श्रीसीवासमञ्जाभां स्मा महर्षि वास्मीकिम्पीत

中华大学的大学中华大学的大学的大学中华大学的大学中华大学的大学的大学中华大学的大学的大学的大学中华大学的大学

# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण

(सचिव, हिन्दीभागान्तरसहित)

प्रथम भाग

( बालकाण्डसे किष्किन्धाकाण्डसके



SENSOR W.

पाण्डेय पं॰ रायसारायणयम शरकी 'राय

**建筑。1986年,西南西南部省,** 

श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः

महर्षिवाल्मीकिप्रणीत

# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण

( सचित्र, हिंदीभाषान्तरसहित )

प्रथम भाग

( वालकाण्डसे किष्किन्धाकाण्डतक )



गीताप्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक हनुमानप्रसाद पोद्दार गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० २०१७ प्रथम संस्करण १०,०००

मूल्य दोनों भागोंका १७.५० ( सत्रह रुपया पचास नया पैसा )

गीता प्रेस, पो०गीता प्रेस (गोरखपुर)

# नम्र निवेदन

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय नाथाय सीकायाः पतये नमः ॥ रामं रामानुजं सीतां भरतं । भरतानुजम् । सुग्रीवं वायुस्नुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशस्थात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना ॥

वेद जिस परमतत्त्वका वर्णन करते हैं, वही श्रीमन्नारायण-तत्त्व श्रीमद्रामायणमें श्रीरामरूपसे निरूपित है। वेदवेद्य परम-पुरुपोत्तमके दशरथनन्दन श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण होनेपर साक्षात् वेद ही श्रीवाटमीकिके मुखसे श्रीरामायणरूपमें प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकोंकी चिरकालसे मान्यता है। इसलिये श्रीमद्वाटमीकीय रामायणकी वेदतुत्व्य ही प्रतिष्ठा है। यों मी महर्षि वाटमीकि आदिकवि हैं, अतः विश्वके समस्त कवियोंके गुरु हैं। उनका 'आदिकाव्य' श्रीमद्वाटमीकीय रामायण भूतलका प्रथम काव्य है। वह सभीके लिये पूज्य वस्तु है। भारतके लिये तो वह परम गौरवकी वस्तु है और देशकी सची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। इस नाते भी वह सबके लिये संग्रह, पठन, मनन एवं श्रवण करनेकी वस्तु है। इसका एक-एक अक्षर महापातकका नाश करनेवाला है—

प्कैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ।
यह समस्त काव्योंका बीज है—
'काव्यबीजं सनातनम् ।'

(बृहद्धर्म० १।३०।४७)

श्रीव्यासदेवादि सभी कवियोंने इसीका अध्ययन कर पुराण, महाभारतादिका निर्माण किया। वृद्ध मेंपुराण में यह बात विस्तारसे प्रतिपादित है। श्रीव्यासजीने अनेक पुराणों में रामायणका माहात्म्य गाया है। स्कन्दपुराणका रामायणमाहात्म्य तो इस ग्रन्थके आरम्भमें दिया ही है, कई छिट-पुट माहात्म्य अलग भी हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि व्यासजीने युधिष्ठरके अनुरोधसे एक व्याख्या वाहमीकिरामायणपर लिखी थी और

उसकी एक इस्त लिखित प्रति अब भी प्राप्य है। इसका नाम स्रामायणतात्पर्यदीपिका' है। इसका उल्लेख दीवानवहादुर रामशास्त्रीने अपनी पुस्तक 'स्टडीज़ इन रामायण' के द्वितीय खण्डमें किया है। यह पुस्तक १९४४ ई० में बड़ीदासे प्रकाशित है। द्रोणपर्वके १४३। ६६-६७ श्लोकोंमें महर्षि वालमीकिके युद्धकाण्डके ८१। २८ को नामोल्लेख-पूर्वक श्लोक हवाला दिया गया है। अस्मिपुराण'के ५ से १३ तकके अध्यायों में खालमीकि' के नामोल्लेखपूर्वक रामायण-सारका वर्णन है। सहद्युराण पूर्वखण्डके १४३ वें अध्यायमें भी ठीक इन्हों श्लोकों में रामायणसार कथन है। इसी प्रकार हरिवंश (विष्णुपर्व ९३। ६-३३) में भी यदुवंशियों द्वारा वालमीकिरामायणके नाटक खेलनेका उल्लेख है—

#### रामायणं महाकाब्यमुद्दिश्य नाटकं कृतम्।

श्रीव्यासदेवजीने वाल्मीिककी जीवनी भी बड़ी श्रद्धासे (स्कन्द-पुराण' वैष्णवखण्ड, वैशाखमाहात्म्य १७ से २० अध्यायोंतक, (कल्याण सं० स्कन्दपुराणाङ्क पृ० ३७४ से ३८१ तक), आवन्त्यखण्ड अवन्तीक्षेत्र माहात्म्यके २४ वें अध्यायमें (कल्याण' संक्षित स्कन्दपुराणाङ्क पृ० ७०८—९), प्रभास-खण्डके २७८ वें अध्यायमें (सं० स्कन्दपुराणाङ्क पृ० १०२५-७) तथा अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें (अ०६।६४-९२) वर्णन किया है।मत्स्यपुराण १२।६१ में वे इन्हें भागवसत्तम'से समरण करते हैं और भागवत ५।१८।५ में भहायोगी'से।

इसी प्रकार किवकुलितलक कालिदासने रघुवंशमें आदिकिविको दो बार स्मरण किया है। एक तो—किवः कुरोधमाहरणाय यातः। निषादिवद्धाण्डजदर्शनोत्थः इलोक-

१. (क) पठ रामायणं व्यास काव्यक्षीजं सनातनम्।
यत्र रामचरित्रं स्थात् तदहं तत्र शक्तिमान्॥
(बृहद्धर्मपुराण, प्रथमखण्ड ३०। ४७, ५१)

<sup>(</sup>स्व) रामायणं पाठितं मे प्रसन्नोऽस्मि कृतस्त्वया।
करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च ॥
(सृहद्धर्मपुराण १।३०।५५)

<sup>2—</sup>A curious Ms. is that of Rāmāyaņa Tātparya-Dīpikā which is said to have been an exposition of the meaning of the Rāmāyaņa by Vyāsa at the request of Yudhishira.

<sup>(</sup>Studies in Ramayana, Riddles of Ramayana By K. S. Ramshastri, Book II, P. I.)

३. यह श्लोक इस प्रकार है—
अपि चायं पुरा गीतः इलोको बाल्मीकिना भुवि।
न इन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद् व्रवीपि प्रवङ्गम।
पीडाकरमित्राणां यत्स्यात् कर्तव्यमेव तत्॥
(महा० उद्यो० १४३। ६७-६८)
भट्टिकाव्यका १७। २२ इलोक भी इसीपर आधारित है।

४. वाल्मीकिर्यस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तमः।

त्वमापद्यत यस्य शोकैं: ॥' (१४।७०) इस क्लोकमें,
दूसरे २।४ के 'पूर्वस्रिभः' में। भवभूतिको करुणरसका
आचार्य माना गया है, किंतु इम देखते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा
आदिकविसे ही मिली है। वे भी उत्तररामचरितके दूसरे अङ्कमें
'वाल्मीकिपार्क्वादिह पर्यटामि' 'मुनयस्तमेव हि पुराणब्रह्म-वादिनं प्राचेतसमृषिं ''उपासते' आदिसे उन्हींका स्मरण करते हैं। 'मुभाषितपद्धति' के निर्माता शार्ङ्वधर उनके इस ऋणको स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैं—

#### कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीकथाम् । चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥

इसी तरह महाकवि भास, आचार्य शङ्कर, रामानुजादि सभी सम्प्रदायाचार्य, राजा भोज आदि परवर्ती विद्वानोंसे लेकर हिंदी-साहित्यके प्राण गोस्वामी दुल्सीदासजीतकने 'बंदों मुनिपदकंज रामायन जेहि निर्मण्ड' 'जान आदिकवि नामप्रतापू' 'बाल्मीिक भे ब्रह्म समाना' (रामचिरतमानस), 'जहाँ बालमीिक भण व्यावतें मुनिंदु साधु 'मरा मरा' जपें सिख सुनि रिवि सातकी' (कवितावली उत्तरकाण्ड १३८ से १४०), 'कहत मुनीस महंस महातम टलटे सीधे नामको' 'महिमा उलटे नामकी मुनि कियो किरातो ।' (विनयपत्रिका १५१), 'उलटा जपत कोलते भण ऋषिराव' (बरवे रामा० ५४) 'राम बिहाइ मरा जपते बिगरी सुचरी किव कोकिलहू की' (कवि० ७। ८८) इत्यादि पदोंसे इनका बार बार श्रद्धापूर्वक स्मरण किया है; कृतश्वता-ज्ञापन की है।

### संक्षिप्त जीवनी

महर्षि वाल्मीकिजीको कुछ लोग निम्न जातिका बतलाते हैं।पर वाल्मीकिरामायण ७।९६।१८,५।९३।१६ तथा अध्यात्मरामायण ७।७।३१ में इन्होंने स्वयं अपनेको प्रवेताका पुत्र कहा है। # मनुस्मृति १।३५ में 'प्रवेतसं विश्वं कं भूगुं नारदमेव च' प्रवेताको विश्वं, नारद, पुलस्य, किव आदिका भाई लिखा है। स्कन्दपुराणके वैशाखमाहात्म्यमें इन्हें जन्मान्तरका व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि

जन्मान्तरमें ये व्याघ थे । व्याध-जन्मके पहले भी स्तम्भ नामके श्रीवत्सगोत्रीय ब्राह्मण थे । व्याध-जन्ममें शङ्ख मृषिके सत्सङ्गसे, रामनामके जपसे ये दूसरे जन्ममें 'अग्निशर्मा' ( मतान्तरसे रत्नाकर ) हुए । वहाँ भी व्याधोंके सङ्गसे कुछ दिन प्राक्तन संस्कारवश व्याध-कर्ममें लगे । फिर, सप्तर्षियोंके सत्सङ्गसे मरा-मरा जपकर—बाँबी पड़नेसे वाल्मीकि नामसे ख्यात हुए और वाल्मीकिरामायणकी रचना की । ('कल्याण' सं० स्कन्दपुराणाङ्क पृ० ३८१।७०९; १०२४); बंगलाके कृतिवास रामायण, मानस, अध्यात्मरामा० २।६।६४ से ९२, आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४। २१-४९, भविष्य-पुराण प्रतिसर्ग० ४। १० में भी यह कथा थोड़े हेर-फेरसे स्पष्ट है । गोस्वामी तुलसीदासकीने वस्तुतः यह कथा निराधार नहीं लिखी । अतएव इन्हें नीच जातिका मानना सर्वथा भूममूलक है ।

### प्राचीन संस्कृत टीकाएँ

वाल्मीकिरामायणपर अगणित प्राचीन टीकाएँ हैं, यथा-१ कतक टीका ( इसका नागोजी भट्ट तथा गोविन्द-राजादिने बहुत उल्लेख किया है ), २-नागोजी भट्टकी तिलक या रामाभिरामी व्याख्याः ३-गोविन्दराजकी भूषण टीकाः ४-- शिवसहायकी रामायण-शिरोमणि व्याख्या, (ये पूर्वोक्त तीनों टीकाएँ गुजराती पिंटिङ्ग प्रेस बम्बईसे एकमें ही छपी हैं।) ५-माहेश्वर तीर्थकी तीर्थव्याख्या या तत्त्वदीप, ६-कन्दाल रामानुजिकी रामानुजीयव्याख्याः ( ये टीकाएँ वैंकटेश्वर प्रेस बम्बईसे छपी हैं।) ७ — वरदराजकृत विवेकतिलक, ८- इयम्बक्राज मखानीकी धर्माकृत व्याख्या (यह खण्डशः मद्रास एवं श्रीरङ्गम्से छपी है ) और ९-रामानन्दतीर्थकी रामायणकूटव्याख्या । इसके अतिरिक्त चतुरर्थदीपिकाः रामायणविरोधपरिहार, रामायणसेतु, तात्पर्यंतरणि, शृङ्गार-स्धाकर, रामायणसप्तविम्ब, मनोरमा आदि अनेक टीकाएँ हैं। 'रीडिंग्स इन रामायण' के अनुसार इतनी टीकाएँ और हैं-१ अहोबलकी 'वाल्मीकि-हृदय' (तिनश्लोकी) व्याख्या, उनके शिष्यकी विरोधभिक्षिनी टीका, माधवाचार्यकी रामायणतालपर्य-निर्णय व्याख्या, श्रीअप्पय दीक्षितेन्द्रकी भी इसी नामकी एक अन्य ब्याख्या ( जिसमें उन्होंने रामायणको शिवपरक सिद्ध किया है ), प्रबालमुकन्दस्रिकी रामायणभूषण व्याख्या एवं श्रीरामभद्राश्रमकी सुबोधिनी टीका । डाक्टर एम० कृष्णमाचारीने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' में कई ऐसी टीकाओंका उल्लेख किया है, जिनके लेखकोंका पता नहीं है। उदाहरणार्थ-अमृतकतक, रामायणसारदीपिका, गुरुबाला चित्तरश्चिनी, विद्वन्मनोरश्चिनी आदि । उन्होंने वरदराजाचार्यके रामायणसारसंग्रह, देवरामभट्टकी विषयपदार्थ-व्याख्याः नृसिंह शास्त्रीकी कल्पविल्लकाः वेंकटाचार्यकी रामायणार्थप्रकाशिका, वैंकटाचार्यके रामायणकथाविमर्श आदि

१. आदेकिव वाल्मीकि उस समय कुछ, सिमधा आदि छेने निकले थे। व्याधके द्वारा मारे गये कौछको देखकर उन्हें वडा शोक हुआ और वही इलोकरूपमें परिणत हो गया। ध्वन्या-लोक'कार श्रीआनन्दवर्धनने भी इसीसे भिलते-जुलते शब्दोंमें कहा है—

<sup>&#</sup>x27;कौन्नद्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागतः।'

<sup>(</sup>ध्वन्यालोक १।५)

वस्तुतः इन दोनों ही पद्योंका मूल स्वयं आदिकवि (वाल्मी० १।२।४०) का ही दलोक है, जो इस प्रकार है—

<sup>&#</sup>x27;सोऽनुव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः।'

<sup>\*</sup> प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राधवनन्दन ।

व्याख्याग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कई टीकाएँ 'मध्यविलास' वाली प्रतिमें संग्रहीत हैं। ज्ञात ये सब तो संस्कृत व्याख्याएँ हैं। अज्ञात संस्कृत व्याख्याओं, हिंदीके अनेकानेक दैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैतादि मतावलिन्वयों, आर्यसमाजकी व्याख्याओं, बंगला, मराठी, गुजराती आदि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं तथा फेंच, अंग्रेजी आदि अन्य विदेशी माषाओंमें किये गये अनुवाद, टीका-टिप्पणियोंकी तो यहाँ कोई बात ही नहीं छेड़नी है; क्योंकि उनका अन्त ही नहीं होना है।

# रामायणके काव्यगुण, अन्य विशेषताएँ

कुछ लोगोंने तो यहाँतक कहा है कि रामायणके लक्षणोंके आधारपर ही दण्डी आदिने कान्योंकी परिभाषा बतलायी। ज्यम्बकराज मखानीने सुन्दरकाण्डकी व्याख्यामें प्रायः सभी श्लोकोंको अलंकारः रसादियुक्त मानकर काण्डनामकी सार्थकता दिखलायी है। वास्तवमें बात भी ऐसी ही है। सुन्दरका ५ वाँ सर्ग तो नितान्त सुन्दर है ही । श्रीमखानीने सभीके उदाहरण भी दिये हैं। यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि आदिकविने किसी प्राचीन काव्यको बिना ही देखे, किसी ग्रन्थसे बिना ही सहारा लिये सर्वोत्तम काव्यका निर्माण किया। इनका प्राकृतिक चित्रण तो मुन्दर है ही, संवाद सर्वाधिक मुन्दर हैं। हनुमान्जीकी वार्तालापकुशळता सर्वत्र देखते बनती है। श्रीरामकी प्रतिपादन-शैली, दशरथनीकी संभाषणपद्धति, (अयोध्याकाण्ड २रासर्ग) किमधिकं कहीं-कहीं रावणका भी कथन ( लङ्काकाण्ड १६ वाँ सर्गे ) बहुत सुन्दर है। इन्होंने ज्योतिष शास्त्रको भी परम प्रमाण माना है। त्रिजटाके स्वप्न, श्रीरामका यात्राकालिक मुहूर्तविचार, विभीषण द्वारा लङ्काके अपराकु नोंका प्रतिपादन (लङ्काकाण्ड १० वाँ सर्ग ) आदि ज्योतिर्विज्ञानके ज्ञापक तथा समर्थक हैं। श्रीराम जब अयोध्यासे चलते हैं तो ९ ग्रह एकत्र हो जाते हैं : - इससे लङ्कायुद्ध होता है । दशरथजी श्रीरामसे ज्योतिषियोंद्वारा अपने अनिष्ट फलादेशकी बात बतलाते हैं । (अयोध्या० ४।१८)†। युद्धकाण्ड १०२।३२-३४ के स्त्रोकोंमें रावणमरणके समयकी ग्रहस्थिति भी ध्येय है। युद्धकाण्ड ९१ वें सर्गमें आयुर्वेद-विज्ञानकी बातें हैं। युद्ध १८ वें सर्ग तथा ६३।२ से २५ श्लोकतक राजनीतिकी अत्यन्त सारभूत अद्भुत बातें हैं। युद्धकाण्ड ७३।२४-२८ में तन्त्रशास्त्रकी भी प्रक्रियाएँ हैं। इसमें रावण तथा मेघनादको भारी तान्त्रिक दिखलाया गया है। मेघनादकी सब विजय तन्त्रमूलक है। जब वह जीवित कुणालागकी बिल देता है, तब तप्तकाञ्चनके तुल्य अभिकी

है। मेघनादकी सब विजय तन्त्रमूलक है। जब वह जीवि कृष्णछागकी बिल देता है, तब तप्तकाञ्चनके तुल्य अभिव \* देखिये—दारुणाः सोममभ्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः। (अयोध्या० ४१। ११) पर तिलक तथा शिरोमणि-व्याख्या। † अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः।

आवेदयन्ति दैवशाः स्याङ्गारकराद्वभिः॥

दक्षिणावर्त शिखाएँ उसे विजय सूचित करती हैं—'प्रदक्षिणा-वर्तशिखस्तसकाञ्चनसिन्नमः ।' (६।७३।२३)। रावण भी भारी तान्त्रिक है। उसकी ध्वजापर (तान्त्रिकका चिह्न) नरशिरकपाल—मनुष्यकी खोपड़ीका चिह्न था।(६।१००।१४)। किंतु उसके पराभव आदिद्वारा ऋषि वाममार्गके इन बिल-मांस-सुरादि क्रियाओंकी असमीचीनता प्रदर्शित करते हैं। (गोस्वामी वुलसीदासजीने भी 'तिज श्रुति पंथ बाम मग चल्र्हीं' (अयोध्या० १६८।७-८), 'कौल कामबस कुपन बिमृदा' (लङ्का) आदिसे इसी बातका समर्थन किया है)। इस तरह हमें महर्षिकी दृष्टिमें ज्यौतिष, तन्त्र, आयुर्वेद, शकुन आदि शास्त्रोंकी प्राचीनता एवं समीचीनता ज्ञात होती है। वस्तुतः यही परम आस्तिककी दृष्टि होती है। धर्म-शास्त्रके लिये तो यह अन्थ परम प्रमाण है ही, अन्य ऐतिहासिक कथाएँ भी बहुत हैं, अर्थशास्त्रकी भी पर्याप्त सामग्री है। व्यवहार तथा आचारकी भी बातें हैं, कुशलमार्गका भी प्रदर्शन है।

## पवित्र दार्शनिकता

महर्षि वाल्मीकिकी अद्भुत कविता एवं अन्यान्य महत्तामें उनकी तपस्या ही हेतु है । इसमें वाल्मीकिरामायण ही साक्षी है । 'तपःस्वाध्यायनिस्तं तपस्वी वाग्विदांवरम्' से इस काव्यका 'तप' शब्दसे ही आरम्भ होता है और प्रथम अधीलीमें ही दो बार 'तप' शब्द आया और 'तपस्वी' शब्दद्वारा महर्षिने एक प्रकारसे अपनी जीवनी भी लिख दी। तपद्वारा ही ब्रह्माजीका उन्होंने साक्षात् किया, रामायणकी दिव्य-काव्यताका आशीर्वाद लिया और रामचरित्रका दर्शन किया । बादमें विश्वामित्रके विचित्र तपका वर्णन, गङ्गाजी-के आगमनमें भगीरथकी अद्भुत तपस्या, चूली ऋषिकी तपस्याः भृगुकी तपस्या आदिका भी वर्णन है। इनके मतसे स्वर्गादि सभी मुखभोगोंका हेतु तप है। किमिषकं; रावणादि-के राज्यः मुखः शक्तिः आयु आदिका मूल भी तप है। श्रीराम तो गुद्ध तपस्वी हैं। वे तपस्वियोंके आश्रममें प्रवेश करते हैं। वहाँ वे वैखानसः, बालखिल्यः, सम्प्रश्वालः, मरीचिप ( केवल चन्द्रकिरण पान करनेवाले ), पत्राहारी, उन्मजक ( सदा कण्ठतक पानीमें डूबकर तपस्या करनेवाले ), पञ्चाग्निसेवी, वायुभक्षी, जलभक्षी,स्यिण्डलशायी, आकाशनिलयी एवं ऊर्घ्ववासी ( पर्वत, शिखर-वृक्ष, मचान आदिपर रहनेवाले ) तपस्वियों-को देखते हैं। ये सभी जपमें लीन थे। ( अरण्यकाण्ड ६ ठा र्सा ) इनका जप सम्भवतः 'श्रीराम' मन्त्र रहा हो, क्योंकि इनमेंसे अधिकांश श्रीरामको देखते ही योगाग्निमें शरीर छोड़ देते हैं। वस्तुतः काव्यविधिसे कान्तासम्मित मधुर वाणीमें वाल्मीकिका यही दार्शनिक उपदेश है। उनका मूल तत्व इस प्रकार पवित्रतापूर्वक रहकर तपोऽनुष्ठान करते हुए ईश्वर-की आराधना करना एवं अधर्मसे सदा दूर रहना ही है।

#### श्रीरामकी पर-ब्रह्मता

कुछ लोग रामायणमें नरचरित्र मानते हैं और श्रीरामके ईश्वरताप्रतिपादक (देखिये बालकाण्ड १५ से १८ सर्ग पुनः ७६।१७; १९, अयोध्या० १।७, अरण्य० ३।३७, मुन्दर० २५।२७।३१; ५१।३८, युद्ध० ५९।११०; ९५।२५; पूरा १११ तथा ११७ वाँ सर्ग ११९।१८, ११९।३२ में सुस्पष्ट 'ब्रह्म' शब्द उत्तरका० ८।२६, ५१।१२-२२; १०४।४आदि। बङ्ग तथा पश्चिमी शाखामें भी ये सब श्लोक हैं, बल्कि कहीं-कहीं तो इससे भी अधिक है।) हजारों वचनोंको प्रक्षिप्त मानते हैं। किंतु ध्यानसे पढ़नेपर श्रीरामकी ईश्वरता सर्वत्र दीखती है। गम्भीर चिन्तनके बाद तो प्रत्येक श्लोक ही श्रीरामकी अचिन्त्य शक्ति-मत्ता, लोकोत्तर धर्मवियता, आश्रितवत्सलता एवं ईश्वरताका प्रतिपादक दीखता है। विभीषणशरणागतिके समय यद्यपि कोई भी ऐश्वर्यप्रदर्शक वचन नहीं आया, पर श्रीरामके अप्रतिम मार्दन, कपोतके आतिथ्यसत्कारके उदाहरण देने, परमर्षि कण्डुकी गाथा पढ़ने एवं अपने शरणमें आये समस्त प्राणियों-को # समस्त प्राणियोंसे अभयदान देनेके स्वाभाविक नियमको घोषित करनेके बाद प्रतिवादी सुग्रीवको विवश होकर कहना ही पड़ा कि 'धर्मज्ञ ! लोकनाथों के शिरोमणि ! आपके इस कथनमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि आप महान् शक्तिशाली एवं सत्पथपर आरूढ हैं-

किमत्र चित्रं धर्मज्ञ कोकनाथशिखामणे। यत् त्वमार्यं प्रभाषेथाः सस्ववान् सत्पथे स्थितः॥ (६।१८।३६)

इसी प्रकार इनुमान्जीने सीताजीके सामने और रावणके सामने जो श्रीरामके गुण कहे हैं, उनमें उन्हें ईश्वर तो नहीं बतलाया, किंतु 'श्रीराममें यह सामर्थ्य है कि वे एक ही क्षणमें समस्त स्थावर जंगमात्मक विश्वको संद्वत कर दूसरे ही क्षण पुनः इस संसारका ज्यों-का-त्यों निर्माण कर सकते हैं' इस कथनमें क्या ईश्वरताका भाव स्पष्ट नहीं हो जाता ? कितनी स्पष्टता है—

सत्यं राक्षसराजेनद्र श्रणुष्व वचनं मम।
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः॥
सर्वाञ्चोकान् सुसंहत्य सभूतान् सचराचरान्।
पुनरेव तथा स्त्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः॥
(वाल्मी० सुन्दरकाण्ड ५१।३८-३९)

सची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि 'राम' के ही जापक थे। ( उनके 'मरा-मरा' जपनेकी कथाको भी बहुतोंने

निर्मूल माना है, किंतु यह कथा अध्यात्मरामायण अयोध्या-काण्ड, आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४ तथा स्कन्दपराणमें भी कई बार आती है, तलसीदासजी आदिने भी लिखा है ) इसीसे उन्हें तथा अन्योंको सारी सिद्धियाँ मिली थीं, अतः इसमें 'श्रीमन्नारायण' को ही काव्यरूपमें गाया है। अन्यथा तत्कालीन कन्द-मूल-फलाशी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वीको किसी राजाके चरित्र-वर्णनसे कोई लाभ न था। 'योगवासिष्ठ' में भी, जो उनकी दूसरी विशाल रचना है, उन्होंने गुप्तरूपसे श्रीरामका विस्तृत चरित्र गाया है। किंत्र प्रथम अध्यायमें तथा अन्यत्र भी यत्र-तत्र उनके नारायणत्वका स्पष्ट प्रतिपादन कर ही दिया है। वस्तुतः प्रेमकी मधुरता उसकी गृढतामें ही है। देवताओंके सम्बन्धमें तो यह प्रसिद्धि भी है कि वे 'परोक्षप्रिय' होते हैं—'परोक्षप्रिया इव हि देवा:, प्रत्यक्षद्विष:' ( ऐतरेय०१।३।१४; बृहदा० ४।२।२ ) अतः महर्षिकी यह वर्णनप्रणाली गृढ प्रेमकी ही है, किंतु साधकके लिये वह सर्वत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है । इसपर प्रायः सैकड़ों संस्कृत व्याख्याएँ भी इसीके साक्षी हैं।

### ऐतिहासिक दृष्टि

वाल्मीकिका वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शैलीसे नहीं है, इसिल्ये लोग उसे इतिहासरूपमें स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि का संसार हजार, दो हजार वर्षोंका न था। फिर मला अरबों वर्षों-का इतिहास क्या आजके विकासके चरमेसे पढ़ा जा सकता है ? ऐसी दशामें केवल उपयोगी व्यक्तियोंका इतिहास ही लाभदायक है। इसील्यि अपने यहाँ इतिहासकी परिभाषा ही दूसरी की गयी है—

> धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम् । पूर्ववृत्तं कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ (विष्णुधर्म०३।१५।१)

और विस्तृत एवं दीर्घकालिक विश्वका इतिहास तो रामायण-महाभारतकी भाँति ही हो सकता है और धर्म, अर्थ, लोक-व्यवहार, परलोक-सुखकी दृष्टिसे वही लाभकर भी सिद्ध हो सकता है।

#### भौगोलिक विवर्ण

रामायणके भूगोलपर भी बहुत अनुसंधान हुआ है। 'कल्याण'का रामायणाङ्क, किन्छुमकी ऐन्होन्ट डिक्हानरी, श्री-देके 'जागरिफकल डिक्हानरी'में इसपर बहुत अनुसंधान है। कई लोगोंने स्वतन्त्र लेख भी लिखे हैं। लंदनके 'एशियाटिक सोसाइटी जर्नल'में एक महत्त्वपूर्ण लेख छपा था। 'वेद घरा-तल' (पं० गिरीशचन्द्र) में भी कुछ अच्छी सामग्री है। केवल 'लङ्का' पर ही कई प्रबन्ध हैं। 'सर्वेश्वर' के एक लेखमें 'मालदीप' को लङ्का सिद्ध किया है। कुछ लोग इसे ध्वस्त,

 <sup>\*</sup> यहाँ 'सर्वभूतेभ्यः' में प्रायः सभी प्राचीन टीकाकारोंने
 चतुर्थी और पद्ममी दोनों मानकर इस पदका दो बार अर्थ
 किया है।

मजित या दुईंग्य भी मानते हैं। वाल्मी० १।२२ की क्षेशाम्बी प्रयागसे १४ मील दक्षिण-पश्चिम कोसम गाँव है। धर्मारण्य आजकी गया है। 'महोदय' नगर कुशनाभकी कन्याओं-के कुब्ज होनेसे आगे चलकर कान्यकुब्ज, अपुनः कलीज हुआ, गिरिवज 'राजगिर' (बिहार ) है। १। २४ के मलद-करूप आरा जिलेके उत्तरी भाग हैं। केकयदेश कुछ लोग 'गजनी' को और कुछ झेलम एवं कीकनाको कहते हैं। वाल-काण्ड २ । ३,४ में आयी तमसानदीपर वाल्मीकिजीका आश्रम था। यह उस तमसासे सर्वथा भिन्न है, जिसका उल्लेख गङ्गाके उत्तर तथा अयोध्याके दक्षिणमें मिलता है। वाल्मीकि-आश्रम-का उल्लेख २ । ५६। १६ में भी आया है । पश्चिमोत्तरशाखीय रामायणके २ । ११४ में भी इस आश्रमका उल्लेख है। बी० एच्० वडेरने 'कल्याण' रामायणाङ्कके ४९६ पृष्ठपर इसे प्रयागसे २० मील दक्षिण लिखा है। सम्मेलनपत्रिका ४३। २ के १३३ पृष्ठपर वाल्मीकि-आश्रम प्रयाग-झाँसीरोड और राजापुर-मानिकपुर रोडके सङ्गमपर स्थित बतलाया गया है। गोस्वामी वुलसीदासजीके मतसे इनका आश्रम वारिपुर दिगपुर बीच (विल्रष्ठतिभूमि)' था। मूल गोसाईचरितकार 'दिगवारिपुरा बीच सीतामढी' को वाल्मीकि-आश्रम मानते हैं। कुछ लोग कानपुरके विट्रको भी वाल्मीकाश्रम मानते हैं। २। ५६। १६ की टीकामें कतक, तीर्थ, गोविन्दराज, शिरोमणिकार आदि इनका समाधान करते हुए लिखते हैं कि ऋषि प्रायः घूमते रहते थे। श्रीरामके वनवासके समय वे चित्रकृरके समीप तथा राज्यारोहणकालमें गङ्गातटपर (बिठूर) रहते थे । वाल्मी० ७ । ६६ । १ तथा ७ । ७१ । १४ से भी वाल्मीकाश्रम बिठूरमें ही सिद्ध होता है। अन्य विवरण प्रायः प्रस्तुत ग्रन्थकी टिप्पणियों में ही दिये गये हैं।

### रामायणमें राजनीति, मनोविज्ञान

वाल्मीकिकी राजनीति बहुत उच्च कोटिकी है। उसके सामने सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं। हनुमान् जी तो नीतिकी मूर्ति ही प्रतीत होते हैं। विभीषणके आनेपर श्रीराम सबसे सम्मति माँगते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि यह शत्रुका ही भाई है, पता नहीं क्यों अब अकस्मात् हमारी सेनामें प्रवेश पाना चाहता है। सम्भव है, अवसर पाकर उल्लू-जैसे कीओंका वघ कर देता है, वैसेयह हमें भी मार डाले। प्रकृतिसे राक्षस है, इसका क्या विश्वास ? साथ ही नीति यह है कि

\* इसकी उत्पत्तिका एक दूसरी रोचक कथा 'कल्याण' वर्ष
 ३४ अङ्क १२के पृष्ठ १३८९ पर देखें।

† स्कन्दपुराण आवन्त्यखण्ड १।२४में इनका आश्रम विदिशा
(आजका मेल्सा मध्यभारत) तथा भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व
४।१०।५४ में उत्पलारण्य-उत्पलावर्त (बिट्ट्र, कानपुर) में
माना है।

मित्रकी मेजी हुई, मोल ली हुई तथा जंगली जातियोंकी भी सहायता ग्राह्म है, पर शत्रुकी सहायता तो सदा शङ्कनीय है। अङ्गदने भी प्रायः ऐसी ही बात कही। जाम्बवन्तने कहा कि हमें भी इसको अदेशकालमें आया देख बड़ी शङ्का हो रही है। शरभने कहा कि इसपर गुप्तचर छोड़ा जाय। अश्विपुत्र मैन्दने कहा कि इससे प्रश्न-प्रतिप्रश्न किये जायँ, जिसके उत्तरसे भाव जान लिये जायँगे।

पर इनुमान्जीने इनका ऐसा खण्डन किया, जो आज भी अभूतपूर्व है। वे बोले— 'प्रभो! आपके समक्ष बृहस्पतिका भाषण भी तुच्छ है। पर आपकी आज्ञा शिरोधार्थ है। मैं विवाद, तर्क, स्पर्धा आदिके कारण नहीं, कार्यकी गुरुताके कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

'आपके मन्त्रियों मेंसे कुछने विभीषणके पीछे गुप्तचर लगानेकी राय दी है, पर गुप्तचर तो दूर रहनेवाले तथा 'अहप्ट अज्ञातवृत्तं व्यक्तिके पीछे लगाया जाता है, यह तो प्रत्यक्ष ही सामने है, अपना नाम-काम भी ख्वयं ही कह रहा है, यहाँ गुप्तचरका क्या उपयोग ? कुछ लोगोंने कहा है कि ध्यह अदेशकालमें आया हैं , किंतु मुझे तो लगता है कि यही इसके आनेका देशकाल है। आपके द्वारा वालीको मारा गया और सुमीवको अभिषिक्त सुनकर आपके परम शत्रु तथा वालीके मित्र रावणके संहारके लिये ही आया है। इससे प्रक्त करने-की बात भी दोषयुक्त दीखती है, क्यों कि उससे इसके मैत्री-भावमें बाघा पहुँचेगी और यह मित्रदूषित करनेका कार्य हो जायगा। यों तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर-भेद, आकार, मुखविक्रिया आदिसे इसकी मनःस्थिति भाँप ही लेंगे। सतरां मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार यह कुछ निवेदन किया, प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं ।' इसी तरह उनका लङ्काप्रवेशके बाद १३वें सर्गका विमर्श, सीतासे करनेके पहले, 'किस भाषामें पुनः सीतासे बात करूँ इत्यादि परामर्श, कर वापस चलनेके समय द्तादिके कर्तव्य एवं लङ्काके बलाबलकी जानकारीके लिये किया गया ऊहापोह, सुग्रीव-को भोगलिस देखकर दिया गया परामर्श तथा रावणको जो उपदेश किया है, उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, रामभक्ति, विचारप्रवणता, साधुता तथा अप्रतिम बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इन्हीं सब कारणोंसे उन्हें—'बुद्धिमतां वरिष्ठम्' कहा गया है। स्वयं श्रीराम भी बार-बार इनके भाषणचातुर्यः बुद्धि-कौशलपर चिकत होते हैं। (किष्किन्छा० ४। २५-३५; युद्धकाण्ड १)। श्रीरामकी नीतिमत्ता, साधुता, सद्गुण-सम्पन्नता तो सर्वोपिर है ही । श्रीलक्ष्मण भी कम नहीं हैं। वे मारीचको पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं। सीता-से बार-बार कहते हैं कि 'श्रीरामपर कोई संकट नहीं है, आप-पर ही संकट आया दीखता है। यह सब राक्षसोंकी माया है? इत्यादि । इसी प्रकार विभीषण आदिकी बार्ते भी स्थान-स्थान-पर देखते बनती हैं ।

#### उपसंहार

इन सभी गुणोंके आकर होनेसे ही यह काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय, अजर, अमर, दिव्य तथा कल्याणकर है। संतोंके शब्दों में यह 'रामायण श्रीरामतन,' है। इसका पठन, मनन, अनुष्ठान साक्षात् प्रभु श्रीरामका संनिधान प्राप्त करना है। हनुमान्जीकी प्रसन्नताके लिये इस श्रीरामचरितके गानसे बढ़कर दूसरा उपाय नहीं। (इसमें इनुमच्चिरित्र भी निरुपम उज्ज्वल तथा दिव्य है।) इसलिये अनादिकालसे इसके श्रवण-पठन-अनुष्ठाना-दिकी परम्परा है। रामलीलाका भी पहले यही आधार रहा। हम पहले यदुवंशियोंद्वारा हरिवंशमें वर्णित रामायण-नाटक खेलनेका उल्लेख कर चुके हैं। वहाँ इसका बड़ा रोचक वर्णन है। जब सुपुरमें इन्हें सफलता मिली तो वज्रनामके वज्रपुरमें भी बुलाया गया। वहाँ इन्होंने लोमपादद्वारा श्रुंगऋषिका आनयन, पुनः दशरथ-यश्च, गङ्गावतरण, रम्भाभिसार आदि नाटक खेले।

रामायणं महाकान्यमुद्दिस्य नाटकं कृतम्। लोमपादो दशरथ ऋष्यश्चः महामुनिम्॥ शान्तामप्यानयामास गणिकाभिः सहानव। (२।९३।८)

ल्यताल्समं श्रुत्वा गङ्गावतरणं ग्रुभम्।'

यहाँ प्रयुम्न, गद एवं साम्ब नान्दी बाजा बजा रहे थे। (नगाड़ोंकी ध्वनिको ही यहाँ नान्दी कहा गया है।) शूर नामके यादव ही 'रावण' का नाटक खेल रहे थे। (श्लोक २८)। प्रयुम्न नलकूबर बने और साम्ब विदूषक । इससे सिद्ध है कि मगवान् श्रीकृष्णके समयसे ही सफल रामलीला-कार्य आरम्भ था। यों तो 'खेलों तहाँ बालकन मीला। करों सदा रघुनायक

लीला से रामकथाकी तरह रामलीला आदिकी भी अनादिता सिद्ध है, तथापि इतिहासके विद्वानोंकी उत्सुकताके लिये इस घटनाका उल्लेख कर दिया गया। इसके बाद तो हनुमन्नाटकः प्रसन्न राघवनाटकः अनर्धराघव नाटकः महानाटकः बालरामायण नाटक आदि अगणित रामलीला नाटक ग्रन्थ ही लिख डाले गये। इन सभी नाटकग्रन्थोंका एकमात्र आधार यह वाल्मीकि-रामायण ही रहा। इतना ही नहीं—इस वाल्मीकीय रामायण एवं रामकथाका प्रचार-विस्तार जावा, वाली आदि द्वीपोतक हुआ भारतमें इसके चार पाठ प्रचलित हैं। पश्चिमोत्तर शाखा (लाहौरका १९३१का संस्करण ), वंगशास्त्रीय ( Gorresio's edition— गोरेशियोका संस्करण), दाश्चिणात्य संस्करण, ( गुजराती प्रिटिङ्ग प्रेस बम्बईका तीन टीकावाला संस्करण तथा मध्वविलास बुकडिपो, कुम्भकोणम्का संस्करण ) एवं उत्तर भारतका संस्करण (काश्मीरी संस्करण)। इनमें दाक्षिणात्य तथा औदीच्य संस्करण तो सर्वथा एक ही है । इनमें कहीं नाममात्रका भी अन्तर नहीं है । पश्चिम-पूर्ववालीं-में अध्यायोंका अन्तर है। पर उनपर कोई संस्कृत टीका नहीं मिलती । बंगशाखीयपर केवल एक लोकनाथरचित मनोरमा टीका मिलती है । इसलिये दाक्षिणात्य संस्करण ( औदीच्य भी वही है ही ) का ही सर्वत्र प्रचार तथा प्रामाण्य है। गीता-प्रेससे भी जनताकी बहुत दिनोंसे इसकी माँग थी। अतः इसी दाक्षिणात्य पाठका टिप्पणियों तथा चित्रोंसहित शुद्ध सटीक एवं सस्ता संस्करण जनताकी सेवाके लिये प्रकाशित किया गया है। इसीके साथ एक सस्ता केवल मूलपाठका संस्करण भी प्रकाशित किया जा रहा है। केवल हिंदी जाननेवालोंके लिये अलगसे केवल हिंदीका ही एक सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है, सजनगण इनसे यथायोग्य ला उठायेंगे ।

—जानकीनाथ रामी



१. श्रीब्रह्माची कहते हैं— न ते वागनृता काच्ये काचिदत्र भविष्यति । यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति । (बाळ०२।३५५-३६)

२-वाल्मीकीय रामायणके पठन-श्रवण एवं अनुष्ठानसे क्या लाम है, इसे आगेके रामायणमाहात्म्य, युद्धकाण्डके १२८ वें सर्गके १०४ से १२२ क्षोकोंतक तथा बृहद्धमंपुराण, पूर्वखण्डके २५ से ३० अध्यायोंतक देखना चाहिये।

# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सूची

| विषय पृष्ठ-सं                                                                                                                      | ख्या       | सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १-श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि<br>(श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्)                                                         | 8          | १०-अङ्गदेशमें ऋष्यशङ्कके आने तथा शान्ताके<br>साथ विवाह होनेके प्रसङ्गका कुछ विस्तारके साथ<br>वर्णन ४८                              |  |
| ंकिलयुगकी स्थिति, कलिकालके मनुष्योंके<br>अद्धारका उपायः रामायणपाठः, उसकी महिमाः                                                    |            | ११-सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार<br>अङ्गराजके यहाँ जाकर वहाँसे शान्ता और ऋष्य-                                             |  |
| उसके अवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्णन<br>२-नारद-सन्त्कुमार-संवाद, मुदास या सोमदत्त नामक                                            | 6          | श्क्रको अपने घर ले आना '' ५०<br>१२-राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्तावः                                                     |  |
| ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कथा<br>श्रवणद्वारा उससे उद्धार                                                          | १०         | ऋषियों का राजाको और राजाका मन्त्रियों को यश-<br>की आवश्यक तैयारी करने के लिये आदेश देना ५२                                         |  |
| -माघमासमें रामायण-अवणका फल —राजा सुमित<br>और सत्यवतीके पूर्वजन्मका इतिहास<br>अ-चैत्रमासमें रामायणके पटन और अवणका माहात्म्यः        | 88         | १३-राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तैयारीके लिये<br>अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवकोंकी                                             |  |
| कलिक नामक व्याच और उत्तङ्क मुनिकी कथा<br>(-रामायणके नवाहश्रवणकी विधि, महिमा तथा                                                    | १८         | नियुक्ति और मुमन्त्रको राजाओंकी बुलाइटके<br>लिये आदेश, समागत राजाओंका सत्कार तथा<br>पत्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना ५३ |  |
| फलका वर्णन ( बालकाण्डम् )                                                                                                          | २१         | १४-म्हाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका साङ्गो-                                                                                    |  |
| र्गं<br>-नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीराम-<br>चरित्र सुनाना ···                                                          | २५         | १५-ऋष्यशृङ्गद्वारा राजा दशरथके पुत्रेष्टि यज्ञका<br>आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका रावण-                                 |  |
| त्यामायण काव्यका उपक्रम—तमलाके तटपर<br>कौञ्चवधसे संतत हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका<br>श्लोकरूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका उन्हें |            | के वधका उपाय हूँ हिकालना तथा भगवान्<br>विष्णुका देवताओंको आश्वासन देना ६०<br>१६-देवताओंका श्रीहरिसे रावण-वधके लिये मनुष्य-         |  |
| रामचरित्रमय काव्यके निर्माणका आदेश देना<br>-वाल्मीकि मुनिद्वारा रामायण काव्यमें निबद्ध                                             | 30         | रूपमें अवतीर्ण होनेको कहना, राजाके पुत्रेष्टि<br>यज्ञमें अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट<br>होकर खीर अप्ण करना और उसे खाकर   |  |
| हविषयोंका संक्षेपसे उल्लेख :::<br>महिषं वाल्मीकिका चौबीस हजार ख्लोकोंसे युक्त                                                      | 33         | रानियोंका गर्भवती होना ६३<br>१७-ब्रह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्न                                                   |  |
| ेपायणकाव्यका निर्माण करके उसे छव-कुशको<br>पढ़ानाः, मुनिमण्डछीमें रामायणगान करके छव                                                 |            | वानरयूथपतियोंकी उत्पत्ति ६५<br>१८-राजाओं तथा ऋष्यशृङ्गको विदा करके राजा                                                            |  |
| और कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका राम-<br>दरबारमें रामायण-गान सुनाना :                    | ३६         | दशरथका रानियोंसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम,<br>भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुष्नके जन्म, संस्कार,                                            |  |
| -राजा दशरथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीकावर्णन<br>-राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या और वहाँ-                                           | 39         | शील-स्वभाव एवं सद्गुणका वर्णनः राजाकेदरबार-<br>में विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार ••• ६७                                        |  |
| के नागरिकोंकी उत्तम स्थितिका वर्णन<br>9-राजमन्त्रियोंके गुण और नीतिका वर्णन                                                        | <b>8</b> ₹ | १९—विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामको साथ ले जानेकी<br>माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं                                                |  |
| ८-राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव<br>और मन्त्रियों तथा ब्राह्मणोंद्वारा उनका अनुमोदन                               | ४५         | मूर्च्छित होना ७१<br>२०-राजा दशरथका विश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे                                                                |  |
| ९-सुमन्त्रका राजाको ऋष्यश्रङ्ग मुनिको बुलानेकी<br>सलाह देते हुए उनके अङ्गदेशमें जाने और                                            |            | इनकार करना और विश्वामित्रका कुपित होना ७३<br>२१-विश्वामित्रके रोषपूर्ण वचन तथा वसिष्ठका राजा                                       |  |
| ज्ञान्तासे विवाह करनेका एसङ सनाना                                                                                                  | 38         | दशरथको समझाना ७४                                                                                                                   |  |

| २२-राजा दशरथका स्वस्तिवाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणको                                         |     | ३७-गङ्गासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसङ्गः "१०३                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें विश्वामित्रसे                                        |     | ३८-राजा सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तैयारी १०६                                               |
|                                                                                        | 98  | ३९-इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्वका                                                    |
| २३-विश्वामित्रसहित श्रीराम और लक्ष्मणका सरयू-                                          |     | अपहरण, सगरपुत्रोंद्वारा/ सारी पृथ्वीका भेदन                                                          |
| गङ्गा-संगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको<br>ठहरना                                        |     | तथा देवताओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार                                                               |
| ठहरना                                                                                  | 30  | बताना १०७                                                                                            |
| २४-भीराम और लक्ष्मणका गङ्गापार होते समय                                                |     | ४०-सगरपुत्रोंके भावी विनाशकी सूचना देकर ब्रह्माजीका                                                  |
| विश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुई तुमुलध्वनिके                                            |     | देवताओंको शान्त करना, सगरके पुत्रोंका पृथ्वी-                                                        |
| विषयमें प्रश्न करना, विश्वामित्रजीका उन्हें इसका                                       |     | को स्रोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना और                                                               |
| कारण बताना तथा मलद, करूष एवं ताटका                                                     |     | उनके रोषसे जलकर भस्म होना " १०९                                                                      |
| वनका परिचय देते हुए उन्हें ताटकावधके                                                   | 4-2 | ४१-सगरकी आज्ञासे अंग्रुमान्का रसातलमें जाकर                                                          |
| 12.1.20.21.21.11.11.11                                                                 | ७९  | घोड़ेको ले आना और अपने चाचाओंके निधन-                                                                |
| २५-श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटका-                                       |     | का समाचार सुनाना १११                                                                                 |
| की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका प्रसङ्ग                                               |     | ४२-अंग्रुमान् और भगीरथकी तपस्याः ब्रह्माजीका                                                         |
|                                                                                        | ८२  | भगीरथको अभीष्ट वर देकर गङ्गाजीको घारण                                                                |
|                                                                                        | ८३  | करनेके लिये भगवान् शंकरको राजी करनेके                                                                |
|                                                                                        | ८६  | निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाह देना " ११३                                                               |
| २८-विश्वामित्रका श्रीरामको अस्त्रोंकी संहार-विधि                                       |     | ४३-भगीरथकी तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान् शंकरका                                                        |
| बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रोंका उपदेश<br>करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके |     | गङ्गाको अपने सिरपर घारण करके विन्दुसरोवरमें                                                          |
|                                                                                        | 20  | छोड़ना और उनका सात धाराओं में विभक्त हो                                                              |
| २९-विश्वामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धाश्रमका पूर्ववृत्तान्त                               |     | भगीरथके साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार                                                                |
| बताना और उन दोनों भाइयोंके साथ अपने                                                    |     | करना ११४                                                                                             |
|                                                                                        | 69  | ४४-ब्रह्माजीका भगीरथकी प्रशंसा करते हुए उन्हें                                                       |
| ३०-श्रीरामद्वारा विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसीं-                              | 100 | गङ्गाजलसे पितरोंके तर्पणकी आज्ञा देना और                                                             |
| का संहार                                                                               | 98  | राजाका वह सब करके अपने नगरको जानाः                                                                   |
| ३१-श्रीरामः, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रका                                      |     | गङ्गावतरणके उपाख्यानकी महिमा ११७                                                                     |
| मिथिलाको प्रस्थान तथा मार्गर्मे संध्याके समय                                           |     | ४५-देवताओं और दैत्योंद्वारा श्वीर-समुद्र-मन्थन,                                                      |
| शोणभद्रतटपर विश्राम                                                                    | 93  | भगवान् कद्रद्वारा हालाहल विषका पानः भगवान्                                                           |
| ३२-ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्रोंका वर्णनः शोणभद्र-                                     |     | विष्णुके सहयोगसे मन्दराचलका पातालसे उद्धार                                                           |
| तटवर्ती प्रदेशको वसुकी भूमि बतानाः कुशनाभ-                                             |     | और उसके द्वारा मन्यनः धन्वन्तरिः अप्सराः                                                             |
| की सौ कन्याओंका वायुके कोपसे 'कुन्जा' होना                                             | 38  | वारुणीः उच्चैःश्रवाः कौस्तुभ तथा अमृतकी                                                              |
| ३३-राजा कुरानाभद्वारा कन्याओं के धेर्य एवं क्षमा-                                      |     | उत्पत्ति और देवासुर-संग्राममें दैत्योंका संहार *** ११८                                               |
| शीलताकी प्रशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति तथा उनके                                        |     |                                                                                                      |
| साथ कुशनाभकी कन्याओंका विवाह                                                           | ९६  | ४६-पुत्रवधसे दुखी दितिका कश्यपनीसे इन्द्रहन्ता<br>पुत्रकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर |
| ३४-गाधिकी उत्पत्ति, कौशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्र-                                     |     | पुत्रका प्राप्तक उद्देश्यस तपक । १०४४ आर्श १० कर<br>कुदाप्लवमें तप करना, इन्द्रद्वारा उनकी परिचर्या  |
| जीका कथा बंद करके आधी रातका वर्णन करते                                                 |     | कुशान्त्रवम तप करना, इन्द्रद्वारा उनका पारचया<br>तथा उन्हें अपवित्र अवस्थामें पाकर इन्द्रका          |
| हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना "                                                  | 36  | उनके गर्भके सात दुकड़े कर डालना ''' १२१                                                              |
| ३५-शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदिका गङ्गाजी-                                         |     | ४७-दितिका अपने पुत्रोंको मरुद्गण बनाकर देवलोक-                                                       |
| के तटपर पहुँचकर वहाँ गतिवास करना तथा                                                   |     | में रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्वारा                                                        |
| भीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गङ्गाजीकी                                       | 0   | उसकी स्वीकृति, दितिके तपोवनमें ही इक्ष्वाकु-                                                         |
| उत्पत्तिकी कथा सुनाना '''                                                              | 100 | पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका निर्माण तथा                                                          |
| ३६ - देवताओंका शिव-पार्वतीको सुरतकीडासे निवृत्त                                        |     | वहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र                                                         |
| करना तथा उमा देवीका देवताओं और पृथ्वीको                                                | 200 | मुनिका सत्कार " १२३                                                                                  |
| शाप देना                                                                               | 208 | व्यानका व्यक्तार (११३                                                                                |

| ४८-राजा सुमितिसे सत्कृत हो एक रात विशालामें रह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-प्रदान                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| कर मुनियोसिंहत श्रीरामका मिथिलापुरीमें पहुँचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और उनके शापसे चाण्डाल हुए त्रिशङ्कुका                                |
| और वहाँ सूने आश्रमके विषयमें पूछनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विश्वामित्रजीकी शरणमें जाना '' १४३                                   |
| विश्वामित्रजीका उनसे अहल्याको शाप प्राप्त होने-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५९-विश्वामित्रका त्रिराङ्कको आश्वासन देकर उनका                       |
| की कथा सुनाना १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यज्ञ करानेके लिये ऋषि-मुनियोंको आमन्त्रित                            |
| ४९-पितृदेवताओं द्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय                                   |
| युक्त करना तथा भगवान् श्रीरामके द्वारा अहल्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना १४५                              |
| का उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०-विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशङ्कका यज्ञ करानेके                    |
| सत्कार १२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | लिये अनुरोध, ऋषियोद्वारा यज्ञका आरम्भ,                               |
| ५०-श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त्रिशङ्कुका सशरीर स्वर्गगमन, इन्द्रद्वारा स्वर्गसे                   |
| विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | उनके गिराये जानेपर क्षुच्च हुए विश्वामित्रका                         |
| लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | न्तन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओं के                           |
| पाना १२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अनुरोधसे उनका इस कार्यसे विरत होना १४६                               |
| ५१-शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६१-विश्वामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजवि                    |
| द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अम्बरीवका ऋचीकके मध्यम पुत्र शुनःशेपको                               |
| शतानन्दद्वारा श्रीरामका अभिनन्दन करते हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना १४८                                |
| विश्वामित्रजीके पूर्वचरित्रका वर्णन " १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| ५२-महर्षि विष्ठद्वारा विश्वामित्रका संकार और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६२-विश्वामित्रद्वारा ग्रुनःशेपकी रश्चाका सफलप्रयत्न<br>और तपस्या १५० |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| कामधेनुको अभीष्ट वस्तुओंकी खृष्टि करनेका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६३-विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षि-पदकी प्राप्ति,                       |
| आदेश १३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मेनकाद्वारा उनका तपोभङ्ग तथा ब्रह्मर्षिपदकी                          |
| ५३—कामधेनुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या "१५२                                 |
| सहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे उनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६४-विश्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर                           |
| कामधेनुको माँगना और उनका देनेसे अस्वीकार<br>करना १३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तपस्याके लिये दीक्षा लेना "१५३                                       |
| करना १३४<br>५४-विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी गौको बलपूर्वक ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६५-विश्वामित्रजीकी घोर तपस्याः उन्हें ब्राह्मणस्वकी                  |
| जाना, गौका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके                            |
| कारण पूछना और उनकी आज्ञासे शक, यवन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उनसे विदा ले राजभवनको लौटना १५५                                      |
| पह्न आदि वीरोंकी सृष्टि करके उनके द्वारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६६-राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका                           |
| विश्वामित्रजीकी सेनाका संहार करना १३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका                          |
| ५५-अपने सौ पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट हो जाने-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिचय देना और धनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके                             |
| पर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना " १५८                             |
| 4 TO STATE OF THE PROPERTY OF | ६७-श्रीरामके द्वारा धनुर्मञ्ज तथा राजा जनकका                         |
| दिव्यास्त्र पाना तथा उनका विष्ठके आश्रमपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा दशरथको बुलानेके                           |
| प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका ब्रह्मदण्ड लेकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | लिये मन्त्रियोंको भेजना १५९                                          |
| उनके सामने खड़ा होना १३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६८-राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित महा-                         |
| ५६ - विश्वामित्रद्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकारके दिव्यास्त्री-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | राज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना १६१                         |
| का प्रयोग और वसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे ही उनका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| शमन एवं विश्वामित्रका ब्रह्मत्वकी प्राप्तिके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६९-दल-बलसहित राजा दशरथकी मिथिला-यात्रा                               |
| लिये तप करनेका निश्चय १३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका स्वागत-                               |
| ५७-विश्वामित्रकी तपस्या, राजा त्रिशङ्कका अपनायज्ञ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सत्कार १६३                                                           |
| करानेके लिये पहले विषष्ठजीसे प्रार्थना करना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७०-राजा जनकका अपने भाई कुराध्वजको सांकारया                           |
| उनके इनकार कर देनेपर उन्होंके पुत्रोंकी शरण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नगरीसे बुलवाना, राजा दशरथके अनुरोधसे                                 |
| में जाना १४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | विष्ठजीका सूर्यवंशका परिचय देते हुए श्रीराम                          |
| ५८-विषष्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशङ्कको डाँट बताकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | और लक्ष्मणके लिये सीता तथा ऊर्मिलाको                                 |
| घर छौटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वरण करना १६४                                                         |

| ७१ राजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके लिये क्रमशः सीता और ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना "१६७ ७२-विश्वामित्रद्वारा भरत और शत्रुघ्नके लिये कुश-                                                       | ७५-राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका श्रीरामको वैष्णव-धनुषपर बाण चढ़ानेके लिये ललकारना १७५-श्रीरामका वैष्णव-धनुषको चढ़ाकर अमोधबाण-          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ध्वजकी कन्याओंका वरणः राजा जनकद्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोंके मङ्गलके लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना *** १६९ ७३-श्रीराम आदि चारों भाइयोंका विवाह *** १७० ७४-विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थानः राजा | के द्वारा परशुरामके तपःप्राप्त पुण्यलोकोंका नाश<br>करना तथा परशुरामका महेन्द्र पर्वतको लौट<br>जाना १७७<br>७७-राजा दशरथका पुत्रों और वधुओंके साथ |
| जनकता कत्याओंको भारी दहेज देकर राजा<br>दशरथ आदिको विदा करनाः मार्गमें ग्रुभाग्रुभ<br>शकुन और परग्रुरामजीका आगमन "१७३                                                                                                         | अयोध्यामें प्रवेश, शत्रुष्नसिंहत भरतका मामाके यहाँ जाना, श्रीरामके बर्तावसे सबका संतोष तथा सीता और श्रीरामका पारस्परिक प्रेम " १७८              |

# चित्र-सूची

| ( तिरंगा )                                         | तथा देवताओंकी भगवान् विष्णुसे अवतारके        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| १-पुरुषोत्तम श्रीराम २५                            | लिये प्रार्थना ••• • ६१                      |
| २-जनकपुरमें चारों भाइयोंका विवाह                   | ३-महर्षि विश्वामित्रके साथ श्रीराम-लक्ष्मणका |
| ( एकरंगा )                                         | वन-गमन                                       |
| १-व्याधके द्वारा क्रीज्यपक्षीके मारे जानेपर        | ४-राजर्षि जनककी विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम- |
| वाल्मीकिका शोक ३१                                  | लक्ष्मणसे भैंट १२                            |
| भाग-गामिके लिये महाराज दशरथका अञ्चमे <b>ष</b> यज्ञ | ५-घनुष उठानेको उद्यत श्रीराम " १६            |



THE PERSON NAMED OF PERSONS INC.

13: 1

# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सूची (अयोध्याकाण्डम्)

| सर्ग विषय पृष्ठ-सं                              | ख्या | सर्गे विषय पृष्ठ-संस्या                               |
|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| १-श्रीरामके सदुणोंका वर्णन, राजा दशरथका         |      | ९-कुब्जाके कुचक्रसे कैकेयीका कोपभवनमें प्रवेश २०४     |
| श्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न      |      | १०-राजा दशरथका कैकेयीके भवनमें जाना, उसे              |
| नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणा       |      | कोपभवनमें खित देखकर दुखी होना और उस-                  |
| के लिये अपने दरबारमें बुलाना                    | १८१  | को अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना " २०९                 |
| २-राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका       |      | ११-कैकेयीका राजाको प्रतिबद्ध करके उन्हें पहलेके       |
| प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके गुणोंका    |      | दिये हुए दो वरोंका सारण दिलाकर भरतके                  |
| वर्णन करते हुए उक्त प्रस्तावका सहर्ष            |      | लिये अभिषेक और रामके लिये चौदह वर्षोंका               |
| युक्तियुक्त समर्थन                              | 264  | वनवास माँगना २१२                                      |
| ३-राजा दशरथका वसिष्ठ और वामदेवजीको श्रीरामके    |      | १२-महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, कैकेयीको              |
| राज्याभिषेककी तैयारी करनेके लिये कहना और        |      | फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न                     |
| उनका सेवकोंको तदनुरूप आदेश देनाः राजा-          |      | माँगनेके लिये अनुरोध करना २१४                         |
| की आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको राजसभामें बुला  |      | १३-राजाका विलाप और कैकेयीसे अनुनय विनय * * २२२        |
| लाना और राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर       |      | १४-कैकेयीका राजाको सत्यपर हद रहनेके लिये              |
| राजनीतिकी बातें बताना                           | 228  | प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पूर्तिके लिये दुराम्रह       |
| ४-श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका     |      | दिखानाः महर्षि वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर            |
| सुमन्त्रद्वारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्हें    |      | आगमन और सुमन्त्रको महाराजके पास भेजनाः                |
| आवश्यक बार्ते बताना, श्रीरामका कौसल्याके        |      | राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुलानेके          |
| भवनमें जाकर माताको यह समाचार बताना और           |      | लिये जाना " २२४                                       |
| मातासे आशीर्वाद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक      |      | १५-सुमन्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके       |
| वार्ताळाप करके अपने महलमें जाना                 | १९२  | लिये उनके महलमें जाना २२८                             |
| ५-राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सीता-         |      | १६-सुमन्त्रका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका       |
| सहित श्रीरामको उपवासवतकी दीक्षा देकर आना        |      | संदेश सुनाना और श्रीरामका सीतासे अनुमति               |
| और राजाको इस समाचारसे अवगत कराना,               |      | ले लक्ष्मणके साथ रथपर बैठकर गाजे-बाजेके               |
| राजाका अन्तःपुरमें प्रवेश                       | १९५  | साथ मार्गमें स्त्री-पुर्धोकी बातें सुनते हुए जाना २३२ |
| ६-सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना, हर्षमें    |      | १७-श्रीरामका राजपथकी शोभा देखते और सुहृदोंकी          |
| भरे पुरवासियोंद्वारा नगरकी सजावट, राजाके        |      | बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश *** २३५          |
| प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें    |      | १८-श्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका           |
| जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना           | १९७  | कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वक अपने              |
| ७-श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई      |      | माँगे हुए वरोंका वृत्तान्त बताकर श्रीरामको            |
| मन्थराका कैकेयीको उभाइनाः परंतु प्रसन्न हुई     |      | वनवासके लिये प्रेरित करना २३७                         |
| कैकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना          |      | १९-श्रीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत और वनमें             |
| और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना                | १९९  | जाना स्वीकार करके उनका माता कौसल्याके                 |
| ८-मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेकको कैकेयी- |      | पास आज्ञा लेनेके लिये जाना " २४०                      |
| के लिये अनिष्टकारी बताना, कैकेयीका श्रीरामके    |      | २०-राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीराम-         |
| गुणोंको बताकर उनके अभिषेकका समर्थन              | E ,  | का कौसल्याजीके भवनमें जाना और उन्हें अपने             |
| करनाः तत्पश्चात् कुःजाका पुनः श्रीरामराज्यको    | p    | वनवासकी बात बताना, कौसल्याका अचेत होकर                |
| भरतके लिये भयजनक बताकर कैकेयीको                 |      | गिरना और श्रीरामके उठा देनेपर उनकी ओर                 |
| भड़काना                                         | 508  | देखकर विलाप करना २४३                                  |

| २१- हक्ष्मणका रोष, उनका श्रीरामको बलपूर्वक राज्य-   | आमूषण, रत्न आर यन आदिका दान तथा                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| पर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा           | लक्ष्मणसिंदत श्रीरामद्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, |
| श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही धर्म             | सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहुज्जनोंको घनका          |
| बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना २४७                  | वितरण २७७                                             |
| २२-श्रीरामका छक्ष्मणको समझाते हुए अपने वनवास-       | ३२-सीता और लक्ष्मणसिंहत श्रीरामका दुखी नगर-           |
| में दैवको ही कारण बताना और अभिषेककी                 | वासियोंके मुखसे तरइ-तरहकी बातें मुनते हुए             |
| सामग्रीको इटा देनेका आदेश देना २५१                  | पिताके दर्शनके लिये कैकेयीके महलमें जाना २५०          |
| २३-लक्ष्मणकी ओनभरी बातें, उनके द्वारा दैवका         | ३४-सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियोंसहित          |
| खण्डन और पुरुषार्थका प्रतिपादन तथा उनका             | राजा दशरथके पास जाकर वनवासके लिये विदा                |
| श्रीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा         | माँगनाः राजाका शोक और मृच्छीः श्रीरामका               |
| लेनेके लिये उद्यत होना २५४                          | उन्हें समझाना तथा राजाका श्रीरामको हृदयसे             |
| २४-विलाप करती हुई कौसल्याका श्रीरामसे अपनेको        | लगाकर पुनः मूर्च्छित हो जाना " २८२                    |
| भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा                | ३५-सुमन्त्रके समझाने और फटकारनेपर भी कैकेयी-          |
| पतिकी सेवा ही नारोका धर्म है, यह बताकर              | का टस-से-मस न होना २८६                                |
| श्रीरामका उन्हें रोकना और वन जानेके लिये            | ३६-राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना और खजाना            |
| उनकी अनुमित प्राप्त करना २५७                        | भेजनेका आदेश, कैकेथीद्वारा इसका विरोध,                |
| २५-कौसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गल-       | सिद्धार्थका कैकेयीको समझाना तथा राजाका                |
| कामनापूर्वक स्वस्तिवाचन करना और श्रीरामका           | श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना २८९             |
| उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना २६०         | ३७-श्रीराम आदिका वल्कल-वस्त्र-धारण, सीताके            |
| २६-श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका            | वल्कल-धारणसे रिनवासकी स्त्रियोंको खेद तथा             |
| कारण पूछना और श्रीरामका पिताकी आज्ञासे              | गुरु वसिष्ठका कैकेयीको फटकारते हुए सीताके             |
| वनमें जानेका निश्चय बताते हुए सीताको घरमें          | वल्कल-धारणका अनौचित्य बताना २०१                       |
| रहनेके लिये समझाना २६३                              | ३८-राजा दशरथका सीताको वल्कल घारण कराना                |
| २७-धीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके         | अनुचित बताकर कैकेयीको फटकारना और                      |
| लिये प्रार्थना २६५                                  | श्रीरामका उनसे कौसल्यापर कृपादृष्टि रखनेके            |
| २८-श्रीरामका वनवासके कष्टका वर्णन करते हुए          | छिये अनुरोध करना · · · २९४                            |
| सीताको वहाँ चलनेसे मना करना २६७                     | ३९-राजा दशरथका विलापः उनकी आज्ञासे                    |
| २९-सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वन-         | सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लानाः                  |
| गमनका औचित्य बताना २६९                              | कोषाध्यक्षका सीताको बहुमूल्य वस्त्र और                |
| ३०-सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रहः             |                                                       |
| विलाप और घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें              | आभूषण देनाः कौसल्याका सीताको पतिसेवाका                |
| साथ ले चलनेकी स्वीकृति देना, पिता-माता और           | उपदेशः सीताके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा                |
| गुरुजनोंकी सेवाका महत्त्व बताना तथा सीताको          | श्रीरामका अपनी मातासे पिताके प्रति दोषदृष्टि          |
| वनमें चलनेकी तैयारीके लिये घरकी वस्तुओंका           | न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी                 |
| दान करनेकी आज्ञा देना २७१                           | विदा माँगना २९५                                       |
| ३१-श्रीराम और लक्ष्मणका संवाद, श्रीरामकी आज्ञा-     | ४०-सीता, राम और लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा             |
| से लक्ष्मणका मुद्धदोंसे पूछकर और दिव्य आयुध         | करके कौसल्या आदिको प्रणाम करनाः                       |
| लाकर वनगमनके लिये तैयार होनाः श्रीरामका             | सुमित्राका लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम          |
| उनसे ब्राह्मणोंको धन बाँटनेका विचार व्यक्त करना २७४ | और लक्ष्मणका रथमें बैठकर वनकी ओर                      |
| ३ २-सीतासहित श्रीरामका वसिष्ठपुत्र सुयज्ञको बुलाकर  | प्रस्थानः पुरवासियों तथा रानियोंसहित महाराज           |
| उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य                 | दशरथकी शोकाकुल अवस्था २९८                             |

| ४१-श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी स्त्रियोंका विलाप                                   | ५३-श्रीरामका राजाको उपालम्भ देते हुए कैकेयीसे                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| तथा नगरनिवासियोंकी शोकाकुल अवस्था *** ३०                                         |                                                                 |
| ४२-राजा दशरथका पृथ्वीपर गिरना, श्रीरामके                                         | लक्ष्मणको अयोध्या लौटानेके लिये प्रयत्न करनाः                   |
| लिये विलाप करना, कैकेयीको अपने पास                                               | लक्ष्मणका श्रीरामके बिना अपना जीवन असम्भव                       |
| आनेसे मना करना और उसे ध्याग देना,                                                | बताकर वहाँ जानेसे इनकार करनाः फिर श्रीराम-                      |
| कौसल्या और सेवकोंकी सहायतासे उनका                                                | का उन्हें वनवासकी अनुमित देना *** ३३२                           |
| कौसल्याके भवनमें आना और वहाँ भी श्रीरामके                                        | ५४-लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामका प्रयागमें गङ्गा                |
| लिये दु:खका ही अनुभव करना " ३०                                                   | ३ यमुना-संगमके समीप भरद्वाज-आश्रममें जानाः                      |
| लिये दुःखका ही अनुभव करना ः ३०<br>४३-महारानी कौसल्याका विलाप ः ३०                | ६ मुनिके द्वारा उनका अतिथि-सत्कार, उन्हें                       |
| ४४-मुभित्राका कौसल्याको आश्वासन देना ३०।                                         | <ul> <li>चित्रक्ट पर्वतपर ठइरनेका आदेश तथा चित्रक्ट-</li> </ul> |
| ४५-श्रीरामका पुरवालियोंसे भरत और महाराज                                          | की महत्ता एवं शोभाका वर्णन " ३३५                                |
| दशरथके प्रति प्रेमभाव रखनेका अनुरोध                                              | ५५-भरद्राजजीका श्रीराम आदिके लिये खिस्तवाचन                     |
| करते हुए लीट जानेके लिये कहना, नगरके                                             | करके उन्हें चित्रकृटका मार्ग बताना, उन                          |
| दृद्ध ब्राह्मणोंका श्रीरामसे छैट चलनेके लिये                                     | सबका अपने ही बनाये हुए वेड्रेसे यमुनाजीको                       |
| आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका                                             | पार करना, सीताकी यमुना और श्यामवटसे                             |
| तमशा-तटपर पहुँचना ःः ३०                                                          | 2 22 22 22                                                      |
|                                                                                  | कोसतक जाकर वनमें धूमना-िकरना, यमुनाजीके                         |
| ४६-पीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा-                                 | समतल तटपर रात्रिमें निवास करना " ३३८                            |
| तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके लिये                                          | ५६-वनकी शोभा देखते-दिखाते हुए श्रीराम                           |
| चिन्ता तथा पुरवासियोंको सोते छोड़कर वनकी<br>ओर जाना ३१                           |                                                                 |
|                                                                                  | दर्शन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा                      |
| ४७-प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंका विलाप करना<br>और निराश होकर नगरको लौटना *** ३१४ | 2 2 2 2                                                         |
|                                                                                  | स्त्रते उन सन्त्रा क्वीगें प्रवेश ३५०                           |
| ४८-नगरनिवासिनी स्त्रियोंका विलाप करना ३१६                                        | ५७-सुमन्त्रका अयोध्याको लौटना, उनके मुखसे                       |
| ४९-ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीरामका कोसल                                 | श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासियोंका विलापः                       |
| जनपदको लाँघते हुए आगे जाना और वेदश्रुति,                                         | राजा दशरथ और कौसल्याकी मूर्च्छा तथा                             |
| गोमती एवं स्यन्दिका नदियोंको पार करके                                            | and the same and the same                                       |
| सुमन्त्रसे कुछ कहना ३१८                                                          |                                                                 |
| ५०-श्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरीसे वनवासकी आज्ञा                                | ५८-महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीराम                     |
| माँगना और शृङ्गवेरपुरमें गङ्गातटपर पहुँचकर                                       | और लक्ष्मणके संदेश सुनाना *** ३४६                               |
| रात्रिमें निवास करना, वहाँ निशादराज गुहद्वारा                                    | ५९-सुमन्त्रद्वारा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं                   |
| उनका सत्कार *** ३२०                                                              | , अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका वर्णन तथा राजा                       |
| ५१-निषादराज गुइके समक्ष लक्ष्मणका विलाप *** ३२३                                  |                                                                 |
| ५२-श्रीरामकी आज्ञासे गुहका नाव मँगाना, श्रीरामका                                 | ६०-कौसल्याका विलाप और सारिथ सुमन्त्रका                          |
| सुमन्त्रको समझा बुझाकर अयोध्यापुरी छौट जानेके                                    | उन्हें समझाना ३५१                                               |
| लिये आज्ञा देना और माता-पिता आदिसे कहने के                                       | ६१-कौसल्याका विलापपूर्वक राजा दशरथको                            |
| लिये संदेश सुनाना, सुमन्त्रके वनमें ही चलनेके                                    | उपालम्भ देना ३५३                                                |
| लिये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपूर्वक                                  | ६२-दुखी हुए राजा दशरथका कौसल्याको हाथ                           |
| समझाकर लौटनेके लिये विवश करना, किर तीनों-                                        | जोड़कर मनाना और कौसल्याका उनके                                  |
| का नावपर बैठना, सीताकी गङ्गाजीसे प्रार्थना,                                      | चरणोंमें पड़कर क्षमा माँगना ३५५                                 |
| नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें                                         | ६३-राजा दशरथका शोक और उनका कौसल्यासे                            |
| पहुँचना और सायंकालमें एक वृक्षके नीचे रहनेके                                     | अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसङ्ग                     |
| लिये जाना ३२५                                                                    |                                                                 |

|                                                               | भार अपन्ना हैतेगीको कही फरकार देना ३८७                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ६४-राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके                        | ७४-मरतिका कारावाचा राष्ट्रा ॥० ॥ ५ ५ ।                      |
| वधसे दुखी हुए उनके माता-पिताके विलाप                          | ७५-कौसल्याके सामने भरतका शपथ खाना *** ३९०                   |
| और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर                          | ७६-राजा दशरथका अन्त्येष्टिसंस्कार *** ३९४                   |
| कौसल्याके समीप रोते-बिलखते हुए आधी रातके                      | ७७-भरतका पिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंको बहुत धन-            |
| समय अपने प्राणींको त्याग देना ३६०                             | रत्न आदिका दान देनाः तेरहवें दिन अस्थि-                     |
| ६५-वन्दीजनींका स्तुतिपाठः राजा दशरथको दिवंगत                  | संचयका शेष कार्य पूर्ण करनेके लिये पिताकी                   |
| हुआ जान उनकी रानियोंका करण विलाप *** ३६५                      | चिताभूमिपर जाकर भरत और शत्रुध्नका विलाप                     |
|                                                               | करना और वसिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हें समझाना ३९६             |
| ६६-राजाके लिये कौसल्याका विलाप और कैकेयीकी                    |                                                             |
| भत्सैना, मन्त्रियोंका राजाके शवको तेलसे भरे                   | ७८-शत्रुचनका रोष, उनका कुब्बाको घसीटना और                   |
| हुए कड़ाहमें सुलानाः रानियोंका विलापः                         | भरतजीके कहनेसे उसे मूर्न्छित अवस्थामें छोड़<br>देना ••• ३९७ |
| पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक ३६८                      |                                                             |
| ६७-मार्कण्डेय आदि मुनियों तथा मन्त्रियोंका                    | ७९-मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके                   |
| राजाके बिना होनेवाली देशकी दुरवस्थाका वर्णन                   | लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी                    |
| करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये                      | परिक्रमा करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी                  |
| अनुरोघ ३७०                                                    | बताकर उन्हें लौटा लानेके लिये चलनेके                        |
| ६/-विस्विजीकी आज्ञासे पाँच दुर्तोका अयोध्यासे                 | निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना ३९९                 |
| केक्य देशके राज्यगृह नगरमें जाना ३७२                          | ८०-अयोध्यासे गङ्गातटतक सुरम्य शिविर और                      |
| ६९-भरतकी चिन्ता, मित्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका          | कूप आदिसे युक्त मुखद राजमार्गका निर्माण ४०१                 |
| प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका मित्रोंके                       | ८१-प्रातःकालके मङ्गलवाद्य-घोषको सुनकर भरतका                 |
| माभ्य आपने देखें हुए भयंकर द:स्वप्नका                         | दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना।                      |
| वर्णन करना ३७४                                                | वसिष्ठजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको                         |
| ७०-दूर्तोका भरतको उनके नाना और मामाके लिये                    | बुलानेके लिये दूत भेजना ४०२                                 |
| उपहारकी वस्तुएँ अर्पित करना और विसष्ठजीका                     | बुलानक लिय दूर्त भवना                                       |
| संदेश मुनानाः भरतका पिता आदिकी कुश्ल                          | ८२-वसिष्ठजीका भरतको राज्यपर अभिषिक्त होनेके                 |
| सदश सुनानाः भरतका विद्या जगायम उपरास्की                       | लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित                         |
| पूछना और नानासे आज्ञा तथा उपहारकी                             | बताकर अस्वीकार करना और श्रीरामको                            |
| वस्तुएँ पाकर शत्रुघ्नके साथ अयोध्याकी ओर<br>प्रस्थान करना ३७६ | लौटा लानेके लिये वनमें चलनेकी तैयारीके निमित्त              |
|                                                               | सबको आदेश देना ४०४                                          |
| ७१-स्य और सेनासहित भरतकी यात्राः विभिन्न                      | ८३-भरतकी वनयात्रा और शृङ्गवेरपुरमें रात्रिवास ४०६           |
| स्थानोंको पार करके उनका उजिहाना नगरीके                        | ८४-निषादराज गुहका अपने बन्धुओंको नदीकी                      |
| उद्यानमें पहुँचना और सेनाको धीरे-बीरे आनेकी                   | ८४-निवादराज गुहका अपन पर्युजाना गरान                        |
| आज्ञा दे स्वयं स्थद्वारा तीव वेगसे आगे बढ़ते                  | रश्चा करते हुए युद्धके लिये तैयार रहनेका                    |
| हुए साल वनको पार करके अयोध्याके निकट                          | आदेश दे भेंटकी सामग्री ले भरतके पास जाना                    |
| जाना, वहाँसे अयोध्याकी दुरवस्था देखते हुए                     | और उनसे आतिच्य स्वीकार करनेके लिये                          |
| आगे बद्ना और सार्थिसे अपना दुःखपूर्ण                          | अनुरोध करना ४०८                                             |
| उद्गार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना ३७८               | ८५-गुह और भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक ४०९                    |
| ७२-भरतका कैकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम                      | ८६-निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्भाव और                |
| करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका                           | विलापका वर्णन ४११                                           |
| समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा                              | ८७-भरतकी मूर्च्छासे गुह, शत्रुघ्न और माताओंका               |
| श्रीरामके विषयमें पूछनेपर कैकेयीद्वारा उनका                   |                                                             |
| श्रीरामके वनगमनके वृत्तान्तसे अवगत होना ३८                    | १ दुखी होना, होशमें आनेपर भरतका गुहसे                       |
| ७३-भरतका कैकेयीको चिकारना और उसके प्रति                       | श्रीराम आदिके भोजन और शयन आदिके                             |
| महान् रोष प्रकट करना ३८                                       | विषयमें पूछना और गुहका उन्हें सब बातें बताना ४१६            |
|                                                               |                                                             |

| ८८-श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०२-भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| उद्गार तथा खयं भी बल्कल और जटा घारण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अनुमेध करके उनके हिन्तु न                                                             |
| करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना " ४१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बताना ४५                                                                              |
| ८९-भरतका सेनासहित गङ्गा-पार करके भरद्राजके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०३-श्रीराम आदिका विलाप, पिताके लिये जला-                                             |
| आश्रमपर जाना · · · ४१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अलि-दान, पिण्डदान और रोदन "४५                                                         |
| ९०-भरत और भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं वातचीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
| तथा मुनिका अपने आश्रमपर ही ठहरनेका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०४-वसिष्ठजीके साथ आती हुई कौसल्याका                                                  |
| आदेश हेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मन्दाकिनीके तटपर मुमित्रा आदिके समक्ष<br>दुःखपूर्ण उद्गार, श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके |
| आदेश देना ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | द्वारा माताओंकी चरण-वन्दना तथा वसिष्ठजी-                                              |
| ९१-भरद्वाज मुनिके द्वारा सेनासहित भरतका दिव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | को प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ                                                 |
| सस्कार ४२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बैठना ४५५                                                                             |
| ९२-भरतका भरद्वाजमुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०५-भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य                                             |
| श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी                                              |
| मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहाँसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अनित्यता बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये                                               |
| चित्रकृटके लिये सेनासहित प्रस्थान करना " ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | शोक न करनेका भरतका उपदेश देना और                                                      |
| ९३-सेनासहित भरतकी चित्रक्ट-यात्राका वर्णन " ४२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ही राज्य                                              |
| ९४-श्रीरामका सीताको चित्रकृटकी शोभा दिखाना ४३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय                                              |
| ९५-श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बताना ४५७                                                                             |
| शोभाका वर्णन ४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०६-भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या हौटने और                                             |
| 88 = = ================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना ४६१                                                      |
| ९६-वन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०७-श्रीरामका भरतको समझाकर उन्हें अयोध्या                                             |
| श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-वृक्षपर चढ़कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | जानेका आदेश देना *** ४६३                                                              |
| भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १०८-जाबालिका नास्तिकोंके मतका अवलम्बन                                                 |
| अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | करके श्रीरामको समझाना " ४६५                                                           |
| ९७-श्रीरामका लक्ष्मणके रोषको शान्त करके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १०९-श्रीगावे वार                                                                      |
| भरतके सद्भावका वर्णन करना, लक्ष्मणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०९-श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका                                            |
| लिजत हो श्रीरामके पास खड़ा होना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन ४६६                                                     |
| भरतकी सेनाका पर्वतके नीचे छावनी डालना ४३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११०-वसिष्ठजीका सृष्टि-परम्पराके साथ इक्ष्वाकु-                                        |
| ९८-भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कुलकी परम्परा बताकर ज्येष्ठके ही राज्या-                                              |
| प्रबन्ध तथा उन्हें आश्रमका दर्शन *** ४३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भिषेकका औचित्य सिद्ध करना और श्रीरामसे                                                |
| ९९-भरतका रात्रुच्न आदिके साथ श्रीरामके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना *** ४६९                                                  |
| आश्रमपर जानाः उनकी पर्णशालाको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १११-वसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी                                           |
| देखना तथा रोते-रोते उनके चरणोंमें गिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका                                                  |
| जानाः श्रीरामका उन सबको हृदयसे लगाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | घरना देनेको तैयार होना तथा श्रीरामका                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उन्हें समझाकर अयोध्या लौटनेकी आज्ञा                                                   |
| San offernation of the same of | देना ४७२                                                                              |
| राजनीतिका उपदेश करना ४४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११२-ऋषियोंका भरतको श्रीरामकी आज्ञाके                                                  |
| १०१-श्रीगाचा भारत भरता ४४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अनुसार छौट जानेकी सलाह देनाः भरतका                                                    |
| १०१-श्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पुनः श्रीरामके चरणोंमें गिरकर चलनेकी                                                  |
| पूछनाः भरतका उनसे राज्य अहण करनेके<br>लिये कहना और श्रीरामका उसे अस्वीकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रार्थेना करनाः श्रीरामका उन्हें समझाकर                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा                                                      |
| कर दना ४४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | करना ४७४                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |

| ११३-भरतका भरद्वाजसे मिळते हुए अयोध्याको लौट आना ४७६ ११४-भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरवस्थाका दर्शन तथा अन्तः पुरमें प्रवेश करके भरतका दुखी सोना ४७८ ११५-भरतका नन्दिग्राममें जाकर श्रीरामकी चरण-              | ११७-श्रीराम आदिका अत्रिमुनिके आश्रमघर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनस्याद्वारा सीताका सत्कार                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें  पादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें  निवेदनपूर्वक राज्यका सब कार्य करना "४८१  ११६-वृद्ध कुरूपितसिहत बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना ४८३ | वस्त्राभूषणोंको धारण करके श्रीरामजीके पास<br>आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आश्रमपर<br>रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जानेके लिये ऋषियों-<br>से विदा लेना |

# चित्र-सूची

| ( तिरंगा )<br>१-यमुना पार करनेके लिये नौकारोहण                          | ६-मानलक मधाना गरार                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ( एकरंगा )                                                              | वसिष्ठ तथा राजकुमार भरत                               |
| १-महाराज दशरथकी राजसभा · · · १८<br>२-पूजन करती हुई माता कौसल्यासे विदाई | लक्ष्मणजीका क्षोभ और श्रीरामक द्वारा<br>सान्त्वना ४३६ |
| भाँगते हुए राम<br>३-वनगमनके समय श्रीजानकीसे भेंट : २६                   | ८-मयादा-पुरुषायम । १९०१ म                             |
| ४-स्थारूढ़ श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीका वनके लिये                            | ९-भरतका श्रीरामकी पादुका लेकर अयोध्याके लिये          |
| प्रस्थान २                                                              | ×198                                                  |

# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सूची

( अरण्यकाण्डम् )

| सर्ग विषय पृष्ठ संख्या                                        | सर्ग विषय पृष्ठ-संस्थ                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| १-श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका तापसोंके                         | १४-पञ्चवटीके मार्गमें जटायुका मिलना और                |
| आश्रममण्डलमें सत्कार ''' ४९३                                  | श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना ५२                  |
| र-वनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीतापर                        | १५-पञ्चवटीके रमणीय प्रदेशमें श्रीरामकी                |
| विराधका आक्रमण ४९४<br>३-विराध और श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम और | आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर पर्णशास्त्रका            |
|                                                               | निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण-                    |
| लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा विराधका                   | सहित श्रीरामका निवास ••• ५२६                          |
| इन दोनों भाइयोंको साथ लेकर दूसरे वनमें जाना ४९६               | १६ - लक्ष्मणके द्वारा हेमन्त श्रृतुका वर्णन और        |
| ४-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध ४९८                  | भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका उन दोनोंके                |
| ५-श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका शरभङ्ग-मुनिके                    | साथ गोदावरी नदीमें स्नान ५२८                          |
| आश्रमपर जानाः देवताओंका दर्शन                                 | १७-श्रीरामके आश्रममें शूर्पणखाका आना, उनका            |
| करना और मुनिसे सम्मानित होना तथा                              | परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे                   |
| शरभङ्ग मुनिका ब्रह्मलोक-गमन ५०१                               | अपनेको भार्याके रूपमें ग्रहण करनेके लिये              |
| ६-वानप्रस्य मुनियोंका राक्षसोंके अत्याचारसे .                 | अनुरोध करना ५३१                                       |
| अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना                 | १८-श्रीरामके टाल देनेपर सूर्पणखाका लक्ष्मणसे          |
| करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना ५०४                     | प्रणय याचना करनाः फिर उनके भी टालनेपर                 |
| ७-सीता और भ्रातासहित श्रीरामका सुतीक्ष्णके                    | उसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका                       |
| आश्रमपर जाकर उनसे बात-चीत करना तथा                            | उसके नाक, कान काट लेना ५३३                            |
| उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना ५०६                          | १९-शूर्पणखाके मुखसे उसकी दुर्दशाका वृत्तान्त          |
| ८-प्रातःकाल मुतीक्ष्णसे विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण,             | सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका श्रीराम                   |
| सीताका वहाँसे प्रस्थान ५०८                                    |                                                       |
| ९—सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोंको न मारने                | आदिके वधके लिये चौदह राक्षसोंको<br>भेजना ''' ५३५      |
| और अहिंसा-धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध ५०९                  | २०-श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चौदह राक्षसींका वध ५३७ |
| १०-श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंके                 | २१-शूर्पणखाका खरके पास आकर उन राक्षसोंके              |
| वधके निमित्त की हुई प्रतिशाके पालनपर दृढ़                     | वषका समाचार बताना और रामका भय                         |
| रहनेका विचार प्रकट करना " ५११                                 | दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना " ५३९           |
| ११-पञ्चाप्सर तीर्थ एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा,                 | २२-चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका          |
| विभिन्न आश्रमोंमें धूमकर श्रीराम आदिका                        | जनस्थानसे पञ्चवटीकी ओर प्रस्थान " ५४०                 |
| सुतीक्ष्णके आश्रममें आना, वहाँ कुछ कालतक                      | २३-भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनकी                |
| रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा                           | परवा नहीं करना तथा राक्षस-सेनाका श्रीराम-             |
| अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके                          | के आश्रमके समीप पहुँचना " ५४२                         |
| प्रभावका वर्णन ••• ५१३                                        | २४-श्रीरामका तात्कालिक शकुनोंद्वारा राक्षसोंके        |
| २-श्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश,                    | विनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके                    |
| अतिथि-सत्कार तथा मुनिकी ओरसे उन्हें दिव्य-                    | सीतासहित लक्ष्मणको पर्वतकी गुफार्मे मेजना             |
| अस्त्र-रास्त्रोंकी प्राप्ति ५१९                               | और युद्धके लिये उद्यत होना " ५४४                      |
| ३-महर्षि अगस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी                       | २५-राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण और श्रीराम-            |
| प्रसन्तता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना,                     | चन्द्रजीके द्वारा राक्षसोंका संहार ५४७                |
| श्रीरामके पृछनेपर उन्हें पञ्चवटीमें आश्रम                     | २६-श्रीरामके द्वारा दूषणसहित चौदह सहस्र               |
| बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम                            | राश्वसोंका वघ ५५०                                     |
| आदिका प्रस्थान ५२१                                            | २७-त्रिशिराका वध ५५२                                  |

| २८-खरके साथ श्रीरामका घोर युद्ध " ५५३                | ४४-श्रीरामके द्वारा मारीचका वध और उसके द्वारा                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २९-श्रीरामका खरको फटकारना तथा खरका भी                | सीता और ल्हमणके पुकारनेका शब्द सुनकर                                                              |
| उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदाका                | श्रीरामकी चिन्ता ५९०                                                                              |
| गहार करता और श्रीरामदारा उस गदाका                    | ४५-सीताके मार्मिक वचनोंसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका                                                  |
| खण्डन ५५६                                            | श्रीरामके पास जाना " ५९२                                                                          |
| ३०-श्रीरामके ब्यङ्ग करनेपर खरका उन्हें फटकार-        | ४६-रावणका साधुवेषमें सीताके पास जाकर उनका                                                         |
| कर उनके ऊपर शालवृक्षका प्रहार करना,                  | परिचय पछना और सीताका आतिथ्यके लिये उसे                                                            |
| श्रीरामका उस वृक्षको काटकर एक तेजस्वी                | आमन्त्रित करना ५९५°                                                                               |
| बाणसे खरको मार गिराना तथा देवताओं और                 | ४७-सीताका रावणको अपना और पतिका परिचय                                                              |
| महर्षियोंद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा ५५८                | देकर वनमें आनेका कारण बतानाः रावणका                                                               |
| ३१-रावणका अकम्पनकी सलाइसे सीताका अपहरण               | उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट                                                            |
| करनेके लिये जाना और मारीचके कहनेसे                   | करना और सीताका उसे फटकारना ५९८                                                                    |
| लङ्काको लौट आना ५६१                                  | ४८-रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और                                                          |
| ३२-शूर्पणखाका लङ्कामें रावणके पास जाना ५६४           | सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार "६०१                                                                   |
| ३३-शूर्पणखाका रावणको फटकारना '' ५६६                  | ४९-रावणद्वारा सीताका अपहरणः सीताका विलाप                                                          |
| ३२-शूपणिखाका रावणका सञ्ज्ञाता उससे गाम               | और उनके द्वारा जटायुका दर्शन ६०३                                                                  |
| ३४-रावणके पूछनेपर शूर्पणखाका उससे रामः               | ५०-जटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कर्मसे निष्टत्त                                                   |
| लक्ष्मण और सीताका परिचय देते हुए सीताको              | नेनेके लिये मगबाता और अन्तर्मे यदके लिये                                                          |
| भार्या बनानेके लिये उसे प्रेरित करना '' ५६८          | ललकारना ६०६                                                                                       |
| ३५-रावणका समुद्रतटवर्सी प्रान्तकी शोभा देखते         | ५१-जटायु तथा रावणका बोर युद्ध और रावणके                                                           |
| हुए पुनः मारीचके पास जाना ५७०                        | द्वारा जटायुका वध ६०८                                                                             |
| ३६-रावणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर              |                                                                                                   |
| उनकी पत्नी सीताके अपहरणमें सहायताके<br>लिये कहना ५७३ | ५२-रावणद्वारा सीताका अपहरण ६११                                                                    |
| लियं कहना                                            | ५३-सीताका रावणको धिकारना ६१४                                                                      |
| ३७-मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और           | ५४-सीताका पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण और                                                          |
| प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना ५७५            | वस्त्रको गिराना, रावणका लङ्कामें पहुँचकरसीता-                                                     |
| ३८-श्रीरामकी शक्तिके विषयमें अपना अनुभव बता-         | को अन्तःपुरमें रखना तथा जनस्थानमें आठ                                                             |
| कर मारीचका रावणको उनका अपराध करनेसे                  | राक्षसोंको गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये भेजना ६१६                                                 |
| मना करना ५७७                                         | ५५-रावणका सीताको अपने अन्तः पुरका दर्शन कराना                                                     |
| ३९-मारीचका रावणको समझाना " ५७९                       | और अपनी भार्या बन जानेके लिये समझाना ६१८                                                          |
| ४०-रावणका मारी चको फटकारना और सीताहरणके              | ५६-सीताका श्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग                                                       |
| कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना ५८१                | दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी                                                                  |
| ४१-मारीचका रावणको विनाशका भय दिखाकर                  | आज्ञासे राश्चिसयोंको उन्हें अशोकवाटिकामें छे                                                      |
| पुनः समझाना ५८३                                      | जाकर डराना ६२१                                                                                    |
| ४२-मारीचका सुवर्षभय मृगरूप घारण करके श्रीराम-        | 41117                                                                                             |
| के आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना ५८४              | (प्रश्चिप्त सर्ग )—ब्रह्माजीकी आशासे देवराज इन्द्रका<br>निद्रासहित लङ्कामें जाकर सीताको दिव्य खीर |
| ४३-कपटमुगको देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताका            | अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना ६२३                                                           |
| ः उस मृगको जीवित या मृत-अवस्थामें भी ले आने          |                                                                                                   |
| के लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका         | ५७-श्रीरामका लीटना, मार्गमें अपशकुन देखकर                                                         |
| लक्ष्मणको समझा-बुझाकर सीताकी रक्षाका भार             | चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर उन्हें                                                         |
| सौंपकर उस मृगको मारनेके लिये जाना " ५८७              | उलाहना दे सीतापर संकट आनेकी आशङ्का करना ६२५                                                       |

| ५८-मार्गमें अनेक प्रकारकी आशङ्का करते हुए         | ६९-लक्ष्मणका अयोमुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें आना और             | और लक्ष्मणका कवन्धके बाहुबन्धमें पड़कर             |
| वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना *** ६२७            | चिन्तित होना ६५                                    |
| ५९-श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत ६२९                | ७०-श्रीराम और लक्ष्मणका परस्पर विचार करके          |
| ६०-श्रीरामका विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओंसे    | कबन्धकी दोनों भुजाओंको काट डालना तथा               |
| सीताका पता पूछना, भ्रान्त होकर रोना और            | कवन्धके द्वारा उनका स्वागत ५५                      |
| बारंबार उनकी खोज करना " ६३०                       | ७१-कबन्धकी आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो             |
| ६१-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और      | जानेपर उसका श्रीरामको सीताके अन्वेषणमें            |
| उनके न मिलनेसे श्रीरामकी ब्याकुळता '' ६३३         | स्हायता देनेका आश्वासन *** ६५६                     |
| ६२-श्रीरामका विलाप ••• ६३५                        | ७२-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगर्मे       |
| ६३-श्रीरामका विलाप · · · ६३७                      | कवन्धका दाह तथा उसका दिव्य रूपमें प्रकट            |
| ६४-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज,        | होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना ६५९ |
| श्रीरामका शोकोद्गार, मृगोंद्वारा संकेत पाकर दोनीं | ७३-दिव्यरूपधारी कबन्धका श्रीराम और लक्ष्मणको       |
| भाइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना, पर्वतपर           | ऋष्यमूक और पम्पासरोवरका मार्ग बताना तथा            |
| क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूल, आभूषणोंके कण         | मतङ्ग मुनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर             |
| और युद्ध के चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि-      | प्रस्थान करना · · · ६६१                            |
| सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना · · ६३९      | ७४-श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पासरोवरके तटपर          |
| ६५-छक्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना ६४४   | मतङ्गवनमें शवरीके आश्रमपर जाना, उसका               |
| ६६ - लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना ••• ६४५           | सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतङ्गवन-             |
| ६७-श्रीराम और लक्ष्मणकी पश्चिराज जटायुसे मेंट     | को देखना, शबरीका अपने शरीरकी आहुति                 |
| तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना *** ६४७     | दे दिव्य धामको प्रस्थान करना ६६४                   |
| ६८-जटायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका      | ७५-श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों        |
| दाइ-संस्कार ६४९                                   | भाइयोंका पम्पासरोवरके तटपर जाना ••• ६६७            |
| -0-10-1                                           |                                                    |
|                                                   |                                                    |

# चित्र-सूची

| ( तिरंगा )                             |       | २-खर-दूषणादिके वध                             | पर ऋषियों द्वा | रा श्रीरामका        |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| १-शरभङ्ग मुनिका स्वर्गारोहण            | . 865 | अभिनन्दन                                      |                | 480                 |
|                                        | • ६६६ | ३—खर्णमृगके वधकी प्रेरण                       | п              | 466                 |
| ( एकरंगा )                             |       | ४-रावणद्वारा आकाशमार्ग<br>जानकीजी वस्त्राभूषण |                | जाती हुई<br>··· ६१६ |
| १-महर्षि अगस्त्यके द्वारा श्रीराम आदिक | r -   | ५-सीता-विरहमें शोकमग्न                        |                |                     |
| स्वागत ••• •••                         | 420   | रहे हैं                                       |                | é88                 |



# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सूची

# ( किष्किन्धाकाण्डम् )

| सर्ग | विषय                                                                            | -संख्या | सर्ग         | विषय पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -संख्या |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2-   | -पम्पासरोवरके दर्शनसे श्रीरामकी व्याकुलताः                                      |         | 20-          | -भाईके साथ वैरका कारण बतानेके प्रसङ्गमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|      | श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी                                     |         |              | मुग्रीवका वालीको मनाने और वालीद्वारा अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|      | उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका                                          |         |              | निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६९६     |
|      | श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयोंको ऋष्य-                                       | 136     | 88-          | -सुग्रीवके द्वारा वालीके पराक्रमका वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|      | मूककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य                                               |         |              | वालीका दुन्दुभि दैत्यको मारकर उसकी लाशको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|      | वानरोंका भयभीत होना                                                             | ६६९     |              | मतङ्ग वनमें फेंकना, मतङ्गमुनिका वालीको शाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 2.   | -सुग्रीव तथा वानरोंकी आशङ्काः हनुमान्जीद्वारा                                   |         |              | देना, श्रीरामका दुन्दुभिके अश्यिसमृहको दूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 7    | उसका निवारण तथा सुग्रीवका हनुमान् जीको                                          |         |              | फॅकना और मुग्रीवका उनसे साल-भेदनके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50/     |
|      | श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके लिये                                      |         |              | आग्रह करना ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420     |
|      | भेजना                                                                           | ६७८     | 8 -          | -श्रीरामके द्वारा सात साल-वृक्षींका मेदनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3    | -इनुमान्जीका श्रीराम और लक्ष्मणसे वनमें                                         |         |              | श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका किष्कित्धामें आकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 19   | आनेका कारण पूछना और अपना तथा                                                    |         |              | वाळीको छलकारना और युद्धमें उससे पराजित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|      | सुग्रीवका परिचय देना, श्रीरामका उनके                                            |         |              | होकर मतङ्गवनमें भाग जाना, वहाँ श्रीरामका<br>उन्हें आश्वासन देना और गलेमें पहचानके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|      | वचनोंकी प्रशंसा करके लक्ष्मणको अपनी ओरसे                                        |         |              | लिये गजपुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|      | बात करनेकी आज्ञा देना तथा लक्ष्मणद्वारा                                         |         |              | लिये मेजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | look    |
|      | अपनी प्रार्थना स्वीकृत होनेसे हनुमान्जीका                                       |         | 0.3          | The state of the s | K- P    |
|      | प्रसन्त होना                                                                    | 460     | <b>1</b> = - | -श्रीराम आदिका मार्गमें वृक्षों, विविध जन्तुओं,<br>जलाशयों तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 8    | -लक्ष्मणका इनुमान्जीसे श्रीरामके वनमें आने                                      |         |              | करते हुए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19019   |
|      | और सीताजीके हरे जानेका बृत्तान्त बताना तथा                                      |         | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303     |
| 2    | इस कार्यमें सुग्रीवके सहयोगकी इच्छा प्रकट करना, इनुमान्जीका उन्हें आश्वासन देकर |         | 88-          | -वाली-वधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000    |
|      |                                                                                 | 6.13    |              | मुग्रीवकी विकट गर्जना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 940     |
|      | उन दोनों भाइयोंको अपने साथ छे जाना                                              | 964     | 84-          | -मुग्रीवकी गर्जना सुनकर वालीका युद्धके लिये<br>निकलना और ताराका उसे रोककर सुग्रीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 4    | -श्रीराम और सुग्रीवकी मैत्री तथा श्रीरामद्वारा                                  | A COMM  |              | और भीरामके साथ मैत्री कर लेनेके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|      | वालिवधकी प्रतिज्ञा                                                              | ६८५     |              | लिये समझाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 988     |
| B    | -मुग्रीवका श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना                                      |         |              | -वालीका ताराको डाँटकर लौटाना और मुग्रीवसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|      | तथा श्रीरामका शोक एवं रोषपृर्ण वचन                                              | ६८७     |              | जूझना तथा श्रीरामके बाणसे घायल होकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| G    | -सुग्रीवका श्रीरामको समझाना तथा श्रीरामका                                       |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१४     |
|      | मुग्रीवको उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास                                            |         | 20-          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७१७     |
|      | दिलानां                                                                         | ६८९     |              | -श्रीरामका वालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 6    | -मुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना                                      |         | 10.          | दिये गये दण्डका औचित्य बतानाः वालीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|      | और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों                                      |         |              | निरुत्तर होकर भगवान्से अपने अपराधके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|      | भाइयोंमें वैर होनेका कारण पूछना                                                 | ६९१     |              | लिये क्षमा माँगते हुए अङ्गदकी रक्षाके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 9    | -सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने                                    |         |              | प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे आश्रा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|      | वैर होनेका कारण बताना                                                           | ६९४     |              | सन देना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७२१     |
|      |                                                                                 |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| १९-अङ्गदसिहत ताराका भागे हुए वानरोंसे बात                                  | उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना तथा ताराका                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| करके वालीके समीप आना और उसकी दुईशा                                         | समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना ७७                     |
| देखकर रोना ७२५                                                             | ३४-मुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका                 |
| २०-ताराका विलाप ७२७                                                        | उन्हें फटकारना ः ७७६                                         |
| २१-हनुमान्जीका ताराको समझाना और ताराका                                     | ३५-ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनोंद्वारा शान्त            |
| पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना " ७२९                                        | करना "" ७७५                                                  |
| २२-वालीका सुग्रीव और अङ्गदसे अपने मनकी                                     |                                                              |
| बात कहकर प्राणोंको त्याग देना ७३१                                          | ३६-सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामकी महत्ता                 |
|                                                                            | बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और लक्ष्मण                  |
| २३-ताराका बिलाप ७३३                                                        | का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ<br>चलनेके लिये कहना ७७९ |
| २४-सुग्रीवका शोकमग्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके                           |                                                              |
| लिये आज्ञा माँगनाः, ताराका श्रीरामसे अपने                                  | ३७-सुग्रीवका इनुमान्जीको वानरसेनाके संग्रहके                 |
| वधके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे                                  | लिये दोबारा दूत भेजनेकी आज्ञा देना, उन                       |
| समझाना ७३५                                                                 | दूर्तोसे राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरोंका                   |
| २५-लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीवः तारा और                                  | किष्किन्धाके लिये प्रस्थान और दूर्तीका लौटकर                 |
| अङ्गदको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके                                    | सुग्रीवको भेंट देनेके साथही वानरोंके आगमन-                   |
| लिये आज्ञा प्रदान करनाः फिर तारा आदि-                                      | का समाचार सुनाना ७८०                                         |
| सहित सब वानरोंका वालीके शवको श्मशान-                                       | ३८-लक्ष्मणसहित सुग्रीवका भगवान् श्रीरामके पास                |
| भूमिर्मे ले जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाह-<br>संस्कार कराना और उसे जलाञ्जलि | आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना, श्रीरामका                     |
| देना ः ७४०                                                                 | उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए                       |
|                                                                            | सैन्यसंग्रहविषयक उद्योगको बताना और उसे                       |
| २६ - हनुमान् जीका सुग्रीवके अभिषेकके लिये श्रीराम-                         | सुनकर श्रीरामका प्रसन्न होना " ७८३                           |
| चन्द्रजीसे किष्किन्धामें पधारनेकी प्रार्थनाः                               |                                                              |
| श्रीरामका पुरीमें न जाकर केवल अनुमति देना,                                 | ३९-श्रीरामचन्द्रजीका मुग्रीवके प्रति कृतज्ञता प्रकट          |
| तत्पश्चात् सुग्रीव और अङ्गदका अभिषेक ७४३                                   | करना तथा विभिन्न वानर-यूथपतियोंका अपनी                       |
| २७-प्रस्रवण गिरिपर श्रीराम और लक्ष्मणकी                                    | सेनाओंके साथ आगमन " ७८५                                      |
| परस्पर बातचीत ७४६                                                          | ४०-श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका सीताकी खोजके                  |
| २८-श्रीरामके द्वारा वर्धा-ऋतुका वर्णन ७४९                                  | लिये पूर्विदिशामें वानरींको भेजना और वहाँके                  |
| २९-इनुमान्जीके समझानेसे सुग्रीवका नीछको वानर                               | स्थानोंका वर्णन करना ७८८                                     |
| सैनिकोंको एकत्र करनेका आदेश देना ७५५                                       | ४१-सुग्रीवका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते              |
| ३०-शरद्-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका लक्ष्मणको                                | हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरोंको भेजना ७९३                       |
| सुप्रीवके पास जानेका आदेश देना ७५८                                         | ४२-सुग्रीवका पश्चिम दिशाके स्थानींका परिचय देते              |
| ३१-सुग्रीवपर लक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हें                               | हुए मुषेण आदि वानरोंको वहाँ भेजना ७९६                        |
| समझानाः लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर                                     | ४३-मुग्रीवका उत्तर दिशाके स्थानोंका परिचय देते               |
| जाकर अङ्गदको मुग्रीवके पास भेजना, वानरी-                                   | हुए शतबिल आदि वानरोंको वहाँ भेजना ८००                        |
| का भय तथा प्लक्ष और प्रभावका मुग्रीवको                                     | ४४-श्रीरामका इनुमान्जीको अँगूठी देकर                         |
| कर्तव्यका उपदेश देना ७६५                                                   | मेजना इनुमान्जाका अगूठा दकर                                  |
|                                                                            |                                                              |
| ३२-हनुमान्का चिन्तित हुए सुग्रीवको                                         | ४५-विभिन्न दिशाओंमें जाते हुए वानरोंका                       |
| समझाना ७६९                                                                 | सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साहसूचक वचन                          |
| ३३-लक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते                                   | 201                                                          |
|                                                                            | ४६ - सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्डल-               |
| धनुषको टंकारना, भयभीत मुग्रीवका ताराको                                     | भ्रमणका वृत्तान्त बताना ८०७                                  |

| ४७-पूर्व आदि तीन दिशाओं में गये हुए वानरीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रसङ्ग सुनाकर अपन आमरण उपनाचना नगरन               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| निराश होकर लौट आना ८०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निवेदन करना ८२५                                    |  |  |
| ४८-दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५८-सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनानाः           |  |  |
| खोज आरम्भ करना ८०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सीता और रावणका पता बताना तथा वानरोंकी              |  |  |
| ४९-अङ्गद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सहायतासे समुद्रतटपर जाकर भाईको जलाञ्जलि            |  |  |
| वाजरोंका एजः जत्माहपर्वेक अन्वेषण-कार्यमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देना ८२७                                           |  |  |
| प्रवृत्त होना ८११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५९-सम्पातिका अपने पुत्र सुपार्श्वके मुखसे सुनी हुई |  |  |
| ५०-भूखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सीता और रावणको देखनेकी घटनाका वृत्तान्त            |  |  |
| दिव्य बृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | adidi                                              |  |  |
| बुद्धा तपस्विनीको देखना और हनुमान्जीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६०-सम्पातिकी आत्मकथा ८३१                           |  |  |
| उससे उसका परिचय पूछना ८१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६१-सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलने-        |  |  |
| ५१-इनुमान्जीके पूछनेपर बृद्धा तापसीका अपना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | का कारण बताना ८३३                                  |  |  |
| तथा उस दिव्य स्थानका परिचय देकर सब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६२-निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए      |  |  |
| वानरोंको भोजनके लिये कहना ८१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमे सहायता       |  |  |
| ५२-तापसी स्वयंप्रभाके पूछनेपर वानरोंका उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना ८३४             |  |  |
| अपना बृत्तान्त बताना और उसके प्रभावसे गुफाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६३-सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित       |  |  |
| बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचना ८१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करके उड़ जाना और वानरोंका वहाँसे दक्षिण            |  |  |
| ५३-हौटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दिशाकी ओर प्रस्थान करना ८३५                        |  |  |
| होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६४-समुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए        |  |  |
| अङ्ढ आदि वानरोंका उपवास करके प्राण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वानरीको आश्वासन दे अङ्गदका उनसे पृथक-              |  |  |
| त्याग देनेका निश्चय ८१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पृथक् समुद्र-लङ्गनके लिये उनकी शक्ति पूछना ८३७     |  |  |
| ५४-इनुमान्जीका मेदनीतिके द्वारा वानरीको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६५-बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी       |  |  |
| अपने पक्षमें करके अङ्गदको अपनेसाथ चलने-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गमन-शक्तिका वर्णन, जाम्बवान् और अङ्गदकी            |  |  |
| के लिये समझाना ८२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बातचीत तथा जाम्बवान्का हनुमान्जीको प्रेरित         |  |  |
| ५५-अङ्गदसहित वानरोंका प्रायोपवेश्वन ८२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | करनेके लिये उनके पास जाना ८३८                      |  |  |
| ५६-सम्मातिसे वानरोंको भय, उनके मुखसे जटायुके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६६-जाम्बवान्का हनुमान्जीको उनकी उत्पत्तिकथा        |  |  |
| वधकी बात मुनकर सम्पातिका दुखी होना और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सुनाकर समुद्रलङ्घनके लिये उत्साहित                 |  |  |
| अपनेको जीने जनारनेके लिये वानरोंसे अनरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | करना ८४१                                           |  |  |
| करना ••• ८२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६७-इनुमान्जीका समुद्र लाँघनेके लिये उत्साह         |  |  |
| ५७-अङ्गदका सम्पातिको पर्वत शिखरसे नीचे उतार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्रकट करना, जाम्बवान्के द्वारा उनकी प्रशंसा        |  |  |
| कर उन्हें जटायुके मारे जानेका वृत्तान्त बताना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तथा वेगपूर्वक छलाँग मारनेके लिये इतुमान्जी-        |  |  |
| तथा राम-सुग्रीवकी मित्रता एवं वालिवधका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | का महेन्द्र पर्वतपर चढ़ना ८४३                      |  |  |
| The state of the second st |                                                    |  |  |
| चित्र-सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |  |  |
| (तिरंगा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २-सुग्रीव एवं ताराके द्वारा कुपित लक्ष्मणकी        |  |  |
| १-स्तुति सुनकर इनुमान्जीने अपना शरीर बढ़ा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सान्त्वना ७७८                                      |  |  |
| लिया · · · ६६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३-श्रीरामद्वारा इनुमान्को मुद्रिका-प्रदान ८०५      |  |  |
| ( एकरंगा )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४-इनुमान् आदिकी वृद्धा तापसीसे मेंट " ८१५          |  |  |
| १-वालीका अनुपम सौभाग्य ७२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५-ग्रध्नराज सम्पातीका वानरोंके साथ संवाद ८२७       |  |  |

# श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि

वाल्मीकीय रामायणकी अनेक प्रकारकी पारायण-विधियाँ हैं। श्रीरामसेवाग्रन्थः अनुष्ठानप्रकाशः स्कान्दोक्त रामायण-माहात्म्यः बृहद्धर्मपुराण तथा शाङ्करः रामानुजः मध्वः रामानन्द आदि विभिन्न सम्प्रदायोंकी अलग-अलग विधियाँ हैं। यद्यपि उनका अन्तर साधारण है। इसी प्रकार इसके सकाम और निष्काम अनुष्ठानोंके भी भेद हैं। सबपर विस्तृत विचार यहाँ सम्भव नहीं। वाल्मीकीयके परम प्रसिद्ध नवाह्न-पारायणकी ही विधि यहाँ लिखी जा रही है।

चैत्र, माघ तथा कार्तिक शुक्क पञ्चमीसे त्रयोदशीतक इसके नवाह्न-पारायणकी विधि है । किसी पुण्यक्षेत्र, पवित्र तीर्थ, मन्दिरमें या अपने घरपर ही भगवान विष्णु तथा तुलसीके संनिधानमें वाल्मीकि रामायणका पाठ करना चाहिये। एतदर्थ यथासम्भव कथा-स्थानकी भूमिको संशोधन, मार्जन, लेपनादि संस्कारोंसे संस्कृतकर कदली-स्तम्भ तथा ध्वजा-पताका-वितानादिसे मण्डित कर देना चाहिये। मण्डपका मान १६ हाथ लंबा-चौड़ा हो और उसके बीचमें सर्वतोभद्रसे युक्त एक वेदी हो । अन्य वेदियाँ, कुण्ड तथा स्थण्डिल आदि भी हों । मण्डपके दक्षिण-पश्चिम भागमें वक्ता (व्यास ) एवं श्रोता-का आसन हो। व्यासासनके आगे पुस्तकका आसन होना चाहिये। श्रोताओंका आसन विस्तृत हो। व्यासका आसन श्रोतासे तथा पस्तकका आसन वक्तासे भी ऊँचा होना चाहिये। फिर प्रायश्चित्त तथा नित्यकृत्य करके भगवान् श्रीरामकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये । अथवा पुस्तकपर ही सपरिकर सपरिच्छद श्रीसीतारामजीका अर्थात् भगवान् श्रीरामचन्द्रः भगवती सीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी, शतुष्ठजी, श्रीहनुमान्जी आदिका आवाहन करना चाहिये । तत्पश्चात्ं समस्त उपकरणोंसे अलंकृत, पञ्चपल्लवादिसे युक्त कलश स्थापितकर स्वस्त्ययनपूर्वक गणपतिपूजनः बदुकः क्षेत्रपालः योगिनीः मातृकाः नवग्रह, तुलसी, लोकपाल, दिक्पाल आदिका पूजन तथा नान्दीश्राद्ध करके सपरिकर-सपरिच्छद भगवान् रामकी पूजा करे।

तदनन्तर काल-तिथि-गोत्र-नाम आदि बोलकर-

१. चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत्। नवाहं सुमहापुण्यं श्रोतच्यं च प्रयक्षतः ॥ पञ्चम्या दिनमारम्य रामायणकथामृतम्। नवाहश्रवणेनैव सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ (रामसेवाग्रम्थ)

२. श्रोत्स्यश्च तथा वक्तुर्व्यासाद् ग्रन्थस्य चोचता । ( रामसेवामन्थ ) ॐ भूर्मुवः स्वरोम्। ममोपात्तदुरितक्षयपूर्वकं श्रीसीता-रामग्रीत्यर्थं श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुश्वहनुमत्सभेतश्रीरामचन्द्र-प्रसादसिद्ध्यर्थं च श्रीरामचन्द्रप्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं श्री-रामचन्द्रपूजनमहं करिष्ये । श्रीवालमीकीयरामायणस्य पारायणं च करिष्ये, तदङ्गभृतं कलशस्थापनं स्वस्त्ययनपाठं गणपतिपूजनं वदुकक्षेत्रपालयोगिनीमातृकानवग्रहतुलसी-लोकपालदिक्पालादिपूजनं चाहं करिष्ये।

-इस प्रकार संकल्प करनेके बाद पूजन करे।

ॐ अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ मधुसूद्नाय नमः, ॐ ह्वीकेशाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ त्रिविक्रमाय नमः, ॐ दामोद्दराय नमः, ॐ मुकुन्दाय नमः, ॐ वामनाय नमः, ॐ पद्मानाय नमः, ॐ केशवाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ श्रीधराय नमः, ॐ श्रीसीतारामाभ्यां नमः।

इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकारते पूजा करे— श्रीसीतालक्ष्मणभरतज्ञात्रुब्रहनुमत्समेतं श्रीरामचन्द्रं ध्यायामि—भगवान् रामका ध्यान करे ।

,, आवाहयामि—आवाहन करे।

श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुष्ट्वसुमन्समेताय श्रीरामचन्द्राय नमः-रबर्सिहासनं समर्पथामि-सिंहासन अर्पण करे।

,, पाद्यं समर्पयामि—पाद्य दे ।

,, अर्धं समर्पयामि--अर्घ्य दे ।

,, स्नानीयं समर्पयामि—स्नान करावे।

,, आचमनीयं समर्पयामि-आचमन करावे।

,, वस्त्रं समर्पयामि—वस्त्र अर्पण करे।

,, यज्ञोपवीताभरणं समर्थयामि—यज्ञोपवीत-आभूषण दे।

,, गन्धान् समर्भयामि—चन्दन-कुङ्कम लगावे।

,, अक्षतान् समर्पयामि—चावल चढ़ावे।

,, पुष्पाणि समर्पयामि—पुष्पमाला दे।

,, धूपमाञ्चापयामि—धूप दे।

,, दीपं दर्शयामि—दीपक दिखावे।

,, नैवेद्यं फलानि च समर्पयामि—नैवेद्य और फल अर्पण करे।

" ताम्बूलं समर्पयामि—पान दे।

,, कर्पूरनीराजनं समर्पयामि-आरती करे ।

,, छत्रचामरादि समर्पयामि-छत्र-चॅवरादि अर्पण करे।

,, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि—पुष्पाञ्जलि अर्पण करे ।

,, प्रदक्षिणानमस्कारान् समर्पयामि—प्रदक्षिणा और नमस्कार करे। तत्पश्चात् निम्न प्रकारसे पञ्चोपचारसे श्रीरामायण-ग्रन्थकी पूजा करे—

> ॐ सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सद्गतिप्रदे। द्युमे रामकथे तुभ्यं गन्धमद्य समर्पये॥ —इति गन्धं समर्पयामि।

> बालादिससकाण्डेन सर्वलोकसुखप्रद ।
>  रामायण महोदार पुष्पं तेऽद्य समर्पये ॥
>  इति पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि ।

ॐ यस्यैकश्लोकपाठस्य फलं सर्वफलाधिकम् । तस्मै रामायणायाद्य दशाङ्गं धूपमर्पये॥ —इति धूपमाघापयामि ।

ॐ यस्य लोके प्रणेतारो वाल्मीक्यादिमहर्षयः।
तस्मै रामचरित्राय घृतदीपं समर्पये॥
—इति दीपं दर्शयामि।

ॐ श्रूयते ब्रह्मणो लोके शतकोटिप्रविस्तरम् । रूपं रामायणस्यास्य तस्मै नैवेद्यमर्पये ॥ —इति नैवेद्यं समर्पयामि ।

पूजा करनेके बाद कर्पूरकी आरती करके चार बार प्रदक्षिणा कर पुष्पाञ्जलि अर्पण करे। फिर साष्टाङ्ग प्रणाम कर इस प्रकार नमस्कार करे—

वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसंकुलम् । काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् ॥

फिर देवता, ब्राह्मणादिकी पूजा कर पाठका संकल्प करके ऋष्यादिन्यास करे। अनुष्ठानप्रकाशके अनुसार कामनाभेदसे यदि पूरी रामायणका पाठ न हो सके तो अलग-अलग काण्डोंके अनुष्ठानकी भी विधि है। जैसे पुत्र-की कामनावाला बालकाण्ड पढ़े, लक्ष्मीकी इच्छावाला अयोध्या-काण्ड पढ़े। इसी प्रकार नष्टराज्यकी प्राप्तिकी इच्छावालोंको किष्किन्धाकाण्डका, सभी कामनाओंकी इच्छावालोंको सुन्दर-काण्डका और शत्रुनाशकी कामनावालोंको लङ्काकाण्डका पाठ करना चाहिये। 'बृहद्धर्मपुराण'के अनुसार इनका अन्य भी सकाम उपयोग है। वह तथा उसके न्यासादिका प्रकार आगे लिखा जायगा।

ॐ अस्य श्रीवाल्मीकिरामायणमहामन्त्रस्य भगवान् वाल्मीकिर्ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामः परमात्मा देवता। अभयं सर्वभृतेभ्य इति बीजम्। अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्यामिति शक्तिः। एतदस्त्रवलं दिन्यमिति कीलकम्। भ वान्नारायणो देव इति तत्त्वम्। धर्मात्मा सत्यसंधद्देत्यस्त्रम्। पुरुषार्थचतुष्टय-सिद्धवर्थं पाठे विनियोगः। ॐ श्रीं रां आपदामपहर्तारमित्यक्रुष्टाभ्यां नमः।

ॐ हीं रीं दातारमिति तर्जनीभ्यां नमः । ॐ रॉं सं सर्वसम्पदामिति मध्यमाभ्यां नमः ।

ॐ श्रीं रें लोकाभिराममित्यनामिकाभ्यां नमः। ॐ श्रीं रों श्रीराममिति कनिष्ठिकाभ्यां नमः॥

ॐ रों रः भूयो भूयो नमाम्यहमिति करतलकर-पृष्ठाभ्यां नमः ।

इन्हीं मन्त्रोंसे इसी प्रकार हृदयादि क्षास्य करे। फिर— ब्रह्मा स्वयम्भूर्भगवान् देवाइचैव तपस्विनः। सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह् ॥ —इति दिग्बन्धः। यों कहकर चारों ओर हाथ घुमाके अन्तमें फिर इस प्रकार ध्यान करे—

वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुद्द्रो भरतश्च पाद्वद्रलयोर्वाय्वादिकोणेषु च। सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलसचिं रामं भजे स्थामलम्॥ 'आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्॥'

यह सम्पुटका मन्त्र है। इससे सम्पुटित पाठ करनेसे समस्त मनःकामनाओंकी सिद्धि होती है।

फिर† निम्न प्रकारसे मङ्गलाचरण करके पाठ आरम्भ करना चाहिये—

\* हृदयादि न्यासकी विधि यह है कि 'अङ्गुष्ठाभ्यां नमः' के स्थानपर 'हृदयाय नमः' कहकर पाँचों अङ्गुलियोंसे हृदयका स्पर्श किया जाय। 'तर्जनीभ्यां नमः' के स्थानपर 'शिरसे स्वाहा' कहकर सिरका अग्रभाग छुआ जाय। 'मध्यमाभ्यां नमः' के स्थानपर 'शिखाये वौषट्' कहकर शिखाका स्पर्श किया जाय। 'अनामिकाभ्यां नमः' के बदले 'कवचाय हुम्' कहकर दाहिने हाथसे वार्थे कंघे तथा बार्ये हाथसे दाहिने कंघेका स्पर्श करे। 'किनिष्ठिकाभ्यां नमः'के बदले 'नेत्रश्रयाय बौषट्' कहकर नेत्रोंका स्पर्श करे तथा 'करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः' के बदले 'अस्ताय फट्' कहकर तीन बार ताली बजाये।

† बृहद्ध में पुराणके अनुसार रामायणके पारायणके पहले रामायण-कवचका भी पाठ कर लेना चाहिये। वह मङ्गलाचरणके पहले होना चाहिये। कम-से-कम प्रथम दिन इसका पाठ तो कर ही लेना चाहिये। कवच इस प्रकार है—

ॐ नमोऽष्टादशतत्त्वरूपाय रामायणाय महामन्त्रस्वरूपाय। मा निषादेति मूलं शिरोऽवतु । अनुक्रमिणकावीजं मुखमवतु । ऋष्य-शङ्गोपाख्यानमृषिर्जिह्यामवतु । जानकीलाभोऽनुष्टुप्च्छन्दोऽवतु गलम् । केकय्याशा देवता हृदयमवतु । सीतालक्ष्मणानुगमनश्रीरामहर्षाः प्रमाणं जठरमवतु । भगवद्गक्तिः शक्तिरवतु मे मध्यम् । शक्तिमान् धर्मो

#### गणपतिका ध्यान

शुक्ताम्बरधरं देवं शशिवणं चतुर्भुतम् । प्रसन्नवद्दनं ध्यायेत् सर्वविध्नोपशान्तये ॥ १ ॥ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानासुपक्रमे । यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥ २ ॥

#### गुरुकी वन्दना

गुरुर्बह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । तस्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

#### सरस्वतीका सारण

दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां द्धाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना॥

#### वाल्मीकिजीकी वन्दना

कृजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् । आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥ यः पिवन् सततं रामचरितामृतसागरम् । अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् ॥

#### हनुमान्जीको नमस्कार

गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् । कपीशमश्रहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ॥ उल्लङ्क्षय सिन्धोः सिल्लं स्र्लीलं

यः शोकविद्धं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्॥ आञ्जनेयमतिपाटलाननं

काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्

मुनीनां पालनं ममोरू रक्षतु । मारीचवचनं प्रतिपालनमवतु पादौ । सुग्रीवमैत्रमथोंऽवतु स्तनौ । निर्णयो इनुमच्चेष्टावतु बाहू । कर्तां सम्पातिपक्षोद्गमोऽवतु स्वन्धौ । प्रयोजनं विभीषणराज्यं ग्रीवां ममावतु । रावणवथः स्वरूपमवतु कर्णो । सीतोद्धारो लक्षणमवतु नासिके । अमोघस्तव संस्तवोऽवतु जीवात्मानम् । नयः काललक्ष्मणसंवादोऽवतु नाभिम् । आचरणीयं श्रीरामादिधमं सर्वांकं ममावतु । इति रामायणकवचम् ।

( बृहद्धर्मपुराणम् पूर्वखण्डम् २५ वाँ अध्याय )

पारिजाततरुम् छवासिनं
भावयामि पवमाननन्दनम् ॥
यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॥
मनोजवं मारुततुल्यवेगं

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि॥

#### श्रीरामके ध्यानका क्रम

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैंमे महामण्डपे

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् ।

अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तस्वं मुनिभ्यः परं

व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे इयामलम् ॥

वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमिन्नासुतः

शत्रुघ्नो भरतश्च पाइर्वद्लयोर्वाय्वादिकोणेषु च ।

सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्

मध्ये नीलसरोजकोमलहर्षिं रामं भजे इयामलम् ॥

#### श्रीरामपरिकरको नमस्कार

रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् । सुग्रीवं वायुस्नुं च प्रणमामि पुनः पुनः ॥ नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्ये जनकात्मजाये । नमोऽस्तु रुद्देन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्रणेभ्यः॥

#### रामायणको नमस्कार

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥ वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता । श्रीमद्रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनन्नयम् ॥ वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः । श्रुण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम् ॥

पाठ आरम्भ करनेके बाद अध्यायके बीचमें रुकना नहीं चाहिये। रुक जानेपर फिर उसी अध्यायको आरम्भसे पढ़ना चाहिये। मध्यम स्वरसे, स्पष्ट उच्चारण करते हुए श्रद्धा तथा प्रेमसे पाठ करना चाहिये। गीत गाकर, सिर हिलाकर, जल्दबाजीसे तथा बिना अर्थ समझे पाठ करना ठीक नहीं है। संध्या-समय निम्नलिखित स्थलींपर प्रतिदिन विश्राम करते जाना चाहिये।

प्रथम दिन अयोध्याकाण्डके ६ ठे सर्गकी समाप्तिपर प्र० विश्राम द्वितीय " ८० वें भ द्वितीय ,, 22 तृतीय ,, अरण्यकाण्डके २० वें ,, तृतीय " चतर्थ ,, किष्किन्धाकाण्डके४६ वें ,, चतुर्थ " पञ्चम ,, सुन्दरकाण्डके ४७ वें ,, पञ्चम 25 ,, युद्धकाण्डके ५० वे ग षष्ठ ९९ वें भ सप्तम 33 सप्तम 🥠 99 अष्टम ,, उत्तरकाण्ड ३६ वें भ अष्टम 55 अन्तिम सर्गके बाद पुनः युद्धकाण्ड-" " का अन्तिम सर्ग पढ़कर विश्राम करना चाहिये।

इसके अन्य भी विश्रामस्थल हैं। एक पारायण-क्रम ऐसा भी है, जिसमें उत्तरकाण्डका पाठ नहीं किया जाता। उसके विश्रामस्थल क्रमशः इस प्रकार हैं—

७७ वें सर्गकी समाप्तिपर बालकाण्डके प्रथम दिवस अयोध्याकाण्डके ६० वें द्वितीय 22 ११९ वे तृतीय " 53 चतर्थ अरण्यकाण्डके 33 किष्किन्धाकाण्डके ४९ 23 पञ्चम सन्दरकाण्डके षष्ठ युद्धकाण्डके सप्तम अष्टम १३१ वें " नवम

प्रतिदिन कथा-समाप्तिके समय निम्नाङ्कित श्लोकोंके द्वारा मङ्गलाशासन करके पारायण पूरा करे।

\* प्रथमे तु अयोध्यायाः पट्सर्गान्ते शुभा स्थितिः। द्वितीये दिवसे स्थितिः ॥ तस्यैवाशीतिसर्गान्ते त्तीयके । विंशतिसर्गान्ते चारण्यस्य तथा षट्चत्वारिंशत्सर्गे कथास्थितिः ॥ चतुर्थे दिने काण्डस्य पाठविद्धिरुदाहता। **किष्किन्धा**ख्यस्य सुन्दरेस्थितिम् ॥ सर्गान्ते ससप्तचत्वारिंशत्के तथोच्यते । षष्ठे कुर्याद्थ पञ्चमे दिवसे स्थिति: ॥ पञ्चाशत्सर्गान्ते युद्धकाण्डस्य विमला दिने। सर्गान्ते सप्तमे एकोनशतसंख्याके विश्रामः सम्प्रकीतितः ॥ युद्धस्यैव तु काण्डस्य षट्त्रिंशत्सर्गपूरणे । चोत्तरकाण्डस्य तथा अष्टमे दिवसे कृत्वा स्थितिं च नवमे दिने ॥ होषं समाप्य युद्धस्य चान्त्यं सर्गं पुनः पठेत्। सर्ववाञ्छितदायिनी ॥ रामराज्यकथा यसिन् पूर्वेराचार्यश्च विनिर्मितः । पाठकमः एवं ( अनुष्ठानप्रकाश) स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यारथेन मार्गेण महीं महीशाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सत्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः॥ अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् ॥ चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् । एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् ॥ श्रुण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पर्मेव वा। स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पुज्यते सदा ॥ रामचन्द्राय रामाय रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः॥ सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते। यन्मङ्गलं बृत्रनाशे समभवत् तत् ते भवतु मङ्गलम् ॥ यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत् पुरा। अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम् ॥ कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । सार्वभौमाय चक्रवर्तितनुजाय अमृतोत्पाद्ने दैत्यान् व्रतो वज्रधरस्य यत्। अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत् ते भवतु मङ्गलम् ॥ त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः। यदासीन्मङ्गलं राम तत् ते भवतु मङ्गलम्॥ ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा॥ मनसेन्द्रियेर्वा कायेन वाचा

बुद्धः वाऽऽत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् । करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्॥

अलग-अलग काण्डोंके सकाम# पाठका ऋष्यादिन्यास इस प्रकार है—

 \* बृहद्धर्मपुराणमें अलग-अलग काण्डोंके पाठके प्रयोजन इस प्रकार वतलाये गये हैं—

अनावृष्टिर्महापीडाप्रहपीडाप्रपीडिताः ।
आदिकाण्डं पठेयुर्ये ते मुच्यन्ते ततो भयात् ॥
पुत्रजन्मिववाहादौ गुरुदर्शन एव च।
पठेच शृणुयाच्चैव द्वितीयं काण्डमुत्तमम्॥
वने राजकुले विह्वजलपीडायुतो नरः।
पठेदारण्यकं काण्डं शृणुयाद् वा स मङ्गली॥
मित्रलामे तथा नष्टद्रव्यस्य च गवेषणे।
अत्वापठित्वाकैष्किन्ध्यं काण्डं तत्तत् फलंलमेत्॥

#### बालकाण्डका विनियोग

ॐ अस्य श्रीबालकाण्डमहामन्त्रस्य ऋष्यश्रङ्ग ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः। दाशरियः परमात्मा देवता । रां बीजम् । नमः शक्तिः । रामायेति कीलकम् । श्रीरामग्रीत्यर्थे बालकाण्डपारायणे विनियोगः।

#### अथ ऋष्यादिन्यास

ॐ ऋष्यश्रङ्गऋषये नमः शिरित । ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । ॐ दाशरियएसात्मदेवताये नमः हृदि । ॐ रां बीजाय नमः गुछे । ॐ नमः शक्तये नमः पाद्योः । ॐ रामाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ।

#### करन्यास

ॐ सुप्रसन्नाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः। ॐ शान्तमनसे तर्जनीभ्यां नमः। ॐ सत्यसन्धाय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ जितेन्द्रियाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ राज्ञे दाशरथये जयिने करतलकरपृष्टाभ्यां नमः।

इन्हीं मन्त्रोंसे पूर्वोक्त प्रकारसे हृदयादि न्यास कर निम्न प्रकारसे ध्यान करे—

श्रीराममाश्रितजनामरभूरुहेश-

मानन्द्रशुद्धमिललामरवन्द्रिताङ्घिम् । सीताङ्गनासुमिलितं सततं सुमित्रा-पुत्रान्वितं धतधनुःशरमादिदेवम् ॥ ॐ सुप्रसन्नः शान्तमनाः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । धर्मज्ञो नयसारज्ञो राजा दाशरथिजंथी॥

इस मन्त्रसे श्रीरामकी पूजा करे और इसीसे अथवा श्रीराम-मन्त्रसे सम्पुटित कर बालकाण्डका पाठ करे । इससे ग्रहशान्तिः ईति-भीति-शान्ति तथा पुत्रप्राप्ति सम्भव है ।

### अयोध्याकाण्डका विनियोग तथा ऋष्यादिन्यास

ॐ अस्य श्रीअयोध्याकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान् वसिष्ठ ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । भरतो दाशरथिः परमात्मा देवता । भं बीजम् । नमः शक्तिः । भरतायेति कीलकम् । मम भरत-प्रसादसिद्धयर्थमयोध्याकाण्डपारायणे विनियोगः । ॐ वसिष्ठ-ऋषये नमः शिरसि । ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । ॐ दाशरथिभरतपरमात्मदेवतायै नमः हृदि । ॐ भं बीजाय

> श्राद्धेषु देवकार्येषु पठेत् सुन्दरकाण्डकम् । शत्रोजिये समुत्साहे जनवादे विगहिते ॥ लङ्काकाण्डं पठेत् किं वा श्रणुयात् स सुखी भवेत् । यः पठेच्छ्रणुयाद् वापि काण्डमभ्युदयोत्तरम् । आनन्दकार्ये यात्रायां स जयी परतोऽत्र च ॥ मोक्षार्थां लभते मोक्षं भक्तयथां भक्तिमेव च । श्रानार्थां लभते शानं ब्रह्मतत्त्वोपलम्भकम् ॥ (बृहद्धर्मपुराण पूर्वेखण्ड अध्याय २६ । ९-१५)

नमः गुह्ये । ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः । ॐ भरताय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ।

#### करन्यास

ॐ भरताय नमस्तस्मे —अङ्गुष्टाभ्यां नमः। ॐ सारज्ञाय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ महात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ तापसाय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ अतिशान्ताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ शत्रुष्टसहिताय च करतळकरपृष्टाभ्यां नमः।

फिर इसी प्रकार हृदयादिका भी न्यास करके निम्नलिखित स्रोकानुसार ध्यान करना चाहिये— श्रीरामपादहृयपादुकान्तसंसक्तिचत्तं कमलायताक्षम् । इयामं प्रसन्नवदनं कमलावदातशत्रुव्यक्तमनिशं भरतं नमामि॥

भरताय नमस्तस्मै सारज्ञाय महात्मने । तापसायातिशान्ताय शत्रुष्टसिहिताय च ॥ इस मन्त्रसे पञ्चोपचारद्वारा भरतजीकी पूजा करे । चाहें तो इसी मन्त्रसे लक्ष्मी-प्राप्तिकी इच्छासे अयोध्याकाण्डका सम्पुटित पाठ करे ।

### अरण्यकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास

ॐ अस्य श्रीमदरण्यकाण्डमहामन्त्रस्य भगवानृषिः। अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामो दाशरिधः परमात्मा महेन्द्रो देवता। ईंबीजम्। नमः शक्तिः। इन्द्रायेति कीलकम्। इन्द्रप्रसादसिद्ध्यर्थे अरण्यकाण्डपारायणे जपे विनियोगः। ॐ भगवदपये नमः शिरसि। ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे। ॐ दाशरिध-श्रीरामपरमात्मामहेन्द्रदेवताये नमः हृदि। ॐ ईंबीजाय नमः गुह्ये। ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः। ॐ इन्द्राय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे।

#### करन्यास

ॐ सहस्रतयनाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः। ॐ देवाय तर्जनीभ्यां नमः। ॐ सर्वदेवनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः। ॐ दिष्य-वज्रधराय अनामिकाभ्यां नमः। ॐ महेन्द्राय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ शचीपतये करतलकरपृष्टाभ्यां नमः।

इन्हीं मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके इस श्लोकसे ध्यान करना चाहिये।

शचीपतिं सर्वसुरेशवन्यं सर्वातिंहतारमचिन्त्यशक्तिम् । श्रीरामसेवानिरतं महान्तं वन्दे महेन्द्रं धतवज्रमीङ्यम् ॥

फिर—
सहस्रनयनं देवं सर्वदेवनमस्कृतम् ।
दिव्यवज्रथरं वन्दे महेन्द्रं च शचीपतिम् ॥
इस मन्त्रसे इन्द्रकी पूजा करे और नष्ट द्रव्य-प्राप्ति
आदिकी कामनासे इसीसे सम्पुटित कर पाठ करे ।

#### किष्किन्धाकाण्डका ऋष्यादिन्यास

ॐ अस्य श्रीकिष्किन्धाकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान् ऋषिः। अनुष्दुप् छन्दः। सुग्रीवो देवता। सुं बीजम्। नमः शक्तिः। सुप्रीवेति कीलकम् । मम सुप्रीवप्रसादसिद्ध्यर्थे किष्किन्धा-काण्डपारायणे विनियोगः । ॐ भगवद्दपये नमः शिरसि । ॐ अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे । ॐ सुप्रीवदेवताये नमः हृदये । ॐ सुं बीजाय नमः गुह्ये । ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः । ॐ सुप्रीवाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ।

#### करन्यास

ॐ सुप्रीवाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ सूर्यतनयाय तर्जनीभ्यां नमः । ॐ सर्ववानरपुङ्गवाय मध्यमाभ्यां नमः । ॐ बलवते अनामिकाभ्यां नमः । ॐ राघव-सखाय कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ वशी राज्यं प्रयच्छतु इति करतलकरपृष्टाभ्यां नमः ।

इन्हीं मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान करे-

सुग्रीवमकंतनयं किपवर्यवन्द्य-मारोपिताच्युतपदाम्बुजमादरेण । पाणिप्रहारकुशलं बल्रपौरुषाट्य-माशास्यदास्यनिषुणं हृदि भावयामि ॥

किर सुं सुग्रीवाय नमः तथा— सुग्रीवः सूर्यंतनयः सर्ववानरपुङ्गवः। बळवान् राघवसखा वशी राज्यं प्रयच्छतु॥

इस मन्त्रसे सुग्रीवकी पूजाकर—चाहे तो इसी श्लोकसे किष्किन्धाकाण्डका सम्पुटित पाठ करे।

### सुन्दरकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास

ॐ अस्य श्रीमत्सुन्दरकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान् हनुमान् ऋषिः।अनुष्टुप् छन्दः। श्रीजगन्माता सीता देवता। श्रीं बीजम्। स्वाहा शक्तिः। सीतायै कीलकम्। सीताश्रसाद-सिद्ध्यर्थं सुन्दरकाण्डपारायणे विनियोगः। ॐ भगवद्धनुमद-षये नमः शिरसि। अनुष्टुप्छन्दसे नमः मुखे। श्रीजगन्मात्-सीतादेवतायै नमः हदि । श्रीं बीजाय नमः गुह्ये। स्वाहा-शक्तये नमः पादयोः। सीतायै कीलकाय नमः सर्वाहे।

#### करस्यास

ॐ सीताये अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ विदेहराजसुताये तर्जनीभ्यां नमः । रामसुन्द्रयें मध्यमाभ्यां नमः । हनुमता समाश्रिताये अनामिकाभ्यां नमः । ॐ भूमिसुताये किनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ शरणं भजे करतलकरपृष्टाभ्यां नमः ।

फिर इन्हीं मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान करे— सीतामुद्दारचितां विधिसाम्बविष्णु-वन्द्यां त्रिलोकजननीं शतकल्पवल्लीम् । हेमैरनेकमणिरञ्जितकोटिभागै-

र्भूषाचयैरनुदिनं सहितां नमामि॥

सुन्दरकाण्डके पाठकी विशेष विधि है कि प्रतिदिन एकोत्तरवृत्तिसे क्रमशः एक-एक सर्ग पाठ बढ़ाते हुए ग्यारहवें दिन पाठ समाप्त कर दे। १२ वें दिन अवशिष्ठ दो सर्गके साथ आरम्भके १० सर्ग पढ़े जायँ, १३ वें दिन ११ से २३ तक इस तरह तीन आवृत्तिके पाठसे समस्त कार्यकी सिद्धि होती है। दूसरा क्रम है—प्रतिदिन ५ अध्याय पाठका। इसमें भी पूर्वकी भाँति १४ वें दिन अन्तके ३ तथा प्रारम्भके दो सर्गका पाठ करे। सम्पुट पाठका मन्त्र है—'श्रीसीतायें नमः।'

### लङ्काकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास

ॐ अस्य श्रीयुद्धकाण्डमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषिः। अनुष्टुप् छन्दः । विधाता देवता । बं बीजम् । नमः शक्तिः । विधातेति कीलकम् । श्रीधातृप्रसादसिद्धयर्थे युद्धकाण्डपारायणे विनियोगः । ॐ विभीषणऋषये नमः शिरसि ।ॐ अनुष्टुप्-छन्दसे नमः मुखे । ॐ विधातृदेवताये नमः हृदि । ॐ बं बीजाय नमः गुछे । ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः । ॐ विधातेति कीलकाय नमः सर्वाङ्गे ।

#### करन्यास

ॐ विधात्रे नमः अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ॐ महादेवाय तर्जनी-भ्यां नमः । ॐ भक्तानामभयप्रदाय मध्यमाभ्यां नमः । ॐ सर्व-देवप्रीतिकराय अनामिकाभ्यां नमः । ॐ भगविष्ययाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ ईश्वराय करतलकरपृष्टाभ्यां नमः ।

फिर इन्हीं मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

देवं विधातारमनन्तवीयं भक्ताभयं श्रीपरमादिदेवम् । सर्वामरप्रीतिकरं प्रशान्तं वन्दे सदा भूतपतिं सुभूतिम्॥ फिर—

विधातारं महादेवं भक्तानामभयप्रदम् । सर्वदेवप्रीतिकरं भगविष्प्रयमीश्वरम् ॥

इस मन्त्रसे पञ्चोपचारद्वारा पूजाकर चाहे तो इसी मन्त्रसे सम्पुटित पाठ करें । इससे शत्रुपर विजय प्राप्त होती एवं अप्रतिष्ठा नष्ट होती हैं ।

पुनर्वसुरे प्रारम्भ कर आर्द्रातक २७ दिनोंमें भी पृर्ण रामायण-पाठकी विधि है। ४० दिनोंका भी एक पारायण होता है। नवरात्रमें भी इसके नवाह्नपाठका नियम है।

\* रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम। भो दशास्थान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते ॥
 इस मन्त्रके सम्पुटसे सुन्दरकाण्डका पाठ भी किया जा सकता है।

# श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्

# प्रथमोऽध्यायः

कलियुगकी स्थिति, कलिकालके मनुष्योंके उद्धारका उपाय, रामायणपाठ, उसकी महिमा, उसके अवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्णन

श्रीरामः शरणं समस्तजगतां

रामं विना का गती

रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं

रामाय कार्यं नमः।

रामात् त्रस्यित कालभीमभुजगो

रामस्य सर्वं वशे

रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे

राम त्वमेवाश्रयः \* ॥ १॥

श्रीरामचन्द्रजी समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं। श्रीरामके बिना दूसरी कौन-सी गित है। श्रीराम कलियुगके समस्त दोषोंको नष्ट कर देते हैं। अतः श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करना चाहिये। श्रीरामसे कालरूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत्का सब कुछ भगवान् श्रीरामके वशमें है। श्रीराममें मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहे। हे राम! आप ही मेरे आधार हैं॥ १॥

चित्रकृटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरम्। वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्॥ २॥

चित्रकूटमें निवास करनेवाले भगवती लक्ष्मी (सीता) के आनन्दनिकेतन और भक्तोंको अभय देनेवाले परमानन्द-स्वरूप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥

ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः। नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे॥३॥

सम्पूर्ण जगत्के अभीष्ट मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले (अथवा सृष्टि, पालन एवं संहारके द्वारा जगत्की व्यावहारिक सत्ताको सिद्ध करनेवाले ), ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंशमात्र हैं, उन परम विग्रुद्ध सिद्धानन्दमय परमात्मदेव श्रीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हींके भजन-चिन्तनमें मन लगाता हूँ ॥ ३॥

ऋषय ऊचुः

भगवन् सर्वमाख्यातं यत् पृष्टं विदुषा त्वया । संसारपाशवद्धानां दुःखानि सुबहूनि च ॥ ४ ॥ ऋषियोंने कहा—भगवन् ! आप विद्धान् हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने हमें भलीभाँति बताया है। संसार-यन्धनमें बँधे हुए जीवोंके दुःख बहुत हैं॥

इस श्लोकमें सम्बोधनसहित सभी विभक्तियोंमें 'राम' शब्दके
 अप आ गये हैं।

पतत्संसारपाशस्य च्छेदकः कतमः स्मृतः।
कलौ वेदोक्तमार्गाश्च नदयन्तीति त्वयोदिताः॥ ५ ॥
इस संसारवन्धनका उच्छेद करनेवाला कौन है ? आपने
कहा है कि कलियुगमें वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जायँगे॥ ५॥
अधर्मनिरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः।
घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गवहिष्कृते॥ ६॥

अधर्मपरायण पुरुषोंको प्राप्त होनेवाली यातनाओंका भी आपने वर्णन किया है। घोर कलियुग आनेपर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जायँगे, उस समय पाखण्ड फैल जायगा —यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगोंने ऐसी बात कही है॥ ६ है॥

पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वेश्च परिकीर्तितम्।

कामात्ती हस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यतःपराः ॥ ७ ॥ कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वत्यायुर्वहुपुत्रकाः।

कलियुगके सभी लोग कामवेदनासे पीड़ित, नाटे शरीरके और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वरका आश्रय छोड़कर आपसमें एक दूसरेपर ही निर्मर रहनेवाले होंगे। प्रायः सब लोग थोडी आयु और अधिक संतानवाले होंगे। ॥ ७ ई॥

स्त्रियः स्वपोषणपरा वेदयाचरणतत्पराः॥ ८॥ पतिवाक्यमनादृत्य सदान्यगृहतत्पराः। दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्॥ ९॥

उस युगकी स्त्रियाँ अपने ही शरीरके पोषणमें तत्पर और वेश्याओंके समान आचरणमें प्रवृत्त होंगी। वे अपने पतिकी आज्ञाका अनादर करके सदा दूसरोंके घर जाया-आया करेंगी। दुराचारी पुरुषोंसे मिळनेकी सदैव अभिळाषा करेंगी॥ ८-९॥

असद्वान्तो भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः। परुषानृतभाषिण्यो देहसंस्कारवर्जिताः॥१०॥

उत्तम कुलकी स्त्रियाँ भी परपुरुषोंके निकट ओछी बातें करनेवाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीरको गुद्ध और मुसंस्कृत बनाये रखनेके सद्गुणोंसे विश्वत होंगी॥

वाचालाश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः।
भिक्षवश्चापि भित्रादिस्नेहसम्बन्धयन्त्रिताः॥ ११॥
कलियुगमें अधिकांश स्त्रियाँ वाचाल ( व्यर्थ बक्वास

† किसी-किसी प्रतिमें 'स्वल्पायुर्बेहुपुत्रकाः' के स्थानमें 'स्वल्परायोर्बेहुप्रजाः' पाठ है। इसके अनुसार कल्युगमें प्रायः सब छोग थोड़े धन और अधिक संतानवाले होंगे; ऐसा अर्थ समझना चाहिये। करनेवाळी ) होंगी । भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाळे संन्यासी भी मित्र आदिके स्नेह-सम्बन्धमें वृँधे रहनेवाळे होंगे ॥ ११ ॥ अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान् बभ्रन्ति ळोळुपाः। उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्डूयनं स्त्रियः ॥ १२ ॥ कुर्वन्त्यो गृहभर्तृणामाञ्चां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः।

वे भोजनके लिये चिन्तित होनेके कारण लोभवश शिष्योंका संग्रह करेंगे। स्त्रियाँ दोनों हाथोंसे सिर खुजलाती हुई ग्रहपतिकी आज्ञाका जान-बूझकर उल्लिखन करेंगी॥ पाखण्डालापनिरताः पाखण्डजनसङ्गिनः॥ १३॥ यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिंगतः कलिः।

जब ब्राह्मण पाखण्डी लोगोंके साथ रहकर पाखण्डपूर्ण बातें करने लगें, तब जानना चाहिये कि कल्यिया खूब बढ़ गया ॥ १३१ ॥

घोरे कल्यिगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणाम् ॥ १४ ॥ मनःशुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत् ।

ब्रह्मन् ! इस प्रकार धोर किल्युग आनेपर सदा पाप-परायण रहनेके कारण जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगाः उन लोगोंकी मुक्ति कैसे होगी ? ॥ १४६ ॥ यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगहुरुः ॥ १५॥ ततो वदस्य सर्वश्च सूत धर्मभृतां वर।

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूतजी! देवाधिदेव देवेश्वर जगद्गुरु भगवान् श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकार संतुष्ट हों, वह उपाय हमें बताइये ॥ १५६ ॥

वद स्त मुनिश्रेष्ठ सर्वमेतद्शेषतः॥१६॥ कस्य नो जायते तुष्टिः स्त त्वद्वचनामृतात्॥१७॥

मुनिश्रेष्ठ सूतजी ! इन सारी वातोंपर आप पूर्णरूपसे प्रकाश डालिये । आपके वचनामृतका पान करनेसे किसको संतोष नहीं होता है ॥ १६-१७॥

सृत उवाच

श्र्युष्वमृत्रयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम्। गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना॥१८॥ रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतम्। सर्वपापप्रशमनं दुष्टश्रहनिवारणम्॥१९॥

स्तजीने कहा — मुनिवरो ! आप सब लोग मुनिये । आपको जो मुनिन अभीष्ठ है, वह मैं बताता हूँ । महातमा नारदजीने सनत्कुमारको जिस रामायण नामक महाकाव्यका गान सुनाया था, वह समस्त पापोंका नाश और दुष्ट प्रहोंकी बाधाका निवारण करनेवाला है । वह सम्पूर्ण वेदार्थोंकी सम्मतिके अनुकुल है ॥ १८-१९ ॥

दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्। रामचन्द्रकथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदम्॥ २०॥

उससे समस्त दुःस्वर्मोका नाश हो जाता है। वह धन्यवादके योग्य तथा भोग और मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है। उसमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी लीला-कथाका वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओंके लिये समस्त कल्याणमयी सिद्धियोंको देनेवाला है।। २०॥

धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम् । अपूर्वे पुण्यफलदं श्रुणुध्वं सुसमाहिताः ॥ २१ ॥

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंका साधक है, महान् फल देनेवाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्यमय फल प्रदान करनेकी शक्ति रखता है। आपलोग एकाग्रचित्त होकर इसे अवण करें ॥ २१॥

महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकैः। श्रुत्वैतदार्षे दिव्यं हिकाव्यं द्युद्धिमवाष्नुयात्॥ २२॥ रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिताः। त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदाः॥ २३॥

महान् पातकों अथवा सम्पूर्ण उपपातकोंसे युक्त मनुष्य भी उस ऋषि-प्रणीत दिव्य काव्यका श्रवण करनेसे शुद्धि (अथवा सिद्धि) प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण जगत्के हित-साधनमें लगे रहनेवाले जो मनुष्य सदा रामायणके अनुसार वर्ताव करते हैं, वे ही सम्पूर्ण शास्त्रोंके मर्मको समझनेवाले और क्रतार्थ हैं।। २२-२३॥

धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं च हिजोत्तमाः। श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायणपरामृतम्॥ २४॥

विप्रवरो ! रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधन तथा परम अमृत रूप है; अतः सदा मिक्तमावसे उसका अवण करना चाहिये ॥ २४॥

पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै । रामायणे महावीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम् ॥ २५ ॥

जिस मनुष्यके पूर्वजन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसीका रामायणके प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है।। २५।।

रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः। अनादृत्य असद्राथासक्तवुद्धिः प्रवर्तते॥ २६॥

जो पापके बन्धनमें जकड़ा हुआ है, वह रामायणकी कथा आरम्भ होनेपर उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी निम्नकोटिकी वातोंमें फँस जाता है । उन असद्गाथाओंमें अपनी बुद्धिके आसक्त होनेके कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है ॥ २६ ॥

रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै श्रृणुत द्विजेन्द्राः। यस्मिञ्छुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोऽच्युतः स्यात् ॥२७॥

इसल्पि द्विजेन्द्रगण ! आपलोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम कान्यका श्रवण करें; जिसके मुननेसे जन्म, जरा और मृत्युके भयका नाश हो जाता है तथा श्रवण करने-वाला मनुष्य पाप-दोषसे रहित हो अच्युतस्वरूप हो जाता है ॥ २७ ॥ वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयत्याशु च सर्वलोकम्। संकृतिपतार्थप्रदमादिकाव्यं

श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति॥ २८॥

रामायण कान्य अत्यन्त उत्तमः वरणीय और मनोवाञ्छित वर देनेवाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करनेवाले समस्त जगत्को शीघ्र ही संसारसागरसे पार कर देता है। उस आदिकान्यको सुनकर मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके परमपद्को प्राप्त कर लेता है।

ब्रह्मेशविष्णवाख्यशरीरभेदै-

र्विइवं स्जात्यित्त च पाति यश्च। तमादिदेवं परमं वरेण्य-

माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम् ॥२९॥ जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न-भिन्न रूप धारण करके विश्वकी सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपने हृदय-मन्दिरमें स्थापित करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है ॥२९॥

> यो नामजात्यादिविकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात्। वेदान्तवेद्यः स्वरुचा प्रकाशः

> > स बीक्ष्यते सर्वपुराणवेदैः॥ ३०॥

जो नाम तथा जाति आदि विकल्पोंसे रहितः कार्य-कारणसे परे, सर्वोत्कृष्टः, वेदान्त शास्त्रके द्वारा जाननेयोग्य एवं अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणोंके द्वारा साक्षात्कार होता है (इस रामायणके अनुशीलनसे भी उसीकी प्राप्ति होती है।)॥ ३०॥

ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः। नवाहा खलु श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्॥ ३१॥

विप्रवरो ! कार्तिक, माघ और चैत्रमासके ग्रुक्ल पक्षमें नौ दिनोंमें रामायणकी अमृतमयी कथाका अवण करना चाहिये॥

इत्येवं श्रृणुयाद् यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्। सर्वान् कामानवाप्नोति परत्रामुत्र चोत्तमान्॥ ३२॥

जो इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके मङ्गलमय चरित्रका श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३२॥

त्रिसप्तकुळसंयुक्तः सर्वपापविवर्जितः। प्रयाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते ॥ ३३ ॥

वह सब पापोंसे मुक्त हो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ श्रीरामचन्द्रजीके उस परमधाममें चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्यको कभी शोक नहीं करना पड़ता है ॥ ३३॥

चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत्। नवाहस्सु महापुण्यं श्रोतन्यं च प्रयत्नतः॥ ३४॥ चैत्र, माघ और कार्तिकके शुक्लपक्षमें परम पुण्यमय रामायण-कथाका नवाह-पारायण करना चाहिये तथा नौ दिनों-तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये ॥ ३४॥

रामायणमादिकाव्यं स्थर्गमोक्षप्रदायकम् । तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्मबहिष्कृते ॥ ३५ ॥ नवभिदिनैः श्रोतब्यं रामायणकथामृतम् ।

रामायण आदिकाव्य है। यह स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला है) अतः सम्पूर्ण धर्मोंसे रहित घोर कल्यिग आनेपर नौ दिनोंमें रामायणकी अमृतमयी कथाको अवण करना चाहिये॥ ३५ है॥ रामनामपरा ये तु घोरे कल्यिगे द्विजाः॥ ३६॥ त पव कृतकृत्याश्च न कल्यिघते हि तान्।

ब्राह्मणो ! जो छोग भयंकर कलिकालमें श्रीरामनामका आश्रय छेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं । कलियुग उन्हें वाधा नहीं पहुँचाता ॥ ३६ ई ॥

कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे॥ ३७॥ तद् गृहं तीर्थक्षं हि दुष्टानां पापनाशनम्।

जिस घरमें प्रतिदिन रामायणकी कथा होती है, वह तीर्थरूप हो जाता है। वहाँ जानेसे दुष्टोंके पापोंका नाहा होता है।। ३७३॥ तावत्पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः॥ ३८॥ यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्रामायणं नरेः।

तपोधनो ! इस शरीरमें तमीतक पाप रहते हैं, जबतक मनुष्य श्रीरामायणकथाका मलीमाँति श्रवण नहीं करता ॥३८ है॥ दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्भवा ॥ ३९ ॥ कोटिजन्मसमुरथेन पुण्येनैव तु लभ्यते।

संसारमें श्रीरामायणकी कथा परम दुर्छम ही है। जब करोड़ों जन्मोंके पुण्योंका उदय होता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है॥३९६॥ ऊर्जे माघे सिते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः॥ ४०॥ यस्य श्रवणमात्रेण सौदासोऽपि विमोचितः।

श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! कार्तिक, माघ और चैत्रके शुक्लपक्षमें रामायणके श्रवणमात्रसे (राक्षसमावापन्न) सौदास भी शापमुक्त हो गये थे ॥ ४० है ॥

गौतमशापतः प्राप्तः सौदासो राक्षसीं तनुम् ॥ ४१ ॥ रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवान् पुनः।

सौदासने महर्षि गौतमके शापसे राक्षस-शरीर प्राप्त किया था। वे रामायणके प्रभावसे ही पुनः उस शापसे छुटकारा पा सके थे॥ ४१ई॥

यस्त्वेतच्छ्रणुयाद् भक्त्या रामभक्तिपरायणः ॥ ४२ ॥ स मुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभिः॥ ४३ ॥

जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिका आश्रय ले प्रेमपूर्वक इस कथाका श्रवण करता है, वह बड़े-बड़े पापों तथा पातक आदिसे मुक्त हो जाता है। । ४२-४३।।

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये कल्पानुकीर्तनं नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमं नारदःसनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्म्यविषयक कल्पका अनुकीर्तन

नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥

# द्वितीयोऽध्यायः

नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कथा-श्रवणद्वारा उससे उद्धार

ऋषय उत्तुः

कथं सनत्कुमाराय देवर्षिनीरदो मुनिः। प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलिताबुभौ॥१॥ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात ताबुभौ ब्रह्मवादिनौ। यदुकं नारदेनास्मै तत् त्वं बृहि महामुने॥ २॥

ऋषियों ने पूछा—महामुने ! देवर्षि नारदमुनिने सनत्कुमारजीसे रामायणसम्बन्धी सम्पूर्ण धर्मोंका किस प्रकार वर्णन किया था ? उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओंका किस क्षेत्रमें मिलन हुआ था ? तात ! वे दोनों कहाँ ठहरे थे ? नारदजीने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब आप हमलोगोंको बताइये ॥ १-२॥

सूत उवाच

सनकाद्या महात्मानो ब्रह्मणस्तनयाः स्मृताः। निर्ममा निरहंकाराः सर्वे ते ह्यूर्ध्वरेतसः॥ ३॥

सूतजीने कहा—मुनिवरो ! सनकादि महातमा भगवान् ब्रह्माजीके पुत्र माने गये हैं। उनमें ममता और अहङ्कारका तो नाम भी नहीं है। वे सब-के-सब ऊर्ध्वरेता (नैष्ठिक ब्रह्मचारी) हैं॥ ३॥

तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः। सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मृतः॥ ४॥

मैं आपछोगोंसे उनके नाम बताता हूँ; सुनिये। सनकः सनन्दनः सन्दक्कमार और सनातन—ये चारों सनकादि माने गये हैं॥ ४॥

विष्णुभक्ता महात्मानो ब्रह्मध्यानपरायणाः। सहस्रसूर्यसंकाशाः सत्यवन्तो मुमुक्षवः॥ ५॥

वे भगवान् विष्णुके भक्त और महात्मा हैं। सदा ब्रह्मके चिन्तनमें छगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं। सहस्रों स्योंके समान तेजस्वी एवं मोक्षके अभिलाषी हैं॥ ५॥

एकदा ब्रह्मणः पुत्राः सनकाद्या महौजसः। मेरुश्रक्ते समाजग्मुर्वीक्षितुं ब्रह्मणः सभाम्॥ ६॥

एक दिन वे महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्माजीकी सभा देखनेके लिये मेरु पर्वतके शिखरपर गये ॥ ६ ॥

तत्र गङ्गां महापुण्यां विष्णुपादोङ्गवां नदीम्। निरीक्ष्यस्नातुमुद्युक्ताःसीताख्यां प्रथितौजसः॥ ७ ॥

वहाँ भगवान् विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई परम पुण्यमयी गङ्गानदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, वह रही थीं। उनका दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जलमें स्नान करनेकी उद्यत हुए। ७॥

एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवर्षिर्नारदो मुनिः। आजगामोचरन् नाम हरेर्नारायणादिकम्॥ ८॥

ब्राह्मणो ! इतनेमें ही देवर्षि नारदमुनि भगवान्के नारायण आदि नामोंका उचारण करते हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ८ ॥ नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनार्दन । यक्षेश यक्षपुरुष राम विष्णो नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ इत्युचरन् हरेनीम पावयन्निखलं जगत्। आजगाम स्तुवन् गङ्गां मुनिलींकैकपावनीम् ॥ १० ॥

वे 'नारायण ! अच्युत ! अनन्त ! वासुदेव ! जनार्दन ! यज्ञेश ! यज्ञेश ! राम ! विष्णो ! आपको नमस्कार है ।' इस प्रकार भगवन्नामका उच्चारण करके सम्पूर्ण जगत्को पवित्र बनाते और एकमात्र लोकपावनी गङ्गाकी स्तुति करते हुए वहाँ आये ॥ ९-१०॥

अथायान्तं समुद्रीक्ष्य सनकाद्या महौजसः। यथार्हमर्हणं चक्रुर्ववन्दे सोऽपि तान् मुनीन्॥११॥

उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियोंने उनकी यथोचित पूजा की तथा नारदजीने भी उन मुनियोंको मस्तक झकाया॥ ११॥

अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणम्। सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुङ्गवम्॥ १२॥

तदनन्तर वहाँ मुनियोंकी समामें सनत्कुमारजीने भगवान् नारायणके परम भक्त मुनिवर नारदसे इस प्रकार कहा ॥१२॥ सनत्कुमार उवाच

सर्वज्ञोऽसि महाप्राज्ञ मुनीशानां च नारद्। हरिभक्तिपरो यसात्त्वचो नास्त्यपरोऽधिकः॥ १३॥

सनत्कुमार बोळे—महाप्राज्ञ नारदजी ! आप समस्त मुनीश्वरोंमें धर्वज्ञ हैं । सदा श्रीहरिकी मिक्तमें तत्पर रहते हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ १३॥

येनेदमिखलं जातं जगत् स्थावरजङ्गमम्। गङ्गा पादोद्भवा यस्य कथं स झायते हरिः॥ १४॥ अनुमाह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमहस्मि।

इसलिये में पूछता हूँ, जिनसे समस्त चराचर जगतकी उत्पत्ति हुई है तथा ये गङ्गाजी जिनके चरणोंसे प्रकट हुई हैं, उन श्रीहरिके स्वरूपका ज्ञान कैसे होता है ? यदि आपकी हमलोगींपर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्नका यथार्थरूपसे विवेचन कीजिये ॥ १४६ ॥

नारद उवाच

नमः पराय देवाय परात्परतराय च ॥ १५ ॥ परात्परनिवासाय सगुणायागुणाय च ।

नारद्जीने कहा—जो परसे भी परतर हैं, उन परमदेव श्रीरामको नमस्कार है। जिनका निवास-स्थान (परमधाम) उत्कृष्टसे भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और निर्गुणरूप हैं, उन श्रीरामको मेरा नमस्कार है॥ १५ ई॥ शानाञ्चानस्वरूपाय धर्माधर्मस्वरूपिणे ॥ १६ ॥ विद्याविद्यास्करपाय स्वस्करपाय ते नमः ।

श्रान-अज्ञानः धर्म-अधर्म तथा विद्या और अविद्या— ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप हैं। उन आप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ १६६ ॥

यो दैत्यहन्ता नरकान्तकश्च

भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोता ॥ १७ ॥ भूभारसंघातविनोदकामं

नमामि देवं रघुवंशदीपम्।

जो दैत्योंका विनाश और नरकका अन्त करनेवाले हैं, जो अपने हाथके संकैतमात्रसे अथवा अपनी भुजाओंके बलसे धर्मकी रक्षा करते हैं, पृथ्वीके भारका विनाश जिनका मनोरज्जनमात्र है और जो उस मनोरज्जनकी सदा अभिलाषा रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्रीरामदेवको में नमस्कार करता हूँ ॥ आविर्भृतश्चतुर्द्धा यः किपिनः परिवारितः॥ १८॥ हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशर्थं भजे।

जो एक होकर भी चार खरूपोंमें अवतीर्ण होते हैं, जिन्होंने वानरोंको साथ लेकर राक्षससेनाका संहार किया है, उन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका मैं भजन

करता हूँ ॥ १८३॥

एवमादीन्यनेकानि चरितानि महातमनः ॥ १९ ॥ तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्दकोटिभिः।

भगवान् श्रीरामके ऐसे-ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके नाम करोड़ों वर्षोमें भी नहीं गिनाये जा सकते हैं ॥ १९३ ॥ महिमानं तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न राष्ट्रयते ॥ २०॥ मनुभिश्च मुनीन्द्रैश्च कथं तं श्लु छको भजेत्।

जिनके नामकी महिमाका मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे-जैसे श्रुद्र जीवकी पहुँच कैसे हो सकती है॥२०६॥ यन्नाम्नः स्मरणेनापि महापातिकनो ऽपि ये॥ २१॥ पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोष्यामि श्रुङ्खधीः।

जिनके नामके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, उन परमात्माका स्तवन मेरे-जैसा तुच्छ बुद्धिवाला प्राणी कैसे कर सकता है ॥ २१ ई ॥

रामायणपरा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः॥ २२॥ त पव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोऽस्तु ते।

जो द्विज घोर कलियुगमें रामायण-कथाका आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिये तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिये॥ २२ है॥

ऊर्जे मासि सिते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च ॥ २३॥ नवाहा किल श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्।

सनत्कुमारजी ! भगवान्की महिमाको जाननेके लिये कार्तिक, मात्र और चैत्रके ग्रुक्ल पक्षमें रामायणकी अमृतमयी कथाका नवाह श्रवण करना चाहिये॥ २३५॥

गौतमशापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसीं तनुम् ॥ २४ ॥ रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवानसौ । ब्राह्मण सुदास गौतमके शापसे राक्षस-शरीरको प्राप्त हो गये थे; परंतु रामायणके प्रभावसे ही उन्हें उस शापसे छुटकारा मिला था ॥ २४६ ॥

सनत्कुमार उवाच

रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्मफलप्रदम् ॥ २५॥ प्राप्तः कथं गौतमेन सौदास्रो मुनिसत्तम। रामायणप्रभावेण कथं भूयो विमोक्षितः॥ २६॥

सनत्कुमारने पूछा—मुनिश्रेष्ठ ! सम्पूर्ण धर्मोंका फल देनेवाली रामायणकथाका किसने वर्णन किया है ? भौदासको गौतमद्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ ? फिर वे रामायणके प्रभावसे किस प्रकार शापमुक्त हुए थे ? ॥ २५-२६ ॥

अनुमाह्योऽस्मि यदि ते तत्त्वतो वक्तुमर्हस्ति। सर्वमेतदशेषेण मुने नो वक्तुमर्हस्ति॥२७॥ श्रुण्वतां वदतां चैव कथा पापविनाशिनी।

मुने ! यदि आपका हमलोगोंपर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक-ठीक बताइये । इन सारी बातोंसे हमें अवगत कराइये; क्योंकि भगवान्की कथा वक्ता और श्रोता दोनोंके पापोंका नाश करनेवाली है ॥ २७ ई ॥

नारद उवाच

श्रुणु रामायणं विष्र यद् वाल्मीकिमुखोद्गतम् ॥ २८ ॥ नवाहा खलु श्रोतव्यं रामायणकथामृतम् ।

नारदजीने कहा—ब्रह्मन् ! रामायणका प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकिके मुखसे हुआ है । तुम उसीको श्रवण करो । रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवण नौ दिनोंमें करना चाहिये ॥ २८ ।।

आस्ते कृतयुगे विप्रो धर्मकर्मविशारदः॥ २९॥ स्रोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः।

सत्ययुगमें एक ब्राह्मण थे, जिन्हें धर्म-कर्मका विशेष ज्ञान था । उनका नाम था सोमदत्त । वे सदा धर्मके पालनमें ही तत्पर रहते थे ॥ २९३ ॥

विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना॥ ३०॥ श्रावितः सर्वधर्माश्च गङ्गातीरे मनोरमे। पुराणशास्त्रकथनैस्तेनासौ बोधितोऽपि च॥ ३१॥ श्रुतवान सर्वधर्मान् वै तेनोक्तानखिळानपि।

(वं ब्राह्मण सौदास नामसे भी विख्यात थे।) ब्राह्मणने ब्रह्मवादी गौतम मुनिसे गङ्गाजीके मनोरम तटपर सम्पूर्ण धर्मोंका उपदेश सुना था। गौतमने पुराणों और शास्त्रोंकी कथाओंद्वारा उन्हें तत्त्वका ज्ञान कराया था। सौदासने गौतमसे उनके बताये हुए सम्पूर्ण धर्मोंका श्रवण किया था। कदाचित् परमेशस्य परिचर्यापरोऽभवत्॥ ३२॥ उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं न चकार सः।

एक दिनकी बात है, सौदास परमेश्वर शिवकी आराधना-में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतमजी आ पहुँचे; परंतु सौदासने अपने निकट आये हुए गुरुको भी उठकर प्रणाम नहीं किया॥ ३२३॥ स तु शान्तो महाबुद्धिगौतमस्तेजसां निधिः ॥ ३३ ॥ शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति समुदं ययौ ।

परम बुद्धिमान् गौतम तेजकी निधि थे। वे शिष्यके वर्तावसे रुष्ट न होकर शान्त ही वने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करता है।। ३३५।।

यस्त्वर्चितो महादेवः शिवः सर्वजगहुरुः ॥ ३४ ॥ गुर्ववश्वाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान् । उवाच प्राञ्जलिर्भृत्वा विनयेषु च कोविदः ॥ ३५ ॥

किंतु सौदासने जिनकी आराधना की थी, वे सम्पूर्ण जगत्के गुरु महादेव शिव गुरुकी अवहेलनासे होनेवाले पापको न सह सके । उन्होंने सौदासको राक्षसकी योनिमें जानेका शाप दे दिया । तव विनयकलाकोविद ब्राह्मणने हाथ जोड़कर गौतमसे कहा ॥ ३४-३५॥

वित्र उवाच भगवन् सर्वधर्मञ्ज सर्वदर्शिन् सुरेश्वर । क्षमस्व भगवन् सर्वमपराधः कृतो मया ॥ ३६ ॥

ब्राह्मण बोले — सम्पूर्ण घमोंके ज्ञाता ! सर्वदर्शी ! सुरेश्वर ! भगवन् ! मैंने जो अपराघ किया है, वह सब आप क्षमा कीजिये ॥ ३६॥

गौतम उवाच

ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायणकथामृतम्। नवाहा चैव श्रोतव्यं भक्तिभावेन सादरम्॥ ३७॥ नात्यन्तिकं भवेदेतद् द्वादशाव्यं भविष्यति।

गौतमने कहा—वत्स ! कार्तिक मासके ग्रुक्लपक्षमें तुम रामायणकी अमृतमयी कथाको भक्तिभावसे आदरपूर्वक श्रवण करो । इस कथाको नौ दिनोंमें सुनना चाहिये । ऐसा करनेसे यह शाप अधिक दिनोंतक नहीं रहेगा । केवल बारह वर्षोंतक ही रह सकेगा ॥ ३७६ ॥

विप्र उवाच केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्य वै ॥ ३८ ॥ एतत् सर्वे महाप्राज्ञ संक्षेपाद् वक्तुमर्हसि । मनसा प्रीतिमापन्नो ववन्दे चरणौ गुरोः ॥ ३९ ॥

ब्राह्मणने पूछा—रामायणकी कथा किसने कही है ? तथा उसमें किसके चित्रं जांका वर्णन किया गया है ? महामते ! यह सब संक्षेपसे बतानेकी कृपा करें। यों कहकर मन-ही-मन प्रसन्न हो सौदासने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ३८-३९॥

गौतम उवाच

श्रृणु रामायणं वित्र वाल्मीकिमुनिना कृतम् । येन रामावतारेण राक्षसा रावणाद्यः ॥ ४० ॥ हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु । कार्त्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु ॥ ४१ ॥ नवमेऽहनि श्रोतव्या सर्वपापप्रणाद्यानी ।

गौतमने कहा-ब्रह्मन् ! सुनो । रामायण-काव्यका

निर्माण वाल्मीकि मुनिने किया है। जिन भगवान् श्रीगमने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसोंका संहार किया और देवताओंका कार्य सँवारा था, उन्हींके चिरित्रका रामायण-काव्यमें वर्णन है। तुम उसीका श्रवण करो। कार्तिकमासके ग्रुक्छपक्षमें नवें दिन अर्थात् प्रतिपदासे नवमीतक रामायणकी कथा सुननी चाहिये। वह समस्त पापोंका नाश करनेवाछी है॥ ४०-४१ है॥

इत्युक्तवा चार्थसम्पन्नो गौतमः स्वाश्रमं ययौ॥ ४२॥ विद्रोऽपि दुःखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रितः।

ऐसा कहकर पूर्णकाम गौतम ऋषि अपने आश्रमको चले गये । इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मणने दुःखमग्न होकर राक्षस-शरीरका आश्रय लिया ॥ ४२ई ॥

श्चन्वीडितः विवासात्तों नित्यं कोधवरायणः ॥ ४३ ॥ कृष्णश्चवाद्यतिर्भीमो वश्चाम विजने वने ।

वे सदा भूख-प्याससे पीड़ित तथा क्रोधके वशीभूत रहते थे। उनके शरीरका रंग कृष्णपक्षकी रातके समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वनमें भ्रमण करने लगे॥ ४३ ई॥

मृगांश्च विविधांस्तत्र मनुष्यांश्च सरीसृपान् ॥ ४४ ॥ विद्यान् प्लवगांश्चेव प्रसभात्तानभक्षयत्।

वहाँ वे नाना प्रकारके पशुओं, मनुध्यों, साँप-विच्छू आदि जन्तुओं, पश्चियों और वानरोंको बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे ॥ ४४६ ॥

अस्थिभिर्बद्धभिर्विष्राः पीतरक्तकलेवरैः ॥ ४५ ॥ रक्ताद्येतकैश्चैव तेनासीद् भूर्भयंकरी ।

ब्रह्मर्षियो ! उस राक्षसके द्वारा यह पृथ्वी बहुत-सी हिंडुयों तथा लाल-पीले शरीरबाले रक्तपायी प्रेतोंसे परिपूर्ण हो अत्यन्त भयंकर दिखायी देने लगी ॥ ४५ई ॥

ऋतुत्रये स पृथिवीं शतयोजनविस्तराम् ॥ ४६ ॥ कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनान्तरमगात् पुनः।

छः महीनेमें ही सौ योजन विस्तृत भूभागको अत्यन्त दुःखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वनमें चला गया॥ ४६५॥

तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसादानं तदा ॥ ४७ ॥ जगाम नर्भदातीरे सर्वळोकभयंकरः ।

वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांसका भोजन करता रहा। सम्पूर्ण लोकोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाला वह राक्षस धूमता-घामता नर्मदाजीके तटपर जा पहुँचा ॥ ४७५ ॥

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद् विप्रोऽतिधार्मिकः॥ ४८॥ कलिङ्गदेशसम्भूतो नाम्ना गर्ग इति स्मृतः।

इसी समय कोई अत्यन्त घर्मात्मा ब्राह्मण उघर आ निकला। उसका जन्म कलिङ्गदेशमें हुआ था। लोगोंमें वह गर्ग नामसे विख्यात था॥ ४८ई॥

वहन् गङ्गाजलं स्कन्धे स्तुवन् विश्वेश्वरं प्रभुम्॥ ४९॥ गायन् नामानि रामस्य समायातोऽतिहर्षितः। कंघेपर गङ्गाजल लिये भगवान् विश्वनाथकी स्तुति तथा श्रीरामके नामोंका गान करता हुआ वह ब्राक्षण वहे हर्ष और उत्साहमें भरकर उस पुण्य प्रदेशमें आया था ॥४९६ ॥ तमायान्तं मुनि दृष्ट्या सुदासो नाम राक्षसः ॥ ५० ॥ प्राप्तो नः पारणेत्युक्तवा भुजाबुद्यम्य तंययौ । तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः ॥ ५१ ॥ अशक्तस्तं द्विजं हन्तुमिद्मस्चे स राक्षसः ।

गर्ग मुनिको आते देख राक्षस मुदास बोल उठा, 'हुमें भोजन प्राप्त हो गया।' ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं-को ऊपर उठाये हुए वह मुनिकी ओर चला; परंतु उनके द्वारा उच्चारित होनेवाले भगवन्नामोंको मुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्मर्षिको मारनेमें असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला॥ ५०-५१६ ॥

राक्षस उवाच

अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने ॥ ५२ ॥ नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः । मया प्रभक्षिताः पूर्वे विप्राः कोटिसहस्रशः ॥ ५३ ॥

राक्षसने कहा—यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है ! भद्र ! महाभाग ! आप महात्माको नमस्कार है । आप जो भगवन्नामोंका स्मरण कर रहे हैं, इतनेसे ही राक्षस भी दूर भाग जाते हैं । मैंने पहले कोटि सहस्र ब्राह्मणोंका भक्षण किया है ॥ ५२-५३ ॥

नामप्रावरणं वित्र रक्षति त्वां महाभयात्। नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि भो वयम्॥ ५४॥ परां शान्ति समापन्ना महिमा कोऽच्युतस्य हि।

ब्रह्मन् ! आपके पास जो नामरूपी कवच है, वही राक्षसोंके महान् भयसे आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किये गये नामस्मरणमात्रसे हम राक्षसोंको भी परम शान्ति प्राप्त हो गयी। यह भगवान् अच्युतकी कैसी महिमा है॥५४६॥ सर्वथा त्वं महाभाग रागादिरहितो द्विज ॥ ५५॥ रामकथाप्रभावेण पाह्यसात् पातकाधमात्।

महाभाग ब्राह्मण ! आप श्रीरामकथाके प्रभावसे सर्वथा राग आदि दोषोंसे रहित हो गये हैं। अतः आप मुझे इस अधम पातकसे बचाइये ॥ ५५% ॥

गुर्ववशा मया पूर्व कृता च मुनिसत्तम ॥ ५६ ॥ कृतश्चानुग्रहः पश्चाद् गुरुणोक्तमिदं वचः।

मुनिश्रेष्ठ ! मैंने पूर्वकालमें अपने गुरुकी अवहेलना की थी । फिर गुरुजीने मुझपर अनुग्रह किया और यह बात कही ॥ ५६ है ॥

बाल्मीकिमुनिना पूर्व कथा रामायणस्य च ॥ ५७ ॥ ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतन्या च प्रयत्नतः।

पूर्वकालमें वाल्मीकि मुनिने जो रामायणकी कथा कही है, उसका कार्तिकमासके शुक्लपक्षमें प्रयत्नपूर्वक अवण करना चाहिये? ॥ ५७ ई ॥

गुरुणापि पुनः प्रोक्तं रम्यं तु शुभदं वचः ॥ ५८॥

नवाहा खलु श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्।

इतना कहकर गुरुदेवने पुनः यह सुन्दर एवं शुभ-दायक वचन कहा—'रामायणकी अमृतमयी कथा नौ दिनमें सननी चाहिये' ॥ ५८ ई ॥

तसाद् ब्रह्मन् महाभाग सर्वशास्त्रार्थकोविद् ॥ ५९ ॥ कथाश्रवणमात्रेण पाद्यसात् पापकर्मणः ।

अतः सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वको जाननेवाले महाभाग ब्राह्मण ! आप मुझे रामायणकथा सुनाकर इस पापकर्मसे मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५९३ ॥

नारद उवाच

ततो रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यमुत्तमम् ॥ ६० ॥ निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। ततो वित्रः कृपाविष्टो रामनामपरायणः॥ ६१॥ सुदासराक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाव्रवीत्।

नारद्जी कहते हैं—उस समय वहाँ राक्षसके मुखसे रामायणका परिचय तथा श्रीरामके उत्तम माहात्म्यका वर्णन सुनकर द्विजन्नेष्ठ गर्ग आश्चर्यचिकत हो उठे। श्रीरामका नाम ही उनके जीवनका अवलम्ब था। वे ब्राह्मणदेवता उस राक्षसके प्रति दयासे द्रवित हो गये और सुदाससे इस प्रकार बोळे॥ ६०-६१६॥

विप्र उवाच

राक्षसेन्द्र महाभाग मितस्ते विमलाभवत् ॥ ६२ ॥ अस्मिन्नूरुजे सिते पक्षे रामायणकथां श्रुणु । श्रुणु त्वं राममाहात्म्यं रामभक्तिपरायण ॥ ६३ ॥

ब्राह्मणने कहा — महाभाग ! राक्षसराज ! तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गयी है। इस समय कार्तिकमासका ग्रुक्ल-पक्ष चल रहा है। इसमें रामायणकी कथा मुनो । रामभक्ति-परायण राक्षस ! तुम श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको अवण करो॥ ६२–६३॥

रामध्यानपराणां च कः समर्थः प्रवाधितुम्। रामभक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्मा हरिः शिवः॥६४॥ तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायणपरा नराः।

श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको बाधा पहुँचानेमें कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्रीरामका भक्त है, वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। वहीं देवता, सिद्ध तथा रामायणका आश्रय लेनेवाले मनुष्य हैं॥ ६४ ई॥

तस्मादृजें सिते पक्षे रामायणकथां श्रृणु ॥ ६५ ॥ नवाहा खलु श्रोतव्यं सावधानः सदा भव ।

अतः इस कार्तिकमासके ग्रुक्लपक्षमें तुम रामायणकी कथा सुनो। नौ दिनोंतक इस कथाको सुननेका विधान है। अतः तुम सदा सावधान रहो॥ ६५६॥

इत्युक्त्वा कथयामास रामायणकथां मुनिः ॥ ६६ ॥ कथाश्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम् । विसुज्य राक्षसं भावमभवद् देवतोपमः ॥ ६७ ॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशो नारायणसमप्रभः। शङ्ख्यकगदापाणिहरः सदा जगाम सः॥ ६८॥ स्तवन् तं ब्राह्मणं सम्यग जगाम हरिमन्दिरम् ॥ ६९॥

ऐसा कहकर गर्ग मुनिने उसे रामायणकी कथा सुनायी। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस-भावका परित्याग करके वह देवताओं के समान सुन्दर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और भगवान् नारायणके समान कान्तिमान् हो गया । अपनी चार भुजाओंमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म लिये वह श्रीहरिके वैकुण्ठधाममें चला गया । ब्राह्मण गर्ग मुनिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ वह भगवान्के उत्तम धाममें जा पहुँचा ॥ ६६—६९॥

नारद उवाच

तसाच्छ्रणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथामृतम्। सतस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासि च कीर्त्यते ॥ ७० ॥ नारदजी कहते हैं-विप्रवरो ! अतः आपलोग भी

रामायणकी अमृतमयी कथा सुनिये । इसके श्रवणकी सदा

ही महिमा है, किंतु कार्तिकमासमें विशेष बतायी गयी है।।७०॥ यन्नामस्मरणादेव महापातककोटिभिः। विमुक्तः सर्वपापेभ्यो नरो याति परां गतिम् ॥ ७१ ॥ रामायणके नामका स्मरण करनेसे ही मनुष्य करोड़ों

महापातकों तथा समस्त पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥

रामायणेति यन्नाम सकृद्युच्यते यदा। तदैव पापनिम्को विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ७२ ॥

मनुष्य 'रामायण' इस नामका जब एक बार भी उच्चारण करता है, तभी वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है और अन्तमें भगवान् विष्णुके लोकमें चला जाता है॥७२॥ ये पठितत सदाऽऽख्यानं भक्त्या श्रुण्वन्ति ये नराः। गङ्गास्नानाच्छतगुणं तेषां संजायते फलम् ॥ ७३ ॥

जो मनुष्य सदा भक्तिभावसे रामायण-कथाको पढ्ते और सुनते हैं, उन्हें गङ्गारनानकी अपेक्षा सीगुना पुण्यफल प्राप्त होता है ॥ ७३ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद्सनःकुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये राक्षसमोक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यके प्रसङ्गमें राक्षसका उद्घारनामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥

# तृतीयोऽध्यायः

माघमासमें रामायण-श्रवणका फल-राजा सुमति और सत्यवतीके पूर्व-जन्मका इतिहास

सनत्कुमार उवाच

अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद। रामायणस्य माहात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात् ॥ १ ॥

सनत्क्रमारने कहा-ब्रह्मर्षि नारदजी ! आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है । अब रामायणके माहात्म्यका पुनः विस्तारपूर्वेक वर्णन कीजिये ॥ १ ॥

अन्यमासस्य माहातम्यं कथयस्य प्रसादतः। कस्य नो जायते तुष्टिर्भुने त्वद्वचनामृतात्॥ २॥

( आपने कार्तिक मासमें रामायणके श्रवणकी महिमा बतायी।) अब कुपापूर्वक दूसरे मासका माहातम्य बताइये। मने ! आपके वचनामृतसे किसको संतोष नहीं होगा ? ॥ २॥

नारद उवाच

सर्वे यूर्यं महाभागाः कृताथो नात्र संशयः। यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः॥ ३ ॥

नारदजीने कहा-महात्माओ ! आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि आप भक्तिभावसे भगवान् श्रीरामकी महिमा सुननेके लिये उद्यत हुए हैं ॥ ३ ॥

माद्वातम्यश्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनाम्। दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो ब्रह्मवादिनः॥ ४ ॥

ब्रह्मवादी मुनियोंने भगवान् श्रीरामके माहात्म्यका श्रवण पुण्यात्मा पुरुषोंके लिये परम दुर्लभ बताया है ॥ ४ ॥

श्युष्वमृषयश्चित्रमितिहासं पुरातनम्। सर्वपापप्रशमनं सर्वरोगविनाशनम् ॥ ५ ॥

महर्षियो ! अब आपलोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिये, जो समस्त पापींका निवारण और सम्पूर्ण रोगींका विनाश करनेवाला है ॥ ५ ॥

आसीत् पुरा द्वापरे च सुमतिनीम भूपतिः। सोमवंशोद्भवः श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकः॥ ६॥

पूर्वकालकी बात है, द्वापरमें सुमित नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। उनका जन्म चन्द्रवंशमें हुआ था। वे श्रीसम्पन्न और सातों द्वीपोंके एकमात्र सम्राट् थे ॥ ६ ॥

धर्मात्मा सत्यसम्पन्नः सर्वसम्पद्विभूषितः। सदा रामकथासेवी रामपूजापरायणः॥ ७॥

उनका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सुशोभित थे। सदा श्रीराम-कथाके सेवन और श्रीरामकी ही समाराधनामें संलग्न रहते थे ॥

रामपूजापराणां च श्रश्रूष्रनहंकृतिः। पूज्येषु पूजानिरतः समदर्शी गुणान्वितः॥ ८॥

श्रीरामकी पूजा-अर्चामें लगे रहनेवाले भक्तोंकी वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकारका नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषोंके पूजनमें तत्पर रहनेवाले, समदर्शी तथा सद्गुण-सम्पन्न थे॥ ८॥

सर्वभूतहितः शान्तः कृतश्चः कीर्त्तिमान् नृपः।

तस्य भार्या महाभागा सर्वेळक्षणसंयुता॥ ९॥

राजा सुमति समस्त प्राणियोंके हितेषी, शान्त, कृतश और यशस्त्री थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थी॥ ९॥

पतिव्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती श्रुता । ताबुभौ दम्पती नित्यं रामायणपरायणौ॥ १०॥

उसका नाम सत्यवती था। वह पतित्रता थी। पतिमें ही उसके प्राण वसते थे। वे दोनों पति-पत्नी सदा रामायणके ही पढ़ने और सुननेमें संलग्न रहते थे॥ १०॥

अन्नदानरतौ नित्यं जरुदानपरायणौ। तडागारामवाप्यादीनसंख्यातान् वितेनतुः॥११॥

सदा अन्नका दान करते और प्रतिदिन जलदानमें प्रवृत्त रहते थे । उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियोंका निर्माण कराया था ॥ ११ ॥

सोऽपि राजा महाभागो रामायणपरायणः। वाचयेच्छ्रणुयाद् वापि भक्तिभावेन भावितः॥ १२॥

महाभाग राजा सुमित भी सदा रामायणके ही अनु-शीलनमें लगे रहते थे। वे भक्तिभावसे भावित हो रामायणको ही बाँचते अथवा सुनते थे॥ १२॥

एवं रामपरं नित्यं राजानं धर्मकोविदम्। तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा अपि सदास्तुवन्॥ १३॥

इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्रीरामकी आराधनामें ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दम्पतिकी सदा भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे॥ १३॥

विश्वतौ त्रिषु लोकेषु दम्पती तौ हि धार्मिकौ। आययौ बहुभिः शिष्यैर्द्रपुकामोविभाण्डकः॥ १४॥

एक दिन उन त्रिभुवनविख्यात धर्मात्मा राजा-रानीको देखनेके लिये विभाण्डक मुनि अपने बहुत-से शिष्योंके साथ वहाँ आये ॥ १४ ॥

विभाण्डकं मुनि दृष्ट्वा सुखमाप्तो जनेश्वरः। प्रत्युद्ययौ सपत्नीकः पूजाभिर्वहुविस्तरम्॥१५॥

मुनिवर विभाण्डकको आया देख राजा सुमितिको बङ्ग सुख मिला। वे पूजाकी विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नीसिहत उनकी अगवानीके लिये गये ॥ १५॥

कृतातिथ्यिकयं शान्तं कृतासनपरिश्रहम्। निजासनगतो भूपः प्राञ्जलिर्मुनिमत्रवीत्॥ १६॥

जब मुनिका अतिथि-सत्कार सम्पन्न हो गया और वे शान्त भावसे आसनपर विशाजमान हो गये, उस समय अपने आसनपर वैठे हुए भूपालने मुनिसे हाथ जोड़कर कहा।

राजीवाच

भगवन् कृतकृत्योऽद्य त्वद्भ्यागमनेन भोः। सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम्॥१७॥ राजा बोळे—भगवन्! आज आपके ग्रुभागमनसे मैं

राजा बोले — भगवन् ! आज आपक शुभागमनस म कृतार्थ हो गयाः क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतोंके आगमनको

मुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥ यत्र स्थान्महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसम्पदः । तेजः कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः ॥ १८ ॥

जहाँ महापुरुषोंका प्रेम होता है, वहाँ सारी सम्पत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र-सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं-ऐसा विद्वान् पुरुषोंका कथन है।। १८॥

तत्र वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने । यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो ॥ १९ ॥

मुने ! प्रभो ! जहाँ संत-महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनोंकी वृद्धि होती है ॥१९॥

यो मूर्धिन धारयेद् ब्रह्मन् विष्रपादतलोदकम्। स स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान् नात्र संदायः॥ २०॥

ब्रह्मन् ! जो अपने मस्तकपर ब्राह्मणोंका चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुषने सब तीथोंमें स्नान कर लिया—इसमें संशय नहीं है ॥ २०॥

मम पुत्राश्च दाराश्च सम्पद्श्च समर्पिताः। समाक्षापय शान्तात्मन् वयं किं करवाणि ते ॥ २१ ॥

शान्तस्वरूप महर्षे ! मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी सम्पत्ति आपके चरणोंमें समर्पित है । आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्या सेवा करें ? ॥ २१ ॥

इत्थं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः। स्पृशन् करेण राजानं प्रत्युवाचातिहर्षितः॥ २२॥

ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमितकी ओर देखकर मुनीश्वर विभाण्डक बड़े प्रसन्त हुए और उन्होंने अपने हाथसे राजाका स्पर्श करते हुए कहा ॥ २२ ॥

ऋषिरुवाच

राजन् यदुक्तं भवता तत्सर्वे त्वत्कुलोचितम्। विनयावनताः सर्वे परं श्रेयो भजन्ति हि॥ २३॥

भृषि बोले—राजन् ! तुमने जो कुछ कहा है, वह सब तुम्हारे कुलके अनुरूप है। जो इस प्रकार विनयसे सुक जाते हैं, वे सब लोग परम कल्याणके मागी होते हैं।।

प्रीतोऽस्मि तव भूपाल सन्मार्गपरिवर्तिनः। स्वस्ति तेऽस्तु महाभाग यत्पृच्छामि तदुच्यताम् २४

भूपाल ! तुम सन्मार्गपर चलनेवाले हो । मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । महाभाग ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ, उसे बताओ ॥ २४ ॥

हरिसंतोषकान्यासन् पुराणानि बहुन्यपि। माघे मासि चोद्यतोऽसि रामायणपरायणः॥२५॥ तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा।

किमर्थमेतद् वृत्तान्तं यथावद् वक्तुमहंसि ॥ २६ ॥ यद्यपि भगवान् श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले बहुतन्ते पुराण भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माधमासमें सब प्रकारसे प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायणके ही पारायणमें लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्रीरामकी ही आराधनामें रत रहती है, इसका क्या कारण है ? यह वृत्तान्त यथावत् रूपसे मुझे बताओ ॥ २५-२६॥

राजीवाच

श्रुणुष्व भगवन सर्वे यत्पृच्छिस वदामि तत्। आश्चर्ये यद्धि लोकानामावयोश्चरितं मुने ॥ २७॥

राजाने कहा—भगवन् ! सुनिये, आप जो कुछ पूछते हैं, वह सब मैं बता रहा हूँ । मुने ! हम दोनोंका चरित्र सम्पूर्ण जगत्के लिये आश्चर्यजनक है ॥ २७ ॥

अहमासं पुरा शूद्रो मालतिनीम सत्तम। कुमार्गनिरतो नित्यं सर्वलोकाहिते रतः॥ २८॥

साधुशिरोमणे ! पूर्वजन्ममें मैं मालति नामक शूद्र था । सदा कुमार्गपर ही चलता और सब लोगोंके अहित-साधनमें ही संलम रहता था ॥ २८॥

पिशुनो धर्मविद्वेषी देवद्रव्यापहारकः। महापातकिसंसर्गी देवद्रव्योपजीवकः॥ २९॥

दूसरोंकी चुगली खानेवाला, धर्मद्रोही, देवतासम्बन्धी द्रव्यका अपहरण करनेवाला तथा महापातकियोंके संसर्गमें रहनेवाला था। मैं देव-सम्पत्तिसे ही जीविका चलाता था॥

गोष्नश्च ब्रह्महा चौरो नित्यं प्राणिवधे रतः। नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणः॥ ३०॥

गोहत्या, ब्राह्मणहत्या और चोरी करना यही अपना घंघा था। मैं सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरोंसे कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओंमें आसक्त रहता था॥ ३०॥

किञ्चित् काले स्थितो होवमनादृत्य महद्वचः। सर्ववन्धुपरित्यको दुःखी वनमुपागमम्॥३१॥

इस प्रकार कुछ कालतक घरमें रहा, फिर बड़े लोगोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेके कारण मेरे सभी भाई-बन्धुओंने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वनमें चला आया॥३१॥

मृगमांसाशनं नित्यं तथा मार्गविरोधकृत्। एकाकी दुःखबहुलो न्यवसं निर्जने वने॥ ३२॥

वहाँ प्रतिदिन मृगोंका मांस खाकर रहता था और काँटे आदि विछाकर छोगोंके आने-जानेका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुःख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वनमें रहने लगा॥ ३२॥

पकदा श्रुत्परिभान्तो निद्राञ्चर्णः विवासितः। वसिष्ठस्याश्रमं दैवाद्वदयं निर्जने वने॥३३॥

एक दिनकी बात है, मैं भूखा-प्यासा, थका-माँदा, निद्रासे इमता हुआ एक निर्जन वनमें आया । वहाँ दैवयोगसे वसिष्ठजीके आश्रमपर मेरी दृष्टि पड़ी ॥ ३३॥

हंसकारण्डवाकीर्णं तत्समीपे महत्सरः। पर्यन्ते वनपुष्पीधैदछादितं तन्मुनीश्वर॥३४॥

उस आश्रमके निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें इस और कारण्डव आदि जलपक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर ! वह सरोवर चारों ओरसे वन्य पुष्प-समूहोंद्वारा आच्छादित था॥ अपिवं तत्र पानीयं तत्तरे विगतश्रमः। उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया श्रुच निवारिता॥ ३५॥

वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तटपर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ दृक्षोंकी जड़ें उस्ताड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझायी॥ ३५॥

विसष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहम्। शीर्णस्फिटिकसंधानं तत्र चाहमकारिषम्॥ ३६॥

विषष्ठके उस आश्रमके पास ही मैं निवास करने लगा ! टूटी-फूटी स्फटिक-शिलाओंको जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की ॥ ३६ ॥

पर्णेंस्तृणेश्च काष्ठेश्च गृहं सम्यक् प्रकृतिपतम्। तत्राहं व्याघसत्त्वस्थो दृत्वा बहुविधान् मृगान्।३७। आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विंशतिम्।

फिर पत्तों, तिनकों और काष्ट्रोंद्वारा एक सुन्दर घर बना लिया। उसी घरमें रहकर मैं व्याघोंकी दृत्तिका आश्रय ले नाना प्रकारके मृगोंको मारकर उन्हींके द्वारा बीस वर्षोतक अपनी जीविका चलाता रहा॥ ३७३॥

अथेयमागता साध्वी विन्ध्यदेशसमुद्भवा॥ ३८॥ निपादकुलसम्भूता नाम्ना कालीति विश्रुता। वन्धुवर्गेः परित्यका दुःखिता जीर्णविग्रहा॥ ३९॥

तदनन्तर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आयीं। पूर्वजन्ममें इनका नाम काली था। काली निषादकुलकी कन्या थी और विनध्यप्रदेशमें उत्पन्न हुई थी। उसके भाई-बन्धुओंने उसे त्याग दिया था। वह दुःखसे पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था॥ ३८-३९॥

ब्रह्मन् श्चत्त्रट्परिश्रान्ता शोचन्ती भौक्तिकीं क्रियाम्। दैवयोगात् समायाता भ्रमन्ती विजने वने ॥ ४०॥

ब्रह्मन् ! वह भृख-प्याससे शिथिल हो गयी थी और इस सोचमें पड़ी थी कि भोजनका कार्य कैसे चलेगा ? दैवयोगसे घूमती-घामती वह उसी निर्जन वनमें आ पहुँची, जिसमें मैं रहता था ॥ ४०॥

मासे ग्रीष्मे च तापार्चा ह्यन्तस्तापप्रपीडिता। इमां दुःखवर्ती दृष्ट्या जाता मे विपुळा घृणा ॥ ४१ ॥

गर्मीका महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यन्त पीड़ा दे रहा था। इस दुःखिनी नारीको देखकर मेरे मनमें बड़ी दया आयी ॥४१॥

मया दत्तं जलं चास्ये मांसं वनफलं तथा। गतश्रमा तु सा पृष्टा मया ब्रह्मन् यथातथम्॥ ४२॥

मैंने इसे पीनेके लिये जल तथा खानेके लिये मांस और जंगली फल दिये। ब्रह्मन् ! काली जब विश्राम कर चुकी, तब मैंने उससे उसका यथावत् वृत्तान्त पूछा॥ ४२॥

न्यवेदयत् स्वकर्माणि तानि श्र्णु महामुने । इयं काली तु नाम्ना वै निषाद्कुलसम्भवा ॥ ४३ ॥ महामुने ! मेरे पूछनेपर उसने जो अपने जन्म-कर्म निवेदन किये थे, उन्हें बताता हूँ । सुनिये—उसका नाम काली था और वह निषादकुलकी कन्या थी॥ ४३॥ दाम्भिकस्य सुता विद्वन् न्यवसद् विन्ध्यपर्वते। परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशुन्यवादिनी॥ ४४॥

विद्वन् ! उसके पिताका नाम दाम्भिक (या दाविक ) या । वह उसीकी पुत्री थी और विन्ध्यपर्वतपर निवास करती थी । सदा दूसरोंका धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था ॥ ४४ ॥

बन्धुवर्गैः परित्यका यतो इतवती पतिम्। कान्तारे विजने ब्रह्मन् मत्समीपमुणगता॥ ४५॥

एक दिन उसने अपने पतिकी हत्या कर डाली, इसीलिये भाई-बन्धुओंने उसे घरसे निकाल दिया। ब्रह्मन्! इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन बनमें मेरे पास आयी थी।। ४५॥

इत्येवं खकृतं कर्म सर्वं महां न्यवेद्यत्। विस्वष्टस्थाश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वै मुने ॥ ४६॥ दम्पतीभावमाश्चित्य स्थितौ मांसाशिनौ तदा।

उसने अपनी सारी करत्तें मुझे इसी रूपमें बतायी थीं। मुने! तब वसिष्ठजीके उस पवित्र आश्रमके निकट मैं और काली दोनों पति-पत्नीका सम्बन्ध स्वीकार करके रहने और मांसाहारसे ही जीवन-निर्वाह करने लगे॥ ४६३॥

उद्यमार्थे गती चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा॥ ४७॥ दृष्ट्वा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तम। रामायणपरा विष्ठा माघे दृष्टा दिने दिने॥ ४८॥

एक दिन इम दोनों जीविकाके निमित्त कुछ उद्यम करनेके लिये वहाँ बसिष्ठजीके आश्रमपर गये। महात्मन् ! वहाँ देविषयोंका समाज जुटा हुआ था। वही देखकर इमलोग उधर गये थे। वहाँ माघमासमें प्रतिदिन ब्राह्मणलोग रामायणका पाठ करते दिखायी देते थे॥ ४७-४८॥

निराहारौ च विकान्तौ श्रुत्पिपासाप्रपीडितौ। अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्थाश्रमं प्रति॥ ४९॥ रामायणकथां भ्रोतं नवाहा चैव भक्तितः।

तत्काल पव पञ्चत्वमावयोरभवन्मुने ॥ ५०॥ उस समय इमलोग निराहार थे और पुरुषार्थ करनेमें समर्थ होकर भी भृख-प्याससे कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छाके ही वसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये थे। फिर लगातार नौ दिनोंतक भक्तिपूर्वक रामायणकी कथा सुननेके लिये इम दोनों वहाँ जाते रहे। सुने! उसी समय इम दोनोंकी मृत्यु हो गयी॥ ४९-५०॥

कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान् मधुस्द्नः। खदूतान् प्रेषयामास मदाहरणकारणात्॥ ५१॥

हमारे उस कर्मसे भगवान् मधुसूदनका मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आनेके लिये दूत भेजे ॥५१॥

आरोप्य मां विमाने तु जम्मुस्ते च परं पदम्। आवां समीपमापन्नी देवदेवस्य चिक्रणः॥ ५२॥ वे दूत हम दोनोंको विमानमं विटाकर भगवान्के परम पद ( उत्तम धाम ) में ले गये | हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणिके निकट जा पहुँचे ॥ ५२॥

भुक्तवन्तौ महाभोगान् यावत्कालं श्रृणुष्व मे। युगकोटिसहस्राणि युगकोटिशतानि च॥ ५३॥ उपित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागतौ। तावत्कालं च तत्रापि स्थित्वैन्द्रपदमागतौ॥ ५४॥

वहाँ हमने जितने समयतक बड़े-बड़े भोग भोगे थे, वह बता रहे हैं। सुनिये—कोटि सहस्र और कोटि शत युगोंतक श्रीरामधाममें निवास करके हमलोग ब्रह्मलोकमें आये। वहाँ भी उतने ही समयतक रहकर हम इन्द्रलोकमें आ गये॥

तत्रापितावत्कालं च भुकत्वा भोगाननुत्तमान्। ततः पृथ्वी वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तम॥ ५५॥

मुनिश्रेष्ठ ! इन्द्रलोकमें भी उतने ही कालतक परम उत्तम भोग भोगनेके पश्चात् हम कमशः इस पृथ्वीपर आये हैं॥

अत्रापि सम्पद्तुला रामायणप्रसादतः। अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवंविधं मुने॥ ५६॥

यहाँ भी रामायणके प्रसादसे हमें अतुल सम्पत्ति प्राप्त हुई है। मुने ! अनिच्छासे रामायणका श्रवण करनेपर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है ॥ ५६॥

नवाहा किल श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्। भक्तिभावेन धर्मात्मञ्जन्ममृत्युजरापहम्॥ ५७॥

धर्मात्मन् ! यदि नौ दिनोतक भक्ति-भावसे रामायणकी अमृतमयी कथा सुनी जाय तो वह जन्म, जरा और मृत्युका नाश करनेवाली होती है ॥ ५७ ॥

अवरोनापि यत्कर्म छतं तु सुमहत्फलम्। ददाति श्रृणु विपेन्द्र रामायणप्रसादतः॥ ५८॥

विप्रवर ! सुनिये, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है, वह रामायणके प्रसादसे परम महान् फळ प्रदान करता है ॥ ५८ ॥

नारद उवाच

पतत्सर्वे निश्म्यासी विभाण्डको मुनीश्वरः।
अभिनन्द्य महीपालं प्रययौ स्वतपोवनम्॥ ५९॥
नारदजी कहते हैं—यह सब सुनकर मुनीश्वर
विभाण्डक राजा सुमितिका अभिनन्दन करके अपने तपोवनको

चले गये ॥ ५९ ॥

तस्माच्छुणुध्वं विभेन्द्रा देवदेवस्य चिक्रणः।

रामायणकथा चैव कामधेनूपमा स्मृता॥ ६०॥ विप्रवरो ! अतः आपलोग देवाधिदेव चक्रपाणि भगवान्

\* यहाँ जिस परम पदसे लौटनेका वर्णन है, वह ब्रह्मलोकसे भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान् मधुसद्दनके सांनिध्य तथा श्रीरामके दर्शन-सुखका अनुभव होता था, इसे साक्षात् वैकुण्ठ या साकेत नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वहाँसे पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छासे कथा-श्रवण करनेके कारण उन्हें अपुनरावर्ती लोक नहीं मिला था। श्रीहरिकी कथा मुनिये । रामायण-कथा कामधेनुके समान अभीष्ट फल देनेवाली बतायी गयी है ॥ ६० ॥ माधे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः। नवाहा किल श्रोतव्यं सर्वधर्मफलप्रदम् ॥ ६१ ॥

माधमासके शुक्लपक्षमें प्रयत्नपूर्वक रामायणकी नवाह्नकथा सुननी चाहिये। वह सम्पूर्ण धर्मोंका

फल प्रदान करनेवाली है ॥ ६१ ॥
य इदं पुण्यमाख्यानं सर्वपापप्रणाशनम्।
वाचयेच्छुणुयाद् वाि रामभक्तश्च जायते॥ ६२ ॥
यह पिवत्र आख्यान समस्त पापोंका नाश करनेवाला
है। जो इसे बाँचता अथवा सुनता है। वह भगवान् श्रीरामका भक्त होता है॥ ६२ ॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये माघफलानुकीर्तनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्म्यके प्रसङ्गमें माघमासमें रामायणकथाश्रवणके फलका वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥

चतुर्थोऽध्यायः

चैत्रमासमें रामायणके पठन और अवणका माहातम्य, कलिक नामक न्याध और उत्तङ्क मुनिकी कथा

नारद उवाच

अन्यमासं प्रवक्ष्यामि श्रृणुघ्वं सुसमाहिताः। सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणम्॥१॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां चैव योषिताम्। समस्तकामफलदं सर्वव्रतफलप्रदम्॥२॥ दुःखप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्। रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः॥३॥

नारद्जी कहते हैं—महर्षियो ! अब मैं रामायणके पाठ और अवणके लिये उपयोगी दूसरे मासका वर्णन करता हूँ, एकाप्रचित्त होकर सुनो । रामायणका माहात्म्य समस्त पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका निवारण करनेवाला है । वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्रुद्ध तथा स्त्री—इन सबको समस्त मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाला है । उससे सब प्रकारके व्रतींका फल भी प्राप्त होता है । वह दुःखप्नका नाशक, धनकी प्राप्ति करानेवाला तथा भोग और मोक्षरूप फल देनेवाला है । अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये ॥ १—३॥

अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। पठतां श्रुण्वतां चैच सर्वपापप्रणाशनम्॥ ४॥

इसी विषयमें विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओंके समस्त पापोंका नाश करनेवाला है।। ४॥

आसीत् पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः। परदारपरद्रव्यहरणे सततं रतः॥५॥

प्राचीन कलियुगमें एक कलिक नामवाला व्याध रहता था । वह सदा परायी स्त्री और पराये धनके अपहरणमें ही लगा रहता था ॥ ५ ॥

परिनन्दापरो नित्यं जन्तुपीडाकरस्तथा। इतवान् ब्राह्मणान् गावः शतशोऽथसहस्रशः॥६॥

दूसरोंकी निन्दा करना उसका नित्यका काम था । वह सदा सभी जन्तुओंको पीड़ा दिया करता था। उसने कितने

ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों, हजारों गौओंकी हत्या कर डाली थी।। ६।।

देवस्वहरणे नित्यं परस्वहरणे तथा। तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च ॥ ७ ॥

पराये धनका तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताके धनको भी इड्प लेता था। उसने अपने जीवनमें अनेक बड़े-बड़े पाप किये थे॥ ७॥

न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सरकोटिभिः। स कदाचिन्महापापो जन्त्नामन्तकोपमः॥ ८॥ सौवीरनगरं प्राप्तः सर्वेश्वर्यसमन्वितम्। योषिद्भिभूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोदकैः॥ ९॥ अलंकतं विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्।

उसके पापोंकी गणना करोड़ों वर्षोंमें भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव-जन्तुओंके लिये यमराजके समान भयंकर था, सौवीरनगरमें गया। वह नगर सब प्रकारके वैभवसे सम्पन्न, वस्त्राभूषणोंसे विभूषित युवतियोंद्वारा सुशोभित, स्वच्छ जलवाले सरोवरोंसे अलंकृत तथा भाँति-भाँतिकी दूकानोंसे सुसज्जित था। देव-नगरके समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगरमें गया॥ ८-९ ई॥

तस्योपवनमध्यस्थं रम्यं केशवमन्दिरम्॥१०॥ छादितं हेमकलशैर्द्यष्ट्रा व्याधो मुदं ययौ। हराम्यत्र सुवर्णानि बहुनीति विनिश्चितः॥११॥

सौवीरनगरके उपवनमें भगवान् केशवका वड़ा सुन्दर मन्दिर था, जो सोनेके अनेकानेक कलशोंसे ढका हुआ था। उसे देखकर ब्याधको बड़ी प्रसन्तता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँसे बहुत-सा सुवर्ण चुराकर ले चलूँगा॥ १०-११॥

जगाम रामभवनं कीनाशश्चीर्यलोलुपः। तत्रापद्यद् द्विजवरं शान्तं तत्त्वार्थकोविदम्॥१२॥ परिचर्यापरं विष्णोधत्तक्कं तपसां निधिम्।

#### एकाकिनं द्यालुं च निःस्पृहं ध्यानलोलुपम् ॥ १३ ॥

ऐसा निश्चय करके वह चोरीपर लट्टू रहनेवाला व्याध श्रीरामके मन्दिरमें गया। वहाँ उसने शान्त, तत्त्वार्थवेता और भगवान्की आराधनामें तत्पर उत्तक्क मुनिका दर्शन किया, जो तपस्याकी निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदयमें सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओरसे निःस्पृह थे। उनके मनमें केवल भगवान्के ध्यानका ही लोभ बना रहता था।। १२-१३॥

#### दृष्ट्यासौ लुब्धको मेने तं चौर्यस्यान्तरायिणम्। देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि ॥ १४ ॥

उन्हें वहाँ उपिश्वत देख व्याधने उनको चोरीमें विध्न डालनेवाला समझा। तदनन्तर जब आधी रात हुई, तब वह देवतासम्बन्धी द्रव्यसमूह लेकर चला। १४॥ उत्तक्कं हन्तुमारेभे उद्यतासिर्मदोद्धतः। पादेनाकस्य तद्वक्षो गलं संग्रह्म पाणिना॥ १५॥

उस मदोन्मत्त व्याधने उत्तङ्क मुनिकी छातीको अपने एक पैरसे दबाकर हाथसे उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालनेका उपक्रम किया ॥ १५ ॥ हन्तुं कृतमितं व्याधं उत्तङ्को प्रेक्ष्य चात्रवित्।

उत्तङ्कने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे उससे इस प्रकार बोले ॥ १५%॥

उत्तङ्क उवाच

भो भोः साघो वृथा मां त्वं हिनष्यसि निरागसम्॥१६॥

उत्तङ्कने कहा—ओ मले मानुष ! तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो । मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ ॥१६॥ मया किमपराद्धं ते तद् वद त्वं च लुब्धक । कृतापराधिनो लोके हिंसां कुर्वन्ति यत्नतः ॥१७॥ न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अप्यपापिनम् ।

छुब्धक ! बताओं तो सही। मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है ? संसारमें लोग अपराधीकी ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं । सौम्य ! सज्जन निरपराधकी व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं ॥ १७ ।

विरोधिष्विप मूर्खेषु निरीक्ष्यावस्थितान् गुणान् ॥१८॥ विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जनाः शान्तचेतसः।

शान्तचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणोंकी स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं॥ १८३॥

बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः क्षमयान्वितः ॥१९॥ तमुत्तमं नरं प्राहुविंध्णोः प्रियतरं तथा॥ २०॥

जो मनुष्य बारंबार दूसरोंकी गाछी सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है। वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान् विष्णुका अत्यन्त प्रियजन बताया गया है।। १९–२०॥

सुजनो न याति वैरं परहितनिरतो विनाशकाले ऽपि । छेदेऽपि चन्दनतरुः सुरभीकरोति मुखं कुठारस्य ॥२१॥ दूसरोंके हित-साधनमें लगे रहनेवाले साधुजन किसीके द्वारा अपने विनाशका समय उपिथत होनेपर भी उसके साथ वैर नहीं करते । चन्दनका वृक्ष अपनेको काटनेपर भी कुठार-की धारको सुवासित ही करता है ॥ २१ ॥

अहो विधिर्वे बलवान् बाधते बहुधा जनान्। सर्वसङ्गविहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना॥ २२॥

अहो ! विधाता बड़ा बलवान् है । वह लोगोंको नाना प्रकारसे कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकारके संगसे रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं॥ २२॥ अहो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान्।

अहो ! दुष्ट जन इस संसारमें बहुत-से जीवोंको बिना किसी अपराधके ही पीड़ा देते हैं । मल्लाह मछलियोंके, चुगलखोर सजनोंके और व्याध मृगोंके इस जगत्में अकारण वैरी होते हैं ॥ २३ ॥

धीवराः पिद्युना ब्याधा लोकेऽकारणवैरिणः ॥ २३ ॥

अहो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगंत्। पुत्रमित्रकलत्राद्यैः सर्वदुःखेन योज्यते॥ २४॥

अहो ! माया बड़ी प्रवल है । यह सम्पूर्ण जगत्को मोहमें डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदिके द्वारा सबको सब प्रकारके दुः लॉसे संयुक्त कर देती है ॥ २४ ॥

परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च यत्। अन्ते तत् सर्वमुत्स्त्रत्य एक एव प्रयाति वै॥ २५॥

मनुष्य पराये धनका अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदिका पोषण करता है, वह किस कामका; क्योंकि अन्तमें उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोककी राह लेता है।। २५॥

मम माता मम पिता मम भायी ममात्मजाः। ममेदमिति जन्तूनां ममता बाधते वृथा॥ २६॥

'मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरनार'—इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियोंको कष्ट देती रहती है ॥ २६ ॥

यावद्र्षयित द्रव्यं तावद् भवति वान्धवः। अर्जितं तु धनं सर्वे भुक्षन्ते वान्धवाः सदा ॥ २७ ॥ दुःखमेकतमो मृदस्तत्पापफलमञ्जते।

मनुष्य जबतक कमांकर घन देता है, तभीतक लोग उसके भाई-बन्धु बने रहते हैं और उसके कमाये हुए घनको सारे बन्धु-बान्धव सदा भोगते रहते हैं; किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किये हुए पापके फलरूप दुःखको अकेला ही भोगता है।। २७ ई।।

इति बुवाणं तमुर्षि विमृश्य भयविह्नलः॥ २८॥ कलिकः प्राञ्जलिः प्राह् क्षमस्वेति पुनः पुनः।

उत्तङ्कमुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी बातोंपर विचार करके कलिक नामक व्याध भयसे व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा-प्रभो ! मेरे अपराधको क्षमा कीजिये' ॥ २८६ ॥

तत्सङ्गस्य प्रभावेण हरिसंनिधिमात्रतः॥ २९॥

गतपापो लुब्धकश्च सानुतापोऽभवद् श्रुवम्।

उन महात्माके संगके प्रभावसे तथा भगवान्का सांनिध्य मिल जानेसे उस लुक्बकके सारे पाप नष्ट हो गये तथा उसके मनमें निश्चय ही बड़ा पश्चासाप होने लगा ॥ २९६ ॥

मया कृतानि पापानि महान्ति सुबहूनि च ॥ ३०॥ तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनात्।

वह बोला — 'विप्रवर! मैंने जीवनमें बहुत-से बड़े-बड़े पाप किये हैं: किंतु वे सब आपके दर्शन मात्रसे नष्ट हो गये ॥ अहं वै पापधीर्नित्यं महापापं समाचरम् ॥ ३१॥ कथं मे निष्कृतिर्भूयात् कं यामि शरणं विभो।

प्रभो ! मेरी बुद्धि सदा पापमें ही हूबी रहती थी ।
मैंने निरन्तर बड़े-बड़े पापोंका ही आचरण किया है । उनसे
मेरा उदार किस प्रकार होगा ! मैं किसकी शरणमें जाऊँ ॥
पूर्वजन्मार्जितैः पापैर्जुब्धकत्यमवासवान् ॥ ३२ ॥
अत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिमाप्नुयाम् ।

पूर्वजन्मके किये हुए पापोंके फलसे मुझे व्याण होना पड़ा है, यहाँ भी मैंने पापोंके ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगा ?'॥ ३२ ई॥

इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः ॥ ३३ ॥ उत्तङ्को नाम विप्रपिरिदं वाक्यमधानवीत्।

महामना कलिककी यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तक्क इस प्रकार बोले ॥ ३३५ ॥

उत्तङ्क उवाच

साघु साघु महाप्राञ्च मतिस्ते विमलोज्ज्वला ॥ ३४ ॥ यसात् संसारदुःखानां नाशोपायमभीष्ससि ।

उत्तङ्कने कहा—महामते व्याघ ! तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्ज्वल है; क्योंकि तुम संसारसम्बन्धी दुःखोंके नाशका उपाय जानना चाहते हो ॥ ३४५ ॥

चैत्रे मासि सिते पक्षे कथा रामायणस्य च ॥ ३५ ॥ नवाह्ना किल श्रोतब्या भक्तिभावेन सादरम् । यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३६ ॥

चैत्रमासके शुक्लपक्षमें तुम्हें भक्तिभावसे आदरपूर्वक रामायणकी नवाह कथा सुननी चाहिये। उसके श्रवणमात्रसे मनुष्य समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है।। ३५-३६।। तस्मिन् क्षणेऽसौ कलिको लुब्धको वीतकलमणः। रामायणकथां श्रुत्वा सद्यः पञ्चत्वमागतः॥ ३९॥

उस समय कलिक व्याधके सारे पाप नष्ट हो गये। वह रामायणकी कथा सुनकर तत्काल मृत्युको प्राप्त हो गया।।३७॥ उत्तङ्कः पतितं चीक्ष्य लुब्धकं तं द्यापरः।

एतव् दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषीत् कमलापतिम् ॥ ३८॥

व्याधको धरतीपर पड़ा हुआ देख दयाछ उत्तक्क मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान् कमलापतिका स्तवन किया॥ ३८॥

कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकत्मषः। दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतद्धाववीत्॥ ३९॥

रामायणकी कथा सुनकर निष्पाप हुआ ब्याच दिव्य विमानपर आरूढ़ हो उत्तक्क मुनिसे इस प्रकार बोळा—॥३९॥

विमुक्तस्वत्यसादेन महापातकसंकटात्। तसान्नतोऽस्मि ते विद्वन् यत् कृतं तत् क्षमस्व मे ॥

'विद्वन् ! आपके प्रसादसे में महापातकोंके संकटसे मुक्त हो गया । अतः में आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । मैंने जो किया है, मेरे उस अपराधको आप श्रमा कीजिये ॥ ४०॥

सूत उषाच

इत्युक्त्वा देवकुसुमैर्मुनिश्रेष्ठमवाकिरत्। प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कारं चकार ह ॥ ४१ ॥

स्तजी कहते हैं— ऐसा कहकर कलिकने मुनिश्रेष्ठ उत्तङ्कपर देवकुमुमोंकी वर्षा की और तीन बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया ॥ ४१ ॥

ततो विमानमारुह्य सर्वकामसमन्वितम्। अप्सरोगणसंकीर्णे प्रपेदे हरिमन्दिरम्॥ ४२॥

तत्पश्चात् अप्तराओंते भरे हुए सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगोंसे सम्पन्न विमानपर आरूढ़ हो वह श्रीहरिके परम धाममें जा पहुँचा ॥ ४२॥

तसाच्छ्रणुभ्वं विप्रेन्द्राः कथां रामायणस्य च । चैत्रे मासि सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ ४३ ॥ नवाहा किळ रामस्य रामायणकथामृतम् ।

अतः विप्रवरो ! आप सब लोग रामायणकी कथा

मुने । चैत्रमासके ग्रुक्तपक्षमें प्रयक्तपूर्वक रामायणकी अमृत
मयी कथाका नवाह-पारायण अवश्य मुनना चाहिये ॥ ४२६ ॥

तस्मादनुषु सर्वेषु हितस्रद्धरिपूजकः ॥ ४४ ॥

ईप्सितं मनसा यद्यत् तदाप्नोति न संशयः।

इसिलये रामायण सभी ऋतुओंमें हितकारक है। इसके द्वारा भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष मनसे जो-जो चाहता है, उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। ४४ई॥ सनत्कुमार यत् पृष्टं तत् सर्वे गदितं मया॥ ४५॥ रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि॥ ४६॥

सनत्कुमार ! तुमने जो रामायणका माहात्म्य पूछा था। वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ४५-४६॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारसंवादे रामायणमाहारम्ये चैत्रमासफलानुकीर्तनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमं नारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत रामायणमाहारम्थके प्रसंगमे चैत्रमासमें

रामायण सुननेके फलका वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ !! ४ ॥

## पञ्चमोऽध्यायः

## रामायणके नवाहश्रवणकी विधि, महिमा तथा फलका वर्णन

सूत उवाच

रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा त्रीतो मुनीश्वरः। सनत्कुमारः पत्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्॥१॥

स्तजी कहते हैं — रामायणका यह माहात्म्य मुनकर मुनीश्वर सनत्कुमार बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे पुनः जिज्ञासा की ॥ १॥

सनत्कुमार उवाच

रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर। इदानीं भ्रोतुमिच्छामि विधि रामायणस्य च ॥ २ ॥

सनत्कुमार बोळे—मुनीश्वर ! आपने रामायणका माइत्म्य कहा । अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ॥२॥ पत्रशापि महाभाग सुने तत्त्वार्थकोविद । रूपया परयाविष्टो यथावद् वक्तुमहीस ॥ ३ ॥

महाभाग मुने ! आप तत्त्वार्य-ज्ञानमें कुशल हैं; अतः अत्यन्त कृपापूर्वक इस विषयको यथार्थरूपसे बतायें ॥ ३ ॥

नारद उवाच

रामायणविधि चैव श्र्णुष्वं सुसमाहिताः। सर्वेठोकेषु विख्यातं खर्गमोक्षविवर्धनम्॥ ४॥

नारदजीने कहा—महर्षियो ! तुमलोग एकाग्रचित्त होकर रामायणकी वह विधि सुनो, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोध्य-सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाली है॥४॥

विधानं तस्य वक्ष्यामि श्रणुध्वं गदतो मम। रामायणकथां कुर्वन् भक्तिभावेन भावितः॥ ५॥

मैं रामायणकथा-श्रवणका विधान बता रहा हूँ; तुम सब लोग उसे सुनो । रामायणकथाका अनुष्ठान करनेवाले बक्ता एवं श्रोताको भक्तिभावसे भावित होकर उस विधानका पाळन करना चाहिये ॥ ५॥

येन चीर्णेन पापानां कोटिकोटिः प्रगइयति । चैत्रे माघे कार्त्तिके च पञ्चम्यामथवाऽऽरभेत् ॥ ६ ॥

उस विधिका पालन करनेसे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी पञ्चमी तिथिको कथा आरम्भ करनी चाहिये॥ ६॥

संकल्पं तु ततः कुर्यात् खस्तिवाचनपूर्वकम् । अहोभिनेवभिः श्राव्यं रामायणकथासृतम् ॥ ७ ॥

पहले स्वस्तिवाचन करके फिर यह संकल्प करे कि 'इम नौ दिनोंतक रामायणकी अमृतमयी कथा मुनेंगे' ॥ ७॥

अद्य प्रभृत्यहं राम श्रृणोमि त्वत्कथामृतम्। प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः॥ ८॥

फिर भगवान्से प्रार्थना करे—'श्रीराम! आजसे प्रति-दिन मैं आपकी अमृतमयी कथा मुन्ँगा। यह आपके कृपा-प्रसादसे परिपूर्ण हो'॥ ८॥

प्रत्यहं दम्तशुद्धि च अपामार्गस्य शाख्या।

कृत्वा स्नायीत विधिवद् रामभक्तिपरायणः॥ ९॥

नित्यप्रति अपामार्गकी शाखासे दन्तशुद्धि करके राम-

भक्तिमें तत्पर हो विधिपूर्वक स्नान करे ॥ ९ ॥ खयं च बन्धुभिः सार्द्धे शृणुयात् प्रयतेन्द्रियः ।

सानं कृत्वा यथाचारं दन्तधावनपूर्वकम् ॥ १०॥

शुक्लाम्बरधरः शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः। प्रक्षाल्य पादावाचम्य स्मरेत्रारायणं प्रभुम्॥ ११॥

अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर भाई-बन्धुओंके साथ स्वयं कथा सुने । पहले अपने कुलाचारके अनुसार दन्ताधावन-पूर्वक स्नान करके दवेत वस्त्र धारण करे और ग्रुद्ध हो घर आकर मौनभावसे दोनों पैर धोनेके पश्चात् आचमन करके भगवान् नारायणका स्मरण करे ॥ १०-११ ॥

नित्यं देवार्चनं कृत्वा पश्चात् संकल्पपूर्वकम् । रामायणपुस्तकं च अर्चयेद् भक्तिभावतः॥ १२॥

फिर प्रतिदिन देवपूजन करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावते रामायणग्रन्थकी पूजा करे ॥ १२ ॥

आवाहनासनाचैश्च गन्धपुष्पादिभिर्वती। ॐ नमो नारायणायेति पूजयेद् भक्तितत्परः॥ १३॥

वती पुरुष आवाहन, आसन, गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रसे भक्तिपरायण होकर पूजन करे ॥ १३॥

पकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः। होमं कुर्यात् प्रयत्नेन सर्वपापनिवृत्तये॥१४॥ सम्पूर्ण पापींकी निवृत्तिके लिये अपनी शक्तिके अनुसार

एक, दो या तीन बार प्रयत्नपूर्वक होम करे ॥ १४ ॥ एवं यः प्रयतः कुर्योद् रामायणविधि तथा । स याति विष्णुभवनं पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥ १५ ॥

इस प्रकार जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर रामायणकी विधिका अनुष्ठान करता है, वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है; जहाँसे छौटकर वह फिर इस संसारमें नहीं आता ॥ १५॥

रामायणवतधरो धर्मकारी च सत्तमः। चाण्डालं पतितं वापि वस्त्रान्नेनापि नार्चयेत्॥ १६॥

जो रामायणसम्बन्धी वतको धारण करनेवाला तथा धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चाण्डाल अथना पतित मनुष्यका सरकार न करे ॥ १६॥

नास्तिकान् भिन्नमर्यादान् निन्दकान् पिशुनानपि। रामायणवतपरो वाड्यात्रेणापि नार्चयेत्॥१७॥

जो नास्तिक, धर्ममर्यादाको तोड्नेवाले, परनिन्दक और चुगल्खोर हैं, उनका रामायणवतधारी पुरुष वाणीमात्रसे भी आदर न करे ॥ १७॥

कुण्डाशिनं गायकं च तथा देवलकाशनम्। भिषजं काव्यकर्तारं देवद्विजविरोधिनम्॥ १८॥ परान्नलोलुपं चैव परस्त्रीनिरतं तथा। रामायणवतपरो वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्॥१९॥

जो पतिके जीवित रहते ही परपुरुषके समागमसे माता-द्वारा उत्पन कथा जाता है, उस जारज पुत्रको 'कुण्ड' कहते हैं। ऐसे कुण्डके यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवतापर चढ़ी हुई वस्तुका उपभोग करनेवाले मनुष्यका अन्न खाता है, वैद्य है, लोगोंकी मिथ्या प्रशंसामें कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणोंका विरोध करता है, पराये अन्नका लोभी है और पर-स्त्रीमें आसक रहता है, ऐसे मनुष्यका भी रामायणव्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी आदर न करे॥ १८-१९॥

इत्येवमादिभिः शुद्धो बशी सर्वहिते रतः। रामायणपरो भूत्वा परां सिद्धिं गमिष्यति॥ २०॥

इस प्रकारके दोषोंसे दूर एवं ग्रुद्ध होकर जितेन्द्रिय एवं सबके हितमें तत्पर रहते हुए जो रामायणका आश्रय लेता है। वह परम सिद्धिको प्राप्त होता ।। २०।।

नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति मातृसमो गुरुः। नास्तिविष्णुसमो देवो नास्तिरामायणात् परम्॥ २१॥

गङ्गाके समान तीर्थ, माताके तुल्य गुरु, भगवान् विष्णु-के सदद्य देवता तथा रामायणसे बद्कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है ॥ २१ ॥

नास्ति वेदसमं शास्त्रं नास्ति शान्तिसमंसुखम् । नास्ति शान्तिपरं ज्योतिनीस्ति रामायणात् परम्॥२२॥

वेदके समान शास्त्र, शान्तिके समान सुख, शान्तिसे बढ़कर ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है॥ २२॥

नास्ति श्रमासमं सारंनास्ति कीर्तिसमं धनम्। नास्ति श्रानसमो लाभो नास्ति रामायणात् परम्॥२३॥

क्षमाके सहरा बल, कीर्तिके समान धन, ज्ञानके सहरा लाम तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं है॥२३॥

तद्न्ते वेदविदुषे गां द्याच सद्क्षिणाम्। रामायणं पुस्तकं च वस्त्रालंकरणादिकम्॥ २४॥

रामायणकथाके अन्तमं वेदज्ञ वाचकको दक्षिणासहित गौका दान करे । उन्हें रामायणकी पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दे ॥ २४ ॥

रामायणपुस्तकं यो वाचकाय प्रयच्छति।
र याति विष्णुभवनं यत्र गत्वा न शोचति॥ २५॥

जो बाचकको रामायणकी पुस्तक देता है। वह भगवान् विष्णुके धाममें जाता है। जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता ॥ २५ ॥

नवाहजफलं कर्तुः श्रृणु धर्मविदां वर। पञ्चम्यां तु समारभ्य रामायणकथासृतम् ॥ २६॥ कथाश्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते।

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमार ! रामायणकी नवाहकथा सुननेसे यजमानको जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो । पञ्चमी

तिथिको रामायणकी अमृतमयी कथाको आरम्भ करके उसके अवणमात्रसे मनुष्य सव पापोंसे मुक्त हो जाता है।। २६ ई ॥ यिद् द्वयं कृतं तस्य पुण्डरीकफळं ळभेत्॥ २७॥ वतधारी तु अवणंयः कुर्यात् स जितेन्द्रियः। अश्वमेधस्य यक्षस्य द्विगुणं फळमइनुते॥ २८॥ चतुःकृत्वः श्रुतं येन कथितं मुनिसत्तमाः। सं ळभेत् परमं पुण्यमग्निष्टोमाष्टसम्भवम्॥ २९॥

यदि दो बार यह कथा अवण की गयी तो श्रोताको पुण्डरीकयज्ञका फल मिलता है। जो जितेन्द्रिय पुरुष वत-धारणपूर्वक रामायण-कथाको अवण करता है, वह दो अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है। मुनिवरो ! जिसने चार बार इस कथाका अवण किया है, वह आठ अग्निष्टोमके परम पुण्यफलका मागी होता है। २७—२९॥

पञ्चक्रत्वो व्यतमिदं कृतं येन महात्मना । अत्यग्निष्टोमजं पूण्यं विकासं प्राप्तुयान्नरः ॥ ३० ॥

जिस महामनस्वी पुरुषने पाँच बार रामाश्रणकथा-श्रवण-का व्रत पूरा कर लिया है, वह अत्यग्निष्टोम यज्ञके द्विगुण पुण्य-फलका भागी होता है ॥ ३०॥

एवं व्रतं च षड्वारं कुर्याद् यस्तु समाहितः । अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्टगुणं लभेत् ॥ ३१ ॥

जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार छ: बार रामायणकथा-के व्रतका अनुष्ठान पूरा कर छेता है, वह अग्निष्टोम यज्ञके आठगुने फलका भागी होता है ॥ ३१॥

नारी वा पुरुषः कुर्याद्ष्यकृत्वो मुनीश्वराः। नरमेधस्य यश्वस्य फलं पञ्चगुणं लभेत्॥३२॥

मुनीश्वरो ! स्त्री हो या पुरुष, जो आठ बार रामायण-कथाको सुन छेता है, वह नरमेघ यज्ञका पाँचगुना फल पाता है ॥ ३२ ॥

नरो वाष्यथ नारी वा नववारं समाचरेत्। गोमेधसवजं पुण्यं स लमेत् त्रिगुणं नरः॥ ३३॥ जो स्त्री या पुरुष नौ बार इस व्रतका आचरण करता है।

उसे तीन गोमेध-यज्ञका पुण्यफल प्राप्त होता है ॥ ३३॥ रामायणं तु यः कुर्याच्छान्तात्मा प्रयतेन्द्रियः। स याति परमानन्दं यत्र गत्वा न शोचति ॥ ३४॥

जो पुरुष शान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर रामायणयज्ञ-का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानन्दमय धाममें जाता है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता ॥ ३४॥ रामायणपरो नित्यं गङ्गास्नानपरायणः।

रामायणपरो नित्यं गङ्गास्नानपरायणः। धर्ममार्गप्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशयः॥ ३५॥ जो प्रतिदिन रामायणका पाठ अथवा अवण करता है,

गङ्गा नहाता है और धर्ममार्गका उपदेश देता है; ऐसे लोग संसारसागरसे मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है।। ३५॥ यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सत्तमाः। नवाह्मा किल श्रोतस्या कथा रामायणस्य च॥ ३६॥

महात्माओ ! यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरोंको भी

रामायणकी नवाहकथा मुननी चाहिये ॥ ३६ ॥ श्रुत्वा नरो रामकथामतिद्विप्तोऽतिभक्तितः। ब्रह्मणः पदमासाद्य तत्रैव परिमोदते॥ ३७॥

रामकथाको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान् तेजसे उद्दीत हो उठता है और ब्रह्मछोकमें जाकर वहीं आनन्द-का अनुभव करता है ॥ ३७॥

तसाच्छृणुध्वं विषेन्द्रा रामायणकथासृतम्। श्रोतृणां च परं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्॥ ३८॥

इसलिये विप्रेन्द्रगण ! आपलोग रामायणकी अमृतमयी कथा सुनिये । श्रोताओंके लिये यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रोंमें भी परम उत्तम है ॥ ३८ ॥

दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः।
नरोऽत्र श्रद्धया युक्तः इलोकं इलोकाईभेव च॥३९॥
पठते मुच्यते सद्यो ह्युपपातककोटिभिः।
सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्याद्रह्यतमं तु यत्॥४०॥

दु:स्वप्नको नष्ट करनेवाली यह कथा धन्य है। इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर इसका एक स्रोक या आधा स्रोक भी पढ़ता है, वह तस्काल ही करोड़ों उपपातकोंसे छुटकारा पा जाता है। यह गुह्यसे भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सरपुरुषोंको ही सुनाना चाहिये॥३९-४०॥

वाचयेद् रामभवते पुण्यक्षेत्रे च संसिद् । ब्रह्मद्वेषरतानां च दम्भाचाररतात्मनाम् ॥ ४१॥ लोकवञ्चकवृत्तीनां न त्र्यादिदमुत्तमम् ।

भगवान् श्रीरामके मन्दिरमें अथवा किसी पुण्यक्षेत्रमें, सत्पुरुषोंकी सभामें रामायणकथाका प्रवचन करना चाहिये। जो ब्रह्मद्रोही, पाखण्डपूर्ण आचारमें तत्पर तथा लोगों के ठगनेवाली वृक्तिसे युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिये॥ ४१५।।

त्यक्तकामादिदोषाणां रामभक्तिरतात्मनाम् ॥ ४२॥ गुरुभक्तिरतानां च वक्तव्यं मोक्षसाधनम्।

जो काम आदि दोघोंका त्याग कर चुके हैं, जिनका मन रामभक्तिमें अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनोंकी सेवामें तत्पर हैं, उन्हींके समक्ष यह मोक्षकी साधनभूत कथा बाँचनी चाहिये ॥ ४२३॥

सर्वदेवमयो रामः स्मृतश्चार्त्तिप्रणाशनः॥ ४३॥ सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा।

श्रीराम सर्वदेवमय माने गये हैं। वे आर्त प्राणियोंकी पीड़ाका नाश करनेवाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तोंपर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान् भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपायसे नहीं ॥ ४३ ।।

अवदोनापि यन्नास्निकीतिते वा स्मृते ऽपि वा ॥ ४४ ॥ विमुक्तपातकः सोऽपि परमं पदमद्युते ।

मनुष्य विवश होकर भी उनके नामका कीर्तन अथवा स्मरण कर छेनेपर समस्त पातकोंसे मुक्त हो परमपदका भागी होता है ॥ ४४ई ॥ संसारघोरकान्तारदावाग्निर्भधुसुद्दनः ॥ ४५ ॥ सर्तृणां सर्वपापानि नाशयत्याशु सत्तमाः।

महात्माओ ! भगवान् मञ्जसूदन संसारह्नपी भयंकर एवं दुर्गम वनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान हैं। वे अपना स्मरण करनेवाले मनुष्योंके समस्त पापोंका शीघ्र ही नाश कर देते हैं॥ ४५ ई॥

तद्रथंकमिदं पुण्यं काव्यं आव्यमनुत्तमम् ॥ ४६॥ अवणात् पठनाद् वापि सर्वपापविनाशहृत्।

इस पवित्र काव्यके प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करनेसे यह समस्त पापोंका नाश करनेवाला है॥ ४६ ई॥

यस्य रामरसे प्रीतिर्वर्तते भक्तिसंयुता ॥ ४७ ॥ स एव इतहत्यश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदः।

जिसकी श्रीराम-रसमें प्रीति एवं भक्ति है, वही सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थशानमें निपुण और कृतकृत्य है ॥ ४७ है ॥ तद्जितं तपः पुण्यं तत्सत्यं सफलं द्विजाः ॥ ४८ ॥ यद्र्थश्रवणे प्रीतिरन्यथा न हि वर्तते ।

ब्राह्मणो ! उसीकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है; क्योंकि रामरसमें प्रीति हुए बिना रामायणके अर्थ-अवणमें प्रेम नहीं होता है ॥ ४८ ई ॥

रामायणपरा वे तु रामनामपरायणाः ॥ ४९ ॥ त एव इतकृत्याश्च घोरे कलियुगे द्विजाः ।

जो द्विज इस भयंकर कलिकालमें रामायण तथा श्रीराम-नामका सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं ॥ ४९५ ॥ नवाह्वा किल श्रोतव्यं रामायणकथामृतम् ॥ ५०॥ ते कृतक्का महात्मानस्तेभ्यो नित्यं नमो नमः।

रामायणकी इस अमृतमयी कथाका नवाह अवण करना चाहिये। जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रति-दिन मेरा वारंबार नमस्कार है॥ ५०६॥

रामनामैव नामैव नामैव मम जीवनम् ॥ ५१ ॥ कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरम्यथा ।

श्रीरामका नाम— केवल श्रीराम-नाम ही मेरा जीवन है। कल्यिगमें और किसी उपायसे जीवोंकी सद्गति नहीं होती। नहीं होती। नहीं होती॥ ५१६ ॥

स्त उवाच एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना॥ ५२॥ सम्यक् प्रवोधितः सद्यः परां निर्वृतिमाप ह।

स्तजी कहते हैं — महात्मा नारदजीके द्वारा इस प्रकार ज्ञानीपदेश पाकर सनत्कुमारजीको तत्काल ही परभानन्दकी प्राप्ति हो गयी ॥ ५२ई ॥

तसाच्छृणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथामृतम् ॥ ५३ ॥ नवाह्ना किल श्रोतव्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

अतः विप्रवरो ! तुम सव लोग रामायणकी अमृतमयी कथा सुनो । रामायणको नौ दिनोंमें ही सुनना चाहिये । ऐसा करनेवाला समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ५३६ ॥ श्रुत्वा चैतन्महाकाव्यं वाचकं यस्तु पूजयेत् ॥ ५४ ॥ तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्याच्छ्रिया सह द्विजोत्तमाः।

द्विजोत्तमो ! इस महान् काव्यको सुनकर जो वाचककी पूजा करता है, उसपर लक्ष्मीसिंहत भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं ॥ ५४% ॥

वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः॥ ५५॥ श्रीताभवन्ति विप्रेन्द्रा नात्र कार्या विचारणा।

विप्रेन्द्रगण ! वाचकके प्रसन्न होनेपर ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी प्रसन्न हो जाते हैं । इस विषयमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५५ई ॥

रामायणवाचकाय गावो वासांसि काञ्चनम् ॥ '५६॥ रामायणपुस्तकं च दद्याद् वित्तानुसारतः।

रामायणके वाचकको अपने वैभवके अनुसार गौ, वज्ज, सुवर्ण तथा रामायणकी पुस्तक आदि वस्तुएँ देनी चाहिये॥ तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये श्रृणुष्वं सुस्तमाहिताः॥ ५७॥ न वाधनते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः। तस्येव सर्वश्रेयांसि वर्द्धन्ते चरिते श्रुते॥ ५८॥

उस दानका पुण्यफल बता रहा हूँ, आपलोग एकाग्र-चित्त होकर मुनें। उस दाताको ग्रह तथा भूत-वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुँचाते। श्रीरामचरित्रका श्रवण करनेपर श्रोताके सम्पूर्ण श्रेयकी दृद्धि होती है॥ ५७-५८॥

न चाग्निर्वाधते तस्य न चौरादिभयं तथा। एतज्जन्माजितैः पापैः सद्य एव विमुच्यते ॥ ५९॥ सप्तवंशसमेतस्तु देहान्ते मोक्षमाप्नुयात्।

उसे न तो अग्निकी बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदिका भय ही। वह इस जन्ममें उपार्जित किये हुए समस्त पापोंसे तस्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीरका अन्त होनेपर अपनी सात पीदियोंके साथ मोक्षका भागी होता है।। ५९ई।।

इत्येतद्वः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितम् ॥ ६० ॥ सनत्कुमारमुनये पृच्छते भक्तितः पुरा।

पूर्वकालमें सनत्कुमार मुनिके भक्तिपूर्वक पूछनेपर नारद-जीने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब मैंने आपलोगोंको बता दिया ॥ ६०६ ॥

रामायणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थसम्मतम् ॥ ६१ ॥ सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवर्हणम् । समस्तपुण्यफलदं सर्वयञ्चफलप्रदम् ॥ ६२ ॥

रामायण आदिकाव्य है। यह सम्पूर्ण वेदार्थोंकी सम्मतिके अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण दुःखोंका विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञोंका फल देनेवाला है॥ ६१ ६२॥ ये पठन्त्यत्र विद्युधाः इलोकं इलोकार्द्धमेव च। न तेषां पापवन्धस्तु कदाचिदपि जायते॥ ६३॥

जो विद्वान् इसके एक या आधे क्लोकका भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापोंका बन्धन नहीं प्राप्त होता ॥ ६३ ॥ रामार्पितमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्वकामदम् । भक्त्या श्रण्वन्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलंश्युणु॥ ६४ ॥

श्रीरामको समर्पित किया हुआ यह पुण्यकाव्य सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन सनो॥ ६४॥

शतजन्माजितैः पापैः सद्य प्रव विमोचिताः। सहस्रकुळसंयुक्तैः प्रयान्ति प्रमं पदम्॥ ६५॥

वे लोग सौ जन्मों में उपार्जित किये हुए पापोंसे तत्काल मुक्त हो अपनी इजारों पीदियों के साथ परम पदको प्राप्त होते हैं ॥ ६५ ॥

कि तीर्थेगोंप्रदानैर्वा कि तपोभिः किमध्वरैः। अहन्यहिन रामस्य कीर्तनं परिश्युण्वताम्॥६६॥

जो प्रतिदिन श्रीरामका कीर्तन सुनते हैं, उनके छिये तीर्थ-सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञोंकी क्या आवश्यकता है।। चैत्रे माघे कार्तिके च रामायणकथामृतम्। नवैरहोभिः श्रोतन्यं रामायणकथामृतम्॥ ६७॥

चैत्र, माघ तथा कार्तिकमें रामायणकी अमृतमयी कथाका

नवाह-पारायण सुनना चाहिये ॥ ६७ ॥

रामप्रसादजनकं रामभक्तिविवर्धनम्। सर्वपापश्चयकरं सर्वसम्पद्विवर्द्धनम्॥ ६८॥

रामायण श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नता प्राप्त करानेवाला, श्रीरामभक्तिको बढ़ानेवालाः, समस्त पापोंका विनाशक तथा सभी सम्पत्तियोंकी वृद्धि करनेवाला है।। ६८॥

यस्त्वेतच्छृणुयाद् वापि पठेद् वा सुसमाहितः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति॥ ६९॥

जो एकाग्रचित्त होकर रामायणको सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।। ६९॥

इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहारम्ये फकानुकी तैनं

नाम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें श्रीनारद-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्म्यके प्रसङ्गमें फलका वर्णन नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥





पुरुषोत्तम श्रीराम

# श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्

# बालकाण्डम्

प्रथमः सर्गः

नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीरामचरित्र सुनाना

ॐ तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम् । नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥ १॥

तपस्वी वाल्मीकिजीने तपस्या और स्वाध्यायमें लगे हुए विद्वानोंमें श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पृछा—॥ १॥

को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कथ्च वीर्यवान्। धर्मकथ्च कृतकथ्च सत्यवाक्यो दढवतः॥ २॥

[ मुने ! ] इस समय इस संसारमें गुणवान्, वीर्यवान्, धर्मश्च, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता और दृद्यतिश कौन है ! ॥ २ ॥

चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान् कः कः समर्थश्च कर्वकित्रयदर्शनः॥ ३॥

'सदाचारसे युक्तः, समस्त प्राणियोंका हितसाधक, विद्वान्, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (सुन्दर) पुरुष कौन है ? ॥ ३॥

आत्मवान् को जितकोधो द्युतिमान् को उनस्यकः। कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे॥ ४॥

'मनपर अधिकार रखनेवाला, क्रोधको जीतनेवाला, कान्तिमान् और किसीकी भी निन्दा नहीं करनेवाला कौन है ? तथा संग्राममें कुपित होनेपर किससे देवता भी डरते हैं ? ॥ ४ ॥

एतिहच्छाम्यहं थोतुं परं कौतूहलं हि मे। महर्षे त्वं समर्थोऽसि झातुमेवंविधं नरम्॥ ५॥

'महर्षे ! मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिये मुझे बड़ी उत्मुकता है और आप ऐसे पुरुषको जाननेमें समर्थ हैं'॥५॥

श्रुत्वा चैतित्त्रिलोकशो वाल्मीकेर्नारदो वचः। श्रुयतामिति चामन्त्रय प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत्॥ ६॥

महर्षि वाल्मीकिके इस वचनको सुनकर तीनों लोकोंका ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा, अच्छा सुनिये और फिर प्रसन्नतापूर्वक बोले—॥ ६॥

बहवो दुर्लभार्ययेव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रुयतां नरः॥ ७॥

'मुने ! आपने जिन बहुत-से दुर्लम गुणोंका वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुषको मैं विचार करके कहता हूँ, आप मुनें ॥ ७॥ इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् घृतिमान् वशी॥८॥

'इक्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं, जो लोगोंमें रामनामसे विख्यात हैं, वे ही मनको वशमें रखनेवाले, महाबलवान्, कान्तिमान्, धैर्भवान् और जितेन्द्रिय हैं॥८॥

बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिवर्हणः। विपुलांस्रो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहतुः॥ ९॥

'वे बुद्धिमान्, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रुसंहारक हैं । उनके कंधे मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं । ग्रीवा शङ्कके समान और ठोढ़ी मांसल (पुष्ट) है ॥ ९॥

महोरस्को महेष्वास्रो गृढजत्रुररिंद्मः। आजानुवाहुः सुशिराः सुललाटः सुविकमः॥ १०॥

'उनकी छाती चौड़ी तथा धनुप बड़ा है, गलेके नीचेकी हुड़ी (हँसली) मांससे छिपो हुई है। वे शत्रुओंका दमन करनेवाले हैं। सुजाएँ घुटनेतक लंबी हैं, मस्तक सुन्दर है, ललाट मन्य और चाल मनोहर है।। १०॥

समः समविभक्ताङ्गः स्त्रिग्धवर्णः प्रतापवान् । पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षणः ॥ ११ ॥

'उनका शरीर [ अधिक ऊँचा या नाटा न होकर ] मध्यम और मुंडील है, देहका रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षःखल भरा हुआ है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं। वे शोभायमान और ग्रुमलक्षणोंसे सम्पन्न हैं॥ ११॥

धर्मज्ञः सत्यसंघश्च प्रजानां च हिते रतः। यशस्त्रीज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वदयः समाधिमान् ॥ १२ ॥ 🛹

'धर्मके ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाके हित-साधनमें लगे रहनेवाले हैं। वे यशस्त्री, ज्ञानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और मनको एकाग्र रखनेवाले हैं॥ १२॥

प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूद्नः। रिभृता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता॥ १३॥

'प्रजापतिके समान पालक, श्रीसम्पन्न, वैरिविध्वंसक और जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं ॥ १३ ॥

रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेदवेदाङ्गतत्त्वक्षो धनुर्वेदे च निष्ठितः॥१४॥ (स्वधर्म और स्वजनोंके पालक, वेद-वेदाङ्गोंके तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेदमें प्रवीण हैं ॥ १४॥

सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान्। सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा वित्रक्षणः॥१५॥

वे अखिल शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त और प्रतिभासम्पन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदयवाले वे श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमें चतुर तथा समस्त लोकोंके प्रिय हैं। १५॥

सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः। आर्यः सर्वसमस्येव सदैव वियद्शीनः॥१६॥

'जैसे निदयाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार सदा रामसे साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सबमें समान भाव रखनेवाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रियमालूम होता है।।१६॥

स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः। समुद्र इव गाम्भीर्थे धैर्येण हिमवानिव॥१७॥

सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कौसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले हैं। गम्भीरतामें समुद्र और वैर्थमें हिमालयके समान हैं॥ १७॥

विष्णुना सदशो वीर्ये सोमवित्ययदर्शनः। कालाग्निसदशः कोधे क्षमया पृथिवीसमः॥१८॥ घनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः।

विष्णुभगवान्के समान बलवान् हैं। उनका दर्शन चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोधमें कालाग्निके समान और क्षमामें पृथिबीके सहश हैं, त्यागमें कुवेर और सत्यमें द्वितीय धर्मराजके समान हैं॥ १८६ ॥

तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ १९ ॥ ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं वियं दशरथः सुतम् । प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिवियकाम्यया ॥ २० ॥ यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत् प्रीत्या महीपतिः ।

'इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्य पराक्रमवाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्रको, जो प्रजाके हितमें संलग्न रहनेवाले थे, प्रजावर्गका हित करनेकी इच्छासे राजा दशस्थने प्रेमवश युवराजपदपर अभिषिक्त करना चाहा १९-२० ई तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ वैकथी॥ २१॥ पूर्व दक्तवरा देवी वरमेनमयाचत। विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्॥ २२॥

विदनन्तर रामके राज्याभिषेककी तैयारियाँ देखकर रानी कैकेयीने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजासे यह वर माँगा कि रामका निर्वासन (वनवास) और भरतका राज्या-भिषेक हो।। २१-२२।।

स सत्यवचनाद् राजा धर्मपादोन संयतः। विवासयामास सुतं रामं द्दारथः प्रियम्॥ २३॥

रराजा दशरथने सत्य वचनके कारण धर्म-बन्धनमें वेंधकर प्यारे पुत्र रामको बनवास दे दिया ॥ २३ ॥

स जगाम वनं बीरः प्रतिक्षामनुषालयन् । पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् ॥ २४॥

क्षेकेयीका प्रिय करनेके लिये पिताकी आज्ञाके अनुसार उनकी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए वीर रामचन्द्र वनको चले २४ तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह । स्नेहाद् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ २५ ॥ भ्रातरं दियतो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् ।

'तव मुमित्राके आनन्द बढ़ानेवाले विनयशील लक्ष्मणजीने भी,जो अपने बड़े भाई रामको बहुतही प्रिय थे,अपने मुबन्धुत्वका परिचय देते हुए स्नेहवश बनको जानेवाले बन्धुवर रामका अनुसरण किया ॥ २५ है ॥

रामस्य द्विता भार्या नित्यं प्राणसमा हिता ॥ २६ ॥ जनकस्य कुळे जाता देवमायेव निर्मिता । सर्वळक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वध्ः ॥ २७ ॥ सीताप्यनुगता रामं राशिनं रोहिणी यथा । पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च ॥ २८ ॥

'और जनकर्त कुलमें उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमायाकी भाँति सुन्दरी, समस्त ग्रुभलक्षणोंसे विभूषित, स्त्रियोंमें उत्तम, रामकी प्राणोंके समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पतिका हित चाहनेवाली थी, रामचन्द्रजीके पीछे चली; जैसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ-[ने अपना सार्थि भेजकर] और पुरवासी मनुष्योंने [स्वयं साथ जाकर ] दूरतक उनका अनुसरण किया ॥ २६ – २८ ॥ शक्कवरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्। गुहमासाद्य भ्रमीरमा निषादाधिपति प्रियम् ॥ २९ ॥

ंफिर शृङ्गवेरपुरमें गङ्गा-तटपर अपने प्रिय निषादराज गृहके पास पहुँचकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने सार्थिको [अयोध्याके लिये ] विदा कर दिया ॥ २९॥ गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च स्तितया। ते चनेन चनं गत्वा नदीस्तीत्वो बहुदकाः॥ ३०॥ चित्रकृटमनुपाप्य भरद्वाजस्य शासनात्। रम्यमावस्थं कृत्वा रममाणा चने त्रयः॥ ३१॥

देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम् ।

पिन्नादराज गुह, लक्ष्मण और सीताके साथ राम—ये
चारों एक वनसे दूसरे वनमें गये । मार्गमें बहुत जलोंवाली
अनेकों नदियोंको पार करके [ भरद्वाजके आश्रमपर पहुँचे
और गुहको वहीं छोड़ ] भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे चित्रकूटपर्वतपर गये । वहाँ वे तीनों देवता और गन्धवोंके समान
वनमें नाना प्रकारकी लीलाएँ करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी
बनाकर उसमें सानन्द रहने लगे ॥ ३०-३१६ ॥

चित्रकृटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा ॥ ३२ ॥ राजा दशरथः खर्गे जगाम विलपन सुतम् ।

'रामके चित्रकूट चले जानेपर पुत्रशोकसे पीडित राजा दशरण उस समय पुत्रके लिये [ उसका नाम ले-लेकर ] विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए ॥३२३॥

गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजः ॥ ३३॥ नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महावलः । स जगाम वनं वीरो रामपाद्यसादकः ॥ ३४॥

'उनके स्वर्गगमनके पश्चात् विषष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों-द्वारा राज्यसंचालनके लिये नियुक्त किये जानेपर भी महाबल-शाली वीर भरतने राज्यकी कामना न करके पूज्य रामको प्रसन्न करनेके लिये वनको ही प्रस्थान किया ॥ ३३-३४॥ गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् । अयाचद् आतरं राममार्यभावपुरस्कृतः ॥ ३५॥ त्वमेव राजा धर्मक इति रामं वचोऽत्रवीत्।

'वहाँ पहुँचकर सद्भावनायुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे याचना की और यों कहा— धर्मज्ञ! आप हीराजा हों?॥३५३॥

रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः॥ ३६॥ न चैच्छत् पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दस्वा पुनः पुनः॥ ३७॥ निवर्तयामास ततो भरतं भरताश्रजः।

'परंतु महान् यशस्त्री परम उदार प्रसन्नमुख महाबली रामने भी पिताके आदेशका पालन करते हुए गज्यकी अभिलापा न की और उन भरताग्रजने राज्यके लिये न्यास (चिह्न) रूपमें अपनी खड़ाऊँ भरतको देकर उन्हें बार-बार आग्रह करके लौटा दिया ॥३६-३७६॥

स काममनवाप्येव रामपादाबुपस्पृशन् ॥ ३८॥ निद्ग्रामेऽकरोद् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया।

'अपनी अपूर्ण इच्छाको लेकर ही भरतने रामके चरणोंका स्पर्श किया और रामके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए वे नन्दिग्राममें राज्य करने लगे॥ ३८५॥

गते तु भरते श्रीमान् सत्यसंधो जितेन्द्रियः॥ ३९॥ रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च। तत्रागमनमेकाश्रो दण्डकान् प्रविवेश ह॥ ४०॥

'भरतके छौट जानेपर सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रीमान् रामने वहाँपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे बचनेके लिये ] एकाग्रभावसे दण्डकारण्यमें प्रवेश किया ॥ ३९-४० ॥

प्रविश्य तु महारण्यं राप्तो राजीवलोचनः। विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह॥४१॥ स्रतीक्ष्णं चाष्यगस्त्यं च अगस्त्यभातरं तथा। 'उस महान् वनमें पहुँचनेपर कमल्लोचन रामने विराध नामक राक्षसको मारकर शरभङ्ग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्यके भ्राताका दर्शन किया ॥४१३॥

अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् ॥ ४२ ॥ खङ्गं च परमशीतस्तूणी चाक्षयसायकौ ।

'फिर अगस्त्य मुनिके कहनेसे उन्होंने ऐन्द्र धनुष, एक खड़ और दो तूणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक प्रहण किये ॥ ४२ई ॥

वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ॥ ४३ ॥ ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् ।

•एक दिन वनमें वनचरोंके साथ रहनेवाले श्रीरामके पास असुर तथा राक्षसोंके वधके लिये निवेदन करनेको वहाँके सभी ऋषि आये ॥ ४३ है।।

स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने ॥ ४४ ॥ प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् । ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनाम् ॥ ४५ ॥

'उस समय वनमें श्रीरामने दण्डकारण्यवासी अग्निके समान तेजस्वी उन ऋषियोंको राक्षसोंके मारनेका वचन दिया और संग्राममें उनके वधकी प्रतिज्ञा की ॥ ४४-४५॥

तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी। विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी॥४६॥

'वहाँ ही रहते हुए श्रीरामने इच्छानुसार रूप बनानेवाली जनस्थाननिवासिनी शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [लक्ष्मणके द्वारा उसको नाक कटाकर ] कुरूप कर दिया ॥ ४६॥

ततः शूर्पणखावाक्यादुयुक्तान् सर्वराक्षसान् । खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम् ॥ ४७ ॥ निज्ञधान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् ।

'तव शूर्पणखाके कहनेते चढ़ाई करनेवाले सभी राक्षसोंको और खर, दूषण, त्रिशिरा तथा उनके पृष्ठपोषक असुरोंको रामने युद्धमें मार डाला ॥ ४७ ई॥

वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् ॥४८॥ रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश।

उस वनमें निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी चौदह
 इजार राक्षसोंका वध किया | १४८३ | ।

ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्चिछतः ॥ ४९ ॥ सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्।

'तदनन्तर अपने कुटुम्बका वध सुनकर रावण नामका राक्षस क्रोधसे मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षससे सहायता माँगी ॥ ४९ है ॥

वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः ॥ ५०॥ न विरोधो बळवता क्षमो रावण तेन ते। अनाहत्य तु तद्वाक्यं रावणः काळचोदितः ॥ ५१॥ जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा।

'यद्यपि मारीचने यह कहकर कि 'रावण ! उस बलवान् रामके साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है' रावणको अनेकों बार मना किया; परंतु कालकी प्रेरणासे रावणने मारीचके वाक्योंको ठाल दिया और उसके साथ ही रामके आश्रमपर गया ॥ ५०-५१ है ॥

तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ ॥ ५२ ॥ जहार भार्यो रामस्य गुभ्रं हत्वा जटायुपम् ।

'मायावी मारीचके द्वारा उसने दोनों राजकुमारोंको आश्रम-से दूर इटा दिया और स्वयं रामकी पत्नी सीताका अपहरण कर लिया। [ जाते समय मार्गमें विष्न डालनेके कारण उसने ] जटायुनामक गृष्ठका वध किया ॥ ५२ई ॥

गृधं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वाच मैथिलीम् ॥ ५३ ॥ राधवः शोकसंततो विललापाकुलेन्द्रियः।

'तत्पश्चात् जटायुको आहत देखकर और [उसीके मुखसे] सीताका हरण मुनकर रामचन्द्रजी शोकसे पीडित होकर विलाप करने लगे, उस समय उनकी सभी इन्द्रियाँ व्याकुल हो उठी थीं॥ ५३ई॥

ततस्तेनैव शोकेन गृधं दग्वा जटायुषम् ॥ ५४॥ मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संदद्शं ह। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् ॥ ५५॥ तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः।

िक्त उसी शोकमें पड़े हुए उन्होंने जटायु ग्रधका अग्नि-संस्कार किया और वनमें सीताको हूँ इते हुए कबन्धनामक राक्षसको देखा, जो शरीरसे विकृत तथा भयंकर दीखनेबाला था। महाबाहु रामने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्गको चला गया॥ ५४-५५ है॥

स चास्य कथयामास शवरीं धर्मवारिणीम् ॥ ५६॥ श्रमणां धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव।

'जाते समय उसने रामसे धर्मचारिणी शबरीका पता बतलाया और कहा—'रघुनन्दन ! आप धर्मपरायणा संन्यासिनी शबरीके आश्रमपर जाइये' ॥ ५६ है ॥

सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शवरीं शत्रुस्द्नः ॥ ५७ ॥ शवर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः ।

'शत्रुइन्ता महान् तेजस्वी दशरथकुमार राम शवरीके यहाँ गये, उसने इनका भलीभाँतिपूजन किया ॥ ५७३ ॥

पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेण ह ॥ ५८ ॥ हनुमद्भवनाञ्चैव सुग्रीवेण समागतः।

ंफिर वे पम्पासरके तटप्र हनुमान् नामक वानरसे मिले और उन्हींके कहनेसे सुग्रीवसे भी मेल किया ॥ ५८ ई ॥ सुग्रीवाय च तत्सर्वे शंसद्रामो महावलः ॥ ५९ ॥ आदितस्तद् यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः । 'तदनन्तर महावलवान् रामने आदिसे ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीताका वृत्तान्त सुग्रीवसे कह सुनाया ॥ ५९३ ॥

सुन्नीवश्चापि तत्सर्वे श्रुत्वा रामस्य वानरः ॥ ६० ॥ चकार सख्यं रामेण प्रीतइचैवाग्निसाक्षिकम् ।

'वानर मुग्रीवने रामकी सारी बातें मुनकर उनके साथ प्रेमपूर्वक अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की ॥ ६०ई ॥ ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति॥ ६१॥ रामायावेदितं सर्वे प्रणयाद् दुःखितेन च ।

'उसके बाद वानरराज सुग्रीवने स्नेह्वश वाळीके साथ बैर होनेकी सारी बातें रामसे दुखी होकर वतळायीं ॥ ६१६ ॥ प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वाळिवधं प्रति ॥ ६२ ॥ वाळिनश्च वळं तत्र कथयामास वानरः। सुग्रीवः शङ्कितश्चासीकित्यं वीयेंण राघवे॥ ६३ ॥

'उस समय रामने वालीको मारनेकी प्रतिशा की तब वानर सुग्रीवने वहाँ वालीके बलका वर्णन किया; क्योंकि सुग्रीवको रामके बलके विषयमें बराबर राङ्का बनी रहती थी॥ ६२-६३॥

राघवप्रत्ययार्थे तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्। दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसंनिभम्॥ ६४॥

प्रामकी प्रतीतिके लिये उन्होंने दुन्दुभि दैत्यका महान् पर्वतके समान विशाल शरीर दिखलाया ॥ ६४ ॥

उत्सायित्वा महावाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महावलः। पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्ण दशयोजनम् ॥ ६५॥

'महावली महाबाहु श्रीरामने तिनक मुसकराकर उस अस्थिसमूहको देखा और पैरके अँगूठेसे उसे दस योजन दूर फेंक दिया ॥ ६५ ॥

विभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेषुणा। गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा॥ ६६॥

फिर एक ही महान् वाणसे उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए सात तालवृश्चोंको और पर्वत तथा रसातलको बींघ डाला ॥ ६६॥

ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः। किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा॥ ६७॥

'तदनन्तर रामके इस कार्यसे महाकिप सुग्रीव मन-ही-मन प्रसन्न हुए और उन्हें रामपर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किन्धा गुहामें गये॥ ६७॥

ततोऽगर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः। तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः॥६८॥ अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः। निज्ञधान च तत्रैनं शरेणैकेन राधवः॥६९॥ 'वहाँपर मुवर्णके समान पिङ्गलवर्णवाले वीरवर मुग्रीव-ने गर्जना की, उस महानादको मुनकर वानरराज वाली अपनी पत्नी ताराको आश्वासन देकर तत्काल घरसे बाहर निकला और मुग्रीवसे भिड़ गया। वहाँ रामने वालीको एक ही वाणसे मार गिराया।। ६८–६९॥

ततः सुमीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे। सुमीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपाद्यत्॥ ७०॥

'मुग्रीवके कथनानुसार उस संग्राममें वालीको मारकर उसके राज्यपर रामने मुग्रीवको ही बिटा दिया ॥ ७० ॥

स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः। दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकान्मजाम्॥ ७१॥

'तब उन वानरराजने भी सभी वानरोंको बुलाकर जानकी-का पता लगानेके लिये उन्हें चारों दिशाओं में भेजा ॥ ७१॥ ततो गृथस्य वचनात् सम्पातहनुमान् बली।

शतयोजनिवस्तीर्णं पुष्लुवे लवणार्णवम् ॥ ७२ ॥ वत्यश्चातं सम्पतिनामकः सम्बे स्टीपे उत्तरा

'तत्पश्चात्' सम्पातिनामक गृधके कहनेसे बलवान् हनुमान्जी सौ योजन विस्तारवाले क्षार समुद्रको कूदकर लाँघ गये॥ ७२॥

तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्। ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्॥ ७३॥

'वहाँ रावणपालित लङ्कापुरीमें पहुँचकर उन्होंने अशोक-वाटिकामें सीताको चिन्तामग्न देखा।। ७३।।

निवेदियत्वाभिक्षानं प्रवृत्ति विनिवेद्य च। समाध्वास्य च वैदेहीं मह्यामास तोरणम्॥ ७४॥

'तव उन विदेइनिन्दिनीको अपनी पहचान देकर रामका संदेश मुनाया और उन्हें सान्त्यना देकर उन्होंने वाटिकाका द्वार तोड़ डाला ॥ ७४॥

पश्च सेनाग्रगान् हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि। शूरमक्षं च निष्पिष्य प्रहणं समुपागमत्॥ ७५॥

'फिर पाँच सेनापतियों और सात मन्त्रिकुमारोंकी हत्या कर वीर अञ्चकुमारका भी कचूमर निकाला, इसके बाद वे [ जान-बूझकर ] पकड़े गये ॥ ७५॥

अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वापैतामहाद् वरात् । मर्पयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदच्छया॥७६॥

'ब्रह्माजीके वरदानसे अपनेको ब्रह्मपाशसे छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान्जीने अपनेको बाँघनेवाले उन राक्षसोंका अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया ॥ ७६ ॥

ततो दम्ब्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीम्। रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः॥ ७७॥

'तत्पश्चात् मिथिलेशकुमारी सीताके [स्थानके ] अतिरिक्त समस्त लङ्काको जलाकर वे महाकिप हनुमान्जी रामको प्रिय संदेश सुनानेके लिये लङ्कासे लौट आये ॥ ७७ ॥ सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्। न्यवेद्यद्मेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः॥ ७८॥

'अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान्जीने वहाँ जा महात्मा रामकी प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया—'मैंने सीताजीका दर्शन किया है' ॥ ७८ ॥

ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः। समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसंनिभैः॥ ७९॥

'इसके अनन्तर मुग्रीवके साथ भगवान् रामने महासागरके तटपर जाकर सूर्यके समान तेजस्वी बाणोंसे समुद्रको क्षुब्ध किया ॥ ७९ ॥

दर्शयामास चात्मातं समुद्रः सरितां पतिः। समुद्रवचनाच्चैय नलं सेतुमकारयत्॥८०॥

'तव नदीपति समुद्रने अपनेको प्रकट कर दियाः फिर समुद्रके ही कहनेसे रामने नलसे पुल निर्माण कराया ॥ ८० ॥

तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे। रामः सीतामनुप्राप्य परां बीडामुपागमत्॥८१॥

'उसी पुलसे लङ्कापुरीमें जाकर रावणको मारा, फिर सीताके मिलनेपर रामको वड़ी लजा हुई ॥ ८१ ॥

तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि। अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ॥८२॥

'तव भरी सभामें सीताके प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने छगे। उनकी इस बातको न सह सकनेके कारण साध्वी सीता अग्निमें प्रवेश कर गर्यो॥ ८२॥

ततोऽग्निवचनात् सीतां शात्वा विगतकत्मपाम् । कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥८३॥ सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः ।

'इसके बाद अग्निके कहनेसे उन्होंने सीताको निष्कलक्क माना। महात्मा रामचन्द्रजीके इस महान् कर्मसे देवता और ऋषियों बहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया॥ ८३६॥ वभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः॥८४॥ अभिषच्य च लक्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्। कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह ॥८५॥

'फिर सभी देवताओंसे पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षसराज विभीषणको लङ्काके राज्यपर अभिधिक्त करके कृतार्थ हो गये। उस समय निश्चिन्त होनेके कारण उनके आनन्दका ठिकाना न रहा॥ ८४-८५॥

देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् । अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः ॥ ८६॥

'यह सब हो जानेपर राम देवताओंसे वर पाकर और मरे हुए वानरोंको जीवन दिलाकर अपने सभी साथियोंके साथ पुष्पकविमानपर चढ़कर अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए ॥ भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः। भरतस्यान्तिके रामो हन्मन्तं व्यसर्जयत्॥ ८७॥

भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर सबको आराम देनेवाले सत्यपराक्रमी रामने भरतके पास हनुमान्को भेजा ॥ ८७ ॥

पुनराख्यायिकां जल्पन् सुत्रीवसहितस्तदा । पुष्पकं तत् समारुह्य निद्यामं ययौ तदा ॥ ८८ ॥

ं फिर मुग्रीवके साथ कथा-वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ

हो वे नन्दिग्रामको गये ॥ ८८ ॥

निद्ग्रामे जरां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः। रामः सीतामनुषाप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्॥ ८९॥

भाइयोंके साथः सीताको पानेक अनन्तरः पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है ॥ ८९ ॥

प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः । निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षमयवर्जितः॥ ९०॥

'अब रामके राज्यमें लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग-व्याधिसे मुक्त रहेंगे, उन्हें दुर्भिक्षका भय न होगा ॥ ९०॥

न पुत्रमरणं केचिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः कचित् । नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः ॥ ९१ ॥

'कोई कहीं भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहीं देखेंगे, स्त्रियाँ विधवा न होंगी, सदा ही पतित्रता होंगी ॥ ९१ ॥

न चाग्निजं भयं किंचिन्नाष्सु मज्जन्ति जन्तवः। न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा॥ ९२॥

'आग लगनेका किंचित् भी भय न होगा, कोई प्राणी जलमें नहीं हूवेंगे, वात और ज्वरका भय थोड़ा भी नहीं रहेगा॥ ९२॥

न चापि श्रुद्धयं तत्र न तस्करभयं तथा। नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च ॥ ९३॥ नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा इत्युगे तथा।

'क्षुधा तथा चोरीका डर भी जाता रहेगा, सभी नगर

और राष्ट्र धन-धान्यसम्पन्न होंगे। सत्ययुगकी भाँति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे॥ ९३५॥

अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकेः॥ ९४॥ गवां कोट्ययुतं दस्वा विद्यद्भयोः विधिपूर्वकम् ।

असंख्येयं घनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः॥ ९५॥ राजवंशाञ्छतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः।

राजवंशाञ्छतगुणान् स्थापीयप्यति राघवः। चातुर्वर्ण्यं च छोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति॥

भहायशस्वी राम बहुत-से मुन्नणोंकी दक्षिणावाछे सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उनमें विधिपूर्वक विद्वानोंको दस हजार करोड़ (एक खरव) गौ और ब्राह्मणोंको अपरिभित धन देंगे तथा सौगुने राजवंशोंकी स्थापना करेंगे। संसारमें चारों वणोंको वे अपने-अपने धर्ममें नियुक्त रखेंगे॥ ९४—९६॥

द्शवर्षसहस्राणि द्शवर्षशतानि च। रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥ ९७ ॥

६ करनेके अनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने परमधामको पधारोंगे ॥ ९७ ॥

इदं पवित्रं पापःनं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्। यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९८॥

वंदोंके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस

रामचित्तको जो पढ़ेगा, वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः।

एतदाख्यानमायुष्य पठन् रामायण गर्रा सपुत्रपौतः सगणः प्रेत्य खर्गे महीयते ॥ ९९ ॥

'आयु बढ़ानेवाळी इस रामायण-कथाको पढ़नेवाळा मनुष्य मृत्युके अनन्तर पुत्रः पौत्र तथा अन्य परिजनवर्गके साथ ही स्वर्गळोकमें प्रतिष्ठित होगा ॥ ९९॥

पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात् स्यात् श्रित्रयो भूमिपतित्वमीयात् । वणिग्जनः पण्यफलत्वमीया-जनश्च शुद्धोऽपि महत्त्वमीयात् ॥१००॥

'इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वीका राज्य प्राप्त करे, वैदयको व्यापारमें लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे'।। १००॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पहला सर्ग पूरा हुआ ॥ १ ॥

द्वितीयः सर्गः

रामायण कान्यका उपक्रम—तमसाके तटपर क्रौश्चवधसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका क्लोक-रूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका उन्हें रामचरित्रमय कान्यके निर्माणका आदेश देना

नारदस्य तु तद् वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः । धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकिजीने पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिम् ॥ १ ॥ का पूजन किया ॥ १ ॥ देवर्षि नारदजीके उपर्युक्त वचन सुनकर वाणीविशारद यथावत् पूजितस्तेन

धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकिजीने अपने शिष्योंसहित उन महामुनि-का पूजन किया ॥ १॥ स्थायन प्रजितस्तेन देविषनीरदस्तथा।



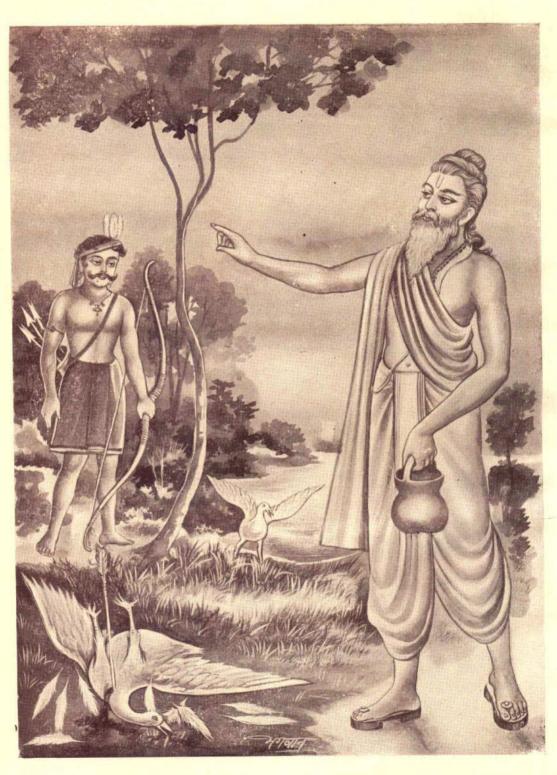

व्याधके द्वारा क्रौश्च पश्चीके मारे जानेपर वाल्मीकिका शोक

आपृच्छयेवाभ्यनुज्ञातः स जगामविहायसम् ॥ २ ॥

वाल्मीकिजीसे यथावत् सम्मानित हो देवर्षि नारदजीने जानेकेळिये उनसे आज्ञा माँगी और उनसे अनुमति मिल जाने-पर वे आकाशमार्गसे चले गये॥ २॥

स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा। जगाम तमसातीरं जाह्वव्यास्त्वविदूरतः॥ ३॥

उनके देवलोक पधारनेके दो ही घड़ी बाद बाल्मीकिजी तमसा नदीके तटपर गये, जो गङ्गाजीसे अधिक दूर नहीं था ॥ ३ ॥

स तु तीरं समासाय तमसाया मुनिस्तदा। शिष्यमाह स्थितं पाइवें दृष्ट्या तीर्थमकर्दमम्॥ ४॥

तमसाके तटपर पहुँचकर वहाँके घाटको कीचड़से रहित देख मुनिने अपने पास खड़े हुए शिष्यसे कहा—॥ ४॥ अकर्रमिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय।

अकद्मामद् तीर्थ भरद्वाज निशामय। रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा॥ ५॥

'भरद्राज ! देखों, यहाँका घाट बड़ा सुन्दर है। इसमें कीचड़का नाम नहीं है। यहाँका जल वैसा ही ख्रच्छ है, जैसा सत्पुरुषका मन होता है॥ ५॥

न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम। इदमेवावगाहिन्ये तमसातीर्थमुत्तंमम्॥ ६॥

'तात ! यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वस्कल दो। मैं तमसाके इसी उत्तम तीर्थमें स्नान करूँगा' ॥ ६ ॥

एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना। प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः॥ ७॥

महात्मा वाल्मीकिके ऐसा कहनेपर नियमपरायण शिष्य भरद्वाजने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकिको वल्कल-वस्त्र दिया ॥ ७ ॥

स शिष्यहस्तादादाय वर्कळं नियतेन्द्रियः। विचचार ह पश्यंस्तत् सर्वतो विपुळं वनम् ॥ ८॥

शिष्यके हाथसे वल्कल लेकर वे जितेन्द्रिय मुनि वहाँके विशाल वनकी शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे॥८॥ तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्।

तस्याभ्याश तु । मथुन चरन्तमनपायिनम् । ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोध्यारुनिःस्वनम् ॥ ९ ॥

उनके पास ही कौज्ञ पश्चियोंका एक जोड़ा, जो कभी एक दू भरेते अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पश्ची बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान् वाल्मीकि-ने पश्चियोंके उस जोड़ेको वहाँ देखा॥ ९॥

तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः। जघान वैरनिलयो निपादस्तस्य पर्यतः॥१०॥

उसी समय पापपूर्ण विचार रखनेवाले एक निषादने, जो समस्त जन्तुओंका अकारण वैरी था, वहाँ आकर पश्चियों- के उस जोड़ेमेंसे एक—नर पक्षीको मुनिके देखते-देखते बाणसे मार डाला ॥ १० ॥

तं शोणितपरीताङ्गं चेष्टमानं महीतले। भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्॥ ११॥

वह पश्ची खूनसे लथपथ होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा । अपने पितकी हत्या हुई देख उसकी भार्या कौञ्ची करुणाजनक स्वरमें चीत्कार कर उठी ॥ ११॥

वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा। ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्त्रिणा सहितेन वै॥१२॥

उत्तम पंखोंसे युक्त वह पश्ची सदा अपनी भार्याके साथ-साथ विचरता था। उसके मस्तकका रंग ताँवेके समान लाल था और वह कामसे मतवाला हो गया था। ऐसे पतिसे वियुक्त होकर कौञ्ची बड़े दु:खसे रो रही थी॥ १२॥

तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम्। ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ १३॥

निषादने जिसे मार गिराया था। उस नर पक्षीकी वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषिको बड़ी दया आयी ॥ १३ ॥

ततः करुणवेदित्वाद्धर्मोऽयमिति द्विजः। निशाम्य रुद्तीं कौञ्चीमिदं वचनमत्रवीत्॥ १४॥

स्वभावतः करणाका अनुभव करनेवाले ब्रह्मर्षिने ध्यह अधर्म हुआ है' ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौज्ञीकी ओर देखते हुए निषादसे इस प्रकार कहा—॥ १४॥

मा निषाद प्रतिष्ठांत्वमगमः शाश्यतीः समाः। यत् क्रीश्चमियुनादेकमवधीः काममोहितम्॥ १५॥ 🛩

'निषाद ! तुझे नित्य-निरन्तर—कभी भी शान्ति न मिले; क्योंकि तूने इस कौड़के जोड़ेमेंसे एककी, जो कामसे मोहित हो रहा था, विना किसी अपराधके ही हत्या कर डाली? ॥१५॥ तस्येत्थं ब्रुवतिश्चन्ता यभूव हृदि वीक्षतः।

रोकितंनास्य शकुनेः कि मदं व्याहतं मया ॥ १६॥

ऐसा कहकर जब उन्होंने इसपर विचार किया, तब उनके मनमें यह चिन्ता हुई कि 'श्रहो! इस पक्षीके शोकसे पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाळा'॥ १६॥

चिन्तयन् स महाप्राबधकार मतिमान्मतिम् । शिष्यं चैवाववीद् वाक्यमदं स मुनिपुङ्गवः ॥ १७॥

यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान् मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चयपर पहुँच गये और अपने शिप्यसे इस प्रकार बोळे—॥ १७ ॥

पादवद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥१८॥

'तात! शोकसे पीड़ित हुए मेरे मुखसे जो वाक्य निकल पड़ा है, यह चार चरणोंमें आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरणमें बरावर-बरावर (यानी आठ-आठ) अक्षर हैं
तथा इसे वीणाके लयपर गाया भी जा सकता है; अतः मेरा
यह वचन रलोकरूप (अर्थात् रलोकनामक छन्दमें आबद्ध
काव्यरूपया यशःखरूप) होना चाहिये, अन्यथा नहीं?॥१८॥
शिष्यस्तु तस्य ह्यवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्।
प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टोऽभवन्मुनिः॥१९॥

मुनिकी यह उत्तम बात मुनकर उनके शिष्य भरद्राजको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा—'हाँ, आपका यह वाक्य श्लोकरूप ही होना चाहिये।' शिष्यके इस कथनसे मुनिको विशेष संतोष हुआ॥ १९॥ सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि। तमेव चिन्तयन्तर्थमुपावर्तत वै मुनिः॥ २०॥

तत्मश्चात् उन्होंने उत्तम तीर्थमें विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषयका विचार करते हुए वे आश्रमकी ओर छौट पड़े ॥ २० ॥

भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः । कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह ॥ २१ ॥

फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जलसे भरा हुआ कलश लेकर गुरुजीके पीछे-पीछे चला ॥२१॥

स प्रविद्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्। उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः॥ २२॥

शिष्यके साथ आश्रममें पहुँचकर घर्मज ऋषि वाल्मीकिजी आसनपर बैठे और दूसरी-दूसरी बातें करने लगे; परंतु उनका ध्यान उस इलोककी ओर ही लगा था ॥ २२ ॥

आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता खयं प्रभुः। चतुर्मुखो महातेजा दृष्टुं तं मुनिपुङ्गवम्॥ २३॥

इतनेई। में अखिल विश्वकी सृष्टि करनेवाले, सर्वसमर्थ, महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्माजी मुनिवर वाल्मीकिसे मिलनेके लिये स्वयं उनके आश्रमपर आये ॥ २३॥

वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः। प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः॥ २४॥

उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गये। वे मन और इन्द्रियोंको वशमें रखकर अत्यन्त विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ कालतक खड़े ही रह गये, कुछ बोल न सके॥ २४॥

पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः। प्रणम्य विधिवच्चेनं पृष्ट्या चैव निरामयम्॥ २५॥

तत्पश्चात् उन्होंने पाद्यः अर्घ्यः आसन और स्तुति आदिके द्वारा भगवान् ब्रह्माजीका पूजन किया और उनके चरणोंमें विधिवत् प्रणाम करके उनसे कुशल-समाचार पूछा ॥ २५ ॥

अथोपत्रिस्य भगवानासने परमार्चिते । वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः ॥ २६ ॥

भगवान् ब्रह्माने एक परम उत्तम आसनपर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनिको भी आसन ब्रहण करने की आज्ञा दी ॥ ब्रह्मणा समनुक्षातः सोऽप्युपाविश्वदासने । उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकिपतामहे ॥ २७ ॥ तद्गतेनेव मनसा वाल्मीकिध्यानमास्थितः । पापातमना कृतं कष्टं वैरब्रहणबुद्धिना ॥ २८ ॥ यत् ताहशं चारुरवं कौञ्चं हन्यादकारणात् ।

ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर वे भी आसनपर बैठे। उस समय साक्षात् लोकपितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे तो भी वाल्मीकिका मन उस कोञ्चपश्चीवाली घटनाकी ओर ही लगा रहा। वे उसीके विषयमें सोचने लगे—'ओह! जिसकी बुद्धि वैरभावको ग्रहण करनेमें ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याघने विना किसी अपराधके ही वैसे मनोहर कलस्व करनेवाले कौञ्च पश्चीके प्राण ले लिये'।। २७-२८ है।

शोचन्नेव पुनः कौञ्चीमुपरलोकिममं जगौ ॥ २९॥ पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः।

यही सोचते-सोचते उन्होंने कौञ्चीके आर्तनादको सुनकर निपादको लक्ष्य करके जो क्लोक कहा था, उसीको फिर ब्रह्माजीके सामने दुहराया । उसे दुहराते ही फिर उनके मनमें अपने दिये हुए शापके अनौचित्यका ध्यान आया । तव वे शोक और चिन्तामें डूब गये ॥ २९६ ॥

तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रइसन् मुनिपुङ्गवम् ॥ ३० ॥ इलोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा । मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्रती ॥ ३१ ॥

ब्रह्माजी उनकी मनःस्थितिको समझकर हँसने छगे और मुनिवर बाल्मीिकसे इस प्रकार बोले—'ब्रह्मन् ! तुम्हारे मुँहसे निकला हुआ यह छन्दोबद्ध वाक्य क्लोकरूप ही होगा । इस विषयमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । मेरे संकल्प अथवा प्रेरणासे ही तुम्हारे मुँहसे ऐसी वाणी निकली है ॥ ३०-३१॥

रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः॥३२॥ वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छुतम्।

'मुनिश्रेष्ठ ! तुम श्रीरामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो । परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीराम संसारमें सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं । तुमने नारदजीके मुँहसे जैसा सुना है, उसीके अनुसार उनके चरित्रका चित्रण करो ॥ ३२ई ॥ रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृत्तं तस्य धीमतः ॥ ३३ ॥ रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः । वैदेह्याश्चैव यद् वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः ॥ ३४ ॥

#### तचाप्यविदितं सर्वे विदितं ते भविष्यति।

'बुद्धिमान् श्रीरामका जो गुप्त या प्रकट वृत्तान्त है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्ष सोंके जो सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वेसब अज्ञात होनेपर भी तुम्हें ज्ञात हो जायँगे ॥३३-३४५॥ न ते वागनृता काव्ये काविद्त्र भविष्यति ॥३५॥ कुरु रामकथां पुण्यां इलोकबद्धां मनोरमाम्।

'इस कान्यमें अङ्कित तुम्हारी कोई भी बात छुठी नहीं होगी; इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम कथाको श्लोकबद्ध करके लिखो ॥ ३५% ॥

यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥ ३६॥ तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति।

'इस पृथ्वीपर जवतक निदयों और पर्वतोंकी सत्ता रहेगी, तबतक संसारमें रामायणकथाका प्रचार होता रहेगा ॥३६६॥ यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ ३७॥ तावदृष्वमध्य त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि ।

'जबतक तुम्हारी बनायी हुई श्रीरामकथाका लोकमें प्रचार रहेगा, तबतक तुम इच्छानुसार ऊपर-नीचे तथा मेरे लोकोंमें निवास करोगे' ॥ ३७३॥

इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत । ततः सशिष्यो भगवान् मुनिर्विसायमाययौ ॥ ३८॥

ऐसा कहकर भगवान् ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये। उनके वहीं अन्तर्धान होनेसे शिष्योंसहित भगवान् वाल्मीकि मुनिको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३८॥

तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमंपुनः। मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः॥ ३९॥

तदनन्तर उनके सभी शिष्य अत्यन्त प्रसन्न होकर बार-बार इस श्लोकका गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे—॥ ३९॥

समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैगींतो महर्षिणा। सोऽनुन्याहरणाद् भूयः शोकः इलोकत्वमागतः॥४०॥ 'हमारे गुरुदेव महर्षिने क्रौञ्चपक्षीके दुःखसे दुखी होकर जिस समान अक्षरोंवाले चार चरणोंसे युक्त वाक्यका गान किया था, वह था तो उनके हृदयका शोक; किंतु उनकी वाणीद्वारा उच्चारित होकर श्लोकंष्ट्रप हो गया' ॥ ४० ॥

तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेभीवितात्मनः। कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदशैः करवाण्यहम्॥ ४१॥

इधर गुद्ध अन्तः करणवाले महर्षि वाल्मीकिके मनमें यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकोंमें सम्पूर्ण रामायणकाव्यकी रचना करूँ ॥ ४१॥

> उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमै-स्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान्। समाक्षरैः श्रोकशतैर्यशस्त्रिनो यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः॥ ४२॥

यह सोचकर उदार दृष्टिवाले उन यशस्वी महर्षिने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रको लेकर हजारों श्लोकोंसे युक्त महाकाव्यकी रचना की, जो उनके यशको बढ़ानेवाला है। इसमें श्रीरामके उदार चरित्रोंका प्रतिपादन करनेवाले मनोहर पर्दो-का प्रयोग किया गया है॥ ४२॥

> तदुपगतसमाससंधियोगं सममञ्जरोपनतार्थवाक्यवद्धम् । रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं द्शशिरसभ्य वधं निशामयध्वम् ॥ ४३॥

महर्षि वाल्मीकिके बनाये हुए इस कान्यमें तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ-गुण आदि संघियों और प्रकृति-प्रत्यके सम्बन्धका यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचनामें समता (पतत्पकर्ष आदि दोषोंका अभाव) है, पदोंमें माधुर्य है और अर्थमें प्रसाद-गुणकी अधिकता है। भावुकजनो! इस प्रकार शास्त्रीय पद्धतिके अनुकूल बने हुए इस रघुवर-चरित्र और रावण-वधके प्रसङ्क्रको ध्यान देकर सुनो॥ ४३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ २ ॥

# तृतीयः सर्गः

## वाल्मीकि मुनिद्वारा रामायणकाव्यमें निबद्ध विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख

श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मार्थसहितं हितम्। व्यक्तमन्वेषते भूयो यद् वृत्तं तस्य धीमतः॥ १॥

नारदजीके मुखसे धर्म, अर्थ एवं कामरूपी फलसे युक्त, हितकर (मोक्षदायक) तथा प्रकट और गुप्त—सम्पूर्ण रामचरित्रको, जो रामायण महाकाव्यकी प्रधान कथावस्तु था,

सुनकर महर्षि वाल्मीकिजी बुद्धिमान् श्रीरामके उस जीवन-वृत्तका पुनः भलीभाँति साक्षात्कार करनेके लिये प्रयत्न करने लगे ॥ १॥

उपस्पृद्योदकं सम्यङ्मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः। प्राचीनाष्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्॥ २॥ वे पूर्वाग्र कुशोंके आसनपर बैठ गये और विधिवत् आचमन करके हाथ जोड़े हुए स्थिर भावसे स्थित हो योगधर्म (समाधि) के द्वारा श्रीराम आदिके चरित्रोंका अनुसंधान करने छगे ॥ २॥

रामलक्ष्मणसीताभी राज्ञा दशरथेन च। सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः ॥ ३ ॥ हसितं भाषितं चैव गतियीवच चेष्टितम्। तत् सर्वे धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपदयति ॥ ४ ॥

श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तथा राज्य और रानियोंसहित राजा दशरथसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बार्ते थीं—हँसना, बोलना, चलना और राज्यपालन आदि जितनी चेष्टाएँ हुईं—उन सबका महर्षिने अपने योगधर्मके बलसे मली-माँति साक्षात्कार किया ॥ ३-४॥

स्त्रीतृतीयेन च तथा यत् प्राप्तं चरता वने । सत्यसंघेन रामेण तत् सर्वं चान्ववैक्षत ॥ ५ ॥

सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण और सीताके साथ वनमें विचरते समय जो-जो लीलाएँ की थीं, वे सब उनकी दृष्टिमें आ गर्यी ॥ ५ ॥

ततः पश्यति धर्मात्मातत् सर्वे योगमास्थितः । पुरा यत् तत्र निर्वृत्तं पाणावामळकं यथा ॥ ६ ॥

योगका आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षिने पूर्वकालमें जो-जो घटनाएँ घटित हुई थीं, उन सबको वहाँ हाथपर रखे हुए आँबलेकी तरह प्रत्यक्ष देखा ॥ ६ ॥

तत् सर्वे तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामितः। अभिरामस्य रामस्य तत् सर्वे कर्तुमुद्यतः॥ ७॥

सबके मनको प्रिय लगनेवाले भगवान् श्रीरामके सम्पूर्ण चरित्रोंका योगधर्म (समाधि) के द्वारा यथार्थरूपसे निरीक्षण करके महाबुद्धिमान् महर्षि वाल्मीकिने उन सबको महाकाव्य-का रूप देनेकी चेष्टा की ॥ ७॥

कामार्थगुणसंयुकं धर्मार्थगुणविस्तरम्। समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरम्॥८॥ स यथा कथितं पूर्वे नारदेन महात्मना। रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान् मुनिः॥९॥

महात्मा नारदजीने पहले जैसा वर्णन किया था, उसीके क्रमसे भगवान् वाल्मीकिमुनिने रघुवंशिवभूषण श्रीरामके चित्रिविषयक रामायण काव्यका निर्माण किया। जैसे समुद्र सब रत्नोंकी निधि है, उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण, अलङ्कार एवं ध्वनि आदि रत्नोंका भण्डार है। इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण श्रुतियों के सारभूत अर्थका प्रतिपादक होनेके कारण सबके कानोंको प्रिय लगनेवाला तथा सभीके चित्रको आकृष्ट करनेवाला है। यह धर्म, अर्थ, काम,

मोक्षरूपी गुणों (फलों ) से युक्त तथा इनका विस्तारपूर्वक प्रतिपादन एवं दान करनेवाला है ॥ ८-९ ॥

जन्म रामस्य सुमहद्वीर्ये सर्वानुकूलताम्। लोकस्य प्रियतां क्षान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम्॥१०॥

श्रीरामके जन्म, उनके महान् पराक्रम, उनकी सर्वानुकू लता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्यभाव तथा सत्यशीलताका इस महा-काव्यमें महर्षिने वर्णन किया ॥ १० ॥

नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने । जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम् ॥ ११ ॥

विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मणके जानेपर जो उनके द्वारा नाना प्रकारकी विचित्र लीलाएँ तथा अद्भुत बातें घटित हुई, उन सबका इसमें महर्षिने वर्णन किया। श्रीरामद्वारा मिथिलामें धनुषके तोड़े जाने तथा जनकनन्दिनी सीता और उमिला आदिके विवाहका भी इसमें चित्रण किया॥ ११॥

रामरामिववादं च गुणान् दाशरथेस्तथा।
तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् ॥ १२ ॥
विद्यातं च।भिषेकस्य रामस्य च विवासनम्।
राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम् ॥ १३ ॥
प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम्।
निवादाधिपसंवादं स्तोपावर्तनं तथा ॥ १४ ॥

श्रीराम-परशुराम-संवाद, दशरथनन्दन श्रीरामके गुण, उनके अभिषेक, कैकेयीकी दुष्टता, श्रीरामके राज्याभिषेकमें विच्न, उनके वनवास, राजा दशरथके शोक-विद्याप और परहोक-गमन, प्रजाओंके विपाद, साथ जानेवाटी प्रजाओंको मार्गमें छोड़ने, निषादराज गुहके साथ बात करने तथा स्त सुमन्तको अयोध्या छौटाने आदिका भी इसमें उल्लेख किया॥ १२—१४॥

गङ्गायाश्चापि संतारं भरद्वाजस्य दर्शनम् ।
भरद्वाजाभ्यनुङ्गानाचित्रकृटस्य दर्शनम् ॥ १५ ॥
वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमनं तथा ।
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सिळळिकियाम् ॥ १६ ॥
पादुकाग्र्याभिषेकं च निद्यामिनवासनम् ।
दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा ॥ १७ ॥
दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् ।
अनस्यासमाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम् ॥ १८ ॥
दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो प्रहणं तथा ॥
रूर्यणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा ॥ १९ ॥
वधं खरित्रशिरसोहत्थानं रावणस्य च ।
मारीचस्य वधं चैव वैदेशा हरणं तथा ॥ २० ॥
राधवस्य विळापं च गृञ्चराजनिवर्हणम् ।
कबन्थदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम् ॥ २१ ॥

शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा। प्रलापं चैव पम्पायां हनूमहर्शनं तथा ॥ २२ ॥ ऋष्यमूकस्य गमनं सुद्रीवेण समागमम्। प्रत्ययोग्पादनं सख्यं वालिसुत्रीववित्रहम् ॥ २३ ॥ वालियमथनं चैव सुबीवप्रतिपादनम् । ताराविलापं वर्षरात्रनिवासनम् ॥ २४॥ समयं कोपं राघवसिंहस्य बलानाम्पसंग्रहम्। दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् ॥ २५॥ अङ्गलीयकदानं च ऋक्षस्य विलद्र्शनम्। प्रायोपवेदानं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनम् ॥ २६ ॥ पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्गनम्। समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम् ॥ २७॥ राक्षसीतर्जनं चैव च्छायाब्राहस्य दर्शनम्। सिंहिकायाश्च निधनं लङ्कामलयदर्शनम् ॥ २८॥ रात्री लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्। आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम् ॥ २९॥ दर्शनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम्। अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम् ॥ ३०॥ अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम् । राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम् ॥ ३१ ॥ मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च। राक्षसीविद्ववं चैव किकराणां निवर्हणम् ॥ ३२॥ प्रहणं वायुस्तोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम्। प्रतिप्रवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा ॥ ३३ ॥ राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा। संगमं च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम् ॥ ३४॥ प्रतारं च समुद्रस्य रात्री लङ्कावरोधनम्। विभीषणेन संसर्ग वधोपायनिवेदनम् ॥ ३५॥ क्रम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिवर्हणम्। रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे ॥ ३६ ॥ विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम्। अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाजसमागमम् ॥ ३७॥ प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम । रामाभिषेका भ्युद्यं सर्वसैन्यविसर्जनम्। स्तराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् ॥ ३८॥ अनागतं च यत् किंचिद् रामस्य वसुधातले। तचकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानुषिः॥३९॥

श्रीराम आदिका गङ्गाके पार जाना, भरद्वाज मुनिका दर्शन करना, भरद्वाज मुनिकी आज्ञा लेकर चित्रकृट जाना और वहाँकी नैसर्गिक शोभाका अवलोकन करना, चित्रकृटमें कुटिया बनाना, उसमें निवास करना, वहाँ भरतका श्रीरामसे मिलनेके लिये आना, उन्हें अयोध्या लौट चलनेके लिये प्रसन्न करना ( मनाना ), श्रीरामद्वारा पिताको जलाञ्जलि-

दान, भरतद्वारा अयोध्याके राजसिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजीकी श्रेष्ठ पादुकाओंका अभिषेक एवं स्थापन, नन्दिग्राममें भरतका निवासः श्रीरामका दण्डकारण्यमें गमनः उनके द्वारा विराधका वधः शरभङ्गम्निका दर्शनः स्तीक्ष्णके साथ समागमः अनस्याके साथ सीतादेवीकी कुछ कालतक स्थिति, उनके द्वारा सीताको अङ्गराग-समर्पण, श्रीराम आदिके द्वारा अगस्त्यका दर्शन, उनके दिये हुए वैष्णव धनुषका ग्रहण, शूर्पणखाका संवाद, श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा उसका विरूपकरण ( उसकी नाक और कानका छेदन ), श्रीरामद्वारा खरद्पण और त्रिशिराका वध, शूर्पणखाके उत्तेजित करनेसे रावणका श्रीरामसे बदला लेनेके लिये उठना, श्रीरामद्वारा मारीचका वध, रावणद्वारा विदेहनन्दिनी सीताका हरण, सीताके लिये श्रीरघनाथजीका विलाप, रावणद्वारा गृधराज जटायुका वध, श्रीराम और लक्ष्मणकी कबन्धसे भेंट, उनके द्वारा पम्पासरोवरका अवलोकनः श्रीरामका शबरीसे मिलना और उसके दिये हुए फल मूलको ग्रहण करना, श्रीरामका सीताके लिये प्रलाप, पम्पासरोवरके निकट हनुमान् जीसे भेंट, श्रीराम और लक्ष्मणका हनुमानुजीके साथ ऋष्यमुक पर्वतपर जाना, वहाँ सम्रीवके साथ भेंट करना, उन्हें अपने बलका विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना, वाली और सुग्रीवका युद्धः श्रीरामद्वारा वालीका विनाशः सुग्रीवको राज्य-समर्पण, अपने पति वालीके लिये ताराका विलाप, शरत्कालमें सीताकी खोज करानेके लिये सुप्रीवकी प्रतिज्ञा, श्रीरामका बरसातके दिनोंमें माल्यवान पर्वतके प्रख्रवण नामक शिखरपर निवास, रघुकुलसिंह श्रीरामका सम्मीवके प्रति क्रोध-प्रदर्शन, सुग्रीवद्वारा सीताकी खोजके लिये वानरसेनाका संग्रह, सुप्रीवका सम्पूर्ण दिशाओंमें वानरोंको भेजना और उन्हें पृथ्वीके द्वीप-समुद्र आदि विभागोंका परिचय देना, श्रीरामका सीताके विश्वासके लिये इनुमान्जीको अपनी अँगुठी देना, वानरोंको ऋध-विल ( स्वयंप्रभा-गुफा ) का दर्शन, उनका प्रायोपवेदान ( प्राणत्यागके लिये अनदान ), सम्पातीसे उनकी भेंट और बातचीत, समुद्रलङ्गनके लिये हनुमान्जीका महेन्द्र पर्वतपर चढना, समुद्रको लाँघना, समुद्रके कहनेसे ऊपर उठे हए मैनाकका दर्शन करना, इनको राक्षसीका डाँटना, हनुमान्-द्वारा छायाग्राहिणी सिहिंकाका दर्शन एवं निधन, लङ्काके आधार-भूत पर्वत ( त्रिकृट ) का दर्शन, रात्रिके समय लङ्कामें प्रवेश, अकेला होनेके कारण अपने कर्तव्यका विचार करना, रावणके मद्य-पान-स्थानमें जाना, उसके अन्तःपुरकी स्त्रियोंको देखना, हनुमान्जीका रावणको देखनाः पुष्पकविमानका निरीक्षण करना, अशोकवाटिकामें जाना और सीताजीके दर्शन करना, पहचानके लिये सीताजीको अँगूठी देना और उनसे बातचीत करना, राक्षियोंद्वारा सीताको डाँट-फटकार, त्रिजटाको श्रीरामके लिये ग्रुमसूचक स्वप्नका दर्शन, सीताका हनमान-

जीको चूड़ामणि प्रदान करना, हनुमान्जीका अशोकवाटिका-के वृक्षोंको तोड़ना, राक्षसियोंका भागना, रावणके सेवकोंका हनुमान्जीके द्वारा संहार, वायुनन्दन हनुमान्का बन्दी होकर रावणकी समामें जाना, उनके द्वारा गर्जन और लङ्काका दाह, फिर लौटती बार समुद्रको लाँघना, वानरोंका मधुवनमें आकर मधुपान करना, हनुमान्जीका श्रीरामचन्द्रजीको आश्वासन देना और सीताजीकी दी हुई चूड़ामणि समर्पित करना, सेना-सहित सुग्रीवके साथ श्रीरामकी लङ्कायात्राके समय समुद्रसे भेंट, नलका समुद्रपर सेनु बाँघना, उसी सेनुके द्वारा वानर-सेनाका समुद्रके पार जाना, रातको वानरोंका लङ्कापर चारों ओरसे घेरा डालना, विभीषणके साथ श्रीरामका मैत्री-सम्बन्ध होना, विभीषणका श्रीरामको रावणके वधका उपाय बताना, कुम्भकर्णका निधन, मेघनादका वध, रावणका विनाश, सीता-की प्राप्ति, शत्रुनगरी लङ्कामें विभीषणका अभिषेक, श्रीरामद्वारा पुष्पकविमानका अवलोकन, उसके द्वारा दल-बलसहित उनका अयोध्याके लिये प्रस्थान, श्रीरामका भरद्वाजमुनिसे मिलना, वायुपुत्र हनुमान्को दूत बनाकर भरतके पास मेजना तथा अयोध्यामें आकर भरतसे मिलना, श्रीरामके राज्याभिषेकका उत्सव, फिर श्रीरामका सारी वानर-सेनाको विदा करना, अपने राष्ट्रकी प्रजाको प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नताके लिये ही विदेहनन्दिनी सीताको वनमें त्याग देना इत्यादि वृत्तान्तोंको एवं इस पृथ्वीपर श्रीरामका जो कुछ भविष्य चरित्र था, उसको भी भगवान् वाल्मीकि मुनिने अपने उत्कृष्ट महाकाव्यमें अङ्कित किया ॥१५—३९॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बाळकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके बाऊकाण्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३ ॥

# चतुर्थः सर्गः

महर्षि वाल्मीकिका चौबीस हजार क्लोकोंसे युक्त रामायण कान्यका निर्माण करके उसे लव-कुशको पढ़ाना, मुनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव और कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका रामदरबारमें रामायणगान सुनाना

प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः। चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत्॥१॥

श्रीरामचन्द्र बीने जब बनसे छौटकर राज्यका शासन अपने हाथमें छे छिया, उसके बाद भगवान् वाल्मीकि मुनिने उनके सम्पूर्ण चरित्रके आधारपर विचित्र पद और अर्थसे युक्त रामायण काव्यका निर्माण किया ॥ १ ॥

चतुर्विदात्सहस्राणि श्लोकानामुक्तवानृषिः। तथा सर्गदातान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम् ॥ २ ॥

इसमें महर्षिने चौबीस हजार क्लोक, पाँच सौ सर्ग तथा उत्तरसहित सात काण्डोंका प्रतिपादन किया है ॥ २॥

कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम् । चिन्तयामास को न्वेतत् प्रयुक्षीयादिति प्रभुः ॥ ३ ॥

भविष्य तथा उत्तरकाण्डसहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेनेके पश्चात् सामर्थ्यशालीः महाज्ञानी महर्षिने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगाः जो इस महाकाव्यको पद्दकर जनसमुदायमें सुना सके ॥ ३॥

तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेभीवितात्मनः। अनृह्यीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुशीलवौ ॥ ४ ॥

शुद्ध अन्तःकरणवाले उन महर्षिके इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेषमें रहनेवाले राजकुमार कुश और लवने आकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ४॥ कुशीलवी तु घर्मश्री राजपुत्री यशस्विनी। भ्रातरी स्वरसम्पन्नी दृदर्शाश्रमवासिनी॥ ५॥ स तु मेधाविनी दृष्ट्या वेदेषु परिनिष्ठिती। वेदोपवृंहणार्थाय तावन्नाहयत प्रभुः॥ ६॥ काव्यं रामायणं कृत्सनं सीतायाश्चरितं महत्। पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितव्रतः॥ ७॥

राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्मके ज्ञाता और यशसी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनिके आश्रमपर ही रहते थे। उनकी धारणाशक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदोंमें पारंगत हो चुके थे। भगवान् वाल्मीिकने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन महर्षिन वेदार्थका विस्तारके साथ ज्ञान करानेके लिये उन्हें सीताके चरित्रसे युक्त सम्पूर्ण रामायण नामक महाकाव्यका, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशाननवध था, अध्ययन कराया।। ५-७॥

प्राठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैक्षिभिरिन्वतम्। जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितम्॥ ८॥ रसैः श्रङ्गारकरुणहास्यरौद्रभयानकैः। वीरादिभी रसैर्युक्तं काञ्यमेतदगायताम्॥ ९॥

वह महाकाव्य पढ़ने और गानेमें भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलिम्बत—इन तीनों गतियोंसे अन्वित, षड्ज आदि सातों स्वरोंसे युक्त, वीणा बजाकर स्वर और तालके साथ गाने योग्य तथा श्रङ्गार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसोंसे अनुप्राणित है। दोनों भाई कुरा और लव उस महाकाव्यको पढ़कर उसका गान करने लगे।।८-९॥

#### तौ तु गान्धर्वतस्वज्ञौ स्थानमूर्च्छनकोविदौ । भातरौ स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ ॥१०॥

वे दोनों भाई गान्धर्व विद्या (संगीत-शास्त्र ) के तत्त्वरा, स्थीन और मूर्च्छनीके जानकार, मधुर स्वरसे सम्पन्न तथा गन्धर्वोंके समान मनोहर रूपवाले थे ॥ १०॥

#### रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ। बिम्बादिवोत्थितौ बिम्बौरामदेद्दात् तथापरौ॥ ११॥

सुन्दर रूप और ग्रुम लक्षण उनकी सहज सम्पत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वरसे वार्तालाप करते थे। जैसे विम्बसे प्रतिविम्ब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीरामके शरीरसे उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्रीराम ही प्रतीत होते थे॥ ११॥

#### तौराजपुत्रौ कात्स्म्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् । वाचोविधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ॥ १२ ॥ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे। यथोपदेशं तत्त्वक्षौ जगतुः सुसमाहितौ ॥ १३ ॥

वे दोनों राजपुत्र सब लोगोंकी प्रशंसाके पात्र थे, उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय सम्पूर्ण काव्यको जिह्वाग्र कर लिया था और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओंका समागम होता था, उस समय उनके बीचमें बैठकर वे दोनों तत्त्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायणका गाँन किया करते थे।। १२-१३।।

#### महात्मानी महाभागी सर्वलक्षणलक्षितौ। तौ कदाचित् समेतानामृषीणां भावितात्मनाम्॥१४॥

१. स्थान शब्दसे यहाँ मन्द्र, मध्यम और तार रूप त्रिविध स्वरोंकी उत्पत्तिका स्थान बताया गया है। हृदयकी प्रत्थिसे ऊपर और कपोलफलकसे नीचे जो प्राणोंके संचारका स्थान है, उसीको स्थान कहते हैं; उनके तीन भेद हैं—हृदय, कण्ठ और सिर। उसके पुनः तीन-तीन भेद होते हैं—मन्द्र, मध्य और तार; जैसा कि शाण्डिस्यका वचन है—

यद्ध्वं हृदयम्रन्थेः क्पोलफलकादभः। प्राणसंचारणस्थानं स्थानिमत्यिभिधीयते॥ खरः कण्ठः शिरश्चेति तत्पुनस्त्रिविधं भवेत्। मन्द्रं मध्यं च तारं च ... ॥

२. जहाँ स्वर पूर्ण होते हैं, उस स्थानको मूर्छना कहते हैं। जैसा कि कहा गया है—

यत्रैव स्युः स्वराः पूर्णा मूर्छना सेत्युदाहृता ।
वैजयन्ती कोशक अनुसार वीणा आदिके वादनको मूर्छना
कहते हैं— वादने मूर्छना प्रोक्ता ।'

मध्येसमं समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्। तच्छुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः॥१५॥ साधु साध्विति तावृद्धः परं विस्मयमागताः। ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः॥१६॥

एक दिनकी बात है, बहुत-से ग्रुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोंकी मण्डली एकत्र हुई थी। उसमें महान् सौभाग्यशाली तथा समस्त ग्रुम लक्षणोंसे सुशोभित महा-मनस्वी कुश और लब भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच समामें उन महात्माओंके समीप बैठकर उस रामायण काव्यका गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियोंके नेत्रोंमें ऑस् भर आये और वे अत्यन्त विस्मय-विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं; वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई॥ १४-१६॥

#### प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ । अहो गीतस्य माधुर्ये श्लोकानां च विशेषतः ॥ १७ ॥

वे रामायण-कथाके गायक कुमार कुश और लवकी। जो प्रशंसाके ही योग्य थे। इस प्रकार प्रशंसा करने लगे— 'अहो ! इन बालकोंके गीतमें कितना माधुर्य है। श्लोकोंकी मधुरता तो और भी अद्भुत है।। १७॥

#### चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्। प्रविश्य तावुभौ सुष्ठु तथाभावमगायताम् ॥ १८ ॥ सिहतौ मधुरं रक्तं सम्पन्नं स्वरसम्पदा।

'यद्यपि इस काव्यमें वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है तो भी इन दोनों बालकोंने इस सभामें प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुन्दर भावसे स्वरसम्पन्न, रागयुक्त मधुरगान किया है कि वे पहलेकी घटनाएँ भी प्रत्यक्ष-सी दिखायी देने लगी हैं—मानो अभी-अभी आँखोंके सामने घटित हो रही हों'॥ १८ई॥

#### एवं प्रशस्यमानौ तौ तपः इलाच्यैर्महर्षिभिः ॥ १९ ॥ संरक्तरमत्यर्थे मधुरं तावगायताम् ।

इस प्रकार उत्तम तपस्यासे युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारोंकी प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यन्त मधुर रागसे रामायणका गान करते थे॥ १९३॥

# प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं द्दौ॥ २०॥ प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद् द्दौताभ्यां महायशाः। अन्यः कृष्णाजिनमदाद् यञ्चसूत्रं तथापरः ॥ २१॥

उनके गानसे संतुष्ट हुए किसी मुनिने उठकर उन्हें पुरस्कारके रूपमें एक कल्क्श प्रदान किया । किसी दूसरे महा-यशस्वी महर्षिने प्रसन्न होकर उन दोनोंको वल्कल वस्त्र दिया । किसीने काला मृगचर्म मेंट किया तो किसीने यज्ञो-पवीत ॥ २०-२१॥ कश्चित् कपण्डलुं पादान्मौक्षीमन्यो महामुनिः। 
बृक्षीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः॥ २२॥

ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः।

काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः॥ २३॥

एकने कमण्डल दिया तो दूसरे महामुनिने मुझकी मेखला मेंट की । तीसरेने आसन और चौथेने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनिने हर्षमें भरकर उन दोनों बालकोंके लिये कुठार अर्पित किया। किसीने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनिने चीर भेंट किया॥ २२–२३॥

जटाबन्धनमन्यस्तु काष्टरज्जुं मुदान्वितः।
यश्वभाण्डमृषिः कश्चित् काष्टभारं तथापरः॥ २४॥
औदुम्बरीं बृसीमन्यःस्वित्ति केचित् तदावदन्।
आयुष्यमपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः॥ २५॥
ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः।

किसी दूसरेने आनन्दमग्न होकर जटा बाँघनेके लिये रस्सी दी तो किसीने समिधा बाँघकर लानेके लिये डोरी प्रदान की। एक ऋषिने यज्ञपात्र दिया तो दूसरेने काष्ठभार समर्पित किया। किसीने गूलरकी लकड़ीका बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आज्ञीवाद देने लगे—'बच्चो! तुम दोनोंका कल्याण हो।' दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे—'तुम्हारी आयु बढ़े।' इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियोंने उन दोनोंको नाना प्रकारके वर दिये॥२४-२५३॥ आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीर्तितम्॥ २६॥ परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाकमम्।

महर्षि वाल्मीकिद्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियोंके लिये श्रेष्ठ आधारशिला है। श्रीरामचन्द्रजी-के सम्पूर्ण चरित्रोंका क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गयी है॥ २६६ ॥

अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदौ ॥ २७ ॥ आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुतिमनोहरम्।

सम्पूर्ण गीतोंके विशेषज्ञ राजकुमारो ! यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करनेवाला तथा सबके कान और मनको मोहनेवाला मधुर संगीत है । तुम दोनोंने बड़े सुन्दर ढंगसे इसका गान किया है ॥ २७ ई॥

प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ ॥ २८ ॥ रथ्यासु राजमार्गेषु द्दर्श भरतात्रजः। स्ववेदम चानीय ततो भ्रातरौ स कुशीलवौ ॥ २९ ॥ पूजयामास पूजाहौँ रामः शत्रुनिवर्हणः। आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः ॥ ३० ॥

डपोपविष्टैः सचिवैर्धातृभिश्च समन्वितः। दृष्टा तु रूपसम्पन्नौ विनीतौ भ्रातरादुभौ॥३१॥ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुष्तं भरतं तथा। श्रूयतामेतदाख्यानमनयोर्देववर्चसोः ॥ ३२॥ विचित्रार्थपदं सम्यग्गायकौ समचोदयत्।

एक समय सर्वत्र प्रशंसित होनेवाले राजकुमार कुश और लव अयोध्याकी गलियों और सड़कींपर शमायणके श्लोकोंका गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरतके बड़े भाई श्रीरामकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर-योग्य बन्धुओंको अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनन्तर शत्रुओंका संहार करनेवाले श्रीराम सुवर्णमय दिन्य सिंहासनपर विराजमान हुए। उनके मन्त्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुन्दर रूपवाले उन दोनों विनयशील भाइयोंकी ओर देखकर श्रीरामचन्द्रजीने भरत, लक्ष्मण और शत्रुष्ट्रिकों कहा—'ये देवताके समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदोंसे युक्त मधुर काव्य बड़े सुन्दर ढंगसे गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो।' यों कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयोंको गानेकी आशा दी॥ २८—३२ई॥

तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतिनःस्वनम् ॥ ३३ ॥ तन्त्रीलयवद्दयर्थे विश्वतार्थमगायताम् । ह्राद्यत् सर्वगात्राणि मनांसि दृदयानि च । श्रोत्राश्रयसुखं गेयं तद् वभौ जनसंसदि ॥ ३४ ॥

आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणाके लयके साथ अपने मनके अनुकूल तार (उच ) एवं मधुर स्वरमें राग अलापते हुए रामायण काव्यका गान करने लगे । उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थका बोघ हो जाता था । उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अङ्गोंमें हर्षजनित रोमाञ्च हो आया तथा उन सबके मन और आत्मामें आनन्दकी तरंगें उठने लगीं । उस जनसभामें होनेवाला वह गान सबकी अवणेन्द्रियोंको अत्यन्त सुखद प्रतीत होता था ॥ ३३-३४॥

इमी मुनी पार्थिवलक्षणान्विती कुशीलवी चैव महातपस्विनी। ममापि तद् भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत॥ ३५॥

उस समय श्रीरामने अपने भाइयोंका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा—'ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों-से सम्पन्न हैं। संगीतमें कुशल होनेके साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्रका—प्रवन्धकाव्यका गान करते हैं, वह शब्दार्थालङ्कार, उत्तम गुण एवं सुन्दर रीति आदिसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली है। मेरे लिये भी अम्युदय-कारक है; ऐसा बुद्ध पुरुषोंका कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो'॥ ३५॥ ततस्तु तौ रामवचःप्रचोदिता-वगायतां मार्गविधानसम्पदा। स चापि रामः परिषद्गतः शनै-र्बुभूषयासक्तमना बभूव॥३६॥ तदनन्तर श्रीरामकी आज्ञासे प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्गिवधानकी रीतिसे रामायणका गान करने छगे। सभामें बैठे हुए भगवान् श्रीराम भी धीरे धीरे उनका गान सुननेमें तन्मय हो गये॥ ३६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः॥ ४॥

इस प्रकार श्रीवार्ट्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके बाऊकाण्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ ॥ ४॥

## पञ्चमः सर्गः

## राजा दशरथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीका वर्णन

सर्वा पूर्वमियं येपामासीत् कृत्स्ना वसुंघरा।
प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम् ॥ १ ॥
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः।
षष्टिपुत्रसहस्नाणि यं यान्तं पर्यवारयन् ॥ २ ॥
इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्।
महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम् ॥ ३ ॥

यह सारी पृथ्वी पूर्व कालमें प्रजापित मनुसे लेकर अबतक जिस वंशके विजयशाली नरेशों के अधिकारमें रही है, जिन्होंने समुद्रको खुदनाया था और जिन्हें यात्राकालमें साठ हजार पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुलमें उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओंकी कुलपरम्परामें रामायण नामसे प्रसिद्ध इस महान् ऐतिहासिक काव्यकी अवतारणा हुई है ॥ १–३॥

तिद्दं वर्तियम्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्मकामार्थसिहतं श्रोतन्यमनस्यता॥ ४॥

हम दोनों आदिसे अन्ततक इस सारे कान्यका पूर्णरूपसे गान करेंगे। इसके द्वारा धर्मः अर्थः काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थीकी सिद्धि होती है; अतः आपलोग दोषदृष्टिका पित्याग करके इसका अवण करें॥ ४॥

कोशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् । निविष्टः सरयूतीरे प्रभृतधनधान्यवान् ॥ ५ ॥

कोशल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है। जो सरयू नदीके किनारे वसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्यसे सम्पन्न, सुखी और समृद्धिशाली है॥ ५॥

अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्वता। मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम् ॥ ६ ॥

उसी जनपदमें अयोध्या नामकी एक नगरी है, जो समस्त लोकोंमें विख्यात है। उस पुरीको स्वयं महाराज मनुने बनवाया और बसाया था।। ६॥ आयता दश च द्वे चयोजनानि महापुरी। श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णो सुविभक्तमहापथा॥ ७॥

वह शोभाशालिनी महापुरी बारह योजन लंबी और तीन योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहरके जनपदोंमें जानेका जो विशाल राजमार्ग था, वह उभयपार्श्वमें विविध वृक्षावलियोंने विभूषित होनेके कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गोंने विभक्त जान पड़ता था॥ ७॥

राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता। मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः॥ ८॥

मुन्दर विभागपूर्वक बना हुआ महान् राजमार्ग उस पुरीकी शोभा बढ़ा रहा था। उसपर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उसपर जलका छिड़काव होता था।।८॥

तां तु राजा दश्वरथो महाराष्ट्रविवर्धनः। पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा॥ ९॥

जैसे खर्गमें देवराज इन्द्रने अमरावतीपुरी बसायी थी, उसी प्रकार धर्म और न्यायके बलसे अपने महान् राष्ट्रकी वृद्धि करनेवाले राजा दशरथने अयोध्यापुरीको पहलेकी अपेक्षा विशेषरूपसे वसाया था॥ ९॥

कपाटतोरणवर्ती सुविभक्तान्तरापणाम् । सर्वयन्त्रायुधवतीमुषितां सर्वशिलिपभिः ॥१०॥

वह पुरी बड़े-बड़े फाटकों और किवाड़ोंसे सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक्-पृथक् बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकारके यन्त्र और अख्र-शस्त्र संचित थे। उस पुरीमें सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे॥ १०॥

स्तमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्। उच्चाद्टालध्वजवर्ती शतन्नीशतसंकुलाम्॥११॥

स्तुति-पाठ करनेवाले सूत और वंशावलीका वखान करनेवाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुन्दर शोमासे

१. गान दो प्रकारके होते हैं—मार्ग और देशी। भिन्न-भिन्न देशोंकी प्राकृत भाषामें गाये जानेवाले गानको देशी कहते हैं और समूचे राष्ट्रमें प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषाका आश्रय लेकर गाया हुआ गान मार्गके नामसे प्रसिद्ध है। कुमार कुश और छव संस्कृत भाषाका आश्रय लेकर इसीकी रीतिसे गा रहे थे।

सम्पन्न थी। उसकी सुप्रमाकी कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतिव्रयों (तोपों) से वह पुरी व्याप्त थी।। ११॥

#### वधूनाटकसंधैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम्। उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्॥१२॥

उस पुरीमें ऐसी बहुत-सी नाटक-मण्डलियाँ थीं। जिनमें केवल स्त्रियाँ ही तृत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरीमें चारों ओर उद्यान तथा आमोंके बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाईकी दृष्टिसे वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखूके वन उसे सब ओरसे घेरे हुए थे॥ १२॥

#### दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गामन्येर्दुरासदाम् । वाजिवारणसम्पूर्णां गोभिष्ठष्ट्रैः खरैस्तथा ॥ १३ ॥

उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी। जिसमें प्रवेश करना या जिसे लॉघना अत्यन्त कठिन था। वह नगरी दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, शुगाय-बैल, ऊँट तथा गदहे आदि उपयोगी पशुओंसे वह पुरी भरी-पूरी थी॥ १३॥

#### सामन्तराजसंघैश्च विक्रमभिरावृताम् । नानादेशनिवासैश्च विणिग्भरुपशोभिताम् ॥ १४ ॥

कर देनेवाले सामन्त नरेशोंके समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे । विभिन्न देशोंके निवासी वैश्य. उस पुरीकी शोभा बढाते थे ॥ १४॥

#### प्रासादै रत्नविकृतैः पर्वतैरिव शोभिताम्। कृटागारैश्च सम्पूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम्॥ १५॥

वहाँके महलोंका निर्माण नाना प्रकारके रत्नों हुआ था। वे गगनचुम्बी प्रासाद पर्वतोंके समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरीकी बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों (गुप्तग्रहों अथवा स्त्रियोंके कीड़ाभवनों) से परिपूर्ण वह नगरी इन्द्रकी अमरावतींके समान जान पड़ती थी।। १५॥

#### चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणायुताम्। सर्वरत्नसमाकीणां विमानगृहशोभिताम्॥ १६॥

उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलोंपर सानेकापानी चढ़ाया गया था (अथवा वह पुरी चूत्रफैलकके आकारमें बसायी गयी थी)। श्रेष्ठ एवं सुन्दरी नारियोंके समूह उस पुरीकी शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकारके रस्नोंसे भरी-पूरी तथा सतमहले प्रासादोंसे सुशोभित थी।। १६॥

१. गोविन्दराजकी टीकामें अष्टापदका अर्थ शारिफल या बूतफलक किया गया है। वह चौकी जिसपर पासा विछाया या खेला जाय, बूतफलक कहलाती है। पुरीके बीचमें राजमहरू था। उसके चारों ओर राजबीथियाँ थी और बीचमें खाली बगहें थीं। यही अ्ष्रिपदाकारां का भाव है।

#### गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम् । शास्त्रितण्डुलसम्पूर्णामिश्चकाण्डरसोदकाम् ॥ १७॥

पुरवासियोंके घरोंसे उसकी आवादी इतनी घनी हो गयी थी कि कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं दिखायी देता था। उसे समतल भूमिपर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धानके चावलोंसे भरपूर थी। वहाँका जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था, मानो ईखका रस हो।। १७॥

#### दुन्दुभीभिर्मृद्क्षेश्च वीणाभिः पणवैस्तथा। नादितां भृशमत्यर्थे पृथिव्यां तामजुत्तमाम् ॥ १८॥

भूमण्डलकी वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुभिः मृदङ्गः वीणाः पणव आदि वाद्योंकी मधुर ध्वनिसे अत्यन्त गूँजती रहती थी ॥ १८ ॥

#### विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि । सुनिवेशितवेशमान्तां नरोत्तमसमावृताम् ॥ १९ ॥

देवलोकमें तपस्यासे प्राप्त हुए सिद्धोंके विमानकी भाँति उस पुरीका भूमण्डलमें सर्वोत्तम स्थान था। वहाँके सुन्दर महल बहुत अच्छे ढंगसे बनाये और बसाये गये थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुन्दर थे। बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरीमें निवास करते थे।। १९॥

ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्। शब्दवेध्यं च विततं छघुहस्ता विशारदाः॥२०॥ सिंह्ड्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने। हन्तारो निशितैः शस्त्रैर्बछाद् बाहुबछैरपि॥२१॥ तादशानां सहस्त्रैस्तामभिपूर्णो महारथैः। पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा॥२२॥

जो अपने समूहसे विछु इकर असहाय हो गया हो। जिसके आगे-पीछे कोई न हो (अर्थात् जो पिता और पुत्र दोनोंसे हीन हो) तथा जो शब्दवेधी बाणद्वारा वेधने योग्य हों अथवा युद्धसे हारकर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषोंपर जो लोग बाणोंका प्रहार नहीं करते। जिनके सधे-सधाये हाथ शीव्रतापूर्वक लक्ष्यवेध करनेमें समर्थ हैं, अस्त्र-शस्त्रोंके प्रयोगमें कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वनमें गर्जते हुए मतवाले सिंहों। व्याव्रों और स्अरोंको तीखे शस्त्रोंसे एवं भुजाओंके बलसे भी बलपूर्वक मार डालनेमें समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरोंसे अयोध्यापुरी भरी-पूरी थी। उसे महाराज दशरथने बसाया और पाला था॥ २०-२२॥

तामिनमङ्गिर्गुणवङ्गिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेद्वडङ्गपारगैः। सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभि-र्महर्षिकल्पैर्ऋषिभिश्च केवळैः॥२३॥

अग्निहोत्री, शम-दम आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न तथा छहों अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंके पारङ्गत विद्वान् श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरीको सदा घेरे रहते थे। वे सहस्रोंका दान करनेवाले तथा ऋषियोंसे अयोध्यापुरी मुशोभित थी तथा राजा दशरथ और सत्यमें तत्पर रहनेवाले थे। ऐसे महर्षिकल्प महात्माओं उसकी रक्षा करते थे॥ २३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५ ॥

# षष्ठः सर्गः

राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या और वहाँके नागरिकोंकी उत्तम खितिका वर्णन

तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेद्वित् सर्वसंग्रहः।
द्रीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपद्वियः॥१॥
इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी।
महर्षिकरपो राजर्षिस्त्रिषु लोकेषु विश्वतः॥२॥
बलवान् निहतामित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः।
धनैश्च संचयैश्चान्यैः शकवैश्ववणोपमः॥३॥
यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता।
तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता॥ ॥॥

उस अयोध्यापुरीमें रहकर राजा दशरथ प्रजावर्गका पालन करते थे। वे वेदोंके विद्वान् तथा सभी उपयोगी वस्तुओंका संग्रह करनेवाले थे। दूरदर्शी और महान् तेजस्वी थे। नगर और जनपदकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इस्वाकुकुलके अतिर्थी वीर थे। यज्ञ करनेवाले, धर्म-परायण और जितेन्द्रिय थे। महर्षियोंके समान दिव्य गुण-सम्पन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकोंमें ख्याति थी। वे बलवान्, शत्रुहीन, मित्रोंसे युक्त एवं इन्द्रियविजयी थे। धन और अन्य वस्तुओंके संचयकी दृष्टिसे इन्द्र और कुवेरके समान जान पहते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापित मनु सम्पूर्ण जगत्की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे॥ १—४॥

#### तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमजुतिष्ठता। पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती॥ ५॥

धर्म, अर्थ और कामका सम्पादन करनेवाले कर्मोंका अनुष्ठान करते हुए वे सत्यप्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरीका उसी तरह पालन करते थे, जैसे इन्द्र अमरावतीपुरीका ॥ ५ ॥

#### तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः। नरास्तुष्टाधनैःस्वैःस्वैरछुव्धाः सत्यवादिनः॥ ६॥

उस उत्तम नगरमें निवास करनेवाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने-अपने धनसे संतुष्ट रहनेवाले थे ॥ ६ ॥

१. जो दस इजार महारथियोंके साथ अकेला ही युद्ध करनेमें समर्थ हो, वह 'अतिरथी' कहलाता है। नाल्पसंनिचयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे। कुदुम्बीयो द्यसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान्॥ ७ ॥

उस श्रेष्ठ पुरीमें कोई भी ऐसा कुटुम्बी नहीं था, जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओंका संग्रह अधिक मात्रामें न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गये हों तथा जिसके पास गाब-बैल, घोड़े, धन-धान्य आदिका अभाव हो ॥ ७ ॥

कामी वा न कद्यों वा नृशंसः पुरुषः कचित्। द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान् न च नास्तिकः॥८॥

अयोध्यामें कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखनेको भी नहीं मिळता था॥ ८॥

सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः। मुद्तिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः॥ ९॥

वहाँके सभी स्त्री-पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहनेवाले तथा शील और सदाचारकी दृष्टिसे महर्षियोंकी भाँति निर्मेल थे।। ९।।

नाकुण्डली नामुकुटी नास्त्रग्वी नाल्पभोगवान्। नामृष्टो न नलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते ॥ १०॥

वहाँ कोई भी कुण्डल, मुकुट और पुष्पहारसे सून्य नहीं या। किसीके पास भोग-सामग्रीकी कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था, जो नहा-घोकर साफ-सुथरा न हो, जिसके अङ्गोंमें चन्दनका लेप न हुआ हो तथा जो सुगन्धसे विज्ञ्यत हो॥ १०॥

नासृष्टभोजी नादाता नाष्यनङ्गद्निष्कधृक्। नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाष्यनात्मवान्॥ ११॥

अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न देनेवाला तथा मनको काबूमें न रखनेवाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखायी ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखनेमें नहीं आता था, जो बाजूबन्द, निष्क (स्वर्णपदक या मोहर) तथा हाथका आभूषण (कड़ा आदि) धारण न किये हो॥

नानाहिताग्निर्नायज्वा न श्रुद्रो वा न तस्करः। कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः॥१२॥ अयोध्यामं कोई भी ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। जो क्षुद्र, चोर, सदाचारग्रूत्य अथवा वर्णसंकर हो॥ १२॥

स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिष्रहे ॥ १३ ॥

वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोंमें लगे रहते, इन्द्रियोंको वशमें रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रहसे बच्चे रहते थे ॥ १३॥

नास्तिको नानृती वापि न कश्चिद्बहुश्रुतः। नास्त्यको न चाराको नाविद्वान् विद्यते कचित्॥ १४॥

वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था, जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रोंके ज्ञानसे रहित, दूसरेंके दोष हुँद्नेवाला, साधनमें असमर्थ और विद्याहीन हो ॥ १४॥

नापडङ्गविद्त्रास्ति नावतो नासहस्रदः। न दीनः क्षितचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५॥

उस पुरीमें वेदके छहां अङ्गोंको न जाननेवाला, वतहीन, सहस्रोंसे कम दान देनेवाला, दीन, विश्विस-चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था ॥ १५॥

कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्चीमान् नाष्यरूपवान् । द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान् ॥ १६॥

अयोध्यामें कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था, जो श्रीहीन, रूपरहित तथा राजभक्तिसे शून्य हो ॥ १६॥

वर्णेष्यग्रयचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः। कृतश्रास्त्र वदान्यास्त्र शूरा विक्रमसंयुताः॥१७॥

ब्राह्मण आदि चारों वर्णोंके लोग देवता और अतिथियोंके पूजक, कृतज्ञ, उदार, श्लूरवीर और पराक्रमी थे ॥ १७ ॥

दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्म सत्यं च संश्रिताः। सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे ॥१८॥

उस श्रेष्ठ नगरमें निवास करनेवाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्यका आश्रय लेनेवाले थे। वे सदा स्त्री-पुत्र और पौत्र आदि परिवारके साथ सुखसे रहते थे॥ १८॥

क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद् वैदयाः क्षत्रमनुव्रताः। शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः॥ १९॥

क्षत्रिय ब्राह्मणोंका मुँह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियोंकी आज्ञाका पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्यका पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णोंकी सेवामें संलग्न रहते थे ॥१९॥

सा तेनेक्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता। यथा पुरस्तान्मतुना मानवेन्द्रेण धीमता॥२०॥

इक्ष्वाकुकुलके स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरीकी रक्षा उसी प्रकार करते थे, जैसे बुद्धिमान् महाराज मनुने पूर्वकालमें उसकी रक्षा की थी ॥ २०॥ योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्विणाम्। सम्पूर्णो कृतविद्यानां गुद्दा केसरिणामिव ॥ २१॥

शौर्यकी अधिकताके कारण अग्निके समान दुर्धर्ष, कुठिलतासे रहित, अपमानको सहन करनेमें असमर्थ तथा अस्त्र-शस्त्रोंके ज्ञाता योद्धाओंके समुदायसे वह पुरी उसी तरह भरी-पूरी रहती थी, जैसे पर्वतोंकी गुफा सिंहोंके समृहसे परिपूर्ण होती है ॥ २१ ॥

काम्बोजविषये जातैर्बाह्मीकैश्च हयोत्तमेः। वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमेः॥२२॥

काम्बोज और बाह्बीक देशमें उत्पन्न हुए उत्तम बोड़ोंसे, वनायु देशके अश्वोंसे तथा सिन्धुनदके निकट पैदा होनेवाले दिरागई घोड़ोंसे, जो इन्द्रके अश्व उच्चै:श्रवाके समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी ॥ २२॥

विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि। मदान्वितरतिबर्छेर्मातङ्गेः पर्वतोपमैः॥ २३॥

विन्ध्य और हिमालय पर्वतोंमें उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजोंसे भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी ॥ २३ ॥

पेरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा। अञ्जनाद्पि निष्कान्तैर्वामनाद्पि च द्विपैः॥ २४॥

ऐरावतकु छमें उत्पन्न, महापद्मके वंशमें पैदा हुए तथा अञ्जन और वामन नामक दिग्गजोंसे भी प्रकट हुए हाथी उस पुरीकी पूर्णतामें सहायक हो रहे थे॥ २४॥

भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा। भद्रमन्द्रैर्मद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी॥२५॥ नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसंनिभैः। सा योजने हे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते। यस्यां दशरथो राजा वसञ्जगद्यालयत्॥२६॥

हिमालय पर्वतपर उत्पन्न भद्रजातिके, विन्ध्यपर्वतपर उत्पन्न हुए मन्द्रजातिके तथा सह्यपर्वतपर पैदा हुए मृग जातिके हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मन्द्र और मृग—इन तीनोंके मेलसे उत्पन्न हुए संकर जातिके, भद्र और मन्द्र—इन दो जातियोंके मेलसे पैदा हुए संकर जातिके, भद्र और मन्द्र—इन दो जातियोंके सल्योगसे उत्पन्न संकरजातिके तथा मृग और मन्द्र—इन दो जातियोंके सम्मिश्रणसे पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरीमें भरे हुए थे। (तीन योजनके विस्तारवाली अयोध्यामें) दो योजनकी भूमि तो ऐसी थी, जहाँ पहुँचकर किसीके लिये भी युद्ध करना असम्भव था, इसलिये वह पुरी अयोध्या' इस सत्य एवं सार्थक नामसे प्रकाशित होती थी; जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत्का (अपने राज्यका)पालन करते थे॥२५-२६॥

तां पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान्। शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीय चन्द्रमाः॥ २७॥

जैसे चन्द्रमा नक्षत्रलोकका शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरीका शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओंको नष्ट कर दिया था ॥ २७॥

तां सत्यनामां दढतोरणार्गळां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम्। पुरीमयोध्यां नृसहस्रसंकुलां शशास वै शक्तसमो महीपतिः ॥ २८ ॥

जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र एहोंसे सदा सुशोभित होती थी, सहस्रों मनुष्योंसे भरी हुई उस कल्याणमयी पुरीका इन्द्रनुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे ॥ २८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे घष्टः सर्गः ॥ ६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाब्यके बालकाण्डमें लठा सर्ग पुरा हुआ ॥ ६ ॥

> सप्तमः सर्गः राजमन्त्रियोंके गुण और नीतिका वर्णन

तस्यामात्या गुणैरासन्निक्ष्वाकोः सुमहात्मनः।
मन्त्रकाञ्चेङ्गितकाश्च नित्यं त्रियहिते रताः॥ १॥
अष्टौ वभूबुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः।
गुचयश्चानुरकाश्च राजकृत्येषु नित्यशः॥ २॥

इक्ष्वाकुवंशी वीर महामना महाराज दशरथके मिन्न-जनोचित गुणोंसे सम्पन्न आठ मन्त्री थे, जो मन्त्रके तस्वको जाननेवाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मनके भावको समझ लेनेवाले थे। वे सदा ही राजाके प्रिय एवं हितमें लगे रहते थे। इसीलिये उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार-विचारसे युक्त थे और राजकीय कार्यों-में निरन्तर संलग्न रहते थे॥ १-२॥

धृष्टिजर्यन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः। अकोपो धर्मपालक्ष सुमन्त्रश्चाष्टमोऽर्थवित्॥३॥

उनके नाम इस प्रकार हैं—धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और आठवें सुमन्त्र, जो अर्थ-शास्त्रके ज्ञाता थे ॥ ३॥

ऋत्विजौ द्वाविभमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ। वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे॥ ४॥ सुयक्षोऽप्यथ जावालिः काइयपोऽप्यथगौतमः। मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः॥ ५॥

ऋषियोंमें श्रेष्ठतम विष्ठ और वामदेव—ये दो महर्षि राजाके माननीय ऋत्विज ( पुरोहित ) थे। इनके सिवा सुपज्ञ, जावालि, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कण्डेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराजके मन्त्री थे॥ ४-५॥ एतैर्वहार्षिभिर्नित्यमृत्विजस्तस्य पौर्वकाः। विद्याविनीता हीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः॥ ६॥ श्रीमन्तश्च महातमानः शस्त्रज्ञा दढिविक्रमाः। कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः॥ ७॥ तेजःक्षमायशःप्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः। कोधात्कामार्थहेतोर्वा न बृयुरसृतं वचः॥ ८॥ इन ब्रह्मियोंके साथ राजाके पूर्वपरम्परागत ऋ त्विज भी सदा मन्त्रीका कार्य करते थे। वे सबके सब विद्वान् होनेके कारण विनयशील, सलकज, कार्यकु शल, जितेन्द्रियः श्रीसम्पन्न, महात्माः शक्कविद्याके शाताः सुदृद् पराक्रमीः यशस्त्रीः समस्त राजकायों में सावधानः राजाकी आशाके अनुसार कार्य करनेवाले, तेजस्वीः क्षमाशीलः, कीर्तिमान् तथा सुसकराकर बात करनेवाले थे। वे कभी कामः क्रोध या स्वार्थके वशीमृत होकर श्रट नहीं योलते थे॥ ६—८॥

तेषामविदितं किंचित् स्वेषु नास्ति परेषु वा। कियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्॥ ९॥

अपने या शत्रुपक्षके राजाओंकी कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर जुके हैं और क्या करना चाहते हैं—ये सभी बातें गुप्तचरों- द्वारा उन्हें मालूम रहती थीं ॥ ९ ॥

कुशला व्यवहारेषु सीहृदेषु परीक्षिताः। प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि॥ १०॥

वे सभी व्यवहारकुशल थे । उनके सौहार्दकी अनेक अवसरोंपर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़नेपर अपने पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें भी नहीं हिचकते थे ॥१०॥

कोशसंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे। अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युर्रावदृषकम्॥११॥

कोषके संचय तथा चतुरंगिणी सेनाके संग्रहमें सदा लगे रहते थे। शत्रुने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे॥ ११॥

वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः। शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्॥ १२॥

उन सबमें सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीतिके अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्यके भीतर रहनेबाले सस्पुरुषोंकी सदा रक्षा करते थे॥ १२॥ ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समप्रयन्। सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम् ॥ १३ ॥

ब्राह्मणों और क्षत्रियोंको कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित धनसे राजाका खजाना भरते ये। वे अपराधी पुरुषके बला-बलको देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दण्डका प्रयोग करते थे॥ १३॥

ग्रुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानताम्। नासीत्पुरे वा राष्ट्रेषा मृषावादी नरः कचित्॥ १४॥ कचिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतिर्नरः। प्रशान्तं सर्वमेवासीद् राष्ट्रं पुरवरं च तत्॥ १५॥

उन सबके भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारीमें अयोध्यापुरी अथवा कोसल्याच्यके भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्रीलम्पट हो। सम्पूर्ण राष्ट्र और नगरमें पूर्ण शान्ति लायी रहती थी।। १४-१५॥

सुवाससः सुवेषाश्च ते च सर्वे ग्रुचिवताः । हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाव्रतो नयचश्चषा ॥ १६ ॥

उन मन्त्रियोंके वस्त्र और वेष खच्छ एवं मुन्दर होते थे। वे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले तथा राजाके हितैषी थे। नीतिरूपी नेत्रोंसे देखते हुए सदा सजग रहते थे॥१६॥

गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः। विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयाः॥ १७॥

अपने गुणोंके कारण वे सभी मन्त्री गुक्तुल्य समादरणीय राजाके अनुग्रहपात्र थे। अपने पराक्रमोंके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशोंमें भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातोंमें बुद्धिद्वारा भली-भाँति विचार करके किसी निश्चय-पर पहुँचते थे॥ १७॥

अभितो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः। संधिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः॥ १८॥

समस्त देशों और कालोंमें वे गुणवान् ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं । संधि और विग्रहके उपयोग और अवसर-का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था । वे स्वभावसे ही सम्पत्तिशाली (दैवी सम्पत्तिसे युक्त ) थे ॥ १८ ॥

मन्त्रसंवरणे शकाः शकाः सूक्ष्मासु बुद्धिषु । नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततं प्रियवादिनः ॥ १९॥

उनमें राजकीय मन्त्रणाको गुप्त रखनेकी पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्मविषयका विचार करनेमें कुशल थे। नीतिशास्त्रमें उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगनेवाली बात बोलते थे।। १९॥

ईहरौस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथोऽनघः। उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद् वसुन्धराम्॥ २०॥

ऐसे गुणवान् मन्त्रियोंके साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमण्डलका शासन करते थे ॥ २०॥

अवेक्यमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन् । प्रजानां पालनं कुर्वन्नधर्मे परिवर्जयन् ॥ २१ ॥

वे गुप्तचरोंके द्वारा अपने और शत्रु-राज्यके वृत्तान्तोंपर दृष्टि रखते थे। प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा-पालन करते हुए अधर्मसे दूर ही रहते थे ॥ २१॥

विश्रुतस्त्रिषु छोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः। स तत्र पुरुषव्यात्रः शशास पृथिवीमिमाम्॥ २२॥

उनकी तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य-प्रतिज्ञ थे। पुरुषसिंह राजा दशरथ अयोध्यामें ही रहकर इस पृथ्वीका शासन करते थे। । २२॥

नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः। मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापद्दतकण्टकः। स शशास जगद् राजा दिवि देवपतिर्यथा॥ २३॥

उन्हें कभी अपनेसे बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रोंकी संख्या बहुत थी। सभी सामन्त उनके चरणोंमें मस्तक झकाते थे। उनके प्रतापसे राज्यके सारे कण्टक ( शत्रु एवं चोर आदि ) नष्ट हो गये थे। जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें रहकर तीनों लोकोंका पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्यामें रहकर सम्पूर्ण जगत्का शासन करते थे।। २३।।

तैर्मन्त्रिभर्मन्त्रहितेनिविष्टै-वृतोऽनुरकैः कुश्लैः समर्थैः। स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्त-स्तेजोमयैगोभिरिवोदितोऽर्कः॥ २४॥

उनके मन्त्री मन्त्रणाको गुप्त रखने तथा राज्यके हित-साधनमें संख्य रहते थे। वे राजाके प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणोंके साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मन्त्रियोंसे थिरे रहकर यड़ी शोभा पाते थे॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥

इस प्रकार श्रीवारमीिकिनिर्मित आवरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें सातकाँ समै पूरा हुआ ॥ ७ ॥



### अष्टमः सर्गः

राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव और मन्त्रियों तथा ब्राह्मणोंद्वारा उनका अनुमोदन

तस्य चैवंप्रभावस्य धर्मश्रस्य महात्मनः। सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद् वंशकरः सुतः॥ १॥

सम्पूर्ण धर्मों को जाननेवाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहते थे। उनके वंशको चलानेवाला कोई पुत्र नहीं था॥ १॥ चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः। सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्॥ २॥

उसके लिये चिन्ता करते-करते एक दिन उन महामनस्वी नरेशके मनमें यह विचार हुआ कि मैं पुत्र-प्राप्तिके लिये अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान क्यों न करूँ ? ॥ २ ॥

स निश्चितां मतिकत्वा यष्ट्यमिति बुद्धिमान्। मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वेरिप कृतात्मिभः॥ ३॥ ततोऽव्रवीन्महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तम। शीव्रमानय मेसर्वान् गुरुंस्तान् सपुरोहितान्॥ ४॥

अपने समस्त गुद्ध बुद्धिवाले मन्त्रियोंके साथ परामर्श-पूर्वक यज्ञ करनेका ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्ती, बुद्धिमान् एवं धर्मात्मा राजाने सुमन्त्रसे कहा—'मन्त्रिपवर! तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितोंको यहाँ शीष्ठ बुला ले आओ, ॥ ३-४॥

ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः। समानयत् स तान् सर्वोन् समस्तान् वेदपारगान्॥५॥

तब शीघतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले सुमन्त्र तुरंत जाकर उन समस्त वेदविद्याके पारंगत मुनियोंको वहाँ बुला लाये ॥ ५॥

सुयन्नं वामदेवं च जाबालिमथ काइयपम्। पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः॥ ६॥ तान् पूजियत्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा। इदं धर्मार्थसहितं इलक्ष्णं वचनमत्रवीत्॥ ७॥

सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, काश्यप, कुलपुरोहित वसिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथने धर्म और अर्थसे युक्त यह मधुर बचन कहा—॥ ६-७॥

मम लालप्यमानस्य सुतार्थे नास्ति वै सुखम्। तदर्थे हयमेघेन यक्ष्यामीति मतिर्मम ॥ ८॥

'महर्षियो ! मैं सदा पुत्रके लिये विलाप करता रहता हूँ । उसके विना इस राज्य आदिसे मुझे सुख नहीं मिळता; अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र-प्राप्तिके लिये अश्वमेधद्वारा भगवान्का यजन करूँ ॥ ८॥

तद्दं यष्ट्रमिच्छामि शास्त्रद्देन कर्मणा।

कथं प्राप्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्॥ ९ ॥

भीरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधिसे इस यज्ञका अनुष्ठान करूँ; अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवाञ्छित वस्तु प्राप्त होगी ? इसका विचार आपलोग यहाँ करें? ॥ ९॥

ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् । वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्॥ १०॥

राजाके ऐसा कहनेपर वसिष्ठ आदि सब ब्राह्मणोंने 'बहुत अच्छा' कहकर उनके मुखसे कहे गये पूर्वोक्त वचनकी प्रशंसा की ॥ १०॥

कबुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथं वचः। सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्॥११॥ सरव्वाश्चोत्तरे तीरे यञ्चभूमिर्विचीयताम्। सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रानभिष्रेतांश्च पार्थिव॥१२॥ यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता।

फिर वे सभी अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा दशरथसे बोले—'महाराज ! यज्ञ-सामग्रीका संग्रह किया जाय । भूमण्डलमें भ्रमणके लिये यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय तथा सर्यूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय । तुम यज्ञद्वारा सर्वथा अपनी इच्छाके अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे; क्योंकि पुत्रके लिये तुम्हारे हृदयमें ऐसी धार्मिक बुद्धिका उदय हुआ है? ॥ ११-१२ई ॥

ततस्तुष्टोऽभवद् राजा श्रुत्वैतद् द्विजभाषितम् ॥ १३ ॥ अमात्यानव्रवीद् राजा हर्षव्याकुळळोचनः । सम्भाराः सम्भ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह ॥ १४ ॥ समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाःयायो विमुच्यताम् । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यञ्चभूमिर्विधीयताम् ॥ १५ ॥ शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथाकत्पं यथाविधि । शक्यः प्राप्तुमयं यञ्चः सर्वेणापि महीक्षिता ॥ १६ ॥ नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे । छिद्रं हि मृगयन्ते सा विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः ॥ १७ ॥

ब्राह्मणोंका यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए । हर्षसे उनके नेत्र चण्चल हो उठे। वे अपने मिन्त्रयोंसे बोले—'गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार यज्ञकी सामग्री यहाँ एकत्र की जाय। शक्तिशाली वीरोंके संरक्षणमें उपाध्यायसहित अश्वको छोड़ा जाय। सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधिके अनुसार कमशः शान्तिकर्मका विस्तार किया जाय (जिससे विष्नोंका निवारण हो)। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञमें कष्टप्रद अपराध बन जानेका भय न हो तो सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं। परंतु ऐसा होना कठिन

हैं: क्योंकि विद्वान् ब्रह्मराक्षस यज्ञमें विष्न डालनेके लिये छिद्र हुँदा करते हैं ॥ १३—१७॥

विधिहीनस्य यक्षस्य सद्यः कर्ता विनद्दयति । तद्यथा विधिपूर्वे मे कतुरेष समाप्यते ॥ १८॥ तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति ।

'विधिहीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाळा यजमान तत्काळ नष्ट हो जाता है; अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक सम्पन्न हो सके, वैसा उगाय किया जाय । द्वम सब छोग ऐसे साधन प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो' ॥ १८% ॥ तथेति चाब्रुचन सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपृजिताः ॥ १९ ॥ पार्थिचेन्द्रस्य तद् वाक्यं यथापूर्वे निशम्य ते ।

राजाके द्वारा सम्मानित हुए समस्त मन्त्री पूर्ववत् उनके वचनोंको मुनकर बोले - 'बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा' ॥ तथा द्विजास्ते धर्मका वर्धयन्तो नृपोत्तमम् ॥ २०॥ अनुकातास्ततः सर्वे पुनर्जगमुर्यथागतम्।

इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दश्वरथ-को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आये थे, वैसे ही फिर लौट गये ॥ २०३॥ विसर्जयित्वातान् विप्रान् सिववानिद्मववीत्॥२१॥ ऋत्विग्भिरुप संदिष्टोयथावत् कतुराप्यताम्।

उन ब्राह्मणोंको विदा करके राजाने मन्त्रियोंसे कहा— 'पुरोहितोंके उपदेशके अनुसार इस यज्ञको विधिवत् पूर्ण करना चाहिये' ॥ २१३ ॥

इत्युक्त्वा मुपशार्दू छः सचिवान् समुपस्थितान् ॥२२॥ विसर्जयित्वा स्वं वेशम प्रविवेश महामृतिः ।

वहाँ उपस्थित हुए मन्त्रियोंसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान् नृपश्रेष्ठ दश्तरथ उन्हें विदा करके अपने महलमें चले गये॥ ततः स गत्वा ताः पत्नीनरेन्द्रो हृद्यंगमाः॥ २३॥ उवाच दीक्षां विशत यक्ष्येऽहं सुतकारणात्।

वहाँ जाकर नरेशने अपनी प्यारी पत्नियोंसे कहा— 'देवियो!दीक्षा ग्रहण करो।मैं पुत्रके लिये यज्ञ करूँगा'॥२३ है॥ तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सवर्चसाम।

तासां तेनातिकान्तेन वचनेन सुवर्चसाम्। मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये॥ २४॥

उस मनोहर वचनसे उन सुन्दर कान्तिवाली रानियोंके मुखकमल वसन्त्रऋतुमें विकसित होनेवाले पङ्कजोंके समान खिल उठे और अत्यन्त शोभा पाने लगे ॥ २४॥

इस्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें आठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८ ॥

## नवमः सर्गः

### सुमन्त्रका राजाको ऋष्यशृङ्ग मुनिको बुलानेकी सलाह देते हुए उनके अङ्गदेशमें जाने और शान्तासे विवाह करनेका प्रसङ्ग सुनाना

पतच्छुत्वा रहः स्तो राजानमिद्मब्रवीत्। श्रुयतां तत् पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्॥ १॥

पुत्रके लिये अश्वमेष यज्ञ करनेकी बात सुनकर सुमन्त्रने राजासे एकान्तमें कहा—''महाराज! एक पुराना इतिहास सुनिये। मैंने पुराणमें भी इसका वर्णन सुनाहै॥१॥ ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम्॥२॥ ऋवीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति।

'ऋत्विजोंने पुत्र-प्राप्तिके लिये इस अश्वमेधरूप उपायका उपदेश किया है; परंतु मैंने इतिहासके रूपमें कुछ विशेष बात सुनी है। राजन्! पूर्वकालमें भगवान् सनत्कुमारने ऋषियोंके निकट एक कथा सुनायी थी। वह आपकी पुत्रप्राप्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली है॥ २५॥

काइयपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः॥ ३॥ त्रुष्यश्रङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा॥ ४॥ "उन्होंने कहा था, मनिवरो । महर्षि काइयपके विभाण्डक

नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी लोगों में ऋष्यशृङ्ग नामसे प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृङ्ग मुनि सदा वनमें ही रहेंगे और वनमें ही सदा लालन-पालन पाकर वे बड़े होंगे॥ ३-४॥

नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवर्तनात्। द्वैविष्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः॥ ५॥ स्रोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा।

''सदा पिताके ही साथ रहनेके कारण विप्रवर ऋष्यश्कल दूसरे किसीको नहीं जानेंगे। राजन् ! लोकमें ब्रह्मचर्यके दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणोंने सदा उन दोनों स्वरूपोंका वर्णन किया है। एक तो है दण्ड, मेखला आदि धारणरूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकालमें पतनी समागमरूप गौण ब्रह्मचर्य । उन महात्माके द्वारा उक्त दोनों प्रकारके ब्रह्मचर्योंका पालन होगा।। ५ ई।।

तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्ततः॥ ६॥ अनि शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्त्रिनम्। ''इस प्रकार रहते हुए मुनिका समय अग्नि तथा यशस्वी पिताकी सेवामें ही व्यतीत होगा ॥ ६ ई ॥

प्तिसिन्नेच काले तु रोमपादः प्रतापवान् ॥ ७ ॥ अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महावलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा ॥ ८ ॥ अनावृष्टिः सुद्योरा वै सर्वलोकभयावहा।

"उसी समय अङ्गदेशमें शेमपाद नामक एक वड़े प्रतापी और बलवान् राजा होंगे; उनके द्वारा धर्मका उल्लङ्घन हो जानेके कारण उस देशमें घोर अनादृष्टि हो जायगी, जो सब लोगोंको अत्यन्त भयभीत कर देगी ॥ ७-८५॥

अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः॥ ९॥ ब्राह्मणाञ्छतसंवृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तेः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः॥ १०॥ समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्।

'वर्षा बंद हो जानेसे राजा रोमपादको भी बहुत दुःख होगा। वे शास्त्रज्ञानमें बढ़े-चढ़े ब्राह्मणोंको बुलाकर कहेंगे— 'विप्रवरो! आपलोग वेद-शास्त्रके अनुसार कर्म करनेवाले तथा लोगोंके आचार-विचारको जाननेवाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइये, जिससे मेरे पापका प्रायश्चित्त हो जाय'॥ ९-१०३॥

इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मणसत्तमाः॥११॥ वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेद्पारगाः।

"राजाके ऐसा कहनेपर वे वेदोंके पारङ्गत विद्वान्—सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे—॥ ११६ ॥ विभाण्डकसुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय ॥ १२ ॥ आनाय्य तु महीपाल ऋष्यश्टइं सुसत्कृतम् । विभाण्डकसुतं राजन् ब्राह्मणं वेदपारगम्।

''राजन्! विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्कृ वेदोंके पारगामी विद्वान् हैं। भूपाल ! आप सभी उपायोंसे उन्हें यहाँ ले आइये। बुलाकर उनका भलीभौति सत्कार कीजिये। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधिके अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शान्ताका विवाह कर दीजिये'॥ १२-१३॥

प्रयच्छ कन्यां शान्तां वे विधिना सुसमाहितः ॥१३॥

तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । केनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान् ॥१४॥

उनकी बात सुनकर राजा इस चिन्तामें पड़ जायँगे कि , बताओं ।। २०॥

किस उपायसे उन शक्तिशाली महर्षिको यहाँ लाया जा सकता है ॥ १४॥

ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् । पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कतान् ॥ १५॥

''फिर वे मनस्वी नरेश मन्त्रियोंके साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मन्त्रियोंको सत्कारपूर्वक वहाँ भेजेंगे ॥१५॥

ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः । न गच्छेम ऋषेभीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम् ॥ १६॥

"राजाकी यात सुनकर वे मन्त्री और पुरोहित मुँह लटकाकर दुखी हो यों कहने लगेंगे कि 'हम महर्षिते डरते हैं, इसलिये वहाँ नहीं जायेंगे।' यों कहकर वे राजासे बड़ी अनुनय-विनय करेंगे॥ १६॥

वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् । आनेष्यामो वयं विष्रं न च दोषो भविष्यति ॥ १७ ॥

''इसके बाद सोच-विचारकर वे राजाको योग्य उपाय बतायेंगे और कहेंगे कि 'हम उन ब्राह्मणकुमारको किसी उपायसे यहाँ छे आयेंगे। ऐसा करनेसे कोई दोष नहीं घटित होगा'॥ १७॥

एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिर्ऋषः सुतः। आनीतोऽवर्षयद् देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते॥ १८॥

''इस प्रकार वेश्याओंकी सहायतासे अङ्गरान मुनिकुमार ऋष्यशृङ्कको अपने यहाँ बुलायेंगे । उनके आते ही इन्द्रदेव उस राज्यमें वर्षा करेंगे । फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शान्ता समर्पित कर देंगे ॥ १८ ॥

ऋष्यश्रङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । सनन्कुमारकथितमेतावद् व्याहृतं मया ॥ १९ ॥

'इस तरह ऋष्यशृङ्ग आपके जामाता हुए। वे ही आपके लिये पुत्रोंको सुलभ करानेवाले यज्ञकर्मका सम्पादन करेंगे। यह सनत्कुमारजीकी कही हुई वात मैंने आपसे निवेदन की है''॥ १९॥

अथ दृष्टो द्शरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत । यथर्ष्यश्यङ्गस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम् ॥ २०॥

यह सुनकर राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमन्त्रसे कहा—'मुनिकुमार ऋष्यशृङ्गको वहाँ जिस प्रकार और जिस उपायसे बुलाया गया। वह स्पष्टसपसे बताओं। । २०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें नवाँ सर्ग पृरा हुआ॥ ९ ॥

### दशमः सर्गः

अङ्गदेशमें ऋष्यशृङ्गके आने तथा शान्ताके साथ विवाह होनेके प्रसङ्गका कुछ विस्तारके साथ वर्णन

सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा। यथर्ष्यश्चनस्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः। तन्मे निगदितं सर्वे श्रणु मे मन्त्रिभः सह ॥ १ ॥

राजाकी आजा पाकर उस समय सुमन्त्रने इस प्रकार कहना आरम्भ किया—''राजन्! रोमपादके मन्त्रियोंने ऋष्य-श्रङ्गको वहाँ जिस प्रकार और जिस उपायसे बुलाया था, वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मन्त्रियोंसहित मेरी बात सुनिये॥श।

रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः। उपायो निरपायोऽयमसाभिरभिचिन्तितः॥ २॥

ं उस समय अमात्योंसहित पुरोहितने राजा रोमपादसे कहा—'महाराज! इमलोगोंने एक उपाय सोचा है, जिसे काममें लानेसे किसी भी विष्न-बाधाके आनेकी सम्भावना नहीं है॥ २॥

त्रमृष्यश्रङ्गो वनचरस्तपःस्वाध्यायसंयुतः। अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥ ३ ॥

"ऋष्यशङ्गमुनि सदा वनमें ही रहकर तपस्या और स्वाध्यायमें लगे रहते हैं। वे स्त्रियोंको पहचानते तक नहीं हैं और विषयोंके सुखसे भी सर्वथा अनिमज्ञ हैं॥ ३॥ इन्द्रियार्थेरभिमतैर्नरचित्तप्रमाथिभिः । पुरमानाययिष्यामः स्त्रिप्रं चाष्यवसीयताम्॥ ४॥

ंहम मनुष्योंके चित्तको मथ डालनेवाले मनोवाञ्छित विषयोंका प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगरमें ले आयेंगे; अतः इसके लिये शीव प्रयत्न किया जाय ॥ ४॥

गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः । प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह् सत्कृताः ॥ ५ ॥

'यदि मुन्दर आभूषणोंसे विभूषित मनोहर रूपवाली वेश्याएँ वहाँ जायँ तो वे भाँति-भाँतिके उपायोंसे उन्हें छुभाकर इस नगरमें ले आयेंगी; अतः इन्हें सत्कारपूर्वक भेजना चाहिये'।

श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्। पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा॥ ६॥

'यह सुनकर राजाने पुरोहितको उत्तर दिया, 'बहुत अच्छा, आपलोग ऐसा ही करें।' आज्ञा पाकर पुरोहित और मन्त्रियोंने उस समय वैसी ही व्यवस्था की ॥ ६॥ वारमुख्यास्तु तच्छुत्वा वनं प्रविविशुर्महत्।

आश्रमस्याविद्रेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ॥ ७ ॥

"तय नगरकी मुख्य-मुख्य वेश्याएँ राजाका आदेश

सुनकर उस महान् वनमें गर्या और मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही
दूरपर ठहरकर उनके दर्शनका उद्योग करने खर्गी ॥ ७ ॥

ऋषेः पुत्रस्य घीरस्य नित्यमाथ्रमवासिनः। पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचकाम चाश्रमात्॥ ८॥

"मुनिकुमार ऋष्यशृङ्क बड़े ही घीर खमावके थे। सदा आश्रममें ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिताके पास रहनेमें ही अधिक मुख मिलता था। अतः वे कभी आश्रम-के बाहर नहीं निकलते थे॥ ८॥

न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्वं तपेस्विना। स्त्री वा पुमान् वा यचान्यत् सत्त्वं नगरराष्ट्रजम् ॥९॥

''उन तपस्वी ऋषिकुमारने जन्मसे लेकर उस समयतक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिताके सिवा दूसरे किसी पुरुषका ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्रके गाँबोंमें उत्पन्न हुए दूसरे-दूसरे प्राणियोंको भी वे नहीं देख पाये थे॥ ९॥

ततः कदाचित् तं देशमाजगाम यदच्छया। विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद् वराङ्गनाः॥ १०॥

''तदनन्तर एक दिन विभाण्डककुमार ऋष्यशृङ्ग अकस्मात् घूमते-िफरते उस खानपर चले आये, जहाँ वे वेश्याएँ ठहरी हुई थीं। वहाँ उन्होंने उन मुन्दरी वनिताओंको देखा॥१०॥

ताश्चित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम्। ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनमञ्जवन्॥११॥

"उन प्रमदाओं का वेष बड़ा ही सुन्दर और अद्भुत था। वे मीठे स्वरमें गा रही थीं। ऋषिकुमारको आया देख सभी उनके पास चली आयीं और इस प्रकार पूछने लगीं—॥११॥

कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मब्झातुमिच्छामहे वयम्। एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंस नः॥१२॥

'ब्रह्मन् ! आप कौन हैं ? क्या करते हैं ? तथा इस निर्जन वनमें आश्रमसे इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं ? यह हमें बताइये । हमलोग इस बातको जानना चाइती हैं? ॥ १२॥

अदृष्टक्रपास्तास्तेन काम्यक्रपा वने स्त्रियः। हार्दात्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम् ॥१३॥

''ऋष्यशृङ्गने वनमें कभी स्त्रियोंका रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियाँ तो अत्यन्त कमनीय रूपसे मुशोभित थीं; अतः उन्हें देखकर उनके मनमें स्नेह उत्पन्न हो गया। इसिंडिये उन्होंने उनसे अपने पिताका परिचय देनेका विचार किया॥ १३॥

पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः। ऋष्यश्रह्म इति ख्यातं नाम कर्म च मे सुवि॥१४॥ ''वे बोले—'मेरे पिताका नाम विभाण्डक मुनि है। मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यश्रङ्ग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमण्डलमें प्रसिद्ध है।। १४॥

इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः। करिष्ये वोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम् ॥ १५॥

"यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आपलोग देखनेमें परम सुन्दर हैं। ( अथवा आपका दर्शन मेरे लिये ग्रुमकारक है।) आप मेरे आश्रमपर चर्ले। वहाँ मैं आप सव लोगोंकी विधिपूर्वक पूजा करूँगा'।। १५॥

ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मितरास वै। तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः॥ १६॥

''ऋषिकुमारकी यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गर्यी। फिर वे सब सुन्दरी स्त्रियाँ उनका आश्रम देखनेके लिये वहाँ गर्यी॥ १६॥

गतानां तु ततः पूजासृषिपुत्रश्चकार ह। इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूळं फळं च नः॥१७॥

''वहाँ जानेपर ऋषिकुमारने 'यह अर्घ्य हैं) यह पाद्य है तथा यह भोजनके लिये फल-मूल प्रस्तुत हैं' ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत् पूजन किया ॥ १७ ॥

प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः। ऋषेभीताश्च शीव्रं तु गमनाय मितं द्धुः॥ १८॥

''ऋषिकी पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँसे चली जानेको उत्सुक हुईं। उन्हें विभाण्डक मुनिका भय लग रहा था। इसलिये उन्होंने शीघ ही वहाँसे चली जानेका विचार किया॥१८॥

असाकमपि मुख्यानि फलानीमानि हे द्विज। गृहाण वित्र भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्॥ १९॥

''वे बोर्ली—'ब्रह्मन् ! हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं। विप्रवर ! इन्हें ब्रहण कीजिये। आपका कल्याण हो। इन फलोंको शीब्र ही खा लीजिये, विलम्ब न कीजिये'॥ १९॥

ततस्तास्तं समाळिङ्गय सर्वा हर्षसमन्विताः। मोदकान् प्रदेशस्मे भक्ष्यांश्च विविधाञ्छुभान्॥२०॥

''ऐसा कहकर उन सबने हर्षमें भरकर ऋषिका आलिङ्गन किया और उन्हें खाने योग्य भाँति-भाँतिके उत्तम पदार्थ तथा बहुत-सी मिठाइयाँ दीं ॥ २०॥

तानि चास्वाद्य तेजस्वी फळानीति स्म मन्यते। अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् ॥२१॥

"उनका रसाखादन करके उन तेजस्वी ऋषिने समझा कि ये भी फल ही हैं; क्योंकि उस दिनके पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाये थे। भला, सदा वनमें रहनेवालोंके लिये वैसी वस्तुओंके स्वाद लेनेका अवसर ही कहाँ है॥२१॥

आपृच्छय च तदा विष्नं वतचर्यां निवेद्य च । गच्छन्ति सापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः॥२२॥ ''तत्पश्चात् उनके पिता विभाण्डक मुनिके डरसे डरी हुई वे स्त्रियाँ वत और अनुष्ठानकी वात बता उन ब्राह्मणकुमारसे पूछकर उसी बहाने वहाँसे चली गर्यी ॥ २२ ॥

गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्थात्मजो द्विजः। अस्वस्थहृदयश्चासीद् दुःखाद्य परिवर्तते॥ २३॥

''उन सबके चले जानेपर काश्यपकुमार ब्राह्मण ऋष्यशृङ्ग मन-ही-मन न्याकुल हो उठे और बड़े दुःखसे इधर-उधर टहलने लगे ॥ २३॥

ततोऽपरेद्युस्तं देशमाजगाम स वीर्यवान् । विभाण्डकसुतः श्रीमान् मनसाचिन्तयन्मुहुः ॥ २४ ॥ मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वसंकृताः ।

'तदनन्तर दूसरे दिन फिर मनसे उन्हींका वारंबार चिन्तन करते हुए शक्तिशाली विभाण्डककुमार श्रीमान् ऋष्यशृङ्ग उसी स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणोंसे सजी हुई उन मनोहर रूपवाली वेश्याओंको देखाथा॥२४३॥ दृष्ट्वेच च ततो विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः॥ २५॥

उपस्त्य ततः सर्वास्तास्तमृचुरिदं वचः। एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाह्रवन् ॥ २६॥

''ब्राह्मण ऋष्यशृङ्गको आते देख तुरंत ही उन वेश्याओंका हृदय प्रसन्ततासे खिल उठा। वे सबकी सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं—'सौम्य! आओ, आज हमारे आश्रमपर चलो।। २५-२६॥

चित्राण्यत्र बहूनि स्युर्मूलानि च फलानि च । तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम् ॥ २७ ॥

''यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके फल-मूल बहुत मिलते हैं तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सबका विशेषरूपसे प्रबन्ध हो सकता है' ॥ २७॥

श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृद्यंगमम्। गमनाय मितं चक्रे तं च निन्युस्तथा स्त्रियः॥ २८॥

"उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृङ्ग उनके साथ जानेको तैयार हो गये और वे स्त्रियाँ उन्हें अङ्गदेशमें ले गर्यी ॥ २८ ॥

तत्र चानीयमाने तु विषे तस्मिन् महात्मिन । ववर्ष सहसा देवो जगत् प्रह्लादयंस्तदा॥ २९॥

''उन महात्मा ब्राह्मणके अङ्गदेशमें आते ही इन्द्रने सम्पूर्ण जगत्को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरम्भ कर दिया ॥ २९ ॥

वर्षेणैवागतं विष्रं तापसं स नराधिपः। प्रत्युद्गम्य मुर्नि प्रह्नः शिरसा च मद्दीं गतः॥ ३०॥

''वर्षांसे ही राजाको अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण-कुमार आ गये। फिर बड़ी विनयके साथ राजाने उनकी अगवानी की और पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ ३० ॥

अर्घ्यं च प्रद्दौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः। ववे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विप्रं मन्युराविशेत्॥ ३१॥

"फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषिको अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्रशिरोमणिसे वरदान माँगा, 'भगवन्! आप और आपके पिताजीका कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हो।' ऐसा उन्होंने इसलिये किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँतक लाये जानेका रहस्य जान लेनेपर विप्रवर ऋष्यश्रङ्ग अथवा विभाण्डकमुनिके मनमें मेरे प्रति कोध न हो॥ ३१॥ अन्तःपुरं प्रवेदयास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि । शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः ॥ ३२॥

'त्तपश्चात् ऋष्यशृङ्गको अन्तः पुरमें ले जांकर उन्होंने शान्तचित्तसे अपनी कन्या शान्ताका उनके साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया । ऐसा करके राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥३२॥

एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः। ऋष्यश्रङ्को महातेजाः शान्तया सह भार्यया॥ ३३॥

''इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृङ्क राजासे पूजित हो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शान्ताके साथ वहाँ रहने लगे'' ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाल्यके बालकाण्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०॥

# एकादशः सर्गः

सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार अङ्गराजके यहाँ जाकर वहाँसे शान्ता और ऋष्यशृङ्गको अपने घर ले आना

भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्। यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्॥ १ ॥

तदनन्तर सुमन्त्रने फिर कहा—''राजेन्द्र ! आप पुनः मुझसे अपने हितकी वह बात सुनियेः जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान् सनत्कुमारजीने ऋषियों को सुनाया था ॥ १ ॥ इक्ष्वाकृणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः।

एक परम धार्मिक सत्यप्रतिज्ञ राजा होंगे॥ २॥ अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति। कन्या चास्य महाभागा ज्ञान्ता नाम भविष्यति॥ ३॥ पुत्रस्त्वङ्गस्य गञ्जस्तु रोमपाद इति श्रुतः। तंस राजा द्शरथो गमिष्यति महायशाः॥ ४॥ अनपत्योऽस्मिधर्मात्मञ्शान्ताभर्तो मम कतुम्। आहरेत त्वयाऽऽज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च॥ ५॥

"उनकी अङ्गराजके साथ मित्रता होगी। अङ्गराजके एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी, जिसका नाम होगा 'शान्ता'। अङ्गदेशके राजकुमारका नाम होगा 'रोमपाद'। महायशस्त्री राजा दशरथ उनके पास जायँगे और कहेंगे— 'धर्मात्मन्! मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शान्ताके पति ऋष्यश्रङ्ग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्रकी प्राप्ति होगी और मेरे वंशकी रक्षा हो जायगी'॥ ३–५॥

श्रुत्वाराक्षोऽथतद् वाक्यं मनसा स विकिन्त्य च । प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ताभर्तारमात्मवान् ॥ ६ ॥

''राजाकी यह बात सुनकर मन-ही-मन उसपर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शान्ताके पुत्रवान् पतिको उनके साथ भेज देंगे ॥ ६॥

प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः। आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥ ७॥

'ब्राह्मण ऋष्यशृङ्गको पाकर राजा दशरथकी सारी चिन्ता दूर हो जायगी और बे, प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञका अनुष्ठान करेंगे ॥ ७॥

तं च राजा दशरथो यशस्कामः इताञ्चलिः।
ऋष्यश्रङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरियष्यित धर्मवित्॥ ८॥
यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः।
लभते च सतं कामं द्विजमुख्याद् विशाम्पतिः॥ ९॥

'ध्यशकी इच्छा रखनेवाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋध्यशृङ्गका यज्ञ, पुत्र और खर्गके लिये वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मार्षिसे अपनी अभीष्ठ वस्तु प्राप्त कर लेंगे ॥ ८-९ ॥

पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः। वंदाप्रतिष्ठानकराः सर्वभूतेषु विश्रुताः॥१०॥

'राजाके चार पुत्र होंगे, जो अप्रमेय पराक्रमी, वंशकी मर्यादा बढ़ानेवाले और सर्वत्र त्रिख्यात होंगे ॥ १०॥

एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान् कथाम्। सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः॥११॥

"महाराज ! पहले सत्ययुगमें शक्तिशाली देवप्रवर भगवान् सनत्कुमारजीने ऋषियोंके समक्ष ऐसी कथा कही थी॥ स त्वं पुरुषशार्दूल समानय सुसत्कृतम्। स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः॥१२॥

'पुरुषिहं महाराज ! इसिलये आप स्वयं ही सेना और सवारियोंके साथ अङ्गदेशमें जाकर मुनिकुमार ऋष्यश्रङ्ग-को सत्कारपूर्वक यहाँ ले आइये" ॥ १२॥

सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत्। अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च॥ १३॥ सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र सद्विजः।

सुमन्त्रका वचन सुनकर राजा दशरथको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर विषष्ठजीको भी सुमन्त्रकी बातें सुनायीं और उनकी आज्ञा लेकर रिनवासकी रानियों तथा मन्त्रियोंके साथ अङ्गदेशके लिये प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋष्यशृङ्ग निवास करते थे॥ १३६॥

वनानि सरितइवैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः ॥ १४ ॥ अभिचकाम तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवः ।

मार्गमें अनेकानेक वनों और निदयोंको पार करके वे धीरे-धीरे उस देशमें जा पहुँचे, जहाँ मुनिवर ऋष्यशृङ्ग विराजमान थे॥ १४६॥

आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम् ॥ १५ ॥ ऋषिपुत्रं ददर्शांथो दीप्यमानमिवानलम् ।

वहाँ पहुँचनेपर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्रङ्ग रोमपादके पास ही बैठे दिखायी दिये। वे ऋषिकुमार प्रज्विलत अग्निके समान तेजस्वी जान पड़ते थे॥ १५३॥

ततो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः ॥ १६ ॥ सिखत्वात् तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । रोमपादेन चाख्यातमृषिपुत्राय धीमते ॥ १७ ॥ सिख्यं सम्बन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत् ।

तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके नाते अत्यन्त प्रसन्न हृदयसे महाराज दशरथका शास्त्रोक्त विधिके अनुसार विशेष-रूपसे पूजन किया और बुद्धिमान् ऋषिकुमार ऋष्यशृङ्कको राजा दशरथके साथ अपनी मित्रताकी वात वतायी। उसपर उन्होंने भी राजाका सम्मान किया॥ १६-१७ है॥

पवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नर्पभः॥१८॥ सप्ताष्टिद्वसान् राजा राजानिमदमब्रवीत्। शान्ता तवसुता राजन् सह भन्नो विशाम्पते॥१९॥ मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम्।

इस प्रकार भलीभाँति आदर-सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपादके साथ वहाँ सात-आठ दिनोंतक रहे। इसके बाद वे अङ्गराजसे बोले—'प्रजापालक नरेश! तुम्हारी पुत्री शान्ता अपने पतिके साथ मेरे नगरमें पदार्पण करें। क्योंकि वहाँ एक महान् आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है'॥ १८-१९६॥ तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः ॥२०॥ उवाच वचनं विष्रं गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा॥२१॥

राजा रोमपादने 'बहुत अच्छा' कहकर उन बुद्धिमान् महर्षिका जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृङ्कसे कहा— 'विप्रवर! आप शान्ताके साथ महाराज दशरथके यहाँ जाइये।' राजाकी आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्रने 'तथास्तु' कहकर राजा दशरथको अपने चलनेकी स्वीकृति दे दी॥

स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया। तावन्योन्याञ्जलि कृत्वास्नेहात्संहिलध्य चोरसा॥२२॥ ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान्। ततः सुहृदमापृच्छन्य प्रस्थितो रघुनन्दनः॥२३॥

राजा रोमपादकी अनुमित ले ऋष्यशृङ्गने पत्नीके साथ वहाँसे प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथने एक-दूसरेको हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छातीसे लगाया तथा अभिनन्दन किया। फिर मित्रसे विदा ले रघुकुलनन्दन दशरथ वहाँसे प्रस्थित हुए॥ २२-२३॥

पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः। कियतां नगरं सर्वे क्षिप्रमेव स्वलंकतम्॥२४॥ धूपितं सिक्तसम्मृष्टं पताकाभिरलंकतम्।

उन्होंने पुरवासियोंके पास अपने शीव्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि 'समस्त नगरको शीव्र ही सुसजित किया जाय। सर्वत्र धूपकी सुगन्ध फैले। नगरकी सड़कोंको झाड़-बुहारकर उनपर पानीका छिड़काव कर दिया जाय तथा सारा नगर ध्वजा-पताकाओंसे अलंकृत हो'॥ २४ है॥

ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम् ॥ २५॥ तथा चकुश्च तत् सर्वे राज्ञा यत् प्रेषितं तदा ।

राजाका आगमन सुनकर पुरवासी वड्डे प्रसन्न हुए । महाराजने उनके लिये जो संदेश मेजा था, उसका उन्होंने उस समय पूर्णरूपसे पालन किया ॥ २५३ ॥

ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह ॥ २६ ॥ शङ्खदुन्दुभिनिर्हादैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् ।

तदनन्तर राजा दशरथने शङ्ख और दुन्दुभि आदि वाद्योंकी ध्वनिके साथ विप्रवर ऋष्यशृङ्कको आगे करके अपने सजे-सजाये नगरमें प्रवेश किया ॥ २६५ ॥

ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्या वै नागरा क्विजम् ॥ २७ ॥ प्रवेदयमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा । यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण कादयपम् ॥ २८ ॥

उन द्विजकुमारका दर्शन करके सभी नगरनिवासी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी नरेन्द्र दशरथके साथ पुरीमें प्रवेश करते हुए ऋध्यशृङ्गका उसी प्रकार सत्कार किया, जैसे देवताओंने स्वर्गमें सहस्राक्ष इन्द्रके साथ प्रवेश करते हुए कश्यपनन्दन वामनजीका समादर किया था ॥ २७-२८ ॥

अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्व। च शास्त्रतः । कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् ॥ २९ ॥

ऋषिको अन्तःपुरमें ले जाकर राजाने शास्त्रविधिके अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जानेसे अपनेको कृतकृत्य माना॥ २९॥

अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागताम् ।

सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्द्रमुपागमन् ॥ ३० ॥

विशाललोचना शान्ताको इस प्रकार अपने पतिके साथ उपस्थित देख अन्तःपुरकी सभी रानियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे आनन्दमग्न हो गयीं ॥ ३० ॥

पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः । उवास तत्र सुखिता कश्चित् कालं सहद्विजा ॥ ३१ ॥

शान्ता भी उन रानियोंसे तथा विशेषतः महाराज दशरथ-के द्वारा आदर-सत्कार पाकर वहाँ कुछ कालतक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृङ्गके साथ बड़े सुखसे रही ॥ ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥

### द्वादशः सर्गः

राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव, ऋषियोंका राजाको और राजाका मन्त्रियोंको यज्ञकी आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेश देना

ततः काले बहुतिथे करिंमश्चित् सुमनोहरे। वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्॥ १॥

तदनन्तर बहुत समय बीत जानेके पश्चात् कोई परम मनोहर—दोषरहित समय प्राप्त हुआ । उस समय वसन्त ऋतुका आरम्भ हुआ था । राजा दशरथने उसी ग्रुम समयमें यज्ञ आरम्भ करनेका विचार किया ॥ १ ॥

ततः प्रणम्य शिरसा तं विष्रं देववर्णिनम्। यज्ञाय वरयामास संतानार्थे कुलस्य न ॥ २ ॥

तत्पश्चात् उन्होंने देवोपम कान्तिवाले विप्रवर ऋष्यश्वज्ञ-को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंशपरम्पराकी रक्षाके लिये पुत्र-प्राप्तिके निमित्त यह करानेके उद्देश्यक्षे उनका वरण किया ॥ २॥

तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम् । सम्भाराः सम्भ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् ॥ ३ ॥ सरय्वादचोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम् ।

ऋष्यशृङ्कने 'बहुत अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपित नरेशसे कहा—'राजन ! यज्ञकी सामग्री एकत्र कराइये। भूमण्डलमें भ्रमणके लिये आपका यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय और सरयूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय'॥ ३ है॥

ततोऽत्रवीन्नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् ॥ ४ ॥ सुमन्त्रावाह्य क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः । सुयञ्चं वामदेवं च जावालिमथ काञ्चपम् ॥ ५ ॥ पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः ।

तब राजाने कहा-'सुमन्त्र ! तुम शीघ्र ही वेदविद्याके

पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजोंको बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जावालि, कादयप, पुरोहित वसिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओं ॥४-५२॥ ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः॥ ६॥ समानयत् सतान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान्।

तव शीव्रगामी सुमन्त्र तुरंत जाकर वेदविद्याके पारगामी उन समस्त ब्राह्मणोंको बुला लाये॥ ६५ ॥

तान् पूजियत्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा ॥ ७ ॥ धर्मार्थसहितं युक्तं इलक्ष्णं वचनमत्रवीत्।

धर्मात्मा राजा दशरथने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थसे युक्त मधुर बचन कहा—॥ ७ई ॥ मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थे नास्ति वै सुखम्॥ ८॥

पुत्रार्थे हयमेथेन यक्ष्यामीति मितर्मम ।

'महर्षियो ! मैं पुत्रके लिये निरन्तर संतप्त रहता हूँ ।

उसके बिना इस राज्य आदिसे भी मुझे सुख नहीं मिलता है ।
अतः मैंने यह बिचार किया है कि पुत्रके लिये अश्वमेध यज्ञका

अनुष्ठान करूँ ॥ ८६ ॥ तद्हं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ॥ ९ ॥ ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्।

'इसी संकल्पके अनुसार मैं अश्वमेघ यज्ञका आरम्भ करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋष्यशृङ्कके प्रभावसे मैं अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर हुँगा' ॥ ९६ ॥

ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् ॥१०॥ वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम् ।

राजा दशरथके मुखसे निकले हुए इस वचनकी वसिष्ठ आदि सव ब्राह्मणोंने 'साधु-साधु' कहकर बड़ी सराहना की ॥ १०३॥

ऋष्यश्रङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुर्नृपति तदा ॥ ११ ॥ सम्भाराः सम्भियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्। सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्॥१२॥

इसके बाद ऋष्यशङ्क आदि सब महर्षियोंने उस समय राजा दशरथसे पुनः यह वात कही- 'महाराज ! यज्ञ-सामग्रीका संग्रह किया जाय, यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय तथा सरयुके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय ॥ ११-१२॥

सर्वथा प्राप्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान्। यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता॥ १३॥ 'तुम यज्ञह्वारा सर्वथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे; क्योंकि पुत्रके लिये तुम्हारे मनमें ऐसे धार्मिक विचारका उदय हुआ है' ॥ १३ ॥

ततः प्रीतोऽभवद् राजा श्रुत्वातुद्विजभाषितम्। अमात्यानव्रवीद् राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम् ॥ १४ ॥

ब्राह्मणोंकी यह बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने बड़े हर्वके साथ अपने मन्त्रियोंसे यह शुप अक्षरीवाली बात कही---।। १४॥

गुरूणां वचनाच्छीद्यं सम्भाराः सम्भ्रियन्तु मे। समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्॥ १५॥

'गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार तुमलोग शीघ ही मेरे लिये यज्ञकी सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरोंके संरक्षणमें यज्ञिय अश्व छोड़ा जाय और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें ॥ १५ ॥

सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यञ्चभूमिर्विधीयताम्। शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि ॥ १६॥

'सरयुके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधिके अनुसार क्रमदाः शान्तिकर्म पुण्याहवाचन आदिका

विस्तारपूर्वक अनुष्ठान किया जाय, जिससे विष्नोंका निवारण हो ॥ १६ ॥

शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। नापराधो भवेत् कष्टो यद्यसिन् कतुसत्तमे ॥ १७॥

'यदि इस श्रेष्ठ यज्ञमें कष्टप्रद अपराध बन जानेका भय न हो तो सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं।। १७॥

छिद्रं हि मृगयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनर्यति ॥ १८॥

'परंतु ऐसा होना कठिन है; क्योंकि ये विद्वान् ब्रह्म-राक्षस यज्ञमें विष्न डालनेके लिये छिद्र हूँ हा करते हैं। विधिद्दीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है।। १८॥

तद् यथा विधिपूर्व मे कतुरेष समाप्यते। तथा विधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह ॥ १९ ॥

'अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्वक सम्पूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाय। तुम सव लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो ।। १९॥

तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् । पार्थिवेन्द्रस्य तद् वाक्यं यथाञ्चतमकुर्वत ॥ २०॥

तब 'बहुत अच्छा' कहकर सभी मन्त्रियोंने राजराजेश्वर दशरथके उस कथनका आदर किया और उनकी आशाके अनुसार सारी व्यवस्था की ॥ २०॥

ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन् पार्थिवर्षभम्। अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम् ॥ २१ ॥

तत्पश्चात् उन ब्राह्मणोंने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दश्ररथकी प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आये थे, वैसे ही फिर चले गये ॥ २१ ॥

गतेषु तेषु वित्रेषु मन्त्रिणस्तान् नराधियः। विसर्जयत्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः॥ २२॥

उन ब्राह्मणोंके चले जानेपर मन्त्रियोंको भी विदा करके वे महाबुद्धिमान् नरेश अपने महलमें गये ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें बारहवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ १२ ॥

त्रयोदशः सर्गः

राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तैयारीके लिये अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवकोंकी नियुक्ति और समन्त्रको राजाओंकी बुलाहटके लिये आदेश, समागत राजाओंका सत्कार तथा पत्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना

पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत् । वर्तमान वसन्त ऋतुके वीतनेपर जब पुनः दूसरा वसन्त

आयाः तबतक एक वर्षका समय पूरा हो गया। उस समय प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेघेन वीर्यवान् ॥ १ ॥ शक्तिशाली राजा दशरथ संतानके लिये अश्वमेघ यज्ञकी दीक्षा लेनेके निमित्त वसिष्ठजीके समीप गये ॥ १॥

अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपृत्य च । अब्रवीत् प्रश्चितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम् ॥ २ ॥

वसिष्ठजीको प्रणाम करके राजाने न्यायतः उनका पूजन किया और पुत्र-प्राप्तिका उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनिसे यह विनययुक्त बात कही—॥ २ ॥

यशो मे क्रियतां ब्रह्मन् यथोक्तं मुनिपुङ्गव। यथा न विघ्नाः क्रियन्ते यश्चाङ्गेषु विधीयताम्॥ ३॥

'ब्रह्मन् ! मुनिप्रवर ! आप शास्त्रविधिके अनुसार मेरा यज्ञ करावें और यज्ञके अङ्गभूत अश्व-संचारण आदिमें ब्रह्मराक्षस आदि जिस तरह विघ्न न डाल सकें, वैसा उपाय कीजिये ॥ ३ ॥

भवान् स्निग्धः सुहन्महां गुरुश्च परमो महान् । वोढव्यो भवता चैव भारो यश्चस्य चोद्यतः ॥ ४ ॥

'आपका मुझपर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृद्--अकारण हितेषी, गुरु और परम महान् हैं। यह जो यज्ञका भार उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं?।।

तथेति च स राजानमन्नवीद् द्विजसत्तमः। करिष्ये सर्वमेवैतद् भवता यत् समर्थितम्॥ ५॥

तब 'बहुत अच्छा' कहकर विप्रवर वसिष्ठ मुनि राजासे इस प्रकार बोले—'नरेश्वर! तुमने जिसके लिये प्रार्थना की है, वह सब मैं करूँगा'॥ ५॥

ततोऽव्रवीद् द्विजान् वृद्धान् यश्वकर्मसुनिष्ठितान् । स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान् ॥ ६ ॥ कर्मान्तिकाञ्चिरालपकारान् वर्धकीन् खनकानपि । गणकाञ्चिर्वालपनश्चैव तथैव नटनर्तकान् ॥ ७ ॥ तथा गुचीञ्चास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् ।

तथा ग्रुचाञ्शास्त्रावदः पुरुषान् सुषहुअतान् । यञ्जकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात् ॥ ८ ॥

तदनन्तर विसष्ठजीने यज्ञसम्बन्धी कमोंमें निपुण तथा यज्ञविषयक शिल्पकर्ममें कुशल, परम धर्मात्मा, बूढ़े ब्राह्मणों, यज्ञकर्म समाप्त होनेतक उसमें सेवा करनेवाले सेवकों, शिल्प-कारों, बढ़इयों, भूमि खोदनेवालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों, नर्तकों, विशुद्ध शास्त्रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषोंको बुलाकर उनसे कहा—'तुमलोग महाराजकी आज्ञासे यज्ञकर्मके लिये आवश्यक प्रबन्ध करो ॥ ६-८॥

इष्टका बहुसाहस्री शीव्रमानीयतामिति। उपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विताः॥ ९॥

'शीव्र ही कई हजार ईंटें लायी जायँ। राजाओंके टहरनेके लिये उनके योग्य अन्न-पान आदि अनेक उपकरणोंसे युक्त बहुत-से महल बनाये जायँ॥ ९॥

ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तब्याः शतशः शुभाः।
भक्ष्यान्नपानैर्बद्धभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः॥ १०॥
'ब्राह्मणोंके रहनेके लिये भी सैकड़ों सुन्दर घर बनाये

जाने चाहिये। वे सभी गृह बहुत-से भोजनीय अन्त-पान आदि उपकरणोंसे युक्त तथा आँधी-पानी आदिके निवारणमें समर्थ हों॥१०॥

तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्च सुविस्तराः। आगतानां सुदूराच पार्थिवानां पृथक् पृथक् ॥ ११॥

ंइसी तरह पुरवासियोंके लिये भी विस्तृत मकान बनने चाहिये। दूरते आये हुए भूपालोंके लिये पृथक्-पृथक् महल बनाये जायँ ॥ ११॥

वाजिवारणशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च । भटानां महदावासा वैदेशिकनिवासिनाम् ॥ १२॥

भोड़े और हाथियोंके लिये भी शालाएँ बनायी जायँ। साधारण लोगोंके सोनेके लिये भी घरोंकी व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकोंके लिये भी बड़ी-बड़ी छावनियाँ बननी चाहिये॥१२॥

आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः। तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहुशोभनम्॥ १३॥ दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत्यन तु लीलया।

'जो घर बनाये जायँ, उनमें खाने-पीनेकी प्रचुर सामग्री संचित रहे। उनमें सभी मनोवाञ्छित पदार्थ मुलभ हों तथा नगरवासियोंको भी बहुत मुन्दर अन्न मोजनके लिये देना चाहिये। वह भी विधिवत् सत्कारपूर्वक दिया जाय, अबहेलना करके नहीं॥ १३ ई॥

सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्तुवन्ति सुसत्कृताः ॥ १४॥ न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामकोधवशादपि ।

ंऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे सभी वर्णके लोग भलीभाँति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें। काम और क्रोधके वशीभृत होकर भी किसीका अनादर नहीं करना चाहिये॥१४६॥ यज्ञकर्मसु ये व्यग्नाः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा॥१५॥ तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्।

'जो शिल्पी मनुष्य यज्ञकर्मकी आवश्यक तैयारीमें छगे हों, उनका तो बड़े-छोटेका खयाल रखकर विशेषरूपसे समादर करना चाहिये॥ १५३॥

ये स्युः सम्पूजिताः सर्वे वसुभिर्भोजनेन च ॥ १६ ॥ यथा सर्वे सुविहितं न किंचित् परिहीयते । तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ १७ ॥

को सेवक या कारीगर घन और भोजन आदिके द्वारा सम्मानित किये जाते हैं, वे सब परिश्रमपूर्वक कार्य करते हैं। उनका किया हुआ सारा कार्य सुन्दर ढंगसे सम्पन्न होता है। उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता; अतः तुम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करों।। १६-१७॥

ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमन्नुवन् । यथेष्टं तत् सुविहितं न किंचित् परिहीयते ॥ १८ ॥ यथोकं तत् करिष्यामो न किंचित् परिहास्यते । तब वे सब लोग विसष्टजीसे मिलकर बोले—'आपको जैसा अभीष्ट है, उसके अनुसार ही करनेके लिये अच्छी व्यवस्था की जायगी। कोई भी काम विगड़ने नहीं पायेगा। आपने जैसा कहा है, हमलोग वैसा ही करेंगे। उसमें कोई ब्रुटि नहीं आने देंगे'॥ १८ई॥

#### ततः सुमन्त्रमाहृय वसिष्ठो वाक्यमञ्जवीत् ॥१९॥ निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः । ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैद्याञ्शूद्रांश्चैव सहस्रदाः॥२०॥

तदनन्तर विश्वजीने सुमन्त्रको बुलाकर कहा—'इस पृथ्वी-पर जो-जो धार्मिक राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सहस्रों शूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञमें आनेके लिये निमन्त्रित करो।।

#### समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान् । मिथिलाधिपति शूरं जनकं सत्यवादिनम् ॥ २१ ॥ तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम् । पूर्वं सम्बन्धनं श्वात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते ॥ २२ ॥

'सब देशोंके अच्छे लोगोंको सत्कारपूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिलाके स्वामी श्रूर्वीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं। उनको अपना पुराना सम्बन्धी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर-सत्कारके साथ यहाँ ले आओ; इसीलिये पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ॥ २१-२२॥

#### तथा काशिपति स्निग्धं सततं त्रियवादिनम्। सद्ध्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व ह ॥ २३ ॥

'इसी प्रकार काशीके राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलनेवाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं। अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ ॥२३॥

#### तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकम्। श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय॥२४॥

'केकयदेशके बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं, वे राजसिंह महाराज दशरथके श्वगुर हैं; अतः उन्हें भी पुत्रसिंहत यहाँ ले आओ॥ २४॥

#### अङ्गेश्वरं महेष्वासं रोमपादं सुसत्कृतम्। वयस्यं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय॥२५॥

'अङ्गदेशके स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराजके मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्रसिंहत यहाँ सत्कारपूर्वक ले आओ॥ २५॥

#### तथा कोसलराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतम्। मगधाविपतिं शूरं सर्वशास्त्रविशारदम्॥ २६॥ प्राप्तिश्चं परमोदारं सत्कृतं पुरुषर्षभम्।

'कोशलराज भानुमान्को भी सत्कारपूर्वक ले आओ। मगधदेशके राजा प्राप्तिज्ञको, जो शूर्वीर, सर्वशास्त्रविशारद, परम उदार तथा पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं। स्वयं जाकर सत्कारपूर्वक बुळा ले आओ ॥ २६५ ॥

#### राज्ञः शासनमादाय चोदयस्व नृपर्वभान् । प्राचीनान् सिन्धुसौवीरान् सौराष्ट्रेयांश्च पार्थिवान् ॥

'महाराजकी आज्ञा लेकर तुम पूर्वदेशके श्रेष्ठ नरेशोंको तथा सिन्धु-सौवीर एवं सुराष्ट्र देशके भूपालोंको यहाँ आनेके लिये निमन्त्रण दो ॥ २७॥

#### दाक्षिणात्यान् नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्य ह । सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले ॥२८॥ तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान् सहबान्धवान् । पतान् दृतैर्महाभागैरानयस्य नृपाञ्चया ॥२९॥

'दक्षिण भारतके समस्त नरेशोंको भी आमन्त्रित करो। इस भूतलपर और भी जो-जो नरेश महाराजके प्रति स्नेह रखते हैं, उन सबको सेवकों और सगे-सम्बन्धियोंसहित यथा-सम्भव शीघ्र बुला लो। महाराजकी आज्ञासे बङ्भागी दूर्तोद्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो'॥ २८-२९॥

#### वसिष्ठवाक्यं तच्छुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितं तदा। ब्यादिशत् पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान् ॥ ३०॥

विषष्ठका यह वचन छनकर सुमन्त्रने तुरंत ही अच्छे पुरुषोंको राजाओंकी बुलाहटके लिये जानेका आदेश दे दिया ॥ ३०॥

#### स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात्। सुमन्त्रस्त्वरिनो भृत्वा समानेतुं महामतिः॥ ३१॥

परम बुद्धिमान् धर्मात्मा सुमन्त्र वसिष्ठ मुनिकी आज्ञासे खास-खास राजाओंको बुलानेके लिये स्वयं ही गये॥ ३१॥

#### ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये। सर्वे निवेदयन्ति स्म यश्चे यदुपकिएतम्॥ ३२॥

यज्ञकर्मकी व्यवस्थाके लिये जो सेवक नियुक्त किये गये थे, उन सबने आकर उस समयतक यज्ञसम्बन्धी जो-जो कार्य सम्पन्न हो गया था, उस सबकी सूचना महर्षि वसिष्ठको दी॥ ३२॥

#### ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान् सर्वान् मुनिरव्रवीत्। अवश्या न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा ॥ ३३ ॥ अवश्या कृतं हन्याद् दातारं नात्र संशयः।

यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सबसे बोळे—'भद्र पुरुषो ! किसीको जो कुछ देना हो, उसे अबहेलना या अनादरपूर्वक नहीं देना चाहिये; क्योंकि अनादरपूर्वक दिया हुआ दान दाताको नष्ट कर देता है—इसमें संशय नहीं है' ॥ ३३ ई ॥

#### ततः कैश्चिद्होरात्रैरुपयाता महीक्षितः॥ ३४॥ बहुनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह।

तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद राजा लोग महाराज दशरथके

लिये बहुत से रत्नोंकी भेंट लेकर अयोध्यामें आये ॥ ३४ई ॥ ततो विसष्ठः सुप्रीतो राजानमिद्मव्रवीत् ॥ ३५ ॥ उपयाता नरव्याव्य राजानस्तव शासनात् । मयापि सत्कृताः सर्वे यथाई राजसत्तम॥ ३६ ॥

इससे विसिष्टजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने राजासे कहा—'पुरुषसिंह ! तुम्हारी आज्ञासे राजालोग यहाँ आ गये । तृपश्रेष्ठ ! मैंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार किया है ॥ ३५-३६॥

यित्रयं च कृतं सर्वे पुरुषेः सुसमाहितैः । निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात् ॥ ३७ ॥

'हमारे कार्यकर्ताओंने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञके लिये सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करनेके लिये यज्ञमण्डपके समीप चलो ॥ ३७॥

सर्वकामैरुपहतैरुपेतं वै समन्ततः। द्रष्टुमईसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्॥३८॥ 'राजेन्द्र! यज्ञमण्डपमें सब ओर सभी वाञ्छनीय वस्तुएँ एकत्र कर दी गयी हैं। आप स्वयं चलकर देखें। यह मण्डप इतना शीघ तैयार किया गया है, मानो मनके संकल्पसे ही बन गया हो' तथा वसिष्ठवचनादण्यशृङ्खस्य चोभयोः।

तथा वसिष्ठवचनादृष्यश्वकृत्य चाभयाः। दिवसे ग्रुभनक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः॥३९॥

मुनिवर विसिष्ठ तथा ऋष्यशृङ्ग दोनोंके आदेशसे ग्रुभ नक्षत्रवाले दिनको राजा दशरथ यज्ञके लिये राजभवनसे निकले॥ ३९॥

ततो विसष्टममुखाः सर्वे एव द्विजोत्तमाः। ऋष्यश्टकः पुरस्कृत्य यक्षकर्मारमंस्तदा॥४०॥ यक्षवाटं गताः सर्वे यथाशास्त्रं यथाविधि। श्रीमांश्च सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत्॥४१॥

तत्पश्चात् वसिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजोंने यज्ञमण्डपर्मे जाकर ऋष्यशृङ्गको आगे करके शास्त्रोक्त विधिके अनुसार यज्ञकर्मका आरम्भ किया । पत्नियोंसहित श्रीमान् अवध-नरेशने यज्ञकी दीक्षा ली ॥ ४०-४१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें तरहवाँ सर्ग पृरा हुआ ॥ १३ ॥

# चतुर्दशः सर्गः

#### महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका साङ्गोपाङ्ग अनुष्टान

अथ संवत्सरे पूर्णे तिस्मिन् प्राप्ते तुरङ्गमे । सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत ॥ १ ॥

इघर वर्ष पूरा होनेपर यज्ञसम्बन्धी अश्व भूमण्डलमें भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदीके उत्तर तटपर राजाका यज्ञ आरम्भ हुआ।। १॥

ऋष्यश्टक्तं पुरस्कृत्य कर्म चकुर्द्विजर्षभाः। अश्वमेघे महायक्षे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः॥ २॥

महामनस्वी राजा दशरथके उस अश्वमेघ नामक महा-यज्ञमें ऋष्यशङ्कको आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञसम्बन्धी कर्म करने लगे ॥ २॥

कर्म कुर्वन्ति विधिवद् याजका वेदपारगाः। यथाविधि यथान्यायं परिकामन्ति शास्त्रतः॥ ३ ॥

यज्ञ करानेवाले सभी ब्राह्मण वेदोंके पारंगत विद्वान् थे; अतः वे न्याय तथा विधिके अनुसार सब कर्मोंका उचित रीतिसे सम्पादन करते थे और शास्त्रके अनुसार किस क्रमसे किस समय कौन-सी किया करनी चाहिये, इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्ममें प्रवृत्त होते थे॥ ३॥

प्रवर्ग्य शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः। चकुश्च विधिवत् सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः॥ ४॥ ब्राह्मणोंने प्रवर्ग्य (अश्वमेधके अङ्गमृत कर्मविशेष) का शास्त्र (विधिः मीमांसा और कल्पस्त्र ) के अनुसार सम्पादन करके उपसद नामक इष्टि-विशेषका भी शास्त्रके अनुसार ही अनुष्टान किया । तत्पश्चात् शास्त्रीय उपदेशसे अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है। उस सबका भी विधिवत् सम्पादन किया ॥ ४॥

अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्तुर्यथाविधि। प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः॥ ५॥

तदनन्तर तत्तत् कर्मोंके अङ्गभूत देवताओंका पूजन करके हर्षमें भरे हुए उन सभी मुनिवरोंने विधिपूर्वक प्रातः-सवन आदि (अर्थात् प्रातःसवनः माध्यन्दिनसवन तथा नृतीय सवन ) कर्म किये ॥ ५॥

ऐन्द्रश्च विधिवद् दत्तो राजा चाभिषुतोऽनघः । मध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम् ॥ ६ ॥

इन्द्र देवताको विधिपूर्वक हविष्यका भाग अर्पित किया गया। पापनिवर्तक राजा सोम (सोमलता) क्ष का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माध्यन्दिनसवनका कार्य प्रारम्भ हुआ। ६॥

\* इस विषयमें सूत्रकारका वचन है—सोमं राजानं दृषदि निधाय · · दृषद्विरिमहन्यात् अर्थात् 'राजा सोम (सोमलता) को पत्थरपर रखकर · · · · · पत्थरसे कूँचे । तृतीयसवनं चैव राह्नोऽस्य सुमहात्मनः। चकुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः॥ ७ ॥

तत्पश्चात् उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने शास्त्रसे देख-भालकर मनस्वी राजा दशरथके तृतीय सवनकर्मका भी विधिवत् सम्पादन किया ॥ ७ ॥

आह्रयाश्चिकिरे तत्र शकादीन् विबुधोत्तमान्। ऋष्यश्वकादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः॥ ८॥

ऋष्यशृङ्क आदि महर्षियोंने वहाँ अभ्यासकालमें सीखे गये अक्षरोंसे युक्त—स्वर और वर्णसे सम्पन्न मन्त्रोंद्वारा इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवताओंका आवाहन किया ॥ ८॥

गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर्मन्त्राह्मानैर्यथाईतः। होतारो दृदुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसाम्॥ ९ ॥

मधुर एवं मनोरम सामगानके लयमें गाये हुए आह्वान-मन्त्रोंद्वारा देवताओंका आवाहन करके होताओंने उन्हें उनके योग्य हविष्यके भाग समर्पित किये ॥ ९॥

न चाहुतमभूत् तत्र स्खिलतं वा न किंचन। दश्यते ब्रह्मवत् सर्वे क्षेमयुक्तं हि चिक्रिरे॥१०॥

उस यज्ञमें कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी। कहीं कोई मूल नहीं हुई—अनजानमें भी कोई कर्म लूटने नहीं पाया; क्योंकि वहाँ सारा कर्म मन्त्रोचारणपूर्वक सम्पन्न होता दिखायी देता था। महर्षियोंने सब कर्म क्षेमयुक्त एवं निर्विच्न परिपूर्ण किये॥ १०॥

न तेष्वहःसु भ्रान्तो वा श्वधितो वा न दृश्यते । नाविद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा ॥ ११ ॥

यज्ञके दिनोंमें कोई भी ऋत्विज थका-माँदा या भूखा-प्यासा नहीं दिखायी देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था, जो विद्वान् न हो अथवा जिसके सौसे कम शिष्य या सेवक रहे हों॥ ११॥

ब्राह्मणा भुअते नित्यं नाथवन्तश्च भुअते । तापसा भुअते चापि श्रमणाइचैव भुअते ॥ १२॥

उस यज्ञमें प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे (क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे ) तथा सूर्झोंको भी भोजन उपलब्ध होताथा। तापस और श्रमण भी भोजन करते थे॥१२॥

वृद्धाः व्याधिताइचैव स्त्रीबालाश्च तथैव च । अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरूपलभ्यते ॥ १३॥

ब्हें, रोगी, स्त्रियाँ तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरन्तर खाते रहनेपर भी किसीका मन नहीं भरता था॥ १३॥

दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च। इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः॥१४॥

'अन्न दो, नाना प्रकारके वस्त्र दो' अधिकारियोंकी ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते थे॥१४॥ अञ्चक्टाश्च दृइयन्ते बहुवः पर्वतोपमाः। दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत् तदा ॥ १५॥

वहाँ प्रतिदिन विधिवत् पके हुए अन्नके बहुत-से पर्वतीं-जैसे ढेर दिखायी देते थे॥ १५॥

नानादेशाद्नुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा । अन्नपानैः सुविद्दितास्तस्मिन् यन्ने महात्मनः ॥ १६ ॥

महामनस्वी राजा दशरथके उस यश्चमें नाना देशोंसे आये हुए स्त्री-पुरुष अन्न-पानद्वारा भलीमाँति तृप्त किये गये थे ॥१६॥

अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः। अहो तृप्ताः सम्भद्रं ते इति शुश्राव राघवः॥ १७॥

श्रेष्ठ ब्राह्मण 'भोजन विधिवत् बनाया गया है। बहुत स्वादिष्ट हैं?—ऐसा कहकर अन्नकी प्रशंसा करते थे। भोजन करके उठे हुए लोगोंके मुखसे राजा सदा यही सुनते थे कि 'हमलोग खूब तृम हुए। आपका कल्याण हों'॥ १७॥

स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान् पर्यवेषयन् । उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः ॥ १८॥

वस्त्र-आभूषणोंसे अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणोंको भोजन परोसते थे और उन लोगोंकी जो दूसरे लोग सहायता करते थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण कर रक्के थे॥

कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि। प्राहुः स्रुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया॥१९॥

एक सबन समाप्त करके दूसरे सबनके आरम्भ होनेसे पूर्व जो अवकाश मिछता था, उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बहुतेरे युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे॥ १९॥

दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः। सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः॥ २०॥

उस यज्ञमें नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्रके अनुसार सब कार्योंका सम्पादन करते थे ॥ २०॥

नाषडङ्गविदत्रासीन्नावतो नाबहुश्रुतः । सदस्यास्तस्य वै राज्ञो नावादकुशलो द्विजः ॥ २१ ॥

राजाके उस यज्ञमें कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था, जो व्याकरण आदि छहों अङ्गोंका ज्ञाता न हो, जिसने ब्रह्मचर्यवत-का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रुत न हो। वहाँ कोई ऐसा द्विज नहीं था, जो वाद-विवादमें कुशल न हो॥ २१॥

प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड् बैल्वाः खादिरास्तथा। तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे॥ २२॥

जब यूप खड़ा करनेका समय आया, तब बेलकी लकड़ीके छ: यूप गाड़े गये। उतने ही खैरके यूप खड़े किये गये तथा पलाशके भी उतने ही यूप थे, जो बिल्वनिर्मित यूपोंके साथ खड़े किये गये थे॥ २२॥ इलेष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा। द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ॥२३॥

बहेड़ेके वृक्षका एक यूप अश्वमेध यज्ञके लिये विहित है। देवदारुके बने हुए यूपका भी विधान है; परंतु उसकी संख्या न एक है न छः। देवदारुके दो ही यूप विहित हैं। दोनों बाँहें फैला देनेपर जितनी दूरी होती है, उतनी ही दूरपर वे दोनों स्थापित किये गये थे॥ २३॥

कारिताः सर्व पवेते शास्त्रह्मैर्यङ्गकोविदैः। शोभार्थे तस्य यञ्चस्य काञ्चनालंकृता भवन् ॥ २४॥

यज्ञकुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंने ही इन सब यूपोंका निर्माण कराया था । उस यज्ञकी शोभा बढ़ानेके लिये उन सबमें सोना जड़ा गया था ॥ २४ ॥

एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः। वासोभिरेकविंशद्भिरेकैकं समलंकृताः॥ २५॥

पूर्वोक्त इकीस यूप इकीस-इकीस अरितन ( पाँच सौ चार अङ्गुल) ऊँचे बनाये गये थे। उन सबको पृथक्-पृथक् इकीस कपड़ोंसे अलंकृत किया गया था॥ २५॥

विन्यस्ता विधिवत् सर्वे शिलिपभिः सुकृता हढाः । अष्टास्रयः सर्वे एव इलक्ष्णरूपसमन्विताः ॥ २६ ॥

कारीगरोंद्वारा अच्छी तरह बनाये गये वे सभी सुदृढ़ यूप विधिपूर्वक स्थापित किये गये थे। वे सब-के-सब आठ कोणोंसे सुद्योभित थे। उनकी आकृति सुन्दर एवं चिकनी थी।। २६॥

आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धेश्च पूजिताः। सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि॥ २७॥

उन्हें वस्त्रोंसे ढक दिया गया था और पुष्प-चन्दनसे उनकी पूजा की गयी थी। जैसे आकारामें तेजस्वी सप्तिषियोंकी शोभा होती है, उसी प्रकार यज्ञमण्डपमें वे दीप्तिमान् यूप सुशोभित होते थे॥ २७॥

इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः। चितोऽग्निब्रोह्मणैस्तत्र कुश्लैः शिल्पकर्मणि॥ २८॥

सूत्रग्रन्थोंमें वताये अनुसार ठीक मापसे ईंटें तैयार करायी गयी थीं । उन ईंटोंके द्वारा यज्ञसम्बन्धी शिल्पिकर्म-में कुशल ब्राह्मणोंने अग्निका चयन किया था ॥ २८॥

स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुराहैर्द्विजैः। गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः॥ २९॥

राजिसह महाराज दशरथके यज्ञमें चयनद्वारा सम्पादित अग्निकी कर्मकाण्डकुशल ब्राह्मणोंद्वारा शास्त्रविधिके अनुसार स्थापना की गयी। उस अग्निकी आकृति दोनों पंख और

१. तथा च स्त्रम्—'चतुर्विशस्यकुरुयोऽरस्निः' अर्थात् एक अरिक् चौबीस अङ्गुरुके बराबर होता है।

पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़की-सी प्रतीत होती थी। सोनेकी ईंटोंसे पंखका निर्माण होनेसे उस गरुड़के पंख मुवर्णमय दिखायी देते थे। प्रकृत-अवस्थामें चित्य-अग्निके छ: प्रस्तार होते हैं; किंतु अश्वमेध यज्ञमें उसका प्रस्तार तीनगुना हो जाता है। इसिल्ये वह गरुड़ाकृति अग्नि अठारह प्रस्तारोंसे युक्त थी॥ २९॥

नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम् । उरगाः पक्षिणद्वैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः ॥ ३० ॥

वहाँ पूर्वोक्त यूपोंमें शास्त्रविहित पशु, सर्प और पश्ची विभिन्न देवताओं ने उद्देश्यसे बाँधे गये थे ॥ ३० ॥ शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये । ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा ॥ ३१ ॥

शामित्र कर्ममें यिशय अश्व तथा कूर्म आदि जलचर जन्तु जो वहाँ लाये गये थे, ऋषियोंने उन सबको शास्त्रविधिके अनुसार पूर्वोक्त यूपोंमें बाँध दिया ॥ ३१॥

पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा। अभ्वरत्नोत्तमं तत्र राह्नो दशरथस्य ह॥ ३२॥

उस समय उन यूपोंमें तीन सौ पशु वैधे हुए थे तथा राजा दशरथका वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बाँधा गया था ॥ ३२ ॥

कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः। कृपाणैर्विससारैनं त्रिभिः परमया मुदा ॥ ३३ ॥

रानी कौसल्याने वहाँ प्रोक्षण आदिके द्वारा सब ओरसे उस अश्वका संस्कार करके बड़ी प्रसन्नताके साथ तीन तलवारोंसे उसका स्पर्श किया ॥ ३३ ॥

पतित्रणा तदा सार्धे सुस्थितेन च चेतसा। अवसद् रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया॥ ३४॥

तदनन्तर कौसल्या देवीने मुख्यिर वित्तसे धर्मपालनकी इच्छा रखकर उस अश्वके साथ एक रात निवास किया ॥ होताध्वर्युस्तथोद्वाता हस्तेन समयोजयन । महिष्या परिवृत्त्यार्थे वावातामपरां तथा ॥ ३५॥

तत्पश्चात् होताः अध्वर्यु और उद्गाताने राजमहिषी 'कौसल्याः' राजाकी अन्य पत्नियाँ 'वावाता' तथा 'परिवृत्ति'—इन सबके हाथसे उस अश्वका स्पर्श कराया ॥ ३५॥

पतित्रणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः। त्रमृत्विकपरमसम्पन्नः श्रपयामास शास्त्रतः॥३६॥

इसके बाद परम चतुर जितेन्द्रिय ऋत्विक्ने विधि-पूर्वक अश्वकन्दके गूदेको निकालकर शास्त्रोक्त रीतिसे पकाया ॥ ३६ ॥

धूमगन्धं वपायास्तु जिन्नति सा नराधिपः। यथाकालं यथान्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः॥ ३७॥ तत्पश्चात् उस गूदेकी आहुति दी गयी। राजा दशरथने अपने पापको दूर करनेके लिये टीक समयपर आकर विधि-पूर्वक उसके धूएँकी गन्धको सुँघा॥ ३७॥

हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः। अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ताः षोडदार्त्विजः।३८।

उस अश्वमेध यज्ञके अङ्गभूत जो-जो हवनीय पदार्थ थे। उन सबको लेकर समस्त सोलह ऋत्विज ब्राह्मण अग्निमें विधिवत् आहुति देने लगे॥ ३८॥

प्रक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः। अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भाग इष्यते॥३९॥

अश्वमेषके अतिरिक्त अन्य यशोंमें जो हिव दी जाती है, वह पाकरकी शाखाओंमें रखकर दी जाती है; परंतु अश्वमेष यशका हिवच्य बेंतकी चटाईमें रखकर देनेका नियम है।। ज्यहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः। चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्॥४०॥

उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्। कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ॥ ४१ ॥

कल्पसूत्र और ब्राह्मणग्रन्थोंके द्वारा अश्वमेधके तीन सवनीय दिन बताये गये हैं। उनमेंसे प्रथम दिन जो सवन होता है, उसे चतुष्टोम ('अग्निष्टोम') कहा गया है। द्वितीय दिवस-साध्य सवनको 'उक्थ्य' नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन जिस सवनको अनुष्ठान होता है, उसे 'अतिरात्र' कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टिसे विहित बहुत-से दूसरे-दूसरे क्रतु भी सम्पन्न किये गये॥ ४०-४१॥

ज्योतिष्टोमायुषी चैवमतिरात्री च निर्मिती। अभिजिद्धिश्वजिञ्चैवमातोर्यामी महाकतुः॥ ४२॥

ज्योतिष्टोमः आयुष्टोम यज्ञः दो बार अतिरात्र यज्ञः पाँचवाँ अभिजित् छठा विश्वजित् तथा सातवें-आठवें आप्तोर्याम—ये सब के सब महाकृतु माने गये हैं। जो अश्व-मेषके उत्तर कालमें सम्पादित हुए ॥ ४२ ॥

प्राचीं होत्रे ददी राजा दिशं स्वकुळवर्धनः। अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्॥ ४३॥

अपने कुलकी वृद्धि करनेवाले राजा दशरथने यश पूर्ण होनेपर होताको दक्षिणारूपमें अयोध्यासे पूर्व दिशाका सारा राज्य सौंप दिया, अध्वर्युको पश्चिम दिशा तथा ब्रह्माको दक्षिण दिशाका राज्य दे दिया ॥ ४३॥

उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिर्मिता। अश्वमेघे महायझे स्वयंभूविहिते पुरा॥ ४४॥

इसी तरह उद्गाताको उत्तर दिशाकी सारी भूमि दे दी। पूर्वकालमें भगवान् ब्रह्माजीने जिसका अनुष्ठान किया थाः उस अश्वमेघ नामक महायज्ञमें ऐसी ही दक्षिणाका विधान किया गया है ॥ ४४॥

कतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः। ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुळवर्धनः ॥४५॥

इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुलकी वृद्धि करनेवाले पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने ऋत्विजोंको सारी पृथ्वी दान कर दी ॥ ४५ ॥

पवं दत्त्वा प्रहृष्टोऽभूच्छ्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । ऋत्विजस्त्वज्ञवन् सर्वे राजानं गतकित्विषम् ॥४६॥

यों दान देकर इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीमान् महाराज दशरथके हर्षकी सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेशसे इस प्रकार बोले—॥ ४६॥

भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमहीति। न भूम्या कार्यमस्माकं नहि शक्ताः स्म पालने ॥४७॥

'महाराज! अकेले आप ही इस सम्पूर्ण पृथ्वीकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। हममें इसके पालनकी शक्ति नहीं है; अतः भूमिसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है।। ४७॥

रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप। निष्कयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति ॥४८॥

'भूमिपाल! इम तो सदा वेदोंके स्वाध्यायमें ही लगे रहते हैं (इस भूमिका पालन हमसे नहीं हो सकता); अतः आप हमें यहाँ इस भूमिका कुछ निष्क्रय (मूल्य) ही दे दें ॥ ४८॥

मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतम्। तत् प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्॥ ४९॥

'तृपश्रेष्ठ! मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो, वही हमें दक्षिणारूपसे दे दीजिये। इस घरतीसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है' ॥ ४९ ॥

प्वमुक्तो नरपतिर्बाह्मणैर्वेदपारगैः। गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः॥ ५०॥ दशकोरिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्।

वेदोंके पारगामी विद्वान् ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर राजाने उन्हें दस लाख गौएँ प्रदान कीं। दस करोड़ स्वर्णमुद्रा तथा उससे चौगुनी रजतमुद्रा अर्पित की।। ५०५॥

ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ॥ ५१ ॥ ऋष्यश्रङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ।

अप्रजापितरविसेधमस्जत (प्रजापितने अश्वमेध यक्षका अनुष्ठान किया।)' इस श्रुतिके द्वारा यह स्क्वित होता है कि पूर्वकालमें मह्याजीने इस महायश्वका अनुष्ठान किया था। इसमें दक्षिणा-रूपसे प्रत्येक दिशाके दानका विधान कल्पस्प्रद्वारा किया गया है। यथा—'प्रतिदिशं दक्षिणां ददाति प्राची दिग्घोतुर्दक्षिणा मह्याः प्रतीच्यथ्वसाँक्दीच्युद्वातुः'।।

तय उन समस्त ऋत्विजोंने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्यशृङ्ग तथा बुद्धिमान् वसिष्ठको सौँप दिया ॥ ५१ई ॥

ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ॥ ५२ ॥ सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यृचुर्मुदिता भृशम्।

तदनन्तर उन दोनों महर्षियोंके सहयोगसे उस धनका न्यायपूर्वक बॅटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले-'महाराज ! इस दक्षिणासे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं' ॥ ५२ई ॥

ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः॥ ५३॥ जाम्बृनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा।

इसके बाद एकाम्रचित्त होकर राजा दशरथने अम्यागत ब्राह्मणोंको एक करोड़ जाम्बूनद सुवर्णकी मुद्राएँ बाँटीं॥५३ है॥ द्रिद्वाय द्विजायाथ इस्ताभरणमुत्तमम् ॥ ५४ ॥ कस्मैचिद् याचमानाय द्दौ राघवनन्द्नः।

[ सारा धन दे देनेके बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब ] एक दरिद्र ब्राह्मणने आकर राजासे धनकी याचना की। उस समय उन रघुकुलनन्दन नरेशने उसे अपने हाथका उत्तम आभूषण उतारकर दे दिया ॥ ५४% ॥

ततः प्रीतेषु विधिवद् हिजेषु हिजवत्सलः ॥ ५५ ॥ प्रणाममकरोत् तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः।

तत्पश्चात् जय सभी ब्राह्मण विधिवत् संतुष्ट हो गये, उस समय उनपर स्नेह रखनेवाले नरेशने उन सबको प्रणाम किया । प्रणाम करते समय उनकी सारी इन्द्रियाँ इर्षसे विहल हो रही थीं ॥ ५५% ॥

तस्याशिषोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः ॥ ५६॥ उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च।

पृथ्वीपर पड़े हुए उन उदार नरवीरको ब्राह्मणोंने नाना प्रकारके आशीर्वाद दिये ॥ ५६% ॥

ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यञ्चमनुत्तमम् ॥ ५७ ॥ पापापहं स्वर्नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः।

तदनन्तर उस परम उत्तम यज्ञका पुण्यफल पाकर राजा दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वह यज्ञ उनके सब पापोंका नाश करनेवाला तथा उन्हें स्वर्गलोकमें पहुँचानेवाला था । साधारण राजाओंके लिये उस यज्ञको आदिसे अन्ततक पर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था ॥ ५७ ई ॥

ततोऽब्रवीदृष्यशृङ्गं राजा द्दारथस्तद्।॥५८॥ कुलस्य वर्धनं तत् तु कर्तुमईसि सुवत।

यज्ञ समाप्त होनेपर राजा दशरथने ऋष्यशृङ्गसे कहा-'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! अब जो कर्म मेरी कुलपरम्पराको बढानेवाला हो, उसका सम्पादन आपको करना चाहिये' ॥ ५८३ ॥

तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः। भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः ॥ ५९ ॥

तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृङ्ग 'तथास्तु' कहकर राजासे बोले— 'राजन् ! आपके चार पुत्र होंगे, जो इस कुलके भारको वहन करनेमें समर्थ होंगे ।। ५९ ॥

> स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः। हर्षे परमं महात्मा पुनरप्युवाच ॥ ६०॥ तमुष्यशृङ्गं

उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इन्द्रियोंको संयममें रखनेवाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षको प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृङ्गको पुनः पुत्र-प्राप्ति करानेवाले कर्मका अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित किया ॥ ६० ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १४ ॥

### पञ्चदशः सर्गः

ऋष्यशृङ्गद्वारा राजा दश्चरथके पुत्रेष्टि यज्ञका आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका रावणके वधका उपाय हुँ निकालना तथा भगवान् विष्णुका देवताओंको आश्वासन देना

मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिद्मुत्तरम्। लब्धसंबस्ततस्तं तु वेदको नृपमव्यीत्॥ १॥

महात्मा ऋष्यशृङ्ग बड़े मेघावी और वेदोंके ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देरतक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्यका निश्चय किया। फिर भ्यानसे विस्त हो वे राजासे इस प्रकार बोले--॥१॥

इप्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्।

अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः ॥ २ ॥

'महाराज ! मैं आपको पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिये अथर्ववेदके मन्त्रोंसे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा । वेदोक्त विधिके अनुसार अनुष्ठान करनेपर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा ।। २ ॥

ततः प्राक्रमदिष्टि तां पुत्रीयां पुत्रकारणात्। जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रइष्ट्रेन कर्मणा॥ ३॥

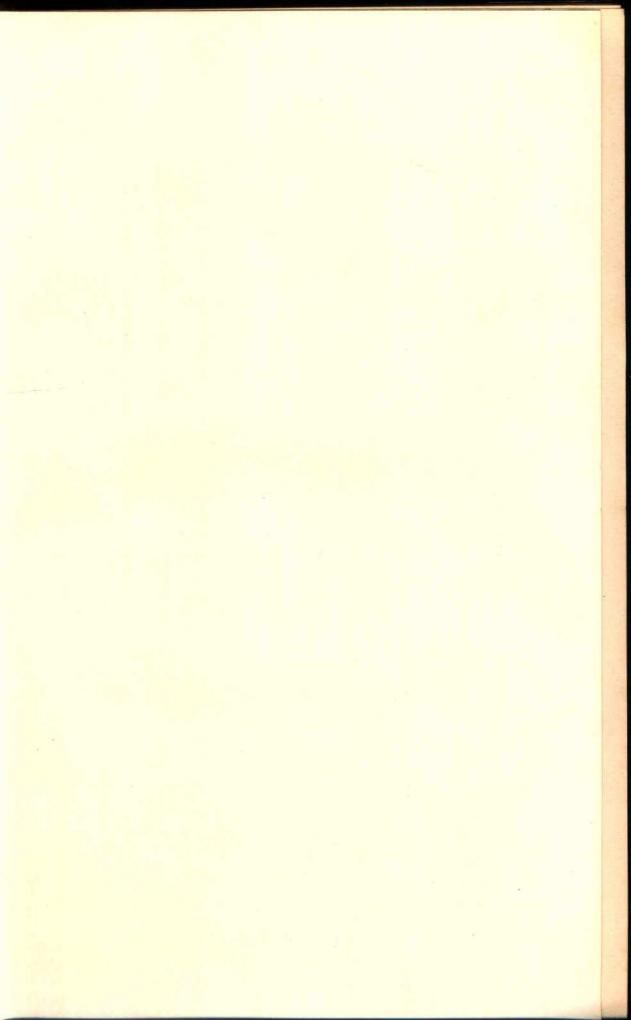

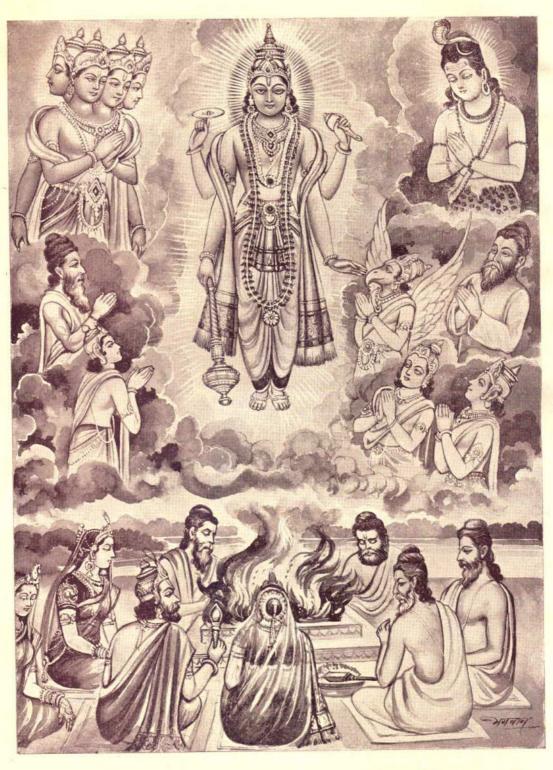

पुत्र-प्राप्तिके लिये महाराज दश्चरथका अश्वमेध-यज्ञ तथा देवताओंकी भगवान् विष्णुसे अवतारके लिये प्रार्थना

यह कहकर उन तेजस्वी ऋषिने पुत्रप्राप्तिके उद्देश्यसे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारम्भ किया और श्रीतविधिके अनुसार अग्निमें आहुति डाली ॥ ३ ॥

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्थयः। भागप्रतिप्रहार्थे वै समवेता यथाविधि॥ ४॥

तब देवता, सिद्ध, गन्धर्व और महर्षिगण विधिके अनुसार अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके लिये उस यज्ञमें एकत्र हुए ॥ ४॥

ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन् सदस्ति देवताः। अब्रुवँह्योककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः॥ ५॥

उस यज्ञ-सभामें क्रमशः एकत्र होकर ( दूसरोंकी दृष्टिसे अदृश्य रहते हुए) सब देवता लोककर्ता ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोले—॥ ५॥

भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः। सर्वान् नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्तुमः॥ ६॥

'भगवन् ! रावण नामक राक्षस आपका कृपाप्रसाद पाकर अपने बलसे हम सब लोगोंको बड़ा कष्ट दे रहा है। हममें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रमसे उसको दबा सकें।। ६।।

त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा। मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वे तस्य क्षमामहे॥ ७॥

'प्रभो ! आपने प्रसन्न होकर उसे वर देदिया है। तबसे हमलोग उस वरका सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधोंको सहते चले आ रहे हैं॥ ७॥

उद्वेजयित लोकांस्त्रीनुच्छितान् द्वेष्टि दुर्मितः। शक्रं त्रिदशराजानं प्रधर्षयितुमिच्छिति ॥ ८॥

'उसने तीनों लोकोंके प्राणियोंका नाकों दम कर रखा है। वह दुष्टारमा जिनको कुछ ऊँची स्थितिमें देखता है, उन्हीं-के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इन्द्रको परास्त करने-की अभिलाषा रखता है।। ८।।

ऋषीन् यक्षान् सगन्धर्वान् ब्राह्मणानसुरांस्तदा । अतिकामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः॥९॥

'आपके वरदानसे मोहित होकर वह इतना उदण्ड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गन्धवों, असुरों तथा ब्राह्मणोंको पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है॥ ९॥

नैनं सूर्यः प्रतपित पाइवें वाति न मारुतः। चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते॥ १०॥

'सूर्य उसको ताप नहीं पहुँचा सकते। वायु उसके पास जोरसे नहीं चलती तथा जिसकी उत्ताल तरङ्गें सदा ऊपर-नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावणको देखकर भयके मारे स्तब्ध-सा हो जाता है—उसमें कम्पन नहीं होता॥ १०॥ तन्महन्नो भयं तस्माद् राक्षसाद् घोरदर्शनात्। वधार्थे तस्य भगवन्तुपायं कर्तुमर्हिस् ॥११॥ 'वह राक्षस देखनेमें भी वड़ा भयंकर है। उससे हमें

'वह रक्षिस देखनमें भी बड़ा भयकर है। उससे हमें महान् भय प्राप्त हो रहा है; अतः भगवन्! उसके वधके लिये आपको कोई-न-कोई उपाय अवश्य करना चाहिये'॥११॥

पवमुक्तः सुरैः सर्वेश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत् । हन्तायं विदितस्तस्य वधोषायो दुरात्मनः ॥ १२ ॥ तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् ।

अंबध्योऽस्मीति वागुका तथेत्युक्तं च तन्मया ॥ १३ ॥

समस्त देवताओं के ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुछ सोचकर बोळे—'देवताओ! लो, उस दुरात्माके वधका उपाय मेरी समझमें आ गया । उसने वर मॉॅंगते समय यह बात कही थी कि मैं गन्धर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथसे न मारा जाऊँ । मैंने भी 'तथास्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली ॥ १२-१३॥

नाकीर्तयद्वज्ञानात् तद् रक्षो मानुषांस्तदा । तस्मात् स मानुषाद् वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते१४

'मनुष्योंको तो वह तुच्छ समझता था, इसिल्थे उनके प्रति अवहेळना होनेके कारण उनसे अवध्य होनेका वरदान नहीं माँगा। इसिल्ये अब मनुष्यके हाथसे ही उसका वध होगा। मनुष्यके सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्युका कारण नहीं हैं। ॥ १४॥

पतच्छुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहतम् । देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा ॥ १५ ॥

ब्रह्माजीकी कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥

पतिसम्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। शङ्कचकगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः॥१६॥ वैनतेयं समारुद्य भास्करस्तोयदं यथा। तप्तहारककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः॥१७॥ ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः।

इसी समय महान् तेजस्वी जगत्पति भगवान् विष्णु भी मेघके ऊपर स्थित हुए सूर्यकी भाँति गरुड्पर सवार हो वहाँ आ पहुँचे। उनके शरीरपर पीताम्बर और हाथोंमें शङ्क, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओंमें तपाये हुए सुवर्णके बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय सम्पूर्ण देवताओंने उनकी वन्दना की और वे ब्रह्माजीसे मिलकर सावधानीके साथ सभामें विराजमान हो गये॥ १६-१७ रै॥

तमब्रवन् सुराः सर्वे समभिष्ट्य संनताः॥ १८॥ त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया।

तय समस्त देवताओंने विनीत भावसे उनकी स्तुति करके

कहा—'सर्वव्यापी परमेश्वर ! हम तीनों लोकोंके हितकी कामनासे आपके ऊपर एक महान् कार्यका भार दे रहे हैं ॥ राक्षो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो ॥ १९ ॥ धर्मञ्चस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः । अस्य भार्यासु तिस्तृषु हिश्रीकीत्र्युपमासु च ॥ २० ॥ विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम्। तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्डकम् ॥ २१ ॥ अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जिह रावणम् ।

'प्रभो! अयोध्याके राजा दशस्य धर्मजः उदार तथा महर्षियोंके समान तेजस्वी हैं। उनके तीन रानियाँ हैं, जो हीं। श्री और कीर्ति—इन तीन देवियोंके समान हैं। विष्णुदेव! आप अपने चार खरूप बनाकर राजाकी उन तीनों रानियोंके गर्भसे पुत्ररूपमें अवतार ग्रहण कीजिये। इस प्रकार मनुष्य-रूपमें प्रकट होकर आप संसारके लिये प्रवल कण्टकरूप रावणको, जो देवताओंके लिये अवध्य है, समरभूमिमें मार डालिये॥ १९-२१ई॥

स हि देवान सगन्धर्गन् सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्॥२२॥ राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते।

वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रमसे देवता, गन्धर्वः सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंको बहुत कष्ट दे रहा है।। ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा॥ २३॥ क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः।

'उस रौद्र निशाचरने ऋषियोंको तथा नन्दनवनमें कीड़ा करनेवाले गन्धवौं और अप्सराओंको भी स्वर्गसे भूमिपर गिरा दिया है ॥ २३ ई ॥

वधार्थे वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह ॥ २४ ॥ सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः।

'इसलिये मुनियोंसहित हम सब सिद्धः गन्धर्व यक्षः तथा देवता उसके वधके लिये आपकी शरणमें आये हैं ॥ २४ ई ॥ त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परंतप ॥ २५ ॥ वधाय देवशत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु ।

'शत्रुऑको संताप देनेवाले देव ! आप ही हम सब लोगोंकी परमगति हैं, अतः इन देवद्रोहियोंका वध करनेके लिये आप मनुष्यलोकमें अवतार लेनेका निश्चय कीजिये'॥ एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदशपुंगवः॥ २६॥ पितामहपुरोगांस्तान् सर्वलोकनमस्कृतः। अन्नवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान्।२७।

उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वलोकवन्दित देवप्रवर देवाधिदेव भगवान् विष्णुने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओंसे कहा—॥ २६-२७॥ भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थ युचि रावणम्।

सपुत्रपौत्रं सामात्यं समन्त्रिशातिवान्धवम् ॥ २८॥ हत्वा कृरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहम् । द्रावर्षसहस्राणि द्रावर्षशतानि च ॥ २९॥ वत्स्यामिमानुषे लोकेपालयन् पृथिवीमिमाम् ।

'देवगण! तुम्हारा कल्याण हो। तुम भयको त्याग दो।
मैं तुम्हारा हित करनेके लिये रावणको पुत्र, पौत्र, अमात्यः,
मन्त्री और वन्धु-वान्धवींसहित युद्धमें मार डालूँगा।
देवताओं तथा ऋषियोंको भय देनेवाले उस कृर एवं दुर्घर्ष
राक्षसका नाश करके मैं ग्यारह हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका
पालन करता हुआ मनुष्यलोकमें निवास कल्ँगा'॥२८-२९ई॥
एवं दत्त्वा वरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्॥ ३०॥
मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमधात्मनः।

देवताओंको ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान् विष्णुने मनुष्यलोकमें पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार किया॥ ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वाऽऽत्मानं चतुर्विधम् । ३१॥ पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्।

इसके बाद कमलनयन श्रीहरिने अपनेको चार खरूपोमें प्रकट करके राजा दशरथकोपिता बनानेका निश्चय किया ॥३१६॥ ततो देविष गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरोगणाः । स्तिनिधिदि व्यक्षणाभस्तष्टवर्मधसदनम् ॥ ३२॥

स्तुतिभिर्दि व्यरूपाभिस्तुष्टुबुर्मधुसदनम् ॥ ३२॥ तब देवता, ऋषि, गन्धर्व, रह तथा अप्तराओंने दिव्य स्तुतियोंके द्वारा भगवान् मधुसूदनका स्तवन किया॥ ३२॥

तमुद्धतं रावणमुत्रतेजसं प्रवृद्धद्पं त्रिदशेश्वरद्विषम्। विरावणं साधुतपस्विकण्डकं

तपस्विनामुद्धर तं भयावहम् ॥ ३३ ॥ वे कहने लगे— प्रमो ! रावण बड़ा उद्दण्ड है । उसका तेज अत्यन्त उम्र और धमंड बहुत बढ़ा-चढ़ा है । वह देवराज इन्द्रसे सदा द्वेष रखता है । तीनों लोकोंको चलाता है , साधुओं और तपस्वी जनोंके लिये तो वह बहुत बड़ा कण्टक है; अतः तापसोंको भय देनेवाले उस भयानक राक्षस-की आप जड़ उखाड़ डालिये ॥ ३३ ॥

तमेव हत्वा सवलं सवान्धवं विरावणं रावणमुद्रपौरुषम्। स्वलोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं

सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकलमपम् ॥ ३४ ॥

(उपेन्द्र ! सारे जगत्को रुलानेवाले उस उग्र पराक्रमी

रावणको सेना और बन्धु-बान्धवोसहित नष्ट करके अपनी
स्वाभाविक निश्चिन्तताके साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित
उस चिरन्तन बैकुण्ठधाममें आ जाइये; जिसे राग-द्वेष आदि
दोषोंका कळुष कभी छू नहीं पाता है? ॥ ३४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें पंद्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १५ ॥

### षोडशः सर्गः

देवताओंका श्रीहरिसे रावणवधके लिये मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेको कहना, राजाके पुत्रेष्टि यज्ञमें अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट होकर खीर अर्पण करना और उसे खाकर रानियोंका गर्भवती होना

ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः। जानन्नपि सुरानेवं इठक्ष्णं वचनमत्रवीत्॥१॥

तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण-वधके लिये नियुक्त होनेपर सर्वव्यापी नारायणने रावणवधके उपायको जानते हुए भी देवताओं से यह मधुर वचन कहा— ॥

उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः। यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्॥ २॥

'देवगण ! राक्षसराज रावणके वधके लिये कौन-सां उपाय है, जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियोंके लिये कण्टक-रूप उस निशाचरका वध करूँ ?' ॥ २ ॥

पवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमन्ययम् । मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे ॥ ३ ॥

उनके इस तरह पूछनेपर सब देवता उन अविनाशी भगवान् विष्णुसे बोले—'प्रभो ! आप मनुष्यका रूप धारण करके युद्धमें रावणको मार डालिये ॥ ३॥

स हि तेपे तपस्तीवं दीर्घकालमरिंद्मः। येन तुष्टोऽभवद् ब्रह्मा लोककुल्लोकपूर्वजः॥ ४॥

'उस रात्रुदमन निशाचरने दीर्घकालतक तीन तपस्या की थी, जिससे सब लोगोंके पूर्वज लोकस्रष्टा ब्रह्माजी उसपर प्रसन्न हो गये ॥ ४॥

संतुष्टः प्रददी तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः। नानाविधेभ्यो भृतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्॥ ५ ॥

'उसपर संतुष्ट हुए भगवान् ब्रह्माने उस राक्षसको यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियों मेंसे मनुष्यके सिवा और किसीसे भय नहीं है ॥ ५ ॥

अवशाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः। एवं पितामहात् तस्माद् वरदानेन गर्वितः॥ ६॥

पूर्वकालमें वरदान लेते समय उस राक्षसने मनुष्योंको दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामहसे मिले हुए वरदानके कारण उसका घमंड बढ़ गया है।। ६।।

उत्साद्यति लोकांस्त्रीन् स्त्रियश्चाप्युपकर्षति । तस्मात् तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परंतप ॥ ७ ॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले देव ! वह तीनों लोकोंको पीड़ा देता और स्त्रियोंका भी अपहरण कर लेता है; अतः उसका वध मनुष्यके हाथसे ही निश्चित हुआ है' ॥ ७॥ इत्येतद् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् । पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् ॥ ८ ॥

समस्त जीवात्माओंको वशमें रखनेवाले भगवान् विष्णुने देवताओंकी यह बात सुनकर अवतारकालमें राजा दशस्थको ही पिता बनानेकी इच्छा की ॥ ८॥

स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन् काले महाद्युतिः। अयजत् पुत्रियामिष्टि पुत्रेप्सुरिस्द्रनः॥ ९॥

उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होनेके कारण पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे ॥ ९ ॥

स कृत्वा निश्चयं विष्णुरामन्त्र्य च पितामहम्। अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः॥ १०॥

उन्हें पिता बनानेका निश्चय करके भगवान् विष्णु पितामहकी अनुमति ले देवताओं और महर्षियोंसे पूजित हो बहाँसे अन्तर्घान हो गये ॥ १०॥

ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभम्। प्रादुर्भृतं महद् भूतं महावीर्यं महाबलम् ॥ ११॥

तत्पश्चात् पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथके यज्ञमें अग्निकुण्डसे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीरमें इतना प्रकाश थाः जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल-पराकम महान् था।। ११॥

कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम् । स्निग्धहर्यक्षतनुज्ञसम्श्रुपवरमूर्धजम् ॥१२॥

उसकी अङ्गकान्ति काले रंगकी थी। उसने अपने शरीरपर लाल वस्त्र घारण कर रक्खा था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणीसे दुन्दुभिके समान गम्भीर ध्विन प्रकट होती थी। उसके रोम, दादी-मूँछ और बड़े-बड़े केश चिकने और सिंहके समान थे॥ १२॥

शुभलक्षणसम्पन्नं दिन्याभरणभूषितम् । शैलश्रङ्गसमुन्सेधं दप्तशार्दूलविक्रमम् ॥ १३ ॥

वह ग्रुम लक्षणोंसे सम्पन्नः दिव्य आभूषणोंसे विभूषितः शैलशिखरके समान ऊँचा तथा गर्वीले सिंहके समान चलनेवाला था॥ १३॥

दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम्। तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्॥ १४॥ दिव्यपायससम्पूर्णो पात्रीं पत्नीमिव वियाम्। प्रमुख विपुलां दोभ्यों स्वयं मायामयीमिव॥ १५॥ उसकी आकृति सूर्यके समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्निकी लपटोंके समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथमें तपाये हुए जाम्बूनद नामक पुवर्णकी बनी हुई परात थी, जो चाँदीके ढक्कनसे ढँकी हुई थी। वह (परात) थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीरसे मरी हुई थी। उसे उस पुरुषने ख्यं अपनी दोनों मुजाओंपर इस तरह उठा रखा था, मानो कोई रिक अपनी प्रियतमा पत्नीको अङ्कमें लिये हुए हो। वह अद्भुत परात माथामयी-सी जान पड़ती थी॥ १४-१५॥

समवेक्ष्यात्रवीद् वाक्यमिदं दशरथं नृपम्। प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप ॥ १६॥

उसने राजा दशरथकी ओर देखकर कहा—'नरेश्वर! मुझे प्रजापतिलोकका पुरुष जानो। मैं प्रजापतिकी ही आशासे यहाँ आया हुँ'॥ १६॥

ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्चलिः। भगवन् स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते ॥१७॥

तब राजा दशरथने हाथ जोड़कर उससे कहा— भगवन् ! आपका स्वागत है। कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?'।। १७॥

अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत् । राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया ॥ १८ ॥

फिर उस प्राजापत्य पुरुषने पुनः यह बात कही— पाजन् ! तुम देवताओंकी आराधना करते हो; इसीलिये तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है ॥ १८ ॥ इदं तु नृपशार्द्छ पायसं देवनिर्मितम् । प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम् ॥ १९ ॥

'तृपश्रेष्ठ ! यह देवताओंकी बनायी हुई खीर है, जो संतानकी प्राप्ति करानेवाली है । तुम इसे ग्रहण करो । यह धन और आरोग्यकी भी बुद्धि करनेवाली है ॥ १९॥

भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै। तासु त्वं स्टब्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप ॥ २०॥

प्राजन् ! यह खीर अपनी योग्य पित्नयोंको दो और कहो—'तुमलोग इसे खाओ ।' ऐसा करनेपर उनके गर्भसे आपको अनेक पुत्रोंकी प्राप्ति होगी, जिनके लिये तुम यह यज्ञ कर रहे हो' ॥ २० ॥

तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्य ताम्। पात्रीं देवान्नसम्पूर्णो देवदत्तां हिरण्मयीम् ॥ २१ ॥ अभिवाद्य च तद्भृतमद्भुतं प्रियदर्शनम्। मुद्दा परमया युक्तश्चकाराभिष्रदक्षिणम् ॥ २२ ॥

राजाने प्रसन्नतापूर्वक 'बहुत अच्छा' कहकर उस दिव्य पुरुषकी दी हुई देवान्नसे परिपूर्ण सोनेकी थालीको लेकर उसे अपने मस्तकपर धारण किया। फिर उस अद्भुत

एवं प्रियदर्शन पुरुषको प्रणाम करके बड़े आनन्दके साथ उसकी परिक्रमा की ॥ २१-२२ ॥

ततो द्शरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्। वभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः॥२३॥ ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम्। संवर्तयित्वा तत् कर्म तत्रैवान्तरधीयत॥२४॥

इस प्रकार देवताओंकी बनायी हुई उस खीरको पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धनको धन मिल गया हो। इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अन्तर्धान हो गया॥ २३-२४॥

हर्षरिमभिरुद्दश्वोतं तस्यान्तःपुरमावभौ । शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभौंऽशुभिः ॥ २५ ॥

उस समय राजाके अन्तः पुरकी स्त्रियाँ हर्षोल्लाससे बढ़ी हुई कान्तिमयी किरणोंसे प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगीं जैसे शरकालके नयनाभिराम चन्द्रमाकी रम्य रिश्मयोंसे उद्गासित होनेवाला आकाश सुशोभित होता है।

सोऽन्तःपुरं प्रविद्यैव कीसल्यामिद्मब्रवीत्। पायसं प्रतिगृह्णीप्व पुत्रीयं त्विद्मात्मनः॥ २६॥

राजा दशस्य वह खीर लेकर अन्तःपुरमें गये और कौसल्यासे बोले—'देवि! यह अपने लिये पुत्रकी प्राप्ति करानेवाली खीर ग्रहण करो'॥ २६॥

कौसल्याये नरपितः पायसार्धं ददौ तदा। अर्घादर्धं ददौ चापि सुमित्राये नराधिपः॥ २७॥

ऐसा कहकर नरेशने उस समय उस खीरका आधा भाग महारानी कौसल्याको दे दिया। फिर बचे हुए आधेका आधा भाग रानी सुमित्राको अर्पण किया॥ २७॥

कैकेय्यै चावशिष्टार्धे द्दौ पुत्रार्थकारणात्। प्रद्दौ चावशिष्टार्थे पायसस्यामृतोपमम् ॥ २८ ॥ अजुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामितः। एवं तासां द्दौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् ॥ २९ ॥

उन दोनोंको देनेके बाद जितनी खीर बच रही, उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्रप्राप्तिके उद्देश्यसे कैकेथीको दे दिया। तत्पश्चात् उस खीरका जो अविशष्ट आधा भाग था, उस अमृतोपम भागको महाबुद्धिमान् नरेशने कुछ सोच-विचारकर पुनः सुमित्राको ही अपित कर दिया। इस प्रकार राजाने अपनी सभी रानियोंको अलग-अलग खीर बाँट दी॥ २८-२९॥

ताइचैवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः । सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ॥ ३०॥

महाराजकी उन सभी साब्बी रानियोंने उनके हाथसे वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा । उनके चित्तमें अत्यन्त हषों ल्लास छा गया ॥ ३०॥ ततस्तु ताः प्राइय तमुत्तमिस्रयो महीपतेरुत्तमपायसं पृथक्। हुताशनादित्यसमानतेजसो-

उचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३१ ॥ तम् स्वीरको स्वाकः महाराज्यी उन हीनें

उस उत्तम खीरको खाकर महाराजकी उन तीनों साध्वी महारानियोंने शीघ्र ही पृथक्-पृथक् गर्भ घारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी थे॥ ३१॥

ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः स्त्रियः प्रस्तृहगर्भाः प्रतिलब्धमानसः।

गर्भोः प्रतिलब्धमानसः । संतुष्ट हुए थे ॥ ३२ ॥ इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये श्रादिकास्ये बालकाण्डे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १६ ॥

सप्तदशः सर्गः

ब्रह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्न वानरपृथपतियोंकी उत्पत्ति

पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः। उवाच देवताः सर्वाः स्वयम्भूर्भगवानिदम्॥ १॥

जब भगवान् विष्णु महामनस्वी राजा दशरथके पुत्रभाव-को प्राप्त हो गयेः तब भगतान् ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओं से

इस प्रकार कहा—॥ १ ॥ सत्यसंघस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः। विष्णोः सहायान् बिलनः सृजध्वं कामकृषिणः ॥ २ ॥ मायाविद्श्य शूरांश्च वायुवेगसमान् जवे। नयन्नान् बुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान्॥ ३ ॥ असंहायानुपायन्नान् दिव्यसंहननान्वितान् ।

सर्वास्त्रगुणसम्पन्नानमृतप्राशनानिव

'देवगण! भगवान् विष्णु सत्यप्रतिकः, बीर और इस सब लोगोंके हितैषी हैं । तुमलोग उनके सहायकरूपसे ऐसे पुत्रोंकी सृष्टि करो, जो बलवान्, इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, माया जाननेवाले, धूरवीर, बायुके समान वेग-शाली, नीतिकः, बुद्धिमान्, विष्णुतुल्य पराक्षमी, किसीसे परास्त न होनेवाले, तरह-तरहके उपायोंके जानकार, दिव्य शरीरघारी तथा अमृतभोजी देवताओंके समान सब प्रकारकी अस्त्रविद्याके गुणोंसे सम्पन्न हों ॥ २—४॥

अप्सरस्यु च मुख्यासु गन्धवींणां तन्यु छ । यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च ॥ ५ ॥ किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तन् षु च । सज्जन्वं हरिक्षपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान् ॥ ६ ॥

'प्रधान-प्रधान अप्सराओं, गन्धवोंकी स्त्रियों, यक्ष और नागोंकी कन्याओं, रीछोंकी स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियोंके गर्भसे वानररूपमें अपने ही तुस्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो ॥ ५-६ ॥

पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुक्रवः। जम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायतः॥ ७॥ 'मैंने पहलेसे ही ऋक्षराज जाम्बवान्की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जभाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुँहसे प्रकट हो गया'॥ ७॥

बभूव हृष्टक्षिदिवे यथा हरिः

सुरेन्द्रसिद्धविंगणाभिप्रजितः ॥ ३२ ॥

तदनन्तर अपनी उन रानियोंको गर्भवती देख राजा

दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने समझाः मेरा मनोरथ

सफल हो गया। जैसे स्वर्गमें इन्द्र, सिद्ध तथा ऋषियोंसे

पूजित हो श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भूतलमें देवेन्द्र, सिद्ध तथा महर्षियोंसे सम्मानित हो राजा दशरथ

ते तथोक्ता भगवता तत् प्रतिश्रुत्य शासनम् । जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणः॥ ८॥

भगवान् ब्रह्माके ऐसा कहनेपर देवताओंने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानररूपमें अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किये॥

ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः। चारणाश्च सुतान् वीरान् सस्जुर्वनचारिणः॥ ९॥

महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणोंने भी वनमें विचरनेवाले वानर-भाछओंके रूपमें वीर पुत्रोंको जन्म दिया ॥ ९॥

वानरेन्द्रं महेन्द्राभिमन्द्रो वालिनमात्मजम् । सुप्रीवं जनयामास तपनस्तपतां वरः॥१०॥

देवराज इन्द्रने वानरराज वालीको पुत्ररूपमें उत्पन्न कियाः जो महेन्द्र पर्वतके समान विशालकाय और वलिष्ठ था। तपनेवालोंमें श्रेष्ठ भगवान् सूर्यने सुग्रीवको जन्म दिया॥१०॥

बृह्रस्पतिस्त्वजनयत् तारं नाम महाकिपम्। सर्ववानरमुख्यानां बुद्धिमन्तमनुत्तमम्॥११॥

बृहस्पतिने तार नामक महाकाय वानरको उत्पन्न किया। जो समस्त वानर सरदारोंमें परम बुद्धिमान् और श्रेष्ठ था॥११॥

धनदस्य सुतः श्रीमान् वानरो गन्धमाद्नः। विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम्॥१२॥

तेजस्वी बानर गन्धमादन कुवेरका पुत्र था। विश्वकर्माने नल नामक महान् वानरको जन्म दिया॥ १२॥

पावकस्य सुतः श्रीमान् नीलोऽग्निसदशप्रभः। तेजसा यशसा वीर्याद्त्यरिच्यत वीर्यवान् ॥१३॥ अग्निके समान तेजसी श्रीमान् नील साक्षात् अग्निदेव- का ही पुत्र था। यह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल-वीर्यमें सबसे बढ़कर था॥ १३॥

रूपद्रविणसम्पन्नावश्विनौ रूपसम्मतौ। मैन्दं च द्विविदं चैव जनयामासतुः स्वयम्॥ १४॥

रूप-वैभवसे सम्पन्न, सुन्दर रूपवाले दोनों अश्विनी-कुमारोंने स्वयं ही मैन्द और द्विविदको जन्म दिया था॥१४॥

वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्। शरभं जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः॥१५॥

वरुणने सुषेण नामक वानरको उत्पन्न किया और महा-बली पर्जन्यने शरभको जन्म दिया ॥ १५ ॥

मारुतस्यौरसः श्रीमान् हनूमान् नाम वानरः। वज्रसंहननोपेतो वैनतेयसमो जवे॥ १६॥

हनुमान् नामवाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेवताके औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्रके समान सुदृदृ था।वे तेज चलनेमें गरुडुके समान थे॥ १६॥

सर्ववानरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवानपि। ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः॥१७॥

सभी श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक बुद्धिमान् और बलवान् थे। इस प्रकार कई हजार वानरोंकी उत्पत्ति हुई। वे सभी रावणका वध करनेके लिये उद्यत रहते थे॥ १७॥

अप्रमेयबला बीरा विकान्ताः कामरूपिणः। ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः॥१८॥

उनके बलकी कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले थे। गजराजों और पर्वतोंके समान महाकाय तथा महाबली थे॥ १८॥

ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजिक्षरे। यस्य देवस्य यद्भूपं वेषो यश्च पराक्रमः॥ १९॥ अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक् पृथक्। गोलाङ्गलेषु चोत्पन्नाः किंचिदुन्नतविक्रमाः॥ २०॥

रीछ, वानर तथा गोलाङ्ग्ल (लंगूर) जातिके वीर शीघ ही उत्पन्न हो गये। जिस देवताका जैसा रूप, वेष और परा-क्रम था, उससे उसीके समान पृथक् पृथक् पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरोंमें जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे॥ १९-२०॥

म्राक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च । देवा महर्षिगन्धर्वास्ताक्ष्ययक्षा यशस्विनः ॥ २१ ॥ नागाः किंपुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरीरगाः । बह्वो जनयामासुर्हृष्टास्तत्र सहस्रशः ॥ २२ ॥

कुछ वानर रीछ जातिकी माताओंसे तथा कुछ किन्नरियोंसे उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गन्धर्व, गरुड, यशस्वी यक्ष, नाग, किम्पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जातिके बहुसंख्यक

व्यक्तियोंने अत्यन्त हर्षमें भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किये॥ २१-२२॥

चारणाश्च सुतान वीरान् ससृजुर्वनचारिणः। वानरान् सुमहाकायान् सर्वोन् वै वनचारिणः॥२३॥

देवताओंका गुण गानेवाले वनवासी चारणोंने बहुत-से वीर, विशालकाय वानरपुत्र उत्पन्न किये । वे सब जंगली फल-मूल खानेवाले थे ॥ २३ ॥

अप्सरस्तु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च । नागकन्यासु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च । कामरूपवलोपेता यथाकामविचारिणः ॥ २४ ॥

मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं तथा गन्धर्व-पित्नयोंके गर्भसे भी इच्छानुसार रूप और बलसे युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करनेमें समर्थ वानरपुत्र उत्पन्न हुए ॥ २४॥

सिंहशार्दूळसदशा दर्पेण च बळेन च। शिळाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः॥ २५॥

वे दर्प और बलमें सिंह और व्याघोंके समान थे। पत्थर-की चट्टानोंसे प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे॥२५॥

नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वोस्त्रकोविदाः। विचालयेयुःशैलेन्द्रान् भेदयेयुःस्थिरान् द्रुमान् ॥२६॥

वे सभी नख और दाँतोंसे भी शस्त्रोंका काम छेते थे। उन सबको सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञान था। वे पर्वतोंको भी हिला सकते थे और स्थिरमावसे खड़े हुए वृक्षोंको भी तोड़ डालनेकी शक्ति रखते थे॥ २६॥

क्षोभयेयुक्ष वेगेन समुद्रं सरितां पतिम्। दारयेयुः क्षितिं पद्भ्यामाष्ठवेयुर्महार्णवान् ॥ २७॥

अपने वेगसे सरिताओं के स्वामी समुद्रको भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरोंसे पृथ्वीको विदीर्ण कर डालनेकी शक्ति थी। वे महासागरोंको भी लाँघ सकते थे॥ २७॥

नभस्तळं विदोयुश्च गृह्णीयुरिप तोयदान्। गृह्णीयुरिप मातङ्गान् मत्तान् प्रवजतो वने॥ २८॥

वे चाहें तो आकाशमें धुस जायँ, बादलोंको हाथोंसे पकड़ लें तथा वनमें वेगसे चलते हुए मतवाले गजराजोंको भी बन्दी बना लें॥ २८॥

नर्दमानांश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान्। ईदशानां प्रस्तानि हरीणां कामरूपिणाम्॥२९॥ शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्। ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः॥३०॥

घोर शब्द करते हुए आकाशमें उड़नेवाले पक्षियोंको भी वे अपने सिंहनादसे गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ोंकी संख्यामें उत्पन्न हुए थे। वे वानरोंके प्रधान यूथोंके भी यूथपति थे॥ २९-३०॥

बभूबुर्यूथपश्रेष्ठान् वीरांश्चाजनयन् इरीन् । अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थः सहस्रशः॥ ३१॥

उन यूथपितयोंने भी ऐसे बीर वानरोंको उत्पन्न किया था। जो यूथपोंसे भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकारके वानर थे - इन प्राकृत वानरोंसे विलक्षण थे। उनमेंसे सहस्रों वानर-यूथपित ऋक्षवान् पर्वतके शिखरोंपर निवास करने लगे।। ३१।। अन्ये नानाविधाञ्छेलान् काननानि च भेजिरे। स्र्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्षपुत्रं च वालिनम्॥ ३२॥ भातरावुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः। नलं नीलं हनूमन्तमन्यांश्च हरियूथपान्॥ ३३॥ ते तार्क्ष्यं लस्मप्तनाः सर्वे युद्धिशारदाः। विचरन्तोऽर्दयन् सर्वोन् सिंहव्याग्रमहोरगान्॥ ३४॥

दूसरोंने नाना प्रकारके पर्वतों और जंगलोंका आश्रय लिया। इन्द्रकुमार वाली और सूर्यनन्दन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानरयृथपित उन दोनों भाइयोंकी सेवामें उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल-नील, इनुमान् तथा अन्य वानर सरदारोंका आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़के समान बलशाली तथा युद्धकी कलामें निपुण थे। वे वनमें विचरते समय सिंह, व्याघ और बड़े-बड़े नाग आदि समस्त वनजन्तुओं-को रौंद डालते थे ॥ ३२—३४॥

महाबलो महाबाहुर्वाली विपुलविक्रमः। जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छवानरान्॥३५॥

महाबाहु वाली महान् बलते सम्पन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबलते रीक्कों, लंगूरों तथा अन्य वानरों-की रक्षा की थी॥ ३५॥

तैरियं पृथिवी श्र्रैः सपर्वतवनार्णवा। कीर्णा विविधसंस्थानैनीनाव्यअनस्थणैः॥३६॥

उन सबके शरीर और पार्थक्यस्चक लक्षण नाना प्रकार-के थे। वे शूरवीर वानर पर्वतः वन और समुद्रोंसिहत समस्त भूमण्डलमें फैल गये॥ ३६॥

तैर्में घवृन्दाचलकृ उसंनिभै
र्महाबलै वीनरयूथपाधिपैः ।

बभूव भूर्भी मशरीर रूपैः

समावता रामसहायहेतोः ॥ ३७॥

वे वानस्यूथपित मेघसमृह तथा पर्वतिशिखरके समान विशालकाय थे। उनका बल महान् था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान् श्रीरामकी सहायताके लिये प्रकट हुए उन वानर वीरोंसे यह सारी पृथ्वी भर गयी थी॥ ३७॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे सप्तद्शः सर्गः ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाच्यके बालकाण्डमें सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १७ ॥

अष्टादशः सर्गः

राजाओं तथा ऋष्यशृङ्कको विदा करके राजा दशरथका रानियोंसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुष्टनके जन्म, संस्कार, शील-खभाव एवं सहुण, राजाके दरवारमें विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार

निर्वृत्ते तु कतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः। प्रतिगृह्यामरा भागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम्॥ १॥

महामना राजा दशरथका यज्ञ समाप्त होनेपर देवतालोग अपना-अपना भाग ले जैसे आये थे; वैसे लौट गये॥ १॥

समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः। प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्यबळवाहनः॥२॥

दीक्षाका नियम समाप्त होनेपर राजा अपनी पत्नियोंको साथ छे सेवकः सैनिक और सवारियोंसहित पुरीमें प्रविष्ट हुए॥ २॥

यथाई प्रितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः। मुद्तिताः प्रययुर्देशान् प्रणस्य मुनिपुङ्गवम्॥ ३॥

भिन्न-भिन्न देशोंके राजा भी (जो उनके यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये आये थे) महाराज दशरथद्वारा यथावत् सम्मानित हो मुनिवर विषष्ठ तथा ऋष्यश्रङ्गको प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने देशको चले गये ॥ ३ ॥ श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात् ततः । बलानि राज्ञां शुभाणि प्रहृष्टानि चकाशिरे ॥ ४ ॥

अयोध्यापुरीसे अपने घरको जाते हुए उन श्रीमान् नरेशोंके ग्रुभ्न सैनिक अत्यन्त हर्षमग्न होनेके कारण बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ ४॥

गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः। प्रविवेशपुरीश्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्॥ ५॥

उन राजाओंके विदा हो जानेपर श्रीमान् महाराज दशरथने श्रेष्ठ ब्राहाणोंको आगे करके अपनी पुरीमें प्रवेश किया ॥ ५॥

शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यश्रङ्गः सुपूजितः। अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता॥ ६॥ राजाद्वारा अत्यन्त सम्मानित हो ऋष्यश्रङ्ग मुनि भी शान्ताके साथ अपने स्थानको चले गये। उस समय सेवकों-सिंहत बुद्धिमान् महाराज दशस्य कुछ दूरतक उनके पीछे-पीछे उनहें पहुँचाने गये थे॥ ६॥

पवं विस्रुज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः। उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्॥ ७॥

इस प्रकार उन सब अतिथियोंको विदा करके सफल-मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्तिकी प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुखसे रहने लगे ॥ ७॥

ततो यश्चे समाप्ते तु ऋतूनां षढ् समत्ययुः।
ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नाविमके तिथी॥ ८॥
नक्षत्रेऽदितिदैवत्ये स्वोचसंस्थेषु पश्चसु।
प्रदेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह॥ ९॥
प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतम्।
कौसल्याजनयद् रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्॥ १०॥

यज्ञ-समाप्तिके पश्चात् जब छः ऋतुएँ बीत गयीं, तब बारहवें मासमें चैत्रके ग्रुक्लपक्षकी नवमी तिथिको पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्नमें कौसल्यादेवीने दिव्य लक्षणोंसे युक्त, सर्वलोकवन्दित जगदीश्वर श्रीरामको जन्म दिया। उस समय (स्र्यं, मङ्गल, शनि, गुरु और शुक्र—ये) पाँच ग्रह अपने-अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा लग्नमें चन्द्रमाके साथ बृहस्पति विराजमान थे॥ ८-१०॥

विष्णोरधं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनन्दनम्। लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुन्दुभिस्वनम्॥ ११॥

वे विष्णुस्वरूप हविष्य या खीरके आधे भागसे प्रकट हुए थे। कौसल्याके महाभाग पुत्र श्रीराम इक्ष्वाकुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले थे। उनके नेत्रोंमें कुछ-कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएँ बड़ी-बड़ी और स्वर दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर था॥ ११॥

कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा। यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना॥१२॥

उस अभिततेजस्वी पुत्रसे महारानी कौसल्याकी बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह, जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणि इन्द्रसे देवभाता अदिति सुशोभित हुई थीं ॥ १२ ॥

भरतो नाम कैकेय्यां जन्ने सत्यपराक्रमः। साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः॥१३॥

तदनन्तर कैकेयीसे सत्यपराक्रमी भरतका जन्म हुआ। जो साक्षात् भगवान् विष्णुके (स्वरूपभृत पायस— स्वीर-के) चतुर्थोशसे भी न्यून भागसे प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न थे॥ १३॥

अथ लक्ष्मणशत्रुच्नी सुमित्राजनयत् सुतौ। वीरौ सर्वास्त्रकुशली विष्णोरर्धसमन्वितौ॥ १४॥ इसके बाद रानी सुमित्राने लक्ष्मण और शत्रुष्न—इन दो पुत्रोंको जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात् भगवान् विष्णुके अर्धभागसे सम्पन्न और सब प्रकारके अस्त्रोंकी विद्यामें कुशल थे॥ १४॥

पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेऽभ्युद्ति रवी॥१५॥

भरत सदा प्रसन्नचित्त रहते थे । उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्नमें हुआ था। सुमित्राके दोनों पुत्र आक्लेषा नक्षत्र और कर्कलग्नमें उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उत्त स्थानमें विराजमान थे॥ १५॥

राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जिह्नरे पृथक् । गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥ १६ ॥

राजा दशरथके ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक्-पृथक् गुणोंसे सम्पन्न और सुन्दर थे। ये भाद्रपदा नामक चार तारोंके समान कान्तिमान् थे ॥ १६॥

जगुः कलं च गन्धर्वा ननृतुश्चाप्सरोगणाः। देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात् पतत्॥ १७॥

इनके जन्मके समय गन्धवींने मधुर गीत गाये। अप्सराओंने नृत्य किया। देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने लगीं तथा आकाशसे फुलोंकी वर्षा होने लगी॥ १७॥

उत्सवश्च महानासीद्योध्यायां जनाकुलः। रथ्याश्च जनसम्बाधा नदनर्तकसंकुलाः॥१८॥

अयोध्यामें बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्योंकी भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियाँ और सड़कें लोगोंसे खचाखच भरी थीं। बहुत-से नट और नर्तक वहाँ अपनी कलाएँ दिखा रहे थे॥ १८॥

गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथापरैः। विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्धरत्नसमन्दिताः॥१९॥

वहाँ सब ओर गाने-बजानेवाले तथा दूसरे लोगोंके शब्द गूँज रहे थे। दीन-दुखियोंके लिये छुटाये गये सब प्रकारके रत्न वहाँ विखरे पड़े थे॥ १९॥

प्रदेशांश्च द्दौ राजा स्तमागधवन्दिनाम्। ब्राह्मणेभ्यो द्दौ वित्तं गोधनानि सहस्रदाः॥ २०॥

राजा दशरथने स्तः मागध और वन्दीजनोंको देने योग्य पुरस्कार दिये तथा ब्राह्मणोंको धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किये ॥ २०॥

अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथाकरोत्। ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम्॥ २१ ॥ सौमित्रं लक्ष्मणमिति शत्रुष्नमपरं तथा। वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा ॥ २२ ॥

भ प्रोष्ठपदा कहते हैं—माद्रपदा नक्षत्रको । उसके दो भेद
 हैं — पूर्वभाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा । इन दोनों में दो-दो तारे हैं ।
 यह बात ज्यौतिव-शास्त्रमें प्रसिद्ध है । ( रा० ति० )

ग्यारह दिन बीतनेपर महाराजने बालकोंका नामकरण-संस्कार कियाः । उस समय महर्षि वसिष्ठने प्रसन्नताके साथ सबके नाम रखे । उन्होंने ज्येष्ठ पुत्रका नाम 'राम' रखा । श्रीराम महात्मा (परमात्मा) थे । कैकेयीकुमारका नाम भरत तथा सुमित्राके एक पुत्रका नाम लक्ष्मण और दूसरेका शत्रुचन निश्चित किया ॥ २१-२२ ॥

ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानि । अद्दद् ब्राह्मणानां च रत्तौघममलं बहु ॥ २३॥

राजाने ब्राह्मणों पुरवासियों तथा जनपदवासियोंको भी भोजन कराया। ब्राह्मणोंको बहुत-से उज्क्वल रत्नसमूह दान किये॥ २३॥

तेषां जन्मिकयादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्। तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः॥ २४॥

महर्षि वसिष्ठने समय-समयपर राजासे उन बालकोंके जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाये थे। उन सबमें श्रीराम-चन्द्रजी ज्येष्ठ होनेके साथ ही अपने कुलकी कीर्ति-ध्वजाको फहरानेवाली पताकाके समान थे। वे अपने पिताकी प्रसन्नता-को बढानेवाले थे॥ २४॥

बभूव भूयो भूतानां स्वयम्भूरिव सम्मतः। सर्वे वेद्विदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः॥ २५॥

सभी भूतोंके लिये वे स्वयम्भू ब्रह्माजीके समान विशेष प्रिय थे। राजाके सभी पुत्र वेदोंके विद्वान् और श्र्रवीर थे। सब-के-सब लोकहितकारी कार्योंमें संलग्न रहते थे॥ २५॥ सर्वे ब्रानोपसम्पन्नाः सर्वे समुद्ता गुणैः। तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः॥ २६॥ इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः। गजस्कन्धेऽश्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः॥ २७॥ धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः।

सभी ज्ञानवान् और समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न थे। उनमें भी सत्यपराक्षमी श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगोंके विशेष प्रिय थे। वे निष्कलङ्क चन्द्रमाके समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथीके कंघे और घोड़ेकी पीठपर बैठने तथा रथ हाँकनेकी कलामें भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुवेंदका अभ्यास करते और पिताजीकी सेवामें लगे रहते थे॥ २६-२७ है॥

\* रामायणतिलक के निर्माताने मूलके एकादशाह शब्दको स्तक के अन्तिम दिनवा उपलक्षण माना है। उनका कहना है कि यदि ऐसा न माना जाय तो 'श्वित्रयस्य द्वादशाहं स्तकम्' (श्वित्रयको बारह दिनोंका स्तक लगता है) इस स्मृतिवाक्यसे विरोध होगा; अतः रामजन्मके बारह दिन बीत जानेके बाद तेरहवें दिन राजाने नामकरण-संस्कार किया— ऐसा मानना चाहिये।

वाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मवर्धनः॥२८॥ रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः। सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः॥२९॥

लक्ष्मीकी बृद्धि करनेवाले लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही श्री-रामचन्द्रजीके प्रति अत्यन्त अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्रीरामका सदा ही प्रियं करते थे और शरीरसे भी उनकी सेवामें ही जुटे रहते थे॥ २८-२९॥ लक्ष्मणो लक्ष्मिसम्पन्नो बहिःप्राण इवापरः। न च तेन विना निद्दां लभते पुरुषोत्तमः॥ ३०॥

म्ह्यमन्तमुपानीतमइनाति न हि तं विना। शोभासम्पन्न लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीके लिये बाहर विचरनेवाले दूसरे प्राणके समान थे। पुरुषोत्तम श्रीरामको

उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पात उत्तम भोजन लाया जाता तो श्रीरामचन्द्रजी उसमेंसे लक्ष्मणको दिये बिना नहीं खाते थे॥ ३० है॥

विया विना नहीं खात थे।। ३०५॥

यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः । ३१॥ अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति सघनुः परिपालयन् । भरतस्यापि शत्रुष्नो लक्ष्मणावरजो हि सः ॥ ३२॥ प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः ।

जब श्रीरामचन्द्रजी घोड़ेपर चढ़कर शिकार खेळनेके ळिये जाते, उस समय ळक्ष्मण घनुष लेकर उनके शरीरकी रक्षा करते हुए पीछे-पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुष्न भरतजीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरतजीको सदा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते थे॥ ३१-३२६ ॥

स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रेद्शरथः व्रियैः॥ ३३॥ बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः।

इन चार महान् भाग्यशाली प्रिय पुत्रोंसे राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे ही जैसे चार देवताओं (दिक्पालों) से ब्रझाजीको प्रसन्नता होती है ॥ ते यदा झानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ॥ ३४॥ हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वेझा दीर्घदर्शिनः। तेषामेचंप्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसाम्॥ ३५॥ पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा।

वे सब बालक जब समझदार हुए, तब समस्त सद्गुणोंसे सम्पन्न हो गये। वे सभी लजाशील, यशस्त्री, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यन्त तेजस्वी उन सभी पुत्रोंकी प्राप्तिसे राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्माकी माँति बहुत प्रसन्न थे॥ ३४-३५ है॥

ते चापि मनुजन्यात्रा वैदिकाध्ययने रताः ॥ ३६॥ पित्रशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः।

वे पुरुषसिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्याय,

पिताकी सेवा तथा धनुर्वेदके अभ्यासमें दत्त-चित्त रहते थे॥ ३६३॥

अथ राजा दशरथस्तेषां दारिक्रयां प्रति॥ ३०॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः॥३८॥ अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः।

एक दिन धर्मातमा राजा दशरथ पुरोहित तथा वन्धु-बान्धवोंके साथ बैठकर पुत्रोंके विवाहके विषयमें विचार कर रहे थे। मन्त्रियोंके बीचमें विचार करते हुए उन महामना नरेशके यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे॥ स राज्ञो दर्शनाकाङ्की द्वाराध्यक्षानुवाच ह ॥३९॥ शीव्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्।

वे राजासे मिलना चाहते थे । अन्होंने द्वारपालोंसे कहा— 'तुमलोग शीघ जाकर महाराजको यह सूचना दो कि कुशिकवंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैं' ॥ ३९६ ॥ तच्छुत्या वचनं तस्य राज्ञो वेशम प्रदुद्भुवः ॥ ४०॥ सम्आन्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ।

उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजाके दरवारमें गये। वे सब विश्वामित्रके उस वाक्यसे प्रेरित होकर मन-ही-मन घवराये हुए थे॥ ४०३॥

ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषि तदा ॥ ४१ ॥ प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायेध्वाकवे तदा ।

राजाके दरबारमें पहुँचकर उन्होंने इक्ष्वाकुकुलनन्दन अवधनरेशसे वहा- भहाराज ! महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं ।। ४१ है ॥

तेषां तद् ववनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२ ॥ प्रत्युज्जगाम संहष्टो ब्रह्माणमिव वासवः ।

उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गये। उन्होंने पुरोहितको साथ छेकर बड़े हर्षके साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इन्द्र ब्रह्माजीका स्वागत कर रहे हों॥ स ह्या ज्विळतं दीप्त्या तायसं संशितवतम्॥ ४३॥ मह्य इवदनो राजा ततोऽर्ध्यमुपहारयत्।

विश्वामित्रजी कठोर व्रतका पालन करनेवाले तपस्वी थे। वे अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजाका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और उन्होंने महर्षिको अर्घ्य निवेदन किया॥ ४३६॥

स राज्ञः प्रतिगृह्याच्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा ॥ ४४ ॥ कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधियम् ।

राजाका वह अर्घ्य शास्त्रीय विधिके अनुसार स्वीकार करके महर्षिने उनसे कुशल-मङ्गल पूछा ॥ ४४ है ॥ पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च ॥ ४५ ॥ कुशलं कीशिको राज्ञः पर्यपृच्छत् सुधार्मिकः । धर्मात्मा विश्वामित्रने क्रमशः राजाके नगरः खजानाः राज्यः बन्धु-बान्धव तथा मित्रवर्गं आदिके विषयमें कुशलप्रश्न किया—॥ ४५ है॥

अपि ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः ॥ ४६॥ दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्टितम् ।

'राजन् ! आपके राज्यकी सीमाके निकट रहनेवाले रात्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं ? आपने उनपर विजय तो प्राप्त की है न ? आपके यज्ञयाग आदि देवकर्म और अतिथि-सत्कार आदि मनुष्यकर्म तो अच्छी तरह सम्पन्न होते हैं न ?' ॥ ४६ है ॥

वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः॥ ४७॥ ऋषींश्च तान् यथान्यायं महाभाग उवाच ह ।

इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्रने वसिष्ठजी तथा अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर उन सबका यथावत् कुशल-समाचार पूछा ॥ ४७ रै॥

ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम् ॥ ४८ ॥ विविद्युः पूजितास्तेन निवेदुश्च यथाईतः ।

किर वे सब लोग प्रसन्नवित्त होकर राजाके दरवारमें गये और उनके द्वारा पूजित हो यथायोग्य आसर्नोपर बैठे॥ अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्॥ ४९॥ उवाच परमोदारों हृष्टस्तमभिष्जयन्।

तदनन्तर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथने पुरुक्तित होकर महामुनि विश्वामित्रकी प्रशंसा करते हुए कहा-॥४९६॥ म्यामृतस्य सम्प्राप्तिर्यथा वर्षमनूद्के॥ ५०॥ यथा सहशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य वै।

प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोद्यः ॥ ५१ ॥ तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने । कंच ते परमं कामं करोमि किम् हर्षितः ॥ ५२ ॥

'महामुने ! जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्यको अमृतकी प्राप्ति हो जाय, निर्जल प्रदेशमें पानी बरस जाय, किसी संतान-हीनको अपने अनुरूप पत्नीके गर्भसे पुत्र प्राप्त हो जाय, खोयी हुई निधि मिल जाय तथा किसी महान् उत्सवसे हर्षका उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ ग्रुभागमन हुआ है । ऐसा मैं मानता हूँ । आपका स्वागत है । आपके मनमें कौन-सी उत्तम कामना है, जिसको मैं हर्षके साथ पूर्ण करूँ ? ॥५०-५ २॥

पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्टचा प्राप्तोऽसि मानद्। अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम् ॥ ५३॥

'ब्रह्मन्! आप मुझसे सब प्रकारकी सेवा छेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद! मेरा अहोभाग्य है, जो आपने यहाँतक पधारनेका कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया॥ ५३॥ यसाद् विषेन्द्रमद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम । पूर्वे राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥ ५४ ॥ ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया । तदद्धतमभूद् वित्र पवित्रं परमं मम ॥ ५५ ॥

भेरी बीती हुई रात सुन्दर प्रभात दे गयी, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मणश्चिरोमणिका दर्शन किया। पूर्वकालमें आप राजर्षि शब्दसे उपलक्षित होते थे, फिर तपस्यासे अपनी अद्भुत प्रभाको प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षिका पद पाया; अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपोंमें मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है॥ ५४-५५॥

शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो। बृहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति ॥ ५६॥

'प्रभो ! आपके दर्शनसे आज मेरा घर तीर्थ हो गया । मैं अपने आपको पुण्यक्षेत्रोंकी यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ । बताइये, आप क्या चाहते हैं ? आपके ग्रुभागमनका ग्रुभ उद्देश्य क्या है ? ॥ ५६ ॥

इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये। कार्यस्य न विमर्शे च गन्तुमर्हसि सुवत ॥ ५७॥

'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षे ! मैं चाइता हूँ कि

आपकी कृपासे अनुग्रहीत होकर आपके अभीष्ट मनोरथको जान दूँ और अपने अम्युदयके लिये उसकी पूर्ति करूँ। 'कार्य सिद्ध होगा या नहीं' ऐसे संशयको अपने मनमें स्थान न दीजिये॥ ५७॥

कर्ता चाहमरोषेण दैवतं हि भवान् मम। मम चायमनुप्राप्तो महानभ्युद्यो द्विज। तवागमनजः इत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज॥ ५८॥

'आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्णरूपने पालन करूँगा; क्योंकि सम्माननीय अतिथि होनेके नाते आप मुझ ग्रहस्थके लिये देवता हैं। ब्रह्मन्! आज आपके आगमनसे मुझे सम्पूर्ण धर्मोंका उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान् अभ्युदयका अवसर आया है'॥ ५८॥

> इति हृदयसुखं निशम्य चाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम् । प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगाम हर्षम् ॥ ५९ ॥

मनस्वी नरेशके कहे हुए ये विनययुक्त वचन, जो हृदय और कानोंको मुख देनेवाले थे, मुनकर विख्यात गुण और यशवाले, शम-दम आदि सद्गुणोंसे सम्पन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५९ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डेऽष्टाद्शः सर्गः ॥ १८ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १८ ॥

### एकोनविंशः सर्गः

विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामको साथ ले जानेकी माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं मूर्छित होना

तच्छुन्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्। हप्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत॥१॥

तृपश्रेष्ठ महाराज दशरथका यह अद्भुत विस्तारचे युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले—॥ १॥

सदशं राजशार्वृत्व तवैव भुवि नान्यतः। महावंशपस्तस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः॥ २॥

राजसिंह ! ये बातें आपके ही योग्य हैं । इस पृथ्वीपर दूसरेके मुखसे ऐसे उदार वचन निकलनेकी सम्भावना नहीं है । क्यों न हो, आप महान् कुलमें उत्पन्न हैं और वसिष्ठ-जैसे ब्रह्मार्ष आपके उपदेशक हैं ॥ २ ॥

यत् तु मे हद्भतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम् । कुरुष्व राजशार्द्रुष्ठ भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३ ॥ 'अच्छा, अव जो बात मेरे हृदयमें है, उसे सुनिये।

'अच्छा, अव जो बात मेरे हृदयमें है, उसे सुनिये। नृपश्रेष्ठ! सुनकर उस कार्यको अवश्य पूर्ण करनेका निश्चय कीजिये। आपने मेरा कार्य सिद्ध करनेको प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाइये॥ ३॥

अहं नियममातिष्ठे सिद्धवर्थे पुरुष्पंभ । तस्य विष्नकरौ ह्रौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ ॥ ४ ॥

'पुरुषप्रवर! मैं धिद्धिके लिये एक नियमका अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं॥ ४॥

वते तु बहुराश्चीणें समाप्त्यां राक्षसाविमौ । मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ ॥ ५ ॥

भिरे इस नियमका अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्तिके समय वे दो राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान् और सुशिक्षित हैं॥ ५॥

तौ मांसरुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम् । अवधूते तथाभूते तस्मिन् नियमनिश्चये ॥ ६ ॥ कृतश्रमो निरुत्साइस्तसाद् देशादपाक्रमे।

'उन्होंने मेरी यज्ञवेदीपर रक्त और मांसकी वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्तप्राय नियममें विष्न पड़ जानेके कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहद्दीन होकर उस स्थानसे चला आया ॥ ६ है॥

न च मे कोधमुत्सप्डुं बुद्धिर्भवति पार्थिव ॥ ७ ॥

'पृथ्वीनाथ ! उनके ऊपर अपने क्रोधका प्रयोग करूँ— उन्हें शाप दे दूँ, ऐसा विचार मेरे मनमें नहीं आता है।।७॥ तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्र मुच्यते । स्वपुत्रं राजशार्द्छ रामं सत्यपराक्रमम्॥८॥ काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमहिसि ।

'क्योंकि वह नियम ही ऐसा है, जिसको आरम्म कर देनेपर किसीको शाप नहीं दिया जाता; अतः नृपश्रेष्ठ ! आप अपने काकपच्छवारी, सत्यपराक्रमी, शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम-को मुझे दे दें ॥ ८३॥

शको होष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा॥ ९॥ राक्षसा ये विकर्तारस्तेपामपि विनाशने। श्रेयश्चासमै प्रदास्थामि बहुरूपं न संशयः॥ १०॥

'ये मुझले सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेजसे उन विष्नकारी राधसींका नाश करनेमें समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकारका श्रेय प्रदान करूँगा; इसमें संशय नहीं है।। ९-१०।। श्रयाणामिप लोकानां येन ख्यातिं गिमिष्यति । न च तौ राममासाध शको स्थातुं कथंचन ॥ ११॥

'उस श्रेयको पाकर ये तीनों छोकोंमें विख्यात होंगे। श्रीरामके सामने आकर वे दोनों राक्षत किती तरह टहर नहीं सकते॥ ११॥

न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान् । वीर्योत्सिकौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ ॥ १२॥ रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः।

'इन रघुनन्दनके विवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसोंको मारनेका साहस नहीं कर सकता। उपश्रेष्ठ! अपने बलका वमंड रखनेवाले वे दोनों पापी निशाचर वालपाशके अधीन हो गये हैं। अतः महात्मा श्रीरामके सामने नहीं टिक सकते ॥१२५॥ न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमहीस पार्थिव ॥१३॥ अहं ते प्रतिज्ञानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसी।

'भूपाल! आप पुत्रविषयक स्तेहको सामने न लाइये। मैं आपसे प्रतिशापूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्स्मोंको इनके इाथसे मरा हुआ ही समक्षिये॥ १३ है॥ अहं वेशि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्॥ १४॥

अहं वेश्रि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ १४॥ वसिष्ठोऽपि महातेजाये वेमे तपसि स्थिताः।

'सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम क्या हैं—यह मैं जानता

हूँ। महातेजस्वी वसिष्टजी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं।। यदि ते धर्मलामं तु यदाश्च परमं सुवि॥१५॥ स्थिरमिच्छिति राजेन्द्र रामं में दातुमईस्ति।

पराजेन्द्र ! यदि आप इस भूमण्डलमें धर्म-लाम और उत्तम यशको स्थिर रखना चाहते हों तो श्रीरामको मुझे दे दीजिये ॥ १५% ॥

यद्यभ्यनुक्षां काकुतस्थ ददते तव मन्त्रिणः ॥ १६॥ विसष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय ।

'ककुत्स्थनन्दन ! यदि वसिष्ठ आदि आपके सभी मन्त्री आपको अनुमति दें तो आप श्रीरामको मेरे साथ विदा कर दीजिये ॥ १६५ ॥

अभिषेतमसंसक्तमात्मजं दातुमहंसि ॥ १७ ॥ दशरात्रं हि यक्षस्य रामं राजीवलोचनम् ।

भुझे रामको ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होनेके कारण अब आसक्तिरहित हो गये हैं; अतः आप यज्ञके अबशिष्ट दस दिनोंके लिये अपने पुत्र कमलनयन श्रीरामको मुझे दे दीजिये॥ १७३॥

नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव ॥ १८॥ तथा कुरुष्वभद्गं तेमा च शोकेमनः कृथाः।

'रघुनन्दन! आप ऐसा कीजिये जिससे मेरे यज्ञका समय स्यतीत न हो जाय। आपका कल्याण हो। आप अपने मनको शोक और चिन्तामें न डाल्यिंग।। १८३॥ इत्येवमुक्तवा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं चचः॥ १९॥ विरराम महातेजा विद्वामित्रो महामतिः।

यह धर्म और अर्थं युक्त वचन कहकर धर्मात्मा, महा-तें जस्वी, परमबुद्धिमान् विश्वामित्रजी चुप हो गये॥ १९६॥ स्र तिनशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्॥ २०॥ शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च।

विश्वामित्रका यह ग्रुभ वचन सुनकर महाराज दशरथको पुत्र-वियोगकी आशङ्कासे महान् दुःख हुआ । वे उससे पीड़ित हो सहसा काँप उठे और वेहोश हो गये ॥ २०६॥ उठ्धसंद्यस्तदोरथाय व्यवीदत भयान्वितः ॥ २१॥

इति हृद्यमनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् । नरपतिरभवन्महान् महात्मा

व्यथितमनाः प्रवचाल वासनात् ॥ २२ ॥ थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे । विश्वामित्र मुनिका वचन राजाके हृदय और मनको विदीर्ण करनेवाला था । उसे मुनकर उनके मनमें बड़ी व्यथा हुई । वे महामनस्वी महाराज अपने आसनसे विचलित हो मूर्च्छित हो गये ॥ २१-२२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये वास्तकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ इम प्रकार श्रावःस्मीविनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके वास्तकाण्डमें उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥

### विंशः सर्गः

राजा दशरथका विश्वामित्रको अपना पुत्र देनेसे इनकार करना और विश्वामित्रका कुपित होना

तच्छुत्वा राजशार्द्छो विश्वामित्रस्य भावितम्। मुद्धतमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिद्मव्रवीत्॥ १॥

विश्वामित्रजीका वचन सुनकर तृपश्रेष्ठ दशस्य दो घड़ीके लिये संशाशून्य-से हो गये। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले—॥ १॥

कनषोडशवर्षों मे रामो राजीवलोचनः। न युद्धयोग्यतामस्य पद्मयामि सह राश्रसैः॥ २॥

'महर्षे ! मेरा कमलनयन राम अभी पूरे सोलह वर्षका भी नहीं हुआ है । मैं इसमें राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी योग्यता नहीं देखता ॥ २ ॥

इयमक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः। अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरैः॥ ३॥

'यह मेरी अक्षीहिणी सेना है। जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेनाके साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरोंके साथ युद्ध कलँगा ॥ ३॥

इमे शूराश्च विकान्ता भृत्या मेऽस्त्रविशारदाः। योग्या रक्षोगणैयों छुं न रामं नेतुमईसि ॥ ४ ॥

भ्ये मेरे शूर्वीर सैनिक, जो अस्त्रविद्यामें कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसोंके साथ जुझनेकी योग्यता रखते हैं। अतः इन्हें ही ले जाइये; रामको ले जाना उचित नहीं होगा ॥४॥

अहमेव धनुष्पणिगींता समरमूर्धनि । यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद् योत्स्ये निशाचरैः । ५॥

भीं स्वयं ही हाथमें धनुष ले युद्धके मुहानेपर रहकर आपके यज्ञकी रक्षा करूँगा और जबतक इस शरीरमें प्राण रहेंगे तबतक निशाचरोंके साथ लड़ता रहूँगा ॥ ५॥

निर्विष्ना वतवर्या सा भविष्यति सुरक्षिता। अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमहीस ॥ ६ ॥

भेरे द्वारा सुरिक्षत होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विष्न-बाधाके पूर्ण-होगा; अतः मैं ही वहाँ आपके साथ चढुँगा। आप रामको न छे जाइये।। ६॥

बालो हाकृतविद्यक्ष न च वेत्ति बलाबलम्। न चास्त्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः॥ ७॥

'मेरा राम अभी बालक है। इसने अभीतक युद्धकी विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरेके बलाबलको नहीं जानता है। न तो यह अस्त्र-बलसे सम्पन्न है और न युद्धकी कलामें निपुण ही।। ७॥

न चासौरक्षसां योग्यः कृटयुद्धा हि राक्षसाः। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे॥ ८॥

जीवितुं मुनिशार्दूछं न रामं नेतुमहीस। यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुब्रत ॥ ९ ॥ चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय।

'अतः यह राक्षसोंसे युद्ध करने योग्य नहीं है; क्योंकि राक्षस मायासे छल-कपटसे युद्ध करते हैं। इसके किवा रामसे वियोग हो जानेपर मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता; मुनिश्रेष्ठ ! इसल्ये आप मेरे रामको न ले जाइये। अथवा ब्रह्मन् ! यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेकी हो तो चतुरङ्गिणी सेनाके साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे ले चलिये॥ ८-९ई॥

षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक ॥ १० ॥ इन्ड्रेणोत्पादितश्चायं न रामे नेतुमईसि ।

'कुशिकनन्दन! मेरी अवस्था साठ हजार वर्षकी हो गयी। इस बुढ़ापेमें बड़ी कठिनाईसे मुझे पुत्रकी प्राप्ति हुई है, अतः आप रामको न ले जाइये॥ १०६॥

चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥ ११ ॥ ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि ।

्धर्मप्रधानराम मेरे चारों पुत्रोंमें ज्येष्ठ है। इसलिये उसपर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। अतः आप रामको न ले जाइये॥ किंबीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते॥१२॥ कथंप्रमाणाः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुङ्गव। कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्॥१३॥

ंवे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं। किसके पुत्र हैं और कौन हैं? उनका डीलडील कैसा है? मुनिश्वर! उनकी रक्षा कौन करते हैं? राम उन राक्षसोंका सामना कैसे कर सकता है?॥ १२-१३॥

मामकैर्वा बलैब्बिन् मया वा क्ट्योधिनाम्। सर्वे मे रांस भगवन् कथं तेषां मया रणे॥ १४॥ स्थातब्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिका हिराक्षसाः।

'ब्रह्मन्! मेरे सैनिकोंको या खर्य मुझे ही उन माया-योधी राक्षसोंका प्रतीकार कैसे करना चाहिये ? भगवन् ! ये सारी बातें आप मुझे बताइये । उन दुष्टोंके साथ युद्धमें मुझे कैसे खड़ा होना चाहिये ? क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं? ॥ १४ है ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१५॥ पौलस्त्यवंदाप्रभवो रावणो नाम राक्षसः। स ब्रह्मणा दत्तवरस्रोलोक्यं बाधते भृद्यम् ॥१६॥ महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्वेड्डभिर्वृतः। श्रुयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥ १७ ॥ साक्षाद्वैश्रवणभाता पुत्रो विश्रवसो मुनेः ।

राजा दशरथकी इस बातको मुनकर विश्वामित्रजी बोले—'महाराज! रावण नामसे प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो महर्षि पुलस्त्यके कुलमें उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्माजीसे मुहमाँगा वरदान प्राप्त हुआ है; जिससे महान् बल्झाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसोंसे विरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकोंके निवासियोंको अत्यन्त कष्ट दे रहा है। मुना जाता है कि राक्षसराज रावण विश्रवा मुनिका औरस पुत्र तथा साक्षात् कुवेरका माई है। १५—१७ई॥ यदा न खलु यक्षस्य विष्नकर्ता महाबली।

मारीचश्च सुवाहुश्च यज्ञविष्नं करिष्यतः॥ १९॥

'वह महावली निशाचर इच्छा रहते हुए भी खयं आकर यज्ञमें विष्न नहीं डालता (अपने लिये इसे तुच्छ कार्य समझता है); इसल्ये उसीकी प्रेरणासे दो महान् बलवान् राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञोंमें विष्न डाला करते हैं? ॥ १८-१९ ॥

इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा। नहि शकोऽस्मि संघामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः॥२०॥

विश्वामित्र मुनिके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले—'मुनिवर ! मैं उस दुरात्मा रावणके सामने युद्धमें नहीं ठहर सकता ॥ २०॥

स त्वं प्रसादं धर्मश्च कुरुष्व मम पुत्रके। मम चैवाल्पभाग्यस्य दैवतं हि भवान् गुरुः॥ २१॥

'धर्मज्ञ महर्षे ! आप मेरे पुत्रपर तथा मुझ मन्द्रभागी दशरथपर भी कृपा कीजिये; क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं।।

देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतगपन्नगाः। न राका रावणं सोढुं कि पुनर्मानवा युधि॥ २२॥

'युद्धमें रावणका वेग तो देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते; फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है।। २२।।

स तु वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः। तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धं तस्य वा बळैः॥२३॥ सबळो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः।

'मुनिश्रेष्ठ ! रावण समराङ्गणमें बलवानोंके बलका अपहरण

कर लेता है, अतः में अपनी सेना और पुत्रोंके साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकोंसे युद्ध करनेमें असमर्थ हूँ ॥ २३ ॥

कथमप्यमरप्रख्यं संव्रामाणामकोविदम् ॥ २४ ॥ बालं मे तनयं ब्रह्मन् नैव दास्यामि पुत्रकम् ।

'ब्रह्मन् ! यह मेरा देवोपम पुत्र युद्धकी कलासे सर्वथा अनिभन्न है । इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है; इसलिये मैं इसे किसी तरह नहीं दूँगा ॥ २४६ ॥

अथ कालोपमी युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः ॥ २५ ॥ यक्षविष्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम् । मारीचश्च सुवाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ ॥ २६ ॥

'मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुन्द और उपसुन्द-के पुत्र हैं। वे दोनों युद्धमें यमराजके समान हैं। यदि वे ही आपके यश्चमें विष्न डालनेवाले हैं तो मैं उनका सामना करनेके लिये अपने पुत्रको नहीं दूँगा; क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्धविषयक उत्तम शिक्षांसे सम्पन्न हैं॥ २५-२६॥

तयोरन्यतरं योद्धं यास्यामि ससुदृद्गणः। अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सहबान्धवः॥ २७॥

'मैं उन दोनोंमेंसे किसी एकके साथ युद्ध करनेके लिये अपने सुद्धदोंके साथ चलुँगा; अन्यथा—यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई-बन्धुओंसहित आपसे अनुनय-विनय करूँगा कि आप रामको छोड़ दें' ॥ २७॥

> इति नरपतिजल्पनाद् द्विजेन्द्रं कुशिकसुतं सुमहान् विवेशमन्युः। सुद्धत इव मखेऽग्निराज्यसिकः समभवदुज्ज्वस्तितो महर्षिविद्धः॥२८॥

राजा दशरथके ऐसे बचन सुनकर विप्रवर कुशिकनन्दन विश्वामित्रके मनमें महान् कोषका आवेश हो आया, जैसे यज्ञशालामें अग्निको भली-भाँति आहुति देकर बीकी घारासे अभिषिक्त कर दिया जाय और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोधसे जल उठे॥ २८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २० ॥

# एकविंशः सर्गः

विश्वामित्रके रोषपूर्ण वचन तथा वसिष्ठका राजा दशरथको समझाना

तच्छुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम्। राजा दशरथकी बातके एक-एक अक्षरमें पुत्रके समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम् ॥ १ ॥ प्रति स्नेह भरा हुआ था, उसे सुनकर महर्षि

विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले—॥ १॥ पूर्वमर्थे प्रतिश्वत्य प्रतिक्षां हातुमिच्छसि। राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः॥ २॥

'राजन् ! पहले मेरी माँगी हुई वस्तुके देनेकी प्रतिशा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिशाका यह त्याग रघुवंशियोंके योग्य तो नहीं है। यह वर्ताव तो इस कुलके विनाशका स्चक है।। २।।

यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथागतम् । मिथ्याप्रतिज्ञः काकुतस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः ॥ ३॥

'नरेश्वर ! यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो में जैसे आया था, वैसे ही लीट जाऊँगा । ककुत्स्थकुलके रत्न ! अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूटी करके हितैषी सुहुदोंसे घिरे रहकर सुखी रहो? ॥ ३ ॥

तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। चचाळ वसुधा कृत्स्ना देवानां च भयं महत्॥ ४॥

बुद्धिमान् विश्वामित्रके कुपित होते ही सारी पृथ्वी काँप उठी और देवताओंके मनमें महान् भय समा गया ॥ ४॥

त्रस्तरूपं तु विश्वाय जगत् सर्वं महानृषिः। नृपति सुत्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमञ्ज्वीत्॥ ५॥

उनके रोषसे सारे संसारको त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रतका पालन करनेवाले धीरचित्त महर्षि वसिष्ठने राजासे इस प्रकार कहा—॥ ५॥

इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद् धर्म इवापरः । धृतिमान् सुत्रतः श्रीमान् न धर्म हानुमर्हसि ॥ ६ ॥

भहाराज ! आप इक्ष्वाकुबंशी राजाओं के कुलमें साक्षात् दूसरे धर्मके समान उत्पन्न हुए हैं । धैर्यवान्, उत्तम व्रतके पालक तथा श्रीसम्पन्न हैं । आपको अपने धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥

त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः। स्वधर्मे प्रतिपद्यस्य नाधर्मे वोदुमर्हसि॥ ७॥

''रघुकुलभूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं' यह बात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्मका ही पालन कीजिये; अधर्मका भार सिरपर न उठाइये॥ ७॥

प्रतिश्चत्य करिष्येति उक्तं वाक्यमकुर्वतः। इष्टापूर्तवधो भूयात् तस्माद् रामं विसर्जय॥ ८॥

"में अमुक कार्य करूँगा'—ऐसी प्रतिशा करके भी जो उस वचनका पालन नहीं करता, उसके यश-यागादि इष्ट तथा बावली-तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मोंके पुण्यका नाश हो जाता है, अतः आप श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ भेज दीजिये ॥ ८॥

कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः। गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वस्त्रनेनामृतं यथा॥ ९॥

ंये अस्त्रविद्या जानते हों या न जानते हों, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्निद्वारा सुरक्षित अमृतपर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उमी प्रकार कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हुए श्रीरामका वे राक्षस कुछ भी विगाइ नहीं सकते॥ ९॥

एव विग्रहवान् धर्म एव वीर्यवतां वरः। एव विद्याधिको लोके तपसञ्च परायणम्॥ १०॥

ये श्रीराम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात् धर्मकी मूर्ति हैं। ये बलवानोंमें श्रेष्ठ हैं। विद्याके द्वारा ही ये संसारमें सबसे बढ़े-चढ़े हैं। तपस्याके तो ये विशाल भण्डार ही हैं॥

एषोऽस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैस्रोक्ये सचराचरे। नैनमन्यः पुमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥११॥

'चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोंमें जो नाना प्रकारके अस्त्र हैं, उन सबको ये जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही।।

न देवा नर्षयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः। गन्धर्वयक्षप्रवराः सिकन्नरमहोरगाः॥ १२॥

देवता, ऋषि, राक्षस, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े-बड़े नाग भी इनके प्रभावको नहीं जानते हैं ॥ १२॥

सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः। कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ १३ ॥

प्रायः सभी अस्त्र प्रजापित कृशाश्वके परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापितने पूर्वकालमें कुशिकनन्दन विश्वामित्रको जब कि वे राज्यशासन करते थे, समर्पित कर दिया था।।१३॥

तेऽपि पुत्राः कृशाद्यस्य प्रजापतिस्रुतास्रुताः। नैकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहाः॥ १४॥

'कृशाश्वके वे पुत्र प्रजापित दक्षकी दो पुत्रियोंकी संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब-के-सब महान् शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलानेवाले हैं।। १४।।

जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे। ते स्तेऽस्त्राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम् ॥ १५॥

'प्रजापित दक्षकी दो सुन्दरी कन्याएँ हैं, उनके नाम हैं जया और सुप्रभा । उन दोनोंने एक सौ परम प्रकाशमान अस्त्र-शस्त्रोंको उत्पन्न किया है ॥ १५ ॥

पञ्चाशतं सुताँक्लेभे जया लब्धवरा वरान्। वधायासुरसैन्यानामप्रमेयानरूपिणः॥१६॥

'उनमेंसे जयाने वर पाकर पचास श्रेष्ठ पुत्रोंको प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपरहित हैं। वे सब-के-सब असुरोंकी सेनाओंका वध करनेके लिये प्रकट हुए हैं॥ १६॥ सुप्रभाजनयचापि पुत्रान् पञ्चारातं पुनः। संहारान् नाम दुर्धर्षान् दुराकामान् बळीयसः॥ १७॥

'फिर सुप्रभाने भी संहार नामक पचास पुत्रोंको जन्म दिया, जो अत्यन्त दुर्जय हैं। उनपर आक्रमण करना किसीके लिये भी सर्वथा कठिन है तथा वे सब-के-सब अत्यन्त बलिष्ठ हैं॥ १७॥

तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत् कुशिकात्मजः। अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित् ॥१८॥

्ये धर्मज्ञ कुशिकनन्दन उन सब अख्न-शस्त्रोंको अच्छी तरह जानते हैं। जो अख्न अबतक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करनेकी उनमें पूर्ण शक्ति है।।१८॥

तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मश्रस्य महात्मनः। न किञ्चिद्दस्त्यविदितं भूतं भव्यं च राघव॥१९॥

(रघुनन्दन! इसिल्ये इन मुनिश्रेष्ठ धर्मश महात्मा विश्वामित्रजीसे भृत या भविष्यकी कोई बात छिपी नहीं है।। एवंबीयों महातेजा विश्वामित्रो महायशाः। न रामगमने राजन संशयं गन्तुमहस्सि॥ २०॥ 'राजन् ! ये महातेजस्वी, महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं। अतः इनके साथ रामको भेजनेमें आप किसी प्रकारका संदेह न करें॥ २०॥

तेषां निष्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। तव पुत्रहितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते ॥ २१ ॥

'महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसोंका संहार करनेमें समर्थ हैं; किंतु ये आपके पुत्रका कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिये यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं? ॥ २१॥

इति मुनिवचनात् प्रसन्नचित्तो रघुनुषभश्च मुमोद् पार्थिवाग्यः। गमनमभिकरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या।२२।

महर्षि वसिष्ठके इस वचनसे विख्यात यशवाले रघुकुल-शिरोमणि नृपश्रेष्ठ दशरथका मन प्रसन्न हो गया। वे आनन्द-मग्न हो गये और बुद्धिसे विचार करनेपर विश्वामित्रजीकी प्रसन्नताके लिये उनके साथ श्रीरामका जाना उन्हें रुचिके अनुकूल प्रतीत होने लगा।। २२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें इक्कीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २१ ॥

### द्वाविंशः सर्गः

राजा दशरथका स्वस्तिवाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणको म्रुनिके साथ मेजना, मार्गमें उन्हें विक्वामित्रसे बला और अतिबला नामक विद्याकी प्राप्ति

तथा वसिष्ठे ब्रुवित राजा दशरथः स्वयम् । प्रहृष्टवद्नो राममाजुहाव सलक्ष्मणम् ॥ १ ॥ कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च । पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम् ॥ २ ॥

विश्वके ऐसा कहनेपर राजा दशरथका मुख प्रसन्नता-से खिल उठा । उन्होंने स्तयं ही लक्ष्मणसहित श्रीरामको अपने पास बुलाया । फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वसिष्ठने स्वस्तिवाचन करनेके पश्चात् उनका यात्रासम्बन्धी मङ्गलकार्य सम्पन्न किया—श्रीरामको मङ्गल-सूचक मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित किया गया ॥ १-२॥

स पुत्रं मूर्ष्म्युपाद्याय राजा दशरथस्तदा। ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना॥३॥

तदनन्तर राजा दशरथने पुत्रका मस्तक सूँघकर अत्यन्त प्रसन्नचित्तसे उसको विश्वामित्रको सौंप दिया ॥ ३ ॥ ततो वायुः सुखस्पशों नीरजस्को ववौ तदा । विद्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम् ॥ ४ ॥ पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद् देवदुन्दुभिनिःस्वनैः । शङ्कदुन्दुभिनिर्शोषः प्रयाते तु महात्मनि ॥ ५ ॥ उस समय धूळरहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमलनयन श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ जाते देख देवताओंने आकाशसे वहाँ पूलोंकी बड़ी भारी वर्षा की। देवदुन्दुभियाँ यजने लगीं। महात्मा श्रीरामकी यात्राके समय शक्कों और नगाड़ोंकी ध्वनि होने लगी॥ ४-५॥

विश्वामित्रो ययावव्रे ततो रामो महायशाः। काकपक्षधरो धन्वी तं च सौर्मित्ररन्वगात्॥ ६॥

आगे-आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काकपक्षधारी महा-यशस्त्री श्रीराम तथा उनके पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्मण जा रहे थे॥६॥

कलापिनौ धनुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश। विद्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ॥ ७॥

उन दोनों भाइयोंने पीठपर तरकस बाँघ रखे थे। उनके हाथोंमें धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओंको मुशोभित करते हुए महात्मा विश्वामित्रके पीछे तीन-तीन फन-वाले दो सपौंके समान चल रहे थे। एक ओर कंषेपर धनुष, दूसरी ओर पीठपर त्णीर और बीचमें मस्तक—इन्हीं तीनोंकी तीन फनसे उपमा दी गयी है।। ७॥

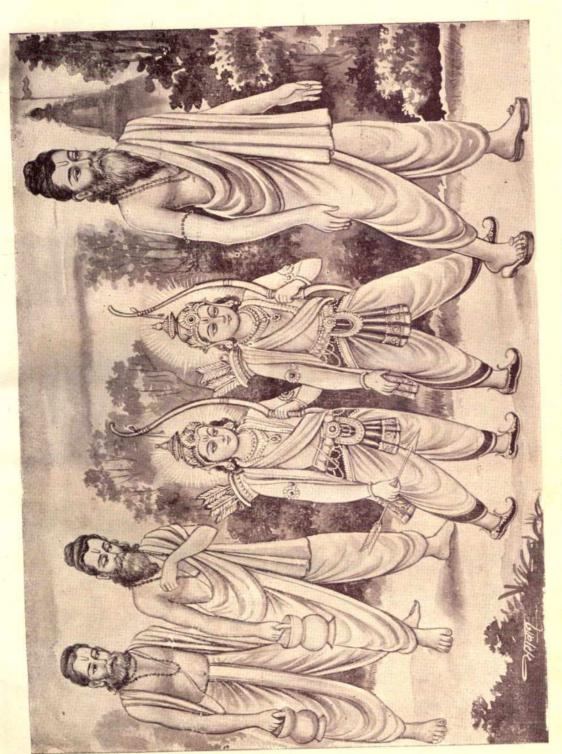

महर्षि विश्वामित्रके साथ श्रीराम-रहभ्मणका वनगमन

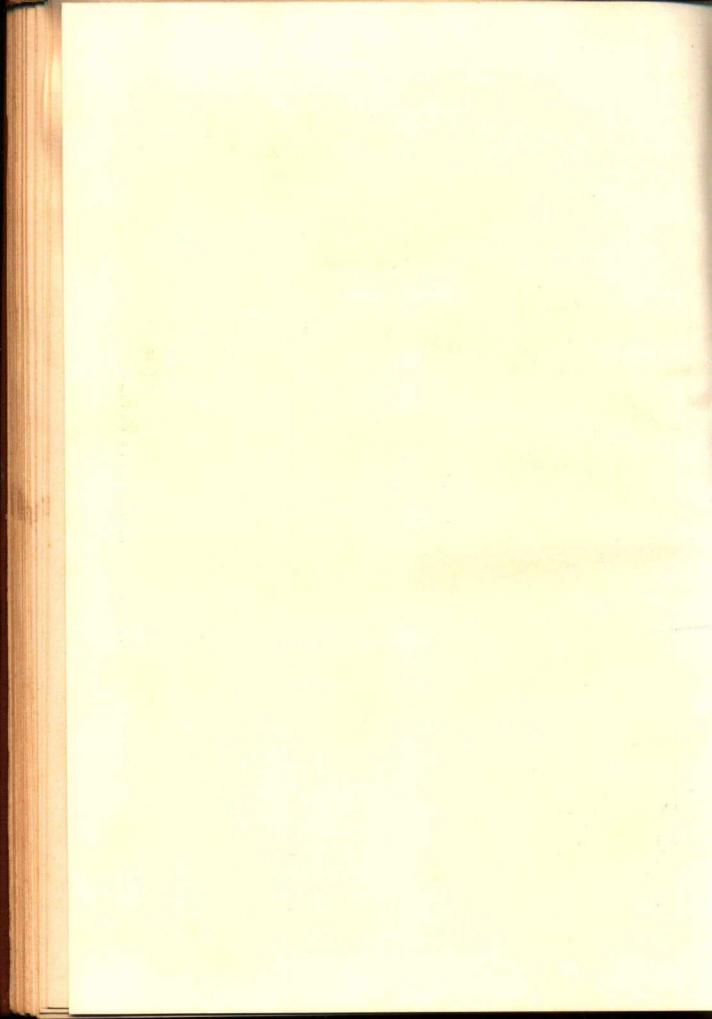

अनुजग्मतुरश्चद्रौ वितामहिमवाश्विनौ । अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ ॥ ८ ॥

उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कान्तिसे प्रकाशित होनेवाले वे दोनों अनिन्द्य सुन्दर राजकुमार सब ओर शोभाका प्रसार करते हुए विश्वामित्रजीके पीछे उसी तरह जा रहे थे, जैसे ब्रह्माजीके पीछे दोनों अश्विनीकुमार चलते हैं॥ ८॥

तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणी स्वलंकती।
बद्धगोधाङ्गुलित्राणी खङ्गवन्तौ महाद्युती॥ ९॥
कुमारी चारुवपुषी श्रातरौ रामलक्ष्मणौ।
अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ॥ १०॥
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी।

वे दोनों भाई कुमार श्रीराम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणोंसे अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथोंमें धनुष थे। उन्होंने अपने हाथोंकी अङ्गुलियोंमें गोहटीके चमड़ेके बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनके कटिप्रदेशमें तलवारें लटक रही थीं। उनके श्रीअङ्ग बड़े मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ट वीर अद्भुत कान्तिसे उद्घासित हो सब ओर अपनी शोभा फैलाते हुए कुशिकपुत्र विश्वामित्रका अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिन्त्य शक्तिशाली खाणुदेव (महादेव) के पीछे चलनेवाले दो अग्निकुमार स्कन्द और विशालकी भाँति शोभा पाते थे॥ ९-१०ई॥ अध्यर्भयोजनं गत्वा सरस्वा दक्षिणे तहे॥ ११॥ रामेति मधुरां वाणीं विद्वामित्रोऽभ्यभाषत। गृहाण वत्स सलिलं मा भृत् कालस्य पर्ययः॥ १२॥

अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर सरयूके दक्षिण तटपर विश्वामित्रने मधुर वाणीमें रामको सम्बोधित किया और कहा— खत्स राम! अब सरयूके जलसे आचमन करो। इस आवश्यक कार्यमें विलम्ब न हो। ११-१२॥

मन्त्रग्रामं गृहाण न्वं बलामतिबलां तथा। न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः॥१३॥

'बला और अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्र-समुदाय-को ग्रहण करो। इसके प्रभावसे तुम्हें कभी श्रम ( थकावट ) का अनुभव नहीं होगा। ज्वर ( रोग या चिन्ताजनित कष्ट ) नहीं होगा। तुम्हारे रूपमें किसी प्रकारका विकार या उलट-केर नहीं होने पायेगा॥ १३॥

न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैर्ऋताः। न बाह्रोः सदद्शो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन ॥ १४ ॥

भीते समय अथवा असावधानीकी अवस्थामें भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे । इस भ्तलपर बाहु-बलमें तुम्हारी समानता करनेवाला कोई न होगा ॥ १४॥ त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सहशस्तव। बलामतिबलां चैंघ पठतस्तात राघव॥ १५॥

'तात ! रघुकुलनन्दन राम ! वला और अतिबलाका अभ्यास करनेसे तीनों लोकोंमें तुम्हारे समान कोई नहीं रह जायगा ॥ १५ ॥

न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये । नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ ॥ १६ ॥

'अनघ! सौभाग्यः चातुर्यः ज्ञान और बुद्धिसम्बन्धी निश्चयमें तथा किसीके प्रश्नका उत्तर देनेमें भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा ॥ १६॥

एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदशस्तव। बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ॥१७॥

'इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जानेपर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा; क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएँ सब प्रकारके ज्ञानकी जननी हैं।। १७।।

श्चित्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम । वळामतिवळां चैव पठतस्तात राघव ॥१८॥ गृहाण सर्वळोकस्य गुप्तये रघुनन्दन ।

'नरश्रेष्ठ श्रीराम ! तात रघुनन्दन ! बला और अति-बलाका अम्यास कर लेनेपर तुम्हें भूख-प्यासका भी कष्ट नहीं होगा; अतः रघुकुलको आनन्दित करनेवाले राम ! तुम सम्पूर्ण जगत्की रक्षाके लिये इन दोनों विद्याओंको प्रहण करो ॥१८५॥

विद्याद्व यमधीयाने यशस्त्राथ भवेद् भुवि । पितामहसुते होते विद्ये तेजःसमन्विते ॥ १९ ॥

'इन दोनों विद्याओंका अध्ययन कर लेनेपर इस भूतल-पर तुम्हारे यशका विस्तार होगा । ये दोनों विद्याएँ ब्रह्माजी-की तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं॥ १९॥

प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदशस्त्वं हि पार्थिव। कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः॥२०॥ तपसा सम्भृते चैते बहुरूपे भविष्यतः।

'ककुत्स्थनन्दन! मैंने इन दोनोंको तुम्हें देनेका विचार किया है। राजकुमार! तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुममें इस विद्याको प्राप्त करने योग्य बहुत-से गुण हैं अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है तथापि मैंने तपोबळसे इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्यासे परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे ळिये बहुरूपिणी होंगी—अनेक प्रकारके फळ प्रदान करेंगी'॥ २०ई॥

ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवद्दनः शुचिः ॥ २१ ॥ प्रतिजन्नाह ते विद्ये महर्षेभीवितात्मनः।

तब श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये। उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा। उन्होंने उन गुद्ध अन्तः करणवाले महर्षिसे वे दोनों विद्याएँ ग्रहण की ॥ २१६ ॥

विद्यासमुदितो रामः ग्रुशुभे भीमविकमः॥ २२॥

#### सहस्ररिमर्भगवाञ्चारदीव दिवाकरः।

विद्यासे सम्पन्न होकर भयङ्कर पराक्रमी श्रीराम सहस्रों किरणोंसे युक्त शरत्कालीन भगवान् सूर्यके समान शोभा पाने लगे ॥ २२३ ॥

गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे॥ २३॥ ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरक्वां ससुखं त्रयः।

तत्पश्चात् श्रीरामने विश्वामित्रजीकी सारी गुरुजनोचित सेवाएँ करके हर्षका अनुभव किया । फिर वे तीनों वहाँ सरयूके तटपर रातमें सुखपूर्वक रहे ॥ २३ ई ॥

दशरथनुपसृजसत्तमाभ्यां तृणशयनेऽजुचिते तदोषिताभ्याम्। कुशिकसुतवचोऽनुलालिताभ्यां सुखमिव सा विवभी विभावरी च ॥ २४ ॥

राजा दशरथके वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहाँ तृणकी शस्यापर, जो उनके योग्य नहीं थी, सोये थे । महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणीद्वारा उन दोनोंके प्रति लाइ-प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी-सी प्रतीत हुई ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डे द्वाविद्याः सर्गः ॥ २२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके बालकाण्डमें बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥

## त्रयोविंशः सर्गः

विक्वामित्रसहित श्रीराम और लक्ष्मणका सरयू-गङ्गासंगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको ठहरना

प्रभातायां तु शर्वर्यो विश्वामित्रो महामुनिः। अभ्यभाषत काकुतस्थी शयानी पर्णसंस्तरे॥ १॥

जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्रने तिनकों और पत्तोंके विछौनेपर सोये हुए उन दोनों कुकुत्स्थवंशी राजकुमारोंसे कहा-॥ १॥

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठ नरशार्द्छ कर्तव्यं दैवमाहिकम्॥ २॥

'नरश्रेष्ठ राम ! तुम्हारे-जैसे पुत्रको पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्रजननी कही जाती हैं। यह देखोः प्रातःकालकी संध्याका समय हो रहा है; उठो और प्रतिदिन किये जानेवाले देवसम्बन्धी कार्योंको पूर्ण करो? ॥ २ ॥

तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नरोत्तमौ। स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम् ॥ ३ ॥

महर्षिका यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरोंने स्नान करके देवताओंका तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मन्त्र गायत्रीका जप करने लगे ॥ ३ ॥

कृताहिकौ महावीयौँ विश्वामित्रं तपोधनम्। अभिवाद्यातिसंहृष्टी गमनायाभितस्थतुः॥ ४ ॥

नित्यकर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्रीराम और लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्रको प्रणाम करके वहाँसे आगे जानेको उद्यत हो गये ॥ ४ ॥

तौ प्रयान्तौ महावीयौँ दिव्यां त्रिपथगां नदीम् । दृहशाते ततस्तत्र सरच्याः संगमे शुभे॥ ५॥

जाते-जाते उन महाबली राजकुमारोंने गङ्गा और संरघूके ग्रुभ सङ्गमपर पहुँचकर वहाँ दिव्य त्रिपथगा नदी गङ्गाजीका दर्शन किया ॥ ५ ॥ तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणां भावितात्मनाम् ।

बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः ॥ ६॥

सङ्गमके पास ही गुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोंका एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षींसे तीव तपस्या करते थे ॥ ६ ॥

तं दृष्टा परमधीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम्। **ऊचतुस्तं महात्मानं विद्यामित्रमिदं वचः॥ ७॥** 

उस पवित्र आश्रमको देखकर रघुकुलरत्न श्रीराम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने महात्मा विश्वामित्रसे यह बात कही-॥ ७॥

कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन् वसते पुमान्। भगवञ्छ्रोतुमिच्छावः परं कौत्इलं हि नौ ॥ ८॥

भगवन् ! यह किसका पवित्र आश्रम है ? और इसमें कौन पुरुष निवास करता है ? यह हम दोनों सुनना चाहते हैं । इसके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है' ॥ ८॥

तयोस्तद् वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः। अब्रवीच्छ्रयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः॥ ९ ॥

उन दोनोंका यह वचन सुनकर सुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र हँसते हुए बोले—'राम! यह आश्रम पहले जिसके अधिकारमें रहा है, उसका परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ९॥

कन्दर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधैः। तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्॥ १०॥

'विद्वान् पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कन्दर्प पूर्वकालमें मूर्तिमान् था-शरीर धारण करके विचरता था । उन दिनों भगवान् स्थाणु (शिव) इसी आश्रममें चित्तको एकाम्र करके नियमपूर्वक तपस्या करते थे ॥ १० ॥

कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्रणम्। धर्षयामास दुमेंचा हुंकृतइच महात्मना॥ ११॥ ध्एक दिन समाधिसे उठकर देवेश्वर शिव मरुद्रणोंके साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि कामने उनपर आक्रमण किया। यह देख महात्मा शिवने हुङ्कार करके उसे रोका॥ ११॥

अवध्यातर्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन । व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते ॥ १२ ॥

्रधुनन्दन! भगवान् रुद्रने रोषभरी दृष्टिसे अवहेलना-पूर्वक उसकी ओर देखा; फिर तो उस दुर्बुद्धिके सारे अङ्ग उसके द्यारिसे जीर्ज-द्यार्ज होकर गिर गये ॥ १२॥

तत्र गात्रं इतं तस्य निर्दग्धस्य महात्मनः। अदारीरः कृतः कामः क्रोधाद् देवेदवरेण ह ॥ १३॥

'वहाँ दग्ध हुए महामना कन्दर्पका शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्रने अपने क्रोधसे कामको अङ्गद्दीन कर दिया॥१३॥ अनङ्ग इति विख्यातस्तदाप्रश्वति राघव।

स चाङ्गविषयः श्रीमान् यत्राङ्गं स मुमोच ह ॥ १४ ॥

'राम! तभीसे वह 'अनङ्ग' नामसे विख्यात हुआ। शोभाशाली कन्दर्पने जहाँ अपना अङ्ग छोड़ा था, वह प्रदेश अङ्गदेशके नामसे विख्यात हुआ॥ १४॥

तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा। शिष्या धर्मपरा बीर तेषां पापं न विद्यते ॥ १५ ॥

'यह उन्हीं महादेवजीका पुण्य आश्रम है। वीर ! ये मुनिलोग पूर्वकालमें उन्हीं स्थाणुके धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है।। १५॥

इहाद्य रजनीं राम वसेम ग्रुभदर्शन। पुण्ययोः सरितोर्मध्ये स्वस्तरिष्यामहे वयम् ॥ १६॥

्शुभदर्शन राम ! आजकी रातमें हमलोग यहीं इन पुण्य-सिल्ला सिरताओं के बीचमें निवास करें । कल सबेरे इन्हें पार करेंगे ॥ १६॥

अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् । इह वासः परोऽस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम् ॥१७॥ स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतह्या नरोत्तम ।

'हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रममें चर्ले । यहाँ रहना हमारे लिये बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ! यहाँ

स्नान करके जप और हवन करनेके बाद हम रातमें बड़ें सुखसे रहेंगे' ॥ १७६ ॥ तेषां संवद्तां तत्र तपोदीघेंण चक्षुषा ॥ १८ ॥ विज्ञाय परमजीता सुनयो हर्षमागमन् ।

वे छोग वहाँ इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रममें निवास करनेवाले मुनि तपस्याद्वारा प्राप्त हुई दूर दृष्टिसे उनका आगमन जानकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । उनके हृदयमें हर्षजनित उल्लास छा गया ॥ १८६ ॥

अर्घ्यं पाद्यं तथाऽऽतिथ्यं निवेद्य कुशिकात्मजे ॥ १९ ॥ रामलक्ष्मणयोः पश्चाद्कुर्वन्नतिथिकियाम् ।

उन्होंने विश्वामित्रजीको अर्ध्यः पाद्य और अतिथि-सत्कारकी सामग्री अर्पित करनेके बाद श्रीराम और लक्ष्मणकाः भी आतिथ्य किया ॥ १९६॥

सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन् ॥ २०॥ यथाईमजपन् संध्यामृषयस्ते समाहिताः।

यथोचित सत्कार करके उन मुनियोंने इन अतिथियोंका माँति-माँतिकी कथा वार्ताओं द्वारा मनोरञ्जन किया। फिर उन महर्षियोंने एकाग्रचित्त होकर यथावत् संध्यावन्दन एवं जप किया॥ २०३॥

तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह ॥ २१ ॥ व्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तथा ।

तदनन्तर वहाँ रहनेवाले मुनियोंने अन्य उत्तम व्रतघारी मुनियोंके साथ विश्वामित्र आदिको शयनके लिये उपयुक्त स्थानमें पहुँचा दिया। सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले उस पुण्य आश्रममें उन विश्वामित्र आदिने बड़े सुखसे निवास किया॥ २१ ई॥

कथाभिरभिरामाभिरभिरामौ नृपात्मजौ। रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुङ्गवः॥ २२॥

धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उन मनोहर राजकुमारी-का मुन्दर कथाओंद्वारा मनोरज्जन किया ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें तेईसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २३ ॥

चतुर्विशः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणका गङ्गापार होते समय विश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुई तुमुलध्वनिके विषयमें प्रकन करना, विश्वामित्रजीका उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करूप एवं ताटका बनका (परिचय देते हुए इन्हें ताटकावधके लिये) आज्ञा प्रदान करना

ततः प्रभाते विमले कृताह्निकमरिन्दमौ । तदनन्तर निर्मल प्रभातकालमें नित्यकर्मसे निवृत्त विद्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ ॥ १ ॥ हुए विश्वामित्रजीको आगे करके शत्रुदमन वीर श्रीराम और लक्ष्मण गङ्गानदीके तटपर आये ॥ १ ॥ ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः। उपस्थाप्य ग्रुभां नावं विद्वामित्रमथाञ्चवन् ॥ २ ॥

उस समय उत्तम व्रतका पालन करनेवाले उन पुण्या-श्रमनिवासी महात्मा मुनियोंने एक सुन्दर नाव मँगवाकर विश्वामित्रजीसे कहा—॥ २॥

आरोहतु भवान् नावं राजपुत्रपुरस्कृतः। अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत् कालस्य पर्ययः॥ ३ ॥

'महर्षे ! आप इन राजकुमारोंको आगे करके इस नाव-पर बैठ जाइये और मार्गको निर्विध्नतापूर्वक तै कीजिये जिससे विलम्ब न हो ।। ३ ॥

विद्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीन् प्रतिपूज्य च। ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरङ्गमाम् ॥ ४ ॥

विश्वामित्रजीने 'बहुत अच्छा' कहकर उन महर्षियोंकी सराहना की और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणके साथ समुद्र-गामिनी गङ्गानदीको पार करने लगे ॥ ४॥

तत्र ग्रुश्राव वे शब्दं तोयसंरम्भवर्धितम्। मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम्॥ ५॥ श्रातुकामो महातेजाः सह रामः कनीयसा।

गङ्गाकी बीच धारामें आनेपर छोटे भाईसहित महा-तेजस्वी श्रीरामको दो जलोंके टकरानेकी बड़ी भारी आवाज सुनायी देने लगी। 'यह कैसी आवाज है? क्यों तथा कहाँसे आ रही है ?' इस बातको निश्चितरूपसे जाननेकी इच्छा उनके भीतर जाग उठी॥ ५ है॥

अथ रामः सरिन्मध्ये पत्रच्छ मुनिपुङ्गवम् ॥ ६ ॥ वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुळो ध्वनिः।

तब श्रीरामने नदीके मध्यभागमें मुनिवर विश्वामित्रसे पूछा—'जलके परस्पर मिलनेसे यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है ?' ॥ ६ है ॥

राघवस्य वचः श्रुत्वा कौत्इलसमन्वितम्॥ ७॥ कथयामास धर्मात्मा तस्य राष्ट्रस्य निश्चयम्।

श्रीरामचन्द्रजीके वचनमें इस रहस्यको जाननेकी उत्कण्ठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्रने उस महान् शब्द ( तुमुळ्थ्वनि ) का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा—॥ ७३॥

कैळासपर्वते राम मनसा नि तं परम्॥ ८॥ ब्रह्मणा नरशार्द्रळ तेनेदं मानसं सरः।

'नरश्रेष्ठ राम! कैलासपर्वतपर एक सुन्दर सरोवर है। उसे ब्रह्माजीने अपने मानसिक संकल्पसे प्रकट किया था। मनके द्वारा प्रकट होनेसे ही वह उत्तम सरोवर 'मानस' कहलाता है।। ८६ ।। तस्मात् सुम्नाव सरसः सायोध्यामुपगृहते ॥ ९ ॥ सरःप्रवृत्ता सरयः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता।

'उस सरोवरसे एक नदी निकली हैं। जो अयोध्यापुरीसे सटकर बहती है। ब्रह्मसरसे निकलनेके कारण वह पवित्र नदी सरयूके नामसे विख्यात है॥ ९६ ॥

तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते ॥ १०॥ वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु ।

'उसीका जल गङ्गाजीमें मिल रहा है। दो निदयों के जलों के संवर्षसे ही यह भारी आवाज हो रही है; जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम! तुम अपने मनको संयममें रखकर इस संगमके जलको प्रणाम करों?॥ १० है॥

ताभ्यां तु ताबुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकौ ॥ ११ ॥ तीरं दक्षिणमासाच जग्मतुर्लघुविकमौ ।

यह सुनकर उन दोनों अत्यन्त धर्मातमा भाइयोंने उन दोनों नदियोंको प्रणाम किया और गङ्गाके दक्षिण किनारेपर उतरकर वे दोनों बन्धु जरूदी-जरूदी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे ॥ ११ई ॥

स वनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नरवरात्मजः॥१२॥ अविभ्रहतमेक्ष्वाकः प्रमच्छ मुनियुङ्गवम्।

उस समय इक्ष्वाकुनन्दन राजकुमार श्रीरामने अपने सामने एक भयङ्कर वन देखा, जिसमें मनुष्योंके आने-जानेका कोई विह्न नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र-से पूछा—॥ १२६॥

अहो वनमिदं दुर्ग झिछिकागणसंयुतम् ॥ १३ ॥ भैरवैः श्वापदैः कीर्णे राकुन्तैर्दारुणारवैः। नानाप्रकारैः राकुनैर्वारयद्भिर्भैरवखनैः॥ १४ ॥

'गुरुदेव! यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियोंकी झनकार मुनायी देती है। भयानक हिंसक जन्तु भरे हुए हैं। भयङ्कर बोली बोलनेवाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकारके विहंगम भीषण स्वरमें चहचहा रहे हैं॥ १३-१४॥

सिंहव्याव्यवराहेश्च वारणैश्चापि शोभितम्। धवाश्वकर्णककुभैर्बिख्वतिन्दुकपाठलैः॥१५॥ संकीर्णे बद्रीभिश्च किं न्विदं दारुणं वनम्।

'सिंह, व्याघ्र, स्अर और हाथी भी इस जंगलकी शोभा बढ़ा रहे हैं। घव ( घीरा ), अश्वकर्ण ( एक प्रकारके शाल-वृक्ष ), ककुभ ( अर्जुन ), बेल, तिन्दुक ( तेन्दू ), पाटल ( पाड़र ) तथा बेरके वृक्षोंने भरा हुआ यह भयक्कर वन क्या है ?—इसका क्या नाम है ?' ॥ १५ है ॥

तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः॥ १६॥ श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद् दारुणं वनम्। तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्रने उनसे कहा— ध्वत्स ! ककुत्स्थनन्दन ! यह भयक्कर वन जिसके अधिकारमें रहा है, उसका परिचय सुनो ॥ १६ ई ॥

पतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वभास्तां नरोत्तम ॥ १७ ॥ मलदाश्च करूषाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ ।

'नरश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे— मलद और करूप । ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्नसे निर्मित हुए थे ॥ १७३ ॥

पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिष्लुतम्॥ १८॥ श्रुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत्।

'राम ! पहलेकी बात है, वृत्रासुरका वध करनेके पश्चात् देवराज इन्द्र मलसे लित हो गये। क्षुधाने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गयी॥ १८३॥ तिमन्द्रं मलिनं देवा ऋषयश्च तिपाधनाः॥ १९॥ कलशैः स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्।

'तव देवताओं तथा तपोधन ऋषियोंने मिलन इन्द्रको यहाँ गङ्गाजलमे भरे हुए कलशोंद्वारा नहलाया तथा उनके मल (और कारूप—अधा) को छुड़ा दिया॥ १९६॥ इह भूम्यां मलं दत्त्वा देवाः कारूपमेव च॥ २०॥ शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षे प्रपेदिरे।

'इस भूभागमें देवराज इन्द्रके शरीरसे उत्पन्न हुए मल और कारूपको देकर देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए ॥ २०३ ॥ निर्मलो निष्करूपश्च शुद्ध इन्द्रो यथाभवत् ॥ २१ ॥ ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम् । इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः ॥ २२ ॥ मलदाश्च करूपाश्च ममाङ्गमलधारिणौ ।

'इन्द्र पूर्ववत् निर्मल, निष्करूप (क्षुधाहीन) एवं ग्रुद्ध हो गये। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देशको यह उत्तम वर प्रदान किया—-'ये दो जनपद लोकमें मलद और करूप नामसे विख्यात होंगे। मेरे अङ्गजनित मलको धारण करनेवाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे'॥ २१-२२ है॥ साध साध्वित तं देलाः पाकशासनमञ्जल ॥ २३॥

साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमन्नवन् ॥ २३ ॥ देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शकेण धीमता ।

'बुद्धिमान इन्द्रके द्वारा की गयी उस देशकी वह पूजा देखकर देवताओंने पाकशासनको बारंबार साधुवाद दिया॥ एतौ जनपदी स्फीतौ दीर्घकालमरिंद्म॥२४॥ मलदाश्च करूपाश्च मुदिता धनधान्यतः।

'शत्रुदमन ! मलद और करूष—ये दोनों जनपद दीर्घ-कालतक समृद्धिशाली, धन-धान्यसे सम्पन्न तथा सुखी रहे हैं॥ कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥ २५ ॥ वलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्।

'कुछ कालके अनन्तर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक यक्षिणी आयी, जो अपने शरीरमें एक हजार हाथियोंका बल धारण करती है॥ २५ है॥

तादका नाम भद्रं ते भाषी सुन्दस्य धीमतः ॥ २६ ॥ मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः राक्षपराक्षमः । चृत्तबाहुर्महाशीर्षो विपुलास्यतनुर्महान् ॥ २७ ॥

'उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान् सुन्द नामक दैत्यकी पत्नी है। तुम्हारा कल्याण हो। मारीच नामक राक्षस, जो इन्द्रके समान पराक्रमी है, उस ताटकाका ही पुत्र है। उसकी मुजाएँ गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुँह फैला हुआ और शरीर विशाल है॥ २६-२७॥

राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः। इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव॥ २८॥ मलदांश्च करूषांश्च ताटका दुष्टचारिणी।

'वह भयानक आकारवाला राक्षस यहाँकी प्रजाको सदा ही त्रास पहुँचाता रहता है। रघुनन्दन! वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करूष—इन दोनों जनपदोंका विनाश करती रहती है।। २८६।।

सेयं पन्धानमावृत्य वसत्यत्यर्धयोजने ॥ २९ ॥ अत एव च गन्तव्यं तारुकाया वनं यतः । स्वबाहुबलमाश्चित्य जहीमां दुष्टचारिणीम् ॥ ३० ॥

'वह यक्षिणी डेढ़ योजन ( छ: कोस ) तकके मार्गको घरकर इस वनमें रहती है; अत: इमछोगोंको जिस ओर ताटका-वन है, उधर ही चलना चाहिये। तुम अपने बाहुबलका सहारा लेकर इस दुराचारिणीको मार डालो॥ मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः।

नहि कश्चिदिमं देशं शको ह्यागन्तुमीदशम् ॥ ३१॥ भीरी आशासे इस देशको पुनः निष्कण्टक बना दो।

यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इस समय कोई यहाँ आ नहीं सकता है ॥ २१॥

यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसहाया। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद् दारुणं वनम्। यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते॥ ३२॥

'राम! उस असह्य एवं भयानक यक्षिणीने इस देशको उजाड़ कर डाला है। यह वन ऐसा भयक्कर क्यों है, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। उस यक्षिणीने ही इस सारे देशको उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस कूर कर्मसे निवृत्त नहीं हुई हैं। ३२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे चतुर्विशः सर्गः ॥ २४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बाळकाण्डमें चौबीसवाँ सर्गे पूरा हुआ ॥ २४ ॥

### पञ्चविंदाः सर्गः

श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटकाकी उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका प्रसङ्ग सुनाकर उन्हें ताटका-वधके लिये प्रेरित करना

अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमम्। श्रुत्वा पुरुषशार्दृत्यः प्रत्युवाच श्रुभां गिरम्॥१॥

अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनिका यह उत्तम वचन मुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने यह शुभ वात कही—॥ १॥

अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुङ्गव । कथं नागसहस्रस्य धारयत्यवला बलम् ॥ २ ॥

'मुनिश्रेष्ठ ! जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है, तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिये; फिर वह एक हजार हाथियोंका वल कैसे धारण करती है ?' ॥ २ ॥

इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः । द्वर्षयञ्डलक्ष्णया वाचा सलक्ष्मणमरिद्मम् ॥ ३ ॥ विश्वामित्रोऽब्रवीद् वाक्यं श्रुणुयेन बलोत्कटा । वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यबला बलम् ॥ ४ ॥

अमित तेजस्वी श्रीरधुनायके कहे हुए इस वचनको सुनकर विश्वामित्रजी अपनी मधुर वाणीद्वारा लक्ष्मणसहित शत्रुदमन श्रीरामको हर्ष प्रदान करते हुए बोले—'रघुनन्दन! जिस कारणसे ताटका अधिक बलशालिनी हो गयी है, वह बताता हूँ, सुनो। उसमें बरदानजनित बलका उदय हुआ है; अतः वह अवला होकर भी बल धारण करती है ( सबला हो गयी है )।। ३-४॥

पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान्। अन्यत्यः ग्रुभाचारः स च तेपे महत्तपः॥ ५॥

पूर्वकालकी बात है, सुकेत नामसे प्रसिद्ध एक महान् यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे; परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी; इसलिये उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की ॥५॥

पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा। कन्यारत्नं ददौ राम तादकां नाम नामतः॥ ६॥

श्रीराम ! यक्षराज सुकेतुकी उस तपस्यासे ब्रह्माजीको वड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुकेतुको एक कन्यारत्न प्रदान किया, जिसका नाम ताटका था ॥ ६॥

ददी नागसहस्रस्य बलं चास्याः पितामहः। न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददी चासी महायशाः॥ ७ ॥

ब्रह्माजीने ही उस कन्याको एक हजार हाथियोंके समान बल दे दिया; परंतु उन महायशस्त्री पितामहने उस यक्षको पुत्र नहीं ही दिया ( उसके संकल्पके अनुसार पुत्र प्राप्त हो जानेपर उसके द्वारा जनताका अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्माजीने पुत्र नहीं दिया ) ॥ ७॥

तां तु बालां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीम् । जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यो यशस्त्रिनीम् ॥ ८ ॥

्धीरे-धीरे वह यक्ष-बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप-यौवनसे मुशोभित होने लगी। उस अवस्थामें मुकेतुने अपनी उस यशस्विनी कन्याको जम्भपुत्र सुन्दके हाथमें उसकी पत्नीके रूपमें दे दिया॥ ८॥

कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत । मारीचं नाम दुर्धर्षे यः शापाद् राक्षसोऽभवत्॥९॥

'कुछ कालके बाद उस यक्षी ताटकाने मारीच नामसे प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्रको जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनिके शापसे राक्षस हो गया॥ ९॥

सुन्दे तु निह्ते राम अगस्त्यमृषिसत्तमम्। तादका सहपुत्रेण प्रधर्पयतुमिच्छति॥ १०॥

श्रीराम! अगस्त्यने ही शाप देकर ताटकापित सुन्दको भी मार डाला। उसके मारे जानेपर ताटका पुत्रसहित जाकर मुनिवर अगस्त्यको भी मौतके घाट उतार देनेकी इच्छा करने लगी॥

भक्षार्थं जातसंरम्भा गर्जन्ती साभ्यधावत । आपतन्तीं तु तां हृष्टा अगस्त्यो भगवानृष्टिः ॥ ११ ॥ राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः ।

बह कुपित हो मुनिको खा जानेके लिये गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान् अगस्त्य मुनिने मारीचसे कहा—'तू देवयोनि-रूपका परित्याग करके राक्षसभावको प्राप्त हो जा'॥ ११३॥

अगस्त्यः परमामर्षस्तादकामि शसवान् ॥ १२॥ पुरुषादी महायक्षी विकृता विकृतानना। इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते॥ १३॥

ंफिर अत्यन्त अमर्षमें भरे हुए ऋषिने ताटकाको भी शाप दे दिया—'त् विकराल मुखवाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तृ है तो महायक्षी; परंतु अब शीघ ही इस रूपको त्यागकर तेरा भयङ्कर रूप हो जाय'।। १२-१३॥

सैषा शापकृतामर्था ताटका क्रोधमूर्चिछता। देशमुत्साद्यत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्॥ १४॥

्इस प्रकार शाप मिलनेके कारण ताटकाका अमर्थ और भी बढ़ गया। वह कोधसे मूर्विंछत हो उठी और उन दिनों अगस्त्यजी जहाँ रहते थे, उस सुन्दर देशको उजाइने लगी॥ १४॥ पनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणाम्। गोत्राह्मणहितार्थाय जिह दुष्टपराक्रमाम्॥१५॥

'रघुनन्दन! तुम गौओं और ब्राह्मणोंका हित करनेके लिये दुष्ट पराक्रमबाली इस परम भयङ्कर दुराचारिणी यक्षीका वध कर डालो ॥ १५॥

नहोनां शापसंख्ष्यां कश्चिदुत्सहते पुमान्। निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन॥१६॥

'रघुकुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! इस शापग्रस्त ताटकाको मारनेके लिये तीनों लोकोंमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है ॥ १६ ॥

नहि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम। चातुर्वर्ण्यहितार्थे हि कर्तव्यं राजसूनुना॥१७॥

नरश्रेष्ठ ! तुम स्त्री-हत्याका विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना । एक राजपुत्रको चारों वर्णोंके हितके लिये स्त्री-हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिये॥१७॥

नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात्। पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा ॥१८॥

'प्रजापालक नरेशको प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये क्र्रतापूर्ण या क्र्रतारहित, पातकयुक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिये। यह बात उसे सदा ही ध्यानमें रखनी चाहिये॥ १८॥

राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः।

अधर्म्या जिह काकुतस्थ धर्मो हास्यां न विद्यते ॥ १९॥

'जिनके अपर राज्यके पालनका भार है, उनका तो यह सनातन धर्म है। ककुत्स्थकुलनन्दन ! ताटका महापापिनी है। उसमें धर्मका लेशमात्र भी नहीं है; अतः उसे मार डालो॥ १९॥

श्रूयते हि पुरा शको विरोचनसुतां नृप। पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसृदयत्॥ २०॥

'नरेश्वर! सुना जाता है कि पूर्वकालमें विरोचनकी पुत्री मन्यरा सारी पृथ्वीका नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचारको जानकर इन्द्रने उसका वध कर डाला।। २०॥

विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता। अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषृदिता॥ २१॥

'श्रीराम! प्राचीन कालमें शुक्राचार्यकी माता तथा भ्रगुकी पतिवता पत्नी त्रिभुवनको इन्द्रसे शून्य कर देना चाहती थीं। यह जानकर भगवान् विष्णुने उनको मार डाला ॥ २१ ॥ पतिश्चान्यश्च बहुभी राजपुत्रमेहात्मभिः। अधमंसहिता नार्यो हताः पुरुषसत्तमैः। तसादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान्नुप ॥२२॥

'इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुषप्रवर राजकुमारोंने पापचारिणी स्त्रियोंका वध किया है। नरेश्वर ! अतः तुम भी मेरी आज्ञासे दया अथवा घृणाको त्यागकर इस गक्षसीको मार डालो'॥ २२॥

हत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥ २५ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें पचीसवाँ सर्ग पृरा हुआ ॥ २५ ॥

# षड्विंशः सर्गः

श्रीरामद्वारा ताटकाका वध

मुनेर्वचनमङ्कीवं श्रुत्वा नरवरात्मजः। राघवः प्राञ्जलिर्भृत्वा प्रत्युवाच दढवतः॥ १॥

मुनिके ये उत्साहभरे वचन सुनकर दृढ्तापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राजकुमार श्रीरामने हाथ जोड़कर उत्तर दिया—॥ १॥

पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचनगौरवात्। वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया॥२॥ अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना। पित्रा दशरथेनाहं नावक्षेयं हि तद्वचः॥३॥

भगवन् ! अयोध्यामें मेरे पिता महामना महाराज दशरथ-ने अन्य गुरुजनोंके बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि भ्वेटा ! तुम पिताके कहनेसे पिताके वचनोंका गौरव रखनेके लिये कुशिकनन्दन विश्वामित्रकी आज्ञाका निःशङ्क होकर पालन करना । कभी भी उनकी बातकी अवहेलना न करना । २-३ ॥ सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद् ब्रह्मवादिनः । करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम् ॥ ४॥

'अतः मैं पिताजीके उस उपदेशको सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्माकी आज्ञासे ताटकावधसम्बन्धी कार्यको उत्तम मानकर करूँगा—इसमें संदेह नहीं है ॥ ४ ॥

गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च। तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः॥ ५॥

भी, ब्राह्मण तथा समूचे देशका हित करनेके लिये मैं आप-बैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन करनेको सब प्रकारसे तैयार हुँ' ॥ ५ ॥

पवमुक्ता धनुर्मध्ये वद्ध्वा मुष्टिमरिद्मः। ज्याघोषमकरोत् तीवं दिशः शब्देन नादयन्॥ ६॥

ऐसा कहकर शत्रुदमन श्रीरामने धनुषके मध्यभागमें मुद्दी बाँघकर उसे जोरसे पकड़ा और उसकी प्रत्यञ्चापर तीव टङ्कार दी । उसकी आवाजसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं ॥ ६ ॥

तेन शब्देन वित्रस्तास्तादकावनवासिनः। तादका च सुसंकुद्धा तेन शब्देन मोहिता॥ ७॥

उस शब्दसे ताटकावनमें रहनेवाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टङ्कार-घोषसे पहले तो किंकर्तव्यविमूढ़ हो उठी; परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यन्त क्रोधमें भर गयी॥

तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्चिछता। श्रुत्वा चाभ्यद्रवत् कुद्धा यत्र शब्दो विनिःसृतः॥ ८॥

उस शब्दको सुनकर वह राक्षसी क्रोघसे अचेत-सी हो गयी थी। उसे सुनते ही वह जहाँसे आवाज आयी थी। उसी दिशाकी ओर रोषपूर्वक दौड़ी।। ८।।

तां दृष्ट्वा राघवः कुद्धां विकृतां विकृताननाम् । प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत ॥ ९ ॥

उसके शरीरकी ऊँचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखायी देती थी। क्रोधमें भरी हुई उस विकराल राक्षसीकी ओर दृष्टिपात करके श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा—॥ ९॥

पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः। भिद्येरन् दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥ १०॥

'लक्ष्मण ! देखो तो सही, इस यक्षिणीका शरीर कैसा दारुण एवं भयङ्कर है ! इसके दर्शनमात्रसे भीरु पुरुषोंके हृदय विदीर्ण हो सकते हैं ॥ १० ॥

एतां पदय दुराधर्षां मायाबलसमन्विताम्। विनिवृत्तां करोम्यद्य हतकणीयनासिकाम्॥ ११॥

भायाबलसे सम्पन्न होनेके कारण यह अत्यन्त दुर्जय हो रही है। देखों, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे छौटनेको विवश किये देता हूँ ॥ ११॥

न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम् । वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मितः ॥१२॥

'यह अपने स्त्रीस्वभावके कारण रक्षित है; अतः मुझे इसे मारनेमें उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल-पराक्रम तथा गमनशक्तिको नष्ट कर दूँ ( अर्थात् इसके हाथ पैर काट डाउँ)'॥ १२॥

एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका कोधमूर्चिछता। उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत॥ १३॥

श्रीराम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोधसे अचेत हुई ताटका वहाँ आ पहुँची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हींकी ओर झपटी ॥ १३ ॥

विश्वामित्रस्तु ब्रह्मविंईकारेणाभिभत्स्य ताम्। स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत॥ १४॥ यह देख ब्रह्मिषं विश्वामित्रने अपने हुंकारके द्वारा उसे डाँटकर कहा—'रघुकुळके इन दोनों राजकुमारोंका कल्याण हो। इनकी विजय हो'॥ १४॥

उद्धुन्वाना रजो घोरं ताठका राघवावुभौ। रजोमेघेन महता मुहूर्त सा व्यमोहयत्॥ १५॥

तव ताटकाने उन दोनों रघुवंशी वीरोंपर भयङ्कर धूल उड़ाना आरम्भ किया । वहाँ घूलका विशाल बादल-सा छा गया । उसके द्वारा उसने श्रीराम और लक्ष्मणको दो घड़ी-तक मोहमें डाल दिया ॥ १५ ॥

ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ। अवाकिरत् सुमहता ततश्चुकोध राघवः॥१६॥

तत्पश्चात् मायाका आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों-पर पत्थरोंकी बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथजी उसपर कृपित हो उठे॥ १६॥

शिलावर्षे महत् तस्याः शरवर्षेण राघवः। प्रतिवार्योपधावन्त्याः करौ चिच्छेद पत्रिभिः॥ १७॥

रघुवीरने अपनी बाणवर्षाके द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टिको रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी-के दोनों हाथ तीखे सायकोंसे काट डाले ॥ १७ ॥

ततिक्छन्नभुजां श्रान्तामभ्यादो परिगर्जतीम् । सौमित्रिरकरोत् क्रोधाद्भृतकर्णाग्रनासिकाम् ॥१८॥

दोनों भुजाएँ कट जानेसे थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर-जोरसे गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा-कुमार लक्ष्मणने कोधमें भरकर उसके नाक-कान काट लिये॥ १८॥

कामरूपधरा सा तु छत्वा रूपाण्यनेकदाः। अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया॥ १९॥

परंतु वह तो इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली यश्चिणी थी; अतः अनेक प्रकारके रूप बनाकर अपनी मायासे श्रीराम और लक्ष्मणको मोहमें डालती हुई अहस्य हो गयी॥ १९॥

अद्मवर्षं विमुञ्जन्ती भैरवं विचचार सा।
ततस्तावद्दमवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः॥२०॥
दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्।
अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी॥२१॥
यक्षविष्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया।
वध्यतां तावदेवेषा पुरा संध्या प्रवर्तते॥२२॥
रक्षांसि संध्याकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि।

अब वह पत्थरोंकी भयक्कर वर्षा करती हुई आकाशमें विचरने लगी। श्रीराम और लक्ष्मणपर चारों ओरसे प्रस्तरोंकी वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधिनन्दन बिश्वामित्रने इस प्रकार कहा—'श्रीराम! इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है। सदा यहाँमें विष्न डाला करती है। यह अपनी मायासे पुनः प्रबल हो उठेः इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्याकाल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहियेः क्योंकि संध्याके समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं? ॥ २०—२२६ ॥ इत्युक्तः स तु तां यक्षीमइमवृष्ट्याभिवर्षिणीम् ॥२३॥ दर्शयक्शव्दवेधित्यं तां दरोध स सायकैः।

विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर श्रीरामने शब्दवेधी बाण चलानेकी शक्तिका परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरोंकी वर्षा करनेवाली उस यक्षिणीको सब ओरसे अवबद्ध कर दिया ॥ २३ है ॥

सा रुद्धा बाणजालेन मायाबलसमन्विता ॥ २४ ॥ अभिदुद्भाव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी । तामापतन्तीं वेगेन विकान्तामशनीमिव ॥ २५ ॥ शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च ।

उनके बाण-समूहसे घिर जानेपर मायाबलसे युक्त वह यक्षिणी जोर-जोरसे गर्जना करती हुई श्रीराम और लक्ष्मणके ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाये हुए इन्द्रके वन्नकी माँति वेगसे आती देख श्रीरामने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वीपर गिरी और मरगयी॥२४-२५३॥ तां हतां भीमसंकाशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा॥ २६॥ साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिष्ज्यन्।

उस भयक्कर राक्षसीको मारी गयी देख देवराज इन्द्र तथा देवताओंने श्रीरामको साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की ॥ २६ ई ॥

उवाच परमग्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः॥ २७॥ सुराश्च सर्वे संदृष्टा विश्वामित्रमथानुवन्।

उस समय सहस्रलोचन इन्द्र तथा समस्त देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न एवं हवांत्फुब्ल होकर विश्वामित्रजीसे कहा—॥ २७ है॥ मुने कौशिक भद्रं ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्रणाः॥ २८॥ तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे।

'मुने ! कुशिकनन्दन ! आपका कल्याण हो । आपने इस कार्यसे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको संतुष्ट किया है । अब रघुकुलतिलक श्रीरामपर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिये ॥ २८ ई ॥

प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् ॥ २९ ॥ तपोषळभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेद्य ।

'ब्रह्मन् ! प्रजापति कृशाश्वके अस्त्र-रूपधारी पुत्रोंको, जो

सत्यपराक्रमी तथा तपोबछसे सम्पन्न हैं, श्रीरामको समर्पित कीजिये ॥ २९५ ॥

पात्रभृतश्च ते ब्रह्मंस्तवानुगमने रतः॥ ३०॥ कर्तव्यं सुमहत् कर्म सुराणां राजस्नुना।

'विप्रवर! ये आपके अस्त्रदानके सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण (सेवा-ग्रुश्रृषा) में तत्पर रहते हैं। राज-कुमार श्रीरामके द्वारा देवताओंका महान् कार्य सम्पन्न होने-वाला है'॥ ३०६॥

पवमुक्तवा सुराः सर्वे जग्मुईष्टा विहायसम् ॥ ३१ ॥ विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते ।

ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्रजीकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाशमार्गसे चले गये। तत्पश्चात् संभ्या हो गयी॥ ३१५॥

ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः॥३२॥ मूर्ष्नि राममुणात्राय इदं वचनमत्रवीत्।

तदनन्तर ताटकावधरे संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्रने श्रीरामचन्द्रजीका मस्तक सूँघकर उनसे यह बात कही—॥३२५॥ इहाच रजनीं राम वसाम शुभदर्शन ॥३३॥ श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम।

'शुभदर्शन राम ! आजकी रातमें इमलोग यहीं निवास करें । कल सबेरे अपने आश्रमपर चलेंगे' ॥ ३३५ ॥ विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो द्शरथात्मजः ॥ ३४॥ उवास रजनीं तत्र ताढकाया वने सुखम्।

विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर दशरथकुमार श्रीराम बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने ताटकावनमें रहकर वह रात्रि बड़े सुखसे व्यतीत की ॥ ३४%।

मुक्तशापं वनं तच्च तस्मिन्नेच तदाहिन । रमणीयं विबभाज यथा चैत्ररथं वनम् ॥ ३५॥

उसी दिन वह वन शापमुक्त होकर रमणीय शोभासे सम्पन्न हो गया और चैत्ररथवनकी भाँति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा ॥ ३५॥

निहत्य तां यशसुतां स रामः
प्रशस्यमानः सुरसिद्धसंघैः।
उवास तस्मिन् मुनिना सहैव
प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः॥ ३६॥
यश्वकत्या ताटकाका वध करके श्रीरामचन्द्रजी देवताओं तथा

सिद्धसमृहोंकी प्रशंसाके पात्र बन गये। उन्होंने प्रातःकालकी प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्रजीके साथ ताटकाबनमें निवास किया।। ३६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये वालकाण्डे वहविंशः सर्गः ॥ २६ ॥ इस प्रकार श्रीशल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें छन्बीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ २६ ॥

### सप्तविंशः सर्गः

#### विक्वामित्रद्वारा श्रीरामको दिव्यास्न-दान

अथ तां रजनीमुख्य विश्वामित्रो महायशाः। प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुरस्वरम्॥ १॥

ताटकावनमें वह रात विताकर महायशस्वी विश्वामित्र हँसते हुए मीठे स्वरमें अराम नन्द्रजीसे बोले—॥ १॥ परितृष्टोऽस्मि भद्गं ते राजपुत्र महायशः। प्रीत्या परमया युक्तो द्दाम्यस्त्राणि सर्वशः॥ २॥

'महायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो । ताटका-वषके कारण में तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ; अतः बड़ी प्रसन्नताके साथ तुम्हें सब प्रकारके अस्त्र देरहा हूँ ॥ २ ॥

देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगान् भुवि। यैरमित्रान् प्रसद्याजी वशीकृत्य जयिष्यस्मि ॥ ३ ॥

इनके प्रभावसे तुम अपने शत्रुओंको—चाहे वे देवता, असुर, गन्धर्य अथवा नाग ही क्यों न हों, रणभूमिमें बलपूर्वक अपने अधीन करके उनपर विजय पा जाओगे॥ ३॥

तानि दिब्धानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वेदाः। दण्डबक्तं मदद् दिव्यं तव दास्यामि राघव॥ ४॥ धर्मचकं ततो वीर कालचकं तथैव च। विष्णुचकं तथान्युग्रमैन्द्रं चकं तथैव च॥ ५॥

'रघुनन्दन! तुम्हारा कल्याण हो । आज मैं तुम्हें वे सभी दिव्यास्त्र दे रहा हूँ। वीर! मैं तुमको दिव्य एवं महान् दण्डचक, धर्मचक, कालचक, विष्णुचक तथा अत्यन्त भयंकर ऐन्द्र चक्र दूँगा॥ ४-५॥

वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ रौवं शूलवरं तथा। अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐषीकमिप राघव॥६॥ ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्।

'नरश्रेष्ठ ! राघव ! इन्द्रका वज्रास्त्र, शिवका श्रेष्ठ त्रिश्ल तथा ब्रह्माजीका ब्रह्मशिरनामक अस्त्र भी दूँगा । महाबाहो ! साथ ही तुम्हें ऐषीकास्त्र तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र भी प्रदान करता हूँ ॥ ६३ ॥

गदे हे चैव काकुत्स्थ मोदकीशिखरी हाओ ॥ ७ ॥ प्रदीप्ते नरशार्कुल प्रयच्छामि नृपात्मज । धर्भपाशमहं राम कालपाशं तथैव च ॥ ८ ॥ वारुणं पाशमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम्।

'ककुत्स्थकुलभूपण ! इनके सिवा दो अत्यन्त उज्ज्वल और सुन्दर गदाएँ, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ । पुरुषिंह राजकुमार राम ! घर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अस्त्र हैं । इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ ॥ ७-८ । अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्काई रघुनन्दन ॥ ९ ॥ ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा ।

'रघुनन्दन! सूखी और गीळी दो प्रकारकी अश्चिति तथा पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ९६ ॥ आग्नेयमस्त्रं द्यितं शिखरं नाम नामतः ॥ १०॥ वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव चानश।

'अनिका प्रिय आग्नेय-अस्त्र, जो शिखरास्त्रके नामले भी प्रसिद्ध है, तुम्हें अर्पण करता हूँ। अन्य ! अस्त्रोंमें प्रधान जो वायव्यास्त्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ १०६॥ अस्त्रं हयशिरो नाम क्रीक्चमस्त्रं तथैव च ॥ ११॥ शक्तिह्रयं च काकुतस्थ ददामि तव राघव।

'ककुत्स्यकुलभूषण राघव ! हयशिरा नामक अस्त्र, क्रीञ्च-अस्त्र तथा दो शक्तियोंको भी तुम्हें देता हूँ ॥ ११६ ॥ कङ्कालं मुसलं घोरं कापालमथ किङ्किणीम् ॥ १२॥ वधार्थं रक्षसां यानि ददाम्येतानि सर्वशः।

'कङ्काल, धोर मूसल, कपाल तथा किङ्किणी आदि सब अस्त्र, जो राक्षसोंके वधमें उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रहा हूँ॥ वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः॥ १३॥ असिरत्नं महाबाहो द्वामि नृवरात्मज।

'महाबाहु राजकुमार! नन्दन नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोंका महान् अस्त्र तथा उत्तम खङ्ग भी तुम्हें अर्पित करता हूँ॥ गान्धर्वमस्त्रं द्यितं मोहनं नाम नामतः॥ १४॥ प्रस्वापनं प्रदामनं द्वि सौम्यं च राघव।

पश्चनन्दन ! गन्धवोंका प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ ॥ १४६ ॥ वर्षणं शोषणं चैव संतापनविळापने ॥ १५ ॥ मादनं चैव दुर्धषं कन्द्पंद्यितं तथा । गान्धर्यमस्त्रं द्यितं मानवं नाम नामतः ॥ १६ ॥ पैशाचमस्त्रं द्यितं मोहनं नाम नामतः । प्रतीच्छ नरशार्द्रुळ राजपुत्र महायशः ॥ १७ ॥

भहायशस्त्री पुरुषसिंह राजकुमार ! वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेवका प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गन्धवींका प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचोंका प्रिय मोहनास्त्र भी मुझसे ग्रहण करो ॥ १५–१७ ॥

तामसं नरशार्दूळ सौमनं च महाबळम्। संवर्ते चैव दुर्धर्षं मौसळं च नृपात्मज ॥ १८ ॥ सत्यमक्षं महाबाह्ये तथा मायामयं परम्। सौरं तेजःप्रभं नाम परतेजोऽपकर्षणम् ॥ १९ ॥ 'नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम ! तामसः महाबली सौमनः, संवर्तः, दुर्जयः, मौसलः, सत्य और मायामय उत्तम अस्त्र भी तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्यदेवताका तेजःप्रभ नामक अल्लः, जो शत्रुके तेजका नाश करनेवाला है, तुम्हें अर्पित करता हूँ ॥ १८-१९ ॥

सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदारुणम् । दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमध मानवम् ॥ २०॥

'सोम देवताका शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा (विश्वकर्मा) का अत्यन्त दारुण अस्त्र, भगदेवताका भी भयंकर अस्त्र तथा मनुका शीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ ॥ २०॥

एतान् राम महाबाहो कामरूपान् महाबलान् । गृहाण परमोदारान् क्षित्रमेव नृपात्मज ॥ २१ ॥

'महाबाहु राजकुमार श्रीराम ! ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले, महान् वलसे सम्पन्न तथा परम उदार हैं। तुम शीघ्र ही इन्हें प्रहण करो'॥ २१॥

स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा। ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रशाममनुत्तमम्॥ २२॥

ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजी उस समय स्नान आदिसे ग्रुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये और अत्यन्त प्रसन्नताके साथ उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी उत्तम अस्त्रोंका उपदेश दिया॥ २२॥

सर्वसंग्रहणं येषां दैवतैरिष दुर्लभम्। तान्यस्त्राणि तदा विभो राघवाय न्यवेदयत्॥ २३॥

जिन अस्त्रोंका पूर्णरूपसे संग्रह करना देवताओंके लिये

भी दुर्लभ है, उन सबको विप्रवर विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्र-जीको समर्पित कर दिया ॥ २३ ॥

जपतस्तु मुनेस्तस्य विद्वामित्रस्य धीमतः । उपतस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ॥ २४ ॥ ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा । इमे च परमोदार किंकरास्तव राघव ॥ २५ ॥ यद्यदिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वे करवाम वै ।

बुद्धिमान् विश्वामित्रजीने ज्यों ही जप आरम्भ कियाः त्यों ही वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र खतः आकर श्रीरघुनाथजी- के पास उपस्थित हो गये और अत्यन्त हर्षमें भरकर उस समय श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर कहने लगे— परम उदार रघुनन्दन! आपका कल्याण हो। हम सब आपके किङ्कर हैं। आप हमसे जो-जो सेवा लेना चाहेंगे, वह सब हम करनेको तैयार रहेंगें। १४-२५ ई॥

ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः ॥ २६ ॥ प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना । मानसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोद्दयत् ॥ २७ ॥

उन महान् प्रभावशाली अस्त्रोंके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रची मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करनेके पश्चात् हाथसे उनका स्पर्श करके बोले—'आप सब मेरे मनमें निवास करें'॥ २६-२७॥

ततः श्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम्। अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे॥ २८॥

तदनन्तर महातेजस्वी श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर महामुनि विश्वामित्रको प्रणाम किया और आगेकी यात्रा आरम्म की ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाळकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके बालकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७ ॥

### अष्टाविंदाः सर्गः

विश्वामित्रका श्रीरामको अस्त्रोंकी संहारविधि वताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रोंका उपदेश करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके विषयमें मुनिसे प्रश्न

प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवद्नः शुचिः। गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथात्रवीत्॥१॥

उन अस्त्रोंको ग्रहण करके परम पवित्र श्रीरामका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्रसे बोले—॥ १॥

गृहोतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरिप । अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गव ॥ २ ॥

'भगवन् ! आपकी कृपासे इन अस्त्रोंको ग्रहण करके मैं देवताओंके लिये भी दुर्जय हो गया हूँ । मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं अस्त्रोंकी संहारविधि जानना चाहता हूँ '॥ २॥ पवं ब्रुवित काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः। संहारान् व्याजहाराथ धृतिमान् सुव्रतः शुचिः॥ ३॥

ककुत्स्वकुलितलक श्रीरामके ऐसा कहनेपर महातपस्ती, धैर्यवान्, उत्तम वतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनिने उन्हें अस्त्रोंकी संहारविधिका उपदेश दिया ॥ ३ ॥ सत्यवन्तं सत्यकीर्ति धृष्टं रभसमेव च। प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमवाङ्मुखम् ॥ ४ ॥ स्रहस्यालक्ष्याविमौ चैव दृढनाभस्ननाभकौ।

दशाक्षशतवक्त्री च दशशीर्षशतोद्री॥ ५॥ पद्मनाभमदानाभी दुन्दुनाभस्वनाभकी। ज्योतिषं शकुनं चेष नैरास्यविमलाबुभौ ॥ ६ ॥
यौगंधरविनिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा।
ग्रुचिवाहुर्महावाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा ।
सार्चिमाली घृतिमाली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा॥ ७ ॥
पित्र्यः सौमनसइचैव विधूतमकराबुभौ।
परवीरं रितं चैव धनधान्यौ च राघव॥ ८ ॥
कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा।
जुम्भकं सर्पनाथं च पन्थानवरुणौ तथा॥ ९ ॥
कृशाइवतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः।
प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव॥ १०॥

तदनन्तर वे बोले—'रघुकुलनन्दन राम! तुम्हारा कल्याण हो। तुम अस्त्रविद्याके सुयोग्य पात्र हो; अतः निम्नाङ्कित अस्त्रोंको भी प्रहण करो—सत्यवान्, सत्यकीर्ति, धृष्ट, रभस, प्रतिहारतर, प्राङ्मुख, अवाङ्मुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, इदनाभ, सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्त्र, दशशीर्ष, शतोदर, पद्मनाभ, महानाभ, दुन्दुनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक यौगंधर और विनिद्ध, शुचि- बाहु, महाबाहु, निष्कलि, विह्च, सार्चिमाली, धृतिमाली, वृत्तिमान्, रुचिर, पित्र्य, सौमनस, विधूत, मकर, परवीर, रित, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जूम्भक, सर्पनाथ, पन्थान और वर्षण—ये सभी प्रजापति कृशाश्वके पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रहण करों। । ४—१०॥

#### बाढमित्येव काकुन्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना। दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः॥११॥

तब 'बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न मनसे उन अस्त्रोंको ग्रहण किया। उन मूर्तिमान् अस्त्रोंके शरीर दिव्य तेजसे उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत्को सुख देनेवाले थे॥ ११॥

केचिद्ङ्गारसद्शाः केचिद् धूमोपमास्तथा। चन्द्रार्कसद्शाः केचित् प्रहाञ्जलिपुटास्तथा॥ १२॥

उनमेंसे कितने ही अङ्गारोंके समान तेजस्वी थे। कितने ही धूमके समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अस्त्र सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान थे। वे सब-के-सब हाथ जोड़कर श्रीरामके समक्ष खड़े हुए ॥ १२॥

रामं प्राञ्जलयो भूत्वाब्रुवन् मधुरभाषिणः। इमे सा नरशार्द्रुल शाधि किं करवाम ते॥ १३॥

उन्होंने अञ्जलि बाँधे मधुर वाणीमें श्रीरामसे इस प्रकार कहा—'पुरुषसिंह! हमलोग आपके दास हैं। आज्ञा कीजिये, हम आपकी क्या सेवा करें ?'।। १३॥

गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः। मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥ १४ ॥

तब रघुकुलनन्दन रामने उनसे कहा—'इस समय तो आपलोग अपने अभीष्ट स्थानको जायँ; परंतु आवश्यकताके समय मेरे मनमें स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहें' ॥ १४ ॥

अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । एवमस्त्वित काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम्॥ १५॥

तत्पश्चात् वे श्रीरामकी परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके जैसे आये थे, बैसे चले गये ॥ १५ ॥

स च तान् राघवो झात्वा विश्वामित्रं महामुनिम्। गच्छन्नेवाथ मधुरं इलक्ष्णं वचनमत्रवीत्॥१६॥ किमेतन्मेघसंकाशं पर्वतस्याविद्रुरतः। वृक्षखण्डमितो भाति परं कौत्हलं हि मे॥१७॥

इस प्रकार उन अर्क्कोंका ज्ञान प्राप्त करके श्रीरघुनाथजीने चलते-चलते ही महामुनि विश्वामित्रसे मधुर वाणीमें पूछा— 'भगवन्! सामनेवाले पर्वतके पास ही जो यह मेर्घोकी घटाके समान सचन वृक्षोंसे भरा स्थान दिखायी देता है, क्या है ! उसके विषयमें जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्टा हो रही है ॥ १६-१७॥

दर्शनीयं सृगाकीर्णं मनोहरमतीव च। नानाप्रकारैः राकुनैर्वलगुभाषेरलंकृतम् ॥ १८॥

'यह दर्शनीय स्थान मुगोंके झुंडसे भरा हुआ होनेके कारण अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकारके पक्षी अपनी मधुर शब्दावलीसे इस स्थानकी शोभा बढ़ाते हैं ॥१८॥

निःस्ताःस्रोमुनिश्रेष्ठ कान्ताराद् रोमहर्षणात्। अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया॥१९॥

'मुनिश्रेष्ठ! इस प्रदेशकी इस सुखमयी स्थितिसे यह जान पड़ता है कि अब हमलोग उस रोमाञ्चकारी दुर्गम ताटकावनसे बाहर निकल आये हैं ॥ १९॥

सर्व मे शंस भगवन् कस्याश्रमपदं त्विदम् । सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मच्ना दुष्टचारिणः ॥ २० ॥ तव यत्तस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने । भगवंस्तस्य को देशः सायत्र तव यात्तिकी ॥ २१ ॥ रक्षितव्या किया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः । एतत् सर्वे मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ २२ ॥

'भगवन् ! मुझे सब कुछ बताइये । यह किसका आश्रम है ? भगवन् ! महामुने ! जहाँ आपकी यज्ञक्रिया हो रही है, जहाँ वे पापी, दुराचारी, ब्रह्महस्यारे, दुरात्मा राक्षम आपके यज्ञमें विच्न डालनेके लिये आया करते हैं और जहाँ आपके आश्रमका कौन-सा देश है ? ब्रह्मन् ! मुनिश्रेष्ठ मुझे यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसोंके वधका कार्य करना है, उस प्रमो ! यह सब मैं सुनना चाहता हूँ ' ।। २०—२२ ।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डेऽष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें अट्ठाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥

### एकोनत्रिंशः सर्गः

#### विश्वामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धाश्रमका पूर्ववृत्तान्त बताना और उन दोनों भाइयोंके साथ अपने आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना

अथ तस्याप्रमेयस्य वचनं परिषृच्छतः। विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचकमे॥१॥

अपरिमित प्रभावशाली भगवान् श्रीरामका वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके प्रश्नका उत्तर देना आरम्भ किया—॥ १॥

इह राम महावाहो विष्णुर्देवनमस्कृतः। वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च॥२॥ तपश्चरणयोगार्थमुवास सुमहातपाः। एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः॥३॥

'महाबाहु श्रीराम ! पूर्वकालमें यहाँ देववन्दित भगवान् विष्णुने बहुत वर्षों एवं सौ युगोंतक तपस्याके लिये निवाध किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामनका—वामन अवतार धारण करनेको उद्यत हुए श्रीविष्णुका अवतार ग्रहणसे पूर्व आश्रम था॥

सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो हात्र महातपाः। पतस्मिन्नेच काले तु राजा वैरोचनिर्वेलिः॥ ४॥ निर्जित्य दैवतगणान् सेन्द्रान् सहमरुद्गणान्। कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्वतः॥ ५॥

'इसकी सिद्धाश्रमके नामसे प्रसिद्धि थी; क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णुको सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे, उसी समय विरोचनकुमार राजा विलने इन्द्र और मच्द्रणोंसिहत समस्त देवताओंको पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकारमें कर लिया था। वे तीनों लोकोंमें विख्यात हो गये थे॥ ४५॥

यत्तं चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबलः। बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः। समागम्य स्वयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे॥ ६॥

(उन महावली महान् असुरराजने एक यज्ञका आयोजन किया। उधर बिल यज्ञमें लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं इस आश्रममें पधारकर भगवान् विष्णुसे बोले—॥ ६॥

बिंदेरोचिनिर्विष्णो यजते यश्चमुत्तमम्। असमाप्तवते तस्मिन् खकार्यमभिपद्यताम्॥ ७॥ 'सर्वव्यापी परमेश्वर ! विरोचनकुमार बिल एक उत्तम यज्ञका अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ-सम्बन्धी नियम पूर्ण होनेसे पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिये॥ ७॥

ये चैनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः। यच यत्र यथावच सर्वे तेभ्यः प्रयच्छति॥ ८॥

"इस समय जो भी याचक इघर-उघरसे आकर उनके यहाँ याचनाके लिये उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और सुवर्ण आदि सम्पत्तियोंमेंसे जिस वस्तुको भी लेना चाहते हैं, उनको वे सारी वस्तुएँ राजा बलि यथावत् रूपसे अर्पित करते हैं ॥ ८॥

स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्चितः। वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्॥ ९॥

''अतः विष्णो ! आप देवताओं के हितके लिये अपनी योगमायाका आश्रय ले वामनरूप घारण करके उस यज्ञमें जाइये और हमारा उत्तम कल्याण-साधन कीजिये' ॥ ९॥

पतिसाननतरे राम कश्यपोऽग्निसमप्रभः। अदित्या सहितो राम दीप्यमान इवौजसा॥१०॥ देवीसहायो भगवान दिव्यं वर्षसहस्रकम्। वर्तं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसुदनम्॥११॥

'श्रीराम! इसी समय अग्निके समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदितिके साथ अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए वहाँ आये । वे एक सहस्र दिव्य वर्षोतक चाल् रहनेवाले महान् व्रतको अदितिदेवीके साथ ही समाप्त करके आये थे । उन्होंने वरदायक भगवान् मधुस्दनकी इस प्रकार स्त्रुति की—॥ १०-११॥

तपोमयं तपोराशि तपोमूर्तिं तपात्मकम्। तपसा त्वां सुतसेन पश्यामि पुरुषोत्तमम्॥ १२॥

"भगवन् ! आप तपोमय हैं। तपस्याकी राशि हैं। तप आपका खरूप है। आप ज्ञानखरूप हैं। मैं भर्छाभाँति तपस्या करके उसके प्रभावसे आप पुरुषोत्तमका दर्शन कर रहा हूँ॥ १२॥ शारीरे तव पश्यामि जगत् सर्वमिदं प्रभो। त्वमनादिरनिर्देश्यस्त्वामहं शरणं गतः॥ १३॥

'प्रभो ! मैं इस सारे जगत्को आपके शरीरमें स्थित देखता हूँ। आप अनादि हैं। देश, काल और वस्तुकी सीमासे परे होनेके कारण आपका इदमित्थंरूपसे निर्देश नहीं किया जा सकता। मैं आपकी शरणमें आया हूँ।। १३॥

तमुवाच हरिः प्रीतः कश्यपं गतकत्मपम्। वरं वरय भद्रं ते वराहोऽसि मतो मम॥ १४॥

'कश्यपजीके सारे पाप धुल गये थे। भगवान् श्रीहरिने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे कहा—'महर्षे ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर माँगोः क्योंकि तुम मेरे विचारसे वर पानेके योग्य हो'॥ १४॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य मारीचः कद्यपोऽव्रवीत्। अदित्या देवतानां च मम चैवाजुयाचितम् ॥ १५॥ वरं वरद सुप्रीतो दातुमर्हीस सुव्रत । पुत्रत्वं गच्छ भगवन्नदित्या मम चानघ॥ १६॥

'भगवान्का यह वचन सुनकर मरीचिनन्दन कश्यपने कहा—'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वरदायक परमेश्वर ! सम्पूर्ण देवताओंकी, अदितिकी तथा मेरी भी आपसे एक ही बातके लिये बारंबार याचना है। आप अत्यन्त प्रसन्न होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवन्! निष्पाप नारायणदेव! आप मेरे और अदितिके पुत्र हो जायँ॥

भाता भव यवीयांस्त्वं शकस्यासुरस्दन। शोकार्तानां तु देवानां साहाय्यं कर्तुमहीस ॥ १७॥

''असुरसूदन ! आप इन्द्रके छोटे भाई हों और शोकसे पीड़ित हुए इन देवताओंकी सहायता करें ॥ १७ ॥ अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात् ते भविष्यति । सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगविन्नतः ॥ १८॥

"देवेश्वर ! भगवन् ! आपकी कृपासे यह स्थान सिद्धाश्रमके नामसे विख्यात होगा । अब आपका तपरूप कार्य सिद्ध हो गया है; अतः यहाँसे उठिये' ॥ १८ ॥

अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत। वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत्॥ १९॥

'तदनन्तर महातेजस्वी भगवान् विष्णु अदितिदेवीके गर्भसे प्रकट हुए और वामनरूप धारण करके विरोचनकुमार बलिके पास गये॥ १९॥

त्रीन् पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम्। आक्रम्य लोकाँएलोकार्थी सर्वलोकहिते रतः॥ २०॥ महेन्द्राय पुनः प्रादान्त्रियम्य बलिमोजसा। त्रैलोक्यं स महातेजाश्चके शक्षवशं पुनः॥ २१॥

(सम्पूर्ण लोकोंके हितमें तत्पर रहनेवाले भगवान् विष्णु

बलिके अधिकारसे त्रिलोकीका राज्य ले लेना चाहते थें; अतः उन्होंने तीन पग भूमिके लिये याचना करके उनसे भूमि-दान ग्रहण किया और तीनों लोकोंको आक्रान्त करके उन्हें पुनः देवराज इन्द्रको लौटा दिया । महातेजस्वी श्रीहरिने अपनी शक्तिसे बलिका निग्रह करके त्रिलोकीको पुनः इन्द्रके अधीन कर दिया ॥ २०-२१ ॥

तेनैव पूर्वमाकान्त आश्रमः श्रमनाशनः। मयापि भत्तया तस्यैव वामनस्योपभुज्यते॥ २२॥

'उन्हीं भगवान्ने पूर्वकालमें यहाँ निवास किया थाः इसलिये यह आश्रम सब प्रकारके श्रम (दुःख-शोक) का नाश करनेवाला है। उन्हीं भगवान् वामनमें मिक्त होनेके कारण मैं भी इस स्थानको अपने उपयोगमें लाता हूँ ॥२२॥

एनमाश्रमभायान्ति राक्षसा विष्नकारिणः। अत्र ते पुरुषव्यात्र हन्तव्या दुष्टचारिणः॥ २३॥

'इसी आश्रमपर मेरे यज्ञमें विष्न डालनेवाले राक्षस आते हैं। पुरुषसिंह ! यहीं तुम्हें उन दुराचारियोंका वध करना है ॥ २३ ॥

अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्। तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद् यथा मम॥ २४॥

'श्रीराम ! अब इमलोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रममें पहुँच रहे हैं । तात ! वह आश्रम जैसे मेरा है, बैसें ही तुम्हारा भी है' ॥ २४ ॥

इत्युक्त्वा परमप्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणम् । प्रविशन्ताश्रमपदं व्यरोचत महामुनिः । शशीव गतनीहारः पुनर्वसुसमन्वितः ॥ २५ ॥

ऐसा कहकर महामुनिने बड़े प्रेमसे श्रीराम और लक्ष्मणके हाथ पकड़ लिये और उन दोनोंके साथ आश्रममें प्रवेश किया। उस समय पुनर्वमु नामक दो नक्षत्रोंके बीचमें स्थित तुषाररहित चन्द्रमाकी भाँति उनकी शोभा हुई ॥ २५॥

तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः। उत्पत्योत्पत्य सहसा विद्यामित्रमपूजयन् ॥ २६ ॥ यथार्हे चिकरे पूजां विश्वामित्राय धीमते। तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नतिथिकियाम् ॥ २७ ॥

विश्वामित्रजीको आया देख सिद्धाश्रममें रहनेवाले सभी तपस्वी उछलते-कूदते हुए सहसा उनके पास आये और सबने मिलकर उन बुद्धिमान् विश्वामित्रजीकी यथोचित पूजा की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारोंका भी अतिथि-सत्कार किया॥ २६-२७॥

मुद्धर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिंदमौ। प्राञ्जली मुनिशार्दूलमूचत् रघुनन्दनौ॥ २८॥

दो घड़ीतक विश्राम करनेके बाद रघुकुलको आनन्द

देनेवाले शत्रुदमन राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे बोले—॥ २८॥

#### अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव। सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव॥

'मुनिश्रेष्ठ ! आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करें। आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तवमें यथानाम तथागुण सिद्ध हो और राक्षसोंके वधके विषयमें आपकी कही हुई बात सच्ची हों? ॥ २९॥

प्वमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महानृषिः। प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः॥ ३०॥ कुमाराविष तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ। प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च ॥ ३१ ॥ प्रशुची परमं जाप्यं समाप्य नियमेन च। हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रमवन्दताम् ॥ ३२ ॥

उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जितेन्द्रियभावसे नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षामें प्रविष्ट हुए । वे दोनों राजकुमार भी सावधानीके साथ रात व्यतीत करके सबेरे उठे और स्नान आदिसे ग्रुद्ध हो प्रातःकालकी संध्यो-पासना तथा नियमपूर्वक सर्वश्रेष्ठ गायत्रीमन्त्रका जप करने लगे। जप पूरा होनेपर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए विश्वामित्रजीके चरणोंमें वन्दना की ॥ २०—२२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें उन्तीसवाँ सर्गं पृरा हुआ ॥ २९ ॥

### त्रिंशः सर्गः

#### श्रीरामद्वारा विक्वामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसोंका संहार

अथ तौ देशकालक्षी राजपुत्रावरिंदमी। देशे काले च वाक्यकावबृतां कौशिकं वचः ॥ १॥

तदनन्तर देश और कालको जाननेवाले शत्रुदमन राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण जो देश और कालके अनुसार बोलने योग्य वचनके मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनिसे इस प्रकार बोले-॥

भगवञ्ज्रोतुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरौ। संरक्षणीयौ तौ बृहि नातिवर्तेत तत्क्षणम्॥ २॥

'भगवन्! अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरोंका आक्रमण होता है ? जब कि हमें उन दोनोंको यश्चभूमिमें आनेसे रोकना है। कहीं ऐसा न हो। असावधानीमें ही वह समय हाथसे निकल जाय; अतः उसे बता दीजिये? ॥ २॥

पवं ब्रुवाणी काकुत्स्थी त्वरमाणी युयुत्सया। सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुर्नृपात्मजी॥ ३॥

ऐसी बात कहकर युद्धकी इच्छासे उतावले हुए उन दोनों ककुत्स्थवंशी राजकुमारोंकी ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बन्धुओंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥ ३॥

अद्यप्रभृति पड्रात्रं रक्षतां राघवौ युवाम्। दीश्नां गतो होष मुनिर्मोनित्वं च गमिष्यति ॥ ४ ॥

वे बोले— ये मुनिवर विश्वामित्रजी यज्ञकी दीक्षा ले चुके हैं; अतः अव मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आजसे छः रातोंतक इनके यज्ञकी रक्षा करते रहें। । ४।।

तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ। अनिद्रं षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्॥ ५॥ मुनियोंका यह वचन मुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार छः दिन और छः राततक उस तपोवनकी रक्षा करते रहेः इस बीचमें उन्होंने नींद भी नहीं ली॥ ५॥

उपासांचक्रतुवींरी यत्ती परमधन्वनी। ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिंदमी॥६॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्रके पास खड़े हो उनकी (और उनके यज्ञकी) रक्षामें लगे रहे ॥ ६॥

अथ काले गते तस्मिन् षष्ठेऽह्दनि तदागते। सौमित्रिमव्रवीद् रामो यत्तो भव समाहितः॥ ७॥

इस प्रकार कुछ काल बीत जानेपर जब छठा दिन आया, तब श्रीरामने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे कहा—'सुमित्रानन्दन! तुम अपने चित्तको एकाग्र करके सावधान हो जाओ'॥ ७॥

रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया। प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता॥ ८॥

युद्धकी इच्छासे शीव्रता करते हुए श्रीराम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय (ब्रह्मा ), पुरोहित (उपद्रष्टा ) तथा अन्यान्य ऋत्विजोंसे घिरी हुई यज्ञकी वेदी सहसा प्रज्वित हो उठी (वेदीका यह जलना राक्षसोंके आगमनका सूचक उत्पात था ) ॥ ८॥

सदर्भचमसम्बुका ससमित्कुसुमोचया। विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जञ्वाल सर्त्विजा॥ ९॥

इसके बाद कुरा, चमस, खुक्, सिमधा और फूलोंके ढेरसे सुशोभित होनेवाली विश्वामित्र तथा ऋत्विजोंसहित जो यक्की वेदी थी, उसपर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई (अग्निका यह प्रज्वलन यज्ञके उद्देश्यसे हुआ था)॥ ९॥ मन्त्रवच यथान्यायं यज्ञोऽसौ सम्प्रवर्तते। आकारोच महाञ्छन्दः प्रादुरासीद् भयानकः॥ १०॥

फिर तो शास्त्रीय विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोंके उच्चारण-पूर्वक उस यज्ञका कार्य आरम्भ हुआ। इसी समय आकाशमें बड़े जोरका शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था॥ १०॥

आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि दृश्यते। तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम् ॥ ११ ॥ मारीचश्च सुवाहुश्च तयोरनुचरास्तथा। आगम्य भीमसंकाशा रुघिरौघानवासूजन् ॥ १२ ॥

जैसे वर्षाकालमें मेघोंकी घटा सारे आकाशको घेरकर छायी हुई दिखायी देती है, उसी प्रकार मारीच और सुवाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञमण्डपकी ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसोंने वहाँ आकर रक्तकी घाराएँ वरसाना आरम्भ कर दिया॥ ११-१२॥

तां तेन रुधिरौघेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम् । सहसाभिद्धतो रामस्तानपश्यत् ततो दिवि ॥ १३ ॥ तावापतन्तौ सहसा दृष्टा राजीवलोचनः । लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेक्ष्य रामो वचनमत्रवीत् ॥१४ ॥

रक्तके उस प्रवाहसे यज्ञ-वेदीके आस-पासकी भूमिको भीगी हुई देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा दौड़े और इघर-ठघर दृष्टि डालनेपर उन्होंने उन राक्षसोंको आकाशमें स्थित देखा। मारीच और सुवाहुको सहसा आते देख कमलनयन श्रीरामने लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा—॥ १३-१४॥

पश्य छक्ष्मण दुर्वृत्तान् राक्षसान् पिशिताशनान् । मानवास्त्रसमाधृताननिलेन यथा घनान् ॥ १५ ॥ करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हन्तुमीदशान् ।

'छक्ष्मण! वह देखों। मांसमक्षण करनेवाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे। मैं मानवास्त्रसे इन सबको उसी प्रकार मार मगाऊँगा, जैसे वायुके वेगसे बादल छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथनमें तिनक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरोंको मैं मारना नहीं चाहता'॥ १५ ई।।

इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान् ॥ १६ ॥ मानवं परमोदारमस्त्रं परमभाखरम् । चिक्षेप परमकुद्धो मारीचोरसि राघवः ॥ १७ ॥

ऐसा कहकर वेगशाली श्रीरामने अपने धनुषपर परम उदार मानवास्त्रका संधान किया। वह अस्त्र अत्यन्त तेजस्वी था। श्रीरामने बड़े रोषमें भरकर मारीचकी छातीमें उस बाणका प्रहार किया॥ १६-१७॥

स तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः। सम्पूर्ण योजनशतं क्षिप्तः सागरसम्प्रवे॥१८॥ उस उत्तम मानवास्त्रका गहरा आधात लगनेसे मारीच पूरे सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके जलमें जा गिरा ॥ १८ ॥

विचेतनं विघूणैन्तं शीतेषुबळपीडितम्। निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्॥ १९॥

शीतेषु नामक मानवास्त्रसे पीड़ित हो मारीच अचेत-सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा—॥ १९॥

पश्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं मनुसंहितम्। मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते॥ २०॥

'लक्ष्मण! देखों, मनुके द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षसको मूर्छित करके दूर लिये जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है।। २०॥

इमानिप विधिष्यामि निर्घृणान् दुष्टचारिणः। राक्षसान् पापकर्मस्थान् यक्षष्नान् किथराशनान्।२१।

'अब यज्ञमें विष्न डालनेवाले इन दूसरे निर्दयः दुराचारीः पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसेंको भी मार गिराता हूँ' ॥२१॥

इत्युक्त्वा छक्ष्मणं चाशु छ।घवं दर्शयन्निव। विगृह्य सुमह्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः॥२२॥ सुबाहूरसि चिक्षेप स विद्धः प्रापतद् भुवि। शेषान् वायव्यमादाय निज्ञघान महायशाः। राघवः परमोदारो मुनीनां सुदमावहन्॥२३॥

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर रघुनन्दन श्रीरामने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए-से शीघ्र ही महान् आग्नेयास्त्रका संघान करके उसे मुवाहुकी छातीपर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। फिर महायशस्त्री परम उदार रघुवीरने वायव्यास्त्र लेकर शेष्र निशाचरोंका भी संहार कर डाला और मुनियोंको परम आनन्द प्रदान किया॥ २२-२३॥

स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञञ्जान् रघुनन्दनः। ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥ २४ ॥

इस प्रकार रघुकु लनन्दन श्रीराम यज्ञमें विष्न डालनेवाले समस्त राक्षसोंका वध करके वहाँ ऋषियोंद्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्वकालमें देवराज इन्द्र असुरोंपर विजय पाकर महर्षियोंद्वारा पूजित हुए थे ॥ २४॥

अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः। निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिद्मव्रवीत्॥ २५॥

यज्ञ समाप्त होनेपर महामुनि विश्वामित्रने सम्पूर्ण दिशाओंको विष्न-बाधाओंसे रहित देख श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-॥

कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया। सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः। स हि रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्॥ २६॥ भहाबाहो! मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरुकी आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया। महायशस्त्री वीर! श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करके मुनिने उन दोनों भाइयोंके तुमने इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया।' इस प्रकार साथ संध्योपासना की ॥ २६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥ ३०॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥

### एकत्रिंशः सर्गः

#### श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रका मिथिलाको प्रस्थान तथा मार्गमें संघ्याके समय श्रोणभद्रतटपर विश्राम

अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थीं रामलक्ष्मणी। ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥१॥

तदनन्तर (विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके ) कृतकृत्य हुए श्रीराम और लक्ष्मणने उस यज्ञ्ञशालामें ही वह रात बितायी। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षों ल्लाससे परिपूर्ण था॥ १॥

प्रभातायां तु शर्वयां कृतपौर्वाह्निकिकयौ। विश्वामित्रमृषींश्चान्यान् सहितावभिजग्मतुः॥ २॥

रात बीतनेपर जब प्रातःकाल आयाः तब वे दोनों भाई पूर्वाह्नकालके नित्य-नियमसे निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियोंके पास साथ-साथ गये ॥ २॥

अभिवाद्य मुनिश्चेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम्। ऊचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ॥ ३॥

वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्विलत अग्निके समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ ! विश्वामित्रको प्रणाम किया और मधुर भाषामें यह परम उदार वचन कहा—॥ ३॥

इमौ स्म मुनिशार्टूल किंकरी समुपागती। आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनं करवाव किम्॥ ४॥

'मुनिप्रवर ! हम दोनों किङ्कर आपकी सेवामें उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ ! आज्ञा दीजिये, हम क्या सेवा करें ?' ॥ ४॥ प्रवमुक्ते तयोवीक्ये सर्व एव महर्पयः। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमञ्जवन्॥ ५॥

उन दोनोंके ऐसा कहनेपर वे सभी महर्षि विश्वामित्रको आगे करके श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—॥ ५॥

मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति। यकः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्॥६॥

'नरश्रेष्ठ ! मिथिलाके राजा जनकका परम धर्ममय यज्ञ प्रारम्भ होनेवाला है । उसमें हम सब लोग जायँगे ॥ ६ ॥

त्वं चैव नरशार्द्र सहासाभिर्गमिष्यसि । अद्भुतं च धन्रत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि ॥ ७ ॥ 
'पुरुषसिंह ! तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है । वहाँ

एक बड़ा ही अद्भुत घनुषरत्न है । तुम्हें उसे देखना चाहिये ॥ ७ ॥

ति पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तं सदिस दैवतैः। अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभाखरम्॥८॥

'पुरुषप्रवर ! पहले कभी यज्ञमें पधारे हुए देवताओंने जनकके किसी पूर्वपुरुषको वह धनुष दिया था । वह कितना प्रवल और भारी है, इसका कोई माप-तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है।। ८।।

नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः। कर्तुमारोपणं शका न कथंचन मानुषाः॥ ९॥

'मनुष्योंकी तो बात ही क्या है । देवता, गन्धर्व, असुर तथा राक्षम भी किसी तरह उसकी प्रत्यञ्चा नहीं चढ़ा पाते ॥ ९ ॥

धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः। न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः॥१०॥

'उस धनुषकी शक्तिका पता लगानेके लिये कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आये; किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके ॥ १०॥

तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः। तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यशं च परमाद्धतम् ॥ ११ ॥

'ककुत्थकुलनन्दन पुरुषिंह राम ! वहाँ चलनेसे तुम महामना मिथिलानरेशके उस धनुषको तथा उनके परम अद्भुत यज्ञको भी देख सकोगे ॥ ११॥

ति यश्च प्रतं तेन मैथिलेनोत्तमं धतुः। याचितं नरशार्द्दल सुनामं सर्वदैवतैः॥१२॥

'नरश्रेष्ठ ! मिथिलानरेशने अपने यश्चके फलरूपमें उस उत्तम धनुषको माँगा था; अतः सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान् शङ्करने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुषका मध्यभाग जिसे मुट्ठीसे पकड़ा जाता है, बहुत ही सुन्दर है ॥ १२॥

आयागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव। अर्चितं विविधैर्गन्धैर्धृपैश्चागुरुगन्धिभिः॥ १३॥ 'रघुनन्दन! राजा जनकके महलमें वह घनुष पूजनीय देवताकी भाँति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकारके गन्ध, धूप तथा अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थोंसे उसकी पूजा होती है'।।

#### प्वमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत् तदा। सर्विसङ्घः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः॥ १४॥

ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजीने वन-देवताओंसे आज्ञा ली और ऋषिमण्डली तथा राम-लक्ष्मणके साथ वहाँसे प्रस्थान किया ॥ १४ ॥

#### खस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमाद्हम्। उत्तरे जाह्ववीतीरे हिमवन्तं शिलोचयम्॥१५॥

चलते समय उन्होंने वनदेवताओंसे कहा—'मैं अपना यज्ञकार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रमसे जा रहा हूँ। गङ्गाके उत्तर तटपर होता हुआ हिमालयपर्वतकी उपत्यकामें जाऊँगा। आपलोगोंका कल्याण हो'॥ १५॥

#### इत्युक्त्वा मुनिशार्दूछः कौशिकः स तपोधनः। उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे॥ १६॥

ऐसा कहकर तपस्याके धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिकने उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान आरम्भ किया ।। १६ ॥

#### तं व्रजन्तं मुनिवरमन्वगादनुसारिणाम्। शकदीशतमात्रं तु प्रयाणे व्रह्मवादिनाम्॥ १७॥

उस समय प्रस्थानके समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्रके पीछे उनके साथ जानेवाले ब्रह्मवादी महर्षियोंकी सौ गाडियाँ चलीं ॥ १७ ॥

#### सृगपक्षिगणाश्चेव सिद्धाश्चमनिवासिनः। अनुजन्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम् ॥१८॥

सिद्धाश्रममें निवास करनेवाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्रके पीछे-पीछे जाने लगे ॥ १८ ॥

निवर्तयामास ततः सर्षिसङ्घः स पक्षिणः। ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे॥ १९॥ वासं चकुर्मुनिगणाः शोणाकुले समाहिताः। तेऽस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः॥ २०॥

कुछ दूर जानेपर ऋषिमण्डलीसहित विश्वामित्रने उन पशु-पश्चियोंको लौटा दिया। फिर दूरतकका मार्ग तै कर लेनेके बाद जब सूर्य अस्ताचलको जाने लगे, तब उन ऋषियोंने पूर्ण सावधान रहकर शोणभद्रके तटपर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गये, तब स्नान करके उन सबने अग्निहोत्रका कार्य पूर्ण किया॥ १९-२०॥

#### विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः। रामोऽपि सहसौमित्रिर्मुनींस्तानभिपूज्य च॥२१॥ अन्नतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः।

इसके बाद वे सभी अमिततेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वा-मित्रको आगे करके बैठे; फिर लक्ष्मणसहित श्रीराम भी उन ऋषियोंका आदर करते हुए बुद्धिमान् विश्वामित्रजीके सामने बैठ गये।। २१ -।।

अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम् ॥ २२ ॥ पप्रच्छ मुनिशार्दूछं कौत्हलसमन्वितम्।

तत्पश्चात् महातेजस्वी श्रीरामने तपस्याके धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे कौत्हलपूर्वक पूछा—॥ २२ई ॥

### भगवन् को न्वयं देशः समृद्धवनशोभितः ॥ २३ ॥ श्रोतुमिच्छामि भद्गं ते वकुमईसि तत्त्वतः ।

'भगवन् ! यह हरे-भरे समृद्धिशाली वनसे सुशोभित देश कौन-सा है ! मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ । आपका कल्याण हो । आप मुझे ठीक-ठीक इसका रहस्य बताइये' ॥ २३-।

नोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः। तस्य देशस्य निखिलसृषिमध्ये महातपाः॥ २४॥

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रश्नसे प्रेरित होकर उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महातपस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच उस देशका पूर्णरूपसे परिचय देना प्रारम्भ किया ॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाल्यके बालकाण्डमें इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३१॥

द्वात्रिंशः सर्गः

ब्रह्मपुत्र कुशके चार पुत्रोंका वर्णन, शोणभद्र-तटवर्ती प्रदेशको वसुकी भूमि बताना, कुशनामकी सौ कन्याओंका वायुके कोपसे 'कुब्जा' होना

ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः। अक्रिष्टव्रतधर्मन्नः सज्जनप्रतिपूजकः॥१॥

(विश्वामित्रजी कहते हैं—) श्रीराम ! पूर्वकालमें कुश नामसे प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गये हैं। वे साक्षात् ब्रह्माजीके पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाईके ही पूर्ण होता था। वे धर्मके ज्ञाता। सत्पुक्षोंका आदर करनेवाले और महान् थे॥ १॥

स महात्मा कुळीनायां युक्तायां सुमहाबळान् । वैद्रभ्यों जनयामास चतुरः सदद्शान् सुतान् ॥ २ ॥ उत्तम कुळमें उत्पन्न विदर्भदेशकी राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भसे उन महात्मा नरेशने चार पुत्र उत्पन्न किये जो उन्हींके समान थे॥ २॥

कुशाम्बं कुशनामं च असूर्तरजसं वसुम्। दीप्तियुक्तान् महोत्साहान् श्वत्रधर्मचिकीर्षया ॥ ३ ॥ तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः। क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मे प्राप्त्यथ पुष्कलम् ॥ ४ ॥

उनके नाम इस प्रकार हैं—कुशाम्ब, कुशनाम, असूर्त-रजस तथा वसु । ये सब-के-सब तेजस्वी तथा महान् उत्साही ये। राजा कुशने 'प्रजारक्षणरूप' क्षत्रिय-धर्मके पालनकी इच्छासे अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रोंसे कहा—'पुत्रो! प्रजाका पालन करो, इससे तुम्हें धर्मका पूरा-पूरा फल प्राप्त होगा' ॥ ३-४॥

कुरास्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसत्तमाः। निवेशं चिकरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा॥ ५॥

अपने पिता महाराज कुशकी यह बात सुनकर उन चारों लोकशिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारोंने उस समय अपने-अपने लिये पृथक पृथक नगर निर्माण कराया॥ ५॥

कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत् पुरीम्। कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुर चक्रे महोदयम्॥ ६॥

महातेजस्वी कुशाम्बने 'कौशाम्बी' पुरी बसायी (जिसे आजकल 'कोसम' कहते हैं )। धर्मात्मा कुशनाभने 'महोदय' नामक नगरका निर्माण कराया ॥ ६ ॥

असूर्तरजसो नाम धर्मारण्यं महामितः। चक्रे पुरवरं राजा वसुनाम गिरिवजम्॥ ७॥

परम बुद्धिमान् असूर्तरजसने 'धर्मारण्य' नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसुने 'गिरिवज' नगरकी स्थापना की॥

एवा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः। एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः॥ ८॥

महात्मा वसुकी यह 'गिरिव्रज' नामक राजधानी वसुमतीके नामसे प्रसिद्ध हुई । इसके चारों ओर ये पाँच श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं † ॥ ८॥

\* रानायणशिरोमणि नामक व्याख्याके निर्माताने अमूर्ति-रजस' पाठ माना है। महाभारतके अनुसार इनका नाम अमूर्त-रयस' या अमूर्तरया' था (वन ० ९५।१७)। यहाँ इनके द्वारा धर्मारण्य नामक नगर बसानेका उल्लेख है। यह नगर धर्मारण्य नामक तीर्थभूत वनमें था। यह वन गयाके आस-पासका ही प्रदेश है। अमूर्तरयाके पुत्र गयने ही गया नामक नगर बसाया था। अतः धर्मारण्य और गयाकी एकता सिद्ध होती है। महाभारत बनपर्व (८४।८५) में गयाके ब्रह्मसरोवरको धर्मारण्यसे सुशोभित बताया गया है। (वन०८२।४७) धर्मारण्यमें पितृ पूजनकी महत्ता बतायी गयी है।

ै महाभारत सभापर्व (२१।१—१०) में इन पाँचौं पर्वतोंके नाम इस प्रकार वर्णित हैं—(१) विपुल, (२) वराह, सुमागधी नदी रम्या मागधान् विश्वताऽऽययौ । पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते ॥ ९ ॥

यह रमणीय (सोन) नदी दक्षिण पश्चिमकी ओरसे बहती हुई मगध देशमें आयी है, इसलिये यहाँ 'सुमागधी' नामसे विख्यात हुई है। यह इन पाँच श्रेष्ठ पर्वतोंके बीचमें मालाकी भाँति सुशोभित हो रही है।। ९॥

सैषा हि मागधी राम वस्तोस्तस्य महात्मनः। पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमाहिनी॥ १०॥

श्रीराम ! इस प्रकार 'मागधी' नामसे प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वमुसे सम्बन्ध रखती है। रघुनन्दन ! यह दक्षिण-पश्चिमसे आकर पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटोंपर सुन्दर क्षेत्र ( उपजाऊ खेत ) हैं, अतः यह सदा सस्य-मालाओंसे अलंकृत ( हरी-भरी खेतीसे सुशोभित ) रहती है।। १०॥

कुरानाभस्तु राजिषः कन्याशतमनुत्तमम् । जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन ॥ ११ ॥

रघुकुलको आनिन्दित करनेवाले श्रीराम ! धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभने घृताची अप्सराके गर्भसे परम उत्तम सौ कन्याओंको जन्म दिया॥ ११॥

तास्तु यौवनकालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः । उद्यानभूमिमागस्य प्रावृषीव शतह्नदाः ॥ १२ ॥ गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यस्तु राघव ।

आमोदं परमं जम्मुर्वराभरणभूषिताः॥ १३॥

वे सब-की-सब सुन्दर रूप-छावण्यसे सुशोभित थीं। धीरे-धीरे युवावस्थाने आकर उनके सौन्दर्यको और भी बढ़ा दिया। रघुवीर ! एक दिन वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित हो वे सभी राजकन्याएँ उद्यान-भूमिमें आकर वर्षात्रमुत्तमें प्रकाशित होनेवाली विद्युन्मालाओंकी भाँति शोभा पाने लगीं। सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत हुई वे अङ्गनाएँ गाती, बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद-प्रमोदमें मग्न हो गर्यी॥

अथ ताश्चारुसर्वाङ्गयो रूपेणावितमा भुवि । उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥ १४ ॥

उनके सभी अङ्ग बड़े मनोहर थे। इस भूतलपर उनके रूप-सौन्दर्यकी कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यानमें आकर वे बादलोंके ओटमें कुछ-कुछ छिपी हुई तारिकाओंके समान शोभा पा रही थीं॥ १४॥

ताः सर्वा गुणसम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः। दृष्टा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमन्नवीत्॥१५॥

उस समय उत्तम गुणोंसे सम्पन्न तथा रूप और यौवनसे सुशोभित उन सब राजकन्याओंको देखकर सर्वस्वरूप बायु देवताने उनसे इस प्रकार कहा—॥ १५॥

<sup>(</sup>३) वृषभ (ऋषभ), (४) ऋषिगिरि (मातङ्ग) तथा (५) चैत्यक।

अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ । माजुषस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुरवाष्स्यथ ॥ १६ ॥

'मुन्दरियो ! मैं तुम सबको अपनी प्रेयसीके रूपमें प्राप्त करना चाहता हूँ । तुम सब मेरी भार्याएँ बनोगी । अब मनुष्य-भावका त्याग करो और मुझे अङ्गीकार करके देवाङ्गनाओंकी भाँति दीर्घ आयु प्राप्त कर ले ॥ १६॥

चलं हि यौवनं नित्यं मानुषेषु विशेषतः। अक्षयं यौवनं प्राप्ता अमर्यक्ष भविष्यथ॥१७॥

'विशेषतः मानव-शरीरमें जवानी कभी स्थिर नहीं रहती—प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ सम्बन्ध हो जानेपर तुमलोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी'॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा वायोरिक्किष्टकर्मणः। अपहास्य ततो वाक्यं कन्यारातमथात्रवीत्॥१८॥

अनायास ही महान् कर्म करनेवाले वायुदेवका यह कथन सुनकर वे सौ कन्याएँ अवहेलनापूर्वक हँसकर बोलीं—॥ १८॥

अन्तश्चरिस भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम। प्रभावशाश्च ते सर्वाः किमर्थमवमन्यसे॥१९॥

'सुरश्रेष्ठ ! आप प्राणवायुके रूपमें समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं (अतः सबके मनकी वार्ते जानते हैं; आपको यह मालूम होगा कि हमारे मनमें आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है)। हम सब बहिनें आपके अनुपम प्रभावको भी जानती हैं (तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है); ऐसी दशामें यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किसल्थि कर रहे हैं ? ॥ १९॥

कुशनाभसुता देव समस्ताः सुरसत्तम। स्थानाच्च्यावयितुं देवंरक्षामस्तु तपो वयम्॥ २०॥

'देव ! देवशिरोमणे ! हम सब-की-सब राजर्षि कुशनाभ-की कन्याएँ हैं । देवता होनेपर भी आपको शाप देकर वायु-पदसे भ्रष्ट कर सकती हैं । किंतु ऐसा करना नहीं चाहतीं; क्योंकि हम अपने तपको सुरक्षित रखती हैं ॥ २० ॥ मा भूत् स कालो दुर्मेंधः पितरं सत्यवादिनम् । अवमन्य स्वध्रमेण स्वयं वरमुपास्सहे ॥२१॥ 'दुर्मते ! वह समय कभी न आवे जब कि हम अपने सत्यवादी पिताकी अवहेलना करके कामवश या अत्यन्त अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर हूँ दुने लगें ॥ २१ ॥ पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं च सः। यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति ॥२२॥

'हमलोगोंपर हमारे पिताजीका प्रभुत्व है, वे हमारे लिये सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथमें दे देंगे, वही हमारा पित होगा'।। २२।।

तासां तु वचनं श्रुत्वा हरिः परमकोपनः। प्रविद्य सर्वगात्राणि वभञ्ज भगवान् प्रभुः॥ २३॥ अरिक्तमात्राकृतयो भगगात्रा भयार्दिताः।

उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यन्त कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभुने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अङ्गोंको मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जानेके कारण वे कुबड़ी हो गर्यो। उनकी आकृति मुडी वँधे हुए एक हाथके बराबर हो गर्या। वे भयसे व्याकुल हो उठीं ॥२३५॥

ताः कन्या वायुना भग्ना विविधुर्नृपतेर्गृहम् । प्रविदय च सुसम्भ्रान्ताः सलजाः साम्रलोचनाः।२४।

वायुदेवके द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओंने राजभवनमें प्रवेश किया । प्रवेश करके वे लिजत और उद्विग्न हो गयीं । उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी धाराएँ वहने लगीं ॥ २४॥

स च ता द्यिता भग्नाः कन्याः परमशोभनाः । दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इद्मत्रवीत् ॥ २५ ॥

अपनी परम सुन्दरी प्यारी पुत्रियोंको कुन्जताके कारण अत्यन्त दयनीय दशामें पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गये और इस प्रकार बोले—॥ २५॥

किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्मभवमन्यते। कुब्जाः केन कृताः सर्वाश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ। एवं राजा विनिःश्वस्य समाधि संद्धे ततः॥ २६॥

'पुत्रियो! यह क्या हुआ ? बताओ। कौन प्राणी धर्मकी अबहेलना करता है ? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो।' यों कहकर राजाने लंबी साँस खींची और उनका उत्तर सुननेके लिये वे सावधान होकर बैठ गये॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें बत्तीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

### त्रयस्त्रिशः सर्गः

राजा कुशनाभद्वारा कन्याओंके धैर्य एवं क्षमाशीलताकी प्रशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभकी कन्याओंका विवाह

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः। शिरोभिश्चरणौ स्पृष्टा कन्याशतमभाषत॥१॥ बुद्धिमान् महाराज कुशनाभका वह वचन सुनकर उन सौ कन्याओंने पिताके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—॥ १॥ वायुः सर्वात्मको राजन् प्रधर्षयतुमिच्छति।

#### अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ २ ॥

राजन् ! सर्वत्र संचार करनेवाले वायुदेव अग्रुम मार्गका अवलम्बन करके इमपर बलात्कार करना चाहते थे । धर्मपर उनकी दृष्टि नहीं थी ॥ २ ॥

#### पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः । पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव ॥ ३ ॥

हमने उनसे कहा—'देव ! आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं; हम स्वच्छन्द नहीं हैं। आप पिताजीके पास जाकर हमारा वरण कीजिये। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जायँगी'॥ ३॥

#### तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता। एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुनाभिहता भृशम् ॥ ४॥

परंतु उनका मन तो पापसे वैधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहिनें ये ही धर्मसंगत बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुँचायी—विना अपराधके ही हमें पीडा दी॥ ४॥

#### तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः। प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्॥ ५॥

उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजाने उन अपनी परम उत्तम सौ कन्याओंको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ५॥

#### क्षान्तं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत् कृतम्। पेकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम॥६॥

'पुत्रियो ! क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुमलोगोंके द्वारा महान् कार्य सम्पन्न हुआ है। तुम सबने एकमत होकर जो मेरे कुलकी मर्यादापर ही दृष्टि रक्खी है—कामभावको अपने मनमें स्थान नहीं दिया है—यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है।।६॥

#### अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा। दुष्करं तच्च वै क्षान्तं त्रिद्शेषु विशेषतः॥ ७॥ यादृशी वः क्षमा पुच्यः सर्वासामविशेषतः।

'स्त्री हो या पुरुष, उसके लिये क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियो! दुम सब लोगोंमें समानरूपसे जैसी क्षमा या सिंहण्युता है, वह विशेषतः देवताओं के लिये भी दुष्कर ही है॥ ७ है॥

#### क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः ॥ ८ ॥ क्षमा यशः क्षमा घर्मः क्षमायां विष्ठितं जगन् ।

'पुत्रियो ! क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा धर्म है, क्षमापर ही यह सम्पूर्ण जगत् टिका हुआ है'॥ ८६ ॥

विस्उय कन्याः काकुतस्थ राजा त्रिद्शविक्रमः ॥ ९ ॥ मन्त्रक्षो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः।

#### देशे काले च कर्तव्यं सहशे प्रतिपादनम्॥ १०॥

ककुत्स्यकुलनन्दन श्रीराम ! देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनामने कन्याओंसे ऐसा कहबर उन्हें अन्तः पुरमें जानेकी आज्ञा दे दी और मन्त्रणाके तत्त्वको जाननेवाले उन नरेशने स्वयं मन्त्रियोंके साथ बैठकर कन्याओंके विवाहके विषयमें विचार आरम्भ किया । विचारणीय विषय यह था कि 'किस देशमें किस समय और किस सुयोग्य वरके साथ उनका विवाह किया जाय ?' ॥ ९-१०॥

#### पतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः। ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्॥ ११॥

उन्हीं दिनों चूली नामसे प्रसिद्ध एक महातेजस्वी, सदा-चारी एवं ऊर्ध्वरेता ( नैष्टिक ब्रह्मचारी ) मुनि वेदोक्त तप-का अनुष्ठान कर रहे थे ( अथवा ब्रह्मचिन्तनरूप तपस्यामें संलग्न थे ) ॥ ११ ॥

#### तपस्यन्तमृषि तत्र गन्धर्वी पर्युपासते। सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिलातनया तदा॥ १२॥

श्रीराम ! तुम्हारा भला हो, उस समय एक गन्धर्व-कुमारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनिकी उपासना ( अनुग्रहकी इच्छासे सेवा ) करती थी । उसका नाम था सोमदा । वह ऊर्मिलाकी पुत्री थी ॥ १२ ॥

#### सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा । उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद् गुरुः॥ १३ ॥

वह प्रतिदिन मुनिको प्रणाम करके उनकी सेवामें लगी रहती थी तथा धर्ममें स्थित रहकर समय-समयपर सेवाके लिये उपस्थित होती थी; इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए ॥ १३॥

#### स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन। परितृष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम्॥ १४॥

रञ्जनन्दन ! ग्रुभ समय आनेपर चूलीने उस गन्धर्व-कन्यासे कहा—'ग्रुभे ! तुम्हारा कत्याण हो, मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ । बोलो, तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ, ॥ १४ ॥

#### परितुष्टं मुर्नि झात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम्। उवाच परमप्रीता वाक्यका वाक्यकोविदम्॥ १५॥

मुनिको संतुष्ट जानकर गन्धर्व-कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलनेकी कला जानती थी; उसने वाणीके मर्मज्ञ मुनिसे मधुर स्वरमें इस प्रकार कहा—॥ १५॥

#### लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्मचा ब्रह्मभूतो महातपाः। ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम् ॥१६॥

'महर्षे ! आप ब्राह्मी सम्पत्ति (ब्रह्मतेज ) से सम्पन्न होकर ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं, अतएव आप महान् तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्म तप (ब्रह्म-ज्ञान एवं वेदोक्त तप) से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ ॥ १६ ॥ अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मिन कस्यचित्। ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमईसि मे सुतम्॥ १७॥

'मुने ! आपका भला हो । मेरे कोई पति नहीं है । मैं न तो किसीकी पत्नी हुई हूँ और न आगे होऊँगी । आपकी सेवामें आयी हूँ; आप अपने ब्राह्मबल (तपः-इक्ति) से मुझे पुत्र प्रदान करें'॥ १७॥

तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मिर्वद्गै ब्राह्ममनुत्तमम्। ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मान् हे चृत्विनः सुतम् ॥ १८॥

उस गन्धर्वकन्याकी सेवासे संतुष्ट हुए ब्रह्मिव चूलीने उसे परम उत्तम ब्राह्मतपसे सम्पन्न पुत्र प्रदान किया । वह उनके मानसिक संकल्पसे प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम 'ब्रह्मदत्त' हुआ ॥ १८॥

स राजा ब्रह्मदत्तरतु पुरीमध्यवसत् तदा। काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्॥१९॥

( कुरानामके यहाँ जब कन्याओंके विवाहका विवार चल रहा था ) उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मीसे सम्पन्न हो 'काम्पिल्या' नामक नगरीमें उसी तरह निवास करते थे, जैसे स्वर्गकी अमरावतीपुरीमें देवराज इन्द्र ॥ १९ ॥

स वुद्धि कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः। ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा॥२०॥

ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम! तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभने ब्रह्मदत्तके साथ अपनी सौ कन्याओंको ब्याह देनेका निश्चय किया॥ २०॥

तमाहृय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः। द्दी कन्यादातं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना॥२१॥

महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभने ब्रह्मदत्तको बुलाकर

अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे उन्हें अपनी सौ कन्याएँ सौंप दीं ॥ यथाकमं तदा पाणि जद्माह रघुनन्दन । ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा॥ २२॥ रघुनन्दन ! उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी

पृथ्वीपति ब्रह्मदत्तने क्रमशः उन सभी कन्याओंका पाणिग्रहण किया ॥ २२ ॥

स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुच्जा विगतज्वराः। युक्तं परमया लक्ष्म्या वभौ कन्यादातं तदा॥ २३॥

विवाहकालमें उन कन्याओं के हाथोंका ब्रह्मदत्तके हाथसे स्पर्श होते ही वे सब-की-सब कन्याएँ कुब्जलबदोषसे रहितः नीरोग तथा उत्तम शोभासे सम्पन्न प्रतीत होने लगीं ॥२३॥

स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनामो महीपतिः। वभूव परमप्रीतो हर्षे लेभे पुनः पुनः॥ २४॥

वातरोगके रूपमें आये हुए वायुदेवने उन कन्याओंको छोड़ दिया—यह देख पृथ्वीपनि राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंवार हर्षका अनुभव करने छो ॥ २४॥

कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिम्। सदारं प्रेषयामास सोपाध्यायगणं तदा॥ २५॥

भूपाल राजा ब्रह्मदत्तका विवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर महाराज कुशनाभने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितोंसहित आदर-पूर्वक विदा किया ॥ २५॥

सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदर्शी कियाम्। यथान्यायं च गन्धवीं स्तुपास्ताः प्रत्यनन्दतः। स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च।२६।

गन्धवीं सोमदाने अपने पुत्रको तथा उसके योग्य विवाह-सम्बन्धको देखकर अपनी उन पुत्रवधुओंका यथोचितरूपसे अभिनन्दन किया। उसने एक-एक करके उन सभी राज-कन्याओंको हृदयसे लगाया और महाराज कुशनाभकी सराहना करके वहाँसे प्रस्थान किया॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये वालकाण्डे त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

### चतुस्त्रिशः सर्गः

गाधिकी उत्पत्ति, कौशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्रजीका कथा बंद करके आधी रातका वर्णन करते हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना

कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मद्त्ते च राघव। अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्॥१॥

रघुनन्दन ! विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गये, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभने श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्तिके लिये पुत्रेष्टि यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ इष्ट्यां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् । उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा॥ २॥ उस यज्ञके होते समय परम उदार ब्रह्मकुमार महाराज

कुशने भूपाल कुशनामसे कहा—॥ २॥
पुत्रस्ते सहशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः।
गार्धि प्राप्यसि तेन त्वं कीर्ति लोकेच शाश्वतीम्॥३॥
ंबेटा ! तुम्हें अपने समान ही परम धर्मातमा पुत्र प्राप्त

होगा । तुम भाषि' नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसारमें अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी' ॥ ३ ॥ एवमुक्तवा कुशो राम कुशनामं महीपतिम् । जगामाकाशमाविदय ब्रह्मलोकं सनातनम् ॥ ४ ॥

श्रीराम ! पृथ्वीपति कुशनाभसे ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाशमें प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोकको चले गये ॥४॥

कस्यचित् त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः। जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः॥ ५॥

कुछ कालके पश्चात् बुद्धिमान् राजा कुशनाभके यहाँ परम धर्मात्मा गाधि' नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥ ५ ॥ स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । कुशवंशपस्तोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन ॥ ६ ॥

ककुत्स्थकुलभूषण रघुनन्दन! वे परम धर्मात्मा राजा गाधि मेरे पिता थे। मैं कुशके कुलमें उत्पन्न होनेके कारण 'कौशिक' कहलाता हूँ ॥ ६॥

पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुन्नता। नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता॥ ७॥

राघव ! मेरे एक ज्येष्ठ बहिन भी थी। जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाली थी । उसका नाम सत्यवती था । वह ऋचीक मुनिको ब्याही गयी थी ॥ ७॥

सहारीरा गता खर्गे भर्तारमनुवर्तिनी। कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी॥ ८॥

अपने पतिका अनुसरण करनेवाली सत्यवती शरीरसहित स्वर्गलोकको चली गयी थी। वही परम उदार महानदी कौशिकीके रूपमें भी प्रकट होकर इस भूतलपर प्रवाहित होती है॥ ८॥

दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्चिता। लोकस्य हितकार्यार्थे प्रवृत्ता भगिनी मम॥ ९॥

मेरी वह बहिन जगत्के हितके लिये हिमालयका आश्रय लेकर नदीरूपमें प्रवाहित हुई। वह पुण्यसलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है॥ ९॥

ततोऽहं हिमवत्पाइवें वसामि नियतः सुखम्। भगिन्यां स्नेहसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ॥ १०॥

रघुनन्दन ! मेरा अपनी बहिन कौशिकीके प्रति बहुत स्तेह हैं। अतः मैं हिमालयके निकट उसीके तटपर नियमपूर्वक बड़े सुखसे निवास करता हूँ ॥ १०॥

सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता। पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा॥११॥

पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्ममें प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकीके रूपमें विद्यमान है॥ ११॥ अहं हि नियमाद् राम हिन्दा तां समुपागतः। सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तव तेजसा ॥ १२॥

श्रीराम! मैं यज्ञसम्बन्धी नियमकी सिद्धिके लिये ही अपनी बहिनका सांनिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम (बक्सर) में आया था। अब तुम्हारे तेजसे मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गयी है॥ एका राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता। देशस्य हि महावाहो यन्मां त्वं परिपृच्छस्ति॥ १३॥

महाबाहु श्रीराम! तुमने मुझसे जो पूछा था, उसके उत्तरमें मैंने तुम्हें शोणभद्रतटवर्ती देशका परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुछकी उत्पत्ति बतायी है ॥ १३ ॥ गतोऽर्धरात्रः काकुतस्थ कथाः कथयतो मम। निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद विच्नोऽध्वनीह नः ॥१४॥

काकुत्स्थ ! मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गयी । अब थोड़ी देर नींद ले लो । तुम्हारा कल्याण हो । मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरणके कारण हमारी यात्रामें विष्न न पड़े ॥ निष्यन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः।

निशन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन ॥ १५॥

सारे वृक्ष निष्कम्प जान पड़ते हैं—इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु-पक्षी अपने-अपने वासस्थानमें छिपकर बसेरे लेते हैं। रधुनन्दन! रात्रिके अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाएँ व्यास हो रही हैं॥ १५॥

शनैर्विस्तुत्रयते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम्। नक्षत्रतारागद्दनं ज्योतिर्भिरवभासते॥१६॥

धीरे-धीरे संध्या दूर चली गयी। नक्षत्रों तथा ताराओंसे भरा हुआ आकाश (सहस्राक्ष इन्द्रकी माँति) सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रोंसे व्याप्त-सा होकर प्रकाशित हो रहा है ॥ १६॥

उत्तिष्ठते च शीतांगुः शशी लोकतमोनुदः। ह्यादयन् प्राणिनां लोके मनांसिप्रभया स्वया॥ १७॥

सम्पूर्ण लोकका अन्धकार दूर करनेवाले शीतरिसम चन्द्रमा अपनी प्रभासे जगत्के प्राणियोंके मनको आह्वाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं # || १७ ||

नैशानि सर्वभृतानि प्रचरन्ति ततस्ततः। यक्षराक्षससङ्घाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः॥ १८॥

रातमें विचरनेवाले समस्त प्राणी—यक्ष-राक्षसोंके समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर-उधर विचर रहे हैं ॥ १८ ॥

पवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः। साधुसाध्विति ते सर्वे मुनयो हाभ्यपूजयन्॥१९॥

ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो

<sup>\*</sup> इस वर्णनसे जान पड़ता है कि उस रात्रिको कृष्णपश्चकी नवमी तिथि थी।

गये । उस समय सभी मुनियोंने साधुवाद देकर विश्वामित्रजी-की भूरि-भूरि प्रशंसा की— ॥ १९॥

कुशिकानामयं वंशो महान् धर्मपरः सदा। ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः॥ २०॥

'कुशपुत्रोंका यह वंश सदा ही महान् धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्माजीके समान तेजस्वी हुए हैं॥ २०॥

विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः। कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरी तव॥ २१॥

'महायशस्त्री विश्वामित्रजी ! अपने वंशमें सबसे बड़े महारमा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुलकी कीर्तिको प्रकाशित करनेवाली है'॥ २१॥ मुदितैर्मुनिशार्दूलैः प्रशस्तः कुशिकात्मजः। निद्रामुपागमच्छ्रीमानस्तंगत इवांग्रुमान्॥ २२॥

इस प्रकार आनन्दमग्न हुए उन मुनिवरोंद्वारा प्रशंसित श्रीमान् कौशिकमुनि अस्त हुए सूर्यकी भाँति नींद लेने लगे ॥ २२ ॥

रामोऽपि सहसौमित्रिः किंचिदागतविसायः। प्रशस्य मुनिशार्दूछं निद्रां समुपसेवते॥ २३॥

वह कथा सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकी सराहना करके नींद लेने लगे॥ २३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्खिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

### पश्चत्रिंशः सर्गः

शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदिका गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना तथा श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गङ्गाजीकी उत्पत्तिकी कथा सुनाना

उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः। निशायां सुप्रधातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥

महर्षियोंसहित विश्वामित्रने रात्रिके शेषभागमें शोणभद्रके तटपर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब वे श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले—॥ १॥

सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय॥ २॥

भीराम ! रात बीत गयी । सबेरा हो गया । तुम्हारा कल्याण हो, उठो, उठो और चलनेकी तैयारी करो' ॥ २ ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य छतपूर्वाह्विकिक्षयः। गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ३ ॥

मुनिकी बात सुनकर पूर्वोह्नकालका नित्यनियम पूर्ण करके श्रीराम चलनेको तैयार हो गये और इस प्रकार बोले—॥ अयं शोणः शुभजलोऽगाधः पुलिनमण्डितः। कतरेण पथा ब्रह्मन् संतरिष्यामहे वयम्॥ ४॥

'ब्रह्मन्! ग्रुभ जलसे परिपूर्ण तथा अपने तटोंसे मुशोभित होनेवाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हमलोग किस मार्गसे चलकर इसे पार करेंगे ?' ॥ ४॥

पवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽव्रवीदिदम्। एष पन्था मयोदिष्टो येन यान्ति महर्षयः॥ ५॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर विश्वामित्र बोले— 'जिस मार्गसे महर्षिगण शोणभद्रको पार करते हैं, उसका मैंने पहलेसे ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है' ॥ ५॥ पवमुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता। पद्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च ॥ ६ ॥

बुद्धिमान् विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर वे महर्षि नाना प्रकारके वर्नोकी शोभा देखते हुए वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ६ ॥

ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽर्धिद्वसे तदा। जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददशुर्मुनिसेविताम्॥ ७॥

बहुत दूरका मार्ग तै कर छेनेपर दोपहर होते-होते उन सब छोगोंने मुनिजनसेवित, सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर उनका दर्शन किया॥ ७॥

तां दृष्ट्वा पुण्यसिळळां हंससारससेविताम्। वभूबुर्मुनयः सर्वे मुदिताः सहराघवाः॥ ८॥

इंसों तथा सारसोंसे सेवित पुण्यसिक्ठला भागीरथीका दर्शन करके श्रीरामचन्द्रजीके साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥

तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वासपरिग्रहम्।
ततः स्नात्वा यथान्यायं संतप्यं पितृदेवताः॥ ९॥
हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चामृतवद्धविः।
विविशुर्जाह्मवीतीरे शुभा मुद्तिमानसाः॥ १०॥
विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः।

उस समय सबने गङ्गाजीके तटपर डेग डाला। फिर विधिवत् स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृतके समान मीटे इविध्यका भोजन किया। तदनन्तर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महातमा विश्वामित्रको चारों ओरसे घेर-कर गङ्गाजीके तटपर बैठ गये ॥ ९-१०६ ॥ विष्ठिताश्च यथान्यायं राघवी च यथाईतः । सम्प्रहृष्टमना रामो विद्वामित्रमथाव्रवीत् ॥ ११ ॥

जब वे सब मुनि स्थिरभावसे विराजमान हो गये और श्रीराम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थानपर बैठ गये तब श्रीरामने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्रजीसे पूछा—॥ ११॥

भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्। त्रैलोक्यं कथमात्रस्य गता नदनदीपतिम्॥ १२॥

'भगवन्! में यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मार्गोंसे प्रवाहित होनेवाली नदी ये गङ्गाजी किस प्रकार तीनों लोकोंमें घूमकर नदों और नदियोंके स्वामी समुद्रमें जा मिली हैं ?'॥ चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः। वृद्धि जनम च गङ्गाया वश्तुमेवोपचक्रमे॥ १३॥

श्रीरामके इस प्रश्नद्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्रने गङ्गाजीकी उत्पत्ति और वृद्धिकी कथा कहना आरम्म किया—॥

शैलेन्द्रो हिमवान् राम धातूनामाकरो महान् । तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणात्रतिमं भुवि ॥ १४ ॥

'श्रीराम! हिमवान् नामक एक पर्वत है, जो समस्त पर्वतोंका राजा तथा सब प्रकारके धातुओंका बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान्की दो कन्याएँ हैं, जिनके मुन्दर रूपकी इस भूतलपर कहीं तुलना नहीं है।। १४।।

या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा । नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया ॥ १५॥

'मेरु पर्वतकी मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान्की प्यारी पत्नी है। सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेना ही उन दोनों कन्याओंकी जननी हैं।। १५॥

तस्यां गङ्गेयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता। उमा नाम द्वितीयाभृत् कन्या तस्यैव राघव॥१६॥

'रघुनन्दन! मेनाके गर्भसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई, वहीं ये गङ्गाजी हैं। ये हिमवान्की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान्की ही दूसरी कन्या, जो मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई, उमा नामसे प्रसिद्ध हैं॥ १६॥

अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवकार्यचिकीर्पया। शैलेम्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम् ॥ १७॥

'कुछ कालके पश्चात् सम देवताओंने देवकार्यकी सिद्धिके लिये व्येषकत्या गङ्गाजीको, जो आगे चलकर स्वर्गसे त्रिपथगा नदी- के रूपमें अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालयसे माँगा ॥ १७॥ ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम्। स्वच्छन्दपथगां गङ्गां बैलोक्यहितकाम्यया ॥ १८॥

्हिमवानने त्रिभुवनका हित करनेकी इच्छासे खच्छन्द पथपर विचरनेवाली अपनी लोकपावनी पुत्री गङ्गाको धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया ॥ १८॥

प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोकहितकाङ्क्षिणः। गङ्गामादाय तेऽगच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना॥१९॥

'तीनों लोकोंके हितकी इच्छावाले देवता त्रिभुवनकी भलाईके लिये ही गङ्गाजीको लेकर मन ही-मन कृतार्थताका अनुभव करते हुए चले गये॥ १९॥

या चान्या शैल दुहिता कन्याऽऽसीद्रघुनन्दन। उग्नं सुव्रतमास्थाय तपस्तेषे तपोधना॥ २०॥

'रघुनन्दन! गिरिराजकी जो दूसरी कन्या उमा थीं, वे उत्तम एवं कठोर व्रतका पालन करती हुईं घोर तपस्यामें लग गर्यो। उन्होंने तपोमय धनका संचय किया॥ २०॥

उम्रेण तपसा युक्तां द्दी शैलवरः खुताम् । रुद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम् ॥ २१ ॥

भीरिराजने उग्न तपस्यामें संलग्न हुई अपनी वह विश्व-वन्दिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान् रुद्रको ब्याह दी॥ २१॥

पते ते शैलराजस्य सुते लोकनमस्कृते। गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव॥ २२॥

पद्युनन्दन ! इस प्रकार सिरताओं में श्रेष्ठ गङ्गा तथा भगवती उमा—ये दोनों गिरिराज हिमालयकी कन्याएँ हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झकाता है ॥ २२ ॥

पतत् ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी। खंगता प्रथमं तात गति गतिमतां वर॥२३॥ सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रतनया तदा। सुरलोकं समाह्वा विपापा जलवाहिनी॥२४॥

'गितशीलोंमें श्रेष्ठ तात श्रीराम! गङ्गाजीकी उत्पत्तिके विषयमें ये सारी वार्ते मैंने तुम्हें बता दीं। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुईं? यह भी मुन लो। पहले तो ये आकाशमार्गमें गयी थीं। तत्पश्चात् ये गिरिराजकुमारी गङ्गा रमणीया देवनदीके रूपमें देवलोकमें आरूढ़ हुई थीं। फिर जलरूपमें प्रवाहित हो लोगोंके पाप दूर करती हुई रसातलमें पहुँची थीं?॥२३-२४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चित्रः सर्गः ॥ ३५ ॥

इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें पैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

### षट्त्रिंशः सर्गः

#### देवताओंका शिव-पार्वतीको सुरतक्रीडासे निवृत्त करना तथा उमा देवीका देवताओं और पृथ्वीको शाप देना

उक्तवाक्ये मुनौ तिस्मिन्तुभौ राघवलक्ष्मणौ । प्रतिनम्द्य कथां वीरावृचतुर्मुनिपुङ्गवम् ॥ १ ॥

विश्वामित्रजीकी बात समाप्त होनेपर श्रीराम और लक्ष्मण दोनों वीरोंने उनकी कही हुई कथाका अभिनन्दन करके मुनिवर विश्वामित्रसे इस प्रकार कहा--॥ १॥

धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया। दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वकुमहंसि। विस्तरं विस्तरक्षोऽसि दिव्यमानुवसम्भवम् ॥ २॥

'ब्रह्मन्! आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा मुनायी। अब आप गिरिराज हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाके दिव्यलोक तथा मनुष्यलोकसे सम्बन्ध होनेका वृत्तान्त विस्तारके साथ मुनाइये; क्योंकि आप विस्तृत वृत्तान्तके ज्ञाता हैं॥२॥

त्रीन् पथो हेतुना केन प्लावयेव्लोकपावनी। कथं गङ्गा त्रिपथगा विश्रुता सरिवुत्तमा॥ ३॥

'लोकको पवित्र करनेवाली गङ्गा किस कारणसे तीन मार्गोंमें प्रवाहित होती हैं ? सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाकी 'त्रिपथगा' नामसे प्रसिद्धि क्यों हुई ? ॥ ३ ॥

त्रिषु छोकेषु धर्मक्ष कर्मभिः कैः समन्विता। तथा ब्रुवित काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः॥ ४॥ निखिलेन कथां सर्वामृषिमध्ये न्यवेदयत्।

'धर्मश्च महर्षे ! तीनों लोकोंमें वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन-कौन-से कार्य करती हैं ?' श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर तपोधन विश्वामित्रने मुनिमण्डलीके बीच गङ्गाजीसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी बार्ते पूर्णरूपसे कह सुनायीं—॥ पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्डो महातपाः ॥ ५ ॥ हष्टा च भगवान् देवीं मेथुनायोपचक्रमे।

'श्रीराम ! पूर्वकालमें महातपस्वी भगवान् नीलकण्ठने उमादेवीके साथ विवाह करके उनको नववधूके रूपमें अपने निकट आयी देख उनके साथ रति-क्रीडा आरम्भ की ॥ ५ ।।

तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः। शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्॥ ६॥

'परम बुद्धिमान् महान् देवता भगवान् नीलकण्ठके उमा-देवीके साथ क्रीडा-विहार करते सौ दिव्य वर्ष बीत गये ॥ ६ ॥ न चापि तनयो राम तस्यामासीत् परंतप ।

सर्वे देवाः समुद्युक्ताः वितामहपुरोगमाः॥ ७॥ । शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रीराम ! इतने वर्वोतक विहारके बाद भी महादेवजीके उमादेवीके गर्भसे कोई पुत्र नहीं हुआ । यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकनेका उद्योग करने लगे ॥ ७॥

यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत् प्रतिसहिष्यति । अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिएत्येदमञ्जवन् ॥ ८॥

'उन्होंने सोचा—इतने दीर्घकालके पश्चात् यदि रुद्रके तेजसे उमादेवीके गर्भसे कोई महान् प्राणी प्रकट हो भी जाय तो कौन उसके तेजको सहन करेगा ? यह विचारकर सब देवता भगवान् शिवके पास जा उन्हें प्रणाम करके यों बोले—॥८॥

देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत। सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमईसि॥९॥

''इस लोकके हितमें तत्पर रहनेवाले देवदेव महादेव! देवता आपके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओंपर कृपा करें॥ ९॥

न लोका धारियण्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम । ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर ॥ १०॥

'सुरश्रेष्ठ ! ये लोक आपके तेजको नहीं धारण कर सकेंगे; अतः आप क्रीडासे निष्टत्त हो वेदबोधित तपस्यासे युक्त होकर उमादेवीके साथ तप कीजिये ॥ १०॥

त्रैलोक्यहितकामार्थे तेजस्तेजसि धारय। रक्ष सर्वानिमाँहलोकान् नालोकं कर्तुमईसि ॥ ११ ॥

'तीनों लोकोंके हितकी कामनासे अपने तेज (वीर्य) को तेजःखरूप अपने आपमें ही धारण कीजिये । इन सब लोकोंकी रक्षा कीजिये । लोकोंका विनाश न कर डालिये' ॥

देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वछोकमहेश्वरः। बाढमित्यव्रवीत् सर्वान् पुनक्षेत्रसुवाच ह ॥ १२॥

'देवताओं की यह बात मुनकर सर्वलोकमहेश्वर शिवने 'बहुत अच्छा' कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया; फिर उनसे इस प्रकार कहा—॥ १२॥

धारियध्याम्यहं तेजस्तेजसैव सहोमया। त्रिद्शाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १३॥

भदेवताओ ! उमासहित मैं अर्थात् हम दोनों अपने तेजसे ही तेजको घारण कर छेंगे । पृथ्वी आदि सभी छोकोंके निवासी शान्ति लाम करें ॥ १३॥

यदिदं श्रुभितं स्थानान्मम तेजो हानुत्तमम्। धारियव्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः॥१४॥ "किंतु सरश्रेष्ठगण । यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज (वीर्य) शुन्ध होकर अपने स्थानसे स्वलित हो जाय तो उसे कौन धारण करेगा?—यह मुझे बताओ' ॥ १४ ॥ पवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुर्चृषभध्वज्ञम् । यक्तेजः श्वभितं हाद्य तद्धरा धारयिष्यति ॥ १५ ॥

'उनके ऐसा कहनेपर देवताओंने वृषभध्वज भगवान् शिवसे कहा—'भगवन् ! आज आपका जो तेज क्षुच्ध होकर गिरेगा, उसे यह पृथ्वीदेवी धारण करेगी' ॥ १५॥

पवमुक्तः सुरपितः प्रमुमोच महाबलः। तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १६॥

'देवताओंका यह कथन सुनकर महावली देवेश्वर शिवने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनोंसहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी ॥ १६॥

ततो देवाः पुनरिद्ममुख्यापि हुताशनम्। आविश त्वं महातेजो रीद्रं वायुसमन्वितः॥ १७॥

'तब देवताओंने अग्निदेवसे कहा—'अग्ने! तुम वायुके सहयोगसे भगवान् शिवके इस महान् तेजको अपने भीतर रख छो' ॥ १७ ॥

तद्गिनना पुनर्थाप्तं संजातं इवेतपर्वतम्। दिव्यं वारवणं चैव पावकादित्यसंनिभम्॥ १८॥

'अग्निसे व्यास होनेपर वह तेज इवेत पर्वतके रूपमें परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडोंका वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत होताथा।।

यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसम्भवः । अथोमां च शिवं चैव देवाः सर्षिमणास्तथा ॥ १९ ॥ पुजयामासुरत्यर्थे सुप्रीतमनसस्तदा ।

'उसी वनमें अग्निजनित महातेजस्ती कार्तिकेयका प्रादुर्भाव हुआ । तद नन्तर ऋषियों सहित देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न-चित्त होकर देवी उमा और भगवान् शिवका बड़े भक्तिभावसे पूजन किया ॥ १९३॥

अथ शैलसुता राम त्रिद्शानिद्मव्रधीत्॥२०॥ समन्युरशपत् सर्वान् कोधसंस्कलोचना।

'श्रीराम ! इसके बाद गिरिराजनन्दिनी उमाके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये । उन्होंने समस्त देवताओंको रोषपूर्वक शाप दे दिया । वे बोर्ली—॥ २०% ॥ यसान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ २१ ॥ अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पाद्यितुमर्हथ । अद्यप्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः ॥ २२ ॥

''देवताओ ! मैंने पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे पतिके साथ समागम किया थाः परंतु तुमने मुझे रोक दिया । अतः अव तुमलोग भी अपनी पित्तयोंसे संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे । आजसे तुम्हारी पित्तयों संतानोत्पादन नहीं कर सर्केंगी—संतानहीन हो जायँगी' ॥ २१-२२ ॥

पवमुक्त्वा सुरान् सर्वाञ्शद्याप पृथिबीमपि। अवने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि॥ २३॥

'सब देवताओंसे ऐसा कहकर उमादेवीने पृथिवीको भी शाप दिया—'भूमे! तेरा एक रूप नहीं रह जायगा। तू बहुतोंकी भार्या होगी॥ २३॥

न च पुत्रकृतां प्रीति मत्कोधकलुपीकृता। प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेघो मम पुत्रमनिच्छती॥ २४॥

"खोटी बुद्धिवाली पृथ्वी ! तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो । अतः मेरे कोधसे कल्लित होकर तू भी पुत्रजनित सुख या प्रसन्नताका अनुभव न कर सकेगी' ॥ २४ ॥

तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा सुरान् सुरपतिस्तदा। गमनायोपचकाम दिशं वरुणपालिताम् ॥ २५॥

'उन सब देवताओंको उमादेवीके शापसे पीडित देख देवेश्वर भगवान् शिवने उस समय पश्चिम दिशाकी ओर प्रस्थान कर दिया ॥ २५ ॥

स गत्वा तप आतिष्ठत् पार्खें तस्योत्तरे गिरेः। हिमवत्प्रभवे श्रङ्गे सह देव्या महेरवरः॥ २६॥

'वहाँसे जाकर हिमालय पर्वतके उत्तर भागमें उसीके एक शिखरपर उमादेवीके साथ भगवान् महेश्वर तप करने लगे ॥ २६ ॥

एव ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः। गङ्गायाः प्रभवं चैव शृणु मे सहलक्ष्मण॥२७॥

'छक्ष्मणसिंहत श्रीराम ! यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान् की छोटी पुत्री उमादेवीका विस्तृत वृत्तान्त बताया है । अय मुझसे गङ्गाके प्रादुर्भावकी कथा सुनों? ॥ २७॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

### सप्तत्रिंशः सर्गः

#### गङ्गासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग

त्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। जय महादेवजी तास्या कर रहे थे, उस समय सेनापतिमभीष्सन्तः पितामहमुपागमन्॥ १॥ इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता अपने लिये

सेनापतिकी इच्छा छेकर ब्रह्माजीके पास आये ॥ १॥ ततोऽब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्। प्रणिपत्य सुराराम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः॥ २॥

देवताओंको आराम देनेवाले श्रीराम ! इन्द्र और अग्नि-सहित समस्त देवताओंने भगवान् ब्रह्माको प्रणाम करके इस प्रकार कहा—॥ २॥

येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा। स तपः परमास्थाय तप्यते सा सहोमया॥ ३॥

'प्रभो! पूर्वकालमें जिन भगवान् महेश्वरने हमें (बीज-रूपसे) सेनापित प्रदान किया थाः वे उमा देवीके साथ उत्तम तपका आश्रय लेकर तपस्या करते हैं॥ ३॥

यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया। संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः॥ ४॥

'विधि-विधानके ज्ञाता पितामह! अब लोकहितके लिये जो कर्तव्य प्राप्त हो, उसको पूर्ण कीजिये; क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं' ॥ ४॥

देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वछोकिपितामहः। सान्त्वयन् मधुरैर्वाक्यैस्त्रिद्शानिद्मब्रवीत् ॥ ५ ॥

देवताओंकी यह बात सुनकर सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ब्रह्माजीने मधुर वचनोंद्वारा उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—॥

शैळपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः खासु पत्निषु । तस्या वचनमक्तिष्टं सत्यमेव न संशयः॥ ६॥

'देवताओं ! गिरिराजकुमारी पार्वतीने जो शाप दिया है, उसके अनुसार तुम्हें अपनी पित्नयों के गर्भसे अब कोई संतान नहीं होगीं। उमादेवीकी वाणी अमोघ है; अतः वह सत्य होकर ही रहेगी; इसमें संशय नहीं है।। ६।।

इयमाकाशगङ्गा च यस्यां पुत्रं हुताशनः। जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिद्मम्॥ ७॥

ंये हैं उमाकी बड़ी बहिन आकाशगङ्गा, जिनके गर्भमें शङ्करजीके उस तेजको स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्रको जन्म देंगे, जो देवताओंके शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ सेनापित होगा॥ ७॥

ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम् । उमायास्तद्वहुमतं भविष्यति न संशयः॥ ८॥

ंये गङ्गा गिरिराजकी ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहिनके उस पुत्रको अपने ही पुत्रके समान मानेंगी। उमाको भी यह बहुत प्रिय लगेगा। इसमें संशय नहीं हैं? ॥ ८॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन। प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूजयन्॥ ९॥ रघुनन्दन! ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर सब देवता

कृतकृत्य हो गये । उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके उनका पूजन किया ॥ ९ ॥

ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम्। अग्नि नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः॥ १०॥

श्रीराम ! विविध धातुओंसे अलंकृत उत्तम कैलास पर्वतपर जाकर उन सम्पूर्ण देवताओंने अग्निदेवको पुत्र उत्पन्न करनेके कार्यमें नियुक्त किया ॥ १०॥

देवकार्यमिदं देव समाधन्स हुतारान। रौलपुरुयां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज॥११॥

वे बोले—'देव! हुताशन! यह देवताओंका कार्य है, इसे सिद्ध कीजिये। भगवान् रुद्रके उस महान् तेजको अब आप गङ्गाजीमें स्थापित कर दीजिये'॥ ११॥

देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः। गर्भे घारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम्॥ १२॥

तब देवताओंसे 'बहुत अच्छा' कहकर अग्निदेव गङ्गाजी-के निकट आये और बोले—'देवि ! आप इस गर्भको धारण करें। यह देवताओंका प्रिय कार्य है' ॥ १२ ॥

इत्येतद् वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्। स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवशीर्यंत ॥ १३॥

अग्निदेवकी यह बात सुनकर गङ्गादेवीने दिन्यरूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा—यह रूप-वैभव देखकर अग्निदेवने उस रुद्र-तेजको उनके सब ओर बिखेर दिया।।

समन्ततस्तदा देवीमभ्यविश्चत पावकः। सर्वक्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन॥ १४॥

रघुनन्दन ! अग्निदेवने जब गङ्गादेवीको सब ओरसे उस रुद्र-तेजद्वारा अभिषिक्त कर दियाः तब गङ्गाजीके सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गये ॥ १४ ॥

तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेवपुरोगमम्। अशका धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम्॥१५॥ दद्यमानाधिना तेन सम्प्रव्यथितचेतना।

तव गङ्गाने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेवसे इस प्रकार कहा—'देव! आपके द्वारा स्थापित किये गये इस बढ़े हुए तेजको धारण करनेमें मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँचसे जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गयी है'।। १५ ई ॥

अथाववीदिदं गङ्गां सर्वदेवहुताशनः॥ १६॥ इह हैमवते पाइवें गर्भोऽयं संनिवेश्यताम्।

तब सम्पूर्ण देवताओं के हिबच्यको भोग लगानेवाले अग्नि-देवने गङ्गा देवीसे कहा—'देवि! हिमालय पर्वतके पार्श्वभागमें इस गर्भको स्थापित कर दीजिये' ॥ १६ है ॥

श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भमतिभास्वरम् ॥ १७॥ उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ। निष्पाप रघुनन्दन! अग्निकी यह बात मुनकर महा-तेजस्विनी गङ्गाने उस अत्यन्त प्रकाशमान गर्भको अपने स्रोतोंसे निकालकर यथोचित स्थानमें रख दिया॥१७६॥ यदस्या निर्गतं तस्मात् तप्तज्ञाम्बूनद्प्रभम्॥१८॥ काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमनुलप्रभम्। ताम्नं कार्णायसं चैव तेष्ट्रण्यादेवाभिजायत॥१९॥

गङ्गाके गर्भसे जो तेज निकला, वह तपाये हुए जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान कान्तिमान् दिखायी देने लगा (गङ्गा सुवर्णमय मेरुगिरिसे प्रकट हुई हैं; अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप-रंगका हुआ )। पृथ्वीपर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँकी भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गयी। उसके आस-पासका स्थान अनुपम प्रभासे प्रकाशित होनेवाला रजत हो गया। उस तेजकी तीक्ष्णतासे ही दूरवर्ती भूमागकी वस्तुएँ ताँवे और लोहेके रूपमें परिणत हो गर्यी।

मलं तस्याभवत् तत्र त्रपु सीसकमेव च। तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत ॥ २०॥

उस तेजस्वी गर्भका जो मल था, वही वहाँ राँगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वीपर पड़कर वह तेज नाना प्रकारके धातुओं के रूपमें वृद्धिको प्राप्त हुआ।। २०॥ निक्षित्रमात्रे गर्भे तु तेजोशिरभिरश्चितम्।

सर्व पर्वतसंनद्धं सौवर्णमभवद् वनम् ॥ २१ ॥ पृथ्वीपर उस गर्भके रखे जाते ही उसके तेजसे ब्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेतपर्वत और उससे सम्बन्ध रखनेवाला सारा

वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा ॥ २१ ॥
जातक्रपमिति ख्यातं तदाप्रश्वति राघव ।
सुवर्ण पुरुषच्याच्च हुताशनसमयभम् ।
त्यावृक्षस्रतागुरुमं सर्वे भवति काञ्चनम् ॥ २२ ॥

पुरुवसिंह रघुनन्दन ! तभीसे अग्निके समान प्रकाशित होनेवाले सुवर्णका नाम जातरूप हो गया; क्योंकि उसी समय सुवर्णका तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भके सम्पर्कसे वहाँका तृण, बृक्ष, लता और गुरुम—सब कुछ सोनेका हो गया।। २२।।

तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सह मरुद्रणाः। श्रीरसम्भावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन् ॥ २३॥

तदनन्तर इन्द्र और मरुद्गणोंसहित सम्पूर्ण देवताओंने वहाँ उत्पन्न हुए कुमारको दूध पिलानेके लिये छहीं कृत्तिकाओं-को नियुक्त किया ॥ २३ ॥

ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम् । ददुः पुत्रोऽयमसाकं सर्वासामिति निश्चिताः॥ २४॥

तब उन कृत्तिकाओंने 'यह हम सबका पुत्र हो' ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बातका निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालकको अपना दूध प्रदान किया ॥ २४॥ ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् । पुत्रस्त्रेलोक्यविख्यातो भविष्यति न संदायः ॥ २५॥

उस समय सब देवता बोले—ध्यह बालक कार्तिकेय कहलायेगा और तुमलोगोंका त्रिभुवनविख्यात पुत्र होगा—इसमें संशय नहीं है' ॥ २५ ॥

तेषां तद् वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे। स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम् ॥ २६॥

देवताओंका यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती-से स्कन्दित (स्लिल्त) तथा गङ्गाद्वारा गर्भस्नाव होनेपर प्रकट हुए अग्निके समान उत्तम प्रभासे प्रकाशित होनेवाले उस वालकको कृत्तिकाओंने नहलाया ॥ २६ ॥

स्कन्द इत्यन्नवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवे । कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम् ॥ २७ ॥

ककुत्थ्यकुळभूषण श्रीराम! अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्रावकालमें स्कन्दित हुए थे; इसल्यि देवताओंने उन्हें स्कन्द कहकर पुकारा॥ २७॥

प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम्। पण्णां पडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः॥ २८॥

तदनन्तर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ । उस समय स्कन्दने अपने छः मुख प्रकट करके उन छहीं का एक साथ ही स्तनपान किया ॥ २८ ॥

गृहीत्वा क्षीरमेकाहा सुकुमारवपुस्तदा। अजयत् स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान् विभुः॥ २९॥

एक ही दिन दूध पीकर उस मुकुमार शरीरवाले शक्तिशाली कुमारने अपने पराक्रमसे दैत्योंकी सारी सेनाओंपर विजय प्राप्त की ॥ २९ ॥

सुरसेनागणपतिमभ्यषिञ्चन्महाद्युतिम् । ततस्तममराः सर्वे समेत्याग्निपुरोगमाः॥३०॥

तत्पश्चात् अग्नि आदि सब देवताओंने मिलकर उन महातेजस्वी स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक किया।। एव ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया।

प्प ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया। कुमारसम्भवद्येव घन्यः पुण्यस्तथैव च॥३१॥

श्रीराम ! यह मैंने तुम्हें गङ्गाजीके चरित्रको विस्तारपूर्वक बताया है; साथ ही कुमार कार्तिकेयके जन्मका भी प्रसङ्ग सुनाया है, जो श्रोताको धन्य एवं पुण्यात्मा बनानेवाला है ॥ भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुतस्य भुवि मानवः।

अायुष्मान् पुत्रपौत्रेश्च स्कन्द्सालोक्यतां वजेत्॥ ३२॥

काकुतस्थ ! इस पृथ्वीपर जो मनुष्य कार्तिकेयमें भक्तिभाव रखता है, वह इस लोकमें दीर्वायु तथा पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न हो मृत्युके पश्चात् स्कन्दके लोकमें जाता है ॥ ३२॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः ॥ ३७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

### अष्टात्रिंशः सर्गः

राजा सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तैयारी

तां कथां कौशिको रामे निवेच मधुराक्षराम् । पुनरेवापरं वाषयं काकुत्स्थमिदमद्रवीत् ॥ १ ॥

विश्वामित्रजीने मधुर अक्षरोंसे युक्त वह कथा श्रीरामको सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसङ्ग इस प्रकार कहा—॥ १॥ अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः। सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः॥ २॥

वीर ! पहलेकी बात है, अयोध्यामें सगर नामसे प्रसिद्ध एक धर्मातमा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं थाः अतः वे पुत्र-प्राप्तिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे॥ २॥ वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः। ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी॥ ३॥

श्रीराम ! विदर्भराजकुमारी केशिनी राजा सगरकी ज्येष्ठ पत्नी थी। वह वड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी॥ ३॥ अरिष्टनेमेर्दुहिता सुपर्णभगिनी तु सा। द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमतिसंक्षिता॥ ४॥

'सगरकी दूसरी पत्नीका नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि कद्मपकी पुत्री तथा गरुडकी वहिन थी।। ४।।

ताभ्यां सह महाराजः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः। हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ॥ ५॥

'महाराज सगर अपनी उन दोनों पिलयोंके साथ हिमालय पर्वतपर जाकर भृगुप्रस्वण नामक शिखरपर तपस्या करने लगे।। अथ वर्षशते पूर्णे तपसाऽऽराधितो मुनिः।

सगराय वरं प्रादाद् भृगः सत्यवतां वरः ॥ ६ ॥ भौ वर्ष पूर्ण होनेपर उनकी तपस्याद्वारा प्रसन्न हुए

स्ता वर्ष पूर्ण हानपर उनका तपस्याद्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ महर्षि भृगुने राजा सगरको वर दिया ॥६॥

अपत्यलाभः सुमहान् भविष्यति तवानघ। कीर्ति चात्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ ॥ ७ ॥

ंनिष्पाप नरेश ! तुम्हें बहुत-से पुत्रोंकी प्राप्ति होगी। पुरुषप्रवर ! तुम इस संसारमें अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे॥॥॥ एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव। षष्टि पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति॥ ८॥

'तात! तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्रको जन्म देगी, जो अपनी वंशपरम्पराका विस्तार करनेवाला होगा तथा दूसरी पत्नी साठ हजार पुत्रोंकी जननी होगी ।। ८ ।।

भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्य तम्। ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा॥ ९॥

'महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ( रानियों ) ने उन्हें प्रसन्न करके

स्वयं भी अत्यन्त आनन्दित हो दोनों हाथ जोड़कर पृष्ठा—॥ एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन् का बहुञ्जनियस्यति। श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन् सत्यमस्तु वचस्तव॥ १०॥

'ब्रह्मन्! किस रानीके एक पुत्र होगा और कौन बहुत-से पुत्रोंकी जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो?॥ १०॥

तयोस्तद् वचनं श्रुत्वा भृगुः परमघार्मिकः। उवाच परमां वाणीं खच्छन्दोऽत्र विघीयताम् ॥ ११ ॥ एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महावलाः। कीर्तिमन्तो महोत्साहाःकावा कंवरमिच्छति ॥ १२ ॥

'उन दोनोंकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा मृगुने उत्तम वाणीमें कहा—'देवियो ! तुमलोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो । तुम्हें वंश चलानेवाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान् बलवानः यशस्वी एवं अत्यन्त उत्साही बहुत-से पुत्र ? इन दो वरोंमेंसे किस वरको कौन-सी रानी ग्रहण करना चाहती है ?' ॥ ११-१२॥

मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्द्न। पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसंनिधी॥१३॥

'रघुकुलनन्दन श्रीराम ! मुनिका यह वचन सुनकर केशिनीने राजा सगरके समीप वंश चलानेवाले एक ही पुत्रका वर ग्रहण किया ॥ १३॥

षष्टि पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा। महोत्साहान् कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान्॥ १४॥

'तव गरुड़की बहिन सुमितिने महान् उत्साही और यशस्वी साठ हजार पुत्रोंको जन्म देनेका वर प्राप्त किया॥१४॥

प्रदक्षिणसृषिं कृत्वा शिरसाभित्रणम्य तम्। जगाम स्वपुरं राजा सभायों रघुनन्दन॥१५॥

भ्युनन्दन ! तद्नन्तर रानियोंसहित राजा सगरने महर्षि-की परिक्रमा करके उनके चरणोंमें मस्तक ग्रुकाया और अपने नगरको प्रस्थान किया ॥ १५ ॥

अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत। असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम् ॥ १६॥

'कुछ काल ब्यतीत होनेपर बड़ी रानी केशिनीने सगरके औरस पुत्र 'असमञ्ज' को जन्म दिया ॥ १६ ॥

सुमितस्तु नरब्यात्र गर्भतुम्बं व्यजायत । षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद् विनिःस्ताः ॥ १७ ॥

पुरुषसिंह! (छोटी रानी) सुमितिने तूँबीके आकारका एक गर्भिपण्ड उत्पन्न किया। उसको फोड़नेसे साठ हजार बालक निकले।। १७॥ घृतपूर्णेषु कुम्मेषु धाज्यस्तान् समवर्धयन् । कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे ॥ १८ ॥

'उन्हें घीसे भरे हुए घड़ोंमें रखकर धाइयाँ उनका पालन-पोषण करने लगीं। घीरे-धीरे जब बहुत दिन बीत गये। तब वे सभी बालक युवावस्थाको प्राप्त हुए॥ १८॥

अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः। षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा॥१९॥

'इस तरह दीर्घकालके पश्चात् राजा सगरके रूप और युवावस्थासे मुझोभित होनेवाले साठ हजार पुत्र तैयार हो गये॥ १९॥

स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसम्भवः। बाळान् गृहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥ २०॥ प्रक्षिप्य प्राहसन्नित्यं मज्जतस्तान् निरीक्ष्य वै।

'नरश्रेष्ठ रघुनन्दन! सगरका ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज नगरके बालकोंको पकड़कर सरयूके जलमें फेंक देता और जब वे डूबने लगते, तब उनकी ओर देखकर हँसा करता॥ २०६॥ एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिबाधकः॥ २१॥ पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्।

'इस प्रकार पापाचारमें प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषोंको पीड़ा देने और नगर-निवासियोंका अहित करने लगाः तब पिताने उसे नगरसे बाहर निकाल दिया ॥ २१ ई ॥ तस्य पुत्रों ऽशुमान नाम असमञ्जस्य वीर्यवान ॥ २२ ॥ सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवदः।

(असमञ्ज्ञके पुत्रका नाम था अंग्रुमान् । वह वड़ा ही पराक्रमीः सबसे मधुर वचन बोलनेवाला तथा सब लोगोंको प्रिय था ॥ २२ ई ॥

ततः कालेन महता मितः समभिजायत ॥ २३ ॥ सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता।

'नरश्रेष्ठ ! कुछ कालके अनन्तर महाराज सगरके मनमें यह निश्चित विचार हुआ कि 'मैं यज्ञ करूँ' ॥ २३६ ॥

स इत्या निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा।
यक्षकर्मणि वेदक्षो यष्टुं समुपचक्रमे॥२४॥
वह इट निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपा-

ध्यायोंके साथ यज्ञ करनेकी तैयारीमें छग गये' ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डेऽष्टात्रिकाः सर्गः ॥ ३८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाच्यके वालकाण्डमें अड़तीसवाँ सर्गे पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

## एकोनचत्वारिंशः सर्गः

इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्वका अपहरण, सगरपुत्रोंद्वारा सारी पृथ्वीका भेदन तथा देवताओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार बताना

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः। उवाच परमप्रीतो मुनि दीप्तमिवानलम्॥१॥

विश्वामित्रजीकी कही हुई कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने कथाके अन्तमें अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनिसे कहा—॥ १॥

श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्। पूर्वजो मे कथं ब्रह्मन् यशं वे समुपाइरत्॥ २॥

'ब्रह्मन्! आपका कल्याण हो। मैं इस कथाको विस्तारके साथ सुनना चाइता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगरने किस प्रकार यज्ञ किया था ?'॥ २॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा कौतूहरुसमन्वितः। विश्वाभित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्निव ॥ ३ ॥

उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्रजीको वड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, उसीके लिये ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर-जोरसे हँस पड़े। हँसते हुए-से ही उन्होंने श्रीरामसे कहा—॥ ३॥

श्र्यतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः। शंकरश्यश्ररो नाम्ना हिमवानिति विश्वतः॥ ४॥ विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्। तयोर्मध्ये समभवद् यज्ञः स पुरुषोत्तम॥ ५॥

'राम! तुम महात्मा सगरके यज्ञका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनो । पुरुषोत्तम! शङ्करजीके श्रग्रुर हिमवान् नामसे विख्यात पर्वत विन्ध्याचलतक पहुँचकर तथा विन्ध्यपर्वत हिमवान्तक पहुँचकर दोनों एक दूसरेको देखते हैं (इन दोनोंके बीचमें दूसरा कोई ऐसा ऊँचा पर्वत नहीं है, जो दोनोंके पारस्परिक दर्शनमें बाधा उपस्थित कर सके )। इन्हीं दोनों पर्वतोंके बीच आर्यावर्तकी पुण्यम्मिमें उस यज्ञका अनुष्ठान हुआ था॥ ४-५॥

स हि देशो नरव्यात्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि। तस्याश्वचर्यो काकुत्स्य दृढधन्वा महारथः॥ ६॥ अंग्रुमानकरोत् तात सगरस्य मते स्थितः।

'पुरुषसिंह ! वही देश यश करनेके लिये उत्तम माना गया है। तात ककुत्स्थनन्दन ! राजा सगरकी आशासे यशिय अश्वकी रक्षाका भार सुदृदृ धनुर्धर महारथी अंग्रुमान्ने स्वीकार किया था॥ ६ ।

तस्य पर्वणि तं यहं यजमानस्य वासवः॥ ७॥

राक्षसीं तनुमास्थाय यन्नियाश्वमपाहरत्।

'परंतु पर्वके दिन यज्ञमें लगे हुए राजा सगरके यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ेको इन्द्रने राक्षसका रूप धारण करके चुरा लिया॥ ७५॥

हियमाणे तु काकुतस्थ तिस्मिन्नद्वे महात्मनः॥ ८॥ उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानमधाबुवन्। अयं पर्वणि वंगेन यिश्वयाश्वोऽपनीयते॥ ९॥ हर्तारं जिह काकुतस्थ हयश्चैवोपनीयताम्। यश्चिछद्रं भवत्येतत् सर्वेषामिशिवाय नः॥ १०॥ तत्तथाकियतां राजन्यशोऽच्छिद्रः कृतो भवेत्।

'काकुत्स्थ ! महामना सगरके उस अश्वका अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजोंने यजमान सगरसे कहा— 'ककुत्स्थनन्दन ! आज पर्वके दिन कोई इस यज्ञसम्बन्धी अश्वको चुराकर बड़े बेगसे लिये जा रहा है । आप चोरको मारिये और घोड़ा वापस लाइये, नहीं तो यज्ञमें विष्न पड़ जायगा और वह हम सब लोगोंके लिये अमङ्गलका कारण होगा । राजन् ! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे यह यज्ञ बिना किसी विष्न-बाधाके परिपूर्ण हो'॥ ८—१०६ ॥

सोपाध्यायवचः श्रुत्वातस्मिन् सद्सिपार्थिवः॥ ११॥ षष्टि पुत्रसङ्ग्राणि वाक्यमेतदुवाच ह। गति पुत्रा न पर्यामि रक्षसां पुरुषर्थमाः॥ १२॥ मन्त्रपूर्तमहाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः।

'उस यज्ञ-सभामें बैठे हुए राजा सगरने उपाध्यायोंकी बात सुनकर अपने साठ इजार पुत्रोंसे कहा—-'पुरुषप्रवर पुत्रों! यह महान् यज्ञ वेदमन्त्रोंसे पवित्र अन्तःकरणवाले महाभाग महात्माओं द्वारा सम्पादित हो रहा है; अतः यहाँ राक्षसोंकी पहुँच हो, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता (अतः यह अश्व चुरानेवाला कोई देवकोटिका पुरुष होगा)।।

तद् गच्छथ विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥ १३ ॥ समुद्रमालिनीं सर्वा पृथिवीमनुगच्छथ । एकेकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥ १४ ॥ यावत् तुरगसंदर्शस्तावत् खनत मेदिनीम् । तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाझया ॥ १५ ॥

"अतः पुत्रो ! तुमलोग जाओ, घोड़ेकी खोज करो । तुम्हारा कल्याण हो । समुद्रसे घिरी हुई इस सारी पृथ्वीको छान डालो । एक एक योजन विस्तृत भूमिको बाँटकर उसका चप्पा-चप्पा देख डालो । जवतक घोड़ेका पता न लग जाय, तबतक मेरी आज्ञासे इस पृथ्वीको खोदते रहो । इस खोदनेका एक ही लक्ष्य है—उस अश्वके चोरको ढूँढ निकालना १२-१५

दीक्षितः पौत्रसिहतः सोपाध्यायगणस्वहम् । इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत् तुरगदर्शनम् ॥ १६॥ "मैं यज्ञकी दीक्षा छे चुका हुँ, अतः स्वयं उसे हुँ हनेके लिये नहीं जा सकता; इसलिये जबतक उस अश्वका दर्शन न हो, तबतक में उपाध्यायों और पौत्र अंग्रुमान्के साथ यहीं रहुँगा ।। १६॥

ते सर्वे दृष्टमनसो राजपुत्रा महाबळाः। जग्मुर्भहीतळं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः॥१७॥

'श्रीराम! पिताके आदेशरूपी बन्धनसे बँधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन-ही-मन हर्षका अनुभव करते हुए भूतलपर विचरने लगे ॥ १७॥

गत्वा तु पृथिवीं सर्वामरृष्ट्या तं महाब्छाः। योजनायामविस्तारमेकैको घरणीतलम्। बिभिदुः पुरुषव्याद्या वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः॥ १८॥

'सारी पृथ्वीका चक्कर लगानेके बाद भी उस अश्वको न देखकर उन महावली पुरुषसिंह राजपुत्रोंने प्रत्येकके हिस्सेमें एक-एक योजन भूमिका बँटवारा करके अपनी भुजाओंद्वारा उसे खोदना आरम्भ किया। उनकी उन भुजाओंका स्पर्श वज्रके स्पर्शकी भाँति दुस्सह था।। १८।।

शूलैरशनिकल्पैश्च इलैश्चापि सुदाहणैः। भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन॥१९॥

'रघुनन्दन! उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यन्त दारुण हलोंद्वारा सब ओरसे विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी॥ १९॥

नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव। राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदोऽभवत्॥ २०॥

'रघुवीर ! उन राजकुमारोंद्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे-दूसरे प्राणियोंका भयंकर आर्तनाद गूँजने लगा ॥ २०॥

योजनानां सहस्राणि विष्टं तु रघुनन्दन। विभिदुर्थरणीं राम रसातलमनुत्तमम्॥२१॥

'रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम! उन्होंने साठ हजार योजनकी भूमि खोद डाली। मानो वे सर्वोत्तम रसातल-का अनुसंधान कर रहे हों॥ २१॥

पवं पर्वतसम्बाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः। खनन्तो नृपशार्दृत्व सर्वतः परिचक्रमुः॥ २२॥

• तृपश्रेष्ठ राम ! इस प्रकार पर्वतोंसे युक्त जम्बूद्वीपकी भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे।।

ततो देवाः सगन्धर्वाः सासुराः सहपन्नगाः। सम्भ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्॥ २३॥

'इसी समय गन्धर्वों। असुरें। और नागोंसहित सम्पूर्ण देवता मन-ही-मन घवरा उठे और ब्रह्माजीके पास गये॥२३॥

ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवद्नास्तदा।
ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः॥२४॥
'उनके मुखपर विषाद छ। रहा था। वे भयसे अत्यन्त

संत्रसा हो गये थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके इस प्रकार कहा—॥ २४॥

भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः। बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः॥२५॥

"भगवन् ! सगरके पुत्र इस सारी पृथ्वीको खोदे डालते हैं और बहुत-से महात्माओं तथा जलचारी जीवोंका वध कर रहे हैं ॥ २५ ॥ अयं यहहरोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते । इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः ॥ २६ ॥ "यह हमारे यज्ञमें विध्न डालनेवाला है । यह हमारा अश्व चुराकर ले जाता है' ऐसा कहकर वे सगरके पुत्र समस्त

प्राणियोंकी हिंसा कर रहे हैं" ॥ २६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे एकोनचरवारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें उनतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥

### वत्वारिंशः सर्गः

सगरपुत्रोंके भावी विनाशकी सूचना देकर ब्रह्माजीका देवताओंको शान्त करना, सगरके पुत्रोंका पृथ्वीको खोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना और उनके रोषसे जलकर भस होना

देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः। प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतान्तवलमोहितान् ॥ १ ॥

देवताओंकी बात सुनकर भगवान् ब्रह्माजीने कितने ही प्राणियोंका अन्त करनेवाले सगर-पुत्रोंके बलसे मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओंसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

यस्येयं वसुधा छत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः।
महिषी माधवस्यैषः स एव भगवान् प्रभुः॥ २॥
कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्।
तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः॥ ३॥

'देवगण! यह सारी पृथ्वी जिन भगवान् वासुदेवकी बस्तु है तथा जिन भगवान् लक्ष्मीपतिकी यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि कपिल मुनिका रूप धारण करके निरन्तर इस पृथ्वीको धारण करते हैं। उनकी कोपाग्निसे ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जायँगे॥ २-३॥

पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः। सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनाम्॥ ४ ॥

'पृथ्वीका यह भेदन सनातन है—प्रत्येक करपमें अवश्यम्भावी है। (श्रुतियों और स्मृतियोंमें आये हुए सागर आदि शब्दोंसे यह बात सुरपष्ट ज्ञात होती है।) इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषोंने सगरके पुत्रोंका भावी विनाश भी देखा ही है; अतः इस विषयमें शोक करना अनुचित है'॥ ४॥

पितामद्दवचः श्रुत्वा त्रयिक्षशदरिद्माः। देवाः परमसंहष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम्॥ ५॥

ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर रात्रुओंका दमन करनेवाले तैंतीस देवता बड़े हर्षमें भरकर जैसे आये थे, उसी तरह पुनः छोट गये।। ५।।

सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महाखनः। पृथिच्यां भिद्यमानायां निर्धातसमनिःखनः॥ ६॥ सगरपुत्रोंके हाथसे जब पृथ्वी खोदी जा रही थी। उस समय उससे बज्रपातके समान बड़ा भयंकर शब्द होता था।।

ततो भित्त्वा महीं सर्वो कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । सहिताः सागराः सर्वे पितरं वाक्यमबुवन् ॥ ७ ॥

इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर-पुत्र पिताके पास खाली हाथ लौट आये और बोले—॥ ७॥

परिकान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तश्च स्दिताः । देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः ॥ ८ ॥ न च पश्यामहेऽद्दवं ते अश्वहर्तारमेव च । कि करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम् ॥ ९ ॥

'पिताजी ! हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े-बड़े बलवान् प्राणियोंको मार डाला । फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखायी दिया और न घोड़ेका चुरानेवाला ही। आपका भला हो। अब हम क्या करें ? इस विषयमें आप ही कोई उपाय सोचियें? ॥ ८-९॥

तेषां तद् वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः। समन्युरव्रवीद् वाक्यं सगरो रघुनन्दन॥१०॥

रघुनन्दन ! पुत्रोंका यह वचन सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ
 सगरने उनसे कुपित होकर कहा—॥ १०॥

भूयः बनत भद्रं वो विभेद्य वसुघातलम् । अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत ॥ ११ ॥

'जाओ, फिरसे सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़ेके चोरका पता लगाओ। चोग्तक पहुँचकर काम पूरा होनेपर ही लौटना'।। ११॥

पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः। षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्॥१२॥ अपने महात्मा पिता सगरकी यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे साठ हजार राजकुमार रसातलकी ओर बढ़े ( और रोषमें भरकर पृथ्वी खोदने लगे ) ॥ १२ ॥

खन्यमाने ततस्तस्मिन् दृहशुः पर्वतोपमम्। दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्॥ १३॥

उस खुदाईके समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिगाज दिखायी दियाः जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतलको धारण किये हुए था॥ १३॥

सपर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन । धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः ॥ १४ ॥

रघुनन्दन ! महान् गजराज विरूपाक्षने पर्वत और वनों-सिंहत इस सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने मस्तकपर धारण कर रक्ला था ॥ १४ ॥

यदा पर्वणि काकुतस्थ विश्रमार्थे महागजः। खेदाचालयते शीर्षे भूमिकम्पस्तदा भवेत्॥१५॥

काकुत्स्य ! वह महान् दिगाज जिस समय थककर विश्रामके लिये अपने मस्तकको इधर-उधर हटाता था, उस समय भूकम्प होने लगता था ॥ १५ ॥

ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम्। मानयन्तो हि ते राम जम्मुर्भित्वा रसातलम्॥ १६॥

श्रीराम ! पूर्व दिशाकी रक्षा करनेवाले विशाल गजराज विरूपाक्षकी परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगरपुत्र रसातलका भेदन करके आगे बढ़ गये।। १६।।

ततः पूर्वो दिशं भिन्वा दक्षिणां विभिदुः पुनः। दक्षिणस्यामपि दिशि ददशुस्ते महागजम् ॥ १७॥

पूर्व दिशाका भेदन करनेके पश्चात् वे पुनः दक्षिण दिशाकी भूमिको खोदने लगे। दक्षिण दिशामें भी उन्हें एक महान् दिगाज दिखायी दिया॥ १७॥

महापद्मं महात्मानं सुमहत्पर्वतोपमम्। शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमम्॥१८॥

उसका नाम था महापद्म । महान् पर्वतके समान ऊँचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तकपर पृथ्वीको धारण करता था । उसे देखकर उन राजकुमारोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १८ ॥

ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः। पिटः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम्॥१९॥

महात्मा सगरके वे साठ हजार पुत्र उस दिग्गजकी परिक्रमा करके पश्चिम दिशाकी भूमिका भेदन करने लगे।।

पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम्। दिशागजं सौमनसं ददशुस्ते महाबलाः॥ २०॥

पश्चिम दिशामें भी उन महावली सगरपुत्रोंने महान् पर्वताकार दिग्गज सौमनसका दर्शन किया ॥ २० ॥ ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम् । खनन्तः समुपाकान्ता दिशं सोमवतीं तदा ॥ २१ ॥

उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल-समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशामें जा पहुँचे ॥ २१॥

उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददशुर्हिमपाण्डुरम्। भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम्॥ २२॥

रघुश्रेष्ठ ! उत्तर दिशामें उन्हें हिमके समान द्वेतभद्र नामक दिगाज दिखायी दियाः जो अपने कल्याणमय शरीरसे इस पृथ्वीको घारण किये हुए था ॥ २२ ॥

समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम्। पिष्टः पुत्रसहस्राणि बिभिदुर्वसुधातलम्॥ २३॥

उसका कुशल-समाचार पूछकर राजा सगरके वे सभी साठ हजार पुत्र उसकी पिक्रमा करनेके पश्चात् भूमि खोदनेके काममें जुट गये।। २३।।

ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम् । रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः ॥ २४ ॥

तदनन्तर मुविख्यात पूर्वोत्तर दिशामें जाकर उन सगर-कुमारोंने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वीको खोदना आरम्भ किया ॥ २४॥

ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महावलाः। दृहशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्॥२५॥

इस बार उन सभी महामना, महावली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारोंने वहाँ सनातन वासुदेवस्वरूप भगवान् कपिलको देखा ॥ २५ ॥

ह्यं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः। प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन॥२६॥

राजा सगरके यज्ञका वह घोड़ा भी भगवान् कपिलके पास ही चर रहा था। रघुनन्दन ! उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ ॥ २६॥

ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा कोघपर्याकुळेक्षणाः। खनित्रलाङ्गलघरा नानावृक्षशिलाघराः॥ २७॥

भगवान् किपलको अपने यज्ञमें विध्न डालनेवाला जानकर उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उन्होंने अपने हाथोंमें खंती, हल और नाना प्रकारके वृक्ष एवं पत्थरोंके दुकड़े ले रखे थे।। २७॥

अभ्यधावन्त संकुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रुवन् । असाकं त्वं हि तुरगं यश्चियं हृतवानसि ॥ २८॥ दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान् ।

वे अत्यन्त रोषमें भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले— 'अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह । तू ही हमारे यज्ञके घोड़ेको यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे ! अब हम आ गये। त् समझ ले, हम महाराज सगरके पुत्र हैं'॥ २८६ ॥ श्वन्वा तद् वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन ॥ २९॥ रोषेण महताविष्टो हुङ्कारमकरोत् तदा।

रघुनन्दन ! उनकी बात सुनकर भगवान् कपिलको बड़ा रोष हुआ और उस रोषके आवेदामें ही उनके मुँइसे एक हुंकार निकल पड़ा ॥ २९५ ॥ ततस्तेनाप्रमेयेण किपलेन महात्मना । भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः ॥ ३० ॥

श्रीराम ! उस हुंकारके साथ ही उन अनन्त प्रभावशाली महात्मा कपिलने उन सभी सगरपुत्रोंको जलाकर राखका ढेर कर दिया ॥ ३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बाळकाण्डे चरवारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चालीसवाँ सर्गे पूरा हुआ ॥ ४० ॥

### एकचत्वारिंशः सर्गः

सगरकी आज्ञासे अंग्रुमान्का रसातलमें जाकर घोड़ेको ले आना और अपने चाचाओंके निधनका समाचार सुनाना

पुत्रांश्चिरगताञ्ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन। नप्तारमत्रवीद् राजा दीप्यमानं खतेजसा॥१॥

रघुनन्दन ! 'पुत्रोंको गये बहुत दिन हो गये'—ऐसा जानकर राजा सगरने अपने पौत्र अंग्रुमान्से, जो अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा—॥ १॥

शूरश्च इतविद्यश्च पूर्वेंस्तुल्योऽसि तेजसा। पितृणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोऽपवाहितः॥ २॥

'वत्स ! तुम श्रूरवीर, विद्वान् तथा अपने पूर्वजोंके तुल्य तेजस्वी हो । तुम भी अपने चाचाओंके पथका अनुसरण करो और उस चौरका पता लगाओ, जिसने मेरे यज्ञ-सम्बन्धी अक्ष्वका अपहरण कर लिया है ॥ २ ॥

अन्तर्भीमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च। तेषां तु प्रतिघातार्थसासिंगृह्णोध्व कार्मुकम् ॥ ३॥

'देखो, पृथ्वीके भीतर बड़े-बड़े बलवान् जीव रहते हैं; अतः उनसे टक्कर लेनेके लिये तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ ॥ ३॥

अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विष्नकरानि । सिद्धार्थः संनिवर्तस्व मम यद्यस्य पारगः ॥ ४ ॥

'जो बन्दनीय पुरुष हों, उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्गमें विष्न डालनेवाले हों, उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफलमनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ-को पूर्ण कराओ'।। ४।।

एवमुक्तोंऽशुमान् सम्यक् सगरेण महात्मना । धनुरादाय खड्गं च जगाम छघुविक्रमः॥ ५॥

महात्मा सगरके ऐसा कहनेपर शीव्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखानेवाला वीरवर अंग्रुमान् धनुष और तलवार लेकर चल दिया ॥ ५ ॥ स खातं पितृभिर्मार्गमन्तर्भीमं महात्मभिः। प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिन्नोदितः॥ ६॥

नरश्रेष्ठ ! उसके महामनस्वी चाचाओंने पृथ्वीके भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसीपर वह राजा सगरते प्रेरित होकर गया ॥ ६ ॥

देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगैः। पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपद्यत॥ ७॥

वहाँ उस महातेजस्वी वीरने एक दिग्गजको देखाः जिसकी देवताः दानवः राक्षसः पिद्याचः पक्षी और नाग—सभी पूजा कर रहे थे।। ७॥

स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम् । वितृत् स परिपप्रच्छ वाजिहतीरमेव च ॥ ८ ॥

उसकी परिक्रमा करके कुशल-मङ्गल पूछकर अंग्रुमान्ने उस दिग्गजसे अपने चाचाओंका समाचार तथा अश्व चुराने-वालेका पता पूछा ॥ ८॥

दिशागजस्तु तच्छुत्वा प्रत्युवाच महामितः। आसमञ्ज कृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीव्रमेष्यसि ॥ ९ ॥

उसका प्रश्न मुनकर परम बुद्धिमान् दिग्गजने इस प्रकार उत्तर दिया—'असमंज-कुमार! तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़ेसहित शीघ ठौट आओगे' ॥ ९॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान् । यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १०॥

उसकी यह बात सुनकर अंग्रमानने क्रमशः सभी दिग्गजोंसे न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरम्म किया॥१०॥

तैश्च सर्वेदिंशापालेर्वाक्यश्चेवाक्यकोविदैः।
पूजितः सहयश्चेवागन्तासीत्यभिचोदितः॥११॥
वाक्यके मर्मको समझने तथा बोलनेमें कुशल उन समस्त

दिग्गजोंने अंशुमान्का सत्कार किया और यह ग्रुम कामना प्रकट की कि तुम घोड़ेसिहत छौट आओगे ॥ ११ ॥ तेषां तद् वचनं श्रुत्वा जगाम छघुविक्रमः। भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः॥ १२॥

उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंग्रुमान शीव्रतापूर्वक पैर बदाता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँ उसके चाचा सगरपुत्र राखके देर हुए पड़े थे ॥ १२ ॥

स दुःखवशमापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा। चुकोश परमार्तस्तु वधात् तेषां सुदुःखितः॥१३॥

उनके वधसे असमं जपुत्र अंग्रुमान्को बड़ा दुःख हुआ। बह शोकके वशीभूत हो अत्यन्त आर्तभावसे फूट-फूटकर रोने लगा ॥ १३॥

यिश्यं च हयं तत्र चरन्तमिवदूरतः।
दद्रां पुरुषच्याच्रो दुःखशोकसमन्वितः॥ १४॥
दुःखशोकमें द्वे हुए पुरुषिंह अंग्रमान्ने अपने यज्ञ-

तुम्मची अश्वको भी वहाँ पास ही चरते देखा ॥ १४ ॥ स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलकियाम् । स जलार्थी महातेजा न चापश्यज्ञलाशयम् ॥ १५ ॥

महातेजस्वी अंशुमान्ने उन राजकुमारोंको जलाञ्जलि देनेके लिये जलकी इच्छा की; किंतु वहाँ कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखायी दिया ॥ १५ ॥

विसार्यं नियुणां दृष्टिं ततोऽपश्यत् खगाधिपम् । पितृणां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम् ॥१६॥

श्रीराम ! तब उसने दूरतककी वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टिको फैलाकर देखा । उस समय उसे वायुके समान वेगशाली पक्षिराज गरूड़ दिखायी दिये, जो उसके चाचाओं (सग्रपुत्रों) के मामा थे ॥ १६॥

स चैनमत्रवीद् वाक्यं वैनतेयो महाबरुः। मा शुचः पुरुषव्याध्र वघोऽयं लोकसम्मतः॥ १७॥

महाबली विनतानन्दन गरुइने अंग्रुमान्से कहा— पुरुषसिंह! शोक न करो। इन राजकुमारोंका वध सम्पूर्ण जगत्के मङ्गलके लिये हुआ है॥ १७॥

किपछेनाप्रमेयेण दग्धा हीमे महाबछाः। सिछछं नाईसि प्रान्न दातुमेषां हि छौकिकम्॥१८॥

विद्वन् ! अनन्त प्रभावशाली महातमा किपलने इन महाबली राजकुमारोंको दग्ध किया है। इनके लिये तुम्हें लौकिक जलकी अञ्जलि देना उचित नहीं है।। १८॥

गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ । तस्यां कुरु महाबाहो पिवृणां सिळळिकियाम् ॥ १९ ॥ 'नरश्रेष्ठ ! महाबाहो ! हिमवान्की जो ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाजी हैं, उन्हींके जलसे अपने इन चाचाओंका तर्पण करो ॥ १९ ॥ भस्मराशीकृतानेतान् स्नावयेल्लोकपावनी । तया क्रिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । पिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ २० ॥

'जिस समय लोकपावनी गङ्गा राखके देर होकर गिरे हुए उन साठ हजार राजकुमारोंको अपने जलसे आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्गलोकमें पहुँचा देंगी। लोककमनीया गङ्गाके जलसे भीगी हुई यह भस्मराशि इन सबको स्वर्गलोकमें भेज देगी॥ २०॥

निर्गच्छाइवं महाभाग संगृद्य पुरुषर्वभ । यक्षं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुमहंसि ॥ २१ ॥

भहाभाग ! पुरुषप्रवर ! वीर ! अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामहका यज्ञ पूर्ण करों' ॥ २१ ॥ सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोंऽग्रुमानतिवीर्यवान् । त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महातपाः ॥ २२ ॥

गरुइकी यह बात सुनकर अत्यन्त पराक्रमी महातपस्वी अंग्रुमान् घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया ॥ २२ ॥ वतो राजानमानाच होक्षितं रघनन्दन ।

ततो राजानमासाच दीक्षितं रघुनन्द्न। न्यवेदयद् यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा॥ २३॥

रघुनन्दन! यज्ञमें दीक्षित हुए राजाके पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़की बतायी हुई बात भी कह सनायी ॥ २३॥

तच्छुत्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो चपः। यशं निर्वर्तयामास यथाकल्पं यथाविधि ॥ २४ ॥

अंशुमान्के मुखसे यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगरने कल्पोक्त नियमके अनुसार अपना यज्ञ विधिवत् पूर्ण किया ॥ २४ ॥

खपुरं त्वगमच्छ्रीमानिष्टयक्षो महीपतिः। गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ २५ ॥

यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपित महाराज सगर अपनी राजधानीको छौट आये । वहाँ आनेपर उन्होंने गङ्गाजीको छे आनेके विषयमें बहुत विचार किया; किंतु वे किसी निश्चयपर न पहुँच सके ॥ २५ ॥

अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान् । त्रिराद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥ २६॥

दीर्घकालतक विचार करनेपर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं स्झा और तीस हजार वर्षोतक राज्य करके वे स्वर्गलोकको चले गये॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाक्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१॥

इस प्रकार श्रीव टमीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें एकताकीसवाँ सर्ग पूग हुआ ॥ ४९ ॥

# द्विचत्वारिंशः सर्गः

अंग्रुमान् और भगीरथकी तपस्या, ब्रह्माजीका भगीरथको अभीष्ट वर देकर गङ्गाजीको धारण करनेके लिये भगवान् शङ्करको राजी करनेके निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाह देना

कालधर्म गते राम सगरे प्रकृतीजनाः। राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्॥१॥

श्रीराम ! सगरकी मृत्यु हो जानेपर प्रजाजनोंने परम धर्मात्मा अंग्रुमान्को राजा बनानेकी रुचि प्रकट की ॥ १ ॥

स राजा सुमहानासीद्ंग्रमान् रघुनन्दन । तस्य पुत्रो महानासीद् दिलीप इति विश्रतः ॥ २ ॥

रषुनन्दन ! अंग्रमान् बड़े प्रतापी राजा हुए । उनके पुत्रका नाम दिलीप था । वह भी एक महान् पुरुष था ॥२॥ तस्मै राज्यं समादिहय दिलीपे रघुनन्दन । हिमव्चिछखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम् ॥ ३॥

रघुकुलको आनन्दित करनेवाले बीर ! अंग्रमान् दिलीप-को राज्य देकर हिमालयके रमणीय शिखरपर चले गये और वहाँ अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे ॥ ३ ॥

वहा अत्यन्त कठार तपस्या करन हम ॥ ३ ॥ द्वात्रिंशच्छतसाहस्रं वर्षाणि सुमहायशाः । तपोवनगतो राजा स्वर्गे लेभे तपोधनः ॥ ४ ॥

महान् यशस्वी राजा अंग्रुमान्ने उस तपोवनमें जाकर बत्तीस हजार वर्षोतक तप किया। तपस्याके घनसे सम्पन्न हुए उन नरेशने वहीं शरीर त्यागकर स्वर्गेत्रोक प्राप्त किया॥ ४॥

दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम्। दुःखोणहतया बुद्धश्वा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ५ ॥

अपने पितामहोंके वधका वृत्तान्त सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धिसे बहुत सोचने-विचारनेके बाद भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥५॥

कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलकिया। तारयेयं कथं चैतानिति चिन्तापरोऽभवत्॥ ६॥

वे सदा इसी चिन्तामें डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वीपर गङ्गाजीका उतरना सम्भव होगा ? कैसे गङ्गाजलद्वारा उन्हें जलाञ्जलि दी जायेगी और किस प्रकार में अपने उन पितरोंका उद्धार कर सकूँगा ॥ ६॥

तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः। पुत्रो भगीरथो नाम जल्ले परमधार्मिकः॥ ७॥

प्रतिदिन इन्हीं सब चिन्ताओं में पड़े हुए राजा दिलीपको, जो अपने धर्माचरणसे बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ ॥ ७॥

दिलीपस्तु महातेजा यहैर्बहुभिरिष्टवान् । त्रिशद्वर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्॥ ८॥ महातेजस्वी दिलीपने बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान तथा तीस हजार वर्षोतक राज्य किया ॥ ८ ॥

अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति। व्याधिना नरशार्दूळ कालधर्ममुपेयिवान्॥ ९॥

पुरुषसिंह ! उन पितरोंके उद्धारके विषयमें किसी निश्चय-को न पहुँचकर राजा दिल्प रोगसे पीड़िन हो मृत्युको प्राप्त हो गये ॥ ९ ॥

इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा। राज्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरर्षभः॥१०॥

पुत्र भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किये हुए पुण्यकर्मके प्रभावसे इन्द्रलोकर्मे गये ॥ १० ॥

भगीरथस्तु राजर्षिर्घार्मिको रघुनन्दन । अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स च प्रजाः ॥ ११ ॥ मन्त्रिष्वाधाय तद् राज्यं गङ्गावतरणे रतः । तपो दीर्घे समातिष्ठद् गोकर्णे रघुनन्दन ॥ १२ ॥

रघुनन्दन ! धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथके कोई संतान नहीं थी। वे संतान-प्राप्तिकी इच्छा रखते थे तो भी प्रजा और राज्यकी रक्षाका भार मन्त्रियोंपर रखकर गङ्गाजीको पृथ्वीपर उतारनेके प्रयत्नमें लग गये और गोकर्णतीर्थमें बड़ी भारी तपस्य करने लगे ॥ ११-१२॥

ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः। तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः॥१३॥ अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः।

महावाहो ! वे अपनी दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर फ्झामिका सेवन करते और इन्द्रियोंको काव्यूमें रखकर एक एक महीनेपर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्यामें छगे हुए महात्मा राजा भगीरथके एक हजार वर्ष ब्यतीत हो गये॥ १३६॥ सुप्रीतो भगवान् ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः॥ १४॥ ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य वितामहः। भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथाव्रवीत्॥ १५॥

इससे प्रजाओंके स्वामी भगवान ब्रह्माजी उनपर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्माने वेचताओंके साथ वहाँ आकर तपस्यामें लगे हुए महात्मा भगीरथसे इस प्रकार कहा—॥ भगीरथ महाराज प्रीतस्तेऽहं जनाधिए।

तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुवत ॥ १६ ॥ 'महाराज भगीरथ ! तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे में बहत प्रसन्न हूँ । श्रेष्ठ व्रतका पालन करनेवाले नरेश्वर ! तुम कोई वर माँगों? ॥ १६ ॥

तमुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहम्। भगीरथो महाबाहुः इताञ्जलियुटः स्थितः॥ १७॥

तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये और उन सर्वछोकपितामह ब्रह्मासे इस प्रकार बोछे—॥ १७॥

यदि मे भगवान् प्रीतो यद्यस्ति तपसःफलम् । सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सिळलमाप्तुयुः ॥ १८ ॥

'भगवन् ! यदि आप मुझ्यार प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्याका कोई उत्तम फल है तो सगरके सभी पुत्रोंको मेरे हाथसे गङ्गाजीका जल प्राप्त हो ॥ १८॥

गङ्गायाः सिळळिक्किन्ने भस्तन्येषां महात्मनाम् । स्वर्गे गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामहाः ॥ १९ ॥

'इन महात्माओंकी भस्मराशिके गङ्गाजीके जलसे भीग जानेपर मेरे उन सभी प्रपितामहोंको अक्षय स्वर्गलोक मिले॥

देव याचे ह संतत्यै नावसीदेत् कुळं च नः। इक्ष्वाकूणां कुळे देव एष मेऽस्तु वरः परः॥ २०॥

'देव ! मैं संतितिके लिये भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे कुलकी परम्परा कभी नष्ट न हो। भगवन्! मेरे द्वारा माँगा हुआ उत्तम वर सम्पूर्ण इक्ष्वाकुवंशके लिये लागू होना चाहिये'।। उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकिपितामहः। प्रत्युवाच ग्रुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम्॥ २१॥

राजा भगीरथके ऐसा कहनेपर सर्वलोकिपतामह ब्रह्माजीने मधुर अक्षरींवाली परम कल्याणमयी मीठी वाणीमें कहा—॥२१॥

मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ। एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुळवर्धन॥ २२॥

'इक्ष्वाकुवंशकी वृद्धि करनेवाले महारथी मगीरथ! तुम्हारा कस्याण हो। तुम्हारा यह महान् मनोरथ इसी रूपमें पूर्ण हो।।

इयं हैमवती ज्येष्ठा गङ्गा हिमवतः सुता। तां वै घारियतुं राजन् हरस्तत्र नियुज्यताम्॥ २३॥

श्राजन् ! ये हैं हिमालयकी ज्येष्ठ पुत्री हैमवती गङ्गाजी । इनको धारण करनेके लिये भगवान् शङ्करको तैयार करो ॥२३॥ गङ्गायाः पतनं राजन् पृथिवी न सहिष्यते । तां वै धारयितुं राजन् नान्यं पद्यामि शूलिनः ॥ २४॥

भहाराज ! गङ्गाजीके गिरनेका वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान् शङ्करके सिवा और किसीको ऐसा नहीं देखता, जो इन्हें धारण कर सके? ॥ २४॥

तमेवमुक्तवा राजानं गङ्गां चाभाष्य लंकहत्। जगाम त्रिदिवं देवैः सर्वेः सह महद्रणेः॥ २५॥

राजासे ऐसा कहकर लोकखाष्टा ब्रह्माजीने भगवती गङ्गासे भी भगीरथपर अनुग्रह करनेके लिये कहा । इसके बाद वे सम्पूर्ण देवताओं तथा मरुद्गणोंके साथ स्वर्गलोकको चले गये ॥२५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें वयालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः

भगीरथको तपस्यासे संतुष्ट हुए भगवान् शङ्करका गङ्गाको अपने सिरपर धारण करके चिन्दुसरोवरमें छोड़ना और उनका सात धाराओंमें विभक्त हो भगीरथके साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार करना

देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्टात्रनिपीडिताम्। कृत्वा वसुमतीं राम चत्सरं समुपासत॥ १॥

श्रीराम ! देवाधिदेव ब्रह्माजीके चले जानेपर राजा मगीरथ पृथ्वीपर केवल अँगूटेके अग्रमागको टिकाये हुए खड़े हो एक वर्षतक भगवान् शङ्करकी उपासनामें लगे रहे ॥ १॥

अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः। उमापतिः पशुपती राजानमिद्मब्रवीत्॥२॥

वर्ष पूरा होनेपर सर्वलोकवन्दित उमावल्लभ भगवान् पशुपतिने प्रकट होकर राजासे इस प्रकार कहा—॥ २॥ प्रांतस्ते ऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्। शिरसा धारविष्यामि शैलराजसुतामहम्॥ ३॥

'नरश्रेष्ठ ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा । मैं गिरिराजकुमारी गङ्गादेवीको अपने मस्तकपर धारण करूँगा । ३ ॥

ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वछोकनमस्कृता। तदा सातिमहदूपं कृत्वा वेगं च दुःसहम्॥ ४॥ आकाशादपतद् राम शिवे शिवशिरस्युत।

श्रीराम ! शङ्करजीकी स्वीकृति मिल जानेपर हिमालयकी ज्येष्ठ पुत्री गङ्गाजीः जिनके चरणोंमें सारा संसार मस्तक झकाता है। बहुत बड़ा रूप घारण करके अपने वेगको दुस्सह बनाकर आकाशसे भगवान् शङ्करके शोभायमान मस्तक-पर गिरीं ॥ ४५ ॥

#### अचिन्तयच सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा॥ ५॥ विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शंकरम्।

उस समय परम दुर्धर गङ्गादेवीने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाहके साथ शङ्करजीको लिये-दिये पातालमें घुस जाऊँगी ॥ ५१ ॥

#### तस्यावलेपनं झात्वा कुद्धस्तु भगवान् हरः॥ ६॥ तिरोभावयितुं बुद्धि चक्रे त्रिनयनस्तदा।

उनके इस अइंकारको जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान् हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गङ्गाको अदृश्य कर देनेका विचार किया ॥ ६५ ॥

#### सा तिसन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि ॥७ ॥ हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगहरे । साकथंचिन्महीं गन्तुं नाशकोद् यत्नमास्थिता ॥ ८ ॥

पुण्यस्वरूपा गङ्गा भगवान् रुद्रके पवित्र मस्तकपर गिरीं। उनका वह मस्तक जटामण्डलरूपी गुफासे सुशोभित हिमालयके समान जान पड़ता था। उसपर गिरकर विशेष प्रयत्न करनेपर भी किसी तरह वे पृथ्वीपर न जा सकीं॥७-८॥

#### नैव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलमन्ततः। तत्रैवाबश्रमद् देवी संवत्सरगणान् बहुन्॥ ९॥

भगवान् शिवके जटा-जालमें उलझकर किनारे आकर भी गङ्गादेवी वहाँसे निकलनेका मार्ग न पा सकीं और बहुत वर्षोंतक उस जटाजूटमें ही भटकती रहीं ॥ ९॥

#### तामपद्दयत् पुनस्तत्र तपः परममःस्थितः। स तेन तोषितश्चासीदृत्यन्तं रघुनन्दन॥१०॥

रघुनन्दन! भगीरथने देखा, गङ्गाजी भगवान् शङ्करके जटामण्डलमें अदृश्य हो गयी हैं; तब वे पुनः वहाँ भारी तपस्यामें लग गये। उस तपस्याद्वारा उन्होंने भगवान् शिवको बहुत संतुष्ट कर लिया॥ १०॥

#### विससर्ज ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति। तस्यां विस्ज्यमानायां सप्त स्रोतांसि जिल्लरे॥ ११॥

तब महादेवजीने गङ्गाजीको बिन्दुसरोवरमें छे जाकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी सात धाराएँ हो गयीं ॥११॥

#### ह्वादिनी पावनी चैव निलनी च तथैव च। तिस्रः प्राचीदिशं जग्मुर्गङ्गाः शिवजलाः ग्रुभाः॥ १२॥

ह्रादिनी, पावनी और निलनी—ये कल्याणमय जलसे सुशोभित गङ्गाकी तीन मङ्गलमयी धाराएँ पूर्व दिशाकी ओर चली गर्यों ॥ १२॥

#### सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुइचैव महानदी। तिस्रइचेतादिशं जग्मुः प्रतीची तु दिशं शुभाः ॥ १३॥

सुचक्षुः सीता और महानदी सिन्धु—ये तीन ग्रुम **धाराएँ प**श्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित हुईं ॥ १३ ॥ सप्तमी चान्वगात् तासां भगीरथरथं तदा।
भगीरथोऽपि राजविंदिव्यं स्यन्दनमां स्थतः ॥ १४ ॥
प्रायादवे महातेजा गङ्गा तं चाप्यजुवजत्।
गगनाच्छंकरशिरस्ततो घरणिमागता ॥ १५ ॥

उनकी अपेक्षा जो सातवीं घारा थी। वह महाराज भगीरथके रथके पीछे-पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिच्य रथपर आरूढ़ हो आगे-आगे चले और गङ्गा उन्हींके पथका अनुसरण करने लगीं। इस प्रकार वे आकाशसे भगवान् शङ्करके मस्तकपर और वहाँसे इस पृथ्वीपर आयी थीं॥

#### असर्पत जलं तत्र तीवशब्दपुरस्कृतम्। मन्स्यकच्छपसङ्घेश्व शिशुमारगणस्तथा॥१६॥ पतद्भिः पतितैश्चैव व्यरोचत वसुंधरा।

गङ्गाजी की वह जलराशि महान् कलकल नादके साथ तीव्र गतिथे प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिशुमार (स्ँस) झंड-के-झंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल-जन्तु ओंसे वसुन्धराकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ १६५।॥

# ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षसिद्धगणास्तथा॥ १७॥ व्यलोक्तयन्त ते तत्र गगनाद् गां गतां तदा। विमानैर्नगराकारेहेर्यंगंजवरस्तदा ॥ १८॥

तदनन्तर देवताः ऋषिः, गन्धर्वः, यक्ष और सिद्धगण नगरके समान आकारवाले विमानों धोड़ों तथा गजराजोंपर वैठकर आकाशसे पृथ्वीपर गयी हुई गङ्गाजीकी शोभा निहारने लगे ॥ १७-१८॥

#### पारिष्ठवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः। तद्दद्धतमिमं लोके गङ्गावतरमुत्तमम्॥१९॥ दिदक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः।

देवतालोग आश्चर्यचिकत होकर वहाँ खड़े थे। जगतमं गङ्गावतरणके इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्यको देखनेकी इच्छासे अमित तेजस्वी देवताओंका समूह वहाँ जुटा हुआ था॥१९५॥ सम्पतद्भिः सुरगणस्तेषां चाभरणोजसा॥ २०॥ शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्।

तीव गतिसे आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणोंके प्रकाशसे वहाँका मेवरहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था, मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गये हों ॥ २०६ ॥

#### शिद्युमारोरगगणैर्मीनैरपि च चञ्चलैः॥ २१॥ विद्युद्धिरिव विक्षिप्तैराकाशमभवत् तदा।

रिंग्रुमारः सर्व तथा चञ्चल मस्प्यसमूहोंके उछलनेसे गङ्गाजीके जलसे ऊपरका आकाश ऐसा जान पड़ता था। मानो बहाँ चञ्चल चपलाओंका प्रकाश सब ओर न्याप्त हो रहा हो ॥ २१६ ॥ पाण्डुरैः सिललोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा ॥ २२ ॥ शारदाश्रीरवाकीर्णे गगनं हंससम्प्रवैः।

वायु आदिसे सहस्रों दुकड़ोंमें बँटे हुए फेन आकाशमें सब ओर फैल रहे थे। मानो शरद्ऋतुके श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों।। २२६ ॥

कचिद् द्रुततरं याति कुटिलं कचिदायतम् ॥ २३॥ विनतं कचिदुद्भृतं कचिद् याति शनैः शनैः। सिलेलेनेव सिललं कचिद्भ्याहतं पुनः॥ २४॥

गङ्गाजीकी वह घारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नी चेकी ओर गिरती और कहीं ऊँचेकी ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमिपर वह धीरे-धीरे बहती थी और कहीं-कहीं अपने ही जलसे उसके जलमें बारंबार टक्करें लगती रहती थीं।। २३-२४।।

मुहुरूर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः। तच्छंकरशिरोश्रष्टं श्रष्टं भूमितले पुनः॥ २५॥ व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकसमयम्।

गङ्गाका वह जल बार-बार ऊँचे मार्गपर उठता और पुनः नीची भूमिपर गिरता था। आकाशसे भगवान् शङ्करके मस्तकपर तथा वहाँसे फिर पृथ्वीपर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गङ्गाजल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था॥ तत्रविंगणगन्धर्वा वसुधातलवासिनः॥ २६॥ भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमित परपृद्यः।

उस समय भूतलिनवासी ऋषि और गन्धर्व यह सोचकर कि भगवान् शङ्करके मस्तकसे गिरा हुआ यह जल बहुत पिन है, उसमें आचमन करने लगे ॥ २६ ई ॥ शापात् प्रपतिता ये च गगनाद् वसुधातलम्॥ २७ ॥ कृत्वा तन्नाभिषेकं ते बभूवुर्गतकलम्षाः । धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्धताः ॥ २८ ॥ पुनराकाशमाविदय स्वाल्लोकान् प्रतिपेदिरे ।

जो शापभ्रष्ट होकर आकाशसे पृथ्वीपर आ गये थे, वे गङ्गाके जलमें स्नान करके निष्पाप हो गये तथा उस जलसे पाप धुल जानेके कारण पुनः ग्रुम पुण्यसे संयुक्त हो आकाशमें पहुँचकर अपने लोकोंको पा गये॥ २७-२८३॥

मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भाखता॥ २९॥ कृताभिषेको गङ्गायां वभूव गतकलमणः।

उस प्रकाशमान जलके सम्पर्कसे आनन्दित हुए सम्पूर्ण जगत्को सदाके लिये बड़ी प्रसन्नता हुई । सब लोग गङ्गामें स्नान करके पापहीन हो गये ॥ २९३ ॥

भगीरथो हि राजविदिव्यं स्यन्दनमास्थितः॥ ३०॥ प्रायाद्ग्रे महाराजस्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्।

( इम पहले बता आये हैं कि ) राजर्षि महाराज भगीरथ

दिब्य रथपर आरूढ़ हो आगे-आगे चल रहे थे और गङ्गाजी उनके पीछे-पीछे जा रही थीं ॥ ३०ई ॥

देवाः सर्विगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः ॥ ३१ ॥ गन्धर्वपक्षप्रदराः सर्विनरमहोरगाः । सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः ॥ ३२ ॥ गङ्गामन्वगमन् प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये ।

श्रीराम ! उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गन्धर्व, यक्षप्रवर, किन्नर, बड़े-बड़े नाग, सर्व तथा अप्सरा—ये सब लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा भगीरथके रथके पीछे गङ्गाजीके साथ-साथ चल रहे थे। सब प्रकारके जलजन्तु भी गङ्गाजीकी उस जलराशिके साथ सानन्द जा रहे थे।। ३१-३२५ ॥

यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्त्रिनी ॥ ३३ ॥ जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी ।

जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पापोंका नाश करनेवाळी सरिताओंमें श्रेष्ठ यशस्विनी गङ्गा भी जाती थीं ॥ ३३६ ॥

ततो हि यजमानस्य जहोरद्भुतकर्मणः॥ ३४॥ गङ्गा सम्प्रावयामास यज्ञवाटं महात्मनः।

उस समय मार्गमें अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहु यज्ञ कर रहे थे। गङ्गाजी अपने जल-प्रवाहसे उनके यज्ञमण्डपको बहा लेगर्यो॥ ३४६॥

तस्यावलेपनं झात्वा कुद्धो जहुश्च राघव॥३५॥ अपिवत् तु जलं सर्वं गङ्गायाः परमाद्भुतम्।

रधुनन्दन ! राजा जहुं इसे गङ्गाजीका गर्व समझकर कुपित हो उठे; फिर तो उन्होंने गङ्गाजीके उस समस्त जलको पी लिया । यह संसारके लिये बड़ी अद्भुत बात हुई ॥ ततो देवाः सगन्धवी ऋषयश्च सुविस्मिताः ॥ ३६॥ पूजयन्ति महात्मानं जहुं पुरुषसत्तमम्।

तब देवता, गन्धर्व तथा ऋषि अत्यन्त विस्मित होकर पुरुषप्रवर महात्मा जहुकी स्तृति करने छगे ॥ ३६५ ॥ गङ्गां चापि नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ॥ ३७ ॥ ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामस्जन् प्रभुः । तस्माज्जहुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्नवीति च ॥ ३८ ॥

उन्होंने गङ्गानीको उन महात्मा नरेशकी कन्या बना दिया। (अर्थात् उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गङ्गानीको प्रकट करके आप इनके पिता कहलायेंगे।) इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानोंके छिद्रोंद्वारा गङ्गानीको पुनः प्रकट कर दिया, इसलिये गङ्गा जहुनी पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं।। ३७-३८।।

जगाम च पुनर्गङ्गा भगीरथरथानुगा।

सागरं चापि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा॥ ३९॥ रसातलमुपागच्छत् सिद्धवर्थं तस्य कर्मणः।

वहाँसे गङ्गा फिर भगीरथके रथका अनुसरण करती हुई चलीं । उस समय सरिताओंमें श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्रतक जा पहुँचीं और राजा भगीरथके पितरोंके उद्धाररूपी कार्यकी सिद्धिके लिये रसातलमें गर्यों ।। ३९५ ॥

भगीरथोऽपि राजर्षिर्गङ्गामादाय यःनतः॥ ४०॥ पितामहान् भसाकृतानपद्यद् गतचेतनः। राजिष भगीरथ भी यत्नपूर्वक गङ्गाजीको साथ छे वहाँ गये। उन्होंने शापसे भस्म हुए अपने पितामहोंको अचेत-सा होकर देखा॥ ४०५॥

अथ तद्भसनां राशि गङ्गासिललमुत्तमम्। ष्ठावयत् पूतपाप्मानः खर्गे प्राप्ता रघूत्तम ॥ ४१ ॥

रष्टुकुलके श्रेष्ठ वीर! तदनन्तर गङ्गाके उस उत्तम जलने सगर-पुत्रोंकी उस भस्मराशिको आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्गमें पहुँच गये॥ ४१॥

इत्यार्षे श्रीमदामायणे वालमीकीये आदिकाच्ये वालकाण्डे त्रिवस्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाच्यके बालकाण्डमें तेतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

# चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

त्रह्माजीका भगीरथकी प्रशंसा करते हुए उन्हें गङ्गाजलसे पितरोंके तर्पणकी आज्ञा देना और राजाका वह सब करके अपने नगरको जाना, गङ्गावतरणके उपाख्यानकी महिमा

स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तदा। प्रविवेश तलं भूमेर्यत्र ते भस्मसान्छताः॥१॥ भस्मन्यथाप्लुते राम गङ्गायाः सांस्रहेन वै। सर्वस्रोकप्रभुर्वसा राजानमिद्मत्रवीत्॥२॥

श्रीराम! इस प्रकार गङ्गाजीको साथ लिये राजा भगीरथने समुद्रतक जाकर रसातलमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्मराशि जब गङ्गाजीके जलसे आण्लावित हो गयी, तय सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान् ब्रह्माने वहाँ पधारकर राजासे इस प्रकार कहा—॥ १-२॥

तारिता नरशार्द्रल दिवं याताश्च देववत्। षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः॥ ३॥

'नरश्रेष्ठ ! महात्मा राजा सगरके साट हजार पुत्रोंका तुमने उद्धार कर दिया । अब वे देवताओंकी भाँति स्वर्गलोक-में जा पहुँचे ॥ ३॥

सागरस्य जलं लोके यावत्स्थास्यति पार्थिव। सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्॥ ४॥

'भूपाल! इस संसारमें जबतक सागरका जल मौजूद रहेगाः तबतक सगरके सभी पुत्र देवताओंकी माँति स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित रहेंगे ॥ ४॥

इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति। त्वत्कृतेन चनाम्नाथ छोके स्थास्यति विश्वता॥ ५॥

'ये गङ्गा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नामपर रखे हुए भागीरथी नामसे इस जगत्में विख्यात होंगी ॥ ५॥

गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च । त्रीन् पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता॥ ६॥ 'त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी—इन तीनों नामोंसे गङ्गाकी प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथोंको पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिये त्रिपथगा मानी गयी हैं॥ ६॥

पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप। कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिशामपवर्जय॥ ७॥

'नरेश्वर! महाराज! अब तुम गङ्गाजीके जलसे यहाँ अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजोद्वारा की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण कर लो।।७॥

पूर्वकेण हि ते राजंस्तेनातियशसा तदा। धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः॥ ८॥

पाजन् ! तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गङ्गाको यहाँ लाना चाहते थे; किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ ॥ ८॥

तथैवांग्रुमता वत्स लोकेऽप्रतिमतेजसा। गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिक्षा नापवर्जिता॥ ९॥ राजर्षिणा गुणवता महर्षिसमतेजसा। मत्तुत्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च॥१०॥

'वत्स ! इसी प्रकार लोकमें अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुणविशिष्ट, महर्षितुस्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंग्रुमान्ने भी गङ्गाको यहाँ लानेकी इच्छा की; परंतु वे इस पृथ्वीपर उन्हें लानेकी प्रतिज्ञा पूरी न कर सके ॥ ९-१०॥

दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा। पुनर्न राकिता नेतुं गङ्गां प्रार्थयतान्छ॥११॥ भनिष्पाप महाभाग! तुम्हारे अत्यन्त तेजस्त्री पिता दिलीप मी गङ्गाको यहाँ लानेकी इच्छा करके भी इस कार्यमें सफल न हो सके ॥ ११॥

सा त्वया समितिकान्ता प्रतिक्षा पुरुवर्षभ । प्राप्तोऽसि परमं लोके यद्याः परमसम्मतम् ॥ १२॥

'पुरुषप्रवर ! तुमने गङ्गाको भृतलपर लानेकी वह प्रतिशा पूर्ण कर ली । इससे संसारमें तुम्हें परम उत्तम एवं महान् यशकी प्राप्ति हुई है ।। १२ ॥

तच गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिंदम। अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्॥ १३॥

'शत्रुदमन ! तुमने जो गङ्गाजीको पृथ्वीपर उतारनेका कार्य पूरा किया है, इससे उस महान् ब्रह्मलोकपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो धर्मका आश्रय है ॥ १३॥

ष्ठावयस्य त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते। सिळेळे पुरुषश्रेष्ठ ग्रुचिः पुण्यफलो भव॥ १४॥

'नरश्रेष्ठ ! पुरुषप्रवर ! गङ्गाजीका जल सदा ही स्नानके योग्य है । तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्यका फल प्राप्त करो ॥ १४ ॥

पितामहानां सर्वेषां कुरुष्य सिळळिकियाम्। स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं छोकं गम्यतां नृप॥१५॥

नरेश्वर ! तुम अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो । तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं अपने छोकको जाऊँगा । तुम भी अपनी राजधानीको छोट जाओ? ॥ १५ ॥

इत्येवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः। यथागतं तथागच्छद् देवलोकं महायशाः॥ १६॥

ऐसा कहकर सर्वलोकिपतामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्माजी जैसे आये थे, वैसे ही देवलोकको लौट गये ॥ १६ ॥

भगीरथस्तु राजर्षिः कृत्वा सिंहलमुत्तमम्। यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां मद्दायशाः॥१७॥ कृतोदकः शुची राजा स्वपुरं प्रविवेश ह। समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशास ह॥१८॥ नरश्रेष्ठ ! महाबशस्त्री राजर्षि राजा भगीरथ भी गङ्गाजीके उत्तम जलसे क्रमशः सभी सगर-पुत्रोंका विधिवत् तर्पण करके पवित्र हो अपने नगरको चले गये । इस प्रकार सफलमनोरथ होकर वे अपने राज्यका शासन करने लगे ॥ १७-१८ ॥

प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राघव। नष्टशोकः समृद्धार्थो वभूव विगतज्वरः॥१९॥

रश्चनन्दन ! अपने राजाको पुनः सामने पाकर प्रजावर्गको वड़ी प्रसन्नता हुई । सबका शोक जाता रहा । सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिन्ता दूर हो गयी ॥ १९॥

एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया। स्वस्ति प्राप्तुहि भद्रं ते संध्याकालोऽतिवर्तते ॥ २०॥

श्रीराम ! यह गङ्गाजीकी कथा मैंने तुम्हें विस्तारके साथ कह सुनायी । तुम्हारा कल्याण हो । अब जाओ, मङ्गलमय संध्यावन्दन आदिका सम्पादन करो । देखो, संध्याकाल बीता जा रहा है ॥ २० ॥

धन्यं यशस्यमायुष्यं पुत्र्यं खन्यं मथापि च। यः श्रावयति विषेषु क्षत्रियेष्वितरेषु च॥२१॥ प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च। इदमाख्यानमायुष्यं गङ्गावतरणं शुभम्॥२२॥

यह गङ्गावतरणका मङ्गलमय उपाख्यान आयु बढ़ानेवाला है। घन, यदा, आयु, पुत्र और स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला है। जो ब्राह्मणीं, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्णके लोगोंको भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं॥ २१-२२॥

यःश्रुणोति च काकुत्स्थ सर्वान् कामानवाष्त्रुयात्। सर्वे पापाः प्रणदयन्ति आयुः कीर्तिश्च वर्धते ॥ २३॥

ककुत्स्यकुलभूषण ! जो इसका श्रवण करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयुकी चृद्धि एवं कीर्तिका विस्तार होता है।। २३।।

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे चतुश्चरवारिशः सर्गः ॥ ४४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चौवालीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

# पञ्चनत्वारिंशः सर्गः

देवताओं और दैत्योंद्वारा श्वीर-सम्रुद्र-मन्थन, भगवान् रुद्रद्वारा हालाहल विषका पान, भगवान् विष्णुके सहयोगसे मन्दराचलका पातालसे उद्घार और उसके द्वारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सरा, वारुणी, उच्चै:श्रवा, कौस्तुभ तथा अमृतकी उत्पत्ति और देवासुर-संग्राममें दैत्योंका संहार

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः। विश्वामित्रजीकी वार्ते सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी-विश्वामित्रजीकी वार्ते सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी-विश्वामित्रजीकी वार्ते सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी- अत्यद्भुतिमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया। गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्॥२॥

'ब्रह्मन् ! आपने गङ्गाजीके स्वर्गसे उतरने और समुद्रके भरनेकी यह बड़ी उत्तम और अत्यन्त अद्भुत कथा सुनायी॥

क्षणभूतेव नौ रात्रिः संवृत्तेयं परंतप। इमां चिन्तयतोः सर्वी निखिलेन कथां तव॥ ३॥

'काम क्रोधादि शत्रुओंको संताप देनेवाले महर्षे ! आपकी कही हुई इस सम्पूर्ण कथापर पूर्णरूपसे विचार करते हुए हम दोनों भाइयोंकी यह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी है॥३॥

तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह। जनाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभाम्॥ ४॥

'विश्वामित्रजी ! लक्ष्मणके साथ इस ग्रुम कथापर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है'॥ ४॥

ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् । उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकमरिद्मः॥ ५॥

तत्पश्चात् निर्मेल प्रभातकाल उपस्थित होनेपर तपोधन विश्वामित्रजी जब नित्यकर्मसे निष्टत्त हो चुके, तब शबुदमन श्रीरामचन्द्रजीने उनके पास जाकर कहा—॥ ५॥

गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम् । तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम् ॥ ६ ॥

'सुने ! यह पूजनीया रात्रि चली गयी । सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली । अब हमलोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्यसिलला त्रिपथगामिनी नदी गङ्गाजीके उस पार चलें ॥६॥

नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम् । भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता ॥ ७ ॥

'सदा पुण्यकर्ममें तत्पर रहनेवाले ऋषियोंकी यह नाव उपस्थित है। इसपर सुखद आसन बिछा है। आप परमपूज्य महर्षिको यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियोंकी मेजी हुई यह नाव बड़ी तीव गतिसे यहाँ आयी है'॥ ७॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । संतारं कारयामास सर्षिसङ्घस्य कौशिकः ॥ ८॥

महात्मा रघुनन्दनका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजीने पहले ऋषियोंसिहत श्रीराम-लक्ष्मणको पार कराया ॥ ८॥

उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्यिषंगणं ततः। गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददशुः पुरीम् ॥ ९ ॥

तत्पश्चात् स्वयं भी उत्तर तटपर पहुँचकर उन्होंने वहाँ रहनेवाले ऋषियोंका सत्कार किया। फिर सब लोग गङ्गाजीके किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरीकी शोमा देखने लगे॥

ततो मुनिवरस्तूर्णे जगाम सहराघवः। विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां खर्गोपमां तदा ॥ १०॥ तदनन्तर श्रीराम-लक्ष्मणको साथ ले सुनिबर विश्वामित्र तुरंत उस दिब्य एवं रमणीय नगरी विशालाकी ओर चल दिये जो अपनी सुन्दर शोभासे स्वर्गके समान जान पड़ती थी।।

अथ रामो महापाज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम्। पप्रच्छ प्राञ्जलिभून्वा विशालामुत्तमां पुरीम्॥ ११॥

उस समय परम बुद्धिमान् श्रीरामने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशाला पुरीके विषयमें महामुनि विश्वामित्रसे पूछा—॥

कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने। श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौत्हलं हि मे ॥ १२॥

'महामुने ! आपका कल्याण हो । मैं यह मुनना चाहता हूँ कि विशालामें कौन-सा राजवंश राज्य कर रहा है ? इसके लिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा है ? ॥ १२ ॥

तस्य तद् वचनं श्रुन्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः। आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनम् ॥ १३॥

श्रीरामका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने विशाला पुरीके प्राचीन इतिहासका वर्णन आरम्भ किया—॥ १३॥

श्रूयतां राम शकस्य कथां कथयतः श्रुताम्। अस्मिन् देशे हि यद् वृत्तं श्रुणु तत्त्वेन राघव॥ १४॥

'रयुकुलनन्दन श्रीराम! मैंने इन्द्रके मुखसे विशाला-पुरीके वैभवका प्रतिपादन करनेवाली जो कथा सुनी है, उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देशमें जो वृत्तान्त घटित हुआ है, उसे यथार्थरूपसे श्रवण करो॥ १४॥

पूर्व कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः। अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः॥ १५॥

'श्रीराम ! पहले सत्ययुगमें दितिके पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदितिके परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे ॥ १५ ॥

ततस्तेषां नरव्यात्र बुद्धिरासीन्महात्मनाम्। अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः॥१६॥

'पुरुषसिंह ! उन महामना दैत्यों और देवताओं के मनमें यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर-अमर और नीरोग हों?॥

तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चिताम् । श्रीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै ॥ १७ ॥

'इस प्रकार चिन्तन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्योंकी बुद्धिमें यह बात आयी कि हमलोग यदि क्षीर-सागरका मन्थन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे ॥ १७ ॥

ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्। मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः॥ १८॥

'समुद्रमन्थनका निश्चय करके उन अमिततेजस्वी देवताओं और दैत्योंने वासुकि नागको रस्सी और मन्दराचल-को मथानी बनाकर श्रीर-सागरको मथना आरम्भ किया॥१८॥ अथ वर्षसहस्रेण योक्त्रसर्पशिरांसि च । वमन्तोऽतिविषं तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः ॥ १९ ॥

'तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर रस्सी वने हुए सर्पके बहुसंख्यक मुख अत्यन्त विष उगलते हुए वहाँ मन्दराचलकी शिलाओंको अपने दाँतोंसे डँसने लगे।। १९॥

उत्पपाताग्निसंकाशं हालाहलमहाविषम्। तेन दग्धं जगत् सर्वे सदेवासुरमानुषम्॥ २०॥

'अतः उस समय वहाँ अग्निके समान दाहक हालाह है नामक महाभयंकर विष ऊपरको उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्योंसहित सम्पूर्णजगत्को दग्ध करना आरम्भ किया।।

अथ देवा महादेवं शङ्करं शरणार्थिनः। जम्मुः पशुपति ठद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः॥२१॥

्यह देख देवतालोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करनेवाले महान् देवता पशुपति चद्रकी शरणमें गये और त्राहि-त्राहिकी पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे ॥२१॥

पवमुकस्ततो देवैदेवदेवेश्वरः प्रभुः। प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः॥ २२॥

ंदेवताओं के इस प्रकार पुकारनेपर देवदेवेश्वर भगवान् शिव वहाँ प्रकट हुए । फिर वहीं शङ्ख-चक्रधारी भगवान् श्रीहरि भी उपस्थित हो गये ॥ २२॥

उवाचैनं सितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः। दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वे समुपस्थितम्॥ २३॥ तत् त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामप्रतो हि यत्। अप्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो॥ २४॥

'श्रीहरिने त्रिशूलधारी भगवान् रुद्रसे मुसकराकर कहा— 'सुरश्रेष्ठ ! देवताओं के समुद्रमन्थन करनेपर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है। वह आपका भाग है; क्यों कि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो ! अग्रपूजाके रूपमें प्राप्त हुए इस निषको आप यहाँ खड़े होकर ग्रहण करें? || २३-२४ ||

इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैबान्तरधीयत। देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु शार्ङ्गिणः॥२५॥ हालाइलं विषं घोरं संजन्नाद्दामृतोपमम्। देवान् विस्तृत्य देवेशो जगाम भगवान् दृरः॥२६॥

्ऐसा कहकर देवशिरोमणि विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये। देवताओंका भय देखकर और भगवान् विष्णुकी पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान् रुद्रने उस धोर हालाहल विषको अमृतके समान मानकर अपने कण्ठमें धारण कर लिया तथा देवताओंको विदा करके वे अपने स्थानको चले गये॥ २५-२६॥

ततो देवासुराः सर्वे ममन्थू रघुनन्दन । प्रविवेशाथ पातालं मन्थानः पर्वतोत्तमः ॥ २७ ॥

प्रधुनन्दन ! तत्पश्चात् देवता और असुर सब मिलकर श्वीरसागरका मन्थन करने लगे । उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मन्दर पातालमें धुस गया ॥ २७ ॥ ततो देवाः सगन्धर्वास्तुष्टुचुर्मधुस्दनम् । त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवीकसाम् ॥ २८ ॥ पालयासान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमहस्ति ।

'तब देवता और गन्धर्व भगवान् मधुसूदनकी स्तुति करने लगे—'महाबाहो ! आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति हैं। विशेषतः देवताओंके अवलम्बन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वतको उठावें'।। २८६ ॥ इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः॥ २९॥ पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिक्ये तत्रोदधौ हरिः।

'यह सुनकर भगवान् हृषीकेशने कच्छपका रूप धारण कर लिया और उस पर्वतको अपनी पीठपर रखकर वे श्रीहरि वहीं समुद्रके भीतर सो गये॥ २९३॥

पर्वतायं तु लोकात्मा हस्तेनाकस्य केशवः॥ ३०॥ देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः।

ंफिर विश्वातमा पुरुषोत्तम भगवान् केशव उस पर्वत-शिखरको हाथसे पकड़कर देवताओं के बीचमें खड़े हो स्वयं भी समुद्रका मन्थन करने छगे ॥ ३०३॥

अथ वर्षसहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् ॥ ३१ ॥ उदितष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः । पूर्वे धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः ॥ ३२ ॥

'तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर उस क्षीरसागरसे एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथमें दण्ड और दूसरेमें कमण्डलु था। उनका नाम धन्वन्तरि था। उनके प्राकट्यके बाद सागरसे सुन्दर कान्तिवाली बहुत-सी अप्सराएँ प्रकट हुई ॥ ३१-३२॥

अप्सु निर्मथनादेव रसात् तसाद् वरिस्रयः। उत्तेतुर्मनुजश्रेष्ठ तसाद्प्सरसोऽभवन् ॥ ३३॥

'नरश्रेष्ठ ! मन्थन करनेसे ही अप् ( जल ) में उसके रससे वे सुन्दरी स्त्रियाँ उत्पन्न हुई थीं, इसल्प्ये अप्सरा कहलायीं ॥ ३३ ॥

पष्टिः कोट्योऽभवंस्तासामप्सराणां सुवर्चसाम्। असंख्येयास्तु काकुत्स्थयास्तासां परिचारिकाः॥३४॥

'काकुत्स्थ ! उन सुन्दर कान्तिवाली अप्सराओंकी संख्या साठ करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं, उनकी गणना नहीं की जा सकती । वे सब असंख्य थीं ॥ ३४॥

न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः। अप्रतिग्रहणादेव ता वै साधारणाः स्मृताः॥ ३५॥

'उन अप्सराओंको समस्त देवता और दानव कोई भी

अपनी 'पत्नी' रूपसे ग्रहण न कर सके, इसलिये वे साधारणा (सामान्या) मानी गर्यो ॥ ३५ ॥

वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन। उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परित्रहम्॥ ३६॥

'रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणकी कन्या वारुणीं, जो सुराकी अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपनेको स्वीकार करनेवाले पुरुषकी खोज करने लगी ॥ ३६॥

दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् । अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् ॥ ३७॥

'वीर श्रीराम ! दैत्योंने उस वरुणकन्या सुराको नहीं ग्रहण किया, परंतु अदितिके पुत्रोंने इस अनिन्द्य सुन्दरीको ग्रहण कर लिया ॥ ३७ ॥

असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः। हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन् वारुणीग्रहणात् सुराः॥ ३८॥

'सुरासे रहित होनेके कारण ही दैत्य 'असुर' कहलाये और सुरा-सेवनके कारण ही अदितिके पुत्रोंकी 'सुर' संज्ञा हुई। वारुणीको ग्रहण करनेसे देवतालोग हर्षसे उत्फुल्ल एवं आनन्दमग्न हो गये॥ ३८॥

उद्तिष्ठन्नरश्चेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम् ॥ ३९॥

'नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर घोड़ोंमें उत्तम उच्चैःश्रवा, मणिरत्न कौरतुभ तथा परम उत्तम अमृतका प्राकट्य हुआ ॥ ३९॥

अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षयः। अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोधयन्॥ ४०॥

'श्रीराम ! उस अमृतके लिये देवताओं और असुरोंके

कुलका महान् संहार हुआ। अदितिके पुत्र दितिके पुत्रोंके साथ युद्ध करने लगे॥ ४०॥

पकतामगमन सर्वे असुरा राक्षसैः सह। युद्धमासीन्महाघोरं वीर त्रैलोक्यमोहनम्॥ ४१॥

समस्त असुर राक्षसोंके साथ मिलकर एक हो गये। वीर! देवताओंके साथ उनका महाधोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाला था॥ ४१॥

यदा क्षयं गतं सर्वे तदा विष्णुर्महावलः। अमृतंसोऽहरत्तृर्णमायामास्थाय मोहिनीम्॥ ४२॥

'जब देवताओं और असुरोंका वह सारा समृह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान् विष्णुने मोहिनी मायाका आश्रय लेकर तुरंत ही अमृतका अपहरण कर लिया ॥ ४२ ॥

ये गताभिमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम् । सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४३ ॥

'जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लानेके लिये अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुके सामने गये, उन्हें प्रभावशाली भगवान् विष्णुने उस समय युद्धमें पीस डाला ॥ ४३ ॥ अदितेरात्मजा वीरा दितेः पुत्रान् निजिध्नरे । अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्भृशम् ॥ ४४ ॥

'देवताओं और दैत्योंके उस घोर महायुद्धमें अदितिके वीर पुत्रोंने दितिके पुत्रोंका विशेष संहार किया ॥ ४४ ॥

निहत्य दितिषुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः। शशास मुदितो लोकान् सर्षिसङ्घान् सचारणान्॥४५॥

'दैत्योंका वध करनेके पश्चात् त्रिलोकीका राज्य पाकर देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणोंसहित समस्त लोकोंका शासन करने लगे'॥ ४५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥

इस प्रकार श्रीवार्त्मोकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके वालकाण्डमें पैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

# षट्चत्वारिंशः सर्गः

पुत्रवधसे दुर्खी दितिका कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता पुत्रकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर कुशप्लवमें तप करना, इन्द्रहारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्थामें पाकर इन्द्रका उनके गर्भके सात दुकड़े कर डालना

हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता। मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदमत्रवीत्॥१॥

अपने उन पुत्रोंके मारे जानेपर दितिको बड़ा दुःख हुआ । वे अपने पति मरीचिनन्द्रन कश्यपके पास जाकर बोर्छी—॥ १॥

हतपुत्रासि भगवंस्तव पुत्रैर्महाबलैः। राक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम्॥ २॥ 'भगवन् ! आपके महाबली पुत्र देवताओंने मेरे पुत्रोंको मार डाला; अतः मैं दीर्घकालकी तपस्यासे उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ, जो इन्द्रका वध करनेमें समर्थ हो ॥ २॥ स्माहं तपक्षरिक्यामि मार्थ में सम्बर्धिक

साहं तपश्चरिष्यामि गर्भे मे दातुमहिसि। ईश्वरं शकहन्तारं त्वमनुष्ठातुमहिसि॥ ३॥

भी तपस्या करूँगी, आप इसके लिये मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भमें ऐसा पुत्र प्रदान करें, जो सब कुछ करनेमें समर्थ तथा इन्द्रका वध करनेवाला हो' ॥ ३ ॥ तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा। प्रत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम् ॥ ४ ॥

उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचिनन्दन कश्यपने उस परम दुःखिनी दितिको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ४॥

पवं भवतु भद्रं ते शुचिभंव तपोधने। जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे॥ ५॥

'तपोधने ! ऐसा ही हो । तुम शौचाचारका पालन करो । तुम्हारा भला हो । तुम ऐसे पुत्रको जन्म दोगी; जो युद्धमें इन्द्रको मार सके ॥ ५॥

पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि । पुत्रं त्रैलाक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनियष्यसि ॥ ६ ॥

'यदि पूरे एक सहस्र वर्षतक पवित्रतापूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इन्द्रका वध करनेमें समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी' ॥ ६॥

एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्ममार्ज ताम् । तामाळभ्य ततः खस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ ॥ ७ ॥

ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यपने दितिके शरीरपर हाथ फेरा | फिर उनका स्पर्श करके कहा—'तुम्हारा कल्याण हो ।' ऐसा कहकर वे तपस्याके लिये चले गये ॥ ७॥

गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः पग्महर्षिता। कुशाप्तवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्॥८॥

नरश्रेष्ठ ! उनके चले जानेपर दिति अत्यन्त हर्ष और उत्साहमें भरकर कुशाप्तव नामक तपोवनमें आयीं और अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगीं ॥ ८॥

तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकार ह। सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा॥ ९॥

पुरुषप्रवर श्रीराम ! दितिके तपस्या करते समय सहस्र-छोचन इन्द्र विनय आदि उत्तम गुणसम्पत्तिसे युक्त हो उनकी सेवा-टहळ करने छगे ॥ ९॥

अग्नि कुशान् काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च। न्यवेदयत् सहस्राक्षां यचान्यदपि काङ्कितम् ॥ १०॥

सहस्राक्ष इन्द्र अपनी मौसी दितिके लिये अग्नि, कुशा, काष्ट्र, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलिषत वस्तुओंको लालाकर देते थे।। १०॥

गात्रसंवाहनैश्चेव श्रमापनयनैस्तथा। शकः सर्वेषु कालेषु दिति परिचचार ह॥ ११॥

इन्द्र मौसीकी शारीरिक सेवाएँ करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवस्यक सेवाओंद्वारा वे हर समय दितिकी परिवर्या करते थे ॥ ११ ॥ पूर्णे वर्षसहस्रे सा दशोने रघुनन्दन । दितिः परमसंहष्टा सहस्राक्षमथाव्रवीत् ॥ १२ ॥

रघुनन्दन! जब सहस्र वर्ष पूर्ण होनेमें कुल दस वर्ष बाकी रह गये, तब एक दिन दितिने अत्यन्त हर्षमें भरकर सहस्रलोचन इन्द्रसे कहा—॥ १२॥

तपर्श्चरन्त्या वर्षाणि दश वीर्यवतां वर । अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः ॥ १३ ॥

'बलवानोंमें श्रेष्ठ वीर ! अब मेरी तपस्याके केवल दस वर्ष और रोष रह गये हैं। तुम्हारा भला हो। दस वर्ष बाद तुम अपने होनेवाले भाईको देख सकोगे॥ १३॥

यमहं त्वत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम् । त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः॥ १४॥

ंबेटा ! मैंने तुम्हारे विनाशके लिये जिस पुत्रकी याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतनेके लिये उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शान्त कर दूँगी—तुम्हारे प्रति उसे वैर-भावसे रहित तथा भातु-स्नेहसे युक्त बना दूँगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसीके द्वारा की हुई त्रिमुवन-विजयका सुख निश्चिन्त होकर भोगना।। १४॥

याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना। वरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति॥१५॥

'सुरश्रेष्ठ ! मेरे प्रार्थना करनेपर तुम्हारे महात्मा पिताने एक वर्षके बाद पुत्र होनेका मुझे वर दिया है' ॥ १५ ॥

इन्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे। निद्रयापहता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः॥१६॥

ऐसा कहकर दिति नींदसे अचेत हो गयीं। उस समय सूर्यदेव आकाशके मध्य भागमें आ गये थे— दोपहरका समय हो गया था। देवी दिति आसनपर बैठी-बैठी झपकी लेने लगीं। सिर झक गया और केश पैरोंसे जा लगे। इस प्रकार निदावस्थामें उन्होंने पैरोंको सिरसे लगा लिया।। १६।।

दृष्ट्या तामशुचि शकः पादयोः कृतमूर्धजाम् । शिरःस्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च ॥ १७॥

उन्होंने अपने केशोंको पैरोंपर डाल रखा था। सिरको टिकानेके लिये दोनों पैरोंको ही आधार बना लिया था। यह देख दितिको अपवित्र हुई जान इन्द्र हँसे और बड़े प्रसन्न हुए॥ १७॥

तस्याः शरीरविवरं प्रविवेश पुरंदरः। गर्भे च सप्तथा राम चिच्छेद परमात्मवान् ॥ १८ ॥

श्रीराम ! फिर तो सतत सावधान रहनेवाले इन्द्र माता दितिके उदरमें प्रविष्ट हो गये और उसमें स्थित हुए गर्भके उन्होंने सात दुकड़े कर डाले ॥ १८॥

भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा। हरोद सुखरं राम ततो दितिरबुध्यत॥१९॥ श्रीराम ! उनके द्वारा सौ पर्वोवाले वक्रसे विदीर्ण किये जाते समय वह गर्भस्य बालक जोर-जोरसे रोने लगा । इससे दितिकी निद्रा टूट गयी—वे जागकर उठ बैठीं ॥ १९ ॥ मा रुदो मा रुद्दश्चेति गर्भ शकोऽभ्यभाषत । विभेद च महातेजा रुद्दन्तमपि वासवः ॥ २०॥

तब इन्द्रने उस रोते हुए गर्भसे कहा—'भाई ! मत रो मत रो' परंतु महातेजस्वी इन्द्रने रोते रहनेपर भी उस गर्भके उकड़े कर ही डाले॥ २०॥

न हन्तव्यं न हन्तव्यमित्येव दितिरज्ञवीत्। निष्पपात ततः राक्रो मातुर्वचनगौरवात्॥ २१॥ उस समय दितिने कहा—'इन्द्र! वच्चेको न मारो, न मारो ।' माताके वचनका गौरव मानकर इन्द्र सहसा उदरसे निकल आये ॥ २१ ॥

प्राञ्जलिवंज्रसहितो दिति शकोऽभ्यभाषत । अद्युचिदेवि सुप्तासि पादयोः इतमूधना ॥ २२ ॥ तदन्तरमहं लब्ध्वा शकहन्तारमाहवे । अभिन्दं सप्तधा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमहीस ॥ २३ ॥

फिर वज्रसहित इन्द्रने हाथ जोड़कर दितिसे कहा—'देवि! तुम्हारे सिरके बाल पैरोंसे लगे थे। इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्थामें सोयी थीं। यही छिद्र पाक्त मैंने इस 'इन्द्रहन्ता' बालकके सात दुकड़े कर डाले हैं। इसल्ये माँ! तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करो'॥ २२-२३॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पट्चस्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

# सप्तचत्वारिंशः सर्गः

दितिका अपने पुत्रोंको मरुद्रण बनाकर देवलोकमें रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्वारा उसकी स्वीकृति, दितिके तपोत्रनमें ही इक्ष्याकु-पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका निर्माण तथा वहाँके तन्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्व मित्र सुनिका सत्कार

सप्तधा तु इते गर्भे दितिः परमदुःखिता। सहस्राक्षं दुराधर्षे वाक्यं सानुनयात्रवं त्॥ १॥

इन्द्रद्वारा अपने गर्भके सात दुकड़े कर दिये जानेपर देवी दितिको बड़ा दुःख हुआ वे दुईर्ष वीर सहस्राक्ष इन्द्रसे अनुनयपूर्वक बोर्छी—॥१॥

ममापराधाद् गर्भोऽयं सप्तधा शकलीकृतः। नापराधो हि देवेश तवात्र बलस्दन॥२॥

ेदेवेश ! बलस्दन ! मेरे ही अपराधसे इस गर्भके सात दुकड़े हुए हैं । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है ॥ २ ॥ प्रियं त्वत्कृत मच्छामि मम गर्भविपर्यये। मस्तां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते ॥ ३ ॥

'इस गर्भको नष्ट करनेके निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिये भी जिस तरह प्रिय हो जाय—जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिये मुखद हो जाय, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भके वे सातों खण्ड सात व्यक्ति होकर सातों मक्द्रणोंके स्थानोंका पालन करनेवाले हो जायँ॥ ३॥

वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक । मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममान्मजाः ॥ ४ ॥

'बेटा ! ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र 'मास्त' नामसे प्रसिद्ध होकर आकाशमें जो सुविख्यात सात वार्तस्कन्ध हैं,

१. आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह—ये सात मस्त् हैं। इन्हींको सात वातस्कन्ध कहते हैं। उनमें विचरें ॥ ४॥

ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथापरः। दिव्यवायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः॥ ५॥

'( ऊर जो सात मस्त् बताये गये हैं, वे सात-सातके गण हैं। इस प्रकार उन्चास मस्त् समझने चाहिये। इनमेंसे) जो प्रथम गण है, वह ब्रह्मलोकमें विचरे, दूसरा इन्द्रलोकमें विचरण करे तथा तीसरा महायशस्त्री मस्द्रण दिव्य वासुके नामसे विख्यात हो अन्तरिक्षमें वहा करे॥ ५॥

चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात्। संचरिष्यान्त भद्रं ते कालेन हि ममात्मजाः॥ ६॥ त्वत्कृतेनैव नाम्ना वै मारुता इति विश्रुताः।

'सुरश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो । मेरे शेष चार पुत्रोंके गण तुम्हारी आज्ञासे समयानुसार सम्पूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे । तुम्हारे ही रक्खे हुए नामसे ( तुमने जो 'मा रुदः' कहकर उन्हें रोनेसे मना किया था, उसी 'मा रुदः'—इस वाक्यसे ) वे सब-के-सब मारुत कहलायेंगे । मारुत नामसे ही उनकी प्रसिद्धि होगीं' ॥ ६ है ॥

तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरंदरः॥ ७॥ उवाच प्राञ्जिविविविवितिदं बलस्दनः।

दितिका वह वचन सुनकर बल दैत्यको मारनेवाले सहस्राक्ष इन्द्रने हाथ जोड़कर यह बात कही-॥ ७३॥

#### सर्वमेतद् यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः ॥ ८ ॥ विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तवात्मजाः ।

भा ! तुम्हारा कल्याण हो । तुमने जैसा कहा है, वह सब वैसा ही होगा; इसमें संशय नहीं है । तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगें? ॥ ८९ ॥

#### पवं तौ निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने ॥ ९ ॥ जग्मतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति नः श्रुतम् ।

श्रीराम ! उस तपोवनमें ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता-पुत्र—दिति और इन्द्र कृतकृत्य हो स्वर्गछोकको चले गये—ऐसा हमने सुन रखा है ॥ ९५॥

#### एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युपितः पुरा ॥ १० ॥ दिति यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः।

काकुतस्य ! यही वह देश है, जहाँ पूर्वकालमें रहकर देवराज इन्द्रने तपःसिद्ध दितिकी परिचर्या की थी॥ १०५ ॥

#### इक्ष्वाकोस्तु नरव्यात्र पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ११ ॥ अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः । तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी छता ॥ १२ ॥

पुरुषसिंह ! पूर्वकालमें महाराज इक्ष्वाकुके एक परम धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नामसे प्रसिद्ध हुए । उनका जन्म अलम्बुषाके गर्भसे हुआ था । उन्होंने इस स्थानपर विशाला नामकी पुरी बसायी थी ॥ ११-१२॥

#### विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महावलः। सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्राद्नन्तरः॥ १३॥

श्रीराम ! विशालके पुत्रका नाम था हेमचन्द्रः जो बहे बलवान् थे । हेमचन्द्रके पुत्र सुचन्द्र नामसे विख्यात हुए ॥ १३ ॥

#### सुचन्द्रतनयो राम धूम्राभ्व इति विश्रुतः। धूम्राभ्वतनयश्चापि सञ्जयः समपद्यत॥१४॥

श्रीरामचन्द्र ! सुचन्द्रके पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्वके पुत्र संजय हुए ॥ १४ ॥

#### सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान् सहदेवः प्रतापवान् । कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः ॥ १५॥

संजयके प्रतापी पुत्र श्रीमान् सहदेव हुए । सहदेवके परम धर्मात्मा पुत्रका नाम कुशाश्व था ॥ १५ ॥

#### कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान् । सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः ॥ १६ ॥

कुशाश्वके महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्तके पुत्र काकुतस्य नामसे विख्यात हुए ॥ १६ ॥

#### तस्य पुत्रो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम् । आवसत् परमप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः ॥ १७॥

काकुतस्थके महातेजस्वी पुत्र सुमित नामसे प्रसिद्ध हैं। जो परम कान्तिमान् एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरीमें निवास करते हैं॥ १७॥

#### इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः। दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः॥ १८॥

महाराज इध्वाकुके प्रसादसे विशालाके सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आये हैं॥ १८॥

#### इहाद्य रजनीमेकां सुखं खण्स्यामहे वयम्। श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमईसि॥१९॥

नरश्रेष्ठ ! आज एक रात हमलोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे; फिर कल प्रातःकाल यहाँसे चलकर तुम मिथिलामें राजा जनकका दर्शन करोगे ॥ १९॥

#### सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम् । श्रुत्वा न (वरश्रेष्ठः प्रत्यागच्छन्महायशाः ॥ २०॥

नरेशोंमें श्रेष्ठ, महातेजस्वी, महायशस्वी राजा सुमित विश्वामित्रजीको पुरीके समीप आया हुआ सुनकर उनकी अगवानीके लिये स्वयं आये ॥ २०॥

#### पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सवान्धवः। प्राञ्जलिः कुरालं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथात्रवीत् ॥ २१ ॥

अपने पुरोहित और बन्धु-बान्धवोंके साथ राजाने विश्वामित्रजीकी उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल-समाचार पृष्ठा और उनसे इस प्रकार कहा—॥ २१॥

#### धन्योऽसम्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने। सम्प्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम ॥ २२॥

'मुने ! मैं घन्य हूँ । आपका मुझपर बड़ा अनुमह है; वर्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्यमें पघारकर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर घन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं हैं? ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वार्त्मोकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः॥ ४७॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें सैंतालीसवाँ सर्ग पृरा हुआ ॥ ४७ ॥

## अष्टचत्वारिंशः सर्गः

राजा सुमितसे सत्कृत हो एक रात विशालामें रहकर मुनियोंसहित श्रीरामका मिथिलापुरीमें पहुँचना और वहाँ सूने आश्रमके विषयमें पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे अहल्याको शाप प्राप्त होनेकी कथा सुनाना

#### पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे। कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्॥१॥

वहाँ परस्पर समागमके समय एक-दूसरेका कुशल-मङ्गल पूछकर बातचीतके अन्तमें राजा सुमतिने महामुनि विश्वामित्रसे कहा—॥ १॥

#### इमौ कुमारी भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ। गजसिंहगती वीरौ शार्दृलवृषभोपमौ॥२॥

'ब्रह्मन् ! आपका कल्याण हो । ये दोनों कुमार देवताओं-के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं । इनकी चाल-ढाल हाथी और सिंहकी गतिके समान है । ये दोनों वीर सिंह और साँड़के समान प्रतीत होते हैं ॥ २ ॥

#### पद्मपत्रविशालाक्षी खडूत्णधनुर्धरौ । अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ ॥ ३ ॥

'इनके बड़े-बड़े नेत्र विकसित कमलदलके समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किये हुए हैं। अपने सुन्दर रूपके द्वारा दोनों अदिवनीकुमारोंको लिजत करते हैं तथा सुवावस्थाके निकट आ पहुँचे हैं॥३॥

#### यहच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ। कथं पद्भवामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने ॥ ४ ॥

'इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो दो देवकुमार दैवेच्छावश देवलोकसे पृथ्वीपर आ गये हों। मुने! ये दोनों मि किसके पुत्र हैं और कैसे, किस लिये यहाँ पैदल ही आये हैं? ॥ ४॥

#### भृषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम्। परस्परेण सदशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः॥५॥

'जैसे चन्द्रमा और सूर्य आकाशकी शोमा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देशको मुशोमित कर रहे हैं। शरीरकी ऊँचाई, मनोभावसूचक संकेत तथा चेष्टा (बोळचाळ) में ये दोनों एक-दूसरेके समान हैं॥ ५॥

#### किमर्थं च नरश्रेष्ठी सम्प्राप्ती दुर्गमे पथि। वरायुधधरी वीरी श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ ६॥

'श्रेष्ठ आयुघ धारण करनेवाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्गमें किस लिये आये हैं ? यह मैं यशार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ ६॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेद्यत् । सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं यथा ।

#### विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमविस्मितः॥ ७॥

सुमितिका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजीने उन्हें सव इत्तान्त यथार्थरूपसे निवेदन किया। सिद्धाश्रममें निवास और राक्षसोंके वधका प्रसङ्ग भी यथावत् रूपसे कह सुनाया। विश्वामित्रजीकी वात सुनकर राजा सुमितिको बड़ा विस्मय हुआ॥ ७॥

#### अतिथी परमं प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ। पूजयामास विधिवत् सत्काराहीं महावलौ॥ ८॥

उन्होंने परम आदरणीय अतिथिके रूपमें आये हुए उन दोनों महाबली दशरथ-पुत्रोंका विधिपूर्वक आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ८॥

#### ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ। उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः॥ ९॥

सुमितिसे उत्तम आदर-सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहाँ एक रात रहे और सबेरे उठकर मिथिलाकी ओर चल दिये॥ ९॥

#### तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम् । साधु साष्ट्रिति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन् ॥ १०॥

मिथिलामें पहुँचकर जनकपुरीकी सुन्दर शोभा देख सभी महर्षि साधु-साधु कहकर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे ॥ १०॥

#### मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः। पुराणं निर्जनं रम्यं पत्रच्छ मुनिपुङ्गवम्॥११॥

मिथिलाके उपवनमें एक पुराना आश्रम था, जो अत्यन्त रमणीय होकर भी सूनसान दिखायी देता था। उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिवर विश्वामित्रजीसे पूळा—॥११॥

#### इदमाश्रमसंकारां कि न्विदं मुनिवर्जितम्। श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रमः॥ १२॥

'भगवन् ! यह कैसा स्थान है, जो देखनेमें तो आश्रम-जैसा है; किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह मुनना चाहता हूं कि पहले यह आश्रम किसका था ?' ॥ १२ ॥

#### तच्छुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः। प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः॥ १३॥

श्रीरामचन्द्रजीका यह प्रश्न सुनकर प्रवचनकुशल महातेजस्वी महासुनि विश्वामित्रने इस प्रकार उत्तर दिया—॥ हन्त ते कथिष्यामि श्रृणु तत्त्वेन राघव। यस्यैतदाश्रमपदं दाप्तं कोपान्महात्मनः॥१४॥

'रघुनन्दन ! पूर्वकालमें यह जिस महात्माका आश्रम था और जिन्होंने कोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रमका सब वृत्तान्त तुमसे कहता हूँ। तुम यथार्थरूपसे इसको सुनो ॥ १४॥

गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मनः। आश्रमो दिव्यसंकाशः सुरैरपि सुपूजितः॥१५॥

'नरश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें यह स्थान महात्मा गौतमका आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे॥ १५॥

स चात्र तप आतिष्ठदह्व्यासहितः पुरा। वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः॥१६॥

भहायशस्वी राजपुत्र ! पूर्वकालमें महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्याके साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षोतक यहाँ तप किया था।। १६॥

तस्यान्तरं विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः । मुनिवेषधरो भूत्वा अहल्यामिद्मववीत् ॥ १७ ॥

्एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रमपर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इन्द्र गौतम मुनिका वेष धारण किये वहाँ आये और अहल्यासे इस प्रकार बोले--॥

ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नाथिनः सुसमाहिते। संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे॥ १८॥

'सदा सावधान रहनेवाली सुन्दरी ! रतिकी इच्छा रखनेवाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी ! मैं (इन्द्र) तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ'॥ १८॥

मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन। मति चकार दुर्मेघा देवराजकुत्हलात् ॥१९॥

रघुनन्दन! महर्षि गौतमका वेष घारण करके आये हुए इन्द्रको पहचानकर भी उस दुर्बुद्धि नारीने 'अहो! देवराज इन्द्र मुझे चाहते हैं' इस कौत्हळवश उनके साथ समागमका निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥१९॥

अथाबवीत् सुरश्चेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना । कृतार्थासि सुरश्चेष्ठ गच्छ शीव्रमितः प्रभो ॥ २०॥ आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गीतमात् ।

प्रतिके पश्चात् उसने देवराज इन्द्रसे संतुष्ट चत्त होकर कहा—प्नुरश्लेष्ठ ! मैं आपके समागमसे कृतार्थ हो गयी । प्रभो ! अब आप शीव्र यहाँसे चले जाइये । देवेश्वर ! महर्षि गौतमके कोपसे आप अपनी और मेरी भी सब प्रकारसे रक्षा कीजिये ।। २०६ ॥

इन्द्रस्तु प्रहसन् वाक्यमहल्यामिद्मन्नवीत्॥ २१॥

सुश्रोणि परितुष्टोऽसि गमिष्यामि यथागतम्।

'तब इन्द्रने अहल्यासे हँसते हुए कहा—'सुन्दरी! मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था, उसी तरह चला जाऊँगा'॥ २१५॥

एवं संगम्य तु तदा निश्चकामोटजात् ततः ॥ २२॥ स समभ्रमात् त्वरन् राम राङ्कितो गौतमं प्रति।

श्रीराम ! इस प्रकार अहल्यासे समागम करके इन्द्र जब उस कुटीसे बाहर निकले, तब गौतमके आ जानेकी आशङ्क से बड़ी उतावलीके साथ वेगपूर्वक भागनेका प्रयत्न करने लगे ॥ गौतमं स ददशीथ प्रविश्चन्तं महामुनिम् ॥ २३ ॥ देवदानवदुर्धर्षे तपोबलसमन्वतम् ॥ २४ ॥ तीर्थोदकपरिक्किन्नं दीप्यमानमिवानलम् ॥ २४ ॥ गृहीतस्तिमधं तत्र सकुशं मुनिपुङ्गवम् ।

'इतनेहीमें उन्होंने देखा, देवताओं और दानवोंके लिये भी दुर्धर्ष, तपोबलसम्पन्न, महामुनि गौतम हाथमें समिधा लिये आश्रममें प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थके जलसे भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीस हो रहे हैं॥ २३-२४५ ॥

दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्णवद्नोऽभवत्॥ २५॥ अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवषधरं मुनिः। दुर्वृत्तं वृत्तसम्पन्नो रोषाद् वचनमत्रवीत्॥ २६॥

'उनपर दृष्टि पड़ते ही देवराज इन्द्र भयसे थर्रा उठे। उनके मुखपर विषाद छा गया। दुराचारी इन्द्रको मुनिका वेष धारण किये देख सदाचारसम्पन्न मुनिवर गौतमजीने रोषमें भरकर कहा—॥ २५-२६॥

मम रूपं समास्थाय कृतवानिस दुर्मते। अकर्तव्यमिदं यसाद् विफलस्त्वं भविष्यसि॥ २७॥ "दुर्मते! तुने मेरा रूप धारण करके यह न करनेयोग्य

पापकर्म किया है, इसलिये त् विकल (अण्डकोर्धोसे रहित) हो जायगा'।। २७॥

गौतमेनैवमुक्तस्य सुरोषेण महात्मना। पेततुर्वृषणी भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्॥ २८॥

रोषमें भरे हुए महात्मा गौतमके ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इन्द्रके दोनों अण्डकोष उसी क्षण पृथ्वीपर गिर पड़े ॥१८॥

इन्द्रक दोना अण्डकाष उसा क्षण हृत्यार तार रेष तरा स्वान ।
इह वर्षसहस्राणि बहुनि निवसिष्यसि ॥ २९ ॥
वातमक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी ।
अहर्या सर्वभृतानामाश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि ॥ ३० ॥
यदा त्वेतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः ।
आगिमण्यति दुर्घषस्तदा पृता भविष्यसि ॥ ३१ ॥
तस्यातिथ्येन दुर्वृत्तं लोभमोहविवर्जिता ।
मत्सकाशं मुदा युका स्वं वपुर्धारयिष्यसि ॥ ३२ ॥

'इन्द्रको इस प्रकार शाप देकर गौतमने अपनी पत्नीको भी शाप दिया—'दुराचारिणी! तू भी यहाँ कई हजार वर्षोतक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राखमें पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियोंसे अहश्य रहकर इस आश्रममें निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ-कुमार राम इस धोर वनमें पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे तेरे लोभ-मोह आदि दोष दूर हो जायँगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुँचकर

अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी' ॥ २९—३२ ॥ पवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम् । इममाश्रममुत्सुस्य सिद्धचारणसेविते । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेषे महातपाः ॥ ३३ ॥

'अपनी दुराचारिणी पत्नींसे ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रमको छोड़कर चले गये और सिद्धों तथा चारणोंसे सेवित हिमालयके रमणीय शिखरपर रहकर तपस्या करने लगे? ॥ ३३ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

इस प्रकार श्रीवालमोकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके वालकाण्डमें अङ्गालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

# एकोनपञ्चाद्याः सर्गः

पितृदेवताओंद्वारा इन्द्रको मेड्के अण्डकोशसे युक्त करना तथा भगवान् श्रीरामके द्वारा अहल्याका उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका सत्कार

अफलस्तु ततः शको देवानग्निपुरोगमान्। अववीत् त्रस्तनयनः सिद्धगन्धर्वचारणान्॥१॥

तदनन्तर इन्द्र अण्डकोषसे रहित होकर बहुत डर गये। उनके नेत्रोंमें त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गन्धवों और चारणोंसे इस प्रकार बोले—॥ १॥

कुर्वता तपसो विष्नं गौतमस्य महात्मनः। क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम्॥ २ ॥

'देवताओं! महात्मा गौतमकी तपस्यामें विष्न डालनेके खिये मैंने उन्हें कोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओंका कार्य ही सिद्ध किया है॥ २॥

अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् साच निराकृता। शापमोक्षेण महता तपोऽस्थापहृतं मया॥ ३॥

'मुनिने कोधपूर्वक भारी शाप देकर मुझे अण्डकोषसे रिहत कर दिया और अपनी पत्नीका भी परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्याका अपहरण हुआ है॥

तन्मां सुरवराः सर्वे सर्षिसङ्घाः सचारणाः। सुरकार्यकरं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ॥ ४॥

'(यदि मैं उनकी तपस्यामें विष्न नहीं डालता तो वे देवताओंका राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके) मैंने देवताओंका ही कार्य सिद्ध किया है। इसल्लिये श्रेष्ठ देवताओं! तुम सब लोग, ऋषिसमुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अण्डकोषसे युक्त करनेका प्रयत्न करो'॥ ४॥

शतकतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साम्निपुरोगमाः। पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह महद्रणैः॥ ५॥ इन्द्रका यह वचन मुनकर महद्गणींसहित अग्नि आदि समस्त देवता कब्यवाहन आदि पितृदेवताओंके पास जाकर बोले—॥ ५॥

अयं मेवः सनृषणः शको हानृषणः कृतः। मेषस्य नृषणौ गृहा शकायाशु प्रयच्छत॥ ६॥

'पितृगण ! यह आपका मेड़ा अण्डकोषसे युक्त है और इन्द्र अण्डकोषरहित कर दिये गये हैं। अतः इस भेड़ेके दोनों अण्डकोषोंको लेकर आप शीघ्र ही इन्द्रको अपित कर दें॥ ६॥

अफलस्तु कतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति । भवतां हर्षणार्थं च ये च दास्यन्ति मानवाः । अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यथ पुष्कलम् ॥ ७ ॥

'अण्डकोषसे रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थानमें आपलोगोंको परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आपलोगोंकी प्रसन्नताके लिये अण्डकोषरहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आपलोग उस दानका उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे'। ७॥

अद्रस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः। उत्पाट्य मेषवृषणौ सहस्राक्षे न्यवेशयन्॥ ८॥

अग्निकी यह बात सुनकर पितृदेवताओंने एकत्र हो भेड़ेके अण्डकोषोंको उखाड़कर इन्द्रके शरीरमें उचित स्थान-पर जोड़ दिया || ८ ||

तदाप्रभृति काकुत्स्थ पितृत्रेवाः समागताः। अफलान् भुञ्जते मेषान् फलैस्तेषामयोजयन्॥ ९ ॥

ककुत्स्यनन्दन श्रीराम ! तभीसे वहाँ आये हुए समस्त पितृ-देवता अण्डकोषरहित भेड़ोंको ही उपयोगमें लाते हैं और दाताओंको उनके दानजनित फटोंके मागी बनाते हैं॥ इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदाप्रभृति राघव। गौतमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः॥१०॥

रघुनन्दन ! उसी समयसे महात्मा गौतमके तपस्या-जनित प्रभावसे इन्द्रको भेड़ोंके अण्डकीण धारण करने पड़े ॥ १० ॥

तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः। तारयैनां महाभागामहत्यां देवरूपिणीम्॥१'॥

महातेजस्वी श्रीराम ! अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतमके इस आश्रमपर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहत्याका उद्धार करो ॥ ११ ॥

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह्रुक्षमणः। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेदा ह ॥ १२॥

विश्वामित्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामने उन महर्षिको आगे करके उस आश्रममें प्रवेश किया ॥१२॥

ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्। लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरैः॥१३॥

वहाँ जाकर उन्होंने देखा—महासौभाग्यशालिनी अहत्या अपनी तपस्यासे देदीप्यमान हो रही हैं। इस छोकके मनुष्य तथा सम्पूर्ण देवता और असर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते थे॥ १३॥

प्रयत्नान्निर्मतां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव। धूमेनाभिपरीताङ्गीं दीप्तामग्निशिखामिव॥१४॥ सतुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव। मध्येऽस्थसो दुराधषां दीप्तां सूर्यप्रभामिव॥१५॥

उनका स्वरूप दिव्य था। विधाताने बड़े प्रयत्नसे उनके अङ्गोंका निर्माण किया था। वे मायामयी-सी प्रतीत होती थीं। धूमसे धिरी हुई प्रज्वित अग्निशिखा-सी जान पड़ती थीं। ओठे और बादलेंसे दकी हुई पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभा-सी दिखायी देती थीं तथा जलके भीतर उद्घासित होनेवाली सूर्यकी दुर्धर्ष प्रभाके समान दृष्टिगोचर होती थीं।। १४-१५।।

सा हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह। त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनम्। शापस्यान्तमुपागस्य तेषां दर्शनमागता॥१६॥

गौतमके शापवश श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन होनेसे पहले

तीनों छोकोंके किसी भी प्राणीके छिये उनका दर्शन होना कठिन था। श्रीरामका दर्शन मिल जानेसे जब उनके शापका अन्त हो गया, तब वे उन सबको दिखायी देने छगीं।। १६।।

राधवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदा। स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजन्नाह सा हि तौ ॥ १७॥ पाद्यमर्घ्यं तथाऽऽतिथ्यं चकार सुसमाहिता। प्रतिजन्नाह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा॥ १८॥

उस समय श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ अहल्याके दोनों चरणोंका स्पर्श किया। महर्षि गौतमके वचनोंका स्परण करके अहल्याने बड़ी सावधानीके साथ उन दोनों भाइयोंको आदरणीय अतिथिके रूपमें अपनाया और पाद्यः अर्थ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया। श्रीरामचन्द्रजीने शास्त्रीय विधिके अनुसार अहल्याका वह आतिथ्य ग्रहण किया। १७-१८॥

पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद् देवदुन्दुभिनिःस्वनैः। गन्धर्वाप्सरसां चैव महानासीत् समुत्सवः॥ १९॥

उस समय देवताओंकी दुन्दुभि वज उठी। साथ ही आकाशसे फूळोंकी बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गन्धवों और अप्सराओंद्वारा महान् उत्सव मनाया जाने लगा।। १९॥

साधु साध्विति देवास्तामहत्यां समपूजयन् । तपोवलविद्युद्धाङ्गीं गौतमस्य वशानुगाम् ॥ २०॥

महर्षि गौतमके अधीन रहनेवाली अहल्या अपनी तपः-शक्तिसे विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुई--यह देख सम्पूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे।।

गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी। रामं सम्पृज्य विधिवत् तपस्तेपे महातपाः॥ २१॥

महातेजस्वी महतपस्वी गौतम भी अहल्याको अपने साथ पाकर सुखी हो गये। उन्होंने श्रीरामकी विधिवत् पूजा करके तपस्या आरम्भ की ॥ २१॥

रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः। सकाशाद् विधिवत् प्राप्य जगाम मिथिछां ततः॥२२॥

महामुनि गौतमकी ओरसे विधिपूर्वक उत्तम पूजा— आदर-सत्कार पाकर श्रीराम भी मुनिवर विश्वामित्रजीके साथ मिथिलापुरीको चले गये॥ २२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ ४९ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें उनन्वासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

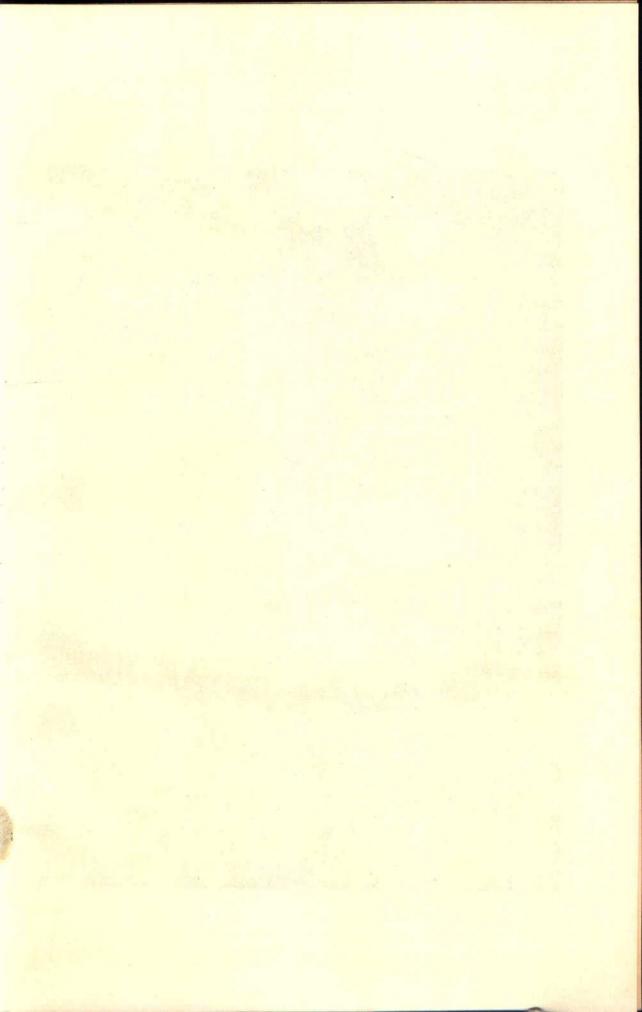



राजिष जनककी विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मणसे मेंट

### पञ्चाशः सर्गः

श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम और लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना

ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् ॥ १ ॥

तदनन्तर लक्ष्मणसहित श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे करके महर्षि गौतमके आश्रमसे ईशानकोणकी ओर चले और मिथिलानरेशके यज्ञमण्डपमें जा पहुँचे॥ १॥

रामस्तु मुनिशार्द्छमुवाच सहस्रक्ष्मणः। साध्वी यश्वसमृद्धिहि जनकस्य महात्मनः ॥ २॥ बहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनाम्। ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशास्त्रिनाम्॥ ३॥

वहाँ लक्ष्मणसिहत श्रीरामने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे कहा— 'महाभाग! महात्मा जनकके यज्ञका समारोह तो बड़ा सुन्दर दिखायी दे रहा है। यहाँ नाना देशोंके निवासी सहसों ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जो वेदोंके स्वाध्यायसे शोभा पा रहे हैं।। २-३।।

ऋषिवादाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसंङ्कुलाः। देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम् ॥ ४ ॥

'ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखायी दे रहे हैं। ब्रह्मन्! अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिये, जहाँ हमलोग भी टहरें'।। ४॥

रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः। निवासमकरोद् देशे विविक्ते सिळळान्विते॥ ५॥

श्रीरामचन्द्रजीका यह वत्तन सुनकर महामुनि विश्वामित्रने एकान्त स्थानमें डेरा डाला, जहाँ पानीका सुभीता था॥ ५॥

विश्वामित्रमनुपातं श्रुत्वा नृपवरस्तदा। रातानन्दं पुरस्कृत्य पुरोद्दितमनिन्दितः॥ ६॥

अनिन्य ( उत्तम ) आचार-विचारवाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनकने जब सुना कि विश्वामित्रजी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानन्दको आगे करके [अर्घ्य लिये विनीतभावसे उनका स्वागत करनेको चल दिये] ॥ ६ ॥

ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादायसत्वरम्। प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः॥ ७॥ विश्वामित्राय धर्मेण ददौ धर्मपुरस्कृतम्।

उनके साथ अर्घ्य लिये महात्मा ऋ त्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले । राजाने विनीतभावसे सहसा आगे बढ़कर महर्षिकी अगवानी की तथा धर्मशास्त्रके अनुसार विश्वामित्रको धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया ॥ ७३ ॥

प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः ॥ ८॥ पप्रच्छ कुरालं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। महात्मा राजा जनककी वह पूजा ग्रहण करके मुनिने उनका कुशल-समाचार पूछा तथा उनके यज्ञकी निर्वाध स्थितिके विषयमें जिज्ञासा की ॥ ८५॥

स तांश्चाय मुनीन् पृद्धा सोपाध्यायपुरोधसः ॥ ९ ॥ यथाईमृषिभिः सर्वैः समागन्छत् प्रहृष्टवत् ।

राजाके साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आये थे, उनसे भी कुशल-मङ्गल पूछकर विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ उन सभी महर्षियोंसे यथायोग्य मिले ॥ ९५॥

अथ राजा मुनिश्चेष्ठं छताञ्चल्लिरभाषत ॥ १० ॥ आसने भगवानास्तां सहैभिर्मुनिपुङ्गवैः ।

इसके बाद राजा जनकने मुनिवर विश्वामित्रसे हाथ जोड़कर कहा—'भगवन्! आप इन मुनीधरोंके साथ आसन-पर विराजमान होइये'॥ १०६॥

जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः ॥ ११ ॥ पुरोघा ऋत्विजद्वेव राजा च सहमन्त्रिभिः । आसनेषु यथान्यायमुपविष्टाः समन्ततः ॥ १२ ॥

यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बैठ गये। फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मन्त्रियोंसहित राजा भी सब ओर यथायोग्य आसनोंपर विराजमान हो गये॥११-१२॥

दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथात्रवीत्। अद्य यञ्चसमृद्धिमें सफला दैवतैः दृता ॥ १३ ॥

तत्पश्चात् राजा जनकने विश्वामित्रजीकी ओर देखकर कहा—'भगवन्! आज देवताओंने मेरे यज्ञकी आयोजना सफल कर दी॥ १३॥

अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवद्दर्शनान्मया । धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवः॥१४॥ यज्ञोपसद्नं ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह ।

'आज पूज्य चरणोंके दर्शनसे मैंने यज्ञका फल पा लिया। ब्रह्मन् ! आप मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियोंके साथ मेरे यज्ञमण्डपमें पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बहा अनुग्रह है॥ द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षामाहुर्मनीषिणः॥ १५॥ ततो भागार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक।

'ब्रह्मर्षे ! मनीषी ऋ त्विजोंका कहना है कि भोरी यज्ञदीक्षाके बारह दिन ही दोष रह गये हैं। अतः कुशिकनन्दन ! बारह दिनोंके बाद यहाँ भाग ब्रह्मण करनेके लिये आये हुए देवताओंका दर्शन कीजियेगा'॥ १५ १ ॥

इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहृष्टवद्नस्तदा ॥ १६ ॥ पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः।

मुनिवर विश्वामित्रसे ऐसा कहकर उस समय प्रसन्तमुख
हुए जितेन्द्रिय राजा जनकने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा—॥
हमौ कुमारी भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमो ॥ १७ ॥
गजतुल्यगती धीरो शार्दूळवृषभोपमी ।
पद्मपत्रविशालाक्षी खद्गतूणीधनुधरी ।
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयीवनी ॥ १८ ॥
यहच्छयेव गां प्राप्ती देवलोकादिवामरी ।
कथं पद्भ्यामिह प्राप्ती किमर्थ कस्य वा मुने॥ १९ ॥
वरायुधधरी वीरो कस्य पुत्री महामुने ।
भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम् ॥ २० ॥
परस्परस्य सहशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः ।
काकपक्षधरी वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २१ ॥

'महामुने! आपका कल्याण हो। देवताके समान पराक्रमी और सुन्दर आयुष धारण करनेवाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथीके समान मन्दगतिसे चलते हैं, सिंह और साँड्के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमलदलके समान सुशोमित हैं, तलवार, तरकस और धनुष्र धारण किये हुए हैं, अपने मनोहर रूपसे अश्विनीकुमारोंको भी लजित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी-अभी यौवनावस्थामें प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोकसे उतरकर पृथ्वीपर आये हुए दो देवताओंके समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं ? और यहाँ कैसे, किसलिये अथवा किस उद्देश्यसे पैदल ही पधारे हैं ? जैसे चन्द्रमा और

सूर्य आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थितिसे इस देशको विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरेसे बहुत मिलते-जुलते हैं। इनके शरीरकी ऊँचाई, संकेत और चेष्टाएँ प्रायः एक-सी हैं। मैं इन दोनों काकपक्षधारी वीरोंका परिचय एवं वृत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ?॥१७—२१॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः। न्यवेदयदमेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ॥२२॥

महात्मा जनकका यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबलसे सम्पन्न विश्वामित्रजीने कहा—'राजन्! ये दोनों महाराज दशरथके पुत्र हैं? ॥ २२ ॥

सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा। तत्रागमनमध्यश्रं विशालायाश्च दर्शनम् ॥ २३॥ अहल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमम्। महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा॥ २४॥

इसके बाद उन्होंने उन दोनोंके सिद्धाश्रममें निवास, राक्षसोंके वध, विना किसी घवराहटके मिथिलातक आगमन, विशालापुरीके दर्शन, अहल्याके साक्षास्कार तथा महर्षि गौतमके साथ समागम आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया। फिर अन्तमें यह भी बताया कि 'ये आपके यहाँ रक्खे हुए महान् धनुषके सम्बन्धमें कुछ जाननेकी इच्छासे यहाँतक आये हैं'।।२३-२४॥

पतत् सर्वे महातेजा जनकाय महात्मने। निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः॥ २५॥

महात्मा राजा जनकसे ये सब बातें निवेदन करके महा-तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २५ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चादाः सर्गः ॥ ५० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पचासवाँ सर्ग पूरा दुआ ॥ ५० ॥

# एकपञ्चादाः सर्गः

श्रतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना तथा श्रतानन्दद्वारा श्रीरामका अभिनन्दन करते हुए विश्वामित्रजीके पूर्वचित्रका वर्णन

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः। हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः॥ १॥

परम बुद्धिमान् विश्वामित्रजीकी वह बात मुनकर महा-तेजस्वी महातपस्वी शतानन्दजीके शरीरमें रोमाञ्च हो आया ॥१॥ गौतमस्य सतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः।

गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः। रामसंदर्शनादेव परं विस्मयमागतः॥२॥

वे गौतमके ज्येष्ठ पुत्र थे । तपस्यासे उनकी कान्ति प्रकाशित हो रही थी । वे श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनमात्रसे ही बड़े विस्मित हुए ॥ २ ॥

पतौ निषण्णौ सम्प्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ। सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथात्रवीत् ॥ ३ ॥ उन दोनों राजकुमारोंको सुखपूर्वक बैठे देख शतानन्दने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे पूछा—॥ ३॥

अपि ते मुनिशार्दूछ मम माता यशस्विनी। दर्शिता राजपुत्राय तपोदीर्घमुपागता॥ ४॥

'मुनिप्रवर! मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनोंसे तपस्या कर रही थीं। क्या आपने राजकुमार श्रीरामको उनका दर्शन कराया ? ॥ ४ ॥

अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी। वन्यैरुपाहरत् पूजां पूजाहें सर्वदेहिनाम्॥ ५॥

'क्या मेरी महातेजिस्वनी एवं यशस्विनी माता अहस्या-ने वनमें होनेवाले फल फूल आदिसे समस्त देहधारियोंके लिये पूजनीय श्रीरामचन्द्रजीका पूजन (आइर-सत्कार) किया था ? ॥ ५ ॥

अपि रामाय कथितं यद् वृत्तं तत् पुरातनम्। मम मातुर्मद्दातेजो देवेन दुरनुष्टितम्॥६॥

'महातेजस्वी मुने ! क्या आपने श्रीरामसे वह प्राचीन वृत्तान्त कहा था, जो मेरी माताके प्रति देवराज इन्द्रद्वारा किये गये छल्ल-कपट एवं दुराचारद्वारा घटित हुआ था ? ॥ ६ ॥

अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता। मम माता मुनिश्रेष्ठ रामसंदर्शनादितः॥ ७॥

'मुनिश्रेष्ठ कौशिक ! आपका कल्याण हो । क्या श्रीराम-चन्द्रजीके दर्शन आदिके प्रभावसे मेरी माता शापमुक्त हो पिताजीसे जा मिर्छी ? ॥ ७॥

अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज। इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः॥ ८॥

'कुशिकनन्दन! क्या मेरे पिताने श्रीरामका पूजन किया था? क्या उन महात्माकी पूजा ग्रहण करके ये महा-तेजस्वी श्रीराम यहाँ पधारे हैं ? ॥ ८ ॥

अपि शान्तेन मनसा गुरुमें कुशिकात्मज। इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः॥ ९॥

'विश्वामित्रजी ! क्या यहाँ आकर मेरे माता-पिताद्वारा सम्मानित हुए श्रीरामने मेरे पूक्य पिताका शान्त चित्तसे अभि-वादन किया था ?' ॥ ९ ॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः। प्रस्युवाच रातानन्दं वाक्यक्षो वाक्यकोविदम्॥ १०॥

शतानन्दका यह प्रश्न सुनकर बोलनेकी कला जाननेवाले महासुनि विश्वामित्रने बातचीत करनेमें कुशल शतानन्दको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १०॥

नातिकान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया। संगता मुनिना पत्नी भागवेणेव रेणुका॥११॥

'मुनिश्रेष्ठ! मैंने कुछ उठा नहीं रक्खा है। मेरा जो कर्तच्य था, उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतमसे उनकी पत्नी अहल्या उसी प्रकार जा मिली हैं, जैसे भृगुवंशी जमदिग्नसे रेणुका मिली हैं। । ११॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य घीमतः। श्रतानन्दो महातेजा रामं वचनमत्रवीत्॥१२॥

बुद्धिमान् विश्वामित्रकी यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानन्दने श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात कही—॥ १२॥

स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम् ॥ १३॥

'नरश्रेष्ठ ! आपका स्वागत है । रघुनन्दन ! मेरा अहो-भाग्य जो आपने किसीसे पराजित न होनेवाले महर्षि विश्वामित्र-

को आगे करके यहाँतक पधारनेका कष्ट उठाया ॥ १३॥ अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मविंरमितप्रभः। विश्वामित्रो महातेजा वेद्म्येनं परमां गतिम् ॥ १४॥

भहर्षि विश्वामित्रके कर्म अचिन्त्य हैं। ये तपस्यासे ब्रह्मार्ष-पदको प्राप्त हुए हैं। इनकी कान्ति असीम है और ये महा-तेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत्के परम आश्रय (हितैषी) हैं॥ १४॥

नास्ति धन्यतरो राम त्वचो ऽन्यो भुवि कश्चन। गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः॥ १५॥

'श्रीराम ! इस पृथ्वीपर आपसे बढ़कर धन्यातिधन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि कुशिकनन्दन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है ॥ १५॥

श्र्यतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः। यथाबळं यथातत्त्वं तन्मे निगद्तः श्रुणु ॥ १६॥

भीं महात्मा कौशिकके बल और स्वरूपका यथार्थ वर्णन करता हूँ । आप ध्यान देकर मुझसेयह सब मुनिये॥ १६॥

राजाऽऽसीदेष धर्मात्मा दीर्घकालमरिंदमः। धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः॥१७॥

भ्ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओंके दमनपूर्वक दीर्घकालतक राज्य किया था। ये धर्मश्च और विद्वान् होनेके साथ ही प्रजावर्गके हित-साधनमें तत्पर रहते थे।। १७॥

प्रजापतिस्रुतस्त्वासीत् कुशो नाम महीपितः। कुशस्य पुत्रो बलवान् कुशनाभः सुधार्मिकः॥ १८॥

'प्राचीनकालमें कुश नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं। वे प्रजापतिके पुत्र थे। कुशके बलवान् पुत्रका नाम कुश-नाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था॥ १८॥

कुशनाभस्रुतस्त्वासीद् गाधिरित्येव विश्वतः। गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः॥ १९॥

'कुशनाभके पुत्र गाधि नामसे विख्यात थे। उन्हीं गाधिके महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं॥ १९॥

विश्वामित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम् । बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्॥ २०॥

भहातेजस्वी राजा विश्वामित्रने कई हजार वर्षोतक इस प्रथ्वीका पालन तथा राज्यका शासन किया ॥ २०॥

कदाचित् तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम् । अक्षौद्दिणीपरिवृतः परिचक्राम मेदिनीम् ॥ २१ ॥

्एक समयकी बात है महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौहिणी सेनाके साथ पृथ्वीपर विचरने छगे ॥ २१॥ नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् । आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्नाजगाम ह ॥ २२ ॥ विसष्टस्थाश्रमपदं नानापुष्पलतादुमम् । नानामृगगणाकीर्णे सिद्धचारणसेवितम् ॥ २३ ॥

'वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, निदयों, बड़े-बड़े पर्वतों और आश्रमोंमें क्रमशः विचरते हुए महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर आ पहुँचे, जो नाना प्रकारके फूलों, लताओं और वृक्षोंसे शोभा पा रहा था। नाना प्रकारके मृग (वन्यपशु) वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रममें निवास करते थे।। २२-२३॥

देवदानवगन्धर्वैः किंनरैरुपशोभितम्। प्रशान्तहरिणाकोर्णे द्विजसङ्घनिषेवितम्॥ २४॥ ब्रह्मर्षिगणसंकीर्णे देवर्षिगणसेवितम्।

'देवता, दानव, गन्धर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शान्त मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुतसे ब्राह्मणीं, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियोंके समुदाय उसका सेवन करते थे।। २४ ई।। तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः॥ २५॥ सततं संकुलं श्रीमद्ब्रह्मकरुपैर्महात्मभिः।
अद्मक्षेत्रीयुमक्षेत्र्य शीर्णपणीशनैस्तथा॥ २६ ॥
फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितदोषैर्जितेन्द्रियैः ।
ऋषिभिर्वालखिरुयैश्च जपहोमपरायणैः॥ २७॥
अत्यैर्वेखानसैश्चेव समन्तादुपशोभितम्।
वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरम्।
ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः॥ २८॥

'तपस्यासे सिद्ध हुए अग्निके समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्माके समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रममें भरे रहते थे। उनमेंसे कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल-मूल खाकर अथवा स्रेव पर्चे चशकर रहते थे। राग आदि दोशोंको जीतकर मन और इन्द्रियोंपर काबू रखनेवाले बहुत से ऋषि जप-होममें लगे रहते थे। बालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओरसे उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओंके कारण महिष विसष्ठका वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोंकके समान जान पड़ता था। विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्रने उसका दर्शन किया'। २५—२८।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाव्ये बाळकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ इस प्रकार श्रीवार्ट्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाळकाण्डमें इक्यावनवाँ सर्गे पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

# द्विपञ्चाशः सर्गः

महर्षि वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और कामघेनुको अभीष्ट वस्तुओंकी सृष्टि करनेका आदेश

तं दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः। प्रणतो विनयाद् वीरो वसिष्ठं जपतां वरम्॥ १॥

'जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ विषठका दर्शन करके महाबली वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और विनयपूर्वक उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ १ ॥

खागतं तव चेत्युको वसिष्ठेन महात्मना। आसनं चास्य भगवान् वसिष्ठो व्यादिदेश ह॥ २॥

'तब बहात्मा वसिष्ठने कहा—'राजन् ! तुम्हारा स्वागत है ।' ऐसा कहकर भगवान् वसिष्ठने उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया ॥ २ ॥

उपविद्याय च तदा विश्वामित्राय धीमते। यथान्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत्॥ ३॥

•जब बुद्धिमान् विश्वामित्र आसनपर विराजमान हुए। तब मुनिवर वसिष्ठने उन्हें विधिपूर्वक फल-मूलका उपहार अर्पित किया ॥ ३ ॥

प्रतिगृद्य तु तां पूजां वसिष्ठाद् राजसत्तमः। तपोऽग्निहोत्रशिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत ॥ ४ ॥ विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा। सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम्॥ ५॥

'वसिष्ठजीसे वह आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करके राजशिरोमणि महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके तप, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग और लता-वृक्ष आदिका कुशल-समाचार पूछा। फिर वसिष्ठजी-ने उन नृपश्रेष्ठसे सबके सकुशल होनेकी बात बतायी॥४-५॥

सुखोपविष्टं राजानं विद्वामित्रं महातपाः। पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः॥ ६॥

'फिर जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ ब्रह्मकुमार महातपस्वी विसष्ठ-ने वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए राजा विश्वामित्रसे इस प्रकार पूछा—॥ ६॥

कचित्ते कुशलं राजन् कचिद् धर्मेण रञ्जयन् । प्रजाः पालयसे राजन् राजनृत्तेन धार्मिक ॥ ७ ॥

''राजन् ! तुम सकुशल तो हो न ? धर्मात्मा नरेश ! क्या तुम धर्मपूर्वक प्रजाको प्रसन्न रखते हुए राजोचित रीति-नीतिसे प्रजावर्गका पालन करते हो ? ॥ ७ ॥

कचित्ते सम्भृता भृत्याः कचित् तिष्ठन्ति शासने।

कचित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूद्रन ॥ ८ ॥

''रात्रुसूदन! क्या तुमने अपने भृत्योंका अच्छी तरह भरण-पोषण किया है ? क्या वे तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहते हैं ? क्या तुमने समस्त रात्रुओंपर विजय पा ली है ? ॥ ८ ॥

कचित् बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परंतप। कुशलं ते नरज्यात्र पुत्रपीत्रे तथानघ॥९॥

''शत्रुओंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह निष्पाप नरेश! क्या तुम्हारी सेना, कोश, मित्रवर्ग तथा पुत्र-पौत्र आदि सब सकुशल हैं ?' ॥ ९ ॥

सर्वत्र कुरालं राजा वसिष्ठं प्रत्युद्।हरत्। विद्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम् ॥ १०॥

'तब महातेजस्वी राजा विश्वामित्रने विनयशील महर्षि विसष्ठको उत्तर दिया—'हाँ भगवन् ! मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है ?' ॥ १०॥

कृत्वातौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथास्तदा। मुदा परमया युकौ प्रीयेतां तौ परस्परम् ॥ ११॥

'तत्पश्चात् वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नताके साथ बहुत देरतक परस्पर वार्तालाप करते रहे। उस समय एक-का दूसरेके साथ बड़ा प्रेम हो गयो ॥ ११ ॥

ततो विसष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दन । विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्तिव ॥ १२ ॥

पधुनन्दन ! बातचीत करनेके पश्चात् भगवान् विषष्ठने विद्यामित्रसे हँसते हुए-से इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥

विश्वामित्रस इसते हुए-स इस प्रकार कहा—॥ १२ ॥ आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि वलस्यास्य महावल । तव चैवाप्रमेयस्य यथाईं सम्प्रतीच्छ मे ॥ १३ ॥

''महाबली नरेश ! तुम्हारा प्रभाव असीम है । मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस सेनाका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ । तुम मेरे इस अनुरोधको स्वीकार करो ॥ १३॥

सिक्तयां हि भवानेतां प्रतीच्छतु मया कृताम्। राजंस्त्वमतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः॥ १४॥

"राजन् ! तुम अतिथियों में श्रेष्ठ हो, इसिलये यत्नपूर्वक तुम्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है । अतः मेरे द्वारा किये गये इस सत्कारको तुम ग्रहण करो'॥ १४॥

एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामितः। कृतमित्यव्रवीद् राजा पूजावाक्येन मे त्वया ॥ १५ ॥

'वसिष्ठके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान् राजा विश्वामित्रने कहा—'सुने ! आपके सत्कारपूर्ण वचनोंसे ही मेरा पूर्ण सत्कार हो गया ॥ १५॥

फलमूलेन भगवन् विद्यते यत् तवाश्रमे । पाद्येनाचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च॥१६॥ "भगवन् ! आपके आश्रमपर जो विद्यमान हैं, उन फल-मूल, पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओंसे मेरा मलीमाँति आदर-सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन हुआ, इसीसे मेरी पूजा हो गयी॥ १६॥

सर्वथा च महाप्राञ्च पूजाहेँग सुपूजितः। नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्य चक्षुषा॥१७॥

''महाज्ञानी महर्षे ! आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं तो भी आपने मेरा भलीभाँति पूजन किया । आपको नमस्कार है । अब मैं यहाँसे जाऊँगा । आप मैत्रीपूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखिये' ॥ १७ ॥

एवं ब्रुवन्तं राजानं विसन्दं पुनरेव हि। न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुद्गरधीः॥१८॥

'ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्रसे उदारचेता धर्मारमा विषष्ठिने निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिये बारंबार आग्रह किया ॥ १८ ॥

बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच ह । यथाप्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्गव ॥ १९ ॥

'तव गाधिनन्दन विश्वामित्रने उन्हें उत्तर देते हुए कहा—'बहुत अच्छा। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। मुनिप्रवर! आप मेरे पूज्य हैं। आपकी जैसी रुचि हो—आपको जो प्रिय लगे, वही हो? ॥ १९॥

पवमुक्तस्था तेन वसिष्ठो जपतां वरः। आजुहाव ततः प्रीतः कल्मार्षी धृतकल्मषाम्॥ २०॥

'राजाके ऐसा कहनेपर जप करनेवालों में श्रेष्ठ मुनिवर विसष्ठ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी उस चितकबरी होम-धेनुको बुलाया, जिसके पाप (अथवा मैल) धुल गये थे (वह कामधेनु थी) ॥ २०॥

पहोहि शबले क्षित्रं श्रुणु चापि वचो मम। सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहम्। भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्व मे॥२१॥

'( उसे बुलाकर ऋषिने कहा—) 'शबले ! शीष्र आओ। आओ और मेरी यह बात सुनो—मैंने सेनासहित इन राजर्षिका महाराजाओंके योग्य उत्तम भोजन आदिके द्वारा आतिथ्य-सत्कार करनेका निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथको सफल करो ॥ २१॥

यस्य यस्य यथाकामं षड्रसेष्वभिपृजितम्। तत् सर्वे कामधुग् दिव्ये अभिवर्ष इते मम ॥ २२ ॥

''षड्रस भोजनों में से जिसको जो-जो पसंद हो, उसके लिये वह सब प्रस्तुत कर दो। दिव्य कामधेनो! आज मेरे कहनेसे इन अतिथियों के लिये अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो॥ २२॥

रसेनान्नेन पानेन लेहाचोध्येण संयुतम्। अन्नानां निचयं सर्वे सुजख शबले त्वर॥२३॥ "शबले ! सरस पदार्थ, अन्न, पान, लेह्य (चटनी अन्नोंकी ढेरी लगा दो। सभी आवश्यक वस्तुओंकी सृष्टि आदि) और चोष्य (चूसनेकी वस्तु) से युक्त भाँति-भाँतिके कर दो। शीव्रता करो—विलम्ब न होने पावे" ॥ २३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाल्ये बालकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाल्यके बालकाण्डमें वावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

# त्रिपञ्चाशः सर्गः

कामधेनुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेनासहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे उनकी कामधेनुको माँगना और उनका देनेसे अखीकार करना

पवमुक्ता वसिष्ठेन शवला शत्रसद्दन। विद्धे कामधुक् कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा ॥१॥

'शत्रुसूदन! महर्षि वसिष्ठके ऐसा कहनेपर चितकबरे रंगकी उस कामधेनुने जिसकी जैसी इच्छा थी, उसके लिये वैसी ही सामग्री जुटा दी ॥ १॥

इक्षून् मधूंस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान्। पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोचावचानपि॥ २॥

'ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकारके बहुमूल्य भक्ष्य-पदार्थ प्रस्तुत कर दिये॥

उष्णाढ्यस्यौदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमाः। मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च ॥ ३ ॥

भारम-गरम भातके पर्वतके सददा ढेर लग गये । मिष्टान (खीर) और दाल भी तैयार हो गयी। दूध, दही और धीकी तो नहरें वह चलीं ॥ ३॥

नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च। भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः॥ ४॥

'भाँति-भाँतिके मुखादु रसः खाण्डव तथा नाना प्रकारके भोजनोंसे भरी हुई चाँदीकी सहस्रों थालियाँ सज गर्थी ॥ ४॥

सर्वमासीत् सुसंतुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतम्। विश्वामित्रवलं राम विश्विष्ठेन सुतर्पितम्॥ ५॥

'श्रीराम! महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रजीकी सारी सेनाके लोगोंको मलीगाँति तृप्त किया। उस सेनामें बहुत-से हृष्ट-पृष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिब्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ।।

विश्वामित्रो हि राजर्षिर्दृष्टपुष्टस्तदाभवत्। सान्तःपुरवरो राजा सत्राह्मणपुरोहितः॥६॥

'राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अन्तःपुरकी रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितोंके साथ बहुत ही हृष्ट-पुष्ट हो गये॥६॥

सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा । युक्तः परमहर्षेण वसिष्टमिद्मववीत् ॥ ७ ॥

'अमात्य, मन्त्री और भृत्योंसहित पूजित हो वे बहुत प्रसन्न हुए और वसिष्ठजीसे इस प्रकार बोले—॥ ७॥ पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजाहेंण सुसत्कृतः। श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद्॥ ८॥

"ब्रह्मन्! आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं तो भी आपने मेरा पूजन किया। भलीभाँति स्वागत-सत्कार किया। बातचीत करनेमें कुशल महर्षे! अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे स्रुनिये॥ ८॥

गवां शतसहस्रोण दीयतां शबला मम। रत्नं हि भगवन् नेतद् रत्नहारी च पार्थिवः॥ ९॥ तस्मान्मे शबलां देहि ममेषा धर्मतो द्विज।

''भगवन्! आप मुझसे एक लाख गौएँ लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये; क्योंकि यह गौ रतहर है और रत्न लेनेका अधिकारी राजा होता है। ब्रह्मन्! मेरे इस कथनपर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिये; क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है'॥ ९१॥

पवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः॥ १०॥ विश्वामित्रेण धर्मातमा प्रत्युवाच महीपतिम्।

विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मुनिवर भगवान् वसिष्ठ राजाको उत्तर देते हुए बोले —॥ १०३ ॥

नाहं शतसहस्रोण नापि कोटिशतैर्गवाम् ॥ ११ ॥ राजन् दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा। न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिंदम ॥ १२ ॥

''शत्रुओंका दमन करनेवाले नरेश्वर! मैं एक लाख या सौ करोड़ अथवा चाँदीके ढेर लेकर भी बदलेमें इस शबला गौको नहीं दूँगा। यह मेरे पाससे अलग होने योग्य नहीं है।

शाश्वती शबला महां कीर्तिरात्मवतो यथा। अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च॥ १३॥

''जैसे मनस्वी पुरुषकी अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ सम्बन्ध रखनेवाली शवला गौ मुझसे पृथक् नहीं रह सकती। मेरा हब्य-कब्य और जीवन-निर्वाह इसीपर निर्भर है॥ १३॥

आयत्तमग्निहोत्रं च बिहाँमस्तथैव च। स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा॥ १४॥ 'भेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, खाहा, वपट्कार और माँति-माँतिकी विद्याएँ इस कामधेनुके ही अधीन हैं ॥ १४ ॥ आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः । सर्वखमेतत् सत्येन मम तृष्टिकरी तथा ॥ १५ ॥ कारणैर्बहुभी राजन् न दास्ये शबलां तव ।

'राजर्षें! मेरा यह सब कुछ इस गौके ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ—यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकारसे संतुष्ट करनेवाली है। राजन्! बहुत-से ऐसे कारण हैं, जिनसे बाध्य होकर में यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता'॥ १५ है॥ बसिष्टेनेवमकस्त विश्वामित्रोऽत्रवीत् तदा॥ १६॥

वसिष्ठेनेवमुक्तस्तु विश्वामित्रोऽव्रवीत् तदा ॥ १६॥ संरच्धतरमत्यर्थे वाष्यं वाक्यविशारदः।

विसष्ठजीके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल विश्वामित्र अत्यन्त क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले—॥ १६५ ॥ हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कराभूषितान् ॥ १७॥ द्वामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश।

ं मुने ! में आपको चौदह हजार ऐसे हाथी दे रहा हूँ, जिनके कसनेवाले रस्ते, गलेके आभूषण और अङ्कुश भी सोनेके बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे॥ हैरण्यानां रथानां च इवेताश्वानां चतुर्युजाम्॥ १८॥ द्दामि ते शतान्यष्टौ किंकिणीकविभूषितान्। ह्यानां देशजातानां कुलजानां महौजसाम्। सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत॥ १९॥ नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथेव च। ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम॥ २०॥

"उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर! इनके िवा मैं आठ सौ सुवर्णमय रथ प्रदान कहँगा; जिनमें शोभाके लिये सोनेके बुँघुरू लगे होंगे और हर एक रथमें चार-चार सफेद रङ्गके घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम

देशमें उत्पन्न महातेजम्बी ग्यारह हजार घोड़े भी आपकी सेवामें अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकारके रंगवाली नयी अवस्थाकी एक करोड़ गौएँ भी दूँगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिये॥ १८–२०॥

यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम। ताधद् ददामि ते सर्वे दीयतां शबला मम॥ २१॥

''द्विजश्रेष्ठ! इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें, वह सब आपको देनेके लिये मैं तैयार हूँ; किंतु यह चितकवरी गाय मुझे दे दीजिये' ॥ २१ ॥

एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता। न दास्यामीति शवलां प्राह राजन् कथंचन ॥ २२॥

'बुद्धिमान् विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर भगवान् विश्व बोले—'राजन्! मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूँगा॥ २२॥

पतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्। पतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम्॥ २३॥

"यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है ॥ २३ ॥

दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवातदक्षिणाः। एतदेव हि मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा॥ २४॥

'राजन्! मेरं दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणावाठे यज्ञ तथा भाँति-भाँतिके पुण्यकर्म—यह गौ ही है । इसीपर ही मेरा सब कुछ निर्भर है ॥ २४॥

अतोमूलाः कियाः सर्वो मम राजन् न संशयः। बहुना कि प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्॥ २५॥

''नरेश्वर! मेरे सारे शुम कर्मोंका मूळ यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत ब्यर्थ बात करनेसे क्या लाम। मैं इस कामधेनुको कदापि नहीं दूँगा''॥ २५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे जिपज्ञाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके बालकाण्डमें तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५३ ॥

# चतुःपञ्चाशः सर्गः

विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी गौको बलपूर्वक ले जाना, गौका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञासे शक, यवन, पह्नव आदि वीरोंकी सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्रजीकी सेनाका संहार करना

कामधेनुं विसष्टोऽपि यदा न त्यजते मुनिः। तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत ॥ १ ॥

'श्रीराम! जब बशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौको देनेके लिये तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकवरे रङ्गकी धेनुको बल्पूर्वक घसीट ले चले ॥ १ ॥
नीयमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना ।
दुःखिता चिन्तयामास रुद्नती शोककर्शिता ॥ २ ॥
पशुनन्दन ! महामनस्वी राजा विश्वामित्रके द्वारा इस

प्रकार ले जायी जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन-ही-मन रो पड़ी और अत्यन्त दुःखित हो विचार करने लगी—॥ २॥

परित्यका वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना। याहं राजभृतेदींना हियेय भृशदुःखिता॥३॥

"अहो ! क्या महात्मा विसिष्ठने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजाके सिपाही मुझ दीन और अत्यन्त दुखिया गौको इस तरह बलपूर्वक लिये जा रहे हैं ? ॥ ३॥

कि मयापकृतं तस्य महर्षेभीवितात्मनः। यन्मामनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति घार्मिकः॥ ४॥

''पवित्र अन्तःकरणवाले उन महर्षिका मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं ?' ॥ ४॥

इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः । जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसम् ॥ ५ ॥ निर्धृय तांस्तदा भृत्याञ्चातद्याः चात्रुसुद्दन ।

'शत्रुस्दन! यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी साँस लेने लगी और राजाके उन सैकड़ों सेवकोंको झटककर उस समय महातेजस्वी वसिष्ठ मुनिके पास बड़े वेगसे जा पहुँची ॥ ५३॥ जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः॥ ६॥ शबला सा रुद्दती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत्। वसिष्ठस्याव्रतः स्थित्वा रुद्दती मेघनिःस्वना॥ ७॥

'वह शबला गौ वायुके समान वेगसे उन महात्माके चरणोंके समीप गयी और उनके सामने खड़ी हो मेघके समान गम्भीर स्वरसे रोती-चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली——।। ६-७॥

भगवन् कि परित्यका त्वयाहं ब्रह्मणः सुत । यसाद् राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः॥ ८॥

'भगवन् ! ब्रह्मकुमार ! क्या आपने मुझे त्याग दिया। जो ये राजाके सैनिक मुझे आपके पाससे दूर लिये जा रहे हैं ?' ॥ ८॥

एवमुक्तस्तु ब्रह्मार्षिरिदं वचनमब्रवीत्। शोकसंतप्तहृद्यां स्वसारमिव दुःखिताम्॥ ९॥

'उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ शोकसे संतप्त हृदय-वाली दुखिया बहिनके समान उस गौसे इस प्रकार बोले—॥९॥

न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं त्वया। एव त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः॥ १०॥

'शबले! मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बलसे मतवाले होकर तुमको मुझसे छीनकर ले जा रहे हैं॥१०॥ निह तुल्यं बलं महां राजा त्वद्य विशेषतः। बली राजा क्षत्रियश्च पृथिब्याः पतिरेव च ॥ ११ ॥

''मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजाके पदपर प्रतिष्ठित हैं। राजा, क्षत्रिय तथा इस पृथ्वीके पालक होनेके कारण ये बलवान् हैं॥ ११॥

इयमक्षौहिणी पूर्णा गजवाजिरथाकुळा। हस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासी बळवत्तरः॥१२॥

"इनके पास हाथी। बोड़े और रथोंसे भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है। जिसमें हाथियोंके हौदोंपर छगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेनाके कारण भी ये मुझसे प्रबछ हैं? ॥ १२ ॥

एवमुका वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्। वचनं वचनशा सा ब्रह्मर्षिमतुल्प्रभम्॥१३॥

'विसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बातचीतके मर्मको समझने-वाली उस कामचेनुने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मिषे यह विनय-यक्त बात कही—॥ १३॥

न बलं क्षत्रियस्याहुर्बाह्मणा वलवत्तराः। ब्रह्मन् ब्रह्मबलं दिव्यं क्षात्राच बलवत्तरम्॥१४॥

''ब्रह्मन् ! क्षत्रियका बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदिसे अधिक बलवान् होते हैं। ब्राह्मणका बल दिन्य है। वह क्षत्रिय-बलसे अधिक प्रबल होता है।। १४॥

अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः। विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम्॥१५॥

''आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपः से अधिक बलवान् नहीं हैं। आपका तेज दुर्धर्ष है ॥ १५॥

नियुङ्क्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबलसम्भृताम् । तस्य दर्पे बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः ॥ १६॥

''महातेजस्वी महर्षे ! मैं आपके ब्रह्मबलसे परिपृष्ट हुई हूँ । अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिये । मैं इस दुरात्मा राजाके बल, प्रयत्न और अभिमानको अभी चूर्ण किये देती हूँ' ॥ १६ ॥

इत्युक्तस्तु तया राम विसष्ठस्तु महायशाः। सृजस्वेति तदोवाच बलं परवलार्दनम्॥१७॥

'श्रीराम ! कामधेनुके ऐसा कहनेपर महायशस्त्री वसिष्ठने कहा—'इस शत्रु-प्रेनाको नष्ट करनेवाले सैनिकोंकी सृष्टि करो' ॥ १७ ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सुरभिः सास्रजत्तदा। तस्या हुंभारवोत्सृष्टाः पह्नवाः शतशो नृप॥ १८॥

'राजकुमार! उनका वह आदेश सुनकर उस गौने उस

समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पह्नव जातिके वीर पैदा हो गये॥ १८॥

नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः। स राजा परमकुद्धः कोधविस्फारितेक्षणः॥१९॥

'वे सब विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सारी सेनाका नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्रको बड़ा क्रोध हुआ। वे रोषसे आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगे॥ १९॥

पह्नवान् नाशयामास शस्त्रेरुचावचैरिप। विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पह्नवाञ्शतशस्तदा ॥ २०॥ भूय पवासृजद् घोराञ्छकान् यवनमिश्रितान्। तैरासीत् संवृता भूमिः शक्तर्यवनमिश्रितैः॥ २१॥

'उन्होंने छोटे-बड़े कई तरहके अस्त्रोंका प्रयोग करके उन पह्नवोंका संहार कर डाला । विश्वामित्रद्वारा उन सैकड़ों पह्नवोंको पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शवला गौने पुन: यवनमिश्रित शक जातिके भयंकर वीरोंको उत्पन्न किया । उन यवनमिश्रित शकोंसे वहाँकी सारी पृथ्वी भर गयी ॥ २०-२१ ॥

प्रभावद्भिर्महावीयें हें मिकंजल्कसंनिभैः । तीक्ष्णासिपष्टिशधरेहें मवर्णाम्बरावृतैः ॥ २२ ॥ निर्दग्धं तद्बलं सर्वे प्रदीप्तेरिव पावकैः । ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच ह । तैस्ते यवनकाम्बोजा बर्बरास्त्राकुलीकृताः ॥ २३ ॥

वि वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे । उनके शरीरकी कान्ति मुवर्ण तथा केसरके समान थी । वे मुनहरे वस्त्रोंसे अपने शरीरको ढँके हुए थे । उन्होंने हार्थोंमें तीखे खड़ और पिट्टिश ले रक्खे थे । प्रज्वलित अग्निके समान उद्घासित होनेवाले उन वीरोंने विश्वामित्रकीसारी सेनाको भस्म करना आरम्भ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्रने उनपर बहुत-से अस्त्र छोड़े । उन अस्त्रोंकी चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और वर्बर जातिके योद्धा ब्याकुल हो उठें' ॥ २२-२३ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आधैरामायण आदिकाल्यके बालकाण्डमें चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५४॥

# पञ्चपञ्चादाः सर्गः

अपने सौ पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट हो जानेपर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका न्रहादण्ड लेकर उनके सामने खड़ा होना

ततस्तानाकुळान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान्। वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक् सृज योगतः॥ १॥

विश्वामित्रके अस्त्रोंसे घायल होकर उन्हें क्याकुल हुआ देख विसष्ठजीने फिर आज्ञा दी—कामधेनो ! अब योगबलसे दूसरे सैनिकोंकी सुष्टि करों ।। १॥

तस्या हुंकारतो जाताःकाम्बोजा रविसंनिभाः। ऊधसश्चाथ सम्भूता बर्बराः शस्त्रपाणयः॥ २॥

'तब उस गौने फिर हुंकार किया । उसके हुंकारसे सूर्यके समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए । थनसे शस्त्रधारी वर्बर प्रकट हुए ॥ २ ॥

योनिदेशाच यवनाः शरुद्देशाच्छ हाः स्मृताः। रोमकृपेषु म्लेच्छाश्च हारीताः सिकरातकाः॥ ३ ॥ भ्योनिदेशसे यवन और शकुदेश (गोवरके स्थान )से शक उत्पन्न हुए । रोमकूपोंसे म्लेच्छः हारीत और किरात प्रकट हुए ॥ ३॥

तैस्तन्निषृदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्। सपदातिगजं सादवं सरथं रघुनन्दन॥ ४॥

'रघुनन्दन! उन सब वीरोंने पैदल, हाथी, घोड़े और रथसहित विश्वामित्रकी सारी सेनाका तत्काल संहार कर डाला॥ ४॥

दृष्ट्वा निष्वृदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना। विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम् ॥ ५ ॥ अभ्यधावत् सुसंकुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम्। दुंकारेणैव तान् सर्वान् निर्देदाह महानृषिः॥ ६ ॥

भहात्मा वसिष्ठद्वारा अपनी सेनाका संहार हुआ देख विश्वामित्रके सौ पुत्र अत्यन्त क्रोधमें भर गये और नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर जप करनेवालों में श्रेष्ठ वसिष्ठमुनि-पर टूट पड़ें । तब उन महर्षिने हुंकारमात्रसे उन सबको जलाकर भस्म कर डाला ॥ ५-६॥

ते साइवरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना। भस्मीकृता मुद्दुर्तेन विश्वामित्रसुतास्तथा॥ ७॥

'महात्मा विसिष्ठद्वारा विश्वामित्रके वे सभी पुत्र दो ही घड़ीमें घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोंसिहत जलाकर भस्म कर डाले गये॥ ७॥

दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् वलं च सुमहायशाः। सत्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रोऽभवत् तदा॥ ८॥

'अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेनाका विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लजित हो बड़ी चिन्तामें पड़ गये॥८॥

समुद्र इव निर्वेगो भग्नद्रंष्ट्र इवोरगः। उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः॥ ९॥

'समुद्रके समान उनका सारा वेग शान्त हो गया। जिसके दाँत तोड़ लिये गये हीं उस सर्पके समान तथा राहुग्रस्त सूर्यकी भाँति वे तत्काल ही निस्तेज हो गये॥ ९॥

हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः। हतसर्वबलोत्साहो निर्वेदं समपद्यत ॥ १० ॥

'पुत्र और सेना दोनोंके मारे जानेसे वे पंख कटे हुए पक्षीके समान दीन हो गये। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन-ही-मन बहुत खिन्न हो उठे॥ १०॥

स पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च। पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत॥ ११॥

'उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजाके पदपर अभिषिक्त करके राज्यकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय-धर्मके अनुसार पृथ्वीके पालनकी आज्ञा देकर वे बनमें चले गये॥ ११॥

स गत्वा हिमवत्पाइवें किनरोरगसेवितम् । महादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः ॥ १२ ॥

'हिमालयके पार्श्वभागमें, जो किन्नरों और नागोंसे सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेवजीकी प्रसन्नताके लिये महान् तपस्याका आश्रय ले वे तपमें ही संलग्न हो गये॥ १२॥ केनचित् त्वथ कालेन देवेशो वृषभञ्चजः। दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम् ॥ १३॥

'कुछ कालके पश्चात् वरदायक देवेश्वर भगवान् वृषभ-ध्वज (शिव) ने महामुनि विश्वामित्रको दर्शन दिया और कहा—॥ १३॥

किमर्थं तप्यसे राजन् बृहियत् ते विवक्षितम्। वरदोऽस्मिवरो यस्ते काङ्कितः सोऽभिघीयताम्॥१४॥

''राजन् ! किसलिये तप करते हो ? बताओ क्या कहना चाहते हो ? मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ । तुम्हें जो वर पाना अभीष्ट हो; उसे कहो? ॥ १४॥

एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः। प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रोऽव्रवीदिदम्॥ १५॥

भहादेवजीके ऐसा कहनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा—॥ १५॥

यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ। साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्॥१६॥

''निष्पाप महादेव ! यदि आप संतुष्ट हों तो अङ्गः उपाङ्गः, उपनिषद् और रहस्योंसिहत धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिये ॥ १६ ॥

यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु। गन्धर्वयक्षरक्षःसु प्रतिभान्तु ममानघ॥१७॥ तव प्रसादाद् भवतु देवदेव ममेण्सितम्।

''अनव ! देवताओं, दानवों, महर्षियों, गन्धवों, यक्षों तथा राक्षसोंके पास जो-जो अस्त्र हों, वे सब आपकी कृपासे मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायँ । देवदेव ! यही मेरा मनोरथ है, जो मुझे प्राप्त होना चाहियें? ॥ १७६ ॥

एवमस्त्वित देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा॥ १८॥ प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद् विश्वामित्रो महावलः। दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णोऽभवत् तदा॥ १९॥

'तब 'एवमस्तु' कहकर देवेश्वर भगवान् शङ्कर वहाँसे चले गये। देवेश्वर महादेवसे वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र-को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमानमें भर गये ॥१८-१९॥

विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि। हतं मेने तदा राम विसष्ठमृषिसत्तमम्॥ २०॥ 'जैसे पूर्णिमाको समुद्र बढ्ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रमद्वारा अपनेको बहुत बढ़ा-चढ़ा मानने छगे। श्रीराम! उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठको उस समय मरा हुआ ही समझा॥ ततो गत्वाऽऽश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः। यैस्तत् तपोवनं नाम निर्देग्धं चास्त्रतेजसा॥ २१॥

'फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वसिष्ठके आश्रमपर जाकर भाँति-भाँतिके अस्त्रोंका प्रयोग करने लगे । जिनके तेज-से वह सारा तपोवन दम्घ होने लगा ॥ २१॥

उदीर्यमाणमस्त्रं तद् विश्वामित्रस्य धीमतः। दृष्ट्या विषद्भुता भीता मुनयः शतशो दिशः॥ २२॥

'बुद्धिमान् विश्वामित्रके उस बढ़ते हुए अस्त्र-तेजको देखकर वहाँ रहनेवाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग चले॥ २२॥

वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः। विद्रवन्ति भयाद् भीतानानादिग्भ्यः सहस्रशः॥ २३॥

'विसष्ठजीके जो शिष्य थे, जो वहाँके पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओंकी ओर भाग गये ॥ २३॥

वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन्महात्मनः। मुद्धर्तमिव निःशब्दमासीदीरिणसंनिभम्॥ २४॥

'महात्मा वसिष्ठका वह आश्रम स्ता हो गया । दो ही घड़ीमें ऊसर भूमिके समान उस स्थानपर सन्नाटा छा गया॥२४॥ वद्तो वै वसिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः। नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः॥ २५॥

'विषष्ठिजी बार-बार कहने लगे-'डरो मत, मैं अभी इस गाधिपुत्रको नष्ट किये देता हूँ। ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य कुहासेको मिटा देता है'॥ २५॥

पवमुक्त्वा महातेजा विसष्ठो जपतां वरः। विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिद्मव्रवीत्॥२६॥

'जपनेवालोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्रजीसे रोषपूर्वक बोले—॥ २६॥

आश्रमं चिरसंवृद्धं यद् विनाशितवानसि । दुराचारो हि यन्मूढस्तसात् त्वं न भविष्यसि॥२७॥

"अरे ! तूने चिरकालसे पाले-पोसे तथा हरे-भरे किये हुए इस आश्रमको नष्ट कर दिया—उजाड़ डाला, इसलिये तू दुराचारी और विवेकशून्य है और इस पापके कारण तू कुशलसे नहीं रह सकता' ॥ २७॥

इत्युक्त्वा परमकुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः। विधूम इव कालाग्निर्यमदण्डमिवापरम्॥ २८॥

ंऐसा कहकर वे अत्यन्त कुद्ध हो धूमरहित कालामिके समान उद्दीत हो उठे और दूसरे यमदण्डके समान भयंकर डंडा हाथमें उठाकर तुरंत उनका सामना करनेके लिये तैयार हो गये' ॥ २८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

# षट्पञ्चाद्याः सर्गः

विक्वामित्रद्वारा वसिष्ठजीपर नाना प्रकारके दिव्यास्त्रोंका प्रयोग और वसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे ही उनका शमन एवं विक्वामित्रका ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिके लिये तप करनेका निश्चय

पवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः। आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्॥ १॥

वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले—'अरे खड़ा रह, खड़ा रह'॥ १॥ ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डमिवापरम्। वसिष्ठो भगवान् कोधादिदं वचनमब्रवीत्॥ २॥

उस समय द्वितीय कालदण्डके समान ब्रह्मदण्डको उठाकर भगवान् वसिष्ठने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा—॥२॥ क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येष यद् बलं तद् विद्र्शय । नाशयाम्यद्य ते दर्पे शस्त्रस्य तव गाधिज ॥ ३ ॥

श्वित्रयाधम ! ले, यह मैं खड़ा हूँ । तेरे पास जो बल हो, उसे दिखा । गाधिपुत्र ! आज तेरे अख्व-शस्त्रोंके ज्ञानका धमंड मैं अभी धूलमें मिला दूँगा ॥ ३ ॥

क च ते क्षत्रियवलं क च ब्रह्मवलं महत्। पर्य ब्रह्मवलं दिव्यं मम क्षत्रियणंसन ॥ ४ ॥

'क्षत्रियकुलकलङ्क ! कहाँ तेरा क्षात्रवल और कहाँ महान् ब्रह्मवल । मेरे दिन्य ब्रह्मवलको देख ले ॥ ४ ॥ तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम् । ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेचेंग इवाम्भसा ॥ ५ ॥

गाधिपुत्र विश्वामित्रका वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वसिष्ठजीके ब्रह्मदण्डसे उसी प्रकार शान्त हो गयाः जैसे पानी पड़नेसे जलती हुई आगका वेग ॥ ५ ॥

वारुणं चैव रौद्रं च पेन्द्रं पाशुपतं तथा। ऐषीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः॥ ६॥

तव गाधिपुत्रविश्वामित्रने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाग्रुपत और ऐप्रीक नामक अर्क्कोंका प्रयोग किया ॥ ६ ॥ मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा । जुम्भणं मादनं चैव संतापनिवलापने ॥ ७ ॥ शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयम् । ब्रह्मपाशं कालणाशं वारुणं पाशमेव च ॥ ८ ॥ पिनाकमस्त्रं दियतं शुष्कार्द्रं अशनी तथा । दण्डास्त्रमथ पैशाचं कौश्चमस्त्रं तथैव च ॥ ९ ॥ धर्मचकं कालचकं विष्णुचकं तथैव च ॥ ९ ॥ शर्मचकं कालचकं विष्णुचकं तथैव च ॥ १० ॥ शर्मचकं कालचकं विष्णुचकं तथैव च ॥ १० ॥ शर्मचकं चेव अस्त्रं हयशिरस्तथा ॥ १० ॥ शर्मिद्धयं च चिश्लेप कङ्कालं मुसलं तथा । वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम् ॥ ११ ॥ विश्लेषस्त्रं घोरं च काणास्त्रमथ कङ्कणम् । प्रतान्यस्त्राणि चिश्लेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥ १२ ॥ प्रतान्यस्त्राणि चिश्लेप सर्वाणि रघुनन्दन ॥ १२ ॥

रघुनन्दन! उसके पश्चात् क्रमशः मानवः मोहनः गान्धर्वः स्वापनः जुम्भणः मादनः संतापनः विलापनः शोषणः विदारणः सुदुर्जय वज्रास्तः ब्रह्मपाशः कालपाशः वारुणपाशः परमप्रिय पिनाकास्तः सुली-गीली दो प्रकारकी अशनिः दण्डास्तः वैद्याचारः क्रोद्धासः धर्मचकः कालचकः विष्णुचकः वायक्यास्त्रः मन्थनास्त्रः हयशिराः दो प्रकारकी शक्तिः कङ्कालः मुसलः महान् वैद्याधरास्त्रः दारुण कालास्त्रः भयंकर त्रिशुलास्तः कापालास्त्र और कङ्कणास्त्र—ये सभी अस्त्र उन्होंने वसिष्ठजीके ऊपर चलाये॥ ७—१२॥

वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तद्द्भुतमिवाभवत्। तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः ॥१३॥

जपनेवालों में श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठपर इतने अस्त्रींका प्रहार वह एक अद्भुत-सी घटना थी, परंतु ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठजी-ने उन सभी अस्त्रोंको केवल अपने डंडेसे ही नष्ट कर दिया ॥ १३ ॥

तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः । तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥ १४ ॥ देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः । त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुद्दीरिते ॥ १५ ॥

उन सब अस्त्रोंके शान्त हो जानेपर गाधिनन्दन विश्वामित्र-ने ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्रको उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गन्धर्व और बड़े-बड़े नाग भी दहल गये। ब्रह्मास्त्रके ऊपर उठते ही तीनों लोकोंके प्राणी थर्रा उठे॥ १४-१५॥

तद्प्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा। विसष्ठो प्रसते सर्वे ब्रह्मद्ण्डेन राघव॥१६॥

राघव ! वसिष्ठजीने अपने ब्रह्मतेजके प्रभावसे उस महा-भयंकर ब्रह्मास्त्रको भी ब्रह्मदण्डके द्वारा ही शान्त कर दिया ॥ १६ ॥

ब्रह्मास्त्रं प्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः। त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्॥ १७॥

उस ब्रह्मास्त्रको शान्त करते समय महात्मा वसिष्ठका वह रौद्ररूप तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाळा और अत्यन्त भयंकर जान पड़ता था ॥ १७॥

रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः। मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेर्धूमाकुळाचिषः॥१८॥

महात्मा वसिष्ठके समस्त रोमकूपोंमेंसे किरणोंकी भाँति धूमयुक्त आगकी लपटें निकलने लगीं॥ १८॥ प्राज्वलद् ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः। विधूम इव कालाग्नेर्यमदण्ड इवापरः॥ १९॥

वसिष्ठजीके हाथमें उठा हुआ द्वितीय यमदण्डके समान वह ब्रह्मदण्ड धूमरहित कालाग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था ॥ १९॥

ततोऽस्तुवन् मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम् । अमोघं ते वलं ब्रह्मंस्तेजो घारय तेजसा ॥ २०॥

उस समय समस्त मुनिगण मन्त्र जपनेवालोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिकी स्तुति करते हुए वोले—'ब्रह्मन्! आपका बल अमोघ है। आप अपने तेजको अपनी ही शक्तिसे समेट लीजिये॥२०॥

निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः। अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः॥ २१॥

'महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गये। मुनिश्रेष्ठ ! आपका बल अमोच है। अब आप शान्त हो जाइये, जिससे लोगोंकी ब्यथा दूर हो'॥ २१॥

एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः।

विद्यामित्रो विनिकृतो विनिःश्वस्येद्मब्रवीत्॥ २२॥

महर्षियोंके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी महाबली वसिष्ठजी शान्त हो गये और पराजित विश्वामित्र लंबी साँस खींचकर यों बोले---।। २२ ।।

धिग् बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्। एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि इतानि मे॥ २३॥

'क्षत्रियके बलको धिक्कार है। ब्रह्मतेजसे प्राप्त होनेवाला बल ही वास्तवमें बल है; क्योंकि आज एक ब्रह्मदण्डने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिये ॥ २३॥

तदेतत् प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः। तपो महत् समास्थास्ये यद् वै ब्रह्मत्वकारणम्॥२४॥

'इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इन्द्रियोंको निर्मल करके उस महान् तपका अनुष्ठान करूँगा, जो मेरे लिये ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका कारण होगा'॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे षट्पञ्चाशः सगैः॥ ५६॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें छप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५६ ॥

## सप्तपञ्चाद्याः सर्गः

विश्वामित्रकी तपस्या, राजा त्रिशङ्कका अपना यज्ञ करानेके लिये पहले विसष्टजीसे प्रार्थना करना और उनके इन्कार कर देनेपर उन्हींके पुत्रोंकी शरणमें जाना

ततः संतप्तहृदयः स्मरिक्षेत्रहमात्मनः। विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो महात्मना॥ १॥ स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव। तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः॥ २॥

श्रीराम ! तदनन्तर विश्वामित्र अपनी पराजयको याद करके मन-ही-मन संतप्त होने लगे । महात्मा विश्वष्ठके साथ वैर बाँघकर महातपस्त्री विश्वामित्र बारंबार लंबी साँस खींचते हुए अपनी रानीके साथ दक्षिण दिशामें जाकर अत्यन्त उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे ॥ १-२ ॥

फलमूलाशनो दान्तश्चचार परमं तपः। अथास्य जिल्ले पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः॥ ३॥ इविष्पन्दो मधुष्पन्दो इढनेत्रो महारथः। वहाँ मन और इन्द्रियोंको वशमें करके वे फल-मूलका आहार करते तथा उत्तम तपस्यामें लगे रहते थे। वहीं उनके हिविष्यन्द, मधुष्यन्द, दृढनेत्र और महारथ नामक चार पुत्र उत्यन्न हुए, जो सत्य और धर्ममें तत्यर रहनेवाले थे॥३६ ॥ पूर्णे वर्षसद्दस्त्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः॥ ४॥ अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्। जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज ॥ ५॥ अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विश्वहे।

एक हजार वर्ष पूरे हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्माजीने तपस्याके धनी विश्वामित्रको दर्शन देकर मधुर वाणीमें कहा— 'कुशिकनन्दन! तुमने तपस्याके द्वारा राजर्षियोंके लोकोंपर विजय पायी है। इस तपस्याके प्रभावने हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं'।। ४-५५॥ प्वमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः ॥ ६ ॥ त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः।

यह कहकर सम्पूर्ण लोकोंके खामी ब्रह्माजी देवताओंके साथ खर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ६५ ॥ विश्वामित्रोऽपि तच्छुत्वाह्मिया किंचिद्वाङ्मुखः॥७॥ दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत् । तपश्च सुमहत् तसं राजिषंरिति मां विदुः॥ ८॥ देवाः सर्षिंगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः प्रस्म ।

उनकी बात सुनकर विश्वामित्रका मुख लजासे कुछ झक गया। वे बड़े दुःखसे व्यथित हो दीनतापूर्वक मन-ही-मन यों कहने लगे—'अहो! मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। माल्म होता है, इस तपस्याका कोई फल नहीं हुआ'॥ ७-८ है।। पवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः॥ ९॥ तपश्चचार धर्मात्मा काकृतस्थ परमात्मवान।

श्रीराम ! मनमें ऐसा सोचकर अपने मनको वश्में रखने-वाले महातपस्त्री धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्यामें लग गये ॥ ९३ ॥

पतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः॥ १०॥ त्रिशङ्करिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः।

इसी समय इक्ष्वाकुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले एक सत्यवादी और जितेन्द्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशङ्का ॥ १०५॥

तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥ ११ ॥ गच्छेयं खदारीरेण देवतानां परां गतिम्।

रघुनन्दन ! उनके मनमें यह विचार हुआ कि 'मैं ऐसा कोई यज्ञ करूँ, जिससे अपने इस शरीरके साथ ही देवताओंकी परम गति—स्वर्गलोकको जा पहुँचूँ' ॥ ११५ ॥

वसिष्ठं स समाहूय कथयामास चिन्तितम् ॥ १२ ॥ अद्यक्यमिति चाष्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना ।

तब उन्होंने विषष्ठजीको बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया । महात्मा विषष्ठने उन्हें बताया कि 'ऐसा होना असम्भव है' ॥ १२६ ॥

प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम् ॥ १३ ॥ ततस्तत्कर्मसिद्धवर्थे पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। जब विसिष्ठने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्मकी सिद्धिके लिये दक्षिण दिशामें उन्हींके पुत्रोंके पास चले गये ॥ १३५ ॥

वासिष्ठा दीर्घतपसस्तपो यत्र हि तेपिरे ॥ १४ ॥ त्रिराङ्कस्तु महातेजाः रातं परमभाखरम् । वसिष्ठपुत्रान् ददशे तप्यमानान् मनस्विनः ॥ १५ ॥

वसिष्ठजीके वे पुत्र जहाँ दीर्घकालसे तपस्यामें प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थानपर पहुँचकर महातेजस्वी त्रिशङ्कुने देखा कि मनको वशमें रखनेवाले वे सौ परमतेजस्वी वसिष्ठ-क्रमार तपस्यामें संलग्न हैं॥ १४-१५॥

सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् । अभिवाद्यानुपूर्वेण हिया किंचिदवाङ्माखः ॥ १६ ॥ अववीत् स महात्मानः सर्वानेव कृताञ्जलः ।

उन सभी महातमा गुरुपुत्रोंके पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लजासे अपने मुखको कुछ नीचा किये हाथ जोड़कर उन सबमहात्माओंसे कहा—॥ १६३॥ शरणं वः प्रपन्नोऽहं शरण्याङशरणं गतः॥ १७॥

प्रत्याख्यातो हि भद्रं त्रो वसिष्ठेन महात्मना। यष्टुकामो महायझं तद्गुझातुमईथ॥१८॥

'गुरुपुत्रो ! आप शरणागतवत्सल हैं । मैं आपलोगोंकी शरणमें आया हूँ, आपका कल्याण हो । महात्मा वसिष्ठने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है । मैं एक महान् यज्ञ करना चाहता हूँ । आपलोग उसके लिये आज्ञा दें ॥ १७-१८ ॥

गुरुपुत्रानहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसाद्ये। शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपिस स्थितान् ॥ १९॥ ते मां भवन्तः सिद्धश्वर्थं याजयन्तु समाहिताः। सशरीरो यथाहं वै देवलोकमवाष्त्रुयाम्॥ २०॥

भी समस्त गुरुपुत्रोंको नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ । आपलोग तपस्यामें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आपलोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अमीष्टसिद्धिके लिये ऐसा कोई यज्ञ करावें, जिससे मैं इस शरीरके साथ ही देव-लोकमें जा सकूँ ॥१९९-२०॥

प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः। गुरुपुत्रानृते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन ॥ २१ ॥ 'तपोधनो ! महात्मा विशिष्ठके अस्वीकार कर देनेपर अब मैं अपने लिये समस्त गुरुपुत्रोंकी शरणमें जानेके सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता ॥ २१॥ इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः। तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम ॥ २२ ॥ 'समस्त इक्ष्वाकुवंशियोंके लिये पुरोहित वसिष्ठजी ही परमगति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं'॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके वालकाण्डमें सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

# अष्टपञ्चादाः सर्गः

विसष्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशङ्कको डाँट वताकर घर लौटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-प्रदान और उनके शापसे चाण्डाल हुए त्रिशङ्कका विश्वामित्रजीकी शरणमें जाना

ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम्। ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिद्मव्रवीत्॥१॥ प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना। तं कथं समितिकम्य शाखान्तरमुपेयिवान्॥२॥

रधुनन्दन ! राजा त्रिशङ्कुका यह वचन मुनकर विषष्ठ मुनिके वे 'सौ पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले—'दुर्बुद्धे ! तुम्हारे सन्यवादी गुरुने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लङ्घन करके दूसरी शाखाका आश्रय कैसे लिया ? ॥१-२॥

इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः। न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः॥ ३॥

'समस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियोंके लिये पुरोहित वसिष्ठजी ही परमगति हैं। उन सत्यवादी महात्माकी बातको कोई अन्यथा नहीं कर सकता ॥ ३॥

अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवानृषिः। तं वयं वै समाहर्तुं कतुं शक्ताः कथंचन॥ ४॥

भीत यज्ञकर्मको उन भगवान् वितिष्ठमुनिने असम्भव बताया है, उसे हमलोग कैसे कर सकते हैं ॥ ४ ॥ बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः।

याजने भगवाञ्चाकस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५ ॥ अवमानं कथं कर्तुं तस्य दाक्ष्यामहे वयम् ।

'नरश्रेष्ठ ! तुम अभी नादान हो। अपने नगरको लौट

जाओ। पृथ्वीनाथ! भगवान् वसिष्ठ तीनों लोकोंका यश करानेमें समर्थ हैं, हमलोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगें।। ५३॥ तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कोधपर्याकुलाक्षरम्॥ ६॥ स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमझबीत्। प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रैस्तथैव हि॥ ७॥ अन्यां गतिं गमिष्यामि खस्ति वोऽस्तु तपोधनाः।

गुरुपुत्रोंका वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशङ्कने पुनः उनसे इस प्रकार कहा—'तपोधनो ! भगवान् विष्ठिने तो मुझे उकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्रगण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं; अतः आपका कल्याण हो, अब मैं दूसरे किसीकी शरणमें जाऊँगा? ॥ ६-७-६॥

ऋषिपुत्रास्तु तच्छुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम् ॥ ८॥ दोपुः परमसंकुद्धाश्चण्डालत्वं गमिष्यसि। इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविद्युः स्वं स्वमाश्रमम्।९।

त्रिशङ्कका यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षिके पुत्रोंने अत्यन्त कुपित हो उन्हें शाप दे दिया—'अरे! जा तू चाण्डाल हो जायगा।' ऐसा कहकर वे महात्मा अपने-अपने आश्रममें प्रविष्ट हो गये।। ८-९।।

अथ राज्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः। नीलवस्त्रघरो नीलः पुरुषो ध्वस्तमूर्धजः॥ १०॥ वित्यमाल्याङ्गरागश्च आयसाभरणोऽभवत्।

तदनन्तर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशङ्क चाण्डाल हो

गये। उनके शरीरका रङ्ग नीला हो गया। कपड़े भी नीले हो गये। प्रत्येक अङ्गमें रुक्षता आ गयी। सिरके बाल छोटे-छोटे हो गये। सारे शरीरमें चिताकी राख-सी लिपट गयी। विभिन्न अङ्गोंमें यथास्थान लोहेके गहने पड़ गये।।१० है॥

तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालक्ष्पिणम् ॥ ११ ॥ प्राद्रवन् सहिता राम पौरा येऽस्यानुगामिनः। एको हिराजा काकुत्स्य जगाम परमात्मवान् ॥ १२ ॥ दृष्टमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्।

श्रीराम! अपने राजाको चाण्डालके रूपमें देखकर सब मन्त्री और पुरवासी जो उनके साथ आये थे, उन्हें छोड़कर भाग गये। ककुत्स्थनन्दन! वे धीरस्वभाव नरेश दिन-रात चिन्ताकी आगमें जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्रकी शरणमें गये॥११-१२६॥

विश्वामित्रस्त तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतम् ॥ १३ ॥ चण्डालकृषिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः । कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः ॥ १४ ॥ इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोरदर्शनम् । किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महाबल ॥ १५ ॥ अयोध्याधिपते वीर शापाचण्डालतां गतः ।

श्रीराम ! विश्वामित्रने देखा राजाका जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चाण्डालके रूपमें देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनिके हृदयमें करुणा भर आयी। वेदयासे द्रवित होकर भयंकर दिखायी देनेवाले राजा त्रिश्ककुसे इस प्रकार बोले— भहावली राजकुमार! तुम्हारा भला हो, यहाँ किस कामसे तुम्हारा आना हुआ है। वीर अयोध्यानरेश ! जान पड़ता है तुम शापसे चाण्डालभावको प्राप्त हुए हो'॥ १३—१५६॥

अथ तद्वाक्यमाकण्यं राजा चण्डालतां गतः॥१६॥ अववीत् प्राञ्जलिवाक्यं वाक्यको वाक्यकोविदम् ।

विश्वामित्रकी बात सुनकर चाण्डालभावको प्राप्त हुए और वाणीके तात्पर्यको समझनेवाले राजा त्रिराङ्कने हाथ जोड़कर वाक्यार्थकोविद विश्वामित्र मुनिसे इस प्रकार कहा—॥ प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च ॥ १७ ॥ अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः।

'महर्षे ! मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रोंने दुकरा दिया। मैं जिस मनोऽभीष्ट वस्तुको पाना चाहता था। उसे न पाकर इच्छाके विपरीत अनर्थका भागी हो गया ॥१५६॥ सरारीरो दिवं यायामिति मे सौम्यदर्शन॥१८॥ मया चेष्टं कतुरातं तच्च नावाप्यते फलम्।

'सौम्यदर्शन मुनीश्वर! मैं चाहता था कि इसी शरीरसे स्वर्गको जाऊँ, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किये हैं; किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है॥ अनुतं नोक्तपूर्व मे न च वक्ष्ये कदाचन॥ १९॥ कुच्छेष्विप गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे।

भीम्य! में क्षत्रियधर्मकी शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े-से बड़े सङ्कटमें पड़नेपर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्यमें ही कभी करूँगा १९६ यज्ञैर्बहुविधेरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिताः॥ २०॥ गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः। धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः॥ २१॥ परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गव। दैवमेव परं मन्ये पौठषं तु निरर्थकम्॥ २२॥

भैने नाना प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान किया। प्रजाजनोंकी धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचारके द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनोंको संतुष्ट रखनेका प्रयास किया । इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था। अतः मेरा यह प्रयत्न धर्मके लिये ही था। मुनिप्रवर! तो भी मेरे गुरुजन मुझपर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैवको ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है।। २०-२२॥

दैवेनाकस्यते सर्वे दैवं हि परमा गतिः। तस्य मे परमार्तस्य प्रसादमभिकाङ्कृतः। कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहतकर्मणः॥२३॥

ंदैव सबपर आक्रमण करता है। दैव ही सबकी परमगति है। मुने! मैं अत्यन्त आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैवने मेरे पुरुषार्थको दबा दिया है। आपका मला हो। आप मुझपर अवस्य कृपा करें॥ २३॥

नान्यां गति गमिष्यामिनान्यच्छरणमस्ति मे । दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि ॥ २४ ॥

'अब मैं आपके सिवा दूसरे किसीकी शरणमें नहीं जाऊँगा। दूसरा कोई मुझे शरण देनेवाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थसे मेरे दुदैंवको पलट सकते हैं'॥ २४॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डेऽष्टपञ्चाद्याः सर्गः॥ ५८ ॥

इस प्रकार श्रीवार्त्मोकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें अट्रावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५८॥

N

# एकोनषष्टितमः सर्गः

विश्वामित्रका त्रिशङ्कको आश्वासन देकर उनका यज्ञ करानेके लिये ऋषि-मुनियोंको आमन्त्रित करना और उनकी बात न माननेवाले महोदय तथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना

उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः। अब्रवीनमधुरं वाक्यं साक्षाचण्डालतां गतम्॥ १॥

[शतानन्दजी कहते हैं — श्रीराम!] साक्षात् चाण्डाल-के स्वरूपको प्राप्त हुए राजा त्रिशङ्कुके पूर्वोक्त वचनको सुनकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीने दयासे द्रवित होकर उनसे मधुर वाणीमें कहा —॥ १॥

इक्ष्वाको खागतं वत्स जानामित्वां सुधार्मिकम्। शरणं ते प्रदास्थामि मा भैषीर्नृपपुङ्गव॥२॥

'वत्स ! इक्ष्वाकुकुलनन्दन ! तुम्हारा स्वागत है । मैं जानता हूँ, तुम बड़े धर्मात्मा हो । नृपप्रवर ! डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूँगा ॥ २ ॥

अहमामन्त्रये सर्वान् महर्षान् पुण्यकर्मणः। यञ्जसाद्यकरान् राजंस्ततो यक्ष्यसि निर्वृतः॥ ३॥

'राजन् ! तुम्हारे यज्ञमें सहायता करनेवाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियोंको मैं आमन्त्रित करता हूँ । किर तुम आनन्दपूर्वक यज्ञ करना ॥ ३॥

गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्विय वर्तते। अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि॥ ४॥ हस्तपाप्तमहं मन्ये खर्गं तव नराधिप। यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः॥ ५॥

'गुरुके शापसे तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है इसके साथ ही तुम सदेह स्वर्गलोकको जाओगे। नरेश्वर! तुम जो शरणागतवल्सल विश्वामित्रकी शरणमें आ गये; इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथमें आ गया है'॥ ४-५॥

एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् । व्यादिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञसम्भारकारणात् ॥ ६ ॥

ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने परम धर्म-परायण महाज्ञानी पुत्रोंको यज्ञकी सामग्री जुटानेकी आज्ञा दी ॥

सर्वािक्शिष्यान् समाह्य वाक्यमेतदुवाच ह । सर्वानुषीन् सवासिष्ठानानयध्वं ममाञ्चया ॥ ७ ॥ सिशिष्यान् सुहद्द्वेव सिर्विजः सुबहुश्रुतान् ।

तत्पश्चात् समस्त शिष्योंको बुलाकर उनसे यह बात कही—'तुमलोग मेरी आज्ञासे अनेक विषयोंके ज्ञाता समस्त ऋषि-मुनियोंको, जिनमें विषष्ठके पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, मुहुदों तथा ऋत्विजोंसहित बुला लाओ॥ ७५॥

यद्न्यो वचनं ब्र्यान्मद्राक्यवलचोद्तिः॥ ८॥

तत् सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादतम्।

'जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञके विषयमें कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुमलोग वह सब पूरा-पूरा मुझसे आकर कहना'।। ८ई।।

तस्य तद् वचनं श्वत्वा दिशो जग्मुस्तदाञ्चया ॥ ९ ॥ आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । ते च शिष्याः समागम्य मुनि ज्वलिततेजसम्॥ १०॥ ऊचुश्च वचनं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम् ।

उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गये। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्रके वे शिष्य उन प्रज्वलित तेजवाले महर्षिके पास सबसे पहले लौट आये और समस्त ब्रह्मवादियोंने जो बातें कही थीं, उन्हें सबने विश्वामित्रजीसे कह मुनाया॥ ९-१०६॥ श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः॥ ११॥ सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्।

वे बोले—'गुरुदेव! आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः सम्पूर्ण देशोंमें रहनेवाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वसिष्ठ-पुत्रोंको छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आनेके लिये प्रस्थान कर चुके हैं॥ ११ दे॥ वासिष्ठं यच्छतं सर्वे कोधपर्याकुलाक्षरम्॥ १२॥ यथाह वचनं सर्वे १८णु त्वं मुनिपुङ्गव।

'मुनिश्रेष्ठ ! विश्विक जो सौ पुत्र हैं, उन सबने क्रोध-भरी वाणीमें जो कुछ कहा है, वह सब आप मुनिये ॥१२६॥ क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥ १३॥ कथं सदस्स भोकारो हिबस्तस्य सुर्षयः। ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्तवा चाण्डालभोजनम्॥१४॥ कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः।

'वे कहते हैं—जो विशेषतः चण्डाल है और जिसका यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञमें देविषें अथवा महात्मा ब्राह्मण हिवध्यका भोजन कैसे कर सकते हैं ? अथवा चण्डालका अन्न खाकर विश्वामित्रसे पालित हुए ब्राह्मण स्वर्गमें कैसे जा सकेंगे ?'॥ १३-१४ १ ॥

षुद्ध त्राक्षण स्वयम कर्त जा सक्या १८॥ १३-२४६ ॥ पतद् वचननैष्ठुर्यमूचुः संरक्तळोचनाः॥१५॥ वासिष्ठा मुनिशार्दूळ सर्वे सहमहोद्याः।

'मुनिप्रवर ! महोदयके साथ वसिष्ठके सभी पुत्रोंने क्रोध-से लाल आँखें करके ये उपर्युक्त निष्टुरतापूर्ण बातें कही थीं' ॥ १५६ ॥ तेषां तद् वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः ॥ १६ ॥ क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिद्मव्रवीत् ।

उन सबकी वह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्रके दोनों नेत्र क्रोधसे लाल हो गये और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले—॥ १६%॥

यद् दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उद्रं समास्थितम् ॥ १७ ॥ भस्तीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः।

भी उग्र तपस्यामें लगा हूँ और दोष या दुर्भावनासे रहित हूँ तो भी जो मुझपर दोषारोपण करते हैं, वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जायँगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १७६ ॥ अद्य ते कालपारोन नीता वैवस्वतक्षयम् ॥ १८॥ सप्तजातिरातान्येव मृतपाः सम्भवन्तु ते। श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्धृणाः॥ १९॥

भाज कालपाशिस विधकर वे यमलोकमें पहुँचा दिये गये। अब ये सात सौ जन्मोंतक मुदौंकी रखवाली करनेवाली। निश्चितरूपसे कुत्तेका मांत खानेवाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चण्डाल-जातिमें जन्म ग्रहण करें ॥ १८-१९ ॥ विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान् । महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदृष्यं हादृषयत् ॥ २० ॥ दृषितः सर्वलोकेषु निषाद्त्वं गभिष्यति । प्राणातिपातनिरतो निरनुकोशातां गतः ॥ २१ ॥ दीर्घकालं मम कोधाद् दुर्गतिं वर्तियिष्यति ।

वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकोंमें विचरें । साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोष्रहीनको भी दूषित किया है, मेरे क्रोधसे दीर्घकालतक सब लोगोंमें निन्दित, दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर और दयाग्रन्थ निषादयोनिको प्राप्त करके दुर्गति मोगेगा' ॥ २०-२१ है ॥

पताबदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः। विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः॥ २२॥

ऋषियोंके बीचमें ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥

# षष्टितमः सर्गः

विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशङ्कका यज्ञ करानेके लिये अनुरोध, ऋषियोंद्वारा यज्ञका आरम्भ, त्रिशङ्कका सशरीर स्वर्गगमन, इन्द्रद्वारा स्वर्गसे उनके गिराये जानेपर क्षुब्ध हुए विश्वामित्रका नृतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओंके अनुरोधसे उनका इस कार्यसे विरत होना

तपोबलहताञ्ज्ञात्वा वासिष्ठान् समहोद्यान्। ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥

[ शतानन्द्रजी कहते हैं — श्रीराम ! ] महोदयसिहत वसिष्ठके पुत्रोंको अपने तपोबलसे नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्रने ऋषियोंके बीचमें इस प्रकार कहा — ॥ १ ॥

अयमिक्ष्वाकुदायादिल्लशङ्करिति विश्रुतः। धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः॥ २॥

'मुनिवरो ! ये इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा सिशङ्क हैं । ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरणमें आये हैं ॥ २ ॥

स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया। यथायं खशरीरेण देवलोकं गमिष्यति॥३॥ तथा प्रवर्त्यतां यक्षो भवद्गिश्च मया सह।

'इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीरसे देवलोकपर अधिकार प्राप्त करूँ। अतः आपलोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञका अनुष्ठान करें, जिससे इन्हें इस शरीरसे ही देवलोक-की प्राप्ति हो सकें? ॥ ३५ ॥ विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ॥ ४ ॥

ऊचुः समेताः सहसा धर्मश्चा धर्मसंहितम्। अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः॥ ५॥ यदाह वचनं सम्यगेतत् कार्यं न संशयः।

विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर धर्मको जाननेवाले सभी महिषयोंने सहसा एकत्र होकर आपसमें धर्मयुक्त परामर्श किया—'ब्राह्मणो ! कुशिकके पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े कोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं, उसका ठीक तरहसे पालन करना चाहिये। इसमें संशय नहीं है। ४-५ है।

अग्निकल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषतः ॥ ६ ॥ तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि । गच्छेदिश्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ॥ ७ ॥

थे भगवान् विश्वामित्र अग्निके समान तेजस्वी हैं। यदि
 इनकी बात नहीं मानी गयी तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे।

इसिंखये ऐसे यज्ञका आरम्भ करना चाहियेः जिससे विश्वामित्रके तेजसे ये इक्ष्वाकुनन्दन त्रिशङ्क सशरीर स्वर्गलोकमें जा सकें? ॥ ६-७॥

ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठत । एवमुक्त्वा महर्षयः संजहुस्ताः क्रियास्तदा ॥ ८ ॥

इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मतिसे यह निश्चय किया कि 'यज्ञ आरम्भ किया जाय।' ऐसा निश्चय करके महर्षियोंने उस समय अपना-अपना कार्य आरम्भ किया॥८॥

याजकश्च महातेजा विश्वामित्रोऽभवत् कतौ । ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः ॥ ९ ॥ चकुः सर्वाणि कर्माणि यथाकल्पं यथाविधि ।

महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञमें याजक (अध्वर्यु) हुए । फिर क्रमशः अनेक मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए; जिन्होंने कल्पशास्त्रके अनुसार विधि एवं मन्त्रोचारणपूर्वक सारे कार्य सम्पन्न किये ॥ ९३ ॥

ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः ॥ १० ॥ चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः । नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः ॥ ११ ॥

तदनन्तर बहुत समयतक यत्नपूर्वक मन्त्रपाठ करके महातपस्वी विश्वामित्रने अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके लिये सम्पूर्ण देवताओंका आवाहन किया; परंतु उस समय वहाँ भाग लेनेके लिये वे सब देवता नहीं आये ॥१०-११॥

ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः। स्रुवमुद्यम्य सकोधस्त्रिशङ्कामिद्मव्रवीत्॥ १२॥

इससे महामुनि विश्वामित्रको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने खुवा उठाकर रोषके साथ राजा त्रिशङ्कुसे इस प्रकार कहा—॥ १२ ॥

पश्य मे तपसो वीर्य खार्जितस्य नरेश्वर। एष त्वां खशरीरेण नयामि खर्गमोजसा॥१३॥

'नरेश्वर! अब तुम मेरेद्वारा उपार्जित तपस्याका बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्तिसे सशरीर खर्गलोकमें पहुँचाता हूँ॥ १३॥

दुष्प्रापं खदारीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर। स्वार्जितं किंचिद्प्यस्ति मया हि तपसः फलम्॥ १४॥ राजंस्त्वं तेजसा तस्य सद्यारीरो दिवं वज।

'राजन् ! आज तुम अपने इस शरीरके साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोकको जाओ । नरेश्वर ! यदि मैंने तपस्याका कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभावसे तुम सशरीर स्वर्गलोक-को जाओ' ॥ १४६ ॥

उक्तवाक्ये मुनौ तिसान् सशारीरो नरेश्वरः ॥१५॥ दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा। श्रीराम! विश्वामित्र मुनिके इतना कहते ही राजा त्रिशङ्क सब मुनियोंके देखते-देखते उस समय अपने शरीरके साथ ही स्वर्गलोकको चले गये॥ १५६॥

खर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कं पाकशासनः॥ १६॥ सह सर्वेः सुरगणैरिदं वचनमत्रवीत्।

त्रिशङ्कको स्वर्गलोकमें पहुँचा हुआ देख समस्त देवताओं-के साथ पाकशासन इन्द्रने उनसे इस प्रकार कहा—॥१६६॥ त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः॥१७॥ गुरुशापहतो मृढ पत भूमिमवाक्शिराः।

'मूर्ख त्रिशङ्क ! त् फिर यहाँसे लौट जा, तेरे लिये स्वर्गमें स्थान नहीं है। त् गुरुके शापसे नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुँह किये पुनः पृथ्वीपर गिर जा' ॥ १७३ ॥

पवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्करपतत् पुनः॥१८॥ विकोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्।

इन्द्रके इतना कहते ही राजा त्रिशङ्कु तपोधन विश्वामित्र-को पुकारकर 'त्राहि-त्राहि' की रट लगाते हुए पुनः स्वर्गसे नीचे गिरे ॥ १८५ ॥

तच्छुत्वा वचनं तस्य क्षोशमानस्य कौशिकः॥ १९॥ रोषमाहारयत् तीवं तिष्ठ तिष्ठेति चाववीत्।

चीखते-चिल्लाते हुए त्रिशङ्कुकी वह करण पुकार सुन-कर कौशिक मुनिको बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशङ्कुसे बोले— 'राजन्! वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा' ( उनके ऐसा कहनेपर त्रिशङ्कु बीचमें ही लटके रह गये ) ॥ १९६ ॥

ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापितरिवापरः ॥ २० ॥ स्रजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षीनपरान् पुनः । नक्षत्रवंशमपरमस्रजत् कोधमूर्विछतः ॥ २१ ॥

तत्पश्चात् तेजस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच दूसरे प्रजापतिके समान दक्षिणमार्गके लिये नये सप्तर्षियोंकी सृष्टि की तथा क्रोधसे भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रोंका भी निर्माण कर डाला ॥ २०-२१॥

दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशाः। सृष्ट्या नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः॥ २२॥ अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वास्यादिनन्द्रकः। दैवतान्यपि स क्रोधात् स्रष्टुं समुपचकमे॥ २३॥

वे महायशस्वी मुनि क्रोधसे कलुषित हो दक्षिण दिशामें ऋषिमण्डलीके बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि भीं दूसरे इन्द्रकी सृष्टि कहँगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इन्द्रके ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारम्भ की ॥ २२-२३॥

ततः परमसम्भ्रान्ताः सर्षिसङ्घाः सुरासुराः। विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः॥ २४॥ इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि-समुदाय बहुत षवराये और सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्रसे विनय-पूर्वक बोले—॥ २४॥

अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः। सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन॥२५॥

'महाभाग! ये राजा त्रिशङ्क गुरुके शापसे अपना पुण्य नष्ट करके चाण्डाल हो गये हैं। अतः तपोधन! ये सशरीर स्वर्गमें जानेके कदापि अधिकारी नहीं हैं? ॥ २५ ॥ तेषां तद् वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्कवः। अववीत् सुमहद् वाक्यं कोशिकः सर्वदेवताः ॥२६॥

उन देवताओंकी यह बात सुनकर सुनिवर कौशिकने सम्पूर्ण देवताओंसे परमोत्कृष्ट वचन कहा—॥ २६ ॥ सशरीरस्य भद्रं विश्वशृङ्कोरस्य भूपतेः। आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सहे॥ २७॥

विवाण ! आपका कल्याण हो । मैंने राजा त्रिशङ्कु-को सदेह स्वर्ग भेजनेकी प्रतिशा कर ली है; अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ स्वर्गोऽस्तु सशारीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः। नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ ॥ २८ ॥ यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। यत् कृतानि सुराः सर्वे तद्युक्षानुमईथ ॥ २९ ॥

'इन महाराज त्रिशङ्क को सदा स्वर्गलोकका सुख प्राप्त होता रहे । मैंने जिन नक्षत्रोंका निर्माण किया है, वे सब सदा मौजूद रहें । जबतक संसार रहे, तबतक ये सभी वस्तुएँ, जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है, सदा बनी रहें । देवताओं ! आप सब लोग इन बार्तोका अनुमोदन करें? ॥ २८-२९॥ पवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यृचुर्मुनिपुङ्गवम्।
पवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः॥ ३०॥
गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद् बहिः।
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्॥ ३१॥
अवाक्शिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसंनिभः।
अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतीं वि नृपसत्तमम्॥ ३२॥
कृतार्थे कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा।

उनके ऐसा कहनेपर सब देवता मुनिवर विश्वामित्रसे बोले—'मह्पें! ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएँ बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ! आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाशमें वैश्वानरपथसे बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रोंके बीचमें िर नीचा किये त्रिशङ्कु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओंके समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी न्पश्रेष्ठका स्वर्गीय पुरुषकी माँति अनुसरण करते रहेंगे'॥३०-३२ई॥ विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्टुतः॥ ३३॥ त्रृष्टिमध्ये महातेजा बाढिमत्येव देवताः।

इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंने ऋषियोंके बीचमें ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिकी स्तुति की । इससे प्रसन्न होकर उन्होंने 'बहुत अच्छा' कहकर देवताओंका अनुरोध स्वीकार कर लिया ॥ ३३ ई ॥

ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधनाः। जग्मुर्यथागतं सर्वे यश्चस्थान्ते नरोत्तम॥३४॥

नरश्रेष्ठ श्रीराम ! तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आये थे, उसी प्रकार अपने-अपने स्थानको छौट गये ॥ ३४॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें साठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥

# एकषष्टितमः सर्गः

विक्तामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजिष अम्बरीषका ऋचीकके मध्यम पुत्र ग्रुनःशेषको यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना

विश्वामित्रोमहातेजाः प्रस्थितान् वीक्ष्य तानृषीन् । अब्रवीन्नरशार्दृळ सर्वोस्तान् वनवासिनः ॥ १ ॥

[शतानन्द्जी कहते हैं—]पुरुषसिंह श्रीराम! यज्ञमं आये हुए उन सब वनवासी ऋषियोंको वहाँसे जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्रने उनसे कहा—॥ १॥ महाविष्नः श्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशम्। दिशमन्यां प्रपतस्यामस्तत्र तप्स्थामहे तपः॥ २॥ भहर्षियो! इस दक्षिण दिशामें रहनेसे हमारी तपस्थामें

महान् विध्न आ पड़ा हैं। अतः अब हम दूसरी दिशामें चले जायँगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे ॥ २ ॥

पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः। सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्॥३॥

विशाल पश्चिम दिशामें जो महात्मा ब्रह्माजीके तीन पुष्कर हैं, उन्हींके पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे; क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद हैं? || ३ || एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः। तप उग्रं दुराधर्षे तेषे मूलफलाशनः॥ ४॥

ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्करमें चले गये और वहाँ फल-मूलका भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे ॥ ४॥

पतिसान्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्महान् । अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुप्चक्रमे ॥ ५ ॥

इन्हीं दिनों अयोध्याके महाराज अम्परीष एक यज्ञकी तैयारी करने लगे ॥ ५ ॥

तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह। प्रणब्टे तु पशौ विषो राजानमिद्मववीत्॥ ६॥

जब वे यज्ञमें लगे हुए थे, उस समय इन्द्रने उनके यज्ञपशुको चुरा लिया। पशुके खो जानेपर पुरोहितजीने राजासे कहा—॥ ६॥

पशुरभ्याहतो राजन् प्रणष्टस्तव दुर्नयात्। अरक्षितारं राजानं घनन्ति दोषा नरेश्वर ॥ ७ ॥

(राजन्! जो पग्न यहाँ लाया गया था, वह आपकी दुर्नीतिके कारण खो गया । नरेश्वर ! जो राजा यज्ञ-पश्चकी रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकारके दोष नष्ट कर डालते हैं ॥ ७ ॥

प्रायश्चित्तं महद्धयेतन्तरं वा पुरुषर्धभ । आनयस्व पशुं शीव्रं यावत् कर्म प्रवर्तते ॥ ८ ॥

'पुरुषप्रवर ! जवतक कर्मका आरम्भ होता है, उसके पहले ही खोये हुए पशुकी खोज कराकर उसे शीव यहाँ ले आओ। अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किसी पुरुष पशुको खरीद लाओ। यही इस पापका महान् प्रायश्चित्त है'॥ ८॥

उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्वभः। अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रद्याः॥ ९॥

पुरोहितकी यह बात मुनकर महाबुद्धिमान् पुरुषश्रेष्ठ राजा अम्बरीषने हजारों गौओंके मृत्यपर खरीदनेके लिये एक पुरुषका अन्वेषण किया ॥ ९॥

देशाञ्जनपदांस्तांस्तान् नगराणि वनानि च। आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥ १०॥ स पुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन। भृगुतुङ्गे समासीनमृचीकं संदद्शे ह॥ ११॥

तात रघुनन्दन ! विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमोंमें खोज करते हुए राजा अम्यरीय मृगुतुङ्ग पर्वतपर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रोंके साथ बैठे हुए ऋचीक मुनिका दर्शन किया ॥ १०-११॥

तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिष्रसाद्य च । महर्षि तपसा दीतं राजर्षिरमितप्रभः ॥ १२ ॥ अमित कान्तिमान् एवं महातेजस्वी राजविं अम्बरीवने तपस्यासे उद्दीत होनेवाळे महर्षि ऋचीकको प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा ॥ १२ ॥

पृष्ट्वा सर्वत्र कुरालसृचीकं तिमदं वचः। गवां रातसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि॥१३॥ परोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भागव।

पहले तो उन्होंने ऋचीक मुनिसे उनकी सभी वस्तुओंके विषयमें कुशल-समाचार पूछा, उसके बाद इस प्रकार कहा— 'महाभाग भृगुनन्दन! यदि आप एक छाख गौएँ लेकर अपने एक पुत्रको पशु बनानेके लिये बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा॥ १३३॥

सर्वे परिगता देशा यश्चियं न लभे पशुम्॥ १४॥ दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम।

'मैं सारे देशोंमें घूम आया; परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका। अतः आप उचित मृल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्रको दे दीजिये?॥ १४५ ॥

एवमुको महातेजा ऋचीकस्त्वब्रवीद् वचः ॥ १५॥ नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन।

उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी ऋ चीक बोले—'नरश्रेष्ठ! मैं अपने ज्येष्ठ पुत्रको तो किसी तरह नहीं बेचूँगा' ॥१५६॥ ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम् ॥१६॥ उवाच नरशार्दूलमम्बरीषमिदं वचः।

शृचीक मुनिकी बात सुनकर उन महात्मा पुत्रोंकी माताने पुरुषसिंह अम्बरीषसे इस प्रकार कहा—॥१६ है॥ अविकेयं सुतं ज्येष्ठं भगवानाह भागवः॥१७॥ ममापि दियतं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो। तसात् कनीयसं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिव॥१८॥

'प्रभो ! भगवान् भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं हैं; परंतु आपको माल्म होना चाहिये जो सबसे छोटा पुत्र ग्रुनक है, वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाय ! मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूँगी ॥ १७-१८ ॥

प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः वित्तषु वल्लभाः । मातॄणां च कनीयांसस्तसाद् रक्ष्ये कनीयसम् ॥१९॥

'नरश्रेष्ठ ! प्रायः जेठे पुत्र पिताओंको प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओंको । अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्रकी अवश्य रक्षा करूँगी' ॥ १९ ॥

उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च। शुनःशेषः खयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत् ॥ २०॥

श्रीराम ! मुनि और उनकी पत्नीके ऐसा कहनेपर मझले पुत्र ग्रुनःशेपने स्वयं कहा—॥ २०॥ पिता ज्येष्ठमविकेयं माता चाह कनीयसम्। विकेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम्॥ २१॥

'राजपुत्र ! पिताने ज्येष्ठको और माताने कनिष्ठ पुत्रको बेचनेके लिये अयोग्य बतलाया है। अतः मैं समझता हूँ इन दोनोंकी दृष्टिमें मझला पुत्र ही बेचनेके योग्य है। इसिल्ये तम मुझे ही ले चलो'॥ २१॥

अथ राजा महावाहो वाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः। हिरण्यस्य सुवर्णस्य कोटिभी रत्नराशिभः॥ २२॥ गवां शतसहस्रोण ग्रुनःशेषं नरेश्वरः। गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्द्रन ॥ २३ ॥

महाबाहु रघुनन्दन! ब्रह्मवादी मझले पुत्रके ऐसा कहने-पर राजा अम्बरीष बड़े प्रसन्न हुए और एक करोड़ स्वर्णमुद्रा, रत्नोंके ढेर तथा एक लाख गौओंके बदले ग्रुनःशेपको लेकर वे घरकी ओर चले॥ २२-२३॥

अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः। शुनःशेषं महातेजा जगामाशु महायशाः॥ २४॥

महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीष ग्रुनःशेपको रथ-पर बिठाकर बड़ी उतावलीके साथ तीव गतिसे चले ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः॥ ६९॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्घरामायण आदिकाल्यके बालकाण्डमें एकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

# द्विषष्टितमः सर्गः

# विक्वामित्रद्वारा ग्रुनःशेपकी रक्षाका सफल प्रयत्न और तपस्या

शुनःशेषं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः । व्यश्रमत् पुष्करे राजा मध्याहे रघुनन्दन ॥ १ ॥

[शतानन्द जी बोले—] नरश्रेष्ठ रघुनन्दन! महायशस्वी राजा अम्बरीष छुन:शेपको साथ लेकर दोपहरके समय पुष्कर तीर्थमें आये और वहाँ विश्राम करने लगे॥ १॥

तस्य विश्रममाणस्य युनःशेषो महायशाः।
पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं दद्शे ह ॥ २ ॥
तप्यन्तमृषिभिः सार्धे मातुलं परमातुरः।
विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥ ३ ॥
पपाताङ्के मुने राम वाक्यं चेद्मुवाच ह।

श्रीराम ! जब वे विश्राम करने छगे, उस समय महायशस्वी श्रुनःशेप ज्येष्ठ पुष्करमें आकर ऋषियोंके साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्रसे मिला । वह अत्यन्त आतुर एवं दीन हो रहा था । उसके मुखपर विषाद छा गया था । वह भूख-प्यास और परिश्रमसे दीन हो मुनिकी गोदमें गिर पड़ा और इस प्रकार बोला—॥ २-३ है ॥

न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो वान्धवाः कुतः ॥४॥ त्रातुमर्देसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गव।

भीम्य ! मुनिपुङ्गव ! न मेरे माता हैं, न पिता, फिर भाई-बन्धु कहाँ से हो सकते हैं। (मैं असहाय हूँ अतः) आप ही धर्मके द्वारा मेरी रक्षा कीजिये॥ ४५ ॥

त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः ॥ ५ ॥ राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीर्घायुरव्ययः। स्वर्गळोकमुपाइनीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम् ॥ ६ ॥

'नरश्रेष्ठ ! आप सबके रक्षक तथा अभीष्ठ वस्तुकी प्राप्ति करानेवाले हैं। ये राजा अम्बरीष कृतार्थ हो जायँ और मैं भी विकाररिहत दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग-लोक प्राप्त कर लूँ—ऐसी कृपा कीजिये॥ ५-६॥

स मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा। पितेव पुत्रं धर्मात्मंस्त्रातुमर्हसि किल्विषात्॥ ७॥

'धर्मात्मन्! आप अपने निर्मलचित्तसे मुझ अनाथके नाथ ( असहायके संरक्षक ) हो जायँ । जैसे पिता अपने पुत्र-की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पापमूलक विपत्तिसे बचाइयें? ॥ ७ ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिद्मुवाच ह ॥ ८ ॥

शुनःशेपकी वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकारसे सान्त्वना दे अपने पुत्रोंसे इस प्रकार बोले—॥

यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभार्थिनः। परलोकद्दितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः॥ ९॥

'बच्चो ! ग्रुभकी अभिलाषा रखनेवाले पिता जिस पारलौकिक हितके उद्देश्यसे पुत्रोंको जन्म देते हैं, उसकी पूर्तिका यह समय आ गया है ॥ ९ ॥

अयं मुनिसुतो वालो मत्तः शरणमिच्छति। अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः॥१०॥

'पुत्रो ! यह बालक मुनिकुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है, तुमलोग अपना जीवनमात्र देकर इसका प्रिय करो ॥ १० ॥

सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः। पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत ॥ ११ ॥

'तुम सब-के-सब पुण्यातमा और धर्मपरायण हो। अतः राजाके यज्ञमें पशु बनकर अग्निदेवको तृप्ति प्रदान करो।।

### नाथवांश्च गुनःशेषो यश्चश्चाविष्नतो भवेत्। देवतास्तर्षिताश्च स्युर्भम चापि कृतं वचः॥ १२॥

'इससे छुनःशेप सनाथ होगा, राजाका यज्ञ भी बिना किसी विष्नबाधाके पूर्ण हो जायगा, देवता भी तृप्त होंगे और उम्हारे द्वारा मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगा। ॥ १२॥

### मुनेस्तद् वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः। साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिद्मह्ववन्॥ १३॥

'नरश्रेष्ठ ! विश्वामित्र मुनिका वह वचन सुनकर उनके मधुन्छन्द आदि पुत्र अभिमान और अवहेलनापूर्वक इस प्रकार बोले—॥ १३ ॥

### कथमात्मसुतान् हित्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो। अकार्यमिव पर्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥ १४॥

'प्रभो ! आप अपने बहुत-से पुत्रोंको त्यागकर दूसरेके एक पुत्रकी रक्षा कैसे करते हैं ? जैसे पवित्र भोजनमें कुत्तेका मांस पड़ जाय तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रोंकी रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरेके पुत्रकी रक्षाके कार्यको हम अकर्त्तब्यकी कोटिमें ही देखते हैं? ॥ १४॥

## तेषां तद् वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः। क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे॥ १५॥

उन पुत्रोंका वह कथन सुनकर मुनिबर विश्वामित्रके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये। वे इस प्रकार कहने लगे-॥ १५॥

### निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्माद्दपि विगर्हितम्। अतिकम्य तु मद्वावयं दारुणं रोमहर्षणम् ॥ १६॥ श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु। पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवतस्यथ ॥ १०॥

'अरे ! तुमलोगोंने निर्मय होकर ऐसी बात कही है, जो धर्मसे रहित एवं निन्दित है। मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन करके जो यह दारुण एवं रोमाञ्चकारी बात तुमने मुँहसे निकाली है, इस अपराधके कारण तुम सब लोग भी वसिष्ठके पुत्रोंकी भौति कुत्तेका मांस खानेवाली मुष्टिक आदि जातियोंमें जन्म लेकर पूरे एक हजार वर्षोतक इस पृथ्वीपर रहोगे?॥

### कृत्वा शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा। शुनःशेपमुवाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम् ॥ १८॥

इस प्रकार अपने पुत्रोंको शाप देकर मुनिवर विश्वामित्रने उस समय शोकार्त शुनःशेपकी निर्विष्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा—॥ १८॥

पवित्रपाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः। वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिराग्नमुदाहर॥१९॥ इमे च गाथे हे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक। अम्बरीषस्य यक्षेऽसिंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि॥२०॥

'मुनिकुमार ! अम्बरीषके इस यज्ञमें जब तुम्हें कुश

आदिके पवित्र पाशोंसे बाँधकर लाल फूलोंकी माला और लाल चन्दन धारण करा दिया जाय, उस समय तुम विष्णु-देवता-सम्बन्धी यूपके पास जाकर वाणीद्वारा अग्निकी (इन्द्र और विष्णुकी) स्तुति करना और इन दो दिच्य गाथाओं-का गान करना। इससे तुम मनोवाञ्चित सिद्धि प्राप्त कर लोगे'॥ १९-२०॥

## शुनःशेषो गृहीत्वा ते हे गाथे सुसमाहितः। त्वरया राजसिंहं तमम्वरीयमुवाच ह ॥ २१॥

शुनःशेपने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओंको ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीषके पास जाकर उनसे शीव्रतापूर्वक कहा-॥ २१॥

# राजसिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयम्। निवर्तयस्य राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर॥ २२॥

'राजेन्द्र ! परम बुद्धिमान् राजसिंह ! अव हम दोनों शीघ्र चलें । आप यज्ञकी दीक्षा लें और यज्ञकार्य सम्पन्न करें ।। २२ ॥

### तद् वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः। जगाम नृपतिः शीवं यज्ञवाटमर्तान्द्रतः॥ २३॥

ऋषिकुमारका वह वचन सुनकर राजा अम्बरीप आलस्य छोड़ हर्षसे उत्फुल्ल हो शीघतापूर्वक यज्ञशालामें गये ॥२३॥

### सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम्। पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपे तं समबन्धयत्॥ २४॥

वहाँ सदस्यकी अनुमति ले राजा अम्बरीषने शुनःशेपको कुशके पवित्रपाशसे बाँधकर उसे पशुके लक्षणसे सम्पन्नकर दिया और यज्ञ-पशुको लाल वस्त्र पहिनाकर यूपमें बाँध दिया ॥ २४॥

# स बद्धो वाग्भिरध्याभिरभितुष्टाव वै सुरौ। इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावनमुनिपुत्रकः॥ २५॥

वंधे हुए मुनिपुत्र शुनःशेपने उत्तम वाणीद्वारा इन्द्र और उपेन्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत् स्तुति की ॥२५॥

# ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितोषितः। दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःशेपाय वासवः॥२६॥

उस रहस्यभूत स्तुतिसे संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए । उस समय उन्होंने ग्रुनःशेपको दीर्घायु प्रदान की ॥ २६ ॥

### स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान् । फलं बहुगुणं राम सहस्राक्षप्रसादजम् ॥ २७ ॥

नरश्रेष्ठ श्रीराम ! राजा अम्बरीषने भी देवराज इन्द्रकी कृपासे उस यज्ञका बहुगुणसम्पन्न उत्तम फल प्राप्त किया ॥ २७ ॥

# विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः।

पुष्करेषु नरश्चेष्ठ दशवर्षशतानि च ॥ २८॥ भी पुष्कर तीर्थमें पुनः एक हजार वर्षोतक तीव्र तपस्या पुरुषप्रवर ! इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्रने की ॥ २८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें बासठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६२ ॥

# त्रिषष्टितमः सर्गः

विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षिपदकी प्राप्ति, मेनकाद्वारा उनका तपोभङ्ग तथा ब्रह्मर्षिपदकी प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या

पूर्णे वर्षसहस्रे तु वतस्नातं महामुनिम्। अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपःफलचिकीर्षवः॥ १॥

[ शतानन्दजी कहते हैं —श्रीराम ! ] जब एक हजार वर्ष पूरे हो गये, तब उन्होंने व्रतकी समाप्तिका स्नान किया । स्नान कर लेनेपर महामुनि विश्वामित्रके पास सम्पूर्ण देवता उन्हें तपस्याका फल देनेकी इच्छासे आये ॥ १ ॥

अववीत् सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः। ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः॥ २॥

उस समय महातेजस्वी ब्रह्माजीने मधुर वाणीमें कहा— 'मुने ! तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम अपने द्वारा उपार्जित ग्रुभकमोंके प्रभावसे ऋषि हो गये' ॥ २ ॥

तमेवमुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात्। विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेषे महत् तपः॥ ३॥

उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी पुनः स्वर्गको चले गये। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः वड़ी भारी तपस्यामें लग गये॥ ३॥

ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः। पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचकमे॥ ४॥

नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर परम सुन्दरी अप्सरा मेनका पुष्करमें आयी और वहाँ स्नानकी तैयारी करने लगी ॥ ४॥

तां ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः। रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा॥ ५॥

महातेजस्वी कुशिकनन्दन विश्वामित्रने वहाँ उस मेनकाको देखा । उसके रूप और लावण्यकी कहीं तुलना नहीं थी । जैसे बादलमें बिजली चमकती हो, उसी प्रकार वह पुष्करके जलमें शोभा पा रही थी ॥ ५ ॥

कन्दर्वदर्पवशागो मुनिस्तामिदमञ्ज्यीत् । अप्सरः खागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे ॥ ६ ॥

उसे देखकर विश्वामित्र मुनि कामके अधीन हो गये और उससे इस प्रकार बोले—'अप्सरा! तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रममें निवास कर ॥ ६॥ अनुगृह्णीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम्। इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्॥ ७॥

'तेरा भला हो। मैं कामसे मोहित हो रहा हूँ। मुझपर कृपा कर।' उनके ऐसा कहनेपर सुन्दर किंद्रप्रदेशवाली मेनका वहाँ निवास करने लगी।। ७॥

तपसो हि महाविष्नो विश्वामित्रमुपागमत्। तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव॥ ८॥ विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः।

इस प्रकार तपस्याका बहुत बड़ा विद्न विश्वामित्रजीके पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनन्दन! मेनकाको विश्वामित्रजीके उस सौम्य आश्रमपर रहते हुए दस वर्ष बड़े सुखसे बीते॥ अथ काले गते तस्मिन विश्वामित्रो महासुनिः॥ ९ ॥ सबीड इय संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः।

इतना समय बीत जानेपर महामुनि विश्वामित्र लिजत-से हो गये। चिन्ता और शोकमें डूब गये। ९१।

बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामर्था रघुनन्दन ॥ १० ॥ सर्वे सुराणां कर्मेतत् तपोऽपहरणं महत् ।

रघुनन्दन! मुनिके मनमें रोषपूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि 'यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्याका अपहरण करने के लिये यह महान् प्रयास किया है॥ अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दशा। ११॥ काममोहाभिभृतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः।

भीं कामजनित मोहसे ऐसा आकान्त हो गया कि मेरे दस वर्ष एक दिन-रातके समान बीत गये। यह मेरी तपस्यामें बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया'।। ११ई ।।

स निःश्वसन् मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥ १२॥

ऐसा विचारकर मुनिवर विश्वामित्र लंबी साँस खींचते हुए पश्चात्तापसे दुःखित हो गये॥ १२॥

भीतामप्सरसं दृष्ट्या वेपन्तीं प्राञ्जील स्थिताम्। मेनकां मधुरैर्वाक्यैविंस्त्य कुशिकात्मजः॥ १३॥ उत्तरं पूर्वतं राम विश्वामित्रो जगाम ह। उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर-थर काँपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गयी। उसकी ओर देखकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रने मधुर वचनोंद्वारा उसे विदा कर दिया और खयं वे उत्तर पर्वत (हिमवान्) पर चले गये॥ स कृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धि जेतुकामो महायशाः॥ १४॥ कौशिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्।

वहाँ उन महायशस्वी मुनिने निश्चयात्मक बुद्धिका आश्रय ले कामदेवको जीतनेके लिये कौशिकी-तटपर जाकर दुर्जय तपस्या आरम्म की ॥ १४३ ॥

तस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः॥१५॥ उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद् भयम्।

श्रीराम । वहाँ उत्तर पर्वतपर एक हजार वर्षोतक घोर तपस्यामें लगे हुए विश्वामित्रसे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः ॥ १६॥ महर्षिशब्दं लभतां साध्वयं कुश्विकातमजः।

सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे—'ये कुशिकनन्दन विश्वामित्र महर्षिकी पदवी प्राप्त करें, यही इनके लिये उत्तम बात होगी'॥ १६३॥

देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वछोकिपितामहः॥१७॥ अन्नवीनमधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्। महर्षे खागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः॥१८॥ महत्त्वमृषिमुख्यत्वं ददामि तव कौशिक।

देवताओं की बात मुनकर सर्वलोकिपतामह ब्रह्माजी तपोधन विश्वामित्रके पास जा मधुर वाणीमें बोले—'महर्षे ! तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक! मैं तुम्हारी उम्र तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ'॥ १७-१८ई॥

ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः॥ १९॥ प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्। ब्रह्मार्षशब्दमतुलं खार्जितैः कर्मभिः शुभैः॥ २०॥ यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः। ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले—'भगवन् ! यदि अपने द्वारा उपार्जित ग्रुभकमोंके फलसे मुझे आप ब्रह्मार्षिका अनुपम पद प्रदान कर सकें तो मैं अपनेको जितेन्द्रिय समझूँगा'॥ तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियः॥ २१॥ यतस्व मुनिशार्द्रुल इत्युक्त्वा त्रिद्वं गतः।

तब ब्रह्माजीने उनसे कहा—'मुनिश्रेष्ठ ! अभी तुम जितेन्द्रिय नहीं हुए हो । इसके लिये प्रयत्न करो ।' ऐसा कहकर ने स्वर्गलोकको चले गये ॥ २१ है ॥

विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः॥ २२॥ ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्।

देवताओं के चले जानेपर महामुनि विश्वामित्रने पुनः घोर तपस्या आरम्भ की । वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये बिना किसी आधारके खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपमें संलग्न हो गये ॥ २२३ ॥

घर्मे पञ्चतपा भृत्वा वर्षास्त्राकाशसंश्रयः॥ २३॥ शिशिरे सिळिलेशायी राज्यहानि तपोधनः। एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमत्॥ २४॥

गर्मीके दिनोंमें पञ्चारिनका सेवन करते, वर्षाकालमें खुले आकाशके नीचे रहते और जाड़ेके समय रात-दिन पानीमें खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधनने एक हजार वर्षोतक धोर तपस्या की।। २३-२४ (।

तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ । संतापः सुमहानासीत् सुराणां वासवस्य च ॥ २५॥

महामुनि विश्वामित्रके इस प्रकार तपस्या करते समय देवताओं और इन्द्रके मनमें बड़ा भारी संताप हुआ ॥ २५॥ रम्भामण्सरसं शकः सर्वेः सह मरुद्रणैः।

उवाचात्महितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च ॥ २६॥

समस्त मरुद्गणोंसहित इन्द्रने उस समय रम्भा अप्सरासे ऐसी बात कहीं, जो अपने लिये हितकर और विश्वामित्रके लिये अहितकर थी॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥

# चतुःषिटतमः सर्गः

विक्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर तपस्थाके लिये दीक्षा लेना

सुरकार्यमिदं रम्मे कर्तव्यं सुमहत् त्वया। स्रोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्॥ १॥

(इन्द्र बोले—) रम्मे ! देवताओंका एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है । इसे तुम्हें ही पूरा करना है । तू

महर्षि विश्वामित्रको इस प्रकार छुभा, जिससे वे काम और मोह-के वशीभूत हो जायँ ॥ १॥

तथोका साप्सरा राम सहस्राक्षेण घीमता। वीडिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम् ॥ २ ॥ श्रीराम ! बुद्धिमान् इन्द्रके ऐसा कहनेपर वह अप्सरा लजित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इन्द्रसे बोली—॥ २॥

अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः। क्रोधमुत्स्रक्ष्यते घोरं मिय देव न संशयः॥ ३॥

'सुरपते ! ये महामुनि निश्वामित्र बड़े भयंकर हैं । देव ! इसमें संदेह नहीं कि ये मुझपर भयानक क्रोधका प्रयोग करेंगे ॥ ३ ॥

ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमहिसि।
प्वमुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा॥ ४॥
तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम्।
मा भैषी रम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्॥ ५॥

'अतः देवेश्वर ! मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझपर कृपा करें।' श्राराम ! डरी हुई रम्भाके इस प्रकार भयपूर्वक कहनेपर सहस्र नेत्रघारी इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर-थर काँपती हुई रम्भासे इस प्रकार बोले—'रम्मे ! तूभय न कर, तेरा मला हो, तूमेरी आज्ञा मानले॥४-५॥

कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्वमे। अहं कन्दर्पलहितः स्थास्यामि तव पादर्वतः॥ ६॥

'बैशाख मासमें जब कि प्रत्येक वृक्ष नवपल्लवोंसे परम सुन्दर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकलीसे सबके द्वदयको खींचनेवाले कोकिल और कामदेवके साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा ॥ ६॥

त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभाखरम्। तमृषि कौशिकं भद्रे भेदयस्य तपस्विनम्॥ ७॥

भद्रे ! तू अपने परम कान्तिमान् रूपको हाव-भाव आदि विविध गुणोंसे सम्पन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनिको तपस्यासे विचलित कर दे? ॥ ७ ॥

सा श्रुत्वा वचनं तस्य इत्वा रूपमनुत्तमम्। लोभयामास लोलता विश्वामित्रं शुचिस्मिता ॥ ८ ॥

देवराजका यह वचन सुनकर उस मधुर मुसकानवाली सुन्दरी अप्तराने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्रको छभाना आरम्भ किया ॥ ८॥

कोकिलस्य तु गुश्राय वत्गु व्याहरतः स्वनम् । सम्प्रहृष्टेन मनसा स चैनामन्ववैक्षत ॥ ९ ॥

विश्वामित्रने मीठी बोली बोलनेवाले कोकिलकी मधुर काकली सुनी । उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया, तब सामने रम्भा खड़ी दिखायी दी ॥ ९॥

अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च। दर्शनेन च रम्भाया मुनिः संदेहमागतः॥ १०॥

कोकिलके कलरव, रम्भाके अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शनसे मुनिके मनमें संदेह हो गया ॥ १० ॥

सहस्राक्षस्य तत्सर्वे विश्वाय मुनिपुङ्गवः। रम्भां कोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः॥ ११॥

देवराजका वह सारा कुचक उनकी समझमें आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्रने क्रोधमें भरकर रम्भाको शाप देते हुए कहा--।। ११॥

यन्मां लोभयसे रम्भे कामकोधजयैषिणम्। द्शवर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे॥१२॥

ंदुर्भगे रम्मे ! मैं काम और क्रोधपर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे छुभाती है। अतः इस अपराधके कारण तू दस हजार वर्षोतक पत्थरकी प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी ॥ १२ ॥

ब्राह्मणः सुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः। उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्कोधकलुषीकृताम् ॥ १३॥

(रम्मे ! शापका समय पूरा हो जानेके बाद एक महान् तेजस्वी और तपोबलसम्पन्न ब्राह्मण (ब्रह्माजीके पुत्र विषष्ठ) मेरे क्रोधसे कलुपित तेरा उद्धार करेंगे' ॥ १३ ॥

एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। अशक्तुवन् धार्रायतुं कोपं संतापमात्मनः॥१४॥

ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकनेके कारण मन-ही-मन संतप्त हो उठे ॥ १४ ॥

तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदाभवत्। वचः श्रुत्वा च कन्दर्गो महर्षेः स च निर्गतः॥ १५॥

मुनिके उस महाशापसे रम्भा तत्काल पत्थरकी प्रतिमा बन गयी। महर्षिका वह शापयुक्त वचन सुनकर कन्दर्भ और इन्द्र वहाँसे खिसक गये॥ १५॥

कोपेन च महातेजास्तपोऽपहरणे कृते। इन्द्रियैरजितै राम न लेभे शान्तिमात्मनः॥१६॥

श्रीराम ! क्रोघरे तपस्याका क्षय हो गया और इन्द्रियाँ अभीतक काब्में न आ सकीं, यह विचारकर उन महातेजस्वी मुनिके चित्तको शान्ति नहीं मिळती थी ॥ १६ ॥

वभूवास्य मनश्चिन्ता तपोऽपहरणे कृते । नैवं क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन ॥ १७॥

तपस्याका अपहरण हो जानेपर उनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि 'अबसे न तो क्रोध करूँगा और न किसी भी अवस्थामें मुँहसे कुछ बोद्रूँगा ॥ १७॥

अथवा नोच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि । अहं हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः॥ १८॥

'अथवा सौ वर्षोतक में स्वास भी न लूँगा। इन्द्रियोंको जीतकर इस शरीरको सुखा डालूँगा॥ १८॥ तावद् यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम्। अनुच्छ्वसन्नभुञ्जानस्तिष्ठेयं शाश्वतीः समाः॥ १९॥

'जबतक अपनी तपस्यासे उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगाः तबतक चाहे अनन्त वर्ष बीत जायः मैं विना खाये-पीये खड़ा रहूँगा और साँसतक न खूँगा ॥ १९ ॥ निह मे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः। पवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गवः। चकाराप्रतिमां लोके प्रतिक्षां रघुनन्दन॥ २०॥

'तपस्या करते समय मेरे शरीरके अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे।' रघुनन्दन! ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र-ने पुन: एक हजार वर्षोंतक तपस्या करनेके लिये दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिशा की थी, उसकी संसारमें कहीं तुलना नहीं है।। २०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके बाऊकाण्डमें चौसठवाँ सर्ग पुग दुआ ॥ ६४ ॥

# पञ्चषष्टितमः सर्गः

विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवनको लौटना

अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः। पूर्वो दिशमनुपाप्य तपस्तेषे सुदारणम्॥१॥

(शतानन्द्जी कहते हैं—) श्रीराम! पूर्वोक्त प्रतिशकों अनन्तर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशाको त्यानकर पूर्व दिशामें चले गये और वहीं रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे॥ १॥

मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम्। चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्॥ २॥

रघुनन्दन ! एक सहस्र वर्षोतक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्थामें लगे रहे। उनके उस तपकी कहीं तुल्ना न थी॥ २॥

पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्टभूतं महामुनिम्। विध्नैर्बहुभिराधृतं क्रोधो नान्तरमाविशत्॥ ३॥

एक हजार वर्ष पूर्ण होनेतक वे महामुनि काष्ठकी भाँति निश्चेष्ट बने रहे । बीच-बीचमें उनपर बहुत-से विष्नोंका आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया॥

स कत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम्। तस्य वर्षसहस्रस्य वते पूर्णे महावतः॥ ४॥ भोकुमारव्धवानन्नं तस्मिन् काले रधूत्तम। इन्द्रो द्विजातिर्भृत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत॥ ५॥

श्रीराम ! अपने निश्चयपर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तपका अनुष्ठान किया । उनका एक सहस्र वर्षोंका वत पूर्ण होनेपर वे महान् व्रतधारी महर्षि वत समाप्त करके अन्न ग्रहण करनेको उद्यत हुए । रघुकुलभूषण ! इसी समय इन्द्रने ब्राह्मणके वेषमें आकर उनसे तैयार अन्नकी याचना की ॥ ४-५॥

तस्मै द्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः। निःशोषिते ऽन्ने भगवानभुक्त्वेव महातपाः॥ ६॥ तय उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मणको दैनेका निश्चय करके दे डाला । उस अन्नमेंसे कुछ भी शेष नहीं बचा । इसल्ये वे महातपस्वी भगवान् विश्वामित्र विना खाये-पीये ही रह गये ॥ ६ ॥

न किंचिद्वदद् वित्रं मौनवतमुणस्थितः। तथैवासीत् पुनर्मौनमनुच्छ्वासं चकार ह॥ ७॥

फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मणसे कुछ कहा नहीं। अपने मौन वतका यथार्थरूपसे पालन किया। इसके बाद पुनः पहलेकी ही भाँति श्वासोच्छ्वाससे रहित मौन व्रतका अनुष्ठान आरम्भ किया॥ ७॥

अथ वर्षसहस्रं च नोच्छवसन् मुनिपुङ्गवः। तस्यानुच्छवसमानस्य मूर्मि धूमो व्यजायत ॥ ८॥

पूरे एक हजार वर्षोंतक उन मुनिश्रेष्ठने साँसतक नहीं ली। इस तरह साँस न लेनेके कारण उनके मस्तकसे धुआँ उठने लगा॥ ८॥

त्रैलोक्यं येन सम्भ्रान्तमातापितभिवाभवत्। ततो देवर्षिगन्धर्वाः पद्मगोरगराक्षसाः॥ ९॥ मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्द्रदमयः। कदमलंपहताः सर्वे पितामहमथाववन्॥१०॥

उससे तीनों छोकोंके प्राणी वबरा उटे, सभी संतप्त-से होने छगे। उस समय देवता, ऋषि, गन्धर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनिकी तपस्यासे मोहित हो गये। उनके तेजसे सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी। वे सब-के-सब दु:खसे ब्याकुळ हो पितामह ब्रह्माजीसे बोळे—॥ ९-१०॥

वहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः। लोभितः कोधितइचैव तपसा चाभिवर्धते॥ ११॥

'देव! अनेक प्रकारके निर्मित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्रको लोभ और क्रोध दिलानेकी चेष्टा की गयी। किंतु वे अपनी तपस्याके प्रभावसे निरन्तर आगे बढ़ते जा रहे हैं ॥ ११॥ नहास्य वृज्ञिनं किंचिद् दृश्यते सूक्ष्ममप्युत । न दीयते यदि त्वस्य मनसा यद्भीप्सितम् ॥ १२ ॥ विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम् । व्याकुलाश्च दिशः सर्वो न च किंचित्पकाशते ॥ १३ ॥

'हमें उनमें कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखायी देता। यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गयी तो ये अपनी तपस्यासे चराचर प्राणियोंसिहत तीनों छोकोंका नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएँ धूमसे आच्छादित हो गयी हैं, कहीं कुछ भी सुझता नहीं है।। १२-१३।।

सागराः श्रुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः । प्रकम्पते च वसुधा वायुर्वातीइ संकुलः ॥ १४॥

'समुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, घरती डगमग हो रही है और प्रचण्ड आँधी चलने लगी है ॥ १४॥

ब्रह्मन् न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः । सम्मूढमिव त्रैलोक्यं सम्प्रश्लुभितमानसम् ॥ १५ ॥

्ब्रह्मन् ! हमें इस उपद्रवके निवारणका कोई उपाय नहीं समझमें आता है। सब लोग नास्तिककी माँति कर्मानुष्टान-से ग्लून्य हो रहे हैं। तीनों लोकोंके प्राणियोंका मन क्षुब्ध हो गया है। सभी किंकर्तब्यविमृद्-से हो रहे हैं। १५॥

भारकरो निष्प्रभइचैव महर्षेस्तस्य तेजसा। बुद्धि न कुरुते यावज्ञादो देव महामुनिः॥१६॥ तावत् प्रसादो भगवज्ञश्चिरूपो महाद्युतिः।

'महर्षि विश्वामित्रके तेजसे सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी है। भगवन्! ये महाकान्तिमान् मुनि अग्निस्वरूप हो रहे हैं। देव! महामुनि विश्वामित्र जबतक जगत्के विनाशका विचार नहीं करते तबतक ही इन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिये॥ १६ ई॥

कालाग्निना यथा पूर्व त्रैलोक्यं दह्यते ऽखिलम् ॥ १७ ॥ देवराज्यं चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मनः।

'जैसे पूर्वकालमें प्रलयकालिक अग्निने सम्पूर्ण त्रिलोकी-को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओंका राज्य प्राप्त करना चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाय। इनके मनमें जो भी अभिलाषा हो, उसे पूर्ण किया जाय'। १७६।

ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमाः॥ १८॥ विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमञ्जवन्।

तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्रके पास जाकर मधुर वाणीमें बोले—॥ १८५॥

व्रह्मर्षे खागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ॥ १९ ॥ ब्रह्मर्षे खागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः ॥ १९ ॥ 'ब्रह्मर्षे ! तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्यासे बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिकनन्दन ! तुमने अपनी उग्र-तपस्यासे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥१९५ ॥

दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन् ददामि समरुद्रणः॥२०॥ स्वस्ति प्राप्तुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्।

'ब्रह्मन् ! मरुद्गणींसहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ । तुम्हारा कल्याण हो । सौम्य ! तुम मङ्गलके भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ' ॥२०६॥ पितामहबचः श्रुत्वा सर्वेषां त्रिदिवौकसाम् ॥ २१॥ कृत्वा प्रणामं सुदितो ब्याजहार महासुनिः।

पितामह ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर महासुनि विश्वामित्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर सम्पूर्ण देवताओंको प्रणाम किया और कहा—॥ २१ ।।

ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुक्तथैव च ॥ २२ ॥ ॐकारोऽथ वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम् । क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामिष ॥ २३ ॥ ब्रह्मपुत्रो विसष्ठो मामेवं वदतु देवताः । यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः ॥ २४ ॥

देवगण ! यदि मुझे (आपकी कृपासे ) ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घ आयुकी भी प्राप्ति हो गयी तो ॐकार, वषट्कार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें । इसके सिवा जो क्षत्रिय-वेद ( धनुर्वेद आदि ) तथा ब्रह्मवेद (ऋक् आदि चारों वेद ) के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं, वे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहें (कि तुम ब्राह्मण हो गये ), यदि ऐसा हो जाय तो मैं समझूँगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया । उस अवस्थामें आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँसे जा सकते हैं' ॥ २२—२४॥

ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वरः। सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्त्वित चाब्रवीत्॥ २५॥

तब देवताओंने मन्त्रजप करनेवालोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिको प्रसन्न किया। इसके बाद ब्रह्मर्षि वसिष्ठने 'एवमस्तु' कहकर विश्वामित्रका ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली॥ २५॥

ब्रह्मर्षिस्त्वं न संदेहः लर्बे सम्पद्यते तव। इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम्॥ २६॥

'मुने ! तुम ब्रह्मर्षि हो गये, इसमें संदेह नहीं है । तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार सम्पन्न हो गया ।' ऐसा कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आये थे बैसे लौट गये ॥ २६ ॥

विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्।
पूजयामास ब्रह्मार्षे वसिष्ठं जपतां वरम्॥२७॥
इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणल प्राप्त करके धर्मास्मा

विश्वामित्रजीने भी मन्त्र-जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ ब्रहार्षि वसिष्ठका पूजन किया ॥ २७॥

### कृतकामो महीं सर्वी चचार तपिस स्थितः। एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना॥ २८॥

इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्यामें लगे रहकर ही ये सम्पूर्ण पृथ्वीपर विचरने लगे। श्रीराम ! इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्माने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया॥ २८॥

### एष राम मुनिश्रेष्ठ एव विद्रहवांस्तपः। एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम्॥ २९॥

रघुनन्दन ! ये विश्वामित्रजी समस्त मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं, ये तपस्याके मूर्तिमान् खरूप हैं, उत्तम धर्मके साक्षात् विग्रह हैं और पराक्रमकी परम निधि हैं॥ २९॥

### प्वमुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः। शतानन्दवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसंनिधौ॥३०॥ जनकः प्राञ्जलिवाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्।

ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर शतानन्दजी चुप हो गये। शतानन्दजीके मुखसे यह कथा मुनकर महाराज जनकने श्रीराम और लक्ष्मणके समीप विश्वामित्रजीसे हाथ जोड़कर कहा—॥ २०६॥

### धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गव॥ ३१॥ यश्चं काकुत्स्थसिहतः प्राप्तवानिस कौशिक। पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने॥ ३२॥

'मुनिप्रवर कौशिक ! आप ककुत्स्यकुलनन्दन श्रीराम और लक्ष्मणके साथ मेरे यज्ञमें पघारे, इससे मैं धन्य हो गया । आपने मुझपर बड़ी कृपा की । महामुने ! ब्रह्मन् ! आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया ॥ ३१-३२॥

### गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया। विस्तरेण च वै ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः॥ ३३॥ श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना। सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहुवो गुणाः॥ ३४॥

'आपके दर्शनसे मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकारके गुण उपलब्ध हुए । ब्रह्मन् ! आज इस सभामें आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्योंके साथ आपके महान् तेज (प्रभाव) का वर्णन सुना है, बहुत-से गुण सुने हैं। ब्रह्मन् ! शतानन्दजीने आपके महान् तपका वृत्तान्त विस्तार-पूर्वक बताया है ॥ ३३-३४ ॥

### अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम्। अप्रमेया गुणाइचैव नित्यं ते कुशिकात्मज ॥ ३५॥

'कुशिकनन्दन! आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनन्त है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्यासे परे हैं॥ ३५॥

### तृतिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो। कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम् ॥ ३६॥

'प्रभो ! आपकी आश्चर्यमयी कथाओंके श्रवणसे मुझे तृप्ति नहीं होती है; किंतु मुनिश्रेष्ठ ! यज्ञका समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं ॥ ३६॥

### श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टमईसि मां पुनः। खागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमईसि॥३७॥

'जप करनेवालोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने ! आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जानेकी आज्ञा प्रदान करें'॥ ३७॥

### पवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्य पुरुषर्षभम्। विससर्जोग्रु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा॥३८॥

राजाके ऐसा कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रजी मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनककी प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया ॥ ३८॥

# एवमुक्त्वा मुनिश्लेष्ठं वैदेहो मिथिलाधियः। प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः सवान्धवः॥ ३९॥

उस समय मिथिलापित विदेहराज जनकने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रसे पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बन्धु-बान्धवोंके साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की । फिर वहाँसे वे चल दिये ॥ ३९॥

# विश्वामित्रोऽपिधर्मात्मा सहरामः सळक्ष्मणः। स्ववासमभिचकाम पूज्यमानो महात्मभिः॥ ४०॥

तत्पश्चात् धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओंसे पूजित होकर श्रीराम और लक्ष्मणके साथ अपने विश्वामस्थानपर लौट आये ॥ ४० ॥

# इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बातकाण्डमें पैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५ ॥

# षट्षष्टितमः सर्गः

राजा जनकका विक्वामित्र और राम-लक्ष्मणका सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका परिचय देना और धनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना

ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः। विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराधवम्॥१॥ तमर्चियत्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। राधवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाच ह॥२॥

तदनन्तर दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल जानेपर धर्मात्मा राजा जनकने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीराम और लक्ष्मणसहित महात्मा विश्वामित्रजीको बुलाया और शास्त्रीय विधिके अनुसार सुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारोंका पूजन करके इस प्रकार कहा—॥ १-२॥

भगवन् स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि तवानघ। भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता हाहम्॥ ३॥

'भगवन्! आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षे! आप मुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ; क्योंकि मैं आपका आज्ञापालक हूँ'॥ ३॥

प्वमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना। प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः॥ ४॥

महात्मा जनकके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल धर्मात्मा मनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उनसे यह बात कही—॥ ४॥

पुत्री दशरथस्येमी क्षत्रियौ लोकविश्रतौ। द्रष्टकामी धनुःश्रेष्ठं यदेतस्विय तिष्ठति॥ ५॥

'महाराज! राजा दशरथके ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रक्खा है, उसे देखनेकी इच्छा रखते हैं॥ ५॥

पतद् दर्शय भद्रं ते कृतकामौ नृपात्मजौ । दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥ ६ ॥

(आपका कल्याण हो) वह घनुष इन्हें दिखा दीजिये । इससे इनकी इच्छा पूरी हो जायगी । फिर ये दोनों राज-कुमार उस घनुषके दर्शनमात्रसे संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानीको लौट जायँगे' ॥ ६ ॥

पवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम् । श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति ॥ ७ ॥

मुनिके ऐसा कहनेपर राजा जनक महामुनि विश्वामित्रसे बोले—'मुनिवर ! इस धनुषका वृत्तान्त मुनिये। जिस उद्देश्यसे यह धनुष यहाँ रक्खा गया, वह सब बताता हूँ ॥७॥

देवरात इति ख्यातो निमेज्येष्ठो महीपतिः। म्यासोऽयंतस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मनः॥ ८॥

'भगवन् ! निमिके ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरातके नामसे

विख्यात थे । उन्हीं महात्माके हाथमें यह धनुष धरोहरके रूपमें दिया गया था ॥ ८ ॥

दक्षयञ्चवधे पूर्वे धनुरायम्य वीर्यवान् । विध्वंस्य त्रिदशान् रोषात् सलीलमिदमञ्जवीत् ॥ ९ ॥ यस्माद् भागार्थिनो भागं नाकल्पयत् मे सुराः । वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शात्यामि वः ॥ १० ॥

'कहते हैं, पूर्वकालमें दक्षयज्ञविश्वंसके समय परम पराक्रमी भगवान शङ्करने खेल-खेलमें ही रोपपूर्वक इस धनुषको उठाकर यज्ञ-विश्वंसके पश्चात् देवताओंसे कहा—'देवगण! मैं यज्ञमें भाग प्राप्त करना चाहता था, किंतु तुमलोगोंने नहीं दिया। इसलिये इस धनुषसे मैं तुम सब लोगोंके परम पूजनीय श्रेष्ठ अङ्ग—मस्तक काट डाल्ँगा'॥ ९-१०॥

ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुङ्गव। प्रसादयन्त देवेशं तेषां प्रीतोऽभवद् भवः॥११॥

'मुनिश्रेष्ठ ! यह सुनकर सम्पूर्ण देवता उदास हो गये और स्तुतिके द्वारा देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करने छगे । अन्तमें उनपर भगवान् शिव प्रसन्न हो गये ॥ ११ ॥

प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम्। तदेतद् देवदेवस्य धन्र्रत्नं महात्मनः॥१२॥ न्यासभूतं तदा त्यस्तमसाकं पूर्वजे विभौ।

प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओंको यह धनुष अर्पण कर दिया । वही यह देवाधिदेव महात्मा भगवान् शक्करका धनुष-रत्न है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरातके पास धरोहरके रूपमें रक्खा गया था ॥ १२ ई ॥

अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः ॥ १३ ॥ क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्वता । भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥ १४ ॥

्एक दिन मैं यज्ञके लिये भूमिशोधन करते समय खेतमें हल चला रहा था। उसी समय हलके अग्रभागसे जोती गयी भूमि (हराई या सीता) से एक कन्या प्रकट हुई। सीता (हलद्वारा खींची गयी रेखा) से उत्पन्न होनेके कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वीसे प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर स्थानी हुई॥ १३-१४॥

वीर्यशुक्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा।
भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम् ॥ १५॥
वरयामासुरागत्य राजानो मुनिपुङ्गव।

'अपनी इस अयोनिजा कन्याके विषयमें मैंने यह

निश्चय किया कि जो अपने पराक्रमसे इस धनुषको चढ़ा देगा, उसीके साथ मैं इसका व्याह करूँगा। इस तरह इसे वीर्यग्रुटका (पराक्रमरूप ग्रुटकवाळी) बनाकर अपने घरमें रख छोड़ा है। मुनिश्रेष्ठ! भूतळते प्रकट होकर दिनों-दिन बढ़नेवाळी मेरी पुत्री सीताको कई राजाओंने यहाँ आकर माँगा॥ १५ ई॥

#### तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम् ॥ १६ ॥ वीर्यग्रुक्केति भगवन् न ददामि सुतामहम् ।

'परंतु भगवन् ! कन्याका वरण करनेवाले उन सभी राजाओंको मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्यशुल्का है । (उचित पराक्रम प्रकट करनेपर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करनेका अधिकारी हो सकता है।) यही कारण है कि मैंने आजतक किसीको अपनी कन्या नहीं दी॥ १६ है॥

#### ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुङ्गव ॥ १७ ॥ मिथिलामप्युपागम्य वीर्ये जिज्ञासवस्तदा ।

'मुनिपुङ्गव! तब सभी राजा मिलकर मिथिलामें आये और पूछने लगे कि राजकुमारी सीताको प्राप्त करनेके लिये कौन-सा पराक्रम निश्चित किया गया है ॥ १७३॥

#### तेषां जिज्ञासमानानां दौवं धनुरुपाहतम् ॥ १८॥ न दोकुर्बहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा।

'मैंने पराक्रमकी जिज्ञासा करनेवाले उन राजाओं के सामने यह शिवजीका धनुष रख दिया; परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलानेमें भी समर्थ न हो सके ॥ १८ ।। तेषां वीर्यवतां वीर्यमस्पं ज्ञात्वा महामुने ॥ १९ ॥

# प्रत्याख्याता चृपतयस्तिश्चिध तपंघन। (महामने ! उन पराक्रमी नरेशोंकी शक्ति बहत थोडी

'महामुने ! उन पराक्रमी नरेशोंकी शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या दैनेसे इन्कार कर दिया। तपोधन! इसके बाद जो घटना घटी। उसे भी आप सुन छीजिये॥

#### ततः परमकोपेन राजानो सुनिपुङ्गव॥२०॥ अरुन्धन् मिथिलां सर्वे वीर्यसंदेहमागताः।

'मुनिप्रवर! मेरे इन्कार करनेपर ये सब राजा अत्यन्त हाथ

कुपित हो उठे और अपने पराक्रमके विषयमें संशयापन्न हो मिश्विलाको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २०६ ॥ आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय नृपपुङ्गवाः ॥ २१ ॥ रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीम् ।

भीरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशोंने अत्यन्त रुष्ट हो मिथिलापुरीको सब ओरसे पीड़ा देना प्रारम्भ कर दिया ॥ २१३॥

### ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः॥ २२॥ साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः।

'मुनिश्रेष्ठ ! पूरे एक वर्षतक वे घेरा डाले रहे। इस बीचमें युद्धके सारे साधन क्षीण हो गये। इससे मुझे बड़ा दु:ख हुआ ॥ २२% ॥

#### ततो देवगणान् सर्वोम्तपसाहं प्रसादयम् ॥ २३ ॥ ददुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं सुराः।

'तब मैंने तपस्याके द्वारा समस्त देवताओंको प्रसन्न करनेकी चेष्टा की । देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की ॥ २३ है ॥

#### ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥ २४ ॥ अवीर्या वीर्यसंदिग्धाः सामात्याः पापकारिणः ।

ंफिर तो हमारे सैनिकोंकी मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा, जो बल्हीन थे अथवा जिनके बल्वान् होनेमें संदेह था, मन्त्रियोंसहित भागकर विभिन्न दिशाओंमें चले गये॥ तदेतनमुनिशाईल धनुः परमभाखरम्॥ २५॥

रामळक्ष्मणयोश्चापि दर्शिष्यामि सुव्रत । 'मुनिश्रेष्ठ ! यही वह परम प्रकाशमान धनुष है । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षे ! मैं उसे श्रीराम और लक्ष्मण-को भी दिखाऊँगा ॥ २५ है ॥

### यद्यस्य धतुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने। सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्॥ २६॥

'मुने ! यदि श्रीराम इस धनुषकी प्रत्यञ्चा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीताको इन दशरथकुमारके हाथमें दे दुँ'॥ २६॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे घट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें छाछठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६६ ॥

# सप्तषष्टितमः सर्गः

# श्रीरामके द्वारा धनुर्भङ्ग तथा राजा जनकका विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा दशरथको बुलानेके लिये मन्त्रियोंको भेजना

जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः। जनककी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले— धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम् ॥ १ ॥ 'राजन्! आप श्रीरामको अपना धनुष दिखाइये'॥ १ ॥ ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेश ह। धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्॥ २॥

तब राजा जनकने मन्त्रियोंको आज्ञा दी—'चन्दन और मालाओंसे मुशोभित वह दिन्य धनुष यहाँ ले आओ'॥ २॥

जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरम् । तद्भनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुरमितौजसः॥ ३॥

राजा जनककी आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री नगरमें गये और उस धनुषको आगे करके पुरीसे बाहर निकले ॥ ३ ॥

नृणां शतानि पञ्चाशद् व्यायतानां महात्मनाम्। मञ्जूषामष्टचकां तां समूहुस्ते कथंचन ॥ ४ ॥

वह घनुष आठ पिंह्योंवाली लोहेकी बहुत बड़ी संदूक-में रक्खा गया था। उसे मोटे-ताजे पाँच हजार महामनस्वी वीर किसी तरह ठेलकर वहाँतक ला सके॥ ४॥

त्मादाय सुमञ्जूषामायसी यत्र तद्धनुः। सुरोपमं ते जनकमूचुर्नृपतिमन्त्रिणः॥ ५॥

लोहेकी वह संदूकः जिसमें धनुष रक्खा गया थाः लाकर उन मन्त्रियोंने देवोपम राजा जनकसे कहा—॥ ५॥

इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजिभः। मिथिछाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छिसि ॥ ६ ॥

शाजन् ! मिथिलापते ! राजेन्द्र ! यह समस्त राजाओं-द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ घनुष है । यदि आप इन दोनों राज-कुमारोंको दिखाना चाहते हैं तो दिखाइये' ॥ ६॥

तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत। विश्वामित्रं महात्मानं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ॥ ७॥

उनकी वात सुनकर राजा जनकने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा—॥७॥

इदं घनुर्वरं ब्रह्मञ्जनकैरभिपूजितम्। राजभिश्च महावीर्थैरशकैः पूरितं तदा॥८॥

'ब्रह्मन ! यही वह श्रेष्ठ धनुष है, जिसका जनकवंशी नरेशोंने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठानेमें समर्थ न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशोंने भी इसका पूर्वकालमें सम्मान किया है ॥ ८॥

नैतत् सुरगणाः सर्वे सासुरा न च राक्षसाः । गन्धर्वयक्षप्रवराः सिकन्नरमहोरगाः ॥ ९ ॥

'इसे समस्त देवताः असुरः राक्षसः गन्धर्वः बड़े-बड़े यक्षः किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं ॥ ९॥

क गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे। आरोपणे समायोगे वेपने तोळने तथा॥१०॥

'फिर इस धनुषको खींचने, चढ़ाने, इसपर बाण संधान

करने, इसकी प्रत्यञ्चापर टङ्कार देने तथा इसे उठाकर इधर-उधर हिलानेमें मनुष्योंकी कहाँ शक्ति है ?॥ १०॥ तदेतद् धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुङ्गव। दर्शयैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः॥ ११॥

'मुनिप्रवर ! यह श्रेष्ठ घनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग ! आप इसे इन दोनों राजकुमारोंको दिखाइये' ॥ ११ ॥ विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम् । वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमत्रवीत् ॥ १२ ॥

श्रीरामसहित विश्वामित्रने जनकका वह कथन सुनकर रघुनन्दनसे कहा—'वत्स राम! इस घनुषको देखो'॥१२॥

महर्षेर्वचनाद् रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः। मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथात्रवीत्॥१३॥

महर्षिकी आशासे श्रीरामने जिसमें वह धनुष था उस संदूकको खोलकर उस धनुषको देखा और कहा—॥ १३॥

इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामीह पाणिना। यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा॥ १४॥

'अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ानेका भी प्रयत्न करूँगा'॥१४॥

वाढमित्यव्रवीद् राजा मुनिश्च समभाषत । लीलया स धनुर्भध्ये जग्राह वचनान्मुनेः ॥ १५ ॥ पद्यतां नृसहस्राणां बहुनां रघुनन्दनः । आरोपयत् स धर्मात्मा सलीलमिव तद्दनुः ॥ १६ ॥

तब राजा और मुनिने एक स्वरसे कहा—'हाँ, ऐसा ही करो।' मुनिकी आज्ञासे रघुकुलनन्दन धर्मात्मा श्रीरामने उस धनुषको बीचसे पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल-सा करते हुए उसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्योंकी दृष्टि उनपर लगी थी॥ १५-१६॥

आरोपयित्वा मौर्वी च पूर्यामास तद्धतुः। तद् बभक्ष धनुर्भध्ये नरश्रेष्टो महायशाः॥ १७॥

प्रत्यञ्चा चढ़ाकर महायशस्त्री नरश्रेष्ठ श्रीरामने ज्यों ही उस धनुषको कानतक खींचा त्यों ही वह बीचसे ही टूट गया ॥ १७॥

तस्य शब्दो महानासीन्निर्घातसमनिःस्वनः। भूमिकम्पश्च सुमहान् पर्वतस्येव दीर्यतः॥१८॥

दूरते समय उससे वज्रपातके समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान् भूकम्प आ गया॥ १८॥

निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः। वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ॥ १९॥

मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुलभूषण दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणको छोड़कर श्रेष जितने लोग वहाँ

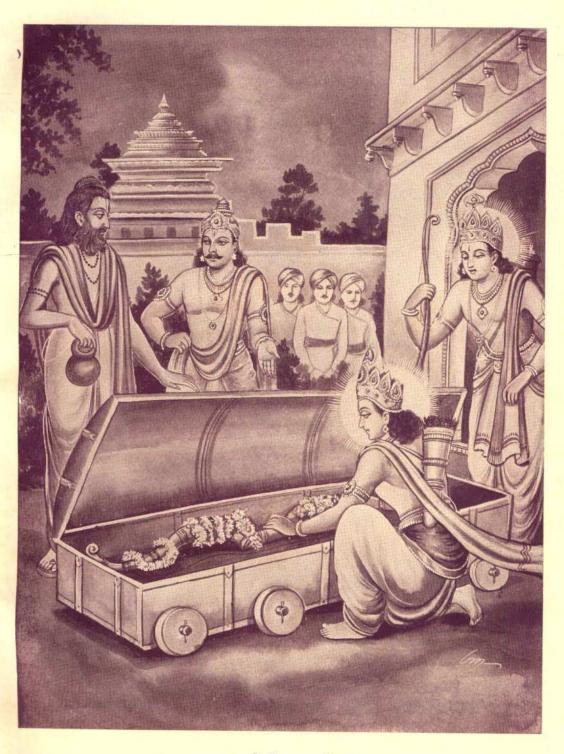

धनुष उठानेको उद्यत श्रीराम

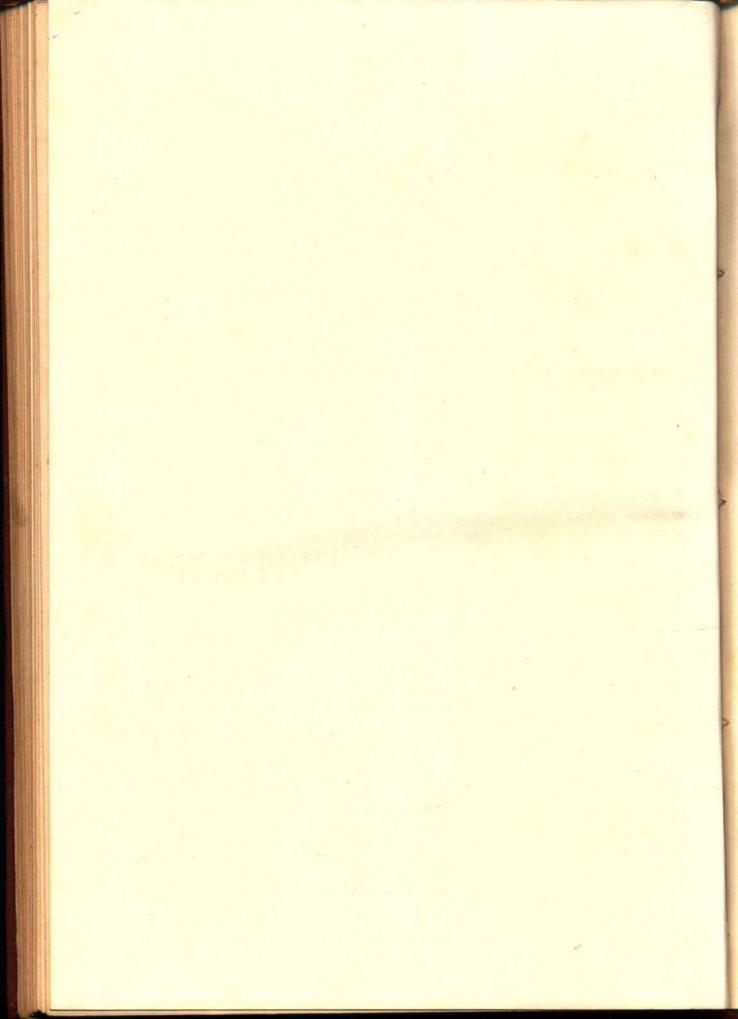

खड़े थे, वे सब धनुप टूटनेके उस भयंकर शब्दसे मूर्छित होकर गिर पड़े ॥ १९ ॥

प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगतसाध्वसः। उवाच प्राञ्जलिवीषयं वाषयक्षो मुनिपुङ्गवम् ॥ २०॥

थोड़ी देरमें जब सबको चेत हुआ, तब निर्भय हुए राजा जनकने, जो बोलनेमें कुशल और वाक्यके मर्मको समझने-वाले थे, हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे कहा—॥ २०॥ भगवन् दृष्टवीयों मे रामो दृश्यरथात्मकः। अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतिर्कतमिदं मया॥ २१॥

'भगवन् ! मैंने दशरथनन्दन श्रीरामका पराक्रम आज अपनी आँखों देख लिया । महादेवजीके धनुषको चढ़ाना— यह अत्यन्त अद्भुतः अचिन्त्य और अतर्कित घटना है ॥२१॥ जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता । सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम् ॥ २२॥

'मेरी पुत्री सीता दशरथकुमार श्रीरामको पतिरूपमें प्राप्त करके जनकवंशकी कीर्तिका विस्तार करेगी ॥ २२ ॥ मम सत्या प्रतिश्वा सा वीर्यशुरुकेति कीशिक । सीता प्राणवेंहुमता देया रामाय मे सुता ॥ २३ ॥

'कुशिकनन्दन! मैंने सीताको बीर्यशुल्का (पराक्रम-रूपी शुल्कसे ही प्राप्त होनेवाली) बताकर जो प्रतिज्ञा की थी। वह आज सत्य एवं सफल हो गयी। सीता मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर है। अपनी यह पुत्री मैं श्रीरामको समर्पित करूँगा। । २३।।

भवतोऽनुमते ब्रह्मव्हािष्ठं गच्छन्तु मन्त्रिणः। मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः॥ २४॥ राजानं प्रश्चितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम। प्रदानं वीर्यशुक्कायाः कथयन्तु च सर्वशः॥ २५॥

'ब्रह्मन् ! कुशिकनन्दन ! आग्का कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन्त्री रथपर सवार होकर वड़ी उतावलीके साथ शीघ ही अयोध्याको जायँ और विनययुक्त वचनोंद्वारा महाराज दशरथको मेरे नगरमें लिवा लायें। साथ ही यहाँका सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके लिये पराक्रमका ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक-कुमारी सीताका विवाह श्रीरामचन्द्रजीके साथ होने जा रहा है॥ २४-२५॥

मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै। प्रीतियुक्तं तु राजानमानयन्तु सुशीव्रगाः॥ २६॥

भ्ये लोग महाराज दशरथसे यह भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण विश्वामित्रजीके द्वारा मुरक्षित हो मिथिलामें पहुँच गये हैं। इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए राजा दशरथको ये शीधगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लायें।।

कौशिकस्तुतथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः। अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनान्। यथावृत्तं समाख्यातुमानेतुं च नृपं तथा॥ २७॥

विश्वामित्रने 'तथास्तु' कहकर राजाकी बातका समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनकने अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले मन्त्रियोंको समझा-बुझाकर यहाँका ठीक-ठीक समाचार महाराज दशरथको बताने और उन्हें मिथिलापुरीमें ले आनेके लिये मेज दिया॥ २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बाळकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६ ७ ॥

# अष्टषष्टितमः सर्गः

राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित महाराज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना

जनकेन समादिष्टा दूतास्ते हान्तवाहनाः। त्रिरात्रमुषिता मार्गे तेऽयोध्यां प्राविद्यान् पुरीम् ॥१॥

राजा जनककी आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्याके लिये प्रस्थित हुए। रास्तेमें वाहनोंके थक जानेके कारण तीन रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे॥ १॥ ते राजवचनाद गत्वा राजवेकम प्रवेशिताः।

ते राजवचनाद् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिताः। दहशुदेवसंकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्॥ २॥

राजाकी आज्ञासे उनका राजमहल्प्सें प्रवेश हुआ। वहाँ जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथका दर्शन किया॥ २॥ बद्धाञ्जलिपुदाः सर्वे दूता विगतसाध्यसाः। राजानं प्रश्नितं वाक्यमञ्जवन् मधुराक्षरम्॥ ३॥ मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्रपुरस्कृतः। मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंरक्तया गिरा॥ ४॥ कुशलं चान्ययं चैव सोपाध्यायपुरोहितम्। जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सपुरःसरम्॥ ५॥

उन सभी दूर्तीने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजासे मधुर वाणीमें यह विनययुक्त बात कही — भहाराज ! मिथिछापति राजा जनकने अग्निहोत्रकी अग्निको सामने रखकर स्नेह्युक्त मधुर वाणीमें सेवकोंसहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितोंका बारंबार कुशल-मङ्गल पूछा है ॥ ३-५॥

#### पृष्ट्वा कुशलमन्यमं वैदेहो मिथिलाधिपः। कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिद्मम्बवीत्॥ ६॥

'इस प्रकार इयम्रतारिहत कुशल पूछकर मिथिलापति विदेहराजने महर्षि विश्वामित्रकी आज्ञासे आपको यह संदेश दिया है ॥ ६ ॥

#### पूर्वं प्रतिक्षा विदिता वीर्यशुक्का ममात्मजा। राजानश्च कृतामणी निर्वीयो विमुखीकृताः॥ ७ ॥

प्राजन् ! आपको मेरी पहले की हुई प्रतिशाका हाल मालूम होगा । मैंने अपनी पुत्रीके विवाहके लिये पराक्रमका ही शुल्क नियत किया था । उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्पमें मेरे हुए आये; किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लीट गये ॥ ७॥

# सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्रपुरस्कृतैः। यहच्छयागतै राजन् निर्जिता तव पुत्रकैः॥ ८॥

'नरेश्वर! मेरी इस कन्याको विश्वामित्रजीके साथ अकस्मात् घूमते-फिरते आये हुए आपके पुत्र श्रीरामने अपने पराक्रमसे जीत लिया है ॥ ८॥

#### तच रत्नं धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना। रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि॥ ९॥

भहाबाहो ! महात्मा श्रीरामने महान् जनसमुदायके मध्य मेरे यहाँ रक्ले हुए रत्नस्वरूप दिव्य धनुषको बीचसे तोड़ डाला है ॥ ९ ॥

### अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने । प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तद्गुज्ञातुमईसि ॥ १०॥

'अतः मैं इन महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपनी वीर्य-शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा । ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञासे पार होना चाहता हूँ । आप इसके लिये मुझे आज्ञा देनेकी कृपा करें ॥ १० ॥

#### सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः। शीव्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमईसि राघवा। ११॥

'महाराज ! आप अपने गुरु एवं पुरोहितके साथ यहाँ शीघ पधारें और अपने दोनों पुत्र रघुकुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मणको देखें । आपका मला हो ॥ ११ ॥

प्रतिक्षां मम राजेन्द्र निर्वर्तथितुमर्हसि। पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमुपलप्स्यसे॥१२॥

'राजेन्द्र ! यहाँ पधारकर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें।

यहाँ आनेसे आपको अपने दोनों पुत्रोंके विवाहजनित आनन्द-की प्राप्ति होगी ॥ १२ ॥

#### एवं विरेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमत्रवीत्। विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः॥ १३॥

(राजन्! इस तरह विदेहराजने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिये उन्हें विश्वामित्रजीकी आज्ञा और शतानन्दजीकी सम्मित भी प्राप्त हुई थें ।। १३॥

# दूतवाक्यं तु तच्छूत्वा राजा परमहर्षितः। वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणश्चैवमत्रवीत्॥ १४॥

संदेशवाहक मन्त्रियोंका यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने महर्षि वसिष्ठः वामदेव तथा अन्य मन्त्रियोंसे कहा—॥१४॥

#### गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ ॥१५॥

'कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हो कौसल्याका आनन्दवर्धन करनेवाले श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मणके साथ विदेहदेशमें निवास करते हैं ॥ १५॥

### दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना। सम्प्रदानं सुतायास्तु राघचे कर्तुमिच्छति॥१६॥

वहाँ महात्मा राजा जनकने ककुत्स्यकुलभूषण श्रीरामके पराक्रमको प्रत्यक्ष देखा है। इसलिये वे अपनी पुत्री सीताका विवाह रघुकुलरन रामके साथ करना चाहते हैं॥ १६॥

### यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः। पुरीं गच्छामहे शीघं मा भूत् काळस्य पर्ययः॥ १७॥

ध्यदि आवलोगोंकी रुचि एवं सम्मति हो तो हमलोग शीव्र ही महात्मा जनककी मिथिलापुरीको चलें। इसमें विलम्ब न हो। १७॥

## मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सर्वेर्महर्षिभिः। सुप्रीतश्चाब्रवीद्राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः॥१८॥

यह मुनकर समस्त महर्षियोंसहित मन्त्रियोंने 'बहुत अच्छा' कहकर एक स्वरसे चलनेकी सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मन्त्रियोंसे बोले—'कल सबेरे ही यात्रा कर देनी चाहिये'।। १८॥

## मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रि परमसत्कृताः। ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वेः समन्विताः॥ १९॥

महाराज दशरथके सभी मन्त्री समस्त सहुणींसे सम्पन्न थे। राजाने उनका वड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलनेकी बात सुनकर उन्होंने बड़े आनन्दसे वह रात्रि ब्यतीत की।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेऽष्ट्रवष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बातकाण्डमें अड्सठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥६८॥

# एकोनसप्ततितमः सर्गः

दल-बलसहित राजा दशरथकी मिथिला-यात्रा और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका खागत-सत्कार

ततो राज्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सवान्धवः। राजा दशरथो हुएः सुमन्त्रमिदमञ्ज्ञीतु ॥ १ ॥

तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर उपाध्याय और बन्ध-बान्धवींसहित राजा दशरथ हर्षमें भरकर समन्त्रसे इस प्रकार बोले-॥१॥

अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् । वजन्त्वये सुविहिता नानारत्नसमन्विताः॥ २॥

ध्याज हमारे सभी धनाध्यक्ष ( खजांची ) बहुत-सा धन लेकर नाना प्रकारके रत्नींसे सम्पन्न हो सबसे आगे चलें। उनकी रक्षाके लिये हर तरहकी सुब्यवस्था होनी चाहिये॥

चतुरङ्गवलं चापि शीव्रं निर्यात सर्वशः। ममाशासमकालं च यानं युग्यमनुत्तमम्॥ ३॥

'सारी चतुरङ्गिणी सेना भी यहाँसे शीघ ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुन्दर-सुन्दर पालकियाँ और अच्छे-अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें ॥ ३ ॥

वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ करयपः। मार्कण्डेयस्त दीर्घायुर्ऋषिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ पते द्विजाः प्रयानत्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे । यथा कालात्ययो न स्याद् दूता हि त्वरयन्ति माम्॥ ५॥

·वसिष्ठः वामदेवः जावालिः कश्यपः दीर्घजीवी मार्कण्डेय मृनि तथा कात्यायन-ये सभी ब्रह्मार्ष आगे-आगे चलें। मेरा रथ भी तैयार करो । देर नहीं होनी चाहिये । राजा जनकके दूत मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं ॥ ४-५ ॥

वचनाच नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी। राजानमृषिभिः सार्धे वजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्॥ ६ ॥

राजाकी इस आजाके अनुसार चतुरङ्गिणी सेना तैयार हो गयी और ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथके पीछे-पीछे चली ॥ ६ ॥

गत्वा चतुरहं मार्ग विदेहानभ्युपेयिवान्। राजा च जनकः श्रीमाञ्श्रुत्वा पूजामकल्पयत्॥ ७ ॥

चार दिनका मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह-देशमें जा पहुँचे। उनके आगमनका समाचार सुनकर श्रीमान् राजा जनकने स्वागत-सत्कारकी तैयारी की ॥ ७॥

ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपम्। मृदितो जनको राजा प्रहर्ष परमं ययौ ॥ ८॥

तत्रश्चात् आनन्दमग्न हुए राजा जनक बूढे महाराज दशरथके पास पहुँचे । उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ ॥ उवाच वचनं श्रेष्टो नरश्रेष्ठं मुदान्वितम्।

खागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥ ९ ॥

राजाओंमें श्रेष्ठ मिथिलानरेशने आनन्दमग्न हुए पुरुष-प्रवर राजा दशरथसे कहा - 'नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य, जो आप यहाँ पधारे॥ ९॥ पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्ससे वीर्यनिर्जिताम् ।

दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवानुषिः ॥ १० ॥ सर्वेद्विजश्रेष्ठेर्देवैरिव शतकतः।

'आप यहाँ अपने दोनों पत्रोंकी प्रीति प्राप्त करेंगे, जो उन्होंने अपने पराक्रमसे जीतकर पायी है। महातेजस्वी भगवान विषष्ठ मुनिने भी हमारे सौमाग्यसे हो यहाँ पदार्पण किया है। ये इन सभी श्रेष्ठ बाहाणोंके साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं, जैसे देवताओं के साथ इन्द्र सुशोभित होते हैं ॥ १०५ ॥

दिष्ट्या मे निर्जिता विद्ना दिष्ट्या मे पुजितं कुलम्॥११॥ राधवैः सह सम्बन्धाद वीर्यश्रेष्ठैर्महाबलैः।

भौभाग्यसे मेरी सारी विघ्न-बाघाएँ पराजित हो गयीं । रवुकुलके महापुरुष महान् बलसे सम्पन्न और पराक्रममें सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण आज मेरे कुलका सम्मान बढ़ गया ॥ ११ई ॥

श्वः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवर्तयितुमर्हसि ॥ १२ ॥ यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहम्बिसत्तमैः।

'नरश्रेष्ठ नरेन्द्र ! कल सबेरे इन सभी महर्षियोंके साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञकी समाप्तिके बाद आप श्रीरामके विवाह-का ग्रुभकार्य सम्पन्न करें ।। १२३॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥ १३ ॥ वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्।

ऋषियोंकी मण्डलीमें राजा जनककी यह बात सुनकर बोलनेकी कला जाननेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ एवं वाक्यमर्मज्ञ महाराज दशरथने मिथिलानरेशको इस प्रकार उत्तर दिया-।। प्रतिष्रहो दातृवदाः श्रुतमेतन्मया पुरा ॥ १४ ॥ यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत् करिष्यामहे वयम्।

'धर्मज्ञ! मैंने पहलेसे यह सुन रक्खा है कि प्रतिग्रह दाताके अधीन होता है । अतः आप जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगें' ॥ १४३ ॥

तद धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥ १५॥ श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विसायमागतः।

सत्यवादी राजा दशरथका वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनकको वड़ा विसाय हुआ ॥१५३॥ ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १६॥ हर्षेण महता युकास्तां रात्रिमवसन् सुखम्।

तदनन्तर सभी महर्षि एक दूसरेसे मिछकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुखसे वह रात वितायी ॥ १६ दे ॥ अथ रामो महातेजा छक्ष्मणेन समं ययौ ॥१७॥ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादाबुपस्पृदान् ।

इधर महातेजस्वी श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे करके लक्ष्मणके साथ पिताजीके पास गये और उनके चरणोंका स्पर्श किया।।१७३॥

राजा च राघवौ पुत्रौ निशास्य परिद्वर्षितः॥ १८॥ उवास परमग्रीतो जनकेनाभिपृजितः। राजा दशरथने भी जनकके द्वारा आदर-सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल-रत्न पुत्रोंको सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रातमें बड़े सुखसे वहाँ रहे ॥ १८६ ॥

जनकोऽपि महातेजाः क्रिया धर्मेण तत्त्ववित्। यक्षस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह॥ १९॥

महातेजस्वी तत्त्वज्ञ राजा जनकने भी धर्मके अनुसार यज्ञ-कार्य सम्पन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओंके लिये मङ्गला-चारका सम्पादन करके सुखसे वह रात्रि व्यतीत की ॥ १९ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें उनहत्तरवाँ समें पूरा हुआ ॥ ६० ॥

# सप्ततितमः सर्गः

राजा जनकका अपने भाई कुग्नध्वजको सांकाश्या नगरीसे बुलवाना, राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सूर्यवंशका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके लिये सीता तथा ऊर्मिलाको वरण करना

ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः। उवाच वाक्यं वाक्यकः शतानम्दं पुरोहितम्॥ १॥

तदनन्तर जब सबेरा हुआ और राजा जनक महर्षियोंके सहयोगसे अपना यज्ञ-कार्य सम्पन्न कर चुके, तब वे बाक्य-मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानन्दजीसे इस प्रकर बोले—॥

भ्राता सम महातेजा वीर्यवानतिधार्मिकः। कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्॥२॥ वार्योफलकपर्यन्तां पिबन्निश्चमतीं नदीम्। सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्॥३॥

'ब्रह्मन्! मेरे महातेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशंष्वज जो अत्यन्त धर्मात्मा हैं, इस समय इक्षुमती नदीका जल पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या नगरीमें निवास करते हैं। उसके चारों ओरके परकोटोंकी रक्षाके लिये शत्रुओंके निवारणमें समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगाये गये हैं। वह पुरी पुष्पक विमानके समान विस्तृत तथा पुण्यसे उपलब्ध होनेवाले स्वर्गलोकके सहश सुन्दर है॥ २-३॥

तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोसा स मे मतः। प्रीति सोऽपि महातेजा इमां भोका मया सह॥ ४ ॥

वहाँ रहनेवाले अपने भाईको इस ग्रुम अवसरपर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ; क्योंकि मेरी दृष्टिमें वे मेरे इस यज्ञके संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्रीसीता-रामके विवाहसम्बन्धी इस मङ्गल समारोहका सुख उठावेंगे'।। ४॥

एवमुके तु वचने शतानन्दस्य संनिधौ।

आगताः केचिद्ध्यद्राजनकस्तान् समादिशत्॥ ५ ॥

राजाके इस प्रकार कहनेपर शतानन्दजीके समीप कुछ धीर स्वभावके पुरुष आये और राजा जनकने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया ॥ ५ ॥

शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः । समानेतुं नरव्याघं विष्णुमिन्द्राञ्चया यथा॥ ६॥

राजाकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ दूत तेज चलनेवाले घोड़ोंपर सवार हो पुरुषसिंह कुशध्वजको बुला लानेके लिये चल दिये। मानो इन्द्रकी आज्ञासे उनके दूत भगवान् विष्णुको बुलाने जा रहे हों॥ ६॥

सांकाइयां ते समागम्य दृदशुश्च कुशध्वजम्। न्यवेदयन् यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्॥ ७॥

सांकाश्यामें पहुँचकर उन्होंने कुशध्वजसे मेंट की और मिथिलाका यथार्थ समाचार एवं जनकका अभिप्राय भी निवेदन किया॥ ७॥

तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाजवैः। आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः॥ ८॥

उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतोंके मुखसे मिथिलाका सारा कृतान्त सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनककी आजाके अनुसार मिथिलामें आये ॥ ८॥

स दद्शं महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्। सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम्॥ ९॥ राजार्हं परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनकका दर्शन किया। फिर रातानन्दजी तथा अत्यन्त धार्मिक जनकको प्रणाम करके वे राजाके योग्य परम दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए। ९६ ॥

उपविद्यात्रुभौ तौ तु भ्रातरावमितद्युती ॥ १० ॥ प्रेषयामासतुर्वीरौ मन्त्रिश्चेष्ठं सुदामनम् । गच्छ मन्त्रिपते शीव्रमिश्वाकुममितप्रभम् ॥ ११ ॥ आत्मजैः सह दुर्धर्षमानयस्य समन्त्रिणम् ।

सिंहासनपर बैठे हुए उन दोनों अमिततेजस्वी बीर-बन्धुओंने मन्त्रिप्रवर सुदामनको भेजा और कहा—'मन्त्रिवर! आप शीघ्र ही अमिततेजस्वी इक्ष्वाकुकुलभूषण महाराज दशरथके पास जाइये और पुत्रों तथा मन्त्रियोंसहित उन दुर्जय नरेशको यहाँ बुला लाइये? ॥ १०-११६ ॥

औपकार्यो स गत्वा तु रघूणां कुळवर्धनम् ॥ १२ ॥ ददर्श शिरसा चैनमभिवादोदमञ्ज्वीत् ।

आज्ञा पाकर मन्त्री मुदामन महाराज दशरथके खेमेमें जाकर रघुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले उन नरेशसे मिले और मस्तक सुकाकर उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात् इस प्रकार बोले—॥ १२ ।।

अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः॥ १३॥ स त्वां दृष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्।

'वीर अयोध्यानरेश ! मिथिलापित विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहितसहित आपका दर्शन करना चाहते हैं? ॥ १३६ ॥

मन्त्रिश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा॥ १४॥ सबन्धुरगमत् तत्र जनको यत्र वर्तते।

मन्त्रिवर सुदामनकी बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बन्धु-बान्धवोंके साथ उस स्थानपर गये जहाँ राजा जनक विद्यमान थे ॥ १४६ ॥

राजा च मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः॥ १५॥ वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिद्मब्रवीत्।

मन्त्री, उपाध्याय और भाई-बन्धुओंसहित राजा दशरथ, जो बोलनेकी कला जाननेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनकसे इस प्रकार बोले—॥ १५३॥

विदितं ते महाराज इक्ष्याकुकुलदैवतम् ॥ १६॥ यका सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः।

भहाराज ! आपको तो विदित ही होगा कि इक्ष्वाकु-कुलके देवता ये महर्षि वसिष्ठजी हैं। हमारे यहाँ सभी कायों में ये भगवान् वसिष्ठ मुनि ही कर्तव्यका उपदेश करते हैं और इन्हींकी आज्ञाका पालन किया जाता है।। १६ ई।।

विश्वामित्राभ्यनुशातः सह सर्वैर्महर्षिभिः ॥ १७ ॥

एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्।

'यदि सम्पूर्ण महर्षियोंसिहत विश्वामित्रजीकी आजा हो तो ये धर्मात्मा विश्वष्ठ ही पहले मेरी कुल-परम्पराका क्रमशः परिचय देंगे' ॥ १७३ ॥

तूष्णींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवानृषिः॥ १८॥ उवाच वाक्यं वाक्यको वैदेहं सपुरोधसम्।

यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गये, तब वाक्यवेत्ता भगवान् विश्वष्ठ मुनि पुरोहितसहित विदेहराजसे इस प्रकार बोले--॥ १८ ।।

अञ्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अञ्ययः ॥ १९ ॥ तस्मान्मरीचिः संजन्ने मरीचेः कश्यपः सुतः। विवस्तान् कश्यपाजन्ने मनुर्वेवस्ततः स्मृतः॥ २० ॥

'ब्रह्माजीकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त है—ये स्वयम्भू हैं। नित्यः, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचिकी उत्पत्ति हुई। मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, कश्यपसे विवस्वान्का और विवस्वान्से वैवस्वत मनुका जन्म हुआ। १९-२०॥

मनुः प्रजापितः पूर्विमिक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः। तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम् ॥ २१॥

'मनु पहले प्रजापति थे, उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ । उन इक्ष्वाकुको ही आप अयोध्याके प्रथम राजा समझें ॥ २१ ॥

इक्ष्वाकोस्तु सुतःश्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः। कुक्षेरथात्मजः श्रीमान् विकुक्षिरुद्पयत ॥ २२ ॥

'इक्ष्वाकुके पुत्रका नाम कुक्षि था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुक्षिसे विकुक्षि नामक कान्तिमान् पुत्रका जन्म हुआ॥ २२॥

विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान् । बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान् ॥ २३ ॥ विकुक्षिके पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए ।

बाणके पुत्रका नाम अनरण्य था। वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे॥ २३॥

अनरण्यात् पृथुर्जक्षे त्रिशङ्कस्तु पृथोरपि। त्रिशङ्कोरभवत् पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः॥ २४॥

अनरण्यसे पृथु और पृथुसे त्रिशङ्कका जन्म हुआ । त्रिशङ्कके पुत्र महायशस्वी धुन्धुमार थे ॥ २४ ॥

धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः। युवनाश्वसुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः॥ २५॥

'धुन्धुमारसे महातेजस्वी महारथी युवनाश्वका जन्म हुआ । युवनाश्वके पुत्र मान्धाता हुए, जो समस्त भूमण्डलके स्वामी ये ॥ २५ ॥

मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान् सुसंधिरुद्पचत।

सुसंधेरि पुत्री ही ध्रवसंधिः प्रसेनजित् ॥ २६॥

'मान्धातासे सुसन्धिनामक कान्तिमान् पुत्रका जन्म हुआ। ससुन्धिके भी दो पुत्र हुए--ध्रुवसन्धि और प्रसेनजित्॥

यशस्त्री ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः। भरतात् तु महातेजा असितो नाम जायत॥ २७॥

'श्रुवसन्धिसे भरतनामक यशस्वी पुत्रका जन्म हुआ । भरतसे महातेजस्त्री असितकी उत्पत्ति हुई ॥ २७ ॥ यस्यैते प्रतिराज्ञान उद्दपद्यन्त शत्रवः । हैहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशिवन्दवः ॥२८ ॥

'राजा असितके साथ हैह्य, तालजङ्घ और शशविन्दु— इन तीन राजवंशोंके लोग शत्रुता रखने लगे थे ॥ २८॥

तांश्च स प्रतियुध्यन् वै युद्धे राजा प्रवासितः। हिमवन्तमुपागम्य भायोभ्यां सहितस्तदा॥२९॥

'युद्धमें इन तीनों शत्रुओंका सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गये । वे अपनी दो रानियोंके साथ हिमालयपर आकर रहने लगे ॥ २९॥

असितोऽल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान्। द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ वभूवतुरिति श्रुतिः॥ ३०॥

'राजा असितके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गयी थी। वे हिमालयपर ही मृत्युको प्राप्त हो गये। उस समय उनकी दोनों रानियाँ गर्भवती थीं, ऐसा सुना गया है।।३०॥ एका गर्भविनाशार्थ सपत्न्ये सगरं ददी।

'उनमेंसे एक रानीने अपनी सौतका गर्म नष्ट करनेके लिये उसे विषयुक्त भोजन दे दिया ॥ ३०६ ॥ ततः शौलवरे रम्ये वभूवाभिरतो मुनिः ॥ ३१ ॥ भार्गवइच्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्चितः । तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसम् ॥ ३२ ॥ ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्षन्ती सुतमुत्तमम् । तमृषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्॥ ३३ ॥

'उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वतपर भृगुकुलमें उत्पन्न हुए महामुनि च्यवन तपस्यामें लगे हुए थे। हिमालय-पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियोंमेंसे एक (जिसे जहर दिया गया था) कालिन्दीनामसे प्रसिद्ध थी। विकसित कमलदलके समान नेत्रोंवाली महाभागा कालिन्दी एक उत्तम पुत्र पानेकी इच्छा रखती थी। उसने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनन्दन च्यवनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया॥ ३१—३३॥

स तामभ्यवदद् विषः पुत्रेष्सुं पुत्रजन्मिन । तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहावलः ॥ ३४ ॥ महावीर्यो महातेजा अचिरात् संजनिष्यति । गरेण सहितः श्रीमान् मा ग्रुचः कमलेक्षणे ॥ ३५ ॥ 'उस समय ब्रह्मार्षे च्यवनने पुत्रकी अभिलापा रखनेवाली कालिन्दीसे पुत्र-जन्मके विषयमें कहा—'महाभागे! तुम्हारे उदरमें एक महान् बलवान्, महातेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है, वह कान्तिमान् बालक थोड़े ही दिनोंमें गर (जहर) के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमललोचने! तुम पुत्रके लिये चिन्ता न करों। ३४-३५॥

च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतित्रता। पत्या विरहिता तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत ॥ ३६ ॥

'वह विधवा राजकुमारी कालिन्दी वड़ी पतित्रता थी। महर्षि च्यवनको नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रमपर लौट आयी। फिर समय आनेपर उसने एक पुत्रको जन्म दिया॥ ३६॥

सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिबांसया। सह तेन गरेणैव संजातः सगरोऽभवत्॥३७॥

'उसकी सौतने उसके गर्भको नष्ट कर देनेके लिये जो गर (विष ) दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होनेके कारण वह राजकुमार 'सगर' नामसे विख्यात हुआ ॥३७॥

सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान् । दिलीपोऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥ ३८॥

'सगरके पुत्र असमंज और असमंजके पुत्र अंग्रुमान् हुए । अंग्रुमान्के पुत्र दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥ ३८ ॥

भगीरथात् कदुत्स्थश्च ककुत्स्थाच रघुस्तथा। रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः॥ ३९॥

'भगीरथसे ककुतस्य और ककुतस्थसे रघुका जन्म हुआ । रघुके तेजस्वी पुत्र प्रकृद्ध हुए, जो शापसे राक्षस हो गये थे ॥ ३९॥

कल्मावपादे। ऽप्यभवत् तस्माजातस्तु शङ्खणः। सुदर्शनः शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात्॥ ४०॥

ंवे ही कल्मापपाद नामसे भी प्रसिद्ध हुए थे। उनसे शङ्खण नामक पुत्रका जन्म हुआ था। शङ्खणके पुत्र मुदर्शन और मुदर्शनके अग्निवर्ण हुए॥ ४०॥

शीव्रगस्त्वन्निवर्णस्य शीव्रगस्य मरुः सुतः। मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीद्दम्बरीयः प्रशुश्रुकात्॥ ४१॥

'अग्निवर्णके शीघग और शीघगके पुत्र मरु थे। मरुसे प्रशुक्षक और प्रशुक्षकसे अम्बरीपकी उत्पत्ति हुई ॥ ४१ ॥

अम्बरीयस्य पुत्रोऽभूत्रहुपश्च महीपतिः। नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः॥ ४२॥ नाभागस्य वभूवाज अजाद् दशरथोऽभवत्। असाद् दशरथाजातौ भ्रातरौ रामछक्ष्मणौ॥ ४३॥

'अम्बरीविके पुत्र राजा नहुष हुए । नहुषके ययाति और ययातिके पुत्र नाभाग थे । नाभागके अज हुए । अजसे दशरथका जन्म हुआ । इन्हीं महाराज दशरथसे ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं ॥ ४२-४३ ॥ आदिवंशविद्युद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम् । इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम् ॥ ४४ ॥

'इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न हुए राजाओंका वंश आदिकालसे ही शुद्ध रहा है। ये सब-के-सब परम धर्मात्माः वीर और सत्यबादी होते आये हैं॥ ४४॥ रामलक्ष्मणयोरथें त्वत्सुते वरये नृप । सहशाभ्यां नरश्रेष्ठ सहशे दातुमईसि ॥ ४५ ॥

'नरश्रेष्ठ ! नरेश्वर ! इसी इक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न हुए श्रीराम और लक्ष्मणके लिये मैं आपकी दो कन्याओंका वरण करता हूँ । ये आपकी कन्याओंके योग्य हैं और आपकी कन्याएँ इनके योग्य । अतः आप इन्हें कन्यादान करें? ॥ ४५ ॥

इत्यार्वे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७० ॥

# एकसप्ततितमः सर्गः

राजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके लिये क्रमशः सीता और ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना

पवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः। श्रोतुमहीस भद्रं ते कुळं नः परिकीर्तितम्॥१॥ प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुळं निरवशेषतः। वक्तव्यं कुळजातेन तन्निबोध महामते॥२॥

महर्षि वसिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशका परिचय दे चुके, तब राजा जनकने हाथ जोड़कर उनसे कहा—'मुनिश्रेष्ठ! आपका भला हो। अब हम भी अपने कुलका परिचय दे रहे हैं, मुनिये। महामते! कुलीन पुरुषके लिये कन्यादानके समय अपने कुलका पूर्णरूपेण परिचय देना आवश्यक है; अत: आप मुननेकी कुपा करें॥ १-२॥

राजाभूत् त्रिषु लोकेषु विश्वतः स्वेन कर्मणा। निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः॥ ३॥

'प्राचीन कालमें निमिनामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए हैं, जो सम्पूर्ण धैर्यशाली महापुरुषोंमें श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रमसे तीनों लोकोंमें विख्यात थे॥ ३॥

तस्य पुत्रो मिथिनीम जनको मिथिपुत्रकः। प्रथमो जनको राजा जनकाद्य्युदावसुः॥ ४॥

'उनके मिथिनामक एक पुत्र हुआ। मिथिके पुत्रका नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुलमें पहले जनक हुए हैं (इन्हींके नामपर हमारे वंशका प्रत्येक राजा 'जनक' कहलाता है)। जनकसे उदावसुका जन्म हुआ॥ ४॥

उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः। नन्दिवर्धसुतः शूरः सुकेतुनीम नामतः॥ ५॥

'उदावसुसे धर्मात्मा नन्दिवर्धन उत्पन्न हुए। नन्दिवर्धनके रि पत्रका नाम सकेत हुआ ॥ ५ ॥

भ्रुत्वीर पुत्रका नाम सुकेतु हुआ ॥ ५ ॥
सुकेतोरिप धर्मात्मा देवरातो महाबलः ।
देवरातस्य राजर्षेर्वृहद्रथ इति स्मृतः ॥ ६ ॥

'सुकेतुके भी देवरात नामक पुत्र हुआ। देवरात महान् बलवान् और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरातके बृहद्रथ नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ॥ ६॥

बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान् । महावीरस्य घृतिमान् सुघृतिः सत्यविक्रमः॥ ७॥

'बृहद्रथके पुत्र महावीर हुए, जो शूर और प्रतापी थे। महावीरके सुधृति हुए, जो धैर्यवान् और सत्यपराक्रमी थे॥ ७॥

सुधृतेरिप धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः। धृष्टकेतोश्च राजवेंईर्यभ्य इति विश्रुतः॥८॥

'सुधृतिके भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजिष धृष्टकेतुका पुत्र हर्यश्व नामसे विख्यात हुआ।। ८।।

हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः। प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः॥ ९॥

'हर्यश्वके पुत्र मरु, मरुके पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए ॥ ९ ॥

पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः। देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः॥१०॥

'कीर्तिरथके पुत्र देवमीढ नामसे विख्यात हुए। देवमीढ-के विबंध और विबंधके पत्र महीधक हुए ॥ १०॥

के विबुध और विबुधके पुत्र महीध्रक हुए ॥ १० ॥ महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महावलः।

कीर्तिरातस्य राजर्षेर्महारोमा व्यजायत ॥ ११ ॥ भहीधकके पुत्र महावली राजा कीर्तिरात हुए । राजर्षि कीर्तिरातके महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥

महारोम्णस्तु धर्मात्मा खर्णरोमा व्यजायत । खर्णरोम्णस्तु राजर्षेर्हस्वरोमा व्यजायत ॥ १२॥ 'महारोमासे धर्मात्मा स्वर्णरोमाका जन्म हुआ । राजर्षि स्वर्णरोमासे हस्वरोमा उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥

तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः। ज्येष्ठोऽहमनुजो धाता मम वीरः कुशध्वजः॥ १३॥

'धर्मज्ञ महात्मा राजा हत्वरोमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो में ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा माई वीर कुशध्वज है ॥ १३॥

मां तु ज्येष्ठंपिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम। कुशध्वजं समावेश्य भारं मिय वनं गतः ॥ १४॥

भीरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके कुशध्यजका सारा भार मुझे सौंपकर वनमें चले गये।। १४॥

वृद्धे पितरि स्वर्गते धर्मेण धुरमावहम्। भ्रातरं देवसंकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम् ॥१५॥

'वृद्ध पिताके स्वर्गगामी हो जानेपर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वजको स्नेइ-दृष्टिसे देखता हुआ मैं इस राज्यका भार धर्मके अनुसार वहन करने छंगा ॥ १५॥

कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकादयादागतः पुरात्। सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलामवरोधकः॥ १६॥

'कुछ कालके अनन्तर पराक्रमी राजा सुधन्वाने सांकाश्य नगरसे आकर मिथिलाको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६ ॥

स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्। सीता च कन्या पद्माक्षी महां वै दीयताभिति॥ १७॥

'उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि 'तुम शिवजी-के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमलनयनी कन्या सीताको मेरे इवाले कर दो' ॥ १७॥

तस्याप्रदानान्महर्षे युद्धमासीन्मया सह। स हतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे॥ १८॥

'महर्षे ! मैंने उसकी माँग पूरी नहीं की। इसिल्ये मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राममें सम्मुख युद्ध करता हुआ राजा सुधन्या मेरे हाथसे मारा गया॥ १८॥

निहत्य तं मुनिश्चेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्। सांकाइये आतरं शूरमभ्यविश्चं कुशध्वजम्॥ १९॥

'मुनिश्रेष्ठ ! राजा सुधन्वाका वध करके मैंने सांकाश्य

नगरके राज्यपर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वजको अभिषिक्त कर दिया ॥ १९ ॥

कनीयानेय मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने। ददामि परमग्रीतेः वश्वौ ते मुनिपुङ्गच॥२०॥

'महामुने ! ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका बड़ा भाई हूँ । मुनिवर ! मैं बड़ी प्रसन्तताके साथ आपको दो बहुएँ प्रदान करता हूँ ॥ २०॥

सीतां रामाय भद्रं ते ऊर्मिळां छक्ष्मणाय वै। वीर्यग्रुक्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्॥ २१॥ द्वितीयामूर्मिळां चैव त्रिवेदामि न संशयः। ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव॥ २२॥

'आपका मला हो ! मैं सीताको श्रीरामके लिये और कर्मिलाको लक्ष्मणके लिये समर्पित करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पानेका ग्रुव्क ( शर्त ) था, उस देवकन्याके समान सुन्दरी अपनी प्रथम पुत्री सीताको श्रीरामके लिये तथा दूसरी पुत्री कर्मिलाको लक्ष्मणके लिये दे रहा हूँ। मैं इस सातको तीन बार दुहराता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मुनि-प्रवर ! मैं परम प्रसन्न होकर आपको दो बहुएँ दे रहा हूँ? ॥ २१-२२॥

रामलक्ष्मणयो राजन् गोदानं कारयस्त ह। पितृकार्ये च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु ॥ २३॥

(वसिष्ठजीसे ऐसा कहकर राजा जनकने महाराज दशरथसे कहा—) 'राजन्! अब आप श्रीराम और लक्ष्मणके मङ्गलः के लिये इनसे गोदान करवाइये, आपका कल्याण हो। नान्दीमुख श्राद्धका कार्य भी सम्पन्न कीजिये। इसके बाद विवाहका कार्य आरम्भ कीजियेगा।। २३।।

मघा हाद्य महाबाहो तृतीयदिवसे प्रभो। फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन् वैवाहिकं कुरु। रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्ये सुखोदयम्॥ २४॥

'महाबाहो ! प्रभो ! आज मधा नक्षत्र है । राजन् ! आजके तीसरे दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रमें वैवाहिक कार्य कीजियेगा । आज श्रीराम और लक्ष्मणके अम्युदयके लिये (गो, भूमि, तिल और सुवर्ण आदिका ) दान कराना चाहिये; क्योंकि वह भविष्यमें सुख देनेवाला होता है' ॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमें इकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७१ ॥

# द्विसप्ततितमः सर्गः

विश्वामित्रद्वारा भरत और शत्रुघ्नके लिये कुशध्वजकी कन्याओंका वरण, राजा जनकद्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोंके मङ्गलके लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना

तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः। उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसिहतो नृपम्॥१॥

विदेहराज जनक जव अपनी बात समाप्त कर चुके, तब बिसिष्ठसिहत महामुनि विश्वामित्र उन बीर नरेशसे इस प्रकार बोले-॥ १॥

अचिन्त्यान्यप्रमेयाणि कुलानि नरपुङ्गव। इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन॥ २॥

ंनरश्रेष्ठ ! इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिन्तनीय हैं । दोनों के ही प्रभावकी कोई सीमा नहीं है । इन दोनों की समानता करनेवाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है।।

सहशो धर्मसम्बन्धः सहशो रूपसम्पदा। रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह॥ ३॥

'राजन् ! इन दोनों कुलोंमें जो यह धर्म-सम्बन्ध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरेके योग्य है। रूप-वैभवकी दृष्टिसे भी समान योग्यताका है; क्योंकि ऊर्मिलासहित सीता श्रीराम और लक्ष्मणके अनुरूप है॥ ३॥

वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम। श्राता यवीयान् धर्मञ्च एष राजा कुशध्वजः॥ ४॥ अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेणाप्रतिमं भुवि। स्रुताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे॥ ५॥ भरतस्य कुमारस्य शत्रुष्टनस्य च धीमतः। वरये ते सुते राजंस्तयोरर्थं महात्मनोः॥ ६॥

'नरश्रेष्ठ! इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है; आप मेरी बात सुनिये। राजन्! आपके छोटे भाई जो ये धर्मश्र राजा कुशध्वज बैठे हैं; इन धर्मात्मा नरेशके भी दो कन्याएँ हैं, जो इस भूमण्डलमें अनुपम सुन्दरी हैं। नरश्रेष्ठ! भूपाल! मैं आपकी उन दोनों कन्याओंका कुमार भरत और बुद्धिमान् शत्रुच्न इन दोनों महामनस्वी राजकुमारोंके लिये इनकी धर्मपत्नी बनानेके उद्देश्यसे वरण करता हूँ ॥ ४-६॥

पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः। लोकपालसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः॥ ७॥

'राजा दशरथके ये सभी पुत्र रूप और यौवनसे सुशोभितः लोकपालोंके समान तेजस्वी तथा देवताओंके तुल्य पराक्रमी हैं॥

उभयोरिप राजेन्द्र सम्बन्धेनानुबध्यताम्। इक्ष्वाकुकुलमन्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः॥८॥ 'राजेन्द्र! इन दोनों भाइयों (भरत और शत्रुष्न) को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकुकुळको अपने सम्बन्धसे बाँघ लीजिये। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं; आपके चित्तमें व्ययता नहीं आनी चाहिये (अर्थात् आप यह सोचकर व्यय न हों कि ऐसे महान् सम्राट्के साथ मैं एक ही समय चार वैवाहिक सम्बन्धोंका निर्वाह कैसे कर सकता हूँ।)'॥८॥

विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा। जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुङ्गवौ॥९॥

विश्वजीकी सम्मितिके अनुसार विश्वामित्रजीका यह वचन सुनकर उस समय राजा जनकने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरोंसे कहा—॥ ९॥

कुलं घन्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ। सददां कुलसम्बन्धं यदाशापयतः स्वयम्॥ १०॥

'मुनिपुङ्गवो ! मैं अपने इस कुलको धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकुवंशके योग्य समझकर इसके साथ सम्बन्ध जोड़नेके लिये स्वयं आज्ञा दे रहे हैं ॥ १०॥

पवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे। पत्न्यौ भजेतां सिहतौ शत्रुष्नभरतावुभौ॥११॥

'आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं, ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहनेवाले दोनों भाई भरत और शत्रुच्न कुशध्वज-की इन दोनों कन्याओं ( मेंसे एक-एक ) को अपनी-अपनी धर्मपत्नीके रूपमें ग्रहण करें ॥ ११॥

पकाहा राजपुत्रीणां चतस्णां महामुने। पाणीन् गृह्ण-तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः॥ १२॥

'महामुने ! ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करें ॥ १२॥

उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः। वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः॥ १३॥

'ब्रह्मन् ! अगले दो दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रींसे युक्त हैं। इनमें (पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और) दूसरे दिन (अर्थात् परसों) उत्तराफाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग (तथा अर्थमा) हैं। मनीषी पुरुष उस नक्षत्रमें वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं? ॥१३॥

पवमुक्त्वा वचःसौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः। उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमत्रवीत्॥ १४॥

इस प्रकार सौम्य (मनोहर) वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गये और उन दोनों मुनिवरोंसे हाथ जोड़कर बोके—॥ १४॥ परो धर्मः कृतो महां शिष्याऽस्मि भवतोस्तथा। इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्गवौ ॥ १५ ॥

'आपलोगोंने कन्याओंका विवाह निश्चित करके मेरे लिये महान् धर्मका सम्पादन कर दिया; मैं आप दोनोंका शिष्य हूँ। मुनिवरो ! इन श्रेष्ठ आसनोंपर आप दोनों विराजमान हों॥

यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम। प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथाईं कर्तुमईथ॥१६॥

'आपके लिये जैसी राजा दशरथकी अयोध्या है, बैसी ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इसपर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं; अतः आप हमें यथायोग्य आज्ञा प्रदान करते रहें? ॥ १६॥

तथा ब्रुवित वैदेहे जनके रघुनन्दनः। राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्॥१७॥

विदेहराज जनकके ऐसा कहनेपर रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले राजा दशरथने प्रसन्न होकर उन मिथिलानरेशको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १७॥

युवामसंख्येयगुणी भ्रातरी मिथिलेश्वरी। ऋषयो राजसङ्घाश्च भवद्भश्वामिभपूजिताः॥ १८॥

पीमिथिलेश्वर ! आप दोनों भाइयोंके गुण असंख्य हैं; आपलोगोंने ऋषियों तथा राजसमूहींका भलीमाँति सत्कार किया है ॥ १८ ॥

खस्ति प्राप्तुहि भद्रं ते गमिष्यामः खमालयम्। श्राद्धकर्माणि विधिवद्विधास्य इति चात्रवीत्॥ १९॥

'आपका कल्याण हो, आप मङ्गलके भागी हों। अब हम अपने विश्रामस्थानको जायँगे। वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक नान्दीमुखश्राद्धका कार्य सम्पन्न करूँगा।' यह बात भी राजा दहारथने कही।। १९॥

तमापृष्ट्रा नरपति राजा दशरथस्तदा।

मुनीन्द्री तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः॥ २०॥

तदनन्तर मिथिलानरेशकी अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वसिष्ठको आगे करके तुरंत अपने आवासस्थानपर चले गये॥ २०॥

स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः। प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्॥ २१॥

डेरेपर जाकर राजा दशरथने (अपराह्नकालमें) विधि-पूर्वक आम्युदियक श्राद्ध सम्पन्न किया। तत्पश्चात् (रात बीतनेपर) प्रातःकाल उठकर राजाने तत्कालोचित उत्तम गोदान-कर्म किया॥ २१॥

गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः। एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः॥२२॥

राजा दशरथने अपने एक-एक पुत्रके मङ्गलके लिये धर्मानुसार एक-एक लाख गीएँ ब्राह्मणोंको दान की ॥ २२॥

सुवर्णश्यङ्गयः सम्पन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः। गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः॥ २३॥ वित्तमन्यच सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः। ददौ गोदानमुद्दिदय पुत्राणां पुत्रवत्सलः॥ २४॥

उन सबके सींग सोनेसे मदे हुए थे। उन सबके साथ बछड़े और काँसेके दुग्धपात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुकुल-नन्दन पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने चार लाख गौओंका दान किया तथा और भी बहुत-सा धन पुत्रोंके लिये गोदानके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको दिया॥ २३-२४॥

स सुतैः कृतगोदानैर्वृतः सन्नृपतिस्तदा। लोकपालैरिवाभाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः॥ २५॥

गोदान-कर्म सम्पन्न करके आये हुए पुत्रोंसे घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालोंसे घिरकर बैठे हुए शान्त-स्वभाव प्रजापित ब्रह्माके समान शोभा पा रहे थे॥ २५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाल्यके बालकाण्डमें बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७२॥

# त्रिसप्ततितमः सर्गः

## श्रीराम आदि चारों भाइयोंका विवाह

यस्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्।
तिस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान्॥ १॥
पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः।
दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिद्मव्रवीत्॥ २॥
राजा दशरथने जिस दिन अपने पुत्रोंके विवाहके निमित्त

उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरतके सगे मामा केकयराजकुमार वीर युधाजित् वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने महाराजका दर्शन करके कुशल-मञ्जल पूछा और इस प्रकार कहा—॥ १-२॥

केकयाधिपती राजा स्नेद्दात् कुशलमञ्जवीत्। येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम्॥ ३॥ स्वस्रीयं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः। तद्र्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन॥ ४॥

पशुनन्दन ! केकयदेशके महाराजने बड़े स्नेहके साथ आपका कुशल-समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँके जिन-जिन लोगोंकी कुशलवार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानन्द हैं। राजेन्द्र! केकयनरेश मेरे भान्जे भरतको देखना चाहते हैं। अतः इन्हें लेनेके लिये ही मैं अयोध्या आया था।। ३-४॥

श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् । मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते ॥ ५ ॥ त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुकामः खसुः सुतम् ।

'परंतु पृथ्वीनाथ ! अयोध्यामें यह सुनकर कि 'आपके सभी पुत्र विवाहके लिये आपके साथ मिथिला पघारे हैं भें तुरंत यहाँ चला आया; क्योंकि मेरे मनमें अपनी बहिनके बेटेको देखनेकी वड़ी लालसा थी? ॥ ५६॥

अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम् ॥ ६ ॥ दृष्ट्रा परमसन्कारैः पूजनाईमपूजयत्।

महाराज दशरथने अपने प्रिय अतिथिको उपस्थित देख बड़े सत्कारके साथ उनकी आवभगत की; क्योंकि वे सम्मान पानेके ही योग्य थे ॥ ६ र्ने ॥

ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मिः॥ ७॥ प्रभाते पुनहत्थाय कृत्वा कर्माणि तस्ववित्। ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यक्षवाटमुपागमत्॥ ८॥

तदनन्तर अपने महामनस्वी पुत्रोंके साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्त्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियोंको आगे किये जनककी यज्ञशालामें जा पहुँचे ॥७-८॥

युक्ते मुद्दर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः। भ्रातिभः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः॥ ९॥ विसन्धं पुरतः कृत्वा महर्वीनपरानिष। विसन्धो भगवानेत्य वैदेहिमद्मग्रवीत्॥ १०॥

तत्पश्चात् विवाहके योग्य विजय नामक मुहूर्त आनेपर दूरहेके अनुरूप समस्त वेष-भूषासे अलंकृत हुए भाइयोंके साथ श्रं रामचन्द्रजी भी वहाँ आये । वे विवाहकालोचित मङ्गलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वसिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियोंको आगे करके उस मण्डपमें पधारे थे । उस समय भगवान् वसिष्ठने विदेहराज जनकके पास जाकर इस प्रकार कहा — ॥ ९-१०॥

राजा दशरथो राजन् इतकौतुकमङ्गलैः।
पुत्रैर्नरवरश्चेष्ठो दातारमभिकाङ्कृते॥११॥
'राजन्! नरेशोंमें श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रोंका

वैवाहिकस्त्र-बन्धनरूप मङ्गलाचार सम्पन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आनेके लिये दाताके आदेशकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ११ ॥

दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्थाः सम्भवन्ति हि । स्वधर्मे प्रतिपद्यस्य कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् ॥ १२ ॥

'क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता ( दान ग्रहण करने-वाले ) का संयोग होनेपर ही समस्त दान-धर्मोंका सम्पादन सम्भव होता है; अतः आप विवाह-कालोपयोगी ग्रुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइये और कन्यादानरूप स्वधर्मका पालन कीजिये' ॥ १२ ॥

इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना। प्रत्युवाच महातेजा वाश्यं परमधर्मवित्॥ १३॥

महात्मा विषष्ठके ऐसा कहनेपर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनकने इस प्रकार उत्तर दिया—॥

कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते। खगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव॥ १४॥ कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः।

मम कत्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बहेरिवार्चिषः ॥ १५ ॥

भुनिश्रेष्ठ ! महाराजके लिये मेरे यहाँ कौन-सा पहरेदार खड़ा है। वे किसके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं। अपने घरमें आनेके लिये कैसा सोच-विचार है ? यह जैसे मेरा राज्य है, वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओंका वैवाहिक सूत्र-बन्धनरूप मङ्गलकृत्य सम्पन्न हो चुका है। अब वे यज्ञवेदीके पास आकर बैठी हैं और अग्निकी प्रज्वलित शिखाओंके समान प्रकाशित हो रही हैं॥ १४-१५॥

सचोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः। अविष्नं क्रियतां सर्वे किमर्थे हि विलम्ब्यते ॥ १६॥

'इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षामें वेदीपर बैठा हूँ। आप निर्विचनतापूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिये। विलम्ब किस-लिये करते हैं ?'॥ १६॥

तद् वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा। प्रवेशयामास सुतान् सर्वानृषिगणानपि॥१७॥

वसिष्ठजीके मुखसे राजा जनककी कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और सम्पूर्ण महर्षियों-को महलके भीतर ले आये ॥ १७ ॥

ततो राजा विदेहानां विसष्टिमिद्दमत्रवीत्। कारयस्व ऋषे सर्वामृषिभिः सह धार्मिक॥१८॥ रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो।

तदनन्तर विदेहराजने वसिष्ठजीसे इस प्रकार कहा— 'धर्मात्मा महर्षे ! प्रभो ! आप ऋषियोंको साथ लेकर लोका-भिराम श्रीरामके विवाहकी सम्पूर्ण क्रिया कराइये' ॥१८५॥ तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १९ ॥ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम् । प्रपामध्ये तु विधिवद् वेदं कृत्वा महातपाः ॥ २० ॥ अलंचकार तां वेदं गन्धपुष्पैः समन्ततः । सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः ॥ २१ ॥ अङ्कराढयैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः । शङ्कपात्रैः सुवैः स्राम्भः पात्रैरध्यादिपूजितैः ॥ २२ ॥ लाजपूर्णेश्च पात्रीभरक्षतैरपि संस्कृतैः । द्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् ॥ २३ ॥ अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम् । अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमन्त्रपुरस्कृतम् । स्रामेश सहातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ॥ २४ ॥ जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ॥ २४ ॥

तव जनक जीसे 'बहुत अच्छा' कहकर महातपस्वी भगवान् विश्व मुनिने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानन्द जीको आगे करके विवाह-मण्डपके मध्यभागमें विधिपूर्वक वेदी बनायी और गन्ध तथा फूर्लोंके द्वारा उसे चारों ओरसे मुन्दर रूपमें सजाया। साथ ही बहुत-सी मुवर्ण-पालिकाएँ, यवके अङ्करोंसे युक्त चित्रित कलश, अङ्कर जमाये हुए सकोरे, धूपयुक्त धूपपात्र, शङ्खपात्र, खुवा, खुक, अर्ध्य आदि पूजनपात्र, लावा (खीलों) से भरे हुए पात्र तथा धोये हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियोंको भी यथास्थान रख दिया। तरपश्चात् महातेजस्वी मुनिवर विधिन्नोने वरावर-वरावर कुशोंको वेदीके चारों ओर विछाकर मन्त्रोच्चारण करते हुए विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन किया और विधिको प्रधानता देते हुए मन्त्रपाठपूर्वक प्रज्वलित अग्निमें ह्वन किया।। १९—२४।।

ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभृषिताम्। समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा॥२५॥ अव्रवीजनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्। इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव॥२६॥ प्रतीच्छ चैनांभद्रं ते पाणि गृह्वीष्व पाणिना। पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा॥२७॥

तदनन्तर राजा जनकने सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित सीताको छे आकर अग्निके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीके सामने बिठा दिया और माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाछे उन श्रीरामसे कहा—'रघुनन्दन! तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणीके रूपमें उपस्थित हैं। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथमें छो। यह परम पतिव्रता, महान् सौभाग्यवती और छायाकी माँति सदा तुम्हारे पीछे चळनेवाछी होगीं'॥ २५—२७॥

इत्युक्त्वा प्राक्षिपद् राजा मन्त्रपूर्तं जलं तदा । साधुसाध्विति देवानामृषीणां वदतां तदा ॥ २८॥ यह कहकर राजाने श्रीरामके हाथमें मन्त्रसे पवित्र हुआ संकल्पका जल छोड़ दिया । उस समय देवताओं और ऋषियोंके मुखसे जनकके लिये साधुवाद सुनायी देने लगा॥

देवदुन्दुभिनिघोषः पुष्पवर्षो महानभूत्। एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्कृताम् ॥ २९ ॥ अववीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिष्कुतः। लक्ष्मणागच्छ भद्गं ते ऊर्मिलामुद्यतां मया ॥ ३० ॥ प्रतीच्छ पाणि गृह्णीष्य मा भृत्कालस्य पर्ययः।

देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाशसे फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मन्त्र और संकल्पके जलके साथ अपनी पुत्री सीताका दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनकने लक्ष्मणसे कहा—'लक्ष्मण! तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं अमिलाको तुम्हारी सेवामें दे रहा हूँ। इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथमें लो। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये'॥ २९-३०ई॥

तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥ ३१ ॥ गृहाण पाणि माण्डच्याः पाणिना रघुनन्दन ।

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर जनकने भरतसे कहा—'रघुनन्दन! माण्डवीका हाथ अपने हाथमें लो'॥ ३१६ ॥

राबुद्दं चापि धर्मातमा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः ॥ ३२॥ श्रुतकीर्तेमहाबाहो पाणि गृह्णीच्व पाणिना । सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः ॥ ३३॥ पत्नीभिःसन्तु काकुत्स्थामा भृतु कालस्य पर्ययः।

फिर धर्मात्मा मिथिलेशने शत्रुष्नको सम्बोधित करके कहा—'महाबाहो ! तुम अपने हाथसे श्रुतकीर्तिका पाणिग्रहण करो । तुम चारों भाई शान्तस्वभाव हो । तुम सबने उत्तम व्रतका भलीभाँति आचरण किया है । ककुत्स्यकुलके भृषण-रूप तुम चारों भाई पत्नीसे संयुक्त हो जाओ । इस कार्यमें विलम्ब नहीं होना चाहिये' ॥ ३२-३३५ ॥

जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन्॥ ३४॥ चत्वारस्ते चतस्णां विसष्टस्य मते स्थिताः। अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥ ३५॥ ऋषींश्चापि महात्मानः सहभायी रघूब्रहाः। यथोक्तेन ततश्चकुर्विवाहं विधिपूर्वकम्॥ ३६॥

राजा जनकका यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारोंने चारों राजकुमारियोंके हाथ अपने हाथमें छिये। फिर वसिष्ठजीकी सम्मतिसे उन रघुकुलरत्न महामनस्वी राजकुमारोंने अपनी-अपनी पत्नीके साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि-मुनियोंकी परिक्रमा की और वेदोक्त विधिके अनुसार बैवाहिक कार्य पूर्ण किया। ३४—३६।।

पुष्पत्रृष्टिर्महत्यासीदन्तिरक्षात् सुभास्तरा । दिव्यदुन्दुभिनिर्घोषैर्गीतवादित्रनिःस्वनैः ॥ ३७॥



जनकपुरमें चारों भाइयोंका विवाह

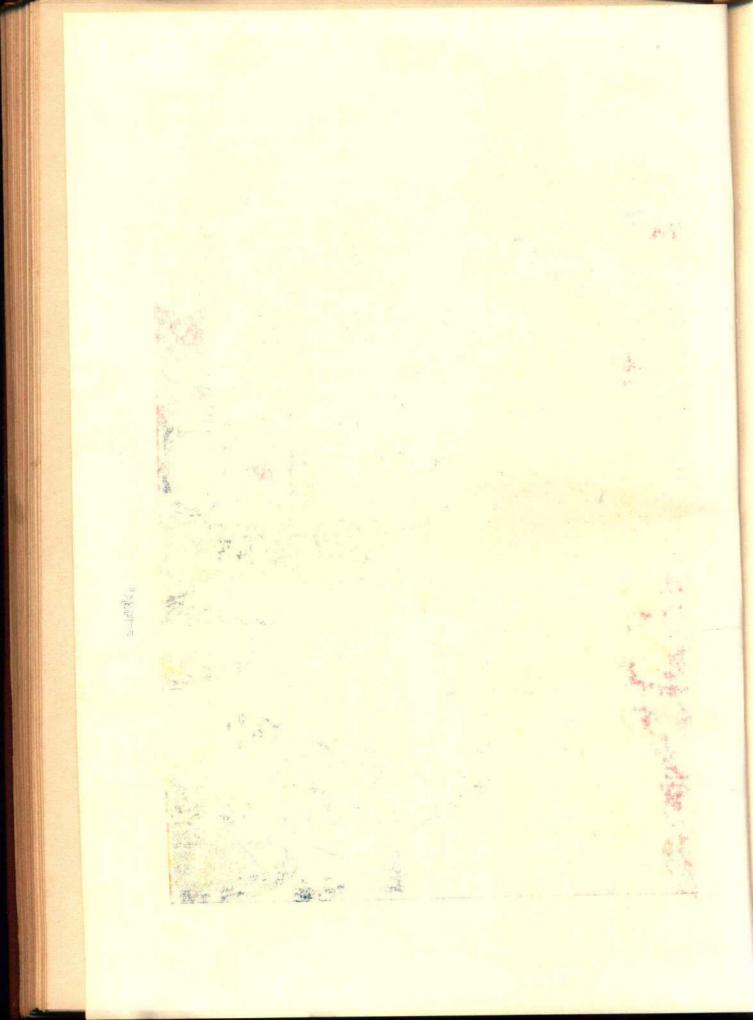

ननृतुश्चाप्सरःसङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलम्। विवाहे रघुमुख्यानां तद्दुतमदृश्यतः॥३८॥

उस समय आकाशसे फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा हुई, जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुन्तुभियोंकी गम्भीर ध्वनि, दिव्य गीतोंके मनोहर शब्द और दिव्य वाद्योंके मधुर घोषके साथ सुंड-की-झंड अप्सराएँ नृत्य करने लगीं और गन्धर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंशशिरोमणि राजकुमारोंके विवाहमें वह अद्मुत दृश्य दिखायी दिया। ३७-३८॥

ईडशे वर्तमाने तु त्योंद्धष्टनिनादिते। त्रिर्शिन ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महीजसः॥ ३९॥ शहनाई आदि वाजोंके मधुर घोषसे गूँजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सवमें उन महातेजस्वी राजकुमारोंने अग्निकी तीन बार परिक्रमा करके पिनयोंको स्वीकार करते हुए विवाह-कर्म सम्पन्न किया ॥ ३९ ॥

अथोपकार्ये जम्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः। राजाप्यनुययौ पदयन् सर्विसङ्घः सवान्धवः॥ ४०॥

तदनन्तर रघुकुलको आनन्द प्रदान करनेवाले वे चारों भाई अपनी पित्नयोंके साथ जनवासेमें चले गये । राजा दशरथ भी ऋषियों और बन्धु-बान्धवोंके साथ पुत्रों और पुत्र-वधुओंको देखते हुए उनके पीछे-पीछे गये ॥ ४० ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः॥ ७३ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके बाठकाण्डमें तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

# चतुःसप्ततितमः सर्गः

विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदिको विदा करना, मार्गमें शुभाशुभ शकुन और परशुरामजीका आगमन

अथ राज्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः। आपृष्टा तौ च राजानी जगामोत्तरपर्वतम्॥१॥

तदनन्तर जब रात बीती और सबेरा हुआ; तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दश्वरथ दोनों राजाओंसे पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तरपर्वतपर (हिमालयकी शाखाभूत पर्वतपर, जहाँ कौशिकीके तटपर उनका आश्रम था; वहाँ) चले गये॥ १॥

विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाघिपम्। आपृष्ट्वेव जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्॥ २॥

विश्वामित्रजीके चले जानेपर महाराज दशरथ भी विदेह-राज मिथिलानरेशसे अनुमति लेकर ही शीघ अपनी पुरी अयोध्याको जानेके लिये तैयार हो गये ॥ २ ॥

अथ राजा विदेहानां ददी कन्याघनं बहु। गवां शतसहस्राणि बहुनि मिथिलेश्वरः॥ ३॥ कम्बलानां च मुख्यानां क्षीमान् कोट्यम्बराणि च। हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यक्षपं खलंकृतम्॥ ४॥

उस समय विदेहराज जनकने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेजमें बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला-नरेशने कई लाख गौएँ, कितनी ही अच्छी-अच्छी कालीनें तथा करोड़ों-की संख्यामें रेशमी और सती वस्त्र दिये, भाँति-भाँतिके गहनोंसे सजे हुए बहुत-से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किये॥ ३-४॥ ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम्। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुकानां विद्रुमस्य च॥ ५॥

अपनी पुत्रियोंके लिये सहेलीके रूपमें उन्होंने सौ-सौ कन्याएँ तथा उत्तम दास-दासियाँ अर्पित कीं। इन सबके अतिरिक्त राजाने उन सबके लिये एक करोड़ स्वर्णमुद्रा, रजतमुद्रा, मोती तथा मूँगे भी दिये ॥ ५॥

द्दी राजा सुसंहष्टः कन्याधनमनुत्तमम्।
दत्त्वा बहुविधं राजा समनुक्षाप्य पार्थिवम् ॥ ६ ॥
प्रविवेदा स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः।
राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः॥ ७ ॥
स्मृषीन् सर्वान् पुरस्कत्य जगाम सवलानुगः।

इस प्रकार मिथिलापित राजा जनकने बड़े हर्षके साथ उत्तमोत्तम कन्याधन ( दहेज ) दिया। नाना प्रकारकी वस्तुएँ दहेजमें देकर महाराज दशरथकी आज्ञा ले वे पुनः मिथिला-नगरके भीतर अपने महलमें लौट आये। उधर अयोध्या-नरेश राजा दशरथ भी सम्पूर्ण महर्षियोंको आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकोंके साथ अपनी राजधानीकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ६-७ है ॥

गच्छन्तं तु नरव्याव्रं सर्विसङ्घं सराघवम् ॥ ८ ॥ घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः । भौमाइचैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति सम प्रदक्षिणम् ॥ ९ ॥

उस समय ऋषि-समूह तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ यात्रा करते हुए पुरुषसिंह महाराज दशरथके चारों ओर भयंकर बोली बोलनेवाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमिपर बिचरनेवाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे ॥ ८-९॥

तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत । असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाद्यापि प्रदक्षिणाः॥१०॥ किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीद्ति ।

उन सबको देखकर राजिंह दश्यथने विश्वजीसे पूछा— 'मुनिवर! एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं; यह अग्रुभ और ग्रुभ दो प्रकारका शकुन कैसा? यह मेरे हृदयको किंग्पत किये देता है। मेरा मन विषादमें डूबा जाता है' ॥ १०६॥

राक्षो दशरथस्यैतच्छुत्वा वाभ्यं महानृषिः॥ ११॥ उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत् फलम्। उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम्॥ १२॥ सृगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयम्।

राजा दशरथका यह वचन मुनकर महर्षि वसिष्ठने मधुर वाणीमें कहा—'राजन् ! इस शकुनका जो फल है, उसे मुनिये—आकाशमें पिक्षयों के मुखसे जो बात निकल रही है, वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होनेवाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जानेवाले ये मृग उस भयके शान्त हो जानेकी सूचना दे रहे हैं; इसलिये आप यह चिन्ता छोड़िये'॥ ११-१२ई॥

तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्वभूव ह ॥ १३ ॥ कम्पयन् मेदिनीं सर्वा पातयंश्च महादुमान् । तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावेदिषुर्दिशः ॥ १४ ॥ भस्मना चावृतं सर्वे सम्मृद्धिय तद्वलम् ।

इन लोगोंमें इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि वहाँ बड़े जोरोंकी आँधी उठी। वह सारी पृथ्वीको कँपाती हुई बड़े-बड़े दृक्षोंको घराशायी करने लगी। सूर्य अन्धकारसे आच्छन्न हो गये। किसीको दिशाओंका भान न रहा। धूलसे दक जानेके कारण वह सारी सेना मूर्च्छित-सी हो गयी।। १३-१४ई।।

वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा॥१५॥ ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनम्। तर्समस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमुः॥१६॥

उस समय केवल विषष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रोंसहित राजा दश्यको ही चेत रह गया था, शेष सभी लोग अचेत हो गये थे। उस बोर अन्धकारमें राजाकी वह सेना धूलसे आच्छादित-सी हो गयी थी॥ १५-१६॥ ददर्श भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्।
भागवं जामदग्न्येयं राजा राजविमर्दनम्॥१७॥
कैलासमिव दुर्धवं कालाग्निमिव दुःसहम्।
जवलन्तमिव तेजोभिर्दुनिरीक्ष्यं पृथग्जनैः॥१८॥
स्कन्धे चासज्ज्य परशुं धनुर्विद्युद्रणोपमम्।
प्रगृह्य शरमुग्रं च त्रिपुरक्तं यथा शिवम्॥१९॥

उस समय राजा दशरथने देखा—क्षत्रिय राजाओंका मान-मर्दन करनेवाले भृगुकुलनन्दन जमदिग्नकुमार परशुराम सामनेसे आ रहे हैं। वे बड़े भयानक-से दिखायी देते थे। उन्होंने मस्तकपर बड़ी-बड़ी जटाएँ घारण कर रखी थीं। वे कैलासके समान दुर्जय और कालाग्निके समान दुःसह प्रतीत होते थे। तेजोमण्डलद्वारा जाज्वल्यमान-से हो रहे थे। साधारण लोगोंके लिये उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधेपर फरसा रखे और हाथमें विद्युद्गणोंके समान दीप्तिमान् घनुण एवं भयंकर बाण लिये त्रिपुरविनाशक भगवान् शिवके समान जान पड़ते थे॥ १७—१९॥

तं दृष्ट्वा भीमसंकाशं ज्वलन्तिमव पावकम् । विसष्टित्रमुखा विद्रा जपहोमपरायणाः॥ २०॥ संगता मुनयः सर्वे संजजन्पुरथो मिथः।

प्रज्वित अग्निके समान भयानक-से प्रतीत होनेवाले परशुरामको उपस्थित देख जप और होममें तत्पर रहनेवाले विषष्ठ आदि सभी ब्रह्मिष्टं एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे—॥ २०३॥

कचित् वित्वधामधीं क्षत्रं नोत्साद्यिष्यति ॥ २१ ॥ पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः। क्षत्रस्योत्सादनंभूयोन खल्बस्य विकीर्षितम् ॥ २२ ॥

'क्या अपने पिताके वधसे अमर्घके वशीभूत हो ये क्षत्रियोंका संहार नहीं कर डालेंगे ? पूर्वकालमें क्षत्रियोंका वध करके इन्होंने अपना कोध उतार लिया है। अव इनकी बदला लेनेकी चिन्ता दूर हो चुकी है। अतः फिर क्षत्रियोंका संहार करना इनके लिये अभीष्ट नहीं है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है'॥ २१-२२॥

पवमुक्त्वार्घ्यमादाय भागवं भीमदर्शनम्। ऋषयो रामरामेति मधुरं वाक्यमबुवन्॥ २३॥

ऐसा कहकर ऋषियोंने भयंकर दिखायी देनेवाले भृगुन्दन परग्रुरामको अर्ध्य लेकर दिया और 'राम! राम!' कहकर उनसे मधुर वाणीमें बातचीत की ॥ २३॥

प्रतिगृह्य तु तां पूजामृषिद्त्तां प्रतापवान्।

रामं दारार्रांथं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत ॥ २४ ॥ जमदग्निपुत्र परशुरामने दशरथनन्दन श्रीरामसे इस प्रकार ऋषियोंकी दी हुई उस पूजाको स्वीकार करके प्रतापी कहा ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७४ ॥

# पञ्चसप्ततितमः सर्गः

# राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका श्रीरामको वैष्णव-धनुषपर बाण चढ़ानेके लिये ललकारना

राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्। धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्॥ १॥

'दशरथनन्दन श्रीराम! वीर! सुना जाता है कि तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है। तुम्हारेद्वारा शिव-धनुषके तोड़े जानेका सारा समाचार भी मेरे कार्नोमें पड़ चुका है॥ १॥

तद्द्धतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा। तच्छुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृद्यापरं शुभम्॥२॥

'उस धनुषका तोड़ना अद्भुत और अचिन्त्य हैं; उसके टूटनेकी बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर आया हूँ॥ २॥

तिददं घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्भनुः। पूरयस्य शरेणैय स्वबलं दर्शयस्य च॥३॥

'यह है वह जमदिग्निकुमार परशुरामका भयंकर और विशाल धनुष । तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ और अपना बल दिखाओ ॥ ३॥

तदहं ते बलं हृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे। इन्द्रयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाध्यमहं तव॥ ४॥

'इस धनुषके चढ़ानेमें भी तुम्हारा वल कैसा है ? यह देखकर में तुम्हें ऐसा द्वन्द्वयुद्ध प्रदान करूँगा, जो तुम्हारे पराक्रम-के लिये स्पृहणीय होगा' ॥ ४॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा। विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिवीक्यमञ्ज्वीत्॥ ५॥

परग्रुरामजीका वह वचन मुनकर उस समय राजा दशरथके मुखपर विषाद छा गया । वे दीनभावसे हाथ जोड़-कर बोले—॥ ५॥

क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः । बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमहीसि ॥ ६ ॥ भागीवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम्। सहस्राक्षे प्रतिक्षाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानिस ॥ ७ ॥ 'ब्रह्मन् ! आप स्वाध्याय और वतसे शोभा पानेवाले भगुवंशी ब्राह्मणोंके कुलमें उत्पन्न हुए हैं और स्वयं भी महान् तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं; क्षत्रियोंपर अपना रोष प्रकट करके अब शान्त हो चुके हैं; इसिलये मेरे बालक पुत्रोंको आप अभयदान देनेकी कृपा करें; क्योंकि आपने इन्द्रके समीप प्रतिज्ञा करके शस्त्रका परित्याग कर दिया है।। ६-७॥

स त्वं धर्मपरो भूत्वा कइयपाय वसुंधराम्। दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः॥८॥

'इस तरह आप धर्ममें तत्पर हो कश्यपजीको पृथ्वीका दान करके वनमें आकर महेन्द्रपर्वतपर आश्रम बनाकर रहते हैं ॥ ८॥

मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने। न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्॥ ९॥

'महामुने ! ( इस प्रकार शस्त्रत्यागकी प्रतिज्ञा करके भी) आप मेरा सर्वनाश करनेके लिये कैसे आ गये ? ( यदि कहें— मेरा रोष तो केवल रामपर है तो ) एकमात्र रामके मारे जानेपर ही इम सब लोग अपने जीवनका परित्याग कर देंगे? ॥

ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्। अनादत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत ॥ १०॥

राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गये; परंतु प्रतापी परशुरामने उनके उन वचनोंकी अवहेलना करके रामसे ही बातचीत जारी रक्खी ॥ १०॥

इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपृजिते। दढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा॥ ११॥

वे बोले—'रघुनन्दन! ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखता था। साक्षात् विश्वकर्माने इन्हें बनाया था। ये बड़े प्रवल और दृढ़ थे॥ ११॥

अनुसृष्टं सुरैरेकं व्यम्बकाय युयुत्सवे। त्रिपुरव्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया॥१२॥

'नरश्रेष्ठ ! इनमेंसे एकको देवताओंने त्रिपुरामुरसे युद्ध करनेके लिये भगवान् शङ्करको दे दिया था। ककुतस्थनन्दन ! जिससे त्रिपुरका नाश हुआ था। वह वही धनुष था। जिसे तमने तोड डाला है।। १२॥

#### इदं द्वितीयं दुर्धयं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमः। तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्॥१३॥

'और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह है, जो मेरे हाथमें है। इसे श्रेष्ठ देवताओंने भगवान् विष्णुको दिया था। श्रीराम! शत्रुनगरी-पर विजय पानेवाला वही यह वैष्णव धनुष है।। १३।।

#### समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धतुषा त्विद्म्। तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति सा पितामहम् ॥ १४ ॥ शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलावलनिरीक्षया।

'ककुत्स्थनन्दन! यह भी शिवजीके धनुषके समान ही प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओंने भगवान् शिव और विष्णुके बलाबलकी परीक्षाके लिये पितामह ब्रह्माजीसे पूछा या कि 'इन दोनों देवताओंमें कौन अधिक बलशाली है'।। अभिप्रायं तु विश्वाय देवतानां पितामहः॥ १५॥ विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः।

ंदेवताओंके इस अभिप्रायको जानकर सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ पितामह ब्रह्माजीने उन दोनों देवताओं (शिव और विष्णु) में विशेष उत्पन्न कर दिया ॥ १५ ई ॥

#### विरोधे तु महद् युद्धमभवद् रोमहर्षणम् । १६॥ श्चितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः।

ंविरोध पैदा होनेपर एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छाबाले शिव और विष्णुमें बड़ा भारी युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ १६ ।।

### तदा तु ज्ञिमतं शैवं घतुर्भीमपराक्रमम् ॥ १७॥ इंकारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः।

'उस समय भगवान् विष्णुने हुङ्कारमात्रसे शिवजीके भयंकर बल्झाली धनुषको शिथिल तथा त्रिनेत्रधारी महादेवजी-को भी स्तम्भित कर दिया ॥ १७३ ॥

#### देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घः सचारणैः॥१८॥ याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ।

'तय ऋषिसमूहों तथा चारणोंसहित देवताओंने आकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओंसे शान्तिके लिये याचना की; फिर वे दोनों वहाँ शान्त हो गये॥ १८३॥

### जुम्भितं तद् धनुर्देष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः॥ १९॥ अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्पिगणास्तथा।

भगवान् विष्णुके पराक्रमसे शिवजीके उस धनुषको शिथिल हुआ देख ऋषियोंसिहत देवताओंने भगवान् विष्णुको श्रेष्ठ माना ॥ १९५॥

### धन् बद्रस्तु संकुद्धो विदेहेषु महायशाः॥ २०॥

#### देवरातस्य राजर्षेर्द्दी इस्ते ससायकम्।

'तदनन्तर कुपित हुए महायशस्त्री रुद्रने बाणसहित अपना धनुष विदेहदेशके राजर्षि देवरातके हाथमें दे दिया ॥ इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम् ॥ २१ ॥ ऋचीके भागे वे पादाद विष्णुः स न्यासमुत्तमम्।

श्रीराम ! शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले इस वैण्णव-धनुषको भगवान् विष्णुने सृगुवंशी ऋचीकमुनिको उत्तम धरोहरके रूपमें दिया था ॥ २१ है ॥ ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः ॥ २२ ॥

पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः।

'फिर महातेजस्वी ऋचीकने प्रतीकार (प्रतिशोध) की

भावनासे रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदिगने अधिकारमें यह दिव्य धनुष दे दिया ॥ २२ ई ॥ न्यस्तशस्त्रे पितिर में तपोबलसमन्विते ॥ २३ ॥ अर्जुनो विद्धे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः।

'तपोबलसे सम्पन्न मेरे पिता जमदिग्न अस्त्र-रास्त्रोंका परित्याग करके जब ध्यानस्य होकर बैठे थे, उस समय प्राकृत बुद्धिका आश्रय लेनेवाले कृतवीर्यकुमार अर्जुनने उनको मार डाला ॥ २३ है ॥

### वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्। क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्ञातं जातमनेकशः॥ २४॥

पिताके इस अत्यन्त भयंकर वधका, जो उनके योग्य नहीं था, समाचार सुनकर मैंने रोषपूर्वक वारंबार उत्पन्न हुए क्षत्रियोंका अनेक वार संहार किया ॥ २४ ॥

### पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने । यक्षस्थान्ते ऽददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे ॥ २५ ॥

'श्रीराम! फिर सारी पृथ्वीपर अधिकार करके मैंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञके समाप्त होनेपर पुण्यकर्मा महात्मा कश्यपको दक्षिणारूपसे यह सारी पृथ्वी दे डाली ॥ २५ ॥

### दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः। श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः॥ २६॥

'पृथ्वीका दान करके मैं महेन्द्रपर्वतपर रहने लगा और वहाँ तपस्या करके तपोबलसे सम्पन्न हुआ। वहाँसे शिवजीके धनुषके तोड़े जानेका समाचार सुनकर मैं शीव्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ ॥ २६ ॥

तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत्। क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य गृङ्खीष्व धनुरुत्तमम् ॥ २७ ॥ योजयस्व धनुःश्लेष्ठे शरं परपुरंजयम् । यदि शकोऽसि काकुतस्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः॥२८॥

श्रीराम ! इस प्रकार वह महान् वैष्णवधनुष मेरे पिता-पितामहोंके अधिकारमें रहता चला आया है; अब तुम क्षत्रियधर्मको सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथमें लो और इस श्रेष्ठ धनुषपर एक ऐसा बाण चढ़ाओ, जो शत्रुनगरीपर विजय पानेमें समर्थ

हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो में तुम्हें द्वन्द्व-युद्धका अवसर दूँगा ॥ २७-२८॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके बालकाण्डमं पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

# पट्सप्ततितमः सर्गः

श्रीरामका वैष्णव-धनुषको चढ़ाकर अमोघ बाणके द्वारा परशुरामके तपःप्राप्त पुण्यलोकोंका नाश करना तथा परशुरामका महेन्द्रपर्वतको लौट जाना

श्रुत्वा तु जामद्गन्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । गौरवाद्यन्त्रितकथः पित् राममथात्रवीत् ॥ १ ॥

दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके गौरवका ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्निकुमार परशुरामजीकी उपर्युक्त बात मुनकर उस समय वे भौन न रह सके। उन्होंने परशुरामजीसे कहा—॥ १॥

इतवानसि यत् कर्म श्रुतवानसि भागव। अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानृण्यमास्थितः॥ २॥

'भृगुनन्दन ! ब्रह्मन् ! आपने पिताके ऋणसे उऋण होनेकी—पिताके मारनेवालेका वध करके बैरका बदला जुकाने की भावना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म किया है, उसे मैंने सुना है और इमलोग आपके उस कर्मका अनुमोदन भी करते हैं (क्योंकि वीर पुरुष बैरका प्रतिशोध लेते ही हैं)॥ २॥

वीर्यहीनमिवाराक्तं क्षत्रधर्मेण भागव। अवजानासि मे तेजः पदय मेऽद्य पराक्रमम्॥ ३॥

'भार्गव! में क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप ब्राह्मण-देवताके समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा हूँ ) तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं । अच्छा, अब मेरा तेज और पराक्रम देखियें ।। ३॥

इत्युक्त्वा राघवः कुद्धो भार्गवस्य वरायुधम् । शरं च प्रतिजन्नाह हस्ताल्लघुपराक्रमः ॥ ४ ॥

ऐसा कहकर शीघ पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने कुपित हो परग्रुरामजीके हाथसे वह उत्तम धनुष और वाण ले लिया ( साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्तिको भी वापस ले लिया ) ॥ ४॥

आरोप्य सधनू रामः शरं सज्यं चकार ह। जामदग्न्यं ततो रामं रामः कुद्धोऽब्रवीदिदम्॥ ५॥

उस धनुषको चढ़ाकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर बाण रक्खाः फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्निकुमार परशुरामजीसे इस प्रकार कहा—॥ ५॥

ब्राह्मणोऽसीति पूज्यों में विश्वामित्रकृतेन च । तस्माच्छकों न ते राम मोकुं प्राणहरं शरम् ॥ ६ ॥ '( भृगुनन्दन ) राम ! आप ब्राह्मण होनेके नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी आपका सम्बन्ध है— इन सब कारणोंसे में इस प्राण-संहारक बाणको आपके द्यारीर-पर नहीं छोड़ सकता ॥ ६ ॥

इमां वा त्वद्गति राम तपोबलसमर्जितान् । लोकानप्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ ७ ॥ न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः।

मोघः पतित वीर्येण बलद्र्पविनाशनः॥ ८॥

'राम! मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीव्रता-पूर्वक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है, उसे अथवा आपने अपने तपोबलसे जिन अनुपम पुण्यलोकोंको प्राप्त किया है उन्हींको नष्ट कर डालूँ; क्योंकि अपने पराक्रमसे विपर्क्षांके बलके घमंडको चूर कर देनेवाला यह दिव्य वैष्णव वाण, जो शत्रुओंकी नगरीपर विजय दिलानेवाला है, कभी निष्फल नहीं जाता है? ॥ ७-८॥

वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्विगणाः सुराः। पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः॥ ९॥

उस समय उस उत्तम धनुष और बाणको धारण करके खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीको देखनेके लिये सम्पूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्माजीको आगे करके वहाँ एकत्र हो गये॥ ९॥

गन्धर्वाप्सरसञ्जेव सिद्धचारणकिन्नराः। यक्षराक्षसनागाश्च तद् द्रष्टुं महदद्भुतम्॥१०॥

गन्धर्व, अप्सराएँ, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यन्त अद्भुत दृश्यको देखनेके लिये वहाँ आ पहुँचे॥ १०॥

जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे। निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत ॥ ११॥

जब श्रीरामचन्द्रजीने वह श्रेष्ठ धनुष हाथमें ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्यसे जडवत् हो गये। (परशुरामजीका वैष्णव तेज निकलकर श्रीरामचन्द्रजीमें मिल गया। इस-लिये) वीर्यहीन हुए जमदिग्नकुमार रामने दशरथनन्दन श्रीरामकी ओर देखा॥ ११॥

तेजोभिर्गतवीर्यत्वाजामद्ग्न्यो जडीकृतः। रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाच ह॥१२।

वा० रा० ५. २. ५—

तेज निकल जानेसे वीर्यहीन हो जानेके कारण जडवत् बने हुए जमदग्निकुमार परशुरामने कमलनयन श्रीरामसे धीरे-धीरे कहा—॥ १२॥

काइयपाय मया दत्ता यदा पूर्वे वसुंघरा। विषये मे न वस्तव्यमिति मां काइयपोऽव्रवीत्॥ १३॥

'रघुनन्दन ! पूर्वकालमें मैंने कश्यपजीको जब यह पृथिवी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि 'तुम्हें मेरे राज्यमें नहीं रहना चाहिये'॥ १३॥

सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशाम्। तदाप्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्य ह ॥ १४ ॥

'ककुत्स्यकुलनन्दन! तभीसे अपने गुरु कश्यपजीकी इस आज्ञाका पालन करता हुआ मैं कभी रातमें पृथिवीपर नहीं निवास करता हूँ; क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यपके सामने रातको पृथिवीपर न रहनेकी प्रतिज्ञा कर रखी है।। १४॥

तामिमां मद्गति वीर हन्तुं नार्हसि राघव। मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्॥१५॥

्इसिल्ये वीर राघव ! आप मेरी इस गमनशक्तिको नष्ट न करें। मैं मनके समान वेगसे अभी महेन्द्र नामक श्रेष्ठ पर्वतपर चला जाऊँगा ॥ १५॥

लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया। जिह ताब्छरमुख्येन मा भृत् कालस्य पर्ययः॥ १६॥

परंतु श्रीराम ! मैंने अपनी तपस्यासे जिन अनुपम लोकोंपर विजय पायी है, उन्हींको आप इस श्रेष्ठ वाणसे नष्ट कर दें; अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये॥ १६॥

अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेइवरम् । धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ १७ ॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर ! आपने जो इस धनुष-को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्यको मारनेवाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो ॥ १७॥

पते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः। त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वनद्वमाहवे ॥ १८॥

थे सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे

हैं। आपके कर्म अनुपम हैं; युद्धमें आपका सामना करनेवाला दूसरा कोई नहीं है॥ १८॥

न चेयं तव काकुत्स्य बीडा भवितुमईति। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः॥ १९॥

'ककुत्स्थकुलभूषण! आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई—यह मेरे लिये लजाजनक नहीं हो सकती; क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्रीहरिने मुझे पराजित किया है ॥

शरमप्रतिमं राम मोकुमईसि सुवत । शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥ २०॥

'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले श्रीराम ! अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िये; इसके छूटनेके बाद ही मैं श्रेष्ठ महेन्द्र पर्वतपर जाऊँगा'॥ २०॥

तथा ब्रुवित रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्। रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम्॥ २१॥

जमदिग्निनन्दन परशुरामजीके ऐसा कहनेपर प्रतापी दशरथनन्दन श्रीमान् रामचन्द्रजीने वह उत्तम बाण छोड़ दिया ॥ २१ ॥

स हतान् दृश्य रामेण स्वाँक्लोकांस्तपसार्जितान् । जामद्ग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम् ॥ २२ ॥

अपनी तपस्याद्वारा उपार्जित किये हुए पुण्यलोकोंको श्रीरामचन्द्रजीके चलाये हुए उस बाणसे नष्ट हुआ देखकर परशुरामजी शीघ ही उत्तम महेन्द्र पर्वतपर चले गये ॥२२॥

ततो वितिमिराः सर्वो दिशश्चोपदिशस्तथा। सुराः सर्विगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्॥२३॥

उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओंका अन्धकार दूर हो गया। उस समय ऋषियोंसहित देवता उत्तम आयुधधारी श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥२३॥

रामं दाशरथि रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः। ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगति प्रभुः॥२४॥

तदनन्तर दशरथनन्दन श्रीरामने जमदिग्नकुमार परशुराम-का पूजन किया । उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम दशरथकुमार रामकी परिक्रमा करके अपने स्थानको चले गये ॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये वालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके वालकाण्डमें छिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७६ ॥

सप्तसप्तितमः सर्गः

राजा दश्यश्वका पुत्रों और वधुओंके साथ अयोध्यामें प्रवेश, शत्रुष्टनसहित भरतका मामाके यहाँ जाना, श्रीरामके वर्तावसे सबका संतोष तथा सीता और श्रीरामका पारस्परिक प्रेम

गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः। जमदिग्नकुमार परश्चरामजीके चले जानेपर महा-वरुणायाप्रमेयाय ददौ हस्ते महायशाः॥ १॥ यशस्वी दशरथनन्दन श्रीरामने शान्तचित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुणके हाथमें वह धनुष दे दिया॥१॥ अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखानृषीन्। पितरं विकलं दृष्ट्या प्रोवाच रघुनन्दनः॥२॥

तत्पश्चात् वसिष्ठ आदि ऋषियोंको प्रणाम करके रघु-नन्दन श्रीरामने अपने पिताको विकल देखकर उनसे कहा—॥ २॥

जामद्दम्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी। अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ ३ ॥

'पिताजी ! जमदग्निकुमार परशुरामजी चले गये। अब आपके अधिनायकत्वमें सुरक्षित यह चतुरङ्गिणी सेना अयोध्याकी ओर प्रस्थान करे'॥ ३॥

रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम् । बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूध्न्र्युपाद्याय राघवम् ॥ ४ ॥ गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः । पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च ॥ ५ ॥

श्रीरामका यह वचन सुनकर राजा दशरथने अपने पुत्र रघुनाथजीको दोनों भुजाओंसे खींचकर छातीसे लगा लिया और उनका मस्तक सूँघा। 'परशुरामजी चले गये' यह सुनकर राजा दशरथको बड़ा हर्ष हुआ, वे आनन्दमग्न हो गये। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्रका पुनर्जन्म हुआ माना॥ ४-५॥

चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम् । पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योद्घुष्टनिनादिताम् ॥ ६ ॥

तदनन्तर उन्होंने सेनाको नगरकी ओर कूँच करनेकी आज्ञा दी और वहाँसे चलकर बड़ी शीष्रताके साथ वे अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे । उस समय उस पुरीमें सब ओर ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं । सजावटसे नगरकी रमणीयता बढ़ गयी थी और माँति-माँतिके वाद्योंकी ध्वनिसे सारी अयोध्या गूँज उठी थी ॥ ६ ॥

सिक्तराजपथारम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम् । राजप्रवेशसुमुखैः पौरैर्मङ्गलपाणिभिः ॥ ७ ॥ सम्पूर्णो प्राविशद् राजा जनीधैः समलंकृताम् । पौरैः प्रत्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥ ८ ॥

सड़कोंपर जलका छिड़काव हुआ था, जिससे पुरीकी सुरम्य शोभा वढ़ गयी थी। यत्र-तत्र ढेर-के-ढेर फूल बिखेरे गये थे। पुरवासी मनुष्य हाथोंमें माङ्गलिक वस्तुएँ लेकर राजाके प्रवेशमार्गपर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे। इन सबसे भरी-पूरी तथा भारी जनसमुदायसे अलंकृत हुई अयोध्यापुरीमें राजाने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणोंने दूर-तक आगे जाकर महाराजकी अगवानी की थी॥ ७-८॥

पुत्रेरनुगतः श्रीमाञ्श्रीमद्भिश्च महायशाः। प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सदृशं वियम्॥ ९॥

अपने कान्तिमान् पुत्रोंके साथ महायशस्वी श्रीमान् राजा दशरथने अपने प्रिय राजभवनमें, जो हिमालयके समान सुन्दर एवं गगनचुम्बी था, प्रवेश किया ॥ ९॥

ननन्द स्वजनै राजा गृहे कामैः सुवृज्ञितः। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा॥ १०॥ वधूप्रतिष्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः।

राजमहलमें स्वजनोंद्वारा मनोवाञ्छित वस्तुओंसे परम पूजित हो राजा दशरथने बड़े आनन्दका अनुभव किया। महारानी कौसल्या, सुमित्रा, सुन्दर कटिप्रदेशवाली कैकेशी तथा जो अन्य राजपित्नयाँ थीं, वे सच बहुओंको उतारनेके कार्यमें जुट गर्यी।। १० है।।

ततः सीतां महाभागामूर्मिलां च यशस्वनीम् ॥ ११ ॥ कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपयोषितः । मङ्गलालापनैहोंमैः शोभिताः क्षौमवाससः ॥ १२ ॥

तदनन्तर राजपरिवारकी उन स्त्रियोंने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी ऊर्मिला तथा कुशध्वजकी दोनों कन्याओं— माण्डवी और श्रुतकीर्तिको सवारीसे उतारा और मङ्गल गीत गाती हुई सब वधुओंको घरमें ले गर्यी। वे प्रवेशकालिक होमकर्मसे सुशोभित तथा रेशमी साड़ियोंसे अलंकृत थीं।

देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन् । अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा ॥ १३ ॥ रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तृभिर्मुदिता रहः ।

उन सबने देवमन्दिरोंमें ले जाकर उन बहुओंसे देवताओंका पूजन करवाया। तदनन्तर नववधूरूपमें आयी हुई उन सभी राजकुमारियोंने वन्दनीय सास-ससुर आदिके चरणोंमें प्रणाम किया और अपने-अपने पतिके साथ एकान्तमें रहकर वे सब-की-सब बड़े आनन्दसे समय व्यतीत करने लगीं॥

कृतदाराः कृतास्त्राश्च सथनाः ससुद्वज्जनाः ॥ १४ ॥ गुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः । कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतम् ॥ १५ ॥ भरतं कैकयीपुत्रमञ्जवीद् रघुनन्दनः ।

श्रीराम आदि पुरुषश्रेष्ठ चारों भाई अस्त्रविद्यामें निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रोंके साथ रहते हुए पिताकी सेवा करने लगे। कुछ कालके बाद रघुकुलनन्दन राजा दशरथने अपने पुत्र कैकेयीकुमार भरतसे कहा—॥१४-१५३॥ अयं केक्यराजस्य पुत्रो वस्ति पुत्रक ॥१६॥ त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव।

·बेटा ! ये तुम्हारे मामा केकयराजकुमार वीर युधाजित्

तुम्हें लेनेके लिये आये हैं और कई दिनोंसे यहाँ ठहरे हुए हैं? ॥ १६६ ॥

श्रुत्वा दशरथस्यैतद् भरतः कैकयीसुतः॥१७॥ गमनायाभिचकाम शत्रुष्नसहितस्तदा।

दशरथजीकी यह बात मुनकर कैकेयीकुमार भरतने उस समय शत्रुव्नके साथ मामाके यहाँ जानेका क्विचार किया ॥ १७५ ॥

आपृच्छच पितरं शूरो रामं चाक्किष्टकारिणम् ॥ १८ ॥ मातृश्चापि नरश्रेष्टः शत्रुष्नसहितो ययौ ।

वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथः अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीराम तथा सभी माताओंसे पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघनसहित वहाँसे चल दिये।। १८३॥

युधाजित् प्राप्य भरतं सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः ॥ १९ ॥ स्वपुरं प्राविशद् वीरः पिता तस्य तुतोष ह ।

शत्रुष्नसहित भरतको साथ लेकर वीर युधाजित्ने वहें हर्षके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया, इससे उनके पिताको बड़ा संतोष हुआ ॥ १९६॥

गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ २०॥ पितरं देवसंकाशं पूजयामासतुस्तदा।

भरतके चले जानेपर महावली श्रीराम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिताकी सेवा-पूजामें संलग्न रहने लगे॥ पितुराझां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वदाः॥ २१॥ चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च।

पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके वे नगरवासियोंके सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे ॥ २१ ई ॥

मात्भ्यो मातृकार्याणि कत्वा परमयन्त्रितः॥ २२॥ गुरूणां गुरुकार्याणि काले कालेऽन्ववैक्षत ।

वे अपनेको बड़े संयममें रखते थे और समय-समयपर माताओं के लिये उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी-से-भारी कार्यों को भी सिद्ध करनेका ध्यान रखते थे।। एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा॥ २३॥ रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः।

उनके इस वर्तावसे राजा दशरथ, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा बैश्यवर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे; श्रीरामके उत्तम शील और सद्व्यवहारसे उस राज्यके भीतर निवास करनेवाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे॥ २३६ ॥

तेवामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः॥ २४॥ स्वयंभृरिव भृतानां वभृव गुणवत्तरः।

राजाके उन चारों पुत्रोंमें सत्यपराक्रमी श्रीराम ही लोकमें अत्यन्त यशस्वी तथा महान् गुणवान् हुए — ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतोंमें स्वयम्भू ब्रह्मा ही अत्यन्त यशस्वी और महान् गुणवान् हैं ॥ २४६ ॥

रामश्च सीतया सार्ध विजहार बहुनृत्न् ॥ २५ ॥ मनस्वी तद्गतमनास्तस्या हृदि समर्पितः।

श्रीरामचन्द्रजी सदा सीताके हृदयमन्दिरमें विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्रीरामका मन भी सीतामें ही लगा रहता था; श्रीरामने सीताके साथ अनेक ऋतु श्रीतक विहार किया॥ प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति॥ २६॥ गुणादूपगुणाचापि प्रीतिर्भूयोऽभिवर्धते। तस्याश्च भर्तो द्विगुणं हृद्ये परिवर्तते॥ २७॥

सीता श्रीरामको बहुत ही प्रिय थीं; क्योंकि वे अपने पिता राजा जनकद्वारा श्रीरामके हाथमें पत्नीरूपसे समर्पित की गयी थीं। सीताके पातिव्रत्य आदि गुणसे तथा उनके सौन्दर्यगुणसे भी श्रीरामका उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था; इसी प्रकार सीताके हृदयमें भी उनके पति श्रीराम अपने गुण और सौन्दर्यके कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर रहते थे।। २६-२७॥

अन्तर्गतमि व्यक्तमाख्याति हृद्यं हृदा। तस्य भृयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा। देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी॥ २८॥

जनकनिंदनी मिथिलेशकुमारी सीता श्रीरामके हार्दिक अभिप्रायको भी अपने हृदयसे ही और अधिकरूपसे जान लेती थीं तथा स्पष्टरूपसे बता भी देती थीं। वे रूपमें देवाङ्गनाओंके समान थीं और मृर्तिमती लक्ष्मी-सी प्रतीत होती थीं।। २८।।

तया स राजविंसुतोऽभिकामया समेयिवानुत्तमराजकन्यया । अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ २९ ॥

श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्रीरामकी ही कामना रखती थीं और श्रीराम भी एकमात्र उन्हींको चाहते थें। जैसे लक्ष्मीके साथ देवेश्वर भगवान् विष्णुकी शोभा होती है। उसी प्रकार उन सीतादेवीके साथ राजिं दशरथकुमार श्रीराम परम प्रसन्न रहकर वड़ी शोभा पाने लगे।। २९।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तसप्तितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके बातकाण्डमें सतहत्तरवाँ सर्ग पृश हुआ ॥ ७७ ॥

वालकाण्डं सम्पूर्णम्





यमुना पार करनेके लिये नौकारोहण

# श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्

# अयोध्या काण्डम्

## प्रथमः सर्गः

श्रीरामके सद्गुणोंका वर्णन, राजा दशरथका श्रीरामको युवराज वनानेका विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणाके लिये अपने दरवारमें बुलाना

गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदानघः। शतुष्नो नित्यशतुष्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः॥ १॥

( पहले यह बताया जा चुका है कि ) भरत अपने मामा-के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओंको सदाके लिये नष्ट कर देनेवाले निष्पाप शत्रुष्नको भी प्रेमवश अपने साथ लेते गये थे ॥ १ ॥

स तत्र न्यवसद् धात्रा सह सत्कारसत्कतः। मातुळेनाश्वपतिना पुत्रस्नेहेन ळाळितः॥ २॥

वहाँ भाईमहित उनका बड़ा आदर-सत्कार हुआ और वे वहाँ मुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित्, जो अश्वयूथके अधिपति थे, उन दोनोंपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह रखते और बड़ा लाइ-प्यार करते थे॥ २॥

तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः। भ्रातरौ सारतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्॥ ३॥

यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों वीर भाइयोंकी सभी इच्छाएँ पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता थाः तथापि बहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने बृद्ध पिता महाराज दशरथकी याद कभी नहीं भूछती थी।। ३।।

राजापि तौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ । उभौ भरतशत्रुच्नौ महेन्द्रवरुणोपमौ ॥ ४ ॥

महातेजस्वी राजा दशरथ भी परदेशमें गये हुए महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्नका सदा स्मरण किया करते थे ॥ ४ ॥

सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्पभाः। स्वरारीराद् विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः॥ ५॥

अपने शरीरसे प्रकट हुई चारों मुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुषशिरोमणि पुत्र महाराजको बहुत ही प्रिय थे।।

तेषामि महातेजा रामो रितकरः पितुः। स्वयम्भूरिव भूतानां वभूव गुणवत्तरः॥६॥ परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान् होनेके कारण समस्त प्राणियोंके लिये ब्रह्माजीकी भाँति पिताके लिये विशेष प्रीतिवर्धक थे।। ६।।

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। अर्थितो मानुषे लोके जङ्गे विष्णुः सनातनः॥ ७॥

इसका एक कारण और भी था—वे साक्षात् सनातन विष्णु थे और परम प्रचण्ड रावणके वधकी अभिलाघा रखने-वाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवतीर्ण हुए थे॥

कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा। यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना॥ ८॥

उन अमित तेजस्वी पुत्र श्रीरामचन्द्रजीसे महारानी कौसल्याकी वैसी ही शोभा होती थीं, जैसे वज्रधारी देवराज इन्द्रसे देवमाता अदिति सुशोभित होती हैं॥ ८॥

स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननस्यकः। भूमावनुपमः स्नुर्गुणैर्दशरथोपमः॥ ९॥

श्रीराम बड़े ही रूपवान् और पराक्रमी थे। वे किसीके दोष नहीं देखते थे। भूमण्डलमें उनकी समता करनेवाला कोई नहीं था। वे अपने गुणोंसे पिता दशरथके समान एवं योग्य पुत्र थे॥ ९॥

स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते । उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ १० ॥

वे सदा शान्त चित्त रहते और सान्तवनापूर्वक मीठे वचन बोछते थे; यदि उनसे कोई कटोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे॥ १०॥

कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। न सारत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया॥११॥

कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकारसे सदा संतुष्ट रहते थे और मनको वशमें रखनेके कारण किसीके सैकड़ों अपराध करनेपर भी उसके अपराधोंको याद नहीं रखते थे॥ ११॥ शीलवृद्धैर्भानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः। कथयन्नास्त वै नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्विषि ॥ १२॥

अख्न-शस्त्रों के अभ्यासके लिये उपयुक्त समयमें भी बीच-बीचमें अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्रमें, ज्ञानमें तथा अवस्थामें बढ़े-चढ़े सत्पुक्षों के साथ ही सदा बातचीत करते (और उनसे शिक्षा लेते थे)॥ १२॥

#### बुद्धिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः। वीर्यवाञ्च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः॥१३॥

वे बड़े बुद्धिमान् थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आये हुए मनुष्योंसे पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुँहसे निकालते जो उन्हें प्रिय लगें; बल और पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महान् पराक्रमके कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था।। १३।।

#### न चानृतकथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजकः । अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते ॥ १४ ॥

धुरी बात तो उनके मुखसे कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान् थे और सदा बुद्ध पुरुषोंका सम्मान किया करते थे। प्रजाका श्रीरामके प्रति और श्रीरामका प्रजाके प्रति बड़ा अनुराग था॥ १४॥

#### सानुकोशो जितकोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः। दीनानुकम्पी धर्मको नित्यं प्रब्रह्वाञ्छुचिः॥१५॥

वे परम दयाछ क्रोधको जीतनेवाले और ब्राह्मणोंके पुजारी थे। उनके मनमें दीन-दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले इन्द्रियोंको सदा वशमें रखने-वाले और बाहर-भीतरसे परम पवित्र थे॥ १५॥

#### कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते। मन्यते परया प्रीत्या महत् खर्गफलं ततः॥१६॥

अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत-रक्षा आदिमें ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय-धर्मको अधिक महत्त्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय-धर्मके पालनसे महान् स्वर्ग (परम धाम) की प्राप्ति मानते थे; अतः बड़ी प्रसन्नताके साथ उसमें संलग्न रहते थे।।१६।।

#### नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः। उत्तरोत्तरयुक्तीनां वका वाचस्पतिर्यथा॥१७॥

अमङ्गलकारी निषिद्ध कर्ममें उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी; शास्त्रविरुद्ध बातोंको सुननेमें उनकी रुचि नहीं थी; वे अपने न्याययुक्त पक्षके समर्थनमें बृहस्पतिके समान एक-से-एक बढ्कर युक्तियाँ देते थे ॥ १७ ॥

#### अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान् देशकालवित्। लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः॥१८॥

उनका शरीर नीरोग था और अवस्था तरुण । वे अच्छे

वक्ता, सुन्दर शरीरसे सुशोभित तथा देश-कालके तत्त्वको समझनेबाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाताने संसारमें समस्त पुरुषोंके सारतत्त्वको समझनेवाले साधु पुरुषके रूपमें एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया है।

#### स तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः। बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः॥ १९॥

राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त थे।वे अपने सद्गुणों-के कारण प्रजाजनोंको वाहर विचरनेवाले प्राणकी भाँति प्रिय थे॥

#### सर्वविद्यावतस्नातो यथावत् साङ्गवेद्वित्। इष्वस्ने च पितुः श्रेष्ठो वभूव भरताप्रजः॥ २०॥

भरतके बड़े भाई श्रीराम सम्पूर्ण विद्याओंके वतमें निष्णात और छहों अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ ज्ञाता थे। बाणविद्यामें तो वे अपने पितासे भी बढ़कर थे॥ २०॥

#### कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः। वृद्धैरभिविनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः॥२१॥

वे कल्याणकी जन्मभूमिः साधुः दैन्यरहितः सत्यवादी और सरल थेः धर्म और अर्थके ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणोंके द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी ॥ २१॥

#### धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् । लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः॥ २२॥

उन्हें धर्म, काम और अर्थके तत्त्वका सम्यक् ज्ञान था। वे स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोकव्यवहारके सम्पादनमें समर्थ और समयोचित धर्माचरणमें कुशल थे॥

#### निभृतः संवृताकारो गुप्तमन्त्रः सहायवान् । अमोघकोघहर्षश्च त्यागसंयमकालवित् ॥ २३॥

वे विनयशील, अपने आकार ( अभिप्राय ) को छिपाने-वाले, मन्त्रको गुप्त रखनेवाले और उत्तम सहायकोंसे सम्पन्न थे। उनका कोष अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओंके त्याग और संग्रहके अवसरको भलीभाँति जानते थे॥

#### दढभक्तिः स्थिरप्रश्लो नासद्ग्राही न दुर्वचः। निस्तन्द्रीरप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित्॥ २४॥

गुरुजनोंके प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थितप्रज्ञ थे और असद्वस्तुऑंको कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुखसे कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्यरिहत, प्रमाद-शून्य तथा अपने और पराये मनुष्योंके दोषोंको अच्छी प्रकार जाननेवाले थे॥ २४॥

#### शास्त्रक्षञ्च कृतक्षञ्च पुरुपान्तरकोविदः। यः प्रज्ञहानुप्रह्योर्यथान्यायं विवस्नणः॥ २५॥

वे शास्त्रोंके ज्ञाताः उपकारियोंके प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषोंके तारतम्यको अथवा दूसरे पुरुषोंके मनोभावको जाननेमें कुशल ये। यथायोग्य निग्रह और अनुग्रह करनेमें वे पूर्ण चतुर थे॥

#### सत्संग्रहानुग्रहणे स्थानविन्निग्रहस्य च । आयकर्मण्युपायकः संहष्ट्य्यकर्मवित् ॥ २६ ॥

उन्हें सत्पुरुषोंके संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषोंके निग्रहके अवसरोंका टीक-टीक ज्ञान था। धनकी आयके उपायोंको वे अच्छी तरह जानते थे (अर्थात् फूलोंको नष्ट न करके उनसे रस लेनेवाले भ्रमरोंकी माँति वे प्रजाओंको कष्ट दिये विना ही उनसे न्यायोचित धनका उपार्जन करनेमें कुशल थे) तथा शास्त्रवर्णित ब्यय कर्मका भी उन्हें टीक-टीक ज्ञान था॥ १६॥

#### श्रेष्ठयं चास्त्रसमूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च । अर्थधर्मी च संगृह्य सुखतन्त्रो न चालसः ॥ २७ ॥

उन्होंने सब प्रकारके अस्त्रसमूहों तथा संस्कृतः प्राकृत आदि भाषाओंसे मिश्रित नाटक आदिके ज्ञानमें निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्मका संग्रह (पालन) करते हुए तदनुकूल कामका सेवन करते थे और कभी आलस्यको पास नहीं फटकने देते थे॥ २७॥

#### वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित्। आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्॥ २८॥

विहार (कीडा या मनोरक्कन) के उपयोगमें आनेवाले संगीतः वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पोंके भी वे विशेषज्ञ थे। अथोंके विभाजनका भी उन्हें सम्यक् ज्ञान था †। वे हाथियों और घोड़ोंपर चढ़ने और उन्हें भाँति-भाँतिकी चालोंकी शिक्षा देनेमें भी निपुण थे॥ २८॥

#### धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेऽतिरथसम्मतः। अभियाता प्रदर्ता च सेनानयविद्यारदः॥२९॥

श्रीरामचन्द्रजी इस लोकमें धनुर्वेदके सभी विद्वानोंमें श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रुसेनापर आक्रमण और प्रहार करनेमें वे विशेष कुशल

शास्त्रमें व्ययका विधान इस प्रकार देखा जाता है—
 कचिदायस्य चार्धेन चतुर्भागेन वा पुनः।
 पादभागैिखिमिर्वापि व्ययः संशुद्धधते तव॥
 (महा० सभा० ५। ७१)

नारदजी कहते हैं—युधिष्ठिर ! क्या तुम्हारी आयके एक चौथाई या आपे अथवा तीन चौथाई भागसे तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है ?

† नीचे लिखी पाँच वस्तुओं के लिये अर्थका विभाजन करने-वाला मनुष्य इहलोक और परलोकर्मे भी सुखी होता है। वे वस्तुएँ हैं—अर्म, यहा, अर्थ, आत्मा और खजन। यथा—

> धर्माय यशसेऽधीय कामाय स्वजनाय च। पच्चधा विभजन् वित्तमिहामुत्र च मोदते॥

> > ( श्रीमञ्चा० ८। १९।३७)

थे। सेना-संचालनकी नीतिमें उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी॥ २९॥

#### अप्रधृष्यश्च संप्रामे कुद्धैरि सुरासुरैः। अनस्यो जितकोधो न दत्तो न च मत्सरी ॥ ३०॥

संग्राममें कुपित होकर आये हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष-दृष्टिका सर्वथा अभाव था। वे क्रोधको जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्यांका उनमें अस्यन्त अभाव था॥ ३०॥

#### नावश्यश्च भूतानां न च कालवशानुगः। एवं श्रेष्टेर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः॥३१॥ सम्मतिस्रषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः। बुद्धया बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः॥३२॥

किसी भी प्राणीके मनमें उनके प्रति अवहेलनाका भाव नहीं था। वे कालके वशमें होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले नहीं थे (काल ही उनके पीछे चलता था)। इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण राजकुमार श्रीराम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये आदरणीय थे। वे अपने क्षमासम्बन्धी गुणोंके द्वारा पृथ्वीकी समानता करते थे। बुद्धिमें बृहस्पति और बल-पराक्रममें शचीपति इन्द्रके उल्य थे॥ ३१-३२॥

#### तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननैः पितुः। गुणैर्विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य इषांशुभिः॥ ३३॥

जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोंसे प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी समस्त प्रजाओंको प्रिय लगनेवाले तथा विताकी प्रीति बढ़ानेवाले सद्गुणोंसे सुशोभित होते थे॥ ३३॥

#### तमेवंवृत्तसम्पन्नमप्रधृष्यपराक्रमम् । लोकनाथोपमं नाथमकामयत मेदिनी॥ ३४॥

ऐसे सदाचारसम्पन्न, अजेय पराक्रमी और लोकपालोंके समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको पृथ्वी (भूदेवी और भूमण्डल-की प्रजा) ने अपना स्वामी बनानेकी कामना की ॥ ३४॥

#### पतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतम्। दृष्ट्वा द्शरथो राजा चके चिन्तां परंतपः॥ ३५॥

अपने पुत्र श्रीरामको अनेक अनुपम गुणोंसे युक्त देखकर शत्रुओंको संताप देनेवाले राजा दशरथने मन-ही-मन कुछ विचार करना आरम्भ किया ॥ ३५ ॥

#### अथ राक्षो वभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः। प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्थान्मिय जीवति ॥ ३६॥

उन चिरङ्जीवी बूढ़े महाराज दशरथके हृदयमें यह चिन्ता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते-जी श्रीरामचन्द्र राजा हो जाय और उनके राज्याभिषेकसे प्राप्त होनेवाळी यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो ॥ ३६॥ एवा ह्यस्य परा प्रीतिईदि सम्परिवर्तते । कदा नाम सुतं द्रक्ष्याम्यभिषिकमहं वियम् ॥ ३७॥

उनके हृदयमें यह उत्तम अभिलाषा वारंबार चकर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्रीरामका राज्याभिषेक देखूँगा॥ ३७॥

वृद्धिकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः। मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान्॥ ३८॥

वे सोचने लगे कि 'श्रीराम सब लोगोंके अभ्युदयकी कामना करते और सम्पूर्ण जीवोंपर दया रखते हैं। वे लोकमें वर्षा करनेवाले मेघकी माँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गये हैं॥ ३८॥

यमशकसमो वीर्ये वृहस्पतिसमो मतौ। महीधरसमो धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः॥३९॥

भीराम वल-पराक्रममें यम और इन्द्रके समान, बुद्धिमें बृहस्पतिके समान और धैर्यमें पर्वतके समान हैं। गुणोंमें तो वे मुझसे सर्वथा बढ़े-चढ़े हैं॥ ३९॥

महीमहिममां कृत्स्नामधितिष्ठन्त्मात्मजम्। अनेन वयसा दृष्ट्या यथा खर्गमवाष्नुयाम्॥ ४०॥

ंमें इसी उम्रमें अपने बेटे श्रीरामको इस सारी पृथ्वीका राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वर्ग प्राप्त करूँ, यही मेरे जीवनकी साथ है' ॥ ४० ॥

इत्येवं विविधेस्तैस्तैरन्यपार्थिवदुर्लभैः । दिाष्टैरपरिमेयैश्च लोके लोकोत्तरैर्गुणैः ॥ ४१ ॥ तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितैर्गुणैः । निश्चत्य सविवैः सार्थं यौवराज्यममन्यत ॥ ४२ ॥

इस प्रकार विचारकर तथा अपने पुत्र श्रीरामको उन-उन नाना प्रकारके विलक्षण, सज्जनोचित, असंख्य तथा लोकोत्तर गुणोंसे, जो अन्य राजाओंमें दुर्लभ हैं, विभूषित देख राजा दशरथने मन्त्रियोंके साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनानेका निश्चय कर लिया ॥ ४१-४२॥

दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम् । संवचक्षेऽथ मेघावी दारीरे चात्मनो जराम् ॥ ४३॥

बुद्धिमान् महाराज दशरथने मन्त्रीको स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा भूतलमें दृष्टिगोचर होनेवाले उत्पातोंका घोर मय सूचित किया और अपने शरीरमें वृद्धावस्थाके आगमनकी भी बात बतायी ॥ ४३॥

पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुद्मात्मनः। लोके रामस्य बुबुधे सम्प्रियत्वं महात्मनः॥ ४४॥

पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाछे महात्मा श्रीराम समस्त प्रजाके प्रिय थे। छोकमें उनका सर्वप्रिय होना राजाके अपने आन्तरिक शोकको दूर करनेवाला थाः इस बातको राजाने अच्छी तरह समझा ॥ ४४॥

आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च। प्राप्ते काले सध्मीत्मा भक्त्या त्वरितवान् तृषः॥ ४५॥

तदनन्तर उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा दशरथने अपने और प्रजाके कल्याणके लिये मन्त्रियोंको श्रीरामके राज्याभिषेकके लिये शीघ्र तैयारी करनेकी आज्ञा दी। इस उतावलीमें उनके हृदयका प्रेम और प्रजाका अनुराग भी कारण था॥ ४५॥

नानानगरवास्तव्यान् पृथग्जानपदानि । समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान् पृथिवीपतिः ॥ ४६॥

उन भूपालने भिन्न-भिन्न नगरोंमें निवास करनेवाले प्रधान-प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदींके सामन्त राजाओंको भी मन्त्रियोंद्वारा अयोध्यामें बुल्वा लिया ॥ ४६॥

तान् वेश्मनानाभरणैर्यथाई प्रतिपृजितान् । ददर्शालंकतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ ४७ ॥

उन सबको ठहरनेके लिये घर देकर नाना प्रकारके आभूषणोंद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया। तत्पश्चात् स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले, जैसे प्रजापित ब्रह्मा प्रजावर्गसे मिलते हैं॥ ४७॥

न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम्॥ ४८॥

जल्दीबाजीके कारण राजा दशरथने केकयनरेशको तथा मिथिलापित जनकको भी नहीं बुलवाया। अ उन्होंने सोचा वे दोनों सम्बन्धी इस प्रिय समाचारको पीछे सुन लेंगे। । ४८॥

अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् परपुराईने। ततः प्रविविद्यः शेषा राजानो लोकसम्मताः ॥ ४९॥

तदनन्तर शत्रुनगरीको पीड़ित करनेवाले राजा दशरथ जब दरवारमें आ बैठे, तब (केकयराज और जनकको छोड़कर ) शेष सभी लोकप्रिय नरेशोंने राजसभामें प्रवेश किया ॥ ४९ ॥

अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च । राजानमेवाभिमुखा निषेदुर्नियता नृपाः॥ ५०॥

वे सभी नरेश राजाद्वारा दिये गये नाना प्रकारके सिंहासनोंपर उन्हींकी ओर मुँह करके विनीतभावसे बैठे थे ॥

स लब्धमानैर्विनयान्वितर्नुपैः पुरालयेजीनपदेश्च मानवैः। उपोपविष्टेर्नुपतिर्नुतो बभौ सहस्रवश्चर्भगवानिवामरैः ॥ ५१॥

राजासे सम्मानित होकर विनीतभावसे उन्हींके आस-पास

क केकयनरेशके साथ भरत-शत्रुष्त भी आ जाते । इन सबके तथा राजा जनकके रहनेसे श्रीरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाता और वे वनमें नहीं जाने पाते—इसी डरसे देवताओंने राजा दशरथको इन सबको नहीं बुलानेकी बुद्धि दे दी ।

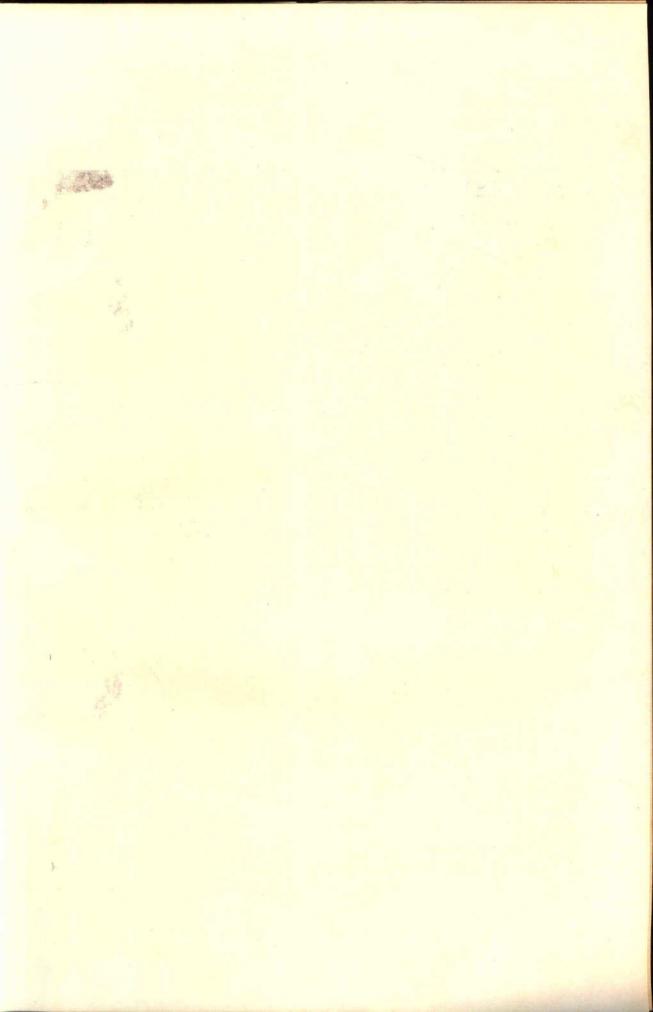

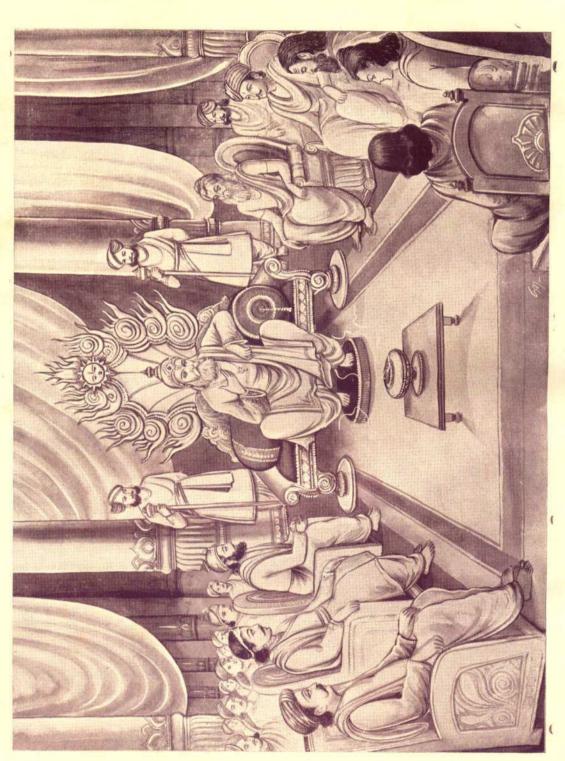

महाराज द्शरथकी राजसभा

बैठे हुए सामन्त नरेशों तथा नगर और जनपदके निवासी बीचमें विराजमान सहस्रनेत्रधारी भगवान् इन्द्रके समान शोभा मनुष्योंसे घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओंके पा रहेथे॥ ५१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें पहला सर्ग पूरा हुआ ॥ १ ॥

# द्वितीयः सर्गः

राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके गुणोंका वर्णन करते हुए उक्त प्रस्तावका सहर्ष युक्तियुक्त समर्थन

ततः परिषदं सर्वामामन्त्र्य वसुधाधिपः। हितमुद्धर्षणं चैवमुवाच प्रथितं वचः॥१॥ दुन्दुभिखरकल्पेन गम्भीरेणानुनादिना। स्वरेण महता राजा जीमृत इव नाद्यन्॥ २॥

उस समय राजसभामें बैठे हुए सब लोगोंको सम्बोधित करके महाराज दशस्थने मेधके समान शब्द करते हुए दुन्दुभिनी ध्वनिके सहश अत्यन्त गम्भीर एवं गूँजते हुए उच्चस्वरसे सबके आनन्दको बढ़ानेवाली यह हितकारक बात कही ॥ १-२॥

राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च। उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान्॥३॥

राजा दशरथका खर राजोचित स्निम्धता और गम्भीरता आदि गुणोंसे युक्त था, अत्यन्त कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय खरसे समस्त नरेशोको सम्बोधित करके बोले—॥ ३॥

विदितं भवतामेतद् यथा मे राज्यमुत्तमम्। पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत् परिपाल्तिम्॥ ४॥

'सजनो ! आपलोगोंको यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजोंने इस श्रेष्ठ राज्यका (यहाँकी प्रजाका) किस प्रकार पुत्रकी माँति पाठन किया था॥ ४॥

सोऽहमिक्वाकुभिः सर्वेर्नरेन्द्रैः प्रतिपालितम् । श्रेयसा योकुमिच्छामि सुखाईमखिलं जगत् ॥ ५ ॥

'समस्त इक्ष्वाकुवंशी नरेशोंने जिसका प्रतिपालन किया है, उस मुख भोगनेके योग्य सम्पूर्ण जगत्को अब मैं भी कल्याणका भागी बनाना चाहता हूँ ॥ ५॥

मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता। प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः॥ ६॥

'मेरे पूर्वज जिस मार्गपर चलते आये हैं, उसीका अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनोंकी यथाशक्ति रक्षा की है ॥ ६ ॥

इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरता हितम्। पाण्डुरस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया॥ ७॥ 'समस्त संसारका हित-साधन करते हुए मैंने इस शरीर-को रवेत राजछत्रकी छायामें बूढ़ा किया है ॥ ७ ॥

प्राप्य वर्षसहस्राणि बहुन्यायूंषि जीवतः। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये॥ ८॥

'अनेक सहस्र ( साठ इजार ) वर्षोंकी आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जराजीर्ण शरीरको अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ ॥ ८॥

राजप्रभावजुष्टां च दुर्वहामजितेन्द्रियैः। परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन् ॥ ९ ॥

'जगत्के धर्मपूर्वक संरक्षणका भारी भार राजाओंके शौर्य आदि प्रभावोंसे ही उठाना सम्भव है। अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये इस बोझको ढोना अत्यन्त कठिन है। मैं दीर्घकालसे इस भारी भारको वहन करते-करते थक गया हूँ॥ ९॥

सोऽहं विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते । संनिक्रप्टानिमान् सर्वोननुमान्य द्विजर्षभान् ॥ १०॥

'इसिलये यहाँ पास वैठे हुए इन सम्पूर्ण श्रेष्ठ द्विजोंकी अनुमित लेकर प्रजाजनोंके हितके कार्यमें अपने पुत्र श्रीरामको नियुक्त करके अब मैं राजकार्यसे विश्राम लेना चाहता हूँ ॥

अनुजातो हि मां सर्वेर्गुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः। पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरंजयः॥११॥

'मेरे पुत्र श्रीराम मेरी अपेक्षा सभी गुणोंमें श्रेष्ठ हैं। शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेवाले श्रीरामचन्द्र बल-पराक्रम-में देवराज इन्द्रके समान हैं॥ ११॥

तं चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरम्। यौवराज्ये नियोकास्मि प्रातः पुरुषपुङ्गवम्॥ १२॥

'पुष्य-नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमाकी माँति समस्त कार्योंके साधनमें कुशल तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ उन पुरुषशिरोमणि श्रीरामचन्द्रको मैं कल प्रातःकाल पुष्यनक्षत्रमें युवराजके पद् पर नियुक्त करूँगा ॥ १२ ॥

अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीवाँल्लक्ष्मणात्रजः । त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम् ॥ १३ ॥ 'लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीमान् राम आपलोगोंके लिये योग्य स्वामी सिद्ध होंगे; उनके-जैसे स्वामीसे सम्पूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है ॥ १३॥

#### अनेन श्रेयसा सद्यः संयोध्येऽहमिमां महीम्। गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै ॥ १४ ॥

्ये श्रीराम कल्याणखरूप हैं; इनका शीव्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमण्डलको तत्काल कल्याणका भागी बनाऊँगा। अपने पुत्र श्रीरामपर राज्यका भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश-रहित—निश्चिन्त हो जाऊँगा॥ १४॥

#### यदिदं मेऽनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितम्। भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वाकरवाण्यहम्॥ १५॥

ध्यदि मेरा यह प्रस्ताव आपलोगोंको अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आपलोग इसके लिये मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि मैं किस प्रकारसे कार्य करूँ ॥ १५ ॥

#### यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद् विचिन्त्यताम् । अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोद्या ॥ १६॥

्यद्यि यह श्रीरामके राज्याभिषेकका विचार मेरे लिये अधिक प्रसन्नताका विषय है तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिये हितकर बात हो तो आपलोग उसे सोचें; क्योंकि मध्यस्य पुरुषोंका विचार एकपक्षीय पुरुषकी अपेक्षा विलक्षण होता है, कारण कि वह पूर्वपक्ष और अपरपक्षको लक्ष्य करके किया गया होनेके कारण अधिक अम्युदय करने-वाला होता है? ॥ १६॥

#### इति ब्रवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपा नृपम्। वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव वर्हिणः॥ १७॥

राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे, उस समय वहाँ उपस्थित नरेशोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन महाराजका उसी प्रकार अभिनन्दन किया, जैसे मोर मधुर केकारव फैलाते हुए वर्षा करनेवाले महामेघका अभिनन्दन करते हैं॥

#### स्निग्धोऽनुनादः संज्ञक्षे ततो हर्षसमीरितः। जनीधोद्घुष्टसंनादो मेदिनीं कम्पयन्त्रिय॥१८॥

तत्पश्चात् समस्त जनसमुदायकी स्नेहमयी हर्षध्विन सुनायी पड़ी । वह इतनी प्रवल थी कि समस्त पृथ्वीको कँपाती हुई-सी जान पड़ी ॥ १८॥

तस्य धर्मार्थविदुषो भावमाश्चाय सर्वशः। ब्राह्मणा वलमुख्याश्च पौरजानपदैः सह ॥ १९ ॥ समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः। ऊचुश्च मनसा श्चात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् ॥ २० ॥

धर्म और अर्थके ज्ञाता महाराज दशरथके अभिप्रायको पूर्णरूपसे जानकर सम्पूर्ण ब्राह्मण और सेनापति नगर और

जनपदके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके साथ मिलकर परस्पर सलाह करनेके लिये बैठे और मनसे सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चयपर पहुँच गये, तब बूढ़े राजा दशरथसे इस प्रकार बोले—॥ १९-२०॥

#### अनेकवर्षसाहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव। स रामं युवराजानमभिषिश्चस्न पार्थिवम् ॥ २१॥

'पृथ्वीनाथ! आपकी अवस्था कई हजार वर्षोंकी हो गयी। आप बूढ़े हो गये। अतः पृथ्वीके पालनमें समर्थ अपूने पुत्र श्रीरामका अवस्य ही युवराजके पदपर अभिषेक कीजिवे।

#### इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम्। गजेन महता यान्तं रामं छत्रावृताननम्॥ २२॥

रघुकुलके वीर महाबलवान् महाबाहु श्रीराम महान् गजराजपर बैठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर क्वेत छत्र तना हुआ हो—इस रूपमें इम उनकी झॉकी करना चाहते हैं?।

#### इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः श्रियम्। अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमत्रवीत्॥ २३॥

उनकी यह बात राजा दशरथके मनको प्रिय लगनेवाली थी; इसे मुनकर राजा दशरथ अनजान-से बनकर उन सबके मनोभावको जाननेकी इच्छासे इस प्रकार बोले—॥ २३॥

#### श्रुत्वैतद् वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ। राजानः संशयोऽयं मे तिददं ज्ञृत तत्त्वतः॥ २४॥

श्राजागण! मेरी यह बात सुनकर जो आपलोगोंने श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें॥ २४॥

#### कथं नु मिय धर्मेण पृथिवीमनुशासित । भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम् ॥ २५ ॥

भी धर्मपूर्वक इस पृथ्वीका निरन्तर पालन कर रहा हूँ। फिर मेरे रहते हुए आपलोग महावली श्रीरामको युवराजके रूपमें क्यों देखना चाहते हैं ?'॥ २५॥

#### ते तमूचुर्महात्मानः पौरजानपदैः सह। बहवो नृप कल्याणमुणाः सन्ति सुतस्य ते॥ २६॥

यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपदके छोगों-के साथ राजा दशरथसे इस प्रकार बोले—'महाराज! आपके पुत्र श्रीराममें बहुत-से कल्याणकारी सद्गुण हैं ॥२६॥

#### गुणान् गुणवतो देव देवकल्पस्य धीमतः। प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोऽच ताञ्श्रणु ॥

देव! देवताओं के तुत्य बुद्धिमान् और गुणवान् श्रीराम-चन्द्रजीके सारे गुण सबको प्रिय लगनेवाले और आनन्ददायक हैं, इम इस समय उनका यित्कचित् वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिये॥ २७॥ दिव्येर्गुणैः शकसमो रामः सत्यपराक्रमः। इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशाम्पते ॥२८॥

'प्रजानाथ ! सत्यपराक्रमी श्रीराम देवराज इन्द्रके समान दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं । इक्ष्वाकुकुलमें भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं॥ २८॥

रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। साक्षाद्रामाद् विनिर्वृत्तोधर्मश्चापि श्रिया सह॥ २९॥

'श्रीराम संसारमें सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात् श्रीरामने ही अर्थके साथ धर्मको भी प्रतिष्ठित किया है॥ २९॥

प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः । बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः ॥३०॥

'ये प्रजाको सुख देनेमें चन्द्रमाकी और क्षमारूपी गुणमें पृथ्वीकी समानता करते हैं। बुद्धिमें बृहस्पति और बल-पराक्रममें साक्षात् राचीपति इन्द्रके समान हैं॥ ३०॥

धर्मश्चः सत्यसंधश्च शीलवाननस्यकः। श्नान्तः सान्त्वयिता इलक्ष्णः कृतश्चो विजितेन्द्रियः॥ मृदुश्च स्थिरवित्तश्च सदा भन्योऽनस्यकः। प्रियवादी च भृतानां सत्यवादी च राघवः॥ ३२॥

'श्रीराम धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ, शीलवान्, अदोषदर्शी, शान्त, दीन-दुखियोंको सान्त्वना प्रदान करनेवाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, कोमल स्वभाववाले, स्थिरबुद्धि, सदा कल्याणकारी, अस्यारहित, समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन बोलनेवाले और सत्यवादी हैं॥ ३१-३२॥

बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता । तेनास्येहातुला कीर्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते ॥ ३३ ॥

'वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े-वूढ़ों तथा ब्राह्मणोंके उपासक हैं—सदा ही उनका संग किया करते हैं, इसलिये इस जगत्में श्रीरामकी अनुपम कीर्ति, यश और तेजका बिस्तार हो रहा है ॥ ३३॥

देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः। सम्यग् विद्यावतस्त्रातो यथावत् साङ्गवेद्वित् ॥३४ ॥

'देवता, असुर और मनुष्योंके सम्पूर्ण अस्त्रोंका उन्हें विशेषरूपसे ज्ञान है। वे साङ्ग वेदके यथार्थ विद्वान् और सम्पूर्ण विद्याओंमें मलीभाँति निष्णात हैं॥ ३४॥

गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो वभूव भरताय्रजः। कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामितः॥ ३५॥

भारतके बड़े भाई श्रीराम गान्धर्ववेद (संगीतशास्त्र) में भी इस भूतलपर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याणकी तो वे जन्मभूमि हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषोंके समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। ३५॥ द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठैर्धर्मार्थनैपुणैः । यदा वजित संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा ॥ ३६ ॥ गरवा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते ।

'धर्म और अर्थके प्रतिपादनमें कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगरकी रक्षाके लिये लक्ष्मणके साथ जब संग्रामभूमिमें जाते हैं, उस समय वहाँ जाकर विजय प्राप्त किये बिना पीछे नहीं लौटते॥ ३६६॥ संग्रामात् पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा॥ ३७॥ पौरान् स्वजनविन्नत्यं कुशलं परिणुच्छति।

पुत्रेष्विग्निषु द्रिष् प्रेष्यशिष्यगणेषु च ॥ ३८॥

'संग्रामभूमिसे हाथी अथवा स्थके द्वारा पुनः अयोध्या लौटनेपर वे पुरवासियोंसे स्वजनोंकी भाँति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्रकी अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिप्योंका कुशल-समाचार पूछते रहते हैं॥ ३७-३८॥

निखिलेनानुपूर्वा च पिता पुत्रानिवीरसान्। शुश्रुषन्ते च वः शिष्याः कचिद् वर्मसुदंशिताः॥३९॥ इति वः पुरुषव्याद्यः सदा रामोऽभिभाषते।

'जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका कुशलमङ्गल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पुरवासियोंसे क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं। पुरुषसिंह श्रीराम ब्राह्मणोंसे सदा पूछते रहते हैं कि 'आपके शिष्य आपलोगोंकी सेवा करते हैं न ?' क्षत्रियोंसे यह जिज्ञासा करते हैं कि 'आपके सेवक कक्च आदिसे सुसजित हो आपकी सेवामें तत्पर रहते हैं न ?'॥ व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः॥ ४०॥ उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितृष्यिति।

'नगरके मनुष्योंपर संकट आनेपर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सबके घरोंमें सब प्रकारके उत्सव होनेपर उन्हें पिताकी माँति प्रसन्नता होती है ॥ ४०३ ॥

सत्यवादी महेष्वासी वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ४१ ॥ स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्म सर्वात्मनाधितः । सम्यग्योका श्रेयसां च न विगृह्यकथारुचिः ॥ ४२ ॥

'वे सत्यवादी, महान् धनुर्धर, वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेन्द्रिय हैं। भीराम पहले मुसकराकर वार्तालाप आरम्भ करते हैं। उन्होंने मम्पूर्ण हृदयसे धर्मका आश्रय ले रक्खा है। वे कल्याणका सम्यक् आयोजन करनेवाले हैं, निन्दनीय बार्तोकी चर्चामें उनकी कभी रुचि नहीं होती है।।४१-४२॥

उत्तरोत्तरयुकौ च वका वाचस्पतिर्थथा। सुभ्ररायतताम्राक्षःसाक्षाद् विष्णुरिव खयम् ॥ ४३॥

'उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करनेमें वे साक्षात् बृहस्पतिके समान हैं। उनकी भौंहें मुन्दर हैं, आँखें विशाल और कुछ लालिमा लिये हुए हैं। वे साक्षात् विष्णुकी भौंति शोभा पाते हैं॥ ४३॥ रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमैः। प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः॥ ४४॥

'सम्पूर्ण लोकोंको आनन्दित करनेवाले ये श्रीगम शूरता, वीरता और पराक्रम आदिके द्वारा सदा प्रजाका पालन करनेमें लगे रहते हैं। उनकी इन्द्रियाँ राग आदि दोषोंसे दूषित नहीं होती हैं॥ ४४॥

शक्तस्रेलोक्यमप्येष भोकुं किं नु महीमिमाम्। नास्य कोधः प्रसादश्च निर्थोऽस्ति कदाचन ॥ ४५॥

'इस पृथ्वीकी तो बात ही क्या है, वे सम्पूर्ण त्रिलोकी-की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका कोघ और प्रसाद कभी ब्यर्थ नहीं होता है।। ४५॥

हन्त्येष नियमाद् वध्यानवध्येषु न कुप्यति। युनक्त्यर्थैः प्रहृष्टश्च तमसौ यत्र तुष्यति॥ ४६॥

'जो शास्त्रके अनुसार प्राणदण्ड पानेके अधिकारी हैं, उनका ये नियमपूर्वक वध कर डालते हैं तथा जो शास्त्रदृष्टिसे अवध्य हैं, उनपर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं। जिसपर ये संतुष्ट होते हैं, उसे हर्षमें भरकर धनसे परिपूर्ण कर देते हैं॥

दान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसंजननैर्नृणाम् । गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः॥ ४७॥

'समस्त प्रजाओंके लिये कमनीय तथा मनुष्योंका आनन्द बढ़ानेवाले मन और इन्द्रियोंके संयम आदि सद्गुणोंद्वारा श्रीराम बैसे ही शोभा पाते हैं, जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणोंसे सुशोभित होते हैं ॥ ४७ ॥

तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम् । स्रोकपास्रोपमं नाथमकामयत मेदिनी ॥ ४८ ॥

्ऐसे सर्वगुणसम्पन्न, लोकपालोंके समान प्रभावशाली एवं सत्यपराक्रमी श्रीरामको इस पृथ्वीकी जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है ॥ ४८ ॥

वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिष्टवासौ तव राघवः। दिष्टवा पुत्रगुणैर्युको मारीच इव कर्यपः॥ ४९॥

'इमारे सौभाग्यसे आपके वे पुत्र श्रीरघुनाथजी प्रजाका कल्याण करनेमें समर्थ हो गये हैं तथा आपके सौभाग्यसे वे मरीविनन्दन कश्यपकी भाँति पुत्रोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं॥

बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः। देवासुरमनुष्येषु सगन्धर्वोरगेषु च॥५०॥ आशंसते जनः सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा। आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः॥५१॥

'देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गत्धवों और नागोंमेंसे प्रत्येक वर्गके लोग तथा इस राज्य और राजधानीमें भी बाहर-भीतर आने-जानेवाले नगर और जनपदके सभी लोग सुविख्यात शीलस्वभाववाले श्रीरामचन्द्रजीके लिये सदा ही बल, आरोग्य और आयुकी शुभ कामना करते हैं ॥५०-५१॥ स्त्रियों वृद्धास्तरुष्यश्च सायं प्रातः समाहिताः।

सर्वा देवान्नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्वनः। तेषां तद्याचितं देवत्वत्यसादात्समृद्धवताम् ॥ ५२ ॥

'इस नगरकी बूढी और युवती—सब तरहकी स्त्रियाँ सबेरे और सायंकालमें एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्रीराम-चन्द्रजीके युवराज होनेके लिये देवताओंसे नमस्कारपूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। देव! उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा-प्रसादसे अव पूर्ण होनी चाहिये॥ ५२॥

रामिनन्दीवरक्यामं सर्वदात्रुनिवर्हणम् । पद्यामो यौवराज्यस्थंतव राजोत्तमात्मजम् ॥ ५३॥

'तृपश्रेष्ठ ! जो नीलकमलके समान श्यामकान्तिसे सुशोभित तथा समस्त शत्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको हम युवराज-पदपर विराज-मान देखना चाहते हैं ॥ ५३॥

तं देवदेवोपममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम्।

हिताय नः क्षिप्रमुद्गरजुष्टं मुद्दाभिषेक् वरद त्वमईसि ॥ ५४ ॥

(अतः वरदायक महाराज ! आप देवाधिदेव श्रीविष्णुके समान पराक्रमी, सम्पूर्ण लोकोंके हितमें संलग्न रहनेवाले और महापुरुषोंद्वारा सेवित अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका जितना शीव हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिये, इसीमें हमलोगोंका हित है' ॥ ५४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ २ ॥

वृतीयः सर्गः

राजा दशरथका वसिष्ठ और वामदेवजीको श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी करनेके लिये कहना और उनका सेवकोंको तदनुरूप आदेश देना; राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको राज-सभामें बुला लाना और राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर राजनीतिकी बातें बताना

तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः। सभासदीने कमलपुष्पकी-सी आकृतिवाली अपनी प्रतिगृह्यात्रवीद् राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः॥ १॥ अञ्जलियोंको सिरसे लगाकर सब प्रकारसे महाराजके प्रस्तावका समर्थन किया; उनकी वह पद्माञ्जलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी बचन बोले—॥ १॥

अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम। यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥

'अहो ! आपलोग जो मेरे परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको युवराजके पदपर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है' ॥ २ ॥

इति घत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिद्मब्रवीत् । वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेत्रोपश्चण्यताम् ॥ ३ ॥

इस प्रकारकी बातोंसे पुरवासी तथा अन्यान्य सभासदों-का सत्कार करके राजाने उनके सुनते हुए ही वामदेव और विषष्ठ आदि ब्राह्मणोंसे इस प्रकार कहा—॥ ३॥

चैत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः। यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्॥ ४॥

'यह चैत्रमास वड़ा सुन्दर और पवित्र है, इसमें सारे वन-उपवन खिल उठे हैं; अतः इस समय श्रीरामका युवराजपद-पर अभिषेक करनेके लिये आपलोग सब सामग्री एकत्र कराइये' ॥ ४॥

राज्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्। शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः॥ ५॥ वसिष्ठं मुनिशार्द्छं राजा वचनमबवीत्।

राजाकी यह बात समाप्त होनेपर सब लोग हर्षके कारण महान् कोलाहल करने लगे। धीरे-धीरे उस जनस्वके शान्त होनेपर प्रजापालक नरेश दशस्थने मुनिप्रवर वसिष्ठसे यह बात कही—॥ ५ ।।

अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छद्म् ॥ ६ ॥ तद्य भगवन् सर्वमाञ्चापयितुमहीस ।

'भगवन् ! श्रीशमके अभिषेकके लिये जो कर्म आवश्यक हो, उसे साङ्गोपाङ्ग बताइये और आज ही उस सबकी तैयारी करनेके लिये सेवकोंको आज्ञा दीजिये? ॥ ६१ ॥

तच्छुन्वा भूमिपालस्य विसष्ठो मुनिसत्तमः॥ ७॥ आदिदेशात्रतो राज्ञः स्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन्।

महाराजका यह वचन सुनकर मुनिवर विसिष्ठने राजाके सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञापालनके लिये तैयार रहनेवाले सेवकोंसे कहा—॥ ७३ ॥

सुवर्णादीनि रत्नानि वलीन् सर्वोषधीरिष ॥ ८ ॥ शुक्कमाल्यानि लाजांश्च पृथक्च मधुसर्पिषी । अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यिष ॥ ९ ॥ चतुरङ्गवलं चैव गजं च शुभलक्षणम् । चामरव्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम् ॥ १० ॥ श्वतं च शातकुम्भानां कुम्भानामिग्निवर्चसाम् । हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याञ्चमं च ॥ ११ ॥ यचान्यत् किंचिदेष्टव्यं तत् सर्वमुपकल्प्यताम् । उपस्थापयत प्रातरण्यगारे महीपतेः ॥ १२ ॥

'तुमलोग सुवर्ण आदि रतन, देवपूलनकी सामग्री, सब प्रकारकी ओषधियाँ, रवेत पुष्पोंकी मालाएँ, खील, अलग-अलग पात्रोंमें शहद और घी, नये वस्त्र, रथ, सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र, चतुरङ्गिणी सेना, उत्तम लक्षणोंसे युक्त हाथी, चमरी गायकी पूँछके वालोंसे वने हुए दो ब्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्निके समान देदीप्यमान सोनेके सौ कलश, सुवर्णसे मढ़े हुए सींगों-वाला एक साँड, समूचा व्याप्तचर्म तथा और जो कुछ भी वाञ्छनीय वस्तुएँ हैं, उन सबको एकत्र करो और प्रात:काल महाराजकी अग्निशालामें पहुँचा दो ॥ ८-१२॥

अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च । चन्द्रनस्रग्भिरचर्यन्तां धूपैश्च ब्राणहारिभिः॥ १३॥

'अन्तःपुर तथा समस्त नगरके सभी दरवाजोंको चन्दन और मालाओंसे सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगन्धरे लोगोंको आकर्षित कर लें॥ १३॥

प्रशस्तमन्तं गुणवद् दधिक्षीरोपसेचनम्। द्विजानां शतसाहस्रं यत्प्रकाममलं भवेत्॥ १४॥

'दही, दूघ और घी आदिसे संयुक्त अत्यन्त उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ, जो एक हाख ब्राह्मणोंके भोजन-के लिये पर्याप्त हो ॥ १४॥

सत्कृत्य द्विजमुख्यानां दवः प्रभाते प्रदीयताम् । घृतं दिध च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः ॥ १५ ॥

'कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो; साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएँ भी दो ॥ १५ ॥

स्र्यें ऽभ्युदितमात्रे श्वो भविता खस्तिवाचनम्। ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्पन्तामासनानि च॥ १६॥

'कल स्यों रय होते ही स्वस्तिवाचन होगा, इसके लिये ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करो और उनके लिये आसनोंका प्रवन्ध कर लो ॥ १६॥

आवध्यन्तां पताकाश्चराजमार्गश्च सिच्यताम् । सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च खलंकताः ॥ १७॥ कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेदमनः ।

'नगरमें सब ओर पताकाएँ फहरायी जायँ तथा राज-मागोंपर छिड़काव कराया जाय। समस्त तालजीवी (संगीत-निपुण) पुरुष और सुन्दर वेष-भूषासे विभूषित वाराङ्गनाएँ (नर्तिकयाँ) राजमहलकी दूसरी कक्षा (ड्यौढ़ी) में पहुँच-कर खड़ी रहें ॥ १७३॥

देवायतनचैत्येषु साम्रभक्ष्याः सद्क्षिणाः॥ १८॥

#### उपस्थापयितव्याः स्युमीत्ययोग्याः पृथकपृथक्।

'देव मन्दिरों में तथा चैत्यवृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं, उन्हें पृथक्-पृथक् भक्ष्य-भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिये॥ १८ है॥

#### दीर्घासिवद्धगोधाश्च संनद्धा मृष्टवाससः॥१९॥ महाराजाङ्गनं शूराः प्रविशनतु महोदयम्।

छंबी तलवार लिये और गोधाचमैंके बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहनेवाले श्रूर-वीर योद्धा खच्छ वस्त्र धारण किये महाराजके महान् अभ्युदयशाली आँगनमें प्रवेश करें? ॥ १९५ ॥

#### एवं व्यादिइय विद्यो तु कियास्तत्र विनिष्ठितौ ॥ २० ॥ चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च ।

सेवकोंको इस प्रकार कार्य करनेका आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वसिष्ठ और वामदेवने पुरोहितद्वारा सम्पादित होने योग्य क्रियाओंको स्वयं पूर्ण किया। राजाके बताये हुए कार्योंके अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तब्य था उसे भी उन दोनोंने राजासे पूछकर स्वयं ही सम्पन्न किया॥ २० ई ॥

#### कृतमित्येव चान्नृतामभिगम्य जगत्पतिम् ॥ २१ ॥ यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजोत्तमौ ।

तदनन्तर महाराजके पास जाकर प्रसन्नता और हर्षसे भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले—'राजन्! आपने जैसा कहा था, उसके अनुसार सब कार्य सम्पन्न हो गया' ॥२१६॥ ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमञ्जवीत्॥ २२॥ रामः कृतातमा भवता शीव्रमानीयतामिति।

इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथने सुमन्त्रसे कहा— सिले ! पवित्रातमा श्रीरामको दुम शीव यहाँ बुला लाओ' ॥ स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् ॥ २३ ॥ रामं तत्रानयांचके रथेन रथिनां वरम्।

तव 'जो आजा' कहकर सुमन्त्र गये तथा राजाके आदेशानुसार रिथयोंमें श्रेष्ठ श्रीरामको रथपर विठाकर ले आये॥ अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपम्॥ २४॥ प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः। म्लेच्छाश्चार्याश्चये चान्ये वनशेलान्तवासिनः॥ २५॥ उपासांचिकिरे सर्वे तं देवा वासवं यथा।

उस राजभवनमें साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिणके भूपाल, म्लेच्छा, आर्य तथा बनों और पर्वतोंमें रहने-बाले अन्यान्य मनुष्य सब-के सब उस समय राजा दशरथकी उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इन्द्रकी।। तेषां मध्ये स राजर्षिर्मस्तामिव वासवः ॥ २६॥ प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजम्। गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषम्॥ २७॥

उनके बीच अडालिकाके भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मक्द्गणों के मध्य देवराज इन्द्रकी भाँति शोभा पा रहे थे; उन्होंने वहींसे अपने पुत्र श्रीरामको अपने पास आते देखा; जो गन्धवराजके समान तेजस्वी थे; उनका पौरुष समस्त संसारमें विख्यात था ॥ २६-२७ ॥

#### दीर्घवाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम् । चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम् ॥ २८ ॥ रूपौदार्थगुणैः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम् । घर्माभितताः पर्जन्यं ह्वादयन्तमिव प्रजाः ॥ २९ ॥

उनकी भुजाएँ वड़ी और वल महान् था। वे मतवाले गजराजके समान बड़ी मस्तीके साथ चल रहे थे। उनका मुख चन्द्रमासे भी अधिक कान्तिमान् था। श्रीरामका दर्शन सबको अत्यन्त प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणोंसे लोगोंकी दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूपमें तपे हुए प्राणियोंको मेघ आनन्द प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजाको परम आह्वाद देते रहते थे॥

#### न ततर्प समायान्तं पश्यमानो नराधिपः। अवतार्य सुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात्॥३०॥ पितुःसमीपंगच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्।

आते हुए श्रीरामचन्द्रकी ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथको तृप्ति नहीं होती थी। सुमन्त्रने उस श्रेष्ठ रथसे श्रीराम-चन्द्रजीको उतारा और जब वे पिताके समीप जाने लगे, तब सुमन्त्र भी उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़े हुए गये॥ ३० ई॥ स तं कैलासश्टङ्गामं प्रासादं रघुनन्दनः॥ ३१॥ आहरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः।

वह राजमहल कैलासशिखरके समान उज्ज्वल और ऊँचा था, रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम महाराजका दर्शन करनेके लिये सुमन्त्रके साथ सहसा उसपर चढ़ गये ॥३१६॥ स प्राञ्जलिरभिष्ठेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२॥ नाम स्वं श्रावयन रामो ववन्दे चरणौ पितुः।

श्रीराम दोनों हाथ जोड़कर विनीतभावसे पिताके पास गये और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों-में प्रणाम किया ॥ ३२५ ॥

#### तं दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः ॥ ३३ ॥ गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे वियमात्मजम् ।

श्रीरामको पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजाने उनके दोनों हाथ पकड़ लिये और अपने प्रिय पुत्रको पास खींचकर छातीसे लगा लिया ॥ ३३६ ॥

#### तस्मै चाभ्युद्यतं सम्यङ्मणिकाञ्चनभूषितम् ॥ ३४॥ दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्।

उस समय राजाने उन श्रीरामचन्द्रजीको मणिजटित

सुवर्णसे भूषित एक परम सुन्दर सिंहासनपर बैठनेकी आज्ञा दी, जो पहलेसे उन्हींके लिये वहाँ उपस्थित किया गया था॥ तथाऽऽसनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः॥ ३५॥ स्वयैव प्रभया मेरुमुद्ये विमलो रविः।

जैसे निर्मल सूर्य उदयकालमें मेरपर्वतको अपनी किरणों-से उद्घासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी उस श्रेष्ठ आसनको ग्रहण करके अपनी ही प्रभासे उसे प्रकाशित करने लगे ॥ ३५५॥

तेन विभाजिता तत्र सा सभाषि व्यरोचत ॥ ३६ ॥ विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्द्रना।

उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षजोंसे भरा हुआ शरत्-कालका आकाश चन्द्रमासे उद्घासित हो उठता है॥ तं पश्यमानो चृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम् ॥ ३७॥ अलंकतिमवात्मानमादर्शतलसंस्थितम् ।

जैसे सुन्दर वेश-भूषासे अलंकत हुए अपने ही प्रतिविम्ब-को दर्पणमें देखकर मनुष्यको बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्रीरामको देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३७३॥

स तं सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः ॥ ३८॥ उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रामव कश्यपः।

जैसे कश्यप देवराज इन्द्रको पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासनपर बैठे हुए अपने पुत्र श्रीरामको सम्बोधित करके उनसे इस प्रकार बोले—॥३८ई॥ ज्येष्ठायामस्ति मे पत्न्यां सददशः सदशः स्तरः॥ ३९॥ उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः। त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरजुरक्षिताः॥ ४०॥ तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाष्त्रहि।

'बेटा ! तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौसल्याके गर्भसे हुआ है। तुम अपनी माताके अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्रीराम ! तुम गुणोंमें मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो; तुमने अपने गुणोंसे इन समस्त प्रजाओंको प्रसन्न कर लिया है, इसिलिये कल पुष्यनक्षत्रके योगमें युवराजका पद ग्रहण करो॥ ३९-४० है॥

कामतस्त्वं प्रकृत्येव निर्णातो गुणवानिति ॥ ४१ ॥ गुणवत्यिप तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४२ ॥

'बेटा ! यद्यपि तुम स्वभावसे ही गुणवान् हो और तुम्हारे विषयमें यही सबका निर्णय है तथापि मैं स्नेहवश सद्गुणसम्पन्न होनेपर भी तुम्हें कुछ हितकी बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनयका आश्रय लेकर सदा जितेन्द्रिय बने रहो ॥ ४१-४२॥ कामकोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च। परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा॥ ४३॥

'काम और क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दुर्ब्यसनोंका सर्वथा त्याग कर दो, परोक्षष्टत्तिसे (अर्थात् गुप्तचरोंद्वारा यथार्थ बातोंका पता लगाकर ) तथा प्रत्यक्षष्टत्तिसे (अर्थात् दरवारमें सामने आकर कहनेवाली जनताके मुखसे उसके वृत्तान्तोंको प्रत्यक्ष देख-सुनकर ) ठीक-ठीक न्याय-विचारमें तत्पर रहो॥

अमात्यप्रभृतीः सर्वाः प्रजाश्चैवानुरञ्जय । कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा संनिचयान् बहून् ॥ ४४ ॥ इष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम् । तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः ॥ ४५ ॥

'मन्त्री, सेनापित आदि समस्त अधिकारियों तथा प्रजाजनोंको सदा प्रसन्न रखना । जो राजा कोष्ठागार ( भण्डारग्रह ) तथा शस्त्रागार आदिके द्वारा उपयोगी वस्तुओंका बहुत बड़ा संग्रह करके मन्त्री, सेनापित और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियोंको प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वीका पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दित होते हैं, जैसे अमृतको पाकर देवता प्रसन्न हुए थे ॥ ४४-४५॥

तसात् पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर । तच्छुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ ४६॥ त्वरिताः शीव्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् ।

'इसिंकिये बेटा ! तुम अपने चित्तको वशमें रखकर इस प्रकारके उत्तम आचरणोंका पालन करते रहो।' राजाकी ये बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले सुदृदोंने तुरंत माता कौसल्याके पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया॥ ४६ है॥

सा हिरण्यं च गार्श्वेव रत्नानि विविधानि च ॥ ४७ ॥ ज्यादिदेश त्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा।

नारियोंमें श्रेष्ठ कौसत्याने वह प्रिय संवाद सुनानेवाले उन सुद्धदोंको तरह-तरहके रक्ष, सुवर्ण और गौएँ पुरस्कार-रूपमें दीं ॥ ४७ है ॥

अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः। ययौ स्वं द्युतिमद् वेश्म जनौष्ठैः प्रतिपूजितः॥ ४८॥

इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर बैठे और प्रजाजनोंसे सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवनमें चले गये ॥ ४८॥

ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छुत्वा तदा लाभिमवेष्टमाशु ।
नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा
देवान् समानर्जुरभिष्रहृष्टाः ॥ ४९ ॥
नगरनिवासी मनुष्योने राजाकी बातें सुनकर मन-ही-मन

यह अनुभव किया कि हमें शीव ही अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति और अत्यन्त हर्षसे भरकर अभीष्ट-सिद्धिके उपलक्ष्यमें होगी, फिर भी महाराजकी आज्ञा लेकर अपने घरोंको गये देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ ४९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३॥

# चतुर्थः सर्गः

श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका सुमन्त्रद्वारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्रीरामका कौसल्याके भवनमें जाकर माताको यह समाचार बताना और मातासे आशीर्वाद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक बार्तालाप करके अपने महलमें जाना

गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभः। मन्त्रियत्वा ततश्चके निश्चयद्यः स निश्चयम्॥१॥ श्व एव पुष्यो भविता श्वोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः। रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रभुः॥२॥

राजसभासे पुरवासियोंके चले जानेपर कार्यसिद्धिके योग्य देश-कालके नियमको जाननेवाले प्रभावशाली नरेशने पुनः मन्त्रियोंके साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि 'कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन श्रीरामका युवराजके पदपर अभिषेक कर देना चाहिये'॥

अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा। सूतमामन्त्रयामास रामं पुनरिहानय॥३॥

तदनन्तर अन्तःपुरमें जाकर महाराज दशरथने सूतको बुलाया और आज्ञा दी—'जाओ, श्रीरामको एक बार फिर यहाँ बुला लाओ'॥ ३॥

प्रतिगृह्य तु तद्वाक्यं स्तः पुनरुपाययौ । रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः॥ ४॥

उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमन्त्र श्रीरामको शीघ बुला लानेके लिये पुनः उनके महलमें गये॥ ४॥

द्वाःस्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः। श्रुत्वेव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत्॥ ५॥

द्वारपालोंने श्रीरामको सुमन्त्रके पुनः आगमनकी सूचना दी । उनका आगमन सुनते ही श्रीरामके मनमें संदेह हो गया ॥ ५ ॥

प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमव्रवीत्। यदागमनकृत्यं ते भूयस्तद्बृह्यशेषतः॥६॥

उन्हें भीतर बुलाकर श्रीरामने उनसे बड़ी उतावलीके साथ पूळा—'आपको पुनः यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ी ?' यह पूर्णरूपसे बताइये ॥ ६॥

तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ।
श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा ॥ ७ ॥
तब सूतने उनसे कहा—'महाराज आपसे मिलना चाहते

हैं। मेरी इस बातको सुनकर वहाँ जाने या न जानेका निर्णय आप स्वयं करें'॥ ७ ॥

इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः। प्रययौ राजभवनं पुनद्रंष्टुं नरेश्वरम्॥ ८॥

सूतका यह वचन सुनकर श्रीगमचन्द्रजी महाराज दशरथका पुनः दर्शन करनेके लिये तुरंत उनके महलकी ओर चल दिये ॥ ८ ॥

तं श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः। प्रवेशयामास गृहं विवश्चः प्रियमुत्तमम्॥ ९॥

श्रीरामको आया हुआ सुनकर राजा दशरथने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहनेके लिये उन्हें महलके भीतर बुला लिया ॥ ९॥

प्रविशन्तेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः। ददर्श पितरं दूरात् प्रणिपत्य कृताञ्जलिः॥१०॥

पिताके भवनमें प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथजीने उन्हें देखा और दूरते ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणोंमें पड़ गये॥ १०॥

प्रणमन्तं तमुत्थाप्य सम्परिष्वज्य भूमिपः। प्रदिद्य चासनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत्॥११॥

प्रणाम करते हुए श्रीरामको उठाकर महाराजने छातीसे लगा लिया और उन्हें वैठनेके लिये आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥ ११॥

राम वृद्धोऽस्मिद्धोर्यार्भुका भोगा यथेष्सिताः। अन्नवङ्गिः अतुरातैर्यथेष्टं भूरिद्क्षिणैः॥ १२॥

'श्रीराम ! अब मैं बूढ़ा हुआ । मेरी आयु बहुत अधिक हो गयी । मैंने बहुत-से मनोवाञ्छित भोग भोग लिये, अन्न और बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिये ॥ १२॥

जातिमप्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि । दत्तिमप्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम॥१३॥ (पुरुषोत्तम! तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट संतानके रूपमें प्राप्त हुए जिसकी इस भूमण्डलमें कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिये ॥ १३ ॥

अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि। देवर्षिपितृविप्राणामनृणोऽस्मि तथाऽऽत्मनः॥१४॥

'वीर! मैंने अभीष्ट सुर्खोंका भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणोंके तथा अपने ऋणसे भी उऋण हो गया॥ १४॥

न किचिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात्। अतो यत्त्वामहं ब्र्यां तन्मे त्वं कर्तुमहेसि॥ १५॥

'अव तुम्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेके सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिये शेष नहीं रह गया है, अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञाका तुम्हें पालन करना चाहिये॥१५॥

अग्र प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् । अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ १६ ॥

भ्वेटा ! अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराजगदपर अभिषिक्त करूँगा ॥१६॥

अपि चाद्याशुभान् राम खप्तान् पश्यामि राघव । सनिर्घाता दिवोल्काश्च पतन्ति हि महाखनाः ॥ १७ ॥

'रघुकुलनन्दन श्रीराम! आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखायी देते हैं। दिनमें वज्रपातके साथ-साथ बड़ा भयंकर शब्द करनेवाली उल्काएँ भी गिर रही हैं॥ १७॥

अवपृत्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणग्रहैः। आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याङ्गारकराहुभिः॥१८॥

भ्श्रीराम! ज्योतिषियोंका कहना है कि मेरे जन्मनक्षत्रको सूर्य, मङ्गळ और राहु नामक भयंकर ग्रहोंने आक्रान्त कर लिया है॥ १८॥

प्रायेण च निमित्तानामीदशानां समुद्भवे । राजा हि मृत्युमाप्नोति घोरां चापदमृच्छति ॥ १९ ॥

े ऐसे अग्रुम लक्षणोंका प्राकट्य होनेपर प्रायः राजा घोर आपत्तिमें पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है ॥ १९॥

तद् यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघव । तावदेवाभिषिञ्चस्य चळा हि प्राणिनां मतिः ॥ २०॥

'अतः रघुनन्दन! जनतक मेरे चित्तमें मोह नहीं छा जाता, तनतक ही तुम युवराज-पदपर अपना अभिषेक करा छो; क्योंकि प्राणियोंकी बुद्धि चञ्चल होती है ॥ २०॥

अद्य चन्द्रोऽभ्युपगमत् पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसुम् । श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिनतकाः ॥ २१ ॥

'आज चन्द्रमा पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनर्वसुपर विराजमान हैं, अतः निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्रपर रहेंगे— ऐसा ज्योतिषी कहते हैं ॥ २१॥

तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्त्वरयतीव माम् । श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परंतप ॥ २२ ॥

'इसिल्ये उस पुष्यनक्षत्रमें हो तुम अपना अभिषेक करा लो। रात्रुओंको संताप देनेवाले वीर! मेरा मन इस कार्यमें बहुत शीव्रता करनेको कहता है। इस कारण कल अवस्य ही मैं तुम्हारा युवराजपदपर अभिषेक कर दूँगा॥ २२॥

तसात् त्वयाद्यप्रभृति निशेयं नियतात्मना। सह वश्वोपवस्तव्या दर्भप्रस्तरशायिना॥२३॥

अतः तुम इस समयसे लेकर सारी रात इन्द्रियसंयम-पूर्वक रहते हुए वधू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी शय्यापर सोओ॥ २३॥

सुहृदश्चाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः। भवन्ति बहुविष्नानि कार्योग्येवंविघानि हि ॥ २४ ॥

'आज तुम्हारे मुहृद् सावधान रहकर सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें; क्योंकि इस प्रकारके ग्रुभ कार्योंमें बहुत-से विष्न आनेकी सम्भावना रहती है ॥ २४॥

विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकालो मतो मम॥२५॥

'जबतक भरत इस नगरसे बाहर अपने मामाके यहाँ निवास करते हैं, तबतक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है ॥ २५ ॥

कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः। ज्येष्ठातुवर्ती धर्मात्मा सानुकोशो जितेन्द्रियः॥ २६॥ किं नु चित्तं मनुष्याणामनित्यमिति मे मतम्। सतां च धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव॥ २७॥

'इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषोंके आचार-त्यवहारमें स्थित हैं, अपने बड़े भाईका अनुसरण करनेवाले, धर्मात्मा, दयाल और जितेन्द्रिय हैं तथापि मनुष्योंका चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता—ऐसा मेरा मत है। रघुनन्दन! घर्मपरायण सत्पुरुषोंका मन भी विभिन्न कारणोंसे राग-द्वेषादिसे संयुक्त हो जाता है'। २६-२७॥

इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने । व्रजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद् गृहम् ॥ २८॥

राजाके इस प्रकार कहने और कल होनेवाले राज्या-भिषेकके निमित्त व्रतपालनके लिये जानेकी आज्ञा देनेपर श्रीरामचन्द्रजी पिताको प्रणाम करके अपने महलमें गये॥

प्रविश्य चात्मनो वेश्म राशाऽऽदिष्टेऽभिषेचने । तत्क्षणादेव निष्कम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥ २९ ॥

राजाने राज्याभिषेकके लिये वतपालनके निमित्त जो आज्ञा दी थीं। उसे सीताको बतानेके लिये अपने महलके भीतर प्रवेश करके जब श्रीरामने वहाँ सीताको नहीं देखा। तय वे तत्काल ही वहाँसे निकलकर माताके अन्तःपुरमें चले गये॥ २९॥

#### तत्र तां प्रवणामेत्र मातरं क्षौमवासिनीम् । वाग्यतां देवतागारे ददशीयाचतीं श्रियम् ॥ ३०॥

वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कौसल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो देवमन्दिरमें वैठकर देवताकी आराधनामें लगी हैं और पुत्रके लिये राजलक्ष्मीकी याचना कर रही हैं॥ ३०॥

#### प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा छक्ष्मणस्तथा। सीता चानयिताश्वरवा प्रियं रामाभिषेचनम् ॥ ३१॥

श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहलेके ही आ गये थे तथा बादमें सीता वहीं बुला ली गयी थीं ॥ ३१॥

#### तस्मिन् कालेऽपि कौसल्या तस्थावामीलितेक्षणा। सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३२॥

श्रीरामचन्द्रजी जब वहाँ पहुँचे, उस समय भी कौसल्या नेत्र बंद किये ध्यान लगाये बैठी थीं और सुमित्रा, सीता तथा लक्षमण उनकी सेवामें खड़े थे॥ ३२॥

#### श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्येऽभिषेचनम् । प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम् ॥ ३३ ॥

पुष्यनक्षत्रके योगमें पुत्रके युवराजपदपर अभिषिक्त होने-की बात सुनकर वे उसकी मङ्गलकामनासे प्राणायामके द्वारा परमपुरुष नारायणका ध्यान कर रही थीं ॥ ३३ ॥

#### तथा सनियमामेव सोऽभिगम्याभिवाद्य च। उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदं वरम्॥३४॥

इस प्रकार नियममें लगी हुई माताके निकट उसी अवस्थामें जाकर श्रीरामने उनको प्रणाम किया और उन्हें हुई प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही—॥ ३४॥

#### अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालनकर्मणि । भविता श्वोऽभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः ॥ ३५ ॥ सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह । एवमुक्तमुपाध्यायैः सहि मामुक्तवान् पिता ॥ ३६ ॥

'माँ ! पिताजीने मुझे प्रजापालनके कर्ममें नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिये पिताजी-का आदेश है, उसके अनुसार सीताको भी मेरे साथ इस रातमें उपवास करना होगा। उपाध्यायोंने ऐसी ही बात बतायी थी, जिसे पिताजीने मुझसे कहा है॥ ३५-३६॥

यानि यान्यत्र योग्यानि श्वोभाविन्यभिषेचने।
तानि मे मङ्गलान्यच वैदेह्याश्चैव कारय॥३७॥
'अतः कल होनेवाले अभिषेकके निमित्तसे आज मेरे

और सीताके लिये जो-जो मङ्गलकार्य आवश्यक हों, वे सब कराओं? ॥ ३७ ॥

#### पतच्छुन्वा तु कौसल्या विरकालाभिकाङ्कितम् । हर्षवाष्पाकुलं वाक्यमिदं राममभाषत ॥ ३८॥

चिरकाल्से माताके हृदयमें जिस बातकी अभिलाषा थी। उसकी पूर्तिको स्चित करनेवाली यह बात सुनकर माता कौसल्याने आनन्दके आँस् बहाते हुए गद्गद कण्ठसे इस प्रकार कहा—॥ ३८॥

#### वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः। हातीन् मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्द्य ॥३९॥

'बेटा श्रीराम! चिरजीवी होओ। तुम्हारे मार्गमें विष्न डालनेवाले शत्रु नष्ट हो जायँ। तुम राजलक्ष्मीसे युक्त होकर मेरे और सुमित्राके बन्धु-बान्धवोंको आनन्दित करो॥ ३९॥

#### कल्याणे वत नक्षत्रे मया जातोऽसि पुत्रक। येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता॥ ४०॥

'बेटा ! तुम मेरे द्वारा किसी मङ्गलमय नक्षत्रमें उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणोंद्वारा पिता दशरथको प्रसन्न कर लिया ॥ ४०॥

#### अमोघं बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे। येयमिक्ष्वाकुराजश्रीः पुत्र त्वां संश्रविष्यति ॥ ४१ ॥

'वड़े हर्षकी बात है कि मैंने कमलनयन भगवान् विष्णु-की प्रसन्नताके लिये जो वत-उपवास आदि किया था, वह आज सफल हो गया। बेटा! उसीके फलसे यह इक्ष्वाकुकुल-की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होनेवाली हैं? ॥ ४१॥

#### इत्येवमुको मात्रा तु रामो भ्रातरमब्रवीत्। प्राञ्जिक प्रह्मासीनमभिवीक्ष्य समयन्निव॥ ४२॥

माताके ऐसा कहनेपर श्रीरामने विनीतभावसे हाथ जोड़-कर खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मणकी ओर देखकर मुसकराते हुए-से कहा—॥ ४२॥

#### लक्ष्मणेमां मया सार्धे प्रशाधि त्वं वसुंघराम् । द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ ४३ ॥

'लक्ष्मण ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वीके राज्यका शासन (पालन ) करो । तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा हो । यह राज-लक्ष्मी तुम्हींको प्राप्त हो रही है ॥ ४३॥

#### सौमित्रे भुङ्क्व भोगांस्त्वमिष्टान् राज्यफलानि च। जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये॥ ४४॥

'सुमित्रानन्दन! तुम अभीष्ट भोगों और राज्यके श्रेष्ठ फलोंका उपभोग करो। तुम्हारे लिये ही मैं इस जीवन तथा राज्यकी अभिलाषा करता हूँ'॥ ४४॥

#### इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च।

अभ्यनुद्धाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम् ॥ ४५॥ किया और सीताको भी साथ चलनेकी आज्ञा दिलाकर वे लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामने दोनों माताओंको प्रणाम उनको लिये हुए अपने महलमें चले गये॥ ४५॥ इस्वार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः॥ ४॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ॥ ४॥

# पञ्चमः सर्गः

राजा दशरथके अनुरोधसे विसष्ठजीका सीतासहित श्रीरामको उपवासत्रतकी दीक्षा देकर आना और राजाको इस समाचारसे अवगत करानाः राजाका अन्तःपुरमें प्रवेश

संदिश्य रामं नृपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने । पुरोहितं समाहृय वसिष्ठमिद्मव्रवीत् ॥ १ ॥

उधर महाराज दशरथ जब श्रीरामचन्द्रजीको दूसरे दिन होनेवाले अभिषेकके विषयमें आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वसिष्ठजीको बुलाकर बोले—॥ १॥ गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन। श्रेयसे राज्यलाभाय वध्वा सह यतवत॥ २॥

'नियमपूर्वक व्रतका पालन करनेवाले तपोधन! आप जाइये और विष्ननिवारणरूप कल्याणकी सिद्धि तथा राज्यकी प्राप्तिके लिये बहूसहित श्रीरामसे उपवासव्रतका पालन कराइये'॥

तथेति च स राजानमुक्त्वा वेदविदां वरः। स्वयं विसष्ठो भगवान् ययौ रामनिवेदानम्॥ ३॥ उपवासियतुं वीरं मन्त्रविन्मन्त्रकोविदम्। ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय सुधृतव्रतः॥ ४॥

तब राजांचे 'तथास्तु' कहकर वेदवेता विद्वानोंमें श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान् वसिष्ठ मन्त्रवेता वीर श्रीरामको उपवास-व्रतकी दीक्षा देनेके छिये ब्राह्मणके चढ़ने-योग्य जुते-जुताये श्रेष्ठ रथपर आरूढ़ हो श्रीरामके महलकी ओर चल दिये॥ ३-४॥

स रामभवनं प्राप्य पाण्डुराश्रघनप्रभम्। तिस्रः कक्ष्या रथेनैव विवेश मुनिसत्तमः॥ ५॥

श्रीरामका भवन श्वेत बादलोंके समान उज्ज्वल था। उसके पास पहुँचकर मुनिवर वसिष्ठने उसकी तीन ड्योदियोंमें रथके द्वारा ही प्रवेश किया ॥ ५॥

तमागतसृषि रामस्त्वरित्रव ससम्भ्रमम्। मानयिष्यन् समानाई निश्चकाम निवेशनात्॥ ६॥

वहाँ पधारे हुए उन सम्माननीय महर्षिका सम्मान करने-के लिये श्रीरामचन्द्रजी बड़ी उतावलीके साथ वेगपूर्षक घरसे बाहर निकले ॥ ६ ॥

अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याशं मनीषिणः। ततोऽवतारयामास परिगृह्य रथात् स्वयम्॥ ७॥

उन मनीषी महर्षिके रथके समीप शीव्रतापूर्वक जाकर

श्रीरामने खयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथसे नीचे उतारा॥ स चैनं प्रथितं हुण सम्भाष्याभिष्रमादा च ।

स चैनं प्रश्रितं दृष्टा सम्भाष्याभिष्रसाद्य च । वियार्हे दृष्यन् राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ८ ॥

श्रीराम प्रिय वचन मुननेके योग्य थे । उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहितजीने 'वत्स !' कहकर पुकारा और उन्हें प्रमन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा—॥

प्रसन्नस्ते पिता राम यत्त्वं राज्यमवाष्स्यसि । उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया॥ ९॥

'श्रीराम! तुम्हारे पिता तुमपर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा; अतः आजकी रातमें तुम वध् सीताके साथ उपवास करो ॥ ९॥

प्रातस्त्वामभिषेका हि यौवराज्ये नराधिपः। पिता दशरथः प्रीत्या ययाति नहुषो यथा॥ १०॥

(रघुनन्दन! जैसे नहुषने ययातिका अभिषेक किया था। उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातःकाल बड़े प्रेमसे तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक करेंगे' ॥ १०॥

इत्युक्त्वा स तदा राममुपवासं यतव्रतः। मन्त्रवत् कारयामास वैदेह्या सहितं ग्रुचिः॥११॥

ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षिने मन्त्रो-चारणपूर्वक सीतासहित श्रीरामको उस समय उपवास-व्रतकी दीक्षा दी॥ ११॥

ततो यथावद् रामेण स राज्ञो गुरुर्राचेतः। अभ्यनुज्ञाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्॥ १२॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने महाराजके भी गुरु विषष्ठका यथावत् पूजन किया; फिर वे मुनि श्रीरामकी अनुमित छे उनके महलसे बाहर निकले ॥ १२ ॥

सुहद्भिस्तत्र रामोऽपि सहासीनः प्रियंवदैः। सभाजितो विवेशाथ ताननुशाप्य सर्वशः॥ १३॥

श्रीराम भी वहाँ प्रियवचन बोलनेवाले सुहृदोंके साथ कुछ देरतक वैठे रहे; फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुमति ले पुनः अपने महलके भीतर चले गये॥ १३॥ हृष्टनारीनरयुतं रामवेदम तदा बभौ। यथा मत्तद्विजगणं प्रफुल्लनलिनं सरः॥१४॥

उस समय श्रीरामका भवन इर्घोत्फुल्ल नर-नारियोंसे भरा हुआ था और मतवाले पक्षियोंके कलरबोंसे पुक्त खिले हुए कमलवाले ताला के समान शोभा पा रहा था॥ १४॥

स राजभवनप्रख्यात् तस्माद् रामनिवेशनात् । निर्गत्य ददशे मार्गे वसिष्ठो जनसंवृतम् ॥ १५॥

राजभवनोंमें श्रेष्ठ श्रीरामके महलसे बाहर आकर विषष्ठजीने सारे मार्ग मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए देखे ॥१५॥

वृन्दवृन्दैरयोध्यायां राजमार्गाः समन्ततः। वभूवुरभिसम्बाधाः कुतूहळजनैर्वृताः॥ १६॥

अयोध्याकी सड़कोंपर सब ओर इंड-के-झंड मनुष्य, जो श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये उत्सुक थे, खचाखच भरे हुए थे; सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे॥ १६॥

जनवृन्दोर्मिसंघर्षहर्षसमवृतस्तदा । बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निःस्तनः ॥ १७॥

जनसमुदायरूपी लहरोंके परस्पर टकरानेसे उस समय जो हर्षध्विन प्रकट होती थीः उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग-का कोलाहल समुद्रकी गर्जनाकी भाँति सुनायी देता था॥

सिकसम्मृष्टरथ्या हि तथा च वनमालिनी। आसीद्योध्या तद्दः समुच्छितगृहध्वजा॥१८॥

उस दिन वन और उपवनोंकी पंक्तियोंसे सुशोभित हुई अयोध्यापुरीके घर-घरमें ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहरा रही थीं; वहाँकी सभी गलियों और सड़कोंको झाड़-बुहारकर वहाँ छिड़काव किया गया था॥ १८॥

तदा ह्ययोध्यानिलयः सस्त्रीबालाकुलो जनः। रामाभिषेकमाकाङ्क्षत्राकाङ्कष्मद्दयं रवेः॥१९॥

स्त्रियों और बालकोंसिहत अयोध्यावासी जनसमुदाय श्रीराम-के राज्याभिषेकको देखनेकी इच्छासे उस समय शीघ्र सूर्योदय होनेकी कामना कर रहा था ॥ १९ ॥

प्रजालंकारभृतं च जनस्यानन्दवर्धनम्। उत्सुकोऽभूजनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम्॥ २०॥

अयोध्याका वह महान् उत्सव प्रजाओं के लिये अलंकार-

रूप और सब लोगोंके आनन्दको बढ़ानेवाला था; वहाँके सभी मनुष्य उसे देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे॥ २०॥

एवं तज्जनसम्बाधं राजमार्गे पुरोहितः। व्यूहन्निव जनौधं तं शनै राजकुलं ययौ॥२१॥

इस प्रकार मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए राजमार्गपर पहुँचकर पुरोहितजी उस जनसमृहको एक ओर करते हुए-से घीरे-घीरे राजमहलकी ओर गये॥ २१॥

सिताभ्रशिखरप्रख्यं प्रासादमधिरुह्य च। समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव वृहस्पतिः॥२२॥

रवेत जलद-खण्डके समान सुशोमित होनेवाले महलके जपर चढ़कर विषष्ठजी राजा दशरथसे उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इन्द्रसे मिल रहे हों ॥ २२ ॥

तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं नृपः। पत्रच्छ स्वमतं तस्मै कृतमित्यभिवेदयत्॥ २३॥

उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये और पूछने लगे—'मुने ! क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया।' वसिष्ठजीने उत्तर दिया—'हाँ ! कर दिया'॥ २३॥

तेन चैव तदा तुल्यं सहासीनाः सभासदः। आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम् ॥ २४॥

उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य समासद् भी पुरोहितका समाद (करते हुए अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये ॥ २४ ॥

गुरुणा त्वभ्यनुङ्गातो मनुजीधं विसुज्य तम्। विवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव॥ २५॥

तदनन्तर गुरुजीकी आज्ञा छे राजा दशरथने उस जन-समुदायको विदा करके पर्वतकी कन्दरामें घुसनेवाछे सिंहके समान अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ २५ ॥

> तद्यवेषप्रमदाजनाकुलं महेन्द्रवेश्मप्रतिमं निवेशनम्। व्यदीपयंश्चारु विवेश पार्थिवः शशीव तारागणसंकुलं नभः॥ २६॥

मुन्दर वेश-भूषा धारण करनेवाली मुन्दिरयोंसे भरे हुए इन्द्रसदनके समान उस मनोहर राजभवनको अपनी शोभासे प्रकाशित करते हुए राजा दशरथने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया, जैसे चन्द्रमा ताराओंसे भरे हुए आकाशमें पदार्पण करते हैं ॥ २६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाच्यके अयोध्याकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५ ॥

## षष्टः सर्गः

सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना, हर्षमें भरे पुरवासियोंद्वारा नगरकी सजावट, राजाके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना

गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः। सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्॥ १॥

पुरोहितजीके चले जानेपर मनको संयममें रखनेवाले श्रीरामने स्नान करके अपनी विशाललोचना पत्नीके साथ श्रीनारायणैकी उपासना आरम्भ की ॥ १॥

प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत् ततः। महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्वलितानले॥ २॥

उन्होंने हविध्य-पात्रको सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्निमें महान् देवता ( शेषशायी नारायण ) की प्रसन्नताके लिये विधिपूर्वक उस हविध्यकी आहुति दी ॥ २ ॥

शेषं च हविषस्तस्य प्राह्मयाशास्यात्मनः प्रियम् । ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीणें कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः । श्रीमत्यायतने विष्णोः शिइये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥

तत्पश्चात् अपने प्रिय मनोरथकी सिद्धिका संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञशेष हविष्यका भक्षण किया और मनको संयममें रखकर मौन हो वे राजकुमार श्रीराम विदेहनन्दिनी सीताके साथ भगवान् विष्णुके सुन्दर मन्दिरमें श्रीनारायण देवका ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह विछी हुई कुशकी चटाईंपर सोये॥ ३-४॥

एकयामावशिष्टायां राज्यां प्रतिविबुध्य सः। अलंकारविधिं सम्यक् कारयामास वेदमनः॥ ५॥

जब तीन पहर बीतकर एक ही पहर रात रोष रह गयी। तब वे शयनसे उठ बैठे । उस समय उन्होंने सभामण्डपको सजानेके लिये सेवकोंको आज्ञा दी ॥ ५ ॥

तत्र श्रुण्वन् सुखा वाचः स्तमागधवन्दिनाम् । पूर्वो संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः ॥ ६ ॥

वहाँ सूतः मागध और बंदियोंकी श्रवणसुखद वाणी सुनते हुए श्रीरामने प्रातःकालिक संध्योपासना कीः फिर एकाग्रचित्त होकर वे जप करने लगे ॥ ६॥

\* ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्दसे श्रीरङ्गनाथजीकी वह अर्चा-मूर्ति अभिप्रेत है; जो कि पूर्वजोंके समयसे ही दीर्घकालतक अयोध्यामें उपास्य देवताके रूपमें रही । बादमें श्रीरामजीने वह मूर्ति विभीषणको दे दी थी, जिससे वह वर्तमान श्रीरंगक्षेत्रमें पहुँची । इसकी विस्तृत कथा पद्मपुराणमें हैं । तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूरतम्। विमलक्षौमसंवीतो वाचयामास स द्विजान्॥ ७॥

तदनन्तर रेशमी वस्त्र धारण किये हुए श्रीरामने मस्तक द्युकाकर भगवान् मधुसूदनको प्रणाम और उनका स्तवन किया; इसके बाद ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया॥ ७॥

तेषां पुण्याहघोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा। अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः॥ ८॥

उन ब्राह्मणोंका पुण्याह्वाचनसम्बन्धी गम्भीर एवं मधुर घोष नाना प्रकारके वाद्योंकी ध्वनिसे व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरीमें फैल गया ॥ ८॥

कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम्। अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुद्तितो जनः॥ ९ ॥

उस समय अयोध्यावासी मनुष्योंने जब यह सुना कि श्रीरामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास-व्रत आरम्भ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९॥

ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम् । प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभियतुं पुरीम् ॥ १०॥

सवेरा होनेपर श्रीरामके राज्याभिषेकका समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरीको सजानेमें छग गये॥

सिताभ्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च। चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वद्दालकेषु च॥११॥ नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च। कुदुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च॥१२॥ सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च।

समासु चव सवासु वृक्षण्वालाक्षतपु च । ज्वजाः समुच्छिताः साधु पताकाश्चाभवंस्तथा॥ १३॥

जिनके शिखरोंपर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतोंके समान गगनचुम्बी देवमन्दिरों, चौराहों, गिल्यों, देववृक्षों, समस्त सभाओं, अद्यालकाओं, नाना प्रकारकी बेचने योग्य वस्तुओंसे भरी हुई व्यापारियोंकी बड़ी-बड़ी दूकानों तथा कुदुम्बी गृहस्थोंके सुन्दर समृद्धिशाली भवनोंमें और दूरसे दिखायी देनेवाले वृक्षोंपर भी ऊँची ध्वजाएँ लगायी गर्या और उनमें पताकाएँ फहरायी गर्यां॥ ११—१३॥

नटनर्तकसङ्घानां गायकानां च गायताम्। मनःकर्णसुखा वाचः ग्रुश्राव जनता ततः॥१४॥

उस समय वहाँकी जनता सब ओर नटों और नर्तकोंके समूहों तथा गानेवाले गायकोंकी मन और कानोंको सुख देनेवाली वाणी सुनती थी ॥ १४॥ रामाभिषेकयुक्ताश्च कथाश्चकुर्मिथो जनाः। रामाभिषेके सम्प्राप्त चल्वरेषु गृहेषु च ॥ १५॥

श्रीरामके राज्याभिषेकका ग्राम अवसर प्राप्त होनेपर प्रायः सब लोग चौराहोंपर और घरोंमें भी आपसमें श्रीरामके राज्याभिषेककी ही चर्चा करते थे॥ १५॥

बाला अपि कीडमाना गृहद्वारेषु सङ्घराः। रामाभिषवसंयुक्ताश्चकुरेव कथा मिथः॥१६॥

घरोंके दरवाजोंपर खेलते हुए झुंड-के-झुंड बालक भी आपसमें श्रीरामके राज्याभिषेककी ही बातें करते थे।।१६॥

कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरै रामाभिषेचने ॥ १७ ॥

पुरवासियोंने श्रीरामके राज्याभिषेकके समय राजमार्गपर फूलोंकी मेंट चढ़ाकर वहाँ सब ओर धूपकी सुगन्ध फैला दी; ऐसा करके उन्होंने राजमार्गको बहुत सुन्दर बना दिया ॥१७॥

प्रकाशकरणार्थं च निशागमनशङ्कया। दीपवृक्षांस्तथा चकुरनुरथ्यासु सर्वशः॥१८॥

राज्याभिषेक होते-होते रात हो जानेकी आशङ्कासे प्रकाश-की ब्यवस्था करनेके लिये पुरवासियोंने सब ओर सड़कोंके दोनों तरफ वृक्षकी भाँति अनेक शाखाओंसे युक्त दीपस्तम्भ खड़े कर दिये ॥ १८ ॥

अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत् पुरवासिनः। आकाङ्क्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम् ॥ १९ ॥ समेत्य सङ्घशः सर्वे चत्वरेषु सभासु च। कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुर्जनाधिपम् ॥ २० ॥

इस प्रकार नगरको सजाकर श्रीरामके युवराजपदपर अभिषेककी अभिलाषा रखनेवाले समस्त पुरवासी चौराहों और सभाओंमें छुंड-के-छुंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथकी प्रशंसा करने लगे-॥१९-२०॥

अहो महात्मा राजायमिक्ष्वाकुकुळनन्दनः। श्रात्वा वृद्धं स्वमात्मानं रामं राज्ये ऽभिषेक्ष्यति ॥ २१ ॥

'अहो ! इक्ष्वाकुकुलको आनन्दित करनेवाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने-आपको बूढ़ा हुआ जानकर श्रीरामका राज्याभिषेक करने जा रहे हैं ॥ २१॥

सर्वे हातुगृहीताः सा यन्नो रामो महीपतिः। चिराय भविता गोप्ता दष्टलोकपरावरः॥ २२॥

'भगवान्का हम सब लोगोंपर बड़ा अनुग्रह है कि श्रीराम-चन्द्रजी हमारे राजा होंगे और चिरकालतक हमारी रक्षा करते

रहेंगे; क्योंकि वे समस्त लोकोंके निवासियोंमें जो भलाई या बुराई है, उसे अच्छी तरह देख चुके हैं॥ २२॥

अनुद्धतमना विद्वान् घर्मात्मा भ्रात्वत्सलः। यथा च भ्रात्वु स्निग्धस्तथासास्विव राघवः॥ २३॥

'श्रीरामका मन कभी उद्धत नहीं होता । वे विद्वान्। धर्मात्मा और अपने भाइयोंपर स्नेह रखनेवाले हैं। उनका अपने भाइयोंपर जैसा स्नेह है, बैसा ही हमलोगोंपर भी है।। २३।।

चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथोऽनयः। यत्त्रसादेनाभिषिकं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्॥ २४॥

'धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकालतक जीवित रहें, जिनके प्रसादसे हमें श्रीरामके राज्याभिषेकका दर्शन सुलभ होगा' ॥ २४॥

पवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुः परे। दिग्भ्योविश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः॥ २५॥

अभिषेकका वृत्तान्त सुनकर नाना दिशाओंसे उस जनपदके लोग भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उपर्युक्त वातें कहनेवाले पुरवासियोंकी सभी बातें सुनीं ॥ २५ ॥

ते तु दिग्म्यः पुरीं प्राप्ता द्रव्दुं रामाभिषेचनम् । रामस्य पूरयामासुः पुरीं जानपदा जनाः॥ २६॥

वे सब-के-सब श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये अनेक दिशाओंसे अयोध्यापुरीमें आये थे। उन जनपदिनवासी मनुष्योंने श्रीरामपुरीको अपनी उपस्थितिसे भर दिया था॥ २६॥

जनौधैस्तैर्विसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्र निःस्वनः । पर्वसूद्शर्णवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २७ ॥

वहाँ मनुष्योंकी भीड़-भाड़ बढ़नेसे जो जनरव सुनायी देता था, वह पर्वोंके दिन बढ़े हुए वेगवाले महासागरकी गर्जना-के समान जान पड़ता था॥ २७॥

ततस्तदिन्द्रक्षयसंनिभं पुरं दिदश्वभिर्जानपदैरुपाहितैः । समन्ततः सस्वनमाकुलं बभौ समुद्रयादोभिरिवार्णवोदकम् ॥ २८॥

उस समय श्रीरामके अभिषेकका उत्सव देखनेके लिये पधारे हुए जनपदवासी मनुष्योद्वारा सब ओरसे भरा हुआ वह इन्द्रपुरीके समान नगर अत्यन्त कोलाइलपूर्ण होनेके कारण मकर, नक्क, तिमिङ्गल आदि विशाल जल-जन्तुओंसे परिपूर्ण महासागरके समान प्रतीत होता था ॥ २८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ ॥ ६ ॥

### सप्तमः सर्गः

श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई मन्थराका कैकेयीको उभाइना, परंतु प्रसन्न हुई कैकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना

श्रातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता। प्रासादं चन्द्रसंकाशमारुरोह यहच्छया॥१॥

रानी कैनेयों के पास एक दासी थीं जो उसके मायकेसे आयी हुई थीं । वह सदा कैनेयों के ही साथ रहा करती थीं । उसका जन्म कहाँ हुआ था ? उसके देश और माता-पिता कौन थे ? इसका पता किसीको नहीं था । अभिषेकसे एक दिन पहले वह स्वेच्छासे ही कैनेयों के चन्द्रमां के समान कान्ति-मान् महलकी छतपर जा चढ़ी ॥ १॥

सिकराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णकमलीत्पलाम्। अयोध्यां मन्थरा तस्मात् प्रासादादन्ववैक्षत ॥ २ ॥

उस दाधीका नाम था—मन्थरा। उसने उस महलकी छतसे देखा—अयोध्याकी सङ्कोंपर छिड़काव किया गया है और सारी पुरीमें यत्र-तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे गये हैं॥ २॥

पताकाभिर्वराष्ट्रांभि ध्वेजैश्च समलं इताम्। सिकां चन्द्रनतोयेश्च शिरःस्नातजनैर्युताम्॥ ३॥

सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ फहरा रही हैं। ध्वजाओंसे इस पुरीकी अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गोंपर चन्दन-मिश्रित जलका छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरीके सब छोग उबटन लगाकर सिरके ऊपरसे स्नान किये हुए हैं॥ ३॥

माल्यमोदकहरतेश्च द्विजेन्द्रैरभिनादिताम्। शुक्कदेवगृहद्वारां सर्ववादित्रनादिताम्॥ ४॥ सम्प्रहृष्टजनाकीणां ब्रह्मघोषनिनादिताम्। प्रहृण्वरह्हत्यथ्वां सम्प्रणदितगोवृषाम्॥ ५॥

श्रीरामके दिये हुए माल्य और मोदक द्दायमें लिये श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं, देवमन्दिरोंके दरवाजे चूने और चन्दन आदिसे लीपकर सफेद एवं सुन्दर बनाये गये हैं, सब प्रकारके बाजोंकी मनोहर ध्वनि हो रही है, अत्यन्त हर्षमें भरे हुए मनुष्योंसे सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद-पाठकोंकी ध्वनि गूँज रही है, श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्षसे उत्फुल दिखायी देते हैं तथा गाय-बैल प्रसन्न होकर रँभा रहे हैं॥ ४-५॥

हृष्ट्रममुद्दितैः पौरैरुच्छ्रितभ्वजमालिनीम्। अयोध्यां मन्थरा हृष्ट्रा परं विस्मयमागता॥ ६॥

सारे नगरिनवासी हर्षजनित रोमाञ्चसे युक्त और आनन्द-मग्न हैं तथा नगरमें सब ओर श्रेणीबद्ध ऊँचे-ऊँचे ध्वज फहरा रहे हैं। अयोध्याकी ऐसी शोभाको देखकर मन्थराको वड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ६॥

सा हर्षोन्फुलनयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम्। अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा धात्रीं पत्रच्छ मन्थरा॥ ७॥

उसने पासकें ही कोठेपर रामकी घायको खड़ी देखा, उसके नेत्र प्रसन्नतासे खिले हुए थे और शरीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मन्थराने उससे पूछा—॥ ७॥

उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती। राममाता धनं किं जु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ॥ ८ ॥ अतिमात्रं प्रहर्षः किं जनस्यास्य च शंस मे। कारयिष्यति किं वापि सम्प्रहृष्टे महीपतिः॥ ९ ॥

'धाय! आज श्रीरामचन्द्रजीकी माता अपने किसी अभीष्ट मनोरथके साधनमें तत्पर हो अत्यन्त हर्षमें भरकर लोगोंको धन क्यों बाँट रही हैं ? आज यहाँके सभी मनुष्योंको इतनी अधिक प्रसन्तता क्यों है ? इसका कारण मुझे बताओ! आज महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न होकर कौन-सा कर्म करायेंगे'॥ ८-९॥

विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तु परया मुद्दा। आचचक्षेऽथ कुञ्जाये भूयसीं राघवे श्रियम् ॥ १०॥ श्वः पुष्येण जितकोधं यीवराज्येन चानघम्। राजा दशरथो राममभिषेका हि राघवम् ॥ ११॥

श्रीरामकी धाय तो हर्धसे फूळी नहीं समाती थी, उसने कु ब्जाके पूछनेपर बड़े आनन्दके साथ उसे बताया—'कु ब्जे! रघुनाथजीको बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त होनेवाळी है। कळ महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्रके योगमें कोधको जीतनेवाळे, पापरहित, रघुकु छनन्दन श्रीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त करेंगे, ॥ १०-११॥

धाःयास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षितः । कैलासिशिखराकारात् प्रासादादवरोहत ॥ १२ ॥

धायका यह वचन सुनकर कुब्जा मन-ही-मन कुढ़ गयी और उस कैलास-शिखरकी भाँति उज्ज्वल एवं गगनचुम्बी प्रासादसे तुरंत ही नीचे उतर गयी॥ १२॥

सा द्ह्यमाना कोधेन मन्थरा पापद्रिानी। शयानामेव कैकेयीमिदं वचनमत्रवीत्॥१३॥

मन्थराको इसमें कैकेयीका अनिष्ट दिखायी देता था। वह क्रोधसे जल रही थी। उसने महलमें लेटी हुई कैकेयीके पास जाकर इस प्रकार कहा—॥ १३॥ उत्तिष्ठ मूढे कि शेषे भयं त्वामभिवर्तते । उपप्लुतमधौधेन नात्मानमवबुध्यसे ॥ १४ ॥

'मूर्खें ! उठ । क्या सो रही है ? तुझपर बड़ा भारी भय आ रहा है। अरी ! तेरे ऊपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा है। फिर भी तुझे अपनी इस दुरवस्थाका बोध नहीं होता ?॥१४॥

अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे। चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः स्रोत इवोष्णगे॥ १५॥

'तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाये आते हैं मानो सारा सौभाग्य तुझे ही अपिंत कर देते हों, परंतु पीठ-पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं। तू उन्हें अपनेमें अनुरक्त जानकर सौभाग्यकी डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म ऋतुमें नदीका प्रवाह स्खता चला जाता है, उसी प्रकार तेरा वह सौभाग्य अब अस्थिर हो गया है—तेरे हाथसे चला जाना चाइता है!' ॥ १५॥

पवमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परुषं वचः। कुन्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत् परम्॥१६॥

इष्टमें भी अनिष्टका दर्शन करानेवाली रोषमरी कुब्जाके इस प्रकार कटोर वचन कहनेपर कैंकेयीके मनमें बड़ा दुःख हुआ ॥ १६ ॥

कैकेयी त्वब्रवीत् कुन्जां कचित् क्षेमं न मन्थरे। विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये भृशदुःखिताम् ॥ १७॥

उस समय केकयराजकुमारीने कुब्जासे पूछा—'मन्थरे! कोई अमङ्गलकी बात तो नहीं हो गयी; क्योंकि तेरे मुखपर विषाद छा रहा है और त् मुझे बहुत दुखी दिखायी देती हैं? ॥ १७ ॥

मन्थरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् । उवाच कोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविद्यारदा ॥ १८ ॥ सा विषण्णतरा भूत्वा कुन्जा तस्यां हितेषिणी । विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम् ॥१९॥

मन्थरा बातचीत करनेमें बड़ी कुशल थी, वह कैकेयीके मीठे वचन मुनकर और भी खिन्न हो गयी, उसके प्रति अपनी हितैषिता प्रकट करती हुई कुपित हो उठी और कैकेयीके मनमें श्रीरामके प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस प्रकार बोली—॥ १८-१९॥

अक्षयं सुमहद् देवि प्रवृत्तं त्वद्विनाशनम्। रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति॥ २०॥

'देवि! तुम्हारे सौभाग्यके महान् विनाशका कार्य आरम्भ हो गया है, जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्रीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देंगे॥ २०॥

सास्म्यगाधेभये मग्ना दुःखशोकसमन्विता। दृह्यमानान छेनेव त्वद्धितार्थमिहागता॥ २१॥ 'यह समाचार पाकर में दुःख और शोकसे व्याकुल हो अगाध भयके समुद्रमें डूब गयी हूँ, चिन्ताकी आगसे मानो जली जा रही हूँ और तुम्हारे हितकी बात बतानेके लिये यहाँ आयी हूँ ॥ २१ ॥

तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद् भवेत्। त्वद्वृद्धौ मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः॥ २२॥

'केकयनन्दिनि ! यदि तुमपर कोई दुःख आया तो उससे मुझे भी बड़े भारी दुःखमें पड़ना होगा। तुम्हारी उन्नित-में ही मेरी भी उन्नित है, इसमें संशय नहीं है ॥ २२॥

नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः। उन्नत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे॥ २३॥

'देवि ! तुम राजाओं के कुलमें उत्पन्न हुई हो और एक महाराजकी महारानी हो, फिर भी राजधमों की उग्रताको कैसे नहीं समझ रही हो १॥ २३॥

धर्मवादी राठो भर्ता रलक्षणवादी च दारुणः। गुद्धभावेन जानीये तेनैवमतिसंधिता॥ २४॥

'तुम्हारे स्वामी धर्मकी बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं बड़े शठ । मुँहसे चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदयके बड़े कूर हैं। तुम समझती हो कि वे सारी बातें गुद्ध भावसे ही कहते हैं, इसीलिये आज उनके द्वारा तुम बेतरह ठगी गयी ॥ २४॥

उपस्थितः प्रयुञ्जानस्त्विय सान्त्वमनर्थकम् । अर्थेनैवाद्य ते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति ॥ २५ ॥

'तुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सान्त्वना देनेके लिये यहाँ उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कौसल्याको अर्थसे सम्पन्न करने जा रहे हैं ॥ २५ ॥

अपवाह्य तु दुष्टात्मा भरंतं तव बन्धुषु। काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके॥ २६॥

'उनका हृदय इतना दूषित है कि भरतको तो उन्होंने तुम्हारे मायके भेज दिया और कल सबेरे ही अवधके निष्कण्टक राज्यपर वे श्रीरामका अभिषेक करेंगे ॥ २६ ॥

श्रत्रः पतिप्रवादेन मात्रेव हितकाम्यया। आशीविष इवाद्गेन बाले परिधृतस्त्वया॥ २७॥

'बाले! जैसे माता हितकी कामनासे पुत्रका पोषण करती है, उसी प्रकार 'पित' कहलानेवाले जिस व्यक्तिका द्वमने पोषण किया है, वह वास्तवमें शत्रु निकला। जैसे कोई अज्ञान-वश सर्पको अपनी गोदमें लेकर उसका लालन करे, उसी प्रकार दुमने उन सर्पवत् वर्ताव करनेवाले महाराजको अपने अङ्कमें स्थान दिया है ॥ २७॥

यथा हि कुर्याच्छत्रुर्वा सर्पो वा प्रत्युपेक्षितः। राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥ २८॥ 'उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैसा बर्ताव कर सकता है। राजा दशरथने आज पुत्रसहित तुझ कैकेयीके प्रति वैसा ही बर्ताव किया है ॥ २८॥

पापेनानृतसान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता। रामं स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हता हासि ॥ २९ ॥

'बाले ! तुम सदा सुख भोगनेके योग्य हो, परंतु मनमें पाप (दुर्भावना) रखकर ऊपरसे झूठी सान्त्वना देनेवाले महाराजने अपने राज्यपर श्रीरामको स्थापित करनेका विचार करके आज सगे-सम्बन्धियोंसहित तुमको मानो मौतके मुखमें डाल दिया है ॥ २९॥

सा प्राप्तकालं कैकेयि क्षिप्रं कुरु हितं तव। त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विसायदर्शने॥ ३०॥

'केकयराजकुमारी ! तुम दुःखजनक बात सुनकर भी मेरी ओर इस तरह देख रही हो, मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई हो और मेरी वार्तोंसे तुम्हें विस्मय हो रहा हो, परंतु यह विस्मय छोड़ो और जिसे करनेका समय आ गया है, अपने उस हितकर कार्यको शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी, अपने पुत्रकी और मेरी भी रक्षा करो? ॥ ३०॥

मन्थराया वचःश्रुत्वा शयनात् सा शुभानना । उत्तर्स्थी दर्षसम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी ॥ ३१ ॥

मन्थराकी यह बात सुनकर सुन्दर मुखवाली कैकेयी सहसा शय्यासे उठ बैठी। उसका हृदय हर्षसे भर गया। वह शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलकी भाँति उद्दीप्त हो उठी॥

अतीव सा तु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता। दिव्यमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रद्दौ ग्रुभम् ॥ ३२॥

कैकेयी मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट हुई । विस्मयविमुग्ध

हो मुसकराते हुए उसने कुञ्जाको पुरस्कारके रूपमें एक बहुत सुन्दर दिव्य आभूषण प्रदान किया ॥ ३२ ॥

द्त्वा त्वाभरणं तस्यै कुन्जायै प्रमदोत्तमा। कैकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवाब्रवीदिद्म् ॥ ३३ ॥ इदं तु मन्थरे महामाख्यातं परमं प्रियम्। एतन्मे प्रियमाख्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ ३४ ॥

कुन्जाको वह आभूषण देकर ह्षंसे भरी हुई रमणी-शिरोमणि कैकेयीने पुनः मन्थरासे इस प्रकार कहा—-'मन्थरे! यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार मुनाया। तूने मेरे लिये जो यह प्रिय संवाद मुनाया। इसके लिये मैं तेरा और कौन-सा उपकार करूँ॥ ३३-३४॥

रामे वा भरते वाहं विशेषं नोपलक्षये। तस्मात् तुष्टास्मियद्राजारामं राज्येऽभिषेक्ष्यति॥

'में भी राम और भरतमें कोई भेद नहीं समझती। अतः यह जानकर कि राजा श्रीरामका अभिषेक करनेवाळे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है॥ ३५॥

> न मे परं किंचिदितो वरं पुनः प्रियं प्रियाहें सुवचं वचोऽमृतम्। तथा द्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं वरं परं ते प्रदद्दामि तं वृणु ॥ ३६॥

'मन्थरे ! तू मुझसे प्रिय वस्तु पानेके योग्य है । मेरे लिये श्रीरामके अभिषेकसम्बन्धी इस समाचारसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय एवं अमृतके समान मधुर वचन नहीं कहा जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कही है; अतः अब यह प्रिय संवाद सुनानेके बाद तू कोई श्रेष्ठ वर माँग ले, में उसे अवदय दूँगी' ॥ ३६ ॥

इत्या में श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सातवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७ ॥

# अष्टमः सर्गः

मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेकको कैकेयीके लिये अनिष्टकारी बताना, कैकेयीका श्रीरामके गुणोंको बताकर उनके अभिषेकका समर्थन करना तत्पश्चात् कुञ्जाका पुनः श्रीराम-राज्यको भरतके लिये भयजनक बताकर कैकेयीको भडकाना

मन्थरा त्वभ्यस्य्यैनामुत्स्रज्याभरणं हि तत्। उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदुःखसमन्विता॥ १॥

यह सुनकर मन्थराने कैकेयीकी निन्दा करके उसके दिये हुए आभूषणको उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुःखसे भरकर वह इस प्रकार बोली—॥ १॥

ह्वं किमर्थमस्थाने कृतवत्यसि बालिशे। शोकसागरमध्यस्थं नातमानमबहुष्यसे॥२॥ 'रानी ! तुम बड़ी नादान हो। अहो ! तुमने यह वेमौके हर्ष किसल्यि प्रकट किया ? तुम्हें शोकके स्थानपर प्रसन्नता कैसे हो रही है ? अरी ! तुम शोकके समुद्रमें डूबी हुई हो। तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्थाका बोध नहीं हो रहा है ॥

मनसा प्रसहामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती। यच्छोवितव्ये हृष्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं महत्॥३॥ 'देवि । महान् संकटमें पड्नेपर वहाँ दुम्हें शोक होना चाहिये, वहीं हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन-ही-मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दु:ख-से ब्याकुल हुई जाती हूँ॥ ३॥

शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राज्ञा प्रहर्षयेत्। अरेः सपत्नीपुत्रस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम् ॥ ४ ॥

'मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धिके लिये ही अधिक शोक होता है। अरी! सौतका बेटा शत्रु होता है। वह सौतेली माँके लिये साक्षात् मृत्युके समान है। भला, उसके अम्युद्यका अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मनमें हर्ष मानेगी।।

भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद् भयम्। तद् विचिन्त्य विषण्णासि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥

्यह राज्य भरत और राम दोनोंके लिये साधारण भोग्य-वस्तु है, इसपर दोनोंका समान अधिकार है, इसिलिये श्रीरामको भरतसे ही भय है। यही सोचकर मैं विवादमें डूबी जाती हूँ; क्योंकि भयभीतसे ही भय प्राप्त होता है अर्थात् आज जिसे भय है, वही राज्य प्राप्त कर लेनेपर जब सबल हो जायगा, तब अपने भयके हेतुको उखाड़ फेंकेगा ॥ ५॥

लक्ष्मणो हि महाबाह्र रामं सर्वात्मना गतः। शत्रुष्तश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा॥ ६॥

भहाबाहु लक्ष्मण सम्पूर्ण हृदयते श्रीरामचन्द्रजीके अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्रीरामके अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुष्म भी भरतका अनुसरण करनेवाले हैं॥ ६॥

प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनि। राज्यक्रमो विसृष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः॥ ७॥

भामिनि ! 'उत्पत्तिके क्रमसे श्रीरामके बाद मरतका ही पहले राज्यपर अधिकार हो सकता है ( अतः भरतसे भय होना स्वामाविक है )। लक्ष्मण और शत्रुष्न तो छोटे हैं। अतः उनके लिये राज्यप्राप्तिकी सम्भावना दूर है ॥ ७॥

विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः। भयात् प्रवेषे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्॥ ८॥

श्रीराम समस्त शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय-चरित्र (राजनीति) के पण्डित हैं तथा समयोचित कर्तव्यका पालन करनेवाले हैं; अतः उनका तुम्हारे पुत्रके प्रति जो क्रूरतापूर्ण वर्ताव होगा, उसे सोचकर मैं भयसे काँप उठती हूँ॥

सुभगा किल कौसल्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते । यीवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः॥९॥

'वास्तवमें कौसल्या ही सौमाग्यवती हैं, जिनके पुत्रका कल पुष्यनक्षत्रके योगमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा युवराजके महान् पदपर अभिषेक होने जा रहा है ॥ ९॥

प्राप्तां वसुमतीं प्रीति प्रतीतां हतविद्विषम्। उपस्थास्यसिकौसल्यां वासीवत्त्वं कृताञ्जलिः॥१०॥ वं भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न होंगीः क्योंकि वे राजाकी विश्वासपात्र हैं और तुम दासीकी भाँति हाथ जोड़कर उनकी सेवामें उपस्थित होओगी॥ १०॥ एवं च त्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि। पुत्रश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति॥ ११॥

'इस प्रकार इमलोगोंके साथ तुम भी कौसल्याकी दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरतको भी श्रीरामचन्द्रजीकी गुलामी करनी पढेगी ॥ ११ ॥

हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः। अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्तुषास्ते भरतश्चये॥१२॥

'श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःपुरकी परम सुन्दरी स्त्रियाँ — सीतादेवी और उनकी सिखयाँ निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी और भरतके प्रभुत्वका नाश होनेसे तुम्हारी बहुएँ शोकमग्न हो जायँगी' ॥ १२ ॥

तां दृष्ट्वा परमग्रीतां ब्रुवन्तीं मन्थरां ततः। रामस्येव गुणान् देवी कैनेयी प्रशासंस ह ॥ १३॥

मन्थराको अत्यन्त अप्रसन्नताके कारण इस प्रकार यहकी-यहकी बातें करती देख देवी कैकेयीने श्रीरामके गुणोंकी ही प्रशंसा करते हुए कहा—॥ १३॥

धर्मश्चो गुणवान् दान्तः कृतश्चः सत्यवाञ्छुचिः । रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवराज्यमतोऽर्हति ॥ १४ ॥

'कुब्जे! श्रीराम धर्मके ज्ञाताः गुणवान् जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी और पवित्र होनेके साथ ही महाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं; अतः युवराज होनेके योग्य वे ही हैं ॥ १४॥

भ्रातृन् भृत्यांश्च दीर्घायुः पितृवत् पालयिष्यति । संतप्यसे कथं कुञ्जे श्रुत्वा रामाभिषेवनम् ॥ १५॥

वि दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्योंका पिता-की भाँति पालन करेंगे। कुब्जे! उनके अभिषेककी बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है ? ॥ १५॥

भरतृश्चापि रामस्य ध्रुतं वर्षशतात् परम् । पितृपैतामहं राज्यमवाप्स्यति नर्र्षभः ॥ १६ ॥

'श्रीरामकी राज्यप्राप्तिके सौ वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरतको भी निश्चय ही अपने पिता-पितामहोंका राज्य मिलेगा ॥ १६॥

सा त्वमभ्युद्ये प्राप्ते दह्यमानेव मन्थरे। भविष्यति च कल्याणे किमिदं परितप्यसे॥ १७॥

भन्थरे ! ऐसे अभ्युदयकी प्राप्तिके समय, जब कि भविष्यमें कल्याण-ही-कल्याण दिखायी दे रहा है, तू इस प्रकार जळती हुई-सी संतप्त क्यों हो रहा है ? ॥ १७ ॥

यथा वै भरतो मान्यस्तथा भूयोऽपि राघवः। कौसल्यातोऽतिरिक्तंच मम शुश्र्वते बहु॥१८॥

भोरे लिये जैसे भरत आदरके पात्र हैं। वैसे ही बल्क

उनसे भी बढ़कर श्रीराम हैं; क्योंकि वे कौसल्यासे भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं ॥ १८॥

राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत् तदा । मन्यते हि यथाऽऽत्मानं यथा आतृंस्तु राघवः ॥ १९॥

ध्यदि श्रीरामको राज्य मिल रहा है तो उसे भरतको मिला हुआ समझ; क्योंकि श्रीरामचन्द्र अपने भाइयोंको भी अपने ही समान समझते हैं? ॥ १९॥

कैकेच्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा भृशदुःखिता। दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमिदमब्रवीत्॥ २०॥

कैकेयीकी यह बात सुनकर मन्थराको बड़ा दुःख हुआ। वह लंबी और गरम साँस खींचकर कैकेयीसे बोली—॥ २०॥

अनर्थद्दिंगी मौर्ख्यात्रात्मानमवबुध्यसे। शोकव्यसनविस्तीर्णे मज्जन्ती दुःखसागरे॥२१॥

'रानी! तुम मूर्खतावश अनर्थको ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थितिका पता नहीं है। तुम दुःखके उस महासागरमें हूब रही हो, जो शोक (इष्टसे बियोगकी चिन्ता) और व्यसन (अनिष्टकी प्राप्तिके दुःख) से महान् विस्तारको प्राप्त हो रहा है॥ २१॥

भविता राघवो राजा राघवस्य च यः सुतः। राजवंशालु भरतः कैकेथि परिहास्यते॥ २२॥

'केकयराजकुमारी ! जब श्रीरामचन्द्र राजा हो जाँयँगे, तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा, उसीको राज्य मिलेगा । भरत तो राजपरम्परासे अलग हो जाँयँगे ॥ २२॥

निह राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्॥ २३॥

'भामिनि! राजाके सभी पुत्र राज्यिसहासनपर नहीं बैठते हैं; यदि सबको बिठा दिया जाय तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाय ॥ २३॥

तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । स्थापयन्त्यनवद्याङ्गि गुणवत्स्वतरेष्विष ॥ २४ ॥

परमसुन्दरी केकयनन्दिनि ! इसीलिये राजालोग राज-काजका भार ज्येष्ठ पुत्रपर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रोंको भी राज्य सौंप देते हैं ॥ २४॥

असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । अनाथवत् सुखेभ्यश्च राजवंशाच्च वत्सले ॥ २५ ॥

'पुत्रवत्सले ! तुम्हारा पुत्र राज्यके अधिकारसे तो बहुत दूर हटा ही दिया जायगाः वह अनाथकी भाँति समस्त सुखोंसे भी विश्वत हो जायगा ॥ २५॥

साहं त्वदर्थे सम्प्राप्ता त्वं तु मां नावबुद्ध्यसे।

सपितवृद्धौ या मे त्वं प्रदेयं दातुमईसि ॥ २६॥

'इसिलिये मैं तुम्हारे ही हितकी बात मुझानेके लिये यहाँ आयी हूँ; परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौतका अभ्युदय मुनकर मुझे पारितोषिक देने चली हो ॥ २६॥

ध्रवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्डकम् । देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि वा ॥ २७ ॥

भ्याद रखो, यदि श्रीरामको निष्कण्टक राज्य मिल गया तो वे भरतको अवस्य ही इस देशसे बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोकमें भी पहुँचा सकते हैं॥ २७॥

बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया। संनिकषीच सौहार्दं जायते स्थावरेष्विव ॥ २८॥

'छोटी अवस्थामें ही तुमने भरतको मामाके घर भेज दिया। निकट रहनेसे सौहार्द उत्पन्न होता है। यह बात स्थावर योनियोंमें भी देखी जाती है (लता और वृक्ष आदि एक दूसरेके निकट होनेपर परस्पर आलिङ्गन-पाशमें बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजाका उनमें भी समानरूपसे स्नेह बढ़ता; अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते )॥२८॥

भरतानुवशात् सोऽपि शत्रुध्नस्तत्समं गतः। लक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः॥ २९॥

भरतके अनुरोधसे शत्रुष्न भी उनके साथ ही चले गये (यदि वे यहाँ होते तो भरतका काम विगड़ने नहीं पाता। क्योंकि—) जैसे लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुष्न भरतका अनुसरण करनेवाले हैं।। २९॥

श्रुयते हि द्रुमः कश्चिच्छेत्तव्यो वनजीवनैः। संनिकर्षादिषीकाभिर्मोचितः परमाद् भयात्॥ ३०॥

'मुना जाता है, जंगलकी लकड़ी बेचकर जीविका चलाने-वाले कुछ लोगोंने किसी वृक्षको काटनेका निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कॅटीली झाड़ियोंसे विरा हुआ था; इसल्ये वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कॅंटीली झाड़ियोंने निकट रहनेके कारण उस वृक्षको महान् मयसे बचा लिया॥ गोप्ता हि रामं सौमित्रिर्लक्ष्मणं चापि राघवः।

गाप्ता हि राम स्तामात्रलक्ष्मण चाप रायवा । अभ्विनोरिव सौभ्रात्रं तयोलोंकेषु विश्वतम् ॥ ३१ ॥

'सुमित्राकुमार लक्ष्मण श्रीरामकी रक्षा करते हैं और श्रीराम उनकी । उन दोनोंका उत्तम भ्रातृ-प्रेम दोनों अश्विनी-कुमारोंकी भाँति तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है ॥ ३१॥

तस्मान्न स्रक्ष्मणे रामः पापं किंचित् करिष्यति । रामस्तु भरते पापं कुर्यादेव न संशयः ॥ ३२॥

'इसिलये श्रीराम लक्ष्मणका तो किञ्चित् भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरतका अनिष्ट किये विना वे रह नहीं सकते; इसमें संशय नहीं है ॥ ३२ ॥ तस्माद् राजगृहादेव वनं गच्छतु राघवः। पतद्धि रोचते महां भृद्यां चापि हितंतव्॥३३॥

'अतः श्रीरामचन्द्र महाराजके महलसे ही सीधे वनको चले जायँ—मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसीमें दुम्हारा परम हित है ॥ ३३ ॥

पवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति । यदिचेद्भरतोधर्मात् पित्र्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ ३४ ॥

'यदि भरत धर्मानुसार अपने पिताका राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्षके अन्य सब लोगोंका भी कल्याण होगा ॥ ३४ ॥

स ते सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः। समृद्धार्थस्य नष्टार्थो जीविष्यति कथं वरो ॥ ३५॥

'सौतेला भाई होनेके कारण जो श्रीरामका सहज रात्रु है, वह सुख भोगनेके योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और धनसे बिखत हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्रीरामके वशमें पड़कर कैसे जीवित रहेगा ॥ ३५ ॥

अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्। प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं त्रातुमर्हसि॥३६॥

'जैसे वनमें सिंह हाथियोंके यूथपतिपर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरतका तिरस्कार करेंगे; अतः उस तिरस्कारसे तुम भरतकी रक्षा करो।। ३६॥ दर्पानिराकृता पूर्वं त्वया सौभाग्यवत्तया। राममाता सपत्नी ते कथं वैरंन यापयेत्॥३७॥

'तुमने पहले पितका अत्यन्त प्रेम प्राप्त होनेके कारण घमंडमें आकर जिनका अनादर किया था, वे ही दुम्हारी सौत श्रीराममाता कौसल्या पुत्रकी राज्यप्राप्तिसे परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं; अब वे तुमसे अपने बैरका बदला क्यों नहीं लेंगी ॥ ३७॥

यदा च रामः पृथिवीमवाष्ट्यते
प्रभूतरत्नाकरशैल्लसंयुताम् ।
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं
सहैव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८॥

'भामिनि ! जब श्रीराम अनेक समुद्रों और पर्वतींसे युक्त समस्त भूमण्डलका राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरतके साथ ही दीन-हीन होकर अग्रुभ पराभवका पात्र बन जाओगी ॥ ३८॥

> यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते ध्रुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति । अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे परस्य चैवास्य विवासकारणम्॥ ३९॥

'याद रखो, जब श्रीराम इस पृथ्वीपर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्टप्राय हो जायँगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे पुत्रको तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्रीरामका वनवास हो जायं।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टमः सर्गे ॥ ८ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें आठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८ ॥

# नवमः सर्गः

#### कुब्जाके कुचकसे कैकेयीका कोपभवनमें प्रवेश

पवमुक्ता तु कैकेयी कोधेन ज्वलितानना। दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत्॥ १॥

मन्थराके ऐसा कहनेपर कैकेयीका मुख क्रोधसे तमतमा उठा। वह लंबी और गरम साँस खींचकर उससे इस प्रकार बोली—॥ १॥

अद्य रामितः क्षित्रं वनं प्रस्थापयाम्यहम् । यौवराज्येन भरतं क्षित्रमद्याभिषेचये ॥ २ ॥

'कुब्जे ! मैं श्रीरामको शीव ही यहाँते वनमें भेजूँगी और तुरंत ही युवराजके पदपर भरतका अभिषेक कराऊँगी ॥

इदं त्विदानीं सम्पश्य केनोपायेन साधये। भरतः प्राप्तुयाद् राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ३ ॥

'परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपायसे अपना अभीष्ट साधन करूँ १ भरतको राज्य प्राप्त हो जाय और श्रीराम उसे किसी तरह भी न पा सकें—यह काम कैसे बने ?' ॥ ३॥

पवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। रामार्थमुपर्हिसन्ती कैकेयीमिद्मन्नवीत्॥ ४॥

देवी कैकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाली मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठाराघात करती हुई वहाँ कैकेयीसे इस प्रकार बोली—॥ ४॥

हन्तेदानीं प्रपद्य त्वं कैकेयि श्रूयतां वचः। यथा ते भरतो राज्यं पुत्रःप्राप्स्यति केवलम्॥ ५॥

'केकयनिदिनि! अच्छा, अब देखों कि मैं क्या करती हूँ १ तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे ( श्रीराम नहीं ) ॥ ५ ॥

किं न स्मरिस कैकेयि स्मरन्ती वा निगृहसे।

#### यदुच्यमानमात्मार्थं मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥

'कैकेयि ! क्या तुम्हें स्मरण नहीं है ? या स्मरण होनेपर भी मुझसे छिपा रही हो ? जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजनको तुम मुझसे सुनना चाहती हो ? इसका क्या कारण है ? ॥ ६ ॥

मयोच्यमानं यदि ते श्रोतुं छन्दो विलासिनि । श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्॥ ७॥

'विलासिनि! यदि मेरे ही मुँहसे सुननेके लिये तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसीके अनुसार कार्य करो! ॥ ७॥

श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थरायास्तु कैकयी। किंचिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्णादिदमव्यीत्॥ ८॥

मन्थराका यह वचन मुनकर कैकेयी अच्छी तरहसे विक्ठे हुए उस पलंगते कुछ उठकर उससे यों बोली—॥८॥

कथयस्व ममोपायं केनोपायेन मन्थरे। भरतः प्राप्तुयाद् राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ९ ॥

'मन्थरे ! मुझसे वह उपाय बताओ । किस उपायसे भरतको तो राज्य मिल जायगा, किंतु श्रीराम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे' ॥ ९॥

पवमुक्ता तदा देव्या मन्धरा पापदर्शिनी। रामार्थमुपर्हिसन्ती कैकेयीमिदमत्रवीत्॥ १०॥

देवी कैकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाली मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठारावात करती हुई उस समय कैकेयीसे इस प्रकार बोली — ॥ १०॥

पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः। अगच्छत् त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्॥ ११॥

'देवि ! पूर्वकालकी बात है कि देवासुर-संग्रामके अवसर-पर राजर्षियोंके साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज-की सहायता करनेके लिये गये थे ॥ ११ ॥

दिशमास्थाय कैके यि दक्षिणां दण्डकान् प्रति । वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥ १२ ॥ स शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः । दसौ शकस्य संप्रामं देवसङ्गैरनिर्जितः ॥ १३ ॥

'केकयराजकुमारी! दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यके भीतर वैजयन्त नामसे विख्यात एक नगर है, जहाँ शम्बर नामसे प्रसिद्ध एक महान् असुर रहता था। वह अपनी ध्वजामें तिमि (हेल मछली) का चिह्न धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इन्द्रके साथ युद्ध छेड दिया॥ १२-१३॥ तस्मिन् महति संग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान् । रात्री प्रसुप्तान् प्रन्ति स्मतरसापास्य राक्षसाः ॥ १४ ॥

'उस महान् संग्राममें क्षत-विक्षत हुए पुरुष जब रातमें थककर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तरसे खींच ले जाते और मार डालते थे ॥ १४ ॥

तत्राकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा। असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः॥१५॥

•उन दिनों महाबाहु राजा दशरथने भी वहाँ असुरोंके साथ वड़ा भारी युद्ध किया । उस युद्धमें असुरोंने अपने अस्त्र-शस्त्रोंद्वारा उनके शरीरको जर्जर कर दिया ॥ १५ ॥

अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नष्टचेतनः। तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ १६॥

'देवि ! जब राजाकी चेतना छप्त-सी हो गयी, उस समय सारियका काम करती हुई तुमने अपने पितको रणभूमिसे दूर हटाकर उनकी रक्षा की । जब वहाँ भी राक्षसोंके शस्त्रों-से वे घायल हो गये, तब तुमने पुनः वहाँसे अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की ॥ १६ ॥

तुष्टेन तेन दत्ती ते ही वरी ग्रुभदर्शने। स त्वयोकः पतिर्देवि यदेच्छेयं तदा वरम्॥ १७॥ गृह्णीयां तु तदा भर्तस्तथेत्युक्तं महात्मना। अनभिज्ञा हाहं देवि त्वयैव कथितं पुरा॥ १८॥

'शुभदर्शने ! इससे संतुष्ट होकर महाराजने तुम्हें दो वरदान देनेको कहा—देवि ! उस समय तुमने अपने पतिसे कहा—'प्राणनाथ ! जब मेरी इच्छा होगी, तब मैं इन बरोको माँग लूँगी।' उस समय उन महात्मा नरेशने 'तथास्तु' कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवि ! मैं इस कथाको नहीं जानती थी। पूर्वकालमें तुम्हींने मुझसे यह बृत्तान्त कहा था॥

कथैषा तव तु स्नेहान्मनसा घार्यते मया। रामाभिषेकसम्भारान्निगृह्य विनिवर्तय॥१९॥

'तबसे तुम्हारे स्नेहवश में इस बातको मन-ही-मन सदा याद रखती आयी हूँ । तुम इन वरोंके प्रभावते स्वामीको वशमें करके श्रीरामके अभिषेकके आयोजनको पलट दो ॥

तौ च याचल भर्तारं भरतस्याभिषेचनम्। प्रवाजनं च रामस्य वर्षाणि च चतुर्दश ॥ २०॥

'तुम उन दोनों वरोंको अपने स्वामीसे माँगो। एक वरके द्वारा भरतका राज्याभिषेक और दूसरेके द्वारा श्रीरामका चौदह वर्षतकका वनवास माँग छो ॥ २०॥

चतुर्दश हि वर्षाण रामे प्रवाजिते वनम्। प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ २१॥

'जब श्रीराम चौदह वर्षोंके लिये वनमें चले जायँगे।'
तब उतने समयमें तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजाके हृदयमें

अपने लिये स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्यपर स्थिर हो जायँगे ॥ २१॥

कोधागारं प्रविद्याद्य कुद्धेवाश्वपतेः सुते। रोष्वानन्तर्हितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी॥ २२॥

'अश्वपतिकुमारी! तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोपभवनमें प्रवेश करके कुपित-सी होकर बिना विस्तरके ही भूमिपर लेट जाओ ॥ २२ ॥

मा स्मैनं प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः। रुदन्ती पार्थिवं दृष्ट्वा जगत्यां शोकलालसा ॥ २३ ॥

'राजा आवें तो उनकी ओर आँखें उठाकर न देखों और न उनसे कोई बात ही करो । महाराजको देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो घरतीपर लोटने लगो ॥ २३॥

द्यिता त्वं सदा भर्तुरत्र मे नास्ति संशयः। त्वत्कृते च महाराजो विशेदपि हुताशनम्॥ २४॥

'इसमें तिनक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पितको सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिये महाराज आगमें भी प्रवेश कर सकते हैं॥ २४॥

न त्वां कोधियतुं शक्तो न कुद्धां प्रत्युदीक्षितुम्। तव प्रियार्थं राजा तु प्राणानिष परित्यजेत्॥ २५॥

'वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्थामें तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशस्थ तुम्हारा प्रिय करनेके लिये अपने प्राणोंका भी त्याग कर सकते हैं॥ २५॥

न द्यतिक्रमितुं शकस्तव वाक्यं महीपतिः। मन्दस्त्रभावे बुध्यस्त सौभाग्यबलमान्मनः॥२६॥

भहाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते। मुग्धे! तुम अपने सौभाग्यके बलका स्मरण करो॥ २६॥

मणिमुक्तासुवर्णानि रत्नानि विविधानि च। दद्याद् दशरथो राजा मास्म तेषु मनः कृथाः ॥ २७ ॥

'राजा दशरथ तुम्हें मुलावेमें डालनेके लिये मणि, मोती, सुवर्ण तथा भाँति-भाँतिके रत्न देनेकी चेष्टा करेंगे; किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना॥ २७॥

यौ तौ देवासुरे युद्धे वरी दशरथो ददौ। तौ सारय महाभागे सोऽर्थों न त्वा कमेदति॥ २८॥

'महाभागे ! देवासुर-संग्रामके अवसरपर राजा दशरथने वे जो दो वर दिये थे, उनका उन्हें स्मरण दिलाना । वरदान-के रूपमें माँगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता ॥ २८ ॥

यदा तु ते वरं दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघवः। व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं वृणुया वरम्॥ २९॥

'रघुकुलनन्दन राजा दशस्थ जब स्वयं तुम्हें घरतीसे

उठाकर वर देनेको उद्यत हो जायँ, तब उन महाराजको सत्यकी शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर माँगना ॥ २९ ॥

रामप्रव्रजनं दूरं नव वर्षाणि पञ्चच। भरतः कियतां राजा पृथिव्यां पार्थिवर्षभ ॥ ३०॥

'वर माँगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ ! आप श्रीरामको चौदह वर्षोंके लिये बहुत दूर वनमें भेज दीजिये और भरतको भूमण्डलका राजा बनाइये ॥ ३०॥

चतुर्दश हि वर्षाणि रामे प्रवाजिते वनम्। रूढश्च कृतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते सुतः॥ ३१॥

'श्रीरामके चौदह वर्षों के लिये वनमें चले जानेपर तुम्हारे पुत्र भरतका राज्य सुदृढ़ हो जायगा और प्रजा आदिको वरामें कर लेनेसे यहाँ उनकी जड़ जम जायगी। फिर चौदह वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे॥ ३१॥

रामप्रवाजनं चैव देवि याचख तं वरम्। एवं सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनि ॥ ३२॥

'देवि ! तुम राजासे श्रीरामके वनवासका वर अवश्य माँगो । पुत्रके लिये राज्यकी कामना करनेवाली कैकेयि ! ऐसा करनेसे तुम्हारे पुत्रके सभी मनोरथ सिद्ध हो जायँगे ॥

पवं प्रवाजितश्चैव रामोऽरामो अविष्यति। भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति॥३३॥

'इस प्रकार वनवास मिल जानेपर ये राम राम नहीं रह जायँगे ( इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्यमें नहीं रह सकेगा ) और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे ॥ ३३॥

येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागिमध्यति। अन्तर्विद्धि पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति॥३४॥

'जिस समय श्रीराम वनसे छोटेंगे, उस समयतक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहरसे भी दृढ़मूल हो जायँगे॥ ३४॥

संगृहीतमनुष्यश्च सुद्धद्भिः साकमात्मवान् । प्राप्तकालं नु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा ॥ ३५ ॥ रामाभिषेकसंकल्पान्निगृह्य विनिवर्तय ।

'उनके पास सैनिक बलका भी संग्रह हो जायगाः जितेन्द्रिय तो वे हैं ही; अपने सुद्धदोंके साथ रहकर दृद्मूल हो जायँगे। इस समय मेरी मान्यताके अनुसार राजाको श्रीरामके राज्या-भिषेकके संकल्पसे हटा देनेका समय आ गया है; अतः तुम निर्भय होकर राजाको अपने वचनोंमें बाँघ लो और उन्हें श्रीरामके अभिषेकके संकल्पसे हटा दो'॥ ३५ ई॥

अनर्थमर्थरूपेण ब्राहिता सा ततस्तया॥ ३६॥ हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिद्मव्रवीत्। साहि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथं गता॥३७॥ कैकेयी विसायं प्राप्य परं परमदर्शना।

ऐसी बातें कहकर मन्थराने कैकेयीकी बुद्धिमें अनर्थको

ही अर्थरूपमें जँचा दिया। कैकेयीको उसकी वातपर विश्वास हो गया और वह मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी, तो भी कुबरीके कहनेसे नादान बालिका-की तरह कुमार्गपर चली गयी—अनुचित काम करनेको तैयार हो गयी। उसे मन्थराकी बुद्धिपर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली—॥ ३६-३७ई॥

प्रश्नां ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनि ॥ ३८॥ पृथिन्यामिस कुन्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये। त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी॥ ३९॥

'हितकी बात बतानेमें कुशल कुब्जे ! त् एक श्रेष्ठ स्त्री है; मैं तेरी बुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगी । बुद्धिके द्वारा किसी कार्यका निश्चय करनेमें तू इस पृथ्वीपर सभी कुब्जाओं-में उत्तम है । केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करनेमें लगी रहती है ॥ ३८-३९ ॥

नाहं समववुष्येयं कुब्जे राज्ञश्चिकीर्वितम्। सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जाः वक्राः परमपापिकाः ॥४०॥

'कुब्जे ! यदि तू न होती तो राजा जो षड्यन्त्र रचना चाहते हैं, वह कदापि मेरी समझमें नहीं आता । तेरे विवा जितनी कुब्जाएँ हैं, वे बेडील शरीरवाली, टेढ़ी-मेढ़ी और बड़ी पापिनी होती हैं ॥ ४० ॥

त्वं पद्ममिव वातेन संनता वियद्शेना। उरस्तेऽभिनिविष्टं वै यावत् स्कन्धात् समुन्नतम् ४१

'तू तो वायुके द्वारा झकायी हुई कमलिनीकी माँति कुछ झकी हुई होनेपर भी देखनेमें प्रिय ( सुन्दर ) है। तेरा वक्षः-स्थल कुन्जताके दोषसे न्याप्त है। अतएव कंघींतक ऊँचा दिखायी देता है।। ४१।।

अधस्ताच्चोद्रं शान्तं सुनाभमिव लिजतम्। प्रतिपूर्णं च जधनं सुपीनौ च पयोधरौ॥ ४२॥

'वक्षःखलमे नीचे मुन्दर नाभिसे युक्त जो उदर है, वह मानो वक्षःखलकी ऊँचाई देखकर लजित-सा हो गया है, इसीलिये शान्त—कृश प्रतीत होता है। तेरा जघन विस्तृत है और दोनों स्तन मुन्दर एवं स्थूल हैं॥ ४२॥

विमलेन्दुसमं वक्त्रमहो राजसि मन्थरे। जघनं तव निर्मृष्टं रशनादामभूषितम्॥ ४३॥

'मन्थरे ! तेरा मुख निर्मल चन्द्रमाके समान अद्भुत शोभा पा रहा है । करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही खच्छ—रोमादिसे रहित है ॥ ४३ ॥

जङ्घे भृशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायतावुभौ । त्वमायताभ्यां सिक्यभ्यां मन्थरेक्षौमवासिनी॥ ४४॥ अन्नतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने ।

मन्थरे ! तेरी पिण्डलियाँ परस्पर अधिक सटी हुई हैं

और दोनों पैर बड़े-बड़े हैं। त् विशाल ऊहओं (जाँघों) से
सुशोभित होती है। शोभने! जब त् रेशमी साड़ी पहनकर
मेरे आगे-आगे चलती है, तब तेरी बड़ी शोभा होती है॥४४६॥
आसन् याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे॥ ४५॥
हद्ये ते निविष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः।
तदेव स्थगु यद् दीर्घ रथघोणमिवायतम्॥ ४६॥
मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते।

'असुरराज शम्बरको जिन सहस्रों मायाओंका शान है, वे सब तेरे हृदयमें स्थित हैं; इनके अलावे भी तू हजारों प्रकारकी मायाएँ जानती है। इन मायाओंका समुदाय ही तेरा यह बड़ा-सा कुन्बड़ है, जो रथके नकुए (अग्रभाग) के समान बड़ा है। इसीमें तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र-विद्या (राजनीति) तथा नाना प्रकारकी मायाएँ निवास करती हैं॥ ४५-४६ है॥

अत्र ते ऽहं प्रमोक्ष्यामि मालां कुन्जे हिरण्मयीम्॥ ४७॥ अभिषिके च भरते राघवे च वनं गते। जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्द्रि॥ ४८॥ लब्धार्थो च प्रतीताच लेपयिष्यामि ते स्थगु।

'मुन्दरी कुब्जे ! यदि भरतका राज्याभिषेक हुआ और श्रीराम वनको चले गये तो मैं सफलमनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जातिके खूब तपाये हुए सोनेकी बनी हुई सुन्दर स्वर्णमाला तेरे इस कुब्बड़को पहनाऊँगी और इसपर चन्दनका लेप लगवाऊँगी ॥ ४७-४८ है ॥

मुखे च तिलकं चित्रं जातरूपमयं ग्रुभम् ॥ ४९ ॥ कारियच्यामि ते कुञ्जे ग्रुभान्याभरणानि च । परिधाय ग्रुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि ॥ ५०॥

'कुब्जे! तेरे मुख ( ललाट ) पर मुन्दर और विचित्र सोनेका टीका लगवा दूँगी और तू बहुत-से मुन्दर आभूषण एवं दो उत्तम वस्त्र ( लहँगा और दुपट्टा ) धारण करके देवाङ्गनाके समान विचरण करेगी ॥ ४९-५०॥

चन्द्रमाह्रयमानेन मुखेनाप्रतिमानना । गमिष्यसि गर्ति मुख्यां गर्वयन्ती द्विषज्जने ॥ ५१ ॥

'चन्द्रमासे होड़ लगानेवाले अपने मनोहर मुखद्वारा त् ऐसी मुन्दर लगेगी कि तेरे मुखकी कहीं समता नहीं रह जायगी तथा शत्रुओंके बीचमें अपने सौभाग्यपर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी ॥ ५१॥

तवापि कुञ्जाः कुञ्जायाः सर्वाभरणभूषिताः। पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सदा मम॥ ५२॥

'जैसे त् सदा मेरे चरणोंकी सेवा किया करती है, उसी प्रकार समस्त आभूषणोंसे विभूषित बहुत-सी कुब्जाएँ तुझ कुब्जाके भी चरणोंकी सदा परिचर्या किया करेंगी'॥ ५२॥

#### इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमञ्ज्वीत्। शयानां शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव॥ ५३॥

जब इस प्रकार कुञ्जाकी प्रशंसा की गयी। तब उसने वेदीपर प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान शुभ्र शय्यापर शयन करनेवाली कैकेयीसे इस प्रकार कहा—॥ ५३॥

#### गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते । उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानमनुदर्शय ॥ ५४ ॥

'कल्याणि! नदीका पानी निकल जानेपर उसके लिये बाँध नहीं बाँधा जाता। (यदि रामका अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर माँगना व्यर्थ होगा। अतः बातोंमें समय न बिताओं) जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। कोपभवनमें जाकर राजाको अपनी अवस्थाका परिचय दो।।

# तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह। कोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता॥५५॥ अनेकशतसाहस्रं मुक्ताहारं वराङ्गना। अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च॥५६॥

मन्थराके इस प्रकार प्रोत्साहन देनेपर सौभाग्यके मदसे गर्व करनेवाली विशालकोचना सुन्दरी कैकेथी देवी उसके साथ ही कोपभवनमें जाकर लाखोंकी लागतके मोतियोंके हार तथा दूसरे-दूसरे सुन्दर बहुमूल्य आभूषणोंको अपने शरीरसे उतार-उतारकर फेंकने लगी॥ ५५-५६॥

#### तदा हेमोपमा तत्र कुन्जावाक्यवदांगता। संविदय भूमो कैकेयी मन्थरामिदमत्रवीत्॥ ५७॥

सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाली कैकेयी कुन्जाकी बातोंके वशीभूत हो गयी थी। अतः वह घरतीपर लेटकर मन्थरासे इस प्रकार बोली—॥५७॥

#### इह वा मां मृतां कुन्ते नृपायावेद्यिष्यसि। वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्यते क्षितिम् ॥ ५८ ॥ सुवर्णेन न मे हार्थो न रत्नैर्ने च भोजनैः। एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ५९ ॥

'कुब्जे! मुझे न तो सुवर्णसे, न रत्नोंसे और न मौति-माँतिके भोजनोंसे ही कोई प्रयोजन है; यदि श्रीरामका राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवनका अन्त होगा। अब या तो श्रीरामके वनमें चले जानेपर भरतको इस भूतलका राज्य प्राप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराजको मेरी मृत्युका समाचार सुनायेगी'॥ ५८-५९॥

अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो वचोभिरत्यथंमहापराक्रमैः । उवाच कुन्जा भरतस्य मातरं हितं वचो राममुपेत्य चाहितम् ॥ ६०॥ तदनन्तर कुन्जा महाराज दशरथकी रानी और भरतकी माता कैकेयीसे अत्यन्त कूर वचनोंद्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी, जो लौकिक दृष्टिसे भरतके लिये हितकर और श्रीरामके लिये अहितकर थी—॥ ६०॥

#### प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो यदि ध्रुवं त्वं ससुता च तप्स्यसे। ततो हि कल्याणि यतस्व तत् तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते॥ ६१॥

'कल्याणि ! यदि श्रीराम इस राज्यको प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरतसहित तुम भारी संतापमें पड़ जाओगी; अतः ऐसा प्रयत्न करोः जिससे तुम्हारे पुत्र भरतका राज्याभिषेक हो जायं ॥ ६१ ॥

#### तथातिविद्धा महिषीति कुन्जया समाहता वागिषुभिर्मुहुर्मुहुः। विधायहस्तौ हृद्येऽतिविस्मिता शशंस कुन्जां कुपितापुनः पुनः॥ ६२॥

इस प्रकार कुञ्जाने अपने वचनरूपी वाणोंका बारंबार प्रहार करके जब रानी कैंकेयीको अत्यन्त घायल कर दिया। तब वह अत्यन्त विस्मित और कुपित हो अपने हृदयपर दोनों हाथ रखकर कुञ्जासे बारंबार इस प्रकार कहने लगी—॥ ६२॥

#### यमस्य वा मां विषयं गतामितो निशम्यकुन्जे प्रतिवेदयिष्यसि । वनं गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥ ६३॥

'कुब्जे! अब या तो रामचन्द्रके अधिक कालके लिये वनमें चले जानेपर भरतका मनोरथ सफल होगा या तू मुझे यहाँसे यमलोकमें चली गयी सुनकर महाराजसे यह समा-चार निवेदन करेगी ॥ ६३॥

#### अहं हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्। न किंचिदिच्छामिनचेह जीवनं न चेदितोगच्छति राघवो वनम्॥६४॥

'यदि राम यहाँसे वनको नहीं गये तो मैं न तो भाँति-भाँतिके बिछौने, न फूळोंके हार, न चन्दन, न अञ्जन, न पान, न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना चाहूँगी। उस दशामें तो मैं यहाँ इस जीवनको भी नहीं रखना चाहूँगी? ॥ ६४॥

> अधैवमुक्त्वा वचनं सुद्दारुणं निघाय सर्वाभरणानि भामिनी। असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिश्ये पतितेव किनरी॥ ६५॥

ऐसे अत्यन्त कठोर वचन कहकर कैकेयीने सारे आभूषण उतार दिये और बिना बिस्तरके ही वह खाली जमीनपर लेट गयी। उस समय वह स्वर्गसे भूतलपर गिरी हुई किसी किन्नरीके समान जान पड़ती थी॥ ६५॥

#### उदीर्णसंरम्भतमोत्रृतानना तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा

नरेन्द्रपत्नी विमना वभूव सा तमोवृता द्यौरिव मग्नतारका ॥ ६६ ॥

उसका मुख बढ़े हुए अमर्थरूपी अन्धकारसे आच्छादित हो रहा था। उसके अङ्गोंसे उत्तम पुप्पहार और आमूषण उतर चुके थे। उस दशामें उदास मनवाली राजरानी कैकेथी जिसके तारे डूब गये हों। उस अन्धकाराच्छन्न आकाशके समान प्रतीत होती थी।। ६६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकावयके अयोध्याकाण्डमें नवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९ ॥

# दशमः सर्गः

#### राजा दशरथका कैकेयीके भवनमें जाना, उसे कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना

विदर्शिता यदा देवी कुञ्जया पापया भृशम्। तदा शेते सा सा भूमौ दिग्धविद्धेव किंनरी॥ १॥

पापिनी कुब्जाने जब देवी कैकेबीको बहुत उलटी बातें समझा दीं, तब बह विषाक्त बाणसे विद्ध हुई किन्नरीके समान घरतीपर लोटने लगी ॥ १॥

निश्चित्य मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी। मन्थरायै शनैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा॥ २॥

मन्थराके बताये हुए समस्त कार्यको यह बहुत उत्तम है—ऐसामन-ही-मन निश्चय करके बात-चीतमें कुशल भामिनी कैकेयीने मन्थरासे धीरे-धीरे अपना सारा मन्तव्य बता दिया ॥

सा दीना निश्चयं कृत्वा मन्थरावाक्यमोहिता। नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी॥ ३॥ मुहुर्ते चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम्।

मन्थराके वचनोंसे मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नागकन्याकी भाँति गरम और लंबी साँस खींचने लगी और दो घड़ीतक अपने लिये मुखदायक मार्गका विचार करती रही ॥ ३ है ॥

सा सुद्वचार्थकामा च तं निशम्य विनिश्चयम् ॥ ४ ॥ बभूव परममीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा।

और वह मन्यरा जो कैकेयीका हित चाहनेवाली सुहृद् यो और उसीके मनोरथको सिद्ध करनेकी अभिलाषा रखती यी, कैकेयीके उस निश्चयको सुनकर बहुत प्रसन्न हुई; मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गयी हो॥ ४५॥ अथ सा रुषिता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम्॥ ५॥ संविवेशाबला भूमौ निवेश्य अकुढिं सुखे।

तदनन्तर रोषमें भरी हुई देवी कैंकेयी अपने कर्तव्यका भलीभाँति निश्चय कर मुखमण्डलमें स्थित भाँहोंको टेढी करके घरतीपर सो गयी। और क्या करती अबला ही तो थी॥ ५३॥

ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ६ ॥ अपविद्धानि कैकेच्या तानि भूमि प्रपेदिरे ।

तदनन्तर उस केकयराजकुमारीने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिन्य आभूषणोंको उतारकर फेंक दिया । वे सारे आभूषण धरतीपर यत्र-तत्र पड़े थे ॥ ६ है ॥

तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च ॥ ७ ॥ अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः।

जैसे छिटके हुए तारे आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमिकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ ७ है॥

कोधागारे च पतिता सा बभौ मिलनाम्बरा॥ ८॥ एकवेणीं दढां बद्ध्वा गतसत्त्वेव किंनरी।

मिलन वस्त्र पहनकर और सारे केशोंको दृद्तापूर्वक एक ही वेणीमें बाँधकर कोपभवनमें पड़ी हुई कैकेशी बल्हीन अथवा अचेत हुई किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥८६॥ आश्राप्य तु महाराजो राघवस्याभिवेचनम्॥ ९॥

आक्षाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् ॥ ९ ॥ उपस्थानमनुकाप्य प्रविवेश निवेशनम्।

उधर महाराज दशरथ मन्त्री आदिको श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारीके लिये आज्ञा दे सबको यथासमय उपस्थित होनेके लिये कहकर रनिवासमें गये॥ ९३॥

अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जन्निवान ॥ १०॥ प्रियाहीं प्रियमाख्यातुं विवेशान्तःपुरं वशी।

उन्होंने सोचा—आज ही श्रीरामके अभिषेककी बात प्रसिद्ध की गयी है, इसिल्ये यह समाचार अभी किसी रानीको नहीं मालूम हुआ होगा; ऐसा विचारकर जितेन्द्रिय राजा दशरथने अपनी प्यारी रानीको यह प्रिय संवाद सुनानेके लिये अन्तः पुरमें प्रवेश किया ॥ १०ई ॥

#### स कैकेया गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशाः॥ ११॥ पाण्डुराश्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः।

· उन महायशस्वी नरेशने पहले कैकेथीके श्रेष्ठ भवनमें प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलोंसे युक्त राहुयुक्त आकाशमें चन्द्रमाने पदार्पण किया हो ॥ ११६ ॥

# गुकबर्दिसमायुक्तं क्रीश्चहंसहतायुतम् ॥ १२ ॥ वादित्ररवसंघुष्टं कुःजावामनिकायुतम् । । १३ ॥ छतागृहैश्चित्रगृहैश्चम्पकाशोकशोभितैः ॥ १३ ॥

उस भवनमें तोते, मोर, क्रौद्ध और हंस आदि पक्षी कल्लख कर रहे थे, वहाँ वाद्योंका मधुर घोष गूँज रहा था, बहुत-सी कुब्जा और बौनी दासियाँ मरी हुई थीं, चम्पा और अशोकसे मुशोभित बहुत-से लताभवन और चित्रमन्दिर उस महलकी शोभा बढ़ा रहे थे।। १२-१३।।

#### दान्तराजतसौवर्णवेदिकाभिः समायुतम् । नित्यपुष्पफर्छेर्नुक्षेर्वापीभिरुपशोभितम् ॥ १४ ॥

हाथीदाँतः, चाँदी और सोनेकी बनी हुई वेदियोंसे संयुक्त उस भवनको नित्य फूलने-फलनेवाले दृक्ष और बहुत-सी बावड़ियाँ सुशोभित कर रही थीं ॥ १४॥

#### दान्तराजतसीवर्णैः संवृतं परमासनैः। विविधेरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधेरपि॥१५॥ उपपन्नं महार्हेश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्।

उसमें हाथीदाँत, चाँदी और सोनेके बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गये थे। नाना प्रकारके अन्न, पान और भाँति-भाँतिके भक्ष्य-भोज्य पदाथौंसे वह भवन भरा-पूरा था। बहुमूल्य आभूषणोंसे सम्पन्न कैकेयीका वह भवन स्वर्गके समान शोभा पा रहा था॥ १५६ ॥

#### स प्रविदय महाराजः स्वमन्तःपुरमृद्धिमत् ॥ १६ ॥ न ददर्श स्त्रियं राजा कैनेयीं शयनोत्तमे ।

अपने उस समृद्धिशाली अन्तः पुरमें प्रवेश करके महाराज राजा दशरथने वहाँकी उत्तम शय्यापर रानी कैकेयीको नहीं देखा ॥ १६३ ॥

#### स कामबलसंयुको रत्यर्थी मनुजाधिपः॥१७॥ अपद्यन् द्यितां भार्यो पप्रच्छ विषसाद च।

कामबलसे संयुक्त वे नरेश रानीकी प्रसन्नता बढ़ानेकी अभिलाषासे भीतर गये थे। वहाँ अपनी प्यारी पत्नीको न देखकर उनके मनमें बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषयमें पूछ-ताछ करने लगे।। १७ ई।।

निह तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत ॥ १८॥

न च राजा गृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत॥१९॥ यथापुरमविश्वाय स्वार्थिछप्सुमपण्डिताम्।

इससे पहले रानी कैकेबी राजाके आगमनकी उस बेलामें कहीं अन्यत्र नहीं जाती थीं, राजाने कभी सुने भवनमें प्रवेश नहीं किया था, इसीलिये वे घरमें आकर कैकेबीके बारेमें पूछने लगे । उन्हें यह माल्म नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहलेकी ही मौति प्रति-हारीसे उसके विषयमें पूछा ॥ १८-१९६ ॥

#### प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृताञ्जलिः ॥ २०॥ देव देवी भृशं कृद्धा क्रोधागारमभिद्रुता।

प्रतिहारी बहुत हरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा—देव! देवी कैकेयी अत्यन्त कृषित हो कोपभवनकी ओर दौड़ी गयी हैं ॥ २० ई॥ प्रतीहार्या वचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः॥ २१॥ विषसाद पुनर्भूयो छुळितव्याकुळेन्द्रियः।

प्रतिहारीकी यह बात सुनकर राजाका मन बहुत उदास हो गया, उनकी इन्द्रियाँ चञ्चल एवं व्याकुल हो उठीं और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे ॥ २१ है ॥ तत्र तां पतितां भूमौ शयानामतथो चिताम् ॥ २२ ॥ प्रतप्त इव दुःखेन सोऽपश्यक्जगतीपतिः।

कोपभवनमें वह भूमिपर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी, जो उसके लिये योग्य नहीं था। राजाने दुःखके कारण संतप्त-से होकर उसे इस अवस्थामें देखा॥ २२५॥

#### स बृद्धस्तरुणीं भार्यो प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् ॥ २३ ॥ अपापः पापसंकरूपां ददर्श धरणीतले । लतामिव विनिष्कृत्तां पतितां देवतामिव ॥ २४ ॥

राजा बूदे थे और उनकी वह परनी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणोंसे भी बढ़कर मानते थे। राजाके मनमें कोई पाप नहीं था; परंतु कैकेशी अपने मनमें पापपूर्ण संकल्प लिये हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लताकी भाँति पृथ्वीपर पड़ी देखा—मानो कोई देवाङ्गना स्वर्गसे भ्तलपर गिर पड़ी हो॥ २३-२४॥

#### किनरीमिव निर्धूतां च्युतामप्सरसं यथा। मायामिव परिभ्रष्टां हरिणीमिव संयताम्॥२५॥

वह स्वर्गभ्रष्ट किन्नरी, देवलोकसे च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्यभ्रष्ट माया और जालमें वैधी हुई हरिणीके समान जान पड़ती थी॥ २५॥

करेणुमिव दिग्धेन विद्धां मृगयुना वने।
महागज इवारण्ये स्नेहात् परमदुःखिताम्॥ २६॥
परिमृज्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः।
कामी कमळपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम्॥ २७॥

जैसे कोई महान् गजराज वनमें व्याधके द्वारा विषित्ति वाणसे विद्व होकर गिरी हुई अत्यन्त दुःखित हथिनीका स्नेह-वरा स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथने महान् दुःखमें पड़ी हुई कमलनयनी भार्या कैकेयीका स्नेहपूर्वक दोनों हाथोंसे स्पर्श किया । उस समय उनके मनमें सब ओरसे यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेंगी ? वे उसके अर्ज्ञोपर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले—॥ २६-२७॥

#### न तेऽहमभिजानामि कोधमात्मनि संश्रितम् । देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता ॥ २८॥

व्देवि ! तुम्हारा क्रोध मुझपर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता । फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है ? किसके द्वारा तुम्हारी निन्दा की गथी है ? ॥ २८॥

#### यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु। भूमौ शेषे किमर्थं त्वं मिय कल्याणचेतसि॥ २९॥ भूतोपहतिचत्तेव मम वित्तप्रमाथिनि।

'कह्याणि ! तुम जो इस तरह मुझे दुःख दैनेके लिये घूलमें लोट रही हो, इसका क्या कारण है ? मेरे चित्तको मध डालनेवाली सुन्दरी ! मेरे मनमें तो सदा तुम्हारे कल्याणकी ही भावना रहती है । फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिये धरती-पर सो रही हो ? जान पड़ता है तुम्हारे चित्तपर किसी पिशाचने अधिकार कर लिया है ॥ २९६ ॥

#### सन्ति मे कुराला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः॥ ३०॥ सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्व भामिनि।

'भामिनि ! तुम अपना रोग बताओ । मेरे यहाँ बहुत-से चिकित्साकुशल बैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकारसे संतुष्ट कर रक्खा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे ॥ ३०३ ॥

#### कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतम् ॥ ३१॥ कः प्रियं लभतामद्य को वा सुमहद्प्रियम्।

'अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है ? या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है ? तुम्हारे किस उपकारीको आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारीको अत्यन्त अप्रिय—कठोर दण्ड दिया जाय ? ॥ ३१६ ॥

#### मा रौत्सीर्माच कार्थीस्त्वं देवि सम्परिशोषणम् ॥३२॥ अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम् । दरिद्रः को भवेदाळ्यो द्रव्यवान् वाष्यिकचनः ॥ ३३॥

ंदेवि ! तुम न रोओ; अपनी देहको न मुखाओ; आज तुम्हारी इच्छाके अनुसार किस अवध्यका वध किया जाय ? अथवा किस प्राणदण्ड पाने योग्य अपराधीको भी मुक्त कर दिया जाय ? किस दरिद्रको धनवान् और किस धनवान्को कंगाल बना दिया जाय ? ॥ ३२-३३ ॥

अहं च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः। न ते कंचिद्भिप्रायं व्याहन्तुमहमुत्सहे॥ ३४॥ आत्मनो जीवितेनापि बृहि यन्मनसि स्थितम्।

भीं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञाके अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथको में भंग नहीं कर सकता—उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिये मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़ें; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, उसे स्पष्ट कहो।। ३४६।।

#### वलमात्मनि जानन्ती न मां राङ्कितुमईसि ॥ ३५ ॥ करिष्यामि तव प्रीति सुरुतेनापि ते रापे।

'अपने बलको जानते हुए भी तुम्हें मुझपर संदेह नहीं करना चाहिये। मैं अपने सत्कर्मीकी शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो, वहीं कहँगा ॥ ३५%॥

#### यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥ ३६ ॥ द्राविडाः सिन्धुसीवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः । वङ्गाङ्गमगघा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥३७॥

'जहाँतक सूर्यका चक चूमता है, वहाँतक सारी पृथ्वी मेरे अधिकारमें है। द्रविड, तिन्धु-सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारतके सारे प्रदेश तथा अङ्ग, वङ्ग, मगध, मत्स्य, काशी और कोसळ—इन सभी समृद्धिशाली देशोंपर मेरा आधिपत्य है॥

#### तत्र जातं बहु द्रव्यं धनधान्यमजाविकम्। ततो वृणीष्य कैकेयि यद् यत्त्वं मनसेच्छसि ॥ ३८॥

'केकयराजनन्दिनि ! उनमें वैदा होनेवाले माँति-माँतिके द्रव्यः घन-धान्य और वकरी—मेड आदि जो भी तुम मनसे लेना चाहती हो। वह मुझसे माँग लो ॥ ३८॥

#### किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने। तस्वं मे बृहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्। तत्त्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रिहमवान्॥ ३९॥

'भीर ! इतना क्लेश उठाने—प्रयास करनेकी क्या आवश्यकता है ? शोभने ! उठो, उठो । कैकेपि ! ठीक-ठीक बताओ, तुम्हें किससे कीन-सा भय प्राप्त हुआ है ? जैसे अंशुमाली सूर्य कुहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भयका सर्वथा निवारण कर दूँगा ।। ३९॥

#### तथोक्ता सा समाश्वस्ता वकुकामा तद्रियम् । परिपीडियतुं भूयो भर्तारमुपचक्रमे ॥ ४० ॥

राजाके ऐसा कहनेपर कैकेयीको कुछ सान्त्वना मिली। अब उसे अपने स्वामीसे वह अप्रिय बात कहनेकी इच्छा हुई। उसने पतिको और अधिक पीड़ा देनेकी तैयारी की॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १० ॥

### एकादशः सर्गः

कैंकेयीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहलेके दिये हुए दो वरोंका सारण दिलाकर भरतके लिये अभिषेक और रामके लिये चौदह वर्षीका वनवास माँगना

तं मन्मथरारैर्विद्धं कामवेगवराानुगम्। उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः॥१॥

भूपाल दशरथ कामदेवके बाणोंसे पीड़ित तथा कामवेगके वशीभूत हो उसीका अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयीने यह कठोर वचन कहा—॥ १॥

नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता। अभिप्रायस्तु मेकश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम् ॥२॥

'देव ! न तो किसीने मेरा अपकार किया है और न किसीके द्वारा में अपमानित या निन्दित ही हुई हूँ । मेरा कोई एक अभिप्राय ( मनोरथ ) है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ ॥ २॥

प्रतिज्ञां प्रतिज्ञानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छिति । अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया ॥ ३ ॥

'यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हों तो प्रतिशा कीजिये। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी'॥ ३॥

तामुवाच महाराजः कैकेयीमीषदुत्सायः। कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्॥ ४॥

महाराज दशरथ कामके अधीन हो रहे थे। वे कैंकेयीकी बात मुनकर किंचित् मुस्कराये और पृथ्वीपर पड़ी हुई उस देवीके केशोंको हाथसे पकड़कर—उसके सिरको अपनी गोदमें रखकर उससे इस प्रकार बोले—॥ ४॥

अविलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । मनुजो मनुजन्याद्वाद् रामादन्यो न विद्यते ॥ ५ ॥

अपने सौभाग्यपर गर्व करनेवाळी कैकेयी ! क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्रीरामके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो ॥ ५॥

तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना। शपे ते जीवनार्हेण बृहि यन्मनसेप्सितम्॥ ६॥

'जो प्राणोंके द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना किसीके लिये भी असम्भव है, उन प्रमुख बीर महात्मा श्रीरामकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी; अत: तुम्हारे मनकी जो इच्छा हो उसे बताओ। । ६।।

यं मुहूर्तमपश्यंस्तु न जीवे तमहं ध्रुवम् । तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनिकयाम् ॥ ७ ॥ (कैकेयि ! जिन्हें दो घड़ी भी न देखनेपर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्रीरामकी द्यपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी, उसे पूर्ण करूँगा ॥ ७ ॥

आत्मना चात्मजैश्चान्यैर्वुणे यं मनुजर्षभम्। तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनिक्रयाम्॥ ८॥

'केकयनन्दिनि! अपने तथा अपने दूसरे पुत्रोंको निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्रीरामका वरण करनेको उद्यत हूँ, उन्हींकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूँगा ॥ ८॥

भद्रे हृदयमप्येतद्नुमृश्योद्धरस्य मे। एतत् समीक्ष्य कैकेयि बृह्वियत् साधु मन्यसे ॥ ९ ॥

भद्रे ! केकयराजकुमारी ! मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनोंकी पूर्तिके लिये तत्पर है । ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दु:खसे मेरा उद्धार करो । श्रीराम सबको अधिक प्रिय हैं—इस बातपर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े, वह कहो ॥ ९ ॥

बलमात्मनि पश्यन्ती न विशक्कितुमहिसि। करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे॥ १०॥

'अपने बलको देखते हुए भी तुम्हें मुझपर राङ्का नहीं करनी चाहिये। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवस्य सिद्ध करूँगा' ॥१०॥

सा तदर्थमना देवी तमभिषायमागतम्। निर्माध्यस्थ्याच हर्षाच बभाषे दुर्वचं वचः॥११॥

रानी कैकेयीका मन स्तार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ था। उसके हृदयमें भरतके प्रति पक्षपात था और राजाको अपने वशमें देखकर हर्ष हो रहा था; अतः यह सोचकर कि अस मेरे लिये अपना मतलब साधनेका अवसर आ गया है, वह राजासे ऐसी बात बोली, जिसे मुँहसे निकालना ( शत्रुके लिये भी ) कठिन है।। ११॥

तेन वाक्येन संहृष्टा तमभित्रायमात्मनः। व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम् ॥१२॥

राजाके उस शपथयुक्त वचनसे उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्रायको जो पास आये हुए यमराजके समान अत्यन्त भयंकर थाः इन शब्दोंमें व्यक्त किया—॥ १२॥

यथा क्रमेण शपसे वरं मम ददासि च। तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिशद् देवाः सेन्द्रपुरोगमाः॥ १३॥

·राजन् ! आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर

मुझे वर देनेको उद्यत हुए हैं, उसे इन्द्र आदि तैंतीस देवता मुन लें ॥ १३॥

चन्द्रादित्यौ नभश्चेव ग्रहा राज्यह्रनी दिशः। जगच पृथिवी चेयं सगन्धर्वाः सराक्षसाः॥ १४॥ निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः। यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव॥ १५॥

'चन्द्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत्, यह पृथ्वी, गन्धर्व, राक्षस, रातमें विचरनेवाले प्राणी, घरोंमें रहनेवाले गृहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथनको जान लें—आपकी बातोंके साक्षी बनें ॥ १४-१५॥

सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्युचिः। वरं मम द्दात्येष सर्वे श्रुण्वन्तु देवताः॥ १६॥

'सब देवता मुनें! महातेजस्वी, सत्यप्रतिज्ञ, धर्मके ज्ञाता, सत्यवादी तथा ग्रुद्ध आचार-विचारवाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं? ॥ १६॥

इति देवी महेष्वासं परिगृह्याभिशस्य च। ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्॥१७॥

इस प्रकार काममोहित होकर वर देनेको उद्यत हुए महाघनुर्धर राजा दशरथको अपनी मुद्धीमें करके देवी कैकेयीन पहले उनकी प्रशंसा की; फिर इस प्रकार कहा—॥ १७॥

सार राजन पुरा वृत्तं तस्मिन देवासुरे रणे। तत्र त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा॥ १८॥

'राजन् ! उस पुरानी बातको याद कीजिये, जब कि देवासुरसंग्राम हो रहा था । वहाँ शत्रुने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिये थे ॥ १८ ॥

तत्र चापि मया देव यत् त्वं समिभरक्षितः। जाग्रत्या यतमानायास्ततो मे प्रद्दौ वरौ॥१९॥

'देव! उस युद्धस्थलमें सारी रात जागकर अनेक प्रकारके प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो वर दिये थे॥ १९॥

तौ दत्तौ च वरी देव निक्षेषौ मृगयाम्यहम्। तवैव पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन॥२०॥

'देव ! पृथ्वीपाल रघुनन्दन ! आपके दिये हुए वे दोनों वर मैंने घरोहरके रूपमें आपके ही पास रख दिये थे । आज इस समय उन्हींकी मैं खोज करती हूँ ॥ २०॥

तत् प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद् दास्यसि मे वरम् । अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता ॥ २१ ॥

'इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरोंको नहीं देंगे तो मैं अपनेको आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणोंका परित्याग कर दूँगी'॥ २१॥ वाङ्मात्रेण तदा राजा कैंकेच्या खवशे कृतः। प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः॥ २२॥

जैसे मृग बहेलियेकी वाणीमात्रसे अपने ही विनाशके लिये उसके जालमें फँस जाता है, उसी प्रकार कैकेयीके वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्वकालके वरदान-वाक्यका स्मरण करानेमात्रसे अपने ही विनाशके लिये प्रतिशाके बन्धनमें बँघ गये॥ २२॥

ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्। वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते॥ २३॥ तौ तावद्हमद्यैव वक्ष्यामि श्रृणु मे वचः। अभिषेकसमारम्भो राघवस्योपकल्पितः॥ २४॥ अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्।

तदनन्तर कैकेथीने काममोहित होकर वर देनेके लिये उद्यत हुए राजासे इस प्रकार कहा—'देव! पृथ्वीनाथ! उन दिनों आपने जो दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उन्हें अब मुझे देना चाहिये। उन दोनों वरोंको मैं अभी बताऊँगी—आप मेरी बात सुनिये—यह जो श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी की गयी है, इसी अभिषेक-सामग्रीद्वारा मेरे पुत्र भरतका अभिषेक किया जाय॥ २३-२४६ ॥

यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया ॥ २५ ॥ तदा देवासुरे युद्धे तस्य काळोऽयमागतः।

'देव! आपने उस समय देवासुरसंग्राममें प्रसन्त होकर मेरे लिये जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करनेका यह समय भी अभी आया है ॥ २५% ॥

नव पञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः॥ २६॥ चीराजिनघरो धीरो रामो भवतु तापसः। भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्टकम्॥ २७॥

'धीर स्वभाववाले श्रीराम तपस्वीके वेशमें वल्कल तथा मृगचर्म धारण करके चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें जाकर रहें। भरतको आज निष्कण्टक युवराजपद प्राप्त हो जाय।।

एष मे परमः काशो दत्तमेव वरं वृणे। अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने॥ २८॥

'यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहलेका दिया हुआ वर ही माँगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें, जिससे मैं आज ही श्रीरामको वनकी ओर जाते देखूँ॥ २८॥

स राजराजो भव सत्यसंगरः
कुलं च शीलंच हि जन्म रक्ष च ।
परत्र वासे हि वदन्त्यनुत्तमं
तपोधनाः सत्यवचो हितं नृणाम् ॥२९॥
'आप राजाओंके राजा हैं; अतः सत्यप्रतिज्ञ वनिये और

उस सत्यके द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्मकी रक्षा कीजिये। वह परलोकमें निवास होनेपर मनुष्योंके लिये परम कल्याण-तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कारी होता है ॥ २९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ १९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥

### द्वादशः सर्गः

1000

#### महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, कैकेयीको फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न माँगनेके लिये अनुरोध करना

ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः। चिन्तामभिसमापेदे मुहूर्ते प्रतताप च॥१॥

कैकेयीका यह कठोर वचन मुनकर महाराज दशरथको बड़ी चिन्ता हुई। वे एक मुहूर्ततक अत्यन्त संताप करते रहे॥ १॥

किं तु मेऽयं दिवास्त्रश्चित्तमोहोऽपि वा मम । अतुभृतोपसर्गो वा मनसो वाष्युपद्रवः॥ २॥

उन्होंने सोचा—'क्या दिनमें ही यह मुझे खप्न दिखायी दे रहा है ? अथवा मेरे चित्तका मोह है ? या किसी भूत ( ग्रह आदि ) के आवेशसे चित्तमें विकलता आ गयी है ? या आधि-व्याधिके कारण यह कोई मनका ही उपद्रव हैं गारा।

इति संचित्स्य तद् राजा नाध्यगच्छत् तदासुखम्। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयीवाक्यतापितः॥ ३॥

यही धोचते हुए उन्हें अपने भ्रमके कारणका पता नहीं लगा। उस समय राजाको मूर्ण्छित कर देनेवाला महान् दुःख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् होशमें आनेपर कैकेयीकी बातको याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा॥ ३॥

व्यथितो विक्कवश्चैव व्याझीं हृष्ट्या यथा सृगः । असंवृतायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् ॥ ४ ॥ मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रैरिव महाविषः ।

जैसे किसी वाधिनको देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयीको देखकर पीडित एवं व्याकुल हो उठे। विस्तररहित खाली भूमिपर बैठे हुए राजा लंबी साँस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मण्डलमें मन्त्रोंद्वारा अवस्द्ध हो गया हो ॥ ४३॥

अहो धिगिति सामर्थो वाचमुक्त्वा नराधिपः ॥ ५ ॥ भोहमापेदिवान् भूयः शोकोपहतचेतनः।

राजा दशरथ रोषमें भरकर 'अहो ! धिकार है' यह कहकर पुनः मूर्च्छित हो गये । शोकके कारण उनकी चेतना छप्त-सी हो गयी ॥ ५ ।।

चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुःखितः ॥ ६ ॥ कैकेयीमब्रवीत् कुद्धो निर्दृहन्निव तेजसा। बहुत देरके बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यन्त दुखी होकर कैंकेयीको अपने तेजसे दग्ध-सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले—॥ ६३॥

नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि ॥ ७ ॥ किं कृतंतव रामेण पापे पापं मयापि वा !

'दयाद्दीन दुराचारिणी कैकेयि ! तू इस कुलका विनाश करनेवाली डाइन है। पापिनि ! बताः मैंने अथवा श्रीरामने तेरा क्या बिगाड़ा है ? ॥ ७ ।।

सदा ते जननीतुल्यां वृत्ति वहति राघवः ॥ ८ ॥ तस्यैवं त्वमनर्थाय किनिमित्तमिहोद्यता ।

'श्रीरामचन्द्र तो तेरे साथ सदा सगी माताका-सा वर्ताव करते आये हैं; फिर तू किस लिये उनका इस तरह अनिष्ट करनेपर उतारू हो गयी है ॥ ८३ ॥

त्वं मयाऽऽत्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता॥ ९॥ अविज्ञानान्नपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा।

भाजूम होता है—मैंने अपने विनाशके लिये ही ढुके अपने घरमें लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि त् राजकन्याके रूपमें तीले विषवाली नागिन है ॥ ९ ।। जीवलोको यदा सर्वो रामस्याह गुणस्तवम् ॥ १०॥ अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्।

'जब सारा जीव-जगत् श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करता है। तब मैं किस अपराधके कारण अपने उस प्यारे पुत्रको त्याग दूँ ? ॥ १० ई ॥

कौसल्यां च सुमित्रां चत्यजेयमपि वाश्रियम् ॥ ११ ॥ जीवितं चारमनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम् ।

भीं कौसल्या और सुमित्राको भी छोड़ सकता हूँ, राज-छक्ष्मीका भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणस्वरूप पितृभक्त श्रीरामको नहीं छोड़ सकता ॥ ११६॥

परा भवति मे प्रीतिर्देष्ट्वा तनयमग्रजम् ॥ १२ ॥ अपश्यतस्तु मे रामं नष्टं भवति चेतनम् ।

अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखते ही मेरे हृदयमें परम-

प्रेम उमइ आता है; परंतु जब मैं श्रीरामको नहीं देखता हूँ; तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है।। १२५॥ तिष्ठेल्लोको विना सूर्य सस्यं वा सलिलं विना ॥ १३॥ न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्।

'सम्भव है सूर्यके बिना यह संसार टिक सके अथवा पानीके बिना खेती उपज सके, परंतु श्रीरामके बिना मेरे शरीरमें प्राण नहीं रह सकते ॥ १३ ई ॥

तद्छं त्यज्यतामेव निश्चयः पापनिश्चये ॥ १४ ॥ अपि ते चरणौ मूर्झा स्पृशाम्येव प्रसीद मे । किमर्थे चिन्तितं पापे त्वया परमदाद्यणम् ॥ १५ ॥

'अतः ऐसा वर माँगनेसे कोई लाम नहीं। पापपूर्ण निश्चयवाली कैकेयि! तू इस निश्चय अथवा दुराग्रहको स्थाग दे। यह लो, मैं तेरे पैरोंपर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझपर प्रसन्न हो जा। पापिनि! तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिये सोची है?॥ १४-१५॥

अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य वियाप्रिये। अस्तु यत्तत्त्वया पूर्वे व्याहृतं राघवं प्रति॥१६॥

'यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय हैं या अप्रिय तो रघुनन्दन भरतके सम्बन्धमें तू पहले जो कुछ कह चुकी है, वह पूर्ण हो अर्थात् तेरे प्रथम वरके अनुसार मैं भरतका राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ ॥ १६॥

स मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे । तत् त्वया त्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्॥ १७॥

'तू पहले कहा करती थी कि श्रीराम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरणमें भी सबसे बड़े हैं!' परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर-ऊपरसे चिकनी-चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्रीरामसे अपनी सेवा करानेके लिये ही कही होगी ॥ १७॥

तच्छुत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां भृशम्। आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता॥ १८॥

'आज श्रीरामके अभिषेककी बात सुनकर त् शोकसे संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है; इस-से जान पड़ता है कि इस सूने घरमें द्वझपर भूत आदिका आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है।। १८॥

इक्ष्वाकृणां कुले देवि सम्प्राप्तः सुमहानयम्। अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मितः॥ १९॥

'देवि ! न्यायशील इक्ष्वाकुवंशमें यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गयी है ॥ १९॥

नहि किंचिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम। अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न अइधामि ते॥ २०॥ विशाललोचने ! आजसे पहले तूने कभी कोई ऐसा आवरण नहीं किया है, जो अनुचित अथवा मेरे लिये अप्रिय हो; इसीलिये तेरी आजकी बातपर भी मुझे विश्वास नहीं होता है ॥ २०॥

नजु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना। बहुशो हि सम बाले त्वं कथाः कथयसे मम ॥ २१॥

'तेरे लिये तो श्रीराम भी महात्मा भरतके ही तुरुय हैं। बाले ! त् बहुत बार बातचीतके प्रसंगमें स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है॥ २१॥

तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यशस्विनः। कथं रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पञ्च च॥ २२॥

'भीरु स्वभाववाली देवि ! उन्हीं धर्मातमा और यशस्वी श्रीरामका चौदह वर्षोंके लिये वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है ! ॥ २२ ॥

अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे इतात्मनः। कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे॥२३॥

'जो अत्यन्त सुकुमार और धर्ममें दृढ़तापूर्वक मन लगाये रखनेवाले हैं, उन्हीं श्रीरामको बनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है ? अहो ! तेरा हृदय बड़ा कठोर है ॥ २३ ॥

रोचयस्यभिरामस्य रामस्य ग्रुभलोचने। तव ग्रुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनम्॥ २४॥

'सुन्दर नेत्रोंवाली कैकेयि ! जो सदा तेरी सेवा-ग्रुश्रृषामें लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको देशनिकाला दे देनेकी इच्छा तुझे किसलिये हो रही है ? ॥ २४॥

रामो हि भरताद् भूयस्तव ग्रुश्र्यते सदा। विशेषं त्विय तसात् तु भरतस्य न लक्षये॥ २५॥

भीं देखता हूँ, भरतसे अधिक श्रीराम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवामें रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है॥ २५॥

शुश्रुषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनिक्रयाम्। कस्तु भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्॥ २६॥

'नरश्रेष्ठ श्रीरामसे बढ़कर दूसरा कीन है, जो गुरुजनोंकी सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातोंको मान्यता देने और उनकी आज्ञाका तुरंत पालन करनेमें अधिक तत्परता दिखाता हो ॥ २६ ॥

बहुनां स्त्रीसहस्त्राणां बहुनां चोपजीविनाम्। परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते॥ २७॥

भेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियाँ हैं और बहुत-से उपजीवी मृत्यजन हैं; परंतु किसीके मुँहसे श्रीरामके सम्बन्धमें सची या झूठी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं सुनी जाती ॥ २७ ॥ सान्त्वयन सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । गृह्णाति मनुजन्याद्यः प्रियैर्विषयवासिनः ॥ २८ ॥ 'पुरुषसिंह श्रीराम समस्त प्राणियोंको शुद्ध हृदयसे सान्त्वना देते हुए प्रिय आचरणोंद्वारा राज्यकी समस्त प्रजाओं-को अपने वशमें किये रहते हैं ॥ २८॥

सत्येन लोकाञ्जयित द्विजान् दानेन राघवः। गुरूञ्छुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्॥ २९॥

वीर श्रीरामचन्द्र अपने साचिक भावसे समस्त लोकोंको, दानके द्वारा द्विजोंको, सेवासे गुरुजनोंको और धनुष-बाणद्वारा युद्धश्रलमें शत्रु-सैनिकोंको जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं॥

सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम् । विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे ॥ ३०॥

'सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरू-शुश्रूषा—ये सभी सद्गुण श्रीराममें स्थिररूपसे रहते हैं॥ ३०॥

तसिन्नार्जवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम्। पापमारांससे रामे महर्षिसमतेजसि॥३१॥

दिवि ! महर्षियोंके समान तेजस्वी उन सीधे-सादे देव-तुल्य श्रीरामका त् क्यों अनिष्ट करना चाहती है ? ॥ ३१ ॥

न साराम्यप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः। स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्॥ ३२॥

(श्रीराम सब लोगोंसे प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसीको अप्रिय बचन कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय रामसे मैं तेरे लिये अप्रिय बात कैसे कहूँगा?॥

क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतक्षता । अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम ॥ ३३ ॥

्जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवोंके प्रति दया भरी हुई है, उन श्रीरामके विना मेरी क्या गति होगी ? ॥ ३३ ॥

मम बृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपस्तिनः। दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमहिसि॥३४॥

क्षेकिय ! मैं बूढ़ा हूँ । मौतके किनारे बैठा हूँ । मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीनभावसे तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ । तुझे मुझपर दया करनी चाहिये ॥ ३४॥

पृथिन्यां सागरान्तायां यत् किंचिद्धिगम्यते। तत् सर्वे तवदास्यामिमाच त्वं मन्युमाविश ॥ ३५॥

'समुद्रपर्यन्त पृथ्वीपर जो कुछ मिल सकता है, वह सब मैं तुझे दे दूँगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रहमें न पड़, जो मुझे मौतके मुँहमें दकेलनेवाला हो।। ३५॥

अञ्जिलि कुर्मि कैकेयि पादौ चापि स्पृशामि ते। शरणं भव रामस्य माधर्मो मामिह स्पृशेत्॥ ३६॥

'केकयनन्दिनि ! मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ । तू श्रीरामको शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न छगे' ॥

इति दुःखाभिसंतप्तं विल्पन्तमचेतनम्। घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिष्लुतम्॥३७॥ पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः। प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रतरं वचः॥३८॥

महाराज दशरथ इस प्रकार दुःखसे संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार-बार छप्त हो जाती थी। उनके मस्तिष्कमें चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोकसागरसे शीघ्र पार होनेके लिये बारंबार अनुनय-विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयीका हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर वाणीमें उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी—॥ ३७-३८॥

यदि दस्ता वरी राजन् पुनः प्रत्यजुतप्यसे। धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥ ३९॥

'राजन् ! यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लिये पश्चात्ताप करते हैं तो वीर नरेश्वर ! इस भूमण्डलमें आप अपनी घार्मिकताका ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे ? ॥ ३९ ॥

यदा समेता बहुबस्त्वया राजर्षयः सह। कथयिष्यन्ति धर्मञ्ज तत्र कि प्रतिबक्ष्यसि॥ ४०॥

'धर्मके ज्ञाता महाराज ! जय बहुत-से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिये हुए वरदानके विषयमें बातचीत करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे ? ॥ ४० ॥

यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत्। तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि॥४१॥

'यही कहेंगे न, कि जिसके प्रसादसे मैं जीवित हूँ, जिसने (बहुत बड़े संकटसे ) मेरी रक्षा की, उसी कैकेयीको वर देनेके लिये की हुई प्रतिज्ञा मैंने झुठी कर दी ॥ ४१ ॥

किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप। यो दत्त्वा वरमधैव पुनरन्यानि भाषसे॥ ४२॥

भहाराज ! आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुलके राजाओं के माथे कलंक-का टीका लगायेंगे ॥ ४२॥

शैब्यः श्येनकपोतीये खमांसं पक्षिणे ददौ। अलर्कश्चश्चषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम् ॥ ४३॥

प्राजा शैब्यने बाज और कबूतरके झगड़ेमें (कबूतरके प्राण बचानेकी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये) बाज नामक पक्षीको अपने शरीरका मांस काटकर दे दिया था। इसी तरह राजा अलकी (एक अंधे ब्राह्मणको) अपने दोनों नेत्रोंका दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी॥ ४३॥

सागरः समयं कृत्वा न वेलामितवर्तते। समयं मानृतं कार्षाः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्॥ ४४॥ 'समुद्रने (देवताओंके समक्ष) अपनी नियत सीमाको न लॉंघनेकी प्रतिज्ञा की थीं, सो अबतक वह उसका उल्लङ्घन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषोंके वर्तावको सदा ध्यानमें रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें॥ ४४॥

स त्वं धर्मे परित्यज्य रामं राज्येऽभिविच्य च । सह कौसल्यया नित्यं रन्तुभिच्छसि दुर्मते ॥ ४५ ॥

'(परंतु आप मेरी बात क्यों मुनेंगे ?) दुर्बुद्धि नरेश ! आप तो घर्मको तिलाञ्जलि देकर श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त करके रानी कौसल्याके साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं॥४५॥

भवत्वधर्मो धर्मो वा सत्यं वा यदि वानृतम्। यत्त्वया संश्रुतं महां तस्य नास्ति व्यतिक्रमः॥ ४६॥

'अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बातके लिये आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥

सहं हि विषमधैव पीत्वा बहु तवाग्रतः। परयतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते॥ ४७॥

'यदि श्रीरामका राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके धामने आपके देखते-देखते आज ही बहुत-सा विष पीकर मर जाऊँगी॥ ४७॥

पकाहमपि परयेयं यद्यहं राममातरम्। अञ्जलिं प्रतिगृह्णतीं श्रेयो ननु मृतिर्मम्॥ ४८॥

'यदि मैं एक दिन भी राममाता कौसल्याको राजमाता होनेके नाते दूसरे लोगोंसे अपनेको हाथ जोड़वाती देख लूँगी तो उह समय मैं अपने लिये मर जाना ही अच्छा समहूँगी॥

भरतेनात्मना चाहं शपे ते मनुजाधिप। यथा नान्येन तुष्येयमृते रामविवासनात्॥ ४९॥

'नरेश्वर! मैं आपके सामने अपनी और भरतकी शपथ खाकर कहती हूँ कि श्रीरामको इस देशसे निकाल देनेके सिवा दूसरे किसी वरसे मुझे संतोष नहीं होगा? ॥ ४९॥

पतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम ह। विलयनतं च राजानं न प्रतिब्याजहार सा॥ ५०॥

इतना कहकर कैकेयी चुप हो गयी। राजा बहुत रोये-गिड़गिड़ाये; किंतु उसने उनकी किसी बातका जवाब नहीं दिया॥ ५०॥

श्रुत्वा तुराजा कैकेच्या वाक्यं परमशोभनम्। रामस्य च वने वासमैदवर्यं भरतस्य च ॥ ५१ ॥ नाभ्यभाषत कैकेयीं मुद्दर्तं व्याकुलेन्द्रियः। प्रैक्षतानिमिषो देवीं प्रियामप्रियवादिनीम् ॥ ५२ ॥

'श्रीरामका वनवास हो और भरतका राज्याभिषेक', कैकेयीके मुखसे यह परम अमङ्गलकारी वचन मुनकर राजा-की सारी इन्द्रियाँ व्याकुल हो उठीं। वे एक मुहूर्ततक कैकेयी-से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलनेवाली प्यारी रानीकी ओर केवल एकटक दृष्टिसे देखते रहे ॥ ५१-५२ ॥ तां हि वज्रसमां वाचमाकर्ण्य दृद्याप्रियाम् । दुःखरोोकमर्यी शुत्वा राजा न सुखितोऽभवत्॥५३॥

मनको अप्रिय लगनेवाली कैकेयीकी वह वज्रके समान कठोर तथा दुःख-शोकमयी वाणी सुनकर राजाको बड़ा दुःख हुआ। उनकी सुख-शान्ति छिन गयी॥ ५३॥ स देव्या व्यवसायं च घोरंच शपथं कृतम्। ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य चिछन्नस्तरुरिवापतत्॥५४॥

देवी कैकेयीके उस घोर निश्चय और किये हुए शपथकी ओर ध्यान जाते ही वे 'हा राम!' कहकर छंबी साँस खींचते हुए कटे वृक्षकी भाँति गिर पड़े ॥ ५४॥

नष्टिचेत्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः। हततेजा यथा सर्पो बभूव जगतीपतिः॥५५॥

उनकी चेतना लुप्त-सी हो गयी। वे उन्माद्ग्रस्त-से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत-सी हो गयी। वे रोगी-से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मन्त्रसे जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्पके समान निश्चेष्ट हो गये॥

दीनयाऽऽतुरया वाचा इति होवाच कैकयीम्। अनर्थमिममर्थामं केन त्वमुपदेशिता ॥ ५६॥

तदनन्तर उन्होंने दीन और आदुर वाणीमें कैकेयीसे इस प्रकार कहा—'अरी! तुझे अनर्थ ही अर्थ-सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है?॥ ५६॥

भूतोपहतिचत्तेव ब्रुवन्ती मां न लज्जसे। शीलव्यसनमेतत् ते नाभिजानाम्यहं पुरा॥ ५७॥

'जान पड़ता है, तेरा चित्त किसी भूतके आवेशसे दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारीकी भाँति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई त् लजित क्यों नहीं होती ? मुझे पहले इस बातका पता नहीं था कि तेरा यह कुलाङ्गनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है।। ५७॥

बालायास्तत् त्विदानीं ते लक्षये विपरीतवत्। कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम्॥ ५८॥ राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने। विरमैतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च॥ ५९॥

'बालावस्थामें जो तेरा शील था, उसे इस समय में विपरीत-सा देख रहा हूँ। तुझे किस बातका भय हो गया है जो इस तरहका वर माँगती है ? भरत राज्य-सिंहासनपर बैठें और श्रीराम वनमें रहें—यही तू माँग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा॥

यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च। नृशंसे पापसंकल्पे श्चद्रे दुष्कृतकारिणि॥ ६०॥

न बाल । उस आप्रय वचन बोलनेवाली प्यारी 'क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचारवाली नीच दुराचारिणि ! वा॰ रा॰ ५. २. १०यदि अपने पतिका, सारे जगत्का और भरतका भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्पको त्याग दे ॥ ६०॥

#### कि नु दुःखमलीकं वा मिय रामे च पश्यिस । न कथंचिहते रामाद् भरतो राज्यमावसेत् ॥ ६१ ॥

'त् मुझमें या श्रीराममें कौन सा दुःखदायक या अप्रिय वर्ताव देख रही है (कि ऐसा नीच कर्म करनेपर उतारू हो गयी है); श्रीरामके विना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ६१॥

#### रामाद्यि हि तं मन्ये धर्मतो बलवत्तरम् । कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छेति भाषिते ॥ ६२ ॥ मुखवर्णे विवर्णे तु यथैवेन्द्रमुपप्लुतम् ।

'क्योंकि मेरी समझमें धर्मपालनकी दृष्टिसे भरत श्रीरामसे भी बढ़े-चढ़े हैं । श्रीरामसे यह कह देनेपर कि तुम बनको जाओ; जब उनके मुखकी कान्ति राहुग्रस्त चन्द्रमाकी भाँति फीकी पड़ जायगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख-की ओर देख सकूँगा ? ॥ ६२ ई॥

#### तां तु मे सुकृतां बुद्धि सुहृद्धिः सह निश्चिताम्॥ ६३॥ कथं द्रक्ष्याम्यपावृत्तां परैरिव हतां चमूम्।

'मैंने श्रीरामके अभिषेकका निश्चय मुहदोंके साथ विचार करके किया है, मेरी यह बुद्धि ग्रुभ कर्ममें प्रवृत्त हुई है; अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेनाकी भाँति पलटी हुई कैसे देखूँगा ? ॥ ६३ ई ॥

#### कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः ६४ बालो बतायमैक्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्।

'नाना दिशाओंसे आये हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ इक्ष्याकुवंशी राजाने कैसे दीर्घकालतक इस राज्यका पालन किया है ? ॥ ६४ ई ॥

#### यदा हि बहवो वृद्धा गुणवन्तो वहुश्रुताः ॥ ६५ ॥ परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामीह कथं तदा । कैकेय्या क्रिक्यमानेन पुत्रः प्रवाजितो मया ॥ ६६ ॥

'जब बहुत-से बहुश्रत गुणवान् एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हैं ? तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयीके दबाब देनेपर मैंने अपने बेटेको घरसे निकाल दिया ॥ ६५-६६॥

#### यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद्सत्यं भविष्यति । किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते ॥ ६७ ॥ किं चैनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विषियमीदशम् ।

'यदि कहूँ कि श्रीरामको वनवास देकर हैं ने सत्यका पालन किया है तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देनेकी बात कह चुका हूँ, वह असत्य हो जायगी। यदि राम वनको चले गये तो कौसल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान् अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूँगा॥ ६७६॥

#### यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च ॥ ६८ ॥ भार्यावद् भगिनीवच मातृवचापितष्ठित । सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा ॥ ६९ ॥ न मया सत्कृता देवी सत्काराही कृते तव ।

'हाय! जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय बचन बोलनेवाली कौसल्या जब-जब दासी, सखी, पत्नी, बहिन और माताकी भाँति मेरा प्रिय करनेकी इच्लासे मेरीसेवामें उपस्थित होती थी, तब-तब उस सत्कार पानेयोग्य देवीका भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया ॥ ६८-६९६ ॥

#### इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्विय ॥ ७० ॥ अपध्यक्यञ्जनोपेतं भुक्तमन्नमिवातुरम् ।

ंतरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है, जैसे अपथ्य (हानिकारक) व्यञ्जनोंसे युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगीको कष्ट देता है ॥ ७० ई ॥

#### विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं वनस्य च ॥ ७१ ॥ सुमित्रा प्रेक्ष्य वै भीता कथं मे विश्वसिष्यति ।

श्रीरामके अभिषेकका निवारण और उनका वनकी ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही मुमित्रा भयभीत हो जायगी। फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी ? ॥ ७१६ ॥

#### कृपणं वत वैदेही श्रोध्यति द्वयमियम्॥ ७२॥ मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितम्।

'हाय ! बेचारी सीताको एक ही साथ दो दुःखद एवं अप्रिय समाचार मुनने पड़ेंगे—श्रीरामका वनवास और मेरी मृत्यु ॥ ७२ई ॥

#### वैदेही बत मे प्राणाङशोचन्ती क्षपयिष्यति ॥ ७३ ॥ द्दीना हिमवतः पाइवें किनरेणेव किनरी।

जब वह श्रीरामके लिये शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणोंका नाश कर डालेगी—उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीरमें नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालयके पार्श्वभागमें अपने खामी किन्नरसे विखुड़ी हुई किन्नरीके समान हो जायगी॥ ७३ ई॥

#### निहं राममहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने ॥ ७४ ॥ चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिलीम् । सा नूनं विधवा राज्यं सपुत्राकारियष्यसि ॥ ७५ ॥

भी श्रीरामको विशालवनमें निवास करते और मिथिलेश-कुमारी सीताको रोती देख अधिक कालतक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशामें तू निश्चय ही विधवा होकर बेटेके साथ अयोध्याका राज्य करना॥ ७४-७५॥

सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम् । रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः॥ ७६॥ 'ओह ! मैं तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता था, परंतु त् बड़ी दुष्टा निकली; ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने-में सुन्दर मदिराको पीकर पीछे उसके द्वारा किये गये विकारसे यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था॥ ७६॥

अनुतैर्वत मां सान्त्वैः सान्त्वयन्ती सा भाषसे । गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो मृगमिवावधीः ॥ ७७ ॥

'अयतक जो त् सान्त्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई वातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी वातें झूठी थीं। जैसे व्याध हरिणको मधुर संगीतसे आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार त् भी पहले मुझे छुमाकर अब मेरे प्राण ले रही है।। ७७॥

अनार्य इति मामार्याः पुत्रविकायकं ध्रुवम् । विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा ॥ ७८॥

'श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारीके मोहमें पड़कर बेटेको वेच देनेवाला कहकर शराबी आझणकी माँति मेरी राह-बाट और गली-कूचोंमें निन्दा करेंगे॥ ७८॥

अहो दुःखमहो कृच्छूं यत्र वावः क्षमे तव। दुःखमेवंविधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्॥ ७९॥

'अहो ! कितना दुःख है ! कितना कष्ट है !! जहाँ मुझे तेरी ये वार्ते सहन करनी पड़ती हैं । मानो यह मेरे पूर्वजन्मके किये हुए पापका ही अग्रुभ फल है, जो मुझपर ऐसा महान् दुःख आ पड़ा ॥ ७९॥

चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुरुद्धन्धनी यथा॥८०॥

'पापिनि! मुझ पापीने बहुत दिनोंसे तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगायाः किंतु त् आज मेरे गलेमें पड़ी हुई फाँसीकी रस्सी बन गयी ॥ ८०॥

रममाणस्त्वया सार्धे मृत्युं त्वां नाभिलक्षये। बालो रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशम्॥ ८१॥

'जैसे बालक एकान्तमें खेलता-खेलता काले नागको हाथ-में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकान्तमें तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिङ्गन किया है; परंतु उस समय मुझे यह न स्झा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्युका कारण बनेगी ॥ ८१॥

तं तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाकोष्टमईति। मया हापितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना॥ ८२॥

'हाय ! मुझ दुरात्माने जीतेजी ही अपने महात्मा पुत्रको पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिकारेगा—गालियाँ देगा, जो उचित ही होगा॥ ८२॥

बालिशो बत कामात्मा राजा दशरथो भृशम्। स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति ॥ ८३॥

·लोग मेरी निन्दा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा

ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्रीको संतुष्ट करनेके लिये अपने प्यारे पुत्रको वनमें भेज रहा है ॥ ८३॥

वेदैश्च ब्रह्मचर्येश्च गुरुभिश्चोपकशितः। भोगकाले महत्कुच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते॥८४॥

'हाय! अबतक तो श्रीराम वेदोंका अध्ययन करने, ब्रह्मचर्यव्यक्तका पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनोंकी सेवा-में संलग्न रहनेके कारण दुवले होते चले आये हैं। अब जब इनके लिये सुखमोगका समय आया है, तब ये वनमें जाकर महान् कष्टमें पहुँगे॥ ८४॥

नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुम् । स वनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढिमित्येव बक्ष्यति ॥ ८५ ॥

'अपने पुत्र श्रीरामसे यदि मैं कह दूँ कि तुम बनको चले जाओ तो वे तुरंत 'बहुत अच्छा' कहकर मेरी आज्ञाको स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकृल उत्तर नहीं दे सकते॥ ८५॥

यदि में राघवः कुर्याद् वनं गच्छेति चोदितः । प्रतिकूळं प्रियं में स्याञ्च तु वत्सः करिष्यति ॥ ८६॥

'यदि मेरे वन जानेकी आज्ञा दे देनेपर भी श्रीरामचन्द्र उसके विपरीत करते—वनमें नहीं जाते तो वहीं मेरे लिये प्रिय कार्य होगाः किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं करसकता ॥८६॥

राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कतम्। मृत्युरक्षमणीयं मां नियच्यति यमक्षयम्॥ ८७॥

'यदि रघुनन्दन राम वनको चले गये तो सब लोगोंके घिकारपात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधीको मृत्यु अवस्य यमलोकमें पहुँचा देगी॥ ८७॥

मृते मिय गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे। इष्टेमम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे॥ ८८॥

'यदि नरश्रेष्ठ श्रीरामके वनमें चले जानेपर मेरी मृत्यु हो गयी तो शेष जो मेरे प्रियजन ( कौसल्या आदि ) यहाँ रहेंगे, उनपर तू कौन-सा अत्याचार करेगी ? ॥ ८८ ॥

कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ च यि हास्यति । दुःखान्यसहती देवी मामेवाजुगमिष्यति ॥ ८९ ॥

'देवी कौसल्याको यदि मुझसे, श्रीरामसे तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्नसे विछोह हो जायगा तो वह इतने बड़े दु:खको सहन नहीं कर सकेगी; अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जायगी। (सुमित्राका भी यही हाल होगा)॥ ८९॥

कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैक्षिभिः सह। प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयि सुखिता भव॥ ९०॥

'कैकेयि ! इस प्रकार कौसल्याको, सुमित्राको और तीनी

पुत्रोंके साथ मुझे भी नरक-तुल्य महान् शोकमें डालकर त् स्वयं मुखी होना ॥ ९० ॥

मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः। इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुलं पालयिष्यसि ॥ ९१ ॥

'अनेकानेक गुणोंसे सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभरहित यह इक्ष्वाकुकुल जब मुझसे और श्रीरामसे परित्यक्त होकर शोकसे ब्याकुल हो जायगा, तब उस अवस्थामें तृ इसका पालन करेगी ॥ ९१॥

प्रियं चेद् भरतस्यैतद् रामप्रवाजनं भवेत्। मा सा मे भरतः कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः॥ ९२॥

'यदि भरतको भी श्रीरामका यह वनमें भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्युके बाद वे मेरे शरीरका दाइ-संस्कार न करें ॥ ९२ ॥

मृते मिय गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे। सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा कारियण्यसि॥ ९३॥

पुरुषशिरोमणि श्रीरामके वन-गमनके पश्चात् मेरी मृत्यु हो जानेपर अब विधवा होकर त् बेटेके साथ अयोध्याका राज्य करेगी ॥ ९३॥

त्वं राजपुत्रि दैवेन न्यवसो मम वेश्मिन । अकीर्तिश्चातुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे । सर्वभृतेषु चावश्चा यथा पापकृतस्तथा॥ ९४॥

(राजकुमारी ! तू मेरे दुर्भाग्यसे मेरे घरमें आकर बस गयी । तेरे कारण संसारमें पापाचारीकी भाँति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियोंसे अवहेलना प्राप्त होगी ॥ ९४ ॥

कथं रथैविंभुर्यात्वा गजाइवैश्च मुहुर्मुहुः। पद्भवां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ॥९५॥

ंमेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ोंसे यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वनमें पैदल कैसे चलेंगे ? ॥ ९५ ॥

यस्य चाहारसमये स्दाः कुण्डलधारिणः। अहंपूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्ताः पानभोजनम् ॥ ९६॥ स कथं नु कपायाणि तिकानि कटुकानि च। भक्षयन् वन्यमाहारं सुतो मे वर्तियध्यति॥ ९७॥

भोजनके समय जिनके लिये कुण्डलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊँगा' ऐसा कहते हुए खाने-पीनेकी वस्तुएँ तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचन्द्र वनमें कसैले, तिक्त और कड़वे फलोंका आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे ॥ ९६-९७॥

महाईवस्त्रसम्बद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः। काषायपरिधानस्तु कथं रामो भविष्यति॥९८॥

'जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकालसे सुखमें ही समय बीता है, वे ही श्रीराम वनमें गेरूए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे ? || ९८ ||

कस्येदं दारुणं वाक्यमेवंविधमपीरितम्। रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्॥९९॥

'श्रीरामका वनगमन और भरतका अभिषेक—ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणासे अपने मुँहसे निकाला है ॥ ९९ ॥

धिगस्तु योषितो नाम शठाः स्वार्थपरायणाः। न व्रवीमि स्त्रियः सर्वो भरतस्यैव मातरम्॥१००॥

िश्चरोंको धिकार हैं; क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं; परंतु में सारी श्चियोंके लिये ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरतकी माताकी ही निन्दा करता हूँ ॥ १००॥

अनर्थभावेऽर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि। किमप्रियं पश्यसि मन्निमत्तं हितानुकारिण्यथवापि रामे॥१०१॥

'अनर्थमें ही अर्थबुद्धि रखनेवाली क्रूर कैकेयि ! तू मुझे संताप देनेके लिये ही इस घरमें बसायी गयी है। अरी ! मेरे कारण तू अपना कौन-सा अप्रिय होता देख रही है ? अथवा सबका निरन्तर हित करनेवाले श्रीराममें ही तुझे कौन-सी बुराई दिखायी देती है ॥ १०१ ॥

परित्यजेयुः पितरोऽपि पुत्रान् भार्याः पतींश्चापि कृतानुरागाः । कृत्स्नं हि सर्वे कुपितं जगत् स्याद् दृष्ट्वेव रामं व्यसने निमग्नम् ॥१०२॥

'श्रीरामको संकटके समुद्रमें हूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रोंको त्याग देंगे । अनुरागिणी स्त्रियाँ भी अपने पतियोंको त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत् ही कुपित— विपरीत ब्यवहार करनेवाला हो जायगा॥ १०२॥

अहं पुनर्देवकुमाररूप-मलंकतं तं सुतमात्रजन्तम्। नन्दामि पदयन्तिव दर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवेव॥१०३॥

'देवकुमारके समान कमनीय रूपवाले अपने पुत्र श्रीरामको जब वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्रोंसे उनकी शोभा निहारकर निहाल हो जाता हूँ । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया ॥ १०३॥

विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्ति-रवर्षता वज्रधरेण वापि। रामं तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित्विति चेतना मे ॥१०४॥ 'कदाचित् सूर्यके विना भी संसारका काम चल जायः वज्रधारी इन्द्रके वर्षा न करनेपर भी प्राणियोंका जीवन सुरक्षित रह जायः परंतु रामको यहाँसे वनकी ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता—मेरी ऐसी धारणा है ॥ १०४॥

> विनाराकामामहिताममित्रा-मावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वाम्। चिरं वताङ्केन धृतासि सर्वी महाविषा तेन हतोऽसि मोहात॥१०५॥

'अरी ! त् मेरा विनाश चाहनेवाली, अहित करनेवाली और शत्रुरूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्युको घरमें स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घरमें बसा लिया है। खेदकी बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविषेली नागिनको चिरकालसे अपने अङ्कर्मे घारण कर रखा है; इसीलिये आज मैं मारा गया।। १०५॥

मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह। पुरं च राष्ट्रं च निहत्य वान्धवान् ममाहितानां च भवाभिहर्षिणी॥१०६॥

'मुझसे, श्रीराम और लक्ष्मणसे हीन होकर भरत समस्त बान्धवोंका विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्रका शासन करें तथा तू मेरे शत्रुओंका हुई बढ़ानेवाली हो ॥ १०६॥

नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणि प्रसद्ध वाक्यं यदिहाद्य भाषसे। न नाम ते तेन मुखात् पतन्त्यधो

विशीर्यमाणा दशनाः सहस्रधा ॥१०७॥ 'क्रूरतापूर्ण वर्ताव करनेवाली कैकेयी ! तू संकटमें पड़े हुएपर प्रहार कर रही है । अरी ! जब तू दुराग्रहपूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुँहसे निकालती है, उस समय तेरे दाँतोंके सैकड़ों टुकड़े होकर मुँहसे नीचे क्यों नहीं गिर जाते ! ॥१०७॥

न किंचिदाहाहितमप्रियं वची न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्। कथं तु रामे ह्यभिरामवादिनि व्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते॥ १०८॥

'श्रीराम कभी किसीसे कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं करते हैं। वे कडुवचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणोंके कारण सदा-सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलनेवाले श्रीराममें तू दोष कैसे बता रही हैं? क्योंकि वनवास उसीको दिया जाता है, जिसके बहुत-से दोष सिद्ध हो चुके हों॥ १०८॥ प्रतास्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं वज। न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकयराजपांसने ॥१०९॥

'ओ केकयराजके कुलकी जीती-जागती कलक्क ! त् चाहे ग्लानिमें डूब जा अथवा आगमें जलकर खाक हो जा या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वीमें हजारों दरारें बनाकर उसीमें समा जा; परंतु मेरा अहित करनेवाली तेरी बह अत्यन्त कठोर बात में कदापि नहीं मानूँगा ॥ १०९॥

श्वरोपमां नित्यमसित्वयंवदां प्रदुष्टभावां खकुलोपघातिनीम् । न जीवितुं त्वां विषहेऽमनोरमां

दिधक्षमाणां हृदयं सबन्धनम् ॥११०॥
'त् छुरेके समान घात करनेवाली है। बातें तो मीठी-मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावनासे रहित होती हैं। तेरे हृदयका भाव अत्यन्त दूषित है तथा तू अपने कुलका भी नाश करनेवाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों-सहित मेरे हृदयको भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसीलिये मेरे मनको नहीं भाती है। तुझ पापिनीका जीवित रहना मैं नहीं सह सकता॥ ११०॥

> न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः। ममाहितं देवि न कर्तुमहीस स्पृशामि पादाविष ते प्रसीद मे॥१११॥

'देवि ! अपने बेटे श्रीरामके बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँसे सुख हो सकता है ? आत्मज्ञ पुरुषोंको भी अपने पुत्रसे बिछोह हो जानेपर कैसे चैन मिल सकती है ? अतः त् मेरा अहित न कर । मैं तेरे पैर छूता हूँ, त् मुझपर प्रसन्न हो जा? ॥ १११ ॥

स भूमिपालो विलपन्ननाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृद्येऽतिमात्रया। पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता-बुभावसम्प्राप्य यथाऽऽतुरस्तथा॥११२॥

इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादाका उल्लङ्घन करने-वाली उस हठीली स्त्रीके वशमें पड़कर अनाथकी माँति विलाप कर रहे थे । वे देवी कैकेयीके फैलाये हुए दोनों चरणोंको छूना चाहते थे; परंतु उन्हें न पाकर बीचमें ही मूर्च्छित होकर गिर पड़े । ठीक उसी तरह, जैसे कोई रोगी किसी वस्तुको छूना चाहता है; किंतु दुर्बलताके कारण वहाँतक न पहुँचकर बीचमें ही अचेत होकर गिर जाता है ॥ ११२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥

इस प्रकार श्रीवार्त्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १२॥

### त्रयोदशः सर्गः

#### राजाका विलाप और कैंकेयीसे अनुनय-विनय

अतद्दं महाराजं शयानमतथोचितम्। ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम्॥१॥ अनर्थरूपासिद्धार्था ह्यभीता भयद्दिनी। पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना॥२॥

महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्थामें पृथ्वीप्य पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होनेगर देवलोकसे भ्रष्ट हुए राजा ययातिके समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देख अनर्थकी साक्षात् मूर्ति कैकेयी, जिसका प्रयोजन अभीतक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवादका भय छोड़ चुकी थी और श्रीरामसे भरतके लिये भय देखती थी, पुनः उसी वरके लिये राजाको सम्बोधित करके कहने लगी—॥१-२॥

#### त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दढवतः। मम चेदं वरं कस्माद् विधारियतुमिच्छसि ॥ ३ ॥

'महाराज ! आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और टढ़प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदानको क्यों हजम कर जाना चाहते हैं ?' ॥ ३॥

#### पवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा। प्रत्युवाच ततः कुद्धो मुद्धर्ते विद्वलन्निव॥ ४॥

कैकेयीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ दो घड़ीतक व्याकुळकी-सी अवस्थामें रहे। तत्पश्चात् कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे—॥ ४॥

#### मृते मिय गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे। इन्तानार्ये ममामित्रे सकामा सुखिनी भव॥ ५॥

(ओ नीच! तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्रीरामके वनमें चले जानेपर जब मेरी मृत्यु हो जायगी, उस समय तू सफलमनोरथ होकर सुखसे रहना॥ ५॥

#### स्वर्गेऽपि खलु रामस्य कुशलं दैवतैरहम्। प्रत्यादेशादभिहितं धारयिष्ये कथं वत॥ ६॥

'हाय! स्वर्गमें भी जब देवता मुझसे श्रीरामका कुशल-समाचार पूछेंगे, उस समय में उन्हें क्या उत्तर दूँगा? यदि कहूँ, उन्हें वनमें भेज दिया तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिकारपूर्ण बात कहेंगे, उसे कैसे सह सकुँगा? इसके लिये मुझे बड़ा खेद है ॥ ६ ॥

#### कैकेच्याः प्रियकामेन रामः प्रवाजितो वनम्। यदि सत्यं ब्रवीम्येतत् तद्सत्यं भविष्यति ॥ ७ ॥

'कैकेयीका प्रिय करनेकी इच्छांचे उसके माँगे हुए वरदानके अनुसार मैंने श्रीरामको वनमें भेज दिया, यदि ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ तो मेरी वह पहली बात असत्य

हो जायगीः जिसके द्वारा मैंने रामको राज्य देनेका आश्वासन दिया है ॥ ७ ॥

#### अपुत्रेण मया पुत्रः धर्मण महता महान्। रामो लब्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ ८॥

भी पहले पुत्रहीन था, फिर महान् परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्रीरामको पुत्ररूपमें प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जासकता है ! ।। ८ ।।

#### शूरश्च कृतविद्यश्च जितकोधः क्षमापरः। कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते॥ ९॥

भी शूरवीर, विद्वान्, क्रोधको जीतनेवाले और क्षम।परायण हैं, उन कमलनयन श्रीरामको मैं देशनिकाला कैसे दे सकता हूँ ? ॥ ९॥

#### कथिमन्दीवरदयामं दीर्घवाहुं महावलम् । अभिराममहं रामं स्थापियच्यामि दण्डकान् ॥ १० ॥

'जिनकी अङ्गकान्ति नीलकमलके समान श्याम है, भुजाएँ विशाल और बल महान् हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको मैं दण्डकवनमें कैसे भेज सकूँगाः? ॥ १०॥

#### सुखानामुचितस्येव दुःखैरनुचितस्य च। दुःखं नामानुपद्येयं कथं रामस्य धीमतः॥११॥

'जो सदा सुख भोगनेके ही योग्य हैं, कदापि दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन बुद्धिमान् श्रीरामको दुःख उठाते में कैसे देख सकता हूँ ? ॥ ११ ॥

#### यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत्। अदुःखार्हस्य रामस्य ततः सुखमग्राष्त्रयाम् ॥ १२॥

'जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन श्रीरामको यह वनवासका दुःख दिये बिना ही यदि मैं इस संसारसे विदा हो जाता तो मुझे बड़ा मुख मिळता ॥ १२॥

#### नृशंसे पापसंकलेपे रामं सत्यपराकमम्। किं वित्रियेण कैकेयि वियं योजयसे मम॥१३॥ अकीर्तिरतुला लोके ध्रुवं परिभविष्यति।

'ओ पापपूर्ण विचार रखनेवाली पाषाणहृदया कैकेयि! सत्यपराक्रमी श्रीराम मुझे बहुत प्रिय हैं, त् मुझसे उनका बिछोह क्यों करा रही है ? अरी! ऐसा करनेसे निश्चय ही संसारमें तेरी वह अपकीर्ति फैडेगी, जिसकी कहीं तुलना नहीं है? ॥ १३६ ॥

## तथा विलयतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः ॥ १४ ॥ अस्तमभ्यागमत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ।

इस प्रकार विलाप करते-करते राजा दशरथका चित्त

अत्यन्त व्याकुल हो उठा । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये और प्रदोषकाल आ पहुँचा ॥ १४६ ॥

#### सा त्रियामा तदार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥ १५ ॥ राज्ञो विलपमानस्य न व्यभासत शर्वरी ।

वह तीन पहरोंवाली रात यद्यपि चन्द्रमण्डलकी चार-चन्द्रिकासे आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथके लिये प्रकाश या उल्लास न दे सकी ॥ १५३॥

#### सदैवोष्णं विनिःइवस्य वृद्धो दशरथो नृपः ॥ १६ ॥ विललापार्तवद् दुःखं गगनासक्तलोचनः ।

बूढ़े राजा दशरथ निरन्तर गरम उच्छ्वास छेते हुए आकाशकी ओर दृष्टि लगाये आर्तकी माँति दुःखपूर्ण विलाप करने लगे—॥ १६५॥

#### न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते ॥ १७ ॥ कियतां मे दया भद्रे मयायं रचितोऽञ्जलिः ।

'नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत कल्याणमयी रात्रिदेवि! मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात-काल लाया जाय। मुझपर दया करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ ॥१७६॥ अथवागम्यतां शीघं नाहमिच्छामि निर्धृणाम् ॥१८॥ चशंसां केकयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम।

'अथवा शीघ बीत जाओ; क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकेयीको अब मैं नहीं देखना चाहता' ॥ १८ ई ॥

#### पवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जलिः॥१९॥ प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवित्।

कैकेयीसे ऐसा कहकर राजधर्मके ज्ञाता राजा दशरथने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करनेकी चेष्टा आरम्भ की—॥ १९ई॥

#### साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुवः॥ २०॥ प्रसादः क्रियतां भद्रे देवि राज्ञो विशेषतः।

'कल्याणमयी देवि ! जो सदाचारी, दीन, तेरे आश्रित, गतायु (मरणासन्न ) और विशेषतः राजा है—ऐसे मुझ दशरथपर कृपा कर ॥ २०३ ॥

#### शून्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं समुदाहतम् ॥ २१ ॥ कुरु साधुप्रसादं मे वाले सहदया ह्यसि ।

'सुन्दर कटिप्रदेशवाली केकयनन्दिन ! मैंने जो यह श्रीरामको राज्य देनेकी बात कही है, वह किसी सूने घरमें नहीं, भरी सभामें घोषित की है, अत: बाले ! तू बड़ी सह्दय हैं; इसिलये मुझपर भलीभाँति कृपा कर (जिससे सभासदोंद्वारा मेरा उपहास न हो )॥ २१६ ॥ प्रसीद देवि रामो मे त्वइचं राज्यमञ्चयम् ॥ २२॥ लभतामसितापाङ्गे यज्ञः प्रमवाप्स्यति ।

'देवि ! प्रसन्न हो जा । कजरारे नेत्रप्रान्तवाली प्रिये ! मेरे श्रीराम तेरे ही दिये हुए इस अक्षय राज्यको प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यशकी प्राप्ति होगी ॥ २२५॥

#### मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च। प्रियमेतद् गुरुश्रोणि कुरु चारुमुखेक्षणे॥२३॥

'पृथुल नितम्बवाली देवि! सुमुखि! सुलोचने! यह प्रस्ताव सुझको, श्रीरामको, समस्त प्रजावर्गको, गुरुजनोंको तथा भरतको भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर'॥ २३॥

विद्युद्धभावस्य हि दुष्टभावा दीनस्य ताम्राश्चकलस्य राज्ञः। श्चन्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुर्नृदांसान चकार वाक्यम्॥ २४॥

राजाके हृदयका भाव अत्यन्त ग्रुद्ध था, उनके ऑस्-भरे नेत्र लाल हो गये थे और वे दीनभावसे विचित्र करणा-जनक विलाप कर रहे थे, किंतु मनमें दूषित विचार रखने-वाली निष्ठुर कैकेयीने पतिके उस विलापको सुनकर भी उनकी आज्ञाका पालन नहीं किया ॥ २४॥

> ततः स राजा पुनरेव मूर्चिछतः प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीम्। समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति क्षितौ विसंक्षो निपणत दुःखितः ॥२५॥

(इतनी अनुनय-विनयके बाद भी) जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुँहसे निकालती गयी। तब पुत्रके बनवासकी बात सोचकर राजा पुनः दुःखके मारे मूर्च्छित हो गये और सुध-बुध खोकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २५॥

इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरंश्वसतो मनस्विनः। विवोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः॥ २६॥

इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास छेते हुए मनस्वी राजा दशरथकी वह रात धीरे-धीरे बीत गयी। प्रातः-काल राजाको जगानेके लिये मनोहर वाद्योंके साथ मङ्गल-गान होने लगा, परंतु उन राजशिरोमणिने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोद्शः सर्गः॥ १३ ॥

### चतुर्दशः सर्गः

कैकेयीका राजाको सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह दिखाना, महर्षि वसिष्ठका अन्तः पुरके द्वारपर आगमन और सुमन्त्रको महाराजके पास मेजना, राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुलानेके लिये जाना

पुत्रशोकार्दितं पापा विसंइं पतितं भुवि । विचेष्टमानमुत्प्रेक्य पेक्ष्वाकमिद्मबवीत् ॥ १ ॥

इक्ष्वाकुनन्दन राजा दशरथ पुत्रशोकसे पीड़ित हो पृथ्वी-पर अचेत पड़े थे और वेदनासे छटपटा रहे थे, उन्हें इस अवस्थामें देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली—॥ १॥

पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्। दोषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि ॥ २ ॥

भहाराज ! आपने मुझे दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें माँगा, तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वीपर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हों, यह क्या बात है ! आपको सत्पुरुषोंकी मर्यादामें स्थिर रहना चाहिये ॥ २ ॥

आहुः सत्यं हि परमं धर्म धर्मविदो जनाः। सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्म प्रतिचोदितः॥ ३॥

'धर्मज्ञ पुरुष सत्यको ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्यका सहारा लेकर मैंने आपको धर्मका पालन करनेके लिये ही प्रेरित किया है ॥ ३ ॥

संश्रुत्य शैब्यः श्येनाय स्वां तनुं जगतीपतिः। प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम् ॥ ४ ॥

'पृथ्वीपति राजा शैब्यने बाज पक्षीको अपना शरीर देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली ॥ ४ ॥

तथा ह्यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे। याचमाने सके नेत्रे उद्धृत्याविमना ददौ॥ ५॥

'इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्कने वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राझणको उसके याचना करनेपर मनमें खेद न लाते हुए अपनी दोनों आँखें निकालकर दे दी थीं।। ५॥

सरितां तु पितः खल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः। सत्यानुरोधात् समये वेळां खां नातिवर्तते॥ ६॥

'सत्यको प्राप्त हुआ समुद्र सत्यका ही अनुसरण करनेके कारण पर्व आदिके समय भी अपनी छोटी-सी सीमातट-भूमिका भी उल्लङ्खन नहीं करता ॥ ६॥

सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः। सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाष्यते परम्॥ ७॥ अत्य ही प्रणवरूप शब्दब्रह्म है, सत्यमें ही धर्म

प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्यसे ही परब्रहा-की प्राप्ति होती है ॥ ७॥

सत्यं समनुवर्तस यदि धर्मे धृता मितः। स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो ह्यसि सत्तम॥ ८॥

'इसिलये यदि आपकी बुद्धि धर्ममें स्थित है तो सत्यका अनुसरण कीजिये। साधुशिरोमणे! मेरा माँगा हुआ वह वर सफल होना चाहिये; क्योंकि आप स्वयं ही उस वरके दाता हैं॥ ८॥

धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात्। प्रवाजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां व्रवीम्यहम् ॥ ९ ॥

'धर्मके ही अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये तथा मेरी प्रेरणासे भी आप अपने पुत्र श्रीरामको घरसे निकाल दीजिये। मैं अपने इस कथनको तीन बार दुहराती हूँ ॥ ९॥

समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि । अग्रतस्ते परित्यका परित्यक्ष्यामि जीवितम् ॥ १०॥

'आर्य ! यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञाका आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त ( उपेक्षित ) होकर आपके सामने ही अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगी' ॥ १० ॥

पवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया। नाशकत् पाशमुन्मोकं बिलिरिन्द्रकृतं यथा ॥ ११॥

इस प्रकार कैकेयीने जब निःशङ्क होकर राजाको प्रेरित किया, तब वे उस सत्यरूपी बन्धनको वैसे ही नहीं खोल सके—उस बन्धनसे अपनेको उसी तरह नहीं मुक्त कर सके, जैसे राजा बलि इन्द्रप्रेरित वामनके पाशसे अपनेको मुक्त करनेमें असमर्थ हो गये थे ॥ ११॥

उद्भ्रान्तहृद्यश्चापि विवर्णवद्नोऽभवत् । सं धुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचकान्तरं यथा ॥ १२॥

दो पहियोंके बीचमें फँसकर वहाँसे निकलनेकी चेष्ठा करनेवाले गाड़ीके बैलकी भाँति उनका हृदय उद्घान्त हो उठा था और उनके मुखकी कान्ति भी भीकी पड़ गयी थी।

विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपदयन्निव भूमिपः। कृच्छ्राद् चैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिद्मत्रवीत् ॥ १३॥

अपने विकल नेत्रोंसे कुछ भी देखनेमें असमर्थ-से होकर भूपाल दशरथने बड़ी कठिनाईसे घैर्य घारण करके अपने हृदयको सँभाला और कैकेयीसे इस प्रकार कहा—॥ १३॥ यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः। संत्यजामि खर्जं चैव तव पुत्रं सह त्वया॥ १४॥

'पापिनि! मैंने अग्निके समीप 'साङ्गुष्ठं ते ग्रम्णामि सौभगत्वाय इस्तम्०' इत्यादि वैदिक मन्त्रका पाठ करके तेरे जिस हाथको पकड़ा था, उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपनेद्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्रका भी त्याग करता हूँ॥ १४॥

प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्रति। अभिषेकाय हि जनस्त्वरियष्यित मां ध्रुवम्॥१५॥

'देवि! रात बीत गयी। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्रीरामका राज्याभिषेक करनेके लिये मुझे शीघता करनेको कहेंगे॥ १५॥

रामाभिषेकसम्भारैस्तदर्थमुपकिएतैः । रामः कारियतन्यो मे मृतस्य सिळळिकियाम् ॥ १६ ॥ सपुत्रया त्वया नैव कर्तन्या सिळळिकिया।

'उस समय जो सामान श्रीरामके अभिषेकके लिये जुटाया गया है, उसके द्वारा मेरे मरनेके बाद श्रीरामके हाथसे मुझे जलाञ्जलि दिलवा देना; परंतु अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये जलाञ्जलि न देना ॥ १६ ।॥

व्याहन्तास्यग्रभाचारे यदि रामाभिषेचनम् ॥ १७ ॥ न राकोऽद्यासम्यहं द्रष्टुं हृष्ट्रापूर्वे तथामुखम् । हतहर्षे तथानन्दं पुनर्जनमवाङ्मुखम् ॥ १८ ॥

'पापाचारिणि ! यदि त् श्रीरामके अभिषेकमें विध्न डालेगी (तो तुझे मेरे लिये जलाञ्जलि देनेका कोई अधिकार न होगा)। मैं पहले श्रीरामके राज्याभिषेकके समाचारसे जो जन-समुदायका हर्षोछाससे परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, वैसा देखनेके पश्चात् आज पुनः उसी जनताके हर्ष और आनन्दसे शून्य, नीचे लटके हुए मुखको मैं नहीं देख सकूँगा'॥

तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः। प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी॥१९॥

महात्मा राजा दशरथके कैकेयीसे इस तरहकी बार्ते करते-करते ही चन्द्रमा और नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गयी और प्रभातकाल आ गया ॥ १९॥

ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः। उवाच परुषं वाक्यं वाक्यक्षा रोषमूर्विद्यता॥ २०॥

तदनन्तर वातचीतके मर्मको समझनेवाली पापाचारिणी कैकेयी रोषसे मूर्च्छित-सी होकर राजासे पुनः कठोर वाणीमें बोली—॥ २०॥

किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुजोपमम्। आनायिवतुमिक्छण्टं पुत्रं रामिमहाईसि ॥ २१ ॥ स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम्। निःसपत्नां च मांकृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ २२ ॥ 'राजन् ! आप विष और शूल आदि रोगोंके समान कष्ट देनेवाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं ( इन बातोंसे कुछ होने-जानेवाला नहीं है )। आप बिना किसी क्लेशके अपने पुत्र श्रीरामको यहाँ बुलवाइये। मेरे पुत्रको राज्यपर प्रतिष्ठित कीजिये और श्रीरामको वनमें भेजकर मुझे निष्कण्टक बनाइये; तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे'॥ २१-२२॥

स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन ह्योत्तमः। राजा प्रचोदितोऽभीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमब्रवीत्॥२३॥

तीले कोड़ेकी मारसे पीड़ित हुए उत्तम अश्वकी भाँति कैकेयीद्वारा बारंबार प्रेरित होनेपर व्यथित हुए राजा दशरथने इस प्रकार कहा—॥ २३॥

धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना। ज्येष्ठं पुत्रं प्रियंरामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्॥ २४॥

भी धर्मके बन्धनमें बँधा हुआ हूँ । मेरी चेतना छप्त होती जा रही है । इसिलये इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखना चाहता हूँ ।। २४॥

ततः प्रभातां रजनीमुद्ति च दिवाकरे।
पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते॥ २५॥
विसष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतस्तथा।
उपगृह्याशु सम्भारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्॥ २६॥

उघर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेवका उदय हो गया और पुण्यनक्षत्रके योगमें अभिषेकका ग्रुभ मुहूर्त आ पहुँचा, उस समय शिष्योंसे घिरे हुए ग्रुभगुणसम्पन्न महर्षि विसिष्ठ अभिषेककी आवश्यक सामिष्रयोंका संग्रह करके शीव्रता-पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरीमें आये ॥ २५-२६ ॥

सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूषिताम् । संदृष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणाम् ॥ २७ ॥

उस पुण्यवेलामें अयोध्याकी सड़कें झाड़-बुहारकर साफ की गयी थीं और उनपर जलका छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओंसे सुशोभित थी। वहाँके सभी मनुष्य हर्ष और उत्साहसे भरे हुए थे। बाजार और दूकानें इस तरह सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी।। २७॥

महोत्सवसमायुकां राघवार्थे समुत्सुकाम्। चन्दनागुरुध्रृपेश्च सर्वतः परिधृमिताम्॥ २८॥

सब ओर महान् उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्रीराम-चन्द्रजीके अभिषेकके लिये उत्सुक थी। चारों ओर चन्दन, अगर और धूपकी सुगन्ध न्याप्त हो रही थी।। २८॥

तां पुरीं समतिकम्य पुरंदरपुरोपमाम्। द्दर्शान्तःपुरं श्रीमान् नानाध्वजगणायुतम्॥ २९॥

इन्द्रनगरी अमरावतीके समान शोभा पानेवाली उस पुरीको पार करके श्रीमान् विषष्ठजीने राजा दशरथके अन्तः-पुरका दर्शन किया। जहाँ सहस्रों ध्वजाएँ फहरा रही थीं॥

#### पौरजानपदाकीर्ण ब्राह्मणैरुपशोभितम् । यष्टिमङ्किः सुसम्पूर्णं सदस्यैः परमार्चितैः ॥ ३० ॥

नगर और जनपदके लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत-से ब्राह्मण उस स्थानकी शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे-सजाये सुन्दर घोड़े वहाँ अधिक संख्यामें उपस्थित थे।।

#### तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचकाम तं जनम्। वसिष्ठः परमत्रीतः परमर्विभिरावृतः॥३१॥

श्रेष्ठ महर्षियोंसे विरे हुए विषष्ठजी परम प्रसन्न हो उस अन्तःपुरमें पहुँचकर उस जन-समुदायको लाँबकर आगे बढ़ गये॥

#### सत्वपस्यद् विनिष्कान्तं सुमन्त्रं नाम्सारथिम्। .द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम् ॥ ३२ ॥

वहाँ उन्होंने महाराजके मुन्दर सचिव तथा सारिध सुमन्त्रको अन्तःपुरके द्वारपर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतरसे निकले थे॥ ३२॥

#### तमुवाच महातेजाः स्तपुत्रं विशारदम्। वसिष्ठः क्षित्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम्॥३३॥

तव महातेजस्वी वसिष्ठने परम चतुर सूतपुत्र सुमन्त्रसे कहा—'सूत! तुम महाराजको शीव्र ही मेरे आगमनकी सूचना दो॥ ३३॥

#### इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः। औदुम्बरं भद्रपीटमभिषेकार्थमाहतम्॥ ३४॥

'( उन्हें बताओं कि श्रीरामके राज्याभिषेकके लिये सारी सामग्री एकच कर ली गयी है ) ये गङ्गाजलसे भरे कलश रखे हैं। इन सोनेके कलशोंमें समुद्रोंसे लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलरकी लकड़ीका बना हुआ भद्रपीट है, जो अभिषेकके लिये लाया गया है ( इसीपर बिठाकर श्रीरामका अभिषेक होगा ) ॥ ३४॥

सर्ववीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च ।
श्रीदं द्धि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः ॥ ३५ ॥
अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः ।
चतुरश्वो रथः श्रीमान् निस्त्रिशो धनुरुत्तमम् ॥ ३६ ॥
वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसंनिभम् ।
श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्मयम् ॥ ३७ ॥
हेमदामपिनदृश्च ककुद्यान् पाण्डुरो वृषः ।
केसरी च चतुर्दृष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महावलः ॥ ३८ ॥
संस्वासनं व्याव्यतनुः समिधश्च हुताशनः ।
सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालंकृताः स्त्रियः ॥ ३९ ॥
आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपिक्षणः ।
पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह ॥ ४० ॥
पते चान्ये च वहवः प्रीयमाणाः प्रियंवदाः ।
अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्धिवैः ॥ ४१ ॥

'सब प्रकारके बीज, गन्ध, भाँति-भाँतिके रत्न, मधु, दही, घी, ठावा या खीठ, कुश, पूळ, दूघ, आठ मुन्दरी कन्याएँ, मत्त गजराज, चार घोड़ोंवाळा रथ, चमचमाता हुआ खड़, उत्तम धनुष, मनुष्योंद्वारा ढोयी जानेवाळी सवारी (पाठकी आदि), चन्द्रमाके समान श्वेत छन्न, सफेद चँवर, सोनेकी झारी, मुवर्णकी माठासे अलंकृत ऊँचे डीळवाळा श्वेत पीतवर्णका वृष्तम, चार दाढ़ोंवाळा सिंह, महाबळवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याप्रचर्म, सिमधाएँ, अग्नि, सब प्रकारके बाज, वाराङ्गनाएँ, शृङ्गारयुक्त सौभाग्यवती स्त्रियाँ, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पग्न-पश्ची, नगर और जनपदके श्रेष्ठ पुरुष अपने सेवक-गणोंसहित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारी—येतथा और भी बहुत-से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामके अभिषेकके ळिये यहाँ उपस्थित हैं ॥ ३५—४१॥

#### त्वरयस महाराजं यथा समुद्तिऽहनि। पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाष्नुयात्॥ ४२॥

'तुम महाराजसे शीवता करनेके लिये कहो। जिससे अब सूर्योदयके पश्चात् पुष्य-नक्षत्रके योगमें श्रीराम राज्य प्राप्त कर लें' ॥ ४२ ॥

#### इति तस्य वन्नः श्रुत्वा स्तुपुत्रो महावलः। स्तुवन् नृपतिशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम्॥४३॥

वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर महाबली स्तपुत्र सुमन्त्रने राजसिंह दशरथकी स्तुति करते हुए उनके भवनमें प्रवेश किया॥

#### तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मताः। न दोकुरभिसंरोद्धं राज्ञः वियचिकीर्षवः॥ ४४॥

राजाका प्रिय करनेकी इच्छा रखनेवाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिवको भीतर जानेसे रोक न सके; क्योंकि उनके लिये पहलेसे ही महाराजकी आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आनेसे रोके न जायाँ ॥ ४४॥

#### स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामजिश्ववान् । वाग्भिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे ॥ ४५ ॥

सुमन्त्र राजाके पास जाकर खड़े हो गये। उन्हें उनकी उस अवस्थाका पता नहीं थाः इसिंख्ये वे अत्यन्त संतोषदायक वचनोंद्वारा उनकी स्तुति करनेको उद्यत हुए ॥ ४५ ॥

#### ततः स्तो यथापूर्वं पार्थिवस्य निवेशने । सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भृत्वा तुष्टाव जगतीपतिम् ॥ ४६ ॥

सूत सुमन्त्र राजाके उस महलमें पहलेकी ही भाँति हाथ जोड़कर उन महाराजकी स्तुति करने लगे-॥ ४६॥

यथा नन्दित तेजस्वी सागरो भास्करोद्ये। प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्द्य नस्ततः॥४७॥ भहाराज! जैसे सूर्योदय होनेपर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्षकी तरंगोंसे उल्लिस्त हो उसमें स्नानकी इच्छावाले मनुष्यों-को आनन्दित करता है, उसी प्रकार आप खयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे हम सेवकोंको आनन्द प्रदान कीजिये।

इन्द्रमस्यां तु | वेळायामभितुष्टाव मातळिः। सोऽजयद्दानवान् सर्वोस्तथात्वां बोधयाम्यहम्॥४८॥

'देवसारिय मातिलेने इसी वेलामें देवराज इन्द्रकी स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवोंपर विजय प्राप्त कर ली, उसी प्रकार मैं भी स्तुति-वचर्नोद्वारा आपको जगा रहा हूँ॥

वेदाः सहाङ्गा विद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं प्रभुम् । ब्रह्माणं वोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्॥ ४९॥

'छहीं अङ्गोंसहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएँ जैसे स्वयम्भू भगवान् ब्रह्माको जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ ॥ ४९॥

आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां ग्रुभाम् । बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम् ॥ ५० ॥

'जैसे चन्द्रमाके साथ सूर्य समस्त भूतोंकी आघारभूता इस ग्रुम-स्वरूपा पृथ्वीको जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ ॥ ५०॥

उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमङ्गलः। विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः॥५१॥

'महाराज ! उठिये और उत्सवकालिक मङ्गलकृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित शरीरसे सिंहासनपर विराजमान होइये । फिर मेरु पर्वतसे ऊपर उठनेवाले सूर्यदेवके समान आपकी शोभा होती रहे ॥ ५१ ॥

सोमस्यौँ च काकुत्स्थ शिववैश्ववणाविष । वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते ॥ ५२ ॥

'ककुत्स्य-कुळनन्दन ! चन्द्रमा, सूर्य, ज्ञिव, कुवेर, वरुण, अग्नि और इन्द्र आपको विजय प्रदान करें ॥ ५२ ॥

गता भगवती रात्रिः इतं इत्यमिदं तव। बुध्यस्व नृपशार्दूछ कुरु कार्यमनन्तरम्॥ ५३॥

'राजिसंह ! मगवती रात्रिदेवी विदा हो गर्यी। आपने जिसके लिये आज्ञा दी थी। आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बातको आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक-का कार्य रोष है। उसे पूर्ण करें ॥ ५३॥

उद्तिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम्। पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः॥ ५४॥

'श्रीरामके अभिषेककी सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपदके लोग तथा मुख्य-मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं॥ ५४॥

स्वयं विसष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति । क्षित्रमाक्षाप्यतां राजन् राघवस्याभिषेचनम् ॥ ५५ ॥

'राजन् ! ये भगवान् विसष्ठ मुनि ब्राह्मणोंके साथ द्वार-पर खड़े हैं; अतः श्रीरामके अभिषेकका कार्य आरम्भ करने-के लिये शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥ ५५ ॥

यथा ह्यपालाः पश्चो यथा सेना ह्यनायका। यथा चन्द्रं विना रात्रिर्यथा गानो विना नृषम्॥ ५६॥ एवं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते।

'जैसे चरवाहोंके विना पशुः सेनापतिके बिना सेनाः चन्द्रमाके बिना रात्रि और साँड़के बिना गौओंकी शोभा नहीं होतीः ऐसी ही दशा उस राष्ट्रकी हो जाती हैः जहाँ राजाका दर्शन नहीं होता है' ॥ ५६ ई ॥

पवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् ॥ ५७ ॥ अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः।

सुमन्त्रके इस प्रकार कहे हुए सान्त्वनापूर्ण और सार्थक वचनको सुनकर राजा दशरथ पुनः शोकसे प्रस्त हो गये॥ ५७६॥

ततस्तु राजा तं स्तं सन्तहर्षः सुतंप्रति ॥ ५८ ॥ शोकरकेक्षणः श्रीमानुद्रीक्ष्योवाच धार्मिकः । वाक्येस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृत्तसि ॥ ५९ ॥

उस समय पुत्रके वियोगकी सम्भावनासे उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोकके कारण उनके नेत्र लाल हो गये थे। उन धर्मात्मा श्रीमान् नरेशने एक बार दृष्टि उठाकर सूतकी ओर देखा और इस प्रकार कहा—'तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म-स्थानोंपर और अधिक आधात क्यों कर रहे हो? ॥ ५८-५९॥

सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवम् । प्रगृहीताञ्जिलः किंचित्तसाद् देशादपाक्रमत्॥ ६०॥

राजाके ये करुण वचन मुनकर और उनकी दीन दशापर दृष्टिपात करके मुमन्त्र द्दाथ जोड़े हुए उस स्थानसे कुछ पीछे हृट गये ॥ ६० ॥

यदा वकुं स्वयं दैन्यान राशाक महीपतिः। तदा सुमन्त्रं मन्त्रशा कैकेयी प्रत्युव।च ह ॥ ६१॥

जब दुःख और दीनताके कारण राजा खयं कुछ भी न कह सके, तब मन्त्रणाका ज्ञान रखनेवाली कैकेयीने सुमन्त्रको इस प्रकार उत्तर दिया-॥ ६१॥

सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः। प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः॥ ६२॥

'सुमन्त्र! राजा रातभर श्रीरामके राज्याभिषेकजनित हर्षके कारण उत्कण्ठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरणसे यक जानेके कारण इस समय इन्हें नींद आ गयी है ॥६२॥

तद् गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनम्। राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा ॥ ६३ ॥ 'अतः सूत ! तुम्हारा मला हो । तुम तुरंत जाओ और यशस्त्री राजकुमार श्रीरामको यहाँ बुला लाओ । इस विषयमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये' ॥ ६३ ॥

#### अश्वत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमत्रवीत्॥ ६४॥

तब सुमन्त्रने कहा-'भामिनि ! मैं महाराजकी आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ ?' मन्त्रीकी बात सुनकर राजाने उनसे कहा-॥ ६४॥

#### सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीव्रमानय सुन्दरम्। स मन्यमानः कल्याणं हृद्येन ननन्द च॥६५॥

'सुमन्त्र ! मैं सुन्दर श्रीरामको देखना चाहता हूँ । तुम शीव्र उन्हें यहाँ ले आओ ।' उस समय श्रीरामके दर्शनसे ही कल्याण मानते हुए राजा मन-ही-मन आनन्दका अनुभव करने लगे ॥ ६५ ॥

#### निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्। सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया॥ ६६॥

इधर सुमन्त्र राजाकी आज्ञासे तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहाँ-से चल दिये। कैंकेयीने जो तुरंत श्रीरामको बुला लानेकी आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे—'पता नहीं, यह उन्हें बुलानेके लिये इतनी जल्दी क्यों मचा रही है ? ॥ ६६ ॥ व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायस्यति धर्मराट्। इति स्तो मति छत्वा हर्षेण महता पुनः॥६७॥ निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदक्षया। सागरहृदसंकाशात्सुमन्त्रोऽन्तःपुराच्छुभात्। निष्कम्य जनसम्बाधं दद्शे द्वारमग्रतः॥६८॥

'जान पड़ता है, श्रीरामचन्द्रके अभिषेकके लिये ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्यमें धर्मराज राजा दशरथको अधिक आयास करना पड़ता है (शायद इसीलिये ये बाहर नहीं निकलते)।' ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमन्त्र फिर बड़े हर्षके साथ श्रीरामके दर्शनकी इच्छासे चल पड़े। समुद्रके अन्तर्वर्तीं जलाशयके समान उस सुन्दर अन्तः पुरसे निकलकर सुमन्त्रने द्वारके सामने मनुष्योंकी भारी भीड़ एकत्र हुई देखी॥ ६७-६८॥

ततः पुरस्तात् सहसा विनिःसृतो महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् । ददर्शपौरान् विविधान् महाघना-

नुपस्थितान् द्वारमुपेत्य विष्ठितान्॥ ६९॥

राजाके अन्तः पुरसे सहसा निकलकर सुमन्त्रने द्वारपर एकत्र हुए लोगोंकी ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखाः बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपस्थित ये और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वारपर आकर खड़े थे॥ ६९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें चौदहवाँ सर्ग प्रा हुआ ॥ १४ ॥

### पञ्चदशः सर्गः

#### सुमन्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके लिये उनके महलमें जाना

ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः। उपतस्थुरुपस्थानं सह राजपुरोहिताः॥१॥

वे वेदोंके पारङ्गत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात विताकर प्रातःकाल ( राजाकी प्रेरणाके अनुसार ) राजद्वारपर उपस्थित हुए थे ॥ १॥

#### अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः॥ २॥

मन्त्री, सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेठ-साहूकार श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ एकत्र हुए थे॥ २॥

उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहिन । लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरुपकल्पितम् । काञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीठं खलंकृतम् ॥ ४ ॥ बुलानेके लिये उनके महलमें जाना रथश्च सम्यगास्तीणों भाखता व्याव्रचर्मणा। गङ्गायमुनयोः पुण्यात् संगमादाहृतं जलम् ॥ ५ ॥

निर्मल स्योंदय होनेपर दिनमें जब पुष्य नक्षत्रका योग आया तथा श्रीरामके जन्मका कर्क लग्न उपिश्वत हुआ, उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने श्रीरामके अभिषेकके लिये सारी सामग्री एकत्र करके उसे जँचाकर रख दिया। जलसे भरे हुए सोनेके कलश, भलीभाँति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्रचर्मसे अच्छी तरह आवृत रथ, गङ्गा-यमुनाके पवित्र सङ्गमसे लाया हुआ जल-ये सब वस्तुएँ एकत्र कर ली गयी थीं।। ३-५।।

याश्चान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च।
प्राग्वहाश्चोध्वंबाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ॥ ६ ॥
ताभ्यश्चेवाहतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः।
श्रीद्रं दिघ घृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः॥ ७ ॥
अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः।

#### सजलाः श्लीरिभिद्दछन्ना घटाः काञ्चनराजताः॥ ८॥ पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा।

इनके सिया जो अन्य निदयाँ, पित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्वकी ओर बहनेवाली ( गोदावरी और कावेरी आदि ) निदयाँ हैं, ऊपरकी ओर प्रवाहवाले जो ( ब्रह्मावर्त आदि ) सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तरकी ओर बहनेवाली जो ( गण्डकी एवं शोणभद्र आदि ) निदयाँ हैं, जिनमें दूधके समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे और समस्त समुद्रोंसे भी लाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लाया, कुश, फूल, आठ सुन्दर कन्याएँ, मदमत्त गजराज और दूधवाले बुक्षोंके पल्लबोंसे ढके हुए सोने-चाँदीके जलपूर्ण कलश भी वहाँ विराजमान थे, जो उत्तम जलसे भरे होनेके साथ ही पद्म और उत्पलोंसे संयुक्त होनेके कारण बड़ी शोभा पा रहे थे॥ ६-८ ।।

#### चन्द्रांशुविकचप्रख्यं पाण्डुरं रत्नभूषितम् ॥ ९ ॥ सज्जं तिष्ठति रामस्य वालब्यजनमुत्तमम्।

श्रीरामके लिये चन्द्रमाकी किरणोंके समान विकसित कान्तिसे युक्त स्वेतः पीतवर्णका रत्नजटित उत्तम चँवर सुसजितरूपसे रखा हुआ था॥ ९३ ॥

#### चन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्रं च पाण्डुरम् ॥ १०॥ सज्जं द्युतिकरं श्रीमद्भिषेकपुरस्सरम्।

चन्द्रमण्डलके समान सुसजित श्वेत छत्र भी अभिषेक-सामग्रीके साथ शोभा पा रहा थाः जो परम सुन्दर और प्रकाश फैलानेवाला था ॥ १०३ ॥

#### पाण्डुरश्च वृषः सज्जः पाण्डुराध्वश्च संस्थितः ॥ ११ ॥

मुसजित इवेत वृषम और इवेत अश्व भी खड़े थे॥११॥

#### वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथापरे। इक्ष्वाकूणां यथाराज्ये सम्भियेताभिषेचनम् ॥ १२॥ तथाजातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम्। ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम्॥ १३॥

सब प्रकारके बाजे मौजूद थे। स्तुति-पाठ करनेवाले वन्दी तथा अन्य मागघ आदि भी उपस्थित थे। इस्वाकुवंशी राजाओं के राज्यमें जैसी अभिषेक-सामग्रीका संग्रह होना चाहिये, राजकुमारके अभिषेककी वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथकी आज्ञाके अनुसार वहाँ उनके दर्शनके लिये एकत्र हुए थे॥ १२-१३॥

अपदयन्तोऽब्रुवन् को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत्। न पदयामश्च राजानमुदितश्च दिवाकरः॥ १४॥ यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। राजाको द्वारपर न देखकर वे कहने लगे—'कौन महाराजके पास जाकर हमारे आगमनकी सूचना देगा। हम महाराजको यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान् श्रीरामके यौवराज्याभिषेककी सारी सामग्री जुट गयी है'॥ १४६ ॥

#### इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वोस्तांश्च महीपतीन् ॥ १५॥ अब्रवीत् तानिदं वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः।

वे सब लोग जब इस प्रकारकी बातें कर रहे थे, उसी समय राजाद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने वहाँ खड़े हुए उन समस्त भूपतियोंसे यह बात कही—॥ १५३॥

#### रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम् ॥ १६ ॥ पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः । अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्मतामहम् ॥ १७ ॥

भीं महाराजकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके लिये तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराजके तथा विशेषतः श्रीराम-चन्द्रजीके पूजनीय हैं। मैं उन्हींकी ओरसे आप समस्त चिरंजीवी पुरुषोंके कुशल-समाचार पूछ रहा हूँ। आपलोग सखसे हैं न ?'॥ १६-१७॥

#### राज्ञः सम्प्रतिबुद्धस्य चानागमनकारणम्। इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्॥१८॥

ऐसा कहकर और जगे हुए होनेपर श्रीमहाराजके बाहर न आनेका कारण बताकर पुरातन वृत्तान्तोंको जाननेवाले सुमन्त्र पुनः अन्तःपुरके द्वारपर लौट आये ॥ १८ ॥

#### सदा सक्तं च तद् वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेश ह । तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पतेः ॥ १९ ॥

वह राजभवन सुमन्त्रके लिये सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराजके वंशकी स्तुति की ॥ १९॥

#### शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाच व्यतिष्ठत । सोऽत्यासाच तु तद्वेदम तिरस्करणिमन्तरा ॥ २० ॥ आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम् ।

तदनन्तर वे राजाके शयनगृहके पास जाकर खड़े हो गये । उस घरके अत्यन्त निकट पहुँचकर जहाँ बीचमें केवल चिकका अन्तर रह गया था, खड़े हो वे गुणवर्णनपूर्वक आशीर्वादसूचक वचनोंद्वारा रघुकुलनरेशकी स्तुति करने लगे—॥ २० है ॥

#### सोमस्यौँ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणाविष ॥ २१ ॥ वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते ।

'ककुत्स्थनन्दन ! चन्द्रमाः सूर्यः शिवः कुवेरः वरुणः अग्नि और इन्द्र आपको विजय प्रदान करें ॥ २१६ ॥ गता भगवती रात्रिरद्दः शिवमुपस्थितम् ॥ २२ ॥ बुद्धन्यस्य राजशार्द्रेल कुरु कार्यमनन्तरम् ।

'भगवती रात्रि विदा हो गयी। अब कल्याणस्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह ! निदा त्यागकर जग जाइये और अब जो कार्य प्राप्त है, उसे कीजिये॥ २२५॥

ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्चागतास्त्विह ॥ २३ ॥ दर्शनं तेऽभिकाङ्कन्ते प्रतिबुद्धश्वस्य राघव ।

'ब्राह्मणः सेनाके मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेट-साहूकार यहाँ आ गये हैं । वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं । रघुनन्दन ! जागिये' ॥ २३६ ॥

स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम् ॥ २४ ॥ प्रतिबुद्धश्व ततो राजा इदं वचनमत्रवीत्।

मन्त्रणा करनेमें कुशल सूत सुमन्त्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजाने जागकर उनसे यह बात कही—॥ २४ है॥

राममानय स्तेति यदस्यभिद्दितो मया॥ २५॥ किमिदं कारणं येन ममान्ना प्रतिवाद्यते। न चैव सम्प्रसुप्तोऽहमानयेद्दाश्च राघवम्॥ २६॥

'सूत ! श्रीरामको बुला लाओ'—यह जो मैंने तुमसे कहा था, उसका पालन क्यों नहीं हुआ ? ऐसा कौन-सा कारण है, जिससे मेरी आज्ञाका उछङ्चन किया जा रहा है ? मैं सोया नहीं हूँ । तुम श्रीरामको शीघ यहाँ बुला लाओ' ॥ २५–२६ ॥

इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात् पुनः। स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्॥ २७॥ निर्जगाम नृपावासान्मन्यमानः प्रियं महत्। प्रपन्नो राजमार्गे च पताकाध्वजशोभितम्॥ २८॥

इस प्रकार राजा दशरथने जब स्तको फिर उपदेश दिया, तब वे राजाकी वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवनसे बाहर निकल गये। वे मन-ही-मन अपना महान् प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवनसे निकलकर सुमन्त्र ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित राजमार्गपर आ गये॥ २७–२८॥

हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् । स सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥ २९ ॥ अभिषेचनसंयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत् ।

वे हर्ष और उल्लासमें भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीव्रतापूर्वक आगे बढ़ने लगे। सृत सुमन्त्र वहाँ मार्गमें सब लोगोंके मुँहसे श्रीरामके राज्याभिषेककी आनन्ददायिनी बातें सुनते जा रहे थे॥ २९५ ॥

ततो द्दर्श रुचिरं कैलाससहशाप्रभम्॥ ३०॥ रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्तवेश्मसमप्रभम्। महाकपाटिपहितं वितर्दिशतशोभितम्॥ ३१॥ तदनन्तर सुमन्त्रको श्रीरामका सुन्दर भवन दिखायी दिया। जो कैलासपर्वतके समान द्वेत प्रभासे प्रकाशित हो रहा था। वह इन्द्रभवनके समान दीप्तिमान् था। उसका फाटक विशाल किवाड़ोंसे बंद था ( उसके भीतरका छोटा-सा द्वार ही खुला हुआ था)। सैकड़ों वेदिकाएँ उस भवन-की शोभा बटा रही थीं।। ३०-३१॥

काञ्चनप्रतिमैकाग्रं मणिविद्रुमतोरणम् । शारदाभ्रधनप्रख्यं दीप्तं मेरुगुहासमम् ॥ ३२ ॥

उसका मुख्य अग्रभाग सोनेकी देव-प्रतिमाओंसे अलंकत था। उसके बाहर फाटकमें मणि और मूँगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद् ऋतुके बादलोंकी भाँति श्वेत कान्तिसे युक्त, दीप्तिमान् और मेरपर्वतकी कन्दराके समान शोभायमान था।। ३२॥

मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहङ्गिरलंकृतम् । मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनागुरुभूषितम् ॥ ३३॥

सुवर्णनिर्मित पुष्पोंकी मालाओंके बीच-बीचमें पिरोयी हुई बहुमूल्य मणियोंसे वह भवन सजा हुआ था। दीवारोंमें जड़ी हुई मुक्तामणियोंसे व्याप्त होकर जगमगा रहा था ( अथवा वहाँ मोती और मणियोंके भण्डार भरे हुए थे )। चन्दन और अगरकी सुगन्ध उसकी शोभा बढ़ा रही थी॥ ३३॥

गन्धान् मनोज्ञान् विस्जद् दार्दुरंशिखरं यथा। सारसैश्च मयूरैश्च विनदङ्गिर्विराजितम् ॥ ३४॥

वह भवन मलयाचलके समीपवर्ती दर्दुर नामक चन्दन-गिरिके शिखरकी भाँति सब ओर मनोहर सुगन्ध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभावृद्धि कर रहे थे॥ ३४॥

सुकृतेहामृगाकीर्णमृत्कीर्णे भक्तिभिस्तथा। मनश्रश्चश्च भूतानामाद्दत् तिग्मतेजसा॥३५॥

सोने आदिकी सुन्दर ढंगसे बनी हुई भेड़ियोंकी मूर्तियोंसे वह व्याप्त था। शिल्पियोंने उसकी दीवारोंमें बड़ी सुन्दर नकाशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभासे समस्त प्राणियोंके मन और नेत्रोंको आकृष्ट कर लेता था॥ ३५॥

चन्द्रभास्करसंकाशं कुबेरभवनोपमम्। महेन्द्रधामप्रतिमं नानापक्षिसमाकुळम्॥ ३६॥

चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी, कुवेर-भवनके समान अक्षय सम्पत्तिसे पूर्ण तथा इन्द्रधामके समान भव्य एवं मनोरम उस श्रीरामभवनमें नाना प्रकारके पक्षी चहक रहे थे॥ ३६॥

मेरुग्रङ्गसमं स्तो रामवेश्म ददर्श ह। उपस्थितः समार्कार्ण जनैरञ्जलिकारिभिः॥३७॥ सुमन्त्रने देखा—श्रीरामका महल मेरु-पर्वतके शिखर-की माँति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्रीरामकी वन्दना करनेके लिये उपस्थित हुए असंख्य मनुष्योंसे वह भरा हुआ है ॥ ३७ ॥

#### उपादाय समाकान्तैस्तदा जानपदैर्जनैः। रामाभिषेकसुमुखैरुनमुखैः समलंकृतम्॥ ३८॥

भाँति-भाँतिके उपहार लेकर जनपद-निवासी मनुष्य उस समय वहाँ पहुँचे हुए थे। श्रीरामके अभिषेकका समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नतासे खिल उठे थे। वे उस उत्सवको देखनेके लिये उत्कण्ठित थे। उन सबकी उपस्थितिसे भवनकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ ३८॥

#### महामेधसमप्रख्यमुद्यं सुविराजितम्। नानारत्नसमाकीणं क्रव्जकैरिप चावृतम्॥३९॥

वह विशाल राजभवन महान् मेघखण्डके समान ऊँचा और मुन्दर शोभासे सम्पन्न था। उसकी दीवारोंमें नाना प्रकारके रत्न जड़े गये थे और कुबड़े सेवकोंसे वह भरा हुआ था। १९॥

#### स वाजियुक्तेन रथेन सारिधः समाकुळं राजकुळं विराजयन् । वरूथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्वयन् ॥ ४०॥

सारिय सुमन्त्र राजभवनकी ओर जानेवाले वरूथ ( लोहे-की चहर या सींकचोंके बने हुए आवरण ) से युक्त तथा अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथके द्वारा मनुष्योंकी भीड़से भरे राजमार्गकी शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर-निवासियोंके मनको आनन्द प्रदान करते हुए श्रीरामके भवनके पास जा पहुँचे॥ ४०॥

#### ततः समासाय महाधनं महत् प्रहृष्टरोमा स बभूव सार्राथः। मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणं गृहं वरार्हस्य शचीपतेरिव॥ ४१॥

उत्तम वस्तुको प्राप्त करनेके अधिकारी श्रीरामका वह महान् समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इन्द्रके भवनकी भाँति सुशोभित होता था। इधर-उधर फैले हुए मृगों और मयूरोंसे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। वहाँ पहुँचकर सारिथ सुमन्त्रके शरीरमें अधिक हर्षके कारण रोमाञ्च हो आया॥ ४१॥

> स तत्र कैलासनिभाः खलंकताः प्रविश्य कक्ष्यास्त्रिद्शालयोपमाः । त्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहुन् व्यपोह्य ग्रुद्धान्तमुपस्थितौ रथी ॥ ४२ ॥

वहाँ कैलास और स्वर्गके समान दिन्य शोभासे युक्त, सुन्दर सजी हुई अनेक ड्योदियोंको लाँघकर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञामें चलनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्योंको बीचमें छोइते हुए रथसहित सुमन्त्र अन्तः पुरके द्वारपर उपस्थित हुए ॥ ४२॥

#### स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थकृतां जनानाम्। नरेन्द्रसुनोरभिमङ्गळार्थाः

सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः ॥ ४३ ॥

उस स्थानपर उन्होंने श्रीरामके अभिषेक-सम्बन्धी कर्म करने-वाले लोगोंकी हर्षभरी वातें सुनीं, जो राजकुमार श्रीरामके लिये सब ओरसे मङ्गलकामना स्चित करती थीं। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगोंकी भी हर्षोल्लाससे परिपूर्ण वार्ताओंको श्रवण किया॥ ४३॥

#### महेन्द्रसञ्चप्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं सृगपक्षिजुष्टम् । ददर्श मेरोरिव श्वङ्गमुच्चं विश्वाजमानं प्रभया सुमन्त्रः ॥ ४४ ॥

श्रीरामका वह भवन इन्द्रसदनकी शोभाको तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियोंसे सेवित होनेके कारण उसकी रमणीयता और भी वढ़ गयी थी। सुमन्त्रने उस भवनको देखा। वह अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले मेरुगिरिके ऊँचे शिखरकी माँति सुशोभित हो रहा था॥ ४४॥

#### उपस्थितैरञ्जलिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च । कोट्या परार्घेश्च विमुक्तयानैः समाकुळं द्वारपदं ददर्श॥ ४५॥

उस भवनके द्वारपर पहुँचकर सुमन्त्रने देखा—श्रीराम-की वन्दनाके लिये द्वाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपद-वासी मनुष्य अपनी सवारियोंसे उतरकर हाथोंमें भाँति-भाँतिके उपहार लिये करोड़ों और परार्थोंकी संख्यामें खड़े थे, जिससे वहाँ वड़ी भारी भीड़ लग गयी थी।। ४५॥

#### ततो महामेघमहीधरामं प्रभिन्नमत्यङ्करामत्यसद्यम् । रामोपवाद्यं रुचिरं ददर्श रात्रुंजयं नागमुद्दश्रकायम् ॥ ४६ ॥

तदनन्तर उन्होंने श्रीरामकी सवारीमें आनेवाले सुन्दर शत्रुक्षय नामक विशालकाय गजराजको देखा, जो महान् मेघ-से युक्त पर्वतके समान प्रतीत होता था। उसके गण्डस्थलसे मदकी घारा वह रही थी। वह अंकुशसे काबूमें आनेवाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओंके लिये अत्यन्त असह्य था। उसका जैसा नाम था, वैसा ही गुण भी था।।४६॥ स्वलंकतान् साश्वरथान् सकुञ्जरा-नमात्यमुख्यांश्च ददर्श वल्लभान्। व्यपोद्य सूतः सहितान् समन्ततः समृद्धमन्तःपुरमाविवेश ह ॥

उन्होंने वहाँ राजाके परम प्रिय मुख्य-मुख्य मिन्त्रयोंको भी एक साथ उपिश्वत देखा, जो मुन्दर वस्त्राभूषणोंसे विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियोंके साथ वहाँ आये थे। मुमन्त्रने उन सबको एक ओर हटाकर खबं श्रीरामके समृद्धिशाली अन्तः पुरमें प्रवेश किया।। ४७॥ ततोऽद्रिक्दाचलमेघसंनिभं महाविमानोपमवेश्मसंयुतम् । अवार्यमाणः प्रविवेशः सारिधः

प्रभूतरत्नं मकरो यथार्णवम् ॥ ४८ ॥ जैसे मगर प्रचुर रत्नोंसे भरे हुए समुद्रमें वेरोक-टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारिथ सुमन्त्रने पर्वत-शिखरपर आरूढ़ हुए अविचल मेघके समान शोभायमान महान विमानके सदश सुन्दर ग्रहोंसे संयुक्त तथा प्रचुर रत्न-भण्डारसे भरपूर उस महलमें बिना किसी रोक-टोकके प्रवेश किया ॥ ४८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीचे आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चद्शः सर्गः ॥ १५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें पंद्रहवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ १५ ॥

### षोडशः सर्गः

सुमन्त्रका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका संदेश सुनाना और श्रीरामका सीतासे अनुमति ले लक्ष्मणके साथ रथपर बैठकर गाजेबाजेके साथ मार्गमें स्त्री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना

स तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्। प्रविविकां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्॥१॥

पुरातन वृत्तान्तोंके ज्ञाता सूत सुमन्त्र मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए उस अन्तःपुरके द्वारको लाँघकर महलकी एकान्त-कक्षामें जा पहुँचे, जहाँ भीड़ विल्कुल नहीं थी॥ १॥

प्रासकार्मुकविभद्भिर्युवभिर्मृष्टकुण्डलैः । अप्रमादिभिरेकाप्रैः स्वानुरक्तैरिष्टिष्ठताम् ॥ २ ॥

वहाँ श्रीरामके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले एकाम्रचित्त एवं सावधान युवक प्रास और घनुष आदि लिये डटे हुए थे। उनके कानोंमें गुद्ध सुवर्णके बने हुए कुण्डल झलमला रहे थे॥ २॥

तत्र काषायिणो वृद्धान् वेत्रपाणीन् स्वलंकतान् । दद्रशं विष्ठितान् द्वारि स्त्रयध्यक्षान् सुसमाहितान् ॥

उस ड्योड़ीमें सुमन्त्रको गेरुआ वस्त्र पहने और हाथमें छड़ी लिये वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत बहुतसे वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानीके साथ द्वारपर बैठे दिखायी दिये, जो अन्तःपुरकी स्त्रियोंके अध्यक्ष (संरक्षक) थे॥ ३॥

ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीर्षवः। सहसोत्पतिताःसर्वे ह्यासनेभ्यः ससम्भ्रमाः॥ ४॥

सुमन्त्रको आते देख श्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छावाले वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसनोंसे उठकर खड़े हो गये॥ ४॥ तानुवाच विनीतात्मा सृत्पुत्रः प्रदक्षिणः। क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रो द्वारि तिष्ठति ॥ ५ ॥

राजसेवामें अत्यन्त कुशल तथा विनीत हृदयवाले स्तपुत्र सुमन्त्रने उनसे कहा—'आपलोग श्रीरामचन्द्रजीसे शीव्र जाकर कहें, कि सुमन्त्र दरवाजेपर खड़े हैं'॥ ५॥ ते राममुपसङ्गम्य भर्तुः वियचिकीर्षवः। सहभायीय रामाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे॥ ६॥

स्वामीका प्रिय करनेकी इच्छावाले वे सब सेवक श्रीराम-चन्द्रजीके पास जा पहुँचे। उस समय श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ विराजमान थे। उन सेवकोंने शीघ्र ही उन्हें सुमन्त्रका संदेश सुना दिया।। ६।।

प्रतिवेदितमाञ्चाय सूतमभ्यन्तरं पितुः। तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया॥ ७॥

द्वाररक्षकोंद्वारा दी हुई सूचना पाकर श्रीरामने पिताकी प्रसन्नताके लिये उनके अन्तरङ्ग सेवक सुमन्त्रको वहीं अन्तः - पुरमें बुलवा लिया ॥ ७ ॥

तं वैश्रवणसंकारामुपविष्टं खलंकृतम्। ददर्शस्तः पर्यङ्के सौवर्णे सोत्तरच्छदे॥८॥

वहाँ पहुँचकर सुमन्त्रने देखा श्रीरामचन्द्रजी वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत हो कुवेरके समान जान पड़ते हैं और विछौनोंसे युक्त सोनेके पलंगपर विराजमान हैं ॥ ८॥

वराहरुघिराभेण ग्रुचिना च सुगन्धिना। अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परंतपम्॥९॥ स्थितया पार्श्वतश्चापि वालन्यजनहस्तया। उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शिशनं यथा॥१०॥ शत्रुओंको संताप देनेवाले रघुनाथजीके श्रीअङ्गोंमें वाराहके रिघरकी माँति लाल, पित्रत्र और सुगन्धित उत्तम चन्दनका लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास वैठकर अपने हाथसे चवर डुला रही हैं। सीताके अत्यन्त समीप बैठे हुए श्रीराम चित्रासे संयुक्त चन्द्रमाकी माँति शोभा पाते हैं॥ ९-१०॥

तं तपन्तमिवादित्यमुपपन्नं स्वतेजसा। वयन्दे वरदं वन्दी विनयक्षो विनीतवत्॥११॥

विनयके ज्ञाता वन्दी सुमन्त्रने तपते हुए सूर्यकी भाँति अपने नित्य प्रकाशसे सम्पन्न रहकर अधिक प्रकाशित होनेवाले वरदायक श्रीरामको विनीतभावसे प्रणाम किया ॥ ११ ॥

प्राञ्जलिः सुमुखं दृष्ट्वा विहारशयनासने। राजपुत्रमुवाचेदं सुमन्त्रो राजसत्कृतः॥१२॥

विहारकालिक शयनके लिये जो आसन था, उस पलंगपर बैठे हुए प्रसन्न मुखबाले राजकुमार श्रीरामका दर्शन करके राजा दशरथद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा—॥ १२॥

कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्र•दुमिच्छति । महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम् ॥ १३ ॥

'श्रीराम ! आपको पाकर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ संतानवाळी हो गयी हैं। इस समय रानी कैकेयीके साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चळिये, विलम्ब न कीजिये'।। १३॥

प्वमुक्तस्तु संहष्टो नरसिंहो महायुतिः। ततः सम्मानयामास सीतामिद्मुवाच ह ॥ १४ ॥

सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्रीरामने सीताजीका सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा-॥ १४॥

देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे। मन्त्रयेते ध्रुवं किंचिद्भिषेचनसंहितम्॥१५॥

'देवि! जान पड़ता है, पिताजी और माता कैंकेयी दोनों मिलकर मेरे विषयमें ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेकके सम्बन्धमें ही कोई बात होती होगी॥ १५॥

छक्षयित्वा द्यभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा। संचोदयति राजानं मदर्थमसितेक्षणा॥१६॥

भीरे अभिषेकके विषयमें राजाके अभिप्रायको लक्ष्य करके उनका प्रिय करनेकी इच्छावाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रोंवाली कैकेयी मेरे अभिषेकके लिये ही राजाको प्रेरित कर रही होंगी ॥ १६ ॥

सा प्रदृष्टा महाराजं हितकामानुवर्तिनी। जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः सुता॥१७॥

भेरी माता केकयराजकुमारी इस समाचारसे बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराजका हित चाहनेवाली और उनकी अनुगामिनी हैं। साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं। अतः वे महाराजको अभिषेक करनेके लिये जल्दी करनेको कह रही होंगी॥ १७॥

दिष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह। सुमन्त्रं प्राहिणोद् दूतमर्थकामकरं मम॥१८॥

भीभाग्यकी बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानीके साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थको सिद्ध करनेवाले सुमन्त्रको ही दूत बनाकर भेजा है ॥ १८॥

यादशी परिषत् तत्र तादशो दृत आगतः। ध्रुवमद्यैव मां राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ १९ ॥

'जैसी वहाँ अन्तरङ्ग परिषद् वैठी है, बैसे ही दूत सुमन्त्र-जी यहाँ प्धारेहें । अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराजके पदपर अभिषिक्त करेंगे ॥ १९ ॥

हन्त शीव्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्। सह त्वं परिवारेण सुखमास्ख रमख च ॥ २०॥

'अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँसे शीघ्र जाकर महाराजका दर्शन करूँगा। तुम परिजनोंके साथ यहाँ मुखपूर्वक बैठो और आनन्द करों। १०॥

पतिसम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा। आ द्वारमनुबन्नाज मङ्गलान्यभिद्ध्युषी॥२१॥

पतिके द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रोंवाली सीतादेवी उनका मङ्गल-चिन्तन करती हुई स्वामीके साथ-साथ द्वारतक उन्हें पहुँचानेके लिये गर्यी ॥२१॥

राज्यं द्विजातिभिर्जुष्टं राजस्याभिषेचनम्। कर्तुमईति ते राजा वासवस्येव लोककृत्॥ २२॥

उस समय वे बोर्ली—'आर्यपुत्र ! ब्राह्मणोंके साथ रहकर आपका युवराजपदपर अभिषेक करके महाराज दूसरे समयमें राजस्य-यज्ञमें सम्राट्के पदपर आपका अभिषेक करनेयोग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोकस्रष्टा ब्रह्माने देवराज इन्द्रका अभिषेक किया था ॥ २२॥

दीक्षितं वतसम्पन्नं वराजिनधरं ग्रुचिम्। कुरक्षशृक्षपाणि च पश्यन्ती त्वां भजाम्यहम् ॥ २३॥

'आप राजस्य यज्ञमें दीक्षित हो तदनुक्ल वतका पालन करनेमें तत्पर, श्रेष्ठ मृगचर्मघारी, पवित्र तथा हाथमें मृगका शृङ्ग धारण करनेवाले हों और इस रूपमें आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवामें संलग्न रहूँ—यही मेरी ग्रुभ-कामना है ॥ २३ ॥

पूर्वी दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः। वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम्॥ २४॥ 'आपकी पूर्व दिशामें बज्रधारी इन्द्रः दक्षिण दिशामें यमराज, पश्चिम दिशामें वरुण और उत्तर दिशामें कुवेर रक्षा करें?॥ २४॥

अथ सीतामनुकाष्य कृतकौतुकमङ्गलः। निश्चकाम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्॥ २५॥

तदनन्तर सीताकी अनुमति हे उत्सवकालिक मङ्गलकृत्य पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रके साथ अपने महलसे बाहर निकहे॥ २५॥

पर्वतादिव निष्कम्य सिंहो गिरिगुहाशयः। लक्ष्मणं द्वारि सोऽपश्यत् प्रहाञ्जलिपुटं स्थितम्॥२६॥

पर्वतकी गुफामें शयन करनेवाला सिंह जैसे पर्वतसे निकलकर आता है, उसी प्रकार महलसे निकलकर श्रीरामचन्द्र-जीने द्वारपर लक्ष्मणको उपस्थित देखा, जो विनीतभावसे हाथ जोडे खडे थे॥ २६॥

अथ मध्यमकक्ष्यायां समागच्छत् सुहज्जनैः। स सर्वानर्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिनन्दा च॥२७॥ ततः पावकसंकाशमाकरोह रथोत्तमम्। वैयाद्यं पुरुषव्याद्यो राजितं राजनन्दनः॥२८॥

तदनन्तर मध्यम कक्षामें आकर वे मित्रोंसे मिले।

फिर प्रार्थी जनोंको उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हें

संतुष्ट करके पुरुषसिंह राजकुमार श्रीराम व्याघ्रचर्मसे आवृत,

श्रोभाशाली तथा अग्निके समान तेजस्वी उत्तम रथपर
आरूढ़ हुए॥ २७-२८॥

मेघनादमसम्बाधं मणिहेमविभूषितम्। मुष्णन्तमिव चक्ष्रंषि प्रभया मेरुवर्चसम्॥ २९॥

उस रथकी घरचराइट मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थानकी संकीर्णता नहीं थी। वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्णसे विभूषित था। उसकी कान्ति सुवर्णमय मेरपर्वतके समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभासे छोगोंकी आँखोंमें चकाचौंध-सा पैदा कर देता था।।

करेणुशिशुकल्पैश्च युक्तं परमवाजिभिः। हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम्॥ ३०॥

उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पृष्ट होनेके कारण हाथीके बच्चोंके समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इन्द्र हरे रंगके घोड़ोंसे युक्त शीव्रगामी रथपर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम अपने उस रथपर आरूढ़ थे॥

प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया। स पर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन्॥३१॥ निकेतान्निर्ययौ श्रीमान् महाभ्रादिव चन्द्रमाः।

अपनी सहज शोभासे प्रकाशित श्रीरघुनाथजी उस रथपर आरूढ़ हो तुरंत वहाँसे चल दिये। वह तेजस्वी रथ आकाशमें गरजनेवाले मेघकी माँति अपनी घर्घर ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशाओं- को प्रतिध्वनित करता हुआ महान् मेघलण्डसे निकलनेवाले चन्द्रमाके समान श्रीरामके उस भवनसे बाहर निकला ॥ चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥ ३२ ॥ जुगोप भ्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः ।

श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथमें विचित्र चवँर लिये उस रथपर बैठ गये और पीछेसे अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामकी रक्षा करने लगे ॥ ३२६ ॥

ततो हलहलाशब्दस्तुमुलः समजायत ॥ ३३ ॥ तस्य निष्कममाणस्य जनीधस्य समन्ततः।

किर तो सब ओरसे मनुष्योंकी भारी भीड़ निकलने लगी। उस समय उस जन-समूहके चलनेसे सहसा भयंकर कोलाहल मच गया॥ ३३ई॥

ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसंनिभाः ॥ ३४ ॥ अनुजग्मुस्तथा रामं शतशोऽथ सहस्रशः।

श्रीरामके पीछे-पीछे अच्छे-अच्छे घोड़े और पर्वतोंके समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें चलने लगे ॥ ३४६ ॥

अग्रतश्चास्य संनद्धाश्चन्दनागुरुभूषिताः ॥ ३५ ॥ खङ्गचापधराः शूरा जग्मुराशंसवो जनाः ।

उनके आगे-आगे कवच आदिसे सुसज्जित तथा चन्दन और अगुरुसे विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किये बहुत से ग्रूरवीर तथा मङ्गलाशंसी मनुष्य-वन्दी आदि चल रहे थे॥ ३५ है॥

ततो वादित्रशब्दाश्च स्तुतिशब्दाश्च वन्दिनाम्॥ ३६॥ सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्रुविरे पथि। हर्म्यवातायनस्थाभिर्मूषिताभिः समन्ततः॥ ३७॥ कीर्यमाणः सुपूर्वोद्येयौ स्त्रीभिररिद्मः।

तदनन्तर मार्गमें वाद्योंकी ध्वनि, वन्दीजनोंके स्तुतिपाठके शब्द तथा श्रूत्वीरोंके सिंहनाद मुनायी देने छगे। महलोंकी खिड़कियोंमें बैठी हुई वस्त्राभूषणोंसे विभूषित वनिताएँ सब ओरसे शत्रुदमन श्रीरामपर देर-के-देर मुन्दर पुष्प विखेर रही थीं। इस अवस्थामें श्रीराम आगे बढ़ते चले जा रहे थे॥ रामं सर्वानवद्याङ्गयो रामिपप्रीषया ततः॥ ३८॥ वचोभिरश्येई मर्थस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे।

उस समय अट्टालिकाओं और भूतलपर खड़ी हुई सर्वाङ्ग-सुन्दरी युवतियाँ श्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रेष्ठ बचर्नी-द्वारा उनकी स्तुति गाने लगीं ॥ ३८%॥

नूनं नन्दिति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥ ३९ ॥ पदयन्ती सिद्धयात्रं त्वां पिज्यं राज्यमुपस्थितम् ।

'माताको आनन्द प्रदान करनेवाले रघुवीर ! आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा । इस अवस्थामें आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या निश्चय ही आनन्दित हो रही होंगी ॥ ३९६ ॥

सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम् ॥ ४० ॥ अमन्यन्त हि ता नार्यो रामस्य हृद्यिषयाम् । तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत् तपः ॥ ४१ ॥ रोहिणीव दादााङ्केन रामसंयोगमाप या ।

'वे नारियाँ श्रीरामकी हृदयवल्लभा सीमन्तिनी सीताको संसारकी समस्त सौभाग्यवती स्त्रियोंसे श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगीं—'उन देवी सीताने पूर्वकालमें निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चन्द्रमासे संयुक्त हुई रोहिणीकी भाँति श्रीरामका संयोग प्राप्त किया है'॥ ४०-४१ है॥

इति प्रासादशृङ्गेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः। शुश्राव राजमार्गस्थः विया वाच उदाइताः ॥ ४२॥

इस प्रकार राजमार्गपर रथपर वैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी प्रासादशिखरोंपर वैठी हुई युवती श्लियोंके द्वारा कही गयी ये प्यारी बातें सुन रहे थे ॥ ४२ ॥

स राघवस्तत्र तदा प्रलापा-व्हाश्राव लोकस्य समागतस्य। आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहृष्टक्षपस्य पुरे जनस्य॥ ४३॥

उस समय अयोध्यामें आये हुए दूर-दूरके लोग अत्यन्त हर्षसे भरकर वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें जो वार्तालाप और तरह-तरहकी बातें करते थे, अपने विषयमें कही गयी उन सभी बातोंको श्रीरघुनाथजी सुनते जा रहे थे।। ४३॥

> एव श्रियं गच्छति राघवोऽच राजप्रसादाद्विपुलां गमिष्यन्। एते वयं सर्वसमृद्धकामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता॥ ४४॥

वे कहते थे—'इस समय ये श्रीरामचन्द्रजी महाराज दशरथकी कृपासे बहुत बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी होने जा

रहे हैं। अब इम सब लोगोंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जायँगी। क्योंकि वे श्रीराम हमारे शासक होंगे॥ ४४॥

लाभो जनस्यास्य यदेष सर्वे प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय। न ह्यवियं किंचन जातु कश्चित् पदयेन दुःखं मनुजाधिपेऽस्मिन्॥ ४५॥

'यदि यह शरा राज्य चिरकालके लिये इनके हाथमें आ जाय तो इस जगत्की समस्त जनताके लिये यह महान् लाम होगा। इनके राजा होनेपर कभी किसीका अप्रिय नहीं होगा और किसीको कोई दुःख भी नहीं देखना पड़ेगा'॥ ४५॥

स घोषवद्भिश्च हयैः सनागैः पुरःसरैः स्वस्तिकसृतमागधैः। महीयमानः प्रवरैश्च वादकै-रभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ ॥ ४६॥

हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिग्याड़ते हुए हाथियों, जय-जयकार करते हुए आगे-आगे चलनेवाले वन्दियों, स्तुतिपाठ करनेवाले स्तों, वंशकी विरुदायिल बलाननेवाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायकों के तुमुल घोषके बीच उन वन्दी आदि-से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्रीरामचन्द्रजी कुवेरके समान चल रहे थे।। ४६॥

करेणुमातङ्गरथाश्वसंकुलं महाजनीयैः परिपूर्णचत्वरम् । प्रभूतरत्नं वहुपण्यसंचयं ददर्शरामो विमलं महापथम् ॥ ४७ ॥

यात्रा करते हुए श्रीरामने उस विशाल राजमार्गको देखा, जो ह्थिनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ोंसे खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहेपर मनुष्योंकी भारी भीड़ इकटी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्वभागोंमें प्रचुर रत्नोंसे भरी हुई दूकानें थीं तथा विक्रयके योग्य और भी बहुत-से द्रव्योंके देर वहाँ दिखायी देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ-सुथरा था।। ४७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे घोडशः सर्गः॥ १६॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सोलहवाँ सर्गं परा हुआ॥ १६॥

### सप्तद्शः सर्गः

श्रीरामका राजपथकी शोभा देखते और सुहदोंकी वार्ते सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश

स रामो रथमास्थाय सम्प्रहृष्टसुहुज्जनः।
पताकाध्वजसम्पन्नं महार्हागुरुधूपितम्॥१॥
अपद्यन्नगरं श्रीमान् नानाजनसमन्वितम्।
स गृहैरभ्रसंकारौः पाण्डुरैरुपशोभितम्॥२॥
राजमार्गं ययौ रामो मध्येनागुरुधूपितम्।

इस प्रकार श्रीमान् रामचन्द्रजी अपने सुद्धदोंको आनन्द प्रदान करते हुए रथपर बैठे राजमार्गके बीचसे चले जा रहे थे; उन्होंने देखा—सारा नगर ध्वजा और पताकाओंसे सुशोमित हो रहा है, चारों ओर बहुमृल्य अगुक्तामक धूपकी सुगन्ध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्योंकी भीड़ दिखायी देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलोंके समान उज्ज्वल भव्य भवनोंसे सुशोभित तथा अगुरुकी सुगन्धसे व्याप्त हो रहा था॥ चन्द्रनानां च मुख्यानामगुरूणां च संचयैः ॥ ३ ॥ उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकौशाम्बरस्य च। अविद्याभिश्च मुक्ताभिरुक्तमैः स्फाटिकैरिष ॥ ४ ॥ शोभमानमसम्बाधं तं राजपथमुक्तमम्। संवृतं विविधेः पुष्पैर्भक्ष्यरुक्त्यावचैरिष ॥ ५ ॥ दद्यां तं राजपथं दिवि देवपतिर्यथा। दश्यक्षतहविलीजैधूंपैरगुरुचन्दनैः ॥ ६ ॥ नानामाल्योपगन्धेश्च सदाभ्यर्कितचत्वरम्।

अच्छी श्रेणीके चन्दनों, अगुरु नामक धूपों, उत्तम गन्ध-द्रब्यों, अलसी या सन आदिके रेशोंसे बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रोंके ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फिटिक रूल उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्गकी शोभा बढ़ा रहे थे। बह नाना प्रकारके पुष्पों तथा भाँति-भाँतिके भक्ष्य पदार्थोंसे भरा हुआ था। उसके चौराहोंकी दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चन्दन, नाना प्रकारके पुष्पहार और गन्ध-द्रब्योंसे सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोकमें बैठे हुए देवराज इन्द्रकी भाँति रथारूढ़ श्रीरामने उस राजमार्गको देखा॥ आशीर्यादान् बहूञ्श्युण्यन् सुहृद्धिः समुदीरितान्॥ ७॥ यथाई चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान् ययौ।

वे अपने मुद्धदोंके मुखसे कहे गये बहुत-से आशीर्वादोंको सुनते और यथायोग्य उन सब लोगोंका सम्मान करते हुए चले जा रहे थे॥ ७५ ॥

#### पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः॥ ८॥ अद्योपादाय तं मार्गमभिषिकोऽनुपालय।

( उनके हितैपी मुद्धद् कहते थे—) 'रघुनन्दन ! तुम्हारे पितामह और प्रपितामह ( दादे और परदादे ) जिसपर चलते आये हैं, आज उसी मार्गको ग्रहण करके युवराज-पदपर अभिषिक्त हो आप हम सब लोगोंका निरन्तर पालन करें'॥

#### यथा सा पोषिताः पित्रा यथा सर्वैः पितामहैः। ततः सुखतरं सर्वे रामे वत्स्याम राजनि॥ ९॥

(फिर वे आपसमें कहने लगे—) 'भाइयो ! श्रीरामके पिता तथा समस्त पितामहोंद्वारा जिस प्रकार हमलोगोंका पालन-पोषण हुआ है, श्रीरामके राजा होनेपर हम उससे भी अधिक सुखी रहेंगे ॥ ९॥

#### अलमच हि भुक्तेन परमार्थेरलं च नः। यदि पश्याम नियीन्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम् ॥ १०॥

'यदि इम राज्यपर प्रतिष्ठित हुए श्रीरामको पिताके घरसे निकलते हुए देख लें—यदि राजा रामका दर्शन कर लें तो अब इमें इहलोकके भोग और परमार्थस्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है ॥ १० ॥ ततो हि नः प्रियतरं नान्यत् किंचिद् भविष्यति। यथाभिषेको रामस्य राज्येनामिततेजसः॥ ११॥

'अमित तेजस्वी श्रीरामका यदि राज्यपर अभिषेक हो जाय तो वह हमारे लिये जैसा प्रियतरकार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा' ॥ ११॥

#### पताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीनः ग्रुभाः कथाः। आत्मसम्पूजनीः श्रुण्वन् ययो रामो महापथम् ॥१२॥

मुह्रदोंके मुँहसे निकली हुई ये तथा और भी कई तरहकी अपनी प्रशंसासे सम्बन्ध रखनेवाली सुन्दर बातें सुनते हुए श्रीरामचन्द्रजी राजपथपर बढ़े चले जा रहे थे॥ १२॥

#### न हि तस्मान्मनः कश्चिचश्चर्याची वा नरोत्तमात्। नरः शक्नोत्यपाकष्ट्वमतिकान्तेऽपि राघवे॥ १३॥

( जो श्रीरामकी ओर एक बार देख लेता, वह उन्हें देखता ही रह जाता था।) श्रीरघुनाथजीके दूर चले जानेपर भी कोई उन पुरुषोत्तमकी ओरसे अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था।। १३॥

#### यश्च रामं न पद्येतु यं च रामो न पद्यति। निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते॥ १४॥

उस समय जो श्रीरामको नहीं देखता और जिसे श्रीराम नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकोंमें निन्दित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अन्तरात्मा भी उसे चिकारती थी॥ १४॥

#### सर्वेषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते द्याम्। चतुर्णो हि वयःस्थानां तेन ते तमनुव्रताः॥१५॥

धर्मात्मा श्रीराम चारों वर्णोंके सभी मनुष्योंपर उनकी अवस्थाके अनुरूप दया करते थे, इसलिये वे सभी उनके भक्त थे॥ १५॥

#### चतुष्पथान् देवपथांश्चीत्यांश्चायतनानि च। प्रदक्षिणं परिहरञ्जगाम नृपतेः सुतः॥१६॥

राजकुमार श्रीराम चौराहों, देवमागों, चैत्यवृक्षों तथा देवमन्दिरोंको अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे॥

स राजकुलमासाच मेघसङ्घोपमैः शुभैः। प्रासादश्यङ्गिर्विविधैः कैलासिशाखरोपमैः॥१७॥ आवारयद्भिर्गगनं विमानैरिव पाण्डुरैः। वर्धमानगृहैश्चापि रत्नजालपरिष्कृतैः॥१८॥

तत् पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रसदनोपमम्। राजपुत्रः वितुर्वेदम प्रविवेदा श्रिया ज्वलन् ॥ १९॥

राजा दशरथका भवन मेघसमूहोंके समान शोभा पानेवाले, सुन्दर अनेक रूप-रंगवाले कैलासशिखरके समान उज्ज्वल प्रासादशिखरों (अट्टालिकाओं) से सुशोभित था। उसमें रत्नोंकी जालीसे विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ागृह भी बने हुए थे, जो अपनी स्वेत आभासे प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊँचाईसे आकाशको भी लाँवते हुए-से प्रतीत होते थे; ऐसे गृहोंसे युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भ्तलपर इन्द्रसदनके समान शोभा पाता था। उस राजभवनके पास पहुँचकर अपनी शोभासे प्रकाशित होनेवाले राजकुमार श्रीरामने पिताके महल-में प्रवेश किया॥ १७—१९॥

स कक्ष्या धन्विभिर्गुतास्तिकोऽतिकम्य वाजिभिः। पदातिरपरे कक्ष्ये हे जगाम नरोत्तमः॥ २०॥

उन्होंने धनुर्धर बीरोंद्वारा सुरक्षित महलकी तीन ड्योदियों-को तो घोड़े जुते हुए रथसे ही पार किया, फिर दो ड्योदियों-में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गये ॥ २०॥

स सर्वाः समितिकस्य कक्ष्या दशरथात्मजः। संनिवर्त्य जनं सर्वे शुद्धान्तःपुरमत्यगात्॥ २१॥ इस प्रकार सारी ड्योटियोंको पार करके दशरथनन्दन श्रीराम साथ आये हुए सब लोगोंको लौटाकर स्वयं अन्तः पुरमें गये।। २१।।

> तस्मिन् प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो मुदितो नृपात्मजे। प्रतीक्षते तस्य पुनः सा निर्गमं यथोद्यं चन्द्रमसः सरित्यतिः॥ २२॥

जय राजकुमार श्रीराम पिताके पास जानेके लिये अन्तः-पुरमें प्रविष्ट हुए, तब आनन्दमन्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओंका स्वामी समुद्र चन्द्रोदयकी प्रतीक्षा करता रहता है ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भाविकान्येऽयोध्याकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्रहवाँ सर्ग परा हुआ॥ १७॥

### अष्टादशः सर्गः

श्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका कारण पूछना और कैकेयीका कठोरतापूर्वक अपने माँगे हुए वरोंका चृत्तान्त बताकर श्रीरामको वनवासके लिये प्रेरित करना

स ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे। कैकेच्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता॥ १॥

महलमें जाकर श्रीरामने पिताको कैकेयीके साथ एक मुन्दर आसनपर बैठे देखा। वे विषादमें डूबे हुए थे, उनका मुँह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखायी देते थे॥ १॥

स वितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्। ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः सुसमाहितः॥ २॥

निकट पहुँचनेपर श्रीरामने विनीतभावसे पहले अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया; उसके बाद बड़ी सावधानीके साथ उन्होंने कैकेयीके चरणोंमें भी मस्तक झुकाया॥ २॥

रामेत्युक्त्वा तु वचनं वाष्पपर्याकुलेक्षणः। शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्॥ ३॥

उस समय दीनदशामें पड़े हुए राजा दशरथ एक बार 'राम!' ऐसा कहकर चुप हो गये (इससे आगे उनसे बोला नहीं गया)। उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये, अतः वे श्रीरामकी ओर न तो देख सके और न उनसे कोई बात ही कर सके॥ ३॥

तदपूर्वे नरपतेर्द्या रूपं भयावहम्। रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्ट्वेच पन्नगम्॥ ४॥ राजाका वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्रीरामको भी भय हो गया। मानो उन्होंने पैरसे किसी सर्पको छू दिया हो ॥ ४॥

इन्द्रियैरप्रहृष्टैस्तं शोकसंतापकर्शितम्। निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताकुळवेतसम्॥ ५॥ कर्मिमाळिनमक्षोभ्यं श्वभ्यन्तमिव सागरम्। उपप्लुतमिवादित्यमुकानृतमृषिं यथा॥ ६॥

राजाकी इन्द्रियोंमें प्रसन्नता नहीं थी; वे शोक और संतापसे दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी साँसें भरते थे तथा उनके चित्तमें बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे दीखते थे, मानो तरङ्गमालाओंसे उपलक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्यको राहुने प्रस लिया हो अथवा किसी महर्षिने क्षूठ बोल दिया हो॥

अचिन्त्यकर्लं नृपतेस्तं शोकमुपधारयन्। बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि॥७॥

राजाका वह शोक सम्भावनासे परे था। इस शोकका क्या कारण है—यह सोचते हुए श्रीरामचन्द्रजी पूर्णिमाके समुद्रकी भाँति अत्यन्त विश्वज्व हो उठे॥ ७॥

चिन्तयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः। किंखिद्दीव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दति॥ ८॥

पिताके हितमें तत्पर रहनेवाले परम चतुर श्रीराम सोचने लगे कि 'आज ही ऐसी क्या बात हो गयी' जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं हैं॥ ८॥

#### अन्यदा मां पिता रुष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीद्ति । तस्य मामच सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते ॥ ९ ॥

'और दिन तो पिताजी कुपित होनेपर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है' ॥ ९॥

#### स दीन इव शोकार्तो विषण्णवद्दनद्युतिः। कैकेयीमभिवाद्येव रामो वचनमब्रवीतः॥१०॥

यह सब सोचकर श्रीराम दीन-में हो गये, शोकसे कातर हो उठे, विषादके कारण उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी। वे कैंकेयीको प्रणाम करके उसीसे पूछने लगे—॥ १०॥

#### कचिन्मया नापराद्धमज्ञानाद् येन मे पिता। कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसाद्य॥११॥

'मा ! मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया। जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं । तुम यह बात मुझे बताओ और तुम्हीं इन्हें मना दो ॥ ११ ॥

#### अप्रसन्नमनाः किं नु सदा मां प्रति वत्सलः। विषण्णवदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते॥ १२॥

'ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया ? देखता हूँ, ये आज मुझसे वोळतेतक नहीं हैं, इनके मुखपर विघाद छा रहा है और ये अत्यन्त दुखी हो रहे हैं ॥ १२ ॥

#### शारीरो मानसो वापि कचिदेनं न बाधते। संतापो वाभितापो वा दुर्लभं हि सदा सुखम्॥ १३॥

'कोई शारीरिक व्याधिजनित संताप अथवा मानसिक अभिताप (चिन्ता) तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है ? क्योंकि मनुष्यको सदा सुख-ही-सुख मिल्ले—ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ होता है ॥ १३॥

#### कचिन्न किंचिद् भरते कुमारे प्रियद्श्वेते। शत्रुष्ते वा महासत्त्वे मातृणां वा ममाशुभम् ॥ १४ ॥

'प्रियदर्शन कुमार भरतः महावली शत्रुष्न अथवा मेरी माताओंका तो कोई अमङ्गल नहीं हुआ है ? ॥ १४ ॥

#### अतोषयन् महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः। मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे॥१५॥

'महाराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर मैं दो घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा ॥ १५॥

#### यतोमूळं नरः पश्येत् प्रादुर्भाविमहात्मनः। कथं तिसन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते॥१६॥

'मनुष्य जिसके कारण इस जगत्में अपना प्रादुर्भाव (जन्म) देखता है, उस प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी वह उसके अनुकूल वर्ताव क्यों न करेगा ? ॥ १६ ॥

#### कचित्ते परुषं किंचिद्भिमानात् पिता मम । उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य छुलितं मनः॥ १७॥

'कहीं तुमने तो अभिमान या रोषके कारण मेरे पिताजीसे कोई कठोर बात नहीं कह डाली, जिससे इनका मन दुखी हो गया है ? ॥ १७॥

#### एतदाचक्ष्व मे देवि तत्त्वेन परिपृच्छतः। · किनिमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे॥१८॥

'देवि! मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ, किस कारणसे महाराजके मनमें आज इतना विकार (संताप) है ? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी? ॥ १८ ॥

#### पवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना। उवाचेदं सुनिर्रुजा धृष्टमात्महितं वचः॥१९॥

महात्मा श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर अत्यन्त निर्लज कैकेयी बड़ी दिठाईके साथ अपने मतलबकी बात इस प्रकार बोली—॥ १९॥

#### न राजा कुपितो राम व्यसनं नास्य किंचन। किंचिन्मनोगतं त्वस्य त्वद्गयात्रानुभाषते॥ २०॥

'राम! महाराज कुपित नहीं हैं और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मनमें कोई बात है, जिसे तुम्हारे डरसे ये कह नहीं पा रहे हैं॥ २०॥

#### प्रियं त्वामिष्रयं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते । तद्वद्यं त्वया कार्ये यदनेनाश्चतं मम॥ २१॥

'तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहनेके लिये इनकी जबान नहीं खुलती; किंतु इन्होंने जिस कार्यके लिये मेरे सामने प्रतिज्ञा की है, उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिये ॥ २१ ॥

#### एष महां वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च। सपश्चात्तप्यतेराजायथान्यः प्रकृतस्तथा॥ २२॥

'इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह-माँगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे गँवार मनुष्योंकी भाँति उसके लिये पश्चात्ताप करते हैं ॥ २२ ॥

#### अतिसुज्य द्दानीति वरं मम विशाम्पतिः। स निरर्थे गतजले सेतुं बन्धितुमिच्छति॥२३॥

(ये प्रजानाथ पहले भी दूँगा'—ऐसी प्रतिशा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारणके लिये व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, पानी निकल जानेपर उसे रोकनेके लिये बाँध बाँधनेकी निरर्थक चेष्टा करते हैं ॥ २३ ॥

#### धर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि। तत् सत्यं न त्यजेद्राजा कुपितस्वत्कृते यथा॥२४॥

'राम ! सत्य ही धर्मकी जड़ है, यह सत्पुरुषोंका भी

निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझपर कुपित होकर अपने उस सत्यको ही छोड़ बैठें। जैसे भी इनके सत्यका पालन हो, बैसा तुम्हें करना चाहिये॥ २४॥

यदितद् वक्ष्यते राजा शुभं वा यदि वाशुभम्। करिष्यसिततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्॥ २५॥

'यदि राजा जिस बातको कहना चाहते हैं, वह ग्रुभ हो या अग्रुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो तो मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी ॥ २५॥

यदि त्वभिहितं राज्ञा त्विय तन्न विपत्स्यते । ततोऽहमभिधास्यामि न होष त्विय वश्यित ॥ २६ ॥

'यदि राजाकी कही हुई बात तुम्हारे कार्नोमें पड़कर वहीं नष्ट न हो जाय—यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालन कर सको तो मैं तुमसे सब कुछ खोलकर बता दूँगी, ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे' ॥ २६ ॥

पतत् तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम्। उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसंनिधी॥२०॥

कैनेयीकी कही हुई यह बात पुनकर श्रीरामके मनमें वड़ी ब्यथा हुई । उन्होंने राजाके समीप ही देवी कैनेयीसे इस प्रकार कहा—॥ २७॥

अहो धिङ् नाईसे देविवक्तं मामीदृशं वचः।
अहं हि वचनाद् राज्ञः पतेयमिप पावके॥ २८॥
भक्षयेयं विषं तीक्षणं पतेयमिप चार्णवे।
नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥ २९॥
तद् बृह्वि वचनं देवि राज्ञो यदिभकाङ्क्षितम्।
करिष्ये प्रतिज्ञाने च रामो द्विनीभभाषते॥ ३०॥

'अहो ! घिकार है ! देवि ! तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये । मैं महाराजके कहनेसे आगमें भी कूद सकता हूँ, तीव विषका भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ ! महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता ? इसलिये देवि ! राजाको जो अभीष्ट है, वह बात मुझे बताओ ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उसे पूर्ण करूँगा । राम दो तरहकी बात नहीं करता है' ॥ २८-३०॥

तमार्जवसमायुक्तमनार्या सत्यवादिनम् । उवाच रामं कैनेयी वचनं भृशदारुणम् ॥ ३१ ॥

श्रीराम सरल स्वभावसे युक्त और सत्यवादी थे, उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयीने अत्यन्त दारुण वचन कहना आरम्भ किया—॥ ३१॥

पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। रिक्षतेन वरी दत्ती सशस्येन महारणे॥३२॥ (रिध्यनन्दन । पहलेकी बात है) देवासुरसंग्राममें तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणोंसे विंध गये थे, उस महासमरमें मैंने इनकी रक्षा की थी, उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे दो वर दिये थे॥ ३२॥

तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्। गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्येव राघव॥३३॥

पाघव ! उन्हीं मेंसे एक वरके द्वारा तो मैंने महाराजसे यह याचना की है कि भरतका राज्याभिषेक हो और दूसरा वर यह माँगा है कि तुम्हें आज ही दण्डकारण्यमें भेज दिया जाय ॥ ३३ ॥

यदि सत्यप्रतिक्षं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि । आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं श्रुणु ॥ ३४ ॥

'नरश्रेष्ठ ! यदि तुम अपने पिताको सत्यप्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करनेकी इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥

संनिदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतम्। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नव वर्षाणि पञ्च च॥३५॥

'तुम पिताकी आज्ञाके अधीन रहो, जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है, उसके अनुसार तुम्हें चौदह वर्षोंके लिये वनमें प्रवेश करना चाहिये ॥ ३५ ॥

भरतश्चाभिषिच्येत यदेतद्भिषेचनम्। त्वद्र्ये विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव॥३६॥

'रघुनन्दन! राजाने तुम्हारे लिये जो यह अभिषेकका सामान जुटाया है, उस सबके द्वारा यहाँ भरतका अभिषेक किया जाय ॥ ३६॥

सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्चितः। अभिषेकमिदं त्यकत्वा जटाचीरघरो भव॥३०॥

'और तुम इस अभिषेकको त्यागकर चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें रहते हुए जटा और चीर धारण करो ॥ ३७॥

भरतः कोसळपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्। नानारत्नसमाकीर्णो सवाजिरथसंकुळाम्॥ ३८॥

'कोसलनरेशकी इस वसुधाका, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी और घोड़े तथा रथोंसे व्याप्त है, भरत शासन करें ॥ ३८॥

एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः। शोकैः संक्रिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम्॥ ३९॥

भ्वस इतनी ही बात है, ऐसा करनेसे तुम्हारे वियोगका कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणामें डूब रहे हैं। इसी शोकसे इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखनेका साहस नहीं होता ॥ ३९॥

पतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन।

सत्येन महता राम तारयख नरेश्वरम्॥ ४०॥

्रधुनन्दन राम ! तुम राजाकी इस आज्ञाका पाळन करो और इनके महान् सत्यकी रक्षा करके इन नरेशको संकटसे उनार हो? ॥ ४० ॥

इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकम्। प्रविष्यथे चापि महानुभावो राजा च पुत्रव्यसनाभितसः॥ ४१॥

कैकेयीके इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर भी श्रीगमके हृदयमें शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्रके भावी वियोगजनित दुःखसे संतप्त एवं व्यथित हो उठे॥ ४१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽघोध्याकाण्डेऽष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १८ ॥

### एकोनविंशः सर्गः

श्रीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत और वनमें जाना स्त्रीकार करके उनका माता कौसल्याके पास आज्ञा लेनेके लिये जाना

तद्वियमित्रक्तो वचनं मरणोपमम्। श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमत्रवीत्॥१॥

वह अप्रिय तथा मृत्युके समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्रीराम व्यथित नहीं हुए । उन्होंने कैकेयीसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः। जढाचीरधरो राष्ट्रः प्रतिक्षामनुपालयन्॥ २॥

भा ! बहुत अच्छा ! ऐसा ही हो । मैं महाराजकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये जटा और चीर घारण करके वनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चला जाऊँगा ॥ २ ॥

इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थे मां महीपतिः। नाभिनन्दति दुर्धपों यथापूर्वमरिदमः॥३॥

परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा शत्रुओंका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहलेकी तरह प्रसन्नतापूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं ? ॥ ३ ॥

मन्युर्ने च त्वया कार्यो देवि ब्रुमि तवाग्रतः। यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाघरः॥ ४॥

दिवि! मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिये तुम्हें कोघ नहीं करना चाहिये। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वनको चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो॥ ४॥

हितेन गुरुणा पित्रा कृतक्षेन नृपेण च। नियुज्यमानो विस्नव्धः किं न कुर्यामहं प्रियम्॥ ५॥

प्राजा मेरे हितैषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होनेपर मैं इनका कीन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, जिसे नि:शङ्क होकर न कर सकूँ ? ॥ ५॥

अलीकं मानसं त्वेकं हृद्यं दहते मम। स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्॥ ६॥ ंकिंतु मेरे मनको एक ही हार्दिक दुःख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात नहीं कही ॥ ६ ॥

अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् घनानि च। हृष्टो भ्रात्रे खयं दद्यां भरताय प्रचोदितः॥ ७॥

भीं केवल तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये इस राज्यको, सीताको, प्यारे प्राणोंको तथा सारी सम्पत्तिको भी प्रसन्नतापूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ ॥ ७॥

र्कि पुनर्मनुजेन्द्रेण खयं पित्रा प्रचोदितः। तव च त्रियकामार्थे प्रतिकामनुपालयन्॥ ८॥

'फिर यदि स्वयं महाराज — मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके लिये, तो मैं प्रतिज्ञाका पालन करते हुए उस कार्यको क्यों नहीं करूँगा ? ॥ ८॥

तथाश्वासय हीमन्तं किंत्वदंयन्महीपतिः। वसुधासकनयनो मन्दमश्रूणि मुञ्जति॥९॥

'तुम मेरी ओरसे विश्वास दिलाकर इन लजाशील महाराजको आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वीकी ओर दृष्टि किये धीरे धीरे आँसू क्यों वहा रहे हैं ?॥ ९॥

गच्छन्तु चैवानयितुं दूताः शीव्रजवैर्हयैः। भरतं मातुळकुळादचैव नृपशासनात्॥१०॥

·आज ही महाराजकी आज्ञासे दूत शीघ्रगामी घोड़ोंपर सवार होकर भरतको मामाके यहाँसे बुळानेके ळिये नले जायँ॥

दण्डकारण्यमेषोऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः। अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तुं चतुर्दश ॥ ११ ॥

भी अभी पिताकी बातपर कोई विचार न करके चौदह वर्षोतक वनमें रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यको चला ही जाता हूँ ॥ ११ ॥

#### सा हृष्टा तस्य तद् वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकयी। प्रस्थानं श्रद्द्धाना सा त्वरयामास राघवम् ॥१२॥

श्रीरामकी वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वनको चले जायँगे। अतः श्रीरामको जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई वह बोली—॥ १२॥

#### पवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीव्रजवैर्हयैः। भरतं मातुलकुलादिहावर्तयितुं नराः॥१३॥

'तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिये। भरतको मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूतलोग शीव्रगामी घोड़ोंपर सवार होकर अवश्य जायँगे॥ १३॥

#### तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम् । राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमईसि ॥ १४ ॥

'परंतु राम ! तुम वनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो; अतः तुम्हारा विलम्ब करना मैं ठीक नहीं समझती । जितना शीघ्र सम्भव हो, तुम्हें यहाँसे वनको चल देना चाहिये ॥ १४ ॥

#### व्रीडान्वितः खयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते। नैतत् किंचिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेपोऽपनीयताम् ॥ १५॥

'नरश्रेष्ठ! राजा लिजत होनेके कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है। अतः इसका दु:ख तुम अपने मनसे निकाल दो॥ १५॥

#### यावत्त्वं न वनं यातः पुराद्साद्तित्वरम्। पितातावन्न ते रामस्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा॥ १६॥

'श्रीराम! तुम जबतक अत्यन्त उतावलीके साथ इस नगरसे वनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे' ॥ १६॥

#### धिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिष्छुतः। मृच्छितो न्यपतत् तस्मिन् पर्यक्के हेमभूषिते ॥ १७॥

कैनेत्यीकी यह बात सुनकर शोकमें डूबे हुए राजा दशरथ लंबी साँस खींचकर बोले—'धिकार है! हाय! बड़ा कष्ट हुआ!' इतना कहकर वे मूर्च्छित हो उस सुवर्णभूषित पलंगपर गिर पड़े॥ १७॥

#### रामोऽप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः। करायेव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः॥ १८॥

उस समय श्रीरामने राजाको उठाकर बैठा दिया और कैकेयीसे प्रेरित हो कोड़ेकी चोट खाये हुए घोड़ेकी भाँति वे शीघतापूर्वक वनको जानेके लिये उतावले हो उठे ॥ १८॥

#### तद्धियमनार्याया वचनं दारुणोदयम्। श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्॥ १९॥

अनार्या कैकेयीके उस अप्रिय एवं दारुण वचनको

सुनकर भी श्रीरामके मनमें व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयीसे बोले—॥ १९॥

#### नाहमर्थपरो देवि लोकमावस्तुमुत्सहे। विद्धि मामृषिभिस्तुल्यं विमलं धर्ममास्थितम् ॥ २०॥

'देवि! मैं धनका उपासक होकर संसारमें नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो! मैंने भी ऋषियोंकी ही भाँति निर्मल धर्मका आश्रय ले रखा है।। २०॥

#### यत् तत्रभवतः किंचिच्छक्यं कर्तुं प्रियं मया। प्राणानिष परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्॥ २१॥

'पूज्य पिताजीका जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ, उसे प्राण देकर भी करूँगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो ॥ २१॥

#### न ह्यतो धर्मचरणं किंचिद्स्ति महत्तरम्। यथा पितरि शुश्रुषा तस्य वा वचनक्रिया॥ २२॥

'पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका पालन करना, जैसा महत्त्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसारमें दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। । २२॥

#### अनुकोऽप्यत्रभवता भवत्या वचनादहम्। वने वत्स्यामि विजने वर्षाणीह चतुर्दश ॥ २३॥

'यद्यपि पूज्य पिताजीने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहनेसे चौदह वर्षोतक इस भूतलपर निर्जन वनमें निवास करूँगा ॥ २३ ॥

#### न न्यूनं मिय कैकेयि किंचिदाशंससे गुणान्। यद् राजानमयोचस्त्वं ममेश्वरतरा सती॥ २४॥

'कैकेयि ! तुम्हारा मुझपर पूरा अधिकार है । मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पालन कर सकता हूँ; फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्यके लिये महाराजसे कहा—इनको कष्ट दिया । इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण नहीं देखती हो ॥ २४॥

#### यावनमातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्। ततोऽचैव गमिष्यामि दण्डकानां महद् वनम् ॥ २५॥

'अच्छा! अब मैं माता कौसल्यासे आज्ञा छे दूँ और सीताको भी समझा-बुझा दूँ, इसके बाद आज ही विशाल दण्डक-वनकी यात्रा करूँगा॥ २५॥

#### भरतः पाळयेद् राज्यं शुश्रूषेच पितुर्यथा। तथा भवत्या कर्त्यूं स हि धर्मः सनातनः॥ २६॥

'तुम ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका पालन और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यही सनातन धर्म है' ॥ २६ ॥

रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशं दुःखगतः पिता। शोकादशकुवन् वकुं प्रहरोद् महास्वनम् ॥ २७॥ श्रीरामका यह वचन सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ। बे शोकके आवेगसे कुछ बोल न सके, केवल फूट-फूटकर रोने लगे।।

वन्दित्वा चरणौ राज्ञो विसंज्ञस्य पितुस्तदा। कैकेच्याश्चाप्यनार्याया निष्पपात महाद्युतिः॥ २८॥

महातेजस्वी श्रीराम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम करके उस भवनसे निकले ॥ २८॥

स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम् । निष्कभ्यान्तःपुरात्तस्मात् स्वं ददर्शे सुहज्जनम्॥२९॥

पिता दशरथ और माता कैंकेयीकी परिक्रमा करके उस अन्तः पुरसे बाहर निकलकर श्रीराम अपने मुहदोंसे मिले॥ तं बाष्पपरिपूर्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगाम ह। लक्ष्मणः परमकुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः॥३०॥

मुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले लक्ष्मण उस अन्यायको देखकर अत्यन्त कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रोंमें आँस् भरकर वे चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये॥

आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम् । शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टि तत्राविचालयन् ॥ ३१॥

श्रीरामचन्द्रजीके मनमें अब वन जानेकी आकाङ्क्षाका उदय हो गया था, अतः अभिषेकके लिये एकन्न की हुई सामग्रियोंकी प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे-घीरे आगे बढ़ गये। उनकी ओर उन्होंने दृष्टिणत नहीं किया। ३१॥

न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोऽपकर्षति। लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरस्मेरिय श्रयः॥ ३२॥

श्रीराम अविनाशी कान्तिसे युक्त थे, इसलिये उस समय राज्यका न मिलना उन लोककमनीय श्रीरामको महती शोभामें कोई अन्तर न डाल सका; जैसे चन्द्रमाका क्षीण होना उसकी सहज शोभाका अपकर्ष नहीं कर पाता है। ३२॥

न वनं गन्तुकामस्य त्यज्ञतश्च वसुंधराम्। सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ ३३॥

वे वनमें जानेको उत्सुक थे और सारी पृथ्वीका राज्य छोड़ रहे थे; फिर भी उनके चित्तमें सर्वेलोकातीत जीवन्मुक्त महात्माकी भाँति कोई विकार नहीं देखा गया ॥ ३३॥

प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकते। विसर्जियित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् ॥ ३४॥ धारयन् मनसा दुःसमिन्द्रियाणि निगृह्य च ।

प्रविवेशात्मवान् वेश्म मातुरप्रियशंसिवान् ॥ ३५॥

श्रीरामने अपने ऊपर सुन्दर छत्र लगानेकी मनाही कर दी। बुलाये जानेवाले सुसज्जित चँवर भी रोक दिये। वे रथको लौटाकर स्वजनों तथा पुरवासी मनुष्योंको भी विदा करके (आत्मीय जनोंके दुःखसे होनेवाले) दुःखको मनमें ही दवाकर इन्द्रियोंको काबूमें करके यह अप्रिय समाचार सुनानेके लिये माता कौसल्याके महलमें गये। उस समय उन्होंने मनको पूर्णतः वशमें कर रखा था।। ३४-३५॥

सर्वोऽप्यभिजनः श्रीमाञ्जीमतः सत्यवादिनः। नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने॥३६॥

जो शोभाशाली मनुष्य सदा संस्यवादी श्रीमान् रामके निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुखपर कोई विकार नहीं देखा ॥ ३६॥

उचितं च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान् । शारदः समुदीर्णागुश्चन्द्रस्तेज इवात्मजम् ॥ ३७ ॥

मनको वशमें रखनेवाले महावाहु श्रीरामने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी, जैसे शरद्-कालका उद्दीत किरणोंवाला चन्द्रमा अपने सहज तेजका परित्याग नहीं करता है ॥ ३७ ॥

वाचा मधुरया रामः सर्वे सम्मानयञ्जनम् । मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः ॥ ३८॥

महायशस्वी धर्मात्मा श्रीराम मधुर वाणीते सब लोगोंका सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८ ॥

तं गुणैः समतां प्राप्तो आता विपुलविकमः। सौमित्रिरनुववाज धारयन् दुःखमात्मजम्॥३९॥

उस समय गुणोंमें श्रीरामकी ही समानता करनेवाले महा-पराक्रमी भ्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दु:खको मनमें ही घारण किये हुए श्रीरामके पीछे-पीछे गये॥

> प्रविदय वेदमातिभृदां मुदा युतं समीक्ष्य तां चार्थविपित्तमागताम् । न चैव रामोऽत्र जगामविक्रियां सुद्वजनस्यात्मविपत्तिदाङ्कया ॥ ४०॥

अत्यन्त आनन्दसे भरे हुए उस भवनमें प्रवेश करके लौकिक दृष्टिसे अपने अभीष्ट अर्थका विनाश हुआ देखकर भी हितैषी मुद्धदोंके प्राणोंपर संकट आ जानेकी आशङ्कासे श्रीरामने यहाँ अपने मुखपर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया ॥ ४० ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे एकोनविंकाः सर्गः ॥ १९ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थशमायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥



### विंशः सर्गः

राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीरामका कौसल्याजीके भवनमें जाना और उन्हें अपने बनवासकी बात बताना, कौसल्याका अचेत होकर गिरना और श्रीरामके उठा देनेपर उनकी ओर देखकर विलाप करना

तिस्मस्तु पुरुषव्याचे निष्कामित कृताञ्जलौ। आर्तशब्दो महान् जज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा॥ १॥

उघर पुरुषसिंह श्रीराम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयीके महलसे बाहर निकलने लगे, त्यों ही अन्तःपुरमें रहनेवाली राजमहिलाओंका महान् आर्तनाद प्रकट हुआ ॥ १॥

कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च। गतिश्च शरणं चासीत्सरामोऽद्यप्रवत्स्यति ॥ २ ॥

वे कह रही थीं—'हाय! जो पिताके आज्ञा न देनेपर भी समस्त अन्तःपुरके आवश्यक कार्योंमें स्वतः संलग्न रहते थे, जो हमलोगोंके सहारे और रक्षक थे, वे श्रीराम आज बनको चले जायँगे॥ २॥

कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा। तथैव वर्ततेऽस्मासु जन्मप्रभृति राघवः॥ ३॥

'वे रघुनाथजी जन्मसे हो अपनी माता कौसल्याके प्रति सदा जैसा वर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते थे ॥ ३॥

न कुध्यत्यभिशसोऽपि कोधनीयानि वर्जयन् । कुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतोऽद्य प्रवत्स्यति ॥

'जो कठोर बात कह देनेपर भी कुषित नहीं होते थे, दूसरोंके मनमें क्रोध उत्पन्न करनेवाली बातें नहीं बोलते थे तथा जो सभी रूठे हुए न्यक्तियोंको मना लिया करते थे, वे ही श्रीराम आज यहाँसे बनको चले जायँगे॥ ४॥ अबुद्धिर्वत नो राजा जीवलोकं चरत्ययम्।

'बड़े खेदकी बात है कि हमारे महाराजकी बुद्धि मारी गयी। ये इस समय सम्पूर्ण जीव-जगत्का विनाश करनेपर तुले हुए हैं। तभी तो ये समस्त प्राणियोंके जीवनाधार श्रीरामका परित्याग कर रहे हैं? ॥ ५ ॥

यो गति सर्वभूतानां परित्यज्ञति राधवम् ॥ ५ ॥

इति सर्घा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः। पतिमाचुकुशुश्चापि सस्तनं चापि चुकुशुः॥ ६॥

इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पतिको कोसने लगीं और बछड़ोंसे बिछुड़ी हुई गौओंकी तरह उच्च स्वरसे क्रन्दन करने लगीं ॥ ६॥

स हि चान्तःपुरे घोरमार्तदाब्दं महीपतिः। पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा ब्याळीयतासने॥ ७॥

अन्तःपुरका वह भयङ्कर आर्तनाद सुनकर महाराज

दशरथने पुत्रशोकसे संतप्त हो लज्जाके मारे विछीनेमें ही अपनेको छिपा लिया ॥ ७॥

रामस्तु भृशमायस्तो निःश्वसन्निव कुञ्जरः। जगाम सहितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं वशी॥ ८॥

इधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजी स्वजनोंके दुःखसे अधिक खिन्न होकर हाथीके समान लंबी साँस खींचते हुए भाई लक्ष्मणके साथ माताके अन्तः पुरमें गये ॥ ८॥

सोऽपर्यत् पुरुषं तत्र वृद्धं परमपूजितम्। उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान् बहुन्॥ ९॥

वहाँ उन्होंने उस घरके दरवाजेवर एक परम पूजित चृद्ध पुरुषको बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत-से मनुष्य वहाँ खड़े दिखायी दिये॥ ९॥

द्युव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः। जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम् ॥ १०॥

वे सब-के-सब विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन श्रीरामको देखते ही जय-जयकार करते हुए उनकी सेवामें उपस्थित हुए और उन्हें बघाई देने छगे॥ १०॥

प्रविद्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां द्दर्श सः। ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् वृद्धान् राक्षाभिसत्कृतान् ॥

पहली ड्योड़ी पार करके जब वे दूसरीमें पहुँचे, तब वहाँ उन्हें राजाके द्वारा सम्मानित बहुत-से वेदश ब्राह्मण दिखायी दिये ॥ ११ ॥

प्रणम्य रामस्तान् चृद्धांस्तृतीयायां दृद्धां सः। स्त्रियो बालाश्च चृद्धाश्च द्वाररक्षणतत्पराः॥ १२॥

उन वृद्ध ब्राह्मणोंको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी जन तीसरी ड्योदींमें पहुँचे, तब वहाँ उन्हें द्वारस्थाके कार्यमें लगी हुई बहुत-सी ननवयस्का एवं वृद्ध अवस्थावाली श्लियौँ दिखायी दीं ॥ १२ ॥

वर्धयित्वा प्रहृष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः। न्यवेदयन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा ॥ १३॥

उन्हें देखकर उन क्षियोंको बड़ा हर्ष हुआ । श्रीरामको वधाई देकर उन क्षियोंने तत्काल महलके भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताको उनके आगमनका प्रिय समाचार सुनाया ॥ १३॥

कौसल्यापितदा देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता। प्रभाते चाकरोत् पूजां विष्णोः पुत्रहितैषिणी॥ १४॥ उस समय देवी कौसल्या पुत्रकी मङ्गळकामनासे रातभर जागकर सबेरे एकाग्रचित्त हो भगवान् विष्णुकी पूजा कर रही थीं ॥१४॥

#### सा क्षीमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा। अग्नि जुहोति सा तदा मन्त्रवत् कृतमङ्गला॥ १५॥

वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर व्रतपरायण होकर मङ्गलकृत्य पूर्ण करनेके पश्चात् मन्त्रोच्चारण-पूर्वक उस समय अग्निमें आहुति दे रही थीं ॥ १५ ॥

#### प्रविदय तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम् । ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् ॥ १६ ॥

उसी समय श्रीरामने माताके ग्रुभ अन्तःपुरमें प्रवेश करके वहाँ माताको देखा । वे अग्निमें हवन करा रही थीं ॥ १६॥

#### देवकार्यनिमित्तं च तत्रापश्यत् समुद्यतम्। दृष्यक्षतपृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा॥१७॥ लाजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा। समिधः पूर्णकुम्भांश्च ददर्श रघुनन्दनः॥१८॥

रघुनन्दनने देखा तो वहाँ देव-कार्यके लिये बहुत-सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अक्षत, घी, मोदक, हविष्य, घानका लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, सिमधा और भरे हुए कलश—ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए ॥ १७-१८॥

#### तां शुक्लक्षौमसंवीतां वतयोगेन कर्शिताम्। तर्पयन्तीं ददर्शाद्धिदेवतां वरवर्णिनीम्॥१९॥

उत्तम कान्तिवाली माता कौसल्या सफेद रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए थों। वे व्रतके अनुप्रानसे दुर्वल हो गयी थों और इष्टदेवताका तर्पण कर रही थीं। इस अवस्थामें श्रीरामने उन्हें देखा॥ १९॥

#### सा चिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्द्नमागतम् । अभिचकाम संदृष्टा किशोरं वडवा यथा॥ २०॥

माताका आनन्द बढ़ानेवाले प्रिय पुत्रको बहुत देरके बाद सामने उपस्थित देख कौसल्यादेवी बड़े हर्वमें भरकर उसकी ओर चर्ली, मानो कोई घोड़ी अपने बछेड़ेको देखकर बड़े हर्षसे उसके पास आयी हो ॥ २०॥

#### स मातरमुपकान्तामुपसंगृह्य राघवः। परिष्वकश्च बाहुभ्यामवद्यातश्च मूर्धनि॥२१॥

श्रीरघुनाथजीने निकट आयी हुई माताके चरणोंमें प्रणाम किया और माता कौसल्याने उन्हें दोनों भुजाओंसे कसकर छातीसे लगा लिया तथा बड़े प्यारसे उनका मस्तक सुँघा ॥ २१ ॥

तमुवाच दुराधर्षे राघवं सुतमात्मनः। कौसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः॥ २२॥ उस समय कौसल्यादेवीने अपने दुर्जय पुत्र श्रीरामचन्द्रजी-से पुत्रस्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही—॥ २२॥

#### वृद्धानां धर्मशीलानां राजवींणां महात्मनाम्। प्राप्तुद्यायुश्च कीर्तिं च धर्मे चाप्युचितं कुले॥ २३॥

भ्वेटा ! तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियोंके समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो ॥ २३ ॥

#### सत्यप्रतिक्षं पितरं राजानं पश्य राघव। अद्यैव त्वां स धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ २४ ॥

प्युनन्दन! अब तुम जाकर अपने सत्यप्रतिज्ञ पिता राजाका दर्शन करो । वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराजके पदपर अभिषेक करेंगे' ॥ २४ ॥

#### दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः। मातरं राघवः किंचित् प्रसार्याञ्जलिमववीत्॥ २५॥

यह कहकर माताने उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया और भोजन करनेको कहा । भोजनके लिये निमन्त्रित होकर श्रीरामने उस आसनका स्पर्शमात्र कर लिया । फिर वे अञ्जलि फैलाकर मातासे कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ २५ ॥

#### स स्त्रभावविनीतश्च गौरवाच तथानतः। प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुमुपचक्रमे ॥ २६॥

वे स्वभावसे ही विनयशील थे तथा माताके गौरवसे भी उनके सामने नत-मस्तक हो गये थे। उन्हें दण्डकारण्यको प्रस्थान करना था; अतः वे उसके लिये आज्ञा लेनेका उपक्रम करने लगे॥ २६॥

#### देवि नूनं न जानीषे महद् भयमुपस्थितम्। इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च॥२७॥

उन्होंने कहा—'देवि! निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हारे ऊपर महान् भय उपिश्वत हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे सुनकर तुमको, सीताको और लक्ष्मणको भी तुःख होगा; तथापि कहूँगा।। २७।।

#### गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे। विष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः॥ २८॥

अब तो मैं दण्डकारण्यमें जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य आसनकी मुझे क्या आवश्यकता है ? अब मेरे लिये यह कुशकी चटाईपर बैठनेका समय आया है ॥ २८॥

#### चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । कन्दमूळफळेर्जीवन् हित्वा मुनिवदामिषम् ॥ २९ ॥

भू और फलोंसे जीवन-निर्वाह करता हुआ चौदह वर्षीतक निर्जन वनमें निवास करूँगा ॥ २९॥

भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति। मां पुनर्दण्डकारण्यं विवासयति तापसम्॥ ३०॥

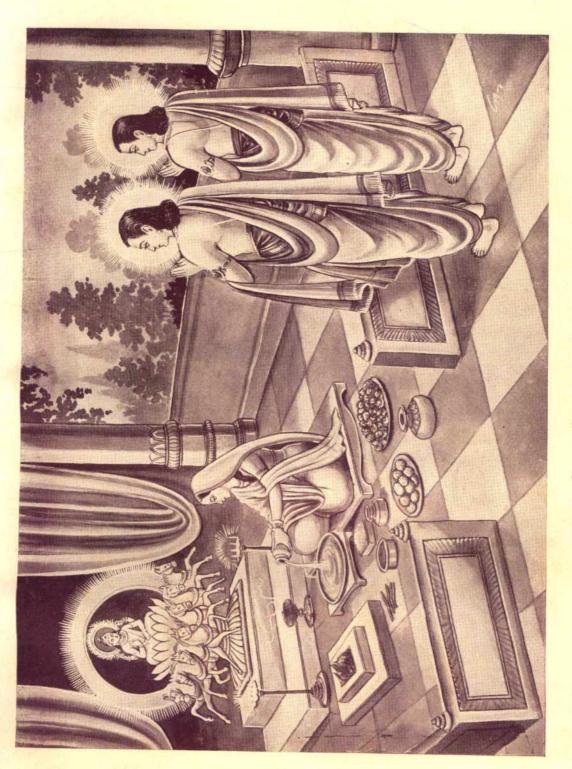

पूजन करती हुई माता कीसल्यासे बिदाई माँगते हुए राम

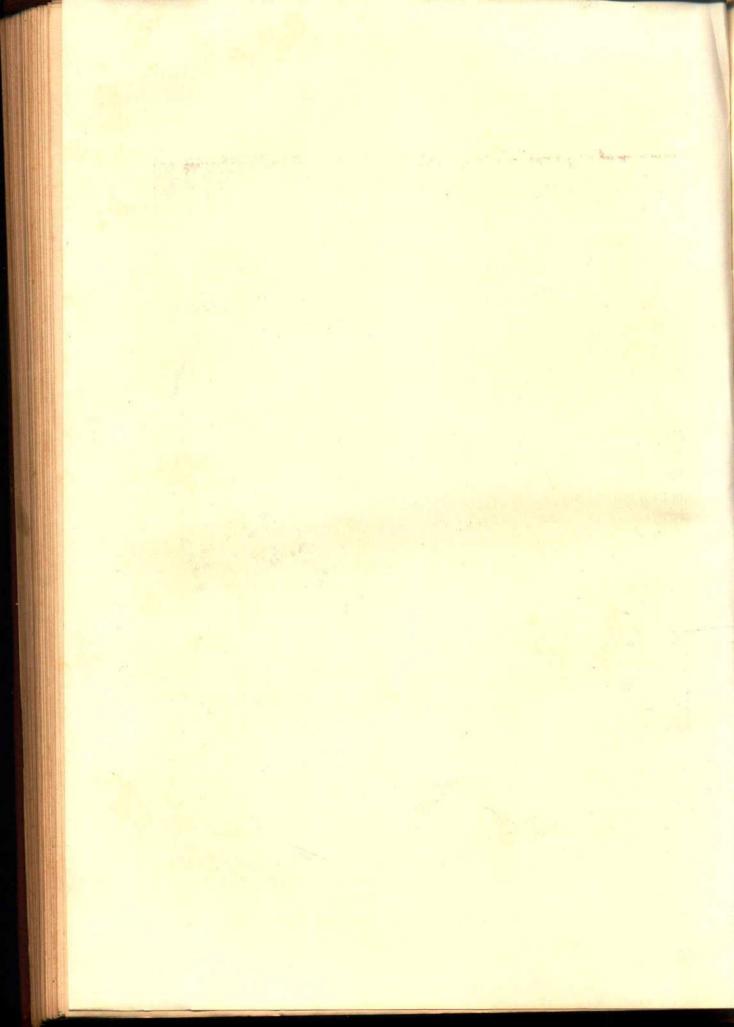

'महाराज युवराजका पद भरतको दे रहे हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दण्डकारण्यमें मेज रहे हैं ॥ ३०॥ सपद् चाष्टी चवर्षाणि वतस्यामि विजने वने। आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन्॥ ३१॥

'अतः चौदह वर्षोतक निर्जन वनमें रहूँगा और जंगलमें मुलम होनेवाले वल्कल आदिको धारण करके फल-मूलके आहारसे ही जीवन-निर्वाह करता रहूँगा' ॥ ३१॥

सा निकृत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना वने । पपात सहसा देवी देवतेव दिवइच्युता ॥ ३२ ॥

यह अप्रिय बात सुनकर वनमें फरसेसे काटी हुई शालवृक्षकी शाखाके समान कौसल्या देवी सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ीं, मानो स्वर्गसे कोई देवाङ्गना भूतलपर आ गिरी हो ॥ ३२ ॥

तामदुःखोचितां दृष्ट्वा पतितां कद्लीमिव। रामस्त्र्थापयामास मातरं गतचेतसम्॥३३॥

जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा था—जो दुःख भोगनेके योग्य थीं ही नहीं, उन्हीं माता कौसल्याको कटी हुई कदलीकी भौति अचेत अवस्थामें भूमिपर पड़ी देख श्रीरामने हाथका सहारा देकर उटाया ॥ ३३॥

उपावृत्योत्थितां दीनां वडवामिव वाहिताम् । पांसुगुण्ठितसर्वोङ्गीं विममर्शे च पाणिना ॥ ३४॥

जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करनेके लिये घरतीपर लोट-पोटकर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौसल्याजीके समस्त अङ्गोंमें घूल लिपट गयी थी और वे अत्यन्त दीन दशाको पहुँच गयी थीं। उस अवस्थामें श्रीरामने अपने हाथसे उनके अङ्गोंकी घूल पोंछी ॥ ३४॥

सा राघवमुपासीनमसुखार्ता सुखोचिता। उवाच पुरुषव्याद्यमुपश्युण्वति छक्ष्मणे॥३५॥

कौसल्याजीने जीवनमें पहले सदा सुख ही देखा था और उसीके योग्य थीं, परंदु उस समय वे दुःखसे कातर हो उठी थीं । उन्होंने लक्ष्मणके सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुषसिंह श्रीरामसे इस प्रकार कहा—॥ ३५॥

यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव। न सा दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः॥ ३६॥

'बेटा रघुनन्दन ! यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बातका शोक रहता। आज जो मुझपर इतना भारी दुःख आ पड़ा है, इसे बन्ध्या होनेपर मुझे नहीं देखना पड़ता॥ ३६॥

एक एव हि वन्ध्यायाःशोको भवति मानसः। अप्रजासीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विद्यते॥ ३७॥ 'बेटा ! वन्ध्याको एक मानसिक शोक होता है । उसके मनमें यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई दु:ख उसे नहीं होता ।। ३७ ॥

न दृष्टपूर्वे कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे। अपि पुत्रे विगर्येषमिति रामास्थितं मया॥ ३८॥

'बेटा राम ! पतिके प्रभुत्वकालमें एक ज्येष्ठ पत्नीको जो कल्याण या मुख प्राप्त होना चाहिये। वह मुझे पहले कभी नहीं देखनेको मिला । सोचती थी। पुत्रके राज्यमें मैं सब मुख देख लूँगी और इसी आशासे मैं अबतक जीती रही ॥ ३८॥

सा बहून्यमनोज्ञानि वाक्यानि हृद्यच्छिदाम्। अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती ॥ ३९॥

'बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातोंसे हृदयकी विदीर्ण कर देनेवाळी छोटी सौतोंके बहुत-से अप्रिय वचन मुनने पड़ेंगे ॥ ३९॥

अतो दुःखतरं किं जु प्रमदानां भविष्यति। मम शोको विलापश्च यादशोऽयमनन्तकः॥ ४०॥

'स्त्रियों के लिये इससे बढ़कर महान् दुःख और क्या होगा; अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है, उसका कभी अन्त नहीं है ॥ ४०॥

त्विय संनिहितेऽप्येवमहमासं निराकृता। किं पुनः प्रोषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि ॥ ४१ ॥

'तात ! तुम्हारे निकट रहनेपर भी में इस प्रकार सौतोंसे तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदेश चले जानेपर मेरी क्या दशा होगी ? उस दशामें तो मेरा मरण ही निश्चित है ॥ ४१ ॥

अत्यन्तं निगृहीतास्मि भर्तुर्नित्यमसम्मता। परिवारेण कैकेथ्याः समा वाष्यथवावरा॥ ४२॥

'पितकी ओरसे मुझे सदा अत्यन्त तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयीकी दासियोंके बराबर अथवा उनसे भी गयी-बीती समझी जाती हूँ॥ ४२॥

यो हि मां सेवते कश्चिद्पि वाप्यनुवर्तते। कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नामिभाषते॥ ४३॥

'जो कोई मेरी सेवामें रहता या मेरा अनुसरण करता है, वह भी कैकेयीक बेटेको देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है।। ४३॥

नित्यकोधतया तस्याः कथं नु खरवादि तत् । कैकेच्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता ॥ ४४ ॥

'बेटा ! इस दुर्गितिमें पड़कर मैं सदा क्रोधी खभावके कारण कदुवचन बोलनेवाले उस कैकेयीके मुखको कैसे देख सक्ँगी ॥ ४४॥ दश सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव। अतीतानि प्रकाङ्कन्त्या मया दुःखपरिक्षयम् ॥ ४५॥

पश्चनन्दन ! तुम्हारे उपनयनरूप द्वितीय जन्म लिये सन्नह वर्ष बीत गये ( अर्थात् तुम अब सत्ताईस वर्षके हो गये )। अबतक मैं यही आशा लगाये चली आ रही थी कि अब मेरा दुःख दूर हो जायगा।। ४५॥

तद्श्ययं महद्दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरात्। विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव॥४६॥

'राघव ! अब इस बुढ़ापेमें इस तरह सौतोंका तिरस्कार और उससे होनेवाले महान् अक्षय दुःखको मैं अधिक काल-तक नहीं सह सकती ॥ ४६ ॥

अपइयन्ती तव मुखं परिपूर्णशक्षित्रभम्। कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपणजीविका॥ ४७॥

पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारे मनोहर मुखको देखे बिना मैं दुःखिनी दयनीय जीवनकृत्तिसे रहकर कैसे निर्वाह करूँगी ॥ उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमैः । दुःखसंवर्धितो मोघं त्वं हि दुर्गतया मया ॥ ४८॥

भ्रेटा ! ( यदि तुझे इस देशसे निकल ही जाना है तो ) मुझ भाग्यहीनाने बारंबार उपवास, देवताओंका ध्यान तथा बहुत-से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कश्से पालन-पोषण किया है ॥ ४८ ॥

स्थिरं नु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते । प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टं कूळं नवाम्भसा ॥ ४९ ॥

'मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोहकी बात सुनकर भी वर्षाकालके नृतन जलके प्रवाहसे टकराये हुए महानदीके कगारकी भाँति फट नहीं जाता है।। ४९॥

ममैव नूनं मरणं न विद्यते न वावकाशोऽस्ति यमक्षये मम। यद्न्तकोऽद्येव न मां जिहीर्पति प्रसद्य सिंहो हदतीं मृगीमिव॥ ५०॥

पिश्चय ही मेरे लिये कहीं मौत नहीं है, यमराजके घरमें भी मेरे लिये जगह नहीं है, तभी तो जैसे किसी रोती हुई मृगीको सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुक्ते आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है।। ५०॥

स्थिरं हि नूनं हृदयं ममायसं न भिद्यते यद् भुवि नो विदीर्यते। अनेन दुःखेन च देहमर्पितं धुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते ॥ ५१॥

'अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहेका बना हुआ है, जो पृथिवीपर पड़नेपर भी न तो फटता है और न ट्रक-ट्रक हो जाता है। इसी दु:खसे व्याप्त हुए इस शरीरके भी दुकड़े-दुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही, मृत्युकाल आये बिना किसीका मरण नहीं होता है।। ५१॥

इदं तु दुःखं यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि। तपश्च तप्तं यद्पत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजमिवोप्तमूषरे ॥ ५२॥

'सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि पुत्रके सुखके लिये मेरे द्वारा किये गये वत, दान और संयम सब ब्यर्थ हो गये। मैंने संतानकी हित-कामनासे जो तप किया है, वह भी ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति निष्फल हो गया।। ५२।।

> यदि ह्यकाले मरणं यदच्छया लभेतकश्चिद् गुरुदुःखकर्शितः। गताहमदीव परेतसंसदं

विना त्वया घेतुरिवात्मजेन वै ॥ ५३ ॥

'यदि कोई मनुष्य भारी दुःखसे पीड़ित हो असमयमें
भी अपनी इच्छाके अनुसार मृत्यु पा सके तो मैं तुम्हारे विना

अपने बछड़ेसे बिछुड़ी हुई गायकी भाँति आज ही यमराजकी सभामें चली जाऊँ ॥ ५३ ॥

अथापि कि जीवितमद्य मे वृथा त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः

सुदुर्बला वत्सिमवाभिकाङ्क्या ॥ ५४ ॥

'चन्द्रमाके समान मनोहर मुख-कान्तिवाले श्रीराम! यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन क्यों बिताऊँ ? बेटा! जैसे गौ दुर्बल होनेपर भी अपने बछड़ेके लोभसे उसके पीछे-पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही बनको चली चलूँगी? ॥ ५४ ॥

भृशामसुखममर्षिता तदा बहु
विल्लाप समीक्ष्य राघवम्।
व्यसनमुपनिशाम्य सा महत्
सुतिमव बद्धमवेक्ष्य किनरी॥ ५५॥

आनेवाले भारी दुःखको सहनेमें असमर्थ हो महान् संकटका विचार करके सत्यके ध्यानमें बँधे हुए अपने पुत्र श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर माता कौसस्या उस समय बहुत विलाप करने लगीं, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्रको बन्धनमें पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो ॥ ५५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २०॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २०॥

# एकविंशः सर्गः

लक्ष्मणका रोप, उनका श्रीरामको वलपूर्वक राज्यपर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको ही धर्म वताकर माता और लक्ष्मणको समझाना

तथा तुं विलयन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्। उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः॥१॥

इस प्रकार विलाप करती हुई श्रीराममाता कौसल्यासे अत्यन्त दुःखी हुए लक्ष्मणने उस समयकेयोग्य बातकही—॥

न रोचते ममाप्येतदार्ये यद् राघवो वनम्। त्यक्त्वाराज्यश्चियं गच्छेत् स्त्रियाचाक्यवदांगतः ॥२॥ विपरीतश्च वृद्धश्च विषयेश्च प्रधर्षितः। नृपः किमिव न वृयाचोद्यमानः समन्मथः॥ ३॥

'बड़ी माँ ! मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्रीराम राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके वनमें जायँ । महाराज तो इस समय स्त्रीकी बातमें आ गये हैं, इसलिये उनकी प्रकृति विपरीत हो गयी है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयोंने उन्हें वशमें कर लिया है; अतः कामदेवके वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी-जैसी स्त्रीकी प्रेरणासे क्या नहीं कह सकते हैं ? ॥ २-३॥

नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम् । येन निर्वास्यते राष्ट्राद् वनवासाय राघवः॥ ४ ॥

भीं श्रीरघुनाथजीका ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं देखता, जिससे इन्हें राज्यसे निकाला जाय और वनमें रहनेके लिये विवश किया जाय ॥ ४॥

न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमि यो नरः। स्वमित्रोऽपिनिरस्तोऽपियोऽस्य दोषमुदाहरेत्॥ ५॥

'मैं संसारमें एक मनुष्यको भी ऐसा नहीं देखता, जो अत्यन्त शत्रु एवं तिरस्कृत होनेपर भी परोक्षमें भी इनका कोई दोष बता सके ॥ ५॥

देवकल्पमृजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम्। अवेक्षमाणः को धर्मं त्यजेत् पुत्रमकारणात्॥ ६॥

'धर्मपर दृष्टि रखनेवाला कौन ऐसा राजा होगा, जो देवताके समान ग्रुद्ध, सरल, जितेन्द्रिय और शत्रुओंपर भी स्नेह रखनेवाले (श्रीराम-जैसे) पुत्रका अकारण परित्याग करेगा ? ॥ ६॥

तिद्दं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यमुपेयुषः। पुत्रः को हृद्ये कुर्याद् राजवृत्तमनुस्मरन्॥ ७॥

'जो पुनः बालभाव (विवेकशून्यता ) को प्राप्त हो गये हैं, ऐसे राजाके इस वचनको राजनीतिका ध्यान रखनेवाला कौन पुत्र अपने हृदयमें स्थान दे सकता है ? ॥ ७॥

यावदेव न जानाति कश्चिद्र्थमिमं नरः। तावदेव मया सार्थमात्मस्थं कुरु शासनम् ॥ ८॥ 'रघुनन्दन! जबतक कोई भी मनुष्य आपके वनवासकी बातको नहीं जानता है, तबतक ही, आप मेरी सहायतासे इस राज्यके शासनकी बागडोर अपने हाथमें ले लीजिये॥ ८॥

मया पाइवें सधनुषा तव गुप्तस्य राघव। कः समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्येव तिष्ठतः॥ ९॥

'रघुवीर ! जब मैं धनुष लिये आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता रहूँ और आप कालके समान युद्धके लिये डट जायँ, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करनेमें कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ ९ ॥

निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभ । करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विविधे ॥ १० ॥

'नरश्रेष्ठ ! यदि नगरके लोग विरोधमें खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणोंसे सारी अयोध्याको मनुष्योंसे सूनी कर दूँगा ॥ १० ॥

भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिञ्छति । सर्वोस्तांश्च वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते ॥ ११ ॥

'जो-जो भरतका पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हींका हित चाहेगा, उन सबका में वघ कर डालूँगा; क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है, उसका सभी तिरस्कार करते हैं।। ११॥

मोत्साहितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता। अमित्रभूतो निःसङ्गं वध्यतां वध्यतामपि॥ १२॥

'यदि कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह-ममता छोड़कर इन्हें कैंद कर लेना या मार डालना चाहिये॥ १२॥

गुरोरप्यवित्रस्य कार्योकार्यमजानतः। उत्पर्थं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम्॥ १३॥

'क्योंकि यदि गुरु भी घमंडमें आकर कर्तेच्या-कर्तव्यका ज्ञान खो बैठे और कुमार्गपर चलने लगे तो उसे भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है ॥ १३ ॥

बलमेष किमाश्चित्य हेतुं वा पुरुषोत्तम । दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तव ॥ १४ ॥

'पुरुषोत्तम! राजा किस बलका सहारा लेकर अथवा किस कारणको सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ यह राज्य अब कैकेयीको देना चाहते हैं ?॥ १४॥

त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम्। कास्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासन ॥ १५॥ 'शत्रुदमन श्रीराम! आपके और मेरे साथ भारी वैर बाँघकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्यलक्ष्मी ये भरतको दे दें ?॥ १५॥

अनुरक्तोऽस्मि भावेन भातरं देवि तत्त्वतः। सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते रापे॥१६॥

'देवि! (बड़ी माँ!) मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदिकी शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्रीराममें हार्दिक अनुराग है॥

दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥ १७ ॥

'देवि! आप विश्वास रक्लें, यदि श्रीराम जलती हुई आगमें या घोर वनमें प्रवेश करनेवाले होंगे तो मैं इनसे भी पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊँगा॥ १७॥

हरामि वीर्याद् दुःखं ते तमः सूर्य इवोदितः। देवी पश्यतु मे वीर्ये राघवश्चैव पश्यतु ॥ १८॥

'इस समय आप, रघुनाथजी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराकमको देखें। जैसे सूर्य उदित होकर अन्धकारका नाश कर देता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी शक्तिसे आपके सब दु:ख दूर कर दूँगा।। १८॥

हनिष्ये पितरं वृद्धं कैकेय्यासक्तमानसम्। क्रुपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्॥ १९॥

भी कैकेयीमें आसक्तिचत्त होकर दीन बन गये हैं, बालभाव (अविवेक) में स्थित हैं और अधिक बुढ़ापेके कारण निन्दित हो रहे हैं, उन बुद्ध पिताको मैं अवश्य मार डालूँगा? ॥ १९॥

पतत् तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः। उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा॥ २०॥

महामनस्वी लक्ष्मणके ये ओजस्वी वचन सुनकर शोक । मग्न कौसल्या श्रीरामसे रोती हुई बोलीं—॥ २०॥

भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया। यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते॥२१॥

बिटा ! तुमने अपने भाई लक्ष्मणकी कही हुई सारी बातें सुन लीं, यदि जँचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ करना उचित समझो, उसे करो ॥ २१॥

न चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितम् । विहाय शोकसंतप्तां गन्तुमईसि मामितः ॥ २२ ॥

भेरी सौतकी कही हुई अधर्मयुक्त बात सुनकर मुझ शोकसे संतप्त हुई माताको छोड़कर तुम्हें यहाँसे नहीं जाना चाहिये॥ २२॥

धर्मश्च इति धर्मिष्ठ धर्मे चरितुमिच्छसि । गुश्रूष मामिहस्थस्त्वं चर धर्ममनुत्तमम् ॥ २३ ॥ धर्मिष्ठ ! तुम धर्मको जाननेवाले हो, इसलिये यदि धर्मका पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्मका आचरण करो॥

शुश्रुपुर्जननी पुत्र खगृहे नियतो वसन्। परेण तपसा युक्तः काइयपिस्त्रदिवं गतः ॥ २४ ॥

'वत्त ! अपने घरमें नियमपूर्वक रहकर माताकी सेवा करनेवाले काश्यप उत्तम तपस्यासे युक्त हो स्वर्गलोकमें चले गये थे॥ २४॥

यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्। त्वां साहं नानुजानामिन गन्तव्यमितो वनम्॥ २५॥

'जैसे गौरवके कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी हूँ । मैं तुम्हें वन जानेकी आज्ञा नहीं देती, अत: तुम्हें यहाँसे वनको नहीं जाना चाहिये ॥ २५ ॥

त्वद्वियोगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेनच। त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्॥ २६॥

'तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिये श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जानेपर न मुझे इस जीवनसे कोई प्रयोजन है और न सुखसे ॥ २६॥

यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम्। अहं प्रायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्॥ २७॥

ध्यदि तुम मुझे शोकमें डूबी हुई छोड़कर वनको चले जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूँगी, जीवित नहीं रह सकुँगी ॥ २७ ॥

ततस्त्वं प्राप्त्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्। ब्रह्महत्यामिवाधर्मात् समुद्रः सरितां पतिः॥ २८॥

'बेटा ! ऐसा होनेपर तुम संगारप्रसिद्ध वह नरकतुल्य कष्ट पाओगे, जो ब्रह्महत्याके समान है और जिसे सरिताओंके स्वामी समुद्रने अपने अधर्मके फलरूपसे प्राप्त किया था' ॥ ।

विलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः। उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम्॥ २९॥

माता कौसल्याको इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मातमा श्रीरामचन्द्रने यह धर्मयुक्त वचन कहा—॥ २९॥

नास्ति राक्तिः पितुर्वाक्यं समितिकमितुं मम । प्रसादये त्वांशिरसा गन्तुमिच्छाम्यद्दं वनम् ॥ ३० ॥

भाता ! मैं तुम्हारे चरणोंमें सिर श्वकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ । मुझमें पिताजीकी आज्ञाका उछञ्जन करनेकी शक्ति नहीं है, अतः मैं वनको ही जाना चाहता हूँ ॥ ३०॥

\* किसी कल्पमें समुद्रने अपनी माताको दुःख दिया था, उससे पिप्पछाद नामक ब्रह्मांथेंने उस अधर्मका दण्ड देनेके लिये उसके ऊपर एक कृत्याका प्रयोग किया। इससे समुद्रको नरकवास-तुल्य महान् दुःख भोगना पड़ा था। ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा। गौईता जानताधर्मं कण्डुना च विपश्चिता॥ ११॥

'वनवासी विद्वान् कण्डु मुनिने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये अधर्म समझते हुए भी गौका वध कर डाला था ॥ ३१॥

असाकं तु कुळे पूर्वे.सगरस्यात्रया पितुः। खनद्भिः सागरैर्भूमिमवाप्तः सुमहान् वयः॥ ३२॥

'हमारे कुलमें भी पहले राजा सगरके पुत्र ऐसे हो गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरहसे मारे गये ॥ ३२॥

जामद्ग्न्येन रामेण रेणुका जननी स्वयम्। इत्ता परशुनारण्ये पितुर्वचनकारणात्॥ ३३॥

'जमदिग्निके पुत्र परशुरामने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ही वनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला काट डाला था॥ ३३॥

पतैरन्येश्च बहुभिर्देवि देवसमैः कृतम्। पितुर्वचनमक्ळीवं करिष्यामि पितुर्हितम्॥ ३४॥

'देवि ! इन्होंने तथा और भी बहुत-से देवतुल्य मनुष्यों-ने उत्साहके साथ पिताके आदेशका पालन किया है। अतः मैं भी कायरता छोड़कर पिताका हित-साधन कलँगा ॥ ३४॥

न खल्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम्। पतैरपि कृतं देवि ये मया परिकार्तिताः॥ ३५॥

'देवि ! केवल मैं ही इस प्रकार पिताके आदेशका पालन नहीं कर रहा हूँ । जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सबने भी पिताके आदेशका पालन किया है ॥ ३५ ॥

नाहं धर्ममपूर्व ते प्रतिकूलं प्रवर्तये। पूर्वेरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते॥ ३६॥

'मा! मैं तुम्हारे प्रतिकृत किसी नवीन धर्मका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्वकालके धर्मात्मा पुश्वोंको भी यह अभीष्टथा। मैं तो उनके चले हुए मार्गका ही अनुसरण करता हूँ॥ ३६॥

तदेतत् तु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा। पितुर्हि वचनं कुर्वन् न कश्चिन्नाम हीयते॥ ३७॥

'इस भूमण्डलपर जो सबके लिये करने योग्य है, वही मैं भी करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई न करने योग्य काम नहीं कर रहा हूँ। पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाला कोई भी पुरुष धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता'॥ ३७॥

तामेवमुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत्। वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ॥ ३८ ॥

अपनी मातासे ऐसा कहकर वाक्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धरशिरोमणि श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा—॥ तव लक्ष्मण जानामि मिथ स्नेहमनुत्तमम्। विक्रमं चैव सत्त्वं च तेजश्च सुदुरासदम्॥ ३९॥

'लक्ष्मण ! मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह है, उसे में जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम, धैर्य और दुर्धर्ष तेजका भी मुझे ज्ञान है ॥ ३९॥

मम मातुर्महर् दुःखमतुलं शुभलक्षण। अभिप्रायं न विश्वाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ ४०॥

'ग्रुभलक्षण लक्ष्मण! मेरी माताको जो अनुपम एवं महान् दुःख हो रहा है, वह सत्य और शमके विषयमें मेरे अभि-प्रायको न समझनेके कारण है ॥ ४०॥

धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्टितम् । धर्मसंश्रितमप्येतत् पितुर्वचनमुत्तमम् ॥ ४१ ॥

'संसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्ममें ही सत्यकी प्रतिष्ठा है। पिताजीका यह वचन भी धर्मके आश्रित होनेके कारण परम उत्तम है॥ ४१॥

संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा। न कर्तव्यं वृथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ ४२ ॥

'वीर ! धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषको पिता, माता अथवा ब्राह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये ॥ ४२॥

सोऽहं न राक्ष्यामि पुनर्नियोगमितवर्तितुम्। पितुर्हि वचनाद् वीर कैकेय्याहं प्रचोदितः॥ ४३॥

'वीर ! अतः मैं पिताजीकी आज्ञाका उल्लङ्कन नहीं कर सकताः क्योंकि पिताजीके कहनेसे ही कैकेयीने मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दी है ॥ ४३ ॥

तदेतां विस्जानार्यो क्षत्रधर्माश्चितां मितम्। धर्ममाश्चय मा तैक्ण्यं मद्बुद्धिरनुगम्यताम्॥ ४४॥

'इसिलिये केवल क्षात्रधर्मका अवलम्बन करनेवाली इस ओछी बुद्धिका त्याग करो; धर्मका आश्रय लो; कठोरता छोड़ो और मेरे विचारके अनुसार चलो' ॥ ४४ ॥

तमेवमुक्त्वा सौहादीद् भ्रातरं लक्ष्मणायजः। उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिःशिरसा नतः॥ ४५॥

अपने भाई लक्ष्मणसे सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्रीरामने पुनः कौसल्याके चरणोंमें मस्तक स्वकाया और हाथ जोड़कर कहा—॥ ४५॥

अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्। शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥ ४६॥

'देवि ! मैं यहाँसे वनको जाऊँगा । तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्तिवाचन कराओ । यह बात मैं अपने प्राणोंकी शपथ दिलाकर कहता हूँ ॥ ४६ ॥ तीर्णप्रतिकश्च वनात् पुनरेष्याम्यहं पुरीम्। ययातिरिव राजर्षिः पुरा दित्वा पुनर्दिवम् ॥ ४७ ॥

'जैसे पूर्वकालमें राजर्षि ययाति स्वर्गलोकका त्याग करके पुनः भूतलपर उतर आये थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः वनसे अयोध्यापुरीको लौट आऊँगा॥ ४७॥

शोकः संधार्यतां मातर्ह्रदये साधु मा शुचः। वनवासादिहैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः॥ ४८॥

'मा! शोकको अपने हृदयमें ही अच्छी तरह दवाये रक्खो। शोक न करो। पिताकी आज्ञाका पालन करके मैं फिर वनवासरे यहाँ लौट आऊँगा॥ ४८॥

त्वया मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया। पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः॥ ४९॥

'तुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मणको और माता सुमित्राको भी पिताजीकी आज्ञामें ही रहना चाहिये। यही सनातन धर्म है॥ ४९॥

अम्ब सम्भृत्य सम्भारान् दुःखं हृदि निगृह्य च। वनवासकृता वुद्धिमम धर्म्यानुवर्त्यताम् ॥ ५०॥

'मा! यह अभिषेककी सामग्री ले जाकर रख दो। अपने मनका दुःख मनमें ही दबा लो और वनवासके सम्बन्धमें जो मेरा धर्मानुकूल विचार है। उसका अनुसरण करो—मुझे जानेकी आज्ञा दो' ॥ ५०॥

पतद् वचस्तस्य निशस्य माता सुधर्म्यमध्यत्रमविक्लवं च। मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच॥५१॥

श्रीरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकूल तथा व्यग्नता और आकुलतासे रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्यमें प्राण आ जाय, उसी प्रकार देवी कौसल्या मूर्च्छा त्यागकर होश्रमें आ गर्यी तथा अपने पुत्र श्रीरामकी ओर देखकर इस प्रकार कहने लगीं—॥ ५१॥

यथैव ते पुत्र पिता तथाहं गुरुः स्वधर्मेण सुद्वत्तया च। न त्वानुजानामि न मां विद्याय सुदुःखितामहंसि पुत्र गन्तुम् ॥ ५२॥

भ्वेटा ! धर्म और सौहार्दके नाते जैसे पिता तुम्हारे लिये आदरणीय गुरुजन हैं, वैसी ही मैं भी हूँ ! मैं तुम्हें वनमें जानेकी आज्ञा नहीं देती । वत्स ! मुझ दुखियाको छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिये ॥ ५२ ॥

कि जीवितेनेह विना त्वया में लोकेन वा कि स्वधयामृतेन। श्रेयो मुद्दर्ते तव संनिधानं ममैव कृत्स्नाद्पि जीवलोकात्॥ ५३॥ 'तुम्हारे विना मुझे यहाँ इस जीवनसे क्या लाम है ? इन स्वजनोंसे, देवता तथा पितरोंकी पूजाते और अमृतसे भी क्या लेना है ? तुम दो घड़ो भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिये सम्पूर्ण संसारके राज्यसे भी बढ़कर सुख देनेवाला हैं' ॥

> नरैरिवोल्काभिरपोद्यमानो महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्टः। भूयः प्रजज्वाल विलापमेवं निशम्य रामः करुणं जनन्याः॥ ५४॥

जैसे कोई विशाल गजराज किसी अन्धक्पमें पड़ जाय और लोग उसे जलते लुआठोंसे मार-मारकर पीड़ित करने लगें, उस दशामें वह कोधसे जल उठे; उसी प्रकार श्रीराम भी माताका बारंबार करण-विलाप सुनकर (इसे स्वधर्म-पालन-में बाधा मानकर) आवेशमें भर गये (वनमें जानेका ही हद निश्चय कर लिया) ॥ ५४॥

स मातरं चैव विसंबक्तल्पा
मार्त च सौमित्रिमभिप्रतप्तम्।

धर्मे स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं

यथा स प्वाहंति तत्र वक्तम्॥ ५५॥

उन्होंने धर्ममें ही दृढ़तापूर्वक स्थित रहकर अचेत-सी हो रही मातासे और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मण-से भी ऐसी धर्मानुकूल बात कही, जैसी उस अवसरपर वे ही कह सकते थे॥ ५५॥

> अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्षमं च। मम त्वभिन्नायमसंनिरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यदेशि मा सुदुःखम्॥ ५६॥

'छक्ष्मण! मैं जानता हूँ, तुम सदा ही मुझमें भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान् है, यह भी मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर ध्यान न देकर माताजीके साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यन्त दु:खमें न डालो।। ५६॥

> धर्मार्थकामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु। ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वद्याभिमता सपुत्रा॥ ५७॥

'इस जीवजगत्में पूर्वकृत धर्मके फलकी प्राप्तिके अवसरों-पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के-सब जहाँ धर्म है, वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं—इसमें संशय नहीं है; ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनोंकी साधन होती है। वह पतिके वशीभृत या अनुकृल रहकर अतिथि-सत्कार आदि धर्मके पालनमें सहायक होती है। प्रेयसी रूपसे कामका साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोककी प्राप्तिरूप अर्थकी साधिका होती है ॥ ५७ ॥

> यस्मिस्तु सर्वे स्युरसंनिविद्या धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत। द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कामातमता खन्वपि न प्रशस्ता॥५८॥

'जिस कर्ममें धर्म आदि सब पुरुषार्थोंका समावेश न हो। उसको नहीं करना चाहिये। जिससे धर्मकी सिद्धि होती हो, उसीका आरम्भ करना चाहिये। जो केवल अर्थपरायण होता है। वह लोकमें सबके द्वेषका पात्र बन जाता है तथा धर्मविरुद्ध काममें अत्यन्त आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निन्दाकी वात है।।

गुरुश्च राजा च पिता च वृद्धः

कोधात् प्रदूषांद्धवापि कामात्।

यद् व्यादिशेत् कार्यमवेश्व धर्मे

कस्तं न कुर्यादनृशंसवृत्तिः॥ ५९॥

'महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ ही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोधसे, हर्षसे अथवा कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आज्ञा दें तो हमें धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिये। जिसके आचरणोंमें क्रूरता नहीं है, ऐसा कौन पुरुष पिताकी आज्ञाके पालनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा॥ ५९॥

> न तेन राक्तोमि पितुः प्रतिश्चा-मिमां न कर्तुं सकलां यथावत् । स ह्यावयोस्तात गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता स गतिश्च धर्मः ॥ ६०॥

'इसिंखिये मैं पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिज्ञाका यथावत् पालन करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता। तात लक्ष्मण! वे हम दोनों-को आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं और माताजीके तो वे ही पितः। गित तथा धर्म हैं ॥ ६०॥

> तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने।

देवी मया सार्धमितोऽभिगच्छेत् कथंस्विदन्या विधवेव नारी॥ ६१॥

'वे धर्मके प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय मार्गपर स्थित हैं, ऐसी दशामें माताजी, जैसे दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटेके साथ रहती है, उस प्रकार मेरे साथ यहाँसे बनमें कैसे चल सकती हैं? ॥ ६१॥

सा मानुमन्यस्व वनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । यथाः समाप्ते पुनरावजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययातिः ॥ ६२ ॥

'अतः देवि ! तुम मुझे वनमें जानेकी आशा दो और हमारे मङ्गलके लिये खिस्तवाचन कराओ, जिससे वनवासकी अवधि समाप्त होनेपर मैं किर तुम्हारी सेवामें आ जाऊँ। जैसे राजा ययाति सत्यके प्रभावने किर खर्गमें लौट आये थे॥

> यशो हाहं केवलराज्यकारणा-न्न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम्। अदीर्घकालेन तु देवि जीविते वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः॥६३॥

'केवल धर्महीन राज्यके लिये मैं महान् फलदायक धर्म-पालनरूप सुयशको पीछे नहीं ढकेल सकता। मा! जीवन अधिक कालतक रहनेवाला नहीं है; इसके लिये मैं आज अधर्मपूर्वक इस तुच्छ पृथ्वीका राज्य लेना नहीं चाहता'॥

> प्रसादयन्नरवृषभः स मातरं पराक्रमाजिगमिषुरेव दण्डकान्। अथानुजं भृशमनुशास्य दर्शनं चकार तां हृदि जननीं प्रदक्षिणम्॥ ६४॥

इस प्रकार नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने धैर्यपूर्वक दण्डकारण्य-में जानेकी इच्छासे माताको प्रसन्नकरनेका प्रयत्न किया तथा अपने छोटे भाई लक्ष्मणको भी अपने विचारके अनुसार भलीभाँति धर्मका रहस्य समझाकर मन-ही-मन माताकी परिक्रमा करनेका संकल्प किया ॥ ६४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इक्कीसवीं सर्ग पूरा हुआ ॥ २१ ॥

# द्वाविंशः सर्गः

श्रीरामका लक्ष्मणको समझाते हुए अपने वनवासमें दैवको ही कारण बताना और अभिषेककी सामग्रीको हटा लेनेका आदेश देना

अथ तं व्यथया दीनं सिवशेषममर्षितम्। सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्॥१॥ आसाद्य रामः सौमित्रि सुदृदं आतरं प्रियम्।

उवाचेदं स धेर्येण धारयन् सत्त्वमात्मवान् ॥ २ ॥ ( श्रीरामके राज्याभिषेकमें विष्न पड़नेके कारण ) सुमित्राकुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथासे बहुत दुखी थे। उनके मनमें विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोषसे भरे हुए गनराजकी भाँति कोषसे आँखें फाइ-फाइकर देख रहे थे। अपने मनको वशमें रखनेवाळे श्रीराम धैर्यपूर्वक चित्तको निर्विकाररूपसे काबूमें रखते हुए अपने हितैषी सुदृद् प्रिय भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोळे—॥ १-२॥

निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्चित्य केवलम्। अवमानं निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्॥ ३॥ उपक्लप्तं यदैतनमे अभिषेकार्थमुत्तमम्। सर्वे निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्य निरस्ययम्॥ ४॥

'लक्ष्मण! केवल धैर्यका आश्रय लेकर अपने मनके क्रोध और शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना निकाल दो और हृदयमें भलीमाँति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक-के लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी है, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो, जिससे मेरे बनगमनमें बाधा उपस्थित न हो ॥ ३-४॥

सौमित्रे योऽभिषेकार्थे मम सम्भारसम्भ्रमः। अभिषेकनिवृत्त्यर्थे सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः॥५॥

'सुमित्रानन्दन! अवतक अभिषेकके लिये सामग्री जुटानेमें जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे वन जानेकी तैयारी करनेमें होना चाहिये॥ ५॥

यस्या मद्भिषेकार्थे मानसं परितप्यते। माता नःसायथानस्यात्सविशङ्कातथाकुरु॥ ६॥

'मेरे अभिषेकके कारण जिसके चित्तमें संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयीको जिससे किसी तरहकी शङ्का न रह जाय, वही काम करो।। ६।।

तस्याः राङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे । मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम् ॥ ७ ॥

'लक्ष्मण! उसके मनमें संदेहके कारण दुःख उत्पन्न हो, इस बातको मैं दो घड़ीके लिये भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ॥ ७॥

न बुद्धिपूर्व नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन। मातृणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विश्रियम्॥ ८॥

'मैंने यहाँ कभी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका अथवा पिताजीका कोई छोटा-सा भी अपराध किया हो। ऐसा याद नहीं आता ॥ ८॥

सत्यः सत्याभिसंधश्च नित्यं सत्यपराक्रमः। परलोकभयाद् भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम ॥ ९ ॥

'पिताजी सदा सत्यवादी और सत्यपराक्रमी रहे हैं। वे परलोकके भयसे सदा डरते रहते हैं; इसलिये मुझे वही काम करना चाहिये, जिससे मेरे पिताजीका पारलौकिक भय दूर हो जाय ॥ ९॥

तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्यप्रतिसंहते।

सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच माम् ॥ १०॥

'यदि इस अभिषेकसम्बन्धी कार्यको रोक नहीं दिया गया तो पिताजीको भी मन-ही-मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सब्बी नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा ॥ १०॥

अभिषेकविधानं तु तस्मात् संहत्य लक्ष्मण । अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुरः॥११॥

'लक्ष्मण ! इन्हीं सब कारणींते मैं अपने अभिषेकका कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगरसे वनको चला जाना चाहता हूँ॥

मम प्रवाजनाद्य इतकृत्या नृपात्मजा। सुतं भरतमन्यग्रमभिषेचयतां ततः॥१२॥

'आज मेरे चले जानेसे कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैंकेयी अपने पुत्र भरतका निर्भय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक करावे ॥ १२ ॥

मिय चीराजिनधरे जटामण्डलघारिणि। गतेऽरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनःसुखम्॥ १३॥

भीं वल्कल और मृगचर्म धारण करके सिरपर जटाजूट बाँधे जब बनको चला जाऊँगाः तभी कैकेयीके मनको सुख प्राप्त होगा ॥ १३॥

बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितम्। तं तु नार्हामि संक्रेष्टं प्रवजिष्यामि मा चिरम्॥१४॥

'जिस विधाताने कैकेयीको ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे वन भेजनेमें अत्यन्त हृद् हो गया है, उसे विफलमनोरथ करके कृष्ट देना मेरे लिये उचित नहीं है ॥ १४॥

इतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्त्रवासने। राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने॥१५॥

'सुमित्राकुमार! मेरे इस प्रवासमें तथा पिताद्वारा दिये हुए राज्यके फिर हाथसे निकल जानेमें दैवको ही कारण समझना चाहिये॥ १५॥

कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने । यदि तस्यान भावोऽयं कृतान्तविहितो भवेत्॥ १६॥

'मेरी समझसे कैंकेयीका यह विपरीत मनोभाव दैवका ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वनमें भेजकर पीड़ा देनेका विचार क्यों करती॥ १६॥

जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम् । भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मिय सुतेऽपि वा॥ १७॥

सौम्य ! तुम तो जानते ही हो कि मेरे मनमें पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ और कैकेयी भी पहले मुझमें या अपने पुत्रमें कोई अन्तर नहीं समझती थी॥

सोऽभिषेकनिवृत्त्यर्थैः प्रवासार्थेश्च दुर्वचैः। उग्नैर्वाक्यरहं तस्या नान्यद् दैवात् समर्थये ॥ १८॥ 'मेरे अभिषेकको रोकने और मुझे वनमें भेजनेके लिये उसने राजाको प्रेरित करनेके निमित्त जिन भयंकर और कटुवचनों-का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्योंके लिये भी मुँहसे निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टामें मैं दैवके सिवा दूसरे किसी कारणका समर्थन नहीं करता॥ १८॥

#### कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा। त्र्यात्सापाकृतेव स्त्री मत्पीड्यं भर्तृसंनिधौ॥१९॥

'यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्रीकी भाँति अपने पितके समीप मुझे पीड़ा देनेवाली बात कैसे कहती — मुझे कष्ट देनेके लिये रामको वनमें भेजनेका प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती ॥ १९॥

#### यद्चित्त्यं तु तद् दैवं भूतेष्विप न इन्यते । व्यक्तं मिय च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥ २०॥

'जिसके विषयमें कभी कुछ सोचा न गया हो, वही दैवका विधान है। प्राणियोंमें अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओंमें भी कोई ऐसा नहीं है, जो उस दैवके विधानको मेट सके; अतः निश्चय ही उसीकी प्रेरणासे मुझमें और कैकेयीमें यह भारी उलट-फेर हुआ है (मेरे हाथमें आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयीकी बुद्धि बदल गयी)।। २०।।

# कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धमुत्सहते पुमान्। यस्य नु प्रहणं किंचित् कर्मणोऽन्यन्त दृश्यते॥ २१॥

'सुमित्रानन्दन! कर्मोंके सुख-दुःखादिरूप फल प्राप्त होनेपर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्मफलसे अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैवके साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है ? ॥ २१ ॥

### सुखदुः खे भयकोधी लाभालाभी भवाभवी। यस्य किंचित् तथाभूतं ननु दैवस्य कर्म तत्॥ २२॥

'मुख-दु:ख, भय-क्रोध (क्क्षोम), लाभ-हानि, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकारके और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझमें नहीं आता, वे सब दैवके ही कर्म हैं ॥ २२ ॥

### ऋषयोऽप्युव्यतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः । उत्स्रुज्य नियमांस्तीवान् अस्यन्ते काममन्युभिः ॥२३॥

'उग्र तपस्वी ऋषि भी दैवसे प्रेरित होकर अपने तीत्र नियमोंको छोड़ बैठते और काम-क्रोधके द्वारा विवश हो मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं॥ २३॥

असंकिएतमेवेह यदकसात् प्रवर्तते। निवर्त्यारब्धमारम्भैर्नेनु दैवस्य कर्म तत्॥ २४॥ 'जो बात विना सोचे-विचारे अकस्मात् सिरपर आ पड़ती है और प्रयत्नोंद्वारा आरम्भ किये हुए कार्यको रोककर एक नया ही काण्ड उपस्थित कर देती है, अवस्य वह दैवका ही विधान है ॥ २४॥

#### पतया तत्त्वया बुद्धश्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ २५ ॥

'इस तास्विक बुद्धिके द्वारा स्वयं ही मनको स्थिर कर छेनेके कारण मुझे अपने अभिषेकमें विष्न पड़ जानेपर भी दु:ख या संताप नहीं हो रहा है ॥ २५ ॥

#### तसाद्परितापः संस्त्वमप्यनुविधाय माम्। प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकीं क्रियाम्॥ २६॥

'इसी प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करके संतापश्चन्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीघ बंद करा दो ॥ २६ ॥

#### पभिरेव घटैः सर्वेरभिषेचनसम्भृतैः। मम लक्ष्मण तापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति॥ २७॥

'लक्ष्मण! राज्याभिषेकके लिये सँजोकर रखे गये इन्हीं सब कलशोंद्वारा मेरा तापस-व्रतके संकल्पके लिये आवश्यक स्नान होगा॥ २७॥

### अथवा कि मयैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । उद्धतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति ॥ २८ ॥

'अथवा राज्याभिषेकसम्बन्धी मङ्गल द्रव्यमय इस कलशाजलकी मुझे क्या आवश्यकता है १ स्वयं मेरे द्वारा अपने इायसे निकाला हुआ जल ही मेरे वतादेशका साधक होगा ॥

#### मा च लक्ष्मण संतापं कार्षीलक्ष्म्या विपर्यये। राज्यं वा वनवासो वा वनवासो महोदयः॥ २९॥

'लक्ष्मण! लक्ष्मीके इस उलट-फेरके विषयमें तुम कोई चिन्ता न करो। मेरे लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान हैं। बल्कि विशेष विचार करनेपर वनवास ही महान् अम्युदय-कारी प्रतीत होता है ॥ २९॥

#### न छक्ष्मणास्मिन् मम राज्यविष्ने माता यवीयस्यभिशङ्कितन्या। दैवाभिपन्ना न पिता कथंचि-ज्ञानासि दैवं हि तथाप्रभावम्॥ ३०॥

'लक्ष्मण! मेरे राज्याभिषेकमें जो विष्न आया है, इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह दैवके अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभावको जानते ही हो, वही कारण है'॥ ३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बाईसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ २२ ॥

# त्रयोविंशः सर्गः

लक्ष्मणकी ओजभरी बार्ते, उनके द्वारा दैवका खण्डन और पुरुषार्थका प्रतिपादन तथा उनका श्रीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा लेनेके लिये उद्यत होना

इति ब्रुवित रामे तु लक्ष्मणोऽवाक्शिरा इव। ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः ॥ १॥

श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झकाये कुछ सोचते रहे; फिर सहसा शीव्रता-पूर्वक वे दुःख और हर्षके बीचकी स्थितिमें आ गये ( श्रीराम-के राज्याभिषेकमें विष्न पड़नेके कारण उन्हें दुःख हुआ और उनकी धर्ममें हद्ता देखकर प्रसन्नता हुई ) ॥ १॥

तदा तु बद्ध्वा अकुटीं अवोर्मध्ये नरर्षभः। निशश्वास महासपी विरुख्य इव रोषितः॥ २॥

नरश्रेष्ठ लक्ष्मणने उस समय ललाटमें भौहोंको चढ़ाकर लंबी साँस खींचना आरम्भ किया, मानो विलमें बैठा हुआ महान् सर्प रोपमें भरकर फुंकार मार रहा हो ॥ २ ॥

तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तद् भुकुटीसहितं तदा। वभौ कुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सहशं मुखम्॥ ३॥

तनी हुई भौंहोंके साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंहके मुखके समान जान पड़ता था, उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था ॥ ३॥

अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्ती हस्तमिवातमनः। तिर्यगुर्ध्वं शरीरे च पातियत्वा शिरोधराम्॥ ४॥ अग्राक्ष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्ञातरमञ्ज्ञीत्।

जैसे हाथी अपनी सूँड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथको हिलाते और गर्दनको शरीरमें ऊपरनीचे और अगल-बगल सब ओर धुमाते हुए नेत्रोंके अग्र-भागसे टेढ़ी नजरोंद्वारा अपने भाई श्रीरामको देखकर उनसे बोले—॥ ४३॥

अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम् ॥ ५ ॥ धर्मदोषष्रसङ्गेन लोकस्यानतिशङ्कया । कथं द्येतदसम्भ्रान्तस्त्वद्विधो वक्तमहीति ॥ ६ ॥ यथा द्येवमशीण्डीरं शीण्डीरः श्वत्रियर्षभः । कि नाम कृषणं दैवमशक्तमभिशंससि ॥ ७ ॥

'भैया! आप समझते हैं कि यदि पिताकी इस आज्ञा-का पालन करनेके लिये में वनको न जाऊँ तो धर्मके विरोध-का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगोंके मनमें यह वड़ी भारी शङ्का उठ खड़ी होगी कि जो पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है। वह यदि राजा ही हो जाय तो हमारा धर्मपूर्वक पालन कैने करेगा? साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि में पिताकी इस आज्ञाका पालन नहीं करूँ तो

दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्मकी अवहेलना होनेसे जगत्के विनाशका भय उपिखत होगा। इन सब दोषों और शक्काओंका निराकरण करनेके लिये आपके मनमें वनगमनके प्रति जो यह बड़ा भारी सम्भ्रम ( उतावलापन ) आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रममूलक ही है; क्योंकि आप असमर्थ (दैव' नामक तुच्छ वस्तुको प्रवल बता रहे हैं। दैवका निराकरण करनेमें समर्थ आप-जैसा क्षत्रियशिरोमणि वीर यदि भ्रममें नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था? अतः असमर्थ पुरुषोंद्वारा ही अपनाये जाने योग्य और पौरुष-के निकट कुछ भी करनेमें असमर्थ (दैव' की आप साधारण मनुष्यके समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ॥ ५—७॥

पापयोस्ते कथं नाम तयोः शङ्का न विद्यते । सन्ति धर्मोपधासका धर्मात्मन किं न बुध्यसे॥ ८॥

'धर्मात्मन् ! आपको उन दोनों पापियोंपर संदेह क्यों नहीं होता ? संसारमें कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं, जो दूसरोंको ठगनेके लिये धर्मका ढोंग बनाये रहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं ? ॥ ८ ॥

तयोः सुचरितं स्वार्थं शाष्ट्रयात् परिजिहीर्षतोः । यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव । तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद् वरः प्रकृतश्च सः ॥ ९ ॥

'रघुनन्दन! वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये शाठतावश धर्मके बहाने आप-जैसे सच्चरित्र पुरुषका परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है, वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदानवाली वात सच्ची होती तो आपके अभिपेकका कार्य प्रारम्भ होनेसे पहले ही इस तरहका वर दे दिया गया होता॥ ९॥

लोकविद्विष्टमारब्धं त्वद्न्यस्याभिषेचनम्। नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमहीसि॥ १०॥

( गुणवान् ज्येष्ठ पुत्रके रहते हुए छोटेका अभिषेक करना ) यह लोकविरुद्ध कार्य है, जिसका आज आरम्भ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसीका राज्याभिषेक हो, यह मुझसे सहन नहीं होनेका। इसके लिये आप मुझे क्षमा करेंगे॥ १०॥

येनैवमागता द्वैधं तव वुद्धिर्महामते। सोऽपिधर्मोमम द्वेष्यो यत्प्रसङ्गाद् विमुह्यसि॥११॥ भहामते! पिताके जिस वचनको मानकर आप मोहमें पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धिमें दुविधा उत्पन्न हो गयी है, मैं उसे धर्म माननेका पश्चपाती नहीं हूँ; ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ ॥ ११ ॥

कथं त्वं कर्मणा शक्तः कैकेयीवशवर्तिनः। करिष्यसि पितुर्वाक्यमधर्मिष्ठं विगर्हितम्॥१२॥

'आप अपने पराक्रमसे सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी कैकेयीके वशमें रहनेवाले पिताके अधर्मपूर्ण एवं निन्दित वचनका पालन कैसे करेंगे ? ॥ १२ ॥

यद्यं किल्बिषाद् भेदः कृतोऽप्येवं न गृह्यते । जायते तत्र मे दुःखं धर्मसङ्गश्च गर्हितः ॥१३॥

'वरदानकी झूठी कल्पनाका पाप करके आपके अभिषेकमें रोड़ा अटकाया गया है, किर भी आप इस रूपमें नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिये मेरे मनमें बड़ा दुःख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्मके प्रति होनेवाली आसक्ति निन्दित है।।१३॥

तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः।
मनसापिकथंकामं कुर्यात् त्वां कामबृत्तयोः।
तयोस्त्वहितयोर्नित्यं शस्त्रोः पित्रभिधानयोः॥ १४॥

•ऐसे पाखण्डपूर्ण धर्मके पालनमें जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है, वह यहाँके जनसमुदायकी दृष्टिमें निन्दित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्रका अहित करनेवाले, पिता-माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओंके मनोरथको मनसे भी कैसे पूर्ण कर सकता है ( उसकी पूर्तिका विचार भी मनमें कैसे ला सकता है ? )॥ १४॥

यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्भतम्। तथाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥१५॥

'माता-पिताके इस विचारको कि—'आपका राज्यामिषेक न हो' जो आप दैवकी प्रेरणाका फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आप-को उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये॥ १५॥

विक्कवो बीर्यहीनो यः स दैवमनुवर्तते। बीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पर्युपासते॥ १६॥

'जो कायर है, जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है, वही दैवका भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदरकी दृष्टिसे देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैवकी उपासना नहीं करते हैं।। १६॥

दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम्। न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति॥१७॥

'जो अपने पुरुषार्थसे दैवको दबानेमें समर्थ है, वह पुरुष दैवके द्वारा अपने कार्यमें बाधा पड़नेपर खेद नहीं करता— शिथिल होकर नहीं बैठता ॥ १७ ॥

द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य षौरुषं पुरुषस्य च । दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति ॥ १८ ॥ 'आज संसारके लोग देखेंगे कि दैवकी शक्ति बड़ी है या पुरुषका पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्यमें कीन बलवान् है और कीन दुर्बल—इसका स्पष्ट निर्णय हो जायगा॥ १८॥

अध्य मे पौरुषहतं दैवं द्रक्यन्ति वै जनाः। यैदेवादाहतं तेऽद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम् ॥ १९॥

'जिन लोगोंने दैवके बलसे आज आपके राज्याभिषेकको नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थसे अवस्य ही दैवका भी विनाश देख लेंगे॥ १९॥

अत्यङ्कशिमवोद्दामं गजं मद्जलोद्धतम्। प्रथावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये॥ २०॥

'जो अङ्कुशकी परवा नहीं करता और रस्ते या साँकलको भी तोड़ देता है, मदकी धारा बहानेवाले उस मत्त गजराजकी भाँति वेगपूर्वक दौड़नेवाले दैवको भी आज मैं अपने पुरुषार्थ-से पीछे लौटा दूँगा ॥ २०॥

लोकपालाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम् । न च कृत्स्नाल्ययो लोका विद्दन्युः किं पुनः पिता ॥२१॥

'समस्त लोकपाल और तीनों लोकोंके सम्पूर्ण प्राणी आज श्रीरामके राज्याभिषेकको नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजीकी तो बात ही क्या है ? ॥ २१ ॥

यैर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः। अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा॥ २२॥

भाजन् ! जिन लोगोंने आपसमें आपके वनवासका समर्थन किया है, वे स्वयं चौदह वर्षोंतक वनमें जाकर छिपे रहेंगे ॥ २२॥

अहं तदाशां घक्ष्यामि पितुस्तस्याश्चया तव। अभिषेकविद्यातेन पुत्रराज्याय वर्तते॥ २३॥

भी पिताकी और जो आपके अभिषेकमें विष्त डाळकर अपने पुत्रको राज्य देनेके प्रयत्नमें लगी हुई है, उस कैकेयीकी भी उस आशाको जलाकर भस्म कर डालूँगा ॥ २३॥

मद्रलेन विरुद्धाय न स्थाद् दैववलं तथा। प्रभविष्यति दुःखाय यथोशं पौरुषं सम ॥ २४॥

'जो मेरे बलके विरोधमें खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दु:ख देनेमें समर्थ होगा, वैसा दैवबल उसे सुख नहीं पहुँचा सकेगा॥ २४॥

ऊर्ध्व वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्। आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्विय ॥ २५ ॥

'सहसों वर्ष बीतनेके पश्चात् जब आप अवस्थाक्रमसे वनमें निवास करनेके लिये जायँगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालनरूप कार्य करेंगे ( अर्थात् उस समय भी दूसरोंको इस राज्यमें दखल देनेका अवसर नहीं प्राप्त होगा ) ॥ २५॥ पूर्वराजर्षिवृत्त्या हि वनवासोऽभिधीयते। प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत् परिपालने ॥ २६ ॥

'पुरातन राजर्षियोंकी आचारपरम्पराके अनुसार प्रजाका पुत्रवत् पालन करनेके निमित्त प्रजावर्गको पुत्रोंके हाथमें सौंपकर वृद्ध राजाका वनमें निवास करना उचित बताया जाता है ॥ २६ ॥

स चेद् राजन्यनेकाग्रे राज्यविश्रमशङ्कया। नैवमिच्छसिधर्मात्मन् राज्यं रामत्वमात्मनि॥२७॥

धर्मातमा श्रीराम ! हमारे महाराज बानप्रस्थधर्मके पाळनमें चित्तको एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसीळिये यदि आप यह समझते हों कि उनकी आज्ञाके विरुद्ध राज्य ग्रहण कर छेनेपर समस्त जनता बिद्रोही हो जायगी, अतः राज्य अपने हाथमें नहीं रह सकेगा और इसी शङ्कासे यदि आप अपने ऊपर राज्यका भार नहीं छेना चाहते हैं अथवा वनमें चछे जाना चाहते हैं तो इस शङ्काको छोड़ दीजिये ॥ २७ ॥ प्रतिजाने च ते वोर मा भूवं वीरछोकभाक ।

राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सागरम् ॥ २८॥ वीर! में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्रको रोके रहती है, उसी प्रकार में आपकी और आपके राज्यकी रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीरलोकका भागी न हो ऊँ॥ २८॥

मङ्गर्छैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव । अहमेको महीपालानलं वारियतुं वलात् ॥ २९ ॥

्इसलिये आप मङ्गलमयी अभिषेक-सामग्रीसे अपना अभिषेक होने दीजिये । इस अभिषेकके कार्यमें आप तत्पर हो जाइये । मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भू-पालोंको रोक रखनेमें समर्थ हूँ ॥ २९॥

न शोभार्थाविमौ बाह्न न धनुर्भूषणाय मे। नासिराबन्धनार्थाय न शराः स्तम्भहेतवः॥ ३०॥

ये मेरी दोनों भुजाएँ केवल शोभाके लिये नहीं हैं। मेरे इस धनुषका आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमरमें बाँधे रखनेके लिये नहीं है तथा इन बाणोंके खम्मे नहीं बनेंगे॥ ३०॥

अमित्रमथनार्थाय सर्वमेतचतुष्ट्यम् । न चाहं कामयेऽत्यर्थे यः स्याच्छतुर्मतो मम ॥ ३१ ॥

ंये सब चारों वस्तुएँ शत्रुओंका दमन करनेके लिये ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता ॥ ३१॥

असिना तीक्ष्णघारेण विद्युचितवर्चसा। प्रगृहीतेन वै शत्रुं विज्ञणं वा न कल्पये॥ ३२॥

्जिस समय में इस तीखी धारवाली तलवारको हाथमें लेता हूँ, यह बिजलीकी तरह चञ्चल प्रभाते चमक उठती है।

इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रुको, वह वज्रधारी इन्द्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता ॥ ३२॥

खड्गनिष्पेषनिष्पिष्टैर्गहना दुश्चरा च मे। हरत्यश्वरथिहस्तोरुशिरोभिर्भविता मही॥३३॥

'आज मेरे खड़ के प्रहारसे पीस डाले गये हाथी, घोड़े और रिधयोंके हाथ, जाँच और मस्तकोंद्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जायगी कि इसपर चलना-फिरना कठिन हो जायगा।। ३३।।

खङ्गधाराहता मेऽच दीप्यमाना इवाग्नयः। पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्युतः॥ ३४॥

भोरी तलवारकी धारसे कटकर रक्तसे लथपथ हुए शतु जलती हुई आगके समान जान पड़ेंगे और विजलीसिहत मेघोंके समान आज पृथ्वीपर गिरेंगे ॥ ३४॥

बद्धगोधाङ्गुलित्राणे प्रगृहीतशरासने । कथं पुरुषमानी स्थात् पुरुषाणां मयि स्थित ॥ ३५॥

'अपने हाथों में गोहके चर्मसे बने हुए दस्तानेको बाँधकर जब हाथमें धनुष छे में युद्धके लिये खड़ा हो जाऊँगा, उस समय पुरुषोंमेंसे कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुषपर अभिमान कर सकेगा ? ॥ ३५॥

बहुभिश्चैकमत्यस्यन्नेकेन च बहुअनान्। विनियोक्ष्यास्यहं बाणान्नृवाजिगजमर्मसु ॥ ३६॥

भी बहुत-से बाणोंद्वारा एकको और एक ही बाणसे बहुत-से योद्धाओंको घराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियोंके मर्मस्थानोंपर बाण मारूँगा ॥ ३६॥

अद्य मेऽस्त्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति। राज्ञश्चाप्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो॥३७॥

'प्रभो ! आज राजा दशरथकी प्रभुताको मिटाने और आपके प्रभुत्वकी स्थापना करनेके लिये अस्त्रबलसे सम्पन्न मुझ लक्ष्मणका प्रभाव प्रकट होगा ॥ ३७॥

अद्य चन्द्रनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च। वस्तृनां च विमोक्षस्य सुदृदां पालनस्य च॥३८॥ अनुरुपाविमौ बाद्व राम कर्म करिष्यतः। अभिषेचनविष्नस्य कर्नृणां ते निवारणे॥३९॥

श्रीराम ! आज मेरी ये दोनों भुजाएँ, जो चन्दनका लेप लगाने, बाज्यंद पहनने, धनका दान करने और सुदृदोंके पालनमें संलग्न रहनेके योग्य हैं, आपके राज्याभिषेकमें विध्न डालनेवालोंको रोकनेके लिये अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी !! ३८-३९ !!

> ब्रवीहि को ऽद्यैव मया वियुज्यतां तवासुहत् प्राणयशःसुहज्जनैः । यथा तवेयं वसुधा वशा भवेत् तथैव मां शाधि तवास्मि किंकरः ॥४०॥

'प्रभो ! बतलाइये, मैं आपके किस शत्रुको अभी प्राण, यश और सुहजनोंसे सदाके लिये बिलग कर दूँ। जिस उपायसे भी यह पृथ्वी आपके अधिकारमें आ जाय, उसके लिये सुझे आज्ञा दीजिये, मैं आपका दास हूँ, ॥४०॥

> विमृज्य बाष्पं परिसान्त्वय बासकृत् स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः।

उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निवोध मामेष हि सौम्य सत्पथः॥ ४१ ॥

रघुवंशकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामने लक्ष्मणकी ये बातें सुनकर उनके आँसू पोंछे और उन्हें बारंबार सान्त्वना देते हुए कहा—'सौम्य! मुझे तो तुम माता-पिताकी आज्ञा-के पालनमें ही हदतापूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषोंका मार्ग है'।। ४१।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तेईसवाँ सर्ग पृरा हुआ ॥ २३ ॥

# चतुर्विशः सर्गः

विलाप करती हुई कौसल्याका श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा पतिकी सेवा ही नारीका धर्म है, यह बताकर श्रीरामका उन्हें रोकना और बन जानेके लिये उनकी अनुमित ग्राप्त करना

तं समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निर्देशपालने । कौसल्या बाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठमत्रवीत् ॥ १ ॥

कौसल्याने जब देखा कि श्रीरामने पिताकी आज्ञाके पालनका ही हढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आँसुओंसे रुँधी हुई गद्गद वाणीमें धर्मात्मा श्रीरामसे इस प्रकार बोर्ली—॥ १॥

अदृष्टदुःखो धर्मात्मा सर्वभूतिप्रयंवदः। मिय जातो दशरथात् कथमुञ्छेन वर्तयेत्॥ २॥

'हाय! जिसने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियोंसे सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथसे मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उञ्छन्नत्तिसे—खेतमें गिरे हुए अनाजके एक-एक दानेको बीनकर कैसे जीवन-निर्वाह कर सकेगा ? ॥ २॥

यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते। कथं सभोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्॥ ३॥

'जिनके भृत्य और दास भी ग्रुद्धः स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्रीराम वनमें फल-मूलका आहार कैसे करेंगे ? ॥ ३॥

क एतच्छ्रद्दधेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद् भयम्। गुणवान् द्यितो राज्ञः काकुत्स्थो यद् विवास्यते ॥४॥

'जो सदुणसम्पन्न और महाराज दशरथके प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्स्थ-कुल-भूषण श्रीरामको जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इसपर विश्वास करेगा ? अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा ? ॥ ४ ॥

नूनं तु बलवाँ हो के कृतान्तः सर्वमादिशन्।
लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि ॥ ५ ॥
'श्रीराम ! निश्चय ही इस जगत्में दैव सबसे बड़ा

बलवान् है । उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है—वहीं सबको मुख-दु:खसे संयुक्त करता है; क्योंकि उसीके प्रभावमें आकर तुम्हारे-जैसा लोकप्रिय मनुष्य मी वनमें जानेको उद्यत है ॥ ५॥

अयं तु मामात्मभवस्तवाद्द्यांनमारुतः। विलापदुःखसमिघो रुदिताश्रुद्धताद्धतिः॥६॥ चिन्तावाष्पमद्दाधूमस्तवागमनचिन्तजः। कर्द्यायित्वाधिकं पुत्र निःश्वासायाससम्भवः॥७॥ त्वयाविद्दीनामिद्दमां द्योकाग्निरतुलो महान्। प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्हिमात्यये॥८॥

परंतु वेटा! तुमसे विछुड़ जानेपर यहाँ मुझे शोककी अनुपम
एवं बहुत वटी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी,
जैसे ग्रीष्मऋतुमें दावानल सूखी लकड़ियों और घास-फूसको
जला डालता है। शोककी यह आग मेरे अपने ही मनमें
प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पानेकी सम्भावना ही वायु बनकर इस अग्निको उदीत कर रही है। विलापजनित दुःख ही
इसमें ईंधनका काम कर रहे हैं। रोनेसे जो अश्रुपात होते हैं,
वे ही मानो इसमें दी हुई घीकी आहुति हैं। चिन्ताके कारण
जो गरम-गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान् धूम
है। तुम दूर देशमें जाकर फिर किस तरह आओगे—इस
प्रकारकी चिंता ही इस शोकाग्निको जन्म दे रही है। साँस लेनेका जो
प्रयत्न है, उसीसे इस आगकी प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है।
तुम्हीं इसे बुझानेके लिये जल हो। तुम्हारे बिना यह आग
मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी।। ६—८।।

कथं हि घेनुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छित । अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥ ९ ॥ धनु आगे जाते हुए अपने बछड़ेके पीछे-पीछे कैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे पीछे-पीछे चली चलूँगी? ॥ ९ ॥

#### यथा निगदितं मात्रा तद् वाक्यं पुरुवर्षभः। श्रुत्वा रामोऽब्रवीद् वाक्यं मातरं भृरादुःखिताम्।१०।

माता कौसल्याने जैसे जो कुछ कहा, उस वचनको सुनकर पुरुषोत्तम श्रीरामने अत्यन्त दुःखमें डूबी हुई अपनी मासे पुनः इस प्रकार कहा—॥ १०॥

#### कैकेय्या विश्वतो राजा मिय चारण्यमाश्चिते । भवत्या च परित्यको न नूनं वर्तियेष्यति ॥ ११ ॥

'मा ! कैंकेयीने राजाके साथ घोखा किया है। इघर मैं वनको चला जा रहा हूँ । इस दशामें यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे॥ ११॥

#### भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलं स्त्रियाः। स भवत्या न कर्तन्यो मनसापि विगर्हितः॥१२॥

'पितका परित्याग नारीके लिये बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषोंने इसकी बड़ी निन्दाकी है; अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मनमें भी नहीं लानी चाहिये॥ १२॥

#### यावज्जीवित काकुत्स्थः पिता मे जगतीपितः। गुश्रूषा क्रियतां तावत्स हि धर्मः सनातनः॥ १३॥

'मेरे पिता ककुत्स्थकुल-भूषण महाराज दशस्य जबतक जीवित हैं, तबतक तुम उन्हींकी सेवा करो। पतिकी सेवा ही स्त्रीके लिये सनातन धर्म है'।। १३।।

#### प्वमुक्ता तु रामेण कौसल्या ग्रुभदर्शना। तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिष्टकारिणम् ॥ १४॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर ग्रुभ कर्मोंपर दृष्टि ग्खनेवाली देवी कीसल्याने अत्यन्त प्रसन्न होकर अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीरामसे कहा —'अच्छा नेटा! ऐसा ही करूँगी' ॥ १४ ॥

#### प्वमुक्तस्तु वचनं रामो धर्मभृतां वरः। भृयस्तामब्रवीद् वाक्यं मातरं भृशदुः खिताम्॥ १५॥

माके इस प्रकार स्वीकृतिस्चक बात कहनेपर धर्मात्माओं-में श्रेष्ठ श्रीरामने अत्यन्त दुःखमें पड़ी हुई अपनी मातासे पुनः इस प्रकार कहा—॥ १५॥

#### मया चैव भवत्या च कर्तब्यं वचनं पितुः। राजा भर्ता गुरुः श्रेष्टः सर्वेषामीश्वरः प्रभुः॥ १६॥

'मा ! पिताजीकी आज्ञाका पालन करना मेरा और तुम्हारा—दोनोंका कर्तव्य है; क्योंकि राजा हम सब लोगोंके स्वामी, श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर एवं प्रभु हैं ॥ १६ ॥

इमानि तु महारण्ये विहृत्य नव पश्चच। वर्षाणि परमग्रीत्या स्थास्यामि वचने तव॥१७॥

'इन चौदह वर्षोतक मैं विशाल वनमें घूम-फिरकर लौट आऊँगा और बड़े प्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पालन करता रहूँगा' ॥ १७ ॥

#### प्वमुक्ता प्रियं पुत्रं वाष्पपूर्णानना तदा। उवाच परमार्ता तु कौसल्या सुतवल्सला॥१८॥

उनके ऐसा कहनेपर पुत्रवत्सला कौसल्याके मुखपर पुनः आँसुओंकी धारा वह चली । वे उस समय अत्यन्त आर्त होकर अपने प्रिय पुत्रसे बोलीं—॥ १८॥

#### आसां राम सपत्नीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्। नय मामपि काकुत्स्थ वनं वन्यां मृगीमिव॥१९॥ यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितरपेक्षया।

'बेटा राम ! अब मुझसे इन सौतोंके बीचमें नहीं रहा जायगा। काकुत्स्थ ! यदि पिताकी आज्ञाका पालन करनेकी इच्छासे तुमने वनमें जानेका ही निश्चय किया है तो मुझे भी वनवासिनी हरिणीकी भाँति वनमें ही ले चलों?॥ १९६ ॥ तां तथा रुद्तीं रामो रुद्द वचनमत्रवीत्॥ २०॥ जीवन्त्या हि स्त्रिया भर्ता देवतं प्रभुरेव च। भवत्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः॥ २१॥

यह कहकर माता कौसल्या रोने लगीं । उन्हें उस तरह रोती देख श्रीराम भी रो पड़े और उन्हें सान्त्वना देते हुए बोले—'मा! स्त्रीके जीते-जी उसका पित ही उसके लिये देवता और ईश्वरके समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनोंके प्रभु हैं।। २०-२१।।

#### न ह्यनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन घीमता। भरतश्चापि घर्मात्मा सर्वभूतप्रियंवदः॥२२॥ भवतीमनुवर्तेत स हि धर्मरतः सदा।

'जनतक बुद्धिमान् जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं, तबतक हमें अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन बोलनेवाले और सदा ही धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं। अतः वे तम्हारा अनुसरण—तुम्हारी सेवा करेंगे॥ २२ है॥

# यथा मिय तु निष्कान्ते पुत्रशोकेन पार्थिवः॥ २३॥ श्रमं नावाष्त्रयात् किंचिदप्रमत्ता तथा कुरु।

भिरे चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रशोकके कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानीके साथ वैसा ही प्रयत्न करना ॥ २३५ ॥

#### दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयेत्॥ २४॥ राज्ञो वृद्धस्य सततं हितं चर समाहिता।

'कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवनलीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी सम्भव हो, तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराजके दित-साधनमें लगी रहना॥ २४६॥

#### वतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा॥२५॥ भर्तारं नामुवर्तेत सा च पापगतिर्भवेत्।

'उत्कृष्ट गुण और जाति आदिकी दृष्टिसे परम उत्तम तथा व्रत-उपवासमें तत्पर होकर भी जो नारी पतिकी सेवा नहीं करती है, उसे पापियोंको मिलनेवाली गति (नरक आदि) की प्राप्ति होती है ॥ २५ है ॥

भर्तुः शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम् ॥ २६ ॥ अपि या निर्नमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात् ।

'जो अन्यान्य देवताओं की वन्दना और पूजासे दूर रहती है, वह नारी भी केवल पतिकी सेवामात्रसे उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त कर लेती है ॥ २६ है ॥

गुश्रूषामेव कुर्वीत भर्तुः प्रियहिते रता॥ २७॥ एष घर्मः स्त्रिया नित्योवेदे लोके श्रुतः स्मृतः।

'अतः नारीको चाहिये कि वह पतिके प्रिय एवं हित-साधनमें तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे, यही स्त्रीका वेद और लोकमें प्रसिद्ध नित्य (सनातन) वर्म है। इसी-का श्रुतियों और स्मृतियोंमें भी वर्णन है।। २७ है।।

अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः॥ २८॥ पुज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चेव सत्कृताः।

'देवि ! तुम्हें मेरी मङ्गल-कामनासे सदा अग्निहोत्रके अवसरोंपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा सत्कारपूर्वक ब्राह्मणोंका भी पूजन करते रहना चाहिये॥ २८ है॥

पवं कालं प्रतीक्षस्य ममागमनकाङ्क्षिणी॥ २९॥ नियता नियताहारा भर्तृशुश्रुषणे रता।

'इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमोंका पालन करती हुईं स्वामीकी सेवामें लगी रहो और मेरे आगमनकी इच्छा रखकर समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २९६॥

प्राप्स्यसे परमं कामं मयि पर्यागते सति ॥ ३०॥ यदि धर्मभूतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम् ।

'यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आनेपर तुम्हारी भी ग्रुभ कामना पूर्ण होगी' ॥ ३० ई ॥ पवमुक्ता तु रामेण बाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ ३१ ॥ कौसल्या पुत्रशोकार्ता रामं वचनमत्रवीत्।

श्रीरामके ऐसा कहनेपर कौसल्याके नेत्रोंमें आँसू छलक आये । वे पुत्रशोकसे पीड़ित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोर्ळी—॥ ३१६ ॥

गमने सुकृतां बुद्धि न ते शक्तोमि पुत्रक ॥ ३२ ॥ विनिवर्तियतुं वीर नूनं कालो दुरत्ययः। 'बेटा! मैं तुम्हारे वनमें जानेके निश्चित विचारको नहीं पलट सकती। वीर! निश्चय ही कालकी आज्ञाका उल्लङ्खन करना अत्यन्त कठिन है॥ ३२५॥

गच्छपुत्र त्वमेकाश्रोभद्रं तेऽस्तु सदा विभो ॥ ३३ ॥ पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्कमा।

'सामर्थ्यशाली पुत्र ! अब तुम निश्चिन्त होकर वनको जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वनसे लौट आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश—सब संताप दूर हो जायँगे।। ३३ ई।।

प्रत्यागते महाभागे इतार्थे चरितव्रते । पितुरानुण्यतां प्राप्ते स्विपच्ये परमं सुस्वम् ॥ ३४ ॥

'बेटा! जब तुम बनवासका महान् व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान् सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिताके ऋणसे उन्मण हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुखकी नींद सो सकुँगी॥ ३४॥

कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुर्विभाव्या सदा भुवि। यस्त्वां संचोदयित मे वच आविष्य राघव॥ ३५॥

'बेटा रघुनन्दन! इस भूतलपर दैवकी गतिको समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जानेके लिये प्रेरित कर रहा है।। ३५॥

गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः। नन्दयिष्यसि मां पुत्र साम्ना रह्ण्णेन चारुणा ॥ ३६॥

'बेटा ! महाबाहो ! इस समय जाओ, फिर कुशलपूर्वक लौटकर सान्त्वनाभरे मधुर एवं मनोहर वचनोंसे मुझे आनन्दित करना ॥ ३६ ॥

अपीदानीं स कालः स्याद् वनात् प्रत्यागतं पुनः। यत् त्वां पुत्रक पद्येयं जटावल्कलधारिणम्॥ ३७॥

'वत्स! क्या वह समय अभी आ सकता है, जब कि जटा-बल्कल धारण किये वनसे लौटकर आये हुए तुमको फिर देख सकुँगी'॥ ३७॥

> तथा हि रामं वनवासनिश्चितं द्दर्श देवी परमेण चेतसा। उवाच रामं ग्रुभलक्षणं वचो बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्क्षणी॥३८॥

देवी कौसल्याने जब देखा कि इस प्रकार श्रीराम वन-वासका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदरयुक्त दृदयसे उनको ग्रुभस्चक आशीर्वाद देने और उनके लिये स्वस्तिवाचन करानेकी इच्छा करने लगीं ॥ ३८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्विशः सर्गः॥ २४॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २४ ॥

# पञ्चविंदाः सर्गः

कौसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गलकामनापूर्वक खस्तिवाचन करना और श्रीरामका उन्हें प्रणाम करके सीताके मवनकी ओर जाना

सा विनीय तमायासमुपस्पृदय जलं शुचि । चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ १ ॥

तदनन्तर उस क्लेशजनक शोकको मनसे निकालकर श्रीरामकी मनस्विनी माता कौसल्याने पवित्र जलसे आचमन किया, फिर वे यात्राकालिक मङ्गलकृत्योंका अनुष्ठान करने लगीं ॥ १ ॥

न शक्यसे वारियतुं गच्छेदानीं रघूत्तम। शीघ्रं च विनिवर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे॥ २॥

( इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोर्ळी—) 'रघुकुल-भूषण! अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, इस समय जाओ, सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहो और शीष्ठ ही बनसे छौट आओ॥ २॥

यं पालयसि धर्मे त्वं प्रीत्या च नियमेन च। स वै राघवशार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ ३॥

(रघुकुलसिंह! तुम नियमपूर्वक प्रसन्नताके साथ जिस धर्मका पालन करते हो, वही सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करे ॥ ३ ॥

येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च। ते च त्वामभिरक्षन्तु वने सह महर्षिभिः॥ ४॥

'बेटा ! देवस्थानों और मन्दिरोंमें जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो, वे सब देवता महर्षियोंके साथ वनमें तुम्हारी रक्षा करें ॥ ४ ॥

यानि दत्तानि तेऽस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता। तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणैः समुद्दितं सदा॥ ५॥

'तुम सद्गुणोंसे प्रकाशित हो, बुद्धिमान् विश्वामित्रजीने तुम्हें जो-जो अस्त्र दिये हैं, वे सब-के-सब सदा सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥ ५॥

पितृशुश्रूषया पुत्र मातृशुश्रूषया तथा। सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः॥ ६॥

'महाबाहु पुत्र ! तुम पिताकी शुश्रूषाः माताकी सेवा तथा सत्यके पालनसे सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो ॥६॥

समित्कुशपवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च । स्थण्डिळानि च विशाणां शैळा वृक्षाः श्चपा हदाः । पतङ्गाः पन्नगाः सिंहास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ ७ ॥

'नरश्रेष्ठ ! समिधाः कुशाः पिवत्रीः वेदियाँ मन्दिरः ब्राह्मणोंके देवपूजनसम्बन्धी स्थानः पर्वतः वृक्षः क्षुप ( छोटी शाखावाले वृक्षः )ः जलाशयः पश्चीः सर्प और सिंह वनमें तुम्हारी रक्षा करें ॥ ७॥ स्वस्ति साध्याश्च विद्वे च मरुतश्च महर्षिभिः। स्वस्ति घाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽर्यमा ॥

'साध्य, विश्वेदेव तथा महर्षियोंसहित मस्द्गण तुम्हारा कल्याण करें; घाता और विधाता तुम्हारे लिये मङ्गलकारी हों; पूषा, भग और अर्थमा तुम्हारा कल्याण करें ॥ ८॥

लोकपालाश्च ते सर्वे वासवप्रमुखास्तथा। ऋतवः षट् च ते सर्वे मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥९॥ दिनानि च मुद्दर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। श्रुतिः स्मृतिश्च धर्मश्च पातु त्वां पुत्र सर्वतः ॥ १०॥

'वे इन्द्र आदि समस्त लोकपाल, छहीं ऋतुएँ, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मङ्गल करें। वेटा ! श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें॥ ९-१०॥

स्कन्दश्च भगवान् देवः सोमश्च सबृहस्पतिः। सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः॥ ११॥

'भगवान् स्कन्ददेव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद—ये सभी सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥ ११ ॥ ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः । स्तुता मया वने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः॥१२॥

'बेटा! वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएँ और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हो उस वनमें सदा सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥ १२ ॥

शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण पव च। चौरन्तरिशं पृथिवी वायुश्च सचराचरः ॥ १३ ॥ नक्षत्राणि च सर्वाणि प्रहाश्च सह दैवतैः। अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्चितम् ॥ १४ ॥

'समस्त पर्वतः समुद्रः राजा वरुणः द्युलोकः अन्तरिक्षः पृथिवी, वायुः चराचर प्राणीः समस्त नक्षत्रः देवताओंसिहत ग्रहः दिन और रात तथा दोनों संध्याएँ—ये सब-के-सब वनमें जानेपर सदा तुम्हारी रक्षा करें ॥ १३-१४॥

ऋतवश्चापि षट् चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा। कलाश्च काष्टाश्च तथा तव शर्म दिशन्तु ते ॥ १५॥

'छः भृतुएँ, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा— ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें ॥ १५ ॥ महावनेऽपि चरतो मुनिवेषस्य घीमतः। तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा ॥ १६ ॥

**भू**निका वेष घारण करके उस विशाल वनमें विचरते

हुए तुझ बुद्धिमान् पुत्रके लिये समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हों ॥ १६ ॥

राक्षसानां पिशाचानां रौद्राणां क्रकर्मणाम् । कव्यादानां च सर्वेषां मा भूत् पुत्रक ते भयम् ॥१७॥

'वेटा ! तुम्हें भयंकर राक्षसों, कूरकर्मा पिशाची तथा समस्त मांसभक्षी जन्तुओंसे कभी भय न हो ॥ १७ ॥ प्रवगा वृश्चिका दंशा मशकाश्चिव कानने । सरीस्पाश्च कीटाश्च मा भूवन् गहने तव ॥ १८ ॥

'वनमें जो मेढक या वानर, विच्छू, डाँस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं, वे उस गहन वनमें तुम्हारे लिये हिंसक न हों ॥ १८॥

महाद्विपाश्च सिंहाश्च ब्याचा ऋक्षाश्च दंष्ट्रिणः। महिषाः श्विङ्गणो रौद्रा न ते दुद्यन्तु पुत्रक ॥ १९॥

'पुत्र ! बड़े-बड़े हाथी, सिंह, ब्याघ, रीछ, दाढ़वाले अन्य जीव तथा विशाल सींगवाले भयंकर मैंसे वनमें तुमसे द्रोह न करें ॥ १९॥

नृमांसभोजना रौद्रा ये चान्ये सर्वजातयः। मा च त्वां हिंसिषुः पुत्र मया सम्पूजितास्त्विह॥ २०॥

'वत्स! इनके सिवा जो सभी जातियों में नरमांसभक्षी भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वनमें तुम्हारी हिंसा न करें ॥ २०॥

आगमास्तेशिवाः सन्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः। सर्वसम्पत्तयो राम सस्तिमान् गच्छ पुत्रक ॥ २१॥

'बेटा राम! सभी मार्ग तुम्हारे लिये मङ्गलकारी हों। तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो।। २१।।

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः। सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः॥ २२॥

'तुम्हें आकाशचारी प्राणियोंसे, भूतलके जीव-जन्तुओंसे, समस्त देवताओंसे तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे ॥ २२॥

गुकः सोमश्च सूर्यश्च धनदोऽथ यमस्तथा। पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवासिनम् ॥ २३॥

'श्रीराम ! ग्रुकः सोमः सूर्यः कुवेर तथा यम—ये मुझसे पूजित हो दण्डकारण्यमें निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें ॥ २३ ॥

अग्निर्वायुक्तथा धूमो मन्त्राश्चर्षिमुखच्युताः। उपस्पर्शनकाले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ॥ २४॥

'रघुनन्दन! स्नान और आचमनके समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियोंके मुखसे निकले हुए मन्त्र तुम्हारी रक्षा करें॥ सर्वलोकप्रभुर्बह्मा भूतकर्तृ तथर्षयः। ये च शेषाः सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्॥ २५॥

'समस्त लोकोंके स्वामी ब्रह्मा, जगत्के कारणभूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब-के-सब वनवासके समय तुम्हारी रक्षा करें? ॥ २५ ॥

इति माल्यैः सुरगणान् गन्धैश्चापि यशस्त्रिनी। स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानचीयतलोचना ॥ २६॥

ऐसा कहकर विशाललोचना यशस्विनी रानी कौसल्याने पुष्पमाला और गन्ध आदि उपचारोंसे तथा अनुरूप स्तुतियों-द्वारा देवताओंका पूजन किया ॥ २६॥

ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना। हावयामास विधिना राममङ्गलकारणात्॥ २७॥

उन्होंने श्रीरामकी मङ्गल-कामनासे अग्निको लाकर एक महात्मा ब्राह्मणके द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम करवाया॥

घृतं स्वेतानि माल्यानि समिधश्चेव सर्पपान् । उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना ॥ २८ ॥

श्रेष्ठ नारी महारानी कौसल्याने घी, स्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएँ ब्राह्मणके समीप रखवा दीं ॥ २८॥

उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम् । हुतह्वयावशेषेण बाह्यं बिलमकल्पयत् ॥ २९ ॥

पुरोहितजीने समस्त उपद्रवोंकी शान्ति और आरोग्यके उद्देश्यसे विधिपूर्वक अग्निमें होम करके हवनसे बचे हुए हविष्यके द्वारा होमकी वेदीसे बाहर दसीं दिशाओं में इन्द्र आदि लोकपालोंके लिये बलि अर्पित की ॥ २९ ॥

मधुद्ध्यक्षतपृतैः स्वस्तिवाच्यं द्विजांस्ततः। वाचयामास रामस्य वने स्वस्त्ययनिक्रयाम् ॥ ३०॥

तदनन्तर स्वस्तिवाचनके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके 'वनमें श्रीरामका सदा मङ्गल हो<sup>3</sup> इस कामनासे कौसल्याजीने उन सबसे स्वस्त्ययन-सम्बन्धी मन्त्रोंका पाठ करवाया ॥ ३०॥

ततस्तस्मै द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी। दक्षिणां प्रदद्दी काम्यां राघवं चेदमञ्जवीत्॥३१॥

इसके बाद यशिश्वनी श्रीराममाताने उन विप्रवर पुरोहित-जीको उनकी इच्छाके अनुसार दक्षिणा दी और श्रीरघुनायजी-से इस प्रकार कहा—॥ ३१॥

यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते। वृत्रनाशे समभवत् तत् ते भवतु मङ्गलम् ॥ ३२ ॥

'वृत्रामुरका नाश करनेके निमित्त सर्वदेववन्दित सहस्र-नेत्रधारी इन्द्रको जो मङ्गलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। वही मङ्गल तुम्हारे लिये भी हो ॥ ३२ ॥

यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकल्पयत् पुरा। अमृतं प्रार्थयानस्य तत् ते भवतु मङ्गलम् ॥ ३३॥ 'पूर्वकालमें विनतादेवीने अमृत लानेकी इच्छावाले अपने पुत्र गरुड़के लिये जो मङ्गलकृत्य किया था, वही मङ्गल तुम्हें भी प्राप्त हो ॥ ३३॥

अमृतोत्पादने दैत्यान् व्नतो वज्रधरस्य यत् । अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत् ते भवतु मङ्गलम् ॥ ३४॥

'अमृतकी उत्पत्तिके समय दैत्योंका संहार करनेवाले वज्र-धारी इन्द्रके लिये माता अदितिने जो मङ्गलमय आशीर्वाद दिया था, वही मङ्गल तुम्हारे लिये भी सुलभ हो ॥ ३४॥ विकासन प्रकारते विकास वलते जन्मः।

त्रिविक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरतुळतेजसः। यदासीन्मङ्गळं राम तत् ते भवतु मङ्गळम्॥३५॥

'श्रीराम! तीन पर्गोंको बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान् विष्णुके लिये जो मङ्गलाशंसा की गयी थी, वही मङ्गल तुम्हारे लिये भी प्राप्त हो।। ३५।।

ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम् ॥ ३६॥

'महाबाहो ! ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएँ तुम्हें मङ्गल प्रदान करें। तुम्हारासदा ग्रुभ मङ्गल हो'॥ इति पुत्रस्य शेषाश्च कृत्वा शिरिस भामिनी।

गन्धेश्चापि समालभ्य राममायतलोचना ॥ ३७॥ औषधीं च सुसिद्धार्थी विशल्यकरणीं शुभाम् । चकार रक्षां कौसल्या मन्त्रैरभिजजाप च ॥ ३८॥

इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाललोचना भामिनी कौसल्याने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखकर चन्दन और रोली लगायी तथा सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली विशल्यकरणी नामक ग्रुभ ओषि लेकर रक्षाके उद्देश्यसे मन्त्र पढ़ते हुए उसको श्रीरामके हाथमें बाँघ दिया; फिर उसमें उत्कर्ष लानेके लिये मन्त्रका जप भी किया ॥ ३७-३८ ॥

उवाचापि प्रहृष्टेव सा दुःखवशवर्तिनी। वाङ्मात्रेण न भावेन वाचा संसद्धमानया॥ ३९॥

तदनन्तर दुःखके अधीन हुई कौसल्याने ऊपरसे प्रसन्न-सी होकर मन्त्रोंका स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणीमात्रसे ही मन्त्रोच्चारण कर सकीं, हृदयसे नहीं (क्योंकि हृदय श्रीरामके वियोगकी सम्भावनासे व्यथित था, इसीलिये) वे खेदसे गहर, लड़खड़ाती हुई वाणीसे मन्त्र बोल रही थीं।। आनम्य सूर्धि चाद्याय परिष्वज्य यशिखनी।

अवदत् पुत्रमिष्टार्थो गच्छ राम यथासुखम् ॥ ४० ॥ अरोगं सर्वसिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम् । पद्यामि त्वां सुखं वत्स संधितं राजवर्त्मसु ॥ ४१ ॥

इसके बाद उनके मस्तकको कुछ झकाकर यशस्विनी माताने सुँघा और बेटेको हृदयसे लगाकर कहा—'वत्स राम! तुम सफलमनोरथ होकर सुखपूर्वक वनको जाओ। जब पूर्णकाम होकर रोगरहित सकुशल अयोध्यामें लौटोगे, उस समय उम्हें राजमार्गपर स्थित देखकर सुखी होऊँगी ॥ ४०-४१ ॥ प्रणष्टदुःखसंकल्पा हर्षविद्योतितानना ।

प्रणष्टदुःखसंकरपा हुषविद्योतितानना । द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचन्द्रमिवोदितम् ॥ ४२ ॥

'उस समय मेरे दुःखपूर्ण संकल्प मिट जायँगे, मुखपर हर्ष-जनित उछार छा जायगा और मैं वनसे आये हुए तुमको पूर्णिमाकी रातमें उदित हुए पूर्ण चन्द्रमाकी माँति देखूँगी ॥

भद्रासनगतं राम वनवासादिहागतम्। द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः ॥ ४३ ॥

'श्रीराम ! वनवाससे यहाँ आकर पिताकी प्रतिज्ञाको पूर्ण करके जब तुम राजिसहासनपर बैठोगे, उस समय मैं पुनः

प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा दर्शन करूँगी॥ ४३ ॥ मङ्गळैरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतः। वध्वाश्च मम नित्यं त्वं कामान संवर्ध याहि भोः॥ ४४॥

'अब जाओ और वनवाससे यहाँ लौटकर राजोचित मङ्गलमय वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता-की समस्त कामनाएँ पूर्ण करते रहो ॥ ४४ ॥

मयार्चिता देवगणाः शिवादयो महर्षयो भूतगणाः सुरोरगाः। अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते

हितानि काङ्कन्तु दिशश्च राघव ॥४५॥

'रघुनन्दन! मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग और सम्पूर्ण दिशाएँ—ये सब-के-सब वनमें जानेपर चिरकालतक तुम्हारे हितसाधनकी कामना करते रहें' ॥ ४५ ॥

अतीव चाश्रप्रतिपूर्णचोळना समाप्य च सस्त्ययनं यथाविधि । प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सस्त्रजे ॥ ४६॥

इस प्रकार माताने नेत्रोंमें अत्यन्त आँस् भरकर विधि-पूर्वक वह स्वस्तिवाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्रीरामकी परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती-से लगाया॥ ४६॥

> तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः । जगाम सीतानिलयं महायशाः स राघवः प्रज्वलितस्तया श्रिया ॥४७॥

देवी कौसल्याने जब श्रीरामकी प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथजी बारंबार माताके चरणोंको दबाकर प्रणाम करके माताकी मङ्गलकामनाजनित उत्कृष्ट शोभासे सम्पन्न हो सीताजीके महलकी ओर चल दिये। । ४७।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चित्रः सर्गः ॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ २५ ॥

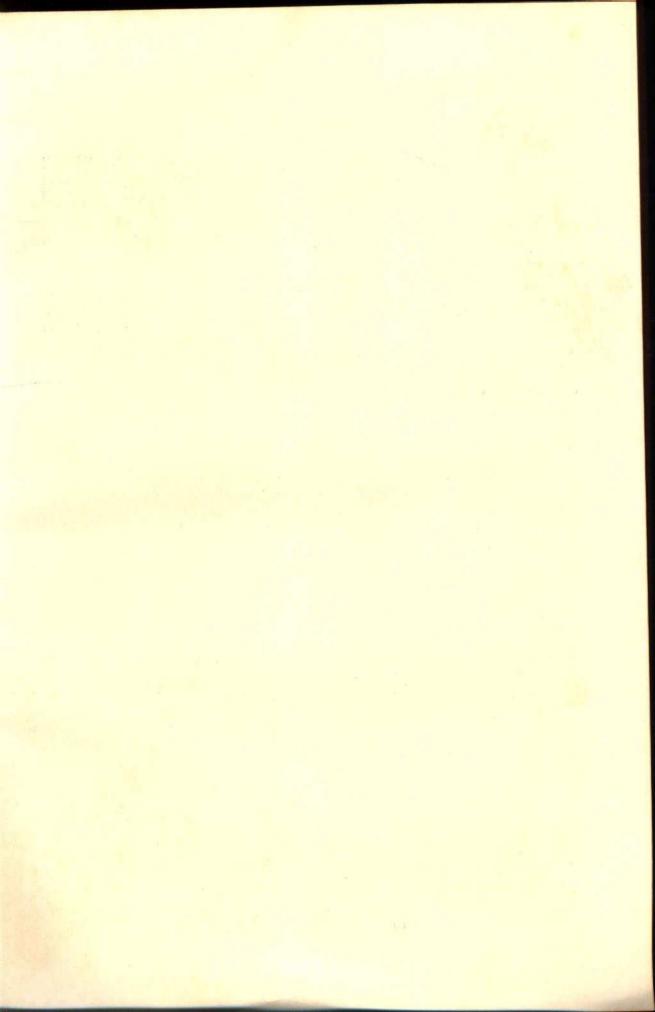

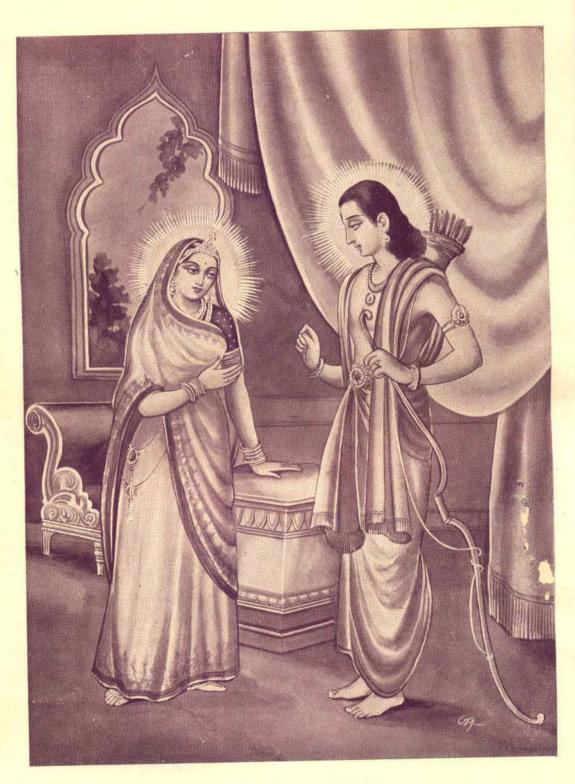

वनगमनके समय श्रीजानकीसे भेंट

षड्विंशः सर्गः

श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका कारण पूछना और श्रीरामका पिताकी आज्ञासे वनमें जानेका निश्चय वताते हुए सीताको घरमें रहनेके लिये समझाना

अभिवाद्य तुकौसल्यां रामः सम्प्रस्थितो वनम्। कृतस्वस्त्ययनो मात्रा घर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः ॥ १ ॥

धर्मिष्ठ मार्गपर स्थित हुए श्रीराम माताद्वारा स्वस्ति-वाचन-कर्म सम्पन्न हो जानेपर कौसल्याको प्रणाम करके वहाँसे वनके लिये प्रस्थित हुए ॥ १ ॥

विराजयन् राजसुतो राजमार्ग नरैर्वृतम्। हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया॥ २॥

उस समय मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए राजमार्गको प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सद्गुणोंके कारण लोगोंके मनको मथने-से लगे ( ऐसे गुणवान् श्रीरामको वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहाँके लोगोंका जी कचोटने लगा ) ॥ २ ॥

वैदेही चापि तत् सर्वे न गुश्राव तपस्विनी। तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम् ॥ ३ ॥

तपस्विनी विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक वह सारा हाल नहीं मुना था। उनके हृदयमें यही बात समायी हुई थी कि मेरे पतिका युवराजपदपर अभिषेक हो रहा होगा ॥३॥

देवकार्यं सा सा कृत्वा कृतशा हृष्ट्येतना। अभिक्षा राज्यमीणां राजपुत्री प्रतीक्षति॥ ४॥

विदेहराजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों-को जानना थीं, अतः देवताओंकी पूजा करके प्रसन्नचित्तसे श्रीगमके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं ॥ ४ ॥

प्रविवेशाथ रामस्तु खवेशम सुविभूषितम्। प्रह ,जनसम्पूर्ण हिया किचिद्वाङ्मुखः॥ ५॥

इतनेमें ही श्रीरामने अपने भलीमाँति सजे-सजाये अन्तःपुरमें, जो प्रसन्न मनुष्योंसे भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लजासे उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था॥ ५॥

अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्। अपर्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताब्याकुलितेन्द्रियम् ॥ ६ ॥

सीता उन्हें देखते ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयीं। उनकी अवस्था देखकर कॉंपने लगीं और चिन्तासे व्याकुल इन्द्रियोंवाले अपने उन शोकसंतप्त पतिको निहारने लगीं ॥ ६॥

तां दृष्ट्या स हि धर्मात्मा न राशाक मनोगतम्। तं शोकं राघवः सोहुं ततो विवृततां गतः॥ ७॥

धर्मात्मा श्रीराम सीताको देखकर अपने मानसिक

शोकका वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया ॥ ७ ॥

विवर्णवद्नं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नममर्पणम्। आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ ८ ॥

उनका मुख उदास हो गया था । उनके अङ्गोंसे पसीना निकल रहा था। वे अपने शोकको दवाये रखनेमें असमर्थ हो गये थे । उन्हें इस अवस्थामें देखकर सीता दुःखसे संतप्त हो उठीं और बोर्डी-- प्रभो ! इस समय यह आपकी कैसी दशा है ? 11 ८ 11

अद्य बाई स्पतः श्रीमान् युक्तः पुष्येण राघव। प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राह्मैः केन त्वमसि दुर्मनाः॥ ९ ॥

ध्युनन्दन ! आज बृहस्पति देवता-सम्बन्धी मङ्गल-मय पुष्यनक्षत्र है, जो अभिषेकके योग्य है। उसी पुष्यनक्षत्रके योगमें विद्वान् ब्राह्मणोंने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समयमें जब कि आपको प्रसन्त होना चाहिये थाः आपका मन इतना उदास क्यों है ? ॥ ९ ॥

जलफेननिभेन च। न ते शतशलाकेन आवृतं वदनं वल्गु च्छत्रेणाभिविराजते ॥ १०॥

भीं देखती हूँ, इस समय आपका मनोहर मुख जलके फेनके समान उज्ज्वल तथा सौ तीलियोंवाले इवेत छत्रसे आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है ॥ १०॥

व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम्। चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम् ॥ ११ ॥

'कमल-जैसे सुन्दर नेत्र घारण करनेवाले आपके इस मुखपर चन्द्रमा और इंसके समान श्वेत वर्णवाले दो श्रेष्ठ चॅवरोंद्वारा इवा नहीं की जा रही है ॥ ११॥

वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नर्षभ। स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मङ्गलैः स्तमागधाः ॥ १२॥

·नरश्रेष्ठ ! प्रवचनकुशल वन्दीः सूत और मागध-जन आज अत्यन्त प्रसन्न हो अपने माङ्गलिक वचनों द्वारा आप-की स्तुति करते नहीं दिखायी देते हैं ॥ १२॥

न ते क्षौद्रं च द्घि च ब्राह्मणा वेद्पारगाः। मूर्भि मूर्घाभिषिकस्य ददति सा विधानतः॥ १३॥

·वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मणोंने आज मूर्घाभिषिक्त हुए आपके मस्तकपर तीथोंदकमिश्रित मधु और दिधका विधि-पूर्वक अभिषेक नहीं किया ॥ १३॥

न त्वां प्रकृतयः सर्वाः श्रेणीमुख्याश्च भूषिताः। अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥ १४ ॥

'मन्त्री-सेनापित आदि सारी प्रकृतियाँ, वस्त्राभूषणोंसे विभूषित मुख्य-मुख्य सेठ-साहूकार तथा नगर और जनपदके लोग आज आपके पीछे-पीछे चलनेकी इच्छा नहीं कर रहे हैं? ( इसका क्या कारण है ? ) ॥ १४ ॥

चतुर्भिर्वेगसम्पन्नेहयैः काञ्चनभूषणैः। मुख्यः पुष्परथो युक्तःकिनगच्छति तेऽव्रतः॥ १५॥

'सुनहरे साज-बाजसे सजे हुए चार वेगशाली घोड़ोंसे जुता हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ ( पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ ) आज आपके आगे-आगे क्यों नहीं चल रहा है ? ॥ १५॥

न हस्ती चाम्रतः श्रीमान् सर्वलक्षणपूजितः । प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः ॥ १६ ॥

'वीर! आपकी यात्राके समय समस्त शुभ लक्षणोंसे प्रशंक्ति तथा काले मेघवाले पर्वतके समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखायी देता है ? ॥ १६॥

न च काञ्चनचित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन । भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरःसरम् ॥ १७॥

'प्रियदर्शन वीर! आज आपके मुवर्णजटित भद्रा-सनको सादर हाथमें लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखायी देता है ? ॥ १७॥

अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव। अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते॥१८॥

'जब अभिषेककी सारी तैयारी हो चुकी हैं। ऐसे समयमें आपकी यह क्या दशा हो रही है ? आपके मुखकी कान्ति उड़ गयी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरेपर प्रसन्नताका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता है। इसका क्या कारण है ?' ॥ १८॥

इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः। स्रोते तत्रभवांस्तातः प्रवाजयित मां वनम्॥१९॥

इस प्रकार विलाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन श्रीरामने कहा—'सीते! आज पूज्य पिताजी मुझे वनमें भेज रहे हैं॥ १९॥

कुले महति सम्भूते धर्मक्षे धर्मचारिणि। श्रुणु जानिक येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम॥२०॥

'महान् कुलमें उत्पत्न, धर्मको जाननेवाली तथा धर्म-परायणे जनकनन्दिनि ! जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो ॥ २०॥

राज्ञा सत्यप्रतिक्षेन पित्रा दशरथेन वै। कैकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्ती महावरी॥ २१॥ भिरे सत्यप्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथने माता कैकेयीको पहले कभी दो महान् वर दिये थे॥ २१॥

तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते। प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः॥२२॥

'इघर जब महाराजके उद्योगसे मेरे राज्याभिषेककी तैयारी होने लगी, तब कैकेयीने उस वरदानकी प्रतिज्ञाको याद दिलाया और महाराजको घर्मतः अपने काबूमें कर लिया॥

चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया। पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः॥ २३॥

'इससे विवश होकर पिताजीने भरतको तो युवराजके पदपर नियुक्त किया और मेरे लिये दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें निवास करना होगा।। २३॥

सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम् । भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥ २४ ॥ ऋदियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते प्रस्तवम् । तसान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्यात्रतो मम ॥ २५ ॥

'इस समय मैं निर्जन वनमें जानेके लिये प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम भरतके समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना; क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरेकी स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिये कहता हूँ कि तुम भरतके सामने मेरे गुणोंकी प्रशंसा न करना ॥ २४-२५॥

अहं ते नानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन। अनुक्लतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम् ॥ २६॥

'विशेषतः तुम्हें भरतके समक्ष अपनी सिखयोंके साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि उनके मनके अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो ॥ २६॥

तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्। स प्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः॥ २७॥

'सीते ! राजाने उन्हें सदाके लिये युवराजपद दे दिया है, इसलिये तुम्हें विशेष प्रयत्नपूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाह्रिये; क्योंकि अब वे ही राजा होंगे ॥ २७ ॥

अहं चापि प्रतिक्षां तां गुरोः समनुपालयन् । वनमद्यैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥ २८॥

भीं भी पिताजीकी उस प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिये आज ही वनको चला जाऊँगा। मनस्विनि! तुम धैर्य धारण करके रहना॥ २८॥

याते च मिय कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्। व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वयानघे॥ २९॥ 'कल्याणि ! निष्पाप सीते ! मेरे मुनिजनसेवित वनको चले जानेपर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवासमें संलग्न रहना चाहिये ॥ २९॥

कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि । वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ ३० ॥

'प्रतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथकी वन्दना करनी चाहिये।। ३०॥

माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकर्शिता। धर्ममेवात्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमहीति॥३१॥

भेरी माता कौसल्याको भी प्रणाम करना चाहिये। एक तो वे बूढ़ी हुईं, दूसरे दुःख और संतापने उन्हें दुर्वल कर दिया है; अतः धर्मको ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पानेके योग्य हैं॥ ३१॥

वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः शेषा मम मातरः। स्नेह्रपणयसम्भोगैः समा हि मम मातरः॥ ३२॥

'जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोंमें भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन-पोषणकी दृष्टिसे सभी माताएँ मेरे लिये समान हैं।। ३२।।

भात्युत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः। त्वया भरतशतुष्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम ॥ ३३ ॥

'भरत और शत्रुष्त मुझे प्राणींसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनोंको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान देखना और मानना चाहिये॥ ३३॥

विभियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन। स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च ॥ ३४॥ 'विदेहनन्दिनि ! तुम्हें भरतकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुलके राजा हैं ॥ ३४ ॥

आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः। राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुष्यन्ति विपर्यये॥ ३५॥

'अनुकूल आचरणके द्वारा आराधना और प्रयस्नपूर्वक सेवा करनेपर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करनेपर वे कुपित हो जाते हैं ॥ ३५ ॥

औरस्यानिष पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः। समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानिष नराधिषाः॥ ३६॥

जो अहित करनेवाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हों, राजा उन्हें त्याग देते हैं और आत्मीय न होनेपर भी जो सामर्थ्यवान् होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं ॥ ३६ ॥

सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी। भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रतपरायणा॥३७॥

अतः कल्याणि ! तुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यत्रतमें तत्पर रहकर यहाँ निवास करी ॥

अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये
त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि।
यथा व्यलीकं कुरुषेन कस्यचित्तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम॥ ३८॥

पिये ! अब मैं उस विशाल वनमें चला जाऊँगा। भामिनि ! तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे वर्तावसे किसी-को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञाका पालन करते रहना चाहिये'॥ ३८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छन्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६ ॥

# सप्तविंद्याः सर्गः

# सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये प्रार्थना

एवमुका तु वैदेही प्रियाही प्रियवादिनी। प्रणयादेव संकुद्धा भर्तारमिद्मव्रवीत्॥१॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर प्रियवादिनी विदेहकुमारी सीताजी, जो सब प्रकारसे अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थीं, प्रेमसे ही कुछ कुपित होकर पतिसे इस प्रकार बोर्डी—॥ १॥

किमिदं भावसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवम्।
त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम ॥ २॥
प्तरश्रेष्ठ श्रीराम ! आप मुझे ओछी समझकर यह क्या

कह रहे हैं ? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हँसी आती है ॥ २ ॥

वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्रविदुषां नृप । अनर्हमयशस्यं च न श्रोतब्यं त्वयेरितम् ॥ ३ ॥

'नरेश्वर ! आपने जो कुछ कहा है, वह अस्त्र-शस्त्रों के ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है। वह अपयशका टीका लगानेवाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है। ३॥

आर्यपुत्र विता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्तुषा।

स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते॥ ४ ॥

'आर्यपुत्र ! पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू—ये सब पुण्यादि कमोंका फल भोगते हुए अपने-अपने भाग्य ( ग्रुभाग्रुभ कर्म ) के अनुसार जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ ४॥

भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुवर्षम । अत्रश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि॥ ५॥

'पुरुषप्रवर! केवल पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वनमें रहनेकी आज्ञा मिल गयी है ॥ ५॥

निषता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजनः। इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ ६ ॥

'नारियोंके लिये इस लोक और परलोकमें एकमात्र पति ही सदा आश्रय देनेवाला है। पिता, पुत्र, माता, सिवयाँ तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है।। ६॥

यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमद्यैव राघव। अव्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ती कुशकण्डकान्॥ ७॥

'रष्टुनन्दन ! यदि आप आज ही दुर्गम बनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्तेके कुश और काँटोंको कुचलती हुई आपके आगे-आगे चलूँगी॥ ७॥

ईर्ध्यो रोषं बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवीदकम्। नय मां वीर विस्नब्धः पापं मिय न विद्यते ॥ ८॥

'अतः वीर ! आप ईर्ध्यों और रोर्षको दूर करके पीनेसे बचे हुए जलकी माँति मुझे निःशङ्क होकर साथ ले चिलये। मुझमें ऐसा कोई पाप—अपराध नहीं है, जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें॥ ८॥

प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहायसगतेन वा । सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते ॥ ९ ॥

'ऊँचे-ऊँचे महलोंमें रहना, विमानोंपर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियोंके द्वारा आकाशमें विचरना— इन सबकी अपेक्षा स्त्रीके लिये सभी अवस्थाओंमें पतिके चरणोंकी छायामें रहना विशेष महत्त्व रखता है ॥ ९ ॥

अनुशिष्टास्मिमात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम्। नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया॥ १०॥

'मुझे किसके साथ कैसा वर्नाव करना चाहिये, इस विषयमें मेरी माता और पिताने मुझे अनेक प्रकारसे शिक्षा दी

१. स्त्री होकर यह वनमें जानेका साहस कैसे करती है ? इस विचारसे ईच्चा होती है। २. यह मेरी बात नहीं मान रही है, यह सोचकर रोष प्रकट होता है। इन दोनोंका त्याग अपेक्षित है। ३. जैसे किसी जलहीन बीहड़ पथमें लोग अपने पीनेसे बचे हुए पानीको साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भी आप साथ ले चलें—यह सीताका अनुरोध है।

है। इस समय इसके विषयमें मुझे कोई उपदेश देने ही आवश्यकता नहीं है ॥ १०॥

अहं दुर्गं गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितम्। नानामृगगणाकीर्णे शार्दूछगणसेवितम्॥११॥

'अाः नाना प्रकारके वन्य पशुओंसे ब्याप्त तथा सिंहों और ब्याघोंसे सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वनमें मैं अवस्य चकुँगी ॥ ११॥

सुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः। अचिन्तयन्ती त्रींहोकांश्चिन्तयन्ती पतिवतम् ॥ १२ ॥

ंमें तो जैसे अपने पिताके घरमें रहती थी, उसी प्रकार उस वनमें भी सुखपूर्वक निवान कलँगी। वहाँ तीनों लोकोंके ऐश्वर्यको भी कुछ न समझती हुई में सदा पतित्रत धर्मका चिन्तन करती हुई आपकी सेवामें लगी रहूँगी॥ १२॥

ग्रुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी। सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १३॥

'वीर! नियमपूर्वक रहकर ब्रह्म वर्यव्रतका पालन करूँगी और सदा आपकी सेवामें तत्पर रहकर आपहीके साथ मीठी-मीठी सुगन्धसे भरे हुए वनोंमें विचरूँगी ॥ १३॥

त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम सम्परिपालनम्। अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद् ॥ १४॥

'दूसरोंको मान देनेबाले श्रीराम! आप तो वनमें रहकर दूसरे लोगोंकी भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिये कौन बड़ी बात है ? ॥ १४ ॥

साहं त्वया गमिष्यामि वनमध न संशयः। नाहं शक्या महाभाग निवर्तयतुमुद्यता॥१५॥

'महाभाग ! अतः मैं आपके साथ आज अवस्य वनमें चलूँगी। इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलनेको तैयार हूँ। मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता॥ १५॥ फलमलाश्रास निस्सं अस्तिस्मिति न नंगाना

फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः। न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा॥ १६॥

'वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, सदा आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल-मूल खाकर ही निर्वाह करूँगी। मेरे इस कथनमें किसी प्रकारके संदेह-के लिये स्थान नहीं है ॥ १६॥

अन्नतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्विय । इच्छामिपरतः शैलान् परवलानि सरांसिच॥ १७॥ द्रष्टुं सर्वत्र निर्भाता त्वया नाथेन घीमता ।

'आपके आगे-आगे चलूँगी और आपके मोजन कर लेनेपर जो कुछ बचेगा, उसे ही खाकर रहूँगी। प्रभो! मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान् प्राणनाथके साथ निर्भय हो बनमें सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे-छोटे तालाबों और सरोवरोंको देखूँ॥ १७३ ॥

#### हंसकारण्डवाकीर्णाः पश्चिनीः साधुपुष्पिताः ॥ १८ ॥ इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता ।

'आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर मुख-पूर्वक उन सुन्दर सरोबरोंकी शोभा देखना चाहती हूँ, जो श्रेष्ठ कमळपुष्पेंसे सुशोभित हैं तथा जिनमें इंस और कारण्डव आदि पक्षी भरे रहते हैं॥ १८६ ॥

#### अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यमनुव्रता ॥ १९ ॥ सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनिद्रनी ।

'विशाल नेत्रींबाले आर्यपुत्र ! आपके चरणोंमें अनुरक्त रहकर में प्रतिदिन उन सरोवरोंमें स्नान करूँगी और आपके साथ वहाँ सब ओर विचरूँगी, इससे मुझे परम आनन्दका अनुभव होगा ॥ १९६ ॥

#### पवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह ॥ २०॥ व्यतिक्रमं न वेतस्यामि खर्गोऽपि हि न मे मतः।

'इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षोतक भी यदि आपके साथ रहनेका सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्टका अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हों तो मुझे स्वर्गलोककी प्राप्ति भी अभीष्ट नहीं है ॥ २०६ ॥

#### खर्गेंऽपि च विना वासो भविता यदि राघव। त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तद्पि रोचये॥ २१॥

'पुरुषिंह 'खुनन्दन ! आपके विना यदि मुझे स्वर्ग-लोकका निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिये रुचिकर नहीं हो सकता—मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी॥ २१॥

#### अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैश्च ।

#### वने निवन्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावुपगृहा सम्मता॥ २२॥

'प्राणनाथ ! अतः उस अत्यन्त दुर्गम वनमें, जहाँ सहस्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवस्य चलूँगी और आपके ही चरणोंकी सेवामें रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वनमें उसी तरह सुखसे रहूँगी, जैसे पिताके घरमें रहा करती थी॥ २२॥

#### अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चिताम्। नयस्य मां साधुकुरुष्य याचनां नातो मयाते गुरुता भविष्यति॥ २३॥

ंमेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता, यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी। इसल्यि आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा होगा; मेरे रहनेसे आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा? ॥ २३ ॥

तथा ब्रुवाणामिष धर्मवत्सलां न च स्म सीतां नृवरो निनीषित । उवाच चैनां बहु संनिवर्तने

वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२४॥ धर्ममें अनुरक्त रहनेवाली सीताके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भी नरश्रेष्ठ श्रीरामको उन्हें साथ ले जानेकी इच्छा नहीं हई। वे उन्हें वनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये

वहाँके कष्टोंका अनेक प्रकारसे विस्तारपूर्वक वर्णन करने छगे॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७ ॥

# अष्टाविंशः सर्गः

# श्रीरामका वनवासके कप्टका वर्णन करते हुए सीताको वहाँ चलनेसे मना करना

स एवं ब्रुवर्ती सीतां धर्मशां धर्मवत्सलः। न नेतुं कुरुते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्॥ १॥

धर्मको जाननेवाली सीताके इस प्रकार कहनेपर भी धर्म-वत्सल श्रीरामने वनमें होनेवाले दुःखोंको सोचकर उन्हें साथ ले जानेका विचार नहीं किया ॥ १॥

#### सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्यदृषितलोचनाम्। निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाच हु॥ २॥

सीताके नेत्रोंमें आँख् भरे हुए थे। धर्मात्मा श्रीराम उन्हें वनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये सान्त्वना देते हुए इस प्रकार बोले-॥ २॥ सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा। इहाचरस्य धर्मे त्वं यथा मे मनसः सुखम् ॥ ३ ॥

'सीते! तुम अत्यन्त उत्तम कुछमें उत्पन्न हुई हो और सदा धर्मके आचरणमें ही छगी रहती हो; अतः यहीं रहकर धर्मका पाछन करो, जिससे मेरे मनको संतोष हो ॥ ३॥

सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वयाबले। वने दोषा हि बहवो वसतस्तान् निवोध मे ॥ ४ ॥

'सीते! मैं तुमसे जैसा कहूँ, वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अवला हो, वनमें निवास करनेवाले मनुध्यको बहुत-से दोष प्राप्त होते हैं; उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो ॥ सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मितः। बहुदाषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते॥ ५॥

'सीते! वनवासके लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो, वनको अनेक प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है।। ५।।

हितबुद्ध्या खलु वचो मयैतदभिधीयते। सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्॥ ६॥

'तुम्हारे हितकी भावनाते ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँतक मेरी जानकारी है, वनमें सदा सुख नहीं मिलता। वहाँ तो सदा दु:ख ही मिला करता है।। ६।।

गिरिनिर्झरसम्भूता गिरिनिर्दरिवासिनाम्। सिद्दानां निनदा दुःखाःश्रोतं दुःखमतो वनम्॥ ७॥

•पर्वतोंसे गिरनेवाले झरनोंके शब्दको सुनकर उन पर्वतोंकी कन्दराओंमें रहनेवाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुननेमें बड़ी दु:खदायिनी प्रतीत होती है, इसलिये वन दु:खमय ही है।। ७॥

क्रीडमानाश्च विस्नब्धा मत्ताः शून्ये तथा मृगाः । दृष्ट्रा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम् ॥ ८॥

भीते ! सूने वनमें निर्भय होकर कीड़ा करनेवाले मतवाले जंगली पश्च मनुष्यको देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट पड़ते हैं; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है ॥ ८॥

सम्राहाः सरितश्चैव पङ्कवत्यस्तु दुस्तराः। मत्तरिप गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनम्॥९॥

'वनमें जो निदयाँ होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना अत्यन्त कठिन होता है। इसके सिवा वनमें मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इन सब कारणोंसे वन बहुत ही दुःख-दायक होता है॥ ९॥

लताकण्टकसंकीर्णाः कृकवाकूपनादिताः। निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनम् ॥ १०॥

'वनके मार्ग लताओं और कॉटोंसे भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं, उन मार्गोंपर चलनेमें बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आस-पास जल नहीं मिलता, इससे वनमें दुःख-ही-दुःख है।। १०॥

सुष्यते पर्णशय्यासु स्वयंभग्नासु भूतले । रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद् दुःखमतो वनम् ॥ ११ ॥

'दिनभरके परिश्रमसे थके-माँदे मनुष्यको रातमें जमीनके ऊपर अपने-आप गिरे हुए सूखे पत्तोंके बिछौनेपर सोना पड़ता है, अतः वन दुःखसे भरा हुआ है ॥ ११॥

अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना। फलैर्चृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम्॥१२॥ सीते ! वहाँ मनको वशमें रखकर वृक्षोंसे स्वतः गिरे हुए फलेंके आहारपर ही दिन-रात संतोप करना पड़ता है। अतः वन दुःख देनेवाला ही है ॥ १२ ॥

उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिलि। जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारणम्॥ १३॥

'मिथिलेशकुमारी ! अपनी शक्तिके अनुसार उपवास करनाः सिरपर जटाका भार ढोना और वल्कल बस्त्र धारण करना—यही वहाँकी जीवनशैली है ॥ १३ ॥

देवतानां पितृणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकम्। प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम् ॥ १४ ॥

'देवताओंका, पितरोंका तथा आये हुए अतिथियोंका प्रतिदिन शास्त्रोक्तविधिके अनुसार पूजन करना—यह वन-वासीका प्रधान कर्तव्य है ॥ १४॥

कार्यस्त्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशः। चरतां नियमेनैव तस्माद् दुःखतरं वनम्॥१५॥

'वनवासीको प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। इसलिये वन बहुत ही कष्ट देनेवाला है।।१५॥

उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहृतैः। आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम् ॥ १६॥

'सीते ! वहाँ स्वयं चुनकर लाये हुए फूलोंद्वारा वेदोक्त-विधिसे वेदीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है। इसलिये वनको कष्टप्रद कहा गया है।। १६।।

यथालब्धेन कर्तब्यः संतोषस्तेन मैथिलि । यताहारैर्वनचरैः सीते दुःखमतो वनम् ॥ १७ ॥

'मिथिलेशकुमारीं जानकी ! वनवासियोंको जब जैसा आहार मिल जाय उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन दु:खरूप ही है ॥ १७ ॥

अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति नित्यशः। भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम् ॥ १८॥

'वनमें प्रचण्ड आँधी, धोर अन्धकार, प्रतिदिन भूखका कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यन्त कष्टपद है।। १८।।

सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनि। चरन्ति पथि ते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम्॥ १९॥

'भामिनि ! वहाँ बहुत-से पहाड़ी सर्प, जो अनेक प्रकारके रूपवाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्तेमें विचरते रहते हैं; अतः वन अत्यन्त कष्टदायक है ॥ १९ ॥

नदीनीलयनाः सर्पा नदीकुटिलगामिनः। तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्॥२०॥ भो नदियोंमें निवास करते और नदियोंके समान ही कुटिल गतिसे चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वनमें रास्तेको घेरकर पड़े रहते हैं; इसलिये वन बहुत ही कष्टदायक है ॥२०॥

पतङ्गा वृश्चिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह। वाधन्ते नित्यमबले सर्वे दुःखमतो वनम्॥ २१॥

अबले ! पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डॉंस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं; अतः साग वन दुःखरूप ही है ॥

द्रुमाः कण्टिकनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनि । वने व्याकुळशाखाद्रास्तेन दुःखमतो वनम् ॥ २२॥

'भामिनि ! वनमें काँटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं; इसिलये वन विशेष कष्टदायक होता है ॥ २२ ॥

कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च। अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम्॥ २३॥

'वनमें निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकारके भयोंका सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा दुःखरूप ही होता है ॥ २३॥

क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मितः। न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम्॥ २४॥

'वहाँ क्रोध और लोभको त्याग देना होता है, तपस्यामें मन लगाना पड़ता है और जहाँ भयका स्थान है, वहाँ भी भयभीत न होनेकी आवश्यकता होती है; अतः वनमें सदा दु:ख-ही-दु:ख है ॥ २४॥

तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं निह वनं तव। विमृशिषव पश्यामि बहुदीपकरं वनम्॥ २५॥

'इसलिये तुम्हारा वनमें जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचारकर देखता और समझता हूँ—कि वनमें रहना अनेक दोगोंका उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है ॥ २५॥

वनं तु नेतुं न कृता मितर्यदा वभूव रामेण तदा महात्मना। न तस्य सीता वचनं चकार तं ततोऽव्रवीद् रामित्रं सुदुःखिता॥ २६॥

जब महात्मा श्रीरामने उस समय सीताको बनमें छे जानेका विचार नहीं किया, तब सीताने भी उनकी उस बातको नहीं माना। वे अत्यन्त दुखी होकर श्रीरामसे इस प्रकार बोर्छो ॥ २६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टार्विद्याः सर्गः ॥ २८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अट्ठाईसवाँ सर्गं पृरा हुआ ॥ २८ ॥

# एकोनत्रिंशः सर्गः

सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वनगमनका औचित्य बताना

पतत् तु वचनं श्रुत्वा सीतारामस्य दुःखिता। प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमञ्जवीत्॥१॥

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सीताको बड़ा दुःख हुआ, उनके मुखपर आँमुओंकी धारा बह चली और वे धीरे-धीरे इस प्रकार कहने लगीं—॥ १॥

ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति । गुणानित्येवतान् विद्धि तव स्नेहपुरस्कृता ॥ २ ॥

प्राणनाथ! आपने वनमें रहनेके जो-जो दोष बताये हैं, वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायँगे। इस बातको आप अच्छी तरह समझ लें॥ २॥ मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शरभास्तथा। चमराः सुमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः॥ ३॥ अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव। रूपं दृष्ट्रापसर्पयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति॥ ४॥

्रधुनन्दन ! मृग, सिंह, हाथी, दोर, शरभ, चमरी गाय, नीलगाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब-के-सब आपका रूप देखकर भाग जायँगे; क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा । आपसे तो सभी डरते हैं; फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे ? ॥ ३-४ ॥

त्वया च सह गन्तब्यं मया गुरुजनाश्चया। त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितम्॥ ५॥

'श्रीराम ! मुझे गुरुजनोंकी आज्ञासे निश्चय ही आपके साथ चलना है; क्योंकि आपका वियोग हो जानेपर मैं यहाँ अपने जीवनका परित्याग कर दूँगी ॥ ५॥

निह मां त्वत्समीपस्थामि शकोऽपि राघव। सुराणामीश्वरः शक्तः प्रधर्षयितुमोजसा॥ ६॥

(रघुनाथजी ! आपके समीप रहनेपर देवताओंके राजा इन्द्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते ॥ ६ ॥

पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यित जीवितुम्। काममेवंविधं राम त्वया मम निद्र्शितम्॥ ७॥

अशराम ! पतिवता स्त्री अपने पतिसे वियोग होनेपर जीवित नहीं रह सकेगी; ऐसी बात आपने भी मुझे भलीभाँति दर्शायी है ॥ ७ ॥ अथापि च महाप्राञ्च ब्राह्मणानां मया श्रुतम्। पुरा पितृगृद्दे सत्यं वस्तव्यं किल मे वने ॥ ८॥

'महाप्राज्ञ! यद्यपि वनमें दोष और दुःख ही भरे हैं, तथापि अपने पिताके घरपर रहते समय मैं ब्राह्मणोंके मुखसे पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि 'मुझे अवश्य ही वनमें रहना पड़ेगा' यह बात मेरे जीवनमें सत्य होकर रहेगी ॥ ८॥ लक्ष्मणिस्यो दिज्ञाविस्यः अन्त्यानं कान्त्रं सन्ते।

लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे। वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव महावल ॥ ९ ॥

'महाबली बीर ! इस्तरेखा देखकर भविष्यकी बार्ते जान लेनेवाले ब्राह्मणोंके मुखसे अपने घरपर ऐसी वात सुनकर मैं सदा ही वनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ ॥ ९ ॥

आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल। सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रिय नान्यशा ॥ १०॥

'प्रियतम ! ब्राह्मणसे ज्ञात हुआ वनमें रहनेका आदेश एक-न-एक दिन मुझे पूरा वरना ही पड़ेगा, यह किसी तरह पलट नहीं सकता । अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वनमें अवस्य चलूँगी ॥ १०॥

कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह । कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान् भवतु द्विजः ॥ ११॥

'ऐसा होनेसे मैं उस भाग्यके विधानको भोग लूँगी। उसके लिये यह समय आ गया है। अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मणकी चात भी सची हो जायगी।। ११॥ वनवासे हि जानामि दःखानि वन्नाम किस्

वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल। प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैरकतात्मभिः॥ १२॥

'वीर! मैं जानती हूँ कि वनवासमें अवश्य ही बहुत-से दुःख प्राप्त होते हैं; परंतु वे उन्हींको दुःख जान पड़ते हैं, जिनकी इन्द्रियाँ और मन अपने वशमें नहीं हैं॥ १२॥

कन्यया च पितुर्गेहे वनवासः श्रुतो मया। भिक्षिण्याः रामवृत्ताया मम मातुरिहामतः॥ १३॥

'पिताके घरपर कुमारी अवस्थामें एक शान्तिपरायणा भिक्षुकीके मुखसे भी मैंने अपने वनवासकी बात सुनी थी। उसने मेरी माताके सामने ही ऐसी बात कही थी।। १३।।

प्रसादितश्च वै पूर्वे त्वं मे बहुतिथं प्रभी। गमनं वनवासस्य काङ्कितं हि सह त्वया॥१४॥

'प्रभो ! यहाँ आनेपर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ कालतक वनमें रहनेके लिये प्रार्थना की थी और आप-को राजी भी कर लिया था । इससे आप निश्चितरूपसे जान लें कि आपके साथ वनको चलना मुझे पहलेसे ही अभीष्ट है॥

छतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव। वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते॥१५॥ 'रघुनन्दन! आपका भला हो। मैं वहाँ चलनेके लिये पहलेसे ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूर-वीर वनवासी पतिक सेवा करना मेरे खिये अधिक रुचिकर है॥

शुद्धात्मन् प्रेमभावाद्धि भविष्यामि विकल्मषा । भर्तारमनुगच्छन्ती भर्ता हि परदैवतम् ॥ १६ ॥

'शुद्धात्मन् ! आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेमभावसे वनमें जानेपर मेरे पाप दूर हो जायँगे; क्योंकि स्वामी ही स्त्रीके लिये सबसे बड़ा देवता है ॥ १६ ॥

प्रेत्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा त्वया। श्रुतिर्हि श्रुयते पुण्या बाह्मणानां यदास्विनाम्॥ १७॥

'आपके अनुगमनसे परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषयमें यशस्वी ब्राह्मणोंके मुखसे एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है (जो इस प्रकार है—)।। १७॥

इहलोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महावल। अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा॥ १८॥

भहाबळी वीर ! इस लोकमें पिता आदिके द्वारा जो कत्या जिस पुरुषको अपने धर्मके अनुसार जलसे संकल्प करके दे दी जाती है, वह मरनेके बाद परलोकमें भी उसीकी स्त्री होती है ॥ १८॥

एवमसात् खकां नारीं सुवृत्तां हि पतिवताम्। नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना॥ १९॥

भीं आपकी धर्मपत्नी हूँ, उत्तम व्रतका पालन करनेवाली और पतिव्रता हूँ, फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँसे अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं॥ १९॥

भक्तां पतिवतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः । नेतुमर्हसि काकुतस्थ समानसुखदुःखिनीम् ॥ २०॥

'ककुत्स्यकुलभूषण! में आपकी मक्त हूँ, पातिव्रत्यका पालन करती हूँ, आपके बिछोहके भयसे दीन हो रही हूँ तथा आपके सुख-दु:खमें समानरूपसे हाथ बँटानेवाली हूँ। मुझे सुख मिले या दु:ख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूँगी—हर्ष या शोकके वशीभृत नहीं होऊँगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ ले चलनेकी कृपा करें॥ २०॥

यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छिसि । विषमिंन जलंबाहमास्थास्ये मृत्युकारणात् ॥ २१ ॥

'यदि आप इस प्रकार दुःखमें पड़ी हुई मुझ सेविकाको अपने साथ बनमें छे जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्युके लिये विष खा लूँगी, आगमें कूद पहुँगी अथवा जलमें ह्रव जाऊँगी? ॥ २१॥

पर्व वहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति। नानुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्॥२२॥

इस तरह अनेक प्रकारसे सीताजी वनमें जानेके लिये याचना कर रही थीं तथापि महाबाहु श्रीरामने उन्हें अपने साथ निर्जन वनमें ले जानेकी अनुमित नहीं दी ॥ २२ ॥ एवमुका तु सा चिन्तां मैथिली समुपागता । स्नापयन्तीव गामुण्णैरश्रुभिर्नयनच्युतैः ॥ २३ ॥

इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देनेपर मिथिलेश-कुमारी सीताको बड़ी चिन्ता हुई और वे अपने नेत्रोंसे गरम-गरम आँस् बहाकर घरतीको भिगोने-सी लगीं॥ २३॥ चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान् । कोधाविष्टां तुवैदेहींकाकुत्स्थो बह्नसान्त्वयत् ॥ २४॥

उस समय विदेहनन्दिनी जानकीको चिन्तित और कुपित देख मनको वशमें रखनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें वनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये भाँति-भाँतिकी बातें कहकर समझाया ॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनिव्रंशः सर्गः ॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उनतीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २९ ॥

# त्रिंशः सर्गः

सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें साथ ले चलनेकी खीकृति देना, पिता-माता और गुरुजनोंकी सेवाका महत्त्व बताना तथा सीताको वनमें चलनेकी तैयारीके लिये घरकी वस्तुओंका दान करनेकी आज्ञा देना

सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा। वनवासनिमित्तार्थे भर्तोरमिद्मब्रवीत्॥ १॥

श्रीरामके समझानेपर मिथिलेशकुमारी जानकी वनवासकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने पतिसे फिर इस प्रकार बोलीं।

सा तमुत्तमसंविग्ना सीता विपुछवक्षसम्। प्रणयाचाभिमानाच परिचिक्षेप राघवम्॥२॥

सीता अत्यन्त डरी हुई थीं। वे प्रेम और स्वाभिमानके कारण विशाल वक्षः खलवाले श्रीरामचन्द्रजीपर आक्षेप-सा करती हुई कहने लगीं—॥ २॥

किं त्वामन्यत वैदेहः पिता में मिथिलाधियः । राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषिष्ठमहम् ॥ ३ ॥

'श्रीराम ! क्या मेरे पिता मिथिलानरेश विदेहराज जनकने आपको जामाताके रूपमें पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीरसे ही पुरुष हैं; कार्यकलापसे तो स्त्री ही हैं॥

अनृतं वत लोकोऽयमज्ञानाद् यदि वक्ष्यति । तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४ ॥

'नाथ! आपके मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्यके समान तपनेवाले श्रीरामचन्द्रमें तेज और पराक्रमका अभाव है तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात होगी॥ ४॥ कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते।

कि हि कत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते । यत् परित्यकुकामस्त्वं मामनन्यपरायणाम् ॥ ५ ॥

'आप क्या सोचकर विषादमें पड़े हुए हैं अथवा किससे आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीताका, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं ॥ ५॥ द्युमत्सेनसुतं वीरं सत्यवःतमनुव्रताम्। सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्॥ ६॥

'जैसे सावित्री युमत्सेनकुमार वीरवर सत्यवान्की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञाके अधीन समझिये ॥ ६ ॥

न त्वहं मनसा त्वन्यं द्रशस्मि त्वहतेऽनघ। त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी॥ ७॥

'निष्पाप रघुनन्दन! जैसी दूसरी कोई कुलकलिइनी स्त्री परपुरुषपर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुषको मनसे भी नहीं देख सकती। इसलिये आपके साथ ही चलुँगी (आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी)॥ ७॥

खयं तु भायों कीमारीं चिरमध्युषितां सतीम् । शैलृष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८ ॥

'श्रीराम! जिसका कुमारावस्थामें ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकालतक आपके साथ रह जुकी है, उसी मुझ अपनी सती-साध्वी पत्नीको आप औरतकी कमाई खानेवाले नटकी भाँति दूसरोंके हाथमें धौंपना चाहते हैं ? ॥ ८ ॥

यस्य पथ्यंचरामात्य यस्य चार्थेऽवरुष्यसे। त्वं तस्य भव वदयश्च विघेयश्च सदानघ॥ ९॥

भिष्पाप रघुनन्दन ! आप मुझे जिसके अनुकृल चलनेकी शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिये आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरतके सदा ही वशवतीं और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिये, मैं नहीं रहूँगी ॥ ९॥

स मामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमहीस । तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह॥१०॥ 'इसिल्पे आपका मुझे अपने साथ लिये विना वनकी ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वनमें रहना हो अथवा स्वर्गमें जाना हो तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ॥ १०॥

न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः। पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विद्वारशयनेष्विव ॥ ११ ॥

ंजैसे बगीचोंमें धूमने और पलंगपर होनेमें कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे बनके मार्गपर चलनेमें भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा॥ ११॥

कुराकाशशरेषीका ये च कण्डिकनो द्रुमाः। त्लाजिनसमस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया॥१२॥

'रास्तेमें जो कुश-कास, सरकंडे, सींक और काँटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहनेसे रूई और मृगचर्मके समान मुखद प्रतीत होगा ॥ १२॥

महावातसमुद्भूतं यन्मामवकरिष्यति । रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चन्दनम् ॥ १३ ॥

'प्राणवल्लम ! प्रचण्ड ऑधीसे उड़कर मेरे शरीरपर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चन्दनके समान समझूँगी ॥ १३॥

शाद्वलेषु यदा शिश्ये वनान्तर्वनगोचरा। कुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः॥१४॥

'जब वनके भीतर रहूँगी, तब आपके साथ घासोंपर भी सो लूँगी। रंग-बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनोंसे युक्त पलंगोंपर क्या उससे अधिक मुख हो सकता है? ॥१४॥

पत्रं मूळं फळं यत्तु अल्पं वा यदि वा वहु। दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽसृतरसोपमम्॥१५॥

'आप अपने हाथसे लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता, जो कुछ दे देंगे, वहीं मेरे लिये अमृत-रसके समान होगा ॥ १५॥

न मातुर्न पितुस्तत्र सारिष्यामि न वेदमनः। आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १६॥

'ऋतुके अनुकूछ जो भी फल-फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूँगी और माता-पिता अथवा महलको कभी याद नहीं करूँगी ॥ १६॥

न च तत्र ततः किंचिद् द्रष्टुमर्हसि विवियम् । मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ १७॥

'वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकृळ व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे । मेरे लिये आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । मेरा निर्वाह आपके लिये दूभर नहीं होगा ॥ १७ ॥

यस्त्वया सहस स्वर्गी निरयो यस्त्वयाविना। इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह॥ १८॥ 'आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वहीं मेरे लिये स्वर्ग है और आपके विना जो कोई भी स्थान हो, वह मेरे लिये नरकके समान है। श्रीराम! मेरे इस निश्चयको जानकर आप मेरे साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक वनको चर्छे॥ १८॥

अथ मामेवमञ्यवां वनं नैव नयिष्यसे। विषमधैव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्॥ १९॥

'मुझे बनवासके कष्टसे कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशामें भी आप अपने साथ मुझे वनमें नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी।। १९॥

पश्चादिप हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्। उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्॥ २०॥

नाथ ! यदि आप मुझे त्यागकर वनको में जो जायँगे तो पीछे भी इस भारी दुःखके कारण मेरा जीवित रहना सम्भव नहीं हैं; ऐसी दशामें मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ ॥ २०॥

इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमिप नोत्सहे। किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता॥ २१॥

'आपके विरहका यह शोक में दो घड़ी भी नहीं सह सकूँगी। फिर मुझ दुखियासे यह चौदह वर्षोंतक कैसे सहा जायगा ?'॥ २१॥

इति सा शोकसंतप्ता विलप्य करुणं बहु। चुकोश पतिमायस्ता भृशमालिङ्गय सस्वरम्॥ २२॥

इस प्रकार बहुत देरतक करुणाजनक विलाप करके शोकसे संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पतिको जोरसे पकड़कर—उनका गाढ़ आलिङ्गन करके फूट-फूटकर रोने लगीं॥ २२॥

सा विद्धा बहुभिर्वाक्यैर्दिग्धैरिव गजाङ्गना। चिरसंनियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः॥ २३॥

जैसे कोई हथिनी विषमें बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों-द्वारा घायल कर दी गयी हो, उसी प्रकार सीता श्रीराम-चन्द्रजीके पूर्वोक्त अनेकानेक वचनोंद्वारा मर्माहत हो उठी थीं; अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देरसे रोके हुए आँसुओंको बरसाने लगीं।। २३॥

तस्याः स्कटिकसंकाशं वारि संतापसम्भवम्। नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कजाभ्यामिवोदकम् ॥ २४ ॥

उनके दोनों नेत्रोंसे स्फटिकके समान निर्मल संतापजनित अश्रुजल झर रहा था, मानों दो कमलोंसे जलकी घारा गिर रही हो॥ २४॥

तित्सतामलचन्द्रामं मुखमायतलोचनम् । पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धृतिमवाम्बुजम् ॥ २५॥ बड़े-बड़े नेत्रोंसे सुशोभित और पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमा-के समान कान्तिमान् उनका वह मनोहर मुख संतापजनित तापके कारण पानीसे बाहर निकाले हुए कमलके समान सुख-सा गया था॥ २५॥

तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिय दुःखिताम्। उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ २६॥

सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थीं। श्रीराम-चन्द्रजीने उन्हें दोनों हाथोंसे सँभालकर दृदयसे लगा लिया और उस समय उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—॥ २६॥

न देवि वत दुःखेन स्वर्गमण्यभिरोचये। नहि मेऽस्ति भयं किंचित् स्वयम्भोरिव सर्वतः॥२७॥

'देवि! तुम्हें दुःख देकर मुझे स्वर्गका मुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयम्भू ब्रह्माजीकी भौति मुझे किसीसे किञ्चित् भी भय नहीं है।। २७॥

तव सर्वमभिष्रायमविश्वाय शुभानने । वासं न रोचयेऽरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे ॥ २८॥

'शुभानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा करनेके लिये मैं सर्वथा समर्थ हूँ तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्रायको पूर्ण-रूपसे जाने विना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था ॥ २८॥

यत् सृष्टासि मया सार्धे वनवासाय मैथिलि । न विद्वातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥ २९ ॥

'मिथिलेशकुमारी! जब तुम मेरे साथ वनमें रहनेके लिये ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकताः ठीक उसी तरह जैसे आत्मशानी पुरुष अपनी स्वामाविक प्रसन्नताका त्याग नहीं करते॥ २९॥

धर्मस्तु गजनासोरु सङ्गिराचरितः पुरा। तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला॥ ३०॥

'हाथीकी सूँड़के समान जाँववाली जनकिकारी! पूर्वकालके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर जिस धर्मका आचरण किया था, उसीका में भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा तथा जैसे मुवर्चला (संज्ञा) अपने पति सूर्यका अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो ॥ ३०॥

न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनिद्नि। वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपवृंहितम्॥३१॥

'जनकनिंदिनि! यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं है कि मैं वनको न जाऊँ; क्योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन ही मुझे वनकी ओर ले जा रहा है ॥ ३१॥

एष धर्मद्य सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यता। आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे॥ ३२॥ ्मुश्रोणि ! पिता और माताकी आज्ञाके अधीन रहना पुत्रका धर्म है, इसलिये मैं उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके जीवित नहीं रह सकता ॥ ३२॥

अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते। स्वाधीनं समतिकस्य मातरं पितरं गुरुम् ॥ ३३॥

भी अपनी सेवाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता, पिता एवं गुरुका उल्लङ्घन करके जो सेवाके अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देवकी विभिन्न प्रकारसे किस तरह आराधना की जा सकती है ॥ ३३ ॥

यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि। नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते ॥ ३४ ॥

'सुन्दर नेत्रप्रान्तवाली सीते ! जिनकी आराधना करने-पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती है, उन माता, पिता और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतलपर नहीं है । इसीलिये भूतलके निवासी इन तीनों देवताओंकी आराधना करते हैं ॥ ३४॥

न सत्यं दानमानौ वा यश्चो वाप्याप्तदक्षिणाः। तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुर्मता॥३५॥

सीते ! पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्राप्तिका जैसा प्रवल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं॥ ३५॥

स्वर्गो घनं वा घान्यं वा विद्या पुत्राः सुखानिच । गुरुवृत्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम् ॥ ३६॥

'गुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे स्वर्ग, धन-धान्य, विद्या, पुत्र और सुख—कुछ भी दुर्छम नहीं है।। ३६।।

देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मजोकांस्तथापरान्। प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायणाः॥ ३७॥

भाता-पिताकी सेवामें लगे रहनेवाले महात्मा पुरुष देवलोक, गन्धर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकोंको भी प्राप्त कर लेते हैं॥ ३७॥

स मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः। तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः॥ ३८॥

'इसीलिये सत्य और धर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्म है ॥ ३८ ॥

मम सन्नामितः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनम् । वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ ३९॥

'सीते! 'मैं आपके साथ वनमें निवास करूँगी'—ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलनेका हद निश्चय कर लिया है, इसिलये तुम्हें दण्डकारण्य ले चलनेके सम्बन्धमें जो मेरा पहला विचार था, वह अब बदल गया है।। ३९॥ सा हि दिष्टानवद्याङ्गि वनाय मिहरेक्षणे। अनुगच्छस्य मां भीरु सहधर्मचरी भव॥ ४०॥

'मदभरे नेश्रोंवाली मुन्दरी! अब मैं तुम्हें वनमें चलनेके लिये आज्ञा देता हूँ। भीरु! तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्मका आचरण करो॥ ४०॥

सर्वथा सद्दशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च। व्यवसायमनुकान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम् ॥ ४१॥

'प्राणवल्लभे सीते! तुमने मेरे साथ चलनेका जो यह परम सुन्दर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुलके सर्वथा योग्य ही है ॥ ४१ ॥

आरभस्व ग्रुभभ्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः। नेदानी त्वहते सीते स्वगौंऽपि मम रोचते ॥ ४२॥

'मुओणि ! अब तुम वनवासके योग्य दान आदि कर्म प्रारम्भ करो । सीते ! इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेनेपर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है ॥ ४२ ॥

ब्राह्मणेभ्यश्चरत्नानि भिश्चकेभ्यश्च भोजनम् । देहि चार्शसमानेभ्यः संत्वरस्व च मा चिरम् ॥ ४३॥

'ब्राह्मणोंको रत्नस्वरूप उत्तम वस्तुएँ दान करो और भोजन माँगनेवाले भिक्षुकोंको भोजन दो। बीघ्रता करो, विलम्ब नहीं होना चाहिये॥ ४३॥

भूषणानि महाहाणि वरवस्त्राणि यानि च।
रमणीयाश्चये केचित् कीडार्थाश्चाप्युपस्कराः॥ ४४॥
रायनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च।
देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्॥ ४५॥

तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो-जो अच्छे-अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरञ्जनकी जो-जो सुन्दर सामग्रियाँ हों, मेरे और तुम्हारे उपयोगमें आनेवाली जो उत्तमोत्तम शय्याएँ, स्वारियाँ तथा अन्य वस्तुएँ हों, उनमेंसे ब्राह्मणोंको दान करनेके पश्चात् जो बचें उन सबको अपने सेवकोंको बाँट दों। ४४-४५।

अनुकूलं तु सा भर्तुर्कात्वा गमनमात्मनः। क्षित्रं प्रमुद्दिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे॥४६॥

स्वामीने वनमें मेरा जाना स्वीकार कर लिया—मेरा वनगमन उनके मनके अनुकूल हो गया' यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओंका दान करनेमें जुट गर्यों ॥ ४६ ॥

> ततः प्रद्वष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुरवेक्ष्यभाषितम्। धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी ॥ ४७॥

तदनन्तर अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे अत्यन्त हर्षमें भरी हुई यशस्त्रिनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामीके आदेशपर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणोंको धन और रत्नोंका दान करनेके लिये उद्यत हो गर्थी ॥ ४७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें तीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ३० ॥

# एकत्रिंशः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणका संवाद, श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका सुहृदोंसे पूछकर और दिव्य आयुध लाकर वनगमनके लिये तैयार होना, श्रीरामका उनसे बाह्मणोंको धन बाँटनेका विचार व्यक्त करना

पवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः। बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोदुमशक्नुवन् ॥ १॥

जिस समय श्रीराम और सीतामें बातचीत हो रही थी। लक्ष्मण वहाँ पहलेसे ही आ गये थे। उन दोनोंका ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमण्डल आँसुओंसे भींग गया। भाईके विरह्का शोक अब उनके लिये भी असहा हो उठा।। १।।

स भ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः। सीतामुवाचातियशां राघवं च महाव्रतम्॥ २॥

रघुकुलको आनन्दित करनेवाले लक्ष्मणने ज्येष्ठ भ्राता

श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पैर जोरसे पकड़ लिये और अत्यन्त यशस्विनी सीतातथा महान् व्रतधारी श्रीरघुनाथजीसे कहा—॥२॥

यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम्। अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः॥ ३॥

'आर्य ! यदि आपने सहस्रों वन्य पशुओं तथा हाथियोंसे भरे हुए वनमें जानेका निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूँगा । घनुष हाथमें लेकर आगे-आगे चलूँगा ॥ ३ ॥

मया समेतोऽरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि ।

# पिक्सिर्भर्मृगयूथैश्च संघुष्टानि समन्ततः॥ ४॥

'आप मेरे साथ पश्चियोंके कलरव और भ्रमरसमूहोंके गुजारवसे गूँजते हुए रमणीय वनोंमें सब ओर विचरण कीजियेगा ॥ ४॥

### न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे। ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना॥ ५॥

'मैं आपके बिना स्वर्गमें जाने, अमर होने तथा सम्पूर्ण लोकोंका ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी भी इच्छा नहीं रखता'॥ ५॥ एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः। रामेण वहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत्॥ ६॥

वनवासके लिये निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने-वाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणको श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से सान्त्वना-पूर्ण वचनोंद्वारा समझाकर जब वनमें चलनेसे मना किया, तब वे फिर बोले-॥ ६॥

### अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदसम्यहम्। किमिदानीं पुनरिप क्रियते मे निवारणम्॥ ७॥

'भैया! आपने तो पहलेसे ही मुझे अपने साथ रहनेकी आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं ?॥

# यदर्थे प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः। एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ॥ ८॥

'निष्पाप रघुनन्दन! जिस कारणसे आपके साथ चलनेकी इच्छावाले सुझको आप मना करते हैं, उस कारणको में जानना चाहता हूँ। मेरे हृदयमें इसके लिये बड़ा संशय हो रहा है' ॥ ८॥

### ततोऽव्रवीन्महातेजा रामो छक्ष्मणमग्रतः। स्थितं प्राग्गामिनं धीरं याचमानं इताञ्जलिम् ॥ ९ ॥

ऐसा कहकर घीर-वीर लक्ष्मण आगे जानेके लिये तैयार हो भगवान् श्रीरामके सामने खड़े हो गये और हाथ जोड़कर याचना करने लगे । तब महातेजस्वी श्रीरामने उनसे कहा—॥ ९॥

### स्निग्घो धर्मरतो धीरः सततं सत्वथे स्थितः । त्रियः प्राणसमो वस्यो विजेयश्च सखा च मे ॥ १०॥

'लक्ष्मण ! तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर-बीर तथा सदा सन्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो । मुझे प्राणोंके समान प्रिय हो तथा मेरे वशमें रहनेवाले आज्ञापालक और सखा हो ॥

# मयाद्य सह सौमित्रे त्विय गच्छित तद्वनम्। को भजिष्यित कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम्॥ ११॥

'सुमित्रानन्दन ! यदि आज मेरे साथ तुम भी वनको चल दोंगे तो परमयशस्त्रिनी माता कौसल्या और सुमित्राकी सेवा कौन करेगा ? ॥ ११ ॥

अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव । स कामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः ॥ १२ ॥ 'जैसे मेघ पृथ्वीपर जलकी वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैंकेयीके प्रेमपाशमें बँघ गये हैं॥ १२॥

#### सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता। दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम् ॥ १३ ॥

'केकयराज अश्वपतिकी पुत्री कैकेयी महाराजके इस राज्यको पाकर मेरे वियोगके दुःखमें डूबी हुई अपनी सौतोंके साथ अच्छा वर्ताव नहीं करेगी ॥ १३ ॥

#### न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम् । भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः ॥ १४॥

भरत भी राज्य पाकर कैकेयीके अधीन रहनेके कारण दुखिया कौसल्या और सुमित्राका भरण-पोषण नहीं करेंगे॥

### तामार्यो स्वयमेवेह राजानुत्रहणेन वा। सौमित्रे भर कौसल्यामुक्तमर्थममुं चर॥१५॥

'अतः सुमित्राकुमार ! तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नसे अथवा राजाकी कृपा प्राप्त करके माता कौसल्याका पाळन करो । मेरे बताये हुए इस प्रयोजनको ही सिद्ध करो ॥ १५ ॥

### पवं मिय च ते भक्तिभीविष्यति सुद्दिश्ता। धर्मश्चगुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान्॥१६॥

'ऐसा करनेसे मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भलीभाँति प्रकट हो जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकी पूजा करनेसे जो अनुपम एवं महान् धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त हो जायगा ॥ १६॥

### एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन। अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुनों न भवेत् सुखम् ॥ १७ ॥

'रघुकुलको आनिन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार ! तुम मेरे लिये ऐसा ही करो; क्योंकि हमलोगोंसे बिछुड़ी हुई हमारी माको कभी सुख नहीं होगा (वह सदा हमारी ही चिन्तामें डूबी रहेगी)'॥ १७॥

#### एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः ऋष्णया गिरा। प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यक्षो वाक्यकोविदम् ॥१८॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर बातचीतके मर्मको समझनेवाले लक्ष्मणने उस समय बातका तात्पर्य समझनेवाले श्रीरामको मधुर वाणीमें उत्तर दिया-॥ १८॥

### तवैव तेजसा वीर भरतः पूजियष्यति। कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः॥ १९॥

'वीर ! आपके ही तेज ( प्रभाव ) से भरत माता कौसल्या और सुमित्रा दोनोंका पवित्र भावसे पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १९॥

यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्। प्राप्य दुर्मनसा वीर गर्वेण च विशेषतः॥२०॥ तमहं दुर्मितं कृरं विध्यामि न संशयः। तत्पक्षानिप तान् सर्वोस्त्रैलोक्यमिविकि तुसा॥ २१॥ कौसल्या विभृयादार्यो सहस्रं मद्विधानिप। यस्याः सहस्रं ग्रामाणां सम्प्राप्तमुपजीविनाम्॥ २२॥

'वीरवर! इस उत्तम राज्यको पाकर यदि भरत बुरे रास्तेपर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंडके कारण माताओंकी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरतका तथा उनके पक्षका समर्थन करनेवाले उन सब लोगोंका वध कर डाल्ँगा; इसमें संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणोंसे हाथ घोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौसल्या तो खयं ही मेरे-जैसे सहस्रों मनुष्योंका भी भरण कर सकती हैं; क्योंकि उन्हें अपने आश्रितोंका पालन करनेके लिये एक सहस्र गाँव मिले हुए हैं॥ २०-२२॥

तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च। पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥ २३॥

'इसिलये वे मनस्विनी कौसल्या स्वयं ही अपनाः मेरी माताका तथा मेरे-जैसे और भी बहुत-से मनुश्योंका भरण-पोषण करनेमें समर्थ हैं ॥ २३ ॥

कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्य नेह विद्यते। कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते ॥ २४॥

(अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिये। इसमें कोई धर्मकी हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊँगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा।।२४।।

घनुरादाय सगुणं खनित्रपिठकाधरः। अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दर्शयन्॥ २५॥

'प्रत्यञ्चासिंहत धनुष लेकर खंती और पिटारी लिये आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे-आगे चलूँगा॥

आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । वन्यानि च तथान्यानि स्वाहाहीणि तपस्विनाम्॥२६॥

प्रतिदिन आपके लिये फल-मूल लाऊँगा तथा तपस्वीजनीं-के लिये वनमें मिलनेवाली तथा अन्यान्य इवन-सामग्री जुटाता रहूँगा ।। २६ ।।

भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रंस्यसे। अहं सर्वे करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते॥ २७॥

आप विदेहकुमारीके साथ पर्वतिशखरोंपर भ्रमण करेंगे।
 वहाँ आप जागते हों या सोते, मैं हर समय आपके सभी
 आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा'।

रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम् । वजापृन्छस्य सौमित्रे सर्वमेव सुहज्जनम् ॥ २८॥ लक्ष्मणकी इस बातसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता

हुई और उन्होंने उनसे कहा—'सुमित्रानन्दन! जाओ, माता आदि सभी सुद्धदोंसे मिलकर अपनी वनयात्राके विषयमें पूछ लो—उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो।। २८॥ ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्। जनकस्य महायज्ञे धनुषी रौद्रदर्शने॥ २९॥ अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्यसायकौ। आदित्यविमलाभौ हो खङ्गौ हेमपरिष्ह्रतौ॥ ३०॥ सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्यसद्मान। सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमावज लक्ष्मण॥ ३१॥

'लक्ष्मण! राजा जनकके महान् यज्ञमें स्वयं महात्मा वरुणने उन्हें जो देखनेमें भयंकर दो दिव्य धनुष दिये थे, साथ ही, जो दो दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणोंसे भरे हुए दो तरकस तथा सूर्यकी भाँति निर्मल दीप्तिसे दमकते हुए जो दो सुवर्णभूषित खड़ प्रदान किये थे (वे सभी दिव्यास्त्र मिथिलानरेशने मुझे दहेजमें दे दिये थे), उन सबको आचार्यदेवके घरमें सत्कारपूर्वक रक्खा गया है। तुम उन सारे आयुधोंको लेकर शीध लौट आओ'।। २९-३१॥

स सुहज्जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः। इक्ष्वाकुगुरुमागम्य जन्नाहायुधमुत्तमम् ॥ ३२ ॥

आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी गये और मुहुजनोंकी अनुमति लेकर वनवासके लिये निश्चितरूपसे तैयार हो इक्ष्वाकुकुलके गुरु वसिष्ठजीके यहाँ गये। वहाँसे उन्होंने उन उत्तम आयुधीं-को ले लिया।। ३२॥

तद् दिव्यं राजशार्दृतः सत्कृतं माल्यभूषितम् । रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधम् ॥ ३३ ॥

क्षत्रियशिरोमणि सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सत्कारपूर्वक रखे हुए उन माल्यविभूषित समस्त दिव्य आयुर्धोको लाकर उन्हें श्रीरामको दिखाया॥ ३३॥

तमुवाचात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम्। काले त्वमागतः सौम्य काङ्किते मम लक्ष्मण ॥ ३४॥

अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्। ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परंतप॥३५॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर ! मेरा जो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणोंको बाँटना चाहता हूँ ॥ ३५ ॥

वसन्तीह दढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः। तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनाम्॥ ३६॥

गुरुजनोंके प्रति सुदृढ़ भक्तिभावसे युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रितजनोंको भी मुझे अपना यह घन बाँटना है ॥ ३६ ॥ विसष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्ये त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम्। अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता-नभ्यचर्यं शिष्टानपरान् द्विजातीन्॥३७॥

'विसष्टजीके पुत्र जो ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीव्र यहाँ बुला लाओ। मैं इन सबका तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गये हों, उनका भी सत्कार करके वनको जाऊँगा? || ३७ ||

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकत्रिशः सर्गः ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

# द्वात्रिंशः सर्गः

सीतासहित श्रीरामका वसिष्ठपुत्र सुयज्ञको बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसहित श्रीरामद्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहुज्जनोंको धनका वितरण

ततः शासनमाञ्चाय भ्रातुः वियकरं हितम्। गत्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम्॥ १॥

तदनन्तर अपने भाई श्रीरामकी प्रियकारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँसे चल दिये। उन्होंने शीघ ही गुरुपुत्र सुयज्ञके घरमें प्रवेश किया॥ १॥ तंविप्रमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणोऽज्ञवीत्। सस्तेऽभ्यागच्छ पश्यत्वं वेश्म दुष्करकारिणः॥ २॥

उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निज्ञालामें बैठे हुए थे। लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम करके कहा—'सखे! दुष्कर कर्म करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके घरपर आओ और उनका कार्य देखों?।। २॥

ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह । ऋदं स प्राविशाह्यक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम् ॥ ३ ॥

सुयज्ञने मध्याह्नकालकी संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मणके साथ जाकर श्रीरामके रमणीय भवनमें प्रवेश किया, जो लक्ष्मी-से सम्पन्न था।। ३॥

तमागतं वेद्विदं प्राञ्जिलः सीतया सह। सुयक्षमभिचकाम राघवोऽग्निमिवार्चितम्॥ ४॥

होमकालमें पूजित अग्निके समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ-को आया जान सीतासहित श्रीरामने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की ॥ ४॥

जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुप्तैः। सहेमस्त्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि॥ ५॥ अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्।

तत्पश्चात् ककुतस्थकुलम्षण श्रीरामने सोनेके बने हुए श्रेष्ठ अङ्गदों, सुन्दर कुण्डलों, सुवर्णमय स्त्रमें पिरोयी हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत-से रत्नोंद्वारा उनका पूजन किया ॥ ५५ ॥

सुयशं स तदोवाच रामः सीताप्रचोदितः॥ ६॥ हारं च हेमसूत्रं च भार्याये सीम्य हारय। रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी॥ ७॥

इसके बाद सीताकी प्रेरणां श्रीरामने सुयज्ञ कहा— 'सौम्य! तुम्हारी पत्नीकी सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण-सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओंको अपनी पत्नीके लिये ले जाओ ॥ ६-७॥

अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च । प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छतीवनम् ॥ ८ ॥

'वनको प्रस्थान करनेवाली तुम्हारी स्त्रीकी सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नीके लिये विचित्र अङ्गद और सुन्दर केयूर भी देना चाहती है ॥ ८॥

पर्यङ्कमध्यास्तरणं नानारत्नविभूषितम्। तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापियतुं त्विय ॥ ९ ॥

'उत्तम विछोनोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेहनन्दिनी सीता तुम्हारे ही घरमें भेज देना चाहती है ॥ ९ ॥

नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम। तं ते निष्कसहस्रोण ददामि द्विजपुङ्गव॥१०॥

'विप्रवर शित्रुखय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामाने मुझे मेंट किया था, उसे एक हजार अशर्फियोंके साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ' ॥ १०॥

इत्युक्तः स तु रामेण सुयक्षः प्रतिगृह्य तत्। रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः॥ ११॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुयज्ञने वे सब वस्तुएँ ग्रहण करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके लिये मङ्गलमय आशीर्वाद प्रदान किये ॥ ११॥

अथ भ्रातरमध्यश्रं त्रियं रामः त्रियंवदम्। सौमित्रि तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिद्रोश्वरम्॥१२॥

तदनन्तर श्रीरामने शान्तभावसे खड़े हुए और प्रिय वचन बोलनेवाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे उसी तरह निम्नाङ्कित बात कही, जैसे ब्रह्मा देवराज इन्द्रसे कुछ कहते हैं ॥ १२ ॥

अगस्त्यं कौशिकं चैव ताबुभौ ब्राह्मणोत्तमौ। अर्चयाह्य सीमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः॥१३॥ तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रोण राघव। सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः॥१४॥

'सुमित्रानन्दन! अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणोंको बुलाकर रत्नोंद्वारा उनकी पूजा करो। महावाहु रघुनन्दन! जैसे मेघ जलकी वर्षाद्वारा खेतीको तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गौओं, सुवर्णमुद्राओं, रजतद्रव्यों और बहुमूल्य मणियोंद्वारा संतुष्ट करो॥ १३-१४॥

कौसल्यां च य आशीर्भिर्भकः पर्युपतिष्ठति । आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेद्वित् ॥ १५ ॥ तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय । कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति स द्विजः॥१६॥

ख्रमण ! यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखाका अध्ययन करने-वाले ब्राह्मणोंके जो आचार्य और सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान् हैं, साथ ही जिनमें दानप्राप्तिकी योग्यता है तथा जो माता कौसल्या-के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास-दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धनसे वे ब्राह्मणदेवता संतुष्ट हों, उतना धन खजानेसे दिलवाओ ॥ १५-१६ ॥

स्तिदेचत्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः। तोषयैनं महार्हेश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा॥१७॥ पशुकाभिद्दच सर्वाभिर्गवां दशशतेन च।

चित्ररथ नामक स्त श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घकालसे यहीं राजकुलकी सेवामें रहते हैं। इनको भी तुम बहुमृल्य रतन, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही, इन्हें उत्तम श्रेणीके अज आदि सभी पश्च और एक सहस्र गौएँ अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो॥ १७६ ॥

ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः ॥१८॥ नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत् कुर्वन्ति किंचन। अलसाः स्वादुकामाद्य महतां चापि सम्मताः ॥१९॥ तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय। शालिवाहसहस्रं च द्वे शते भद्रकांस्तथा॥२०॥

भुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जो कठशाखा और कलाप-शाखाके अध्येता बहुत-से दण्डधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्यायमें ही संलग्न रहनेके कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते । भिक्षा मौंगनेमें आलसी हैं, परंतु खादिष्ट अन्न खानेकी इच्छा रखते हैं। महान् पुरुष भी उनका सम्मान

करते हैं। उनके लिये रत्नोंके बोझसे लदे हुए अस्सी ऊँट, अगहनी चावलका भार ढोनेवाले एक सहस्र बैल तथा भद्रक नामक धान्यविशेष (चने, मूँग आदि) का भार लिये हुए दो सी बैल और दिलवाओ ॥ १८-२०॥

व्यञ्जनार्थे च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरः। मेखळीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः। तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय॥ २१॥

'सुमित्राकुमार ! उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिये दही, भी आदि व्यञ्जनके निमित्त एक सहस्र गौएँ भी हँकवा दो। माता कौसल्याके पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियोंका बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमेंसे प्रत्येकको एक-एक इजार स्वर्णमद्वाएँ दिल्लवा दो॥ २१॥

अम्बा यथा नो नन्देच कौसल्या ममदक्षिणाम्। तथा द्विजातींस्तान् सर्वाहुँक्ष्मणार्चय सर्वदाः॥ २२ ॥

'लक्ष्मण! उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंको मेरेद्वारा दिलायी हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौसल्या आनन्दित हो उठे उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकारसे पूजा करो' ॥ २२ ॥

ततः पुरुषशार्द्रुलस्तद् धनं लक्ष्मणः स्वयम् । यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणामददाद् धनदो यथा ॥ २३ ॥

इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होनेपर पुरुषसिंह लक्ष्मणने स्वयं ही कुवेरकी भाँति श्रीरामके कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको उस धनका दान किया ॥ २३ ॥

अथाव्रवीद् बाष्पगलां स्तिष्ठतइचोपजीविनः। स प्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम्॥२४॥ लक्ष्मणस्य च यद् वेश्म गृहं च यदिदं मम। अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम॥२५॥

इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकोंको जिनका गला आँसुओंसे रुँघा हुआ था, बुलाकर श्रीरामने उनमेंसे एक-एकको चौदह वर्षोतक जीविका चलानेयोग्य बहुत-सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा—'जबतक मैं वनसे लौटकर न आऊँ, तबतक तुमलोग लक्ष्मणके और मेरे इस घरको कभी सूना न करना—छोड़कर अन्यत्र न जाना'॥ २४-२५॥

इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् । उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥ २६ ॥

वे सब सेवक श्रीरामके वनगमनसे बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्रीराम अपने धनाध्यक्ष (खजांची) से बोले—'खजानेमें मेरा जितना धन है, वह सब ले आओ'॥

ततोऽस्य धनमाजहुः सर्व प्वोपजीविनः। स राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो हाददयत॥ २७॥ यह सुनकर सभी सेवक उनका धन दो-ढोकर ले आने लगे। वहाँ उस धनकी बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखायी देने लगी, जो देखने ही योग्य थी॥ २७॥

ततः स पुरुषव्याच्रस्तद् धनं सहरुक्ष्मणः। द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो द्यदापयत्॥ २८॥

तब लक्ष्मणसहित पुरुषसिंह श्रीरामने बालक और बूढ़ें ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोंको वह सारा धन बँटवा दिया ॥

तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रजटो नाम वै द्विजः। क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गली॥२९॥

उन दिनों वहाँ अयोध्याके आस-पास वनमें त्रिजट नामवाले एक गर्गगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविकाका कोई साधन नहीं था, इसलिये उपवास आदिके कारण उनके शरीरका रंग पीला पड़ गया था। वे सदा पाल, कुदाल और हल लिये वनमें फल-मूलकी तलाशमें घूमा करते थे॥ २९॥

तं वृद्धं तरुणी भायी बालानादाय दारकान्। अब्रवीद् ब्राह्मणंवाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता॥ ३०॥ अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम। रामं दर्शय धर्मश्रं यदि किंचिद्वाप्स्यसि॥ ३१॥

वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरणी थी। उसने छोटे बच्चोंको लेकर ब्राह्मणदेवतासे यह बात कही—प्राणनाथ! (यद्यपि) स्त्रियोंके लिये पति ही देवता है, (अतः मुझे आपको आदेश देनेका कोई अधिकार नहीं है, तथापि मैं आपकी भक्त हूँ; इसलिये विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि—) आप यह फाल और कुदाल फेंककर मेरा कहना कीजिये। धर्मश्र श्रीरामचन्द्रजीसे मिलिये। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जायँगे'॥ ३०-३१॥

स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम् । स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम् ॥ ३२ ॥

पत्नीकी बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी घोती, जिससे मुश्किलसे शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्गपर चल दिये, जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका महल था ॥ ३२॥

भृग्वङ्गिरःसमं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि। आपश्चमायाः कक्ष्याया नैतं कद्दिचद्वारयत्॥ ३३॥

भृगु और अङ्गिराके समान तेजस्वी त्रिजट जनसमुदायके बीचसे होकर श्रीराम-भवनकी पाँचवीं ड्यौढ़ीतक चले गये, परंतु उनके लिये किसीने रोक-टोक नहीं की ॥ ३३ ॥ स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमञ्जवीत् । निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल ॥ ३४ ॥ सतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्य मामिति । उस समय श्रीरामके पास पहुँचकर त्रिजटने कहा— 'महाबली राजकुमार! मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत-से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जानेसे सदा वनमें ही रहता हूँ, आप मुझपर कुपाटिष्ट कीजियें? ॥ ३४५ ॥

तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम् ॥ ३५ ॥ गवां सहस्रमप्येकं न च विश्वाणितं मया। परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्यसे ॥ ३६ ॥

तब श्रीरामने विनोदपूर्वक कहा—'ब्रह्मन्! मेरे पास असंख्य गौएँ हैं, इनमेंसे एक सहस्रका भी मैंने अभीतक किसीको दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे, वहाँतककी सारी गौएँ आपको मिल जायँगी?।।

स शाटीं परितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्टय ताम्। आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः॥३७॥

यह मुनकर उन्होंने बड़ी तेजीके साथ घोतीके पल्लेको सब ओरसे कमरमें लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगा-कर डंडेको बड़े वेगसे घुमाकर फैंका ॥ ३७॥

स तीर्त्वा सरयूपारं दण्ड स्तस्य कराच्च्युतः । गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसंनिधौ ॥ ३८॥

ब्राह्मणके हाथसे छूटा हुआ वह डंडा सरयूके उस पार जाकर हजारों गौओंसे भरे हुए गोष्ठमें एक साँड़के पास गिरा ॥३८॥

तंपरिष्वज्य घर्मात्मा आ तस्मात् सरयूतदात्। आनयामास ता गावस्त्रिजटस्याश्रमं प्रति ॥ ३९ ॥

धर्मात्मा श्रीरामने त्रिजटको छातीसे लगा लिया और उस सरयूतटसे लेकर उस पार गिरे हुए इंडेके स्थानतक जितनी गौएँ थीं, उन सबको मँगवाकर त्रिजटके आश्रमपर भेज दिया ॥ ३९ ॥

उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन्। मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥ ४०॥

उस समय श्रीरामने गर्गवंशी त्रिजटको सान्त्वना देते हुए कहा—'ब्रह्मन्! मैंने विनोदमें यह बात कही थी। आप इसके लिये बुरा न मानियेगा॥ ४०॥

इदं हि तेजस्तव यद् दुरत्ययं तदेव जिश्वासितुमिच्छता मया। इमं भवानर्थमभिष्रचोदितो वृणीष्व किंचेदपरं व्यवस्यसि ॥ ४१॥

'आपका यह जो दुर्लङ्क्य तेज है, इसीको जाननेकी इच्छासे मैंने आपको यह डंडा फेंकनेके लिये प्रेरित किया था, यदि आप और कुछ चाहते हों तो माँगिये॥ ४१॥

> ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणां धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्। भवत्सु सम्यक्प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेतु॥ ४२॥

भी सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिये कोई संकोचकी बात नहीं है। मेरे पास जो-जो घन हैं, वह सब ब्राह्मणोंके लिये ही है। आप-जैसे ब्राह्मणोंको शास्त्रीय विधिके अनुसार दान देनेसे मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ घन मेरे यशकी वृद्धि करनेवाला होगा? ॥ ४२॥

ततः सभार्यस्त्रिजदो महामुनि-र्गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः । यशोबलप्रीतिसुखोपबृंहिणी-

स्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः॥४३॥ गौओंके उस महान् समृहको पाकर पत्नीसहित महामुनि त्रिजटको बड़ी प्रसन्नता हुई, वे महात्मा श्रीरामको यश, बल, प्रीति तथा मुख बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे॥ ४३॥

स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्मवलैरुपार्जितम्। नियोजयामास सुहज्जने चिराद् यथाईसम्मानवचःप्रचोदितः ॥ ४४ ॥

तदनन्तर पूर्ण पराक्रमी भगवान् श्रीराम धर्मबलसे उपार्जित किये हुए उस महान् धनको लोगोंके यथायोग्य सम्मानपूर्ण वचनोंसे प्रेरित हो बहुत देरतक अपने सुहृदोंमें बॉटते रहे॥ ४४॥

> द्विजः सुहृद् भृत्यजनोऽथवा तदा द्रिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्। न तत्र कश्चित्र बभूव तर्पितो यथाईसम्माननदानसम्भ्रमेः ॥ ४५॥

उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद्, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था, जो श्रीरामके यथायोग्य सम्मान, दान तथा आदर-सत्कारसे तृप्त न किया गया हो ॥ ४५ ॥

इत्यार्घे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वान्निशः सर्गः ॥ ३२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें वत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

# त्रयस्त्रिंशः सर्गः

सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका दुखी नगरवासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते हुए पिताके दर्शनके लिये कैकेयीके महलमें जाना

दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु। जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ॥ १॥

विदेहकुमारी सीताके साथ श्रीराम और लक्ष्मण ब्राह्मणोंको बहुत-सा धन दान करके वन जानेके लिये उद्यत हो पिताका दर्शन करनेके लिये गये॥ १॥

ततो गृहीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुधे। मालादामभिरासके सीतया समलंकते॥२॥

उनके साथ दो सेवक श्रीराम और लक्ष्मणके वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूलकी मालाओंसे सजाया गया था और सीताजीने पूँजाके लिये चढ़ाये हुए चन्दन आदिसे अलंकृत किया था। उन दोनोंके आयुधोंकी उस समय बड़ी शोभा हो रही थी॥ २॥

ततः प्रासाद्हर्म्याणि विमानशिखराणि च। अभिरुह्य जनः श्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्॥ ३॥

उस अवसरपर घनी लोग प्रासादों (तिमंजिले महलों) हम्र्यगृहों (राजभवनों) तथा विमानों (सात मंजिले महलों) की ऊपरी छतोंपर चढ़कर उदासीन भावसे उन तीनोंकी ओर देखने लगे॥ ३॥

न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः । आरुह्य तस्मात् प्रासादाद् दीनाः पश्यन्ति राघवम्॥४॥

उस समय सड़कें मनुष्योंकी भीड़से भरी थीं। इस

लिये उनपर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों (तिमंजिले मकानों) पर चढ़कर वहींसे दुखी होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे थे॥ ४॥

पदाति सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा। ऊचुर्वेद्वजना वाचः शोकोपहतचेतसः॥ ५॥

श्रीरामको अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीताके साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्योंका हृदय शोकसे ब्याकुल हो उठा। वे खेदपूर्वक कहने लगे-॥ ५॥

यं यान्तमनुयाति सम चतुरङ्गबलं महत्। तमेकं सीतया सार्धमनुयाति स्म लक्ष्मणः॥ ६॥

्हाय! यात्राके समय जिनके पीछे विशाल चतुरङ्गिणी सेना चलती थी, वे ही श्रीराम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीताके साथ लक्ष्मण चल रहे हैं॥ ६॥

पेश्वर्यस्य रसङ्गः सन् कामानां चाकरो महान्। नेच्छत्येवानृतं कर्तुं वचनं धर्मगौरवात्॥ ७॥

जो ऐरवर्यके मुखका अनुभव करनेवाले तथा भोग्य वस्तुओंके महान् भण्डार थे—जहाँ सबकी कामनाएँ पूर्ण होती थीं, वे ही श्रीराम आज धर्मका गौरव रखनेके लिये पिताकी बात झूठी करना नहीं चाहते हैं ॥ ७॥ या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगै रिष । तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ ८ ॥

'ओह ! पहले जिसे आकाशमें विचरनेवाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीताको इस समय सड़कोंपर खड़े हुए लोग देख रहे हैं ॥ ८॥

अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीम्। वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम्॥ ९॥

'सीता अङ्गराग-सेवनके योग्य हैं, लाल चन्दनका सेवन करनेवाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सदीं शीघ्र ही इनके अङ्गोंकी कान्ति फीकी कर देगी॥ ९॥

अद्य नृनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते। नहि राजा त्रियं पुत्रं विवासयितुमर्हति॥१०॥

भिश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाचके आवेशमें पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं; क्योंकि अपनी स्वामाविक स्थितिमें रहनेवाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्रको घरसे निकाल नहीं सकता ॥ १०॥

निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद् विनिवासनम् । कि पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम् ॥ ११ ॥

'पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घरसे निकाल देनेका साहस कैसे हो सकता है ? फिर जिसके केवल चित्रसे ही यह सारा संसार बशीभूत हो जाता है, उसको बनवास देनेकी तो बात ही कैसे की जा सकती है ? ॥ ११ ॥

आनृशंस्यमनुकोशः श्रुतं शीलं दमः शमः। राघवं शोभयन्त्येते पड्गुणाः पुरुषर्वभम्॥ १२॥

'ब्रूरताका अभाव, दया, विद्या, शील, दम (इन्द्रिय-संयम) और शम (मनोनिग्रह) –ये छ: गुण नरश्रेष्ठ श्रीराम-को सदा ही सुशोभित करते हैं ॥ १२॥

तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः । औद्कानीव सत्त्वानि प्रीष्मे सिळळसंक्षयात् ॥ १३॥

'अतः इनके ऊपर आघात करने—इनके राज्याभिषेकमें विध्न डालनेसे प्रजाको उसी तरह महान् क्लेश पहुँचा है, जैसे गर्मीमें जलाशयका पानी सूख जानेसे उसके भीतर रहनेवाले जीव तड़पने लगते हैं ॥ १३॥

पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः। मूलस्येवोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः॥ १४॥

'इन जगदीश्वर श्रीरामकी व्यथासे सम्पूर्ण जगत् व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देनेसे पुष्प और फलसहित सारा मृक्ष सूख जाता है ॥ १४॥

मूळं होष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः। पुष्पं फळं च पत्रं च शास्त्राक्षास्येतरे जनाः॥ १५॥

·ये महान् तेजस्वी श्रीराम सम्पूर्ण मनुष्योंके मूल हैं,

धर्म ही इनका बल है। जगत्के तूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएँ हैं॥ १५॥

ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सहबान्धवाः । गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥ १६॥

'अतः हमलोग भी लक्ष्मणकी भाँति पत्नी और बन्धु-बान्धवोंके साथ शीघ्र ही इन जानेवाले श्रीरामके ही पीछे-पीछे चल दें। जिस मार्गसे श्रीरघुनाथजी जा रहे हैं, उसीका हम भी अनुसरण करें।। १६॥

उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च। एकदुःखसुखा राममनुगच्छाम धार्मिकम् ॥ १७॥

'बाग-वगीचे, घर-द्वार और खेती बारी—सब छोड़कर धर्मात्मा श्रीरामका अनुगमन करें। इनके दु:ख-सुखके साथी बनें॥ १७॥

समुद्धृतिनधानानि परिध्वस्ताजिराणि च।
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः॥१८॥
रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः।
मूषकैः परिधावद्भिरुद्धिरावृतानि च॥१९॥
अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च।
प्रणष्टबिलकर्मेज्यामन्त्रहोमजपानि च॥२०॥
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च।
अस्तत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्॥२१॥

'हम अपने घरोंकी गड़ी हुई निधि निकाल लें । ऑगन-की फर्श खोद डालें । सारा धन-धान्य साथ ले लें । सारी आवश्यक वस्तुएँ हटा लें । इनमें चारों ओर धूल भर जाय । देवता इन घरेंको छोड़कर भाग जायँ । चूहे विलसे बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जायँ । इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे । यहाँ बल्विश्वदेवदेव, यक्त, मन्त्रपाठ, होम और जप बंद हो जाय । मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो, इस प्रकार ये सारे घर दह जायँ । इनमें टूटे बर्तन विखरे पड़े हों और हम सदाके लिये इन्हें छोड़ दें-ऐसी दशामें इन घरोंपर कैकेयी आकर अधिकार कर ले ॥ १८-२१॥

वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः। असाभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम्॥ २२॥

'जहाँ पहुँचनेके लिये ये श्रीरामचन्द्रजी जा रहे हैं, वह वन ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देनेपर यह नगर भी वनके रूपमें परिणत हो जाय ॥ २२॥

विलानि दृष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः। त्यजन्त्वसाद्भयाद्गीता गजाः सिंहा वनान्यपि।२३।

'वनमें हमलोगोंके भयसे साँप अपने बिल छोड़कर भाग जायँ। पर्वतपर रहनेवाले मृग और पक्षी उसके शिखरोंको छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनोंको त्याग-कर दूर चले जायँ॥ २३॥ अस्मत्यकं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च। तृणमांसफलादानां देशं व्यालमृगद्विजम् ॥ २४॥ प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह बान्धवैः। राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः॥ २५॥

भ्वे सर्प आदि उन स्थानोंमें चले जायँ, जिन्हें हमलोगोंने छोड़ रखा है और उन स्थानोंको त्याग दें, जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरनेवाले पश्चओं, मांसमक्षी हिंसक जन्तुओं और फल खानेवाले पश्चियोंका निवासस्थान बन जाय। यहाँ सर्प, पश्च और पश्ची रहने लगें। उस दशामें पुत्र और बन्धु-बान्धवोंसहित कैकेयी इसे अपने अधिकारमें कर ले। हम सब लोग वनमें श्रीरधुनाथजीके साथ बड़े आनन्दसे रहेंगें।। २४-२५॥

इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः। शुश्राव राघवः श्रुत्वा न विचकेऽस्य मानसम् ॥ २६ ॥ स तु वेदम पुनर्मातुः कैलासशिखरप्रभम्। अभिचकाम धर्मात्मा मत्तमातङ्गविकमः॥ २७ ॥

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से मनुष्योंके मुँहसे निकली हुई तरह-तरहकी बातें सुनीं; किंतु सुनकर भी उनके मनमें कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराजके समान पराक्रमी धर्मात्मा श्रीराम पुनः माता कैकेयीके कैलासशिखरके सहदा ग्राम्न भवनमें गये॥ २६-२७॥

विनीतवीरपुरुषं प्रविश्य तु नृपालयम्। ददर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रमविदूरतः॥ २८॥

विनयशील वीर पुरुषोंसे युक्त उस राजभवनमें प्रवेश करके उन्होंने देखा—सुमन्त्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं ॥ २८ ॥ प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदार्त-मनार्तक्रपः प्रहसन्निवाध। जगाम रामः पितरं दिदक्षः

पितुर्निदेशं विधिविचिकीर्पुः ॥ २९ ॥
पूर्वजोंकी निवासभूमि अवधके मनुष्य वहाँ शोकसे
आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्रीराम स्वयं
शोकसे पीड़ित नहीं हुए—उनके शरीरपर व्यथाका कोई
चिह्न प्रकट नहीं हुआ। वे पिताकी आज्ञाका विधिपूर्वक
पालन करनेकी इच्छासे उनका दर्शन करनेके लिये हँसते हुएसे आगे बढ़े ॥ २९ ॥

तत्पूर्वमैक्ष्वाकस्रतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तकपम्। व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं

पितुर्महातमा प्रतिहारणार्थम् ॥ २०॥ शोकाकुलरूपसे पहे हुए राजाके पास जानेवाले महात्मा महामना इक्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीराम वहाँ पहुँचनेसे पहले सुमन्त्रको देखकर पिताके पास अपने आगमनकी सूचना भेजनेके लिये उस समय वहाँ ठहर गये॥ ३०॥

पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वनप्रवेशे छतबुद्धिनिश्चयः। स राधवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमद्यवी-न्निवेदयस्वागमनं नृपाय मे॥३१॥

पिताके आदेशसे वनमें प्रवेश करनेका बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आये हुए धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रकी ओर देखकर बोले—'आप महाराजको मेरे आगमनकी सूचना दे दें' ॥ ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्रयखिदाः सर्गः ॥ ३३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

# चतुस्त्रिंशः सर्गः

सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियोंसहित राजा दशरथके पास जाकर वनवासके लिये विदा माँगना, राजाका श्लोक और मूर्च्छा, श्रीरामका उन्हें समझाना तथा राजाका श्रीरामको हृदयसे लगाकर पुनः मृर्च्छित हो जाना

ततः कमलपत्राक्षः स्थामो निरुपमो महान्। उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति॥ १॥ स रामप्रेषितः क्षिप्रं संतापकलुपेन्द्रियम्। प्रविद्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं दद्र्श ह॥ २॥

जब कमलनयन स्यामसुन्दर उपमारिहत महापुरुष श्रीरामने सूत सुमन्त्रसे कहा—'आप पिताजीको मेरे आगमनकी सूचना दे दीजिये' तब श्रीरामकी प्रेरणासे शीष्र ही भीतर जाकर सारिथ सुमन्त्रने राजाका दर्शन किया। उनकी सारी इन्द्रियाँ संतापसे कल्लित हो रही थीं। वे लंबी साँस खींच रहे थे।। १-२।।

उपरक्तिवादित्यं भस्मच्छन्निमवानलम्। तटाकमिव निस्तोयमपदयज्जगतीपतिम्॥३॥ आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनम्। राममेवानुद्दोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरव्रवीत्॥४॥

सुमन्त्रने देखा, पृथ्वीपित महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राखसे ढकी हुई आग तथा जलशून्य तालावके समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यन्त व्याकुल है और वे श्रीरामका ही चिन्तन कर रहे हैं। तब महाप्राञ्च सूतने महाराजको सम्बोधित करके हाथ जोड़कर कहा ॥ ३-४॥ तं वर्धियत्वा राजानं पूर्व सूतो जयाशिषा। भयविक्कवया वाचा मन्द्या इलक्ष्णयात्रवीत् ॥ ५ ॥

पहले तो स्त सुमन्त्रने विजयस्चक आशीर्वाद देते हए महाराजकी अभ्यदय-कामना की; फिर भयसे व्याकुल

मन्दःमधुर वाणीद्वारा यह बात कही-।। ५॥

अयं स पुरुषव्याच्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः।

ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वे चैवोपजीविनाम् ॥ ६ ॥

स त्वां पश्यतु भद्रं ते ,रामः सत्यपराक्रमः।

सर्वान् सुदृद् आपृच्छन्य त्वां हीदानीं दिदश्यते ॥ ७ ॥ गमिष्यति महारण्यं तं पदय जगतीपते ।

वृतं राजगुणैः सर्वेरादित्यिमव रिश्मिभः॥ ८॥

'पृथ्वीनाथ! आपके पुत्र ये सत्यपराक्रमी पुरुषिंह श्रीराम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकोंको अपना सारा धन देकर द्वारपर खड़े हैं। आपका कल्याण हो, ये अपने सब सहृद्दोंसे मिळकर—उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आजा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन्! अब ये विशाल वनमें चले जायँगे, अतः किरणोंसे युक्त सूर्यकी माँति समस्त राजोचित गुणसे सम्पन्न इन श्रीरामको आप भी जी भरकर देख लीजिये'॥ ६—८॥ स सत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात् सागरोपमः। आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्॥ ९॥

यह मुनकर समुद्रके समान गम्भीर तथा आकाशकी भाँति निर्मलः सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथने उन्हें उत्तर दिया—॥ ९॥

सुमन्त्रानय में दारान् ये केचिदिह मामकाः। दारैः परिवृतः सर्वेर्द्रुधिच्छामि राघवम्॥ १०॥

'सुमन्त्र ! यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियाँ हैं, उन सबको बुलाओ । उन सबके साथ मैं श्रीरामको देखना चाहता हुँ' ॥ १०॥

सोऽन्तःपुरमतीत्यैव स्त्रियस्तावाक्यमव्रवीत्। आर्यो इयति वो राजागम्यतां तत्रमा चिरम्॥ ११॥

तब मुमन्त्रने बड़े वेगसे अन्तः पुरमें जाकर सब स्त्रियोंसे कहा—'देवियो ! आपलोगोंको महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ चलें' ॥ ११ ॥

पवमुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण नृपाश्चया । प्रचक्रमुस्तद् भवनं भर्तुराशाय शासनम् ॥ १२ ॥

राजाकी आज्ञाने सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर वे सब रानियाँ स्वामीका आदेश समझकर उस भवनकी ओर चलीं ॥१२॥

अर्धसप्तरातास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः। कौसल्यां परिवार्याथ रानैर्जग्मुर्धृतवताः॥ १३॥

कुछ-कुछ लाल नेत्रोंवाली साढ़े तीन सौ पतिव्रता युवती स्त्रियाँ महारानी कौसल्याको सब ओरसे घेरकर धीरे-धीरे उस भवनमें गर्यी ॥ १३॥

आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः। उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्॥ १४॥ उन सबके आ जानेपर उन्हें देखकर पृथ्वीपित राजा दशरथने स्तमे कहा—'सुमन्त्र! अब मेरे पुत्रको ले आओ'।।

स स्तो राममादाय छक्ष्मणं मैथिछीं तथा। जगामाभिमुखस्तूणं सकादां जगतीपतेः॥ १५॥

आज्ञा पाकर सुमन्त्र गये और श्रीराम, लक्ष्मण तथा सीताको साथ लेकर शीव्र ही महाराजके पास लौट आये॥

स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा चारात् कृताञ्चलिम्। उत्पपातासनात् तूर्णमार्तः स्त्रीजनसंवृतः॥ १६॥

महाराज दूरसे ही अपने पुत्रको हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसनसे उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियोंसे घिरे हुए वे नरेश शोकसे आर्त हो रहे थे॥ १६॥

सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्टा विशाम्पतिः। तमसम्प्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्चिछतः॥ १७॥

श्रीरामको देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेगसे उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुँचनेके पहले ही दुःखसे व्याकुल हो पृथ्वीपर गिर पड़े और मूर्व्लित हो गये।। १७॥

तं रामोऽभ्यपतत् क्षिप्रं लक्ष्मणइच महारथः। विसंशमिव दुःखेन सशोकं नृपति तथा॥ १८॥

उस समय श्रीराम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजीसे चलकर दुःखके कारण अचेत-से हुए शोकमग्न महाराजके पास जा पहुँचे ॥ १८॥

स्त्रीसहस्रनिनादश्च संजञ्जे राजवेश्मनि। हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रितः॥१९॥

इतनेहीमें उस राजभवनके भीतर सहसा आभूषणोंकी ध्वनिके साथ सहस्रों स्त्रियोंका 'हा राम! हा राम!' यह आर्तनाद गुँच उठा ॥ १९॥

तं परिष्वज्य वाहुभ्यां तानुभौ रामलक्ष्मणौ। पर्यक्के सीतया सार्धे हदन्तः समवेशयन्॥ २०॥

श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीताके साथ रो पड़े और उन तीनोंने महाराजको दोनों भुजाओंसे उठाकर पलंगपर बिठा दिया ॥ २०॥

अथ रामो मुद्धर्तस्य लब्धसंशं महीपतिम्। उवाच प्राञ्जलिबीष्पशोकार्णवपरिप्लुतम्॥ २१॥

शोकाश्रुके सागरमें डूबे हुए महाराज दशरथको दो घड़ीमें जब फिर चेत हुआ, तब श्रीरामने हाथ जोड़कर उनसे कहा—॥ २१॥

आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः। प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम् ॥ २२ ॥

'महाराज! आप हमलोगोंके स्वामी हैं। मैं दण्डकारण्यको जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टिसे मेरी ओर देखिये॥ २२॥

लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतुमां वनम्। कारणैर्वेद्धभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः॥ २३॥ अनुजानीहि सर्वान् नः शोकमुःसुज्य मानद् । छक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान् ॥ २४॥

भीरे साथ लक्ष्मणको भी वनमें जानेकी आजा दीजिये। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिये कि सीता भी मेरे साथ वनको जाय। मैंने बहुत-से सच्चे कारण बताकर इन दोनोंको रोकने-की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरोंको मान देनेवाले नरेश! आप शोक छोड़कर इस सबको—मुझको, लक्ष्मणको और सीताको भी उसी तरह बनमें जानेकी आजा दीजिये, जैसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र सनकादिकोंको तपके लिये वनमें जानेकी अनुमति दी थीं?॥ प्रतीक्षमाणमञ्चामना

प्रतीक्षमाणमञ्चम्रमनुङ्गां जगतीपतेः। उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् ॥ २५॥

इस प्रकार शान्तभावसे वनवासके लिये राजाकी आशा-की प्रतिक्षा करते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर महाराज-ने उनसे कहा—॥ २५॥

अहं राघव कैकेच्या वरदानेन मोहितः। अयोध्यायां त्वमेवाद्य भवराजा निगृह्य माम्॥ २६॥

'रघुतन्दन! मैं कैकेयीको दिये हुए वरके कारण मोहमें पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्याके राजा बन जाओ? ॥ २६ ॥

पवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः। प्रत्युवाचाञ्जिक्तं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः॥ २७॥

महाराजके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीरामने दोनों हाथ जोड़कर पिताको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ २७॥

भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः। अहं त्वरण्ये वत्स्यामिन मेराज्यस्यकाङ्किता॥ २८॥

'महाराज ! आप सहस्रों वर्षोतक इस पृथ्वीके अधिपति बने रहें । मैं तो अब वनमें ही निवास करूँगा । मुझे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं है ॥ २८ ॥

नव पश्च च वर्षाणि वनवासे विद्वत्य ते। पुनः पादौ ब्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप॥ २९॥

'नरेश्वर! चौदह वर्षोतक वनमें घूम-फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेनेके पश्चात् में पुनः आपके युगल चरणोंमें मस्तक झकाऊँगा'।। २९॥

रुद्ञार्तः वियं पुत्रं सत्यपारोन संयुतः। कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथोराजा तमब्रवीत्॥ ३०॥

राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बँधे हुए थे, दूसरे एकान्तमें कैकेयी उन्हें श्रीरामको वनमें तुरंत भेजनेके लिये बाध्य कर रही थी—इस अवस्थामें वे आर्तभावसे रोते हुए वहाँ अपने पिय पुत्र श्रीरामसे बोले—॥ ३०॥

श्चेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च। गच्छस्वारिष्टमच्यद्रः पन्थानमकुतोभयम् ॥ ३१ ॥ 'तात! तुम कल्याणके लिये, वृद्धिके लिये और फिर लीट आनेके लिये शान्तभावसे जाओ । तुम्हारा मार्ग विध्न-बाधाओंसे रहित और निर्भय हो ॥ ३१ ॥

न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमन्द्रतव। संनिवर्तियतुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन॥३२॥ अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा। एकाइं दर्शनेनापि साधु तावचराम्यहम्॥३३॥

'बेटा रघुनन्दन ! तुम सत्यखरूप और धर्मात्मा हो । तुम्हारे विचारको पलटना तो असम्भव है; परंतु रातभर और रह जाओ । सिर्फ एक रातके लिये सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो । केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखनेका सुख उठा लूँ ॥ ३२-३३ ॥

मातरं मां च सम्पद्यन् वसेमामरा दार्वरीम् । तर्पितः सर्वकामैस्त्वं श्वः काल्ये साधियण्यसि ॥३४॥

'अपनी माताको और मुझको इस अवस्थामें देखकर आजकी इस रातमें यहीं रह जाओ । मेरे ध्रारा सम्पूर्ण अभि-लियत वस्तुओंसे तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँसे जाना ॥

दुष्करं कियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय। त्वया हि मित्रियार्थे तु वनमेवमुपाश्चितम्॥३५॥

भीरे प्रिय पुत्र श्रीराम! तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो । मेरा प्रिय करनेके लिये ही तुमने इस प्रकार वनका आश्रय लिया है ॥ ३५ ॥

न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव। छन्नया चित्रतस्त्वस्मि ख्रिया भस्माग्निकल्पया॥३६॥ बञ्चना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि। अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः॥३७॥

परंतु बेटा रघुनन्दन ! मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है । मुझे तुम्हारा वनमें जाना अच्छा नहीं लगता । यह मेरी स्त्री कैकेयी राखमें छिपी हुई आगके समान भयंकर है । इसने अपने कूर अभिप्रायको छिपा रखा था । इसीने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्पसे विचलित कर दिया है । कुलोचित सदाचारका विनाश करनेवाली इस कैकेयीने मुझे वरदानके लिये प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है । इसके द्वारा जो वञ्चना मुझे प्राप्त हुई है। उसीको तुम पार करना चाहते हो ॥ ३६-३७॥

न चैतदाश्चर्यतमं यत् त्वं ज्येष्ठः सुतो मम । अपानृतकथं पुत्र पितरं कर्तुमिच्छसि ॥ ३८॥

'पुत्र ! तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिये यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियोंसे मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो'।। ३८॥

अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमलवीत्॥ ३९॥

अपने शोकाकुल पिताका यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामने दुखी होकर कहा—॥३९॥ प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे श्वस्तान् प्रदास्यति । अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं वृणे ॥ ४० ॥

'महाराज! आज यात्रा करके मैं जिन गुणों ( लाभों )-को पाऊँगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा ? अक्ष अतः मैं सम्पूर्ण कामनाओंके बदले आज यहाँसे निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसीका बरण करता हूँ ॥ ४०॥

इयं सराष्ट्रा सजना धनधान्यसमाकुला। मया विस्रष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम्॥ ४१॥

प्ताष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्योंसहित धनधान्यसे सम्पन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरतको दे दें ॥४१॥ वनवासकृता बुद्धिर्न च में ऽद्य चिष्ठिष्यति । यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेट्यै वरद त्वया ॥ ४२ ॥ दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव।

भिरा वनवासविषयक निश्चय अच बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश! आपने देवासुर-संग्राममें कैकेयीको जो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्णरूपसे दीजिये और सत्यवादी बनिये॥ ४२ ।।

अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् ॥ ४३ ॥ चतुर्दश समा वत्स्ये वने वनचरैः सह। मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम् ॥ ४४ ॥

भीं आपकी उक्त आज्ञाका पालन करता हुआ चौदह वर्षोतक वनमें वनचारी प्राणियोंके साथ निवास करूँगा। आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये। आप यह सारी पृथ्वी भरतको दे दीजिये॥ ४३-४४॥

नहि मे काङ्कितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियम् । यथानिदेशं कर्तुं वै तवैव रघुनन्दन ॥ ४५ ॥

प्युनन्दन ! मैंने अपने मनको सुख देने अथवा स्वजनोंका प्रिय करनेके उद्देश्यसे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञाका यथावत्रूपसे पालन करनेके लिये ही मैंने उसे ग्रहण करनेकी अभिलाषा की थी॥ ४५॥

अपगच्छतु ते दुःखं मा भूबीष्पपरिष्ठुतः। नहि क्षुभ्यति दुर्घर्षः समुद्रः सरितां पतिः॥ ४६॥

'आपका दुःख दूर हो जायः आप इस प्रकार आँसू न बहावें । सरिताओंका स्वामी दुर्घर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है—अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता है ( इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिये ) ॥ ४६ ॥

नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीम्। नैव सर्वानिमान् कामान् न स्वर्गे न च जीवितुम्॥

'मुझे न तो इस राज्यकी, न मुखकी, न पृथ्वीकी, न इन सम्पूर्ण भोगोंकी, न स्वर्गकी और न जीवनकी ही इच्छा है ॥ ४७ ॥

\* 'प्राप्त्यामि " ' ' इस आवे श्लोकका अर्थ यह भी हो सकता है कि आज यहाँ रहकर जिन उत्तमोत्तम अभीष्ट पदार्थोंको मैं पाऊँगा, उन्हें कलसे कौन देगा ? त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ । प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते रापे ॥ ४८ ॥

'पुरुषशिरोमणे! मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बनें। आपका वचन मिथ्या न होने पाने। यह बात मैं आपके सामने सत्य और ग्रुभ कर्मोंकी शपथ खाकर कहता हूँ॥ ४८॥

न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमि प्रभो। स शोकं धारयस्वेमं निह मेऽस्ति विपर्ययः॥ ४९॥

'तात! प्रभो! अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। अतः आप इस शोकको अपने भीतर ही दबा छैं। मैं अपने निश्चयके विपरीत कुछ नहीं कर सकता॥ ४९॥ अर्थितो ह्यस्मि कैकेच्या वनं गच्छेति राघव। मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमनुपाछये॥ ५०॥

'रघुनन्दन! कैंकेयीने मुझसे यह याचना की कि 'राम! तुम बनको चले जाओ' मैंने बचन दिया था कि 'अवश्य जाऊँगा' उस सत्यका मुझे पालन करना है ॥ ५०॥ मा चोत्कण्ठां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्। प्रशानतहरिणाकीणें नानाशकृनिनादिते॥ ५१॥

प्रशान्तहरिणाकीर्णे नानाशकुनिनादिते ॥ ५१ ॥ १देव ! बीचमें हमें देखने या हमसे मिळनेके लिये आप उत्किण्ठत न होंगे । शान्तस्वभाववाले मृगोंसे भरे हुए और भाँति-भाँतिके पिक्षयोंके कळरवींसे गूँजते हुए उस वनमें हमळोग बड़े आनन्दसे रहेंगे ॥ ५१ ॥

पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतम्। तसाद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः॥ ५२॥

'तात ! पिता देवताओं के भी देवता माने गये हैं । अतः मैं देवता समझकर ही पिता (आप) की आज्ञाका पालन करूँगा ॥ ५२॥

चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम। पुनर्द्रक्ष्यसिमां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम् ॥ ५३ ॥

'तृपश्रेष्ठ ! अब यह संताप छोड़िये । चौदह वर्ष बीत जानेपर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे ॥ ५३ ॥

येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पकलो जनः। स त्वं पुरुषशार्दूल किमर्थं विकियां गतः॥ ५४॥

'पुरुषसिंह ! यहाँ जितने लोग आँस् बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बँधान। आपका कर्तव्य हैं; फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं ? ॥ ५४॥

पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला मया विस्तृष्टा भरताय दीयताम् । अहं निदेशं भवतोऽनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्॥ ५५॥

'यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरतको दे दीजिये। अब मैं आपके आदेशका पालन करता हुआ दीर्घकालतक वनमें निवास करनेके लिये यहाँसे यात्रा कर रहा हूँ ॥ ५५ ॥

मया विस्रष्टां भरतो महीमिमां

सरीळखण्डां सपुरोपकाननाम्।

शिवासु सीमाखनुशास्तु केवलं

त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्॥ ५६॥ भीरी छोड़ी हुई पर्वतखण्डों, नगरें। और उखनोंसहित इस सारी पृथ्वीका भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर! आपने जो वचन दिया है, वह पूर्ण हो॥ ५६॥

न में तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः त्रिये। यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते व्यपेतु दुःखं तव मत्कृतेऽनघ॥ ५७॥

'पृथ्वीनाथ ! निष्पाप महाराज ! सत्पुरुषोंद्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञाका पालन करनेमें मेरा मन जैसा लगता है, वैसा बड़े-बड़े मोगोंमें तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमें भी नहीं लगता; अतः मेरे लिये आपके मनमें जो दुःख है, वह दूर हो जाना चाहिये ॥ ५७॥

> तद्य नैवानघ राज्यमध्ययं न सर्वकामान् वसुधां न मैथिलीम् । न चिन्तितं त्वामनृतेन योजयन् वृणीय सन्यं वतमस्तु ते तथा ॥ ५८ ॥

'निष्पाप नरेश! आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकारके भोग, वसुधाका आधिपत्य, मिथिलेशकुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलवित पदार्थको भी स्वीकार नहीं कर सकता । मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि 'आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो' ॥ ५८ ॥

फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरींश्च पद्दयन् सरितः सरांसि च । वनं प्रविद्यैव विचित्रपाद्पं सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः॥ ५९ ॥

भी विचित्र वृक्षींसे युक्त वनमें प्रवेश करके फल-मूलका मोजन करता हुआ वहाँके पर्वतीं, निदयों और सरोवरींको देख-देखकर सुखी होऊँगा; इसलिये आप अपने मनको शान्त कीजिये? ॥ ५९ ॥

> पवं स राजा व्यसनाभिपन्न-स्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः। आळिङ्गय पुत्रं सुविनष्टसंज्ञो भूमिं गतो नैय चिचेष्ट किंचित्॥ ६०॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर पुत्र-बिछोहके संकटमें पड़े हुए राजा दशरथने दुःख और संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वीपर गिर पड़े । उस समय उनका शरीर जड़की भाँति कुछ भी चेष्टा न कर सका॥

देव्यः समस्ता रुषदुः समेता-स्तां वर्जियत्वा नरदेवपत्नीम्। रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्व्छा

हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वम् ॥ ६१ ॥ यह देख राजरानी कैकेयीको छोड़कर वहाँ एकत्र हुई अन्य सभी रानियाँ रो पड़ीं । सुमन्त्र भी रोते-रोते मूर्च्छित हो गये तथा वहाँ सब ओर हाहाकार मच गया ॥ ६१ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥

# पश्चित्रंशः सर्गः

### सुमन्त्रके समझाने और फटकारनेपर भी कैंकेयीका टस-से-मस न होना

ततो निध्य सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्।
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दःतान् कटकटाय्य च॥ १॥
लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्वोचितं जहत्।
कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः॥ २॥
मनः समीक्षमाणश्च स्तो दशरथस्य च।
कम्पयन्निव कैकेय्या हृद्यं वाक्शरैः शितैः॥ ३॥

तदनन्तर होशमें आनेपर सारिथ सुमन्त्र सहसा उठकर खड़े हो गये। उनके मनमें बड़ा संताप हुआ, जो अमङ्गल-कारी था। वे क्रोधके मारे काँपने लगे। उनके शरीर और मुखकी पहली स्वाभाविक कान्ति बदल गयी। वे क्रोधसे आँखें लाल करके दोनों हाथोंसे सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी साँस खींचकर, हाथसे हाथ मलकर, दाँत कटकटाकर

राजा दशरथके मनकी वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचनरूपी तीखे बाणोंसे कैकेयीके हृदयको कम्पित-सा करने लगे॥ १–३॥

वाक्यवज्ञैरनुपमैर्निर्भन्दिन्तव चाशुमैः। कैकेय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥

अपने अग्रुम एवं अनुपम वचनरूपी वज्रसे कैकेयीके सारे मर्मस्थानीको विदीर्ण-से करते हुए सुमन्त्रने उससे इस प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ ४॥

यस्यास्तव पतिस्त्यको राजा दशरथः खयम्। भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च॥ ५॥ नह्यकार्यतमं किंचित्तव देवीह विद्यते। पतिष्नीं त्वामहं मन्ये कुळष्नीमपि चान्ततः॥ ६॥ 'देवि! जब तुमने सम्पूर्ण चराचर जगत्के स्वामी स्वयं अपने पित महाराज दशरथका ही त्याग कर दिया, तब इस जगत्में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है, जिसे तुम न कर सकी; मैं तो समझता हूँ कि तुम पितकी हत्या करनेवाली तो हो ही; अन्ततः कुलवातिनी भी हो ॥ ५-६॥

यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्यमिवाचलम् । महोद्धिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः॥ ७॥

'ओह ! जो देवराज इन्द्रके समान अजेय, पर्वतके समान अकम्पनीय और महाशागरके समान क्षोभरिहत हैं, उन महाराज दशरथको भी तुम अपने कमोसे संतप्त कर रही हो॥ मावमंस्था दशरथं भतीरं वरदं पतिम्।

राजा दशरथ तुम्हारे पिति, पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियोंके लिये पितिकी इच्छा-का महत्त्व करोड़ों पुत्रोंसे भी अधिक है॥ ८॥

भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते ॥ ८ ॥

यथावयो हि राज्यानि प्राप्तुवन्ति नृपक्षये। इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितुमिच्छसि ॥ ९ ॥

'इस कुलमें राजाका परलोकवास हो जानेपर उसके पुत्रोंकी अवस्थाका विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, वे ही राज्य पाते हैं। राजकुलके इस परम्परागत आचारको तुम इन इक्ष्वाकुवंशके स्वामी महाराज दशरथके जीते-जी ही मिटा देना चाहती हो॥ ९॥

राजा भवत ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्। वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति॥१०॥

'तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जायँ और इस पृथ्वीका शासन करें; किंतु हमलोग तो वहीं चले जायँगे जहाँ श्रीराम जायँगे ॥ १० ॥

न च ते विषये कश्चिद् ब्राह्मणो वस्तुमईति । तादशं त्वममर्थादमद्य कर्म करिष्यसि ॥ ११ ॥ नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्ग रामनिषेवितम् ।

'तुम्हारे राज्यमें कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा; यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब छोग उसी मार्गपर चले जायँगे; जिसका श्रीरामने सेवन किया है ॥ ११६ ॥

त्यकाया बान्धवैः सर्वैर्ब्राह्मणैः साधुभिः सदा॥ १२॥ का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति। तादशं त्वममर्यादं कर्म कर्त् चिकीर्यस्म ॥ १३॥

'सम्पूर्ण बन्धु-बान्धव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवि! किर इस राज्यको पाकर तुम्हें क्या आनन्द मिलेगा। ओह! तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो॥ १२-१३॥

आश्चर्यमिव पद्यामि यस्यास्ते वृत्तमीददाम्। आचरन्त्या न विद्यता सद्यो भवति मेदिनी॥१४॥ 'मुझे तो यह देखकर आश्चर्य-सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करनेपर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती ? ॥ १४ ॥

महाब्रह्मर्षिसुष्टा वा ज्वलन्तो भीमद्दीनाः। धिम्वाग्दण्डा न हिंसन्ति रामप्रवाजने स्थिताम्॥ १५॥

'अथवा बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियोंके धिकारपूर्ण वाग्दण्ड (शाप) जो देखनेमें भयंकर और जलाकर भस्म कर देनेवाले होते हैं, श्रीरामको घरसे निकालनेके लिये तैयार खड़ी हुई तुम-जैसी पाषाणहृदयाका सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं ? ॥ १५॥

आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्वंपरिचरेत् तु कः। यद्यैनं पयसा सिञ्चेन्मैवास्य मधुरो भवेत्॥१६॥

'भला आमको कुल्हाड़ीसे काटकर उसकी जगह नीमका सेवन कौन करेगा? जो आमकी जगह नीमको ही दूधसे सींचता है, उसके लिये भी यह नीम मीठा फल देने-वाला नहीं हो सकता (अतः वरदानके बहाने श्रीरामको वनवास देकर कैकेयीके चित्तको संतुष्ट करना राजाके लिये कभी सुखद परिणामका जनक नहीं हो सकता)॥ १६॥

आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च। न हि निम्बात् स्रवेत् शौद्रं लोके निगदितं वचः॥ १७॥

'कैकेयि! मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माताका अपने कुलके अनुरूप जैसा स्वभाव था। वैसा ही तुम्हारा भी है। लोकमें कही जानेवाली यह कहावत सत्य ही है कि नीमसे मधु नहीं टपकता ॥ १७॥

तव मातुरसद्ग्राहं विद्य पूर्व यथा श्रुतम्। पितुस्ते वरदः कश्चिद् ददी वरमनुत्तमम्॥ १८॥

'तुम्हारी माताके दुराग्रहकी बात भी हम जानते हैं। इसके विषयमें पहले जैंसा सुना गया है। वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देनेवाले साधुने तुम्हारे पिताको अत्यन्त उत्तम वर दिया था॥ १८॥

सर्वभूतरुतं तसात् संज्ञे वसुधाधिपः। तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः॥१९॥

'उस वरके प्रभावसे केक्यनरेश समस्त प्राणियोंकी बोली समझने लगे। तिर्यक् योनिमें पड़े हुए प्राणियोंकी बातें भी उनकी समझमें आ जाती थीं॥ १९॥

ततो ज्म्भस्य शयने विख्ताद् भूरिवर्चसः। पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधाहसत्॥ २०॥

'एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शय्यापर छेटे हुए थे। उसी समय जम्म नामक पक्षीकी आवाज उनके कानोंमें पड़ी। उसकी बोलीका अभिप्राय उनकी समझमें आ गया। अतः वे वहाँ कई बार हँसे॥ २०॥

तत्र ते जननी कुद्धा मृत्युपाशमभीप्सती। हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चात्रवीत्॥ २१॥

'उसी शय्यापर तुम्हारी माँ भी सोयी थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हैँसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गलेमें मौतकी फाँसी लगानेकी इच्छा रखती हुई बोली— 'सौम्य! नरेश्वर! तुम्हारे हँसनेका क्या कारण है यह मैं जानना चाहती हूँ ।। २१॥

नृपश्चोवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि। ततो में मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः॥ २२॥

'तब राजाने उस देवीसे कहा—'रानी ! यदि मैं अपने हँसनेका कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जायगी, इसमें संशय नहीं है' ॥ २२॥

माता ते पितरं देवि पुनः केकयमत्रवीत्। शंस मे जीववा मा वा न मां त्वं प्रहसिष्यसि॥ २३॥

'देवि! यह सुनकर तुम्हारी रानी माताने तुम्हारे पिता केकय-राजसे फिर कहा—'तुम जीओ या मरो, मुझे कारण बता दो। भविष्यमें तुम फिर मेरी हँसी नहीं उड़ा सकोगे'।। २३॥ प्रियया च तथोकः स केकयः पृथिवीपतिः। तस्मै तं वरदायार्थे कथयामास तत्त्वतः॥ २४॥

अपनी प्यारी रानीके ऐसा कहनेपर केकयनरेशने उस वर देनेवाले साधुके पास जाकर सारा समाचार ठीक-ठीक कह सुनाया ॥ २४ ॥

ततः स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत । म्रियतां ध्वंसतां वेयं मा शंसीस्त्वं महीपते ॥ २५ ॥

भहाराज ! रानी मरे या घरसे निकल जाय; तुम कदापि यह बात उसे न बताना? ॥ २५ ॥

स तच्छुत्वा वचस्तस्य प्रसन्तमनसो नृपः। मातरं ते निरस्याग्रु विजहार कुवेरवत्॥२६॥

प्रसन्न चित्तवाले उस साधुका यह वचन सुनकर केकय-नरेशने तुम्हारी माताको तुरंत घरसे निकाल दिया और स्वयं

कुवेरके समान विहार करने लगे ॥ २६ ॥ तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि । असद्ग्राहमिमं मोहात् कुरुषे पापदर्शिनी ॥ २७ ॥

'तुम भी इसी प्रकार दुर्जनोंके मार्गपर स्थित हो पापपर ही दृष्टि रखकर मोहबश राजासे यह अनुचित आग्रह कर रही हो ॥ २७ ॥

सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं छौकिकः प्रतिभाति मा । पितृन समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥ २८ ॥

'आज मुझे यह लोकोक्ति सोल्ह आने सच माद्रम होती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं और कन्याएँ माताके समान ॥ २८॥

नैवं भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः। भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिभव॥२९॥

'तुम ऐसी न बनो-इस छोकोक्तिको अपने जीवनमें चरितार्थ न करो । राजाने जो कुछ कहा है, उसे स्वीकार करो ( श्रीराम- का राज्याभिषेक होने दो )। अपने पतिकी इच्छाका अनुसरण करके इस जन-समुदायको यहाँ शरण देनेवाली बनो ॥ २९ ॥ मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर्देवराजसमप्रभम् । भर्तारं लोकभर्तारमसद्धर्ममुपाद्ध ॥ ३० ॥

पापपूर्ण विचार रखनेवाले लोगोंके वहकावेमें आकर तुम देवराज इन्द्रके तुल्य तेजस्वी अपने लोक-प्रतिपालक स्वामीको अनुचित कर्ममें न लगाओ ॥ ३०॥ नहि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः।

निह मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः। श्रीमान् दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः॥ ३१॥

्देवि ! कमलनयन श्रीमान् राजा दशरथ पापसे दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे ॥ ३१॥ ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता। रिक्षता जीवलोकस्य बली रामोऽभिषिच्यताम्॥ ३२॥

श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोंमें ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्मके पालक, जीवजगत्के रक्षक और बलवान् हैं। इनका इस राज्यपर अभिषेक होने दो ॥ ३२ ॥

परिवादो हि ते देवि महाँ छोके चरिष्यति। यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपम्॥ ३३॥

ंदेवि ! यदि श्रीराम अपने पिता राजा दशरथको छोड़कर वनको चले जायँगे तो संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्दा होगी ॥ स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा। नहि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन् ॥ ३४॥

'अतः श्रीरामचन्द्रजी ही अपने राज्यका पालन करें और तुम निश्चिन्त होकर बैठो । श्रीरामके सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगरमें रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता ॥ ३४॥

रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम्। प्रवेक्ष्यति महेष्वासः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्॥३५॥ 'श्रीरामके युवराजपदपर प्रतिष्ठित हो जानेके बाद महा-

धनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजोंके वृत्तान्तका स्मरण करके स्वयं वनमें प्रवेश करेंगे' ॥ ३५ ॥

इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयी राजसंसदि। भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः॥ ३६॥ नैव सा श्चभ्यते देवी न च सापरिद्यते। न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा॥ ३७॥

इस प्रकार सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कैकेयीको उस राज-भवनमें सान्त्वनापूर्ण तथा तीखे वचनोंसे भी बारंबार विचलित करनेकी चेष्टा की; किंतु वह टस-से-मस न हुई। देवी कैकेयीके मनमें न तो क्षोभ हुआ और न दुःख ही। उस समय उसके चेहरेके रंगमें भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखायी दिया॥ ३६-३७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चित्रंशः सर्गः ॥ ३५ ॥

इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पैतीसकों सर्ग पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

# षट्त्रिंशः सर्गः

राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना और खजाना भेजनेका आदेश, कैकेयीद्वारा इसका विरोध, सिद्धार्थका कैकेयीको समझाना तथा राजाका श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना

ततः सुमन्त्रमेक्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिश्चया । सवाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं पुनर्वचः ॥ १ ॥

तब इक्ष्वाकुकुलनन्दन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञासे पीड़ित हो आँय वहाते हुए लंबी साँस खींचकर सुमन्त्रसे फिर इस प्रकार बोले—॥ १॥

स्त रत्नसुसम्पूर्णा चतुर्विधवला चमूः। राघवस्यानुयात्रार्थं क्षिप्रं प्रतिविधीयताम् ॥ २ ॥

'सूत ! तुम शीध ही रत्नोंसे भरी-पूरी चतुरङ्गिणी सेनाको श्रीरामके पीछे-पीछे जानेकी आज्ञा दो ॥ २ ॥

रूपाजीवाश्च वादिन्यो वणिजश्च महाघनाः। शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३ ॥

'रूपसे आजीविका चलाने और सरस वचन बोलनेवाली स्त्रियाँ तथा महाधनी एवं विक्रययोग्य द्रव्योंका प्रसारण करनेमें कुशल वैश्य राजकुमार श्रीरामकी सेनाओंको सुशोभित करें ॥ ३॥

ये चैनमुपजीवन्ति रमते यैश्र वीर्यतः। तेषां बहुविधं दस्वा तानप्यत्र नियोजयः॥ ४॥

'जो श्रीरामके पास रहकर जीवन-निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लोंसे ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकारका धन देकर उन्हें भी इनके साथ जानेकी आज्ञा दे दो ॥ ४॥

आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च । अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्चारण्यकोविदाः॥ ५ ॥

'मुख्य-मुख्य आयुध, नगरके निवासी, छकड़े तथा वनके भीतरी रहस्यको जाननेवाले व्याध ककुत्स्यकुलभूषण श्रीरामके पीछे-पीछे जायँ ॥ ५ ॥

निमन् मृगान् कुञ्जरांश्च पिवंश्चारण्यकं मधु । नदीश्च विविधाः पश्यन् न राज्यं संस्मरिष्यति ॥ ६॥

'वे रास्तेमें आये हुए मुगों एवं हाथियोंको पीछे लौटाते, जंगली मधुका पान करते और नाना प्रकारकी नदियोंको देखते हुए अपने राज्यका स्मरण नहीं करेंगे॥ ६॥

भ्रान्यकोशश्च यः कश्चिद् धनकोशश्च मामकः। तौ राममनुगच्छेतां वसन्तं निर्जने वने॥ ७॥

'श्रीराम निर्जन वनमें निवास करनेके लिये जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्नभण्डार—ये दोनों वस्तुएँ इनके साथ जायँ ॥ ७॥

यजन पुण्येषु देशेषु विसृजंधाप्तदक्षिणाः। ऋषिभिधापि संगम्य प्रवत्स्यति सुखं वने॥ ८॥ भ्ये वनके पावन प्रदेशोंमें यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदिको पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियोंसे मिलकर वनमें सुखपूर्वक रहेंगे॥८॥

भरतश्च महाबाहुरयोध्यां पालविष्यति। सर्वकामैः पुनःश्रीमान् रामः संसाध्यतामिति ॥ ९ ॥

'महाबाहु भरत अयोध्याका पालन करेंगे। श्रीमान् रामको सम्पूर्ण मनोवाञ्छित भोगोंसे सम्पन्न करके यहाँसे भेजा जाय'॥

पवं ब्रुवित काकुन्स्थे कैकेय्या भयमागतम्। मुखं चाप्यगमच्छोषं स्वरश्चापि व्यरुध्यत ॥ १०॥

जय महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने छगे, तब कैकेयी-को बड़ा भय हुआ। उसका मुँह सूख गया और उसका स्वर भी रुँध गया।। १०॥

सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । राजानमेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यमत्रवीत् ॥ ११ ॥

वह केकयराजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर स्खें मुँहसे राजाकी ओर ही मुँह करके बोळी—॥ ११॥

राज्यं गतधनं साधो पीतमण्डां सुरामिव। निरास्वाद्यतमं शुन्यं भरतो नाभिपतस्यते॥१२॥

भ्रेष्ठ महाराज ! जिसका सारभाग पहलेसे ही पी लिया गया हो, उस आस्वादरहित सुराको जैसे उसका सेवन करने-वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस घन-हीन और स्ने राज्यको, जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जायगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे' ॥ १२॥

कैकेय्यां मुक्तलज्जायां वदन्त्यामितदारुणम्। राजा दशस्थो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्॥ १३॥

कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यन्त दारुण वचन बोलने लगीः तब राजा दशरथने उस विशाललोचना कैकेयीसे इस प्रकार कहा—॥ १३॥

वहन्तं किं तुद्धि मां नियुज्य धुरि माहिते। अनार्ये कृत्यमारब्धं किं न पूर्वमुपारुधः॥ १४॥

'अनार्यें! अहितकारिणि! त् रामको वनवास देनेके दुर्वह भारमें लगाकर जब मैं उस भारको ढो रहा हूँ, उस अवस्थामें क्यों अपने वचनोंका चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है? इस समय जो कार्य तूने आरम्भ किया है अर्थात् श्रीरामके साथ सेना और सामग्री भेजनेमें जो प्रतिबन्ध लगाया है, इसके लिये तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी? (अर्थात् पहले ही यह क्यों नहीं कह दिया था कि

श्रीरामको अकेले वनमें जाना पड़ेगा, उनके साथ सेना आदि सामग्री नहीं जा सकती )' ॥ १४ ॥

तस्यैतत् कोधसंयुक्तमुक्तं श्रुत्वा वराङ्गना। कैकेयी द्विगुणं कुद्धा राजानमिदमब्रवीत्॥ १५.॥

राजाका यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुन्दरी कैर्रिकेयी उनकी अपेक्षा दूना कोध करके उनसे इस प्रकार बोली—॥ १.५॥

तवैव वंशे सगगे ज्येष्ठपुत्रमुपारुधत्। असमञ्ज इति ख्यातं तथायं गन्तुमईति ॥ १६॥

'महाराज! आपके ही वंशमें पहले राजा समार हो गये हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमज्जको निकारक्कर उसके लिये राज्यका दरवाजा सदाके लिये बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँसे निकल जाना चाहिये'॥ १६॥

पवमुक्तो थिगित्येव राजा दशरथोऽब्रवीत्। बीडितश्च जनः सर्वः सा च तन्नावबुध्यत ॥ १७ ॥

उसके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने कहा—'धिकार है।' वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाजसे गड़ गये; किंतु कैंकेयी अपने कथनके अनौचित्यको अथवा राजाद्वारा दिये गये धिकारके औचित्यको नहीं समझ सकी ॥ १७॥

तत्र वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः। ग्रुचिर्वहुमतो राज्ञः कैनेयीमिद्मत्रवीत्॥१८॥

उस समय वहाँ राजाके प्रधान और वयोवृद्ध मन्त्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाववाले और राजाके विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयीसे इस प्रकार कहा—॥ १८॥

असमञ्जो गृहीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान् । सरटगां पक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुर्मतिः ॥ १० ॥

देवि ! असमझ वड़ी दुष्ट बुद्धिका राजकुमार था । वह मार्गपर खेलते हुए बालकोंको पकड़कर सर्यूके जलमें फेंक देता था और ऐसे ही कार्योंसे अपना मनोरज्जन करता था ॥ १९ ॥

तं दृष्ट्वा नागराः सर्वे कुद्धा राजानमब्रुवन् । असमञ्जं वृणीष्वैकमस्मान् वा राष्ट्रवर्धन ॥ २०॥

• उसकी यह करतृत देखकर सभी नगरिनवासी कुपित हो राजाके पास जाकर बोले— 'राष्ट्रकी दृद्धि करने-वाले महाराज! या तो आप अकेले असमझको लेकर रिहये या इन्हें निकालकर हमें इस नगरमें रहने दीजिये'।

तातुवाच ततो राजा किंनिमित्तमिदं भयम्। ताश्चापि राज्ञा सम्पृष्टा वाक्यं प्रकृतयोऽब्रुवन्॥ २१॥

'तय राजाने उनसे पूछा—'तुम्हें असमझसे किस कारण भय हुआ है !' राजाके पूछनेपर उन प्रजाजनोंने यह बात कही—॥ २१॥

क्रीडतस्त्वेष नः पुत्रान् बालानुद्भान्तचेतसः। सरय्वां प्रक्षिपन्मौर्ख्याद्नुलां प्रीतिमञ्जूते ॥ २२ ॥

'महाराज! यह हमारे खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चोंको पकड़ लेते हैं और जब वे बहुत घवरा जाते हैं। तब उन्हें सरयूमें फेंक देते हैं। मूर्खताबश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनन्द प्राप्त होता है'।। २२।।

स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां तराधिपः। तं तत्याजाहितं पुत्रं तासां वियचिकीर्षया ॥ २३ ॥

'उन प्रजाजनोंकी यह बात सुनकर राजा सगरने उनका प्रिय करनेकी इच्छासे अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्रको त्याग दिया॥ २३॥

तं यानं शीव्रमारोप्य सभायं सपरिच्छद्म् । यावज्जीवं विवास्थोऽयमिति तानन्वशात् पिता ॥ २४ ॥

'पिताने अपने उस पुत्रको पत्नी और आवश्यक सामग्रीसहित शीघ रथपर विठाकर अपने सेवकोंको आज्ञा दी—'इसे जीवनभरके लिये राज्यसे बाहर निकाल दो'॥

स फालियदकं गृह्य गिरिदुर्गाण्यलोकयत्। दिशः सर्वास्त्वनुचरम् स यथा पापकर्मकृत्॥ २५॥ इत्येनमत्यजद् राजा सगरो वै सुधार्मिकः। रामः किमकरोत् पापं येनैवसुपरुष्यते॥ २६॥

'असमझने फाल और पिटारी लेकर पर्वतोंकी दुर्गम गुफाओंको ही अपने निवासके योग्य देखा और कन्द आदिके लिये वह सम्पूर्ण दिशाओंमें विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है, पापाचारी था, इसलिये परम धार्मिक राजा सगरने उसको त्याग दिया था। श्रीरामने ऐसा कौन-सा अपराध किया है, जिसके कारण इन्हें इस तरह राज्य पानेसे रोका जा रहा है ?॥ २५-२६॥

नहि कंचन पश्यामो राघवस्यागुणं वयम्। दुर्लभो ह्यस्य निरयः शशाङ्कस्येव कल्मपम्॥ २७॥

'हमलोग तो श्रीरामचन्द्रजीमें कोई अवगुण नहीं देखते हैं; जैसे ( शुक्कपक्षकी द्वितीयाके ) चन्द्रमामें मिलनताका दर्शन दुर्लभ हैं उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूँदनेसे भी नहीं मिल सकता ॥ २७॥

अथवा देवि त्वं कंचिद् दोषं पश्यिस राघवे। तमद्य बृहि तत्त्वेन तदा रामो विवास्यते॥ २८॥

'अथवा देवि ! यदि तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीमें कोई दोष दिखायी देता हो तो आज उसे ठीक-ठीक वताओ । उस दशामें श्रीरामको निकाल दिया जा सकता है ॥ २८॥

अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च। निर्देहेदपि शकस्य द्युति धर्मविरोधवान् ॥ २९॥

'जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्गमें ही स्थित है, ऐसे पुरुषका त्याग धर्मसे विरुद्ध माना जाता है।

ऐसा धर्मविरोधी कर्म तो इन्द्रके भी तेजको दग्ध कर देगा ।। २९ ।।

तदलं देवि रामस्य थ्रिया विद्वतया त्वया। लोकतोऽपि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥ ३०॥

'अतः देवि! श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विष्न डालने-से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ग्रुमानने! तुम्हें लोकनिन्दासे भी बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये'॥ ३०॥

श्रुत्वा तु सिद्धार्थवचो राजा श्रान्ततरस्वरः। शोकोपहतया वाचा कैकेयीमिद्मब्रवीत्॥३१॥

सिद्धार्थकी वातें सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त थके हुए स्वरसे शोकाकुल वाणीमें कैकेयीसे इस प्रकार बोले—॥ ३१॥

पतद्वचो नेच्छसि पापरूपे हितंन जानासि ममातमनोऽथवा। आस्थाय मार्गे कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हि ते साधुपथादपेता ॥ ३२॥

'पापिनि ! क्या तुझे यह बात नहीं रूची ? तुझे मेरे या अपने हितका भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है? तू दुःखद्मार्गका आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु पुरुषोंके मार्गके विपरीत है ॥ ३२॥

अनुविजिष्याभ्यहमद्य रामं राज्यं परित्यज्य सुखं धनं च । सर्वे च राज्ञा भरतेन च त्वं यथासुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम् ॥३३॥

'अव मैं भी यह राज्य, धन और मुख छोड़कर श्रीराम-के पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग भी उन्होंके साथ जायँगे। तू अकेली राजा भरतके साथ चिरकालतक मुखपूर्वक राज्य भोगती रह'।। ३३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे षट्त्रिकाः सर्गः ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाच्यके अयोध्याकाण्डमें छत्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

# सप्तत्रिंशः सर्गः

श्रीराम आदिका वर्णकल-वस्न-धारण, सीताके वर्णकल-धारणसे रनिवासकी स्त्रियोंको खेद तथा गुरु वसिष्ठका कैकेयीको फटकारते हुए सीताके वर्णकल-धारणका अनौचित्य बताना

महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा। अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयक्षो विनीतवत्॥ १॥

प्रधान मन्त्रीकी पूर्वोक्त बात सुनकर विनयके ज्ञाता श्रीरामने उस समय राजा दशरथसे विनीत होकर कहा-॥१॥

त्यक्तभोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः। कि कार्यमनुयात्रेण त्यक्तसङ्गस्य सर्वतः॥ २॥

'राजन् ! मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ । मुझे जंगलके फल-मूलोंसे जीवन निर्वाह करना है । जब मैं सब ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेनासे क्या प्रयोजन है ? ॥ २ ॥

यो हि द्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः। रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुञ्जरोत्तमम् ॥ ३ ॥

'जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके उसके रस्तेमें मन लगाता है—लोभवश रस्तेको रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम हाथीका त्याग करनेवाले पुरुषको उसके रस्तेमें आसक्ति रखनेकी क्या आवश्यकता है? ॥ ३॥

तथा मम सतां श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते। सर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु मे॥ ४॥ 'सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ महाराज! इसी तरह मुझे सेना छेकर क्या करना है ? मैं ये सारी वस्तुएँ भरतको अर्पित करनेकी अनुमित देता हूँ। मेरे लिये तो ( माता कैकेयीकी दासियाँ ) चीर ( चिथड़े या वल्कलवस्त्र ) ला दें॥ ४॥

खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत। चतुर्दरा वने वासं वर्षाणि वसतो मम॥ ५॥

'दासियो! जाओ, खन्ती और पेटारी अथवा कुदारी और खाँची ये दोनों वस्तुएँ लाओ। चौदह वर्षोतक वनमें रहनेके लिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं'॥ ५॥

अथ चीराणि कैकेयी खयमाहत्य राघवम्। उवाच परिधत्स्वेति जनीघे निरपत्रपा ह ६॥

कैकेयी लाज-संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत-सी चीर ले आयी और जनसमुदायमें श्रीराम-चन्द्रजीसे बोली, 'लो, पहन लो'॥ ६॥

स चीरे पुरुषव्याद्यः कैंकेट्याः प्रतिगृह्य ते । सूक्ष्मवस्त्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्त ह ॥ ७ ॥

पुरुषसिंह श्रीरामने कैंकेयीके हाथसे दो चीर ले लिये और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियोंकेसे वस्त्र धारण कर लिये॥ ७॥

लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे। तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः॥८॥ इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अपने पिताके सामने ही दोनों सुन्दर वस्त्र उतारकर तपस्वियोंके-से वल्कल-वस्त्र पहन लिये ॥ ८॥

अथातमपरिधानार्थं सीता कौदोयवासिनी।
सम्प्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृषती वागुरामिव॥९॥
सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृद्ध च सुदुर्मनाः।
कैकेट्याः कुदाचीरे ते जानकी ग्रुभलक्षणा॥१०॥
अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मश्चा धर्मदर्शिनी।
गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारमिद्मव्यवीत्॥११॥
कथं नु चीरं बभ्नन्ति मुनयो वनवासिनः।
इति ह्यकुदाला सीता सा मुमोह मुहुर्मुहुः॥१२॥

तदनन्तर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्मपर ही दृष्टि रखनेवाली धर्मशा ग्रुमलक्षणा जनकनिन्दनी सीता अपने पहननेके लिये भी चीर वस्त्रको प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गयों, जैसे मृगी बिछे हुए जालको देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयीके हाथसे दो बक्कल वस्त्र लेकर लजित-सी हो गयों। उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ और नेत्रोंमें ऑस मर आये। उस समय उन्होंने गन्धर्वराजके समान तेजस्वी पतिसे इस प्रकार पूछा—'नाथ! वनवासी मुनिलोग चीर कैसे बाँघते हैं?' यह कहकर उसे धारण करनेमें कुशल न होनेके कारण सीता बारंबार मोहमें पड़ जाती थीं—भूल कर बैठती थीं॥ ९-१२॥

कृत्वा कण्ठे सा सा चीरमेकमादाय पाणिना। तस्थी हाकुशला तत्र बीडिता जनकात्मजा॥१३॥

चीर-धारणमें कुशल न होनेसे जनकनन्दिनी सीता लजित हो एक वल्कल गलेमें डाल दूसरा हाथमें लेकर चुपचाप खड़ी रहीं ॥ १३॥

तस्यास्तत् क्षित्रमागत्य रामो धर्मभृतां वरः। चीरं ववन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि खयम्॥ १४॥

तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीराम जरूदीसे उनके पास आकर स्वयं अपने हाथोंसे उनके रेशमी बस्त्रके ऊपर वल्कल-धस्त्र बाँधने लगे ॥ १४॥

रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बधन्तं चीरमुत्तमम् । अन्तःपुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम् ॥१५॥

सीताको उत्तम चीरवस्त्र पहनाते हुए श्रीरामकी और देखकर रनवासकी स्त्रियाँ अपने नेत्रोंसे आँस् बहाने लगीं॥ १५॥

अचुश्च परमायत्ता रामं ज्विहिततेजसम्। वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी॥१६॥

वे सब अत्यन्त खिन्न होकर उदीप्त तेजवाले श्रीरामसे बोलीं-'बेटा! मनस्विनी सीताको इस प्रकार वनवासकी आज्ञा नहीं दी गयी है ॥ १६॥ पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनम्। तावद्दर्शनमस्या नः सफलं भवतु प्रभो॥१७॥

'प्रभो ! तुम पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये जबतक निर्जन वनमें जाकर रहोगे, तबतक इसीको देखकर हमारा जीवन सफल होने दो ॥ १७॥

लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्य पुत्रक । नेयमहीत कल्याणी वस्तुं तापसवद् वने ॥ १८ ॥

ंबेटा ! तुम लक्ष्मणको अपना साथी बनाकर उनके साथ वनको जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनिकी माँति वनमें निवास करनेके योग्य नहीं है ॥ १८ ॥

कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी। धर्मनित्यः खयं स्थातुं न दीदानीं त्वमिच्छसि ॥ १९॥

'पुत्र ! तुम इमारी यह याचना सफल करो । भामिनी सीता यहीं रहे । तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो (परंतु सीताको तो रहने दो )' ॥ १९॥

तासामेवंविधा वाचः श्रण्वन् दशरथात्मजः । वबन्धैव तथा चीरं सीतया तृदयशीलया ॥ २० ॥ चीरे गृहीते तु तया सवाष्पो नृपतेर्गुरुः। निवार्य सीतां कैकेयां वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत् ॥ २१ ॥

माताओंकी ऐसी बार्ते सुनते हुए भी दशरथनन्दन श्रीरामने सीताको वल्कलवस्त्र पहना ही दिया । पतिके समान शीलस्वभाववाली सीताके वल्कल धारण कर लेनेपर राजाके गुरु वसिष्ठजीके नेत्रोंमें आँसू भर आया । उन्होंने सीताको रोककर कैकेयीसे कहा—॥ २०-२१॥

अतिप्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेथि कुलगंसनि। वञ्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणेऽवतिष्टसि॥ २२॥

'मर्यादाका उछङ्घन करके अधर्मकी ओर पैर बढ़ानेवाली वुर्बुद्धि कैकेयी! तू केकयराजके कुलकी जीती-जागती कल्झ है। अरी! राजाको घोखा देकर अब तू सीमाके भीतर नहीं रहना चाहती है! ॥ २२॥

न गन्तव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते। अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम् ॥ २३ ॥

'शीलका परित्याग करनेवाली दुष्टे ! देवी सीता वनमें नहीं जायँगी । रामके लिये प्रस्तुत हुए राजसिंहासनपर ये ही बैठेंगी ॥ २३ ॥

आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् । आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् ॥ २४ ॥

'सम्पूर्ण गृहस्थोंकी पित्तयाँ उनका आधा अङ्गहैं। इस तरह सीता देवी भी श्रीरामकी आत्मा हैं; अतः उनकी जगह ये ही इस राज्यका पालन करेंगी॥ २४॥ अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता। वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति॥२५॥ अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः। सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सप्रिच्छदम्॥२६॥

'यदि विदेहनन्दिनी सीता श्रीरामके साथ वनमें जायँगी तो हमलोग भी इनके साथ चले जायँगे। यह सारा नगर भी चला जायगा और अन्तः पुरके रक्षक भी चले जायँगे। अपनी पत्नीके साथ श्रीरामचन्द्रजी जहाँ निवास करेंगे, वहीं इस राज्य और नगरके लोग भी धन-दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जायँगे॥ २५-२६॥

भरतश्च सञ्जाहुम्बश्चीरवासा वनेचरः। वने वसन्तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूर्वजम्॥२७॥

भारत और शत्रुघ्न भी चीरवस्त्र धारण करके वनमें रहेंगे और वहाँ निवास करनेवाले अपने बड़े भाई श्रीरामकी सेवा करेंगे॥ २७॥

ततः शून्यां गतजनां वसुधां पाद्पैः सह। त्वमेका शाधि दुर्वृत्ता प्रजानामहिते स्थिता ॥ २८॥

'फिर त् वृक्षोंके साथ अकेळी रहकर इस निर्जन एवं स्नी पृथ्वीका राज्य करना । त् बड़ी दुराचारिणी है और प्रजाका अहित करनेमें लगी हुई है ॥ २८॥

न हि तद् भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः। तद् वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति॥ २९॥

'याद रख, श्रीराम जहाँके राजा न होंगे, वह राज्य राज्य नहीं रह जायगा— जंगल हो जायगा तथा श्रीराम जहाँ निवास करेंगे, वह वन एक स्वतन्त्र राष्ट्रबन जायगा ॥ २९॥

न ह्यदत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति । त्विय वा पुत्रवद् वस्तुं यदि जातो महीपतेः ॥ ३०॥

'यदि भरत राजा दशरथते पैदा हुए हैं तो पिताके प्रसन्नतापूर्वक दिये बिना इस राज्यको कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत् वर्ताव करनेके लिये भी यहाँ बैठे रहनेकी इच्छा नहीं करेंगे ॥ ३०॥

यद्यपि त्वं क्षितितलाद् गगनं चोत्पतिष्यसि । पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽत्यथा न करिष्यति ॥ ३१ ॥

'त् पृथ्वी छोड़कर आसमानमें उड़ जाय तो भी अपने पितृकुलके आचार-व्यवहारको जाननेवाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ३१॥

तत् त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्। लोके नहि स विद्येत यो न राममनुत्रतः॥३२॥

'त्ने पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छासे वास्तवमें उसका अप्रिय ही किया है; क्योंकि संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्रीरामका भक्त न हो ॥ ३२ ॥ द्रक्ष्यस्यद्यैव कैकेयि पशुज्यालमृगद्विजान्। गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान्॥ ३३॥

'कैकेयि! त् आज ही देखेगी कि वनको जाते हुए श्रीरामके साथ पशु, सर्प, मृग और पर्क्षा भी चले जा रहे हैं। औरोंकी तो बात ही क्या, बृक्ष भी उनके साथ जानेको उत्सुक हैं॥ ३३॥

अथोत्तमान्याभरणानि देवि देहि स्तुषायै व्यवनीय चीरम्। न चीरमस्याः प्रविधीयतेति

न्यवारयत् तद् वसनं वसिष्ठः ॥ ३४॥
'देवि ! सीता तेरी पुत्रवधू हैं । इनके द्यारीरसे बल्कल
वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहननेके लिये उत्तमोत्तम वस्त्र और
आभूषण दे । इनके लिये वल्कलवस्त्र देना कदापि उचित
नहीं है ।' ऐसा कहकर वसिष्ठने उसे जानकीको वल्कलवस्त्र
पहनानेसे मना किया ॥ ३४॥

एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया वृतः केकयराजपुत्रि।
विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या
वसत्वरण्ये सह राघवेण॥३५॥

वे फिर बोले—'केकयराजकुमारी! तूने अकेले श्रीरामके लिये ही वनवासका वर माँगा है (सीताके लिये नहीं); अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणोंसे विभूषित होकर सदा श्रङ्गार धारण करके वनमें श्रीरामचन्द्रजी के साथ निवास करें।।

> यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री। वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानै-

नैयं बृता ते वरसम्प्रदाने ॥ ३६॥ 'राजकुमारी सीता मुख्य-मुख्य सेवकों तथा सवारियोंके साथ सव प्रकारके वस्त्रों और आवश्यक उपकरणोंसे सम्पन्न होकर वनकी यात्रा करें । तूने वर माँगते समय पहले सीताके वनवासकी कोई चर्चा नहीं की थी (अतः इन्हें वहकलवस्त्र नहीं पहनाया जा सकता )'॥ ३६॥

तिस्मस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्याप्रतिमप्रभावे। नैव सा सीता विनिवृत्तभावा

प्रियस्य भर्तुः प्रतिकारकामा ॥ ३७॥ ब्राह्मणश्चिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि विसिष्ठके ऐसा कहनेपर भी सीता अपने प्रियतम पतिके समान ही वेश-भूषा धारण करनेकी इच्छा रखकर उस चीर-धारणसे विरत नहीं हुई ॥ ३७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तिश्राः सर्गः ॥ ३७ ॥ इस प्रकर श्रीत्राल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सैतीसताँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

# अष्टात्रिंदाः सर्गः

राजा दशरथका सीताको वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर कैकेयीको फटकारना और श्रीरामका उनसे कौसल्यापर कृपादृष्टि रखनेके लिये अनुरोध करना

तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत् । प्रचुकोश जनः सर्वो धिक् त्वांदशरथं त्विति॥ १ ॥

सीताजी सनाथ होकर भी जब अनाथकी भाँति चीर-बस्त्र धारण करने लगीं, तब सब लोग चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे—-'राजा दशरथ! तुम्हें धिकार है!' ॥ १॥

तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपितः। चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशिस चात्मनः॥ २॥ सिनःश्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिद्मव्रवीत्। कैकेयि कुश्चीरेण न सीता गन्तुमहिति॥ ३॥

वहाँ होनेवाले उस कोलाहलसे दुखी हो इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथने अपने जीवन, धर्म और यशकी उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गरम साँस खींचकर अपनी भार्या कैकेयीसे इस प्रकार बोले—'कैकेयि! सीता कुश-चीर (वल्कल-क्स्र) पहनकर वनमें जानेके योग्य नहीं है॥ २-३॥

सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता। नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम॥ ४॥

'यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखोंमें ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वनमें जाने योग्य नहीं है।। ४॥

इयं हि कस्यापि करोति किंचित् तपिखनी राजवरस्य पुत्री। या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंका श्रमणीव काचित्॥ ५॥

राजाओं में श्रेष्ठ जनककी यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी-का भी दुछ बिगाइती है १ जो इस प्रकार जन-समुदायके बीच किसी किंकर्तव्यविमृद्ध भिक्षुकीके समान चीर घारण करके खड़ी है १ ॥ ५ ॥

> चीराण्यपास्याज्ञनकस्य कन्या नेयं प्रतिक्षा मम द्त्तपूर्वा। यथासुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नैः॥ ६॥

'जनकनिद्नी अपने चीर-वस्त्र उतार डाले। 'यह इस रूपमें वन जाय' ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसीको इस तरहका वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता सम्पूर्ण वस्त्रालंकारोंसे सम्पन्न हो सब प्रकारके रत्नोंके साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके, उसी तरह वनको जा सकती है।। ६।। अजीवनाहेंण मया नृशंसा कृता प्रतिश्वा नियमेन तावत्। त्वया हि वाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मा दहेद् वेणुमिवात्मपुष्पम्॥ ७॥

भी जीवित रहनेयोग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बँधकर एक तो यों ही नियम ( शपथ ) पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे त्ने अपनी नादानीके कारण सीताको इस तरह चीर पहनाना प्रारम्भ कर दिया। जिस प्रकार बाँसका फूल उसीको सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा सुझीको भस्म किये डालती है।। ७॥

रामेण यदि ते पापे किंचित्कृतमशोभनम्। अपकारः क इह ते वैदेह्या दर्शितोऽधमे ॥ ८ ॥।

'नीच पापिनि! यदि श्रीरामने तेरा कोई अपराध किया। है तो ( उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी) विदेहनन्दिनी सीता-ने ऐसा दण्ड पानेयोग्य तेरा कौन-सा अपकार कर डाला है? ॥

मृगीवोत्फुल्लनयना मृदुशीला मनखिनी। अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा॥ ९॥

'जिसके नेत्र हरिणीके नेत्रोंके समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यन्त कोमल एवं मधुर है, वह मनिखनी जनकनन्दिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है ॥ ९॥

नजु पर्याप्तमेवं ते पापे रामविवासनम्। किमेभिः कृपणैर्भृयः पातकैरपि ते कृतैः॥१०॥

'पापिनि! तूने श्रीरामको वनवास दैकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीताको भी वनमें भेजने और वल्कल पहनाने आदिका अत्यन्त दुःखद कार्य करके किर तू इतने पातक किसलिये बटोर रही है?॥ १०॥

प्रतिक्षातं मया तावत् त्वयोक्तं देवि श्रण्वता। रामं यदभिषेकाय त्वमिहागतमव्रवीः॥११॥

दिवि ! श्रीराम जब अभिषेकके लिये यहाँ आये थे, उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था, उसे सुनकर मैंने उतनेके लिये ही प्रतिज्ञा की थी ॥ ११ ॥

तत्त्वेतत् समितिकम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । मैथिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम् ॥ १२ ॥

'उसका उल्लङ्घन करके जो तू मिथिलेशकुमारी जानकी-को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है, तुझे नरकमें ही जानेकी इच्छा हो रही है' ॥ १२ ॥ पवं ब्रुवन्तं पितरं रामः सम्प्रस्थितो वनम् । अवाक्शिरसमासीनिमदं वचनमत्रवीत् ॥ १३॥

राजा दशरथ सिर नीचा किये बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय बनकी ओर जाते हुए श्रीरामने पितासे इस प्रकार कहा—॥ १३॥

इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्त्रिनी। वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देव गईते॥१४॥ मया विद्दीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम्। अद्यपूर्वव्यसनां भूयः सम्मन्तुमईसि॥१५॥

'धर्मात्मन् ! ये मेरी यशितनी माता कौसल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव! यह कभी आपकी निन्दा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश! ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्रमें डूब जायँगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें॥ १४-१५॥ पुत्रशोकं यथा नच्छेंत् त्वया पूज्येन पूजिता । मांहि संचिन्तयन्ती सा त्विय जीवेत् तपस्विनी ॥१६॥

'आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो जिस प्रकार यह पुत्रशोकका अनुभव न कर सकें और मेरा चिन्तन करती हुई भी आपके आश्रयमें ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिये।। १६॥

इमां महेन्द्रोपम जातगर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममाईसि । यथा वनस्थे मयि शोककर्शिता

न जीवितं न्यस्य यमक्षयं वजेत्॥ १७॥

'इन्द्रके समान तेजस्वी महाराज ! ये निरन्तर अपने बिछुड़े हुए बेटेको देखनेके लिये उत्सुक रहेंगी । कहीं ऐसा न हो मेरे बनमें रहते समय ये शोकसे कातर हो अपने प्राणोंको त्याग करके यमलोकको चली जायँ । अतः आप मेरी माताको सदा ऐसी ही परिस्थितिमें रखें, जिससे उक्त आशङ्काके लिये अवकाश न रह जायं ।। १७॥

इत्यार्षे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टात्रिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अङ्तीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः

राजा दशरथका विलाप, उनकी आज्ञासे सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, कोपाध्यक्षका सीताको बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौसल्याका सीताको पतिसेवाका उपदेश, सीताके द्वारा उसकी खीकृति तथा श्रीरामका अपनी मातासे पिताके प्रति दोषदृष्टि न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी विदा माँगना

रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेषधरं च तम्। समीक्ष्य सह भार्याभी राजा विगतचेतनः॥ १ ॥

श्रीरामकी बात सुनकर और उन्हें मुनिवेष धारण किये देख ब्रियोंसहित राजा दशरथ शोकसे अचेत हो गये ॥ १॥

नैनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवम्। न चैनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः॥ २॥

दु:खसे संतप्त होनेके कारण वे श्रीरामकी ओर भर आँख देख भी न सके और देखकर भी मनमें दु:ख होनेके कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके ॥ २॥

स मुद्दर्तमिवासंश्रो दुःखितश्च महीपतिः। विललाप महावाह राममेवानुचिन्तयन्॥३॥

दो घड़ीतक अचेत-सा रहनेके बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे महाबाहु नरेश श्रीरामका ही चिन्तन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे—॥ ३॥

मन्ये खलु मया पूर्वे विवत्सा बहवः कृताः। प्राणिनो हिसिता वापि तन्मामिद्मुपस्थितम् ॥ ४ ॥ 'मालूम होता है, मैंने पूर्वजन्ममें अवश्य ही बहुत-सी गौओंका उनके बछड़ोंसे बिछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियोंकी हिंसा की है, इसीसे आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है ॥ ४॥

न त्वेवानागते काले देहाच्च्यवित जीवितम्। कैकेच्या क्लिइयमानस्य सृत्युर्मम न विद्यते॥ ५॥

'समय पूरा हुए बिना किसीके शरीरसे प्राण नहीं निकलते; तभी तो कैकेबीके द्वारा इतना हुनेश पानेपर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है ॥ ५॥

योऽहं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्। विद्याय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम्॥ ६॥

'ओह ! अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्रको महीन वस्त्र त्यागकर तपस्वियोंके-से वहकल-वस्त्र घारण किये सामने खड़ा देख रहा हूँ (फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं)॥

पकस्याः खलु कैकेय्याः कृतेऽयं खिद्यते जनः। स्वार्थे प्रयतमानायाः संश्रित्य निकृति त्विमाम्॥ ७॥ 'इस वरदानरूप शठताका आश्रय लेकर अपने स्वार्थ-साधनके प्रयत्नमें लगी हुई एकमात्र कैकेयीके कारण ये सब लोग महान् कष्टमें पड़ गये हैं' ॥ ७॥

एवमुक्त्वा तु वचनं बाष्पेण विद्वतेन्द्रियः। रामेति सक्देवोक्त्वा ब्याहर्तुं न शशाक सः॥ ८॥

ऐसी बात कहते-कहते राजाके नेत्रोंमें आँस् भर आये। उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गर्थी और वे एक ही बार 'हे राम!' कहकर मूर्ज्छित हो गये। आगे कुछ न बोल सके॥ ८॥

संज्ञां तु प्रतिलभ्येव मुहूर्तात् स महीपतिः। नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिद्मव्रवीत्॥ ९॥

दो घड़ी बाद होशमें आते ही वे महाराज आँस्-भरे नेत्रोंसे देखते हुए सुमन्त्रसे इस प्रकार बोले—॥ ९॥ औपवाहां रथं युक्तवा त्वमायाहि हयोत्तमैः। प्रापयैनं महाभागमितो जनपदात् परम्॥ १०॥

'तुम सवारीके योग्य एक रथको उसमें उत्तम घोड़े जोत-कर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्रीरामको उसपर विठाकर इस जनपदसे बाहरतक पहुँचा आओ ॥ १० ॥

एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते। पित्रा मात्रा च यत्साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम् ॥११॥

'अपने श्रेष्ठ वीर पुत्रको स्वयं पिता-माता ही जब घरसे निकालकर वनमें भेज रहे हैं, तब ऐसा माल्म होता है कि शास्त्रमें गुणवान् पुरुषोंके गुणोंका यही फल बताया जाता है'॥

राक्षो वचनमाक्षाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः। योजयित्वा ययौ तत्र रथमश्वैरलंकृतम्॥ १२॥

राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करके शीव्रगामी सुमन्त्र गये और उत्तम घोड़ोंसे सुशोभित स्थ जोतकर ले आये ॥ १२ ॥

तं रथं राजपुत्राय स्तः कनकभृषितम्। आचचक्षेऽअिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः॥ १३॥

फिर सूत सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कहा—'महाराज! राजकुमार श्रीरामके लिये उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ सुवर्ण-भृषित रथ तैयार है' ॥ १३॥

राजा सत्वरमाहूय ब्यापृतं वित्तसंचये। उवाच देशकालको निश्चितं सर्वतः शुचिः॥१४॥

तब देश और कालको समझनेवाले, सब ओरसे ग्रुद्ध (इहलोक और परलोकसे उन्मृण) राजा दशरथने तुरंत ही धन संग्रहके ब्यापारमें नियुक्त कोषाध्यक्षको बुलाकर यह निश्चित बात कही—॥ १४॥

वासांसि च वराहांणि भूषणानि महान्ति च । वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ १५॥

'तुम विदेहकुमारी सीताके पहननेयोग्य बहुमूल्य वस्त्र

और महान आभूषण जो चौदह वर्षों के लिये पर्याप्त हों गिनकर शीघ्र ले आओं ।। १५॥

नरेन्द्रेणैवमुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः। प्रायच्छत् सर्वमाहत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्॥ १६॥

महाराजके ऐसा कहनेपर कोषाध्यक्षने खजानेमें जा वहाँसे सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीताको समर्पित कर दीं। । १६॥

सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम् । भृषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः ॥ १७॥

उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवासके लिये प्रस्थित विदेहकुमारी धीताने सुन्दर लक्षणोंसे युक्त अपने सभी अङ्गोंको उन विचित्र आभूषणोंसे विभृषित किया ॥१७॥

व्यराजयत वैदेही वेश्म तत् सुविभूषिता। उद्यतोऽशुमतः काले खं प्रभेव विवस्ततः॥ १८॥

उन आभूषणोंसे विभूषित हुई विदेहनन्दिनी सीता उस घरको उसी प्रकार सुशोभित करने छर्गी; जैसे प्रातःकाल उगते हुए अंग्रुमाली सूर्यकी प्रभा आकाशको प्रकाशित करती है।।

तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्चर्यचनमत्रवीत्। अनाचरन्तीं कृपणं मूध्नर्युपाद्राय मैथिलीम् ॥ १९ ॥

उस समय सास कौसल्याने कभी दुःखद वर्ताव न करने-वाली मिथिलेश कुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे कसकर छातीसे लगा लिया और उनके मस्तकको सूँपकर कहा—॥ अस्त्याः सर्वालोके प्रियान स्वतं स्वत्कताः प्रियोः।

असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृताः प्रियैः। भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः॥ २०॥

'बेटी! जो स्त्रियाँ अपने प्रियतम पतिके द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकटमें पड़नेपर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस सम्पूर्ण जगत्में 'असती' (दुष्टा) के नामसे पुकारी जाती हैं ॥ २०॥

एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुस्वम्। अन्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि॥ २१॥

'तुष्टा स्त्रियोंका यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी-सी भी विपत्तिमें पड़ता है, तब उसपर दोषारोपण करती और उस-का साथ छोड़ देती हैं॥ २१॥

असत्यशीला विकृता दुर्गा अहृदयाः सदा। असत्यः पापसंकल्पाः क्षणमात्रविरागिणः॥ २२॥

'जो झूठ बोलनेवाली, विकृत चेष्टा करनेवाली, दुष्ट पुरुषोंसे संसर्ग रखनेवाली, पतिके प्रति सदा हृदयहीनताका परिचय देनेवाली, कुलटा, पापके ही मनसूवे बाँधनेवाली और छोटी-सी बातके लिये भी क्षणमात्रमें पतिकी ओरसे विरक्त हो जानेवाली हैं, वे सब-की-सब असती या दुष्टा कही गयी हैं।। २२॥

#### न कुलं न कृतं विद्या न दत्तं नापि संग्रहः। स्त्रीणां गृह्णाति हृद्यमनित्यहृद्या हि ताः॥ २३॥

'उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदिका दान और संग्रह (पितके द्वारा स्तेहपूर्वक अपनाया जाना), यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियोंके हृदयको नहीं बशमें कर पाता है; क्योंकि उनका चित्त अब्यवस्थित होता है।। २३॥

### साध्वीनां तु स्थितानां तु शीळे सत्ये श्रुते स्थिते। स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते॥ २४॥

'इसके विपरीत जो सत्यः सदाचारः शास्त्रोंकी आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओंमें स्थित रहती हैं। उन साध्वी स्त्रियोंके लिये एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है।। २४।।

### स त्वया नावमन्तव्यः पुत्रः प्रवाजितो वनम् । तव देवसमस्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि वा ॥ २५ ॥

'इसिलये तुम मेरे पुत्र श्रीरामका, जिन्हें वनवासकी आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना । ये निर्धन हों या धनी, तुम्हारे लिये देवताके तुल्य हैं' ॥ २५ ॥

### विश्वाय वचनं सीता तस्या धर्मार्थसंहितम्। कृत्वाञ्जलिमुवाचेदं श्वश्रूमभिमुखे स्थिता॥ २६॥

सासके धर्म और अर्थयुक्त वचनोंका ताल्पर्य भलीभाँति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीताने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा—॥ २६॥

### करिष्ये सर्वमेवाहमार्या यदनुशास्ति माम्। अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्विर्तितव्यं श्रुतं च मे॥ २७॥

'आर्थे ! आप मेरे लिये जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्णरूपसे पालन करूँगी । स्वामीके साथ कैसा वर्ताव करना चाहिये, यह मुझे भलीभाँति विदित है; क्योंकि इस विषयको मैंने पहलेसे ही सुन रखा है ॥ २७॥

### न मामसज्जनेनार्या समानियतुमईति। धर्माद् विचलितुं नाहमलं चन्द्र।दिव प्रभा॥ २८॥

पूजनीया माताजी ! आपको मुझे असती स्त्रियोंके समान नहीं मानना चाहिये; क्योंकि जैसे प्रभा चन्द्रमासे दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिवत-धर्मसे विचलित नहीं हो सकती ॥ २८॥

### नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचको विद्यते रथः। नापतिः सुखमेधेत या स्यादिष शतात्मजा॥ २९॥

'जैसे बिना तारकी बीणा नहीं बज सकती और बिना पिइयेका रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी सौ बेटोंकी माता होनेपर भी बिना पितके सुखी नहीं हो सकती ॥ २९॥

### मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः। अमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत्॥३०॥

पिता; भ्राता और पुत्र—ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पित अपरिमित सुखका दाता है—उसकी सेवासे इहलोक और परलोक दोनोंमें कल्याण होता है; अतः ऐसी कौन स्त्री हैं, जो अपने पितका सत्कार नहीं करेगी ॥ ३०॥

### साहमेवंगता श्रेष्टा श्रुतधर्मपरावरा। आर्ये किमवमन्येयं स्त्रिया भर्ता हि दैवतम् ॥ ३१॥

'आर्ये ! मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों—माता आदिके मुखसे नारीके सामान्य और विशेष धर्मोंका श्रवण किया है। इस प्रकार पातिवत्यका महत्त्व जानकर भी मैं पतिका क्यों अपमान करूँगी ? मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्रीका देवता है?॥ ३१॥

### सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयङ्गमम्। शुद्धसत्त्वा मुमोचाश्रु सहसा दुःखहर्षजम् ॥ ३२॥

सीताका यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अन्तः-करणवाली देवी कौसल्याके नेत्रोंसे सहसा दुःख और हर्षके आँसु बहने लगे ॥ ३२ ॥

#### तां प्राञ्जलिरभिष्रेक्ष्य मातृमध्येऽतिसन्कृताम्। रामः परमधर्मात्मा मातरं वाक्यमत्रवीत्॥ ३३॥

तब परम धर्मात्मा श्रीरामने माताओंके बीचमें अत्यन्त सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौसल्याकी ओर देख हाथ जोड़कर कहा—॥ ३३॥

#### अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम । क्षयोऽपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ ३४ ॥

भाँ ! (इन्हींके कारण मेरे पुत्रका बनवास हुआ है; ऐसा समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित होकर न देखना । बनवासकी अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जायगी ॥ ३४ ॥

### सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नव वर्षाणि पञ्च च । समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्वृतम् ॥ ३५ ॥

ंथे चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोते-सोते निकल जायँगे।
फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदोंसे
घिरा हुआ सीता और लक्ष्मणके साथ सम्पूर्णरूपसे यहाँ आ
पहुँचा हूँ? || ३५ ||

एतावद्भिनीतार्थमुक्त्वा स जननीं वचः। त्रयः शतशतार्घा हि दद्शाविक्ष्य मातरः॥३६॥ ताश्चापि स तथैवार्ता मातृर्दशरथात्मजः। धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृताञ्जलिः॥३७॥

मातासे इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर

दशरथनन्दन श्रीरामने अपनी अन्य साढ़े तीन सी माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौसल्या भी ही भाँति शोकाकुल पाया । तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही—॥ ३६-३७॥

संवासात् परुषं किंचिद्शानाद्यि यत् छतम्। तन्मे समुपजानीत सर्वाधामन्त्रयामि वः॥ ३८॥

'माताओ ! सटा एक साथ रहनेके कारण मैंने जो कुछ कठोर बचन कह दिये हों अथवा अनजानमें भी मुझसे जो अपराध बन गये हों, उनके लिये आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओंसे विदा माँगता हूँ' ॥ ३८ ॥

वचनं राघवस्यैतद् धर्मयुक्तं समाहितम्। गुश्रुवुस्ताः स्त्रियः सर्वाः शोकोपहतचेतसः॥ ३९॥

राजा दशरथकी उन सभी स्त्रियोंने श्रीरधुनायजीका

यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुनाः सुनकर उन सबका चित्त शोकसे व्याकुल हो गया ॥ ३९॥

जक्षेऽथ तासां संनादः क्रौश्चीनामिव निःखनः। मानवेन्द्रस्य भार्याणामेवं वदति राघवे॥ ४०॥

श्रीरामके ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथकी रानियाँ कुरियोंके समान विलाप करने लगीं । उनका वह आर्तनाद उस राजभवनमें गव ओर गूँज उटा ॥ ४० ॥

मुरजपणवमेघघोषवद् दशरथवेदमवभूव यत् पुरा। विलिपतपरिदेवनाकुलं

व्यसनगतं तदभूत् सुदुःखितम् ॥ राजा दशरथका जो भवन पहले मुरजः पणव और मेघ आदि वाद्योंके गम्भीर घोषमे गूँजता रहता थाः वही विलाप और रोदनमे ब्याप्त हो संकटमें पड़कर अस्यन्त दुःख-मय प्रतीत होने लगा ॥ ४१ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्चेऽयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥ ३९ ॥ इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें उन्तातीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥

# चत्वारिंशः सर्गः

सीता, राम और लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा करके कौसल्या आदिको प्रणाम करना, सुमित्राका लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मणका रथमें बैठकर वनकी ओर प्रस्थान, पुरवासियों तथा रानियोंसहित महाराज दशरथकी शोकाकुल अवस्था

अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः। उपसंगृह्य राजानं चकुर्दीनाः प्रदक्षिणम्॥१॥

तदनन्तर राम, लक्ष्मण और सीताने हाथ जोड़कर दीनभावसे राजा दशरथके चरणोंका स्पर्श करके उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की ॥ १ ॥

तं चापि समनुक्षाप्य धर्मकः सह सीतया। राधवः शोकसम्मृढो जननीमभ्यवादयत्॥ २॥

उनसे विदा लेकर सीतासहित धर्मज्ञ रघुनाथजीने माताका कष्ट देखकर शोकसे ब्याकुल हो उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ २ ॥

अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत्। अपि मातुः सुमित्राया जग्राह चरणौ पुनः॥३॥

श्रीरामके बाद लक्ष्मणने भी पहले माता कौराल्याको प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्राके भी दोनों पैर पकड़े ॥ ३॥

तं वन्दमानं रुद्ती माता सौमित्रिमवर्वात्। हितकामा महावाहुं मूर्ध्न्युपावाय लक्ष्मणम्॥ ४॥

अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मणको प्रणाम करते देख उनका हित चाहनेवाली माता सुमित्राने बेटेका मस्तक सूँघ-कर कहा—॥ ४॥ सृष्टस्त्वं वनवासाय स्वतुरकः सुहज्जने। रामे प्रमादं मा कार्यीः पुत्र भ्रातिर गच्छति॥ ५॥

'वरस ! तुम ,अपने मुहृद् श्रीरामके परम अनुरागी हो, इसिलये में तुम्हें वनवासके लिये विदा करती हूँ । अपने बड़े भाईके वनमें इघर-उघर जाते समय तुम उनकी सेवामें कभी प्रमाद न करना ॥ ५ ॥

व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेष तवानघ। एष लोके सतां धर्मों यज्ज्येष्ठवशगो भवेत्॥ ६॥

ंये संकटमें हों या समृद्धिमें, ये ही तुम्हारी परम गति हैं । निष्पाप लक्ष्मण ! संसारमें सत्पुरुषोंका यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाईकी आज्ञाके अधीन रहें ॥ ६॥

इदं हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्। दानं दीक्षा च यञ्जेषु तनुत्यागो मृघेषु हि ॥ ७ ॥

'दान देना, यज्ञमें दीक्षा ग्रहण करना और युद्धमें शरीर त्यागना—यही इस कुलका उचित एवं सनातन आचार है'॥ ७॥

लक्ष्मणं त्वेवमुक्त्वासौ संसिद्धं प्रियराघवम् । सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम् ॥ ८ ॥ अपने पुत्र लक्ष्मणसे ऐसा कहकर सुमित्राने वनवासके

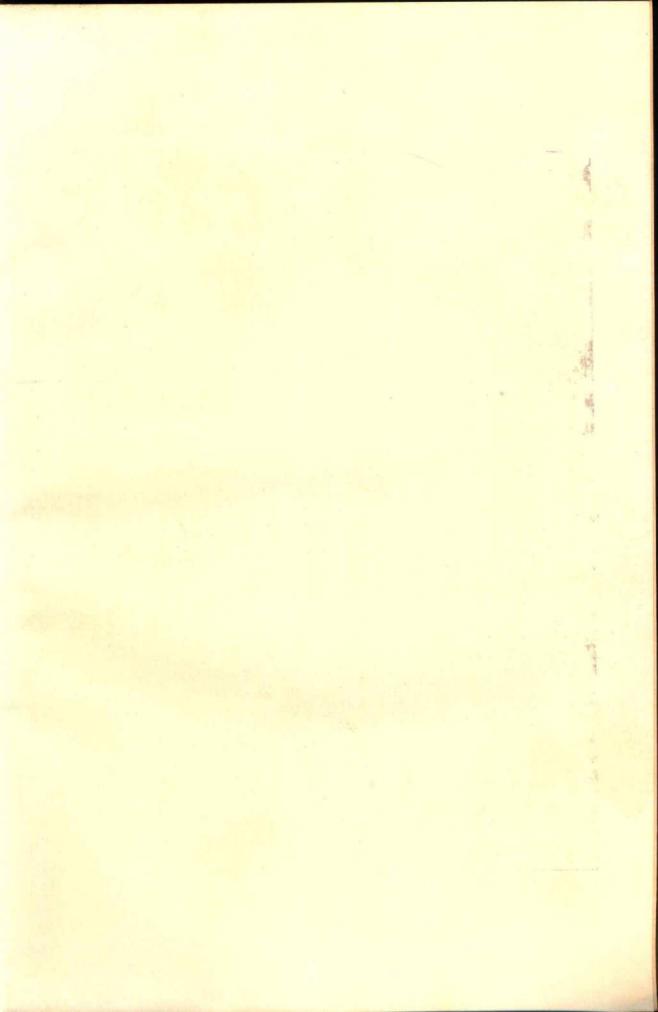

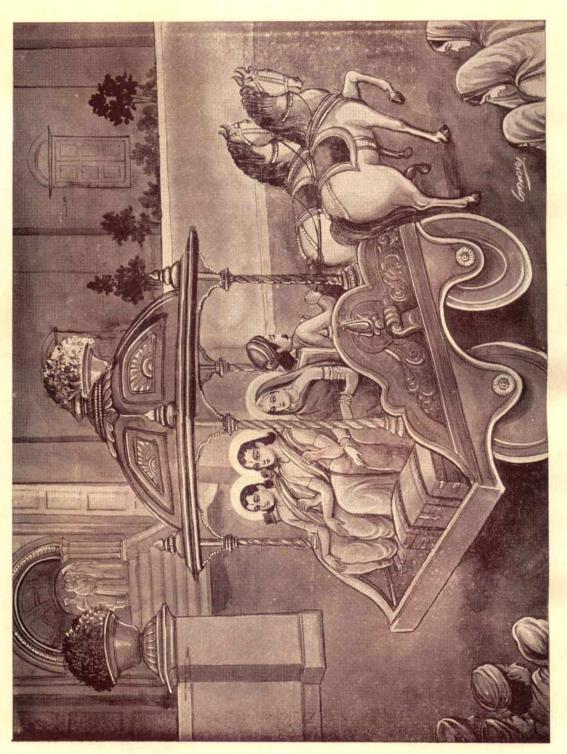

रथारूढ श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीका वनके लिये प्रस्थान

लिये निश्चित विचार रखनेवाले सर्वप्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'बेटा! जाओ, जाओ (तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो)।' इसके बाद वे लक्ष्मणसे किर बोर्ली—॥ ८॥

#### रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् । अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम् ॥ ९ ॥

बेटा ! तुम श्रीरामको ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो, जनकनन्दिनी सीताको ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वनको ही अयोध्या जानो । अब सुखपूर्वक यहाँसे प्रस्थान करो? ॥ ९ ॥

#### ततः सुमन्त्रः काकुत्स्थं प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत् । विनीतो विनयक्षश्च मातलिर्वासवं यथा ॥ १० ॥

इसके बाद जैमे मातिल इन्द्रसे कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनयके ज्ञाता सुमन्त्रने ककुत्स्थकुलभ्षण श्रीरामसे विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा —॥ १०॥

#### रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः। क्षिप्रंत्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥ ११॥

'महायशस्वी राजकुमार श्रीराम! आपका कल्याण हो। आप इस रथ र बैठिये। आप मुझसे जहाँ कहेंगे, वहीं मैं शीव आपको पहुँचा दुँगा॥ ११॥

#### चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया। तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः॥ १२॥

'आपको जिन चौदह वर्षोतक वनमें रहना है, उनकी गणना आजसे ही आरम्भ हो जानी चाहिये; क्योंकि देवी कैकेयीने आज ही आपको वनमें जानेके लिये प्रेरित किया है'।।

#### तं रथं सूर्यसंकःशं सीता हृष्टेन चेतसा। आहरोह वरारोहा कृत्वालंकारमात्मनः॥१३॥

तब सुन्दरी सीता अपने अङ्गोंमें उत्तम अलंकार घारण करके प्रसन्न चित्तते उस सूर्यके समान तेजस्वी रथपर आरूढ़ हुईं॥ १३॥

#### वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च । भर्तारमनुगच्छन्त्ये सीतायै श्वशुरो द्दौ ॥ १४ ॥

पतिके साथ जानेवाली सीताके लिये उनके श्वगुरने वन-वासकी वर्षसंख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिये थे॥ १४॥

#### तथैवायुघजातानि भातुभ्यां कवचानि च। रथोपस्थे प्रविन्यस्य सचर्म कठिनं च यत्॥१५॥

इसी प्रकार महाराजने दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणके लिये जो बहुत-से अख्न-राख्न और कवच प्रदान किये थे, उन्हें रथके पिछले भागमें रखकर उन्होंने चमड़ेसे मदी हुई पिटारी और खन्ती या कुदारी भी उसीपर रख दी॥ १५॥

अथो ज्वलनसंकाशं चामीकरविभृषितम्।

### तमाहरुद्दतुस्तूर्ण भ्रातरी रामलक्ष्मणी॥१६॥

इसके बाद दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस अग्निके समान दीप्तिमान मुवर्णभूषित रथपर शीघ ही आरूढ़ हो गये।।

#### सीतातृतीयानारुढान् दृष्ट्वा रथमचोदयत्। सुमन्त्रः सम्मतानश्वान् वायुवेगसमाञ्जवे॥ १७॥

जिनमें सीता ही संख्या तीसरी थी। उन श्रीराम आदिको रथपर आरूढ़ हुआ देख सारिथ सुमन्त्रने रथको आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायुके समान वेगशाली उत्तम घोडोंको हाँका॥ १७॥

#### प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे। बभूव नगरे मूर्च्छा वलमूर्च्छा जनस्य च ॥ १८॥

जब श्रीरामचन्द्रजी सुदीर्घकालके लिये महान् वनकी ओर जाने लगे, उस समय समस्त पुरवासियों, सैनिकों तथा दर्शकरूपमें आये हुए बाहरी लोगोंको भी मूर्च्छा आ गयी।

#### तत् समाकुलसम्भ्रान्तं मत्तसंकुपितद्विपम्। हयसिन्जितनिर्धोषं पुरमासीन्महास्वनम्॥ १९॥

उस समय सारी अयोध्यामें महान् कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घवरा उठे। मतबाले हाथी श्रीरामके वियोगसे कुपित हो उठे और इधर-उधर भागते हुए घोड़ोंके हिनहिनाने एवं उनके आभूषणोंके खनखनानेकी आवाज सब ओर गूँजने लगी॥ १९॥

### ततः सबालवृद्धा सा पुरी परमपीडिता। राममेवाभिदुदाव घर्मार्तः सलिलं यथा॥ २०॥

अयोध्यापुरीके आबाल वृद्ध सब लोग अत्यन्त पीड़ित होकर श्रीरामके ही पीछे दौड़े, मानो धूपसे पीड़ित हुए प्राणी पानी-की ओर भागे जाते हों ॥ २०॥

### पाइर्वतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः। बाष्पपूर्णमुखाः सर्वे तमूचुर्भृशनिःखनाः॥ २१॥

उनमेंसे कुछ लोग रथके पीछे और अगल-बगलमें लटक गये। सभी श्रीरामके लिये उत्कण्ठित थे और सबके मुखपर आँमुओंकी धारा वह रही थी। वे सब-के-सब उच्चस्वरसे कहने लगे—॥ २१॥

### संयच्छ वाजिनां रइमीन् सूत याहि शनैः शनैः। मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दशं नो भविष्यति॥ २२॥

'स्त ! घोड़ोंकी लगाम खोंचो । रथको घीरे-घीरे ले चलो । इम श्रीरामका मुख देखेंगे; क्योंकि अब इस मुखका दर्शन इमलोगोंके लिये दुर्लभ हो जायगा ॥ २२॥

#### आयसं हृद्यं नृनं राममातुरसंशयम्। यद् देवगर्भप्रतिमे वनं याति न भिद्यते॥ २३॥

निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताका हृदय लोहेका बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव- कुमारके समान तेजस्वी पुत्रके वनकी ओर जाते समय फट नहीं जाता है ॥ २३ ॥

#### कृतकृत्या हि वैदेही छायेवानुगता पतिम्। न जहाति रता धर्मे मेरुमर्कप्रभा यथा॥ २४॥

'विदेहनन्दिनी सीता ऋतार्थ हो गर्यी; क्योंकि वे पतिवत-धर्ममें तत्पर रहकर छायाकी भाँति पतिके पीछे-पीछे चली जा रही हैं। वे श्रीरामका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं, जैसे सूर्य-की प्रभा मेरुपर्वतका स्थाग नहीं करती है ॥ २४॥

#### अहो लक्ष्मण सिद्धार्थः सततं प्रियवादिनम्। भ्रातरं देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २५ ॥

'अहो लक्ष्मण ! तम भी कतार्थ हो गये; क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलनेबाले अपने देवतुल्य भाईकी वनमें सेवा करोगे ॥ २५ ॥

#### महत्येषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्यदयो महान्। एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि ॥ २६॥

'तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है। तुम्हारा यह महान् अम्युद्य है और तुम्हारे लिये यह स्वर्गका मार्ग मिल गया है; क्योंकि तुम श्रीरामका अनुसरण कर रहे हो? ॥ २६ ॥

### पवं वदन्तस्ते सोद्धं न शेकुर्बाष्यमागतम्। नरास्तमनुगच्छन्ति वियमिक्ष्वाकुनन्द्नम् ॥ २७ ॥

ऐसी बातें कहते हुए वे पुरवासी मनुष्य उमड़े हुए आँसओंका वेग न सह सके । वे लोग सबके प्रेमपात्र इस्वाक-कलनन्दन श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ॥२७॥

### अथ राजा वृतः स्त्रीभिदींनाभिदींनचेतनः। निर्जगाम त्रियं पुत्रं द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहात् ॥ २८ ॥

उसी समय दयनीय दशाको प्राप्त हुई अपनी स्त्रियोंसे विरे हुए राजा दशस्य अत्यन्त दीन होकर भीं अपने प्यारे पुत्र श्रीरामको देखूँगा' ऐसा कहते हुए महलसे बाहर निकल आये ॥ २८॥

### शुश्रुवे चाग्रतः स्त्रीणां रुद्तीनां महास्वनः। यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुञ्जरे ॥ २९ ॥

उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियोंका महान् आर्तनाद सुना । वह वैसा ही जान पड़ता था, जैसे बड़े हाथी यूथपितके बाँध लिये जानेपर इथिनियोंका चीत्कार सुनायी देता है।। विता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान् सन्नस्तदा वभौ।

# परिपूर्णः दाशी काले ब्रहेणोपप्लुतो यथा॥ ३०॥

उस समय श्रीरामके पिता ककुतस्थवंशी श्रीमान् राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे, जैसे पर्वके समय राहुसे ग्रस्त होनेपर पूर्ण चन्द्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं॥

स च श्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः। स्तं संचोदयामास त्वरितं वाद्यतामिति ॥ ३१ ॥

यह देख अचिन्त्यखरूप दशरथनन्दन श्रीमान् भगवान् रामने सुमन्त्रको प्रेरित करते हुए कहा-- आप रथको तेजीसे चलाइयें ।। ३१ ॥

#### रामा याहीति तं सतं तिष्ठेति च जनस्तथा। उभयं नाशकत् स्तः कर्तमध्वनि चोदितः ॥ ३२॥

एक ओर श्रीरामचन्द्रजी सार्थिसे रथ हाँकनेके लिये कहते थे और दूसरी ओर सारा जनसमुदाय उन्हें ठहर जानेके लिये कहता था। इस प्रकार दुविधामें पड़कर सारिथ सुमन्त्र उस मार्गपर दोनोंमेंसे कुछ न कर सके-न तो रथको आगे वढा सके और न सर्वथा रोक ही सके ॥ ३२ ॥

#### निर्गच्छति महाबाही रामे पौरजनाश्रभिः। प्रतितेरभ्यवहितं महीरजः ॥ ३३ ॥ प्रणनाश

महाबाहु श्रीरामके नगरसे निकलते समय पुरवासियोंके नेत्रोंसे गिरे हुए आँसुओंद्वारा भीगकर धरतीकी उड़ती हुई धूल शान्त हो गयी ॥ ३३॥

#### हाहाकृतमचेतनम्। रुदिताश्रपरिद्यनं प्रयाणे राधवस्यासीत् पूरं परमपीडितम् ॥ ३४ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यन्त पीड़ित हो गया । सब रोने और आँसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते-करते अचेत-से हो गये ॥ ३४ ॥

#### सम्राव नयनैः स्त्रीणामस्रमायाससम्भवम्। मीनसंक्षोभचलितैः सलिलं पङ्कतिरव ॥ ३५ ॥

नारियोंके नेत्रोंसे उसी तरह खेदजनित अश्र झर रहे थे। जैसे मछिलयोंके उछलनेसे हिले हुए कमलोद्वारा जलकणोंकी वर्षा होने लगती है ॥ ३५॥

### दृष्ट्वा तु नृपतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्। निपपातैव दुःखेन कृत्तमूल इव द्रमः॥३६॥

श्रीमान् राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरीके लोगोंको एक-सा व्याकुलचित्त देखकर अत्यन्त दुःखके कारण जड़से कटे हुए बूक्षकी भाँति भूमिपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥

### ततो हलहलाशब्दो जज्ञे रामस्य पृष्ठतः। नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भृशदुःखितम् ॥ ३७॥

उस समय राजाको अत्यन्त दुःखमें मग्न हो कष्ट पाते देख श्रीरामके पीछे जाते हुए मनुष्योंका पुनः महान् कोलाहल प्रकट हुआ || ३७ ||

### हा रामेति जनाः केचिद् राममातेति चापरे। अन्तःपुरसमृद्धं च क्रोशन्तं पर्यदेवयन् ॥ ३८॥

अन्तः पुरकी रानियोंके सहित राजा दशरथको उच्चस्वरसे विलाप करते देख कोई 'हा राम !' कहकर और कोई 'हा राममाता !' की पुकार मचाकर करुणक्रन्दन करने छगे॥

#### अन्वीक्षमाणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसम्। ददर्शानुगती पथि ॥ ३९॥ राजानं मातरं चैव

उस समय श्रीरामचन्द्रजीने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादमस्त तथा भ्रान्तचित्त पिता राजा दशरथ और दुःखमें डूबी हुई माता कौसल्या दोनों ही मार्गपर अपने पीछे आते हए दिखायी दिये ॥ ३९ ॥

### स बद्ध इव पाशेन किशोरो मातरं यथा। धर्नपारोन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत ॥ ४० ॥

जैसे रस्सीमें वँधा हुआ बोड़ेका बच्चा अपनी माको नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्मके बन्धनमें वँधे हुए श्रीराम-चन्द्रजी अपनी माताकी ओर स्पष्टरूपसे न देख सके ॥४०॥

### पदातिनौ च यानाहीवदुःखाही सुखोचिती। दृष्ट्या संचोदयामास शीवं याहीति सारथिम् ॥ ४१ ॥

जो सवारीपर चलने योग्य, दुःख भोगनेके अयोग्य और सुख भोगनेके ही योग्य थे, उन माता-पिताको पैदल ही अपने पीछे-पीछे आते देख श्रीरामचन्द्रजीने सार्थिको शीघ्र रथ हाँकनेके लिये प्रेरित किया ॥ ४१ ॥

### नहि तत् पुरुषव्यात्रो दुःखजं दर्शनं पितुः। मातुश्च सहितुं राकस्तोत्त्रैर्नुन्न इव द्विपः॥ ४२॥

जैसे अङ्कशसे पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्टको नहीं सहन कर पाता है, उसी प्रकार पुरुवसिंह श्रीरामके लिये माता-पिताको इस दुःखद अवस्थामें देखना असह्य हो गया।।

### प्रत्यगारमिवायान्ती सवत्सा वत्सकारणात्। बद्धवत्सा यथा धेनू राममाताभ्यधावत ॥ ४३॥

जैसे वॅघे हए बछड़ेवाली सवत्सा गौ शामको घरकी ओर लौटते समय बछड़ेके स्नेहसे दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्रीरामकी माता कौसल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थीं।।

#### तथा रुद्दन्तीं कौसल्यां रथं तमनुधावतीम् । क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते छक्ष्मणेति च ॥ ४४ ॥ रामलक्ष्मणसीतार्थे स्रवन्तीं वारि नेत्रजम्। असकृत् प्रैक्षत स तां नृत्यन्तीमिव मातरम् ॥ ४५॥

'हा राम ! हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण !' की रट लगाती और रोती हुई कौसल्या उस रथके पीछे दौड़ रही थीं। वे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके लिये नेत्रोंसे आँसू बहा रही थीं एवं इधर-उधर नाचती--चक्कर लगाती-सी डोल रही थीं। इस अवस्थामें माता कौसल्याको श्रीरामचन्द्रजीने वारंबार देखा ॥ ४४-४५ ॥

### तिष्ठेति राजा चुकोश याहि याहीति राघवः।

# सुमन्त्रस्य वभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ४६ ॥

राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे-'सुमन्त्र ! ठहरो ।' किंतु श्रीरामचन्द्रजी कहते थे—'आगे बढ़िये, शीघ्र आगे बदिये।' उन दो प्रकारके आदेशोंमें पड़े हुए वेचारे सुमन्त्र-का मन उस समय दो पहियोंके बीचमें फँसे हुए मनुष्यका-सा हो रहा था ॥ ४६॥

### नाश्रीषमिति राजानमुपालन्धोऽपि वक्ष्यसि। चिरं दुःखस्य पापिष्टमिति रामस्तमत्रवीत्॥ ४७॥

उस समय श्रीरामने सुमन्त्रसे कहा-- पहाँ अधिक विलम्य करना मेरे और पिताजीके लिये दुःख ही नहीं, महान् दुःखका कारण होगा; इसलिये रथ आगे बदाइये । लौटनेपर महाराज उलाहना दें तो कह दीजियेगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी? ॥ ४७ ॥

### स रामस्य वचः कुर्वन्ननुद्धाप्य च तं जनम्। वजतोऽपि हयाञ्शीघ्रं चोदयामास सारथिः॥ ४८॥

अन्तमें श्रीरामके ही आदेशका पालन करते हुए सारथिने पीछेसे आनेवाले लोगोंसे जानेकी आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ोंको भी तीवगतिसे चलनेके लिये हाँका ॥ ४८ ॥

### न्यवर्तत जनो राज्ञो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्। मनसाप्याञुवेगेन न न्यवर्तत मानुषम् ॥ ४९ ॥

राजा दशरथके साथ आनेवाले लोग मन-ही-मन श्रीराम-की परिक्रमा करके शरीरमात्रसे छीटे ( मनसे नहीं छीटे ); क्योंकि वह उनके रथकी अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्योंका समुदाय शीव्रगामी मन और शरीर दोनोंसे ही नहीं लौटा (वे सब लोग श्रीरामके पीछे-पीछे दौड़े चले गये)॥

### यमिच्छेत् पुनरायातं नैनं दूरमनुवजेत्। महाराजमूचुर्दशरथं वचः॥ ५०॥

इधर मन्त्रियोंने महाराज दशरथसे कहा-'राजन् ! जिसके लिये यह इच्छा की जाय कि वह पुन: शीघ लौट आये, उसके पीछे दूरतक नहीं जाना चाहिये' ॥ ५०॥

सर्वगुणोपपन्नः प्रविषण्णरूपः। प्रस्वित्रगात्रः निशम्य राजा कृपणः सभायों व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः॥५१॥

सर्वगुणसम्पन्न राजा दशरथका शरीर पसीनेसे भीग रहा था । वे विषादके मूर्तिमान् स्वरूप जान पड़ते थे । अपने मन्त्रियोंकी उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गये और रानियोंसिहत अत्यन्त दीनभावसे पुत्रकी ओर देखने लगे॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चत्वारिंहाः सर्गः ॥ ४० ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें चालीसवाँ सर्ग पृरा हुआ॥ ४०॥

# एकचत्वारिंशः सर्गः

श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी ख़ियोंका विलाप तथा नगरनिवासियोंकी शोकाकुल अवस्था

तिस्मस्तु पुरुषव्याचे निष्कामित कृताञ्जली। आर्तशब्दो हि संजन्ने स्त्रीणामन्तःपुरे महान् ॥ १ ॥

पुरुषसिंह श्रीरामने माताओंसहित पिताके लिये दूरसे ही हाथ जोड़ रखे थे, उसी अवस्थामें जब वे रथद्वारा नगरसे बाहर निकलने लगे, उस समय रनवासकी रानियोंमें बड़ा हाहाकार मच गया ॥ १॥

अनाथस्य जनस्यास्य दुर्वलस्य तपस्विनः। यो गतिः शरणं चासीत् स नाथः क नु गच्छति ॥ २ ॥

वे रोती हुई कहने लगीं—'हाय! जो हम अनाय, दुर्जल और शोचनीय जनोंकी गति ( सव मुखोंकी प्राप्ति करानेवाले ) और शरण ( समस्त आपत्तियोंसे रक्षा करने वाले ) थे, वे हमारे नाथ ( मनोरथ पूर्ण करनेवाले ) श्रीराम कहाँ चले जा रहे हैं ? ॥ २ ॥

न कुष्यत्यभिशस्तोऽपि कोधनीयानि वर्जयन् । कुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् समदुःखः क गच्छति ॥ ३॥

'जो किसीके द्वारा झूठा कलंक लगाये जानेपर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलानेवाली बातें नहीं कहते थे और रूठे हुए सभी लोगोंको मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरोंके दुःखमें समवेदना प्रकट करनेवाले राम कहाँ जा रहे हैं ? ॥ ३ ॥

कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि वर्तते। तथा यो वर्ततेऽसासु महात्मा क नुगच्छति॥ ४॥

'जो महातेजस्वी महात्मा श्रीराम अपनी माता कौसल्याके साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं ? ॥ ४॥

कैंकेय्या क्रिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनम् । परित्राता जनस्यास्य जगतः क नु गच्छति ॥ ५ ॥

'कैकेयीके द्वारा क्लेशमें डाले गये महाराजके वन जानेके लिये कहनेपर हमलोगोंकी अथवा समस्त जगत्की रक्षा करनेवाले श्रीरघुबीर कहाँ चले जा रहे हैं १॥ ५॥

अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम्। घर्म्यं सत्यवतं रामं वनवासे प्रवत्स्यति॥ ६॥

'अहो ! ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव-जगत्के आश्रयभूत, धर्मपरायण, सत्यव्रती श्रीरामको वनवासके लिये देशनिकाला दे रहे हैं? ॥ ६॥

इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव घेनवः। हरुदुश्चैव दुःखार्ताः सखरं च विचुकुशुः॥ ७॥ इस प्रकार वे सब-की-सब रानियाँ बछड़ोंसे बिछुड़ी हुई गौओंकी तरह दु:खसे आर्त होकर रोने और उच्चस्वरसे क्रन्दन करने लगीं ॥ ७ ॥

स तमन्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपितः। पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चासीत् सुदुःखितः॥ ८॥

अन्तःपुरमें वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्रशोकसे संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुःवी हो गये ॥ ८ ॥

नाग्निहोत्राण्यहूयन्त नापचन् गृहमेधिनः। अकुर्वन् न प्रजाः कार्यं सूर्यश्चान्तरधीयत ॥ व्यस्जन् कवळान् नागा गावो वत्सान् न पाययन्। पुत्रं प्रथमजं छब्ध्वा जननी नाभ्यनन्दत ॥ १०॥

उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, ग्रहस्थोंके घर भोजन नहीं बना, प्रजाओंने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचलको चले गये, हाथियोंने मुँहमें लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौओंने बछड़ोंको दूध नहीं पिलाया और पहले-पहल पुत्रको जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई ॥ ९-१०॥

त्रिराङ्कुळींहिताङ्गश्च बृहस्पतिबुधावपि। दारुणाः सोममभ्येत्य ब्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः॥ ११॥

त्रिशंकु, मङ्गल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रातमें वक्रगतिसे चन्द्रमाके पास पहुँचकर दारुण (क्रूरकान्तियुक्त ) होकर स्थित हो गये॥ ११॥ नक्षत्राणि गतार्चीषि ग्रहाश्च गततेजसः।

विशाखाश्च सधूमाश्च नभिस प्रचकाशिरे ॥ १२ ॥
नक्षत्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी और ग्रह निस्तेज
हो गये । वे सब-के-सब आकाशमें विपरीत मार्गपर स्थित हो
धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे ॥ १२ ॥

कालिकानिलवेगेन महोद्धिरिवोत्थितः। रामे वनं प्रवृत्तिते नगरं प्रचचाल तत्॥१३॥

आकाशमें छायी हुई मेघमाला वायुके वेगसे उमझे हुए समुद्रके समान प्रतीत होती थी। श्रीरामके वनको जाते समय वह सारा नगर जोर-जोरसे हिलते लगा (वहाँ भूकम्प आ गया) ॥ १३॥

दिशः पर्याकुलाः सर्वास्तिमिरेणेव संवृताः। न प्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकाशे न किंचन॥ १४॥

समस्त दिशाएँ व्याकुल हो उठीं, उनमें अन्धकार सा छा गया।न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र ॥ १४॥

अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत्। आहारे वा विहारे वा न कश्चिद्करोन्मनः॥ १५॥ सहसा सारे नागरिक दीन दशाको प्राप्त हो गये। किसीने भी आहार या विहारमें मन नहीं लगाया॥ १५॥ शोकपर्यायसंतप्तः सततं दीर्घमुच्छ्वसन्। अयोध्यायां जनः सर्वद्युकोश जगतीपतिम्॥१६॥

अयोध्यावासी सब लोग शोकपरम्परासे संतप्त हो निरन्तर लंबी साँस स्वींचते हुए राजा दशरथको कोसने लगे॥१६॥

वाष्पपर्याकुलमुखो राजमार्गगतो जनः। न हृष्टो लभ्यते कश्चित् सर्वः शोकपरायणः॥१७॥

सड़कपर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखायी देता था। सबका मुख आँमुओंसे भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे॥ १७॥ न वाति पवनः शीतो न शशी सौम्यदर्शनः।

न सूर्यस्तपते लोकं सर्व पर्याकुलं जगत्॥१८॥ शीतल वायु नहीं चलती थी। चन्द्रमा सौम्य नहीं दिखायी देता था। सूर्य भी जगत्को उचित मात्रामें ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल

हो उठा था ॥ १८ ॥

अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा । सर्वे सर्वे परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन् ॥ १९ ॥ बालक माँ-बापको भूल गये। पतियोंको स्त्रियोंकी याद नहीं आती थी और भाई भाईका स्मरण नहीं करते थे—सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्रीरामका ही चिन्तन करने लगे॥ १९॥

ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मृहचेतसः। शोकभारेण चाकान्ताः शयनं नैव भेजिरे ॥ २०॥

जो श्रीरामके मित्र थे, वे सब तो और भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोकके भारते आक्रान्त होनेके कारण वे रातमें सोयेतक नहीं।। २०॥

ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना
पुरंदरेणेव मही सपर्वता।
चचाल घोरं भयशोकदीपिता
सनागयोधाश्वगणा ननाद च ॥ २१॥

इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्रीरामसे रहित होकर भय और शोकसे प्रज्वलित-सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल-में पड़ गयी, जैसे देवराज इन्द्रसे रहित हुई मेर्ठपर्वत सहित यह पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी, घोड़े और सैनिकोंसहित उस नगरीमें भयंकर आर्तनाद होने लगा॥ २१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४१ ॥

द्विचत्वारिंशः सर्गः

राजा दशरथका पृथ्वीपर गिरना, श्रीरामके लिये विलाप करना, कैकेयीको अपने पास आनेसे मना करना और उसे त्याग देना, कौसल्या और सेवकोंकी सहायतासे उनका कौसल्याके भवनमें आना और वहाँ भी श्रीरामके लिये दुःखका ही अनुभव करना

यावत् तु निर्यतस्तस्य रजोरूपमद्दयतः। नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत् संजहारात्मचक्षुषी ॥ १ ॥

वनकी ओर जाते हुए श्रीरामके रथकी धूल जयतक दिखायी देती रही, तयतक इक्ष्वाकुवंशके स्वामी राजा दशरथने उधरसे अपनी आँखें नहीं हटायीं॥१॥

यावद् राजा प्रियं पुत्रं पद्यत्यत्यन्तधार्मिकम् । तावद् व्यवर्धतेवास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥ २ ॥

वे महाराज अपने अत्यन्त धार्मिक प्रिय पुत्रको जबतक देखते रहे, तबतक पुत्रको देखनेके लिये उनका शरीर मानो पृथ्वीपर बढ़ रहा था—वे ऊँचे उठ-उठकर उनकी ओर निहार रहे थे ॥ २॥

न पर्यित रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः। तदार्तश्च निषण्णश्च पपात धरणीतले॥३॥ जब राजाको श्रीरामके रथकी धूल मी नहीं दिखायी देने लगी, तब वे अत्यन्त आर्त और विषादग्रस्त हो पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३॥

तस्य दक्षिणमन्वागात् कौसल्या बाहुमङ्गना । परं चास्यान्वगात् पाइर्वं कैकेयी सा सुमध्यमा ॥ ४ ॥

उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये उनकी धर्मपत्नी कौसल्या देवी दाहिनी बाँहके पास आर्यी और सुन्दरी कैकेयी उनके वामभागमें जा पहुँचीं ॥ ४॥

तां नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च। उवाच राजा कैकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः॥ ५॥

कैकेयीको देखते ही नयः विनय और धर्मसे सम्पन्न राजा दशरथकी समस्त इन्द्रियाँ व्यथित हो उठीं; वे बोल उठे—॥ ५॥ कैकेयि मामकाङ्गानि मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये। नहि त्वांद्रष्टमिच्छामि न भार्या न च बान्यवी॥ ६॥

'पापपूर्ण विचार रखनेवाली कैकेयि ! तू मेरे अङ्गोंका स्पर्श न कर । मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी भार्या है और न बान्धवी ॥ ६ ॥

ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम। केवलार्थपरां हि त्वां त्यक्तधर्मा त्यजाम्यहम्॥ ७॥

'जो तेरा आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं। तूने केवल घनमें आसक्त होकर घर्मका त्याग किया है, इसलिये मैं तेरा परित्याग करता हूँ॥ ७॥

अगृह्यां यच ते पाणिमिश्चि पर्यणयं च यत्। अनुजानामि तत् सर्वमिसिहोके परत्र च॥ ८॥

भींने जो तेरा पाणिग्रहण किया है और तुझे साथ लेकर अग्निकी परिक्रमा की है, तेरे साथका वह सारा सम्बन्ध इस लोक और परलोकके लिये भी त्याग देता हूँ ॥ ८॥

भरतइचेत् प्रतीतः स्याद् राज्यं प्राप्यैतद्वययम्। यन्मे सद्द्यात् पित्रर्थं मा मां तद्दत्तमागमत् ॥ ९ ॥

'तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विध्न-वाधासे रहित राज्य-को पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिये श्राद्धमें जो कुछ पिण्ड या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो' ॥ ९॥

अथ रेणुसमुद्ध्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम्। न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्शिता॥१०॥

तदनन्तर शोकसे कातर हुई कौसल्या देवी उस समय धरतीपर लोटनेके कारण धूलसे ब्याप्त हुए महाराजको उठाकर उनके साथ राजभवनकी ओर लौटीं ॥ १०॥

हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्ट्वाश्चिमव पाणिना। अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं संचिन्त्य राघवम् ॥ ११ ॥

जैसे कोई जान-बूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मणकी हत्या कर डाले अथवा हाथसे प्रज्वित अग्निका स्पर्श कर ले और ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा दशरथ अपने ही दिये हुए वरदानके कारण वनमें गये हुए श्रीरामका चिन्तन करके अनुतप्त हो रहे थे ॥ ११॥

निवृत्यैव निवृत्यैव सीदतो रथवत्मेसु। राज्ञो नातिवभौ रूपं ग्रस्तस्यांग्रुमतो यथा॥ १२॥

राजा दशस्य बारंबार पीछे लौटकर रथके मार्गोपर देखनेका कष्ट उठाते थे। उस समय उनका रूप राहुग्रस्त सूर्यकी भाँति अधिक शोभा नहीं पाता था।। १२।।

विललाप स दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन्। नगरान्तमनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रमथाव्रवीत्॥१३॥ वे अपने प्रिय पुत्रका बारंबार स्मरण करके दुःखसे आतुर हो विलाप करने लगे। वे बेटेको नगरकी सीमापर पहुँचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे—।। १३॥ वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम्। पदानि पथि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्ते॥ १४॥

'हाय! मेरे पुत्रको वनकी ओर ले जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों ( घोड़ों ) के पदचिह्न तो मार्गमें दिखायी देते हैं; परंतु उन

महात्मा श्रीरामका दर्शन नहीं हो रहा है ॥ १४ ॥

यः सुखेनोपधानेषु रोते चन्द्रनरूषितः।

वीज्यमानो महार्द्शाभः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः॥ १५ ॥

स नूनं कचिदेवाद्य वृक्षमूळमुपाश्चितः।

काष्ठं वा यदि वादमानमुपधाय शयिष्यते॥ १६ ॥

'जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम चन्दनसे चर्चित हो तिकयोंका सहारा लेकर उत्तम शय्याओंपर सुखसे सोते थे और उत्तम अलंकारोंसे विभूषित सुन्दरी स्त्रियाँ जिन्हें व्यजन हुलाती थीं, वे निश्चय ही आज कहीं वृक्षकी जड़का आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थरको सिरके नीचे रखकर भूमिपर ही शयन करेंगे।। १५-१६।।

उत्थास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसुगुण्डितः । वितिःश्वसन् प्रस्रवणात् करेणूनामिवर्षभः ॥ १७ ॥

'फिर अङ्गोंमें धूल लपेट दीनकी भाँति लंबी साँस खींचते हुए वे उस शयन-भूमिसे उसी प्रकार उढेंगे, जैसे किसी झरनेके पाससे गजराज उठता है।। १७॥

द्रक्ष्यन्ति नूनं पुरुषा दीर्घवाहुं वनेचराः। राममुत्थाय गच्छन्तं लोकनाथमनाथवत्॥१८॥

'निश्चय ही वनमें रहनेवाले मनुष्य लोकनाथ महावाहु श्रीरामको वहाँसे अनाथकी भाँति उठकर जाते हुए देखेंगे॥

सा नृनं जनकस्येष्टा सुता सुखसदोचिता। कण्टकाक्रमणक्कान्ता वनमद्य गमिष्यति॥१९॥

'जो सदा मुख भोगनेके ही योग्य है, वह जनककी प्यारी पुत्री सीता आज अवस्य ही काँटोंपर पैर पड़नेसे व्यथाका अनुभव करती हुई वनको जायगी ॥ १९॥

अनिभिश्चा बनानां सा नूनं भयमुपैष्यति। श्वपदानिर्दितं श्रुत्वा गम्भीरं रोमहर्षणम्॥ २०॥

'वह वनके कष्टोंसे अनिमज्ञ है । वहाँ ब्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओंका गम्भीर तथा रोमाञ्चकारी गर्जन-तर्जन सुनकर निश्चय ही भयभीत हो जायगी ॥ २०॥

सकामा भव कैकेयि विधवा राज्यमावस। निह तं पुरुषच्याघ्रं विना जीवितुमुत्सहे॥ २१॥

'अरी कैकेयी ! तू अपनी कामना सफल कर ले और विधवा होकर राज्य भोग । मैं पुरुषसिंह श्रीरामके विना जीवित नहीं रह सकता' ॥ २१॥ इत्येवं विलपन् राजा जनीयेनाभिसंवृतः। अपस्नात इवारिष्टं प्रविवेश गृहोत्तमम्॥ २२॥

इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथने मरघटसे नहाकर आये हुए पुरुषकी भाँति मनुष्योंकी भारी भीड़से घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवनमें प्रवेश किया ॥ २२॥

शून्यचत्वरवेश्मान्तां संवृतापणवेदिकाम्। क्रान्तदुर्वलदुःखार्ता नात्याकीर्णमहापथाम्॥ २३॥ तामवेक्ष्य पुरीं सर्वी राममेवानुबिन्तयन्। विलपन् प्राविश्वद् राजा गृहं सूर्य इवाम्बुरम्॥२४॥

उन्होंने देखा, अयोध्यापुरीके प्रत्येक घरका बाहरी चबूतरा और भीतरी भाग भी सूना हो रहा है। (क्योंकि उन घरोंके सब लोग श्रीरामके पीछे चले गये थे।) बाजार-हाट बंद है। जो लोग नगरमें हैं, वे भी अत्यन्त कलान्त, दुर्बल और दुःखसे आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी-बड़ी सड़कोंपर भी अधिक आदमी जाते-आते नहीं दिखायी देते हैं। सारे नगरकी यह अबस्था देखकर श्रीरामके लिये ही चिन्ता और विलाप करते हुए राजा उसी तरह महलके भीतर गये, जैसे सूर्य मेघोंकी घटामें लिप जाते हैं। २३-२४॥

महाह्रदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णेन हतोरगम्। रामेण रहितं वेदम वैदेह्या लक्ष्मणेन च॥ २५॥

श्रीराम, लक्ष्मण और सीतासे रहित वह राजभवन उस महान् अक्षोभ्य जलाशयके समान जान पड़ता था, जिसके भीतरके नागको गरुड़ उठा ले गये हों॥ २५॥

अथ गद्गदशब्दस्तु विलपन् वसुधाधिपः। उवाच मृदु मन्दार्थं वचनं दीनमखरम्॥ २६॥

उस समय विलाप करते हुए राजा दशरथने गद्गद वाणीमें द्वारपालोंसे यह मधुर, अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वामाविक स्वरसे रहित बात कही—॥ २६॥

कौसल्याया गृहं शीघ्रं राममातुर्नयन्तु माम्। नहान्यत्र ममाश्वासो हृदयस्य भविष्यति॥२७॥

'मुझे शीघ्र ही श्रीराम-माता कौसल्याके घरमें पहुँचा दो; क्योंकि मेरे हृदयको और कहीं शान्ति नहीं मिल सकती'।। इति ब्रुवन्तं राजानमनयन् द्वारदर्शिनः।

इति ब्रुवन्तं राजानमनयन् द्वारदर्शिनः। कौसल्याया गृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्॥ २८॥

ऐसी बात कहते हुए राजा दशरथको द्वारपालोंने वड़ी विनयके साथ रानी कौसल्याके भवनमें पहुँचाया और पलंगपर मुला दिया ॥ २८॥ ततस्तत्र प्रविष्टस्य कौसल्याया निवेशनम्। अधिरुद्यापि शयनं वभृव लुलितं मनः॥ २९॥

वहाँ कौसल्याके भवनमें प्रवेश करके पछंगपर आरूढ़ हो जानेपर भी राजा दशरथका मन चक्कछ एवं मिलन ही रहा ॥ २९॥

पुत्रद्वयविद्दीनं च स्तुपया च विवर्जितम्। अपद्यद् भवनं राजा नष्टचन्द्रमिवास्वरम् ॥ ३०॥

दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीतांसे रहित वह भवन राजाको चन्द्रहीन आकाशकी माँति श्रीहीन दिखायी देने लगा ॥३०॥

तच दृष्ट्रा महाराजो भुजमुद्यम्य वीर्यवान् । उच्चैःखरेण प्राकोशाद्धा राम विज्ञहासि नौ ॥३१॥ सुविता वत तं कालं जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । परिष्वजन्तो ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम् ॥३२॥

उसे देखकर पराक्रमी महाराजने एक बाँह ऊपर उठाकर उच्चस्वरसे विलाप करते हुए कहा—'हा राम! तुम हम दोनों माता-पिताको त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेष्ठ चौदह वर्षोंकी अवधितक जीवित रहेंगे और अयोध्यामें पुन: लौटे हुए श्रीरामको हृदयसे लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तवमें सुखी होंगे'।। ३१–३२॥

अथ राज्यां प्रपन्नायां कालराज्यामिवात्मनः। अर्थरात्रे दशरथः कौसल्यामिद्मत्रवीत्॥३३॥

तदनन्तर अपनी कालशित्रके समान वह रात्रि आनेपर राजा दशरथने आधी रात होनेपर कौसल्यासे इस प्रकार कहा-॥ ३३॥

न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृशः । रामं मेऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवर्तते ॥ ३४ ॥

'कौसल्ये! मेरी दृष्टि श्रीरामके ही साथ चली गयी और वह अवतक नहीं लौटी है; अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। एक बार अपने हाथसे मेरे शरीरका स्पर्श तो करो'॥ ३४॥

> तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् । उपोपविद्याधिकमार्तरूपा विनिःश्वसन्तं विललाप स्टब्र्म् ॥ ३५॥

शय्यापर पड़े हुए महाराज दशरथको श्रीरामका ही चिन्तन करते और लंबी साँस खाँचते देख देवी कौसल्या अत्यन्त व्यथित हो उनके पास आ बैठीं और बड़े कष्टसे विलाप करने लगीं ॥ ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः॥ ४२॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें वयाकीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

## त्रिचत्वारिंशः सर्गः महारानी कौसल्याका विलाप

ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवम् । कौसल्या पुत्रशोकार्ता तमुवाच महीपतिम् ॥ १ ॥

शय्यापर पड़े हुए राजाको पुत्रशोकसे व्याकुल देख पुत्रके ही शोकसे पीड़ित हुई कौसल्याने उन महाराजसे कहा—॥१॥

राधवे नरशार्दूले विषं मुक्त्वाहिजिह्मगा। विवरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी॥ २॥

'नरश्रेष्ठ श्रीरामपर अपना विष उँड्रेलकर टेढ़ी चालसे चलनेवाली कैकेयी केंचुल छोड़कर न्तन शरीरसे प्रकट हुई सर्पिणीकी भाँति अब खच्छन्द विचरेगी ॥ २॥

विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता। त्रासियब्यित मां भूयो दुष्टाहिरिव वेश्मिन ॥ ३ ॥

'जैसे घरमें रहनेवाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रको वनवास देकर सफलमनोरथ हुई सुभगा कैकेयी सदा साक्यान होकर मुझे त्रास देती रहेगी।।

अधासिन् नगरे रामधरन् मैशं गृहे वसेत्। कामकारो वरं दातुमधि दासं ममात्मजम् ॥ ४ ॥

्यदि श्रीराम इस नगरमें भीख माँगते हुए भी घरमें रहते अथवा मेरे पुत्रको कैकेयीका दास भी बना दिया गया होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता (क्योंकि उस दशामें मुझे भी श्रीरामका दर्शन होता रहता। श्रीरामके वनवासका वरदान तो कैकेयीने मुझे दुःख देनेके लिये ही माँगा है।)॥४॥

पातियत्वा तु कैकेच्या रामं स्थानाद् यथेष्टतः। प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणीवाहिताग्निना॥ ५॥

कैकेयीने अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरामको उनके स्थानसे भ्रष्ट करके वैसा ही किया है, जैसे किसी अग्निहोत्रीन पर्वके दिन देवताओं को उनके भागसे विश्वत करके राक्षसोंको वह भाग अर्पित कर दिया हो ॥ ५ ॥

नागराजगतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः। वनमाविशते नृनं सभार्यः सहलक्ष्मणः॥ ६॥

भाजराजके समान मन्द गतिसे चलनेवाले बीर महावाहु धनुर्धर श्रीराम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मणके साथ वनमें प्रवेश कर रहे होंगे ॥ ६ ॥

वने त्वदृष्टदुःखानां कैंकेय्यनुमते त्वया। त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ॥ ७ ॥

'महाराज ! जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखे थे, उन श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको आपने कैंकेयीकी बातोंमें

आकर वनमें भेज दिया । अब उन येचारींकी वनवासके कष्ट भोगनेके सिवा और क्या अवस्था होगी ? ॥ ७॥

ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः। कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः॥ ८॥

रत्नतुत्य उत्तम वस्तुओंसे विश्वत वे तीनों तरुण सुख-रूप फल भोगनेके समय घरसे निकाल दिये गये। अब वे बेचारे फल-मूलका भोजन करके कैसे रह सकेंगे १॥ ८॥

अपीदानीं स कालः स्थान्मम शोकक्षयः शिवः। सहभार्ये सह भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम्॥ ९॥

'क्या अब फिर मेरे शोकको नष्ट करनेवाला वह ग्रुम समय आयेगा, जब में सीता और लक्ष्मणके साथ वनसे लौटे हुए श्रीरामको देखूँगी ? ॥ ९॥

श्रुत्वेत्रोपस्थितौ वीरौ कदायोध्या भनिष्यति । यशस्त्रिनी दृष्टजना स्चिछ्तध्वजमालिनी ॥ १०॥

'कब वह ग्रुम अवसर प्राप्त होगा जब कि 'वीर श्रीराम और लक्ष्मण वनसे लौट आये' यह मुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरीके सब लोग हर्षसे उल्लिसत हो उठेंगे और घर-घर फहराये गये ऊँचे-ऊँचे ध्वज-समूह पुरीकी शोभा बढ़ाने लगेंगे॥ १०॥

कदा प्रक्ष्य नरव्याघावरण्यात् पुनरागतौ। भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि॥११॥

'नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मणको पुनः वनसे आया हुआ देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमझते हुए समुद्रकी माँति कव हर्षोल्लाससे परिपूर्ण होगी ?॥ ११॥

कदायोध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति । पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिव ॥ १२ ॥

क्तिसे साँड गायको आगे करके चलता है, उसी प्रकार बीर महाबाहु श्रीराम रथपर सीताको आगे करके कब अयोध्यापुरीमें प्रवेश करेंगे ?॥ १२॥

कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ । लाजरवकरिष्यति प्रविशन्तावरिंदमौ ॥ १३ ॥

ंकव यहाँके सहस्रों मनुष्य पुरीमें प्रवेश करते और राजमार्गपर चलते हुए मेरे दोनों शत्रुदमन पुत्रोंपर लावा (स्वील) की वर्षा करेंगे ?।। १३।।

प्रविशन्तौ कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ । उद्ग्रायुधनिस्त्रिशौ सश्टङ्गाविव पर्वतौ ॥ १४ ॥

'उत्तम आयुघ एवं खड्ग लिये शिखरयुक्त पर्वतोंके समान प्रतीत होनेवाले श्रीराम और लक्ष्मण सुन्दर कुण्डलोंसे अलंकृत हो कब अयोध्यापुरीमें प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रोंके समक्ष प्रकट होंगे ? ॥ १४ ॥

कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम् ॥१५॥

'कब ब्राह्मणोंकी कन्याएँ हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरीकी परिक्रमा करेंगी ? ॥ १५ ॥

कदा परिणतो बुद्धश्वा वयसा चामरप्रभः। अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन्॥१६॥

'कव ज्ञानमें बढ़े-चढ़े और अवस्थामें देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम उत्तम वर्षाकी भाँति जनसमुदायका छालन करते हुए यहाँ पधारों ने १॥ १६॥

निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीर कद्र्यया। पातुकामेषु वत्सेषु मातृणां शातिताः स्तनाः ॥१७॥

'बीर! इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्ममें मुझ नीच आचार-विचारवाली नारीने बछड़ोंके दूध पीनेके लिये उद्यत होते ही उनकी माताओंके स्तन काट दिये होंगे॥१७॥

साहं गौरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता। कैकेय्या पुरुषव्यात्र वालवत्सेव गौर्बलात्॥१८॥

'पुरुषसिंह ! जैसे किसी सिंहने छोटेसे बछड़ेवाली

वत्सळा गौको बलपूर्वक बछड़ेसे हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयीने मुझे बलात्कारपूर्वक अपने बेटेसे बिलग कर दिया है ॥ १८॥

निह तावद्गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम्। एकपुत्रा विना पुत्रमहं जीवितुमुत्सहे॥१९॥

'जो उत्तम गुणोंसे युक्त और सम्पूर्ण शास्त्रोंमें प्रवीण हैं, उन अपने पुत्र श्रीरामके बिना में इकलौते बेटेवाली माँ जीवित नहीं रह सकती ॥ १९॥

न हि मे जीविते किंचित् सामर्थ्यमिह कल्पते । अपरयन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम् ॥ २०॥

'अब प्यारे पुत्र श्रीराम और महाबली लक्ष्मणको देखे बिना मुझमें जीवित रहनेकी कुछ भी शक्ति नहीं है ॥ २०॥

> अयं हि मां दीपयते ऽद्य विक्ष-स्तनूजशोकप्रभवो महाहितः। महीमिमां रिहमभिरुत्तमप्रभो यथा निदांघे भगवान् दिवाकरः॥ २१॥

'जैसे ग्रीष्म ऋतुमें उत्कृष्ट प्रभावाले भगवान् सूर्य अपनी किरणोंद्वारा इस पृथ्वीको अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्रशोकजनित महान् अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाये दे रही हैं' ॥ २१ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें तैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

# चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

### सुमित्राका कौसल्याको आश्वासन देना

विलपन्तीं तथातां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम् । इदं धर्मे स्थिता धर्म्य सुमित्रा वाक्यमत्रवीत् ॥ १ ॥

नारियोंमें श्रेष्ठ कौसल्याको इस प्रकार विलाप करती देख धर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त वात बोली — ॥ १॥

तवार्ये सद्गुणैर्युक्तः स पुत्रः पुरुषोत्तमः। किं ते विलिपितेनैवं कृपणं रुदितेन वा॥२॥

'आर्यें ! तुम्हारे पुत्र श्रीराम उत्तम गुणोंसे युक्त और पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं। उनके लिये इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना ब्यर्थ है, इस तरह रोने-घोनेसे क्या लाम ? ॥ २ ॥

यस्तवार्ये गतः पुत्रस्त्यक्त्वा राज्यं महाबलः । साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनम् ॥ ३ ॥ शिष्टैराचरिते सम्यक्शश्वत् प्रेत्य फलोद्ये । रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठोन सशोज्यः कदाचन ॥ ४ ॥

'बहिन! जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिताको

मलीमाँति सत्यवादी बनानेके लिये वनमें चले गये हैं, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम उस उत्तम धर्ममें स्थित हैं, जिसका सत्पुरुषोंने सर्वदा और सम्यक् प्रकारसे पालन किया है तथा जो परलोकमें भी मुखमय फल प्रदान करनेवाला है। ऐसे धर्मात्माके लिये कदापि शोक नहीं करना चाहिये॥ ३-४॥

वर्तते चोत्तमां वृत्ति लक्ष्मणोऽस्मिन् सदानघः। दयावान् सर्वभृतेषु लाभस्तस्य महात्मनः॥ ५॥

'निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियोंके प्रति दयाछ हैं। वे सदा श्रीरामके प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मणके लिये यह लामकी ही बात है। । ५।।

अरण्यवासे यद् दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता। अनुगच्छति वैदेही धर्मात्मानं तवात्मजम्॥ ६॥

'विदेहनन्दिनी सीता भी जो सुख भोगनेके ही योग्य है, वनवासके दुःखोंको भलीभाँति सोच-समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण करती है।। ६।। कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्रमयति प्रभुः। धर्मः सत्यवतपरः किं न प्राप्तस्तवात्मजः॥ ७॥

'जो प्रभु संसारमें अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रतके पालनमें तत्पर रहते हैं, उन धर्म-स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्रीरामको कौन-सा श्रेय प्राप्त नहीं हआ है ॥ ७ ॥

व्यक्तं रामस्य विश्वाय शौचं माहात्म्यमुत्तमम्। न गात्रमंशुभिः सूर्यः संतापयितुमर्हति॥ ८॥

श्रीरामकी पवित्रता और उत्तम माहात्म्यको जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणोंद्वारा उनके शरीरको संतप्त नहीं कर सकते ॥ ८॥

शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः। राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखोऽनिलः॥ ९॥

'समी समयोंमें वनोंसे निकली हुई उचित सरदी और गरमीसे युक्त सुखद एवं मङ्गलमय वायु श्रीरघुनाथजीकी सेवा करेगी ॥ ९॥

शयानमनघं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन्। धर्मष्नः संस्पृशञ्छीतश्चनद्रमा ह्वाद्यिष्यति ॥१०॥

'रात्रिकालमें धूपका कष्ट दूर करनेवाले शीतल चन्द्रमा सोते हुए निष्पाप श्रीरामका अपने किरणरूपी करोंसे आलिङ्गन और स्पर्श करके उन्हें आह्वाद प्रदान करेंगे ॥ १०॥

द्दी चास्त्राणि दिन्यानि यस्मै ब्रह्मा महीजसे। दानवेन्द्रं हतं हृष्ट्रा तिमिध्वजसुतं रणे॥ ११॥

'श्रीरामके द्वारा रणभूमिमें तिमिध्वज ( शम्बर ) के पुत्र दानवराज सुवाहुको मारा गया देख विश्वामित्रजीने उन महातेजस्वी वीरको बहुत-से दिव्यास्त्र प्रदान किये थे ॥ ११॥

स शूरः पुरुषव्याद्यः खबाहुबलमाश्चितः। असंत्रस्तो हारण्येऽसौ वेदमनीव निवत्स्यते ॥ १२ ॥

वि पुरुषिं ध्रीराम बड़े ग्रुरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबलका आश्रय लेकर जैसे महलमें रहते थे, उसी तरह वनमें भी निडर होकर रहेंगे॥ १२॥

यस्येषुपथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः। कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमहिति॥१३॥

(जिनके वाणोंका लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाशको प्राप्त होते हैं, उनके शासनमें यह पृथ्वी और यहाँके प्राणी कैसे नहीं रहेंगे ? ॥ १३ ॥

या श्रीः शौर्यं च रामस्य या च कल्याणसत्त्वता । निवृत्तारण्यवासः स्वं क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति ॥ १४ ॥

'श्रीरामकी जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता

है कि वे वनवाससे छौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर छेंगे॥ १४॥

सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः। श्रियाःश्रीश्चभवेद्द्या कीर्त्याः कीर्तिः समाक्षमा ॥१५॥ दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। तस्य के ह्यगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे ॥ १६॥

ंदेवि ! श्रीराम स्यंके भी स्यं (प्रकाशक) और अग्नि के भी अग्नि (दाहक) हैं। वे प्रभुके भी प्रभु, लक्ष्मीकी भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमाकी भी क्षमा हैं। इतना ही नहीं— वे देवताओं के भी देवता तथा भ्तोंके भी उत्तम भूत हैं। वे वनमें रहें या नगरमें, उनके लिये कौन-से चराचर प्राणी दोषाबह हो सकते हैं॥ १५-१६॥

पृथिव्या सह वैदेहा। श्रिया च पुरुषर्वभः। क्षिप्रं तिस्भिरेताभिः सह रामोऽभिषेक्यते ॥ १७॥

'पुरुषशिरोमणि श्रीराम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी— इन तीनोंके साथ राज्यपर अभिषिक्त होंगे ॥ १७ ॥

दुःखजं विस्जत्यश्च निष्कामन्तमुदीश्य यम् । अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेगसमाहतः ॥ १८ ॥ कुशचीरधरं वीरं गच्छन्तमपराजितम् । सीतेवानुगता छक्ष्मीस्तस्य कि नाम दुर्छभम् ॥ १९ ॥

'जिनको नगरसे निकलते देख अयोध्याका सारा जनसमुदाय शोकके वेगसे आहत हो नेत्रोंसे दुःखके ऑस बहा रहा है, कुश और चीर धारण करके वनको जाते हुए जिन अपराजित नित्यविजयी वीरके पीछे-पीछे सीताके रूपमें साक्षात् लक्ष्मी ही गयी है, उनके लिये क्या दुर्लभ है ? ॥ १८-१९॥

धनुर्ग्रहवरो यस्य वाणसङ्गास्त्रभृत् स्वयम् । लक्ष्मणो वजित हाग्रे तस्य कि नाम दुर्लभम् ॥ २०॥

(जिनके आगे घनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण खयं बाण और खङ्ग आदि अस्त्र लिये जा रहे हैं, उनके लिये जगत्में कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ? ॥ २०॥

निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्। जिह शोकं च मोहं च देवि सत्यं व्रबीमि ते ॥ २१॥

ंदेवि ! मैं तुमसे सत्य कहती हूँ । तुम वनवासकी अविष पूर्ण होनेपर यहाँ लौटे हुए श्रीरामको फिर देखोगी, इसल्यि तुम शोक और मोह छोड़ दो ॥ २१ ॥

शिरसा चरणावेतौ वन्दमानमनिन्दिते। पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणि पुत्रं चन्द्रमिवोदितम्॥ २२॥

'कल्याणि ! अनिन्दिते ! तुम नवोदित चन्द्रमाके समान अपने पुत्रको पुनः अपने इन चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी ॥ २२ ॥ पुनः प्रविष्टं दृष्ट्या तमभिषिकं महाश्चियम् । समुरस्रक्ष्यसि नेत्राभ्यां शीव्रमानन्दजं जलम् ॥ २३ ॥

'राजभवनमें प्रविष्ट होकर पुनः राजपदपर अभिषिक्त हुए अपने पुत्रको बड़ी भारी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँस् बहाओगी ॥ २३ ॥

मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृश्यते ऽशिवम्। क्षिपं दृश्यसि पुत्रं त्वं ससीतं सहलक्ष्मणम् ॥२४॥

'देवि! श्रीरामके लिये तुम्हारे मनमें शोक और दुःख नहीं होना चाहिये; क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखायी देती। तुम सीता और लक्ष्मणके साथ अपने पुत्र श्रीरामको शीम ही यहाँ उपस्थित देखोगी॥ २४॥

त्वयाशेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतोऽनधे। किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि बिक्कवम्॥ २५॥

'पापरहित देवि ! तुम्हें तो इन सब लोगोंको धैर्य वँधाना चाहिये, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदयमें इतना दुःख क्यों करती हो ? ॥ २५ ॥

नार्हा त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः सुतः। निह रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥२६॥

'देवि ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि तुम्हें रष्टुकुळनन्दन राम-जैसा बेटा मिळा है। श्रीरामसे बढ़कर सन्मार्गमें स्थिर रहनेवाळा मनुष्य संसारमें दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

अभिवादयमानं तं इष्ट्रा ससुहदं सुतम्। मुदाश्च मोक्ष्यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी ॥२७॥

'नैसे वर्षाकालके मेघोंकी घटा जलकी दृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुद्धदोंसिंहत अपने पुत्र श्रीरामको अपने चरणोंमें प्रणाम करते देख शीष्ट्र ही आनन्दपूर्वक ऑसुओंकी वर्षा करोगी ॥ २७॥ पुत्रस्ते वरदः क्षित्रमयोध्यां पुनरागतः। कराभ्यां सृदुपीनाभ्यां चरणौ पीडयिष्यति॥ २८॥

'तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीव्र ही अयोध्यामें आकर अपने मोटे-मोटे कोमल हाथोंद्वारा तुम्हारे दोनों पैरोंको दबायँगे॥ २८॥

अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं ससुदृदं सुतम्। मुदास्नैः प्रोक्षसे पुत्रं मेघराजिरिवाचलम्॥ २९॥

'जैसे मेघमाला पर्वतको नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुदृदोंसहित अपने सूर-वीर पुत्रका आनन्दके आँसुओंसे अभिषेक करोगी'॥२९॥

> आश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्यै-वीक्योपचारे कुशलानवद्या। रामस्य तां मातरमेवमुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम रामा॥ ३०॥

बातचीत करनेमें कुशल, दोषरिहत तथा रमणीय रूप-वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह-तरहकी बातोंसे श्रीराम-माता कौसल्याको आश्वासन देती हुई उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गयीं ॥ ३०॥

> निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेवपत्न्याः। सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो भेघ श्वालपतीयः॥ ३१॥

लक्ष्मणकी माताका वह वचन सुनकर महाराज दशरथकी पत्नी तथा श्रीरामकी माता कौसल्याका सारा शोक उनके शरीर (मन) में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह, जैसे शरद् ऋतुका थोड़े जलवाला बादल शीघ्र ही छिन्न-भिन्न हो जाता है।। ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें चौवालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

# पञ्चचत्वारिंदाः सर्गः

श्रीरामका पुरवासियोंसे भरत और महाराज दशरथके प्रति प्रेम-भाव रखनेका अनुरोध करते हुए लौट जानेके लिये कहना; नगरके बृद्ध ब्राह्मणोंका श्रीरामसे लौट चलनेके लिये आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका तमसातटपर पहुँचना

अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्। अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः॥ १॥

उधर सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम जब वनकी ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुत-से अयोध्यावासी मनुष्य वनमें निवास करनेके लिये उनके पीछे-पीछे चल दिये ॥ १॥ निवर्तितेऽतीव बलात् सुदृद्धर्मेण राजनि । नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम् ॥ २ ॥

'जिसके जल्दी छौटनेकी कामना की जाय, उस स्वजनको दूरतक नहीं पहुँचाना चाहिये'—हत्यादि रूपसे बताये गये सुदृद्धर्मके अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिये गये, तब भी जो श्रीरामजीके रथके पीछे-पीछे लगे हुए

थे, वे अयोध्यावासी अपने घरकी ओर नहीं छोटे ॥ २ ॥ अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायद्याः । चभूव गुणसम्पन्नः पूर्णचन्द्र इव वियः ॥ ३ ॥

क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषोंके लिये सद्गुणसम्पन्न महा-यशस्वी श्रीराम पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय हो गये थे ॥ ३ ॥ स याच्यमानः काकुत्स्थस्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा। कवीणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ ॥

उन प्रजाजनोंने श्रीरामसे घर लौट चलनेके लिये बहुत प्रार्थना की; किंतु वे पिताके सत्यकी रक्षा करनेके लिये वनकी ओर ही बढ़ते गये॥ ४॥

अवेक्षमाणः सस्तेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव। उवाचरामः सस्तेहंताः प्रज्ञाः खाः प्रजा इव॥ ५॥

वे प्रजाजनोंको इस प्रकार स्नेहमरी दृष्टिसे देख रहे थे मानो नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हों । उस समय श्रीरामने अपनी संतानके समान प्रिय उन प्रजाजनोंसे स्नेहपूर्वक कहा—॥५॥

या प्रीतिर्वेद्दुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनाम्। मत्त्रियार्थे विशेषेण भरते सा विधीयताम्॥ ६॥

'अयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वह मेरी ही प्रसन्नताके लिये भरतके प्रति और अधिकरूपमें होना चाहिये॥ ६॥

स हि कल्याणचारित्रः कैंकेय्यानन्दवर्धनः। करिष्यति यथावद् वः प्रियाणि च हितानि च ॥ ७॥

(उनका चरित्र बड़ा ही सुन्दर और सबका कल्याण करनेवाला है। कैकेयीका आनन्द बढ़ानेवाले भरत आप लोगोंका यथावत् प्रिय और हित करेंगे॥ ७॥

ज्ञानवृद्धो वयोबालो मृदुर्वीर्यगुणान्वितः। अनुरूपः स वो भर्ता भविष्यति भयापहः॥ ८॥

ंवे अवस्थामें छोटे होनेपर भी ज्ञानमें बड़े हैं। पराक्रमो-चित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी खभावके बड़े कोमल हैं। वे आपलोगोंके लिये योग्य राजा होंगे और प्रजाके भयका निवारण करेंगे॥ ८॥

स हि राजगुणैर्युको युवराजः समीक्षितः। अपिचापिमयाशिष्टैःकार्यं वोभर्तृशासनम्॥ ९॥

वि मुझसे भी अधिक राजोचित गुणोंसे युक्त हैं, इसीलिये महाराजने उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया है; अतः आपलोगोंको अपने खामी भरतकी आज्ञाका सदा पालन करना चाहिये॥ ९॥

न संतप्येद् यथा चासौ वनवासं गते मिय। महाराजस्तथा कार्यो मम प्रियन्त्रिकीर्पया॥१०॥

भीरे वनमें चले जानेपर महाराज दशरथ जिस प्रकार

भी शोकसे संतप्त न होने पार्ये इस बातके लिये आपलोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थना-पर अवस्य ध्यान देना चाहिये ॥ १०॥

यथा यथा दाशरथिर्धर्ममेवाश्रितो भवेत्। तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन् ॥ ११॥

दशरथनन्दन श्रीरामने ज्यों-ज्यों धर्मका आश्रय लेनेके लिये ही हढ़ता दिखायी, त्यों-ही-त्यों प्रजाजनोंके मनमें उन्हींको अपना स्वामी बनानेकी इच्छा प्रवल होती गयी ॥ ११ ॥

वाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह। चकर्षेव गुणैर्वद्धं जनं पुरनिवासिनम्॥१२॥

समस्त पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसू बहा रहे थे और लक्ष्मणसहित श्रीराम मानो अपने गुणों में वाँघकर उन्हें खींचे लिये जा रहे थे॥ १२॥

ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा क्वानेन वयसौजसा। वयः प्रकम्पशिरसो दूरादृचुरिदं वचः ॥ १३॥

उनमें बहुत-से ब्राह्मण थे, जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल—तीनों ही दृष्टियोंसे बड़े थे। वृद्धावस्थाके कारण कितनोंके तो सिर काँप रहे थे। वे दूरसे ही इम प्रकार बोळे—॥ १३॥

वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः। निवर्तध्वं न गन्तव्यं हिता भवत भर्तरि॥ १४॥

(अरे! ओ तेज चलनेवाले अच्छी जातिके घोड़ो! तुम बड़े वेगशाली हो और श्रीरामको वनकी ओर लिये जा रहे हो, लीटो! अपने खामीके हितैषी बनो! तुम्हें वनमें नहीं जाना चाहिये॥ १४॥

कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरङ्गमाः। यूयं तस्मान्निवर्तध्वं याचनां प्रतिवेदिताः॥ १५॥

भ्यों तो सभी प्राणियोंके कान होते हैं, परंतु घोड़ोंके कान बड़े होते हैं; अतः तुम्हें हमारी याचनाका ज्ञान तो हो ही गया होगा; इसलिये घरकी ओर लौट चलो ॥ १५॥

धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः शुभद्दवतः। उपवाह्यस्तु वो भर्तो नापवाह्यः पुराद्वनम् ॥ १६॥

'तुम्हारे स्वामी श्रीराम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम वतका दृढ़तासे पालन करनेवाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिये—इन्हें बाहरसे नगरके समीप ले चलना चाहिये। नगरसे बनकी ओर इनका अपवहन करना—इन्हें ले जाना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है'।। १६॥

एवमार्तप्रलापांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् । अवेक्ष्य सहसा रामो रथाद्वततार ह ॥ १७ ॥ वृद्ध ब्राह्मणोंको इस प्रकार आर्तमावने प्रलाप करते देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा रथसे नीचे उतर गये॥ पद्भवामेव जगामाथ ससीतः सहरुक्ष्मणः। संनि कृष्टपद्दन्यासो रामो वनपरायणः॥१८॥

वे सीता और लक्ष्मणके साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणोंका साथ न छूटे, इसके लिये वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे—लंबे डगसे नहीं चलते थे। वनमें पहुँचना ही उनकी यात्राका परम लक्ष्य था॥ १८॥

द्विजातीन् हि पदातींस्तान् रामधारित्रवत्सलः। न राशाक घृणाचक्षुः परिमोक्तुं रथेन सः॥१९॥

श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें वात्सल्य-गुणकी प्रधानता थी। उनकी दृष्टिमें दया भरी हुई थी; इसलिये वे रथके द्वारा चलकर उन पैदल चलनेवाले ब्राह्मणोंको पीछे छोड़ नेका साहस न कर सके॥ १९॥

गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्तमानसाः। ऊचुः परमसंतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः॥२०॥

श्रीरामको अब भी वनकी ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन-ही-मन घबरा उठे और अत्यन्त संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले---।। २०॥

ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत् त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति । द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नयोऽप्यनुयान्त्वमी॥२१॥

'रघुनन्दन! तुम ब्राह्मणोंके हितैषी हो, इसीसे यह सारा ब्राह्मण-समाज तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणोंके कंधोंपर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं॥ २१॥

वाजपेयसमुत्थानि च्छत्राण्येतानि पश्य नः। पृष्ठतोऽनुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये॥ २२॥

'वर्षा बीतनेपर शरद् ऋतुमें दिखायी देनेवाले सफेद बादलोंके समान हमारे इन श्वेत छत्रोंकी ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे-पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेय यज्ञमें प्राप्त हुए थे ॥ २२ ॥

अनवाप्तातपत्रस्य रिहमसंतापितस्य ते। एभिरुछायां करिष्यामः स्वैरुछत्रैर्वाजपेयकैः॥ २३॥

'तुम्हें राजकीय श्वेतच्छत्र नहीं प्राप्त हुआ; अतएव तुम सूर्यदेवकी किरणोंसे संतप्त हो रहे हो। इस अवस्थामें हम वाजपेय यश्चमें प्राप्त हुए इन अपने छत्रोंद्वारा तुम्हारे लिये छाया करेंगे॥ २३॥

या हि नः सततं बुद्धिर्वेदमन्त्रानुसारिणी। त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी॥ २४॥

'वत्स! हमारी जो बुद्धि सदा वेदमन्त्रोंके पीछे चलती थी—उन्हींके चिन्तनमें लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिये वनवासका अनुसरण करनेवाली हो गयी है ॥ २४॥ हृद्येष्ववितष्ठन्ते वेदा ये नः परं धनम्। वत्स्यन्त्य पिगृहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः॥२५॥

भ्जो हमारे परम धन वेद हैं) वे हमारे हृदयोंमें स्थित हैं। हमारी स्त्रियाँ अपने चरित्रवलमे सुरक्षित रहकर घरोंमें ही रहेंगी॥ २५-॥

पुनर्न निश्चयः कार्यस्त्वद्वतौ सुकृता मितः। त्विय धर्मव्यपेक्षे तुर्कि स्याद् धर्मपथे स्थितम्॥ २६॥

'अब हमें अपने कर्तन्यके विषयमें पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर कर लिया है। तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि 'जब तुम ही ब्राह्मणकी आज्ञाके पालनरूपी धर्मकी ओरसे निरपेश्व हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्ममार्गपर स्थित रह सकेगा॥ २६॥

याचितो नो निवर्तस्य हंसशुक्कशिरोरुहैः। शिरोभिर्निभृताचार महीपतनपांसुकैः॥ २७॥

'सदाचारका पोषण करनेवाले श्रीराम! हमारे सिरके बाल पक्कर हंसके समान संकेद हो गये हैं और पृथ्वीपर पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करनेसे इनमें धूल भर गयी है। हम अपने ऐसे मस्तकोंको झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घरको लौट चलो (वे तत्त्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्रीराम साक्षात् भगवान् विष्णु हैं। इसीलिये उनका श्रीरामके प्रति प्रणाम करना दोषकी बात नहीं है। ॥ २७॥

बहुनां वितता यशा द्विजानां य इहागताः। तेषां समाप्तिरायत्ता तव बत्स निवर्तने॥ २८॥

'(इतनेपर भी जब श्रीराम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले—) वत्स! जो लोग यहाँ आये हैं, इनमें बहुत-से ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने यह आरम्भ कर दिया है; अब इनके यहोंकी समाप्ति तुम्हारे लौटनेपर ही निर्भर है।। २८॥

भक्तिमन्तीह भूतानि जङ्गमाजङ्गमानि च। याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय॥२९॥

संसारके स्थावर और जङ्गम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलनेकी प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तोंपर तुम अपना स्तेह दिखाओ ॥ २९॥

अनुगन्तुमशक्तास्त्वां मूळैरुद्धतवेगिनः। उन्नता वायुवेगेन विकोशन्तीव पाद्पाः॥ ३०॥

'ये वृक्ष अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वेगहीन हैं, इसीसे तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते; परंतु वायुके वेगसे इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊँचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं—तुमसे लौट चलनेकी प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३०॥

निइचेष्टाहारसंचारा वृक्षेकस्थाननिश्चिताः।

पक्षिणोऽपि प्रयाचन्ते सर्वभृतानुकम्पिनम् ॥३१॥

'जो सब प्रकारकी चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगनेके लिये भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चितरूपसे वृक्षके एक स्थानपर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लीट चलनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं; क्योंकि तुम समस्त प्राणियोंपर कृपा करनेवाले हो? ॥ ३१॥

पवं विकोशतां तेषां द्विजातीनां निवर्तने। दृद्दशे तमसा तत्र वारयन्तीव राघवम्॥३२॥

इस प्रकार श्रीरामसे लौटनेके लिये पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणोंपर मानो कुपा करनेके लिये मार्गमें तमसा नदी दिखायी दी, जो अपने तिर्यक्-प्रवाह (तिरछी घारा) से श्रीरघुनाथजीको रोकती हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ ३२॥

ततः सुमन्त्रोऽपि रथाद् बिमुच्य श्रान्तान् इयान् सम्परिवर्त्यं शीव्रम् । पीतोहकांस्तोयपरिप्लुताङ्गा-नचारयद् वै तमसाबिद्रे ॥ ३३॥

वहाँ पहुँचनेपर सुमन्त्रने भी थके हुए घोड़ोंको शीघ्र ही रथसे खोलकर उन सबको टहलायाः फिर पानी पिलाया और नहलायाः तत्पश्चात् तमसाके निकट ही चरनेके लिये छोड़ दिया ॥ ३३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चवत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें पैताठीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

---

# षट्चत्वारिंशः सर्गः

सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा-तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके लिये चिन्ता तथा पुरवासियोंको सोते छोड़कर वनकी ओर जाना

ततस्तु तमसातीरं रम्यमाश्रित्य राघवः। सीतामुद्रीक्ष्य सौमित्रिमिदं वचनमत्रवीत्॥ १॥

तदनन्तर तमसाकै रमणीय तटका आश्रय लेकर श्रीरामने सीताकी ओर देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

इयमद्य निशा पूर्वा सौमित्रे प्रहिता वनम्। वनवासस्य भद्रं ते न चोत्कण्ठितुमहीसि॥२॥

'सुमित्रानन्दन! तुम्हारा कल्याण हो। हमलोग जो वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवासकी आज यह पहली रात प्राप्त हुई हैं; अतः अब तुम्हें नगरके लिये उस्कण्ठित नहीं होना चाहिये॥ २॥

पश्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः। यथा निलयमायद्भिनिं लीनानि मृगद्विजैः॥ ३॥

'इन सूने वनोंकी ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु-पश्ची अपने-अपने स्थानपर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्थामें देखकर खिन्न हो सब ओरसे रो रहे हैं॥ ३॥

अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम। सस्त्रीपुंसा गतानसाञ्शोचिष्यति न संशयः॥ ४ ॥

'आज मेरे पिताकी राजधानी अयोध्या नगरी वनमें आये हुए हमलोगोंके लिये समस्त नर-नारियोंसहित शोक करेगी; इसमें संशय नहीं है ॥ ४ ॥ अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिर्गुणैः। त्वां च मां च नरव्याघ्र शत्रुष्नभरतौ तथा॥ ५॥

'पुरुषसिंह ! अयोध्याके मनुष्य बहुत-से सद्गुणोंके कारण महाराजमें, तुममें, मुझमें तथा भरत और शत्रुष्ठमें भी अनुरक्त हैं ॥ ५ ॥

पितरं चानुशोचामि मातरं च यशिखनीम्। अपि नान्धौभवेतां नौरुद्नतौ तावभीक्णशः॥ ६॥

'इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माताके लिये बड़ा शोक हो रहा है; कहीं ऐसा न हो कि वे निरन्तर रोते रहनेके कारण अंधे हो जायाँ॥ ६॥

भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च मे। धर्मार्थकामसिहतैर्वाक्यैराश्वासिययित ॥ ७॥

परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवस्य ही वे धर्म, अर्थ और काम—तीनोंके अनुकूल वचनोंद्वारा पिताजीको और मेरी माताको भी सान्त्वना देंगे॥ ७॥

भरतस्यानृशंसत्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः। नानुशोचामि पितरं मातरं च महाभुज॥८॥

'महाबाहो ! जब मैं भरतके कोमल स्वभावका बार-बार स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता-पिताके लिये अधिक चिन्ता नहीं होती ॥ ८॥

त्वया कार्ये नरव्यात्र मामनुत्रजता कृतम्। अन्वेष्टव्या हि वैदेह्या रक्षणार्थे सहायता ॥ ९ ॥ 'नरश्रेष्ठ लक्ष्मण! तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्त्व-पूर्ण कार्य किया है; क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेहकुमारी सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक दूँढ़ना पड़ता॥ ९॥

# अद्भिरेव हि सौिमने वत्स्याम्यद्य निशामिमाम्। एतद्धि रोचते महां वन्येऽपि विविधे सति॥ १०॥

'सुमित्रानन्दन! यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली फल-मूल मिल सकते हैं तथापि आजकी यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊँगा। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है'॥१०॥

# प्वमुक्त्वा तु सौमित्रि सुमन्त्रमि राघवः। अप्रमत्तरस्वमश्वेषु भव सौम्येत्युवाच ह॥११॥

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रसे भी कहा—'सौम्य! अब आप घोड़ोंकी रक्षापर ध्यान दें; उनकी ओरसे असावधान न हों? ॥ ११॥

# सोऽभ्वान् सुमन्त्रः संयम्य सूर्येऽस्तं समुपागते। प्रभूतयवसान् कृत्वा वभूव प्रत्यनन्तरः॥ १२॥

सुमन्त्रने सूर्यास्त हो जानेपर घोड़ोंको लाकर बाँघ दिया और उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर वे श्रीरामके पास आ गये ॥ १२ ॥

# उपास्य तु शिवां संध्यां दृष्ट्वा रात्रिमुपागताम् । रामस्य शयनं चक्रे स्तः सौमित्रिणा सह ॥ १३॥

फिर (वर्णानुकूल) कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आयी देख लक्ष्मणसहित सुमन्त्रने श्रीरामचन्द्रजीके शयन करने-योग्य स्थान और आसन ठीक किया ॥ १३ ॥

# तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षदलैर्वृताम् । रामः सौमित्रिणा सार्धे सभार्यः संविवेश ह ॥ १४ ॥

तमसाके तटपर वृक्षके पत्तोंसे बनी हुई वह शय्या देखकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताके साथ उसपर बैठे ॥१४॥

# सभार्यं सम्प्रसुप्तं तु श्रान्तं सम्प्रेक्ष्य लक्ष्मणः। कथयामास स्ताय रामस्य विविधान् गुणान् ॥ १५॥

थोड़ी देरमें सीतासहित श्रीरामको थककर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमन्त्रसे उनके नाना प्रकारके गुणोंका वर्णन करने लगे ॥ १५॥

# जात्रतोरेव तां रात्रिं सौमित्रेचित्तो रिवः। स्तस्य तमसातीरे रामस्य ब्रुवतो गुणान्॥ १६॥

सुमन्त्र और लक्ष्मण तमसाके किनारे श्रीरामके गुणोंकी चर्चा करते हुए रातभर जागते रहे। इतनेहीमें स्योदयका समय निकट आ पहुँचा॥ १६॥

गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया विदूरतः। अवसत् तत्र तां रात्रि रामः प्रकृतिभिः सह ॥ १७॥ तमसाका वह तट गौओंके समुदायसे भरा हुआ था। श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाजनोंके साथ वहीं रात्रिमें निवास किया। वे प्रजाजनोंसे कुछ दूरपर सोये थे॥ १७॥

# उत्थाय च महातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । अत्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं पुण्यलक्षणम् ॥ १८॥

महातेजस्वी श्रीराम तड़के ही उठे और प्रजाजनोंको सोते देख पवित्र लक्षणोंवाले भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले—॥

# असाद्वयपेक्षान् सौमित्रे निर्व्यपेक्षान् गृहेच्वि। वृक्षमूलेषु संसकान् पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्॥ १९॥

'सुमित्राकुमार लक्ष्मण! इन पुरवासियोंकी ओर देखो, ये इस समय वृक्षोंकी जड़से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरोंकी ओरसे भी पूर्ण निरपेक्ष हो गये हैं॥ १९॥

# यथैते नियमं पौराः कुर्वन्त्यसम्मित्रवर्तने । अपि प्राणान् न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्।२०।

'हमें लौटा ले चलनेके लिये ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है, ये अपना प्राण त्याग देंगे; किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे ॥ २०॥

## यावदेव तु संसुप्तास्तावदेव वयं लघु। रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्॥ २१॥

'अतः जबतक ये सो रहे हैं तभीतक हमलोग रथपर सवार होकर शीघतापूर्वक यहाँसे चल दें। फिर हमें इस मार्ग-पर और किसीके आनेका भय नहीं रहेगा॥ २१॥

# अतो भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवासिनः। स्वपेयुरनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संक्षिताः॥२२॥

'अयोध्यावासी हमलोगोंके अनुरागी हैं। जब हम यहाँसे निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षोंकी जड़ोंसे सटकर नहीं सोना पड़ेगा।। २२।।

# पौरा ह्यात्मकृताद् दुःखाद् विप्रमोच्या नृपात्मजैः। न तु खल्वात्मना योज्यादुःखेन पुरवासिनः॥ २३॥

'राजकुमारोंका यह कर्तब्य है कि वे पुरवासियोंको अपने द्वारा होनेवाले दुःखसे मुक्त करें, न कि अपना दुःख देकर उन्हें और दुखी बना दें'॥ २३॥

# अववील्लक्ष्मणो रामं साक्षाद् धर्ममिव स्थितम् । रोचते मे तथा प्रान्न क्षिप्रमारुद्यतामिति ॥ २४॥

यह सुनकर लक्ष्मणने साक्षात् धर्मके समान विराजमान भगवान् श्रीरामसे कहा— परम बुद्धिमान् आर्य ! मुझे आपकी राय पसंद है । शीघ्र ही रथपर सवार होइये' ॥ २४ ॥

# अथ रामोऽव्रवीत् सूतं शीव्रं संयुज्यतां रथः। गमिष्यामि ततोऽरण्यं गच्छ शीव्रमितः प्रभो॥ २५॥

तव श्रीरामने सुमन्त्रसे कहा-प्रभो ! आप जाइये और

शीघ़ ही रथ जोतकर तैयार कीजिये । फिर मैं जल्दी ही यहाँसे वनकी ओर चलूँगा' ॥ २५ ॥

स्तस्ततः संत्वरितः स्यन्दनं तैईयोत्तमैः। योजयित्वा तु रामस्य प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्॥ २६॥

आज्ञा पाकर सुमन्त्रने उन उत्तम घोड़ोंको तुरंत ही रथमें जोत दिया और श्रीरामके पास हाथ जोड़कर निवेदन किया-॥

अयं युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर। त्वरयाऽऽरोह भद्रं ते ससीतः सहस्रक्ष्मणः ॥ २७॥

'महाबाहो ! रथियों में श्रेष्ठ वीर ! आपका कल्याण हो । आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है । अब सीता और लक्ष्मण-के साथ शीव्र इसपर सवार होइये' ॥ २७ ॥

तं स्यन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः। शीव्रगामाकुलावर्ता तमसामतरन्नदीम्॥ २८॥

श्रीरामचन्द्रजी सबके साथ रथपर बैठकर तीव्र-गतिसे बहनेवाली भँवरोंसे भरी हुई तमसा नदीके उस पार गये॥ स संतीर्य महाबाहुः श्रीमाञ्ज्ञिवमकण्डकम्। प्रापद्यत महामार्गमभयं भयदर्शिनाम्॥ २९॥

नदीको पार करके महाबाहु श्रीमान् राम ऐसे महान् मार्गपर जा पहुँचे जो कल्याणप्रदः, कण्टकरिहत तथा सर्वत्र भय देखने-वालोंके लिये भी भयसे रहित था॥ २९॥

मोहनार्थं तु पौराणां स्तं रामोऽब्रवीद् ववः। उदङ्मुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे॥ ३०॥ मुहुर्ते त्वरितं गत्वा निवर्तय रथं पुनः। यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः॥ ३१॥

उस समय श्रीरामने पुरवासियोंको भुलावा देनेके लिये

सुमन्त्रसे यह बात कही—'सारथे! (हमलोग तो यहीं उतर जाते हैं:) परंतु आप रथपर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशाकी ओर जाइये। दो घड़ीतक तीव गतिसे उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्गसे रथको यहीं लौटा लाइये। जिस तरह भी पुरवासियोंको मेरा पता न चले, वैसा एकाम्रतापूर्वक प्रयक्त कीजिये'॥३०-३१॥

रामस्य तु वचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारिथः। प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्॥ ३२॥

श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारिथने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्रीरामकी सेवामें रथ उपस्थित कर दिया।

> तौ सम्प्रयुक्तं तु रथं समास्थितौ तदा ससीतौ रघुवंदावर्धनौ। प्रचोदयामास ततस्तुरंगमान् स सारथियेंन पथा तपोवनम्॥ ३३॥

तत्पश्चात् सीतासिहत श्रीराम और लक्ष्मण, जो रघुवंशकी वृद्धि करनेवाले थे, लौटाकर लाये गये उस रथपर चढ़े। तदनन्तर सारिथने घोड़ोंको उस मार्गपर बढ़ा दिया, जिससे तपोवनमें पहुँचा जा सकता था॥ ३३॥

> ततः समास्थाय रथं महारथः ससारथिर्दाशरथिर्वनं ययौ। उदङ्मुखं तं तु रथं चकार प्रयाणमाङ्गल्यनिमित्तदर्शनात् ॥ ३४॥

तदनन्तर सारथिसिहत महारथी श्रीरामने यात्राकालिक मङ्गलसूचक शकुन देखनेके लिये पहले तो उस रथको उत्तराभिमुख खड़ा किया; किर वे उस रथपर श्रारूढ़ होकर बनकी ओर चल दिये॥ ३४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें छियातीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

# सप्तचत्वारिंशः सर्गः

प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंका विलाप करना और निराश होकर नगरको लौटना

प्रभातायां तु शर्वयां पौरास्ते राघवं विना। शोकोपहतनिश्चेष्टा बभूबुईतचेतसः॥१॥

इधर रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ, तब अयोध्या-वासी मनुष्य श्रीरघुनाथजीको न देखकर अचेत हो गये। शोकसे व्याकुल होनेके कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बनी॥ १॥

शोकजाश्रुपरिद्यूना वीक्षमाणास्ततस्ततः। आलोकमपि रामस्य न पदयन्ति स्म दुःखिताः॥ २ ॥

वे शोकजनित आँस् बहाते हुए अत्यन्त खिन्न हो गये तथा इधर-उधर उनकी खोज करने लगे। परंतु उन दुःखी पुरवासियोंको श्रीराम किघर गये, इस बातका पता देनेवाला कोई चिह्नतक नहीं दिखायी दिया ॥ २ ॥

ते विषादार्तवद्ना रहितास्तेन धीमता। कृपणाः करुणा वाचो वदन्ति सा मनीविणः॥ ३॥

बुद्धिमान् श्रीरामसे विलग होकर वे अत्यन्त दीन हो गये। उनके मुखपर विषादजनित वेदना स्पष्ट दिखायी देती थी। वे मनीषी पुरवासी करुणाभरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे—॥ ३॥

धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापहतचेतसः। नाद्य पदयामहे रामं पृथूरस्कं महाभुजम्॥ ४॥ 'हाय! हमारी उस निद्राको धिकार है, जिससे अचेत हो जानेके कारण हम उस समय विशाल वक्षवाले महाबाहु भीरामके दर्शनसे बिद्धात हो गये हैं ॥ ४॥

कथं रामो महावाहुः स तथावितथिकयः। भक्तं जनमभित्यज्य प्रवासं तापसो गतः॥ ५॥

'जिनकी कोई भी किया कभी निष्फल नहीं होती, वे तापसवेषधारी महाबाहु श्रीराम हम भक्तजनोंको छोड़कर परदेश (वन) में कैसे चले गये ?॥ ५॥

यो नः सदा पाळयति पिता पुत्रानिवौरसान् । कथं रघूणां स श्रेष्ठस्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः ॥ ६ ॥

'जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा इमारी रक्षा करते थे, वे ही रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम आज हमें छोड़कर वनको क्यों चले गये ? ॥ ६॥

इहैंच निधनं याम महाप्रस्थानमेत्र वा। रामेण रहितानां नो किमर्थं जीवितं हितम्॥ ७॥

'अब इसलोग यहीं प्राण दे दें या मरनेका निश्चय करके उत्तर दिशाकी ओर चल दें। श्रीरामसे रहित होकर हमारा जीवन-धारण किसलिये हितकर हो सकता है ? ॥ ७॥

सन्ति शुष्काणि काष्टानि प्रभूतानि महान्ति च। तैः प्रज्वालय वितां सर्वे प्रविशामोऽथवा वयम्॥८॥

'अथवा यहाँ बहुत-से बड़े-बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर इम सब लोग उसीमें प्रवेश कर जायँ॥ ८॥

कि वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः। नीतःस राघवोऽसाभिरिति वकुंकथं क्षमम्॥ ९॥

'(यदि हमसे कोई श्रीरामका वृत्तान्त पृछेगा तो हम उसे क्या उत्तर देंगे ?) क्या हम यह कहेंगे कि जो किसीके दोष नहीं देखते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु श्रीरधुनाथजीको हमने वनमें पहुँचा दिया है ? हाय ! यह अयोग्य बात हमारे मुँहसे कैसे निकल सकती है ? ॥ ९ ॥

सा नृनं नगरी दीना दृष्ट्यास्मान् राघवं विना। भविष्यति निरानन्दा सस्त्रीबालवयोऽधिका ॥ १०॥

'श्रीरामके बिना हमलोगोंको लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धोंसहित सारी अयोध्यानगरी निश्चय ही दीन और आनन्दहीन हो जायगी ॥ १०॥

निर्यातास्तेन वीरेण सह नित्यं महात्मना। विहीनास्तेन च पुनः कथं द्रक्ष्याम तां पुरीम् ॥ ११॥

'हमलोग वीरवर महात्मा श्रीरामके साथ सर्वदा निवास करनेके लिये निकले थे। अब उनसे बिछुड्कर हम अयोध्या-पुरीको कैसे देख सकॅगे'॥ ११॥

इतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः।

विलपन्ति सा दुःखाती हतवत्सा इवाग्यगाः॥ १२॥

इस प्रकार अनेक तरहकी बातें कहते हुए वे समस्त पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ोंसे विछुड़ी हुई अग्रगामिनी गौओंकी भाँति दुःखसे व्याकुल हो रहे थे॥ १२॥

ततो मार्गानुसारेण गत्वा किंचित् ततः क्षणम् । मार्गनाशाद् विषादेन महता समभिप्लुताः ॥ १३ ॥

फिर रास्तेपर रथकी लीक देखते हुए सब-के-सब कुछ दूरतक गयें। किंतु क्षणभरमें मार्गका चिह्न न मिलनेके कारण वे महान् शोकमें हुव गये ॥ १३॥

रथमार्गानुसारेण न्यवर्तन्त मनस्विनः। किमिदं किं करिष्यामो दैवेनोपइता इति॥१४॥

उस समय यह कहते हुए कि 'यह क्या हुआ ? अब हम क्या करें ? दैवने हमें मार डाला' वे मनस्वी पुरुष रथकी लीकका अनुसरण करते हुए अयोध्याकी ओर लीट पड़े ॥

तदा यथागतेनैव मार्गेण हान्तचेतसः। अयोध्यामगमन् सर्वे पुरीं व्यथितसञ्जनाम् ॥ १५ ॥

उनका चित्त क्लान्त हो रहा था। वे सब जिस मार्गसे गये थे, उसीसे छौटकर अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे, जहाँके सभी सत्पुरुष श्रीरामके लिये व्यथित थे॥ १५॥

आलोक्य नगरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः। आवर्तयन्त तेऽश्रूणि नयनैः शोकपीडितैः॥ १६॥

उस नगरीको देखकर उनका हृदय दुःखसे व्याकुल हो उठा । वे अपने शोकपीड़ित नेत्रोंद्वारा आँमुओंकी वर्षा करने लगे ॥ १६॥

पषा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते। आपगा गरुडेनेव ह्रदादुद्धृतपन्नगा॥१७॥

(वे बोले—) 'जिसके गहरे कुण्डसे वहाँका नाग गरुड़-के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्रीरामसे रहित हुई यह अयोध्यानगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है'।। १७॥

चन्द्रद्दीनमिवाकाशं तोयद्दीनमिवार्णवम् । अपदयन् निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १८॥

उन्होंने देखाः सारा नगर चन्द्रहीन आकाश और जल-हीन समुद्रके समान आनन्दशून्य हो गया है। पुरीकी यह दुरवस्था देख वे अचेत-से हो गये॥ १८॥

ते तानि वेश्मानि महाधनानि दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः। नैव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्टहर्षाः॥ १९॥ उनके हृदयका सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुःख- साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और परायेकी से पीड़ित हो उन महान् वैभवसम्पन्न गृहोंमें बड़े क्लेशके पहचान न कर सके ॥ १९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तवत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

# अष्टचत्वारिंशः सर्गः

# नगरनिवासिनी स्त्रियोंका विलाप करना

तेषामेवं विषण्णानां पीडितानामतीव च । बाष्पविष्ठुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया ॥ १ ॥ अभिगम्य निवृत्तानां रामं नगरवासिनाम् । उद्गतानीव सत्त्वानि वभूवुरमनस्विनाम् ॥ २ ॥

इस प्रकार जो विघादमस्त, अत्यन्त पीड़ित, शोकमग्न तथा प्राण त्याग देनेकी इच्छासे युक्त हो नेत्रोंसे आँखू वहा रहे थे, श्रीरामचन्द्रजीके साथ जाकर भी जो उन्हें लिये बिना लौट आये थे और इसीलिये जिनका चिक्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियोंकी ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गये हों। १-२॥

स्वं स्वं निलयमागम्य पुत्रदारैः समावृताः। अभूणि मुमुचुः सर्वे वाष्पेण पिहिताननाः॥ ३॥

वे सब अपने-अपने घरमें आकर पत्नी और पुत्रोंसे घरे हुए आँस् बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारासे आच्छादित थे॥ ३॥

न चाहृष्यन् न चामोदन् वणिजो न प्रसारयन् । न चाशोभन्त पण्यानि नापचन् गृहमेधिनः ॥ ४ ॥

उनके शरीरमें हर्षका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता या तथा मनमें भी आनन्दका अभाव ही था। वैश्योंने अपनी दुकानें नहीं खोळीं। क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ बाजारोंमें फैलायी जानेपर भी उनकी शोभा नहीं हुई (उन्हें लेनेके लिये ग्राहक नहीं आये)। उस दिन ग्रहस्थोंके घरमें चूल्हे नहीं जले—स्सोई नहीं बनी।।४॥

नष्टं दृष्ट्वा नाभ्यनन्दन् विपुलं वा धनागमम्। पुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननी नाष्यनन्दत्॥ ५॥

खोयी हुई वस्तु मिल जानेपर भी किसीको प्रसन्नता नहीं हुई, विपुल धन-राशि प्राप्त हो जानेपर भी किसीने उसका अभि-नन्दन नहीं किया। जिसने प्रथम बार पुत्रको जन्म दिया था, वह माता भी आनन्दित नहीं हुई ॥ ५॥

गृहे गृहे रुद्दत्यश्च भर्तारं गृहमागतम्। व्यगर्हयन्त दुःखार्तावाग्भिस्तोत्त्रीरिवद्विपान्॥ ६॥

प्रत्येक घरकी स्त्रियाँ अपने पतियोंको श्रीरामके बिना ही स्त्रीटकर आये देख रो पड़ीं और दुःखसे आतुर हो कठोर वचनोंद्वारा उन्हें कोसने लगीं। मानो महावत अङ्कुशोंसे हाथियों-को मार रहे हों ॥ ६॥

किं नु तेषां गृहैः कार्य किं दारैः किंधनेन वा। पुत्रैर्वापि सुखैर्वापि ये न पश्यन्ति राघवम्॥ ७॥

वे बोर्ली—'जो लोग श्रीरामको नहीं देखते, उन्हें घर-द्वार, स्त्री-पुत्र, धन-दौलत और सुख-भोगोंसे क्या प्रयोजन है ? ॥ ७॥

एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया। योऽनुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन् वने ॥ ८॥

'संसारमें एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीताके साथ श्रीरामकी सेवा करनेके लिये उनके पीछे-पीछे वनमें जा रहे हैं।। ८।।

आपगाः कृतपुण्यास्ताः पश्चिन्यश्च सरांसि च। येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्य सिललं ग्रुचि ॥ ९ ॥

'उन नदियों, कमलमण्डित बाविड्यों तथा सरोवरोंने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जलमें स्नान करके श्रीरामचन्द्रजी आगे जायँगे ॥ ९॥

शोभयिष्यन्ति काकुतस्थमटब्यो रम्यकाननाः। आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्च पर्वताः॥ १०॥

'जिनमें रमणीय बृक्षाविवयाँ शोभा पाती हैं, वे सुन्दर वन-श्रेणियाँ, बड़े कछारवाली नदियाँ और शिखरोंसे सम्पन्न पर्वत श्रीरामकी शोभा बढ़ायेंगे ॥ १०॥

काननं वापि शैलं वा यं रामोऽनुगमिष्यति। प्रियातिथिमिव प्राप्तं नैनं शक्ष्यन्त्यनर्चितुम्॥११॥

'श्रीराम जिस वन अथवा पर्वतपर जायँगे, वहाँ उन्हें अपने प्रिय अतिथिकी भाँति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किये बिना नहीं रह सकेंगे ॥ ११॥

विचित्रकुसुमापीडा बहुमञ्जरिधारिणः। राघवं दर्शयिष्यन्ति नगा भ्रमरशालिनः॥१२॥

'विचित्र फूलोंके मुकुट पहने और बहुत-सी मक्करियाँ धारण किये भ्रमरोंसे मुशोभित वृक्ष वनमें श्रीरामचन्द्र-जीको अपनी शोभा दिखायेंगे ॥ १२ ॥

अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च। दर्शयिष्यन्त्यनुकोशाद् गिरयो राममागतम्॥ १३॥ 'वहाँ के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्रीरामको अत्यन्त आदरके कारण असमयमें भी उत्तम-उत्तम फूळ और फल दिखायेंगे (मेंट करेंगे) ॥ १३॥

प्रस्नविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः। विद्र्शयन्तो विविधान् भूयश्चित्रांश्च निर्झरान् ॥१४॥

ंवे पर्वत बारंबार नाना प्रकारके विचित्र झरने दिखाते हुए श्रीरामके लिये निर्मल जलके स्रोत बहायेंगे॥ पादपाः पर्वतात्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्।

यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः॥ १५॥ स हि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च। पुरा भवति नोऽदूरादनुगच्छाम राघवम्॥ १६॥

'पर्वत-शिखरोंपर लहलहाते हुए वृक्ष श्रीरघुनाथजीका मनोरखन करेंगे। जहाँ श्रीराम हैं वहाँ न तो कोई भय है और न किसीके द्वारा पराभव ही होसकता है; क्योंकि दशरथनन्दन महाबाहु श्रीराम बड़े शूरवीर हैं। अतः जबतक वे हमलोगोंसे बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुँचकर पीछे लग जाना चाहिये॥ १५-१६॥

पाद्च्छाया सुखं भर्तुस्तादशस्य महात्मनः। स हि नाथो जनस्यास्य सगितः स परायणम् ॥ १७॥

'उनके-जैसे महात्मा एवं स्वामीके चरणोंकी छाया ही हमारे लिये परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षकः गति और परम आश्रय हैं॥ १७॥

वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम्। इति पौरिस्त्रयोभर्नृ न दुःखार्तास्तत्तत्त्ववन् ॥ १८॥

'हम स्त्रियाँ सीताजीकी सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्रीरघुनाथजीकी सेवामें लगे रहना ।' इस प्रकार पुरवासियोंकी स्त्रियाँ दुःखसे आतुर हो अपने पतियोंसे उपर्युक्त बातें कहने लगीं ॥ १८॥

युष्माकं राघवोऽरण्ये योगक्षेमं विधास्यति । सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति ॥ १९ ॥

(वे पुनः बोर्लां-) ध्वनमें श्रीरामचन्द्रजी आपलोगोंका योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीताजी हम नारियोंके योगक्षेमका निर्वाह करेंगी ॥ १९॥

को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्किण्ठितज्ञनेन च। सम्प्रीयेतामनोक्षेन वासेन हृतचेतसा॥ २०॥

'यहाँका निवास प्रीति और प्रतीतिसे रहित है। यहाँके सब लोग श्रीरामके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। किसीको यहाँका रहना अच्छा नहीं लगता तथा यहाँ रहनेसे मन अपनी सुध- बुध खो बैठता है। भला ऐसे निवाससे किसको प्रसन्नता होगी?।। २०॥

कैकेच्या यदि चेद् राज्यं स्याद्घर्म्यमनाथवत्। न हि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्रैः कुतो धनैः॥ २१॥ भ्यदि इस राज्यपर कैकेयीका अधिकार हो गया तो यह अनाथ-सा हो जायगा। इसमें धर्मकी मर्यादा नहीं रहने पायेगी। ऐसे राज्यमें तो हमें जीवित रहनेकी ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रोंसे क्या लेना है ? ॥ २१॥

यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावैश्वर्यकारणात्। कं सा परिहरेदन्यं कैकेयी कुलपांसनी॥ २२॥

'जिसने राज्य-वैभवके लिये अपने पुत्र और पितको त्याग दिया, वह कुलकलिङ्कनी कैकेयी दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी ? ॥ २२ ॥

कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि। जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुत्रैरिप शापामहे॥ २३॥

'इम अपने पुत्रोंकी शपथ खाकर कहती हैं कि जनतक कैकेयी जीवित रहेगी, तबतक हम जीते-जी कभी उसके राज्यमें नहीं रह सकेंगी, भले ही यहाँ हमारा पालन-पोषण होता रहे (फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी) ॥ २३॥

या पुत्रं पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयित निर्वृणा । कस्तां प्राप्य सुखं जीवेद्धम्यां दुष्टचारिणीम् ॥ २४ ॥

ंजिस निर्देय स्वभाववाली नारीने महाराजके पुत्रको राज्यसे बाहर निकल्वा दिया है, उस अधर्मपरायणा दुरा-चारिणी कैंकेयीके अधिकारमें रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है ! ।। २४ ।।

उपद्रुतिमदं सर्वमनालम्भमनायकम्। कैकेय्यास्तु कृते सर्वे विनाशमुपयास्यति॥ २५॥

'कैकेयीके कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यज्ञरहित होकर उपद्रवका केन्द्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जायगा ॥ २५॥

निह प्रविज्ञते रामे जीविष्यति महीपितः। मृते दशरथे व्यक्तं विलोपस्तदनन्तरम्॥ २६॥

'श्रीरामचन्द्रजीके वनवासी हो जानेपर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथकी मृत्युके पश्चात् इस राज्यका लोप हो जायगा ॥ २६॥

ते विषं विवतालोड्य श्लीणपुण्याः सुदुः क्षिताः। राघवं वानुगच्छध्वमश्रुति वापि गच्छत ॥ २७॥

'इसिलये अब तुमलोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गये। यहाँ रहकर हमें अत्यन्त दुःख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशामें या तो जहर घोलकर पी जाओ या श्रीरामका अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देशमें चले चलो, जहाँ कैंकेयीका नाम भी न सुनायी पड़े॥ २७॥

मिथ्याप्रवाजितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः। भरते संनिबद्धाः साः सौनिके पश्चो यथा॥ २८॥ 'श्रूटे वरकी कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मणके साथ श्रीरामको देशनिकाला दे दिया गया और इमें भरतके साथ बाँध दिया गया। अब हमारी दशा कसाईके घर बँधे हुए पशुओंके समान हो गयी है।। २८॥

पूर्णचन्द्राननः इयामो गृढजतुररिंदमः। आजानुबाहुः पद्माक्षो रामो लक्ष्मणपूर्वजः॥२९॥ पूर्वाभिभाषी मधुरः सत्यवादी महाबलः। सौम्यश्च सर्वलोकस्य चन्द्रवत् प्रियदर्शनः॥३०॥

'लक्ष्मणके ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर है। उनके शरीरकी कान्ति क्याम, गलेकी हँसली मांससे दकी हुई, भुजाएँ घुटनोंतक लंबी और नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं। वे सामने आनेपर पहले ही बातचीत छेड़ते हैं तथा मीठे और सत्य वचन बोलते हैं। श्रीराम शत्रुओंका दमन करनेवाले और महान् बलवान् हैं। समस्त जगत्के लिये सौम्य (कोमल स्वभाववाले) हैं। उनका दर्शन चन्द्रमाके समान प्यारा है।। २९-३०॥

नूनं पुरुषशार्दूलो मत्तमातङ्गविकमः। शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन् स महारथः॥ ३१॥

्निश्चय ही मतवाले गजराजके समान पराक्रमी पुरुषसिंह महारथी श्रीराम भूतलपर विचरते हुए वनस्थलियोंकी शोभा बढ़ायेंगे? ॥ ३१॥

तास्तथा विलयन्त्यस्तु नगरे नागरिश्चयः। चुकुशुर्दुःखसंतप्ता मृत्योरिव भयागमे॥३२॥

नगरमें नागरिकोंकी स्त्रियाँ इस प्रकार विलाप करती हुई दु:खसे संतप्त हो इस तरह जोर-जोरसे रोने लगीं मानो उनपर मृत्युका भय आ गया हो॥ ३२॥

इत्येवं विलयन्तीनां स्त्रीणां वेदमसु राघवम्। जगामास्तं दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ३३॥

अपने-अपने घरोंमें श्रीरामके लिये क्रियाँ इस प्रकार

दिनभर विलाप करती रहीं । घीरे-घीरे सूर्यदेव अस्ताचलको चन्ने गये और रात हो गयी ॥ ३३ ॥

नष्टज्वलनसंतापा प्रशान्ताध्यायसन्कथा। तिमिरेणानुलिप्तेच तदा सा नगरी बभौ॥३४॥

उस समय किसीके घरमें अग्निहोत्रके लिये भी आग नहीं जली । स्वाच्याय और कथावार्ता भी नहीं हुई । सारी अयोध्यापुरी अन्धकारसे पुती हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ ३४॥

उपशान्तविणक्पण्या नष्टहर्षा निराश्रया। अयोध्या नगरी चासीन्नष्टतारमिवाम्बरम् ॥ ३५ ॥

विनयोंकी दुकानें बंद होनेके कारण वहाँ चहल-पहल नहीं थी। सारी पुरीकी हँसी-खुशी छिन गयी थी। श्रीराम-रूपी आश्रयसे रहित अयोध्यानगरी जिसके तारे छिप गये हों। उस आकाशके समान श्रीहीन जान पहती थी॥ ३५॥

> तदा स्त्रियो रामनिमित्तमातुरा यथा सुते भ्रातरि वा विवासिते । विलप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः सुतैर्हितासामधिकोऽपिसोऽभवत्।३६।

उस समय नगरवासिनी खियाँ श्रीरामके लिये इस तरह शोकातुर हो रही थीं, मानो उनके सगे बेटे या भाईको देश-निकाला दे दिया गया हो । वे अत्यन्त दीनभावसे विलाप करके रोने लगीं और रोते-रोते अचेत हो गयीं; क्योंकि श्रीराम उनके लिये पुत्रों (तथा भाइयों) से भी बढ़कर थे।। ३६॥

> प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवादना विभ्रष्टहर्षा पिहितापणोदया। तदा ह्ययोध्या नगरी बभूव सा महार्णवः संक्षपितोदको यथा॥ ३७॥

वहाँ गाने, बजाने और नाचनेके उत्सव बंद हो गये, सबका उत्साह जाता रहा, बाजारकी दुकानें नहीं खुळीं, इन सब कारणोंसे उस समय अयोध्यानगरी जलहीन समुद्रके समान स्नसान लग रही थी॥ ३७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें अड़तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४८॥

# एकोनपञ्चाशः सर्गः

ग्रामवासियोंकी वार्ते सुनते हुए श्रीरामका कोसल जनपदको लाँघते हुए आगे जाना और वेदश्रुति, गोमती एवं स्वन्दिका निदयोंको पार करके सुमन्त्रसे कुछ कहना

रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरम्। जगाम पुरुषध्याद्यः पितुराज्ञामनुस्मरन्॥१॥

उधर पुरुषसिंह श्रीराम भी पिताकी आज्ञाका बारंबार स्मरण करते हुए उस शेष रात्रिमें ही बहुत दूर निकल गये॥ तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद् रजनी शिवा। उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत ॥ २ ॥

उसी तरह चलते चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी भी व्यतीत हो गयी। संवेरा होनेपर मङ्गलमयी संध्योपासना करके वे विभिन्न जनपदोंको लाँघते हुए चल दिये ॥ २ ॥ यामान् विकृष्टसीमान्तान् पुष्पितानि वनानि च । पदयन्नतिययौ शीव्रं शनैरिव हयोत्तमैः ॥ ३ ॥

जिनकी सीमाके पासकी भूमि जोत दी गयी थी, उन ग्रामों तथा फूलोंसे मुशोभित वनोंको देखते हुए वे उन उत्तम घोड़ोंद्वारा शीव्रतापूर्वक आगे बढ़े जा रहे थे तथापि मुन्दर दृश्योंके देखनेमें तन्मय रहनेके कारण उन्हें उस रथकी गति घीमी-सी ही जान पड़ती थी॥ ३॥

श्युण्वन् वाचो मनुष्याणां श्रामसंवासवासिनाम् । राजानं धिग् दशरथं कामस्य वशमास्थितम् ॥ ४ ॥

मार्गमें जो बड़े और छोटे गाँव मिलते थे, उनमें निवास करनेवाले मनुष्योंकी निम्नाङ्कित बातें उनके कानोंमें पड़ रही थीं—'अहो ! कामके बशमें पड़े हुए राजा दशरथको धिकार है ! ॥ ४ ॥

हा नृशंसाच कैकेयी पापा पापानुबन्धिनी। तीक्ष्णा सम्भिन्नमर्यादा तीक्ष्णकर्मणि वर्तते॥ ५॥

'हाय! हाय! पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्ममर्यादा-का त्याग करनेवाली कैकेयीको तो दया छू भी नहीं गयी है, वह क्रूर अब निष्ठुर कर्ममें ही लगी रहती है ॥ ५ ॥

या पुत्रमीदृशं राज्ञः प्रवासयित धार्मिकम्। वनवासे महाप्राञ्जं सानुकोशं जितेन्द्रियम्॥ ६॥

'जिसने महाराजके ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयाछ और जितेन्द्रिय पुत्रको बनवासके लिये धरसे निकलवा दिया है।।

कथं नाम महाभागा सीता जनकनिद्नी। सदा सुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति॥ ७॥

'जनकनिन्दिनी महाभागा सीता, जो सदा सुखोंमें ही रत रहती थीं, अब वनबासके दुःख कैसे भोग सकेंगी ? ॥ ७॥

अहो दशरथो राजा निःस्नेद्दः स्वसुतं प्रति । प्रजानामनघं रामं परित्यक्तुमिहेच्छति ॥ ८ ॥

'अहो ! क्या राजा दशरथ अपने पुत्रके प्रति इतने स्नेह-हीन हो गयेः जो प्रजाओंके प्रति कोई अपराध न करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं' ॥ ८॥

पता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम् । श्रुण्वन्नतिययौ वीरः कोसळान् कोसळेश्वरः ॥ ९ ॥

छोटे-बड़े गाँवोंमें रहनेवाले मनुष्योंकी ये बातें सुनते हुए वीर कोसलपति श्रीराम कोसल जनपदकी सीमा लाँघकर आगे बढ़ गये॥ ९॥

ततो वेदश्चितं नाम शिववारिवहां नदीम्। उत्तीर्याभिमुखः प्रायादगस्त्याध्युषितांदिशम्॥ १०॥ तदनन्तर शीतल एवं सुखद जल बहानेवाली वेदश्रुति नामक नदीको पार करके श्रीरामचन्द्रजी अगस्त्यसेवित दक्षिण-दिशाकी ओर बढ़ गये॥ १०॥

गत्वा तु सुचिरं कालं ततः शीतवहां नदीम्। गोमतीं गोयुतानृपामतरत् सागरङ्गमाम्॥ ११॥

दीर्घकालतक चलकर उन्होंने एमुद्रगामिनी गोमती नदी-को पार किया, जो शीतल जलका स्रोत बहाती थी। उसके कछारमें बहुत-सी गौएँ विचरती थीं॥ ११॥

गोमतीं चाप्यतिकम्य राधवः शीव्रगैईयैः। मयूरहंसाभिहतां ततार स्यन्दिकां नदीम्॥१२॥

शीष्रमामी घोड़ोंद्वारा गोमती नदीको लाँघ करके श्रीरघुनाथजीने मोरों और इंसोंके कलरवोंसे ब्याप्त स्यन्दिका नामक नदीको भी पार किया ॥ १२ ॥

स महीं मनुना राज्ञा दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा। स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेहीमन्वदर्शयत्॥ १३॥

वहाँ जाकर श्रीरामने घन-धान्यसे सम्पन्न और अनेक अबान्तर जनपदोंसे घिरी हुई भूमिका सीताको दर्शन कराया, जिसे पूर्वकालमें राजा मनुने इक्ष्वाकुको दिया था।। १३।।

स्त इत्येव चाभाष्य सार्राधं तमभीक्ष्णशः। इंसमत्तस्वरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः॥१४॥

फिर श्रीमान् पुरुषोत्तम श्रीरामने 'सूत !' कहकर सारथि-को बारंबार सम्बोधित किया और मदमत्त हंसके समान मधुर स्वरमें इस प्रकार कहा—॥ १४॥

कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने। मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः॥ १५॥

'स्त ! मैं कब पुनः लौटकर माता-पितासे मिलूँगा और सरयूके पार्श्वर्वा पुष्पित बनमें मृगयाके लिये भ्रमण करूँगा ! ।। १५ ॥

नात्यर्थमभिकाङ्कामि सृगयां सरयूवने। रतिर्ह्येषातुला लोके राजर्षिगणसम्मता॥१६॥

भीं सरयूके वनमें शिकार खेलनेकी बहुत अधिक अभिलाषा नहीं रखता। यह लोकमें एक प्रकारकी अनुपम क्रीड़ा है, जो राजर्षियोंके समुदायको अभिमत है।। १६।।

राजर्षीणां हि लोकेऽसिन् रत्यर्थं मृगया वने । काले कृतां तांमनुजैर्धन्विनामभिकाङ्किताम् ॥ १७॥

'इस लोकमें वनमें जाकर शिकार खेलना राजर्षियोंकी क्रीड़ाके लिये प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रोंद्वारा उस समय की गयी यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरोंको भी अभीष्ट हुई'॥ १७॥

स तमध्वानमैक्बाकः सूतं मधुरया गिरा।

तं तमर्थमभिष्रेत्य ययौ वाक्यमुदीरयन् ॥ १८॥ सृतसे मधुर वाणीमं उपयुक्त बातें कहते हुए उस मार्गपर इक्ष्वाकुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी विभिन्न विषयोंको लेकर बट्ते चले गये॥ १८॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे एकोनपञ्चाद्याः सर्गः॥ ४९॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमे उन चासवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४९॥

पञ्चादाः सर्गः

श्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरीसे वनवासकी आज्ञा माँगना और शृङ्गवेरपुरमें गङ्गातटपर पहुँच-कर रात्रिमें निवास करना, वहाँ निषादराज गुहद्वारा उनका सत्कार

विशालान् कोसलान् रम्यान् यात्वा लक्ष्मणपूर्वजः। अयोध्यामुन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यमत्रवीत्॥१॥

इस प्रकार विशाल और रमणीय कोसलदेशकी सीमाको पार करके लक्ष्मणके बड़े भाई बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीने अयोध्याकी ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा-॥

आपृच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते। दैवतानि च यानित्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥ २ ॥

'ककुरस्थवंशी राजाओंसे परिपालित पुरीशिरोमणि अयोध्ये! मैं तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वनमें जानेकी आज्ञा चाहता हूँ ॥ २॥

निवृत्तवनवासस्त्वामनृणो जगतीपतेः। पुनर्द्रभ्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः॥ ३॥

'वनगसकी अवधि पूरी करके महाराजके ऋणसे उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने माता-पितासे भी मिळूँगा? ॥ ३॥

ततो रुचिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम्। अश्रुपूर्णमुखो दीनोऽववीज्ञानपदं जनम्॥ ४॥

इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेत्रवाले श्रीरामने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रोंसे आँस् बहाते हुए दुखी होकर जनपदके लोगोंसे कहा—॥ ४॥

अनुक्रोशो दया चैव यथाई मिय वः इतः। चिरं दुः खस्य पापीयो गम्यतामर्थसिद्धये॥ ५॥

'आपने मुझपर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखायी। मेरे लिये आपछोगोंने बहुत देरतक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देरतक दुःखमें पड़े रहना अच्छा नहीं है; इसलिये अब आपलोग अपना-अपना कार्य करनेके लिये जाइयें।। ५॥

तेऽभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । विलयन्तो नराघोरं व्यतिष्ठंश्च कवित् कवित् ॥ ६॥

यह सुनकर उन मनुष्योंने महात्मा श्रीरामको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ-तहाँ खड़े हो गये॥ ६॥

तथा विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः। अचक्षुर्विषयं प्रायाद् यथार्कः क्षणदामुखे॥ ७॥

उनकी आँखें अभी श्रीरामके दर्शनसे तृप्त नहीं हुई थीं और वेपूर्वोक्त रूपसे विलाप कर ही रहे थे, इतनेमें श्रीरघुनाथजी उनकी दृष्टिसे ओझल हो गये, जैसे सूर्य प्रदोषकालमें छिप जाते हैं॥ ७॥

ततो धान्यधनोपेतान् दानशीलजनाञ्शिवान् । अकुतश्चिद्भयान् रम्यांश्चैत्ययूपसमावृतान् ॥ ८ ॥ उद्यानाम्रवणोपेतान् सम्पन्नसिल्लाशयान् । तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान् ॥ ९ ॥ रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान् । रथेन पुरुषव्याद्यः कोसलानत्यवर्तत् ॥ १०॥

इसके बाद पुरुषसिंह श्रीराम स्थके द्वारा ही उस कोसल जनपदको लाँघ गये, जो घन-घान्यसे सम्पन्न और मुखदायक था। वहाँके सब लोग दानशील थे। उस जनपदमें कहींसे कोई भय नहीं था। वहाँके भूभाग रमणीय एवं चैत्य-वृक्षों तथा यग्रसम्बन्धी यूपोंसे व्याप्त थे। बहुत-से उद्यान और आमोंके वन उस जनपदकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जलसे भरे हुए बहुत-से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट-पृष्ट मनुष्योंसे भरा था; गौओंके समूहोंसे व्याप्त और सेवित था। वहाँके ग्रामोंकी बहुत-से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद-मन्त्रोंकी ध्वनि गूँजती रहती थी।। ८-१०॥

मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यानसमाकुलम्। राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययौ धृतिमतां वरः॥११॥

कोसलदेशसे आगे बढ़नेपर धैर्यवानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी मध्यमार्गसे ऐसे राज्यमें होकर निकले, जो मुख-मुविधासे युक्त, धन-धान्यसे सम्पन्न, रमणीय उद्यानोंसे ब्याप्त तथा सामन्त नरेशोंके उपभोगमें आनेवाला था॥ ११॥

तत्र त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशैवलाम् । ददर्श राघवो गङ्गां रम्यामृषिनिषेविताम् ॥ १२ ॥

उस राज्यमें श्रीरधुनाथजीने त्रिपथगामिनी दिव्यनदी गङ्गाका दर्शन किया, जो शीतल जलसे भरी हुई, सेवारोंसे रहित तथा रमणीय थीं। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे॥ १२॥ आश्रमैरविदूरस्थैः श्रीमङ्गिः समलंकृताम् । कालेऽप्सरोभिर्द्धेष्टाभिः सेविताम्भोहदां शिवाम्।१३।

उनके तटपर थोड़ी-थोड़ी दूरपर बहुत-से सुन्दर आश्रम बने थे, जो उन देवनदीकी शोभा बढ़ाते थे। समय-समयपर हर्षभरी अप्सराएँ भी उतरकर उनके जलकुण्डका सेवन करती हैं। वे गङ्गा सबका कल्याण करनेवाली हैं॥ १३॥

देवदानवगन्धर्वैः किनरैरुपशोभिताम् । नागगन्धर्वपत्नीभिः सेवितां सततं शिवाम् ॥ १४॥

देवता, दानव, गन्धर्व और किन्नर उन शिवस्वरूपा भागीरथीकी शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गन्धर्वोंकी पत्नियाँ उनके जलका सदा सेवन करती हैं॥ १४ ॥

देवाक्रीडशताकीणां देवोद्यानयुतां नदीम् । देवार्थमाकाशगतां विख्यातां देवपिश्वनीम् ॥ १५॥

गङ्गाके दोनों तटोंपर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा-स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की ड़ाके लिये आकाशमें भी विद्यमान हैं और वहाँ देवपिश्चनीके रूपमें विख्यात हैं॥ १५॥

जलाघातादृहासोग्रां फेननिर्मलहासिनीम्। कचिद् वेणीकृतजलां कचिदावर्तशोभिताम्॥ १६॥

प्रस्तरखण्डोंसे गङ्गाके जलके टकरानेसे जो शब्द होता है, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल्से जो फेन प्रकट होता है, वही उन दिव्य नदीका निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणीके आकारका है और कहीं वे मॅवरोंसे सुशोमित होती हैं॥ १६॥

कचित् स्तिमितगम्भीरां कचिद् वेगसमाकुलाम्। कचिद्रम्भीरनिर्घोषां कचिद् भैरवनिःखनाम्॥ १७॥

कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है। कहीं वे महान् वेगसे ब्याप्त हैं। कहीं उनके जलसे मृदङ्ग आदिके समान गम्भीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज्रपात आदिके समान भयंकर नाद सुनायी पड़ता है।। १७॥

देवसंघाप्तुतज्ञलां निर्मलोत्पलसंकुलाम्। कचिदाभोगपुलिनां कचिन्निर्मलवालुकाम्॥१८॥

उनके जलमें देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं-कहीं उनका जल नील कमलें अथवा कुमुदोंसे आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुलिनका दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालुका-राशिका ॥१८॥

हंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपशोभिताम्। सदामत्तेश्च विहगैरभिपन्नामनिन्दिताम्॥१९॥

हंसों और सारसोंके कलरव वहाँ गूँजते रहते हैं। चकवे उन देवनदीकी शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत्त रहनेवाले

विहंगम उनके जलपर मँडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभासे सम्पन्न हैं ॥१९॥

कचित् तीररुहैर्नुश्चैर्मालाभिरिव शोभिताम्। कचित् फुल्लोत्पलच्छन्नां कचित् पद्मवनाकुलाम्।२०।

कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलोंसे आच्छादित हैं और कहीं कमलवनोंसे व्यास ॥ २०॥

कचित् कुमुदखण्डैश्च कुडालैरुपशोभिताम्। नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च कचित्॥ २१॥

कहीं कुमुदसमूह तथा कहीं कलिकाएँ उन्हें मुशोमित करती हैं। कहीं नाना प्रकारके पुष्पोंके परागोंसे व्याप्त होकर वे मदमत्त नारीके समान प्रतीत होती हैं॥ २१॥

व्यपेतमलसंघातां मणिनिर्मलदर्शनाम्। दिशागजैर्वनगजैर्मत्तेश्च वरवारणैः॥ २२॥ देवराजोपवाद्येश्च संनादितवनान्तराम्।

वे मलसमूह (पापराशि) दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणिके समान निर्मल दिखायी देता है। उनके तटवर्ती वनका भीतरी भाग मदमत्त दिगाजों, जंगली हाथियों तथा देवराजकी सवारीमें आनेवाले श्रेष्ठ गजराजोंसे कोलाहलपूर्ण बना रहता है।। २२५ ॥

प्रमदामिव यन्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः॥ २३॥ फलपुष्पैः किसलयैर्चृतां गुल्मैर्द्विजैस्तथा। विष्णुपादच्युतां दिव्यामपापां पापनाशिनीम्॥ २४॥

वे फलों, फूलों, पल्लबों, गुल्मों तथा पश्चियोंसे आवृत होकर उत्तम आभूषणोंसे यत्नपूर्वक विभूषित हुई युवतीके समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान् विष्णुके चरणोंसे हुआ है। उनमें पापका लेश भी नहीं है। वे दिच्य नदी गङ्गा जीवोंके समस्त पापोंका नाश कर देनेवाली हैं॥

शिशुमारैश्च नकैश्च भुजंगैश्च समन्विताम्। शंकरस्य जटाजूटाद् श्रष्टां सागरतेजसा॥ २५॥ समुद्रमहिषीं गङ्गां सारसकौञ्चनादिताम्।

आससाद महाबाहुः श्रृङ्गवेरपुरं प्रति॥२६॥

उनके जलमें सूँस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा मगीरथके तपोमय तेजसे जिनका शंकरजी-के जटाजूटसे अवतरण हुआ था, जो समुद्रकी रानी हैं तथा जिनके निकट सारस और क्रीञ्च पश्ची कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देवनदी गङ्गाके पास महाबाहु श्रीरामजी पहुँचे। गङ्गाकी वह घारा शृङ्गवेरपुरमें बह रही थी॥ २५-२६॥

तामूर्मिकलिलावर्तामन्ववेक्ष्य महारथः।
सुमन्त्रमञ्जवीत् सूतमिहैवाद्य वसामहे॥२७॥
जिनके आवर्त (भँवरें) लहरोंसे व्याप्त थे, उन

अविदृरादयं नद्या बहुपुष्पप्रवालवान्। सुमहानिङ्गुदीवृक्षो वसामोऽत्रैव सारथे॥ २८॥

'सारथे ! गङ्गाजीके समीप ही जो यह बहुत-से फूलों और नये-नये पल्लवोंसे सुशोभित महान् इङ्गुदीका बृक्ष है, इसीके नीचे आज रातमें हम निवास करेंगे ॥ २८॥

प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्यसिळळां शिवाम्। देवमानवगन्धर्वमृगपन्नगपक्षिणाम्॥२९॥

'जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गन्धवों, सर्पों, पशुओं तथा पश्चियोंके लिये भी समादरणीय है, उन कल्याण-स्वरूपा, सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गाजीका भी मुझे यहाँसे दर्शन होता रहेगा' ॥ २९ ॥

लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाढमित्येव राघवम्। उक्त्वा तमिङ्गदीवृक्षं तदोपययतुर्हयैः॥३०॥

तब लक्ष्मण और सुमन्त्र भी श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत अच्छा कहकर अश्वींद्वारा उस इङ्गुदी वृक्षके समीप गये॥

रामोऽभियाय तं रम्यं वृक्षमिश्वाकुनन्दनः। रथाद्वतरत् तस्मात् सभार्यः सहलक्ष्मणः॥३१॥

उस रमणीय वृक्षके पास पहुँचकर इक्ष्वाकुनन्दन श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ रथसे उतर गये॥ ३१॥

सुमन्त्रोऽप्यवतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान् । वृक्षमूलगतं राममुपतस्थे इताञ्जलः॥ ३२॥

फिर मुमन्त्रने भी उतरकर उत्तम घोड़ोंको खोल दिया और वृक्षकी जड़पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ ३२॥

तत्र राजा गुहो नाम रामस्थात्मसमः सखा। निषादजात्यो बळवान् स्थपतिश्चेति विश्वतः॥ ३३॥

शृङ्गवेरपुरमें गुइनामका राजा राज्य करता था। वह श्रीरामचन्द्रजीका प्राणोंके समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषादकुलमें हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्तिकी दृष्टिसे भी बलवान् था तथा बहाँके निषादींका सुविख्यात राजा था॥ ३३॥

स श्रुत्वा पुरुषव्याञ्चं रामं विषयमागतम्। वृद्धैः परिवृतोऽमात्यैर्ज्ञातिभिश्चाप्युपागतः॥ ३४॥

उसने जब मुना कि पुरुषसिंह श्रीराम मेरे राज्यमें पधारे हैं, तब वह बूढ़े मन्त्रियों और बन्धु-बान्धवोंसे विरा हुआ वहाँ आया॥ ३४॥

ततो निषादाधिपति दृष्ट्या दूरादुपस्थितम् । सद्द सौमित्रिणा रामः समागच्छद् गुहेन सः ॥३५॥ निषादराजको दूरसे आया हुआ देख श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ आगे बढ़कर उससे मिले॥ ३५॥

तमार्तः सम्परिष्वज्य गुद्दो राघवमत्रवीत् । यथायोष्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते ॥ ३६॥ ईदृशं हि महाबाह्दो कः प्राप्स्यत्यतिथि प्रियम् ।

श्रीरामचन्द्रजीको वल्कल आदि धारण किये देख गुहको बड़ा दु:ख हुआ। उसने श्रीरधुनाथजीको हृदयसे लगा-कर कहा—'श्रीराम! आपके लिये जैसे अयोध्याका राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइये, मैं आपकी क्या सेवा कलूँ १ महाबाहो! आप-जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा १'॥ ३६ है॥

ततो गुणवद्त्राद्यमुपाद्य पृथग्विधम् ॥ ३७॥ अर्घ्यं चोपानयच्छीघ्रं वाक्यं चेद्मुवाच ह । स्वागतं ते महाबाहो तवेयमस्विला मही ॥ ३८॥ वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रशाधिनः। भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेहां चैतदुपस्थितम् । शयनानि च मुख्यानि वाजिनां साद्दनं च ते ॥ ३९॥

फिर माँति-माँतिका उत्तम अन लेकर वह सेवामें उपस्थित हुआ। उसने शीम ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा—'महाबाहो! आपका स्वागत है। यह सारी भूमि, जो मेरे अधिकारमें है, आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी, आजसे आप ही हमारे इस राज्यका मलीमाँति शासन करें। यह भक्ष्य (अन्न आदि), भोज्य (खीर आदि), पेय (पानकरस आदि) तथा लेह्य (चटनी आदि) आपकी सेवामें उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम शय्याएँ हैं तथा आपके घोड़ोंके खानेके लिये चने और धास अदि भी प्रस्तुत हैं—ये सन सामग्री ग्रहण करें। ॥ ३७—३९॥

गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह । अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयम् ॥ ४० ॥ पद्भ्यामभिगमाच्चैव स्तेहसंदर्शनेन च ।

गुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—'सखे ! तुम्हारे यहाँतक पैदल आने और स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये भलीमाँति पूजन—स्वागत-सत्कार हो गया । तुमसे मिळकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है' ॥ ४० है ॥

भुजाभ्यां साधुवृत्ताभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत् ४१ दिष्टवात्वां गुह पर्श्यामि हारोगं सह बान्धवैः । अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च ॥ ४२॥

किर श्रीरामने अपनी दोनों गोल-गोल भुजाओंसे गुइका अच्छी तरइ आलिङ्गन करते हुए कहा—'गुह! सौभाग्यकी बात है कि मैं आज तुम्हें बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वस्थ एकं सानन्द देख रहा हूँ । बताओ, तुम्हारे राज्यमें, मित्रोंके यहाँ तथा बनोंमें सर्वत्र कुशल तो है ? ॥ ४१-४२ ॥

यत् त्विदं भवता किंचित् प्रीत्या समुपक लिपतम्। सर्वे तद्गुजानामि नहि वर्ते प्रतिप्रहे ॥ ४३ ॥

'तुमने प्रेमवरा यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापिस ले जानेकी आज्ञा देता हूँ; क्योंकि इस समय दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता—अपने उपयोगमें नहीं लाता ॥ ४३॥

कुराचीराजिनधरं फलमूलारानं च माम्। विद्धि प्रणिहितं धर्मे तापसं वनगोचरम्॥४४॥

'वल्कल और मृगचर्म धारण करके फल-मूलका आहार करता हूँ और धर्ममें स्थित रहकर तापसवेशमें वनके भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियममें स्थित जानो ॥ ४४ ॥

अद्वानां खाद्नेनाहमधीं नान्येन केनचित्। एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः॥ ४५॥

'इन सामग्रियोंमें जो घोड़ोंके खाने-पीनेकी वस्तु है, उसीकी इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तुकी नहीं । घोड़ोंको खिला-पिला देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जायगा ॥ ४५ ॥

पते हि दियता राज्ञः पितुर्दशरथस्य मे । पतैः सुविहितैरइवैभीविष्याम्यहमर्चितः ॥ ४६॥

भ्ये घोड़े मेरे पिता महाराज द्वारथको बहुत प्रिय हैं। इनके खाने-पीनेका सुन्दरप्रबन्ध कर देनेसे मेरा भलीमाँति पूजन हो जायगां ।। ४६॥

अद्यानां प्रतिपानं च खादनं चैव सो उन्वशात्। गुद्दस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति॥ ४७॥ तब गुहने अपने सेवकोंको उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ोंके खाने-पीनेके लिये आवश्यक वस्तुएँ शीघ्र लाकर दो॥ ४७॥

ततश्चीरोधरासङ्गः संध्यामन्वास्य पश्चिमाम् । जलमेवाद्दे भोज्यं लक्ष्मणेनाहतं स्वयम् ॥ ४८॥

तत्पश्चात् वल्कलका उत्तरीय-वस्त्र धारण करनेवाले श्रीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके भोजनके नामपर स्वयं लक्ष्मणका लाया हुआ केवल जलमात्र पी लिया॥

तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः। सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थौ वृक्षमुपाश्चितः॥ ४९॥

फिर पत्नीसहित श्रीराम भूमिपर ही तृणकी शय्या बिछा-कर सोये। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणोंको घो-पोंछकर वहाँसे कुछ दूरपर हट आये और एक वृक्षका सहारा लेकर बैठ गये॥ ४९॥

गुहोऽपि सह स्तेन सौमित्रिमनुभाषयन्। अन्वजात्रत् ततो राममप्रमत्तो धनुर्धरः॥ ५०॥

गुहं भी सावधानीके साथ धनुष धारण करके सुमन्त्रके साथ बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बातचीत करता हुआ श्रीरामकी रक्षाके लिये रातभर जागता रहा ॥ ५० ॥

> तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथेर्महात्मनः। अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी॥ ५१॥

इस प्रकार सोये हुए यशस्त्री मनस्त्री दशरथनन्दन महात्मा श्रीरामकी, जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगनेके ही योग्य थे, वह रात उस समय ( नींद न आनेके कारण ) बहुत देरके बाद व्यतीत हुई ॥ ५१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सर्गैः ॥ ५० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५० ॥

# एकपञ्चादाः सर्गः

## निषादराज गुहके समक्ष लक्ष्मणका विलाप

तं जान्नतमद्गमेन भ्रातुरशीय लक्ष्मणम्। गुहः संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमत्रवीत्॥१॥

लक्ष्मणको अपने भाईके लिये स्वाभाविक अनुरागसे न बागते देख निषादराज गुहको बड़ा संताप हुआ । उसने रघुकुलनन्दन लक्ष्मणसे कहा—॥ १॥

इयं तात सुखा राज्या त्वदर्थमुपकिल्पता। प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र यथासुखम्॥ २॥ 'तात ! राजकुमार ! तुम्हारे लिये यह आराम देनेवाली शय्या तैयार है, इसपर सुखपूर्वक सोकर भलीभाँति विश्राम कर लो ॥ २ ॥

उचितोऽयं जनः सर्वः क्लेशानां त्वं सुखोचितः। गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्॥ ३॥

 यह (मैं) सेवक तथा इसके साथके सब लोग वनवासी होनेके कारण सब प्रकारके क्लेश सहन करनेके योग्य हैं ( क्योंकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है ), परंतु तुम सुखमें ही पले हो, अतः उसीके योग्य हो ( इसलिये सो जाओ )। हम सब लोग श्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर जागते रहेंगे॥ ३॥

#### निह रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन । ब्रवीम्येव च ते सत्यं सत्येनैव च ते रापे ॥ ४ ॥

भी सत्यकी ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस भूतलपर मुझे श्रीरामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है।।

#### अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहद् यशः। धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामौ च पुष्कलौ॥ ५॥

'इन श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे ही मैं इस लोकमें महान् यशः विपुल धर्म-लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पानेकी आशा करता हूँ ॥ ५॥

#### सोऽहं वियसखं रामं शयानं सह सीतया। रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वथा शातिभिः सह ॥ ६ ॥

'अतः मैं अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ हाथमें धनुष् लेकर सीतासहित सोये हुए प्रिय-सखा श्रीरामकी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा ॥ ६ ॥

## न मेऽस्त्यविदितं किंचिद् वनेऽसिश्चरतः सदा। चतुरक्तं ह्यतिवलं सुमहत् संतरेमहि ॥ ७ ॥

'इस वनमें सदा विचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँकी कोई बात छिपी नहीं है। हमलोग यहाँ शत्रुकी अत्यन्त शक्ति-शालिनी विशाल चतुरङ्गिणी सेनाको भी अनायास ही जीत लेंगे'॥ ७॥

# लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणास्त्वयानघ। नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता॥ ८॥ कथं दाशरथी भूमी शयाने सह सीतया। शक्या निद्रामयालब्धुं जीवितं वा सुखानि वा॥ ९॥

यह सुनकर लक्ष्मणने कहा— 'निष्पाप निषादराज ! तुम धर्मपर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिये इस स्थानपर हम सब लोगोंके लिये कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथके ज्येष्ठ पुत्र सीताके साथ भूमिपर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम शय्यापर सोकर नींद लेना, जीवन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे-दूसरे सुखोंको भोगना कैसे सम्भव हो सकता है ! ।। ८-९ ।।

# यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि । तं पश्य सुखसंसुप्तं तृणेषु सह सीतया ॥ १० ॥

'देखो ! सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्धमें जिनके वेगको नहीं सह सकते, वेही श्रीराम इस समय सीताके साथ तिनकोंके ऊपर सुखसे सो रहे हैं॥ १०॥

#### यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधेश्च पराक्रमैः।

एको द्रारथस्यैप पुत्रः सददालक्षणः॥११॥ अस्मिन् प्रवृत्तिते राजा न चिरं वर्तियिष्यति। विधवा मेदिनी नृनं क्षिप्रमेव भविष्यति॥१२॥

भायत्री आदि मन्त्रोंके जपः कृच्छूचान्द्रायण आदि तप तथा नाना प्रकारके पराक्रम ( यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न ) करनेसे जो महाराज दशरथको अपने समान उत्तम लक्षणोंसे युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके वनमें आ जानेसे अब राजा दशरथ अधिक कालतक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे । जान पड़ता है, निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ विधवा हो जायगी ॥ ११-१२॥

## विनद्य सुमहानादं श्रमेणोपरताः स्त्रियः। निर्घोषोपरतं तात मन्ये राजनिवेशनम्॥१३॥

'तात ! रनवासकी स्त्रियाँ बड़े जोरसे आर्तनाद करके अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी । मैं समझता हूँ, राजभवनका हाहाकार और चीत्कार अब शान्त हो गया होगा।

#### कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरीमिमाम्॥ १४॥

'महारानी कौसल्याः राजा दश्ररथ तथा मेरी माता सुमित्रा—ये सब छोग आजकी राततक जीवित रहेंगे या नहीं। यह मैं नहीं कह सकता ॥ १४॥

# जीवेदपि हि मे माता शतुष्तस्यान्ववेक्षया। तद् दुःखं यदि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १५॥

शत्रुष्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव है मेरी माता जीवित रह जाय, परंतु यदि बीरजननी कौसल्या श्रीरामके विरहमें नष्ट हो जायँगी तो यह हमलोगोंके लिये बड़े दुःख-की बात होगी ॥ १५॥

# अनुरक्तजनाकीर्णा सुखालोकप्रियावहा। राजन्यसनसंसृष्टा सा पुरी विनशिष्यति॥१६॥

'जिसमें श्रीरामके अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा मुखका दर्शनरूप प्रिय वस्तुकी प्राप्ति करानेवाछी रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथके निधनजनित दुःखसे युक्त होकर नष्ट हो जायगी।। १६॥

## कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठपुत्रमपश्यतः। शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणा राक्षो महात्मनः॥ १७॥

'अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्रीरामको न देखने-पर महामना राजा दशरथके प्राण उनके शरीरमें कैसे टिके रह सकेंगे ॥ १७॥

## विनष्टे नृपतौपश्चात् कौसल्या विनशिष्यति । अनन्तरं च मातापि मम नाशमुपैष्यति ॥ १८॥

भहाराजके नष्ट होनेपर देवी कौसल्या भी नष्ट हो जायँगी। तदनन्तर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी॥

#### अतिकान्तमितकान्तमनवाष्य मनोरथम्। राज्ये राममनिक्षिण्य पिता मे विनिधाष्यति ॥ १९ ॥

'( महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त करूँ ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रीरामको राज्यपर स्थापित किये विना ही 'हाय ! मेरा सब कुछ नष्ट हो गयाः नष्ट हो गया' ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगे ॥ १९॥

#### सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते । प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम् ॥ २०॥

'उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुलशिरोमणि दशरथका सभी प्रेतकायोंमें संस्कार करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और भाग्यशाली हैं॥ २०॥

रम्यन्तवरसंस्थानां संविभक्तमहापथाम् । हम्यंत्रासादसम्पन्नां गणिकावरशोभिताम् ॥ २१ ॥ रथादवगजसम्बाधां तूर्यनादिननादिताम् । सर्वकत्याणसम्पूर्णा हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥ २२ ॥ आरामोद्यानसम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम् । सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम् ॥ २३ ॥

'(यदि पिताजी जीवित रहे तो ) रमणीय चब्तरों और चौराहोंके सुन्दर स्थानोंसे युक्त, पृथक्-पृथक् बने हुए विशाल राजमार्गोंसे अलंकृत, धनिकोंकी अहालिकाओं और देवमन्दिरों एवं राजभवनोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ वाराङ्गनाओंसे सुशोभित, रथों, घोड़ों और हाथियोंके आवागमनसे भरी हुई, विविध वाद्योंकी ध्वनियोंसे निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओंसे भरपूर, हृष्ट-पृष्ट मनुष्योंसे सेवित, पृष्पवाटिकाओं और उद्यानोंसे विभूषित तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोभित हुई मेरे पिताकी राजधानी अयोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे, वास्तवमें वे ही सुखी हैं॥ २१-२३॥

# अपि जीवेद् द्रारथो वनवासात् पुनर्वयम् । प्रत्यागम्य महात्मानमपि प्रयाम सुव्रतम् ॥ २४ ॥

'क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हमलोगोंके लौटनेतक जीवित रहेंगे ? क्या वनवाससे लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महारमाका हम फिर दर्शन कर सकेंगे ? ॥ २४ ॥ अपि सत्यप्रतिक्षेन सार्ध कुशालिना वयम् । निवृत्ते वनवासेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि॥ २५॥

'क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर हमलोग सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामके साथ कु शलपूर्वक अयोध्यापुरीमें प्रवेश कर सकेंगे ?' ॥ २५ ॥

## परिदेवयमानस्य दुःस्नार्तस्य महात्मनः। तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्ततः॥ २६॥

इस प्रकार दुःखसे आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मणको वह सारी रात जागते ही बीती॥

तथा हि सत्यं ब्रुवित प्रजाहिते नरेन्द्रसूनौ गुरुसौहदाद् गुहः। मुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीडितो व्यसतुरो नाग इव व्यथातुरः॥ २७॥

प्रजाके हितमें संलग्न रहनेवाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाईके प्रति सौहार्दवश उपर्युक्तरूपसे यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषादराज गुह दु:खसे पीड़ित हो उठा और व्यथासे व्याकुल हो ज्वरसे आतुर हुए हाथीकी भाँति औंस बहाने लगा ॥ २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अ:दिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थशमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५१ ॥

# द्विपञ्चाशः सर्गः

श्रीरामकी आज्ञासे गुहका नाव मँगाना, श्रीरामका सुमन्त्रको समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी ठौट जानेके िलये आज्ञा देना और माता-िषता आदिसे कहनेके िलये संदेश सुनाना, सुमन्त्रके वनमें ही चलनेके िलये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर ठौटनेके िलये विवश करना, फिर तीनोंका नावपर बैठना, सीताकी गङ्गाजीसे प्रार्थना, नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें पहुँचना और सायंकालमें एक बुक्षके नीचे रहनेके लिये जाना

प्रभातायां तु शर्वयां पृथुवक्षा महायशाः। डवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम् ॥ १ ॥

जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्षवाले महायशस्वी श्रीरामने ग्रुभलक्षणसम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

भास्करोद्यकालोऽसौ गता भगवती निशा।
असौ सुरुष्णो विद्याः कोकिलस्तात कृजति ॥ २ ॥
'तात! भगवती रात्रि व्यतीत हो गयी। अब स्योदयका समय आ पहुँचा है। वह अत्यन्त काले रंगका पक्षी
कोकिल कुद्दु-कुद्व बोल रहा है॥ २॥

#### बर्हिणानां च निर्घोषः श्रुयते नद्तां वने। तराम जाह्नवीं सौम्य शीव्रगां सागरङ्गमाम् ॥ ३ ॥

'वनमें अब्यक्त शब्द करनेवाले मयूरोंकी केका वाणी भी मुनायी देती है; अतः सौभ्य! अब हमें तीव्र गतिसे बहनेवाली समुद्रगामिनी गङ्गाजीके पार उतरना चाहिये'॥

#### विशाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः। गुहमामन्त्रय स्तं च सोऽतिष्ठद् श्रातुरव्रतः॥ ४॥

मित्रोंको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर गुद्द और सुमन्त्र-को बुलाकर पार उतरनेकी ब्यवस्था करनेके लिये कहा और स्वयं वे भाईके सामने आकर खड़े हो गये॥ ४॥

#### स तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च । स्थापतिस्तूर्णमाहूय सिचवानिद्मत्रवीत् ॥ ५ ॥

श्रीरामचन्द्रजीका वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषादराजने तुरंत अपने सचिवोंको बुलाया और इस प्रकार कहा—॥ ५॥

## अस्यवाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवर्ती शुभाम्। सुप्रतारां दढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर॥ ६॥

'तुम घाटपर शीघ ही एक ऐसी नाव ले आओ, जो मजबूत होनेके साथ ही सुगमतापूर्वक खेनेयोग्य हो, उसमें डॉइ लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखनेमें सुन्दर हो? ॥ ६॥

## तं निशम्य गुहादेशं गुहामात्यो गतो महान्। उपोद्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत्॥ ७॥

निषादराज गुहका वह आदेश सुनकर उसका महान् मन्त्री गया और एक सुन्दर नाव घाटपर पहुँचाकर उसने गुहको इसकी सूचना दी॥ ७॥

## ततः स प्राञ्जलिर्भृत्वा गुहो राघवमब्रवीत्। उपस्थितेयं नौर्देव भूयः किं करवाणि ते॥८॥

तव गुहने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'देव! यह नौका उपस्थित है; बताइये; इस समय आपकी और क्या सेवा करूँ ! ।। ८ ।।

#### तवामरसुतप्रख्य तर्तुं सागरगामिनीम्। नौरियं पुरुषञ्याञ्च शीन्नमारोह सुन्नत ॥ ९ ॥

'देवकुमारके समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाले पुरुषसिंह श्रीराम! समुद्रगामिनी गङ्गानदीको पार करनेके लिये आपकी सेवामें यह नाव आ गयी है, अब आप दीव्र इसपर आरूढ़ होइयें।। ९॥

# अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः। कृतकामोऽस्मि भवता शीव्रमारोप्यतामिति॥१०॥

तव महातेजन्वी श्रीराम गुइसे इस प्रकार बोले-- 'सखे !

तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीव्र ही सब सामान नाबपर चढ़ाओं? || १० ||

#### ततः कलापान् संनद्य खड्गी बध्वा च धन्विनी। जग्मतुर्येन तां गङ्गां सीतया सह राघवी॥११॥

यह कहकर श्रीराम और लक्ष्मणने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बाँधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्गसे सब लोग घाटपर जाया करते थे, उसीसे सीताके साथ गङ्गाजीके तटपर गये ॥ ११॥

#### राममेवं तु धर्मञ्जमुपागत्य विनीतवत्। किमहं करवाणीति सुतः प्राञ्जलिरब्रवीत्॥ १२॥

उस समय धर्मके ज्ञाता भगवान् श्रीरामके पास जाकर सारिथ सुमन्त्रने विनीतभावसे हाथ जोड़कर पूछा—'प्रभो ! अब मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' ॥ १२ ॥

#### ततोऽत्रवीद् दाशरथिः सुमन्त्रं स्पृशन् करेणोत्तमदक्षिणेन । सुमन्त्र शीव्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥ १३॥

तब दशरथनन्दन श्रीरामने सुमन्त्रको उत्तम दाहिने हाथसे स्पर्श करते हुए कहा— 'सुमन्त्रजी ! अव आप शीघ ही पुनः महाराजके पास लौट जाइये और वहाँ सावधान होकर रहिये' ॥ १३॥

#### निवर्तस्वेत्युवाचैनमेताविद्ध इतं मम। रथं विहाय पद्भ्यां तु गमिष्यामो महावनम् ॥१४॥

उन्होंने फिर कहा—'इतनी दूरतक महाराजकी आज्ञासे मैंने रथद्वारा यात्रा की है, अब हमलोग रथ छोड़कर पैदल ही महान् वनकी यात्रा करेंगे; अतः आप लौट जाइये'॥ १४॥

#### आत्मानं त्वभ्यनुश्चातमवेश्यार्तः स सारिषः। सुमन्त्रः पुरुषव्याद्यमैश्वाकमिद्मव्रवीत्॥१५॥

अपनेको घर लौटनेकी आज्ञा प्राप्त हुई देख सारिय सुमन्त्र शोकसे ब्याकुल हो उठे और इक्ष्ताकुनन्दन पुरुषसिंह श्रीरामसे इस प्रकार बोले—॥ १५॥

# नातिकान्तिमदं लोके पुरुषेणेह केनचित्। तव सभात्भार्यस्य वासः प्राकृतवद् वने ॥ १६॥

'रघुनन्दन! जिसकी प्रेरणासे आपको भाई और पत्नीके साथ साधारण मनुध्योंकी भाँति वनमें रहनेको विवश होना पड़ा है, उस दैवका इस संसारमें किसी भी पुरुषने उल्लङ्घन नहीं किया॥ १६॥

# न मन्ये ब्रह्मचर्ये वा खधीते वा फलोदयः। मार्द्वार्जवयोर्वापि त्वां चेद् व्यसनमागतम्॥ १७॥

'जब आप-जैसे महान् पुरुषपर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालन, वेदोंके स्वाध्याय, दयाख़ता अथवा सरलतामें भी किसी फलकी सिद्धि नहीं है ॥ १७॥

सह राघव वैदेह्या भात्रा चैव वने वसन्। त्वं गति प्राप्यसे वीर त्रीं होकांस्तु जयन्निव॥१८॥

'बीर रघुनन्दन! ( इस प्रकार पिताके सत्यकी रक्षाके लिये ) विदेहनन्दिनी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ वनमें निवास करते हुए आप तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करनेवाले महापुरुष नारायणकी भाँति उत्कर्ष ( महान यश ) प्राप्त करेंगे।। १८।।

वयं खलु हता राम ये त्वया ह्युपविश्वताः। कैकेच्या वशमेष्यामः पापाया दुःखभागिनः॥१९॥

'श्रीराम! निश्चय ही हमलोग हर तरहसे मारे गये; क्योंकि आपने हम पुरवासियोंको अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शनजनित सुखसे विश्चत कर दिया। अब हम पापिनी कैंकेयीके वशमें पड़ेंगे और दुःख भोगते रहेंगे'॥

इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा। दृष्ट्या दूरगतं रामं दुःखार्तो रुखदे चिरम्॥ २०॥

आत्माके समान प्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जानेको उद्यत देख सारिय सुमन्त्र दुःखसे व्याकुल होकर देरतक रोते रहे ॥ २०॥

ततस्तु विगते बाष्पे स्तं स्पृष्ट्वीदकं शुचिम्। रामस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्॥ २१॥

आँसुओंका प्रवाह रुकनेपर आवमन करके पवित्र हुए सारिथसे श्रीरामचन्द्रजीने वारंबार मधुर वाणीमें कहा—॥

इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं सुहृदं नीपलक्षये। यथा दशरथो राजा मां न शोचेत् तथा कुरु॥ २२॥

'सुमन्त्रजी ! मेरी दृष्टिमें इक्ष्वाकुवंशियोंका हित करनेवाला सुदृद् आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें, जिससे महाराज दशरथको मेरे लिये शोक न हो ॥ २२॥

शोकोपहतचेताश्च वृद्धश्च जगतीपतिः। कामभारावसन्त्रश्च तसादेतद् व्रवीमि ते॥ २३॥

'पृथिवीपित महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; इसलिये उनका हृदय शोकसे पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी सँभालके लिये कहता हूँ ॥ २३॥

यद् यथा ज्ञापयेत् किंचित् स महात्मा महीपतिः। कैकेच्याः प्रियकामार्थं कार्यं तद्विकाङ्क्या ॥ २४॥

'वे महामनस्वी महाराज कैकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें, उसका आप आदरपूर्वक पालन करें-यही मेरा अनुरोध है ॥ २४॥

पतदर्थे हि राज्यानि प्रशासित नराधिपाः। यदेषां सर्वेक्ठत्येषु मनो न प्रतिहन्यते॥ २५॥

राजालोग इसीलिये राज्यका पालन करते हैं कि किसी भी कार्यमें इनके मनकी इच्छा-पूर्तिमें विष्न न डाला जाय ॥ २५ ॥

यद् यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । न च ताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तत् तथा ॥ २६ ॥

'सुमन्त्रजी! जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह भी महाराजको अप्रिय बातसे खिन्न होनेका अवसर न आवे तथा वे शोकसे दुबले न हों, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिये॥ २६॥

अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियम्। ब्रूयास्त्वमभिवाचैव मम हेतोरिदं वचः॥२७॥

'जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा है, उन आर्य, जितेन्द्रिय और वृद्ध महाराजको मेरी ओरसे प्रणाम करके यह बात किह्येगा ॥ २७ ॥

न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचित । अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्यामहेति वा ॥ २८॥

'हमलोग अयोध्याले निकल गये अथवा हमें वनमें रहना पड़ेगा; इस बातको लेकर न तो मैं कभी शोक करता हुँ और न लक्ष्मणको ही इसका शोक है॥ २८॥

चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः। लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शीव्रमागतान् ॥२९॥

'चौदह वर्ष समात होनेपर हम पुनः शीघ ही लौट आयँगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मणको और सीताको भी फिर देखेंगे ॥ २९॥

एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्र मे । अन्याश्च देवीः सहिताः कैकेयीं च पुनः पुनः ॥ ३०॥

'सुमन्त्रजी! महाराजसे ऐसा कहकर आप मेरी मातासे, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों (माताओं) से तथा कैकेयीसे भी बारंबार मेरा कुशळ-समाचार कहियेगा ॥३०॥

आरोग्यं बृहि कौसल्यामथ पादाभिवन्दनम्। सीताया मम चार्यस्य वचनाह्यक्ष्मणस्य च ॥ ३१॥

भाता कौसल्यासे किहयेगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्त है। इसके बाद सीताकी ओरसे, मुझ ज्येष्ठ पुत्रकी ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरणवन्दना कह दीजियेगा॥ ३१॥

ब्र्याश्चापि महाराजं भरतं क्षिप्रमानय। आगतश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे॥ ३२॥

तदनन्तर मेरी ओरसे महाराजसे भी यह निवेदन कीजियेगा कि आप भरतको शीघ ही बुलवा लें और जब वे आ जायँ, तब अपने अभीष्ट युवराजपदपर उनका अभिषेक कर दें ॥ ३२॥

भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिविच्य च । अस्मत्संतापजं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥ ३३ ॥

भरतको छातीले लगाकर और युवराजके पदपर अभिषिक्त करके आपको हमलोगोंके वियोगले होनेवाला दुःख दवा नहीं सकेगा ॥ ३३॥

भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वर्तसे। तथा मातृषु वर्तेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः॥३४॥

भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि महाराज-के प्रति जैसा तुम्हारा वर्ताव है, वैसा ही समान रूपसे सभी माताओं के प्रति होना चाहिये॥ ३४॥

यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः। तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः॥ ३५॥

'तुम्हारी दृष्टिमें कैकेयीका जो स्थान है, वही समानरूपसे सुमित्रा और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित है, इन सबमें कोई अन्तर न रखना ॥ ३५ ॥

तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेश्नता । लोकयोरुभयोः शक्यं नित्यदा सुखमेधितुम् ॥ ३६ ॥

(पिताजीका प्रिय करनेकी इच्छासे युवराजपदको स्वीकार करके यदि तुम राजकाजकी देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोकमें सदा ही सुख पाओगे? ॥ ३६॥

निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः। तत्सर्वे वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुतस्थमव्रवीत्॥ ३७॥

श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको छौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया, तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्रीरामसे स्नेह-पूर्वक बोले---॥ ३७॥

यद्हं नोपचारेण ब्र्यां स्नेहादविक्कवम्। भक्तिमानिति तत् तावद् वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि॥३८॥ कथं हि त्वद्विद्दीनोऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्। तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव॥३९॥

'तात ! सेबकका स्वामीके प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिये, उसका यदि में आपसे बात करते समय पालन न कर सकूँ, यदि मेरे मुखसे स्नेहवश कोई घृष्टता-पूर्ण बात निकल जाय तो 'यह मेरा भक्त है' ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजियेगा। जो आपके वियोगसे पुत्रशोकसे आतुर हुई माताकी माँति संतप्त हो रही है, उस अयोध्या-पुरीमें में आपको साथ लिये बिना कैसे लौटकर जा सकूँगा ?।। ३८-३९॥

सराममिष तावन्मे रथं दृष्ट्वा तदा जनः। विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी ॥ ४०॥

आते समय लोगोंने मेरे रथमें श्रीरामको विराजमान देखा था, अब इस रथको श्रीरामसे रहित देखकर उन लोगोंका और उस अयोध्यापुरीका भी हृदय विदीर्ण हो जायगा ॥ ४० ॥

दैन्यं हि नगरी गच्छेद् दृष्ट्वा शून्यिममं रथम्। स्तावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरिमवाहवे॥ ४१॥

क्तिसे युद्धमें अपने स्वामी वीर रथीके मारे जानेपर जिसमें केवल सारिय रोष रह गया हो ऐसे रथको देखकर उसकी अपनी सेना अत्यन्त दयनीय अवस्थामें पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथको आपसे स्ना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशाको प्राप्त हो जायगी ॥ ४१ ॥

दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनात्रतः स्थितम् । चिन्तयन्तोऽच नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः ॥४२॥

'आप दूर रहकर भी प्रजाके हृदयमें निवास करनेके कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजावर्गके सब छोगोंने आपका ही चिन्तन करते हुए खाना-पीना छोड़ दिया होगा ॥ ४२॥

दृष्टं तद् वै त्वया राम यादशं त्वत्ववासने । प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोकक्कान्तचेतसाम् ॥४३॥

भ्श्रीराम ! जिस समय आप वनको आने लगे, उस समय आपके शोकसे व्याकुलचित्त हुई प्रजाने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था, उसे तो आपने देखा ही था ॥ ४३ ॥

आर्तनादो हि यः पौरैहन्मुक्तस्वत्प्रवासने । सरथं मां निशाम्यैव कुर्युः शतगुणं ततः ॥ ४४ ॥

'आपके अयोध्यासे निकलते समय पुरवासियोंने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिये लौटा देख वे उससे भी सौगुना हाहाकार करेंगे ॥४४॥

अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया। नीतोऽसौ मातुळकुळं संतापं मा कथा इति ॥ ४५॥ असत्यमपि नैवाहं ब्र्यां वचनमीहराम्। कथमप्रियमेवाहं ब्र्यां सत्यमिदं वचः॥ ४६॥

क्या में महारानी कौसल्यासे जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटेको मामाके घर पहुँचा दिया है ? इसल्ये आप संताप न करें । यह बात प्रिय होनेपर भी असल्य है, अतः ऐसा असल्य बचन भी मैं कभी नहीं कह सकता । फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूँगा कि मैं आपके पुत्रको वनमें पहुँचा आया ॥ ४५-४६॥

मम ताविन्नयोगस्थास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः। कथं रथं त्वया हीनं प्रवाद्यन्ति हयोत्तमाः॥ ४७॥

थे उत्तम घोड़े मेरी आज्ञाके अधीन रहकर आपके

वन्धुजनोंका भार वहन करते हैं (आपके वन्धुजनोंसे हीन स्थ-का ये वहन नहीं करते हैं ), ऐसी दशामें आपसे सूने स्थको ये कैसे खींन सकेंगे ? ॥ ४७ ॥

तन्न राक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वहतेऽनघ। वनवासानुयानाय मामनुक्षातुमईसि ॥ ४८॥

'अतः निष्पाप रघुनन्दन! अत्र मैं आपके विना अयोध्या छैटकर नहीं जा सकूँगा। मुझे भी वनमें चलनेकी ही आज्ञा दीजिये॥ ४८॥

यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि। सरथोऽग्नि प्रवेक्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया॥ ४९॥

'यदि इस तरह याचना करनेपर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथसहित अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ४९॥

भविष्यन्ति वने यानि तपोविञ्चकराणि ते। रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव॥ ५०॥

'रघुनन्दन! वनमें आपकी तपस्यामें विष्न डालनेवाले जो-जो जन्तु उपस्थित होंगे, मैं इस स्थके द्वारा उन सबको दूर भगा दूँगा॥ ५०॥

त्वत्कतेन मया प्राप्तं रथचर्याकृतं सुखम्। आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासकृतं सुखम्॥ ५१॥

'श्रीराम! आपकी कृपासे मुझे आपको स्थपर विठाकर यहाँतक लानेका मुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह-से मैं आपके साथ वनमें रहनेका मुख भी पानेकी आशा करता हूँ॥ ५१॥

प्रसीदेच्छामि तेऽरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः। प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः॥५२॥

'आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये। मैं वनमें आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वनमें मेरे साथ ही रहो ॥ ५२॥

इमेऽपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः। परिचर्यो करिष्यन्ति प्राप्यन्ति परमां गतिम्॥ ५३॥

'वीर ! ये घोड़े भी यदि वनमें रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परमगतिकी प्राप्ति होगी ॥ ५३॥

तव शुश्रूषणं मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् । अयोध्यां देवलाकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम् ॥ ५४ ॥

'प्रभो ! मैं वनमें रहकर अपने सिरसे (सारे शरीरसे) आपकी सेवा करूँगा और इस सुखके आगे अयोध्या तथा देवलोकका भी सर्वथा त्याग कर दूँगा ॥ ५४॥

निह शक्या प्रवेष्टं सा मयायोध्या त्वया विना । राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥ ५५ ॥

ंजैसे सदाचारहीन प्राणी इन्द्रकी राजधानी स्वर्गमें नहीं प्रवेश कर सकताः उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरीमें नहीं जा सकता ॥ ५५ ॥

वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैप हि मनारथः। यदनेन रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः॥ ५६॥

भिरी यह अभिलावा है कि जब बनवासकी अवधि समाप्त हो जाय, तब फिर इसी रथपर बिटाकर आपको अयोध्या-पुरीमें ले चलूँ॥ ५६॥

चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने। क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा॥ ५७॥

'वनमें आपके साथ रहनेसे ये चौदह वर्ष मेरे लिये चौदह क्षणोंके समान बीत जायँगे। अन्यथा चौदह सौ वर्षोंके समान भारी जान पहुँगे॥ ५७॥

भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्रगते पथि। भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या न मा त्वं हातुमईसि ॥५८॥

'अतः भक्तवत्सल! आप मेरे स्वामीके पुत्र हैं। आप जिस पथपर चल रहे हैं, उसीपर आपकी सेवाके लिये साथ चलनेको मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्यजनोचित मर्यादाके भीतर स्थित हूँ; अतः आप मेरा परित्याग न करें'॥ ५८॥

पवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः। रामो भृत्यानुकम्पी तु सुमन्त्रमिद्मव्रवीत्॥ ५९॥

इस तरह अनेक प्रकारसे दीन वचन कहकर वारंबार याचना करनेवाले सुमन्त्रसे सेवकोंपर कृपा करनेवाले श्रीरामने इस प्रकार कहा—॥ ५९॥

जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तृवत्सल। श्रुणु चापि यद्र्थे त्वां प्रेषयामि पुरीमितः॥ ६०॥

'मुमन्त्रजी! आप स्वामीके प्रति स्तेह रखनेवाले हैं। मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है, उसे मैं जानता हूँ; फिर भी जिस कार्यके लिये मैं आपको यहाँसे अयोध्यापुरीमें भेज रहा हूँ, उसे मुनिये॥ ६०॥

नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी। कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः॥६१॥

(जब आप नगरको लौट जायँगे) तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयीको यह विश्वास हो जायगा कि राम वनको चले गये।। ६१।।

विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मिय । राजानं नातिराङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम् ॥ ६२ ॥

्इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जानेपर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी होनेका संदेह करे, ऐसा में नहीं चाहता॥ ६२॥ एव मे प्रथमः कर्षो यदम्बा मे यवीयसी। भरतारक्षितं स्कीतं पुत्रराज्यमवाष्स्यते॥ ६३॥

'आपको भेजनेमें मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरतद्वारा सुरक्षित समृद्धिशाळी राज्यको इस्तगत कर ले।। ६३॥

मम प्रियार्थे राङ्मश्च सुमन्त्र त्वं पुरी वज । संदिष्टश्चापि यानर्थोस्तांस्तान् त्र्यास्तथा तथा ॥६४ ॥

'सुमन्त्रजी! मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके लिये आप अयोध्यापुरीको अवस्य पधारिये और आपको जिनके लिये जो संदेश दिया गया है, यह सब वहाँ जाकर उन लोगोंसे कह दीजिये'॥ ६४॥

इत्युक्तवा वचनं सूतं सान्त्वियत्वा पुनःपुनः। गुहं वचनमङ्गीबो रामो हेतुमद्रववीत्॥ ६५॥

ऐसा कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको बारंबार सान्त्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुहसे उत्साहपूर्वक यह युक्तियुक्त बात कही—॥ ६५॥

नेदानीं गुह योग्योऽयं वासो में सजने वने । अवद्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्वतो विधिः ॥ ६६ ॥

भीवादराज गुह! इस समय मेरे लिये ऐसे वनमें रहना उचित नहीं है, जहाँ जनपदके लोगोंका आना-जाना अधिक होता हो, अब अवस्य मुझे निर्जन वनके आश्रममें ही वास करना होगा। इसके लिये जटा धारण आदि आवश्यक विधिका मुझे पालन करना चाहिये॥ ६६॥

सोऽहं गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम्। हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ ६७ ॥ जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय। तत्क्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षित्रमुपाहरत्॥ ६८ ॥

'अतः फल-मूलका आहार और पृथ्वीपर शयन आदि नियमोंको ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मणकी अनुमति लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपस्वी जनोंके आभूषणरूप जटा धारण करके यहाँसे वनको जाऊँगा। मेरे केशोंको जटाका रूप देनेके लिये तुम बड़का दूध ला दो।' गुइने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्रीरामको दिया।

लक्ष्मणस्यात्मनश्चेव रामस्तेनाकरोज्जटाः। दीर्घवाहुर्नरज्याची जठिलत्वमधारयत्॥ ६९॥

श्रीरामने उसके द्वारा लक्ष्मणकी तथा अपनी जटाएँ बनायों। महाबाहु पुरुषसिंह श्रीराम तत्काल जटाधारी हो गये।। ६९॥

तौ तदा चीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ। अशोभेतामृषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ ७०॥

उस समय वे दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण वस्कल वस्त्र और जटामण्डल धारण करके ऋषियोंके समान शोभा पाने लगे।। ततो वैवानसं मार्गमास्थितः सहलक्ष्मणः। वतमादिष्टवान् रामः सहायं गुहमववीत्॥ ७१॥

तदनन्तर वानप्रस्मार्गका आश्रय लेकर लक्ष्मण-सिंहत श्रीरामने वानप्रस्थोचित व्रतको ग्रहण किया । तत्पश्चात् वे अपने सहायक गुहसे बोले—॥ ७१॥

अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा। भवेथा गुह राज्यं हि दुरारक्षतमं मतम्॥ ७२॥

ंनिषादराज ! तुम सेना, खजाना, किला और राज्यके विषयमें सदा सावधान रहना; क्योंकि राज्यकी रक्षाका काम बड़ा कठिन माना गया है' ॥ ७२ ॥

ततस्तं समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनन्दनः। जगाम तूर्णमन्यग्रः सभार्यः सहस्रक्षमणः॥ ७३॥

गुहको इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु-कुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पत्नी और लक्ष्मणके साथ तुरंत ही वहाँसे चल दिये। उस समय उनके चित्तमें तिनक भी ब्यप्रता नहीं थी॥ ७३॥

स तु दृष्ट्वा नदीतीरे नावमिश्वाकुनन्दनः। तितीर्षुः शीव्रगां गङ्गामिदं वचनमव्रवीत्॥ ७४॥

नदीके तटपर लगी हुई नावको देखकर इक्ष्वाकुनन्दन श्रीरामने शीवगामी गङ्गानदीके पार जानेकी इच्छावे लक्ष्मण-को सम्बोधित करके कहा—॥ ७४॥

आरोह त्वं नरव्यात्र स्थितां नाविममां शनैः। स्रीतां चारोपयान्वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्॥ ७५॥

'पुरुषसिंह ! यह सामने नाव खड़ी है। तुम मनस्विनी सीताको पकड़कर धीरेसे उसपर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव-पर बैठ जाओ' ॥ ७५॥

स भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वमप्रतिकूलयन् । आरोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात्मवांस्ततः ॥ ७६ ॥

भाईका यह आदेश सुनकर मनको वशमें रखनेवाले लक्ष्मणने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश-कुमारी श्रीसीताको नावपर विठायाः फिर स्वयं भी उसपर आरूढ़ हुए ॥ ७६ ॥

अधाररोह ते जस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः। ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञातीनचोद्यत्॥ ७७॥

सबके अन्तमें लक्ष्मणके बड़े भाई तेजस्वी श्रीराम स्वयं नौकापर बैठे । तदनन्तर निषादराज गुहने अपने भाई-बन्धुओं-को नौका खेनेका आदेश दिया ॥ ७७ ॥

राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्य तां ततः। ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः॥ ७८॥

महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी भी उस नावपर आरूढ़ होनेके पश्चात् अपने हितके उद्देश्यसे ब्राह्मण और क्षत्रियके जपने योग्य 'दैवी नाव' इत्यादि वैदिक मन्त्रका जप करने लगे ॥ ७८ ॥

आचम्य च यथाशास्त्रं नदीं तां सह सीतया। प्रणमत्त्रीतिसंतुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः॥ ७९॥

फिर शास्त्रविधिके अनुसार आचमन करके सीताके साथ उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर गङ्गाजीको प्रणाम किया। महारथी टक्ष्मणने भी उन्हें भस्तक शुकाया॥७९॥

अनुशाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तं गुहम्। आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान् ॥ ८०॥

इसके बाद श्रीरामने सुमन्त्रको तथा सेनासहित गुहको भी जानेकी आज्ञा दे नावपर भलीभाँति बैठकर मल्लाहोंको उसे चलानेका आदेश दिया ॥ ८०॥

ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधारसमाहिता। ग्रुभस्फयवेगाभिहता शीव्रं सिळलमत्यगात्॥ ८१॥

तदनन्तर मल्लाहोंने नाव चलायी । कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था । वेगसे सुन्दर डॉंड चलानेके कारण वह नाव बड़ी तेजीसे पानीपर बढ़ने लगी ॥ ८१ ॥

मध्यं तु समनुपाष्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता। वैदेही प्राञ्जलिर्भृत्वा तां नदीमिद्मव्रवीत्॥ ८२॥

भागीरथीकी बीच घारामें पहुँचकर सती साध्वी विदेहनन्दिनी सीताने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे यह प्रार्थना की—॥ ८२॥

पुत्रो दशरथस्थायं महाराजस्य धीमतः। निदेशं पालयत्वेनं गङ्गे त्वद्भिरक्षितः॥८३॥

'देवि गङ्गे । ये परम बुद्धिमान् महाराज दशरथके पुत्र हैं और पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वनमें जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिताकी इस आज्ञाका पालन कर सर्के—ऐसी कृपा कीजिये ॥ ८३॥

चतुर्दश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने। भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति॥ ८४॥

'वनमें पूरे चौदह वर्षोंतक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाईके साथ पुनः अयोध्यापुरीको लौटेंगे॥ ८४॥

ततस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता। यक्ष्ये प्रमुदिता गङ्गे सर्वकामसमृद्धिनी॥ ८५॥

'तौमाग्यशालिनी देवि गङ्गे ! उस समय वनसे पुनः कुशलपूर्वक लौटनेपर सम्पूर्ण मनोरथोंसे सम्पन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ आपकी पूजा करूँगी ॥ ८५ ॥

त्वं हि त्रिपथा देवि ब्रह्मलोकं समक्षसे। भार्या चोद्विराजस्यलोकेऽस्मिन् सम्बद्दश्यसे॥ ८६॥

्खर्गः, भूतल और पाताल तीनों मार्गोपर विचरनेवाली

देवि ! तुम यहाँसे ब्रह्मलोकतक फैली हुई हो और इस लोकमें समुद्रराजकी पत्नीके रूपमें दिखायी देती हो ॥ ८६ ॥ स्ता त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने । प्राप्तराज्ये नरव्याचे शिवेन पुनरागते ॥ ८७॥

'शोभाशालिनी देवि ! पुरुषसिंह श्रीराम जब पुनः वनसे सकुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झकाऊँगी और आपकी स्तुति करूँगी ॥ ८७॥

गवां शतसहस्रं च वस्त्राण्यन्नं च पेशलम्। ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीर्षया ॥ ८८ ॥

'इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करनेकी इच्छासे ब्राह्मणोंको एक लाख गीएँ, बहुत-से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूँगी ॥ ८८॥

सुराघटसहस्रेण मांसभूतौदनेन च। यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवि पुरीं पुनरुपागता॥ ८९॥

देवि ! पुनः अयोध्यापुरीमें लौटनेपर में सहस्रों देवदुर्लम पदार्थोंसे तथा राजकीय भागसे रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्नके द्वारा भी आपकी प्जा करूँगी। आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ ८९॥

यानि त्वत्तीरवासीनि दैवतानि च सन्ति हि । तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थोन्यायतनानि च ॥ ९०॥

'आपके किनारे जो जो देवता। तीर्थ और मन्दिर हैं, उन सबका मैं पूजन करूँगी || ९० ||

पुनरेव महाबाहुर्मया भ्रात्रा च संगतः। अयोध्यां वनवासात् तु प्रविशास्त्रनघोऽनघे॥ ९१॥

'निष्पाप गङ्गे ! ये महाबाहु पापरहित मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाईके साथ वनवाससे छौटकर पुनः अयोध्या नगरीमें प्रवेश करें'॥ ९१॥

तथा सम्भाषमाणा सा सीता गङ्गामनिन्दिता। दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्॥ ९२॥

पतिके अनुक्ल रहनेवाली सती-साध्वी सीता इस प्रकार गङ्गाजीसे प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिणतटपर जा पहुँचीं ॥ ९२ ॥

तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः। प्रातिष्ठत सह भ्रात्रा वैदेह्या च परंतपः॥ ९३॥ किनारे पहुँचकर शत्रुओंको संताप देनेवाले नरश्रेष्ठ

\* इस इलोकमें आये हुए 'सुराघटसहस्रेण' की ब्युस्पत्ति इस प्रकार है—सुरेषु देवेषु न घटन्ते न सन्तीत्यर्थः, तेषां सहस्रं तेन सहस्रसंख्याकसुरदुर्लभपदाश्रॅनेत्यर्थः । 'मांसभूतौदनेन' की ब्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये—मांसभूतौदनेन मा नास्ति अंसो राजभागो यस्यां सा एव भूः पृथ्वी च उतं वस्तं च ओदनं च प्रतेषां समाहारः, तेन च त्वां यक्ष्ये । श्रीरामने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेहनन्दिनी चीताके साथ आगेको प्रस्थान किया ॥ ९३॥

अथाव्रवीन्महाबाहुः सुमित्रानन्दवर्धनम् ।
भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा ॥ ९४ ॥
अवस्यं रक्षणं कार्यं मिह्रधैर्विजने वने ।
अव्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ ९५ ॥
पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् ।
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्थम ॥ ९६ ॥

तदनन्तर महाबाहु श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे बोले—'सुमित्राकुमार! अब तुम सजन या निर्जन वनमें सीताकी रक्षाके लिये सावधान हो जाओ। हम-जैसे लोगोंको निर्जन वनमें नारीकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। अतः तुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे पीले-पीले चलें और मैं सीताकी तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीले चलूँगा। पुरुषप्रवर! हमलोगोंको एक-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये॥ ९४-९६॥

न हि ताबदतिकान्तासुकरा काचन किया। अद्य दुःखं तु वैदेही बनवासस्य वेत्स्यति॥९७॥

'अबतक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है— इस समयसे ही कठिनाइयोंका सामना आरम्भ हुआ है। आज विदेहकुमारी सीताको वनवासके वास्तविक कष्टका अनुभव होगा ॥ ९७॥

प्रणष्टजनसम्बाधं क्षेत्रारामविवर्जितम्। विषमं च प्रपातं च वनमद्य प्रवेक्ष्यति॥ ९८॥

'अब ये ऐसे वनमें प्रवेश करेंगी, जहाँ मनुष्योंके आने-जानेका कोई चिह्न नहीं दिखायी देगा, न धान आदिके खेत होंगे, न टहलनेके लिये बगीचे । जहाँ ऊँची-नीची भूमि होगी और गड्दे मिलेंगे, जिसमें गिरनेका भय रहेगा? ॥ ९८ ॥

श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽप्रतः। अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः॥ ९९॥ श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगीं तथा सीताके पीछे रघुकुलनन्दन श्रीराम थे॥ ९९॥

> गतं तु गङ्गापरपारमाशु रामं सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य। अध्वप्रक्षपाद् विनिवृत्तदष्टि-र्मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्ती॥१००॥

श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र गङ्गाजीके उस पार पहुँचकर जबतक दिखायी दिये तबतक सुमन्त्र निरन्तर उन्हींकी ओर दिष्ट लगाये देखते रहे। जब बनके मार्गमें बहुत दूर निकल जानेके कारण वे दृष्टिसे ओझल हो गये। तब तपस्वी सुमन्त्रके हृदयमें बड़ी ब्यथा हुई। वे नेत्रोंसे आँस् बहाने लगे।। १००॥

स लोकपालप्रतिमप्रभाव-स्तीरवी महातमा वरदो महानदीम्। ततः समृद्धाञ्छभसस्यमालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमत्॥१०१॥

लोकपालोंके समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्रीराम महानदी गङ्गाको पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वरसदेश (प्रयाग) में जा पहुँचे, जो सुन्दर धन-धान्यसे सम्पन्न था। वहाँके लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट थे॥ १०१॥

> तौ तत्र इत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृश्यं पृषतं महारुरुम् । आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम् ॥१०२॥

वहाँ उन दोनों भाइयोंने मृगया-विनोदके लिये वराह, ऋदय, पृषत् और महाहरू—इन चार महामृगोंपर वाणोंका प्रहार किया। तत्पश्चात् जब उन्हें भूख लगी, तब पवित्र कन्द-मूल आदि लेकर सायंकालके समय ठहरनेके लिये (वे सीताजीके साथ) एक वृक्षके नीचे चले गये॥ १०२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

# त्रिपश्चाशः सर्गः

श्रीरामका राजाको उपालम्म देते हुए कैंकेयीसे कौसल्या आदिके अनिष्टकी आशङ्का बताकर लक्ष्मण-को अयोष्या लौटानेके लिये प्रयत्न करना, लक्ष्मणका श्रीरामके बिना अपना जीवन असम्भव बताकर वहाँ जानेसे इनकार करना, फिर श्रीरामका उन्हें वनव।सकी अनुमति देना

स तं वृक्षं समासाद्य संध्यामन्वस्य पश्चिमाम्।
रामो रमयतां श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्॥ १॥
उस वृक्षके नीचे पहुँचकर आनन्द प्रदान करनेवालोंमें

श्रेष्ठ श्रीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा — ॥ १ ॥

अद्येयं प्रथमा रात्रियाता जनपदाद् बहिः।

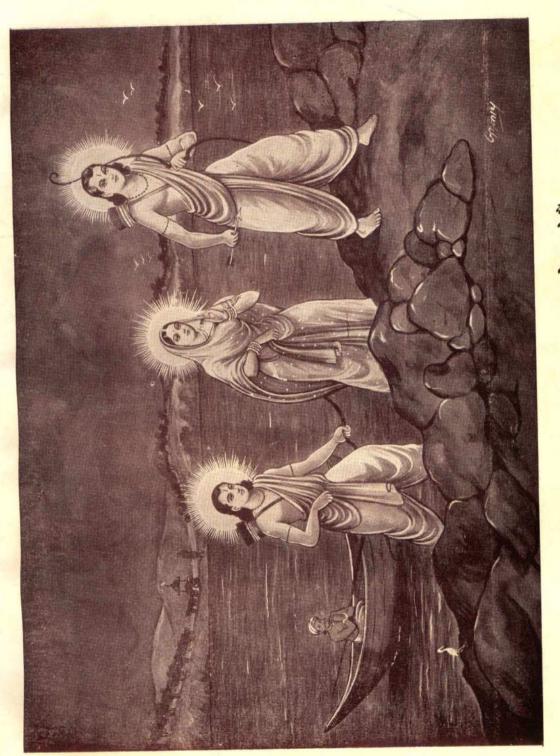

श्रीजानकीसहित दोनों राजकुमार गङ्गा पारकर आगे बढ़ रहे हैं

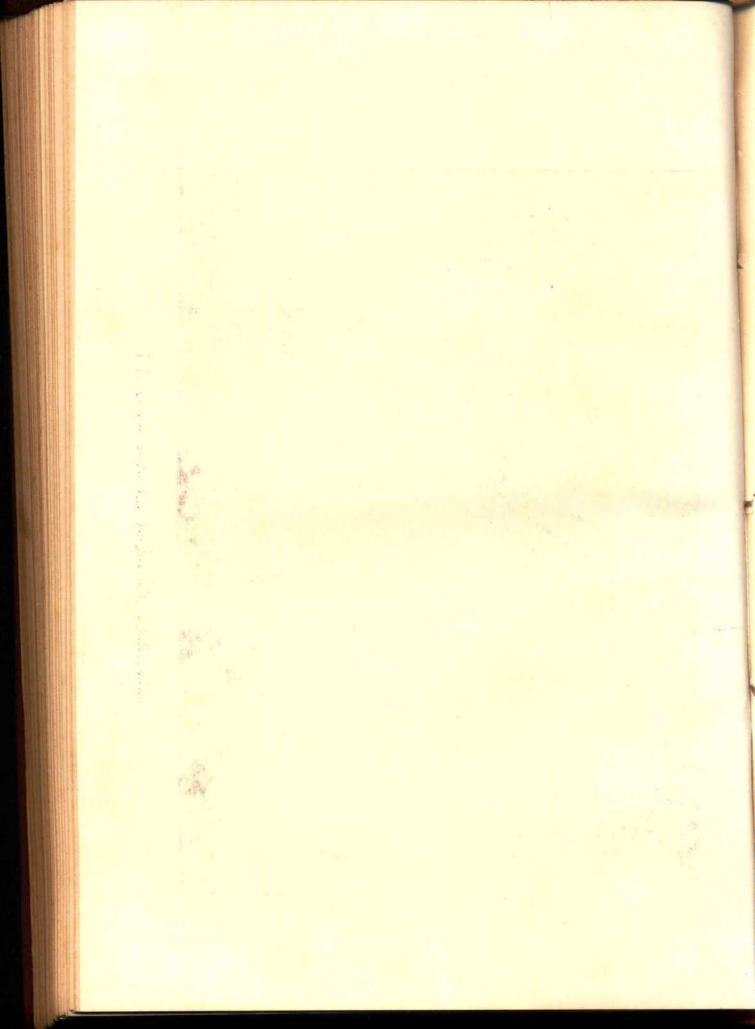

## या सुमन्त्रेण रहिता तां नोत्किण्डितुमर्हिस ॥ २ ॥

'सुमित्रानन्दन! आज हमें अपने जनपदसे बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई हैं। जिसमें सुमन्त्र हमारे साथ नहीं हैं। इस रातको पाकर तुम्हें नगरकी सुख-सुविधाओं के लिये उस्कण्ठित नहीं होना चाहिये॥ २॥

जागर्तव्यमतिन्द्रभ्यामद्यप्रभृति रात्रिषु । योगक्षेमी हि सीताया वर्तेते लक्ष्मणावयोः ॥ ३ ॥

'लक्ष्मण ! आजसे हम दोनों भाइयोंको आलस्य छोड़कर रातमें जागना होगा; क्योंकि सीताके योगक्षेम हम दोनोंके ही अधीन हैं ॥ ३ ॥

रात्रिं कथंचिदेवेमां सौमित्रे वर्तयामहे। अपवर्तामहे भूमावास्तीर्य स्वयमर्जितैः॥ ४॥

'सुमित्रानन्दन! यह रात इमलोग किसी तरह बितायँगे और स्वयं संग्रह करके लाये हुए तिनकों और पत्तोंकी शय्या बनाकर उसे भूमिपर बिछाकर उसपर किसी तरह सो लेंगे'॥

स त संविद्य मेदिन्यां महाईशयनोचितः। इमाः सौमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः॥ ५॥

जो बहुमूल्य शय्यापर सोनेके योग्य थे, वे श्रीराम भूमि-पर ही बैठकर सुमित्रांकुमार लक्ष्मणसे ये ग्रुभ बातें कहने लगे—#॥ ५ ॥

ध्रवमद्य महाराजो दुःखं खिपिति लक्ष्मण। कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुमहिति॥६॥

'लक्ष्मण! आज महाराज निश्चय ही बड़े दुःखसे सो रहे होंगे; परंतु कैकेयी सफलमनोरथ होनेके कारण बहुत संतृष्ट होगी॥ ६॥

सा हि देवी महाराजं कैकेयी राज्यकारणात्। अपि न च्यावयेत् प्राणान् दृष्ट्वा भरतमागतम्॥ ७॥

'कहीं ऐसा न हो कि रानी कैकेयी भरतको आया देख राज्यके खिये महाराजको प्राणोंसे भी वियुक्त कर दे। । ७।।

अनाथश्च हि बृद्धश्च मया चैव विना कृतः। कि करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः॥ ८॥

भहारा जका कोई रक्षक न होनेके कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोगका सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मनमें ही रह गयी तथा वे कैकेयीके वशमें पड़ गये हैं; ऐसी दशामें वे बेचारे अपनी रक्षाके लिये क्या करेंगे ?॥

इदं व्यसनमालोक्य राज्ञश्च मतिविश्वमम्। काम प्वार्थधर्माभ्यां गरीयानिति मे मतिः॥ ९॥

छ छोक ६ से लेकर २६ तक श्रीरामचन्द्रजीने जो बातें कहीं है, वे ठक्ष्मणकी प्रीक्षाके लिये तथा उन्हें अयोध्या छौटानेके छिये कही गयी हैं; वास्तवमें उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी। यही बात यहाँ सभी व्याख्याकारोंने म्वीकार की है। 'अपने ऊपर आये हुए इस संकटको और राजाकी मिति-भ्रान्तिको देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्मकी अपेक्षा कामका ही गौरव अधिक है ॥ ९॥

को द्यविद्वानिप पुमान् प्रमदायाः कृते त्यजेन् । छन्दानुवर्तिनं पुत्रं तातो मामिव छक्ष्मण ॥ १०॥

'लक्ष्मण ! पिताजीने जिस तरह मुझे त्याग दिया है, उस प्रकार अत्यन्त अज्ञ होनेपर भी कौन ऐसा पुरुष होगा, जो एक स्त्रीके लिये अपने आज्ञाकारी पुत्रका परित्याग कर दे?॥

सुन्नी बत सुभार्यश्च भरतः केकयीसुतः। मुद्तितान् कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवत्॥ ११॥

'कैकेयीकुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्रीके पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए कोसलदेश-का सम्राट्की भाँति पालन करेंगे ॥ ११॥

स हि राज्यस्य सर्वस्य सुखमेकं भविष्यति । ताते तु वयसातीते मयि चारण्यमाश्चिते ॥ १२॥

'पिताजी अत्यन्त बृद्ध हो गये हैं और मैं वनमें चला आया हूँ, ऐसी दशामें केवल भरत ही समस्त राज्यके श्रेष्ठ सुखका उपभोग करेंगे ॥ १२॥

अर्थधर्मी परित्यज्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा॥ १३॥

'सच है, जो अर्थ और धर्मका परित्याग करके केवल कामका अनुसरण करता है, वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्तिमें पड़ जाता है, जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं॥ १३॥

मन्ये दशरथान्ताय मम प्रवाजनाय च। कैकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्य च॥ १४॥

'सीम्य! में समझता हूँ कि महाराज दशरथके प्राणोंका अन्त करने, मुझे देशनिकाला देने और भरतको राज्य दिलानेके लिये ही कैकेयी इस राजभवनमें आयी थी॥ १४॥

अपीदानीं तु कैकेयी सौभाग्यमदमोहिता। कौसल्यां च सुमित्रां च सा प्रवाधेत मत्कृते॥ १५॥

्रस समय भी सौभाग्यके मदसे मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौसल्या और सुमित्राको कष्ट पहुँचा सकती है।। १५॥

मातास्मत्कारणाद् देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्। अयोध्यामित एव त्वं काले प्रविश लक्ष्मण ॥ १६॥

'हमलोगोंके कारण तुम्हारी माता सुमित्रादेवीको बड़े दु:खके साथ वहाँ रहना पड़ेगा; अतः लक्ष्मण ! तुम यहींसे कल प्रातःकाल अयोध्याको लौट जाओ ॥ १६॥

अहमेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान् । अनाथाया हिनाथस्त्वं कीसल्याया भविष्यसि॥ १७॥ 'मैं अकेला ही सीताके साथ दण्डकवनको जाऊँगा। तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौसल्याके सहायक हो जाओगे॥

#### श्चद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेषादन्यायमाचरेत्। परिदद्याद्धि धर्मक्ष गरं ते मम मातरम्॥ १८॥

'धर्मज्ञ लक्ष्मण ! कैकेयीके कर्म बड़े खोटे हैं। वह द्वेष-बश अन्याय भी कर सकती है। तुम्हारी और मेरी माताको जहर भी दे सकती है॥ १८॥

# नृनं जात्यन्तरे तात स्त्रियः पुत्रैर्वियोजिताः। जनन्या मम सौमित्रे तद्यैतदुपस्थितम्॥१९॥

'तात सुमित्राकुमार ! निश्चय ही पूर्वजन्ममें मेरी माताने कुछ स्त्रियोंका उनके पुत्रोंसे वियोग कराया होगा, उसी पापका यह पुत्रविछोहरूप फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है ॥ १९॥

#### मया हि चिरपुष्टेन दुःखसंवर्धितेन च। विषयुज्यत कौसल्या फलकाले घिगस्तुमाम्॥ २०॥

ंमेरी माताने चिरकालतक मेरा पालन-पोषण किया और स्वयं दुःख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्रसे प्राप्त होनेवाले मुखरूपी फलके भोगनेका अवसर आया। तब मैंने माता कौसल्याको अपनेसे बिलग कर दिया। मुझे धिकार है!॥

#### मा सा सीमन्तिनी काचिजानयेत् पुत्रमीदशम्। सौमित्रे योऽहमम्बाया दिश शोकमनन्तकम्॥ २१॥

'सुमित्रानन्दन! कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्रको जन्म न दे, जैसा मैं हूँ; क्योंकि मैं अपनी माताको अनन्त शोक दे रहा हैं ॥ २१ ॥

#### मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका। यत्तस्याः श्रुयते वाक्यं शुक्र पादमरेर्दश ॥ २२॥

'लक्ष्मण! मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौसल्यामें मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती है; क्योंकि उसके मुखसे माँको सदा यह बात सुनायी देती है। कि भेरे तोते! तू शत्रुके पैरको काट खा? ( अर्थात् हमें पालनेवाली माता कौसल्याके शत्रुके पाँवको चाँच मार दे। वह पक्षिणी होकर माताका इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर भी उनके लिये कुछ नहीं कर पाता)।।

#### शोचन्त्याश्चारपभाग्याया न किंचिदुपकुर्वता। पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिंदम॥२३॥

'शत्रुदमन! जो मेरे लिये शोकमग्न रहती है, मन्दभागिनी-सी हो रही है और पुत्रका कोई फल न पानेके कारण निप्ती-सी हो गयी है, उस मेरी माताको कुछ भी उपकार न करने-वाले मुझ-जैसे पुत्रसे क्या प्रयोजन है ? ॥ २३॥

अल्पभाग्या हि मे माता कौसल्या रहिता मया। दोते परमदुःखार्ता पतिता द्योकसागरे॥ २४॥ भूझसे बिछड़ जानेके कारण माता कौसल्या वास्तवमें मन्दभागिनी हो गयी है और शोकके समुद्रमें पड़कर अत्यन्त दुःखसे आतुर हो उसीमें शयन करती है ॥ २४ ॥

# एको ह्यहमयोध्यां च पृथिवीं चापि लक्ष्मण। तरेयमिषुभिः क्रुद्धो ननु वीर्यमकारणम्॥२५॥

'लक्ष्मण! यदि मैं कुपित हो जाऊँ तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमण्डलको निष्कण्टक बनाकर अपने अधिकारमें कर लूँ; परंतु पारलौकिक हित-साधनमें बल-पराक्रम कारण नहीं होता है (इसीलिये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ।)॥ २५॥

#### अधर्मभयभीतश्च परलोकस्य चानघ। तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिषेचये॥२६॥

'निष्पाप लक्ष्मण ! मैं अघर्म और परलोकके डरसे डरता हुँ; इसीलिये आज अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक नहीं कराता हुँ' ॥ २६॥

# पतद्न्यच करुणं विलप्य विजने बहु। अश्रुपूर्णमुखो दीनो निशि तृष्णीमुपाविशत्॥ २७॥

यह तथा और भी बहुत-सी वातें कहकर श्रीरामने उस निर्जन बनमें करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात् वे उस रातमें चुपचाप बैठ गये। उस समय उनके मुखपर आँसुओं-की धारा वह रही थी और दीनता छा रही थी॥ २७॥

## विळापोपरतं रामं गतार्चिषमिवानलम्। समुद्रमिव निर्वेगमाश्वासयत लक्ष्मणः॥ २८॥

विलापसे निवृत्त होनेपर श्रीराम ज्वालारहित अग्नि और वेगशूत्य समुद्रके समान शान्त प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मणनं उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—॥ २८॥

## ध्रवमद्य पुरी राम अयोध्याऽऽयुधिनां वर। निष्प्रभा त्विय निष्कान्ते गतचन्द्रेव शर्वरी॥ २९॥

'अस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीराम ! आपके निकल आनेसे निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चन्द्रहीन राजिके समान निस्तेज हो गयी ॥ २९॥

## नैतदौपयिकं राम यदिदं परितप्यसे। विषादयसि सीतां च मां चैव पुरुषर्षम ॥ ३०॥

'पुरुषोत्तम श्रीराम! आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिये कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीताको और मुझको भी खेदमें डाल रहे हैं।। ३०।।

# न च सीता त्वया हीना न चाहमिप राघव। मुहूर्तमिप जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धतौ॥ ३१॥

'रघुनन्दन! आपके बिना सीता और मैं दोनों दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह, जैसे जलसे निकाले हुए मल्स्य नहीं जीते हैं ॥ ३१॥ नहि तातं न रात्रुझं न सुमित्रां परंतप। द्रष्टमिच्छेयमद्याहं स्वर्गे चापि त्वया विना ॥ ३२ ॥

'शत्रुओंको ताप देनेवाले रघुवीर ! आपके विना आज मैं न तो पिताजीको, न भाई शत्रुष्नको, न माता सुमित्राको और न स्वर्गलोकको ही देखना चाहता हूँ? ॥ ३२ ॥

ततस्तत्र समासीनी नातिदूरे निरीक्ष्य ताम् । न्यग्रोधे सुकृतां शय्यां भेजाते धर्मवन्सली ॥ ३३ ॥

तदनन्तर वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्रीरामने थोड़ी ही दूरपर वटबृक्षके नीचे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर ढंगसे निर्मित हुई शय्या देखकर उसीका आश्रय लिया ( अर्थात् वे दोनों वहाँ जाकर सो गये ) ॥ ३३॥

> स लक्ष्मणस्योत्तमपुष्कलं वचो निशम्य चैवं वनवासमादरात् ।

समाः समस्ता विद्धे परंतपः प्रवद्य धर्मे सुचिराय राघवः ॥ ३४ ॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले रघुनाथजीने इस प्रकार वन-वासके प्रति आदरपूर्वक कहे हुए लक्ष्मणके अत्यन्त उत्तम वचनोंको मुनकर स्वयं भी दीर्घकालके लिये वनवासरूप धर्मको स्वीकार करके सम्पूर्ण वर्षीतक लक्ष्मणको अपने साथ वनमें रहनेकी अनुमति दे दी ॥ ३४॥

ततस्तु तस्मिन् विजने महावली
महावने राघववंशवर्धनी।
न तौ भयंसम्भ्रममभ्युपेयतुर्यथैव सिंही गिरिसानुगोचरी॥ ३५॥

तदनन्तर उस महान् निर्जन वनमें रघुवंशकी वृद्धि करनेवाले वे दोनों महाबली वीर पर्वतशिखरपर विचरनेवाले दो सिंहोंके समान कभी भय और उद्देगको नहीं प्राप्त हुए।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः॥ ५३ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

# चतुःपञ्चादाः सर्गः

लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामका प्रयागमें गङ्गा-यम्रना-संगमके समीप भरद्वाज-आश्रममें जाना, मुनिके द्वारा उनका अतिथिसत्कार, उन्हें चित्रक्ट पर्वतपर ठहरनेका आदेश तथा चित्रकृटकी महत्ता एवं शोभाका वर्णन

ते तु तिसान् महावृक्षे उषित्वा रजनीं शुभाम्। विमलंऽभ्युदिते सूर्ये तस्माद्देशात् प्रतस्थिरे ॥ १ ॥

उस महान् वृक्षके नीचे वह सुन्दर रात बिताकर वे सब लोग निर्मल सूर्योदयकालमें उस स्थानसे आगेको प्रस्थित हुए ॥ १॥

यत्र भागीरथीं गङ्गां यमुनाभिप्रवर्तते। जग्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्यसुमहद् वनम् ॥ २ ॥

जहाँ भागीरथी गङ्गासे यमुना मिलती हैं। उस स्थानपर जानेके लिये वे महान् वनके भीतरसे होकर यात्रा करने लगे ॥ २ ॥

ते भूमिभागान् विविधान् देशांश्चापि मनोहरान् । अदृष्टपूर्वान् पश्यन्तस्तत्र तत्र यशस्विनः ॥ ३ ॥

वे तीनों यशस्वी यात्री मार्गमें जहाँ-तहाँ जो पहले कभी देखनेमें नहीं आये थे, ऐसे अनेक प्रकारके भू-भाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे॥ ३॥

यथा क्षेमेण सम्पर्यन् पुष्पितान् विविधान् द्रुमान्। निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौमित्रिमत्रवीत् ॥ ४ ॥

सुखपूर्वक आरामसे उठते-बैठते यात्रा करते हुए उन तीनोंने फूळोंसे सुशोभित माँति-माँतिके वृक्षोंका दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा---।। ४ ॥

प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम्। अग्नेर्भगवतः केतुं मन्ये संनिहितो मुनिः॥ ५॥

'मुमित्रानन्दन ! वह देखों, प्रयागके पास भगवान् अग्नि-देवकी ध्वजारूप उत्तम धूम उठं रहा है । माळ्म होता है, मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं ॥ ५ ॥

नूनं प्राप्ताः स्म सम्भेदं गङ्गायमुनयोर्वयम् । तथाहि श्रूयते शब्दो वारिणोर्वारिधर्वजः॥ ६॥

'निश्चय ही हमलोग गङ्गा-यमुनाके सङ्गमके पास आ पहुँचे हैं; क्योंकि दो नदियोंके जलोंके परस्पर टकरानेसे जो शब्द प्रकट होता है, वह सुनायी दे रहा है ॥ ६ ॥

दारूणि परिभिन्नानि वनजैरुपजीविभिः। छिन्नाश्चाप्याश्रमे चैते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः॥ ७ ॥

'वनमें उत्पन्न हुए फल-मूल और काष्ठ आदिसे जीविका चलानेवाले लोगोंने जो लकड़ियाँ काटी हैं, वे दिखायी देती हैं तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गयी हैं, वे नाना प्रकारके वृक्ष भी आश्रमके समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं? ॥ ७॥ धन्विनौ तौ सुखं गत्वा लम्बमाने दिवाकरे। गङ्गायमुनयोः संधौ प्रापतुर्निलयं मुनेः॥ ८॥

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते-होते गङ्गा-यमुनाके सङ्गमके समीप मुनिवर भरद्वाजके आश्रमपर जा पहुँचे॥

रामस्त्वाश्रममासाद्य त्रासयन् मृगपक्षिणः। गत्वा मुहूर्तमध्वानं भरद्वाजमुपागमत्॥ ९॥

श्रीरामचन्द्रजी आश्रमकी सीमार्मे पहुँचकर अपने धनुर्धर वेशके द्वारा वहाँके पशु-पक्षियोंको डराते हुए दो ही घड़ीमें तै करने योग्य मार्गसे चलकर भरद्वाज मुनिके समीप जा पहुँचे॥ ९॥

ततस्त्वाश्रममासाच मुनेर्दर्शनकाङ्किणौ। सीतयानुगतौ वीरौ दूरादेवावतस्थतुः॥१०॥

आश्रममें पहुँचकर महर्षिके दर्शनकी इच्छावाले सीता-सहित वे दोनों वीर कुछ दूरपर ही खड़े हो गये॥ १०॥

स प्रविदय महात्मानमृषि शिष्यगणैर्वृतम्। संशितव्रतमेकात्रं तपसा छन्धचक्षुषम्॥११॥ हुताग्निहोत्रं दृष्ट्वैच महाभागः कृताञ्जलिः। रामः सौमित्रिणा सार्धे सीतया चाभ्यवादयत्॥१२॥

( दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी सूचना दिळवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर छेनेके बाद ) पर्णशालामें प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रभावसे तीनों कार्लोकी सारी बातें देखनेकी दिख्य दृष्टि प्राप्त कर छेनेवाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण वृतथारी महात्मा भरद्वाज ऋषिका दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्योंसे घिरे हुए आसनपर विराजमान थे । महर्षिको देखते ही छक्ष्मण और सीतासहित महाभाग श्रीरामने हाथ जोड़कर उनके चरणोंने प्रणाम किया ॥ ११-१२॥

न्यवेदयत चात्मानं तस्मै लक्ष्मणपूर्वजः। पुत्रौ दशरथस्यावां भगवन् रामलक्ष्मणौ॥१३॥ भार्यो ममेयं कल्याणी वैदेही जनकात्मजा। मां चाजुयाता विजनं तपोवनमनिन्दिता॥१४॥

तत्पश्चात् लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरघुनाथजीने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया—'भगवन् ! हम दोनों राजा दशरथके पुत्र हैं। मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है तथा ये विदेहराज जनककी पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवनमें भी मेरा साथ देनेके लिये आयी हैं।। १३-१४॥

पित्रा प्रवाज्यमानं मां सौमित्रिरनुजः वियः। अयमन्वगमद् भ्राता वनमेव धृतव्रतः॥१५॥ (पिताकी आज्ञासे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा क्रुमार लक्ष्मण भी वनमें ही रहनेका बत लेकर मेरे पीछे-पीछे चले आये हैं॥ १५॥

पित्रा नियुक्ता भगवन् प्रवेश्यामस्त्रपोवनम् । धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र मूळफळाशनाः ॥ १६॥

'भगवन् ! इस प्रकार पिताकी आज्ञासे हम तीनों तपोवनमें जायँगे और वहाँ फल-मूलका आहार करते हुए धर्म-का ही आचरण करेंगें? ॥ १६ ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः। उपानयत धर्मात्मा गामर्घ्यमुदकं ततः॥ १७॥

परम बुद्धिमान् राजकुमार श्रीशमका वह वचन सुनकर धर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनके लिये आतिथ्यस्तकारके रूपमें एक गौ तथा अर्थ्य-जल समर्पित किये ॥ १७॥

नानाविधानन्तरसान् वन्यमूलफलाश्रयान् । तेभ्यो ददौ तप्ततपा वासं चैवाभ्यकल्पयत् ॥ १८॥

उन तपस्वी महात्माने उन सबको नाना प्रकारके अन्न, रस और जंगली फल-मूल प्रदान किये। साथ ही उनके ठहरनेके लिये स्थानकी भी व्यवस्था की ॥ १८॥

मृगपिक्षभिरासीनो मुनिभिश्च समन्ततः। राममागतमभ्यर्च्य सागतेनागतं मुनिः॥१९॥ प्रतिगृह्य तु तामचीमुपिक्टं स राघवम्। भरद्वाजोऽज्ञवीद् वाक्यं धर्मयुक्तमिदं तदा॥२०॥

महर्षिके चारों ओर मृग, पश्ची और ऋषि-मुनि बैठे थे और उनके बीचमें वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रमपर अतिथिरूपमें पधारे हुए श्रीरामका स्वागतपूर्वक सत्कार किया। उनके उस सत्कारको ग्रहण करके श्रीरामचन्द्रजी जब आसनपर विराजमान हुए, तब भरद्वाजजीने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा—॥ १९-२०॥

विरस्य खलु काकुत्स्थ पश्याम्यहमुपागतम् । श्रुतं तव मया चैव विवासनमकारणम् ॥ २१ ॥

'ककुत्खकुलभूषण श्रीराम ! मैं इस आश्रमपर दीर्घकालसे तुम्हारे ग्रुभागमनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ (आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है)। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है।। २१।।

अवकाशो विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे। पुण्यश्च रमणीयश्च वसत्विह भवान् सुखम्॥ २२॥

भाङ्गा और यमुना—इन दोनों महानदियोंके संगमके पासका यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त है। यहाँकी प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं मुखपूर्वक निवास करों? ॥ २२॥

एवमुक्तस्तु वचनं भरद्वाजेन राघवः। प्रत्युवाच ग्रुभं वाक्यं रामः सर्वहिते रतः॥२३॥ भरद्वाज मुनिके ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले रघुकुलनन्दन श्रीरामने इन ग्रुभ वचनोंके द्वारा उन्हें उत्तर दिया—॥ २३॥

भगवित्रत आसन्नः पौरजानपदो जनः। सुदर्शमिह मां प्रेक्ष्य मन्येऽहिमममाश्रमम्॥ २४॥ आगमिष्यित वैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः। अनेन कारणेनाहिमिह वासं न रोचये॥ २५॥

'भगवन्! मेरे नगर और जनपदके लोग यहाँसे बहुत निकट पड़ते हैं, अतः में समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे और सीताको देखनेके लिये प्रायः आते-जाते रहेंगे; इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। २४-२५॥

एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानमुत्तमम्। रमते यत्र वैदेही सुखाही जनकात्मजा॥२६॥

'भगवन् ! किसी एकान्त प्रदेशमें आश्रमके योग्य उत्तम स्थान देखिये (सोचकर बताइये) जहाँ सुख भोगनेके योग्य विदेहराजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें'॥

पतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरद्वाजो महामुनिः। राघवस्य तु तद् वाक्यमर्थन्नाहकमत्रवीत्॥ २७॥

श्रीरामचन्द्रजीका यह ग्रुभ वचन सुनकर महामुनि भरद्वाजजीने उनके उक्त उद्देश्यकी सिद्धिका बोध करानेवाली बात कही—॥ २७॥

दशकोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि । महर्षिसेवितः पुण्यः पर्वतः शुभदर्शनः॥ २८॥

'तात! यहाँसे दस कोस (अन्य व्याख्याके अनुसार ३० कोस) क्ष की दूरीपर एक सुन्दर और महर्षियों-द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिसपर तुम्हें निवास करना होगा ॥ २८॥

गोलाङ्ग्लानुचरितो वानरक्षीनेषेवितः। चित्रकृट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिभः॥ २९॥

'उसपर बहुत-से लंगूर विचरते रहते हैं। वहाँ बानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नामसे विख्यात है और गन्धमादनके समान मनोहर है॥ २९॥

# रामायणशिरोमणिकार दस कोसका अर्थ तीस कोस करते हैं और 'दश च दश च दश च' ऐसी ब्युत्पत्ति करके पकशेषके नियमानुसार एक ही दशका प्रयोग होनेपर भी उसे ३० संख्याका बोधक मानते हैं। प्रयागसे चित्रकृटकी दूरी लगभग २८ कोस मानी जाती है, जो उपर्युक्त संख्यासे मिलती-जुलती ही है। आधुनिक मापके अनुसार प्रयागसे चित्रकृट ८० मील है। इस हिसाबसे चालीस कोसकी दूरी हुई। परंतु पहलेका क्रोशमान आधुनिक मानसे कुछ बड़ा रहा होगा, तभी यह अन्तर है।

यावता चित्रकूटस्य नरः श्टङ्गाण्यवेक्षते । कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः॥ ३०॥

'जब मनुष्य चित्रकूटके शिखरोंका दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कमोंका फल पा लेता है और कभी पापमें मन नहीं लगाता है।। ३०॥

ऋषयस्तत्र बहवो विद्वत्य शरदां शतम्। तपसा दिवमारूढाः कपालशिरसा सह॥३१॥

'वहाँ बहुत-से ऋषि, जिनके सिरके बाल वृद्धावस्थाके कारण खोपड़ीकी भाँति सफेद हो गये थे, तपस्याद्वारा सैकड़ी वर्षोतक क्रीड़ा करके स्वर्गलोकको चले गये हैं॥ ३१॥

प्रविविक्तमहं मन्ये तं वासंभवतः सुखम्। इह वा वनवासाय वस राम मया सह॥३२॥

'उसी पर्वतको मैं तुम्हारे लिये एकान्तवासके योग्य और सुखद मानता हूँ अथवा श्रीराम ! तुम वनवासके उद्देश्यसे मेरे साथ इस आश्रमपर ही रहो' ॥ ३२॥

स रामं सर्वकामैस्तं भरद्वाजः त्रियातिथिम्। सभार्ये सह च भ्रात्रा प्रतिजन्नाह हर्षयन्॥ ३३॥

ऐसा कहकर भरद्वाजजीने पत्नी और भ्रातासहित प्रिय अतिथि श्रीरामका हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुओंद्वारा उन सबका आतिथ्यसत्कार किंगा।

तस्य प्रयागे रामस्य तं महर्षिमुपेयुषः। प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः॥ ३४॥

प्रयागमें श्रीरामचन्द्रजी महर्षिके पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे, इतनेमें ही पुण्यमयी रात्रिका आगमन हुआ ॥

सीतातृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः। भरद्वाजाश्रमे रम्ये तां रात्रिमवसत् सुखम् ॥ ३५॥

वे मुख भोगने योग्य होनेपर भी परिश्रमसे बहुत थक गये थे, इसलिये भरद्वाज मुनिके उस मनोहर आश्रममें श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ मुखपूर्वक बह रात्रि ब्यतीत की ॥ ३५ ॥

प्रभातायां तु शर्वयां भरद्वाजमुपागमत्। उवाच नरशार्दूछो मुनि ज्विछिततेजसम्॥३६॥

तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ, तब पुरुषसिंह श्रीराम प्रज्वलित तेजवाले भरद्राज मुनिके पास गये और बोले—॥ ३६॥

शर्वरीं भगवन्नद्य सत्यशील तवाश्रमे। उषिताः स्मोऽह वसतिमनुजानातु नोभवान्॥ ३७॥

'भगवन् ! आप स्वभावतः सत्य बोलनेवाले हैं। आज इमलोगोंने आपके आश्रममें बड़े आरामसे रात वितायी है, अब आप हमें आगेके गन्तव्य-स्थानपर जानेके लिये आज्ञा प्रदान करें'॥ ३७॥ राज्यां तु तस्यां व्युष्टायां भरद्वाजोऽब्रवीदिद्म्। मधुमूलफलोपेतं चित्रकृढं व्रजेति ह ॥ ३८॥ बासमौपियकं मन्ये तव राम महाबल।

रात बीतने और सबेरा होनेपर श्रीरामके इस प्रकार पृक्किनेपर भरद्वाजजीने कहा—'महाबली श्रीराम! तुम मधुर फल-मूलसे सम्पन्न चित्रकृट पर्वतपर जाओ। में उसीको तुम्हारे लिये उपयुक्त निवासस्थान मानता हूँ॥ ३८%॥

नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेवितः ॥ ३९ ॥ मयूरनादाभिरतो गजराजनिषेवितः । गम्यतां भवता शैलश्चित्रकृटः स विश्वतः ॥ ४० ॥

'वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकारके वृक्षींसे हरा-भरा है । वहाँ बहुत-से किन्नर और सर्प निवास करते हैं । मोरोंके कलरवोंसे वह और भी रमणीय प्रतीत होता है । बहुत-से गजराज उस पर्वतका सेवन करते हैं । तुम वहीं चले जाओ ॥ ३९-४०॥

पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः। तत्र कुञ्जरयूथानि सृगयूथानि सेव हि॥ ४१॥ विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राधव । सरित्प्रस्रवणप्रस्थान् दरीकन्दरनिर्झरान् । चरतः सीतया सार्धं नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२ ॥

'वह पर्वत परम पिवन, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल-मूळोंसे सम्पन्न है। वहाँ द्यंड-के-द्यंड हाथी और हिरन वनके भीतर विचरते रहते हैं। रघुनन्दन! तुम उन सबको प्रत्यक्ष देखोगे। मन्दािकनी नदी, अनेकानेक जलस्रोत, पर्वतिशिखर, गुफा, कन्दरा और झरने भी तुम्हारे देखनेमें आयेंगे। वह पर्वत सीताके साथ विचरते हुए तुम्हारे मनको आनन्द प्रदान करेगा॥ ४१-४२॥

प्रहृष्टकोयप्रिभकोकिलखनै-

र्विनोदयन्तं च सुखं परं शिवम्। मृगैश्च मत्तैर्वहुभिश्च कुञ्जरैः

सुरम्यमासाद्य समावसाश्रयम्॥ ४३॥ 'हर्षमें भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलोंके कलस्वोंद्वारा वह पर्वत यात्रियोंका मनोरज्जन-सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है, मदमत्त मृगों और बहुसंख्यक मतवाले हाथियोंने उसकी रमणीयताको और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वतपर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो'॥ ४३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौवनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

# पञ्चपञ्चादाः सर्गः

भरद्वाजजीका श्रीराम आदिके लिये स्वित्तवाचन करके उन्हें चित्रक्रटका मार्ग बताना, उन सबका अपने ही बनाये हुए बेड़ेसे यम्रनाजीको पार करना, सीताकी यम्रना और इयामवटसे प्रार्थना, तीनोंका यम्रनाके किनारेके मार्गसे एक कोसतक जाकर वनमें घूमना-फिरना, यम्रनाजीके समतल तटपर रात्रिमें निवास करना

उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रावरिंद्भी। महर्षिमिधवाद्याथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति॥१॥

उस आश्रममें रातभर रहकर शत्रुओंका दमन करने-बाले वे दोनों राजकुमार महर्षिको प्रणाम करके चित्रकृट पर्वतपर जानेको उद्यत हुए॥ १॥

तेषां खस्त्ययनं चैव महर्षिः स चकार ह। प्रस्थितान् प्रेक्ष्य तांश्चैव पिता पुत्रानिवीरसान् ॥ २॥

उन तीनोंको प्रस्थान करते देख महर्षिने उनके लिये उसी प्रकार स्वस्तिवाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंको यात्रा करते देख उनके लिये मङ्गलस्चक आशीर्वाद देता है ॥ २॥

ततः प्रचक्रमे वकुं वचनं स महामुनिः। भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्॥३॥ तदनन्तर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाजने सत्य-पराक्रमी श्रीरामसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥३॥

गङ्गायमुनयोः संधिमासाद्य मनुजर्षभौ। कालिन्दीमनुगच्छेतां नदीं पश्चान्मुखाश्चिताम्॥ ४॥

'नरश्रेष्ठ ! तुम दोनों भाई गङ्गा और यमुनाके संगमपर पहुँचकर जिनमें पश्चिममुखी होकर गङ्गा मिली हैं, उन महा-नदी यमुनाके निकट जाना ॥ ४॥

अथासाद्य तु कालिन्दीं प्रतिस्नोतःसमागताम् । तस्यास्तीर्थे प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव । तत्र यूयं प्रवं कृत्वा तरतांशुमर्ती नदीम् ॥ ५ ॥

'रघुनन्दन ! तदनन्तर गङ्गाजीके जलके वेगसे अपने प्रवाहके प्रतिकृल दिशामें मुड़ी हुई यमुनाके पास पहुँचकर लोगोंके आने जानेके कारण उनके पदचिह्नोंसे चिह्नित हुए अवतरण-प्रदेश (पार उतरनेके लिये उपयोगी घाट) को अच्छी तरह देख-भालकर वहाँ जाना और एक वेड़ा बनाकर उसीके द्वारा सूर्यकन्या यमुनाके उस पार उतर जाना ॥५॥

ततो न्यत्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छद्म्।
परीतं बहुभिर्चृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम् ॥ ६ ॥
तस्मिन् सीताञ्जिलिकृत्वा प्रयुञ्जीताशिषां क्रियाम्।
समासाद्य च तं वृक्षं वसेद् वातिक्रमेत वा ॥ ७ ॥

'तत्पश्चात् आगे जानेपर एक बहुत बड़ा बरगदका वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंगके हैं। वह चारों ओरसे बहु-संख्यक दूसरे वृक्षोंद्वारा विरा हुआ है। उस वृक्षका नाम स्यामवट है। उसकी छायाके नीचे बहुत-से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्षसे आशीर्वादकी याचना करें। यात्रीकी इच्छा हो तो उस वृक्षके पास जाकर कुछ कालतक वहाँ निवास करे अथवा बहाँसे आगे बढ़ जाय।। ६-७॥

कोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननम्। सल्लकीवदरीमिश्रं रम्यं वंद्येश्च यामुनैः॥८॥

'श्यामवटसे एक कोस दूर जानेपर तुम्हें नीलवनका दर्शन होगाः वहाँ सल्लकी (चीड़) और वेरके भी पेड़ मिले हुए हैं। यसुनाके तटपर उत्पन्न हुए बाँसोंके कारण वह और भी रमणीय दिखायी देता है।। ८।।

स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुको मया। रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैद्वैव विवर्जितः॥ ९॥

'यह वही स्थान है जहाँसे चित्रकूटको रास्ता जाता है। मैं उस मार्गसे कई बार गया हूँ। वहाँकी भूमि कोमल और इस्य रमणीय है। उधर कभी दावानलका भय नहीं होता है'।।

इति पन्थानमादिश्य महर्षिः संन्यवर्तत। अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः॥ १०॥

इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज छौटने छगे, तब श्रीरामने 'तथास्तु' कहकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा—'अब आप आश्रमको छौट जाइये' ॥ १०॥

उपावृत्ते मुनौ तिस्मन् रामो लक्ष्मणमत्रवीत्। कृतपुण्याः स्म भद्रं ते मुनिर्यन्नोऽनुकम्पते॥ ११॥

उन महर्षिके लौट जानेपर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा— 'सुमित्रानन्दन! तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हमलोगोंने पहले कभी महान् पुण्य किया है'॥ ११॥

इति तौ पुरुषव्याद्यौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ। स्रोतामेवात्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम् ॥ १२॥

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुषसिंह सीताको ही आगे करके यमुना नदीके तटपर गये॥ १२॥ अथासाद्य तु कालिन्दीं शीव्रस्रोतस्विनीं नदीम्। चिन्तामापेदिरे सद्यो नदीजलतितीर्षवः॥ १३॥

वहाँ कालिन्दीका स्रोत बड़ी तीवगतिसे प्रवाहित हो रहा था; वहाँ पहुँचकर वे इस चिन्तामें पड़े कि कैसे नदीको पार किया जाय; क्योंकि वे तुरंत ही यमुनाजीके जलको पार करना चाहते थे।। १३॥

तौ काष्टसंघाटमथो चकतुः सुमहाप्तवम्। गुष्कैवंदौः समाकीर्णमुशीरैश्च समावृतम्॥१४॥ ततो वैतसशासाश्च जम्बुशासाश्च वीर्यवान्। चकार रुक्षमणदिखत्वा सीतायाः सुखमासनम्॥१५॥

फिर उन दोनों भाइयोंने जंगलके स्वे काठ बटोरकर उन्हींके द्वारा एक बहुत बड़ा वेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा स्वे बाँसोंसे ब्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदनन्तर पराक्रमी लक्ष्मणने बेंत और जामुनकी टहनियों-को काटकर सीताके बैठनेके लिये एक मुखद आसन तैयार किया॥ १४-१५॥

तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः वियाम्। ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्रवम् ॥ १६ ॥ पाइवें तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च । प्रवे कठिनकाजं च रामश्चके समाहितः ॥ १७ ॥

दशरथनन्दन श्रीरामने लक्ष्मीके समान अचिन्त्य ऐश्वर्य-वाली अपनी प्रिया सीताको जो कुछ लजित-सी हो रही थीं, उस बेड्रेपर चढ़ा दिया और उनके बगलमें वस्त्र एवं आभूषण रख दिये; फिर श्रीरामने बड़ी सावधानीके साथ खन्ती (कुदारी) और बकरेके चमड़ेसे मढ़ी हुई पिटारीको भी बेड्रेपर ही रखा॥ १६-१७॥

आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृह्य तौ। ततः प्रतेरतुर्यत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ॥१८॥

इस प्रकार पहले सीताको चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ-कुमार श्रीराम और लक्ष्मण उस बेड़ेको पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नताके साथ नदीको पार करना आरम्भ किया ॥ १८ ॥

कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्दत । स्वस्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिर्वतम् ॥ १९ ॥

यमुनाकी बीच धारामें आनेपर सीताने उन्हें प्रणाम किया और कहा—'देवि ! इस बेड़ेद्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग सकुशल पार हो जायँ और मेरे पतिदेव अपनी वनवासविषयक प्रतिज्ञाको निर्विष्म पूर्ण करें ॥ १९॥

यक्ष्ये त्वां गोसहस्रोण सुराघटशतेन च। स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम् ॥ २०॥ 'इक्ष्वाकुवंशी वीरोंद्वारा पालित अयोध्यापुरीमें श्रीरघुनाथ-जीके सकुशल लौट आनेपर मैं आपके किनारे एक सहस्र गौओंका दान कहूँगी और सैकड़ों देवदुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा सम्पन्न कहूँगी' ॥ २०॥

# कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताञ्जलिः। तीरमेवाभिसम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी॥ २१॥

इस प्रकार सुन्दरी सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे प्रार्थना कर रही थीं, इतनेहीमें वे दक्षिण तटपर जा पहुँचीं ॥ २१ ॥

# ततः प्रवेनांशुमतीं शीव्रगामूर्मिमालिनीम् । तीरजैर्बहुभिर्वृक्षैः संतेहर्यमुनां नदीम् ॥ २२ ॥

इस तरह उन तीनोंने उसी येड़ेद्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षोंसे मुशोमित और तरङ्गमालाओंसे अलंकृत शीवगामिनी सूर्य-कन्या यमुना नदीको पार किया ॥ २२ ॥

# ते तीर्णाः प्रवमुत्सुज्य प्रस्थाय यमुनावनात् । इयामं न्यत्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदम् ॥ २३ ॥

पार उतरकर उन्होंने बेड़ेको तो वहीं तटपर छोड़ दिया और यमुना-तटवर्ती वनसे प्रस्थान करके वे हरे-हरे पत्तोंसे सुशोभित शीतल छायावाले श्यामवटके पास जा पहुँचे॥

# न्यद्रोधं समुपागस्य वैदेही चाभ्यवन्दत। नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिर्वतम्॥ २४॥

वटके समीप पहुँचकर विदेहनन्दिनी सीताने उसे मस्तक शक्ताया और इस प्रकार कहा—'महावृक्ष ! आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवासविषयक वतको पूर्ण करें ॥ २४॥

# कौसल्यां चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्त्रिनीम्। इति सीताञ्जिलं कृत्वा पर्यगच्छन्मनस्त्रिनी॥ २५॥

'तथा इमलोग वनसे सकुशल लौटकर माता कौसल्या तथा यशस्विनी सुमित्रादेवीका दर्शन कर सकें।' इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीताने हाथ जोड़े हुए उस वृक्षकी परिक्रमा की।। २५।।

# अवलोक्य ततः सीतामायाचन्तीमनिन्दिताम् । दियतां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ २६॥

सदा अपनी आज्ञाके अधीन रहनेवाली प्राणप्यारी सती-साध्वी सीताको स्यामवटसे आशीर्वादकी याचना करती देख श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--॥ २६॥

# सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सायुघो द्विपदां वर॥२७॥

'भरतके छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम सीताको साथ लेकर आगे-आगे चलो और मैं धनुष धारण किये पीछेसे तुमलोगोंकी रक्षा करता हुआ चलूँगा ॥ २७॥

# यद् यत् फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा। तत् तत् प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः॥ २८॥

'विदेहकुलनिंदनी जनकदुलारी सीता जो जो फल या फूल माँगें अथवा जिस वस्तुको पाकर इनका मन प्रसन्न रहे। वह सब इन्हें देते रहो'॥ २८॥

# एकैकं पादपं गुल्मं छतां वा पुष्पशाछिनीम् । अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं पत्रच्छ सावछा ॥ २९ ॥

अवला भीता एक-एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहलेकी न देखी हुई पुष्पशोभित लताको देखकर उसके विषयमें श्रीराम-चन्द्रजीसे पृछती थीं ॥ २९॥

# रमणीयान् बहुविधान् पादपान् कुसुमोत्करान्। सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मणः॥ ३०॥

तथा लक्ष्मण सीताके कथनानुसार तुरंत ही भाँति-भाँतिके वृक्षोंकी मनोहर शाखाएँ और फूलोंके गुच्छे ला-लाकर उन्हें देते थे ॥ ३०॥

# विचित्रवालुकजलां हंससारसनादिताम्। रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्॥३१॥

उस समय जनकराजिकशोरी सीता विचित्र वाछुका और जलराशिसे सुशोभित तथा इंस और सारसोंके कलनादसे मुखरित यमुना नदीको देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं ॥३१॥

# क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरी रामलक्ष्मणी। बहुन् मेध्यान् सृगान् हत्वाचेरतुर्यमुनावने ॥ ३२॥

इस तरह एक कोसकी यात्रा करके दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण (प्राणियोंके हितके लिये) मार्गमें मिले हुए हिंसक पशुओंका वध करते हुए यमुना-तटवर्ती वनमें विचरने लगे॥ ३२॥

# विद्वत्य ते बर्हिणपूगनादिते शुभे वने वारणवानरायुते। समं नदीवप्रमुपेत्य सत्वरं निवासमाजग्मुरदीनदर्शनाः ॥ ३३॥

उदार दृष्टिवाले वे सीता, लक्ष्मण और श्रीराम मोरोंके झुंडोंकी मीठी बोलीसे गूँजते तथा हृाथियों और वानरोंसे भरे हुए उस सुन्दर वनमें घूम-फिरकर श्लीव ही यमुनानदीके समतल तटपर आ गये और रातमें उन्होंने वहीं निवास किया॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें पचपनवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५५ ॥

# षट्पञ्चाशः सर्गः

वनकी शोभा देखते-दिखाते हुए श्रीराम आदिका चित्रक्र्टमें पहुँचना, वाल्मीकिजीका दर्शन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा पर्णशालाका निर्माण तथा उसकी वास्तुशान्ति करके उन सबका क्रुटीमें प्रवेश

अथ राज्यां व्यतीतायामवसुप्तमनन्तरम्। प्रवोधयामास रानैर्लंक्ष्मणं रघुपुङ्गवः॥१॥

तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर रघुकुलशिरोमणि श्रीरामने अपने जागनेके बाद वहाँ सोये हुए लक्ष्मणको धीरेसे जगाया (और इस प्रकार कहा—) ॥ १॥

सौमित्रे श्रुणु वन्यानां वत्गु व्याहरतां खनम् । सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २ ॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी बोली बोलनेवाले शुक-पिक आदि जंगली पश्चियोंका कलरव सुनो। अव इमलोग यहाँसे प्रस्थान करें; क्योंकि प्रस्थानके योग्य समय आ गया है? ॥ २॥

प्रसुप्तस्तु ततो भात्रा समये प्रतिवोधितः। जहौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम् ॥ ३ ॥

सोये हुए लक्ष्मणने अपने बड़े भाईद्वारा ठीक समयपर जगा दिये जानेपर निद्रा, आलस्य तथा राह चलनेकी थकावट-को दूर कर दिया ॥ ३॥

तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्याः शिवं जलम् । पन्थानमृषिभिर्जुष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः ॥ ४ ॥

फिर सब लोग उठे और यमुना नदीके शीतल जलमें स्नान आदि करके ऋषि-मुनियोंद्वारा सेवित चित्रकूटके उस मार्गपर चल दिये ॥ ४॥

ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह । सीतां कमलपत्राक्षीमिदं वचनमत्रवीत्॥ ५॥

उस समय लक्ष्मणके साथ वहाँसे प्रस्थित हुए श्रीरामने कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा—॥ ५॥

आदीप्तानिव वैदेहि सर्वतः पुष्पितान् नगान्। स्वैःपुष्पैःकिंशुकान् पद्म्य मालिनः शिशिरात्यये॥ ६॥

'विदेहराजनिदनी! इस वसन्त ऋतुमें सब ओरसे खिले हुए इन पलाश-वृक्षोंको तो देखो। ये अपने ही पुष्पोंसे पुष्प-मालाधारी-से प्रतीत होते हैं और उन फूलोंकी अरुण प्रभाके कारण प्रज्वित होते-से दिखायी देते हैं ॥ ६॥

पश्य भञ्जातकान् बिल्वान् नरैरनुपसेवितान् । फलपुष्पैरवनतान् नूनं शक्ष्याम जीवितुम् ॥ ७ ॥

'देखो, ये भिलावे और बेलके पेड़ अपने फूलों और फलोंके भारसे झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्योंका यहाँतक आना सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं लाये गये हैं; अतः निश्चय ही इन फलोंसे हम जीवननिर्वाह कर सकेंगें'।।

पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण। मधूनि मधुकारीभिः सम्भृतानि नगे नगे॥ ८॥

( फिर लक्ष्मणसे कहा—) 'लक्ष्मण! देखो, यहाँके एक-एक वृक्षमें मधुमिक्खयोंद्वारा लगाये और पुष्ट किये गये मधुके छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सबमें एक-एक द्रोण ( लगभग सोलह सेर ) मधु भरा हुआ है।। ८।।

एष क्रोशित नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकृजित । रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥

'वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है, यहाँ फूळोंकी वर्षा-सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पोंसे आच्छादित दिखायी देती है। इस वनप्रान्तमें यह चातक 'पी कहाँ' 'पी कहाँ' की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहेकी बातका उत्तर दे रहा हो।। ९।।

मातङ्गयूथानुस्तं पक्षिसंघानुनादितम् । चित्रकृदमिमं पश्य प्रवृद्धशिखरं गिरिम् ॥ १० ॥

'यह रहा चित्रक्ट पर्वत—इसका शिखर बहुत ऊँचा है। झुंड-के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत-से पक्षी चहक रहे हैं।। १०॥

समभूमितले रम्ये दुमैर्बडुभिरावृते। पुण्ये रस्यामहे तात चित्रकृदस्य कानने॥११॥

'तात ! जहाँकी भूमि समतल है और जो बहुत-से वृक्षोंसे भरा हुआ है, चित्रकूटके उस पवित्र काननमें हमलोग बड़े आनन्दसे विचरेंगे' ॥ ११॥

ततस्तौ पाद्चारेण गच्छन्तौ सह सीतया। रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकृटं मनोरमम्॥१२॥

सीताके साथ दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथासमय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्र-क्टपर जा पहुँचे ॥ १२ ॥

तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्। बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नसरसोदकम्॥१३॥

- वह पर्वत नाना प्रकारके पश्चियोंसे परिपूर्ण था। वहाँ फल-मूलोंकी बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध होता था। उँछ रमणीय शैलके समीप जाकर श्रीरामने कहा—॥ १३॥ मनोक्षोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः। बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे ॥ १४॥

'सौम्य ! यह पर्वत बड़ा मनोहर है । नाना प्रकारके वृक्ष और लताएँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं । यहाँ फल-मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही । मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े मुखसे जीवन-निर्वाह हो सकता है ॥ १४ ॥

मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिञ्शिलोश्चये। अयं वासो भवेत् तात वयमत्र वसेमहि॥१५॥

'इस पर्वतपर बहुत-से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात ! यही हमारा वासस्थान होनेयोग्य है। हम यहीं निवास करेंगे'॥ १५॥

इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः। अभिगम्याश्चमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्॥१६॥

ऐसा निश्चय करके सीता, श्रीराम और लक्ष्मणने हाथ बोडकर महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें प्रवेश किया और सबने उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया ॥ १६॥

तान् महर्षिः प्रमुद्तिः पूजयामास धर्मवित् । आस्यतामिति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ॥ १७॥

धर्मको जाननेवाले महर्षि उनके आगमनसे बहुत प्रसन्न हुए और 'आपलोगोंका स्वागत है। आइये, बैठिये।' ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया॥१७॥

ततोऽत्रवीन्महावाहुर्लक्ष्मणं लक्ष्मणात्रजः। संनिवेच यथान्यायमात्मानमृषये प्रभुः॥१८॥

तदनन्तर महाबाहु भगवान् श्रीरामने महर्षिको अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मणसे कहा—॥ १८॥

लक्ष्मणानय दारूणि दढानि च वराणि च। कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मेऽभिरतं मनः॥ १९॥

'सौम्य लक्ष्मण ! तुम जंगलसे अच्छी-अच्छी मजबूत लकड़ियाँ ले आओ और रहनेके लिये एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करनेको मेरा जी चाहता है'॥ १९॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान्। आजहार ततश्चके पर्णशालामरिवमः॥ २०॥

श्रीरामकी यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकारके वृक्षोंकी डालियाँ काट लाये और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की || २० ||

तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम् । गुश्रूषमाणमेकाग्रमिदं वचनमत्रवीत् ॥ २१ ॥

वह कुटी वाहर-भीतरसे छकड़ीकी ही दीवारसे मुस्थिर बनायी गयी थी और उसे ऊपरसे छै। दिया गया था, जिससे वर्षा आदिका निवारण हो। वह देखनेमें बड़ी मुन्दर लगती थी। उसे तैयार हुई देख एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने-वाले लक्ष्मणसे श्रीरामने इस प्रकार कहा—॥ २१॥

ऐणेयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयम्। कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः॥ २२॥

'सुमित्राकुमार ! हम गजकन्दका गूदा लेकर उसीसे पर्णशालाके अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे; # क्योंकि दीर्घ जीवनकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको बास्तुशान्ति अवस्य करनी चाहिये॥ २२॥

मृगं हत्वाऽऽनय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण। कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिर्धर्ममनुसार॥२३॥

'कल्याणदर्शी लक्ष्मण ! तुम 'गजकन्द' नामक कन्दकी च उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ; क्योंकि शास्त्रोक्त विधिका अनुष्ठान हमारे लिये अवश्यकर्तव्य है। तुम धर्मका ही सदा चिन्तन किया करो'॥ २३॥

भ्रातुर्वचनमान्नाय लक्ष्मणः परवीरहा। चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत्॥ २४॥

भाईकी इस बातको समझकर शत्रुवीरोंका वध करनेवाले लक्ष्मणने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्रीरामने पुनः उनसे कहा—॥ २४॥

ऐणेयं अपयस्वैतच्छालां यक्ष्यामहे वयम्। त्वर सौम्यमुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययम्॥ २५॥

'लक्ष्मण ! इस गजकन्दको पकाओ । इम पर्णशालाके अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे । जन्दी करो । यह सौम्य-मुहूर्त है और यह दिन भी 'श्रुव' ‡ संज्ञक है ( अतः इसीमें यह शुभ कार्य होना चाहिये )' ॥ २५ ॥

क्ष यहाँ 'ऐंगयं मांसम्' का अधं है—गजकन्द नामक कन्द-विशेषका गृदा। इस प्रशंगमें मांसपरक अर्थ नहीं लेना चाहिये; वयोंकि ऐसा अर्थ लेनेपर 'हिंग्वा मुनिवदामिषम्' (२।२०।२९), 'फलानि मूलानि च अक्षयन् वने' (२।३४। ५९) तथा 'धर्ममेवा-चरिष्यामस्तत्र मूलफलाशनाः (२।५४।१६)' इत्यादि रूपसे की हुई श्रीरामकी प्रतिशाओंसे विरोध पड़ेगा। इन बचनोंमें निरामिष रहने और फल-मूल खाकर धर्माचरण करनेकी ही बात कही गयी है। 'रामो दिनांभिभाषते' (श्रीराम दो तरहकी बात नहीं कहते हैं, एक बार जो कह दिया, वह अटल है) इस कणनके अनुसार श्रीरामकी प्रतिशा टलनेवाली नहीं है।

🕇 मदनवाल-निवण्डके अनुसार (मृग' का अर्थ गजकन्द है।

्रं उत्तरात्रयरोहिण्यो भास्करम धुवं स्थिरम् ।' ( मुहूर्तीचन्तामणि )

अर्थात् तीनों उत्तरा भौर रोहिशी नक्षत्र तथा रिववार— ये 'ध्रव' एवं 'स्थिर' संश्रक हैं। इसमें गृहशान्ति या वास्तु-श्रान्ति आदि कार्य अच्छे माने गये हैं। स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान् । अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेद्सि ॥ २६ ॥

प्रतापी सुमित्राकुमार लक्ष्मणने पवित्र और काले छिलके-वाले गजकंदको उखाइकर प्रज्वलित आगमें डाल दिया ॥ तत् तु पक्वं समाक्षाय निष्टमं छिन्नशोणितम् ।

ळक्ष्मणः पुरुषच्याघ्रमथ राघवमव्रवीत्॥२७॥

रक्तविकारका नाश करनेवाले अ उस गजकंदको भलीमाँति पका हुआ जानकर लक्ष्मणने पुरुषसिंह श्रीरघु-नाथजीसे कहा—॥ २७॥

अयं सर्वः समस्ताङ्गः श्रृतः कृष्णमृगो मया। देवता देवसंकाश यजस्व कुशलो हासि॥ १८॥

'देवोपम तेजस्वी श्रीरघुनाथजी! यह काले छिलकेवाला गजकन्दः जो बिगड़े हुए सभी अङ्गोंको ठीक करनेवाला है, † मेरेद्वारा सम्पूर्णतः पका दिया गया है। अब आप बास्तुदेवताओंका यजन कीजिये; क्योंकि आप इस कर्ममें कुशल हैं।। २८॥

रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवाञ्जपकोविदः। संग्रहेणाकरोत् सर्वान् मन्त्रान् सत्रावसानिकान्॥२९॥

सद्गुणसम्पन्न तथा जपकर्मके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजीने स्नान करके शौच-संतोषादि नियमोंके पालनपूर्वक संक्षेपसे उन सभी मन्त्रोंका पाठ एवं जप किया। जिनसे वास्तुयज्ञकी पूर्ति हो जाती है ॥ २९॥

इष्ट्रा देवगणान् सर्वान् विवेशावसर्थं शुचिः। वभूव च मनोह्लादो रामस्यामिततेजसः॥३०॥

समस्त देवताओंका पूजन करके पवित्र भावसे श्रीरामने पर्णकुटीमें प्रवेश किया । उस समय अमिततेजस्वी श्रीरामके मनमें बड़ा आह्वाद हुआ ॥ ३०॥

वैश्वदेववर्ि कत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च। वास्तुसंशमनीयानि मङ्गळानि प्रवर्तयन्॥३१॥

तत्पश्चात् बल्रिवेश्वदेव कर्मः रुद्रयाग तथा वैष्णव-याग करके श्रीरामने वास्तुदोषकी शान्तिके ल्यि मङ्गल-पाठ किया ॥ ३१ ॥ जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथाविधि । पापसंशमनं रामश्चकार बलिमुत्तमम् ॥ ३२ ॥

नदीमें विधिपूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मन्त्रोंका जप करनेके अनन्तर श्रीरामने पञ्चस्ना आदि दोषोंकी शान्तिके लिये उत्तम बलिकर्म सम्पन्न किया ॥३२॥

वेदिस्थलविधानानि चैत्यान्यायतनानि च। आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः ॥ ३३॥

रघुनाथजीने अपनी छोटी-सी कुटीके अनुरूप ही वेदिस्थलों ( आठ दिक्पालोंके लिये बलि-समर्पणके स्थानों ), चैत्यों ( गणेश आदिके स्थानों ) तथा आयतनों ( विष्णु आदि देवोंके स्थानों ) का निर्माण एवं स्थापना की ॥३३॥

तां वृक्षवर्णच्छद्नां मनोक्षां यथाप्रदेशं सुकृतां निवाताम्। बासाय सर्वे विविद्यः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्माम् ॥ ३४ ॥

वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थानपर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचण्ड वायुसे बचनेका पूरा प्रबन्ध था। सीता, लक्ष्मण और श्रीराम सबने एक साथ उसमें निवासके लिये प्रवेश किया। ठीक वैसे ही, जैसे देवतालोग सुधर्मा सभामें प्रवेश करते हैं॥ ३४॥

सुरम्यमासाच तु चित्रक्टं नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थाम् । ननन्द हृष्टो सृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरविप्रवासात्॥ ३५॥

चित्रक्ट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीथों ( तीर्थस्थान, सीढ़ी और घाटों) से सुशोभित माल्यवती (मन्दािकनी) नदी बह रही थी, जिसका बहुत-से पशु-पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदीका सांनिष्य पाकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष और आनन्द हुआ। वे नगरसे दूर वनमें आनेके कारण होनेवाले कष्टको भूल गये॥ ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः॥ ५६॥ इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५६॥

<sup>\* &#</sup>x27;छिन्नशोणितम्' की ब्युत्पत्ति इस प्रकार है—'छिन्नं शोणितं रक्तिवकाररूपं रोगजातं येन सः तम्।' 'गर्जकन्द' रोगिवकारका नाशक है' यह वैद्यकमें प्रसिद्ध है। मदनपाल-निधण्डके 'पट्दोपादिकुष्ठहन्ता' आदि बचनसे भी यह चर्मदोष तथा कुष्ठ आदि रक्तिवकारका नाशक सिद्ध होता है।

<sup>† &#</sup>x27;समस्तातः' की व्युत्पत्ति यों समझनी चाहिये-'सम्यग् भवन्ति अस्तानि अङ्गानि येन सः ।'

# सप्तपञ्चादाः सर्गः

सुमन्त्रका अयोध्याको लौटना, उनके सुखसे श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासियोंका विलाप, राजा दशरथ और कौसल्याकी मृच्छी तथा अन्तःपुरकी रानियोंका आर्तनाद

कथित्वा तु दुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरं सह। रामे दक्षिणकृत्रस्थे जगाम खगृहं गुहः॥ १॥

इघर, जब श्रीराम गङ्गाके दक्षिणतटपर उतर गये, तब गुह दु:खसे ब्याकुल हो सुमन्त्रके साथ बड़ी देरतक बातचीत करता रहा। इसके बाद वह सुमन्त्रको साथ ले अपने घरको चला गया॥ १॥

भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्। आ गिरेर्गमनं तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम्॥ २॥

श्रीरामचन्द्रजीका प्रयागमें भरद्वाजके आश्रमपर जानाः मुनिके द्वारा संस्कार पाना तथा चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना— ये सब वृत्तान्त शृङ्कवेरके निवासी गुप्तचरोंने देखे और छौटकर गुहुको इन बातोंसे अवगत कराया ॥ २ ॥

अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान्। अयोध्यामेव नगरीं प्रययौ गाढवुर्मनाः॥ ३॥

इन सब बातोंको जानकर सुमन्त्र गुहसे विदा ले अपने उत्तम बोड़ोंको रथमें जोतकर अयोध्याकी ओर ही लौट पड़े। उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा था॥३॥

स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। पर्यन् यत्तो ययौ शीव्रं ग्रामाणि नगराणि च॥ ४॥

वे मार्गमें सुगन्धित वनों, निदयों, सरोवरों, गाँवों और नगरोंको देखते हुए बड़ी सावधानीके साथ शीव्रतापूर्वक जा रहे थे॥ ४॥

ततः सायाह्मसमये द्वितीयेऽहनि सार्धाः। अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्श ह ॥ ५ ॥

शृङ्गनेरपुरसे लौटनेके दूसरे दिन सायंकालमें अयोध्या पहुँचकर उन्होंने देखा, सारी पुरी आनन्दशूत्य हो गयी है ॥ ५॥

स शून्यामिव निःशब्दां दृष्ट्वा परमदुर्मनाः। सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः॥ ६॥

वहाँ कहीं एक शब्द भी सुनायी नहीं देता था। सारी पुरी ऐसी नीरव थी, मानो मनुष्योंसे सुनी हो गयी हो। अयोध्याकी ऐसी दशा देखकर सुमन्त्रके मनमें बड़ा दु:ख हुआ। वे शोकके वेगसे पीड़ित हो इस प्रकार चिन्ता करने लगे—।। ६॥

कचिन्न सगजा साथ्वा सजना सजनाधिपा। रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी॥ ७॥

'कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्रीरामके विरहजनित संतापके दुःखसे व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराजसहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्निसे दग्ध हो गयी हो'॥

इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीव्रयायिभिः। नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेश ह ॥ ८ ॥

इसी चिन्तामें पड़े हुए सारिथ सुमन्त्रने शीव्रगामी घोड़ोंद्वारा नगरद्वारपर पहुँचकर तुरंत ही पुरीके भीतर प्रवेश किया ॥ ८॥

सुमन्त्रमभिघावन्तः शतशोऽथ सहस्रशः। क राम इति पृच्छन्तः स्तमभ्यद्रवन् नराः॥ ९॥

सुमन्त्रको देखकर सैकड़ों और हजारों पुरवासी मनुष्य दौड़े आये और 'श्रीराम कहाँ हैं?' यह पूछते हुए उनके रथके साथ-साथ दौड़ने लगे॥ ९॥

तेषां राशंस गङ्गायामहमापृच्छ्य राघवम्। अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ॥ १०॥ ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा नराः। अहो घिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुकुग्रुः॥ ११॥

उस समय सुमन्त्रने उन लोगोंसे कहा—'सजनो! में गङ्गाजीके किनारेतक श्रीरघुनाथजीके साथ गया था। वहाँसे उन धर्मनिष्ठ महात्माने मुझे लौट जानेकी आज्ञा दी। अतः में उनसे बिदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। 'वे तीनों व्यक्ति गङ्गाके उस पार चले गये' यह जानकर सब लोगोंके मुखपर आँसुओंकी धाराएँ वह चलीं। 'अहो! हमें धिकार है।' ऐसा कहकर वे लंबी साँसें खींचते और 'हा राम!' की पुकार मचाते हुए जोर-जोरसे करणक्रन्दन करने लगे।। १०-११॥

शुभाव च वचस्तेषां वृन्दं वृन्दं च तिष्ठताम् । हताः सा खलु ये नेह पश्याम इति राघवम् ॥ १२॥

सुमन्त्रने उनकी बातें सुनीं। वे झुंड-के-झुंड खड़े होकर कह रहे थे—'हाय ! निश्चय ही हमलोग मारे गये; क्योंकि अब हम यहाँ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं देख पायँगे॥ १२॥

दानयञ्चविवाहेषु समाजेषु महत्सु च। न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं राममन्तरा॥ १३॥

दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े-बड़े सामाजिक उत्सवींके समय अब हम कभी धर्मात्मा श्रीरामको अपने बीचमें खड़ा हुआ नहीं देख सकेंगे ॥ १३॥ किं समर्थे जनस्थास्य किं प्रियं किं सुखावहम् । इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम् ॥ १४॥

'अमुक पुरुषके लिये कौन-सी वस्तु उपयोगी है ? क्या करनेसे उसका प्रिय होगा ? और कैसे किस-किस वस्तुसे उसे सुख मिलेगा, इत्यादि बातोंका विचार करते हुए श्रीरामचन्द्रजी पिताकी भाँति इस नगरका पालन करते थे? ॥ १४ ॥

वातायनगतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणम्। राममेवाभितप्तानां ग्रुश्चाव परिदेवनाम्॥१५॥

बाजारके बीचसे निकलते समय सार्थिके कानोंमें स्त्रियोंके रोनेकी आवाज सुनायी दी, जो महलोंकी खिड़कियोंमें बैठकर श्रीरामके लिये ही संतप्त हो विलाप कर रहीं थीं ॥ १५॥

स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः। यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम्॥१६॥

राजमार्गके बीचसे जाते हुए सुमन्त्रने कपड़ेसे अपना मुँह ढक लिया। वे रथ लेकर उसी भवनकी ओर गये, जहाँ राजा दशरथ मौजूद थे॥ १६॥

सोऽवतीर्य रथाच्छीव्रं राजवेश्म प्रविश्य च। कक्ष्याः सप्ताभिचकाम महाजनसमाकुलाः॥ १७॥

राजमहलके पास पहुँचकर वे शीघ्र ही रथसे उतर पड़े और भीतर प्रवेश करके बहुत-से मनुष्योंसे भरी हुई सात ड्योदियोंको पार कर गये॥ १७॥

हर्स्येविमानैः प्रासादैरवेक्ष्याथ समागतम्। हाहाकारकता नायौ रामादर्शनकर्शिताः ॥ १८॥

धनियोंकी अद्यालिकाओं, सतमंजिले मकानों तथा राजभवनोंमें बैठी हुई स्त्रियाँ सुमन्त्रको लौटा हुआ देख श्रीरामके दर्शनसे विश्वत होनेके दुःखसे दुर्बल हो हाहाकार कर उठीं ॥ १८ ॥

आयतैर्विमहैर्नेत्रैरश्रुवेगपरिष्ठुतैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽब्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ १९ ॥

उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र आँसुओंके वेगमें डूबे हुए थे। वे स्त्रियाँ अत्यन्त आर्त होकर अब्यक्त-भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १९॥

ततो दशरथस्त्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः। रामशोकाभितप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम् ॥ २० ॥

तदनन्तर राजमहलोंमें जहाँ-तहाँसे श्रीरामके शोकसे संतप्त हुई राजा दशरथकी रानियोंके मन्दस्वरमें कहे गये बचन सुनायी पड़े ॥ २०॥

सह रामेण निर्यातो त्रिना राममिहागतः। स्तः किं नाम कौसल्यां क्रोशन्तीं प्रतिवक्ष्यति॥ २१॥ 'ये सारिथ सुमन्त्र श्रीरामके साथ यहाँसे गये थे और उनके बिना ही यहाँ लौटे हैं, ऐसी दशामें करणकन्दन करती हुई कौसल्याको ये क्या उत्तर देंगे ? ॥ २१॥

यथा च मन्ये दुर्जीवमेवं न सुकरं ध्रुवम्। आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति ॥ २२॥

'में समझती हूँ, जैसे जीवन दुःखजनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है; तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेकको त्यागकर पुत्रके वनमें चले जानेपर भी कौसल्या अभीतक जीवित हैं? ॥ २२ ॥

सत्यरूपं तु तद् वाक्यं राजस्त्रीणां निशामयन् । प्रदीत इव शोकेन विवेश सहसा गृहम् ॥ २३ ॥

रानियोंकी वह सच्ची बात सुनकर शोकसे दग्ध-से होते हुए सुमन्त्रने सहसा राजभवनमें प्रवेश किया ॥ २३ ॥

स प्रविश्याष्टमीं कक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्। पुत्रशोकपरिद्यूनमपश्यत् पाण्डुरे गृहे॥ २४॥

आठवीं ड्योडीमें प्रवेश करके उन्होंने देखा, राजा एक श्वेत भवनमें बैठे और पुत्रशोकसे मिलन, दीन एवं आतुर हो रहे हैं॥ २४॥

अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च। सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत्॥ २५॥

सुमन्त्रने वहाँ बैठे हुए महाराजके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई बातें ज्यों-की-त्यों सुना दीं ॥ २५ ॥

स तूष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विद्वतमानसः। मूर्चिछतो न्यपतद् भूमौ रामशोकाभिषीडितः॥ २६॥

राजाने चुपचाप ही बह सुन लिया। सुनकर उनका हृदय द्रवित (ब्याकुल) हो गया। फिर वे श्रीरामके शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े॥ २६॥

ततोऽन्तःपुरमाविद्धं मूर्चिछते पृथिवीपतौ । उच्छित्य बाह्न चुक्रोश नृपतौ पनिते क्षितौ ॥ २७॥

महाराजके मूर्च्छित हो जानेपर सारा अन्तःपुर दुःखर्से व्यथित हो उठा। राजाके पृथ्वीपर गिरते ही सब लोग दोनों बाहें उठाकर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे॥ २७॥ सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्। उत्थापयामास तदा वचनं चेदमज्ञवीत्॥ २८॥

उस समय कौसल्याने सुमित्राकी सहायतासे अपने गिरे हुए पतिको उठाया और इस प्रकार कहा—॥२८॥ इमं तस्य महाभाग दृतं दुष्करकारिणः।

इम तस्य महाभाग दूतं दुष्करकारिणः। वनवासादनुप्राप्तं कस्मान्न प्रतिभाषसे॥ २९॥ 'महाभाग ! ये सुमन्त्रजी दुष्कर कर्म करनेवाले श्रीरामके दूत होकर — उनका संदेश लेकर वनवाससे लौटे हैं। आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं ? ॥ २९॥

अधेममनयं कृत्वा व्यपत्रपसि रात्रव। उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोके न स्यात् सहायता॥ ३०॥

(रघुनन्दन! पुत्रको वनवाम दे देना अन्याय है। यह अन्याय करके आप लजित क्यों हो रहे हैं? उठिये, आपको अपने सत्यके पालनका पुण्य प्राप्त हो। जब आप इस तरह शोक करेंगे, तब आपके सहायकोंका समुदाय भी आपके साथ ही नष्ट हो जायगा॥ ३०॥

देव यस्या भयाद् रामं नानुपृच्छिस सारथिम् । नेह् तिष्ठति कैकेशी विश्रव्धं प्रतिभाष्यताम् ॥ ३१ ॥

'देव ! आप जिसके भयसे सुमन्त्रजीसे श्रीरामका समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मौजूद नहीं है; अतः निर्भय होकर बात कीजिये' ॥ ३१॥

सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या शोकलालसा। धरण्यां निपपाताशु बाष्पविष्लुतभाषिणी॥३२॥ महाराजसे ऐसा कहकर कौसल्याका गला भर आया। आँसुओं के कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोकसे ब्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ ३२॥

विलेपन्तीं तथा दृष्ट्वा कौसल्यां पतितां भुवि । पति चावेक्यताः सर्वाः समन्ताद् रुखदुः स्त्रियः ॥३३॥

इस प्रकार विलाप करती हुई कौसल्याको भूमिपर पड़ी देख और अपने पतिकी मूर्चिछत दशापर दृष्टिपात करके सभी रानियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर रोने छर्गी ॥ ३३ ॥

ततस्तमन्तःपुरनादमुत्थितं
समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः।
स्त्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः
पुरं तदासीत् पुनरेव संकुलम् ॥ ३४॥

अन्तःपुरसे उठे हुए उस आर्तनादको देख-सुनकर नगरके बूदे और जवान पुरुष रो पड़े। सारी ख्रियाँ भी रोने लगीं। वह सारा नगर उस समय सब ओरसे पुनः शोकसे ब्याकुल हो उठा॥ ३४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तावनवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

## अष्टपञ्चाद्याः सर्गः

# महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीराम और लक्ष्मणके संदेश सुनाना

प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागतस्मृतिः। तदाजुहाव तं सूतं रामवृत्तान्तकारणात्॥१॥

मूर्च्छा दूर होनेपर जब राजाको चेत हुआ तब मुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्रीरामका वृत्तान्त मुननेके लिये सारिध मुमन्त्रको सामने बुलाया ॥ १ ॥

तदा सूतो महाराजं कृताञ्जलिकपश्चितः। राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम्॥२॥

उस समय सुमन्त्र श्रीरामके ही शोक और चिन्तामें निरन्तर डूवे रहनेवाले दुःख-शोकसे व्याकुल महाराज दशरथ-के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २॥

वृद्धं परमसंतप्तं नवप्रहमिव द्विपम्। वितिःश्वसन्तं ध्यायन्तमस्स्थमिव कुञ्जरम्॥३॥ राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितम्। अश्रुपूर्णमुखं दीनमुवाच परमार्तवत्॥४॥

जैसे जंगलसे तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपित गजराजका चिन्तन करके लंबी साँस खींचता और अत्यन्त संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है; उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्रीरामके लिये अत्यन्त संतप्त हो लंबी साँस र्खीचकर उन्हींका ध्यान करते हुए अस्वस्थ-से हो गये थे। राजाने देखा, सारथिका सारा शरीर धूलसे भर गया है। यह सामने खड़ा है। इसके मुखपर आँसुओंकी धारा बह रही है और यह अत्यन्त दीन दिखायी देता है। उस अवस्था-में राजाने अत्यन्त आर्त होकर उससे पूछा—॥ ३-४॥

क चु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्चितः। सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः॥ ५॥

ंसूत । धर्मात्मा श्रीराम वृक्षकी जड़का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे ? जो अत्यन्त सुखमें पले थे, वे मेरे लाइले राम वहाँ क्या खायेंगे ? ॥ ५॥

दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः। भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्॥ ६॥

'सुमन्त्र ! जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन्हीं श्रीरामको भारी दुःख प्राप्त हुआ है । जो राजोचित राय्यापर रायन करनेयोग्य हैं, वे राजकुमार श्रीराम अनायकी भाँति भूमिपर कैसे सोते होंगे ? ॥ ६ ॥

#### यं यान्तमनुयान्ति सा पदातिरथकुञ्जराः। स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः॥ ७॥

'जिनके यात्रा करते समय पीछे-पीछे पैदलों, रिथयों और हाथीसवारोंकी सेना चलती थी, वे ही श्रीराम निर्जन वनमें पहुँचकर वहाँ कैसे निवास करेंगे ? ॥ ७॥

### व्यालैर्मृगैराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितम्। कथं कुमारी वदेहाा सार्धे वनमुपाथितौ ॥ ८ ॥

'जहाँ अजगर और न्याम्न-सिंह आदि हिंसक पश्च विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं। उसी वनका आश्रय लेनेवाले मेरे दोनों कुमार सीताके साथ वहाँ कैसे रहेंगे ? ॥

#### सुकुमार्या तपिस्वन्या सुमन्त्र सह सीतया। राजपुत्री कथं पादैरवरुद्य रथाद् गतौ॥ ९॥

'सुमन्त्र ! परम सुकुमारी तपस्विनी सीताके साथ वे दोनों राजकुमार श्रीराम और छक्ष्मण रथसे उतरकर पैदल कैसे गये होंगे ? ॥ ९ ॥

#### सिद्धार्थः खलु स्त त्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ । वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्द्रम् ॥ १०॥

'सारथे! तुम कृतकृत्य हो गयेः क्योंकि जैसे दोनों अश्विनीकुमार मन्दराचलके वनमें जाते हैं, उसी प्रकार वनके भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रोंको तुमने अपनी आँखोंसे देखा है ॥ १० ॥

### किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः। सुमन्त्र वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली॥११॥

'सुमन्त्र ! वनमें पहुँचकर श्रीरामने तुमसे क्या कहा ? लक्ष्मणने भी क्या कहा ? तथा मिथिलेशकुमारी सीताने क्या संदेश दिया ? ॥ ११ ॥

### आसितं शयितं भुकं स्त रामस्य कीर्तय। जीविष्याभ्ययमेतेन ययातिरिव साधुषु॥१२॥

'स्त ! तुम श्रीरामके बैठने, सोने और खाने-पीनेसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ । जैसे स्वर्गसे गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषोंके बीचमें उपस्थित होनेपर सत्संगके प्रभावसे पुनः सुखी हो गये थे, उसी प्रकार तुम-जैसे साधुपुरुषके मु बसे पुत्रका बृत्तान्त सुननेसे मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूँगा'॥

#### इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया। उवाच वाचा राजानं स बाष्पपरिबद्धया॥१३॥

महाराजके इस प्रकार पूछनेपर सारिथ सुमन्त्रने आँसुओं-से रुँधी हुई गद्गद वाणीद्वारा उनसे कहा—॥ १३॥

अव्रवीन्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन् । अञ्जलि राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४॥ स्तुत मद्वचनात् तस्य तातस्य विदितात्मनः । शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः ॥ १५॥

### सर्वमन्तःपुरं वाच्यं स्त मद्वचनात् त्वया । आरोग्यमविद्योषेण यथाईमभिवादनम् ॥ १६ ॥

भहाराज ! श्रीरामचन्द्रजीने धर्मका ही निरन्तर पाळन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झकाकर कहा है— स्तत ! तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी तथा वन्दनीय मेरे महात्मा पिताके दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अन्तःपुरमें सभी माताओंको मेरे आरोग्यका समाचार देते हुए उनसे विशेषरूपसे मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना ॥ १४–१६॥

### माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम्। अप्रमादं च वक्तव्या ब्र्याइचैनामिदं वचः॥१७॥ धर्मनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव। देवि देवस्य पादौ च देववत् परिपालय॥१८॥

'इसके बाद मेरी माता कौसल्यासे मेरा प्रणाम करके बताना कि 'मैं कुशलसे हूँ और धर्मपालनमें सावधान रहता हूँ।' फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि 'माँ! तुम सदा धर्ममें तत्पर रहकर यथासमय अग्निशालाके सेवन (अग्निहोत्र-कार्य) में सलग्न रहना। देवि! महाराजको देवताके समान मानकर उनके चरणोंकी सेवा करना॥

#### अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु । अनुराजानमार्यो च कैकेयीमम्ब कारय ॥ १९ ॥

'अभिमान और मार्नको त्यागकर सभी माताओंके प्रति समान बर्ताव करना—उनके साथ हिल-मिलकर रहना। अम्ब ! जिसमें राजाका अनुराग है, उस कैकेयीको भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना॥ १९॥

### कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत्। अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर॥२०॥

'कुमार भरतके प्रति राजोचित वर्ताव करना। राजा छोटी उम्रके हीं तो भी वे आदरणीय ही होते हैं—इस राजधर्मको याद रखना'॥ २०॥

### भरतः कुशलं वाच्यो वाच्यो मद्वचनेन च। सर्वास्वेव यथान्यायं वृत्ति वर्तस्व मातृषु ॥ २१ ॥

'कुमार भरतसे भी मेरा कुश्चल-समाचार बताकर उनसे मेरी ओरसे कहना—'भैया! तुम सभी माताओंके प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना॥ २१॥

#### वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः। पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय॥ २२॥

'इक्ष्वाकुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महाबाहु भरतसे यह भी कहना चाहिये कि युवराजपदपर अभिषिक्त होनेके बाद भी तुम राज्यसिंहासनपर विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं सेवामें संलग्न रहना ॥ २२ ॥

१. मुख्य पटरानी होनेका अहङ्कार । २. अपने बङ्प्पनके धमंडमें आकर दूसरोंके तिरस्कार करनेकी भावना ।

अतिकान्तवया राजा मा स्मैनं व्यपरोरुधः। कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाश्वाप्रवर्तनात्॥ २३॥

'राजा बहुत बूढ़े हो गये हैं—ऐसा मानकर तुम उनका विरोध न करना—उन्हें राजसिंहासनसे न उतारना। युवराज-पद्पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञाका पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना॥ २३॥

अत्रवीचापि मां भूयो भृशमश्रूणि वर्तयन्। मातेव मम माता ते द्रष्ट्रचा पुत्रगर्धिनी॥ २४॥ इत्येवं मां महाबाहुर्जुवन्नेव महायशाः। रामो राजीवपत्राक्षो भृशमश्रूण्यवर्तयत्॥ २५॥

'फिर उन्होंने नेत्रोंसे बहुत आँसू वहाते हुए मुझसे भरत-से कहनेके लिये ही यह संदेश दिया—'भरत ! मेरी पुत्र-वत्सला माताको अपनी ही माताके समान समझना।' मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमलनयन श्रीराम बड़े वेगसे आँसुओंकी वर्षा करने लगे॥ २४-२५॥

लक्ष्मणस्तु सुसंकुद्धो निःश्वसन् वाक्यमव्रवीत्। केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासितः॥ २६॥

'परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यन्त कुपित हो लंबी साँस खींचते हुए बोले—'सुमन्त्रजी ! किस अपराधके कारण महाराजने इन राजकुमार श्रीरामको देशनिकाला दे दिया है?॥

राज्ञा तु खलु कैकेच्या छघु चाश्रुत्य शासनम् । इतं कार्यमकार्ये वा वयं येनाभिपीडिताः ॥ २७॥

प्राजाने कैकेयीका आदेश सुनकर झटसे उसे पूर्ण करने-की प्रतिश कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु इमलोगोंको उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है।। यदि प्रवाजितो रामो लोभकारणकारितम्। वरदाननिमिन्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्॥ २८॥

'श्रीरामको बनवास देना कैकेयीके लोभके कारण हुआ हो अथवा राजाके दिये हुए वरदानके कारण, मेरी दृष्टिमें यह सर्वथा पाप ही किया गया है ॥ २८॥

इदं तावद् यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्। रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये॥ २९॥

'यह श्रीरामको वनवास देनेका कार्य राजाकी स्वेच्छा-चारिताके कारण किया गया हो अथवा ईश्वरकी प्रेरणासे, परंतु मुझे श्रीरामके परित्यागका कोई समुचित कारण नहीं दिखायी देता है ॥ २९ ॥

असमोक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात्। जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्॥ ३०॥

'बुद्धिकी कमी अथवा तुच्छताके कारण उचित-अनुचित-का विचार किये विना ही जो यह राम-वनवासरूपी शास्त्र- विरुद्ध कार्य आरम्भ किया गया है, यह अवश्य ही निन्दा और दुःखका जनक होगा ॥ ३०॥ अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्षये। भ्राता भर्ता च वन्धुश्च पिता च मम राघवः॥ ३१॥

'मुझे इस समय महाराजमें पिताका भाव नहीं दिखायी देता। अब तो रघुकुळनन्दन श्रीराम ही मेरे भाई, स्वामी, बन्धु-बान्धव तथा पिता हैं॥ ३१॥

सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वलोकहिते रतम्। सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा॥३२॥

'जो सम्पूर्ण लोकोंके हितमें तत्पर होनेके कारण सब लोगोंके प्रिय हैं, उन श्रीरामका पित्याग करके राजाने जो यह कृरतापूर्ण पापकृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है ? (अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है ?)॥ ३२॥

सर्वप्रजाभिरामं हि रामं प्रवज्य धार्मिकम्। सर्वछोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति॥३३॥

'जिनमें समस्त प्रजाका मन रमता है, उन धर्मात्मा श्रीरामको देशनिकाला देकर समस्त लोकोंका विरोध करनेके कारण अब वे केंसे राजा हो सकेंगे ? ॥ ३३॥

जानकी तु महाराज निःश्वसन्ती तपस्विनी। भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता॥ ३४॥

'महाराज ! तपस्विनी जनकर्नान्दिनी सीता तो छंबी सौँस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थीं, मानो उनमें किसी भूतका आवेश हो गया हो । वे भूछी-सी जान पड़ती थीं ॥

अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्त्रिनी। तेन दुःखेन रुद्ती नैय मां किचिद्वयीत्॥ ३५॥

'उन यशित्वनी राजकुमारीने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था।वे पतिके ही दुःखते दुखी होकर रो रही थीं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा॥ ३५॥

उद्वीक्षमाणा भर्तारं मुखेन परिशुष्यता। मुमोच सहसा वाष्पं प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा॥ ३६॥

'मुझे इघर आनेके लिये उद्यत देख वे सूखे मुँहसे पति-की ओर देखती हुई सहसा आँस् वहाने लगी थीं ॥ ३६॥

तथैव रामोऽश्रुमुखः कृताञ्जलिः स्थितोऽत्रवील्लक्ष्मणबाहुपालितः। तथैव सीता हदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम्॥ ३७॥

'इसी प्रकार लक्ष्मणकी भुजाओंसे सुरक्षित श्रीराम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुखपर आँमुओंकी धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथकी ओर देखती थीं और कभी मेरी ओर'॥ ३७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डेऽष्ट्रपञ्चाशः सर्गः॥ ५८॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें अहावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५८ ॥

### एकोनषष्टितमः सर्गः

### सुमन्त्रद्वारा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका वर्णन तथा राजा दशरथका विलाप

मम त्वश्वा निवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि । उष्णमश्च विमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम् ॥ १ ॥ उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामध कृत्वाहमञ्जलिम् । प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुः समिप धारयन् ॥ २ ॥

सुमन्त्रने कहा—'जब श्रीरामचन्द्रजी वनकी ओर प्रस्थित हुए, तब मैंने उन दोनों राजकुमारोंको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोगके दुःखको हृदयमें घारण करके रथपर आरूढ़ हो उधरसे लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहाने लगे। रास्ता चलनेमें उनका मन नहीं लगता था॥ १–२॥

गुहेन सार्धे तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान् बहून्। आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति ॥ ३ ॥

'मैं गुहके साथ कई दिनोंतक वहाँ इस आशासे ठहरा रहा कि सम्भव है, श्रीराम फिर मुझे बुला लें॥ ३॥

विषये ते महाराज महाव्यसनकर्शिताः। अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्करकोरकाः॥ ४॥

'महाराज! आपके राज्यमें वृक्ष भी इस महान् संकटसे कुशकाय हो गये हैं, फूल, अङ्कुर और कलियोंसिहत मुरझा गये हैं॥ ४॥

उपतप्तोदका नद्यः पत्वलानि सरांसि च । परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च ॥ ५ ॥

'नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरोंके जल गरम हो गये हैं। वनों और उपवनोंके पत्ते सूख गये हैं॥ ५॥

न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रचरन्ति च । रामशोकाभिभूतं तिन्निष्कृजमभवद् वनम् ॥ ६ ॥

'वनके जीव-जन्तु आहारके लिये भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ-के-तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्रीरामके शोकसे पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव-सा हो गया है।। ६॥

लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुपोदकाः। संतप्तपद्माः पद्मिन्यो लीनमीनविहंगमाः॥ ७॥

'नदियोंके जल मलिन हो गये हैं। उनमें फैले हुए कमलोंके पत्ते गल गये हैं। सरोवरोंके कमल भी सूख गये हैं। उनमें रहनेवाले मत्स्य और पक्षी भी नष्टप्राय हो गये हैं॥ ७॥ जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च । नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि च यथापुरम् ॥ ८ ॥

'जलमें उत्पन्न होनेवाले पुष्प तथा स्थलसे पैदा होनेवाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगन्धसे युक्त होनेके कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत् नहीं दृष्टिगोचर होते हैं ॥ ८ ॥

अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रळीनविद्यगानि च । न चाभिरामानारामान् पद्यामि मनुजर्षभ ॥ ९ ॥

'नरश्रेष्ठ ! अयोध्याके उद्यान भी सूने हो गये हैं, उनमें रहनेवाले पक्षी भी कहीं छिप गये हैं। यहाँके बगीचे भी मुझे पहलेकी भाँति मनोहर नहीं दिखायी देते हैं॥ ९॥

प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चिद्भिनन्दति। नरा राममपद्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः॥ १०॥

'अयोध्यामें प्रवेश करते समय मुझसे किसीने प्रसन्न होकर बात नहीं की । श्रीरामको न देखकर लोग बारंबार लंबी साँसें खींचने लगे ॥ १०॥

देव राजरथं दृष्ट्या विना रामिम्हागतम्। दूरादश्रमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः॥११॥

'देव! सड़कपर आये हुए सब लोग राजाका रथ श्रीरामके बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूरसे ही आँसू बहाने लगे थे॥ ११॥

हर्म्येविमानैः प्रासादैरवेक्ष्य रथमागतम् । हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्शिताः ॥ १२ ॥

'अट्टालिकाओं) विमानों और प्रासादोंपर बैठी हुई स्त्रियाँ वहाँसे रथको सूना ही लौटा देखकर श्रीरामको न देखनेके कारण ब्यथित हो उठीं और हाहाकार करने लगीं ॥१२॥

आयतैर्विमलैनेत्रैरश्चवेगपरिप्लुतैः । अन्योन्यमभिवीक्षन्तेऽब्यक्तमार्ततराः स्त्रियः ॥ १३ ॥

'उनके कजल आदिसे रिहत बड़े-बड़े नेत्र आँसुओंके वेगमें डूबे हुए थे। वे स्त्रियाँ अत्यन्त आर्त होकर अब्यक्त भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १३॥

नामित्राणां न मित्राणामुद्दासीनजनस्य च। अहमार्ततया कंचिद् विरोषं नोपळक्षये॥ १४॥ 'शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन ( मध्यस्थ ) मनुष्योंको भी मैंने समानरूपसे दुखी देखा है। किसीके शोकमें मुझे कुछ अन्तर नहीं दिखायी दिया है॥ १४॥

अप्रहृष्टमनुष्या च दीननागतुरंगमा। आर्तस्वरपरिम्लाना विनिःश्वस्तितनिःस्वना ॥१५॥ निरानन्दा महाराज रामप्रवाजनातुरा। कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे ॥१६॥

'महाराज! अयोध्याके मनुष्योंका हर्ष छिन गया है। वहाँके बोड़े और हाथी भी बहुत दुःखी हैं। सारी पुरी आर्तनादसे मिलन दिखायी देती है। लोगोंकी लंबी-लंबी साँसें ही इस नगरीका उच्छ्वास बन गयी हैं। यह अयोध्यापुरी श्रीरामके बनवाससे ब्याकुल हुई पुत्रवियोगिनी कौसल्याकी माँति मुझे आनन्दशून्य प्रतीत हो रही है'॥ १५-१६॥

स्तस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया। बाष्पोपद्दतया स्तमिदं वचनमत्रवीत्॥१७॥

सुमन्त्रके वचन सुनकर राजाने उनसे अश्रु-गद्गद परम दीन वाणीमें कहा—॥ १७॥

कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजनभावया। मया न मन्त्रकुशलैंबुँहैः सह समर्थितम्॥ १८॥

'स्त! जो पापी कुछ और पापपूर्ण देशमें उत्पन्त हुई है तथा जिसके विचार भी पापसे भरे हैं, उस कैकेयीके कहनेमें आकर मैंने सलाह देनेमें कुश्र हुद्ध पुरुषोंके साथ बैठकर इस विषयमें कोई परामर्श भी नहीं किया ॥ १८॥

न सुहङ्गिनं चामात्यैर्मन्त्रयित्वा सनैगमैः। मयायमर्थः सम्मोहात् स्त्रोहेतोः सहसा कृतः ॥१९॥

'मुह्दों, मन्त्रियों और वेदवेत्ताओंसे सलाह लिये बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्रीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है ॥ १९॥

भवितव्यतया नूनिमदं वा व्यसनं महत्। कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यहच्छया॥ २०॥

'सुमन्त्र ! होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुलका विनाश करनेके लिये अकस्मात् आ पहुँची है ॥ २०॥

सृत यद्यस्ति ते किंचिन्मयापि सुकृतं कृतम् । त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम् ॥२१॥

'सारथे! यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा-सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ ही श्रीरामके पास पहुँचा दो। मेरे प्राण मुझे श्रीरामके दर्शनके लिये शीघता करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं॥ २१॥

यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्। न राक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमिष जीवितुम्॥ २२॥ 'यदि आज भी इस राज्यमें मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेशसे जाकर श्रीरामको वनसे लौटा ले बाओ; क्योंकि अब मैं उनके बिना दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूँगा ॥ २२॥

अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति। मामेव रथमारोज्य शीव्रं रामाय दर्श्य ॥ २३ ॥

'अथवा महावाहु श्रीराम तो अब दूर चले गये होंगे, इसलिये मुझे ही रथपर बिठाकर ले चलोऔर शीघ ही रामका दर्शन कराओ॥ २३॥

वृत्तदंष्ट्रो महेष्वासः कासी लक्ष्मणपूर्वजः। यदि जीवामि साध्वेनं पद्येयं सीतया सह ॥ २४॥

'कुन्दकलीके समान श्वेत दौतींबाले, लक्ष्मणके बड़े भाई महाधनुर्धर श्रीराम कहाँ हैं ? यदि सीताके साथ मली-माँति उनका दर्शन कर लूँ, तभी मैं जीवित रह सकता हूँ ॥ २४॥

लोहिताक्षं महाबाहुमामुक्तमणिकुण्डलम् । रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम् ॥ २५॥

'जिनके लाल नेत्र और बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं तथा जो मणियोंके कुण्डल धारण करते हैं, उन श्रीरामको यदि मैं नहीं देखूँगा तो अवश्य यमलोकको चला जाऊँगा॥ २५॥

अतो नु कि दुःखतरं योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम्। इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्॥ २६॥

'इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्थामें पहुँचकर भी इक्ष्वाकुकुलनन्दन राघवेन्द्र श्रीरामको यहाँ नहीं देख रहा हूँ ॥ २६॥

हा राम रामानुज हा हा वैदेहि तपखिनि। न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्॥ २७॥

'हा राम ! हा लक्ष्मण ! हा विदेहराजकुमारी तपस्विनी सीते ! तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुःखसे अनाथकी भाँति मर रहा हूँ' ॥ २७ ॥

स तेन राजा दुःखेन भृशमर्पितचेतनः। अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्॥ २८॥

राजा उस दु:खसे अत्यन्त अचेत हो रहे थे। अतः वे उस परम दुर्लङ्ख्य शोकसमुद्रमें निमग्न होकर बोले—॥ २८॥

रामशोकमहावेगः श्वसितोर्मिमहावर्तो बाहुविक्षेपमीनोऽसौ प्रकीर्णकेशशैवालः ममाश्रुवेगप्रभवः वरवेलो नृशंसाया

सीताविरहपारगः । बाष्पवेगजलाविलः ॥ २९ ॥ विकन्दितमहाखनः । कैकेयीवडवामुखः ॥ ३० ॥

कुब्जावाक्यमहाब्रहः। रामप्रवाजनायतः॥ ३१॥ यस्मिन् बत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना। दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः॥ ३२॥

'देवि कौसल्ये! में श्रीरामके विना जिस शोक समुद्रमें द्वा हुआ हूँ, उसे जीते-जी पार करना मेरे लिये अत्यन्त किटन है। श्रीरामका शोक ही उस समुद्रका महान् वेग है। सीताका विछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी-लंबी साँसे उसकी लहरें और वड़ी-बड़ी मँवरें हैं। आँसुआंका वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मिलन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछित्योंका विलास है। करण-क्रन्दन ही उसमें उछलती हुई मछित्योंका विलास है। करण-क्रन्दन ही उसमें महान् गर्जना है। ये विखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होनेवाले सेवार हैं। कैकेयी बड़वानल है। वह शोक-समुद्र मेरी वेगपूर्वक होनेवाली अश्रवर्षाकी उत्पत्तिका मूल कारण है। मन्थराके कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्रके बड़े-बड़े ग्राह हैं। कूर कैकेयीके माँगे हुए दो वर ही उसके दो तट हैं तथा श्रीरामका बनवास ही उस शोकसागरका महान् विस्तार है॥ २९—३२॥

अशोभनं योऽहमिद्दाद्य राघवं दिदक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम्। इतीव राजा विलपन् महायशाः पपात तूर्णे शयने स मूर्चिछतः॥ ३३॥

'मैं लक्ष्मणसिंहत श्रीरामको देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ—यह मेरे बहुत बड़े पापका फल है।' इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्चिल होकर शय्यापर गिर पड़े।

> इति विलपति पार्थिवे प्रणब्दे करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः। वचनमजुनिशस्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राममाता॥ ३४॥

श्रीरामचन्द्रजीके लिये इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथके मूर्ज्छित हो जानेपर उनके उस अत्यन्त करुणाजनक वचनको सुनकर राममाता देवी कौसल्याको पुनः हुगुना भय हो गया ॥ ३४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

## षष्टितमः सर्गः

### कौसल्याका विलाप और सारथि सुमन्त्रका उन्हें समझाना

ततो भूतोपसुष्टेव वेपमाना पुनः पुनः। घरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या सतमञ्जीत ॥ १ ॥

तदनन्तर जैसे उनमें भूतका आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौसल्या देवी बारंबार काँपने लगीं और अचेत-सी होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं | उसी अवस्थामें उन्होंने सारथिसे कहा—॥ १॥

नय मां यत्र काकुत्स्थः सीतायत्र च लक्ष्मणः। तान् विना क्षणमप्यद्य जीवितुं नोत्सहे ह्यहम्॥ २॥

'सुमन्त्र! जहाँ श्रीराम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती॥ २॥

निवर्तय रथं शीव्रं दण्डकान् नय मामपि। अथतान् नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्॥ ३॥

'जल्दी रथ छौटाओं और मुझे भी दण्डकारण्यमें हे चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोककी यात्रा करूँगी'।। ३॥

बाष्पवेगोपहतया स वाचा सज्जमानया। इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरव्रवीत्॥ ४॥ देवी कौसल्याकी बात सुनकर सारिथ सुमन्त्रने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आँसुओंके वेगसे अवरुद्ध हुई गद्गदवाणीमें कहा—॥ ४॥

त्यज शोकं च मोहं च सम्भ्रमं दुःखजं तथा। ब्यवधूय च संतापं वने वत्स्यति राघवः॥ ५ ॥

'महारानी! यह शोक, मोह और दुःखजनित व्याकुलता छोड़िये । श्रीरामचन्द्रजी इस समय सारा संताप भूलकर बनमें निवास करते हैं ॥ ५ ॥

लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरन् वने । आराधयति धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः॥ ६॥

'धर्मश्च एवं जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी उस वनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं ॥ ६ ॥

विजनेऽपि वने सीता वासं प्राप्य गृहेष्विव । विस्नम्भं लभतेऽभीता रामे विन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥

भीताका मन भगवान् श्रीराममें ही लगा हुआ है। इसलिये निर्जन वनमें रहकर भी वे घरकी ही भाँति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं॥ ७॥ नास्या दैत्यं कृतं किंचित् सुसुक्ष्ममिष लक्ष्यते। उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे॥ ८॥

'वनमें रहनेके कारण उनके मनमें कुछ थोड़ा-सा भी दुःख नहीं दिखायी देता । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, मानो विदेहराजकुमारी सीताको परदेशमें रहनेका पहलेसे ही अभ्यास हो ॥ ८॥

नगरोपवनं गत्वा यथा सा रमते पुरा। तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्विष ॥ ९ ॥

ंजैसे यहाँ नगरके उपवनमें जाकर वे पहले घूमा करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वनमें भी सीता सानन्द विचरती हैं॥ ९॥

बालेव रमते सीताबालचन्द्रनिभानना। रामा रामे ह्यदीनात्मा विजनेऽपि वने सती॥ १०॥

्पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली रमणी-शिरोमणि उदारहृदया सती-साध्वी सीता उस निर्जन वनमें भी श्रीरामके समीप बालिकाके समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं॥ १०॥

तद्गतं हृद्यं यस्यास्तद्धीनं च जीवितम्। अयोध्या हि भवेदस्या रामहीना तथा वनम् ॥ ११॥

(उनका हृदय श्रीराममें ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्रीरामके ही अधीन है, अतः रामके बिना अयोध्या भी उनके लिये वनके समान ही होगी (और श्रीरामके साथ रहनेपर वे बनमें भी अयोध्याके समान ही सुखका अनुभव करेंगी)॥ ११॥

परिपृच्छिति वैदेही प्रामांश्च नगराणि च। गतिं दृष्टा नदीनां च पादपान् विविधानपि॥ १२॥

विदेहनन्दिनी सीता मार्गमें मिलनेवाले गाँवों, नगरों, नदियोंके प्रवाहों और नाना प्रकारके वृक्षोंको देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं॥ १२॥

रामं वा लक्ष्मणं वापि दृष्ट्वा जानाति जानकी। अयोध्या कोशमात्रे तु विहारमिव साश्रिता॥ १३॥

श्रीराम और लक्ष्मणको अपने पास देखकर जानकीको यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर मानो चूमने-फिरनेके लिये ही आयी हूँ ॥ १३॥

इदमेव साराम्यस्याः सहसैवोपजित्पतम् । कैकेयीसंश्रितं जल्पं नेदानीं प्रतिभाति माम् ॥ १४ ॥

सीताके सम्बन्धमें मुझे इतना ही स्मरण है। उन्होंने कैकेयीको लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, बह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है'। १४॥

ध्वंसियत्वा तु तद् वाक्यं प्रमादात् पर्युपस्थितम् । ह्लादनं वचनं स्तो देव्या मधुरमञ्जवीत् ॥ १५॥ इस प्रकार भूलसे निकली हुई कैकेयीविषयक उस बातको पलटकर सारिथ सुमन्त्रने देवी कौसल्याके हृदयको आहार प्रदान करनेवाला मधुर वचन कहा—॥ १५॥

अध्वना वातवेगेन सम्भ्रमेणातपेन च। न विगच्छति वैदेह्याश्चन्द्रांगुसदृशी प्रभा॥ १६॥

'मार्गमें चलनेकी थकावटः वायुके वेगः भयदायक वस्तुओंको देखनेके कारण होनेवाली घवराहट तथा धूपसे भी विदेहराजकुमारीकी चन्द्रकिरणोंके समान कमनीय कान्ति उनसे दूर नहीं होती है ॥ १६ ॥

सदशं शतपत्रस्य पूर्णचन्द्रोपमप्रभम्। वदनं तद् वदान्याया वैदेह्या न विकम्पते॥ १७॥

'उदाग्हृदया सीताका विकसित कमलके समान सुन्दर तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक कान्तिसे युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है ॥ १७ ॥

अलक्तरसरकाभावलकरसवर्जितौ । अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १८ ॥

(जिनमें महावरके रंग नहीं लग रहे हैं) सीताके वे दोनों चरण आज भी महावरके समान ही लाल तथा कमलकोशके समान कान्तिमान् हैं ॥ १८ ॥

न् पुरोत्कृष्टलीलेव खेलं गच्छति भामिनी। इदानीमपि वैदेही तद्रागान्यस्तभूषणा॥१९॥

'भीरामचन्द्रजीके प्रति अनुरागके कारण उन्हींकी प्रसन्नताके लिये जिन्होंने आभूषणोंका परित्याग नहीं किया है, वे विदेहराजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने न्पूरोंकी झनकारसे हंसोंके कलनादका तिरस्कार-सा करती हुई लीलाविलासयुक्त गतिसे चलती हैं॥ १९॥

गजं वा वीक्ष्य सिंहं वा ब्याघ्रं वा वनमाश्रिता। नाहारयति संत्रासं बाह्र रामस्य संश्रिता॥ २०॥

'वे श्रीरामचन्द्रजीके बाहुबलका भरोसा करके वनमें रहती हैं और हाथी, बाव अथवा सिंहको भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं ॥ २० ॥

न शोच्यास्ते न चात्मा ते शोच्यो नापि जनाधिपः। इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्॥ २१॥

'अतः आप श्रीरामः, लक्ष्मण अथवा सीताके लिये शोक न करें, अपने और महाराजके लिये भी चिन्ता छोड़ें। श्रीरामचन्द्रजीका यह पावन चरित्र संसारमें सदा ही स्थिर रहेगा ॥ २१॥

विधूय शोकं पिरहृष्टमानसा महर्षियाते पथि सुव्यवस्थिताः। वने रता वन्यफलाशनाः पितुः शुभां प्रतिशां प्रतिपालयन्ति ते ॥ २२ ॥ 'वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित्त हो महर्षियों के मार्गपर हड़तापूर्वक स्थित हैं और वनमें रहकर फल-मूलका मोजन करते हुए पिताकी उत्तम प्रतिशाका पालन कर रहे हैं? ॥ २२॥

### तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुतशोककर्शिता।

न चैव देवी विरराम कृजितात् प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च ॥ २३॥

इस प्रकार युक्तियुक्त वचन कहकर सारिथ सुमन्त्रने पुत्रशोक्ष पीइत हुई कौसल्याको चिन्ता करने और रोनेसे रोका तो भी देवी कौसल्या विलापसे विरत न हुई । वे 'हा प्यारे !' 'हा पुत्र !' और 'हा रघुनन्दन !' की रट लगाती हुई करणक्रन्दन करती ही रहीं ॥ २३ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें साठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥

# एकषष्टितमः सर्गः

### कौसल्याका विलापपूर्वक राजा दशरथको उपालम्भ देना

वनं गते धर्मरते रामे रमयतां वरे। कौसल्या रुदती चार्ता भर्तारमिद्मव्रवीत्॥ १॥

प्रजाजनोंको आनन्द प्रदान करनेवाले पुरुषोंमें श्रेष्ठ धर्म-परायण श्रीरामके वनमें चले जानेपर आर्त होकर रोती हुई कौसल्याने अपने पतिसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महद् यशः। सानुकोशो वदान्यश्च त्रियवादी च राघवः॥ २॥

भहाराज ! यद्यपि तीनों लोकोंमें आपका महान् यश फैला हुआ है,—सब लोग यही जानते हैं कि—रघुकुलनरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलनेवाले हैं॥ २॥

कथं नरवरश्रेष्ठ पुत्री तो सह सीतया। दुःखितौ सुखसंवृद्धी वने दुःखं सहिष्यतः॥ ३॥

'नरेशोंमें श्रेष्ठ आर्यपुत्र ! तथापि आपने इस बातका विचार नहीं किया कि सुखमें पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीताके साथ वनवासका कष्ट कैसे सहन करेंगे ॥ ३॥

सा नूनं तरुणी इयामा सुकुमारी सुखोचिता। कथमुष्णं च शीतं च मैथिळी विसहिष्यते॥ ४॥

'वह सोलह-अठारह वर्षोंकी सुकुमारी तरुणी मिथिलेश-कुमारी सीता, जो सुख भोगनेके ही योग्य है, वनमें सर्दी-गरमीका दुःख कैसे सहेगी ? ॥ ४॥

भुक्त्वाञ्चनं विञालाक्षी सूपदंशान्वितं शुभम् । वन्यं नैवारमाहारं कथं सीतोपभोक्ष्यते ॥ ५ ॥

'विशाललोचना सीता सुन्दर व्यञ्जनोंसे युक्त सुन्दर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी, अब वह जंगलकी तिन्नीके चावलका स्खा भात कैसे खायगी ? ॥ ५ ॥

गीतवादित्रनिर्घोषं श्रुत्वा शुभसमन्विता। कथं क्रव्यादिसहानां शब्दं श्रोष्यत्यशोभनम् ॥ ६ ॥ 'जो माङ्गलिक वस्तुओंसे सम्पन्न रहकर सदा गीत और वाद्यकी मधुर ध्विन सुना करती थी। वही जंगलमें मांसमक्षी सिंहोंका अशोभन ( अमङ्गलकारी ) शब्द कैसे सुन सकेगी? ॥ ६॥

महेन्द्रध्वजसंकाशः क नु शेते महाभुजः। भुजं परिघसंकाशमुणधाय महाबलः॥ ७॥

'जो इन्द्रध्वजके समान समस्त लोकोंके लिये उत्सव प्रदान करनेवाले थे, वे महाबली, महाबाहु श्रीराम अपनी परिच जैसी मोटी बाँहका तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे ? ॥ ७ ॥

पद्मवर्णे सुकेशान्तं पद्मनिःश्वासमुत्तमम्। कदा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम्॥८॥

'जिसकी कान्ति कमलके समान है, जिसके ऊपर सुन्दर केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सौंससे कमलकी-सी सुगन्ध निकलती है तथा जिसमें विकसित कमलके सहश सुन्दर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्रीरामके उस मनोहर मुखको मैं कब देखूँगी ? ॥ ८॥

वज्रसारमयं नृनं हृद्यं मे न संशयः। अपश्यन्त्या न तं यद् वै फलतीदं सहस्रधा ॥ ९ ॥

भेरा हृदय निश्चय ही लोहेका बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि श्रीरामको न देखनेपर भी मेरे इस हृदयके सहस्रों दुकड़े नहीं हो जाते हैं॥ ९॥

यत् त्वया करुणं कर्म व्यपोद्य मम बान्धवाः। निरस्ताः परिघावन्ति सुखार्हाः कृपणा वने ॥ १०॥

'आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच-विचार किये मेरे बान्धवोंको (कैकेयीके कहनेसे) निकाल दिया है, जिसके कारण वे मुख भोगनेके योग्य होनेपर भी दीन होकर वनमें दौड़ रहे हैं॥ १०॥ यदि पञ्चदशे वर्षे राघवः पुनरेष्यति। जह्याद् राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥ ११ ॥

'यदि पंद्रहवें वर्षमें श्रीरामचन्द्र पुनः वनसे लौटें तो भरत उनके लिये राज्य और खजाना छोड़ देंगे। ऐसी सम्भावना नहीं दिखायी देती॥ ११॥

भोजयन्ति किल श्राद्धे केचित् खानेव बान्धवान् । ततः पश्चात् समीक्षन्ते कृतकार्या द्विजोत्तमान् ॥१२॥ तत्र ये गुणवन्तश्च विद्वांसश्च द्विजातयः। न पश्चात् तेऽभिमन्यन्ते सुधामपि सुरोपमाः॥ १३॥

'कहते हैं, कुछ लोग श्राद्धमें पहले अपने बान्धवों (दौहित्र आदि) को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृतकृत्य होकर निमन्त्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहाँ जो गुणवान् एवं विद्वान् देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं॥ १२-१३॥

ब्राह्मणेष्विप वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः। नाभ्युपेतुमलं प्राज्ञाः श्टङ्गच्छेरमिवर्षभाः॥१४॥

'यद्यपि पहली पंक्तिमें भी ब्राह्मण ही भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान् ब्राह्मण हैं, वे अपमानके भयसे उस भुक्तशेष अन्नको उसी तरह ब्रह्मण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटानेको नहीं तैयार होते हैं ॥ १४॥

एवं कनीयसा भ्रात्रा भुक्तं राज्यं विशाम्पते । भ्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्च किमर्थे नावमन्यते ॥ १५॥

'महाराज! इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाईके भोगे हुए राज्यको कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार (त्याग) क्यों नहीं कर देंगे?॥ १५॥

न परेणाहृतं भक्ष्यं व्याद्यः खादितुमिच्छति । एवमेव नरव्याद्यः परलीढं न मंस्यते ॥ १६ ॥

'जैसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जन्तुओं के लाये या खाये हुए भक्ष्य पदार्थ (शिकार) को खाना नहीं चाहता, इसी प्रकार पुरुषसिंह श्रीराम दूसरों के चाटे (भोगे) हुए राज्य-भोगको नहीं स्वीकार करेंगे ॥ १६॥

हविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्च खादिराः। नैतानि यातयामानि कुर्वन्ति पुनरध्वरे॥१७॥.

'हविष्यः घृतः पुरोडाशः कुश और खदिर ( खैर ) के यूप—ये एक यशके उपयोगमें आ जानेपर 'यातयाम' ( उपभुक्त ) हो जाते हैं; इसिलये विद्वान् इनका फिर दूसरे यशमें उपयोग नहीं करते हैं॥ १७॥

तथा ह्यात्तिमदं राज्यं हृतसारां सुरामिव। नाभिमन्तुमलं रामो नष्टसोमिमवाध्वरम्॥१८॥ 'इसी प्रकार निःसार सुरा और भुक्तावशिष्ट यज्ञसम्बन्धी सोमरसकी भाँति इस भोगे हुए राज्यको श्रीराम नहीं ग्रहण कर सकते ॥ १८॥

नैवंविधमसत्कारं राघवो मर्षयिष्यति । बलवानिव शार्वृलो वालधेरिमर्शनम् ॥ १९ ॥

'जैसे बलवान् शेर किसीके द्वारा अपनी पूँछका पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपमानको नहीं सह सकेंगे ॥ १९॥

नैतस्य सहिता लोका भयं कुर्युर्महामुधे। अधर्मे त्विह धर्मात्मा लोकं धर्मेण योजयेत्॥ २०॥

'समस्त लोक एक साथ होकर यदि महासमरमें आ जायँ तो भी वे श्रीरामचन्द्रजीके मनमें भय उत्पन्न नहीं कर सकते, तथापि इस तरह राज्य लेनेमें अधर्म मानकर उन्होंने इसपर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत्को धर्ममें लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? ॥ २०॥

नन्वसौ काञ्चनैर्वाणैर्महावीर्यो महाभुजः। युगान्त इव भूतानि सागरानिप निर्देहेत्॥ २१॥

'वे महापराक्रमी महाबाहु श्रीराम अपने मुवर्णभूषित बाणोंद्वारा सारे समुद्रोंको भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं। जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलयकालमें सम्पूर्ण प्राणियोंको भस्म कर डालते हैं।। २१।।

स तादशः सिंहवलो वृषभाक्षो नर्षभः। स्वयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजो यथा॥२२॥

्सिंहके समान बल और बैलके समान बड़े-बड़े नेत्र-वाला बैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिताके ही हाथों-द्वारा मारा गया (राज्यसे विज्ञत कर दिया गया)। ठीक उसी तरह, जैसे मत्स्यका बच्चा अपने पिता मत्स्यके द्वारा ही खा लिया जाता है ॥ २२॥

द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्रे दृष्टः सनातनैः। यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते॥ २३॥

'आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्रको देशनिकाला दे दिया गयाः अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियोंने वेदमें जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरणमें लाये हैं। वह धर्म आपकी दृष्टिमें सत्य है या नहीं।

गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः। तृतीया श्रातयो राजंश्चतुर्थी नैच विद्यते॥२४॥

'राजन् ! नारीके लिये एक सहारा उसका पित है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता-भाई आदि बन्धु-बान्धव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिये नहीं है ॥२४॥

तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः। न वनं गन्तुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया ॥ २५॥ 'इन सहारोंमें से आप तो मेरे हैं ही नहीं (क्योंकि आप सौतके अधीन हैं)। दूसरा सहारा श्रीराम हैं, जो वनमें भेज दिये गये (और वन्धु-बान्धव मी दूर हैं। अतः तीसरा सहारा मी नहीं रहा )। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्रीरामके पास वनमें जाना नहीं चाहती हूँ, इसिलये सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गयी॥ २५॥

हतं त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यं हताः सा सर्वाः सह मन्त्रिभिश्च। हता सपुत्रासा हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहृष्टौ ॥ २६॥

आपने श्रीरामको वनमें भेजकर इस राष्ट्रका तथा आस-पासके अन्य राज्योंका भी नाश कर डाला, मन्त्रियोंसहित सारी प्रजाका वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्रसहित मैं भी मारी गयी और इस नगरके निवासी भी नष्टप्राय हो गये। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं? ॥ २६॥

इमां गिरं दारुणशब्दसंहितां निशम्य रामेति मुमोह दुःखितः। ततः स शोकं प्रविवेश पार्थिवः स्वदुष्कृतं चापि पुनस्तथास्मरत्॥ २७॥

कौसल्याकी यह कठोर शब्दोंसे युक्त वाणी मुनकर राजा दशरथको बड़ा दुःख हुआ । वे 'हा राम !' कहकर मूर्ब्छित हो गये । राजा शोकमें डूब गये । फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्मका स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुःख प्राप्त हुआ था ॥ २७ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६९ ॥

# द्विषष्टितमः सर्गः

## दुखी हुए राजा दश्चरथका कौसल्याको हाथ जोड़कर मनाना और कौसल्याका उनके चरणोंमें पड़कर क्षमा माँगना

एवं तु कुद्धया राजा राममात्रा सशोकया। श्रावितः परुषं वाक्यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥

शोकमग्न हो कुपित हुई श्रीराममाता कौसल्याने जब राजा दशरथको इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दु:खित होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये॥ १॥

चिन्तयित्वा स च नृपो मोहव्याकुलितेन्द्रियः। अथ दीर्घेण कालेन संज्ञामाप परंतपः॥ २॥

चिन्तित होनेके कारण राजाकी सारी इन्द्रियाँ मोहसे आच्छन्न हो गर्यो । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् रात्रुओंको संताप देनेवाले राजा दशरथको चेत हुआ ॥ २॥

स संशामुपलभ्येव दीर्घमुष्णं च निःश्वसन् । कौसल्यां पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिन्तामुपागमत् ॥ ३ ॥

होशमें आनेपर उन्होंने गरम-गरम लंबी साँस ली और कौसल्याको बगलमें बैठी हुई देख वे फिर चिन्तामें पड़ गये॥३॥

तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात् कर्म दुष्कृतम् । यद्नेन कृतं पूर्वमञ्चानाच्छव्दवेधिना ॥ ४ ॥

विन्तामें पड़े-पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्मका स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेधी वाण चलानेवाले नरेशके द्वारा पहले अनजानमें वन गया था ॥ ४॥

अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः। द्वाभ्यामि महाराजः शोकाभ्यामभित्यते॥ ५॥

उस शोकसे तथा श्रीरामके शोकसे भी राजाके मनमें बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकोंसे महाराज संतप्त होने ढगे॥ ५॥

दह्यमानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः। वेपमानोऽअलि कृत्वा प्रसादार्थमवाङ्मुखः॥ ६ ॥

उन दोनों शोकोंसे दग्ध होते हुए दुखी राजा दशस्थ नीचे मुँह किये थर-थर काँपने छगे और कौसल्याको मनानेके लिये हाथ जोड़कर बोले-॥ ६॥

प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः। वत्सला चानुशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वि॥ ७ ॥

'कौसल्ये ! मैं दुमसे निहोरा करता हूँ, दुम प्रसन्न हो जाओ । देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिये हैं। दुम तो दूसरोंपर भी सदा वात्सल्य और दया दिखानेवाली हो (फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गर्यों !) ॥ ७ ॥

भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा। धर्मे विसृशमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतम् ॥ ८॥

ंदेवि ! पति गुणवान् हो या गुणहीनः धर्मका विचार करनेवाली सती नारियोंके लिये वह प्रत्यक्ष देवता है॥ ८॥

सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा। नाहंसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम्॥ ९॥ 'तुम तो सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाली और लोकमें भले-बुरेको समझनेवाली हो। यद्यपि तुम भी दुःखित हो तथापि मैं भी महान् दुःखमें पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिये'॥ ९॥

तद् वाक्यं करूणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्। कौसल्या व्यस्जद् वाष्यं प्रणालीव नवोदकम्॥ १०॥

दुखी हुए राजा दशरथके मुखसे क**हे गये** उस करुणाजनक वचनको सुनकर कौसल्या अपने नेत्रोंसे आँस् बहाने लगीं, मानो छतकी नालीसे नृतन (वर्षाका) जल गिर रहा हो ॥ १०॥

सा मूर्झि बद्ध्वा रुदतीराज्ञः पद्ममिवाञ्जलिम्। सम्भ्रमाद्बवीत् त्रस्ता त्वरमाणाक्षरं वचः ॥ ११ ॥

वे अधर्मके भयसे रो पड़ीं और राजाके जुड़े हुए कमलसदृश द्वार्थोंको अपने सिरसे सटाकर घवराइटके कारण शीघ्रतापूर्वक एक-एक अक्षरका उच्चारण करती हुई बोलीं—॥ ११॥

प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते। याचितास्मि इता देव अन्तव्याहं नहि त्वया॥ १२॥

'देव! मैं आपके सामने पृथ्वीपर पड़ी हूँ। आपके चरणोंमें मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हों। यदि आपने उलटे मुझसे ही याचना की, तब तो मैं मारी गयी। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पानेके योग्य हूँ, प्रहार पानेके नहीं॥ १२॥

नेषा हि सा स्त्री भवति स्थाघनीयेन धीमता। उभयोर्लोकयोर्लोके पत्या या सम्प्रसाद्यते॥ १३॥

'पित अपनी स्त्रीके लिये इहलोक और परलोकमें भी स्प्रहणीय है। इस जगत्में जो स्त्री अपने बुद्धिमान् पितके द्वारा मनायी जाती है, वह कुल-स्त्री कहलानेके योग्य नहीं है।। जानामि धर्म धर्मझ त्वां जाने सत्यवादिनम्। पुत्रशोकार्तया तत्त्व मया किमिप भाषितम्॥ १४॥

'धर्मज्ञ महाराज ! मैं स्त्री-धर्मको जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्रशोकसे पीड़ित होनेके कारण मेरे मुखसे निकल गयी है।। १४॥ शोको नाशयते धेर्य शोको नाशयते श्रुतम्। शोको नाशयते सर्वे नास्ति शोकसमो रिपुः॥ १५॥

'शोक धैर्यका नाश कर देता है। शोक शास्त्रज्ञान-को भी छुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है; अतः शोकके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है॥ १५॥

शक्यमापतितः सोदुं प्रहारो रिपुहस्ततः। सोदुमापतितः शोकः सुसूक्ष्मोऽपि न शक्यते॥ १६॥

'रात्रुके हाथसे अपने ऊपर पड़ा हुआ रास्त्रोंका प्रहार सह लिया जा सकता है; परंतु दैववरा प्राप्त हुआ थोड़ा-सा भी शोक नहीं सहा जा सकता ॥ १६॥

वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽत्र गण्यते । यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षीपमो मम॥१७॥

'श्रीरामको वनमें गये आज पाँच रातें बीत गर्यी। मैं यही गिनती रहती हूँ। शोकने मेरे हर्षको नष्ट कर दिया है, अतः ये पाँच रात मेरे लिये पाँच वर्षोंके समान प्रतीत हुई हैं॥ १७॥

तं हि चिन्तयमानायाः शोकोऽयं हृदि वर्धते । नदीनामिव वेगेन समुद्रसिळळं महत्॥१८॥

'श्रीरामका ही चिन्तन करनेके कारण मेरे हृदयका यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे निदयोंके वेगसे समुद्रका जल बहुत बढ़ जाता है? || १८ ||

पवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः।
मन्दरिमरभृत् सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १९ ॥
अथ प्रह्लादितो वाक्यैदेंव्या कौसल्यया नृपः।
शोकेन च समाकान्तो निद्राया वशमेयिवान् ॥ २० ॥

कौसल्या इस प्रकार ग्रुम वचन कह ही रही थीं कि स्पर्वकी किरणें मन्द पड़ गयीं और रात्रिकाल आ पहुँचा। देवी कौसल्याकी इन बातोंसे राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्रीरामके शोकसे भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोककी अवस्थामें उनहें नींद आ गयी।। १९-२०।।

इत्याचें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः॥ ६२॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें वासठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६२॥

## त्रिषष्टितमः सर्गः

राजा दशरथका शोक और उनका कौसल्यासे अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसङ्ग सुनाना

प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहतचेतनः। अथ राजा दशरथः स चिन्तामभ्यपद्यत ॥ १ ॥

राजा दशरथ दो ही घड़ीके बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोकसे व्याकुल हो रहा था। वे मन-ही-मन चिन्ता करने लगे॥ १॥

### रामलक्ष्मणयोश्चेव विवासाद् वासवोपमम्। आपेदे उपसर्गस्तं तमः सूर्यमिवासुरम्॥२॥

श्रीराम और लक्ष्मणके वनमें चले जानेसे इन इन्द्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथको शोकने उसी प्रकार घर द्याया थाः जैसे राहुका अन्धकार सूर्यको ढक देता है।। २॥

सभार्ये हि गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः। विवक्षुरसितापाङ्गीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः॥ ३॥

पत्नीसहित श्रीरामके वनमें चले जानेपर कोसलनरेश दशरथने अपने पुरातन पापका स्मरण करके कजरारे नेत्रोंवाली कौसल्यासे कहनेका विचार किया ॥ ३॥

स राजा रजनीं पष्ठीं रामे प्रवाजिते वनम्। अर्धरात्रे दशरथः सोऽसरद् दुष्कृतं कृतम्॥ ४॥

उस समय श्रीरामचन्द्रजीको वनमें गये छठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई, तब राजा दशरथको उस पहलेके किये हुए दुष्कर्मका स्मरण हुआ॥ ४॥

स राजा पुत्रशोकार्तः स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः। कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमत्रवीत्॥ ५॥

पुत्रशोकसे पीड़ित हुए महाराजने अपने उस दुष्कर्मको याद करके पुत्रशोकसे व्याकुल हुई कौसल्यासे इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥ ५॥

यदाचरति कल्याणि शुभं वा यदि वाशुभम्। तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः॥ ६॥

'कल्याणि ! मनुष्य ग्रुभ या अग्रुभ जो भी कर्म करता है, भद्रे ! अपने उसी कर्मके फल्ल्बरूप मुख या दुःख कर्ताको प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

गुरुलाघवमर्थानामारम्भे कर्मणां फलम्। दोषं वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते॥ ७॥

'जो कर्मोंका आरम्भ करते समय उनके फलेंकी गुरुता या लघुताको नहीं जानता, उनसे होनेवाले लाभरूपी गुण अथवा हानिरूपीदोषको नहीं समझता, वह मनुष्य बालक (मूर्ख) कहा जाता है॥ ७॥

कश्चिदाम्रवणं छित्वा पढाशांश्च निषिञ्चति । पुष्पं दृष्ट्या फले गृष्तुः स शोचति फलागमे ॥ ८ ॥

"कोई मनुष्य पलाशका सुन्दर फूल देखकर मन ही-मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुखादु होगा, फलकी अभिलाषासे आमके बगीचेको काटकर वहाँ पलाशके पौदे लगाता और सींचता है, वह फल लगनेके समय पश्चात्ताप करता है (क्योंकि उससे अपनी आशाके अनुरूप फल वह नहीं पाता है)॥ ८॥

अविज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति। स शोचेत् फलवेलायां यथा किंग्रुकसेचकः॥ ९॥ 'जो क्रियमाण कर्मके फलका ज्ञान या विचार न करके केवल कर्मकी ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलनेके समय उसी तरह शोक होता है, जैसा कि आम काटकर पलाश सींचनेवालेको हुआ करता है। ९॥

सोऽहमाम्रवणं छित्त्वा पलाशांश्च न्यषेचयम्। रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्छोचामि दुर्मतिः॥ १०॥

'मैंने भी आमका वन काटकर पलाशोंको ही सींचा है, इस कर्मके फलकी प्राप्तिके समय अब श्रीरामको खोकर मैं पश्चात्ताप कर रहा हूँ । मेरी बुद्धि कैसी खोटी है ? ॥ १०॥

लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता। कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्॥११॥

'कौसल्ये ! पिताके जीवनकालमें जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धरके रूपमें मेरी ख्याति फैल गयी थी । सब लोग यही कहते थे कि 'राजकुमार दशरथ शब्द-वेधी बाण चलाना जानते हैं।' इसी ख्यातिमें पड़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था (जिसे अभी बताऊँगा) ॥ ११॥

तिद्दं मेऽनुसम्प्राप्तं देवि दुःखं खयंकृतम्। सम्मोहादिह बालेन यथा स्याद् भक्षितं विषम्॥ १२॥

ंदेवि ! उस अपने ही किये हुए कुकर्मका फल मुझे इस महान् दु:खके रूपमें प्राप्त हुआ है । जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किये हुए दुष्कर्मका फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है ॥ १२॥

यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैमोहितो भवेत् । एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम् ॥ १३॥

'जैसे दूसरा कोई गँवार मनुष्य पलाशके फूलेंपर ही मोहित हो उसके कड़वे फलको नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी 'शब्दवेधी बाण-विद्या' की प्रशंसा सुनकर उसपर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पापकर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका शान मुझे नहीं हुआ।। १३॥

देन्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम्। ततः प्रावृहनुप्राप्ता मम कामविवर्धिनी॥१४॥

ंदेवि ! तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था, उन्हीं दिनोंकी बात है। मेरी कामभावनाको बढ़ानेवाली वर्षा ऋतु आयी ॥ १४ ॥

अपास्य हि रसान् भौमां स्तप्वाच जगदंशुभिः। परेताचरितां भीमां रविराचरते दिशम् ॥ १५॥ 'सूर्यदेव पृथ्वीके रसोंको सुखाकर और जगत्को अपनी किरणोंसे भलीभाँति संतप्त करके जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशामें संचरण करते थे॥ १५॥

उष्णमन्तर्द्धे सद्यः स्निग्धा द हिशरे घनाः। ततो जहषिरे सर्वे भेकसारङ्गबर्हिणः॥१६॥

'सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गरमी तस्काल शान्त हो गयी; इससे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरोंमें हुई छा गया ॥ १६॥

क्कित्रपक्षोत्तराः स्नाताः कृच्छादिव पतित्रणः। दृष्टिवातावध्वात्रान् पादपानभिपेदिरे ॥ १७ ॥

'पक्षियोंकी पाँखें ऊपरसे भींग गयी थीं । वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाईसे उन वृक्षोंतक पहुँच पाते थे, जिनकी डाल्थियोंके अग्रभाग वर्षा और वायुके झोकोंसे झूम रहे थे।।

पतितेनाम्भसाऽऽच्छन्नः पतमानेन चासकृत् । आवभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८॥

'गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जलसे आच्छादित हुआ मतवाला हाथी तरङ्गरिहत प्रशान्त समुद्र तथा भीगे पर्वतके समान प्रतीत होता था ॥ १८ ॥

पाण्डुरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि। सुस्रुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत्॥१९॥

'पर्वतींसे गिरनेवाले स्रोत या झरने निर्मल होनेपर भी पर्वतीय घातुओंके सम्पर्कसे स्वेत, लाल और भस्मयुक्त होकर सर्पोंकी भाँति कुटिल गतिसे बह रहे थे ॥ १९॥

तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान् रथी। व्यायामकृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम्॥ २०॥

'वर्षा ऋतुके उस अत्यन्त सुखद सुहावने समयमें मैं धनुष-वाण लेकर रथपर सवार हो शिकार खेलनेके लिये सरयू नदीके तटपर गया ॥ २०॥

निपाने महिषं रात्री गजं वाभ्यागतं मृगम्। अन्यद् वा श्वापदं किंबिज्जिघांसुरजितेन्द्रियः॥ २१॥

भीरी इन्द्रियाँ मेरे वशमें नहीं थीं। मैंने सोचा था कि पानी पीनेके घाटपर रातके समय जब कोई उपद्रवकारी मैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह-न्याघ आदि दूसरा कोई हिंसक जन्तु आवेगा तो उसे मारूँगा ॥ २१॥

अथान्धकारे त्वश्रीषं जले कुम्भस्य पूर्यतः। अवश्चविषये घोषं वारणस्येव नर्दतः॥२२॥

'उस समय वहाँ सब ओर अन्धकार छा रहा था। मुझे अकस्मात् पानीमें घड़ा भरनेकी आवाज सुनायी पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँतक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथीके पानी पीते समय होनेवाले शब्दके समान जान पड़ी।

ततोऽहं शरमुद्धृत्य दीतमाशीविषोपमम्। शब्दं प्रति गजप्रेष्सुरभिलक्ष्यमपातयम्॥ २३॥

'तव मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूँड्में पानी खींच रहा होगा; अतः वही मेरे बाणका निशाना बनेगा। तरकससे एक तीर निकाला और उस शब्दको लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान् बाण विषधर सपैके समान भयंकर था॥ २३॥

अमुञ्चं निशितं बाणमहमाशीविषोपमम्। तत्र वागुषि व्यक्ता प्रादुरासीद् वनीकसः॥ २४॥ हा हेति पततस्तोये बाणाद् व्यथितमर्मणः। तिस्मिन्नपतिते भूमी वागभृत् तत्र मानुषी॥ २५॥

'वह उषःकालकी वेला थी। विषेते सर्वके सहश उस तीखे बाणको मैंने ज्यों ही छोड़ा, त्यों ही वहाँ पानीमें गिरते हुए किसी वनवासीका हाहाकार मुझे स्पष्टरूपसे मुनायी दिया। मेरे वाणसे उसके मर्ममें बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुषके घराशायी हो जानेपर वहाँ यह मानव-वाणी प्रकट हुई— मुनायी देने लगी—॥ २४-२५॥

कथमसाद्विधे शस्त्रं निपतेच तपस्तिन । प्रविविक्तां नदीं रात्राबुदाहारोऽहमागतः ॥ २६ ॥

''आह ! मेरे-जैसे तपस्वीपर शस्त्रका प्रहार कैसे सम्भव हुआ ? मैं तो नदीके इस एकान्त तटपर रातमें पानी लेनेके लिये आया था॥ २६॥

इषुणाभिहतः केन कस्य वापकृतं मया।
त्रष्टुषेहिं न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः॥२७॥
कथं तु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते।
जढाभारधरसीव वल्कलाजिनवाससः॥२८॥
को वधेन ममार्थी स्यात् किं वास्यापकृतं मया।
एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितम्॥२९॥

''किसने मुझे बाण मारा है ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था ? मैं तो सभी जीवोंको पीड़ा देनेकी वृत्तिका त्याग करके भ्रष्टपि-जीवन विताता था। वनमें रहकर जंगली फल-मूलोंसे ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्यका शस्त्रसे वध क्यों किया जा रहा है ? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने-वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करनेमें किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा ? मैंने मारनेवालेका क्या अपराध किया था ? मेरी हत्याका प्रयत्न ब्यर्थ ही किया गया ! इससे किसीको कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा॥

न कचित् साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगम्। नेमं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः॥३०॥ मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे। तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृतं मया॥३१॥

### मिय पञ्चत्वमापन्ने कां वृत्ति वर्तियध्यति । वृद्धौ च मातापितरावहं चैकेषुणा हतः ॥ ३२ ॥ केन सा निहताः सर्वे सुबाछेनाकृतात्मना ।

"इस हत्यारेको संसारमें कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा, जैसे गुरुपत्नीगामीको । मुझे अपने इस जीवनके नष्ट होनेकी उतनी चिन्ता नहीं है; मेरे मारे जानेसे मेरे माता-पिताको जो कष्ट होगा, उसीके लिये मुझे बारंबार शोक हो रहा है । मैंने इन दोनों बुद्धोंका बहुत समयसे पालन-पोषण किया है; अब मेरे शरीरके न रहनेपर ये किस प्रकार जीवन-निर्वाह करेंगे ? घातकने एक ही बाणसे मुझे और मेरे बूढ़े माता-पिताको भी मौतके मुखमें डाल दिया । किस विवेकहीन और अजितेन्द्रिय पुरुषने हम सब लोगोंका एक साथ ही वध कर डाला ?' ॥ ३०-३२ ई ॥

### तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः ॥ ३३ ॥ कराभ्यां सद्दारं चापं व्यथितस्यापतद् भुवि ।

थे करणाभरे वचन सुनकर मेरे मनमें वड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्मकी अभिलापा रखनेवाला था और कहाँ यह अधर्मका कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथोंसे धनुष और बाण छूटकर पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ३३६॥

### तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेविंळपतो निशि ॥ ३४ ॥ सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः।

'रातमें विलाप करते हुए ऋषिका वह करण वचन सुनकर मैं शोकके वेगसे घवरा उठा। मेरी चेतना अत्यन्त विद्यत-सी होने लगी॥ ३४६॥

तं देशमहमागम्य दीनसत्तः सुदुर्मनाः॥ ३५॥ अपश्यमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्। अवकीर्णजटाभारं प्रविद्धकलशोदकम्॥ ३६॥ पांसुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं शत्यवेधितम्। स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्थ्यचेतनम्॥ ३७॥ इत्युवाच वचः कृरं दिधक्षन्निव तेजसा।

भीरे हृदयमें दीनता छा गयी, मन बहुत दुखी हो गया। सरयूके किनारे उस स्थानपर जाकर मैंने देखा—एक तपस्वी बाणसे घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएँ विखरी हुई हैं, घड़ेका जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खूनमें सना हुआ है। वे बाणसे विधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं हर गया, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रोंसे मेरी ओर इस प्रकार देखा, मानो अपने तेजसे मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणीमें यों बोले—॥ ३५-३७ है॥

किं तवापकृतं राजन् वने निवसता मया॥ ३८॥ जिह्यीर्षुरम्भो गुर्वर्धे यदहं ताडितस्त्वया।

'राजन् ! वनमें रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन-सा अपराध किया था, जिससे तुमने मुझे बाण मारा १ मैं तो माता-पिताके लिये पानी लेनेकी इच्छासे यहाँ आया था॥ ३८६ ॥

### एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि॥३९॥ द्वावनधौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे।

"तुमने एक ही बाणसे मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अन्धे और बूढ़े माता-पिताको भी मार डाला ॥ ३९ई ॥ तौ नूनं दुर्बलावन्धी मत्म्रतीक्षी पिपासितौ ॥ ४०॥ चिरमाशां कृतां कष्टां तृष्णां संधारियण्यतः।

''वे दोनों बहुत दुबले और अन्धे हैं। निश्चय ही प्यास-से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षामें बैठे होंगे। वे देरतक मेरे आगमनकी आशा लगाये दुःखदायिनी प्यास लिये बाट जोहते रहेंगे॥ ४० ई॥

### न नृनं तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा ॥ ४१ ॥ पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि ।

''अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्रज्ञानका कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है; क्योंकि पिताजीको यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वीपर गिरकर मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ हूँ ॥ जानन्निप च किं कुर्योदशकश्चापरिक्रमः ॥ ४२॥ भिद्यमानमिवाशकस्त्रातुमन्यो नगो नगम्।

"यदि जान भी छें तो क्या कर सकते हैं; क्योंकि असमर्थ हैं और चल-फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदिके द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्षको कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते ॥ पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीव्रमाचक्ष्य राघव॥ ४३॥ न त्वामनुदहेत् कुद्धो वनमग्निरिवैधितः।

"अतः रघुकुलनरेश! अव तुम्हीं जाकर शीन्न ही मेरे पिताको यह समाचार सुना दो। (यदि स्वयं कह दोगे तो) जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वनको जला डालती है, उस प्रकार वे कोधमें भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे॥ ४३१॥ इयमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः॥ ४४॥ तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत्।

''राजन! यह पगडंडी उधर ही गयी है, जहाँ मेरे पिताका आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें॥ ४४ है॥

### विशस्यं कुरु मां राजन् मर्म मे निशितः शरः ॥४५॥ रुणद्धि मृदु सोत्सेधं तीरमम्बुरयो यथा।

'राजन्! मेरे शरीरसे इस बाणको निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्मस्थानको उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है, जैसे नदीके जलका वेग उसके कोमल बालुकामय ऊँचे तटको छिन्न-भिन्न कर देता है'॥ ४५ई॥ सश्चरः क्रिश्यते प्राणैर्विश्वरयो विनशिष्यति ॥ ४६ ॥ इति मामविशिच्चन्ता तस्य शस्यापकर्षणे । दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥ ४७ ॥ छक्षयामास स ऋषिश्चिन्तां मुनिस्नुतस्तदा ।

'मुनिकुमारकी यह बात मुनकर मेरे मनमें यह चिन्ता समायी कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणोंसे भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाणको निकालनेके विषयमें मुझ दीन-दुखी और शोकाकुल दशरथकी इस चिन्ताको उस समय मुनिकुमारने लक्ष्य किया ॥ ४६-४७ है॥

ताम्यमानं स मां कृच्छ्रादुवाच परमार्थवित् ॥ ४८ ॥ सीदमानो विवृत्ताङ्गोऽचेष्टमानो गतः क्षयम् । संस्तम्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहम् ॥ ४९ ॥

'यथार्थ बातको समझ लेनेवाले उन महर्षिने मुझे अत्यन्त ग्लानिमें पड़ा हुआ देख बड़े कष्टसे कहा—'राजन्! मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आँखें चढ़ गयी हैं, अङ्ग-अङ्गमें तड़पन हो रही है। मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु-के समीप पहुँच गया हूँ, फिर भी धैर्यके द्वारा शोकको रोक-कर अपने चित्तको स्थिर करता हूँ (अब मेरी बात मुनो)॥

ब्रह्महत्याकृतं तापं हृद्याद्पनीयताम्। न द्विजातिरहं राजन् मा भूत् ते मनसो व्यथा ॥५०॥

'मुझसे ब्रह्महत्या हो गयी—इस चिन्ताको अपने हृदयसे निकाल दो। राजन् ! मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिये तुम्हारे मनमें ब्राह्मणवधको लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिये॥
श्रुद्रायामस्मि वैद्येन जातो नरवराधिए।
इतीव वदतः कृच्छाद् बाणाभिहतमर्मणः॥ ५१॥
विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले।
तस्य त्वाताम्यमानस्य तं बाणमहमुद्धरम्।
स मामुद्रीक्ष्य संत्रस्तो जहाँ प्राणांस्तपोधनः॥ ५२॥

''नरश्रेष्ठ! में बैश्य पिताद्वारा शृद्रजातीय माताके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ।' बाणने मर्ममें आधात पहुँचनेके कारण वे बड़े कष्टसे इतना ही कह सके। उनकी आँखें घूम रही थीं। उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वीपर पड़े-पड़े छटपटा रहे थे और अत्यन्त कष्टका अनुभव करते थे। उस अवस्थामें मैंने उनके शरीरसे उस बाणको निकाल दिया। फिर तो अत्यन्त भयभीत हो उन तपोधनने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिये॥ ५१-५२॥

> जलाईगात्रं तु विलप्य कृच्छूं मर्मवणं संततमुच्छ्वसन्तम्। ततः सरम्वां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रे सुभृशं विषण्णः॥ ५३॥

'पानीमें गिरनेके कारण उनका सारा शरीर भीग गया या। मर्ममें आधात लगनेके कारण बड़े कष्टसे विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणींका त्याग किया था। कल्याणी कौसल्ये! उस अवस्थामें सरयूके तटपर मरे पड़े मुनिपुत्रको देखकर मुझे बड़ा दु:ख हुआ'।। ५३॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें तिरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥

# चतुःषष्टितमः सर्गः

राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके वधसे दुखी हुए उनके माता-पिताके विलाप और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर कौसल्याके समीप रोते-बिलखते हुए आधी रातके समय अपने प्राणोंको त्याग देना

वधमप्रतिरूपं तु महर्षेस्तस्य राघवः। विलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिद्मव्रवीत्॥१॥

उन महर्षिके अनुचित वधका स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुलनरेशने अपने पुत्रके लिये विलाप करते हुए ही रानी कौसल्यासे इस प्रकार कहा-॥ १॥

तद्शानान्महत्पापं कृत्वा संकुलितेन्द्रियः। एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं जु सुकृतं भवेत्॥ २॥

'देवि! अनजानमें यह महान् पाप कर डालनेके कारण मेरी सारी इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपायसे मेरा कस्याण हो ? ॥ २ ॥

ततस्तं घटमादाय पूर्णे परमवारिणा। आश्रमं तमहं प्राप्य यथाख्यातपथं गतः॥ ३॥

'तदनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सरयूके उत्तम जलसे भरा और उसे लेकर मुनिकुमारके बताये हुए मार्गसे उनके आश्रमपर गया॥ ३॥

तत्राहं दुर्वलावन्धौ वृद्धावपरिणायकौ। अपइयं तस्य पितरौ लूनपक्षाविव द्विजौ॥ ४॥ 'वहाँ पहुँ चकर मैंने उनके दुबले, अन्धे और बूदें माता-पिताको देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था । उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियोंके समान थी ॥ ४॥

तन्निमित्ताभिरासीनी कथाभिरपरिश्रमी। तामाशां मत्कृते हीनाबुपासीनावनाथवत्॥ ५॥

'वे अपने पुत्रकी ही चर्चा करते हुए उसके आनेकी आशा लगाये बैठे थे । उस चर्चाके कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावटका अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूलमें मिल चुकी थी तो भी वे उसीके आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ-से हो गये थे॥ ५॥

शोकोपइतचित्तश्च भयसंत्रस्तचेतनः। तद्याश्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः॥ ६॥

'मेरा हृदय पहलेसे ही शोकके कारण घबराया हुआ था । भयसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनिके आश्रमपर पहुँचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया ॥ ६॥

पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमभावत । कि चिरायसि मे पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ॥ ७ ॥

भोरे पैरोंकी आइट मुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले—'बेटा ! देर क्यों लगा रहे हो ! शीघ्र पानी ले आओ॥ ७॥

यित्रमित्तमिदं तात सिलिले क्रीडितं त्वया। उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविश क्षिप्रमाथमम्॥ ८॥

''तात ! जिस कारणसे तुमने बड़ी देरतक जलमें क्रीड़ा की है, उसी कारणको लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिये उत्कण्ठित हो गयी है; अतः शीघ्र ही आश्रमके भीतर प्रवेश करो ॥ ८॥

यद् व्यलीकं कृतं पुत्र मात्रा ते यदि वा मया। न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना॥ ९॥

"बेटा ! तात ! यदि तुम्हारी माताने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मनमें नहीं लाना चाहिये; क्योंकि तुम तपस्वी हो ॥ ९॥

त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषाम् । समासक्तास्त्विय प्राणाः कथं त्वं नाभिभाषसे ॥ १० ॥

'हम असहाय हैं, तुम्हीं हमारे सहायक हो । हम अन्धे हैं, तुम्हीं हमारे नेत्र हो । हमलोगोंके प्राण तुम्हीमें अटके हुए हैं । बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो ?' ॥१०॥

मुनिमन्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया। दीनन्यञ्जनया प्रेष्य भीतचिक्त द्रवाह्नवम् ॥११॥

'मुनिको देखते ही मेरे मनमें भय-सा समा गया। मेरी जवान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरोंका उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणीमें मैंने बोलनेका प्रयास किया॥ ११॥

मनसः कर्म चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्वलम्। आचचक्षे त्वहं तस्मै पुत्रव्यसनजं भयम्॥ १२॥

'मानसिक भयको बाहरी चेष्टाओंसे दबाकर मैंने कुछ कहनेकी क्षमता प्राप्त की और मुनिपर पुत्रकी मृत्युसे जो संकट आ पड़ा था, वह उनपर प्रकट करते हुए कहा—॥ १२॥

क्षत्रियोऽहं दशरथो नाहं पुत्रो महात्मनः। सज्जनावमतं दुःखमिदं प्राप्तं स्वकर्मजम्॥ १३॥

''महात्मन् ! मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामका एक क्षत्रिय हूँ । मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुःख पाया है, जिसकी सत्पुरुषोंने सदा निन्दा की है ॥ १३ ॥

भगवंश्चापहस्तोऽहं सरयूतीरमागतः। जिघांसुः श्वापदं किंचिन्निपाने वागतं गजम्॥ १४॥

'भगवन् ! मैं धनुष-बाण लेकर सरयूके तटपर आया था। मेरे आनेका उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाटपर पानी पीनेके लिये आवे तो मैं उसे मारूँ ॥ १४॥

ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुम्भस्य पूर्यतः। द्विपोऽयमिति मत्वाहं बाणेनाभिहतो मया॥ १५॥

'थोड़ी देर बाद मुझे जलमें घड़ा भरनेका शब्द मुनायी पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिये उसपर बाण चला दिया॥ १५॥

गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपदयमिषुणा हृदि। विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भुवि तापसम्॥ १६॥

"फिर सरयूके तटपर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्त्रीकी छातींमें लगा है और वे मृतप्राय होकर घरती-पर पड़े हैं॥ १६॥

ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः। स मया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा॥ १७॥

"उस बाणसे उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हींके कहनेसे मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म-स्थानसे निकाल दिया ॥ १७ ॥

स चोद्धृतेन वाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः। भगवन्तावुभौ शोचन्नन्धाविति विलप्य च ॥ १८॥

"बाण निकलनेके साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गये। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता-माताके लिये बड़ा शोक और विलाप किया था।। १८॥ अञ्चानाद् भवतः पुत्रः सहसाभिहतो मया। शेषमेवं गते यत् स्यात् तत् प्रसीदतु मे मुनिः॥ १९॥

"इस प्रकार अनजानमें मेरे हाथसे आपके पुत्रका वध हो गया है । ऐसी अवस्थामें मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो, उसे देनेके लिये आप महर्षि मुझपर प्रसन्न हों?॥ १९॥

स तच्छुत्वा वचः क्र्रं मया तद्घशंसिना। नाशकत् तीव्रमायासं स कर्तुं भगवानृषिः॥ २०॥

'मैंने अपने मुँहसे अपना पाप प्रकट कर दिया था। इसिलिये मेरी क्रूरतासे भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दण्ड—-भस्म हो जानेका शाप नहीं दे सके ॥ २०॥

स बाष्पपूर्णबदनो निःश्वसञ्होकमूर्चिछतः। मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् ॥ २१ ॥

'उनके मुखपर आँमुओंकी घारा बह चली और वे शोकसे मूर्न्छित होकर दीर्घ निःश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनिने मुझसे कहा—।। २१॥

यद्येतद्युभं कर्म न सा मे कथयेः खयम्। फलेन्मूर्धा सा ते राजन् सद्यः शतसहस्रधा॥ २२॥

''राजन् ! यदि यह अपना पापकर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तकके सैकड़ों-हजारों दुकड़े हो जाते ॥ २२॥

क्षत्रियेण वधो राजन् वानप्रस्थे विशेषतः। ज्ञानपूर्वे कृतः स्थानाच्च्यावयेदपि विज्ञणम् ॥ २३ ॥

''नरेश्वर ! यदि क्षत्रिय जान-बूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थीका वध कर डाले तो वह वज्रधारी इन्द्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थानसे भ्रष्ट कर देता है ॥ २३॥

सप्तथा तु भवेन्मूर्घा मुनौ तपसि विष्ठति । ज्ञानाद् विस्जतः शस्त्रं तादशे ब्रह्मवादिनि ॥ २४॥

'तपस्यामें लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनिपर जान-बूझकर शस्त्रका प्रहार करनेवाले पुरुषके मस्तकके सात दुकड़े हो जाते हैं।। २४॥

अज्ञानाद्धि कृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे। अपि ह्यकुरालं न स्याद्राघवाणां कृतो भवान् ॥२५॥

''तुमने अनजानमें यह पाप किया है, इसीलिये अभीतक जीवित हो। यदि जान-बूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियोंका कुल ही नष्ट हो जाता, अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है ?' ॥ २५ ॥

नय नौ नृप तं देशमिति मां चाभ्यभाषत। अद्य तं द्रष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिमदर्शनम्॥ २६॥ 'उन्होंने मुझसे यह भी कहा—'नरेश्वर! तुम हम दोनोंको उस स्थानपर ले चलो, जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह इमारे लिये उसका अन्तिम दर्शन होगा'॥ २६॥

रुधिरेणावसिकाङ्गं प्रकीर्णाजनवाससम्। शयानं भुवि निःसंङ्गं धर्मराजवशं गतम्॥२७॥ अथाहमेकस्तंदेशं नीत्वा तौ भृशदुःखितौ। अस्पर्शयमहं पुत्रं तं मुनि सह भार्यया॥२८॥

'तव मैं अकेला ही अत्यन्त दु:खमें पहे हुए उन दम्पतिको उस स्थानपर ले गया, जहाँ उनका पुत्र कालके अधीन होकर पृथ्वीपर अचेत पड़ा था। उसके सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो रहे थे, मृगचर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नीसहित मुनिको उनके पुत्रके शरीरका स्पर्श कराया॥ २७-२८॥

तौ पुत्रमात्मनः स्पृष्ट्वा तमासाद्य तपखिनौ। निपेततुः शरीरेऽस्य पिता चैनमुवाच ह॥ २९॥

वं दोनों तपस्वी अपने उस पुत्रका स्पर्श करके उसके अस्यन्त निकट जाकर उसके शरीरपर गिर पड़े। फिर पिताने पुत्रको सम्बोधित करके उससे कहा—॥ २९॥

नाभिवाद्यसे माद्य न च मामभिभाषसे। किं च शेषे तु भूमौ त्वंवत्स किं कुपितो हासि ॥३०॥

''बेटा! आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोळते ही हो। तुम घरतीपर क्यों सो रहे हो ? क्या तुम हमसे रूठ गये हो ? ॥ ३०॥

नन्वहं तेऽप्रियः पुत्र मातरं पश्य धार्मिकीम् । किं च नालिङ्गसे पुत्र सुकुमार वचो वद ॥ ३१ ॥

''बेटा ! यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माताकी ओर तो देखो। तुम इसके हृदयसे क्यों नहीं लग जाते हो ? वत्स ! कुछ तो बोलो॥ ३१॥

कस्य वा पररात्रेऽहं श्रोध्यामि हृदयङ्गमम्। अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वान्यद् विशेषतः॥ ३२॥

''अब पिछली रातमें मधुर स्वरसे शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रन्थका विशेषरूपसे स्वाध्याय करते हुए किसके मुँद्दसे मैं मनोरम शास्त्रचर्चा सुन्ँगा ? ॥ ३२॥

को मां संध्यामुपास्यैव स्नात्वा हुतहुताशनः। इलाविष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयार्दितम्॥ ३३॥

''अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्रशोकके भयसे पीड़ित हुए मुझ बूढ़ेको सान्त्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा ? ॥ ३३॥

कन्दमूलफलं हत्वा यो मां त्रियमिवातिथिम्। भोजयिष्यत्यकर्मण्यमध्यस्मनायकम्॥ ३४॥ ''अब कौन ऐसा है, जो कन्द्र, मूल और फल लाकर मुझ अकर्मण्य, अन्नसंग्रहसे रहित और अनाथको प्रिय अतिथिकी माँति भोजन करायेगा ॥ ३४॥

इमामन्थां च बृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम् । कथं पुत्र भरिष्यामि ऋपणां पुत्रगर्धिनीम् ॥ ३५॥

"बेटा ! तुम्हारी यह तपस्विनी माता अन्धी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रहनेवाली है। मैं (स्वयं अन्धा होकर ) इसका भरण-पोषण कैसे करूँगा ?॥ ३५॥

तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सद्नं प्रति । श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समिधितः ॥ ३६॥

''पुत्र ! ठहरो, आच यमराजके घर न जाओ । कल मेरे और अपनी माताके साथ चलना ॥ ३६ ॥

उभाविप च शोकार्तावनाथौ रूपणौ वने । क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम् ॥ ३७॥

''इम दोनों शोकसे आर्तः अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहनेपर इम शीघ्र ही यमलोककी राह लेंगे॥ ३७॥

ततो वैवस्वतं द्रष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीम्। श्रमतां धर्मराजो मे विभृयात् पितरावयम्॥ ३८॥

''तदनन्तर सूर्यपुत्र यमराजका दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा—धर्मराज मेरे अपराधको क्षमा करें और मेरे पुत्रको छोड़ दें, जिससे यह अपने माता-पिताका भरण-पोषण कर सके ॥ ३८॥

दातुमहीत धर्मात्मा लोकपालो महायशाः। ईदशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्॥३९॥

"ये धर्मात्मा हैं, महायशस्त्री लोकपाल हैं। मुझ-जैसे अनाथको वह एक बार अभय दान दे सकते हैं॥ ३९॥

अपापोऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा। तेन सत्येन गच्छाशु ये लोकास्त्वस्त्रयोधिनाम् ॥ ४०॥ यां हि शूरा गति यान्ति संप्रामेष्वनिवर्तिनः। हतास्त्वभिमुखाः पुत्र गति तां परमां वज ॥ ४१॥

"वेटा! तुम निष्पाप हो, किंतु एक पापकर्मा क्षत्रियने तुम्हारा वध किया है, इस कारण मेरे सत्यके प्रभावसे तुम श्रीष्ठ ही उन लोकोंमें जाओ, जो अस्त्रयोधी श्र्वीरोंको प्राप्त होते हैं। वेटा! युद्धमें पीठ न दिखानेवाले श्र्वीर सम्मुख युद्धमें मारे जानेपर जिस गतिको प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गतिको तुम भी जाओ॥ ४०-४१॥

यां गति सगरः शैव्यो दिलीपो जनमेजयः। नहुषो भुन्धुमारश्च प्राप्तास्तां गच्छ पुत्रक॥ ४२॥

'वत्स ! राजा सगर, हौंब्य, दिलीप, जनमेजय, नहुष और धुन्धुमार जिस गतिको प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले ॥ ४२॥

या गितः सर्वभूतानां स्वाध्यायात् तपसश्च या । भूमिदस्याहिताग्नेश्च एकपत्नीवतस्य च ॥ ४३॥ गोसहस्त्रप्रदातृणां गुरुसेवाभृतामपि । देहन्यासकृतां या च तां गितं गच्छ पुत्रक ॥ ४४॥

'स्वाध्याय और तपस्यासे समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत जिस परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स ! भूमिदाता, अग्निहोत्री, एकपरनीव्रती, एक हजार गौओंका दान करनेवाले, गुरुकी सेवा करनेवाले तथा महा-प्रस्थान आदिके द्वारा देहत्याग करनेवाले पुरुषोंको जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो।। ४३-४४।।

न हि त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम् । स तु यास्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः ॥ ४५॥

''इम-जैसे तपस्वियोंके इस कुलमें पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गतिको नहीं प्राप्त हो सकता । बुरी गति तो उसकी होगी। जिसने मेरे बान्धवरूप तुम्हें अकारण मारा है ?' ॥ ४५ ॥

पवं स कृपणं तत्र पर्यदेवयतासकृत्। ततोऽस्मै कर्तुमुद्दकं प्रवृत्तः सह भार्यया॥ ४६॥

'इस प्रकार वे दीनभावसे बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात् अपनी पत्नीके साथ वे पुत्रको जलाञ्जलि देनेके कार्यमें प्रवृत्त हुए ॥ ४६॥

स तु दिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः। स्वर्गमध्यारुहत् क्षित्रं राक्रेण सह धर्मवित्॥ ४७॥

'इसी समय वह धर्मज्ञ मुनिकुमार अपने पुण्य-कर्मोंके प्रभावसे दिन्य रूप धारण करके शीघ्र ही इन्द्रके साथ स्वर्ग-को जाने लगा ॥ ४७॥

आवभाषे च तौ वृद्धौ शकेण सह तापसः। आश्वस्य च मुहूर्त तु पितरं वाक्यमश्रवीत्॥ ४८॥

'इन्द्रसिंत उस तपस्वीने अपने दोनों बूढ़े पिता-माताको एक मुहूर्ततक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की; फिर वह अपने पितासे बोला—॥ ४८॥

स्थानमस्मि महत् प्राप्तो भवतोः परिचारणात् । भवन्तावपि च क्षिप्रं मम मूलमुपैष्यथः॥ ४९॥

"मैं आप दोनोंकी सेवासे महान् स्थानको प्राप्त हुआ हूँ, अब आपलोग भी शीव्र ही मेरे पास आ जाइयेगा' ॥ ४९॥

एवमुक्त्वा तु दिब्येन विमानेन वपुष्मता। आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः॥ ५०॥

भ्यह कहकर वह जितेन्द्रिय मुनिकुमार उस मुन्दर आकारवाले दिच्य विमानसे शीघ्र ही देवलोकको चला गया॥

स कृत्वाथोदकं तूर्णे तापसः सह भार्यया। मामुवाच महातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम् ॥ ५१॥ 'तदनन्तर पत्नीसहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनिने तुरंत ही पुत्रको जलाञ्जलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा—॥ ५१॥

अधैव जिह मां राजन मरणे नास्ति मे व्यथा। यः शरेणैकपुत्रं मां त्वमकार्षीरपुत्रकम् ॥ ५२॥

"राजन् ! तुम आज ही मुझे भी मार डालो; अब मरने-में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था, जिसे तुमने अपने बाणका निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया॥

त्वयापि च यद्शानान्निहतो मे स बालकः। तेन त्वामपि शप्स्येऽहं सुदुःखमतिदारुणम् ॥ ५३॥

''तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालककी इत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यन्त भयंकर एवं भलीभाँति दुःख देनेवाला शाप दूँगा॥ ५३॥

पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम साम्प्रतम्। पवं त्वं पुत्रशोकेन राजन् कालं करिष्यसि॥ ५४॥

'राजन्! इस समय पुत्रके वियोगसे मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्रशोकसे ही कालके गालमें जाओंगे॥ ५४॥

अज्ञानाचु हतो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनिः। तस्मात् त्वां नाविद्यात्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५५ ॥ त्वामप्येताहद्यो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति। जीवितान्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणाम् ॥ ५६ ॥

''नरेश्वर! क्षत्रिय होकर अनजानमें तुमने वैश्यजातीय मुनिका वध किया है, इसिलये शीव्र ही तुम्हें ब्रह्महत्याका पाप तो नहीं लगेगा तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेनेवाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह, जैसे दक्षिणा देनेवाले दाताको उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है'।। ५५-५६॥

एवं शापं मिय न्यस्य विलप्य करुणं बहु। चितामारोप्य देहं तिनमथुनं स्वर्गमभ्ययात्॥ ५७॥

'इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतक करुणाजनक विलाप करते रहें। फिर वे दोनों पित-पत्नी अपने शरीरोंको जलती हुई चितामें डालकर स्वर्गको चले गये॥ ५७॥ तदेतिश्चन्तयानेन स्मृतं पापं मया स्वयम्। तदा वाल्यात् कृतं देवि शब्दवेध्यनुकर्षिणा॥ ५८॥

'देवि! इस प्रकार बालस्वभावके कारण मैंने पहले शब्द-वेधी बाण मारकर और फिर उस मुनिके शरीरसे बाणको खींचकर जो उनका वधरूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र-वियोगकी चिन्तामें पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है॥

तस्यायं कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थितः। अपथ्यैः सह सम्भुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा॥ ५९॥ तस्मान्मामागतं भद्गे तस्योदारस्य तद् वचः। 'देवि! अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्नरस ग्रहण कर लेनेपर जैसे शरीरमें रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पापकर्मका फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणि! उन उदार महात्माका शापरूपी वचन इस समय मेरे पास फल देनेके लिये आ गया है? ॥ ५९६ ॥

इत्युक्त्वा स रुदंख्यक्तो भार्यामाह तु भूमिपः॥ ६०॥ यदहं पुत्रशोकेन संत्यजिष्यामि जीवितम्। चक्षुभर्योत्वां नपद्यामिकौसल्ये त्वंहि मां स्पृदा॥६१॥

ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्युके भयसे श्रस्त हो अपनी पत्नीसे रोते हुए बोले—'कौसल्ये! अब मैं पुत्र-शोकसे अपने प्राणोंका त्याग करूँगा। इस समय में तुम्हें अपनी भाँखोंसे देख नहीं पाता हूँ; तुम मेरा स्पर्श करो॥ ६०-६१॥ यमश्रयमनुप्राप्ता द्रश्यन्ति नहि मानवाः।

यदि मां संस्पृशेद् रामः सक्तद्दन्वारभेत वा ॥ ६२ ॥ धनं वा यौवराज्यं वा जीवेयमिति मे मृतिः।

'जो मनुष्य यमलोकमें जानेवाले ( मरणासन्न ) होते हैं, वे अपने बान्धवजनोंको नहीं देख पाते हैं। यदि श्रीराम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन-वैभव और युवराज-पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ ॥ न तन्मे सहशं देवि यन्मया राधवे छतम् ॥ ६३ ॥ सहशं तत्तु तस्यैव यदनेन छतं मिथ ।

'देवि ! मैंने श्रीरामके साथ जो बर्ताव किया है, वह मेरे योग्य नहीं था; परंतु श्रीरामने मेरे साथ जो ज्यवहार किया है, वह सर्वथा उन्हींके योग्य है ॥ ६३५ ॥

दुर्वृत्तमिप कः पुत्रं त्यजेद् भुवि विचक्षणः ॥ ६४ ॥ कश्च प्रवाज्यमानो वा नासूयेत् पितरं सुतः ।

'कौन बुद्धिमान् पुरुष इस भृतलपर अपने दुराचारी पुत्रका भी परित्याग कर सकता है ? (एक मैं हूँ, जिसने अपने घर्मात्मा पुत्रको त्याग दिया) तथा कौन ऐसा पुत्र है, जिसे घरसे निकाल दिया जाय और वह पिताको कोसेतक नहीं ? (परंतु श्रीराम चुपचाप चले गये। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा)॥ ६४%।

चक्षुपा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते ॥ ६५ ॥ दूता वैवस्त्रतस्यैते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्।

कौसल्ये ! अब मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण-शक्ति भी छप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराजके दूत मुझे यहाँसे ले जानेके लिये उतावले हो उठे हैं॥ अतस्तु कि दुःखतरं यदहं जीवितक्षये॥ ६६॥ नहि पदयामि धर्मक्षं रामं सत्यपराक्रमम्।

'इससे बढ़कर दुःख मेरे लिये और क्या हो सकता है कि मैं प्राणान्तके समय सत्यपराक्रमी धर्मज्ञ रामका दर्शन नहीं पा रहा हूँ ॥ ६६५ ॥ तस्यादर्शनजः शोकः सुनस्याप्रतिकर्मणः॥ ६७॥ उच्छोषयति वै प्राणान् वारि स्तोकमिवातपः।

'जिनकी समता करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय-पुत्र श्रीरामके न देखनेका शोक मेरे प्राणोंको उसी तरह सुखाये डालता है, जैसे धूप थोड़े-से जलको शीघ्र सुखा देती है।। ६७ है।।

न ते मनुष्या देवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम् ॥ ६८ ॥ मुखं द्रक्ष्यन्ति रामस्य वर्षे पञ्चदशे पुनः ।

'वे मनुष्य नहीं देवता हैं, जो आजके पंद्रहवें वर्ष वन-से लौटनेपर श्रीरामका सुन्दर मनोहर कुण्डलोंसे अलंकत मुख देखेंगे ॥ ६८% ॥

पद्मपत्रेक्षणं सुभ्रु सुद्धं चारुनासिकम् ॥ ६९॥ धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम्।

'जो कमलके समान नेत्र, मुन्दर भीं हैं, खच्छ दाँत और मनोहर नासिकासे सुशोभित श्रीरामके चन्द्रोपम मुखका दर्शन करेंगे, वे बन्य हैं ॥ ६९%॥

सद्दशं शारदस्येन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च ॥ ७० ॥ सुगन्धि मम रामस्य घन्या द्रक्ष्यन्ति ये मुखम् । निवृत्तवनवासं तमयोध्यां पुनरागतम् ॥ ७१ ॥ द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामं शुक्रं मार्गगतं यथा ।

भी मेरे श्रीरामके शरचन्द्र-सद्दश मनोहर और प्रफुल्ल कमलके समान सुवासित मुखका दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओंको त्यागकर अपने उच्च मार्गमें स्थित शुक्रका दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवासकी अवधि पूरी करके पुनः अयोध्यामें लौटकर आये हुए श्रीरामको जो लोग देखेंगे, वे ही सुखी होंगे॥७०-७१ है॥ कौसल्ये चित्तमोहेन हृद्यं सीद्देततराम्॥ ७२॥ वेद्ये न च संयुक्ताङशब्दस्पर्शरसानहम्।

'कौसत्ये! मेरे चित्तपर मोइ छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है, इन्द्रियोंसे संयोग होनेपर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयोंका अनुभव नहीं हो रहा है ॥ ७२ ई ॥

चित्तनाशाद् विषद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि हि । श्लीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रक्ष्मयो यथा ॥ ७३ ॥ 'जैसे तेल समाप्त हो जानेपर दीपककी अरुण प्रभा विलीन हो जाती हैं उसी प्रकार चेतनाके नष्ट् हानेसे मेरी सारी इन्द्रियाँ ही नष्ट हो चली हैं॥ ७३॥

अयमान्मभवः शोकां मामनाथमचेतनम् । संसाधयति वेगेन यथा कूळं नदीरयः॥ ७४॥

पितिस प्रकार नदीका वेग अपने ही किनारेको काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेगपूर्वक अनाथ और अचेत किये दे रहा है ॥ ७४ ॥ हा राधव महाबाहो हा ममायासनाशन। हा पितृप्रिय मे नाथ हा ममासि गतः सुत ॥ ७५ ॥

'हा महाबाहु रघुनन्दन! हा मेरे कष्टोंको रूर करने-वाले श्रीराम! हा पिताकै प्रिय पुत्र! हा मेरे नाथ! हा मेरे बेटे! तुम कहाँ चके गये ?॥ ७५॥

हा कौसल्ये न पश्यामि हा सुमित्रे तपस्तिन । हा नृशंसे ममामित्रे कैकेयि कुलपांसिन ॥ ७६॥

'हा कौसल्ये! अब मुझे कुछ नहीं दिखायी देता। हा तपस्विनि सुमित्रे! अब मैं इस लोकसे जा रहा हूँ। हा मेरी शत्रु, कूर, कुलाङ्गार कैकेयि! (तेरी कुटिल इच्छा प्री हुई)'॥ ७६॥

इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च संनिधौ। राजा दशरथः शोचञ्जीवितान्तमुणगमत्॥ ७७॥

इस प्रकार श्रीराम-माता कौसल्या और सुमित्राके निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथके जीवनका अन्त हो गया ॥ ७७ ॥

> तथा तु दीनः कथयन् नराविषः त्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । गतेऽर्धरात्रे भृशदुःखपीडित-स्तदा जही प्राणसुदारदर्शनः ॥ ७८॥

अपने प्रिय पुत्रके वनवाससे शोकाकुल हुए राजा दशस्य इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते-बीतते अत्यन्त दुः बसे पीड़ित हो गये और उसी समय उन उदारदर्शी नरेशने अपने प्राणींको त्याग दिया ॥ ७८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं चौंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

## पञ्चषष्टितमः सर्गः

वन्दीजनोंका स्तुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत हुआ जान उनकी रानियोंका करुण-विलाप

अथ राज्यां व्यतीतायां प्रातरेवापरेऽहिन । वन्दिनः पर्युपातिष्ठंस्तत्पार्थिवनिवेशनम् ॥ १ ॥ तदनन्तर रात बीतनेपर दूसरे दिन सबेरे ही वन्दीजन

( महाराज़की स्तुति करनेके लिये ) राजमहरूमें उपस्थित हुए॥ स्तृताः परमसंस्कारा मागधाश्चोत्तमश्रुताः। गायकाः श्रुतिशीलाश्च निगदन्तः पृथकपृथक्॥ २॥ व्याकरण-ज्ञानसे सम्पन्न ( अथवा उत्तम अलङ्कारोंसे विभूषित ) सूतः उत्तम रूपसे वंशपरम्पराका श्रवण करानेवाले मागध और सङ्गीतशास्त्रका अनुशीलन करनेवाले गायक अपने-अपने मार्गके अनुसार पृथक्-पृथक् यशोगान करते हुए वहाँ आये ॥ २ ॥

राजानं स्तुवतां तेषामुदात्ताभिहिताशिषाम् । प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो ह्यवर्तत ॥ ३ ॥

उच्चत्वरसे आशीर्वाद देते हुए राजाकी स्तुति करनेवाले उन सूत-मागध आदिका शब्द राजमहलेंकि भीतरी भागमें फैलकर गूँजने लगा ॥ ३ ॥

ततस्तु स्तुवतां तेषां सूतानां पाणिवादकाः। अपदानान्युदाहृत्य पाणिवादान्यवादयन् ॥ ४ ॥

वे सूतगण स्तुति कर रहे थे; इतनेहीमें पाणिवादक (हाथोंसे ताल देकर गानेवाले) वहाँ आये और राजाओंके बीते हुए अद्भुत कमोंका बखान करते हुए तालगितके अनुसार तालियाँ बजाने लगे।। ४।।

तेन शब्देन विहगाः प्रतिबुद्धाश्च सखनुः। शास्त्रास्थाः पञ्जरस्थाश्च ये राजकुलगोचराः॥ ५॥

उस शब्दसे वृक्षींकी शाखाओंपर बैठे हुए तथा राजकुल-में ही विचरनेवाले पिंजड़ेमें बंद शुक आदि पक्षी जागकर चहुचहाने लगे ॥ ५॥

ब्याहृताः पुण्यशब्दाश्च वीणानां चापि निःस्वनाः। आशीर्गेयं च गाथानां पुरयामास वेश्म तत् ॥ ६ ॥

ग्रुक आदि पश्चियों तथा ब्र.हाणोंके मुखसे निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओंके मधुर नाद तथा गाथाओंके आशीर्वाद-युक्त गानसे वह सारा भवन गूँज उठा ॥ ६॥

ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः। स्रीवर्षवरभूयिष्ठा उपतस्थुर्यथापुरा॥ ७॥

तदनन्तर सदाचारी तथा परिचर्याकुशल सेवकः जिनमें भियों और खोजोंकी संख्या अधिक थीः पहलेकी माँति उस दिन भी राजभवनमें उपस्थित हुए ॥ ७॥

हरिचन्द्नसम्पृक्तमुद्कं काञ्चनैईदैः। आनिन्युः स्नानशिक्षाज्ञा यथाकाळं यथाविधि॥ ८॥

स्नानविधिके ज्ञाता भृत्यजन विधिपूर्वक सोनेके घड़ोंमें चन्दनमिश्रित जल लेकर ठीक समयपर आये ॥ ८॥

मङ्गलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान् । उपानिन्युस्तथा पुण्याः कुमारीबहुलाः स्त्रियः ॥ ९ ॥

पवित्र आचार-विचारवाली स्त्रियाँ, जिनमें कुमारी कन्याओंकी संख्या अधिक थी, मङ्गलके लिये स्पर्श करने बोग्य गौ आदि, पीने योग्य गङ्गाजल आदि तथा अन्य उप-करण—दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आर्थी ॥ ९ ॥

सर्वेळक्षणसम्पन्नं सर्वे विधिवदर्चितम्। सर्वे सुगुणळक्ष्मीवत् तदभूदाभिहारिकम् ॥ १०॥

प्रातःकाल राजाओंके मङ्गलके लिये जो-जो वस्तुएँ लायी जाती हैं, उनका नाम आभिहारिक है। वहाँ लायी गयी सारी आभिहारिक सामग्री समस्त ग्रुम लक्षणोंसे सम्पन्न, विधिके अनुरूप, आदर और प्रशंसाके योग्य उत्तम गुणसे युक्त तथा शोभायमान थी॥ १०॥

ततः सूर्योदयं यावत् सर्वे परिसमुत्सुकम् । तस्थावनुपसम्प्राप्तं किस्विदित्युपशङ्कितम् ॥ ११ ॥

स्योंदय होनेतक राजाकी सेवाके लिये उत्सुक हुआ सारा परिजनवर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया। जब उस समयतक राजा बाहर नहीं निकले, तब सबके मनमें यह शक्का हो गयी कि महाराजके न आनेका क्या कारण हो सकता है ? ॥ ११॥

अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयनं प्रत्यनन्तराः। ताः स्त्रियस्तु समागम्य भर्तारं प्रत्यबोधयन् ॥ १२॥

तदनन्तर जो कोसलनरेश दशरथके समीप रहनेवाली स्त्रियाँ थीं, वे उनकी शय्याके पास जाकर अपने स्वामीको जगाने लगीं ॥ १२ ॥

अधाप्युचितवृत्तास्ता विनयेन नयेन च। नह्यस्य श्रयनं स्पृष्ट्वा किंचिद्द्युपलेभिरे॥ १३॥

वे स्त्रियाँ उनका स्पर्श आदि करनेके योग्य थीं; अतः विनीतभावसे युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शय्याका स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवनका कोई चिह्न नहीं पा सकीं ॥ १३॥

ताः स्त्रियः स्वप्नशीलबाश्चेष्टां संचलनादिषु । ता वेपथुपरीताश्च राज्ञः प्राणेषु राङ्किताः ॥ १४ ॥

सोये हुए पुरुषकी जैसी स्थिति होती है, उसको भी वे स्त्रियाँ अच्छी तरह समझती थीं; अतः उन्होंने हृदय एवं हाथके मूलभागमें चलनेवाली नाड़ियोंकी भी परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे काँप उठीं। उनके मनमें राजाके प्राणोंके निकल जानेकी आशङ्का हो गयी॥ १४॥

प्रतिस्नोतस्तृणाम्राणां सददां संचकाशिरे। अथ संदेहमानानां स्त्रीणां दृष्ट्वा च पार्थिवम्। यत तदाशिक्षतं पापं तदा जन्ने विनिश्चयः॥१५॥

वे जलके प्रवाहके सम्मुख पड़े हुए तिनकोंके अग्र-भागकी भाँति काँपती हुई प्रतीत होने लगीं। संशयमें पड़ी हुई उन स्त्रियोंको राजाकी ओर देखकर उनकी मृत्युके विषयमें जो शङ्का हुई थी, उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया॥ १५॥

कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकपराजिते।

प्रसुप्ते न प्रबुध्येते यथा कालसमन्विते ॥ १६॥

पुत्रशोकसे आकान्त हुई कौसल्या और मुमित्रा उस समय मरी हुईके समान सो गयी थीं और उस समयतक उनकी नींद नहीं खुल पायी थी ॥ १६॥

निष्प्रभासा विवर्णा च सन्ना शोकेन संनता। न व्यराजत कौसल्या तारेव तिमिरावृता ॥ १७॥

सोयी हुई कौसल्या श्रीहीन हो गयी थीं। उनके शरीरका रंग बदल गया था। वे शोकसे पराजित एवं पीड़ित हो अन्धकारसे आब्छादित हुई तारिकाके समान शोभा नहीं पा रही थीं॥ १७॥

कौसल्यानन्तरं, राज्ञः सुभित्रा तदनन्तरम्। न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना॥ १८॥

राजाके पास कौसल्या थीं और कौसल्याके समीप देवी मुमित्रा थीं। दोनों ही निद्रामग्न हो जानेके कारण शोभाहीन प्रतीत होती थीं। उन दोनोंके मुखपर शोकके आँस् फैले हुए थे॥ १८॥

ते च दृष्ट्या तदा सुप्ते उभे देव्यो च तं नृपम्। सुप्तमेवोद्गतप्राणमन्तःपुरममन्यत ॥१९॥

उस समय उन दोनों देवियोंको निद्रामग्न देख अन्तःपुरकी अन्य स्त्रियोंने यही समझा कि सोते अवस्थामें ही महाराजके प्राण निकल गये हैं ॥ १९॥

ततः प्रचुकुशुर्दीनाः सस्वरं ता वराङ्गनाः । करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयृथपाः ॥ २०॥

फिर तो जैसे जंगलमें यूथपित गजराजके अपने वास-स्थानसे अन्यत्र चले जानेपर हथिनियाँ करण चीरकार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अन्तः पुरकी सुन्दरी रानियाँ अत्यन्त दुखी हो उच्चत्वरसे आर्तनाद करने लगीं ॥ २०॥ तासामाकन्दराब्देन सहसोद्गतचेतने।

कौसल्या च सुमित्रा च त्यक्ति है बभूवतुः ॥ २१ ॥ उनके रोनेकी आवाजसे कौसल्या और सुमित्राकी भी नींद टूट गयी और वे दोनों सहसा जाग उठीं ॥ २१ ॥ कौसल्या च सुमित्रा च हृष्ट्रा स्पृष्ट्रा च पार्थिवम् । हा नाथेति परिकृष्य पेततुर्थरणीतले ॥ २२ ॥

कौसल्या और सुमित्राने राजाको देखा, उनके शरीरका स्पर्श किया और 'हा नाथ !' की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियाँ पृथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ २२ ॥

सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना महीतले । न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥ २३ ॥ कोसल्याजकुमारी कौसल्याधरतीपर लोटने और छटपटाने

लगीं । उनका धृलि-धृसरित शरीर शोभाहीन दिखायी देने लगा, मानो आकाशसे टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूलमें लोट रही हो ॥ २३॥

नृपे शान्तगुणे जाते कौसल्यां पतितां भुवि । अपर्यंस्ताः स्त्रियः सर्वो हतां नागवधूमिव ॥ २४ ॥

राजा दशरथके शरीरकी उष्णता शान्त हो गयी थी। इस प्रकार उनका जीवन शान्त हो जानेपर भूमिपर अचेत पड़ी हुई कौसल्याको अन्तःपुरकी उन सारी स्त्रियोंने मरी हुई नागिनके समान देखा॥ २४॥

ततः सर्वा नरेन्द्रस्य कैकेयीप्रमुखाः स्त्रियः। हद्त्यः शोकसंतप्ता निपेतुर्गतचेतनाः॥ २५॥

तदनन्तर पीछे आयी हुई महाराजकी कैकेयी आदि सारी रानियाँ शोकसे संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर गिर पहीं ॥ २५ ॥

ताभिः स बलवान् नादः क्रोशन्तीभिरनुद्रुतः। येन स्फीतीकृतो भूयस्तद् गृहं समनादयत्॥ २६॥

उन कन्दन करती हुई रानियोंने वहाँ पहलेसे होनेवाले प्रवल आर्तनादको और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनादसे वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोरसे गूँज उठा॥ २६॥

तत् परित्रस्तसम्भ्रान्तपर्युत्सुकजनाकुलम् । सर्वतस्तुमुलाकन्दं परितापार्तवान्धवम् ॥ २७ ॥ सद्योनिपतितानन्दं दीनं विक्रवदर्शनम् । बभूव नरदेवस्य सद्य दिष्टान्तमीयुषः ॥ २८ ॥

कालधर्मको प्राप्त हुए राजा दशरथका वह भवन डरे, घवराये और अत्यन्त उत्सुक हुए मनुष्योंसे भर गया। सब ओर रोने-चिल्लानेका भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजाके सभी बन्धु-बान्धव शोक-संतापसे पीड़ित होकर जुट गये। वह सारा भवन तत्काल आनन्दशून्य हो दीन-दुखी एवं व्याकुल दिखायी देने लगा॥ २७-२८॥

अतीतमाज्ञाय तु पार्थिवर्षमं यशस्विनं तं परिवार्य पत्नयः। भृशं रुद्द्यः करुणं सुदुःखिताः प्रमृह्य बाह् व्यलपन्ननाथवत्॥ २९॥

उन यशस्वी भूपालशिरोमणिको दिवङ्गत हुआ जान उनकी सारी पत्नियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त दुखी हो जोर-जोरसे रोने लगीं और उनकी दोनों बाँहें पकड़कर अनाथकी भाँति करण-विलाप करने लगीं ॥ २९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चवष्टितमः सर्गः ॥६५॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पैंसठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६५॥

# पट्षष्टितमः सर्गः

राजाके लिये कौसल्याका विलाप और कैकेयीकी भर्त्सना, मन्त्रियोंका राजाके शवको तेलसे भरे हुए कड़ाहमें सुलाना, रानियोंका विलाप, पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक

तमग्निमिव संशान्तमम्बुद्दीनिमवार्णवम्। गतप्रभमिवादित्यं स्वर्गस्थं प्रेक्ष्य भूमिपम्॥१॥ कौसल्या वाष्पपूर्णाक्षी विविधं शोककर्शिता। उपगृह्य शिरो राज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत॥ २॥

बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रभाहीन सूर्य-की माँति शोभाहीन हुए दिवङ्गत राजाका शव देखकर कौसल्याके नेत्रोंमे आँस् भर आये। वे अनेक प्रकारसे शोकाकुल होकर राजाके मस्तकको गोदमें ले कैकेयीसे इस प्रकार बोलीं—॥ १-२॥

सकामा भव कैकेयि भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम्। त्यक्त्वा राजानमेकाम्रा नृशंसे दुष्टचारिणि॥ ३॥

'दुराचारिणी कूर कैकेयी ! ले, तेरी कामना सफल हुई । अब राजाको भी त्यागकर एकाग्रचित्त हो अपना अकण्टक राज्य भोग ॥ ३॥

विहाय मां गतो रामो भर्ता च स्वर्गतो मम । विषये सार्थहीनेव नाहं जीवितुमुत्सहे॥ ४॥

'राम मुझे छोड़कर वनमें चले गये और मेरे खामी स्वर्ग सिधारे। अब मैं दुर्गम मार्गमें साधियोंने बिछुड़कर असहाय हुई अवलाकी मौति जीवित नहीं रह सकती॥ ४॥

भर्तारं तु परित्यज्य का स्त्री दैवतमात्मनः। इच्छेज्जीवितुमन्यत्र कैकेच्यास्त्यक्तधर्मणः॥ ५॥

'नारीधर्मको त्याग देनेवाली कैकेथीके सिवा संसारमें दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी, बो अपने लिये आराध्य देवस्वरूप पतिका परित्याग करके जीना चाहेगी ? ॥ ५ ॥

न लुब्धो बुध्यते दोषान् किंपाकमिव भक्षयन् । कुब्जानिमित्तं कैक्टया राघवाणां कुलं हतम् ॥ ६॥

'जैसे कोई धन श लोभी दूसरोंको विष खिला देता है और उसमे होनेवाले हत्याके दोधींपर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयीन कुब्जाके कारण रघुवंशियोंके इस कुलका नाश कर डाला ॥ ६ ॥

अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामं विवासितम्। सभार्ये जनकः श्रुत्वा पितप्स्यत्यहं यथा॥ ७॥

'कैकेयीने महाराजको अयोग्य कार्यमें लगाकर उनके द्वारा पत्नीसिहत श्रीरामको वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे, तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा॥ ७॥

स मामनाथां विधवां नाद्य जानाति धार्मिकः। रामः कमळपत्राक्षो जीवन्नाद्यमितो गतः॥ ८॥ भी अनाथ और विधवा हो गयी—यह बात मेरे धर्मातमा पुत्र कमलनयन श्रीरामको नहीं मालूम है। वे तो यहाँसे जीते-जी अदृश्य हो गये हैं॥ ८॥

विदेहराजस्य सुता तथा चारुतपस्विनी। दुःखस्यानुचिता दुःखं वने पर्युद्विजिष्यति॥ ९॥

प्पति-सेवारूप मनोहर तप करनेवाली विदेहराजकुमारी सीता दुःख भोगनेके थोग्य नहीं है। वह वनमें दुःखकाअनु-भव करके उद्धिग्न हो उठेगी॥ ९॥

नद्तां भीमघोषाणां निशासु सृगपक्षिणाम्। निशम्यमाना संत्रस्ता राघवं संश्रयिष्यति॥१०॥

रातके समय भयानक शब्द करनेवाले पशु-पश्चियोंकी बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्रीरामकी ही शरण लेगी— उन्हींकी गोदमें जाकर छिपेगी ॥ १०॥

वृद्धश्चैवारपपुत्रश्च वैदेहीमनुचिन्तयन् । सोऽपि शोकसमाविष्टो नूनं त्यक्यित जीवितम् ॥११॥

'जो बूढ़े हो गये हैं, कन्याएँमात्र ही जिनकी संतित हैं, वे राजा जनक भी सीताकी ही बारंबार चिन्ता करते हुए शोकमें डूबकर अवश्य ही अपने प्राणींका परित्याग कर देंगे॥ ११॥

साहमद्येव दिष्टान्तं गमिष्यामि पतिवता। इदं शरीरमालिङ्गय प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्॥ १२॥

'में भी आज ही मृत्युका वरण कहँगी । एक पतिव्रताकी भाँति पतिके शरीरका आलिङ्गन करके चिताकी आगमें प्रवेश कर जाऊँगी' ॥ १२॥

तां ततः सम्परिष्वज्य विलयन्तीं तपस्विनीम् । व्ययनिन्युः सुदुःखार्तो कौसल्यां व्यावहारिकाः ॥१३॥

पतिके शरीरको हृदयसे लगाकर अत्यन्त दुःखसे आर्त हो करण विलाप करती हुई तपस्विनी कौसल्याको राजकाज देखनेवाले मन्त्रियोंने दूसरी स्त्रियोंद्वारा वहाँसे हटवा दिया ॥ १३॥

तैलद्रोण्यां तदामात्याः संवेदय जगतीपतिम्। राज्ञः सर्वोण्यथादिष्टाश्चकुः कर्माण्यनन्तरम्॥ १४॥

फिर उन्होंने महाराजके शरीरको तेलसे भरे हुए कड़ाहमें रखकर वसिष्ठ आदिकी आज्ञाके अनुसार शक्की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्योंकी सँभाल आरम्भ कर दी॥ १४॥

न तु संकालनं राज्ञो विना पुत्रेण मन्त्रिणः। सर्वज्ञाः कर्तुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम् ॥ १५॥ वे सर्वज्ञ मन्त्री पुत्रके बिना राजाका दाइ-संस्कार न कर सके, इसलिये उनके शवकी रक्षा करने लगे॥ १५॥ तैलद्भोण्यां शायितं तं सचिवैस्तु नराधिपम्। हा मृतोऽयमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पर्यदेवयन् ॥१६॥

जब मन्त्रियोंने राजाके शवको तैलके कड़ाहमें सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियाँ 'हाय ! ये महाराज परलोकवासी हो गये' ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगीं ॥ १६॥

बाह्नुचिछ्रत्य कृषणा नेत्रप्रस्रवणैर्मुखैः। रुद्त्यः शोकसंतप्ताः कृषणं पर्यदेवयन् ॥१०॥

उनके मुखपर नेत्रोंसे आँसुओंके झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर दीनभावसे रोने और शोकसंतप्त हो दयनीय विलाप करने लगीं॥ १७॥

हा महाराज रामेण संततं प्रियवादिना। विहोनाः सत्यसंधेन किमर्थं विजहासि नः॥१८॥

वे बोलीं—'हा महाराज ! हम सत्यप्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलनेवाले अपने पुत्र श्रीरामसे ती बिछुड़ी ही थीं, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं ? ॥ १८ ॥

कैंकेच्या दुष्टभावाया राघवेण विवर्जिताः। कथं सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विघवा वयम् ॥ १९ ॥

'श्रीरामसे विछुड़कर हम सब विधवाएँ इस दुष्ट विचार-वाली सौत कैकेयीके समीप कैसे रहेंगी ? || १९ ||

स हि नाथः स चास्नाकं तव च प्रभुरात्मवान् । वनं रामो गतः श्रीमान् विहाय नुपतिश्रियम् ॥ २० ॥

'जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्रीरामचन्द्र राजलक्ष्मीको छोड़कर वन चले गये।।२०॥

त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः। कथं वयं निवत्स्यामः कैकेट्या च विदृषिताः॥ २१॥

'वीरवर श्रीराम और आपके भी न रहनेसे हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब शौत कैकेयीके द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी ? ॥ २१॥

यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबलः। सीतया सह संत्यकाः सा कमन्यं न हास्यति।२२।

'जिसने राजाका तथा सीतासहित श्रीराम और महाबली लक्ष्मणका भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी ?' ॥ २२ ॥

ता बाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुलेन च। ब्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियः॥ २३॥

रघुकुलनरेश दशरथकी वे सुन्दरी रानियाँ महान् शोकने

ग्रस्त हो ऑस् बहाती हुई नाना प्रकारकी चेष्टाएँ और विलाप कर रही थीं । उनका आनन्द छट गया था॥ २३॥

निशा नक्षत्रहीनेव स्त्रीव भर्तृविवर्जिता। पुरी नाराजतायोध्या हीना राज्ञा महात्मना॥ २४॥

महामना राजा दशरथसे हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पतिबिहीना नारीकी भाँति श्रीहीन हो गयी थी।। २४॥

बाष्पपर्याकुळजना हाहाभूतकुळाङ्गना। शून्यचत्वरवेदमान्ता न बभ्राज यथापुरम् ॥ २५ ॥

नगरके सभी मनुष्य आँस् बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियाँ हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरोंके द्वार स्ते दिखायी देते थे (वहाँ झाइ-बुहार, लीपने-पोतने तथा बलि अर्पण करने आदिकी कियाएँ नहीं होती थीं)। इस प्रकार वह पुरी पहलेकी भाँति शोभा नहीं पाती थी॥ २५॥

गते तु शोकात् त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थासु नृपाङ्गनासु च। निवृत्तचारः सहसा गतो रविः

प्रवृत्तचारा रजनी ह्यपस्थिता ॥ २६॥

राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियाँ शोकसे ही भूतलपर लोटती रहीं। इस शोकमें ही सहसा सूर्यकी किरणोंका प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गये। तत्पश्चात् अन्धकारका प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई ॥ २६॥

त्रहते तु पुत्राद् दहनं महीपते-र्नारोचयंस्ते सुहदः समागताः। इतीव तस्मिञ्शयने न्यवेशयन् विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम् ॥ २७॥

वहाँ पधारे हुए सुद्धदोंने किसी भी पुत्रके विना राजाका दाहसंस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजाका दर्शन अचिन्त्य हो गया, यह सोचते हुए उन सबने उस तैलपूर्ण कड़ाहमें उनके शवको सुरक्षित रख दिया॥ २७॥

गतप्रभा चौरिव भास्करं विना व्यपेतनक्षत्रगणेव शर्वरी। पुरी बभासे रहिता महात्मना कण्डास्त्रकण्डाकुलमार्गचत्वरा॥ २८॥

सूर्यके बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रोंके बिना शोभाहीन रात्रिकी भौति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथसे रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहोंपर आँसुओंसे अवरुद्ध कण्ठवाले मनुष्योंकी भीड़ एकत्र हो गयी थी। २८॥ नराश्च नार्यश्च समेत्य संघशो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम्। तदा नगर्यो नरदेवसंक्षये वभृतुरार्ता न च शर्म लेभिरे ॥ २९ ॥

द्युंड-के-द्युंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत-माता कैकेयीकी निन्दा करने लगे। उससमय महाराजकी मृत्युसे अयोध्यापुरीमें रहनेवाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शान्ति नहीं पाता था॥ २९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीवाहमीकिनिर्मित् आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥

# सप्तषष्टितमः सर्गः

मार्कण्डेय आदि मुनियों तथा मन्त्रियोंका राजाके त्रिना होनेवाली देशकी दुरवस्थाका वर्णन करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये अनुरोध

आक्रन्दिता निरानन्दा सास्त्रकण्ठजनाविला । अयोध्यायामवतता सा ब्यतीयाय दार्वरी ॥ १ ॥

अयोध्यामें लोगोंकी वह रात रोते-कलपते ही बीती। उसमें आनन्दका नाम भी नहीं था। आँमुओंसे सब लोगोंके कण्ठ भरे हुए थे। दुःखके कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई थी॥ १॥

ब्यतीतायां तु शर्वर्यामादित्यस्योदये ततः। समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातयः॥ २ ॥

जब रात बीत गर्या और स्यॉदय हुआः तब राज्यका प्रबन्ध करनेवाले ब्राह्मणलोग एकत्र हो दरवारमें आये॥ २॥ मार्कण्डेयोऽथ मौद्गल्यो वामदेवश्च कर्यपः। कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः॥ ३॥ एते द्विजाः सहामात्यैः पृथग्वाचमुदीरयन्। वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्लेष्ठं राजपुरोहितम्॥ ४॥

मार्कण्डेय, मौद्गल्य, वामरेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्त्री जाबालि—ये सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ राजपुरोहित विषष्ठजीके सामने वैटकर मन्त्रियोंके साथ अपनी अलग-अलग राय देने लगे ॥ ३-४॥

अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा। अस्मिन् पञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिवे॥ ५॥

वे बोले—'पुत्रशोकते इन महाराजके स्वर्गवासी होनेके कारण यह रात बड़े दुःखसे बीती है, जो हमारे लिये सी वर्षोंके समान प्रतीत हुई थी॥ ५॥

स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्चितः। छक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सह॥ ६॥

'महाराज दशरथ स्वर्ग सिघारे । श्रीरामचन्द्रजी वनमें रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्रीरामके साथ ही चलेगये ॥ ६ ॥

उभी भरतशत्रुक्ती केकयेषु परंतपी। पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने॥ ७॥ 'शत्रुओंको संताप देनेवाले दोनों भाई भरत और शत्रुक्त केकयदेशके रमणीय राजग्रहमें नानाके घरमें निवास करते हैं।। इक्ष्वाकृणामिहाद्येव कश्चिद् राजा विधीयताम् । अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाष्त्रयात्॥ ८॥

'इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारोंमेंसे किसीको आज ही यहाँका राजा बनाया जाय; क्योंकि राजाके बिना हमारे इस राज्यका नाश हो जायगा (। ८ ॥

नाराजके जनपदे विद्युन्मार्छी महास्वनः। अभिवर्वति पर्जन्यो महीं दिन्येन वारिणा॥ ९॥

'जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपदमें विद्युनमालाओं से अलंकृत महान् गर्जन करनेवाला मेघ पृथ्वीपर दिव्य जलकी वर्षा नहीं करता है ॥ ९॥

नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्यते। नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वदो॥१०॥

'जिस जनपदमें कोई राजा नहीं, वहाँके खेतोंमें मुद्धी-के मुद्दी बीज नहीं बिखेरे जाते । राजासे रहित देशमें पुत्र पिता और स्त्री पतिके वशमें नहीं रहती ॥ १०॥

अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके। इदमत्याहितं चान्यत् कुतः सत्यमराजके॥११॥

'राजहीन देशमें धन अपना नहीं होता है। बिना राजाके राज्यमें पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजारहित देशमें यह महान् भय बना रहता है। (जब वहाँ पति-पत्नी आदिका सत्य सम्बन्ध नहीं रह सकताः) तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है ?॥ ११॥

नाराजके जनपदे कारयन्ति सभां नराः। उद्यानानि च रम्याणि हृष्टाः पुण्यगृहाणि च ॥ १२॥

'विना राजाके राज्यमें मनुष्य कोई पञ्चायत-भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यानका भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साहके साथ पुण्यग्रह (धर्मशाला, मन्दिर आदि) भी नहीं बनवाते हैं॥ १२॥

नाराजके जनपदे यश्वशीला द्विजातयः। सत्राण्यन्वासते दान्ता ब्राह्मणाः संशितव्रताः॥ १३॥ 'जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपदमें स्वभावतः यज्ञ करनेवाले द्विज और कठोर व्रतका पालन करनेवाले जितेन्द्रिय ब्राह्मण उन बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं ॥ १३ ॥ नाराज्यके जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः। ब्राह्मणा वसुसम्पूर्णा विस्तृजन्त्यासदक्षिणाः॥ १४ ॥

भ्राजारिहत जनपदमें कदाचित् महायज्ञोंका आरम्भ हो भी तो उनमें धनसम्पन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजोंको पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते ( उन्हें भय रहता है कि लोग हमें घनी समझकर लूट न लें ) ॥ १४॥

नाराजके जनपदे प्रहण्नटनर्तकाः। उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः॥१५॥

'अराजक देशमें राष्ट्रको उन्नतिशील बनानेवाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्षमें भरकर अपनी कलाका प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे-दूसरे राष्ट्रहितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं ॥ १५॥

नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः। कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कथाप्रियैः॥१६॥

'विना राजाके राज्यमें वादी और प्रतिवादीके विवादका संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियोंको लाभ नहीं होता । कथा सुननेकी इच्छावाले लोग कथावाचक पौराणिकोंकी कथाओंसे प्रसन्न नहीं होते ॥ १६ ॥

नाराजके जनपदे तृद्यानानि समागताः। सायाहे कीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः॥ १७॥

'राजारहित जनपदमें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित हुईं कुमारियाँ एक साथ मिलकर संध्याके समय उद्यानोंमें क्रीड़ा करनेके लिये नहीं जाती हैं॥ १७॥

नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः। होरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः॥१८॥

भीवना राजाके राज्यमें घनीलोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षांसे जीवन-निर्वाह करनेवाले वैदय भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं ॥ १८ ॥ नाराजके जनपदे वाहनैः शीघ्रवाहिभिः। नरा निर्योन्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९ ॥

'राजासे रहित जनपदमें कामी मनुष्य नारियोंके साथ शीव्रगामी वाहनींद्वारा वनविहारके लिये नहीं निकलते हैं॥ नाराजके जनपदे बद्धघण्टा विषाणिनः।

अटिन्त राजमार्गेषु कुञ्जराः षष्टिहायनाः ॥ २० ॥ 'जहाँ कोई राजा नहीं होताः उस जनपदमें साठ वर्षके दन्तार हाथी घंटे बाँधकर सङ्कोंपर नहीं घूमते हैं ॥ २० ॥ नाराजके जनपदे दारान् संततमस्यताम् । श्रूयते तळनिर्घोष इष्वस्त्राणासुपासने ॥ २१ ॥

'विना राजाके राज्यमें धनुर्विद्याके अभ्यासकालमें निरन्तर लक्ष्यकी ओर बाण चलानेवाले वीरोंकी प्रत्यञ्चा तथा करतलका शब्द नहीं सुनायी देता है ॥ २१ ॥

नाराजके जनपदे विणजो दूरगामिनः। गच्छन्ति क्षेममध्यानं बहुपण्यसमाचिताः॥ २२॥

्राजासे रहित जनपदमें दूर जाकर ज्यापार करनेवाले विजक वेचनेकी बहुत-सी वस्तुएँ साथ लेकर कुशलपूर्वक मार्ग तैं नहीं कर सकते ॥ २२ ॥

नाराजके जनपदे चरत्येकचरो वशी। भावयन्नात्मनाऽऽत्मानं यत्रसायंगृहो मुनिः॥ २३॥

'जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदमें जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देनेवाला, अपैने अन्तःकरणके द्वारा परमात्माका ध्यान करनेवाला और अकेला ही विचरनेवाला जितेन्द्रिय मुनि नहीं घूमता-फिरता है (क्योंकि उसे कोई भोजन देनेवाला नहीं होता )॥ २३॥

नाराजके जनपदे योगक्षेमः प्रवर्तते। न चाप्यराजके सेना शत्रूज् विषहते युधि॥ २४॥

'अराजक देशमें लोगोंको अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और प्राप्त वस्तुकी रक्षा नहीं हो पाती। राजाके न रहनेपर सेना भी युद्धमें शत्रुओंका सामना नहीं करती॥ २४॥ नाराजके जनपदे हुएैं: परमवाजिभिः। नराः संयान्ति सहसा रथेश्व प्रतिमण्डिताः॥ २५॥

'बिना राजाके राज्यमें लोग वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो हृष्ट-पृष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथोंद्वारा सहसा यात्रा नहीं करते हैं (क्योंकि उन्हें छुटेरोंका भय बना रहता है) ॥ २५॥ नाराजके जनपदे नराः शास्त्रविशारदाः। संवदन्तोपतिष्ठन्ते वनेषूपवनेषु वा॥ २६॥

'राजासे रहित राज्यमें शास्त्रोंके विशिष्ट विद्वान् मनुष्य वनों और उपवनोंमें शास्त्रोंकी व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं ॥ २६ ॥

नाराजके जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः। देवताभ्यर्चनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्जनैः॥२७॥

'जहाँ अराजकता फैल जाती है, उस जनपदमें मनको वशमें रखनेवाले लोग देवताओंकी पूजाके लिये फूल, मिठाई और दक्षिणाकी व्यवस्था नहीं करते हैं॥ २७॥

नाराजके जनपदे चन्द्नागुरुरूपिताः। राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शाखिनः॥ २८॥

श्जिस जनपदमें कोई राजा नहीं होता है, वहाँ चन्दन और अगुक्का लेप लगाये हुए राजकुमार वसन्त-ऋतुके खिले हुए वृक्षोंकी भाँति शोभा नहीं पाते हैं ॥ २८ ॥

यथा हानुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम्। अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्॥ २९॥ 'जैसे जलके बिना निदयाँ, घासके बिना वन और खालों-के बिना गौओंकी शोभा नहीं होती, उधी प्रकार राजाके बिना राज्य शोभा नहीं पाता है ॥ २९॥

ध्वजो रथस्य प्रज्ञानं धूमो ज्ञानं विभावसोः। तेषां यो नो ध्वजो राजा स देवत्विमतो गतः॥ ३०॥

'जैसे ध्वज रथका ज्ञान कराता है और धूम अग्निका बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखनेवाले हमलोगोंके अधिकार-को प्रकाशित करनेवाले जो महाराज थे, वे यहाँसे देवलोकको चले गये॥ ३०॥

नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित्। मत्स्या इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम् ॥ ३१ ॥

राजाके न रहनेपरं राज्यमें किसी भी मनुष्यकी कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती । जैसे मत्स्य एक दूसरेको खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देशके लोग सदा एक-दूसरेको खाते—लूटते-खसोटते रहते हैं ॥ ३१ ॥

ये हि सम्भित्रमयीदा नास्तिकादिछन्नसंशयाः। तेऽपि भावाय कल्पन्ते राजदण्डनिपीडिताः॥ ३२॥

'जो वेद-शास्त्रोंकी तथा अपनी-अपनी जातिके लिये नियत वर्णाश्रमकी मर्यादाको भङ्ग करनेवाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदण्डसे पीड़ित होकर दवे रहते थे, वे भी अब राजाके न रहनेसे निःशङ्क होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे॥ ३२॥

यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते। तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधर्मयोः॥३३॥

'जैसे दृष्टि सदा ही शरीरके हितमें प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्यके भीतर सत्य और घर्मका प्रवर्तक होता है।।

राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम् । राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम् ॥ ३४ ॥

'राजा ही सत्य और धर्म है। राजा ही कुछवानोंका कुछ

है। राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्योंका हित करनेवाला है॥ ३४॥

यमो वैश्रवणः शको वरुणइच महाबलः। विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः॥३५॥

'राजा अपने महान् चरित्रके द्वारा यमः कुबेरः इन्द्र और महाबली वरुणसे भी बढ़ जाते हैं (यमराज केवल दण्ड देते हैं, कुबेर केवल घन देते हैं, इन्द्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचारमें नियन्त्रित करते हैं; परंतु एक श्रेष्ठ राजामें ये चारों गुण मौजूद होते हैं। अतः वह इनसे बढ़ जाता है) ॥ ३५ ॥

अहो तम इवेदं स्यान प्रश्नायेत किंचन। राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन साध्वसाधुनी॥ ३६॥

'यदि संसारमें भले-बुरेका विभाग करनेवाला राजा न हो तो यह सारा जगत् अन्धकारसे आच्छन्न-साहो जाय, कुछ भी सूझ न पहें !! ३६॥

जीवत्यिप महाराजे तवैव वचनं वयम्। नातिकमामहे सर्वे वेळां प्राप्येव सागरः॥३७॥

'विशविष्ठ श्री ! जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमितक पहुँचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराजके जीवनकालमें भी केवल आपकी ही बातका उस्लङ्कन नहीं करते थे ॥ ३७॥

> स नः समीक्ष्य द्विजवर्य वृत्तं नृपं विना राष्ट्रमरण्यभूतम्। कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजानमिहाभिषेचय॥३८॥

'अतः विप्रवर ! इस समय हमारे व्यवहारको देखकर तथा राजाके अभावमें जंगल बने हुए इस देशपर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारको अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुषको राजाके पदपर अभिषिक्त कीजिये'।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६७ ॥

## अष्टपष्टितमः सर्गः

वसिष्ठजीकी आज्ञासे पाँच दूर्तोका अयोध्यासे केकयदेशके राजगृह नगरमें जाना

तेषां तद् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । मित्रामात्यजनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥ १ ॥

मार्कण्डेय आदिके ऐसे वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने मित्रों, मन्त्रियों और उन समस्त ब्राह्मणोंको इस प्रकार उत्तर दिया—-॥ १॥

यदसौ मातुलकुले दत्तराज्यः परं सुखी। भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुष्नेन मुदान्वितः॥ २॥ 'राजा दशरथने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुष्नके साथ मामाके यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं ॥ २॥

तच्छीव्रं जवना दूता गच्छन्तु त्वरितं हयैः। आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम्॥ ३॥

'उन दोनों वीर बन्धुओंको बुलानेके लिये शीघ ही तेज चलनेवाले दूत घोड़ोंपर सवार होकर यहाँसे जायँ, इसके सिवा हमलोग और क्या विचार कर सकते हैं ?'॥३॥ गच्छन्त्वित ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् । तेषां तद् वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्॥ ४॥

इसपर सबने विसष्टजीसे कहा—'हाँ, दूत अवश्य भेजे जायँ।' उनका वह कथन सुनकर विसष्टजीने दूतोंको सम्बोधित करके कहा—॥ ४॥

पहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दन। श्रुयतामितिकर्तव्यं सर्वानेव व्रवीमि वः॥ ५॥

'सिद्धार्थ ! विजय ! जयन्त ! अशोक ! और नन्दन ! तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है, उसे सुनो । मैं तुम सब लोगोंसे ही कहता हूँ ॥ ५ ॥ पुरं राजगृहं गत्वा शीव्रं शीव्रजवेहीयैः । त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद् भरतो मम ॥ ६ ॥

'तुमलोग शीव्रगामी घोड़ोंपर स्वार होकर तुरंत ही राजगृह नगरको जाओ और शोकका भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो ॥ ६॥

पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः। त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया॥ ७॥

'कुमार । पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोंने आपसे कुशल-मङ्गल कहा है । अब आप यहाँसे शीघ्र ही चलिये । अयोध्यामें आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है ॥ ७ ॥

मा चास्मै प्रोषितं रामं मा चास्मै पितरं मृतम्। भवन्तः शंसिषुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्॥ ८॥

भरतको श्रीरामचन्द्रके वनवास और पिताकी मृत्युका हाल मत बतलाना और इन परिखितियोंके कारण रघुवंशियोंके यहाँ जो कुहराम मचा हुआ है। इसकी चर्चा भी न करना ॥ ८॥

कौशेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च । क्षिप्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च गच्छत ॥ ९ ॥

'केक्यराज तथा भरतको भेंट देनेके लिये रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुमलोग यहाँसे शीघ चल दो' ॥ ९॥

दत्तपथ्यदाना दूता जग्मुः स्वं स्वं निवेशनम् । केकयांस्ते गमिष्यन्तो ह्यानारुद्य सम्मतान् ॥ १०॥

केकय देशको जानेवाले वे दूत रास्तेका खर्च ले अच्छे घोड़ोंपर सवार हो अपने-अपने घरको गये॥ १०॥ ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरम्। चिस्तिकेनाभ्यनुश्चाता दृताः संत्वरितं ययुः॥ ११॥

तदनन्तर यात्रासम्बन्धी शेष तैयारी पूरी करके विषष्ठजीकी आज्ञा छे सभी दूत तुरंत वहाँसे प्रस्थित हो गये ॥ ११॥ न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्बस्योत्तरं प्रति। निषेवमाणास्ते जग्मुर्नदीं मध्येन मालिनीम् ॥ १२॥

अपरताल नामक पर्वतके अन्तिम छोर अर्थात् दक्षिण भाग और प्रलम्बगिरिके उत्तरभागमें दोनों पर्वतों-के बीचसे बहनेवाली मालिनी नदीके तटपर होते हुए वे वृत आगे बढ़े ॥ १२ ॥

ते हास्तिनपुरे गङ्गां तीर्त्वा प्रत्यङ्मुखा ययुः । पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम् ॥ १३ ॥

हिस्तनापुरमें गङ्गाको पार करके वे पश्चिमकी ओर गये और पाञ्चालदेशमें पहुँचकर कुरुजाङ्गल प्रदेशके बीचसे होते हए आगे बढ गये ॥ १३॥

सरांसि च सुफुछानि नदीश्च विमलोदकाः। निरीक्षमाणाजग्मुस्ते दूताः कार्यवशाद् द्रुतम्॥ १४॥

मार्गमें सुन्दर फूलोंसे सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जलवाली निदयोंका दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव-गतिसे आगे बहते गये ॥ १४॥

ते प्रसन्नोद्कां दिव्यां नानाविहगसेविताम्। उपातिजग्मुवेंगेन शरदण्डां जलाकुलाम्॥ १५॥

तदनन्तर वे खच्छ जलसे मुशोभितः पानीसे भरी हुई और भाँति-भाँतिके पक्षियोंसे सेवित दिव्य नदी शरदण्डाके तटपर पहुँचकर उसे वेगपूर्वक लाँच गये॥ १५॥

निक्छवृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम्। अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिङ्कां प्राविशन् पुरीम् ॥ १६॥

द्यारदण्डाके पश्चिमतटपर एक दिब्य वृक्ष था, जिसपर किसी देवताका आवास था; इसीलिये वहाँ जो याचना की जाती थी, वह सत्य (सफल) होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वन्दनीय वृक्षके निकट पहुँचकर दूतोंने उसकी परिक्रमा की और वहाँसे आगे जाकर उन्होंने कुलिङ्गा नामक पुरीमें प्रवेश किया॥ १६॥

अभिकालं ततः प्राप्य तेजोऽभिभवनाच्च्युताः। वित्रपैतामहीं पुण्यां तेरुरिश्चमतीं नदीम्॥ १७॥

वहाँसे तेजोऽभिभवन नामक गाँवको पार करते हुए वे अभिकाल नामक गाँवमें पहुँचे और वहाँसे आगे बढ़नेपर उन्होंने राजा दश्चरथके पिता-पितामहोंद्वारा सेवित पुण्यसलिला इक्षमती नदीको पार किया ॥ १७॥

अवेक्ष्याञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान् वेद्पारगान्। ययुर्मध्येन बाह्मीकान् सुदामानं च पर्वतम्॥ १८॥

वहाँ केवल अञ्जलि भर जल पीकर तपस्या करनेवाले वेदोंके पारगामी ब्राह्मणोंका दर्शन करके वे दूत बाह्मीक देशके मध्यभागमें स्थित सुदामा नामक पर्वतके पास जा पहुँचे ॥ १८॥ विष्णोः पदं प्रेक्ष्यमाणा विपाशां चापिशालमलीम्। नदीर्वापीतटाकानि पल्वलानि सरांसि च ॥ १९ ॥ पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघान् सृगान् द्विपान्। ययुः पथातिमहता शासनं भर्तुरीष्सवः॥ २० ॥

उस पर्वतके शिखरपर स्थित भगवान् विष्णुके चरणचिह्नका दर्शन करके वे विपाशा (ब्यास ) नदी और उसके तटवर्ती शाल्मली वृक्षके निकट गये । वहाँसे आगे बढ़नेपर बहुत-सी नदियों, बाविड्यों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भाँति-भाँतिके वनजन्तुओं—सिंह, ब्याध्र, मृग और हाथियोंका दर्शन करते हुए वे दूत अत्यन्त विशाल मार्गके द्वारा आगे बढ़ने लगे । वे अपने स्वामीकी आज्ञाका शीध्र पालन करनेकी इच्छा रखते थे ॥ १९-२०॥

ते आन्तवाहना दूता विकृष्टेन सता पथा।

गिरिवजं पुरवरं शीव्रमासेदुरअसा॥ २१॥

उन दूर्तोंके वाहन ( घोड़े ) चलते-चलते थक गये थे। वह मार्ग वड़ी दूरका होनेपर उपद्रवसे रहित था। उसे तै करके सारे दूत शीव ही बिना किसी कष्टके श्रेष्ठ नगर गिरि-व्रजमें जा पहुँचे॥ ११॥

भर्तुः वियार्थे कुलरक्षणार्थे भर्तुश्च वंशस्य परित्रहार्थम्। अहेडमानास्त्वरया स्म दूता राज्यां तु ते तत्पुरमेव याताः॥ २२॥

अपने स्वामी (आज्ञा देनेवाले विषष्ठजी) का प्रिय और प्रजावर्गकी रक्षा करने तथा महाराज दशरथके वंशपरम्परागत राज्यको भरतजीसे स्वीकार करानेके लिये सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावलीके साथ चलकर रातमें ही उस नगरमें जा पहुँचे ॥ २२ ॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥६८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें अरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

## एकोनसप्ततितमः सर्गः

भरतकी चिन्ता, मित्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका मित्रोंके समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःखप्नका वर्णन करना

यामेव रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति स्मतां पुरीम्। भरतेनापि तां रात्रि खप्नो दृष्टोऽयमप्रियः॥१॥

जिस रातमें दूतोंने उस नगरमें प्रवेश किया था। उससे पहली रातमें भरतने भी एक अप्रिय खप्न देखा था॥

ब्युष्टामेव तु तां रात्रि दृष्ट्वा तं खप्नमप्रियम्। पुत्रो राजाधिराजस्य सुभृशं पर्यतप्यत ॥ २ ॥

रात बीतकर प्रायः सबेरा हो चला था तभी उस अप्रिय खप्नको देखकर राजाधिराज दशरथके पुत्र भरत मन-ही-मन बहुत संतप्त हुए॥ २॥

तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः। आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः॥ ३॥

उन्हें चिन्तित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रोंने उनका मानसिक क्लेश दूर करनेकी इच्छासे एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकारकी बातें करने लगे ॥ ३॥

वादयन्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे। नाठकान्यपरे स्माहुद्दीस्यानि विविधानि च ॥ ४ ॥

कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे। दूसरे लोग उनके खेदकी शान्तिके लिये तृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रोंने नाना प्रकारके नाटकोंका आयोजन किया, जिनमें हास्यरसकी प्रधानता थी॥ ४॥ स तैर्महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः। गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्भिने प्राहृष्यत राघवः॥ ५॥

किंतु रघुकुलभूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रोंकी गोष्ठीमें हास्यविनोद करनेपर भी प्रसन्न नहीं हुए ॥ ५ ॥

तमव्रवीत् वियसखो भरतं सिखिभिर्वृतम्। सुद्धद्भिः पर्युपासीनः किं सखे नानुमोदसे॥ ६॥

तव सुहृदोंसे धिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्रने मित्रोंके बीचमें विराजमान भरतसे पूछा—'सखे ! तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो ?' ॥ ६॥

एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाच ह । श्रृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम् ॥ ७ ॥ स्वप्ने पितरमद्राक्षं मिलनं मुक्तमूर्धज्ञम् । पतन्तमद्रिशिखरात् कलुषे गोमये हृदे॥ ८ ॥

इस प्रकार पूछते हुए सुहृद्को भरतने इस प्रकार उत्तर दिया—'मित्र! जिस कारणसे मेरे मनमें यह दैन्य आया है, वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्नमें अपने पिताजीको देखा है। उनका मुख मिलन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वतकी चोटीसे एक ऐसे गंदे गढेमें गिर पड़े थे, जिसमें गोवर भरा हुआ था॥ ७-८॥

प्रवमानश्च मे दृष्टः स तस्मिन् गोमये हृदे। पिवन्नञ्जलिना तैलं इसन्निव मुहुर्मुहुः॥ ९॥

'मैंने उस गोवरके कुण्डमें उन्हें तैरते देखा था। वे अञ्जलिमें तेल लेकर पी रहे थे और वारंवार हँसते हुए-से प्रतीत होते थे ॥ ९॥

ततस्तिलोदनं भुक्त्वा पुनः पुनरधःशिराः। तैलेनाभ्यक्तसर्वोङ्गस्तैलमेवान्वगाहत ॥ १०॥

'फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उनके सारे शरीरमें तेल लगाया गया और फिर वे सिर नीचे किये तैलमें ही गोते लगाने लगे॥ १०॥

स्वप्नेऽपि सागरं शुष्कं चन्द्रं च पतितं भुवि। उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्॥११॥

'स्वप्नमें ही मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया, चन्द्रमा पृथ्वीपर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रवसे प्रस्त और अन्धकारसे आच्छादित-सी हो गयी है।। ११।।

औपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकळीकृतम्। सहसा चापि संशान्ता ज्विळता जातवेदसः॥१२॥

'महाराजकी सवारीके काममें आनेवाले हाथीका दाँत टूक-टूक हो गया है और पहलेसे प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गयी है ॥ १२ ॥

अवदीणों च पृथिवीं शुष्कांश्च विविधान् द्रुमान्। अहं पद्यामि विध्वस्तान् सधूमांश्चैव पर्वतान् ॥ १३॥

'मेंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गयी है, नाना प्रकारके वृक्ष सूख गये हैं तथा पर्वत ढह गये हैं और उनसे धुआँ निकल रहा है।। १३॥

पीठे कार्ष्णायसे चैव निषण्णं कृष्णवाससम्। प्रदर्गत सम राजानं प्रमदाः कृष्णपिङ्गलाः॥ १४॥

'काले लोहेकी चौकीपर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही बस्न पहन रखा है और काले एवं पिङ्गलवर्णकी स्नियाँ उनके ऊपर प्रहार करती हैं॥ १४॥

त्वरमाणश्च धर्मात्मा रक्तमाल्यानुलेपनः। रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः॥१५॥

'धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंगके फूलोंकी माला पहने और लाल चन्दन लगाये गर्धे जुते हुए रथपर बैठकर बड़ी तेजीके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये हैं॥१५॥

प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी। प्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना॥१६॥ 'लाल वस्त्र धारण करनेवाली एक स्त्री, जो विकराल मुखवाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराजको हँसती हुई-सी खींचकर लिये जा रही थी। यह दृश्य भी मेरे देखनेमें आया॥ १६॥

प्वमेतन्मया दृष्टमिमां रात्रि भयावहाम् । अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति ॥ १७ ॥

'इस प्रकार इस भयंकर रात्रिके समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं, श्रीराम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण—इनमेंसे किसी एककी अवश्य मृत्यु होगी ॥ १७॥

नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। अचिरात्तस्य धूम्राग्रं चितायां सम्प्रदृश्यते ॥ १८॥ एतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये। ग्रुष्यतीव च मे कण्डो न स्वस्थमिव मे मनः॥ १९॥

'जो मनुष्य स्वप्नमें गधे जुते हुए रथसे यात्रा करता दिखायी देता है, उसकी चिताका धुओँ शीम ही देखनेमें आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आपलोगोंकी बातोंका आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला स्खा-सा जा रहा है और मन अस्वस्य-सा हो चला है।। १८–१९॥

न पर्यामि भयस्थानं भयं चैवोपधारये। भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम। जुगुष्स इव चात्मानं न च पर्यामि कारणम्॥ २०॥

भी भयका कोई कारण नहीं देखता तो भी भयको प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कान्ति भी फीकी पड़ गयी है। मैं अपने-आपसे घृणा-सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है, यह मेरी समक्षमें नहीं आता॥ २०॥

इमां च दुःस्वप्नगतिं निशम्य हि त्वनेकरूपामवितर्कितां पुरा। भयं महत्तुद्धृदयान्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम्॥ २१॥

'जिनके विषयमें मैंने पहले कभी सोचातक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकारके दुःस्वप्नोंको देखकर तथा महाराजका दर्शन इस रूपमें क्यों हुआ, जिसकी मेरे मनमें कोई कल्पना नहीं थी—यह सोचकर मेरे हृदयसे महान् भय दूर नहीं हो रहा है' ॥ २१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥

### सप्ततितमः सर्गः

द्तोंका भरतको उनके नाना और मामाके लिये उपहारकी वस्तुएँ अर्पित करना और वसिष्ठजीका संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल पूछना और नानासे आज्ञा तथा उपहारकी वस्तुएँ पाकर शत्रुष्टनके साथ अयोध्याकी और प्रस्थान करना

भरते ब्रुवित स्वप्नं दूतास्ते ह्यान्तवाहनाः। प्रविद्यासह्यपरिखं रम्यं राजगृहं पुरम्॥१॥

इस प्रकार भरत जब अपने मित्रोंको स्वप्नका वृत्तान्त बता रहे थे, उसी समय थके हुए बाहनोंवाले वे दूत उस रमणीय राजग्रहपुरमें प्रविष्ट हुए, जिसकी खाईको लाँचनेका कष्ट शत्रुओंके लिये असह्य था॥ १॥

समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चार्चिताः। राज्ञः पादौ गृहीत्वा च तमूचुर्भरतं वचः॥ २॥

नगरमें आकर वे दूत केकयदेशके राजा और राजकुमार-से मिले तथा उन दोनोंने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरतके चरणोंका स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले—॥ २॥

पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः। त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्ययिकं त्वया ॥ ३ ॥

'कुमार! पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोंने आपसे कुशल-मङ्गल कहा है। अब आप यहाँसे शीघ्र चलिये। अयोध्यामें आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है॥ ३॥

इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्याभरणानि च। प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय॥ ४॥

'विशाल नेत्रोंबाले राजकुमार ! ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिये और अपने मामाको भी दीजिये ॥ ४॥

अत्र विश्वतिकोट्यस्तु नृपतेर्मातुलस्य ते। दशकोट्यस्तु सम्पूर्णास्तयैव च नृपात्मज ॥ ५ ॥

'राजकुमार! यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लायी गयी हैं। इसमें बीस करोड़की लागतका सामान आपके नाना केकय-नरेशके लिये हैं और पूरे दस करोड़की लागतका सामान आपके मामाके लिये हैं। । ५ ॥

प्रतिगृह्य तु तत् सर्वे स्वनुरकः सुहज्जने । दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रतिपूज्य तान् ॥ ६ ॥

वे सारी वस्तुएँ लेकर मामा आदि सुद्धदोंमें अनुराग रखनेवाले भरतने उन्हें भेंट कर दीं। तत्पश्चात् इच्छानुसार वस्तुएँ देकर दूतोंका सत्कार करनेके अनन्तर उनसे इस प्रकार कहा—॥ ६॥

कचित्स कुशली राजा पिता दशरथो मम। कचिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि॥ ७॥ 'मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न ? महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण नीरोग तो हैं न ? ॥ ७ ॥ आर्यो च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी। अरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः॥ ८ ॥

'धर्मको जानने और धर्मकी ही चर्चा करनेवाली बुद्धिमान् श्रीरामकी माता धर्मपरायणा आर्या कौसल्याको तो कोई रोग या कष्ट नहीं है ? || ८ ||

किच्चत् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या। रात्रुष्तस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा॥ ९॥

'क्या वीर लक्ष्मण और शत्रुष्नकी जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा खस्थ और सुखी हैं ? ॥ ९ ॥ आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राञ्चमानिनी। अरोगा चापि मे माता कैंकेयी किमुवाच ह ॥ १०॥

'जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती और अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती है, उस उम्र स्वभाववाली कोपशीला मेरी माता कैकेयीको तो कोई कष्ट नहीं है ? उसने क्या कहा है ?' ॥ १०॥

एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना। ऊचुः सम्प्रश्रितं वाक्यमिदं तं भरतं तदा॥ ११॥

महात्मा भरतके इस प्रकार पूछनेपर उस समय दूतोंने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही—॥ ११॥

कुशलास्ते नरब्याघ्र येषां कुशलिमच्छिस । श्रीश्चत्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥ १२॥

'पुरुषसिंह! आपको जिनका कुशल-मङ्गल अभिप्रेत है, वे सकुशल हैं। हाथमें कमल लिये रहनेवाली लक्ष्मी (शोभा) आपका वरण कर रही है। अब यात्राके लिये शीव ही आपका रथ जुतकर तैयार हो जाना चाहिये? ॥ १२॥

भरतश्चापि तान् दृतानेवमुक्तोऽभ्यभाषत । आपृच्छेऽहं महाराजं दृताः संत्वरयन्ति माम् ॥ १३ ॥

उन दूर्तोंके ऐसा कहनेपर भरतने उनसे कहा—'अच्छा मैं महाराजसे पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चल्लनेके लिये कह रहे हैं। आपकी क्या आज्ञा है ?'॥ १३॥

एवमुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः। दूतैः संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाच ह ॥ १४॥

दूतोंसे ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नानाके पास जाकर बोले-॥ १४॥

राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः। पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं सारिष्यसि ॥ १५॥

'राजन् ! में दूतोंके कहनेसे इस समय पिताजीके पास जा रहा हूँ । पुनः जब आप मुझे याद करेंगे, यहाँ आ जाऊँगा' ॥ १५॥

भरतेनैवमुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा। तमुवाच शुभं वाक्यं शिरस्यात्राय राघवम्॥ १६॥

भरतके ऐसा कहनेपर नाना केकयनरेशने उस समय उन रघुकुलभूषण भरतका मस्तक सूँघकर यह ग्रुम वचन कहा—॥ १६॥

गच्छ तातानुज्ञाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया । मातरं कुरालं ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥ १७॥

'तात ! जाओ, में तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतानवाली हो गयी । शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर ! तुम अपनी माता और पितासे यहाँका कुशल-समाचार कहना ॥ १७॥

पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमाः। तौ च तात महेष्वासी भ्रातरी रामलक्ष्मणी ॥ १८॥

'तात! अपने पुरोहितजीसे तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों, उनसे भी मेरा कुशल-मङ्गल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणसे भी यहाँका कुशल-समाचार सुना देना'॥ १८॥

तस्मै इस्त्युत्तमांश्चित्रान् कम्बलानजिनानि च। सत्कृत्य केकयो राजा भरताय द्दौ धनम्॥ १९॥

ऐसा कहकर केकयनरेशने भरतका सत्कार करके उन्हें बहुत-से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृगचर्म और बहुत-सा धन दिये।। १९॥

अन्तःपुरेऽतिसंवृद्धान् व्याघ्रवीर्यवलोपमान् । दंष्ट्रायुक्तान् महाकायाञ्चनश्चोपायनं ददौ ॥ २०॥

जो अन्तः पुरमें पाल-पोसकर बड़े किये गये थे, बल और पराक्रममें बाघोंके समान थे, जिनकी दाहें बड़ी-बड़ी और काया विशाल थी, ऐसे बहुत-से कुत्ते भी केकयनरेशने भरत-को भेंटमें दिये ॥ २०॥

रुक्मनिष्कसहस्रे हे पोडशाश्वशतानि च। सत्कृत्य केकयीपुत्रं केकयो धनमादिशत्॥ २१॥

दो इजार सोनेकी मोहरें और सोछह सौ घोड़े भी दिये। इस प्रकार केकयनरेशने केकयीकुमार भरतको सस्कारपूर्वक बहुत-सा धन दिया॥ २१॥

तद्मात्यानभिषेतान् विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् । द्दावश्वपतिः शीघ्रं भरतायानुयायिनः ॥ २२ ॥

उस समय केकयनरेश अश्वपतिने अपने अभीष्ठः विश्वास-

पात्र और गुणवान् मन्त्रियोंको भरतके साथ जानेके लिये शीव्र आज्ञा दी ॥ २२ ॥

पेरावतानैन्द्रशिरान् नागान् वै प्रियदर्शनान् । खराञ्शीघान् सुसंयुक्तान्मातुलोऽस्मैधनं ददी ॥२३॥

भरतके मामाने उन्हें उपहारमें दिये जानेवाले फलके रूपमें इरावान् पर्वत और इन्द्रशिर नामक स्थानके आस-पास उत्पन्न होनेवाले बहुत-से सुन्दर-सुन्दर हाथी तथा तेज चलने-वाले सुशिक्षित खन्चर दिये ॥ २३ ॥

स इत्तं केकयेन्द्रेण धनं तन्नाभ्यनन्दत। भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा॥२४॥

उस समय जानेकी जल्दी होनेके कारण केकयीपुत्र भरतने केकयराजके दिये हुए उस धनका अभिनन्दन नहीं किया॥ बभूव ह्यस्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा।

बभूव हास्य हृदय । चन्ता सुमहता तदा। त्वरया चापि दूतानां खप्तस्यापि च दर्शनात्॥२५॥

उस अवसरपर उनके हृदयमें बड़ी भारी चिन्ता हो रही थी। इसके दो कारण थे, एक तो दूत वहाँसे चलनेकी जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुःखप्नका दर्शन भी हुआ था॥ स खबेदमाभ्यतिकम्य नरनागाश्वसंकुलम्।

प्रपेदे सुमहच्छ्रीमान् राजमार्गमनुत्तमम्॥ २६॥

वे यात्राकी तैयारीके लिये पहले अपने आवासस्थानपर गये। फिर वहाँसे निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ोंसे भरे हुए परम उत्तम राजमार्गपर गये। उस समय भरतजीके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति जुट गयी-थी॥ २६॥

अभ्यतीत्य ततोऽपश्यदन्तःपुरमनुत्तमम्। ततस्तद् भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः॥ २७॥

सड़कको पार करके श्रीमान् भरतने राजभवनके परम उत्तम अन्तःपुरका दर्शन किया और उसमें वे बेरोक-टोक घुस गये॥ २७॥

स मातामहमापृच्छय मातुलं च युधाजितम्। रथमारुह्य भरतः शत्रुष्नसहितो ययौ ॥ २८॥

वहाँ नाना, नानी, मामा युधाजित् और मामीसे विदा ले शत्रुष्नसहित रथपर सवार हो भरतने यात्रा आरम्भ की ॥

रथान् मण्डलचकांश्च योजयित्वा परः शतम् । उष्ट्रगोऽश्वसरैर्भृत्या भरतं यान्तमन्वयुः॥ २९॥

गोलाकार पिह्येवाले सौसे भी अधिक रथोंमें ऊँट, बैल, घोड़े और खचर जोतकर सेवकोंने जाते हुए भरतका अनुसरण किया॥ २९॥

बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्यकस्थात्मसमैरमात्यैः

आदाय राजुष्तमपेतराजु-र्गृहाद् ययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकात् ॥ ३०॥ राजुहीन महामना भरत अपनी और मामाकी सेनासे सुरक्षित हो शत्रुष्नको अपने साथ रथपर लेकर नानाके अपने कोई सिद्ध पुरुष इन्द्रलोकसे किसी अन्य स्थानके लिये प्रस्थित ही समान माननीय मन्त्रियोंके साथ मामाके घरसे चले; मानो हुआ हो ॥ ३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७० ॥

## एकसप्ततितमः सर्गः

रथ और सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न खानोंको पार करके उनका उजिहाना नगरीके उद्यानमें पहुँचना और सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे ख्वयं रथद्वारा तीत्रवेगसे आगे बढ़ते हुए सालवनको पार करके अयोध्याके निकट जाना, वहाँसे अयोध्याकी दुरवस्था देखते हुए आगे बढ़ना और सारथिसे अपना दु:खपूर्ण उद्गार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना

स प्राङ्मुखो राजगृहाद्भिनिर्याय वीर्यवान् । ततः सुदामां द्युतिमान् संतीर्यावेक्ष्य तां नदीम् ॥१॥ हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्ष्मोतस्तरिङ्गणीम् । शतद्रुमतरच्छ्रीमान् नदीमिक्ष्वाकुनन्दनः ॥२॥

राजगृहसे निकलकर पराक्रमी भरत पूर्विदेशाकी ओर चले । अ उन तेजस्वी राजकुमारने मार्गमें सुदामा नदीका दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात् इक्ष्वाकुनन्दन श्रीमान् भरतने, जिसका पाट दूरतक फैला हुआ था, उस ह्वादिनी नदीको लाँघकर पश्चिमाभिमुख बहनेवाली शतद्व नदी (सतलज) को पार किया॥ १-२॥

पेलधाने नदीं तीर्त्वा प्राप्य चापरपर्वतान्। शिलामाकुर्वतीं तीर्त्वा आग्नेयं शल्यकर्षणम् ॥ ३ ॥

वहाँसे ऐलघान नामक गाँवमें जाकर वहाँ बहनेवाली नदीको पार किया। तत्पश्चात् वे अपरपर्वत नामक जनपदमें गये। वहाँ शिला नामकी नदी बहती थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तुको शिलाखरूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँसे आग्नेय कोणमें स्थित शल्यकर्षण नामक देशमें गये, जहाँ शरीरसे काँटेको निकालनेमें सहायता करनेवाली ओषधि उपलब्ध होती थी॥ ३॥

सत्यसंधः ग्रुचिर्भृत्वा प्रेश्नमाणः शिलावहाम् । अभ्यगात् स महाशैलान् वनं चैत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥

तदनन्तर सत्यप्रतिश भरतने पवित्र होकर शिलावहा नामक नदीका दर्शन किया ( जो अपनी प्रखर धारासे शिला-खण्डों—बड़ी-बड़ी चट्टानोंको भी बहा ले जानेके कारण उक्त नामसे प्रसिद्ध थी )। उस नदीका दर्शन करके वे आरो बढ़

\* अयोध्यासे जो पाँच दूत चळे थे, वे सीधी राइसे राजगृहमें आये थे; अतः उनके मार्गमें जो-जो स्थान पड़े थे, वे भरतके मार्गमें नहीं पड़े थे। भरतके साथ रथ और चतुरिक्षणी सेन। थी; अतः उसके निर्वाहके अनुकूछ मार्गसे चलकर वे अयोध्या पहुँचे थे। इसिल्ये इनके मार्गमें सर्वथा नये यामों और स्थानोंका उल्लेख मिळता है। गये और बड़े-बड़े पर्वतोंको लॉवते हुए चैत्रस्य नामक वनमें जा पहुँचे ॥ ४॥

सरस्तर्ती च गङ्गां च युग्मेन प्रतिपद्य च। उत्तरान् वीरमत्स्यानां भारुण्डं प्राविशद् वनम् ॥ ५॥

तत्पश्चात् पश्चिमवाहिनी सरस्वती तथा गङ्गाकी घारा-विशेषके सङ्गमसे होते हुए उन्होंने वीरमत्स्य देशके उत्तरवतीं देशोंमें पदार्पण किया और वहाँसे आगे बढ़कर वे भारण्डवनके भीतर गये॥ ५॥

वेगिनीं च कुलिङ्गाख्यां हादिनीं पर्वतावृताम् । यमुनां प्राप्य संतीर्णो बलमाश्वासयत् तदा ॥ ६ ॥

फिर अत्यन्त वेगसे बहुनेवाली तथा पर्वतोंसे घिरी होनेके कारण अपने प्रखर प्रवाहके द्वारा कलकल नाद करनेवाली कुलिङ्गा नदीको पार करके यमुनाके तटपर पहुँचकर उन्होंने सेनाको विश्राम कराया ॥ ६॥

शीतीकृत्य तु गात्राणि क्वान्तानाश्वास्य वाजिनः। तत्र स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्॥ ७॥ राजपुत्रो महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम्। भद्रो भद्रेण यानेन मारुतः स्वमिवात्यगात्॥ ८॥

थके हुए घोड़ोंको नहलाकर उनके अङ्गोंको शीतलता प्रदान करके उन्हें छायामें घास आदि देकर आराम करनेका अवसर दे राजकुमार भरत स्वयं भी स्नान और जलपान करके रास्तेके लिये जल साथ ले आगे बढ़े। मङ्गलाचारसे युक्त हो माङ्गलिक रथके द्वारा उन्होंने, जिसमें मनुष्योंका बहुधा आना-जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल बनको उसी प्रकार बेगपूर्वक पार किया, जैसे वायु आकाशको लाँच जाती है ॥ ७-८॥

भागीरथीं दुष्प्रतरां सोंऽशुधाने महानदीम्। उपायाद् राघवस्तूर्णे प्राग्वटे विश्वते पुरे॥ ९॥

तस्पश्चात् अंग्रुधान नामक प्रामके पास महानदी भागीरथी गङ्गाको दुस्तर जानकर रघुनन्दन भरत तुरंत ही प्राग्वट नामसे विख्यात नगरमें आ गये॥ ९॥ स गङ्गां प्राग्वटे तीर्त्वा समायात् कुढिकोष्टिकाम्। सवलस्तां स तीर्त्वाथ समगाद् धर्मवर्धनम्॥१०॥

प्राप्वट नगरमें गङ्गाको पार करके वे कुटिकोष्टिका नामवाली नदीके तटपर आये और सेनासिहत उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक प्राममें जा पहुँचे ॥ १० ॥ तोरणं दक्षिणार्धेन जम्बूप्रस्थं समागमत्। वर्षां च ययौ रम्यं ग्रामं दशरथात्मजः॥ ११॥

वहाँसे तोरण ग्रामके दक्षिणार्घ भागमें होते हुए जम्बूप्रस्थमें गये। तदनन्तर दशरथकुमार भरत एक रमणीय ग्राममें गये, जो वरूथके नामसे विख्यात था॥ ११॥ तत्र रम्ये वने वासं कृत्वासी प्राङ्मुखो ययौ। उद्यानमुज्जिद्दानायाः प्रियका यत्र पाद्पाः॥ १२॥

वहाँ एक रमणीय वनमें निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशाकी ओर गये । जाते-जाते उजिहाना नगरीके उद्यानमें पहुँच गये जहाँ कदम्ब नामवाले वृक्षोंकी बहुतायत थी ॥ १२ ॥

स तांस्तु व्रियकान् प्राप्य शीव्रानास्थाय वाजिनः। अनुक्षाप्याथ भरतो वाहिनीं त्वरितो ययौ॥१३॥

उन कदम्बोंके उद्यानमें पहुँचकर अपने रथमें शीघ्रगामी घोड़ोंको जोतकर सेनाको धीरै-घीरे आनेकी आज्ञा दे भरत तीव्रगतिसे चल दिये॥ १३॥

वासं कृत्वा सर्वतीर्थे तीर्त्वा चोत्तानिकां नदीम्। अन्या नदीश्च विविधेः पार्वतीयैस्तुरङ्गमैः॥१४॥ इस्तिपृष्ठकमासाच कुटिकामण्यवर्तत। ततार च नरव्याचो लोहित्ये च कपीवतीम्॥१५॥

तत्पश्चात् सर्वतीर्थं नामक प्राममें एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियोंको भी नाना प्रकारके पर्वतीय घोड़ोंद्वारा जुते हुए रथसे पार करके नश्श्रेष्ठ भरतजी हस्तिपृष्ठक नामक ग्राममें जा पहुँचे । वहाँसे आगे जानेपर उन्होंने कुटिका नदी पार की । फिर लोहित्य नामक ग्राममें पहुँचकर कपीवती नामक नदीको पार किया ॥ १४-१५॥

पकसाले स्थाणुमतीं विनते गोमतीं नदीम्। कलिङ्गनगरे चापि प्राप्य सालवनं तदा॥१६॥

फिर एकसाल नगरके पास स्थाणुमती और विनत-ग्रामके निकट गोमती नदीको पार करके वे तुरंत ही कलिङ्गनगरके पास सालवनमें जा पहुँचे ॥ १६॥

भरतः क्षित्रमागच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः। वनं च समतीत्याग्रु शर्वर्यामरुणोद्ये॥१७॥ अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स द्दर्श ह। तां पुरीं पुरुषव्याद्यः सप्तरात्रोषितः पथि॥१८॥ वहाँ जाते-जाते भरतके घोडे थक गये। तव उन्हें

विश्राम देकर वे रातों-रात शीघ ही सालवनको लाँघ गये और अरुणोदयकालमें राजा मनुकी बसायी हुई अयोध्यापुरीका उन्होंने दर्शन किया । पुरुषसिंह भरत मार्गमें सात रातें व्यतीत करके आठवें दिन अयोध्यापुरीका दर्शन कर सके थे ॥ १७-१८ ॥

अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सार्राध चेदमग्रचीत्। एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्त्रिनी॥१९॥ अयोध्या दश्यते दूरात् सार्थ्ये पाण्डुमृत्तिका। यज्विभिर्गुणसम्पन्नैर्जाह्मणैर्वेदपारगैः॥२०॥ भूषिष्ठमृद्धैराकीर्णा राजविंबरपालिता।

सामने अयोध्यापुरीको देखकर वे अपने सारिथसे इस प्रकार बोळे—'सृत ! पिवत्र उद्यानोंसे सुशोभित यह यश-स्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देती है। यह वही नगरी है, जहाँ निरन्तर यज्ञ-याग करनेवाळे गुणवान् और वेदोंके पारङ्गत विद्वान् ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत-से धनियोंकी भी बस्ती है तथा राजर्षियोंमें श्रेष्ठ महाराज दशरथ जिसका पाळन करते हैं, वही अयोध्या इस समय दूरसे सफेद मिट्टीके दूहकी भाँति दीख रही है॥ १९-२०ई॥

अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुळो महान् ॥ २१ ॥ समन्तान्नरनारीणां तमद्य न श्रुणोम्यहम् ।

पहले अयोध्यामें चारों ओर नर-नारियोंका महान् तुमुलनाद सुनायी पड़ता था; परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ ॥ २१५ ॥

उद्यानानि हि सायाहे क्रीडित्वोपरतैर्नरैः ॥ २२ ॥ समन्ताद् विप्रधावद्भिः प्रकाशन्ते ममान्यथा । तान्यद्यानुरुद्दन्तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३ ॥

'सायंकालके समय लोग उद्यानोंमें प्रवेश करके वहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ासे निवृत्त होकर सब ओरसे अपने घरोंकी ओर दौड़ते थे, अतः उस समय इन उद्यानोंकी अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकारके दिखायी देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनोंसे परित्यक्त होकर रोते हुए-से प्रतीत होते हैं॥ २२-२३॥

अरण्यभूतेव पुरी सारथे प्रतिभाति माम्। नह्यत्र यानैर्दश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः। निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा ॥२४॥

'सारथे! यह पुरी मुझे जंगल-सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहलेकी माँति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी-दूसरी सवारियोंसे आते-जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखायी दे रहे हैं ॥ २४॥

उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च। जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च॥ २५॥ तान्येतान्यद्य पद्यामि निरानन्दानि सर्वदाः। स्रस्तपर्णेरनुपर्थं विक्रोद्याद्गिरिव द्वमैः॥२६॥

'जो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनन्दमग्न भ्रमरों, कोकिलों और नर-नारियोंसे भरे प्रतीत होते थे तथा लोगोंके प्रेम-मिलनके लिये अत्यन्त गुणकारी (अनुकूल सुविधाओंसे सम्पन्न ) थे, उन्हींको आज मैं सर्वथा आनन्दश्न्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्गपर वृक्षोंके जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण कन्दन कर रहे हैं (और उनसे उपलक्षित होनेके कारण वे उद्यान आनन्द-हीन प्रतीत होते हैं) ॥ २५-२६॥

नाद्यापि श्रूयते शब्दो मत्तानां सृगपक्षिणाम्। सरकां मधुरां वाणीं कळं ब्याहरतां बहु॥ २७॥

्रागयुक्त मधुर कलरव करनेवाले मतवाले मृगों और पश्चियोंका तुमुल शब्द अभीतक सुनायी नहीं पड़ रहा है।। २७॥

चन्द्नागुरुसम्पृको धूपसम्मूर्चिछतोऽमलः। प्रवाति पवनः श्रीमान् किं चुनाद्य यथा पुरा ॥ २८॥

चन्दन और अगुरुकी सुगन्धसे मिश्रित तथा धूपकी मनोहर गन्धसे ब्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहलेकी माँति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है ! ।। २८ ।।

भेरीमृदङ्गवीणानां कोणसंघट्टितः पुनः। किमद्य शब्दो विरतः सदादीनगतिः पुरा॥ २९॥

भार वीणाका जो आधातजनित शब्द होता है, वह पहले अयोध्यामें सदा होता रहता था, कभी उसकी गति अवस्द्ध नहीं होती थी; परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है ? ॥ २९॥

अनिष्टानि च पापानि परयामि विविधानि च । निमित्तान्यमनोज्ञानि तेन सीद्ति मे मनः ॥ ३०॥

'मुझे अनेक प्रकारके अनिष्टकारी, कूर और अग्रुभ-सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है ॥ ३०॥

सर्वथा कुशलं स्त दुर्लभं मम बन्धुषु। तथा ह्यसति सम्मोहे हृदयं सीदतीव मे ॥ ३१ ॥

'सारथे! इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बान्धवोंको कुशल-मङ्गल सर्वथा दुर्लभ है, तभी तो मोहका कोई कारण न होनेपर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है? ॥ ३१॥

विषण्णः श्रान्तहृद्यस्रस्तः संदुष्ठितेन्द्रियः। भरतः प्रविवेशाग्रु पुरीमिक्ष्वाकुपालिताम्॥ ३२॥

भरत मन-ही-मन बहुत खिन्न थे । उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो उठी थीं, इसी अवस्थामें उन्होंने शीव्रतापूर्वक इक्ष्वाकु-वंशी राजाओंद्वारा पालित अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया ॥३२॥

द्वारेण वैजयन्तेन प्राविशच्छ्रान्तवाहनः। द्वाःस्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्तैः सहितो ययौ ॥ ३३ ॥

पुरीके द्वारपर सदा बैजयन्ती पताका फहरानेके कारण उस द्वारका नाम बैजयन्त रखा गया था। (यह पुरीके पश्चिम भागमें था।) उस बैजयन्तद्वारसे भरत पुरीके भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथके घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालोंने उठकर कहा—'महाराजकी जय हो!' फिर वे उनके साथ आगे बढ़े।। ३३॥

स त्वनेकाग्रहृदयो द्वाःस्थं प्रत्यचर्य तं जनम्। सृतमभ्वपतेः क्वान्तमञ्जवीत् तत्र राघवः॥ ३४॥

भरतका हृदय एकाग्र नहीं था—वे वबराये हुए थे। अतः उन रघुकुलनन्दन भरतने साथ आये हुए द्वारपालोंको सत्कारपूर्वक लौटा दिया और केकयराज अश्वपतिके थके माँदे सारथिसे वहाँ इस प्रकार कहा—।। ३४॥

किमहं त्वरयाऽऽनीतः कारणेन विनानघ। अशुभाशिक्क हृदयं शीलं च पततीव मे ॥ ३५॥

्निप्पाप स्त ! मैं बिना कारण ही इतनी उतावलीके साथ क्यों बुलाया गया ! इस बातका विचार करके मेरे हृदयमें अग्रुमकी आशङ्का होती है। मेरा दीनतारिहत स्वभाव भी अपनी स्थितिसे भ्रष्ट-सा हो रहा है।। ३५॥

श्रुता नु यादशाः पूर्वं नृपतीनां विनाशने । आकारांस्तानहं सर्वानिह पश्यामि सारथे ॥ ३६ ॥

'सारथे! अबसे पहले मैंने राजाओंके विनाशके जैसे-जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणोंको आज मैं यहाँ देख रहा हूँ॥ ३६॥

सम्मार्जनविद्दीनानि परुषाण्युपलक्षये । असंयतकवादानि श्रीविद्दीनानि सर्वशः ॥ ३७ ॥ बलिकर्मविद्दीनानि धूपसम्मोदनेन च । अनाशितकुदुम्बानि प्रभाद्दीनजनानि च ॥ ३८ ॥ अलक्ष्मीकानि पर्यामि कुटुम्बिभवनान्यहम् ।

भी देखता हूँ — गृहस्थों के घरों में झाडू नहीं लगी है। वे रुखे और श्रीहीन दिखायी देते हैं। इनकी किवाई खुली हैं। इन घरों में बलिवेश्वदेवकर्म नहीं हो रहे हैं। ये घूपकी सुगन्धि विज्ञत हैं। इनमें रहनेवाले कुदुम्बीजनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे गृह प्रभाहीन (उदास) दिखायी देते हैं। जान पड़ता है — इनमें लक्ष्मीका निवास नहीं है।। ३७-३८ है।।

अपेतमाल्यशोभानि असम्मृष्टाजिराणि च ॥ ३९ ॥ देवागाराणि शून्यानि न भान्तीह यथा पुरा । 'देवमन्दिर फूलोंसे सजे हुए नहीं दिखायी देते। इनके आँगन झाड़े-बुहारे नहीं गये हैं। ये मनुष्योंसे स्ते हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले-जैसी शोभा नहीं हो रही है।। ३९५ ।।

देवतार्चाः प्रविद्धाश्च यश्वगोष्टास्तथैव च ॥ ४० ॥ माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा । दृश्यन्ते वणिजोऽप्यद्य न यथापूर्वमत्र वै ॥ ४१ ॥ ध्यानसंविग्नहृदया नष्टव्यापारयन्त्रिताः ।

'देवप्रतिमाओंकी पूजा बंद हो गयी है। यज्ञ-शालाओंमें यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फ़ूलों और मालाओंके बाजारमें आज विकनेकी कोई वस्तुएँ नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहलेके समान बनिये भी आज नहीं दिखायी देते हैं। चिन्तासे उनका हृदय उद्घिग्न जान पड़ता है। और अपना व्यापार नष्ट हो जानेके कारण वे संकुचित हो रहे हैं॥ ४०-४१ है॥

देवायतनचैत्येषु दीनाः पक्षिमृगास्तथा ॥ ४२ ॥ मिलनं चाश्रपूर्णाक्षं दीनं ध्यानपरं कृशम् । सस्त्रीपुंसं च पर्यामि जनमुत्किण्ठतं पुरे ॥ ४३ ॥

'देवालयों तथा चैत्य (देव) वृक्षोंपर जिनका निवास है, वे पशु-पक्षी दीन दिखायी दे रहे हैं। मैं देखता हूँ, नगरके सभी स्त्री-पुक्षोंका मुख मिलन है, उनकी ऑंखोंमें ऑस् भरे हैं और वे सब-के-सब दीन, चिन्तित, दुर्बल तथा उत्कण्ठित हैं? ॥ ४२-४३॥ इत्येवसुक्त्वा भरतः स्तं तं दीनमानसः। तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रेक्ष्य राजगृहं ययौ ॥ ४४ ॥

सारिथसे ऐसा कहकर अयोध्यामें होनेवाले उन अनिष्ट-स्चक चिह्नोंको देखते हुए भरत मन-ही-मन दुखी हो राजमहलमें गये॥ ४४॥

तां शून्यश्रङ्गाटकवेश्मरथ्यां रजोरुणद्वारकवाटयन्त्राम् । दृष्ट्वा पुरीमिन्द्रपुरीप्रकाशां दुःखेन सम्पूर्णतरो वभूव॥ ४५॥

जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इन्द्रकी नगरीके समान शोभा पाती थी, उसीके चौराहे, घर और सङ्कें आज सूनी दिखायी देती थीं तथा दरवाजोंकी किवाड़ें धूलि-धूसर हो रही थीं, उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दु:खमें निमग्न हो गये॥ ४५॥

बभूव परयन् मनसोऽप्रियाणि यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूबुः। अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः पितुर्महातमा प्रविवेश वेश्म॥ ४६॥

उस नगरमें जो पहले कभी नहीं हुई थीं, ऐसी अप्रिय बातोंको देखकर महात्मा भरतने अपना मस्तक नीचेको झुका लिया, उनका हुई छिन गया और उन्होंने दीन-हृदयसे पिताके भवनमें प्रवेश किया॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें इकहत्तरवाँ सर्गं पूरा हुआ॥ ७१ ॥

## द्विसप्ततितमः सर्गः

भरतका कैकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका समाचार पा दुखी हो विलाप करना तथा श्रीरामके विषयमें पूछनेपर कैकेयीद्वारा उनका श्रीरामके वनगमनके वृत्तान्तसे अवगत होना

अपद्यंस्तु ततस्तत्र पितरं पितुरालये। जगाम भरतो द्रष्टुं मातरं मातुरालये॥१॥

तदनन्तर पिताके घरमें पिताको न देखकर भरत माताका दर्शन करनेके लिये अपनी माताके महलमें गये ॥ १॥

अनुप्राप्तं तु तं दृष्ट्या कैकेयी प्रोषितं सुतम्। उत्पपात तदा दृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्॥ २॥

अपने परदेश गये हुए पुत्रको घर आया देख उस समय कैंकेयी हर्षसे भर गयी और अपने सुवर्णमय आसनको छोड़ उछलकर खड़ी हो गयी ॥ २ ॥

स प्रविश्येव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवर्जितम् । भरतः प्रेक्ष्य जग्राह जनन्याश्चरणौ शुभौ ॥ ३ ॥ धर्मात्मा भरतने अपने उस घरमें प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है, फिर उन्होंने माताके ग्रुभ चरणोंका स्पर्श किया ॥ ३॥

तं मूर्ष्नि समुपाद्याय परिष्वज्य यशस्विनम् । अङ्के भरतमारोप्य प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥

अपने यशस्वी पुत्र भरतको छातीसे लगाकर कैकेयी-ने उनका मस्तक सूँघा और उन्हें गोदमें विठाकर पूछना आरम्भ किया—॥ ४॥

अद्य ते कतिचिद् राज्यइच्युतस्यार्यकवेशमनः। अपि नाष्चश्रमः शीघ्रं रथेनापततस्तव॥ ५॥ भ्वेटा ! तुम्हें अपने नानाके घरते चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गर्यां ? तुम स्थके द्वारा बड़ी शीव्रताके साथ आये हो । रास्तेमें तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई ? ॥ ५ ॥

आर्यकस्ते सुकुशली युधाजिन्मातुलस्तव। प्रवासाच सुखं पुत्र सर्वे मे वकुमईसि॥ ६॥

'तुम्हारे नाना सकुशल तो हैं न ? तुम्हारे मामा युषाजित् तो कुशलसे हैं ? बेटा ! जब तुम यहाँसे गये थे, तयसे लेकर अवतक मुखसे रहे हो न ? ये सारी बातें मुझे बताओं? ॥ ६ ॥

पवं पृष्टस्तु कैकेय्या त्रियं पार्थिवनन्दनः। आचष्ट भरतः सर्वं मात्रे राजीवळोचनः॥ ७॥

कैकेयीके इस प्रकार प्रिय वाणीमें पूछनेपर दशरथ-नन्दन कमलनयन भरतने माताको सब बातें बतायीं ॥ ७ ॥

अद्य मे सप्तमी रात्रिहच्युतस्यार्यकवेदमनः। अम्बायाः कुरालीतातो युधाजिन्मातुलश्च मे ॥ ८ ॥

(वे बोले—) 'मा! नानाके घरसे चले मेरी यह णातवीं रात बीती है। मेरे नानाजी और मामा युधाजित् भी कुशलसे हैं॥ ८॥

यन्मे घनं च रत्नं च द्दौ राजा परंतपः।
परिश्रान्तं पथ्यभवत् ततोऽहं पूर्वमागतः॥ ९॥
राजवाक्यहरैर्दूतैस्त्वर्यमाणोऽहमागतः ।
यद्दं प्रष्टुमिच्छामि तद्दस्या वक्तमहिति॥ १०॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले केकयनरेशने मुझे जो घन-रत्न प्रदान किये हैं, उनके भारसे मार्गमें सब वाहन यक गये थे, इसिलये में राजकीय संदेश लेकर गये हुए दूर्तोंके जल्दी मचानेसे यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ, उसे तुम बताओ॥ ९-१०॥

रान्योऽयं रायनीयस्ते पर्यङ्को हेमभूषितः। न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहृष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११ ॥

'यह तुम्हारी शय्या सुवर्णभूषित पलंग इस समय स्ना है, इसका क्या कारण है ( आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं हैं ) ? ये महाराजके परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं ? ॥ ११ ॥

राजा भवति भ्यष्ठिमिहाम्बाया निवेशने। तमहं नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छन्निहागतः॥१२॥

'महाराज (पिताजी) प्रायः माताजीके ही महलमें रहा करते थे, किंतु आज में उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हींका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ आया हूँ॥ १२॥

पितुर्ग्रहीष्ये पादौ च तं ममाख्याहि पृच्छतः। आहोस्विह्म्बाज्येष्टायाः कौसल्याया निवेशने ॥ १३॥ 'में पूछता हूँ, बताओ, पिताजी कहाँ हैं ? मैं उनके देर पकडूँगा। अथवा बड़ी माता कौसल्याके घरमें तो वे नहीं हैं ?' ॥ १३ ॥

तं प्रत्युवाच कैकेयी वियवद् घोरमप्रियम्। अजानन्तं प्रजानन्ती राज्यलोभेन मोहिता॥१४॥

कैंकेयी राज्यके लोमसे मोहित हो रही थी। वह राजाका वृत्तान्त न जाननेवाले भरतसे उस घोर अप्रिय समाचारको प्रिय-सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी—॥ १४॥

या गतिः सर्वभूतानां तां गतिं ते पिता गतः। राजा महात्मा तेजस्वीयायजूकः सतांगतिः॥ १५॥

'वेटा! तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषोंके आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियोंकी जो गति होती है, उसी गतिको वे भी प्राप्त हुए हैं! ॥ १५॥

तच्छुत्वा भरतो वाक्यं धर्माभिजनवाञ्छुविः। पपात सहसा भूमौ पितृशोकबळाविंतः॥१६॥ हा हतोऽसीति छपणां दीनां वाचमुदीरयन्। निपपात महाबाहुर्बोह्न विक्षिण्य वीर्यवान्॥१७॥

भरत धार्मिक कुलमें उत्पन्न हुए थे और उनका हृदय ग्रुद्ध था। माताकी बात सुनकर वे पितृशोकसे अत्यन्त पीड़ित हो सहसा पृथ्वीपर गिर पड़े और 'हाय, मैं मारा गया!' इस प्रकार अत्यन्त दीन और दुःखमय बचन कहकर रोने लगे। पराक्रमी महाबाहु भरत अपनी भुजाओंको बारंबार पृथ्वीपर पटककर गिरने और लोटने लगे॥ १६-१७॥

ततः शोकेन संवीतः पितुर्मरणदुःखितः। विळळाप महातेजा भ्रान्ताकुळितचेतनः॥१८॥

उन महातेजस्वी राजकुमारकी चेतना भ्रान्त और व्याकुल हो गयी। वे पिताकी मृत्युसे दुखी और शोकसे व्याकुलचित्त होकर विलाप करने लगे—॥ १८॥

पतत् सुरुचिरं भाति पितुर्मे शयनं पुरा। शिशानेवामलं रात्रौ गगनं तोयदात्यये॥१९॥ तिददं न विभात्यद्य विहीनं तेन धीमता। व्योमेव शिशाना हीनमण्डाष्क इव सागरः॥२०॥

'हाय! मेरे पिताजीकी जो यह अत्यन्त सुन्दर शय्या पहले शरत्कालकी रातमें चन्द्रमासे सुशोभित होनेवाले निर्मल आकाशकी माँति शोभा पाती थी, वही यह आज उन्हीं बुद्धिमान् महाराजसे रहित होकर चन्द्रमासे हीन आकाश और स्ते हुए समुद्रके समान श्रीहीन प्रतीत होती हैं' ॥ १९-२०॥ वाष्यमुत्स्रुज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः। प्रच्छाद्य वदनं श्रीमद् वस्त्रेण जयतां वरः॥२१॥

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ भरत अपने सुन्दर मुख वस्त्रसे ढककर अपने कण्डस्वरके साथ आँसू गिराकर मन-दी-मन अत्यन्त पीड़ित हो पृथ्वीपर पड़कर विलाप करने लगे ॥ २१ ॥

तमार्ते देवसंकाशं समीक्ष्य पतितं भुवि । निकृत्तमिव सालस्य स्कन्धं परशुना वने ॥ २२ ॥ माता मातङ्गसंकाशं चन्द्रार्कसदृशं सुतम् । उत्थापयित्वा शोकार्ते वचनं चेदमत्रवीत् ॥ २३ ॥

देवतुल्य भरत शोकसे व्याकुल हो वनमें फरसेसे काटे गये साखूके तनेकी भाँति पृथ्वीपर पड़े थे, मतवाले हाथीके समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्यके समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्रको इस तरह भूमिपर पड़ा देख माता कैकेयीने उन्हें उटाया और इस प्रकार कहा—॥ २२-२३॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे राजन्तत्र महायशः। त्वद्विषा नहि शोचन्ति सन्तः सद्दिस सम्मताः॥ २४॥

'राजन् ! उठो ! उठो ! महायशस्वी कुमार ! तुम इस तरह यहाँ घरतीपर क्यों पड़े हो ? तुम्हारे-जैसे सभाओं में सम्मानित होनेवाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं ॥ २४ ॥

दानयज्ञाधिकारा हिं शीलश्रुतितपोनुगा। बुद्धिस्ते बुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य मन्दिरे॥२५॥

'बुद्धिसम्पन्न पुत्र! जैसे सूर्यमण्डलमें प्रभा निश्चल रूपसे रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यश्चमें लगनेकी अधिकारिणी है; क्योंकि सदाचार और वेदवाक्योंका अनुसरण करनेवाली है'।। २५॥

स रुद्दित्वा चिरं कालं भूमी परिविचृत्य च । जननीं प्रत्युवाचेदं शोकैर्वहुभिरावृतः ॥ २६॥

भरत पृथ्वीपर लोटते-पोटते बहुत देशतक रोते रहे। तत्पश्चात् अधिकाधिक शोकसे आकुल होकर वे मातासे इस प्रकार बोले—॥ २६॥

अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं तु यक्ष्यते । इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रामयासिषम् ॥२७॥

भीने तो यह सोचा था कि महाराज श्रीरामका राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञका अनुष्ठान करेंगे—यही सोचकर मैंने बड़े हर्षके साथ वहाँसे यात्रा की थी॥ २७॥

तिद्दं हान्यथाभूतं व्यवदीर्णं मनो मम। पितरं यो न पद्यामि नित्यं प्रियहिते रतम् ॥२८॥

'किंतु यहाँ आनेपर सारी बातें मेरी आशाके विपरीत हो गर्यो । मेरा हृदय फटा जा रहा हैं; क्योंकि सदा अपने प्रिय और हितमें लगे रहनेवाले पिताजीको मैं नहीं देख रहा हूँ ॥ २८ ॥

अम्ब केनात्यगाद् राजा व्याधिना मय्यनागते। धन्यारामाद्यः सर्वेयैः पिता संस्कृतः स्वयम्॥ २९॥

'मा ! महाराजको ऐसा कौन-सा रोग हो गया था, जिससे वे मेरे आनेके पहले ही चल वसे ? श्रीराम आदि सब भाई घन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजीका अन्त्येष्टि-संस्कार किया ॥ २९ ॥

न नूनं मां महाराजः प्राप्तं जानाति कीर्तिमान्। उपजिन्नेत्तु मां मूर्ग्नि तातः संनाम्य सत्वरम्॥ ३०॥

'निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराजको मेरे यहाँ आनेका कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तकको झुकाकर उसे प्यारसे सुँघते ॥ ३० ॥

क स पाणिः सुखस्पर्शस्तातस्याक्तिष्टकर्मणः। यो हि मां रजसा ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जित ॥ ३१ ॥

'हाय! अनायास ही महान् कर्म करनेवाले मेरे पिताका वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिये बहुत ही सुखदायक था? वे उसी हाथसे मेरे धूलिधूसर शरीरको बारंबार पेंछा करते थे॥३१॥

यो मे भ्राता पिता बन्धुर्यस्य दासो ऽस्मि सम्मतः। तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्किष्टकर्मणः॥ ३२॥

'अब जो मेरे भाई, पिता और बन्धु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान् पराक्रम करनेवाले उन श्रीरामचन्द्रजीको तुम शीघ्र ही मेरे आनेकी सूचना दो ॥ ३२॥

पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य जानतः। तस्य पादौ ब्रहीष्यामि स हीदानीं गतिर्मम ॥ ३३॥

धर्मके ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुषके लिये वड़ा भाई पिताके समान होता है। मैं उनके चरणोंमें प्रणाम कलँगा। अब वे ही मेरे आश्रय हैं॥ ३३॥

धर्मविद् धर्मशीलश्च महाभागो दढवतः। आर्ये किमव्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः॥ ३४॥ पश्चिमं साधुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः।

'आर्यें! धर्मका आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढताके साथ उत्तम वृतका पालन करते थे, वे मेरे सत्यपराक्रमी और धर्मक पिता महाराज दृश्रस्थ अन्तिम समयमें क्या कह गृथे थे? मेरे लिये जो उनका उत्तम अन्तिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ? ॥ ३४६ ॥ इति पृष्टा यथातत्त्वं कैकेयी वाक्यमत्रवीत् ॥ ३५ ॥ रामेति राजा विलयन् हा सीते लक्ष्मणेति च । स महात्मा परं लोकं गतो मतिमतां वरः ॥ ३६ ॥

भरतके इस प्रकार पूछनेपर कैने यीने सब बात ठीक-ठीक बता दी। वह कहने लगी— 'बेटा! बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महातमा पिता महाराजने 'हा राम! हा सीते! हा लक्ष्मण!' इस प्रकार विलाप करते हुए परलोककी यात्रा की थी॥ ३५-३६॥

इतीमां पश्चिमां वाचं व्याजहार पिता तव। कालधर्मे परिक्षिप्तः पाशैरिव महागजः॥३७॥

'जैसे पाशोंसे बँधा हुआ महान् गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार कालधर्मके वशीभृत हुए तुम्हारे पिताने अन्तिम वचन इस प्रकार कहा था—॥ ३७॥

सिद्धार्थास्तु नरा राममागतं सह सीतया। लक्ष्मणं च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्॥३८॥

'जो लोग सीताके साथ पुनः लौटकर आये हुए श्रीराम और महाबाहु लक्ष्मणको देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे'॥ ३८॥

तच्छुत्वा विषसादैव द्वितीयाप्रियशंसनात्। विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्॥ ३९॥

माताके द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जानेपर भरत और भी दुखी ही हुए । उनके मुखपर विवाद छा गया और उन्होंने पुनः मातासे पूछा—॥ ३९॥

क चेदानीं स धर्मात्मा कौसल्यानन्दवर्धनः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च समागतः॥४०॥

'मा ! माता कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले घर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी इस अवसरपर भाई लक्ष्मण और सीताके साथ कहाँ चले गये हैं, ?' ॥ ४० ॥

तथा पृष्टा यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे। मातास्य युगपद्राक्यं वित्रियं त्रियशंसया॥ ४१॥

इस प्रकार पूछनेपर उनकी माता कैकेयीने एक साथ ही प्रिय बुद्धिसे वह अप्रिय संवाद यथोचित रीतिसे सुनाना आरम्भ किया—॥ ४१॥

स हि राजसुतः पुत्र चीरवासा महावनम्। दण्डकान् सह वैदेह्या लक्ष्मणानुचरो गतः॥४२॥

'बेटा! राजकुमार श्रीराम वल्कल वस्त्र धारण करके सीताके साथ दण्डकवनमें चले गये हैं। लक्ष्मणने भी उन्हींका अनुसरण किया है'॥ ४२॥

तच्छुत्वा भरतस्त्रस्तो भ्रातुश्चारित्रशङ्कया। खस्य वंशस्य माहात्म्यात् प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥४३॥ यह सुनकर भरत डर गये, उन्हें अपने माईके चरित्रपर शङ्का हो आयी। (के सोचने छगे—श्रीराम कहीं धर्मसे गिर तो नहीं गर्ये १) अपने वंशकी महत्ता (धर्मपरायणता) का स्मरण कर के वे कैकेयीसे इस प्रकार पूछने छगे—॥ ४३॥

कचिन्न ब्राह्मणधनं हतं रामेण कस्यचित्। कचिन्नाद्ध्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिंसितः॥ ४४॥

'मा ! श्रीरामने किसी कारणवश ब्राह्मणका घन तो नहीं हर लिया था ? किसी निष्पाप घनी या दरिद्रकी हत्या तो नहीं कर डाली थी ? ॥ ४४ ॥

कचिन्न परदारान् वा राजपुत्रोऽभिमन्यते। कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्रातारामोविवासितः॥४५॥

'राजकुमार श्रीरामका मन किसी परायी स्त्रीकी ओर तो नहीं चला गया ? किस अपराधके कारण मैया श्रीरामको दण्डकारण्यमें जानेके लिये निर्वासित कर दिया गया है ?' ॥ ४५ ॥

अथास्य चपला माता तत् सकर्म यथातथम् । तेनैव स्त्रीस्वभावेन ब्याहर्तुमुपचक्रमे ॥ ४६ ॥

तब चपल स्वभाववाली भरतकी माता कैकेयीने उस विवेकसून्य चञ्चल नारीस्वभावके कारण ही अपनी करतृतको ठीक-ठीक बताना आरम्भ किया ॥ ४६॥

पवमुक्ता तु कैकेयी भरतेन महात्मना। उवाच वचनं हृष्टा वृथापण्डितमानिनी॥ ४७॥

महात्मा भरतके पूर्वोक्त रूपसे पूछनेपर व्यर्थ ही अपनेको बड़ी विदुषी माननेवाली कैकेयीने बड़े हर्षमें भरकर कहा—॥ ४७॥

न ब्राह्मणधनं किंचिद्धृतं रामेण कस्यचित्। कश्चिन्नाढ्यो दरिद्रो वा तेनापापो विद्विसितः। न रामः परदारान् स चक्षुभ्यामिष परयति ॥ ४८॥

'बेटा ! श्रीरामने किसी कारणवश किञ्चिन्मात्र भी ब्राह्मणके घनका अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध घनी या दरिद्रकी हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्रीराम कभी किसी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डाळते हैं॥ ४८॥

मया तु पुत्र श्रुत्वैव रामस्येहाभिषेचनम्। याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य चविवासनम्॥ ४९॥

'वेटा ! ( उनके वनमें जानेका कारण इस प्रकार है-) मैंने सुना था कि अयोध्यामें श्रीरामका राज्याभिषेक होने जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पितासे तुम्हारे लिये राज्य और श्रीरामके लिये बनवासकी प्रार्थना की ॥ ४९॥

स स्ववृत्तिं समास्थाय पिता ते तत् तथाकरोत्। रामस्तु सहसौमित्रिः प्रेषितः सह सीतया ॥ ५० ॥ तमपश्यन् प्रियं पुत्रं महीपालो महायशाः। पुत्रशोकपरिद्यनः पञ्चत्वमुपपेदिवान् ॥ ५१ ॥ 'उन्होंने अपने सत्यप्रतिज्ञ स्वभावके अनुसार मेरी माँग पूरी की। श्रीराम लक्ष्मण और सीताके साथ वनको भेज दिये गये, फिर अपने प्रिय पुत्र श्रीरामको न देखकर वे महायशस्त्री महाराज पुत्रशोकसे पीड़ित हो परलोकवासी हो गये ॥ ५०-५१॥

त्वया त्विदानीं धर्मज्ञ राजःवमवलम्ब्यताम्। त्वत्कृते हि मया सर्वमिद्मेवंविधं कृतम्॥५२॥

'धर्मज्ञ ! अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिये ही मैंने इस प्रकारसे यह सब कुछ किया है ॥ ५२ ॥

मा शोकं मा च संतापं धैर्यमाश्रय पुत्रक ! त्वद्धीना हि नगरी राज्यं चैतदनामयम् ॥ ५३ ॥ ंबेटा ! शोक और संताप न करो, धैर्यका आश्रय लो । अब यह नगर और निष्कण्टक राज्य तुम्हारे ही अधीन है ॥ ५३ ॥

> तत् पुत्र शीव्रं विधिना विधिशै-वंसिष्ठमुख्यैः सहितो द्विजेन्द्रैः। संकाल्य राजानमदीनसस्व-

मात्मानमुर्ध्यामभिषेचयस्व ॥ ५४॥

'अतः वत्स ! अव विधि-विधानके ज्ञाता विश्वष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणोंके साथ तुम उदार हृद्यवाले महाराजका अन्त्येष्टि-संस्कार करके इस पृथ्वीके राज्यपर अपना अभिषेक कराओं' ॥ ५४॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

## त्रिसप्ततितमः सर्गः

भरतका कैकेयीको धिकारना और उसके प्रति महान् रोप प्रकट करना

श्रुत्या च स पितुर्वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ । भरतो दुःखसंतप्त इदं वचनमञ्जीत्॥ १॥

पिताके परलोकवास और दोनों भाइयोंके वनवासका समाचार सुनकर भरत दुःखसे संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले—॥ १॥

किं तु कार्य हतस्येह मम राज्येन शोचतः। विद्यीनस्याथ पित्रा च आत्रा पितृसमेन च ॥ २ ॥

•हाय ! त्ने मुझे मार डाला । मैं पितासे सदाके लिये बिछुड़ गया और पितृतुत्य बड़े भाईसे भी बिलग हो गया । अब तो मैं शोकमें डूब रहा हूँ, मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है ? ॥ २ ॥

दुःखे मे दुःखमकरोर्ज्ञणे क्षारमिवाद्दाः। राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्॥ ३॥

'त्ने राजाको परछोकवासी तथा श्रीरामको तपस्वी बना-कर मुझे दु:ख-पर-दु:ख दिया है, घावपर नमक-सा छिड़क दिया है ॥ ३॥

कुळस्य त्वमभावाय काळरात्रिरिवागता। अङ्गारमुपगृद्य स्म पिता मे नावबुद्धवान् ॥ ४ ॥

'तू इस कुलका विनाश करनेके लिये कालगत्रि बनकर आयी थी। मेरे पिताने तुझे अपनी परनी क्या बनायाः दहकते हुए अङ्गारको हृदयसे लगा लिया थाः किंतु उस समय यह बात उनकी समझमें नहीं आयी थी॥ ४॥

मृत्युमापावितो राजा त्वया मे पापदर्शित । सुर्व परिहर्त मोहात् कुलेऽस्मिन् कुलपंसनि॥ ५॥ 'पापपर ही दृष्टि रखनेवाली! कुलकलङ्किनी! तूने मेरे महाराजको कालके गालमें डाल दिया और मोहवश इस कुल-का मुख सदाके लिये छीन लिया॥ ५॥

त्वां प्राप्य हि पिता मेऽच सत्यसंधो महायशाः। तीव्रदुःसाभिसंततो वृत्तो दशरथो नृपः॥ ६॥

न्तुझे पाकर मेरे सत्यप्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुः सह दुः खसे संतप्त होकर प्राण त्यागनेको विवश हुए हैं ॥ ६॥

विनाशितो महाराजः पिता मे धर्मवत्सलः। कस्मात् प्रवाजितो रामः कस्मादेव वनं गतः॥ ७॥

'यता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथका विनाश क्यों किया ? मेरे बड़े भाई श्रीरामको क्यों धरसे निकाला और वे भी क्यों (तेरे ही कहनेसे) वनको चले गये?॥ कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते। दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम॥ ८॥

कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलानेवाली तुझ कैकेयीको पाकर पुत्रशोकसे पीड़ित हो गर्यी। अब उनका जीवित रहना अल्यन्त कठिन है॥ ८॥

नन्वार्योऽपि च घर्मात्मात्विय वृत्तिमनुत्तमाम्। वर्तते गुरुवृत्तिक्षो यथा भातिर वर्तते॥ ९-॥

बड़े मैया श्रीराम धर्मात्मा हैं; गुरुजनोंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये—इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये उसका अपनी माताके प्रति जैसा बर्ताव था, वैसा ही उत्तम क्यबहार वे तेरे साथ भी करते थे।। ९।। तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी। त्विय धर्मे समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते ॥ १०॥

'मेरी बड़ी माता कौसल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी हैं। वे धर्म-का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहिनका-सा बर्ताव करती हैं।।

तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससम् । प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापे न शोचसे ॥ ११ ॥

'पापिनि! उनके महात्मा पुत्रको चीर और वल्कल पहना-कर तूने वनमें रहनेके लिये भेज दिया। फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है ? ॥ ११॥

अवापदर्शिनं शूरं कतात्मानं यशस्विनम्। प्रवाज्य चीरवसनं किं नु पश्यसि कारणम्॥ १२॥

'श्रीराम किसीकी बुराई नहीं देखते। वेशूरवीर, पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देनेमें तू कौन-सा लाम देख रही है ? ॥ १२ ॥

लुब्धाया विद्तो मन्ये न तेऽहं राघवं यथा। तथा ह्यनथों राज्यार्थं त्वयाऽऽनीतो महानयम्॥ १३॥

'त् लोभिन है। मैं समझता हूँ, इसीलिये तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्यके लिये यह महान् अनर्थ कर डाला है।। १३॥

अहं हि पुरुषव्याद्यावपश्यन् रामलक्ष्मणौ। केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे॥ १४॥

भी पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मणको न देखकर किस शक्तिके प्रभावसे इस राज्यकी रक्षा कर सकता हूँ ? (मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं ) ॥ १४ ॥

तं हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसम्। उपाश्रितोऽभृद् धर्मात्मा मेहर्मेहवनं यथा॥१५॥

भीरे धर्मातमा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महा-तेजस्वी बलवान् श्रीरामका ही आश्रय लेते थे (उन्हींसे अपने लोक-परलोककी सिद्धिकी आशा रखते थे), ठीक उसी तरह जैसे मेरुपर्वत अपनो रक्षाके लिये अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन बनका ही आश्रय लेता है (यदि वह दुर्गम बनसे धिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उसपर आक्रमण कर सकते हैं)।। १५॥

सोऽहं कथमिमं भारं महाधुर्यसमुद्यतम्। दम्यो धुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा॥१६॥

'यह राज्यका भार, जिसे किसी महाधुरंघरने धारण किया था, मैं कैसे, किस बलसे धारण कर सकता हूँ ? जैसे कोई छोटा-सा बछड़ा बड़े-बड़े बैलोंद्वारा ढोये जाने योग्य महान् भारको नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्यका महान् भार मेरे लिये असहा है ॥ १६ ॥

अथवा मे भवेच्छिक्तियोंगैर्बुद्धिवलेन जा।

सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्द्धिनीम् ॥१७॥

'अथवा नाना प्रकारके उपायों तथा बुद्धियलने मुझमें राज्यके भरण-पोषणकी शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटेके लिये राज्य चाहनेवाली तुझ कैकेयीकी मनःकामना पूरी नहीं होने दूँगा ॥ १७ ॥

न मे विकाङ्का जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयाम् । यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्थान्मातृत्रत् सदा ॥१८॥

'यदि श्रीराम तुझे सदा अपनी माताके समान नहीं देखते होते तो तेरी-जैसी पापपूर्ण विचारवाळी माताका त्याग करनेमें मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती ॥ १८॥

उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी। साधुचारित्रविभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता॥ १९॥

'उत्तम चरित्रसे गिरी हुई पापिनि ! मेरे पूर्वजीने जिसकी सदा निन्दा की है, वह पापपर ही दृष्टि रखनेवाली बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हो गयी ? ॥ १९ ॥

अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते । अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः ॥ २०॥

'इस कुलमें जो सबसे बड़ा होता है, उसीका राज्याभिषेक होता है; दूसरे भाई सावधानीके साथ बड़ेकी आज्ञाके अधीन रहकर कार्य करते हैं॥ २०॥

न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे। गतिवानविज्ञानासिराजवृत्तस्य शाश्वतीम्॥ २१॥

'क्रूर स्वभाववाली कैकेयि! मेरी समझमें त् राजधर्मपर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओंके वर्तावका जो सनातन स्वरूप है, उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है॥ २१॥

सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते। राज्ञामेतत् समं तत् स्यादिक्ष्वाकृणां विशेषतः॥ २२॥

प्राजकुमारोंमें जो ज्येष्ठ होता है, सदा उसीका राजाके पदपर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओंके यहाँ समान रूपसे इस नियमका पालन होता है। इक्ष्याकुवंशी नरेशोंके कुलमें इसका विशेष आदर है॥ २२॥

तेषां धर्मेंकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम्। अद्य चारित्रशौटोर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम् ॥ २३ ॥

'जिनकी एकमात्र धर्मसे ही रक्षा होती आयी है तथा जो कुलोचित सदाचारके पालनसे ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्रविषयक अभिमान आज तुझे पाकर—तेरे सम्बन्धके कारण दूर हो गया ॥ २३॥

तवापि सुमहाभागे जनेन्द्रकुलपूर्वके। बुद्धिमोहः कथमयं सम्भूतस्त्विय गहितः॥ २४॥ भहाभागे । तेरा जन्म भी तो महाराज केकथके कुछमें हुआ है, फिर तेरे हृदयमें यह निन्दित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हो गया ? ॥ २४ ॥

न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये। यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम॥ २५॥

'अरी! तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिये उस विपत्तिकी नींब डाल दी है, जो मेरे प्राणतक ले सकती है।। २५॥

एष त्विदानीमेवाहमित्रयार्थे तवानघम् । निवर्तियेष्यामि वनाद् भ्रातरं स्वजनित्रयम् ॥ २६ ॥

'यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करनेके लिये तुल गया हूँ । मैं वनने निष्पाप भ्राता श्रीरामको, जो खजनोंके प्रिय हैं, लौटा लाऊँगा ॥ २६ ॥ निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः। दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना॥२७॥

श्रीरामको लौटा लाकर उद्दीस तेजवाले उन्हीं महापुरुषका दास बनकर स्वस्थचित्तसे जीवन व्यतीत करूँगा? ॥ २७॥

> इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तुदंस्ताम् । शोकार्दितश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः॥ २८॥

ऐसा कहकर महात्मा भरत शोकसे पीड़ित हो पुनः जली-कटी बातोंसे कैंकेयीको व्यथित करते हुए उसे जोर-जोरसे फटकारने लगे, मानो मन्दराचलकी गुहामें बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो ॥ २८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तिहत्तरवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

# चतुःसप्ततितमः सर्गः

## भरतका कैकेयीको कड़ी फटकार देना

तां तथा गईयित्वा तु मातरं भरतस्तदा। रोषेण महताविष्टः पुनरेवाब्रवीद् वचः॥१॥

इस प्रकार माताकी निन्दा करके भरत उस समय महान् रोपावेशसे भर गये और फिर कटोर वाणीमें कहने छगे—॥ १॥

राज्याद् अंशस्य कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि। परित्यकासि धर्मेण मा मृतं रुद्ती भव॥ २॥

'दुष्टतापूर्ण वर्ताव करनेवाली कृरहृदया कैकेयि ! त् राज्यसे भ्रष्ट हो जा । धर्मने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब त् मरे हुए महाराजके लिये रोना मतः (क्योंकि त् पत्नी-धर्मसे गिर चुकी है) अथवा मुझे मरा हुआ समझकर त् जन्मभर पुत्रके लिये रोया कर ॥ २ ॥

कि नु तेऽदूषयद् रामो राजा वा भृशधार्मिकः। ययोर्मृत्युर्विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ॥३॥

'श्रीरामने अथवा अत्यन्त धर्मात्मा महाराज ( पिताजी ) ने तेरा क्या विगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्युका कष्ट भोगना पड़ा ? ॥ ३॥

भ्रूणहत्यामिस प्राप्ताकुलस्यास्य विनाशनात्। कैकेयि नरकं गच्छ मा च तातसलोकताम्॥ ४॥

कैकेयि ! त्ने इस कुलका विनाश करनेके कारण भ्रूण-हत्याका पाप अपने सिरपर लिया है। इसलिये त् नरकमें जा और पिताजीका लोक तुझे न मिले ॥ ४॥ यत्त्वया हीहरां पापं कृतं घोरेण कर्मणा। सर्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम्॥ ५॥

'तूने इस घोर कर्मके द्वारा समस्त लोकोंके प्रिय श्रीरामको देशनिकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिये भी भय उपस्थित कर दिया है ॥ ५॥

त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्चितः। अयशो जीवलोके च त्वयाहं प्रतिपादितः॥ ६॥

'तेरे कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई, श्रीरामको वनका आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी त्ने इस जीवजगत्में अप-यशका भागी बना दिया ॥ ६॥

मात्रक्षे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके। न तेऽहमभिभाष्योऽस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनि॥ ७॥

'राज्यके लोभमें पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाली दुराचारिणी पतिघातिनि ! त् माताके रूपमें मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिये॥ ७॥

कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः। दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुलदृषिणीम् ॥ ८॥

'कौसल्याः सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएँ हैं, वे सब तुझ कुलकलिक्कनीके कारण महान् दुःखमें पड़ गयी हैं॥८॥

न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः। राक्षसी तत्र जातासि कुळप्रध्वंसिनी पितुः॥ ९॥ 'त् बुद्धिमान् धर्मराज अश्वपतिकी कन्या नहीं है। तु उनके कुलमें कोई राक्षसी पैदा हो गयी है, जो पिताके वंशका विध्वंस करनेवाली है। । ९॥

यत् त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः । वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः ॥ १०॥ यत् प्रधानासि तत् पापं मिय पित्रा विना कृते । भ्रातुभ्यां च परित्यके सर्वछोकस्य चाप्रिये ॥ ११॥

'त्ने सदा सत्यमें तत्पर रहनेवाले धर्मातमा वीर श्रीरामको जो वनमें भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गये, इन सब कुकुल्योंद्वारा तृने प्रधान रूपसे जिस पापका अर्जन किया है, वह पाप मुझमें आकर अपना फल दिखा रहा है; इसल्ये में पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयोंसे विछुड़ गया और समस्त जगत्के लोगोंके लिये अप्रिय बन गया॥ १०-११॥

कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये। कृत्वा कं प्राप्स्यसे हाद्य लोकं निरयगामिनि ॥१२॥

'पापपूर्ण विचार रखनेवाली नरकगामिनी कैकेयि! भर्भपरायणा मांता कौसल्याको पति और पुत्रसे विच्चित करके अब तु किस लोकमें जायगी ?॥ १२॥

कि नावबुध्यसे कूरे नियतं वन्धुसंश्रयम् । न्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्यायान्मसम्भवम् ॥१३॥

'क्रूरहृदये ! कौसल्यापुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई और पिताके तुल्य हैं । वे जितेन्द्रिय और बन्धुओंके आश्रयदाता हैं । क्या तू उन्हें इस रूपमें नहीं जानती है ? ॥ १३ ॥

अङ्गप्रत्यङ्गजः पुत्रो हृद्याचाभिजायते । तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः ॥१४॥

'पुत्र माताके अङ्ग-प्रत्यङ्ग और दृदयसे उत्पन्न होता है; इसल्यिं वह माताको अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई-बन्धु केवल प्रिय ही होते हैं (किंतु पुत्र प्रियतर होता है)॥ १४॥

अन्यदा किल धर्मज्ञा सुर्राभः सुरसम्मता। वहमानौ ददर्शोर्व्या पुत्रौ विगतचेतसौ॥१५॥

'एक समयकी बात है कि धर्मको जाननेवाली देव-सम्मानित सुरिम (कामधेनु) ने पृथ्वीपर अपने दो पुत्रोंको देखा, जो हल जोतते-जोतते अचेत हो गये थे॥ १५॥

तावर्धिद्वसं आन्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतछे। रुरोद पुत्रशोकेन बाष्पपर्याकुलेक्षणम्॥१६॥

'मध्याह्नका समय होनेतक लगातार हल जॉतनेसे वे बहुत थक गये थे। पृथ्वीपर अपने उन दोनों पुत्रोंको ऐसी दुर्दशामें पड़ा देख सुरभि पुत्रशोकसे रोने लगी। उसके नेत्रोंमें आँस् उमड़ आये॥ १६॥ अधस्ताद् वजतस्तस्याः सुरराक्षो महात्मनः । विन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभिगन्धिनः ॥ १७॥

'उसी समय महात्मा देवराज इन्द्र सुरिभके नीचेसे होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीरपर कामधेनुके दो बूँद सुगन्धित आँसु गिर पड़े ॥१७॥

निरीक्षमाणस्तां शको ददर्श छरांभ स्थिताम्। आकाशे विष्ठितां दीनां रुदतीं सृशदुःखिताम्॥१८॥

'जब इन्द्रने ऊपर दृष्टि डाली, तब देखा —आकाशमें सुरभि खड़ी हैं और अत्यन्त दुखी हो दीनभावसे रो रही हैं॥ १८॥

तां दृष्ट्वा शोकसंतमां वज्रपाणिर्यशस्त्रिनीम्। इन्द्रः प्राञ्जलिरुद्धिग्नः सुरराजोऽज्ञवीद् वचः ॥ १९॥

'यशस्त्रिनी सुरिभको शोकसे संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इन्द्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोळे—॥ १९॥

भयं किश्वन चासासु कुतिश्चद् विद्यते महत्। कुतोनिमित्तः शोकस्ते बृहि सर्वहितैषिणि॥ २०॥

'सवका हित चाहनेवाली देवि ! हमलोगींपर कहींसे कोई महान् भय तो नहीं उपस्थित हुआ है ? बताओ, किस कारणसे तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है ?? ॥ २०॥

पवमुका तु सुरभिः सुरराजेन धीमता। प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यविशारदा॥ २१॥

'बुद्धिमान् देवराज इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेमें चतुर और धीरखमाववाली सुरमिने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ २१॥

शान्तं पापं न वः किंचित् कुतश्चिद्मराधिप। अहं तु मग्नौ शोचामि खपुत्रौ विषमे स्थितौ॥ २२॥

ंदेवेश्वर ! पाप शान्त हो । तुमलोगोंपर कहींसे कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रोंको विषम अवस्था (घोर सङ्कट) में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ ॥ २२॥

पतौ द्वष्ट्वा क्रशौ दीनौ सूर्यरिमप्रतापितौ। वध्यमानौ बलीवदौँ कर्षकेण दुरात्मना॥ २३॥

भी दोनों बैल अत्यन्त दुर्बल और दुस्वी हैं, सूर्य-की किरणोंसे बहुत तप गये हैं और ऊगरसे वह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है ॥ २३॥

मम कायात् प्रस्तौ हि दुःखितौ भारपीडितौ । यौ दृष्ट्वा परितप्येऽहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः ॥ २४ ॥

भिरे शरीरसे इनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भारसे पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिये इन्हें देखकर मैं शोकसे संतप्त हो रही हूँ; क्योंकि पुत्रके समान प्रिय दूसरा कोई नहीं हैं ॥ २४॥ यस्याः पुत्रसहस्त्रेस्तु क्रन्सनं व्याप्तमिदं जगत् । तां दृष्ट्वा रुदर्ती राको न सुतान् मन्यते परम् ॥ २५ ॥

'जिनके सहस्रों पुत्रोंसे यह सारा जगत् भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनुको इस तरह रोती देख इन्द्रने यह माना कि पुत्रसे बढ़कर और कोई नहीं है ॥ २५ ॥

इन्द्रो हाश्रुनिपातं तं खगात्रे पुण्यगन्धितम्। सुर्राभ मन्यते दृष्ट्वा भूयसी तामिहेश्वरः॥ २६॥

ंदेवेश्वर इन्द्रने अपने शरीरपर उस पत्रित्र गन्धवाले अश्रुपातको देखकर देवी सुरभिको इस जगत्में सबसे श्रेष्ठ माना ॥ २६॥

समाविमवृत्ताया लोकधारणकाम्यया। श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभावपश्चिष्टया॥२७॥ यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचित कामधुक्। किं पुनर्यो विना रामं कौसल्या वर्तियण्यति॥२८॥

'जिनका चरित्र समस्त प्राणियोंके लिये समान रूपसे हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दानरूप ऐश्वर्यशक्तिसे सम्पन्न, सत्यरूप प्रधान गुणते युक्त तथा लोकरक्षाकी कामनासे कार्यमें प्रतृत्त होनेवाली हैं और जिनके सहस्तों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रोंके लिये उनके स्वाभाविक चेष्टामें रत होनेपर भी कष्ट पानेके कारण शोक करती हैं तब जिनके एक ही पुत्र है, वे माता कौसल्या श्रीगमके विना कैसे जीवित रहेंगी ? ॥ २७-२८ ॥

एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृतः। तसात्त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च छण्यसे ॥ २९॥

'इकलौते बेटेवाली इन सती-साध्वी कौसल्याका तूने उनके पुत्रसे विछोह करा दिया है, इसलिये तू सदा ही इस लोक और परलोकमें भी दुःख ही पायेगी॥ २९॥

अहं त्वपिविति आतुः पितुश्च सक्छामिमाम्। वर्धनं यशसश्चापि करिष्यामि न संशयः॥ ३०॥

भौ तो यह राज्य लौटाकर भाईकी पूजा करूँगा और यह सारा अन्त्यैष्टिसंस्कार आदि करके पिताका भी पूर्णरूपसे पूजन करूँगा तथा निःसंदेह मैं वही कर्म करूँगा, जो (तेरे दिये हुए कल्झको मिटानेवाला और ) मेरे यहाको बढ़ानेवाला हो ॥ २०॥

आनाय्य च महाबाहुं कोसलेन्द्रं महावलम्। स्वयमेव प्रवेष्यामि वनं मुनिनिषेवितम्॥३१॥

'महाबली महाबाहु कोसलनरेश श्रीरामको यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजनसेवित वनमें प्रवेश करूँगा॥ ३१॥

नहाहं पापसंकल्पे पापे पापं त्वया कृतम्। शक्तो धारियतुं पौरैरश्चकण्टैर्निरीक्षितः॥ ३२॥

पापपूर्ण संकल्प करनेवाली पापिनि ! पुरवासी मनुष्य आँख् बहाते हुए अवरुद्धकण्ठ हो मुझे देखें और मैं तेरे किये हुए इस पापका बोझ ढोता रहूँ—यह मुझसे नहीं हो सकता ॥ ३२ ॥

सा त्वमरिन प्रविश वा खयं वा विश दण्डकान्। रज्जुं बद्धवाधवा कण्ठे नहि तेऽन्यत् परायणम्॥३३॥

'अब तू जलती आगमें प्रवेश कर जा, या स्वयं दण्डकारण्यमें चली जा अथवा गलेमें रस्ती बाँधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ ३३ ॥

अहमप्यवनीं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे। इतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकलमयः॥ ३४॥

'क्षत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्याकी भूमिपर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलङ्क दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊँगा'।। ३४॥

इति नाग इवारण्ये तोमराङ्करातोदितः। पपात भुवि संकुद्धो निःश्वसन्निव पन्नगः॥ ३५॥

यह कहकर भरत वनमें तोमर और अङ्कुशद्वारा पीड़ित किये गये हाथीकी भाँति मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े और क्रोधमें भरकर फुफकारते हुए साँपकी भाँति छंबी साँस खींचने छगे॥ ३५॥

संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा विधूतसर्वाभरणः परंतपः। वभूव भूमी पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये॥३६॥

शत्रुओंको तपानेवाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होनेपर नीचे गिराये गये शचीपति इन्द्रके ध्वजकी भाँति उस समय पृथ्वीपर पड़े थे, उनके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये थे, वस्त्र दीले पड़ गये थे और सारे आमूषण टूटकर बिखर गये थे॥ ३६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः॥ ७४॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौहत्तरवीं सर्ग पूरा हुआ ॥ ७४ ॥

## पञ्चसप्ततितमः सर्गः

### कौसल्याके सामने भरतका शपथ खाना

दीर्घकालात् समुत्थाय संज्ञां लब्धा स वीर्यवान् । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्रीक्ष्य मातरम् ॥ १ ॥ सोऽमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत् ।

बहुत देरके बाद होशमें आनेपर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आँसू भरे नेत्रोंसे दीन बनी बैठी हुई माताकी ओर देख-कर मन्त्रियोंके बीचमें उसकी निन्दा करते हुए बोले—॥ राज्यं न कामये जातु मन्त्रये नापि मातरम् ॥ २ ॥ अभिषेकं न जानामि योऽभूद् राज्ञा समीक्षितः। विप्रकृष्टे हाहं देशे शतुष्टनसहितोऽभवम् ॥ ३ ॥

'मन्त्रिवरो ! मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी मातासे इसके लिये वातचीत ही की है। महाराजने जिस अभिषेकका निश्चय किया था, उसका भी मुझे पता नहीं था; क्योंकि उस समय मैं शत्रुष्नके साथ दूर देशमें था॥ २-३॥

वनवासं न जानामि रामस्याहं महात्मनः। विवासनं च सौमित्रेः सीतायाश्च यथाभवत्॥ ४॥

'महात्मा श्रीरामके वनवास और सीता तथा लक्ष्मणके निर्वासनका भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कव और कैसे हुआ ?'॥ ४॥

तथैव कोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः। कौसल्या शब्दमाशाय सुमित्रां चेदमबवीत्॥ ५॥

महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माताको कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाजको पहचानकर कौसल्याने सुमित्रासे इस प्रकार कहा—॥ ५॥

आगतः क्रकार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः। तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घदर्शिनम्॥६॥

'कूर कर्म करनेवाली कैकेयीके पुत्र भरत आ गये हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ'॥ ६॥

एवमुक्त्वा सुमित्रां तां विवर्णवद्ना कृशा। प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना॥ ७॥

सुमित्रासे ऐसा कहकर उदास मुखवाली, दुर्बल और अचेत-सी हुई कौसल्या जहाँ भरत थे, उस स्थानपर जानेके लिये कॉंपती हुई चलीं ॥ ७॥

स तु राजात्मजश्चापि शत्रुष्नसहितस्तदा। प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम्॥ ८॥

उसी समय उधरसे राजकुमार भरत भी शत्रुष्नको साथ लिये उसी मार्गसे चले आ रहे थे। जिससे कौसल्याके भवनमें आना-जाना होता था ॥ ८॥

ततः शत्रुष्नभरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ।

पर्यच्वजेतां दुःखातां पतितां नष्टचेतनाम् ॥ ९ ॥ च्दन्तौ च्दती दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी । भरतं प्रत्युवाचेदं कौसल्या भृदादुःखिता ॥ १०॥

तदनन्तर शत्रुष्न और भरतने दूरसे ही देखा कि माता कौसल्या दुःखसे व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदीसे लग गये तथा फूट-फूटकर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौसल्या भी दुःखसे रो पड़ीं और उन्हें छातीसे लगाकर अत्यन्त दुःखित हो भरतसे इस प्रकार बोर्ली—॥

इदं ते राज्यकामस्य राज्यं प्राप्तमकण्टकम् । सम्प्राप्तं बत कैकेय्या शीव्रं क्र्रेण कर्मणा ॥ ११ ॥

'बेटा ! तुम राज्य चाहते थे न ? सो यह निष्कण्टक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया; किंतु खेद यही है कि कैकेयीने जल्दीके कारण बड़े क्रूर कर्मके द्वारा इसे पाया है ॥ ११॥

प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनम्। कैकेयी कं गुणं तत्र पश्यति क्र्रदर्शिनी॥१२॥

'क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखनेवाली कैकेशी न जाने इसमें कौन-सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटेको चीर-वस्त्र पहना-कर वनमें भेज दिया और उसे बनवासी बना दिया ॥ १२॥

क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापियतुमहीत । हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः ॥ १३॥

'अब कैकेयीको चाहिये कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान-पर भेज दें जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभिसे सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्रीराम हैं ॥ १३॥

अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम्। अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः॥ १४॥

'अथवा सुमित्राको साथ लेकर और अग्निहोत्रको आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थानको प्रस्थान करूँगी; जहाँ श्रीराम निवास करते हैं ॥ १४॥

कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमहंसि। यत्रासौ पुरुषव्याव्यस्तप्यते मे सुतस्तपः॥१५॥

'अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छाके अनुसार अब मुझे वहीं पहुँचा दो, जहाँ मेरे पुत्र पुरुषिंह श्रीराम तप करते हैं॥

इदं हि तव विस्तीर्णे धनधान्यसमाचितम् । हस्त्यश्वरथसम्पूर्णे राज्यं निर्यातितं तया ॥ १६ ॥

'यह धन-धान्यसे सम्पन्न तथा हाथी, घोड़े एवं रथोंसे भरा-पूरा विस्तृत राज्य कैकेयीने (श्रीरामसे छीनकर) तुम्हें दिलाया है' ॥ १६ ॥ इत्यादिबहुभिर्वाक्यैः क्र्रैः सम्भर्त्सितोऽनघः। विवयथे भरतोऽतीय व्रणे तुद्येव स्चिना॥१७॥

इस तरहकी बहुत-सी कठोर बार्ते कहकर जब कौसल्याने निरपराध भरतकी भर्त्सना की, तब उनको बड़ी पीड़ा हुई; मानो किसीने घावमें सुई चुमो दी हो ॥ १७॥

पपात चरणौ तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः। विलय वहुधासंक्षो लब्धसंक्षस्तदाभवत्॥ १८॥

वे कौसल्याके चरणोंमें गिर पड़े, उस समय उनके चित्तमें बड़ी घवराहट थी। वे वारंबार विलाप करके अचेत हो गये। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ॥ १८॥

पवं विलपमानां तां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा। कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्॥१९॥

तब भरत अनेक प्रकारके शोकोंसे विशी हुई और पूर्वोक्त रूपसे विलाप करती हुई माता कौसल्यासे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले—॥ १९॥

आर्ये कस्मादजानन्तं गईसे मामकलमयम्। विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि राघवे॥ २०॥

'आर्थें ! यहाँ जो कुछ हुआ है, इसकी मुझे विल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप क्यों मुझे दोष देरही हैं ! आप तो जानती हैं कि श्रीरघुनाथजी-में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है ॥ २०॥

कृतशास्त्रानुगा बुद्धिमी भूत् तस्य कदाचन । सत्यसंघः सतां श्रेष्ठो यस्यायींऽनुमते गतः ॥ २१॥

'जिसकी अनुमितिसे सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ, आर्य श्रीरामजी वनमें गये हों, उस पापीकी बुद्धि कभी गुरुसे सीखे हुए शास्त्रोंमें बताये गये मार्गका अनुसरण करनेवाली न हो।।

प्रैष्यं पापीयसां यातु सूर्यं च प्रति मेहतु। हन्तु पादेन गाः सुप्ता यस्यार्योऽनुमते गतः॥ २२॥

'जिसकी सलाहसे बड़े भाई श्रीरामको वनमें जाना पड़ा हो, वह अत्यन्त पापियों—हीन जातियोंका सेवक हो। सूर्यकी ओर मुँह करके मलमूत्रका त्याग करे और सोयी हुई गौओंको लातसे मारे ( अर्थात् वह इन पापकर्मोंके दुष्परिणामका भागी हो)॥ २२॥

कारियत्वा महत् कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम्। अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्थोऽनुमते गतः॥२३॥

'जिसकी सम्मतिसे भैया श्रीरामने वनको प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे, जो सेवकसे भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देनेवाले स्वामीको लगता है॥ २३॥

परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत्। ततस्तु द्रुद्धतां पापं यस्थार्योऽनुमते गतः॥ २४॥ क्रिसके कहनेसे आर्थ औरमाको बनमें भेकां गंपा हो।

उसको वही पाप लगे, जो समस्त प्राणियोंका पुत्रकी माँति पालन करनेवाले राजासे द्रोह करनेवाले लोगोंको लगता है।

विलवड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः । अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥

'जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, वह उसी अधर्मका भागी हो, जो प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर भी प्रजावर्गकी रक्षा न करनेवाले राजाको प्राप्त होता है ॥२५॥

संश्रुत्य च तप्रविभ्यः सत्रे वै यञ्चदक्षिणाम् । तां चापलतां पापं यस्यायोऽनुमते गतः ॥ २६ ॥

प्रजिसकी सलाहसे भैया श्रीरामको वनमें जाना पड़ा हो। उसे वही पाप लगे। जो यज्ञमें कष्ट सहनेवाले ऋत्विजोंको दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देनेवाले लोगोंको लगता है।। २६॥

हस्त्यश्वरथसम्बाधे युद्धे शस्त्रसमाकुले । मा स कार्षीत्सतां धर्मयस्यायोऽनुमते गतः ॥ २७ ॥

'हाथी, घोड़े और रथोंसे भरे एवं अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षासे व्यात संग्राममें सत्पुरुषोंके धर्मका पालन न करनेवाले योद्धाओंको जो पाप लगता है, वही उस मनुष्यको भी प्राप्त हो, जिसकी सम्मतिसे आर्थ श्रीरामजीको वनमें भेजा गया हो।।

उपिद्धः सुसूक्ष्मार्थं शास्त्रं यत्नेन घीमता। स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्थोऽनुमते गतः॥ २८॥

'जिसकी सलाइसे आर्य श्रीरामको वनमें प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुशस्मा बुद्धिमान् गुरुके द्वारा यस्नपूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्रके सूक्ष्म विषयका उपदेश भुला दे ॥ २८ ॥

मा च तं व्यूढवाह्नंसं चन्द्रभास्करतेजसम्। द्राक्षीद्राज्यस्थमासीनं यस्यायोऽनुमते गतः॥ २९॥

जिसकी सलाइसे वड़े मैया श्रीरामको वनमें भेजा गया हो, वह चन्द्रमा और स्पॅके समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधोंसे मुशोभित श्रीरामचन्द्रजीको राज्यसिंहासन-पर विराजमान न देख सके—वह राजा श्रीरामके दर्शनसे विश्वत रह जाय ॥ २९॥

पायसं क्रसरं छागं वृथा सोऽश्रातु निर्घृणः। गुरूंश्चाप्यवज्ञानातु यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ३०॥

जिसकी सलाहसे आर्य श्रीरामचन्द्रजी वनमें गये हों, वह निर्दय मनुष्य खीर, खिचड़ी और वकरीके दूधको देवताओं, पितरों एवं भगवान्को निवेदन किये विना व्यर्थ करके खाय ॥ ३० ॥

गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून परिवदेत च।

मित्रे दुद्येत सोऽत्वर्थे यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ३१॥

क्रित्रकी सम्मतिसे श्रीरामचन्द्रजीको सनमें जाना पहा

हो, वह पापी मनुष्य गौओंके शरीरका पैरसे स्पर्श, गुरुजनोंकी निन्दा तथा मित्रके प्रति अत्यन्त द्रोह करे ॥ ३१ ॥ विश्वासात् कथितं किंचित् परिवादं मिथः किंचित्। विवृणोतु स दुष्टातमा यस्यार्थेऽनुमते गतः ॥ ३२ ॥

श्रीतसके कहनेसे बड़े मैया श्रीराम वनमें गये हों। वह दुशाला गुप्त रखनेके विश्वासपर एकान्तमें कहे हुए किसीके दोषको दूसरोंपर प्रकट कर दे ( अर्थात् उसे विश्वासवात करनेका पाप लगे ) ॥ ३२ ॥

अकर्ता चाकृतज्ञश्च त्यकात्मा निर्वत्रपः। लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ३३॥

'जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, वह मनुष्य उपकार न करनेवाला, इतदन, सत्पुरुषोंद्वारा परित्यक्त, निर्लज और जगत्में सबके देवका पात्र हो ॥ ३३ ॥ पत्रैदांसीश्च भृत्येश्च स्वगृहे परिवारितः।

पुत्रैदस्थि भृत्येश्च स्वगृहे परिवारितः। स पको मृष्टमइनातु यस्यायोऽनुमते गतः॥ ३४॥

'जिसकी सलाहसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, वह अपने घरमें पुत्रों, दासों और मृत्योंसे घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान्न भोजन करनेके पापका भागी हो ॥ ३४ ॥ अप्राप्य सहशान् दाराननपत्यः प्रमीयताम् । अनवाप्य क्रियां धर्म्या यस्यार्योऽनुमते गतः ॥३५ ॥

श्विसकी अनुमतिसे आर्थे श्रीरामका वनगमन हुआ हो। वह अपने अनुरूप पत्नीको न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मोंका अनुष्ठान किये विना संतानहीन अवस्थामें ही मर जाय ॥ ३५॥

माऽऽत्मनः संतितं द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु दुःखितः। आयुःसमग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः॥३६॥

'जिसकी सम्मतिसे मेरे बड़े भाई श्रीराम वनमें गये हों। वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्मपत्नीसे होनेवाली संतानका मुँह न देखे तथा सम्पूर्ण आयुका उपभोग किये बिना ही मर जाय ॥ ३६ ॥

राजस्त्रीबालवृद्धानां वधे यत् पापमुच्यते । भृत्यत्यागे च यत् पापं तत् पापं प्रतिपद्यताम् ॥ ३७ ॥

'राजा, स्त्री, बालक और बृद्धोंका वध करने तथा भृत्यों-को त्याग देनेमें जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे।। लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च। सदैव विभृयाद् भृत्यान् यस्यायोंऽनुमते गतः॥ ३८॥

'जिसकी सम्मतिसे श्रीरामका वनगमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओंको वेचकर कमाये हुए घनसे अपने भरण-पोषणके योग्य कुदुम्बीजनोंका पालन करे। । ३८॥

संग्रामे समुपोढे च शत्रुपक्षभयंकरे। पढायमानो सध्येत यस्यायीऽञ्जमते नतः॥३९॥ भित्रसकी रायसे श्रीराम वनमें जानेको विवश हुए हों। वह राजुपक्षको भय देनेवाले युद्धके प्राप्त होनेपर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाय ॥ ३९॥

कपालपाणिः पृथिवीमटतां चीरसंवृतः । भिश्रमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४० ॥

्जिसकी सम्मतिसे आर्थ श्रीराम वनमें गये हों। वह फटे-पुराने, मैले-कुचैले वस्त्रसे अपने श्रीरको ढककर हाथमें खपर ले भील माँगता हुआ उन्मत्तकी माँति पृथ्वीपर धूमता फिरे॥ ४०॥

मद्यमसको भवतु स्त्रीष्वक्षेषु च नित्यशः। कामकोधाभिभृतश्च यस्यायोऽनुमते गतः॥ ४१॥

पित्रसकी सलाइसे श्रीरामचन्द्रजीको वनमें जाना पड़ा हो। वह काम क्रोधके वशीभृत होकर सरा ही मद्यपान, स्त्री-समागम और द्यूतकीड़ामें आसक्त रहे ॥ ४१ ॥ मास्य धर्मे मनो भूयाद्धमें स निषेवताम् । अपात्रवर्षी भवतु यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ ४२ ॥

्जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, उसका मन कभी धर्ममें न लगे, वह अधर्मका ही सेवन करे और अपात्रको धन दान करे ॥ ४२ ॥ संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रदाः । दस्युभिर्विप्रदुष्यन्तां यस्थायोऽनुमते गतः ॥ ४३ ॥

'जिसकी सलाहसे आर्य श्रीरामका वन-गमन हुआ हो, उसके द्वारा सहस्रोंकी संस्थामें संचित किये गये नाना प्रकारके धन-वैभवोंको लटेरे लट ले जायँ ॥ ४३ ॥

उभे संध्ये शयानस्य यत् पापं परिकरण्यते । तच पापं भवेत् तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४४ ॥ यद्शिक्षयके पापं यत् पापं गुरुतरूपगे । मित्रद्रोहे च यत् पापं तत् पापं वितपद्यताम् ॥ ४५ ॥

'जिसके कहनेसे भैया श्रीरामको वनमें भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे, जो दोनों संध्याओंके समय सोये हुए पुरुषको प्राप्त होता है। आग लगानेवाले मनुष्यको जो पाप लगता है, गुरुपत्नीगामीको जिस पापकी प्राप्ति होती है तथा मित्रद्रोह करनेसे जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे॥ ४४-४५॥

देवतानां पितृणां च मातापित्रोस्तथैव च। मा साकार्षीत् स गुश्रूषां यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ४६॥

श्रीतिकी सम्मतिसे आर्य श्रीरामको वनमें जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता-पिताकी सेवा कभी न करें ( अर्थात् उनकी सेवाके पुण्यसे बिज्ञत रह जाय)॥ ४६॥

सतां लोकास् सतां कीत्याः सञ्जुषात् कर्मणस्तथा। भद्रयञ्ज क्षित्रमधेष यस्त्रायोऽतुमते गतः ॥४७॥ 'जिसकी अनुमितिसे विवश होकर मैया श्रीरामने वनमें पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषोंके लोकसे, सत्पुरुषोंकी कीर्तिसे तथा सत्पुरुषोंद्वारा सेवित कर्मसे श्रीष्ठ भ्रष्ट हो जाय ॥ ४७ ॥

अपास्य मात्रशुश्रुपामनर्थे सोऽवतिष्ठताम् । दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४८ ॥

'जिसकी सम्मितिसे बड़ी-बड़ी बाँह और विद्याल वक्षवाले आर्थ श्रीरामको वनमें जाना पड़ा है, वह माताकी सेवा छोड़कर अनर्थके पथमें स्थित रहे ॥ ४८ ॥

बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः। समायात् सततं हेशं यस्यायोऽनुमते गतः॥४९॥

श्रीरामका वनगमन हुआ हो, वह दिद्र हो, उसके यहाँ भरण-पोषण पानेके योग्य पुत्र आदिकी संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोगसे पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे ॥ ४९ ॥

आशामाशंसमानानां दीनानामूर्ध्वचक्षुषाम्। अर्थिनां वितथां कुर्याद् यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ५०॥

(जिसकी अनुमित पाकर आर्य श्रीराम वनमें गये हों, वह आशा लगाये ऊपरकी ओर आँख उठाकर दाताके मुँहकी ओर देखनेवाले दीन याचकोंकी आशाको निष्फल कर दे॥ ५०॥

मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनोऽशुचिः। राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यायोऽनुमते गतः॥ ५१॥

्जिसके कहनेसे भैया श्रीरामने वनको प्रस्थान किया हो। वह पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र तथा राजासे भयभीत रहकर सदा छल-कपटमें ही रचा-पचा रहे॥ ५१॥

ऋतुस्नातां सतीं भार्यासृतुकालानुरोधिनीम् । अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ५२॥

श्रीसके परामर्शसे आर्यका वनगमन हुआ हो, वह दुशत्मा ऋतु-स्नानकाल प्राप्त होनेके कारण अपने पास आयी हुई सती-साध्वी ऋतुस्नाता पत्नीको ठुकरा दे ( उसकी इच्छा न पूर्ण करनेके पापका भागी हो )॥ ५२॥

विप्रलुप्तप्रजातस्य दुष्कृतं व्राह्मणस्य यत्। तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यायोऽनुमते गतः॥ ५३॥

'जिसकी सलाइसे मेरे बड़े भाईको वनमें जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे, जो (अन्न आदिका दान न करने अथवा स्त्रीसे देख रखनेके कारण) नष्ट हुई संतानवाले ब्राह्मणको प्राप्त होता है॥॥५३॥

ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः। बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यायोऽनुमते गतः॥ ५४॥

(जिसकी रायसे आर्यने वनमें पदार्पण किया हो) वह

मिलन इन्द्रियवाला पुरुष ब्राह्मणके लिये की जाती हुई पूजामें विघ्न डाल दे और छोटे बछड़ेवाली (दस दिनके भीतरकी ब्यायी हुई ) गायका दूध दुहे॥ ५४॥

धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवताम्। त्यक्तधर्मरतिर्मूढो यस्यायोऽनुमते गतः॥ ५५॥

्जिसने आर्य श्रीरामके वनगमनकी अनुमति दी हो, वह मृद्ध धर्मपत्नीको छोड़कर परस्त्रीका सेवन करे तथा धर्मविषयक अनुरागको त्याग दे॥ ५५॥

पानीयदृषके पापं तथैव विषदायके। यत्तदेकः स लभतां यस्यायोऽनुमते गतः॥ ५६॥

पानीको गन्दा करनेवाले तथा दूसरोंको जहर देनेवाले मनुष्यको जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे, जिसकी अनुमतिसे विवश होकर आर्य श्रीराम-को वनमें जाना पड़ा है।। ५६॥

तृषार्ते सति पानीये विप्रलम्मेन योजयन् । यत् पापं लभते तत् स्याद् यस्यायाँ ऽनुमते गतः॥५७॥

'जिसकी सम्मितिसे आर्यका वनगमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो, जो पानी होते हुए भी प्यासेको उससे विश्चत कर देनेवाले मनुष्यको लगता है ॥ ५७॥

भक्त्या विवद्मानेषु मार्गमाथित्य पश्यतः। तेन पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः॥ ५८॥

्जिसकी अनुमितिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, वह उस पापका भागी हो, जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्योंमेंसे किसी एकके प्रति पक्षपात रखकर मार्गमें खड़ा हो उनका झगड़ा देखनेवाले कलहप्रिय मनुष्यको प्राप्त होता है ॥ ५८॥

एवमाश्वासयम्नेव दुःखातोंऽनुषपात ह । विद्यीनां पतिषुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः॥ ५९ ॥

इस प्रकार पति और पुत्रसे बिछुड़ी हुई कौसल्याको शपथके द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुःखसे व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५९॥

तदा तं रापथैः कष्टैः रापमानमचेतनम्। भरतं रोोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमञ्जवीत्॥ ६०॥

उस समय दुष्कर शपथोंद्वारा अपनी सफाई देते हुए शोकसंतम एवं अचेत भरतसे कौसल्याने इस प्रकार कहा—॥ ६०॥

मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते। रापथैः रापमानो हि प्राणानुपरुणत्सि मे ॥ ६१ ॥

भिटा ! तुम अने कानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणोंको पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुःख और भी बढ़ता जा रहा है ॥ ६१ ॥ दिष्ट्या न चिलतो धर्मादात्मा ते सहस्रक्षणः। वत्स सत्यप्रतिक्षो हि सतां लोकानवाण्स्यसि॥ ६२॥

'वत्स ! सौभाग्यकी बात है कि ग्रुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तुम्हारा चित्त धर्मसे विचलित नहीं हुआ है। तुम सस्यप्रतिज्ञ हो, इसलिये तुम्हें सत्पुरुषोंके लोक प्राप्त होंगे' ॥ ६२॥

इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम् । परिष्वज्य महाबाहुं हरोद भृशादुःखिता ॥ ६३ ॥

ऐसा कहकर कौसल्याने भ्रातृभक्त महाबाहु भरतको गोदमें खींच लिया और अत्यन्त दुखी हो उन्हें गलेसे लगाकर वे फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ६३॥

एवं विलगमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः।

मोहाच शोकसंरम्भाद् बभूव लुलितं मनः ॥ ६४॥

महात्मा भरत भी दु:खसे आर्त होकर विलाप कर रहे थे। उनका मन मोह और शोकके वेगसे व्याकुल हो गया था॥ ६४॥

> लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्टबुद्धेः पतितस्य भूमौ । मुहुर्मुहुर्निःश्वसतश्च दीर्घे सा तस्य शोकेन जगाम राजिः ॥ ६५ ॥

पृथ्वीपर पड़े हुए भरतकी बुद्धि (विवेकशक्ति) नष्ट हो गयी थी। वे अचेत-से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी साँस खींचते थे। इस तरह शोकमें ही उनकी वह रात, बीत गयी॥ ६५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७५ ॥

## षट्सप्ततितमः सर्गः

### राजा दशरथका अन्त्येष्टिसंस्कार

तमेवं शोकसंतप्तं भरतं कैकयीसुतम्। उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः॥१॥

इस प्रकार शोकसे संतप्त हुए केकयीकुमार भरतसे वक्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठने उत्तम वाणीमें कहा—॥ १॥

अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः। प्राप्तकालं नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम्॥ २॥

'महायशस्वी राजकुःमार ! तुम्हारा कल्याण हो । यह शोक छोड़ो, क्योंकि इससे कुछ होने-जानेवाला नहीं है । अब समयोचित कर्तव्यपर ध्यान दो । राजा दशरथके शवको दाइसंस्कारके लिये ले चलनेका उत्तम प्रबन्ध करो' ॥ २ ॥

वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो घरणीं गतः। प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित् ॥ ३॥

विषष्ठजीका वचन सुनकर धर्मज्ञ भरतने पृथ्वीपर पड़कर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और मन्त्रियोद्वारा पिताके सम्पूर्ण प्रेतकर्मका प्रबन्ध करवाया ॥ ३॥

उद्धृत्य तैलसंसेकात् स तु भूमौ निवेशितम्। आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूमिपम् ॥ ४ ॥

राजा दशरथका शव तेलके कड़ाहरे निकालकर भूमिपर रखा गया। अधिक समयतक तेल्रेमें पड़े रहनेसे उसका मुख कुछ पीला हो गया। उसे दैखनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों॥ ४॥

संवेदय शयने चाउये नानारत्नपरिष्कृते।

ततो द्शरथं पुत्रो विललाप सुदुःखितः॥ ५॥

तदनन्तर मृत राजा दशरथको धो-पोंछकर नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित उत्तम शय्या (विमान ) पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यन्त दुखी हो विलाप करने लगे—॥ ५॥

किं ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मय्यनागते। विवास्य रामं धर्मञ्चं लक्ष्मणं च महाबलम् ॥ ६॥

'राजन् ! मैं परदेशमें था और आपके पास पहुँचने भी नहीं पाया था, तबतक ही धर्मश श्रीराम और महाबली लक्ष्मणको बनमें भेजकर आपने इस तरह स्वर्गमें जानेका निश्चय कैसे कर लिया ? ॥ ६॥

क यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम्। हीनं पुरुषसिंहेन रामेणाक्किष्टकर्मणा॥ ७॥

'महाराज ! अनायास ही महान कर्म करनेवाले पुरुषिंह श्रीरामसे हीन इस दुखी सेवकको छोड़ आप कहाँ चले जायँगे ! ॥ ७ ॥

योगक्षेमं तु तेऽव्यश्रं कोऽस्मिन् कल्पयिता पुरे। त्विय प्रयाते खस्तात रामे च वनमाश्रिते॥ ८॥

'तात! आप स्वर्गको चल दिये और श्रीरामने वनका आश्रय लिया—ऐसी दशामें आपके इस नगरमें निश्चिन्ततापूर्वक प्रजाके योगक्षेमकी व्यवस्था कौन करेगा! ॥

विधवा पृथिवी राजंस्त्वया हीना न राजते। हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम्॥ ९॥ 'राजन् ! आपके बिना यह पृथ्वी विधवाके समान हो गयी, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी भी मुझे चन्द्रहीन रात्रिके समान श्रीहीन प्रतीत होती हैं'॥ ९॥

एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसम्। अब्रबीद् वचनं भूयो विसष्टस्तु महामुनिः॥१०॥

इस प्रकार दीनचित्त होकर विलाप करते हुए भरतसे महामूनि वसिष्ठने फिर कहा—॥ १०॥

प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः। तान्यस्यग्रं महावाही क्रियतामविचारितम्॥११॥

'महाबाहो ! इन महाराजके लिये जो कुछ भी प्रेतकर्म करने हैं, उन्हें बिना विचारे शान्तवित्त होकर करो' ॥ ११॥

तथेति भरतो वाक्यं विसष्टस्याभिपूज्य तत् । ऋत्विकपुरोहिताचार्योस्त्वरयामास सर्वशः ॥१२॥

तब 'बहुत अच्छा' कहकर भरतने वसिष्ठजीकी आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक् पुरोहित और आचार्य-सबको इस कार्यके लिये जल्दी करनेको कहा ॥ १२ ॥

ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगाराद् बहिष्कृताः। ऋत्विग्भियोजकेश्चैव ते ह्रयन्ते यथाविधि॥१३॥

राजाकी अग्निशालासे जो अग्नियाँ बाहर निकाली गयी थीं, उनमें ऋत्विजों और याजकोंद्वारा विधिपूर्वक हवन किया गया ॥ १३॥

शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम्। वाष्पकण्ठा विमनसस्तमूचुः परिचारकाः॥१४॥

तत्पश्चात् महाराज दशरथके प्राणहीन शरीरको पालकीमें विटाकर परिचारकगण उन्हें इमशानभूमिको ले चले। उस समय आँसुओंसे उनका गला हुँच गया था और मन-ही-मन उन्हें बड़ा दु:ख हो रहा था ॥ १४॥

हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च । प्रकिरन्तो जना मार्गे नृपतेरत्रतो ययुः॥१५॥

मार्गमें राजकीय पुरुष राजाके शवके आगे-आगे सोने, चाँदी तथा माँति-माँतिके वस्त्र छुटाते चलते थे।। १५॥ चन्दनागुरुनिर्यासान् सरलं पद्मकं तथा। देवदारूणि चाहत्य क्षेपयन्ति तथापरे॥१६॥ गन्धानुचाववां आन्यां स्तत्र गत्वाथ भूमिपम्। तत्र संवेशयानासुश्चितामध्ये तमृत्विजः॥१७॥

इमशानभूमिमें पहुँचकर चिता तैयार की जाने लगी, किसीने चन्दन लाकर रखा तो किसीने अगर, कोई-कोई गुग्गुल तथा कोई सरल, पद्मक और देवदारुकी लकड़ियाँ

ला-लाकर चितामें डालने लगे । कुछ लोगोंने तरह तरहके सुगन्धित पदार्थ लाकर छोड़े । इसके बाद ऋत्विजोंने राजाके शवको चितापर रखा ॥ १६-१७ ॥

तदा हुताशनं हुत्वा जेपुस्तस्य तहत्विजः। जगुश्च ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः॥ १८॥

उस समय अग्निमें आहुति देकर उनके ऋ विजोंने वेदोक्त मन्त्रोंका जप किया। सामगान करनेवाले विद्वान् शास्त्रीय पद्धतिके अनुसार साम-श्रुतियोंका गायन करने लगे॥ १८॥

शिविकाभिश्च यानैश्च यथाई तस्य योषितः। नगरान्त्रिर्ययुक्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तथा॥१९॥ प्रसन्यं चापि तं चकुर्ऋत्विजोऽग्निचितं नृपम्। स्त्रियश्च शोकसंतताः कौसल्याप्रमुखास्तदा॥२०॥

(इसके बाद चितामें आग लगायी गयी) तदनन्तर राजा दशरथकी कौसल्या आदि रानियाँ बूढ़े रक्षकोंसे धिरी हुई यथायोग्य शिविकाओं तथा रयोपर आरूढ़ होकर नगरसे निकलीं तथा शोकसे संतप्त हो इमशानभूमिमें आकर अश्वमेधान्त यज्ञोंके अनुष्ठाता राजा दशरथके शवकी परिक्रमा करने लगीं। साथ ही ऋत्विजोंने भी उस शवकी परिक्रमा की।। १९-२०॥

कौञ्चीनामिव नारीणां निनादस्तत्र ग्रुश्रुवे। आर्तानां करुणं काले कोशन्तीनां सहस्रशः॥ २१॥

उस समय वहाँ करुण क्रन्दन करती हुई सहस्रों शोकार्त रानियोंका आर्तनाद कुररियोंके चीत्कारके समान सुनायी देता था॥ २१॥

ततो हदन्त्यो विवशा विलय्य च पुनः पुनः। यानेभ्यः सरयृतीरमवतेहर्नृपाङ्गनाः॥ २२॥

दाइकर्मके पश्चात् विवश होकर रोती हुई वे राज-रानियाँ बारंबार विलाप करके सवारियोंसे ही सरयूके तटपर जाकर उतरीं ॥ २२ ॥

कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपाङ्गना मन्त्रिपुरोहिताश्च। पुरं प्रविदयाश्वपरीतनेत्रा भूमौदशाहं व्यनयन्त दुःखम्॥ २३॥

भरतके साथ रानियों, मन्त्रियों और पुरोहितोंने भी राजाके लिये जलाञ्जलि दी, फिर सय-के-सब नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए नगरमें आये और दस दिनोंतक भूमिपर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दु:खसे अपना समय व्यतीत किया ॥ २३ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ २०॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७६ ॥

## सप्तसप्तितमः सर्गः

भरतका पिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंको बहुत धन-रत्न आदिका दान देना, तेरहवें दिन अस्थि-संचयका शेष कार्य पूर्ण करनेके लिये पिताकी चितासृमिपर जाकर भरत और शत्रुध्नका विलाप करना और वसिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हें समझाना

ततो दशाहेऽतिगते छत्शौचो नृपात्मजः। द्वादशेऽहनि सम्प्राते श्राद्धकर्माण्यकारयत्॥ १॥

तदनन्तर दशाह व्यतीत हो जानेपर राजकुमार भरतने ग्यारहवें दिन आत्मग्रुद्धिके लिये स्नान और एकाद-शाह श्राद्धका अनुष्ठान किया, फिर बारहवाँ दिन आनेपर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म (मासिक और सपिण्डी-करण श्राद्ध ) किये ॥ १॥

ब्राह्मणेभ्यो धनं रत्नं द्दावन्नं च पुष्कलम्। वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च। बास्तिकं बहु शुक्लं च गाश्चापि बहुशस्तदा॥ २॥

उसमें भरतने ब्राह्मणोंको धन, रतनः प्रचुर अन्नः बहुमूल्य वस्त्रः नाना प्रकारके रतनः बहुत-से बकरेः चाँदी और बहुतेरी गौएँ दान कीं ॥ २ ॥

दास्तीर्दासांश्च यानानि वेश्मानि सुमहान्ति च। ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राज्ञस्तस्यौर्ध्वदेहिकम् ॥ ३ ॥

राजपुत्र भरतने राजाके पारलौकिक हितके लिये बहुत से दास, दासियाँ, सवारियाँ तथा बड़े-बड़े घर भी ब्राह्मणोंको दिये ॥ ३॥

ततः प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे। विळळाप महाबाहुर्भरतः शोकमूर्व्छितः॥ ४॥

तदनन्तर तेरहवें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोकसे मुर्च्छित होकर विलाप करने लगे ॥ ४॥

शब्दापिहितकण्डश्च शोधनार्थमुपागतः। चितासूले पितुर्वाक्यमिदमाह सुदुःखितः॥५॥ तात यस्मिन् निसृष्टोऽहं त्वया भ्रातिर राघवे। तस्मिन् वनं प्रव्रजिते शुन्ये त्यकोऽसम्यहं त्वया॥

उस समय रोनेसे उनका गला भर आया था, वे पिताके चितास्थानपर अस्थिसंचयके लिये आये और अत्यन्त दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे—'तात! आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्रीरघुनाथजीके हाथमें सौंपा था, उनके वनमें चले जानेपर आपने मुझे स्नेमें ही छोड़ दिया ( इस समय मेरा कोई सहारा नहीं) ॥ ५-६॥

यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रवाजितो वनम् । तामम्बां तात कौसल्यां त्यक्त्वा त्वं क गतो नृप ॥ ७ ॥ 'तात ! नरेश्वर ! जिन अनाथ हुई देवीके एकमात्र आधार पुत्रको आपने वनमें भेज दिया, उन माता कौसल्याको छोड़कर आप कहाँ चले गये ?'॥ ७॥

द्या भस्मारुणं तच दम्धास्थि स्थानमण्डलम्। पितुः शरीरनिर्वाणं निष्टनन् विषसाद ह॥ ८॥

पिताकी चिताका वह स्थानमण्डल भस्मसे भरा हुआ था। अत्यन्त दाहके कारण कुछ लाल दिखायी देता था। वहाँ पिताकी जली हुई हिंडुयाँ विखरी हुई थीं। पिताके शरीरके निर्वाणका वह स्थान देखकर भरत अत्यन्त विलाप करते हुए शोकमें हुव गये॥ ८॥

स तु दृष्ट्या रुद्दन् दीनः पपात धरणीतले। उत्थाप्यमानः शकस्य यन्त्रध्वज द्वोचिछ्तः॥ ९॥

उस स्थानको देखते ही वे दीनभावसे रोकर पृथ्वीपर गिर पड़े। जैसे इन्द्रका यन्त्रबद्ध ऊँचा ध्वज ऊपरको उठाये जाते समय खिसककर गिर पड़ा हो॥ ९॥

अभिषेतुस्ततः सर्वे तस्यामात्याः ग्रुचिवतम् । अन्तकाले निपतितं ययातिमृषयो यथा ॥ १० ॥

तब उनके सारे मन्त्री उन पवित्र व्रतवाले भरतके पास आ पहुँचे, जैसे पुण्योंका अन्त होनेपर स्वर्गसे गिरे हुए राजा ययातिके पास अष्टक आदि राजर्षि आ गये थे ॥ १०॥

शत्रुष्तश्चापि भरतं दृष्ट्वा शोकपरिप्लुतम्। विसंशो न्यपतद् भूमौ भूमिपालमनुसारन्॥११॥ >

भरतको शोकमें डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथका बारंबार स्मरण करते हुए अचेत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ११ ॥

उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः। स्मृत्वा पितुर्गुणाङ्गानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२॥

वे समय-समयपर अनुभवमें आये हुए पिताके लालन-पालनसम्बन्धी उन-उन गुणोंका स्मरण करके अत्यन्त दुखी हो सुध-बुध खोकर उन्मत्तके समान विलाप करने लगे—॥

मन्थराप्रभवस्तीवः कैकेयीब्राहसंकुलः। वरदानमयोऽक्षोभ्योऽमज्जयच्छोकसागरः॥१३॥

हाय! मन्थरासे जिसका प्राकट्य हुआ है, कैकेयीरूपी प्राइसे जो व्यात है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदानमय शोकरूपी उम्र समुद्रने हम सब छोगोंको अपने भीतर निमग्न कर दिया है ॥ १३॥

सुकुमारं च बालं च सततं लालितं त्वया। क तात भरतं हित्वा विलयन्तं गतो भवान्॥ १४॥

'तांत! आपने जिनका सदा लाइ-प्यार किया है तथा जो मुकुमार और बालक हैं, उन रोते-बिलखते हुए भरतको छोड़कर आप कहाँ चले गये?॥ १४॥

नतु भोज्येषु पानेषु वस्त्रेष्वाभरणेषु च। प्रवारयति सर्वान् नस्तन्नः कोऽद्य करिष्यति ॥ १५॥

भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण—इन सबको अधिक संख्यामें एकत्र करके आप हम सब लोगोंसे अपनी रुचिकी वस्तुएँ ग्रहण करनेको कहते थे। अब कौन हमारे लिये ऐसी व्यवस्था करेगा?।। १५॥

अवदारणकाले तु पृथिवी नावदीर्यते। विद्वीना या त्वया राज्ञा धर्मज्ञेन महात्मना॥१६॥

'आप-जैसे धर्मज महात्मा राजासे रहित होनेपर पृथ्वीको फट जाना चाहिये । इस फटनेके अवसरपर भी जो यह फट नहीं रही है, यह आश्चर्यकी बात है ॥ १६॥

पितरि स्वर्गमापन्ते रामे चारण्यमाश्रिते। किं मे जीवितसामध्यं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्॥ १७॥

पिता स्वर्गवासी हो गये और श्रीराम वनमें चलें गये। अब मुझमें जीवित रहनेकी क्या शक्ति है ? अब तो में अभिनें ही प्रवेश करूँगा ॥ १७ ॥

हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम् । अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवेक्ष्यामि तपोवनम् ॥ १८॥

'बड़े भाई और पितासे हीन होकर इक्ष्वाकुवंशी नरेशों-द्वारा पालित इस सूनी अयोध्यामें मैं प्रवेश नहीं करूँगाः तपोवनको ही चला जाऊँगा' ॥ १८ ॥

तयोविंछिपतं श्रुत्वा व्यसनं चाप्यवेद्दय तत् । भृशमार्ततरा भूयः सर्व एवानुगामिनः॥ १९॥

उन दोनोंका विलाप सुनकर और उस संकटको देखकर समस्त अनुचर-वर्गके लोग पुनः अत्यन्त शोकसे न्याकुल हो उठे ॥ १९ ॥

ततो विषण्णौ श्रान्तौ च शत्रुष्तभरतावुभौ । धरायां सा व्यचेष्टेतां भग्नश्टङ्गाविवर्षभौ ॥ २०॥

उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त और थिकत होकर टूटे सींगोंवाले दो वैलोंके समाम पृथ्वीपर लोट रहे थे॥ २०॥

ततः प्रकृतिमान् वैद्यः पितुरेषां पुरोहितः। वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच ह ॥ २१॥

तदनन्तर दैवी प्रकृतिसे युक्त और सर्वज्ञ वसिष्ठजी, जो इन श्रीराम आदिके पिताके पुरोहित थे, भरतको उठाकर उनसे इस प्रकार बोले—॥ २१॥

त्रयोदशोऽयं दिवसः पितुर्वृत्तस्य ते विभो। सावशेषास्थिनिचये किमिह त्वं विलम्बसे॥ २२॥

'प्रभो ! तुम्हारे पिताके दाहसंस्कार हुए यह तेरहवाँ दिन है; अब अस्थिसंचयका जो शेष कार्य है, उसके करनेमें तुम यहाँ विखम्ब क्यों लगा रहे हो ? ॥ २२ ॥

त्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः। तेषु चापरिहार्येषु नैवं भवितुमहंसि॥२३॥

'भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा-मृत्यु—ये तीन द्वन्द्व सभी प्राणियों में समानरूपसे उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असम्भव है—ऐसी स्थितिमें तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिये'॥ २३॥

सुमन्त्रश्चापि शतुष्तमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च । श्रावयामास तत्त्वज्ञः सर्वभूतभवाभवौ ॥ २४ ॥

तत्त्वज्ञ सुमन्त्रने भी शत्रुष्नको उटाकर उनके चित्तको शान्त किया तथा समस्त प्राणियोके जन्म और मरणकी अनिवार्यताका उपदेश सुनाया ॥ २४ ॥

उत्थितौ तौ नरव्याद्यौ प्रकाशेते यशस्विनौ । वर्षातपपरिग्ठानौ पृथगिनद्रध्वजाविव ॥ २५ ॥

उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूपसे मिन हुए दो अलग-अलग इन्द्रध्वजीके समान प्रकाशित हो रहे थे॥ २५॥

अश्रूणि परिमृद्धन्तौ रक्ताक्षौ दीनभाषिणौ । अमात्यास्त्वरयन्ति सा तनयौ चापराः क्रियाः ॥ २६ ॥

वे आँस् पोंछते हुए दीनतापूर्ण वाणीमें बोलते थे। उन दोनोंकी आँखें लाल हो गयीं थीं तथा मन्त्रीलोग उन दोनों राजकुमारोंको दूसरी-दूसरी क्रियाएँ शीघ करनेके लिये प्रेरित कर रहे थे॥ २६॥

ह्त्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्धेऽयोध्याकाण्डे सप्तसप्तितमः सर्गः ॥७७॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें सतहत्तरवाँ सर्गं पूरा हुआ॥ ७०॥

अष्टसप्ततितमः सर्गः

श्रृष्टनका रोष, उनका कुञ्जाको घसीटना और भरतजीके कहनेसे उसे मूर्च्छित अवस्थामें छोड़ देना अथ यात्रां समीहन्तं शत्रुझो छक्ष्मणानुजः। जानेका विचार करते हुए शोकसंतप्त भरतसे छक्ष्मणके छोटे

i शोकसंतप्तिमदं वचनमब्रवीत् ॥ १ ॥ भाई शत्रुष्तने इ तेरहवें दिनका कार्य पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजीके पास गतिर्यः सर्वभ्

भाई शत्रुष्नने इस प्रकार कहा—॥ १॥ गतिर्यः सर्वभूतानां दुःखे किं पुनरात्मनः। स रामः सत्त्वसम्पन्नः स्त्रिया प्रवाजितो वनम् ॥ २ ॥

भीया ! जो दुःखके समय अपने तथा आत्मीयजनोंके लिये तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियोंको भी सहारा देने-बाले हैं, वे सत्त्वगुणसम्पन्न श्रीराम एक स्त्रीके द्वारा वनमें भेज दिये गये (यह कितने खेदकी बात है ) ॥ २ ॥

बलवान् वीर्यसम्पन्नो लक्ष्मणो नाम योऽप्यसौ। किं न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहम्॥३॥

'तथा वे जो बल और पराक्रमसे सम्पन्न लक्ष्मण नाम-धारी श्रूखीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ कि उन्होंने पिताको कैद करके भी श्रीरामको इस संकटसे क्यों नहीं छुड़ाया ? ॥ ३॥

पूर्वमेव तु विद्राह्यः समवेक्ष्य नयानयौ। उत्पर्थं यः समारूढो नार्या राजा वशं गतः ॥ ४ ॥

'जब राजा एक नारीके वशमें होकर बुरे मार्गपर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्यायका विचार करके उन्हें पहले ही कैंद्र कर लेना चाहिये था' ॥ ४॥

इति सम्भाषमाणे तु शत्रुष्ते लक्ष्मणानुजे। प्राग्द्वारेऽभूत् तदा कुण्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५॥

लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुच्न जब इस प्रकार रोषमें भर-कर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणोंसे विभूषित हो उस राजभवनके पूर्वद्वारपर आकर खड़ी हो गयी।।

लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्त्राणि विभ्रती। विविधं विविधेस्तैस्तैभूषणैश्च विभृषिता॥ ६॥

उसके अङ्गोंमें उत्तमोत्तम चन्दनका हैप लगा हुआ था तथा वह राजरानियोंके पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके माँति-माँतिके आभूषणोंसे सज-धजकर वहाँ आयी थी ॥ ६॥

मेखलादामभिश्चित्रैरन्यैश्च वरभूषणैः। बभासे बहुभिर्वद्वा रज्जुभिरिव वानरी॥ ७॥

करधनीकी विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत हो वह बहुत-सी रस्सियोंमें बँधी हुई वानरीके समान जान पड़ती थी।। ७॥

तां समीक्ष्य तदा द्वाःस्थो भृशं पापस्य कारिणीम्। गृहीत्वाकरुणं कुन्जां शत्रुष्नाय न्यवेदयत्॥ ८॥

वही सारी बुराइयोंकी जड़ थी। वही श्रीरामके वनवास-रूपी पापका मूल कारण थी। उसपर दृष्टि पड़ते ही द्वारपालने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्देयताके साथ घसीट लाकर शत्रुष्नके हाथमें देते हुए कहा—॥ ८॥

यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता। सेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामति॥ ९॥

'राजकुमार ! जिसके कारण श्रीरामको वनमें निवास करना पड़ा है और आपलोगोंके पिताने शरीरका परित्याग किया है, वह कूर कर्म करनेवाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा वर्ताव उचित समझें, करें'॥ ९॥ रात्रुष्नश्च तदाक्षाय वचनं भृरादुःखितः। अन्तःपुरचरान् सर्वानित्युवाच धृतव्रतः॥ १०॥

द्वारपालकी बातपर विचार करके शत्रुष्नका दुःख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्यका निश्चय किया और अन्तःपुरमें रहनेवाले सब लोगोंको सुनाकर इस प्रकार कहा—॥ १०॥ तीव्रमुत्पादितं दुःखं आतृणां मे तथा पितुः। यथा सेयं नृशंसस्य कर्मणः फलमन्तुताम्॥ ११॥

'इस पापिनीने मेरे भाइयों तथा पिताको जैसा दुःसह दुःख पहुँचाया है। अपने उस क्रूर कर्मका वैसा ही फल यह भी भोगे' ॥ ११ ॥

पवमुक्तवा च तेनाशु सखीजनसमावृता। गृहीता बलवत् कुन्जा सा तद् गृहमनाद्यत्॥ १२ ॥

ऐसा कहकर शत्रुष्तने सिखयोंसे घिरी हुई कुब्जाको तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डरके मारे ऐसा चीखने-चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूँज उठा॥ १२॥ ततः सुभृशसंतप्तस्तस्याः सर्वः सखीजनः। कुद्धमाञ्चाय शत्रुष्टनं व्यपलायत सर्वशः॥ १३॥

फिर तो उसकी सारी सखियाँ अत्यन्त संतप्त हो उठीं और शत्रुष्नको कुपित जानकर सब ओर भाग चलीं ॥१३॥

अमन्त्रयत कृत्स्रश्च तस्याः सर्वः सखीजनः। यथायं समुपकान्तो निःशेषं नः करिष्यति ॥ १४ ॥

उसकी सम्पूर्ण सिखयोंने एक जगह एकत्र होकर आपस-में सलाह की कि 'जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जाको पकड़ा है, उससे जान पड़ता है, ये हमलोगोंमेसे किसीको जीवित नहीं छोड़ेंगे ॥ १४॥

सानुकोशां वदान्यां च धर्मक्षां च यशस्त्रिनीम्। कौसल्यां शरणं यामः सा हि नोऽस्ति ध्रुवा गतिः॥

'अतः इमलोग परम दयालुः, उदारः, धर्मज्ञ और यशस्त्रिनी महारानी कौसल्याकी शरणमें चलें। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं' ॥ १५ ॥

स च रोषेण संवीतः शतुष्तः शतुशासनः। विचकर्ष तदा कुन्जां क्रोशन्तीं पृथिवीतले॥ १६॥

शत्रुओंका दमन करनेवाले शत्रुघ्न रोषमें भरकर कु॰जा-को जमीनपर घरीटने लगे। उस समय वह जोर-जोरसे चीत्कार कर रही थी॥ १६॥

तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः। चित्रं बहुविधं भाण्डं पृथिन्यां तद्व्यशीर्यत ॥ १७॥

जब मन्थरा घसीटी जा रही थी। उस समय उसके नाना प्रकारके विचित्र आभूषण टूट-टूटकर पृथ्वीपर इधर-उधर विखरे जाते थे॥ १७॥ तेन भाण्डेन विस्तीर्णं श्रीमद् राजनिवेशनम् । अशोभत तदा भूयः शारदं गगनं यथा॥ १८॥

आभूषणोंके उन दुकड़ोंसे वह शोभाशाली विशाल राज-भवन नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत शरत्कालके आकाशकी माँति अधिक सुशोमित हो रहा था ॥ १८॥

स बली बलवत् कोधाद् गृहीत्वा पुरुषर्षभः। कैकेयीमभिनिर्भर्त्स्यं बभाषे परुषं वचः॥१९॥

बलवान् नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मन्थराको जोरसे पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ानेके लिये कैकेयी उनके पास आयी। तय उन्होंने उसे धिकारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं—उसे रोषपूर्वक फटकारा॥

तैर्वाक्यैः परुपैर्दुःखैः कैकेयी भृशदुःखिता। रात्रुष्नभयसंत्रस्ता पुत्रं रारणमागता॥ २०॥

शत्रुध्नके वे कठोर वचन बड़े ही दुःखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयीको बहुत दुःख हुआ। वह शत्रुध्नके भयसे थर्रा उठी और अपने पुत्रकी शरणमें आयीं॥ २०॥

तं प्रेक्ष्य भरतः कुद्धं शत्रुष्तिमध्मव्रवीत्। अवध्याः सर्वभृतानां प्रमदाः श्रम्यतामिति ॥ २१॥

शत्रुव्नको क्रोधमें भरा हुआ देख भरतने उनसे कहा— सुमित्राकुमार !क्षमा करो । स्त्रियौँ सभी प्राणियोंके लिये अवध्य होती हैं ॥ २१॥

हन्यामहिममां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीम्। यदि मां धार्मिको रामो नास्येन्मातृष्ठातकम्॥ २२॥

ध्यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्रीराम मातृ-धाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे तो मैं भी इस दुष्ट

आचरण करनेवाली पापिनी कैकेयीको मार डालता ॥ २२ ॥

इमामि हतां कुन्जां यदि जानाति राघवः। त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम्॥२३॥

'धर्मात्मा श्रीरघुनाथजी तो इस कुब्जाके भी मारे जानेका समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे'॥ २३॥

भरतस्य वचः श्रुत्वा रात्रुष्तो लक्ष्मणानुजः। न्यवर्ततत्तो दोषात् तां मुमोच च मूर्चिछताम् ॥२४॥

भरतजीकी यह बात सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुष्न मन्थराके वधरूपी दोषसे निवृत्त हो गये और उसे मूर्व्छित अवस्थामें ही छोड़ दिया ॥ २४॥

सा पादमूले कैंकेय्या मन्थरा निपपात ह । निःश्वसन्ती सुदुःखार्ता कृपणं विललाप ह ॥ २५॥

मन्यरा कैकेयीके चरणोंमें गिर पड़ी और छंबी साँस खींचती हुई अत्यन्त दुःखसे आर्त हो करण विलाप करने लगी ॥ २५॥

शतुष्तिविश्लेपविमृद्धसंत्रां समीक्ष्य कुष्जां भरतस्य माता । शनैः समाश्वासयदार्तरूपां क्रौर्ञ्जां विलग्नामिव वीक्षमाणाम् ॥ २६॥

शत्रुच्नके पटकने और घसीटनेसे आर्त एवं अचेत हुई कुब्जाको देखकर भरतकी माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने—होशमें लानेकी चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़ेमें बँची हुई कौज्जीकी भाँति कातर दृष्टिसे उसकी ओर देख रही थी।। २६।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें अठहत्तरवाँ सर्ग परा हुआ ॥ ७८ ॥

एकोनाशीतितमः सर्गः

मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी परिक्रमा करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लानेके लिये चलनेके निमित्त ज्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना

ततः प्रभातसमये दिवसेऽथ चतुर्दशे। समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यमबुवन्॥१॥

तदनतर चौदहवें दिन प्रातःकाल समस्त राजकर्मचारी मिलकर भरतसे इस प्रकार बोले—॥ १॥ गतो दशरथः खर्म यो नो गुरुतरो गुरुः। रामं प्रवाज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम्॥ २॥ त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र महायशः।

संगत्या नापराध्नोति राज्यमेतद्नायकम् ॥ ३ ॥

'महायशस्वी राजकुमार! जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मणको बनमें भेजकर स्वयं स्वर्गलोकको चले गये, अब इस राज्यका कोई स्वामी नहीं है; इसलिये अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाईको स्वयं महाराजने बनवासकी आशा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया! अतः आपका राजा होना न्यायसङ्गत है। इस सङ्गतिके कारण ही आप राज्यको अपने अधिकारमें लेकर किसीके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं॥ २-३॥

#### आभिषेचितकं सर्वमिदमादाय राघव। प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज॥ ४॥

'राजकुमार रघुनन्दन! ये मन्त्री आदि खजनः पुरवासी तथा सेठलोग अभिषेककी सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं॥ ४॥

#### राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम्। अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान् नरर्षभ ॥ ५ ॥

'भरतजी! आप अपने पिता-पितामहोंके इस राज्यको अवस्य ग्रहण कीजिये। नरश्रेष्ठ! राजाके पदपर अपना अभिषेक कराइये और हमलोगोंकी रक्षा कीजिये'॥ ५॥

#### आभिषेचिनकं भाण्डं कृत्वा सर्वे प्रदक्षिणम् । भरतस्तं जनं सर्वे प्रत्युवाच धृतवतः ॥ ६ ॥

यह सुनकर उत्तम व्रतको धारण करनेवाले भरतने अभिषेकके लिये रखी हुई कलश आदि सब सामग्रीकी प्रदक्षिणा की और वहाँ उपस्थित हुए सब लोगोंको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ६॥

#### ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः। नैवं भवन्तो मां वक्तमहन्ति कुशला जनाः॥ ७॥

'सजनो ! आपलोग बुद्धिमान् हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। हमारे कुडमें सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राज्यका अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है॥ ७॥

#### रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः। अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पश्च च॥ ८॥

'श्रीरामचन्द्रजी हमलोगोंके वड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही चौदह वर्षोतक वनमें निवास करूँगा॥ ८॥

#### युज्यतां महती सेना चतुरङ्गमहाबळा। आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्॥ ९॥

'आपलोग विशाल चतुरिङ्गणी सेना, जो सब प्रकारसे सबल हो, तैयार कीजिये। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामचन्द्रजी-को वनसे लौटा लाऊँगा।। ९॥

#### आभिषेचितकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतम्। पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति॥१०॥ तत्रैव तं नरव्याञ्चमभिषिच्य पुरस्कृतम्। आनियिष्यामि वै रामं हव्यवाहिमवाध्वरात्॥११॥

अभिषेकके लिये संचित हुई इस सारी सामग्रीको आगे
 करके मैं श्रीरामसे मिलनेके लिये वनमें चल्ँगा और

उन नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीका वहीं अभिषेक करके यज्ञसे लायी जानेवाली अग्निके समान उन्हें आगे करके अयोध्यामें ले आऊँगा॥ १०-११॥

### न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धिनीम्। वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति ॥ १२॥

परंतु जिसमें लेशमात्र मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलानेवाली इस कैकेयीको मैं कदापि सफलमनोरथ नहीं होने दूँगा। श्रीराम यहाँके राजा होंगे और मैं दुर्गम वनमें निवास करूँगा।। १२॥

#### क्रियतां शिल्पिभः पन्थाः समानि विषमाणि च। रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥ १३॥

'कारीगर आगे जाकर रास्ता बनायें, ऊँची-नीची भूमिको बराबर करें तथा मार्गमें दुर्गम स्थानोंकी जानकारी रखनेवाले रक्षक भी साथ-साथ चलें' ॥ १३ ॥

### पवं सम्भाषमाणं तं रामहेतोर्नृपात्मजम्। प्रत्युवाचं जनः सर्वः श्रीमद् वाक्यमनुत्तमम् ॥ १४ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके लिये ऐसी वार्ते कहते हुए राजकुमार भरतसे वहाँ आये हुए सब लोगोंने इस प्रकार सुन्दर एवं परम उत्तम बात कही—॥ १४॥

### पवं ते भाषमाणस्य पद्मा श्रीरुपतिष्ठताम्। यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि ॥ १५॥

'भरतजी! ऐसे उत्तम वचन कहनेवाले आपके पास कमलवनमें निवास करनेवाली लक्ष्मी अवस्थित हों; क्योंकि आप राजाके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको स्वयं ही इस पृथिवीका राज्य लौटा देना चाहते हैं? ॥ १५ ॥

#### अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निराम्य च । प्रहर्षजास्तं प्रति बाष्पविन्दवो निपेतरायीनननेत्रसम्भवाः ॥ ११

उन लोगोंका कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वचन जब कानमें पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरतको बड़ी प्रसन्तता हुई । उन सबकी ओर देखकर भरतके मुख-मण्डलमें सुशोभित होनेवाले नेत्रोंसे हर्षजनित आँसुओंकी बुँदें गिरने लगीं ॥ १६॥

#### अचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टाः सामात्याः सपरिषदो वियातशोकाः। पन्थानं नरवरभक्तिमान् जनश्च व्यादिष्टस्तव वचनाच शिल्पिवर्गः॥ १७॥

भरतके मुखसे श्रीरामको ले आनेकी बात सुनकर उस सभाके सभी सदस्यों और मन्त्रियोंसहित समस्त राज-कर्मचारी हर्षसे खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरतसे बोले—'नरश्रेष्ठ ! आपकी आज्ञाके अनुसार और रक्षकोंको मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिया राजपरिवारके प्रति भक्तिभाव रखनेवाले कारीगरीं गया है' ॥ १७ ॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे एकोनाक्षीतितमः सर्गः ॥ ७९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें उनासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७९ ॥

## अशीतितमः सर्गः

अयोध्यासे गङ्गातटतक सुरम्य शिविर और कूप आदिसे युक्त सुखद राजमार्गका निर्माण अथ भूमिप्रदेशक्षाः सुत्रकर्मविशारदाः। अवृक्षेषु च देशेषु केचिद् वृक्षानरोपयन्। स्वकर्माभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा॥ १॥ केचित् कुटारेष्टक्कैश्च दात्रैदिछन्दन् कचित् कचित् ॥ ॥॥

अथ भूमिप्रदेशक्षाः सूत्रकमीवशारदाः।
स्वकमीभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा॥ १॥
कमीन्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रकोविदाः।
तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः॥ २॥
सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा।
समर्था ये च दृष्टारः पुरतश्च प्रतिस्थिरे॥ ३॥

तत्पश्चात् ऊँची-नीची एवं सजल-निर्जल भूमि-का ज्ञान रखनेवाले, सूत्रकर्म ( छावनी आदि बनानेके लिये सूत धारण करने ) में कुशल, मार्गकी रक्षा आदि अपने कर्ममें सदा सावधान रहनेवाले श्र्र-वीर, भूमि खोदने या सुरङ्ग आदि बनानेवाले, नदी आदि पार करनेके लिये तुरंत साधन उपस्थित करनेवाले अथवा जलके प्रवाहको रोकनेवाले वेतनभोगी कारीगर, थवई, रथ और यन्त्र आदि बनानेवाले पुरुष, बढ़ई, मार्गरश्चक, पेड़ काटनेवाले, रसोइये, चूनेसे पोतने आदिका काम करनेवाले, बाँसकी चटाई और सूप आदि बनानेवाले, चमड़ेका चारजामा आदि बनानेवाले तथा रास्तेकी विशेष जानकारी रखनेवाले सामर्थ्य-शाली पुरुषोंने पहले प्रस्थान किया ॥ १–३॥

स तु हर्षात् तमुद्देशं जनीधो विपुलः प्रयान् । अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वणि॥ ४॥

उस समय मार्ग ठीक करनेके लिये एक विशाल जन-समुदाय बड़े हर्षके साथ वनप्रदेशकी ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमाके दिन उमड़े हुए समुद्रके महान् वेगकी माँति शोभा पा रहा था॥ ४॥

ते स्ववारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदाः। करणैर्विविधोपेतैः पुरस्तात् सम्प्रतस्थिरे॥ ५॥

वे मार्ग-निर्माणमें निपुण कारीगर अपना-अपना दल साथ लेकर अनेक प्रकारके औजारोंके साथ आगे चल दिये॥ ५॥

लता वल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणूनइमन एव च। जनास्ते चिकरे मार्गे छिन्दन्तो विविधान द्रुमान्॥६॥

वे लोग लताएँ, बेलें, झाड़ियाँ, ठूँठे वृक्ष तथा पत्थरोंको इटाते और नाना प्रकारके वृक्षोंको काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे॥ ६॥ जिन स्थानोंमें वृक्ष नहीं थे, वहाँ कुछ लोगोंने वृक्ष भी लगाये। कुछ कारीगरोंने कुल्हाड़ों, टंकों (पत्थर तोड़नेके औजारों) तथा हँसियोंसे कहीं-कहीं वृक्षों और घासों-को काट-काटकर रास्ता साफ किया॥ ७॥

अपरे वीरणस्तम्बान् बलिनो बलवत्तराः। विधमन्ति सा दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः॥ ८॥ अपरेऽपूरयन् कृपान् पांसुभिः श्वभ्रमायतम्। निम्नभागांस्तथैवाद्य समांश्वकुः समन्ततः॥ ९॥

अन्य प्रवल मनुष्योंने जिनकी जहें नीचेतक जमी हुई थीं, उन कुश, कास आदिके झरमुटोंको हाथोंसे ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ-तहों ऊँचे-नीचे दुर्गम स्थानोंको खोद-खोदकर बराबर कर देते थे। दूसरे लोग कुओं और लंबे-चौड़े गड्ढोंको धूलोंसे ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते, वहाँ सब ओरसे मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही बराबर कर देते थे॥ ८-९॥

वबन्धुर्बन्धनीयांश्च क्षोद्यान् संचुक्षुदुस्तथा। विभिदुर्भेदनीयांश्चतांस्तान् देशान् नरास्तदा॥ १०॥

उन्होंने जहाँ पुल बाँघनेके योग्य पानी देखा, वहाँ पुल बाँघ दिये । जहाँ कँकरीली जमीन दिखायी दी, वहाँ उसे ठोक-पीटकर मुलायम कर दिया और जहाँ पानी बहनेके लिये मार्ग बनाना आवश्यक समझा, वहाँ बाँघ काट दिया । इस प्रकार विभिन्न देशोंमें वहाँकी आवश्यकताके अनुसार कार्य किया ॥ १० ॥

अचिरेण तु कालेन परिवाहान् बहूदकान्। चकुर्बहुविधाकारान् सागरप्रतिमान् बहून्॥११॥

छोटे-छोटे सोतोंको, जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था, चारों ओरसे बाँधकर शीघ ही अधिक जलवाला बना दिया। इस तरह थोड़े ही समयमें उन्होंने भिन्न-भिन्न आकार-प्रकारके बहुत-से सरोवर तैयार कर दिये, जो अगाध जलसे भरे होनेके कारण समुद्रके समान जान पड़ते थे॥ ११॥ निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान्। उद्पानान् बहुविधान् वेदिकापरिमण्डितान् ॥ १२॥

निर्जल स्थानोंमें नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे कुएँ और बावड़ी आदि बनवा दिये, जो आस-पास बनी हुई वेदि-काओंसे अलंकृत थे ॥ १२ ॥

प्रपुष्पितमहीरुहः। ससुघाकुट्टिमतलः पताकाभिरलंकृतः॥ १३॥ मन्तेद्युष्टद्विजगणः नानाकुसुमभूषितः। चन्दनोदकसंसिको पन्थाः सुरपथोपमः ॥१४॥ बह्वशोभत सेनायाः

इस प्रकार सेनाका वह मार्ग देवताओं के मार्गकी भाँति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमिपर चूना-सुर्खी और कंकरीट विछाकर उसे कूट पीटकर पक्का कर दिया गया था। उसके किनारे-किनारे फूलोंसे सुशोभित वृक्ष लगाये गये थे। वहाँके वृक्षोंपर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्गको पताकाओं हे सजा दिया गया था, उसपर चन्दनमिश्रित जलका छिड्काव किया गया था तथा अनेक प्रकारके फूलोंसे वह सड़क सजायी गयी थी ॥ १३-१४ ॥

आज्ञाप्याथ यथाज्ञप्ति युक्तास्ते ऽधिकृतानराः। देशेषु बहुस्वादुफलेषु च॥१५॥ रमणीयेषु यो निवेशस्त्वभित्रेतो भरतस्य महात्मनः। शोभयामासुर्भूषाभिर्भूषणोपमम् ॥१६॥

मार्ग बन जानेपर जहाँ-तहाँ छावनी आदि बनानेके लिये जिन्हें अधिकार दिया गया था, कार्यमें दत्त-चित्त रहनेवाले उन लोगोंने भरतकी आज्ञाके अनुसार सेवकोंको काम करनेका आदेश देकर जहाँ खादिष्ट फर्जोकी अधिकता थी उन सुन्दर प्रदेशोंमें छावनियाँ बनवायीं और जो भरतको अभीष्ट थाः मार्गके भूषणरूप उस शिविरको नाना प्रकारके अलंकारोंसे और भी सजा दिया ॥ १५-१६ ॥

नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः। निवेशान् स्थापयामासुर्भरतस्य महात्मनः ॥ १७॥

वास्तु-कर्मके ज्ञाता विद्वानोंने उत्तम नक्षत्रों और

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽशीतितमः सर्गः ॥ ८० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें अस्सीवाँ सर्ग पूरा हुआ।। ८०॥ -4-B4E>4-

एकाशीतितमः सर्गः

प्रात:कालके मङ्गलवाद्य-घोषको सुनकर भरतका दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वसिष्ठजीका संभामें आकर मन्त्री आदिको बुलानेके लिये दृत मेजना

ततो नान्दीमुखीं रात्रि भरतं सूतमागधाः। तुष्टुवुः सविशेषज्ञाः स्तवैर्मङ्गलसंस्तवैः॥१॥ इधर अयोध्यामें उस अभ्युदयस्चक रात्रिका थोड़ा-सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति-कलाके विशेषज्ञ सूत और

मुहूर्तोंमें महात्मा भरतके ठहरनेके लिये जो-जो स्थान बने थे। उनकी प्रतिष्ठा करवायी ॥ १७ ॥

बहुपांसुचयाश्चापि परिखाः परिवारिताः। प्रतोलीवरशोभिताः ॥ १८॥ तत्रेन्द्रनीलप्रतिमाः सौधप्राकारसंवृताः। प्रासादमालासंयुक्ताः पताकाशोभिताः सर्वे सुनिर्मितमहापथाः॥१९॥ विरङ्काग्रविमानकैः। विसर्पद्धिरिवाकादो समुच्छित्रैतिर्नवेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः॥२०॥

मार्गमें बने हुए वे निवेश ( विश्राम-स्थान ) इन्द्रपुरीके समान शोभा पाते थे। उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी गयी थीं, धूल-मिड़ीके ऊँचे देर लगाये गये थे। खेमोंके भीतर इन्द्रनीलमणिकी बनी हुई प्रतिमाएँ सजायी गयी थीं। गलियों और सड़कोंसे उनकी विशेष शोभा होती थी। राजकीय गृहों और देवस्थानोंसे युक्त वे शिविर चूने पुते हुए प्राकारों (चहारदीवारियों ) से घिरे थे। सभी विश्रामस्थान पताकाओंसे मुशोभित थे। सर्वत्र बड़ी-बड़ी सड़कोंका सुन्दर ढंगसे निर्माण किया गया था। विटङ्कों ( कबूतरोंके रहनेके स्थानों - कावकों ) और ऊँचे-ऊँचे श्रेष्ठ विमानोंके कारण उन सभी शिविरोंकी वड़ी शोभा हो रही थी ॥ १८-२०॥

जाह्नवीं तु समासाद्य विविधदुमकाननाम्। महामीनसमाकुलाम् ॥ २१ ॥ **चीतलामलपानीयां** सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा

नभः क्षपायाममलं विराजते। नरेन्द्रमार्गः स तदा व्यराजत क्रमेण रम्यः शुभशिल्यिनिर्मितः॥ २२॥

नाना प्रकारके वृक्षों और वनोंसे सुशोभितः शीतल-निर्मल जलसे भरी हुई और बड़े-बड़े मत्स्योंसे व्यास गङ्गाके किनारेतक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरोंने उसका निर्माण किया था। रात्रिके समय वह चन्द्रमा और तारागणोंसे मण्डित निर्मल आकाशके समान सुशोभित होता था ॥ २१-२२॥

मागधोंने मङ्गलमयी स्तुतियोद्वारा भरतका स्तवन आरम्भ किया।।

प्राणद्द्यामदुन्दुभिः। सुवर्णकोणाभिहतः द्धमुः राङ्कांश्च रातशो वाद्यांश्चोचावचखरान्॥ २॥ प्रइरकी समाप्तिको स्चित करनेवाली दुन्दुभि सोनेके डंडेसे आहत होकर वज उठी। बाजे वजानेवालोंने राङ्क तथा दूसरे-दूसरे नाना प्रकारके सैकड़ों बाजे वजाये ॥ २ ॥ स तूर्यघोषः सुमहान् दिवमापूरयन्निव। भरतं शोकसंतप्तं भृयः शोकैररन्ध्यत्॥ ३ ॥

वाद्योंका वह महान् तुमुल घोष समस्त आकाशको व्याप्त करता हुआ-सा गूँज उठा और शोकसंतप्त भरतको पुनः शोकाग्निकी आँचसे रॉधने लगा ॥ ३॥

ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं संनिवर्त्यं च । नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नमिद्दमत्रवीत् ॥ ४ ॥

वाद्योंकी उस ध्वनिसे भरतकी नींद खुल गयी; वे जाग उठे और 'मैं राजा नहीं हूँ' ऐसा कहकर उन्होंने उन वाजों-का वजना बंद करा दिया! तत्पश्चात् वे शत्रुध्नसे बोले—॥ परय शत्रुध्न कैंकेय्या लोकस्यापकृतं महत्। विसृज्य मिय दुःखानि राजा दशरथो गतः॥ ५॥

'शत्रुष्त ! देखो तो सही, कैकेयीने जगत्का कितना महान् अपकार किया है । महाराज दशरथ मुझपर बहुत-से दुःखोंका बोझ डालकर खर्गलोकको चले गये ॥ ५ ॥ तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः । परिभ्रमति राजश्रीनौरिवाकर्णिका जले ॥ ६ ॥

'आज उन धर्मराज महामना नरेशकी यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जलमें पड़ी हुई बिना नाविककी नौकाके समान इधर-उधर डगमगा रही है ॥ ६॥

योहिनः सुमहान् नाथः सोऽपि प्रवाजितो वने । अनया धर्ममुत्सुज्य मात्रा मे राघवः स्वयम् ॥ ७ ॥

'जो हमलोगोंके सबसे बड़े खामी और संरक्षक हैं, उन श्रीरघुनाथजीको भी खयं मेरी इस माताने धर्मको तिलाञ्जलि देकर वनमें भेज दिया'॥ ७॥

इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलयन्तमचेतनम्। कृपणा रुरुदुः सर्वाः सुखरं योषितस्तदा॥ ८॥

उस समय भरतको इस प्रकार अचेत हो होकर विलाप करते देख रिनवासकी सारी स्त्रियाँ दीनभावसे फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ८॥

तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् । सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः॥ ९॥

जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्मके ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वसिष्ठने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथके सभाभवनमें प्रवेश किया ॥ ९॥ शातकुम्भमयीं रम्यां मणिहेमसमाकुलाम् । सुधमोमिय धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥ १० ॥ स काञ्चनमयं पीठं स्वस्त्यास्तरणसंवृतम् । अध्यास्त सर्ववेदक्षो दृताननुशशास च ॥ ११ ॥

वह सभाभवन अधिकांश सुवर्णका बना हुआ था । उसमें सोनेके खम्मे लगे थे । वह रमणीय सभा देवताओंकी सुधर्मा सभाके समान शोभा पाती थी । सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञाता धर्मात्मा वसिष्ठने अपने शिष्यगणके साथ उस सभामें पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठपर जो स्वस्तिकाकार विद्योनेसे दका हुआ था, वे विराजमान हुए । आसन ग्रहण करनेके पश्चात् उन्होंने दृतोंको आज्ञा दी—॥ १०-११॥

ब्राह्मणान् क्षत्रियान् योधानमात्यान् गणवल्लभान्। क्षित्रमानयताव्यद्याः कृत्यमात्ययिकं हि नः ॥ १२ ॥ सराजपुत्रं शत्रुष्नं भगतं च यशस्विनम्। युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥ १३ ॥

'तुमलोग शान्तभावसे जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, यो द्वाओं, अमात्यों और सेनापितयोंको शीघ बुला लाओ। अन्य राज-कुमारोंके साथ यशस्त्री भरत और शत्रुच्नको, मन्त्री युधाजित् और सुमन्त्रको तथा और भी जो हितेषी पुरुष वहाँ हो उन सबको शीघ बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है'॥

ततो इलइलाशब्दो महान् समुद्रपद्यत । रथैरइवैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम् ॥ १४ ॥

तदनन्तर घोड़े, हाथी और रथोंसे आनेवाले लोगोंका महान् कोलाहल आरम्भ हुआ ॥ १४॥

ततो भरतमायान्तं शतकतुमिवामराः। प्रत्यनन्दन् प्रकृतयो यथा दशरथं तथा॥१५॥

तत्पश्चात् जैसे देवता इन्द्रका अभिनन्दन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों ( मन्त्री-प्रजा आदि ) ने आते हुए भरतका राजा दशरथकी ही भौति अभिनन्दन किया ॥१५॥

हद इव तिमिनागसंवृतः स्तिमितजलो मणिशङ्खशर्करः। दशरथस्रतशोभिता सभा सदशरथेव वभृव सा पुरा॥१६॥

तिमिनामक महान् मत्स्य और जलहस्तीसे युक्त, स्थिर जलवाले तथा मुक्ता आदि मणियोंसे युक्त शङ्क और बालुका-बाले समुद्रके जलाशयकी भाँति वह सभा दशरथपुत्र भरतसे मुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी, जैसे पूर्वकालमें राजा दशरथकी उपस्थितिसे शोभा पाती थी# ॥ १६ ॥

इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः॥ ८१ ॥ इस प्रकार श्रीवार्त्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें इक्यासीवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ८९ ॥

<sup>\*</sup> यहाँ सभा उपमेय और हद (जलाश्य) उपमान है। जलाशयके जो विशेषण दिये गये हैं, वे सभामें इन प्रकार संगत होते हैं—सभामें तिमि और जलहस्तोके चित्र लगे हैं। स्थिर जलकी जगह उसमें स्थिर तेज है, सम्भों में मणियाँ जड़ी गयी हैं, शक्क के चित्र हैं तथा फर्शमें सोनेका लेप लगा है, जो स्वर्णवालुका-सा प्रतीत होता है।

## द्वचशीतितमः सर्गः

विसष्टजीका भरतको राज्यपर अभिषिक्त होनेके लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित वताकर अखीकार करना और श्रीरामको लौटा लानेके लिये वनमें चलनेकी तैयारीके निमित्त सबको आदेश देना

तामार्यगणसम्पूर्णो भरतः प्रग्नहां सभाम्। ददर्शे बुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रां निशामिव॥१॥

बुद्धिमान् भरतने उत्तम ग्रह-नक्षत्रोंसे सुशोभित और पूर्ण चन्द्रमण्डलसे प्रकाशित रात्रिकी भाँति उस सभाको देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी मण्डलीसे भरी-पूरी तथा विषठ आदि श्रेष्ठ मुनियोंकी उपस्थितिसे शोभायमान थी।। १।।

आसनानि यथान्यायमार्याणां विशतां तदा। वस्त्राङ्गरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा॥ २॥

उस समय यथायोग्य आसनोंपर बैठे हुए आर्य पुरुषोंके वस्त्रों तथा अङ्गरागोंकी प्रभासे वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी॥ २॥

सा विद्वज्जनसम्पूर्णा सभा सुरुचिरा तथा। अदृश्यत घनापाये पूर्णचम्द्रेव शर्वरी॥३॥

जैसे वर्षाकाल व्यतीत होनेपर शरद्ऋतुकी पूर्णिमाको पूर्ण चन्द्रमण्डलसे अलंकत रजनी बड़ी मनोहर दिखायी देती है, उसी प्रकार विद्वानोंके समुदायसे भरी हुई वह सभा बड़ी मुन्दर दिखायी देती थी॥ ३॥

राइस्तु प्रकृतीः सर्वोः स सम्प्रेक्ष्य च धर्मवित्। इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चात्रवीत्॥ ४॥

उस समय धर्मके ज्ञाता पुरोहित वसिष्ठजीने राजाकी सम्पूर्ण प्रकृतियोंको उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन कहा—॥ ४॥

तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् । धनधान्यवर्ती स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव ॥ ५ ॥

'तात! राजा दशरथ यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समृद्धि-शालिनी पृथिवी तुम्हें देकर स्वयं धर्मका आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं ॥ ५॥

रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतां धर्ममनुसारन् । नाजहात् पितुरादेशं शशी ज्योत्स्नामिवोदितः॥ ६॥

'सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने सत्युक्षोंके धर्मका विचार करके पिताकी आज्ञाका उसी प्रकार उल्लङ्खन नहीं किया, जैसे उदित चन्द्रमा अपनी चाँदनीको नहीं छोड़ता है।। ६।।

पित्रा आत्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकम्।
तद् भुङ्क्व मुदितामात्यः क्षिप्रमेवाभिषेचय ॥ ७ ॥
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः।

कोट्यापरान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते ॥ ८ ॥

'इस प्रकार िता और ज्येष्ठ भ्राता—दोनोंने ही तुम्हें यह अकण्टक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मन्त्रियोंको प्रस्क रखते हुए इसका पालन करो और शीघ ही अपना अभिषेक करा लो। जिससे उत्तरः पश्चिमः, दक्षिणः, पूर्व और अपरान्त देशके निवासी राजा तथा समुद्रमें जहाजोंद्वारा व्यापार करनेवाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रहन प्रदान करें? ॥ ७-८ ॥

तच्छुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्छुतः। जगाम मनसा रामं धर्मक्षो धर्मकाङ्क्षया॥ ९॥

यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोकमें डूब गये और धर्म-पालनकी इच्छासे उन्होंने मन-ही-मन श्रीरामकी शरण ली ॥ सन्नारणकलया बाचा कलहंसम्बरो यवा।

सगाध्यकलया वाचा कलहंसस्वरो युवा। विललाय सभामध्ये जगहें च पुरोहितम्॥ १०॥

नवयुवक भरत उस भरी सभामें आँस् बहाते हुए
गद्गद वाणीद्वारा कल्हंसके समान मधुर स्वरसे विलाप करने
और पुरोहितजीको उपालम्भ देने लगे—॥ १०॥
चरितब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः।
धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्॥ ११॥

भगुरदेव ! जिन्होंने ब्रह्मचर्यका पालन किया, जो सम्पूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्मके लिये प्रयत्न-शील रहते हैं, उन बुद्धिमान् श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका मेरे-जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है ? ॥ ११ ॥ कथं द्शरथाजातो भवेद् राज्यापहारकः । राज्यं चाहं च रामस्य धर्म वक्तमिहाईसि ॥ १२ ॥

'महाराज दशरथका कोई भी पुत्र बड़े भाईके राज्यका अपहरण कैसे कर सकता है ? यह राज्य और मैं दोनों ही श्रीरामके हैं; यह समझकर आपको इस सभामें धर्मसंगत बात कहनी चाहिये ( अन्याययुक्त नहीं ) ॥ १२ ॥

ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीपनहुषोपमः। लब्धमर्हति काकृत्स्थो राज्यं दशरथो यथा॥ १३॥

'धर्मात्मा श्रीराम मुझसे अवस्थामें बड़े और गुणोंमें भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुषके समान तेजखी हैं। अतः महाराज दशरथकी भाँति वे ही इस राज्यको पानेके अधिकारी हैं॥ १३॥

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य कुर्या पापमहं यदि। इक्ष्वाकृणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः॥ १४॥ 'पापका आचरण तो नीच पुरुष करते हैं। वह मनुष्यको निश्चय ही नरकमें डालनेवाला है। यदि श्रीरामचन्द्रजीका राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूँ तो संसारमें इक्ष्वाकुकुलका कलंक समझा जाऊँगा॥ १४॥

#### यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तद्दपि रोचये। इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताञ्जलिः॥१५॥

भीरी माताने जो पाप किया है, उसे मैं कभी पखंद नहीं करता; इसिलये यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वनमें निवास करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ॥ राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः। त्रयाणामि लोकानां राघवो राज्यमहिति॥१६॥

'मैं श्रीरामका ही अनुसरण करूँगा। मनुष्योंमें श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजी ही इस राज्यके राजा हैं। वे तीनों ही लोकोंके राजा होने योग्य हैं? ॥ १६॥

तद्वाक्यं धर्मसंयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः। हर्यान्मुमुचुरश्रुणि रामे निहितचेतसः॥१७॥

भरतका वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद् श्रीराममें चित्त लगाकर हर्षके आँसू वहाने लगे ॥ १७ ॥ यदि त्वार्य न राक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात्। वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥

भरतने फिर कहा— ध्यदि मैं आर्य श्रीरामको वनसे न छौटा सकूँगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ छक्ष्मणकी भाँति वहीं निवास करूँगा ॥ १८॥

#### सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तियतुं वलात्। समक्षमार्यमिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनाम्॥ १९॥

भैं आप सभी सद्गुणयुक्त बर्ताव करनेवाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदोंके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीको बलपूर्वक लौटा लानेके लिये सारे उपायोंसे चेष्ठा करूँगा॥ १९॥

### विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः। प्रस्थापिता मया पूर्वे यात्रा च मम रोचते॥ २०॥

भीने मार्गशोधनमें कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन-भोगी कार्यकर्ताओंको पहले ही यहाँसे भेज दिया है। अतः मुझे श्रीरामचन्द्रजीके पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है?।। प्रवमुक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रात्वत्सलः। समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्॥ २१॥

समासदौंसे ऐसा कहकर आतृवत्सल धर्मात्मा भरत पास

#### बैठे हुए मन्त्रवेत्ता सुमन्त्रते इस प्रकार बोले—॥ २१॥ तूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात्। यात्रामाञ्चापय क्षिप्रं वलं चैव समानय॥ २२॥

'सुमन्त्रजी ! आप जल्दी उठकर जाइये और मेरी आज्ञा-से सबको वनमें चलनेका आदेश सूचित कर दीजिये और सेनाको भी शीघ ही बुला मेजिये' ॥ २२ ॥ प्रवसुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना। प्रहृष्टः सोऽदिशत् सर्वे यथासंदिष्टमिष्टवत् ॥ २३ ॥

महात्मा भरतके ऐसा कहनेपर सुमन्त्रने बड़े हर्षके साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया ॥२३॥

#### ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च । श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तां राघवस्य निवर्तने ॥ २४ ॥

'श्रीरामचन्द्रजीको छौटा छानेके छिये भरत जायँगे और उनके साथ जानेके छिये सेनाको भी आदेश प्राप्त हुआ है'— यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापितगण बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४॥

ततो योधाङ्गनाः सर्वा भर्तृन् सर्वान् गृहे गृहे । यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः ॥ २५ ॥

तदनन्तर उस यात्राका समाचार पाकर सैनिकोंकी सभी स्त्रियाँ घर-घरमें हर्षसे खिल उठीं और अपने पतियोंको जल्दी तैयार होनेके लिये प्रेरित करने लगीं ॥ २५ ॥

ते हयैगोरथैः शीघ्रं स्यन्दनैश्च मनोजवैः। सह योषिद्वलाध्यक्षा वलं सर्वमचोदयन्॥ २६॥

सेनापतियोंने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मनके समान वेग-शाली रथोंसहित सम्पूर्ण सेनाको स्त्रियोंसहित यात्राके लिये शीघ तैयार होनेकी आज्ञा दी ॥ २६ ॥

सज्जं तु तद् बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसंनिधौ। रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पाद्यतोऽब्रवीत्॥ २७॥

सेनाको कूँचके लिये उद्यत देख भरतने गुरुके समीप ही बगलमें खड़े हुए सुमन्त्रसे कहा—'आप मेरे रथको शीघ तैयार करके लाइये' ॥ २७ ॥

भरतस्य तु तस्याञ्चां परिगृह्य प्रदृषितः। रथं गृहीत्वोपययौ युक्तं परमवाजिभिः॥ २८॥

भरतकी उस आज्ञाको शिरोधार्य करके सुमन्त्र बड़े हर्षके साथ गये और उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ स्थ लेकर लौट आये ॥ २८॥

स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान् बुवन् सुयुक्तं दृढसत्यविक्रमः । गुरुं महारण्यगतं यशस्त्रिनं प्रसाद्यिष्यन् भरतोऽब्रवीत् तदा ॥ २९ ॥

तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रमवाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वनमें गये हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्रीराम-को लौटा लानेके निमित्त राजी करनेके लिये यात्राके उद्देश्यसे उस समय इस प्रकार बोले—॥ २९॥

> तूर्णं त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान् । आनेतुमिच्छामि हि तं वनस्थं प्रसाद्य शमं जगतो हिताय ॥ ३०॥

'मुमन्त्रजी ! आप शीघ उठकर सेनापितयोंके पास जाइये और उनसे कहकर सेनाको कल कूँच करनेके लिये तैयार होनेका प्रवन्ध कीजिये; क्योंकि मैं सारे जगत्का कल्याण करनेके लिये उन वनवासी श्रीरामको प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ' ॥ ३०॥

स स्तपुत्रो भरतेन सम्य-गाञ्चापितः सम्परिपूर्णकामः। शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् बलस्य मुख्यांश्च सुदृज्जनं च ॥ ३१॥

भरतकी यह उत्तम आज्ञा पाकर स्तपुत्र सुमन्त्रने अपना

मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्गके सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुदृदोंको भरतका आदेश सुना दिया ॥ ३१॥

ततः समुत्थाय कुले कुले ते
राजन्यवैदया वृष्लाश्च विप्राः।
अयूयुजन्तुष्ट्रस्थान् खरांश्च
नागान् हयांश्चेव कुलप्रस्तान्॥ ३२॥
तव प्रत्येक घरके लोग ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैदय और सुद्

तब प्रत्येक घरके लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूद्र उठ-उठकर अच्छी जातिके घोड़े, हाथी, ऊँट, गधे तथा रथों-को जोतने लगे ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वयशीतितमः सर्गः ॥ ८२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बयासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८२ ॥

# त्र्यशीतितमः सर्गः

## भरतकी वनयात्रा और शृङ्गवेरपुरमें रात्रिवास

ततः समुत्थितः कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम् । प्रययौ भरतः शीघ्रं रामदर्शनकाम्यया ॥ १ ॥

तदनन्तर प्रातःकाल उठकर भरतने उत्तम रथपर आरूढ़ हो श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे शीघतापूर्वक प्रस्थान किया ॥ १॥

अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः। अधिरुद्य हयैर्युकान् रथान् सूर्यरथोपमान्॥ २॥

उनके आगे-आगे सभी मन्त्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथोंपर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेवके रथ-के समान तेजस्वी दिखायी देते थे॥ २॥

नवनागसहस्राणि करिपतानि यथाबिधि । अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम् ॥ ३ ॥

यात्रा करते हुए इक्ष्वाकुकुलनन्दन भरतके पीछे-पीछे विधिपूर्वक सजाये गये नौ हजार हाथी चल रहे थे॥ ३॥ षष्टी रथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधाः। अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्॥ ४॥

यात्रापरायण यशस्वी राजकुमार भरतके पीछे साठ हजार रथ और नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे ॥ ४ ॥

शतं सहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम्। अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्॥ ५॥

उसी प्रकार एक छाख घुड़सवार मी उन यशस्वी रघु-कुलनन्दन राजकुमार भरतकी यात्राके समय उनका अनुसरण कर रहे थे॥ ५॥

कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्त्रिनी। रामानयनसंतुष्टा ययुर्यानेन भास्तता॥ ६॥ कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौसल्या देवी भी श्री-रामचन्द्रजीको छौटा लानेके लिये की जानेवाली उस यात्रासे संतुष्ट हो तेजस्वी रथके द्वारा प्रस्थित हुई ॥ ६॥

प्रयाताश्चार्यसंघाता रामं द्रष्टुं सलक्ष्मणम्। तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः॥ ७॥

ब्राह्मण आदि आयों ( त्रैवर्णिकों ) के समृह मनमें अत्यन्त हर्ष लेकर लक्ष्मणसिहत श्रीरामका दर्शन करनेके लिये उन्हींके सम्बन्धमें विचित्र बातें कहते-सुनते हुए यात्रा कर रहे थे ॥ ७ ॥

मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरसत्त्वं दढवतम्। कदा द्रक्ष्यामहे रामं जगतः शोकनाशनम्॥ ८॥

(वे आपसमें कहते थे—) 'हमलोग हड़ताके साथ उत्तम व्रतका पालन करनेवाले तथा संसारका दुःख दूर करने-वाले, स्थितप्रज्ञ, स्थामवर्ण महाबाहु श्रीरामका कब दर्शन करेंगे ! ॥ ८॥

दृष्ट एव हि नः शोकमपनेष्यति राघवः। तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्तिव भास्करः॥ ९॥

ंजैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जगत्का अन्धकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी हमारी आँखोंके सामने पड़ते ही हमलोगोंका सारा शोक-संताप दूर कर देंगे'॥ ९॥

इत्येवं कथयन्तस्ते सम्प्रहृष्टाः कथाः शुभाः । परिष्वजानाश्चान्योन्यं ययुर्नागरिकास्तदा ॥ १०॥

इस प्रकारकी बातें कहते और अत्यन्त हर्षसे भरकर एक-दूसरेका आलिङ्गन करते हुए अयोध्याके नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे॥ १०॥ ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैगमाः। रामं प्रतिययुईष्टाः सर्वाः प्रकृतयः शुभाः॥ ११ ॥

उस नगरमें जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और ग्रुम विचारवाले प्रजाजन भी बड़े हर्षके साथ श्रीरामसे मिलनेके लिये प्रस्थित हुए ॥ ११ ॥

मणिकाराश्चये केचित् कुम्भकाराश्च शोभनाः। सूत्रकर्मविशेषज्ञा ये च शस्त्रोपजीविनः॥१२॥ मायुरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा।

वन्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः ॥ १३॥

सुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलकारकाः। स्नापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शौण्डिकास्तथा ।१४।

रजकास्तुन्नवायाश्च प्रामघोषमहत्तराः। शैलूषाश्च सह स्त्रीभिर्यान्ति कैवर्तकास्तथा॥१५॥

समाहिता वेदविदी ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः। गोरथैर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः॥१६॥

जो कोई मणिकार (मणियोंको सानगर चढ़ाकर चमका देनेवाले), अच्छे कुम्भकार, स्तका ताना-बाना करके वस्त्र बनानेकी कलाके विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलानेवाले, मायूरक (मोरकी पाँखोंसे छत्र-व्यजन आदि बनानेवाले), आरेसे चन्दन आदिकी लकड़ी चीरनेवाले, मणि-मोती आदिमें छेद करनेवाले, रोचक (दीवारों और वेदी आदिमें शोभाका सम्पादन करनेवाले), दन्तकार (हाथीके दाँत आदिसे नाना प्रकारकी वस्तुओंका निर्माण करनेवाले), सुधाकार (चूना बनानेवाले), गत्धी, प्रसिद्ध सोनार, कम्बल और कालीन बनानेवाले, गरम जलसे नहलानेका काम करनेवाले, वैद्य, धूपक, (धूपन-क्रियाद्वारा जीविका चलानेवाले), शौण्डिक (मद्यविकेता), धोबी, दर्जी, गाँवों तथा गोशालाओंके महतो, स्त्रियोंसहित नट, केवट तथा समाहितचित्त सदाचारी वेदवेता सहस्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियोंपर चढ़कर वनकी यात्रा करनेवाले भरतके पीले-पीले गये॥ १२—१६॥

सुवेषाः युद्धवसनास्ताम्रमृष्टानुरुपिनः। सर्वे ते विविधैर्यानैः शनैर्भरतमन्वयुः॥१७॥

सबके वेश सुन्दर थे। सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अङ्गोंमें ताँवेके समान लाल रंगका अङ्गराग लगा था। वे सब-के-सब नाना प्रकारके वाहनोंद्वारा धीरे-धीरे भरतका अनुसरण कर रहे थे॥ १७॥

प्रहृष्टमुदिता सेना सान्वयात् कैकेयीसुतम्। भ्रातुरानयने यातं भरतं भ्रातुवत्सलम्॥१८॥

हर्ष और आनन्दमें भरी हुई वह सेना भाईको बुलानेके लिये प्रस्थित हुए कैकेयीकुमार भ्रातृवत्सल भरतके पीछे-पीछे चलने लगी ॥ १८॥

ते गत्वा दूरमध्यानं रथयानाश्वकुञ्जरैः। समासेदुस्ततो गङ्गां श्रङ्गवेरपुरं प्रति॥१९॥ इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियोंके द्वारा बहुत दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके बाद वे सब लोगश्वङ्गवेर-पुरमें गङ्गाजीके तटपर जा पहुँचे॥ १९॥

यत्र रामसखा वीरो गुहो ज्ञातिगणैर्वृतः। निवसत्यप्रमादेन देशं तं परिपालयन्॥ २०॥

जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका सखा वीर निषादराज गुह सावधानीके साथ उस देशकी रक्षा करता हुआ अपने माई-बन्धुओंके साथ निवास करता था॥ २०॥

उपेत्य तीरं गङ्गायाश्चकवाकैरलंकृतम्। ब्यवतिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी॥ २१॥

चक्रवाकोंसे अलंकृत गङ्गातटपर पहुँचकर भरतका अनुसरण करनेवाली वह सेना ठहर गयी॥ २१॥

निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गङ्गां शिवोदकाम्। भरतः सचिवान् सर्वानव्रवीद् वाक्यकोविदः॥ २२॥

पुण्यसिल्ला भागीरथीका दर्शन करके अपनी उस सेना-को शिथिल हुई देख बातचीत करनेकी कलामें कुशल भरतने समस्त सिचवोंसे कहा—॥ २२॥

निवेशयत में सैन्यमभित्रायेण सर्वतः। विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरङ्गमाम् ॥२३॥

'आपलोग मेरे सैनिकोंको उनकी इच्छाके अनुसार यहाँ सब ओर ठहरा दीजिये। आज रातमें विश्राम कर लेनेके बाद हम सब लोग कल सबेरे इन सागर-गामिनी नदी गङ्गाजीको पार करेंगे॥ २३॥

दातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः। और्ध्वदेहनिमित्तार्थमवतीर्योदकं नदीम्॥ २४॥

'यहाँ टहरनेका एक और प्रयोजन है—मैं चाहता हूँ कि गङ्गाजीमें उतरकर स्वर्गीय महाराजके पारलीकिक कस्याणके लिये जलाञ्जलि दे दूँ'॥ २४॥

तस्यैवं ब्रुवतोऽमात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः। न्यवेशयंस्तांइछन्देन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक् ॥६५॥

उनके इस प्रकार कहनेपर सभी मन्त्रियोंने 'तथास्तु' कह-कर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकोंको उनकी इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानोंपर ठहरा दिया ॥ २५ ॥

> निवेश्य गङ्गामनु तां महानदीं चमूं विधानैः परिवर्हशोभिनीम्। उवास रामस्य तदा महात्मनो

विचिन्तमानो भरतो निवर्तनम् ॥ २६॥

महानदी गङ्गाके तटपर खेमे आदिसे सुशोभित होनेवाली उस सेनाको ब्यवस्थापूर्वक टहराकर भरतने महात्मा श्रीरामके लौटनेके विषयमें विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया ॥ २६ ॥

इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाडयेऽयोध्याकाण्डे त्र्यशीतितमः सर्गः ॥ ८३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें तिरासीवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ८३ ॥ चतुरशीतितमः सर्गः

निषादराज गुहका अपने बन्धुओंको नदीकी रक्षा करते हुए युद्धके लिये तैयार रहनेका आदेश दे भेंटकी सामग्री ले भरतके पास जाना और उनसे आतिध्य स्वीकार करनेके लिये अनुरोध करना

ततो निविष्टां ध्वजिनीं गङ्गामन्वाश्चितां नदीम् । निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातीन् स परितोऽत्रवीत् ॥ १ ॥

उधर निषादराज गुहने गङ्गा नदीके तटपर ठहरी हुई भरतकी सेनाको देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई-बन्धुओंसे कहा —॥ १॥

महतीयमितः सेना सागराभा प्रहश्यते। नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्॥ २॥

'भाइयो ! इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्रके समान अपार दिखायी देती है; मैं मनसे बहुत सोचने-पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ ॥ २॥

यदा नु खलु दुर्बुद्धिर्भरतः स्वयमागतः। स एवं हि महाकायः कोविदारध्वजो रथे॥ ३॥

्निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है; यह कोविदारके चिह्नवाली विशाल ध्वजा उसीके स्थपर फहरा रही है ॥ ३ ॥

बन्धयिष्यति वा पाशैरथ वास्मान् वधिष्यति । अनु दाशर्राथं रामं पित्रा राज्याद् विवासितम् ॥ ४ ॥

भी समझता हूँ कि यह अपने मन्त्रियोद्वारा पहले हम लोगोंको पाशोंसे बँघवायगा अथवा हमारा वध कर डालेगा; तत्पश्चात् जिन्हें पिताने राज्यसे निकाल दिया है, उन दशरथ-नन्दन श्रीरामको भी मार डालेगा ॥ ४॥

सम्पन्नां श्रियमन्विच्छंस्तस्य राज्ञः सुदुर्छभाम् । भरतः कैकयीपुत्रो इन्तुं समधिगच्छति॥ ५॥

'कैकेयीका पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं मुदुर्लभ राजलक्ष्मीको अकेला ही इड्प लेना चाहता है। इसीलिये वह श्रीरामचन्द्रजीको वनमें मार डालनेके लिये जा रहा है।।५॥ भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरिथर्मम। तस्यार्थकामाः संनद्धा गङ्गानूपेऽत्र तिष्ठत॥ ६॥

परंतु दशरथकुमार श्रीराम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसिलये उनके हितकी कामना रखकर तुमलोग अख्न-शब्बोंसे सुसिबत हो यहाँ गङ्गाके तटपर मौजूद रहो ॥ ६ ॥ तिष्ठनतु सर्वदाशाश्च गङ्गामन्वाश्चिता नदीम् । बलयुका नदीरक्षा मांसमूलफलाशनाः॥ ७ ॥

्सभी मल्लाह सेनाके साथ नदीकी रक्षा करते हुए गङ्गाके तटपर ही खड़े रहें और नावपर रखे हुए फल-मूल आदिका आहार करके ही आजकी रात बितावें ॥ ७ ॥ नावां शतानां पञ्चानां कैवर्तानां शतं शतम् । संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्दिवत्य भ्यचोद्यत् ॥ ८ ॥

्हमारे पास पाँच सौ नावें हैं, उनमेंसे एक-एक नावपर मल्लाहोंके सौ-सौ जवान युद्ध-सामग्रीसे लैस होकर बैठे रहें।' इस प्रकार गुहने उन सबको आदेश दिया। ८॥ यदि तुष्टस्तु भरतो रामस्येह भविष्यति। इयं स्वस्तिमती सेना गङ्गामद्य तरिष्यति॥ ९॥

उसने फिर कहा कि 'यदि यहाँ भरतका भाव श्रीरामके प्रति संतोषजनक होगा, तभी उनकी यह सेना आज कुशल-पूर्वक गङ्गाके पार जा सकेगी? ॥ ९॥

इत्युक्त्वोपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधूनि च। अभिचकाम भरतं निषादाधिपतिर्गुहः॥१०॥

यों कहकर निषादराज गुह मत्स्यण्डी (मिश्री), फलके गूदे और मधु आदि भेंटकी सामग्री लेकर भरतके पास गया॥ १०॥

तमायान्तं तु सम्प्रेक्ष्य स्तपुत्रः प्रतापवान् । भरतायाचचक्षेऽथ समयक्षे विनीतवत् ॥ ११ ॥

उसे आते देख समयोचित कर्तन्यको समझने-वाले प्रतापी स्तपुत्र सुमन्त्रने विनीतकी भाँति भरतसे कहा—॥ ११॥

एव ज्ञातिसहस्रेण स्थपितः परिवारितः। कुशलो दण्डकारण्ये वृद्धो आतुश्च ते सस्ना॥ १२॥ तस्मात् पर्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधियो गुहः। असंशयं विजानीते यत्र तौ रामलक्ष्मणौ॥ १३॥

'क्कुत्स्यकुलभूषण! यह बूढ़ा निषादराज गुह अपने सहस्रों भाई-बन्धुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्रीरामका सखा है। इसे दण्डकारण्यके मार्गकी विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण कहाँ हैं, अतः निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिये अवसर दों।।

एतत् तु वचनं श्रुत्वा सुमन्त्राद् भरतः शुभम्। जवाच वचनं शीव्रं गुहः पश्यतु मामिति॥ १४॥

सुमन्त्रके मुखसे यह ग्रुभ वचन सुनकर भरतने कहा—'निघादराज गुह मुझसे शीघ्र मिलें—इसकी ब्यवस्था की जाय' ॥ १४ ॥

लब्ध्वानुक्षां सम्प्रहृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः। आगम्य भरतं प्रह्लो गुहो वचनमब्रवीत्॥१५॥

१- यहाँ मूलमें 'मत्स्य' शब्द 'मत्स्यण्डी' अर्थात् मिश्रीका वाचक है। 'मत्स्यण्डी' इस नामका एक अंश 'मत्स्य' है, अतः नामके एक अंशके प्रहणसे सम्पूर्ण नामका प्रहण किया गया है। मिलनेकी अनुमति पाकर गुह अपने भाई-बन्धुओंके साथ वहाँ प्रसन्नतापूर्वक आया और भरतसे मिलकर बड़ी नम्रताके साथ बोला—॥ १५॥

निष्कुटइचैव देशोऽयंवश्चिताश्चापि ते वयम्। निवेदयाम ते सर्वे खके दाशगृहे वस ॥१६॥

'यह वन-प्रदेश आपके लिये घरमें लगे हुए वगीचेके समान है। आपने अपने आगमनकी सूचना न देकर हमें धोलेमें रख दिया—हम आपके स्वागतकी कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है, वह सब आपकी सेवामें अर्पित है। यह निषादोंका घर आपका ही है, आप यहाँ सुख-पूर्वक निवास करें।। १६॥

अस्ति मूलफलं चैतित्रिषादैः स्वयमर्जितम्। आर्द्रे शुष्कं तथा मांसं वन्यं चोचावचं तथा॥ १७॥ 'यह फल-मूल आपकी सेवामें प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़कर लाये हैं। इनमेंसे कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ स्ख गये हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फलका गूदा भी है। इन सबके सिवा नाना प्रकारके दूसरे-दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें॥ १७॥

आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीम्। अर्चितो विविधैःकामैःश्वः ससैन्यो गमिष्यसि॥ १८॥

'हम आशा करते हैं कि यह सेना आजकी रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकारकी मनोवाञ्छित वस्तुओं से आज हम सेनासहित आपका सत्कार करेंगे, फिर कछ सबेरे आप अपने सैनिकोंके साथ यहाँसे अन्यत्र जाइयेगा?॥ १८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमं चौरासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८४ ॥

## पत्राशीतितमः सर्गः

गुह और भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक

पवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति गुहम्। प्रत्युवाच महाप्राञ्चो वाक्यं हेत्वर्थसंहितम्॥ १॥

निषादराज गुइके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान् भरतने युक्ति और प्रयोजनयुक्त वचनोंमें उसे इस प्रकार उत्तर दिया-॥ १॥

ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सस्ते । यो मे त्वमीद्दशीं सेनामभ्यर्चीयतुमिच्छसि ॥ २ ॥

'भैया! तुम मेरे बड़े भाई श्रीरामके सखा हो। मेरी इतनी बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते हो, यह तुम्हारा मनोरथ बहुत ही ऊँचा है। तुम उसे पूर्ण ही समझो—तुम्हारी श्रद्धांसे ही हम सब लोगोंका सत्कार हो गया'॥ २॥

इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम्। अत्रवीद् भरतः श्रीमान् पन्थानं दर्शयन् पुनः॥ ३॥

यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान् भरतने गन्तव्य मार्गको हाथके संकेतसे दिखाते हुए पुनः गुहसे उत्तम वाणीमें पूछा—॥ ३॥

कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं यथा। गहनोऽयं भृशं देशो गङ्गानूपो दुरत्ययः॥ ४॥

'निषादराज! इन दो मार्गोमेंसे किसके द्वारा मुझे भरद्वाज मुनिके आश्रमपर जाना होगा? गङ्गाके किनारेका यह प्रदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है। इसे लॉघकर आगे बढ़ना कठिन है'॥ ४॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः। अबवीत् प्राञ्जलिर्भृत्वा गुहो गहनगोचरः॥ ५॥

बुद्धिमान् राजकुमार भरतका यह वचन सुनकर वनमें विचरनेवाले गुहने हाथ जोड़कर कहा—॥ ५॥

दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशशाः सुसमाहिताः । अहं चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल ॥ ६ ॥

'महावली राजकुमार ! आपके साथ बहुत-से मल्लाह जायँगे, जो इस प्रदेशसे पूर्ण परिचित तथा मलीमाँति सावधान रहनेवाले हैं । इनके सिवा मैं भी आपके साथ चलूँगा ॥ ६ ॥

कचिन्न दुष्टो वजिस रामस्याहिष्टकर्मणः। इयं ते महती सेना शङ्कां जनयतीव मे॥ ७॥

'परंतु एक बात बताइये, अनायास ही महान् पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं जा रहे हैं ? आपकी यह विशाल सेना मेरे मनमें शङ्का-सी उत्पन्न कर रही है' ॥ ७॥

तमेवमिभाषन्तमाकाश इव निर्मलः। भरतः इलक्ष्णया वाचा गुहं वचनमत्रवीत्॥ ८॥

ऐसी बात कहते हुए गुहसे आकाशके समान निर्मल भरतने मधुर वाणीमें कहा—॥ ८॥

मा भूत् स कालो यत् कष्टं न मां शिक्कतुमहंसि। राधवः स हि मे भ्राता ज्येष्टः पितृसमो मतः॥९॥ 'निषादराज! ऐसा समय कभी न आये। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तुम्हें मुझपर संदेह नहीं करना चाहिये। श्रीरघुनाथजी मेरे बड़े भाई हैं। मैं उन्हें पिताके समान मानता हूँ॥ ९॥

## तं निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्। बुद्धिरन्या न मे कार्या गुह सत्यं व्रवीमि ते ॥ १०॥

'ककुत्थकुलभूषण श्रीराम वनमें निवास करते हैं। अतः उन्हें लौटा लानेके लिये जा रहा हूँ। गुह् ! मैं तुमसे सच कहता हूँ। तुम्हें मेरे विषयमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये'॥ १०॥

## स तु संहष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्। पुनरेवाबवीद् वाक्यं भरतं प्रति हर्षितः॥११॥

भरतकी बात सुनकर निषादराजका मुँह प्रसन्नतासे खिल उठा। वह हर्षसे भरकर पुनः भरतसे बोला—॥ ११॥

### धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पद्यामि जगतीतले । अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि ॥ १२ ॥

'आप धन्य हैं, जो बिना प्रयत्नके हाथमें आये हुए राज्यको त्याग देना चाहते हैं। आपके समान धर्मात्मा मुझे इस भूमण्डलमें कोई नहीं दिखायी देता ॥ १२॥

## शाश्वती खलु ते कीर्तिलोंकाननु चरिष्यति । यस्त्वं कुच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३ ॥

'कष्टप्रद वनमें निवास करनेवाले श्रीरामको जो आप लौटा लाना चाहते हैं; इसमें समस्त लोकोंमें आपकी अक्षय कीर्तिका प्रसार होगा'। १३॥

### एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा। वभौ नष्टप्रभः सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत॥१४॥

जब गुद्द भरतसे इस प्रकारकी बातें कह रहा था, उसी समय सूर्यदेवकी प्रभा अदृश्य हो गयी और रातका अन्धकार सब ओर फैल गया ॥ १४॥

## संनिवेश्य स तां सेनां गुहेन परितोषितः। शत्रुष्टेन समं श्रीमाञ्छयनं पुनरागमत्॥ १५॥

गुइके वर्तावसे श्रीमान् भरतको बड़ा संतोष हुआ और वे सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा दे शत्रुष्नके साथ शयन करनेके लिये गये ॥ १५ ॥

## रामिवन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः। उपस्थितो ह्यनर्हस्य धर्मप्रेक्षस्य तादशः॥१६॥

धर्मपर दृष्टि रखनेवाले महात्मा भरत शोकके योग्य नहीं थे तथापि उनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके लिये चिन्ताके कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ, जिसका वर्णन नहीं हो सकता॥ १६॥

## अन्तर्दाहेन दहनः संतापयित राघवम्। वनदाहाग्निसंतप्तं गूढोऽग्निरिव पादपम्॥१७॥

जैसे वनमें फैठे हुए दावानलसे संतप्त हुए वृक्षको उसके खोखलेमें छिपी हुई आग और भी अधिक जलाती है, उसी प्रकार दशरथ-मरणजन्य चिन्ताको आगसे संतप्त हुए रघुकुलनन्दन भरतको वह राम-वियोगसे उत्पन्न हुई शोकाग्नि और भी जलाने लगी ॥ १७॥

## प्रसृतः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसम्भवम् । यथा सूर्योग्रुसंतप्तो हिमवान् प्रसृतो हिमम् ॥१८॥

जैसे सूर्यकी किरणोंसे तपा हुआ हिमालय अपनी पित्रली हुई वर्फको बद्दाने लगता है, उसी प्रकार भरत शोकाग्निसे संतप्त होनेके कारण अपने सम्पूर्ण अङ्गोंसे पसीना बहाने लगे॥ १८॥

## ध्याननिर्दरशैलेन विनिःश्वसितधातुना। दैन्यपादपसंघेन शोकायासाधिश्यङ्गिणा॥१९॥ प्रमोहानन्तसस्वेन संतापौषधिवेणुना। आक्रान्तो दुःखशैलेन महता कैकयीसुतः॥२०॥

उस समय कैकेयीकुमार भरत दुःखके विशाल पर्वतसे आकान्त हो गये थे। श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान ही उसमें छिद्ररहित शिलाओंका समृह था। दुःखपूर्ण उच्छ्वास ही गैरिक आदि धातुका स्थान ले रहा था। दीनता (इन्द्रियोंकी अपने विषयोंसे विमुखता) ही वृक्षसमृहोंके रूपमें प्रतीत होती थी। शोकजनित आयास ही उस दुःखरूपी पर्वतके ऊँचे शिखर थे। अतिशय मोह ही उसमें अनन्त प्राणी थे। बाहर-मीतरकी इन्द्रियोंमें होनेवाले संताप ही उस पर्वतकी ओषधियाँ तथा बाँसके वृक्ष थे॥ १९-२०॥

### विनिःश्वसन् वै भृशदुर्मनास्ततः प्रमूढसंज्ञः परमापदं गतः। शमं न लेभे हृदयज्वरादितो नर्र्पभो यृथहतो यथर्पभः॥२१॥

उनका मन बहुत दुखी था। वे छंबी साँस खींचते हुए सहसा अपनी सुध-बुध खोकर बड़ी भारी आपित्तमें पड़ गये। मानसिक चिन्तासे पीड़ित होनेके कारण नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिलती थी। उनकी दशा अपने झुंडसे बिछुड़े हुए वृषभकी-सी हो रही थी॥ २१॥

गुहेन सार्ध भरतः समागतो महानुभावः सजनः समाहितः। सुदुर्मनास्तं भरतं तदा पुन-र्गुहः समाश्वासयद्श्रजं प्रति ॥ २२ ॥ परिवारसिंहत एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहसे बड़े भाईके लिये चिन्तित थे, अतः गुहने उन्हें पुनः मिले, उस समय उनके मनमें बड़ा दु:ख था। वे अपने आश्वासन दिया॥ २२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे . वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥ ८५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचासीवाँ सर्ग पूरा दुआ ॥ ८५ ॥

## षडशीतितमः सर्गः

## निपादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्भाव और विलापका वर्णन

आचचक्षेऽथ सद्भावं लक्ष्मणस्य महात्मनः। भरतायाप्रमेयाय गुहो गहनगोचरः॥१॥

वनचारी गुहने अप्रमेय शक्तिशाली भरतसे महात्मा लक्ष्मणके सद्भावका इस प्रकार वर्णन किया—॥ १॥ तं जाम्रतं गुणैर्युक्तं वरचापेषुधारिणम्।

भात्गुप्त्यर्थमत्यन्तमहं छक्ष्मणमञ्जवम् ॥ २ ॥

''लक्ष्मण अपने भाईकी रक्षाके लिये श्रेष्ठ घनुष और

बाण धारण किये अधिक कालतक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मणसे मैंने इस प्रकार कहा—॥ २॥ इयं तात सुखा शच्या त्वदर्थमुपकल्पिता।

प्रत्यादवसिद्धि दोष्वास्यां सुखं राघवनन्दन ॥ ३ ॥ उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः। धर्मातमंस्तस्य गुष्त्यर्थे जागरिष्यामहे वयम् ॥ ४ ॥

''तात रघुकुलनन्दन! मैंने तुम्हारे लिये यह मुखदायिनी शय्या तैयार की है। तुम इसपर मुखपूर्वक सोओ और मली-माँति विश्राम करो। यह (मैं) सेवक तथा इसके साथके सब लोग वनवासी होनेके कारण दुःख सहन करनेके योग्य हैं (क्योंकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है); परंतु तुम मुखमें ही पले होनेके कारण उसीके योग्य हो। धर्मात्मन्! हमलोग श्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर जागते रहेंगे॥

निह रामात् वियतरो ममास्ति भुवि कश्चन । मोत्सुको भूर्ववीम्येतद्थ सत्यं तवाग्रतः॥ ५॥

"मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमण्डलमें मुझे श्रीरामसे बदकर प्रिय दूसरा कोई नहीं है; अतः तुम इनकी रक्षाके लिये उत्सुक न होओ ॥ ५॥

अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहद्यशः। धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामौ च केवलौ॥६॥

''इन श्रीरघुनायजीके प्रसादसे ही मैं इस लोकमें महान् यदा, प्रचुर धर्मलाभ तथा विद्युद्ध अर्थ एवं भोग्य-वस्तु पानेकी आशा करता हूँ ॥ ६॥

सोऽहं त्रियसखं रामं शयानं सह सीतया। रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैशीतिभिः सह॥ ७॥

''अतः मैं अपने समस्त बन्धु-बान्धवोंके साथ हाथमें

धनुष लेकर सीताके साथ सोये प्रिय सखा श्रीरामकी (सब प्रकारसे) रक्षा करूँगा॥ ७॥

निह मेऽविदितं किंचिद् वनेऽसिश्चरतः सदा। चतुरङ्गं हापि बलं प्रसहेम वयं युधि॥ ८॥

''इस वनमें सदा विचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँकी कोई बात छिपी नहीं है। हमलोग यहाँ युद्धमें शत्रुकी चतुरङ्गिणी सेनाका भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं'।। एवमसाभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना। अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपद्यता॥ ९॥

''इमारे इस प्रकार कहनेपर धर्मपर ही दृष्टि रखनेवाले महात्मा लक्ष्मणने हम सब लोगोंसे अनुनयपूर्वक कहा—॥९॥ कथं दाशरधी भूमी शयाने सह सीतया।

शक्यानिद्रामया लब्धुं जीवितानि सुखानिवा॥ १०॥

'निधादराज ! जब दशरथनन्दन श्रीराम देवी सीताके साथ भूमिपर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम शय्यापर सोकर नींद लेना, जीवन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे-दूसरे मुखोंको मोगना कैसे सम्भव हो सकता है ?॥

यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि। तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया॥ ११॥

''गुह ! देखो, सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्धमें जिनके वेगको नहीं सह सकते, वे ही श्रीराम इस समय सीताके साथ तिनकोंपर सो रहे हैं ॥ ११॥

महता तपसा लब्धो विविधेश्च परिश्रमैः। एको दशरथस्पेष पुत्रः सदशलक्षणः॥१२॥ अस्मिन् प्रवाजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति। विधवा मेदिनी नृनं क्षिप्रमेव भविष्यति॥१३॥

''महान् तप और नाना प्रकारके परिश्रमसाध्य उपायों-द्वारा जो यह महाराज दशरथको अपने समान उत्तम लक्षणोंसे युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं इन श्रीरामके वनमें आ जानेसे राजा दशरथ अधिक कालतक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जायगी ॥ १२-१३॥

विनद्य सुमहानादं अमेणोपरताः स्त्रियः। निर्घोषो विरतो नूनमद्य राजनिवेशने॥१४॥

''अवस्य ही अव रनवासकी स्त्रियाँ बड़े जोरसे आर्तनाद करके अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी और राजमहलका वह हाहाकार इस समय शान्त हो गया होगा।।१४॥

कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम। नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम् ॥१५॥

''महारानी कौसल्याः राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा-ये सब लोग आजकी इस राततक जीवित रह सकेंगे या नहीं; यह मैं नहीं कह सकता ॥ १५॥

जीवेदिप च मे माता शत्रुध्नस्यान्ववेक्षया। दुःखिता या हि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति॥१६॥

'शत्रुष्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव है, मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जायँ; परंतु पुत्रके विरहसे दुःखमें हूबी हुई वीर-जननी कौसल्या अवस्य नष्ट हो जायँगी ॥ १६ ॥

मनोरथम्। अतिक्रान्तमतिकान्तमनवाप्य राज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१७॥

(( महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त करूँ ) अपने उस मनोरथको न पाकर श्रीरामको राज्यपर स्थापित किये विना ही 'हाय ! मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ! नष्ट हो गया !!' ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगे ॥ १७ ॥

सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्यपस्थिते। प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम् ॥१८॥

''उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग वहाँ रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथका सभी प्रेतकार्योंमें संस्कार करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और भाग्यशाली हैं ॥ १८ ॥

सुविभक्तमहापथाम्। रम्यचत्वरसंस्थानां सर्वरत्नविभूषिताम् ॥ १९॥ हर्म्यप्रासादसम्पन्नां तूर्यनादविनादिताम्। गजाश्वरथसम्बाधां हृष्टपुष्टजनाकुलाम् ॥ २०॥ सर्वकल्याणसम्पूर्णी आरामोद्यानसम्पूर्णो समाजोत्सवशालिनीम्। सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम ॥ २१ ॥

''( यदि पिताजी जीवित रहे तो ) रमणीय चबूतरों और चौराहोंके सुन्दर स्थानोंसे युक्त, पृथक्-पृथक् बने हुए विशाल राजमार्गोंसे अलंकृतः धनिकोंकी अद्यालिकाओं और देवमन्दिरों एवं राजभवनोंसे सम्पन्न, सब प्रकारके रत्नोंसे विभूषित, हाथियों, घोड़ों और रथोंके आवागमनसे भरी हुई, विविध वाद्योंकी ध्वनियोंसे निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओंसे भरपूर, हृष्ट-पृष्ट मनुष्योंसे व्याप्त, पुष्पबाटिकाओं और उद्यानों-से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सर्वोसे सुशोभित हुई मेरे पिता-की राजधानी अयोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे, वास्तवमें वे ही सुखी हैं ॥ १९-२१ ॥

अपि सत्यप्रतिक्षेन सार्धे कुशालिना वयम्। निवृत्ते समये ह्यस्मिन् सुखिताः प्रविशेमहि ॥ २२ ॥

''क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर सकुशल लौटे हुए सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामके साथ इमलोग अयोध्यापुरीमें प्रवेश कर सकेंगे'।। २२ ॥

परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः। तिष्ठतो राजपुत्रस्य दार्वरी सात्यवर्तत ॥ २३ ॥

''इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार

लक्ष्मणकी वह सारी रात जागते ही बीती ॥ २३ ॥ प्रभाते विमले सूर्ये कारियत्वा जटा उभी। अस्मिन् भागीरथीतीरे सुखं संतारितौ मया ॥ २४ ॥

''प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होनेपर मैंने भागीरथीके तटपर ( वटके दूधसे ) उन दोनोंके केशोंको जटाका रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक पार उतारा ॥ २४ ॥

जटाधरी ती द्रमचीरवाससी कुअरयूथपोपमौ । महावली परंतपी वरेषुघीचापधरी व्यपेक्षमाणी सह सीतया गती ॥ २५॥

''सिरपर जटा धारण करके वल्कल एवं चीर-वस्त्र पहने हुए, महाबली, शत्रुसंतापी श्रीराम और लक्ष्मण दो गज-यूथपितयोंके समान शोभा पाते थे। वे सुन्दर तरकस और धनुष घारण किये इघर-उघर देखते हुए सीताके साथ चले गये" ॥ २५ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छियासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८६ ॥

# सप्ताशीतितमः सर्गः

भरतकी मूर्च्छासे गुह, शत्रुष्टन और माताओंका दुखी होना, होशमें आनेपर भरतका गुहसे श्रीराम आदिके भोजन और शयन आदिके विषयमें पूछना और गुहका उन्हें सब बातें बताना

गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो भृशमप्रियम्। ध्यानं जगाम तत्रैव यत्र तच्छूतमिष्रयम् ॥ १ ॥ अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर भरत चिन्तामग्न हो गये।

गुह्का श्रीरामके जटाधारण आदिसे सम्बन्ध रखनेवाला

जिन श्रीरामके विषयमें उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हींका वे चिन्तन करने लगे ( उन्हें यह चिन्ता हो गयी कि अब मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा । श्रीरामने जब जटा धारण कर ली, तब वे शायद ही लौटें ) ॥ १ ॥

सुकुमारो महासत्त्वः सिंहस्कन्धो महासुजः। पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुणः प्रियदर्शनः॥२॥ प्रत्याश्वस्य मुहूर्ते तु कालं परमदुर्मनाः। ससाद सहसा तोत्रैईदि विद्व इव द्विपः॥३॥

भरत सुकुमार होनेके साथ ही महान् बलशाली थे, उनके कंघे सिंहके समान थे, भुजाएँ बड़ी बड़ी और नेत्र विकसित कमलके सदृश सुन्दर थे। उनकी अवस्था तरुण थी और वे देखनेमें बड़े मनोरम थे। उन्होंने गुहकी बात सुनकर दो घड़ीतक किसी प्रकार धैर्य धारण किया, फिर उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ। वे अंकुशसे विद्ध हुए हाथीके समान अत्यन्त ब्यथित होकर सहसा दुःखसे शिथिल एवं मूर्च्छित हो गये॥ २-३॥

भरतं मूर्चिछतं रुष्ट्वा विवर्णवदनो गुहः। बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः॥ ४॥

भरतको मूर्च्छित हुआ देख गुहके चेहरेका रंग उड़ गया। वह भूकम्पके समय मधित हुए बृक्षकी भाँति वहाँ व्यथित हो उठा॥ ४॥

तदवस्थं तु भरतं शत्रुष्नोऽनन्तरस्थितः। परिष्वज्य रुरोदोच्चैर्विसंज्ञः शोककर्शितः॥५॥

शत्रुष्न भरतके पास ही बैठे थे । वे उनकी वैसी अवस्था देख उन्हें हृदयसे लगाकर जोर-जोरसे रोने लगे और शोकसे पीड़ित हो अपनी सुध-बुध खो बैठे ॥ ५ ॥ ततः सर्वाः समापेतुर्मातरो भरतस्य ताः । उपवासकृशा दीना भर्तृव्यसनकृशिताः॥ ६ ॥

तदनन्तर भरतकी सभी माताएँ वहाँ आ पहुँचीं। वे पतिवियोगके दुःखसे दुखी, उपवास करनेके कारण दुर्बळ और दीन हो रही थीं॥ ६॥

ताश्च तं पतितं भूमौ रुद्दत्यः पर्यवारयन् । कौसल्या त्वनुस्त्यैनं दुर्मनाः परिषस्वजे ॥ ७ ॥

भूमिपर पड़े हुए भरतको उन्होंने चारों ओरसे घेर लिया और सब-की-सब रोने लगीं। कौसल्याका हृदय तो दुःखसे और भी कातर हो उठा। उन्होंने भरतके पास जाकर उन्हें अपनी गोदमें चिपका लिया॥ ७॥

वत्सला स्वं यथा वत्समुपगुद्य तपस्तिनी। परिपत्रच्छ भरतं रुद्ती शोकलालसा॥८॥

जैसे वत्सला गौ अपने बछड़ेको गलेसे लगाकर चाटती है, उसी तरह शोकसे ब्याकुल हुई तपिस्वनी कौसल्याने भरत-को गोदमें लेकर रोते-रोते पूछा—॥ ८॥ पुत्र व्याधिर्न ते कचिच्छरीरं प्रति वाधते। अस्य राजकुरुस्याद्य त्वदधीनं हि जीवितम्॥९॥

भीटा ! तुम्हारे शरीरको कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा रहा है ? अब इस राजवंशका जीवन तुम्हारे ही अधीन है ॥ त्वां दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभातके गते । वृत्ते दशरथे राज्ञि नाथ एकस्त्वमद्य नः ॥ १०॥

'वत्स! मैं तुम्हींको देखकर जी रही हूँ। श्रीराम लक्ष्मणके साथ वनमें चले गये और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गये; अब एकमात्र तुम्हीं हमलोगोंके रक्षक हो ॥ १०॥ कच्चिन्न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतं ते किंचिद्प्रियम्। पुत्रे वा होकपुत्रायाः सहभार्ये वनं गते॥ ११॥

ंबेटा! सच बताओ, तुमने लक्ष्मणके सम्बन्धमें अथवा मुझ एक ही पुत्रवाली माके बेटे वनमें सीतासहित गये हुए श्रीरामके विषयमें कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है ११ ॥ ११ ॥ स मुहूर्त समाश्वस्य रुद्दन्तेव महायशाः । कौसल्यां परिसान्त्वयेदं गुहं वचनमञ्जवीत् ॥ १२ ॥

दो ही बड़ीमें जब महायशस्त्री भरतका चित्त स्वस्य हुआ, तब उन्होंने रोते-रोते ही कौसल्याको सान्त्वना दी (और कहा— भा ! घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है )। फिर निषादराज गुहसे इस प्रकार पूछा—॥ १२॥

भाता में कावसद् रात्री क सीता क च लक्ष्मणः। अस्वपच्छयने कस्मिन् किं भुक्त्वा गुह शंस में ॥१३॥

'गुह ! उस दिन रातमें मेरे भाई श्रीराम कहाँ ठहरे थे ! सीता कहाँ थीं ! और लक्ष्मण कहाँ रहे ! उन्होंने क्या भोजन करके वैसे बिछौनेपर शयन किया था ! ये सब बातें मुझे बताओं! !! १३ !!

सोऽब्रवीद् भरतं हृष्टो निषादाधिपतिर्गुहः। यद्विधं प्रतिपेदे च रामे प्रियहितेऽतिथौ॥१४॥

ये प्रश्न सुनकर निषादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्रीरामके आनेपर उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था, वह सब बताते हुए भरत-से कहा—॥ १४॥

अन्तमुचावचं भक्ष्याः फलानि विविधानि च । रामायाभ्यवहारार्थे बहुशोऽपहृतं मया ॥१५॥

ंमैंने मॉॅंति मॉंतिके अन्न, अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ और कई तरहके फल श्रीरामचन्द्रजीके पास मोजनके लिये प्रचुर मात्रामें पहुँचाये ॥ १५ ॥

तत् सर्वे प्रत्यनुशासीद् रामः सत्यपराक्रमः। न हि तत् प्रत्यगृक्षात् स क्षत्रधर्ममनुस्मरन् ॥१६॥

'सत्यपराक्रमी श्रीरामने मेरी दी हुई सब वस्तुएँ स्वीकार तो कीं; किंतु क्षत्रियधर्मका स्मरण करते हुए उनको ग्रहण नहीं किया—मुझे आदरपूर्वक छौटा दिया ॥ १६॥ नद्यसाभिः प्रतिव्राद्यं सखे देयं तु सर्वदा। इति तेन वयं सर्वे अनुनीता महात्मना॥१७॥

'फिर उन महात्माने हम सब लोगोंको समझाते हुए कहा—'सखे ! हम-जैसे क्षत्रियोंको किसीसे कुछ लेना नहीं चाहिये; अपितु सदा देना ही चाहिये' ॥ १७ ॥

छक्ष्मणेन यदानीतं पीतं वारि महात्मना । औपवास्यं तदाकार्षीद् राघवः सह सीतया ॥१८॥

'सीतासिंहत श्रीरामने उस रातमें उपवास ही किया। लक्ष्मण जो जल ले आये थे, केवल उसीको उन महात्मा-ने पीया॥ १८॥

ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणोऽप्यकरोत् तदा। वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिताः॥ १९॥

(उनके पीनेसे बचा हुआ जल लक्ष्मणने ग्रहण किया। (जलपानके पहले) उन तीनोंने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर संस्थोपासना की थी॥ १९॥

सौमित्रिस्तुततः पश्चादकरोत् खास्तरं ग्रुभम्। खयमानीय वहींषि क्षिप्रं राघवकारणात्॥ २०॥

'तदनन्तर लक्ष्मणने स्वयं कुश लाकर श्रीरामचन्द्रजीके लिये शीघ ही सुन्दर विक्रीना विकाया ॥ २०॥

तसिन् समाविशद् रामः सास्तरे सह सीतया । प्रश्नाल्य च तयोः पादौ व्यपाकामन् सळक्षमणः॥ २१॥

**'उस** सुन्दर बिस्तरपर जब सीताके साथ श्रीराम

विराजमान हुए; तब लक्ष्मण उन दोनोंके चरण पखारकर वहाँसे दूर इट आये ॥ २१ ॥

एतत् तिदेक्कुदीमूलमिदमेव च तत् तृणम्। यस्मिन् रामश्च सीता च रात्रि तां शियतावुभौ॥ २२॥

'यही वह इङ्कुदी वृक्षकी जड़ है और यही वह तृण है, जहाँ श्रीराम और सीता—दोनोंने रात्रिमें शयन किया था॥

> नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रवाञ्-शरैः सुपूर्णाविषुधी परंतपः । महद्भनुः सज्जमुपोह्य लक्ष्मणो निशामतिष्ठत् परितोऽस्य केवलम्॥२३॥

'शत्रुसंतापी लक्ष्मण अपनी पीठपर बाणोंसे भरे दो तरकस बाँधे दोनों हाथोंकी अंगुलियोंमें दस्ताने पहने और महान् धनुष चढ़ाये श्रीरामके चारों ओर घूमकर केवल पहरा देते हुए रातभर खड़े रहे ॥ २३॥

> ततस्त्वहं चोत्तमवाणचापभृत् स्थितोऽभवं तत्र सयत्र छक्ष्मणः। अतन्द्रितेक्षीतिभिरात्तकार्मुकै-मेहेन्द्रकरूपं परिपालयंस्तदा ॥ २४ ॥

'तदनन्तर मैं भी उत्तम बाण और घनुष लेकर वहीं आ खड़ा हुआ, जहाँ लक्ष्मण थे। उस समय अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ, जो निद्रा और आलस्यका त्याग करके घनुष-बाण लिये सदा सावधान रहे, मैं देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीराम-की रक्षा करता रहा'।। २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सतासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८७ ॥

## अष्टाशीतितमः सर्गः

श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूर्ण उद्गार तथा खयं भी वल्कल और जटाधारण करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना

तच्छुत्वा निपुणं सर्वे भरतः सह मन्त्रिभिः। इङ्गदीमूलमागम्य रामशस्यामवैक्षत ॥ १ ॥

निषादराजकी सारी बार्ते ध्यानसे सुनकर मन्त्रियोंसिहत भरतने इङ्गुदी वृक्षकी जड़के पास आकर श्रीरामचन्द्रजीकी शय्याका निरीक्षण किया ॥ १॥

अब्रवीज्ञननीः सर्वा इह तस्य महात्मनः। शर्वरी शयिता भूमाविद्मस्य विमर्दितम्॥ २॥

फिर उन्होंने समस्त माताओंसे कहा—'यहीं महात्मा श्रीरामने भूमिपर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुशसमृह है, जो उनके अङ्गोंसे विमर्दित हुआ था॥२॥ महाराजकुळीनेन महाभागेन धीमता। जातो दशरथेनोव्यों न रामः स्वप्तुमहिति ॥ ३ ॥

'महाराजोंके कुलमें उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान् महाभाग राजा दशरथने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्रीराम इस तरह भूमिपर शयन करनेके योग्य नहीं हैं॥ ३॥

अजिनोत्तरसंस्तीर्णे वरास्तरणसंचये। रायित्वा पुरुषच्यात्रः कथं रोते महीतले॥ ४॥

'जो पुरुषसिंह श्रीसम मुलायम मृगचर्मकी विशेष चादरसे ढके हुए तथा अच्छे-अच्छे विछोनोंके समृहसे सजे हुए पलंग-पर सदा सोते आये हैं, वे इस समय पृथ्वीपर कैसे शयन करते होंगे ? ॥ ४ ॥

प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु च सर्वदा।

हैमराजतभौमेषु वरास्तरणशालिषु॥ ५॥
पुष्पसंचयचित्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु।
पाण्डुराभ्रप्रकाशेषु शुकसंघरतेषु च॥६॥
प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु।
उपित्वा मेरुकरुपेषु कृतकाञ्चनभित्तिषु॥ ७॥

'जो सदा विमानाकार प्रासादोंके श्रेष्ठ मवनों और अदालि-काओंमें सोते आये हैं तथा जिनकी फर्रा सोने और चाँदीकी बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनोंसे सुशोमित हैं, पुष्पराशिसे विभूषित होनेके कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चन्दन और अगुरुकी सुगन्ध फैळी रहती है, जो बेवेत बादळों-के समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैं, जिनमें शुक्समृहों-का कल्रव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदिकी सुगन्धसे ब्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारोंपर सुवर्णका काम किया गया है तथा जो ऊँचाईमें मेरु पर्वतके समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलोंमें जो निवास कर चुके हैं, वे श्रीराम वनमें पृथ्वीपर कैसे सोते होंगे ? ॥ ५—७॥

गीतवादित्रनिर्घोपैर्वराभरणनिःखनैः ।
मृदङ्गवरशब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः॥८॥
बन्दिभर्वन्दितः काले बहुभिः सूतमागधैः।
गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परंतपः॥९॥

'जो गीतों और वाद्योंकी ध्वनियोंसे, श्रेष्ठ आभूषणोंकी झनकारोंसे तथा मृदङ्गोंके उत्तम शब्दोंसे सदा जगाये जाते थे, बहुत-से बन्दीगण समय-समयपर जिनकी वन्दना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियोंसे जिनको जगाते थे, वे शत्रुसंतापी श्रीराम अब भूमिपर कैसे शयन करते होंगे ? ॥ ८-९॥

अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा। मुद्यते खलु मे भावः स्वप्नोऽयमिति मे मितः ॥ १०॥

'यह बात जगत्में विश्वासके योग्य नहीं है। मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अन्तःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा माद्म होता है कियह कोई खप्न है।।१०॥ न नूनं दैवतं किंचित् कालेन बलवत्तरम्।

है, जिसके प्रभावसे दशरथनन्दन श्रीरामको भी इस प्रकार भूमिपर सोना पड़ा ॥ ११ ॥

यस्मिन् विदेहराजस्य सुता च वियद्र्यांना। द्यिता शयिता भूमी स्तुषा द्शरथस्य च॥१२॥

'उस कालके ही प्रभावसे विदेहराजकी परम सुन्दरी पुत्री और महाराज दशरथकी प्यारी पुत्रवधू सीता भी पृथ्वीपर शयन करती हैं ॥ १२ ॥

इयं शय्या मम भ्रातुरिद्मावर्तितं शुभम्।

स्थण्डिले कठिने सर्वे गात्रैविंमृदितं तृणम् ॥ १३॥

'यही मेरे बड़े भाईकी शय्या है। यहीं उन्होंने करवटें बदली थीं। इस कठोर वेदीपर उनका ग्रुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अङ्गोंसे कुचला गया सारा तृण अभीतक पड़ा है।। १३॥

मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिञ्शयने शुभा। तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनकविन्द्वः॥ १४॥

'जान पड़ता है, ग्रुभलक्षणा सीता शय्यापर आभूषण पहने ही सोयी थीं; क्योंकि यहाँ यत्र-तत्र सुवर्णके कण सटे दिखायी देते हैं ॥ १४॥

उत्तरीयमिद्दासकं सुव्यक्तं सीतया तदा। तथा ह्येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः॥ १५॥

'यहाँ उस समय सीताकी चादर उलझ गयी थी, यह साफ दिखायी दे रहा है; क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशमके तागे चमक रहे हैं ॥ १५॥

मन्ये भर्तुः सुखा राय्या येन बाला तपिखनी। सुकुमारी सती दुःखं न विज्ञानाति मैथिली ॥ १६॥

भी समझता हूँ कि पतिकी शय्या कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियोंके लिये वही सुखदायिनी होती है, तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला स्ती-साध्वी मिथिलेशकुमारी सीता यहाँ दुःखका अनुभव नहीं कर रही हैं॥ १६॥

हा हतोऽस्मि नृशंसोऽस्मियत् सभार्यः कृते मम। ईहर्शो राघवः शय्यामधिशेते हानाथवत् ॥ १७॥

'हाय! मैं मर गया—मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा करू हूँ, जिसके कारण सीतासहित श्रीरामको अनाथकी भाँति ऐसी शस्यापर सोना पड़ता है॥ १७॥

सार्वभौमकुळे जातः सर्वळोकसुखावहः। सर्वित्रयकरस्त्यक्त्वा राज्यं वियमनुत्तमम्॥१८॥ कथिमन्दीवरदयामो रक्ताक्षः वियदर्शनः। सुखभागी न दुःखार्द्वः शियतो भुवि राघवः॥१९॥

'जो चक्रवर्त्तीं सम्राटके कुलमें उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोकोंको सुख देनेवाले हैं तथा सबका प्रिय करनेमें तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमलके समान श्याम, आँखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगनेवाला है तथा जो सुख भोगनेके ही योग्य हैं, दुःख भोगनेके कदापि योग्य नहीं हैं, वे ही श्रीरघुनाथजी परम उत्तम प्रिय राज्यका परित्याग करके इस समय पृथ्वीपर शयन करते हैं ॥ १८-१९॥

घन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः ग्रुभलक्षणः। भ्रातरं विषमे काले यो राममनुवर्तते॥२०॥

'उत्तम लक्षणींवाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड्भागी हैं, जो संकटके समय बड़े भाई श्रीरामके साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं॥ २०॥ सिद्धार्था खलु वैदेही पित यानुगता वनम् । वयं संशयिताः सर्वे हीनास्तेन महात्मना ॥ २१ ॥

'निश्चय ही विदेहनन्दिनी सीता भी कृतार्थ हो गयीं, जिन्होंने पतिके साथ वनका अनुसरण किया है। इस सब लोग उन महात्मा श्रीरामसे बिछुड़कर संशयमें पड़ गये हैं (हमें यह संदेह होने लगा है कि श्रीराम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं )॥ २१॥

अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मे। गते दशरथे स्वर्गे रामे चारण्यमाश्चिते॥ २२॥

'महाराज दशरथ स्वर्गलोकको गये और श्रीराम वनवासी हो गये, ऐसी दशामें यह पृथ्वी बिना नाविककी नौकाके समान मुझे सूनी-सी प्रतीत हो रही है।। २२।।

न च प्रार्थयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम्। वने निबसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिताम्॥ २३॥

'वनमें निवास करनेपर भी उन्हीं श्रीरामके बाहुबलसे सुरक्षित हुई इस वसुन्धराको कोई शत्रु मनसे भी नहीं लेना चाहता है ॥ २३ ॥

शून्यसंवरणारक्षामयन्त्रितहयद्विपाम् । अनावृतपुरद्वारां राजधानीमरक्षिताम् ॥ २४ ॥ अप्रहृष्टबळां शून्यां विषमस्थामनावृताम् । शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान् विषकृतानिव ॥ २५ ॥

'इस समय अयोध्याकी चहारदीवारीकी सब ओरसे रक्षा-का कोई प्रबन्ध नहीं है, हाथी और घोड़े बँधे नहीं रहते हैं— खुले विचरते हैं, नगरद्वारका फाटक खुला ही रहता है, सारी राजधानी अरक्षित है, सेनामें हर्ष और उत्साहका अभाव है, समस्त नगरी रक्षकोंसे स्नी-सी जान पड़ती है, सङ्कटमें पड़ी हुई है, रक्षकोंके अभावसे आवरणरहित हो गयी है, तो भी शत्रु विषमिश्रित मोजनकी माँति इसे महण करनेकी इच्छा नहीं करते हैं। श्रीरामके बाहुबलसे ही इसकी रक्षा हो रही है। २४-२५॥ अद्यप्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा। फलमूलाशनो नित्यं जढाचीराणि धारयन् ॥ २६॥

'आजसे मैं भी पृथ्वीपर अथवा तिनकोंपर ही सोऊँगाः फल-मूलका ही भोजन करूँगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा घारण किये रहूँगा ॥ २६॥

तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने । तत् प्रतिश्रुतमार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति ॥ २७ ॥

'वनवासके जितने दिन बाकी हैं, उतने दिनोंतक मैं ही वहाँ मुखपूर्वक निवास करूँगा, ऐसा होनेसे आर्थ श्रीरामकी की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी ॥ २७॥

वसन्तं भ्रातुर्थाय शत्रुष्नो मानुवत्स्यति। लक्ष्मणेन सद्दायोध्यामार्यो मे पालयिष्यति॥ २८॥

'भाईके लिये वनमें निवास करते समय शत्रुघन मेरे साथ रहेंगे और मेरे वड़े भाई श्रीराम लक्ष्मणको साथ लेकर अयोध्याका पालन करेंगे॥ २८॥

अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्स्थमयोध्यायां द्विजातयः। अपि मे देवताः कुर्युरिमं सत्यं मनोरथम्॥ २९॥

'अयोध्यामें ब्राह्मणलोग ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामका अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथको सत्य (सफल) करेंगे ! ॥ २९॥

> प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते । ततोऽनुवत्स्यामि चिराय राघवं वनेचरं नाईति मामुपेक्षितम् ॥ ३०॥

भी उनके चरणोंपर मस्तक रखकर उन्हें मनानेकी चेष्ठा करूँगा। यदि मेरे बहुत कहनेपर भी वे छौटनेको राजी न होंगे तो उन बनवासी श्रीरामके साथ मैं भी दीर्घकालतक वहीं निवास करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगेंगे।। ३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टाशीतितमः सर्गः ॥ ८८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें अद्वासीवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ८८ ॥

# एकोननवतितमः सर्गः

भरतका सेनासहित गङ्गा पार करके भरद्वाजके आश्रमपर जाना

ब्युष्य रात्रि तु तत्रैव गङ्गाकृले स राघवः। काल्यमुत्थाय शत्रुष्नमिदं वचनमत्रवीत्॥१॥

श्रङ्गवेरपुरमें ही गङ्गाके तटपर रात्रि विताकर रघुकुल-नन्दन भरत प्रातःकाल उठे और शत्रुष्नसे इस प्रकार बोले—॥ १॥

शातुष्नोत्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपति गुहम्। क्रिप्रमानय भद्रं ते तारियक्यित वाहिनीम्॥ २॥ 'शत्रुष्न ! उठो, क्या सो रहे हो । तुम्हारा कल्याण हो, तुम निषादराज गुहको शीघ्र बुला लाओ, वही हमें गङ्गाके पार उतारेगा' ॥ २ ॥

जागर्मि नाहं स्विपिम तथैवार्यं विचिन्तयन् । इत्येवमत्रवीद् भ्राता शत्रुष्नो विप्रचोदितः ॥ ३ ॥

उनसे इस प्रकार प्रेरित होनेपर शत्रुघ्नने कहा—'भैया! मैं भी आपकी ही भाँति आर्य श्रीरामका चिन्तन करता हुआ जाग रहा हूँ, सोता नहीं हूँ' ॥ ३॥ इति संवदतोरेवमन्योन्यं नर्रासहयोः। आगम्य प्राञ्जलिः काले गुहो वचनमत्रवीत्॥४॥

वे दोनों पुरुषसिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत कर रहे थे, उसी समय गुह उपयुक्त वेलामें आ पहुँचा और हाथ जोड़कर बोला—॥ ४॥

कचित् सुखं नदीतीरेऽवात्सीः काकुत्स्य शर्वरीम्। कचिच सहसैन्यस्य तव नित्यमनामयम्॥ ५॥

'ककुत्स्यकू अभूषण भरतजी! इस नदीके तटपर आप रातमें मुखसे रहे हैं न ? सेनासहित आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ है ? आप सर्वथा नीरोग हैं न ?'॥ ५॥ गुहस्य तत् तु वचनं श्रुत्वा स्नेहादुदीरितम्। रामस्यानुवरो वाक्यं भरतोऽपीदमब्बीत्॥ ६॥

गुहके स्तेह्यूर्वक क**हे** गये इस वचनको सुनकर श्रीरामके अधीन रहनेवाले भरतने यों कहा—॥ ६॥

सुखा नः शर्वरी घीमन् पूजिताश्चापि ते वयम्। गङ्गां तु नौभिर्वद्वीभिर्दाशाः संतारयन्तु नः॥ ७॥

'बुद्धिमान् निपादराज! हम सब लोगोंकी रात बड़े सुखसे बीती है। तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था करो, जिससे तुम्हारे मल्लाह बहुत-सी नौकाओं-दारा हमें गङ्गाके पार उतार दें'॥ ७॥ ततो गुहः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्। प्रतिप्रविदय नगरं तं शातिजनमत्रवीत्॥ ८॥

भरतका यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगरमें गया और भाई-बन्धुओंसे बोला—॥ ८॥

उत्तिष्ठत प्रबुध्यध्वं भद्रमस्तु हि वः सदा। नावः समुपकर्षध्वं तारियध्यामि वाहिनीम् ॥ ९ ॥

'उठो, जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओंको खींचकर घाटपर ले आओ। भरतकी सेनाको गङ्गाजीके पार उतालँगा'॥ ९॥

ते तथोकाः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्। पञ्च नावां शतान्येव समानिन्युः समन्ततः॥१०॥

गुहके इस प्रकार कहनेपर अपने राजाकी आज्ञासे सभी मल्लाह शीघ ही उठ खड़े हुए और चारों ओरसे पाँच सौ नौकाएँ एकत्र कर लाये॥ १०॥

अन्याः स्वस्तिकविश्वेया महाघण्टाधरावराः। शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः ॥११॥

इन सबके अतिरिक्त कुछ खिस्तिक नामसे प्रसिद्ध नौकाएँ थीं, जो खिस्तिकके चिह्नोंसे अलंकृत होनेके कारण उन्हीं चिह्नोंसे पहचानी जाती थीं। उनपर ऐसी पताकाएँ फहरा रही थीं, जिनमें बड़ी-बड़ी घण्टियाँ लटक रही थीं। खर्ण आदिके बने हुए चित्रोंसे उन नौकाओंकी विशेष शोभा हो रही थी। उनमें नौका खेनेके लिये बहुत-से डाँड़ लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलानेके लिये तैयार बैठे थे। वे सभी नौकाएँ बड़ी मजबूत बनी थीं॥ ११॥ ततः स्वस्तिकविश्वेयां पाण्डुकम्बलसंवृताम्। सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत्॥ १२॥

उन्हों में एक कल्याणमयी नाव गुह स्वयं लेकर आया, जिसमें स्वेत कालीन विछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक नामवाली नावपर माङ्गलिक शब्द हो रहा था॥ १२॥ तामाहरोह भरतः शत्रुष्टनश्च महाबलः। कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः॥१३॥ पुरोहितश्च तत् पूर्व गुरवो ब्राह्मणाश्च ये। अनन्तरं राजदारास्तथैव शकटापणाः॥ १४॥

उसपर सबसे पहले पुरोहितः गुरु और ब्राह्मण बैटे। तत्पश्चात् उसपर भरतः महाबली शत्रुष्नः कौसल्याः सुमित्राः कैकेयी तथा राजा दशरथकी जो अन्य रानियाँ थीं। वे सब सबार हुईं। तदनन्तर राजपरिवारकी दूसरी स्त्रियाँ बैठीं। गाड़ियाँ तथा क्रयः विक्रयकी सामग्रियाँ दूसरी-दूसरी नावांपर लादी गर्यों। १३-१४॥

आवासमादीपयतां तीर्थं चाप्यवगाहताम् । भाण्डानि चाददानानां घोषस्तु दिवमस्पृशत् ॥ १५ ॥

कुछ सैनिक बड़ी-बड़ी मशालें जलाकर\* अपने खेमोंमें छूटी हुई वस्तुओंको सम्हालने लगे। कुछ लोग शीघ्रतापूर्वक घाटपर उतरने लगे तथा बहुत-से सैनिक अपने-अपने सामानको ध्यह मेरा है, यह मेरा है' इस तरह पहचान-कर उठाने लगे। उस समय जो महान् कोलाहल मचा, वह आकाशमें गूँज उठा॥ १५॥

पताकिन्यस्तु ता नावः खयं दाशैरिघष्टिताः। वहन्त्यो जनमारूढंः तदा सम्पेतुराशुगाः॥१६॥

उन सभी नार्वोपर पताकाएँ फहरा रही थीं। सबके ऊपर खेनेवाले कई मल्लाह बैठे थे। वे सब नौकाएँ उस समय चढ़े हुए मनुष्योंको तीवगतिसे पार ले जाने लगीं॥१६॥

नारीणामिभपूर्णास्तु काश्चित् काश्चित्तु वाजिनाम्। काश्चित् तत्र वहन्ति सा यानयुग्यं महाधनम्॥ १७॥

\* यहाँ 'आवासमादीपयताम्' का अर्थ कुछ टीकाकारोने यह किया है कि 'वे अपने आवासस्थानमें आग लाने हुने।' आवश्यक वस्तुओंको लाद लेनेके बाद जो मामूली झोंपड़े और नगण्य वस्तुएँ शेष रह जाती हैं, उनमें छावनी उखाइते समय आग लगा देना—यह सेनाका धर्म बताया गया है। इसके दो रहस्य हैं, किसी धन्नुपक्षीय व्यक्तिके लिये अपना कोई निशान न छोड़ना—यह सैनिक नीति है। दूसरा यह है कि इस तरह आग लगाकर जानेसे विजय-लक्ष्मोकी प्राप्ति होती है— ऐसा उनका परम्परागत विश्वास है। कितनी ही नौकाएँ केवल स्त्रियोंसे भरी थीं, कुछ नावोंपर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएँ गाड़ियों, उनमें जोते जानेवाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रतन आदिको हो रही थीं ॥ १७॥

तास्तु गत्वा परं तीरमवरोध्य च तं जनम्। निवृत्ता काण्डचित्राणि कियन्ते दाशवन्धुभिः॥१८॥

वे दूसरे तटपर पहुँचकर वहाँ लोगोंको उतारकर जब लौटीं, उस समय मल्लाइयन्धु जलमें उनकी विचित्र गतियों-का प्रदर्शन करने लगे ॥ १८॥

सवैजयन्तास्तु गजा गजारोहैः प्रचोदिताः। तरन्तः समप्रकाशन्ते सपक्षा इव पर्वताः॥१९॥

वैजयन्ती पताकाओंसे सुशोभित होनेवाले हाथी महावतीं-से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे। उस समय वे पंखधारी पर्वतोंके समान प्रतीत होते थे॥ १९॥

नावश्चारुरुद्दुस्त्वन्ये प्रवैस्तेरुस्तथापरे। अन्ये कुम्भघटैस्तेरुरन्ये तेरुश्च बाहुभिः॥२०॥

कितने ही मनुष्य नावोंपर बैठे थे और कितने ही बाँस तथा तिनकोंसे बने हुए बेड़ोंपर सवार थे। कुछ लोग बड़े-बड़े कलशों, कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओंसे ही तैरकर पार हो रहे थे॥ २०॥ सापुण्या ध्वजिनी गङ्गां दाशैः संतारिता स्वयम्। मैत्रे मुहूर्ते प्रययौ प्रयागवनमुत्तमम् ॥ २१॥

इस प्रकार मल्लाहोंकी सहायतासे वह सारी पवित्र सेना गङ्गाके पार उतारी गयी। फिर वह स्वयं मैत्रे नामक मुहूर्तमें उत्तम प्रयागवनकी ओर प्रस्थित हो गयी।। २१॥

आश्वासयित्वा च चमूं महात्मा निवेशयित्वा च यथोपजोषम् ।

द्रष्टुं भरद्वाजमृषिप्रवर्य-मृत्विक्सद्स्यैर्भरतः प्रतस्थे॥ २२॥

वहाँ पहुँचकर महात्मा भरत सेनाको मुखपूर्वक विश्रामकी आज्ञा दे उसे प्रयागवनमें ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा राजसभाके सदस्योंके साथ ऋषिश्रेष्ठ भरद्वाजका दर्शन करनेके लिये गये॥ २२॥

स ब्राह्मणस्याश्रममभ्युपेत्य महात्मनो देवपुरोहितस्य। ददर्श रम्योटजवृक्षदेशं महद्रनं विप्रवरस्य रम्यम्॥ २३॥

देवपुरोहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर भरतने उन विप्रशिरोमणिके रमणीय एवं विशाल वनको देखा, जो मनोहर पर्णशालाओं तथा वृक्षावलियोंसे सुशोभित था॥ २३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकोननवित्तमः सर्गः॥ ८९॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें नवासीवाँ सर्गे ॥ परा हुआ॥ ८९॥

# नवतितमः सर्गः

भरत और भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत तथा मुनिका अपने आश्रमपर ही ठहरनेका आदेश देना

भरद्वाजाश्रमं गत्वा कोशादेव नर्र्षभः। जनं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः॥१॥ पद्भ्यामेव तु धर्मको न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः। वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्॥ २॥

धर्मके ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरतने भरद्वाज-आश्रमके पास पहुँचकर अपने साथके सब लोगोंको आश्रमसे एक कोस इघर ही ठहरा दिया था और अपने भी अख्न-शस्त्र तथा राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिये थे। केवल दो रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहितको आगे किये वे मन्त्रियोंके साथ पैदल ही वहाँ गये॥ १-२॥ ततः संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राधवः। मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितम्॥३॥

आश्रममें प्रवेश करके जहाँ दूरसे ही मुनिवर भरद्वाजका दर्शन होने लगा । वहीं उन्होंने उन मन्त्रियोंको खड़ा कर दिया और पुरोहित विषष्ठजीको आगे करके वे पीछे-पीछे ऋषिके पास गये ॥ ३॥

विश्वमथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महातपाः। संचचालासनात् तूणं शिष्यानध्यमिति ब्रुवन्॥ ४॥ महर्षि विषष्ठको देखते ही महातपस्त्री भरद्वाज आसनसे

१ दो दो घड़ी (दण्ड) का एक मुहूर्त होता है। दिनमें कुल पंद्रह मुहूर्त बीतते हैं। इनमेंसे तीसरे मुहूर्तको भिन्न कहते हैं। बृहस्पतिने पंद्रह मुहूर्तको नाम इस प्रकार गिनाये हैं—रौद्र, सार्प, मैत्र, पैत्र, वासव, आप्य, वैंश्व, प्राज, ईश्व, ऐन्द्र, ऐन्द्राग्न, नैक्दत, वारुणार्थमण तथा भगी। जैसा कि वचन है—

रौद्रः सापंत्राथा मैत्रः पेत्रो नासन २न च। आप्यो वैदनताथा नाह्यः प्राजेशैन्द्रासाथैन च॥ ऐन्द्राग्नो नैत्रातश्चेन नारुणार्यमणो भगी। एतेऽहि कमशो होया मुहूर्ता दश पक्र च॥

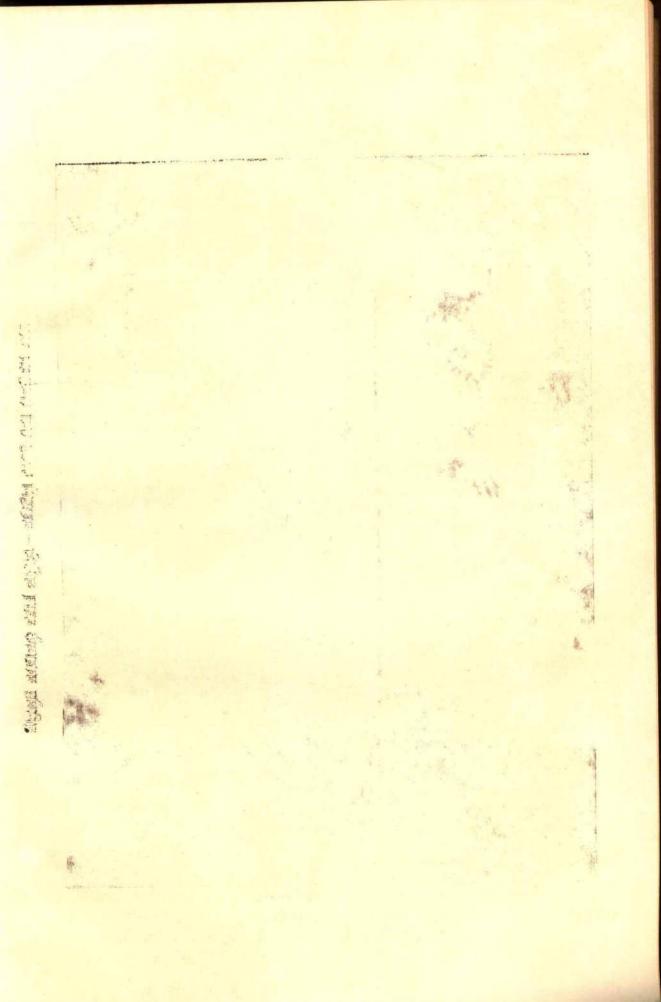

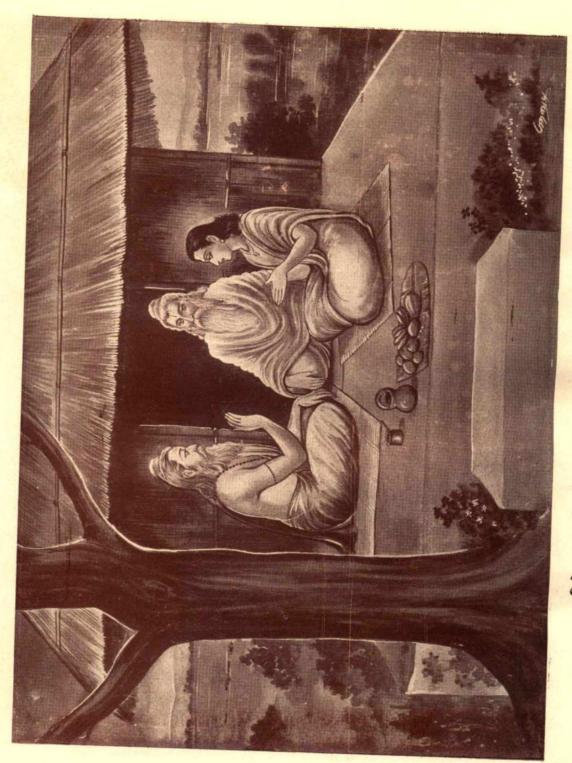

म्रिनिश्रेष्ठ भरद्वाजके महान् अतिथि—महाम्रुनि विशिष्ठ तथा राज्ञुमार भरत

उठ खड़े हुए और शिष्योंसे शीव्रतापूर्वक अर्घ्य ले आनेको कहा ॥ ४॥

समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः। अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम्॥ ५॥

फिर वे विषष्ठिसे मिले। तत्पश्चात् भरतने उनके चरणोंमें प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गये कि ये राजा दशरथके पुत्र हैं॥ ५॥

ताभ्यामध्ये च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात् फलानि च।
आनुपूर्व्याच धर्मझः पप्रच्छ कुशलं कुले॥६॥
धर्मझ ऋषिने क्रमशः विषष्ठ और भरतको अर्ध्यः पाद्य
तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनोंके कुलका कुशलसमाचार पूछा॥६॥

अयोध्यायां वले कोर्शे मित्रेष्विप च मन्त्रिषु । जानन् दशरथं वृत्तं न राजानमुदाहरत्॥ ७॥

इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मन्त्रिमण्डलका हाल पूछा । राजा दशरथकी मृत्युका वृत्तान्त वे जानते थे; इसलिये उनके विषयमें उन्होंने कुछ नहीं पूछा ॥ ७ ॥

वसिष्ठो भरतश्चैनं पत्रच्छतुरनामयम्। शरीरेऽग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु॥८॥

वसिष्ठ और भरतने भी महर्षिके शरीर, अग्निहोत्र, शिष्यवर्ग, पेड़-पत्ते तथा मृग-पक्षी आदिका कुशल समाचार पूछा ॥ ८॥

तथेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः। भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहबन्धनात्॥९॥

महायशस्वी भरद्वाज 'सब ठीक है' ऐसा कहकर श्रीरामके प्रति स्नेह होनेके कारण भरतसे इस प्रकार बोले—॥

किमिहागमने कार्ये तव राज्यं प्रशासतः। एतदाचक्ष्व सर्वे मे न हि मे शुध्यते मनः॥ १०॥

'तुम तो राज्य कर रहे हो न ? तुम्हें यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओरसे गुद्ध नहीं हो रहा है— मेरा विश्वास तुमपर नहीं जमता है ॥ १०॥

सुषुवे यमित्रध्नं कौसल्याऽऽनन्द्वर्धनम् । भात्रा सह सभायों यश्चरं प्रवाजितो वनम् ॥११॥ नियुक्तः स्त्रीनिमित्तेन पित्रायोऽसौमहायशाः । वनवासी भवेतीह समाः किल चतुर्दशः ॥१२॥ कचिन्न तस्यापापस्य पापं कर्तुमिहेच्छसि । अकण्डकं भोक्मना राज्यं तस्यानुजस्य च ॥१३॥

'जो शत्रुओंका नाश करनेवाला है, जिस आनन्दवर्धक पुत्रको कौसल्याने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिताने

स्त्रीके कारण जिस महायशस्वी पुत्रको चौदह वर्षोंतक वनमें रहनेकी आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नीके साथ दीर्घकालके लिये वनमें भेज दिया है, उस निरपराध श्रीराम और उसके छोटे भाई लक्ष्मणका तुम अकण्टक राज्य भोगनेकी इच्छासे कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो ?' ॥ ११-१३ ॥

पवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच ह। पर्यश्रुनयनो दुःखाद् वाचा संसज्जमानया॥ १४॥

भरद्वाजजीके ऐसा कहनेपर दुःखके कारण भरतकी आँखें डवडवा आर्थी। वे लड्खड़ाती हुई वाणीमें उनसे इस प्रकार बोले—॥ १४॥

हतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानिष मन्यते। मत्तो न दोषमादाङ्के मैवं मामनुद्याधि हि॥ १५॥

'मगवन् ! यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं, तब तो मैं हर तरहसे मारा गया । यह मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ कि श्रीरामके वनवासमें मेरी ओरसे कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें ॥ १५ ॥

न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे। नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे॥१६॥

भीरी आड़ लेकर मेरी माताने जो कुछ कहा या किया है, यह मुझे अभीष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माताकी उस बातको स्वीकार ही करता हूँ ॥ १६॥

अहं तु तं नरव्यात्रमुपयातः प्रसादकः। प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुम्॥१७॥

भी तो उन पुरुषसिंह श्रीरामको प्रसन्न करके अयोध्यामें लौटा लाने और उनके चरणोंकी वन्दना करनेके लिये जा रहा हूँ ॥ १७ ॥

तं मामेवंगतं मत्वा प्रसादं कर्तुमईसि। इांस मे भगवन् रामः क सम्प्रति महीपतिः॥ १८॥

'इसी उद्देश्यसे मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये। भगवन्! आप मुझे बताइये कि इस समय महाराज श्रीराम कहाँ हैं ?'॥

वसिष्ठादिभिर्ऋित्विग्भिर्याचितो भगवांस्ततः। उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद् भरतं वचः॥१९॥

इसके बाद विषष्ठ आदि ऋित्वजोंने भी यह प्रार्थना की कि भरतका कोई अपराघ नहीं है। आप इनपर प्रसन्न हों। तब भगवान् भरद्वाजने प्रसन्न होकर भरतसे कहा—॥ १९॥

त्वस्येतत् पुरुषव्यात्र युक्तं राघववंशजे। गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता॥२०॥ 'पुरुवसिंह ! तुम रघुकुलमें उत्पन्त हुए हो । तुममें गुरुवनोंकी सेवाः इन्द्रियसंयम तथा श्रेष्ठ पुरुवोंके अनुसरणका भाव होना उचित ही है ॥ २०॥

जाने चैतन्मनःस्थं ते दहीकरणमस्त्वित । अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्ति समभिवर्धयन् ॥ २१ ॥

'तुम्हारे मनमें जो यात है, उसे मैं जानता हूँ; तथापि मैंने इसिलिये पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी हद हो जाय तथा तुम्हारी कीर्तिका अधिकाधिक विस्तार हो ॥ २१॥

जाने च रामं धर्मशं ससीतं सहस्रक्षमणम्। अयं वसति ते आता चित्रकूटे महागिरौ॥२२॥

भें सीता और लक्ष्मणसहित धर्मज्ञ श्रीरामका पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्रीरामच द्र महापर्वत चित्रक्ट-पर निवास करते हैं॥ २२॥ श्वस्तु गन्तासि तं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः। एतं मे कुरु सुपाझ कामं कामार्थकोविद ॥ २३॥

'अब कल तुम उस स्थानकी यात्रा करना। आज अपने मन्त्रियोंके साथ इस आश्रममें ही रहो। महाबुद्धिमान् भरत! तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तुको देनेमें समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो'॥ २३॥

ततस्तथेत्येवमुदारदर्शनः
प्रतीतरूपो भरतोऽब्रवीद् वचः ।
चकार बुद्धि च तदाश्रमे तदा
निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ २४ ॥

तब जिनके स्वरूप एवं स्वभावका परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टिवाले भरतने 'तथास्तु' कहकर मुनिकी आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुँमारने उस समय रातको उस आश्रममें ही निवास करनेका विचार किया ॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें नब्बेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ०.० ॥

# एकनवतितमः सर्गः

# भरद्वाज मुनिके द्वारा सेनासहित भरतका दिव्य सत्कार

कृतवुद्धि निवासाय तत्रैव स मुनिस्तदा। भरतं केकथीपुत्रमातिध्येन न्यमन्त्रयत्॥१॥

जब भरतने उस आश्रममें ही निवासका दृढ़ निश्चय कर लिया, तब मुनिने कैकेयीकुमार भरतको अपना आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये न्यौता दिया ॥ १॥

अब्रवीद् भरतस्त्वेनं निवदं भवता कृतम्। पाद्यमर्थ्यमथातिथ्यं वने यदुपपद्यते॥ २॥

यह सुनकर भरतने उनसे कहा—'मुने ! वनमें जैसा आतिथ्य-सत्कार सम्भव है, वह तो आप पाद्य, अर्घ्य और फल-मूल आदि देकर कर ही चुके' ॥ २॥

अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रहसन्तिव। जाने त्वां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त्वं येन केनचित्॥३॥

उनके ऐसा कहनेपर भरद्वाजजी भरतसे हँसते हुए-से बोले—'भरत! मैं जानता हूँ, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है; अतः मैं तुम्हें जो कुछ दूँगा, उसीसे तुम संतुष्ट हो जाओगे ॥३॥

सेनायास्तु तवैवास्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम्। मम प्रीतिर्यथारूपा त्वमहों मनुजर्षभ ॥ ४ ॥

ंकिंतु इस समय मैं तुम्हारी सेनाको भोजन कराना चाहता हूँ । नरश्रेष्ठ ! इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस तरह मुझे प्रसन्नता हो, वैसा कार्य तुम्हें अवश्य करना चाहिये ॥ ४ ॥ किमर्थं चापि निक्षिप्य दूरे बलमिहागतः। कस्मान्नेहोपयातोऽसि सबलः पुरुषर्वभ ॥ ५ ॥

'पुरुषप्रवर ! तुम अपनी सेनाको किसिलये इतनी दूर छोड़कर यहाँ आये हो, सेनासिहत यहाँ क्यों नहीं आये ?' ॥५॥

भरतः प्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनम्। न सैन्येनोपयातोऽस्मि भगवन् भगवद्भयात्॥ ६॥

तब भरतने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिको उत्तर दिया—'भगवन्! मैं आपके ही भयसे सेनाके साथ यहाँ नहीं आया ॥ ६॥

राज्ञा हि भगधन् नित्यं राजपुत्रेण वा तथा। यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपखिनः॥ ७॥

'प्रभो ! राजा और राजपुत्रको चाहिये कि वे सभी देशों-में प्रयत्नपूर्वक तपस्वीजनोंको दूर छोड़कर रहें (क्योंकि उनके द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचनेकी सम्भावना रहती है ) ॥ ७ ॥

वाजिमुख्या मनुष्याश्च मत्ताश्च वरवारणाः। प्रच्छाद्य भगवन् भूमि महतीमनुयान्ति माम् ॥ ८ ॥

'भगवन् ! मेरे साथ बहुत-से अच्छे-अच्छे घोड़े, मनुष्य और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभागको ढककर मेरे पीछे-पीछे चलते हैं ॥ ८॥

ते वृक्षानुदकं भूमिमाश्रमेषूटजांस्तथा। न हिंस्युरिति तेनाहमेक प्यागतस्ततः॥ ९॥ ंव आश्रमके वृक्षः जल, भूमि और पर्णशालाओंको हानि न पहुँचार्येः इसल्ये मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ।॥९॥ आनीयतामितः सेनेत्याक्षप्तः परमर्पिणा। तथानुचके भरतः सेनायाः समुपागमम्॥१०॥

तदनन्तर उन महर्षिने आज्ञा दी कि भोनाको यहीं ले आओ।' तब भरतने सेनाको वहीं बुलवा लिया ॥१०॥ अग्निशालां प्रविद्याथ पीत्वापः परिमृज्य च। आतिथ्यस्य क्रियाहेतोर्विश्वकर्माणमाह्रयत्॥११॥

इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने अग्निशालामें प्रवेश करके जलका आचमन किया और ओठ पोंछकर भरतके आतिथ्य-सत्कारके लिये विश्वकर्मा आदिका आवाहन किया॥ ११॥ आह्वये विश्वकर्माणमहं त्वष्टारमेव च। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामितत्र मे संविधीयताम्॥ १२॥

वे बोले— भौं विश्वकर्मा त्वष्टा देवताका आवाहन करता हूँ। मेरे मनमें सेनासहित भरतका आतिथ्य-सत्कार करनेकी इच्छा हुई है। इसमें मेरे लिये वे आवश्यक प्रवन्ध करें॥ १२॥

आह्रये लोकपालांस्त्रीन् देवाञ् शकपुरोगमान् । आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम् ॥ १३॥

्जिनके अगुआ इन्द्र हैं, उन तीन लोकपालोंका (अर्थात् इन्द्रसिहत यम, वरुण और कुबेर नामक देवताओंका) मैं आवाहन करता हूँ। इस समय मरतका आतिथ्य-सरकार करना चाहता हूँ, इसमें मेरे लिये वे लोग आवश्यक प्रबन्ध करें॥ १३॥

प्राक्स्रोतसञ्च या नद्यस्तिर्यक्स्रोतस एव च । पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वशः ॥ १४ ॥

'पृथिवी और आकाशमें जो पूर्व एवं पश्चिमकी ओर प्रवाहित होनेवाली नदियाँ हैं, उनका भी मैं आवाहन करता हूँ; वे सब आज यहाँ पधारें ॥ १४॥

अन्याः स्रवन्तु मैरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम् । अपराश्चोदकं शीतमिञ्जकाण्डरसोपमम् ॥ १५ ॥

'कुछ निदयाँ मैरेय प्रस्तुत करें। दूसरी अच्छी तरह तैयार की हुई सुरा ले आवें तथा अन्य निदयाँ ईखके पोरुओं-में होनेवाले रसकी माँति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके रखें॥ १५॥

आह्रये देवगन्धर्वान् विश्वावसुद्दहाहुहून्। तथैवाप्सरसो देवगन्धर्वेश्वापि सर्वशः॥१६॥

भी विश्वावसु, हाहा और हूहू आदि देव-गन्धवींका तथा उनके साथ समस्त अप्सराओंका भी आवाहन करता हुँ ॥१६॥

घृताचीमथ विश्वाची मिश्रकेशीमलम्बुषाम्। नागदत्तां च हेमां च सोमामद्रिकृतस्थलीम् ॥ १७॥ ्वृताची विश्वाचीः मिश्रकेशीः अलम्बुषा नागदत्ताः हेमाः सोमा तथा अदिकृतस्थली (अथवा पर्वतपर निवास करनेवाली सोमा) का भी मैं आवाहन करता हूँ ॥ १७ ॥ शकं याश्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्च भामिनीः । सर्वास्तम्बुरुणा सार्थमाह्रये सपरिच्छदाः ॥ १८ ॥

'जो अप्सराएँ इन्द्रकी सभामें उपस्थित होती हैं तथा जो देवाङ्गनाएँ ब्रह्माजीकी सेवामें जाया करती हैं, उन सबका मैं तुम्बुहके साथ आवाहन करता हूँ । वे अलङ्कारों तथा नृत्य-गीतके लिये अपेक्षित अन्यान्य उपकरणोंके साथ यहाँ पधारें ॥ १८ ॥

वनं कुरुषु यद् दिव्यं वासोभूषणपत्रवत्। दिव्यनारीफलं शश्वत् तत्कौवेरमिहैव तु॥१९॥

'उत्तर कुरुवर्षमें जो दिव्य चैत्ररथ नामक बन है, जिसमें दिव्य वस्त्र और आभूषण ही दृक्षोंके पत्ते हैं और दिव्य नारियाँ ही फल हैं, कुबेरका बह सनातन दिव्य वन यहीं आ जाय ॥ १९ ॥

इह में भगवान् सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम्। भक्ष्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधंबहु ॥ २०॥

'यहाँ भगवान् सोम मेरे अतिथियोंके लिये उत्तम अन्न, नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्यकी प्रचुर मात्रामें ब्यवस्था करें ॥ २०॥

विचित्राणि च माल्यानि पाद्पप्रच्युतानि च । सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च ॥ २१ ॥

'वृञ्जोंसे तुरंत चुने गये नाना प्रकारके पुष्प, मधु आदि पेय पदार्थ तथा नाना प्रकारके फलोंके गूदे भी भगवान् सोम यहाँ प्रस्तुत करें? ॥ २१ ॥

एवं समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च। शिक्षाखरसमायुक्तं सुव्रतश्चाव्रवीन्मुनिः॥ २२॥

इस प्रकार उत्तम व्रतका पालन करनेवाले भरद्वाज मुनिने एकाग्रचित्त और अनुपम तेजसे सम्पन्न हो शिक्षा (शिक्षाशास्त्रमें बतायी गयी उच्चारणविधि) और (व्याकरण-शास्त्रोक्त प्रकृति-प्रत्ययसम्बन्धी) स्वरसे युक्त वाणीमें उन सब-का आवाहन किया।। २२॥

मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः। आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक् ॥ २३॥

इस तरह आवाहन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ जोड़े मन ही-मन ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही वे सभी देवता एक-एक करके वहाँ आ पहुँचे॥ २३॥

मलयं दर्दुरं चैव ततः स्वेदनुदोऽनिलः। उपस्पृदय ववी युक्त्या सुप्रियातमा सुखंशिवः॥ २४॥

फिर तो वहाँ मलय और दर्दुर नामक पर्वतींका स्पर्श करके वहनेवाली अत्यन्त प्रिय और मुखदायिनी हवा धीरे- धीरे चलने लगी, जो स्पर्शमात्रसे शरीरके पसीनेको सुखा देनेवाली थी ॥ २४॥

ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुसुमवृष्टयः। देवदुन्दुभिघोषश्च दिश्च सर्वासु ग्रुश्रुवे॥२५॥

तत्पश्चात् मेघगण दिन्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे।सम्पूर्ण दिशाओं में देवताओं की दुन्दुभियोंका मधुर शब्द सुनायी देने लगा।। २५॥

प्रवतुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चाप्सरोगणाः। प्रजगुर्देवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः स्वरान् ॥२६॥

उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओंके समुदायोंका नृत्य होने लगा। देवगन्धर्व गाने लगे और सब ओर वीणाओंकी स्वरलहरियाँ फैल गर्यो ॥ २६ ॥

स शब्दो द्यां च भूमि च प्राणिनां श्रवणानि च । विवेशोचावचः रलक्ष्णः समो लयगुणान्वितः ॥ २७ ॥

सङ्गीतका वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियोंके कर्णकुहरोंमें प्रविष्ट होकर गूँजने लगा । आरोह-अवरोहसे युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था, समतालसे विशिष्ट और लयगुणसे सम्पन्न था ॥ २७ ॥

तिसान्नेवंगते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नृणाम्। ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः॥ २८॥

इस प्रकार मनुष्योंके कानोंको सुख देनेवाला वह दिब्य शब्द हो ही रहा था कि भरतकी सेनाको विश्वकर्माका निर्माणकौशल दिखायी पड़ा ॥ २८ ॥

बभूव हि समा भूमिः समन्तात् पञ्चयोजनम् । शाद्रलैर्बहुभिश्छन्ना नीलवैदूर्यसंनिमैः ॥२९॥

चारों ओर पाँच योजनतककी भूमि समतल हो गयी। उसपर नीलम और वैदूर्य मणिके समान नाना प्रकारकी घनी घास छा रही थी॥ २९॥

तस्मिन् बिल्वाः कपित्थाश्च पनसा बीजपूरकाः। आमलक्यो बभूबुश्च चूताश्च फलभूषिताः॥ ३०॥

स्थान-स्थानपर बेल, कैथ, कटहल, आँवला, विजीरा तथा आमके वृक्ष लगे थे, जो फलोंसे सुशोभित हो रहे थे।। ३०॥

उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्। आजगाम नदी सौम्या तीरजैर्बहुभिर्वृता॥३१॥

उत्तर कुरवर्धने दिन्य भोगसामग्रियोंसे सम्पन्न चैत्ररथ नामक वन वहाँ आ गया। साथ ही वहाँकी रमणीय नदियाँ भी आ पहुँचीं, जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षोंसे विरी हुई थीं॥ ३१॥

चतुःशालानि ग्रुभ्राणि शालाश्च गजवाजिनाम्। इम्यप्रासादसंयुक्ततोरणानि ग्रुभानि च॥३२॥ उज्ज्वल, चार-चार कमरोसे युक्त यह (अथवा यहयुक्त

चब्तरे ) तैयार हो गये । हाथी और घोड़ोंके रहनेके लिये शालाएँ बन गयीं । अट्टालिकाओं तथा सतमंजिले महलोंसे युक्त सुन्दर नगरद्वार भी निर्मित हो गये ॥ ३२॥

सितमेघनिभं चापि राजवेदम सुतोरणम्। शुक्लमाल्यकृताकारं दिन्यगन्धसमुक्षितम्॥ ३३॥

राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर द्वारसे युक्त दिव्य भवन इवेत बादलोंके समान शोभा पा ग्हा था। उसे सफेद फूलोंकी मालाओंसे सजाया और दिव्य सुगन्धित जलसे सींचा गया था॥ ३३॥

चतुरस्रमसम्बाधं शयनासनयानवत्। दिव्यैः सर्वरसैर्युक्तं दिव्यभोजनवस्रवत्॥३४॥

वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था—उसमें संकीर्णता-का अनुभव नहीं होता था। उसमें सोने, बैठने और सवारियों-के रहनेके लिये अलग-अलग स्थान थे। वहाँ सब प्रकारके दिन्य रस, दिन्य भोजन और दिन्य वस्त्र प्रस्तुत थे॥ ३४॥

उपकल्पितसर्वान्नं धौतनिर्मलभाजनम् । ७०० क्लप्तसर्वासनं भीमत्सास्तीर्णशयनोत्तमम् ॥ ३५ ॥

सब तरहके अन्न और धुले हुए खच्छ पात्र रखेगये थे। उस मुन्दर भवनमें कहीं बैठनेके लिये सब प्रकारके आसन उपस्थित थे और कहीं सोनेके लिये मुन्दर शय्याएँ बिछी थीं।। ३५॥

प्रविवेश महाबाहुरनुश्चातो महर्षिणा। वेश्म तद् रत्नसम्पूर्ण भरतः कैकयीसुतः॥३६॥ अनुजग्मुश्च ते सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः। बभूबुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्ट्वा वेश्मसंविधिम्॥३७॥

महर्षि भरद्वाजकी आज्ञासे कैकेयीपुत्र महाबाहु भरत-ने नाना प्रकारके रत्नोंसे भरे हुए उस महलमें प्रवेश किया। उनके साथ-साथ पुरोहित और मन्त्री भी उसमें गये। उस भवनका निर्माणकौशल देखकर उन सब लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। । ३६-३७॥

तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च। भरतो मन्त्रिभः सार्धमभ्यवर्तत राजवत्॥ ३८॥

छत्र भवनमें भरतने दिव्य राजसिंहासनः चँवर और छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्रीरामकी भावना करके मन्त्रियोंके साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओंकी प्रदक्षिणा की ॥ ३८॥

आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च । बालव्यजनमादाय न्यपीदत् सचिवासने ॥ ३९॥

सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी महाराज विराजमान हैं, ऐसी धारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामको प्रणाम किया और उस सिंहासनकी भी पूजा की । फिर अपने हाथमें चँवर छे, वे मन्त्रीके आसनपर जा बैठे ॥ ३९॥ आनुपूर्व्यान्निषेदुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः। ततः सेनापतिः पश्चात् प्रशास्ता च न्यपीद्त ॥ ४०॥

तत्पश्चात् पुरोहित और मन्त्री भी क्रमशः अपने योग्य आसर्नोपर बैठें; फिर सेनापित और प्रशास्ता ( छावनीकी रक्षा करनेवाले ) भी बैठ गये ॥ ४०॥

ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यः पायसकर्दमाः। उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्॥ ४१॥

तदनन्तर वहाँ दो ही घड़ीमें भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे भरतकी सेवामें नदियाँ उपस्थित हुई, जिनमें कीचके स्थानमें खीर भरी थी॥ ४१॥

आसामुभयतःकूळं पाण्डुमृत्तिकळेपनाः। रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः॥ ४२॥

उन निदयोंके दोनों तटोंपर ब्रह्मार्ष भरद्वाजकी कृपासे दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गये थे, जो चूनेसे पुते हुए थे॥ ४२॥

तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः। आगुर्विदातिसाहस्रा ब्रह्मणा प्रहिताःस्त्रियः॥ ४३॥

उसी मुहूर्तमें ब्रह्माजीकी भेजी हुई दिन्य आभूषणोंसे विभूषित बीस हजार दिन्याङ्गनाएँ वहाँ आयीं ॥ ४३ ॥

सुवर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः। आगुर्विशतिसाहस्राः कुवेरप्रहिताः स्त्रियः॥ ४४॥ याभिर्मृहीतः पुरुषः सोन्माद इव लक्ष्यते।

इसी तरह सुवर्ण, मणि, मुक्ता और मूँगोंके आभूषणोंसे सुशोभित, कुवेरकी भेजी हुई वीस हजार दिव्य महिलाएँ भी वहाँ उपस्थित हुई, जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्माद-प्रस्त-सा दिखायी देता है ॥४४ ई ॥

आगुर्विशतिसाहस्रा नन्दनाद्दसरोगणाः ॥ ४५ ॥ नारदस्तुम्बुहर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः । एते गन्धर्वराजानो भरतस्यात्रतो जगुः ॥ ४६ ॥

इनके खिवा नन्दनवनसे बीस इजार अप्सराएँ भी आर्थी। नारद, तुम्बुक और गोप अपनी कान्तिसे सूर्यके समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गन्धर्वराज भरतके सामने गीत गाने लगे॥ ४५-४६॥

अलम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना। उपानृत्यन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्॥ ४७॥

अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका और वामना—ये चार अप्सराएँ भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे भरतके समीप नृत्य करने लगी ॥ ४७॥

यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररथे वने । प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४८॥

जो फूल देवताओं के उद्यानों में और जो चैत्रस्थ वनमें

हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाजके प्रतापसे प्रयागमें दिखायी देने लगे ॥ ४८ ॥

विल्वा मार्दक्षिका आसञ् शम्याग्राहा विभीतकाः। अभ्वत्था नर्तकाश्चासन् भरद्वाजस्य तेजसा ॥ ४९ ॥

भरद्वाज मुनिके तेजसे वेलके वृक्ष मृदङ्ग बजाते, बहेड़े-के पेड़ शम्या नामक ताल देते और पीपलके वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे॥ ४९॥

ततः सरलतालाश्च तिलकाः सत्मालकाः। प्रहृष्टास्तत्र सम्पेतुः कुञ्जा भूत्वाथ वामनाः॥ ५०॥

तदनन्तर देवदार, ताल, तिलक और तमाल नामक दृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्षके साथ भरतकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ५० ॥

शिशपाऽऽमलकी जम्बूर्याश्चान्याः कानने लताः। मालती मल्लिका जातिर्याश्चान्याः कानने लताः। प्रमदाविष्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्चमेऽवसन्॥ ५१॥

शिशपा, आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिङ्ग मृक्ष तथा मालती, मिल्रका और जाति आदि वनकी लताएँ नारीका रूप धारण करके भरद्वाज मुनिके आश्रममें आ बसी ॥५१॥

सुरां सुरापाः पिबत पायसं च बुभुक्षिताः। मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति॥

(वे भरतके सैनिकोंको पुकार-पुकारकर कहती थीं—)
भाधुका पान करनेवाले लोगो! लो, यह मधु पान कर लो।
तुममेंसे जिन्हें भूख लगी हो,वे सब लोग यह खीर खाओ और
परम पवित्र फलोंके गूदे भी प्रस्तुत हैं, इनका आखादन
करो। जिसकी जो इच्छा हो, वही भोजन करो।। ५२॥

उच्छोद्य स्नापयन्ति सा नदीतीरेषु वलगुषु । अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदाः सप्त चाष्ट च ॥ ५३॥

सात-आठ तरुणी स्त्रियाँ मिलकर एक एक पुरुषको नदी-के मनोहर तटोंपर उबटन लगा-लगाकर नहलाती थीं ॥५३॥ संवाहन्त्यः समापेतुर्नायों विपुललोचनाः।

परिमृज्य तदान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः ॥ ५४ ॥ बड़े-बड़े नेत्रोंवाली सुन्दरी रमणियाँ अतिथियोंका पैर दबानेके लिये आयी थीं । वे उनके भीगे हुए अङ्गोंको वस्नोंसे पेंछकर शुद्ध बस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय (दुध

आदि ) पिलाती थीं ॥ ५४ ॥

ह्यान् गजान् खरानुष्ट्रांस्तथैव सुरभेः सुतान् । अभोजयन् वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ॥ ५५ ॥

तत्पश्चात् भिन्न-भिन्न वाहर्नोकी रक्षामें नियुक्त मनुष्योंने हाथी, घोड़े, गधे, ऊँट और बैलोंको मलीभाँति दाना घास आदिका भोजन कराया ॥ ५५ ॥

इक्ष्रंश्च मधुलाजांश्च भोजयन्ति सावाहनान् । इक्ष्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः ॥ ५६॥ इक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ योद्धाओंकी सवारीमें आनेवाले वाहनोंको वे महाबली वाहन-रक्षक (जिन्हें महर्षिने सेवाके लिये नियुक्त किया था) प्रेरणा दे-देकर गन्नेके दुकड़े और मधुमिश्रित लावे खिलाते थे॥ ५६॥

नाश्ववन्धोऽश्वमाजानात्र गर्ज कुञ्जरब्रहः। मत्तप्रमत्तमुदिता सा चमूस्तत्र सम्बभौ॥५७॥

घोड़े बाँधनेवाले सईसको अपने घोड़ेका और हाथीवानको अपने हाथीका कुछ पता नहीं था। सारी सेना वहाँ मत्त-प्रमत्त और आनन्दमग्न प्रतीत होती थी॥ ५७॥ तिपिताः सर्वकामैश्च रक्तचन्दनरूषिताः। अपसरोगणसंयुक्ताः सैन्या वाचमुदीरयन्॥५८॥

सम्पूर्ण मनोवाञ्छित पदार्थोंसे तृप्त होकर लाल चन्दनसे चर्चित हुए सैनिक अप्सराओंका संयोग पाकर निम्नाङ्कित बातें कहने लगे—॥ ५८॥

नैवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान्। कुराळं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्॥ ५९॥

'अव हम अयोध्या नहीं जायेंगे, दण्डकारण्यमें भी नहीं जायेंगे। भरत सकुशल रहें (जिनके कारण हमें इस भूतलपर स्वर्गका मुख मिला) तथा श्रीरामचन्द्रजी भी मुखी रहें (जिनके दर्शनके लिये आनेपर हमें इस दिव्य मुखकी प्राप्ति हुई)'॥ ५९॥

इति पादातयोधाश्च हस्त्यश्वारोहवन्धकाः। अनाथास्तं विधि लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन् ॥ ६०॥

इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथीभवार, घुड़सवार, सईस और महावत आदि उस सत्कारको पाकर स्वच्छन्द हो उपर्युक्त बार्ते कहने लगे॥ ६०॥

सम्प्रहृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः। भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चात्रुवन्॥६१॥

भरतके साथ आये हुए हजारों मनुष्य वहाँका वैभव देखकर हर्षके मारे फूळे नहीं समाते थे और जोर-जोरसे कहते थे—यह स्थान स्वर्ग है ॥ ६१॥

नृत्यन्तश्च हसन्तश्च गायन्तश्चैव सैनिकाः। समन्तात् परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्रकाः॥ ६२॥

सहस्रों सैनिक पूलोंके हार पहनकर नाचते हसते और गाते हुए सब ओर दौड़ते फिरते थे॥ ६२॥

ततो भुक्तवतां तेषां तद्दन्तममृतोपमम्। दिञ्यानुद्वीक्ष्य भक्ष्यांस्तानभवद् भक्षणे मतिः॥ ६३॥

उस अमृतके समान स्वादिष्ट अलका भोजन कर चुकनेपर भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थोंको देखकर उन्हें पुनः भोजन करनेकी इच्छा हो जाती थी ॥ ६३॥

प्रेष्याश्चेट्यश्च वध्यश्च वलस्थाश्चापि सर्वेशः। वभृबुस्ते भृशं प्रीताः सर्वे चाहतवाससः॥६४॥

दास दासियाँ, सैनिकोंकी स्त्रियाँ और सैनिक सव-के-सव नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकारसे अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे॥ ६४॥

कुञ्जराश्च खरोष्ट्राश्च गोऽश्वाश्च मृगपक्षिणः। बभूवुः सुभृतास्तत्र नातो द्यन्यमकल्पयत्॥ ६५॥

हाथी, घोड़े, गदहे, ऊँट, बैल, मृग तथा पक्षी भी वहाँ पूर्ण तृप्त हो गये थे; अतः कोई दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता था ॥ ६५ ॥

नाशुक्रवासास्तत्रासीत् क्षुधितो महिनोऽपि वा । रजसा ध्वस्तकेशो वा नरः कश्चिददृश्यत ॥ ६६ ॥

उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता था, जिसके कपड़े सफेद न हों, जो भूखा या मिलन रह गया हो, अथवा जिसके केश धूलसे धूसरित हो गये हों ॥ ६६ ॥ आजैश्चापि च वाराहैर्निष्ठानवरसंचयैः। फलनिर्युहसंसिद्धैः सूपैर्गन्धरसान्वितैः॥ ६७॥

पुष्पःवजवतीः पूर्णाः शुक्कस्यान्नस्य चाभितः । दद्दशुर्विस्मितास्तत्र नरा लौद्दीः सहस्रशः ॥ ६८॥

अजवाइन मिलाकर बनाये गये, वराही कन्दसे तैयार किये गये तथा आम आदि फलोंके गरम किये हुए रसमें पकाये गये उत्तमोत्तम ब्यञ्जनोंके संग्रहों सुगन्धयुक्त रसवाली दालों तथा क्वेत रंगके भातोंसे भरे हुए सहस्रों सुवर्ण आदिके पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलोंकी ध्वजाओंसे सजाया गया था। भरतके साथ आये हुए सब लोगोंने उन पात्रोंको आश्चर्यचिकत होकर देखा।। ६७-६८॥

वभू वर्वनपार्श्वेषु कूपाः पायसकर्दमाः। ताश्च कामदुघा गावो द्वमाश्चासन् मधुच्युतः॥ ६९॥

वनके आस पास जितने कुएँ थे, उन सबमें गाढ़ी स्वादिष्ट खीर भरी हुई थी। वहाँकी गौएँ कामधेनु (सब प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली) हो गयी थीं और उस दिब्य वनके बृक्ष मधुकी वर्षा करते थे॥ ६९॥

वाप्यो मैरेयपूर्णाश्च सृष्टमांसचयैर्वृताः। प्रतप्तपिठरैश्चापि मार्गमायूरकौक्कुटैः॥ ७०॥

भरतकी सेनामें आये हुए निषाद आदि निम्नवर्गके लोगोंकी तृप्तिके लिये वहाँ मधुसे भरी हुई बावड़ियाँ प्रकट हो गयी थीं तथा उनके तटोंपर तपे हुए पिटर (कुण्ड) में पकाये गये मृग, मोर और मुगोंके स्वच्छ मांस भी ढेर-के ढेर रख दिये गये थे॥ ७०॥

पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च । न्यर्बुदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ॥ ७१ ॥

वहाँ सहस्रों सोनेके अन्तपात्र, लाखों व्यञ्जनपात्र और लगभग एक अरव थालियाँ संग्रहीत थीं ॥ ७१ ॥ स्थाल्यः कुम्भ्यः करमभ्यश्च द्घिपूर्णाः सुसंस्कृताः । यौवनस्थस्य गौरस्य कपित्थस्य सुगन्धिनः ॥ ७२ ॥ हदाः पूर्णा रसालस्य दश्नः इवेतस्य चापरे। बभूवुः पायसस्यान्ये शर्कराणां च संचयाः॥ ७३॥

पिठर, छोटे-छोटे घड़े तथा मटके दहीसे भरे हुए थे और उनमें दहीको मुखादु बनानेवाले सींठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक पहर पहलेके तैयार किये हुए केसरमिश्रित पीतवर्णवाले मुगन्धित तकके कई तालाब भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाये हुए तक ( रसाल ), सफेद दही तथा दूधके भी कई कुण्ड पृथक्-पृथक् भरे हुए थे। शकरोंके कई देर लगे थे॥ ७२-७३॥

करकांद्रचूर्णकषायांश्च स्नानानि विविधानि च। दृहशुर्भाजनस्थानि तीर्थेषु सरितां नराः॥७४॥

स्तान करनेवाले मनुष्योंको नदीके घाटोंपर भिन्न-भिन्न पात्रोंमें पीसे हुए आँवले, सुगन्धित चूर्ण तथा और भी नाना प्रकारके स्नानोपयोगी पदार्थ दिखायी देते थे॥ ७४॥ शक्कानंशुमतश्चापि दन्तधावनसंचयान्।

युक्कानशुमतश्चाप दन्तधावनसचयान। युक्काश्चन्दनकरकांश्च समुद्रेष्ववतिष्ठतः ॥७५॥ साथ ही देर-के-देर दाँतनः जो सफेद कुँचेवाले थेः वहाँ

साय हा ढर-क-ढर दातन, जा सफद कूचबाल थ, वहा रखे हुए थे। सम्पुटोंमें घिसे हुए सफेद चन्दन विद्यमान थे। इन सब वस्तुओंको लोगोंने देखा॥ ७५॥

द्र्पणान् परिसृष्टांश्च वाससां चापि संचयान् । पादुकोपानहं चैव युग्मान्यत्र सद्दस्रशः ॥७६॥ इतना ही नहीं, वहाँ बहुत-से स्वच्छ द्र्पण, देर-के-देर

वस्र और हजारों जोड़े खड़ाऊँ और जूते भी दिखायी देते थे।। आञ्जनीः कङ्कतान् कूर्चोइछत्राणि च धनृंषि च। मर्मत्राणानि चित्राणि रायनान्यासनानि च॥ ७७॥

काजलोंसहित कजरीटे, कंघे, कूर्च ( थकरी या ब्रश् ), छत्र, धतुष, मर्मध्यानींकी रक्षा करनेवाले कवच आदि तथा विचित्र शय्या और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे।। प्रतिपानहद्वात् पूर्णान् खरोष्ट्रगज्ञचाजिनाम्। अवगाह्यसुतीर्थोध्य हृदान् सोत्पलपुष्करान्।

आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतोयान् सुखाप्नवान्॥ ७८॥ गर्थे, ऊँट, हाथी और घोडोंके पानी पीनेके लिये कई

गधे, ऊँट, हाथी और घोड़ोंके पानी पीनेके लिये कई जलाशय भरे थे, जिनके घाट बड़े सुन्दर और सुखपूर्वक

उतरनेयोग्य थे। उन जलाशयोंमें कमल और उत्पल शोभा पारहे थे। उनका जल आकाशके समान स्वच्छ था तथा उनमें मुखपूर्वक तैरा जा सकता था॥ ७८॥

नीलवैदूर्यवर्णाश्च मृदून यवससंचयान् । निर्वाणर्थं पश्नां ते ददशुस्तत्र सर्वशः ॥७९॥

पशुओं के खाने के लिये वहाँ सब ओर नील वैदूर्यमणिके समान रंगवाली हरी एवं कोमल घासकी देरियाँ लगी थीं। उन सब लोगोंने वे सारी वस्तुएँ देखीं॥ ७९॥

व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते खप्नकरूपं तद्द्वतम्। हृष्ट्याऽऽतिथ्यं छतं तादृग् भरतस्य महर्षिणा ॥ ८०॥

महर्षि भरद्वाजके द्वारा सेनासहित भरतका किया हुआ वह अनिर्वचनीय आतिथ्य-सत्कार अद्भुत और स्वप्नके समान था। उसे देखकर वे सब मनुष्य आश्चर्यचिकत हो उठे॥ इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने।

इत्यव रममाणाना दवानामिव नन्दनं। भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवर्तत॥ ८१॥ जैसे देवता नन्दनवनमें विहार करते हैं। उसी प्रकार

भरद्वाज मुनिके रमणीय आश्रममें यथेष्ट कीड़ा-विहार करते हुए उन लोगोंकी वह रात्रि वड़े मुखसे बीती ॥ ८१ ॥ प्रतिजग्मुश्च ता नद्यो गन्धर्वाश्च यथागतम्।

भरद्वाजमनुक्षाप्य ताश्च सर्वा वराङ्गनाः ॥ ८२ ॥ तत्पश्चात् वे नदियाँ, गन्धर्व और समस्त सन्दरी

तत्पश्चात् व नदियाः गन्धवं और समस्त सुन्दरी अप्सराएँ भरद्वाजजीकी आज्ञा ले जैसे आयी थीं। उसी प्रकार लौट गर्यी ॥ ८२ ॥

तथैव मत्ता मिद्रोत्कटा नरा-स्तथैव दिन्यागुरुचन्दनोक्षिताः। तथैव दिन्या विविधाः स्त्रगुत्तमाः पृथग्विकीणी मनुजैः प्रमर्दिताः॥८३॥

सवेरा हो जानेपर भी लोग उसी प्रकार मधुपानसे मत्त एवं उन्मत्त दिखायी देते थे। उनके अङ्गोंपर दिव्य अगुरु-युक्त चन्दनका लेप ज्यों-का-त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों के उपभोगमें लाये गये नाना प्रकारके दिव्य उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्थामें पृथक्-पृथक् विखरे पड़े थे॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमं इक्यानवेवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ९१ ॥

द्विनवतितमः सर्गः

भरतका भरद्वाज मुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहाँसे चित्रक्टके लिये सेनासहित प्रस्थान करना

तनस्तां रजनीं व्युष्य भरतः सपरिच्छदः। कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामाद्भिजगाम ह ॥ १ ॥

परिवारसहित भरत इच्छानुसार मुनिका आतिथ्य ग्रहण करके रातभर आश्रममें ही रहे। फिर सबेरे जानेकी आज्ञा लेनेके लिये वे महर्षि भरद्वाजके पास गये॥ १॥ तमृषिः पुरुषव्याद्यं प्रेक्ष्य प्राञ्जलिमागतम् । हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ पुरुषसिंह भरतको हाथ जोड़े अपने पास आया देख

भरद्वाजजी अग्निहोत्रका कार्य करके उनसे बोले—॥ २॥ कश्चिदत्र सुखा रात्रिस्तवासाद्विषये गता। समग्रस्ते जनः कचिदातिथ्ये शंस मेऽनघ॥ ३॥

प्तिष्पाप भरत ! क्या इमारे इस आश्रममें तुम्हारी यह रात मुखसे बीती है ? क्या तुम्हारे साथ आये हुए सब लोग

इस आतिथ्यसे संतृष्ट हुए हैं ? यह बताओं? ॥ ३ ॥ तमुवाचार्अिंह कृत्वा भरतोऽभिमणम्य च ।

आश्रमादुपनिष्कान्तमृषिमुत्तमतेजसम् ॥ ४ ॥ तब भरतने आश्रमसे बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षिको प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा—॥

सुखोषितोऽस्मि भगवन् समग्रवलवाहनः। बलवत्तर्पितश्चाहं बलवान् भगवंस्त्वया॥५॥

भगवन् ! मैं सम्पूर्ण सेना और स्वारीके साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकोंसहित मुझे पूर्णरूपसे तृप्त किया गया है ॥ ५॥

अपेतक्कमसंतापाः सुभिक्षाः सुप्रतिश्रयाः। अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे सा सुसुखोषिताः॥ ६॥

•सेवकोंसिहत इम सब लोग ग्लानि और संतापसे रहित हो उत्तम अन्न-पान ग्रहण करके सुन्दर गृहोंका आश्रय ले बड़े सुखसे यहाँ रातभर रहे हैं ॥ ६ ॥

आमन्त्रयेऽहं भगवन् कामं त्वामृषिसत्तम । समीपं प्रस्थितं भ्रातुर्मेत्रेणेक्षस्य चक्षुषा ॥ ७ ॥

'भगवन् ! मुनिश्रेष्ठ ! अव मैं अपनी इच्छाके अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाईके समीप प्रस्थान कर रहा हूँ; आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखिये ॥ ७ ॥

आश्रमं तस्य धर्मञ्ज धार्मिकस्य महात्मनः। आचक्ष्य कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे ॥ ८ ॥

'धर्मज्ञ मुनीश्वर ! बताइये, धर्मपरायण महात्मा श्रीरामका आश्रम कहाँ है ! कितनी दूर है ! और वहाँ पहुँचनेके लिये कौन-सा मार्ग है ! इसका भी मुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये'॥

इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुर्दर्शनलालसम्। प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः॥९॥

इस प्रकार पूछे जानेपर महातपस्वीः महातेजस्वी भरद्वाजमुनिने भाईके दर्शनकी लालसावाले भरतको इस प्रकार उत्तर दिया-॥ ९ ॥

भरतार्धतृतीयेषु योजनेष्वजने वने । चित्रकृटगिरिस्तत्र रम्यनिर्झरकाननः ॥१०॥ भरत । यहाँसे ढाई योजन ( दस कोस ) अ की दूरी-

\* सर्ग ५४ के छोक २८ में मूल प्रन्थमें दस कोसकी दूरी लिखी है और यहाँ ढाई योजन। दोनों स्थलोंमें दस कोसका हो संकेत है। रामायणशिरोमणि नामक व्याख्यामें दोनों जगह किप-जलाधिकरणन्यायसे अथवा एकशेषके द्वारा यह दूरी तिगुनी करके दिखायी गयी है। प्रयागसे चित्रकृटकी दूरी लगभग २८ कोस की मानी जाती है। रामायणशिरोमणिकारकी मान्यताके अनुसार ३० कोसकी दूरीमें और इस दूरीमें अधिक अन्तर नहीं है। मीलका माप पुराने कोश-मानकी अपेक्षा छोटा है, इसल्लिये ८० मीलकी यह दूरी मानी जाती है।

पर एक निर्जन वनमें चित्रकूटनामक पर्वत है, जहाँके झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं (प्रयागसे चित्रकूटकी आधुनिक दूरी लगभग २८ कोस है) ॥ १०॥

उत्तरं पाइवेंमासाद्य तस्य मन्दाकिनी नदी। पुष्पितदुमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना॥११॥ अनन्तरं तत्सरितश्चित्रकृटं च पर्वतम्। तयोः पर्णकृटीं तात तत्र तौ वसतो ध्रुवम्॥१२॥

'उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो फूलोंसे लदे सधन बृक्षोंसे आच्छादित रहती है, उसके आस-पासका वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकारके पुष्पोंसे सुशोभित है। उस नदीके उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात! वहाँ पहुँचकर तुम नदी और पर्वतके बीचमें श्रीरामकी पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण निश्चय ही उसीमें निवास करते हैं।। ११-१२।।

दक्षिणेन च मार्गेण सन्यदक्षिणमेव च।
गजवाजिसमाकीणां वाहिनीं वाहिनीपते॥१३॥
बाहयस्य महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम्।

भीनापते ! तुम यहाँसे हाथी-घोड़ोंसे भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग गया है, उससे जाओ । भागे जाकर दो रास्ते मिलेंगे, उनमेंसे जो रास्ता बार्ये दावकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है, उसीसे सेनाको ले जाना । महाभाग ! उस मार्गसे चलकर तुम शीघ ही श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन पा जाओगे' ॥ १३ है ॥ प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः ॥१४॥ हित्वा यानानि यानाही ब्राह्मणं पर्यवारयन्।

'अब यहाँसे प्रस्थान करना है'—यह सुनकर महाराज दशरथंकी स्त्रियाँ, जो सवारीपर ही रहने योग्य थीं, सवारियोंको छोड़कर ब्रह्मर्षि भरद्वाजको प्रणाम करनेके लिये उन्हें चारों ओरमे घेरकर खड़ी हो गर्यी ॥१४५॥ वेपमाना कशा दीना सह देव्या सुमित्रया ॥१५॥ कौसल्या तत्र जन्नाह कराभ्यां चरणी मुनेः।

उपवासके कारण अत्यन्त दुर्वल एवं दीन हुई देवी कौसल्याने, जो काँप रही थीं, सुमित्रा देवीके साथ अपने दोनों हाथोंसे भरद्वाज मुनिके पैर पकड़ लिये॥ असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता॥१६॥ कैकेयी तत्र जग्राह चरणौ सन्यपत्रपा। तं प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महामुनिम्॥१७॥

तत्पश्चात् जो अपनी असफल कामनाके कारण सब लोगोंके लिये निन्दित हो गयी थी, उस कैकेयीने लिजत होकर वहाँ मुनिके चरणोंका स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान् भरद्वाजकी परिक्रमा करके वह दीनचित्त हो उस समय भरतके ही पास आकर खड़ी हो गयी॥ १६-१७ है॥

अदूराद् भरतस्येव तस्थी दीनमनास्तदा।

तत्र पप्रच्छ भरतं भरद्वाजो महामुनिः॥१८॥

विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव।

तव महामुनि भरद्वाजने वहाँ भरतसे पृछा— प्युनन्दन ! तुम्हारी इन माताओंका विशेष परिचय क्या है ! यह मैं जानना चाहता हूँ !। १८ ।।

प्वमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः ॥१९॥ उवाच प्राञ्जलिर्भृत्वा वाक्यं वचनकोविदः।

भरद्वाजके इस प्रकार पूछनेपर बोछनेकी कछामें कुशछ धर्मात्मा भरतने हाथ जोड़कर कहा—॥ १९६ ॥ यामिमां भगवन् दीनां शोकानशनकि श्विताम् ॥ २०॥ पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि । एषां तं पुरुषव्याद्यं सिंहिविकान्तगामिनम् ॥ २१॥ कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यथा।

'भगवन्! आप जिन्हें शोक और उपवासके कारण अत्यन्त दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी-सी हृष्टिगोचर हो रही हैं' ये मेरे पिताकी सबसे बड़ी महारानी कौसल्या हैं। जैसे अदितिने धाता नामक आदित्यको उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौसल्या देवीने सिंहके समान पराक्रमस्चक गतिसे चलनेवाले पुरुषसिंह श्रीरामको जन्म दिया है॥ २०-२१ई॥

अस्या वामभुजं श्रिष्टा या सा तिष्ठति दुर्मनाः ॥२२॥ इयं सुमित्रा दुःखार्ता देवी राक्षश्च मध्यमा। कर्णिकारस्य शाखेय शीर्णपुष्पा वनान्तरे॥२३॥ पतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनौ। उभौ लक्ष्मणशत्रुष्टनौ वीरौ सत्यपराक्रमौ॥२४॥

'इनकी बायीं बाँहसे सटकर जो उदास मनसे खड़ी हैं तथा दुःखसे आतुर हो रही हैं और आभूषण सून्य होनेसे वनके भीतर झड़े हुए पुष्पवाली कनेरकी डालके समान दिखायी देती हैं, ये महाराजकी मझली रानी देवी सुमित्रा हैं। सत्यपराक्रमी बीर तथा देवताओं के तुल्य कान्तिमान् वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुष्न इन्हीं सुमित्रा देवीके पुत्र हैं।। २२–२४।।

यस्याः कृते नरव्यात्रौ जीवनाद्यामितो गतौ।
राजा पुत्रविद्दीनश्च स्वर्ग द्दारथो गतः ॥२५॥
कोधनामकृतप्रक्षां द्द्मां सुभगमानिनीम्।
पेश्वर्यकामां कैकेयीमनार्यामार्यक्रिपणीम् ॥२६॥
ममैतां मातरं विद्धि नृद्यांसां पापनिश्चयाम्।
यतोमूळं द्दि पद्यामि व्यसनं महदात्मनः ॥२७॥

'और जिसके कारण पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण यहाँसे प्राण-सङ्कटकी अवस्था (वनवास ) में जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्रवियोगका कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए

हैं, जो खभावसे ही क्रोध करनेवाली, अशिक्षित बुद्धिवाली, गर्वीली, अपने-आपको सबसे अधिक सुन्दरी और भाग्यवती समझनेवाली तथा राज्यका लोभ रखनेवाली है, जो शक्ल-सूरतसे आर्या होनेपर भी वास्तवमें अनार्या है, इस कैंकेयीको मेरी माता समझिये। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखनेवाली है। मैं अपने ऊपर जो महान् संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही हैं? ॥ २५-२७॥

इत्युक्त्वा नरशार्वृत्रो बाष्पगद्गदया गिरा। विनिःश्वस्य स ताम्राक्षः कुद्धोनाग इवश्वसन्॥२८॥

अश्रुगद्गद वाणीसे इस प्रकार कहकर लाल आँखें किये पुरुषसिंह भरत रोषसे भरकर फुफकारते हुए सर्पकी भाँति लंबी साँस खींचने लगे ॥ २८॥

भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तदा। प्रत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमर्थवित्॥ २९॥

उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरतसे श्रीरामावतारके प्रयोजनको जाननेवाले महाबुद्धिमान् महर्षि भरद्वाजने उनसे यह बात कही—॥ २९॥

न दोषेणावगन्तव्या कैंकेयी भरत त्वया। रामप्रवाजनं ह्येतत् सुखोदर्कं भविष्यति॥३०॥

भरत ! तुम कैकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो। श्रीरामका यह वनवास भविष्यमें बड़ा ही सुखद होगा॥ ३०॥

देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम् । हितमेव भविष्यद्धि रामप्रवाजनादिह ॥ ३१ ॥

'श्रीरामके वनमें जानेसे देवताओं, दानवों तथा परमात्माका चिन्तन करनेवाले महर्षियोंका इस जगत्में हित ही होनेवाला है' ॥ ३१ ॥

अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् । आमन्त्रय भरतः सैन्यं युज्यतामिति चात्रवीत् ॥ ३२ ॥

श्रीरामका पता जानकर और मुनिका आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरतने मुनिको मस्तक झुका उनकी प्रदक्षिणा करके जानेकी आज्ञा छे सेनाको कृचके छिये तैयार होनेका आदेश दिया॥ ३२॥

ततो वाजिरथान् युक्त्वा दिव्यान् हेमविभृषितान्। अध्यारोहत् प्रयाणार्थे बहून् बहुविधो जनः ॥३३॥

तदनन्तर अनेक प्रकारकी वेष-भूषावाले लोग बहुत-से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथोंको, जो सुवर्णसे विभूषित थे, जोत-कर यात्राके लिये उनपर सवार हुए ॥ ३३ ॥

गजकन्या गजाश्चेव हेमकक्ष्याः पताकिनः। जीमृता इव घमोन्ते सघोषाः सम्प्रतस्थिरे ॥ ३४ ॥ बहुत-सी हथिनियाँ और हाथी, जो सुनहरे रस्सोंसे कसे गये थे और जिनके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं, वर्ण-कालके गरजते हुए मेघोंके समान घण्टानाद करते हुए वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ३४॥

विविधान्यपि यानानि महान्ति च छघूनि च। प्रययुः सुमहार्हाणि पादैरपि पदातयः॥३५॥

नाना प्रकारके छोटे-बड़े बहुमूल्य बाहर्नोपर सवार ही उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरोंसे ही यात्रा करने लगे॥ ३५॥

अथ यानप्रवेकैस्तु कौसल्याप्रमुखाः स्त्रियः। रामदर्शनकाङ्किण्यः प्रययुर्मुदितास्तदा॥३६॥

तत्पश्चात् कौसल्या आदिं रानियाँ उत्तम सवारियोंपर बैठकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी अभिलाघासे प्रसन्नता-पूर्वक चर्ली ॥ ३६॥

चन्द्रार्कतरुणाभासां नियुक्तां शिविकां शुभाम् । आस्थाय प्रययौ श्रीमान् भरतः सपरिच्छदः ॥३७ ॥

इसी प्रकार श्रीमान् भरत नवोदित चन्द्रमा और सूर्यके समान कान्तिमती शिविकामें बैठकर आवश्यक साम-प्रियोंके साथ प्रस्थित हुए । उस शिविकाको कहाँरोंने अपने कंघोंपर उठा रखा था ॥ ३७ ॥ सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाकुला। दक्षिणां दिशमाबृत्य महानेघ इवोध्थितः॥ ३८॥

हाथी-घोड़ोंसे भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण दिशाको घेरकर उमड़ी हुई महामेघोंकी घटाके समान चल पड़ी || ३८ ||

वनानि च व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः। गङ्गायाः परवेळायां गिरिष्वथ नदीष्वपि ॥३९॥

गङ्गाके उस पार पर्वतीं तथा नदियोंके निकटवर्ती वनींको, जो मृगों और पक्षियोंसे सेवित थे, लॉघकर वह आगे बढ़ गयी ॥ ३९॥

सा सम्प्रहृष्टद्विपवाजियूथा वित्रासयन्ती मृगपक्षिसंघान्। महद्वनं तत् प्रविगाहमाना रराज सेना भरतस्य तत्र॥४०॥

उस सेनाके हाथी और घोड़ोंके समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगलके मृगों और पक्षिसमूहोंको भयभीत करती हुई भरतकी वह सेना उस विशाल वनमें प्रवेश करके वहाँ बड़ी शोभा पा रही थी॥ ४०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाज्येऽयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बानवेवाँ सर्ग पृरा हुआ ॥ ९२ ॥

# त्रिनवतितमः सर्गः

# सेनासहित भरतकी चित्रक्ट-यात्राका वर्णन

तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः। अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः सम्प्रदुदुवुः॥१॥

यात्रा करनेवाली उस विशाल वाहिनीसे पीड़ित हो वनवासी यूथपित मतवाले हाथी आदि अपने यूथोंके साथ भाग चले ॥ १॥

त्रप्रक्षाः पृषतमुख्याश्च हरवश्च समन्ततः। दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥ २ ॥

रीछ, चितकबरे मृग तथा रुइ नामक मृग वनप्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेनासे पीड़ित दिखायी देते थे ॥ २ ॥

स सम्प्रतस्थे धर्मातमा प्रीतो दशरथात्मजः।

वृतो महत्या नादिन्या सेनया चतुरङ्गया॥ ३॥

महान् कोलाहल करनेवाली उस विशाल चतुरंगिणी

सेनासे घिरे हुए धर्मात्मा दशरथनन्दन भरत बड़ी प्रसन्नताके साथ यात्रा कर रहे थे ॥ ३ ॥

सागरौघनिभा सेना भरतस्य महात्मनः। महीं संछादयामास प्रावृषि द्यामिवाम्बुदः॥ ४॥

जैसे वर्षा-ऋतुमें मेत्रोंकी घटा आकाशको ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरतकी समुद्र-जैसी उस विशाल सेनाने दूरतकके भूभागको आच्छादित कर लिया था॥ ४॥

तुरंगोधैरवतता वारणैश्च महावर्छैः। अनालक्ष्याचिरं कालंतस्मिन् कालंबभूव सा॥ ५॥

घोड़ोंके समूहों तथा महाबळी हाथियोंसे भरो और दूरतक फैळी हुई वह सेना उस समय बहुत देरतक हिं में ही नहीं आती थी।। ५॥

स गत्वा दूरमध्वानं सम्परिश्वान्तवाहनः।

# उवाच वचनं श्रीमान् वसिष्ठं मन्त्रिणां वरम् ॥ ६ ॥

दूरतकका रास्ता तै कर छेनेपर जब भरतकी सवारियाँ बहुत थक गर्यों, तब श्रीमान् भरतने मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ विसष्टजीसे कहा—॥ ६॥

यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव मया श्रुतम्। व्यक्तं प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमव्यीत्॥ ७॥

'ब्रह्मन् ! मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देशका स्वरूप दिखायी देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाजजीने जहाँ पहुँचनेका आदेश दिया था, उस देशमें इमलोग आ पहुँचे हैं॥ ७॥

अयं गिरिश्चित्रकूटस्तथा मन्दाकिनी नदी। एतत् प्रकाशते दूरान्नीलमेबनिभं वनम्॥ ८॥

भन्दाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वतके आस-पासका वन दूरसे नील मेघके समान प्रकाशित हो रहा है॥८॥

गिरेः सानृति रम्याणि चित्रकृटस्य सम्प्रति । वारणैरवमृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः॥ ९॥

'इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूटके रमणीय शिखरोंका अवमर्दन कर रहे हैं ॥ ९ ॥

मुञ्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु। नीला इवातपापाये तोयं तोयधरा घनाः॥ १०॥

ध्ये वृक्ष पर्वतिशिखरोंपर उसी प्रकार फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं, जैसे वर्षाकालमें नील जलधर मेघ उनपर जलकी वृष्टि करते हैं? ॥ १०॥

किनराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वते । हयैः समन्तादाकीर्णं मकरैरिय सागरम् ॥ ११ ॥

(इसके बाद भरत शत्रुध्नसे कहने लगे—) 'शत्रुध्न ! देखो, इस पर्वतकी उपत्यकामें जो देश है, जहाँपर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेनाके घोड़ोंसे व्याप्त होकर मगरोंसे भरे हुए समुद्रके समान प्रतीत होता है ॥ ११॥

पते मृगगणा भान्ति शोव्रवेगाः प्रचोदिताः । वायुप्रविद्धाः शरदि मेघजाला इवाम्बरे ॥ १२॥

'सैनिकोंके खदेड़े हुए ये मृगोंके छुंड तीव वेगसे भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं, जैसे शरत् कालके आकाशमें हवासे उड़ाये गये वादलोंके समृह सुशोभित होते हैं॥ १२॥

कुर्वन्ति कुसुमापीडाञ्झिरःसु सुरमीनमी।

मेघप्रकादीः फलकैद्धिणात्या नरा यथा॥ १३॥

भ्ये सैनिक अथवा वृद्ध मेचके समान कान्तिवाली ढालोंसे उपलक्षित होनेवाले दक्षिण भारतीय मनुष्योंके समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओंपर सुगन्धित पुष्प-गुच्छमय आमृषणों-को धारण करते हैं॥ १३॥

निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोरप्रदर्शनम्। अयोध्येव जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मे ॥ १४॥

'यह वन जो पहले जनरव-शून्य होनेके कारण अत्यन्त भयंकर दिखायी देता था, वही इस समय हमारे साथ आये हुए लोगोंसे व्याप्त होनेके कारण मुझे अयोध्या पुरीके समान प्रतीत होता है। १४॥

खुरैरुदीरितो रेणुदिंवं प्रच्छाद्य तिष्ठति। तं वहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्निव मम प्रियम् ॥ १५॥

धोड़ोंकी टापोंसे उड़ी हुई धूल आकाशको आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई-सी श्रीष्ठ ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है ॥ १५ ॥

स्यन्दनांस्तुरगायेतान् सृतमुख्यैरधिष्ठितान् । एतान् सम्पततः शीघ्रं पदय शत्रुष्त कानने ॥ १६॥

'शत्रुष्न ! देखो, इस वनमें घोड़ोंसे जुते हुए और श्रेष्ठ सारिथयोंद्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघतासे आगे बढ़ रहे हैं॥ १६॥

पतान् वित्रासितान् पर्यं वर्हिणः प्रियद्शैनान् । प्वमापततः शैलमधिवासं पतत्रिणः ॥ १७ ॥

'जो देखनेमें बड़े प्यारे लगते हैं उन मोरोंको तो देखो। ये हमारे सैनिकोंके भयसे कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास-स्थान पर्वतकी ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों-पर भी दृष्टिपात करो॥ १७॥ .

अतिमात्रमयं देशो मनोक्षः प्रतिभाति मे । तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथोऽनघ ॥ १८॥

ंनिष्पाप राशुष्न ! यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है । तपस्वी जनोंका यह निवासस्थान वास्तवमें स्वर्गीय पथ है ॥ १८ ॥

मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने। मनोक्षरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः॥ १९॥

'इस वनमें मृगियों के साथ विचरनेवाले बहुत-से चित-कबरे मृग ऐसे मनोहर दिखायी देते हैं, मानो इन्हें फूलोंसे चित्रित—सुसजित किया गया हो ॥ १९॥

साधु सैन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्। यथा तौ पुरुषव्याद्यौ दश्येते रामछक्ष्मणौ॥२०॥ भोर सैनिक यथोचित रूपसे आगे बढ़ें और वनमें सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण-का पता लग जाय' ॥ २० ॥

भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः। विविशुस्तद्वनं शूरा धूमात्रं ददशुस्ततः॥२१॥

भरतका यह बचन सुनकर बहुत-से शूर्वीर पुरुषोंने हाथों-में हथियार लेकर उस बनमें प्रवेश किया । तदनन्तर आगे जानेपर उन्हें कुछ दूरपर ऊपरको धुआँ उठता दिखायी दिया ॥ २१ ॥

ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः। नामजुष्ये भवत्यग्निव्यक्तमत्रैव राघवौ॥ २२॥

उस घूमशिखाको देखकर वे छौट आये और भरतसे बोले—'प्रभो ! जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ आग नहीं होती। अतः श्रीराम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे॥ २२॥ अथ नात्र नरव्याच्रौ राजपुत्रौ परंतपौ। अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः॥ २३॥

'यदि शत्रुओंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ न हों तो भी श्रीराम-जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे' ॥ २३ ॥ वक्कात्वा भरतस्त्रेषां वस्त्रं साधस्मस्मान्य ।

तच्छुत्वा भरतस्तेषां वचनं साधुसम्मतम्। सैन्यानुवाच सर्वोस्तानमित्रबलमर्दनः॥ २४॥ उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषोद्वारा मानने योग्य थीं, उन्हें सुनकर शत्रुसेनाका मर्दन करनेवाळे भरतने उन समस्त सैनिकोंसे कहा— ॥ २४॥

यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः। अहमेव गमिष्यामि सुमन्त्रो धृतिरेव च॥२५॥

'तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो ! यहाँसे आगे न जाना । अब मैं ही वहाँ जाऊँगा । मेरे साथ सुमन्त्र और धृति भी रहेंगे' ॥ २५ ॥

प्वमुक्तास्ततः सैन्यास्तत्र तस्थुः समन्ततः। भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टि समाद्धत्॥ २६॥

उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैलकर खड़े हो गये और भरतने जहाँ धुआँ उठ रहा था, उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की ॥ २६॥

> व्यवस्थिता या भरतेन सा चमू-निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः। बभूव हृष्टा निचरेण जानती प्रियस्य रामस्य समागमं तदा॥ २७॥

भरतके द्वारा वहाँ ठहरायी गयी वह सेना आगेकी भूमि-का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हर्षपूर्वक खड़ी रही; क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीसे मिलनेका अवसर आनेवाला है ॥२०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः॥ ९३॥

इस प्रकार श्रीवालमीिकनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें तिरानवेवाँ सर्ग पृरा हुआ ॥ ९३ ॥



## श्रीरामका सीताको चित्रकृटकी शोभा दिखाना

दीर्घकालोषितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवरिवयः। बैदेह्याः प्रियमाकाङ्क्षन् स्वं चित्तं विलोभयन् ॥१॥ अथ दाशरिधिश्चत्रं चित्रकृदमदर्शयत्। भार्याममरसंकाशः श्वीमिव पुरंदरः॥२॥

गिरिवर चित्रकूट श्रीरामको बहुत ही प्रिय लगता था। बे उस पर्वतपर बहुत दिनोंसे रह रहे थे। एक दिन अमर-तुल्य तेजस्वी दशरथनन्दन श्रीराम विदेहराजकुमारी धीताका प्रिय करनेकी इच्छासे तथा अपने मनको भी बहलानेके लिये अपनी भार्याको विचित्र चित्रक्टकी शोभाका दर्शन कराने लगे, मानो देवराज इन्द्र अपनी पत्नी शचीको पर्वतीय सुषमाका दर्शन करा रहे हों ॥ १-२॥

न राज्यभ्रंशनं भद्रे न सुहद्गिर्विनाभवः। मनो मे बाधते हृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम्॥३॥

(वे बोले—) 'भद्रे! यद्यपि मैं राज्यसे भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितेषी सुद्धदोंसे विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वतकी ओर देखता हूँ, तब मेरा सारा दुःख दूर हो जाता है—राज्यका न मिलना और सुद्धदोंका विछोह होना भी मेरे मनको व्यथित नहीं कर पाता है ॥ ३॥

# पश्येममचलं भद्रे नानाद्विजगणायुतम्। शिखरैः खमिवोद्विद्वैर्घातुमद्भिर्विभृषितम्॥ ४॥

'कल्याणि! इस पर्वतपर दृष्टिपात तो करो, नाना प्रकारके असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकारके घातुओं से मण्डित इसके गगन-चुम्बी शिखर मानो आकाशको बेघ रहे हैं। इन शिखरोंसे विभूषित हुआ यह चित्रकृट कैसी शोभा पा रहा है! ॥ ४॥

# केचिद् रजतसंकाशाः केचित् क्षतजसंनिभाः। पीतमाञ्जिष्ठवर्णाश्च केचिन्मणिवरप्रभाः॥ ५॥ पुष्पार्ककेतकाभाश्च केचिज्ज्योतीरसप्रभाः। विराजन्तेऽचलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः॥ ६॥

विभिन्न धातुओंसे अलंकृत अचलराज चित्रकृटके प्रदेश कितने मुन्दर लगते हैं! इनमेंसे कोई तो चाँदीके समान चमक रहे हैं। कोई लोहूकी लाल आभाका विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशोंके रंग पीले और मंजिष्ठ वर्णके हैं। कोई श्रेष्ठ मणियों-के समान उद्घासित होते हैं। कोई पुखराजके समान, कोई स्फिटिकके सहश और कोई केवड़ेके फूलके समान कान्तिवाले हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारेके समान प्रकाशित होते हैं। ५-६॥

# नानामृगगणैर्द्वीपितरक्ष्वृक्षगणैर्वृतः । अदुष्टैर्भात्ययं शैलो बहुपक्षिसमाकुलः॥ ७॥

ध्यह पर्वत बहुसंख्यक पिक्षयोंसे ब्यास है तथा नाना
प्रकारके मृगों, बड़े-बड़े ब्याघ्रों, चीतों और रीछोंसे भरा हुआ
है। वे ब्याघ्र आदि हिंसक जन्तु अपने दुष्टमावका परित्याग
करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वतकी शोभा बढ़ाते हैं॥ ७॥
आम्रजम्ब्वसनैकोंधेः प्रियात्रैः पनसैधंवैः।
अङ्कोलैर्भव्यतिनिशैर्बिख्वतिन्दुक्वेणुभिः ॥ ८॥
काइमर्यारिष्ट्वरणैर्भधूकैस्तिलकैरपि ।
बद्यामलकैर्नापैर्वेत्रधन्वनबीजकैः ॥ ९॥
पुष्पवद्भिः फलोपेतैद्दछायावद्भिर्मनोरमैः।
एवमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः॥ १०॥

(आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अंकोल, भव्य, तिनिश, वेल, तिन्दुक, बाँस, काश्मरी (मधु-पणिका), अरिष्ठ (नीम), वरण, महुआ, तिलक, बेर,

आँवला, कदम्य, बेत, धन्वन (इन्द्रजो ), बीजक (अनार) आदि घनी छायावाले बृक्षोंसे, जो फूलों और फलोंसे लदे होनेके कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभाका पोषण एवं विस्तार कर रहा है ॥ ८-१०॥

# शैलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान् कामहर्षणान्। किनरान् द्वन्द्वशो भद्रे रममाणान् मनस्विनः॥११॥

'इनरमणीय शैलशिखरोंपर उन प्रदेशोंको देखों, जो प्रेम-मिलनकी भावनाका उद्दीपन करके आन्तरिक हर्षको बढ़ाने-वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर दो-दो एक साथ होकर टहल रहे हैं॥ ११॥

# शाखावसकान् खङ्गांश्च प्रवराण्यम्बराणि च । पश्य विद्याधरस्त्रीणां कीडोद्देशान् मनोरमान्॥१२॥

'इन किन्नरोंके खड़ा पेड़ोंकी डालियोंमें लटक रहे हैं। इधर विद्याधरोंकी स्त्रियोंके मनोरम क्रीड़ास्थलों तथा वृक्षोंकी शाखाओंपर रखे हुए उनके सुन्दर वस्त्रोंकी ओर भी देखो ॥ १२ ॥

# जलप्रपातैरुद्धेदैनिंग्पन्दैश्च कवित् कवित्। स्रवद्भिर्भात्ययं शैलः स्रवन्मद् इव द्विपः॥ १३॥

'इसके ऊपर कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीनके भीतरसे सोते निकले हैं और कहीं-कहीं छोटे-छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सबके द्वारा यह पर्वत मदकी धारा बहानेवाले हाथीके समान शोभा पाता है।। १३।।

# गुहासमीरणो गन्धान् नानापुष्पभवान् बहुन् । ब्राणतर्पणमभ्येत्य कं नरं न प्रहर्षयेत् ॥ १४॥

भ्युफाओंसे निकली हुई वायु नाना प्रकारके पुष्पोंकी प्रचुर गन्ध लेकर नासिकाको तृप्त करती हुई किस पुरुषके पास आकर उसका हुई नहीं बढ़ा रही है ॥ १४ ॥

# यदीह शरदोऽनेकास्त्वया सार्धमनिन्दिते। छक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधर्षति ॥१५॥

'सती-साध्वी सीते ! यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ में यहाँ अनेक वर्षोतक रहूँ तो भी नगरत्यागका शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा ॥ १५ ॥

# बहुपुष्पफले रम्ये नानाद्विजगणायुते। विचित्रशिखरे ह्यस्मिन् रतवानस्मि भामिनि ॥ १६॥

भामिनि ! बहुतेरे फूलों और फलोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके पक्षियोंसे सेवित इस विचित्र शिखरवाले रमणीय पर्वतपर मेरा मन बहुत लगता है।। १६।। अनेन वनवासेन मम प्राप्तं फलद्वयम्। पित्रश्चानुण्यता धर्मे भरतस्य प्रियं तथा॥१७॥

प्रिये ! इस वनवाससे मुझे दो फल प्राप्त हुए हैं—दो लाभ हुए हैं —एक तो धर्मानुसार पिताकी आज्ञाका पालन-रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरतका प्रिय हुआ ॥ १७ ॥

वैदेहि रमसे कचिचित्रक्टे मया सह। पर्यन्ती विविधान भावान् मनोवाकायसम्मतान्॥१८॥

विदेहकुमारी ! क्या चित्रकृट पर्वतपर मेरे साथ मनः वाणी और शरीरको प्रिय लगनेवाले भाँति-भाँतिके पदार्थोंको देखकर तुम्हें आनन्द प्राप्त होता है ? ॥ १८ ॥

इदमेवामृतं प्राह्व राक्षि राजर्षयः परे। वनवासं भवार्थाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः॥१९॥

प्रानी! मेरे प्रिपतामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियोंने नियमपूर्वक किये गये इस वनवासको ही अमृत बतलाया है; इससे शरीरत्यागके पश्चात् परम कल्याणकी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥

शिलाः शैलस्य शोभन्ते विशालाः शतशोऽभितः । बहुला बहुलैईणैंनींलपीतसितारुणैः ॥ २० ॥

'चारों ओर इस पर्वतकी सैकड़ों विशाल शिलाएँ शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगोंसे अनेक प्रकारकी दिखायी देती हैं ॥ २०॥

निशि भान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशनशिखा इव । ओषध्यः स्वप्रभालक्ष्म्या भ्राजमानाः सहस्रशः ॥ २१ ॥

(रातमें इस पर्वतराजके ऊपर उगी हुई सहस्रों ओषधियाँ अपनी प्रभासम्पत्तिसे प्रकाशित होती हुई अग्नि-शिखाके समान उन्हासित होती हैं ॥ २१ ॥

केचित् श्रयनिभा देशाः केचिदुद्यानसंनिभाः। केचिदेकशिला भान्ति पर्वतस्यास्य भामिनि॥ २२॥

'भामिनि! इस पर्वतके कई स्थान घरकी भाँति दिखायी देते हैं (क्योंकि वे वृक्षोंकी घनी छायासे आच्छादित हैं ) और कई स्थान चम्पा, मालती आदि फूलोंकी अधिकताके कारण उद्यानके समान सुशोभित होते हैं तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूरतक एक ही शिला फैली हुई है। इन सबकी बड़ी शोभा होती है॥ २२॥

भिन्वेव वसुधां भाति चित्रकृटः समुत्थितः। चित्रकृदस्य कृटोऽयं दृश्यते सर्वतः शुभः॥ २३॥

ंऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वीको फाड़कर ऊपर उठ आया है। चित्रकूटका यह शिखर सब ओरसे सुन्दर दिखायी देता है॥ २३॥

कुष्ठस्थगरपुंनागभूर्जपत्रोत्तरच्छदान् । कामिनां स्वास्तरान् पदय कुरोशयद्छायुतान् ॥२४॥

्प्रिये ! देखो, ये विलासियोंके बिस्तर हैं, जिनपर उत्पल, पुत्रजीवक, पुन्नाग और भोजपत्र—इनके पत्ते ही चादरका काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओरसे कमलोके पत्ते विले हुए हैं ॥ २४ ॥

मृदिताश्चापविद्धाश्च **हइयन्ते कमलस्रजः।** कामिभिर्वनिते पदय फलानि विविधानि च ॥ २५॥

प्रियतमे ! ये कमलोंकी मालाएँ दिखायी देती हैं, जो विलासियोंद्वारा मसलकर फेंक दी गयी हैं। उधर देखों, वृक्षोंमें नाना प्रकारके फल लगे हुए हैं॥ २५॥

वस्त्रीकसारां निलनीमतीत्यैवोत्तरान् कुरून्। पर्वतश्चित्रकृठोऽसी बहुमूलफलोदकः॥ २६॥

'बहुत-से फल, मूल और जलसे सम्पन्न यह चित्रक्ट पर्वत कुवेर-नगरी वस्त्रीकसारा ( अलका ), इन्द्रपुरी निल्नी ( अमरावती अथवा निल्नी नामसे प्रसिद्ध कुवेरकी सौ-गन्धिक कमलेंसे युक्त पुष्करिणी ) तथा उत्तर कुरुको भी अपनी शोभासे तिरस्कृत कर रहा है ॥ २६ ॥

> इमं तु कालं विनते विजहिवां स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणेन । रितं प्रपत्स्ये कुलधर्मवर्धिनीं स्ततां पथि स्वैनियमैः परैः स्थितः ॥२७॥

प्राणबल्लमें सीते ! अपने उत्तम नियमोंको पालन करते हुए सन्मार्गपर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मणके साथ यह चौदह वर्षोंका समय में सानन्द व्यतीत कर लूँगा तो मुझे वह सुख प्राप्त होगा जो कुलधर्मको बढ़ानेवाला है' ॥२७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्नवितितमः सर्गः॥ ९४॥

इस प्रकार श्रीवातमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौरानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९४॥

# पञ्चनवतितमः सर्गः

### श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी शोभाका वर्णन

अथ शैलाद् विनिष्कम्य मैथिलीं कोसलेश्वरः । अद्शीयच्छुभजलां रम्यां मन्दाकिनीं नदीम् ॥ १ ॥

तदनन्तर उस पर्यंतसे निकलकर कोसलनरेश श्रीराम-चन्द्रजीने मिथिलेशकुमारी सीताको पुण्यसलिला रमणीय मन्दाकिनी नदीका दर्शन कराया ॥ १ ॥

अववीच वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्। विदेहराजस्य सुतां रामो राजीवलोचनः॥ २॥

और उस म्रमय कमलनयन श्रीरामने चन्द्रमाके समान मनोहर मुख तथा मुन्दर कटिप्रदेशवाली विदेहराजनन्दिनी सीतासे इस प्रकार कहा—॥ २॥

विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्। कुसुमैहपसम्पन्नां पश्य मन्दाकिनीं नदीम्॥३॥

'प्रिये! अब मन्द्राकिनी नदीकी शोभा देखो; इंस और सारसोंसे सेवित होनेके कारण यह कितनी सुन्दर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकारके पुष्प इसकी शोभा बढा रहे हैं॥ ३॥

नानाविधैस्तीररुहैर्नुतां पुष्पफलदुमैः। राजन्तीं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः॥ ४॥

'फल और फूलोंके भारसे लदे हुए नाना प्रकारके तटवर्ती वृक्षोंसे विरी हुई यह मन्दाकिनी कुवेरके सौगन्धिक सरोवरकी भाँति सब ओरसे सुशोभित हो रही है ॥ ४ ॥

मृगयूथनिपीतानि कलुपाम्भांसि साम्प्रतम्। तीर्थानि रमणीयानि रति संजनयन्ति मे॥ ५॥

'हरिनोंके **झंड पानी** पीकर इस समय यद्यपि यहाँका जल गँदला कर गये हैं तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मनको बड़ा आनन्द दे रहे हैं ॥ ५॥

जटाजिनधराः काले वल्कलोत्तरवाससः। ऋषयस्त्ववगाहन्ते नदीं मन्दाकिनीं प्रिये॥ ६॥

'प्रिये ! वह देखो, जटा, मृगचर्म और वल्कलका उत्तरीय घारण करनेवाले महर्षि उपयुक्त समयमें आकर इस मन्दाकिनी नदीमें स्नान कर रहे हैं॥ ६॥

आदित्यमुपतिष्ठन्ते नियमादृर्ध्वबाहवः। पते परे विशालाक्षि मुनयः संशितवताः॥ ७॥

'विशाललोचने ! ये दूसरे मुनि, जो कठोर व्रतका पालन करनेवाले हैं, नैत्यिक नियमके कारण दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यदेवका उपस्थान कर रहे हैं ॥ ७॥

मारुतोद्ध्तशिखरैः प्रमुत्त इव पर्वतः। पादपैः पुष्पपत्राणि सुजङ्गिरभितो नदीम्॥८॥ 'हवाके झोंकेसे जिनकी शिखाएँ धूम रही हैं, अतएव जो मन्दाकिनी नदीके उभय तटोंपर फूल और पत्ते विखेर रहे हैं, उन वृक्षोंसे उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य-सा करने लगा है ॥ ८॥

कविन्मणिनिकाशोदां कवित् पुलिनशालिनीम्। कवित् सिद्धजनाकीणीं पद्य मन्दाकिनीं नदीम्॥ ९॥

'देखो ! मन्दािकनी नदीकी कैसी शोभा है; कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखायी देता है, कहीं यह ऊँचे कगारोंसे ही शोभा पाती है ( वहाँका जल कगारोंमें छिप जाने के कारण दिखायी नहीं देता है) और कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे ज्यात दिखायी देती है ॥ ९॥

निर्धूतान् वायुना पश्य विततान् पुष्पसंचयान् । पोष्त्र्यमानानपरान् पश्य त्वं तनुमध्यमे ॥ १०॥

'स्क्ष्म कटिप्रदेशवाली सुन्दरि! देखो, वायुके द्वारा उड़ाकर लाये हुए ये ढेर-के-ढेर फूल किस तरह मन्दाकिनीके दोनों तटोंपर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्पसमृह कैसे पानी-पर तैर रहे हैं॥ १०॥

पद्यैतद्वरंगुवचसो रथाङ्गाह्वयना द्विजाः। अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कृजन्तः शुभागिरः॥ ११॥

'कल्याणि ! देखो तो सही, ये मीठी बोळी बोळनेताळे चक्रवाक पक्षी सुन्दर कलरव करते हुए किस तरह नदीके तटोंपर आरूढ़ हो रहे हैं ॥ ११॥

दर्शनं चित्रक्टस्य मन्दाकिन्याश्च शोभने। अधिकं पुरवासाच मन्ये तव च दर्शनात्॥ १२॥

'शोभने ! यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकृट और मन्दाकिनीका दर्शन होता है, वह नित्य-निरन्तर तुम्हारा दर्शन होनेके कारण अयोध्यानिवासकी अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है ॥

विधूतकरमपैः सिद्धैस्तपोद्मशमान्वितैः। नित्यविक्षोभितज्ञलां विगाहस्य मया सह॥१३॥

'इस नदीमें प्रतिदिन तपस्याः इन्द्रियसंयम और मनो-निग्रहसे सम्पन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओंके अवगाहन करनेसे इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलोः तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो।। १३।।

सखीवच विगाहस्य सीते मन्दाकिनीं नदीम्। कमलान्यवमञ्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि॥ १४॥

'भामिनि सीते ! एक सखी दूसरी सखीके साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मन्दाकिनी नदीमें उतरकर इसके लाल और इवेत कमलोंको जलमें डुबोती हुई इसमें स्नान-क्रीड़ा करो॥ १४॥

त्वं पौरजनवद् व्यालानयोध्यामित्र पर्वतम् । मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम्॥१५॥

'विये ! तुम इस वनके निवासियोंको पुरवासी मनुष्योंके समान समझो, चित्रकूट पर्वतको अयोध्याके तुल्य मानो और इस मन्दाकिनी नदीको सरयूके सहश जानो ॥ १५॥

लक्ष्मणश्चीव धर्मात्मा मिन्निरेशे व्यवस्थितः। त्वं चानुक्ला वैदेहि प्रीति जनयती मम ॥ १६॥

'विदेहनन्दिनि ! धर्मातमा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञाके अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मनके अनुकूल ही चडती हो; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १६ ॥

उपस्पृशंस्त्रिपवणं मधुमूळफळाशनः। नायोध्यायै न राज्याय स्पृहये च त्वया सह ॥ १७॥

'प्रिये ! तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल-मूलका आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जानेकी इच्छा रखता हूँ और न राज्य पानेकी ही ॥ १७ ॥ इमां हि रम्यां गजयूथलोडितां निपीततोयां गजसिंहवानरैः। सुपुष्पितां पुष्पभरैरलंकृतां न सोऽस्ति यःस्यान्न गतक्लमः सुखी॥ १८॥

'जिसे हाथियोंके समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तटपर सुन्दर पुष्पोंसे लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्पसमूहोंसे अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मन्दाकिनी नदीमें स्नान करके जो ग्लानिरहित और सुखी न हो जाय—ऐसा मनुष्य इस संसारमें नहीं है' ॥ १८॥

> इतीव रामो बहुसंगतं वचः प्रियासहायः सरितं प्रति ब्रुवन् । चचार रम्यं नयनाञ्जनप्रभं स चित्रकृटं रघुवंशवर्धनः॥ १९॥

रषुवंशकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी मन्दाकिनी नदीके प्रति ऐसी अनेक प्रकारकी सुसंगत बातें कहते हुए नील-कान्तिवाले रमणीय चित्रकृटपर्यतपर अपनी प्रिया पत्नी सीताके साथ विचरने लगे ॥ १९ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽशोध्याकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पंचानवेवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ९५ ॥

# षण्णवतितमः सर्गः

वन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-वृक्षपर चड़कर भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति अपना रोषपूर्ण उद्गार प्रकट करना

तां तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगाम्। निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्दयन्॥ १॥

इस प्रकार मिथिलेशकुमारी सीताको मन्दाकिनी नदीका दर्शन कराकर उस समय श्रीरामचन्द्रजी पर्वतके समतल प्रदेश-में उनके साथ बैठ गये और तपस्वी-जनोंके उपभोगमें आने योग्य फल-मूलके गूदेसे उनकी मानसिक प्रसन्तताको बद्दाने— उनका लालन करने लगे ॥ १॥

इदं मेध्यमिदं स्वादु निष्टतमिद्मिग्नना। एवमास्ते स धर्मात्मा सीतया सह राष्ट्रवः॥ २॥

धर्मात्मा रघुनन्दन सीताजीके साथ इस प्रकारकी बातें कर रहे थे—'प्रिये ! यह फल परम पवित्र है । यह बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कन्दको अच्छी तरह आगषर तेका गया है' ॥ २ ॥

तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः। सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशी ॥ ३ ॥ इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेशमें बैठे हुए ही थे कि उनके पास आनेवाली भरतकी सेनाकी धूल और को बाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाशमें फैलने लगे ॥ ३॥ एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता तृत्स्य अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाद् दुदुवुर्विशः॥ ४॥

इसी बीचमें सेनाके महान् कोलाइलसे भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियोंके कितने ही मतवाले यूथपति अपने यूथोंके साथ सम्पूर्ण दिशाओंमें भागने लगे ॥ ४॥

स तं सैन्यसमुद्धतं शब्दं शुश्राव राघवः। तांश्च विपद्धतान् सर्वान् यूथपानन्ववैक्षत ॥ ५ ॥

श्रीरामचन्द्रजीने सेनासे प्रकट हुए उस महान् कोलाहलको सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियोंको भी देखा ॥

तांश्च विषद्भुतान् दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा महास्वनम् । उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीततेजसम् ॥ ६ ॥

उन भागे हुए हाथियोंको देखकर और उस महाभयंकर शब्दको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उद्दीत तेजवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बोले—॥ ६॥ इन्त लक्ष्मण पर्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया। भीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः श्रूयते स्वनः॥ ७॥

'लक्ष्मण! इस जगत्में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्रवाली हुई हैं। देखों तो सही—यह भयंकर गर्जनाके साथ कैसा गम्भीर तुमल नाद सुनायी देता है।। ७॥

गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने। वित्रासिता सृगाः सिंहैः सहसा प्रद्वता दिशः॥ ८॥ राजा वा राजपुत्रो वा सृगयामटते वने। अन्यद्वा श्वापदं किंचित सौमित्रे शातुमहसि॥ ९॥

'सुमित्रानन्दन! पता तो लगाओ, इस विशाल वनमें ये जो हाथियों के झुंड अथवा मैंसे या मृग जो सहसा सम्पूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है ? इन्हें सिंहोंने तो नहीं डरा दिया है अथवा कोई राजा या राजकुमार इस वनमें आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है या दूसरा कोई हिंसक जन्तु तो नहीं प्रकट हो गया है ? ॥ ८-९ ॥

सुदुश्चरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि स्थमण। सर्वमेतद् यथातत्त्वमभिज्ञातुमिहाहस्सि ॥१०॥

'लक्ष्मण! इस पर्वतपर अपरिचित पक्षियोंका आना-जाना भी अत्यन्त कठिन है ( फिर यहाँ किसी हिंसक जन्तु वा राजाका आक्रमण कैसे सम्भव है )। अतः इन सारी बातोंकी ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करों।। १०॥

स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम् । प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वो दिशमवैक्षत ॥ ११ ॥

भगवान् श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलोंसे भरे हुए एक शाल वृक्षपर चढ़ गये और सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशाकी ओर दृष्टिपात किया ॥

उदङ्मुखः प्रेक्षमाणो ददर्शमहतीं चमूम्। गजाभ्वरथसम्बाधां यत्तैर्युक्तां पदातिभिः॥१२॥

तत्पश्चात् उत्तरकी ओर मुँह करके देखनेरर उन्हें एक विशाल सेना दिखायी दीः जो हाथीः घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकोंसे संयुक्त थी॥ १२॥ तामश्वरथसम्पूर्णा रथध्वजविभूपिताम्। शशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्॥ १३॥

घोड़ों और रथोंसे भरी हुई तथा रथकी ध्वजासे विभूषित उस सेनाकी सूचना उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको दी और यह बात कही—॥ १३॥

अग्निं संशामयत्वार्यः सीता च भजतां गुहाम्। सज्यं कुरुष्व चापं च शरांश्च कवचं तथा॥ १४॥

'आर्य ! अब आप आग बुझा दें ( अन्यथा धुआँ देख-कर यह सेना यहीं चली आयगी); देवी सीता गुफामें जा बैठें। आप अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा लें और वाण तथा कबच धारण कर लें?॥ १४॥ तं रामः पुरुषव्याच्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाच ह । अङ्गावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम् ॥ १५॥

यह सुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा—'प्रिय सुमित्राकुमार! अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझमें यह किसकी सेना हो सकती है ?' ॥ १५॥

पवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा॥ १६॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण रोषसे प्रज्वित हुए अग्निदेवकी माँति उस सेनाकी ओर इस तरह देखने लगे, मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों और इस प्रकार बोले—॥ १६॥

सम्पन्नं राज्यिनच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेचनम्। आवां हन्तुं समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः॥ १७॥

भैया ! निश्चय ही यह कैकेयीका पुत्र भरत है, जो अयोध्यामें अभिषिक्त होकर अपने राज्यको निष्कण्टक बनाने-की इच्छासे हम दोनोंको मार डालनेके लिये यहाँ आ रहा है।।

एष वै सुमहाञ्छ्रीमान् विटपी सम्प्रकाशते । विराजत्युक्तवलस्कन्धः कोविदारध्वजो रथे॥१८॥

'सामनेकी ओर यह जो बहुत बड़ा शोभासम्पन्न वृक्ष दिलायी देता है, उसके समीप जो रथ है, उसपर उज्ज्ञल तनेसे युक्त कोबिदार वृक्षसे चिह्नित ध्वज शोभा पा रहा है।

भजन्त्येते यथाकाममध्यानारुद्य शीव्रगान्। एते भ्राजन्ति संदृष्टा गजानारुद्य सादिनः॥ १९॥

•ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघगामी घोड़ोंपर आरूढ़ हो इघर ही आ रहे हैं और ये हाथीसवार भी बड़े हर्षसे हाथियोंपर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं॥१९॥

गृहीतधनुषावावां गिरिं वीर श्रयावहे। अथवेहैच तिष्ठावः संनद्धाबुद्यतायुधौ॥२०॥

भ्वीर ! इम दोनोंको धनुष लेकर पर्वतके शिखरपर चलना चाहिये अथवा कवच बाँधकर अस्त्र-शस्त्र धारण किये यहीं डटे रहना चाहिये ॥ २० ॥

अपि नौ वशमागच्छेत् कोविदारध्वजो रणे। अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसनं महत्॥ २१॥ त्वया राघव सम्प्राप्तं सीतया च मया तथा।

यन्निमित्तं भवान् राज्याच्च्युतो राघव शाश्वतात् ॥

'रघुनन्दन! आज यह कोविदारके चिह्नसे युक्त ध्वज-वाला रथ रणभूमिमें हम दोनोंके अधिकारमें आ जायगा और आज में अपनी इच्छाके अनुसार उस भरतको भी सामने देखूँगा कि जिसके कारण आपको, सीताको और मुझे भी महान् संकटका सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याधिकारसे विश्वत किये गये हैं॥ सम्प्राप्तोऽयमरिवींर भरतो वध्य एव हि। भरतस्य वधे दोषं नाहं पद्यामि राघत्र ॥ २३॥

'वीर खुनाथजी ! यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया हैं: अतः वधके ही योग्य है। भरतका वध करनेमें मुझे कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २३॥

पूर्वापकारिणं हत्वा न हाधर्मेण युज्यते। पूर्वापकारी भरतस्त्यागेऽधर्मश्च राघव॥२४॥

(रघुनन्दन! जो पहलेका अपकारी रहा हो, उसको मारकर कोई अधर्मका भागी नहीं होता है। भरतने पहले हमलोगोंका अपकार किया है, अतः उसे मारनेमें नहीं, जीवित छोड़ देने-में ही अधर्म है।। २४॥

पतिस्मन् निहते कृत्स्नामनुशाधि वसुंधराम्। अद्य पुत्रं हतं संख्ये कैंकेयी राज्यकामुका॥ २५॥ मया पश्येत् सुदुःखाती हस्तिभिन्नमिव दुमम्।

इस भरतके मारे जानेपर आप समस्त वसुधाका शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्षको तोड़ डालता है। उसी प्रकार राज्यका लोभ करनेवाली कैकेयी आज अत्यन्त दुःखसे आर्त हो इसे मेरे द्वारा युद्धमें मारा गया देखे॥ २५ है॥

कैकेयीं च विष्यामि सानुबन्धां सवान्धवाम् ॥ २६॥ कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्।

भीं कैकेयीका भी उसके सगे-सम्बन्धियों एवं बन्धु-

बान्धवोंसहित वध कर डालूँगा। आज यह पृथ्वी कैकेयीरूप महान् पापसे मुक्त हो जाय॥ २६ ई॥

अद्येमं संयतं कोधमसत्कारं च मानद्॥ २७॥ मोक्यामि रात्रुसैन्येषु कक्षेष्विव हुतारानम्।

'मानद! आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार-को शत्रुकी सेनाओंपर उसी प्रकार छोडूँगा, जैसे सूखे घास-फूँसके ढेरमें आग लगा दी जाय॥ २७६ ॥

अद्यैव चित्रकूटस्य काननं निशितैः शरैः॥ २८॥ छिन्दञ्छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोक्षितम्।

'अपने तीखे बाणोंसे शत्रुओंके श्रीरोंके दुकड़े-दुकड़ें करके मैं अभी चित्रकृटके इस बनको रक्तसे सींच दूँगा॥ शरीनींभन्नहृद्यान् कुअरांस्तुरगांस्तथा॥ २९॥ श्वापदाः परिकर्षन्तु नरांश्च निहतान् मया।

भीरे वाणोंसे विदीर्ण हुए हृदयवाले हाथियों और घोड़ों-को तथा मेरे हाथसे मारे गये मनुष्योंको भी गीदड़ आदि मांसमक्षी जन्तु इघर-उघर घसीटें॥ २९६॥

शराणां धनुषश्चाहमनृणोऽस्मिन् महावने । ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः॥ ३०॥

ंड्स महान् वनमें सेनासहित भरतका वध करके में धनुष और बाणके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा—इसमें संशय नहीं हैं? || ३० ||

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे वण्णवतितमः सर्ग ॥ ९६ ॥

इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छियानचेवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ९६॥

# सप्तनवतितमः सर्गः

श्रीरामका लक्ष्मणके रोपको शान्त करके भरतके सद्भावका वर्णन करना, लक्ष्मणका लिखत हो श्रीरामके पास खड़ा होना और भरतकी सेनाका पर्वतके नीचे छावनी डालना

सुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं कोधमूर्व्छितम्। रामस्तु परिसान्त्व्याथ वचनं चेद्मव्रवीत्॥ १॥

लक्ष्मण भरतके प्रति रोषावेशके कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे, उस अवस्थामें श्रीरामने उन्हें समझा-बुझाकर शान्त किया और इस प्रकार कहा—॥ १॥

किमत्र धनुषा कार्यमिसना वा सचर्मणा। महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते॥ २॥

'लक्ष्मण! महाबली और महान् उत्साही भरत जब खयं यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल-तलवारसे क्या काम है ? ॥ २ ॥

पितुः सत्यं प्रतिश्रुत्य हत्वा भरतमाह्वे। किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन छक्ष्मण ॥ ३॥ 'लक्ष्मण ! पिताके सत्यकी रक्षाके लिये प्रतिशा करके यदि मैं युद्धमें भरतको मारकर उनका राज्य छीन लूँ तो संसारमें मेरी कितनी निन्दा होगी, फिर उस कलंकित राज्यको लेकर मैं क्या कलँगा ? ॥ ३ ॥

यद् द्रव्यं वान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्। नाहं तत्पतिगृह्णीयां भक्ष्यान् विषकृतानिव ॥ ४ ॥

(अपने बन्धु-बान्धवों या मित्रोंका विनाश करके जिस धनकी प्राप्ति होती हो, वह तो विषमिश्रित मोजनके समान सर्वथा त्याग देने योग्य है; उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं कहँगा ॥ ४॥

धर्ममधें च कामं च पृथिवीं चापि लक्ष्मण। इच्छामि भवतामधें पतत् प्रतिशृणोमि ते ॥ ५॥

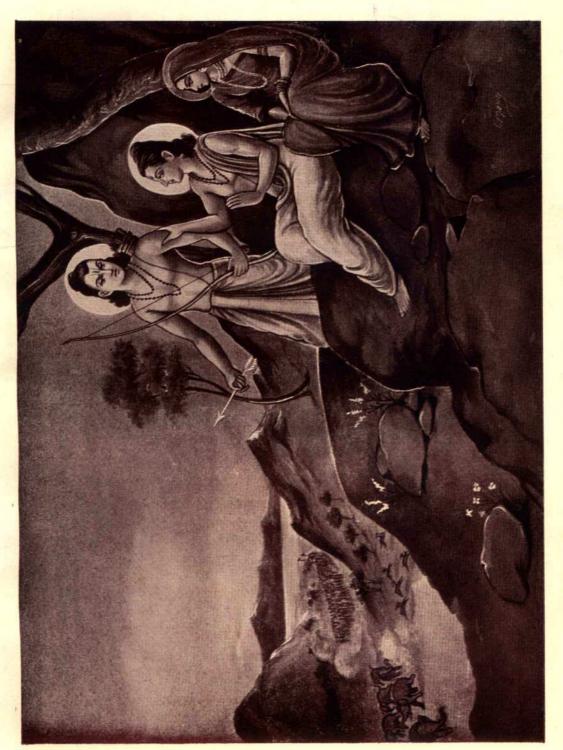

चतुरक्षिणी सेनासहित श्रीभरतके आगमनपर लक्ष्मणजीका क्षोभ और श्रीरामके द्वारा सान्त्यना



'लक्ष्मण! मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि—धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वीका राज्य भी मैं तुम्हीं लोगोंके लिये चाहता हूँ ॥ ५ ॥

भातृणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मण । राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालमे ॥ ६ ॥

'सुमित्राकुमार ! मैं भाइयोंके संब्रह और सुखके लिये ही राज्यकी भी इच्छा करता हूँ और इस बातकी सच्चाईके लिये मैं अपना घनुष छूकर शपथ खाता हूँ ॥ ६॥

नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा। नहीच्छेयमधर्मेण शकत्वमपि लक्ष्मण॥ ७॥

भीम्य लक्ष्मण ! समुद्रसे घिरी हुई यह पृथिवी मेरे लिये दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्मसे इन्द्रका पद पानेकी भी इच्छा नहीं कर सकता ॥ ७॥

यद् विना भरतं त्वां च शतुष्नं वापि मानद् । भवेन्मम सुखं किंचिद् भसा तत् कुरुतां शिखी ॥ ८॥

भानद! भरतको, तुमको और शत्रुध्नको छोड़कर यदि मुझे कोई मुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें॥ ८॥

मन्येऽहमागतोऽयोध्यां भरतो भ्रात्वत्सलः।

मम प्राणैः प्रियतरः कुलधर्ममनुस्मरन्॥ ९॥

श्रुत्वा प्रवाजितं मां हि जढावत्कलधारिणम्।

जानक्या सहितं वीर त्वया च पुरुषोत्तम॥ १०॥

स्नेहेनाकान्तहृद्यः शोकेनाकुलितेन्द्रियः।

द्रष्टुमभ्यागतो होष भरतो नान्यथाऽऽगतः॥ ११॥

भीर ! पुरुषप्रवर ! भरत बड़े भ्रातृभक्त हैं। वे मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकीके साथ जटा-वल्कल घारण करके वनमें आ गया हूँ, तब उनकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठी हैं और वे कुलधर्मका विचार करके स्नेहमुक्त हृदयसे हम लोगोंसे मिलने आये हैं। इन भरतके आगमनका इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ॥ ९-११ ॥

अम्बां च केकयीं रुष्य भरतश्चाप्रियं वद्न्। प्रसाद्य पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुमागतः॥ १२॥

'माता कैकेयीके प्रति कुपित हो, उन्हें कठोर वचन सुना-कर और पिताजीको प्रसन्न करके श्रीमान् भरत सुझे राज्य देनेके लिये आये हैं ॥ १२ ॥

प्राप्तकालं यथैपोऽस्मान् भरतो द्रष्टमर्हति। अस्मासु मनसाप्येष नाहितं किंचिदाचरेत्॥१३॥

'भरतका हमलोगोंसे मिलनेके लिये आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलनेके योग्य हैं। हमलोगोंका कोई अहित करनेका विचार तो वे कभी मनमें भी नहीं ला सकते॥ १३॥

विप्रियं कृतपूर्वे ते भरतेन कदा चु किम्। ईदशं वा भयं तेऽद्य भरतं यद् विशङ्कसे ॥ १४॥

भरतने तुम्हारे प्रति पहले कव कौन-सा अप्रिय वर्ताव किया है, जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषयमें इस तरहकी आशङ्का कर रहे हो ? ॥ १४॥

नहि ते निष्ठरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः। अहं हाप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये छते॥ १५॥

भरतके आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकृल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जायगी॥ १५॥

कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि । भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः ॥ १६॥

'मुमित्रानन्दन ! कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न आ जायः पुत्र अपने पिताको कैसे मार सकते हैं ? अथवा भाई अपने प्राणोंके समान प्रिय भाईकी हत्या कैसे कर सकता है ? ॥ १६॥

यदि राज्यस्य हेतोस्त्विममां वाचं प्रभावसे। वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम्॥ १७॥

'यदि तुम राज्यके लिये ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरतसे मिलनेपर उन्हें कह दूँगा कि तुम यह राज्य लक्ष्मणको दे दो॥ १७॥

उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः। राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढमित्येव मंस्यते॥ १८॥

'छक्ष्मण ! यदि मैं भरतसे यह कहूँ कि 'तुम राज्य इन्हें दे दो' तो वे 'बहुत अच्छा' कहकर अवश्य मेरी बात मान छेंगे' ॥ १८ ॥

तथोक्तो धर्मशीलेन भात्रा तस्य हिते रतः। लक्ष्मणः प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया॥ १९॥

अपने धर्मपरायण भाईके ऐसा कहनेपर उन्हींके हितमें तत्पर रहनेवाले लक्ष्मण लजावश मानो अपने अङ्गोंमें ही समा गये—लाजसे गड़ गये ॥ १९॥

तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा वीडितः प्रन्युवाच ह । त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयम् ॥ २०॥

श्रीरामका पूर्वोक्त वचन सुनकर लिजत हुए लक्ष्मणने कहा — 'भैया ! मैं समझता हूँ, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आये हैं'॥ २०॥

वीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाच ह । एव मन्ये महाबाद्वरिहास्मान् द्रष्टुमागतः ॥ २१॥ लक्ष्मणको लिजत हुआ देख श्रीरामने उत्तर दिया—'मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हमलोगोंसे मिलने आये हैं॥ २१॥

अथवा नौ ध्रवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ। वनवासमनुष्याय गृहाय प्रतिनेष्यति॥ २२॥

'अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके योग्य मानते हुए पिताजी वनवासके कष्टका विचार करके हम दोनोंको निश्चय ही घर लौटा ले जायँगे ॥ २२ ॥

इमां चाप्येष वैदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम्। पिता मे राघवः श्रीमान् वनादादाय यास्यति ॥ २३ ॥

'मेरे पिता रघुकुलतिलक श्रीमान् महाराज दशरथ अत्यन्त सुखका सेवन करनेवाली इन विदेहराजनन्दिनी सीताको भी वनसे साथ लेकर ही घरको लौटेंगे ॥ २३॥

पतौ तौ सम्प्रकाशेते गोत्रवन्तौ मनोरमौ। वायुवेगसमौ वीरौ जवनौ तुरगोत्तमौ॥ २४॥

'अच्छे घोड़ोंके कुलमें उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायुके समान वेगशाली, शीष्ठगामी, वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं ॥ २४ ॥

स एप सुमहाकायः कम्पते वाहिनीमुखे। नागः रात्रुंजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः॥ २५॥

'परम बुद्धिमान् पिताजीकी सवारीमें रहनेवाला यह वही विशालकाय शतुंजय नामक बूदा गजराज है, जो सेनाके मुहानेपर झुमता हुआ चल रहा है।। २५॥

न तु पश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतम्। पितुर्दिव्यं महाभाग संशयो भवतीह मे॥ २६॥

'महाभाग ! परंतु इसके ऊपर पिताजीका बह विश्वविख्यात दिच्य श्वेतछत्र मुझे नहीं दिखायी देता है—इससे मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ वृक्षात्राद्वरोह त्वं कुरु लक्ष्मण मद्वचः। इतीव रामो धर्मात्मा सौमित्रि तमुवाच ह॥२७॥ अवतीर्य तु सालाग्रात् तस्मात् स समितिजयः। लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भृत्वा तस्थौ रामस्य पार्द्यतः॥२८॥

'लक्ष्मण! अब मेरी बात मानो और पेड्से नीचे उतर आओ।' धर्मात्मा श्रीरामने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे जब ऐसी बात कही, तब युद्धमें विजय पानेवाले लक्ष्मण उस शाल वृक्षके अग्रभागसे उतरे और श्रीरामके पास हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ २७-२८॥

भरतेनाथ संदिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति। समन्तात् तस्य शैलस्य सेना वासमकल्पयत्॥ २९॥

उधर भरतने सेनाको आज्ञा दी कि 'यहाँ किसीको हमलोगोंके द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिये।' उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वतके चारों ओर नीचे ही उहर गये।। २९॥

अध्यर्धमिक्ष्वाकुचमूर्योजनं पर्वतस्य ह । पाइर्वे न्यविशदाबृत्य गजवाजिनराकुला ॥ ३० ॥

उस समय हाथी, बोड़े और मनुष्योंसे भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेशकी वह सेना पर्वतके आस-पासकी डेट योजन (छ: कोस) भूमि घेरकर पड़ाव डाले हुए थी ॥ ३०॥

सा चित्रकृटे भरतेन सेना
धर्म पुरस्कृत्य विध्य दर्पम्।
प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य
विरोचते नीतिमता प्रणीता॥ ३१॥

नीतिज्ञ भरत धर्मको सामने रखते हुए गर्वको त्यागकर रघुकुलनन्दन श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये जिसे अपने साथ ले आये थे, वह सेना चित्रकृट पर्वतके समीप बड़ी शोभा पा रही थी॥ ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तानवेदाँ सर्गं पुरा हुआ ॥ ९७ ॥

# अष्टनवतितमः सर्गः

भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका प्रवन्ध तथा उन्हें आश्रमका दर्शन

निवेदय सेनां तु विभुः पद्भ्यां पाद्वतां वरः । अभिगन्तुं स काकुतस्थमियेष गुरुवर्तकम् ॥ १ ॥ निविष्टमात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत् । भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुद्धनिदमब्रवीत् ॥ २ ॥

इस प्रकार सेनाको ठइराकर जंगम प्राणियोंमें श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरतने गुरुसेवापरायण ( एवं पिताके आज्ञापालक ) श्रीरामचन्द्रजीके पास जानेका विचार किया । जब सारी सेना विनीत भावसे यथास्थान ठहर गयी तब भरतने अपने भाई शबुध्नसे इस प्रकार कहा-॥ १-२॥

क्षित्रं वनिमदं सौम्य नरसंघैः समन्ततः। खुन्धेश्च सहितैरेभिस्त्वमन्वेषितुमईसि॥३॥ 'सौम्य! बहुत-से मनुष्योंके साथ इन निषादोंको भी साथ लेकर तुम्हें शीघ ही इस वनमें चारों ओर श्रीरामचन्द्रजी-की खोज करनी चाहिये॥ ३॥

#### गुहो ज्ञातिसहस्रोण शरचापासिपाणिना। समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन् परिवृतः स्वयम्॥४॥

'निषादराज गुह स्वयं भी धनुष-बाण और तलवार धारण करनेवाले अपने सहस्रों बन्धु-बान्धवोंसे विरे हुए जायँ और इस वनमें ककुत्स्थवंशी श्रीराम और लक्ष्मणका अन्वेषण करें ॥ ४॥

#### अमात्यैः सह पौरैश्च गुरुभिश्च द्विजातिभिः। सह सर्वे चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृतः स्वयम् ॥ ५॥

भीं स्वयं भी मन्त्रियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणोंके साथ उन सबसे घिरा रहकर पैदल ही सारे वनमें विचरण करूँगा ॥ ५ ॥

#### यावञ्च रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलम् । वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ६ ॥

'जबतक श्रीरामः महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेहराजकुमारी सीताको न देख लूँगाः तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी ॥ ६ ॥

#### यावन्न चन्द्रसंकाशं तद् द्रक्ष्यामि शुभाननम्। भ्रातुः पद्मविशालाक्षं न मे शान्तिभीविष्यति ॥ ७ ॥

'जबतक अपने पूज्य भ्राता श्रीरामके कमलदलके सददा विशाल नेत्रोंवाले सुन्दर मुखचन्द्रका दर्शन न कर दूँगा, तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी॥ ७॥

#### सिद्धार्थः खलु सौमित्रिर्यश्चन्द्रविमलोपमम्। मुखं पर्यित रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥ ८ ॥

'निश्चय ही सुमित्राकुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गये, जो श्रीरामचन्द्रजीके उस कमल-सहरा नेत्रबाले महातेजस्वी मुलका निरन्तर दर्शन करते हैं, जो चन्द्रमाके समान निर्मल एवं आह्वाद प्रदान करनेवाला है ॥ ८॥

#### यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ। शिरसा प्रव्रहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति ॥ ९ ॥

'जबतक भाई श्रीरामके राजीचित लक्षणोंसे युक्त चरणारिवन्दोंको अपने सिरपर नहीं रक्लूँगा, तबतक मुझे शान्ति नहीं मिलेगी॥ ९॥

#### यावन्न राज्ये राज्याईः पितृपैतामहे स्थितः। अभिषिको जलक्लिनो न मे शान्तिभविष्यति।१०।

'जबतक राज्यके सच्चे अधिकारी आर्थ श्रीराम पिता-पितामहोंके राज्यपर प्रतिष्ठित हो अभिषेकके जलसे आर्द्र नहीं हो जायँगे, तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी ॥ १०॥

#### कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा। भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्यायानुगच्छति ॥ ११ ॥

'जो समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके स्वामी अपने पतिदेव श्रीराम-चन्द्रजीका अनुसरण करती हैं, वे जनकिकोरी विदेहराजनन्दिनी महाभागा सीता अपने इस सस्कर्मसे कृतार्थ हो गर्यो ॥ ११॥

#### सुशुभश्चित्रकृटोऽसौ गिरिराजसमो गिरिः। यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुवेर इव नन्दने॥ १२॥

'जैसे नन्दनवनमें कुवेर निवास करते हैं, उसी प्रकार जिसके बनमें ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी विराज रहे हैं, वह चित्रकूट परम मङ्गलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं बेंकटाचलके समान श्रेष्ठ पर्वत है ॥ १२ ॥

#### कृतकार्यमिदं धुर्गवनं ध्यालिनेषेवितम्। यद्ध्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रभृतां वरः॥ १३॥

'यह सर्वसेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया। जहाँ रास्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज श्रीराम निवास करते हैं'।। १३॥

#### पवमुक्त्वा महाबाहुर्भरतः पुरुषर्षभः। पद्भ्यामेव महातेजाः प्रविवेश महद् वनम्॥ १४॥

ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुषप्रवर महाबाहु भरतने उस विशाल वनमें पैदल ही प्रवेश किया॥ १४॥

#### स तानि दुमजालानि जातानि गिरिसानुषु । पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम वद्तां वरः ॥ १५॥

वक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत पर्वतशिखरोंपर उत्पन्न हुए वृक्षसमूहोंके, जिनकी शालाओंके अग्रमाग फूलोंसे भरे थे, बीचसे निकले॥ १५॥

#### स गिरेश्चित्रकृदस्य सालमारुद्य सत्वरम्। रामाश्रमगतस्याग्नेर्द्दर्श ध्वजमुच्छ्रितम्॥ १६॥

आगे जाकर वे बड़ी तेजीसे चित्रक्टपर्वतके एक शालवृक्षपर चढ़ गये और वहाँसे उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमपर सुलगती हुई आगका ऊपर उठता हुआ धुआँ देखा ॥ १६॥

#### तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् मुमोद सहबान्धवः। अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः॥ १७ ॥

उस धूमको देखकर श्रीमान् भरतको अपने भाई शत्रुष्नसहित बड़ी प्रसन्नता हुई और 'यहीं श्रीराम हैं' यह जानकर उन्हें अथाह जलसे पार हो जानेके समान संतोष प्राप्त हुआ।। १७॥ स चित्रक्टे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नम्। गुद्देन सार्धे त्वरितो जगाम पुनर्निवेदयैव चम् महात्मा॥ १८॥ इस प्रकार चित्रकूट पर्वतपर पुण्यात्मा महर्षियोंसे युक्त श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखकर महात्मा भरतने हुँ हुने के लिये आयी हुई सेनाको पुनः पूर्वस्थानपर टहरा दिया और वे स्वयं गुहके साथ शीव्रतापूर्वक आश्रमकी ओर चल दिये ॥ १८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टनवितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें अद्वानवेवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ९८ ॥

# नवनवतितमः सर्गः

भरतका शतुष्टन आदिके साथ श्रीरामके आश्रमपर जाना, उनकी पर्णशालाको देखना तथा रोते-रोते उनके चरणोंमें गिर जाना, श्रीरामका उन सबको हृदयसे लगाना और मिलना

निविष्टायां तु सेनायामुत्सुको भरतस्ततः। जगाम भ्रातरं दृष्टुं शत्रुष्नमनुदर्शयन्॥१॥

सेनाके ठहर जानेपर भाईके दर्शनके लिये उत्कण्ठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुध्नको आश्रमके चिह्न दिखाते हुए उसकी ओर चले॥ १॥

भ्रापि वसिष्ठं संदिश्य मातृमें शीघ्रमानय। इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सलः॥ २॥

गुरुभक्त भरत महर्षि वसिष्ठको यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओंको साथ लेकर शीघ ही आइये, तुरंत आगे वह गये॥ २॥

सुमन्त्रस्त्विप शत्रुष्तमदूराद्न्वपद्यत । रामदर्शनजस्तवी भरतस्येव तस्य च ॥ ३ ॥

सुमन्त्र भी शत्रुघनके समीप ही पीछे-पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरतके समान ही श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी तीब्र अभिलाषा थी॥ ३॥

गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्। भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुटजं च ददर्श ह ॥ ४ ॥

चलते-चलते ही श्रीमान् भरतने तपस्वीजनोंके आश्रमोंके समान प्रतिष्ठित हुई भाईकी पर्णकुटी और झोंपड़ी देखी ॥ ४॥

शालायास्त्वप्रतस्तस्या ददर्श भरतस्तदा। काष्टानि चावभग्नानि पुष्पाण्यपचितानि च॥ ५॥

उस पर्णशालाके सामने भरतने उस समय बहुत-से कटे हुए काष्ठके दुकड़े देखे, जो होमके लिये संग्रहीत थे। साथ ही वहाँ पूजाके लिये संचित किये हुए फूल भी दृष्टि-गोचर हुए ॥ ५॥

स लक्ष्मणस्य रामस्य द्दशीश्रममीयुषः। कृतं वृक्षेष्वभिज्ञानं कुशचोरैःकचित् कचित्॥६॥

आश्रमपर आने-जानेवाले श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा

निर्मित मार्गबोधक चिह्न भी उन्हें वृक्षोंमें लगे दिखायी दिये, जो कुशों और चीरोंद्वारा तैयार करके कहीं-कहीं वृक्षोंकी शाखाओंमें लटका दिये गये थे।। ६।।

ददर्श च वने तस्मिन् महतः संचयान् कृतान् । मृगाणां महिषाणां च करीषैः शीतकारणात्॥ ७॥

उस वनमें शीत-निवारणके लिये मृगोंकी लेंडी और मैंसींके सूखे हुए गोबरके ढेर एकत्र करके रखे गये थे, जिन्हें भरतने अपनी आँखों देखा ॥ ७ ॥

गच्छन्नेव महाबाहुर्ग्रुतिमान् भरतस्तदा । रात्रुघ्नं चात्रवीद्र्यस्तानमात्यांश्च सर्वशः॥ ८॥

उस समय चलते-चलते ही परम कान्तिमान् महाबाहु भरतने शत्रुष्न तथा सम्पूर्ण मन्त्रियोंसे अस्यन्त प्रसन्न होकर कहा—॥ ८॥

मन्ये प्राप्ताः स्म तं देशं भरद्वाजो यमव्यवीत्। नातिदूरे हि मन्येऽहं नदीं मन्दाकिनीमितः॥ ९॥

'जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाजने जिस स्थानका पता बताया थाः वहाँ हमलोग आ गये हैं। मैं समझता हूँ मन्दाकिनी नदी यहाँसे अधिक दूर नहीं है। ९॥

उच्चैर्वद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम्। अभिज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता॥ १०॥

'वृक्षोंमें ऊँचे बँधे हुए ये चीर दिखायी दे रहे हैं। अतः समय-वेसमय जल आदि लानेके निमित्त बाहर जानेकी इच्छावाले लक्ष्मणने जिसकी पहचानके लिये यह चिह्न बनाया है, वह आश्रमको जानेवाला मार्ग यही हो सकता है।। १०॥

इतश्चोदात्तद्दन्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम्। शौलपादवें परिकान्तमन्योन्यमभिगर्जताम्॥ ११॥

्इधरसे बड़े-बड़े दाँतबाले वेगशाली हाथी निकलकर एक-दूसरेके प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वतके पार्श्वभागमें चकर लगाते रहते हैं (अतः उघर जानेसे रोकनेके लिये लक्ष्मणने ये चिह्न बनाये होंगे)॥ ११॥

यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सततं वने । तस्यासौ दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः ॥ १२ ॥

'वनमें तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेवका यह अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है।। १२॥

अत्राहं पुरुषव्याव्रं गुरुसत्कारकारिणम्। आर्यं द्रक्ष्यामि संहर्ष्टं महर्षिमिव राघवम्॥ १३॥

'यहाँ मैं गुरूजनोंका सत्कार करनेवाले पुरूषसिंह आर्य रघुनन्दनका सदा आनन्दमग्न रहनेवाले महर्षिकी माँति दर्शन करूँगा'॥ १३॥

अथ गत्वा मुहूर्ते तु चित्रकूटं स राघवः। मन्दाकिनीमनु प्राप्तस्तं जनं चेद्मव्रवीत्॥ १४॥

तदनन्तर रघुकुलभूषण भरत दो ही घड़ीमें मन्दािकनीके तटपर विराजमान चित्रकूटके पास जा पहुँचे और अपने साथवाले लोगोंसे इस प्रकार बोले—॥ १४॥

जगत्यां पुरुषच्यात्र आस्ते वीरासने रतः। जनेन्द्रोनिर्जनं प्राप्य थिङ्मे जन्म सजीवितम् ॥ १५॥

'अहो ! मेरे ही कारण पुरुषिंह महाराज श्रीरामचन्द्र इस निर्जन वनमें आकर खुली पृथ्वीके ऊपर वीरासनसे बैठते हैं; अतः मेरे जन्म और जीवनको धिकार है ॥ १५ ॥

मत्कृते व्यसनं प्राप्तो लोकनाथो महाद्युतिः। सर्वान् कामान् परित्यज्य वने वसति राघवः॥ १६॥

भीरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट-में पड़कर समस्त कामनाओंका परित्याग करके वनमें निवास करते हैं॥ १६॥

इति लोकसमाकुष्टः पादेष्वद्य प्रसाद्यन् । रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च ॥१७॥

'इसिल्ये में सब लोगोंके द्वारा निन्दित हूँ, अतः मेरे जन्मको धिकार है! आज मैं श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये उनके चरणोंमें गिर जाऊँगा। सीता और लक्ष्मणके भी पैरों पहुँगां। १७॥

पवं स विलयंस्तस्मिन् वने दशरथात्मजः। ददर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्॥१८॥

इस तरइ विलाप करते हुए दशरथकुमार भरतने उस वनमें एक बड़ी पर्णशाला देखी, जो परम पित्र और मनोरम थी॥ १८॥

सालतालाश्वकर्णानां पर्णेर्बहुभिरावृताम्। विशालां मृदुभिस्तीर्णो कुशैवेदिमिवाध्वरे॥ १९॥

वह शालः ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षोंके बहुत-से

पत्तोंद्वारा छायी हुई थी; अतः यज्ञशालामें जिसपर कोमल कुश बिछाये गये हों, उस लंबी-चौड़ी वेदीके समान शोभा पा रही थी॥ १९॥

शकायुधनिकाशैश्च कार्मुकैर्भारसाधनैः। रुक्मपृष्ठैर्महासारैः शोभितां शत्रुवाधकैः॥ २०॥

वहाँ इन्द्रधनुषके समान बहुत-से धनुष रखे गये थे, जो गुस्तर कार्य-साधनमें समर्थ थे। जिनके पृष्ठभाग सोनेसे मढ़े गये थे और जो बहुत ही प्रवल तथा शत्रुओंको पीड़ा देनेवाले थे। उनसे उस पर्णकुटीकी बड़ी शोभा हो रही थी॥ २०॥

अर्करिइमप्रतीकाशैघोँरैस्तूणगतैः शरैः। शोभितां दीप्तवदनैः सर्पैभोंगवतीमिव॥२१॥

वहाँ तरकसों में बहुत-से बाण भरे थे, जो सूर्यकी किरणों-के समान चमकीले और भयङ्कर थे। उन बाणोंसे वह पर्ण-शाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी, जैसे दीतिमान् मुख-वाले सपोंसे भोगवती पुरी शोभित होती है।। २१॥

महारजतवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्। रुक्मविन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम्।२२।

सोनेकी म्यानोंमें रखी हुई दो तलवारें और स्वर्णमय बिन्दुओंसे विभूषित दो विचित्र ढालें भी उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रही थीं ॥ २२॥

गोधाङ्गुलित्रैरासकैश्चित्रकाञ्चनमृषितैः । अरिसंघैरनाधृष्यां सृगैः सिंहगुहामिव ॥ २३ ॥

वहाँ गोहके चमड़ेके बने हुए बहुत-से सुवर्णजटित दस्ताने भी टँगे हुए थे। जैसे मृग सिंहकी गुफापर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रुसमृहोंके लिये अगम्य एवं अजेय थी॥ २३॥

प्रागुदक्प्रवणां वेदिं विशालां दीप्तपावकाम्। ददर्श भरतस्तत्र पुण्यां रामनिवेशने॥ २४॥

श्रीरामके उस निवासस्थानमें भरतने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी, जो ईशानकोणकी ओर कुछ नीची थी। उसपर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी।। २४॥

निरीक्ष्य स मुद्धतं तु ददर्श भरतो गुरुम्। उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्॥ २५॥ कृष्णाजिनधरं तं तु चीरवल्कलवाससम्। ददर्श राममासीनमभितः पावकोपमम्॥ २६॥

पर्णशालाकी ओर थोड़ी देरतक देखकर भरतने कुटिया-में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्रीरामको देखा, जो सिरपर जटामण्डल धारण किये हुए थे। उन्होंने अपने अङ्गोंमें कृष्णमृगचर्म तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरतको दिखायी दिया कि श्रीराम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्निके समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं॥ २५-२६॥

सिंहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिमेक्षणम्। पृथिव्याः सागरान्ताया भर्तारं धर्मचारिणम्॥ २७॥ उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्। स्थण्डिले दर्भसंस्तीणें सीतया लक्ष्मणेन च॥ २८॥

समुद्रपर्यन्त पृथ्वीके स्वामी, धर्मात्मा, महाबाहु श्रीराम सनातन ब्रह्माकी माँति कुश बिछी हुई वेशीपर बैठे थे। उनके कंधे सिंहके समान, भुजाएँ बड़ी-बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमलके समान थे। उस वेशीपर वे सीता और लक्ष्मणके साथ विराजमान थे॥ २७-२८॥

## तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमाञ्ज्ञोकमोहपरिष्ठतः। अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयीसुतः॥ २९॥

उन्हें इस अवस्थामें देख धर्मात्मा श्रीमान कैकेयीकुमार भरत शोक और मोहमें हूव गये तथा बड़े वेगसे उनकी ओर दौड़े ॥ २९॥

# दृष्ट्वेव विललापार्तो बाष्पसंदिग्धया गिरा। अशक्तुवन् वारयितुं धैर्याद् ववनमञ्जवन् ॥ ३०॥

भाईकी ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्तभावसे विलाप करने लगे। वे अपने शोकके आवेगको धैर्यसे रोक न सके और आँस् बहाते हुए गद्गद वाणीमें बोले—।। ३०॥

## यः संसदि प्रकृतिभिर्भवेद् युक्त उपासितुम् । वन्यैर्मृगैरुपासीनः सोऽयमास्ते ममाग्रजः ॥ ३१॥

'हाय ! जो राजसभामें बैठकर प्रजा और मन्त्रिवर्गके द्वारा सेवा तथा सम्मान पानेके योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े भ्राता श्रीराम यहाँ जंगली पशुओंसे घिरे हुए बैठे हैं॥ ३१॥

## वासोभिर्वेद्वसाहस्रैयों महात्मा पुरोचितः। मृगाजिने सोऽयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन्॥ ३२॥

'जो महात्मा पहले कई सहस्र वस्त्रोंका उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल दो मृगचर्म धारण करते हैं॥ ३२॥

## अधारयद् यो विविधाश्चित्राः सुमनसः सदा । सोऽयं जढाभारमिमं सहते राघवः कथम् ॥ ३३॥

'जो सदा नाना प्रकारके विचित्र फूलोंको अपने सिरपर घारण करते थे, वे ही ये श्रीरघुनाथजी इस समय इस जटा-भारको कैसे सहन करते हैं ? ॥ ३३॥

## यस्य यह्नैर्यथादिष्टैर्युक्तो धर्मस्य संचयः। शरीरक्लेशसम्भूतं स धर्मे परिमार्गते॥३४॥

'जिनके लिये शास्त्रोक्त यज्ञोंके अनुष्ठानद्वारा धर्मका संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीरको कष्ट देनेसे प्राप्त होनेवाले धर्मका अनुसंधान कर रहे हैं॥ ३४॥ चन्दनेन महाहेंग यस्याङ्गमुपसेवितम्। मलेन तस्याङ्गमिदं कथमार्यस्य सेव्यते॥३५॥

'जिनके अर्ङ्गोकी बहुमूल्य चन्दनसे सेवा होती थी। उन्हीं मेरे पूज्य भ्राताका यह शरीर कैसे मलसे सेवित हो रहा है ॥ ३५॥

### मन्निमित्तमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखोचितः। धिग्जीवितं नृशंसस्य मम लोकविगर्हितम्॥ ३६॥

'हाय! जो सर्वथा सुख भोगनेके योग्य हैं, वे श्रीराम मेरे ही कारण ऐसे दु:खर्मे पड़ गये हैं। ओह! मैं कितना कूर हूँ ? मेरे इस लोकनिन्दित जीवनको घिकार है !'॥ ३६॥

## इत्येवं विलपन् दीनः प्रस्वित्रमुखपङ्कजः। पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्॥ ३७॥

इस प्रकार विलाप करते-करते भरत अत्यन्त दुखी हो गयं। उनके मुखारविन्दपर पसीनेकी बूँदें दिखायी देने लगीं। वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणींतक पहुँचनेके पहले ही पृथ्वीपर गिर पड़े॥ ३७॥

## दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः। उक्त्वाऽऽर्येति सकृद्दीनं पुनर्नोवाच किंचन ॥ ३८॥

अत्यन्त दुःखसे संतप्त होकर महाबळी राजकुमार भरतने एक बार दीनवाणीमें 'आर्य' कहकर पुकारा । फिर वे कुछ न बोळ सके ॥ ३८॥

## बाष्पैः पिहितकण्ठश्च प्रेक्ष्य रामं यशस्विनम् । आर्येत्येवाभिसंकुद्रय व्याहर्तुं नाशकत् ततः ॥ ३९ ॥

आँसुओंसे उनका गला रुँघ गया था। यशस्वी श्रीराम-की ओर देख ने 'हा! आर्य' कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका॥ ३९॥

#### शानु उनते कुछ बाल न जा उन्हा स्ट्रा शानु इनश्चापि रामस्य ववन्दे चरणौ रुद्न्। तानुभौ च समालिङ्गय रामोऽप्यश्चण्यवर्तयत्॥ ४०॥

फिर शत्रुध्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम किया। श्रीरामने उन दोनोंको उठाकर छातीसे लगा लिया। फिर वे भी नेत्रोंसे आँसुओंकी घारा बहाने लगे॥ ४०॥

ततः सुमन्त्रेण गुहेन चैव समीयत् राजसुतावरण्ये। दिवाकरश्चैव निशाकरश्च यथाम्बरे शुक्रवृहस्पतिभ्याम् ॥ ४१ ॥

तत्पश्चात् राजकुमार श्रीराम तथा लक्ष्मण उस वनमें सुमन्त्र और निषादराज गुहसे मिले, मानो आकाशमें सूर्य और चन्द्रमा, शुक्र और बृहरपतिसे मिल रहे हों ॥४१॥

तान् पार्थिवान् वारणयूथपार्हान् समागतांस्तत्र महत्यरण्ये। वनौकसस्तेऽभिसमीक्ष्य सर्वे त्वश्रूण्यमुख्चन् प्रविहाय हर्षम्॥ ४२॥ यूथपति गजराजपर बैठकर यात्रा करनेयोग्य उन समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोकके आँसू बहाने चारों राजकुमारोंको उस विशाल वनमें आया देख छगे॥ ४२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें निन्यानवेवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ९९ ॥

# शततमः सर्गः

#### श्रीरामका भरतको कुशल-प्रक्रनके बहाने राजनीतिका उपदेश करना

जिटिलं चीरवसनं प्राञ्जिलं पिततं भुवि। द्दर्श रामो दुर्द्शं युगान्ते भास्करं यथा॥ १॥ कथंचिद्भिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशम्। भ्रातरं भरतं रामः परिजन्नाह पाणिना॥ २॥ आन्नाय रामस्तं मूर्धि परिष्वज्य च राधवम्। अङ्के भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्॥ ३॥

जटा और चीर-वस्त्र धारण किये भरत हाथ जोड़कर पृथ्वीपर पड़े थे, मानो प्रलयकालमें सूर्यदेव धरतीपर गिर गये हों। उनको उस अवस्थामें देखना किसी भी स्नेही सुदृद् लिये अत्यन्त कठिन था। श्रीरामने उन्हें देखा और जैसेतेसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था। वे बहुत दुर्वल हो गये थे। श्रीरामने भाई भरतको अपने हाथसे पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूँघकर उन्हें द्ध्यसे लगा लिया। इसके बाद रघुकुलभूषण भरतको गोदमें बिठाकर श्रीरामने बड़े आदरसे पूछा—॥ १-३॥

क नु तेऽभूत् पिता तात यदरण्यं त्वमागतः। न हि त्वं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमईसि॥ ४॥

'तात ! पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वनमें आये हो ? उनके जीते-जी तो तुम वनमें नहीं आ सकते थे ॥ ४॥

चिरस्य वत पश्यामि दूराद् भरतमागतम्। दुष्प्रतीकमरण्येऽस्मिन् किं तात वनमागतः॥ ५॥

'मैं दीर्घकालके बाद दूरसे (नानाके घरसे ) आये हुए भरतको आज इस वनमें देख रहा हूँ; परंतु इनका शरीर बहुत दुर्वल हो गया है। तात! तुम क्यों वनमें आये हो !॥

कचिन्तु धरते तात राजा यत् त्वमिहागतः । कच्चिन्त दीनः सहसा राजा छोकान्तरं गतः ॥ ६॥

'भाई! महाराज जीवित हैं न ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गये हों और इसीलिये तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो ? ॥ ६ ॥

कचित् सौम्य न ते राज्यं भ्रष्टं बातस्य शाश्वतम् । कचिच्छुश्रूषसे तात पितुः सत्यपराक्रम ॥ ७ ॥

'सौम्य ! तुम अभी बालक हो; इसलिये परम्परासे चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया ? सत्यपराक्रमी तात भरत ! तुम पिताजीकी सेवा-ग्रुश्रूषा तो करते हो न ? ॥

कचिद् दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः। राजस्याश्वमेधानामाहर्ता धर्मनिश्चितः॥८॥

'जो धर्मपर अटल रहनेवाले हैं तथा जिन्होंने राजस्य एवं अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान किया है, वे सत्यप्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न ? || ८ ||

स कचिद् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः। इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत् तात पूज्यते ॥ ९ ॥

'तात ! क्या तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले, विद्वान्। ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकुकुलके आचार्य महातेजस्वी विष्ठजीकी यथावत् पूजा करते हो ! ॥ ९ ॥

तात कचिच कौसल्या सुमित्रा च प्रजावती। सुखिनी कचिदायों च देवी नन्दति कैकयी॥ १०॥

'भाई ! क्या माता कौसल्या सुखसे हैं ? उत्तम संतान-वाली सुमित्रा प्रसन्न हैं और आर्या कैंकेयी देवी भी आनन्दित हैं?॥

कचिद् विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः। अनस्युरनुद्रष्टा सत्कृतस्ते पुरोहितः॥११॥

'जो उत्तम कुलमें उत्पन्न, विनयसम्पन्न, बहुश्रुत, किसीके दोष न देखनेवाले तथा शास्त्रोक्त धर्मोंपर निरन्तर दृष्टि रखनेवाले हैं, उन पुरोद्दितजीका तुमने पूर्णतः सत्कार किया है ? ॥ ११ ॥

किच्चदिग्निषु ते युक्तो विधिशो मतिमानृजुः। हुतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा॥ १२॥

'इवनविधिके ज्ञाता, बुद्धिमान् और सरल स्वभाववाले जिन ब्राह्मण देवताको तुमने अग्निहोत्र-कार्यके लिये नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समयपर आकर क्या तुम्हें यह स्वित करते हैं कि इस समय अग्निमें आहुति दे दी गयी और अब अमुक समयमें हवन करना है !॥ १२॥

किच्चद् देवान् पितृन् भृत्यान् गुरून् पितसमानपि । वृद्धांश्च तात वैद्यांश्च ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे ॥ १३॥

'तात ! क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिताके समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणोंका सम्मान करते हो ! ॥ १३ ॥ इष्वस्रवरसम्पन्नमर्थशास्त्रविशारदम् । सुधन्वानमुपाध्यायं कचित् त्वं तात मन्यसे ॥ १४॥

भाई ! जो मन्त्ररहित श्रेष्ठ बाणोंके प्रयोग तथा मन्त्र-सिंहत उत्तम अस्त्रोंके प्रयोगके ज्ञानसे सम्पन्न और अर्थ-शास्त्र ( राजनीति ) के अच्छे पण्डित हैं, उन आचार्य सुधन्वा-का क्या तुम समादर करते हो ? ॥ १४ ॥

कचिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः। कुळीनाश्चेङ्गितज्ञादच कृतास्ते तात मन्त्रिणः॥ १५॥

'तात ! क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रश्च जितेन्द्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओंसे ही मनकी बात समझ लेनेवाले सुयोग्य व्यक्तियोंको ही मन्त्री बनाया है ? ॥

मन्त्रो विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव। सुसंवृतो मन्त्रिधुरैरमात्यैः शास्त्रकोविदैः॥१६॥

'रघुनन्दन! अच्छी मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका मूलकारण है। वह भी तभी सफल होती है, जब नीतिशास्त्रनिपुण मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रक्खें।। १६॥

कचिन्निद्रावशं नैषि कचित् कालेऽवबुध्यसे। कचिचापररात्रेषु चिन्तयस्पर्थनेषुणम्॥१७॥

'भरत ! तुम असमयमें ही निद्राके वशीभृत तो नहीं होते ? समयपर जाग जाते हो न ? रातके पिछले पहरमें अर्थ-सिद्धिके उपायपर विचार करते हो न ? ॥ १७ ॥

कचिन्मन्त्रयसे नैकः कचिन्न बहुभिः सह। कचित् ते मन्त्रितो मन्त्रो राष्ट्रं न परिधावति ॥ १८॥

'(कोई भी गुप्त मन्त्रणा दोसे चार कानोंतक ही गुप्त रहती है; छः कानोंमें जाते ही वह फूट जाती है, अतः मैं पूछता हूँ—) तुम किसी गूढ़ विषयपर अकेले ही तो विचार नहीं करते ? अथवा बहुत लोगोंके साथ बैठकर तो मन्त्रणा नहीं करते ? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मन्त्रणा फूटकर शत्रुके राज्यतक फैल जाती हो ? ॥

कचिद्र्थं विनिश्चित्य लघुमूलं महोदयम्। क्षित्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव॥१९॥

प्युनन्दन ! जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्यका निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ प्रारम्भ कर देते हो न ? उसमें विलम्ब तो नहीं करते? ॥१९॥

कञ्चिन्तु सुकृतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः। विदुस्ते सर्वकार्याणि न कर्तव्यानि पार्थिवाः॥ २०॥

/तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके समीप पहुँचनेपर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न ? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वे पहले ही जान लेते हों ? ॥ २० ॥

कच्चिन्न तर्केंर्युत्त्या वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः।

त्वया वा तव वामात्यैर्बुध्यते तात मन्त्रितम् ॥ २१ ॥

'तात! तुम्हारे निश्चित किये हुए विचारोंको तुम्हारे या मन्त्रियोंके प्रकट न करनेपर भी दूसरे छोग तर्क और युक्तियों-के द्वारा जान तो नहीं छेते हैं ? (तथा तुमको और तुम्हारे अमात्योंको दूसरोंके गुप्त विचारोंका पता छगता रहता है न ?)॥

कचित् सहस्नेर्मुर्खाणामेकमिच्छसि पण्डितम्। पण्डितो ह्यर्थकुच्छ्रेषु कुर्यान्निःश्रेयसं महत्॥ २२॥

'क्या तुम सहस्रों मूर्खोंके बदले एक पण्डितको ही अपने पास रखनेकी इच्छा रखते हो १ क्योंकि विद्वान् पुरुष ही अर्थसंकटके समय महान् कल्याण कर सकता है ॥ २२॥

सहस्राण्यपि मूर्खाणां यद्यपास्ते महीपतिः। अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता॥२३॥

'यदि राजा इजार या दस इजार मूखोंको अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसरपर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती ॥ २३॥

एकोऽण्यमात्यो मेघावी शूरो दक्षो विचक्षणः। राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन्महर्ती श्रियम्॥ २४॥

'यदि एक मन्त्री भी मेघावी, शूर-वीर, चतुर एवं नीतिश्च हो तो वह राशा या राजकुमारको बहुत बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति करा सकता है ॥ २४॥

किश्चन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः। जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः॥ २५॥

'तात ! तुमने प्रधान व्यक्तियोंको प्रधान, मध्यम श्रेणीके मनुष्योंको मध्यम और छोटी श्रेणीके छोगोंको छोटे ही कामोंमें नियक्त किया है न ! ॥ २५ ॥

अमात्यानुपधातीतान् पितृपैतामहाञ्छुचीन् । श्रेष्ठाञ्छ्रेष्ठेषु कचित् त्वं नियोजयसि कर्मसु ॥ २६ ॥

'जो घूस न लेते हों अथवा निश्कल हों, बाप-दादों के समयसे ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर-भीतरसे पिवत्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो न ? ॥ २६ ॥

किचन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्वेजिताः प्रजाः। राष्ट्रे तवावजानन्ति मन्त्रिणः कैकयीसुत॥२७॥

'कैकेयीकुमार ! तुम्हारे राज्यकी प्रजा कटोर दण्डसे अत्यन्त उद्धिग्न होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार तो नहीं करती ? ॥ २७ ॥

कच्चित् त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । उम्रप्रतिम्रहीतारं कामयानमिव स्त्रियः ॥ २८ ॥

'जैसे पवित्र याजक पतित यजमानका तथा श्रियाँ काम-चारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं; उसी प्रकार प्रजा कठोरतापूर्वक अधिक कर लेनेके कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती ? || २८ ||

#### उपायकुशालं वैद्यं भृत्यसंदूषणे रतम्। शूरमैश्वर्यकामं च यो हन्ति न स हन्यते॥ २९॥

'जो साम-दाम आदि उपायोंके प्रयोगमें कुशल, राजनीति-शास्त्रका विद्वान्, विश्वासी भृत्योंको फोड्नेमें लगा हुआ, शूर (मरनेसे न डरनेवाला) तथा राजाके राज्यको हड़प लेनेकी इच्छा रखनेवाला है—ऐसे पुरुषको जो राजा नहीं मार डालता है, वह स्वयं उसके हाथसे मारा जाता है॥ २९॥

#### किच्चद् धृष्टश्च शूरइच धृतिमान् मतिमाञ्छुचिः। कुळीनरचानुरकश्च दक्षः सेनापतिः कृतः॥ ३०॥

'क्या तुमने सदा संतुष्ट रहनेवाले, शूर-वीर, धैर्यवान्, बुद्धिमान्, पवित्र, कुलीन एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले, रणकर्मदक्ष पुरुषको ही सेनापति बनाया है १॥ ३०॥

#### बलवन्तर्च किच्चत् ते मुख्या युद्धविशारदाः । दृष्टापदाना विकान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ३१ ॥

'तुम्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा ( सेनापित ) बलवान् युद्ध-कुशल और पराक्रमी तो हैं न ? क्या तुमने उनके शौर्यकी परीक्षा कर ली है ? तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक सम्मान पाते रहते हैं ? ॥ ३१॥

#### किच्चद् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्। सम्प्राप्तकालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ ३२ ॥

'सैनिकोंको देनेके लिये नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न १ देनेमें विलम्ब तो नहीं करते १॥ ३२॥

#### काळातिक्रमणे होव भक्तवेतनयोर्भृताः। भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् इतः॥ ३३॥

'यि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिये जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामीपर भी अत्यन्त कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है।। ३३॥

#### किचत् सर्वेऽनुरकास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः। किचत् प्राणांस्तवार्थेषु संत्यजनित समाहिताः॥ ३४॥

'क्या उत्तम कुळमें उत्पन्न मन्त्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं ? क्या वे तुम्हारे छिये एक-चित्त होकर अपने प्राणोंका त्याग करनेके छिये उद्यत रहते हैं ?॥

#### कचिजानपदो विद्वान् दक्षिणः प्रतिभानवान् । यथोक्तवादी दूतस्ते कृतो भरत पण्डितः ॥ ३५ ॥

'भरत ! तुमने जिसे राजदूतके पदपर नियुक्त किया है। वह पुरुष अपने ही देशका निवासी, विद्वान्, कुशल, प्रतिमा-शाली और जैसा कहा जाय, वैसी ही बात दूसरेके सामने कहनेवाला और सदसद्विवेकयुक्त है न ? ॥ ३५ ॥

कचिद्द्याद्शान्येषु स्वपक्षे द्श पश्च च। त्रिभिस्तिभिरविज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः॥३६॥ 'क्या तुम शत्रुपक्षके अठार<sup>9</sup>ह और अपने पक्षके पंद्रहें तीथोंकी तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरोंद्वारा देख-भाल या जाँच-पड़ताल करते रहते हो ? ॥ ३६॥

#### कचिद् व्यपास्तानहितान् प्रतियातां इच सर्वदा । दुर्वलाननवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन ॥ ३७ ॥

'शत्रुस्दन! जिन शत्रुओंको तुमने राज्यसे निकाल दिया है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते ? ॥ ३७ ॥

#### कचिन्न लोकायतिकान् ब्राह्मणांस्तात सेवसे। अनर्थकुराला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः॥ ३८॥

'तात! तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका संग तो नहीं करते हो ? क्योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी ओरसे विचलित करनेमें कुशल होते हैं तथा वास्तवमें अज्ञानी होते हुए भी अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानते हैं ॥ ३८ ॥

#### धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः। वुद्धिमान्वीक्षिकीं प्राप्य निरर्थे प्रवदन्ति ते ॥ ३९ ॥

'उनका ज्ञान वेदके विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान-प्रधान धर्मशास्त्रोंके होते हुए भी तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं॥

#### वीरैरध्युषितां पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः। सत्यनामां दढद्वारां हस्त्यश्वरथसंकुलाम्॥ ४०॥ ब्राह्मणेः क्षत्रियैर्वेदयेः स्वकर्मनिरतेः सदा। जितेन्द्रियमें होत्साहैर्वृतामार्येः सहस्रवाः॥ ४१॥

१. अत्रपक्षके मन्त्री, प्रोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तर्वेशिक (अन्तःपुरका अध्यक्ष ), कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथायोग्य कार्योंमें धनका व्यय करनेवाला सचिव, प्रदेश (पहरेदारों-को काम बतानेवाला ), नगराध्यक्ष (कोतवाल ), कार्यनिर्माणकर्ता (शिल्पियोंका परिचालक), धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्ग-पाछ, राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक - ये अठारह तीर्थ हैं, जिनपर राजाको दृष्टि रखनी चाहिये। मतान्तरसे ये अठारह तीर्थं इस प्रकार हैं---मन्त्री, पुरोहित, युबराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तःपुराध्यक्ष, कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजाकी आज्ञासे सेवकोंको काम वताने-वाला, वादी-प्रतिवादीसे मामलेकी पूछताछ करनेबाला, प्राडविवाक, ( वकील ), धर्मासनाधिकारी ( न्यायाधीश ), व्यवहार-निर्णेता, सम्य, सेनाको जीविका-निर्वाहके छिये धन देनेका अधिकारी ( सेना-नायक ), कर्मचारियोंको काम पूरा होनेपर वेतन देनेके लिये राजासे धन छेनेबाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक ), दृष्टोंको दण्ड देनेका अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमिकी रक्षा करनेवाला-इनपर राजाको दृष्टि रखनी चाहिये।

२. उपर्युक्त अठार इती थों में से आदिके तीनको छोड़कर शेष पंद्रह तीर्थं अपने पक्षके भी सदा परीक्षणीय हैं। प्रासादैर्विविधाकारैर्वृतां वैद्यजनाकुलाम्। कचित् समुदितां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ ४२॥

'तात! अयोध्या इमारे वीर पूर्वजोंकी निवासभूमि हैं। उसका जैसा नाम है, वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सव ओरसे मुदृढ़ हैं। वह हाथी, घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण है। अपने-अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्रोंकी संख्यामें वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब-के-सब महान् उत्साही, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकारके राजभवन और मन्दिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानोंसे भरी है। ऐसी अम्युदयशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्याकी तुम मलींमाँति रक्षा तो करते हो न?॥

किंचिच्नैत्यशतेर्जुष्टः सुनिविष्टजनाकुलः ।
देवस्थानैः प्रपाभिद्दच तटाकैश्चोपशोभितः ॥४३ ॥
प्रहृष्टनरनारीकः समाजोत्सवशोभितः ।
सुदृष्टसीमापशुमान् हिंसाभिरभिवर्जितः ॥४४ ॥
अदेवमातृको रम्यः श्वापदैः परिवर्जितः ।
परित्यको भयैः सर्वैः खनिभिद्दचोपशोभितः ॥४५ ॥
विवर्जितो नरैः पापैर्मम पूर्वैः सुरक्षितः ।
किंचिज्जनपदः स्फीतः सुखं वसति राघव ॥४६ ॥

प्युनन्दन भरत ! जहाँ नाना प्रकारके अश्वमेघ आदि
महायशों के बहुत से चयन-प्रदेश (अनुष्ठानस्थळ) शोभा पाते
हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास करते हैं,
अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाव जिसकी शोभा
बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक
उत्सवों के कारण सदा शोभासम्पन्न दिखायी देता है, जहाँ
खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी
प्रकारकी हिंसा नहीं होती, जहाँ खेतीके लिये वर्षा के जलपर
निर्मर नहीं रहना पड़ता ( निद्यों के जलसे ही सिंचाई हो जाती
है), जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ
किसी तरहका भय नहीं है, नाना प्रकारकी खानें जिसकी
शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है तथा
हमारे पूर्वजों ने जिसकी मली माँति रक्षा की है, वह अपना कोसल
देश धन-धान्यसे सम्पन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न ? ॥

किचत् ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः। वार्तायां संधितस्तात् लोकोऽयं सुखमेधते ॥४७॥

'तात | कृषि और गोरक्षासे आजीविका चलानेवाले सभी वैश्व तुम्हारे प्रीतिपात्र हैं न ? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि-में संलग्न रहनेपर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है ॥ ४७ ॥

तेषां गुप्तिपरीहारैः कचित् ते भरणं इतम्। रक्ष्या हि राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः॥ ४८॥

'उन वैश्योंको इष्टकी प्राप्ति कराकर और उनके अनिष्टका निवारण करके तुम उन सब लोगोंका भरण-पोषण तो करते हो न १ क्योंकि राजाको अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब लोगोंका धर्मानुसार पालन करना चाहिये॥ ४८॥

कचित् स्त्रियः सान्त्वयसे कचित् तास्ते सुरक्षिताः। कचित्र श्रद्धास्यासां कचिद् गृहां न भाषसे ॥ ४९॥

'क्या तुम अपनी स्त्रियोंको संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हारे द्वारा भलीभाँति सुरक्षित रहती हैं ? तुम उनपर अधिक विश्वास तो नहीं करते ? उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कह देते ? ॥

किचन्नागवनं गुप्तं किच्चत् ते सन्ति घेनुकाः। किचन्न गणिकाश्वानां कुञ्जराणां च तृष्यसि ॥ ५०॥

'जहाँ हाथी उत्पन्न होते हैं, वे अंगल तुम्हारे द्वारा मुरक्षित हैं न ? तुम्हारे पास दूध देनेवाली गौएँ तो अधिक संख्यामें हैं न ? ( अथवा हाथियोंको फँसानेवाली हथिनियोंकी तो तुम्हारे पास कमी नहीं है ? ) तुम्हें हथिनियों, घोड़ों और हाथियोंके संग्रहसे कभी तृप्ति तो नहीं होती ? ॥ ५०॥

कचिद् दर्शयसे नित्यं मानुषाणां विभूषितम् । उत्थायोत्थाय पूर्वाह्वे राजपुत्र महापथे ॥ ५१॥

'राजकुमार ! क्या तुम प्रतिदिन पूर्वाह्नकालमें वस्त्रा-भूषणोंसे विभूषित हो प्रधान सङ्कपर जा-जाकर नगरवासी मनुष्योंको दर्शन देते हो ? ॥ ५१॥

कच्चिन्न सर्वे कर्मान्ताः प्रत्यक्षास्तेऽविशङ्कया । सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा मध्यमेवात्र कारणम् ॥ ५२॥

'काम-काजमें लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते ? अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते ? क्योंकि कर्मचारियोंके विषयमें मध्यम स्थितिका अवलम्बन करना ही अर्थसिद्धिका कारण होता है।। ५२॥

कचिद् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्यायुधोदकैः। यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पिधनुर्धरैः॥ ५३॥

'क्या तुम्हारे सभी दुर्ग (किले) धन-धान्य, अस्त्र-शस्त्र, जल, यन्त्र (मशीन), शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकोंसे भरे-पूरे रहते हैं ? ॥ ५३ ॥

आयस्ते विपुतः कचित् कचिद्रुएतरो व्ययः। अपात्रेषु न ते कचित् कोषो गच्छति राघव ॥ ५४॥

(रघुनन्दन ! क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है ! तुम्हारे खजानेका धन अपात्रोंके हाथमें तो नहीं चला जाता ! ॥ ५४॥

देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। योधेषु मित्रवर्गेषु कचिद् गच्छति ते व्ययः॥ ५५॥ 'देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा तथा मित्रोंके लिये ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है न ? ॥ ५५ ॥

किचिदार्योऽपि शुद्धातमा क्षारितश्चापकर्मणा। अदृष्टः शास्त्रकुशलैर्ने लोभाद् बध्यते शुचिः॥ ५६॥

'कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और ग्रुद्धात्मा पुरुषपर भी दोष लगा दे तथा शास्त्रज्ञानमें कुशल विद्वानोंद्वारा उसके विषयमें विचार कराये बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दण्ड दे दिया जाता हो ? ॥ ५६ ॥

गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः। कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ ॥ ५७॥

'नरश्रेष्ठ ! जो चोरीमें पकड़ा गया हो, जिसे किसीने चोरी करते समय देखा हो, पूछ-ताछसे भी जिसके चोर होनेका प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विषद्ध (चोरीका माल बरामद होना आदि ) और भी बहुत-से कारण (सबूत) हों, ऐसे चोरको भी तुम्हारे राज्यमें धनके लालचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता है?॥ ५७॥

व्यसने कचिदाढ्यस्य दुर्वलस्य च राघव। अर्थे विरागाः पदयन्ति तवामात्या बहुश्रुताः ॥ ५८॥

'रघुकुलभूषण ! यदि धनी और गरीवमें कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्यके न्यायालयमें निर्णयके लिये आया हो तो तुम्हारे वहुज्ञ मन्त्री धन आदिके लोभको छोड़कर उस मामलेपर विचार करते हैं न ?॥ ५८॥

यानि मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव । तानि पुत्रपशून ध्नन्ति श्रीत्यर्थमनुशासतः ॥ ५९ ॥

'रघुनन्दन! निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोष लगाकर दण्ड दिया जाता है, उन मनुष्योंकी आँखोंसे जो आँस् गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले राजाके पुत्र और पशुओंका नाश कर डालते हैं॥५९॥ किंदि वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान मुख्यांश्च राधव।

कचिद् वृद्धांश्च बालांश्च वैद्यान् मुख्यांश्च राघव। दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतैर्बुभूषसे॥ ६०॥

'राघव ! क्या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान-प्रधान वैद्योंका आन्तरिक अनुराग, मधुर वचन और धन-दान—इन तीनोंके द्वारा सम्मान करते हो ? ॥ ६० ॥

कचिद् गुरूंश्च वृद्धांश्च तापसान् देवतातिथीन् । चैत्यांश्च सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणांश्च नमस्यसि।६१।

'गुरुजनों, वृद्धों, तपस्वियों, देवताओं, अतिथियों, चैत्य वृक्षों और समस्त पूर्णकाम ब्राह्मणोंको नमस्कार करते हो न ? ॥ ६१ ॥ कचिद्र्येन वा धर्ममर्थ धर्मेण वा पुनः। उभौ वा प्रीतिलोमेन कामेन न विवाधसे॥ ६२॥

'तुम अर्थके द्वारा धर्मको अथवा धर्मके द्वारा अर्थको हानि तो नहीं पहुँचाते ? अथवा आसक्ति और लोमरूप कामके द्वारा धर्म और अर्थ दोनोंमें बाधा तो नहीं आने देते ? ॥ ६२ ॥

कचिद्धं च कामं च धर्मं च जयतां वर। विभज्य काले कालज्ञ सर्वान् वरद सेवसे ॥ ६३॥

भित्रवी बीरोंमें श्रेष्ठः समयोचित कर्तव्यके ज्ञाता तथा दूसरोंको वर देनेमें समर्थ भरत ! क्या तुम समयका विभाग करके धर्मः अर्थ और कामका योग्य समयमें सेवन करते हो ? ॥ ६३ ॥

किचत् ते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थकोविदाः। आशंसन्ते महाप्राज्ञ पौरजानपदैः सह ॥ ६४॥

भहापाज ! सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थको जाननेवाले ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्योंके साथ तुम्हारे कल्याणकी कामना करते हैं न ! ॥ ६४ ॥

नास्तिक्यमनृतं कोधं प्रमादं दीर्घस्त्रताम्। अदर्शनं ज्ञानवतामालस्यं पञ्चवृत्तिताम्॥६५॥ एकचिन्तनमर्थानामनर्थज्ञैश्च मन्त्रणम्। निश्चितानामनारम्भं मन्त्रस्यापरिरक्षणम्॥६६॥ मङ्गलाद्यप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च सर्वतः। कच्चित् त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषांश्चतुर्दशः॥६९॥

'नास्तिकता, असत्य-भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घस्त्रता, ज्ञानी पुरुषोंका संग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पाँचों इन्द्रियोंके वशीभूत होना, राजकायोंके विषयमें अकेले ही विचार करना, प्रयोजनको न समझनेवाले विपरीतदर्शी मूखोंसे सलाह लेना, निश्चित किये हुए कार्योंका शीष्ठ प्रारम्भ न करना, गुप्त मन्त्रणाको सुरक्षित न रखकर प्रकट कर देना, माङ्गलिक आदि कार्योंका अनुष्ठान न करना तथा सब शतुओंपर एक ही साथ चढ़ाई कर देना—ये राजाके चौदह दोष हैं। तुम इन दोषोंका सदा परित्याग करते हो न ? ॥ ६५-६७ ॥

द्शपञ्चचतुर्वगीन् सप्तवर्गे च तत्त्वतः।
अष्टवर्गे त्रिवर्गे च विद्यास्तिस्रश्च राघव॥६८॥
इन्द्रियाणां जयं वुद्ध्वा षाङ्गुण्यं दैवमानुषम्।
कृत्यं विश्वतिवर्गे च तथा प्रकृतिमण्डलम्॥६९॥
यात्रादण्डविधानं च द्वियोनी संधिविद्यहौ।
किचवेतान् महाप्राज्ञ यथावदनुमन्यसे॥७०॥

'महाप्राज्ञ भरत ! दर्शवर्ग, पेञ्चवर्ग, चेंतुर्वर्ग, सँप्तवर्ग, अष्टेंवर्ग, त्रिवर्ग, तीन विद्या, बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको जीतना, छः गुर्ण, दैवी और मानुषी बाधाएँ, राजाके

१. कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोंको दशवर्ग कहते हैं। ये राजाके लिये त्याज्य हैं। मनुजीने उनके नाम इस प्रकार गिनाये हैं--आखेट, जुआ, दिनमें सोना, दुसरोंकी निन्दा करना, स्त्रीमें आसक्त होना. मद्यपान, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना । २. जलदुर्ग, पर्वतदुर्ग, वृक्षदुर्ग, ईरिणदुर्ग और धन्वदुर्ग—ये पाँच प्रकारके दुर्ग पञ्चवर्ग कहलाते हैं। इनमें आरम्भके तीन तो प्रसिद्ध ही हैं। जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेशको ईरिण कहते हैं। बालुसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते हैं। गर्मीके दिनोंमें वह शत्रुओं के लिये दुर्गम होती है। इन सब दुर्गींका यथासमय उपयोग करके राजाको आत्मरक्षा करनी चाहिये। साम, दान, भेद और दण्ड—इन चार प्रकारकी नीतिको चतुर्वर्ग कहते हैं। ४. राजा, मन्त्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग-ये परस्पर उपकार करनेवाले राज्यके सात अङ्ग हैं । इन्हींको सप्तवर्ग कहा गया है। ५. चुगली, साइस, द्रोह, ईर्ध्या, दोषदर्शन, अर्थदृषण, वाणीकी कठोरता और दण्डकी कठोरता-ये कोधसे उत्पन्न होनेवाले आठ दोष अष्टवर्ग माने गये हैं। किसी-किसीके खेती की उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना, दुर्ग बनवाना, पुरु निर्माण कराना, जंगलसे हाथी पकड़कर मँगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओंसे कर लेना और निर्जन प्रदेशको आबाद करना- ये राजाके लिये उपादेय आठ गुण ही अष्टवर्ग है। ६. धर्म, अर्थ और कामको अथवा उत्साइ-शक्ति, प्रमुशक्ति तथा मन्त्रशक्तिको त्रिवर्ग कहते हैं। ७. त्रयी, वार्ता दण्डनोति-ये तीन विद्याएँ हैं। इनमें तीनों वेदोंको त्रयी कहते हैं । कृषि और गोरक्षा आदि वार्ताके अन्तर्गत हैं तथा नीतिशास्त्रका नाम दण्डनीति है। ८. संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय-ये छः गुण हैं। इनमें शत्रसे मेळ रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षामें बैठे आसन, दुरंगी नीति वर्तना द्वैधीभाव और अपनेसे बलवान राजाकी शरण लेना समाश्रय कहलाता है । ९. आग लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारीका प्रकोप होना--ये पाँच दैवी बाधाएँ हैं। राज्यके अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियोंसे तथा स्वयं राजाके लोमसे जो भय प्राप्त होता है, उसे मानवी बाधा कहते हैं।

नीतिपूर्ण कार्यः विशतिवर्गः प्रकृतिमण्डलः यात्रा (शत्रु-पर आक्रमण) दण्डविधान (व्यूहरचना) तथा दो-दो १ उ गुणोंकी योनिभूत संधि और विग्रह—इन सबकी ओर तुम यथार्थ रूपसे ध्यान देते हो न १ इनमेंसे त्यागनेयोग्य दोषोंको त्यागकर ग्रहण करनेयोग्य गुणोंको ग्रहण करते हो न १॥ ६८—७०॥

#### मन्त्रिभिस्त्वं यथोदिष्टं चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा। किचत् समस्तैर्व्यस्तैश्च मन्त्रं मन्त्रयसे बुध ॥७१॥

विद्वन्! क्या तुम नीतिशास्त्रकी आशाके अनुसार चार या तीन मन्त्रियोंके साथ—सबको एकत्र करके अथवा सबसे अलग-अलग मिलकर सलाह करते हो ? 1७१।

#### कचित् ते सफला वेदाः कचित् ते सफलाः कियाः। कचित् ते सफला दाराः कचित् ते सफलं श्रुतम्॥७२॥

'क्या तुम वेदोंकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें सफल करते हो ? क्या तुम्हारी क्रियाएँ सफल ( उद्देश्यकी सिद्धि करनेवाली) हैं ? क्या तुम्हारी स्त्रियाँ भी सफल ( संतान-वती ) हैं ? और क्या तुम्हारा शास्त्रज्ञान भी विनय आदि गुणोंका उत्पादक होकर सफल हुआ है ? ॥ ७२ ॥

१०. शत्रु राजाओंके सेवकोंमेंसे जिनको वेतन न गये हों, जो मिला हो, जो अपमानित किये अपने मालिकके किसी बर्तावसे कृपित हों तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगोंको मनचाही वस्तु देकर फोड़ लेना राजाका कृत्य (नीतिपूर्ण कार्य) दीर्घकालका रोगी, माना गया है। ११. बालक, वृद्ध, जातिच्युत, डरपोक, भीरु मनुष्योंको साथ रखनेवाला, लोभी-लालची लोगोंकों आश्रय देनेवाला, मन्त्री, सेनापति आदि प्रकृतियोंको असंतुष्ट रखनेवाला, विषयोंमें आसक्त, चन्नलचित्त मनुष्योंसे सलाह लेनेवाला, देवता और बाह्मणोंकी निन्दा करनेवाला, दैवका मारा हुआ, भाग्यके भरोसे पुरुषार्थं न करनेवाला, दुर्भिक्षसे पीड़ित, सैनिक-कष्टसे युक्त ( सेनारहित ), स्वदेशमें न रहनेवाला, अधिक शत्रुओंवाला, अकाल (कृर ग्रहदशा आदिसे युक्त) और सत्यधर्मसे रहित-ये बीस प्रकारके राजा संधिके योग्य नहीं माने गये हैं। इन्हींको विंशतिवर्गके नामसे कहा गया है। १२. राज्यके स्वामी, अमात्य, सुहृद्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना-राज्यके इन सात अङ्गोंको ही प्रकृतिमण्डल कहते हैं। किसी-किसीके मतमें मन्त्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दण्ड—ये पाँच प्रकृतियाँ अलग हैं और बारह राजाओं के समूहको मण्डल कहा है। १३. द्वैधीमाव और समाश्रय—ये इनकी योनिसंधि हैं और यान तथा आसन इनकी योनिविग्रह है, अर्थात् प्रथम दो संि्मूलक और अन्तिम दो विग्रहमूलक हैं।

कचिदेषैव ते बुद्धिर्यथोका मम राघव। आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंहिता॥ ७३॥

'रघुनन्दन! मैंने जो कुछ कहा है, तुम्हारी बुद्धिका भी ऐसा ही निश्चय है न ? क्योंकि यह विचार आयु और यशको बढ़ानेवाला तथा धर्म, काम और अर्थकी सिद्धि करनेवाला है॥ ७३॥

यां वृत्तिं वर्तते तातो यां च नः प्रिपतामहः। तां वृत्तिं वर्तसे कचिद् या चसत्पथगा शुभा ॥ ७४॥

'हमारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय लेते हैं, हमारे प्रपितामहोंने जिस आचरणका पालन किया है, सत्पुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याणका मूल है, उसीका तुम पालन करते हो न ? ॥ ७४॥ कचित् स्वादुकृतं भोज्यमेको नाश्चासि राघव।
कचिदाशंसमानेभ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयच्छिस ॥ ७५॥
पष्टनन्दन ! तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ही तो
नहीं खा जाते ? उसकी आशा रखनेवाले मित्रोंको भी
देते हो न ?॥ ७५॥

राजा तु धर्मेण हि पालयित्वा महीपतिर्दण्डधरः प्रजानाम्। अवाप्य कृत्स्नां वसुधां यथाव-दितरुच्युतः स्वर्गमुपैति विद्वान्॥ ७६॥

'इस प्रकार धर्मके अनुसार दण्ड धारण करनेवाला विद्वान् राजा प्रजाओंका पालन करके समूची पृथ्वीको यथावत्रू प्रभे अपने अधिकारमें कर लेता है तथा देहत्याग करनेके पश्चात् स्वर्गलोकमें जाता है'॥ ७६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे शततमः सर्गः ॥ १०० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सौवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०० ॥

# एकाधिकशततमः सर्गः

श्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन पूछना, भरतका उनसे राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना और श्रीरामका उसे अस्त्रीकार कर देना

तं तु रामः समाशाय भातरं गुरुवत्सलम्। लक्ष्मणेन सह भात्रा प्रष्टुं समुपचक्रमे॥ १॥

लक्ष्मणसिं श्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त भाई भरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपनेमें अनुरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरम्भ किया—॥ १॥

किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं प्रव्याहतं त्वया। यसात् त्वमागतो देशिममं चीरजटाजिनी॥ २॥ यन्निमित्तमिमं देशं कृष्णाजिनजटाघरः। हित्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत् सर्वे वक्तमहंसि॥ ३॥

'भाई! तुम राज्य छोड़कर वल्कल, कृष्णमृगचर्म और जटा घारण करके जो इस देशमें आये हो, इसका क्या कारण है ? जिस निमित्तसे इस वनमें तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुँहसे सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफसाफ बताना चाहिये'।। २-३॥

इत्युक्तः केकयीपुत्रः काकुत्स्थेन महात्मना। प्रगृह्य बलवद् भूयः प्राञ्जलिवीक्यमत्रवीत्॥ ४॥

ककुत्स्यवंशी महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछने-पर भरतने बलपूर्वक आन्तरिक शोकको दवा पुनः हाथ जोड़-कर इस प्रकार कहा -॥ ४॥

आर्य तातः परित्यज्य द्वत्वा कर्म सुदुष्करम् । गतः स्वर्गे महावाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ५ ॥ 'आर्य ! हमारे महावाहु पिता अत्यन्त दुष्कर कर्म करके पुत्रशोकसे पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोकको चले गये॥ ५॥

स्त्रिया नियुक्तः कैकेय्या मम मात्रा परंतप। चकार सा महत्वापिमद्मात्मयशोहरम्॥६॥

'शत्रुओं को संताप देनेवाले रघुनन्दन ! अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेथीकी प्रेरणासे ही विवश हो पिताजीने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी माँने अपने सुयश-को नष्ट करनेवाला यह बड़ा भारी पाप किया है।। ६।।

सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककर्शिता। पतिष्यति महाधोरे नरके जननी मम॥ ७॥

'अतः वह राज्यरूपी फल न पाकर विधवा हो गयी । अब मेरी माता शोकसे दुर्बल हो महाघोर नरकमें पड़ेगी ॥ ७॥

तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। अभिषिञ्चस्य चाद्यैव राज्येन मघवानिव॥ ८॥

'अव आप अपने दासस्वरूप मुझ भरतपर ऋपा कीजिये और इन्द्रकी माँति आज ही राज्य ग्रहण करनेके लिये अपना अभिषेक कराइये ॥ ८॥

इमाः प्रकृतयः सर्वा विधवा मातरश्च याः। त्वत्सकाशमनुपाताः प्रसादं कर्तुमर्हसि॥ ९॥

'ये सारी प्रकृतियाँ ( प्रजा आदि ) और सभी विधवा माताएँ आपके पास आयी हैं। आप इन सबपर कृपा करें ॥ ९॥ तथानुपूर्व्या युक्तश्च युक्तं चात्मिन मानद। राज्यं प्राप्तुहि धर्मेण सकामान् सुहृदः कुरु ॥ १० ॥

'दूसरोंको मान देनेवाले रघुवीर ! आप ज्येष्ठ होनेके नाते राज्य-प्राप्तिके क्रमिक अधिकारसे युक्त हैं, न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है; अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदोंको सफल-मनोरथ बनावें ॥ १०॥

भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया। शक्तिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा॥११॥

'आप-जैसे पितसे युक्त हो यह सारी वसुधा वैधव्यरिहत हो जाय और निर्मल चन्द्रमासे सनाथ हुई शरत्कालकी रात्रिके समान शोभा पाने लगे ॥ ११॥

एभिश्च सिचवैः सार्घे शिरसा याचितो मया । भ्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसादं कर्तुमईसि ॥ १२ ॥

भैं इन समस्त सिववोंके साथ आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ। आप मुझपर कुपा करें।। १२॥

तदिदं शाश्वतं पित्र्यं सर्वं सचिवमण्डलम्। पृजितं पुरुषव्यात्र नातिक्रमितुमईसि॥ १३॥

पुरुषसिंह ! यह सारा मिन्त्रमण्डल अपने यहाँ कुलपरम्परासे चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताजीके समयमें भी थे। हम सदासे इनका सम्मान करते आये हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकरायें, ॥ १३॥

भतः आप इनका प्रायना न जुकराव ॥ १२ ॥ एवमुक्त्वा महाबाहुः सबाब्दः कैकयीसुतः। रामस्य शिरसा पादौ जग्राह भरतः पुनः ॥ १४ ॥

ऐसा कहकर कैंकेबीपुत्र महाबाहु भरतने नेत्रोंसे आँस् बहाते हुए पुनः श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंसे माथा टेक दिया ॥ १४ ॥

तं मत्तमिव मातङ्गं निःश्वसन्तं पुनः पुनः। भ्रातरं भरतं रामः परिष्वज्येद्मव्रवीत्॥१५॥

उस समय वे मतवाले हाथीके समान बारंबार लंबी साँस खींचने लगे, तब श्रीरामने भाई भरतको उठाकर हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार कहा--॥ १५॥

कुळोनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितवतः। राज्यहेतोः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः॥१६॥

भाई ! तुम्हीं बताओ । उत्तम कुलमें उत्पन्न, सत्त्वगुणसम्पन्न, तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतोंका पालन करनेवाला मेरे जैसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी आज्ञाका उल्लङ्खनरूप पाप कैसे कर सकता है ? ॥ १६॥

न दोषं त्विय पश्यामि स्क्षमप्यरिस्द्न । न चापि जननीं बाल्यात् त्वं विगर्हितुमर्हसि ॥१७॥

'शत्रुस्दन! मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताकी भी निन्दा नहीं करनी चाहिये॥ १७॥

कामकारो महाप्राञ्च गुरूणां सर्वदानघ। उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते॥१८॥

प्तिष्पाप महाप्राज्ञ ! गुरुजनोंका अपनी अभीष्ट स्त्रियों और प्रिय पुत्रोंपर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं॥ १८॥

वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः। भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च त्वमपि ज्ञातुमर्हसि ॥ १९ ॥

भीम्य! माताओंसिह्त हम भी इस छोकमें श्रेष्ठ पुरुषीं-द्वारा महाराजके स्त्री-पुत्र और शिष्य कहे गये हैं। अतः हमें भी उनको सब तरहकी आज्ञा देनेका अधिकार था। इस बातको तुम भी समझने योग्य हो॥ १९॥

वने वा चीरवसनं सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम् । राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः॥ २०॥

भीम्य ! महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृगचर्म धारण कराकर वनमें ठहरावें अथवा राज्यपर विठावें—इन दोनों बातोंके लिये वे सर्वथा समर्थ थे ॥ २० ॥

यावत् पितरि धर्मञ्ज गौरवं लोकसत्कृते। तावद् धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्॥ २१॥

'धर्मज्ञ ! धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत ! मनुष्यकी विश्व-वन्द्य पितामें जितनी गौरव-बुद्धि होती है। उतनी ही मातामें भी होनी चाहिये ॥ २१॥

प्ताभ्यां धर्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति राघव। मातापितभ्यामुकोऽहं कथमन्यत् समाचरे॥ २२॥

'रघुनन्दन! इन धर्मशील माता और पिता दोनोंने जय मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञाके विपरीत दूसरा कोई वर्ताव कैसे कर संकता हूँ शारशा

त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तव्यं लोकसत्कृतम् । वस्तव्यं दण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥ २३ ॥

'तुम्हें अयोध्यामें रहकर समस्त जगत्के लिये आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिये और मुझे बल्कल वस्त्र धारण करके दण्डकारण्यमें रहना चाहिये ॥

एवमुक्त्वा महाराजो विभागं लोकसंनिधौ। व्यादिइय च महाराजो/दिवं दशरथो गतः॥ २४॥

क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगोंके सामने हम दोनोंके लिये इस प्रकार पृथक्-पृथक् दो आज्ञाएँ देकर स्वर्गको सिघारे हैं॥ २४॥

स च प्रमाणं धर्मात्मा राजा लोकगुरुस्तव। पित्रा दत्तं यथाभागमुपभोकुं त्वमईसि ॥ २५॥ 'इस विषयमें लोकगुर धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये प्रमाणभूत हैं—उन्हींकी आज्ञा तुम्हें माननी चाहिये और पिताने तुम्हारे हिस्सेमें जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें यथावत् रूपसे उपभोग करना चाहिये ॥ २५ ॥

चतुर्दश समाः सौभ्य दण्डकारण्यमाश्रितः। उपभोक्ष्ये त्वहं दत्तं भागं पित्रा महात्मना॥ २६॥

'सौम्य ! चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें रहनेके बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका मैं उपभोग करूँगा ।। २६ ।। यद्ववीन्मां नरलोकसत्कृतः पिता महात्मा विबुधाधिपोपमः। तदेव मन्ये परमात्मनो हितं न सर्वलोकेश्वरभावमब्ययम् ॥ २७॥

'मनुष्यलोकमें सम्मानित और देवराज इन्द्रके तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिताने मुझे जो वनवासकी आज्ञा दी है, उसीको मैं अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञाके विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद भी मेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है'॥ २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे पुकाधिकशततमः सर्गः ॥ १०१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ एकवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०१ ॥\*

## द्वचिकशततमः सर्गः

भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध करके उनसे पिताकी मृत्युका समाचार बताना

रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच ह । कि मे धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर भरतने इस प्रकार उत्तर दिया—'भैया! मैं राज्यका अधिकारी न होनेके कारण उस राजधर्मके अधिकारसे रहित हूँ, अतः मेरे लिये यह राजधर्मका उपदेश किस काम आयगा !!! १!!

शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽसासु नरर्षभ । ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेत्रपः॥ २ ॥

'नरश्रेष्ठ ! हमारे यहाँ सदासे ही इस शाश्वत धर्मका पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्रके रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता ॥ २॥

स समृद्धां मया सार्धमयोध्यां गच्छ राघव। अभिषेचय चात्मानं कुलस्यास्य भवाय नः॥ ३॥

'अतः रघुनन्दन ! आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरीको चलिये और हमारे कुलके अम्युदयके लिये राजाके पदपर अपना अभिषेक कराइये ॥ ३॥

राजानं मानुषं प्राहुर्देवत्वे सम्मतो मम। यस्य धर्मार्थसहितं वृत्तमाहुरमानुषम्॥ ४॥

'यद्यपि सब लोग राजाको मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी रायमें वह देवत्वपर प्रतिष्ठित है; क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचारको साधारण मनुष्यके लिये असम्मावित बताया गया है ॥ ४ ॥ केकयस्थे च मिय तु त्विय चारण्यमाश्चिते । धीमान् स्वर्गे गतो राजा यायजूकः सतांमतः ॥ ५ ॥

'जब मैं केकयदेशमें था और आप वनमें चले आये थे, तब अश्वमेष आदि यज्ञोंके कर्ता और सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित बुद्धिमान् महाराज दशरथ स्वर्गलोक-को चले गये॥ ५॥

निष्कान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे। दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्॥ ६॥

'सीता और लक्ष्मणके साथ आपके राज्यसे निकलते ही दुःख-शोकसे पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोकको चल दिये॥ ६॥

उत्तिष्ठ पुरुषच्याघ्र कियतामुदकं पितुः। अहं चायं च रात्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ ॥ ७ ॥

'पुरुषसिंह ! उठिये और पिताको जलाञ्जलि दान कीजिये। मैं और यह शत्रुष्न--दोनों पहले ही उनके लिये जलाञ्जलि दे चुके हैं॥ ७॥

प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव। अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चेव पितुः वियः॥ ८॥

'रघुनन्दन! कहते हैं, प्रिय पुत्रका दिया हुआ जल आदि पितृलोकमें अक्षय होता है और आप पिताके परम प्रिय पुत्र हैं ॥ ८ ॥

<sup>\*</sup> कुछ प्रतियों में यह सर्ग १०४ वें सर्गके रूपमें वर्णित है। १००वें सर्गके बादके तीन सर्गोंके बाद इसका उल्लेख इसा है।

त्वामेव शोचंत्तव दर्शनेष्सु-स्त्वच्येव सक्तामनिवर्त्य बुद्धिम्। त्वया विद्वीनस्तव शोकरुग्ण-

स्त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते ॥ ९ ॥ स्वर्गको चले गये ।। ९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे द्वयधिकशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ दोवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०२ ॥

## व्यधिकशततमः सर्गः

श्रीराम आदिका विलाप, पिताके लिये जलाञ्जलि-दान, पिण्डदान और रोदन

तां श्रुत्वा करुणां वाचं पितुर्मरणसंहिताम्। राघवो भरतेनोकां बभूव गतचेतनः॥१॥

भरतकी कही हुई पिताकी मृत्युसे सम्बन्ध रखनेवाली करणाजनक बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी दुःखके कारण अचेत हो गये ॥ १॥

तं तु वज्रमिवोत्सृष्टमाहवे दानवारिणा। वाग्वज्ञं भरतेनोक्तममनोशं परंतपः॥२॥ प्रगृह्य रामो बाह्न वै पुष्पिताङ्ग इव दुमः। वने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात ह॥३॥

भरतके मुखसे निकला हुआ वह वचन वज्र-सा लगा, मानो दानवशत्रु इन्द्रने युद्धस्थलमें वज्रका प्रहार-सा कर दिया हो। मनको प्रिय न लगनेवाले उस वाग्-वज्रको सुनकर शत्रुओं-को संताप देनेवाले श्रीराम दोनों भुजाओंको ऊपर उठाकर जिसकी डालियाँ खिली हुई हों, वनमें कुल्हाइंसि कटे हुए उस वृक्षकी माँति पृथ्वीपर गिर पड़े ( भरतके दर्शनसे श्रीरामको हर्ष हुआ था, पिताकी मृत्युके संवादसे दु:ख; अत: उन्हें खिले और कटे हुए पेड़की उपमा दी गयी है)॥

तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्।
कूळघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तमिव कुञ्जरम्॥ ४॥
श्रातरस्ते महेष्वासं सर्वतः शोककर्शितम्।
हदन्तः सह वैदेह्या सिषिचुः सिळछेन वै॥ ५॥

पृथ्वीपित श्रीराम इस प्रकार पृथ्वीपर गिरकर नदीके तटको दाँतोंसे विदीर्ण करनेके परिश्रमसे थककर सोये हुए हाथीके समान प्रतीत होते थे। शोकके कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्रीरामको सब ओरसे धेरकर सीतासिहत रोते हुए वे तीनों माई आँसुओंके जलसे भिगोने लगे॥ ४-५॥

स तु संज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्यामश्रुमुत्स्त्रजन् । उपाकामत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम् ॥ ६ ॥

थोड़ी देर बाद पुनः होशमें आनेपर नेत्रोंसे अश्रुवर्षा करते हुए ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामने अत्यन्त दीन वाणीमें विलाप आरम्भ किया ॥ ६ ॥ स रामः खर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम्। उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितम्॥ ७॥

'आपके पिता आपसे विलग होते ही शोकके कारण

रुग्ण हो गये और आपके ही शोकमें मग्न हो, आपको

ही देखनेकी इच्छा रखकर, आपमें ही लगी हुई बुद्धिको

आपकी ओरसे न हटाकर, आपका ही स्मरण करते हुए

पृथ्वीपित महाराज दशरथको स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्रीरामने भरतसे यह धर्मयुक्त बात कही—॥ ७॥ कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गतिगते।

कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालियष्यित ॥ ८ ॥

'भैया । जब पिताजी परलोकवासी हो गये, तब अयोध्यामें चलकर अब मैं क्या करूँगा ? उन राजशिरोमणि पितासे

म चलकर अब म क्या करूगा ? उन राजाशरामाण ।पतास हीन हुई उस अयोध्याका अब कौन पालन करेगा ? ॥ ८ ॥ किं तु तस्य मया कार्य दुर्जातेन महात्मनः ।

यो मृतो मम शोकेन समया न च संस्कृतः॥ ९॥

'हाय! जो पिताजी मेरे ही शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए, उन्हींका मैं दाहसंस्कारतक न कर सका। मुझ-जैसे व्यर्थ जन्म लेनेवाले पुत्रसे उन महात्मा पिताका कौन-सा कार्य सिद्ध हुआ ! ॥ ९ ॥

अहो भरत सिद्धार्थों येन राजा त्वयानघ। राजुष्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः॥ १०॥

'निष्पाप भरत ! तुम्हीं कृतार्थ हो, तुम्हारा अहोभाग्य है, जिससे तुमने और शत्रुच्नने सभी प्रेतकार्यों (पारलौकिक कृत्यों ) में संस्कार-कर्मके द्वारा महाराजका पूजन किया है ॥

निष्प्रवानामनेकाम्रां नरेन्द्रेण विना कृताम्। निवृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११ ॥

भहाराज दशरथसे हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासकसे रिहत हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है; अतः वनवाससे लौटनेपर भी मेरे मनमें अयोध्या जानेका उत्साह नहीं रह गया है ॥ ११ ॥

समाप्तवनवासं मामयोध्यायां परंतप। कोऽजुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ १२ ॥

'परंतप भरत ! वनवासकी अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्यामें जाऊँ तो फिर कौन मुझे कर्तव्यका उपदेश देगा; क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गये ॥ १२ ॥

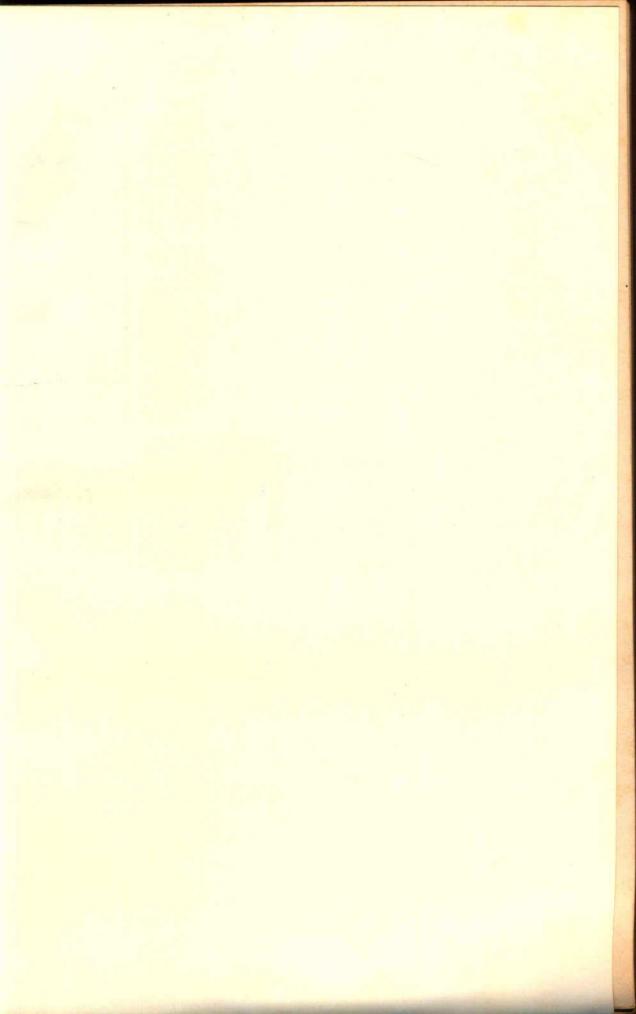

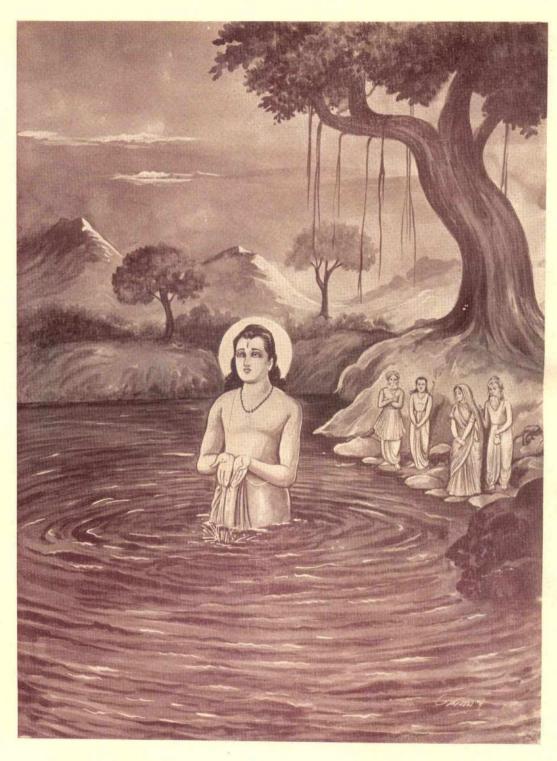

मर्यादा-पुरुषोत्तम पिताको जलाञ्जलि दे रहे हैं

पुरा प्रेक्ष्य सुवृत्तं मां विता यान्याह सान्त्वयन् । वाक्यानि तानिश्रोष्यामि कुतः कर्णसुखान्यहम् ॥ १३॥

'पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञाका पालन करता था, तब वे मेरे सद्व्यवहारको देखकर मेरा उत्साह बढ़ानेके लिये जो-जो बातें कहा करते थे, कानोंको सुख पहुँचानेवाली उन बातोंको अब मैं किसके मुखसे सुनूँगांगा १३॥

एवमुक्त्वाथ भरतं भार्यामभ्येत्य राघवः। उवाच शोकसंततः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्॥ १४॥

भरतसे ऐसा कहकर शोकसंतप्त श्रीरामचन्द्रजी पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली अपनी पत्नीके पास आकर बोले—॥ १४॥

सीते मृतस्तेश्वशुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मण । भरतो दुःखमाचष्टे खर्गति पृथिवीपतेः ॥ १५॥

'सीते ! तुम्हारे श्वग्रुर चल बसे । लक्ष्मण ! तुम पितृहीन हो गये । भरत पृथ्वीपति महाराज दश्चरथके स्वर्गवासका दु:खदायी समाचार सुना रहे हैं?॥ १५॥

ततो बहुगुणं तेषां वाष्पं नेत्रेष्वजायत। तथा ब्रुवित काकुत्स्थे कुमाराणां यशस्विनाम्॥ १६॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन सभी यशस्वी कुमारों-के नेत्रोंमें बहुत अधिक आँस् उमड़ आये ॥ १६ ॥ ततस्ते भ्रातरः सर्वे भृशमाश्वास्य दुःखितम् । अब्रुवक्षगतीभर्तुः क्रियतामुदकं पितुः ॥ १७ ॥

तदनन्तर सभी भाइयोंने दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीको सान्त्वना देते हुए कहा—'भैया ! अब पृथ्वीपित पिताजीके लिये जलाञ्जलि दान कीजिये'॥ १७॥

सा सीता खर्गतं श्रुत्वा श्वद्युरं तं महानृपम् । नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां न राशाकेक्षितुं प्रियम् ॥ १८ ॥

अपने श्रग्र महाराज दशरथके स्वर्गवासका समाचार सुनकर सीताके नेत्रोंमें आँस् भर आये। वे अपने प्रियतम श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख न सर्की ॥ १८ ॥

सान्त्वयित्वा तु तां रामो रुदतीं जनकात्मजाम्। उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः॥ १९॥

तदनन्तर रोती हुई जनककुमारीको सान्त्वना देकर दुःखमग्न श्रीरामने अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणसे कहा—॥ आनयेङ्कुदिपिण्याकं चीरमाहर चोत्तरम्। जलकियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः॥ २०॥

भाई ! तुम इङ्कुदीका पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरीय ले आओ । मैं महात्मा पिताको जलदान देनेके लिये चलूँगा ॥ २०॥

सीता पुरस्ताद् वजतु त्वमेनामभितो वज । अहं पश्चाद् गमिष्यामि गतिर्द्धोषा सुदारुणा ॥ २१ ॥

'सीता आगे-आगे चलें। इनके पीछे तुम चले और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोकके समयकी यही परिपाटी है। जो अत्यन्त दारुण होती है'।। २१।।

ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामितः। मृदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामे च दृढभक्तिमान् ॥ २२ ॥ सुमन्त्रस्तैर्नृपसुतैः सार्धमाश्वास्य राघवम्। अवतारयदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम् ॥ २३ ॥

तत्पश्चात् उनके कुलके परम्परागत सेवक, आत्मज्ञानी, परम बुद्धिमान्, कोमल स्वभाववाले, जितेन्द्रिय, तेजस्वी और श्रीरामके सुदृद्ध भक्त सुमन्त्र समस्त राजकुमारोंके साथ श्रीरामको धैर्य वैधाकर उन्हें हाथका सहारा दे कल्याणमयी मन्दाकिनीके तटपर ले गये॥ २२-२३॥

ते सुतीर्थो ततः क्रच्छ्रादुपगम्य यशस्विनः। नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननाम्॥ २४॥ शीव्रस्रोतसमासाद्य तीर्थे शिवमकर्दमम्। सिषिचुस्तुदकं राक्षे तत एतद् भवत्विति॥ २५॥

वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित काननसे मुशोभित, शीघ्र गतिसे प्रवाहित होनेवाली और उत्तम घाटवाली रमणीय नदी मन्दािकनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके पङ्क-रहित, कल्याणप्रद, तीर्थभूत जलको लेकर उन्होंने राजाके लिये जल दिया। उस समय वे बोले—'पिताजी! यह जल आपकी सेवामें उपस्थित हो'॥ २४-२५॥

प्रगृह्य तु महीपालो जलापूरितमञ्जलिम्। दिशं याम्यामभिमुखो रुद्द् वचनमज्ञवीत्॥ २६॥ एतत् ते राजशार्द्द्रेल विमलं तोयमक्षयम्। पित्रलोकगतस्याद्य महत्तमुपतिष्ठतु॥ २७॥

पृथ्वीपालक श्रीरामने जलसे भरी हुई अञ्जलि ले दक्षिण दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा—'मेरे पूज्य पिता राजशिरोमणि महाराज दशरथ!आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोकमें गये हुए आपको अक्षयरूपसे प्राप्त हो'॥

ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीर्यं स राघवः। पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं आतृभिः सह ॥ २८ ॥

इसके बाद मन्दाकिनीके जलसे निकलकर किनारेपर आकर तेजस्वी श्रीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिलकर पिताके लिये पिण्डदान किया ॥ २८ ॥

पेङ्गदं वदरैर्मिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे॥।
न्यस्य रामः सुदुःखातों रुदन् वचनमत्रवीत्॥ २९॥

उन्होंने इङ्कुदीके गूदेमें बेर मिलाकर उसका पिण्ड तैयार किया और बिछे हुए कुशोंपर उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे आर्त हो रोते हुए यह बात कही—॥ २९॥ इदं भुङ्क्व महाराज प्रीतो यदशना वयम्। यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः॥ ३०॥

'महाराज ! प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिये; क्योंकि आजकल यही इमलोगोंका आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है, वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं'॥

ततस्तेनैव मार्गेण प्रत्युत्तीर्य सरित्तदात्। आरुरोह नरव्याच्रो रम्यसानुं महीधरम् ॥ ३१ ॥ ततः पर्णेकुदीद्वारमासाद्य जगतीपतिः। परिजन्नाह पाणिभ्यामुभौ भरतलक्ष्मणौ॥ ३२ ॥

इसके बाद उसी मार्गसे मन्दाकिनीतटके ऊपर आकर पृथ्वीपालक पुरुषसिंह श्रीराम सुन्दर शिखरवाले चित्रकृट पर्वतपर चर्ने और पर्णकुटीके द्वारपर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर रोने लगे॥

तेषां तु रुदतां शब्दात् प्रतिशब्दोऽभवद् गिरौ । भ्रातृणां सह वैदेह्या सिंहानां नर्दतामिव ॥ ३३॥

चीतासहित रोते हुए उन चारों भाइयोंके रुदन-शब्दसे उस पर्वतपर गरजते हुए सिंहोंके दहाइनेके समान प्रतिध्वनि होने लगी ॥ ३३॥

महाबलानां रुद्दतां कुर्वतामुद्दकं पितुः। विश्वाय तुमुलं राब्दं त्रस्ता भरतसैनिकाः॥ ३४॥ अञ्जवंश्वापि रामेण भरतः संगतो ध्रुवम्। तेषामेव महाब्दाब्दः शोचतां पितरं मृतम्॥ ३५॥

पिताको जलाञ्जलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयोंके रोदनका तुमुल नाद सुनकर भरतके सैनिक किसी भयकी आशङ्कान्से डर गये। फिर उसे पहचानकर वे एक-दूसरेसे बोले—'निश्चय ही भरत श्रीरामचन्द्रजीसे मिले हैं। अपने परलोकवासी पिताके लिये शोक करनेवाले उन चारों भाइयोंके रोनेका ही यह महान् शब्द हैं।। ३४-३५॥

अथ वाहान् परित्यज्य तं सर्वेऽभिमुखाः स्वनम् । अध्येकमनस्रो जग्मुर्यथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६ ॥

यों कहकर उन सबने अपनी सवारियोंको तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थानसे वह आवाज आ रही थी, उसी ओर मुँह किये एकचित्त होकर वे दौड़ पड़े॥ ३६॥

हयैरन्ये गजैरन्ये रथैरन्ये स्वलंकतैः। सुकुमारास्तथैवान्ये पङ्गिरेव नरा ययुः॥३७॥

उनसे भिन्न जो मुकुमार मनुष्य थे, उनमेंसे कुछ लोग घोड़ोंसे, कुछ हाथियोंसे और कुछ सजे-सजाये रथोंसे ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिये॥ ३७॥

अचिरप्रोषितं रामं चिरिवप्रोषितं यथा। इष्टकामो जनः सर्वो जगाम सहसाश्रमम्॥३८॥ यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीको परदेशमें आये अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगोंको ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घकालसे परदेशमें रह रहे हैं; अतः सब लोग उनके दर्शनकी इच्छासे सहसा आश्रमकी ओर चल दिये॥ ३८॥

भ्रातृणां त्वरितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्। ययुर्वेहुविधैर्यानैः खुरनेमिसमाकुछैः॥ ३९॥

वे लोग चारों भाइयोंका मिलन देखनेकी इन्छांसे खुरी एवं पहिंयोंसे युक्त नाना प्रकारकी सवारियोंद्वारा बड़ी उतावली-के साथ चले।। ३९॥

सा भूमिर्वहुभिर्गानै रथनेमिसमाहता। मुमोच तुमुळं शब्दं दौरिवाभ्रसमागमे॥ ४०॥

अनेक प्रकारकी सवारियों तथा रथकी पहियोंसे आकान्त हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी; ठीक उसी तरह जैसे मेथोंकी घटा विर आनेपर आकाशमें गड़गड़ाहट होने लगती है ॥ ४०॥

तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः। आवासयन्तो गन्धेन जग्मुरन्यद्वनं ततः॥४१॥

उस तुमुलनादसे भयभीत हुए हाथी हथिनियोंसे घिरकर मदकी गन्धसे उस स्थानको सुवासित करते हुए वहाँसे दूसरे वनमें भाग गये ॥ ४१॥

वराहवृकसिंहाश्च महिषाः समरास्तथा। व्याव्रगोकर्णगवया वित्रेसुः पृषतैः सह॥४२॥

वराह, मेडिये, सिंह, मैंसे, सुमर ( मृगविशेष ), व्याघ, गोकर्ण ( मृगविशेष ) और गवय ( नीलगाय ), चितकबरे इरिणोंसहित संत्रस्त हो उठे ॥ ४२॥

रथाह्रहंसानत्यूहाः प्रवाः कारण्डवाः परे । तथा पुंस्कोकिलाः क्रौञ्चा विसंक्षा भेजिरे दिशः ॥४३॥

चकवाक, हंस, जलकुक्कुट, वक, कारण्डव, नरकोकिल और कौञ्च पक्षी होश-हवाश खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गये॥ ४३॥

तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पक्षिभिर्वृतम्। मनुष्यैरावृता भूमिरुभयं प्रवभौ तदा॥ ४४॥

उस शब्दसे डरे हुए पक्षी आकाशमें छा गये और नीचेकी भूमि मनुष्योंसे भर गयी। इस प्रकार उन दोनोंकी समानरूपसे शोभा होने छगी॥ ४४॥

ततस्तं पुरुषव्यात्रं यशस्विनमकल्मपम्। आसीनं स्थण्डिले रामं ददर्श सहसा जनः॥४५॥

लोगोंने सहसा पहुँचकर देखा—यशस्वी, पापरहित, पुरुषसिंह श्रीराम वेदीपर बैठे हैं॥ ४५॥

विगर्हमाणः कैकेयीं मन्थरासहितामपि। अभिगम्य जनो रामं बाष्पपूर्णमुखोऽभवत्॥ ४६॥

श्रीरामके पास जानेपर सबके मुख ऑमुऑसे भीग गये और सब लोग मन्थरासहित कैंकेयीकी निन्दा करने लगे।। तान् नरान् वाष्पपूर्णाक्षान् समीक्ष्याथ सुदुःखितान् । पर्यच्वजत धर्मकः पितृवन्मातृवच सः॥ ४७॥

उन सब लोगोंके नेत्र आँसुओंसे भरे हुए थे और वे सब-के-सब अत्यन्त दुखी हो रहे थे । धर्मज्ञ श्रीरामने उन्हें देखकर पिता-माताकी भाँति हृदयसे लगाया ॥ ४७॥

स तत्र कांश्चित् परिषस्वजे नरान् नराश्च केचित्तु तमभ्यवाद्यन्। चकार सर्वान् सवयस्यवान्धवान्

यथाईमासाद्य तदा नृपात्मजः ॥ ४८ ॥ श्रीरामने कुछ मनुष्योंको वहाँ छातीसे लगाया तथा कुछ लोगोंने पहुँचकर वहाँ उनके चरणोंमें प्रणाम किया।

राजकुमार श्रीरामने उस समय वहाँ आये हुए सभी मित्रों और बन्धु-वान्धवोंका यथायोग्य सम्मान किया ॥ ४८ ॥

ततः स तेषां घदतां महात्मनां भुवं च खं चातुविनादयन् स्वनः। गुहा गिरीणां च दिशश्च संततं मृदङ्गघोषप्रतिमो विद्युश्चवे ॥ ४९॥

उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओंका वह रोदन-शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतोंकी गुफा और सम्पूर्ण दिशाओंको निरन्तर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदङ्गकी ध्वनिके समान सुनायी पड़ता था ॥ ४९ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्र्यधिकशततमः सर्गः॥ १०३॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ तीनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०३॥

# चतुरिंकशततमः सर्गः

वसिष्ठजीके साथ आती हुई कौसल्याका मन्दािकनीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष दु:खपूर्ण उद्गार, श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके द्वारा माताओंकी चरणवन्दना तथा वसिष्ठजीको प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ बैठना

वसिष्ठः पुरतः कृत्वा दारान् दशरथस्य च। अभिचकाम तं देशं रामदर्शनतर्षितः॥१॥

महर्षि विषष्ठजी महाराज दशरथकी रानियोंको आगे करके श्रीरामचन्द्रजीको देखनेकी अभिलाषा लिये उस स्थानकी ओर चले, जहाँ उनका आश्रम था॥ १॥

राजपत्न्यश्च गच्छन्त्यो मन्दं मन्दाकिनीं प्रति। ददशुस्तत्र तत् तीर्थं रामलक्ष्मणसेवितम्॥ २॥

राजरानियाँ मन्द गतिसे चलती हुई जब मन्दाकिनीके तटपर पहुँचीं, तब उन्होंने वहाँ श्रीराम और लक्ष्मणके स्नान करनेका घाट देखा॥ २॥

कौसल्या वाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता। सुमित्रामव्रवीद् दीनां याश्चान्या राजयोषितः॥ ३॥

इस समय कौसल्याके मुँहपर आँ मुओंकी घारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुखसे दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियोंसे कहा-॥ ३॥

इदं तेषामनाथानां क्लिप्टमक्लिप्टकर्मणाम् । वने प्राक्तलनं तीर्थं ये ते निर्विषयीकृताः ॥ ४ ॥

भी राज्यते निकाल दिये गये हैं तथा जो दूसरोंको क्लेश न देनेवाले कार्य हो करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चोंका यह वनमें दुर्गम तीर्थ है, जिसे इन्होंने पहले-पहल स्वीकार किया है। ४॥

इतः सुमित्रे पुत्रस्ते सहा जलमतन्द्रितः।

खयं हरति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात्॥ ५॥

'सुमित्रे ! आलस्परहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहींसे मेरे पुत्रके लिये जल ले जाया करते हैं॥ ५॥

जधन्यमपि ते पुत्रः इतवान् न तु गर्हितः। भ्रातुर्यदर्थरहितं सर्वे तद् गर्हितं गुणैः॥ ६॥

ध्यद्यपि तुम्हारे पुत्रने छोटे-से-छोटा सेवा-कार्य भी स्वीकार किया है, तथापि इससे वे निन्दित नहीं हुए हैं; क्योंकि सद्गुणोंसे युक्त ज्येष्ठ भाईके प्रयोजनसे रहित जो कार्य होते हैं, वे ही सब निन्दित माने गये हैं॥ ६॥

अद्यायमि ते पुत्रः क्लेशानामतथोचितः। नीचानर्थसमाचारं सज्जं कर्म प्रमुखतु॥ ७॥

'तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशोंके योग्य नहीं है। जिन्हें आजकल वह सहन करता है। अब श्रीराम लौट चलें और निम्न श्रेणीके पुरुषोंके योग्य जो दुःखजनक कार्य उसकें सामने प्रस्तुत है, उसे वह छोड़ दे—उसे करनेका अवसर ही उसकें लिये न रह जाय'॥ ७॥

दक्षिणात्रेषु दर्भेषु सा ददर्श महीतले। पितुरिङ्कदिपिण्याकं न्यस्तमायतलोचना॥ ८॥

आगे जाकर विशाललोचना कौसल्याने देखा कि श्रीरामने पृथ्वीपर विछे हुए दक्षिणाग्र कुशोंके ऊपर अपने पिताके लिये पिसे हुए इङ्गुदीके फलका पिण्ड रख छोड़ा है ॥ ८॥

#### तं भूमौ पितुरार्तेन न्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा। उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथस्त्रियः॥ ९॥

दुखी रामके द्वारा पिताके लिये भूमिपर रखे हुए उस पिण्डको देखकर देवी कौसल्याने दशरथकी सब रानियोंसे कहा—॥ ९॥

#### इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः। राघवेण पितुर्दत्तं पश्यतैतद् यथाविधि॥१०॥

'बहनो ! देखोः श्रीरामने इक्ष्वाकुकुलके स्वामी रघुकुलभूषण महात्मा पिताके लिये यह विधिपूर्वक पिण्डदान किया है ॥ १०॥

#### तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य महात्मनः। नैतदीपयिकं मन्ये भुक्तभोगस्य भोजनम्॥ ११॥

'देवताके समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना प्रकारके उत्तम भोग भोग चुके हैं। उनके लिये यह भोजन मैं उचित नहीं मानती॥ ११॥

#### चतुरन्तां महीं भुक्त्वा महेन्द्रसहशो भुवि। कथिमङ्गदिपिण्याकं स भुङ्के वसुधाधिपः॥ १२॥

'जो चारों समुद्रोंतककी पृथ्वीका राज्य भोगकर भूतलपर देवराज इन्द्रके समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इङ्कुदी-फलका पिण्ड कैसे खा रहे होंगे ? ॥ १२ ॥

#### अतो दुःखतरं छोके न किंचित् प्रतिभाति मे । यत्र रामः पितुर्द्घादिङ्गदीक्षोदमृद्धिमान् ॥ १३॥

'संसारमें इससे बढ़कर महान् दुःख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है, जिसके अधीन होकर श्रीराम समृद्धिशाली होते हुए भी अपने पिताको इङ्गुदीके पिसे हुए फलका पिण्ड दें॥ १३॥

#### रामेणेङ्गुदिपिण्याकं पितुर्दत्तं समीक्ष्य मे। कथं दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्रधा॥ १४॥

'श्रीरामने अपने पिताको इङ्कुदीका पिण्याक (पिसा हुआ फल) प्रदान किया है—यह देखकर दुःखसे मेरे हृदयके सहस्रों दुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं ?॥ १४॥

#### श्रुतिस्तु खिवयं सत्या लैकिकी प्रतिभाति मे। यदन्नः पुरुषो भवति तद्त्रास्तस्य देवताः॥ १५॥

'यह लौकिकी श्रुति ( लोकविख्यात कहावत ) निश्चय ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है, उसके देवता भी उसी अन्नको ग्रहण करते हैं' ॥ १५॥

#### एवमार्ता सपत्न्यस्ता जम्मुराश्वास्य तां तदा। ददशुश्चाश्रमे रामं खर्गच्युतमिवामरम् ॥ १६॥

इस प्रकार शोकसे आर्त हुई कौसल्याको उस समय उनकी सौतें समझा-बुझाकर उन्हें आगे छे गर्यो । आश्रमपर पहुँचकर उन सबने श्रीरामको देखाः जो स्वर्गसे गिरे हुए देवताके समान जान पड़ते थे ॥ १६॥

#### तं भोगैः सम्परित्यक्तं रामं सम्प्रेक्ष्य मातरः। आर्ता मुमुचुरश्रूणि सस्वरं शोककर्शिताः॥ १७॥

भोगोंका परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करनेवाले श्रीरामको देखकर उनकी माताएँ शोकसे कातर हो गर्यी और आर्तभावसे कूट-फूटकर रोती हुई आँसू बहाने लगीं॥ १७॥

#### तासां रामः समुत्थाय जन्नाह चरणाम्बुजान् । मातृणां मनुजन्यात्रः सर्वासां सत्यसंगरः ॥ १८॥

सत्यप्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ श्रीराम माताओंको देखते ही उठकर खड़े हो गये और बारी-बारीसे उन सबके चरणारविन्दोंका स्पर्श किया ॥ १८॥

#### ताः पाणिभिः सुखस्पर्शैर्मृद्वङ्गुलितहैः शुभैः। प्रममार्जू रजः पृष्ठाद् रामस्यायतलोचनाः॥१९॥

विशाल नेत्रोंवाली माताएँ स्नेह्वश जिनकी अंगुलियाँ कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुन्दर हाथोंसे श्रीरामकी पीठसे घूल पोंछने लगीं॥ १९॥

#### सौमित्रिरिप ताः सर्वा मातृः सम्प्रेक्ष्य दुःखितः। अभ्यवादयदासक्तं शनै रामादनन्तरम्॥ २०॥

श्रीरामके बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओंको देखकर दुखी हो गये और उन्होंने स्नेहपूर्वक घीरे-घीरे उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ २०॥

#### यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वा बवृतिरे स्त्रियः। वृत्ति दशरथाज्ञाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे॥२१॥

उनसव माताओंने श्रीरामके साथ जैसा वर्ताव किया था। वैसे ही उत्तम लक्षणोंसे युक्त दशरथनन्दन लक्ष्मणके साथ भी किया॥ २१॥

#### सीतापि चरणांस्तासामुपसंगृह्य दुःखिता। श्वश्रूणामश्रुपूर्णाक्षी सम्बभूवाग्रतः स्थिता॥ २२॥

तदनन्तर आँस्भरे नेत्रोंवाळी दुःखिनी सीता भी सभी सामुओंके चरणोंमें प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गयी॥ २२॥

तां परिष्वज्य दुःखार्ता माता दुहितरं यथा। वनवासकृतां दीनां कौसल्या वाक्यमत्रवीत् ॥ २३॥

तय दुः लसे पीड़ित हुई कौसल्याने जैसे माता अपनी बेटीको हृदयसे लगा लेती है, उसी प्रकार वनवासके कारण दीन ( दुर्बेल ) हुई सीताको छातीसे चिपका लिया और इस प्रकार कहा-॥ २३॥

वैदेहराजन्यसुता स्तुषा दशरथस्य च। रामपत्नी कथं दुःखं सम्प्राप्ता विजने वने ॥ २४ ॥

'विदेहराज जनककी पुत्री, राजा दशरथकी पुत्रवधू तथा श्रीरामकी पत्नी इस निर्जन बनमें क्यों दुःख भोग रही है ? ॥ २४ ॥

पद्ममातपसंतमं परिक्रिष्टमिवोत्पलम्। काञ्चनं रजसाध्वस्तं क्रिष्टं चन्द्रमिवाम्ब्दैः॥ २५॥

वंटी ! तुम्हारा मुख धूपसे तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूलसे ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलोंसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति श्रीहीन हो रहा है।। २५॥

मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको दहत्यग्निरिवाधयम्। भृशं मनसि वैदेहि व्यसनारणिसम्भवः॥ २६॥

'विदेहनन्दिनि ! जैसे आग अपने उत्पत्तिस्थान काष्टको दग्ध कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे इस मुखको देखकर मेरे मनमें संकटरूपी अरणिसे उत्पन्न हुआ यह शोकानल मुझे जलाये देता है' ॥ २६ ॥ ब्रवन्त्यामेवमार्तायां जनन्यां भरताय्रजः। पादावासाद्य जग्राह वसिष्टस्य च राघवः॥ २७॥

शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय भरतके बड़े भाई श्रीरामने वसिष्ठजीके चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़ लिया ॥ २७ ॥

प्रोहितस्याग्निसमस्य तस्य वै वृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः।

प्रगृह्य पादी सुसमृद्धतेजसः सहैव तेनोपविवेश राधवः ॥ २८ ॥

जैसे देवराज इन्द्र बृहस्पतिके चरणोंका स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्निके समान बढ़े हुए तेजवाले पुरोहित विश्वजीके दोनों पैर पकड़कर श्रीरामचन्द्रजी उनके साथ ही पृथ्वीपर बैठ गये ॥ २८ ॥

ततो जघन्यं सहितैः स्वमन्त्रिभिः प्रप्रधानैश्च तथैव सैनिकैः। धर्मज्ञतमेन धर्मवा-जुपोपविद्यो भरतस्तदाग्रजम् ॥ २९ ॥

तदनन्तर धर्मात्मा भरत एक साथ आये हुए अपने सभी मन्त्रियों, प्रधान-प्रधान पुरवासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषोंके साथ अपने बड़े भाईके पास उनके पीछे जा बैठे ॥ २९॥

उपोपविष्टस्तु तदातिवीर्यवां-स्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्। श्रिया ज्वलन्तं भरतः कृताञ्जलि-

र्यथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम् ॥ ३० ॥ उस समय श्रीरामके आसनके समीप बैठे हुए अत्यन्त पराक्रमी भरतने दिव्य दीप्तिसे प्रकाशित होनेवाले श्रीरघुनाथ-जीको तपस्वीके वेशमें देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिये जैसे देवराज इन्द्र प्रजापित ब्रह्माके समक्ष विनीतभावसे हाथ जोड़ते हैं ॥ ३० ॥

किमेष वाक्यं भरतोऽद्य राघवं प्रणस्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति। इतीव तस्यार्यजनस्य तत्त्वतो बभूव की तृहल मुत्तमं तदा ॥ ३१ ॥

उस समय वहाँ बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषोंके हृदयमें यथार्थ रूपसे यह उत्तम कौतूहल-सा जाग उटा कि देखें ये भरतजी श्रीरामचन्द्रजीको सःकारपूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीतिसे उनके समक्ष क्या कहते हैं ? ॥ ३१ ॥

स राघवः सत्यधृतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतश्च धार्मिकः। वृताः सहद्भिश्च विरेजिरेऽध्वरे

यथा सदस्यैः सहितास्त्रयोऽग्नयः ॥ ३२ ॥

वे सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामः महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत-ये तीनों भाई अपने सहदोंसे विरकर यज्ञशालामें सदर्योद्वारा विरे हुए त्रिविध अग्नियोंके समान शोभा पा रहे थे॥ ३२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वालमीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः ॥ १०४ ॥ इस प्रकार श्रीवार्ल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ चारवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०४ ॥

## पञ्चाधिकशततमः सर्गः

भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी अनित्यता बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये शोक न करनेका भरतको उपदेश देना और पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ही राज्य ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय बताना

ततः पुरुषसिंहानां वृतानां तैः सुहद्रणैः। रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुहद्रताः।

शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवर्तत॥ १॥ मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा रामसुपागमञ् ॥ २॥

अपने सुद्धदोंसे घिरकर बैठे हुए पुरुषसिंह श्रीराम आदि भाइयोंकी वह रात्रि पिताकी मृत्युके दुःखसे शोक करते हुए ही ब्यतीत हुई। संबेरा होनेपर भरत आदि तीनों भाई सुद्धदों-के साथ ही मन्दाकिनीके तटपर गये और स्नान, होम एवं जप आदि करके पुन: श्रीरामके पास छीट आये॥ १-२॥

#### तूर्णीते समुपासीना न कश्चित् किंचिद्ववीत्। भरतस्तु सुहन्मध्ये रामं वचनमव्रवीत्॥ ३॥

वहाँ आकर सभी चुपचाप बैठ गये। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सुद्धदोंके बीचमें बैठे हुए भरतने श्रीरामसे इस प्रकार कहा—॥ ३॥

#### सान्त्विता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम। तद् ददामि तवैवाहं भुङ्क्ष्व राज्यमकण्टकम् ॥ ४ ॥

भैया ! पिताजीने वरदान देकर मेरी माताको संतुष्ट कर दिया और माताने यह राज्य मुझे दे दिया । अब मैं अपनी ओरसे यह अकण्टक राज्य आपकी ही सेवामें समर्पित करता हूँ । आप इसका पालन एवं उपमोग कीजिये ॥ ४॥

#### महतेवाम्बुवेगेन भिन्नः सेतुर्जछागमे। दुरावरं त्वदन्येन राज्यखण्डमिदं महत्॥ ५॥

'वर्षाकालमें जलके महान् वेगसे टूटे हुए सेतुकी माँति इस विशाल राज्यखण्डको सँभालना आपके सिवा दूसरेके लिये अत्यन्त कठिन है। । ५॥

#### गतिं खर इवाश्वस्य तार्ध्यस्येव पतित्रणः। अनुगन्तुं न शक्तिमें गतिं तव महीपते॥ ६॥

'पृथ्वीनाथ ! जैसे गदहा घोड़ेकी और अन्य साधारण पक्षी गरुड़की चाल नहीं चल सकते, उसी प्रकार मुझमें आपकी गतिका—आपकी पालन-पद्धतिका अनुसरण करनेकी शक्ति नहीं है ॥ ६ ॥

#### सुजीवं नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीव्यते। राम तेन तु दुर्जीवं यः परानुपजीवति॥ ७॥

'श्रीराम! जिसके पास आकर दूसरे लोग जीवन-निर्वाह करते हैं, उसीका जीवन उत्तम है और जो दूसरोंका आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करता है, उसका जीवन दुःखमय है (अत: आपके लिये राज्य करना ही उचित है)॥ ७॥

यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विवर्धितः।
हस्वकेन दुरारोहो रूढस्कन्धो महाद्रुमः॥ ८॥
स यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विदर्शयेत्।
सतां नानुभवेत् प्रीति यस्य हेतोः प्ररोपितः॥ ९॥
पषोपमा महाबाहो तद्धी वेत्तुमहीस।
यत्रत्वमस्मान् वृषभो भर्ता भृत्यान् न शाधि हि॥ १०॥

 जैसे फलकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुषने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल-पोसकर बड़ा किया; फिर उसके तने मोटे हो गये और वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे कदके पुरुषके लिये उसपर चढ़ना अत्यन्त कठिन था। उस वृक्षमें जब फूल लग जायँ, उसके बाद भी यदि वह फल न दिखा सके तो जिसके लिये उस वृक्षको लगाया गया था। वह उद्देश्य पूरा न हो सका। ऐसी स्थितिमें उसे लगानेवाला पुरुष उस प्रसन्तताका अनुभव नहीं करताः जो फलकी प्राप्ति होनेसे सम्मावित थी । महाबाहो ! यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें ( अर्थात् पिताजीने आप-जैसे सर्व-सद्गुणसम्पन्न पुत्रको लोकरक्षाके लिये उत्पन्न किया था। यदि आपने राज्यपालनका भार अपने हाथमें नहीं लिया तो उनका वह उद्देश्य ब्यर्थ हो जायगा )। इस राज्यपालनके अवसरपर आप श्रेष्ठ एवं भरण-पोषणमें समर्थ होकर भी यदि हम भृत्योंका शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिये लागू होगी ॥ ८-१०॥

#### श्रेणयस्त्वां महाराज पश्यन्त्वग्र्याश्च सर्वशः। प्रतपन्तमिवादित्यं राज्यस्थितमरिद्मम्॥ ११॥

'महाराज ! विभिन्न जातियोंके सङ्घ और प्रधान-प्रधान पुरुष आप शत्रुदमन नरेशको सब ओर तपते हुए सूर्यकी भाँति राज्यसिंहासनपर विराजमान देखें ॥ ११ ॥

#### तथानुयाने काकुत्स्थ मत्ता नर्दन्तु कुञ्जराः। अन्तःपुरगता नार्यो नन्दन्तु सुसमाहिताः॥ १२॥

'ककुत्स्थकुलभूषण ! इस प्रकार आपके अयोध्याको लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अन्तः पुरकी स्त्रियाँ एकाम्रचित्त होकर प्रसन्नतापूर्वक आपका अभिनन्दन करें? ॥ १२॥

#### तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामं प्रत्यनुयाचतः॥ १३॥

इस प्रकार श्रीरामसे राज्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना करते हुए भरतजीकी बात सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनुष्योंने उसका भलीभाँति अनुमोदन किया ॥ १३॥

#### तमेवं दुःखितं प्रेक्ष्य विलयन्तं यशस्विनम्। रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान् ॥ १४ ॥

तब शिक्षित बुद्धिवाले अत्यन्त धीर भगवान् श्रीरामने यशस्वी भरतको इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—॥ १४॥

#### नात्मनः कामकारो हि पुरुषोऽयमनीश्वरः। इतद्येतरतद्येनं कृतान्तः परिकर्षति॥१५॥

भाई ! यह जीव ईश्वरके समान खतन्त्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर सकता । काल इस पुरुषको इषर-उघर खींचता रहता है ॥ १५ ॥ सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्॥ १६॥

'समस्त संग्रहोंका अन्त विनाश है। लैकिक उन्नतियोंका अन्त पतन है। संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त मरण है॥ १६॥

यथा फलानां पकानां नान्यत्र पतनाद् भयम् । एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम् ॥ १७ ॥

'जैसे पके हुए फलोंको पतनके सिवा और किसीसे भय नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यको मृत्युके सिवा और किसीसे भय नहीं है ॥ १७ ॥

यथाऽऽगारं दढस्थूणं जीर्णं भूत्वोपसीदति । तथावसीदन्ति नरा जरामृत्युवशंगताः ॥ १८ ॥

'जैसे सुदृढ़ खम्भेवाला मकान भी पुराना होनेपर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके वशमें पड़कर नष्ट हो जाते हैं ॥ १८॥

अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवर्तते । यात्येव यमुना पूर्णे समुद्रमुद्दकार्णवम् ॥ १९ ॥

'जो रात बीत जाती है, वह लौटकर फिर नहीं आती है। जैसे यमुना जलसे भरे हुए समुद्रकी ओर जाती ही है, उधरसे लौटती नहीं ॥ १९ ॥

अहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषां प्राणिनामिह । आयूंषि क्षपयन्त्याशु ष्रीष्मे जलमिवांशवः ॥ २० ॥

'दिन-रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसारमें सभी प्राणियोंकी आयुका तीन्न गतिसे नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्यकी किरणें ग्रीष्म ऋतुमें जलको शीव्रतापूर्वक सोखती रहती हैं॥ २०॥

आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचिस । आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च॥ २१ ॥

'तुम अपने ही लिये चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्यों बार-बार शोक करते हो। कोई इस लोकमें स्थित हो या अन्यत्र गया हो, जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण ही हो रही है।। २१॥

सहैव मृत्युर्वजित सह मृत्युर्निषीद्ति। गत्वा सुदीर्घमध्वानं सह मृत्युर्निवर्तते॥ २२॥

'मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है और बहुत बड़े मार्गकी यात्रामें भी साथ ही जाकर वह मनुष्यके साथ ही लौटती है ॥ २२ ॥

गात्रेषु वलयः प्राप्ताः इवेताइचैव शिरोरुद्दाः। जरया पुरुषो जीर्णः किंहि कृत्वा प्रभावयेत्॥ २३॥ 'शरीरमें द्वरियाँ पड गयीं, सिरके बाल सफेद हो गये। फिर जरावस्थासे जीर्ण हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके मृत्युसे बचनेके लिये अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है ! ॥ नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्त्यस्तमितेऽहिन । आत्मनो नाववुष्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम् ॥ २४ ॥

'छोग सूर्यो इय होनेपर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होनेपर भी खुश होते हैं; किंतु यह नहीं जानने कि प्रतिदिन अपने जीवनका नाश हो रहा है ॥ २४॥

हृष्यन्त्यृतुमुखं दृष्ट्वा नवं नविमवागतम्। ऋतूनां परिवर्तेन प्राणिनां प्राणसंक्षयः॥ २५॥

'किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो वह नयी-नयी आयी हो (पहले कभी आयी ही न हो ) ऐसा समझकर लोग हर्षसे खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के परिवर्तनसे प्राणियों के प्राणोंका (आयुका) क्रमशः क्षय हो रहा है ॥ २५॥

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महार्णवे। समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥ २६॥ एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वस्ति च। समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो होषां विनाभवः॥ २७॥

'जैसे महासागरमें बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल जाते हैं और कुछ कालके बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते हैं; क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भावी है ॥ २६-२७॥

नात्र कश्चिद् यथाभावं प्राणी समतिवर्तते । तेन तस्मिन् न सामर्थ्यं प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २८ ॥

'इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेवाले जन्म-मरणका उल्लिखन नहीं कर सकता। इसलिये जो किसी मरे हुए व्यक्तिके लिये बारंबार शोक करता है, उसमें भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्युको टाल सके ॥ २८॥

यथा हि सार्थं गच्छन्तं ब्र्यात् कश्चित् पथि स्थितः। अहमप्यागमिष्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥ २९ ॥ एवं पूर्वेर्गतो मार्गः पैतृपितामहैर्ध्रुवः। तमापन्नः कथं शोचेद् यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ३०॥

'जैसे आगे जाते हुए यात्रियों अथवा व्यापारियों के समुदायसे रास्तेमें खड़ा हुआ पथिक यों कहे कि मैं भी आप लोगोंके पीछे-पीछे आऊँगा और तदनुसार वह उनके पीछे-पीछे जाय, उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता-पितामह आदि जिस मार्गसे गये हैं, जिसपर जाना अनिवार्य है तथा जिससे बचनेका कोई उपाय नहीं है, उसी मार्गपर स्थित हुआ मनुष्य किसी औरके लिये शोक कैसे करे ? ॥ २९-३०॥

वयसः पतमानस्य स्रोतसो वानिवर्तिनः। आत्मा सुस्रे नियोक्तव्यः सुस्रभाजः प्रजाः स्मृताः॥३१॥ (जैसे निदयोंका प्रवाह पीछे नहीं छौटता, उसी प्रकार दिन-दिन दलती हुई अवस्था फिर नहीं छौटती है। उसका क्रमशः नाश हो रहा है, यह सोचकर आत्माको कल्याणके साधनभूत धर्ममें लगावे; क्योंकि सभी छोग अपना कल्याण चाहते हैं॥ ३१॥

धर्मातमा सुशुभैः कृत्स्नैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः। धृतपापो गतः खर्गे पिता नः पृथिवीपतिः॥ ३२॥

'तात! हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणाएँ देकर प्रायः सभी परम ग्रुभकारक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। उनके सारे पाप धुल गये थे। अतः वे महाराज स्वर्गलोकमें गये हैं॥ ३२॥

भृत्यानां भरणात् सम्यक् प्रजानां परिपाळनात्। अर्थादानाच्च धर्मेण पिता निस्त्रदिवं गतः॥ ३३॥

'वे भरण-पोषणके योग्य परिजनोंका भरण करते थे। प्रजाजनोंका भलीमाँति पालन करते थे और प्रजाजनोंसे धर्मके अनुसार कर आदिके रूपमें घन लेते थे—इन सब कारणोंसे इमारे पिता उत्तम स्वर्गलोकमें पधारे हैं॥ ३३॥

कर्मभिस्तु शुभैरिष्टैः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः। स्वर्गे दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथिवीपितः॥ ३४॥

सर्विषय ग्रुभ कर्मी तथा प्रचुर दक्षिणावाले यशेंके अनुष्ठानोंसे हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्गलोकर्मे गये हैं॥ ३४॥

इष्ट्रा बहुविधैर्यक्षैभीगांश्चावाप्य पुष्कलान्। उत्तमं चायुरासाद्य स्वर्गतः पृथिवीपतिः॥ ३५॥

'उन्होंने नाना प्रकारके यज्ञोंद्वारा यज्ञपुरुषकी आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किये और उत्तम आयु पायी थी, इसके बाद वे महाराज यहाँसे स्वर्गेळोकको पधारे हैं॥ ३५॥

आयुरुत्तममासाद्य भोगानिप च राघवः। नस शोच्यः पिता तात स्वर्गतः सत्कृतः सताम्॥३६॥

'तात! अन्य राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगोंको पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके द्वारा सम्मानित हुए हैं; अतः स्वर्गवासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य नहीं हैं ॥ ३६॥

स जीर्णमानुषं देहं परित्यज्य पिता हि नः। दैवीमृद्धिमनुपातो ब्रह्मलोकविहारिणीम्॥ ३७॥

'हमारे पिताने जराजीर्ण मानव-शरीरका परित्याग करके दैवी सम्पत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोकमें विहार करानेवाली है।।

तं तु नैवंविधः कश्चित् प्राज्ञः शोचितुमईसि । त्वद्विधो मद्विधश्चापि श्रुतवान् वुद्धिमत्तरः ॥ ३८॥ 'कोई भी ऐसा विद्वान्, जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र-

शान-सम्पन्न एवं परम बुद्धिमान् है, पिताजीके लिये शोक नहीं कर सकता ॥ ३८॥

पते बहुविधाः शोका विछापहिंदते तदा। वर्जनीया हि धीरेण सर्वावस्थासु धीमता॥३९॥

भीर एवं प्रज्ञावान् पुरुषको सभी अवस्थाओं में ये नाना प्रकारके शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये॥ ३९॥

स खस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्। तथा पित्रा नियुक्तोऽसि वशिना वदतां वर ॥ ४०॥

'इसलिये तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीं होना चाहिये । वक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत ! तुम यहाँसे जाकर अयोध्यापुरीमें निवास करो; क्योंकि मनको वशमें रखनेवाले पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यही आदेश दिया है ॥ ४० ॥

यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पुण्यकर्मणा। तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरार्यस्य शासनम्॥ ४१॥

'उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ रहनेकी आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताके आदेशका पालन करूँगा ॥ ४१ ॥

न मया शासनं तस्य त्यकुं न्याय्यमरिंदम। स त्वयापि सदा मान्यः स वै वन्धुः स नःपिता॥४२॥

'शत्रुदमन भरत ! पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करना मेरे लिये कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिये भी सर्वदा सम्मानके योग्य हैं; क्योंकि वे ही हमलोगोंके हितैषी बन्धु और जन्मदाता थे॥ ४२॥

तद् वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणाम्। कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव॥४३॥

(रघुनन्दन ! मैं इस वनवासरूपी कर्मके द्वारा पिताजीके ही वचनका जो धर्मात्माओंको भी मान्य है, पालन करूँगा॥

धार्मिकेणानृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना। भवितव्यं नरव्यात्र परलोकं जिगीषता॥ ४४॥

'नरश्रेष्ठ ! परलोकपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको धार्मिक, क्रूरतासे रहित और गुरुजनोंका आज्ञा-पालक होना चाहिये ॥ ४४ ॥

आत्मानमनुतिष्ठ त्वं खभावेन नरर्षभ । निशाम्य तु शुभं वृत्तं पितुर्दशरथस्य नः ॥ ४५ ॥

'मनुष्योंमें श्रेष्ठ भरत ! हमारे पूज्य पिता दशरथके ग्रुभ आचरणोंपर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभावके द्वारा आत्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करो' ॥ ४५ ॥

> इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा पितुर्निदेशप्रतिपालनार्थम् । यवीयसं भ्रातरमर्थवच प्रभुर्मुहूर्ताद् विरराम रामः॥४६॥

सर्वशक्तिमान् महात्मा श्रीराम एक मुहूर्ततक , अपने के उद्देश्यसे ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो छोटे भाई भरतसे पिताकी आज्ञाका पालन कराने- गये ॥ ४६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाज्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः ॥ १०५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०५ ॥

## षडधिकशततमः सर्गः

## भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना

एवमुक्त्वा तु विरते रामे वचनमर्थवत्। ततो मन्दाकिनीतीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् ॥ १ ॥ उवाच भरतश्चित्रं धार्मिको धार्मिकं वचः। को हि स्यादीदशो लोके यादशस्त्वमरिंदम ॥ २ ॥

ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्रीराम चुप हो गये, तब धर्मात्मा भरतने मन्दाकिनीके तटपर प्रजा-बत्सल धर्मात्मा श्रीरामसे यह विचित्र बात कही—'शत्रु-दमन रघुवीर! इस जगत्में जैसे आप हैं, वैसा दूसरा कौन हो सकता है ? ॥ १-२ ॥

न त्वां प्रव्यथयेद् दुःखं प्रीतिर्वा न प्रह्षयेत् । सम्मतश्चापि बृद्धानां तांश्च पृच्छिस संशयान् ॥ ३॥

कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हपींत्कुत्ल नहीं कर सकती। बृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेहकी बातें पूछते हैं॥ ३॥

यथा मृतस्तथा जीवन् यथासति तथा सति । यस्यैष बुद्धिलाभः स्थात् परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥

'जैसे मरे हुए जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके सम्बन्धसे रहित है। जैसे वस्तुके अभावमें उसके प्रति राग-द्रेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहनेपर भी मनुष्यको राग-द्रेषसे शून्य होना चाहिये। जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी है, उसको संताप क्यों होगा ? ॥ ४॥

परावरक्को यश्च स्थाद् यथा त्वं मनुजाधिप। स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदिनुमईति॥ ५॥

'नरेश्वर ! जिसे आपके समान आत्मा और अनात्माका ज्ञान है, वही संकटमें पड़नेपर भी विषाद नहीं कर सकता ॥ ५॥

अमरोपमसत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः। सर्वज्ञः सर्वदर्शो च बुद्धिमांश्चासि राघव॥ ६॥

्रधुनन्दन ! आप देवताओंकी मौंति सत्त्वगुणसे सम्पन्न, माहात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान् हैं ॥ ६ ॥ न त्वामेवंगुणैर्युक्तं प्रभवाभवकोविदम्। अविषद्यतमं दुःखमासाद्यितुमईति॥ ७॥

्रिसे उत्तम गुणोंसे युक्त और जन्म-मरणके रहस्यको जाननेवाले आपके पास असह्य दुःख नहीं आ सकता॥ ७॥ प्रोषिते मिय यत्पापं मात्रा मत्कारणात्कृतम्।

श्चाषत माय यत् पाप मात्रा मत्कारणात् छतम्। श्चद्रया तद्निष्टं मे प्रसीद्तु भवान् मम ॥ ८ ॥

'जब मैं परदेशमें था, उस समय नीच विचार रखनेवाली मेरी माताने मेरे लिये जो पाप कर डाला, वह मुझे अभीष्ट नहीं है; अतः आप उसे क्षमा करके मुझपर प्रसन्न हों ॥ ८॥

धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि तेनेमां नेह मातरम्। हन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाही पापकारिणीम्॥ ९॥

ंमैं धर्मके बन्धनमें बँधा हूँ, इसीलिये इस पाप करने-वाली एवं दण्डनीय माताको मैं कठोर दण्ड देकर मार नहीं डालता ॥ ९॥

कथं दशरथाज्ञातः ग्रुभाभिजनकर्मणः। जानन् धर्ममधर्मे च कुर्यो कर्म जुगुप्सितम्॥ १०॥

'जिनके कुल और कर्म दोनों ही ग्रुम थे, उन महाराज दशरथसे उत्पन्न होकर धर्म और अधर्मको जानता हुआ भी मैं मानृबधरूपी लोकनिन्दित कर्म कैसे करूँ ?॥ १०॥

गुरुः कियावान् वृद्धश्चराजा प्रेतः पितेति च। तातं न परिगर्हेऽहं दैवतं चेति संसदि॥११॥

'महाराज मेरे गुरु, श्रेष्ठ यज्ञकर्म करनेवाले, बड़े-बूढ़े, राजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं, इसीलिये इस भरी सभामें मैं उनकी निन्दा नहीं करता हूँ ॥ ११॥

को हि धर्मार्थयोहींनमीदृशं कर्म किल्बिषम्। स्त्रियः प्रियचिकीर्षुः सन् कुर्याद् धर्मन्न धर्मवित् ॥१२॥

'धर्मज्ञ रघुनन्दन ! कौन ऐसा मनुष्य है, जो धर्मको जानते हुए भी स्त्रीका प्रिय करनेकी इच्छासे ऐसा धर्म और अर्थसे हीन कुल्सित कर्म कर सकता है ? ॥ १२॥ अन्तकाले हि भृतानि महान्तीति पुरा श्रुतिः।

राहैंवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुतिः कृता ॥ १३ ॥

'लोकमें एक प्राचीन किंबदन्ती है कि अन्तकालमें सब प्राणी मोहित हो जाते हैं— उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंबदन्तीकी सत्यताको प्रत्यक्ष कर दिखाया॥ १३॥

साध्वर्थमभिसंधाय क्रोधान्मोहाच साहसात्। तातस्य यदतिकान्तं प्रत्याहरतु तद् भवान् ॥१४॥

'पिताजीने क्रोध, मोह और साहसके कारण ठीक समझ कर जो धर्मका उल्लङ्घन किया है, उसे आप पलट दें-उसका संशोधन कर दें।। १४॥

पितुर्हि समितिकान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते। तदपत्यं मतं लोके विपरीतमतोऽन्यथा॥१५॥

'नो पुत्र पिताकी की हुई भूलको ठीक कर देता है, वही लोकमें उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत वर्ताव करता है, वह पिताकी श्रेष्ठ संतित नहीं है।। १५।। तद्पत्यं भवानस्तु मा भवान दुष्कृतं पितुः। अति यत् तत् कृतं कर्म लोके घीरविगर्हितम्॥१६॥

'अतः आप पिताकी योग्य संतान ही बने रहें। उनके अनुचित कर्मका समर्थन न करें । उन्होंने इस समय जो कुछ किया है, वह धर्मकी सीमासे बाहर है । संसारमें धीर पुरुष उसकी निन्दा करते हैं ॥ १६ ॥

कैकेथीं मां च तातं च सुहृदो वान्धवांश्च नः। पौरजानपदान् सर्वास्त्रातुं सर्वमिदं भवान्॥१७॥

'कैकेयी, मैं, पिताजी, सुद्धद्गण, बन्धु-बान्धव, पुरवासी तथा राष्ट्रकी प्रजा—इन सबकी रक्षाके लिये आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें ॥ १७॥

क चारण्यं क च क्षात्रं क जटाः क च पालनम्। ईदरां व्याद्दतं कर्मन भवान् कर्तुमहिति॥१८॥

'कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्रधर्म ? कहाँ जटा-धारण और कहाँ प्रजाका पालन ? ऐसे परस्परविरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिये॥ १८॥

एव हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्याभिषेचनम्। येन शक्यं महाप्रांश प्रजानां परिपालनम् ॥१९॥

भहापाज ! क्षत्रियके लिये पहला धर्म यही है कि उसका राज्यपर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजाका भलीभाँति पालन कर सके ॥ १९॥

कश्च प्रत्यक्षमुत्सुज्य संशयस्थमलक्षणम् । आयतिस्थं चरेद् धर्मे क्षत्रबन्धुरनिश्चितम् ॥ २०॥

भारत कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो प्रत्यक्ष सुखके साधनभूत प्रजापालनरूप धर्मका परित्याग करके संशायमें स्थित, सुखके लक्षणसे रहित, भविष्यमें फल देनेबाले अनिश्चित धर्मका आचरण करेगा ! ॥ २०॥

अथ क्रेशजमेव त्वं धर्म चरितुमिच्छिस । धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्रेशमाप्तुहि ॥ २१ ॥

ध्यदि आप क्लेशसाध्य धर्मका ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइये ॥ २१॥

चतुर्णामाश्रमाणां हि गाईस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम् । आहुर्धर्मञ्च धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तमिच्छसि ॥ २२ ॥

धर्मज्ञ रघुनन्दन ! धर्मके ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमोंमें गाईस्थ्यको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं ? ॥ २२ ॥

श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतो हाहम्। स कथं पालियण्यामि भूमिं भवति तिष्ठति ॥ २३॥

भी शास्त्रज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों-से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधाका पालन कैसे करूँगा ? ॥ २३॥

हीनबुद्धिगुणो बालो हीनस्थानेन चाप्यहम्। भवता च विनाभूतो न वर्तयितुमुत्सहे॥ २४॥

भी बुद्धि और गुण दोनोंसे हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है; अतः मैं आपके बिना जीवन-धारण भी नहीं कर सकता, राज्यका पालन तो दूरकी बात है।। २४॥

इदं निखिलमप्यय्यं राज्यं पित्र्यमकण्टकम् । अनुशाधि स्वधर्मेण धर्मक्ष सह बान्धवैः ॥ २५ ॥

'धर्मज्ञ रघुनन्दन ! पिताका यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कण्टक है, अतः आप बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिये ॥ २५ ॥

इहैव त्वाभिषिञ्चन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह । ऋत्विजः सवसिष्ठाश्च मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः ॥२६॥

'मन्त्रज्ञ रबुवीर ! मन्त्रोंके ज्ञाता महर्षि विषष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मन्त्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें ॥ २६ ॥

अभिषिकस्त्वमसाभिरयोध्यां पालने वज । विजित्य तरसा लोकान् महङ्गिरिव वासवः ॥ २७ ॥

'इमलोगोंके द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद्रणोंसे अभिषिक्त हुए इन्द्रकी भाँति वेगपूर्वक सब लोकोंको जीतकर प्रजाका पालन करनेके लिये अयोध्याको चलें ॥२७॥

ऋणानि त्रीण्यपाकुर्वन् दुईदः साधु निर्देहन्। सुहृदस्तर्पयन् कामैस्त्वमेवात्रानुशाधि माम् ॥ २८॥

वहाँ देवता, ऋषि और पितरोंका ऋण चुकार्ये, दुष्ट शत्रुओंका मलीमाँति दमन करें तथा मित्रोंको उनके

इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्यामें मुझे धर्मकी शिक्षा देते रहें ॥ २८ ॥

अद्यार्थ मुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिषेचने। अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते दिशो दश ॥२९॥

'आर्य ! आपका अभिषेक सम्पन्न होनेपर सुहृद्गण प्रसन्न हों और दुःख देनेवाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओंमें भाग जायें ॥ २९॥

आक्रोशं मम मातुइच प्रमुख्य पुरुषर्षभ । अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात् ॥ ३० ॥

'पुरुषप्रवर! आज आप मेरी माताके कल्झको घो-षोंछकर पूज्य पिताजीको भी निन्दासे बचाइये॥ ३०॥ शिरसा त्वाभियाचेऽहं कुरुष्व करुणां मिय। बान्धवेषु च सर्वेषु भृतेष्विव महेश्वरः॥ ३१॥

'मैं आपके चरणोंमें माथा टेककर याचना करता हूँ। आप मुझपर दया कीजिये। जैसे महादेवजी सब प्राणियोंपर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बन्धु-बान्धवोंपर कृपा कीजिये॥ ३१॥

अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानितः। गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्धमप्यहम्॥ ३२॥

'अथवा यदि आप मेरी प्रार्थनाको ठुकराकर यहाँसे वनको ही जायँगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा'॥ ३२॥

> तथाभिरामो भरतेन ताम्यता प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः। न चैव चक्रे गमनाय सत्त्ववान् मतिं पितुस्तद् वचने प्रतिष्ठितः॥ ३३॥

ग्लानिमें पड़े हुए भरतने मनोभिराम राजा श्रीरामको उनके चरणोंमें माथा टेककर प्रसन्न करनेकी चेष्टा की तथापि उन सत्त्वगुणसम्पन्न रघुनाथजीने पिताकी आज्ञामें ही हढ़तापूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जानेका विचार नहीं किया ॥ ३३॥

> तद्द्धतं स्थैर्यमवेक्ष्य राघवे समं जनो हर्षमवाप दुःखितः। न यात्ययोध्यामिति दुःखितोऽभवत् स्थिरप्रतिश्वत्वमवेक्ष्य हर्षितः॥३४॥

श्रीरामचन्द्रजीकी वह अद्भुत हदता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्षको भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं—यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा-पालनमें उनकी हदता देखकर उन्हें हर्ष हुआ॥ ३४॥

> तमृत्विजो नैगमयूथवछभा-स्तथाविसंश्चाश्चकलाश्च मातरः। तथा बुवाणं भरतं प्रतुष्टुबुः प्रणस्य रामं च यथाचिरे सह ॥३५॥

उस समय ऋ त्विज, पुरवासी, भिन्न-भिन्न समुदायके नेता और माताएँ अचेत-सी होकर आँस् बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहनेवाले भरतकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगीं और सबने उनके साथ ही योग्यतानुसार श्रीरामजीके सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलनेकी याचना की ॥ ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः ॥ १०६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ छवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०६ ॥

# सप्ताधिकशततमः सर्गः

श्रीरामका भरतको समझाकर उन्हें अयोध्या जानेका आदेश देना

पुनरेवं ब्रुवाणं तं भरतं लक्ष्मणात्रजः। प्रत्युवाच ततः श्रीमाञ्ज्ञातिमध्ये सुसत्कृतः॥१॥

जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, तब कुटुम्बीजनोंके बीचमें सत्कारपूर्वक बैठे हुए लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीमान् रामचन्द्रजीने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥

उपपन्नमिदं वाक्यं यस्त्वमेवमभाषथाः। जातः पुत्रो दशरथात् कैकेय्यां राजसत्तमात्॥ २॥

'भाई ! तुम रूपश्रेष्ठ महाराज दशरथके द्वारा केक्यराज-कन्या माता कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुए हो; अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं, वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं ॥ २ ॥ पुरा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्रहन्। मातामहे समाश्रीषीद् राज्यशुल्कमनुत्तमम् ॥ ३ ॥

'भैया ! आजमे बहुत पहलेकी बात है—पिताजीका जब तुम्हारी माताजीके साथ विवाह हुआ था। तभी उन्होंने तुम्हारे नानामे कैंकेयीके पुत्रको राज्य देनेकी उत्तम शर्त कर ली थी ॥ ३॥

देवासुरे च संग्रामे जनन्यै तव पार्थिवः। सम्प्रहृष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः॥ ४॥

'इसके बाद देवासुर-संग्राममें तुम्हारी माताने प्रभावशाली महाराजकी बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट होकर राजाने उन्हें बरदान दिया॥ ४॥ ततः सा सम्प्रतिश्राच्य तव माता यशस्त्रिनी। अयाचत नरश्रेष्ठं द्वौ वरौ वरवर्णिनी॥ ५॥

'उसीकी पूर्तिके लिये प्रतिश्चा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण-वाली यशस्विनी माताने उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे दो वर माँगे।।

तव राज्यें नरव्याघ्र मम प्रवाजनं तथा। तच्च राजा तथा तस्यै नियुक्तः प्रद्दौ वरम्॥ ६॥

पुरुषसिंह ! एक वरके द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिये राज्य माँगा और दूसरेके द्वारा मेरा वनवास । इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजाने वे दोनों वर इन्हें दे दिये ॥ ६ ॥ तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्तः पुरुषर्षभ । चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वरदानिकम् ॥ ७ ॥

पुरुषप्रवर ! इस प्रकार उन पिताजीने वरदानके रूपमें मुझे चौदह वर्षोतक वनवासकी आज्ञा दी है ॥ ७ ॥ सोऽयं वनमिदं प्राप्तो निर्जनं लक्ष्मणान्वितः । सीतया चाप्रतिद्वन्द्वः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ ८ ॥

्यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मणके साथ इस निर्जन वनमें चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं है। मैं यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षामें स्थित रहूँगा॥ ८॥ भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम्। कर्त्तमहीस राजेन्द्र क्षिप्रमेवाभिषेञ्चनात्॥ ९॥

'राजेन्द्र ! तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ ही राज्यपदपर अपना अभिषेक करा लो और पिताको सत्यवादी बनाओ—यही तुम्हारे लिये उचित है ॥ ९॥

ऋणान्मोचय राजानं मत्कृते भरत प्रभुम्। पितरं त्राहि धर्मज्ञ मातरं चाभिनन्दय॥ १०॥

धर्मज्ञ भरत ! तुम मेरे लिये पूज्य पिता राजा दशरथ-को कैकेयीके ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ और माताका भी आनन्द बढ़ाओ ॥ १०॥

श्रूयते धीमता तात श्रुतिगीता यशस्विना। गयेन यजमानेन गयेष्वेच पितृन प्रति॥११॥

'तात ! सुना जाता है कि बुद्धिमान् यशस्वी राजा गयने गय-देशमें ही यज्ञ करते हुए पितरोंके प्रति एक कहावत कही थी ॥ ११ ॥

पुत्राम्नो नरकाद् यसात् पितरं त्रायते सुतः। तसात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन् यः पाति सर्वतः॥१२॥

'(वह इस प्रकार है—) बेटा पुत् नामक नरकसे पिता-का उद्धार करता है, इसिलये वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है, जो पितरोंकी सब ओरसे रक्षा करता है॥ १२॥ पष्टक्या बहुबः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः।

पष्टाया बहुवः पुत्रा गुणवन्ता बहुश्रुताः। तेषां वै समवेतानामपि कश्चिद् गयां वजेत् ॥ १३ ॥

'बहुतसे गुणवान् और बहुश्रुत पुत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये। सम्भव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रोंमेंसे कोई एक भी गयाकी यात्रा करे ? ॥ १३॥

एवं राजर्षयः सर्वे प्रतीता रघुनन्दन । तस्मात् त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात् प्रभो ॥ १४ ॥

'रघुनन्दन! नरश्रेष्ठ भरत! इस प्रकार सभी राजर्षियोंने पितरोंके उद्धारका निश्चय किया है, अतः प्रभो! तुम भी अपने पिताका नरकसे उद्धार करो॥ १४॥

अयोध्यां गच्छ भरत प्रकृतीरुपरञ्जय। शत्रुघ्नसहितो वीर सह सर्वेर्द्विजातिभिः॥१५॥

'वीर भरत! तुम शत्रुध्न तथा समस्त ब्राह्मणोंको साथ लेकर अयोध्याको लौट जाओ और प्रजाको सुख दो॥ १५॥

प्रवेक्ष्ये दण्डकारण्यमहमप्यविलम्बयन् । आभ्यां तु सहितो वीर वैदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ १६ ॥

्वीर । अब मैं भी लक्ष्मण और सीताके साथ शीष्र ही दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा ॥ १६ ॥

त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां वन्यानामहमपि राजराण्सृगाणाम्।

गच्छ त्वं पुरवरमद्य सम्प्रहष्टः संहष्टस्त्वहमिप दण्डकान् प्रवेक्ष्ये ॥१७॥

'भरत ! तुम स्वयं मनुष्योंके राजा बनो और मैं जंगली पशुओंका सम्राट् बन्ँगा । अय तुम अत्यन्त हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्याको जाओ और मैं भी प्रसन्नतापूर्वक दण्डक-वनमें प्रवेश करूँगा ॥ १७ ॥

छायां ते दिनकरभाः प्रबाधमानं वर्षत्रं भरत करोतु मूर्ध्नि शीताम्। एतेषामहमपि काननद्रुमाणां छायां तामतिशयिनीं शनैः श्रयिष्ये ॥ १८॥

'भरत ! सूर्यकी प्रभाको तिरोहित कर देनेवाला छत्र तुम्हारे मस्तकपर शीतल लाया करे । अब मैं भी घीरे-घीरे इन जंगली वृक्षोंकी घनी लायाका आश्रय लूँगा ॥ १८॥

शत्रुष्तस्त्वतुलमितस्तु ते सहायः सौमित्रिर्ममिविद्तः प्रधानमित्रम् । चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्रं सत्यस्थं भरत चराम माविषीद् ॥ १९ ॥

भरत । अतुलित बुद्धिवाले शतुष्न तुम्हारी सहायतामें रहें और सुविख्यात सुमित्राकुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र (सहायक) हैं; हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथके सत्यकी रक्षा करें। तुम विषाद मत करों?॥ १९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्चेऽयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ सातवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०७ ॥

## अष्टाधिकशततमः सर्गः

#### जाबालिका नास्तिकोंके मतका अवलम्बन करके श्रीरामको समझाना

आश्वासयन्तं भरतं जाबालिर्बाह्मणोत्तमः। उवाच रामं भर्मन्नं धर्मापेतमिदं वचः॥१॥

जब धर्मज श्रीरामचन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा-बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मणशिरोमणि जाबालिने उनसे यह धर्मविरुद्ध वचन कहा—॥ १॥

साधु राघव मा भूत् ते बुद्धिरेवं निर्रार्थका। प्राकृतस्य नरस्येव ह्यार्यबुद्धेस्तपस्विनः॥ २॥

'रष्टुनन्दन! आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि-वाले और तपस्वी हैं; अतः आपको गँवार मनुष्यकी तरह ऐसा निरर्थक विचार मनमें नहीं लाना चाहिये॥ २॥

कः कस्य पुरुषो बन्धुः किमाप्यं कस्य केनचित्। एको हि जायते जन्तुरेक एव बिनइयति॥ ३॥

'संसारमें कौन पुरुष किसका वन्धु है और किससे किसको क्या पाना है ? जीव अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही नष्ट हो जाता है ॥ ३॥

तस्मान्माता पिता चेति राम सङ्जेत यो नरः। उन्मत्त इव स क्षेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्॥ ४॥

'अतः श्रीराम! जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसीके प्रति आसक्त होता है, उसे पागलके समान समझना चाहिये; क्योंकि यहाँ कोई किसीका कुछ भी नहीं है॥ ४॥

यथा ग्रामान्तरं गच्छन् नरः कश्चिद् वहिर्वसेत् । उत्सुज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरे ऽहिन ॥ ५ ॥ एवमेव मनुष्याणां पिता माता गृहं वसु । आवासमात्रं काकुतस्थ सज्जन्ते नात्र सज्जनाः ॥ ६ ॥

'जैसे कोई मनुष्य दूसरे गाँवको जाते समय बाहर किसी धर्मशालामें एक रातके लिये ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थानको छोड़कर आगेके लिये प्रस्थित हो जाता है, इसी प्रकार पिता, माता, घर और घन—ये मनुष्योंके आवासमात्र हैं। ककुत्स्यकुलभूषण! इनमें सजन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं॥ ५-६॥

पित्रयं राज्यं समुत्सुज्य स नाईसि नरोत्तम। आस्थातुं कापथं दुःखं विषमं बहुकण्टकम् ॥ ७ ॥

'अतः नरश्रेष्ठ! आपको पिताका राज्य छोड़कर इस दुःख-मयः नीचे-ऊँचे तथा बहुकण्टकाकीर्ण वनके कुत्वित मार्गपर नहीं चलना चाहिये॥ ७॥

समृद्धायामयोध्यायामात्मानमभिषेचय । एकवेणीधरा हि त्वा नगरी सम्प्रतीक्षते ॥ ८॥

भाप समृद्धिशालिनी अयोध्यामें राजाके पदपर अपना

अभिषेक कराइये । वह नगरी प्रोषितमर्तृका नारीकी भाँति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है ॥ ८ ॥

राजभोगाननुभवन् महार्हान् पार्थिवाःमज । विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रस्त्रिविष्टपे॥ ९॥

'राजकुमार ! जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजमोगोंका उपभोग करते हुए अयोध्यामें विहार कीजिये ॥ ९॥

न ते कश्चिद् दशरथस्त्वं च तस्य न कश्चन। अन्यो राजात्वमन्यस्तुतस्मात् कुरुयदुच्यते॥ १०॥

'राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं; इसलिये मैं जो कहता हूँ, वही कीजिये॥ १०॥

बीजमात्रं पिता जन्तोः शुक्रं शोणितमेव च । संयुक्तमृतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत् ॥ ११ ॥

'पिता जीवके जन्ममें निमित्तकारणमात्र होता है। वास्तवमें ऋतुमती माताके द्वारा गर्भमें धारण किये हुए वीर्य और रजका परस्पर संयोग होनेपर ही पुरुषका यहाँ जन्म होता है॥ ११॥

गतः स नृपतिस्तत्र गन्तव्यं यत्र तेन वै। प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विद्वन्यसे ॥ १२ ॥

(राजाको जहाँ जाना था) वहाँ चले गये। यह प्राणियोंके लिये खाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते (कष्ट उठाते) हैं॥ १२॥

अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताव्शोचामि नेतरान्। ते हि दुःखमिह प्राप्य विनाशं प्रेत्य लेभिरे ॥ १३ ॥

'जो-जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थका परित्याग करके धर्म-परायण हुए हैं, उन्हीं-उन्हींके लिये मैं शोक करता हूँ, दूसरों-के लिये नहीं । वे इस जगत्में धर्मके नामपर केवल दुःख भोगकर मृत्युके पश्चात् नष्ट हो गये हैं ॥ १३॥

अष्टकापितृदेवत्यमित्ययं प्रस्तो जनः। अन्नस्योपद्रवं पद्म मृतो हि किमशिष्यति ॥ १४ ॥

'अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं— श्राद्धका दान पितरोंको मिलता है। यही सोचकर लोग श्राद्धमें प्रवृत्त होते हैं। किंतु विचार करके देखिये तो इसमें अनका नाश ही होता है। मला, मरा हुआ मनुष्य क्या खायेगा॥ यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति। दयात् प्रवस्तां श्राद्धंन तत् पथ्यशनं भवेत्॥ १५॥

'यदि यहाँ दूसरेका खाया हुआ अन्न दूसरेके शरी में

चला जाता हो तो परदेशमें जानेवालोंके लिये श्राद्ध ही कर देना चाहिये; उनको रास्तेके लिये भोजन देना उचित नहीं है॥ दानसंवनना ह्येते ग्रन्था मेघाविभिः कृताः। यजस्य देहि दीक्षस्य तपस्तप्यस्य संत्यज॥ १६॥

'देवताओं के लिये यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर-द्वार छोड़कर संन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बतानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमान् मनुष्योंने दानकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति करानेके लिये ही बनाये हैं।। १६॥

स नास्ति परमित्येतत् कुरु वुद्धि महामते। प्रत्यक्षं यत् तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु॥ १७॥ अतः महामते ! आप अपने मनमें यह निश्चय कीजिये कि इस लोकके सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है ( अतः वहाँ फल मोगनेके लिये धर्म आदिके पालनकी आवश्यकता नहीं है) । जो प्रत्यक्ष राज्यलाम है, उसका आश्रय लीजिये, परोक्ष (पारलीकिक लाम) को पीछे ढकेल दीजिये ॥ १७॥

सतां बुद्धि पुरस्कत्य सर्वलोकनिद्द्यिनीम्। राज्यं सत्वं निगृङ्गीष्व भरतेन प्रसादितः॥ १८॥

'सत्पुरुषोंकी बुद्धि, जो सब लोगोंके लिये राह दिखानेवाली होनेके कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरतके अनुरोधसे आप अयोध्याका राज्य प्रहण कीजिये'॥ १८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टाधिकशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ आठवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ १०८ ॥

# नवाधिकशततमः सर्गः

# श्रीरामके द्वारा जावालिके नास्तिक मतका खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन

जाबालेस्तु वचः श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः। उवाच परया सूक्त्या बुद्धश्वावित्रतिपन्नया॥१॥

जाबालिका यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी-ने अपनी संशयरहित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसम्मत सदुक्तिका आश्रय लेकर कहा —॥ १॥

भवान् मे प्रियकामार्थे वचनं यदिहोक्तवान् । अकार्ये कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसंनिभम् ॥ २ ॥

विप्रवर ! आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ जो बात कही है, वह कर्तव्य-सी दिखायी देती है; किंतु वास्तवमें करनेयोग्य नहीं है। वह पथ्य-सी दीखनेपर भी वास्तवमें अपथ्य है।। २॥

निर्मर्योदस्तु पुरुषः पापाचारसमन्वितः। मानं न लभते सत्सु भिन्नचारित्रदर्शनः॥ ३॥

(जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी मर्यादाको त्याग देता है) वह पापकर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं; इसिलये वह सत्पुरुषोंमें कभी सम्मान नहीं पाता है।। ३॥

कुलीनमकुलीनं वा वीरं पुरुषमानिनम्। चारित्रमेव व्याख्याति द्युचि वा यदि वाद्युचिम्॥

'आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुलमें, कौन वीर है और कौन व्यर्थ ही अपनेको पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र ? ॥ ४ ॥

अनार्यस्त्वार्यसंस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः । लक्षण्यवद्लक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥

'आपने जो आचार बताया है, उसे अपनानेवाला पुरुष श्रेष्ठ-सा दिखायी देनेपर भी वास्तवमें अनार्थ होगा। बाहरसे पवित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपवित्र होगा। उत्तम लक्षणों-से युक्त-सा प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें उसके विपरीत होगा तथा शीलवान्-सा दीखनेपर भी वस्तुतः वह दुःशील ही होगा।।

अधर्म धर्मवेषेण यद्यहं लोकसंकरम्। अभिपत्स्येशुभं हित्वाकियां विधिविवर्जिताम्॥६॥ कद्वेतयानः पुरुषः कार्याकार्यविवक्षणः। बहु मन्येत मां लोके दुर्वृत्तं लोकदृषणम्॥ ७॥

'आपका उपदेश चोला तो धर्मका पहने हुए है, किंतु वास्तवमें अधर्म है। इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार होगा। यदि में इसे स्वीकार करके वेदोक्त ग्रुम कर्मोंका अनुष्ठान छोड़ दूँ और विधिहीन कर्मोंमें लग जाऊँ तो कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान रखनेवाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा? उस दशामें तो मैं इस जगत्में दुराचारी तथा लोकको कलक्कित करनेवाला समझा जाऊँगा।। ६-७॥

कस्य यास्याम्यहं वृत्तं केन वा स्वर्गमाप्तुयाम् । अनया वर्तमानोऽहं वृत्त्या हीनप्रतिक्षया ॥ ८ ॥

'जहाँ अपनी की हुई प्रतिशा तोंड़ दी जाती है, उस वृत्तिके अनुसार वर्ताव करनेपर मैं किस साधनसे स्वर्गेलोक प्राप्त करूँगा तथा आपने जिस आचारका उपदेश दिया है, वह किसका है, जिसका मुझे अनुसरण करना होगा; क्योंकि आपके कथनानुसार मैं पिता आदिमेंसे किसीका कुछ भी नहीं हूँ ॥ ८॥

कामवृत्तोऽन्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवर्तते।

#### यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥

'आपके बताये हुए मार्गसे चलनेपर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूँगा। फिर यह सारा होक स्वेच्छाचारी हो जायगाः क्योंकि राजाओंके जैसे आचरण होते हैं, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है।। ९॥

#### सत्यमेवानृशंसं च राजवृत्तं सनातनम्। तस्मात् सत्यात्मकं राज्यं सत्ये लोकः प्रतिष्ठितः।१०।

'सत्यका पालन ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है— सनातन आचार है, अतः राज्य सत्यस्वरूप है। सत्यमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है॥ १०॥

#### ऋष्यरचैव देवाश्च सत्यमेव हि मेनिरे। सत्यवादी हि लोके ऽस्मिन् परंगच्छति चाक्षयम् ॥११॥

'ऋषियों और देवताओंने सदा सत्यका ही आदर किया है । इस लोकमें सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम घाममें जाता है ॥ ११ ॥

#### उद्विजन्ते यथा सर्पान्नरादनृतवादिनः। धर्मः सत्यपरो लोके मूलं सर्वस्य चोच्यते॥ १२॥

'झूठ बोलनेवाले मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डरते हैं, जैसे साँपसे। संसारमें सत्य ही धर्मकी पराकाष्ठा है और वहीं सबका मूल कहा जाता है।। १२।।

#### सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्चितः। सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम् ॥ १३॥

'जगत्में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्यके ही आधारपर धर्मकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है॥ १३॥

#### दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च। वेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात् सत्यपरो भवेत्॥ १४॥

'दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद—इन सबका आधार सत्य ही है; इसलिये सबको सत्यपरायण होना चाहिये॥१४॥

#### एकः पालयते लोकमेकः पालयते कुलम्। मज्जत्येको हि निरय एकः स्वर्गे महीयते॥१५॥

'एक मनुष्य सम्पूर्ण जगत्का पाछन करता है, एक समूचे कुछका पाछन करता है, एक नरकमें डूबता है और एक स्वर्गछोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १५ ॥

#### सोऽहं पितुर्निदेशं तु किमर्थं नानुपालये। सत्यप्रतिश्रवः सत्यं सत्येन समयीकृतम्॥१६॥

भीं सत्यप्रतिज्ञ हूँ और सत्यकी शपथ खाकर पिताके सत्यका पालन स्वीकार कर चुका हूँ, ऐसी दशामें मैं पिताके आदेशका किस लिये पालन नहीं करूँ? ॥ १६॥

#### नैव लोभान्न मोहाद् वा न चाक्षानात् तमोऽन्वितः। सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः॥ १७॥

पहले सत्यपालनकी प्रतिज्ञा करके अब लोभ, मोह अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर मैं पिताके सत्यकी मर्यादा भङ्ग नहीं करूँगा ॥ १७॥

#### असत्यसंधस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः। नैव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम् ॥ १८ ॥

'हमने मुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूटी करनेके कारण धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है, उस चञ्चल चित्तवाले पुरुषके दिये हुए हव्य-कव्यको देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं ॥ १८ ॥

#### प्रत्यगात्मिममं धर्मे सत्यं पद्याम्यहं ध्रवम् । भारः सत्पुरुषेश्चीर्णस्तद्र्धमभिनन्द्यते ॥ १९ ॥

भी इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके लिये हितकर और सब धर्मोंमें श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषोंने जटा-वल्कल आदिके धारणरूप तापस धर्मका पालन किया है। इसलिये मैं भी उसका अभिनन्दन करता हूँ॥ १९॥

#### क्षात्रं धर्ममहं त्यक्ष्ये द्यधर्मे धर्मसंहितम्। श्रुद्रैर्नृशंसैर्जुब्धेश्च सेवितं पापकर्मभिः॥२०॥

'जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तवमें अधर्म-रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषोंने सेवन किया है, ऐसे क्षात्रधर्मका (पिताकी आज्ञा भङ्ग करके राज्य ग्रहण करनेका) मैं अवस्य त्याग करूँगा (क्योंकि वह न्याययुक्त नहीं है) ॥ २०॥

#### कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रधार्य तत्। अनृतं जिह्नया चाह त्रिविधं कर्म पातकम् ॥ २१॥

'मनुध्य अपने शरीरसे जो पाप करता है, उसे पहले मनके द्वारा कर्तव्यरूपसे निश्चित करता है। फिर जिह्नाकी सहायतासे उस अन्तत कर्म (पाप) को वाणीद्वारा दूसरोंसे कहता है, तत्पश्चात् औरोंके सहयोगसे उसे शरीरद्वारा सम्पन्न करता है। इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक भेदसे तीन प्रकारका होता है। २१॥

#### भूमिः कीर्तिर्यशो लक्ष्मीः पुरुषं प्रार्थयन्ति हि । सत्यं समजुवर्तन्ते सत्यमेव भजेत् ततः ॥ २२ ॥

'पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी—ये सब-की-सब सत्यवादी पुरुषको पानेकी इच्छा रखती हैं और शिष्ट पुरुष सत्यका ही अनुसरण करते हैं, अतः मनुष्यको सदा सत्यका ही सेवन करना चाहिये॥ २२॥

#### श्रेष्ठं ह्यनार्यमेव स्याद्यद्भवानवधार्य माम्। आह् युक्तिकरैर्वाक्यैरिदं भद्रं कुरुष्व ह ॥ २३ ॥ 'आपने उचित सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनोंके द्वारा

मुझसे जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करनेमें ही कल्याण है; अतः इसे अवस्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ-सा प्रतीत होनेपर भी सज्जन पुरुषोंद्वारा आचरणमें लाने योग्य नहीं है (क्योंकि इसे स्वीकार करनेसे सस्य और न्यायका उल्लङ्गन होता है) ॥ २३॥

कथं हाहं प्रतिक्षाय वनवासिममं गुरोः। भरतस्य करिष्यामि वचो हित्वा गुरोर्वचः॥ २४॥

भै पिताजीके सामने इस तरह वनमें रहनेकी प्रतिशा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञाका उछिङ्चन करके मैं भरतकी बात कैसे मान लूँगा ॥ २४॥

स्थिरा मया प्रतिकाता प्रतिक्षा गुरुसंनिधौ। प्रहृष्टमानसा देवी कैकेयी चाभवत् तदा॥ २५॥

भुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिज्ञा अटल है— किसी तरह तोड़ी नहीं जा एकती। उस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थीं, देवी कैकेयीका हृदय हर्षसे खिल उठा था॥ २५॥

वनवासं वसन्नेव शुचिर्नियतभोजनः। मूळपुष्पफ्लैः पुण्यैः पितृन् देवांश्च तर्पयन्॥ २६॥

भी वनमें ही रहकर वाहर-भीतरसे पवित्र हो नियमित भोजन करूँगा और पवित्र फल, मूल एवं पुष्पोंद्वारा देवताओं और पितरोंको तृप्त करता हुआ प्रतिशाका पालन करूँगा ॥ २६ ॥

संतुष्टपञ्चवर्गोऽहं लोकयात्रां प्रवाहये। अकुहः श्रद्धानः सन् कार्याकार्यविचक्षणः॥ २७॥

'क्या करना चाहिये और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल-मूल आदिसे पाँचों इन्द्रियोंको संतुष्ट करके निश्छल, श्रद्धापूर्वक लोकयात्रा (पिताकी आज्ञाके पालनरूप व्यवहार ) का निर्वाह करूँगा ।। २७ ।।

कर्मभूमिमिमां प्राप्य कर्तव्यं कर्म यच्छुभम् । अग्निवायुश्च सोमध्य कर्मणां फलभागिनः॥ २८॥

'इस कर्मभूमिको पाकर जो ग्रुम कर्म हो, उसका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी क्योंके ही फलसे उन-उन पदोंके भागी हुए हैं ॥ २८ ॥ शतं कत्नामाहृत्य देवराट् त्रिदिवं गतः। तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता महर्षयः॥ २९॥

'देवराज इन्द्र सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। महर्षियोंने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकोंमें स्थान प्राप्त किया है'॥ २९॥

अमृष्यमाणः पुनरुष्रतेजा निशम्य तन्नास्तिकवाक्यहेतुम् । अथात्रवीत् तं नृपतेस्तनूजो विगर्हमाणो वचनानि तस्य ॥ ३० ॥

उग्र तेजस्वी राजकुमार श्रीराम परलोककी सन्नाका खण्डन करनेवाले जाबालिके पूर्वोक्त बचनोंको सुनकर उन्हें सहन न कर सकनेके कारण उन बचनोंकी निन्दा करते हुए पुनः उनसे बोले—॥ ३०॥

> सत्यं च धर्मे च पराक्रमं च भूतानुकम्पां प्रियवादितां च। द्विज्ञातिदेवातिथिपूजनं च पन्थानमाइस्त्रिदिवस्य सन्तः॥३१॥

'सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियोंपर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणोंकी पूजा करना—इन सबको साधु पुरुषोंने स्वर्गलोकका मार्ग बताया है ॥ ३१॥

> तेनैवमाज्ञाय यथावदर्थ-मेकोद्यं सम्प्रतिपद्य विपाः । धर्मे चरन्तः सकलं यथावत् काङ्कन्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥ ३२ ॥

'सत्पुक्षोंके इस वचनके अनुसार धर्मका स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्कसे उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चयपर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभाँति धर्माचरण करते हुए उन-उन उत्तम लोकोंको प्राप्त करना चाहते हैं।। ३२॥

> निन्दाम्यहं कर्म कृतं पितुस्तद् यस्त्वामगृह्णाद् विषमस्थबुद्धिम् । वुद्धश्वानयैवंविधया चरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम् ॥ ३३ ॥

'आपकी बुद्धि विषम-मार्गमें स्थित है—आपने वेद-विरुद्ध मार्गका आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्मके रास्तेसे कोसों दूर हैं। ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके द्वारा अनुचित विचारका प्रचार करनेवाले आपको मेरे पिताजीने जो अपना याजक बना लिया, उनके इस कार्यकी मैं निन्दा करता हूँ॥ ३३॥

यथा हि चोरः स तथा हि बुद्ध-स्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि। तसाद्धि यः शक्यतमः प्रजानां स नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्यात्॥३४॥

'जैसे चोर दण्डनीय होता है, उसी प्रकार (वेदिवरोधी) बुद्ध (बौद्धमतावलम्बी), भी दण्डनीय है। तथागत (नास्तिकविशेष) और नास्तिक (चार्वाक) को भी यहाँ इसी कोटिमें समझना चाहिये। इसलिये प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये राजाद्वारा जिस नास्तिकको दण्ड दिलाया जा सके, उसे तो चोरके समान दण्ड दिलाया ही जाय; परंतु जो वशके बाहर हो, उस नास्तिकके प्रति विद्वान् ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो— उससे वार्तालापतक न करे ॥ ३४ ॥

> त्वत्तो जनाः पूर्वतरे द्विजाश्च ग्रुभानि कर्माणि बहूनि चक्रुः। छित्त्वा सदेमं च परं च लोकं तस्माद् द्विजाः स्वस्ति कृतं हुतं च ॥

'आपके सिवा पहलेके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने इहलोक और परलोककी फल-कामनाका परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत-से ग्रुम कर्मोंका अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण हैं, वे वेदोंको ही प्रमाण मानकर स्वस्ति (अहिंसा और सत्य आदि), कृत (तप, दान और परोपकार आदि) तथा हुत (यज्ञ-याग आदि) कर्मोंका सम्पादन करते हैं॥ ३५॥

> धर्मे रताः सत्पुरुषैः समेता-स्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः। अहिंसका वीतमलाश्च लोके भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः॥ ३६॥

'जो धर्ममें तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषोंका साथ करते हैं, तेजसे सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी गुणकी प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करते तथा जो मल-संसर्गसे रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसारमें पूजनीय होते हैं? ॥ ३६ ॥

> इति ब्रुवन्तं वचनं सरोषं रामं महात्मानमदीनसत्त्वम्।

उवाच पथ्यं पुनरास्तिकं च सत्यं वचः सानुनयं च विप्रः ॥ ३७ ॥ महारमा श्रीराम स्वभावसे ही दैन्यभावसे रहित थे । उन्होंने जब रोषपूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जाबालिने विनयपर्वक यह आस्तिकतापर्ण सत्य एवं हितकर

जाबालिने विनयपूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा—॥ ३७॥

> न नास्तिकानां वचनं व्रवीम्यहं न नास्तिकोऽहं न च नास्ति किंचन। समीक्ष्य कालं पुनरास्तिकोऽभवं

भवेय काले पुनरेव नास्तिकः॥ ३८॥

'रघुनन्दन! न तो मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकोंकी बात ही करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहारके समय आवश्यकता होनेपर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ—नास्तिकोंकी-सी बातें कर सकता हूँ॥ ३८॥

स चापि कालोऽयमुपागतः शनै-र्यथा मया नास्तिकवागुदीरिता। निवर्तनार्थं तव राम कारणात् प्रसादनार्थं च मयैतदीरितम् ॥ ३९॥

'इस समय ऐसा अवसर आ गया था, जिससे मैंने धीरे-धीरे नास्तिकोंकी-सी बातें कह डालीं। श्रीराम! मैंने जो यह बात कही, इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटनेके लिये तैयार कर लूँ'।। ३९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ नौवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०० ॥

## दशाधिकशततमः सर्गः

वसिष्ठजीका सृष्टिपरम्पराके साथ इक्ष्वाकुकुलकी परम्परा वताकर ज्येष्ठके ही राज्याभिषेकका औचित्य सिद्ध करना और श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना

कुद्धमाश्राय रामं तु विसष्ठः प्रत्युवाच ह । जावाळिरिप जानीते ळीकस्यास्य गतागतिम् ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्रजीको रुष्ट जानकर महर्षि वसिष्ठजीन उनसे कहा—'रघुनन्दन! महर्षि जाबाल भी यह जानते हैं कि इस लोकके प्राणियोंका परलोकमें जाना और आना होता रहता है (अतः ये नास्तिक नहीं हैं) ॥ १॥

निवर्तयितुकामस्तु त्वामेतद् वाक्यमब्रवीत्। इमां लोकसमुत्पत्ति लोकनाथ निबोध मे॥ २॥ 'जगदीश्वर! इस समय तुम्हें लौटानेकी इच्छासे ही इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कही थी । तुम मुझसे इस लोककी उत्पत्तिका वृत्तान्त मुनो ॥ २ ॥

सर्वे सिळ्ळमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्मिता। ततः समभवद् ब्रह्मा स्वयंभूदेंवतैः सह॥ ३॥

'सृष्टिके प्रारम्भकालमें सब कुछ जलमय ही था। उस जलके भीतर ही पृथ्वीका निर्माण हुआ। तदनन्तर देवताओंके साथ स्वयंभू ब्रह्मा श्रकट हुए॥ ३॥

स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम्। अस्जन्च जगत् सर्वे सह पुत्रैः कृतात्मभिः॥ ४॥ 'इसके बाद उन भगवान् विष्णुखरूप ब्रह्माने ही वराहरूपसे प्रकट होकर जलके भीतरसे इस पृथ्वीको निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रोंके साथ इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की ॥ ४॥

आकाशप्रभवो ब्रह्मा शास्त्रतो नित्य अव्ययः। तस्मान्मरीचिः संजन्ने मरीचेःकश्यपः सुतः॥ ५॥

'आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मासे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य, सनातन एवं अविनाशी हैं। उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचिके पुत्र कश्यप हुए ॥ ५॥

विवस्तान् कर्यपाज्जन्ने मनुर्वेवस्तः स्वयम्। स तु प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः स्रुतः ॥ ६ ॥

'कश्यपसे विवस्वान्का जन्म हुआ। विवस्वान्के पुत्र साक्षात् वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापित थे। मनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुए॥ ६॥

यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुना मही। तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम् ॥ ७ ॥

(जिन्हें मनुने सबसे पहले इस पृथ्वीका समृद्धिशाली राज्य सौंपा था, उन राजा इक्ष्वाकुको तुम अयोध्याका प्रथम राजा समझो॥ ७॥

इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः । कुक्षेरथात्मजो वीरो विकुक्षिरुद्पद्यत ॥ ८ ॥

्इक्ष्वाकुके पुत्र श्रीमान् कुक्षिके नामसे विख्यात हुए । कुक्षिके वीर पुत्र विकुक्षि हुए ॥ ८ ॥

विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान् । बाणस्य च महाबाहुरनरण्यो महातपाः॥ ९॥

विकुक्षिके महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाणके महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे॥ ९॥

नानावृष्टिर्वभूवास्मिन् न दुर्भिक्षः सतां वरे। अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कश्चन॥१०॥

'सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ महाराज अनरण्यके राज्यमें कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १०॥

अनरण्यान्महाराज पृथ् राजा वभूव ह । तस्मात् पृथोर्महातेजास्त्रिशङ्करुद्पद्यत ॥ ११॥

भहाराज ! अनरण्यसे राजा पृथु हुए । उन पृथुसे महातेजस्वी त्रिशंकुकी उत्पत्ति हुई ॥ ११ ॥

स सत्यवचनाद् वीरः सज्ञारीरो दिवं गतः। त्रिशङ्कोरभवत् सृतुर्धुन्धुमारो महायज्ञाः॥१२॥

वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्रके सत्य वचनके प्रभावसे

सदेह स्वर्गलोकको चले गये थे । त्रिशंकुके महायशस्वी धुन्धुमार हुए ॥ १२ ॥

धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो व्यजायत। युवनाश्वसुतः श्रीमान् मान्धाता समपद्यत ॥ १३ ॥

्धुन्धुमारसे महातेनस्वी युवनाश्वका जन्म हुआ। युवनाश्वके पुत्र श्रीमान् मान्धाता हुए॥ १३॥ मान्धातुस्तु महातेजाः सुसंधिरुद्पद्यतः।

मान्धातुस्तु महातेजाः सुसंधिरुद्पचत । सुसंधेरि पुत्रो द्वौ ध्रुवसंधिः प्रसेनजित् ॥१४॥

'मान्धाताके महान् तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए । सुसंधिके दो पुत्र हुए—ध्रुवसंधि और प्रसेनजित् ॥ १४ ॥ यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो रिपुस्दनः। भरतात् तु महाबाहोरिसतो नाम जायत ॥ १५ ॥

भ्यवसंधिके यशस्त्री पुत्र शत्रुसद्दन भरत थे। महाबाहु भरतसे असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १५ ॥ यस्यैते प्रतिराजान उद्पद्यन्त शत्रवः। हैह्यास्तालजङ्गाश्च शूराश्च शश्चिन्दवः॥ १६॥

·जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये हैह्स, तालजंघ

और श्र्र शशबिन्दु उत्पन्न हुए थे ॥ १६ ॥ तांस्तु सर्वान् प्रतिन्यूह्य युद्धे राजा प्रवासितः । स च शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः ॥ १७ ॥

'उन सबका सामना करनेके लिये सेनाका व्यूह बनाकर युद्धके लिये डटे रहनेपर भी शत्रुओंकी संख्या अधिक होनेके कारण राजा असितको हारकर परदेशकी शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल-शिखरपर प्रसन्नतापूर्वक रहकर मुनिभावसे परमारमाका मनन-चिन्तन करने लगे॥ १७॥

द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यो वभूवतुरिति श्रुतिः। तत्र चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसम्॥१८॥ ववन्दे पद्मपत्राक्षी काङ्क्किणी पुत्रमुत्तमम्। एका गर्भविनाशाय सपत्न्ये गरळं ददौ॥१९॥

'मुना जाता है कि असितकी दो पित्नयाँ गर्भवती थीं। उनमेंसे एक महाभागा कमल्लोचना राजपत्नीने उत्तम पुत्र पानेकी अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी चयवन मुनिके चरणोंमें वन्दना की और दूसरी रानीने अपनी सौतके गर्भका विनाश करनेके लिये उसे जहर दे दिया॥ १८-१९॥

भार्गवश्चववनो नाम हिमवन्तमुपाश्चितः। तमृषि साभ्युपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवाद्यत्॥ २०॥

'उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालयपर रहते थे। राजा असितकी कालिन्दी नामवाली परनीने ऋषिके चरणोंमें पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया॥ २०॥ स तामभ्यवदत् प्रीतो वरेप्सुं पुत्रजन्मनि। पुत्रस्ते भविता देवि महातमा लोकविश्रुतः॥ २१॥

#### धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकर्तारिसृद्नः।

'मुनिने प्रसन्न होकर पुत्रकी उत्पत्तिके लिये वरदान चाहनेवाली रानीसे इस प्रकार कहा—'देवि ! तुम्हें एक महामनस्वी लोकविख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा, रात्रुओंके लिये अत्यन्त भयंकर, अपने वंशको चलानेवाला और रात्रुओंका संहारक होगा'॥ २१३॥

श्वत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनि तमनुमान्य च ॥ २२ ॥ पद्मपत्रसमानाक्षं पद्मगर्भसमप्रभम् । ततः सा गृहमागम्य पत्नी पुत्रमजायत ॥ २३ ॥

'यह सुनकर रानीने मुनिकी परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहाँसे अपने घर आनेपर उस रानीने एक पुत्रको जन्म दिया, जिसकी कान्ति कमलके भीतरी भागके समान सुन्दर थी और नेत्र कमलदलके समान मनोहर थे॥ २२-२३॥

सपत्न्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया। गरेण सह तेनैव तसात् स सगरोऽभवत्॥२४॥

'सौतने उसके गर्भको नष्ट करनेके लिये जो गर (विष ) दिया था। उस गरके साथ ही वह बालक प्रकट हुआ; इसलिये सगर नामसे प्रसिद्ध हुआ। । २४॥

स राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत्। इष्ट्रा पर्वणि वेगेन त्रासयान इमाः प्रजाः॥२५॥

'राजा सगर वे ही हैं, जिन्होंने पर्वके दिन यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करके खुदाईके वेगसे इन समस्त प्रजाओंको भयभीत करते हुए अपने पुत्रोंद्वारा समुद्रको खुदवाया था ॥ २५॥

असमञ्जस्तु पुत्रोऽभूत् सगरस्येति नः श्रुतम् । जीवन्नेव स पित्रा तु निरस्तः पापकर्मकृत् ॥ २६॥

'हमारे मुननेमें आया है कि सगरके पुत्र असमञ्ज हुए, जिन्हें पापकर्ममें प्रकृत होनेके कारण पिताने जीते-जी ही राज्यसे निकाल दिया था ॥ २६ ॥

अंग्रुमानपि पुत्रोऽभूदसमञ्जस्य वीर्यवान् । दिळीपोऽग्रुमतः पुत्रो दिळीपस्य भगीरथः ॥ २७ ॥

'असमञ्जके पुत्र अंग्रमान् हुए, जो बड़े पराक्रमी थे । अंग्रमान्के दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥२७॥

भगीरथात् ककुत्स्थश्च काकुत्स्थायेन तु स्मृताः । ककुत्स्थस्य तु पुत्रोऽभृद् रघुर्येन तु राघवाः ॥ २८॥

'भगीरथसे ककुत्स्थका जन्म हुआ, जिनसे उनके बंशवाले 'काकुत्स्थ' कहलाते हैं । ककुत्स्थके पुत्र रघु हुए, जिनसे उस वंशके लोग 'राघव' कहलाये ॥ २८॥

रघोस्तु पुत्रस्तेजली प्रवृद्धः पुरुषाद्कः। कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रथितो भुवि॥ २९॥ 'रघुके तेजस्वी पुत्र कल्माषपाद हुए, जो बड़े होनेपर शापवश कुछ वर्षोंके लिये नरभक्षी राक्षस हो गये थे। वे इस पृथ्वीपर सौदास नामसे विख्यात थे॥ २९॥

कलमाषपादपुत्रोऽभूचछङ्क्षणस्त्वित नः श्रुतम् । यस्तु तद्वीर्यमासाद्य सहसैन्यो व्यनीनशत्॥ ३०॥

'कल्माषपादके पुत्र शङ्खण हुए, यह हमारे सुननेमें आया है, जो युद्धमें सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेनासहित नष्ट हो गये थे ॥ ३०॥

शङ्खणस्य तु पुत्रोऽभूच्छूरः श्रीमान् सुदर्शनः । सुदर्शनस्यामिवर्णे अमिवर्णस्य शीव्रगः ॥ ३१ ॥

'शङ्खणके शूरवीर पुत्र श्रीमान् सुदर्शन हुए । सुदर्शनके पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्णके पुत्र शीवग थे ॥ ३१॥

शीवगस्य महः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रशुश्रुवः। प्रशुश्रुवस्य पुत्रोऽभूदम्बरीषो महामितः॥ ३२॥

शीव्रगके पुत्र मरु, मरुके पुत्र प्रशुश्रुव तथा-प्रशुश्रुवके महाबुद्धिमान् पुत्र अम्बरीष हुए ॥ ३२ ॥

अम्बरीषस्य पुत्रोऽभूबहुषः सत्यविक्रमः। नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः॥ ३३॥

'अम्बरीपके पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष थे। नहुषके पुत्र नाभाग हुए; जो बड़े धर्मात्मा थे॥ ३३॥

अजश्च सुव्रतश्चेव नाभागस्य सुतावुभौ। अजस्य चैव घर्मात्मा राजा दशरथः सुतः॥ ३४॥

'नाभागके दो पुत्र हुए—अज और सुव्रत । अजके धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे ॥ ३४ ॥

तस्य ज्येष्ठोऽसि दायादो राम इत्यभिविश्रतः। तद् गृहाण स्वकं राज्यमवेक्षस्य जगन्नृप ॥ ३५॥

'दशरथके ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी 'श्रीराम' के नामसे प्रसिद्धि है। नरेश्वर ! यह अयोध्याका राज्य तुम्हारा है, इसे प्रहण करो और इसकी देख-भाल करते रहो॥ ३५॥

इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः। पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्टो राजाभिषिच्यते॥ ३६॥

'समस्त इक्ष्याकुवंशियोंके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठके होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है। ज्येष्ठ पुत्रका ही राजाके पदपर अभिषेक होता है। ३६॥

स राघवाणां कुळधर्ममात्मनः
\* सनातनं नाच विद्दन्तुमर्हसि ।
प्रभूतरतामनुशाधि मेदिनीं
प्रभूतराष्ट्रां वित्वनमहायशः ॥ ३७ ॥

'महायशस्त्री श्रीराम ! रघुवंशियोंका जो अपना बहुत-से अवान्तर देशोंवाली तथा प्रचुर रत्नराशिसे सम्पन्न सनातन कुलघर्म है, उसको आज तुम नष्ट न करो । इस वसुधाका पिताकी माँति पालन करो ॥ ३७ ॥ इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११० ॥

# एकादशाधिकशततमः सर्गः

वसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका धरना देनेको तैयार होना तथा श्रीरामका उन्हें समझाकर अयोध्या लौटनेकी आज्ञा देना

वसिष्ठः स तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः। अब्रवीद् धर्मसंयुक्तं पुनरेवापरं वचः॥१॥

उस समय राजपुरोहित वसिष्ठने पूर्वोक्त बार्ते कहकर पुनः श्रीरामसे दूसरी घर्मयुक्त बार्ते कहीं—॥ १॥ पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा। आचार्यश्चेव काकृतस्थ पिता माता च राघव॥ २॥

्रधुनन्दन ! ककुत्थकुलभूषण ! इस संसारमें उत्पन्न हुए पुरुषके सदा तीन गुरु होते हैं—आचार्यः पिता और माता ॥ २ ॥

पिता होनं जनयति पुरुषं पुरुषर्धभ । प्रश्नां ददाति चाचार्यस्तसात् स गुरुरुच्यते ॥३ ॥

'पुरुषप्रवर ! पिता पुरुषके शरीरको उत्पन्न करता है, इसल्प्रिये गुरु है और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसल्प्रिये गुरु कहलाता है ॥ ३॥

स तेऽहं पितुराचार्यस्तव चैव परंतप। मम त्वं वचनं कुर्वन् नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ४ ॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले रघुवीर ! मैं तुम्हारे पिताका और तुम्हारा भी आचार्य हूँ; अतः मेरी आज्ञाका पालन करनेसे तुम सत्पुरुषोंके पथका त्याग करनेवाले नहीं समझे जाओगे ॥ ४॥

इमा हि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा। प्यु तात चरन् धर्मे नातिवर्तेः सतां गतिम्॥५॥

'तात ! ये तुम्हारे सभासद् बन्धु-बान्धव तथा सामन्त राजा पधारे हुए हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल बर्ताव करनेसे भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्गका उल्लङ्घन नहीं होगा ॥ ५॥

वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्यवर्तितुम्। अस्या हि वचनं कुर्वन् नातिवर्तेः सतां गतिम् ॥ ६॥

'अपनी धर्मपरायणा बूढ़ी माताकी बात तो तुम्हें कभी टालनी ही नहीं चाहिये। इनकी आज्ञाका पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषोंके आश्रयभूत धर्मका उल्लङ्खन करनेवाले नहीं माने जाओगे॥ ६॥

भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव । आत्मानं नातिवर्तेस्त्वं सत्यधर्मपराक्रम ॥ ७ ॥

'सत्य, धर्म और पराक्रमसे सम्पन्न रघुनन्दन! मरत अपने आत्मस्वरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और अयोध्या छौटनेकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बात मान छेनेसे भी तुम धर्मका उल्लङ्घन करनेवाले नहीं, कहलाओंगे ॥ ७॥

पवं मधुरमुकः स गुरुणा राघवः स्वयम्। प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्वभः॥ ८॥

गुरु विश्वने सुमधुर वचनोंमें जब इस प्रकार कहा, तब साक्षात् पुरुषोत्तम श्रीराघवेन्द्रने वहाँ वैठे हुए विश्वजीको यों उत्तर दिया—॥ ८॥

यन्मातापितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा।
न सुप्रतिकरं तत् तु मात्रा पित्रा च यत्रुतम् ॥ ९ ॥
यथाराक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छाद्नेन च ॥ १० ॥
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च ॥ १० ॥

'माता और पिता पुत्रके प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्ण बर्ताव करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देने, अच्छे बिछौनेपर सुलाने, उबटन आदि लगाने, सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है, उसका बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता।। ९-१०॥

स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम। आज्ञापयन्मांयत् तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥११॥

'अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथने मुझे जो आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी' ॥ ११॥

पवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्। उवाच विपुळोरस्कः स्तं परमदुर्मनाः॥ १२॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर चौड़ी छातीबाले भरतजीका मन बहुत उदास हो गया । वे पास ही बैठे हुए सूत सुमन्त्रसे बोले—॥ १२॥

इह तु स्थण्डिले शीव्रं कुशानास्तर सारथे। आर्यं प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे सम्प्रसीद्ति॥ १३॥

#### निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः। राये पुरस्ताच्छालायां यावन्मां प्रतियास्यति ॥ १४ ॥

'सारथे! आप इस वेदीपर शीघ ही बहुत-से कुश बिछा दीजिये। जबतक आर्थ मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे, तबतक मैं यहीं इनके पास घरना दूँगा। जैसे साहूकार या महाजनके द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके घरके दरवाजेपर मुँह ढककर बिना खाये-पिये पड़ा रहता है, उसी प्रकार में भी उपवासपूर्वक मुखपर आवरण डालकर इस कुटियाके सामने लेट जाऊँगा। जबतक मेरी बात मानकर ये अयोध्याको नहीं लौटेंगे, तबतक मैं इसी तरह पड़ा रहूँगां। १३-१४॥

#### स तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्रं प्रेक्ष्य दुर्मनाः। कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयम् ॥ १५ ॥

यह सुनकर सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीका मुँह ताकने लगे। उन्हें इस अवस्थामें देख भरतके मनमें बड़ा दुःख हुआ और वे स्वयं ही कुशकी चटाई विछाकर जमीनपर बैठ गये॥ १५॥

#### तमुवाच महातेजा रामो राजर्षिसत्तमः। कि मां भरत कुर्वाणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे॥१६॥

तब महातेजस्वी राजर्षिशिशेमणि श्रीरामने उनसे कहा—'तात भरत! मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ, जो मेरे आगे घरना दोगे ? ॥ १६॥

#### ब्राह्मणो ह्येकपाइर्वेन नरान् रोद्धिमहाईति। न तु मूर्घाभिषिकानां विधिः प्रत्युपवेशने॥१७॥

'ब्राह्मण एक करवटसे सोकर—घरना देकर मनुष्योंको अन्यायसे रोक सकता है, परंतु राजतिलक ग्रहण करनेवाले क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार घरना देनेका विधान नहीं है।

#### उत्तिष्ठ नरशार्द्रुळ हित्वैतद् दारुणं वतम्। पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव॥१८॥

'अतः नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! इस कठोर व्रतका परित्याग करके उठो और यहाँसे श्रीव्र ही अयोध्यापुरीको जाओ ।। १८॥

#### आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्। उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यं नानुशासथ ॥१९॥

यह सुनकर भरत वहाँ बैठे-बैठे ही सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपदके लोगोंसे बोले— 'आपलोग भैयाको क्यों नहीं समझाते हैं ?' ॥ १९॥

ते तदोचुर्महात्मानं पौरजानपदा जनाः। काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग् वद्दति राघवः॥ २०॥

तब नगर और जनपदके लोग महात्मा भरतसे बोले-

'इम जानते हैं, काकुरस्थ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप रघुकुल-तिलक भरतजी ठीक ही कहते हैं ॥२०॥

#### प्षोऽपि हि महाभागः पितुर्वचिस तिष्ठति । अत एव न शकाः स्मो व्यावर्तयितुमञ्जसा ॥ २१ ॥

'परंतु ये महाभाग श्रीरामचन्द्रजी भी पिताकी आज्ञाके पालनमें लगे हैं, इसलिये यह भी ठीक ही है। अतएव हम इन्हें सहसा उस ओरसे लौटानेमें असमर्थ हैं'॥ २१॥

#### तेपामाज्ञाय वचनं रामो वचनमब्रवीत्। एवं निबोध वचनं सुहृदां धर्मचक्षुपाम्॥ २२॥

उन पुरवासियोंके वचनका तात्पर्य समझकर श्रीरामने भरतसे कहा—'भरत! धर्मपर दृष्टि रखनेवाले सुदृदोंके इस कथनको सुनो और समझो॥ २२॥

#### पतच्चैवोभयं श्रुत्वा सम्यक् सम्पद्य राघव । उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो मां च स्पृदा तथोदकम् ॥ २३ ॥

'रघुनन्दन! मेरी और इनकी दोनों वातोंको सुनकर उनपर सम्यक् रूपसे विचार करो। महाबाहो! अब शीघ्र उठो तथा मेरा और जलका स्पर्श करो'॥ २३॥

#### अथोत्थाय जलं स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमव्रवीत्। श्रुण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः श्रुणुयुस्तथा॥ २४॥ न याचे पितरं राज्यं नानुशासामि मातरम्। एवं परमधर्मक्षं नानुजानामि राघवम्॥ २५॥

यह मुनकर भरत उठकर खड़े हो गये और श्रीराम एवं जलका स्पर्श करके बोले—'मेरे सभासद् और मन्त्री सब लोग सुनें—न तो मैंने पिताजीसे राज्य माँगा था और न मातासे ही कभी इसके लिये कुछ कहा था। साथ ही, परम धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीके वनवासमें भी मेरी कोई सम्मति नहीं है। २४-२५॥

#### यदि त्ववदयं वस्तव्यं कर्तव्यं च पितुर्वचः। अहमेव निवत्स्यामि चतुर्दश वने समाः॥ २६॥

'फिर भी यदि इनके लिये पिताजीकी आज्ञाका पालन करना और वनमें रहना अनिवार्य है तो इनके बदले में ही चौदह बर्षोतक वनमें निवास करूँगा' ॥ २६॥

#### धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः। उवाच रामः सभ्प्रेक्ष्य पौरजानपदं जनम् ॥ २७॥

भाई भरतकी इस सस्य बातसे धर्मात्मा श्रीरामको बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी तथा राज्यनिवासी लोगोंकी ओर देखकर कहा—॥ २७॥

विक्रीतमाहितं क्रीतं यत् पित्रा जीवता मम। न तल्लोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा॥ २८॥ 'पिताजीने अपने जीवनकालमें जो वस्तु बेंच दी है, या घरोहर रख दी है अथवा खरीदी है, उसे मैं अथवा भरत कोई भी पलट नहीं सकता ॥ २८ ॥

उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुष्सितः। युक्तमुक्तं च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतं कृतम्॥ २९॥

'मुझे वनवासके लिये किसीको प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिये; क्योंकि सामर्थ्य रहते हुए प्रतिनिधिसे काम लेना लोकमें निन्दित है। कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजीने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था॥ २९॥

जानामि भरतं क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्। सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मिन॥३०॥

भी जानता हूँ। भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनींका

सत्कार करनेवाले हैं, इन सत्यप्रतिज्ञ महात्मामें सभी कल्याण-कारी गुण मौजूद हैं॥ ३०॥

अनेन धर्मशीलेन बनात् प्रत्यागतः पुनः। भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिन्याः पतिरुत्तमः॥ ३१॥

'चौदह वर्षोंकी अवधि पूरी करके जब मैं वनसे लौटूँगा। तब अपने इन धर्मशील भाईके साथ इस भूमण्डलका श्रेष्ठ राजा होऊँगा ॥ ३१॥

वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम्। अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपितम्॥ ३२॥

'कैकेयीने राजासे वर माँगा और मैंने उसका पालन स्वीकार कर लिया, अतः भरत! अब तुम मेरा कहना मानकर उस वरके पालनद्वारा अपने पिता महाराज दशरथको असत्यके बन्धनसे मुक्त करों? ॥ ३२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११ ॥

इस प्रकार श्रीवार्त्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १११ ॥

## द्वादशाधिकशततमः सर्गः

ऋषियों का भरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लौट जानेकी सलाह देना, भरतका पुनः श्रीरामके चरणोंमें गिरकर चलनेकी प्रार्थना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा करना

तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातभ्यां रोमहर्षणम्। विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः॥१॥

उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओंका वह रोमाञ्चकारी समागम देख वहाँ आये हुए महर्षियोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १॥

अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताइच परमर्थयः। तौ भ्रातरौ महाभागौ काकुतस्थौ प्रशशंसिरे ॥ २॥

अन्तरिक्षमें अदृश्य भावसे खड़े हुए मुनि तथा वहाँ प्रत्यक्षरूपमें बैठे हुए महर्षि उन महान् भाग्यशाली ककुत्स्यवंशी बन्धुओंकी इस प्रकार प्रशंसा करने लगे—॥

सदार्थी राजपुत्री द्वी धर्मज्ञी धर्मविक्रमी। श्रुत्वा वयं हि सम्भाषामुभयोः स्पृह्यामहे॥ ३॥

भ्ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ, धर्मके ज्ञाता और धर्ममार्गपर ही चलनेवाले हैं। इन दोनोंकी बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहनेकी ही इच्ला होती है?॥ ३॥ ततस्त्वृषिगणाः क्षित्रं दशत्रीववधेषिणः। भरतं राजशार्वृलिमित्यृद्यः संगता वचः॥ ४॥ तदनन्तर दशग्रीव रावणके वधकी अभिलाषा रखने-वाले ऋषियोंने मिलकर राजसिंह भरतसे तुरंत ही यह बात कही—॥ ४॥

कुले जात महाप्राज्ञ महावृत्त महायशः। प्राह्मं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्यवेक्षसे॥ ५॥

'महाप्राज्ञ ! तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो । तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान् है । यदि तुम अपने पिताकी ओर देखो—उन्हें मुख पहुँचाना चाह्रो तो तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीकी बात मान लेनी चाहिये ॥ ५ ॥

सदानुणिममं रामं वयमिच्छामहे पितुः। अनुणत्वाच्च कैकेय्याः खर्गं दशरथो गतः॥ ६॥

'इमलोग इन श्रीरामको पिताके ऋणसे सदा उऋण देखना चाइते हैं। कैकेयीका ऋण चुका देनेके कारण ही राजा दशरथ स्वर्गमें पहुँचे हैं?॥६॥

पतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वाः समहर्षयः। राजर्षयश्चैव तथा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः॥ ७॥

इतना कहकर वहाँ आये हुए गन्धर्वः महर्षि और राजर्षि सब अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ७॥

#### ह्लादितस्तेन वाक्येन ग्रुग्रुभे ग्रुभदर्शनः। रामः संहृष्टवदनस्तानृषीनभ्यपूजयत्॥ ८॥

जिनके दर्शनसे जगत्का कल्याण हो जाता है, वे भगवान् श्रीराम महर्षियोंके वचनसे बहुत प्रसन्न हुए । उनका मुख हर्षों हलाससे खिल उठा, इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंसा की ॥ ८॥

#### त्रस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्जमानया। कृताञ्जलिरिष्टं वाक्यं राघवं पुनरत्रवीत्॥ ९॥

परंतु भरतका सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड्खड़ाती हुई जवानसे द्वाय जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—॥ ९॥

#### राम धर्ममिमं प्रेक्ष्य कुलधर्मानुसंततम्। कर्तुमहीस काकुत्स्थ मम मातुइच याचनाम्॥ १०॥

'ककुत्खकुलभूषण श्रीराम! इमारे कुलधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला जो व्येष्ठ पुत्रका राज्यग्रहण और प्रजापालनरूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माताकी याचना सफल कीजिये।। १०।।

#### रक्षितुं सुमहद् गाज्यमहमेकस्तु नोत्सहे। पौरजानपदांक्चापि रकान् रञ्जयितुं तदा॥११॥

भी अकेला ही इस विशाल राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगोंको भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता ॥ ११॥

#### ज्ञातयश्चापि योधाश्च मित्राणि सुदृदश्च नः। त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः॥ १२॥

'जैसे किसान मेघकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बन्धु-बान्धव, योद्धा, मित्र और सुदृद् सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं ॥ १२ ॥

#### इदं राज्यं महाप्राञ्च स्थापय प्रतिपद्य हि। शक्तिमान् सहि काकुतस्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३॥

भहापात्र ! आप इस राज्यको स्वीकार करके दूसरे किसीको इसके पालनका भार सौंप दीजिये । वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोकका पालन करनेमें समर्थ हो सकता है, ॥

#### एवमुक्त्वापतद् भ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा। भृशं सम्प्रार्थयामास राघवेऽतिप्रियं वदन् ॥ १४॥

ऐसा कहकर भरत अपने भाईके चरणोंपर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्रीरघुनाथजीसे अत्यन्त प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्यग्रहण करनेके लिये बड़ी प्रार्थना की ॥ १४॥

#### तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमत्रवीत्। इयामं निक्रनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम्॥ १५॥

तब श्रीरामचन्द्रजीने स्थामवर्ण कमलनयन भाई भरतको

उठाकर गोदमें बिठा लिया और मदमत्त हंसके समान मधुर स्वरमें स्वयं यह बात कही—॥ १५॥

#### आगता त्वामियं बुद्धिः खजा वैनयिकी च या। भृशमुत्सहसे तात रिक्षतुं पृथिवीमिष ॥ १६॥

'तात! तुम्हें जो यह स्वामाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त भूमण्डलकी रक्षा करने-में भी पूर्णरूपसे समर्थ हो सकते हो ॥ १६॥

#### अमात्येश्च सुहङ्गिश्च बुद्धिमङ्गिश्च मन्त्रिभः। सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य महान्त्यपिहि कारय॥ १७॥

'इसके सिवा अमात्यों, सुद्धदों और बुद्धिमान् मन्त्रियोंसे सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्यः वे कितने ही बड़े क्यों न हों, करा लिया करो ॥ १७ ॥

#### लक्ष्मीश्चन्द्राद्पेयाद् वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत्। अतीयात् सागरो वेलां न प्रतिक्षामहं पितुः ॥ १८॥

'चन्द्रमासे उसकी प्रभा अलग हो जाय, हिमालय हिमका परित्याग कर दे, अथवा समुद्र अपनी सीमाको लॉबकर आगे बढ़ जाय, किंतु मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता ॥१८॥

#### कामाद्वातात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्। न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मात्वत्॥ १९॥

'तात ! माता कैकेथीने कामनासे अथवा लोभवश तुम्हारे लिये जो कुछ किया है, उसको मनमें न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही वर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीया माताके प्रति करना उचित है? ॥ १९ ॥

#### पवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमत्रवीत् । तेजसाऽऽदिन्यसंकाशं प्रतिपच्चन्द्रदर्शनम् ॥ २०॥

जो सूर्यके समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा (द्वितीया) के चन्द्रमाकी भाँति आह्वादजनक है, उन कौसल्यानन्दन श्रीरामके इस प्रकार कहनेपर भरत उनसे यों बोले—॥२०॥

#### अधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते। एते हि सर्वछोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः॥ २१॥

'आर्य ! ये दो सुवर्णभूषित पादुकाएँ आपके चरणोंमें अर्पित हैं, आप इनपर अपने चरण रखें। ये ही सम्पूर्ण जगत्-के योगक्षेमका निर्वाह करेंगी? ॥ २१ ॥

### सोऽधिरुद्य नरव्याघः पादुके व्यवमुच्य च । प्रायच्छत् सुमहातेजा भरताय महात्मने ॥ २२ ॥

तब महातेजस्वी पुरुषसिंह श्रीरामने उन पादुकाओंपर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरतको सौंप दिया॥ २२॥

#### स पादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमत्रवीत्।

चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो हाहम् ॥ २३ ॥ फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । तवागमनमाकाङ्कन् वसन् वै नगराद् वहिः ॥ २४ ॥ तव पादुकयोर्न्यस्य राज्यतन्त्रं परंतप ।

उन पादुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीरामसे कहा— 'वीर रघुनन्दन! मैं भी चौदह वर्षोंतक जटा और चीर धारण करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके आगमनकी प्रतीक्षामें नगरसे बाहर ही रहूँगा। परंतप! इतने दिनोंतक राज्यका सारा भार आपकी इन चरणपादुकाओंपर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूँगा॥ २३-२४ई॥

चतुर्दशे हि सम्पूर्णे वर्षेऽहिन रघूत्तम ॥ २५ ॥ न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्।

'रघुकुछिरोरोमणे ! यदि चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर न्त्न वर्षके प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊँगा' ॥ २५ ई ॥ तथेति च प्रतिक्षाय तं परिष्वज्य सादरम् ॥ २६ ॥ शतुष्टनं च परिष्वज्य वचनं चेदमववीत्।

श्रीरामचन्द्रजीने 'बहुत अच्छा' कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदरके साथ भरतको हृदयसे लगाया। तत्पश्चात् शत्रुष्नको भी छातीसे लगाकर यह बात कही—॥ २६ है॥ मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु तां प्रति॥ २७॥ मया च सीतया चैव शतोऽसि रघुनन्दन। इत्युक्त्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससर्ज ह॥ २८॥

रघुनन्दन! मैं तुम्हें अपनी और सीताकी श्रपथ दिला-कर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयीकी रक्षा करना, उनके प्रति कभी कोध न करना?—-इतना कहते-कहते उनकी आँखोंमें

आँस् उमड् आये । उन्होंने व्यथित हृदयसे भाई शत्रुष्नको विदा किया ॥ २७-२८ ॥

स पादुके ते भरतः खळंकते

महोज्ज्वले सम्परिगृह्य धर्मवित्।

प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं

चकार चैवोत्तमनागमूर्धनि ॥ २९ ॥

धर्मज्ञ भरतने भलीभाँति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्बल चरणपादुकाओंको लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की तथा उन पादुकाओंको राजाकी सवारीमें आनेवाले सर्वश्रेष्ठ गजराजके मस्तकपर स्थापित किया ॥ २९॥

> अथानुपूर्व्या प्रतिपूज्य तं जनं गुरुंश्च मन्त्रीन् प्रकृतीस्तथानुजौ । व्यसर्जयद् राघववंशवर्धनः स्थितः स्वधमें हिमवानिवाचलः ॥३०॥

तदनन्तर अपने धर्ममें हिमालयकी भाँति अविचल भावसे स्थित रहनेवाले रघुवंशवर्धन श्रीरामने क्रमशः वहाँ आये हुए जनसमुदाय, गुरु, मन्त्री, प्रजा तथा दोनों भाइयोंका यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया ॥ ३०॥

> तं मातरो बाष्पगृहीतकण्ठ्यो दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेकुः। स चैव मातृरभिवाद्य सर्वा रुद्दन् कुटीं स्वां प्रविवेश रामः॥ ३१॥

उस समय कौसल्या आदि सभी माताओंका गला आँसुओंसे रुँघ गया था। वे दुःखके कारण श्रीरामको सम्बोधित भी न कर सर्की। श्रीराम भी सब माताओंको प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटियामें चले गये॥ ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽयोध्याकाण्डे द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९२ ॥

# त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः

मरतका भरद्वाजसे मिलते हुए अयोध्याको लौट आना

ततः शिरिस कृत्वा तु पादुके भरतस्तदा। आहरोह रथं हृष्टः शत्रुष्नसहितस्तदा॥१॥

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरणपादुकाओंको अपने मस्तकपर रखकर भरत शत्रुष्टनके साथ प्रसन्नतापूर्वक रथ-पर वैठे॥ १॥

वसिष्ठो वामदेवश्च जावालिश्च दढवतः। अग्रतः प्रययुः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रपृजिताः॥ २॥

वसिष्ठः, वामदेव तथा दृढ्तापूर्वक उत्तम वतका पालन

करनेवाले जाबालि आदि सब मन्त्री, जो उत्तम मन्त्रणा देनेके कारण सम्मानित थे, आगे-आगे चले॥ २॥

मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राड्युखास्ते यगुस्तदा । प्रदक्षिणं च कुर्वाणाश्चित्रकृटं महागिरिम् ॥ ३॥

वे सब लोग चित्रकूट नामक महान् पर्वतकी परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मन्दाकिनी नदीको पार करके पूर्व- दिशाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ३॥

पर्यन् घातुसहस्राणि रम्याणि विविधानि च।

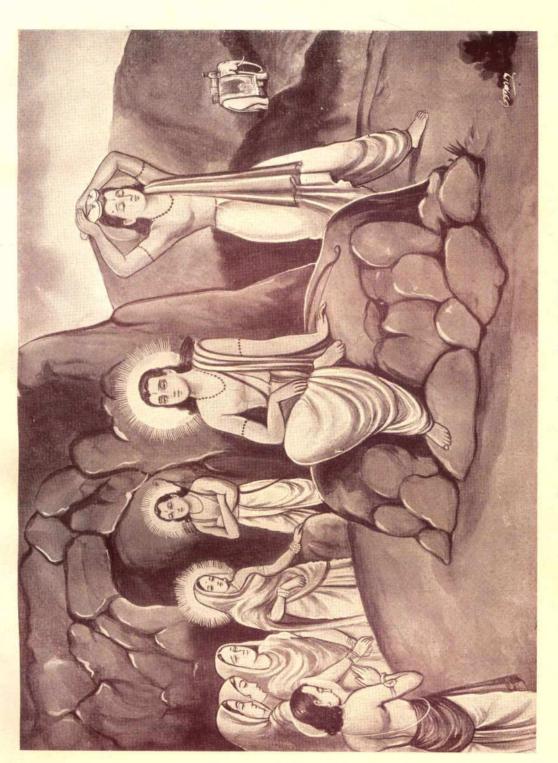

भरतका श्रीरामकी पादुका लेकर अयोध्याके लिये प्रखान

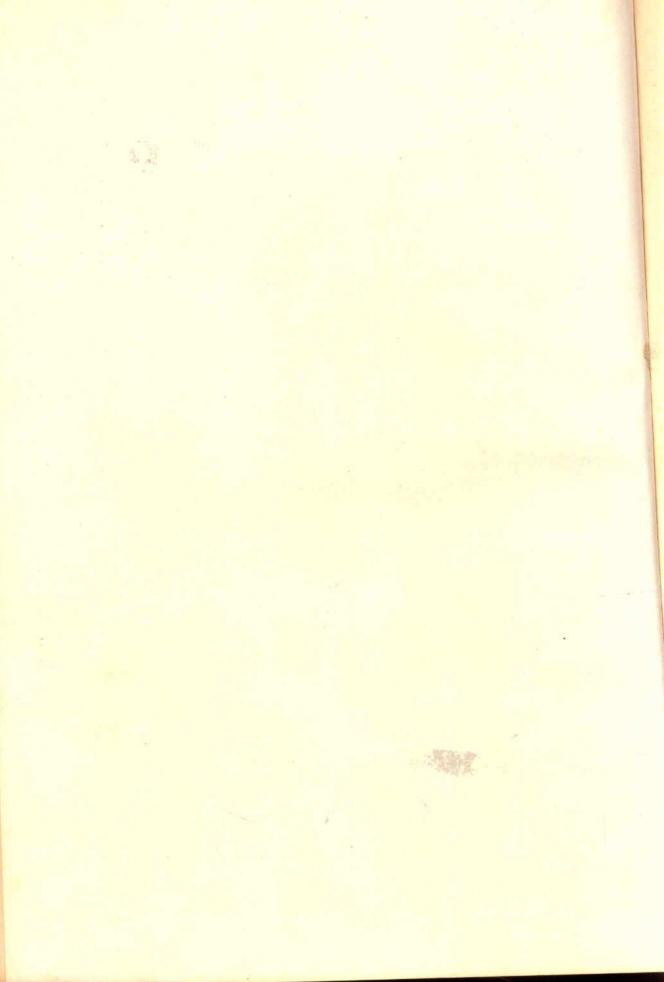

प्रययौ तस्य पाइवेंन ससैन्यो भरतस्तदा॥ ४॥

उस समय भरत अपनी सेनाके साथ सहस्रों प्रकारके रमणीय घातुओंको देखते हुए चित्रकृटके किनारेसे होकर निकले॥ ४॥

अदूराच्चित्रकूटस्य द्दर्श भरतस्तदा। आश्रमं यत्र स मुनिर्भरद्वाजः कृतालयः॥ ५॥

चित्रकूटसे थोड़ी ही दूर जानेपर भरतने वह आश्रम देखा, जहाँ मुनिवर भरद्वाजजी निवास करते थे ॥ । । । स तमाश्रममागम्य भरद्वाजस्य वीर्यवान् ।

अवतीर्य रथात् पादौ ववन्दे कुलनन्दनः ॥ ६ ॥ अपने कुलको आनन्दित करनेवाले पराक्रमी भरत महर्षि भरद्वाजके उस आश्रमपर पहुँचकर रथसे उतर पड़े

महिषे भरद्वाजके उस आश्रमपर पहुँचकर रथसे उतर प और उन्होंने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ६ ॥

ततो हृष्टो भरद्राजो भरतं वाक्यमव्रवीत्। अपि कृत्यं कृतं तात रामेण च समागतम्॥ ७॥

उनके आनेसे महर्षि भरद्वाजको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भरतसे पूछा—'तात ! क्या तुम्हारा कार्य सम्पन्न हुआ ? क्या श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट हुई ?'॥ ७॥

पवमुक्तः स तु ततो भरद्वाजेन घीमता। प्रत्युवाच भरद्वाजं भरतो धर्मवत्सलः॥ ८॥

बुद्धिमान् भरद्वाजजीके इस प्रकार पूछनेपर धर्मवत्सल भरतने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ८॥

स याच्यमानो गुरुणा मया च दढविकमः। राघवः परमप्रीतो वसिष्ठं वाक्यमब्रवीत्॥ ९॥

'मुने ! भगवान् श्रीराम अपने पराक्रमपर दृढ़ रहनेवाले हैं । मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की । गुरुजीने भी अनुरोध किया । तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर गुरुदेव वसिष्ठजीसे इस प्रकार कहा—॥ ९॥

पितुः प्रतिक्षां तामेव पालियध्यामि तत्त्वतः। चतुर्दश हि वर्षाणि या प्रतिक्षा पितुर्मम ॥ १०॥ भी चौदह वर्षोतक वनमें रहूँ, इसके लिये मेरे पिताजीने

\* यह आश्रम यमुनासे दक्षिण दिशामें चित्रकृटके कुछ निकट था। गङ्गा और यमुनाके बीच प्रयागवाला आश्रम, जहाँ बनमें जाते समय श्रीरामचन्द्रजी तथा भरत आदिने विश्राम किया था, इससे भिन्न जान पड़ता है। तभी इस आश्रमपर भरद्वाजसे मिळनेके बाद भरत आदिके यमुना पार करनेका उल्लेख मिळता है—ध्ततस्ते यमुनां दिन्यां नदीं तोत्वोंभिमाळिनीम्। दिन्यां प्राप्त हो सकता था; इसीळिये भरदाजजी भरतके लौटनेके समय यहीं मौजूद थे।

जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञाका ही मैं यथार्थ-रूपसे पालन करूँगा' ॥ १०॥

एवमुक्तो महाप्राक्षो वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । वाक्यक्षो वाक्यकुशलं राघवं वचनं महत् ॥ ११ ॥

(उनके ऐसा कहनेपर बातके मर्मको समझनेवाले महा-ज्ञानी वसिष्ठजीने बातचीत करनेमें कुशल श्रीरघुनाथजीसे यह महत्त्वपूर्ण बात कही—॥ ११॥

एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके हेमभूषिते। अयोध्यायां महाप्राज्ञ योगक्षेमकरो भव॥ १२॥

भइाप्राज्ञ ! तुम प्रसन्नतापूर्वक ये स्वर्णभूषित पादुकाएँ अपने प्रतिनिधिके रूपमें भरतको दे दो और इन्हींके द्वारा अयोध्याके योगक्षेमका निर्वाह करों ॥ १२ ॥

पवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः। पादुके हेमविकृते मम राज्याय ते ददी॥१३॥

'गुरु विषष्ठजीके ऐसा कहनेपर पूर्वाभिमुख खड़े हुए श्रीरधुनाथजीने अयोध्याके राज्यका संचालन करनेके लिये ये दोनों स्वर्णभूषित पादुकाएँ मुझे दे दीं ॥ १३ ॥

निवृत्तोऽहमनुक्षातो रामेण सुमहात्मना। अयोध्यामेव गच्छामि गृहीत्वा पादुके शुभे॥ १४॥

'तत्पश्चात् मैं महात्मा श्रीरामकी आज्ञा पाकर लौट आया हूँ और उनकी इन मङ्गलमयी चरणपादुकाओंको लेकर अयोध्याको ही जा रहा हूँ'॥ १४॥

पतच्छुत्वा ग्रुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः। भरद्वाजः ग्रुभतरं मुनिर्वोक्यमुदाहरत्॥१५॥

महात्मा भरतका यह ग्रुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने यह परम मङ्गलमय बात कही—॥ १५॥

नैतिचित्रं नरव्याचे शीळवृत्तविदां वरे। यदार्यं त्विय तिष्ठेतु निम्नोत्सृष्टमिवोदकम् ॥ १६॥

'भरत ! तुम मनुष्योंमें सिंहके समान वीर तथा शील और सदाचारके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ हो । जैसे जल नीची भूमि-बाले जलाशयमें सब ओरसे बहकर चला आता है, उसी प्रकार तुममें सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हों—यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ १६ ॥

अनृणः स महाबाहुः पिता द्शरथस्तव । यस्य त्वमीदशः पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सलः॥ १७॥

'तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दश्यथ सब प्रकारसे उन्धृण हो गये, जिनके तुम-जैसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है' ॥

तमृषि तु महाप्राञ्चमुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः। आमन्त्रयितुमारेभे चरणावुपगृह्य च॥१८॥ उन महाज्ञानी महर्षिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ बोड़-कर उनके चरणोंका स्पर्श किया; फिर वे उनसे जानेकी आज्ञा लेनेको उदात हुए ॥ १८॥

ततः प्रदक्षिणं कृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः। भरतस्तु ययौ श्रीमानयोध्यां सह मन्त्रिभः॥ १९॥

तदनन्तर श्रीमान् भरत बारंबार भरद्वाज मुनिकी परिक्रमा करके मन्त्रियोंसहित अयोध्याकी और चल दिये॥ १९॥

यानैश्च शकटैश्चैव इयैर्नागैश्च सा चमूः। पुनर्निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी॥२०॥

फिर वह विस्तृत सेना रथों, छकड़ों, घोड़ों और हाथियों-के साथ भरतका अनुसरण करती हुई अयोध्याको लौटी ॥ ततस्ते यमुनां दिव्यां नदीं तीत्वों मिमालिनीम् । ददशुस्तां पुनः सर्वे गङ्गां शिवजलां नदीम् ॥ २१॥

तत्पश्चात् आगे जाकर उन सब छोगोंने तरंग-मालाओंसे सुशोभित दिव्य नदी यमुनाको पार करके पुनः ग्रुभसिलला गङ्गाजीका दर्शन किया ॥ २१॥

तां रम्यजलसम्पूर्णां संतीर्यं सहबान्धवः।

श्रुक्रवेरपुरं रम्यं प्रविवेश ससैनिकः॥ २२॥

फिर बन्धु-बान्धवों और सैनिकोंके साथ मनोहर जलसे भरी हुई गङ्गाके भी पार होकर वे परम रमणीय श्रङ्गवेरपुरमें जा पहुँचे ॥ २२ ॥

श्रुङ्गवेरपुराद् भूय अयोध्यां संदद्शे ह । अयोध्यां तु तदा दृष्ट्वा पित्रा भ्रात्रा विवर्जिताम् ।२३। भरतो दुःखसंतप्तः सार्राध चेदमब्रवीत् ।

शृङ्गवेरपुरसे प्रस्थान करनेपर उन्हें पुनः अयोध्यापुरीका दर्शन हुआ, जो उस समय पिता और भाई दोनोंसे विहीन थी। उसे देखकर भरतने दुःखसे संतप्त हो सार्थिसे इस प्रकार कहा—॥ २३ ।।

सारथे पश्य बिध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥ २४ ॥ निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वना ॥ २५ ॥

'सारिय सुमन्त्रजी ! देखिये, अयोध्याकी सारी शोभा नष्ट हो गयी है; अतः यह पहलेकी माँति प्रकाशित नहीं होती है । इसका वह सुन्दर रूप, वह आनन्द जाता रहा। इस समय यह अत्यन्त दीन और नीरव हो रही हैं? ॥ २४-२५ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः॥ ११३॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९३ ॥

# चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः

भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरवस्थाका दर्शन तथा अन्तःपुरमें प्रवेश करके भरतका दुखी होना

स्निन्धगम्भीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान् प्रभुः। अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः॥ १ ॥

इसके बाद प्रभावशाली महायशस्त्री भरतने स्निग्ध, गम्भीर घर्घर घोषसे युक्त रथके द्वारा यात्रा करके शीज ही अयोध्यामें प्रवेश किया ॥ १॥

विडालोलूकचरितामालीननरवारणाम् । तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥

उस समय वहाँ विलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों-के किवाइ बंद थे। सारे नगरमें अन्धकार छा रहा था। प्रकाश न होनेके कारण वह पुरी कृष्ण-पक्षकी काली रातके समान जान पड़ती थी॥ २॥

राहुशत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वितप्रभाम् । प्रहेणाभ्युदितेनैकां रोहिणीमिव पीडिताम् ॥ ३ ॥

जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी और अपनी शोभासे प्रकाशित कान्तिवाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रहके द्वारा अपने पतिके ग्रस लिये जानेपर अकेली—असहाय हो जाती है,

उसी प्रकार दिन्य ऐश्वर्यसे प्रकाशित होनेवाळी अयोध्या राजा-के कालकविलत हो जानेके कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही थी ॥ ३॥

अरुपोष्णश्चन्धसिललां घर्मतप्तविहंगमाम्। लीनमीनझपष्राहां दृशां गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥

वह पुरी उस पर्वतीय नदीकी भाँति कृशकाय दिखायी देती थी, जिसका जल सूर्यकी किरणोंसे तपकर कुछ गरम और गँदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूपसे संतप्त होकर भाग गये हों तथा जिसके मीन, मत्स्य और ग्राह गहरे जलमें छिप गये हों ॥ ४॥

विधूमामिव हेमाभां शिखामग्नेः समुश्यिताम्। हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छिखां विप्रलयं गताम्॥ ५॥

जो अयोध्या पहले घूमरहित सुनहरी कान्तिबाली प्रज्वलित अग्निशिखाके समान प्रकाशित होती थी, वही श्रीराम-वनवासके बाद हवनीय दुश्वसे सींची गयी अग्निकी ज्वालाके समान बुझकर विलीन-सी हो गयी है॥ ५॥

#### विध्वस्तकवचां रुग्णगजवाजिरथध्वजाम्। हतप्रवीरामापन्नां चमूमिव महाहवे॥ ६॥

उस समय अयोध्या महासमरमें संकटग्रस्त हुई उस सेना-के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गये हों, इाथी, घोड़े, रथ और ध्वजा छिन्न-भिन्न हो गये हों और मुख्य-मुख्य वीर मार डाले गये हों॥ ६॥

#### सफेनां सस्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम् । प्रशान्तमारुतोद्धतां जलोर्मिमिव निःस्वनाम् ॥ ७॥

प्रवल वायुके वेगसे फेन और गर्जनाके साथ उठी हुई समुद्रकी उत्ताल तरंग सहसा वायुके शान्त हो जानेपर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या अब शब्दशुन्य-सी जान पहती थी।। ७।।

#### त्यकां यज्ञायुधेः सर्वेरभिरूपैश्च याजकैः। सुत्याकाले सुनिर्वृत्ते वेदिं गतरवामिव॥८॥

यज्ञकाल समाप्त होनेपर 'स्पय' आदि यज्ञसम्बन्धी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकोंसे सूनी हुई वेदी जैसे मन्त्रोबारणकी ध्वनिसे रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखायी देती थी॥ ८॥

#### गोष्ठमध्ये स्थिताम।तीमचरन्तीं नवं तृणम्। गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम्॥ ९॥

जैसे कोई गाय साँड़के साथ समागमके लिये उत्सुक हो, उसी अवस्थामें उसे साँड़से अलग कर दिया गया हो और वह नृतन घास चरना छोड़कर आर्त भावसे गोष्ठमें बँधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आन्तरिक वेदनासे पीड़ित थी॥ ९॥

#### प्रभाकराद्यैः सुस्तिग्धैः प्रज्वलक्किरिवोत्तमैः। वियुक्तां मणिभिर्जात्यैर्नवां सुकावलीमिव॥१०॥

श्रीराम आदिसे रहित हुई अयोध्या मोतियोंकी उस नृतन मालाके समान श्रीहीन हो गयी थी, जिसकी अत्यन्त चिकनी-चमकीली, उत्तम तथा अच्छी जातिकी पद्मराग आदि मणियाँ उससे निकालकर अलग कर दी गयी हों ॥ १०॥

#### सहसाचरितां स्थानान्महीं पुण्यक्षयाद् गताम्। संद्वतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवइच्युताम्॥ ११॥

जो पुण्य-क्षय होनेके कारण सहसा अपने स्थानसे भ्रष्ट हो पृथ्वीपर आ पहुँची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा श्रीण हो गयी हो, आकाशसे गिरी हुई उस तारिकाकी भाँति अयोध्या शोभाहीन हो गयी थी।। ११।।

# पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरशालिनीम्। द्वतदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां वनलतामिव॥१२॥ जो ग्रीष्म ऋतुमें पहले फूलोंसे लदी हुई होनेके कारण

मतवाले भ्रमरोंसे मुशोभित होती रही हो और किर सहसा दावानलके लपेटमें आकर मुरझा गयी हो, वनकी उस लताके समान पहलेकी उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गयी थी।।

#### सम्मूढनिगमां सर्वा संक्षिप्तविपणापणाम्। प्रचछन्नराशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरैर्युताम् ॥ १३॥

बहाँके व्यापारी विणक शोकसे व्याकुल होनेके कारण किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये थे, बाजार-हाट और दूकानें बहुत कम खुली थीं। उस समय सारी पुरी उस आकाशकी माँति शोभाहीन हो गयी थी, जहाँ बादलोंकी घटाएँ घिर आयी हों और तारे तथा चन्द्रमा ढक गये हों॥ १३॥

#### क्षीणपानोत्तमैर्भग्नैः शरावैरभिसंवृताम् । हतशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्कृताम् ॥ १४ ॥

(उन दिनों अयोध्यापुरीकी सड़कें झाड़ी-बुहारी नहीं गयी थीं, इसलिये यत्र-तत्र कृड़े-करकटके ढेर पड़े थे। उस अवस्थामें) वह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि (मधुशाला) के समान श्रीहीन दिखायी देती थी, जिसकी सफाई न की गयी हो, जहाँ मधुसे खाली टूटी-फूटी प्यालियाँ पड़ी हों और जहाँके पीनेवाले भी नष्ट हो गये हों॥ १४॥

#### वृक्णभूमितलां निम्नां वृक्णपात्रैः समावृताम् । उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव ॥ १५॥

उस पुरीकी दशा उस पौंसलेकी-सी हो रही थी, जो खम्भोंके टूट जानेसे ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न-भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गयी हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट-फूटकर इधर-उधर सब ओर बिखरे प**ड़े हों।** 

#### विपुछां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनाम्। भूमौ बाणैर्विनिष्कृत्तां पतितां ज्यामिवायुधात्॥ १६॥

जो विशाल और सम्पूर्ण धनुषमें फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों (किनारों) में बाँधनेके लिये जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो, किंदु वेगशाली वीरोंके बाणोंसे कटकर धनुषसे पृथ्वी-पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यञ्चाके समान ही अबोध्यापुरी भी स्थानभ्रष्ट हुई-सी दिखायी देती थी॥ १६/॥

#### सहसा युद्धशौण्डेन हयारोहेण बाहिताम्। निहतां प्रतिसैन्येन बडवामिव पातिताम्॥ १७॥

जिसपर युद्धकुशल घुड़सवारने सबारी की हो और जिसे शत्रुपश्वकी सेनाने सहता मार गिराया हो, युद्धभूमिमें पड़ी हुई उस बोड़ीकी जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्या-पुरीकी भी थी (कैकेयीके कुचक्रसे उसके संचालक नरेशका स्वर्गवास और युवराजका वनवास हो गया था) ॥ १७॥

भरतस्तु रथस्थः सञ्श्रीमान् दशरथात्मजः। वाह्यन्तं रथश्रेष्ठं सार्राथं वाक्यमञ्जीत्॥ १८॥ रथपर बैठे हुए श्रीमान् दशस्थनन्दन भरतने उस समय श्रेष्ठ रथका संचालन करनेवाले सार्थि सुमन्त्रसे इस प्रकार कहा – ॥ १८ ॥

कि नु खल्वद्य गम्भीरो मूर्चिछतो न निशाम्यते । यथापुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिःखनः ॥ १९ ॥

'अय अयोध्यामें पहलेकी माँति सब ओर फैला हुआ गाने-बजानेका गम्भीर नाद नहीं सुनायी पड़ता; यह कितने कष्टकी बात है! ॥ १९॥

वारुणीमद्गन्धश्च माल्यगन्धश्च मूर्डिछतः। चन्दनागुरुगन्धश्च न प्रवाति समन्ततः॥२०॥

'अब चारों ओर वारुणी ( मधु ) की मादक गन्ध, ब्यास हुई फूलोंकी सुगन्ध तथा चन्दन और अगुरुकी पवित्र गन्ध नहीं फैल रही है ॥ २० ॥

यानप्रवरघोषश्च सुस्त्रिग्धहयनिःखनः। प्रमत्तगजनाद्दच महांदच रथनिःस्वनः॥२१॥

(अच्छी-अच्छी सवारियोंकी आवाज, घोड़ोंके हींसनेका सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियोंका चिग्घाड़ना तथा रथोंकी घर्घराहटका महान् शब्द—ये सब नहीं सुनायी दे रहे हैं॥

नेदानीं श्रूयते पुर्यामस्यां रामे विवासिते। चन्द्नागुरुगन्धांदच महार्द्दादच वनस्रजः॥ २२॥ गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुक्षते। बहियात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नराः॥ २३॥

'श्रीरामचन्द्रजीके निर्वासित होनेके कारण ही इस पुरीमें इस समय इन सब प्रकारके शब्दोंका श्रवण नहीं हो रहा है। श्रीरामके चले जानेसे यहाँके तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चन्द्रन और अगुरुकी सुगन्धका सेवन नहीं करते तथा बहु-मूल्य वनमालाएँ भी नहीं धारण करते। अब इस पुरीके लोग विचित्र फूलोंके हार पहनकर बाहर धूमनेके लिये नहीं निकलते हैं॥ २२-२३॥

नोत्सवाः सम्प्रवर्तन्ते रामशोकार्दिते पुरे। साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता॥ २४॥

श्रीरामके शोकसे पीड़ित हुए इस नगरमें अब नाना

प्रकारके उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरीकी वह सारी शोभा मेरे भाईके साथ ही चली गयी॥ २४॥ नहि राजत्ययोध्येयं सासारेवार्जुनी क्षपा। कदा जु खलु मे भ्राता महोत्सव इवागतः॥ २५॥ जनयिष्यत्ययोध्यायां हुई ब्रीष्म इवाम्बुदः।

'जैसे वेगयुक्त वर्षाके कारण ग्रुक्लपक्षकी चाँदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रोंसे आँस बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सवकी भाँति अयोध्यामें पधारेंगे और ग्रीध्म-ऋतुमें प्रकट हुए मेवकी भाँति सबके हृदयमें हर्षका संचार करेंगे॥ २५ है॥

तरुणैरचारुवेपैरच नरैरुन्नतगामिभिः॥ २६॥ सम्पतद्भिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः।

'अब अयोध्याकी बड़ी-बड़ी सड़कें हर्षसे उछलकर चलते हुए मनोहर वेषघारी तहणोंके ग्रुभागमनसे शोभा नहीं पा रही हैं' ॥ २६३ ॥

इति ब्रुवन् सारिथना दुःखितो भरतस्तदा ॥ २७ ॥ अयोध्यां सम्प्रविदयैव विवेदा वसति पितुः । तेन हीनां नरेन्द्रेण सिंहहीनां गुहामिव ॥ २८ ॥

इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंहसे रहित गुफाकी भाँति राजा दशरथसे हीन पिताके निवासस्थान राजमहल्में गये ॥ २७-२८ ॥

तदा तदन्तःपुरमुज्झितप्रभं सुरैरिवोत्क्रप्टमभास्करं दिनम्। निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच वाष्पं भरतः सुदुःखितः॥२९॥

जैसे सूर्यंके छिप जानेसे दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अन्तः पुर शोभाहीन हो गया था और वहाँके लोग शोकमगन थे। उसे सब ओरसे स्वच्छता और सजावटसे हीन देख भरत धेर्यवान् होनेपर भी अत्यन्त दुखी हो आँस् बहाने लगे॥ २९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्देशाधिकशततमः सर्गः॥ ११४॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९४॥

---

# पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः

भरतका निद्याममें जाकर श्रीरामकी चरणपादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें निवेदनपूर्वक राज्यका सब कार्य करना

ततो निक्षिप्य मातृस्ता अयोध्यायां दृढवतः। भरतः शोकसंतप्तो गुरूनिद्मथाव्रवीत्॥१॥

तदनन्तर सब माताओंको अयोध्यामें रखकर दृढ-प्रतिज्ञ भरतने शोकसे संतप्त हो गुरुजनोंसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

निद्ग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेऽत्र वः। तत्र दुःखमिदं सर्वे सिहण्ये राघवं विना॥ २॥

'अव मैं निद्यामको जाऊँगा, इसके लिये आप सब लोगोंकी आज्ञा चाहता हूँ । वहाँ श्रीरामके विना प्राप्त होनेवाले इस सारे दुःखको सहन करूँगा ॥२॥

गतइबाहो दिवं राजा वनस्थः स गुरुर्मम । रामं प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ ॥

'अहो ! महाराज ( पूज्य पिताजी ) तो स्वर्गको सिघारे और वे मेरे गुरु (पूजनीय भ्राता ) श्रीरामचन्द्रजी वनमें विराज रहे हैं । मैं इस राज्यके लिये वहाँ श्रीरामकी प्रतीक्षा करता रहूँगा; क्योंकि वे महायशस्वी श्रीराम ही हमारे राजा हैं' ॥ ३॥

पतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः। अञ्जवन् मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठदच पुरोहितः॥ ४॥

महात्मा भरतका यह ग्रुभ वचन मुनकर सब मन्त्री और पुरोहित वसिष्ठजी बोले-॥ ४॥

सुभृशं इलाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया। वचनं भ्रात्वात्सल्याद्युह्तपं तवैव तत्॥५॥

'भरत ! भ्रातृभक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो बात कही है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है । वास्तवमें वह तुम्हारे ही योग्य है ॥ ५ ॥

नित्यं ते वन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसीहदे। मार्गमार्यं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्॥६॥

'तुम अपने भाईके दर्शनके लिये सदा लालायित रहते हो और भाईके ही सौहार्द (हितसाघन) में संलग्न हो। साथ ही श्रेष्ठ मार्गपर स्थित हो, अतः कौन पुरुष तुम्हारे विचारका अनुमोदन नहीं करेगा'॥ ६॥

मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यथाभिलवितं प्रियम्। अत्रवीत् सारथिं वाक्यं रथों मे युज्यतामिति ॥ ७ ॥

मन्त्रियोंका अपनी रुचिके अनुरूप प्रिय वचन सुनकर भरतने सारिथसे कहा—'मेरा रथ जोतकर तैयार किया जाय'॥ ७॥

प्रहृष्टवद्नः सर्वा मातृः समिभभाष्य च। आरुरोह रथं श्रीमाञ्डात्रुष्तेन समन्वितः॥८॥

फिर उन्होंने प्रसन्नवदन होकर सब माताओंसे बातचीत करके जानेकी आज्ञा ली। इसके बाद शत्रुष्नके सिहत श्रीमान् भरत रथपर सवार हुए ॥ ८॥

आरुह्य तु रथं क्षिप्रं शत्रुष्टनभरतातुभौ। ययतुः परमग्रीतौ वृतौ मन्त्रिपुरोहितैः॥ ९॥

रथपर आरूढ़ होकर परम प्रसन्न हुए भरत और शत्रुष्न दोनों भाई मन्त्रियों तथा पुरोहितोंसे विरकर शीव्रतापूर्वक वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ९ ॥

अग्रतो गुरवः सर्वे वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः। प्रययुः प्राङ्मुखाः सर्वे नन्दिग्रामो यतो भवेत् ॥ १०॥

आगे-आगे विसष्ट आदि सभी गुरुजन एवं व्राह्मण चल रहे थे। उन सब लोगोंने अयोध्यासे पूर्वाभिमुख होकर यात्रा की और उस मार्गको पकड़ा, जो निद्यामकी ओर जाता था॥ १०॥

बलं च तदनाहृतं गजाश्वरथसंकुलम्। प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः॥ ११॥

भरतके प्रस्थित होनेपर हाथी, घोड़े और रथोंसे भरी हुई सारी सेना भी विना बुलाये ही उनके पीछे-पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ हो लिये ॥ ११॥

रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो भ्रात्वत्सलः। नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं शिरस्यादाय पादुके॥ १२॥

धर्मात्मा भ्रातृवत्सल भरत अपने मस्तक्रपर भगवान् श्रीरामकी चरणपादुका लिये स्थपर वैठकर बड़ी शीघतासे नन्दिग्रामकी ओर चले॥ १२॥

भरतस्तु ततः क्षिप्रं निद्ग्रामं प्रविश्य सः। अवतीर्य रथात् तूर्णं गुरूनिदमभाषत ॥१३॥

निद्याममें शीघ्र पहुँचकर भरत तुरंत ही रथसे उतर पड़े और गुरुजनोंसे इस प्रकार बोले--॥ १३ ॥ पतद् राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं संन्यासमुत्तमम् । योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ १४ ॥

भिरे भाईने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहरके रूपमें दिया है, उनकी ये सुवर्णविभूषित चरणपादुकाएँ ही सबके योगक्षेमका निर्वाह करनेवाली हैं। । १४॥

भरतः शिरसा कृत्वा संन्यासं पादुके ततः। अववीद् दुःखसंतप्तः सर्वे प्रकृतिमण्डलम् ॥ १५ ॥

तत्पश्चात् भरतने मस्तक द्यकाकर उन चरणपादुकाओं के प्रति उस धरोहररूप राज्यको समर्पित करके दुःखसे संतप्त हो समस्त प्रकृतिमण्डल (मन्त्री) सेनापित और प्रजा आदि ) से कहा—॥ १५॥

छत्रं धारयत क्षिप्रमार्यपादाविमौ मतौ। आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम ॥१६॥

'आप सब लोग इन चरणपादुकाओंके ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य रामचन्द्रजीके साक्षात् चरण मानता हूँ। मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओंसे ही इस राज्यमें धर्मकी स्थापना होगी॥ १६॥

भात्रा तु मयि संग्यासो निक्षिप्तः सौहृदाद्यम्। तमिमं पाळियण्यामि राघवागमनं प्रति॥१७॥

'मेरे भाईने प्रेमके कारण ही यह घरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके छीटनेतक इसकी भलीभाँति रक्षा करूँगा ॥ १७॥

क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम् । चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकौ ॥ १८ ॥

'इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओंको पुनः शीघ ही श्रीरघुनाथजीके चरणोंसे संयुक्त करके इन पादुकाओंसे मुशोभित श्रीरामके उन युगल चरणोंका दर्शन करूँगा॥ १८॥

ततो निक्षिप्तभारोऽहं राघवेण समागतः। निवेच गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तिताम्॥१९॥

'श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेवको यह राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञाके अधीन हो उन्हींकी सेवामें लग जाऊँगा।राज्यका यह भार उनपर डाल-कर मैं हलका हो जाऊँगा॥ १९॥

राघवाय च संन्यासं दत्त्वेमे वरपादुके। राज्यं चेदमयोध्यां च धृतपायो भवाम्यहम्॥ २०॥

भीरे पास घरोहररूपमें रखे हुए इस राज्यको, अयोध्या-को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाश्रोंको श्रीरघुनाथजीकी सेवामें समर्पित करके में सब प्रकारके पापतापसे मुक्त हो जाऊँगा ॥ २० ॥ अभिषिक्ते तु काकुतस्थे प्रहृष्टमुदिते जने। प्रीतिर्मम यशास्त्रीय भवेद् राज्याच्चतुर्गुणम् ॥ २१॥

'ककुत्स्यकुलम् पण श्रीरामका अयोध्याके राज्यपर अभिषेक हो जानेपर जब सब लोग हर्ष और आनन्दमें निमग्न हो जायँगे, तथ मुझे राज्य पानेकी अपेक्षा चौगुनी प्रसन्तता और चौगुने यशकी प्राप्ति होगी' ॥ २१॥

पवं तु विलयन दीनो भरतः स महायशाः। नन्दिशामेऽकरोद् राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह॥

इस प्रकार दीनभावसे विलाप करते हुए दुःखमग्न महायशस्वी भरत मन्त्रियोंके साथ नन्दिग्राममें रहकर राज्यका शासन करने लगे ॥ २२ ॥

स वल्कलजटाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः। नन्दित्रामेऽवसद्धीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥ २३॥

सेनासहित प्रभावशाली घीर-वीर भरतने उस समय वल्कल और जटा घारण करके मुनिवेषघारी हो नन्दिग्राममें निवास किया ॥ २३ ॥

रामागमनमाकाङ्क्षन् भरतो भ्रात्वत्सलः। भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तदा। पादुके त्वभिषिच्याथ नन्दिग्रामेऽवसत् तदा॥२४॥

भाईकी आज्ञाका पालन और प्रतिज्ञाके पार जानेकी इच्छा करनेवाले भ्रातृवत्सल भरत श्रीरामचन्द्रजीके आगमनकी आकाङ्क्षा रखते हुए उनकी चरणपादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके उन दिनों नन्दिग्राममें रहने लगे॥ २४॥

सवालव्यजनं छत्रं घारयामास स स्वयम्। भरतः शासनं सर्वे पादुकाभ्यां निवेदयन् ॥ २५॥

भगतजी राज्य-शासनका समस्त कार्य भगवान् श्रीरामकी चरणपादुकाओंको निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चैंबर डुलाते थे।। २५॥

ततस्तु भरतः श्रीमानभिषिच्यार्यपादुके। तद्शीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा॥२६॥

श्रीमान् भरत बड़े भाईकी उन पादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों राज्यका सब कार्य मन्त्री आदिसे कराते थे॥ २६॥

> तदा हि यत् कार्यमुपैति किचि-दुपायनं चोपहृतं महाईम्। स पादुकाभ्यां प्रथमं निवेच चकार पश्चाद् भरतो यथावत्॥ २७॥

उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी निवेदन करके पीछे भरतजी उसका यथावत् प्रबन्ध बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओंको करते थे॥ २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्रीये आदिकाल्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चद्शाधिकशततमः सर्गः ॥ १९५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ पंद्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९५ ॥

# षोडशाधिकशततमः सर्गः

## वृद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रक्ट छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना

### प्रतियाते तु भरते वसन् रामस्तदा वने। लक्षयामास सोहेगभथौतसक्यं तपस्विनाम्॥ १॥

भरतके लौट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी उन दिनों जब बनमें निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहाँके तपस्वी उद्धिग्न हो वहाँसे अन्यत्र चले जानेके लिये उत्सुक हैं॥ १॥

#### ये तत्र चित्रकृटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे । राममाश्रित्य निरतास्तानस्थयदुत्सुकान् ॥ २ ॥

पहले चित्रकूटके उस आश्रममें जो तपस्वी श्रीराम-का आश्रय लेकर सदा आनन्दमन्न रहते थे, उन्हींको श्रीरामने उत्कण्ठित देखा (मानो वे कहीं जानेके विषयमें कुछ कहना चाहते हों) ॥ २॥

## नयनै भु कुटी भिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः। अन्योन्यमुपजलपन्तः शनैश्चकुर्मिथः कथाः॥ ३॥

नेत्रोंसे, भौंहें टेढ़ी करके, श्रीरामकी ओर संकेत करके मन-दी-मन शङ्कित हो आपसमें कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि घीरे घीरे परस्पर वार्तालाय कर रहे थे॥ ३॥

#### तेपामौत्सुक्यमालस्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः। कृताञ्जलिहवाचेदमृषि कुलपति ततः॥ ४॥

उनकी उत्कण्ठा देख श्रीरामचन्द्रजीके मनमें यह शङ्का हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहाँके कुलपित महर्षिसे इस प्रकार बोले—॥ ४॥

#### न कश्चिद् भगवन् किंचित् पूर्ववृत्तमिदं मिय । दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥ ५ ॥

'भगवन् ! क्या मुझमें पूर्ववर्ती राजाओंका-सा कोई वर्ताव नहीं दिखायी देता अथवा मुझमें कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है, जिससे यहाँके तपस्वी मुनि विकारको प्राप्त हो रहे हैं ॥ ५ ॥

## प्रमादाच्चरितं किंचित् कच्चिन्नावरजस्य मे। लक्ष्मणस्यर्षिभिर्दृष्टं नानुरूपं महात्मनः॥ ६॥

'क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मणका प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियोंने देखा है, जो उसके योग्य नहीं है।। ६।।

#### किश्चरुषुष्यमाणा वः ग्रुश्रूपणपरा मिय। प्रमदाभ्युचितां वृत्तिं सीता युक्तां न वर्तते ॥ ७ ॥

'अथवा क्या जो अर्घ्य-पाद्य आदिके द्वारा सदा आपलोगोंकी सेवा करती रही है, वह सीता इस समय मेरी सेवामें लग जानेके कारण एक गृहस्थकी सती नारीके अनुरूप ऋषियोंकी समुचित सेवा नहां कर पाती है ?'॥ ७॥

## अथर्षिर्जरया बृद्धस्तपसा च जरां गतः। वेपमान इवोवाच रामं भूतद्यापरम्॥८॥

श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर एक महर्षि जो जरा-वस्थाके कारण तो बुद्ध थे ही, तपस्याद्वारा भी बुद्ध हो गये थे, समस्त प्राणियोंपर दया करनेवाले श्रीरामसे कॉंपते हुए-से बोले—॥ ८॥

## कुतः कल्याणसस्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा । चळनं तात वैदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥ ९ ॥

'तात ! जो स्वभावसे ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याणमें ही रत रहती है, वह विदेहनन्दिनी सीता विशेषतः तपस्वीजनोंके प्रति वर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभावसे विचलित हो जाय, यह कैसे सम्भव है ? ॥ ९ ॥

#### त्वन्निमित्तमिदं तावत् तापसान् प्रति वर्तते। रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्तिमिथः कथाः ॥१०॥

'आपके ही कारण तापसींपर यह राक्षसींकी ओरसे भय उपस्थित होनेवाला है, उससे उद्धिग्न हुए ऋषि आपसमें कुछ बातें (कानाफूसी) कर रहे हैं ॥ १०॥ रावणावरजः कश्चित् खरो नामेह राक्षसः। उत्पाट्य तापसान् सर्वाञ्जनस्थाननिवासिनः॥११॥ घृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः। अवितिसश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते॥१२॥

न्तात ! यहाँ वनप्रान्तमें रावणका छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जनस्थानमें रहनेवाले समस्त तापसोंको उखाइ फेंका है। वह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, कूर, नरमक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है।। ११–१२॥

त्वं यदाप्रभृति हासिन्नाश्रमे तात वर्तसे। तदाप्रभृति रक्षांसि विंपकुर्वन्ति तापसान्॥१३॥

'तात ! जबसे आप इस आश्रममें रह रहे हैं, तबसे सब राक्षस तापर्सोंको विशेषरूपसे सताने लगे हैं॥ १३॥

दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्र्रैभींषणकैरिष ।
नानारूपैविंरूपैश्च रूपैरसुखदर्शनैः ॥१४॥
अप्रशस्तैरशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान् ।
प्रतिष्ननत्यपरान् क्षिप्रमनार्याः पुरतः स्थितान् ॥१५॥

वे अनार्य राक्षस बीभत्स (घृणित), बूर और भीषण, नाना प्रकारके विकृत एवं देखनेमें दुःखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थोंसे तपस्वियोंका स्पर्श करा-कर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियोंको भी पीड़ा देते हैं॥ १४-१५॥

तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्ववुद्धमवलीय च । रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽहपचेतसः ॥१६॥

वि उन-उन आश्रमींमें अज्ञातरूपसे आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसींका विनाश करते हुए वहाँ सानन्द विचरते रहते हैं ॥ १६॥

अवक्षिपन्ति स्रुग्भाण्डानग्नीन् सिश्चन्ति वारिणा । कलशांश्च प्रमर्दन्ति हवने समुपस्थिते ॥१७॥

्होमकर्म आरम्भ होनेपर वे खुक्-सुवा आदि यज्ञसामग्रियोंको इधर-उधर फेंक देते हैं। प्रज्वलित अग्निमं पानी डाल देते हैं और कलशोंको फोड़ डालते हैं॥ १७॥

तैर्दुरात्मभिराविष्टानाश्रमान् प्रजिहासवः। गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यृषयोऽद्य माम् ॥१८॥

'उन दुरात्मा राश्वसींसे आविष्ट हुए आश्रमींको त्याग देनेकी इच्छा रखकर ये ऋषिलोग आज मुझे यहाँसे अन्य स्थानमें चलनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं ॥ १८ ॥ तत् पुरा राम शारीरीमुपहिंसां तपस्तिषु। दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्॥ १९॥

'श्रीराम! वे दुष्ट राक्षस तपिस्वयोंकी शारीरिक हिंसाका प्रदर्शन करें; इसके पहले ही हम इस आश्रमको त्याग देंगे॥ १९॥

बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम्। अभ्वस्याक्षममेवाहं अधिष्ये सगणः पुनः॥२०॥

'यहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक विचित्र वन है, जहाँ फल-मूलकी अधिकता है। वहीं अश्वमुनिका आश्रम है, अतः ऋषियोंके समूहको साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रमका आश्रय लूँगा॥ २०॥

खरस्त्वय्यपि चायुक्तं पुरा राम प्रवर्तते। सहासाभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते॥ २१॥

'श्रीराम! खर आपके प्रति भी कोई अनुचित वर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँसे चल दीजिये॥ २१॥

सकलत्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव। समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाद्य ते ॥ २२॥

•रघुनन्दन ! यद्यपि आप सदा सावधान रहनेवाले तथा राक्षसोंके दमनमें समर्थ हैं, तथापि पत्नीके साथ आजकल उस आश्रममें आपका रहना संदेहजनक एवं दु:खदायक हैं? ॥ २२ ॥

इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्तिनम्। न शशाकोत्तरैर्वाक्यैरवबद्धं समुत्सुकम्॥ २३॥

ऐसी बात कहकर अन्यत्र जानेके लिये उत्कण्ठित हुए उन तपस्वी मुनिको राजकुमार श्रीराम सान्त्वनाजनक उत्तर-वाक्योंद्वारा वहाँ रोक नहीं सके ॥ २३॥

अभिनन्द्य समाप्ट्रच्छ्य समाधाय च राघवम् । स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह ॥ २४ ॥

तत्पश्चात् वे कुलपित महर्षि श्रीरामचन्द्रजीका अभिनन्दन करके उनसे पूछकर और उन्हें सान्त्वना देकर इस आश्रमको छोड़ वहाँसे अपने दलके ऋषियोंके साथ चले गये॥ २४॥

> रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनाद् देशात् तसात् कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम्। सम्यक्पीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय खनिलयमुपसम्पेदे ।२५।

श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे जानेवाले ऋषियोंके पीछे-पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपित ऋषिको प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए उन ऋषियोंकी अनुमति ले उनके दिये हुए कर्तन्यविषयक उपदेशको सुनकर लौटे और निवास करनेके लिये अपने पवित्र आश्रममें आये ॥ २५ ॥

आश्चममृषिविरहितं प्रभुः क्षणमि न जहौं स राघवः। राघवं हि सततमनुगता-स्तापसाशार्षचरिते धृतगुणाः॥ २६॥ उन ऋषियोंसे रहित हुए आश्रमको भगवान् श्रीरामने एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियोंके समान ही चरित्र था, उन श्रीरामचन्द्रजीमें निश्चय ही ऋषियोंकी रक्षाकी शक्तिरूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखनेवाले कुछ तपस्वीजनोंने सदा श्रीरामका ही अनुसरण किया। वे दूसरे किसी आश्रममें नहीं गये॥ २६॥

इत्याचें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये ऽयोध्याकाण्डे घोडशाधिकशततमः सर्गः॥ ११६॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११६॥

सप्तदशाधिकशततमः सर्गः

श्रीराम आदिका अत्रिम्रनिके आश्रमपर जाकर उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनस्ययाद्वारा सीताका सत्कार

राधवस्त्वपयातेषु सर्वेष्वनुविचिन्तयन्। न तत्रारोचयद् वासं कारणैर्वहुभिस्तदा॥१॥

उन सब ऋषियोंके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने जब बारंबार विचार किया, तब उन्हें बहुत-से ऐसे कारण ज्ञात हुए, जिनसे उन्होंने खयं भी वहाँ रहना उचित न समझा ॥ १॥

इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः। सा च मे स्मृतिरन्वेति तान् नित्यमनुशोचतः॥ २॥

उन्होंने मन-ही-मन सोचा, 'इस आश्रममें मैं भरतसे, माताओंसे तथा पुरवासी मनुष्योंसे मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बरावर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगोंका चिन्तन करके शोकमग्न हो जाता हूँ॥ २॥

स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः। हयहस्तिकरीषेश्च उपमर्दः छतो भृशम्॥३॥

'महात्मा भरतकी सेनाका पड़ाव पड़नेके कारण हाथी और घोड़ोंकी छोदोंसे यहाँकी भूमि अधिक अपवित्र कर दी गयी है ॥ ३॥

तसादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः। प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः॥ ४॥

(अतः इमलोग भी अन्यत्र चले जायँ ऐसा सोचकर श्रीरघुनाथजी सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँसे चल दिये ॥

सोऽत्रेराश्रममासाद्य तं ववन्दे महायशाः। तं चापि भगवानित्रः पुत्रवत् प्रत्यपद्यतः॥ ५॥

वहाँसे अत्रिके आश्रमपर पहुँचकर महायशस्वी श्रीरामने उन्हें भणाम किया तथा भगवान् अत्रिने भी उन्हें अपने पुत्र-की भाँति स्नेहपूर्वक अपनाया ॥ ५ ॥

स्वयमातिथ्यमादिस्य सर्वमस्य सुसत्कृतम्। सौमित्रि च महाभागं सीतां च समसान्त्वयत्॥६॥

उन्होंने स्वयं ही श्रीरामका सम्पूर्ण आतिथ्य-सस्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीताको भी सस्कारपूर्वक संतुष्ट किया॥ ६॥

पर्जी च तमनुप्राप्तां वृद्धामामन्त्रय सत्कृताम्। सान्त्वयामास धर्मझः सर्वभूतिहते रतः॥ ७॥ अनस्यां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम्। प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीमब्रवीदिषसत्तमः॥ ८॥

सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रिने अपने समीप आयी हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनस्याको सम्बोधित करके सान्त्वनापूर्ण बचनोंद्वारा संतुष्ट किया और कहा—दिवि ! विदेहराजनन्दिनी सीताको सत्कारपूर्वक हृदयसे लगाओं? ॥ ७-८ ॥

रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्।
दश वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम्॥ ९॥
यया मूलफले सुष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता।
उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता॥१०॥
दश वर्षसहस्राणि यया तप्तं महत् तपः।
अनस्यावतैस्तात प्रत्यृहाश्च निवर्हिताः॥११॥

तत्पश्चात् उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको धर्मपरायणा तपस्विनी अनस्याका परिचय देते हुए कहा—'एक समय दस वर्षोतक वृष्टि नहीं हुई, उस समय जब सारा जगत् निरन्तर दग्घ होने लगा, तब जिन्होंने उम्र तपस्यासे युक्त तथा कठोर नियमोंसे अलंकृत होकर अपने तपके प्रभावसे यहाँ फल-मूल उत्पन्न किये और मन्दाकिनीकी पवित्र धारा बहायी तथा तात! जिन्होंने दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम वर्तोके प्रभावसे ऋषियोंके समस्त विष्नोंका निवारण किया था, वे ही यह अनस्या देवी हैं॥ ९-११॥

# देवकार्यनिमित्तं च यया संत्वरमाणया। दशरात्रं कृता रात्रिः सेयं मातेव तेऽनघ॥ १२॥

'निष्पाप श्रीराम ! इन्होंने देवताओंके कार्यके लिये अत्यन्त उतावली होकर दस रातके बराबर एक ही रात बनायी थी; वे ही ये अनस्या देवी तुम्हारे लिये माताकी भौति पूजनीया हैं॥ १२॥

# तामिमां सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीम्। अभिगच्छतु वैदेही बुद्धामकोधनां सदा॥ १३॥

'ये सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये वन्दनीया तमिवनी हैं। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेहनन्दिनी सीता इन बुद्धा अनस्या देवीके पास जायें। | १३ ||

# एवं ब्रुवाणं तमृषिं तथेत्युक्त्वा स राघवः। सीतामालोक्य धर्मश्चामदं वचनमब्रवीत्॥१४॥

ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनिसे 'बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्द्रजीने धर्मज्ञा सीताकी ओर देखकर यह बात कही-॥ १४॥

# राजपुत्रि श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्य समीरितम्। श्रेयोऽर्थमात्मनः शीव्रमभिगच्छ तपस्विनीम् ॥१५॥

'राजकुमारी ! महर्षि अत्रिके वचन तो तुमने सुन ही लिये; अब अपने कल्याणके लिये तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवीके पास जाओ ॥ १५॥

# अनस्येति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता। तां शीव्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यां तपस्विनीम् ॥ १६॥

'जो अपने सत्कमोंंसे संसारमें अनस्याके नामसे विख्यात हुई हैं, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय हेने योग्य हैं; तुम शीव उनके पास जाओं? ॥ १६॥

## सीता त्वेतद् वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी । तामत्रिपत्नीं धर्मज्ञामभिचकाम मैथिली ॥ १७॥

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश-कुमारी सीता घर्मको जाननेवाली अत्रिपत्नी अनस्याके पास गर्यो ॥ १७ ॥

# शिथिलां विलतां वृद्धां जरापाण्डुरमूर्घजाम्। सततं वेपमानाङ्गीं प्रवाते कदलीमिव॥१८॥

अनस्या वृद्धावस्थाके कारण शिथिल हो गयी थीं; उनके शरीरमें झुर्रियाँ पड़ गयी थीं तथा सिरके बाल सफेद हो गये थे । अधिक हवा चलनेपर हिलते हुए कदली-वृक्षके समान उनके सारे अङ्ग निरन्तर काँप रहे थे ॥ १८ ॥

# तां तु सीता महाभागामनसूयां पतिव्रताम्। अभ्यवादयद्वयद्रा स्वं नाम समुदाहरत्॥१९॥

सीताने निकट जाकर शान्तभावसे अपना नाम वताया और उन महाभागा पतिवता अनस्याको प्रणाम किया ॥१९॥

# अभिवाद्य च वैदेही तापसीं तां दमान्विताम्। बद्धाञ्जलिषुटा हृष्टा पर्यपृच्छद्नामयम्॥ २०॥

उन संयमशीला तपस्विनीको प्रणाम करके हर्षसे भरी हुई सीताने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल-समाचार पूछा।।

# ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीम् । सान्त्वयन्त्यववीद् वृद्धा दिष्टवा धर्ममवेक्षसे ॥२१॥

धर्मका आचरण करनेवाली महाभागा सीताको देखकर बूढ़ी अनसूत्रा देवी उन्हें सान्त्वना देती हुई बोर्ली—प्सीते! सौभाग्यकी बात है कि तुम धर्मपर ही हिछ रखती हो ॥२१॥

# त्यक्त्वा झातिजनं सीते मानवृद्धि च मानिनि । अवरुद्धं वने रामं दिष्टवा त्वमनुगच्छसि ॥ २२॥

'मानिनी सीते ! वन्धु-बान्धवोंको छोड़कर और उनसे प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम वनमें भेजे हुए श्रीरामका अनुसरण कर रही हो—यह बड़े सौभाग्यकी बात है ॥ २२ ॥

# नगरस्थो वनस्थो वा ग्रुभो वा यदि वाशुभः। यासां स्त्रीणां वियोभर्ता तासां लोका महोदयाः।२३।

'अपने स्वामी नगरमें रहें या वनमें, मले हों या बुरे, जिन स्त्रियोंको वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान् अम्युदयशाली लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ २३॥

# दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः। स्त्रीणामार्यस्वभावानां परमं दैवतं पतिः॥ २४॥

'पित बुरे स्वभावका, मनमाना वर्ताव करनेवाला अथवा घनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाववाली नारियोंके लिये श्रेष्ठ देवताके समान है ॥ २४॥

# नातो विशिष्टं पर्यामि बान्धवं विस्शान्त्यहम्। सर्वत्र योग्यं वैदेहि तपःकृतमिवाव्ययम्॥ २५॥

ंविदेहराजनिदिनि ! मैं बहुत विचार करनेपर भी पतिसे बढ़कर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती । अपनी की हुई तपस्याके अविनाशी फलकी माँति वह इस लोकमें और पर-लोकमें सर्वत्र मुख पहुँचानेमें समर्थ होता है ॥ २५ ॥

न त्वेवमनुगच्छन्ति गुणद्ोषमसत्स्त्रियः। कामवक्तव्यहृद्या भर्तृनाथाश्चरन्ति याः॥२६॥ 'जो अपने पतिपर भी शासन करती हैं, वे कामके अधीन चित्तवाली असाध्वी स्त्रियाँ इस प्रकार पतिका अनुसरण नहीं करतीं। उन्हें गुण-दोषोंका ज्ञान नहीं होता; अतः वे इच्छानुसार इधर-उधर विचरती रहती हैं।। २६।।

प्राप्तुवन्त्ययशश्चेव धर्मभ्रंशं च मैथिलि । अकार्यवशमापन्नाःस्त्रियो याः खलु तद्विचाः ॥ २७ ॥

भिथिलेशकुमारी ! ऐसी नारियाँ अवश्य ही अनुचित कर्ममें फँसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं और संसारमें उन्हें अपयशकी प्राप्ति होती है ॥ २७॥

त्वद्विधास्तु गुणैर्युका दृष्टलोकपरावराः। स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा ॥ २८ ॥

किंतु जो तुम्हारे समान लोक-परलोकको जाननेवाली

साध्वी स्त्रियाँ हैं, वे उत्तम गुणोंसे युक्त होकर पुण्यकमोंमें संलग्न रहती हैं; अतः वे दूसरे पुण्यात्माओंकी मॉित स्वर्ग-लोकमें विचरण करेंगी ॥ २८ ॥

तदेवमेतं त्वमनुवता सती
पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी।
भव स्वभर्तुः सहधर्मचारिणी
यशश्च धर्म च ततः समाप्स्यसि॥ २९॥

'अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्रीरामचन्द्रजी-की सेवामें लगी रहो—सतीधर्मका पालन करो, पितको प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामीकी सहधर्मिणी बनो, इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनोंकी प्राप्ति होगी? ॥ २९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सप्तद्शाधिकशततमः सर्गः॥ ११७॥ . इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे एक सौ सप्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १९७॥

# अष्टाद्शाधिकशततमः सर्गः

सीता-अनस्या-संवाद, अनस्याका सीताको प्रेमोपहार देना तथा अनस्याके पूछनेपर सीताका उन्हें अपने स्वयंवरकी कथा सुनाना

सा त्वेवमुका वैदेही त्वनस्यानस्यया। प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तमुपचक्रमे॥१॥

तपस्विनी अनस्याके इस प्रकार उपदेश देनेपर किसीके प्रति दोषर्दाष्ट्र न रखनेवाली विदेहराजकुमारी सीताने उनके वचनोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके धीरे-धीरे इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥ १॥

नैतदाश्चर्यमार्यायां यन्मां त्वमनुभाषसे। विदितं तु ममाप्येतद् यथा नार्याः पतिर्गुरुः॥ २॥

'देवि ! आप संमारकी स्त्रियोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके मुँहसे ऐसी बातोंका सुनना कोई आश्रर्यकी बात नहीं है। नारीका गुरु पित ही है, इस विषयमें जैसा आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहलेसे ही विदित है।। २।।

यद्यप्येष भवेद् भर्ता अनार्यो वृत्तिवर्जितः। अद्वैधमत्र वर्तव्यं तथाप्येष मया भवेत्॥ ३॥

भेरे पितदेव यदि अनार्य (चरित्रहीन) तथा जीविकाके साधनोंसे रिहत (निर्धन) होते तो भी मैं बिना किसी दुविधाके इनकी सेवामें लगी रहती ॥ ३॥

किं पुनर्यो गुणइलाच्यः सानुकोशो जितेन्द्रियः। स्थिरानुरागो धर्मात्मा मातृवत्पितृवत्प्रियः॥ ४ ॥ 'फिर जब कि ये अपने गुणेंके कारण ही सबकी प्रशंसाके पात्र हैं, तब तो इनकी सेवाके लिये कहना ही क्या है। ये श्रीरघुनाथजी परम दयाछ, जितेन्द्रिय, हद अनुराग रखनेकाले, धर्मात्मा तथा माता-पिताके समान प्रिय हैं। ४॥

यां वृत्तिं वर्तते रामः कौसल्यायां महाबलः। तामेव नृपनारीणामन्यासामपि वर्तते॥ ५॥

'महाबळी श्रीराम अपनी माता कौसल्याके प्रति जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही महाराज दशस्थकी दूसरी रानियोंके साथ भी करते हैं ॥ ५॥

सकृद् दृष्टासमि स्त्रीषु नृपेण नृपवत्सरः। मातृवद् वर्तते वीरो मानमुत्स्ज्य धर्मवित् ॥ ६ ॥

'महाराज दशरथने एक बार भी जिन स्त्रियोंको प्रेमदृष्टिसे देख लिया है, उनके प्रति भी ये पितृवत्सल धर्मज्ञ वीर श्रीराम मान छोड़कर माताके समान ही बर्ताव करते हैं ॥ ६॥

आगच्छत्याश्च विजनं वनमेवं भयावहम्। समाहितं हि मे श्वश्चा हृदये यत् स्थिरं मम ॥ ७ ॥

्जय में पतिके साथ निर्जन वनमें आने लगी, उस समय मेरी सास कौसल्याने मुझे जो कर्तव्यका उपदेश दिया था। वह मेरे हृदयमें ज्यों-का-त्यों स्थिरभावसे अङ्कित है।। ७॥

#### पाणिप्रदानकाले च यत् पुरा त्वग्निसंनिधौ। अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तद्दि मे धृतम्॥८॥

पहले मेरे विवाह कालमें अग्निके समीप माताने मुझे जो शिक्षा दी थी। वह भी मुझे अच्छी तरह यांद है।। ८।।

#### न विस्मृतं तु मे सर्वे वाक्यैः स्वैर्धर्मचारिणि । पतिशुश्रुवणान्नार्यास्तपो नान्यद् विधीयते ॥ ९ ॥

'धर्मचारिणि! इसके सिवा मेरे अन्य खजनोंने अपने वचनोंद्वारा जो-जो उपदेश किया है, वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्रीके लिये पतिकी सेवाके अतिरिक्त दूसरे किथी तपका विधान नहीं है। ९॥

### सावित्री पतिशुश्रूषां कृत्वा खर्गे महीयते। तथावृत्तिश्च याता त्वं पतिशुश्रुषया दिवम् ॥ १० ॥

'सत्यवान्की पत्नी सावित्री पतिकी सेवा करके ही स्वर्गलोकमें पूजित हो रही हैं। उन्हींके समान बर्ताव करनेवाली आप (अनस्या देवी) ने भी पतिकी सेवाके ही प्रभावसे स्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर लिया है ॥ १०॥

### वरिष्ठा सर्वनारीणामेषा च दिवि देवता। रोहिणी न विना चन्द्रं मुहूर्तमिष दृश्यते॥ ११॥

'सम्पूर्ण स्त्रियोंमें श्रेष्ठ यह स्वर्गकी देवी रोहिणी पति-सेवाके प्रभावसे ही एक मुहूर्तके लिये भी चन्द्रमासे बिलग होती नहीं देखी जाती ॥ ११॥

## एवंविधाश्च प्रवराः स्त्रियो भर्तृदृढवताः। देवलोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा॥१२॥

'इस प्रकार दृढ्तापूर्वक पातिवत्य धर्मका पालन करनेवाली बहुत-सी साध्वी क्रियाँ अपने पुण्यकर्मके बलसे देवलोकमें आदर पा रही हैं? ॥ १२ ॥

#### ततोऽनस्या संहष्टा श्रुत्वोक्तं सीतया वचः। शिरसाऽऽब्राय चोवाच मैथिळीं हर्षयन्त्युत ॥ १३ ॥

तदनन्तर सीताके कहे हुए वचन सुनकर अनस्याको वड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उनका मस्तक सूँघा और फिर उन मिथिलेशकुमारीका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा-॥१३॥

#### नियमैर्विविधैराप्तं तपो हि महद्स्ति मे । तत् संश्रित्य बलं सीते छन्दये त्वां ग्रुचित्रते ॥ १४ ॥

'उत्तम व्रतका पालन करनेवाली सीते! मैंने अनेक प्रकारके नियमोंका पालन करके बहुत बड़ी तपस्या

संचित की है। उस तपोबलका ही आश्रय लेकर मैं तुमसे इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहती हूँ॥ १४॥

## उपपन्नं च युक्तं च वचनं तव मैथिछि। प्रीताचास्म्युचितां सीते करवाणि प्रियंच किम्॥१५॥

'मिथिलेशकुमारी सीते ! तुमने बहुत ही युक्तियुक्त और उत्तम बचन कहा है । उसे सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है, अतः बताओं मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ?? ॥ १५ ॥

### तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा विस्मिता मन्द्विसया । कृतमित्यव्रवीत् सीता तपोषलसमन्विताम् ॥ १६ ॥

उनका यह कथन सुनकर सीताको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तपोबलसम्पन्न अनस्यासे मन्द-मन्द मुसकराती हुई बोली—'आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा सारा प्रिय कार्य कर दिया, अब और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं है' १६॥

#### सा त्वेवमुका धर्मश्चा तया प्रीततराभवत्। सफलं च प्रहर्ष ते हन्त सीते करोम्यहम्॥ १७॥

सीताके ऐसा कहनेपर धर्मश अनस्याको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोर्ली—'सीते! तुम्हारी निर्लोभतासे जो मुझे विशेष हर्ष हुआ है (अथवा तुममें जो लोभहीनताके कारण सदा आनन्दोत्सव भरा रहता है), उसे मैं अवस्य सफल करूँगी॥ १७॥

## इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रमाभरणानि च। अङ्गरागं च वैदेहि महाईमनुलेपनम् ॥ १८॥ मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्। अनुरूपमसंक्षिष्टं नित्यमेव भविष्यति॥ १९॥

'यह मुन्दर दिन्य हार, यह वस्त्र, ये आभूषण, यह अङ्गराग और बहुमूल्य अनुलेपन में तुम्हें देती हूँ। विदेहनन्दिन सीते! मेरी दी हुई ये वस्तुएँ तुम्हारे अङ्गोंकी शोभा बढ़ायेंगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और सद्। उपयोगमें लायी जानेपर निदींष एवं निर्विकार रहेंगी॥ १८-१९॥

## अङ्गरागेण दिन्येन लिप्ताङ्गी जनकात्मजे। शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमन्ययम् ॥ २०॥

(जनकिकशोरी ! इस दिव्य अङ्गरागको अङ्गोंमें लगाकर तुम अपने पतिको उसी प्रकार सुशोभित करोगी, जैसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान् विष्णुकी शोभा बढाती है' ।। २० ॥

सा वस्त्रमङ्गरागं च भूषणानि स्नजस्तथा। मैथिली प्रतिजन्नाह प्रीतिदानमनुत्तमम्॥ २१॥

#### प्रतिगृह्य च तत् सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । श्रिष्टाञ्जलिपुटा धीरा समुपास्त तपोधनाम् ॥ २२ ॥

अनस्याकी आज्ञासे धीरस्वभाववाली यशस्विनी मिथिलेशकुमारी सीताने उस वस्त्रः अङ्गरागः आभूषण और हारको उनकी प्रसन्नताका परम उत्तम उपहार समझकर ले लिया । उस प्रेमोपहारको ग्रहण करके वे दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनस्याकी सेवामें वैठी रहीं ॥ २१-२२ ॥

#### तथा सीतामुपासीनामनसूया दढवता। वचनं प्रष्टुमारेभे कथां कांचिद्नुप्रियाम्॥ २३॥

तदनन्तर इस प्रकार अपने निकट बैठी हुई सीतासे हृद्दापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाली अनस्याने कोई परम प्रिय कथा सुनानेके लिये इस प्रकार पूछना आरम्म किया—॥ २३॥

#### स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना। राधवेणेति मे सीते कथा श्रुतिमुपागता॥ २४॥

'सीते ! इन यशस्वी राघवेन्द्रने तुम्हें खयंवरमें प्राप्त किया था, यह बात मेरे सुननेमें आयी है ॥ २४ ॥

## तां कथां श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । यथाभूतं च कात्स्त्येंन तन्मे त्वं वकुमईसि ॥ २५ ॥

'मिथिलेशनन्दिनि ! मैं उस वृत्तान्तको विस्तारके साथ सुनना चाहती हूँ । अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ; वह सब पूर्णरूपसे मुझे बताओ' ॥ २५॥

## प्वमुक्ता तु सा सीता तापसीं धर्मचारिणीम्। श्रूयतामिति चोक्त्वा वैकथयामास तांकथाम्॥२६॥

उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर सीताने उन धर्मचारिणी तापसी अनस्यासे कहा— माताजी ! सुनिये।' ऐसा कहकर उन्होंने उस कथाको इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥ २६॥

#### मिथिलाधिपतिर्वीरो जनको नाम धर्मवित्। क्षत्रकर्मण्यभिरती न्यायतःशास्ति मेदिनीम्॥ २७॥

भिथिला जनपदके वीर राजा 'जनक' नामसे प्रसिद्ध हैं। वे धर्मके ज्ञाता हैं, अतः क्षित्रयोचित कर्ममें तत्पर रहकर न्यायपूर्वक पृथ्वीका पालन करते हैं॥ २७॥

#### तस्य लाङ्गलहस्तस्य कृषतः क्षेत्रमण्डलम् । अहंकिलोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः सुता ॥२८॥

'एक समयकी बात है, वे यज्ञके योग्य क्षेत्रको हाथमें हल लेकर जोत रहे थे; इसी समय मैं पृथ्वीको फाड़कर प्रकट हुई । इतनेमात्रसे ही मैं राजा जनककी पुत्री हुई ॥ २८॥

#### स मां दृष्ट्वा नरपतिर्मुष्टिविक्षेपतत्परः। पांसुगुण्डितसर्वाङ्गीं विस्मितो जनकोऽभवत्॥ २९॥

वे राजा उस क्षेत्रमें ओषियोंको मुद्दीमें लेकर बो रहे थे। इतनेहीमें उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मेरे सारे अङ्गोंमें धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्थामें मुझे देखकर राजा जनकको बड़ा विस्मय हुआ।। २९॥

## अनपत्येन च स्नेहादङ्कमारोध्य च स्वयम्। ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेहो मिथ निपातितः॥ ३०॥

'उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसिल्ये स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोदमें ले लिया और 'यह मेरी बेटी है' ऐसा कहकर मुझपर अपने हृदयका सारा स्नेह उड़ेल दिया ॥ ३०॥

#### अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुषी किल । एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तव ॥ ३१ ॥

'इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी भाषामें कही गयी थी (अथवा मेरे विषयमें प्रकट हुई वह वाणी अमानुषी—दिव्य थी) । उसने कहा— 'नरेश्वर! तुम्हारा कथन ठीक है, यह कन्या धर्मतः तुम्हारी ही पुत्री है' ॥ ३१॥

#### ततः प्रहृष्टो धर्मात्मा पिता मे मिथिलाधिपः। अवाप्तो विपुलामृद्धि मामवाप्य नराधिपः॥ ३२॥

भ्यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्मात्मा पिता मिथिलानरेश बड़े प्रसन्न हुए। मुझे पाकर उन नरेशने मानो कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी॥ ३२॥

## दत्ता चास्मीष्टवद्देव्यै ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे। तया सम्भाविता चास्मिक्षिण्यया मातृसौहदास्॥३३॥

(उन्होंने पुण्यकर्मपरायणा बड़ी रानीको, जो उन्हें अधिक प्रिय थीं, मुझे दे दिया । उन स्नेहमयी महारानीने मातृ-समुचित सौहार्दसे मेरा लालन-पालन किया ॥ ३३॥

## पतिसंयोगसुलभं वयो हृष्टा तु मे पिता। चिन्तामभ्यगमद् दीनो वित्तनाशादिवाधनः॥ ३४॥

'जय पिताने देखा कि मेरी अवस्था विवाहके योग्य हो गयी, तब इसके लिये वे बड़ी चिन्तामें पड़े । जैसे कमाये हुए धनका नारा हो जानेसे निर्धन मनुष्यको बड़ा दुःख होता है, उसी प्रकार वे मेरे विवाहकी चिन्तासे बहुत दुखी हो गये।। ३४॥

#### सहशाच्चापकृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात्। प्रधर्षणमवामोति शक्षेणापि समो भुवि॥३५॥

संसारमें कन्याके पिताको, वह भूतलपर इन्द्रके ही तुन्य क्यों न हो, वरपक्षके लोगोंसे, वे अपने समान या अपनेसे छोटी हैसियतके ही क्यों न हों, प्रायः अपमान उठाना पड़ता है ॥ ३५ ॥

तां घर्षणामदूरस्थां संदद्यात्मनि पार्थिवः। चिन्तार्णवगतः पारं नाससादाष्ठवो यथा॥३६॥

'वह अपमान सहन करनेकी घड़ी अपने लिये बहुत समीप आ गयी है, यह देखकर राजा चिन्ताके समुद्रमें डूब गये। जैसे नौकारिहत मनुष्य पार नहीं पहुँच पाता, उसी प्रकार मेरे पिता भी चिन्ताका पार नहीं पा रहे थे॥ ३६॥ अयोनिजां हि मां झात्वा नाष्यगच्छत् स चिन्तयन्। सहशं चाभिक्षपं च महीपालः पतिं मम॥ ३७॥

'मुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल मेरे लिये योग्य और परम सुन्दर पतिका विचार करने लगे; किंतु किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥ ३७॥

तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्। स्वयंवरं तन्जायाः करिष्यामीति धर्मतः॥ ३८॥

'सदा मेरे विवाहकी चिन्तामें पड़े रहनेवाले उन महाराज-के मनमें एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं घर्मतः अपनी पुत्रीका स्वयंवर करूँगा ॥ ३८॥

महायज्ञे तदा तस्य वरुणेन महात्मना। दत्तं धनुर्वरं प्रीत्या तूणी चाक्षय्यसायकौ॥ ३९॥

'उन्हीं दिनों उनके एक महान् यज्ञमें प्रसन्न होकर महात्मा वरुणने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों-से भरे हुए दो तरकस दिये ॥ ३९ ॥

असंचाल्यं मजुष्येश्च यत्नेनापि च गौरवात्। तन्न शक्ता नमयितुं स्वप्नेष्वपि नराधिपाः॥ ४०॥

'वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न करनेपर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमण्डलके नरेश स्वप्नमें भी उस धनुषको छुकानेमें असमर्थ थे॥ ४०॥

तद्धनुः प्राप्य मे पित्रा व्याहृतं सत्यवादिना । समवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्त्र्य पार्थिवान् ॥ ४१ ॥

'उस धनुषको पाकर मेरे सत्यवादी पिताने पहले भूमण्डल-के राजाओंको आमन्त्रित करके उन नरेशोंके समूहमें यह बात कही—॥ ४१॥

इदं च धनुरुद्यम्य सज्यं यः कुरुते नरः। तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशयः॥ ४२॥

'जो मनुष्य इस धनुषको उठाकर इसपर प्रत्यञ्चा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसीकी पत्नी होगी; इसमें संशय नहीं है; ॥ ४२ ॥

तच्च रृष्ट्रा धनुःश्रेष्ठं गौरवाद् गिरिसंनिभम्। अभिवाद्य नृपा जग्भुरशकास्तस्य तोळने॥ ४३॥ 'अपने भारीपनके कारण पहाड़-जैसे प्रतीत होनेवाले उस श्रेष्ठ धनुषको देखकर वहाँ आये हुए राजा जब उसे उठानेमें समर्थ न हो सके, तब उसे प्रणाम करके चले गये॥ ४३॥

सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवोऽयं महाद्युतिः। विश्वामित्रेण सहितो यद्यं द्रष्टुं समागतः॥ ४४॥ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामः सत्यपराक्षमः। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा मम पित्रा सुपूजितः॥ ४५॥

'तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् ये महातेजस्ती रघुकुल-नन्दन सत्यपराक्रमी श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणको साथ ले विश्वामित्रजीके साथ मेरे पिताका यज्ञ देखनेके लिये मिथिला-में पघारे। उस समय मेरे पिताने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिका बड़ा आदर-सत्कार किया॥ ४४-४५॥

प्रोवाच पितरं तत्र राघवौ रामछक्ष्मणौ। सुतौ दशरथस्येमौ धनुर्दर्शनकाङ्क्किणौ। धनुर्दर्शय रामाय राजपुत्राय दैविकम्॥ ४६॥

'तब वहाँ विश्वामित्रजी मेरे पितासे बोले—'राजन्! ये दोनों रघुकुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मण महाराज दशरथके पुत्र हैं और आपके उस दिन्य धनुषका दर्शन करना चाहते हैं। आप अपना वह देवप्रदत्त धनुष राजकुमार श्रीरामको दिखाइये'॥ ४६॥

इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद् धनुः समुपानयत्। तद् धनुर्दर्शयामास राजपुत्राय दैविकम् ॥ ४७॥

'विप्रवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर पिताजीने उस दिव्य धनुषको मँगवाया और राजकुमार श्रीरामको उसे दिखाया ॥ ४७ ॥

निमेषान्तरमात्रेण तदानम्य महाबलः। ज्यां समारोष्य झडिति पूरयामास वीर्यवान् ॥ ४८ ॥

'महाबली और परम पराक्रमी श्रीरामने पलक मारते-मारते उस धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी और उसे तुरंत कानतक खींचा ॥ ४८ ॥

तेनापूरयता वेगान्मध्ये भग्नं द्विधा धनुः। तस्य शब्दोऽभवद् भीमः पतितस्याशनेर्यथा ॥ ४९ ॥

'उनके वेगपूर्वक खींचते समय वह धनुष बीचसे ही टूट गया और उसके दो इकड़े हो गये। उसके टूटते समय ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ वज्र टूट पड़ा हो।

ततोऽहं तत्र रामाय वित्रा सत्याभिसंधिना। उद्यता दातुमुद्यम्य जलभाजनमुत्तमम्॥ ५०॥

न्तव मेरे सल्यप्रतिश पिताने जलका उत्तम पात्र छेकर श्रीरामके द्दार्थमें मुझे दे देनका उद्योग किया ॥ ५० ॥ दीयमानां न तु तदा प्रतिजन्नाह राज्यः। अविज्ञाय पितुरु छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः॥ ५१॥

'उस समय अपने पिता अयोध्यानरेश महाराज दशरथके अभिप्रायको जाने बिना श्रीरामने राजा जनकके देनेपर भी मुझे नहीं ग्रहण किया ॥ ५१ ॥

ततः श्वशुरमामन्त्रय वृद्धं दशरथं नृपम्। मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विदितात्मने॥ ५२॥

'तदनन्तर मेरे बूढ़े श्रशुर राजा दशरथकी अनुमित लेकर पिताजीने आत्मशानी श्रीरामको मेरा दान कर दिया॥ ५२॥ मम चैवानुजा साध्वी ऊर्मिला शुभदर्शना। भार्यार्थे लक्ष्मणस्यापिदत्तापित्राममस्वयम्॥ ५३॥

'तत्पश्चात् पिताजीने स्वयं ही मेरी छोटी बहिन सती साध्वी परम सुन्दरी ऊर्मिळाको ळक्ष्मणकी पत्नीरूपसे उनके हाथमें दे दिया ॥ ५३ ॥

पवं दत्तास्मि रामाय तथा तस्मिन् स्वयंवरे। अनुरक्तास्मि धर्मेण पति वीर्यवतां वरम्॥ ५४॥

'इस प्रकार उस स्वयंवरमें पिताजीने श्रीरामके हाथमें मुझको सौंपा था। मैं घर्मके अनुसार अपने पित बलवानोंमें श्रेष्ठ श्रीराममें सदा अनुरक्त रहती हूँ'॥ ५४॥।

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टादशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ अठारहवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ११८ ॥

# एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः

अनस्याकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए वस्त्राभूषणोंको धारण करके श्रीरामजीके पास आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आश्रमपर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जानेके लिये ऋषियोंसे विदा लेना

अनस्या तु धर्मज्ञा श्रुत्वा तां महतीं कथाम्। पर्यच्वजत बाहुभ्यां शिरस्याब्राय मैथिलीम्॥ १॥

धर्मको जाननेवाली अनस्याने उस लंबी कथाको सुनकर मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे अङ्कमें भर लिया और उनका मस्तक सूँपकर कहा—॥ १॥

व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुरं त्वया। यथा स्वयंवरं वृत्तं तत् सर्वं च श्रुतं मया॥ २॥

भ्वेटी ! तुमने मुस्पष्ट अक्षरवाले शब्दोंमें यह विचित्र एवं मधुर प्रसङ्ग मुनाया । तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था, वह सब मैंने सुन लिया ॥ २ ॥

रमेयं कथया ते तु दृढं मधुरभाषिणि। रिवरस्तं गतः श्रीमानुपोद्य रजनीं शुभाम्॥ ३॥ दिवसं परिकीर्णानामाहारार्थे पतित्रणाम्। संध्याकाले निलीनानां निद्रार्थे श्रूयते ध्वनिः॥ ४॥

'मधुरभाषिणी सीते ! तुम्हारी इस कथामें मेरा मन बहुत लग रहा है; तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनीकी ग्रुभ वेला-को निकट पहुँचाकर अस्त हो गये । जो दिनमें चारा चुगनेके लिये चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्याकालमें नींद लेनेके लिये अपने घोंसलोंमें आकर छिप गये हैं; उनकी यह ध्वनि सुनायी दे रही है ॥ ३-४॥

पते चाप्यभिषेकार्द्रा मुनयः कलशोद्यताः। सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्नुतवस्कलाः॥ ५॥

ंये जलसे भीगे हुए वल्कल घारण करनेवाले मुनिः जिनके शरीर स्नानके कारण आई दिखायी देते हैं, जलसे भरे कलश उठाये एक साथ आश्रमकी ओर लौट रहे हैं।

अग्निहोत्रे च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकम्। कपोताङ्गारुणो धूमो हस्यते पवनोद्धतः॥ ६॥

भहर्षि (अत्रि) ने विधिपूर्वक अग्निहोत्र-सम्बन्धी होमकर्म सम्पन्न कर लिया है, अतः वायुके वेगसे ऊपरको उठा हुआ यह कबूतरके कण्ठकी भाँति स्थामवर्णका धूम दिखायी दे रहा है ॥ ६ ॥

अल्पवर्णा हि तरवो घनीभूताः समन्ततः। विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वै दिशः॥ ७ ॥

'अपनी इन्द्रियोंसे दूर देशमें चारों ओर जो वृक्ष दिखायी देते हैं, वे थोड़े पत्तेवाले होनेपर भी अन्धकारसे व्याप्त हो धनीभूत हो गये हैं; अतएव दिशाओंका भान नहीं हो रहा है॥

रजनीचरसत्त्वानि प्रचरन्ति समन्ततः। तपोवनमृगा होते वेदितीर्थेषु शेरते॥८॥

भातको विचरनेवाले प्राणी (उल्लू आदि) सब ओर विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवनके मृग पुण्यक्षेत्रस्वरूप आश्रमके वेदी आदि विभिन्न प्रदेशोंमें सो रहे हैं॥ ८॥

सम्प्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमळंकृता। ज्योत्स्नाप्रावरणश्चनद्रो दृश्यते ८ भ्युदितो ८ म्बरे ॥ ९ ॥ भीते ! अब रात हो गयी। वह नक्षत्रोंसे सज गयी है। आकाशमें चन्द्रदेव चाँदनीकी चादर ओढ़े उदित दिखायी देते हैं॥ ९॥

गम्यतामनुजानामि रामस्यानुचरी भव। कथयन्त्या हि मधुरं त्वयाहमपि तोषिता॥ १०॥

'अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जानेकी आज्ञा देती हूँ। जाकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लग जाओ। तुमने अपनी मीठी-मीठी बातोंसे मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है।। १०॥

अलंकुरु च तावत् त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिलि । प्रीति जनय मे वत्से दिग्यालंकारशोभिनी ॥ ११ ॥

'बेटी! मिथिलेशकुमारी! पहले मेरी आँखोंके सामने अपने आपको अलंकृत करो। इन दिव्य बस्त और आभूषणों-को घारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो' ॥११॥ सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा। प्रणम्य शिरसा पादौ रामं त्वभिमुखी ययौ॥ १२॥

यह सुनकर देवकन्याके समान सुन्दरी सीताने उस समय उन वस्त्राभूषणोंसे अपना शृङ्गार किया और अनस्याके चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर वे श्रीरामके सम्मुख गर्यों ॥ १२॥

तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वदतां वरः। राघवः प्रांतिदानेन तपस्विन्या जहर्षे च ॥ १३ ॥

श्रीरामने जब इस प्रकार सीताको वस्त्र और आभूषणोंसे विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनस्याके उस प्रेमोपहारके दर्शनसे वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥

न्यवेदयत् ततः सर्वे सीता रामाय मैथिछी। प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस्त्रज्ञाम्॥ १४॥

उस समय मिथिलेशकुमारी सीताने तपस्विनी अनस्याके हाथसे जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण और हार आदिका प्रेमो-पहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्रीरामचन्द्रजीसे कह सुनाया ॥ प्रहृष्टस्त्वभवद् रामो लक्ष्मणश्च महारथः।

प्रहृष्टस्त्वभवद् रामा लक्ष्मणश्च महारथः। मैथिल्याः सन्कियां दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम् ॥१५॥

भगवान् श्रीराम और महारथी लक्ष्मण सीताका वह सत्कार, जो मनुष्योंके लिये सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १५ ॥

ततः स रार्वरीं प्रीतः पुण्यां राशिनिभाननाम्। अर्चितस्तापसैः सर्वेष्ठवास रघुनन्दनः॥ १६॥

तदनन्तर समस्त तपस्विजनोंसे सम्मानित हुए रघुकुल-नन्दन श्रीरामने अनस्याके दिये हुए पवित्र अलंकार आदिसे

अलंकृत चन्द्रमुखी सीताको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ वहाँ रात्रिभर निवास किया ॥ १६॥

तस्यां राज्यां व्यतीतायामभिषिच्य हुताग्निकान् । आपृच्छेतां नरव्यात्रीतापसान् वनगोचरान् ॥ १७ ॥

वह रात बीतनेपर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मणने उनसे जानेके लिये आज्ञा माँगी ॥ १७॥

तावृचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः। वनस्य तस्य संचारं राक्षसः समभिष्ठुतम्॥ १८॥ रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव। वसन्त्यसिन् महारण्ये व्यालाश्च रुधिरादानाः॥ १९॥

तब वे धर्मपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयोंसे इस प्रकार बोळे—'रघुनन्दन! इस वनका मार्ग राक्षसोंसे आक्रान्त है—यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वनमें नानारूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पश्च निवास करते हैं॥ १८-१९॥

उन्छिष्टं वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम् । अदन्त्यस्मिन् महारण्ये तान् निवारय राघव ॥ २० ॥

'राघवेन्द्र ! जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपिवत्र अथवा असावधान अवस्थामें मिल जाता है, उसे वे राक्षस और हिंसक जन्तु इस महान् वनमें खा जाते हैं; अतः आप उन्हें रोकिये—यहाँसे मार भगाइये ॥ २०॥

एष पन्था महर्षीणां फलान्याहरतां वने । अनेन तु वनं दुर्गे गन्तुं राघव ते क्षमम् ॥ २१ ॥

(रघुकुलभूषण ! यही वह मार्ग है। जिससे महर्षिलोग वनके भीतर फल-मूल लेनेके लिये जाते हैं। आपको भी इसी मार्गसे इस दुर्गम वनमें प्रवेश करना चाहिये? ॥ २१॥

इतीरितः प्राञ्जलिभिस्तपिसिभ-

द्विंजैः कृतस्वस्त्ययनः परंतपः। वनं सभार्यः प्रविवेश राधवः

सलक्ष्मणः सूर्य इवाभ्रमण्डलम् ॥ २२ ॥

तपस्वी ब्राह्मणोंने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और उनकी मङ्गलयात्राके लिये स्वस्तिवाचन किया, तब दात्रुओंको संताप देनेवाले भगवान् श्रीगमने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ उस वनमें प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मेचोंकी घटाके भीतर घुस गये हों ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनविंशस्यधिकशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११०॥

अयोध्याकाण्डं सम्पूर्णम्

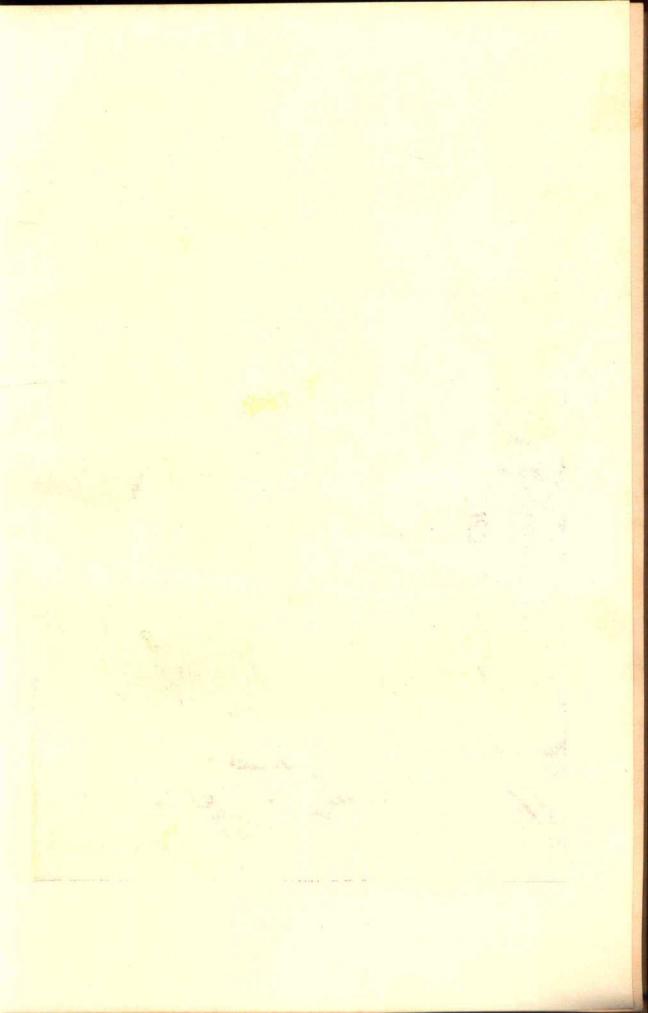



शरभङ्ग मुनिका स्वर्गारोहण

# श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्

# अर्ण्यकाण्डम्

# प्रथमः सर्गः

## श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका तापसोंके आश्रममण्डलमें सत्कार

प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमान्मवान् । रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रममण्डलम् ॥ १ ॥

दण्डकारण्य नामक महान् वनमें प्रवेश करके मनको वशमें रखनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामने तपस्वी मुनियोंके बहुत-से आश्रम देखे ॥ १॥

कुराचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मबा लक्ष्म्या समावृतम्। यथा प्रदीप्तं दुर्दर्शे गगने सूर्यमण्डलम्॥ २॥

वहाँ कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रममण्डल ऋषियोंकी ब्रह्मविद्याके अभ्याससे प्रकट हुए विलक्षण तेजसे व्याप्त था। इसलिये आकाशमें प्रकाशित होनेवाले दुर्दर्श सूर्य-मण्डलकी माँति वह भूतलपर उद्दीत हो रहा था। राक्षस आदिके लिये उसकी ओर देखना भी कठिन था॥ २॥

शरण्यं सर्वभूतानां सुसम्मृष्टाजिरं सदा। मृगैर्वहुभिराकीणं पक्षिसंघैः समावृतम्॥३॥

वह आश्रमसमुदाय सभी प्राणियोंको शरण देनेवाला था। उसका आँगन सदा झाड़ने-बुहारनेसे खच्छ बना रहता था। वहाँ बहुत-से वन्य पशु भरे रहते थे और पश्चियोंके समुदाय भी उसे सब ओरसे घेरे रहते थे॥ ३॥

पृतितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणैः। विशालैरिनशरणैः स्नुग्भाण्डैरिजनैः कुशैः॥ ४॥ समिद्धिस्तोयकलशैः फलमूलैश्च शोभितम्। आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैर्वृतम्॥ ५॥

वहाँका प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएँ प्रतिदिन आकर नृत्य करती थीं। उस स्थानके प्रति उनके मनमें बड़े आदरका भाव था। बड़ी-बड़ी अग्निशालाएँ, खुवा आदि यज्ञपात्र, मृगचर्म, कुश, सिम्धा, जलपूर्ण कलश तथा फल-मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ठ फल देनेवाले परम पवित्र तथा बड़े-बड़े वन्य बुक्षोंसे वह आश्रममण्डल घिरा हुआ था॥ ४-५॥

बिलहोमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्। पुष्पैश्चान्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया॥ ६॥ बल्जियेश्वदेव और होमसे पूजित वह पवित्र आश्रमसमूह वेदमन्त्रोंके पाठकी ध्वनिसे गूँजता रहता था। कमलपुष्पोंसे सुशोभित पुष्करिणी उस स्थानकी शोभा बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत-से फूल सब ओर विखरे हुए थे॥ ६॥

फलमूलाशनैर्शन्तैश्चीरकृष्णाजिनाम्बरैः । सूर्यवैश्वानराभैश्च पुराणैर्मुनिभिर्युतम् ॥ ७ ॥

उन आश्रमोंमें चीर और काला मृगचर्म धारण करने-वाले तथा फल-मूलका आहार करके रहनेवाले, जितेन्द्रिय एवं सूर्य और अग्निके तुल्य तेजस्वी, पुरातन मुनि निवास करते थे॥७॥

पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं प्रमर्षिभिः। तद् ब्रह्मभवनप्रस्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्॥८॥

नियमित आहार करनेवाळे पवित्र महर्षियोंसे सुशोमित वह आश्रमसमृह ब्रह्माजीके धामकी भाँति तेजस्वी तथा वेदध्वनिसे निनादित था ॥ ८ ॥

ब्रह्मविद्धिर्महाभागैर्बाह्मणैरुपशोभितम् । तद् दृष्ट्वा राघवः श्रीमांस्तापसाश्रममण्डलम् ॥ ९ ॥ अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद् धनुः।

अनेक महाभाग ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमोंकी शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्रीरामने उस आश्रममण्डलको देखकर अपने महान् धनुषकी प्रत्यञ्चा उतार दी, फिर वे आश्रमके भीतर गये॥ ९६॥

दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः॥१०॥ अभिजग्मुस्तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम्।

श्रीराम तथा यशस्त्रिनी सीताको देखकर वे दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ उनके पास गये॥ १०५ ॥

ते तु सोममिवोद्यन्तं दृष्ट्या वै धर्मचारिणम् ॥ ११ ॥ लक्ष्मणं चैव दृष्ट्या तु वैदेहीं च यशस्विनीम् । मङ्गळानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्यन् दृद्धवताः ॥ १२ ॥ हद्तापूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वे महर्षि उदयकालके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर, धर्मात्मा श्रीरामको, लक्ष्मणको और यशस्त्रिनी विदेहराजकुमारी सीताको भी देखकर उन सबके लिये मङ्गलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनोंको आदरणीय अतिथिके रूपमें प्रहण किया॥ ११–१२॥

रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्ये सुवेषताम्। दृद्दशुर्विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः॥१३॥

श्रीरामके रूपः शरीरकी गठनः कान्तिः सुकुमारता तथा सुन्दर वेषको उन वनवासी मुनियोंने आश्चर्यचिकत होकर देखा॥ १३॥

वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेजैरनिमिषैरिव। आश्चर्यभूतान् दृहशुः सर्वे ते वनवासिनः॥१४॥

वनमें निवास करनेवाले वे सभी मुनि श्रीरामः लक्ष्मण और सीता—तीनोंको एकटक नेत्रोंसे देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था।। १४।।

अत्रैनं हि महाभागाः सर्वभूतिहते रताः। अतिथि पर्णशालायां राघवं संन्यवेशयन्॥१५॥

समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले उन महाभाग महर्षियोंने वहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान् श्रीरामको पर्णशालामें ले जाकर ठहराया ॥ १५॥

ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः। आजहस्ते महाभागाः सिललं धर्मचारिणः॥१६॥

अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियोंने श्रीरामको विधिवत् सन्कारके साथ जल समर्पित किया ॥ १६ ॥

मङ्गलानि प्रयुञ्जाना मुदा परमया युनाः। मूलं पुष्पं फलं सर्वमाश्रमं च महात्मनः॥१७॥

फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ मङ्गलस्चक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्रीरामको उन्होंने फल-मूल और फूल आदिके साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया ॥ १७ ॥

निवेद्यित्वा धर्मज्ञास्ते तु प्राञ्जलयोऽब्रुवन् । धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः ॥१८॥ पुजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः।

इन्द्रस्येव चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव ॥ १९ ॥ राजा तस्माद् वरान् भोगान् रम्यान् भुङ्के नमस्कृतः।

सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले—'रघुनन्दन! दण्ड धारण करनेवाला राजा धर्मका पालकः महायशस्वीः, इस जन-समुदायको शरण देनेवाला माननीयः पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतलपर इन्द्र (आदि लोकपालों) का ही चौथा अंश होनेके कारण वह प्रजाकी रक्षा करता है, अतः राजा सबसे वन्दिन होता तथा उत्तम एवं रमणीय भोगोंका उपभोग करता है। (जब साधारण राजाकी यह स्थिति है, तब आपके लिये तो क्या कहना है। आप तो साक्षात भगवान हैं) ॥ १८–१९ई॥

ते वयं भवता रक्ष्या भवहिषयवासिनः। नगरस्था वनस्था वा त्वं नो राजा जनेश्वरः॥ २०॥

'हम आपके राज्यमें निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये। आप नगरमें रहें या वनमें, हमलोगोंके राजा ही हैं। आप समस्त जनसमुदायके शासक एवं पालक हैं। १०॥

न्यस्तदण्डा वयं राजिकजतकोधा जितेन्द्रयाः। रक्षणीयास्त्वया राश्वद् गर्भभृतास्तपोधनाः॥ २१॥

'राजन् ! हमने जीवमात्रको दण्ड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इन्द्रियोंको जीत लिया है । अब तपस्या ही हमारा धन है । जैसे माता गर्भस्य बालककी रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरहसे हमारी रक्षा करनी चाहिये' ॥ २१॥

प्वमुक्तवा फलेर्मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवम्। वन्यैश्च विविधाहारैः सलक्ष्मणमपृजयन् ॥ २२॥

ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियोंने वनमें उत्पन्न होने-वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकारके आहारोंसे लक्ष्मण (और सीता) सहित भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका सत्कार किया ॥ २२॥

तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः। न्यायवृत्ता यथान्यायं तर्पयामासुरीश्वरम् ॥ २३ ॥

इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त बर्ताववाले सिद्ध तापसोंने भी सर्वेश्वर भगवान श्रीरामको यथोचित रूपसे तृप्त किया ॥ २३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पहला सर्ग पूरा हुआ ॥ १ ॥

# द्वितीयः सर्गः

वनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीतापर विराधका आक्रमण

कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति । रात्रिमें उन महर्षियोंका आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे आमन्त्र्य स मुनीन सर्वोन वनमेवान्वगाहत॥ १॥ सूर्योदय होनेपर समस्त मुनियोंसे विदा ले श्री- रामचन्द्रजी पुनः वनमें ही आगे बढ्ने छगे ॥ १॥
नानामृगगणाकीर्णमृक्षशाद्र्रेळसेवितम् ।
ध्वस्तवृक्षळतागुल्मं दुर्दर्शसळिळाशयम् ॥ २॥
निष्क्र्जमानशकुनि झिल्लिकागणनादितम् ।
ळक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यं ददर्श ह॥ ३॥

जाते-जाते लक्ष्मणसहित श्रीरामने वनके मध्यभागमें एक ऐसे स्थानको देखा, जो नाना प्रकारके मृगोंसे व्याप्त था। वहाँ बहुत-से रीछ और बाध रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट-श्रष्ट हो गयी थीं। उस वनप्रान्तमें किसी जलाशयका दर्शन होना कठिन था। वहाँके पक्षी वहीं चहक रहे थे। झींगुरोंकी झंकार गूँज रही थी॥ २-३॥

#### सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन् घोरमृगायुते। ददर्श गिरिश्टङ्गाभं पुरुषादं महास्वनम् ॥ ४ ॥

भयंकर जंगली पशुओंसे भरे हुए उस दुर्गम वनमें सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजीने एक नरमक्षी राक्षस देखा, जो पर्वतशिखरके समान ऊँचा था और उच्चस्वरसे गर्जना कर रहा था॥ ४॥

#### गभीराक्षं महावक्त्रं विकटं विकटोदरम्। बीभत्सं विषमं दीर्घ विकृतं घोरदर्शनम्॥ ५॥

उसकी आँखें गहरी, मुँह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखनेमें बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेशसे युक्त था॥ ५॥

#### वसानं चर्म वैयाव्रं वसार्द्र रुधिरोक्षितम्। त्रासनं सर्वेभूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्॥६॥

उसने खूनसे भीगा और चरबीसे गीला व्याव्रचर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियोंको त्रास पहुँचानेवाला वह राक्षस यमराजके समान मुँह बाये खड़ा था॥ ६॥

#### त्रीन् सिंहांश्चतुरो ब्याबान् द्वी वृकी पृषतान् द्श । सविषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत् ॥ ७ ॥ अवसज्यायसे शूळं विनदन्तं महास्वनम् ।

वह एक लोहेके शूलमें तीन सिंह, चार बाध, दो भेड़िये, दस चितकबरे हरिण और दाँतोंसहित एक बहुत बड़ा हाथीका मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गाँथकर जोर-जोरसे दहाड़ रहा था। ७ ई।।

#### स रामं छक्ष्मणं चैव सीतां दृष्ट्वा च मैथिलीम् ॥ ८ ॥ अभ्यचावत् सुसंकुद्धः प्रजाः काल इवान्तकः। स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम्॥ ९ ॥

श्रीराम, लक्ष्मण और मिथिलेशकुमारी सीताको देखते ही वह क्रोथमें भरकर भैरवनाद करके पृथ्वीको कम्पित करता हुआ उन सबकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जैसे प्राणान्तकारी काल प्रजाकी ओर अग्रसर होता है ॥ ८-९ ॥

अङ्केनादाय वैदेहीमपक्रम्य तदाव्रवीत्। युवां जढाचीरधरी सभार्यो क्षीणजीविती ॥ १०॥ प्रविष्टी दण्डकारण्यं शरचापासिपाणिनौ।

वह विदेहनन्दिनी सीताको गोदमें ले कुछ दूर जाकर खंड़ा हो गया । फिर उन दोनों भाइयोंसे बोला— 'तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्रीके साथ रहते हो और हाथमें धनुष-बाण और तलवार लिये दण्डकवनमें धुस आये हो; अतः जान पड़ता है, तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है ॥ १०५॥

#### कथं तापसयोर्वो च वासः प्रमद्या सह ॥ ११ ॥ अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिद्यकौ।

'तुम दोनों तो तपस्ती जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्रीके साथ रहना कैसे सम्भव हुआ ? अधर्म-परायण, पापी तथा मुनिसमुदायको कलङ्कित करनेवाले तुम दोनों कौन हो ? ॥ ११५ ॥

#### अहं वनिमदं दुर्गे विराधो नाम राक्षसः॥ १२॥ चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन्।

भौ विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियोंके मांसका भक्षण करता हुआ हाथमें अख-शस्त्र लिये इस दुर्गम वनमें विचरता रहता हूँ ॥ १२३॥

## इयं नारी वरारोहा मम भायां भविष्यति ॥ १३ ॥ युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं सृधे।

'यह स्त्री बड़ी सुन्दरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियोंका मैं युद्धस्थलमें रक्त पान करूँगा'।। १३६ ।।

#### तस्यैवं ब्रुवतो दुष्टं विराधह्य दुरात्मनः ॥ १४ ॥ श्रुत्वासगर्वितं वाक्यं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा । सीता प्रवेषितोद्वेगात् प्रवाते कद्छी यथा ॥ १५ ॥

दुरात्मा विराधकी ये दुष्टता और घमंडसे भरी बातें सुनकर जनकनन्दिनी सीता घबरा गर्या और जैसे तेज हवा चलनेपर केलेका वृक्ष जोर-जोरसे हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्देगके कारण थरथर काँपने लगीं। १४-१५॥

#### तां द्वष्ट्वा राघवः सोतां विराधाङ्कगतां ग्रुभाम् । अत्रवीह्यस्मणं वाक्यं मुखेन परिग्रुज्यता ॥ १६॥

ग्रुमलक्षणा सीताको सहसा विराघके चंगुलमें फँसी देख श्रीगमचन्द्रजी स्खते हुए मुँहसे लक्ष्मणको सम्बोधित करके बोले—॥ १६॥ पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवाम् । मम भार्यो शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशिताम् ॥ १७॥

भीम्य ! देखो तो सही, महाराज जनककी पुत्री और मेरी सती-साध्वी पत्नी सीता विश्वके अङ्कमें विवशता-पूर्वक जा पहुँची हैं॥ १७॥

अत्यन्तसुखसंवृद्धां राजपुत्रीं यद्दास्विनीम्। यदभिषेतमसासु प्रियं वरवृतं च यत्॥१८॥ कैकेट्यास्तु सुसंवृत्तं क्षिप्रमधैव लक्ष्मण। या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी॥१९॥

'अत्यन्त मुखमें पली हुई यशस्त्रिनी राजकुमारी सीताकी यह अवस्था! (हाय! कितने कष्टकी बात है!) लक्ष्मण! वनमें हमारे लिये जिस दुःखकी प्राप्ति कैकेयीको अमीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिये उसने वर माँगे थे, वह सब आज ही शीव्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूर-दिश्तिनी कैकेयी अपने पुत्रके लिये केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी॥ १८-१९॥

ययाहं सर्वभूतानां वियः प्रस्थापितो वनम् । अद्येदानीं सकामा सा या माता मध्यमा मम ॥२०॥

्जिसने समस्त प्राणियोंके लिये प्रिय होनेपर भी मुझे वनमें भेज दिया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफलमनोरथ हुई है ॥ २०॥

परस्पर्शात् तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे । पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्य हरणात् तथा ॥ २१ ॥

'विदेहनिदनीका दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुःखकी बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रानन्दन! पिताजीकी मृत्यु तथा अपने राज्यके अपहरण-से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था, जितना अब हुआ है'॥ २१॥

इति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिष्लुतः। अब्रवीह्यक्ष्मणः कुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन् ॥२२॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शोकके आँस् बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मन्त्रसे अवरुद्ध हुए सर्पकी भाँति फुफकारते हुए बोले---।। २२॥

अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोषमः। मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थं परितप्यले ॥ २३ ॥

'ककुत्स्यकुलभूषण ! आप इन्द्रके समान समस्त प्राणियोंके स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दासके रहते हुए आप किस लिये अनाथकी भाँति संतप्त हो रहे हैं ? ॥ २३॥

शरेण निद्दतस्थाद्य मया कुद्धेन रक्षसः। विराधस्य गतासोर्हि मही पास्यति शोणितम्॥ २४॥

ंमें अभी कुपित होकर अपने बाणते इस राक्षसका वघ करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गये प्राणशून्य विराधका रक्त पीयेगी॥ २४॥

राज्यकामे मम कोधो भरते यो बभूव ह। तं विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचळे॥ २५॥

'राज्यकी इच्छा रखनेवाले भरतपर मेरा जो कोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराघपर छोडूँगा। जैसे वज्रधारी इन्द्र पर्वतपर अपना वज्र छोड्ते हैं॥ २५॥

मम भुजबळवेगवेगितः पततु रारोऽस्य महान् महोरसि। व्यपनयतु तनोश्च जीवितं पततु ततश्च महीं विघूर्णितः॥ २६॥

भिरी भुजाओंके बलके वेगसे वेगवान् होकर छूटा हुआ मेरा महान् वाण आज विराधके विशाल वक्षःस्थलपर गिरे। इसके शरीरसे प्राणोंको अलग करे। तत्पश्चात् यह विराध चक्कर खाता हुआ पृथ्वीपर पड़ जाय'॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः॥ २ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमें दूसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ २ ॥

# वृतीयः सर्गः

विराध और श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा विराधका इन दोनों माइयोंको साथ लेकर दूसरे वनमें जाना

अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधः पूरयन् वनम्। पृच्छतो मम हि बूतं की युवां क गमिष्यथः॥ १॥

तदनन्तर विराधने उस बनको गुँजाते हुए कहा— (अरे ! मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ । तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे ?' ॥ १ ॥

तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वळिताननम्।

पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः॥ २ ॥ क्षत्रियौ वृत्तसम्पन्नौ विद्धि नौ वनगोचरौ। त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान् ॥३॥

तब महातेजस्वी श्रीरामने अपना परिचय पूँछते हुए प्रज्वित मुखवाले उस राक्षससे इस प्रकार कहा— 'तुझे मालूम होना चाहिंगे कि महाराज इक्ष्वाकुका कुछ ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचारका पालन करनेवाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वनमें निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है, जो दण्डक-वनमें स्वेच्छासे विचर रहा है ?' ॥ २-३॥

#### तमुवाच विराधस्तु रामं सत्यपराक्रमम्। इन्त वक्ष्यामि ते राजन् निबोध मम राघव॥ ४॥

यह मुनकर विराधने सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहा— 'रघुवंशी नरेश! मैं प्रसन्ततापूर्वक अपना परिचय देता हूँ। तुम मेरे विषयमें सुनो॥ ४॥

#### पुत्रः किल जवस्याहं माता मम शतहदा। विराध इति मामाहुः पृथिन्यां सर्वराक्षसाः॥ ५॥

'मैं 'जव' नामक राक्षसका पुत्र हूँ, मेरी माताका नाम 'शतहृदा' है। भूमण्डलके समस्त राक्षस मुझे विराधके नामसे पुकारते हैं॥ ५॥

#### तपसा चाभिसम्प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा। शस्त्रेणावध्यता लोकेऽच्छेद्याभेदात्वमेव च॥६॥

भींने तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्रसे मेरा वध न हो। मैं संसारमें अच्छेच और अभेच होकर रहूँ—कोई भी मेरे शरीरको छिन्न-भिन्न नहीं कर सके॥ ६॥

### उत्स्रुज्य प्रमदामेनामनपेक्षौ यथागतम्। त्वरमाणौ पळायेथां न वां जीवितमाददे॥ ७॥

'अब तुम दोनों इस युवती स्त्रीको यहीं छोड़कर इसे पानेकी इच्छा न रखते हुए जैसे आये हो उसी प्रकार तुरंत यहाँसे भाग जाओ। मैं तुम दोनोंके प्राण नहीं लूँगा'॥ ७॥ तंरामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तछोचनः।

# राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसम्॥ ८॥

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकारवाले उस पापी राक्षस विराधसे इस प्रकार बोले—॥ ८॥

#### श्चद्र धिक् त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रवम्। रणे प्राप्यसि संतिष्ठ न मे जीवन् विमोक्ष्यसे॥९॥

'नीच ! तुझे घिकार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही त् अपनी मौत हुँ दहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब त् मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकेगा'॥ ततः सज्यं धतुः कृत्वा रामः सुनिशिता श्रारान्।

#### ततः सज्यं धनुः कृत्वा रामः सुनिशिताञ्शरान् । सुशीव्रमभिसंधाय राक्षसं निज्ञधान ह ॥ १०॥

यह कहकर भगवान श्रीरामने अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी और तुरंत ही तीखे बाणोंका अनुसंधान करके उस राक्षसको बींधना आरम्भ किया ॥ १० ॥

धनुषा ज्यागुणवता सप्त वाणान् मुमोच ह। रुक्मपुङ्कान् महावेगान् सुपर्णानिळतुरुयगान् ॥११॥ उन्होंने प्रत्यञ्चायुक्त धनुषके द्वारा विराधके ऊपर लगातार सात बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायुके समान महान् वेगशाली थे और सोनेके पंखोंसे सुशोभित हो रहे थे ॥११॥

#### ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा वर्हिणवाससः। निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमाः॥ १२॥

प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी और मोरपंख लगे हुए वे बाण विराधके शरीरको छेदकर रक्तरिक्षत हो पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥

#### स विद्धो न्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यम्य राक्षसः। अभ्यद्रवत् सुसंकुद्धस्तदा रामं सलक्ष्मणम् ॥ १३ ॥

घायल हो जानेपर उस राक्षसने विदेहकुमारी सीताको अलग रख दिया और स्वयं हाथमें शूल लिये अत्यन्त कुपित होकर श्रीराम तथा लक्ष्मणपर तत्काल टूट पड़ा ॥ १३ ॥

#### स विनद्य महानादं शूलं शकध्वजीपमम्। प्रगृह्याशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः॥१४॥

वह बड़े जोरसे गर्जना करके इन्द्रध्वजके समान श्रूल लेकर उस समय मुँह बाये हुए कालके समान शोभा पा रहा था॥ १४॥

#### अथ तौ भातरी दीप्तं शरवर्षं ववर्षतुः। विराधे राक्षसे तस्मिन् कालान्तकयमोपमे॥ १५॥

तब काल, अन्तक और यमराजके समान उस भयंकर राक्षस विराधके ऊपर उन दोनों भाइयोंने प्रज्वलित बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५॥

## स प्रदस्य महारौद्रः स्थित्वाजृम्भत राक्षसः। जृम्भमाणस्य ते बाणाः कायान्निष्पेतुराशुगाः॥१६॥

'यह देख वह महाभयंकर राक्षस अद्वहास करके खड़ा हो गया और जँभाईके साथ अँगड़ाई ठेने लगा । उसके वैसा करते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीरसे निकलकर पृथ्वी-पर गिर पड़े ॥ १६॥

#### स्पर्शात् तु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः। विराधः शूलमुद्यस्य राघवावभ्यधावत ॥ १७॥

वरदानके सम्बन्धसे उस राक्षस विराधने प्राणोंको रोक लिया और ग्रूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरोंपर आक्रमण किया॥ १७॥

#### तच्छूलं वज्रसंकाशं गगने ज्वलनोपमम्। द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद् रामः शस्त्रभृतां वरः॥१८॥

उसका वह शुळ आकाशमें वज्र और अग्निके समान प्रव्वित्त हो उठा; परंतु शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने दो बाण मारकर उसे काट डाळा ॥ १८॥

तद्रामविशिखैरिछन्नं शूळं तस्यापतद्भुवि। पपाताशनिना छिन्नं मेरोरिव शिळातळम्॥ १९॥

श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे कटा हुआ विराधका वह शूल वज्रसे छिन्न-भिन्न हुए मेरुके शिलाखण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १९ ॥

तौ खड़ी क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पाविवोद्यतौ। तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्॥ २०॥

फिर तो वे दोनों भाई शीघ ही काले सपोंके समान दो तलवारें लेकर तुरंत उसपर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे ॥ २०॥

स वध्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्य तौ। अप्रकम्प्यौ नरव्याची रीद्रः प्रस्थातुमैच्छत ॥ २१ ॥

उनके आधातसे अत्यन्त घायल हुए उस भयंकर राक्षसने अपनी दोनों भुजाओंसे उन अकम्प्य पुरुषसिंह वीरोंको पकड़-कर अन्यत्र जानेकी इच्छा की ॥ २१ ॥

तस्याभित्रायमाञ्चाय रामो रुक्ष्मणमत्रवीत्। वहत्वयमलं तावत् पथानेन तु राक्षसः॥ २२॥ यथा चेच्छित सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः। अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः ॥ २३॥

उसके अभिप्रायको जानकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-'मुमित्रानन्दन ! यह राक्षस अपनी इच्छाके अनुसार हम लोगोंको इस मार्गसे ढोकर है चहे । यह जैसा चाहता है, उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले ( इसमें बाधा डालने-

की आवश्यकता नहीं है ) । जिस मार्गसे यह निशाचर चल रहा है, यही हमलोगोंके लिये आगे जानेका मार्ग हैं ॥ स तु स्वबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः। बालाविव स्कन्धगतौ चकारातिवलोद्धतः॥ २४॥

अत्यन्त बलसे उद्दण्ड बने हुए निशाचर विराधने अपने बल-पराक्रमसे उन दोनों भाइयोंको बालकोंकी तरह उठाकर अपने दोनों कंधोंपर बिठा लिया ॥ २४ ॥

तावारोप्य ततः स्कन्धं राघवौ रजनीचरः। विराधो विनद्न घोरं जगामाभिमुखो वनम् ॥ २५ ॥

उन दोनों रघुवंशी वीरोंको कंघेपर चढ़ा लेनेके बाद राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वनकी ओर चल दिया ॥ २५॥

प्रविष्टो महामेघनिभं वनं द्रमैर्महङ्गिर्विविधैरुपेतम् पक्षिकुलैविंचित्रं नानाविधैः शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णम् ॥ २६॥

तदनन्तर उसने एक ऐसे वनमें प्रवेश किया, जो महान् मेघोंकी घटाके समान घना और नीला था। नाना प्रकारके बड़े-बड़े दुझ वहाँ भरे हुए थे। माँति-माँतिके पक्षियोंके समुदाय उसे विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे तथा बहुत-से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः॥ ३॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाल्यके अर्ण्यकाण्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३॥

# चतुर्थः सर्गः

## श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध

हियमाणौ तु काकुत्स्थौ दृष्ट्वा सीता रघूत्तमौ। उच्चैः स्वरेण चुकोश प्रगृह्य सुमहाभुजौ ॥ १॥

रघुकुलके श्रेष्ठ वीर ककुतस्थकुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मणको राक्षस लिये जा रहा है-यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर-जोरसे रोने-चिल्लाने लगीं—॥ एव दाशरथी रामः सत्यवाञ्छीलवाञ्छुचिः।

रक्षसा रौद्ररूपेण हियते सहछक्ष्मणः॥ २॥

·हाय ! इन सत्यवादी, शीलवान् और शुद्ध आचार-विचारवाले दशरथनन्दन श्रीराम और लक्ष्मणको यह रौद्ररूप-घारी राक्षस लिये जा रहा है ॥ २ ॥

मामृक्षा भक्षविष्यन्ति शार्दृ छद्वीपिनस्तथा। मां हरोत्सृज काकुत्स्थी नमस्ते राक्षसोत्तम ॥ ३ ॥

'राक्षसशिरोमणे ! तुम्हें नमस्कार है । इस वनमें रीछ,

व्याघ्र और चीते मुझे खा जायँगे, इसलिये तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों ककुत्स्थवंशी बीरोंको छोड़ दो?॥३॥

तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा वैदेह्या रामलक्ष्मणी। वेगं प्रचक्रतुवींरी वधे तस्य दुरात्मनः॥ ४॥

विदेइनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर वे दोनों वीर श्रीराम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षसका वध करनेमें शीव्रता करने लगे॥४॥

तस्य रौद्रस्य सौमित्रिः सन्यं बाहुं बभञ्ज ह । रामस्तु दक्षिणं वाहुं तरसा तस्य रक्षसः॥ ५॥

सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उस राक्षसकी बायीं और श्रीराम-ने उसकी दाहिनी बाँह बड़े वेगसे तोड़ डाली ॥ ५ ॥

स भग्नबाहुः संविग्नः पपाताशु विमूर्चिछतः। धरण्यां मेघसंकाशो वज्रभिन्न इवाचलः॥ ६॥ भुजाओंके टूट जानेपर वह मेवके समान काला राक्षस ब्याकुल हो गया और शीघ ही मूर्च्छित होकर बज़के द्वारा टूटे हुए पर्वतशिखरकी माँति पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥

मुष्टिभिर्वाहुभिः पद्भिः सूदयन्तौ तु राक्षसम् । उद्यम्योद्यम्य चाप्येनं स्थि॰डिले निष्पिपेषतुः ॥ ७ ॥

तब श्रीराम और लक्ष्मण विराधको भुजाओं, मुक्कों और लातोंसे मारने लगे तथा उसे उठा-उठाकर पटकने और पृथ्वी-पर रगड़ने लगे ॥ ७॥

स विद्धो बहुभिर्बाणैः खड़ाभ्यां च परिक्षतः। निष्पिष्टो बहुधा भूमौ न ममार स राक्षसः॥ ८॥

बहुसंख्यक बाणोंसे घायल और तलवारोंसे क्षत-विश्वत होनेपर तथा पृथ्वीपर बार-बार रगड़ा जानेपर भी वह राक्षस मरा नहीं ॥ ८॥

तं प्रेक्ष्य रामः सुभृशमवध्यमचलोपमम्। भयेष्वभयदः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्॥९॥

अवध्य तथा पर्वतके समान अचल विराधको बारंबार देखकर भयके अवसरोंपर अभय देनेवाले श्रीमान् रामने लक्ष्मणसे यह बात कही—॥ ९॥

तपसा पुरुषव्यात्र राक्षसोऽयं न शक्यते । शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहे ॥ १० ॥

'पुरुषसिंह! यह राश्चस तपस्यासे (वर पाकर) अवध्य हो गया है। इसे शस्त्रके द्वारा युद्धमें नहीं जीता जा सकता। इसिंख्ये हमलोग निशाचर विराधको पराजित करनेके लिये अब गह्वा खोदकर गाड़ दें॥ १०॥

कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । वनेऽस्मिन् सुमहच्छवश्रंखन्यतां रौद्रवर्चसः ॥११॥

'लक्ष्मण ! हाथीके समान भयंकर तथा रौद्र तेजवाले इस राक्षसके लिये इस वनमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदो' ॥११॥

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । तस्थौ विराधमाकस्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् ॥ १२ ॥

इस प्रकार लक्ष्मणको गड्ढा खोदनेकी आज्ञा देकर पराक्रमी श्रीराम अपने एक पैरसे विराधका गला दबाकर खड़े हो गये॥ १२॥

तच्छुत्वा राघवेणोक्तं राक्षसः प्रश्चितं वचः। इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषर्षभम्॥ १३॥

श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराधने पुरुषप्रवर श्रीरामसे यह विनययुक्त बात कही-।।

हतोऽहं पुरुषव्याघ्र शक्ततुल्यवलेन वै। मया तु पूर्व त्वं मोहाच ज्ञातः पुरुषर्षभ ॥ १४ ॥ 'पुरुषिंह! नरश्रेष्ठ! आपका बल देवराज इन्द्रके

समान है। मैं आपके हाथसे मारा गया। मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका॥ १४॥

कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया। वैदेही च महाभागा छक्ष्मणश्च महायशाः॥ १५॥

'तात ! आपके द्वारा माता कौसल्या उत्तम संतानवाली हुई हैं। मैं यह जान गया कि आप ही श्रीरामचन्द्रजी हैं। यह महाभागा विदेइनन्दिनी सीता हैं और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं॥ १५॥

अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम्। तुम्बुरुनीम गन्धर्वः शप्तो वैश्रवणेन हि॥१६॥

'मुझे शापके कारण इस भयंकर राश्वसशरीरमें आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गन्धर्व हूँ। कुवेरने मुझे राश्वस होनेका शाप दिया था॥ १६॥

प्रसाद्यमानश्च मया सो ऽव्रवीन्मां महायशाः। यदा दाशरथी रामस्त्वां विधव्यति संयुगे॥ १७॥ तदा प्रकृतिमापन्नो भवान् खर्गं गमिष्यति।

'जब मैंने उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा की, तब वे महा-यशस्त्री कुवेर मुझसे इस प्रकार बोले—'गन्धर्व ! जब दशरथ-नन्दन श्रीराम युद्धमें तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने पहले स्वरूपको प्राप्त होकर स्वर्गलोकको जाओगे ॥ १७६ ॥ अनुप्रशीयमानो मां स कुद्धो व्याजहार ह ॥ १८ ॥ इति वैश्रवणो राजा रम्भासक मुवाच ह ।

भी रम्भा नामक अप्सरामें आसक्त था, इसिट्ये एक दिन ठीक समयसे उनकी सेवामें उपस्थित न हो सका । इसी-लिये कुपित हो राजा वैश्रवण (कुबेर) ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उससे छूटनेकी अविध बतायी थी ॥ १८ई ॥

तव प्रसादानमुक्तोऽहमभिशापात् सुदारुणात् ॥ १९ ॥ भुवनं स्वं गमिष्यामि खस्ति वोऽस्तु परंतप ।

धात्रुओंको संताप देनेवाले रघुवीर ! आज आपकी कृपा-से मुझे उस भयंकर शापसे लुटकारा मिल गया । आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोकको जाऊँगा ॥ १९६ ॥ इतो वसित धर्मात्मा शरभङ्गः प्रतापवान् ॥ २०॥ अध्यर्भयोजने वात् महर्षिः सर्गमंतिमः।

अध्यर्धयोजने तात महर्षिः सूर्यसंनिभः। तं क्षिप्रमभिगच्छत्वं स ते श्रेयोऽभिधास्यति ॥ २१ ॥

'तात! यहाँसे डेढ़ योजनकी दूरीपर सूर्यके समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभङ्ग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइये, वे आपके कल्याणकी बात बतायेंगे॥ २०-२१॥

अवटे चापि मां राम निक्षिप्य कुशली वज । रक्षसां गतसत्त्वानामेप धर्मः सनातनः॥ २२॥ 'श्रीराम! आप मेरे शरीरको गङ्कमें गाड़कर कुशलपूर्वक चले जाइये । मरे हुए राक्षसोंके शरीरको गड्डेमें गाड़ना (कब्र खोदकर उसमें दफना देना) यह उनके लिये सनातन (परम्पराप्राप्त) धर्म है ॥ २२॥

अवटे ये निधीयन्ते तेवां लोकाः सनातनाः। एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः॥ २३॥ बभूव स्वर्गसम्प्राप्तो न्यस्तदेहो महावलः।

'जो राक्षस गड्ढेमें गाड़ दिये जाते हैं, उन्हें सनातन लोकोंकी प्राप्ति होती है।' श्रीरामसे ऐसा कहकर बाणोंसे पीड़ित हुआ महावली विराध (जब उसका शरीर गड्ढेमें डाला गया, तब) उस शरीरको छोड़कर स्वर्ग-लोकको चला गया॥ २३ई॥

तच्छुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह ॥ २४ ॥ कुञ्जरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । वनेऽस्मिनसुमहाब्द्वभ्रः सन्यतां रौद्रकर्मणः ॥ २५ ॥

(वह किस तरह गड्देमें डाला गया ?—यह बात अब बतायी जाती है—) उसकी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणको आज्ञा दी—-'लक्ष्मण! भयंकर कर्म करनेवाले तथा हाथीके समान भयानक इस राक्षसके लिये इस बनमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदो'॥ २४-२५॥

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति । तस्यौ विराधमाकम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् ॥ २६ ॥

इस प्रकार लक्ष्मणको गङ्घा खोदनेका आदेश दे पराक्रमी श्रीराम एक पैरसे विराधका गला दवाकर खड़े हो गये॥ २६॥

ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम् । अखनत् पादर्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥ २७ ॥

तव लक्ष्मणने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराधके पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया॥ २७॥

तं मुक्तकण्ठमुत्क्षिष्य शङ्ककर्णं महास्वनम् । विराधं प्राक्षिपच्छ्वभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम् ॥ २८ ॥

तव श्रीरामने उसके गलेको छोड़ दिया और लक्ष्मणने खूँदे-जैसे कानवाले उस विराधको उठाकर उस गड्देमें डाळ दिया, उस समय वह बड़ी भयानक आवाजमें जोर-जोरसे गर्जना कर रहा था ॥ २८॥

तमाहवे दारुणमाशुविकमौ स्थिराबुभौ संयति रामछक्ष्मणौ । मुदान्वितौ चिक्षिपतुर्भयावहं नदन्तमृत्क्षिप्य बस्नेन राक्षसम् ॥ २९ ॥

युद्धमें स्थिर रहकर शीघतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने रणभूमिमें क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाले उस भयंकर राक्षस विराधको बलपूर्वक उठाकर गड्ढोमें फेंक दिया। उस समय वह जोर-जोरसे चिल्ला रहा था। उसे गड्ढोमें डालकर वे दोनों वन्ध बड़े प्रसन्न हुए॥ २९॥

> अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तौ शितेन शस्त्रेण तदा नर्षभौ। समर्थ्य चात्यर्थविशारदाबुभौ बिले विराधस्य वधं प्रचक्रतुः॥ ३०॥

महान् असुर विराधका तीखे शस्त्रसे वघ होनेवाला नहीं है, यह देखकर अत्यन्त कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मणने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढोमें उसे डाल दिया और उसे मिट्टीसे पाटकर उस राक्षसका वघ कर डाला ॥ ३०॥

> स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मनः प्रसद्घ रामेण यथार्थमीित्सतः। निवेदितः काननचारिणा स्वयं न मे वधः शस्त्रकृतो भवेदिति ॥ ३१॥

वास्तवमें श्रीरामके हाथसे ही हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवाञ्छित मृत्युकी प्राप्ति- के उद्देश्यसे स्वयं वनचारी विराधने ही श्रीरामको यह बता दिया था कि शस्त्रद्वारा मेरा वध नहीं हो सकता॥ ३१॥

तदेव रामेण निशम्य भाषितं

कृता मतिस्तस्य बिलप्रवेशने।
बिलं च तेनातिबलेन रक्षसा
प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम्॥ ३२॥

उसकी कही हुई उसी बातको सुनकर श्रीरामने उसे गड्ढेमें गाड़ देनेका विचार किया था। जब वह गड्ढेमें डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यन्त बलवान् राक्षसने अपनी चिल्लाहटसे सारे वनप्रान्तको गुँजा दिया।।

> प्रहृष्ट्ररूपाविव रामलक्ष्मणी विराधमुर्व्या प्रदरे निपात्य तम् । ननन्दतुर्वीतभयौ महावने शिलाभिरन्तर्द्धतुरच राक्षसम् ॥ ३३॥

राक्षस विराधको पृथ्वीके अंदर गहुँमें गिराकर श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे जपरसे बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान् वनमें सानन्द विचरने लगे॥ ३३॥ ततस्तु तौ काञ्चनचित्रकार्मुकौ
निहत्य रक्षः परिगृह्य मैथिलीम् ।
विजहतुस्तौ मुदितौ महावने
दिवि स्थितौ चन्द्रदिवाकराविव ॥ ३४ ॥

इस प्रकार उस राक्षसका वध करके मिथिलेशकुमारी सीताको साथ ले सोनेके विचित्र धनुषोंसे सुशोमित हो वे दोनों भाई आकाशमें स्थित हुए चन्द्रमा और सूर्य-की भाँति उस महान् वनमें आनन्दमग्न हो विचरण करने लगे॥ ३४॥

इत्यार्षे श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ ॥ ४ ॥

# पञ्चमः सर्गः

## श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका शरमङ्ग मुनिके आश्रमपर जाना, देवताओंका दर्शन करना और मुनिसे सम्मानित होना तथा शरभङ्ग मुनिका ब्रह्मलोक-गमन

हत्वा तु तं भीमवलं विराधं राक्षसं वने।
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान् ॥ १ ॥
अव्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्।
कष्टं वनमिदं दुर्गं न च स्मो वनगोचराः ॥ २ ॥
अभिगच्छामहे शीव्रं शरभङ्गं तपोधनम्।
आश्रमं शरभङ्गस्य राघवोऽभिजगाम ह ॥ ३ ॥

वनमें उस भयंकर बलशाली राक्षस विराधका वध करके पराक्रमी श्रीरामने सीताको हृदयसे लगाकर सान्त्वना दी और उद्दीस तेजवाले भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा—'सुमित्रानन्दन! यह दुर्गम वन बड़ा कष्ट-प्रद है। इमलोग इसके पहले कभी ऐसे वनोंमें नहीं रहे हैं (अतः यहाँके कष्टोंका न तो अनुभव है और न अभ्यास ही है)। अच्छा! इसलोग अब शीघ ही तपोधन शरभङ्गजीके पास चलें?—ऐसा कहकर श्रीराम-चन्द्रजी शरभङ्ग मुनिके आश्रमपर गये॥ १-३॥

#### तस्य देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः। समीपे शरभङ्गस्य दद्शं महदद्धतम्॥ ४॥

देवताओंके तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले ( अथवा तपके द्वारा परब्रह्म परमात्मा-का साक्षात्कार करनेवाले ) शरभङ्ग मुनिके समीप जानेपर श्रीरामने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा ॥ ४॥

विश्राजमानं वपुषा सूर्यवैश्वानरप्रभम्।
रथप्रवरमारूढमाकारो विबुधानुगम्॥ ५॥
असंस्पृरान्तं वसुधां ददर्श विबुधेश्वरम्।
सम्प्रभाभरणं देवं विरजोऽम्बरधारिणम्॥ ६॥

वहाँ उन्होंने आकाशमें एक श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए देवताओंके स्वामी इन्द्रदेवका दर्शन किया, जो पृथ्वीका स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अङ्गकान्ति सूर्य और अग्निके समान प्रकाशित होती थी। वे अपने तेजस्वी शरीरसे देदीप्यमान हो रहे थे। उनके पीछे और भी बहुत-से देवता थे। उनके दीतिमान् आभूषण चमक रहे थे तथा उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण कर रखा था।। ५-६।।

#### ति हिधैरेव बहुभिः पूज्यमानं महात्मभिः। हिरतैर्वाजिभिर्युक्तमन्तिरक्षगतं रथम्॥ ७॥ दद्शोदूरतस्तस्य तरुणादित्यसंनिभम्।

उन्हींके समान वेशभूषावाले दूसरे बहुत-से महात्मा इन्द्रदेवकी पूजा (स्तुति-प्रशंसा ) कर रहे थे। उनका रथ आकाशमें खड़ा था और उसमें हरे रंगके घोड़े जुते हुए थे। श्रीरामने निकटसे उस रथको देखा। वह नवोदित सूर्यके समान प्रकाशित होता था॥ ७६॥

#### पाण्डुराभ्रघनप्रख्यं चन्द्रमण्डलसंनिभम्॥ ८॥ अपस्यद् विमलं छत्रं चित्रमाल्योपशोभितम्।

उन्होंने यह भी देखा कि इन्द्रके मस्तकके ऊपर इवेत बादलोंके समान उज्ज्वल तथा चन्द्रमण्डलके समान कान्तिमान् निर्मेल छत्र तना हुआ है, जो विचित्र फूलोंकी मालाओंसे सुशोभित है ॥ ८१ ॥

#### चामरव्यजने चाउँये रुक्मद्रुडे महाधने ॥ ९ ॥ गृहीते वरनारीभ्यां ध्रुयमाने च मूर्धनि ।

श्रीरामने सुवर्णमय डंडेवाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य चँवर और व्यजन भी देखे, जिन्हें दो सुन्दरियाँ लेकर देवराज-के मस्तकपर हवा कर रही थीं॥ ९१ ॥

गन्धर्वामरसिद्धाश्च वहवः परमर्थयः॥ १०॥ अन्तरिक्षगतं देवं गीभिर्ण्याभिरेडयन्। सह सम्भाषमाणे तु शरभङ्गेन वासवे॥ ११॥ दृष्ट्वा शतकतुं तत्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्। रामोऽथ रथमुद्दिद्य श्रानुर्देशीयताद्भतम्॥ १२॥

उस समय बहुत-से गन्धर्व, देवताः सिद्ध और महर्षिगण उत्तम वचनोंद्वारा अन्तरिक्षमें विराजमान देवेन्द्रकी स्तुति करते थे और देवराज इन्द्र शरभङ्ग मुनिके साथ वार्तालाप कर रहे थे। वहाँ इस प्रकार शतकतु इन्द्रका दर्शन करके श्रीरामने उनके अद्भुत रथकी ओर अँगुलीसे संकेत करते हुए उसे भाईको दिखाया और लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा—॥ १०-१२॥

अचिंष्मन्तं श्रिया जुष्टमद्भुतं पद्दय लक्ष्मण । प्रतपन्तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथम् ॥ १३ ॥

ख्हमण ! आकाशमें वह अद्भुत रथ तो देखों, उससे तेजकी छपटें निकल रही हैं । वह सूर्यके समान तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है॥ १३॥

ये हयाः पुरुद्धतस्य पुरा शकस्य नः श्रुताः। अन्तरिक्षगता दिव्यास्त इमे हरयो ध्रुवम्॥ १४॥

'हमलोगोंने पहले देवराज इन्द्रके जिन दिन्य घोड़ोंके विषयमें जैसा सुन रखा है, निश्चय ही आकाशमें ये वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं॥ १४॥

इमे च पुरुषध्यात्र ये तिष्ठन्त्यभितो दिशम् । शतं शतं कुण्डलिनो युवानः खङ्गपाणयः ॥ १५ ॥ विस्तीर्णविपुलोरस्काः परिघायतबाहवः । शोणांशुवसनाः सर्वे व्यात्रा इव दुरासदाः ॥ १६ ॥

'पुरुषसिंह! इस स्थके दोनों ओर जो ये हाथों में खड़ लिये कुण्डलघारी सौ-सौ युवक खड़े हैं, इनके वक्षः स्थल विशाल एवं विस्तृत हैं, भुजाएँ परिघों के समान सुदृढ़ एवं बड़ी-बड़ी हैं। ये सब-के-सब लाल वस्त्र धारण किये हुए हैं और ब्याघों के समान दुर्जय प्रतीत होते हैं। १५-१६॥

उरोदेशेषु सर्वेषां द्वारा ज्वलनसंनिभाः। रूपं विश्वति सौमित्रे पञ्चविंशतिवार्षिकम्॥१७॥

'सुमित्रानन्दन! इन सबके हृदयदेशोंमें अग्निके समान तेजसे जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। ये नवयुवक पचीस वर्षोंकी अवस्थाका रूप धारण करते हैं॥ १७॥

पति किल देवानां वयो भवति नित्यदा। यथेमे पुरुषव्याचा दृश्यन्ते प्रियद्शनाः॥ १८॥

'कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी ही अवस्था रहती है, जैसे ये पुरुषप्रवर दिखायी देते हैं। इनका दर्शन कितना प्यारा लगता है।। १८॥

इहैव सह वैदेह्या मुहुर्त तिष्ठ लक्ष्मण। यावज्ञानाम्यहं व्यक्तं क एष द्युतिमान् रथे॥ १९॥

लक्ष्मण ! जबतक कि मैं स्पष्ट रूपसे यह पता न लगा लूँ कि रथपर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं ?

तबतक तुम विदेहनन्दिनी सीताके साथ एक मुहूर्ततक यहीं ठहरों? ॥ १९॥

तमेवमुक्त्वा सौमित्रिमिहैव स्थीयतामिति। अभिचकाम काकुत्स्थः शरभङ्गाश्रमं प्रति॥ २०॥

इस प्रकार सुमित्राकुमारको वहीं ठहरनेका आदेश देकर श्रीरामचन्द्रजी टहलते हुए शरभङ्ग सुनिके आश्रमपर गये॥ २०॥

ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य रामं दाचीपतिः। द्यारभङ्गमनुङ्गाप्य विबुधानिद्मब्रबीत्॥ २१॥ श्रीरामको आते देख द्याचीपति इन्द्रने द्यारभङ्ग

मुनिसे विदा ले देवताओंसे इस प्रकार कहा-॥ २१॥ इहोपयात्यसौ रामो यावन्मां नाभिभाषते। निष्ठां नयत तावत् तु ततो माद्रष्टुमहीति॥ २२॥

(श्रीरामचन्द्रजी यहाँ आ रहे हैं। वे जबतक मुझसे कोई बात न करें, उसके पहले ही तुमलोग मुझे यहाँसे दूसरे स्थानमें ले चलो। इस समय श्रीरामसे मेरी मुलाकात नहीं होनी चाहिये॥ २२॥

जितवन्तं कृतार्थे हि तदाहमचिरादिमम्। कर्म हानेन कर्तव्यं महदन्यैः सुदुष्करम्॥ २३॥

'इन्हें वह महान् कर्म करना है। जिसका सम्पादन करना दूसरों के लिये बहुत कठिन है। जब ये रावणपर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जायँगे, तब मैं शीघ्र ही आकर इनका दर्शन करूँगा'।। २३॥

अथ वज्री तमामन्त्र्य मानयित्वा च तापसम्। रथेन हययुक्तेन ययौ दिवमरिद्मः॥ २४॥

यह कइकर वज्रधारी शत्रुदमन इन्द्रने तपस्वी शरभङ्गका सत्कार किया और उनसे पूछकर अनुमति हे वे घोड़े खुते हुए रथके द्वारा स्वर्गहोकको चल दिये॥ २४॥

प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदः। अग्निहोत्रमुपासीनं शरभङ्गमुपागमत्॥ २५॥

सहस्र नेत्रधारी इन्द्रके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपनी परनी और भाईके साथ शरभङ्ग मुनिके पास गये। उस समय वे अग्निके समीप बैठकर अग्निहोत्र कर रहे थे॥२५॥

तस्य पादौ च संगृद्य रामः सीता च लक्ष्मणः। निषेदुस्तदनुश्चाता लब्धवासा निमन्त्रिताः॥ २६॥

श्रीराम, सीता और लक्ष्मणने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे वहाँ वैठ गये। शरभङ्गजीने उन्हें आतिथ्यके लिये निमन्त्रण दे ठहरनेके लिये स्थान दिया॥

ततः शक्रोपयानं तु पर्यपृच्छत राघवः। शरभङ्गश्च तत् सर्वे राघवाय न्यवेदयत्॥ २७॥ तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे इन्द्रके आनेका कारण पूछा । तब शरभङ्ग मुनिने श्रीरघुनाथजीसे सब बातें निवेदन करते हुए कहा—॥ २७॥

## मामेष वरदो राम ब्रह्मलोकं निनीपति। जितमुत्रेण तपसा दुष्प्रापमकृतात्मभिः॥ २८॥

'श्रीराम! ये वर देनेवाले इन्द्र मुझे ब्रह्मलोकमें ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्यासे उस लोकपर विजय पायी है। जिनकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, उन पुरुषोंके लिये वह अत्यन्त दुर्लभ है॥ २८॥

## अहं ज्ञात्वा नरव्यात्र वर्तमानमदूरतः। ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्ट्या प्रियातिथिम् ॥२९॥

'पुरुषसिंह ! परंतु जब मुझे मालूम हो गया कि आप इस आश्रमके निकट आ गये हैं, तब मैंने निश्चय किया कि आप-जैसे प्रिय अतिथिका दर्शन किये बिना मैं ब्रह्मलोकको नहीं जाऊँगा।। २९॥

## त्वयाहं पुरुषव्यात्र धार्मिकेण महात्मना। समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावरं परम्॥ ३०॥

'नरश्रेष्ठ ! आप धर्मपरायण महात्मा पुरुषसे मिलकर ही मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपरके ब्रह्मलोकको जाऊँगा ॥३०॥

## अक्षया नरशार्टूळ जिता लोका मया शुभाः। ब्राह्मबाश्च नाकपृष्ठचाश्च प्रतिगृह्णीष्व मामकान्।३१।

'पुरुषशिरोमणे! मैंने ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक आदि जिन अक्षय ग्रुम लोकोंपर विजय पायी है, मेरे उन समी लोकोंको आप ग्रहण करें'॥ ३१॥

## एवमुक्तो नरव्याद्यः सर्वशास्त्रविशारदः। ऋषिणा शरभङ्गेन राघवो वाक्यमद्रवीत्॥ ३२॥

शरभङ्ग मुनिके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता नरश्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीने यह बात कही-॥ ३२॥

## अहमेवाहरिष्यामि सर्वोल्लोकान् महामुने। आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने॥ ३३॥

'महासुने ! मैं ही आपको उन सब लोकोंकी प्राप्ति कराऊँगा। इस समय तो मैं इस वनमें आपके बताये हुए स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ'॥ ३३॥

## राघवेणैवमुक्तस्तु शक्ततुल्यबलेन वै। शरभङ्गो महाप्राञ्चः पुनरेवाव्रवीद् वचः॥ ३४॥

इन्द्रके समान बलशाली श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर महाज्ञानी शरभङ्ग मुनि फिर बोले—॥ ३४॥

इह राम महातेजाः स्तृतीक्ष्णो नाम धार्मिकः। वसत्यरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति ॥ ३५॥ 'श्रीराम! इस वनमें थोड़ी ही दूरपर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि नियमपूर्वक निवास करते हैं। वे ही आपका कल्याण ( आपके लिये स्थान आदिका प्रबन्ध ) करेंगे॥

#### सुतीक्ष्णमभिगच्छ त्वं शुचौ देशे तपस्विनम्। रमणीये वनोद्देशे स ते वासं विधास्यति॥ ३६॥

'आप इस रमणीय वनप्रान्तके उस पवित्र स्थानमें तपावी सुतीक्षण मुनिके पास चले जाइये। वे आपके निवासस्थानकी व्यवस्था करेंगे॥ ३६॥

## इमां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्रोतामनुत्रज । नदीं पुष्पोडुपवहां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥ ३७॥

'श्रीराम! आप फूलके समान छोटी-छोटी डोंगियोंसे पार होने योग्य अथवा पुष्पमयी नौकाको बहानेवाली इस मन्दाकिनी नदीके स्रोतके विपरीत दिशामें इसीके किनारे-किनारे चले जाइये। इससे वहाँ पहुँच जाइयेगा।। ३७॥

#### एष पन्था नरव्यात्र मुहूर्ते पश्य तात माम्। यावजाहामि गात्राणि जीर्णो त्वचमिवोरगः॥३८॥

'नरश्रेष्ठ ! यही वह मार्ग है, परंतु तात ! दो बड़ी वहीं ठहरिये और जबतक पुरानी केंचुलका त्याग करनेवाले सर्पकी भाँति मैं अपने इन बराजीर्ण अङ्गोंका त्याग न कर दूँ, तबतक मेरी ही ओर देखियें ॥ ३८ ॥

#### ततोऽिंन स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्। शरभङ्गो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्॥ ३९॥

यों कहकर महातेजस्वी शरभङ्ग मुनिने विधिवत् अग्निकी स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मन्त्रोच्चारणपूर्वक वीकी आहुति देकर वे स्वयं भी उस अग्निमें प्रविष्ट हो गये॥

#### तस्य रोमाणि केशांश्च तदा विद्वर्महात्मनः। जीणीं त्वचं तदस्थीनि यच मांसं च शोणितम् ॥४०॥

उस समय अग्निने उन महात्माके रोम, केश, जीर्ण त्वचा, हड्डी, मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया॥

#### स च पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत । उत्थायाग्निचयात् तस्माच्छरभङ्गो व्यरोचत ॥ ४१ ॥

वे शरभङ्ग मुनि अग्नितुल्य तेजस्वी कुमारके रूपमें प्रकट हो गये और उस अग्निराशिसे ऊपर उठकर बड़ी शोभा पाने छगे ॥ ४१ ॥

#### स लोकानाहिताग्नीनामृषीणां च महात्मनाम्। देवानां च व्यतिकस्य ब्रह्मलोकं व्यरोहत ॥ ४२ ॥

वे अग्निहोत्री पुरुषों, महात्मा मुनियों और देवताओं के भी लोकोंको लाँघकर ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे ॥ ४२ ॥ स पुण्यकमी भुत्रने द्विजर्षभः पितामहं सानुचरं दद्शे ह । पितामहश्चापि समीक्ष्य तं द्विजं

ननन्द् सुस्वागतिमत्युवाच ह ॥ ४३ ॥ तुम्हारा ग्रुम स्वागत है' ॥ ४३ ॥ इत्या र्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५ ॥

# षष्ठः सर्गः

वानप्रस्य मुनियोंका राक्षसोंके अत्याचारसे अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना

शरभङ्गे दिवं प्राप्ते मुनिसङ्घाः समागताः। अभ्यगच्छन्तकाकुत्स्थं रामंज्विहततेजसम्॥ १॥

शरभङ्ग मुनिके ब्रह्मलोक चले जानेपर प्रज्वलित तेजवाले ककुत्स्यवंशी श्रीरामचन्द्रजीके पास बहुत-से मुनियोंके समुदाय पधारे ॥ १ ॥

वैद्यानसा वाळि विर्याः सम्प्रक्षाळा मरीचिपाः ।
अञ्मकुटाश्च वहवः पत्राहाराश्च तापसाः ॥ २ ॥
दन्तोळू खळिनश्चेव तथैवोन्मज्जकाः परे ।
गात्रशच्या अञ्चयाश्च तथैवानवकाशिकाः ॥ ३ ॥
मुनयः सळिळाहारा वायुभश्चास्तथापरे ।
आकाशिनळ्याञ्चेव तथा स्थण्डिळशायिनः ॥ ४ ॥
तथोर्ध्ववासिनो दान्तास्तथाऽऽर्द्रपटवाससः ।
सजपश्च तपोनिष्ठास्तथा पञ्चतपोऽन्विताः ॥ ५ ॥

उत्तमं वैखानंस, वालखिंत्य, सम्प्रश्लील, मरीचिंप, बहु-संख्यक अदमें कुट, पत्राहीर, दन्तीलूखँली, उन्में जक, गात्रशेय्य, अश्य, अनवकाशिक, सल्लिलाहार, वायुभक्ष, आकाश-निलय, स्थण्डिलशायी, ऊर्ध्ववासी, दान्त, आर्द्रपटवासा,

१. ऋषियोंका एक समुराय जो ब्रह्माजीके नखसे उत्पन्न हुआ है। २. ब्रह्माजीके बाल (रोम) से प्रकट हुए महिंपियोंका समूह। ३. जो भोजनके बाद अपने बर्तन थो-पोंछकर रख देते हैं, दूसरे समयके लिये कुछ नहीं बचाते। ४. सूर्य अथवा चन्द्रमाकी किरणोंका पान करके रहनेवाले। ५. कच्चे अन्नको पत्थरसे कूटकर खानेवाले। ६. पत्तोंका आहार करनेवाले। ७. दाँतोंसे ही कखक-का काम लेनेवाले। ८. कण्ठतक पानीमें हुबकर तपस्या करनेवाले। ९. शरीरसे ही श्रय्याका काम लेनेवाले अर्थात् विना बिछौनेके हो भुजापर सिर रखकर सोनेवाले। १०. श्रय्याके साधनोंसे रहित। ११. निरन्तर सत्कर्ममें लगे रहनेके कारण कभी अवकाश न पानेवाले। १२. जल पीकर रहनेवाले। १३. हवा पीकर जीवन-निर्वाह करनेवाले। १४. खुले मैदानमें रहनेवाले। १५. वेदीपर सोनेवाले। १६. पर्वतिशखर आदि ऊचे स्थानोंमें निवास करनेवाले। १६. पर्वतिशखर आदि ऊचे स्थानोंमें निवास करनेवाले। १७. मन और हन्दियोंको चशमें रखनेवाले। १८. सदा

सजप, तपोनिष्ठ और पञ्चामिसेवी—इन सभी श्रेणियोंके तपस्वी मुनि थे॥॥ २-५॥

पुण्यकर्म करनेवाले द्विजश्रेष्ठ शरभङ्गने ब्रह्मलोकमें पार्षदों-

सहित पितामह ब्रह्माजीका दर्शन किया। ब्रह्माजी भी उन

ब्रह्मर्षिको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले-प्महामुने !

सर्वे ब्राह्मचा श्रिया युक्ता दृढयोगसमाहिताः। शरभङ्गाश्रमे राममभिजग्मुश्च तापसाः॥ ६॥

वे सभी तपस्वी ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे और सुदृढ़ योगके अभ्याससे उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब-के-सब द्यारभङ्ग मुनिके आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये॥

अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम्। ऊचुः परमधर्मज्ञमृषिसङ्घाः समागताः॥ ७॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर वे धर्मके ज्ञाता समागत ऋषिसमुदाय उनसे बोले—॥ त्विमक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः।

प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव ॥ ८ ॥

'रघुनन्दन ! आप इस इक्ष्वाकुवंशके साथ ही समस्त
भूमण्डलके भी खामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं ।
जैसे इन्द्र देवताओंके रक्षकहैं, उसी प्रकार आप मनुष्यलोककी

रक्षा करनेवाले हैं॥ ८॥

विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च। पितृवतत्वं सत्यं च त्विय धर्मश्च पुष्कलः॥ ९॥

'आप अपने यश और पराक्रमसे तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। आपमें पिताकी आशाके पालनका व्रतः सत्य भाषण तथा सम्पूर्ण धर्म विद्यमान हैं॥ ९॥

त्वामासाद्य महात्मानं घर्मज्ञं धर्मवत्सलम् । अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमर्हसि ॥ १० ॥

'नाथ ! आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आये हैं; इसीलिये ये स्वार्थकी बात

भीगे कपड़े पहननेवाले । १९. निरन्तरं जप करनेवाले । २०. तपस्था अथवा परमात्मतत्त्वके बिचारमें स्थित रहनेवाले । २१. गर्मी-की मौसममें जपरसे सूर्यका और चारों ओरसे अग्निका ताप संहन करनेवाले ।

निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिये हमें क्षमा करना चाहिये॥ १०॥

अधर्मः सुमहान् नाथ भवेत् तस्य तु भूपतेः। यो हरेद् वलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत्॥ ११॥

'स्वामिन्! जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग करके रूपमें ले ले और पुत्रकी भाँति प्रजाकी रक्षा न करें। उसे महान् अधर्मका भागी होना पड़ता है।। ११॥

युआनः स्वानिव प्राणान् प्राणेरिष्टान् सुतानिव। नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः ॥१२॥ प्राप्नोति शाश्वतीं राम कीर्तिं स बहुवार्षिकीम्। ब्रह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते॥१३॥

भीराम ! जो भूपाल प्रजाकी रक्षाके कार्यमें संलग्न हो अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब लोगोंको प्राणोंके समान अथवा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रोंके समान समझकर सदा सावधानीके साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षोंतक स्थिर रहनेवाली अक्षय कीर्ति पाता है और अन्तमें ब्रह्मलोकमें जाकर वहाँ भी विशेष सम्मानका भागी होता है ॥ १२-१३॥

यत् करोति परं धर्मं मुनिर्मूलफलाशनः। तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षतः॥ १४॥

(राजाके राज्यमें मुनि फल-मूलका आहार करके जिस उत्तम धर्मका अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्मके अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेवाले उस राजाको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥

सोऽयं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान् । त्वन्नाथोऽनाथवद् राम राक्षसैर्हन्यते भृशम् ॥ १५॥

भीराम ! इस वनमें रहनेवाला वानप्रस्थ महात्माओंका यह महान् समुदाय, जिसमें ब्राह्मणोंकी ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसोंके द्वारा अनाथकी तरह मारा जा रहा है—इस मुनि-समुदायका बहुत अधिक मात्रामें संहार हो रहा है ॥ १५॥

पहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम् । हतानां राक्षसैघोरिर्वहूनां बहुधा वने ॥ १६ ॥

'आइये, देखिये, ये भयंकर राक्षसींद्वारा बारंबार अनेक प्रकारसे मारेगये बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियोंके द्यारीर (द्यव या कंकाल) दिखायी देते हैं ॥ १६॥

पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि । चित्रकृटालयानां च क्रियते कदनं महत्॥ १७॥

प्यत्या सरोबर और उसके निकट बहनेवाली तुङ्गभद्रा नदीके तटपर जिनका निवास है, जो मन्दाकिनीके किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूटपर्वतके किनारे अपना निवासस्थान

बना लिया है, उन सभी ऋषि-महर्षियोंका राक्षसोंद्वारा महान् संहार किया जा रहा है।। १७॥

एवं वयं न मृष्यामो विषकारं तपस्विनाम्। क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीमकर्मभिः॥ १८॥

'इन भयानक कर्म करनेवाले राक्षसोंने इस वनमें तपस्वी मुनियोंका जो ऐसा भयंकर विनाशकाण्ड मचा रखा है, वह हमलोगोंसे सहा नहीं जाता है ॥ १८॥

ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः। परिपालय नो राम वध्यमानान् निशाचरैः॥ १९॥

'अतः इन राक्षसोंसे बचनेके लिये शरण लेनेके उद्देश्यसे इम आपके पास आये हैं। श्रीराम! आप शरणा-गतवत्सल हैं, अतः इन निशाचरोंसे मारे जाते हुए इम मुनियोंकी रक्षा की जिये।। १९॥

परा त्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते । परिपालय नः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज ॥ २० ॥

'वीर राजकुमार ! इस भूमण्डलमें हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखायी देता । आप इन राक्षसोंसे हम सबको बचाइये' ॥ २०॥

एतच्छुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्। इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः॥ २१॥

तपस्यामें लगे रहनेवाले उन तपस्वी मुनियोंकी ये बातें मुनकर ककुत्स्थकुलभूषण धर्मात्मा श्रीरामने उन सबसे कहा—॥ २१॥

नैवमर्दथ मां वकुमाश्राप्योऽहं तपस्विनाम्। केवलेन स्वकार्येण प्रवेष्टन्यं वनं मया॥ २२॥

'मुनिवरो ! आपलोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें । मैं तो तपस्वी महात्माओंका आज्ञापालक हूँ । मुझे केवल अपने ही कार्यसे वनमें तो प्रवेश करना ही है ( इसके साथ ही आपलोगोंकी सेवाका सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जायगा ) ॥ २२॥

विष्रकारमपाकष्टं राक्षसैर्भवतामिमम्। पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोऽहमिदं वनम्॥ २३॥

'राक्षसोंके द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुँच रहा है, इसे दूर करनेके लिये ही मैं पिताके आदेशका पालन करता हुआ इस बनमें आया हूँ ॥ २३ ॥

भवतामर्थसिद्धवर्थमागतोऽहं यहच्छया। तस्य मेऽयंवने वासो भविष्यति महाफलः॥ २४॥

'आपलोगोंके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये में दैवात् यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवाका अवसर मिलनेसे मेरे लिये यह वनवास महान् फलदायक होगा॥ २४॥ तपस्विनां रणे शत्रुन् हन्तु मिच्छामि राक्षसान्। पद्यन्तु वीर्यमृषयः सम्रातुमें तपोधनाः॥ २५॥

'तपोधनो ! मैं तपस्वी मुनियोंसे शत्रुता रखनेवाले उन राक्षसींका युद्धमें संहार करना चाहता हूँ । आप सब महर्षि भाईसहित मेरा पराक्रम देखें' ॥ २५॥

द्त्वा वरं चापि तपोधनानां धर्मे धृतातमा सह छक्ष्मणेन। तपोधनैश्चापि सहार्यदत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः॥ २६॥

इस प्रकार उन तपोधनोंको वर देकर धर्ममें मन लगानेवाले तथा श्रेष्ठ दान देनेवाले वीर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके पास गये॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ॥ ६॥

# सप्तमः सर्गः

सीता और भ्रातासहित श्रीरामका सुतीक्ष्णके आश्रमपर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना

रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परंतपः। सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह तैर्द्विजैः॥ १॥

शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणोंके साथ सुतीक्ष्ण सुनिके आश्रमकी ओर चले॥ १॥

स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीत्वी बहुदकाः। ददर्श विमलं शैलं महामेरुमिवोन्नतम्॥ २॥

वे दूरतकका मार्ग तै करके अगाध जलसे भरी हुई बहुत-सी नदियोंको पार करते हुए जब आगे गये, तब उन्हें महान् मेरुगिरिके समान एक अत्यन्त ऊँचा पर्वत दिखायी दिया, जो बड़ा ही निर्मल था।। २।।

ततस्तिदिक्ष्वाकुवरौ सततं विविधेर्द्धमैः। काननं तौ विविशातुः सीतया सह राघवौ ॥ ३ ॥

वहाँसे आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बन्धु सीताके साथ नाना प्रकारके वृक्षोंसे भरे हुए एक बनमें पहुँचे ॥ ३॥

प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमम्। ददर्शाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम्॥ ४॥

उस घोर वनमें प्रविष्ट हो श्रीरघुनाथ जीने एकान्त स्थानमें एक आश्रम देखा, जहाँके वृक्ष प्रचुर फल-फूलोंसे लदे हुए थे। इधर-उधर टॅंगे हुए चीर वस्त्रोंके समुदाय उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे॥ ४॥

तत्र तापसमासीनं मलवङ्कत्रधारिणम्। रामः सुतीक्ष्णं विधिवत् तपोधनमभाषत ॥ ५ ॥

वहाँ आन्तरिक मलकी शुद्धिके लिये पद्मासन बारण किये सुतीक्ष्ण सुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे। श्रीरामने उन तपोधन मुनिके पास विधिवत् जाकर उनसे इस प्रकार कहा—॥ ५ ॥

रामोऽहमस्मि भगवन् भवन्तं द्रष्टुमागतः। तन्माभिवद् धर्मञ्च महर्षे सत्यविक्रम॥६॥

'सत्यपराक्रमी धर्मज्ञ महर्षे ! भगवन् ! मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिये' ॥ ६॥

स निरीक्ष्य ततो घीरो रामं धर्मभृतां वरम् । समाश्ठिष्य च वाहुभ्यामिदं वचनमञ्ज्ञीत् ॥ ७ ॥

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान् श्रीरामका दर्शन करके धीर महर्षि मुतीक्ष्णने अपनी दोनों मुजाओं से उनका आलिङ्गन किया और इस प्रकार कहा—॥ ७॥

खागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतां वर। आश्रमोऽयं त्वयाऽऽकान्तः सनाथ इव साम्प्रतम्॥८॥

'सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ रघुकुलभूषण श्रीराम! आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करनेसे यह आश्रम सनाथ हो गया॥ ८॥

प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहेऽहं महायशः। देवलाकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले॥ ९॥

'महायशस्त्री बीर ! मैं आपकी ही प्रतीक्षामें था, इसी-लिये अवतक इस पृथ्वीपर अपने शरीरको त्यागकर मैं यहाँसे देवलोक (ब्रह्मधाम ) में नहीं गया ॥ ९॥

चित्रकूटमुपादाय राज्यश्रष्टांऽसि मे श्रुतः। इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतकतुः॥ १०॥

भीने सुना था कि आप राज्यसे भ्रष्ट हो चित्रकृट पर्वतपर आकर रहते हैं। काकृत्स्य ! यहाँ सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले देवराज इन्द्र आये थे॥ १०॥ उपागम्य च मे देवो महादेवः सुरेश्वरः। सर्वोह्णोकाञ्जितानाह मम पुण्येन कर्मणा॥११॥

'वे महान् देवता देवेश्वर इन्द्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि 'तुमने अपने पुण्यकर्मके द्वारा समस्त ग्रुम लोकोंपर विजय पायी है' ॥ ११॥

तेषु देवर्षिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया। मत्मसादात् सभार्यस्त्वं विहरस्य सलक्ष्मणः॥ १२॥

'उनके कथनानुसार मैंने तपस्यासे जिन देवर्षिसेवित लोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकोंमें आप सीता और लक्ष्मणके साथ विद्यार करें। मैं बड़ी प्रसन्नताके साथ वे सारे लोक आपकी सेवामें समर्पित करता हूँ'।। १२॥

तमुत्रतपसं दीप्तं महर्षि सत्यवादिनम्। प्रत्युवाचात्मवान् रामो ब्रह्माणमिव वासवः॥ १३॥

जैसे इन्द्र ब्रह्माजीसे बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्रीरामने उन उग्र तपस्थावाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षिको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १३॥

अहमेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान् महामुने। आवासं त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिह कानने॥ १४॥

'महामुने ! वे लोक तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊँगा, इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वनमें अपने ठहरनेके लिये कहाँ कुटिया बनाऊँ ? ॥ १४ ॥

भवान् सर्वत्र कुशलः सर्वभूतिहते रतः। आख्यातं शरभङ्गेन गौतमेन महात्मना ॥ १५॥

'आप समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर तथा इहलोक और परलोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपृण हैं, यह बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा शरभङ्गने कही थीं'॥१५॥

पवमुक्तस्तु रामेण महर्षिलींकविश्वतः। अत्रवीनमधुरं वाक्यं हर्षेण महता युतः॥१६॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐशा कहनेपर उन लोकविख्यात महर्षिने बड़े हर्षके साथ मधुर वाणीमें कहा—॥ १६॥ अयमेवाश्रमा राम गुणवान् रम्यतामिति। ऋषिसंघानुचरितः सदा मूलफरुँर्युतः॥ १७॥

'श्रीराम! यही आश्रम सब प्रकारसे गुणवान् ( सुविधा-जनक ) है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिये। यहाँ ऋषियोंका समुदाय सदा आता-जाता रहता है और फल-मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं॥ १७॥ इममाश्रममागम्य मृगसंघा महीयसः। अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाकुतोभयाः॥ १८॥

'इस आश्रमपर बड़े-बड़े मृगोंके झुंड आते और अपने रूप, कान्ति एवं गतिसे मनको छुभाकर किसीको कष्ट दिये विना ही यहाँसे छौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसीसे कोई भय नहीं प्राप्त होता है॥ १८॥

नान्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्योऽन्यत्र विद्धि वै। तच्छुत्वा वचनं तस्य महर्षेर्त्रक्ष्मणायजः॥१९॥ उवाच वचनं धीरो विगृह्य सहारं धनुः।

'इस आश्रममें मृगोंके उपद्रवके सिवा और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चितरूपसे जान लें।' महर्षिका यह वचन सुनकर लक्ष्मणके बड़े भाई धीर-वीर भगवान् श्रीरामने हाथमें धनुष-वाण लेकर कहा—॥ १९६॥

तानहं सुमहाभाग मृगसंघान् समागतान् ॥ २०॥ हन्यां निश्चितधारेण शरेणानतपर्वणा। भवांस्तत्राभिषज्येतकिं स्यात् कृच्छूतरं ततः ॥ २१॥

'महाभाग ! यहाँ आये हुए उन उपद्रवकारी मृग-समूहोंको यदि मैं झुकी हुई गाँठ और तीखी घारवाले बाजसे मार डालूँ तो इसमें आपका अपमान होगा । यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्टकी बात मेरे लिये और क्या हो सकती है ! ॥ २०-२१ ॥

एतसिन्नाश्रमे वासं चिरंतु न समर्थये। तमेवमुक्त्वोपरमं रामः संध्यामुपागमत्॥ २२॥

'इसलिये मैं इस आश्रममें अधिक समय नहीं निवास करना चाहता।' मुनिसे ऐसा कहकर मौन हो श्रीरामचन्द्रजी संध्योपासना करने चले गये॥ २२॥

अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकरूपयत् । सुतीक्ष्णस्याश्चमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च ॥ २३ ॥

सायंकालकी संध्योपासना करके श्रीरामने सीता और लक्ष्मणके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके उस रमणीय आश्रममें निवास किया ॥ २३॥

> ततः शुभं तापसयोग्यमन्तं स्वयं सुनीक्षणः पुरुषर्षभाभ्याम् । ताभ्यां सुसत्कृत्य दद्दीमहात्मा संध्यानिवृत्तौ रज्ञनीं समीक्ष्य ॥ २४ ॥

संध्याका समय बीतनेपर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्णने स्वयं ही तपस्त्री जनोंके सेवन करने योग्य ग्रुम अन्न ले आकर उन दोनों पुरुषशिरोमणि बन्धुओंको बड़े सत्कारके साथ अर्पित किया ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तमः सर्गः॥ ७॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सातवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७ ॥

# अष्टमः सर्गः

# प्रातःकाल सुतीक्ष्णसे विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण, सीताका वहाँसे प्रस्थान

रामस्तु सहसौिमित्रिः सुतीक्ष्णेनाभिपृजितः। परिणाम्य निशां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत॥ १॥

सुतीक्ष्णके द्वारा भलीभाँति पूजित हो लक्ष्मणसिहत श्रीराम उनके आश्रममें ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे ॥१॥

उत्थाय च यथाकालं राघवः सह सीतया।
उपस्पृदय सुरातिन तोयेनोत्पलगन्धिना॥ २॥
अथ तेऽिंन सुरांश्चेव वैदेही रामलक्ष्मणौ।
काल्यं विधिवद्भयच्यं तपस्विदारणे वने॥ ३॥
उद्दयन्तं दिनकरं दृष्ट्वा विगतकल्पणाः।
सुतीक्ष्णमभिगम्येदं इलक्ष्णं वचनमञ्जवन्॥ ४॥

सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मणने ठीक समयसे उठकर कमलकी सुगन्धसे सुवासित परम शीतल जलके द्वारा स्नान किया। तदनन्तर उन तीनोंने ही मिलकर विधिपूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनोंके आश्रयभूत वनमें उदित हुए सूर्यदेवका दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण सुनिके पास गये और यह मधुर बचन बोले—॥ २-४॥

सुखोषिताः सा भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः । आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति नः ॥ ५ ॥

'भगवन्! आपने पूजनीय होकर भी हमलोगोंकी पूजा की है। हम आपके आश्रममें बड़े सुखसे रहे हैं। अब हम यहाँसे जायँगे, इसके लिये आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलनेके लिये जल्दी मचा रहे हैं॥ ५॥

त्वरामहे वयं द्रष्टुं कृत्स्नमाश्रममण्डलम्। ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम्॥६॥

'हमलोग दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले पुण्यात्मा ऋषियोंके सम्पूर्ण आश्रममण्डलका दर्शन करनेके लिये उतावले हो रहे हैं ॥ ६ ॥

अभ्यनुबातुमिच्छामः सहैभिर्मुनिपुंगवैः। धर्मनित्यैस्तपोदान्तैर्विशिखैरिव पावकैः॥ ७॥

'अतः हमारी इच्छा है कि आप धूमरहित अग्निके समान तेजस्वी, तपस्याद्वाग इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले तथा नित्य-घर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियोंके साथ यहाँसे जानेके लिये हमें आज्ञा दें॥ ७॥

अविषद्यानपो यावत् सूर्यो नातिविराजते । अमार्गेणागतां लक्ष्मीं प्राप्येवान्वयवर्जितः ॥ ८ ॥ ताविद्च्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणौ मुनेः। ववन्दे सहसौमित्रिः सीतया सह राघवः॥ ९ ॥

'जैसे अन्यायसे आयी हुई सम्पत्तिको पाकर किसी नीच कुलके मनुष्यमें असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्यदेव जबतक असह्य ताप देनेवाले होकर प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित न होने लगें, उसके पहले ही हम यहाँसे चल देना चाहते हैं।' ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीतासहित श्रीरामने मुनिके चरणोंकी वन्दना की ॥ ८-९॥

तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपुंगवः। गाढमाश्चिष्य सस्नेद्दमिदं वचनमञ्जवीत्॥ १०॥

अपने चरणोंका स्पर्श करते हुए श्रीराम और लक्ष्मण-को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्णने कसकर हृदयसे लगा लिया और बड़े स्नेहसे इस प्रकार कहा—॥ १०॥

अरिष्टं गच्छ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह । सीतया चानया सार्धे छाययेवानुवृत्तया ॥ ११ ॥

श्रीराम ! आप छायाकी भाँति अनुसरण करनेवाली इस धर्मपरनी सीता तथा सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ यात्रा कीजिये । आपका मार्ग विष्न-बाधाओंसे रहित परम मङ्गलमय हो ॥ ११ ॥

पश्याश्रमपदं रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम् । एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम् ॥ १२ ॥

'वीर ! तपस्यासे शुद्ध अन्तः करणवाले दण्डकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियोंके रमणीय आश्रमोंका दर्शन कीजिये ॥

सुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च । प्रशस्तमृगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च ॥ १३ ॥

'इस यात्रामें आप प्रचुर फल-मूलोंसे युक्त तथा फूलोंसे सुशोभित अनेक वन देखेंगे; वहाँ उत्तम मृगोंके द्यंड विचरते होंगे और पक्षी शान्तभावसे रहते होंगे ॥ १३ ॥

फुल्लपङ्कजखण्डानि प्रसन्नसिल्लानि च। कारण्डवविकीर्णानि तटाकानि सरांसि च॥ १४॥

'आपको बहुत-से ऐसे तालाब और सरोवर दिखायी देंगे, जिनमें प्रफुल्ल कमलोंके समृह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारण्डव आदि जलपक्षी सब ओर फैल रहे होंगे॥ १४॥

द्रक्ष्यसे दृष्टिरम्याणि गिरिप्रस्रवणानि च । रमणीयान्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च ॥१५।

ंनेत्रोंको रमणीय प्रतीत होनेवाले पहाड़ी झरनों और मोरोंकी मीठी बोलीसे गूँजती हुई सुरम्य वनस्थलियोंको भी आप देखेंगे॥ १५॥ गम्यतां वत्स सौमित्रे भवानपि च गच्छतु। आगन्तस्यं च ते हृष्ट्या पुनरेवाश्चमं प्रति॥१६॥

'श्रीराम ! जाइये, वत्स सुमित्राकुमार ! तुम भी जाओ । दण्डकारण्यके आश्रमोंका दर्शन करके आपलोगोंको फिर इसी आश्रममें आ जाना चाहिये' ॥ १६ ॥

एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा काकुत्स्थः सहरुक्ष्मणः। प्रदक्षिणं मुर्नि कृत्वा प्रस्थातुमुपचकमे॥१७॥

उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने 'बहुत अच्छा' कहकर मुनिकी परिक्रमा की और वहाँसे प्रस्थान करनेकी तैयारी की ॥ १७ ॥

ततः शुभतरे तूणी धनुषी चायतेक्षणा। ददौ सीता तयोभीत्रोः खड्गौ च विमठौ ततः॥ १८॥ तदनन्तर विशाल नेत्रींवाली सीताने उन दोनों भाइयोंके हाथमें दो परम सुन्दर त्णीर, धनुष और नमचमाते हुए खड़ प्रदान किये ॥ १८॥

आवध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । निष्कान्तावाश्रमाद् गन्तुमुभौ तौरामलक्ष्मणौ ॥१९॥

उन सुन्दर त्णीरोंको पीठपर बाँघकर टंकारते हुए धनुषोंको हाथमें ले वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण आश्रमसे बाहर निकले॥ १९॥

शीव्रं तौ रूपसम्पन्नावनुज्ञातौ महर्षिणा। प्रस्थितौ धृतचापासी सीतया सह राघवौ॥२०॥

वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान् थे, उन्होंने खड़ा और धनुष धारण करके महर्षिकी आज्ञा ले सीताके साथ शीघ्र ही वहाँसे प्रस्थान किया ॥ २०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें आठवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ८ ॥

नवमः सर्गः

सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोंको न मारने और अहिंसा-धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध

सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्। हृद्यया स्निग्धया वाचा भर्तारमिदमत्रवीत्॥ १॥

सुतीक्ष्णकी आज्ञा लेकर वनकी ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रघुकुलनन्दन श्रीरामसे सीताने रनेहभरी मनोहर वाणीमें इस प्रकार कहा — ॥ १ ॥

अधर्मे तु सुस्क्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान्। निवृत्तेन च शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह॥ २॥

'आर्यपुत्र ! यद्यपि आप महान् पुरुष हैं तथापि अत्यन्त सूक्ष्म विधिने विचार करनेपर आप अधर्मको प्राप्त हो रहे हैं । जब कामजनित व्यसनसे आप सर्वथा निवृत्त हैं। तब यहाँ इस अधर्मसे भी बच सकते हैं॥ २॥

त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत । मिथ्यावाक्यं तु परमं तस्माद् गुरुतरावुभौ ॥ ३ ॥ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता। मिथ्यावाक्यं न ते भृतं न भविष्यति राधव ॥ ४ ॥

'इस जगत्में कामसे उत्पन्न होनेवाले तीन ही व्यसन होते हैं। मिथ्याभाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी दो व्यसन और हैं—परस्त्रीगमन और बिना वैरके ही दूसरोंके प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। रघुनन्दन! इनमेंसे मिथ्या-भाषणरूप व्यसन तो न आपमें कभी हुआ है और न आगे होगा ही।। ३-४।।

कुतोऽभिलवणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम् । तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत् ते कदाचन ॥ ५ ॥ मनस्यपि तथा राम न चैतद् विद्यते कचित्। स्वदारनिरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज ॥ ६ ॥ धर्मिष्ठः सत्यसंधश्च पितुर्निर्देशकारकः। त्विय धर्मश्च सत्यं च त्विय सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ ७ ॥

'परस्त्रीविषयक अभिलाषा तो आपको हो ही कैसे सकती है ? नरेन्द्र ! धर्मका नाश करनेवाली यह कुस्सित इच्छा न आपके मनमें कभी हुई थी, न है और न भविष्यमें कभी होनेकी सम्भावना ही है। राज्युमार श्रीराम ! यह दोष तो आपके मनमें भी कभी उदिन नहीं हुआ है। (फिर वाणी और कियामें कैसे आ सकता है ?) आप सदा ही अपनी धर्मपत्नीमें अनुरक्त रहनेवाले, धर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिश्च तथा पिताकी आशाका पालन करनेवाले हैं। आपमें धर्म और सत्य दोनोंकी स्थिति है। आपमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।

तच्च सर्वे महाबाहो शक्यं वोहुं जितेन्द्रियैः। तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभद्र्शन ॥ ८॥

'महाबाहो ! जो लोग जितेन्द्रिय हैं, वे सदा सत्य और धर्मको पूर्णरूपसे धारण कर सकते हैं । ग्रुभदर्शी महापुरुष ! आपकी जितेन्द्रियताको में अच्छी तरह जानती हूँ ( इसीलिये मुझे विश्वास है कि आपमें पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते ) ।। ८ ।।

तृतीयं यदिदं रौद्रं परप्राणाभिहिंसनम्। निर्वेरं क्रियते मोहात् तच ते समुपस्थितम्॥ ९॥ भरंतु दूसरोंके प्राणोंकी हिंसारूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोइवश बिना वैर-बिरोधके भी किया करते हैं। वहीं दोष आपके सामने भी उपस्थित है।। ९।।

प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्। ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्॥ १०॥

'वीर ! आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोंकी रक्षाके लिये युद्धमें राक्षसोंका वध करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १० ॥ प्तिन्निमित्तं च वनं दण्डका इति विश्वनम् । प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृतवाणशरासनः ॥ ११ ॥

'इसीके लिये आप भाईके साथ घनुष-बाण लेकर दण्ड-कारण्यके नामसे विख्यात वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं ॥११॥

ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्या मम चिन्ताकुलं मनः। त्वद्वृत्तं चिन्तयन्त्या वै भवेत्रिःश्रेयसं हितम्।१२।

'अतः आपको इस घोर कर्मके लिये प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा-पालनरूप व्रतका विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो ?॥ १२॥

निह मे रोचते वीर गमनं दण्डकान् प्रति। कारणं तत्र वक्ष्यामि वदन्त्याः श्रूयतां मम॥ १३॥

'वीर ! मुझे इस समय आपका दण्डकारण्यमें जाना अञ्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है—यह बता रही हुँ; आप मेरे मुँहसे सुनिये॥ १३॥

त्वं हि बाणधनुष्पाणिर्भात्रा सह वनं गतः। दृष्ट्रा वनचरान् सर्वान् कचित् कुर्याः शरव्ययम्॥

. 'आप हाथमें घनुष-बाण लेकर अपने भाईके साथ वनमें आये हैं। सम्भव है, समस्त वनचारी राक्षसोंको देखकर कदाचित् आप उनके प्रति अपने बाणोंका प्रयोग कर बैठें।।

क्षत्रियाणामिह् धनुर्हुताशस्येन्धनानि च । समीपतः स्थितं तेजोबलमुच्छ्यते भृशम् ॥ १५ ॥

'जैसे आगके समीप रखे हुए ईंधन उसके तेजरूप बल-को अत्यन्त उदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोंके पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रतापको उद्घोधित कर देता है ॥ १५ ॥

पुरा किल महाबाहो तपसी सत्यवाञ्छुचिः। कस्मिश्चिदभवत् पुण्ये वने रतमृगद्विजे॥१६॥

'महाबाहो ! पूर्वकालकी बात है, किसी पवित्र वनमें, जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनन्दसे रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे ॥ १६ ॥

तस्यैव तपसो विष्नं कर्तुमिन्द्रः शचीपतिः। सङ्गपाणिरथागच्छदाश्रमं भटरूपधृक्॥१७॥

'उन्हींकी तपस्यामें विध्न डालनेके लिये राचीपति इन्द्र

किसी योद्धाका रूप धारण करके हाथमें तलवार लिये एक दिन उनके आश्रमपर आये॥ १७॥ तिस्मस्तदाश्रमपदे निहितः खङ्ग उत्तमः। स न्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपस्ति तिष्ठतः॥ १८॥

'उन्होंने मुनिके आश्रममें अपना उत्तम खड़ रख दिया। पवित्र तपस्यामें लगे हुए मुनिको घरोहरके रूपमें वह खड़ दे दिया॥ १८॥

स तच्छस्त्रमनुप्राप्य न्यासरक्षणतत्परः। वने तु विचरत्येव रक्षन् प्रत्ययमात्मनः॥१९॥

'उस शस्त्रको पाकर मुनि उस घरोहरकी रक्षामें लग गये। वे अपने विश्वासकी रक्षाके लिये वनमें विचरते समय भी उसे साथ रखते थे।। १९॥

यत्र गच्छन्युपादातुं मूलानि च फलानि च । न विना याति तं खड्गं न्यासरक्षणतत्परः ॥ २० ॥

'धरोहरकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले वे मुनि फल-मूल लानेके लिये जहाँ-कहीं भी जाते। उस खड़को साथ लिये बिना नहीं जाते थे ॥ २०॥

नित्यं शस्त्रं परिवहन् क्रमेण स तपोधनः। चकार रौद्रीं स्वां बुद्धि त्यक्त्वा तपित निश्चयम्॥

'तप ही जिनका घन थाः उन मुनिने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहनेके कारण क्रमशः तपस्याका निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धिको क्रूरतापूर्ण बना लिया ॥ २१॥

ततः स रौद्राभिरतः प्रमत्तोऽधर्मकर्षितः। तस्य शस्त्रस्य संवासाज्ञगाम नरकं मुनिः॥२२॥

'फिर तो अधर्मने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश गैद्र-कर्ममें तत्पर हो गये और उस शस्त्रके सहवास-से उन्हें नरकमें जाना पड़ा ॥ २२॥

एवमेतत् पुरावृत्तं शस्त्रसंयोगकारणम्। अग्निसंयोगवद्धेतुः शस्त्रसंयोग उच्यते॥२३॥

'इस प्रकार शस्त्रका संयोग होनेके कारण पूर्वकालमें उन तपस्वी मुनिको ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आगका संयोग ईंघनोंको जलानेका कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रोंका संयोग शस्त्रधारीके हृदयमें विकारका उत्पादक कहा गया है।

स्नेहाच बहुमानाच स्मारये त्वां तु शिक्षये ! न कथंचन सा कार्या गृहीतधनुषा त्वया ॥ २४ ॥ बुद्धिवैरं विना हन्तुं राक्षसान् दण्डकाश्रितान् । अपराधं विना हन्तुं लोको वीर न मंस्यते ॥ २५ ॥

भीरे मनमें आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटनाकी याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैरके ही दण्डकारण्यवासी राक्षसोंके वधका विचार नहीं करना चाहिये। वीरवर ! विना अपराधके ही किसीको मारना संसारके लोग अच्छा नहीं समझेंगे ॥२४-२५॥

क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनाम् । धनुषा कार्यमेतावदार्तानामभिरक्षणम् ॥ २६ ॥

'अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले क्षत्रिय वीरोंके लिये वनमें भनुष धारण करनेका इतना ही प्रयोजन है कि वे संकटमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा करें॥

क च शस्त्रं क च वनं क च क्षात्रं तपः क च । व्याविद्धिमिद्मसाभिदेशधर्मस्तु पूज्यताम् ॥ २७ ॥ • 'कहाँ शस्त्र-धारण और कहाँ वनवास ! कहाँ क्षत्रियका

हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियोंपर दया करनारूप तप—ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हमलोगोंको देशधर्मका ही आदर करना चाहिये ( इस समय हम तपोवन-रूप देशमें निवास करते हैं। अतः यहाँके अहिंसामय धर्मका पालन करना ही हमारा कर्तव्य है )॥ २७॥

कद्र्यं कलुवा बुद्धिर्जायते शस्त्रसेवनात् । पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षत्रधर्मं चरिष्यसि ॥ २८ ॥

'केवल रास्त्रका सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृपण पुरुषोंके समान कलुषित हो जाती है; अतः आप अयोध्यामें चलनेपर ही पुनः क्षात्रधमंका अनुष्ठान कीजियेगा॥ २८॥

अक्षया तु भवेत् प्रीतिः श्वश्रूश्वशुरयोर्मम । यदि राज्यं हि संन्यस्य भवेस्त्वं निरतो मुनिः ॥२९॥

'राज्य त्यागकर वनमें आ जानेपर यदि आप मुनि-वृत्तिसे ही रहें तो इससे मेरी सास और श्वग्नुरको अक्षय प्रसन्नता होगी ॥ २९॥ धर्मादर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम्। धर्मेण लभते सर्वे धर्मसारमिदं जगत्॥ ३०॥

'धर्मसे अर्थ प्राप्त होता है, धर्मसे सुखका उदय होता है और धर्मसे ही मनुष्य सब कुछ पा छेता है। इससंसारमें धर्म ही सार है ॥ ३०॥

आत्मानं नियमैस्तैस्तैः कर्षयित्वा प्रयत्नतः। प्राप्तये निपुणैर्धमों न सुखाल्लभते सुखम्॥ ३१॥

'चतुर मनुष्य भिन्न-भिन्न वानप्रस्थोचित नियमोंके द्वारा अपने शरीरको क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्मका सम्पादन करते हैं; क्योंकि सुखदायक साधनसे सुखके हेतुभृत धर्मकी प्राप्ति नहीं होती है ॥ ३१॥

नित्यं युचिमतिः सौम्य चर धर्मं तपोवने । सर्वे तु विदितं तुभ्यं त्रैलोक्यामपि तत्त्वतः ॥ ३२ ॥

'सौम्य! प्रतिदिन शुद्धचित्त होकर तपोवनमें धर्मका अनुष्ठान कीजिये। त्रिलोकीमें जो कुछ भी है, आपको तो वह सब कुछ यथार्थरूपसे विदित ही है॥ ३२॥

> स्त्रीचापलादेतदुपाहतं मे धर्म च वकुंतव कः समर्थः। विचार्य बुद्धशा तु सहानुजेन यद्रोचते तत् कुरु माचिरेण॥ ३३॥

'मैंने नारीजातिकी स्वाभाविक चपळताके कारण ही आपकी सेवामें ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तवमें आपको धर्मका उपदेश करनेमें कौन समर्थ है! आप इस विषयमें अपने छोटे भाईके साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर छैं। फिर आपको जो ठीक जँचे, उसे ही शीघतापूर्वक करें!। ३३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽरण्यकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाञ्यके अरण्यकाण्डमें नवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९ ॥

# दशमः सर्गः

श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंके वधके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके पालनपर दृढ़ रहनेका विचार प्रकट करना

वाक्यमेतत् तु वैदेह्या व्याहृतं भर्तृभक्तया। श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकीम् ॥१॥

अपने खामीके प्रति भक्ति रखनेवाली विदेहकुमारी सीताकी कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्ममें स्थित रहनेवाले श्रीसमचन्द्रजीने जानकीको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १॥

हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सहशं ववः। कुळं व्यादिशन्या च धर्मन्ने जनकात्मजे॥ २॥ 'देवि ! धर्मको जाननेवाळी जनकिक्षारी! तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसिलये तुमने मेरे हितकी बात कही है। क्षत्रियोंके कुलधर्मका उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है, वह तुम्हारे ही योग्य है॥ २॥

किं जु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयैवोक्तमिदं वचः। श्रत्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति॥ ३॥

'देवि ! मैं तुम्हें क्या उत्तर दूँ, तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रियलोग इसलिये घनुष घारण करते हैं कि किसीको दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े (यदि कोई दुःख या संकटमें पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाय)॥३॥

ते चार्ता दण्डकारण्ये मुनयः संशितव्रताः। मां सीते स्वयमागम्य शरण्यं शरणं गताः॥ ४॥

सीते ! दण्डकारण्यमें रहकर कठोर व्रतका पालन करनेवाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिये मुझे शरणागतवत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आये और शरणागत हुए ॥ ४॥

वसन्तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः। न लगन्ते सुखं भीरु राक्षसैः क्रकर्मभिः॥ ५॥ भक्ष्यन्ते राक्षसैभीमैर्नरमांसोपजीविभिः।

भीद ! सदा ही वनमें रहकर फल-मूलका आहार करनेवाले वे मुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोंके कारण कभी मुख नहीं पाते हैं। मनुष्योंके मांससे जीवननिर्वाह करनेवाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं॥ ५ ।। ते भक्ष्यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः॥ ६॥ अस्मानभ्यवपद्येति मामूचुर्द्विजसत्तमाः।

'उन राक्षसोंके ग्रास बने हुए वे दण्डकारण्यवासी द्विज-श्रेष्ठ मुनि हमलोगोंके पास आकर मुझसे बोले—'प्रभो ! हमपर अनुग्रह कीजिये' ॥ ६ ई ॥

मया तु वचनं श्रुत्वा तेषामेवं मुखाच्च्युतम् ॥ ७ ॥ कृत्वा वचनशुश्रूषां वाक्यमेतदुदाहृतम् ।

'उनके मुखसे निकली हुई इस प्रकार रक्षाकी पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा-पालनरूपी सेवाका विचार मनमें लेकर मैंने उनसे यह बात कही ॥ ७ ई॥

प्रसीदन्तु भवन्तो मे हीरेषा तु ममातुला ॥ ८ ॥ यदीहरीरहं विप्रैहपस्थेयैहपस्थितः । किं करोमीति च मया ब्याहृतं द्विजसनिधी ॥ ९ ॥

भहर्षियो ! आप-जैसे ब्राह्मणोंकी सेवामें मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये, यह मेरे लिये अनुपम लजाकी बात है; अतः आप प्रसन्न हीं । बताइये, में आपलोगोंकी क्या सेवा करूँ ?' यह बात मैंने उन ब्राह्मणोंके सामने कही ॥ ८-९॥

सर्वेरेव समागम्य वागियं समुदाहता। राक्षसेर्देण्डकारण्ये बहुभिः कामरूपिभिः॥ १०॥ अर्दिताः समभूशं राम भवान् नस्तत्र रक्षतु।

'तव उन समीने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनोंमें प्रकट किया—'श्रीराम ! दण्डकारण्यमें इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते हैं । उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुँच रहा है, अतः वहाँ उनके भयसे आप इमारी रक्षा करें ॥ १०५ ॥

होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेषु चानघ॥११॥ धर्षयन्ति सुदुर्धर्षा राक्षसाः पिशिताशनाः।

ंनिष्पाप रघुनन्दन ! अग्निहोत्रका समय आनेपर तथा पर्वके अवसरोंपर ये अत्यन्त दुर्घर्ष मांसमोजी राक्षस हमें घर दवाते हैं ॥ ११६ ॥

राक्षसैर्धर्षितानां च तापसानां तृपखिनाम् ॥ १२ ॥ गति सृगयमाणानां भवान् नः परमा गतिः ।

'राक्षसोंद्वारा आक्रान्त होनेवाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिये कोई आश्रय हूँढ़ते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय हों ॥ १२%॥

कामं तपःप्रभावेण शका हन्तुं निशाचरान् ॥ १३॥ चिरार्जितं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम् । बहुविद्मं तपो नित्यं दुश्चरं चैव राघव ॥ १४॥

ंरघुनन्दन ! यद्यपि हम तपस्याके प्रभावसे इच्छानुसार इन राक्षसोंका वघ करनेमें समर्थ हैं तथापि चिरकाळसे उपार्जित किये हुए तपको खण्डित करना नहीं चाहते हैं; क्योंकि तपमें सदा ही बहुत-से विष्न आते रहते हैं तथा इसका सम्पादन बहुत ही कठिन होता है।।

तेन शापं न मुश्चामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसैः। तद्र्यमानान् रक्षोभिर्दण्डकारण्यवासिभिः॥ १५॥ रक्ष नस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथा हि वयं वने।

'यही कारण है कि राक्षसोंके ग्रास वन जानेपर भी इम उन्हें शाप नहीं देते हैं, इसल्प्रिये दण्डकारण्यवासी निशाचरोंसे पीड़ित हुए इम तापसोंकी माईसहित आप रक्षा करें; क्योंकि इस वनमें अब आप ही हमारे रक्षक हैं' ॥ १५ ई ॥

मया चैतद्वचः श्रुत्वा कात्स्नर्येन परिपालनम् ॥ १६॥ स्रृषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे।

'जनकनिदिनि ! दण्डकारण्यमें ऋषियोंकी यह बात सुनकर मैंने पूर्णरूपसे उनकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा की है ॥ १६६ ॥

संश्रुत्य च न राक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम् ॥ १७ ॥ मुनीनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा ।

'मुनियोंके सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते-जी इस प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूँगा; क्योंकि सत्यका पालन मुझे सदा ही प्रिय है ॥ १७ ई॥

अप्यहं जीवितं जहां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम् ॥ १८॥ न तु प्रतिक्षां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।

सीते ! मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मणका भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञाको, विशेषतः ब्राह्मणोंके लिये की गयी प्रतिज्ञाको मैं कदापि नहीं तोड़ सकता ॥ १८६ ॥

#### तद्वइयं मया कार्यमृषीणां परिपालनम् ॥ १९ ॥ अनुक्तेनापि वैदेहि प्रतिज्ञाय कथं पुनः।

'इसिलये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक कर्तब्य है। विदेहनन्दिनि! ऋषियोंके बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थीं; फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षां कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ ॥ १९६॥

#### मम स्नेहाच सौहार्दादिदमुकं त्वया वचः ॥ २०॥ परितुष्टोऽस्म्यहं सीते न हानिष्टोऽनुशास्यते ।

'सीते! तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इससे में बहुत संतुष्ट हूँ; क्योंकि जो अपना प्रिय न हो, उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता॥ २० ई॥ सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने। सधर्मचारिणी मे त्वं प्राणेभ्योऽपि गरीयसी॥ २१॥

'शोभने ! तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, तुम्हारे कुलके भी सर्वथा अनुरूप है । तुम मेरी सहधर्भिणी हो और मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हो'॥ २१॥

> इत्येवमुक्त्वा वचनं महात्मा सीतां प्रियां मैथिलराजपुत्रीम्। रामो धनुष्मान् सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणि तपोवनानि॥२२॥

महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेश-कुमारी सीतासे ऐसा वचन कहकर हाथमें घनुष ले लक्ष्मणके साथ रमणीय तपोवनोंमें विचरण करने लगे ॥२२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १० ॥

# एकादशः सर्गः

## पश्चाप्सर तीर्थ एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा, विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदिका सुतीक्ष्णके आश्रममें आना, वहाँ कुछ कालतक रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके प्रभावका वर्णन

अग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना । पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिर्छक्ष्मणोऽनुजगाम ह ॥ १ ॥

तदनन्तर आगे-आगे श्रीराम चले, बीचमें परम सुन्दरी सीता चल रही थीं और उनके पीछे हाथमें घनुष लिये लक्ष्मण चलने लगे ॥ १॥

तौ पर्यमानौ विविधाञ्शैलप्रस्थान् वनानि च। नदीश्च विविधा रम्या जम्मतुः सह सीतया॥ २॥

सीताके साथ वे दोनों भाई भाँति-भाँतिके पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकारकी रमणीय नदियोंको देखते हुए अग्रसर होने छगे ॥ २ ॥

सारसांश्रकवाकांश्च नदीपुलिनचारिणः। सरांसि च सपद्मानि युतानि जलजैः खगैः॥ ३॥

उन्होंने देखा, कहीं निदयोंके तटोंपर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिळे हुए कमलें और जलचर पिक्षयोंसे युक्त सरोवर शोभा पाते हैं॥ ३॥

यूथवद्धांश्च पृषतान् मदोन्मत्तान् विषाणिनः। महिषांश्च वराहांश्च गजांश्च दुमवैरिणः॥४॥

कहीं चितकबरे मृग यूथ बाँधे चले जा रहे थे, कहीं बड़े-बड़े सींगवाले मदमत्त मैंसे तथा बढ़े हुए दाँतवाले जंगली स्थर और वृक्षोंके वैरी दन्तार हाथी दिखायी देते थे॥ ४॥

ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे। दद्युः सहिता रम्यं तटाकं योजनायुतम्॥ ५॥

दूरतक यात्रा तै करनेके बाद जब सूर्य अस्ताचलको जाने लगे, तब उन तीनोंने एक साथ देखा—सामने एक बड़ा ही सुन्दर तालाब है, जिसकी लंबाई-चौड़ाई एक-एक योजनकी जान पड़ती है। । ।।

पद्मपुष्करसम्बाधं गजयूथैरलंकतम्। सारसैर्हेसकादम्बैः संकुलं जलजातिभिः॥ ६॥

वह सरोवर लाल और श्वेत कमलोंसे भरा हुआ या। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड-के-झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे। तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जलमें उत्पन्न होनेवाले मतस्य आदि जन्तुओंसे वह व्याप्त दिखायी देता था॥ ६॥

प्रसन्नसिळ्ळे रम्ये तस्मिन् सरसि शुश्रुवे। गीतवादित्रनिर्घोषो न तु कश्चन दश्यते॥ ७॥

स्वच्छ जलसे भरे हुए उस रमणीय सरोवरमें गाने-बजानेका शब्द सुनायी देता था, किंतु कोई दिखायी नहीं दे रहा था ॥ ७ ॥ ततः कौत्इलाद् रामो लक्ष्मणश्च महारथः। मुनि धर्मभृतं नाम प्रव्हं समुपचकमे॥ ८॥

त्व श्रीराम और महारथी लक्ष्मणने कौत्हलवश अपने साथ आये हुए धर्मभृत् नामक मुनिसे पूछना आरम्भ किया—॥ ८॥

इदमत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने। कौत्हलं महज्जातं किमिदं साधु कथ्यताम्॥ ९॥

'महामुने ! यह अत्यन्त अद्भुत संगीतकी ध्वनि सुनकर हम सब लोगोंको बड़ा कौत्हल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइये' ॥ ९॥

तेनैवमुक्तो धर्मात्मा राघवेण मुनिस्तदा। प्रभावं सरसः क्षिप्रमाख्यातुमुपचक्रमे॥१०॥

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर धर्मातमा धर्मभृत् नामक मुनिने तुरंत ही उस सरोवरके प्रभावका वर्णन आरम्भ किया—॥ १०॥

इदं पञ्चाप्सरो नाम तटाकं सार्वकालिकम्। निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना॥ ११॥

'श्रीराम! यह पञ्चाप्सर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जलसे भरा रहता है। माण्डकर्णिनामक मुनिने अपने तपके द्वारा इसका निर्माण किया था॥ ११॥

स हि तेपे तपस्तीवं माण्डकर्णिर्महामुनिः। दशवर्षसहस्राणि वायुभक्षो जलाशये॥ १२॥

'महामुनि माण्डकर्णिने एक जलाशयमें रहकर केवल वायुका आहार करते हुए दस सहस्र वर्षोतक तीव्र तपस्या की थी॥ १२॥

ततः प्रव्यथिताः सर्वे देवाः सान्तिपुरोगमाः । अब्रुवन् वचनं सर्वे परस्परसमागताः ॥ १३ ॥

'उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तपसे अस्यन्त व्यथित हो उठे और आपसमें मिलकर वे सब के-सब इस प्रकार कहने लगे॥ १३॥

अस्माकं कस्यचित् स्थानमेष प्रार्थयते मुनिः। इति संविग्नमनसः सर्वे तत्र दिवीकसः॥१४॥

'जान पड़ता है, ये मुनि हमलोगों में से किसी के स्थान-को लेना चाहते हैं, ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन-ही-मन उद्धिग्न हो उठे॥ १४॥

ततः कर्तुं तपोविष्नं सर्वदेवैर्नियोजिताः। प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्युच्चिळतवर्चसः॥१५॥

'तब उनकी तपस्यामें विष्न डालनेके लिये सम्पूर्ण देवताओंने पाँच प्रधान अप्सराओंको नियुक्त किया, जिनकी अङ्गकान्ति विद्युत्के समान चञ्चल थी॥ १५॥ अप्सरोभिस्ततस्ताभिर्मुनिर्देष्टपरावरः । नीतो मदनवद्यत्वं देवानां कार्यसिद्धये॥१६॥

'तदनन्तर जिन्होंने लैकिक एवं पारलैकिक धर्माधर्मका ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनिको उन पाँच अप्सराओंने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये कामके अधीन कर दिया ॥ १६॥

ताश्चैवाप्सरसः पञ्च मुनेः पत्नीत्वमागताः। तटाके निर्मितं तासां तस्मिन्नम्तर्हितं गृहम्॥ १७॥

'मुनिकी पत्नी बनी हुई वेही पाँच अप्सराएँ यहाँ रहती हैं। उनके रहनेके लिये इस तालाबके भीतर घर बना हुआ है, जो जलके अंदर छिपा हुआ है।। १७॥

तत्रैवाष्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथासुखम्। रमयन्ति तपोयोगान्मुनि यौवनमास्थितम्॥ १८॥

'उसी घरमें सुखपूर्वक रहती हुई पाँचों अप्सराएँ तपस्याके प्रभावसे युवावस्थाको प्राप्त हुए सुनिको अपनी सेवाओंसे संतुष्ट करती हैं ॥ १८ ॥

तासां संक्रीडमानानामेष वादित्रनिःखनः। श्र्यते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दो मनोहरः॥ १९॥

'क्रीइा विहारमें लगी हुई उन अप्सराओं के ही बाद्यों की यह ध्वित सुनायी देती है, जो भूषणों की झनकारके साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीतका भी मनोहर इान्द्र सुन पड़ता है'।। १९॥

आश्चर्यमिति तस्यैतद् वचनं भावितात्मनः। राघवः प्रतिजन्नाह सह भ्रात्रा महायशाः॥ २०॥

अपने भाईके साथ महायशस्वी श्रीरघुनाथजीने उन भावितास्मा महर्षिके इस कथनको 'यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है' यों कहकर स्वीकार किया ॥ २०॥

पवं कथयमानः स दद्शीश्रममण्डलम्। कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मया लक्ष्मया समावृतम् ॥ २१ ॥

इस प्रकार कहते हुए श्रीरामचन्द्रजीको एक आश्रम-मण्डल दिखायी दिया, जहाँ सब ओर कुश और बस्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी (ब्रह्मतेज) से प्रकाशित होता था॥ २१॥

प्रविद्य सह वैदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः। तदा तस्मिन् स काकुतस्थः श्रीमत्याध्रममण्डले ॥ २२॥ उषित्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः।

विदेहनन्दिनी सीता तथा लक्ष्मणके साथ उस तेजस्वी आश्रममण्डलमें प्रवेश करके ककुत्स्यकुलभूषण श्रीरामने उस समय सुखपूर्वक निवास किया । वहाँके महर्षियोंने उनका बढ़ा आदर-सत्कार किया ॥ २२५ ॥ जगाम चाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्विनाम् ॥ २३ ॥ येषामुषितवान् पूर्वं सकादो स महास्त्रवित् ।

तदनन्तर महान् अस्त्रोंके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजी बारी-बारी-से उन सभी तपस्वी मुनियोंके आश्रमोंपर गये, जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी ( उनकी भक्ति देख) दुवारा जाकर रहे॥ २३६॥

कचित् परिद्शान् मासानेकसंवत्सरं कचित्॥ २४॥ कचिच चतुरो मासान् पञ्च पद् च परान् कचित्। अपरत्राधिकान् मासानध्यर्धमधिकं कचित्॥ २५॥ त्रीन् मासानष्टमासांश्चराधवोन्यवसत् सुखम्।

कहीं दस महीने, कहीं साल भर, कहीं चार महीने, कहीं पाँच या छः महीने, कहीं इससे भी अधिक समय (अर्थात् सात महीने), कहीं उससे भी अधिक (आठ महीने), कहीं आघे मास अधिक अर्थात् साढ़े आठ महीने, कहीं तीन महीने और कहीं आठ और तीन अर्थात् ग्यारह महीनेतक श्रीरामचन्द्रजीने सुखपूर्वक निवास किया २४-२५ है तत्र संवस्तस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वै॥ २६॥ रमतश्चानुकृत्येन ययुः संवत्सरा दश।

इस प्रकार मुनियोंके आश्रमींपर रहते और अनुकूलता पाकर आनन्दका अनुभव करते हुए उनके दस वर्ष बीत गये ॥ २६ है ॥

परिसृत्य च धर्मक्षो राघवः सह सीतया ॥ २७ ॥ सुतीक्णस्याश्रमपदं पुनरेवाजगाम ह ।

इस प्रकार सब ओर घूम-फिरकर धर्मके ज्ञाता भगवान श्रीराम सीताके साथ फिर सुतीक्ष्णके आश्रमपर ही लौट आये ॥ २७६ ॥

स तमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूजितः॥ २८॥ तत्रापि न्यवसद् रामः किंचित् कालमरिंदमः।

शत्रुओंका दमन करनेवाले श्रीराम उस आश्रममें आकर वहाँ रहनेवाले मुनियोंद्वारा मलीमाँति सम्मानित हो वहाँ भी कुछ कालतक रहे ॥ २८६ ॥

अथाश्रमस्थोविनयात् कदाचित् तं महामुनिम् ॥२९॥ उपासीनः स काकुतस्थः सुतीक्ष्णमिद्मत्रवीत्।

उस आश्रममें रहते हुए श्रीरामने एक दिन महामुनि मुतीक्ष्णके पास बैठकर विनीतभावसे कहा—॥ २९६ ॥ अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगरूत्यो मुनिसत्तमः॥ ३०॥ वस्तीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्। न तु जानामि तं देशं वनस्यास्य महत्त्वया॥ ३१॥

'भगवन् ! मैंने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले लोगोंके मुँहसे सुना है कि इस वनमें कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी निवास करते हैं; किंतु इस वनकी विशालताके कारण मैं उस स्थान-को नहीं जानता हूँ ॥ ३०-३१॥

कुत्राश्रमपदं रम्यं महर्षेस्तस्य धीमतः। प्रसादार्थं भगवतः सानुजः सह सीतया॥ ३२॥ अगस्त्यमधिगच्छेयमभिवादयितुं मुनिम्। मनोरथो महानेष हृदि सम्परिवर्तते॥ ३३॥

'उन बुद्धिमान् महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है ? मैं लक्ष्मण और सीताके साथ भगवान् अगस्त्यको प्रसन्न करनेके लिये उन मुनीश्वरको प्रणाम करनेके उद्देश्यसे उनके आश्रमपर जाऊँ—यह महान् मनोरथ मेरे हृदयमें चक्कर लगा रहा है ॥ ३२-३३॥

यदहं तं मुनिवरं शुश्रूषेयमपि खयम्। इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः॥ ३४॥ सुतीक्ष्णः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्।

भीं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्यकी सेवा कहूँ। धर्मात्मा श्रीरामका यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार बोले—॥ ३४५ ॥

अहमप्येतदेव त्वां वक्तुकामः सलक्ष्मणम् ॥ ३५॥ अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव। दिष्टवा त्विदानीमर्थेऽस्मिन् स्वयमेव व्रवीपि माम् ॥

'रघुनन्दन! मैं भी लक्ष्मणसिंहत आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीताके साथ महर्षि अगस्त्यके पास जायँ। सौभाग्यकी बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहाँ जानेके विषयमें पूछ रहे हैं॥ ३५-३६॥

अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनिः। योजनान्याश्रमात् तात याहि चत्वारि वै ततः। दक्षिणेन महाञ्छ्रीमानगस्त्यभ्रातुराश्रमः॥ ३७॥

'श्रीराम! महामुनि अगस्य जहाँ रहते हैं, उस आश्रम-का पता मैं अभी आपको बताये देता हूँ । तात ! इस आश्रमसे चार योजन दक्षिण चले जाइये । वहाँ आपको अगस्त्यके भाईका बहुत बड़ा एवं सुन्दर आश्रम मिलेगा ॥

स्थलीप्रायवनोहेशे पिष्पलीवनशोभिते। बहुपुष्पफलेरम्ये नानाविहगनादिते॥ ३८॥ पद्मिन्यो विविधास्तत्र प्रसन्नसिल्लाशयाः। हंसकारण्डवाकीर्णाश्चकवाकोपशोभिताः॥ ३९॥

'वहाँके वनकी भूमि प्रायः समतल है तथा पिप्पलीका वन उस आश्रमकी शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फ्लों-की बहुतायत है। नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरवोंसे गूँजते हुए उस रमणीय आश्रमके पास माँति-माँतिके कमलमण्डित सरोवर हैं, जो खच्छ जलसे भरे हुए हैं। इंस और कारण्डव आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं॥ ३८-३९॥ तत्रैकां रजनीं ब्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्। दक्षिणां दिशमास्थाय वनखण्डस्य पाइर्वतः॥ ४०॥ तत्रागस्त्याश्रमपदं गत्वा योजनमन्तरम्। रमणीये वनोद्देशे बहुपाद्दपशोभिते॥ ४१॥

'श्रीराम! आप एक रात उस आश्रममें टहरकर प्रातः-काल उस वनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जायँ। इस प्रकार एक योजन आगे जानेपर अनेकानेक वृक्षोंसे सुशोभित वनके रमणीय भागमें अगस्त्य मुनिका आश्रम मिलेगा ॥ ४०-४१॥

रंस्यते तत्र वैदेही लक्ष्मणश्च त्वया सह। स हि रम्यो वनोद्देशो बहुपादपसंयुतः ॥ ४२॥

'वहाँ विदेहनिदनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानन्द विचरण करेंगे: क्योंकि बहुसंख्यक बृक्षोंसे सुशोभित वह वनप्रान्त बड़ा ही रमणीय है ॥ ४२ ॥

यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुमगस्त्यं तं महामुनिम् । अद्यैव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥ ४३॥

'महामते ! यदि आपने महामुनि अगस्त्यके दर्शनका निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँकी यात्रा करने-का भी निश्चय करें' ॥ ४३॥

इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्राभिवाद्य च । प्रतस्थेऽगस्त्यमुद्दिस्य सातुगः सह सीतया ॥ ४४ ॥

मुनिका यह वचन सुनकर भाईसहित श्रीरामचन्द्रजी-ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मणके साथ अगस्त्यजीके आश्रमकी ओर चल दिये॥ ४४॥

पदयन् वनानि चित्राणि पर्वतांश्चाभ्रसंनिभान् । सरांसि सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगान् ॥ ४५॥

मार्गमें मिले हुए विचित्र-विचित्र वनों, मेघमालाके समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओंको देखते हुए वे आगे बढ़ते गये ॥ ४५॥

स्रतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम्। इदं परमसंहष्टो वाक्यं लक्ष्मणमत्रवीत्॥ ४६॥

इस प्रकार सुतीक्ष्णके बताये हुए मार्गसे सुखपूर्वक चलते-चलते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त हर्षमें भरकर लक्ष्मणसे यह बात कही—॥ ४६॥

एतदेवाश्रमपदं नूनं तस्य महात्मनः। अगस्त्यस्य मुनेर्भातुर्ददयते पुण्यकर्मणः॥ ४७॥

'सुमित्रानन्दन! निश्चय ही यह पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले महात्मा अगस्त्य मुनिके भाईका आश्रम दिखायी दे रहा है ॥ ४७॥

यथा हीमे वनस्थास्य ज्ञाताः पथि सहस्रशः। संनताः फलभारेण पुष्पभारेण च दुमाः॥ ४८॥ 'क्योंकि सुतीक्ष्णजीने जैसा वतलाया था। उसके अनुसार इस वनके मार्गमें फूलों और फलोंके भारसे झके हुए सहस्रों परिचित कुक्ष शोभा पा रहे हैं॥ ४८॥

पिप्पलीनां च पकानां वनादसादुपागतः। गन्धोऽयं पवनोत्क्षिप्तः सहसा कटुकोद्यः ॥ ४९ ॥

'इस बनमें पकी हुई पीपिलयोंकी यह गन्ध वायुसे प्रेरित होकर सहसा इधर आयी है, जिससे कटु रसका उदय हो रहा है ॥ ४९॥

तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काष्ट्रसंचयाः। लूनाश्च परिदृश्यन्ते द्भा वैद्वर्यवर्चसः॥ ५०॥

'जहाँ-तहाँ लकड़ियोंके देर लगे दिखायी देते हैं और वैदूर्यमणिके समान रंगवाले कुश कटे हुए हिंगोचर होते हैं॥ ५०॥

पतच वनमध्यस्थं कृष्णाभ्रशिखरोपमम्। पावकस्याश्रमस्थस्य धूमाग्रं सम्प्रदृश्यते॥ ५१॥

'यह देखों, जंगलके बीचमें आश्रमकी अग्निका धुआँ उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघोंके ऊपरी भाग-सा प्रतीत होता है ॥ ५१॥

विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्त्राना द्विजातयः। पुष्पोपहारं कुर्वन्ति कुसुमैः स्वयमर्जितैः॥ ५२॥

'यहाँ के एकान्त एवं पवित्र तीथों में स्नान करके आये हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाये हुए फूलोंसे देवताओं के लिये पुष्पोपहार अर्पित करते हैं ॥ ५२॥

ततः सुतीक्ष्णवचनं यथा सौम्य मया श्रुतम् । अगस्त्यस्याश्रमो भ्रातुर्नृनमेष भविष्यति ॥ ५३॥

'सौम्य! मैंने सुतीक्ष्णजीका कथन जैसा सुना था। उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्यजीके भाईका आश्रम होगा ॥ ५३॥

निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया। यस्य भ्रात्रा कृतेयं दिक्शरण्या पुण्यकर्मणा॥ ५४॥

'इन्हींके भाई पुण्यकर्मा अगस्त्यजीने समस्त लोकोंके हितकी कामनासे मृत्युखरूप वातापि और इत्वलका वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बना दिया॥ ५४॥

इहैकदा किल क्रो वातापिरपि चेल्वलः। भ्रातरौ सहितावास्तां ब्राह्मणझौ महासुरौ॥ ५५॥

'एक समयकी बात है, यहाँ क्रूर स्वभाववाला वातापि और इत्वल-ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान् असुर ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले थे। ५५॥

धारयन् ब्राह्मणं रूपमिल्वलः संस्कृतं वदन् । आमन्त्रयति विप्रान् स श्राद्धमुद्दिस्य निर्घृणः ॥५६॥ भ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणम्। तान् द्विजान् भोजयामास श्राद्धदृष्टेन कर्मणा ॥ ५७ ॥

'निर्दयी इत्वल ब्राह्मणका रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्धके लिये ब्राह्मणोंको निमन्त्रण दे आता था। फिर मेष (जीवशाक) का रूप धारण करने-बाले अपने भाई वातापिका संस्कार करके श्राद्धकल्पोक्त विधिसे ब्राह्मणोंको खिला देता था।। ५६-५७॥

ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलोऽव्रवीत्। वातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता वदन्॥ ५८॥

'वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते, तब इत्वल उच स्वरसे बोलता—'वातापे ! निकलो' ॥ ५८ ॥ ततो भ्रातुर्वचः श्रुत्वा वातापिर्मेषवन्नदन् । भित्त्वा भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत् ॥५९॥

'भाईकी बात सुनकर बातापि भेड़ेके समान 'में-में' करता हुआ उन ब्राह्मणोंके पेट फाड़-फाड़कर निकल आता था।।

ब्राह्मणानां सहस्राणि तैरेवं कामरूपिभिः। विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनैः॥ ६०॥

'इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करनेबाळे उन मांस-भक्षी असुरोंने प्रतिदिन मिलकर सहस्रों ब्राह्मणोंका विनाश कर डाला ॥ ६०॥

अगस्त्येन तदा देवैः प्रार्थितेन महर्षिणा। अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासुरः॥ ६१॥

'उस समय देवताओंकी प्रार्थनासे महर्षि अगस्त्यने श्राद्धमें शाकरूपधारी उस महान् असुरको जान-बूझकर भक्षण किया॥ ६१॥

ततः सम्पन्नमित्युक्त्वा द्त्वा हस्तेऽवनेजनम्। भ्रातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वलः समभाषत ॥ ६२॥

'तदनन्तर श्राद्धकर्म सम्पन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणोंके हाथमें अवनेजनका जल दे इल्वलने भाईको सम्बोधित करके कहा, 'निकलो' ॥ ६२॥

स तदा भाषमाणं तु भ्रातरं विषधातिनम्। अत्रवीत् प्रहसन् धीमानगस्त्यो मुनिसत्तमः॥ ६३॥

'इस प्रकार भाईको पुकारते हुए उस ब्राह्मणघाती असुर-से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने इँसकर कहा—॥ ६३॥

कुतो निष्कमितुं शक्तिर्मया जीर्णस्य रक्षसः। भ्रातुस्तु मेषरूपस्य गतस्य यमसादनम्॥ ६४॥

'जिस जीवशाकरूपधारी तेरे भाई राक्षसको मैंने खाकर पचा लिया, वह तो यमलोकमें जा पहुँचा है। अब उसमें निकलनेकी शक्ति कहाँ है'॥ ६४॥

अथ तस्य वचः श्रुत्वा भ्रातुर्निधनसंश्रितम् । प्रधर्षयितुमारेभे मुर्नि कोघान्निशाचरः ॥ ६५ ॥ 'भाईकी मृत्युको सूचित करनेवाले मुनिके इस वचनको सुनकर उस निशाचरने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालनेका उद्योग आरम्भ किया ॥ ६५॥

सोऽभ्यद्रवद् द्विजेन्द्रं तं मुनिना दीप्ततेजसा । चश्चषानलकर्णेन निर्देग्धो निधनं गतः ॥ ६६ ॥

'उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्यपर धावा किया, त्यों ही उद्दीम तेजवाले उन मुनिने अपनी अग्नितुल्य दृष्टिसे उस राक्षसको दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो

गयी ॥ ६६ ॥ तस्यायमाश्रमो भ्रातुस्तटाकवनशोभितः । विप्रानुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम् ॥ ६७ ॥

'ब्राह्मणोंपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था, उन्हीं महर्षि अगस्त्यके भाईका यह आश्रम है, जो सरोवर और वनसे सुशोभित हो रहा है' ॥ ६७॥

एवं कथयमानस्य तस्य सौमित्रिणा सह। रामस्यास्तं गतः सूर्यः संध्याकालोऽभ्यवर्तत ॥ ६८॥

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतनेमें ही सूर्यदेव अस्त हो गये और संध्याका समय हो गया॥ ६८॥

उपास्य पश्चिमां संध्यां सह भ्रात्रा यथाविधि । प्रविवेशाश्चमपदं तमृषि चाभ्यवादयत् ॥ ६९ ॥

तब भाईके साथ विधिपूर्वक साथं संध्योपासना करके श्रीरामने आश्रममें प्रवेश किया और उन महर्षिके चरणोंमें मस्तक झुकाया ॥ ६९॥

सम्यक्प्रतिगृहीतस्तु मुनिना तेन राघवः। न्यवसत् तां निशामेकां प्राक्ष्य मूलफलानि च ॥७०॥

मुनिने उनका यथावत् आदर-सत्कार किया । सीता और लक्ष्मणसिहत श्रीराम वहाँ फल्ल-मूल खाकर एक रात उस आश्रममें रहे ॥ ७० ॥

तस्यां राज्यां व्यतीतायामुदिते रविमण्डले । भ्रातरं तमगस्त्यस्य आमन्त्रयत राघवः॥ ७१॥

वह रात बीतनेपर जब स्योंदय हुआ, तब श्रीराम-चन्द्रजीने अगस्त्यके भाईसे विदा माँगते हुए कहा—॥७१॥

अभिवाद्ये त्वां भगवन् सुखमस्म्युषितो निशाम्। आमन्त्रये त्वां गच्छामि गुरुं ते द्रष्टुमग्रजम् ॥ ७२॥

'भगवन् ! मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ । यहाँ रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ । अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्यका दर्शन करनेके लिये जाऊँगा । इसके लिये आपसे आज्ञा चाहता हूँ ।। ७२ ॥

गम्यतामिति तेनोको जगाम रघुनन्दनः। यथोहिण्टेन मार्गेण वनं तच्चावलोकयन्॥ ७३॥ तब महर्षिने कहा, 'बहुत अच्छा, जाइये।' इस प्रकार महर्षिने आज्ञा पाकर भगवान् श्रीराम सुतीक्ष्णके बताये हुए मार्गसे वनकी शोभा देखते हुए आगे चले॥ ७३॥

नीवारान् पनसान् साळान् वञ्जुळांस्तिनिशांस्तथा।
विरिविल्वान् मधूकांश्च विल्वानथ च तिन्दुकान् ॥७४॥
पुष्पितान् पुष्पिताग्राभिर्ळताभिष्पशोभितान्।
ददर्श रामः शतशस्तत्र कान्तारपादपान्॥७५॥
हस्तिहस्तैर्विमृदितान् वानरैष्ठपशोभितान्।
मत्तैः शकुनिसङ्गेश्च शतशः प्रतिनादितान्॥ ७६॥

श्रीरामने वहाँ मार्गमें नीवार ( जलकदम्ब ), कटहल, साख्, अशोक, तिनिश, चिरिबिल्ब, महुआ, बेल, तेंदू तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे, जो फूलोंसे भरे थे तथा खिली हुई लताओंसे परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमेंसे कई वृक्षोंको हाथियोंने अपनी सुड़ोंसे तोड़कर मसल डाला था और बहुत-से वृक्षोंपर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियोंपर चहक रहे थे॥ ७४-७६॥

ततोऽत्रवीत् समीपस्थं रामो राजीवलोचनः। पृष्ठतोऽनुगतं वीरं लक्ष्मणं लिक्ष्मवर्धनम्॥ ७७॥

उस समय कमलनयन श्रीराम अपने पीछे-पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मणसे, जो उनके निकट ही थे, इस प्रकार बोले---।। ७७ ॥

स्निम्धपत्रा यथा वृक्षा यथा झान्ता मृगद्विजाः। आश्रमो नातिदूरस्थो महर्षेर्मावितात्मनः॥ ७८॥

्यहाँके वृक्षोंके पत्ते जैसे सुने गये थे, वैसे ही चिकने दिखायी देते हैं तथा पद्य और पक्षी क्षमाशील एवं शान्त हैं। इससे जान पड़ता है, उन भावितात्मा ( ग्रुद्ध अन्तःकरण-वाले ) महर्षि अगस्त्यका आश्रम यहाँसे अधिक दूर नहीं है।।

अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा। आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रमापहः॥ ७९॥

'जो अपने कर्मसे ही संसारमें अगस्त्यें नामसे विख्यात हुए हैं, उन्हींका यह आश्रम दिखायी देता है, जो थके-मॉर्दे पथिकोंकी थकावटको दूर करनेवाला है।। ७९।।

प्राज्यधूमाकुळवनश्चीरमाळापरिष्कृतः । प्रशान्तमृगयूथश्च नानाशकुनिनादितः ॥ ८० ॥

्इस आश्रमके वन यज्ञ-यागसम्बन्धी अधिक धूमोंसे ब्यास हैं। चीरवस्त्रोंकी पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँके मृगोंके छुंड सदा शान्त रहते हैं तथा इस आश्रममें नाना प्रकारके पश्चियोंके कलस्व गूँजते रहते हैं॥ ८०॥

निगृह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया। दक्षिणा दिक् कृता येन रारण्या पुण्यकर्मणा ॥ ८१ ॥ तस्येदमाश्रमपदं प्रभावाद् यस्य राक्षसः। दिगियं दक्षिणा त्रासाद् दस्यते नोपसुज्यते ॥ ८२ ॥

'जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्यने समस्त लोकोंकी हित-कामनासे मृत्युखरूप राक्षसोंका वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बना दिया तथा जिनके प्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिशाको केवल दूरसे भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हींका बह आश्रम है ॥ ८१-८२॥

यदाप्रभृति चाकान्ता दिगियं पुण्यकर्मणा। तदाप्रभृति निर्वेराः प्रशान्ता रजनीचराः॥ ८३॥

'पुण्यकर्मा महिषं अगस्त्यने जबसे इस दिशामें पदार्पण किया है, तबसे यहाँके निशाचर वैररहित और शान्त हो गये हैं ॥ ८३॥

नाम्ना चेयं भगवतो दक्षिणा दिक्प्रदक्षिणा। प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्घर्षा क्रकर्मभिः॥८४॥

'भगवान् अगस्त्यकी महिमासे इस आश्रमके आस-पास निवैरता आदि गुणोंके सम्पादनमें समर्थ तथा क्रूरकर्मा राक्षसोंके लिये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिशा नामसे भी तीनों लोकोंमें 'दक्षिणा' ही कहलायी, इसी नामसे विख्यात हुई तथा इसे 'अगस्त्यकी दिशा' भी कहते हैं ॥ ८४ ॥

मार्गे निरोद्धं सततं भास्करस्याचळोत्तमः। संदेशं पाळयंस्तस्य विन्ध्यशैळो न वर्धते॥ ८५॥

े (एक बार पर्वतश्रेष्ठ विनध्य सूर्यका मार्ग रोकनेके लिये बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे वह नम्र हो गया । तबसे आजतक निरन्तर उनके आदेशका पालन करता हुआ बह कभी नहीं बढ़ता ॥ ८५ ॥

अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्वतकर्मणः। अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान् विनीतमृगसेवितः॥ ८६॥

ंवे दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म (समुद्रशोषण आदि कार्य) तीनों लोकोंमें विख्यात है। उन्हीं अगस्त्यका यह शोभा-सम्पन्न आश्रम है, जो विनीत मृगोंसे सेवित है।। ८६।।

एष लोकार्चितः साधुर्हिते नित्यं रतः सताम् । अस्मानधिगतानेष श्रेयसा योजिथिष्यति ॥ ८७ ॥

भ्ये महातमा अगस्त्यजी सम्पूर्ण लोकोंके द्वारा पूजित तथा सदा सजनोंके हितमें लगे रहनेवाले हैं। अपने पास आये हुए हमलोगोंको वे अपने आशीर्वादसे कल्याणके भागी बनायँगे॥ ८७॥

आराधयिष्याम्यत्राहमगस्त्यं तं महामुनिम्। कोषं च वनवासस्य सीम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ ८८ ॥

१. अगं पर्वतं स्तम्भयति इति अगस्त्यः — जो अग अर्थात् पर्वतको स्तम्भित कर दे, उसे अगस्त्य कहते हैं।

'सेवा करनेमें समर्थ सौम्य छक्ष्मण ! यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्यकी आराधना करूँगा और वनवासके दोष दिन यहीं रहकर बिताऊँगा ॥ ८८॥

अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः। अगस्त्यं नियताहाराः सततं पर्युपासते॥ ८९॥

देवता, गन्धर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनिकी उपासना करते हैं ॥ ८९ ॥ नात्र जीवेन्सृषावादी कूरो वा यदि वा राठः। नृशांसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः॥ ९०॥

्ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रममें कोई ह्युठ बोलनेवाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ॥ ९१ ॥

अत्र देवाश्च यक्षाइच नागाइच पतगैः सह । चलन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः॥९१॥

'यहाँ धर्मकी आराधना करनेके लिये देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं॥ अत्र सिद्धा महात्मानो विमानैः सूर्यसंनिमैः। त्यक्त्वा देहान् नवैदेंहैः खर्याताः परमर्षयः॥ ९२॥

'इस आश्रमपर अपने शरीरोंको त्यागकर अनेकानेक सिद्ध, महात्मा, महर्षि नूतन शरीरोंके साथ सूर्यतुस्य तेजस्वी विमानोंद्वारा स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं ॥ ९२ ॥

यक्षत्वममरत्वं च राज्यानि विविधानि च। अत्र देवाः प्रयच्छन्ति भूतैराराधिताः शुभैः॥ ९३॥

'यहाँ सत्कर्मपरायण प्राणियोंद्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकारके राज्य प्रदान करते हैं ॥ ९३ ॥

आगताः स्माधमपदं सौमित्रे प्रविशायतः। निवेदयेह मां प्राप्तमृषये सह सीतया॥ ९४॥

'सुमित्रानन्दन! अब इमलोग आश्रमपर आ पहुँचे। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियोंको सीताके साथ मेरे आगमनकी स्चना दो?॥ ९४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११ ॥

# द्वादशः सर्गः

## श्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश, अतिथि-सत्कार तथा मुनिकी ओरसे उन्हें दिव्य अख्र-शस्त्रोंकी प्राप्ति

स प्रविद्याश्रमपदं लक्ष्मणो राघवानुजः। अगस्त्यशिष्यमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह॥१॥

श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणने आश्रममें प्रवेश करके अगस्त्यजीके शिष्यसे मेंट की और उनसे यह बात कही—॥ १॥

राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बली। रामः प्राप्तो सुनि दृष्टुं भार्थया सह सीतया॥ २॥

'मुने! अयोध्यामें जो दशरथ नामसे प्रविद्ध राजा थे, उन्होंके ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता-के साथ महर्षिका दर्शन करनेके लिये आये हैं ॥ २॥ लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः। अनुकुलद्दव भक्तश्च यदि ते श्रोत्रमागतः॥ ३॥

भी उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने-वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। सम्भव है यह नाम कभी आपके कानोंमें पड़ा हो॥ ३॥

ते वयं वनमत्युत्रं प्रविष्टाः पितृशासनात्। द्रष्टुमिच्छामद्दे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्॥ ४॥

'इम सब लोग पिताकी आज्ञासे इस अत्यन्त भयंकर बनमें आये हैं और भगवान् अगस्त्य मुनिका दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिये'॥४॥ तस्य तद् वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः।

तथेत्युक्त्वाक्षिशरणं प्रविवेश निवेदितुम्॥ ५॥

लक्ष्मणकी वह बात सुनकर उन तपोधनने 'बहुत अच्छा' कहकर महर्षिको समाचार देनेके लिये अग्निशालामें प्रवेश किया॥ ५॥

स प्रविदय मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रधर्षणम्। कृताञ्जलिकवाचेदं रामागमनमञ्जसा॥ ६॥ यथोक्तं लक्ष्मणेनैव शिष्योऽगस्त्यस्य सम्मतः।

अग्निशालामें प्रवेश करके अगस्त्यके उस प्रिय शिष्यने जो अपनी तपस्याके प्रभावसे दूसरोंके लिये दुर्जय थे, उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यके पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मणके कथनानुसार उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार शीघतापूर्वक यों सुनाया—॥ ६६ ॥

पुत्री दशरथस्येमी रामो लक्ष्मण पव च ॥ ७ ॥ प्रविष्ठावाश्रमपदं सीतया सह भार्यया। द्रष्टुं भवन्तमायातौ शुश्रूषार्थमरिंद्मी ॥ ८ ॥ यदत्रानन्तरं तत् त्वमाज्ञापयितुमहेंसि।

'महामुने ! राजा दशरथके ये दो पुत्र श्रीराम और

लक्ष्मण आश्रममें पधारे हैं। श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ हैं। वे दोनों शत्रुदमन वीर आपकी सेवाके उद्देश्यसे आपका दर्शन करनेके लिये आये हैं। अब इस विषयमें जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें? ॥ ७-८ है॥ ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तं रामं सलक्ष्मणम् ॥ ९ ॥ वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमत्रवीत्।

शिष्यसे लक्ष्मणसहित श्रीराम और महाभागा विदेह-नन्दिनी सीताके ग्रुभागमनका समाचार सुनकर महर्षिने इस प्रकार कहा—॥ ९६ ॥

दिष्ट्या रामश्चिरस्याद्य द्रष्टुं मां समुपागतः ॥ १०॥ मनसा काङ्कितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति । गम्यतां सत्कृतो रामः सभार्यः सहस्रक्षमणः ॥ ११॥ प्रवेद्यतां समीपं मे किमसौ न प्रवेशितः।

भीभाग्यकी बात है कि आज चिरकालके बाद श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही मुझसे मिलनेके लिये आ गये। मेरे मनमें भी बहुत दिनोंसे यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रमपर पधारते। जाओ, पत्नीसहित श्रीराम और लक्ष्मणको सत्कारपूर्वक आश्रमके भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अबतक उन्हें ले क्यों नहीं आये ?'॥ प्वमुक्तस्तु मुनिना धर्मञ्चेन महात्मना॥ १२॥ अभिवाद्याव्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताञ्जिलः।

धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनिके ऐसा कहनेपर शिष्यने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा — 'बहुत अच्छा अभी छे आता हूँ'॥ १२ई॥

तदानिष्कम्य सम्भ्रान्तः शिष्यो लक्ष्मणमन्नवीत्॥१३॥ कोऽसौ रामो मुनि द्रष्टुमेतु प्रविशतु खयम्।

इसके बाद वह शिष्य आश्रमसे निकलकर शीघता-पूर्वक लक्ष्मणके पास गया और बोला—'श्रीरामचन्द्रजी कौन हैं ? वे स्वयं आश्रममें प्रवेश करें और मुनिका दर्शन करनेके लिये चलें' ॥ १३ ई ॥

ततो गत्वाऽऽश्रमपदं शिष्येण सह लक्ष्मणः ॥ १४॥ दर्शयामासकाकुत्स्थं सीतां च जनकात्मजाम् ।

तब लक्ष्मणने शिष्यके साथ आश्रमके द्वारपर जाकर उसे श्रीरामचन्द्रजी तथा जनकिक्शोरी श्रीसीताका दर्शन कराया ॥ १४% ॥

तं शिष्यः प्रश्नितं वाक्यमगस्त्यवचनं व्रवन् ॥ १५॥ प्रावेशयद् यथान्यायं सत्काराई सुसत्कृतम् ।

शिष्यने बड़ी विनयके साथ महर्षि अगस्त्यकी कही हुई बात वहाँ दुहरायी और जो सत्कारके योग्य थे, उन श्रीराम-का यथोचित रीतिसे भळीभाँति सत्कार करके वह उन्हें आश्रममें ले गया ॥ १५५ ॥

प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः ॥ १६ ॥ प्रशान्तहरिणाकीर्णमाश्रमं ह्यवलोकयन् । स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तथैव च ॥ १७ ॥

उस समय श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ आश्रममें प्रवेश किया। वह आश्रम शान्तभावसे रहनेवाले हिरणोंसे भरा हुआ था। आश्रमकी शोभा देखते हुए उन्होंने वहाँ ब्रह्माजीका स्थान और अग्निदेवका स्थान देखा॥ विक्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्ततः। सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौवेरमेव च॥ १८॥ धातुर्विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथैव च। स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः॥ १९॥ स्थानं तथैव गायज्या वस्नां स्थानमेव च। स्थानं व नागराजस्य गरुडस्थानमेव च॥ २०॥ कार्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति।

फिर क्रमशः भगवान् विष्णु, महेन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, भग, कुवेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी महात्मा वहण, गायत्री, वसु, नागराज अनन्त, गरुड, कार्तिकेय तथा धर्मराजके पृथक्-पृथक् स्थानका निरीक्षण किया ॥ ततः शिष्यः परिवृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत् ॥ २१ ॥ तं द्दर्शांत्रतो रामो मुनीनां दीप्ततेजसाम्। अव्रवीद् वचनं वीरो छक्ष्मणं छिष्मवर्धनम् ॥ २२ ॥

इतनेहीमें मुनिवर अगस्त्य भी शिष्योंसे घिरे हुए अग्निशालांसे बाहर निकले । वीर श्रीरामने मुनियोंके आगे-आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्यजीका दर्शन किया और अपनी शोभाका विस्तार करनेवाले लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा—॥ २१-२२॥

बहिर्छक्ष्मण निष्कामत्यगस्त्यो भगवानृषिः। औदार्येणावगच्छामि निधानं तपसामिमम्॥२३॥

'लक्ष्मण! भगवान् अगस्य मुनि आश्रमसे बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्याके निधि हैं। इनके विशिष्ट तेजके आधिक्यसे ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्यजी हैं?॥ प्वमुक्त्वा महाबाहुरगस्त्यं सूर्यवर्चसम्। जग्राहापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः॥ २४॥

सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्यके विषयमें ऐसा कहकर महाबाहु रघुनन्दनने सामनेसे आते हुए उन मुनिश्चरके दोनों चरण पकड़ लिये ॥ २४॥

अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थौ रामः कृताञ्जलिः। सीतया सह वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः॥ २५॥

जिनमें योगियोंका मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, वे धर्मात्मा श्रीराम उस समय विदेहकुमारी सीता और लक्ष्मणके साथ महर्षिके चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ २५॥

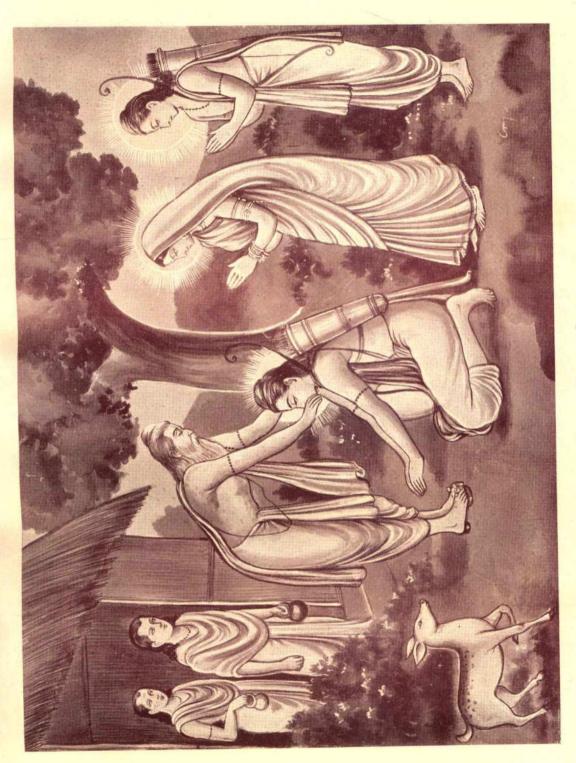

महर्षि अगस्त्यके द्वारा श्रीराम आदिका खागत



प्रतिगृह्य च काकुत्स्थमर्चियत्वाऽऽसनोद्कैः। कुरालप्रश्नमुक्त्वाच आस्यतामिति सोऽब्रवीत्॥२६॥

महर्षिने भगवान् श्रीरामको हृदयसे लगाया और आसन तथा जल (पाद्यः अर्ध्य आदि) देकर उनका आतिथ्य सस्कार किया। फिर कुशल-समाचार पूछकर उन्हें बैठनेको कहा ॥ २६॥

अग्नि हुत्वा प्रदायार्घ्यमतिथीन् प्रतिपूज्य च । वानप्रस्थेन धर्मेण स तेषां भोजनं ददौ ॥ २७ ॥

अगस्त्यजीने पहले अग्निमें आहुति दी, फिर वान-प्रस्थधर्मके अनुसार अर्ध्य दे अतिथियोंका मलीमाँति पूजन करके उनके लिये भोजन दिया॥ २७॥

प्रथमं चोपविद्याथ धर्मक्षो मुनिपुंगवः।
उवाच राममासीनं प्राञ्जिति धर्मकोविदम्॥२८॥
अग्नि हुत्वा प्रदायार्घ्यमितिथि प्रतिपृजयेत्।
अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरन्।
दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानिभक्षयेत्॥२९॥

धर्मके ज्ञाता मुनिवर अगस्त्यजी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर आसनपर विराजमान हुए । इसके बाद महर्षिने उनसे कहा—'काकुत्स्थ ! बानप्रस्थको चाहिये कि वह पहले अग्निको आहुति दे। तदनन्तर अर्घ्य देकर अतिथिका पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है, उसे झूठी गवाही देनेवालेकी भाँति परलोकमें अपने ही ज्ञरीरका मांस खाना पड़ता है ॥ २८-२९॥

राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः। पूजनीयश्चमान्यश्च भवान् प्राप्तः प्रियातिथिः॥ ३०॥

'आप सम्पूर्ण लोकके राजाः महारथी और धर्मका आचरण करनेवाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमें इस आश्रमपर पधारे हैं। अतएव आप हमलोगोंके माननीय एवं पूजनीय हैं' ॥ ३०॥

पवमुक्तवा फलैर्मूलैः पुष्पैश्चान्यैश्च राघवम् । पूजियत्वा यथाकामं ततोऽगरूत्यस्तमव्यीत् ॥ ३१॥ ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्यने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणोंसे इच्छानुसार भगवान् श्रीरामका पूजन किया। तत्पश्चात् अगस्त्यजी उनसे इस प्रकार बोले—॥ ३१॥ इदं दिव्यं महच्चापं हेमवज्जविभूषितम्। वैष्णवं पुरुषव्य। ज्ञ निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ३२॥ अमोघः सूर्यसंकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः। दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षस्यसायकौ ॥ ३३॥ सम्पूर्णी निशितैर्वाणेज्वलिङ्गिरिव पावकैः। महाराजतकोशोऽयमसिहेंमविभूषितः ॥ ३४॥

'पुरुषसिंह! यह महान् दिव्य धनुष विश्वकर्माजीने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान् विष्णुका दिया हुआ है तथा यह जो स्प्रंके समान देदीप्यमान अमोध उत्तम बाण है, ब्रह्माजीका दिया हुआ है। इनके सिवा इन्द्रने ये दो तरकस दिये हैं, जो तीखे तथा प्रज्विलत अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठमें सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोनेकी ही बनी हुई है॥ ३२–३४॥

आनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्। आजहार श्रियं दीमां पुरा विष्णुर्दिवीकसाम् ॥३५॥ तद्धनुस्तौ च तृणी च शरं खड्गं च मानद। जयाय प्रतिगृह्णीष्व वज्रं वज्रधरो यथा॥३६॥

'श्रीराम ! पूर्वकालमें भगवान विष्णुने इसी धनुषसे युद्धमें बड़े-बड़े असुरोंका संहार करके देवताओंकी उदीस लक्ष्मीको उनके अधिकारसे लौटाया था। मानद ! आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार (राक्षसोंपर) विजय पानेके लिये ग्रहण कीजिये। ठीक उसी तरह, जैसे वज्रधारी इन्द्र वज्र ग्रहण करते हैं।।

पवमुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधम् । दत्त्वा रामाय भगवानगस्त्यः पुनरव्रवीत् ॥ ३७॥

ऐसा कहकर महान् तेजस्वी अगस्त्यने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्रीरामचन्द्रजीको सौंप दिये । तत्पश्चात् वे फिर बोले ॥ ३७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १२ ॥

# त्रयोदशः सर्गः

महर्षि अगस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना, श्रीरामके पूछनेपर उन्हें पश्चवटीमें आश्रम बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम आदिका प्रस्थान

राम प्रीतोऽस्मि भद्रं ते परितुष्टोऽस्मि छक्ष्मण । 'श्रीराम ! आपका कल्याण हो । मैं आपपर बहुत अभिवादियतुं यन्मां प्राप्तौ स्थः सह सीतया ॥ १ ॥ प्रसन्न हूँ । लक्ष्मण ! मैं तुमपर भी बहुत संतुष्ट हूँ । आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करनेके लिये जो सीताके साथ यहाँतक आये, इससे मुझे बड़ी प्रसन्तता हुई है। १॥ अध्वश्रमेण वां खेदो बाघते प्रचुरश्रमः। व्यक्तमुन्कण्ठते वापि मैथिली जनकात्मजा॥२॥

'रास्ता चलनेके परिश्रमसे आपलोगोंको बहुत यकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है, वह आप दोनोंको पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेशकुमारी जानकी भी अपनी यकावट दूर करनेके लिये अधिक उत्कण्ठित है, यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है।। २।।

प्षा च सुकुमारी च खेदैश्च न विमानिता। प्राज्यदोषं वनं प्राप्ता भर्तृस्नेहप्रचोदिता॥ ३॥

्यह मुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुःखोंका सामना नहीं करना पड़ा है। वनमें अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं, फिर भी यह पतिप्रेमसे प्रेरित होकर यहाँ आयी है। । ३॥

यथैषा रमते राम इह सीता तथा कुरु। दुष्करं कृतवत्येषा वने त्वामभिगच्छती॥ ४॥

'श्रीराम! जिस प्रकार सीताका यहाँ मन लगे—जैसे भी यह प्रसन्न रहे, वहीं कार्य आप करें। वनमें आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है।। ४।।

प्षा हि प्रकृतिः स्त्रीणामा सृष्टे रघुनन्दन । समस्थमनुरज्यन्ते विषमस्थं त्यजन्ति च ॥ ५॥

'रघुनन्दन! सृष्टिकालसे लेकर अवतक स्त्रियोंका प्रायः यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्थामें है अर्थात् धनधान्यसे सम्पन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखती हैं, परंतु यदि वह विषम अवस्थामें पड़ जाता है—दिख्य एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती हैं॥ ५॥

शतहदानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा। गरुडानिलयोः शैष्टयमनुगच्छन्ति योषितः॥ ६॥

िश्चियाँ विद्युत्की चपलताः शस्त्रोंकी तीक्ष्णता तथा गरुड एवं वायुकी तीव गतिका अनुसरण करती हैं ॥ ६॥

इयं तु भवतो भार्या दोषैरेतैर्विवर्जिता। इलाच्या च व्यपदेश्या च यथा देवीष्वरुम्धती॥ ७॥

'आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषोंसे रहित है। स्पृह्णीय एवं पतिव्रताओंमें उसी तरह अग्रगण्य है, जैसे देवियोंमें अरुन्धती ॥ ७॥

अलंकृतोऽयं देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह। वैदेह्या चानया राम वत्स्यास त्वमरिंदम॥८॥

'शत्रुदमन श्रीराम ! आजसे इस देशकी शोभा बढ़ गयी, जहाँ मुमित्राकुमार लक्ष्मण और विदेहनन्दिनी सीताके साथ आप निवास करेंगे' ॥ ८॥ प्वमुक्तस्तु मुनिना राघवः संयताञ्जलिः। उवाच प्रश्चितं वाक्यमृषिं दीप्तमिवानलम्॥ ९॥

मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने प्रज्वित अग्निके समान तेजस्वी उन महर्षिसे दोनों हाथ जोड़कर यह विनय-युक्त बात कही—॥ ९॥

धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मियस्य मे मुनिपुंगवः। गुणैः सभ्रातुभार्यस्य गुरुनेः परितुष्यति ॥ १०॥

भाई और पत्नीसहित जिसके अर्थात् मेरे गुणोंसे इमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्यजी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूँ, मुझपर मुनीश्वरका महान् अनुग्रह है।। १०॥

किं तु व्यादिश में देशं सोदकं वहुकाननम्। यत्राश्रमपदं कृत्वा वसेयं निरतः सुखम्॥११॥

परंतु मुने ! अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइये जहाँ बहुत-से वन हों, जलकी भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानन्द निवास कर सक्ँ ।। ११॥

ततोऽब्रवीन्मुनिश्रेष्ठः श्रुत्वा रामस्य भाषितम् । ध्यात्वा मुहूर्ते धर्मात्मा ततोवाच वचः ग्रुभम्॥ १२॥

श्रीरामका यह कथन मुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य-ने दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार किया। तदनन्तर वे यह ग्रुम वचन बोले—॥ १२॥

इतो द्वियोजने तात बहुमूळफलोदकः। देशो बहुमृगः श्रीमान् पञ्चवटखभिविश्रुतः॥ १३॥

'तात ! यहाँसे दो योजनकी दूरीपर पञ्चवटी नामसे विख्यात एक बहुत ही सुन्दर स्थान है, जहाँ बहुत-से मृग रहते हैं तथा फल-मूल और जलकी अधिक सुविधा है ॥१३॥

तत्र गत्वाऽऽश्रमपदं इत्वा सौमित्रिणा सह । रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमनुपालयन् ॥ १४॥

वहीं जाकर लक्ष्मणके साथ आप आश्रम बनाइये और पिताकी यथोक्त आज्ञाका पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिये ॥ १४॥

विदितो होष वृत्तान्तो मम सर्वस्तवानघ। तपसश्च प्रभावेण स्नेहाद् दशरथस्य च॥१५॥

'अनघ ! आपका और राजा दशरथका यह सारा वृत्तान्त मुझे अपनी तपस्याके प्रभावसे तथा आपके प्रति स्नेह होनेके कारण अच्छी तरह विदित है ॥ १५ ॥

हृदयस्थं च ते च्छन्दो विज्ञातं तपसा मया। इह वासं प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने ॥१६॥

'आपने तपोवनमें मेरे साथ रहनेकी और वनवासका होष समय यहीं वितानेकी अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थानके विषयमें मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है ? यह मैंने अपने तपोबळसे जान लिया है ( आपने ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंके वघ-की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञाका निर्वाह अन्यत्र रहनेसे ही हो सकता है; क्योंकि यहाँ राक्षसोंका आना-जाना नहीं होता )॥ १६॥

अतश्च त्वामहं बूमि गच्छ पञ्चवदीमिति। स हि रम्यो वनोदेशो मैथिली तत्र रंस्यते॥१७॥

'इसीलिये में आपसे कहता हूँ कि पञ्चवटीमें जाइये। बहाँकी वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेशकुमारी सीता आनन्दपूर्वक सब ओर विचरेंगी॥ १७॥

स देशः इलाघनीयश्च नातिदूरे च राघव। गोदावर्याः समीपे च मैथिली तत्र रंस्यते॥ १८॥

(रघुनन्दन ! वह स्पृहणीय स्थान यहाँसे अधिक दूर नहीं है। गोदावरीके पास ( उसीके तटपर ) है, अतः मैथिलीका मन वहाँ खूब लगेगा ॥ १८॥

प्राज्यमूळफलेश्चेव नानाद्विजगणैर्युतः। विविक्तश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तधैव च ॥ १९॥

'महाबाहो ! वह स्थान प्रचुर फल-मूलोंसे सम्पन्न, भाँति-भाँतिके विहङ्गमोंसे सेवित, एकान्त, पवित्र और रमणीय है॥ १९॥

भवानिप सदाचारः शक्तश्च परिरक्षणे। अपि चात्र वसन् रामतापसान् पालियस्यसि॥ २०॥

'श्रीराम! आप भी सदाचारी और ऋषियोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियोंका पालन कीजियेगा॥ २०॥

पतदालक्ष्यते वीर मधूकानां महावनम् । उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यप्रोधमपि गच्छता ॥ २१ ॥ ततः स्थलमुपारुद्य पर्वतस्याविदूरतः ।

ख्यातः पञ्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः॥ २२॥

'वीर ! यह जो महुओं का विशाल वन दिखायी देता है, इसके उत्तरसे होकर जाना चाहिये । उस मार्गसे जाते हुए आपको आगे एक वरगदका बुध मिलेगा । उससे आगे कुछ दूरतक ऊँचा मैदान है, उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखायी देगा । उस पर्वतसे थोड़ी ही दूरपर पञ्चवटी नामसे प्रसिद्ध सुन्दर वन है, जो सदा फूलों से सुशोमित रहता है। ॥ २१-२२॥

अगस्त्येनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह । सत्कृत्यामन्त्रयामास तमृषि सत्यवादिनम् ॥ २३ ॥

महर्षि अगस्त्यके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने उनका सत्कार करके उन सत्त्यवादी महर्षिसे वहाँ जानेकी आज्ञा माँगी ॥ २३॥

तौ तु तेनाभ्यनुज्ञातौ कृतपादाभिवन्दनौ। तमाश्रमं पञ्चवटीं जग्मतुः सह सीतया॥ २४॥

उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयोंने उनके चरणोंकी वन्दना की और सीताके साथ वे पञ्चवटी नामक आश्रमकी ओर चले ॥ २४॥

गृहीतचापौ तु नराधिपात्मजौ विषकतूणी समरेष्वकातरौ। यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतुः पञ्चवटीं समाहितौ॥ २५॥

राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मणने पीठपर तरकस बाँध हाथमें घनुष ले लिये। वे दोनों भाई समराङ्गणोंमें कातरता दिखानेवाले नहीं थे। वे दोनों बन्धु महर्षिके बताये हुए मार्गसे बड़ी सावधानीके साथ पञ्चवटीकी ओर प्रस्थित हुए॥ २५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्चेऽरण्यकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तेरहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १३ ॥

# चतुर्दशः सर्गः

पश्चवटीके मार्गमें जटायुका मिलना और श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना

अथ पञ्चवर्टी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः। आससाद महाकायं गृश्रं भीमपराक्रमम्॥ १॥

पञ्चवटी जाते समय बीचमें श्रीरामचन्द्रजीको एक विशालकाय ग्रंथ मिला,जो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाला था॥

तं दृष्ट्वा तौ महाभागौ वनस्थं रामछक्ष्मणौ। मेनाते राक्षसं पिंस् ह्ववाणौ को भवानिति॥ २॥

वनमें बैठे हुए उस विशाल पश्चीको देखकर महाभाग भीराम और लक्ष्मणने उसे राक्षस ही समझा और पूछा— स्माप कीन हैं ! ।। २ ॥ ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः ॥ ३ ॥

तब उस पक्षीने बड़ी मधुर और कोमल वाणीमें उन्हें प्रसन्न करते हुए-से कहा—'बेटा! मुझे अपने पिताका मित्र समझो' ॥ ३॥

स तं पितृसस्वं मत्वा पूजयामास राघवः। स तस्य कुलमन्यग्रमथ पत्रच्छ नाम च ॥ ४ ॥

पिताका मित्र जानकर श्रीरामचन्द्रजीने ग्रंभका आदर किया और शान्तभावसे उसका कुल एवं नाम पूछा ॥ ४॥

### रामस्य वचनं श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च । आचचक्षे द्विजस्तरमे सर्वभृतसमुद्भवम् ॥ ५ ॥

श्रीरामका यह प्रश्न सुनकर उस पक्षीने उन्हें अपने कुछ और नामका परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्तिका क्रम ही बताना आरम्भ किया ॥ ५॥

# पूर्वकाले महाबाहो ये प्रजापतयोऽभवन् । तान् मे निगदतः सर्वानादितः श्रृणु राघव ॥ ६ ॥

भहाबाहु रघुनन्दन ! पूर्वकालमें जो-जो प्रजापित हो चुके हैं, उन सक्का आदिसे ही वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ६॥

### कर्दमः प्रथमस्तेषां विकृतस्तद्नन्तरम्। शेषश्च संश्रयश्चेव बहुपुत्रश्च वीर्यवान्॥ ७॥

'उन प्रजापितयों में सबसे प्रथम कर्दम हुए । तदनन्तर दूसरे प्रजापितका नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संश्रय और पाँचवें प्रजापित पराक्रमी बहुपुत्र हुए ॥ ७ ॥

### स्थाणुर्मरीचिरत्रिश्च कतुश्चैव महावलः। पुलस्त्यश्चाङ्गिराश्चैव प्रचेताः पुलहस्तथा॥ ८॥

'छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नवें महान् शक्तिशाली कतु, दसवें पुलस्य, ग्यारहवें अङ्गिरा, बारहवें प्रचेता (वरुण) और तेरहवें प्रजापित पुलह हुए ॥ ८॥

#### द्श्रो विवस्तानपरोऽरिष्टनेमिश्च राघव। कर्यपश्च महातेजास्तेषामासीच पश्चिमः॥ ९॥

'चौदहवें दक्ष, पंद्रहवें विवस्वान्, सोलहवें अरिष्टनेमि और सत्रहवें प्रजापित महातेजस्वी कश्यप हुए । रघुनन्दन ! यह कश्यपजी अन्तिम प्रजापित कहे गये हैं ॥ ९ ॥

#### प्रजापतेस्तु दक्षस्य बभूबुरिति विश्रुताः। षष्टिर्दुहितरो राम यशस्विन्यो महायशः॥१०॥

भहायशस्त्री श्रीराम ! प्रजापति दक्षके साठ यशस्त्रिनी कन्याएँ हुईं, जो बहुत ही विख्यात थीं ॥ १०॥

### कर्यपः प्रतिजग्राह तासामधौ सुमध्यमाः। अदिति च दिति चैव दन्मिप च कालकाम् ॥ ११॥ ताम्रां कोधवशां चैव मनुं चाप्यनलामिप।

उनमेंसे औठ सुन्दरी कन्याओंको प्रजापति कश्यपने पत्नीरूपमें प्रहण किया। जिनके नाम इस प्रकार हैं—अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला।। ११ई।।

#### तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कइयपः पुनरव्रवीत् ॥ १२ ॥

# यद्यपि पुराणअन्थों निकश्यपाय त्रयोदश' इत्यादि वचनों हारा कश्यपकी तेरह पितनयों का उल्क्रेख किया गया है, तथानि यहाँ जिस संतानपरम्पराका वर्णन करना है, उसमें इन आठों का ही उपयोग है, इस्राल्ये यहाँ आठकी ही संख्या दी गयी है।

# पुत्रांस्त्रेलोक्यभर्तृन् वै जनयिष्यथ मत्समान्।

तदनन्तर उन कन्याओंसे प्रसन्न होकर कश्यपजीने किर उनसे कहा—'देवियो ! तुमलोग ऐसे पुत्रोंको जन्म दोगी, जो तीनों लोकोंका भरण-पोषण करनेमें समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होंगे, ॥ १२ ।।

#### अदितिस्तन्मना राम दितिश्च द्तुरेव च ॥ १३॥ कालका च महाबाहो शेषास्त्वमनसोऽभवन् ।

'महाबाहु श्रीराम ! इनमेंसे अदिति, दिति, दनु और कालका-इन चारोंने कश्यपजीकी कही हुई बातको मनसे ग्रहण किया; परंतु शेष स्त्रियोंने उधर मन नहीं लगाया । उनके मनमें वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १३३॥

#### अदित्यां जिल्लरे देवास्त्रयस्त्रिशद्दिम॥ १४॥ आदित्या वसवो रुद्रा अध्विनौ च परंतप।

'शत्रुओंका दमन करनेवाले रघुवीर ! अदितिके गर्भसे तैंतीस देवता उत्पन्न हुए—बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनीकुमार । शत्रुओंको ताप देनेवाले श्रीराम ! ये ही तैंतीस देवता हैं ॥१४५ ॥

#### दितिस्त्वजनयत् पुत्रान् दैत्यांस्तातयशस्विनः॥ १५॥ तेषामियं वसुमती पुराऽऽसीत् सवनार्णवा।

'तात ! दितिने दैत्य नामसे प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रोंको जन्म दिया । पूर्वकालमें वन और समुद्रोंसिहत सारी पृथिवी उन्हींके अधिकारमें थी ॥ १५३॥

#### द्रनुस्त्वजनयत् पुत्रमश्वग्रीवमरिंद्म ॥ १६ ॥ नरकं कालकं चैव कालकापि व्यजायत ।

'शत्रुदमन! दनुने अश्वग्रीव नामक पुत्रको उत्पन्न किया और कालकाने नरक एवं कालक नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया॥ १६३॥

### कौर्ञ्ची भासीं तथा इयेनी धृतराष्ट्रीं तथा शुकीम् ॥१७॥ ताम्रा तु सुषुवे कन्याः पञ्चैता लोकविश्वताः।

'ताम्राने कौञ्चीः भासीः स्येनीः धृतराष्ट्री तथा शुकी-इन पाँच विश्वविख्यात कन्याओंको उत्पन्न किया॥ १७३॥

#### उल्काञ्जनयत् कौञ्चीभासीभासान् व्यजायत॥ १८॥ इयेनी इयेनांश्च गुधांश्च व्यजायत सुतेजसः।

# धृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सर्वशः॥ १९॥

'इनमेंसे कौञ्चीने उल्लुओंको, भाषीने भाष नामक पक्षियोंको, इयेनीने परम तेजस्वी इयेनों (बाजों) और गीघोंको तथा धृतराष्ट्रीने सब प्रकारके हंसों और कलहंसोंको जन्म दिया ॥ १८-१९॥

# चकवाकांश्च भद्रं ते विजन्ने सापि भामिनी। शुकी नतां विजन्ने तु नतायां विनता सुता॥ २०॥

श्रीराम ! आपका कल्याण हो, उसी भामिनी धृत-

राष्ट्रीने चक्रवाक नामक पक्षियोंको भी उत्पन्न किया था। ताम्राकी सबसे छोटी पुत्री शुकीने नता नामवाली कन्याको जन्म दिया। नतासे विनता नामवाली पुत्री उत्पन्न हुई ॥

द्श कोधवशा राम विजन्नेऽप्यात्मसम्भवाः।
मृगीं च मृगमन्दां च हरीं भद्रमदामि ॥ २१॥
मातङ्गीमथ शार्दूळीं द्वेतां च सुरभीं तथा।
सर्वलक्षणसम्पन्नां सुरसां कद्रुकामि ॥ २२॥

'श्रीराम! क्रोधवशाने अपने पेटले दस कन्याओं को जनम दिया। जिनके नाम हैं—मृगी, मृगमन्दा, हरी, भद्रमदा, मातङ्गी, शार्दूळी, श्वेता, सुरभी, सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा और कद्रुका॥ २१-२२॥

अपत्यं तु मृगाः सर्वे मृग्या नरवरोत्तम। ऋक्षाश्च मृगमन्दायाः सुमराश्चमरास्तथा॥ २३॥

'नरेशोंमें श्रेष्ठ श्रीराम! मृगीकी संतान सारे मृग हैं और मृगमन्दाके ऋक्ष, समर और चमर॥ २३॥

ततस्त्वरावर्ती नाम जब्बे भद्रमदा सुताम्। तस्यास्त्वैरावतः पुत्रो लोकनाथो महागजः॥ २४॥

'भद्रमदाने इरावती नामक कन्याको जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान् गजराज, जो समस्त लोकोंको अभीष्ट है ॥ २४॥

हर्याश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तपस्विनः। गोलाङ्गृलाश्च शार्वृलीव्याघांश्चाजनयत्सुतान्॥२५॥

'हरीकी संतानें हरि (सिंह) तथा तपस्वी (विचार-शील) वानर तथा गोलांगूल (लंगूर) हैं। क्रोधवशाकी पुत्री शार्वुलीने ब्याघ नामक पुत्र उत्पन्न किये॥ २५॥

मातङ्गयास्त्वथ मातङ्गा अपत्यं मनुजर्भम । दिशागजंतु काकुत्स्थ स्वेता व्यजनयत् सुतम्॥ २६॥

'नरश्रेष्ठ! मातङ्गीकी संतानें मातङ्ग (हाथी) हैं। काकुत्स्थ! श्वेताने अपने पुत्रके रूपमें एक दिग्गजको जन्म दिया॥ २६॥

ततो दुहितरी राम सुरिमर्झे व्यजायत। रोहिणीं नाम भद्रं ते गन्धर्वी च यशस्विनीम् ॥ २७॥

'श्रीराम! आपका मला हो। क्रोधवशाकी पुत्री सुरभी देवीने दो कन्याएँ उत्पन्न कीं—रोहिणी और यशस्विनी गन्धवीं॥ २७॥

रोहिण्यजनयद् गावो गन्धर्वी वाजिनः सुतान् । सुरसाजनयन्नागान् राम कद्रश्च पन्नगान् ॥ २८॥

'रोहिणीने गौओंको जन्म दिया और गन्धर्वीने घोड़ोंको ही पुत्ररूपमें प्रकट किया । श्रीराम ! सुरसाने नागोंको और कद्भने पन्नगोंको जन्म दिया ॥ २८॥ मनुर्मनुष्याञ्जनयत् कर्यपस्य महात्मनः। ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैद्याब्द्यूद्रांश्च मनुजर्षभ॥ २९॥

'नरश्रेष्ठ ! महात्मा कश्यपकी पत्नी मनुने ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य तथा शुद्ध जातिवाले मनुष्योंको जन्म दिया ॥ २९ ॥

मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा। ऊरुभ्यां जिल्लरे वैदयाः पद्भयां शूद्राइति श्रुतिः॥ ३०॥

'मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदयसे क्षत्रिय। दोनों ऊरुओंसे वैश्योंका जन्म हुआ और दोनों पैरोंसे शूद्रोंका-ऐसी प्रसिद्धि है।। ३०॥

सर्वान् पुण्यफलान् वृक्षाननलापि व्यजायत । विनता च शुकीपौत्री कदृश्च सुरसास्वसा ॥ ३१ ॥

((कश्यपपत्नी) अनलाने पवित्र फलवाले समस्त वृक्षोंको जन्म दिया। कश्यपपत्नी ताम्राकी पुत्री जो शुकी थी, उसकी पौत्री विनता थी तथा कद्र सुरसाकी बहिन (एवं कोधवशाकी पुत्री) कही गयी है।। ३१।।

कदूर्नागसहस्रं तु विजन्ने घरणीधरान्। द्वौ पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च ॥ ३२॥

'इनमेंसे कडूने एक सहस्र नागोंको उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वीको धारण करनेवाले हैं तथा विनताके दो पुत्र हुए-गरुड़ और अरुण ॥ ३२ ॥

तसाजातोऽहमरुणात् सम्पातिश्च ममाम्रजः। जटायुरिति मां विद्धि इयेनीपुत्रमरिंद्म॥३३॥

'उन्हीं विनतानन्दन अरुणसे मैं तथा मेरे बड़े भाई सम्पाति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवीर! आप मेरा नाम जटायु समझें। मैं दयेनीका पुत्र हूँ (ताम्राकी पुत्री जो दयेनी बतायी गयी है, उसीकी परम्परामें उत्पन्न हुई एक स्येनी मेरी माता हुई )॥ ३३॥

सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदीच्छिसि। इदं दुर्गे हि कान्तारं मृगराक्षससेवितम्। सीतां च तात रक्षिष्ये त्विय याते सलक्षमणे॥ ३४॥

'तात ! यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवासमें सहायक होऊँगा । यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसोंसे सेवित है । लक्ष्मणसहित आप यदि अपनी पर्णशालासे कभी बाहर चले जायँ तो उस अवसरपर मैं देवी सीताकी रक्षा करूँगा' ॥

> जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो मुदापरिष्वज्य च संनतोऽभवत् । पितुर्हि गुश्राव सखित्वमात्मवा-श्रटायुषा संकथितं पुनः पुनः ॥ ३५॥

यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने जटायुका बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नत-मस्तक हो गये। फिर पिताके साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वह प्रसङ्ग मनस्वी श्रीरामने जटायुके मुखसे बारंबार सना ॥ ३५ ॥

स तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सहैव तेनातिबलेन पक्षिणा। जगाम तां पञ्चवटीं सलक्ष्मणो रिपृन् दिधक्षकरालभानिवानलः॥३६॥ तत्पश्चात् वे मिथिलेशकुमारी सीताको उनके संरक्षणमें सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यन्त बलशाली पक्षी जटायुके साथ ही पञ्चवटीकी ओर ही चल दिये। श्रीरामचन्द्रजी मुनि-द्रोही राक्षसोंको शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे, जैसे आग पितङ्गोंको जलाकर भस्म कर देती है॥ ३६॥

इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौदहवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ १४ ॥

+000+

# पञ्चदशः सर्गः

पञ्चवटीके रमणीय प्रदेशमें श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्वारा सुन्दर पर्णशालाका निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका निवास

ततः पञ्चवर्धां गत्वा नानाव्यालमृगायुताम्। उवाच लक्ष्मणं रामो भ्रातरं दीप्ततेजसम्॥१॥

नाना प्रकारके सपों, हिंसक जन्तुओं और मृगोंसे भरी हुई पञ्चवटीमें पहुँचकर श्रीरामने उद्दीत तेजवाले अपने भाई लक्ष्मणसे कहा—॥ १॥

आगताः सा यथोदिष्टं यं देशं मुनिरव्रवीत्। अयं पञ्चवटीदेशः सौम्य पुष्पितकाननः॥ २॥

भीम्य ! मुनिवर अगस्त्यने हमें जिस स्थानका परिचय दिया था। उनके तथाकथित स्थानमें हमलोग आ पहुँचे । यही पञ्चवटीका प्रदेश है । यहाँका वनप्रान्त पुष्पोंसे कैसी शोभा पा रहा है ॥ २ ॥

सर्वतश्चार्यतां दृष्टिः कानने निपुणो ह्यसि । आश्रमः कतरिसन् नो देशे भवति सम्मतः ॥ ३ ॥

'लक्ष्मण ! तुम इस वनमें चारों ओर दृष्टि डालो; क्योंकि इस कार्यमें निपुण हो । देखकर यह निश्चय करो कि किस स्थानपर आश्रम बनाना हमारे लिये अच्छा होगा ॥ ३॥

रमते यत्र वैदेही त्वमहं चैव लक्ष्मण। ताहशो हइयतां देशः संनिकृष्टजलाशयः॥ ४॥ वनरामण्यकं यत्र जलरामण्यकं तथा। संनिकृष्टं चयस्मिस्तु समित्युष्यकुशोदकम्॥ ५॥

'लक्ष्मण! तुम किसी ऐसे स्थानको ढूँढ़ निकालो, जहाँसे जलाशय निकट हो, जहाँ विदेहकुमारी सीताका मन लगे, जहाँ तुम और हम भी प्रसन्नतापूर्वक रह सकें, जहाँ वन और जल दोनोंका रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थानके आस-पास ही समिधा, फूल, कुश और जल मिलनेकी सुविधा हो'॥ ४-५॥

पवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः संयताञ्जलिः। सीतासमक्षं काकुतस्थिमदं वचनमत्रवीत्॥ ६॥ श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर सीताके सामने ही उन ककुत्स्थकुलभृषण श्रीरामसे इस प्रकार बोले—॥ ६॥

परवानिस काकुतस्थ त्विय वर्षशतं स्थिते। स्वयं तुरुचिरे देशे कियतामिति मां वद्॥ ७॥

'काकुत्स्य! आपके रहते हुए मैं सदा पराधीन ही हूँ। मैं सैकड़ों या अनन्त वर्षोतक आपकी आज्ञाके अधीन ही रहना चाहता हूँ; अतः आप स्वयं ही देखकर जो स्थान सुन्दर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनानेके लिये मुझे आज्ञा दें—मुझसे कहें कि तुम अमुक स्थानपर आश्रम बनाओं? ॥ ७॥

सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः। विमृशन् रोचयामास देशं सर्वगुणान्वितम् ॥ ८॥ स तं रुचिरमाक्रस्य देशमाश्रमकर्मणि। इस्ते गृहीत्वा इस्तेन रामः सौमित्रिमत्रवीत्॥ ९॥

लक्ष्मणके इस वचनसे अत्यन्त तेजस्वी भगवान् श्रीरामको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने स्वयं ही सोच-विचारकर एक ऐसा स्थान पसंद किया, जो सब प्रकारके उत्तम गुणोंसे सम्पन्न और आश्रम बनानेके योग्य था। उस सुन्दर स्थानपर आकर श्रीरामने लक्ष्मणका हाथ अपने हाथमें लेकर कहा—॥ ८-९॥

अयं देशः समः श्रीमान् पुष्पितैस्तरुभिर्वृतः। इहाश्रमपदं रम्यं यथावत् कर्तुमर्हसि॥ १०॥

'मुमित्रानन्दन! यह स्थान समतल और मुन्दर है तथा फूले हुए वृक्षोंसे घिरा है। तुम्हें इसी स्थानपर यथोचित रूपसे एक रमणीय आश्रमका निर्माण करना चाहिये॥ १०॥

इयमादित्यसंकाशैः पद्मैः सुरभिगन्धिभः। अदुरे इद्यते रम्या पश्चिनी पद्मशोभिता॥११॥ 'यह पास ही सूर्यके समान उज्ज्वल कान्तिवाले मनोरम गन्धयुक्त कमलोंसे रमणीय प्रतीत होनेवाली तथा पद्मोंकी शोभासे सम्पन्न पुष्करिणी दिखायी देती है।

यथाख्यातमगरूयेन मुनिना भावितात्मना। इयं गोदावरी रम्या पुष्पितस्तरुभिर्वृता॥१२॥

'पवित्र अन्तःकरणवाले अगस्त्य मुनिने जिसके विषयमें कहा था, वह विकसित वृक्षावलियोंसे विरी हुई रमणीय गोदावरी नदी यही है ॥ १२ ॥

हंसकारण्डवाकीणी चक्रवाकोपशोभिता। नातिदूरे न चासन्ने मृगयूथनिपीडिता॥१३॥

'इसमें हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी विचर रहे हैं। चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीनेके लिये आये हुए मृगोंके झुंड इसके तटपर छाये रहते हैं। यह नदी इस स्थानसे न तो अधिक दूर है और न अत्यन्त निकट ही।। १३॥

मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्दराः। दृश्यन्ते गिरयः सौम्य फुल्लैस्तरुभिरावृताः॥१४॥

'सौम्य ! यहाँ बहुत-सी कन्दराओं से युक्त ऊँचे ऊँचे पर्वत दिखायी दे रहे हैं, जहाँ मयूरों की मीठी बोली गूँज रही है । ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षों से व्याप्त हैं ॥ सौवर्णे राजतैस्ताम्रेदेंशे देशे तथा शुभैः । गवाक्षिता इवाभान्ति गजाः परमभक्तिभः ॥१५॥

'स्थान-स्थानपर सोने, चाँदी तथा ताँबेके समान रंगवाले सुन्दर गैरिक घातुओंसे उपलक्षित ये पर्वत ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, मानो झरोलेके आकारमें की गयी नीले, पीले और सफेद आदि रंगोंकी उत्तम श्रृङ्गाररचनाओंसे अलंकृत हाथी शोभा पा रहे हों॥ १५॥

सालैस्तालैस्तमालैश्च खर्जूरैः पनसैद्वंमैः।
नीवारैस्तिनिरीश्चैव पुन्नागैश्चोपशोभिताः॥१६॥
चूतरशोकैस्तिलकैः केतकैरि चम्पकैः।
पुष्पगुरुमलतोपेतैस्तैस्तैस्तहभिरावृताः ॥१७॥
स्यन्दनैश्चन्दनैनीपैः पर्णासैर्लकुचैरि।
धवाश्वकर्णखिदरैः शमीकिंगुकपादलैः॥१८॥

पुष्पीं, गुल्मीं तथा लता-वल्लिरियोंसे युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकदम्ब, तिनिश, पुंनाग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चम्पा, स्यन्दन, चन्दन, कदम्ब, पर्णास, लकुच, धव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश और पाटल (पाडर) आदि वृक्षींसे बिरे हुए ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं ॥ १६-१८॥

इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुमृगद्विजम्। इह वृतस्याम सौमित्रे सार्थमेतेन पक्षिणा॥१९॥ 'सुमित्रानन्दन! यह बहुत ही पवित्र और बड़ा रमणीय स्थान है। यहाँ बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते हैं। हमलोग भी यहीं इन पक्षिराज जटायुके साथ रहेंगे'॥१९॥ प्वमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा। अचिरेणाश्रमं भ्रातुश्चकार सुमहाबलः॥ २०॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले महाबली लक्ष्मणने भाईके लिये शीघ्र ही आश्रम बनाकर तैयार किया ॥ २०॥

पर्णशालां सुविपुलां तत्र संघातमृत्तिकाम् । सुस्तम्भां मस्करैदीर्घैः छतवंशां सुशोभनाम्॥ २१ ॥ श्रमीशासाभिरास्तीर्यं दृढपाशावपाशिताम् । कुशकाशशरैः पर्णैः सुपरिच्छादितां तथा ॥ २२ ॥ समीकृततलां रम्यां चकार सुमहावलः । निवासं राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमम् ॥ २३ ॥

वह आश्रम एक अत्यन्त विस्तृत पर्णशालाके रूपमें बनाया गया था। महाबली लक्ष्मणने पहले वहाँ मिटी एकत्र करके दीवार खड़ी की, फिर उसमें सुन्दर एवं सुदृद खम्मे लगाये। खम्मोंके ऊपर बड़े-बड़े बाँस तिरछे करके रखे। बाँसोंके रख दिये जानेपर वह कुटी बड़ी सुन्दर दिखायी देने लगी। फिर उन बाँसोंपर उन्होंने शमीवृक्षकी शाखाएँ फैला दीं और उन्हें मजबूत रिस्स्योंसे कसकर बाँध दिया। इसके बाद ऊपरसे कुश, कास, सरकंडे और पत्ते बिलाकर उस पर्णशालाको मलीमाँति ला दिया तथा नीचेकी भूमिको बराबर करके उस कुटीको वड़ा रमणीय बना दिया। इस प्रकार लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके लिये परम उत्तम निवासग्रह बना दिया, जो देखने ही योग्य था॥ २१-२३॥

स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीं गोदावरीं तदा । स्नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥ २४ ॥

उसे तैयार करके श्रीमान् लक्ष्मणने गोदावरी नदीके तटपर जाकर तत्काल उसमें स्नान किया और कमलके फूल तथा फल लेकर वे फिर वहीं लौट आये ॥ २४॥

ततः पुष्पबर्कि कृत्वा शान्ति च स यथाविधि। द्शीयामास रामाय तदाश्रमपदं कृतम्॥ २५॥

तदनन्तर शास्त्रीय विधिके अनुसार देवताओंके लिये फूलोंकी बलि ( उपहारसामग्री ) अर्पित की तथा वास्तुशान्ति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम श्रीरामचन्द्रजीको दिखाया ॥ २५ ॥

स तं दृष्ट्वा कृतं सौम्यमाश्रमं सह सीतया। राघवः पर्णशालायां हर्षमाहारयत् परम्॥ २६॥ भगवान श्रीराम सीताके साथ उस नये बने हृए सुन्दर आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ कालतक उसके भीतर खड़े रहे ॥ २६ ॥

सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा । अतिस्निन्धं च गाढं च वचनं चेद्मव्रवीत् ॥ २७ ॥

तत्पश्चात् अत्यन्त हर्षमें भरकर उन्होंने दोनों भुजाओंसे लक्ष्मणको कसकर हृदयसे लगा लिया और बड़े स्नेहके साथ यह बात कही-॥ २७॥

प्रीतोऽस्मि ते महत् कर्म त्वया कृतिमदं प्रभो। प्रदेशो यन्निमित्तं ते परिष्वक्षो मया कृतः॥ २८॥

'सामर्थ्यशाली लक्ष्मण ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने यह महान् कार्य किया है । उसके लिये और कोई समुचित पुरस्कार न होनेसे मैंने तुम्हें गाढ़ आलिङ्गन प्रदान किया है ॥ २८ ॥

भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण। त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम॥ २९॥ 'छक्ष्मण! तुम मेरे मनोभावको तत्काल समझ लेनेवाले, कृतज्ञ और धर्मज्ञ हो। तुम-जैसे पुत्रके कारण मेरे धर्मात्मा पिता अभी मरे नहीं है—तुम्हारे रूपमें वे अब भी जीवित ही हैं? ॥ २९॥

पवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवो लक्ष्मवर्धनः। तस्मिन् देशे बहुफले न्यवसत् स सुखं सुखी॥ ३०॥

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर अपनी शोभाका विस्तार करनेवाले सुखी श्रीरामचन्द्रजी प्रचुर फलोंसे सम्पन्न उस पञ्चवटी-प्रदेशमें सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे॥

कंचित् कालं स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च । अन्वास्यमानो न्यवसत् खर्गलोके यथामरः ॥ ३१ ॥

सीता और लक्ष्मणसे सेवित हो धर्मात्मा श्रीराम कुछ कालतक वहाँ उसी प्रकार रहे, जैसे स्वर्गलोकमें देवता निवास करते हैं॥ ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चद्शः सर्गः ॥ १५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पंद्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १५ ॥

# षोडशः सर्गः

लक्ष्मणके द्वारा हेमन्त ऋतुका वर्णन और भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका उन दोनोंके साथ गोदावरी नदीमें स्नान

वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः। शरद्य्यपाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रवर्तत॥१॥

महात्मा श्रीरामको उस आश्रममें रहते हुए शरद् ऋतु बीत गयी और प्रिय हेमन्तका आरम्भ हुआ ॥१॥

स कदाचित् प्रभातायां शर्वयां रघुनन्दनः। प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीम्॥२॥

एक दिन प्रातःकाल रघुकुलनन्दन श्रीराम स्नान करनेके लिये परम रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये॥

प्रहः कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान्। पृष्ठतोऽनुवजन् भ्राता सौमित्रिरिद्मववीत्॥ ३॥

उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीताके साथ-साथ हाथमें घड़ा लिये उनके पीछे-पीछे गये। जाते-जाते वे श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले—॥ ३॥

अयं स कालः सम्ब्राप्तः व्रियो यस्ते व्रियंवद । अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः॥ ४ ॥

प्रिय वचन बोलनेवाले भैया श्रीराम ! यह वही हेमन्त-काल आ पहुँचा है, जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह ग्रुम संवत्सर अलंकृत-सा प्रतीत होता है ॥ ४॥ नीहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी। जलान्यनुषभोग्यानि सुभगो हृव्यवाहनः॥ ५॥

'इस ऋतुमें अधिक ठण्डक या पालेके कारण लोगोंका शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वीपर रबीकी खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होनेके कारण पीनेके योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। । ५।।

नवात्रयणपूजाभिरभ्यच्यं पितृदेवताः। कृतात्रयणकाः काले सन्तो विगतकलमणाः॥ ६॥

न्वसस्येष्टि कर्मके अनुष्ठानकी इस वेलामें नृतन अन्न ग्रहण करनेके लिये की गयी आग्रयणकर्मरूप पूजाओंद्वारा देवताओं तथा पितरोंको संतुष्ट करके उक्त आग्रयणकर्मका सम्पादन करनेवाले सत्पुरुष निष्पाप हो गये हैं ॥ ६ ॥

प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः। विचरन्ति महीपाला यात्रार्थे विजिगीपवः॥ ७॥

'इस ऋतुमें प्रायः सभी जनपदोंके निवासियोंकी अन्न-प्राप्तिविषयक कामनाएँ प्रचुररूपसे पूर्ण हो जाती हैं। गोरसकी भी बहुतायत होती है तथा विजयकी इच्छा रखनेवाले भूपाल-गण युद्ध-यात्राके लिये विचरते रहते हैं॥ ७॥

सेवमाने दढं सूर्ये दिशमन्तकसेविताम्। विद्दीनतिलकेव स्त्री नोत्तरा दिक् प्रकाशते॥ ८॥ 'स्यंदेव इन दिनों यमसेवित दक्षिणदिशाका हदता-पूर्वक सेवन करने लगे हैं। इसलिये उत्तरदिशा सिंदूरविन्दुसे विच्यत हुई नारीकी भाँति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है॥ ८॥

#### प्रकृत्या हिमकोशाख्यो दूरसूर्यश्च साम्प्रतम्। यथार्थनामा सुन्यकं हिमवान् हिमवान् गिरिः॥ ९॥

'हिमालयपर्वत तो स्वभावसे ही घनीभूत हिमके खजानेसे भरा-पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायनमें चले जानेके कारण उससे दूर हो गये हैं; अतः अब अधिक हिमके संचयसे सम्पन्न होकर हिमवान् गिरि स्पष्ट ही अपने नामको सार्थक कर रहा है ॥ ९॥

#### अत्यन्तसुखसंचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः। दिवसाः सुभगादित्यादछायासिललदुर्भगाः॥ १०॥

'मध्याह्नकालमें घूपका स्पर्श होनेसे हेमन्तके मुखमय दिन अत्यन्त मुखसे इधर-उधर विचरनेके योग्य होते हैं। इन दिनों मुसेक्य होनेके कारण सूर्यदेव सौमाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवनके योग्य न होनेके कारण छाँह तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं॥ १०॥

#### मृदुसूर्याः सुनीहाराः पदुशीताः समारुताः। शून्यारण्याहिमध्वस्तादिवसा भाग्ति साम्प्रतम्॥११॥

'आजकलके दिन ऐसे हैं कि सूर्यंकी किरणोंका स्पर्श कोमल (प्रिय) जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं। सरदी सबल होती है, कड़ाकेका जाड़ा पड़ने लगता है। साथ ही ठण्डी हवा चलती रहती है। पाला पड़नेसे पत्तोंके झड़ जानेके कारण जंगल सूने दिखयी देते हैं और हिमके स्पर्शसे कमल गल जाते हैं॥ ११॥

#### निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः। शीतवृद्धतरायामास्त्रियामा यान्ति साम्प्रतम्॥ १२॥

'इस हेमन्तकालमें रातें बड़ी होने लगती हैं। इनमें सरदी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाशमें कोई नहीं सोते हैं। पौषमासकी ये रातें हिमपातके कारण धूसर प्रतीत होती हैं॥

#### रविसंकान्तसीभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । निःश्वासान्ध इवाद्रश्चिन्द्रमा न प्रकाशते ॥ १३ ॥

'हेमन्तकालमें चन्द्रमाका सौभाग्य स्थैदेवमें चला गया है (चन्द्रमा सरदीके कारण असेब्य और सूर्य मन्दरिम होनेके कारण सेब्य हो गये हैं )। चन्द्रमण्डल हिमकणोंसे आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है; अतः चन्द्रदेव निःश्वासवायुसे मलिन हुए दर्पणकी माँति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ॥ १३॥

ज्योत्स्ना तुषारमिलना पौर्णमास्यां न राजते। सीतेव चातपदयामा लक्ष्यते न च शोभते॥ १४॥ 'इन दिनों पूर्णिमाकी चाँदनी रात भी तुहिन-बिन्दुओंसे मिलन दिखायी देती है—प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह, जैसे सीता अधिक धूप लगनेसे साँवली-सी दीखती है— पूर्ववत् शोभा नहीं पाती ॥ १४॥

#### प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतम्। प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः॥ १५॥

'स्वभावसे ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणोंसे व्यात हो जानेके कारण दूनी सरदी लेकर बड़े वेगसे बह रही है॥ १५॥

#### बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च। शोभन्तेऽभ्युद्ति सूर्ये नद्द्धिः क्रौञ्चसारसैः॥ १६॥

भी और गेहूँके खेतोंसे युक्त ये बहुसंख्यक वन भापसे ढँके हुए हैं तथा क्रीञ्च और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदयकालमें इन वनोंकी बड़ी शोभा हो रही है॥ १६॥

#### खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः। शोभन्ते किंचिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः॥ १७॥

भ्ये सुनहरे रंगके जड़हन धान खजूरके फूलके-से आकार-वाली बालोंसे, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गयेहैं। इन बालोंके कारण इनकी बड़ी शोभा होती है॥ १७॥

#### मयूखैरुपसर्पद्गिर्हिमनीहारसंवृतैः । दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते ॥ १८॥

'कुहासेसे ढकी और फैलती हुई किरणोंसे उपलक्षित होनेवाले दूरोदित सूर्य चन्द्रमाके समान दिखायी देते हैं॥

#### आग्राह्यवीर्यः पूर्वाह्वे मध्याह्वे स्पर्शतः सुखः। संरक्तः किंचिदापाण्डुरातपः शोभते क्षितौ ॥ १९॥

'इस समय अधिक लाल और कुछ-कुछ स्वेत पीत वर्णकी धूप पृथ्वीपर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाह्नकालमें तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह्न-कालमें इसके स्पर्शसे सुखका अनुभव होता है॥ १९॥

# अवश्यायनिपातेन किंचित्प्रक्किन्नशाद्वला । वनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥ २०॥

'ओसकी बूँदें पड़नेसे जहाँकी घासें कुछ-कुछ भीगी हुई जान पड़ती हैं, वह वनभूमि नवोदित सूर्यकी धूपका प्रवेश होनेसे अद्भुत शोभा पा रही है ॥ २०॥

#### स्पृशन् सुविपुलं शीतमुद्दकं द्विरदः सुखम्। अत्यन्ततृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्॥ २१॥

'यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझानेके लिये अत्यन्त शीतल जलका स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होनेके कारण अपनी सूँडको तुरंत ही सिकोड़ लेता है।। २१।। पते हि समुपासीना विहगा जळचारिणः। नावगाहन्ति सळिळमप्रगल्भा इवाहवम्॥ २२॥

ंये जलचर पक्षी जलके पास ही बैठे हैं; परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्धभूमिमें प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानीमें नहीं उत्तर रहे हैं॥ २२॥

अवश्यायतमोनद्धा नीहारतमसाञ्चताः। प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः॥ २३॥

'रातमें ओसविन्दुओं और अन्धकारसे आच्छादित तथा प्रातःकाल कुहासेके अँधेरेसे दकी हुई ये पुष्पहीन वन-श्रेणियाँ सोयी हुई-सी दिखायी देती हैं॥ २३॥

बाष्पसंछन्नसिलला स्तिविश्वेयसारसाः। हिमार्द्रवालुकैस्तोरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम्॥ २४॥

'इस समय निर्देशों के जल भाषि ढके हुए हैं। इनमें विचरनेबाले सारस केवल अपने कलरवींसे पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएँ भी ओससे भीगी हुई बालूवाले अपने तटों-से ही प्रकाशमें आती हैं (जलसे नहीं)॥ २४॥

तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वाद् भास्करस्य च। शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्॥ २५॥

्वर्फ पड़नेसे और सूर्यकी किरणोंके मन्द होनेसे अधिक सर्दीके कारण इन दिनों पर्वतके शिखरपर पड़ा हुआ जल मी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है॥ २५॥

जराजर्जरितैः पत्रैः शीर्णकेसरकर्णिकैः। नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः॥ २६॥

'जो पुराने पड़ जानेके कारण जर्जर हो गये हैं, जिनकी किणिका और केसर जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, ऐसे दलोंसे उपलक्षित होनेवाले कमलोंके समूह पाला पड़नेसे गल गये हैं। उनमें डंठलमात्र शेष रह गये हैं। इसीलिये उनकी शोभा नष्ट हो गयी है।। २६॥

अस्मिस्तु पुरुषव्याच्च काले दुःखसमन्वितः। तपश्चरति धर्मात्मा त्वज्ञक्त्या भरतः पुरे॥ २७॥

ंपुरुषसिंह श्रीराम ! इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिये बहुत दुखी हैं और आपमें भक्ति रखते हुए नगरमें ही तपस्था कर रहे हैं ॥ २७॥

त्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश्च विविधान् बहून्। तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतछे॥ २८॥

वि राज्यः मान तथा नाना प्रकारके बहुसंख्यक भोगोंका परित्याग करके तपस्यामें संलग्न हैं एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महीतलपर बिना विस्तरके ही शयन करते हैं ॥ २८॥

सोऽपि वेलामिमां नृतमिभषेकार्थमुद्यतः। वृतः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम्॥ २९॥

ंनिश्चय ही भरत भी इसी बेळामें स्नानके लिये उद्यत हो मन्त्री एवं प्रजाजनोंके साथ प्रतिदिन सरयू नदीके तटपर जाते होंगे ॥ २९ ॥

अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारो हिमार्दितः। कथं त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते॥ ३०॥

'अत्यन्त मुखमें पले हुए मुकुमार भरत जाड़ेका कष्ट सहते हुए रातके पिछले पहरमें कैसे सरयूजीके जलमें डुबकी लगाते होंगे ॥ ३०॥

पद्मपत्रेक्षणः इयामः श्रीमान् निरुद्रो महान् । धर्मज्ञः सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः ॥ ३१ ॥ वियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिद्मः । संत्यज्य विविधान् सौख्यानार्यं सर्वात्मना श्रितः॥ ३२॥

'जिनके नेत्र कमलदलके समान शोभा पाते हैं, जिनकी अङ्गकान्ति श्याम है और जिनके उदरका कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान् धर्मश्च, सत्यवादी, लजाशील, जितेन्द्रिय, प्रिय वचन बोलनेवाले, मृदुलस्वभाववाले महाबाहु शत्रुदमन श्रीमान् भरतने नाना प्रकारके मुखोंको त्यागकर सर्वथा आप-का ही आश्रय ग्रहण किया है ॥ ३१-३२॥

जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना। वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते॥ ३३॥

'आपके भाई महात्मा भरतने निश्चय ही स्वर्गलोकपर विजय प्राप्त कर ली है; क्योंकि वे भी तपस्यामें स्थित होकर आपके वनवासी जीवनका अनुसरण कर रहे हैं॥ ३३॥

न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति। ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा इतः॥ ३४॥

'मनुष्य प्राय: माताके गुणोंका ही अनुवर्तन करते हैं पिताके नहीं; इस लौकिक उक्तिको भरतने अपने बर्तावसे मिथ्या प्रमाणित कर दिया है।। ३४॥

भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः। कथं नु साम्बा कैकेयी तादशी क्र्रदर्शिनी ॥ ३५॥

'महाराज दशरथ जिसके पित हैं और भरत-जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टिवाली कैसे हो गयी ?' ॥ ३५ ॥

इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्तेहाद् वदति धार्मिके । परिवादं जनन्यास्तमसहन् राष्ट्रवोऽब्रवीत् ॥ ३६॥

धर्मपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्रीरामचन्द्रजीसे माता कैकेयीकी निन्दा नहीं सही गवी। उन्होंने लक्ष्मणसे कहा—॥ ३६॥

न तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन। तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु॥३७॥

'तात ! तुम्हें मझली माता कैकेयीकी कभी निन्दा नहीं

करनी चाहिये। (यदि कुछ कहना हो तो) पहलेकी भाँति इक्ष्वाकुवंशके खामी भरतकी ही चर्चा करो।। ३७॥ निश्चितेव हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढवता। भरतस्नेहसंतता बालिशीकियते पुनः॥ ३८॥

'यद्यपि मेरी बुद्धि हृढ्तापूर्वक व्रतका पालन करते हुए वनमें रहनेका अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरतके स्नेहसे संतप्त होकर पुनः चञ्चल हो उठती है।। ३८॥ संस्थाप्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधराणि च

संसाराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च । हृद्यान्यमृतकरुपानि मनःप्रह्लाद्नानि च ॥ ३९॥

'मुझे भरतकी वे परम प्रियः मधुरः मनको भानेवाली और अमृतके समान हृदयको आह्वाद प्रदान करनेवाली वार्ते याद आ रही हैं ॥ ३९॥

कदा हाहं समेष्यामि भरतेन महात्मना। रात्रुष्टनेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन॥४०॥

'रघुकुलनन्दन लक्ष्मण ! कब वह दिन आयेगा, जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरवर शत्रुव्न-से मिल्रुँगा' ॥ ४० ॥

इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीम्।

चकेंऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया ॥ ४१ ॥

इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्स्यकु छभूषण भगवान् श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ गोदावरी नदीके तटपर जाकर स्नान किया ॥ ४१॥

तर्पयित्वाथ सिळिळैस्तैः पितृन् दैवतानपि। स्तुवन्ति सोदितं सूर्यं देवताश्च तथानघाः॥ ४२॥

वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरीके जलसे देवताओं और पितरोंका तर्पण किया। तदनन्तर जब सूर्योदय हुआ, तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान् सूर्यका उपस्थान करके अन्य देवताओंकी भी स्तुति करने लगे॥ ४२॥

> कृताभिषेकः स रराज रामः सीताद्वितीयः सह लक्ष्मणेन। कृताभिषेकस्त्वगराजपुत्र्या

रुद्रः सनन्दिर्भगवानिवेशः॥ ४३॥

सीता और लक्ष्मणके साथ स्नान करके भगवान् श्रीराम उसी प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे पर्वतराजपुत्री उमा और नन्दीके साथ गङ्गाजीमें अवगाहन करके भगवान् रुद्र सुशोभित होते हैं ॥ ४३ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १६ ॥

# सप्तद्शः सर्गः

श्रीरामके आश्रममें ग्रूर्पणखाका आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपनेको भार्याके रूपमें ग्रहण करनेके लिये अनुरोध करना

कृताभिषेको रामस्तु सीता सौमित्रिरेव च। तस्माद् गोदावरीतीरात् ततो जग्मुः स्वमाश्रमम् ॥१॥

रनान करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरीतटसे अपने आश्रममें लौट आये ॥ १ ॥ आश्रमं तमुपागम्य राघवः सहलक्ष्मणः। इत्वा पौर्वाह्विकं कर्म पर्णशालामुपागमत्॥ २ ॥

उस आश्रममें आकर लक्ष्मणसहित श्रीरामने पूर्वाह्न-कालके होम-पूजन आदि कार्य पूर्ण किये, फिर वे दोनों भाई पर्णशालामें आकर वैठे॥ २॥

उवास सुवितस्तत्र पूज्यमानो मद्दर्षिभिः। सरामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया॥ ३॥ विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इव। लक्ष्मणेनसह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः॥ ४॥

वहाँ सीताके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े-बड़े ऋषि-मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। पर्णशालामें सीताके साथ बैठे हुए महाबाह श्रीरामचन्द्रजी चित्राके साथ विराजमान चन्द्रमाकी माँति शोभा पा रहे थे। वे अपने भाई लक्ष्मणके साथ वहाँ तरह-तरहकी बातें किया करते थे॥ ३-४॥

तदासीनस्य रामस्य कथासंसक्तचेतसः। तं देशं राक्षसी काचिदाजगाम यदच्छया॥ ५॥ सा तु शूर्पणसा नाम दशब्रीवस्य रक्षसः। भगिनी राममासाद्य ददर्श त्रिद्शोपमम्॥ ६॥

उस समय जब कि श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ बात-चीतमें लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात् उस स्थानपर आ पहुँची । वह दशमुख राक्षस रावणकी बहिन शूर्पणखा थी। उसने वहाँ आकर देवताओं के समान मनोहर रूपवाले श्रीराम-चन्द्रजीको देखा ॥ ५-६ ॥

दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्रायतेक्षणम्। गजविकान्तगमनं जटामण्डलधारिणम्॥ ७॥

उनका मुख तेजस्वी, भुजाएँ वड़ी-वड़ी और नेत्र प्रफुल कमलदलके समान विशाल एवं सुन्दर थे। वे हाथीके समान मन्द् गतिसे चलते थे । उन्होंने मस्तकपर जटामण्डल धारण कर रखा था ॥ ७॥

सुकुमारं महासत्त्वं पार्थिवव्यक्षनान्वितम्। राममिन्दीवरश्यामं कंदर्पसदशप्रभम्॥८॥ वभूवेन्द्रोपमं दृष्टुा राक्षसी काममोहिता।

परम मुकुमार, महान् बलशाली, राजोचित लक्षणोंसे युक्त, नील कमलके समान श्याम कान्तिसे सुशोमित, कामदेवके सहश सौन्दर्यशाली तथा इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीरामको देखते ही वह राक्षसी कामसे मोहित हो गयी॥ ८ई॥

सुमुखं दुर्मुखी रामं वृत्तमध्यं महोदरी॥ ९॥ विशालाक्षं विरूपाक्षी सुकेशं ताम्रमूर्धजा। प्रियरूपं विरूपा सा सुखरं भैरवखना॥ १०॥

श्रीरामका मुख सुन्दर था और शूर्पणखाका मुख बहुत ही महा एवं कुरूप था। उनका मध्यभाग (किट्रप्रदेश और उदर) क्षीण था; किंतु शूर्पणखा वेडौल लंबे पेटवाली थी। श्रीरामकी ऑंखें बड़ी-बड़ी होनेके कारण मनोहर थीं, परंतु उस राक्षतीके नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्रीराधुनाथजीके केश चिकने और मुन्दर थे, परंतु उस निशाचरीके सिरके बाल ताँव-जैसे लाल थे। श्रीरामका रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखाका रूप बीमत्स और विकराल था। श्रीराधवेन्द्र मधुर स्वरमें बोलते थे, किंतु वह राक्षसी मैरवनाद करनेवाली थी॥ ९-१०॥

तरुणं दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाविणी। न्यायवृत्तं सुदुर्वृत्ता प्रियमप्रियदर्शना॥११॥

ये देखनेमें सौम्य और नित्यन्तन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी कूर और इजारों वर्षोंकी बुढ़िया थी। ये सरलतासे बात करनेवाले और उदार थे, किंतु उसकी बातोंमें कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचारका पालन करनेवाले थे और वह अत्यन्त दुराचारिणी थी। श्रीराम देखनेमें प्यारे लगते थे और शूर्पणखाको देखते ही घृणा पैदा होती थी॥ ११॥

शरीरजसमाविष्टा राक्षसी राममब्रवीत्। जडी तापसवेषेण सभार्यः शरचापधृक्॥१२॥ आगतस्त्विममं देशं कथं राक्षससेवितम्। किमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमहीसि॥१३॥

तो वह राक्षमी कामभावसे आविष्ट हो ( मनोहर रूप बनाकर) श्रीरामके पास आयी और बोली—'तपस्वी-के वेदामें मस्तकपर जटा घारण किये, साथमें स्त्रीको लिये और हाथमें घनुष-बाण ग्रहण किये, इस राक्षमोंके देशमें तुम कैसे चले आये ? यहाँ तुम्हारे आगमनका क्या प्रयोजन है ? यह सब मुझे ठीक-ठीक बताओ' ॥ १२–१३॥

पवमुक्तस्तु राक्षस्या शूर्वनख्या परंतपः।

भ्रजुबुद्धितया सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ १४॥

राक्षसी शूर्पणखाके इस प्रकार पूछनेपर शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने सरछस्वभावके कारण सब कुछ बताना आरम्भ किया-॥ १४॥

आसीद् दशरथो नाम राजा त्रिदशविक्रमः। तस्याहमम्रजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः॥१५॥

ंदेवि ! दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं-का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगोंमें राम नामसे विख्यात हूँ॥

भ्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान् मामनुव्रतः। इयं भाषी च वैदेही मम सीतेति विश्रुता॥ १६॥

ंये मेरे छोटे माई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आशाके अधीन रहते हैं और ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेहराज जनककी पुत्री तथा सीता नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६॥

नियोगात् तु नरेन्द्रस्य पितुर्मातुश्च यन्त्रितः। घर्मार्थे घर्मकाङ्की च वनं वस्तुमिहागतः॥ १७॥

'अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयीकी आज्ञासे प्रेरित होकर मैं धर्मपालनकी इच्छा रखकर धर्मरक्षाके ही उद्देश्यसे इस वनमें निवास करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥ १७ ॥

त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा। त्वं हि तावन्मनोज्ञाङ्गी राक्षसी प्रतिभासि मे॥ १८॥ इह वा किंनिमित्तं त्वमागता बृहि तत्त्वतः।

अय में तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ।
तुम किसकी पुत्री हो १ तुम्हारा नाम क्या है १ और तुम
किसकी पत्नी हो १ तुम्हारे अङ्ग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो।
यहाँ किस लिये तुम आयी हो १ यह ठीक-ठीक बताओं ।।
साव्रवीद् वचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता ॥ १९ ॥
श्रूयतां राम तत्त्वार्थे वक्ष्यामि वचनं मम।
अहं शूर्णणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी ॥ २०॥

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर वह राक्षसी कामसे पीड़ित होकर बोली—'श्रीराम ! मैं सब कुछ ठीक-ठीक बता रही हूँ। तुम मेरी बात सुनो । मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी हूँ॥ १९-२०॥

अरण्यं विचरामीदमेका सर्वभयंकरा। रावणो नाम मे भ्राता यदि ते श्रोत्रमागतः॥ २१॥

भी समस्त प्राणियोंके मनमें भय उत्पन्न करती हुई इस वनमें अकेली विचरती हूँ। मेरे भाईका नाम रावण है। सम्भव है, उसका नाम तुम्हारे कानीतक पहुँचा हो॥२१॥ वीरो विश्रवसः पुत्रो यदि ते श्रोत्रमागतः। प्रवृद्धनिद्रश्च सदा कुम्भकर्णो महावलः॥ २२॥

'रावण विश्रवा मुनिका वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुननेमें आयी होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुम्भकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है।। २२॥ विभीषणस्तु धर्मात्मा न तुराक्षसचेष्टितः। प्रख्यातवीयौँ चरणे भ्रातरी खरदुषणी॥ २३॥

'मेरे तीसरे भाईका नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है, राक्षसोंके आचार-विचारका वह कभी पालन नहीं करता। युद्धमें जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं॥ २३॥

तानहं समितिकान्ता राम त्वा पूर्वदर्शनात्। समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुवोत्तमम् ॥२४॥

'श्रीराम! बल और पराक्रममें में अपने उन सभी भाइयोंसे बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शनसे ही मेरा मन तुममें आसक्त हो गया है। (अथवा तुम्हारा रूप सौन्दर्थ अपूर्व है। आजसे पहले देवताओं में भी किसीका ऐसा रूप मेरे देखनेमें नहीं आया है, अतः इस अपूर्व रूपके दर्शनसे में तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गयी हूँ।) यही कारण है कि मैं तुम-जैसे पुरुषोत्तमके प्रति पतिकी भावना रखकर बड़े प्रेमसे पास आयी हूँ॥ २४॥

अहं प्रभावसपम्त्रा खच्छन्द्बलगामिनी। चिराय भव भर्ता में सीतया किं करिष्यसि॥ २५॥

भी प्रभाव ( उत्कृष्ट भाव—अनुराग अथवा महान् बल-पराक्रम ) से सम्पन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्तिसे समस्त लोकोंमें विचरण कर सकती हूँ, अतः अब तुम दीर्घकालके लिये मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीताको लेकर क्या करोगे ! ॥ २५॥

विकृता च विरूपा च न सेयं सहशी तव। अहमेवानुरूपा ते भार्यारूपेण पश्य माम्॥ २६॥

'यह विकारयुक्त और कुरूपा है,अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्याके रूपमें देखो॥ २६॥

इमां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम्। अनेन सह ते आत्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्॥२७॥

'यह सीता मेरी दृष्टिमें कुरूप, ओछी, विकृत, धँसे हुए पेटवाली और मानवी है, मैं इसे तुम्हारे इस माईके साथ ही खा जाऊँगी॥ २७॥

ततः पर्वतश्रङ्गाणि बनानि विविधानि च। पर्यन् सह मया कामी दण्डकान् विचरिष्यसि॥ २८॥

'फिर तुम कामभावयुक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकारके वनोंकी शोभा देखते हुए दण्डकवनमें विहार करना' ॥ २८ ॥

इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मिद्रिक्षणाम्। इदं वचनमारेभे वक्तुं वाक्यविशारदः॥ २९॥

र्यूर्णणलाके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल ककुतस्यकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी जोर-जोरसे हँसने लगे, फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रोंवाली निशाचरीसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ २९ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येऽरण्यकाण्डे सप्तद्शः सर्गः ॥ १७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १७ ॥

# अष्टादशः सर्गः

श्रीरामके टाल देनेपर शूर्पणखाका लक्ष्मणसे प्रणययाचना करना, फिर उनके भी टालनेपर उसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका उसके नाक-कान काट लेना

तां तु शूर्पणखां रामः कामपाशावपाशिताम् । स्वेच्छया इलक्ष्णया वाचा स्मितपूर्वमथाववीत् ॥ १ ॥

श्रीरामने कामपाशसे वाँधी हुई उस शूर्पणखासे अपनी इच्छाके अनुसार मधुर वाणीमें मन्द-मन्द मुंसकराते हुए कहा—॥ १॥

कृतदारोऽस्मि भवति भार्येयं दियता मम। त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखा ससपत्नता॥ २॥

'आदरणीया देवि ! मैं विवाह कर चुका हूँ । यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है । तुम-जैसी स्त्रियोंके लिये तो सौतका रहना अत्यन्त दु:खदायी ही होगा ॥ २ ॥ अनुजस्त्वेष मे आता शीलवान् प्रियद्शीनः। श्रीमानकृतद्रारश्च लक्ष्मणी नाम वीर्यवान् ॥ ३ ॥ अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियद्शीनः। अनुरूपश्च ते भर्ती रूपस्यास्य भविष्यति॥ ४ ॥

भेरे छोटे भाई श्रीमान् लक्ष्मण बड़े शीखवान्। देखनेमें प्रिय लगनेवाले और बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणोंसे सम्पन्न हैं। ये तरुण तो हैं ही, इनका रूप भी देखनेमें बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्याकी चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुन्दर रूपके योग्य पति होंगे॥ ३-४॥

## पनं भज विशालाक्षि भर्तारं भ्रातरं मम। असपला वरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा॥ ५॥

'विशाललोचने ! वरारोहे ! जैसे सूर्यकी प्रभा मेरपर्वतका सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मणको पतिके रूपमें अपनाकर सौतके भयसे रहित हो इनकी सेवा करो' ॥ ५ ॥

# इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता। विसुज्य रामं सहसा ततो लक्ष्मणमञ्जवीत्॥ ६॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वह कामसे मोहित हुई राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मणके पास जा पहुँची और हस प्रकार बोली—॥ ६॥

# अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्याहं वरवर्णिनी। मया सहसुखं सर्वान् दण्डकान् विचरिष्यसि॥ ७ ॥

ल्हमण ! तुम्हारे इस सुन्दर रूपके योग्य में ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुन्दरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अङ्गीकार कर लेनेपर तुम मेरे साथ समूचे दण्डकारण्यमें सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे'॥ ७॥

# एवमुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्यकोविदः। ततः शूर्पनर्खी स्मित्वा छक्ष्मणी युक्तमब्रवीत्॥ ८॥

उस राश्चसीके ऐसा कहनेपर बातचीतमें निपुण सुमित्रा-कुमार लक्ष्मण मुसकराकर सूप-जैसे नखवाली उस निशाचरीसे यह युक्तियुक्त बात बोले-॥ ८॥

# कथं दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छिस । सोऽहमार्येण परवान भात्रा कमळवर्णिनि ॥ ९ ॥

'लाल कमलके समान गौरवर्णवाली सुन्दरि!में तो दास हूँ, अपने बड़े भाई भगवान् श्रीरामके अधीन हूँ, तुम मेरी स्त्री होकर दासी वनना क्यों चाहती हो १॥९॥

# समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुद्दितामलवर्णिनी। आर्यस्य त्वं विशालाक्षि भार्याभव यवीयसी॥ १०॥

'विशाललोचने! मेरे बड़े भैया सम्पूर्ण ऐश्वयों ( अथवा सभी अभीष्ट वस्तुओं ) से सम्पन्न हैं । तुम उन्हींकी छोटी स्त्री हो जाओ । इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जावँगे और तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हारे रूप-रंग उन्हींके योग्य निर्मल हैं ॥ १० ॥

# पतां विरूपामसतीं करालां निर्णतोदरीम् । भार्यो वृद्धां परित्यज्य त्वामेवैष भजिष्यति ॥ ११ ॥

'कुरूप, ओछी, विकृत, घँसे हुए पेटवाली और वृद्धा भार्याको त्यागक ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे \*।।

अध्यहाँ लक्ष्मणने उन्हीं विशेषणोंको दुहराया है, जिन्हें शूर्पणखाने सीताके लिये प्रयुक्त किया था। शूर्पणखाकी दृष्टिसे जो अर्थ है, वह ऊपर दे दिया है; परंतु लक्ष्मणकी दृष्टिमें वे

# को हि रूपियदं श्रेष्ठं संत्यज्य वरवर्णिनि । मानुषीषु वरारोहे कुर्याद् भावं विचक्षणः ॥ १२॥

'सुन्दर कटिप्रदेशवाली वरवर्णिनि ! कौन ऐसा बुद्धि-मान् मनुष्य होगा, जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूपको छोड़कर मानव-कन्याओंसे प्रेम करेगा ?' ।। १२ ।।

# इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोद्दरी। मन्यते तद्वचः सत्यं परिहासाविचक्षणा॥ १३॥

लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर परिहासको न समझने-वाली उस लंबे पेटवाली विकराल राक्षसीने उनकी बातको सची माना ॥ १३॥

# सा रामं पर्णशालायामुपविष्टं परंतपम्। सीतया सह दुर्धर्षमत्रवीत् काममोहिता॥१४॥

वह पर्णशालामें सीताके साथ बैठे हुए शत्रुसंतापी दुर्जय वीर श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आयी और कामसे मोहित होकर बोली—॥ १४॥

# इमां विरूपामसतीं कराळां निर्णतोदरीम्। वृद्धां भार्यामवष्टभ्य न मां त्वं बहु मन्यसे॥ १५॥

'राम ! तुम इस कुरूप, ओछी, विकृत, धँसे हुए पेटवाली और वृद्धाका आश्रय देकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो ॥ १५ ॥

# अद्येमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम्। त्वया सह चरिष्यामिनिःसपत्ना यथासुखम् ॥ १६॥

'अतः आज तुम्हारे देखते-देखते में इस मानुषीको खा जाऊँगी और इस सौतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूँगी' ॥ १६॥

# इत्युक्त्वा मृगशावाक्षीमलातसदशेक्षणा। अभ्यगच्छत् सुसंकुद्धा महोल्का रोहिणीमिव॥ १७॥

ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारोंके समान नेत्रोंवाली शूर्पणखा अत्यन्त कोघमें भरकर मृगनयनी सीताकी ओर झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारेपर टूट पड़ी हो ॥ १७॥

# तां मृत्युपाराप्रतिमामापतन्तीं महाबलः। विगृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमत्रवीत्॥ १८॥

विशेषण निन्दापरक नहीं, रतुतिपरक है, अतः उनकी दृष्टिसे उन विशेषणोंका अर्थ यहाँ दिया जाता है—विरूपा—विशिष्टरूप- बाली त्रिमुबनसुन्दरी। असती—जिससे बढ़कर दूसरी कोई सती नहीं है ऐसी। कराला—शरीरकी गठनके अनुसार ऊँचे-नीचे अङ्गीवाली। निणंतोदरी—निम्न उदर अथवा क्षीण कटि-प्रदेशवाली। वृद्धा—ज्ञानमें बढ़ी-चढ़ी। अर्थात् तुम्हें छोड़कर उक्त विशेषणोंवाली सीताको ही वे प्रहण करेंगे।

महावली श्रीरामने मौतके फंदेकी तरह आती हुई उस राक्षसीको हुंकारसे रोककर कुपित हो लक्ष्मणसे कहा—॥१८॥

क्रैरनार्येः सौमित्रे परिहासः कथंचन। नकार्यः पश्य वैदेहीं कथंचित् सौम्य जीवतीम्॥ १९॥

'सुमित्रानन्दन! क्रूर कर्म करनेवाले अनार्योंसे किसी प्रकारका परिहास भी नहीं करना चाहिये। सौम्य! देखो नः इस समय सीताके प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किलसे बचे हैं॥

इमां विरूपामसतीमतिमत्तां महोदरीम्। राक्षर्सी पुरुषव्यात्र विरूपयितुमहीसः॥ २०॥

'पुरुषसिंह ! तुम्हें इस कुरूपा, कुलटा, अत्यन्त मतवाली और लंबे पेटबाली राक्षसीको कुरूप—किसी अङ्गसे हीन कर देना चाहिये' || २० ||

इत्बुक्तो छक्ष्मणस्तस्याः कुद्धो रामस्य पद्यतः । उद्धृत्य सन्नं चिच्छेद कर्णनासे महाबलः ॥ २१॥

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर क्रोधमें भरे हुए महाबली लक्ष्मणने उनके देखते-देखते म्यानसे तलवार खींच ली और शूर्पणखाके नाक-कान काट लिये॥ २१॥

निकृत्तकर्णनासा तु विखरं साविनद्य च। यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणसा वनम्॥ २२॥

नाक और कान कट जानेपर भयंकर राक्षसी धूर्पणखा बड़े जोरसे चिल्लाकर जैसे आयी थी, उसी तरह वनमें भाग गयी॥ २२॥

सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता। ननाद विविधान् नादान् यथा प्रावृषितोयदः॥ २३॥ खूनसे भीगी हुई वह महाभयंकर एवं विकराल रूप-वाली निशाचरी नाना प्रकारके स्वरोंमें जोर-जोरसे चीत्कार करने लगी, मानो वर्षाकालमें मेघोंकी घटा गर्जन-तर्जन कर रही हो ॥ २३॥

सा विश्वरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदर्शना। प्रगृह्य बाह्न गर्जन्ती प्रविवेश महावनम्॥ २४॥

वह देखनेमें बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अङ्गोंसे बारंबार खूनकी घारा बहाते और दोनों भुजाएँ ऊपर उढाकर चिग्घाड़ते हुए एक विशाल वनके भीतर प्रवेश किया॥

ततस्तु सा राक्षससङ्घसंतृतं खरं जनस्थानगतं विरूपिता। उपेत्य तं भ्रातरमुष्रतेजसं पपात भूमौ गगनाद् यथाशनिः॥ २५॥

लक्ष्मणके द्वारा कुरूप की गयी शूर्पणखा वहाँसे भागकर राक्षसम्बूहसे चिरे हुए भयंकर तेजवाले जनस्थाननिवासी भ्राता खरके पास गयी और जैसे आकाशसे विजली गिरती है, उसी प्रकार वह पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २५ ॥

ततः सभार्यं भयमोहमूर्चिछता सलक्ष्मणं राघवमागतं वनम् । विरूपणं चात्मिन शोणितोक्षिता शशंस सर्वे भिगनी खरस्य सा॥ २६॥

खरकी बह बहन रक्तसे नहा गयी थी और भय तथा मोहसे अचेत-सी हो रही थी। उसने वनमें सीता और लक्ष्मण-के साथ श्रीरामचन्द्रजीके आने और अपने कुरूप किये जानेका सारा कृतान्त खरसे कह सुनाया॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्टादशः सर्गः॥ ३८॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरच्यकाण्डमें अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १८॥

# एकोनविंशः सर्गः

शूर्पणखाके मुखसे उसकी दुर्दशाका वृत्तान्त सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका श्रीराम आदिके वधके लिये चौदह राक्षसोंको भेजना

तां तथा पिततां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोक्षिताम् । भगिनीं क्रोधसंतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः ॥ १ ॥ अपनी बिहनको इस प्रकार अङ्गहीन और रक्तते भीगी हुई अवस्थामें पृथ्वीपर पड़ी देख राक्षस खर क्रोधसे जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा—॥ १॥

उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि सम्भ्रमम्। व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवंह्रपा विरूपिता॥ २॥

'बहिन उठो और अपना हाल बताओ । मूर्च्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ-साफ कहो, किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है ?॥ २॥ कः कृष्णसर्पमासीनमाशीविषमनागसम् । तुद्दयभिसमापन्नमङ्गुल्यव्रेण लीलया॥ ३॥

'कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराघ एवं विषैठे काले साँपको अपनी अँगुलियोंके अग्रभागसे खेल-खेलमें पीड़ा दे रहा है ?॥ ३॥

कालपाशं समासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान् विषमुत्तमम् ॥ ४ ॥

'जिसने आज तुमपर आक्रमण करके तुम्हारे नाक-कान काटे हैं, उसने उच्चकोटिका विष पी लिया है तथा अपने गले- में कालका फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहवश वह इस बातको समझ नहीं रहा है।। ४।।

# बलविक्रमसम्पन्ना कामगा कामरूपिणी। इमानवस्थां नीता त्वं केनात्तकसमागता॥ ५॥

'तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियोंके लिये यमराजके समान हो, बल और पराक्रमसे सम्पन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी इचिके अंनुसार रूप घारण करनेमें समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस दुरवस्थामें डाला है; जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आयी हो ? ॥ ५ ॥

# देवगन्धर्वभूतानामृषीणां च महात्मनाम्। कोऽयमेवं महावीर्यस्त्वां विरूपां चकार ह ॥ ६ ॥

·देवताओं, गन्धवों, भूतों तथा महात्मा ऋषियोंमें यह कौनऐसा महान् बलशाली है, जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया ?॥ निह पर्याम्यहं लोके यः कुर्यान्मम विप्रियम्। अमरेषु सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम्॥ ७॥

'संसारमें तो मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जो मेरा अप्रिय कर सके । देवताओं में सहस्रनेत्रधारी पाकशासन इन्द्र भी ऐसा साइस कर सकें, यह मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ७ ॥

# अद्याहं मार्गणैः प्राणानादास्ये जीवितान्तगैः। सिळिले श्लीरमासकं निष्पिबन्निव सारसः॥ ८॥

'जैसे इंस जलमें मिले हुए दूधको पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणान्तकारी बाणोंसे तुम्हारे अपराधीके शरीरसे उसके प्राण हे हुँगा ॥ ८॥

# निहतस्य मया संख्ये शरसंक्रत्तमर्भणः। सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छिति॥ ९॥

'युद्धमें मेरे बाणोंसे जिसके मर्मस्थान छिन्न-भिन्न हो गये हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुषके फेन-सिंहत गरम-गरम रक्तको यह पृथ्वी पीना चाहती है ? ॥ ९ ॥

# कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्कृत्य संगताः। प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निइतस्य मया रणे ॥ १०॥

प्राभूमिमें मेरेद्वारा मारे गये किस व्यक्तिके शरीरसे मांस कुतर कुतरकर ये हर्षमें भरे हुए झुंड-के-झुंड पक्षी खायँगे ? ॥ १० ॥

# तं न देवा न गन्धर्वा न विशाचा न राक्षसाः। मयापकृष्टं कृपणं शकास्त्रातुं महाहवे ॥ ११ ॥

· जिसे मैं महासमरमें खींच हूँ, उस दीन अपराधीको देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते॥

उपलभ्य शनैः संज्ञां तं मे शंसितुमहीस। येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता ॥ १२ ॥

भीरे-घीरे होशमें आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ,

जिस उद्दण्डने वनमें तुमपर वलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है' ॥ १२॥

इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा कुद्धस्य च विशेषतः। ततः शूर्पणखा वाक्यं सवाष्पमिद्मन्नवीत् ॥ १३॥

भाईका विशेषतः क्रोधमें भरे हुए भाई खरका यह वचन मुनकर शूर्पणस्वा नेत्रोंसे ऑस् वहाती हुई इस प्रकार बोली-॥

# तरुणी रूपसम्पन्नी सुकुमारी महावली। पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥ १४॥

भीया ! वनमें दो तहण पुरुष आये हैं, जो देखनेमें बड़े ही सुकुमार, रूपवान् और महान् बलवान् हैं। उन दोनोंके बड़े-बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वल्कल-चस्त्र और मृगचर्म पहने हुए हैं ॥ १४ ॥

# फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ १५॥

'फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेन्द्रियः तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथके पुत्र और आपसमें भाई-भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं॥

#### पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ । गन्धर्वराजप्रतिमौ देवी वा दानवावेती न तर्कयितुमुत्सहे॥ १६॥

व दो गन्धर्वराजोंके समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं। यह मैं अनुमानसे भी नहीं जान सकती ॥ १६॥ तहणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता।

हुए। तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा॥ १७॥ 'उन दोनोंके बीचमें एक तरुण अवस्थावाली रूपवती

स्त्री भी वहाँ देखी है, जिसके शरीरका मध्यभाग बड़ा ही सुन्दर है । वह सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित है ॥ १७॥

# ताभ्यामुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्यताम्। इमामवस्थां नीताहं यथानाथासती तथा॥ १८॥

'उस स्त्रीके ही कारण उन दोनोंने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुलटा स्त्रीकी माँति ऐसी दुर्गति की है।। १८॥ तस्याश्चानृजुनृत्तायास्तयोश्च हतयोरहम्।

# सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्घनि॥१९॥

भी युद्धमें उस कुटिल आचारवाली स्त्रीके और उन दोनों राजकुमारोंके भी मारे जानेपर उनका फेनसहित रक्त पीना चाइती हूँ ॥ १९॥

# एव मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत्। तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिबेयमहमाहवे ॥ २०॥

प्णभूमिमें उस स्त्रीका और उन पुरुषोंका भी रक्त मैं पी सकूँ—यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिये॥ २०॥

### इति तस्थां ब्रुवाणायां चतुर्दश महावलान् । व्यादिदेश खरः कुद्धो राक्षसानन्तकोपमान् ॥ २१ ॥

शूर्पणखाके ऐसा कहनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त बलवान् चौदह राक्षवींको, जो यमराजके समान भयंकर थे, यह आदेश दिया—॥ २१॥

### मानुषौ शस्त्रसम्पन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ । प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमद्या सह ॥ २२ ॥

'वीरो ! इस भयंकर दण्डकारण्यके भीतर चीर और काला मृगचर्म घारण किये दो शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्रीके साथ घुस आये हैं ॥ २२ ॥

#### तौ हत्वा तां च दुर्वृत्तामुपावर्तितुमर्हथ। इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति॥ २३॥

'तुमलोग वहाँ जाकर पहले उन दोनों पुरुषोंको मार डालो; फिर उस दुराचारिणी स्त्रीके भी प्राण लेलो। मेरी यह बहिन उन तीनोंका रक्त पीयेगी॥ २३॥ मनोरथोऽयमिष्टोऽस्याभगिन्या ममराक्षसाः। श्रीव्रं सम्पाद्यतां गत्वा तौप्रमध्य खतेजसा ॥ २४ ॥

'राक्षसो ! मेरी इस बहिनका यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहाँ जाकर अपने प्रभावसे उन दोनों मनुष्योंको मार गिराओ और बहिनके इस मनोरथको शीघ्र पूरा करो ॥ २४॥

# युष्माभिर्निहतौ द्वष्ट्वा ताबुभौ भ्रातरौ रणे। इयं प्रहृष्टा मुद्तिता रुधिरं युधि पास्यति॥२५॥

भ्रणभूमिमें उन दोनों भाइयोंको तुम्हारे द्वारा मारा गया देख यह हर्षसे खिल उठेगी और आनन्दमग्न होकर युद्ध-खलमें उनका रक्त पान करेगी? ॥ २५॥

# इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । तत्र जम्मुस्तया सार्धे घना वातेरिता इव ॥ २६ ॥

खरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे चौदहों राक्षस हवाके उड़ाये हुए वादलोंके समान विवश हो शूर्पणखाके साथ पञ्चवटीको गये ॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाष्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥ १९॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमें उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९॥

# विंशः सर्गः

# श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चौदह राक्षसोंका वध

ततः शूर्पणसा घोरा राघवाश्रममागता। राक्षसानाचचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया॥ १॥

तदनन्तर भयानक राक्षसी धूर्पणखा श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमपर आयी । उसने सीतासहित उन दोनों भाइयोंका उन राक्षसोंको परिचय दिया ॥१॥

# ते रामं पर्णशालायामुपविष्टं महाबलम् । दृह्युः सीतया सार्धे लक्ष्मणेनापि सेवितम् ॥ २ ॥

राक्षसोंने देखा—महावली श्रीराम सीताके साथ पर्ण-शालामें बैठे हैं और लक्ष्मण भी उनकी सेवामें उपस्थित हैं॥ २॥

#### तां दृष्ट्वा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्च राक्षसान्। अत्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्॥ ३॥

इघर श्रीमान् रघुनाथजीने भी शूर्पणखा तथा उसके साथ आये हुए उन राक्षसोंको भी देखा। देखकर वे उदीत तेजवाले अपने भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले—॥ ३॥ मुद्दुर्ते भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः। इमानस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह॥ ४॥

'मुमित्राकुमार! तुम थोड़ी देरतक सीताके पास खड़े हो जाओ। मैं इस राक्षसीके सहायक बनकर पीछे-पीछे आये हुए इन निशाचरोंका यहाँ अभी वध कर डालूँगा'॥ ४॥ वाष्यमेतत् ततः श्रुत्वारामस्य विदितात्मनः। तथेति लक्ष्मणो वाष्यं राघवस्य प्रपूजयन्॥ ५॥

अपने खरूपको समझनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर लक्ष्मणने इसकी भूरि-भूरि सराहना करते हुए 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की ॥ ५ ॥

# राघवोऽपि महञ्चापं चामीकरविभूषितम्। चकार सज्यंधर्मात्मातानि रक्षांसि चात्रवीत्॥ ६॥

तब धर्मात्मा रघुनाथजीने अपने सुवर्णमण्डित विशाल धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ायी और उन राक्षसोंसे कहा—॥ ६॥ पुत्रो दशरथस्थावां भ्रातरी रामलक्ष्मणी।

प्रविष्टौ सीतया सार्धे दुश्चरं दण्डकावनम् ॥ ७ ॥ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ।

वसन्तौ दण्डकारण्ये किमर्थमुपहिंसथ॥ ८॥

'हम दोनों भाई राजा दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीताके साथ इस दुर्गम दण्डकारण्यमें आकर फल्र-मूलका आहार करते हुए इन्द्रियसंयमपूर्वक तपस्यामें संलग्न हैं और ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। इस प्रकार दण्डकवनमें निवास करनेवाले हम दोनों भाइयोंकी तुम किसलिये हिंसा करना चाहते हो ? ॥ ७-८ ॥

#### युष्मान् पापात्मकान् हन्तुं विप्रकारान् महाहवे । ऋषीणां तु नियोगेन सम्प्राप्तः सदारासनः ॥ ९ ॥

ंदेखों, तुम सब-के-सब पापात्मा तथा ऋषियोंका अपराध करनेवाले हो । उन ऋषि-मुनियोंकी आज्ञासे ही मैं धनुष-बाण लेकर महासमरमें तुम्हारा वध करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥

# तिष्ठतैवात्र संतुष्टा नोपवर्तितुमईथ। यदि प्राणैरिहार्थो वो निवर्तध्वं निशाचराः॥ १०॥

'निशाचरो! यदि तुम्हें युद्धसे संतोष प्राप्त होता हो तो यहाँ खड़े ही रही, भाग मत जाना और यदि तुम्हें प्राणोंका लोभ हो तो लौट जाओ ( एक क्षणके लिये भी यहाँ न हको)'॥ १०॥

#### तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुर्दश । ऊचुर्वाचं सुसंकृद्धा ब्रह्मद्नाः शूलपाणयः ॥ ११ ॥ संरक्तनयना घोरा रामं संरक्तलोचनम् । परुषा मधुराभाषं हृष्टा हृष्टपराक्षमम् ॥ १२ ॥

श्रीरामकी यह बात सुनकर वे चौदहों राक्षस अत्यन्त कुपित हो उठे। ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले वे घोर निशाचर हाथोंमें शूल लिये क्रोधसे लाल आँखें करके कठोर वाणीमें हर्ष और उत्साहके साथ स्वभावतः लाल नेत्रींवाले मधुरभाषी श्रीरामसे, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे, यों बोले—॥ ११-१२॥

# क्रोधमुत्पाद्य नो भर्तुः खरस्य सुमहात्मनः। त्वमेवहास्यसेप्राणान् सद्योऽसाभिईतो युधि ॥ १३॥

'अरे! तूने हमारे स्वामी महाकाय खरको क्रोध दिलाया हैं; अतः हमलोगोंके हाथसे युद्धमें मारा जाकर त् स्वयं ही तत्काल अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा॥ १३॥

# का हि ते शक्तिरेकस्य बहुनां रणमूर्धनि । अस्माकमग्रतः स्थातुं किं पुनर्योद्धमाहवे ॥ १४ ॥

'इम बहुत-से हैं और त् अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि त् इमारे सामने रणभूमिमें खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना तो दूरकी बात है ॥ १४॥

### पभिर्बाहुप्रयुक्तैश्च परिष्ठैः शूलपट्टिशैः। प्राणांस्त्यक्ष्यसि वीर्यं च धनुश्च करपीडितम् ॥ १५ ॥

'हमारी भुजाओं द्वारा छोड़े गये इन परिघों, शूलों और पहिशोंकी मार खाकर तू अपने हाथमें दवाये हुए इस घनुष-को, बल-पराक्रमके अभिमानको तथा अपने प्राणोंको भी एक साथ ही त्याग देगा? ॥ १५॥

# इत्येवमुक्त्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुर्दश । उद्यतायुधनिस्त्रिशा राममेवाभिदुदुवुः॥ १६॥

ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए वे चौदहों राक्षस तरह-तरहके आयुध और तलवारें लिये श्रीरामपर ही टूट पड़े ॥

चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दुर्जयम् । तानि शूलानिकाकुत्स्थः समस्तानि चतुर्दश ॥ १७ ॥ ताविद्धरेव चिच्छेद शरैः काञ्चनभृषितैः।

उन राक्षसोंने दुर्जय वीर श्रीराघवेन्द्रपर वे शूल चलाये, परंतु ककुत्स्यकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त चौदहों शूलोंको उतने ही सुवर्णभूषित वाणोंद्वारा काट डाला ॥१७६॥ ततः पद्यान्महातेजा नाराचान् सूर्यसंनिभान् ॥१८॥ जग्राह परमकुद्धश्चतुर्दश शिलाशितान् । गृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानुहिद्दय राक्षसान् ॥१९॥ मुमोच राघवो बाणान् वज्ञानिव शतकतुः।

तत्पश्चात् महातेजस्वी रघुनाथजीने अत्यन्त कृपित हो शानपर चढ़ाकर तेज किये गये सूर्यवुल्य तेजस्वी चौदह नाराच हाथमें लिये। फिर धनुष लेकर उसपर उन वाणोंको रखा और कानतक खींचकर राक्षसोंको लक्ष्य करके छोड़ दिया। मानो इन्द्रने वज्रोंका प्रहार किया हो।।१८-१९६॥

ते भित्त्वा रक्षसां वेगाद् वक्षांसि रुघिरष्ठुताः ॥ २०॥ विनिष्पेतुस्तदा भूमौ वल्मीकादिव पन्नगाः।

वे बाण बड़े वेगसे उन राक्षसोंकी छाती छेदकर रुधिरमें डूबे हुए निकले और बाँबीसे बाहर आये हुए सपोंकी भाँति तत्काल पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २० है ॥ तैर्भग्रहदया भूमी खिल्लमला इव दुमाः ॥ २१ ॥

तैर्भग्नहृद्या भूमौ छिन्नमूला इव द्रुमाः॥ २१॥ निपेतुः शोणितस्नाता विकृता विगतासवः।

उन नाराचोंसे हृदय विदीर्ण हो जानेके कारण वे राक्षस जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति धराशायी हो गये। वे सब-के-सब खूनसे नहा गये थे। उनके शरीर विकृत हो गये थे। उस अवस्थामें उनके प्राणपलेरू उड़ गये॥ २१६॥

### तान् भूमी पतितान् दृष्ट्वा राक्षसी कोधमूर्छिता ॥ २२ ॥ उपगम्य खरं सा तु किंचित्संग्रुष्कशोणिता । पपात पुनरेवार्ता सनिर्यासेव वछरी ॥ २३ ॥

उन सबको पृथ्वीपर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोधसे मूर्िकृत हो गयी और खरके पास जाकर पुन: आर्तभावसे गिर पड़ी। उसके कटे हुए कानों और नाकोंका खून सूख गया था इसिल्ये गोंदयुक्त लताके समान प्रतीत होती थी।। २२-२३॥

# भ्रातुः समीपे शोकार्ता ससर्ज निनदं महत्। सखरं मुमुचे बाष्णं विवर्णवद्ना तदा॥ २४॥

भाईके निकट शोकसे पीड़ित हुई शूर्पणखा बड़े जोरले आर्तनाद करने और फूट-फूटकर रोने तथा आँस् बहाने लगी। उस समय उसके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी॥ २४॥

निपातितान् प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान् प्रधाविता शूर्पणखा पुनस्ततः। वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां शशंस सर्वे भगिनी खरस्य सा॥ २५॥ रणभूमिमें उन राक्षसोंको मारा गया देख खरकी बहिन समस्त राक्षसोंके वधका सारा समाचार भाईसे कह दूर्पणस्ता पुनः वहाँसे भागी हुई आयी । उसने उन सुनाया॥ २५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्चेऽरण्यकाण्डे विंशः सर्गः॥ २०॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २०॥

# एकविंशः सर्गः

# र्र्पणस्वाका खरके पास आकर उन राक्षसोंके वधका समाचार बताना और रामका भय दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना

स पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधाच्छूर्पणखां पुनः। उवाच व्यक्तया वाचा तामनर्थार्थमागताम्॥ १॥

र्यूर्णण्याको पुनः पृथ्वीपर पड़ी हुई देख अनर्थके हिये आयी हुई उस बहिनसे खरने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणीमें फिर कहा-॥ १॥

मयात्विदानीं शूरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः। त्वत्प्रियार्थे विनिर्दिष्टाः किमर्थे रुद्यते पुनः॥ २॥

'बिहन! मैंने तुम्हारा प्रिय करनेके लिये उस समय बहुत-से श्रूरबीर एवं मांसाहारी राक्षसोंको जानेकी आज्ञा दे दी थी, अब फिर तुम किसलिये रो रही हो ?॥ २॥ भक्ताश्चेवानुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः। हत्यमाना न हत्यन्ते न न कुर्युर्वचो मम॥ ३॥

'मैंने जिन राक्षसोंको भेजा था, वे मेरे भक्त, मुझमें अनुराग रखनेवाले और सदा मेरा हित चाहनेवाले हैं। वे किसीके मारनेपर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञाका पालन न हो, यह भी सम्भव नहीं है॥ ३॥

किमेतच्छ्रोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः। हा नाथेति विनर्दन्ती सर्पवच्चेष्टसे क्षितौ॥ ४॥

'फिर ऐसा कौन-सा कारण उपस्थित हो गया; जिसके लिये तुम 'हा नाथ' की पुकार मचाती हुई साँपकी तरह धरतीपर लोट रही हो। मैं उसे मुनना चाहता हूँ ॥ ४॥ अनाथवद् विलयसि कि नु नाथे मिय स्थिते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ मा मैंवं वैक्कव्यं त्यज्यतामिति॥ ५॥

भोरे-जैसे संरक्षकके रहते हुए तुम अनाथकी तरह विलाप क्यों करती हो ? उठो ! उठो !! इस तरह लोटो मत। वनराहट छोड़ दो ? ॥ ५ ॥

इत्येवमुका दुर्धर्षा खरेण परिसान्त्विता। विमृज्य नयने सास्रे खरं भ्रातरमत्रवीत्॥ ६॥

खरके इस प्रकार सान्तवना देनेपर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आँस् भरे नेत्रोंको पोंछकर भाई खरसे बोळी—॥ ६॥ अस्मीदानीमहं प्राप्ता हतश्रवणनासिका। शोणितौद्यपरिक्किश त्वया च परिसान्त्विता॥ ७॥ भीया! मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आयी हूँ—यह बताती हूँ, सुनो—मेरे नाक-कान कट गये और मैं खूनकी धारासे नहा उठी, उस अवस्थामें जब पहली बार मैं आयी थी, तब तुमने मुझे बड़ी सान्त्वना दी थी॥ ७॥

प्रेषिताश्च त्वया शूरा राक्षसास्ते चतुर्दश।
निहन्तुं राघवं घोरं मित्रयार्थं सलक्ष्मणम् ॥ ८ ॥
ते तु रामेण सामर्थाः शूलपिहशपाणयः।
समरे निहताः सर्वे सायकैर्ममेथेदिभिः॥ ९ ॥

'तत्पश्चात् मेरा प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणसहित रामका वध करनेके उद्देश्यसे तुमने जो वे चौदह श्रूरवीर राक्षस मेजे थे, वे सब-के सब अमर्षमें भरकर हाथोंमें श्रूच और पिट्टश लिये वहाँ जा पहुँचे, परंतु रामने अपने मर्मभेदी बाणोंद्वारा उन सबको समराङ्गणमें मार गिराया ॥ ८-९ ॥

तान् भूमौ पतितान् दृष्ट्वा क्षणेनैव महाजवान् । रामस्य च महत्कर्म महांस्त्रासोऽभवन्मम् ॥ १०॥

'उन महान् वेगशाली निशाचरोंको क्षणभरमें ही धराशायी हुआ देख रामके उस महान् पराक्रमपर दृष्टिपात करके मेरे मनमें बड़ा भय उत्पन्न हो गया ॥ १०॥

सास्मिभीता समुद्धिग्नाविषण्णा च निशाचर। शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी ॥११॥

'निशाचरराज! मैं भयभीत, उद्विग्न और विषाद-ग्रस्त हो गयी हूँ। मुझे सब ओर भय-ही-भय दिखायी देता है, इसीलिये फिर तुम्हारी शरणमें आयी हूँ॥ ११॥

विषादनकाष्युषिते परित्रासोर्मिमालिनि । किं मां न त्रायसे मग्नां विषुले शोकसागरे ॥ १२॥

'मैं शोकके उस विशाल समुद्रमें डूब गयी हूँ, जहाँ विषादरूपी मगर निवास करते हैं और त्रासकी तरङ्गमालाएँ उठती रहती हैं। तुम उस शोकसागरसे मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो ! ॥ १२॥

पते च निहता भूमौ रामेण निश्चितः शरैः। ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्ष्मसाः पिश्चिताशनाः॥ १३॥ जो मांसमधी राक्षस मेरे साथ गये थे, वे सब-के-सब रामके पैने बाणोंसे मारे जाकर पृथ्वीपर पड़े हैं॥ १३॥ मिय ते यद्यनुकोशो यदि रक्षःसु तेषु च। रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर॥ १४॥ दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम्।

प्राक्षसराज! यदि मुझपर और उन मरे हुए राक्षसोंपर तुम्हें दया आती हो तथा यदि रामके साथ लोहा लेनेके लिये तुममें शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो; क्योंकि दण्डकारण्यमें घर बनाकर रहनेवाले राम राक्षसोंके लिये कण्टक हैं ॥ १४६ ॥

यदि रामममित्रक्तं न त्वमद्य वधिष्यसि॥१५॥ तव चैवाग्रतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा।

ध्यदि तुम आज ही शत्रुघाती रामका वघ नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूँगी; क्योंकि मेरी लाज छट चुकी है ॥ १५६ ॥

बुद्धश्वाहमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे ॥१६॥ स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे।

भी बुद्धिसे वारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम महासमरमें सबल होकर भी रामके सामने युद्धमें नहीं ठहर सकोगे ॥ १६३ ॥

शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः॥१७॥ अपयाहि जनस्थानात् त्वरितः सहवान्यवः। जहित्वं समरे मृढान्यथा तु कुलपांसन॥१८॥

'तुम अपनेको शूरवीर मानते हो, किंतु तुममें शौर्य है

ही नहीं । तुमने झुट्टे ही अपने-आपमें पराक्रमका आरोप कर लिया है। मृद्ध ! तुम समराङ्गणमें उन दोनोंको मार डालो अन्यथा अपने कुलमें कल्ड्स लगाकर भाई-बन्धुओंके साथ तुरंत ही इस जनस्थानसे भाग जाओ ॥ १७-१८॥

मानुषौ तौ न शक्नोषि इन्तुं वै रामलक्ष्मणौ । निःसत्त्वस्यालपवीर्यस्य वासस्ते कीदशस्त्विह ॥ १९ ॥

'राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारनेकी तुममें शक्ति नहीं है तो तुम्हारे-जैसे निर्वल और पराक्रमशून्य राक्षसका यहाँ रहना कैसे सम्भव हो सकता है ? ॥ १९ ॥

रामतेजोऽभिभूतो हि त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि । स हि तेजःसमायुक्तो रामो दशरथात्मजः ॥ २०॥ भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता ।

'तुम रामके तेजसे पराजित होकर शीघ ही नष्ट हो जाओगे; क्योंकि दशरथकुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान् पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक-कानसे हीन करके अत्यन्त कुरूप बना दिया'॥ २०६॥

एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी॥२१॥ भ्रातुः समीपे शोकार्ता नष्टसंशा बभूव ह। कराभ्यामुदरं हत्वा करोद भृशदुःखिता॥२२॥

इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफाके समान गहरे पेटवाली वह राक्षसी शोकसे आतुर हो अपने भाईके पास मूर्चिंग्रत-सी हो गयी और अत्यन्त दुखी हो दोनों हाथोंसे पेट पीटती हुई फूट-फूटकर रोने लगी ॥ २१-२२॥

इत्यार्चे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे एकविंकाः सर्गः॥ २१॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें इकीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २९॥

# द्वाविंशः सर्गः

चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका जनस्थानसे पश्चवटीकी ओर प्रस्थान

पवमाधर्षितः शूरः शूर्पनख्या खरस्ततः। उवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः॥ १॥

शूर्पणखाद्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर खरने राक्षसोंके बीच अत्यन्त कठोर वाणीमें कहा-॥ १॥

तवापमानप्रभवः क्रोधोऽयमतुलो मम। न शक्यते धारयितुं लवणाम्भ इवोल्वणम् ॥ २ ॥

'बहिन ! तुम्हारे अपमानके कारण मुझे वेतरह क्रोध चढ़ आया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार असम्भव है, जैसे पूर्णिमाको प्रचण्ड वेगसे बढ़े हुए खारे पानीके समुद्रके जलको (अथवा यह उसी प्रकार असहा है, जैसे घावपर नमकीन पानीका छिड़कना)॥ २॥ न रामं गणये वीर्यान्मातुषं श्लीणजीवितम्। आत्मदुश्चरितैः प्राणान् हतो योऽद्यविमोक्ष्यते ॥ ३॥

भैं पराक्रमकी दृष्टिसे रामको कुछ भी नहीं गिनता हूँ; क्योंकि उस मनुष्यका जीवन अब श्रीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मोंसे ही मारा जाकर आज प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा॥ ३॥

वाष्यः संधार्यतामेष सम्भ्रमश्च विमुच्यताम् । अहं रामं सह भ्रात्रा नयामि यमसादनम् ॥ ४ ॥

'तुम अपने आँसुओंको रोको और यह घवराहट छोड़ो। मैं भाईसहित रामको अभी यमलोक पहुँचा देता हूँ ॥ ४ ॥ परश्वधहतस्याच मन्द्रपाणस्य भूतले।

# रामस्य रुधिरं रक्तमुणं पास्यसि राश्नसि ॥ ५ ॥

'राक्षसी! आज मेरे फरसेकी मारसे निष्प्राण होकर घरतीपर पड़े हुए रामका गरम-गरम रक्त तुम्हें पीनेको मिलेगा'॥ ५॥

# सम्प्रहृष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्। प्रशशंस पुनर्मीर्ख्याद् भ्रातरं रक्षसां वरम्॥ ६॥

खरके मुखसे निकली हुई इस वातको सुनकर शूर्प-णखाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने मूर्खतावश राक्षसोंमें श्रेष्ठ भाई खरकी पुनः भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ६॥

### तया परुषितः पूर्वे पुनरेव प्रशंसितः। अब्रवीद् दूषणं नाम खरः सेनापति तदा॥ ७॥

उसने पहले जिसका कठोर वाणीद्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यन्त सराहना की, उस खरने उस समय अपने सेनापति दूषणसे कहा—॥ ७॥

### चतुर्दश सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनाम्। रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनाम्॥ ८॥ नीलजीमूतवर्णानां लोकहिंसाविहारिणाम्। सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां सौम्य कारय॥९॥

'सौम्य! मेरे मनके अनुकूल चलनेवाले, युद्धके मैदान-से पीछे न हटनेवाले, भयंकर वेगशाली, मेघोंकी काली घटाके समान काले रंगवाले, लोगोंकी हिंसासे ही क्रीड़ा-विहार करनेवाले तथा युद्धमें उत्साहपूर्वक आगे बढ़नेवाले चौदह सहस्र राक्षसोंको युद्धके लिये भेजनेकी पूरी तैयारी कराओ॥

#### उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनूषि च। शरांश्च चित्रान खड्डांश्च शक्तीश्च विविधाः शिताः॥

'सौम्य सेनापते ! तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मँगवा लो । उसपर बहुत-से घनुष, बाण, विचित्र-विचित्र खड़ और नाना प्रकारकी तीखी शक्तियोंको भी रख दो ॥ १० ॥

# अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्। वधार्थे दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविद् ॥११॥

'रणकुशल वीर ! मैं इस उद्दण्ड रामका वध करनेके लिये महामनस्वी पुलस्त्यवंशी राक्षसोंके आगे-आगे जाना चाहता हूँ' ॥ ११ ॥

### इति तस्य बुवाणस्य सूर्यवर्णं महारथम्। सद्द्वः राबलैर्युक्तमाचचक्षेऽथ दृषणः॥१२॥

उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्थके समान प्रकाशमान और चितकबरे रंगके अच्छे घोड़ोंसे जुता हुआ विशाल रथ वहाँ आ गया । दूषणने खरको इसकी सूचना दी॥ १२॥ तं मेरुशिखराकारं तप्तकाञ्चनभूषणम्।
हेमचक्रमसम्बाधं वैदूर्यमयक्त्वरम्॥१३॥
मत्स्यैः पुष्पेर्दुमैः शैलेश्चन्द्रस्यैश्च काञ्चनेः।
माङ्गल्यैः पिश्वसङ्घेश्च ताराभिश्च समावृतम्॥१४॥
ध्वजनिक्षिशसम्पन्नं किंकिणीवरभूषितम्।
सद्य्वयुक्तं सोऽमर्पादाहरोह खरस्तदा॥१५॥

वह रथ मेरपर्वतके शिखरकी भाँति ऊँचा था, उसे तपाये हुए सोनेके वने हुए साज-बाजसे सजाया गया था, उसके पिह्योंमें सोना जड़ा हुआ था, उसका विस्तार बहुत बड़ा था, उस रथके कूबर वेदूर्यमणिसे जड़े गये थे, उसकी सजावटके लिये सोनेके बने हुए मत्स्य, फूल, बृक्ष, पर्वत, चन्द्रमा, सूर्य, माङ्गलिक पित्रयोंके समुदाय तथा तारिकाओंसे वह रथ सुशोभित हो रहा था, उसपर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथके भीतर खड़ा आदि अख्न-शस्त्र रखे हुए थे, छोटी-छोटी घण्टियों अथवा सुन्दर बुँघुम्ओंसे सजे और उत्तम घोड़ोंसे जुते हुए उस रथपर राक्षसराज खर उस समय आरूद हुआ। अपनी बहिनके अपमानका स्मरण करके उसके मनमें बड़ा अमर्ष हो रहा था॥ १३-१५॥

# खरस्तु तन्महत्सैन्यं रथचर्मायुधध्वजम्। निर्यातेत्यव्रवीत् प्रेक्ष्य दूषणः सर्वराक्षसान्॥ १६॥

रथः ढालः अस्त-शस्त्र तथा ध्वजसे सम्पन्न उस विशाल सेनाकी ओर देखकर खर और दूषणने समस्त राक्षसोंसे कहा—'निकलोः आगे बढ़ो' ॥ १६ ॥

#### ततस्तद् राक्षसं सैन्यं घोरचर्मायुधध्वजम् । निर्जगाम जनस्थानान्महानादं महाजवम् ॥ १७॥

क्च करनेकी आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल, अस्त्र-शस्त्र तथा ध्वजासे युक्त वह विशाल राक्षस-सेना जोर-जोरसे गर्जना करती हुई जनस्थानसे बड़े वेगके साथ निकली ॥ १७॥

मुद्ररैः पट्टिशैः शूलैः सुतीक्ष्णैश्च परश्वधैः। खङ्गैश्चकैश्च हस्तस्थैश्चीजमानैः सतोमरैः॥१८॥ शक्तिभिः परिवैर्घोरैरतिमात्रैश्च कार्मुकैः। गदासिमुसलैर्वज्जैर्गृहीतैर्भीमदर्शनैः ॥१९॥ राक्षसानां सुघोराणां सहस्राणि चतुर्दश।

#### राश्वसाना सुघोराणां सहस्राणि चतुर्दश । निर्यातानि जनस्थानात् खरचित्तानुवर्तिनाम् ॥ २०॥

सैनिकोंके हाथमें मुद्गर, पिट्टा, शूल, अत्यन्त तीखे फरसे, खड़, चक और तोमर चमक उठे। शक्ति, भयंकर परिध, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मुसल तथा वज्र (आठ कोणवाले आयुधिवशेष) उन राक्षसोंके हाथोंमें आकर बड़े भयानक दिखायी दे रहे थे। इन अस्त्र-शस्त्रोंसे उपलक्षित और खरके मनकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले अत्यन्त भयंकर चौदह हजार राक्षस जनस्थानसे युद्धके लिये चले॥

तांस्तु निर्धावतो दृष्ट्या राक्षसान् भीमदृर्धनान् । सरस्याथ रथः किंचिज्ञगाम तद्नन्तरम् ॥ २१॥

उन भयंकर दिखायी देनेवाले राक्षसोंको घाषा करते देख खरका रथ भी कुछ देर सैनिकोंके निकलनेकी प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा ॥ २१ ॥

ततस्ताञ्छबलानभ्वांस्तप्तकाञ्चनभृषितान् । खरस्य मतमाज्ञाय सारिथः पर्यचोदयत्॥ २२॥

तदनन्तर खरका अभिप्राय जानकर उसके सारिधने तपाये हुए सोनेके आभूषणोंसे विभूषित उन चितकबरे घोड़ोंको हाँका ॥ २२ ॥

संचोदितो रथः शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः। शब्देनापूरयामास दिशः सप्रदिशस्तथा॥ २३॥ उसके हाँकनेपर शत्रुघाती खरका रथ शीघ्र ही अपने घर-घर शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओंको प्रतिध्व-नित करने लगा ॥ २३ ॥

प्रवृद्धमन्युस्तु खरः खरखरो रिपोर्वधार्थं त्वरितो यथान्तकः।

अच्रूचुदत् सारथिमुन्नदन् पुन-र्महाबलो मेघ इवारमवर्षवान् ॥ २४॥

उस समय खरका क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका खर भी कठोर हो गया था। वह शत्रुके वधके लिये उतावला होकर यमराजके समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलोंकी वर्षा करनेवाला मेघ बड़े जोरसे गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खरने उच्चस्वरसे सिंहनाद करके पुनः सारथिको रथ हाँकनेके लिये प्रेरित किया॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्वाविद्यः सर्गः॥ २२॥ इस प्रकार श्रीत्राल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २२॥

# त्रयोविंशः सर्गः

भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनकी परवा नहीं करना तथा राक्षस-सेनाका श्रीरामके आश्रमके समीप पहुँचना

तत्त्रयातं बलं घोर मशिवं शोणितोदकम्। अभ्यवर्षन्महाघोरस्तुमुलो गर्दभारुणः॥१॥

उस सेनाके प्रस्थान करते समय आकाशमें गधेके समान धूसर रंगवाले बादलोंकी महाभयंकर घटा घिर आयी। उसकी उमुल गर्नना होने लगी तथा सैनिकोंके ऊपर घोर अमङ्गल-सूचक रक्तमय जलकी वर्षा आरम्भ हो गयी॥ १॥

निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः। समे पुष्पचिते देशे राजमार्गे यद्दच्छया॥ २॥

खरके रथमें जुते हुए महान् वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थानमें सड़कपर चलते-चलते अकस्मात् गिर पड़े ॥ २ ॥

इयामं रुधिरपर्यन्तं बभूव परिवेषणम्। अलातचक्रप्रतिमं प्रतिगृह्य दिवाकरम्॥ ३॥

सूर्यमण्डलके चारों ओर अलातचक्रके समान गोलाकार घरा दिखायी देने लगा, जिसका रंग काला और किनारेका रंग लाल था॥ ३॥

ततो ध्वजमुपागम्य हेमदण्डं समुच्छितम्। समाकम्य महाकायस्तस्यौ गृध्नः सुदारुणः॥ ४॥

तदनन्तर खरके रथकी सुवर्णमय दण्डवाली ऊँची ध्वजा-पर एक विशालकाय गीध आकर वैठ गया, जो देखनेमें बड़ा ही भयंकर था॥४॥

जनस्थानसमीपे च समाक्रम्य खरस्वनाः। विखरान् विविधान् नादान् मांसादा मृगपक्षिणः॥५॥ व्याजहुरभिदीप्तायां दिशि वै भैरवस्वनम्। अशिवं यातुधानानां शिवा घोरा महास्वनाः॥ ६॥

कठोर स्वरवाले मांसमक्षी पशु और पक्षी जनस्थानके पास आकर विकृत स्वरमें अनेक प्रकारके विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्यकी प्रभासे प्रकाशित हुई दिशाओंमें जोर-जोरसे चीत्कार करनेवाले और मुँहसे आग उगलनेवाले भयंकर गीदह राक्षसोंके लिये अमङ्गलजनक भैरवनाद करने लगे ॥

प्रभिन्नगजसंकाशास्तोयशोणितधारिणः । आकाशं तद्नाकाशं चकुर्भीमाम्बुवाहकाः॥ ७॥

भयंकर मेघ, जो मदकी धारा बहानेवाले गजराजके समान दिखायी देते थे और जलकी जगह रक्त धारण किये हुए थे, तत्काल घर आये । उन्होंने समूचे आकाशको ढक दिया । थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं रहने दिया ॥ ७॥

बभूव तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहर्षणम्। दिशो वा प्रदिशो वापि सुव्यक्तं न चकाशिरे॥ ८॥

सब ओर अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी घना अन्धकार छा गया । दिशाओं अथवा कोणोंका स्पष्टरूपसे भान नहीं हो पाता था ॥ ८॥

क्षतजार्द्रसवर्णाभा संध्या काळं विना वभौ। खरं चाभिमुखं नेदुस्तदा घोरा सृगाः खगाः॥ ९॥ विना समयके ही खूनसे भीगे हुए वस्त्रके समान रंग-वाली संध्या प्रकट हो गयी। उस समय भयंकर पशु-पश्ची खरके सामने आकर गर्जना करने लगे॥ ९॥

कङ्कगोमायुगृध्राश्च चुक्रगुर्भयशंसिनः। नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिदर्शनाः॥१०॥ नेदुर्वलस्याभिमुखं ज्वालोद्वारिभिराननैः।

भयकी सूचना देनेवाले कङ्क (सफेद चील), गीदड़ और गीध खरके सामने चीत्कार करने लगे। युद्धमें सदा अमङ्गल सूचित करनेवाली और भय दिखानेवाली गीदड़ियाँ खरकी सेनाके सामने आकर आग उगलनेवाले मुखोंसे घोर शब्द करने लगीं॥ १०३॥

कवन्धः परिघाभासो दृश्यते भास्करान्तिके ॥ ११ ॥ जन्नाह सूर्यं खर्भानुरपर्वणि महान्रहः । प्रवाति मारुतः शीन्नं निष्प्रभोऽभृद् दिवाकरः ॥ १२ ॥

स्थिके निकट परिचके समान कबन्ध (सिर कटा हुआ घड़ ) दिखायी देने लगा। महान् ग्रह राहु अमावास्याके बिना ही सूर्यको ग्रसने लगा। हवा तीत्र गतिसे चलने लगी एवं सूर्यदेवकी प्रभा फीकी पड़ गयी॥ ११-१२॥

उत्पेतुश्च विना रात्रि ताराः खद्योतसप्रभाः। संळीनमीनविहगा निलन्यः शुष्कपङ्कजाः॥ १३॥

बिना रातके ही जुगन्के समान चमकनेवाले तारे आकाश-में उदित हो गये। सरोवरोंमें मछली और जलपक्षी विलीन हो गये। उनके कमल सूख गये॥ १३॥

तस्मिन् क्षणे वभूवुश्च विना पुष्पफलैर्डुमाः। उद्भृतश्च विना वातं रेणुर्जलधरारुणः॥ १४॥

उस क्षणमें वृक्षोंके फूल और फल झड़ गये। बिना हवाके ही बादलोंके समान धूसर रंगकी धूल ऊपर उठकर आकाशमें छा गयी॥ १४॥

चीचीक्चीति वादयन्त्यो बभूबुस्तत्र सारिकाः। उल्काश्चापि सनिर्घोषा निपेतुर्घोरदर्शनाः॥ १५॥

वहाँ वनकी सारिकाएँ चें-चें करने लगीं। भारी आवाज-के साथ भवानक उल्काएँ आकाशसे पृथ्वीपर गिरने लगीं॥ १५॥

प्रचचाल मही चापि सशैलवनकानना। खरस्य च रथस्थस्य नर्दमानस्य घीमतः॥१६॥ प्राकम्पत भुजः सन्यः खरश्चास्यावसज्जत। सास्रा सम्पद्यते दृष्टिः पश्यमानस्य सर्वतः॥१७॥

पर्वत, वन और काननोंसहित घरती डोलने लगी।
बुद्धिमान् खर रथपर वैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय
उसकी बायीं भुजा सहसा कॉंप उठी। स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उसकी आँखोंमें आँस् आने
लगे॥ १६-१७॥ ललाटे च रुजो जाता न च मोहान्त्यवर्तत । तान् समीक्ष्य महोत्पातानुत्थितान् रोमहर्षणान् ॥१८॥ अब्रवीद् राक्षसान् सर्वान् प्रहसन् स सरस्तदा ।

उसके सिरमें दर्द होने लगा, फिर भी मोइवश वह युद्धसे निवृत्त नहीं हुआ। उस समय प्रकट हुए उन बड़े-बड़े रोमाञ्चकारी उत्पातोंको देखकर खर जोर-जोरसे हँसने लगा और समस्त राक्षसोंसे बोला—॥ १८ई॥

महोत्पातानिमान् सर्वानुत्थितान् घोरदर्शनान् ॥१९॥ न चिन्तयाम्यहं वीर्याद् बळवान् दुर्बळानिव । तारा अपि शरैस्तीक्ष्णैः पातयेयं नभस्तळात् ॥ २०॥

'ये जो भयानक दिखायी देनेवाले बड़े-बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सबकी मैं अपने बलके भरोसे कोई परवा नहीं करता; ठीक उसी तरह, जैसे बलवान् वीर दुर्वल शनुओंको कुछ नहीं समझता है। मैं अपने तीखे बाणोंद्वारा आकाशसे तारोंको भी गिरा सकता हूँ ॥ १९-२०॥

मृत्युं मरणधर्मेण संकुद्धो योजयाम्यहम् । राघवं तं बलोत्सिक्तं भ्रातरं चापि छक्ष्मणम्॥ २१॥ अहत्वा सायकैस्तीक्ष्णैर्नोपावर्तितुमुत्सहे ।

'यदि कुपित हो जाऊँ तो मृत्युको भी मौतके मुखमें डाल सकता हूँ। आज बलका घमंड रखनेवाले राम और उसके भाई लक्ष्मणको तीले बाणोंसे मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता॥ २१६॥

यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपर्ययः॥ २२॥ सकामाभगिनीमेऽस्तु पीत्वातुरुधिरं तयोः।

'जिसे दण्ड देनेके लिये राम और लक्ष्मणकी बुद्धिमें विपरीत विचार (क्रूरतापूर्ण कर्म करनेके भाव ) का उदय हुआ है, वह मेरी बहिन शूर्पणखा उन दोनोंका खून पीकर सफलमनोरथ हो जाय ॥ २२ ई॥

न कचित् प्राप्तपूर्वो मे संयुगेषु पराजयः॥ २३॥ युष्माकमेतत् प्रत्यक्षं नानृतं कथयाम्यहम्।

'आजतक जितने युद्ध हुए हैं, उनमेंसे किसीमें भी पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई हैं; यह तुमलोगोंने प्रत्यक्ष देखा है। मैं झुठ नहीं कहता हूँ ॥ २३ है॥

देवराजमि कुद्धो मत्तैरावतगामिनम् ॥ २४॥ वज्रहस्तं रणे हन्यां किं पुनस्तौ च मानवी।

'मैं मतवाले ऐरावतपर चलनेवाले वन्नधारी देवराज इन्द्रको भी रणभूमिमें कुपित होकर कालके गालमें डाल सकता हूँ, फिर उन दो मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ?'॥ २४६ ॥

सा तस्य गर्जितं श्रुत्वा राक्षसानां महाचमूः ॥ २५ ॥ प्रहर्षमतुलं लेभे मृत्युपाशावपाशिता । खरकी यह गर्जना मुनकर राक्षसोंकी वह विशाल सेना। जो मौतके पाशसे विधी हुई थी। अनुपम हर्षसे भर गयी॥ २५६॥

समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षिणः॥ २६॥ ऋषयो देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः। समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः॥ २७॥

उस समय युद्ध देखनेकी इच्छावाले बहुत-से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गन्धर्व, सिद्ध और चारण वहाँ एकत्र हो गये। एकत्र हो वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे कहने लगे—-॥२६-२७॥

खस्ति गोब्राह्मणेभ्यस्तु लोकानां येच सम्मताः। जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान्॥ २८॥ चक्रहस्तो यथा विष्णुः सर्वानसुरसत्तमान्।

भीओं और ब्राह्मणोंका कल्याण हो तथा जो अन्य लोक-प्रिय महात्मा हैं, वे भी कल्याणके भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान् विष्णु समस्त असुरिशरोमणियोंको परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुलभूषण श्रीराम युद्धमें इन पुलस्त्यवंशी निशाचरोंको पराजित करें? ॥ २८ई॥

पतचान्यच बहुशो ब्रुवाणाः परमर्थयः॥ २९॥ जातकौत्इलास्तत्र विमानस्थाश्च देवताः। दृदयुर्वाहिनीं तेषां राक्षसानां गतायुषाम्॥ ३०॥

ये तथा और भी बहुत-सी मङ्गलकामनास्चक बातें कहते हुए वे महर्षि और देवता कौत्इलवश विमानपर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसोंकी उस विशाल बाहिनीको देखने लगे॥ २९-३०॥

रथेन तु खरो वेगात् सैन्यस्यात्राद् विनिःस्तः। इयेनगामी पृथुत्रीवो यज्ञशत्रुर्विहंगमः॥३१॥ दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः। हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः॥३२॥ द्वादशैते महावीर्याः प्रतस्थुरभितः खरम्।

खर रथके द्वारा बड़े वेगसे चलकर सारी सेनासे आगे निकल आया और व्येनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञानु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकार्मुक, हेममाली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराहान—ये बारह महापराक्रमी राक्षस खरको दोनों ओरसे घेरकर उसके साथ-साथ चलने लगे ३१-३२ई

महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथिखिशिरास्तथा। चत्वार एते सेनाग्रे दूवणं पृष्ठतोऽन्वयुः॥ ३३॥

महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिशिरा—ये चार राक्षस वीर सेनाके आगे और सेनापित दूषणके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ ३३॥

> सा भीमवेगा समराभिकाङ्क्षिणी सुदारुणा राक्षसवीरसेना। तौ राजपुत्रौ सहसाभ्युपेता माला ब्रह्मणामिव चन्द्रसूर्यौ ॥ ३४॥

राक्षस वीरोंकी वह भयंकर वेगवाली अत्यन्त दारुण सेना, जो युद्धकी अभिलाषासे आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मणके पास जा पहुँची, मानो ग्रहोंकी पंक्ति चन्द्रमा और सूर्यके समीप प्रकाशित हो रही हो ॥ ३४॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमे तेईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २३ ॥

चतुर्विद्याः सर्गः

श्रीरामका तात्कालिक शकुनोंद्वारा राक्षसोंके विनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके सीतासहित लक्ष्मणको पर्वतकी गुफामें मेजना और युद्धके लिये उद्यत होना

आश्रमं प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे। तानेवीत्पातिकान् रामः सह भ्रात्रा ददर्श ह ॥ १॥

प्रचण्ड पराक्रमी खर जब श्रीरामके आश्रमकी ओर चला, तब भाईसहित श्रीरामने भी उन्हीं उत्पातसूचक लक्षणों-को देखा ॥ १ ॥

तानुत्पातान् महाघोरान् रामो दृष्ट्वात्यमर्षणः। प्रजानामहितान् दृष्ट्वा वाक्यं छक्ष्मणमञ्जवीत्॥ २॥

प्रजाके अहितकी सूचना देनेवाले उन महाभयंकर उत्पातोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजी राक्षमेंके उपद्रवका विचार करके अत्यन्त अमर्घमें भर गये और लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ २॥

इमान् प्रय महाबाही सर्वभूतापहारिणः। समुत्थितान् महोत्पातान् संहर्तुं सर्वराक्षसान्॥ ३॥

'महावाहो ! ये जो बड़े-बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी ओर दृष्टिपात करो । समस्त भूतोंके संद्वारकी सूचना देनेवाले ये महान् उत्पात इस समय इन सारे राक्षसोंका संद्वार करनेके लिये उत्पन्न दृष्ट हैं ॥ ३ ॥

अमी रुधिरधारास्तु विस्तजन्ते खरखनाः। ज्योग्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा गर्दभारुणाः॥ ४॥

'आकाशमें जो गर्घोके समान धूसर वर्णवाले बादल इघर-उधर विचर रहे हैं, ये प्रचण्ड गर्जना करते हुए खूनकी घाराएँ बरसा रहे हैं॥ ४॥ सध्माश्च शराः सर्वे मम युद्धाभिनन्दिताः। रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्टन्ते विचक्षण॥ ५॥

'युद्धकुशल लक्ष्मण! मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने-वाले धूमसे सम्बद्ध हो युद्धके लिये मानो आनन्दित हो रहे हैं तथा जिनके पृष्ठमागमें सुवर्ण मढ़ा हुआ है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यञ्चासे जुड़ जानेके लिये स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं॥ ५॥

यादशा इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः। अग्रतो नोऽभयं प्राप्तं संशयो जीवितस्य च ॥ ६ ॥

'यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिये भविष्यमें अभयकी और राक्षसोंके लिये प्राणसंकटकी प्राप्ति सूचित हो रही है ॥ ६ ॥

सम्ब्रहारस्तु सुमहान् भविष्यति न संशयः। अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो मुहुर्मुहुः॥ ७॥

भीरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़ककर इस बातकी स्चना देती है कि कुछ ही देरमें बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥

संनिकर्षे तु नः शूर जयं शत्रोः पराजयम्। सुप्रमं च प्रसन्नं च तव वक्त्रं हि लक्ष्यते ॥ ८ ॥

'शूरवीर लक्ष्मण ! परंतु निकटभविष्यमें ही हमारी विजय और शत्रुकी पराजय होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्ति-मान् एव प्रसन्न दिखायी दे रहा है ॥ ८॥

उद्यतानां हि युद्धार्थे येषां भवति छक्ष्मण । निष्प्रभं वदनं तेषां भवत्यायुःपरिक्षयः॥ ९॥

'लक्ष्मण! युद्धके लिये उद्यत होनेपर जिनका मुख प्रभा-हीन (उदास) हो जाता है, उनकी आयु नष्ट हो जाती है।। रक्षसां नर्दतां घोरः श्रूयतेऽयं महाध्वनिः। आहतानां च भेरीणां राक्षसैः क्रूरकर्मभिः॥ १०॥

भारजते हुए राक्षसोंका यह घोर नाद सुनायी देता है तथा क्रूरकर्मा राक्षसोंद्वारा बजायी गयी भेरियोंकी यह महा-भयंकर ध्वनि कानोंमें पड़ रही है ॥ १०॥

अनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभिमच्छता। आपदं राङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता॥११॥

'अपना कल्याण चाहनेवाले विद्वान् पुरुषको उचित है कि आपत्तिकी आशङ्का होनेपर पहलेसे ही उससे बचनेका उपाय कर ले॥ ११॥

तसाद् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः। गुहामाश्रय शैलस्य दुर्गी पादपसंकुलाम्॥ १२॥

'इसिल्ये तुम धनुष-बाण धारण करके विदेहकुमारी सीताको साथ ले पर्वतकी उस गुफार्मे चले जाओ, जो दृक्षोंसे आच्छादित है ॥ १२॥ प्रतिकृलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया। शापितोममपादाभ्यां गम्यतां वत्समा विरम्॥ १३॥

'वत्स ! तुम मेरे इस वचनके प्रतिकूल कुछ कही या करो, यह मैं नहीं चाहता । अपने चरणोंकी शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीम चले जाओ ॥ १३॥

त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्या पतान् न संशयः। स्वयं निहन्तुमिच्छामि सर्वानेव निशाचरान् ॥ १४॥

'इसमें संदेह नहीं कि तुम बळवान् और श्रूरवीर हो तथा इन राक्षसोंका वध कर सकते हो; तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरोंका संहार करना चाहता हूँ (इसळिये तुम मेरी बात मानकर सीताको सुरक्षित रखनेके ळिये इसे गुफामें ले जाओ)' ॥ १४॥

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया। शरानादाय चापं च गुहां दुर्गो समाश्रयत्॥ १५॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण धनुष-<mark>बाण ले</mark> सीताके साथ पर्वतकी दुर्गम गुफामें चले गये ॥ १५॥

तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया। हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा रामः कवचमाविशत्॥ १६॥

सीतासहित लक्ष्मणके गुफाके भीतर चले जानेपर श्रीराम-चन्द्रजीने 'हर्षकी बात है, लक्ष्मणने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीताकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध हो गया' ऐसा कह-कर कवच धारण किया ॥ १६॥

स तेनाग्निनिकाशेन कवचेन विभूषितः। वभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिवोत्थितः॥१७॥

प्रज्वित आगके समान प्रकाशित होनेवाले उस कवचसे विभूषित हो श्रीराम अन्धकारमें प्रकट हुए महान् अग्निदेवके समान शोभा पाने लगे ॥ १७ ॥

स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान् । सम्बभूवास्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः ॥ १८॥

पराक्रमी श्रीराम महान् घनुष एवं बाण हाथमें लेकर युद्धके लिये डटकर खड़े हो गये और प्रत्यञ्चाकी टंकारसे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाने लगे ॥ १८॥

ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः। समेयुश्च महात्मानो युद्धदर्शनकाङ्क्षया॥ १९॥

तदनन्तर श्रीराम और राक्षसोंका युद्ध देखनेकी इच्छा-से देवता, गन्धर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गये॥ १९॥

ऋषयश्च महात्मानो लोके ब्रह्मार्षसत्तमाः। समेत्य चोचुः सहितास्तेऽन्योन्यं पुण्यकर्मणः॥ २०॥ स्वस्ति गोब्राह्मणानां च लोकानां चेति संस्थिताः। जयतां राघवां युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान्॥ २१॥

#### चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वानसुरपुंगवान्।

इनके सिवा, जो तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध ब्रह्मार्घेशिरोमणि पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहाँ जुट गये और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यों कहने लगे—'गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोकोंका कल्याण हो। जैसे चंकघारी भगवान् विष्णु युद्धमें समस्त श्रेष्ठ असुरोंको परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राममें श्रीरामचन्द्रजी पुलस्त्यवंशी निशाचरोंपर विजय प्राप्त करें'॥ २०-२१ है॥

प्त्रमुक्त्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम् ॥ २२ ॥ चतुर्दशः सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । पक्षश्च रामो धर्मात्मा कथं युद्धं भविष्यति ॥ २३ ॥

ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरेकी ओर देखते हुए बोले—'एक ओर भयंकर कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्रीराम हैं, फिर यह युद्ध कैसे होगा ?'॥ २२-२३॥

इति राजर्षयः सिद्धाः सगणाश्च द्विजर्षभाः। जातकौतृहलास्तस्थुर्विमानस्थाश्च देवताः॥ २४॥

ऐसी वार्ते करते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याघर आदि देवयोनिगणसहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमानपर स्थित हुए देवता कौत्हळवश वहाँ खड़े हो गये॥ २४॥

आविष्टं तेजसा रामं संग्रामशिरसि स्थितम्। दृष्ट्या सर्वाणि भूतानि भयाद् विष्यथिरे तदा ॥ २५॥

युद्धके मुहानेपर वैष्णव तेजसे आविष्ट हुए श्रीरामको खड़ा देख उस समय सब प्राणी ( उनके प्रभावको न जाननेके कारण ) भयसे व्यथित हो उठे ॥ २५॥

रूपमप्रतिमं तस्य रामस्याक्तिष्टकर्मणः। बभूव रूपं कुद्धस्य रुद्रस्येव महात्मनः॥ २६॥

अनायास ही महान् कर्म करनेवाले तथा रोषमें भरे हुए महात्मा श्रीरामका वह रूप कुपित हुए रुद्रदेवके समान तुलनारहित प्रतीत होता था ॥ २६॥

इति सम्भाष्यमाणे तु देवगम्धर्वचारणैः। ततो गम्भीरनिर्हादं घोरचर्मायुधध्वजम्॥२७॥ अनीकं यातुधानानां समन्तात् प्रत्यपद्यतः।

जब देवता, गन्धर्व और चारण पूर्वोक्तरूपसे श्रीरामकी मङ्गलकामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल-तलवार आदि आयुघों और घ्वजाओंसे उपलक्षित होनेवाली निशाचरोंकी वह सेना गम्भीर गर्जना करती हुई चारों ओरसे श्रीरामजीके पास आ पहुँची ॥ २७ ई ॥

वीरालापान् विस्तातामन्योन्यमभिगच्छताम् ॥ २८॥ चापानि विस्कारयतां ज्ञम्भतां चाप्यभीक्ष्णद्यः। विप्रघुष्टसनानां च दुन्दुर्भोश्चापि निष्नताम् ॥ २९ ॥ तेषां सुतुमुलः शब्दः पृरयामास तद् वनम्।

वे राक्षस-सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्धका ढंग बतानेके लिये एक-दूसरेके सामने जाते, घनुषोंको खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर-जोरसे गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यन्त तुमुल नाद उस वनमें सब ओर गूँजने लगा॥ तेन शब्देन वित्रस्ताः श्वापदा वनचारिणः॥ ३०॥ दुदुवुर्यत्र निःशब्दं पृष्ठतो नावलोकयन्।

उस शब्दसे डरे हुए वनचारी हिंसक जन्तु उस वनमें गये, जहाँ किसी प्रकारका कोलाहल नहीं सुनायी पड़ता था। वे वनजन्तु भयके मारे पीछे किरकर देखते भीनहीं थे॥३०६॥ तचानीकं महावेगं रामं समनुवर्तत॥३१॥ धृतनानाप्रहरणं गम्भीरं सागरोपमम्।

वह सेना बड़े वेगसे श्रीरामकी ओर चली। उसमें नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवाले सैनिक थे। वह समुद्रके समान गम्भीर दिखायी देती थी॥ ३१५॥ रामोऽपि चारयंश्चश्चः सर्वतो रणपण्डितः॥ ३२॥ दद्र्श खरसैन्यं तद् युद्धायाभिमुखो गतः।

युद्धकलाके विद्वान् श्रीरामचन्द्रजीने भी चारों ओर दृष्टि-पात करते हुए खरकी सेनाका निरीक्षण किया और वे युद्धके लिये उसके सामने बढ़ गये ॥ ३२६ ॥ वितत्य च धनुर्भीमं तृण्याश्चोद्धत्य सायकान् ॥ ३३॥ कोधमाहारयत् तीव्रं वधार्थं सर्वरक्षसाम् । दुष्प्रेक्ष्यश्चाभवत् कुद्धोयुगान्ताग्निरिव ज्वलन् ॥३४॥

फिर उन्होंने तरकससे अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुषको खींचकर सम्पूर्ण राक्षसोंका वध करनेके लिये तीव कोध प्रकट किया। कुपित होनेपर वे प्रलयकालिक अग्निके समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया।। ३३-३४॥

तं द्वष्ट्वा तेजसाऽऽविष्टं प्राव्यथन् वनदेवताः । तस्य रुष्टस्य रूपं तु रामस्य ददशे तदा । दक्षस्येव कतुं हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः ॥ ३५॥

तेजसे आविष्ट हुए श्रीरामको देखकर वनके देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोषमें भरे हुए श्रीरामका रूप दक्षयज्ञका विनाश करनेके लिये उद्यत हुए पिनाकघारी महादेवजीके समान दिखायी देने लगा॥ ३५॥

तत्कार्मुकैराभरणै रथैश्च तद्वमंभिश्चाग्निसमानवर्णैः। बभूव सैन्यं पिशिताशनानां सूर्योद्ये नीलमिवाभ्रजालम् ॥ ३६ ॥ धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्निके समान स्योंदयकालमें नीले मेथोंकी घटाके समान प्रतीत होती कान्तिवाले चमकीले कम्बोंसे युक्त वह पिशाचोंकी सेना थी। । ३६॥

ह्त्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽरण्यकाण्डे चतुर्विशः सर्गः ॥ २४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें चौत्रीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २४ ॥

# पञ्चविंशः सर्गः

#### राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण और श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा राक्षसोंका संहार

अवष्टन्धधनुं रामं कुद्धं तं रिषुघातिनम्। ददश्रांश्रममागम्य खरः सह पुरःसरैः॥१॥ तं दृष्ट्या सगुणं चापमुद्यम्य खरनिःखनम्। रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यतामित्यचोदयत्॥२॥

खरने अपने अग्रगामी सैनिकोंके साथ आश्रमके पास पहुँचकर कोधमें भरे हुए शत्रुधाती श्रीरामको देखा, जो हाथमें धनुष लिये खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव टंकार करनेवाले प्रत्यञ्चासहित धनुषको उठाकर स्तको आशा दी—'मेरा रथ रामके सामने ले चलो'॥ १-२॥

स खरस्याञ्चया सृतस्तुरगान् समचोदयत्। यत्र रामो महाबाहुरेको धुन्वन् घनुः स्थितः॥ ३॥

खरकी आज्ञासे सारिथने घोड़ोंको उघर ही बढ़ायाः जहाँ महाबाहु श्रीराम अकेले खड़े होकर अपने घनुषकी टंकार कर रहे थे ॥ ३॥

तं तु निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वतो रजनीचराः। मुञ्जमाना महानादं सचिचाः पर्यवारयन्॥ ४॥

खरको श्रीरामके समीप पहुँचा देख श्येनगामी आदि उसके निशाचर मन्त्री भी बड़े जोरसे सिंहनाद करके उसे चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये॥ ४॥

स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः। बभूव मध्ये ताराणां छोहिताङ्ग इवोदितः॥ ५॥

उन राक्षसोंके बीचमें रथपर बैठा हुआ खर तारोंके मध्यभागमें उगे हुए मङ्गलकी भाँति शोभा पा रहा था॥ ५॥

ततः शरसहस्रेण राममश्रतिमौजसम्। अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः॥ ६॥

उस समय खरने समराङ्गणमें सहस्रों बाणोंद्वारा अप्रतिम बलशाली श्रीरामको पीड़ित-सा करके बड़े जोरसे गर्जना की ॥ ६ ॥

ततस्तं भीमधन्यानं कृद्धाः सर्वे निशाचराः। रामं नानाविधैः शस्त्रैरभ्यवर्षन्त दुर्जयम्॥ ७॥

तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामपर नाना प्रकारके अख्न-शस्त्रोंकी वर्षा करने छगे ॥ ७॥ मुद्गरेरायसैः शूलैः प्रासैः खङ्गैः परश्वधैः। राक्षसाः समरे शूरं निजन्तू रोषतत्पराः॥ ८॥

उस समराङ्गणमें रुष्ट हुए राक्षसोंने शूरवीर श्रीरामपर लोहेके मुद्ररों,शूलों,प्रासों, खङ्गों और फरसोंद्वारा प्रहार किया॥

ते बलाहकसंकाशा महाकाया महावलाः। अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च ॥ ९ ॥ गजैः पर्वतकूटाभै रामं युद्धे जिघासवः।

वे मेघोंके समान काले, विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वतशिखरके समान गजराजोंद्वारा ककुत्स्यकुलभूषण श्रीरामपर चारों ओरसे टूट पड़े। वे युद्धमें उन्हें मार डालना चाहते थे॥ ९६ ॥

ते रामे शरवर्षाणि व्यस्जन् रक्षसां गणाः ॥ १०॥ शैलेन्द्रमिव धाराभिर्वर्षमाणा महाघनाः।

जैसे बड़े-बड़े मेघ गिरिराजपर जलकी घाराएँ बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्रीरामपर बाणोंकी वृष्टि कर रहे थे॥ १०३॥

सर्वेः परिवृतो रामो राक्षसैः क्र्रदर्शनैः ॥११॥ तिथिष्विव महादेवो वृतः पारिषदां गणैः।

क्रूरतापूर्ण दृष्टिसे देखनेवाले उन सभी राक्षसोंने श्रीराम-को उसी प्रकार वेर रक्खा था, जैसे प्रदोषसंज्ञक तिथियोंमें भगवान् शिवके पार्षदगण उन्हें धेरे रहते हैं॥ ११५ ॥

तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातुधानैःस राघवः॥ १२॥ प्रतिजग्राह विशिखेर्नचोघानिव सागरः।

श्रीरघुनाथजीने राक्षसींके छोड़े हुए उन अस्त्र-शस्त्रींको अपने बाणोंद्वारा उसी तरह ग्रस लिया, जैसे समुद्र नदियोंके प्रवाहको आत्मसात् कर लेता है ॥ १२५ ॥

स तैः प्रहरणैघोँरैभिन्नगात्रो न विव्यथे ॥ १३ ॥ रामः प्रदीप्तैर्बहुभिर्वज्रैरिव महाचलः ।

उन राक्षसोंके घोर अस्त्र-शस्त्रोंके प्रहारसे यद्यपि श्रीराम-का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान् वज्रोंके आघात सहकर भी महान् पर्वत अडिंग बना रहता है॥ स विद्धः क्षत जादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः॥ १४॥

#### बभूव रामः संध्याश्चेदिवाकर इवावृतः।

श्रीरघुनाथजीके सारे अर्ज्जोमें अख्य-शस्त्रोंके आधातसे धाव हो गया था। वे लहू-लुहान हो रहे थे, अतः उस समय संध्याकालके बादलोंसे घिरे हुए सूर्यदेवके समान शोभा पा रहे थे।। १४३॥

#### विषेदुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्थयः॥१५॥ एकं सहस्रैर्वहुभिस्तदा दृष्टा समावृतम्।

श्रीराम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्र शत्रुओंसे थिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गन्धर्व और महर्षि विषादमें डूब गये॥ १५५॥

#### ततो रामस्तु संकुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः॥ १६॥ ससर्ज निशितान् वाणाञ्चतशोऽथ सहस्रशः। दुरावारान् दुर्विषहान् कालपाशोपमान् रणे ॥ १७॥

तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त कुपित हो अपने धनुषको इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखायी देने लगा। फिर तो वे उस धनुषसे रणभूमिमें सैकड़ों, हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे, जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुःसह होनेके साथ ही कालपाशके समान भयंकर थे॥१६-१७॥

#### मुमोच ळीळया कङ्कपत्रान् काञ्चनभूषणान्। ते राराः रात्रुसैन्येषु मुक्ता रामेण ळीळया॥१८॥ आदद् रक्षसां प्राणान् पारााः काळकृता इव।

उन्होंने खेल-खेलमें ही चीलके परोंसे युक्त असंख्य सुवर्णभूषित बाण छोड़े। शत्रुके सैनिकोंपर श्रीरामद्वारा लीलापूर्वक छोड़े गये वे बाण कालपाशके समान राक्षसोंके प्राण लेने लगे॥ १८५॥

#### भित्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुधिराष्ट्रताः॥ १९॥ अन्तरिक्षगता रेजुर्दीप्ताग्निसमतेजसः।

राक्षमोंके शरीरोंको छेदकर खूनमें डूबे हुए वे बाण जब आकाशमें पहुँचते, तब प्रज्वित अग्निके समान तेजसे प्रकाशित होने लगते थे ॥ १९३॥

#### असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात् ॥ २०॥ विनिष्पेतुरतीवोत्रा रक्षःप्राणापहारिणः।

श्रीरामके मण्डलाकार घनुषसे अत्यन्त भयंकर और राक्षमोंके प्राण लेनेवाले असंख्य बाण छूटने लगे ॥ २०६ ॥ तैर्धनूषि ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च ॥ २१ ॥ बाहून् सहस्ताभरणानुसन् करिकरोपमान् । चिच्छेद् रामः समरे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २२ ॥

उन बाणोंद्वारा श्रीरामने समराङ्गणमें शत्रुओंके सैकड़ों-इजारों धनुषः ध्वजाओंके अग्रमागः ढालः कवचः आभूषणोंसहित सुजाएँ तथा हाथीकी सुँडके समान जाँघें काट डालीं ॥ २१-२२॥ ह्यान् काञ्चनसंनाहान् रथयुरः ।न् ससारथीन् । गजांश्च सगजारोहान् सहयान् सादिनस्तदा ॥ २३ ॥ चिच्छिदुर्विभिदुश्चैव रामवाणाः गुणच्युताः । पदातीन् समरे हत्वा द्यानयद् यमसादनम् ॥ २४ ॥

प्रत्यञ्चासे छूटे हुए श्रीरामके बाणोंने उस समय सोनेके साज-बाज एवं कवचसे सजे और रथोंमें जुते हुए घोड़ों, सारिथयों, हाथियों, हाथीसवारों, घोड़ों और घुड़सबारों-को भी छिन्न-भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्रीरामने समरभूमिमें पैदल सैनिकोंको भी मारकर यमलोक पहुँचा दिया।। २३-२४॥

#### ततो नाळीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः। भीममार्तस्वरं चकुदिछद्यमाना निशाचराः॥ २५॥

उस समय उनके नालीक, नाराच और तीखे अग्रभाग-वाले विकर्णी नामकवाणोंद्वारा छिन्न-भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे ॥ २५ ॥

#### तन्सैन्यं विविधेर्वाणैरिंद्तं मर्मभेदिभिः। न रामेण सुखं छेभे शुष्कं वनिमवाग्निना॥ २६॥

श्रीरामके चलाये हुए नाना प्रकारके मर्मभेदी वाणोंद्वारा पीड़ित हुई वह राक्षससेना आगसे जलते हुए सूखे वनकी भाँति सुख-शान्ति नहीं पाती थी ॥ २६ ॥

#### केचिद् भीमवलाः शूराः प्रासाज्शूलान् परश्वधान्। चिक्षिपुः परमकुद्धा रामाय रजनीचराः ॥ २७॥

कुछ भयंकर बलशाली श्रूरवीर निशाचर अत्यन्त कुपित हो श्रीरामपर प्रासों, श्रूलों और फरसोंका प्रहार करने लगे॥

#### तेषां बाणैर्महाबाहुः शस्त्राण्यावार्य वीर्यवान् । जहार समरे प्राणांश्चिच्छेद् च शिरोधरान् ॥ २८॥

परंतु पराक्रमी महाबाहु श्रीरामने रणभूमिमें अपने बाणोंद्वारा उनके उन अस्त्र-शस्त्रोंको रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिये ॥ २८॥

# ते छिन्नशिरसः पेतुश्चिन्नचर्मशरासनाः। सुपर्णवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा॥२९॥ अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णास्ते निशाचराः। सरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शराहताः॥३०॥

सिर, ढाल और धनुषके कट जानेपर वे निशाचर गरुइके पंखकी हवासे टूटकर गिरनेवाले नन्दनवनके वृक्षोंकी माँति धराशायी हो गये। जो बचे थे, वे राक्षस भी श्रीरामके बाणोंसे आहत हो विषादमें डूब गये और अपनी रक्षाके लिये खरके पास ही दौड़े गये।। २९-३०॥

तान् सर्वान् धनुगदाय समाध्यास्य च दृषणः। अभ्यधावत् सुसंकुद्धः कुद्धं कुद्ध इवान्तकः॥ ३१॥ परंतु बीचमें दृषणने घनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यन्त कुपित हो रोषमें भरे हुए यमराजकी भाँति वह कुद्ध होकर युद्धके लिये डटे हुए श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा ॥ ३१॥

निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दृषणाश्रयनिर्भयाः। राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः॥३२॥

दूषणका सहारा मिल जानेसे निर्भय हो वे सब-के-सब फिर लौट आये और सालू, ताड़ आदिके वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्रीरामपर ही टूट पड़े ॥ ३२॥

शूलमुद्गरहस्ताश्च पाशहस्ता महावलाः। सुजन्तः शरवर्षाणि शस्त्रवर्षाण संयुगे॥३३॥

उस युद्धस्थलमें अपने हाथोंमें शूल, मुद्गर और पाश घारण किये वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३३॥

द्रुमवर्षाणि मुञ्चन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः। तद् बभूवाद्धतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम् ॥ ३४॥ रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसाम्।

कोई राक्षस वृक्षोंकी वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरीं-की । उस समय इन श्रीराम और उन निशाचरोंमें पुनः बड़ा ही अद्भुतः महाभयंकरः घमासान और रोमाञ्चकारी युद्ध होने लगा ॥ ३४५ ॥

ते समन्ताइभिकुद्धा राघवं पुनरार्वयन् ॥ ३५॥
ततः सर्वा दिशो दृष्ट्या प्रदिशहच समावृताः ।
राक्षसैः सर्वतः प्राप्तैः शरवर्षाभिरावृतः ॥ ३६॥
स कृत्वा भैरवं नादमस्त्रं परमभास्वरम् ।
समयोजयद् गान्धवं राक्षसेषु महाबलः ॥ ३७॥

वे राक्षम कुगित होकर चारों ओरसे पुनः श्रीराम-चन्द्रजीको पीड़ित करने लगे। तब सब ओरसे आये हुए राक्षमोंसे सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको घिरी हुई देख बाण वर्षासे आच्छादित हुए महाबली श्रीरामने मैरव-नाद करके उन राक्षमोंपर परम तेजस्वी गान्धर्व नामक अस्त्रका प्रयोग किया॥ ३५-३७॥

ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात्। सर्वा दश दिशो बाणैरापूर्यन्त समागतैः॥३८॥

फिर तो उनके मण्डलाकार धनुषसे सहसों बाण छूटने लगे। उन बाणोंसे दसों दिशाएँ पूर्णतः आच्छादित हो गयीं॥ ३८॥

नाददानं शरान् घोरान् विमुञ्चन्तं शरोत्तमान् । विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः ॥ ३९ ॥

बाणोंसे पीड़ित शक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्रीरामचन्द्रजी कब भयंकर बाण हाथमें छेते हैं और कब उन उत्तम बाणोंको छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे ॥ ३९॥

शरान्धकारमाकाशमावृणोत् सदिवाकरम्। वभूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निव ताञ्छरान्॥ ४०॥

श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमुदायरूपी अन्धकारने सूर्य-सहित सारे आकाशमण्डलको ढक दिया। उस समय श्रीराम उन बाणोंको लगातार छोड़ते हुए एक स्थानपर खडे थे ॥ ४०॥

युगपत्पतमानैश्च युगपच्च हतैर्भृशम्। युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत्॥ ४१॥

एक ही समय बाणोंद्वारा अत्यन्त घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसोंकी लाशोंसे वहाँकी भूमि पट गयी ॥ ४१ ॥

निहताः पितताः क्षीणारिछन्ना भिन्ना विदारिताः। तत्र तत्र सा दरयन्ते राक्षसास्ते सहस्रदाः॥ ४२॥

जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती थी। वहीं-वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे क्षीण हुए, कटे-पिटे और विदीर्ण हुए दिखायी देते थे॥ ४२॥

सोध्गीपैरुत्तमाङ्गैश्च साङ्गरैर्बाहुभिस्था।
ऊरुभिर्बाहुभिरिछन्नैर्नानारूपैविभृषणेः ॥ ४३॥
हयैदच द्विपमृख्यैदच रथैभिन्नैरनेकदाः।
चामरव्यजनैदछत्रैर्ध्वजैन्नानाविधैरिष ॥ ४४॥
रामेण बाणाभिहतैर्विचिछन्नैः शूलपिट्टिशैः।
खङ्गैः खण्डीकृतैः प्रासैविंकीर्णैंदच परश्चधैः॥ ४५॥
चूर्णिताभिः शिलाभिद्दच श्रारैदिचचैरनेकदाः।
विचिछन्नैः समरे भूमिविंस्तीर्णाभृद् भयंकरा॥ ४६॥

वहाँ श्रीरामके बाणोंसे कटे हुए पगड़ियोंसहित मस्तकों, बाजूबंदसहित मुजाओं, जाँघों, बाँहों, माँति-माँतिके आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, दूटे-पूटे अनेकानेक रथों, चँवरों, ब्यजनों, छत्रों, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, छिन्न-भिन्न हुए शूलों, पहिशों, खण्डित खज़ों, बिखरे प्रासों, फरसों, चूर-चूर हुई शिलाओं तथा दुकड़े-दुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणोंसे पटी हुई वह समरभूमि अत्यन्त मयंकर दिखायी देती थी।। ४३-४६।।

तान् दृष्ट्वा निहतान् सर्वे राक्षसाः परमातुराः। न तत्र चित्रतुं शका रामं परपुरंजयम्॥ ४७॥

उन सबको मारा गया देख रोष राक्षस अत्यन्त आतुर हो वहाँ रात्रुनगरीपर विजय पानेवाले श्रीरामके सम्मुख जानेमें असमर्थ हो गये॥ ४७॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे पञ्चिवः सर्गः ॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमें पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २५ ॥

# षड्विंशः सर्गः

#### श्रीरामके द्वारा दृषणसहित चौदह सहस्र राक्षसोंका वध

दूषणस्तु सकं सैन्यं हन्यमानं विळोक्य च। संदिदेश महावाहुर्भीमवेगान् दुरासदान्॥१॥ राक्षसान् पञ्चसाहस्रान् समरेष्वनिवर्तिनः।

महाबाहु दूषणने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरहसे मारी जा रही है, तब उसने युद्धसे पीछे पैर न हटानेवाले भयंकर वेगशाली पाँच हजार राक्षसोंको, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़नेकी आज्ञा दी ॥ १६ ॥

ते शुलैः पष्टिशैः खङ्गैः शिलावर्षेर्दुमैरपि॥ २॥ शरवर्षेरविच्छिन्नं ववर्षुस्तं समन्ततः।

वे श्रीरामपर चारों ओरसे शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बार्णोकी लगातार वर्षा करने लगे॥ २५॥

तद् द्रुमाणां शिलानां च वर्षे प्राणहरं महत् ॥ ३ ॥ प्रतिज्ञशाह् धर्मात्मा राधवस्तीक्ष्णसायकैः।

यह देख धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने वृक्षों और शिलाओंकी उस प्राणहारिणी महावृष्टिको अपने तीखे सायकोंद्वारा रोका ॥ ३% ॥

प्रतिगृद्य च तद् वर्षे निमीलित इवर्षभः॥ ४॥ रामः क्रोधं परं लेभे वधार्थे सर्वरक्षसाम्।

उस सारी वर्षाको रोककर आँख मूँदे हुए साँडकी भाँति अविचल भावसे खड़े हुए श्रीरामने समस्त राक्षसींके वधके लिये महान् क्रोध धारण किया ॥ ४३॥

ततः क्रोधसमाविष्टः प्रदीत इव तेजसा॥ ५॥ शरैरभ्यकिरत् सैन्यं सर्वतः सहदृषणम्।

क्रोधसे युक्त और तेजसे उद्दीत हुए श्रीरामने दूषण-सहित सारी राक्षस-सेनापर चारों ओरसे बाणकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ५३ ॥

ततः सेनापतिः कुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः॥ ६॥ शरैरशनिकल्पैस्तं राघवं समवारयत्।

इससे रात्रुद्भण सेनापित दूषणको बड़ा क्रोध हुआ और उसने बज़के समान बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीको रोका ॥ ६६ ॥ ततो रामः सुसंकुद्धः श्लुरेणास्य महद् धनुः ॥ ७ ॥ चिच्छेद समरे वीरश्चनुर्भिश्चनुरो ह्यान् । हत्वा चाश्वाञ्दारैस्तीक्णैरर्धचन्द्रेण सारथेः ॥ ८ ॥ शिरो जहार तद्वक्षस्त्रिभिर्विक्याध वक्षसि ।

तब अत्यन्त कुपित हुए वीर श्रीरामने समराङ्गणमें क्षुरनामक बाणसे दूषणके विशाल धनुषको काट डाला और चार तीखे सायकोंसे उसके चारों घोड़ोंको मौतके घाट उतार- कर एक अर्धचन्द्राकार वाणसे सारिथका भी सिर उड़ा दिया तथा तीन बाणोंसे उस राक्षसकी भी छातीमें चोट पहुँचायी ॥ ७-८ ।।

स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारिधः ॥ ९ ॥ जन्नाह गिरिश्टङ्गामं परिघं रोमहर्षणम् । वेष्टितं काञ्चनैः पटटैर्दैवसैन्याभिमर्दनम् ॥ १० ॥

धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सार्थिके मारे जानेपर रथहीन हुए दूषणने पर्वतशिखरके समान एक रोमाञ्चकारी परिच हाथमें लिया, जिसके ऊपर सोनेके पत्र मदे गये थे। वह परिच देवताओंकी सेनाको भी कुचल डालनेवाला था॥ ९-१०॥

आयसैः शङ्कभिस्तीक्ष्णैः कीर्णं परवसोक्षितम् । वज्राशनिसमस्पर्शे परगोपुरदारणम् ॥ ११ ॥

उसपर चारों ओरसे लोहेकी तीखी कीलें लगी हुई थीं। वह शत्रुओंकी चर्थींसे लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्रके समान कटोर एवं असह्य था। वह शत्रुओंके नगरद्वारको विदीर्ण कर डालनेमें समर्थ था॥ ११॥

तं महोरगसंकाशं प्रगृह्य परिघं रणे। दूषणोऽभ्यपतद् रामं क्रकर्मा निशाचरः॥ १२॥

रणभूमिमें बहुत बड़े सर्पके समान भयंकर उस परिवको हाथमें लेकर वह क्रूरकर्मा निशाचर दूषण श्रीरामपर ट्रट पड़ा ॥ १२ ॥

तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य च राघवः। द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद् सद्दस्ताभरणौ भुजौ ॥ १३ ॥

उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्रीरामचन्द्रजीने दो बाणोंसे आभूषणोंसहित उसकी दोनों मुजाएँ काट डार्छों ॥ १३ ॥

भ्रष्टस्तस्य महाकायः पपात रणमूर्धनि। ' परिघरिछन्नहस्तस्य राकथ्वज इवाग्रतः॥ १४॥

युद्धके मुहानेपर जिसकी दोनों भुजाएँ कट गयी थीं, उस दूषणके हाथसे खिसककर वह विशालकाय परिघ इन्द्रध्वजके समान सामने गिर पड़ा ॥ १४ ॥

कराभ्यां च विकीर्णाभ्यां पपात भुवि दूषणः। विषाणाभ्यां विशीर्णाभ्यां मनस्वीव महागजः॥ १५॥

जैसे दोनों दाँतोंके उखाड़ लिये जानेपर महान् मनस्वी गजराज उनके साथ ही घराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओंके साथ ही दूषण भी पृथ्वी-पर गिर पड़ा ॥ १५ ॥ दृष्ट्वा तं पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे। साधु साध्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्यपूजयन्॥ १६॥

रणभूमिमें मारे गये दूषणको घराशायी हुआ देख समस्त प्राणियोंने 'साधु-साधु' कहकर भगवान् श्रीरामकी प्रशंसा की ॥१६॥

पतस्मिन्नन्तरे कुद्धास्त्रयः सेनान्रयायिनः। संहत्याभ्यद्भवन् रामं मृत्युपाशावपाशिताः॥ १७॥ महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथी च महाबलः।

इसी समय सेनाके आगे चलनेवाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महावली प्रमाथी—ये तीन राक्षस कुपित हो मौतके फंदेमें फँसकर संगठितरूपसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर टूट पड़े ॥ १७३ ॥

महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षसः॥ १८॥ स्थूलाक्षः पट्टिशं गृह्य प्रमाथी च परश्वधम्।

राक्षस महाकपालने एक विशाल शूल उठायाः स्थूलाक्षने पिट्टश हाथमें लिया और प्रमाथीने फरसा सँभालकर आक्रमण किया ॥ १८३॥

हर्ष्ट्वेवापततस्तांस्तु राघवः सायकैः शितैः॥ १९॥ तीक्ष्णाग्रैः प्रतिज्ञग्राह सम्प्राप्तानतिथीनिव।

उन तीनोंको अपनी ओर आते देख भगवान् श्रीरामने तीखे अग्रभागवाले पैने सायकोंद्वारा द्वारपर आये हुए अतिथियोंके समान उनका स्वागत किया ॥ १९३ ॥

महाकपालस्य शिरश्चिच्छेद् रघुनन्दनः॥२०॥ असंख्येयैस्तु वाणौद्यैः प्रममाथ प्रमाथिनम्। स्थूलाक्षस्याक्षिणी स्थूले पूरयामास सायकैः॥२१॥

श्रीरघुनन्दनने महाकपालका सिर एवं कपाल उड़ा दिया । प्रमाधीको असंख्य वाणसमूहोंसे मथ डाला और स्थूलाक्षकी स्थूल आँखोंको सायकोंसे भर दिया ॥ २०-२१ ॥

स पपात हतो भूमौ विद्पीव महाद्रुमः। दूषणस्यातुगान् पञ्चसाहस्रान् कुपितः क्षणात्॥ २२॥ हत्वा तु पञ्चसाहस्रोरनयद् यमसादनम्।

तीनों अग्रगामी सैनिकोंका वह समूह अनेक शाखावाले विशाल वृक्षकी माँति पृथ्वीपर गिर पड़ा । तदनन्तर श्रीराम-चन्द्रजीने कुपित हो दूषणके अनुयायी पाँच इजार राक्षसोंको उतने ही बाणोंका निशाना बनाकर क्षणभरमें यमलोक पहुँचा दिया ॥ २२६ ॥

दूषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान् ॥ २३ ॥ ध्यादिदेश खरःकुद्धः सेनाध्यक्षान् महाबलान्। अयं विनिहतः संख्ये दूषणः सपदानुगः ॥ २४ ॥ महत्या सेनया सार्घ युद्ध्वा रामं कुमानुषम्। शक्षेर्नानाविधाकारैईनध्वं सर्वराक्षसाः ॥ २५ ॥ दूषण और उसके अनुयायी मारे गये—यह सुनकर खरको बड़ा क्रोघ हुआ। उसने अपने महावली सेनापितयोंको आज्ञा दी—'वीरो ! यह दूषण अपने सेवकोंसिहत युद्धमें मार डाला गया। अतः अब दुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेनाके साथ घावा करके इस दुष्ट मनुष्य रामके साथ युद्ध करो और नाना प्रकारके शस्त्रोंद्वारा इसका वघ कर डालो' ॥ २३–२५॥

पवमुक्त्वा खरः कुद्धो राममेवाभिदुद्वे। इयेनगामी पृथुत्रीवो यञ्चरात्रुर्विहंगमः॥२६॥ दुर्जयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः। हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिराशनः॥२७॥ द्वादशैते महावीर्या बलाध्यक्षाः ससैनिकाः। राममेवाभ्यधावन्त विस्जन्तः शरोत्तमान्॥२८॥

ऐसा कहकर कुपित हुए खरने श्रीरामपर ही धावा किया। साथ ही क्येनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञज्ञ, त्रिहङ्गम, दुर्जय,करवीराक्ष,परुष, कालकार्मुक,हेममाली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराद्यन—ये बारह महापराक्रमी सेनापित भी उत्तम बार्णोकी वर्षा करते हुए अपने सैनिकोंके साथ श्रीरामपर ही टूट पड़े॥ २६–२८॥

ततः पावकसंकाशैहें मवज्रविभूषितैः। जघान शेषं तेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः॥ २९॥

तय तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सोने और हीरोंसे विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सायकोंद्वारा उस सेनाके बचे खुचे सिपाहियोंका भी संहार कर डाला ॥ २९॥

ते रुक्मपुङ्खा विशिखाः सधूमा इव पावकाः। निजन्तुस्तानि रक्षांसि वज्रा इव महाद्रुमान्॥ ३०॥

जैसे वज षड़े-बड़े वृक्षोंको नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत होनेवाले उन सोनेकी पाँखवाले वाणोंने उन समस्त राक्षसोंका विनाश कर डाला ॥

रक्षसां तु शतं रामः शतेनैकेन कर्णिना। सदस्यं तु सदस्येण जयान रणमूर्धनि॥३१॥

उस युद्धके मुहानेपर श्रीरामने कर्णिनामक सौ वाणोंसे सौ राक्षसोंका और सहस्र बाणोंसे सहस्र निशाचरोंका एक साथ ही संहार कर डाला ।। ३१।।

तैर्भिन्नवर्माभरणाद्दिछन्नभिन्नदारासनाः । निपेतुः दोणितादिग्घा धरण्यां रजनीचराः ॥ ३२ ॥

उन बाणोंसे निशाचरोंके कवच, आभूषण और घनुष छिन्न-भिन्न हो गये तथा वे खूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३२॥

तैर्मुककेशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः। विस्तीर्णा वसुधा कृतस्ना महावेदिः कुशैरिव॥ ३३ ॥ कुशोंसे ढकी हुई विशाल वेदीके समान युद्धमें लोहू-खुहान होकर गिरे हुए खुले केशवाले राक्षसोंसे सारी रणभूमि पट गयी॥३३॥

तत्क्षणे तु महाघोरं वनं निहतराक्षसम्। बभूव निरयप्रख्यं मांसशोणितकर्दमम्॥३४॥

राक्षसोंके मारे जानेसे उस समय वहाँ रक्त और मांसकी कीचड़ जम गयी; अतः वह महाभयंकर वन नरकके समान प्रतीत होने लगा ॥ ३४॥

चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्। हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना॥३५॥

मानवरूपधारी श्रीराम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंको तस्काल मौतके घाट उतार दिया ॥ ३५॥

तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः। राक्षसिक्षशिरादचैव रामश्च रिपुसूदनः॥३६॥

उस समृची सेनामें केवल महारथी खर और त्रिशिरा-ये दो ही राक्षस बच रहे । उधर शत्रुसंहारक भगवान् श्रीराम ज्यों-के-त्यों युद्धके लिये डटे रहे ॥ ३६ ॥ शेषा हता महावीर्या राक्षसा रणमुर्धनि ।

दोषा हता महावीर्या राक्षसा रणमूर्धनि। घोरा दुर्विषद्दाः सर्वे लक्ष्मणस्याप्रजेन ते॥ ३७॥

उपर्युक्त दो राक्षसोंको छोड़कर शेष सभी निशाचर जो महान् पराक्रमी, भयंकर और दुर्घर्ष थे, युद्धके मुहानेपर लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामके हाथों मारे गये॥ ३७॥

ततस्तु तद्भीमबलं महाहवे समीक्ष्य रामेण हतं बलीयसा। रथेन रामं महता खरस्ततः समाससारनद्व इवोद्यताशनिः॥ ३८॥

तदनन्तर महासमरमें महाबली श्रीरामके द्वारा अपनी भयंकर सेनाको मारी गयी देख खर एक विशाल रथके द्वारा श्रीरामका सामना करनेके लिये आया, मानो वज्रधारी इन्द्रने किसी शत्रुपर आक्रमण किया हो ॥ ३८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥२६॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें छन्वीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६ ॥

# सप्तविंदाः सर्गः त्रिशिराका वध

खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्तं वाहिनीपतिः। राक्षसिक्षिशिरा नाम संनिपत्येदमत्रवीत्॥१॥

खरको भगवान् श्रीरामके सम्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुँचा और इस प्रकार बोळा—॥ १॥

मां नियोजयविकान्तं त्वं निवर्तस्व साहसात्। पद्य रामं महाबाहुं संयुगे विनिपातितम्॥ २॥

राक्षसराज ! मुझ पराक्रमी वीरको इस युद्धमें लगाइये और स्वयं इस साइसपूर्ण कार्यसे अलग रहिये। देखिये, मैं अभी महाबाहु रामको युद्धमें मार गिराना हूँ ॥ २ ॥ प्रतिज्ञानामि ते सत्यमायुधं चाहमालभे। यथा रामं विधिष्यामि वधाई सर्वरक्षसाम्॥ ३ ॥

'आपके सामने मैं सबी प्रतिशा करता हूँ और अपने इथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसोंके लिये वधके योग्य हैं, उन रामका मैं अवस्य वध करूँगा ॥ ३॥

बाह्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम। विनिवर्त्य रणोत्साहं मुहूर्त प्राहिनको भव॥ ४॥

'इस युद्धमें या तो मैं इनकी मृत्यु बन्ँगा, या ये ही समराङ्गणमें मेरी मृत्युका कारण होंगे। आप इस समय अपने युद्धविषयक उत्साहका रोककर एक मृहूर्तके लिये जय-पराजय-का निर्णय करनेवाले साक्षी बन जाइये॥ ४॥ प्रहृष्टो वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि । मयि वा निहते रामं संयुगाय प्रयास्यसि ॥ ५ ॥

भ्यदि मेरेद्वारा राम मारे गये तो आप प्रसन्नतापूर्वक जनस्थानको लौट जाइये अथवा यदि रामने ही मुझे मार दिया तो आप युद्धके लिये इनपर धावा बोल दीजियेगा'॥ खरिस्त्रशिरसा तेन मृत्युलोभात् प्रसादितः। गच्छ युध्येत्यनुज्ञातो राघवाभिमुखो ययौ॥ ६॥

भगवान्के हाथसे मृत्युका लोभ होनेके कारण जब त्रिशिराने इस प्रकार खरको राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी—'अच्छा जाओ, युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्रीराम-चन्द्रजीकी ओर चला।। ६॥

त्रिशिरास्तु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता। अभ्यद्रवद् रणे रामं त्रिश्टङ्ग इव पर्वतः॥ ७॥

घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथके द्वारा त्रिशिराने रण-भूमिमें श्रीरामपर आक्रमण किया । उस समय वह तीन शिखरोंबाले पर्वतके समान जान पड़ता था ॥ ७॥

शरधारासमृहान् स महामेघ इवोत्स्जन् । व्यस्जत् सद्दशं नादं जलाईस्येव दुन्दुभेः ॥ ८ ॥

उसने आते ही बड़े भारी मेचकी भाँति बाणरूपी धाराओंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी और वह जलसे भीगे हुए नगाड़ेकी तरह विकट गर्जना करने लगा ॥ ८॥

#### आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षसं प्रेक्ष्य राघवः। धनुषा प्रतिजन्नाह विधुन्वन् सायकाञ्शितान्॥ ९ ॥

त्रिशिरानामक राक्षसको आते देख श्रीरघुनाथजीने घनुष-के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वन्द्वीके रूपमें प्रहण किया (अथवा उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया )॥९॥

#### स सम्प्रहारस्तुमुलो रामत्रिशिरसोस्तदा। सम्बभूवातिबलिनोः सिंहकुञ्जरयोरिव॥१०॥

अत्यन्त बलशाली श्रीराम और त्रिशिराका वह संग्राम महाबली सिंह और गजराजके युद्धकी भाँति बड़ा भयंकर प्रतीत होता था॥ १०॥

#### ततस्त्रिशिरसा वाणैर्ललाटे ताडितस्त्रिभिः। अमर्पी कुपितो रामः संरब्ध इदमत्रवीत्॥११॥

उस समय त्रिशिराने तीन बाणोंसे श्रीरामचन्द्रजीके ललाटको बींघ डाला। श्रीराम उसकी यह उद्दण्डता सहन न कर सके। वे कुपित हो रोषावेशमें भरकर इस प्रकार बोले-॥

#### अहो विक्रमशूरस्य राक्षसस्येदशं बलम्। पुष्पैरिव शरैयों ऽहं ललाटे ऽस्मि परिक्षतः॥१२॥ ममापि प्रतिगृह्णीष्व शरांश्चापगुणाच्च्युतान्।

'अहो ! पराक्रम प्रकट करनेमें शूरवीर राक्षसका ऐसा ही बल है, जो तुमने फूलों-जैसे वाणोंद्वारा मेरे ललाटपर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुषकी डोरीसे छूटे हुए मेरे बाणोंको भी प्रहण करो? ॥ १२६ ॥

#### प्वमुक्त्वा सुसंरब्धः शरानाशीविषोपमान् ॥ १३ ॥ त्रिशिरोवक्षसि कुद्धो निजधान चतुर्दशः।

ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए श्रीरामने त्रिशिराकी छातीमें क्रोधपूर्वक चौदह बाण मारे, जो विषधर सपोंके समान भयंकर थे ॥ १३६ ॥

चतुर्भिस्तुरगानस्य शरैः संनतपर्वभिः॥१४॥ न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः। अष्टभिः सायकैः सुतं रथोपस्थे न्यपातयत्॥१५॥ तदनन्तर तेजस्वी रघुनाथजीने झुकी गाँठवाले चार बाणी-से उसके चारों घोड़ोंको मार गिराया। फिर आठ सायकोंद्वारा उसके सारथिको भी रथकी बैठकमें ही सुला दिया॥१४-१५॥

#### रामश्चिच्छेद् बाणेन ध्वजं चास्य समुच्छितम्। ततो इतरथात् तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम् ॥ १६॥ चिच्छेद् रामस्तं वाणैईदये सोऽभवज्जडः।

इसके बाद श्रीरामने एक बाणसे उसकी ध्वजा भी काट डाली । तदनन्तर जब वह उस नष्ट हुए रथसे कूदने लगा, उसी समय श्रीराघवेन्द्रने अनेक बाणोंद्वारा उस निशाचरकी छाती छेद डाली । फिर तो वह जडवत् हो गया ॥ १६६ ॥ सायकैश्चाप्रमेयात्मा सामर्थस्तस्य रक्षसः ॥ १७॥ शिरांस्यपातयत् त्रीणि वेगवद्गिस्त्रिभिः शरैः।

इसके बाद अप्रमेयस्वरूप श्रीरामने अमर्पमें भरकर तीन वेगशाली एवं विनाशकारी बाणोंद्वारा उस राक्षसके तीनों मस्तक काट गिराये ॥ १७ ई ॥

#### स धूमशोणितोद्वारी रामवाणाभिपीडितः॥ १८॥ न्यपतत् पतितैः पूर्वे समरस्थो निशाचरः।

समराङ्गणमें खड़ा हुआ वह निशाचर श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे पीड़ित हो अपने घड़से भापसहित रुघिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकोंके साथ ही घराशायी हो गया ॥ हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंश्रयाः ॥ १९ ॥ द्वन्ति सा न तिष्ठन्ति न्याध्रत्रस्ता मृगा इव ।

तत्पश्चात् खरकी सेवामें रहनेवाले राक्षसः जो मरनेसे बचे हुए थे, भाग खड़े हुए। वे व्यावसे डरे हुए मुगोंके समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे॥ १९५॥

#### तान् खरो द्रवतो दृष्ट्वा निवर्त्य रुपितस्त्वरन् । राममेवाभिदुद्राव राहुश्चन्द्रमसं यथा ॥ २०॥

उन्हें भागते देख रोषमें भरे हुए खरने तुरंत लौटाया और जैसे राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने श्रीरामपर ही घावा किया ॥ २०॥

इत्यार्षे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तविंदाः सर्गः॥ २७॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २७ ॥

# अष्टाविंदाः सर्गः

#### खरके साथ श्रीरामका घोर युद्ध

निहतं दूषणं दृष्टा रणे त्रिशिरसा सह। खरस्याप्यभवत् त्रासो दृष्टा रामस्य विक्रमम्॥ १॥

त्रिशिरासहित दूषणको रणभूमिमें मारा गया देख श्रीराम-के पराक्रमपर दृष्टिपात करके खरको भी बड़ा भय हुआ। स द्या राक्षसं सैन्यमविषद्यं महावलम्। हतमेकेन रामेण दूषणिक्षिशिरा अपि॥२॥ तद्वलं हतभूयिष्ठं विमनाः प्रेक्ष्य राक्षसः। आससाद खरो रामं नमुचिर्वासवं यथा॥३॥ एकमात्र श्रीरामने महान् बलशाली और असह्य राक्षस-सेनाका वध कर डाला। दूषण और त्रिशिराको भी मार गिराया तथा मेरी सेनाके अधिकांश (चौदह हजार) प्रमुख वीरोंको कालके गालमें भेज दिया—यह सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्रीरामपर उसी तरह आक्रमण किया, जैसे नमुचिने इन्द्रपर किया था।। २-३॥

#### विकृष्य बलवचापं नाराचान् रक्तभोजनान्। खरश्चिक्षेप रामाय कुद्धानाशीविषानिव॥ ४॥

खरने एक प्रवल धनुषको खींचकर श्रीरामके प्रति बहुत-से नाराच चलाये, जो रक्त पीनेवाले थे। वे समस्त नाराच रोषमें भरे हुए विषधर सर्पोंके समान प्रतीत होते थे॥ ४॥

#### ज्यां विधुन्वन् सुबहुदाः शिक्षयास्त्राणि दर्शयन्। चचार समरे मार्गाञ्चारे रथगतः खरः॥ ५॥

धनुर्विद्याके अभ्याससे प्रत्यञ्चाको हिलाता और नाना प्रकारके अस्त्रोंका प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर समरा-क्रणमें युद्धके अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा ॥५॥

#### स सर्वाश्च दिशो वाणैः प्रदिशश्च महारथः। पूरयामास तं दृष्ट्वा रामोऽपि सुमहद् घतुः॥ ६॥

उस महारथी वीरने अपने बाणोंसे समस्त दिशाओं और विदिशाओंको ढक दिया । उसे ऐसा करते देख श्रीरामने मी अपना विशाल घनुष उठाया और समस्त दिशाओंको बाणोंसे आच्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ °

#### स सायकैर्दुर्विषहैर्विस्फुलिङ्गैरिवाग्निभिः। नभश्रकाराविवरं पर्जन्य इव वृष्टिभिः॥ ७॥

जैसे मेघ जलकी वर्षासे आकाशको ढक देता है, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजीने भी आगकी चिनगारियोंके समान दुःसह सायकोंकी वर्षा करके आकाशको ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी-सी भी जगह खाली नहीं रहने दी॥ ७॥

#### तद् बभूव शितैर्वाणैः खररामविसर्जितैः। पर्याकाशमनाकाशं सर्वतः शरसंकुलम्॥८॥

खर और श्रीरामद्वारा छोड़े गये पैने वाणोंसे ब्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओरसे वाणोंद्वारा भर जानेके कारण अवकाशरहित हो गया !! ८ !!

#### शरजालावृतः सूर्यो न तदा स प्रकाशते । अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः सम्प्रयुध्यतोः॥ ९॥

एक दूसरेके वधके लिये रोषपूर्वक जूझते हुए उन दोनों बीरोंके बाणजालसे आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे ॥ ९ ॥

ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः। आज्ञघान रणे रामं तोत्रैरिव महाद्विपम्॥१०॥ तदनन्तर खरने रणभूमिमें श्रीरामपर नालीक, नाराच और तीखे अग्रभागवाले विकर्णि नामक वाणोंद्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान् गजराजको अङ्कुशोंद्वारा मारा गया हो ॥ १०॥

#### तं रथस्थं घतुष्पाणि राक्षसं पर्यवस्थितम्। दृदृशुः सर्वभूतानि पाशहस्तमिवान्तकम्॥११॥

उस समय हाथमें घनुष लेकर रथमें स्थिरतापूर्वक बैठे हुए राक्षस खरको समस्त प्राणियोंने पाशघारी यमराजके समान देखा ॥ ११॥

#### हन्तारं सर्वसैन्यस्य पौरुषे पर्यवस्थितम्। परिश्रान्तं महासत्त्वं मेने रामं खरस्तदा॥१२॥

उस वेलामें समस्त सेनाओंका वध करनेवाले तथा पुरुषार्थपर डटे हुए महान् बलशाली श्रीरामको खरने थका हुआ समझा ॥ १२॥

#### तं सिंहमिव विकान्तं सिंहविकान्तगामिनम्। इष्टा नोद्धिजते रामः सिंहः श्चद्रमृगं यथा॥ १३॥

यद्यपि वह सिंहके समान चलता और सिंहके ही तुत्य पराक्रम प्रकट करता था तो भी उस खरको देखकर श्रीराम उसी तरह उद्विग्न नहीं होते थे, जैसे छोटे-से मृगको देखकर सिंह भयभीत नहीं होता है ॥ १३॥

#### ततः सूर्यनिकाशेन रथेन महता खरः। आससादाथ तं रामं पतङ्ग इव पावकम्॥ १४॥

तत्पश्चात् जैसे पितङ्गा आगके पास जाता है, उसी प्रकार खर अपने सूर्येतुह्य तेजस्वी विशाल रथके द्वारा श्रीरामचन्द्र-जीके पास गया ॥ १४॥

#### ततोऽस्य सरारं चापं मुष्टिदेशे महात्मनः। खरश्चिच्छेद रामस्य दर्शयन् हस्तलाघवम् ॥ १५॥

वहाँ जाकर उस राक्षस खरने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए महात्मा श्रीरामके बाणसहित धनुषको सुद्दी पकड़नेकी जगहसे काट डाला ॥ १५॥

#### स पुनस्त्वपरान् सप्त शरानादाय मर्मणि। निज्ञधान रणे कुद्धः शक्राशनिसमप्रभान्॥१६॥

फिर इन्द्रके वज्रकी भाँति प्रकाशित होनेवाले दूसरे सात बाण लेकर रणभूमिमें कुपित हुए खरने उनके द्वारा श्रीरामके मर्मस्थलमें चोट पहुँचायी ॥ १६ ॥

#### ततः शरसहस्रोण राममप्रतिमौजसम्। अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः॥१७॥

तदनन्तर अप्रतिम बलशाली श्रीरामको सहस्रों बाणोंसे पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमिमें जोर-जोरसे गर्जना करने लगा ॥ १७ ॥ ततस्तत्प्रहतं वाणैः खरमुक्तैः सुपर्वभिः। पपात कवचं भूमौ रामस्यादित्यवर्चसम्॥१८॥

खरके छोड़े हुए .उत्तम गाँठवाले बाणोंद्वारा कटकर श्रीरामका सूर्यतुस्य तेजस्वी कवच पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १८॥

स शरैरर्पितः कृद्धः सर्वगात्रेषु राघवः। रराज समरे रामो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन् ॥ १९॥

उनके सभी अङ्गोंमें खरके बाण घँस गये थे। उस समय कुपित हो समरभूमिमें खड़े हुए श्रीरघुनाथजी धूम-रिहत प्रज्वलित अग्निकी भाँति शोभा पा रहे थे॥ १९॥

ततो गम्भीरिनर्हादं रामः शत्रुनिवर्हणः। चकारान्ताय स रिपोः सज्यमन्यन्महद्भनुः॥ २०॥

तब शत्रुओंका नाश करनेवाले भगवान् श्रीरामने अपने विपक्षीका विनाश करनेके लिये एक दूसरे विशाल धनुषपरः जिसकी ध्वनि बहुत ही गम्भीर थी। प्रत्यञ्चा चढ़ायी॥ २०॥

सुमहद् वैष्णवं यत् तद्तिसृष्टं महर्षिणा । वरं तद् धनुरुद्यम्य खरं समभिधावत ॥ २१ ॥

महर्षि अगस्त्यने जो महान् और उत्तम वैष्णव धनुष प्रदान किया थाः उसीको लेकर उन्होंने खरपर धावा किया ॥ २१ ॥

ततः कनकपुङ्क्षेस्तु शरैः संनतपर्वभिः। चिच्छेद् रामः संकुद्धः खरस्य समरे ध्वजम्॥ २२॥

उस समय अत्यन्त क्रोधमें भरकर श्रीरामने सोनेकी पाँख और धुकी हुई गाँठवाले वाणोंद्वारा समराङ्गणमें खरकी ध्वजा काट डाली ॥ २२॥

सदर्शनीयो बहुधा विच्छिन्नः काञ्चनो ध्वजः। जगाम धरणीं सूर्यो देवतानामिवाइया॥ २३॥

वह दर्शनीय मुवर्णमय ध्वज अनेक टुकड़ोंमें कटकर घरतीपर गिर पड़ा, मानो देवताओंकी आज्ञासे सूर्यदेव भूमि-पर उतर आये हों ॥ २३ ॥

तं चतुर्भिः खरः कुद्धो रामं गात्रेषु मार्गणैः । विज्याध हृदि मर्मको मातङ्गमिव तोमरैः ॥ २४॥

क्रोधमें भरे हुए खरको मर्मस्थानोंका ज्ञान था। उसने श्रीरामके अङ्गोंमें, विशेषतः उनकी छातीमें चार बाण मारे, मानो किसी महावतने गजराजपर तोमरोंसे प्रहार किया हो।। २४॥

स रामो बहुभिर्वाणैः खरकार्मुकनिःस्तैः। विद्यो रुधिरसिकाङ्गो वभूव रुवितो भृशम्॥ २५॥

खरके धनुषते छूटे हुए बहुसंख्यक बाणींसे घायल होकर श्रीरामका सारा शरीर लहुलुहान हो गया। इससे उनको बड़ा रोष हुआ ॥ २५॥

स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः संगृह्य परमाहवे। मुमोच परमेष्वासः षट् शरानभिलक्षितान्॥ २६॥

धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्रीरामने युद्धस्थलमें पूर्वोक्त श्रेष्ठ धनुषको हाथमें लेकर लक्ष्य निश्चित करके खरको छः बाण मारे ॥ २६॥

शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां वाह्वोरथार्पयत्। त्रिभिश्चन्द्रार्धवक्त्रैश्च वक्षस्यभिज्ञधान ह ॥ २७॥

उन्होंने एक बाण उसके मस्तकमें, दोसे उसकी भुजाओं-में और तीन अर्धचन्द्राकार बाणोंसे उसकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ २७ ॥

ततः पश्चान्महातेजा नाराचान् भास्करोपमान् । जघान राक्षसं कुद्धस्त्रयोदश शिलाशितान् ॥ २८॥

तत्पश्चात् महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने कुपित होकर उस राक्षसको शानपर तेज किये हुए और सूर्यके समान चमकने-वाले तेरह बाण मारे ॥ २८ ॥

रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबळान् हयान्। षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः॥ २९॥

एक बाणसे तो उसके रथका जूआ काट दिया, चार बाणोंसे चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाणसे युद्धस्थलमें खरके सारिथका मस्तक काट गिराया॥ २९॥

त्रिभिस्त्रिवेणून् बलवान् द्वाभ्यामश्चं महाबलः । द्वादशेन तु बाणेन खरस्य सशरं धतुः ॥ ३० ॥ छित्त्वा वज्रनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव । त्रयोदशेनेन्द्रसमो बिभेद समरे खरम् ॥ ३१ ॥

तत्पश्चात् तीन बाणोंसे त्रिवेणु ( जूएके आधारदण्ड ) और दोसे रथके धुरेको खण्डित करके महान् राक्तिशाली और बलवान् श्रीरामने बारहवें बाणसे खरके बाणसहित धनुषके दो दुकड़े कर दिये। इसके बाद इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीराघवेन्द्रने हँसते-हँसते बज्जतुल्य तेरहवें बाणके द्वारा समराज्ञणमें खरको घायल कर दिया।। ३०-३१।।

प्रभग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। गदापाणिरवप्लुत्य तस्थौ भूमौ खरस्तदा॥३२॥

धनुषके खण्डित होने, रथके टूटने, धोड़ोंके मारे जाने और सारिथके भी नष्ट हो जानेपर खर उस समय हाथमें गदा छे रथसे कूदकर घरतीपर खड़ा हो गया ॥ ३२॥

तत् कर्म रामस्य महारथस्य समेत्य देवाश्च महर्षयश्च। अपूजयन् प्राञ्जलयः प्रहशः-स्तदा विमानाग्रगताः समेताः॥ ३३॥ उस अवसरपर विमानपर वैठे हुए देवता और महारथी श्रीरामके उस कर्मकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने महर्षि हर्षसे उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर हाथ जोड़ लगे॥ ३३॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डेऽष्टाविशः सर्गः॥ २८॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें अद्वाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २८॥

# एकोनत्रिंशः सर्गः

श्रीरामका खरको फटकारना तथा खरका भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदाका प्रहार करना और श्रीरामद्वारा उस गदाका खण्डन

खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्। सृदुपूर्वे महातेजाः परुषं वाक्यमत्रवीत्॥१॥

खरको रथहीन होकर गदा हाथमें लिये सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान् श्रीराम पहले कोमल और फिर कठोर वाणीमें बोले—॥ १॥

गजाश्वरथसम्बाधे बले महित तिष्ठता।

हतं ते दारुणं कर्म सर्वलोकजुगुण्सितम्॥२॥

उद्येजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्महत्।

त्रयाणामिष लोकानामीश्वरोऽषि न तिष्ठति॥३॥

कर्म लोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर।

तीक्षणं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम्॥४॥

'निशाचर! हाथी, वोड़े और रथोंसे भरी हुई विशाल सेनाके बीचमें खड़े रहकर ( असंख्य राक्षसोंके स्वामित्वका अभिमान लेकर) त्ने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, उसकी समस्त लोकोंद्वारा निन्दा हुई है। जो समस्त प्राणियोंको उद्देगमें डालनेवाला, क्रूर और पापाचारी है, वह तीनों लोकोंका ईश्वर हो तो भी अधिक कालतक टिक नहीं सकता। जो लोकविरोधी कठोर कर्म करनेवाला है, उसे सब लोग सामने आये हुए दुष्ट सर्पकी माँति मारते हैं॥ २-४॥

लोभात् पापानि कुर्वाणः कामाद् वा यो न बुध्यते। हृष्टः पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥ ५ ॥

'जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उसकी इच्छाको 'काम' कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तुको अधिक-से-अधिक संख्यामें पानेकी इच्छाका नाम 'छोभ' है। जो काम अथवा छोभसे प्रेरित हो पाप करता है और उसके (विनाशकारी) परिणामको नहीं समझता है, उछटे उस पापमें हर्षका अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाशरूप परिणाम देखता है जैसे वर्षाके साथ गिरे हुए ओछेको खाकर ब्राह्मणी (रक्तपुच्छिका) नामवाछी कीड़ी अपना विनाश देखती है #॥५॥

वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः। किं नुहत्वा महाभागान् फलं प्राप्स्यसि राक्षस॥ ६॥

'राक्षस! दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले तपस्यामें संलग्न धर्मपरायण महाभाग मुनियोंकी इत्या करके न जाने त् कौन-सा फल पायेगा ?॥ ६॥

न चिरं पापकर्माणः क्रा लोकजुगुष्सिताः। पेश्वर्ये प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इव द्वमाः॥ ७ ॥

'जिनकी जड़ खोखली हो गयी हो, वे वृक्ष जैसे अधिक कालतक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पापकर्म करने-वाले लोकनिन्दित क्रूर पुरुष (किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे) ऐश्वर्यको पाकर भी चिरकालतक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते ( उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं) ॥ ७॥

अवइयं लभते कर्ता फलं पापस्य कर्मणः। घोरं पर्यागते काले द्वुमः पुष्पिमवार्तवम्॥८॥

'जैसे समय आनेपर वृक्षमें ऋतुके अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पापकर्म करनेवाले पुरुषको समयानुसार अपने उस पापकर्मका भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

निचरात्प्राप्यते छोके पापानां कर्मणां फलम्। सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर॥ ९॥

'निशाचर ! जैसे खाये हुए विषमिश्रित अन्नका परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोकमें किये गये पापकमोंका फल शीघ्र ही प्राप्त होता है ॥ ९॥

पापमाचरतां घोरं लोकस्याप्रियमिच्छताम् । अहमासादितो राज्ञा प्राणान् हन्तुं निशाचर ॥ १०॥

'राक्षस ! जो संसारका बुरा चाहते हुए घोर पापकर्ममें लगे हुए हैं, उन्हें पाणदण्ड देनेके लिये मेरे पिता महाराज दशरथने मुझे यहाँ वनमें भेजा है ॥ १०॥

अद्य भित्त्वा मया मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः। विदार्योतिपतिष्यन्ति वहमीकमिव पन्नगाः॥ ११॥ 'आज मेरे छोड़े हुए सुवर्णभूषित वाण जैसे सर्प

<sup>\*</sup> लाल पूँछवाली एक कीड़ी होती है, जो ओला खा लेने पर मर जाती है। वह उसके लिये विषका काम करता है— यह बात लोकमें प्रसिद्ध है।

बॉबीकों छेदकर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीरको फाड़कर पृथ्वीको भी विदीर्ण करके पातालमें जाकर गिरेंगे॥

ये त्वया दण्डकारण्ये भिक्षता धर्मचारिणः। तानद्य निहतः संख्ये ससैन्योऽनुगमिष्यसि॥ १२॥

'तूने दण्डकारण्यमें जिन धर्मपरायण ऋषियोंका मक्षण किया है। आज युद्धमें मारा जाकर सेनासहित तू भी उन्हींका अनुसरण करेगा ॥ १२ ॥

अद्य त्वां निहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्थयः। निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥ १३ ॥

पहले तूने जिनका वध किया है, वे महर्षि विमानपर बैठकर आज तुझे मेरे बाणोंसे मारा गया और नरकतुल्य कष्ट भोगता हुआ देखें ॥ १३ ॥

प्रहरस्य यथाकामं कुरु यत्नं कुलाधम। अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा॥ १४॥

'कुलाधम! तेरी जितनी इच्छा हो। प्रहार कर। जितना सम्भव हो। मुझे परास्त करनेका प्रयत्न कर। किंतु आज मैं तेरे मस्तकको ताड़के फलकी भाँति अवस्य काट गिराऊँगा। १४॥

पवमुकस्तु रामेण कृदः संरक्तलोचनः। प्रत्युवाच ततो रामं प्रहसन् कोधमूर्विछतः॥१५॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर खर कुपित हो उठा। उसकी आँखें लाल हो गर्यी। वह कोषसे अचेत-सा होकर हँसता हुआ श्रीरामको इस प्रकार उत्तर देने लगा-॥

प्राकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दशरथात्मज । आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ॥ १६॥

'दशरथकुमार! तुम साधारण राक्षसोंको युद्धमें मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो ? तुम प्रशंसाके योग्य कदापि नहीं हो ॥ १६॥

विकान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरर्षभाः। कथयन्ति न ते किंचित् तेजसा चातिगर्विताः॥ १७॥

'जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान् होते हैं, वे अपने प्रतापके कारण अधिक घमंडमें भरकर कोई बात नहीं कहते हैं (अपने विषयमें मौन ही रहते हैं) ॥ १७॥

प्राकृतास्त्वकृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनाः। निरर्थकं विकत्थन्ते यथा राम विकत्थसे॥१८॥

'राम ! जो क्षुद्र, अजितात्मा और क्षत्रियकुलकलंक होते हैं, वे ही संसारमें अपनी बड़ाईके लिये व्यर्थ डींग हाँका करते हैं; जैसे इस समय तुम (अपने विषयमें) बढ़-बढ़कर बातें बना रहे हो ॥ १८॥

कुळं व्यविद्देशन् वीरः समरे कोऽभिधास्यति । मृत्युकाळे तु सम्प्राप्ते खयमप्रस्तवे स्तवम् ॥ १९ ॥

'जब कि मृत्युके समान युद्धका अवसर उपिश्यत है, ऐसे समयमें बिना किसी प्रस्तावके ही समराङ्गणमें कौन बीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा ! ॥ १९॥

सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदर्शितम्। सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तेनेव कुशाग्निना॥२०॥

'जैसे पीतल सुवर्णशोधक आगमें तपाये जानेपर अपनी लघुता (कालेपन) को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसाके द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओल्लेपनका ही परिचय दिया है।। २०॥

न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यसि त्वं गदाधरम् । धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितम् ॥ २१॥

'क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकारके धातुओंकी खानोंसे युक्त तथा पृथ्वीको धारण करनेवाले अविचल कुलपर्वतके समान यहाँ स्थिरभावसे तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूँ॥ २१॥

पर्याप्तोऽहं गदापाणिर्हन्तुं प्राणान् रणे तव । त्रयाणामपि लोकानां पादाहस्त इवान्तकः ॥ २२ ॥

भौ अकेला ही पाशधारी यमराजकी भाँति गदा हाथमें लेकर रणभूमिमें तुम्हारे और तीनों लोकोंके भी प्राण लेनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ २२ ॥

कामं बह्वपि वक्तव्यं त्विय वक्ष्यामि न त्वहम् । अस्तं प्राप्नोति सविता युद्धविष्नस्ततो भवेत्॥ २३॥

यद्यपि तुम्हारे विषयमें में इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा; क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचलको जा रहे हैं, अतः युद्धमें विष्न पड़ जायगा।। २३॥

चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते। त्वद्विनाशात् करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमार्जनम् ॥ २४॥

'तुमने चौदह हजार राक्षसोंका संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आँसू पोळूँगा— उनकी मौतका बदला चुकाऊँगा'॥ २४॥

इत्युक्त्वा परमकुद्धः स गदां परमाङ्गदाम्। खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तामर्शानं यथा॥२५॥

ऐसा कहकर अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए खरने उत्तम वलय (कड़े) से विभूषित तथा प्रज्वलित वज़के समान भयंकर गदाको श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाया॥ २५॥

खरबाहुप्रमुक्ता सा प्रदीता महती गदा। भस्म वृक्षांश्च गुल्मांश्च कृत्वागात् तत्समीपतः॥२६॥

खरके हाथोंसे छूटी हुई वह दीप्तिमान् विशाल गदा वृक्षों और लताओंको भस्म करके उनके समीप जा पहुँची॥ २६॥

#### तामापतन्तीं महतीं मृत्युपाशोपमां गदाम्। अन्तरिक्षगतां रामश्चिच्छेद बहुधा शरैः॥२७॥

मृत्युके पाशकी भाँति उस विशाल गदाको अपने ऊपर आती देख श्रीरामचन्द्रजीने अनेक बाण मारकर आकाशमें ही उसके दुकड़े-दुकड़े कर डाले॥ २७ ॥ सा विशीर्णा शरैभिन्ना पपात धरणीतले। गदा मन्त्रीषधिवलैन्योलीव विनिपातिता ॥ २८॥

बाणोंसे विदीर्ण एवं चूर-चूर होकर वह गदा पृथ्वीपर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पिणी मन्त्र और ओषघियोंके बलसे गिरायी गयी हो ॥ २८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनिर्त्रशः सर्गः॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उन्तीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ २९ ॥

### त्रिंशः सर्गः

श्रीरामके व्यङ्ग करनेपर खरका उन्हें फटकारकर उनके ऊपर साल वृक्षका प्रहार करना, श्रीरामका उस वृक्षको काटकर एक तेजस्वी वाणसे खरको मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियोंद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा

भिस्वा तु तां गदां वाणै राघवो धर्मवत्सलः। स्मयमान इदं वाक्यं संरब्धमिद्मव्रवीत्॥१॥

धर्मप्रेमी भगवान् श्रीरामने अपने बाणोंद्वारा खरकी उस गदाको विदीर्ण करके मुसकराते हुए यह रोषसूचक बात कही—॥ १॥

एतत् ते बलसर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधम। शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमुपगर्जसि॥२॥

'राक्षसाधम! यही तेरा सारा बल है, जिसे तूने इस गदाके साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यन्त शक्तिहीन है, क्यर्थ ही अपने बलकी डींग हाँक रहा था॥ २॥

प्षा वाणविनिर्भिन्ना गदा भूमितलं गता। अभिधानप्रगल्भस्य तव प्रत्ययघातिनी॥३॥

भीरे बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वीपर पड़ी हुई है। तेरे मनमें जो यह विश्वास था कि मैं इस गदासे शत्रुका वध कर डालूँगा, इसका खण्डन तेरी इस गदाने ही कर दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि त् केवल बातें बनानेमें ढीठ हैं ( तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता )॥३॥

यत् त्वयोक्तं बिनष्टानामिद्मश्रुप्रमार्जनम् । राक्षसानां करोमीति मिथ्या तद्पि ते बचः ॥ ४ ॥

'तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा बंध करके तुम्हारे हाथसे मारे गये राक्षसोंका अभी आँसू पोळूँगा, तेरी वह बात भी झूठी हो गयी ॥ ४॥

नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः। प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा॥ ५॥

'त् नीच, क्षुद्रस्वभावसे युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणोंको उसी प्रकार हर लूँगा, जैसे गरुड़-ने देवताओंके यहाँसे अमृतका अपहरण किया था॥ ५॥ अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुद्मूषितम्। विदारितस्य मद्बाणैर्मही पास्यति शोणितम्॥ ६॥

'अव मैं अपने बाणोंसे तेरे शरीरको विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालुँगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुद-बुदोंसे युक्त तेरे गरम-गरम रक्तका पान करेगी॥ ६॥

पांसुरूषितसर्वाङ्गः स्नस्तन्यस्तभुजद्वयः। स्वष्स्यसे गां समाश्चिष्य दुर्लभां प्रमदामिव॥ ७॥

'तेरे सारे अङ्ग धूलसे धूसर हो जायँगे, तेरी दोनों मुजाएँ इारीरसे अलग होकर पृथ्वीपर गिर जायँगी और उस दशामें तू दुर्लभ युवतीके समान इस पृथ्वीका आलिङ्गन करके सदाके लिये सो जायगा ॥ ७॥

प्रवृद्धनिद्रे शियते त्विय राक्षसपांसने। भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ८ ॥

'तेरे-जैसे शक्षसकुलकलङ्कके सदाके लिये महानिद्रामें सो जानेपर ये दण्डकवनके प्रदेश शरणार्थियोंको शरण देने-वाले हो जायँगे ॥ ८॥

जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षस मच्छरैः। निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने॥ ९॥

श्यास्त ! मेरे बाणोंसे जनस्थानमें बने हुए तेरे निवास-स्थानके नष्ट हो जानेपर मुनिगण इस वनमें सब ओर निर्भय विचर सकेंगे ॥ ९॥

अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो इतवान्धवाः। बाष्पार्द्रवदना दीना भयादन्यभयावद्याः॥ १०॥

'जो अवतक दूसरोंको भय देती थीं, वे राक्षियाँ आज अपने वान्धवजनोंके मारे जानेसे दीन हो आँसुओंसे भींगे मुँह लिये जनस्थानसे स्वयं ही भयके कारण भाग जायँगी ॥ १०॥

अद्य शोकरसङ्गास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः। अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीददाः ॥ ११॥ 'जिनका तुझ-जैसा दुराचारी पित है, वे तदनुरूप कुळ-वाली तेरी पित्नयाँ आज तेरे मारे जानेपर काम आदि पुरुषाथोंसे विश्चित हो शोकरूपी स्थायी भाववाले करुणरसका अनुभव करनेवाली होंगी ॥ ११ ॥

नृशंसशील श्रुदात्मन् नित्यं ब्राह्मणकण्टक । त्वत्कृते शङ्कितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः ॥ १२ ॥

'क्रूरस्वभाववाले निशाचर! तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारोंसे भरा रहता है। तू ब्राह्मणोंके लिये कण्टकरूप है तेरे ही कारण मुनिलोग शक्कित रहकर ही अग्निमें हविष्यकी आहुतियाँ डालते हैं? ॥ १२ ॥

तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं वने। खरो निर्भर्त्सयामास रोषात् खरतरस्वरः॥१३॥

वनमें श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह रहे थे, उस समय क्रोधके कारण खरका भी स्वर अत्यन्त कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा—॥१३॥

दढं खल्वविष्ठितोऽसि भयेष्विप च निर्भयः। बाच्याबाच्यं ततोहि त्वं मृत्योर्वस्यो न बुध्यसे ॥१४॥

'अहो ! निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भयके अवसरों-पर भी निर्भय बने हुए हो । जान पड़ता है कि तुम मृत्युके अधीन हो गये हो, इस कारणसे ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या कहना चाहिये और क्या नहीं कहना चाहिये?

कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। कार्याकार्यं न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः॥ १५॥

'जो पुरुष कालके फन्देमें फँस जाते हैं, उनकी छहीं इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं; इसीलिये उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान नहीं रह जाता है? ॥ १५ ॥

पवमुक्त्वा ततो रामं संहथ्य भृकुद्धिं ततः। स ददर्श महासालमविदुरे निशाचरः॥१६॥ रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन्। स तमुत्पादयामास संदृष्टदशनच्छदम्॥१७॥

ऐसा कहकर उस निशाचरने एक बार श्रीरामकी ओर मींहें टेंढ़ी करके देखा और रणभूमिमें उनपर प्रहार करनेके लिये वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतनेमें ही उसे एक विशाल साल्का बृक्ष दिखायी दिया। जो निकट ही था। खरने अपने होटोंको दाँतोंसे दबाकर उस वृक्षको उखाइ लिया। १६-१७॥

तं समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनिर्दित्वा महाबलः। राममुद्दिस्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चात्रवीत्॥ १८॥

फिर उस महावली निशाचरने विकट गर्जना करके दोनों हाथोंसे उस वृक्षको उठा लिया और श्रीरामपर दे मारा । साथ ही यह भी कहा—'लो, अब तुम मारे गये' ॥१८॥ तमापतन्तं वाणौधैरिछत्वा रामः प्रतापवान् । रोषमाद्दारयत् तीवं निहन्तुं समरे खरम् ॥ १९ ॥

परमप्रतापी भगवान् श्रीरामने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्षको बाण-समूहोंसे काट गिराया और उस समरभूमिमें खरको मार डालनेके लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया ॥१९॥

जातस्वेदस्ततो रामो रोषरकान्तलोचनः। निर्विभेद सहस्रोण बाणानां समरे खरम्॥ २०॥

उस समय श्रीरामके शरीरमें पसीना आ गया। उनके नेत्रप्रान्त रोषसे रक्तवर्णके हो गये। उन्होंने सहस्रों बाणोंका प्रहार करके समराङ्गणमें खरको क्षत-विक्षत कर दिया॥ २०॥

तस्य वाणान्तराद् रक्तं बहु सुस्नाव फेनिलम् । गिरेः प्रस्नवणस्येव घाराणां च परिस्नवः ॥ २१ ॥

उनके बाणोंके आघातसे उस निशाचरके शरीरमें जो घाव हुए थे, उनसे अधिक मात्रामें फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वतके झरनेसे जलकी धाराएँ गिर रही हों ॥२१॥

विकलः स इतो वाणैः खरो रामेण संयुगे। मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्भवद् द्रुतम्॥ २२॥

श्रीरामने युद्धस्थलमें अपने बार्णोकी मारसे खरको व्याकुल कर दिया; तो भी ( उसका साहस कम नहीं हुआ।) वह खूनकी गन्धसे उन्मत्त होकर बड़े वेगसे श्रीरामकी ओर ही दौड़ा॥ २२॥

तमापतन्तं संकुद्धं कृतास्त्रो रुधिराष्ट्रतम्। अपासर्पद् द्वित्रिपदं किंचित्त्वरितविक्रमः॥ २३॥

अस्त्र-विद्याके ज्ञाता भगवान् श्रीरामने देखा कि यह राक्षस खूनसे लथपथ होनेपर भी अत्यन्त क्रोधपूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा हैतो वे तुरंत चरणोंका संचालन करके दो-तीन पग पीछे हट गये (क्योंकि बहुत निकट होनेपर बाण चलाना सम्भव नहीं हो सकता था) ॥ २३॥

ततः पावकसंकाशं वधाय समरे शरम्। खरस्य रामो जन्नाह ब्रह्मदण्डमिवापरम्॥ २४॥

तदनन्तर श्रीरामने समराङ्गणमें खरका वध करनेके लिये एक अग्निके समान तेजस्वी बाण हाथमें लिया, जो दूसरे ब्रह्म-दण्डके समान भयंकर था ॥ २४॥

स तद् दत्तं मघवता सुरराजेन धीमता। संद्धे च स धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति॥ २५॥

बह् बाण बुद्धिमान् देवराज इन्द्रका दिया हुआ था। धर्मात्मा श्रीरामने उसे धनुषपर रखा और खरको लक्ष्य करके छोड़ दिया॥ २५॥

स विमुक्तो महावाणो निर्घातसमनिःखनः। रामेण घनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्॥२६॥ उस महावाणके छूटते ही वज्रपातके समान भयानक शब्द हुआ। श्रीरामने अपने धनुषको कानतक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खरकी छातीमें जा लगा॥ २६॥ स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना। रुद्रेणेव विनिर्द्ग्धः इवेतारण्ये यथान्धकः॥ २७॥

जैसे द्वेतवनमें भगवान् कहने अन्धकासुरको जलाकर भस्म किया था, उसी प्रकार दण्डकवनमें श्रीरामके उस वाण-की आगमें जलता हुआ निशाचर खर पृथ्वीपर गिर पड़ा॥२७॥ स्त चृत्र इच चज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा। बलो चेन्द्राशनिहतो निपपात हतः खरः॥ २८॥

जैसे वज्रसे वृत्रासुर, फेनसे नमुचि और इन्द्रकी अश्वनिसे बलासुर गारा गया था, उसी प्रकार श्रीरामके उस वाणसे आहत होकर खर धराशायी हो गया ॥ २८ ॥ एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह संगताः । दुन्दुभीश्चाभिनिन्नन्तः पुष्पवर्षे समन्ततः ॥ २९ ॥ रामस्योपरि संदृष्टा ववर्षुर्विस्मितास्तदा । अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निश्चितः शरैः ॥ ३० ॥ चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां कामरूपिणाम् । खरदृषणमुख्यानां निह्तानि महामुधे ॥ ३१ ॥

इसी समय देवता चारणोंके साथ मिलकर आये और इपंमें मरकर दुन्दुभि बजाते हुए वहाँ श्रीरामके ऊपर चारों ओरसे फूलोंकी वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें यह देख-कर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्रीरामने अपने पैने बाणोंसे ढेढ़ मुहूर्तमें ही इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले खर-दूषण आदि चौदह हजार राक्षसोंका इस महासमरमें संहार कर डाला। २९-३१॥

अहो वत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः। अहो वीर्यमहो दार्ख्य विष्णोरिव हि दृश्यते ॥ ३२ ॥

वे बोळे—'अहो! अपने खरूपको जाननेवाळे भगवान् श्रीरामका यह कर्म महान् और अद्भुत है, इनका बल-पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान् विष्णुकी भाँति आश्चर्य-जनक हदता दिखायी देती है'॥ ३२॥

इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम्। ततो राजर्षयः सर्वे संगताः परमर्षयः॥३३॥ सभाज्य मुद्दिता रामं सागस्त्या इदमञ्जवन्।

ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आये थे, वैसे ही चले गये। तदनन्तर बहुत-से राजर्षि और अगस्त्य आदि महर्षि मिलकर वहाँ आये तथा प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामका सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले—॥ ३३३ ॥

उनस इस प्रकार बाल—॥ २२६ ॥ एतद्रथं महातेजा महेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३४ ॥ शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरंदरः।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये

आनीतस्त्विममं देशमुपायेन महर्षिभः॥ ३५॥

प्युनन्दन ! इसीलिये महातेजस्वी पाकशासन पुरंदर इन्द्र शरमङ्ग मुनिके पवित्र आश्रमपर आये थे और इसी कार्यकी सिद्धिके लिये महर्षियोंने विशेष उपाय करके आपको पञ्चवटीके इस प्रदेशमें पहुँचाया था ॥ ३४-३५ ॥ एषां वधार्थे शत्रूणां रक्षसां पापकर्मणाम् । तदिदं नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज ॥ ३६ ॥ स्वधर्मे प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः।

भुनियों के शत्रुरूप इन पापाचारी राक्षसों के वधके लिये ही आपका यहाँ ग्रुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ-नन्दन! आपने हमलोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दण्डकारण्यके विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने घर्मका अनुष्ठान करेंगे'॥३६९॥ एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया॥ ३७॥ गिरिदुर्गाद् विनिष्कस्य संविवेशाश्रमे सुखी।

इसी बीचमें वीर लक्ष्मण भी सीताके साथ पर्वतकी कन्दरा-से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक आश्रममें आ गये ॥ ३७ ई ॥ ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ३८ ॥ प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः ।

तत्पश्चात् महर्षियोंसे प्रशंसित और लक्ष्मणसे पूजित विजयी वीर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश किया ॥ ३८ ई ॥ तं दृष्ट्वा शत्रुद्दन्तारं महर्षीणां सुखावहम् ॥ ३९ ॥ वभूव हृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे। मुद्दा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षोगणान् हतान्। रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा॥ ४०॥

महर्षियोंको मुख देनेवाले अपने रात्रुहन्ता पतिका दर्शन करके विदेहराजनिदनी सीताको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानन्दमें निमग्न होकर अपने स्वामीका आलिङ्गन किया। राक्षस-समूह मारे गये और श्रीरामको कोई क्षति नहीं पहुँची— यह देख और जानकर जानकीजीको बहुत संतोष हुआ ३९-४०

ततस्तु तं राक्षससङ्घमर्दनं सम्पूज्यमानं मुदितैर्महात्मभिः। पुनः परिष्वज्य मुदान्वितानना बभूव दृष्टा जनकात्मजा तदा॥ ४१॥

प्रसन्नतासे भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसोंके समुदायको कुचल डाला था, उन प्राणवल्लभ श्रीरामका बारंबार आलिङ्गन करके उस समय जनकनन्दिनी धीताको बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा॥ ४१॥

आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥ ३० ॥

इस प्रकार श्रीवार्ल्माकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥

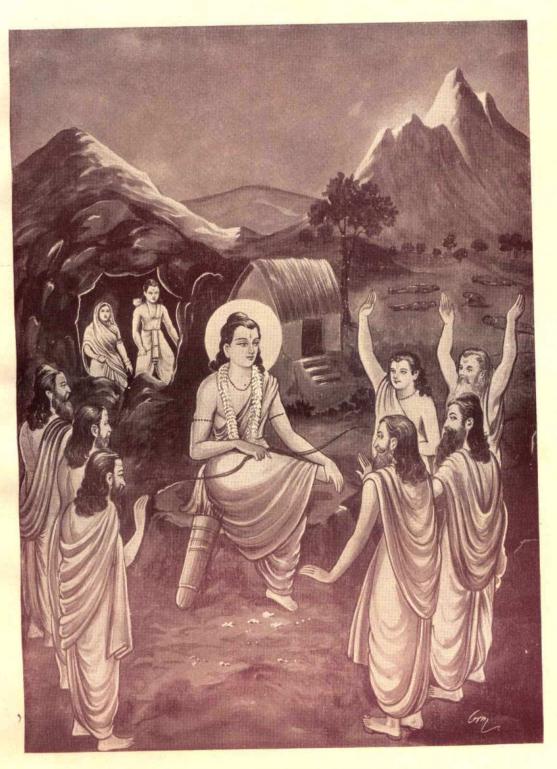

खर-दूषणादिके वधपर ऋषियोंद्वारा श्रीरामका अभिनन्दन



### एकत्रिंशः सर्गः

रावणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका अपहरण करनेके लिये जाना और मारीचके कहनेसे लङ्काको लीट आना

त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानाद्कम्पनः। प्रविश्य लङ्कां वेगेन रावणं वाश्यमव्यतित्॥ १॥

तदनन्तर जनस्थानसे अकम्पन नामक राक्षस बड़ी उतावलीके साथ लड्डाकी ओर गया और शीघ्र ही उस पुरीमें प्रवेश करके गवणसे इस प्रकार बोला—॥ १॥

जनस्थानस्थिता राजन् राक्षसा बहवो हताः। खरश्च निहतः संख्ये कथंचिदहमागतः॥२॥

प्राजन् ! जनस्थानमें जो बहुत-से राक्षस रहते थे, वे मार डाळे गये । खर भी युद्धमें मारा गया । मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ '।। २ ।।

पवमुक्तो दशब्रीयः कुद्धः संरक्तलोचनः। अकम्पनमुवाचेदं निर्दहन्निव तेजसा॥३॥

अकम्पनके ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोधसे जल उटा और लाल आँखें करके उससे इस तरह बोला, मानो उसे अपने तेजसे जलाकर भसा कर डालेगा ॥ ३॥

केन भीमं जनस्थानं इतं मम परासुना। को हि सर्वेषु छोकेषु गति नाधिगमिष्यति॥४॥

वह बोला—'कौन मौतके मुखमं जाना चाहता है, जिसने मेरे भयंकर जनस्थानका विनाश किया है ? कौन वह दु:साहसी है, जिसे समस्त लोकोंमें कहीं भी ठौर-ठिकाना नहीं मिलनेवाला है ? ॥ ४॥

न हि मे विधियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्। प्राप्तुं वैश्रवणेनापि न यमेन च विष्णुना ॥ ५ ॥

भीरा अपराध करके इन्द्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैनसे नहीं रह सकेंगे ॥ ५ ॥

काळस्य चाप्यहं काळो दहेयमपि पावकम्। मृत्युं मरणधर्मेण संयोजयितुमुत्सहे॥६॥

'मैं कालका भी काल हूँ, आगको भी जला सकता हूँ तथा मौतको भी मृत्युके मुखमें डाल सकता हूँ ॥ ६॥

वातस्य तरसा वेगं निहन्तुमि चोत्सहे। दहेपमि संकुद्धस्तेजसाऽऽदित्यपावकौ॥ ७॥

'यदि मैं कोधमें भर जाऊँ तो अपने वेगसे वायुकी गतिको भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेजसे सूर्य और अग्निको भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ ।। ७॥

तथा कुद्धं दशब्रीवं कृताञ्जलिरकःपनः।

भयात् संदिग्धया वाचा रावणं याचतेऽभयम्॥ ८॥

रावणको इस प्रकार क्रोधिस भरा देख भयके मारे अकम्पनकी बोलती बंद हो गयी। उसने हाथ जोड़कर संशययुक्त वाणीमें रावणसे अभयकी याचना की॥ ८॥

दशमीवोऽभयं तस्मै प्रइदौ रक्षसां वरः। स विम्नव्योऽव्रवीद् वाक्यमसंदिग्धमकम्पनः॥९॥

तव राक्षसोंमें श्रेष्ठ दशग्रीवने उसे अभयदान दिया। इससे अकम्पनको अपने प्राण बचनेका विश्वास हुआ और वह संशयरहित होकर बोला—॥ ९॥

पुत्रो दशरथस्यास्ते सिंहसंहननो युवा। रामो नाम महास्कन्धो वृत्तायतमहाभुजः॥१०॥ इयामः पृथुयशाः श्रीमानतुल्यवलविकमः। हतस्तेन जनस्थाने खरश्च सहदृषणः॥११॥

प्राक्षसराज! राजा दशरथके नवयुवक पुत्र श्रीराम पञ्चवटीमें रहते हैं। उनके शरीरकी गठन सिंहके समान है, कंधे मोटे और भुजाएँ गोल तथा लंबी हैं, शरीरका रंग साँवला है। वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखायी देते हैं। उनके बल और पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थानमें रहनेबाले खर और दूषण आदिका वध किया है'॥१०-११॥

अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः। नागेन्द्र इव निःश्वस्य इदं वचनमञ्जीत्॥ १२॥

अकम्पनकी यह बात सुनकर राक्षसराज रावणने नागराज (महान् सर्प) की भाँति छंबी साँस खींचकर इस प्रकार कहा—॥ १२॥

स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सर्वामरैः सह। उपयातो जनस्थानं बृहि कचिद्कम्पन॥ १३॥

'अकम्पन! बताओं तो सही क्या राम सम्पूर्ण देवताओं तथा देवराज इन्द्रके साथ जनस्थानमें आये हैं ?'॥ १३॥

रावणस्य पुनर्वाक्यं निशम्य तदकम्पनः। आचचक्षे वलं तस्य विक्रमंच महात्मनः॥ १४॥

रावणका यह प्रश्न सुनकर अकम्पनने महात्मा श्रीरामके वल और पराक्रमका पुनः इस प्रकार वर्णन किया—॥ १४॥

रामो नाम महातेजाः श्रेष्टः सर्वधनुष्मताम्। दिव्यास्त्रगुणसम्पन्नः परं धर्मे गतो युधि॥१५॥ 'लक्केश्वर ! जिनका नाम राम है, वे संसारके समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यन्त तेजस्वी हैं। दिव्यास्त्रोंके प्रयोगका जो गुण है, उससे भी वे पूर्णतः सम्पन्न हैं। युद्धकी कलामें तो वे पराकाष्ठाको पहुँचे हुए हैं॥ १५॥

तस्यानुरूपो बलवान् रक्ताक्षो दुन्दुभिखनः। कनीयाँछक्ष्मणो भ्राता राकाशशिनिभाननः॥ १६॥

(श्रीरामके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं) जो उन्होंके समान बलवान् हैं। उनका मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाँति मनोहर है। उनकी आँखें कुछ-कुछ लाल हैं और खर दुन्दुभिके समान गम्भीर है।।१६॥

स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा। श्रीमान् राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्॥१७॥

'जैसे अग्निके साथ वायु हों, उसी प्रकार अपने भाईके साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान् राम बड़े प्रवल हैं। उन्होंने ही जनस्थानको उजाइ डाला है॥ १७॥

नैय देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा। शरा रामेण तृत्सृष्टा रुक्मपुङ्काः पतत्त्रिणः॥ १८॥ सर्पाःपञ्चाननाभृत्वाभक्षयन्ति सा राक्षसान्।

(उनके साथ न कोई देवता हैं, न महात्मा मुनि। इस विषयमें आप कोई विचार न करें। श्रीरामके छोड़े हुए सोनेकी पाँखवाले बाण पाँच मुखवाले सर्प बनकर राक्षसोंको खा जाते थे॥ १८५ ॥

येन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः ॥ १९ ॥ तेन तेन सा पश्यन्ति राममेवान्नतः स्थितम् । इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥ २० ॥

'भयसे कातर हुए राक्षस जिस-जिस मार्गसे भागते थे, वहाँ-वहाँ वे श्रीरामको ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अन्य ! इस प्रकार अकेले श्रीरामने ही आपके जनस्थानका विनाश किया है' ॥ १९-२०॥

अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमव्यवित्। गमिष्यामि जनस्थानं रामं हन्तुं सलक्ष्मणम् ॥ २१॥

अकम्पनकी यह बात सुनकर रावणने कहा— 'मैं अभी लक्ष्मणसहित रामका वध करनेके लिये जनस्थानको जाऊँगा'॥ २१॥

अधैवमुक्ते वचने प्रोशाचेदमकम्पनः। शृणु राजन् यथावृत्तं रामस्य बळपौरुषम्॥ २२॥

उसके ऐसा कहनेपर अकम्पन बोला—'राजन्! श्रीरामका बल और पुरुषार्थ जैसा है, उसका यथावत् वर्णन मुझसे मुनिये॥ २२॥

असाध्यः कुपितो रामो विक्रमण महायशाः। आपगायास्तु पूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः॥ २३॥

सताराग्रहनक्षत्रं नभश्चाप्यवसाद्येत्।

'महायशस्त्री श्रीराम यदि कुपित हो जायँ तो उन्हें अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबूमें नहीं कर सकता। वे अपने वाणोंसे भरी हुई नदीके वेगको भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रोंसहित सम्पूर्ण आकाशमण्डलको पीड़ा दे सकते हैं॥ २३-ई॥

असी रामस्तु सीद्न्तीं श्रीमानभ्युद्धरेन्महीम् ॥ २४ ॥ भिन्ता वेलां समुद्रस्य लोकानाष्ट्रावयेद्विभुः । वेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरैः ॥ २५ ॥

वि श्रीमान् भगवान् राम समुद्रमें हूबती हुई पृथ्वीको ऊपर उठा सकते हैं, महासागरकी मर्यादाका भेदन करके समस्त लोकोंको उसके जलसे आग्नावित कर सकते हैं तथा अपने बाणोंसे समुद्रके वेग अथवा बायुको भी नष्ट कर सकते हैं ॥ २४–२५॥

संहत्य वा पुनर्लोकान् विक्रमेण महायदााः। राकः श्रेष्ठः स पुरुषः स्नष्टुं पुनरपि प्रजाः॥ २६॥

व महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण लोकोंका संहार करके पुनः नये सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं ॥ २६॥

निह रामो दशर्बाच शक्यो जेतुं रणे त्वया। रक्षसां वापि लोकेन स्वर्गः पापजनैरिव॥ २७॥

'दशग्रीव! जैसे पापी पुरुष स्वर्गपर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस-जगत् भी युद्धमें श्रीरामको नहीं जीत सकते ॥ २७॥

न तं वध्यमहं मन्ये सर्वेदेवासुरैरिष। अयं तस्य वजीपायस्तन्ममैकमनाः ऋणु॥ २८॥

ंमेरी समझमें सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते । उनके वधका यह एक उपाय मुझे सुझा है, उसे आप मेरे मुखसे एकचित्त होकर सुनिये ॥ २८ ॥

भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । इयामा समविभक्ताङ्गी स्त्रीरत्नं रह्मभूषिता ॥ २९ ॥

श्रीरामकी पत्नी सीता संशारकी सर्वोत्तम मुन्दरी है। उसने यौवनके मध्यमें पदार्षण किया है। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग मुन्दर और मुडौड़ हैं। वह रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित रहती है। सीता सम्पूर्ण स्त्रियोंमें एक रत्न है।। २९॥

नैव देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च पन्नगी। तुल्या सीमन्तिनी तस्या मानुषी तु कृतो भदेत्॥ ३०॥

व्हेवकन्या, गन्धर्वकन्या, अप्सरा अथवा नागकन्या कोई भी रूपमें उसकी समानता नहीं कर सकती, फिर मनुष्य-जातिकी दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है ।। ३०॥

तस्यापहर भार्यो त्वं तं प्रमध्य महावने । सीतया रहितो रामो न चैव हि भविष्यति ॥ ३१॥

'उस विशाल वनमें जिस किसी भी उपायसे श्रीरामको घोलेमें डालकर आप उनकी पत्नीका अपहरण कर लें । सीतासे विद्युड़ जानेपर श्रीराम कदापि जीवित नहीं रहेंगे' ॥ ३१ ॥

अरोचयत तद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः। चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्पनमुवाच ह॥३२॥

राक्षसराज रावणको अकम्पनकी वह बात पसंद आ गयी । उस महाबाहु दशग्रीवने कुछ सोचकर अकम्पनसे कहा—॥ ३२॥

वाढं कल्यं गमिष्यामि होकः सारथिना सह। आनेष्यामि च वैदेहीमिमां हृष्टो महापुरीम् ॥ ३३॥

'ठीक है, कल प्रातःकाल सारिथके साथ मैं अकेला ही जाऊँगा और विदेहकुमारी सीताको प्रसन्नतापूर्वक इस महापुरीमें ले आऊँगा'॥ ३३॥

तदेवमुक्त्वा प्रययौ खरयुक्तेन रावणः। रथेनादित्यवर्णेन दिशः सर्वाः प्रकाशयन्॥ ३४॥

ऐसा कहकर रावण गधोंसे जुते हुए सूर्यंतुल्य तेजस्वी रथपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वहाँसे चला ॥ ३४॥

स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपथगो महान्। चञ्चूर्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव ॥३५॥

नक्षत्रोंके मार्गपर विचरता हुआ राक्षसराजका वह विशाल रथ बादलोंकी आड़में प्रकाशित होनेवाले चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा था ॥ ३५॥

स दूरे चाश्रमं गत्वा ताठकेयमुपागमत्। मारीचेनार्चितो राजा भक्ष्यभोज्यैरमानुषैः॥३६॥

कुछ दूरपर स्थित एक आश्रममें जाकर वह ताटका-पुत्र मारीचरे मिला। मारीचने अलौकिक मध्य-भोज्य अर्पित करके राजा रावणका स्वागत-सत्कार किया॥ ३६॥

तं स्वयं पूजियत्वा तु आसनेनोदकेन च। अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्॥ ३७॥

आसन और जल आदिके द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीचने अर्थयुक्त वाणीमें पूछा-॥ ३७॥

किंचत् सुकुराठं राजँछोकानां राक्षसाधिप।
आराक्के नाधिजाने त्वं यतस्तूर्णमुपागतः ॥ ३८॥
पाक्षसराज ! तुम्हारे राज्यमें लोगोंकी कुराठ तो है न १

तुम बड़ी उतावलीके साथ आ रहे हो, इसलिये मेरे मनमें कुछ खटका हुआ है। में समझता हूँ, तुम्हारे यहाँका अच्छा हाल नहीं है, ॥ ३८॥

पवमुको महातेजा मारीचेन स रावणः। ततः पश्चादिदं वाक्यमव्रवीद्वाक्यकोविदः॥ ३९॥

मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीतकी कलाको जानने-वाले महातेजस्वी रावणने इस प्रकार कहा—॥ ३९॥

आरक्षो मे हतस्तात रामेणाह्मिष्टकारिणा। जनस्थानमवध्यं तत् सर्वे युचि निपातितम् ॥ ४०॥

'तात ! अनायास ही महान् पराक्रम दिखानेवाले श्रीरामने मेरे राज्यकी सीमाके रक्षक खर-दूषण आदिको मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था, वहाँके सारे राक्षसोंको उन्होंने युद्धमें मार गिराया है ॥ ४०॥

तस्य मे कुरु साचिव्यं तस्य भार्यापहारणे। राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वामारीचो वाक्यमब्रवीत्॥ ४१॥

'अतः इसका बदला लेनेके लिये मैं उनकी स्त्रीका अपहरण करना चाहता हूँ। इस कार्यमें तुम मेरी सहायता करो।' राक्षसराज रावणका यह वचन सुनकर मारीच बोला—॥ ४१॥

आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शत्रुणा। त्वया राक्षसशार्दूछ को न नन्दति नन्दितः॥ ४२॥

'निशाचरशिरोमणे ! मित्रके रूपमें तुम्हारा वह कौन-सा ऐसा शत्रु है, जिसने तुम्हें सीताको हर लेनेकी सलाह दी है ! कौन ऐसा पुरुष है, जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है ! ॥ ४२ ॥

सीतामिहानयस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि मे। रक्षोलोकस्य सर्वस्य कः श्टङ्गं छेत्तुमिच्छति ॥ ४३॥

'कौन कहता है कि तुम सीताको यहाँ हर छ आओ ? मुझे उसका नाम बताओ । वह कौन है, जो समस्त गक्षस-जगत्का सींग काट छेना चाहता है ? ॥ ४३ ॥

प्रोत्साइयति यश्च न्वां स च शत्रुरसंशयम्। आशीविषमुखाद् दंष्ट्रामुद्धतुं चेच्छति त्वया ॥ ४४ ॥

'जो इस कार्यमें तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है, वह तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सर्पके मुखसे उसके दाँत उखड़वाना चाहता है। ४४॥

कर्मणानेन केनासि कापयं प्रतिपादितः। सुखसुप्तस्य ते राजन् प्रहृतं केन मूर्धनि ॥ ४५॥ 'राजन् ! किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर क्रमार्गपर पहुँचाया है ? किसने मुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तकपर छात मारी है ॥ ४५ ॥

> विद्युद्धवंशाभिजनाष्ट्रहस्त-तेजोमदः संस्थितदोर्विषाणः। उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः

स संयुगे राधवगन्धहस्ती॥ ४६॥

पावण! राघवेन्द्र श्रीराम वह गन्धयुक्त गजराज हैं, जिसकी गन्ध सूँघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुलमें जन्म ग्रहण करना ही उस राघवरूपी गजराजका शुण्डदण्ड है, प्रताप ही मद है और सुडौल बाँहें ही दोनों दाँत हैं। युद्धस्थलमें उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लियें उचित नहीं है; फिर जुझनेकी तो बात ही क्या है।। ४६।।

> असौ रणान्तःस्थितिसंधिवालो विद्ग्धरक्षोसृगद्दा नृसिंहः। सुप्तस्त्वया वोधियतुं न शक्यः शराङ्गपूर्णो निशितासिदंष्टः॥ ४७॥

वं श्रीराम मनुष्यके रूपमें एकसिंह हैं। रणभूमिके भीतर स्थित होना ही उनके अङ्गोंकी संघियाँ तथा बाल हैं। वह सिंह चतुर राक्षसरूपी मृगोंका वघ करनेवाला है, वाणरूपी अङ्गोंसे परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंहको तुम नहीं जगा सकते॥ ४७॥ चापापहारे भुजवेगपङ्के शरोमिंमाले सुमहाहवीधे । न रामपातालमुखेऽतिधोरे प्रस्कन्दितुं राक्षसराज युक्तम् ॥ ४८ ॥

'राक्षसराज! श्रीराम एक पातालतलन्यापी महासागर हैं, घनुष ही उस समुद्रके भीतर रहनेवाला ग्राह है, भुजाओं-का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंगमालाएँ हैं और महान् युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है। उसके अत्यन्त भयंकर मुख अर्थात् बड़वानलमें कूद पड़ना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है॥ ४८॥

> प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र लङ्कां प्रसन्नो भव साधु गच्छ । त्वं स्वेषु दारेषु रमस्र नित्यं रामः सभार्यो रमतां वनेषु ॥ ४९ ॥

'लंकेश्वर! प्रसन्त होओ। राश्वसराज! सानन्द रहो और सकुशल लंकाको लौट जाओ। तुम सदा पुरीमें अपनी स्त्रियोंके साथ रमण करो और राम अपनी पन्नीके साथ वनमें विहार करें? ॥ ४९॥

पवमुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। न्यवर्तत पुरीं लङ्कां विवेश च गृहोत्तमम्॥ ५०॥

मारीचके ऐसा कहनेपर दशमुख रावण लंकाको छौटा और अपने मुन्दर महलमें चला गया ॥ ५० ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें एकतीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

# द्वात्रिंशः सर्गः

शूर्पणखाका लंकामें रावणके पास जाना

ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश । हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम् ॥ १ ॥ दृषणं च खरं चैच हतं त्रिशिरसं रणे। दृष्टा पुनर्महानादान् ननाद जलदोपमा॥ २ ॥

उघर शूर्पणखाने जब देखा कि श्रीरामने भयंकर कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंको अकेले ही मार गिराया तथा युद्धके मैदानमें दूषण, खर और त्रिशिराको भी मौतके घाट उतार दिया, तब वह शोकके कारण मेव-गर्जनाके समान पुनः बड़े जोर-जोरसे घोर चीत्कार करने लगी ॥ १-२॥

सा द्वृत्व कर्म रामस्य कृतमन्यैः सुदुष्करम्। जगाम परमोद्विग्ना लङ्कां रावणपालिताम्॥ ३॥

श्रीरामने वह कर्म कर दिखाया, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुष्कर है; यह अपनी आँखों देखकर वह अत्यन्त उद्विग्न हो उठी और रावणद्वारा मुरक्षित लंकापुरीको गयी ॥ ३ ॥ सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम्। उपोपविष्टं सचिवैर्महद्भिरिव वासवम्॥ ४ ॥

वहाँ पहुँचकर उसने देखा, रावण पुष्पक विमान (या सतमहले मकान) के ऊपरी भागमें बैटा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीत हो रहा है तथा मरुद्रणोंसे विरे हुए इन्द्रकी भाँति वह आसपास बैटे हुए मन्त्रियोंसे विरा है।।४।।

आसीनं सूर्यसंकारो काञ्चने परमासने। रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्॥ ५॥

रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान था, वह सूर्यके समान जगमगा रहा था। जैसे सोनेकी ईंटोंसे बनी हुई वेदीपर स्थापित अग्निदेव धीकी अधिक आहुति पाकर प्रज्वित हो उठे हों। उसी प्रकार उस स्वर्णसिंहासनपर रावण शोभा पा रहा था॥ ५॥

देवगन्धर्वभूतानामृषीणां च महात्मनाम्। अज्ञेयं सपरे घोरं व्यात्ताननमिवान्तकम्॥ ६॥ देवासुरविमदेषु वज्ञाद्यानिकृतव्रणम्। पेरावतविषाणाग्रैहत्द्रप्रकणवश्चसम् ॥ ७॥

देवता, गन्धर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतनेम असमर्थ थे। समरभूमिमें वह मुँह फैडाकर खड़े हुए यमराजकी भाँति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरोंके संग्रामके अवसरोंपर उसके शरीरमें वज्र और अशिनके जो घाव हुए थे, उनके चिह्न अबतक विद्यमान थे। उसकी छातीमें ऐरावत हाथीने जो अपने दाँत गड़ाये थे, उसके निशान अब भी दिखायी देते थे॥ ६-७॥

विशद्भुजं दशग्रीवं दर्शनीयपरिच्छद्म्। विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणलक्षितम्॥ ८॥ नद्धवैदूर्यसंकाशं तप्तकाञ्चनभूषणम्। सुभुजं शुक्कदशनं महास्यं पर्वतोपमम्॥ ९॥

उसके बीस भुजाएँ और दस मस्तक थे। उसके छत्र, चवँर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। बक्ष:स्यल विशाल था। वह बीर राजोचित लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देता था। वह अपने शरीरमें जो बैदूर्यमणि (नीलम) का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीरकी कान्ति भी थी। उसने तपाये हुए सोनेके आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएँ सुन्दर, दाँत सफेद, मुँह बहुत बड़ा और शरीर पर्वतके समान विशाल था॥ ८-९॥

विष्णुचक्रनिपातैश्च शतशो देवसंयुगे। अन्यैः शस्त्रैः प्रहारैश्च महायुद्धेषु ताडितम्॥ १०॥

देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अङ्गांपर सैकड़ों बार भगवान् विष्णुके चक्रका प्रहार हुआ था। बड़े-बड़े युद्धों-में अन्यान्य अस्त्र-शस्त्रोंकी भी उसपर मार पड़ी थी (उन सबके चिह्न दृष्टिगोचर होते थे)।।१०॥

अहताङ्गेः समस्तैस्तं देवप्रहरणैस्तदा। अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोभणंक्षिप्रकारिणम् ॥ ११॥

देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खण्डित न हो सके थे, उन्हीं अङ्गोंसे वह अक्षोम्य समुद्रों में भी क्षोभ (हलचल) पैदा कर देता था। वह सभी कार्य वड़ी शीवतासे करता था॥ ११॥

श्रेतारं पर्वताग्राणां सुराणां च प्रमर्दनम्। उच्छेत्तारं च धर्माणां परदाराभिमर्शनम्॥ १२॥ पर्वतशिखरीको भी तोडकर केंक्र देता था, देवताओंको भी रौंद डालता था। धर्मकी तो वह जड़ ही काट देता था और परायी स्त्रियोंके सतीत्वका नाश करनेवाला था॥ १२॥

सर्वदिव्यास्त्रयोक्तारं यज्ञविष्मकरं सदा। पुरीं भोगवर्ती गत्वा पराजित्य च वासुकिम् ॥ १३ ॥ तक्षकस्य प्रियां भार्यो पराजित्य जहार यः।

वह सब प्रकारके दिन्यास्त्रोंका प्रयोग करनेवाला और सदा यज्ञोंमें विष्न डालनेवाला था । एक समय पातालकी भोगवती पुरीमें जाकर नागराज वासुिकको परास्त करके तक्षकको भी हराकर उसकी प्यारी पत्नीको वह हर ले आया था ॥ १३५ ॥

कैलासं पर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम् ॥ १४ ॥ विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहार यः।

इसी तरह कैलास पर्यतपर जाकर कुवेरको युद्धमें पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पकविमानको अपने अधिकारमें कर लिया ॥ १४९ ॥

वनं चैत्ररथं दिव्यं निलर्नी नन्दनं वनम् ॥ १५ ॥ विनाशयति यः क्रोधाद् देवोद्यानानि वीर्यवान् ।

वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेरके दिव्य चैत्ररथ वनको, सौगन्धिक कमलोंसे युक्त निल्नी नामवाली पुष्क-रिणीको, इन्द्रके नन्दनवनको तथा देवताओंके दूसरे-दूसरे उद्यानोंको नष्ट करता रहता था ॥ १५ है ॥

चन्द्रसूर्यौ महाभागावुत्तिष्ठन्तौ परंतपौ॥१६॥ निवारयति बाहुभ्यां यः शैलशिखरोपमः।

वह पर्वत-शिखरके समान आकार धारण करके शत्रुओंको संताप देनेवाले महाभाग चन्द्रमा और सूर्यको उनके उदयकालमें अपने हाथोंसे रोक देता था॥ १६ है॥

दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने ॥ १७ ॥ पुरा खयंभुवे घीरः शिरांस्युपजहार यः।

उस घीर स्वभाववाले रावणने पूर्वकालमें एक विशाल वनके भीतर दस हजार वर्षोतक घोर तपस्या करके ब्रह्माजीको अपने मस्तकोंकी बलि दे दी थी॥ १७३॥

देवदानवगन्धर्विपशाचपतगोरगैः ॥ १८॥ अभयं यस्य संप्रामे मृत्युतो मानुपादते ।

उसके प्रभावसे उसे देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, पक्षी और सर्वोंसे भी संग्राममें अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्यके सिवा और किसीके हाथसे उसे मृत्युका भय नहीं था॥ १८६ ॥

मन्त्रैरभिष्टुतं पुण्यमध्वरेषु द्विजातिभिः॥१९॥ हविर्घानेषु यः सोममुपहन्ति महाबलः।

वह महावली राक्षस सोमसवनकर्मविशिष्ट यज्ञोंमें

द्विजातियोंद्वारा वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक निकाले गये तथा वैदिक मन्त्रोंसे ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरसको वहाँ पहुँचकर नष्ट कर देता था॥ १९३॥

प्राप्तयञ्चहरं दुष्टं ब्रह्मध्नं कृरकारिणम् ॥ २०॥ कर्कशं निरनुकोशं प्रजानामहिते रतम्।

समाप्तिके निकट पहुँचे हुए यज्ञोंका विध्वंस करनेवाला बह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणोंकी हत्या तथा दूसरे-दूसरे कूर कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभावका और निर्दय था। सदा प्रजाजनोंके अहितमें ही लगा रहता था।। २०ई।।

रावणं सर्वभूतानां सर्वछोकभयावहम् ॥ २१ ॥ राक्षसी भ्रातरं कृरं सा दद्शं महाबछम्।

समस्त लोकोंको भय देनेवाले और सम्पूर्ण प्राणियोंको रुलानेवाले अपने इस महावली क्रूर भाईको राक्षसी शूर्पणखाने उस समय देखा ॥ २१३ ॥

तं दिब्यवस्त्राभरणं दिब्यमाल्योपशोभितम् ॥ २२ ॥ भासने सूपविष्टं तं काले कालमिवोद्यतम् । राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्यकुलनन्दनम् ॥ २३ ॥

वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणोंसे विभूषित था । दिव्य पुष्पोंकी मालाएँ उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिंहासनपर बैठा हुआ राक्षसराज पुलस्त्यकुलनन्दन महाभाग दशग्रीव प्रलयकालमें संहारके लिये उद्यत हुए महाकालके समान जान पड़ता था ॥ २२-२३॥

उपगम्यात्रवीद् वाक्यं राक्षसी भयविह्नला । रावणं रात्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम् ॥ २४ ॥

मन्त्रियोंसे घिरे हुए शत्रुहन्ता भाई रावणके पास जाकर भयसे विह्वल हुई वह राक्षसी कुछ कहनेको उद्यत हुई ॥ २४॥

> तमत्रवीद् दीप्तविशाललोचनं प्रदर्शयित्वा भयलोभमोहिता। सुदारुणं वाक्यमभीतचारिणी महात्मना शूर्पणसा विरूपिता॥ २५॥

महात्मा लक्ष्मणने नाक-कान काटकर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरनेवाली थी, वह भय और लोभसे मोहित हुई शूर्पणखा बड़े-बड़े चमकीले नेत्रोंवाले अस्यन्त क्रूर रावणको अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली।। २५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें बत्तीसर्वों सर्ग पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

# त्रयस्त्रिंशः सर्गः

### शूर्पणखाका रावणको फटकारना

ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम्। अमात्यमध्ये संकुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत्॥१॥

उस समय शूर्पणखा श्रीरामसे तिरस्कृत होनेके कारण बहुत दुखी थी। उसने मन्त्रियोंके बीचमें बैठे हुए समस्त लोकोंको रूलानेवाले रावणसे अत्यन्त कृपित होकर कठोर वाणीमें कहा—॥ १॥

प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कराः। समुत्पन्नं भयं घोरं बोद्धव्यं नावबुध्यसे॥ २॥

राक्षमराज ! तुम स्वेच्छाचारी और निरङ्कुश होकर विषय-भोगोंमें मतवाले हो रहे हो । तुम्हारे लिये घोर भय उत्पन्न हो गया है । तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिये थी, किंतु तुम इसके विषयमें कुछ नहीं जानते हो ॥ २ ॥

सक्तं ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिम्। लुब्धं न बहु मन्यन्ते इमशानाग्निमिव प्रजाः॥ ३॥

भी राजा निम्न श्रेणीके भोगोंमें आसक्त हो स्वेच्छाचारी और छोभी हो जाता है, उसे मरघटकी

आगके समान हैय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है ॥ ३ ॥

खयं कार्याणि यः काले नाजुतिष्ठति पार्थिवः। स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैविंनस्यति॥ ४॥

भी राजा ठीक समयपर स्वयं ही अपने कार्योंका सम्पादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्योंके साथ ही नष्ट हो जाता है ॥ ४॥

अयुक्तचारं दुर्दर्शमलाधीनं नराधिपम्। वर्जयन्ति नरा दूरान्नदीपङ्गमिव द्विपाः॥ ५॥

'जो राज्यकी देख-भालके लिये गुप्तचरोंको नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनोंको जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामिनी आदि भोगोंमें आसक्त होनेके कारण अपनी खाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजाको प्रजा दूरसे ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह, जैसे हाथी नदीकी कीचड़से दूर ही रहते हैं॥ ५॥

ये न रक्षन्ति विषयमस्ताधीनं नराधिपाः। ते न वृद्धया प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा॥ ६॥ 'जो नरेश अपने राज्यके उस प्रान्तकी, जो अपनी ही असावधानीके कारण दूसरेके अधिकारमें चला गया हो, रक्षा नहीं करते—उसे पुनः अपने अधिकारमें नहीं लाते, वे समुद्रमें डूचे हुए पर्वतोंकी भाँति अपने अभ्युदयसे प्रकाशित नहीं होते हैं ॥ ६ ॥

#### आत्मवद्गिर्विगृह्य त्वं देवगन्धर्वदानवैः। अयुक्तवारश्चपतः कथं राजा भविष्यसि॥ ७॥

'जो अपने मनको काबूमें रखनेवाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गन्धवों तथा दानवोंके साथ विरोध करके तुमने अपने राज्यकी देखभालके लिये गुप्तचर नहीं नियुक्त किये हैं, ऐसी दशामें तुम-जैसा विषयलोखप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा ? ॥ ७॥

#### त्वं तु वालखभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस। ज्ञातव्यं तन्न जानीपे कथं राजा भविष्यसि॥ ८॥

प्राक्षस! तुम्हारा स्वभाव बालकों-जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो। तुम्हें जानने योग्य बातोंका भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दशामें तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे ? ।। ८ ।।

#### येषां चाराश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर। अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्ते जनैः समाः॥ ९॥

'विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ निशाचरपते! जिन नरेशोंके गुप्तचर, कोष और नीति—ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगोंके ही समान हैं॥ ९॥

#### यसात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वानर्थान् नराधिपाः। चारेण तसादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः॥१०॥

'गुप्तचरोंकी सहायतासे राजालोग दूर-दूरके सारे कार्योंकी देखभाल करते-रहते हैं, इसीलिये वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं।। १०॥

#### अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्युतः। खजनं च जनस्थानं निहतं नाववुध्यसे ॥११॥

भी समझती हूँ, तुम गवाँर मिन्त्रयोंसे घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्यके भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किये हैं। तुम्हारे खजन मारे गये और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है।। ११।।

चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम् । हतान्येकेन रामेण खरश्च सहदूषणः ॥१२॥ ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः । धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्किष्टकारिणा ॥१३॥ ध्यकेले रामने, जो अनायास ही महात् कर्म करनेवाले हैं, भीमकर्मा राक्षसोंकी चौदह हजार सेनाको यमलोक पहुँचा दिया, खर और दूषणके भी प्राण ले लिये, ऋषियों- को भी अभयदान कर दिया तथा दण्डकारण्यमें राक्षसोंकी ओरसे जो विष्न-वाधाएँ थीं, उन सबको दूर करके वहाँ शान्ति स्थापित कर दी। जनस्थानको तो उन्होंने चौपट ही कर डाला।। १२–१३॥

#### त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षस । विषये स्वे समुत्वन्नं यद् भयं नावबुध्यसे ॥१४॥

'राक्षस! तुम तो लोभ और प्रमादमें फँसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्यमें उत्पन्न हुए भयका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ॥१४॥

#### तीक्ष्णमल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं राठम्। व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम् ॥१५॥

'जो राजा कठोरतापूर्ण वर्ताव करता अथवा तीखे स्वभावका परिचय देता है, सेवकोंको बहुत कम वेतन देता है, प्रमादमें पड़ा और गर्वमें भरा रहता है तथा स्वभावसे ही शठ होता है, उसके संकटमें पड़नेपर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं—उसकी सहायताके लिये आगे नहीं बढ़ते हैं ॥ १५॥

#### अतिमानिनमपाद्यमात्मसम्भावितं नरम्। क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम् ॥१६॥

'जो अत्यन्त अभिमानी, अपनानेके अयोग्य, आप ही अपनेको बहुत बड़ा माननेवाला और कोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेशको संकटकालमें आत्मीय जन भी मार डालते हैं॥ १६॥

#### नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न विभेति च। क्षिप्रं राज्याच्च्युतोदीनस्तृणैस्तुल्यो भवेदिह॥ १७॥

'जो राजा अपने कर्तव्यका पालन अथवा करने योग्य कार्योका सम्पादन नहीं करता तथा भयके अवसरीपर भयभीत ( एवं अपनी रक्षाके लिये सावधान ) नहीं होता, वह शीघ ही राज्यसे भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतलपर तिनकोंके समान उपेक्षणीय हो जाता है।। १७॥

#### शुष्ककाष्ट्रैभवेत् कार्यं लोष्टैरपि च पांसुभिः। नतुस्थानात्परिभ्रष्टैः कार्यं स्थाद् वसुधाधिपैः॥१८॥

'लोगोंको सूखे काठोंसे, मिट्टीके ढेलों तथा धूलसे भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थानभ्रष्ट राजाओंसे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता ॥ १८॥

उपभुक्तं यथा वासः स्त्रजो वा मृदिता यथा। प्वं राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः ॥ १९॥ 'जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गयी फूलोंकी माला दूसरोंके उपयोगमें आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होनेपर भी दूसरोंके लिये निरर्थक है।। १९॥

अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः। कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्॥ २०॥

'परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्यके समस्त कार्योंकी जानकारी रखता, इन्द्रियोंको वशमें किये रहता, कृतज्ञ (दूसरोंके उपकारको माननेवाला) तथा स्वभावसे ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनोंतक राज्य करता है।। २०॥

नयनाभ्यां प्रसुप्तो वा जागर्ति नयचश्चषा। व्यक्तकोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः॥ २१॥

जो म्थूल आँखोंसे तो सोता है, परंतु नीतिकी आँखोंसे सदा जागता रहता है तथा जिसके कोध और अनुग्रहका फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजाकी लोग पूजा करते हैं॥ २१॥

त्वं तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैरेतैविंचर्जितः। यस्य तेऽविदितश्चारै रक्षसां सुमहान् वधः॥ २२॥

रावण ! तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणोंसे विञ्चत हो; क्योंकि तुम्हें अवतक गुप्तचरों- की सहायतासे राक्षसोंके इस महान् संहारका समाचार ज्ञात नहीं हो सका था॥ २२॥

> परावमन्ता विषयेषु सङ्गवान् न देशकालप्रविभागतस्ववित् । अयुक्तबुद्धिर्गुणदोषनिश्चये विपन्नराज्यो निचराद् विपत्स्यसे॥२३॥

'तुम दूसरोंका अनादर करनेवाले, विषयासक्त और देश-कालके विभागको यथार्थरूपसे न जाननेवाले हो, तुमने गुण और दोषके विचार एवं निश्चयमें कभी अपनी बुद्धिको नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ ही नष्ट हो जायगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्तिमें पड़ जाओगे'॥ २३॥

> इति खदोषान् परिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्धश्वाक्षणदाचरेश्वरः। धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरंसरावणः॥ २४॥

शूर्पणखाके द्वारा कहे गये अपने दोषोंपर बुद्धिपूर्वक विचार करके धनः अभिमान और बलसे सम्पन्न वह निशाचर रावण बहुत देरतक सोच-विचार एवं चिन्तामें पड़ा रहा ॥ २४॥

इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे त्रयस्त्रिशः सर्गः ॥३३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यकै अरण्यकाण्डमें तैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३३ ॥

# चतुस्त्रिंशः सर्गः

रावणके पूछनेपर अूर्पणखाका उससे राम, लक्ष्मण और सीताका परिचय देते हुए सीताको भार्या बनानेके लिये उसे प्रेरित करना

ततः शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्तीं परुषं वचः। अमात्यमध्ये संकुद्धः परिषप्रच्छ रावणः॥ १॥

शूर्पणखाको इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मन्त्रियोंके बीचमें बैठे हुए रावणने अत्यन्त कुपित होकर पूछा-॥ १॥

कश्च रामः कथंबीर्यः किंरूपः किंपराक्रमः। किमर्थे दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम्॥ २॥

प्राप्त कौन है ? उसका बल कैसा है ? रूप और प्राक्रम कैसे हैं ? अत्यन्त दुस्तर दण्डकारण्यमें उसने किस लिये प्रवेश किया है ? ॥ २ ॥

आयुधं कि च रामस्य येन ते राक्षसा हताः। स्नरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा॥ ३॥ 'रामके पास कौन-सा ऐसा अस्त्र है, जिससे वे सब राक्षस मारे गये तथा युद्धमें खर, दूषण और त्रिशिशका भी संहार हो गया ॥ ३ ॥

तत्त्वं बृहि मनोशाङ्गि केन त्वं च विरूपिता। इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी कोधमूर्व्छिता॥ ४॥

'मनोहर अङ्गोंवाली शूर्पणले ! ठीक-ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है—किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं ?' राक्षसराज रावणके इस प्रकार पूछनेपर वह राक्षसी क्रोधसे अचेत-सी हो उठी ॥ ४॥

ततो रामं यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे । दीर्घबाद्वविद्यालाक्षश्चीरकृष्णाजिनाम्बरः ॥ ५ ॥ कन्दर्पसमक्रपश्च रामो दशरथात्मजः।

तदनन्तर उसने श्रीरामका यथावत् परिचय देना आरम्भ किया—'भैया! श्रीरामचन्द्र राजा दशरथके पुत्र हैं, उनकी भुजाएँ लंबी, आँखें बड़ी-बड़ी और रूप कामदेवके समान है। वे चीर और काला मृगचर्म धारण करते हैं॥ ५३॥

#### शक्रचापनिभं चापं विकृष्य कनकाङ्गदम् ॥ ६ ॥ दीप्तान् क्षिपति नाराचान् सर्पानिव महाविषान् ।

'श्रीराम इन्द्रधनुषके समान अपने विशाल धनुषको, जिसमें सोनेके छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविषैले सपोंके समान तेजस्वी नाराचोंकी वर्षा करते हैं॥ ६५॥

#### नाददानं द्वारान् घोरान् विमुञ्जन्तं महाबल्लम् ॥ ७ ॥ न कार्मुकं विकर्षन्तं रामं पदयामि संयुगे।

'वे महावली राम युद्धस्थलमें कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथमें लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं—यह मैं नहीं देख पाती थी॥ ७ है॥

#### हन्यमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि शरवृष्टिभिः॥ ८॥ इन्द्रेणेवोत्तमं सस्यमाहतं त्वश्मवृष्टिभिः।

'उनके बाणोंकी वर्षासे राक्षसोंकी सेना मर रही है—इतना ही मुझे दिखायी देता था। जैसे इन्द्र (मेघ) द्वारा वरसाये गये ओळोंकी वृष्टिसे अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार रामके बाणोंसे राक्षसोंका विनाश हो गया॥ ८३॥

#### रक्षसां भीमवीर्याणां सहस्राणि चतुर्दश ॥ ९ ॥ निहतानि शरैस्तीक्ष्णैस्तेनैकेन पदातिना । अर्थाधिकमुहूर्तेन खरश्च सहदूषणः ॥ १० ॥ ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः ॥ ११ ॥

'श्रीराम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने डेढ़ मुहूर्त (तीन घड़ी) के भीतर ही खर और दूषणसहित चौदह हजार भयंकर बलशाली राक्षसींका तीले बाणोंसे संहार कर डाला, ऋषियोंको अभय दे दिया और समस्त दण्डकवनको राक्षसोंकी विघ्नवाधासे रहित कर दिया ॥ ९-११॥

#### एका कथंचिनमुक्ताहं परिभूय महात्मना। स्त्रीवधं राङ्कमानेन रामेण विदितात्मना॥ १२॥

'आत्मज्ञानी महात्मा श्रीरामने स्त्रीका वध हो जानेके भयसे एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया॥ १२॥

भ्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः। अनुरक्तश्च भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् ॥ १३ ॥ अमर्षी दुर्जयो जेता विकान्तो बुद्धिमान् वली। रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः॥ १४ ॥

'उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है, जो गुण और

पराक्रममें उन्होंके समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाईका प्रेमी और भक्त है, उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, वह अमर्षशील, दुर्जय, विजयी तथा बल-विक्रमसे सम्पन्न है। श्रीरामका वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरनेवाला प्राण है॥ १३-१४॥

#### रामस्य तु विशालाश्ली पूर्णेन्दुसदशानना। धर्मपत्नी प्रिया नित्यं भर्तुः प्रियहिते रता॥ १५॥

'श्रीरामकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वह पतिको बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामीका प्रिय तथा हित करनेमें ही लगी रहती है। उसकी आँखें विशाल और मुख पूर्ण चन्द्रके समान मनोरम है।।१५॥

#### सा सुकेशी सुनासोरूः सुरूपा च यशस्त्रिनी। देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा॥१६॥

'उसके केश, नासिका, ऊरु तथा रूप बड़े ही सुन्दर तथा मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दण्डकवनकी देवी-सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मीके समान शोमा पाती है॥ १६॥

#### तप्तकाञ्चनवर्णाभा रकतुङ्गनखी शुभा। सीता नाम वरारोहा वैदेही तनुमध्यमा॥१७॥

'उनका सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति धारण करता है, नख ऊँचे तथा लाल हैं। वह ग्रुमलक्षणोंसे सम्पन्न है। उसके सभी अङ्ग सुडौल हैं और किटभाग सुन्दर तथा पतला है। वह विदेहराज जनककी कन्या है और सीता उसका नाम है।। १७॥

#### नैव देवी न गन्धवीं न यशी न च किनरी। तथारूपा मया नारी दृष्टपूर्वी महीतले॥ १८॥

'देवताओं, गन्धर्वों, यक्षों और किन्नरोंकी स्त्रियोंमें भी कोई उसके समान सुन्दरी नहीं है। इस भूतलपर वैसी रूप-वती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी॥ १८॥

#### यस्य सीताभवेद् भार्या यं च हृष्टा परिष्वजेत्। अभिजीवेत् स सर्वेषु लोकेष्विप पुरंद्रात्॥ १९॥

'सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्षमें भरकर जिसका आलिङ्गन करे, समस्त लोकोंमें उसीका जीवन इन्द्रसे भी अधिक भाग्यशाली है ॥ १९॥

#### सा सुशीला वपुःश्ठाच्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । तवासुरूपा भार्यो सा त्वं च तस्याः पतिर्वरः ॥ २० ॥

'उसका शील-स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक-एक अङ्ग स्तुत्य एवं स्पृह्णीय है। उसके रूपकी समानता करनेवाली भूमण्डलमें दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होओगे॥ २०॥ तां तु विस्तीर्णजघनां पीनोत्तुङ्गपयोघराम्। भार्यार्थे तु तवानेतुमुद्यताहं वराननाम् ॥ २१ ॥ विरूपितास्मि क्रेग स्टक्षमणेन महाभुज।

'महाबाहो ! विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचोंवाली उस सुमुखी स्त्रीको जब मैं तुम्हारी भार्या बनानेके लिये ले आनेको उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मणने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया ॥ २१६ ॥

तां तु दृष्ट्वाद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् ॥ २२ ॥ मन्मथस्य राराणां च त्वं विधेयो भविष्यसि ।

पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली विदेहराज-कुमारी सीताको देखते ही तुम कामदेवके बाणोंके लक्ष्य बन जाओगे ॥ २२ ई ॥

यदि तस्यामभिषायो भार्यात्वे तव जायते। शीघ्रमुद्घ्रियतां पादो जयार्थमिह दक्षिणः॥ २३॥

ध्यदि तुम्हें सीताको अपनी भार्या बनानेकी इच्छा हो तो शीघ्र ही श्रीरामको जीतनेके लिये यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ ॥ २३॥ रोचते यदि ते वाक्यं ममैतद् राक्षसंभ्वर। कियतां निर्विशक्केन वचनं मम रावण॥ २४॥

्राञ्चसराज रावण ! यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निःशङ्क होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो ॥ २४ ॥ विश्वायैषामशक्ति च क्रियतां च महाबल । स्रीता तवानवद्याङ्गी भार्यात्वे राक्षसेश्वर॥ २५ ॥

भहाबली राक्षसेश्वर ! इन राम आदिकी असमर्थता और अपनी शक्तिका विचार करके सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको अपनी भार्या बनानेका प्रयत्न करो ( उसे हर लाओ ) २५

निशम्य रामेण शरैरजिह्मगै-हिताञ्जनस्थानगतान् निशाचरान् । खरं च दृष्ट्या निहतं च दृष्णं त्वमच कृत्यं प्रतिपत्तुमहैसि ॥ २६॥

'श्रीरामने अपने सीघे जानेवाले बाणोंद्वारा जनस्थान-निवासी निशाचरींको मार डाला और खर तथा दूषणको भी मौतके घाट उतार दिया, यह सब मुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिये'॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चतुर्श्विशः सर्गः ॥ ३४॥ इस प्रकार श्रीवार्त्माकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४॥

# पञ्चित्रंशः सर्गः

रावणका समुद्रतटवर्ती प्रान्तकी शोभा देखते हुए पुनः मारीचके पास जाना

ततः शूर्पणखावाक्यं तच्छुत्वा रोमहर्षणम् । सचिवानभ्यनुकाय कार्ये बुद्ध्वा जगाम ह ॥ १ ॥

शूर्पणखाकी ये रोंगर्टे खड़ी कर देनेवाली बातें सुनकर रावण मन्त्रियोंसे सलाइ ले अपने कर्तव्यका निश्चय करके वहाँसे चल दिया॥ १॥

तत् कार्यमनुगम्यान्तर्यथावदुपलभ्य च। दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधार्य बलाबलम्॥ २॥ इति कर्तव्यमित्येव कृत्वा निरुचयमात्मनः। स्थिरवुद्धिस्ततो रम्यां यानशालां जगाम ह॥ ३॥

उसने पहले सीताहरणरूपी कार्यपर मन-ही-मन विचार किया। फिर उसके दोषों और गुणोंका यथावत् ज्ञान प्राप्त करके बलावलका निश्चय किया। अन्तमें यह स्थिर किया कि इस कामको करना ही चाहिये। जब इस बातपर उसकी बुद्धि जम गयी, तब वह रमणीय रथशालामें गया॥ २-३॥

यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधियः। सूतं संचोद्यामास रथः संयुज्यतामिति॥ ४॥ गुप्तरूपसे रथशालामें जाकर राक्षसराज रावणने अपने

सारिथको यह आज्ञा दी कि 'मेरा रथ जोतकर तैयार करों'॥
पवमुक्तः क्षणेनैव सारिथर्छघुविक्रमः।
रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुक्तमम्॥ ५॥

सारिथ शीघ्रतापूर्वक कार्य करनेमें कुशल था । रावणकी उपर्युक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षणमें उसके मनके अनु-कूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया ॥ ५ ॥

कामगं रथमास्थाय काञ्चनं रत्नभूषितम्। पिशाचवदनैर्युक्तं खरैः कनकभूषणैः॥६॥

वह रथ इच्छानुसार चलनेवाला तथा सुवर्णमय था। उसे रत्नोंसे विभूषित किया गया था। उसमें सोनेके साज-बाजोंसे सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचोंके समान थां। रावण उसपर आरूढ़ होकर चला।। ६॥

मेघप्रतिमनादेन स तेन धनदानुजः। राक्षसाधिपतिः श्रीमान् ययौ नदनदीपतिम्॥ ७॥

वह रथ मेघ-गर्जनाके समानगम्भीर घरघर ध्वनि फैलाता हुआ चलताथा। उसके द्वारा वह कुवेरका छोटा भाई श्रीमान् राक्षसगज रावण समुद्रके तटपर गया॥ ७॥ स रवेतवालव्यजनः रवेतच्छत्रो दशाननः।
स्निग्धवैदूर्यसंकाशस्तप्तकाञ्चनभूषणः ॥ ८॥
दशस्रीवो विशतिभुजो दर्शनीयपरिच्छदः।
त्रिदशारिर्मुनीन्द्रच्नो दशशीर्ष हवादिराट्॥ ९॥

उस समय उसके लिये सफेद चँवरसे हवा की जा रही थी। सिरके ऊपर इवेत छत्र तना हुआ था। उसकी अङ्ग-कान्ति स्निग्ध वैदूर्यमणिके समान नीली या काली थी। वह पक्के सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था। उसके दस मुख, दस कण्ठ और बीस मुजाएँ थीं। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओंका शत्रु और मुनीश्वरोंका हत्यारा वह निशाचर दस शिखरोंवाले पर्वतराजके समान प्रतीत होता था।। ८-९॥

कामगं रथमास्थाय शुशुभे राझसाधिपः। विद्युनमण्डलवान् मेघः सबलाक इवाम्बरे॥ १०॥

इच्छानुसार चलनेवाले उस रथपर आरूढ़ हो राक्षसराज रावण आकाशमें विद्युन्मण्डलसे घिरे हुए तथा वकपंक्तियोंसे सुशोभित मेघके समान शोभा पा रहा था॥ १०॥

सरौलसागरानूपं वीर्यवानवलोकयन् । नानापुष्पफलैर्चृक्षैरनुकीर्णं सहस्रशः ॥ ११ ॥ शीतमङ्गलतोयाभिः पद्मिनीभिः समन्ततः । विशालैराश्रमपदैर्वेदिमद्भिरलंकृतम् ॥ १२ ॥

पराक्रमी रावण पर्वतयुक्त समुद्रके तटपर पहुँचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागरका वह किनारा नाना प्रकारके फल-फूलवाले सहस्रों वृक्षोंसे ज्याप्त था। चारों ओर मङ्गलकारी शीतल जलसे भरी हुई पुष्करिणियाँ और वेदिकाओंसे मण्डित विशाल आश्रम उस सिन्धुतटकी शोभा बढ़ा रहे थे॥११-१२॥

कद्वयद्विसंशोमं नारिकेलोपशोभितम्। सालैस्तालैस्तमालैश्च तहभिश्च सुपुष्पितैः॥१३॥

कहीं कदलीवन और कहीं नारियलके कुछ शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल तथा सुन्दर फूलोंसे भरे हुए दूसरे-दूसरे वृक्ष उस तटप्रान्तको अलंकृत कर रहे थे॥ १३॥ अत्यन्तनियताहारै: शोभितं परमर्थिभिः। नागै: सुपणैर्गन्थर्वै: किंनरैश्च सहस्रशः॥ १४॥

अत्यन्त नियमित आहार करनेवाले बड़े-बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों (गरुड़ों ), गन्धवों तथा सहस्रों किन्नरोंसे भी उस स्थानकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १४ ॥

जितकामैश्च सिद्धैश्च चारणैश्चोपशोभितम्। आजैर्वेखानसैर्मापैर्वालखित्यैर्मरीचिपैः॥१५॥

कामविजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्माजीके पुत्रों, वानप्रस्थों, माष गोत्रमें उत्पन्न मुनियों, वालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले तपर्खाजनोंसे भी वह सागरका तटपान्त सुशोभित हो रहा था ॥ १५॥ दिव्याभरणमास्याभिर्दिव्यरूपाभिरावृतम् । क्रीडारतविधिक्षाभिरप्सरोभिः सहस्रद्याः ॥ १६ ॥ सेवितं देवपत्तीभिः श्रीमतीभिरुपासितम् । देवदानवसङ्केश्च चरितं त्वमृताद्यिभिः ॥ १७ ॥

दिश्य आभूषणों और पुष्पमालाओंको धारण करनेवाली तथा क्रीड़ा-विहारकी विधिको जाननेवाली सहस्रों दिव्यरूषिणी अप्सराएँ वहाँ सब ओर विचर रही थीं। कितनी ही शोमा-शालिनी देवाङ्गनाएँ उस सिन्धुतटका सेवन करती हुई आस-पास बैठी थीं। देवताओं और दानवोंके समूह तथा अमृत-भोजी देवगण वहाँ विचर रहे थे।। १६-१७॥

हंसकौ अप्रवाकीर्णे सारसैः सम्प्रसादितम्। वैदूर्यप्रस्तरं स्निग्धं सान्द्रं सागरतेजसा॥१८॥

सिन्युका वह तट समुद्रके तेजसे उसकी तरङ्गमालाओं के स्पर्शसे स्निग्ध एवं शीतल था। वहाँ हंस, कौख तथा मेढक सब ओर फैले हुए ये और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तटपर वैदूर्यमणिके सहश श्याम रंगके प्रस्तर दिखायी देते थे॥ १८॥

पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । तूर्यगीताभिजुष्टानि विमानानि समन्ततः ॥ १९ ॥ तपसा जितलोकानां कामगान्यभिसम्पतन् । गन्धर्वाप्सरसञ्चैव ददर्श धनदानुजः ॥ २०॥

आकाशमार्गसे यात्रा करते हुए कुवेरके छोटे भाई रावण-ने रास्तेमें सब ओर बहुत-से श्वेत वर्णके विमानों, गन्धवों तथा अप्सराओंको भी देखा। वे इच्छानुसार चलनेबाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषोंके थे, जिन्होंने तपस्यासे पुण्यलोकोंपर विजय पायी थी। उन विमानोंको दिन्य पुष्पोंसे सजाया गया था और उनके भीतरसे गीत-वाद्यकी ध्विन प्रकट हो रही थी॥ १९-२०॥

निर्यासरसमूलानां चन्दनानां सहस्रशः। वनानि पदयन् सौम्यानि बाणतृप्तिकराणि च ॥ २१॥

आगे बढ़नेपर उसने, जिनकी जड़ोंसे गोंद निकले हुए थे, ऐसे चन्दनोंके सहस्रों वन देखे, जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगन्धसे नासिकाको तृप्त करनेवाले थे॥ २१॥

अगुरूणां च मुख्यानां वनान्युपवनानि च।
तकोळानां च जात्यानां फिलनां च सुगन्धिनाम् ॥२२॥
पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च।
मुक्तानां च समूहानि गुष्यमाणानि तीरतः॥२३॥
शैलानि प्रवरांश्चैव प्रवालनिचयांस्तथा।
काञ्चनानि च शृङ्गाणि राजतानि तथैव च॥२४॥

प्रस्नवाणि मनोज्ञानि प्रसन्नान्यद्भुतानि च । धनधान्योपपन्नानि स्त्रीरत्नैरावृतानि च ॥ २५ ॥ हस्त्यश्वरथगाढानि नगराणि विस्नोकयन् ।

कहीं श्रेष्ठ अगुरुके वन ये, कहीं उत्तम जातिके सुगन्धित फलवाले तक्कोलों ( वृक्षिविशेषों ) के उपवन ये। कहीं तमालके फूल खिले हुए थे। कहीं गोल मिर्चकी झाड़ियाँ शोभा पाती थीं और कहीं समुद्रके तटपर ढेर-के-ढेर मोती सुख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएँ, कहीं मूँगोंकी राशियाँ, कहीं सोने-चाँदीके शिखर तथा कहीं सुन्दर, अद्भुत और स्वच्छ पानीके झरने दिखायी देते थे। कहीं घन-घान्यसे सम्पन्न, स्त्री-रत्नोंसे भरे हुए तथा हाथी, घोड़े और रथोंसे न्यास नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखता हुआ रावण आगे बढ़ा॥ २२-२५ई॥

तं समं सर्वतः स्निग्धं मृदुसंस्पर्शमास्तम् ॥ २६ ॥ अनूपे सिन्धुराजस्य ददर्श त्रिदिवोपमम् ।

फिर उसने सिंधुराजके तटपर एक ऐसा स्थान देखा, जो स्वर्गके समान मनोहर, सब ओरसे समतल और स्निग्ध था। वहाँ मन्द-मन्द बायु चलती थी, जिसका स्पर्ध बड़ा कोमल जान पड़ता था॥ २६ ।।

तत्रापश्यत् स मेघाभं न्यप्रोधं मुनिभिर्वृतम् ॥ २७॥ समन्ताद् यस्य ताः शाखाः शतयोजनमायताः।

वहाँ सागरतटपर एक बरगदका वृक्ष दिखायी दिया, जो अपनी घनी छायाके कारण मेघोंकी घटाके समान प्रतीत होता था । उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे । उस वृक्षकी सुप्रसिद्ध शाखाएँ चारों ओर सौ योजनोंतक फैळी हुई थीं ॥ २७ ई ॥

यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम् ॥ २८ ॥ भक्षार्थे गरुडः शाखामाजगाम महाबलः।

यह बही दृक्ष था, जिसकी शाखापर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुएको लेकर उन्हें खानेके लिये आ बैठे थे॥ २८५॥

तस्य तां सहसा शाखां भारेण पतगोत्तमः॥ २९॥ सूपर्णः पर्णवहुलां बभञ्जाथ महावलः।

पश्चियों में श्रेष्ठ महाबली गरुइने बहुसंख्यक पत्तोंसे भरी हुई उस शाखाको सहसा अपने भारसे तोड़ डाला था॥ तत्र वैखानसा माषा वालखिल्या मरीचिपाः॥ ३०॥ आजा बभूवुर्धूम्राश्च संगताः परमर्पयः।

उस शाखाके नीचे बहुत-से वैखानसः मापः बालखिल्यः मरीचिप (सूर्य-किरणोंका पान करनेवाले )ः ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञाबाले महर्षि एक साथ रहते थे ॥ ३०६॥

तेषां दयार्थं गरुडस्तां शाखां शतयोजनाम् ॥ ३१ ॥ भग्नामादाय वेगेन तौ चोभौ गजकच्छपौ। एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषम् ॥ ३२ ॥ निपादविषयं हत्वा शाख्या पतगोत्तमः। प्रहर्षमतुलं लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन् ॥ ३३ ॥

उनपर दया करके उनके जीवनकी रक्षा करनेके लिये पिक्षयों में श्रेष्ठ धर्मातमा गरुइने उस टूटी हुई सौ योजन लंबी शाखाको और उन दोनों हाथी तथा कछुएको भी वेगपूर्वक एक ही पंजेसे पकड़ लिया तथा आकाशमें ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डालीके द्वारा निषाद देशका संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियोंको मृत्युके संकटसे बचा लेनेसे गरुइको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ।। ३१-३३॥

स तु तेन प्रहर्षेण द्विगुणीकृतविक्रमः। अमृतानयनार्थे वै चकार मतिमान् मतिम् ॥ ३४॥

उस महान् हर्षसे बुद्धिमान् गरुड़का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आनेके लिये पक्का निश्चय कर लिया ॥ ३४॥

अयोजालानि निर्मेथ्य भित्त्वा रत्नगृहं वरम्। महेन्द्रभवनाद् गुप्तमाजद्दारामृतं ततः॥ ३५॥

तत्पश्चात् इन्द्रलोकमें जाकर उन्होंने इन्द्रभवनकी उन जालियोंको तोड़ डाला, जो लोहेकी सींकचोंसे बनी हुई थीं । फिर रत्निनिर्मित श्रेष्ठ भवनको नष्ट-भ्रष्ट करके वहाँ छिपाकर रखे हुए अमृतको वे महेन्द्रभवनसे हर लाये॥ ३५॥

तं महर्षिगणैर्जुष्टं सुपर्णकृतलक्षणम्। नाम्ना सुभद्रं न्यष्रोधं ददर्श धनदानुजः॥ ३६॥

गरुड़के द्वारा तोड़ी हुई डाळीका वह चिह्न उस बरगदमें उस समय भी मौजूद था । उस दूकका नाम था सुभद्रवट । बहुत-से महर्षि उस दूक्षकी छायामें निवास करते थे। कुबेरके छोटे भाई रावणने उस वटबृक्षको देखा॥ ३६॥

तं तु गत्वा परं पारं समुद्रस्य नदीपतेः। द्दर्शाश्रममेकान्ते पुण्ये रम्ये वनान्तरे॥३७॥

निदयोंके स्वामी समुद्रके दूसरे तटपर जाकर उसने एक रमणीय वनके भीतर पवित्र एवं एकान्तस्थानमें एक आश्रम-का दर्शन किया ॥ ३७ ॥

तत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलधारिणम्। ददर्श नियताहारं मारीचं नाम राक्षसम्॥ ३८॥ वहाँ शरीरमें काला मृगचर्म और सिरपर जटाओंका समृह धारण किये नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहाँ जाकर उससे मिला॥ ३८॥

स रावणः समागम्य विधिवत् तेन रक्षसा। मारीचेनार्चितो राजा सर्वकामैरमानुषैः॥३९॥

मिलनेपर उस राक्षस मारीचने सब प्रकारके अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावणका विधिपूर्वक आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३९॥

तं खयं पूजियत्वा च भोजनेनोदकेन च। अर्थोपहितया वाचा मारीचो वाक्यमव्रवीत्॥ ४०॥ अन्न और जलसे स्वयं उसका पूर्ण सस्कार करके मारीचने प्रयोजनकी बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा-॥ ४०॥

कचित्ते कुरालं राजल्लँङ्कायां राक्षसंश्वर। केनार्थेन पुनस्त्वं वै तूर्णमेव इहागतः॥४१॥ 'राजन् ! तुम्हारी लंकामें कुराल तो है ? राक्षसराज !

तुम किस कामके लिये पुनः इतनी जल्दी यहाँ आये हो ?'॥ ४१॥

पवमुको महातेजा मारीचेन स रावणः। ततः पश्चादिदं वाक्यमववीद् वाक्यकोविदः॥ ४२॥ मारीचके इष प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशल

महातेजस्वी रावणने उससे इस प्रकार कहा ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे पञ्जित्रः सर्गः ॥ ३५ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अरुष्यकाण्डमें पैतीसवाँ सर्व पूरा हुआ ॥ ३५ ॥

# षट्त्रिंशः सर्गः

#### रावणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर उनकी पत्नी सीताके अपहरणमें सहायताके लिये कहना

मारीच श्रूयतां तात वचनं मम भाषतः। आर्तोऽस्मि मम चार्तस्य भवान् हि परमा गतिः॥१॥

'तात मारीच! मैं सब बता रहा हूँ। मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुःखकी अवस्थामें तुम्हीं मुझे सबसे बद़कर सहारा देनेवाले हो॥ १॥ जानीचे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र खरो मम। दूचणश्च महाबाहुः स्वसा शूर्पणस्वा च मे॥ २॥ त्रिशिराश्च महाबाहु राक्षसः पिशिताशनः। अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः॥ ३॥

'तुम जनस्थानको जानते हो, जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहिन द्यूर्पणखा, मांसभोजी राक्षस महाबाहु त्रिशिरा तथा और भी बहुत-से लक्ष्यवेघमें कुशल द्यूरवीर निशाचर रहा करते थे॥ २-३॥

वसन्ति मन्नियोगेन अधिवासं च राक्षसाः। बाधमाना महारण्ये मुनीन् ये धर्मचारिणः॥ ४॥

'वे सभी राक्षस मेरी आज्ञासे वहाँ घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वनमें जो धर्माचरण करनेवाले मुनि थे, उन्हें सताया करते थे ॥ ४॥

चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्। शूराणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुवर्तिनाम्॥ ५॥ 'वहाँ खरके मनका अनुसरण करनेवाले तथा युद्ध- विषयक उत्साहसे सम्पन्न चौदह हजार शूरवीर राक्षस रहते थे, जो भयंकर कर्म करनेवाले थे ॥ ५ ॥

ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना महावलाः। सङ्गताः परमायत्ता रामेण सह संयुगे॥६॥

'जनस्थानमें निवास करनेवाले जितने महावली राक्षस थे, वे सब-के-सब उस समय अच्छी तरह सज़द्ध होकर युद्धक्षेत्रमें रामके साथ जा भिड़े थे ॥ ६ ॥

नानाशस्त्रप्रहरणाः सरप्रमुखराक्षसाः। तेन संजातरोषेण रामेण रणमूर्धनि॥ ७॥ अनुकन्वा परुषं किंचिच्छरैर्व्योपारितं धनुः।

'वे खर आदि राक्षस नाना प्रकारके अस्त-शस्त्रोंका
प्रहार करनेमें कुशल थे, परंतु युद्ध हे मुहानेपर रोषमें
भरे हुए श्रीरामने अपने मुँहसे कोई कड़वी बात न कहकर बाणोंके साथ घनुषका ही व्यापार आरम्भ किया॥ ७६॥
चतुर्दश सहस्त्राणि रक्षसामुद्रतेजसाम्॥ ८॥
निहतानि शरेद्दिमानुषेण पदातिना।
खरश्च निहतः संख्ये दूषणश्च निपातितः॥ ९॥
हत्वा त्रिशिरसंचाणि निर्भयादण्डकाः कृताः।

'पैदल और मनुष्य होकर भी रामने अपने दमकते हुए बाणोंसे भयंकर तेजवाले चौदह इजार राक्षसोंका विनाश कर डाला और उसी युद्धमें खरको भी मौतके बाट उतार-कर दूषणको भी मार गिराया । साथ ही त्रिशिराका वध करके उसने दण्डकारण्यको दूसरोंके लिये निर्भय बना दिया ॥ ८-९३ ॥

पित्रा निरस्तः कुद्धेन सभार्यः श्लीणजीवितः ॥ १० ॥ स इन्ता तस्य सैन्यस्य रामः श्लित्रयणंसनः ।

'उसके पिताने कुपित होकर उसे पत्नीसहित घरसे निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रियकुलकलङ्क राम ही उस राक्षस-सेनाका घातक है॥ १० है॥

अशीलः कर्कशस्तीक्ष्णो मूर्खो लुन्धोऽजितेन्द्रियः॥११॥ त्यक्तधर्मा त्वधर्मात्मा भूतानामहिते रतः। येन वैरं विनारण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम् ॥१२॥ कर्णनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता। अस्य भार्यो जनस्थानात् सीतां सुरस्रतोपमाम्॥१३॥ आनिपेष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे भव।

'वह शीलरहित, कृर, तीले स्वभाववाला, मूर्ख, लोभी, अजितेन्द्रिय, धर्मत्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियोंके अहितमें तत्पर रहनेवाला है। जिसने बिना किसी वैर-विरोधके केगल बलका आश्रय ले मेरी बहिनके नाक-कान काटकर उसका रूप बिगाइ दिया, उससे बदला लेनेके लिये में भी उसकी देवकन्याके समान सुन्दरी पत्नी सीताको जनस्थानसे बलपूर्वक हर लाऊँगा। तुम उस कार्यमें मेरी सहायता करो।। ११-१३६।।

त्वया हाहं सहायेन पार्श्वस्थेन महाबल ॥ १४ ॥ भ्रातिभिश्च सुरान् सर्वान् नाहमत्राभिचिन्तये । तत्सहायो भव त्वं मे समर्थो हासि राक्षस ॥ १५ ॥

'महाबली राक्षस ! तुम-जैसे पार्श्ववर्ती सहायकके और अपने भाइयोंके बलपर ही मैं समस्त देवताओंकी यहाँ कोई परवा नहीं करता, अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ; क्योंकि तुम मेरी सहायता करनेमें समर्थ हो ॥ १४-१५॥

वीर्ये युद्धे च द्र्पे च न हास्ति सहशस्तव। उपायतो महाञ्झूरो महामायाविशारदः॥ १६॥

'पराक्रममें, युद्धमें और वीरोचित अभिमानमें तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकारके उपाय बतानेमें भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी-बड़ी मायाओंका प्रयोग करनेमें भी विशेष कुशल हो॥ १६॥

पतदर्थमहं प्राप्तस्त्वत्समीपं निशाचर। श्रुणुतत् कर्म साहाच्ये यत् कार्यं वचनान्मम॥ १७॥ धनिशाचर । इसीलिये में तुम्हारे पास आया हूँ। सहायताके लिये मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन-सा काम करना है, वह भी सुनो ॥ १७ ॥

सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुभिः। आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ॥ १८॥

'द्रम सोनेके बने हुए मृग-जैसा रूप घारण करके रजत-मय बिन्दुओंसे युक्त चितकबरे हो जाओ और रामके आश्रम-में सीताके सामने विचरो ॥ १८॥

त्वां तु निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तु मृगरूपिणम् । गृह्यतामिति भर्तारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥ १९॥

'विचित्र मृगके रूपमें तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति रामसे तथा लक्ष्मणसे भी कहेगी कि आपलोग इसे पकड़ लावें ॥ १९ ॥

ततस्तयोरपाये तु शून्ये सीतां यथासुखम्। निरावाधो हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव॥२०॥

'जब वे दोनों तुम्हें पकड़नेके लिये दूर निकल जायँगे, तब मैं बिना किसी बिन्न-बाघाके सूने आश्रमसे सीताको उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊँगा, जैसे राहु चन्द्रमाकी प्रभाका अपहरण कर लेता है ॥ २० ॥

ततः पश्चात् सुखं रामे भार्याहरणकशिते। विश्रव्धं प्रहरिष्यामि कृतार्थेनान्तरात्मना॥ २१॥

'उसके बाद स्त्रीका अपहरण हो जानेसे जब राम अत्यन्त दुखी और दुर्बल हो जायगा, उस समय मैं निर्भय हो सुख-पूर्वक उसके ऊपर कृतार्थिचित्तसे प्रहार कलँगा'॥ २१॥ तस्य रामकथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः।

गुष्कं समभवद् वक्त्रं परित्रस्तो बभूव च ॥ २२ ॥

रावणके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा सुनकर महात्मा मारीचका मुँह सूख गया। वह भयसे थर्रा उठा॥ २२॥

ओष्ठौ परिलिह्ज्युष्कौ नेत्रैरनिमिषैरिव। मृतभूत इवार्तस्तु रावणं समुदैक्षत॥२३॥

वह अपलक नेत्रोंसे देखता हुआ अपने सूखे ओठोंको चाटने लगा। उसे इतना दुःख हुआ कि वह मुर्दा-सा दिखायी देने लगा। उसी अवस्थामें उसने रावणकी ओर देखा॥ २३॥

स रावणं त्रस्तविषण्णचेता

महावने रामपराक्रमञ्चः ।

कृताञ्जलिस्तत्त्वमुवाच वाक्यं

हितं च तस्मै हितमात्मनश्च ॥ २४ ॥

उसे महान् वनमें श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमका ज्ञान

हो चुका था; इसिलये वह मन-ही-मन अत्यन्त भयभीत बोला। उसकी वह बात रावणके तथा अपने लिये भी हितकर और दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ वचन थी ॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे पट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमें छत्तीसवाँ सगै पूरा हुआ ॥ ३६ ॥

# सप्तत्रिंशः सर्गः

# मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना

तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः। प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्॥१॥

राक्षमराज रावणकी पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करनेमें कुशल महातेजस्वी मारीचने उसे इस प्रकार उत्तर दिया—॥ १॥

सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्लोता च दुर्लभः॥ २ ॥

'राजन् ! सदा प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष तो सर्वत्र मुलभ होते हैं; परंतु जो अप्रिय होनेपर भी हितकर हो, ऐसी बातके कहने और मुननेवाले दोनों ही दुर्लभ हैं॥ २॥

न नृनं बुध्यसे रामं महावीर्यगुणोन्नतम्। अयुक्तचारश्चपलो महेन्द्रवरुणोपमम्॥३॥

'तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चञ्चल हैं; अतः निश्चय ही तुम श्रीरामचन्द्रजी-को बिलकुल नहीं जानते। वेपराक्रमोचित गुणोंमें बहुत बढ़े-चढ़े तथा इन्द्र और वरुणके समान हैं॥ ३॥

अपि स्वस्ति भवेत् तात सर्वेषामपि रक्षसाम्। अपि रामो न संक्रुद्धः कुर्योक्लोकानराक्षसान्॥ ४॥

'तात ! में तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसोंका कल्याण हो। कहीं ऐसा न हो कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त कुपित हो समस्त लोकोंको राक्षसोंसे शून्य कर दें ? ॥ ४ ॥ अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा।

अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा। अपि सीतानिमित्तं च न भवेद् व्यसनं महत्॥ ५॥

'जनकनिन्दिनी सीता तुम्हारे जीवनका अन्त करनेके लिये तो नहीं उत्पन्न हुई है ? कहीं ऐसा न हो कि सीताके कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा सङ्कट आ जाय ?॥ ५॥ अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कराम्।

अपि त्वामीश्वरं प्राप्य कामवृत्तं निरङ्कराम्। न विनद्येत् पुरी लङ्का त्वया सह सराक्षसा ॥ ६ ॥

'तुम-जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छृङ्खल राजाको पाकर लङ्कापुरी तुम्हारे और राक्षसोंके साथ ही नष्ट न हो जाय ? ॥ ६॥

त्वद्विधः कामवृत्तो हि दुःशीलः पापमन्त्रितः। आत्मानं खजनं राष्ट्रं स राजा द्दन्ति दुर्मतिः॥ ७ ॥

'जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखनेवाला और खोटी बुद्धिवाला होता है, वह अपना, अपने स्वजनोंका तथा समूचे राष्ट्रका भी विनाश कर डालता है।। ७।।

न च पित्रा परित्यको नामर्यादः कथंचन। न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः॥ ८॥

'श्रीरामचन्द्रजी न तो पिताद्वारा त्यागे या निकाले गये हैं, न उन्होंने घर्मकी मर्यादाका किसी तरह त्याग किया है, न वे लोभी, न दूषित आचार-विचारवाले और न क्षत्रियकुल-कलङ्क ही हैं॥ ८॥

न च धर्मगुणैहींनः कौसल्यानन्दवर्धनः। न च तीक्ष्णो हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः॥ ९॥

कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीराम धर्मसम्बन्धी गुणोंसे हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणीके प्रति तीखा नहीं है। वें सदा समस्त प्राणियोंके हितमें ही तत्पर रहते हैं॥ ९॥

वश्चितं पितरं दृष्ट्या कैकेय्या सत्यवादिनम्। करिष्यामीति धर्मात्मा ततः प्रवजितो वनम्॥ १०॥

'रानी कैकेयीने पिताको घोलेमें डालकर मेरे वनवासका वर माँग लिया—यह देखकर धर्मात्मा श्रीरामने मन-ही-मन यह निश्चय किया कि मैं पिताको सत्यवादी बनाऊँगा ( उनके दिये हुए वर या वचनको पूरा कहँगा ); इस निश्चयके अनु-सार वे स्वयं ही वनको चल दिये ॥ १०॥

कैकेय्याः त्रियकामार्थे पितुर्दशरथस्य च। हित्वा राज्यं च भोगांश्च प्रविष्टो दण्डकावनम्॥ ११॥

भाता कैकेयी और पिता राजा दशरथका प्रिय करनेकी इच्छासे ही वे स्वयं राज्य और भोगोंका परित्याग करके दण्डक-वनमें प्रविष्ट हुए हैं ॥ ११ ॥

न रामः कर्कशस्तात नाविद्वान् नाजितेन्द्रियः । अनृतं न श्रुतं चैव नैव त्वं वक्तुमर्हसि ॥ १२ ॥

भी नहीं हैं। श्रीराम कूर नहीं हैं। वे मूर्ख और अजितेन्द्रिय भी नहीं हैं। श्रीराममें मिथ्याभाषणका दोष मैंने कभी नहीं मुना है; अतः उनके विषयमें तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहनी चाहिये॥ १२॥ रामो विद्यहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः॥ १३॥

'श्रीराम धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य-पराक्रमी हैं। जैसे इन्द्र समस्त देवताओं के अधिपित हैं। उसी प्रकार श्रीराम भी सम्पूर्ण जगत्के राजा हैं॥ १३॥

कथं नु तस्य वैदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा। इच्छसे प्रसमं हर्नु प्रभामित्र विवस्वतः॥ १४॥

'उनकी पत्नी विदेहराजकुमारी सीता अपने ही पाति-व्रत्यके तेजसे सुरक्षित हैं। जैसे सूर्यकी प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीताको श्रीरामसे अलग करना असम्भव है। ऐसी दशामें तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो ?॥ १४॥

शरार्चिषमनाधृष्यं चापखड्गेन्धनं रणे। रामाग्नि सहसा दीप्तं न प्रवेष्टुं त्वमईसि ॥१५॥

'श्रीराम प्रज्विलत अग्निके समान हैं। बाण ही उस अग्निकी ज्वाला है। धनुष और खङ्ग ही उसके लिये ईंधनका काम करते हैं। तुम्हें युद्धके लिये सहसा उस अग्निमें प्रवेश नहीं करना चाहिये॥ १५॥

धनुद्योदितदीप्तास्यं शरार्जिषममर्षणम् । चापबाणधरं तीक्षणं शत्रुसेनापहारिणम् ॥ १६ ॥ राज्यं सुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः । नात्यासाद्यितं तात रामान्तकमिहाईसि ॥ १७ ॥

'तात! घनुष ही जिसका फैला हुआ दीप्तिमान् मुख है और बाण ही प्रभा है, जो अमर्षमें भरा हुआ है, घनुष और बाण धारण किये खड़ा है, रोषवश तीले स्वभावका परिचय देता है और शत्रुसेनाके प्राण लेनेमें समर्थ है, उस रामरूपी यमराजके पास तुम्हें यहाँ अपने राज्यसुख और प्यारे प्राणोंका मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिये॥ १६-१७॥

अप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकात्मजा। न त्वं समर्थस्तां हर्तुं रामचापाश्रयां वने ॥१८॥

'जनकिक्शोरी सीता जिनकी धर्मपत्नी हैं, उनका तेज अप्रमेय है। श्रीरामचन्द्रजीका धनुष उनका आश्रय है, अतः तुममें इतनी शक्ति नहीं है कि वनमें उनका अपहरण कर सको ॥ १८॥

तस्य वै नर्रासंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी। प्राणेभ्योऽपि प्रियतरा भार्या नित्यमनुवता॥ १९॥

'श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमी हैं। उनका वक्षःस्थल सिंहके समान उन्नत है। भामिनी

सीता उनकी प्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा पत्नी हैं। वे सदा अपने पतिका ही अनुसरण करती हैं॥ १९॥ न सा धर्षयितुं राक्या मैथिल्योजस्विनः प्रिया। दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा॥ २०॥

भिथिलेशकुमारी सीता ओजस्वी श्रीरामकी प्यारी पत्नी हैं। वे प्रज्वलित अग्निकी ज्वालाके समान असह्य हैं, अतः उन सुन्दरी सीतापर बलात्कार नहीं किया जा सकता॥ २०॥

किमुद्यमं व्यर्थिममं कृत्वा ते राक्षसाधिप। इष्टइचेत् त्वं रणे तेन तदन्तमुपजीवितम्॥ २१॥

पाक्षसराज ! यह व्यर्थका उद्योग करनेसे तुम्हें क्या लाभ होगा ! जिस दिन युद्धमें तुम्हारे ऊपर श्रीरामकी दृष्टि पड़ जायः उसी दिन तुम अपने जीवनका अन्त समझना ॥ २१॥

जीवितं च सुखं चैव राज्यं चैव सुदुर्लभम्। यदीच्छिसि चिरं भोकुं मा कथा रामविषियम्॥२२॥

भ्यदि तुम अपने जीवनका, मुखका और परम दुर्लभ राज्यका चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्रीरामका अपराध न करो ॥ २२ ॥

स सर्वैः सचिवैः साधं विभीषणपुरस्कृतैः।
मन्त्रियत्वा स धर्मिष्ठैः कृत्वा निश्चयमात्मनः।
दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधार्य बलाबलम् ॥ २३ ॥
आत्मनश्च बलं झात्वा राघवस्य च तत्त्वतः।
दितं दि तव निश्चित्य क्षमं त्वं कर्तुमर्दसि ॥ २४ ॥

'तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मन्त्रियोंके साथ सलाह करके अपने कर्तव्यका निश्चय करो । अपने और श्रीरामके दोषों तथा गुणोंके बलावलपर भलीभाँति विचार करके अपनी और श्रीरामचन्द्रजीकी शक्तिको ठीक-ठीक समझ लो । फिर क्या करनेथे तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े, वही कार्य तुम्हें करना चाहिये ॥ २३-२४॥

> बहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे समागमं कोसलराजसूजुना। इदं हि भूयः श्रृणु वाक्यमुत्तमं क्षमं च युक्तं च निशाचराधिए॥२५॥

ंनिशाचरराज ! मैं तो समझता हूँ कि कोसलराज-कुमार श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, यह तुम्हारे लिये बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी'॥ २५॥

इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे सप्तित्रंशः सर्गः ॥ ३७ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥

### अष्टात्रिंदाः सर्गः

#### श्रीरामकी शक्तिके विषयमें अपना अनुभव बताकर मारीचका रावणको उनका अपराध करनेसे मना करना

कदाचिद्व्यहं वीर्यात् पर्यटन् पृथिवीमिमाम् । बलं नागसहस्रस्य धारयन् पर्वतोपमः ॥ १ ॥

'एक समयकी बात है कि मैं अपने पराक्रमके अभिमानमें आकर पर्वतके समान शरीर घारण किये इस पृथ्वीपर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझमें एक इजार हाथियोंका बल था।। १॥

नीलजीमूतसंकाशस्त्रप्तकाञ्चनकुण्डलः । भयं लोकस्य जनयन् किरीटी परिघायुधः॥ २॥ व्यचरन् दण्डकारण्यमृषिमांसानि भक्षयन्।

'मेरा शरीर नील मेघके समान काला था। मैंने कानोंमें पक्के सोनेके कुण्डल पहन रखे थे। मेरे मस्तकपर किरीट था और हाथमें परिघ। मैं ऋषियोंके मांस खाता और समस्त जगत्के मनमें भय उत्पन्न करता हुआ दण्डका-रण्यमें विचर रहा था॥ २५॥

विश्वामित्रोऽथ धर्मात्मा महित्रस्तो महामुनिः॥ ३ ॥ खयं गत्वा दशरथं नरेन्द्रमिद्मव्रवीत्।

'उन दिनों धर्मातमा महामुनि विश्वामित्रको मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथके पास गये और उनसे इस प्रकार बोले—॥ ३३॥

अयं रक्षतु मां रामः पर्वकाले समाहितः॥ ४॥ मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेश्वर।

'नरेश्वर ! मुझे मारीच नामक राक्षससे घोर भय प्राप्त हुआ है, अतः ये श्रीराम मेरे साथ चलें और पर्वके दिन एकांग्रचित्त हो मेरी रक्षा करें' ॥ ४५ ॥

इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा॥ ५॥ प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम्।

'मुनिके ऐसा कहनेपर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथने महाभाग महामुनि विश्वामित्रको इस प्रकार उत्तर दिया—॥ ५ है॥

जनहाद्शवर्षोऽयमकृतास्त्रश्च राघवः॥६॥ कामं तु मम तत् सैन्यं मया सह गमिष्यति। बलेन चतुरङ्गेण खयमेत्य निशाचरम्॥७॥ विधिष्यामि मुनिश्रेष्ठ शत्रुं तव यथेप्सितम्।

'मुनिश्रेष्ठ ! रघुकुलनन्दन रामकी अवस्था अभी बारह वर्षसे भी कम है। इन्हें अस्त्र-शस्त्रोंके चलानेका

१. यद्यपि बालकाण्डके २० वें सर्गके दूसरे इलोकमें राजा दशरथने श्रीरामकी अवस्था सोलइ वर्षसे कम (पंदह वर्षकी) पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहाँ चलेगी और मैं चतुरङ्गिणी सेनाके साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छाके अनुसार उस शत्रुरूप निशाचरका वध करूँगा'॥ ६–७३॥

प्वमुक्तः स तु मुनी राजानमिद्मव्रवीत्॥ ८॥ रामान्नान्यद् बलं लोके पर्याप्तं तस्य रक्षसः।

'राजाके ऐसा कहनेपर मुनि उनसे इस प्रकार बोले—'उस राक्षसके लिये श्रीरामके सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है ॥ ८५॥

देवतानामपि भवान् समरेष्वभिपालकः॥ ९॥ आसीत् तव कृतं कर्म त्रिलोकविदितं नृप।

'राजन् ! इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमिमें देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान् कार्य किया है, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है।। ९६॥

काममस्ति महत् सैन्यं तिष्ठत्विह परंतप ॥ १०॥ बालोऽप्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निम्नहे। गमिष्ये राममादाय खस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ ११॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश! आपके पास जो विशाल सेना है, वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे। (आप भी यहीं रहें।) महातेजस्वी श्रीराम बालक हैं तो भी उस राक्षसका दमन करनेमें समर्थ हैं, अतः मैं श्रीरामको ही साथ लेकर जाऊँगा; आपका कल्याण हो?।। १०-११॥

इत्येवमुक्त्वा स मुनिस्तमादाय नृपात्मजम्। जगाम परमशीतो विश्वामित्रः स्वमाध्रमम्॥ १२॥

'ऐसा कहकर (लक्ष्मणसहित) राजकुमार श्रीरामको साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने आश्रमको गये॥ १२॥

तं तथा दण्डकारण्ये यञ्चमुद्दिश्य दीक्षितम्। बभूवोपस्थितो रामश्चित्रं विस्फारयन् धनुः॥ १३॥

'इस प्रकार दण्डकारण्यमें जाकर उन्होंने यश्चके लिये दीक्षा ग्रहण की और श्रीराम अपने अद्भुत धनुषकी टङ्कार करते हुए उनकी रक्षाके लिये पास ही खड़े हो गये॥ १३॥

बतायी थी, तथापि यहाँ मारीचने रावणके मनमें भय उत्पन्न करनेके लिये चार वर्ष कम अवस्था बतायी है। जो छोटी अवस्थामें स्तने महान् पराक्रमी थे, वे अब बड़े होनेपर न जाने कैसे होंगे ? यह लक्ष्य कराना ही यहाँ मारीचको अभीष्ट है। अजातव्यञ्जनः श्रीमान् बालः इयामः ग्रुमेक्षणः। एकवस्त्रधरो धन्वी शिखी कनकमालया॥ १४॥

'उस समयतक श्रीराममें जवानीके चिह्न प्रकट नहीं हुए थे। (उनकी किशोरावस्था थी।) वे एक शोभाशाली बालकके रूपमें दिखायी देते थे। उनके श्रीअङ्गका रंग साँवला और आँखें बड़ी सुन्दर धीं। वे एक वस्त्र धारण किये, हाथोंमें घनुष लिये सुन्दर शिखा और सोनेके हारसे सशोभित थे॥ १४॥

शोभयन् दण्डकारण्यं दीतेन स्वेन तेजसा। अदृश्यत तदा रामो बालचन्द्र इवोदितः॥ १५॥

ंउस समय अपने उद्दीप्त तेजसे दण्डकारण्यकी शोभा बढ़ाते हुए श्रीरामचन्द्र नवोदित बालचन्द्रके समान दृष्टिगोचर होते थे॥ १५॥

ततोऽहं मेघसंकाशस्त्रप्तकाञ्चनकुण्डलः। बली दत्तवरो दर्णादाजगामाश्रमान्तरम्॥१६॥

'इधर मैं भी मेघके समान काले शरीरसे बड़े घमंडके साथ उस आश्रमके मीतर घुसा। मेरे कानोंमें तपाये हुए सुवर्णके कुण्डल झलमला रहे थे। मैं बलवान् तो था ही, मुझे बरदान भी मिळ चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे॥ १६॥

तेन दृष्टः प्रविष्टोऽहं सहसैवोद्यतायुधः। मां तु दृष्ट्या धनुः सज्यमसम्भ्रान्तश्चकार ह ॥ १७॥

भीतर प्रवेश करते ही श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि मुझपर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और विना किसी घवराहटके उसपर डोरी चढ़ा दी॥ १७॥ अवजानन्नहं मोहाद् बालोऽयमिति राघवम्। विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधावं कृतत्वरः॥१८॥

भी मोहवश श्रीरामचन्द्रको भ्यह बालक है' ऐसा समझ-कर उनकी अबहेलना करता हुआ बड़ी तेजीके साथ विश्वामित्रकी उस यज्ञवेदीकी ओर दौड़ा॥ १८॥ तेन मुक्तस्ततो बाणः शितः शत्रुनिबर्हणः। तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने॥१९॥

'इतनेहीमें श्रीरामने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा, जो शत्रुका संहार करनेवाला था; परंतु उस बाणकी चोट खाकर (मैं मरा नहीं ) सौ योजन दूर समुद्रमें आकर गिर पड़ा ॥ १९॥

नेच्छता तात मां इन्तुं तदा वीरेण रक्षितः। रामस्य शरवेगेन निरस्तो श्रान्तचेतनः॥२०॥ पातितोऽहं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि। प्राप्य संज्ञां चिरात् तात लङ्कां प्रति गतः पुरीम्॥ २१॥

'तात ! वीर श्रीरामचन्द्रजी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसीलिये मेरी जान बच गयी।

उनके बाणके वेगसे में भ्रान्तिचत्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्रके गहरे जलमें गिरा दिया गया। तात! फिर दीर्घकालके पश्चात् जब मुझे चेत हुआ, तब मैं लंकापुरीमें गया॥ २०-२१॥

एवमस्मि तदा मुक्तः सहायास्ते निपातिताः। अकृतास्त्रेण रामेण बालेनाक्किप्रकर्मणा॥ २२॥

्इस प्रकार उस समय मैं मरनेसे बचा । अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीराम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलानेका पूरा अभ्यास भी नहीं था तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकोंको मार गिराया, जो मेरे साथ गये थे ॥ २२ ॥

तन्मया वार्यमाणस्तु यदि रामेण विद्यहम्। करिष्यस्यापदं घोरां क्षित्रं प्राप्य न शिष्यसि॥ २३॥

'इसिलिये मेरे मना करनेपर भी यदि तुम श्रीरामके साथ विरोध करोगे तो शीव्र ही घोर आपत्तिमें पड़ जाओगे और अन्तमें अपने जीवनसे भी हाथ घो बैठोगे ॥ २३ ॥

क्रीडारितविधिक्षानां समाजोत्सवद्शिनाम्। रक्षसां चैव संतापमनर्थे चाहरिष्यसि॥ २४॥

ंखेल-कूद और भोग-विलासके क्रमको जाननेवाले तथा सामाजिक उत्सवोंको ही देख-देखकर दिल बहलानेवाले राक्षसोंके लिये तुम संताप और अनर्थ (मौत) बुला लाओगे॥ २४॥

हर्म्यप्रासादसम्बाधां नानारत्नविभूषिताम्। द्रक्ष्यसि त्वं पुरीं लङ्कां विनष्टां मैथिलीकृते ॥ २५॥

भिथिलेशकुमारी सीताके लिये तुम्हें घनियोंकी अद्यालिकाओं तथा राजभवनोंसे भरी हुई एवं नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित लंकापुरीका विनाश भी अपनी आँखों देखना पड़ेगा ॥ २५॥

अकुर्वन्तोऽपि पापानि शुचयः पापसंश्रयात्। परपापैर्विनस्यन्ति मत्स्या नागहदे यथा॥ २६॥

'जो लोग आचार विचारसे शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियोंके सम्पर्कमें चले आयँ तो दूसरोंके पापोंसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे साँपवाले सरोवरमें निवास करनेवाली मछलियाँ उस सर्पके साथ ही मारी जाती हैं।। २६॥

दिव्यचन्द्नदिग्धाङ्गान् दिव्याभरणभृषितान् । द्रक्यस्यभिद्दतान् भूमौ तव दोषात् तु राक्षसान्॥२७॥

'तुम देखोगे कि जिनके अङ्ग दिब्य चन्दनसे चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषणोंसे विभ्षित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराघसे मारे जाकर पृथ्वीपर पड़े हुए हैं॥ २७॥ हतदारान् सदारांश्च दश विद्रवतो दिशः। हतशेपानशरणान् द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान् ॥ २८॥

'तुम्हें यह भी दिखायी देगा कि कितने ही निशाचरोंकी स्त्रियाँ हर छी गयी हैं और कुछकी स्त्रियाँ साथ हैं तथा वे युद्धमें मरनेसे बचकर असहाय अवस्थामें दसों दिशाओंकी ओर भाग रहे हैं॥ २८॥

शरजाळपरिक्षिप्तामग्निज्वाळासमावृताम् । प्रदग्धभवनां ळङ्कां द्रक्ष्यसि त्वमसंशयम् ॥ २९ ॥

'नि:संदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आयेगा कि लंकापुरीपर बाणोंका जाल-सा विक्र गया है। वह आगकी ज्वालाओंसे धिर गयी है और उसका एक-एक घर जलकर भस्म हो गया है॥ २९॥

परदाराभिमशीत् तु नान्यत् पापतरं महत्। प्रमदानां सहस्राणि तव राजन् परिग्रहे ॥ ३०॥ भव स्वदारिनरतः स्वकुछं रक्ष राक्षसान्। मानं वृद्धि च राज्यं च जीवितं चेष्टमात्मनः ॥ ३१॥

'राजन् ! परायी स्त्रीके संसर्गसे बढ़कर दूसरा कोई महान् पाप नहीं है। तुम्हारे अन्तः पुरमें हजारों युवती स्त्रियाँ हैं, उन अपनी ही स्त्रियोंमें अनुराग रखो। अपने कुलकी रक्षा करो, राक्षसोंके प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवनको नष्ट न होने दो॥ ३०-३१॥

कलत्राणि च सौम्यानि मित्रवर्गे तथैव च। यदीच्छसि चिरं भोक्तुं मा छथा रामविषियम्॥ ३२॥

'यदि तुम अपनी मुन्दरी स्त्रियों तथा मित्रोंका मुख अधिक कालतक भोगना चाहते हो तो श्रीरामका अपराध न करो ॥ ३२ ॥

निवार्यमाणः सुद्धदा मया भृशं प्रसद्य सीतां यदि धर्षयिष्यसि । गमिष्यसि श्लीणवलः सन्नान्धवो यमश्चयं रामशरास्तजीवितः ॥ ३३॥

भी तुम्हारा हितैषी मुहृद् हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करनेपर भी तुम इटपूर्वक सीताका अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जायगी और तुम श्रीरामके बाणोंसे अपने प्राण गँवाकर बन्धु-बान्धवोंके साथ यमलोककी यात्रा करोगें।। ३३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्टात्रिशः सर्गः ॥ ३८ ॥ इस प्रकार श्रीवारुमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें अन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३८ ॥

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः

मारीचका रावणको समझाना

एवमस्मि तदा मुकः कथंचित् तेन संयुगे। इदानीमिप यद् वृत्तं तच्छ्रणुष्य यदुत्तरम्॥ १॥

'इस प्रकार इस समय तो मैं किसी तरह श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे जीवित बच गया। उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है, उसे भी सुन छो॥ १॥

राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्यामनिर्विष्णस्तथाञ्चतः। सहितो मुगरूपाभ्यां प्रविधो दण्डकावने॥ २॥

'श्रीरामने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी, तो भी मैं उनके विरोधसे बाज नहीं आया। एक दिन मृगरूपधारी दो राक्षसोंके साथ मैं भी मृगका ही रूप धारण करके दण्डकवनमें गया॥ दीन्नजिस्तो महादृष्टस्तीक्ष्णशृङ्का महाबलः।

व्यचरन् दण्डकारण्यं मांसभक्षो महामृगः॥ ३॥

भैं महान् बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आगके समान उदीप्त हो रही थी। दाढ़ें भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीले थे और मैं महान् मृगके रूपमें मांस खाता हुआ दण्डकारण्यमें विचरने लगा॥ ३॥

अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्यवृक्षेषु रावण। अत्यन्त्रघोरो व्यचरंस्तापसांस्तान् प्रधर्षयन्॥ ४॥ 'रावण! मैं अत्यन्त भयंकर रूप घारण किये अग्नि-शालाओंमें, जलाशयोंके घाटोंपर तथा देववृक्षोंके नीचे बैठे हुए तपस्वीजनोंको तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा॥ ४॥

निहत्य दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः। इधिराणि पिवंस्तेषां तन्मांसानि च भक्षयन्॥ ५॥

'दण्डकारण्यके भीतर धर्मानुष्ठानमें लगे हुए तापसोंको मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना यही मेरा काम था॥ ५॥

ऋषिमांसाशनः क्रस्त्रासयन् वनगोचरान्। तदा रुधिरमत्तोऽहं व्यचरं दण्डकावनम्॥ ६॥

भिरा स्वभाव तो क्रूर था ही, मैं ऋषियोंके मांस खाता और वनमें विचरनेवाले प्राणियोंको डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दण्डकवनमें घूमने लगा ॥ ६ ॥

तद्दाहं दण्डकारण्ये विचरन् धर्मदूषकः। आसाद्यं तदा रामं तापसं धर्ममाश्रितम्॥ ७॥ वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथम्। तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतम्॥ ८॥

'इस प्रकार उस समय दण्डकारण्यमें विचरता हुआ धर्म-को कलंकित करनेवाला मैं मारीच तापस धर्मका आश्रय लेने-वाले श्रीराम, विदेइनन्दिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वीके रूपमें समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले महारथी लक्ष्मणके पास जा पहुँचा ॥ ७-८ ॥

सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महाबलम्। तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन् ॥ ९ ॥ अभ्यधावं सुसंकुद्धस्तीक्षणशृङ्गो मृगाकृतिः। जिघां सुरकृतप्रश्रस्तं प्रहारमनुसारन् ॥ १०॥

वनमें आये हुए महाबली श्रीरामको ध्यह एक तपस्वी हैं' ऐसा जानकर उनकी अवहेलना करके मैं आगे बढ़ा और पहलेके वैरका बारंबार स्मरण करके अत्यन्त कुपित हो उनकी ओर दौड़ा । उस समय मेरी आकृति मृगके ही समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहलेके प्रहारको याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होनेके कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभावको भूछ-सा गया था ॥ ९-१० ॥

तेन त्यकास्त्रयो बाणाः शिताः शत्रुनिवर्हणाः । विकृष्य सुमहन्नापं सुपर्णानिलतुल्यगाः॥ ११॥

'इम तीनोंको आते देख श्रीरामने अपने विशाल धनुषको खींचकर तीन पैने बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायुके समान शीघगामी तथा शत्रुके प्राण लेनेवाले थे॥ ११॥

ते बाणा वज्रसंकाशाः सुघोरा रक्तभोजनाः। आजग्मुः सिहताः सर्वे त्रयः संनतपर्वणः॥ १२॥

'झकी हुई गाँठवाले वे सब तीनों बाण, जो वज्रके समान दु:सह, अत्यन्त भयंकर तथा रक्त पीनेवाले थे, एक साथ ही हमारी ओर आये ॥ १२ ॥

पराक्रमको रामस्य राठो दृष्टभयः पुरा। समुकान्तस्ततो मुकस्तावुभी राक्षसी हती॥१३॥

भीं तो श्रीरामके पराक्रमको जानता था और पहले एक बार उनके भयका सामना कर चुका था, इसलिये शठतापूर्वक उछलकर भाग निकला। भाग जानेसे मैं तो बच गया; किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गये ॥ १३ ॥

शरेण मुक्तो रामस्य कथंत्रित्पाप्य जीवितम्। इह प्रवाजितो युक्तस्तापसोऽहं समाहितः॥ १४॥

·इस बार श्रीरामके वाणसे किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिरा और तभीसे संन्यास छेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिरचित्त हो योगाभ्यासमें तत्पर रहकर तपस्यामें लग गया ॥ १४॥

वृक्षे वृक्षे हि पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्बरम्। गृहीतधनुषं रामं पाशहस्तमिवान्तकम्॥१५॥

अव मुझे एक-एक वृक्षमें चीर, काला मृगचर्म और

धनुष धारण किये श्रीराम ही दिखायी देते हैं, जो मुझे पाश-धारी यमराजके समान प्रतीत होते हैं ॥ १५ ॥ अपि रामसहस्राणि भीतः पद्यामि रावण। रामभूतमिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति मे॥ १६॥

'रावण ! मैं भयभीत होकर हजारों रामोंको अपने सामने खड़ा देखता हूँ । यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है ॥ १६ ॥

राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसंश्वर। द्या खप्नगतं राममुद्भमामि विचेतनः॥१७॥

ध्राश्वसराज ! जब मैं एकान्तमें बैठता हूँ, तब मुझे श्रीरामके ही दर्शन होते हैं। सपनेमें श्रीरामको देखकर मैं उद्भान्त और अचेत-सा हो उठता हूँ ॥ १७ ॥

रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण। रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे ॥ १८॥

प्रावण ! में रामसे इतना भयभीत हो गया हूँ कि रतन और रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं, वे मेरे कानोंमें पड़ते ही मनमें भारी भय उत्पन्न कर देते हैं ॥ १८॥ अहं तस्य प्रभावक्षों न युद्धं तेन ते क्षमम्। विंळ वा नमुर्चि वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥ १९ ॥

भैं उनके प्रभावको अच्छी तरह जानता हूँ । इसीलिये कहता हूँ कि श्रीरामके साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुलनन्दन श्रीराम राजा बलि अथवा नमुचिका भी वध कर सकते हैं॥ १९॥

रणे रामेण युध्यस्व क्षमां वा कुरु रावण। न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टुमिच्छसि ॥ २०॥

'रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमिमें श्रीरामके साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्रीरामकी चर्चा न करो ॥ २०॥

बहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्टिताः। परेवामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः॥ २१॥

'लोकमें बहुत-से साधुपुरुष, जो योगयुक्त होकर केवल धर्मके ही अनुष्ठानमें लगे रहते थे, दूसरोंके अपराधसे ही परिकरोंसहित नष्ट हो गये ॥ २१ ॥

सोऽहं परापराधेन विनशेयं निशाचर। कुरु यत् ते क्षमं तत्त्वमहं त्वां नानुयामि वै ॥ २२ ॥

·निशाचर ! मैं भी किसी तरह दूसरोंके अपराधसे नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े, वह करो । मैं इस कार्यमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता ॥ २२ ॥ रामश्च हि महातेजा महासत्त्वो महाबलः। अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तकरोऽपि हि॥२३॥

·क्योंकि श्रीरामचन्द्रजी बड़े तेजस्वी; महान् आत्मबलसे

सम्पन्न तथा अधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस-जगत्का भी संहार कर सकते हैं॥ २३॥ यदि शूर्णपखाहेतोर्जनस्थानगतः खरः।

याद शूणपखाहताजनस्थानगतः खरः। अतिवृत्तो हतः पूर्वे रामेणाक्षिष्टकर्मणा। अत्र बृहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः॥ २४॥

भ्यदि शूर्पणखाका बदला लेनेके लिये जनस्थाननिवासी खर पहले श्रीरामपर चढ़ाई करनेके लिये गया और अनायास ही महान् कर्म करनेवाले श्रीरामके हाथसे मारा गया तो तुम्हीं ठीक-ठीक बताओ; इसमें श्रीरामका क्या अपराध है ? । २४। इदं वचो बन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे। सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीविनंरणे हतोऽस्र रामेण शरैरजिह्मगैः॥ २५॥

'तुम मेरे वन्धु हो। मैं तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे ही ये बातें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्धमें आज रामके सीधे जानेवाले वाणोंद्वारा घायल होकर तुम्हें बन्धु-बान्धवोंसहित प्राणोंका परित्याग करना पड़ेगा'॥ २५॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमे टनतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३९ ॥

# चत्वारिंशः सर्गः

#### रावणका मारीचको फटकारना और सीताहरणके कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना

मारीचस्य तु तद् वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः। उक्तो न प्रतिजवाह मर्तुकाम इवौषधम्॥ १॥

मारीचका वह कथन उचित और मानने योग्य था तो भी जैसे मरनेकी इच्छावाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहनेपर भी रावणने उसकी बात नहीं मानी ॥ १॥

तं पथ्यहितवकारं मारीचं राक्षसाधिपः। अव्रवीत् परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः॥ २॥

कालमे प्रेरित हुए उस राक्षसराजने यथार्थ और हितकी बात बतानेवाले मारीचमे अनुचित और कठोर वाणीमें कहा—॥ २॥

दुष्कुलैतद्युक्तार्थं मारीच मिय कथ्यते। वाक्यं निष्फलमत्यर्थं बीजमुप्तमिवोषरे॥ ३॥

'दूषित कुलमें उत्पन्न मारीच! तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप-शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिये अनुचित और असंगत हैं, ऊसरमें बोये हुए बीजके समान अत्यन्त निष्फल हैं॥ ३॥

त्वद्वाक्यैर्न तु मां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे। मूर्खस्य पापशोलस्य मानुषस्य विशेषतः॥ ४॥

'तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्खं, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य रामके साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्रीका अपहरण करनेके निश्चयसे मुझे विचलित नहीं किया जा सकता ॥ ४॥

यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा। स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनमेकपदे गतः॥ ५॥ अवद्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः। प्राणैः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव संनिधौ॥ ६॥ प्रक स्त्री (कैकेयी) के मुर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिताको छोड़कर सहसा जंगलमें चला आया है तथा जिसने युद्धमें खरका वध किया है, उस रामचन्द्रकी प्राणोंसे भी प्यारी भार्या सीताका मैं तम्हारे निकट ही अवस्य हरण करूँगा ॥ ५–६॥

पवं मे निश्चिता बुद्धिईदि मारीच विद्यते। न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरिव सुरासुरैः॥ ७॥

'मारीच ! ऐसा मेरे हृदयका निश्चित विचार है, इसे इन्द्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी बदल नहीं सकते ॥ ७॥

दोषं गुणं वा सम्पृष्टस्त्वमेवं वक्तमईसि । अपायं वा उपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ८ ॥

ध्यदि इस कार्यका निर्णय करने के लिये तुमसे पूछा जाता इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धिमें कौन-सा विष्न है अथवा इस कार्यको सिद्ध करनेका कौन-सा उपाय है' तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिये थीं ॥ ८॥

सम्पृष्टेन तु वक्तव्यं सिववेन विपश्चिता। उद्यताञ्जलिना राज्ञो य इच्छेद् भूतिमात्मनः॥ ९॥

भा अपना कल्याण चाहता हो। उस बुद्धिमान् मन्त्रीको उचित है कि वह राजासे उसके पूछनेपर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे और वह भी हाथ जोड़कर नम्रताके साथ ॥ ९॥

वाक्यमप्रतिकूलं तु मृदुपूर्वं शुभं हितम्। उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधियः॥ १०॥

्राजाके सामने ऐसी बात कहनी चाहिये, जो सर्वथा अनुकूछ, मधुर, उत्तम, हितकर, आदरसे युक्त और उचित हो ॥ १०॥

#### सावमर्दे तु यद्वाच्यमथवा हितमुच्यते । नाभिनन्देत तद् राजा मानार्थी मानवर्जितम् ॥ ११ ॥

'राजा सम्मानका भूखा होता है। उसकी बातका खण्डन करके आक्षेपपूर्ण भाषामें यदि हितकर वचन भी कहा जाय तो उस अपमानपूर्ण वचनका वह कभी अभिनन्दन नहीं कर सकता॥ ११॥

पश्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितौजसः। अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च॥१२॥ औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नताम्। धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर॥१३॥

'निशाचर ! अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इन्द्र, सोम, यम और वरुण—इन पाँच देवताओं के स्वरूप धारण किये रहते हैं, इसीलिये वे अपनेमें इन पाँचों के गुण-प्रताप, पराक्रम, सौम्यभाव, दण्ड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं ॥ १२-१३॥

तस्मात् सर्वास्ववस्थासु मान्याः पृज्याश्च नित्यदा। त्वं तु धर्ममविद्याय केवलं मोहमाश्चितः ॥ १४ ॥ अभ्यागतं तु दौरात्म्यात् परुषं वदसीदृशम् । गुणदोषौ न पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षस ॥ १५ ॥

'अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिये। तुम तो अपने धर्मको न जानकर केवल मोहके वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत-अतिथि हूँ तो भी तुम तुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस! मैं तुमसे अपने कर्तव्यके गुण-दोष नहीं पूछता हूँ और न यही जानना चाहता हूँ कि मेरे लिये क्या उचित है।। १४-१५।।

मयोक्तमपि चैतावत् त्वां प्रत्यमितविक्रम । अस्मिस्तु स भवान् कृत्ये साहाय्यं कर्तुमईसि ॥१६॥

'अमितपराक्रमी मारीच! मेंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्यमें तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिये॥ १६॥

श्रणु तत्कर्म साहाय्ये यत्कार्ये वचनान्मम । सौवर्णस्त्वं मृगो भूत्वाचित्रो रजतविन्दुभिः ॥ १७ ॥ आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । प्रलोभियत्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहीसि ॥ १८ ॥

'अच्छा, अब तुम्हें सहायताके लिये मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है, उसे सुनो । तुम सुवर्णमय चर्मसे युक्त चितकबरे रंगके मृग हो जाओ । तुम्हारे सारे अङ्गमें चाँदीकी-सी सफेद बूँदें रहनी चाहिये । ऐसा रूप धारण करके तुम रामके आश्रममें सीताके सामने विचरो । एक बार विदेहकुमारीको छुभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ ॥ १७-१८॥ त्वां हि मायामयं दृष्ट्वा काञ्चनं जातविस्मया। आनयैनमिति क्षिप्रं रामं वक्ष्यति मैथिली॥१९॥

'तुम मायामय काञ्चन मृगको देखकर मिथिलेशकुमारी सीताको बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही रामसे कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइये॥ १९॥

अपकान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाष्युदाहर। हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम्॥ २०॥

'जब राम तुम्हें पकड़नेके लिये आश्रमसे दूर चले जायँ तो तुम भी दूरतक जाकर श्रीरामकी बोलीके अनुरूप ही—ठीक उन्हींके स्वरमें 'हा सीते ! हा लक्ष्मण !' कहकर पुकारना ॥ २०॥

तच्छुत्वा रामपद्वीं सीतया च प्रचोदितः। अनुगच्छिति सम्भ्रान्तं सौमित्रिरिप सौहदात्॥ २१॥

'तुम्हारी उस पुकारको सुनकर सीताकी प्रेरणासे सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी स्नेह्वश घवराये हुए अपने भाईके ही मार्गका अनुसरण करेंगे॥ २१॥

अपकान्ते च काकुत्स्थे छक्ष्मणे च यथासुखम्। आहरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्षः शचीमिव॥ २२॥

'इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनोंके आश्रमसे दूर निकल जानेपर मैं मुखपूर्वक सीताको हर लाऊँगा, टीक उसी तरह जैसे इन्द्र शचीको हर लाये थे ॥ २२ ॥

एवं कृत्वा त्विदं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षस । राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि मारीच तव सुवत ॥ २३॥

'उत्तम व्रतका पालन करनेवाले राक्षस मारीच ! इस प्रकार इस कार्यको सम्पन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना । मैं इसके लिये तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूँगा ॥ २३ ॥

गच्छ सौम्य शिवंमार्गं कार्यस्यास्य विवृद्धये। अहं त्वानुगमिष्यामि सरथो दण्डकावनम् ॥ २४॥

'सौम्य ! अब इस कार्यकी सिद्धिके छिये प्रस्थान करो । तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो । मैं रथपर बैठकर दण्डक-बनतक तुम्हारे पीछे-पीछे चल्ँगा ॥ २४ ॥

प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवम्। लङ्कां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया॥ २५॥

'रामको घोखा देकर विना युद्ध किये ही सीताको अपने हाथमें करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंकाको लौट चलूँगा॥ २५॥

कोट पद्भा ॥ २२॥ नो चेत् करोषि मारीच हिम त्वामहमद्य वै। एतत् कार्यमवस्यं मे वलाद्पि करिष्यस्ति। राक्षो विप्रतिकृलस्थो न जातु सुखमेधते॥ २६॥ 'मारीच ! यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डाल्रॅगा । मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा । में बलप्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊँगा । राजाके प्रतिकृष्ठ चलनेवाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है ॥ २६ ॥

आसाद्य तं जीवितसंश्चयस्ते मृत्युर्धुवो ह्यद्य मया विरुध्यतः। एतद् यथावत् परिगण्य बुद्ध्या यदत्र पथ्यं कुरु तत्त्रथा त्वम् ॥ २७ ॥

'रामके सामने जानेपर तुम्हारे प्राण जानेका संदेहमात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करनेपर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातोंपर बुद्धि लगाकर मलीमाँति विचार कर लो। उसके बाद यहाँ जो हितकर जान पड़े, उसे उसी प्रकार तुम करो'।। २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चत्वारिकाः सर्गः ॥ ४० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४० ॥

# एकचत्वारिंशः सर्गः

#### मारीचका रावणको विनाशका भय दिखाकर पुनः समझाना

आक्षप्तो रावणेनेत्थं प्रतिकृतं च राजवत्। अववीत् परुषं वाक्यं निःशङ्को राक्षसाधिपम् ॥ १ ॥

रावणने जब राजाकी भाँति उसे ऐसी प्रतिकृल आज्ञा दी, तब मारीचने निःशङ्क होकर उस राक्षसराजसे कठोर वाणी-में कहा—॥ १॥

केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मणा। सपुत्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥

'निशाचर ! किस पापीने तुम्हें पुत्र, राज्य और मन्त्रियों-सहित तुम्हारे विनाशका यह मार्ग बताया है ? ॥ २ ॥

कस्त्वया सुखिना राजन् नाभिनन्दति पापकृत् । केनेदसुपदिष्टं ते मृत्युद्वारसुपायतः ॥ ३ ॥

'राजन्! कौन ऐसा पापाचारी है, जो तुम्हें सुखी देख-कर प्रसन्न नहीं हो रहा है १ किसने युक्तिसे तुम्हें मौतके द्वारपर जानेकी यह सलाह दी है १ ॥ ३ ॥

शत्रवस्तव सुन्यकं हीनवीर्या निशाचर। इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद्धं बलीयसा॥ ४॥

भिशाचर ! आज यह बात स्पष्टरूपसे ज्ञात हो गयी कि तुम्हारे दुर्वल शत्रु तुम्हें किसी बलवान्से भिड़ाकर नष्ट होते देखना चाहते हैं ॥ ४॥

केनेद्मुपदिष्टं ते क्षुद्रेणाहितबुद्धिना। यस्त्वामिच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर॥ ५॥

'राक्षसराज! तुम्हारे अहितका विचार रखनेवाले किस नीचने तुम्हें यह पाप करनेका उपदेश दिया है ? जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्मसे नष्ट होते देखना चाहता है ॥ ५॥

वध्याः खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । ये त्वामुत्पयमारूढं न निगृह्णन्ति सर्वशः ॥ ६ ॥ (रावण ! निश्चय ही वधके योग्य तुम्हारे वे मन्त्री हैं) जो कुमार्गपर आरूढ़ हुए तुम-जैसे राजाको सब प्रकारसे रोक नहीं रहे हैं; किंतु तुम उनका बध नहीं करते हो ॥ ६ ॥

अमात्यैः कामवृत्तो हि राजा कापथमाश्रितः। नित्राह्यः सर्वथा सङ्गः स नित्राह्यो न गृह्यसे॥ ७॥

'अच्छे मिन्त्रियोंको चाहिये कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्गपर चलने लगे, उसे सब प्रकारसे वे रोकें। तुम भी रोकनेके ही योग्य हो; फिर भी वे मन्त्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं॥ ७॥

धर्ममर्थे च कामं च यशश्च जयतां वर। स्वामित्रसादात् सचिवाः प्राप्तुवन्ति निशाचर॥८॥

'विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ निशाचर ! मन्त्री अपने स्वामी राजाकी कृपासे ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं ॥ ८ ॥

विपर्यये तु तत्सर्वे व्यर्थे भवति रावण। व्यसनं स्वामिवैगुण्यात् प्राप्तुवन्तीतरे जनाः॥ ९॥

'रावण ! यदि स्वामीकी कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजाके दोषसे दूसरे लोगोंको भी कष्ट भोगना पड़ता है॥ ९॥

राजमूलो हि धर्मश्च यशश्च जयतां वर । तस्मात् सर्वाखवस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः॥ १०॥

'विजयशीलोंमें श्रेष्ठ राक्षसराज ! धर्म और यशकी प्राप्ति-का मूल कारण राजा ही है; अतः सभी अवस्थाओंमें राजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १०॥

राज्यं पाळियतुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर। न चातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस॥११॥

पात्रिमें विचरनेवाले राक्षस! जिसका स्वभाव अत्यन्ततीखा हो, जो जनताके अत्यन्त प्रतिकूल चलनेवाला और उदण्ड हो, ऐसे राजासे राज्यकी रक्षा नहीं हो सकती ॥ ११॥

ये तीक्ष्णमन्त्राः सचिवा भुज्यन्ते सह तेन वै । विषमेषु रथाः शीघं मन्दसारथयो यथा॥ १२॥ 'जो मन्त्री तीखे उपायका उपदेश करते हैं, वे अपनी सलाह माननेवाले उस राजाके साथ ही दुःख भोगते हैं, जैसे जिनके सारिथ मूर्ख हों, ऐसे रथ नीची-ऊँची भूमिमें जानेपर सारिथयोंके साथ ही संकटमें पड़ जाते हैं ॥ १२॥

बहवः साधवो लोके युक्तधर्ममनुष्टिताः। परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः॥१३॥

'उपयुक्त धर्मका अनुष्ठान करनेवाले बहुत-से साधु-पुरुष इस जगत्में दूसरोंके अपराधिस परिवारसहित नष्ट हो गये हैं॥ १३॥

स्वामिना प्रतिकूळेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण। रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा॥१४॥

'रावण ! प्रतिकृल बर्ताव और तीले स्वभाववाले राजासे रक्षित होनेवाली प्रजा उसी तरह वृद्धिको नहीं प्राप्त होती है, जैसे गीदड़ या भेड़ियेसे पालित होनेवाली भेड़ें ॥ १४॥

अवइयं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः। येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः॥ १५॥

'रावण! जिनके तुम क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेन्द्रिय राजा हो, वे सब राक्षस अवस्य ही नष्ट हो जायँगे ॥१५॥

तिद्दं काकतालीयं घोरमासादितं मया। अत्र त्वं शोचनीयोऽसि ससैन्यो विनशिष्यसि॥१६॥

'काकतालीय न्यायके अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात् ही यह घोर दु:ख प्राप्त हो गया । इस विषयमें मुझे तुम ही शोकके योग्य जान पड़ते हो; क्योंकि सेनासहित तुम्हारा नाश हो जायगा ॥ १६ ॥

मां निहत्य तु रामोऽसावचिरात् त्वां वधिष्यति। अनेन कृतकृत्योऽसि म्रिये चाप्यरिणा हतः॥ १७॥ 'श्रीरामचन्द्रजी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरहसे मेरी मृत्यु निश्चित है, तब श्रीरामके हाथसे होनेवाली जो यह मृत्यु है, इसे पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा; क्योंकि शत्रुके द्वारा युद्धमें मारा जाकर प्राणत्याग करूँगा ( तुम-जैसे राजाके हाथसे बलपूर्वक प्राणदण्ड पानेका कष्ट नहीं भोगूँगा )।। १७॥

दर्शनादेव रामस्य हतं मामवधारय। आत्मानं च हतं विद्धि हत्वा सीतां सवान्धवम् ॥१८॥

'राजन् ! यह निश्चित समझो कि श्रीरामके सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊँगा और यदि तुमने सीताका हरण किया तो तुम अपनेको भी बन्धु-बान्धवों-सहित मरा हुआ ही मानो ॥ १८॥

आनियष्यसि चेत् सीतामाश्रमात् सिंहतो मया। नैव त्वमपि नाहं वै नैव लङ्का न राक्षसाः॥ १९॥

भ्यदि तुम मेरे साथ जाकर श्रीरामके आश्रमसे सीताका अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोगे और न मैं ही। न लंकापुरी रहने पायगी और न वहाँके निवासी राक्षस ही। १९॥

> निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर। परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृह्णन्ति सुहङ्गिरीरितम्॥ २०॥

'निशाचर! में तुम्हारा हितैषी हूँ, इसीलिये तुम्हें पाप-कर्मसे रोक रहा हूँ; किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, वे मरणासन्त पुरुष अपने सुद्धदोंकी कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं'।

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

## द्विचत्वारिंशः सर्गः

मारीचका सुवर्णमय मृगरूप धारण करके श्रीरामके आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना

पवमुक्त्वा तु परुषं मारीचो रावणं ततः। गच्छावेत्यव्रवीद् दीनो भयाद् रात्रिचरप्रभोः॥ १ ॥

रावणसे इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर-राजके भयसे दुखी हुए मारीचने कहा—'चलो चलें ॥१॥

दृष्टश्चाहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा। मद्धधोद्यतशस्त्रेण निहतं जीवितं च मे॥२॥

भेरे वधके लिये जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है उन धनुप-बाण और तलबार धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्र- जीने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवनका अन्त निश्चित है।। २॥

निह रामं पराक्रम्य जीवन् प्रतिनिवर्तते। वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदण्डद्दतस्य ते॥३॥

'श्रीरामचन्द्रजीके साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित नहीं छौटता है। तुम यमदण्डसे मारे गये हो (इसीलिये उनसे भिड़नेकी बात सोचते हो)। वे श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे छिये यमदण्डके ही समान हैं॥ ३॥

#### किं नु कर्तुं मया शक्यमेवं त्विय दुरात्मनि । एष गच्छाम्यहं तात खस्ति तेऽस्तु निशाचर ॥ ४ ॥

'परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टतापर उतारू हो गये, तब मैं क्या कर सकता हूँ। छो, यह मैं चलता हूँ। तात निशाचर! तुम्हारा कल्याण हो'॥ ४॥

प्रहृष्टस्त्वभवत् तेन वचनेन स राक्षसः। परिष्वज्य सुसंक्षिष्टिमिदं वचनमत्रवीत्॥ ५॥

मारीचके उस वचनसे राक्षस रावणको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार कहा—॥ ५॥

पतच्छौटीर्ययुक्तं ते मच्छन्दावशवर्तिनः। इदानीमसि मारीचः पूर्वमन्यो हि राक्षसः॥ ६॥

'यह तुमने वीरताकी बात कही हैं; क्योंकि अब तुम मेरी इच्छाके वशवतीं हो गये हो। इस समय तुम वास्तवमें मारीच हो। पहले तुममें किसी दूसरे राक्षसका आवेश हो गया था।। ६।।

आरुह्यतामयं शीघ्रं खगो रत्नविभूषितः। मया सह रथो युक्तः पिशाचवद्तैः खरैः॥ ७॥

ध्यह रत्नोंसे विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचोंके-से मुखवाले गधे जुते हुए हैं। इसपर मेरे साथ जल्दीसे बैठ जाओ ॥ ७॥

प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुमहीस । तां शून्ये प्रसभं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम् ॥ ८ ॥

( तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है ) विदेहकुमारी सीताके मनमें अपने लिये लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभाकर तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। आश्रम स्ना हो जानेपर मैं मिथिलेशकुमारी सीताको जबरदस्ती उठा लाऊँगा'॥ ८॥

ततस्तथेत्युवाचैनं रावणं ताटकासुतः। ततो रावणमारीचौ विमानमिव तं रथम्॥ ९॥ आरुद्याययतुः शीव्रं तसादाश्रममण्डलात्।

तब ताटकाकुमार मारीचने रावणसे कहा—'तथास्तु' ऐसा ही हो। तदनन्तर रावण और मारीच दोनों उस विमाना-कार रथपर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रममण्डलसे चल दिये॥ ९- ॥

तथैव तत्र परयन्तौ पत्तनानि वनानि च॥१०॥
गिरींश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च।
समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्चमं ततः॥११॥
दद्शे सहमारीचो रावणो राक्षसाधिपः।

मार्गमें पहलेकी ही भाँति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त निदयों, राष्ट्रों तथा नगरोंको देखते हुए दोनोंने दण्डकारण्यमें प्रवेश किया और वहाँ मारीचसहित राक्षसराज रावणने श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखा ॥ १०-११ है ॥

#### अवतीर्य रथात् तस्मात् ततः काञ्चनभूषणात् ॥ १२ ॥ इस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमव्रवीत् ।

तब उस सुवर्णभूषित रथसे उतरकर रावणने मारीचका हाथ अपने हाथमें ले उससे कहा—॥ १२५ ॥

एतद् रामाश्रमपदं दृदयते कद्ळीवृतम् ॥ १३ ॥ क्रियतां तत् सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागताः।

'सखे ! यह केलोंसे घिरा हुआ रामका आश्रम दिखायी दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो, जिसके लिये हमलोग यहाँ आये हैं? ॥ १३-ई ॥

स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ॥ १४ ॥ मृगो भूत्वाऽऽश्रमद्वारि रामस्य विचचार ह ।

रावणकी बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृगका रूप धारण करके श्रीरामके आश्रमके द्वारपर विचरने लगा ॥ १४ ।।

स तु रूपं समास्थाय महदद्भुतद्दर्शनम् ॥ १५ ॥ मणिप्रवरश्रङ्गात्रः सितासितमुखाकृतिः । रक्तपद्मोत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पलश्रवाः ॥ १६ ॥ किचिद्भ्युन्नतद्गीव इन्द्रनीलिनभोदरः । मधूकनिभपादर्वश्र कञ्जकिञ्जलकसंनिभः ॥ १७ ॥

उस समय उसने देखनेमें बड़ा ही अद्भुत रूप घारण कर रखा था। उसके सींगोंके ऊपरी भाग इन्द्रनील नामक श्रेष्ठ मणिके बने हुए जान पड़ते थे, मुखमण्डलपर सफेद और काले रंगकी बूँदें थीं, मुखका रंग लाल कमलके समान था। उसके कान नीलकमलके तुल्य थे और गरदन कुछ ऊँची थी, उदरका भाग इन्द्रनीलमणिकी कान्ति घारण कर रहा था। पार्श्वभाग महुएके फूलके समान द्वेतवर्णके थे, शरीरका सुनहरा रंग कमलके केसरकी भाँति सुशोभित होता था। १५-१७॥

वैदूर्यसंकाशखुरस्तनुजङ्घः सुसंहतः। इन्द्रायुधसवर्णेन पुच्छेनोर्ध्वं विराजितः॥१८॥

उसके खुर वैदूर्यमणिके समान, पिंडलियाँ पतली और पूँछ ऊपरसे इन्द्रधनुषके रंगकी थी, जिससे उसका संगठित इारीर विशेष शोभा पा रहा था॥ १८॥

मनोहरस्मिग्धवर्णो रत्नैर्नानाविधैर्वृतः। क्षणेन राक्षसो जातो मृगः परमशोभनः॥१९॥

उसकी देहकी कान्ति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकारकी रत्नमयी बुँदिकयोंसे विभूषित दिखायी देता था। राक्षम मारीच क्षणभरमें ही परम शोभाशाली मृग बन गया॥ १९॥

वनं प्रज्वलयन् रम्यं रामाश्रमपदं च तत्। मनोहरं दर्शनीयं रूपं कृत्वा स राक्षसः॥ २०॥

#### प्रलोभनार्थं वैदेह्या नानाधातुविचित्रितम्। विचरन् गच्छते सम्यक् शाह्रलानि समन्ततः ॥ २१ ॥

सीताको छुभानेके लिये विविध धातुओंसे चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उन रमणीय वन तथा श्रीरामके उस आश्रमको प्रकाशित करता हुआ सब ओर उत्तम बासोंको चरने और विचरने लगा ॥ २०-२१॥

#### रौप्यैबिंन्दुरातैश्चित्रं भूत्वा च प्रियद्र्शनः। विद्यीनां किसलयान् भक्षयन् विचचार ह ॥ २२ ॥

सैकड़ों रजतमय विन्दुओंसे युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखायी देता था । वह वृक्षोंके कोमल पल्लवोंको खाता हुआ इधर-उधर विचरने लगा ॥ २२ ॥

#### कद्ळीगृहकं गत्वा कर्णिकारानितस्ततः। समाश्रयन् मन्दर्गति सीतासंदर्शनं ततः॥ २३॥

केलेके बगीचेमें जाकर वह कनेरोंके कुञ्जमें जा पहुँचा । फिर जहाँ सीताकी दृष्टि पड़ सके, ऐसे स्थानमें जाकर मन्द-गतिका आश्रय ले इघर-उघर घूमने लगा ॥ २३॥

#### राजीविचत्रपृष्ठः स विरराज महामृगः। रामाश्रमपदाभ्यारो विचचार यथासुखम्॥ २४॥

उसका पृष्ठभाग कमलके केसरकी माँति सुनहरे रंगका होनेके कारण विचित्र दिखायी देता था, इससे उस महान् मृगकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके निकट ही वह अपनी मौजसे घूम रहा था॥ २४॥

#### पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः। गत्वा मुहूर्ते त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते॥२५॥

वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। दो घड़ीके लिये कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावलीके साथ लौट आता था।। २५॥

#### विकीडंश्च कचिद् भूमौ पुनरेव निषीदति। आश्चमद्वारमागम्य मृगयूथानि गच्छति॥२६॥

वह कहीं खेलता, क्दता और पुनः भूमिपर ही बैठ जाता था, फिर आश्रमके द्वारपर आकर मृगोंके झुंडके पीछे-पीछे चल देता ॥ २६ ॥

#### मृगयूथैरनुगतः पुनरेव निवर्तते। स्रीतादर्शनमाकाङ्क्षन् राक्षसो मृगतां गतः॥ २७॥

तत्पश्चात् झुंड-के-झुंड मृगोंको साथ लिये फिर लौट आता था। उस मृगरूपधारी राक्षसके मनमें केवल यह अभि-लाषा थी कि किसी तरह सीताकी दृष्टि मुझपर पड़ जाय।। २७॥

#### परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्।

#### समुद्रीक्ष्य च सर्वे तं मृगा येऽन्ये वनेचराः॥ २८॥ उपगम्य समाव्राय विद्ववन्ति दिशो दश।

सीताके समीप आते समय वह विचित्र मण्डल (वैंतरे) दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वनमें विचरनेवाले जो दूसरे मृग थे, वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूँघकर दसों दिशाओंमें भाग जाते थे॥ २८ ।।

#### राक्षसः सोऽपि तान् वन्यान् मृगान् मृगवधे रतः॥ प्रच्छादनार्थे भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्।

राक्षस मारीच यद्यपि मृगोंके वधमें ही तत्पर रहता था तथापि उस समय अपने भावको छिपानेके छिये उन वन्य मृगोंका स्पर्ध करके भी उन्हें खाता नहीं था॥ २९६॥ तस्मिन्नेच ततः काले वैदेही शुभलोचना॥ ३०॥ इस्मापचये व्यक्षा पाद्यपानत्यवर्तत।

#### कुसुमापचये व्यद्या पाद्पानत्यवर्तत । कर्णिकारानशोकांश्च चूतांश्च मदिरेक्षणा ॥ ३१ ॥

उसी समय मदभरे सुन्दर नेत्रोंवाली विदेहनन्दिनी सीता, जो फूल चुननेमें लगी हुई थीं, कनेर, अशोक और आमके दृक्षोंको लाँघती हुई उधर आ निकली ॥ ३०-३१॥

#### कुसुमान्यपिचन्वन्ती चचार रुचिरानना। अनहीं वनवासस्य सा तं रत्नमयं मृगम् ॥ ३२॥ मुक्तामणिविचित्राङ्गं ददर्श परमाङ्गना।

पूर्लोको चुनती हुई वे वहीं विचरने लगीं। उनका मुख बड़ा ही सुन्दर था। वे वनवासका कष्ट भोगनेके योग्य नहीं थीं। परम सुन्दरी सीताने उस रत्नमय मृगको देखा, जिसका अङ्ग-प्रत्यङ्ग मुक्तामणियोंसे चित्रित-सा जान पड़ता था।। ३२३॥

#### तं वै बिचरदन्तोष्ठं रूप्यधातुतन्रूरुहम् ॥ ३३ ॥ विस्मयोत्फुल्लनयना सस्नेहं समुदैक्षत ।

उसके दाँत और ओठ बड़े सुन्दर थे तथा शरीरके रोएँ चौंदी एवं ताँवे आदि धातुओंके बने हुए जान पड़ते थे । उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीताजीकी आँखें आश्चर्यसे खिल उठीं और वे बड़े स्नेहसे उसकी ओर निहारने लगीं ॥ ३३ है ॥

#### स च तां रामद्यितां पश्यन् मायामयो सृगः॥ ३४॥ विचचार ततस्तत्र दीपयन्निव तद् वनम्।

वह मायामय मृग भी श्रीरामकी प्राणवल्लभा सीताको देखता और उस वनको प्रकाशित-सा करता हुआ वहीं विचरने लगा ॥ ३४% ॥

#### अदृष्युर्वे दृष्या तं नानारत्नभयं मृगम्।

विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा ॥ ३५॥ प्रकारके रत्नोंका ही बना जान पड़ता था । उसे देखकर सीताने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था । वह नाना जनकिकशोरी सीताको बड़ा विस्मय हुआ ॥ ३५ ॥ इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाल्येऽरण्यकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मोिकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमं वयालीसवाँ सर्गं पृरा हुआ ॥ ४२ ॥

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः

कपटमृगको देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताका उस मृगको जीवित या मृत अवस्थामें भी ले आनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका लक्ष्मणको समझा-बुझाकर सीताकी रक्षाका भार सींपकर उस मृगको मारनेके लिये जाना

सा तं सम्प्रेक्ष्य सुश्रोणी कुसुमानि विचिन्वती। हेमराजतवर्णाभ्यां पार्श्वाभ्यामुपशोभितम्॥१॥ प्रहृष्टा चानवद्याङ्गी सृष्टहाठकवर्णिनी। भर्तारमपि चक्रन्द लक्ष्मणं चैव सायुधम्॥२॥

वह मृग सोने और चाँदीके समान कान्तिवाले पार्थन मागोंसे सुशोमित था। ग्रुद्ध सुवर्णके समान कान्ति तथा निर्दोष अङ्गोवाली सुन्दरी सीता फूल चुनते-चुनते ही उस मृगको देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पित श्रीराम तथा देवर लक्ष्मणको हथियार लेकर आनेके लिये पुकारने लगीं॥ १-२॥

आहूयाहूय च पुनस्तं मृगं साधु वीक्षते । आगच्छागच्छ शीघ्रं वे आर्यपुत्र सहानुज ॥ ३ ॥

वे बार-बार उन्हें पुकारतीं और फिर उस मृगको अच्छी तरह देखने लगती थीं । वे बोर्ली, 'आर्यपुत्र ! अपने भाईके साथ आइये, शीघ्र आइये' ॥ ३ ॥

ताबाहृतौ नरव्यात्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ। वीक्षमाणौ तु तं देशं तदा ददशतुर्मृगम्॥ ४॥

विदेहकुमारी सीताके द्वारा पुकारे जानेपर नरश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण वहाँ आये और उस स्थानपर सब ओर दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृगको देखा॥

शङ्कमानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्। तमेवैनमहं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम्॥ ५॥

उसे देखकर लक्ष्मणके मनमें संदेह हुआ और वे बोले—'भैया! मैं तो समझता हूँ कि इस मृगके रूपमें वह मारीच नामका राक्षस ही आया है ॥ ५ ॥

चरन्तो सृगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने । अनेन निहता राम राजानः कामरूपिणा ॥ ६ ॥

'श्रीराम ! स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस पापीने कपट-वेष वनाकर वनमें शिकार खेलनेके लिये आये हुए कितने ही हथेंत्फुब्ल नरेशोंका वध किया है ॥ ६ ॥ अस्य मायाविद्ये माया सृगरूपिमदं हृतम्। भानुमत् पुरुषव्यात्र गन्धर्वपुरसंनिभम्॥ ७॥

पुरुषिंह ! यह अनेक प्रकारकी मायाएँ जानता है। इसकी जो माया सुनी गयी है, वही इस प्रकाशमान मृगरूपमें परिणत हो गयी है। यह गत्धर्व-नगरके समान देखने-भरके लिये ही है (इसमें वास्तविकता नहीं है)॥ ७॥

सृगो होवंविघो रत्नविचित्रो नास्ति राघव। जगत्यां जगतीनाथ मायैषा हि न संशयः॥ ८॥

(रघुनन्दन ! पृथ्वीनाथ ! इस भूतलपर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्नमय मृग नहीं है; अतः निःसंदेह यह माया ही है<sup>9</sup> ॥ ८॥

एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य ग्रुचिस्मिता। उवाच सीता संहष्टा छन्नना हतचेतना॥ ९॥

मारीचके छलसे जिनकी विचारशक्ति हर ली गयी थी, उन पवित्र मुसकानवाली सीताने उपर्युक्त बार्ते कहते हुए लक्ष्मणको रोककर खयं ही बड़े हर्षके साथ कहा—॥ ९॥

आर्यपुत्राभिरामोऽसौ सृगो हरति मे मनः। आनयैनं महाबाहो कीडार्थं नो भविष्यति॥१०॥

'आर्यपुत्र ! यह मृग बड़ा ही सुन्दर है। इसने मेरे मनको हर लिया है। महाबाहो ! इसे ले आइये। यह हम-लोगोंके मन-बहलावके लिये रहेगा ॥ १०॥

इहाअमपरेऽस्माकं वहवः पुण्यदर्शनाः। मृगाश्चरन्ति सहिताश्चमराः समरास्तथा॥११॥

ऋक्षाः पृषतसङ्घाश्च वानराः किन्नरास्तथा। विहरन्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठा महाबलाः॥१२॥ न चान्यः सहशो राजन् दृष्टः पूर्वं मृगो मया। तेजसा क्षमया दीप्तवा यथायं मृगसत्तमः॥१३॥

'राजन् ! महावाहो ! यद्यपि हमारे इस आश्रमपर बहुत-से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा स्मर (काली पूँछवाली चवँरी गाय) चमर ( सफेद पूँछवाली चवँरी गाय), रीछ, चितकवरे मृगोंके छुंड, वानर तथा सुन्दर रूपवाले महावली किन्नर भी विचरण करते हैं, तथापि आजके पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान् मृग नहीं देखा था, जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखायी दे रहा है ॥ ११–१३॥

#### नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नभूतो ममाद्यतः। द्योतयन् वनमञ्यद्यं शोभते शशिसंनिभः॥१४॥

'नाना प्रकारके रंगोंसे युक्त होनेके कारण इसके अङ्ग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह अङ्गोंका ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्भय एवं शान्त-भावसे स्थित होकर इस बनको प्रकाशित करता हुआ यह चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा है।। १४॥

#### अहो रूपमहो लक्ष्मीः स्वरसम्पच शोभना। मृगोऽद्भुतो विचित्राङ्गो हृद्यं हरतीव मे ॥१५॥

'इसका रूप अद्भुत है। इसकी शोभा अवर्णनीय है। इसकी स्वरसम्पत्ति (बोली) बड़ी सुन्दर है। विचित्र अङ्गोंसे सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मनको मोहे लेता है॥ १५॥

#### यदि ब्रह्णमभ्येति जीवन्नेव सृगस्तव। मार्श्वयंभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति॥१६॥

'यदि यह मृग जीते-जी ही आपकी पकड़में आ जाय तो एक आश्चर्यकी वस्तु होगा और सबके हृदयमें विस्मय उत्पन्न कर देगा ॥ १६ ॥

#### समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः। अन्तःपुरे विभूषार्थों मृग एष भविष्यति॥१७॥

'जब हमारे बनवासकी अवधि पूरी हो जायगी और हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे अन्तः पुरकी शोभा बढायेगा ॥ १७॥

#### भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्चणां मम च प्रभो। मृगरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति॥१८॥

'प्रभो ! इस मृगका यह दिव्य रूप भरतके, आपके, मेरी सामुओं के और मेरे लिये भी विस्मयजनक होगा॥

#### जीवन्न यदि तेऽभ्येति ग्रहणं मृगसत्तमः। अजिनं नरशार्दूछ रुचिरं तु भविष्यति॥१९॥

'पुरुषिंह ! यदि कदाचित् यह श्रेष्ठ मृग जीते-जी पकड़ा न जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुन्दर होगा ॥

#### निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयत्वि । शब्पवृत्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम् ॥ २०॥

'वास-फूसकी बनी हुई चटाईपर इस मरे हुए मृगका सुवर्णमय चमड़ा विछाकर मैं इसपर आपके साथ बैठना चाहती हूँ ॥ २०॥

#### कामवृत्तिमिदं रौद्रं स्त्रीणामसदृशं मतम्। वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम॥ २१॥

'यद्यपि स्वेच्छासे प्रेरित होकर अपने पितको ऐसे काममें लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियोंके लिये उचित नहीं माना गया है तथापि इस जन्तुके शरीरने मेरे हृदयमें विस्मय उत्पन्न कर दिया है (इसीलिये मैं इसको पकड़ लानेके लिये अनुरोध करती हूँ)'।। २१।।

तेन काञ्चनरोम्णा तु मणिप्रवरश्रिक्षणा।
तरुणादित्यवर्णेन नक्षत्रपथवर्चसा॥ २२॥
बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्।
इति सीतावचः श्रुत्वा दृष्ट्या च मृगमद्भुतम्॥ २३॥
छोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः।
उवाच राघवो दृष्टो भ्रातरं छक्ष्मणं वचः॥ २४॥

सुनहरी रोमावली, इन्द्रनील मणिके समान सींग, उदयकालके सूर्यकी-सी कान्ति तथा नक्षत्रलोककी माँति विन्दुयुक्त तेजसे सुशोभित उस मृगको देखकर श्रीरामचन्द्र-जीका मन भी विस्मित हो उठा। सीताकी पूर्वोक्त बातको सुनकर, उस मृगके अद्भुत रूपको देखकर, उसके उस रूपपर लुभाकर और सीतासे प्रेरित होकर हर्षसे भरे हुए श्रीरामने अपने भाई लक्ष्मणसे कहा-॥ २२-२४॥

#### पर्य लक्ष्मण वैदेशाः स्पृहामुङ्घसितामिमाम् । रूपश्रेष्ठतया होष मृगोऽद्य न भविष्यति ॥ २५ ॥

'छक्ष्मण! देखो तो सही, विदेहनन्दिनी सीताके मनमें इस मृगको पानेके लिये कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है ? वास्तवमें इसका रूप है भी बहुत ही सुन्दर। अपने रूपकी इस श्रेष्ठताके कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा॥ २५॥

#### न वने नन्दनोद्देशे न चैत्ररथसंश्रये। कुतः पृथिव्यां सौमित्रे योऽस्य कश्चित् समो मृगः॥

'सुमित्रानन्दन! देवराज इन्द्रके नन्दनवनमें और कुवेरके चैत्ररथवनमें भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा, जो इसकी समानता कर सके। किर पृथ्वीपर तो हो ही कहाँसे सकता है।। २६॥

#### प्रतिलोमानुलोमाश्च रुचिरा रोमराजयः। शोभन्ते मृगमाश्चित्य चित्राः कनकविन्दुभिः॥ २७॥

'टेढ़ी और सीघी रुचिर रोमावलियाँ इस मृगके शरीरका आश्रय ले सुनहरे विन्दुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही हैं॥ २७॥

#### पदयास्य जुम्भमाणस्य दीतामधिशिखोपमाम् । जिह्नां मुखान्निःसरन्तीं मेघादिव शतहदाम् ॥ २८॥

'देखो नः जब यह जँभाई लेता है। तब इसके मुखसे प्रज्वलित अग्निशिखाके समान दमकती हुई जिहा

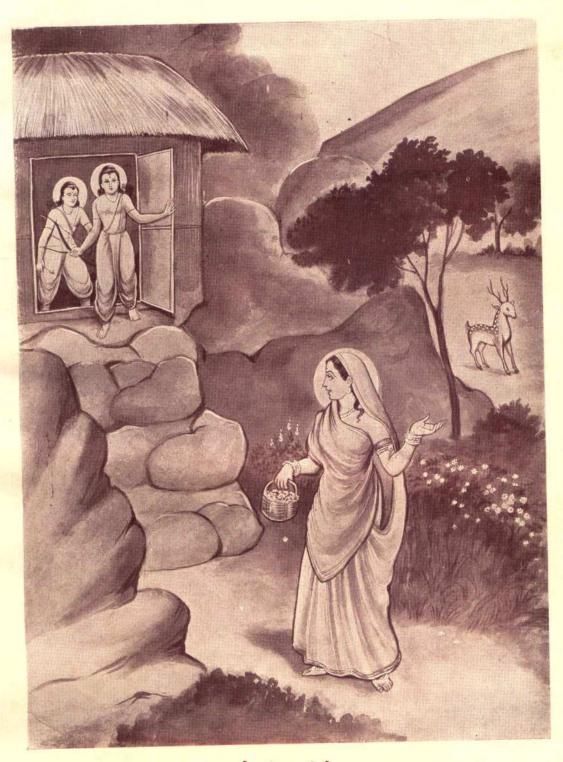

स्वर्णमृगके वधकी प्रेरणा

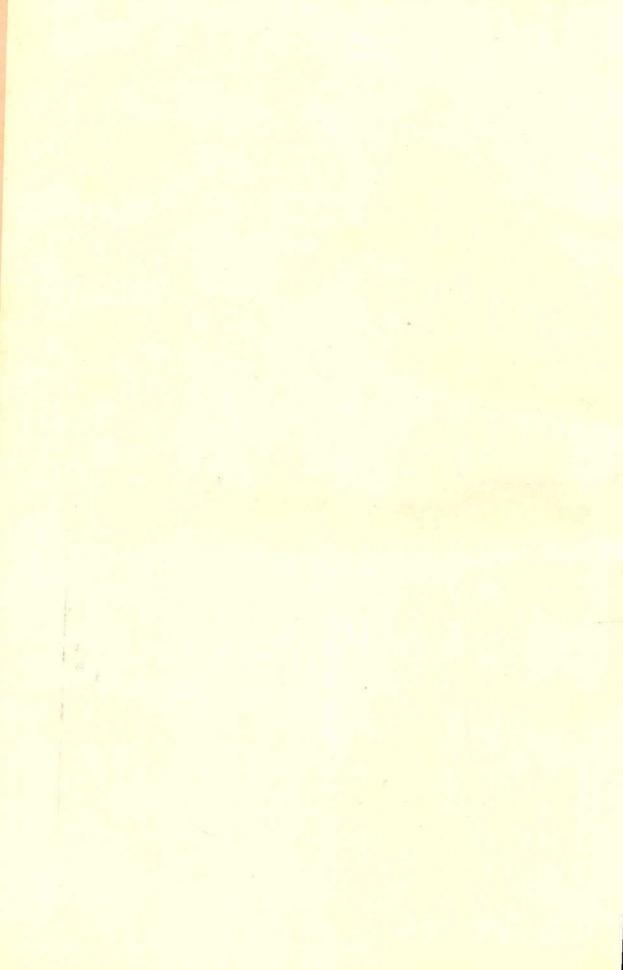

बाहर निकल आती है और मेघसे प्रकट हुई विजलीके समान चमकने लगती है।। २८॥

मसारगत्वर्कमुखः शङ्खमुक्तानिभोदरः। कस्य नामानिरूप्योऽसौ न मनो लोभयेन्मृगः॥ २९॥

'इसका मुख-सम्पुट इन्द्रनीलमणिके बने हुए चषक (पानपात्र) के समान जान पड़ता है, उदर शङ्ख और मोतीके समान सफेंद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन-को नहीं छमा लेगा॥ २९॥

कस्य रूपिमदं दृष्ट्वा जाम्बूनदमयप्रभम्। नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं वजेत्॥ ३०॥

'नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित इसके सुनहरी प्रभावाले दिन्य रूपको देखकर किसके मनमें विस्मय नहीं होगा ॥३०॥

मांसहेतोरिय मृगान् विहारार्थे च धन्विनः। इनन्ति लक्ष्मण राजानो मृगयायां महावने ॥ ३१॥

'लक्ष्मण! राजालोग बड़े-बड़े वनोंमें मृगया खेलते समय मांस (मृगचर्म) के लिये और शिकार खेलनेका शौक पूरा करनेके लिये भी धनुष हाथमें लेकर मृगोंको मारते हैं॥ ३१॥

धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने। धातवो विविधाश्चापि मणिरत्नसुवर्णिनः॥३२॥

मृगयाके उद्योगसे ही राजा लोग विशाल वनमें धनका भी संप्रह करते हैं; क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और सुवर्ण आदिसे युक्त नाना प्रकारकी धातुएँ उपलब्ध होती हैं ॥ ३२॥

तत् सारमिखळं नॄणां धनं निचयवर्धनम्। मनसा चिन्तितं सर्वे यथा शुकस्य छक्ष्मण॥३३॥

'लक्ष्मण! कोशकी वृद्धि करनेवाला वह वन्य धन मनुष्योंके लिये अत्यन्त उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह, जैसे ब्रह्मभावको प्राप्त हुए पुरुषके लिये मनके चिन्तन-मात्रसे प्राप्त हुई सारी वस्तुएँ अत्यन्त उत्तम बतायी गयी हैं॥ ३३॥

अर्थी येनार्थकृत्येन संव्रजत्यविचारयन्। तमर्थमर्थशास्त्रज्ञाः प्राहुरथ्याः सुरुक्ष्मण ॥ ३४ ॥

'लक्ष्मण! अर्थी मनुष्य जिस अर्थ (प्रयोजन) का सम्पादन करनेके लिये उसके प्रति आकृष्ट हो बिना बिचारे ही चल देता है, उस अत्यन्त आवश्यक प्रयोजनको ही अर्थसाधन-में चतुर एवं अर्थशास्त्रके ज्ञाता विद्वान् 'अर्थ' कहते हैं ॥३४॥

एतस्य मृगरत्नस्य पराध्ये काञ्चनत्वि । उपवेक्ष्यति वैदेही मया सह सुमध्यमा ॥ ३५ ॥

'इस रत्नखरूप श्रेष्ठ मृगके बहुमूल्य सुनहरे चमड़ेपर सुन्दरी विदेहराजनन्दिनी सीता मेरे साथ बैठेगी ॥ ३५॥

न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी। भवेदेतस्य सहशी स्पर्शेऽनेनेति मे मितिः॥ ३६॥

'कदली (कोमल ऊँचे चितकवरे और नीलाग्ररोमवाले मृगविशेष), प्रियक (कोमल ऊँचे चिकने और घने रोमवाले मृगविशेष), प्रवेण (विशेष प्रकारके वकरे) और अवि (भेड़) की त्वचा भी स्पर्श करनेमें इस काञ्चन मृगके छालेके समान कोमल एवं मुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ३६॥

एष चैव मृगः श्रीमान् यश्च दिव्यो नभश्चरः। उभावेतौ मृगौ दिव्यौ तारामृगमहीमृगौ॥ ३७॥

'यह सुन्दर मृग और वह जो दिन्य आकाशचारी मृग (मृगशिरानक्षत्र) है, ये दोनों ही दिन्य मृग हैं। इनमेंसे एक तारामृग और दूसरा महीमुग है।। ३७॥

यदि वायं तथा यन्मां भवेद् वदिस लक्ष्मण। मायैषा राक्षसस्येति कर्तव्योऽस्य वधो मया॥ ३८॥

'लक्ष्मण! तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि वैसा ही यह मृग हो, यदि यह राक्षसकी माया ही हो तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिये॥ ३८॥

एतेन हि नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना। वने विचरता पूर्वे हिंसिता मुनिपुंगवाः॥३९॥

'क्योंकि अपवित्र ( दुष्ट ) चित्तवाले इस क्रूरकर्मा मारीचने वनमें विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियोंकी हत्या की है ॥ ३९॥

उत्थाय बहवोऽनेन मृगयायां जनाधिपाः। निहताः परमेष्वासास्तस्माद् वध्यस्त्वयं मृगः॥ ४०॥

'इसने मृगयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाधनुर्धर नरेशोंका वध किया है, अतः इस मृगके रूपमें इसका भी वध अवस्य करने योग्य है ॥ ४०॥

पुरस्तादिह वातापिः परिभूय तपिखनः। उदरस्थो द्विजान् हन्ति खगर्भोऽश्वतरीमिव॥ ४१॥

्इसी बनमें पहले वातापि नामक राक्षस रहता था, जो तपस्वी महात्माओंका तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपायसे उनके पेटमें पहुँच जाता और जैसे खचरीको अपने ही गर्भका बच्चा नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्मार्षियोंको नष्ट कर देता था ॥ ४१॥

स कदाचिचिराह्योभादाससाद महामुनिम्। अगस्त्यं तेजसा युक्तं भक्ष्यस्तस्य वभूव ह ॥ ४२॥

'वह वातापि एक दिन दीर्घकालके पश्चात् लोभवश तेजस्वी महामुनि अगस्त्यजीके पास जा पहुँचा और (श्राद्ध-

- १. नक्षत्रलोकमें विचरनेबाला मृग (मृगशिरा नक्षत्र)।
- २. दूसरा पृथ्वीपर विचरनैवाला काञ्चन मृग।

कालमें ) उनका आहार बन गया। उनके पेटमें पहुँच गया॥ ४२॥

समुत्थाने च तद्रूपं कर्तुकामं समीक्ष्य तम् । उत्सायित्वा तु भगवान् वातापिमिद्मव्रवीत् ॥ ४३ ॥

'श्राद्धके अन्तमें जब वह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी इच्छा करने लगा—उनका पेट फाड़कर निकल आनेको उद्यत हुआ, तब उस बातापिको लक्ष्य करके भगवान् अगस्त्य मुसकराये और उसते इस प्रकार बोले—॥ ४३॥

त्वयाविगण्य वातापे परिभूताश्च तेजसा । जीवलोके द्विजश्रेष्ठास्त्रसादसि जरां गतः ॥ ४४ ॥

'वातापे ! तुमने बिना सोचे-विचारे इस जीव-जगत्में बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अपने तेजसे तिरस्कृत किया है, उसी पापसे अब तुम पच गयें ॥ ४४॥

तद् रक्षो न भवेदेव वातापिरिव लक्ष्मण। महिधं योऽतिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम् ॥ ४५॥

'लक्ष्मण! जो सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले मुझ-जैसे जितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक राक्षसको भी वातापिके समान ही नष्ट हो जाना चाहिये॥४५॥

भवेद्धतोऽयं वातापिरगस्त्येनेव मा गतः। इह त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्॥ ४६॥

'जैसे वातापि अगस्त्यके द्वारा नष्ट हुआ; उसी प्रकार यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा जायगा। तुम अस्त्र और कवच आदिसे सुसज्जित हो जाओ और यहाँ सावधानीके साथ मिथिलेशकुमारीकी रक्षा करो॥ ४६॥

अस्यामायत्तमस्माकं यत् कृत्यं रघुनन्दन । अहमेनं विविष्यामि अहीष्याम्यथवा मृगम् ॥ ४७ ॥

'रघुनन्दन! इमलोगींका जो आवश्यक कर्तव्य है, वह

सीताकी रक्षाके ही अधीन है। मैं इस मृगको मार डालूँगा अथवा इसे जीता ही पकड़ लाऊँगा ॥ ४७॥

यावद् गच्छामि सौमित्रे मृगमानयितुं द्वतम् । परय लक्ष्मण वैदेह्या मृगत्वचि गतां स्पृहाम्॥ ४८॥

'सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! देखो, इस मृगका चर्म इस्तगत करनेके लिये विदेइनन्दिनीको कितनी उत्कण्ठा हो रही है, इसलिये इस मृगको ले आनेके लिये मैं तुरंत ही जा रहा हूँ ॥

त्वचा प्रधानया होष मृगोऽद्य न भविष्यति । अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ ४९ ॥ यावत् पृषतमेकेन सायकेन निहन्म्यहम् । हत्वैतचर्म चादाय शीद्यमेष्यामि छक्ष्मण ॥ ५० ॥

'इस मृगको मारनेका प्रधान हेतु है, इसके चमड़ेको प्राप्त करना। आज इसीके कारण यह मृग जीवित नहीं रह सकेगा। लक्ष्मण ! तुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ सावधान रहना—सावधानीके साथ तबतक इसकी रक्षा करना, जबतक कि मैं एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगको मार नहीं डालता हूँ। मारनेके पश्चात् इसका चमड़ा लेकर मैं शीव लौट आऊँगा। । ४९-५०॥

प्रदक्षिणेनातिबलेन पक्षिणा जटायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । भवाप्रमत्तः प्रतिगृह्य मैथिलीं प्रतिक्षणं सर्वत एव राङ्कितः ॥ ५१॥

'लक्ष्मण! बुद्धिमान् पक्षी गृधराज जटायु बड़े ही बलवान् और सामर्थ्यशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा सावधान रहना। मिथिलेशकुमारी सीताको अपने संरक्षणमें लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओं में रहनेवाले राक्षसोंकी ओरसे चौकन्ने रहना'॥ ५१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे न्निचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीिकनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तैंताठीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

श्रीरामके द्वारा मारीचका वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मणके पुकारनेका शब्द सुनकर श्रीरामकी चिन्ता

तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः। बबन्धासि महातेजा जाम्बृनदमयत्सरुम्॥१॥

लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सोनेकी मूँठवाली तलवार कमरमें बाँघ ली ॥ १॥

ततिश्चिवनतं चापमादायात्मविभूषणम्। आवध्य च कपालौ द्वौ जगामोद्मविकमः॥ २॥ तत्पश्चात् महापराक्रमी रघुनाथजी तीन स्थानोंमें छुके हुए अपने आभूषणरूप धनुषको हाथमें छे पीठपर दो तरकस बाँधकर वहाँसे चल दिये॥ २॥

तं वन्यराजो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य वै। बभूवान्तर्हितस्त्रासात् पुनः संदर्शनेऽभवत् ॥ ३ ॥

राजािषराज श्रीरामको आते देख वह वन्य मृगींका

राजा काञ्चनमृग भयके मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टिपथमें आ गया ॥ ३ ॥

बद्धासिर्धनुरादाय प्रदुद्दाव यतो सृगः। तं सा पश्यति रूपेण द्योतयन्तिमवाग्रतः॥ ४॥ अवेश्यावेश्य धावन्तं धनुष्पाणिर्महावने। अतिवृत्तिमियोत्पाताल्लोभयानं कदाचन॥ ५॥ शिक्कतं तु समुद्धान्तमुत्पतन्तिमवाम्बरम्। दृश्यमानमदृश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित्॥ ६॥ छिन्नाभ्रैरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलम्। मुहूर्तादेव दृदशे मुहुर्दूरात् प्रकाशते॥ ७॥

तब तलवार बाँधे और धनुष लिये श्रीराम जिस ओर वह मृग था, उसी ओर दौड़े । धनुर्धर श्रीरामने देखा, वह अपने रूपसे सामनेकी दिशाको प्रकाशित-सी कर रहा था । उस महान् वनमें वह पीछेकी ओर देख-देखकर आगेकी ओर भाग रहा था । कभी छलाँगें मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निंकट दिखायी देता कि हाथसे पकड़ लेनेका लोभ पैदा कर देता था । कभी डरा हुआ, कभी घवराया हुआ और कभी आकाशमें उछलता हुआ दीख पड़ता था । कभी बनके किन्हीं स्थानोंमें छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद्श्रुतका चन्द्रमण्डल मेघखण्डोंसे आवृत हो गया हो । एक ही मुहूर्तमें वह निकट दिखायी देता और पुनः बहुत दूरके स्थानमें चमक उठता था ॥ ४-७॥

दर्शनादर्शनेनैव सोऽपाकर्षत राघवम्। स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो सृगतां गतः॥ ८॥

इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ वह मृगरूपधारी मारीच श्रीरघुनाथजीको उनके आश्रमसे बहुत दूर खींच ले गया ॥ ८॥

आसीत् कुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः। अथावतस्थे सुश्रान्तइछायामाश्चित्यशाद्वले॥ ९ ॥

उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्रीराम कुछ कुपित हो उठे और थककर एक जगह छायाका आश्रय ले हरी-हरी घासवाली भूमिपर खड़े हो गये॥ ९॥

स तमुन्मादयामास सृगरूपो निशाचरः। सृगैः परिवृतोऽथान्यैरदूरात् प्रत्यदृश्यत ॥ १०॥

इस मृगरूपधारी निशाचरने उन्हें उन्मत्त-सा कर दिया था । थोड़ी ही देरमें वह दूसरे मृगोंसे घिरा हुआ पास ही दिखायी दिया ॥ १० ॥

ग्रहीतुकामं दृष्ट्या तं पुनरेवाभ्यधावत । तत्क्षणादेव संत्रासात् पुनरन्तर्हितोऽभवत् ॥ ११ ॥ श्रीराम मुझे पकड्ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भयके मारे पुनः तत्काल ही अहस्य हो गया ॥ ११॥

पुनरेव ततो दूरास् वृक्षखण्डाद् विनिःसृतः। दृष्ट्वा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः॥ १२॥

तदनन्तर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष-समूहसे होकर निकला । उसे देखकर महातेजस्वी श्रीरामने मार डालनेका निश्चय किया ॥ १२ ॥

भूयस्तु शरमुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः।
स्पर्यरिमप्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनम्॥१३॥
संधाय सुदृढे चापे विकृष्य वलवद्वली।
तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगम्॥१४॥
मुमोच ज्वलितं दीप्तमस्त्रं ब्रह्मविनिर्मितम्।

तब वहाँ क्रोधमें भरे हुए बलवान् राघवेन्द्र श्रीरामने तरकससे सूर्यकी किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं रात्रु-संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुषपर रखा और उस धनुषको जोरसे खींचकर उस मृगको ही लक्ष्य करके फुफकारते सर्पके समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण, जिसे ब्रह्माजीने बनाया था, छोड़ दिया॥ १३-१४६॥

शरीरं मृगरूपस्य विनिर्भिद्य शरोत्तमः॥१५॥ मारीचस्यैव दृदयं विभेदाशनिसंनिभः।

वज्रके समान तेजस्वी उस उत्तम बाणने मृगरूपधारी मारीचके शरीरको चीरकर उसके हृदयको भी विदीर्ण कर दिया ॥ १५३ ॥

तालमात्रमथोत्प्लुत्य न्यपतत् स भृशातुरः ॥ १६॥ व्यनदृद् भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः।

'उसकी चोटसे अत्यन्त आतुर हो वह राक्षस ताड़के बराबर उछलकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वीपर पड़ा-पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा ॥ १६ है॥

मियमाणस्तु मारीचो जहाँ तां कृत्रिमां तनुम् ॥ १७॥ स्मृत्वा तद्वचनं रक्षो दृष्यौ केन तुलक्ष्मणम् । इह प्रस्थापयेत् सीता तां शून्ये रावणो हरेत् ॥ १८॥

मरते समय मारीचने अपने उस कृतिम शरीरको त्याग दिया। फिर रावणके वचनका स्मरण करके उस राक्षसने सोचा, किस उपायसे सीता लक्ष्मणको यहाँ भेज दे और सुने आश्रमसे रावण उसे हर ले जाय॥ १७-१८॥

स प्राप्तकालमाञ्चाय चकार च ततः खनम्। सदृशं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च॥ १९॥

रावणके बताये हुए उपायको काममें लानेका अवसर आ गया है—यह समझकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके ही समान स्वरमें 'हा सीते! हा लक्ष्मण!' कहकर पुकारा॥१९॥ तेन मर्मणि निर्विद्धं शरेणानुपमेन हि। मृगरूपं तु तत् त्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः ॥ २०॥

श्रीरामके अनुपम बाणसे उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृगरूपको त्यागकर उसने राक्षसरूप धारण कर लिया ॥ २०॥

चके स सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन्। तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनम् ॥ २१॥ रामो रुधिरसिकाङ्गं चेष्टमानं महीतले। जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्॥ २२॥

प्राणत्याग करते समय मारीचने अपने शरीरको बहुत बहुा बना लिया था। भयंकर दिखायी देनेवाले उस राक्षस-को भूमिपर पड़कर खूनसे लथपथ हो घरतीपर लोटते और छटपटाते देख श्रीरामको लक्ष्मणकी कही हुई बात याद आ गयी और वे मन-ही-मन सीताकी चिन्ता करने लगे॥ २१-२२॥

मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु। तत्त्था ह्यभवचाद्य मारीचोऽयं मया हतः॥ २३॥

वे सोचने लगे, 'अहो ! जैसा लक्ष्मणने पहले कहा था, उसके अनुसार यह वास्तवमें मारीचकी माया ही थी। लक्ष्मणकी बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया ॥ २३॥ हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाकुश्य तु महास्वनम् । ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत् ॥ २४॥ लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति ।

'परंतु यह राक्षस उच्चस्वरसे 'हा सीते ! हा लक्ष्मण !' की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्दको सुनकर सीताकी कैसी अवस्था हो जायगी और महाबाहु लक्ष्मणकी भी क्या दशा होगी !'॥ २४ ई ॥

इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतन्रहः॥२५॥ तत्र रामं भयं तीव्रमाविवेश विषादजम्। राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनम्॥२६॥

ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्रीरामके रोंगटे खड़े हो गये। उस समय वहाँ मृगरूपधारी उस राक्षसको मारकर और उसके उस शब्दको सुनकर श्रीरामके मनमें विधादजनित तीव्र भय समा गया॥ २५-२६॥

निइत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः। त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तदा॥२७॥

उस लोकविलक्षण मृगका वध करके तपस्वीके उपभोगमें आनेयोग्य फल-मूल आदि लेकर श्रीराम तत्काल ही जन-स्थानके निकटवर्ती पञ्चवटीमें स्थित अपने आश्रमकी ओर बड़ी उतावलीके साथ चले॥ २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौवाङीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ४४ ॥

# पञ्चचत्वारिंदाः सर्गः

### सीताके मार्मिक वचनोंसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका श्रीरामके पास जाना

आर्तस्वरं तु तं भर्तुर्विश्चाय सददां वने। उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्॥ १॥

उस समय वनमें जो आर्तनाद हुआ, उसे अपने पितके स्वरसे मिटता-जुलता जान श्रीसीताजी लक्ष्मणसे बोर्ली—'भैया! जाओ, श्रीरघुनाथजीकी सुधि लो—उनका समाचार जानो॥१॥

निह मे जीवितं स्थाने हृदयं वावितष्ठते। क्रोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम्॥ २॥

'उन्होंने बड़े आर्तस्वरसे हमलोगोंको पुकारा है। मैने उनका वह शब्द सुना है। वह बहुत उच्चस्वरसे बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन् अपने स्थानपर नहीं रह गये हैं—मैं घबरा उठी हूँ॥ २॥

आकन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमहिसि। तं श्चित्रमभिधाव त्वं भ्रातरं शरणैषिणम् ॥ ३ ॥ रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषम्। न जगाम तथोकस्तु भ्रातुराशाय शासनम्॥ ४ ॥ 'तुम्हारे भाई वनमें आर्तनाद कर रहे हैं। वे कोई शरण—रक्षाका सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ। जरुदी ही अपने भाईके पास दौड़े हुए जाओ। जैसे कोई साँड़ सिंहोंके पंजेमें फँस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसोंके वशमें पड़ गये हैं, अतः जाओ।' सीताके ऐसा कहनेपर भी भाईके आदेशका विचार करके लक्ष्मण नहीं गये॥ ३-४॥

तमुवाच ततस्तत्र श्चिभिता जनकात्मजा। सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्॥ ५॥ यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपद्यसे। इच्छिसि त्वं विनदयन्तं रामं छक्ष्मण मत्कृते॥ ६॥

उनके इस व्यवहारसे वहाँ जनकिकाोरी सीता क्षुब्ध हो उठीं और उनसे इस प्रकार बोर्ली—'सुमित्राकुमार! तुम मित्ररूपमें अपने भाईके शत्रु ही जान पड़ते हो। इसीलिये तुम इस संकटकी अवस्थामें भी भाईके पास नहीं पहुँच रहे हो। लक्ष्मण! मैं जानती हूँ, तुम मुझपर अधिकार करनेके लिये इस समय श्रीरामका विनाश ही चाहते हो ॥ ५-६॥

#### लोभात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छिस राघवम् । व्यसनंते वियं मन्ये स्नेहो भ्रातिर नास्ति ते ॥ ७ ॥

भीरे लिये तुम्हारे मनमें लोभ हो गया है, निश्चय ही इसीलिये तुम श्रीरघुनाथजीके पीछे नहीं जा रहे हो । मैं समझती हूँ, श्रीरामका संकटमें पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। तुम्हारे मनमें अपने भाईके प्रति स्तेह नहीं है ॥ ७ ॥ तेन तिष्ठसि विस्त्रब्धं तमपदयन् महाद्युतिम्। कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत् ॥ ८ ॥ कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्यमागतः।

'यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको देखने न जाकर यहाँ निश्चिन्त खड़े हो । हाय ! जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवाके लिये तुम यहाँ आये हो, यदि उन्हींके प्राण संकटमें पड़ गये तो यहाँ मेरी रक्षासे क्या होगा ?' ॥ ८ ।।

#### एवं ब्रुवाणां वैदेहीं वाष्पशोकसमन्विताम् ॥ ९ ॥ अत्रवीह्यक्षमणस्त्रस्तां सीतां सृगवधूमिव ।

विदेहकुमारी सीताजीकी दशा भयभीत हुई हरिणीके समान हो रही थी। उन्होंने शोकमग्न होकर आँसू बहाते हुए जब उपर्युक्त बातें कहीं, तब लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले—॥ ९५॥

#### पन्नगासुरगन्धर्वदेवदानवराक्षसैः ॥ १०॥ अशक्यस्तव वैदेहि भर्ता जेतुं न संशयः।

'विदेहनन्दिनि! आप विश्वास करें, नाग, असुर, गन्धर्व, देवता, दानव तथा राक्षस—ये सब मिलकर भी आपके पतिको परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथनमें संशय नहीं है ॥ १० ई ॥

देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतित्रषु॥११॥ राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च। दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने॥१२॥ यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम्। अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तमर्हसि॥१३॥

'देवि ! शोभने ! देवताओं, मनुष्यों, गन्धवों, पश्चियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा धोर दानवोंमें भी ऐसा कोई वीर नहीं है, जो समराङ्गणमें इन्द्रके समान पराक्रमी श्रीरामका सामना कर सके। भगवान् श्रीराम युद्धमें अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिये॥ ११-१३॥

न त्वामिसन् वने हातुमुत्सहे राघवं विना। अनिवार्ये वलं तस्य बलैर्बलवतामपि॥१४॥

#### त्रिभिर्लोकैः समुदितैः सेश्वरैः सामरैरपि। हृद्यं निर्वृतं तेऽस्तु संतापस्त्यज्यतां तव॥१५॥

'श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपश्चितिमें इस वनके भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बलसे सम्पन्न बड़े-बड़े राजा अपनी सारी सेनाओंके द्वारा भी श्रीरामके बलको कुण्टित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इन्द्र आदिके साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करें तो वे श्रीरामके बलका वेग नहीं रोक सकते; अतः आपका हृद्य शान्त हो। आप संताप छोड़ दें॥ १४-१५॥

#### आगिमध्यति ते भर्ता शीव्रं हत्वा मृगोत्तमम् । न स तस्य खरो व्यक्तं न कश्चिद्पि दैवतः ॥ १६॥ गन्धर्वनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षसः।

'आपके पतिदेव उस सुन्दर मृगको मारकर शीघ्र ही लौट आयँगे। वह शब्द जो आपने सुना थाः अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवताने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षसकी गन्धर्व-नगरके समान झुटी माया ही थी।। १६६ ॥

#### न्यासभूतासि वैदेहि न्यस्ता मिय महात्मना ॥ १७ ॥ रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तमिहोत्सहे ।

'सुन्दरि! विदेहनन्दिनि! महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने मुझपर आपकी रक्षाका भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी घरोहरके रूपमें हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेटी नहीं छोड़ सकता ॥ १७५॥

#### इतवैराश्च कल्याणि वयमेतैर्निशाचरैः॥ १८॥ खरस्य निधने देवि जनस्थानवधं प्रति।

'कल्याणमयी देवि ! जिस समय खरका वध किया गया, उस समय जनस्थाननिवासी दूसरे बहुत-से राक्षस भी मारे गये थे, इस कारण इन निशाचरोंने हमारे साथ वैर बाँघ लिया है ॥ १८६ ॥

#### राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने ॥ १९॥ हिंसाविहारा वैदेहि न चिन्तयितुमर्हसि ।

'विदेहनन्दिन ! प्राणियोंकी हिंसा ही जिनका क्रीड़ा-विहार या मनोरख़न है, वे राक्षस ही इस ।वशाल बनमें नाना प्रकारकी बोलियाँ बोला करते हैं; अतः आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये' ॥ १९६ ॥

#### लक्ष्मणेनैवमुक्ता तु कुद्धा संरक्तलोचना॥ २०॥ अत्रवीत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम् ।

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर सीताको वड़ा क्रोध हुआ, उनकी आँखें लाल हो गयीं और वे सत्यवादी लक्ष्मणसे कठोर बातें कहने लगीं—॥ २०५ ॥

अनार्याकरुणारम्भ नृशंस कुलपांसन ॥ २१ ॥

अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्। रामस्य व्यसनं दृष्टा तेनैतानि प्रभाषसे॥२२॥

'अनार्य ! निर्दयी ! क्रूरकर्मा ! कुलाङ्गार ! मैं तुझे खूब समझती हूँ । श्रीराम किसी भारी विपत्तिमें पड़ जायँ, यही तुझे प्रिय है । इसीलिये तूरामपर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहा है ॥ २१-२२॥

नैव चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद् भवेत्। त्वद्विषेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु ॥ २३ ॥

'लक्ष्मण! तेरे-जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मनमें इस तरहका पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।। २३॥

सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छिस । मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥ २४ ॥

'त् बड़ा दुष्ट है, श्रीरामको अकेले वनमें आते देख मुझे प्राप्त करनेके लिये ही अपने भावको लिपाकर त् भी अकेला ही उनके पीछे-पीछे चला आया है, अथवा यह भी सम्भव है कि भरतने ही तुझे भेजा हो॥ २४॥

तन्त सिध्यति सौमित्रे तद्यापि भरतस्य वा।
कथिमन्दीवरद्यामं रामं पद्मिनभेक्षणम्॥ २५॥
उपसंभित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनम्।

'परंतु सुमित्राकुमार! तेरा या भरतका वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नीलकमलके समान स्थामसुन्दर कमल-नयन श्रीरामको पतिरूपमें पाकर मैं दूसरे किसी क्षुद्र पुरुषकी कामना कैसे कर सकती हूँ ? ॥ २५ ई॥

समक्षं तव सौिमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंशयम् ॥ २६ ॥ रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले ।

'सुमित्राकुमार! मैं तेरे सामने ही निःसंदेह अपने प्राण त्याग दूँगी, किंतु श्रीरामके बिना एक क्षण भी इस भूतलपर जीवित नहीं रह सकूँगी? ॥ २६ है ॥

इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् ॥ २७ ॥ अत्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिः सजितेन्द्रियः। उत्तरं नोत्सहे वक्तं देवतं भवती मम ॥ २८ ॥

सीताने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देनेवाली बात कही, तब जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले—'देवि! मैं आपकी बातका जवाब नहीं दे सकता; क्योंकि आप मेरे लिये आराधनीया देवीके समान हैं।। २७-२८।।

वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु मैथिलि । स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु दृश्यते ॥ २९ ॥

'मिथिलेशकुमारी ! ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बार्ते मुँहसे निकालना स्त्रिकोंके लिये आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि इस संसारमें नारियोंका ऐसा खभाव बहुधा देखा जाता है।।

विमुक्तधर्माश्चपलास्तीक्ष्णा भेदकराः स्त्रियः। न सहे हीदृशं वाक्यं वैदेहि जनकात्मजे॥३०॥ श्रोत्रयोहभयोर्मध्ये तप्तनाराचसंनिभम्।

िश्वयाँ प्रायः विनय आदि धर्मोंसे रहितः चञ्चलः कठोर तथा घरमें फूट डालनेवाली होती हैं। विदेहकुमारी जानकी! आपकी यह बात मेरे दोनों कानोंमें तपाये हुए लोहेके समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता ॥ २० है॥

उपश्रण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः ॥ ३१ ॥ न्यायवादी यथा वाक्यमुक्तोऽहं परुषं त्वया । धिक् त्वामद्य विनदयन्तीं यन्मामेवं विदाङ्कसे ॥ ३२ ॥ स्त्रीत्वाद् दुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम् । गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने ॥३३॥

इस वनमें विचरनेवाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुनें। मैंने न्याययुक्त बात कही है तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुँहसे निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गयी है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिकार है आपको, जो आप मुझपर ऐसा संदेह करती हैं। में बड़े भाईकी आज्ञाका पालन करनेमें दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ और आप केवल नारी होनेके कारण साधारण स्त्रियोंके दृष्ट स्वभावको अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशङ्का करती हैं। अच्छा अब मैं वहीं जाता हूँ, जहाँ भैया श्रीराम गये हैं। सुमुखि! आपका कल्याण हो॥ ३१-३३॥

रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रा वनदेवताः। निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे। अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः॥३४॥

'विशाललोचने! वनके सम्पूर्ण देवता आपकी रक्षा करें; क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशयमें डाल दिया है। क्या मैं श्रीरामचन्द्रजीके साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख सकँगा?'॥ ३४॥

लक्ष्मणेनैवमुक्ता तु रुद्ती जनकात्मजा। प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्रवाष्पपरिप्तुता॥ ३५॥

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर जनकिक्शोरी सीता रोने लगीं। उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी तीत्र घारा वह चली। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोर्ली—॥ ३५॥

गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण। आबन्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः॥ ३६॥ विवामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्। न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे॥ ३७॥

'लक्ष्मण! में श्रीरामसे बिछुड़ जानेषर गोदाबरी नदीमें तमा जाऊँगी अथवा गलेमें कॉंसी लगा लूँगी अथवा पर्नतके दुर्गम शिखरपर चढ़कर वहाँसे अपने शरीरको नीचे डाल दूँगी या तीव विष पान कर दूँगी अथवा जलती आगमें प्रवेश कर जाऊँगी, परंतु श्रीरघुनाथजीके सिवा दूसरे किसी पुरुषका कदापि स्पर्श नहीं करूँगी? ॥ ३६-३७॥

इति छक्ष्मणमश्चत्य सीता शोकसमन्विता। पाणिभ्यां रुदती दुःखादुद्रं प्रजघान ह ॥ ३८॥

लक्ष्मणके सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुःखके कारण दोनों हाथोंसे अपने उदरपर आधात करने लगीं—लाती पीटने लगीं॥ ३८॥

तामार्तरूपां विमना रुद्दन्तीं सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम्। आश्वासयामास न चैव भर्तु-स्तं भ्रातरं किंचिदुवाच सीता॥ ३९ ॥ विशाललोचना सीताको आर्त होकर रोती देख सुमित्रा-कुमार लक्ष्मणने मन-ही-मन उन्हें सान्त्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवरसे कुछ नहीं बोलीं॥ ३९॥

> ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किंचिद्भिप्रणस्य। अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्॥ ४०॥

तब मनको वशमें रखनेवाले लक्ष्मणने दोनों हाथ जोड़ कुछ झककर मिथिलेशकुमारी सीताको प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्रीरामचन्द्रजीके पास चल दिये॥ ४०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्येऽरण्यकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमे पैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४५ ॥

# षट्चत्वारिंशः सर्गः

रावणका साधुवेषमें सीताके पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीताका आतिथ्यके लिये उसे आमन्त्रित करना

तया परुषमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः। स विकाङ्क्षन् भृशं रामं प्रतस्थे निचरादिव॥ १॥

सीताके कठोर वचन कहनेपर कुपित हुए लक्ष्मण श्रीरामसे मिलनेकी बिशेष इच्छा रखकर शीव्र ही वहाँसे चल दिये ॥ १॥

तदासाद्य दशग्रीवः क्षिप्रमन्तरमास्थितः। अभिचकाम वैदेहीं परिवाजकरूपधृक्॥ २॥

लक्ष्मणके चले जानेपर राबणको मौका मिल गयाः अतः बह संन्यासीका बेघ धारण करके शीघ ही बिदेहकुमारी सीताके समीप गया ॥ २॥

रुक्णकाषायसंवीतः शिखी छत्री उपानही। बामे चांसेऽवसज्याथ ग्रुमे यष्टिकमण्डल् ॥ ३॥

वह शरीरपर साफ-सुथरा गेरुए रंगका वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तकपर शिखा, हाथमें छाता और पैरोंमें जूते थे। उसने वार्यें कंभेपर डंडा रखकर उसमें कमण्डलु लटका रखा था॥ ३॥

परिव्राजकरूपेण वैदेहीमन्ववर्तत । तामाससादातिबळो भ्रातुभ्यां रहितां वने ॥ ॥ ॥

अत्यन्त बलवान् रावण उस वनमें परित्राजकका रूप घारण करके श्रीराम और लक्ष्मण दोनों बन्धुओंसे रहित हुई अकेली विदेहकुमारी सीताके पास गया ॥ ४ ॥

रहितां सूर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव महत्तमः। तामपद्यत् ततो बालां राजपुत्रीं यशस्विनीम्॥ ५॥ रोहिणीं दाशिना हीनां प्रह्वद् भृदादारुणः।

जैसे सूर्य और चन्द्रमासे हीन हुई संध्याके पास महान् अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीताके निकट गया। तदनन्तर जैसे चन्द्रमासे रिहत हुई रोहिणीपर अत्यन्त दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चरकी दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय कूर रावणने उस भोली-माली यशस्विनी राजकुमारीकी ओर देखा॥ ५३॥

तमुत्रं पापकर्माणं जनस्थानगता द्रुमाः ॥ ६ ॥ संदृश्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः । शीव्रस्नोताश्च तं दृष्ट्वा वीक्षन्तं रक्तलोचनम् ॥ ७ ॥ स्तिमितं गन्तुमारेभे भयाद् गोदावरी नदी।

उस भयंकर पापाचारीको आया देख जनस्थानके वृक्षोंने हिल्ला यंद कर दिया और हवाका वेग रुक गया। लाल नेत्रोंवाले रावणको अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गतिसे बहनेवाली गोदाबरी नदी भयके मारे धीरे-धीरे बहने लगी।। ६-७ ।।

रामस्य त्वन्तरं प्रेप्सुर्दशग्रीवस्तद्न्तरे॥ ८॥ उपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः।

रामसे बदला लेनेका अवसर हूँद्रनेवाला दशमुख रावणे उस समय भिक्षुरूपसे विदेहकुमारी सीताके पास पहुँचा ॥ ८५ ॥

अभव्यो भव्यरूपेण भर्तारमनुशोचतीम् ॥ ९ ॥ अभ्यवर्तत वैदेहीं चित्रामिव शनैश्चरः। उस समय विदेहराजकुमारी सीता अपने पतिके लिये शोक और चिन्तामें डूबी हुई थीं । उसी अवस्थामें अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्राके सामने जा पहुँचा हो ॥ सहसा भव्यरूपेण तृणेः कृप इवावृतः॥ १०॥ अतिष्ठत् प्रेक्ष्य वैदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीम्।

जैसे कुआँ तिनकोंसे ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूपसे अपनी अभव्यताको छिपाकर रावण सहसा वहाँ जा पहुँचा और यशस्विनी रामपत्नी वैदेहीको देखकर खड़ा हो गया ॥ १०६ ॥

तिष्ठन् सम्प्रेक्ष्यं च तदा पत्नीं रामस्य रावणः ॥ ११॥ द्युभां रुचिरदन्तोष्ठीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम् । आसीनां पर्णशालायां वाष्पशोकाभिपीडिताम् ॥ १२॥

उस समय रावण वहाँ खड़ा-खड़ा रामपत्नी सीताको देखने लगा। वे बड़ी सुन्दरी थीं। उनके दाँत और ओठ भी सुन्दर थे, मुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको छीने लेता था। वे पर्णशालामें बैठी हुई शोकसे पीड़ित हो आँस् यहा रही थीं।। ११-१२।।

स तां पद्मपलाशाक्षीं पीतकौशेयवासिनीम्। अभ्यगच्छत वैदेहीं हृष्टचेता निशाचरः॥१३॥

वह निशाचर प्रसन्नचित्त हो रेशमी पीताम्बरसे सुशोभित कमलनयनी विदेहकुमारीके सामने गया ॥ १३ ॥ कामशराविद्धो ब्रह्मधोषमुदीरयन् ।

दृष्ट्वा कामशराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् । अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं रहिते राक्षसाधिषः ॥ १४ ॥

उन्हें देखते ही कामदेवके वाणोंसे घायल हो राक्षस-राज रावण वेदमन्त्रका उचारण करने लगा और उस एकान्त स्थानमें विनीतभावसे उनसे कुछ कहनेको उद्यत हुआ। १४॥

तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव श्रियम्। विभ्राजमानां वपुषा रावणः प्रशशंस ह॥१५॥

त्रिलोकसुन्दरी सीता अपने द्यरीरसे कमलसे रहित कमलालया लक्ष्मीकी भाँति शोभा पा रही थीं। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला-॥ १५॥

रीप्यकाञ्चनवर्णाभे पीतकौदोयवासिनि । कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च विश्वती ॥ १६॥

'उत्तम मुवर्णकी-सी कान्तिवाली तथा रेशमी पीताम्बर धारण करनेवाली मुन्दरी ! (तुम कौन हो ?) तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलोंके समान हैं, अतः तुम पश्चिनी ( पुष्करिणी ) की माँति कमलोंकी मुन्दर-सी माला ारण करती हो १६॥

हीः श्रीः कीर्तिः ग्रुभा लक्ष्मीरप्सरा वा ग्रुभानने । भृतिर्वात्वं वरारोहे रतिर्वास्वैरचारिणी ॥ १७ ॥

'शुभानने ! तुम श्री, ही, कीर्ति, शुभस्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्तरा तो नहीं हो ! अथवा वरारोहे ! तुम भूति या स्वेच्छापूर्वक विहार करनेवाली कामदेवकी पत्नी रित तो नहीं हो ! ॥ १७ ॥

समाः शिखरिणः स्निग्धाः पाण्डुरा दशनास्तव। विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके॥ १८॥ विशालं जघनं पीनमूक करिकरोपमी।

तुम्हारे दाँत बराबर हैं। उनके अग्रभाग कुन्दकी किलियोंके समान शोभा पाते हैं। वे सब-के-सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी-बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोये लाल हैं और पुतलियाँ काली हैं। किन्का अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जाँधें हाथीकी स्इके समान शोभा पाती हैं॥ १८६॥

पताबुपचितौ वृत्तो संहतौ सम्प्रगित्भतौ ॥ १९ ॥ पीनोन्नतमुखौ कान्तौ स्निग्धतालफलोपमौ । मणिप्रवेकाभरणौ रुचिरौ ते पयोधरौ ॥ २० ॥

'तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगत्म, मोटे, उठे हुए मुखवाले, कमनीय, चिकने ताड़फलके समान आकारवाले, परम सुन्दर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणोंसे विभूषित हैं॥ १९-२०॥

चारुसिते चारुद्ति चारुनेत्रे विलासिनि । मनो हरसि मे रामे नदीकुलमिवाम्भसा ॥ २१ ॥

'मुन्दर मुसकान, रुचिर दन्तावली और मनोहर नेत्र-वाली विलासिनी रमणी! तुम अपने रूप-सौन्दर्यसे मेरे मनको वैसे ही हरे लेती हो, जैसे नदी जलके द्वारा अपने तटका अपहरण करती है ॥ २१॥

करान्तमितमध्यासि सुकेशे संदतस्ति। नैव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किनरी॥ २२॥

'तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुद्दीमें आ जाय। केश चिकने और मनोहर हैं। दोनों स्तन एक-दूसरेसे सटे हुए हैं। सुन्दरी! देवता, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर जातिकी स्त्रियोंमें भी कोई तुम-जैसी नहीं है।। २२॥

नैवंरूपा मया नारी दृष्टपूर्वी महीतले। रूपमध्यं च लोकेषु सौकुमार्य वयश्च ते॥ २३॥ इह वासश्च कान्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे। सा प्रतिकाम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहाईसि॥ २४॥

'पृथ्वीपर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आजसे पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों छोकोंमें सबसे सुन्दर रूप, सुकुमारता और नयी अवस्था और कहाँ इस दुर्गम वनमें निवास ! ये सब बातें ध्यानमें आते ही मेरे मनको मथे डालती हैं। तुम्हारा

कल्याण हो। यहाँसे चली जाओ । तुम यहाँ रहनेके योग्य नहीं हो॥ २३-२४॥

राक्षसानामयं वासो घोराणां कामरूपिणाम्। प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च॥२५॥ सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया।

'यह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर राश्चसोंके रहनेकी जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगन्धयुक्त उपवनोंमें निवास करना और विचरना चाहिये॥ २५३॥

वरं माल्यं वरं गन्धं वरं वस्त्रं च शोभने ॥ २६ ॥ भर्तारं च वरं मन्ये त्वद्युक्तमसितेक्षणे ।

'शोभने ! वही पुष्प श्रेष्ठ है, वही गन्ध उत्तम है और वही वस्त्र सुन्दर है, जो तुम्हारे उपयोगमें आये। कजरारे नेत्रोंवाली सुन्दरी! मैं उसीको श्रेष्ठ पति मानता हूँ, जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो॥ २६६॥

का त्वं भविस रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते ॥ २७ ॥ वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे ।

'पवित्र मुसकान और मुन्दर अङ्गोंबाली देवि! तुम कौन हो १ मुझे तो तुम क्द्रों, मक्द्रणों अथवा वसुओंसे सम्बन्ध रखनेवाली देवी जान पड़ती हो ॥ २७६ ॥

नेह गच्छन्ति गन्धर्वा न देवा न च किन्नराः ॥ २८॥ राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वमिहागता ।

'यहाँ गन्धर्वः देवता तथा किन्तर नहीं आते-जाते हैं। यह राक्षसींका निवासस्थान हैः फिर तुम कैसे यहाँ आ गर्यों ? ॥ २८ है ॥

इह शाखामृगाः सिंहा द्वीपिब्यात्रमृगा वृकाः॥ २९॥ ऋक्षास्तरक्षवः कङ्काः कथं तेभ्यो न विभ्यसे।

'यहाँ वानर, सिंह, चीते, व्याघ, मृग, मेड़िये, रीछ, शेर और कंक (गीघ आदि पक्षी) रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है ? ॥ २९ ।।

मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनाम् ॥ ३०॥ कथमेका महारण्ये न बिभेषि वरानने।

'वरानने ! इस विशाल बनके भीतर अत्यन्त वेगशाली और भयंकर मदमत गजराजोंके बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो ! ॥ ३०६ ॥

कासि कस्य कुतश्च त्वं किं निमित्तं च दण्डकान्॥३१॥ एका चरसि कल्याणि घोरान् राक्षससेवितान्।

'कल्याणमयी देवि ! बताओ, तुम कौन हो ? किसकी हो ? और कहाँसे आकर किस कारण इस राक्षससेवित घोर दण्डकारण्यमें अकेळी विचरण करती हो ?' ॥ ३१६ ॥

इति प्रशस्ता वैदेही रावणेन महात्मना ॥ ३२ ॥

द्विजातिवेषेण हि तं हृष्ट्वा रावणमागतम्। सर्वेरतिथिसत्कारैः पूजयामास मैथिली॥३३॥

वेषभूषासे महात्मा बनकर आये हुए रावणने जब विदेहकुमारी सीताकी इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मणवेषमें वहाँ पधारे हुए रावणको देखकर मैथिलीने अतिथि-सत्कारके लिये उपयोगी सभी सामिष्रयोंद्वारा उसका पूजन किया ॥ ३२–३३॥

उपानीयासनं पूर्वं पाद्येनाभिनिमन्त्रय च । अब्रवीत् सिद्धमित्येव तदा तं सौम्यदर्शनम् ॥ ३४ ॥

पहले बैठनेके लिये आसन दे, पाद्य ( वैर घोनेके लिये जल ) निवेदन किया। तदनन्तर ऊपरसे सौम्य दिखायी देनेवाले उस अतिथिको भोजनके लिये निमन्त्रण देते हुए कहा-'ब्रह्मन्! भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिये' ॥ ३४॥

द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मैथिली समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम् । अशक्यमुद् द्वेष्टुमुपायदर्शना-न्यमन्त्रयद् वाह्मणवत् तथागतम् ॥३५॥

वह ब्राह्मणके वेषमें आया था, कमण्डलु और गेरुआ वस्त्र धारण किये हुए था। ब्राह्मण-वेषमें आये हुए अतिथि-की उपेक्षा असम्भव थी। उसकी वेषभूषामें ब्राह्मणत्वका निश्चय करानेवाले चिह्न दिखायी देते थे, अतः उस रूपमें आये हुए उस रावणको देखकर मैथिलीने ब्राह्मणके योग्य सत्कार करनेके लिये ही उसे निमन्त्रित किया॥ ३५॥

> इयं वृसी ब्राह्मण काममास्यता-मिदं च पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति । इदं च सिद्धं वनजातमुत्तमं त्वदर्थमन्यग्रमिहोपभुज्यताम् ॥ ३६॥

वे बोर्ली—'ब्राह्मण ! यह चटाई है, इसपर इच्छानुसार बैठ जाइये। यह पैर घोनेके लिये जल है, इसे ग्रहण कीजिये और यह वनमें ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल-मूल आपके लिये ही तैयार करके रखा गया है, यहाँ शान्तभावसे उसका उपभोग कीजिये'॥ ३६॥

निमन्त्र्यमाणः प्रतिपूर्णभाषिणीं । नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मैथिलीम् । प्रसद्य तस्या हरणे दढं मनः समर्पयामास वधाय रावणः ॥ ३७॥

'अतिथिके लिये सब कुछ तैयार है' ऐसा कहकर सीताने जब उसे भोजनके लिये निमन्त्रित किया, तब रावणने 'सर्वे सम्पन्नम्' कहनेवाली राजरानी मैथिलीकी ओर देखा और अपने ही वधके लिये उसने हठपूर्वक सीताका हरण करनेके निमित्त मनमें हढ़ निश्चय कर लिया ॥३७॥ ततः सुवेषं मृगयागतं पति
प्रतीक्षमाणा सहस्रक्षमणं तदा।
निरीक्षमाणा हरितं ददर्शतनमहद्वनं नैव तुरामस्क्षमणौ॥ ३८॥

तदनन्तर सीता शिकार खेलनेके लिये गये हुए लक्ष्मण-सिंहत अपने मुन्दर वेषधारी पित श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा करने लगीं । उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ायी, किंतु उन्हें सब ओर हराभरा विशाल वन ही दिखायी दिया, श्रीराम और लक्ष्मण नहीं दीख पड़े ॥ ३८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे घट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें छियालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

## सप्तचत्वारिंशः सर्गः

सीताका रावणको अपना और पतिका परिचय देकर वनमें आनेका कारण वताना, रावणका उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट करना और सीताका उसे फटकारना

रावणेन तु वैदेही तदा पृष्टा जिहीर्षुणा। परिवाजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना॥ १॥

सीताको हरनेकी इच्छासे परिव्राजक (संन्यासी) का रूप धारण करके आये हुए रावणने उस समय जब विदेह-राजकुमारीसे इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया॥ १॥

ब्राह्मणश्चातिथिश्चैष अनुक्तो हि रापेत माम्। इति भ्यात्वा मुद्दर्ते तु सीता वचनमत्रवीत्॥ २॥

वे दो घड़ीतक इस विचारमें पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, यदि इनकी बातका उत्तर न दिया जाय तो ये मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीताने इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥ २॥

दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः। स्रीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी त्रिया॥ ३॥

'ब्रह्मन्! आपका मला हो। मैं मिथिलानरेश महात्मा जनककी पुत्री और अवधनरेश श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है।। ३॥

उषित्वा द्वाद्श समा इक्ष्वाक्णां निवेशने। भुआना मानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी॥ ४॥

'निवाइके बाद बारह बबीतक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथके महलमें रहकर मैंने अपने पतिके साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोबाञ्छित सुख-सुविधाओंसे सम्पन्न रही हूँ॥ ४॥

तत्र त्रयोदशे वर्षे राजामन्त्रयत प्रभुः। अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः॥५॥

'तेरहवें वर्षके प्रारम्भमें सामर्थ्यशाली महाराज दशरथने राजमन्त्रियोंसे मिलकर सलाह की और श्रीरामचन्द्रजीका युवराजपदपर अभिषेक करनेका निश्चय किया ॥ ५॥

तसिन् सम्भियमाणे तु राघवस्याभिषेचने। कैकेयी नाम भर्तारं ममार्या याचते वरम्॥६॥ 'जब श्रीरघुनाथजीके राज्याभिषेककी सामग्री जुटायी जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयीने अपने पतिसे वर माँगा ॥ ६॥

परिगृह्य तु कैकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे। मम प्रवाजनं भर्तुर्भरतस्याभिषेचनम्॥ ७॥ द्वावयाचत भर्तारं सत्यसंधं नृपोत्तमम्।

'कैकेवीने मेरे श्वग्नुरको पुण्यकी शपथ दिलाकर वचन-बद्ध कर लिया, फिर अपने मत्यप्रतिज्ञ पति उन राजशिरो-मणिसे दो वर माँगे—मेरे पतिके लिये बनबास और भरतके लिये राज्याभिषेक ॥ ७ है ॥

नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन ॥८॥ एव मे जीवितस्यान्तो रामो यद्भिषिच्यते ।

'कैकेयी इठपूर्वक कहने लगीं—यदि आज श्रीरामका अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊँगी, न पीऊँगी और न कभी सोऊँगी ही। यही मेरे जीवनका अन्त होगा॥ इति ब्रुवाणां कैकेयीं श्वशुरों में स पार्थिवः॥ ९॥ अयाचतार्थैरन्वर्थैनं च याश्चां चकार सा।

ंऐसी बात कहती हुई कैकेयीसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथने यह याचना की कि 'तुम सब प्रकारकी उत्तम वस्तुएँ ले लो; किंतु श्रीरामके अभिषेकमें विघ्न न डालो।' किंतु कैकेयीने उनकी वह याचना सफल नहीं की ॥ ९५॥

मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः॥ १०॥ अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते।

'उस समय मेरे महातेजस्वी पतिकी अवस्था पचीस सालसे ऊपरकी थी और मेरे जन्मकालसे लेकर वनगमन-कालतक मेरी अवस्था वर्षगणनाके अनुसार अढारह सालकी हो गयी थी ॥ १० है ॥

रामेति प्रथितो लोके सत्यवाञ्ज्ञीलवाञ्ज्युचिः ॥ ११ ॥ विज्ञालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः। 'श्रीराम जगत्में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूपसे विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े-बड़े और भुजाएँ विशाल हैं। वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं॥ ११६॥

#### कामार्तश्च महाराजः पिता दशरथः स्वयम् ॥ १२॥ कैकेय्याः प्रियकामार्थे तं रामं नाभ्यवेचयत्।

'उनके पिता महाराज दशरथने स्वयं कामपीड़ित होनेके कारण कैकेयीका प्रिय करनेकी इच्छाते श्रीरामका अभिषेक नहीं किया ॥ १२३॥

#### अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतम् ॥ १३॥ कैकेयी मम भर्तारमित्युवाच द्वृतं बचः।

'श्रीरामचन्द्रजी जब अभिषेकके लिवे पिताके समीप आये, तब कैकेयीने मेरे उन पतिदेवसे तुरंत यह बात कही ॥ १३ ।।

तव पित्रा समाक्षतं ममेदं श्रुणु राघव ॥ १४ ॥ भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकण्टकम् । त्वया तु खलु वस्तव्यं नव वर्षाणि पञ्च च ॥ १५ ॥ वने प्रवज काकुत्स्थ पितरं मोचयानृतात् ।

'रघुनन्दन! तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी है, इसे मेरे मुँहसे सुनो। यह निष्कण्टक राज्य भरतको दिया जायगा, तुम्हें तो चौदह वर्षोतक वनमें ही निवास करना होगा। काकुल्थ ! तुम वनको जाओ और पिताको अत्रत्यके बन्धनसे छुड़ाओ॥ १४–१५३॥

#### तथेत्युवाच तां रामः कैकेयीमकुतोभयः॥१६॥ चकार तद्वचः श्रुत्वा भर्ता मम दढवतः।

'किसीसे भी भय न माननेवाले श्रीरामने कैकेयीकी वह बात मुनकर कहा—'बहुत अच्छा'। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृदतापूर्वक अवनी व्रतिज्ञाका पालन करनेवाले हैं॥ १६ ।।

#### दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं त्र्यान्न चानृतम् ॥ १७ ॥ एतद् ब्राह्मण रामस्य वतं धृतमनुत्तमम् ।

'श्रीराम केवल देते हैं, किसीसे कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण ! यह श्रीरामचन्द्रजीका सर्वोत्तम वत है, जिसे उन्होंने धारण कर रखा है॥ १७ ।।

#### तस्य भ्राता तु वैमात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान् ॥ १८॥ रामस्य पुरुषन्यात्रः सहायः समरेऽरिहा। स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दढवतः॥ १९॥

'श्रीरामके सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समरभूमिमें शत्रुओंका संहार करनेवाले पुरुषसिंह लक्ष्मण श्रीरामके सहायक हैं, बन्धु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम ब्रतका हद्तापूर्वक पालन करनेवाले हैं॥ १८-१९॥ अन्वगच्छद् धनुष्पाणिः प्रवजन्तं मया सह । जटी तापसरूपेण मया सह सहानुजः॥ २०॥ प्रविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दढवतः।

'श्रीरघुनाथजी मेरे साथ जब बनमें आने लगे, तब लक्ष्मण भी हाथमें घनुष लेकर उनके पीके हो लिये। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाईके साथ श्रीराम इस दण्डकारण्यमें आये हैं। बे हद्प्रतिश तथा नित्य-निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं और सिरपर जटा चारण किये तपस्वीके वेशमें यहाँ रहते हैं॥ २० है॥

ते वयं प्रच्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते त्रयः॥ २१॥ विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा। समाश्वस सुहूर्ते तु शक्यं वस्तुमिह त्वया॥ २२॥ आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम्।

'द्विजश्रेष्ठ! इस प्रकार इम तीनों कैकेयीके कारण राज्यसे विचत हो इस गम्भीर वनमें अपने ही बलके भरोसे बिचरते हैं। आप यहाँ टहर सकें तो दो घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुरमात्रामें जंगली फल-मूल लेकर आते होंगे॥ २१-२२ ई॥

#### रुक्त गोधान वराहां श्रहत्वाऽऽदायामिषं बहु॥ २३॥ स त्वं नाम च गोत्रं च कुलमाचक्ष्व तत्त्वतः। एकश्र दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज ॥ २४॥

'रुर, गोइ और जंगली स्अर आदि हिंसक पश्चओंका वध करके तपस्वी जनोंके उपभोगमें आने योग्य बहुत-सा फल-मूल लेकर वे अभी आयँगे (उस समय आपका विशेष सत्कार होगा)। ब्रह्मन्! अब आप भी अपने नाम-गोत्र और कुलका ठीक-ठीक परिचय दीजिये। आप अकेले इस दण्डकारण्यमें किस लिये विचरते हैं ?'॥ २३-२४॥

#### दवं ब्रुवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबळः। प्रत्युवाचोत्तरं तीवं रावणो राक्षसाधिपः॥ २५॥

श्रीरामपत्नी सीताके इस प्रकार पूछनेपर महाबली राक्षसराज रावणने अत्यन्त कठोर शब्दोंमें उत्तर दिया—॥ येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः। अहं स रावणो नाम सीते रक्षोगणेश्वरः॥ २६॥

'सीते ! जिसके नामसे देवता, असुर और मनुष्यां-सिहत तीनों लोक थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसींका राजा रावण हूँ ॥ २६ ॥

#### त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दृष्ट्या कौशेयवासिनीम्। रति सकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते॥ २७॥

'अनिन्धसुन्दरि ! तुम्हारे अङ्गोंकी कान्ति सुवर्णके समान है, जिनपर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है । तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियोंकी ओर नहीं जाता है ॥ २७ ॥ वहीनामुत्तमस्त्रीणामाहतानामितस्ततः । सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव॥ २८॥

भीं इधर-उधरसे बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियोंको हर लाया हूँ। उन सबमें तुम मेरी पटरानी बनो । तुम्हारा मला हो।। २८॥

लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी। सागरेण परिक्षिप्ता निविष्ठा गिरिमूर्धनि॥ २९॥

'मेरी राजधानीका नाम लङ्का है। वह महापुरी समुद्रके बीचमें एक पर्वतके शिखरपर बसी हुई है। समुद्रने उसे चारों ओरसे धेर रखा है॥ २९॥

तत्र सीते मया सार्ध वनेषु विचरिष्यसि। न चास्य वनवासस्य स्पृष्ट्यिष्यसि भामिनि॥३०॥

'सीते ! वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकारके वनोंमें विचरण करोगी । भामिनि ! फिर तुम्हारे मनमें इस वनवासकी इच्छा कभी नहीं होगी ॥ ३०॥

पञ्च दास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः। सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि ॥ ३१॥

सीते ! यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित पाँच हजार दासियाँ सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी? ॥ ३१॥

रावणेनैवमुका तु कुपिता जनकात्मजा। प्रत्युवाचानवद्याङ्गी तमनादत्य राक्षसम्॥ ३२॥

रावणके ऐसा कहनेपर निर्दोष अङ्गोंबाली जनक-निन्दिनी सीता कुपित हो उठीं और राक्षसका तिरस्कार करके उसे यों उत्तर देने लगीं—॥ ३२॥

महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदृशं पतिम्। महोद्धिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुव्रता॥ ३३॥

भिरे पितदेव भगवान् श्रीराम महान् पर्वतके समान अविचल हैं; इन्द्रके तुल्य पराक्रमी हैं और महासागरके समान प्रशान्त हैं, उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन-मन-प्राणसे उन्हींका अनुसरण करनेवाली तथा उन्हींकी अनुसगिणी हूँ ॥ ३३॥

सर्वलक्षणसम्पन्नं न्यत्रोधपरिमण्डलम् । सत्यसंधं महाभागमहं राममनुव्रता ॥ ३४ ॥

'श्रीरामचन्द्रजी समस्त ग्रुम लक्षणोंसे सम्पन्न, वट-वृक्षकी भाँति सबको अपनी छायामें आश्रय देनेवाले, सत्य-प्रतिज्ञ और महान् सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हींकी अनन्य अनुरागिणी हूँ ॥ ३४॥

महाबाहुं महोरस्कं सिंहविकान्तगामिनम्। नृसिंहं सिंहसंकाशमहं राममनुवता॥३५॥

'उनकी मुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है। वे विह्ने समान पाँव बढ़ाते हुए बड़े गर्वके साथ चलते

हैं और सिंहके ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुषसिंह श्रीराममें ही अनन्य भक्ति रखनेवाली हूँ ॥ ३५॥

पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियम्। पृथुकीर्ति महाबाहुमहं राममजुवता॥३६॥

'राजकुमार श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर है। वे जितेन्द्रिय हैं और उनका यश महान् है। उन महाबाहु श्रीराममें ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा दुआ है। ३६।।

त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामिहेच्छसि दुर्लभाम्। नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुमादित्यस्य प्रभायथा॥ ३७॥

पापी निशाचर ! तू सियार है और मैं सिंहिनी हूँ । मैं तेरे लिये सर्वथा दुर्लभ हूँ । क्या तूयहाँ मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है। अरे! जैसे सूर्यकी प्रभापर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे खू भी नहीं सकता ॥ ३७॥

पादपान् काञ्चनान् नूनं बहून् पश्यसि मन्दभाक्। राघवस्य प्रियां भार्यो यस्त्वमिच्छसि राक्षस ॥ ३८॥

'अभागे राक्षस ! तेरा इतना साहस ! त् श्रीरघुनाथजी-की प्यारी पत्नीका अपहरण करना चाहता है ! निश्चय ही तुझे बहुत-से सोनेके वृक्ष दिखायी देने लगे हैं—अब त् मौतके निकट जा पहुँचा है ॥ ३८ ॥

श्चितस्य च सिंहस्य सृगरात्रोस्तरिखनः।
आशीविषस्य वर्ताद् दंष्ट्रामादातुमिच्छिसि ॥ ३९ ॥
मन्दरं पर्वतश्चेष्टं पाणिना हर्तुमिच्छिसि ।
कालकूटं विषं पीत्वा खिस्तमान् गन्तुमिच्छिसि ॥ ४० ॥
अक्षि सूच्या प्रमृजिस जिह्नया लेढि च श्चरम् ।
राघवस्य प्रियां भार्योमधिगन्तुं त्विमच्छिसि ॥ ४१ ॥

'त् श्रीरामकी प्यारी पत्नीको हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है, अत्यन्त वेगशाली मृगवेरी भूखे सिंह और विषधर सर्पके मुखसे उनके दाँत तोड़ लेना चाहता है, पर्वतश्रेष्ठ मन्दराचलको हाथसे उठाकर ले जानेकी इच्छा करता है, कालकूट विषको पीकर कुशलपूर्वक लौट जानेकी अभिलाषा रखता है तथा आँखको स्ईसे पोंछता और छुरेको जीभसे चाटता है।। ३९-४१।।

अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छिस । सूर्याचन्द्रमसौचोभौपाणिभ्यां हर्तुमिच्छिस ॥ ४२॥ यो रामस्य प्रियां भार्यो प्रधर्षयितुमिच्छिस ।

'क्या तू अपने गलेमें पत्थर बाँघकर समुद्रको पार करना चाहता है ? सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको अपने दोनों हाथोंसे हर लानेकी इच्ला करता है ? जो श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नीपर बलात्कार करनेको उतारू हुआ है ॥ ४२ई॥

#### अग्नि प्रज्वितितं दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुमिच्छसि ॥ ४३ ॥ कल्याणबृत्तां यो भार्यो रामस्याहर्तुमिच्छसि ।

'यदि तू कल्याणमय आचारका पालन करनेवाली श्रीरामकी भार्याका अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आगको देखकर भी तू उसे कपड़ेमें बाँधकर ले जानेकी इच्छा करता है ॥ ४३ है ॥

#### अयोमुखानां शूलानामग्रे चरितुमिच्छसि। रामस्य सदर्शी भार्यो योऽधिगन्तुं त्वमिच्छसि।४४।

'अरे तू श्रीरामकी भार्याको, जो सर्वथा उन्हींके योग्य है, इस्तगत करना चाहता है, तो निश्चय ही लोहमय मुखवाले झूलोंकी नोकपर चलनेकी अभिलाषा करता है ॥ ४४॥

> यदन्तरं सिंहस्गालयोर्वने यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः। सुराज्यसौवीरकयोर्यदन्तरं तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ ४५॥

'वनमें रहनेवाले सिंह और सियारमें, समुद्र और छोटी नदीमें तथा अमृत और काँजीमें जो अन्तर है, वही अन्तर दशरथनन्दन श्रीराममें और तुझमें है ॥ ४५॥

> यदन्तरं काञ्चनसीसलोहयो-र्यदन्तरं चन्दनवारिपङ्कयोः । यदन्तरं हस्तिबिङालयोर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च ॥ ४६॥

(सोने और सीसेमें, चन्दनमिश्रित जल और कीचड़में तथा बनमें रहनेवाले हाथी और बिलावमें जो अन्तर है, वही अन्तर दशरथनन्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४६॥

> यदन्तरं वायसवैनतेययो-र्यदन्तरं महुमयूरयोरि ।

#### यदन्तरं इंसकगृध्रयोर्वने तदन्तरं दाशरथेस्तवैव च॥४७॥

'गरुड़ और कौएमें, मोर और जलकाकमें तथा बनवासी इंस और गीधमें जो अन्तर है, वही अन्तर दशरथ-नन्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४७ ॥

> तस्मिन् सहस्राक्षसमप्रभावे रामे स्थिते कार्मुकवाणपाणौ। हतापि तेऽहं न जरां गमिष्ये आज्यं यथा मक्षिकयावगीर्णम्॥ ४८॥

'जिस समय सहस्र नेत्रधारी इन्द्रके समान प्रभावशाली श्रीरामचन्द्रजी हाथमें धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाराँगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा, ठीक उसी तरह जैसे मन्खी धी पीकर उसे पचा नहीं सकती? ॥ ४८॥

इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा सुदुष्टमुक्त्वा रजनीचरं तम्। गात्रप्रकम्पाद् व्यथिता वभूव वातोद्धता सा कदळीव तन्वी॥ ४९॥

सीताके मनमें कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस राक्षससे यह अत्यन्त दुःखजनक बात कहकर सीता रोषसे काँपने लगीं। शरीरके कम्पनसे कृशाङ्गी सीता हवासे हिलायी गयी कदलीके समान व्यथित हो उठीं॥ ४९॥

> तां वेपमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणो मृत्युसमप्रभावः। कुलं वलं नाम च कर्म चात्मनः

समाचचक्षे भयकारणार्थम् ॥ ५० ॥ सीताको काँपती देख मौतके समान प्रभाव रखनेवाला रावण उनके मनमें भय उत्पन्न करनेके लिये अपने कुल, बल, नाम और कर्मका परिचय देने लगा ॥ ५० ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे समचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें सैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

## अष्टचत्वारिंदाः सर्गः

रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार

पवं ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः। ललाटे भुकुटिं कृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ १ ॥

सीताके ऐसा कहनेपर रावण रोषमें भर गया और ललाटमें भौंहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणीमें बोला—॥ स्राता वैश्रवणस्थाहं सापत्नो वरवर्णिनि। रावणो नाम भद्रं ते दशश्रीवः प्रतापवान्॥ २॥

'षुन्दरी! मैं कुवेरका सौतेला भाई परम प्रतापी दशमीव रावण हूँ । तुम्हारा भला हो ॥ २ ॥ यस्य देवाः सगन्धर्वाः पिशाचपतगोरगाः। विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजाः॥ ३॥ येन वैश्रवणो भ्राता वैमात्राः कारणान्तरे। इन्द्रमासादितः कोघाद्रणे विकस्य निर्जितः॥ ४॥

'जैसे प्रजा मौतके भयसे सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गन्धर्व, पिशाच, पश्ची और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं, जिसने किसी कारणबश अपने सौतेले भाई कुवेरके साथ द्वन्द्वसुद्ध किया और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रणभूमिमें उन्हें परास्त कर दिया था, वही रावण मैं हूँ ॥ ३-४॥

मद्भयार्तः परित्यज्य समिधिष्ठानमृद्धिमत् । कैलासं पर्वतश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः॥ ५॥

भेरे ही भयसे पीड़ित हो नरवाहन कुवेरने अपनी समृद्धिशालिनी पुरी लङ्काका परित्याग करके इस समय पर्वत-श्रेष्ठ कैलासकी शरण ली है ॥ ५ ॥

यस्य तत् पुष्पकं नाम विमानं कामगं शुभम्। वीर्यादावर्जितं भद्रे येन यामि विहायसम्॥ ६॥

भद्रे! उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुन्दर विमान, जो इच्छाके अनुसार चलनेवाला है, मैंने पराक्रमसे जीत लिया है और उसी विमानके द्वारा मैं आकाशमें विचरता हूँ ॥ ६ ॥

मम संजातरोषस्य मुखं दृष्ट्वैव मैथिलि। विद्ववन्ति परित्रस्ताः सुराः शकपुरोगमाः॥ ७॥

'मिथिलेशकुमारी ! जब मुझे रोष चढ़ता है, उस समय इन्द्र आदि सब देवता मेरा मुँह देखकर ही भयसे थर्रा उठते हैं और इधर-उधर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥

यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति राङ्कितः। तीव्रांगुः शिशिरांगुश्च भयात् सम्पद्यते दिवि ॥ ८ ॥

'जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरकर धीरे-धीरे चलने लगती है। मेरे भयसे आकाशमें प्रचण्ड किरणोंवाला सूर्य भी चन्द्रमाके समान शीतल हो जाता है।। ८॥

निष्कम्पपत्रास्तरवो नद्यश्च स्तिमितोदकाः। भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामि च चरामि च॥ ९॥

'जिस स्थानपर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ, वहाँ वृक्षोंके पत्तेतक नहीं हिलते और नदियोंका पानी स्थिर हो जाता है ॥ ९॥

मम पारे समुद्रस्य लङ्का नाम पुरी शुभा। सम्पूर्णा राक्षसैघोरैर्यथेन्द्रस्यामरावती॥१०॥

'समुद्रके उस पार लङ्का नामक मेरी सुन्दर पुरी है, जो इन्द्रकी अमरावतीके समान मनोहर तथा घोर राक्षसोंसे भरी हुई है ॥ १०॥

प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता। हेमकक्ष्या पुरी रम्या वैदूर्यमयतोरणा॥११॥

'उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चहारदिवारी उस पुरीकी शोभा बढ़ाती है। लङ्कापुरीके महलोंके दालान, फर्श आदि सोनेके बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। ११॥

हस्त्यश्वरथसम्बाधा तूर्यनाद्विनादिता। सर्वकामफलैर्वृक्षैः संकुलोद्यानभूषिता॥१२॥

्हाथी, घोड़े और रथोंसे वहाँकी सड़कें भरी रहती हैं। माँति-माँतिके वाद्योंकी ध्वनि गूँजा करती है। सब प्रकारके मनोवाञ्चित फल देनेवाले वृक्षोंसे लङ्कापुरी ब्याप्त है। नाना प्रकारके उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं॥ १२॥

तत्र त्वं वस हे सीते राजपुत्रि मया सह। न सारिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनखिनि॥ १३॥

'राजकुमारी सीते ! तुम मेरे साथ उस पुरीमें चलकर निवास करो । मनस्विनि ! वहाँ रहकर तुम मानवी स्त्रियोंको भूल जाओगी ॥ १३ ॥

भुञ्जाना मानुषान् भोगान् दिव्यांश्च वरवर्णिनि। न सारिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः॥१४॥

'सुन्दरी! लङ्कामें दिन्य और मानुष-भोगोंका उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य रामका कभी स्मरण नहीं करोगी; जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है।। १४॥

स्थापियत्वा प्रियं पुत्रं राज्ये दशरथो नृपः।

मन्दवीर्यस्ततो ज्येष्ठः सुतः प्रस्थापितो वनम् ॥ १५ ॥

तेन किं भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा।

करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्विना ॥ १६ ॥

्विशाललोचने ! राजा दशरथने अपने प्यारे पुत्रको राज्यपर बिटाकर जिस अल्पपराक्रमी ज्येष्ठ पुत्रको वनमें भेज दिया, उस राज्यभ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्यामें लगे हुए तापस रामको लेकर क्या करोगी ! ॥ १५-१६॥

रक्ष राक्षसभर्तारं कामय स्वयमागतम्। न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमर्हसि ॥ १७॥

'यह राक्षसोंका स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वारपर आया है, तुम इसकी रक्षा करो, इसे मनसे चाहो। यह कामदेवके बाणोंसे पीड़ित है। इसे ठुकराना तुम्हारे लिये उचित नहीं है॥ १७॥

प्रत्याख्यायहिमां भीरु पश्चात्तापं गमिष्यसि । चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुर्वशी ॥ १८ ॥

'भीर ! मुझे दुकराकर तुम उसी तरह पश्चात्ताप करोगी, जैसे पुरूरवाको लात मारकर उर्वशी पछतायी थी ॥ १८ ॥

अङ्गुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः। तव भाग्येन सम्प्राप्तं भजस्व वरवर्णिनि॥१९॥

'मुन्दरी ! युद्धमें मनुष्यजातीय राम मेरी एक अङ्गुलिके बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्यसे मैं आ गया हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो'॥ १९॥

प्वमुका तु वैदेही कुद्धा संरक्तलोचना। अत्रवीत् परुषं वाक्यं रहिते राक्षसाधिपम् ॥ २०॥ रावणके ऐसा कहनेपर विदेहकुमारी सीताके नेत्र कोधसे लाल हो गये। उन्होंने उस एकान्त स्थानमें राक्षसराज रावणसे कठोर वाणीमें कहा—॥ २०॥

कथं वैश्रवणं देवं सर्वदेवनमस्कृतम्। भ्रातरं व्यपदि्दय त्वमशुभं कर्तुमिच्छसि॥ २१॥

'अरे! भगवान् कुबेर तो सम्पूर्ण देवताओं के वन्दनीय हैं। त् उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकर्म कैसे करना चाहता है ? ॥ २१ ॥

अवस्यं विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः। येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रियः॥ २२॥

'रावण ! जिनका तुझ-जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजि-तेन्द्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जायँगे॥ २२॥

अपहत्य राचीं भायीं राक्यमिन्द्रस्य जीवितुम्।

निह रामस्य भार्यां मामानीय खस्तिमान् भवेत् ॥२३॥

'इन्द्रकी पत्नी शचीका अपहरण करके सम्भव है कोई जीवित रह जाय; किंतु रामपत्नी मुझ सीताका हरण करके कोई कुशलसे नहीं रह सकता ॥ २३ ॥

> जीवेचिरं वज्रधरस्य पश्चा-च्छचीं प्रधृष्याप्रतिरूपरूपाम्। न मादशीं राक्षस धर्षयित्वा पीतामृतस्यापितवास्ति मोक्षः॥ २४॥

'राक्षस! वज्रधारी इन्द्रकी अनुपम रूपवती भार्या शचीका तिरस्कार करके सम्भव है कोई उसके बाद भी चिरकालतक जीवित रह जाय; परंतु मेरी-जैसी स्त्रीका अपमान करके त् अमृत पी ले तो भी तुझे जीते-जी छुटकारा नहीं मिल सकता'॥ २४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डेऽष्टचरवारिशः सर्गः ॥ ४८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें अड्तालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

# एकोनपञ्चाशः सर्गः

रावणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका विलाप और उनके द्वारा जटायुका दर्शन

सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् । हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद् वदुः ॥ १ ॥

सीताके इस वचनको सुनकर प्रतापी दशमुख रावणने अपने हाथपर हाथ मारकर शरीरको बहुत बड़ा बना लिया॥ १॥

स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः। नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ ॥ २ ॥

वह बातचीत करनेकी कला जानता था। उसने मिथिलेशकुमारी सीतासे फिर इस प्रकार कहना आरम्भ किया— भेरी समझमें तुम पागल हो गयी हो, इसीलिये तुमने मेरे बल और पराक्रमकी वार्ते अनसुनी कर दी हैं॥ २॥

उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः। आपिवेयं समुद्रं च मृत्युं हन्यां रणे स्थितः॥३॥

'अरी! मैं आकाशमें खड़ा हो इन दोनों भुजाओं ही सारी पृथ्वीको उठा ले जा सकता हूँ । समुद्रको पी जा सकता हूँ और युद्धमें स्थित हो मौतको भी मार सकता हूँ ॥ ३॥

अर्क तुद्यां शरैस्तीक्ष्णैर्विभिन्द्यां हि महीतलम् । कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम् ॥ ४ ॥

'काम तथा रूपसे उन्मत्त रहनेवाली नारी ! यदि चाहूँ तो अपने तीले बाणोंसे सूर्यको भी व्यथित कर दूँ और इस भूतलको भी विदीर्ण कर डालूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ हूँ । तुम मेरी ओर देखों ।। ४॥

पवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे। कृद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः॥ ५॥ ऐसा कहते-कहते क्रोधसे भरे हुए रावणकी

आँखें, जिनके प्रान्तभाग काले थे, जलती आगके समान लाल हो गर्थी ॥ ५॥

सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः। स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्ववणानुजः॥ ६॥

कुबेरके छोटे भाई रावणने तत्काल अपने सौम्य रूपको त्यागकर तीखा एवं कालके समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया ॥ ६॥

संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्तकाञ्चनभूषणः। कोधेन महताविष्टो नीलजीमूतसंनिभः॥ ७॥

उस समय श्रीमान् रावणके सभी नेत्र छाल हो रहे थे। वह पक्के सोनेके आभूषणोंसे अलंकृत था और महान् क्रोथसे आविष्ट हो नीलमेघके समान काला दिखायी देने लगा॥ ७॥

द्शास्यो विंशतिभुजो बभूव क्षणदाचरः। स परिवाजकच्छवा महाकायो विहाय तत्॥ ८॥

वह विशालकाय निशाचर परिवाजकके उस छन्नवेशको त्यागकर दस मुखों और बीस भुजाओंसे संयुक्त हो गया॥ ८॥

प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः। रक्ताम्बरधरस्तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम्॥ ९॥

उस समय राक्षसराज रावणने अपने सहज रूपको ग्रहण कर लिया और लाल रंगके वस्त्र पहन-कर वह स्त्री-रत्न सीताकी ओर देखता हुआ खड़ा हो गया॥९॥

स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव। वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणोऽव्रवीत्॥१०॥

काले केशवाली मैथिली वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो सूर्यकी प्रभा-सी जान पड़ती थीं। रावणने उनसे कहा-॥

त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि। मामाश्रय वरारोहे तबाहं सहराः पतिः॥११॥

'वरारोहे! यदि तुम तीनों लोकोंमें विख्यात पुरुषको अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो। मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ ॥ ११॥

मां भजस्य चिराय त्यमहं इलाघ्यः पतिस्तव। नैव चाहं कचिद् भद्रे करिष्ये तव विप्रियम्॥ १२॥

'भद्रे! मुझे मुदीर्घकालके लिये स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिये स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊँगा तथा कभी तुम्हारे मनके प्रतिकृल कोई वर्ताव नहीं करूँगा॥ १२॥

त्यज्यतां मानुषोभावो मियभावः प्रणीयताम्। राज्याच्च्युतमसिद्धार्थे रामं परिमितायुषम् ॥ १३॥ कैर्गुणैरनुरकासि मृढे पण्डितमानिनि।

'मनुष्य रामके विषयमें जो तुम्हारा अनुराग है, उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो । अपनेको पण्डित (बुद्धिमती) माननेवाली मृढ नारी! जो राज्यसे भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राममें किन गुणोंके कारण तुम अनुरक्त हो ॥ १३५ ॥

यः स्त्रियो वचनाद् राज्यं विहाय ससुहज्जनम्॥१४॥ अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मतिः।

'जो एक स्त्रीके कहनेसे मुहदोंसहित सारे राज्यका त्याग करके इस हिंसक जन्तुओंसे सेवित वनमें निवास करता है, उसकी बुद्धि कैसी खोटी है? (वह सर्वथा मढ है)'॥ १४ ई॥

इत्युक्तवा मैथिलीं वाक्यं वियाहीं वियवादिनीम् ॥ अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः। जग्राह् रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ॥ १६॥

जो प्रिय वचन सुननेके योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलनेवाली थीं, उस मिथिलेशकुमारी सीतासे ऐसा अप्रिय बचन कहकर कामसे मोहित हुए उस अत्यन्त

दुष्टात्मा राक्षस रावणने निकट जाकर (माताके समान आदरणीया ) सीताको पकड़ लिया मानो बुधने आकाशमें अपनी माता रोहिणीको पकड़नेका दुस्साहस किया हो ॥ १५-१६॥

वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण सः। ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजयाह पाणिना॥१७॥

उसने बायें हाथसे कमलनयनी सीताके केशोंसहित मस्तक-को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जाँघोंके नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया ॥ १७॥

तं दृष्ट्वा गिरिश्टङ्गामं तीक्ष्णदृष्ट्रं महाभुजम्। प्राद्रवन् मृत्युसंकाशं भयार्ता वनदेवताः॥१८॥

उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओंसे युक्त पर्वतशिखरके समान प्रतीत होनेवाले उस कालके समान विकराल राक्षसको देखकर वनके समस्त देवता भयभीत होकर भाग गये॥ १८॥

स च मायामयो दिव्यः खरयुक्तः खरखनः। प्रत्यदृद्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः॥१९॥

इतनेहीमें गधोंसे जुता हुआ और गधोंके समान ही शब्द करनेवाला रावणका वह विशाल सुवर्णमय मायानिर्मित दिव्य रथ वहाँ दिखायी दिया ॥ १९ ॥

ततस्तां परुषैर्वाक्यैरभितज्यं महास्वनः। अंकेनादाय वैदेहीं रथमारोपयत् तदा॥ २०॥

रथके प्रकट होते ही जोर-जोरसे गर्जना करनेवाले रावणने कठोर वचनोंद्वारा विदेहनन्दिनी सीताको डॉंटा और पूर्वोक्त रूपसे गोदमें उठाकर तत्काल रथपर बिठा दिया॥ २०॥

सा गृहीतातिचुकोश रावणेन यशस्विनी। रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरंगतं वने॥ २१॥

रावणके द्वारा पकड़ी जानेपर यशस्त्रिनी सीता दुःखसे ब्याकुल हो गयीं और वनमें दूर गये हुए श्रीरामचन्द्रजीको 'हे राम!' कहकर जोर-जोरसे पुकारने लगी ॥ २१॥

तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव। विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः॥ २२॥ सीताके मनमें रावणकी कामना नहीं थी—वे उसकी

\* यहाँ अभूतोपमालंकार है। बुध चन्द्रमाके पुत्र है और रोहिणी चन्द्रमाकी पत्नी । बुधने न तो कभी रोहिणोको पकड़ा है और न वे ऐसा कर ही सकते हैं। यहाँ यह दिखाया गया है कि यदि कदाचित बुध कामवश अपनी माता रोहिणोको पकड़ लें तो वह जैसा धोर पाप होगा, वहीं पाप रावणने सीताको पकड़नेके कारण ओरसे सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैदसे अपनेको छुड़ानेके लिये चोट खायी हुई नागिनकी तरह उस रथपर छटपटा रही थीं। उसी अवस्थामें कामपीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाशमें उड़ चला॥ २२॥

#### ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा। भृशं चुकोश मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा॥ २३॥

राक्षसराज जय सीताको हरकर आकाशमार्गसे ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली-सी हो गर्यी और दुःखसे आतुर-सी होकर जोर-जोरसे विलाप करने लगीं—॥ २३॥

#### हा लक्ष्मण महावाही गुरुचित्तप्रसादक। हियमाणां न जानं वे रक्षसा कामरूपिणा॥ २४॥

'हा महाबाहु लक्ष्मण ! तुम गुरुजनोंके मनको प्रसन्न करनेवाले हो । इस समय इच्छानुसार रूप घारण करनेवाला राक्षस मुझे हरकर लिये जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है ॥ २४॥

#### जीवितं सुखमर्थं च धर्महेतोः परित्यजन् । ह्रियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि ॥ २५ ॥

'हा रघुनन्दन! आपने धर्मके लिये प्राणींका मोह, श्रारीरका सुख तथा राज्य-वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्मपूर्वक हरकर लिये जा रहा है, परंतु आप नहीं देखते हैं॥ २५॥

#### ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतप। कथमेवंविधं पापं न त्वं शाधि हि रावणम् ॥ २६॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले आर्यपुत्र ! आप तो कुमार्गपर चलनेवाले उदण्ड पुरुषोंको दण्ड देकर उन्हें राहपर लानेवाले हैं, फिर ऐसे पापी रावणको क्यों नहीं दण्ड देते हैं॥ २६॥

#### न तु सद्योऽविनीतस्य दृइयते कर्मणः फलम् । कालोऽप्यक्षीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥ २७ ॥

'उद्दण्ड पुरुषके उद्दण्डतापूर्ण कर्मका फल तत्काल मिलता नहीं दिखायी देता हैं: क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है; जैसे कि खेतीके पकनेके लिये तदनुकूलसमय-की अपेक्षा होती है। २७॥

#### त्वं कर्म कृतवाने तत् कालोपहतचेतनः। जीवितान्तकरं घोरं रामाद् व्यसनमाप्नुहि॥ २८॥

•रावण ! तेरे सिरपर काल नाच रहा है। उसीने तेरी विचारशक्ति नष्ट कर दी है, इसीलिये तूने ऐसा पापकर्म किया है। तुझे श्रीरामसे वह भयंकर संकट प्राप्त हो, जो तेरे प्राणोंका अन्त कर डाले॥ २८॥

हन्तेदानीं सकामा तु कैकेयी बान्धवैः सह। ह्रियेयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः॥ २९॥ 'हाय! इस समय कैकेयी अपने वन्धु-वान्धवींस हित सफलमनोरथ हो गयी; क्योंकि धर्मकी अभिलाषा रखनेवाले यशस्वी श्रीरामकी धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षसद्वारा हरी जा रही हूँ ॥ २९॥

#### आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारांश्च पुष्पितान् । क्षित्रं रामाय शंसध्यं सीतां हरति रावणः ॥ ३०॥

भैं जनस्थानमें खिले हुए कनेर वृक्षोंसे प्रार्थना करती हूँ, तुमलोग शीघ्र ही श्रीरामसे कहना कि सीताको रावण हर ले जा रहा है ॥ ३०॥

#### हंससारससंघुष्टां वन्दे गोदावरीं नदीम्। क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावणः ॥ ३१॥

'हंसों और सारसोंके कलस्वोंसे मुखरित हुई गोदावरी नदीको मैं प्रणाम करती हूँ। माँ ! तुम श्रीरामसे शीघ्र ही कह देना, सीताको रावण हर ले जा रहा है।। ३१॥

#### दैवतानि च यान्यस्मिन् वने विविधपाद्ये। नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शंसतमां हताम्॥ ३२॥

'इस वनके विभिन्न वृक्षोंपर निवास करनेवाले जो-जो देवता हैं, उन सबको में नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे खामीको सूचना दे दें कि आपकी स्त्रीको राक्षस हर लेगया।। ३२॥

#### यानि कानिचिद्प्यत्र सत्त्वानि विविधानि च । सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि वै ॥ ३३ ॥ हियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् । विवशा ते हता सीता रावणेनेति शंसत ॥ ३४ ॥

्यहाँ पशु-पश्ची आदि जो कोई भी नाना प्रकारके प्राणी रहते हों, उन सबकी मैं शरण छेती हूँ । वे मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहें कि जो आपको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गयी। आपकी सीताको असहाय अवस्थामें रावण हर छे गया॥ ३३-३४॥

#### विदित्वा तु महावाहुरमुत्रापि महाबलः। आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतहृतामपि॥३५॥

'महाबाहु श्रीराम बड़े बलवान् हैं। वे मुझे परलोकमें भी गयी हुई जान लें तो यमराजके द्वारा अपद्धत होनेपर भी मुझको पराक्रमपूर्वक वहाँसे लौटा लायेंगे'।। ३५॥

#### सा तदा करुणा वाचो विलयन्ती सुदुःखिता। वनस्पतिगतं गृधं ददर्शायतलोचना॥३६॥

उस समय अत्यन्त दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाललोचना सीताने एक वृक्षपर बैठे हुए गृधराज जटायुको देखा ॥ ३६ ॥

सा तमुद्रीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशंगता।

#### समाकन्दद् भयपरा दुःखोपहतया गिरा॥ ३७॥

रावणके वशमें पड़ जानेके कारण सुन्दरी सीता अत्यन्त भयभीत हो रही थीं। जटायुको देखकर वे दुःखभरी वाणीमें करण क्रन्दन करने लगीं—॥ ३७॥

जटायो पश्य मामार्य हियमाणामनाथवत्। अनेन राक्षसेन्द्रेणाकरुणं पापकर्मणा॥३८॥

'आर्य जटायों ! देखिये, यह पापाचारी राक्षसराज अनाथकी भाँति मुझे निर्दयतापूर्वक हरकर लिये जा रहा है ॥ ३८ ॥

नैप वारियतुं शक्यस्त्वया क्रो निशाचरः।

सत्ववाञ्जितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः ॥ ३९ ॥

'परंतु आप इस क्रूर निशाचरको रोक नहीं सकते; क्योंकि यह बलवान् है, अनेक युद्धोंमें विजय पानेके कारण इसका दुस्साइस बढ़ा हुआ है। इसके हाथोंमें हथियार है और इसके मनमें दुष्टता भी भरी हुई है।। ३९॥

रामाय तु यथातत्त्वं जठायो हरणं मम। लक्ष्मणाय च तत् सर्वमाख्यातव्यमरोषतः॥ ४०॥

'आर्य जटायो ! जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्रीराम और छक्ष्मणसे ज्यों का त्यों पूर्णरूप-से बता दीजियेगा' ॥ ४०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः॥ ४९॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४०॥

# पञ्चाशः सर्गः

#### जटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कर्मसे निवृत्त होनेके लिये समझाना और अन्तमें युद्धके लिये ललकारना

तं राज्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे। निरैक्षद् रावणं क्षिप्रं वैदेधीं च ददर्श सः॥ १॥

जटायु उस समय सो रहे थे । उसी अवस्थामें उन्होंने सीताकी वह करण पुकार सुनी । सुनते ही तुरंत आँख खोलकर उन्होंने विदेहनन्दिनी सीता तथा रावणको देखा ॥ १॥

ततः पर्वतश्रङ्गाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तमः। वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार ग्रुभां गिरम्॥२॥

पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान् जटायुका शरीर पर्वत-शिखरके समान ऊँचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़पर बैठे ही-बैठे रावणको लक्ष्य करके यह शुभ वचन बोले—॥ २॥

द्शग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्यसंश्रयः। भ्रातस्त्वं निन्दितं कर्म कर्तुं नाईसि साम्प्रतम् ॥ ३ ॥ जटायुर्नाम नाम्नाहं गुधराजो महावलः।

'दशमुख रावण ! मैं प्राचीन (सनातन) धर्ममें स्थित, सत्यप्रतिज्ञ और महाबलवान् गृष्ट्रराज हूँ । मेरा नाम जटायु है । मैथा ! इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥

राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः॥ ४॥ लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः।

'दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, इन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी तथा सब लोगोंके हितमें संलग्न रहनेवाले हैं॥ ४ है॥ तस्यैया लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्त्रिनी ॥ ५ ॥ सीता नाम वरारोहा यां त्वं हर्तुमिहेच्छसि ।

'ये उन्हीं जगदीश्वर श्रीरामकी यशस्विनी घर्मपत्नी हैं। इन सुन्दर शरीरवाली देवीका नाम सीता है, जिन्हें तुम हरकर ले जाना चाहते हो।। ५ है।।

कथं राजा स्थितो धर्मे परदारान् परामृशेत्॥ ६॥ रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबल। निवर्तय गर्ति नीचां परदाराभिमर्शनात्॥ ७॥

'अपने धर्ममें स्थित रहनेवाला कोई भी राजा मला परायी स्त्रीका स्पर्श कैसे कर सकता है ! महाबली रावण ! राजाओंकी स्त्रियोंकी तो समीको विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये। परायी स्त्रीके स्पर्शसे जो नीच गति प्राप्त होनेवाली है, उसे अपने आपसे दूर हटा दो॥ ६-७॥

न तत् समाचरेद् धीरो यत् परोऽस्य विगर्हयेत्। यथाऽऽत्मनस्तथान्येषां दारा रक्ष्या विमर्शनात्॥ ८॥

'धीर (बुद्धिमान्) वह कर्म न करे जिसकी दूसरे छोग निन्दा करें। जैसे पराये पुरुषोंके स्पर्शसे अपनी स्त्रीकी रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरोंकी स्त्रियोंकी भी रक्षा करनी चाहिये॥ ८॥

अर्थे वा यदि वा कामं शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम् । व्यवस्यन्त्यनु राज्ञानं धर्म पौलस्त्यनन्दन ॥ ९ ॥

'पुलस्त्यकुलनन्दन! जिनकी शास्त्रोंमें चर्चा नहीं है ऐसे धर्म, अर्थ अथवा कामका भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजाकी देखादेखी आचरण करने लगते हैं (अतः राजाको अनुचित या अशास्त्रीय कर्ममें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये) ॥ ९॥ राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः। धर्मः शुभं वा पापं वा राजमूलं प्रवर्तते॥ १०॥

'राजा धर्म और कामका प्रवर्तक तथा द्रव्योंकी उत्तम निधि है, अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप—इनकी प्रवृत्तिका मूळ कारण राजा ही है ॥ १०॥

पापस्वभावश्चपलः कथं त्वं रक्षसां वर। पेदवर्यमभिसम्प्राप्तो विमानमिव दुष्कृती॥ ११॥

'राक्षसराज ! जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो। तब पापीको देवताओंके विमानकी भाँति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया ? ॥ ११ ॥

कामस्वभावो यःसोऽसौ न शक्यस्तं प्रमार्जितुम्। नहि दुष्टात्मनामार्यमावसत्यालये विरम्॥ १२॥

'जिसके स्वभावमें कामकी प्रधानता है, उसके उस स्वभावका परिमार्जन नहीं किया जा सकता; क्योंकि दुष्टात्माओं के घरमें दीर्घकालके बाद भी पुण्यका आवास नहीं होता ॥ १२ ॥

विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः। नापराध्यति धर्मात्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥ १३॥

'जब महाबली धर्मात्मा श्रीराम तुम्हारे राज्य अथवा नगरमें कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो ? ॥ १३ ॥

यदि शूर्पणखाहेतोर्जनस्थानगतः खरः। अतिवृत्तो हतः पूर्वे रामेणाक्तिष्टकर्मणा॥१४॥ अत्र बृह्वि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। यस्य त्वं लोकनाथस्य हत्वाभार्यो गमिष्यसि॥१५॥

'यदि पहले शूर्पणखाका बदला लेनेके लिये चढ़कर आये हुए अत्याचारी खरका अनायास ही महान् कर्म करने-वाले श्रीरामने वध किया तो तुम्हीं ठीक-ठीक बताओ कि इसमें श्रीरामका क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर-की पत्नीको हर ले जाना चाहते हो ? ॥ १४-१५ ॥

क्षिप्रं विस्तुज्ञ वैदेहीं मात्वा घोरेण चक्षुषा। दहेद् दहनभूतेन चुत्रमिन्द्राशनिर्यथा॥ १६॥

'रावण ! अब शीष्र ही विदेहकुमारी सीताको छोड़ दो, जिससे श्रीरामचन्द्रजी अपनी अग्निके समान भयंकर दृष्टिसे तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें । जैसे इन्द्रका वज्र बृत्रासुरका विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्रीरामकी रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी ॥ १६॥

सर्पमाशीविषं बद्ध्वा वस्त्रान्ते नावबुध्यसे। ग्रीवायां प्रतिमुक्तं च काळपाशं न पश्यसि॥ १७॥

'तुमने अपने कपड़ेमें विषधर सर्पको बाँघ लिया है, फिर भी इस बातको समझ नहीं पाते हो । तुमने अपने गलेमें मौतकी फाँसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है ॥ १७॥ स भारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं नावसादयेत्। तदन्नमिप भोक्तव्यं जीर्यते यदनामयम् ॥ १८॥

'सौम्य! पुरुषको उतना ही बोझ उठाना चाहिये, जो उसे शिथिल न कर दे और वही अन्न भोजन करना चाहिये, जो पेटमें जाकर पच जाय, रोग न पैदा करे॥ १८॥

यत् इत्वा न भवेद् धर्मो न कीर्तिर्न यशो ध्रुवम् । शरीरस्य भवेत् खेदः कस्तत् कर्म समाचरेत् ॥१९॥

'जो कार्य करनेसे न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो और न अक्षय यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीरको खेद हो रहा हो, उस कर्मका अनुष्ठान कौन करेगा ? ॥१९॥

षष्टिवर्षसहस्राणि जातस्य मम रावण। वितृपैतामहं राज्यं यथावदनुतिष्ठतः॥२०॥

'रावण ! बाप-दादोंसे प्राप्त इस पक्षियोंके राज्यका विधिवत् पालन करते हुए मुझे जन्मसे लेकर अवतक साठ इजार वर्ष बीत गये ॥ २०॥

वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी। न चाप्यादाय कुशळी वैदेहीं में गमिष्यसि ॥ २१॥

'अव मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक हो। (मेरे पास कोई युद्धका साधन नहीं है, किंतु) तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीताको लेकर कुशलपूर्वक नहीं जा सकोगे॥ २१॥

न राक्तस्त्वं बलाइर्तुं वैदेहीं मम परयतः। हेतुभिन्यीयसंयुक्तिर्धुवां वेदश्रुतीमिव॥२२॥

भेरे देखते-देखते तुम विदेहनन्दिनी सीताका बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते; ठीक उसी तरह जैसे कोई न्यायसङ्गत हेतुओंसे सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुतिको अपनी युक्तियोंके बलपर पलट नहीं सकता ॥ २२ ॥

युध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्त तिष्ठ रावण। शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूर्व खरस्तथा॥ २३॥

'रावण ! यदि शुरवीर हो तो युद्ध करो । मेरे सामने दो घड़ी ठहर जाओ; फिर जैसे पहले खर मारा गया था, उसी प्रकार तुम भी मेरेद्वारा मारे जाकर सदाके लिये सो जाओगे ॥ २३ ॥

असकुत्संयुगे येन निहता दैत्यदानवाः। न चिराचीरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति॥ २४॥

'जिन्होंने युद्धमें अनेक बार दैत्यों और दानवोंका वध किया है, वे चीरवस्त्रधारी भगवान् श्रीराम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्धभूमिमें विनाश करेंगे ॥ २४॥

किं तु शक्यं मया कर्तुं गतौ दूरं नृपात्मजौ। क्षित्रं त्वं नश्यसे नीच तयोभींतो न संशयः॥ २५॥

'इस समय में क्या कर सकता हूँ, वे दोनों राजकुमार

बहुत दूर चले गये हैं। नीच! (यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊँ तो) तुम उन दोनोंसे भयभीत होकर शीघ ही भाग जाओगे (आँखोंसे ओझल हो जाओगे), इसमें संशय नहीं है। २५॥

निह मे जीवमानस्य नियब्यसि शुभामिमाम्। सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियाम्॥ २६॥

'कमलके समान नेत्रोंवाली ये ग्रुभलक्षणा सीता श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पटरानी हैं। इन्हें मेरे जीते-जी तुम नहीं ले जाने पाओगे॥ २६॥

अवद्यं तु मया कार्यं त्रियं तस्य महात्मनः। जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च॥२७॥ 'मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्रीराम तथा राजा दशरथका प्रिय कार्य अवस्य करना होगा ॥ २७॥

तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव मुहूर्ते पद्य रावण । वृन्तादिव फलं त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात् । युद्धातिथ्यं प्रदास्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ २८ ॥

'दशमुख रावण ! ठहरों, ठहरों ! केवल दो घड़ी रुक जाओं, फिर देखों, जैसे डंठलसे फल गिरता है, उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथसे नीचे गिराये देता हूँ । निशाचर ! अपनी शक्तिके अनुसार युद्धमें में तुम्हारा पूरा आतिष्य-सत्कार करूँगा—तुम्हें भलीभाँति मेंट-पूजा दूँगा' ॥ २८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥ ५० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥

# एकपञ्चादाः सर्गः

### जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके द्वारा जटायुका वध

इत्युक्तः क्रोधताम्राक्षस्तप्तकाञ्चनकुण्डलः। राक्षसेन्द्रोऽभिदुद्राव पतगेन्द्रममर्षणः॥१॥

जटायुके ऐसा कह्नेपर राक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें लाल किये अमर्षमें भरकर उन पक्षिराजकी ओर दौड़ा । उस समय उसके कार्नोमें तपाये हुए सोनेके कुण्डल झलमला रहे थे ॥ १ ॥

स सम्प्रहारस्तुमुळस्तयोस्तस्मिन् महामुधे। बभूव वातोद्धृतयोर्मेघयोर्गगने यथा॥२॥

उस महासमरमें उन दोनोंका एक दूसरेपर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाशमें वायुसे उड़ाये गये दो मेघखण्ड आपसमें टकग गये हों ॥ २॥

तद् बभूवाद्धतं युद्धं गृध्रराश्चसयोस्तदा। सपक्षयोर्माल्यवतोर्महापर्वतयोरिव ॥ ३॥

उस समय गृष्ट और राक्षसमें वह बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो दो पंखधारी मार्ल्यवान् पर्वत एक दूसरेसे भिड गये हों ॥ ३॥

ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः। अभ्यवर्षन्महाघोरैर्गृधराजं महाबलम्॥ ४॥

१. माल्यवान् पर्वत दो माने गये हैं, एक तो दण्डकारण्यमें कि किन्स्थाके सभीप हैं और दूसरा मेरुपर्वतके निकट वताया गया है। ये दोनों पर्वत परस्पर इतने दूर हैं कि इनमें संघर्षकी कोई सम्भावना नहीं हो सकती। इसिल्ये (सपक्ष) (पंखधारी) विशेषण दिया गया है। पाँखवाले पर्वत कदाचित उड़कर एक दूसरेके सभीप पहुँच सकते हैं।

रावणने महाबली गृधराज जटायुपर नालीक, नाराच तथा तीले अग्रभागवाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४॥

स तानि शरजालानि गृधः पत्ररथेश्वरः। जटायुः प्रतिजन्नाह रावणास्त्राणि संयुगे॥ ५॥

पक्षिराज ग्रप्रजातीय जटायुने युद्धमें रावणके उन बाणसमूहों तथा अन्य अस्त्रोंका आधात सह लिया ॥ ५॥

तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः। चकार बहुधा गात्रे वणान् पतगसत्तमः॥ ६॥

साथ ही उन महाबली पक्षिशिरोमणिने अपने तीखें नर्खोवाले पंजोंसे मार-मारकर रावणके शरीरमें बहुत-से घाव कर दिये॥ ६॥

अथ क्रोधाद् दराष्ट्रीवो जष्राह दरा मार्गणान्। मृत्युदण्डनिभान् घोराञ्शत्रोर्निधनकाङ्क्षया॥ ७॥

तव दशग्रीवने कोधमें भरकर अपने शतुको मार डालनेकी इच्छासे दस बाण हाथमें लिये, जो कालदण्डके समान भयंकर थे॥ ७॥

स तैर्बाणैर्महावीर्यः पूर्णमुक्तैरजिह्मगैः। विभेद निशितैस्तीक्ष्णैर्युभं घोरैः शिलीमुखैः॥ ८॥

महापराक्रमी रावणने धनुषको पूर्णतः खींचकर छोड़े गये उन सीधे जानेवाले तीखे, पैने और भयंकर बार्णोद्वारा, जिनके मुखपर शस्य (कॉटे) लगे हुए थे, ग्रधराजको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ८॥

स राक्षसरथे पश्यञ्जानकी बाष्पलोचनाम्। अचिन्तयित्वा बाणांस्तान् राक्षसंसमभिद्रवत्॥ ९॥ जटायुने देखाः जनकनिन्दिनी सीता राक्षसके रथपर बैठी हैं और नेत्रोंसे आँसू बहा रही हैं। उन्हें देखकर ग्रध-राज अपने शरीरमें लगते हुए उन वाणोंकी परवा न करके सहसा उस राक्षसपर टूट पड़े ॥ ९॥

#### ततोऽस्य सहारं चापं मुक्तामणिविभूषितम्। चरणाभ्यां महातेजा वभञ्ज पतगोत्तमः॥१०॥

महातेजस्वी पश्चिराज जटायुने मोती-मणियोंसे विभूषितः बाणसहित रावणके धनुषको अपने दोनों पैरोंसे मारकर तोड़ दिया ॥ १०॥

#### ततोऽन्यद्धनुरादाय रावणः कोधमूर्छितः। ववर्ष शरवर्षाणि शतशोऽथ सहस्रशः॥११॥

फिर तो रावण क्रोधसे भर गया और दूसरा धनुष हाथमें लेकर उसने सैकड़ों-हजारों वाणोंकी झड़ी लगा दी ॥ ११ ॥

#### शरैरावारितस्तस्य संयुगे पतगेश्वरः। कुळायमभिसम्प्राप्तः पक्षिवच बभौ तदा॥१२॥

उस समय उस युद्धस्थलमें गृष्ठराजके चारों और वाणोंका जाल-सा तन गया। वे उस समय घॉसलेमें बैठे हुए पश्चीके समान प्रतीत होने लगे॥ १२॥

#### स तानि शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय ह। चरणाभ्यां महातेजा बभक्षास्य महद् घतुः॥ १३॥

तम महातेजस्वी जटायुने अपने दोनों पंखोंसे ही उन बाणोंको उड़ा दिया और पंजोंकी मारसे पुनः उसके धनुषके दकड़े-द्रकड़े कर डाले ॥ १३॥

#### तचान्निसदशं दीप्तं रावणस्य शरावरम्। पक्षाभ्यां च महातेजा व्यञ्जनोत् पतगेश्वरः॥ १४॥

रावणका कवच अग्निके समान प्रज्विलत हो रहा था। महातेजस्वी पक्षिराजने उसे भी पंखोंसे ही मारकर छिन्न-भिन्न कर दिया॥ १४॥

#### काञ्चनोरइछदान् दिव्यान् पिशाचवदनान् खरान्। तांश्चास्य जवसम्पन्नाञ्जघान समरे वळी॥१५॥

तत्पश्चात् उन बलवान् वीरने समराङ्गणमें पिशाचके-से मुखवाले उन वेगशाली गर्धोंको भीः जिनकी छातीपर सोनेके कवच बँघे हुए थेः मार डाला ॥ १५॥

#### अथ त्रिवेणुसम्पन्नं कामगं पावकार्चिषम्। मणिसोपानचित्राङ्गं वभञ्ज च महारथम्॥ १६॥

तदनन्तर अग्निकी भाँति दीतिमानः मिणमय सोपानसे विचित्र अङ्गांवाले तथा इच्छानुसार चलनेवाले उसके त्रिवेणुंसम्पन्न विशाल रथको भी तोड़-फोड़ डाला।। पूर्णचन्द्रप्रतीकाशं छत्रं च व्यजनैः सह।
पातयामास वेगेन ब्राहिभी राक्षसैः सह॥१७॥
सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः।
पुनव्यपहनच्छ्रीमान् पक्षिराजो महाबलः॥१८॥

इसके बाद पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित छत्र और चवँरको भी उन्हें घारण करनेवाले राक्षसोंके साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षिराजने बड़े वेगसे चोंच मारकर रावणके सारिथका विशाल मस्तक भी घड़से अलग कर दिया॥ १७-१८॥

#### स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः। अक्केनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः॥१९॥

इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गये और सारिथ भी कालके गालमें चला गया, तब रावण सीताको गोदमें लिये-लिये पृथ्वीपर गिर पड़ा॥१९॥

#### दृष्ट्वा निपतितं भूमौ रावणं भग्नवाहनम्। साधु साध्विति भूतानि गृश्रराजमपूजयन्॥ २०॥

रथ टूट जानेसे रावणको धरतीपर पड़ा देख सब प्राणी 'साधु-साधु' कहकर गृधराजकी प्रशंसा करने लगे ॥ २० ॥

#### परिश्चान्तं तु तं दृष्ट्या जरया पक्षियूथपम्। उत्पृत पुनर्ह्षष्टो मैथिली गृह्य रावणः॥२१॥

वृद्धावस्थाके कारण पक्षिराजको थका हुआ देख रावणको बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिलीको लिये हुए फिर आकाशमें उड़ चला ॥ २१॥

#### तं प्रहृष्टं निधायाङ्के रावणं जनकात्मजाम्। गच्छन्तं खङ्गरोषं च प्रणष्टहतसाधनम्॥ २२॥ गृथ्रराजः समुत्पत्य रावणं समभिद्रवत्। समावार्यं महातेजा जटायुरिद्मववीत्॥ २३॥

जनकिक्शोरीको गोदमें लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गये थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गयी थी। उसे जाते देख महातेजस्वी ग्रधराज जटायु उड्कर रावणकी ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले—॥ २२-२३॥

#### वज्रसंस्पर्शवाणस्य भार्यो रामस्य रावण । अल्पबुद्धे हरस्येनां वधाय खलु रक्षसाम् ॥ २४ ॥

'मन्दबुद्धि रावण ! जिनके बाणोंका स्पर्श वज्रके समान है, उन श्रीरामकी इन धर्मपत्नी सीताको तुम अवश्य राक्षसोंके वधके लिये ही लिये जा रहे हो ॥ २४ ॥

समित्रबन्धुः सामात्यः सबलः सपरिच्छदः। विषपानं पिबस्येतत् पिपासित इवोदकम्॥ २५॥ भौते प्यासा मनुष्य जल पी रहा होः उसी प्रकार

त्रिवेणु रथका वह अङ्ग है, जो जूपको धारण करता
 है। इसका पर्याय है युगन्थर ।

तुम मित्र, बन्धु, मन्त्री, सेना तथा परिवारसहित यह विषपान कर रहे हो ॥ २५ ॥

#### अनुबन्धमजानन्तः कर्मणामविचक्षणाः। शीव्रमेव विनश्यन्ति यथा त्वं विनशिष्यसि ॥ २६ ॥

'अपने कर्मोंका परिणाम न जाननेवाले अज्ञानीजन जैसे शीम ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाशके गर्तमें गिरोगे ॥ २६॥

#### वद्धस्त्वं कालपाशेन क गतस्तस्य मोक्ष्यसे। वधाय वडिशं गृह्य सामिषं जलजो यथा॥२७॥

'तुम कालपाशमें वँध गये हो। कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे ? जैसे जलमें उत्पन्न होनेवाला मत्स्य मांस-युक्त बंसीको अपने वधके लिये ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौतके लिये ही सीताका अपहरण करते हो।। २७॥

#### निह जातु दुराधर्षी काकुरस्थी तव रावण। धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राधवी॥ २८॥

'रावण ! ककुत्स्यकुलभूषण रघुकुलनन्दन श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रमपर किये गये इस अपमानजनक अपराधको कभी क्षमा नहीं करेंगे ॥ २८॥

# यथा त्वया कृतं कर्म भीरुणा लोकगर्हितम्। । तस्कराचरितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः॥ २९॥

'तुम कायर और डरपोक हो। तुमने औं जैसा लोक-निन्दित कर्म किया है, यह चोरोंका मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे मार्गका आश्रय नहीं लेते हैं॥ २९॥

#### युद्ध्यस्व यदि शूरोऽसि मुहूर्त तिष्ठ रावण। शयिष्यसे हतो भूमौ यथा भ्राता खरस्तथा॥ ३०॥

प्रावण ! यदि शूरवीर हो तो दो घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो । फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वीपर सो जाओगे, जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था ॥ ३०॥

#### परेतकाले पुरुषो यत् कर्म प्रतिपद्यते। विनाशायात्मनोऽधर्म्यं प्रतिपन्नोऽसि कर्मतत्॥३१॥

'विनाशके समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाशके लिये वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्मको अपनाया है ॥ ३१॥

#### पापानुबन्धो वै यस्य कर्मणःको नुतत् पुमान्। कुर्वीत लोकाधिपतिः स्वयंभूर्मगवानिष ॥ ३२ ॥

'जिस कर्मको करनेसे कर्ताका पापके फलसे सम्बन्ध होता है, उस कर्मको कौन पुरुष निश्चितरूपसे कर सकता है। लोकपाल इन्द्र तथा भगवान् स्वयम्भू (ब्रह्मा) भी वैसा कर्म नहीं कर सकते'।। ३२॥

#### पवमुक्तवा शुभं वाक्यं जढायुस्तस्य रक्षसः। निपपात भृदां पृष्ठे ददाग्रीवस्य वीर्यवान् ॥ ३३ ॥ तं गृहीत्वा नखैस्तीक्ष्णैर्विद्दार समन्ततः। अधिरूढो गजारोहो यथा स्याद् दुष्टवारणम्॥ ३४ ॥

इस प्रकार उत्तम बचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीवकी पीठपर बड़े वेगसे जा वैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखोंद्वारा चारों ओरसे चीरने छगे। मानो कोई हाथीवान् किसी दुष्टहाथीके ऊपर सवार होकर उसे अङ्कारसे छेद रहा हो।। ३३–३४॥

#### विददार नसैरस्य तुण्डं पृष्ठे समर्पयन्। केशांश्चोत्पाटयामास नसपक्षमुखायुधः॥३५॥

नख, पाँख और चोंच —ये ही जटायुके हथियार थे। वे नखोंसे खरोंचते थे, पीटपर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे॥ ३५॥

#### स तथा गृधराजेन हिस्यमानो मुहुर्मुहुः। अमर्थस्फुरितोष्ठः सन् प्राकम्पत च राक्षसः॥ ३६॥

इस प्रकार जब गृष्ठराजने बारंबार क्लेश पहुँचाया, तब राक्षस रावण कॉॅंप उठा। क्रोधके मारे उसके ओठ फड़कने लगे॥ ३६॥

#### सम्परिष्वज्य वैदेहीं वामेनाङ्केन रावणः। तलेनाभिजघानार्तो जटायुं कोधमूर्चिछतः॥३७॥

उस समय क्रोधसे भरे रावणने विदेहनन्दिनी सीताको बायों गोदमें करके अत्यन्त पीड़ित हो जटायुपर तमाचेका प्रहार किया ॥ ३७॥

#### जटायुस्तमतिकम्य तुण्डेनास्य खगाधिपः। वामबाहून् दश तदा व्यपाहरदरिंदमः॥३८॥

परंतु उस वारको बचाकर शत्रुदमन ग्रध्नराज जटायुने अपनी चोंचसे मार-मारकर रावणकी दसों बायीं भुजाओंको उखाड़ लिया ॥ ३८ ॥

#### संछिन्नबाहोः सद्यो वै वाहवः सहसाभवन् । विषज्यालावलीयुक्ता वल्मीकादिव पन्नगाः ॥ ३९ ॥

उन बाँहोंके कट जानेपर बाँबीसे प्रकट होनेवाले विषकी ज्वाला-मालाओंसे युक्त सपोंकी मौंति तुरंत दूसरी नयी भुजाएँ सहसा उत्पन्न हो गयीं ॥ ३९॥

#### ततः क्रोधाद् दशश्रीवः सीतामुत्सुज्य वीर्यवान्। मुष्टिभ्यां चरणाभ्यां च गृधराजमपोधयत्॥ ४०॥

तथ पराक्रमी दशाननने सीताको तो छोड़ दिया और ग्रधराजको क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातोंसे मारना आरम्भ किया ॥ ४०॥

ततो मुद्दर्त संप्रामो वभूवातुलवीर्ययोः। राक्षसानां च मुख्यस्य पक्षिणां प्रवरस्य च ॥ ४१ ॥

उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षसराज रावण और पक्षिराज जटायुमें दो घड़ीतक घोर संग्राम होता रहा ॥ ४१ ॥

तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावणः। पक्षी पादौ च पार्थी च खड़मृदध्य सोऽच्छिनत ॥

तदनन्तर रावणने तलवार निकाली और श्रीरामचन्द्रजीके लिये पराक्रम करनेवाले जटायुके दोनों पंखा पैर तथा पार्श्व-भाग काट डाले ॥ ४२ ॥

स च्छित्रपक्षः सहसा रक्षसा रौद्रकर्मणा। निपपात महागुओ घरण्यामल्पजीवितः ॥ ४३॥

भयंकर कर्म करनेवाले उस राक्षसके द्वारा सहसा पंख काट लिये जानेपर महागृध्र जटायु पृथ्वीपर गिर पड़े । अब वे थोडी ही देरके मेहमान थे ॥ ४३ ॥

तं दृष्टा पतितं भूमौ क्षतजाई जटायुषम्। अभ्यधावत वैदेही स्वबन्धुमिव दुःखिता॥ ४४॥

अपने बान्धवके समान जटायुको खूनसे लथपथ

होकर पृथ्वीपर पड़ा देख सीता दु:खसे व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ीं ॥ ४४ ॥

> नीलजीम्तनिकाशकर्पं सपाण्डरोरस्कमुदारवीर्यम् । ददर्श लङ्काधिपतिः पृथिव्यां जटायुषं शान्तमिवाग्निदावम् ॥ ४५ ॥

जटायुके शरीरकी कान्ति नीले मेघके समान काली थी। उनकी छातीका रंग स्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानलके समान पृथ्वीपर पड़ गये । लङ्कापित रावणने अवस्थामें देखा ॥ ४५ ॥

ततस्तु तं पत्ररथं महीतले निपातितं रावणवेगमदितम । पुनश्च संगृह्य शशिप्रभानना हरोद सीता जनकात्मजा तदा ॥ ४६॥

तदनन्तर रावणके वेगसे रौंदे जाकर घराशायी हए जटायुको पकडकर चन्द्रमुखी जनकनन्दिनी सीता पुनः उस समय वहाँ रोने लगीं ॥ ४६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः॥ ५१॥ इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाल्यके अरण्यकाण्डमें इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

### द्विपञ्चाशः सर्गः रावणद्वारा सीताका अपहरण

सा त ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम्। गृधराजं विनिद्दतं विललाप सुदुःखिता॥ १॥

रावणके द्वारा मारे गये गृधराजकी ओर देखकर चन्द्रमुखी सीता अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने लगी-।। निमित्तं लक्षणं स्वप्नं शकुनिखरदर्शनम्। अवदयं सखदःखेष नराणां परिदृद्यते॥ २ ॥

भनुष्योंको सुख-दु:खकी प्राप्तिके सुचक लक्षण, स्वप्न, पक्षियोंके स्वर तथा उनके दायें-बायें दर्शन ग्रभाग्रभ निमित्त अवस्य दिखायी देते हैं ॥ २ ॥ न जूनं राम जानासि महद्व्यसनमात्मनः ।

धावन्ति नूनं काकुतस्य मद्यं सूगपक्षिणः ॥ ३ ॥

'ककुत्खकुलभूषण श्रीराम ! मेरे अपहरणकी सूचना देनेके लिये निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभसूचक मार्गसे दौड रहे हैं, परंत उनके द्वारा सुचित होनेपर भी अपने इस महान् संकटको अवश्य ही आप नहीं जानते हैं (क्योंकि जाननेपर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे ) ॥ ३ ॥

अयं हि कृपया राम मां त्रातुमिह संगतः। दोते विनिहतो भूमौ ममाभाग्याद विहंगमः ॥ ४ ॥

'हा राम ! मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचानेके लिये यहाँ आये थे, वे पश्चिप्रवर जटायु इस निशाचर-द्वारा मारे जाकर प्रथ्वीपर पडे हैं।। ४॥

त्राहि मामद्य काकृतस्य लक्ष्मणेति वराङ्गना । सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्छण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ ॥

·हे राम ! हे लक्ष्मण ! अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें।' यों कहकर अत्यन्त डरी हुई सुन्दरी सीता इस प्रकार कन्दन करने लगीं, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सर्वे ॥ ५ ॥

तां क्रिष्टमाल्याभरणां विलयन्तीमनाथवत् । अभ्यधावत वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥

उनके प्रपहार और आभूषण मसलकर छिन्न-भिन्न हो गये थे। वे अनाथकी भाँति विलाप कर रही थीं। उसी अवस्थामें राक्षसराज रावण उन विदेहकुमारी सीताकी ओर दौड़ा ॥ ६ ॥

तां लतामिव वेष्टन्तीमालिङ्गन्तीं महाद्रमान्। मुञ्च मुञ्चेति बहुद्दाः प्राप तां राक्षसाधिपः॥ ७ ॥ वे लिपटी हुई लताकी भाँति बड़े-बड़े वृक्षोंसे लिपट जातीं और बारंबार कहतीं—'मुझे इस संकटसे छुड़ाओं। छुड़ाओं।' इतनेहीमें वह निशाचरराज उनके पास जा पहुँचा।। ७॥

क्रोशन्तीं राम रामेति रामेण रहितां वने। जीवितान्ताय केशेषु जन्नाहान्तकसंनिभः॥८॥ प्रधर्षितायां वैदेह्यां वभूव सचराचरम्। जगत् सर्वममर्थादं तमसान्धेन संवृतम्॥९॥

वनमें श्रीरामसे रहित होकर सीताको राम-रामकी रट लगाती देख उस कालके समान विकराल राश्वसने अपने ही विनाशके लिये उनके केश पकड़ लिये। सीताका इस प्रकार तिरस्कार होनेपर समस्त चराचर जगत् मर्यादारहित तथा अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो गया।। ८-९॥

न वातिमारुतस्तत्र निष्प्रभोऽभूद् दिवाकरः। दृष्ट्या सीतां परामृष्टां देवो दिब्येन चश्चषा॥१०॥ कृतं कार्यमिति श्रीमान् व्याजदार पितामहः।

वहाँ वायुकी गति रुक गयी और सूर्यकी भी प्रभा फीकी पड़ गयी । श्रीमान पितामह ब्रह्माजी दिच्य हिष्टे विदेहनिदनीका वह राक्ष्मके द्वारा केशाकर्षणरूप अपमान देखकर बोले—'वस अब कार्य सिद्ध हो गया' ॥ प्रहृष्टा व्यथिताश्चासन सर्वे ते परमर्थयः ॥ ११ ॥ स्ट्या सीतां परामृष्टां दण्डकारण्यवासिनः। रावणस्य विनाशं च प्राप्तं बुद्ध्वा यहच्छया॥ १२ ॥

सीताके केशोंका खींचा जाना देखकर दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे । साथ ही अकम्मात् रावणका विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ ॥११-१२॥

स तु तांराम रामेति रुदतीं छक्ष्मणेति च। जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः॥ १३॥

बेचारी सीता 'हा राम! हा राम' कहकर रो रही थीं। लक्ष्मणको भी पुकार रही थीं। उसी अवस्थामें राक्षसोंका राजा रावण उन्हें लेकर आकाशमार्गसे चल दिया॥ १३॥

तप्ताभरणवर्णाङ्गी पीतकौशेयवासिनी। रराज राजपुत्री तु विद्युत्सौदामनी यथा॥१४॥

तपाये हुए सोनेके आभूषणोंसे उनका सारा अङ्ग विभूषित था। वे पीछे रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए थीं। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वतसे प्रकट हुई विद्यत् के समान प्रकाशित हो रही थीं।। १४॥

उद्धूतेन च वस्त्रेण तस्याः पीतेन रावणः। अधिकं परिवभ्राज गिरिदींप्त इवाग्निना॥१५॥ उनके फहराते हुए पीळे वस्त्रसे उपलक्षित रावण दावानलसे उद्धासित होनेवाले पर्वतके समान अधिक शोभा पाने लगा ॥ १५ ॥

तस्याः परमकत्याण्यास्ताम्राणि सुरभीणि च। पद्मपत्राणि वैदेह्या अभ्यकीर्यन्त रावणम् ॥ १६॥

उन परम कल्याणी विदेहकुमारीके अङ्गोंमें जो कमछ-पुष्प थे, उनके किंचित् अरुण और सुगन्धित दल बिखर-बिखरकर रावणपर गिरने लगे॥ १६॥

तस्याः कौशेयमुद्धृतमाकाशे कनकप्रभम्। बभौ चादित्यरागेण ताम्रमभ्रमिवातपे॥१७॥

आकाशमें उड़ता हुआ उनका सुवर्णके समान कान्ति-मान् रेशमी पीताम्बर संध्याकाळमें सूर्यकी किरणोंसे रॅंगे हुए ताम्रवर्णके मेघखण्डकी माँति शोमा पाता था॥ १७॥

तस्यास्तद् विमलं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्। न रराज विना रामं विनालमिव पङ्कजम्॥ १८॥

आकाशमें रावणके अङ्कमें स्थित सीताका निर्मल मुख श्रीरामके बिना नालरहित कमलकी भाँति शोभित नहीं होता था ॥ १८॥

बभूव जलदं नीलं भित्त्वा चन्द्र इवोदितः। सुललाटं सुकेशान्तं पद्मगर्भाभमत्रणम्॥१९॥ शुक्कैः सुबिमलैर्द्नतैः प्रभाविद्धरलंकृतम्। तस्याः सुनयनं वक्त्रमाकाशे रावणाङ्कगम्॥२०॥

मुन्दर छलाट और मनोहर केशोंसे, युक्त कमलके भीतरी भागके समान कान्तिमान्, चेचक आदिके दागसे रहित, श्वेत, निर्मल और दीप्तिमान् दाँतोंसे अलंकृत तथा मुन्दर नेत्रोंसे मुशोभित सीताका मुख आकाशमें रावणके अङ्कमें ऐसा जान पड़ता था मानो मेघोंकी काली घटाका मेदन करके चन्द्रमा उदित हुआ हो।

रुदितं व्यपमृष्टास्रं चन्द्रवत्त्रियदर्शनम्। सुनासं चारुतास्रोष्टमाकाशे हाटकप्रभम्॥ २१॥ राक्षसेन्द्रसमाधूतं तस्यास्तद् वदनं शुभम्। शुशुभे न विना रामं दिवा चन्द्र इवोदितः॥ २२॥

चन्द्रमाके समान प्यारा दिखायी देनेवाला सीताका वह सुन्दर मुख तुरंतका रोया हुआ था । उसके आँस् पोंछ दिये गये थे । उसकी सुबड़ नासिका तथा ताँवे-जैसे लाल-लाल मनोहर ओठ थे । आकाशमें वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षसराजके वेगपूर्वक चलनेसे उसमें कम्पन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्रीरामके विना उस समय दिनमें उगे हुए चन्द्रमाके समान शोभाहीन प्रतीत होता था॥ २१-२२॥

सा हेमवर्णा नीलाङ्गं मैथिली राक्षसाधिपम् । गुगुभे काञ्चनी काञ्ची नीलं गजमिवाश्रिता ॥ २३ ॥ मिथिलेशकुमारी सीताका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान दीतिमान् था और राक्षसराज रावणका शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोदमें वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो काले हाथीको सोनेकी करधनी पहना दी गयी हो।।२३॥

सा पद्मपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा। विद्युद् घनमिवाविदय ग्रुगुभे तप्तभूषणा॥ २४॥

कमलके केसरकी भाँति पीली एवं सुनहरी कान्तिवाली जनककुमारी सीता तपे हुए सोनेके आभूषण धारण किये रावणकी पीठपर वैसी ही शोभा पा रही थीं, जैसे मेघमालाका आश्रय लेकर विजली चमक रही हो ॥ २४॥

तस्या भूषणघोषेण वैदेह्या राक्षसेश्वरः। वभूव विमलो नीलः सघोष इव तोयदः॥ २५॥

विदेहनन्दिनीके आभूषणोंकी झनकारसे राक्षसराज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेवके समान प्रतीत होता था॥ २५॥

उत्तमाङ्गच्युता तस्याः पुष्पवृष्टिः समन्ततः। सीताया हियमाणायाः पपात धरणीतले॥ २६॥

हरकर ले जायी जाती हुई सीताके सिरसे उनके केशोंमें गुँथे हुए फूल बिखरकर सब ओर पृथ्वीपर गिर रहेथे॥ २६॥

सा तु रावणवेगेन पुष्पवृष्टिः समन्ततः। समाधूता दशबीवं पुनरेवाभ्यवर्तत॥२७॥

चारों ओर होनेवाली वह फूलोंकी वर्षा रावणके वेगसे उठी हुई वायुके द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशाननपर ही आकर पड़ती थी।। २७॥

अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वैश्रवणानुजम् । नक्षत्रमाला विमला मेरुं नगमिवोन्नतम् ॥ २८॥

कुवेरके छोटे भाई रावणके ऊपर जब बह फूलोंकी धारा गिरती थी, उस समय ऊँचे मेरूपर्वतपर उतरनेवाली निर्मल नक्षत्रमालाकी माँति शोभा पाती थी॥

चरणान्तूपुरं अष्टं वैदेह्या रत्नभूषितम्। विद्युन्मण्डलसंकाशं पपात घरणीतले॥ २९॥

विदेहनन्दिनीका रत्नजटित नूपुर उनके एक चरणसे खिसककर विद्युन्मण्डलके समान पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २९॥

तरुप्रवालरका सा नीलाङ्गं राक्षसंश्वरम्। प्रशोभयत वैदेही गजं कक्ष्येव काञ्चनी॥ ३०॥

वृक्षोंके नूतन पल्लवोंके समान किंचित् अरुण वर्णवाली सीता उस काले-कलूटे राक्षसराजको उसी प्रकार सुरोोभित कर रही थीं, जैसे हाथीको कसनेवाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो ॥ ३०॥

तां महोल्कामिवाकाशे दीप्यमानां खतेजसा। जहाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः॥३१॥

आकाशमें अपने तेजसे बहुत बड़ी उरकाके समान प्रकाशित होनेवाली सीताको रावण आकाशमार्गका ही आश्रय ले हर ले गया ॥ ३१॥

तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूषणानि महीतले । सघोषाण्यवशीर्यन्त श्लीणास्तारा इवाम्बरात् ॥ ३२॥

जानकीके शरीरपर अग्निके समान प्रकाशमान् आभूषण थे। वे उस समय खन खनकी आवाज करते हुए एक-एक करके गिरने लगे, मानो आकाशसे ताराएँ टूट-टूटकर पृथ्वीपर गिर रही हों॥ ३२॥

तस्याः स्तनान्तराद् श्रष्टो हारस्ताराधिपद्युतिः। वैदेह्या निपतन् भाति गङ्गेव गगनच्युता॥३३॥

उन विदेहनन्दिनी सीताके स्तनोंके बीचसे खिसककर गिरता हुआ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हार गगनमण्डलसे उत्तरती हुई गङ्गाके समान प्रतीत हुआ ॥ ३३ ॥ उत्पातवाताभिरता नानाद्विजगणायुताः। मा भैरिति विध्नतामा व्याजहरिव पादपाः॥ ३४ ॥

रावणके वेगसे उत्पन्न हुई उत्पातस्चक वायुके झकोरोंसे हिलते हुए वृक्षोंपर नाना प्रकारके पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरोंको हिला-हिलाकर संकेत करते हुए सीतासे कह रहे हैं कि 'तुम डरो मत'।। ३४॥

निलन्यो ध्वस्तकमलास्त्रस्तमीनजलेचराः। सर्वामिव गतोत्साहां शोचन्तीव सा मैथिलीम्।३५।

जिनके कमल सूख गये थे और मस्त्य आदि जलचर जीव डर गये थे, वे पुष्करिणियाँ उत्साहहीन हुई मिथिलेश-कुमारी सीताको मानो अपनी सखी मानकर उनके लिये शोक कर रही थीं ॥ ३५॥

समन्ताद्भिसम्पत्य सिंहच्यात्रमृगद्विजाः। अन्वधावंस्तदा रोषात् सीताच्छायानुगामिनः॥ ३६॥

उस सीताहरणके समय रावणपर रोष-सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पश्ची सब ओरसे सीताकी परछाहींका अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे॥ ३६॥

जलप्रपातास्त्रमुखाः श्टङ्गैरुच्छित्रबाहुभिः। सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीय पर्वताः॥ ३७॥

जब सीता हरी जाने लगी, उस समय वहाँके पर्वत झरनोंके रूपमें आँसू बहाते हुए, ऊँचे शिखरोंके रूपमें अपनी मुजाएँ ऊपर उठाकर मानो जोर-जोरसे चीत्कार कर रहे थे।। ३७॥

ह्रियमाणां तु वैदेहीं दृष्ट्वा दीनो दिवाकरः। प्रविध्वस्तप्रभः श्रीमानासीत् पाण्डुरमण्डलः ॥ ३८ ॥ सीताका **हरण होता देख** श्रीमान् स्थेदेव **दुखी** हो गये। उनकी प्रभा नष्ट-सी हो गयी तथा उनका मण्डल पीला पड़ गया॥ ३८॥

नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नार्जवं नानृशंसता।
यत्र रामस्य वैदेहीं सीतां हरति रावणः॥३९॥
इति भूतानि सर्वाणि गणशः पर्यदेवयन्।
वित्रस्तका दीनमुखा रुरुदुर्मुगणेतकाः॥४०॥

हाय ! हाय ! जब श्रीरामचन्द्रजीकी धर्मपत्नी विदेहनन्दिनी सीताको रावण हरकर लिये जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि 'संसारमें धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है ? सरलता और दयाका भी सर्वथा लोप हो गया है।' इस प्रकार वहाँ छुंड-के-छुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगोंके वच्चे भयभीत हो दीनमुखसे रो रहे थे॥ ३९-४०॥

उद्घीक्ष्योद्घीक्ष्य नयनैर्भयादिव विलक्षणैः। सुप्रवेषितगात्राक्ष्य बभूवुर्वनदेवताः॥ ४१॥ विकोशन्तीं दढं सीतां दृष्टा दुःखं तथा गताम्।

श्रीरामको जोर-जोरसे पुकारती और वैसे भारी दुःखमें पड़ी हुई सीताको अपनी विलक्षण आँखोंसे बारंबार देख-देखकर भयके मारे वनदेवताओंके अङ्ग थरथर काँपने लगे॥ ४१५ ॥ तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्तीं मधुरखराम् ॥ ४२ ॥ अवेक्षमाणां बहुशो वैदेहीं धरणीतलम् । स्व तामाकुलकेशान्तां विष्रमृष्टविशेषकाम् । जहारात्मविनाशाय दशशीवो मनस्विनीम् ॥ ४३ ॥

विदेहनिदनी मधुर स्वरमें 'हा राम, हा लक्ष्मण' की पुकार करती हुई बारंबार भूतलकी ओर देख रही थीं। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गये थे और ललाटकी बेंदी मिट गयी थी। वैसी अवस्थामें दशगीव रावण अपने ही विनाशके लिये मनस्विनी सीताको लिये जा रहा था।। ४२-४३॥

ततस्तु सा चारुद्ती शुचिस्मिता विनाकृता बन्धुजनेन मैथिली। अपर्यती राघवलक्ष्मणावुभी विवर्णवक्त्रा भयभारपीडिता॥ ४४॥

उस समय मनोहर दाँत और पवित्र मुसकानवाली मिथिलेशकुमारी सीता, जो अपने बन्धुजनोंसे बिछुड़ गयी थीं, दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणको न देखकर भयके भारसे व्यथित हो उठीं। उनके मुखमण्डलकी कान्ति पीकी पड़ गयी ॥ ४४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें वावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५२ ॥

# त्रिपञ्चादाः सर्गः

#### सीताका रावणको धिकारना

खमुत्पतन्तं तं दृष्ट्वा मैथिली जनकात्मजा। दुःखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी॥ १॥

रावणको आकाशमें उड़ते देख मिथिलेशकुमारी जानकी दुःखमग्न हो अत्यन्त उद्धिग्न हो रही थीं। वे बहुत बड़े भयमें पड़ गयी थीं।। १॥

रोषरोदनताम्राक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम्। रुद्दती करुणं सीता हियमाणा तमन्नवीत्॥ २॥

रोष और रोदनके कारण उनकी आँखें लाल हो गयी थीं। हरी जाती हुई सीता करणाजनक स्वरमें रोती हुई उस भयंकर नेत्रवाले राक्षसराजसे इस प्रकार बोर्ली—॥ २॥

न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण। ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वा पळायसे॥ ३॥

'ओ नीच रावण! क्या तुझे अपने इस कुकर्मसे लजा नहीं आती है, जो मुझे स्वामीसे रहित अकेडी और असहाय जानकर चुराये लिये मागा जाता है ! ॥ ३॥ त्वयैव नूनं दुएात्मन् भीरुणा हर्नुमिच्छता। ममापवाहितो भर्ता सृगरूपेण मायया॥ ४॥

'दुष्टात्मन् ! तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जानेकी इच्छासे तूने ही माया द्वारा मृगरूपमें उपस्थित हो मेरे स्वामीको आश्रमसे दूर हटा दिया था॥ ४॥

यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽप्ययं विनिपातितः। गृश्रराजः पुराणोऽसौ स्वशुरस्य सखा मम॥ ५॥

भीरे स्वग्रुरके सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करनेके लिये उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया॥ ५॥

परमं खलु ते वीर्यं दृहयते राक्षसाधम। विश्राव्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया॥६॥ ईदृहां गहिंतं कर्म कथं कृत्वा न लज्जसे। स्त्रियाश्चाहरणं नीच रहिते च परस्य च॥ ७॥

'नीच राक्षस ! अवस्य तुझमें वड़ा भारी बल

दिखायी देता है ( क्योंकि—तू बूढ़े पक्षीको भी मार गिराता है ! ), तूने अपना नाम बताकर श्रीराम-लक्ष्मणके साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच! जहाँ कोई रक्षक न हो—ऐसे स्थानपर जाकर परायी स्त्रीके अपहरण-जैसा निन्दित कर्म करके तू लजित कैसे नहीं होता है ! ॥ ६—७ ॥

#### कथिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितम् । सुनृशंसमधर्मिष्ठं तव शौटीर्यमानिनः ॥ ८ ॥

'तू तो अपनेको बड़ा शूर-वीर मानता है, परंतु संसारके सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्मको घृणित, क्रूरतापूर्ण और पापरूप ही बतायेंगे ॥ ८॥

#### धिक् ते शौर्यं च सत्त्वं च यत्त्वया कथितं तदा। कुलाकोशकरं लोके धिक् ते चारित्रमीदशम् ॥ ९ ॥

'तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े तावसे वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बलको धिकार है! कुलमें कलक्क लगानेवाले तेरे ऐसे चरित्रको संसारमें सदा धिकार ही प्राप्त होगा॥ ९॥

#### कि शक्यं कर्तुमेवं हि यज्जवेनैव धावसि। मुद्दर्तमिप तिष्ठ त्वं न जीवन् प्रतियास्यसि॥ १०॥

'किंतु इस समय क्या किया जा सकता है ? क्योंकि तू बड़े वेगसे भागा जा रहा है। अरे ! दो घड़ी भी तो टहर जा, फिर यहाँसे जीवित नहीं लीट सकेगा॥ १.०॥

#### निह चक्षुःपथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः। ससैन्योऽपि समर्थस्त्वं मुहूर्तमपि जीवितुम्॥ ११॥

'उन दोनों राजकुमारोंके दृष्टिपथमें आ जानेपर तू सेनाके साथ हो तो भी दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता ॥ ११॥

#### न त्वं तयोः शरस्पर्शं सोद्धं शकः कथंचन। वने प्रज्वितस्येव स्पर्शमग्नेर्विहंगमः॥१२॥

'जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वनमें प्रज्वित हुए दावानलका स्पर्श सहन करनेमें समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पित और उनके भाई दोनोंके वाणोंका स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता ॥ १२॥

#### साधु कृत्वाऽऽत्मनःपथ्यं साधु मां मुश्च रावण । मत्मधर्षणसंकुद्धो भ्रात्रा सह पतिर्मम ॥ १३ ॥ विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुश्चसि ।

'रावण! यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कारसे कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाईके साथ चढ़ आयँगे और तेरे विनाशका उपाय करेंगे, अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे। यही तेरे लिये अच्छा होगा॥ १३३॥ येन त्वं व्यवसायेन वलान्मां हर्नुमिच्छसि ॥ १४ ॥ व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः।

'नीच! तू जिस संकल्प या अभिप्रायसे बल-पूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा ॥ १४६॥

#### नह्यहं तमपदयन्ती भर्तारं विवुधोपमम् ॥ १५ ॥ उत्सहे रात्रुवरागा प्राणान् धारियतुं चिरम् ।

भी अपने देवोपम पतिका दर्शनः न पानेपर शत्रुके अधीनतामें अधिक कालतक अपने प्राणींको नहीं धारण कर सकुँगी॥ १५६॥

#### न नृनं चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥ १६ ॥ मृत्युकाले यथा मत्यों विपरीतानि सेवते । मुमूर्षुणां तु सर्वेषां यत् पथ्यं तन्न रोचते ॥ १७ ॥

'निश्चय ही तू अपने कल्याण और हितका विचार नहीं करता है। जैसे मरनेके समय मनुष्य स्वास्थ्यके विरोधी पदार्थोंका सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्योंको पथ्य (हितकारक सलाह या भोजन) नहीं रुचता है।। १६-१७॥

#### पश्यामीह हि कण्ठे त्वां काळपाशावपाशितम् । यथा चास्मिन् भयस्थाने न विभेषि निशाचर॥ १८॥

'निशाचर! मैं देखती हूँ, तेरे गलेमें कालकी फाँसी पड़ चुकी है, इसीसे इस भयके स्थानपर भी तू निर्भय बना हुआ है।। १८॥

व्यक्तं हिरण्यमयांस्त्वं हि सम्पद्दयसि महीरुहान् । नदीं वैतरणीं घोरां रुघिरौघविवाहिनीम् ॥१९॥ खङ्गपत्रवनं चैव भीमं पद्दयसि रावण। तप्तकाञ्चनपुष्पां च वैदुर्यप्रवरच्छदाम्॥२०॥

द्रध्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसैः कण्टकैश्चिताम्।

'रावण! अवश्य ही त् सुवर्णमय वृक्षोंको देख रहा है, रक्तका स्रोत बहानेवाली भयंकर बैतरणी नदीका दर्शन कर रहा है, भयानक असिपत्र-वनको भी देखना चाहता है तथा जिसमें तपाये हुए सुवर्णके समान फूल तथा श्रेष्ठ वैदूर्यमणि ( नीलम ) के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहेके काँटे चिने गये हैं, उस तीखी शाहमलिका भी अब त् शीध ही

दर्शन करेगा ॥ १९-२० है ॥
निह त्वमीदशं कृत्वा तस्यालीकं महात्मनः ॥ २१ ॥
धारितुं शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निर्धृण ।
बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥ २२ ॥

·निर्देयी निशाचर! तू महात्मा श्रीरामका ऐसा

महान् अपराध करके विषपान किये हुए मनुष्यकी भाँति अधिक कालतक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण! त् अटल कालपाशसे वाँध गया है।। २१-२२॥

क गतो लप्स्यसे दार्म मम भर्तुर्महात्मनः।
निमेषान्तरमात्रेण विना श्रातरमाहवे॥२३॥
राक्षसा निहता येन सहस्राणि चतुर्दद्य।
कथं स राधवो वीरः सर्वास्त्रकुरालो बली॥२४॥
न त्वां हन्याच्छरैस्तीक्ष्णैरिष्टभार्यापहारिणम्।

भेरे महात्मा पतिसे बचकर तू कहाँ जाकर शान्ति पा सकेगा। जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकी सहायता लिये बिना ही युद्धमें पलक मारते मारते चौदह हजार राक्षसोंका विनाश कर डाला, वे सम्पूर्ण अस्त्रोंका प्रयोग करने में कुशल बलवान् वीर रघुनाथजी अपनी प्यारी पत्नीका अपहरण करनेवाले तुझ-जैसे पापीको तीखे बाणोंद्वारा क्यों नहीं कालके गालमें भेज देंगे'॥ २३-२४ है॥ पतचान्यच परुषं वैदेही रावणाङ्कगा। भयशोकसमाविष्टा करुणं विललाप ह॥२५॥

रावणके चंगुलमें फँसी हुई विदेहराजकुमारी सीता मय और शोकसे व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत-से कठोर वचन सुनाकर करुण-खरमें विलाप करने लगीं॥ २५॥

> तदा भृशातीं बहु चैव भाषिणीं विलापपूर्वे करुणं च भामिनीम्। जहार पापस्तरुणीं विचेष्टतीं नृपातमजामागतगात्रवेपथुः ॥ २१

अत्यन्त दुःखसे आतुर हो विलापपूर्वक बहुत-सी करुणाजनक बातें कहती और छूटनेके लिये नाना प्रकारकी चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीताको बह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझके कारण उसका शरीर काँप रहा था।। २६॥

इत्यार्चे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥ ५३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५३ ॥

# चतुष्पञ्चाद्याः सर्गः

सीताका पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण और वस्त्रको गिराना, रावणका लङ्कामें पहुँचकर सीताको अन्तः पुरमें रखना तथा जनस्थानमें आठ राश्वसोंको गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये मेजना

ह्रियमाणा तु वैदेही कंचिन्नाथमपद्म्यती। द्दर्श गिरिश्टङ्गस्थान् पञ्च वानरपुङ्गवान् ॥ १ ॥

रावणके द्वारा हरी जाती हुई विदेहनन्दिनी सीताको उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी देता था। मार्गमें उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर पाँच श्रेष्ठ वानरोंको बैठे देखा॥ १॥

तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम् । उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ २ ॥ मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति भामिनी। वस्त्रमुत्सुज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम् ॥ ३ ॥

तब सुन्दर अङ्गींवाली विशाललोचना भामिनी सीताने यह सोचकर कि शायद ये भगवान् श्रीरामको कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंगकी रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके चीचमें फेंक दिया ॥ २-३॥

सम्भ्रमात् तुद्शग्रीयस्तत्कर्म च न बुद्धवान् । पिङ्गाक्षास्तां विशालाक्षीं नेत्रैरनिमिषैरिव ॥ ४ ॥ विक्रोशन्तीं तदा सीतां दृदशुर्वानरोत्तमाः।

रावण बड़ी घबराहटमें था, इसिलये सीताके इस कार्यको वह न जान सका। वे भूरी आँखोंवाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्चखरसे विलाप करती हुई विशाललोचना सीताकी ओर एकटक नेत्रोंसे देखने लगे॥ ४६॥ स च पम्पामतिकम्य लङ्कामभिमुखः पुरीम्॥ ५॥ जगाम मैथिलीं गृह्य रुदतीं राक्षसेश्वरः।

राश्चसराज रावण पम्पासरोवरको लाँघकर रोती हुई मैथिली सीताको साथ लिये लङ्कापुरीकी ओर चल दिया ॥ ५३ ॥

तां जहार सुसंहष्टो रावणो मृत्युमात्मनः॥ ६॥ उत्सङ्गेनैव भुजगीं तीक्ष्णदृष्टां महाविषाम्।

निशाचर रावण बड़े हर्षमें भरकर धीताके रूपमें अपनी मौतको ही हरकर लिये जा रहा था। उसने वैदेहीके रूपमें तीखे दादवाली महाविषेली नागिनको ही अपनी गोदमें उठा रखा था॥ ६ई॥

वनानि सरितः शैलान् सरांसि च विद्यायसा॥ ७ ॥ स क्षित्रं समतीयाय शरश्चापादिव च्युतः।

वह घनुषसे छूटे हुए बाणकी तरह तीव्र गतिसे चलकर आकाशमार्गसे अनेकानेक वनों निदयों पर्वतों और सरोवरोंको तुरंत लॉंघ गया॥ ७३॥

तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्॥ ८॥ सिरतां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम्।

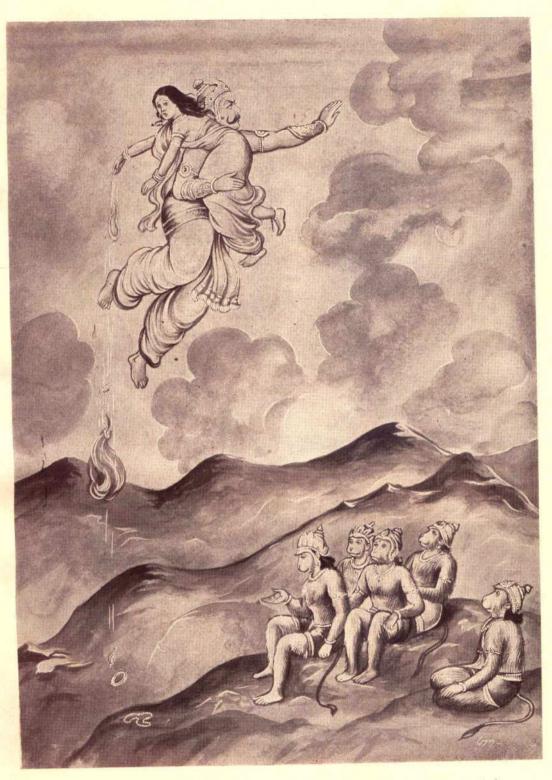

रावणद्वारा आकाशमार्गसे ले जायी जाती हुई जानकीजी वस्त्राभूषण गिरा रही हैं



उतने तिमि नामक मत्स्यों और नाकोंके निवासस्थान एवं वरुणके अक्षय एहं समुद्रको भी, जो समस्त नदियोंका आश्रय है, पार कर लिया ॥८६॥

सम्भ्रमात् परिवृत्तोमीं रुद्धमीनमहोरगः॥ ९॥ वैदेह्यां हियमाणायां वभृव वरुणालयः।

विदेहनन्दिनी जगन्माता जानकीका अपहरण होते समय वरणालय समुद्रको बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शान्त हो गयी। उसके भीतर रहनेवाली मछलियों और बड़े-बड़े सपोंकी गति रक गयी। ९६॥ अन्तरिक्षगता बाचः ससृजुआरणास्तदा॥ १०॥ पतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तथात्रुवन्।

उस समय आकाशमें विचरनेवाले चारण यों बोले— 'अब दशग्रीव रावणका यह अन्तकाल निकट आ पहुँचा है' तथा सिद्धोंने भी यही बात तुहरायी ॥ १०५॥ स तु सीतां विवेष्टन्तीमङ्केनादाय रावणः ॥ ११॥ प्रविवेश पुरीं लङ्कां रूपिणीं सृत्युमात्मनः।

सीता छटपटा रही थीं । रावणने अपनी साकार मृत्युकी भाँति उन्हें अङ्कमें लेकर लङ्कापुरीमें प्रवेश किया ॥ ११ई ॥ सोऽभिगम्य पुरीं लङ्कां सुविभक्तमहापथाम् ॥ १२ ॥ संस्रहकक्ष्यां बहुलां खमनतःपुरमाविशत्।

वहाँ पृथक्-पृथक् विशाल राजमार्ग बने हुए थे।
पुरीके द्वारपर बहुत से राक्षस इधर-उधर फैले हुए थे तथा
उस नगरीका विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर
रावणने अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया॥ १२६॥
तत्र तामस्तितापाङ्गी शोकमोइसमन्विताम्॥ १३॥
निद्धे रावणः सीतां मयो मायामिवासुरीम्।

कजरारे नेत्रप्रान्तवाली सीता शोक और मोहमें हूबी हुई थीं। रावणने उन्हें अन्तः पुरमें रख दिया। मानो मयासुरने मूर्तिमती आसुरी मायाको वहाँ स्थापित कर दिया हो \* ॥ १३५ ॥

अववीच दशबीवः पिशाचीर्घोरदर्शनाः॥ १४॥ यथा नैनां पुमान स्त्री वा सीतां पद्दयत्यसम्मतः।

इसके बाद दशग्रीवने भयंकर आकारवाली पिशाचिनों-को बुलाकर कहा—'( तुम सब सावधानीके साथ सीताकी रक्षा करो।) कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञाके बिना सीताको देखने या इनसे मिलने न पाये॥ १४६ ॥

\* रामायणित नामक व्याख्याके विद्वान् लेखकने यह बताया है कि यहाँ जो सीताको मायासे उपमा दो गयी है, उसके द्वारा यह अभिनाय व्यक्त किया गया है कि मायामयी सीता ही लङ्कामें आयी थीं; मुख्य सीता तो अग्निमें प्रविष्ट हो चुकी थीं। हसीलिये रावण इन्हें का सका। मायारूपिणी होनेके कारण ही रावणको इनके स्वरूपका शान न हो सका। मुक्तामणिसुवर्णानि वस्त्राण्याभरणानि च ॥ १५॥ यद् यदिच्छेत् तदैवास्या देयं मच्छन्दतो यथा ।

'उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह तुरंत दी जाय; इसके लिये मेरी खुली आज्ञा है ॥ १५६ ॥

या च वक्ष्यति वैदेहीं वचनं किचिद्रियम् ॥ १६॥ अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानाच तस्या जीवितं प्रियम्।

'तुमलोगोंमेंसे जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेहकुमारी सीतासे कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूँगा, उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है'॥ १६६॥

तथोक्त्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् ।१७। निष्क्रम्यान्तःपुरात् तस्मात् किं छत्यमिति चिन्तयन् । ददर्शाष्टी महावीर्यान् राक्षसान् पिशिताशनान् १८

राश्वसियोंको वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राश्वसराज अब आगे क्या करना चाहिये' यह सोचता हुआ अन्तः पुरसे बाहर निकला और कञ्चे मांसका आहार करनेवाले आठ महापराकमी राश्वसोंसे तत्काल मिला ॥ १७-१८॥

स तान् दृष्ट्वा महावीयों वरदानेन मोहितः। उवाच तानिदं वाक्यं प्रशस्य वलवीर्यतः॥ १९॥

उनसे मिलकर ब्रह्माजीके वरदानसे मोहित हुए महापराक्रमी रावणने उसके बल और वीर्यकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा—॥ १९॥

नानामहरणाः क्षिप्रमितो गच्छत सत्वराः। जनस्थानं इतस्थानं भूतं पूर्वं खरालयम्॥ २०॥

'वीरो ! तुमलोग नाना प्रकारके अख्न-शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थानकोः जहाँ पहले खर रहता था, जाओ । वह स्थान इस समय उजाइ पड़ा है ॥ २०॥

तत्रास्यतां जनस्थाने शूच्ये निहतराक्षसे। पौरुषं वलमाश्चत्य त्रासमुत्स्ज्य दूरतः॥२१॥

'वहाँके सभी राक्षस मार डाले गये हैं। उस सूने जनस्थानमें तुमलोग अपने ही बल-पौरुषका भरोसा करके भयको दूर इटाकर रहो॥ २१॥

बहुसैन्यं महावीर्ये जनस्थाने निवेशितम्। सदूषणखरं युद्धे निहतं रामसायकैः॥ २२॥

'मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेनाके साथ महापराक्रमी खर और दूषणको बसा रखा था, किंतु वे सब-के-सब युद्धमें रामके बाणोंसे मारे गये॥ २२॥

ततः कोधो ममापूर्वो धैर्यस्योपरि वर्धते। वैरं च समहज्जातं रामं प्रति सुदारूणम्॥ २३॥ 'इससे मेरे मनमें अपूर्व कोध जाग उठा है और वह धैर्यकी सीमासे ऊपर उठकर बढ़ने लगा है; इसीलिये रामके साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है।। २३॥

निर्यातयितुमिच्छ।मि तच वैरं महारिपोः। नहि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्॥ २४॥

भौं अपने महान् शत्रुसे उस वैरका बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रुको संग्राममें मारे बिना मैं चैनसे सो नहीं सकूँगा॥ २४॥

तं त्विदानीमहं हत्वा खरदूषणघातिनम्। रामं शर्मोपळप्यामि धनं ळब्ध्वेच निर्धनः॥ २५॥

प्रामने खर और दूषणका वध किया है। अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा। तभी मुझे शान्ति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है। उसी प्रकार मैं रामका वध करके शान्ति पा सकूँगा॥ २५॥

जनस्थाने वसङ्गिस्तु भवङ्गी राममाश्चिता। प्रवृत्तिरुपनेतन्या किं करोतीति तत्त्वतः॥२६॥

'जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्रका समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं, इसका ठीक-ठीक पता लगाते रहो और जो कुछ मालूम हो, उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो ॥ २६॥

अप्रमादाच गन्तव्यं सर्वेरेव निशाचरैः। कर्तव्यश्च सदा यत्नो राघवस्य वधं प्रति॥ २७॥ 'तुम सभी निशाचर सावधानीके साथ वहाँ जाना और रामके वधके लिये सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥

युष्माकं तु बलं शातं बहुशो रणमूर्धनि । अतश्चास्मिञ्जनस्थाने मया यूयं निवेशिताः ॥ २८॥

'मुझे अनेक बार युद्धके मुहानेपर तुमलोगोंके बलका परिचय मिल चुका है; इसीलिये इस जनस्थानमें मैंने तुम्हीं लोगोंको रखनेका निश्चय किया है'॥ २८॥

> ततः त्रियं वाक्यमुपेत्य राक्षसा महार्थमष्टावभिवाच रावणम् । विहाय लङ्कां सहिताः प्रतस्थिरे यतो जनस्थानमलक्ष्यदर्शनाः ॥ २९ ॥

रावणकी यह महान् प्रयोजनसे भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अटश्य हो एक साथ ही लक्काको छोड़कर जनस्थानकी ओर प्रस्थित हो गये॥ २९॥

> ततस्तु सीतामुपलभ्य रावणः सुसम्प्रहृष्टः परिगृद्य मैथिलीम्। प्रसज्य रामेण च वैरमुत्तमं बभूव मोहान्मुदितः स रावणः॥ ३०॥

तदनन्तर मिथिलेशकुमारी सीताको पाकर उन्हें राक्षसियोंकी देख-रेखमें सींपकर रावणको बड़ा हर्ष हुआ। श्रीरामके साथ भारी बैर ठानकर वह राक्षस मोहवश आनन्द मानने लगा॥ ३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे चतुःपञ्चाद्याः सर्गः ॥ ५४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौवनवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

# पञ्चपञ्चादाः सर्गः

रावणका सीताको अपने अन्तः पुरका दर्शन कराना और अपनी भार्या वन जानेके लिये समझाना

संदिश्य राक्षसान् घोरान् रावणीऽष्टौ महाबळान्। आत्मानं बुद्धिकुव्यात् कृतकृत्यममन्यतः ॥ १ ॥

इस प्रकार आठ महाबली भयंकर राक्षसोंको जनस्थानमें जानेकी आज्ञा दे रावणने विपरीत बुद्धिके कारण अपनेको कृतकृत्य माना ॥ १॥

स चिन्तयानो वैदेहीं कामवाणैः प्रपीडितः। प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रव्दुमभित्वरन्॥ २॥

वह विदेहकुमारी सीताका स्मरण करके काम-बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित हो रहा था; अतः उन्हें देखनेके लिये उसने बढ़ी उतावलीके साथ अपने रमणीय अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ २ ॥

स प्रविषय तु तद्वेदम रावणो राक्षसाधियः।

अपरयद् राक्षसीमध्ये सीतां दुःखपरायणाम् ॥ ३ ॥ अश्रपूर्णमुखीं दीनां शोकभारावपीडिताम् । वायुवेगैरिवाकान्तां मज्जन्तीं नावमणेवे ॥ ४ ॥ मृगयुथपरिश्रष्टां मृगीं श्वभिरिवावृताम् ।

उस भवनमें प्रवेश करके राक्षसोंके राजा रावणने देखा कि सीता राक्षसियोंके बीचमें बैठकर दुःखमें डूबी हुई हैं। उनके मुखपर आँसुओंकी घारा वह रही है और वे शोकके दुस्सह भारसे अत्यन्त पीड़ित एवं दीन हो वायुके वेगसे आक्रान्त हो समुद्रमें डूबती हुई नौकाके समान जान पड़ती हैं। मृगोंके यूथसे बिछुड़कर कुत्तोंसे घिरी हुई अकेडी हरिजीके समान दिखायी देती हैं। १-४६ ॥

अधोगतमुर्खी सीतां तामभ्येत्य निशाखरः ॥ ५ ॥ तां तु शोकवशाद् दीनामवशां राक्षसाधिपः । स वळाद् दर्शयामास गृहं देवगृहोपमम् ॥ ६ ॥

शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुँह किये बैठी हुई सीताके पास पहुँचकर राक्षसौंके राजा निशाचर रावणने उन्हें जबर्दस्ती अपने देवग्रहके समान सुन्दर भगनका दर्शन कराया ॥ ५–६॥

हर्म्यप्रासादसम्बाधं स्त्रीसहस्रानिषेवितम्। नानापक्षिगणैर्जुष्टं नानारत्नसमन्वितम्॥ ७॥

वह ऊँचे-ऊँचे महलों और शतमंत्रिले मकानोंसे भरा हुआ था। उसमें सहस्रों स्त्रियाँ निवास करती थीं। धुंड-के-धुंड नाना जातिके पक्षी वहाँ कलरव करते थे। नाना प्रकारके रत्न उस अन्तः पुरकी शोशा बढ़ाते थे॥ ७॥

दान्तकैस्तापनीयैश्च स्फाटिकै राजतैस्तथा। वज्जवैदूर्यचित्रैश्च स्तम्भैर्देष्टिमनोरमैः॥ ८॥

उसमें बहुत-से मनोहर खंभे छगे थे, जो हाथीदाँत, पक्के सोने, स्फटिकमणि, चाँदी, हीरा और वैदूर्यमणि (नीलम) से जटित होनेके कारण बड़े विचित्र दिखायी देते थे॥८॥

दिव्यदुन्दुभिनिधोंषं तप्तकाञ्चनभूषणम्। सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह॥ ९॥

उस महलमें दिन्य दुन्दुभियोंका मधुर घोष होता रहता था। उस अन्तःपुरको तपाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे सजाया गया था। रावण सीताको साथ लेकर सोनेकी बनी हुई विचित्र सीढ़ीपर चढ़ा॥ ९॥

दान्तका राजताश्चेव गवाक्षाः प्रियदर्शनाः। हेमजालावृताश्चासंस्तत्र प्रासादपङक्यः॥ १०॥

वहाँ हाथीदौँत और चाँदीकी बनी हुई खिडकियाँ थीं, जो बड़ी सुहावनी दिखायी देती थीं। सोनेकी जालियोंसे ढकी हुई प्रासादमालाएँ भी दृष्टिगोचर होती थीं।। १०॥

सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सर्वशः। दशक्रीवः सभवने प्रादर्शयत मैथिलीम्॥११॥

उस महलमें जो भूभाग (फर्श) थे, वे सुर्खी-चूनाके पक्के बनाये गये थे और उनमें मणियाँ जड़ी गयी थीं, जिनसे वे सब-के-सब विचित्र दिखायी देते थे। दशग्रीवने अपने महलकी वे सारी वस्तुएँ मैथिलीको दिखायीं।। ११।।

दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च नानापुष्पसमावृताः। रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणाम् ॥ १२ ॥

रावणने बहुत-सी बावड़ियाँ और भाँति-भाँतिके फूळोंसे आच्छादित बहुत-सी पोखरियाँ भी सीताको दिखायीं। सीता वह सब देखकर शोकमें डूच गर्यो।। १२।। दर्शयित्वा तु चैदेहीं इत्स्नं तद्भवनोत्तमम्। उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया।१३।

वह पापात्मा निशाचर विदेहनन्दिनी सीताको अपना सारा सुन्दर भवन दिखाकर उन्हें लुभानेकी इच्छासे इस प्रकार बोळा—॥ १३॥

दश राक्षसकोट्यश्च द्वाविशतिरथापराः। वर्जयित्वा जरावृद्धान् बालांश्च रजनीचरान् ॥ १४ ॥ तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणाम्। सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरःसरम्॥ १५॥

'सीते! मेरे अधीन बत्तीस करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूदे और बालक निशाचरोंको छोड़कर बतायी गयी है। भयंकर कर्म करनेवाले इन सभी राक्षसोंका मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवामें एक हजार राक्षस रहते हैं॥ १४–१५॥

यदिदं राज्यतन्त्रं मे त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम् । जीवितं च विशालाक्षित्वं मे प्राणैर्गरीयसी ॥ १६ ॥

'विशाललोचने ! मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुमपर ही अवलम्बित है (अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणोंमें समर्पित है)। तुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हो॥ १६॥

बह्रीनामुत्तमस्त्रीणां मम योऽसी परिग्रहः। तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये ॥ १७॥

'सीते ! मेरा अन्तःपुर मेरी बहुत-सी सुन्दरी भार्याओंसे भरा हुआ है, तुम उन सबकी स्वामिनी बनो— प्रिये! मेरी भार्या बन जाओ॥१७॥

साधु कि तेऽन्यथाबुद्ध्या रोचयस्व वचो मम। भजस्व माभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमहीस ॥ १८॥

ंमेरे इस हितकर वचनको मान लो— इसे पसंद करो; इससे विपरीत विचारको मनमें लानेसे तुम्हें क्या लाम होगा ? मुझे अङ्गीकार करो । मैं पीड़ित हूँ, मुझपर कृपा करो ॥ १८॥

परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्केयं शतयोजना। नेयं धर्वयितुं शक्या सेन्द्रेरिप सुरासुरैः॥ १९॥

'समुद्रसे घिरी हुई इस लङ्काके राज्यका विस्तार सौ योजन है। इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे घ्वस्त नहीं कर सकते॥ १९॥

न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु नर्षिषु। अहं पदयामि लोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत्॥ २०॥

देवताओं, यक्षों, गन्धवों तथा ऋषियोंमें भी मैं किसीको ऐसा नहीं देखता, जो पराक्रममें मेरी समानता कर सके ॥ २०॥ राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना। किं करिष्यसि रामेण मानुषेणात्पतेजसा॥ २१॥

'राम तो राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने-वाले और मनुष्य होनेके कारण अस्प तेजवाले हैं, उन्हें ले-कर क्या करोगी ? || २१ ||

भजस्व सीते मामेव भर्ताहं सहशस्तव। यौवनं त्वधुवं भीक रमस्वेह मया सह॥ २२॥

'सीते ! मुझको ही अपनाओ । मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। भीरु ! जवानी सदा रहनेवाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो ॥ २२ ॥

दर्शने मा कथा बुद्धि राघवस्य वरानने। कास्य शकिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथैः॥ २३॥

'वरानने ! सीते ! अब तुम रामके दर्शनका विचार छोड़ दो । इस राममें इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँतक आनेका मनोरथ भी कर सके ॥ २३॥

न शक्यो वायुराकाहो पाहौर्बद्धं महाजवः। दीप्यमानस्य वाप्यग्नेर्प्रहीतुंविमलाः शिखाः॥ २४॥

'आकाशमें महान् वेगसे बहनेवाली वायुको रिसयों में नहीं बाँघा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्निकी निर्मल ज्वालाओं को हाथोंसे नहीं पकड़ा जा सकता ॥ २४ ॥ जयाणामि लोकानां न तं पश्यामि शोभने।

विक्रमेण नयेद् यस्त्वां मद्वाहुपरिपालिताम् ॥ २५ ॥
'शोभने ! मैं तीनों लोकोंमें किसी ऐसे वीरको नहीं देखता, जो मेरी भुजाओंसे सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँसे ले जा सके ॥ २५ ॥

लङ्कायाः सुमहद्राज्यमिहं त्वमनुपालय। त्वत्मेष्या मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरम्॥ २६॥

'र्लङ्काके इस विशाल राज्यका तुम्हीं पालन करो । मुझ-जैसे राक्षसः देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत् तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे ॥ २६॥

अभिषेकजलक्किना तुष्टा च रमयस्य च। दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्रतम्॥२७॥ यच्च ते सुकृतं कर्म तस्येह फलमाप्नुहि।

'स्नानके जलसे आर्द्र (अथवा लङ्काके राज्यपर अपना अभिषेक कराकर उसके जलसे आर्द्र ) होकर संतुष्ट हो तुम अपने-आपको कीड़ाविनोदमें लगाओ । तुम्हारा पहलेका जो दुष्कर्म था, वह वनवासका कष्ट देकर समाप्त हो गया । अब जो तुम्हारा पुण्यकर्म शेष है, उसका फल यहाँ भोगो ॥ २७५ ॥

इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगम्धानि सैथिलि ॥२८॥ भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह।

'मिथिलेशकुमारी ! तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब

प्रकारके पुष्पहार, दिन्य गन्ध और श्रेष्ठ आभूषण आदिका सेवन करो ॥ २८३ ॥

पुष्पकं नाम सुश्रोणि श्रातुर्वेश्रवणस्य मे ॥ २९ ॥ विमानं सूर्यसंकाशं तरसा निर्जितं रणे। विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम् ॥ ३० ॥ तत्र सीते मया सार्घे विहरस्व यथासुखम्।

'सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी ! वह स्र्यंके समान प्रकाशित होनेवाला पुष्पकविमान मेरे भाई कुवेरका था । उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यन्त रमणीय, विशाल तथा मनके समान वेगसे चलनेवाला है । सीते ! तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो ॥ २९-३० - ॥

वदनं पद्मसंकादां विमलं चारुदर्शनम् ॥ ३१॥ शोकार्ते तु वरारोहे न भ्राजित वरानने ।

'वरारोहे सुमुखि! तुम्हारा यह कमलके समान सुन्दर निर्मल और मनोहर दिखायी देनेवाला मुख शोकसे पीडित होनेके कारण शोभा नहीं पा रहा है' ॥ ३१६ ॥ एवं वदित तिस्मन् सा वस्त्रान्तेन वराङ्गना ॥ ३२ ॥ पिधायेन्द्रनिर्म सीता मन्दमश्रूण्यवर्तयत्।

जब रावण ऐसी बातें कहने लगा, तब परम सुन्दरी सीता देवी चन्द्रमाके समान मनोहर अपने मुखको आँचलसे दककर घीरे-धीरे आँसू बहाने लगीं ॥ ३२५ ॥

ध्यायन्तीं तामिवाखस्थां सीतां चिन्ताहनप्रभाम् ३३ उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः।

सीता शोकसे अस्वस्थ-सी हो रही थीं, चिन्तासे उनकी कान्ति नष्ट-सी हो गयी थी और वे भगवान् रामका ध्यान करने लगी थीं। उस अवस्थामें उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला—॥ ३३ई॥

अलं बीडेन वैदेहि धर्मलोपकृतेन ते ॥३४॥ आर्थोऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति।

'विदेहनन्दिनि! अपने पतिके त्याग और परपुरुषके अङ्गीकारसे जो धर्मलोपकी आशङ्का होती है, उसके कारण तुम्हें यहाँ लजा नहीं होनी चाहिये, इस तरहकी लाज व्यर्थ है। देवि! तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह सम्बन्ध होगा, यह-आर्ष धर्मशास्त्रों होरा समर्थित है। ३४ है।

१. ऐसा कहतर रावण देवी सीताको धोखा देना चाहता है। वास्तवमें ऐसे पापपूर्ण कृत्योंका समर्थन धर्मशास्त्रोंमें कहीं नहीं है। कुमारी कन्याका बळपूर्वक अपहरण शास्त्रोंमें राक्षसविवाह कहा गया है; किंतु वह भी निन्च ही, माना गया है, यहाँ तो वह भी नहीं हैं। विवाहिता सती साध्वीका अपहरण घोर पाप माना गया है। इसी पापसे सोनेकी लङ्का मिट्टीमें मिल गयी और रावण दल-वल-कुल-परिवारसिहत नष्ट हो गया। पती पादी मया स्निग्धी शिरोभिः परिपीडिती ॥ ३५॥ प्रसादं कुरु मे क्षिपं बश्यो दासोऽहमस्मि ते।

'तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणोंपर मैं अपने ये दसों मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझपर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहनेवाला दास हूँ॥ ३५% ॥

इमाः शून्या मया वाचः ग्रुष्यमाणेन भाषिताः॥३६॥ न चापि रावणः कांचिनमूर्ध्नो स्त्रीं प्रणमेत ह।

भींने कामाग्निसे संतप्त होकर ये बातें कही हैं।

ये शून्य ( निष्फल ) न हों, ऐसी कृपा करों; क्योंकि रावण किसी स्त्रीको सिर झकाकर प्रणाम नहीं करता, (केवल ) तुम्हारे सामने इसका मस्तक झका है।। ३६ ।।

एवमुक्त्वा द्शप्रीवो मैथिली जनकात्मजाम्। कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते॥ ३७॥

मिथिलेशकुमारी जानकीसे ऐसा कहकर कालके वशीभूत हुआ रावण मन-ही-मन मानने लगा कि 'यह अब मेरे अधीन हो गयी' ॥ ३७॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पचपनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

# षट्पञ्चाशः सर्गः

सीताका श्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी आज्ञासे राक्षसियोंका उन्हें अशोकवाटिकामें ले जाकर डराना

सा तथोका तु वैदेही निर्भया शोककर्शिता। तृणमन्तरतः इत्वा रावणं प्रत्यभाषत॥ १॥

रावणके ऐसा कहनेपर शोकसे कष्ट पाती हुई विदेह-राजकुमारी सीता बीचमें तिनकेकी ओट करके उस निशाचरसे निर्भय होकर बोर्डी—॥ १॥

राजा द्रारथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः। सन्य संधः परिश्वातो यस्य पुत्रः स राघवः॥ २॥ रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। दीर्घबाहुर्विशालाक्षो दैवतं स पतिर्मम॥ ३॥

भहाराज दशरथ धर्मके अचल सेतुके समान थे। वे अपनी सत्यप्रतिज्ञताके लिये सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापनके लिये तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हैं, उनकी भुजाएँ लंबी और आँखें बड़ी-बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं॥ २-३॥

इक्ष्वाकूणां कुळे जातः सिहस्कन्धो महाद्युतिः। छक्ष्मणेन सह आत्रा यस्ते प्राणान् वधिन्यति॥ ४ ॥

'उनका जन्म इक्ष्वाकुकुलमें हुआ है। उनके कंधे सिंहके समान और तेज महान् है। वे अपने भाई लक्ष्मणके साथ आकर तेरे प्राणोंका विनाश कर डालेंगे॥ ४॥

प्रत्यक्षं यद्यहं तस्य त्वया वै धर्षिता बलात्। श्रायितात्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः॥ ५ ॥

'यदि त् उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खरकी तरह जनस्थानके युद्धस्थलमें ही मारा जाकर सदाके लिये सो जाता ॥ ५ ॥ य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोरक्षपा महावलाः। राघवे निर्विषाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा॥ ६॥

'तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसोंकी चर्चा की है, श्रीरामके पास जाते ही इन सबका विष उतर जायगा; ठीक उसी तरह जैसे गरुड़के पास सारे सर्प विषके प्रभावसे रहित हो जाते हैं॥ ६॥

तस्य ज्याविष्रमुक्तास्ते हाराः काञ्चनभूषणाः। हारीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमित्रोर्मयः॥ ७॥

'जैसे बढ़ी हुई गङ्गाकी लहरें अपने कगारोंको काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्रीरामके धनुषकी डोरीसे छूटे हुए सुवर्णभूषित बाण तेरे शरीरको छिन्न-भिन्न कर डालेंगे॥ ६॥

असुरैर्वा सुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि रावण। उत्पाद्य सुमहद् वैरं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥ ८॥

'रावण ! त् असुरों अथवा देवताओंसे यदि अवध्य है तो सम्भव है, वे तुझे न मार सकें; किंतु भगवान् श्रीरामके साथ यह महान् वैर ठानकर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा ॥ ८॥

स ते जीवितरोषस्य राघवोऽन्तकरो बळी। परोोर्यूपगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम्॥९॥

'श्रीरघुनायजी बड़े बलवान् हैं। वे तेरे शेष जीवन-का अन्त कर डालेंगे। यूपमें बँधे हुए पशुकी भाँति तेरा जीवन दुर्लभ हो जायगा॥ ९॥

यदि पश्येत् स रामस्त्वां रोषदीसेन चक्षुषा। रक्षस्त्वमद्य निर्देग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः॥ १०॥ 'राक्षस ! यदि श्रीरामचन्द्रजी अपनी रोषभरी दृष्टिसे तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जायगा जैसे भगवान् शङ्करने कामदेवको भस्म किया था ॥१०॥

यश्चन्द्रं नभसो भूमी पातयेनाशयेत वा। सागरं शोषयेद् वापि स स्तां मोचयेदिह ॥ ११॥

'जो चन्द्रमाको आकाशसे पृथ्वीपर गिराने या नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्रको भी सुखा सकते हैं, वे भगवान् श्रीराम यहाँ पहुँचकर सीताको भी छुड़ा सकते हैं॥ ११॥

गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः। लङ्का वैधव्यसंयुक्ता त्वन्कृतेन भविष्यति॥ १२॥

'तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गये। तेरी राज्यलक्ष्मी नष्ट हो गयी। तेरे बल और इन्द्रियोंका भी नाश हो गया तथा तेरे ही पापके कारण तेरी यह लक्का भी अब विधवा हो जायगी॥ १२॥

न ते पापिमदं कर्म सुकोदकं भविष्यति। यादं नीता विनाभावं पतिपार्श्वात् त्वया बळात्॥१३॥

'तेग यह पापकर्म तुझे भविष्यमें मुख नहीं भोगने देगा; क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पतिके पाससे दूर इटाया है ॥ १३ ॥

स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः। निर्भयो वीर्यमाश्चित्य शून्ये वसति दण्डके॥ १४॥

'मेरे स्वामी महान् तेजस्वी हैं और मेरे देवरके साथ अपने ही पराक्रमका भरोसा करके सूने दण्डकारण्यमें निर्भयतापूर्वक निवास करते हैं ॥ १४ ॥

स ते वीर्य बलं दर्पमुत्सेकं च तथाविधम्। अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे॥१५॥

'वे युद्धमें बाणोंकी वर्षा करके तेरे शरीरसे बल, पराक्रम, धमंड तथा ऐसे उच्छूङ्खल आचरणको भी निकाल बाहर करेंगे ॥ १५॥

यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः। तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः॥ १६॥

'जब कालकी प्रेरणासे प्राणियोंका विनाश निकट आता है. उस समय मृत्युके अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्यमें प्रमाद करने लगते हैं।। १६॥

मां प्रधृष्य स ते कालः प्राप्तोऽयं राक्षसाधम। आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १७ ॥

'अधम निशाचर! मेरा अपहरण करनेके कारण तेरे लिये भी वही काल आ पहुँचा है। तेरे अपने लिये, सारे राक्षसोंके लिये तथा इस अन्तः पुरके लिये भी विनाशकी घड़ी निकट आ गयी है।। १७॥ न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः स्वन्भाण्डमण्डित । द्विज्ञातिमन्त्रसम्पूता चण्डालेनावमर्दितुम् ॥ १८ ॥

'यश्यालाके बीचकी वेदीपर जो द्विजातियोंके मन्त्रद्वारा पवित्र की गयी होती है तथा जिसे खुक खुवा आदि यशपात्र सुशोभित करते हैं, चाण्डाल अपना पैर नहीं रख सकता ॥ १८॥

तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दढवता। त्वया स्प्रद्धं न शक्याहं राक्षसाधम पापिना॥ १९॥

'उमी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान् श्रीरामकी धर्मपरनी हूँ तथा दृढ़तापूर्वक पातिवत्यधर्मका पालन करती हूँ (अतः यज्ञवेदीके समान हूँ ) और राक्षसाधम ! त् महापापी है (अतः चाण्डालके तुल्य है); इसलिये मेरा स्पर्श नहीं कर सकता ॥ १९॥

क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यशः। हंसी सा तृणमध्यस्थं कथं द्रक्ष्येत महुकम् ॥ २०॥

'जो सदा कमलके समूहोंमें राजहंसके साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसी तृणोंमें रहनेवाले जलकाककी ओर कैसे दृष्टिपात करेगी।। २०॥

इदं शरीरं निःसंबं बन्ध वा धानयस्व वा। नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस ॥ २१॥

'राक्षस! त् इस संज्ञाशून्य जड़ शरीरको बाँघकर रख ले या काट डाल । मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवनको नहीं रखना चाहती ॥ २१॥

न तु शक्यमपकोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः। एवमुक्त्वा तु वैदेशी कोधात् सुपरुषं वचः॥ २२॥ रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन।

'मैं इस भूतलपर अपने लिये निन्दा या कलक देनेवाला कोई कार्य नहीं कर सकती।' रावणसे क्रोघपूर्वक यह अत्यन्त कठोर वचन कहकर विदेहकुमारी जानकी चुप हो गर्यी; वे वहाँ फिर कुछ नहीं बोली॥ २२ई॥

सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणम् ॥ २३ ॥ प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदर्शनं वचः।

सीताका वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। उसे सुनकर रावणने उनसे भय दिखानेवाली बात कही—॥ २३५॥

श्रुणु मैथिलि मद्वाक्यं मासान् द्वाद्शभामिनि॥२४॥ कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि। ततस्त्वां पातराशार्थं सुदाइछेत्स्यन्ति लेशशः॥२५॥

'मनोहर हास्यवाली भामिनि! मिथिलेशकुमारी! मेरी बात मुन लो। मैं तुम्हें बारह महीनेका समय देता हूँ। इतने समयमें यदि दुम स्वैच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरेका कलेवा तैयार करनेके लिये तुम्हारे शरीरके दुकड़े-दुकड़े कर डालेंगे'॥ २४-२५॥ इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः। राक्षसीश्च ततः कृद्ध इदं वचनमत्रवीत्॥ २६॥

सीतासे ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओंको कलानेवाला रावण कुपित हो राक्षसियोंसे इस प्रकार बोला—॥ २६॥ शीव्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शनाः। दर्पमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः॥ २७॥

भारतभाषामा । १९०॥
भारतभाषामा ॥ १९०॥
भारतभाषामा ॥ १९०॥
देनेवाली तथा रक्त-मांसका आहार करनेवाली राक्षसियो !
तुमलोग शीघ ही इस सीताका अहंकार दूर करो ।। २७॥
वचनादेव तास्तस्य सुधोरा घोरदर्शनाः।

रावणके इतना कहते ही वे भयंकर दिखायी देनेवाली अत्यन्त घोर राक्षियाँ हाथ जोड़े मैथिलीको चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयों ॥ २८॥

कृतपाञ्जलयो भून्वा मैथिली पर्यवारयन् ॥ २८ ॥

स ताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनाः। प्रचल्य चरणोत्कर्षेद्रीरयन्निव मेदिनीम्॥ २९॥

तब राजा रावण अपने पैरोंके धमाकेसे पृथ्वीको विदीर्ण करता हुआ-सा दो-चार पग चलकर उन भयानक राक्षसियोंसे बोला—॥ २९॥

अशोकवनिकामध्ये मैथिली नीयतामिति। तत्रेयं रक्ष्यतां गृढं युष्माभिः परिवारिता ॥ ३०॥

भीनशाचिरयो ! तुमलोग मिथिलेशकुमारी सीताको अशोकवाटिकामें ले जाओ और चारों ओरसे घेरकर वहाँ गूढ़ भावसे इसकी गक्षा करती रहो ॥ ३०॥ तत्रेनां तर्जनंघोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् । आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव ॥ ३१॥

'वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन-तर्जन करके इसे डराना। फिर मीठे-मीठे वचनोंसे समझा-बुझाकर जंगलकी हथिनीकी माँति इस मिथि जैशकुमारीको तुम सब लोग वशमें लानेकी चेष्ठा करना? ॥ ३१ ॥ इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः। अशोकवनिकां जम्मुमेथिलीं परिगृह्य तु॥३२॥

रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षिसियाँ मैथिलीको साथ लेकर अशोकवाटिकामें चली गर्यी ॥ ३२॥

सर्वकामफलैर्वृद्दीनीनापुष्पफलैर्वृताम् । सर्वकालमदैश्चापि द्विजैः समुपसेविताम् ॥ ३३॥

वह वाटिका समस्त कामनाओंको फलरूपमें प्रदान करनेवाले कल्पवृक्षों तथा भाँति-भाँतिके फल-फूलवाले दूसरे-दूसरे वृक्षोंसे भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहनेवाले पक्षी उसमें निवास करते थे ॥ ३३॥

सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा। राक्षसीवशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा॥ ३४॥

परंतु वहाँ जानेपर मिथिलेशकुमारी जानकीके अङ्ग-अङ्गमें शोक व्यात हो गया। राक्षियोंके वशमें पड़कर उनकी दशा बाधिनोंके बीचमें धिरी हुई इरिणीके समान हो गयी थी॥ ३४॥

शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा। न शर्म लभते भीरुः पाशबद्धा मृगी यथा॥ ३५॥

महान् शोकसे यस्त हुई मिथिलेशनन्दिनी जानकी जालमें फँसी हुई पूगीके समान भयभीत हो क्षणभरके लिये भी चैन नहीं पाती थीं ॥ ३५ ॥

न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीय तर्जिता। पति सरन्ती दयितं च देवरं विचेतनाभृद् भयशोकपीडिता॥ ३६॥

विकराल रूप और नेत्रोंवाली राक्षसियोंकी अत्यन्त डाँट-फटकार सुननेके कारण मिथिलेशकुमारी सीताको वहाँ शान्ति नहीं मिली । वे भय और शोकसे पीड़ित हो प्रियतम पति और देवरका स्मरण करती हुई अचेत-सी हो गर्यों ॥ ३६ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे घट्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अर्ण्यकाण्डमे छप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५६ ॥

# प्रक्षिप्तः संगीः

ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवराज इन्द्रका निद्रासहित लङ्कामें जाकर सीताको दिव्य स्वीर अर्थित करना और उनसे विदा लेकर लौटना

प्रवेशितायां सीतायां छङ्कां प्रति पितामहः। जब सीताका छङ्कामें प्रवेश हो गयाः तब पितामह तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं शतकतुम्॥ १॥ ब्रह्माजीने संतुष्ट हुए देवराज इन्द्रसे इस प्रकार कहा—॥१॥

१. यह सर्ग प्रसंगके अनुकूळ और उत्तम है। कुछ प्रतियों में यह सानुवाद प्रकाशित भी है, परंतु इसपर तिळक आदि संस्कृत टीकाएँ नहीं उपलब्ध होती हैं; इसिंख कुछ लोगोंने इसे प्रक्षिप्त माना है। उपयोगी होनेके कारण इसे भी यहाँ सानुवाद प्रकाशित किया जाता है।

त्रैलोक्यस्य हितार्थाय रक्षसामहिताय च। लड्डां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना॥ २॥

'देवराज ! तीनों लोकोंके हित और राक्षसोंके विनाशके लिये दुरास्मा रावणने सीताको लङ्कामें पहुँचा दिया ॥ २ ॥

पितवता महाभागा नित्यं चैव सुखैधिता। अपर्यन्ती च भर्तारं पर्यन्ती राक्षसीजनम् ॥ ३ ॥ राक्षसीभिः परिवृता भर्तृदर्शनलालसा।

'पितिवता महाभागा जानकी सदा सुखमें ही पछी हैं। इस समय वे अपने पितके दर्शनसे विश्वत हो गयी हैं और राक्षियोंसे विरी रहनेके कारण सदा उन्हींको अपने सामने देखती हैं। उनके हृदयमें अपने पितके दर्शनकी तीव छालसा बनी हुई है।। ३१।।

निविष्टा हि पुरी लङ्का तीरे नद्नदीपतेः॥ ४॥ कथं झास्यति तां रामस्तत्रस्थां तामनिन्दिताम्।

'लङ्कापुरी समुद्रके तटपर बसी हुई है। वहाँ रहती हुई सती-साध्वी सीताका पता श्रीरामचन्द्रजीको कैसे लगेगा॥ दुःखं संचिन्तयन्ती सा बहुशः परिदुर्लभा॥ ५॥ प्राणयात्रामकुर्वाणा प्राणांस्त्यक्ष्यत्यसंशयम्। स भूयः सशयो जातः सोतायाः प्राणसंक्षये॥ ६॥

भीता दुःखके साथ नाना प्रकारकी चिन्ताओं में ह्रबी रहती हैं। पतिके लिये इस समय वे अत्यन्त दुर्लभ हो गयी हैं। प्राणयात्रा (भोजन) नहीं करती हैं; अतः ऐसी दशामें निःसंदेह वे अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगी। सीता-के प्राणोंका क्षय हो जानेपर हमारे उद्देश्यकी सिद्धिमें पुनः पूर्ववत् संदेह उपस्थित हो जायगा।। ५-६।।

स त्वं शोव्रिमितो गत्वा सीतां पश्य शुभाननाम्। प्रविश्य नगरीं लङ्कां प्रयच्छ इविष्तत्तमम्॥ ७॥

'अतः तुम शीव्र ही यहाँसे जाकर लङ्कापुरीमें प्रवेश करके सुमुखी सीतासे मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो'॥ ७॥

प्वमुक्तोऽथ देवेन्द्रः पुरी रावणपालिताम्। आगच्छक्तिद्रया सार्धं भगवान् पाकद्यासनः॥ ८॥

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर पाकशासन भगवान् इन्द्र निद्राको साथ लेकर रावणद्वारा पालित लङ्कापुरीमें आये॥८॥

निद्रां चोवाच गच्छ त्वं राक्षसान् सम्प्रमोहय। सा तथोका मघवता देवी परमहर्षिता॥ ९॥ देवकार्यार्थेसिज्जवर्थे प्रामोहयत राक्षसान्।

वहाँ आकर इन्द्रने निद्रासे कहा—'तुम राक्षसोंको मोहित करो।' इन्द्रसे ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके िळये उन्होंने राक्षसोंको मोह (निद्रा) में डाल दिया॥ ९६॥

पतस्मिन्नन्तरे देवः सहस्राक्षः शचीपतिः॥१०॥ आससाद वनस्थां तां वचनं चेदमञ्जीत्।

इसी बीचमें सहस्र नेत्रधारी शचीपित देवराज इन्द्र अशोकवाटिकामें बैठी हुई सीताके पास गये और इस प्रकार बोले—॥ १०३॥

देवराजोऽसि भद्रं ते इह चासि गुचिसिते ॥ ११ ॥ अहं त्वां कार्यसिद्ध्यर्थं राघवस्य महात्मनः । साहाज्यं करुपयिष्यामि मा गुचो जनकात्मजे॥ १२ ॥

'पवित्र मुसकानवाली देवि ! आपका भला हो ।
मैं देवराज इन्द्र यहाँ आपके पास आया हूँ ।
जनकिक्शोरी ! मैं आपके उद्धारकार्यकी सिद्धिके लिये
महातमा श्रीरञ्जनाथजीकी सहायता करूँगा, अतः आप
शोक न करें ॥ ११-१२ ॥

मत्त्रसादात् समुद्रं स तरिष्यति बलैः सह। मयैवेह च राक्षस्यो मायया मोहिताः शुभे ॥ १३॥

'वे मेरे प्रसादसे बड़ी भारी सेनाके साथ समुद्रको पार करेंगे। ग्रुभे! मैंने ही यहाँ इन राक्षित्योंको अपनी मायासे मोहित किया है॥ १३॥

तसादन्नमिदं सीते हविष्यान्नमहं खयम्। सत्वां संगृह्य वैदेहि आगतः सह निद्रया॥ १४॥

'विदेहनन्दिनी सीते ! इसिलये मैं स्वयं ही यह भोजन—यह हविष्यान्न लेकर निद्राके साथ तुम्हारे पास आया हूँ ॥ १४ ॥

पतद्रस्यसि मद्धस्तान्न त्वां बाविष्यते शुभे। श्रुधा तृवा च रम्भोरु वर्षाणामयुतैरिष ॥ १५॥

'शुभे ! रम्भोरु ! यदि मेरे हाथसे इस हविष्यको लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षोतक भूख और प्यास नहीं सतायेगी'॥ १५॥

पवमुक्ता तु देवेन्द्रमुवाच परिशङ्किता। कथं जानामि देवेन्द्रं त्वामिहस्थं शचीपतिम् ॥ १६॥

देवराजके ऐसा कहनेपर शङ्कित हुई सीताने उनसे कहा— 'मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इन्द्र ही यहाँ पधारे हैं ? ॥ १६ ॥

देविक्रज्ञानि द्रष्टानि रामलक्ष्मणसंनिधौ। तानि द्रशिय देवेन्द्र यदि त्वं देवराट् खयम्॥ १७॥

'देवन्द्र ! मैंने श्रीराम और लक्ष्मणके समीप देवताओंके लक्षण अपनी आँखों देखे हैं। यदि आप साक्षात् देवराज हैं तो उन लक्षणोंको दिखाइये'॥ १७॥

सीताया वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे राचीपितः।
पृथिवीं नास्पृरात् पद्भ्यामिनमेवेक्षणानि च ॥ १८॥
अरजोऽम्बरधारी च नम्छानकुसुमस्तथा।
तं श्रात्वा छक्षणैः सीता वासवं परिदृषिता ॥ १९॥

सीताकी यह बात सुनकर शचीपति इन्द्रने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरोंसे पृथ्वीका स्पर्श नहीं किया-आकाशमें निराधार खड़े रहे। उनकी आँखोंकी पलकें नहीं गिरती थीं । उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था, उसपर धूलका स्पर्श नहीं होता था। उनके कण्टमें जो पुष्पमाला थी, उसके पुष्प कुम्हलाते नहीं थे। देवोचित लक्षगों इन्द्रको पहचानकर सीता प्रसन्न हुई ॥ १८-१९ ॥

उवाच वाक्यं रुद्ती भगवन् राघवं प्रति। सह भात्रा महावाहुर्दिष्ट्या मे श्रुतिमागतः॥ २०॥

वे भगवान् श्रीरामके लिये रोती हुई बोर्ली—'भगवन् ! सौभाग्यकी बात है कि आज भाईसहित महाबाहु श्रीरामका नाम मेरे कानोंमें पड़ा है ॥ २०॥

यथा मे श्वशुरो राजा यथा च मिथिलाधिपः। तथा त्वामच पर्यामि सनाथो मे पतिस्त्वया॥ २१॥

भेरे लिये जैसे मेरे श्रगुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलानरेश जनक हैं, उसी रूपमें मैं आज आपकी देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं॥ २१॥ तवाज्ञया च देवेन्द्र पयोभूतिमदं हविः। अशिष्यामि त्वया दत्तं रघूणां कुळवर्धनम् ॥ २२ ॥

'देवेन्द्र ! आपकी आज्ञासे मैं यह पायसरूप इविष्य ( दूधकी बनी हुई खीर ), जिसे आपने दिया है, खाऊँगी। यह रघुकुलकी वृद्धि करनेवाला हो'॥ २२॥ इन्द्रहस्ताद् गृहीत्वा तत् पायसं सा शुचिस्मिता।

न्यवेद्यत भर्त्रे सा लक्ष्मणाय च मैथिली ॥ २३ ॥ अपने निवासस्थान देवलोकको चले गये ॥ २६ ॥

इन्द्रके हाथसे उस खीरको हेकर उन पवित्र मुसकान-वाली मैथिलीने मन-द्दी-मन पहले उसे अपने स्वामी श्रीराम और देवर लक्ष्मणको निवेदन किया और इस प्रकार कहा-॥ २३॥

यदि जीवति मे भर्ता सह भात्रा महाबलः। इद्मस्तु तयोर्भक्त्या तदाइनात् पायसं खयम् ॥२४॥

प्यदि मेरे महाबली खामी अपने भाईके साथ जीवित हैं तो यह भक्तिभावसे उन दोनोंके लिये समर्पित है ।' इतना कहनेके पश्चात् उन्होंने स्वयं उस खीरको खाया ॥ २४॥

> इतीय तत् प्राक्य हविर्वरानना जही शुधादुः खसमुद्भवं च तम्। इन्द्रात् प्रवृत्तिमुपलभ्य जानकी काकुत्स्थयोः प्रीतमना बभूव ॥ २५॥

इस प्रकार उस इविष्यको खाकर मुन्दर मुखवाली जानकीने भूख-प्यासके कष्टको त्याग दिया और इन्द्रके मुखसे श्रीराम तथा लक्ष्मणका समाचार पाकर वे जनकनिदनी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ २५॥

स चापि शक्तिविवालयं तदा प्रीतो ययौ राघवकार्यसिद्धये। आमन्द्रय सीतां स ततो महात्मा जगाम निद्रासहितः स्वमालयम्॥ २६॥

तय निद्रासहित महात्मा देवराज इन्द्र भी प्रसन्न हो सीतासे विदा लेकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे प्रक्षिप्तः सर्गः ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें प्रक्षिप्त सर्ग पूरा हुआ ॥

## सप्तपञ्चाद्याः सर्गः

श्रीरामका लौटना, मार्गमें अपशकुन देखकर चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर उन्हें उलाइना दे सीतापर सङ्कट आनेकी आशङ्का करना

राक्षसं मृगह्रपेण चरन्तं कामह्रपिणम्। निहत्य रामो मारीचं तूणं पथि न्यवर्तत ॥ १ ॥

इघर मृगरूपसे विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षस मारीचका वध करके श्रीरामचन्द्रजी त्रंत ही आश्रमके मार्गपर लौटे ॥ १ ॥ तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्य मैथिलीम्। क्रखनोऽथ गोमायुविननादास्य पृष्ठतः॥ २॥

वे सीताको देखनेके लिये जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतनेहीमें पीछेकी ओरसे एक सियारिन बड़े कठोर स्वरमें चीत्कार करने लगी ॥ २ ॥

स तस्य खरमाश्चाय दारुणं रोमहर्षणम्। चिन्तयामास गोमायोः खरेण परिशङ्कितः॥ ३॥

गीदड़ीके उस खरसे शीरामचन्द्र भीके मनमें कुछ शङ्का हुई । उसका स्वर वड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥ ३॥

अगुभं बत मन्येऽहं गोमायुर्वादयते यथा। स्यस्ति स्याद्पि वैदेह्या राक्षसंर्भक्षणं विना॥ ४॥

वे मन-ही-मन कहने लगे—- यह िस्यारिन जैसी बोली वोल रही है, इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई

अग्रुभ घटना घटित हो गयी । क्या विदेहनन्दिनी सीता कुशलसे होंगी ? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गये ? ॥ ४ ॥

मार्गःचेन तु विद्याय खरमालक्ष्य मामकम्। विक्रुष्टं मृगरूपेण लक्ष्मणः श्रृणुयाद् यदि ॥ ५ ॥

'मृगरूपधारी मारीचने जान-बूझकर मेरे स्वरका अनुसरण करते हुए जो आर्त-पुकार की थी, वह इसलिये कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सर्के ॥ ५॥

स सौभित्रिः खरं श्रुत्वा तां च हित्वाय मैथिलीम् । तयैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिहैष्यति ॥ ६ ॥

'सुभित्रानन्दन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीताके ही भेजनेपर उसे अकेबी छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचनेके लिये चल देंगे ॥ ६॥

राक्षसैः सहितेर्न्नं सोताया ईप्सितो वधः। काञ्चनश्चमृगो भूत्वा व्यपनीयाधमः सु माम्॥ ७॥ दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसोऽभूच्छराहतः। हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति यहाक्यं व्याजहार ह॥ ८॥

'राक्षसलोग तो सबके सब मिलकर सीताका वध अवश्य कर देना चाहते हैं । इसी उद्देश्यसे यह मारीच राक्षस सोनेका मृग बनकर मुझे आश्रमसे दूर हटा ले आया था और मेरे वाणोंसे आहत होनेपर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि 'हा लक्ष्मण! मैं मारा गया' इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था।।७-८।।

अपि खिल भवेद् हाभ्यां रहिताभ्यां मया वने । जनस्थाननिमित्तं हि कृतवैरोऽस्मि राक्षसैः ॥ ९ ॥

वनमें हम दोनों भाइयोंके आश्रमसे अलग हो जाने-पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी ? जनस्थानमें जो राक्षसोंका संहार हुआ है, उसके कारण सारे राज्ञस मुझसे वैर बाँधे ही हुए हैं॥ ९॥

निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेऽद्य बहुनि च। इत्येवं चिन्तयन् रामःश्रुत्वा गोमायुनिःस्वनम्॥ १०॥ निवर्तमानस्त्वरितो जगामाश्रममात्मवान्।

'आज बहुत-से भयक्कर अपशकुन भी दिलायी देते हैं।' सियारिनकी बोळी सुनकर इस प्रकार चिन्ता करते हुए मनको वशमें रखनेवाळे श्रीराम तुरंत छैटिकर आश्रमकी ओर चळे॥ १०३॥

आत्मनश्चापनयनं मृगरूपेण रक्षसा॥ ११॥ आजगाम जनस्थानं राघवः परिशङ्कितः।

मृगरूपधारी राक्षसके द्वारा अपनेको आश्रमसे दूर हटानेकी घटनापर विचार करके श्रीरघुनाथजी शङ्कित-हृदयसे जनस्थानको आये ॥ ११ई ॥

तं दीनमानसं दीनमासेदुर्मृगपक्षिणः ॥ १२ ॥ सन्यं कृत्वा मद्दारमानं घोरांश्च सस्जुः सरान् ।

उनका मन बहुत दुखी था। वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्थामें वनके मृग और पक्षी उन्हें बाँमें रखते हुए वहाँ आये और भयक्कर खरमें अपनी बोली बोलने लगे॥ १२५ ॥ तानि हृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवः। न्यवर्तताथ त्वरितो जवेनाश्रममात्मनः॥ १३॥

उन महाभयङ्कर अपशकुनोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजी तुरंत ही बड़े वेगसे अपने आश्रमकी ओर लौटे ॥ १३ ॥

ततो लक्ष्मणमायान्तं द्दर्श विगतप्रभम्। ततोऽविदृरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः॥ १४॥

इतनेहीमें उन्हें लक्ष्मण आते दिखायी दिये। उनकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी। थोड़ी ही देरमें निकट आकर लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीसे मिले॥ १४॥

विषण्णः सन् विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना। स जगहेंऽथ तं भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणमागतम्॥ १५॥ विहाय सीतां विजने वने राक्षससेविते।

दुःख और विषादमें डूबे हुए लक्ष्मणने दुखी और विषादमस्त श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट की। उस समय राक्षसोंसे सेवित निर्जन बनमें सीताको अकेली छोड़कर आये हुए लक्ष्मणको देख भाई श्रीरामने उनकी निन्दा की॥ १५५॥ गृहीत्वा च करं सब्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः॥ १६॥ उवाच मधुरोदकीमदं परुषमात्वत्।

लक्ष्मणका बायाँ हाथ पकड़कर रघुनन्दन आर्त-से हो गये और पहले कठोर तथा अन्तमें मधुर वाणीद्वारा इस प्रकार बोले —॥ १६६ ॥

अहो उक्ष्मण गर्ह्य ते इतं यत्त्वं विद्वाय ताम्॥१७॥ सीताभिद्वागतः सीम्य कचित् सस्ति भवेदिति।

'अहो सीम्य लक्ष्मण ! यह तुमने बहुत बुरा कियाः जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये । क्या वहाँ सीता सकुराल होगी ? ॥ १७६ ॥

न मेऽस्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥ १८॥ विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसैर्वनचारिभिः।

भीर ! मुझे इस बातमें संदेह नहीं है कि वनमें विचरनेवाले राधसोंने जनककुमारी सीताको या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या वे उन्हें खा गये होंगे॥ १८ई॥ अञ्चानयेव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे॥ १९॥ अपि छक्ष्मण सीतायाः सामग्र्यं प्राप्तुयामहे। जीवन्त्याः पुरुषस्यात्र सुताया जनकस्य वै॥ २०॥

'क्योंकि मेरे आसपास बहुत-से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुषसिंह लक्ष्मण ! क्या हमलोग जीती-जागती हुई जनकदुलारी सीताकोपूर्णतः स्वस्य एवं सकुशलपा सकेंगे? ॥ यथा वै सृगसंघाश्च गोमायुश्चैव भैरवम्। वाश्यन्ते शकुनाश्चापि प्रदीतामभितो दिशम्। अपि स्वस्ति भवेत् तस्या राजपुत्र्या महाबल ॥ २१॥

'महाबळी लक्ष्मण! ये मृगोंके झुंड (दाहिनी ओरसे आकर) जैसा अमङ्गल स्चित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती-सी प्रतीत होनेवाली सम्पूर्ण दिशाओंमें पक्षी जिस तरहकी बोली बोल रहे हैं— इन सबसे यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशलसे हों॥ २१॥

इदं हि रक्षो सृगसंनिकाशं प्रकोभ्य मां दूरमनुप्रयातम्। हतं कथंचिन्महता श्रमेण स राक्षसोऽभून्म्रियमाण एव ॥ २२॥ 'यह राक्षस मृगके समान रूप घारण करके मुझे खुभाकर दूर चला आया था। महान् परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह माराः तब यह मरते ही राक्षत हो गया॥ २२॥

> मनश्च मे दीनमिहाबहुच्टं चश्चश्च सन्यं कुरुते विकारम्। असंदायं लक्ष्मण नास्ति सीता हता मृता वा पथि वर्तते वा॥ २३॥

'लक्ष्मण! अतः मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाँयीं आँख फड़क रही है, इससे जान पड़ता है, निःसंदेह आश्रमपर सीता नहीं है। उसे कोई हर ले गया, वह मारी गयी अथवा (किसी राक्षसके साथ) मार्गमें होगीं। । २३॥

इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सत्तावनवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

### अष्टपञ्चादाः सर्गः

मार्गमें अनेक प्रकारकी आशङ्का करते हुए लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें आना और वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना

स दृष्ट्या लक्ष्मणं दीनं शून्यं द्शरथात्मजः। पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना॥१॥

लक्ष्मणको दीन, संतोषशून्य तथा सीताको साथ लिये विना आया देख धर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीरामने पूछा—॥ १॥ प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगाम ह। क सा लक्ष्मण वैदेही यां हित्वा त्वमिहागतः॥ २॥

'लक्ष्मण ! जो दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थित होनेपर अयोध्यासे मेरे पीछे-पीछे चली आयी तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गये। वह विदेहराजकुमारी सीता इस समय कहाँ है ? ॥ २ ॥

राज्यभ्रष्टस्य दीनस्य दण्डकान् परिधावतः। क सा दुःखसहाया ये वैदेही तनुमध्यमा॥ ३॥

'में राज्यसे भ्रष्ट और दीन होकर दण्डकारण्यमें चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुःखमें जो मेरी सहायिका हुई, वह तनुमध्यमा (स्क्ष्मकटिप्रदेशवाली) विदेहराजकुमारी कहाँ है ! ॥ ३॥

यां विना नोत्सहे वीर मुहूर्तमिप जीवितुम्। क सा प्राणसहाया मे सीता सुरस्रतोपमा॥ ४॥

'वीर ! जिसके बिना में दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणोंकी सहचरी है, वह देवकन्याके समान सुन्दरी सीता इस समय कहाँ है ? ॥ ४ ॥ पतित्वममराणां हि पृथिन्याश्चापि लक्ष्मण । विना तां तपनीयाभां नेच्छेयं जनकात्मजाम् ॥ ५ ॥

'लक्ष्मण ! तपाये हुए सोनेके समान कान्तिवाळी जनक-नन्दिनी सीताके बिना मैं पृथ्वीका राज्य और देवताओंका आधिपत्य भी नहीं चाहता ॥ ५ ॥

कचिजीवति वैदेही प्राणैः प्रियतरा मम। कचित् प्रवाजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति ॥ ६॥

'बीर! जो मुझे प्राणींसे भी बद्कर प्रिय है, वह विदेहराजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी? मेरा वनमें आना सीताको खो देनेके कारण ब्यर्थ तो नहीं हो जायगा? ॥ ६॥

सीतानिमित्तं सौमित्रे मृते मिय गते त्वयि। कचित् सकामा कैकेयी सुखिता सा भविष्यति॥ ७॥

'सुमित्रानन्दन ! सीताके नष्ट हो जानेके कारण जब में मर जाऊँगा और तुम अकेले ही अयोध्याको लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफलमनोरथ एवं सुखी होगी? ॥ ७॥

सपुत्रराज्यां सिद्धार्था मृतपुत्रा तपस्विनी। उपस्थास्यति कौसस्या कश्चित् सौम्येन कैकयीम्॥

'जिसका इकलीता पुत्र में मर जाऊँगा, वह तपस्विनी माता कौसल्या क्या पुत्र और राज्यसे सम्पन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयीकी सेवामें विनीतभावसे उपस्थित होगी ? ॥ ८ ॥

यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः। संवृत्ता यदि वृत्तासा प्राणांस्त्यक्ष्यामि लक्ष्मण॥९॥

'छक्ष्मण! यदि विदेहनन्दिनी सीता जीवित होगी, तभीमैं फिर आश्रममें वैर रखेँगा । यदि सदाचार-परायणा मैथिछी मर गयी होगी तो मैं भी प्राणोंका परित्याग कर दूँगा ॥ ९॥

यदि मामाध्रमगतं वैदेही नाभिभाषते। पुरः प्रहस्तिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण॥ १०॥

'लक्ष्मण ! यदि आश्रममें जानेपर विदेहराजकुमारी सीता हँसते हुए मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूँगा ॥ १०॥

बृह्य लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न वा। त्विय प्रमत्ते रक्षाभिर्मिक्षिता वा तपस्विनी॥११॥

'लक्ष्मण! बोलों तो सही! वैदेही जीवित है या नहीं ? तुम्हारे असावधान होनेके कारण राक्षस उस तपस्विनी-को खा तो नहीं गये ? ॥ ११॥

सुकुमारी च बाला च नित्यं चादुःखभागिनी। महियोगेन वैदेही व्यक्तं शोचित दुर्मनाः॥१२॥

'जो सुकुमारी है, बाला (भोली-भाली) है तथा जिसने वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोगसे ब्यथित-चित्त होकर अवस्य ही शोक कर रही होगी ॥ १२॥

सर्वथा रक्षसा तेन जिह्नेन सुदुरात्मना। वदता रुक्ष्मणेत्युच्चैस्तवापि जनितं भयम् ॥ १३॥

'उत कुटिल एवं दुरात्मा राध्यसने उच्चस्वरसे 'हा! लक्ष्मण!' ऐसा पुकारकर तुम्हारे मनमें भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया॥ १३॥

श्रुतश्च मन्ये वैदेह्या स स्वरः सहशो मम। त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीव्रमागतः ॥ १४॥

'जान पड़ता है। वैदेहीने भी मेरे स्वरसे मिलता-जुलता उस राक्षसका स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीव ही मुझे देखनेके लिये चले आये ॥ १४॥

सर्वथा तु कृतं कष्टं सीतामुत्स्जता वने।

प्रतिकर्तुं नृशंसानां रक्षसां दत्तमन्तरम्॥१५॥

'जो भी हो—तुमने वनमें सीताको अकेली छोड़-कर सर्वथा दु:खद कार्य कर डाला। कृर कर्म करनेवाले राक्षसोंको बदला लेनेका अवसर दे दिया ॥ १५॥

युःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । तैः सीता निहता घोरैभीविष्यति न संशयः ॥ १६ ॥

भांसमक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जानेसे बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसोंने सीताको मार डाला होगाः इसमें संशय नहीं है।। १६॥

अहोऽस्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन । कि त्यिदानीं करिष्यामि शङ्के प्राप्तव्यमीदशम्॥ १७॥

शत्रुनाशन ! मैं सर्वथा संकटके समुद्रमें डूब गया हूँ । ऐसे दुःखका अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा—ऐसी शङ्का हो रही है । अतः अब मैं क्या करूँ ?'॥

इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः। आजगाम जनस्थानं त्वरया सहस्रक्षमणः॥१८॥

इस प्रकार मुन्दरी सीताके विषयमें चिन्ता करते हुए ही लक्ष्मणसिंहत श्रीरघुनाथजी तुरंत जनस्थानमें आये ॥ १८ ॥

विगर्हमाणोऽनुजमार्तरूपं श्लुधाश्रमेणैव विपासया च। विनिःश्वसञ्जुष्कमुखो विषणणः प्रतिश्रयं प्राप्य समीक्ष्य शून्यम् ॥ १९॥

अपने दुखी अनुज लक्ष्मणको कोसते एवं भूख-प्यास तथा परिश्रमसे लंबी साँस खाँचते हुए सूखे मुँहवाले श्रीरामचन्द्रजी आश्रमके निकटवर्ती स्थानपर आकर उसे स्ना देख विषादमें डूब गये॥ १९॥

स्वमाश्रमं स प्रविगाद्य वीरो विहारदेशाननुस्तय कांश्चित्। एतस्तदित्येव निवासभूमी प्रहृष्टरोमा व्यथितो वभूव॥२०॥

वीर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश करके उसे भी स्ना देख कुछ ऐसे स्थलोंमें अनुसंघान किया, जो सीताके विहारस्थान थे। उन्हें भी स्नापाकर उस क्रीड़ाभूमिमें यही वह स्थान है, जहाँ मैंने अमुक प्रकारकी क्रीड़ा की थी, ऐसा समरण करके उनके शरीरमें रोमाख्य हो आया और वे व्यथासे पीड़ित हो गये॥ २०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकोये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डेऽष्टपञ्चाशः सर्गः॥ ५८॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें अहावनवाँ सर्ग परा हुआ ॥ ५८ ॥

# एकोनषष्टितमः सर्गः

#### श्रीराम और लक्ष्मण की बातचीत

अथाश्रमादुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दनः। परिपप्रच्छ सौमित्रि रामो दुःखादिदं वचः॥ १॥

( आश्रममें आनेसे पहले मार्गमें श्रीराम और लक्ष्मणने परस्पर जो बातें की थीं, उन्हें पुनः विस्तारके साथ बता रहे हैं—) सीताके कथनानुसार आश्रमसे अपने पास आये हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे मार्गमें भी रघुकुलनन्दन श्रीरामने बड़े दु:खसे यह बात पूळी—॥ १॥

तमुवाच किमर्थं त्वमागतोऽपास्य मैथिलीम्। यदा सा तव विश्वासाद् वने विरहिता मया॥ २॥

'लक्ष्मण! जब मैंने तुम्हारे विश्वासपर ही वनमें सीताको छोड़ा था, तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले आये! ॥ २॥

द्येवाभ्यागतं त्वां मे मैथिली त्यज्य लक्ष्मण। राङ्कमानं महत् पापं यत्सत्यं व्यथितं मनः॥ ३॥

'लक्ष्मण! मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे पास आये हो, तुम्हें देखते ही जिस महान् अनिष्टकी आशक्का करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह सत्य जान पड़ने लगा है।। ३॥

स्फुरते नयनं सन्यं वाहुश्च हृदयं च मे। हृद्वा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविरहितं पथि॥ ४॥

'लक्ष्मण! मेरी वायों आँख और वायों भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके बिना ही मार्गपर आते देख मेरा हृदय भी धक-धक कर रहा है' ॥ ४॥

प्वमुक्तस्तु सौमित्रिर्छक्ष्मणः ग्रुभरुक्षणः। भूयो दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममत्रवीत्॥ ५॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्रीरामसे बोले—॥ ५॥

न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिहागतः। प्रचोदितस्तयैवोग्रैस्त्वत्सकाशमिहागतः॥६॥

'भैया! मैं स्वयं अपनी इच्छासे उन्हें छोड़कर नहीं आया हूँ । उन्हींके कठोर वचनोंसे प्रेरित होकर मुझे आपके पास आना पड़ा है ॥ ६ ॥

आर्येणेव परिकुष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरम्। परित्राहीति यद्वाक्यं मैथिल्यास्तच्छुति गतम्॥ ७॥

'आपके ही समान स्वरमें किसीने जोरसे पुकारा, 'लक्ष्मण! मुझे बचाओ।' यह वाक्य मिथिलेशकुमारीके कानोंमें भी पड़ा॥ ७॥

सा तमार्तस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मैथिली। गच्छ गच्छेति मामाशु रुद्ती भयविक्कवा॥ ८॥

'उस आतंनादको सुनकर मैथिली आपके प्रति स्नेहके कारण भयसे ब्याकुल हो गयों और रोती हुई मुझसे तुरंत बोली—-'जाओ, जाओ'॥ ८॥

प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया। प्रत्युक्ता मैथिली वाक्यमिदं तत् प्रत्ययान्वितम्॥ ९॥

'जब बारंबार उन्होंने 'जाओ' कहकर मुझे प्रेरित कियाः तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मैथिलीसे यह बात कही—॥ ९॥

न तत् पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत्। निर्जृता भव नास्त्येतत् केनाप्येतदुदाहृतम् ॥ १०॥

'देवि! मैं ऐसे किसी राक्षमको नहीं देखता, जो भगवान् श्रीरामको भी भयमें डाल सके। आप शान्त रहें, यह भयाकी आवाज नहीं है। किसी दूसरेने इस तरहकी पुकार की है॥ १०॥

विगर्हितं च नीचं च कथमार्योऽभिधास्यति । श्राहीति वचनं सीते यस्त्रायेत् त्रिद्शानिष ॥ ११ ॥

''सीते! जो देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वे मेरे बड़े भाई 'मुझे बचाओ' ऐसा निन्दित (कायरतापूर्ण) बचन कैसे कहेंगे!॥ ११॥

किनिमित्तं तु केनापि आतुरालम्ब्य मे स्वरम् । विस्वरं ब्याहृतं वाक्यं लक्ष्मण त्राहि मामिति॥ १२॥

''किसी दूसरेने किसी बुरे उद्देश्यसे मेरे भैयाके स्वरकी नकल करके 'लक्ष्मण! मुझे बचाओ' यह बात जोरसे कही है। १२॥

राक्षसेनेरितं वाक्यं त्राहात् त्राहीति शोभने। न भवत्या व्यथा कार्या कुनारीजनसेविता॥ १३॥

(शोभने ! उस राक्षसने ही भयके कारण ( मुझे बचाओ ) यह बात मुँहसे निकाली है। आपको व्यथित नहीं होना चाहिये। ऐसी व्यथाको नीच श्रेणीकी स्त्रियाँ ही अपने मनमें स्थान देती हैं। १३॥

अलं विक्कवतां गन्तुं स्वस्था भव निरुत्सुका।
न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान् यो राघवं रणे ॥१४॥
जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्।
अजेयो राघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमैः॥१५॥

''तुम ब्याकुल मत होओ, खस्य हो जाओ, चिन्ता छोड़ो। तीनों लोकोंमें ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ है, न हो रहा है और न होगा ही, जो युद्धमें श्रीरघुनाथजीको परास्त कर सके। संग्राममें इन्द्र आदि देवता भी श्रीरामको नहीं जीत सकते'॥ १४-१५॥

प्वमुक्ता तु वैदेही परिमोहितचेतना। उवाचाश्रुणि मुञ्चन्ती दारुणं मामिदं वचः॥ १६॥

'मेरे ऐसा कहनेपर विदेहराजकुमारीकी चेतना योहसे आच्छन्न हो गयी। वे आँस् बहाती हुई मुझसे अत्यन्त कठोर वचन बोर्स्डो—॥ १६॥

भावो मिय तवात्यर्थपाप एव निवेशितः। विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्यसे॥ १७॥

'लक्ष्मण! तेरे मनमें मेरे लिये अत्यन्त पापपूर्ण भाव भरा है। तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्राप्त करना चाहता है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा ॥ १७ ॥

संकेताद् भरतेन त्वं रामं समनुगच्छिस । क्रोशन्तं हि यथात्यर्थं नैनमभ्यवपद्यसे ॥ १८॥ "त् भरतके इशारेसे अपने स्वार्थके लिये श्रीरामचन्द्र-

जीके पीछे-पीछे आया है। तभी तो वे जोर-जोरसे चिल्ला रहे हैं और त् उनके पास जाता तक नहीं है॥ १८॥ रिप: प्रच्छन्नचारी त्वं मद्र्यमगुगच्छिसि।

राघवस्यान्तरं प्रेप्सुस्तथैनं नाभिपद्यसे ॥ १९ ॥

"त् अपने भाईका छिपा हुआ शतु है। मेरे लिये

ही श्रीरामका अनुसरण करता है और श्रीरामके छिद्र हुँद्

रहा है तभी तो संकटके समय उनके पास जानेका नाम नहीं

लेता है' ॥ १९ ॥

पवमुक्तस्तु वैदेह्या संरब्धो रक्तलोचनः। कोधात् प्रस्कुरमाणोष्ट आश्रमाद्भिनिर्गतः॥२०॥

विदेहकुमारीके ऐसा कहनेपर में रोषसे भर गया। मेरी ऑखें लाल हो गयीं और कोधसे मेरे होंठ फड़कने लगे। इस अवस्थामें मैं आश्रमसे निकल आया।। २०॥

द्वं ब्रुवाणं सौमित्रिं रामः संतापमोहितः। अवर्वाद् दुष्कृतं सौम्यतां विनात्वमिहागतः॥ २१॥

लक्ष्मणकी ऐसी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे मोहित हो गये और उनसे बोले—'सौम्य! तुमने बड़ा बुरा किया, जो तुम सीताको छोड़कर यहाँ चले आये॥ २१॥ जानन्नपि समर्थ मां रक्षसामपवारण।

अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्गतो भवान् ॥ २२ ॥

भी राक्षसींका निवारण करनेमें समर्थ हूँ, यह जानते हुए भी तुम मैथिलीके क्रोधयुक्त वचनसे उत्तेजित होकर निकल पड़े ॥ २२ ॥

निह ते परितुष्यामि त्यक्त्वा यद्सि मैथिलीम् । कुद्धायाः परुषं श्रुत्वा स्त्रिया यत् त्विमहागतः ॥ २३ ॥

कोधमें भरी हुई नारीके कटोर वचनको सुनकर जो तुम मिथिलेशकुमारीको छोड़कर यहाँ चले आये, इससे

में तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ ॥ २३ ॥

सर्वथा त्वपनीतं ते सीतया यत् प्रचोत्तः। क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासनं मम॥ २४॥

'सीतासे प्रेरित होकर कोघके वशीभूत हो तुमने मेरे आदेशका पालन नहीं किया; यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है ॥ २४ ॥

असी हि राक्षसः शेते शरेणाभिहतो मया। सगरूपेण येनाहमाश्रमादपवाहितः॥ २५॥

'जिसने मृगरूप घारण करके मुझे आश्रमसे दूर इटा दिया, वह राश्वस मेरे बाणोंसे घायल होकर सदाके लिये सो रहा है ॥ २५ ॥

विकृष्य चापं परिधाय सायकं सलीलबाणेन च ताडितो मया।

मार्गी तनुं त्यज्य च विक्कवस्वरो वभूव केयूरघरः स राक्षसः॥ २६॥

धनुष खींचकर उस बाणका संघान करके मैंने लीलापूर्वक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगको मारा, त्यों ही वह मृगके शरीरका परित्याग करके बाँहोंमें बाजूबंद घारण करनेवाडा राक्षस यन गया। उसके स्वरमें बड़ी व्याकुलता आ गयी थी॥ २६॥

शराहतेनैव तदार्तया गिरा स्वरं ममालम्प्य सुदूरसुअवम्।

उदाहतं तद् वचनं सुदारुणं त्वमागता येन विहाय मैथिलीम् ॥ २७ ॥

'बाणसे आहत होनेपर ही उसने आर्तवाणीमें मेरे स्वरकी नकल करके बहुत दूरतक सुनायी देनेवाला बह अत्यन्त दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश-कुमारी सीताको छोड़कर यहाँ चले आये हो' ॥ २७ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे एकोनवष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

## षष्टितमः सर्गः

श्रीरामका विलाप करते हुए वृक्षों और पशुओंसे सीताका पता पूछना, भ्रान्त होकर रोना और वारंबार उनकी खोज करना

भृशामावजमानस्य तस्याची वामलीचनम्। आश्रमकी ओर आते समय श्रीरामकी वार्यी आँखकी प्रास्कुरचास्खलद् रामो वेपथुश्चास्य जायते ॥ १ ॥ नीचेवाली पलक जोर जोरसे फड़कने लगी। श्रीराम चलते-

चलते लड्खड़ा गये और उनके शरीरमें कम्प होने लगा॥ १॥

उपालक्य निमित्तानि सोऽशुभानि मुहुर्मुहुः। अपि क्षेमं तु सीताया इति वै व्याजहार ह ॥ २ ॥

बारंबार इन अपराकुनोंको देखकर वे कहने लगे— क्या सीता सकुराल होगी ? ॥ २ ॥

त्वरमाणो जगामाथ सीतादर्शनलालसः। शून्यमावसथं दृष्ट्वा वभूवोद्विद्यमानसः॥३॥

सीताको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो वे बड़ी उतावलीके साथ आश्रमपर गये। वहाँ कुटिया स्नी देख उनका मन अत्यन्त उद्धिग्न हो उठा॥ ३॥

उद्भ्रमन्तिव वेगेन विक्षिपन् रघुनन्दनः। तत्र तत्रोटजस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः॥ ४॥ दद्शे पर्णशालां च सीतया रहितां तदा। श्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्मिनीमिव॥ ५॥

रघुनन्दन बड़े बेगसे इघर-उधर चक्कर लगाने और हाथ-पैर चलाने लगे । उन्होंने वहाँ जहाँ नहाँ बनी हुई एक-एक पर्णशालाको चारों ओरसे देख डाला, किंतु उस समय उसे सीतासे स्नी ही पाया । जैसे हेमन्त ऋतुमें कमलिनी हिमसे ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक पर्णशाला शोभाशुन्य हो गयी थी ॥ ४-५॥

रुद्नतिमव वृक्षेश्च ग्लानपुष्पसृगद्विजम् । श्चिया विहीनं विध्वस्तं संत्यक्तं वनदैवतैः ॥ ६ ॥

वह स्थान वृक्षों (की सनसनाहट) के द्वारा मानो रो रहा था, फूछ मुरझा गये थे, मृग और पक्षी मन मारे वैठे थे। वहाँकी सम्पूर्ण शोभा नष्ट हो गयी थी। सारी कुटी उजाइ दिखायी देती थी। वनके देवता भी उस स्थानको छोइकर चले गये थे॥ ६॥

विप्रकीर्णाजिनकुरां विप्रविद्धवृसीकटम् । दृष्ट्या शून्योटजस्थानं विल्लाप पुनः पुनः॥ ७॥

सब श्रोर मृगचर्म और कुश बिखरे हुए थे। चटाइयाँ अस्त-व्यस्त पड़ी थीं। पर्णशालाको सूनी देख भगवान् श्रीराम बारंबार विलाप करने लगे—॥ ७॥

हतासृता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्यति । निलीनाप्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता॥ ८॥

'हाय! सीताको किसीने हर तो नहीं लिया। उसकी मृत्यु तो नहीं हो गयी अथवा वह खो तो नहीं गयी या किसी राश्चसने उसे खा तो नहीं लिया। वह भीक कहीं लिप तो नहीं गयी है अथवा फल-फूल लानेके लिये वनके भीतर तो नहीं चली गयी॥ ८॥

गता विचेतुं पुष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः। अथवा पश्चिनीं याता जलार्थे वा नदीं गता ॥ ९ ॥ 'सम्भव हैं) फल-फूड लानेके लिये ही गयी हो या जल लानेके लिये किसी पुष्करिणी अथवा नदीके तटपर गयी हों! ॥ ९॥

यत्नान्सृगयमाणस्तु नाससाद वने प्रियाम् । शोकरकेक्षणः श्रीमानुनमत्त इव लक्ष्यते ॥ १०॥

श्रीरामचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वनमें चारों ओर हुँदा, किंतु कहीं भी उनका पता न लगा। शोकके कारण श्रीमान् रामकी आँखें लाल हो गर्यो। वे उन्मत्तके समान दिखायी देने लगे॥ १०॥

वृक्षाद् वृक्षं प्रधावन् स गिरींश्चापि नदीनदम्। बभ्राम विलयन् रामः शोकपङ्कार्णवप्लुतः॥११॥

एक वृक्षमे दूसरे वृक्षके पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, निदयों और नदोंके किनारे घूमने लगे । शोकसे समुद्रमें डूबे हुए श्रीरामचन्द्रजी विलाप करते-करते वृक्षोंसे प्रकृते लगे—॥ ११॥

अस्ति कचित्वया दृष्टा साकदम्बिया प्रिया। कद्म्व यदि जानीचे शंस सीतां शुभाननाम् ॥ १२ ॥ स्निम्घपछ्ठवसंकाशां पीतकौशेयवासिनीम्। शंसस्व यदि सा दृष्टा वित्व वित्वोपमस्तनी ॥ १३ ॥

'कदम्ब! मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्पसे बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है १ क्या तुमने उसे देखा है १ यदि जानते हो तो उस ग्रुभानना सीताका पता बताओ । उसके अङ्ग सुस्निम्ध पल्लबोंके समान कोमल हैं तथा शरीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पाती है। विल्व! मेरी प्रियाके स्तन तुम्हारे ही समान हैं। यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ ॥ १२-१३॥

अथवार्जुन शंस त्वं प्रियां तामर्जुनिष्रयाम् । जनकस्य सुता तन्वी यदि जीवति वा न वा ॥ १४ ॥

'अथवा अर्जुन ! तुम्हारे फूलोंपर मेरी प्रियाका विशेष अनुराग था, अतः तुम्हीं उसका कुछ समाचार बताओ । कुशाङ्की जनकिकशोरी जीवित है या नहीं ॥ १४॥

ककुभः ककुभोरं तां व्यकं जानाति मैथिलीम् । लतापल्लवपुष्पाख्यो भाति होष वनस्पतिः ॥ १५॥ भ्रमरैरुपगीतश्च यथा द्रमवरो हासि। एष व्यकं विजानाति तिलकस्तिलक्षियाम् ॥ १६॥

'यह कैंकुम अपने ही समान ऊरुवाली मिथिलेश-कुमारीको अवश्य जानता होगाः क्योंकि यह बनस्पति लताः, पल्लव तथा फूलोंसे सम्पन्न हो बड़ी शोभा पा रहा

१ रामायणके व्याख्याकारों मेंसे किसीने ककुभका अर्थ मरुवक किसा है और किसीने अर्जुनविशेष, किंतु कोषों में यह कुटजका पर्याय बताया गया है। है। ककुम! तुम सब वृद्धों में श्रेष्ठ हो, क्यों कि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यहागान करते हैं। (तुम्हीं सीताका पता बताओ, अहो! यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है।) यह तिलक बुझ अवस्य सीताके विषयमें जानता होगा; क्यों कि मेरी प्रिया सीताको भी तिलक्ष में प्रेम था॥ १५-१६॥

अशोक शोकापनुद शोकोपद्यतचेतनम्। त्वन्नामानं कुरु क्षित्रं त्रियासंदर्शनेन माम् ॥१७॥

'अशोक ! तुम शोक दूर करनेवाले हो । इघर मैं शोकने अपनी चेतना खो बैठा हूँ । मुझे मेरी प्रियतमाका दर्शन कराकर शिष्ठ ही अपने-जैसे नामवाला बना दो—मुझे अशोक (शोकहीन) कर दो ॥ १७॥

यदि ताल त्वया दृष्टा पकतालोपमस्तनी। कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि॥१८॥

'ताल वृक्ष ! तुम्हारे पके हुए फलके समान स्तनवाली सीताको यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझपर तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्दरीके विषयमें अवश्य कुछ कहो॥ १८॥

यदि दृष्टा त्वया जम्बो जाम्बूनद्समप्रमा। प्रियां यदि विज्ञानासि निःशङ्कं कथयस्य मे ॥ १९॥

'जामुन! जाम्बूनद ( सुवर्ण ) के समान कान्ति-वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टिमें पड़ी हो, यदि तुम उसके विषयमें कुछ जानते हो तो निःशङ्क होकर मुझे बताओ ॥ १९॥

अहो त्वं कर्णिकाराद्य पुष्पितः शोभसे भृशम्। कर्णिकारियमं सार्ध्यो शंस दृष्टा यदि प्रिया ॥ २०॥

'कनेर! आज तो फूलोंके लगनेसे तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो! मेरी प्रिया साध्वी सीताको तुम्हारे ये पुष्प बहुत पसंद थे। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो'॥ २०॥

चूननीपमहासालान् पनसान् कुरवान् धवान् । दाडिमानपितान् गत्वा दृष्ट्वा रामो महायशाः ॥ २१ ॥ बकुलान्थ पुत्रागांश्चन्दनान् केतकां स्तथा । पृच्छन् रामो वने भ्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥ २२ ॥

इसी प्रकार आम, कदम्य, विशाल शाल, कटहल, कुरव, धव और अनार आदि बृक्षोंको भी देखकर महायशस्त्री श्रीरामचन्द्रजी उनके पास गये और वकुल, पुन्नाग, चन्द्रन तथा केवड़े आदिके बृक्षोंसे भी पूछते फिरे। उस समय वे वनमें पागलकी तरह इधर-उधर भटकते दिलायी देते थे॥ २१-२२॥

अथवा मृगशावार्क्षां मृग जानासि मैथिलीम्। मृगविष्रेक्षणी कान्ता मृगीभिः सहिता भवेत्॥ २३॥ अपने सामने हरिणको देखकर वे बोले—'मृग! अथवा तुम्हीं बताओ! मृगनयनी मैथिलीको जानते हो। मेरी प्रियाकी दृष्टि भी तुम हरिणोंकी-सी है। अतः सम्भव है। वह हरिणियोंके ही साथ हो।। २३॥

गज सा गजनासोरुर्यदि दृष्टा त्वया भवेत्। तां मन्ये विदितां तुभ्यमाख्याहि वरवारण॥ २४॥

'श्रेष्ठ गजराज ! तुम्हारी सुँ इके समान ही जिसके दोनों ऊर हैं, उस सीताको सम्भवतः तुमने देखा होगा। माल्म होता है, तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ! वह कहाँ है ? ॥ २४ ॥

शार्दूल यदि सा दृष्टा प्रिया चन्द्रनिभानना। मैथिली मम विस्नन्धः कथयस्व न ते भयम्॥ २५॥

'व्यान्न! यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी मैथिलीको देखा हो तो नि:शङ्क होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा'॥ २५॥

र्कि धाविस त्रिये नूनं हष्टासि कमलेक्षणे। वृक्षैराच्छाद्य चात्मानं किं मां न प्रतिभाषसे॥ २६॥

(इतनेहीमें उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है, तब वे बोले—) प्रिये! क्यों भागी जा रही हो। कमललोचने! निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षोंकी ओटमें अपने-आपको छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो?॥ २६॥

तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति करुणा मिय। नात्यर्थे हास्प्रशीलासि किमर्थे मामुपेक्षसे ॥ २७॥

'वरारोहे ! टहरो, ठहरो । क्या तुम्हें मुझपर दया नहीं आती है । अधिक हास-परिहास करनेका तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किसलिये मेरी उपेक्षा करती हो ? ॥ २७ ॥

पीतकौदोयकेनासि स्चिता वरवर्णिनि । धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौहृद्म् ॥ २८ ॥

'मुन्दरि! पीली रेशमी साइीसे ही, तुम कहाँ हो— यह सूचना मिल जाती है। भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्तेह एवं सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ ।। २८॥

नेव सा न्तमथवा हिसिता चारहासिनी। कुच्छूं प्राप्तं न मां नृतं यथोपेक्षितुमहीत॥ २९॥

( फिर भ्रम दूर होनेपर बोले—) अथवा निश्चय ही वह नहीं है। उस मनोहर मुसकानवाली सीताको राक्षसोंन मार डाला, अन्यथा इस तरह संकटमें पड़े हुएकी (मेरी) वह कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी।। २९॥

व्यक्तं साभक्षिता बाला राक्षसैः पिशिताशनैः। विभज्याङ्गानि सर्वाणि मया विरहिता प्रिया ॥ ३०॥ 'स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसोंने मुझसे बिछुड़ी हुई मेरी भोळी-भाळी प्रिया मैथिळीको उसके सारे अङ्ग बाँटकर खा लिया ॥ ३०॥

न्नं तच्छु भदन्तोष्ठं सुनासं शुभकुण्डलम्। पूर्णवन्द्रनिभं श्रस्तं मुखं निष्प्रभतां गतम्॥ ३१॥

'सुन्दर दाँत, मनोहर ओष्ठ, सुघड़ नासिकासे युक्त तथा रुचिर कुण्डलोंसे अलंकृत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान अभिराम मुख राक्षसोंका ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा ॥ ३१॥

सा हि बम्पकवर्णाभा बीवा बैवेयकोचिता। कोमलाविलपन्त्यास्तुकान्तायाभक्षिता शुभा॥ ३२॥

'रोती-विलखती हुई प्रियतमा तीताकी वह चम्पाके समान वर्णवाली कोमल एवं सुन्दर ग्रीवा, जो हार और हँसली आदि आभूषण पहननेके योग्य थी, निशाचरोंका आहार बन गयी॥ ३२॥

नूनं विक्षिप्यमाणी ती बाह पल्लवकोमली। भक्षिती वेपमानाग्री सहस्ताभरणाङ्गदी॥ ३३॥

'वे नूतन पछवोंके समान कोमल भुजाएँ, जो इघर-उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग काँप रहे होंगे, हाथोंके आभूषण तथा बाजूबंदसहित निश्चय ही राश्वसोंके पेटमें चली गर्वी ॥ ३३ ॥

मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वै। सार्थेनेव परित्यका भक्षिता बहुबान्धवा॥ ३४॥

'मैंने राक्षसोंका मक्ष्य बननेके लिये ही उस बालाको अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियोंके समुदायसे विलग हुई किसी अकेली स्त्रीकी माँति निशाचरोंका ग्रास बन गयी॥ ३४॥

हा लक्ष्मण महाबाही पदयसे त्वं प्रियां कचित्।

हा प्रिये क गता भद्रे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ ३५॥ इत्येवं विलपन् रामः परिधावन् वनाद् वनम् । किचदुद्भ्रमते वेगात्कचिद् विश्रमते बलात्॥३६॥

'हा महाबाहु ब्रह्मण ! क्या तुम कहीं मेरी प्रियतमा-को देखते हो ! हा प्रिये ! हा भद्रे ! हा सीते ! तुम कहाँ चली गयी ?' इस तरह बारंबार विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्रजी एक वनसे दूसरे वनमें दौड़ने लगे । वे कहीं सीताकी समानता पाकर उद्भान्त हो उठते (उछल पड़ते थे ) और कहीं शोककी प्रवलताके कारण विभ्रान्त हो जाते (बवंडरकी भाँति चक्कर काटने लगते ) थे ॥ ३५-३६॥

कचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषणतत्परः। स वनानि नदीः शैलान् गिरिप्रस्नवणानि च । काननानि च वेगेन श्रमत्यपरिसंस्थितः॥३७॥

अपनी प्रियतमाकी खोज करते हुए वे कभी-कभी पागलोंकी-सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़-धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों, नदियों, पर्वतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननोंमें धूम-धूमकर अन्वेषण किया॥ ३७॥

तदा स गत्वा विपुलं महद् वनं परीत्य सर्वे त्वथ मैथिलीं प्रति । अनिष्ठितादाः स चकार मार्गणे पुनः वियायाः परमंपरिश्रमम् ॥ ३८॥

उस समय मिथिलेश कुमारीको हूँ दुनेके लिये वे उस विशाल एवं विस्तृत वनमें गये और सबमें चक्कर लगाकर थक गये तो भी निराश नहीं हुए । उन्होंने पुनः अपनी प्रियतमाके अनुसंधानके लिये बड़ा भारी परिश्रम किया ॥ ३८ ॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें साठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## एकषष्टितमः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और उनके न मिलनेसे श्रीरामकी न्याकुलता

दृष्ट्वाऽऽश्रमपदं शून्यं रामो दृश्यशात्मजः। रिहतां पर्णशालां च प्रविद्धान्यासनानि च॥१॥ अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं संनिरीक्ष्य च सर्वशः। उवाच रामः प्राकुश्य प्रगृह्य रुचिरौ भुजौ॥२॥

दशरथनन्दन श्रीरामने देखा कि आश्रमके सभी स्थान सीतासे स्ने हैं तथा पर्णशालामें भी सीता नहीं हैं और बैठनेके आसन इधर-उधर फेंके पड़े हैं। तब- उन्होंने पुनः वहाँके सभी स्थानोंका निरीक्षण किया और चारों ओर ढूँढ़नेपर भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता नहीं लगा, तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर भुजाएँ ऊपर उठाकर सीताका नाम ले जोर-जोरसे पुकार करके लक्ष्मणसे बोले—॥ १-२॥

क जुलक्ष्मण वैदेही कं वा देशमितो गता। केनाहता वा सौमित्रे मक्षिता केन वा प्रिया॥ ३॥ भैया लक्ष्मण ! विदेहराजकुमारी कहाँ हैं ? यहाँसे किस देशमें चली गर्यों ? सुमित्रानन्दन ! मेरी प्रिया सीताको कौन हर ले गया ? अथवा किस राक्षसने खा डाला ? ॥ ३ ॥

वृक्षेणावार्य यदि मां सीते हसितुमिच्छसि। अलं ते हसितेनाद्य मां भजस्य सुदुःखितम्॥ ४॥

(फिर वे सीताको सम्बोधित करके बोले—) 'सीते! यदि तुम वृक्षोंकी आड्में अपनेको छिपाकर मुझसे हँसी करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ॥ ४॥ यै: परिक्रीडसे सीते विश्वस्तैर्म्गापोतकै:।

पते हीनास्त्वया सौभ्ये ध्यायन्त्यस्त्राविलेक्षणाः॥ ५ ॥

'सौम्य खभाववाली सीते! जिन विश्वस्त मृगछौनोंके साथ तुम खेला करती थी। वे आज तुम्हारे विना दुखी हो आँखोंमें आँसू भरकर चिन्तामग्न हो गये हैं? ॥ ५ ॥ सीतया रहितोऽहं चै नहि जीवामि लक्ष्मण । चृतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम् ॥ ६ ॥ परलोके महाराजो नुनं द्रक्ष्यति मे पिता।

'लक्ष्मण! सीतासे रिहत होकर में जीवित नहीं रह सकता। तीताहरणजनित महान् शोकने मुझे चारों ओरसे घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोकमें मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे॥ ६ ।।

कथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः॥ ७॥ अपूरियत्वा तं कालं मत्सकाशमिहागतः।

'वे मुझे उपालम्भ देते हुए कहेंगे—'मैंने तो तुम्हें वनवासके लिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहनेकी प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समयतक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ञाको पूर्ण किये विना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आये ? ॥७ ई॥

कामवृत्तमनार्ये वा मृषावादिनमेव च ॥ ८ ॥ धिक् त्वामिति परे लोके व्यक्तं वक्ष्यति मे पिता।

'तुम-जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादीको विकार है।' यह बात परछोकमें पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे'॥ ८५॥

विवशं शोकसंतप्तं दीनं भग्नमनोरथम्॥ ९॥ मामिहोत्सुन्य करुणं कीर्तिर्नरमिवानुजुम्। क गच्छसि वरारोहे मा मोत्सुज सुमध्यमे॥ १०॥

'वरारोहे! सुमध्यमे! सीते! मैं विवदा, शोकसंतप्त, दीन, भग्नमनोरथ हो करुणाजनक अवस्थामें पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्यको कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे न छोड़ो, न छोड़ो॥ ९-१०॥ त्वया विरहितश्चाहं त्यक्ष्ये जीवितमात्मनः। इतीव विलपन् रामः सीतादर्शनलालसः॥११॥ न दद्दर्श सुदुःखार्तो राघवो जनकात्मजाम्।

'तुम्हारे वियोगमें मैं अपने प्राण त्याग दूँगा।' इस प्रकार अत्यन्त दुःखसे आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुलनन्दन श्रीराम सीताके दर्शनके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये। किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हें दिखायी न पड़ीं ॥ ११६ ॥

अनासादयमानं तं सीतां शोकपरायणम् ॥ १२ ॥ पङ्कमासाद्य विपुलं सीदन्तमिव कुञ्जरम् । लक्ष्मणो राममत्यर्थम्वाच हितकाम्यया ॥ १३ ॥

जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदलमें फँसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीताको न पाकर अत्यन्त शोकमें डूबे हुए श्रीरामसे उनके हितकी कामना रखकर लक्ष्मण यों बोले— ॥ १२-१३॥

मा विषादं महाबुद्धे कुरु यत्नं मया सह।
इदं गिरिवरं वीर बहुकन्दरशोभितम्॥१४॥
प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिळी।
सावनं वा प्रविष्टा स्थान्निळनीं वा सुपुष्पिताम्॥१५॥
सरितं वापि सम्प्राता मीनवञ्जुळसेविताम्।
वित्रासयितुकामा वा ळीना स्थात्कानने कचित्॥१६॥
जिश्वासमाना वैदेही त्वां मां च पुरुषर्थभ।

'महामते! आप विषाद न करें; मेरे साथ जानकीको ढूँढ़नेका प्रयत्न करें । वीरवर! यह सामने जो ऊँचा पहाड़ दिखायी देता है, अनेक कन्दराओंसे सुशोभित है। मिथिलेश-कुमारीको वनमें धूमना प्रिय लगता है, वे वनकी शोभा देखकर हर्षसे उन्मत्त हो उठती हैं; अतः वनमें गयी हींगी, अथवा सुन्दर कमलके फूलोंसे भरे हुए इस सरोवरके या मस्य तथा वेतसलतासे सुशोभित सरिताके तटपर जा पहुँची होंगी। अथवा पुरुषप्रवर! इमलोगोंको डरानेकी इच्छासे हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिशासासे कहीं वनमें ही छिप गयी होंगी॥ १४-१६ ।।

तस्या ह्यन्वेषणे श्रीमन् क्षिप्रमेव यतावहे ॥ १७ ॥ वनं सर्वे विचित्रुवो यत्र सा जनकात्मजा।

'अतः श्रीमन् ! वनमें जहाँ-जहाँ जानकीके होनेकी सम्भावना हो, उन सभी स्थानोंपर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोजके लिये प्रयत्न करें ॥ १७३ ॥

मन्यसे यदि काकुतस्थमा सा शोकेमनः कृथाः॥ १८॥ पवमुक्तः स सौहार्दाहळक्ष्मणेन समाहितः। सह सौमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे॥ १९॥

'रधुनन्दन ! यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें ।' लक्ष्मणके द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान हो गये और उन्होंने सुमित्राकुमारके साथ सीताको खोजना आरम्भ किया ॥ १८-१९ ॥

तौ वनानि गिरींश्चैव सरितश्च सरांसि च। निखिलेन विचिन्वन्तौ सीतां दशरथात्मजौ ॥ २० ॥ तस्य शैलस्य सानृनि शिलाश्च शिखराणि च। निखिलेन विचिन्वन्तौ नैव तामभिजग्मतुः॥ २१॥

दशरथके वे दोनों पुत्र सीताकी खोज करते हुए वनोंमें, पर्वतोंपर, सरिताओं और सरोवरोंके किनारे घूम-चूमकर पूरी चेष्टाके साथ अनुसंधानमें लगे रहे। उस पर्वतकी चोटियों, शिलाओं और शिखरोंपर उन्होंने अच्छी तरह जानकीको हुँदा; किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा ॥ २०-२१ ॥

विचित्य सर्वतः शैळं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्। नेह पर्यामि सौमित्रे वैदेहीं पर्वते शुभाम् ॥ २२ ॥

पर्वतके चारों ओर खोजकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा- 'मुमित्रानन्दन ! इस पर्वतपर तो मैं मुन्दरी वैदेहीको नहीं देख पाता हूँ ।। २२॥

ततो दुःखाभिसंतप्तो छक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। विचरन् दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्॥ २३॥

तव दुःखसे संतप्त हुए लक्ष्मणने दण्डकारण्यमें वूमते-वूमते अपने उद्दीत तेजस्वी भाईसे इस प्रकार कहा-॥ २३॥

प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मैथिलीं जनकात्मजाम् । यथा विष्णुर्महाबाहुर्बिल वद्ध्वा महीमिमाम् ॥२४॥

भाहामते ! जैसे महाबाहु भगवान् विष्णुने राजा बलिको बाँधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार आप भी मिथिलेशकुमारी जानकीको पा जायँगे'।। २४।।

प्वमुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणेन स राघवः। उवाच दीनया वाचा दुःखाभिहतचेतनः॥ २५॥

वीर लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर दुःखसे व्याकुलचित्त हुए श्रीरधुनाथजीने दीन वाणीमें कहा-॥ २५ ॥

वनं सुविचितं सर्वे पिद्यान्यः फुल्लपङ्कजाः। गिरिश्चायं महाप्राञ्च बहुकन्दरनिर्झरः। नहि पर्यामि वैदेहीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् ॥ २६ ॥

'महाप्राज्ञ लक्ष्मण ! मैंने सारा वन खोज डाला। विकसित कमलोंसे भरे हुए सरोवर भी देख लिये तथा अनेक कन्दराओं और झरनोंसे सुशोभित इस पर्वतको भी सव ओरसे छान डाला; परंतु मुझे अपने प्राणोंसे भी प्यारी वैदेही कहीं दिखायी नहीं पड़ी' ॥ २६ ॥

एवं स विलपन् रामः सीताहरणकर्षितः। दीनः शोकसमाविष्टो मुहुर्ते विद्वलोऽभवत्॥ २७॥

इस प्रकार सीता-इरणके कष्टसे पीड़ित हो विलाप करते हुए श्रीरामचन्द्रजी दीन और शोकमन्न हो दो घड़ीतक अत्यन्त व्याकुलतामें पड़े रहे ॥ २७॥

विह्नलितसर्वाङ्गो गतबुद्धिर्विचेतनः। निषसादातुरो दीनो निःइवस्याशीतमायतम् ॥ २८ ॥

उनका सारा अङ्ग विद्वल ( शिथिल ) हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना छुत-सी होती जा रही थी। वे गरम-गरम लंबी साँस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषादमें डूब गये ॥ २८ ॥

बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवलोचनः। हा प्रियेति विचुकोश वहुशो बाष्पगद्रदः॥ २९॥

बारंबार उच्छवास लेकर कमलनयन श्रीराम आँसुओंसे गद्गद वाणीमें 'हा प्रिये !' कहकर बहुत रोने-विलखने लगे ॥ २९॥

तं सान्त्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रियबान्धवम् । बहुप्रकारं शोकार्तः प्रश्चितः प्रश्चिताञ्जलः॥ ३०॥

तब शोकसे पीड़ित हुए लक्ष्मणने विनीतभावसे हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाईको अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी॥ अनादत्य तु तद् वाक्यं लक्ष्मणोष्ठपुटच्युतम् ।

अपर्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत् स पुनः पुनः ॥३१॥

लक्ष्मणके ओष्ठपुटोंसे निकली हुई इस बातका आदर न करके श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्यारी पत्नी सीताको न देखनेके कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे एकपष्टितमः सर्गः॥ ६१ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें एकसठवाँ समै पूरा हुआ ॥ ६१ ॥

# द्विषष्टितमः सर्गः

श्रीरामका विलाप

सीतामपश्यन् धर्मात्मा शोकोपहतचेतनः।

सीताको न देखकर शोकसे व्याकुलचित्त हुए विळळाप महाबाहु रामः कमळळोचनः॥ १॥ धर्मात्मा महाबाहु कमळनयन श्रीराम विलाप करने लगे॥१॥ प्रयन्तिव च तां स्रोतामप्रयन्मन्मथार्दितः। उवाच राघवो वाक्यं विलापाश्रयदुर्वचम्॥ २॥

रधुनाथ बी सीता के प्रति अधिक प्रेमके कारण उनके वियोगमें कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देखकर भी देखते हुएके समान ऐसी बात कहने लगे, जो विलापका आश्रय होनेसे गद्गदकण्ठके कारण कठिनतासे बोली जा रही थी—॥ २॥

त्वमशोकस्य शास्त्राभिः पुष्पित्रयतरा प्रिये। आवृणोषि शरीरं ते मम शोकविवर्धनी॥ ३॥

्रिये ! तुम्हें फूल अधिक प्रिय हैं, इसिल्ये खिली हुई अशोककी शाखाओंसे अपने शरीरको लिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो ॥ ३ ॥

कदलीकाण्डसहराौ कदल्या संवृतावुभौ। ऊरू पर्यामि ते देवि नासि राका निग्हितुम्॥ ४॥

ंदेवि! मैं केलेके तनोंके तुल्य और कदलीदलसे ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों ऊरुओं (जाँधों ) को देख रहा हूँ । तुम उन्हें छिपा नहीं सकती ॥ ४॥

कर्णिकारवनं भद्रे हसन्ती देवि सेवसे। अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वै॥ ५॥

भिद्रे ! देबि ! तुम इँसती हुई कनेर-पुष्पोंकी वाटिका-का सेवन करती हो । बंद करो इस परिहासको, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है ॥ ५ ॥

विशेषेणाश्रमस्थाने हासोऽयं न प्रशस्यते। अवगच्छामि ते शीलं परिहासप्रियं प्रिये॥ ६॥ आगच्छ त्वं विशालाक्षि शूल्योऽयमुदजस्तव।

विशेषतः आश्रमके स्थानमें यह हास-परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिये! मैं जानता हूँ, तुम्हारा स्वभाव परिहासप्रिय है। विशाहलोचने! आओ। तुम्हारी यह पर्णशाला सुनी हैं?॥ ६ है॥

सुव्यक्तं राक्षसैः सीता भक्षिता वा हतापि वा॥ ७ ॥ न हि सा विलयन्तं मामुपसम्प्रैति लक्ष्मण ।

(फिर भ्रम दूर होनेपर वे मुमित्राकुमारने बोळे—) 'छक्ष्मण! अब तो भलीभौति स्पष्ट हो गया कि राक्षसोंने सीताको खा द्विया अथवा हर लिया; क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है।। ७ई।।

पतानि मृगयूथानि साश्वनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ८ ॥ शंसन्तीव हि मे देवीं भक्षितां रजनीचरैः।

ल्ह्मण ! ये जो मृगसमूह हैं, ये भी अपने नेत्रोंमें आँस् भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी श्रीताको निशाचर खा गये !! ८ ।।

हा ममार्थे क यातासि हा साध्व वरवर्णिनि ॥ ९ ॥ हा सकामाद्य कैकेयी देवि मेऽद्य भविष्यति । 'हा मेरी आर्ये! (आदरणीये!) तुम कहाँ चली गयी? हा साध्य ! हा वरवणिति! तुम कहाँ गयी? हा देवि! आज कैकेयी सफलमनोरय हो जायगी॥ ९६॥ स्तीतया सह निर्यातो विना स्तीतामुपागतः॥ १०॥ कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तः पूरं मम।

'सीताके साथ अयोध्यासे निकला था । यदि सीताके विना ही वहाँ छौटा तो अपने सूने अन्तः पुरमें कैसे प्रवेश करूँगा ॥ १०३ ॥

निर्वीर्य इति लोको मां निर्दयश्चेति वक्ष्यति ॥ ११ ॥ कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे ।

'सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा। सीताके अपहरणते मेरी कायरता ही प्रकाशमें आयेगी॥ निवृत्तवनवासश्च जनकं मिथिलाधिपम्॥१२॥ कुशलं परिपृच्छन्तं कथं शक्ष्ये निरीक्षितुम्।

'जब वनवाससे छौटनेपर मिथिलानरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आयेंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूँगा ! ॥ १२ है ॥

विदेहराजो नूनं मां दृष्ट्वा विरहितं तया ॥ १३ ॥ सुताविनाशसंतप्तो मोहस्य वशमेष्यति ।

'मुझे सीतासे रहित देख बिदेहराज जनक अपनी पुत्रीके विनाशसे संतप्त हो निश्चय ही मूर्च्छित हो जायँगे ॥ १३ ई ॥

अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपालिताम् ॥ १४ ॥ खर्गोऽपि हि तया हीनः शून्य एव मतो मम ।

'अथवा अन मैं भरतद्वारा पालित अयोध्यापुरीको नहीं जाऊँगा। जानकीके बिना मुझे स्वर्ग भी सूना ही जान पड़ेगा॥ १४६ ॥

तन्त्रामुत्सुज्य हि वने गच्छायोध्यापुरीं शुभाम् ॥१५॥ न त्वहं तां विना सीतां जीवेयं हि कथंचन।

्इसिलिये अब तुम मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर अयोध्यापुरीको लौट जाओ । मैं तो अब सीताके बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता ॥ १५३ ॥

गाढमाश्विष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात् त्वया ॥१६॥ अनुज्ञातोऽसि रामेण पाळयेति वसुंधराम् ।

भरतका गाढ़ आलिङ्गन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना, 'कैकेयीनन्दन ! तुम सारी पृथ्वीका पालन करो, इसके लिये रामने तुम्हें आज्ञा दे दी है ॥ १६५॥

अम्बा च मम कैकेयी सुमित्रा च त्वया विभो॥ १७॥ कौसल्या च यथान्यायमभिवाद्या ममाइया। रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सुक्तचारिणा॥ १८॥ 'विमो ! मेरी माता कौसल्या, कैकेयी तथा सुमित्राको प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञांके अनुसार चलना,' यह तुम्हारे लिये मेरी आज्ञा है ॥ १७-१८॥

सीतायाश्च विनाशोऽयं मम चामित्रसद्दन। विस्तरेण जनन्या मे विनिवेचस्त्वया भवेत्॥ १९॥

'शत्रुस्दन! मेरी माताके समक्ष सीताके विनाशका यह समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाना'॥ १९॥ इति विलपति राघवे तु दीने वनमुपगम्य तया विना सुकेइया। भयविकलमुखस्तु लक्ष्मणोऽपि व्यथितमना मुशमातुरो वभूव॥ २०॥

मुन्दर केशवाली सीताके विरहमें भगवान् श्रीराम वनके भीतर जाकर जब इस तरह दीनभावसे विलाप करने लगे, तब लक्ष्मणके भी मुखपर भयजनित व्याकुलताके चिह्न दिखायी देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यन्त घबरा गये॥ २०॥

इत्यार्षे श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें वासठवाँ सर्ग परा हुआ ॥ ६२ ॥

# त्रिषष्टितमः सर्गः

श्रीरामका विलाप

स राजपुत्रः प्रियया विद्दीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः। विषादयम् भातरमार्तेरूपो भूयो विषादं प्रविवेश तीव्रम् ॥ १ ॥

अपनी प्रिया सीतासे रहित हो राजकुमार श्रीराम शोक और मोहसे पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित ये ही, अपने भाई लक्ष्मणको भी विषादमें डालते हुए पुनः तीव्र शोकमें मग्न हो गये॥ १॥

> स लक्ष्मणं शोकवशाभिपन्नं शोके निमन्नो विषुले तु रामः। उवाच वाक्यं व्यसनानुरूप-मुष्णं विनिःश्वस्य रुदन् सशोकम्॥ २॥

लक्ष्मण शोकके अधीन हो रहे थे, उनसे महान् शोकमें डूबे हुए श्रीराम दुःखके साथ रोते हुए गरम उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकटके अनुरूप बचन बोले—॥ २॥

> न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुंधरायाम्। शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन् हृद्यं मनश्च॥ ३॥

'सुमित्रानन्दन! मालूम होता है, मेरे-जैसा पाप-कर्म करनेवाला मनुष्य इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि एकके बाद दूसरा शोक मेरे हृदय (प्राण) और मनको विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझपर आता जा रहा है ॥ ३ ॥

> पूर्व मया नूनमभीव्सितानि पापानि कर्माण्यसकुत्कृतानि।

तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखं यद्दं विशामि ॥ ४ ॥

'निश्चय ही पूर्वजन्ममें मैंने अपनी इच्छाके अनुसार बारंबार बहुत-से पापकर्म किये हैं। उन्होंमेंसे कुछ कमोंका यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है। जिससे मैं एक दुःखसे दूसरे दुःखमें पड़ता जा रहा हूँ॥ ४॥

राज्यप्रणाद्याः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाद्यो जननीवियोगः। सर्वाणि मे लक्ष्मण द्योकवेग-मापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि॥ ५॥

'पहले तो मैं राज्यसे विश्वत हुआ; फिर मेरा स्वजनोंसे वियोग हुआ। तत्पश्चात् पिताजीका परलोकवास हुआ, फिर मातासे भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण! ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोकके वेगको बढ़ा देती हैं॥ ५॥

सर्वे तु दुःखं मम लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम् । सीतावियोगात् पुनरप्युदीर्णं काष्टेरिवाझिः सहसोपदीतः॥ ६॥

'लक्ष्मण ! वनमें आकर क्लेशका अनुभव करके भी यह सारा दुःख सीताके समीप रहनेसे मेरे शरीरमें ही शान्त हो गया था, परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उद्दीस हो उठा है, जैसे स्खे काठका संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है।। ६।।

> सा नूनमार्या मम राक्षसेन ह्यभ्याहता खं समुपेत्य भीकः। अपस्वरं सुस्वरविप्रळापा भयेन विकन्दितवत्यभीक्षणम्॥ ७॥

'हाय ! मेरी श्रेष्ठ स्वभाववाली भीर पत्नीको अवश्य ही राक्षसने आकाशमार्ग से हर लिया । उस समय सुमधुर स्वरमें बिलाप करनेवाली सीता भयके मारे बारंबार बिकृत स्वरमें कन्दन करने लगी होगी ॥ ७॥

> तौ लोहितस्य वियद्शेनस्य सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । वृत्तौ स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धौ नृनं वियाया मम नाभिपातः॥ ८॥

भरी प्रियाके वे दोनों गोल-गोल स्तन, जो सदा लाल चन्दनसे चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्तकी कीचमें सन गये होंगे। हाय! इतनेपर-भी मेरे शरीरका पतन नहीं होता॥ ८॥

तच्छ्ठक्ष्णसुव्यक्तमृदुव्रलापं तस्या मुखं कुञ्चितकेशभारम् । रक्षोवशं नृनमुपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः॥ ९॥

'राक्षसके वशमें पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख जो रिनम्ध एवं सुरपष्ट मधुर वार्तालाप करनेवाला तथा काले-काले बुँघराले केझोंके भारसे सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा, जैसे राहुके मुखमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोभा नहीं पाता है ॥ ९॥

तां हारपाशस्य सदोचितान्तां ग्रीवां प्रियाया मम सुव्रतायाः। रक्षांसि नृनं परिपीतवन्ति शुन्ये हि भित्त्वा रुधिराशनानि ॥ १०॥

'हाय! उत्तम व्रतका पालन करनेवाली मेरी प्रियतमा-का कण्ठ हर समय हारसे सुशोभित होने योग्य थाः किंतु रक्तमोजी राक्षसोंने सूने वनमें अवस्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा॥ १०॥

मया विद्दीना विजने वने सा
रक्षोभिराहत्य विकृष्यमाणा।
नूनं विनादं कुररीव दीना
स्ना मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा॥११॥

'मेरे न रहनेके कारण निर्जन वनमें राक्षसोंने उसे ले-लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रोंवाली वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाँति विलाप करती रही होगी ॥ ११ ॥

> अस्मिन् मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविद्या। कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा त्वामाह सीता बहुवाक्यजातम्॥ १२॥ (लक्ष्मण ! यह वही शिलातल है) जिसपर उदार

स्वभाववाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुसकान कितनी मनोहर थी, उस समय उसने हँस-हँसकर तुमसे भी बहुत-सी बातें कही थीं ॥ १२॥

> गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम् । अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्॥ १३॥

'सरिताओं में श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमाको सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ, शायद वह इसीके तटपर गयी हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहाँ नहीं जाती थी॥ १३॥

> पद्मानना पद्मपलाशनेत्रा पद्मानि वानेतुमभिष्रयाता। तद्प्ययुक्तं नहि सा कदाचि-न्मया विना गच्छति पङ्कजानि ॥ १४॥

'उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलोंके समान सुन्दर हैं, सम्भव है, वह कमलपुष्प लानेके लिये ही गोदावरीतटपर गयी हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि वह मुझे साथ लिये बिना कभी कमलोंके पास नहीं जाती थी॥ १४॥

कामं त्विदं पुष्पितवृक्षषण्डं नानाविधेः पक्षिगणैरुपेतम्। वनं प्रयाता नु तद्प्ययुक्त-मेकाकिनी सातिबिभेति भीरुः॥ १५॥

'हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्षसमूहोंसे युक्त और नाना प्रकारके पश्चियोंसे सेवित वनमें भ्रमणके लिये गयी हो; परंतु यह भी ठीक नहीं लगता; क्योंकि वह भीक तो अकेली वनमें जानेसे बहुत डरती थी।। १५॥

आदित्य भो लोककताकतक लोकस्य सत्यानृतकर्मसाक्षिन् । मम प्रिया सा क गता हता वा शंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम् ॥ १६॥

'सूर्यदेव! संसारमें किसने क्या किया और क्या नहीं किया—इसे तुम जानते हो; लोगोंके सत्य-असत्य (पुण्य और पाप) कर्मोंके तुम्हीं साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ; क्योंकि मैं उसके शोकसे पीड़ित हूँ॥ १६॥

होकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचिद् यत् ते न नित्यं विदितं भवेत् तत्। शंसस्व वायो कुलपालिनीं तां मृता हता वा पिथ वर्तते वा ॥ १७ ॥ 'वायुदेव! समस्त विश्वमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो । मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है, यह बता दो। वह मर गयी, हर ली गयी अथवा मार्गमें ही है। ॥ १७॥

इतीव तं शोकविधेयदेहं रामं विसंद्धं विलपन्तमेव। उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वो

न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्॥१८॥ इस प्रकार शोकके अधीन होकर जब श्रीरामचन्द्रजी संज्ञाशून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्गपर स्थित रहनेवाळे उदारचित्त सुमित्रा-कुमार लक्ष्मणने उनसे यह समयोचित बात कही—॥१८॥

शोकं विस्तृज्याद्य धृति भजस्व सोत्साहता नास्तु विमार्गणेऽस्याः। उत्साहवन्तो हि नरा न होके

सीदन्ति कर्मस्वतिदुष्करेषु ॥ १९ ॥

हर ली गयी अथवा सीताकी खोजके लिये मनमें उत्साह रखें; क्योंकि उत्साही

मनुष्य जगत्में अत्यन्त दुष्कर कार्य आ पड़नेपर भी कभी

पदेहं दुखी नहीं होते हैं?॥ १९॥

ठपन्तमेव।

इतीव सीमित्रिमुद्ग्रपौरुषं

इतीव सौमित्रिमुद्ग्रपौरुषं ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः। न चिन्तयामास धृति विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं महद्दश्युपागमत्॥ २०॥

'आर्थ । आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें;

बदे हुए पुरुषार्थवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मण जब इस प्रकारकी बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुलकी बृद्धि करनेवाले श्रीरामने आर्त होकर उनके कथनके औचित्यपर कोई ध्यान नहीं दिया; उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान् दु:खमें पड़ गये ॥ २०॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीचे आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः॥ ६३॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तिरसठवाँ सर्ग पृरा हुआ॥ ६३॥

## चतुःषष्टितमः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज, श्रीरामका शोकोद्वार, मृगोंद्वारा संकेत पाकर दोनों माइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना, पर्वतपर कोध, सीताके बिखरे हुए फूल, आभूपणोंके कण और युद्धके चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि-सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना

स दीनो दीनया वाचा छक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्। शीघ्रं छक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम् ॥ १ ॥ अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता।

तदनन्तर दीन हुए श्रीरामचन्द्रजीने दीन वाणीमें लक्ष्मणसे कहा -- 'लक्ष्मण! तुम शीघ ही गोदावरी नदीके तटपर जाकर पता लगाओ । सीता कमल लानेके लिये तो नहीं चली गर्यों? ॥ १३॥

प्वमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि॥ २॥ नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः।

श्रीरामकी ऐसी आज्ञा पाकर छक्ष्मण शीघ्र गतिसे पुनः रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये॥ २३॥

तां छक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममब्रवीत् ॥ ३ ॥ नैनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न श्रणोति मे ।

अनेक तीर्थों ( घाटों ) से युक्त गोदावरीके तटपर खोजकर लक्ष्मण पुनः लौट आये और श्रीरामसे बोले— 'भैया ! मैं गोदावरीके घाटोंपर सीताको नहीं देख पाता हूँ; जोर-जोरसे पुकारनेपर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं॥३ई॥ कं जु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४ ॥ निह तं वेशि वै राम यत्र सा तजुमध्यमा।

'श्रीराम! क्लेशोंका नाश करनेवाली विदेहराजकुमारी न जाने किस देशमें चली गर्यो। मैया श्रीराम! जहाँ कृश-कटिप्रदेशवाली सीता गयी हैं, उस स्थानको मैं नहीं जानता'॥ ४३॥

लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीनः संतापमोहितः॥ ५॥ रामः समभिचकाम स्वयं गोदावरीं नदीम्।

लक्ष्मणकी यह बात सुनकर दीन एवं संतापसे मोहित हुए श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही गोदावरी नदीके तटपर गये॥ ५३॥

स तामुपस्थितो रामः क सीतेत्येवमब्रवीत् ॥ ६ ॥ भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण इतामपि। न तां शशंसु रामाय तथा नोदावरी नदी॥ ७ ॥

वहाँ पहुँचकर श्रीरामने पूछा—'सीता कहाँ है ?' परंतु वधके योग्य राक्षसराज रावणद्वारा हरी गयी सीताके विषयमें समस्त भूतोंमेंसे किसीने कुछ नहीं कहा । गोदावरी नदीने भी श्रीरामको कोई उत्तर नहीं दिया ॥ ६-७ ॥

ततः प्रचोदिता भूतैः शंस चास्मै प्रियामिति । न च सा द्यवदत् सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥ ८ ॥

तदनन्तर वनके समस्त प्राणियोंने उन्हें प्रेरित किया कि 'तुम श्रीरामको उनकी प्रियाका पता बता दो !' किंतु शोकसम्न श्रीरामके पूछनेपर भी गोदावरीने सीताका पता नहीं बताया ॥ ८॥

रावणस्य च तद्रृषं कर्मापि च दुरात्मनः। ध्यात्वाभयात् तुवैदेहीं सानदी न शशंसह॥ ९॥

दुरात्मा रावणके उस रूप और कर्मको याद करके भयके मारे गोदावरी नदीने वैदेहीके विषयमें श्रीरामसे कुछ नहीं कहा ॥ ९ ॥

निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने इतः। उवाच रामः सौमित्रि सीतादर्शनकर्शितः॥१०॥

सीताके दर्शनके विषयमें जब नदीने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीताको न देखनेसे कष्टमें पड़े हुए श्रीराम सुमित्राकुमारते इस प्रकार बोळे—॥ १०॥ एषा गोदावरी सौम्य किंचित्र प्रतिभाषते। किं तु छक्ष्मण बक्ष्यामि समेत्य जनकं बचः॥ ११॥ मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमिष्रयम्।

'सीम्य लक्ष्मण ! यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती है । अब मैं राजा जनकरे मिलनेपर उन्हें क्या जवाब दूँगा ? जानकीके बिना उसकी मातासे मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊँगा ? ॥ ११ई ॥ या मे राज्यविहीनस्य बने वन्येन जीवतः ॥ १६॥ सर्व व्यपानयच्छोकं वैदेही क नुसा गता।

'राज्यहीन होकर वनमें जंगली फल-मूलोंसे निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखोंको दूर किया करती थी, वह विदेहराजकुमारी कहाँ चली गयी ? ॥ १२ ई ॥

शांतिवर्गविद्दीनस्य वैदेहीमप्यपद्यतः ॥ १३ ॥ मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः ।

'बन्धु-बान्धवोंसे तो मेरा बिछोह हो ही गया था, अब सीताके दर्शनसे भी मुझे विश्वत होना पड़ा; उसकी चिन्तामें निरन्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जायँगी ॥ १३६ ॥

मन्दाकिनीं जनस्थानिममं प्रस्नवणं गिरिम् ॥ १४॥ सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि लभ्यते ।

भन्दांकिनी नदीः जनस्थान तथा प्रस्नवण पर्वत—इन सभी स्थानींपर मैं बारंबार अमण करूँगा । शायद वहाँ सीताका पता चल जाय ॥ १४५ ॥

एते महासृगा वीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥ १५॥ वकुकामा इह हि मे इक्षितान्युपळक्षये।

'वीर लक्ष्मण! ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओंको समझ रहा हूँ'।। १५ है।

तांस्तु हृष्ट्वा नरव्याघो राघवः प्रत्युवाच ह ॥ १६॥ क सीतेति निरीक्षन् वै वाष्यसंरुद्धया गिरा। एवमुका नरेन्द्रेण ते मृगाः सहसोत्थिताः॥ १७॥ दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नभःस्थलम्।

तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुषसिंह श्रीराम-चन्द्रजीने उनसे कहा—'बताओ, सीता कहाँ हैं?' उन मृगोंकी ओर देखते हुए राजा श्रीरामने जब अशुगद्गद बाणीसे इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उटकर खड़े हो गये और ऊपरकी ओर देखकर आकाशमार्गकी ओर लक्ष्य कराते हुए सब के-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये दौड़े ॥ १६-१७ है॥

मैथिकी हियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यत ॥ १८॥ तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्।

मिथिलेशकुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशाकी ओर गयी थीं, उसी ओरके मार्गसे जाते हुए वे मृग राजा श्रीरामचन्द्रजीकी ओर मुझ-मुझकर देखते रहते थे॥ १८ई॥ येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः॥ १९॥ पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः। तेषां वचनसर्वस्वं लक्ष्यामास चेङ्गितम्॥ २०॥

वे मृग आकाशमार्ग और भूमि दोनोंकी ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मणने उनकी इस चेष्टाको लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे, उसका सारक्ष्वंखलप जो उनकी चेष्टा थी, उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। १९-२०॥

उवाच लक्ष्मणो धीमाङ्खेष्ढं झातरमार्तवत् । क सीतेति त्वयापृष्टा यथेमे सहसोत्थिताः ॥ २१ ॥ दर्शयन्ति क्षिति चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः । साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च नैर्ऋतीम् ॥ २२ ॥ यदि तस्यागमः कश्चिदायी वा साथ लक्ष्यते ।

तदनन्तर बुद्धिमान् लक्ष्मणने आर्त-से होकर अपने बड़ें भाईसे इस प्रकार कहा—'आर्य! जब आपने पूछा कि सीता कहाँ हैं, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गये और पृथ्वी तथा दक्षिणकी ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं; अतः देव! यही अच्छा होगा कि हमलोग इस नैर्ऋत्य दिशाकी ओर चलें। सम्भव है, इधर जानेसे सीताका कोई समाचार मिल जाय अथवा आर्या सीता स्वयं ही हृष्टिगोचर हो जायँ।। २१-२२६ ॥

बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्॥ २३॥ लक्ष्मणातुगतः श्रीमान् वीक्षमाणो वसुंधराम्। तब 'बहुत अच्छा' कहकर श्रीमान् रामचन्द्रजी लक्ष्मणको साथ ले पृथ्वीकी ओर घ्यानसे देखते हुए दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥ २३५ ॥

पवं सम्भाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ ॥ २४ ॥ वसुंधरायां पतितपुष्पमार्गमपद्यताम् ।

वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बातें करते हुए ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ भूमिपर कुछ पूल गिरे दिखायी देते थे ॥ २४५ ॥

पुष्पवृधि निपतितां दृष्ट्वा रामो महीतले ॥ २५ ॥ उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः ।

पृथ्वीपर फूलोंकी उस वर्षाको देखकर वीर श्रीरामने दुखी हो लक्ष्मणसे यह दुःखभरा वचन कहा—॥ २५ है॥ अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण॥ २६॥ अपिनद्धानि वेदेह्या मया दत्तानि कानने।

'लक्ष्मण! मैं इन फूलोंको पहचानता हूँ। ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं, जिन्हें वनमें मैंने विदेहनन्दिनीको दिया था और उन्होंने अपने केशोंमें लगा लिया था॥ २६ ।॥

मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्त्रिनी ॥ २७ ॥ अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम् ।

ंमें समझता हूँ, सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वीने मेरा प्रिय करनेके लिये ही इन फूलोंको सुरक्षित रखा है? ॥ २७ है ॥

प्वमुक्त्वा महाबाहुर्लक्ष्मणं पुरुषर्वभम् ॥ २८॥ उवाच रामो धर्मात्मा गिरि प्रस्नवणाकुरुम्।

पुरुषप्रवर लक्ष्मणसे ऐसा कहकर घर्मात्मा महाबाहु श्री-रामने झरनोंसे भरे हुए प्रस्नवण गिरिसे कहा—॥ २८३ ॥ किच्चत् क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वोङ्गसुन्दरी ॥ २९ ॥ रामा रम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया।

'पर्वतराज ! क्या तुमने इस वनके रमणीय प्रदेशमें मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी सीताको देखा है ?' ॥ २९३ ॥

कुद्धोऽब्रवीद् गिरिं तत्र सिंहः श्रुद्रमृगं यथा ॥ ३० ॥ तां हेमवर्णां हेमाङ्गीं सीतां दर्शय पर्वत । यावत् सानृति सर्वाणिन ते विध्वंसयाम्यहम् ॥ ३१ ॥

प्वमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति। दर्शयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवे॥३२॥ श्रीरामके द्वारा मैथिलीके लिये ऐसा कहे जानेपर उस पर्वतने सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया। श्री-रघुनाथजीके समीप वह सीताको साक्षात् उपस्थित न कर सका॥ ३२॥

ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोचयम् । मम बाणाग्निनिर्दग्धो भस्तीभूतो भविष्यस्म ॥ ३३ ॥ असेव्यः सर्वतश्चैव निस्तृणदुमपह्नचः ।

तब दशरथनन्दन श्रीरामने उस पर्वतसे कहा— 'अरे ! तू मेरे वाणोंकी आगसे जलकर मस्मीभृत हो जायगा । किसी भी ओरसे तू सेवनके योग्य नहीं रह जायगा । तेरे तृष्ण, वृक्ष और पहलव नष्ट हो जायँगे' ॥ ३३ई ॥

इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ ३४ ॥ यदि नाख्याति में सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम् ।

(इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले—) 'लक्ष्मण! यदि बह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे भी सुखा डालूँगा'॥ ३४ है॥

एवं प्ररुषितो रामो दिधक्षन्निव चक्षुषा ॥ ३५ ॥ ददर्श भूमौ निष्कान्तं राक्षसस्य पदं महत्।

ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए श्रीरामचन्द्रजी उसकी ओर इस तरह देखने छगे, मानो अपनी दृष्टिद्वाग उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतनेहीमें उस पर्वत और गोदावरी-के समीपकी भूमिपर राक्षसका विशाल पदचिह्न उभरा हुआ दिखायी दिया ॥ ३५ ई ॥

त्रस्ताया रामकाङ्किण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः ॥ ३६ ॥ राक्षसेनानुसृप्ताया वैदेह्याश्च पदानि तु ।

साथ ही राक्षसने जिनका पीछा किया था और जो श्री-रामकी अभिलाषा रखकर रावणके भयसे संत्रस्त हो इघर-उघर भागती फिरी थीं, उन विदेहराजकुमारी सीताके चरणचिह्न भी वहाँ दिखायी दिये ॥ ३६ ई ॥

स समीक्ष्य परिकान्तं सीताया राक्षसस्य च ॥ ३७ ॥ भग्नं घनुश्च तृणी च विकीणं बहुघा रथम् । सम्भ्रान्तहृद्यो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम् ॥ ३८ ॥

सीता और राक्षसके पैरोंके निशान, टूटे घनुष, तरकस और छिन्न-भिन्न होकर अनेक टुकड़ोंमें बिखरे हुए रथको देखकर श्रीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्राकुमारसे बोले—॥ ३७ ३८॥

पदय लक्ष्मण वैदेह्या कीर्णाः कनकविन्दवः। भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ ३९॥

'लक्ष्मण! देखों, ये सीताके आभूषणोंमें लगे हुए सोनेके धुँघुरू विखरे पड़े हैं । सुमित्रानन्दन! उसके नाना प्रकारके हार भी टूटे पड़े हैं ॥ ३९॥ तप्तबिन्दुनिकारौश्च चित्रैः क्षतजबिन्दुभिः। आवृतं पर्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम्॥ ४०॥

'सुमित्राकुमार! देखों, यहाँकी भूमि सब ओरसे सुवर्णकी बूँदोंके समान ही विचित्र रक्तबिन्दुओंसे रँगी दिखायी देती है ॥ ४०॥

मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षलैः कामरूपिभिः। भित्त्वाभित्त्वाविभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति ॥४१॥

'लक्ष्मण! मुझेतो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले राक्षसोंने यहाँ सीताके दुकड़े दुकड़े करके उसे आपसमें बाँटा और खाया होगा॥ ४१॥

तस्या निमित्तं सीताया द्वयोर्विवदमानयोः। वभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह॥ ४२॥

'सुभित्रानन्दन! सीताके लिये परस्पर विवाद करनेवाले दो राक्षसोंमें यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है।। ४२॥

मुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितम् । घरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद् धनुः ॥ ४३ ॥

'सौम्य ! तभी तो यहाँ यह मोती और मणियोंसे जटित एवं विभूषित किसीका अत्यन्त मुन्दर और विशाल धनुष खण्डित होकर पृथ्वीपर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है ? ॥ ४३॥

राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि वा। तरुणादित्यसंकाशं वैदूर्यगुलिकाचितम्॥ ४४॥

'वत्स ! पता नहीं, यह राक्षसोंका है या देवताओंका; यह प्रातःकालके सूर्यकी माँति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्यमणि ( नीलम ) के दुकड़े जड़े हुए हैं॥ ४४॥

विशोर्णे पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनम् । छत्रं शतशास्त्रकं च दिव्यमाल्योपशोभितम् ॥ ४५ ॥ भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितम् ।

भीम्य ! उधर पृथ्वीपर टूटा हुआ एक सोनेका कवच पड़ा है, न जाने वह किसका है ? दिव्य मालाओं से सुशोभित यह सौ कमानियों वाला छत्र किसका है ? इसका डंडा टूट गया है और यह घरतीपर गिरा दिया गया है ॥ ४५ है ॥ काञ्चनोरइछदाश्चेमे पिशाचवदनाः खराः ॥ ४६ ॥ भीमक्रपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे।

'इघर ये पिशाचोंके समान मुखवाले भयंकर रूपघारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है; इन सबकी छातीमें सोनेके कवच बँधे हैं। ये युद्धमें मारे गये जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके थे॥ ४६ है।।

दीप्तपावकसंकाशो द्युतिमान् समरध्वजः॥ ४७॥ अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य साङ्ग्रामिको रथः।

'तथा संप्राममें काम देनेवाला यह किसका रथ पड़ा है?

इसे किसीने उलटा गिराकर तोड़ डाला है। समराङ्गणमें स्वामी-को स्चित करनेवाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्निके समान दमक रहा है॥ ४७ ई॥

रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ ४८ ॥ कस्येमे निहता बाणाः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः ।

•ये भयंकर बाण, जो यहाँ टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं, किसके हैं ? इनकी लंबाई और मोटाई रथके धुरेके समान प्रतीत होती है । इनके फल-भाग टूट गये हैं तथा ये सुवर्णसे विभूषित हैं ॥ ४८ ।।

शरावरी शरैः पूर्णी विध्वस्तौ पद्दय लक्ष्मण ॥ ४९ ॥ प्रतोदाभीषुहस्तोऽयं कस्य वा सारथिर्हतः ।

'लक्ष्मण! उघर देखों, ये बाणोंसे भरे हुए दो तरकस पड़े हैं, जो नष्ट कर दिये गये हैं। यह किसका सार्थि मरा पड़ा है, जिसके हाथमें चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद हैं॥ ४९६॥

पद्वी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः ॥ ५० ॥ वैरं शतगुणं पश्य मम तैर्जीवितान्तकम् । सुघोरहृद्यैः सौम्य राक्षसैः कामरूपिभिः ॥ ५१ ॥

'सौम्य ! यह अवश्य ही किसी राक्षसका पदिचह दिखायी देता है। इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामरूपी राक्षसोंके साथ मेरा वैर सौगुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर उनके प्राण लेकर ही शान्त होगा॥ ५०-५१॥

हता मृता वा वैदेही भक्षिता वा तपिखनी। न धर्मस्त्रायते सीतां हियमाणां महावने ॥ ५२॥

'अवश्य ही तपस्विनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी, मृत्युको प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसोंने उसे ला लिया। इस विशाल वनमें हरी जाती हुईं सीताकी रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है॥ ५२॥

भक्षितायां हि वैदेह्यां हतायामपि लक्ष्मण। के हि लोके प्रियं कर्तुं शकाः सौम्य ममेश्वराः॥ ५३॥

भीम्य लक्ष्मण ! जब विदेहनन्दिनी राक्षसींका ग्रास बन गयी अथवा उनके द्वारा हर ली गयी और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत्में कौन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा ध्रिय करनेमें समर्थ हों ॥ ५३॥

कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम्। अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभृतानि , लक्ष्मण ॥ ५४ ॥

'लक्ष्मण ! जो समस्त लोकोंकी सृष्टिः पालन और संहार करनेवाले 'त्रिपुर-विजय' आदि शौर्यसे सम्पन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभावके कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्यको न जाननेसे उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं ॥ ५४॥ मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनम्। निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः॥ ५५॥

भीं लोकहितमें तत्पर, युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा जीवोंपर करुणा करनेवाला हुँ, इसीलिये ये इन्द्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्वल मान रहे हैं (तभी तो इन्होंने सीताकी रक्षा नहीं की है)।। ५५॥

मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पश्य छक्ष्मण । अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च ॥ ५६ ॥ संहत्यैव शशिज्योत्स्नां महान् सूर्य इवोदितः । संहत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशते ॥ ५७ ॥

'लक्ष्मण! देखों तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया (तभी तो मुझे निर्वल मान-कर मेरी स्त्रीका अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा)। जैसे प्रलयकालमें उदित हुआ महान् सूर्य चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना (चौंदनी) का संहार करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसोंका अन्त करनेके लिये मेरे उन कोमल खभाव आदि गुणोंको समेटकर प्रचण्डरूपमें प्रकाशित होगा, यह भी तम देखो॥ ५६-५७॥

नैव यक्षा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः। किनरा वा मनुष्या वासुखं प्राप्स्यन्ति छक्ष्मण॥ ५८॥

'लक्ष्मण! अब न तो यक्ष, न गत्धर्व, न विशाच, न राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य ही चैनसे रहने पायेंगे ॥५८॥ ममास्त्रवाणसम्पूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण। असम्पातं करिष्यामि हाद्य त्रैलोक्यचारिणाम्॥ ५९॥

'युमित्रानन्दन । देखना, योड़ी ही देरमें आकाशको मैं अपने चलाये हुए बाणोंसे भर दूँगा और तीन लोकोंमें विचरनेवाले प्राणियोंको हिलने-डुलने भी न दूँगा ॥ ५९ ॥ संनिरुद्धप्रहगणमावारितनिशाकरम् । विप्रणधानलमरुद्धास्करद्युतिसंवृतम् ॥ ६० ॥ विनिर्मधितशैलाग्रं गुष्यमाणजलाशयम् । ध्वस्तद्वमलतागुल्मं विप्रणाशितसागरम् ॥ ६१ ॥ त्रलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा ।

'ग्रहोंकी गति रक जायगी, चन्द्रमा छिप जायगा, अग्नि, मरुद्रण तथा सूर्यका तेज नष्ट हो जायगा, सब कुछ अन्ध-कारसे आच्छन हो जायगा, पर्वतोंके शिखर मथ डाले जायँगे, सारे जलाशय (नदी-सरोवर आदि) सूख जायँगे, वृक्ष, लता और गुल्म नष्ट हो जायँगे और समुद्रोंका भी नाश कर दिया जायगा । इस तरह मैं सारी त्रिलोकीमें ही कालकी विनाशलीला आरम्म कर दूँगा ॥ ६०-६१६ ॥

न ते कुश्चिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६२॥

अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रेमम द्रश्यन्ति विक्रमम्।

'मुमित्रानन्दन! यदि देवेश्वरगण इसी मुहूर्तमें मुझे स्रोता देवीको सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे॥ ६२६॥

नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ ६३ ॥ मम चापगुणोनमुक्तैर्वाणजालैर्निरन्तरम् ।

'लक्ष्मण! मेरे धनुषकी प्रत्यञ्चासे छूटे हुए बाणसमूहों-द्वारा आकाशके ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे ॥ ६३ ई॥

मर्दितं मम नाराचैर्ध्वस्तभ्रान्तमृगद्विजम् ॥ ६४ ॥ समाकुलममर्थादं जगत् पश्याद्य लक्ष्मण ।

'सुमित्रानन्दन ! देखोः आज मेरे नाराचोंसे रौंदा जाकर यह सारा जगत् व्याकुल और मर्यादारहित हो जायगा । यहाँके मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रान्त हो जायँगे ॥ ६४ ई ॥

आकर्णपूर्णैरिषुभिर्जीवलोकदुरावरैः॥ ६५॥ करिष्ये मैथिलीहेतोरपिशाचमराक्षसम्।

'घनुषको कानतक खींचकर छोड़े गये मेरे बाणोंको रोकना जीवजगत्के लिये बहुतकठिन होगा। मैं सीताके लिये उन बाणोंद्वारा इस जगत्के समस्त पिशाचों और राक्षसींका संहार कर डालूँगा॥ ६५६॥

मम रोषप्रयुक्तानां विशिखानां वळं सुराः ॥ ६६ ॥ द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानाममर्षाद् दूरगामिनाम् ।

(रोष और अमर्षपूर्वक छोड़े गये मेरे फल-रहित दूरगामी बाणोंका बल आज देवतालोग देखेंगे॥ ६६५॥

नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ ६७ ॥ भविष्यन्ति मम कोधात् त्रैलोक्ये विप्रणाशिते।

भिरे क्रोधसे त्रिलोकीका विनाश हो जानेपर न देवता रह जायँगे न दैत्यः न पिशाच रहने पायँगे न राक्षस ॥६७५॥ देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामि ॥ ६८॥ बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौधैः शकलीकृताः।

'देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसोंके जो लोक हैं, वे मेरे वाणसमूहोंसे टुकड़े-टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे॥ ६८ है॥

निर्मर्यादानिमाँ एळोकान् करिष्यास्यद्य सायकैः॥६९॥ हतां सृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः।

'सुमित्रानन्दन! यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुई सीताको लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सायकोंकी मारसे इन तीनों लोकोंको मर्यादासे भ्रष्ट कर दूँगा ॥६९५॥ तथारूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियाम् ॥ ७०॥

नाशयामि जगत् सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्। यावद् दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः॥ ७१॥

'यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजकुमारीको मुझे उसी रूपमें वापस नहीं लौटायेंगे तो मैं चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीका नाश कर डाल्र्ँगा । जबतक सीताका दर्शन न होगा, तबतक मैं अपने सायकोंसे समस्त संसारको संतप्त करता रहूँगा'।। ७०-७१।।

इत्युक्त्वा कोधताम्राक्षः स्फुरमाणोष्टसम्पुटः। चल्कलाजिनमावद्धयः जटाभारमबन्धयत्॥ ७२॥

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्र कोघसे लाल हो गये। होठ फड़कने लगे। उन्होंने बल्कल और मृगचर्मको अच्छी तरह कसकर अपने जटाभारको भी बाँघ लिया॥ ७२॥

तस्य कुद्धस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः। त्रिपुरं जच्नुषः पूर्वे रुद्धस्येव बभौ तनुः॥ ७३॥

उस समय कोषमें भरकर उस तरह संहारके लिये उद्यत हुए भगवान् श्रीरामका शरीरपूर्वकालमें त्रिपुरका संहार करने-वाले स्द्रके समान प्रतीत होता था ॥ ७३ ॥

लक्ष्मणाद्य चादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकम्। शरमादाय संदीप्तं घोरमाशीविषोपमम्॥ ७४॥ संद्धे धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः। युगान्ताग्निरिव कुद्ध इदं वचनमव्रवीत्॥ ७५॥

उस समय लक्ष्मणके हाथसे धनुष लेकर श्रीरामचन्द्रजीने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्पके समान भयंकर और प्रज्वलित वाण लेकर उसे उस धनुषपर रखा। तत्पश्चात् शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले श्रीराम प्रलयाग्निके समान कुषित हो इस प्रकार बोले—॥ ७४-७५॥ यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः।

नित्यं न प्रतिद्दन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण । तथादं कोधसंयुक्तो न निवार्योऽस्म्यसंशयम्॥७६॥ 'लक्ष्मण ! जैसे बुद्रापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और

'लक्ष्मण! जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियोंपर प्रहार करते हैं, किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, उसी प्रकार निस्संदेह कोधमें भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता ॥७६॥

> पुरेव में चारुद्तीमनिन्द्तां दिशन्ति सीतां यदिनाद्य मैथिलीम् । सदेवगन्धर्वमनुष्यपन्नगं जगतसशैलं परिवर्तयाम्यद्दम् ॥ ७७ ॥

'यदि देवता आदि आज पहलेकी ही भाँति मनोहर दाँतोंवाली अनिन्यसुन्दरी मिथिलेशकुमारी सीताको मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गन्धर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतोंसहित सारे संसारको उलट दूँगा'॥ ७७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें चौसठवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

## पञ्चषष्टितमः सर्गः

लक्ष्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना

तप्यमानं तदा रामं सीताहरणकर्शितम्।

छोकानामभवे युक्तं सांवर्तकमिवानलम्॥१॥
वीक्षमाणं धनुः सज्यं निःश्वसम्तं पुनः पुनः।
दग्धुकामं जगत् सर्वं युगान्ते च यथा हरम्॥२॥
अहष्टपूर्वं संकुद्धं दष्ट्वा रामं स लक्ष्मणः।
अववीत् प्राञ्जलिवीक्यं मुखेन परिशुष्यता॥३॥

सीताहरणके शोकसे पीड़ित हुए श्रीराम जब उस समय संतप्त हो प्रलयकालिक अग्निके समान समस्त लोकोंका संहार करनेको उद्यत हो गये और धनुषकी डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी साँस खींचने लगे, साथ ही कल्पान्तकालमें रुद्रदेवकी माँति समस्त संसारको दग्ध कर देनेकी इच्छा करने लगे, तब जिन्हें इस रूपमें पहले कभी देखा नहीं गया था, उन अत्यन्त कुपित हुए श्रीरामकी ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए मुँहसे इस प्रकार बोले—॥ १–३॥ पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतिहते रतः। न कोधवशमापन्नः प्रकृति हातुमर्हसि॥ ४॥

'आर्य ! आप पहले कोमल स्वभावसे युक्त, जितेन्द्रिय और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहे हैं । अब क्रोधके वशीभूत होकर अपनी प्रकृति (स्वभाव) का परित्याग न करें ॥ ४॥

चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूर्ये गतिर्वायौ भुवि क्षमा। एतच नियतं नित्यं त्विय चानुत्तमं यशः॥ ५॥

'चन्द्रमामें शोभा, सूर्यमें प्रभा, वायुमें गति और पृथ्वीमें क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आपमें सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥

पकस्य नापराधेन छोकान् इन्तुं त्वमईसि । नतु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः॥६॥

'आप किसी एकके अपराधिस समस्त लोकोंका संहार न करें। मैं यह जाननेकी चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है॥ ६॥



सीता-विरहमें शोकमम श्रीरामको लक्ष्मण समझा रहे हैं



केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपरिच्छदः।
खुरनेमिक्षतश्चायं सिको रुघिरविन्दुभिः॥ ७ ॥
देशो निर्वृत्तसंग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मज ।
एकस्य तु विमर्दोऽयं न द्वयोर्वदतां वर ॥ ८ ॥
निह वृत्तं हि पर्यामि वलस्य महतः पदम्।
नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशियतुमर्हसि॥ ९ ॥

'अथवा किसने किस उद्देश्यसे जूए तथा अन्य उपकरणोंसहित इस रथको तोड़ा है? इसका भी पता लगाना है। राजकुमार! यह स्थान घोड़ोंकी खुरों और थके पिह्योंसे खुदा हुआ है; साथ ही खूनकी बूँदोंसे सिंच उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ वड़ा भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम-चिह्न किसी एक ही रथीका है, दोका नहीं। वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीराम! मैं यहाँ किसी विशाल सेनाका पदचिह्न नहीं देख ग्हा हूँ; अतः किसी एकहीके अपराधके कारण आपको समस्त लोकोंका विनाश नहीं करना चाहिये॥ ७-९॥

युक्तद्वा हि सृद्वः प्रशान्ता वसुधाधिपाः । सदा त्वं सर्वभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥ १०॥

'क्योंकि राजालोग अपराधके अनुसार ही उचित दण्ड देनेवाले, कोमल स्वभाववाले और शान्त होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले तथा उनकी परम गति हैं॥ १०॥

को जु दारप्रणाशं ते साधु मन्येत राघव। सरितः सागराः शैला देवगन्धर्वदानवाः॥११॥ नालं ते विप्रियं कर्तुं दीक्षितस्येव साधवः।

'रघुनन्दन ! आपकी स्त्रीका विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा ? जैसे यज्ञमें दीक्षित हुए पुरुषका साधुस्वभाववाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएँ, समुद्र, पर्वत, देवता, गन्धर्व और दानव— ये कोई भी आपके प्रतिकृल आचरण नहीं कर सकते ॥११६॥ येन राजन हता सीता तमन्वेषितुमईसि ॥१२॥ मद्द्रितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः।

पाजन् ! जिसने सीताका अपहरण किया है, उसीका अन्वेषण करना चाहिये । आप मेरे साथ धनुष हाथमें लेकर बड़े-बड़े ऋषियोंकी सहायतासे उसका पता लगावें ॥१२३॥ समुद्रं वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च ॥ १३॥ गुहाश्च विविधा घोराः पिद्मन्यो विविधास्तथा । देवगन्धवं लोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः ॥ १४॥ यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्योपहारिणम् । न चेत् साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिद्देशेश्वराः । कोसलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्तकालं करिष्यसि ॥ १५॥

'हम सब लोग एकाप्रचित्त हो समुद्रमें खोजेंगे, पर्वतीं और वनोंमें ढूँढ़ेंगे, नाना प्रकारकी भयंकर गुफाओं और मॉिंति-मॉिंतिके सरोवरोंको छान डालेंगे तथा देवताओं और गन्धवोंके लोकोंमें भी तलाश करेंगे। जबतक आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले दुरात्माका पता नहीं लगा लेंगे, तवतक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कोसलनरेश ! यदि हमारे शान्तिपूर्ण वर्तावसे देवेश्वरगण आपकी पत्नीका पता नहीं देंगे तो उस अवसरके अनुरूप कार्य आप कीजियेगा॥ १३-१५॥

शीलेन साम्ना विनयेन सीतां नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र। ततः समुत्सादय हेमपुह्व-महेन्द्रवज्रप्रतिमैः शरीधैः॥१६॥

'नरेन्द्र ! यदि अच्छे शील-स्वभाव, सामनीति, विनय और न्यायके अनुसार प्रयत्न करनेपर भी आपको सीताका पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंखवाले महेन्द्रके वज्र-दुल्य बाणसमूहोंसे समस्त लोकोंका संहार कर डालें' ॥ १६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्ये ऽरण्यकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें पेसटवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५ ॥

## पट्पष्टितमः सर्गः लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना

तं तथा शोकसंतप्तं विलयन्तमनाथवत्। मोहेन महता युक्तं परिद्यनमचेतसम्॥१॥ ततः सौमित्रिराश्वस्य मुहूर्तादिवं लक्ष्मणः। रामं सम्बोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्॥२॥

श्रीरामचन्द्रजी शोकसे संतप्त हो अनाथकी तरह विलाप करने लगे। वे महान् मोहसे युक्त और अत्यन्त दुर्बल हो गये। उनका चित्त खस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्थामें देख- कर मुमित्राकुमार लक्ष्मणने दो घड़ीतक आश्वासन दिया; फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे —॥१-२॥

महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा। राज्ञा दशरथेनासीलुब्धोऽसृतमिवामरैः॥३॥

भैया ! हमारे पिता महाराज दशरथने बड़ी तपस्या और महान् कर्मका अनुष्ठान करके आपको पुत्ररूपमें प्राप्त किया, जैसे देवताओंने महान् प्रयाससे अमृत पा लिया था ॥ ३ ॥

तव चैव गुणैर्वद्धस्त्वद्वियोगान्महीपतिः। राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्॥ ४॥

'आपने भरतके मुँहसे जैसा सुना था। उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणोंसे बँधे हुए थे और आपका ही वियोग होनेसे देवलोकको प्राप्त हुए ॥ ४॥

यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुत्स्थ न सिह्च्यसे। प्राकृतश्चारुपसत्त्वश्च इतरः कः सिह्च्यति॥ ५॥

'ककुतस्यकुलमूषण! यदि अपने ऊपर आये हुए इस दुःखको आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुषः जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है। सह सकेगा ! ॥ ५ ॥

आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः। संस्पृशान्त्यग्निवद् राजन् क्षणेन व्यपयान्ति च ॥ ६॥

'नरश्रेष्ठ! आप वैर्थ घारण करें। संसारमें किस प्राणीपर आपत्तियाँ नहीं आतीं। राजन्! आपत्तियाँ अग्निकी भाँति एक क्षणमें स्पर्श करती और दूसरे ही क्षणमें दूर हो जाती हैं॥ ६॥

दुःखितो हि भवाँल्लोकांस्तेजसायदि धक्ष्यते । आर्ताः प्रजा नरव्याद्य क नु यास्यन्ति निर्वृतिम् ॥७॥

'पुरुषिंह! यदि आप दुखी होकर अपने तेजसे समस्त लोकोंको दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरणमें जाकर सुख और शान्ति पायेगी ॥ ७॥

लोकस्वभाव एवेष ययातिर्नहुवात्मजः। गतः राक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्पृरात्॥ ८॥

'यह छोकका स्वभाव ही है कि यहाँ सवपर तुःख-शोक आता-जाता रहता है। नहुषपुत्र ययाति इन्द्रके समान छोक (देवेन्द्रपद) को पात हुए थे; किंतु वहाँ भी अन्याय-मूलक तुःख उनका स्पर्श किये विना न रहा ॥ ८॥

महर्षियों विसष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः। अह्ना पुत्रशतं जन्ने तथैवास्य पुनर्हतम्॥९॥

'हमारे पिताके पुरोहित जो महर्षि विश्वजी हैं। उन्हें एक ही दिनमें सौ पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सब-के-सब विश्वामित्रके हाथसे मारे गये ॥ ९॥

या चेयं जगतो माता सर्वलोकनमस्कृता। अस्याध्य चलनं भूमेर्डइयते कोसलेश्वर॥१०॥

'कोसलेश्वर | यह जो विश्ववन्दिता जगन्माता पृथ्वी है, इसका भी हिल्ना-डुल्ना देखा जाता है ॥ १० ॥ यौ धर्मी जगतो नेत्री यत्र सर्व प्रतिष्ठितम् । आहित्यचन्द्रौ प्रहणमभ्युपेती महाबली ॥ ११ ॥ 'जो घर्मके प्रवर्तक और संसारके नेत्र हैं, जिनके आधार-पर ही सारा जगत् टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चन्द्रमा भी राहुके द्वारा ग्रहणको प्राप्त होते हैं॥ ११॥

सुमहान्त्यपि भृतानि देवाश्च पुरुपर्षभ । न दैवस्य प्रमुश्चन्ति सर्वभृतानि देहिनः॥१२॥

'पुरुषप्रवर! बड़े-बड़े भृत और देवता भी दैव (प्रारब्ध कर्म) की अधीनतासे मुक्त नहीं हो पाते हैं; फिर समस्त देहघारी प्राणियोंके लिये तो कहना ही क्या है ॥ १२॥

शकादिष्विप देवेषु वर्तमानौ नयानयौ। श्रुयेते नरशार्दूछ न त्वं शोचितुमईसि॥ १३॥

'नरश्रेष्ठ ! इन्द्र आदि देवताओंको भी नीति और अनीतिके कारण मुख और तुःखकी प्राप्ति होती मुनी जाती है; इसलिये आपको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १३॥

मृतायामपि वैदेह्यां नष्टायामपि राघव। शोचितुं नार्हसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा॥ १४॥

'वीर रघुनन्दन! विदेहराजकुमारी सीता यदि मर जायँ या नष्ट हो जायँ तो भी आपको दूसरे गँवार मनुष्योंकी तरह शोक-चिन्ता नहीं करनी चाहिये॥ १४॥

त्वद्विघा निर्ह शोचित्ति सततं सर्वदर्शनाः। सुमहत्स्विप कृच्छ्रेषु रामानिर्विण्णदर्शनाः॥ १५॥

'श्रीराम! आप-जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी-से-बड़ी विपत्ति आनेपर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद (खेद) रहित हो अपनी विचारशक्तिको नष्ट नहीं होने देते॥ १५॥

तत्त्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धश्वा समनुचिन्तय। बुद्धश्वा युक्ता महाप्राज्ञा विज्ञानन्ति शुभाशुभे॥ १६॥

ंनरश्रेष्ठ ! आप बुद्धिके द्वारा तात्त्विक विचार कीजिये— क्या करना चाहिये और क्या नहीं; क्या उचित है और क्या अनुचित—इसका निश्चय कीजिये; क्योंकि बुद्धियुक्त महा-ज्ञानी पुरुष ही ग्रुम और अग्रुम (कर्तव्य-अकर्तव्य एवं उचित-अनुचित ) को अच्छी तरह जानते हैं ॥ १६ ॥

अदृष्टगुणदोषाणामध्रवाणां तु कर्मणाम् । नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च वर्तते ॥ १७ ॥

'जिनके गुण-दोष देखे या जाने नहीं गये हैं तथा जो अध्रुव हैं—फल देकर नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसे कर्मोंका शुभा-शुभ फल उन्हें आचरणमें लाये बिना नहीं प्राप्त होता है॥१७॥

मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान्। अनुशिष्याद्धि को नु त्वामिप साक्षाद् बृहस्पतिः॥१८॥

'वीर ! पहले आप ही अनेक बार इस तरहकी बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात् बृहस्पति भी आपको उपदेश देनेकी शक्ति नहीं रखते हैं॥ १८॥ बुद्धिश्च ते महाप्राञ्च देवैरिप दुरन्वया। शोकेनाभिष्रसुप्तं ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्॥ १९॥

'महाप्राज्ञ ! देवताओं के लिये भी आपकी बुद्धिका पता पाना कठिन है। इस समय शोकके कारण आपका ज्ञान सोया-स्वोया-सा जान पड़ता है। इसलिये मैं उसे जगा रहा हूँ॥ १९॥

दिव्यं च मानुषं चैवमात्मनश्च पराक्रमम्। इक्ष्वाकुवृषभावेक्ष्य यतस्व द्विषतां वधे॥२०॥ 'इक्ष्वाकुकुलशिरोमणे! अपने देवोचित तथा मान-वोचित पराक्रमको देखकर उसका अवसरके अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वधका प्रयत्न की जिये ॥ २० ॥ किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्थभ । तमेव तु रिप्रं पापं विश्वायोद्धर्तमहीस ॥ २१ ॥

'पुरुषप्रवर ! समस्त संसारका विनाश करनेसे आपको क्या लाभ होगा ? उस पापी शत्रुका पता लगाकर उसीको उसाइ फेंकनेका प्रयत्न करना चाहिये' ॥ २१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे घट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥

## सप्तषष्टितमः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणकी पश्चिराज जटायुसे मेंट तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना

पूर्वजोऽण्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम्। सारम्राही महासारं प्रतिजन्नाह राघवः॥१॥

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी सब वस्तुओंका सार ग्रहण करने-वाले हैं। अवस्थामें बड़े होनेपर भी उन्होंने लक्ष्मणके कहे हुए अत्यन्त सारगर्भित उत्तम वचनोंको सुनकर उन्हें स्वीकार किया ॥ १॥

स निगृहा महावाहुः प्रवृद्धं रोपमात्मनः। अवष्टभ्य धनुश्चित्रं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्॥ २॥

तदनन्तर महाबाहु श्रीरामने अपने बढ़े हुए रोषको रोका और उस विचित्र धनुषको उतारकर छक्ष्मणसे कहा—॥२॥

किं करिष्यावहे वत्स क वा गच्छाव लक्ष्मण। केनोपायेन पदयावः सीतामिह विचिन्तय॥ ३॥

'वत्स ! अब इमलोग क्या करें ? कहाँ जायें ? लक्ष्मण ! किस उपायसे हमें सीताका पता लगे ? यहाँ इसका विचार करों? ॥ ३॥

तं तथा परितापार्तं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। इद्मेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमईसि॥ ४॥

तव लक्ष्मणने इस प्रकार संतापपीडित हुए श्रीरामसे कहा-भीया! आपको इस जनस्थानमें ही सीताकी खोज करनी चाहिये॥ ४॥

राश्चसैर्वेद्धभिः कीर्णे नानाद्रुमलतायुतम्। सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्द्र्याः कन्द्राणि च ॥ ५ ॥

'नाना प्रकारके वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षमों से भरा हुआ है। इसमें पर्वतके ऊपर बहुत-से दुर्गम स्थान, फटे दुए पत्थर और कन्दराएँ हैं॥ ५॥

गुहाश्च विविधा घोरा नानामृगगणाकुलाः। आवासाः किंनराणां च गन्धर्वभवनानि च ॥ ६ ॥ 'वहाँ भाँति-भाँतिकी भयंकर गुफाएँ हैं, जो नाना प्रकार-के मृगगणोंसे भरी रहती हैं । यहाँके पर्वतपर किन्नरोंके आवासस्थान और गन्धवोंके भवन भी हैं ॥ ६ ॥

तानि युक्तो मया सार्धं समन्वेषितुमईसि। त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरर्पभाः॥ ७॥ आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः।

'मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाप्रचित्त हो सीताकी खोज करें। जैसे पर्वत वायुके वेगसे कम्पित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप-जैसे बुद्धिमान् महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं? ॥ ७ है ॥

इत्युक्तस्तद् वनं सर्वे विचचार सलक्ष्मणः ॥ ८ ॥ कुद्धो रामः शरं घोरं संघाय धनुषि श्चरम्।

उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी रोष-पूर्वक अपने धनुषपर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाये वहाँ सारे वनमें विचरण करने छगे ॥ ८३ ॥

ततः पर्वतक्रुटाभं महाभागं द्विजोत्तमम् ॥ ९ ॥ दद्र्श पतितं भूमौ क्षतजार्द्वं जटायुषम् । तं दृष्टा गिरिश्टङ्गामं रामो लक्ष्मणमत्रवीत् ॥ १० ॥

थोड़ी ही दूर आगे जानेपर उन्हें पर्वतिशिखरके समान विशाल शरीरवाले पिक्षराज महाभाग जटायु दिखायी पड़े, जो खूनसे लथपथ हो पृथ्वीपर पड़े थे। पर्वत-शिखरके समान प्रतीत होनेवाले उन एप्रराजको देखकर श्रीराम लक्ष्मणसे बोले—॥ ९-१०॥

अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः। गुन्नरूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्॥११॥

'लक्ष्मण ! यह ग्रथ्नके रूपमें अबश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है, जो इस वनमें घूमता रहता है । निःसंदेह इसीने विदेहराजकुमारी सीताको खा लिया होगा ॥ ११ ॥

#### भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम् । एनं विधन्ये दीप्ताग्रैः शरैघोरैरजिह्नगैः ॥ १२ ॥

'विशाललोचना सीताको खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभागवाले तथा सीधे जानेवाले अपने भयंकर बाणोंसे इसका वध कहँगा'॥ १२॥

#### इत्युक्त्वाभ्यपतद् द्रष्टुं संधाय घनुषि क्षुरम् । कुद्धो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम् ॥ १३ ॥

ऐसा कहकर कोघमें भरे हुए श्रीराम धनुषपर बाण चढ़ाये समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको कम्पित करते हुए उसे देखनेके लिये आगे बढ़े ॥ १३ ॥

#### तं दीनदीनया वाचा सफेनं रुधिरं वमन्। अभ्यभाषत पक्षी स रामं दशरथात्मजम्॥ १४॥

इसी समय पक्षी जटायु अपने मुँहसे फेनयुक्त रक्त वमन करते हुए अत्यन्त दीन-वाणीमें दशरथनन्दन श्रीराम-से बोले—॥ १४॥

#### यामोषधीमिवायुष्मन्तन्वेषसि महावने । सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हृतम् ॥ १५ ॥

'आयुष्मन्! इस महान् वनमें तुम जिसे ओषिके समान हूँ द रहे हो, उस देवी सीताको तथा मेरे इन प्राणोंको भी रावणने हर लिया ॥ १५॥

#### त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव। ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा॥ १६॥

(रघुनन्दन ! तुम्हारे और लक्ष्मणके न रहनेपर महाबली रावण आया और देवी सीताको हरकर ले जाने लगा । उस समय मेरी दृष्टि सीतापर पड़ी ॥ १६ ॥

#### सीतामभ्यवपन्नोऽहं रावणश्च रणे प्रभो। विध्वंसितरथच्छत्रः पतितो धरणीतले॥१७॥

प्रभो ! ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीताकी सहायताके लिये दौड़ पड़ा । रावणके साथ मेरा युद्ध हुआ । मैंने उस युद्धमें रावणके रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिये और वह भी घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १७॥

#### पतदस्य धनुर्भग्नमेते चास्य शरास्तथा। अयमस्य रणेराम भग्नः सांग्रामिको रथः॥१८॥

'श्रीराम! यह रहा उसका ट्रटा हुआ धनुष, ये हैं उसके खण्डित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ, जो युद्धमें मेरेद्वारा तोड़ डाला गया है ॥ १८ ॥

अयं तु सारिश्वस्तस्य मत्पक्षनिष्ठतो भुवि। परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः॥१९॥ सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विद्यायसम्। रक्षसा निद्दतं पूर्वे मां न हन्तुं त्वमर्हसि॥२०॥

व्यह रावणका सारथि है, जिसे मैंने अपने पंखोंसे मार

डाला था। जब मैं युद्ध करते-करते थक गया, तब रावणने तलवारसे मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेहकुमारी सीताको लेकर आकाशमें उड़ गया। मैं उस राक्षसके हाथसे पहले ही मार डाला गया हूँ, अब तुम मुझे न मारों। १९-२०॥

# रामस्तस्य तुविश्वाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्। गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद् धतुः ॥ २१ ॥ निपपातावशो भूमौ हरोद् सहलक्ष्मणः। द्विगुणीकृततापातों रामो धीरतरोऽपि सन् ॥ २२ ॥

सीतासे सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपना महान् घनुष फेंक दिया और गृधराज जटायुको गलेसे लगाकर वे शोकसे विवश हो पृथ्वीपर गिर पड़े और लक्ष्मणके साथ ही रोने लगे। अत्यन्त धीर होनेपर भी श्रीरामने उससमय दूने दुःखका अनुभव किया॥२१-२२॥

#### एकमेकायने कृच्छ्रे निःश्वसन्तं मुहुर्मुहुः। समीक्ष्य दुःखितो रामः सौमित्रिमिद्दमत्रवीत्॥ २३॥

असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्वश्वासकी संकटपूर्ण अवस्थामें पड़कर बारंबार लंबी साँस खींचते हुए जटाथुकी ओर देखकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने सुमित्राकुमारसे कहा—॥ २३॥

#### राज्यं भ्रष्टं वने वासः सीता नष्टा मृतो द्विजः। ईदशीयं ममालक्ष्मीर्दहेदपि हि पावकम्॥ २४॥

ख्रिसमण ! मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला ( पिताजीकी मृत्यु हुई ), सीताका अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पिक्षराज भी मर गये । ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्निको भी जलाकर भस्म कर सकता है ॥ २४॥

#### सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोद्धिम्। सोऽपि नृनं ममालक्ष्म्या विशुख्येत् सरितां पतिः॥२५॥

'यदि आज मैं भरे हुए महासागरको तैरने लगूँ तो मेरे दुर्भाग्यकी आँचसे वह सरिताओंका स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जायगा ॥ २५ ॥

#### नास्त्यभाग्यतरो लोकेमत्तोऽसिन् सचराचरे। येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवागुरा॥२६॥

'इस चराचर जगत्में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्यके कारण मुझे इस विपत्तिके बड़े भारी जालमें फँसना पड़ा है ॥ २६ ॥

#### अयं पितुर्वयस्यो मे गृत्रराजो महाबलः। ज्ञोते विनिहतो भूमी मम भाग्यविपर्ययात्॥ २७॥

ये महावली गृधराज जटायु मेरे पिताजीके मित्र थेऽ
 किंतु आज मेरे दुर्माग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वीपर
 पढ़े हैं। । २७ ॥

इत्येवसुक्त्वा बहुशो राघवः सह्रुक्षमणः। जटायुषं च पस्पर्शे पितृस्नेहं निद्शेयन्॥ २८॥

इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणसहित श्रीरघुनाथजीने जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और पिताके प्रति जैसा स्नेह होना चाहिये, वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया ॥ २८ ॥

> निरुत्तपक्षं रुधिरावसिकं तं गुम्रराजं परिगृह्य राघवः।

क मैथिली प्राणसमा गतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ ॥ २९ ॥

पङ्क कट जानेके कारण ग्रधराज जटायु लहू-छहान हो रहे थे। उसी अवस्थामें उन्हें गलेसे लगाकर श्रीरघुनाथजीने पूछा—'तात! मेरी प्राणोंके समान प्रिया मिथिलेशकुमारी सीता कहाँ चली गयी?' इतनी ही बात मुँहसे निकालकर वे पृथ्वीपर गिर पड़े।। २९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## अष्टषष्टितमः सर्गः

#### जटायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार

रामः प्रेक्ष्य तु तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पातितम् । सौमित्रि मित्रसम्पन्नमिदं वचनमन्नवीत् ॥ १ ॥

भयंकर राञ्चस रावणने जिसे पृथ्वीपर मार गिराया था। उस गृष्ठराज जटायुकी ओर दृष्टि डालकर भगवान् श्रीराम मित्रोचित गुणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बोले—॥१॥

ममायं नूनमर्थेषु यतमानो विद्यंगमः। राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यज्ञति मत्कृते॥ २॥

'भाई! यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रयक्तशील था, किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा गया । यह मेरे ही लिये अपने प्राणोंका परित्याग कर रहा है।। २॥

अतिखिन्नः शरीरेऽस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते। तथा स्वरविद्दीनोऽयं विक्कवं समुद्दीक्षते॥ ३॥

'लक्ष्मण! इस शरीरके भीतर इसके प्राणोंको बड़ी वेदना हो रही है, इसीलिये इसकी आवाज बंद होती जा रही है तथा यह अत्यन्त व्याकुल होकर देख रहा है'॥ ३॥ जडायो यदि शकोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः।

जटायो यदि शक्तोषि वाक्यं व्याहरितुं पुनः। सीतामाख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मनः॥ ४॥

(लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीराम उस पश्चीसे बोले—) 'जटायो! यदि आप पुनः बोल सकते हों तो आपका भला हो, बताइये, सीताकी क्या अवस्था है ? और आपका वध किस प्रकार हुआ ? ॥ ४ ॥

किनिमित्तो जहारायी रावणस्तस्य कि मया। अपराधं तु यं दृष्ट्रा रावणेन हृता प्रिया॥ ५॥

'जिस अपराधको देखकर रावणने मेरी प्रिय मार्याका अपहरण किया है, उसका वह अपराध क्या है ? और मैंने उसे कब किया ? किस निमित्तको लेकर रावणने आर्या सीताका हरण किया है ? ॥ ५ ॥ कथं तचन्द्रसंकाशं मुखमासीःमनोहरम्। सीतयाकानि चोकानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम ॥ ६॥

'पश्चिप्रवर ! सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख कैसा हो गया था ? तथा उस समय सीताने क्या-क्या बातें कही थीं ? ॥ ६ ॥

कथंबीयैः कथंरूपः किंकमी स च राक्षसः। क चास्य भवनं तात बृहि मे परिपृच्छतः॥ ७॥

'तात ! उस राक्षसका बल-पराक्रम तथा रूप कैसा है ? वह क्या काम करता है ? और उसका घर कहाँ है ? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ, वह सब बताइये ।। ७॥

तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपन्तमनाथवत्। वाचा विक्कवया राममिदं वचनमञ्जवीत्॥ ८॥

इस तरह अनाथकी भाँति विलाप करते हुए श्रीरामकी ओर देखकर धर्मात्मा जटायुने लड़खड़ाती जबानसे यों कहना आरम्म किया—॥ ८॥

सा हता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। मायामास्थाय विपुछां वातदुर्दिनसंकुराम्॥ ९॥

'रघुनन्दन! दुरात्मा राक्षसराज रावणने विपुल मायाका आश्रय ले आँघी-पानीकी सृष्टि करके (घबराहटकी अवस्थामें) सीताका हरण किया था॥ ९॥

परिक्कान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा निशाचरः। सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः॥१०॥

'तात ! जब मैं उससे छड़ता छड़ता थक गया, उस अवस्थामें मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेहनन्दिनी सीताको साथ लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था ॥१०॥

उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमित राघव। पर्यामि वृक्षान् सौवर्णानुशीरकृतमूर्धजान् ॥ ११॥ 'रघुनन्दन! अब मेरे प्राणोंकी गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त बृक्ष मुझे मुनहरे रंगके दिखायी देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन बृक्षोंपर खशके केश जमे हुए हैं॥ ११॥

येन याति मुद्दतेन सीतामादाय रावणः। विप्रणष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते॥१२॥ विन्दो नाम मुद्दतोंऽसीन च काकुत्स्थ सोऽबुधत्। त्वित्प्रयां जानकीं हृत्वा रावणो राक्षसेश्वरः। झषवद् बिड्यां गृद्य क्षिप्रमेव विनद्यति॥१३॥

'रावण सीताको जिस मुहूर्तमें ले गया है, उसमें खोया हुआ घन शीघ ही उसके खामीको मिल जाता है। काकुत्स्य! वह 'विन्द' नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षसको इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौतके लिये ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीताको ले जाकर शीघ ही नष्ट हो जायगा॥ १२-१३॥

न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति । वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धनि ॥ १४ ॥

'अतः अब तुम जनकनिन्दिनीके लिये अपने मनमें खेद न करो । संग्रामके मुहानेपर उस निशाचरका वघ करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेहराजकुमारीके साथ विहार करोगे'॥१४॥

असम्मूढस्य गृष्ठस्य रामं प्रत्यनुभाषतः। आस्यात् सुस्राव रुधिरं म्रियमाणस्य सामिषम्॥१५॥

गृष्ट्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मनपर मोह या भ्रम नहीं छाया था (उनके होश-हवास ठीक थे)। वे श्रीरामचन्द्रजीको उनकी बातका उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुखसे मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा॥ १५॥

पुत्रो विश्रवसः साक्षाद् भाता वैश्रवणस्य च । इत्युक्तवा दुर्ळभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः ॥ १६ ॥

वे बोले—'रावणं विश्रवाका पुत्र और कुवेरका सगा भाई है' इतना कहकर उन पक्षिराजने दुर्लभ प्राणींका परि-त्याग कर दिया ॥ १६ ॥

बृहि बृहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जलेः। त्यक्तवा शरीरं गृधस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्॥ १७॥

श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़े कह रहे थे, 'किह्ये, किह्ये, कुछ और किह्ये !' किंतु उस समय ग्रधराजके प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाशमें चले गये ॥ १७॥

स निश्चिष्य शिरो भूमी प्रसार्य चरणी तथा। विश्चिष्य च शरीरं स्वं पपात घरणीतले ॥ १८॥

उन्होंने अपना मस्तक भूमिपर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिये और अपने शरीरको भी पृथ्वीपर ही डालते हुए वे घराशायी हो गये॥ १८॥

तं गृधं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्। रामः सुबहुभिर्दुःखैर्दीनः सौमित्रिमत्रवीत्॥ १९॥

गृष्ठराज जटायुकी आँखें लाल दिखायी देती थीं। प्राण निकल जानेसे वे पर्वतके समान अविचल हो गये। उन्हें इस अवस्थामें देखकर बहुत-से दुःखोंसे दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीने सुमित्राकुमारसे कहा—॥ १९॥

बहूनि रक्षसां वासे वर्षाण वसता सुखम्। अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णमिह पक्षिणा॥ २०॥

'लक्ष्मण! राक्षसोंके निवासस्थान इस दण्डकारण्यमें बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पश्चिराजने यहीं अपने शरीरका त्याग किया है ॥ २०॥

अनेकवार्षिको यस्तु चिरकालसमुस्थितः। सोऽयमद्य इतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः॥ २१॥

'इनकी अवस्था बहुत वर्षोंकी थी। इन्होंने सुदीर्घ कालतक अपना अभ्युदय देखा है; किंतु आज इस वृद्धा-वस्थामें उस राक्षसके द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वीपर सो रहे हैं; क्योंकि कालका उल्लिखन करनासबके ही लिये कठिन है॥२१॥

पश्य लक्ष्मण गुन्नोऽयमुपकारी इतश्च मे। सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा॥२२॥

'लक्ष्मण ! देखो, ये, जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंद्र आज मारे गये। सीताकी रक्षाके लिये युद्धमें प्रवृत्त होनेपर अत्यन्त बलवान् रावणके हाथसे इनका वध हुआ है ॥२२॥

गृधराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत्। मम हेतोरयं प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः॥ २३॥

'बाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए गीघोंके विशाल राज्यका त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे ही लिये अपने प्राणोंकी आहुति दी है।। २३।।

सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः। शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वपि ॥ २४ ॥

'शूर, शरणागतरक्षक, धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु-पक्षीकी योनियोंमें भी उनका अभाव नहीं है।। २४॥

सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य तथागतम्। यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परंतप॥२५॥

'सौम्य! शत्रुओंको संताप देनेबाले लक्ष्मण! इस समय मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं है, जितना कि मेरे लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मृत्युसे हो रहा है।।२५॥

राजा दशरथः श्रीमान् यथा मम महायशाः। पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः॥ २६॥ 'महायशस्वी श्रीमान् राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, बैसे ही ये पश्चिराज जटायु भी हैं ॥ २६ ॥ सौमित्रे हर काष्टानि निर्माधिष्यामि पावकम् । गुभराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतम् ॥ २७ ॥

'सुमित्रानन्दन! तुम सूखे काष्ठ छे आओ, मैं मथकर आग निकालूँगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए इन गृष्ठ-राजका दाइ-संस्कार करूँगा॥ २७॥

नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्। इमं धक्ष्यामि सौमित्रे इतं रौद्रेण रक्षसा॥ २८॥

'सुमित्राकुमार! उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये इन पक्षिराजको मैं चितापर चढ़ाऊँगा और इनका दाहसंस्कार करूँगा'॥ २८॥

या गतिर्यञ्जरीलानामाहिताग्नेश्च या गतिः। अपरावर्तिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम् ॥ २९ ॥ मया त्वं समनुञ्जातो गच्छ लोकाननुत्तमान्। गुध्रराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया वज ॥ ३०॥

(फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोले—) भहान् बलशाली गृष्ठराज! यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाले पुरुषोंको जिस गतिकी—जिन उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम लोकोंमें तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो?॥ २९-३०॥ प्वमुक्त्वा चितां दीप्तामारोध्य प्रतगेश्वरम्। दवाह रामो धर्मात्मा खबन्धुमिन दुःखितः॥ ३१॥

ऐसा कहकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने दुःखित हो पिक्षराजके शरीरको चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर अपने बन्धुकी माँति उनका दाह-संस्कार किया ॥ ३१॥ रामोऽथ सहसौमित्रिवनं गत्वा स वीर्यवान् । स्थूलान् हत्वा महारोहीननुतस्तार तं द्विजम् ॥३२॥

रोहिमांसानि चोद्धृत्य पेशीकृत्वा महायशाः। शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्धले॥ ३३॥ तदनन्तर लक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर

तदनन्तर लक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर मोटे-मोटे महारोही (कन्दमूल विशेष) काट लाये और उन्हें जटायुके लिये अर्पित करनेके उद्देश्यसे उन्होंने पृथ्वीपर कुश बिछाये । महायशस्वी श्रीरामने रोहीके गूदे निकालकर उनका पिण्ड बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओंपर जटायुको पिण्डदान किया॥ ३२-३३॥

यत् तत् प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः। तत् स्वर्गगमनं पित्र्यं तस्य रामो जजाप ह ॥ ३४॥

ब्राह्मणलोग परलोकवासी मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति कराने-के उद्देश्यसे जिन पितृसम्बन्धी मन्त्रोंका जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सबका भगवान् श्रीरामने जप किया॥३४॥

ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ। उदकं चक्रतुस्तस्मै गृधराजाय ताबुभौ॥३५॥

तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदावरी नदीके तटपर जाकर उन राधराजके लिये जलाञ्जलि दी ॥ १५॥

शास्त्रहच्टेन विधिना जलं गृधाय राधवी। स्नात्वा तौ गृधराजाय उदकं चकतुस्तदा॥ ३६॥

रघुकुलके उन दोनों महापुरुषोंने गोदावरीमें नहाकर शास्त्रीय विधिसे उन गृधराजके लिये उस समय जलाञ्जलिका दान किया ॥ ३६ ॥

> स गृधराजः कृतवान् यशस्करं सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः । महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा

जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम् ॥३७॥
महर्षितुल्य श्रीरामके द्वारा दाइसंस्कार होनेके कारण
गृश्रराज जटायुको आत्माका कल्याण करनेवाली परम पवित्र
गति प्राप्त हुईं। उन्होंने रणभूमिमें अत्यन्त दुष्कर और
यशोवर्षक पराक्रम प्रकट किया था। परंतु अन्तमें रावणने
उन्हें मार गिराया॥ ३७॥

कृतोदकौ ताविप पिक्सिसत्तमें स्थिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः। प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासवौ ॥ ३८॥

तर्पण करनेके पश्चात् वे दोनों भाई पक्षिराज जटायुमें पितृतुल्य मुख्यिरभाव रखकर सीताकी खोजके कार्यमें मन लगा देवेश्वर विष्णु और इन्द्रकी भाँति वनमें आगे बढ़े॥३८॥

इस्यार्चे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डेऽष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें अरसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६८ ॥

# एकोनसप्ततितमः सर्गः

लक्ष्मणका अयोम्रुखीको दण्ड देना तथा श्रीराम और लक्ष्मणका कवन्धके बाहुबन्धमें पड़कर चिन्तित होना

कृत्वेवमुदकं तस्मै प्रस्थितौ राघवौ तदा। इस प्रकार जटायुंके लिये जलाञ्जलि दान करके वे दोनों अवेक्षन्तौ जने सीतां जग्मतुः पश्चिमां दिशम् ॥ १ ॥ रघुवंशी बन्धु उससमय वहाँसे प्रस्थित हुए और वनमें सीता- की खोज करते हुए पश्चिम दिशा ( नैऋंत्य कोण ) की ओर गये ॥ १ ॥

तां दिशं दक्षिणां गत्वा शरचापासिघारिणौ । अत्रिप्रहतमैक्ष्वाकौ पन्थानं प्रतिपेदतुः॥ २॥

धनुषः बाज और खड़ धारण किये वे दोनों इक्ष्वाकु-वंशी वीर उस दक्षिण-पश्चिम दिशाकी ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्गपर जा पहुँचेः जिसपर लोगोंका आना-जाना नहीं होता था ॥ २॥

गुल्मैर्वृक्षेश्च बहुभिर्लताभिष्म प्रवेष्टितम्। आवृतं सर्वतो दुर्गं गहनं घोरदर्शनम्॥ ३॥

वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता-बेलोंद्वारा सब ओरसे विरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखनेमें भयंकर था॥ ३॥

व्यतिक्रम्य तु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणां दिशम्। सुभीमं तन्महारण्यं व्यतियातौ महाबलौ॥ ४॥

उसे वेगपूर्वक लाँघकर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशाका आश्रय ले उस अत्यन्त भयानक और विशाल वनसे आगे निकल गये॥ ४॥

ततः परं जनस्थानात् त्रिकोशं गम्य राघवी । कौञ्चारण्यं विविशतुर्गहनं तौ महौजसौ ॥ ५ ॥

तदनन्तर जनस्थानसे तीन कोस दूर जाकर वे महाबली श्रीराम और लक्ष्मण कौञ्चारण्य नामसे प्रसिद्ध गहन वनके भीतर गये॥ ५॥

नानामेघघनप्रख्यं प्रहृष्टमिव सर्वतः। नानावर्णेः शुभैः पुष्पैर्मृगपक्षिगणैर्युतम्॥६॥

वह वन अनेक मेघोंके समृहकी माँति स्याम प्रतीत होता था। विविध रंगके सुन्दर फूलोंसे सुशोभित होनेके कारण वह सब ओरसे हषोंत्फुल्ल-सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत-से पशु-पक्षी निवास करते थे॥ ६॥

दिहस्रमाणौ वैदेहीं तद् वनं तौ विचिक्यतुः। तत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणदुःखितौ॥ ७॥

सीताका पता लगानेकी इच्छासे वे दोनों उस वनमें उनकी खोज करने लगे। जहाँ-तहाँ थक जानेपर वे विश्रामके लिये ठहर जाते थे। विदेहनन्दिनीके अपहरणसे उन्हें बड़ा दु:ख हो रहा था॥ ७॥

ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिकोशं भ्रातरौ तदा। कौञ्चारण्यमतिकस्य मतङ्गाश्रममन्तरे॥ ८॥

तस्पश्चात् वे दोनों भाई तीन कोस पूर्व जाकर कौञ्चा-रण्यको पार करके मतङ्ग मुनिके आश्रमके पास गये ॥८॥

ह्या तु तद् वनं घोरं बहुभीममृगद्विजम् । नानावृक्षसमाकीर्णे सर्वे गहनपादपम् ॥ ९ ॥

वह बन बड़ा भयंकर था। उसमें बहुत-से भयानक पशु और पश्ची निवास करते थे। अनेक प्रकारके वृक्षोंसे व्यात वह सारा वन गहन वृक्षाविव्योंसे भरा था॥ ९॥ दृहशाते गिरौ तत्र द्रीं दृशरथात्मजी। पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम्॥ १०॥

वहाँ पहुँचकर उन दशरथराजकुमारोंने वहाँके पर्वतपर एक गुफा देखी, जो पातालके समान गहरी थी। वह सदा अन्धकारसे आदृत रहती थी।।१०॥

आसाद्य च नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्याविदूरतः। ददर्शतुर्महारूपां राक्षसीं विकृताननाम्॥ ११॥

उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरोंने एक विशाल-काय राक्षसी देखी, जिसका मुख बड़ा विकराल था ॥ ११ ॥ भयदामलपसत्त्वानां बीभत्सां रौद्रदर्शनाम् । लम्बोदरीं तीक्ष्णदंष्ट्रां करालीं परुषत्वचम् ॥ १२ ॥

वह छोटे-छोटे जन्तुओंको भय देनेवाली तथा देखनेमें वड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेटः तीखी दाढ़ें और कटोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखायी देती थी॥ १२॥

भक्षयन्तीं मृगान् भीमान् विकटां मुक्तमूर्धजाम्। अवैक्षतां तु तौ तत्र भ्रातरौ रामछक्ष्मणौ॥१३॥

भयानक पशुओंको भी पकड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कन्दराके समीप दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने उसे देखा॥ १३॥

सा समासाद्य तो वीरौ वजन्तं भ्रातुरव्रतः। एहि रंस्यावहेत्युक्त्वा समालम्भत लक्ष्मणम्॥ १४॥

वह राक्षमी उन दोनों वीरोंके पास आयी और अपने भाईके आगे-आगे चलते हुए लक्ष्मणकी ओर देखकर बोली— आओ हम दोनों रमण करें।' ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणका हाथ पकड़ लिया ॥ १४॥

उवाच चैनं वचनं सौमित्रिमुपगुद्य च। अहं त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः॥१५॥

इतना ही नहीं, उसने सुमित्राकुमारको अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा—'मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्यारूपसे मिल गयी तो समझ लो, बहुत बड़ा लाम हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो॥ १५॥

नाथ पर्वतदुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु च। आयुश्चिरमिदं वीर त्वं मया सह रंस्यसे॥१६॥

प्राणनाथ! वीर!यह दीर्घकालतक स्थिर रहनेवाली आयु पाकर तुम पर्वतकी दुर्गम कन्दराओं में तथा नदियों के तटोंपर मेरे साथ सदा रमण करोगे?॥ १६॥

एवमुक्तस्तु कुपितः खङ्गमुद्धृत्य लक्ष्मणः। कर्णनासस्तनं तस्या निचकर्तारिसृदनः॥१७॥ राक्षसीके ऐसा कहनेपर शत्रुस्दन लक्ष्मण क्रोधसे जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके काना नाक और स्तन काट डाले॥ १७॥

कर्णनासे निकृत्ते तु विखरं विननाद सा। यथागतं प्रदुद्दाव राक्षसी घोरदर्शना॥१८॥

नाक और कानके कट जानेपर वह भयंकर राक्षसी जोर-जोरसे चिक्लाने लगी और जहाँसे आयी थी; उघर ही भाग गयी ॥ १८॥

तस्यां गतायां गहनं वजन्तौ वनमोजसा। आसेदतुरमित्रक्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥१९॥

उसके चले जानेपर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्रीराम और लक्ष्मण बड़े वेगसे चलकर एक गहन वनमें जा पहुँचे ॥ १९ ॥

लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्त्ववाञ्छीलवाञ्छुचिः। अववीत् प्राञ्जलिवीक्यं भातरं दीप्ततेजसम् ॥ २०॥

उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान्, सुशील एवं पवित्र आचार-विचारवाले लक्ष्मणने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—॥ २०॥

स्पन्दते मे दढं बाहुरुद्विग्नमिव मे मनः। प्रायशश्चाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षये॥ २१॥ तस्मात् सज्जीभवार्य त्वं कुरुष्व वचनं मम। ममैवद्वि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति सम्भ्रमम्॥ २२॥

'आर्य । मेरी बार्यी बाँह जोर-जोरसे फड़क रही है और मन उद्विग्न-सा हो रहा है । मुझे बार-बार बुरे शकुन दिखायी देते हैं, इसल्यि आप भयका सामना करनेके लिये तैयार हो जाइये । मेरी बात मानिये । ये जो बुरे शकुन हैं, वे केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होनेबाले भयकी सूचना देते हैं॥२१-२२॥

एष वञ्जुलको नाम पक्षी परमदारुणः। आवयोर्विजयं युद्धे शंसन्निव विनर्दति॥२३॥

'( इसके साथ एक ग्रुभ शकुन भी हो रहा है ) यह जो वञ्जुल नामक अत्यन्त दारुण पक्षी है, यह युद्ध में हम दोनों-की विजय स्वित करता हुआ-सा जोर-जोरसे बोल रहा है' ॥ २३ ॥

तयोरन्वेषतोरेवं सर्वे तद् वनमोजसा। संज्ञे विपुत्तः राब्दः प्रभञ्जन्तिव तद् वनम् ॥ २४॥

इस प्रकार बलपूर्वक उस सारे वनमें वे दोनों भाई जब सीताकी खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोरका शब्द हुआ, जो उस वनका विध्वंस करता हुआ-सा प्रतीत होता था।। २४॥

संवेष्टितमिवात्यर्थे गहनं मातरिश्वना । वनस्य तस्य शब्दोऽभूद् वनमापूरयन्निव ॥ २५ ॥ उस वनमें जोर-जोरसे आँधी चलने लगी । वह सारा वन उसकी लपेटमें आ गया । वनमें उस शब्दकी जो प्रति-ध्वनि उठी, उससे वह सारा वनप्रान्त गूँज उठा ॥२५॥

तं राव्दं काङ्क्षमाणस्तु रामः खङ्गी सहानुजः। ददर्श सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्॥२६॥

भाईके साथ तलवार हाथमें लिये भगवान् श्रीराम उस शब्दका पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छातीवाले विशालकाय राक्षसपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ २६ ॥

आसेदतुश्च तद्रक्षस्तावुभी प्रमुखे स्थितम्। विवृद्धमशिरोग्नीवं कवन्धमुद्दरेमुखम्॥ २७॥

उन दोनों भाइयोंने उस राक्षसको अपने सामने खड़ा पाया। वह देखनेमें बहुत बड़ा था; किंतु उसके न मस्तक या न गला। कबन्ध (धड़मात्र) ही उसका स्वरूप था और उसके पेटमें ही मुँह बना हुआ था॥ २७॥

रोमभिर्निशितैस्तीक्ष्णैर्महागिरिमिचोच्छितम् । नीलमेघनिभं रौद्रं मेघस्तनितनिःखनम् ॥ २८॥

उसके सारे शरीरमें पैने और तीखे रोयें थे। वह महान् पर्वतके समान ऊँचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेधके समान काला था और मेधके समान ही गम्भीर खरमें गर्जना करता था।। २८॥

अग्निज्वालानिकारोन ललाइस्थेन दीप्यता। महापक्षेण पिङ्गेन विषुलेनायतेन च॥२९॥ पकेनोरिस घोरेण नयनेन सुदर्शिना। महादंष्ट्रीपपन्नं तं लेलिहानं महामुखम्॥३०॥

उसकी छातीमें ही ललाट था और ललाटमें एक ही लंबी-चौड़ी तथा आगकी ज्वालाके समान दहकती हुई भयंकर आँख थी, जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और वह आँख भूरे रंगकी थी। उस राक्षसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभसे अपने विशाल मुखको बारंबार चाट रहा था।। २९-२०॥

भक्षयन्तं महाघोरानृक्षसिहसृगद्विजान्। घोरौ भुजौ विकुर्घाणसुभौ योजनमायतौ॥ ३१॥ कराभ्यां विविधान् गृह्य ऋक्षान् पक्षिगणान् सृगान्। आकर्षन्तं विकर्षन्तमनेकान् सृगय्थपान्॥ ३२॥

अत्यन्त भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी—ये ही उसके भोजन थे। वह अपनी एक-एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओंको दूरतक फैला देता और उन दोनों हाथोंसे नाना प्रकारके अ नेकों भाल, पक्षी, पशु तथा मृगोंके यूथपतियोंको पकड़कर खींच लेता था। उनमेंसे जो उसे भोजनके लिये अभीष्ट नहीं होते, उन जन्तुओंको वह उन्हीं हाथोंसे पीछे ढकेल देता था॥ ३१-३२॥ स्थितमावृत्य पन्थानं तयोश्रीत्रोः प्रपन्नयोः । अथ तं समितिकभ्य कोशमान्नं ददर्शतुः ॥ ३३ ॥ महान्तं दारुणं भीमं कवन्धं भुजसंवृतम् । कवन्धमिव संस्थानादितघोरप्रदर्शनम् ॥ ३४ ॥

दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुँचे, तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तब वे दोनों भाई उससे दूर हट गये और बड़े गौरसे उसे देखने लगे। उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षसकी आकृति केवल कबन्ध (घड़) के ही रूपमें थी, इसलिये वह कबन्ध कहलाता था। वह विशाल, हिंसापरायण, भयंकर तथा दो बड़ी-बड़ी भुजाओंसे युक्त था और देखनेमें अत्यन्त घोर प्रतीत होता था॥ ३३-३४॥

स महाबाहुरत्यर्थे प्रसार्य विपुली भुजी। जन्नाह सहितावेव राघवी पीडयन् बलात्॥ ३५॥

उस महावाहु राक्षसने अपनी दोनों विशाल भुजाओंको फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंको वलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया ॥ ३५ ॥

खिन हिट्यन्वानी तिग्मतेजी महाभुजी। श्रातरी विवशं प्राप्ती ऋष्यमाणी महाबली॥ ३६॥

दोनोंके हाथोंमें तलवारें थीं, दोनोंके पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचण्ड तेजस्वी, विशाल भुजाओं-से युक्त तथा महान् बलवान् थे तो भी उस राक्षसके द्वारा खींचे जानेपर विवशताका अनुभव करने लगे॥ ३६॥

तत्र धैर्याच शूरस्तु राघवो नैव विव्यथे। बाल्यादनाश्रयाच्चैव लक्ष्मणस्त्वभिविव्यथे॥ ३७॥

उस समय वहाँ शूरवीर रघुनन्दन श्रीराम तो धैर्यके कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बालबुद्धि होने तथा धैर्यका आश्रय न लेनेके कारण लक्ष्मणके मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ ३७॥

उवाच च विषण्णः सन् राघवं राघवानुजः। पद्य मां विवशं वीर राक्षसस्य वशंगतम्॥ ३८॥

तम श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्रीरघुनाथ-जीसे बोले—'वीरवर! देखिये, मैं राक्षसके वशमें पड़कर विवश हो गया हूँ ॥ ३८॥

मयैकेन तु निर्युक्तः परिमुच्यस्व राघव। मां हि भूतविंछ दस्वा पलायस्व यथासुखम्॥ ३९॥

्रधुनन्दन ! एकमात्र मुझे ही इस राक्षसको मेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुवन्धनसे मुक्त हो जाइये । इस भूतको मेरी ही बिल देकर आप मुखपूर्वक यहाँसे निकल भागिये ॥ ३९ ॥

अधिगःतासि वैदेहीमचिरेणति मे मतिः।

प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पितृपैतामहीं महीम् ॥ ४० ॥ तत्र मां राम राज्यस्थः सार्तुमहीस सर्वदा ।

भोरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेहराजकुमारीको प्राप्त कर लेंगे। ककुरस्थकुलम् पण श्रीराम! वनवाससे लौटने-पर पिता-पितामहोंकी भूमिको अपने अधिकारमें लेकर जब भाप राज-सिंहासनपर विराजमान हो इयेगा, तब वहाँ सदा मेरा भी स्मरण करते रहियेगा'॥ ४० ई॥

लक्ष्मणेनैवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिमब्रवीत् ॥ ४१ ॥ मा स्म त्रासं वृथा वीर नहि त्वाहग् विषीद्ति ।

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर श्रीरामने उन सुमित्राकुमारसे कहा-प्वीर ! तुम भयभीत न होओ । तुम्हारे-जैसे सूर्वीर इस तरह विषाद नहीं करते हैं ।। ४१ है ॥

एतसिन्नन्तरे कृरो भ्रातरी रामलक्ष्मणी ॥ ४२ ॥ ताबुवाच महावाहुः कवन्धो दानवोत्तमः।

इसी बीचमें कूर हृदयवाले दानविश्तरोमणि महाबाहु कवन्धने उन दोनों माई श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा—॥४२६॥ कौ युवां वृषभस्कन्धी महाखङ्गधनुर्धरी॥ ४३॥ घोरं देशिममं प्राप्ती दैवेन मम चाश्चषी। वदतं कार्यमिह वां किमर्थ चागती युवाम्॥ ४४॥

'तुम दोनों कीन हो ? तुम्हारे कंघे बैळके समान ऊँचे हैं। तुमने बड़ी-बड़ी तळवारें और घनुष घारण कर रखे हैं। इस भयंकर देशमें तुम दोनों किसलिये आये हो ? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है ? बताओ। भाग्यसे ही तुम दोनों मेरी आँखोंके सामने पड़ गये॥ ४३-४४॥

इमं देशमनुप्राप्तौ क्षुघार्तस्येह तिष्ठतः। सबाणचापखङ्गौ च तीक्ष्णश्टङ्गाविवर्षभौ॥ ४५॥ मां तूर्णमनुसम्प्राप्तौ दुर्छभं जीवितं हि वाम्।

भी यहाँ भूखसे पीड़ित होकर खड़ा था और तुम खयं घनुष-बाण और खड़्न लिये तीखे सींगवाले दो बैलोंके समान तुरंत ही इस स्थानपर मेरे निकट आ पहुँचे। अतः अब तुम दोनोंका जीवित रहना कठिन हैं? ॥ ४५ई॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा कवन्यस्य दुरात्मनः ॥ ५६॥ उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुप्यता। कुच्छूतरं प्राप्य दारुणं सत्यविकम ॥ ४७॥ व्यसनं जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्य तां प्रियाम्।

दुरात्मा कवन्थकी ये बातें सुनकर श्रीरामने सूखे मुख-वाले लक्ष्मणसे कहा-पत्यपराक्रमी वीर ! कठिन से-कठिन असह्य दु:खको पाकर हम दुखी है ही, तबतक पुनः प्रियतमा सीताके प्राप्त होनेसे पहले ही हम दोनोंपर यह महान् संकट आ गया, जो जीवनका अन्त कर देनेवाला है ॥४६-४७ ॥ कालस्य सुमहद् वीर्यं सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४८ ॥ त्वां च मां च नरव्याच्र व्यसनैः पश्य मोहितौ । नहि भारोऽस्ति दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४९ ॥

'नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! कालका महान् बल सभी प्राणियोंपर अपना प्रभाव डालता है। देखों नः तुम और मैं दोनों ही काल-के दिये हुए अनेकानेक संकटोंसे मोहित हो रहे हैं। सुमित्रा-नन्दन! दैव अथवा कालके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंपर शासन करना भाररूप (कठिन) नहीं है॥ ४८-४९॥

शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्च रणाजिरे। कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा बालुकसेतवः॥ ५०॥

'जैसे बाल्के बने हुए पुल पानीके आधातसे ढइ जाते

हैं, उसी प्रकार बड़े-बड़े श्रूग्वीर, बलवान् और अस्त्रवेत्ता पुरुष भी समराङ्गणमें कालके वशीभूत हो कष्टमें पड़ जाते हैं। । ५०॥

> इति ब्रुवाणो दृढसत्यविक्रमो महायशा दृश्शिरधः प्रतापवान् । अवेक्ष्य सौमित्रिमुद्ग्रविक्रमः स्थिरां तदा स्वां मितमात्मनाकरोत् ॥५१॥

ऐसा कहकर सुदृढ़ एवं सत्यपराक्रमवाले महान् वल-विक्रमसे सम्पन्न महायशस्त्री प्रतापशाली दशरथनन्दन श्री-रामने सुमित्राकुमारकी ओर देखकर उस समयस्वयं ही अपनी बुद्धिको सुस्थिर कर लिया ॥ ५१ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उनहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥

## सप्ततितमः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणका परस्पर विचार करके कवन्धकी दोनों भुजाओंको काट डालना तथा कवन्धके द्वारा उनका खागत

तौ तु तत्र स्थितौ दृष्टा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। बाहुपाशपरिक्षिप्तौ कबन्धो वाक्यमञ्जवीत्॥१॥

अपने बाहुपाशसे धिरकर वहाँ खड़े हुए उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखकर कवन्धने कहा—॥ १॥

तिष्ठतः किं नु मां दृष्ट्वा क्षुधार्ते क्षत्रियर्षभौ । आहारार्थे तु संदिष्टौ दैवेन हतचेतनौ ॥ २ ॥

'क्षत्रियशिरोमणि राजकुमारो ! मुझे भूखसे पीड़ित देखकर भी खड़े क्यों हो ? (मेरे मुँहमें चले आओ) क्योंकि दैवने मेरे भोजनके लिये ही तुम्हें यहाँ भेजा है। इसीलिये तुम दोनोंकी बुद्धि मारी गयी है'॥ २॥

तच्छुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्तकालं हितं तदा। उवाचार्तिसमापन्नो विक्रमे कृतनिश्चयः॥३॥

यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मणने उस समय पराक्रमका ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कही—॥ त्वां च मां च पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधमः। तस्मादसिभ्यामस्याञ्च बाह्व छिन्दावहे गुरू॥ ४॥

'भैया! यह नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुँहमें ले ले, इसके पहले ही हमलोग अपनी तलवारोंसे इसकी बड़ी-बड़ी बाँहें शीघ ही काट डालें॥ ४॥

भीषणोऽयं महाकायो राक्षसं। भुजविकमः। लोकं द्यतिजितं कृत्वा ह्यावां हन्तुमिहेच्छति ॥ ५ ॥ 'यह महाकाय राक्षत बड़ा भीषण है। इसकी भुजाओं में ही इसका सारा बल और पराक्रम निहित है। यह समस्त संवारको सर्वथा पराजित-वा करके अब हमलोगोंको भी यहाँ मार डालना चाहता है ॥ ५॥

निश्चेष्टानां वधो राजन् कुत्सितो जगतीपतेः। कतुमध्योपनीतानां पश्चामिव राघव॥६॥

'राजन् ! रघुनन्दन ! यज्ञमें लाये गये पशुओं के समान निश्चेष्ठ प्राणियोंका वध राजाके लिये निन्दित बताया गया है (इसलिये इमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिये, केवल भुजाओंका ही उच्छेद कर देना चाहिये)'॥ ६॥

पतत् संजिल्पितं श्रुत्वा तयोः कुद्धस्तु राक्षसः। विदार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयितुमारभत्॥ ७॥

उन दोनोंकी यह बातचीत मुनकर उस राक्षसको बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जानेको उद्यत हो गया॥ ७॥

ततस्ती देशकालकी खड़ाभ्यामेव राघवी। अञ्छिन्दन्तां सुसंहष्टी बाह् तस्यांसदेशतः॥ ८॥

इतनेमें ही देश-काल (अवसर) का ज्ञान रखनेवाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंने अत्यन्त हर्षमें भरकर तलवारोंसे ही उसकी दोनों मुजाएँ कंधोंसे काट गिरायीं ॥८॥

दक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्तमसिना ततः। चिच्छेद रामो वेगेन सन्यं वीरस्तु लक्ष्मणः॥ ९॥ भगवान् श्रीराम उसके दाहिने भागमें खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवारसे उसकी दाहिनी बाँह बिना किसी रुकावटके वेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भागमें खड़े वीर लक्ष्मणने उसकी बार्यी भुजाको तलवारसे उड़ा दिया॥

स पपात महाबाहु दिछन्नबाहु मेहास्वनः। खंच गांच दिशद्वैव नाद्य अलदो यथा॥ १०॥

भुजाएँ कट जानेपर वह महाबाहु राक्षस मेघके समान गम्भीर गर्जना करके पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओंको गुँजाता हुआ धरतीपर गिर पड़ा ॥ ३०॥

स निकृत्ती भुजी रुष्ट्रा शोणितीघपरिष्टुतः। दीनः पत्रच्छ ती वीरी की युवामिति दानवः॥ ११॥

अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खूनसे लथपथ हुए उस दानवने दीन वाणीमें पूछा—'वीरो ! तुम दोनों कौन हो ?'॥ ११॥

इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः ग्रुभलक्षणः। शशंस तस्य काकुत्स्थं कवन्धस्य महाबलः॥ १२॥

कबन्धके इस प्रकार पूछनेपर ग्रुभ लक्षणोंवाले महाबली लक्ष्मणने उसे श्रीरामचन्द्रजीका परिचय देना आरम्भ किया—॥ १२॥

अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनैः श्रुतः। तस्यैवावरजं विद्धि श्रातरं मां च लक्ष्मणम्॥ १३॥

्ये इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथके पुत्र हैं और लोगोंमें श्रीराम नामसे विख्यात हैं। मुझे इन्हींका छोटा भाई समझो। मेरा नाम लक्ष्मण है।। १३॥

मात्रा प्रतिहते राज्ये रामः प्रवाजितो वनम् । मया सह चरत्येष भार्यया च महद् वनम् ॥ १४ ॥ अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने वने । रक्षसापद्दता भार्या यामिच्छन्ताविहागतौ ॥ १५ ॥

भाता कैकेयीके द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक

दिया गया, तब ये पिताकी आज्ञासे वनमें चले आये और मेरे तथा अपनी पत्नीके साथ इस विज्ञाल वनमें विचरण करने लगे। इस निर्जन वनमें रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्रीरघुनाथजीकी पत्नीको किसी राक्षसने हर लिया है। उन्हींका पता लगानेकी इच्छासे हमलोग यहाँ आये हैं॥ १४-१५॥

त्वं तु को वा किमर्थं वा कवन्धसददशो वने। आस्येनोरसि दीप्तेन भन्नजङ्घो विचेष्टसे॥१६॥

'तुम कौन हो ? और कबन्धके समान रूप धारण करके क्यों इस वनमें पड़े हो ? छातीके नीचे चमंकता हुआ मुँह और टूटी हुई जंघा (पिण्डली) लिये तुम किस कारण इधर-उधर खुढ़कते फिरते हो ?' ।। १६ ।।

प्वमुक्तः कवन्धस्तु लक्ष्मणेनोत्तरं वचः। उवाच वचनं प्रीतस्तदिन्द्रवचनं सरन्॥१७॥

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धको इन्द्रकी कही हुई बातका स्मरण हो आया । अतः उसने बड़ी प्रसन्नताके साथ लक्ष्मणको उनकी बातका उत्तर दिया —॥ १७॥

स्वागतं वां नरव्यात्रौ दिष्टवा पर्यामि वामहम्। दिष्टवा चेमौ निकृत्तौ मे युवाभ्यां बाहुवन्धनौ ॥१८॥

'पुरुषसिंह वीरो ! आप दोनोंका स्वागत है। बड़े भाग्यसे मुझे आपलोगोंका दर्शन मिला है। ये मेरी दोनों भुजाएँ मेरे लिये भारी बन्धन थीं। सौभाग्यकी बात है कि आपलोगोंने इन्हें काट डाला॥ १८॥

विरूपं यद्य मे रूपं प्राप्तं ह्यविनयाद् यथा। तन्मे श्रृणु नरव्याघ्र तत्त्वतः शंसतस्तव ॥ १९॥

्नरश्रेष्ठ श्रीराम! मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ है, यह मेरी ही उदण्डताका फल है। यह सब कैसे हुआ, वह प्रसङ्ग आपको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ। आप मुझसे मुनें'॥ १९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्येऽरण्यकाण्डे सप्ततितमः सर्गः॥ ७०॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७० ॥

# एकसप्ततितमः सर्गः

कवन्धकी आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो जानेपर उसका श्रीरामको सीताके अन्वेषणमें सहायता देनेका आश्वासन

पुरा राम महावाहो महावलपराक्रमम्। रूपमासीन्ममाचिन्त्यं त्रिषु लोकेषु विश्वतम्॥ १॥ (महावाहु श्रीराम! पूर्वकालमें मेरा रूप महान् वल- पराक्रमसे सम्पन्नः अचिन्त्य तथा तीनों लोकोंमें विख्यात था ॥ १॥

यथा सूर्यस्य सोमस्य शकस्य च यथा वपुः।

# सोऽहं रूपिमइं कृत्वा लोकवित्रासनं महत्॥ २॥ ऋषीन् वनगतान् राम त्रासयामि ततस्ततः।

'सूर्य', चन्द्रमा और इन्द्रका शरीर जैसा तेजस्वी है, वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होनेपर भी मैं लोगोंको भयभीत करनेवाले इस अत्यन्त भयंकर राक्षस रूपको धारण करके इधर-उधर धूमता और वनमें रहनेवाले ऋषियोंको डराया करता था॥ २५॥

#### ततः स्थूलिशारा नाम महर्षिः कोषितो मया ॥ ३ ॥ स चिन्वन विविधं वन्यं रूपेणानेन धर्षितः। तेनाहमुक्तः प्रेक्यैवं घोरशापाभिधायिना ॥ ४ ॥

अपने इस बर्तावसे एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक महर्षिको कुपित कर दिया। वे नाना प्रकारके जंगली फल-मूल आदिका संचय कर रहे थे, ऊसी समय मैंने उन्हें इस सक्षसरूपसे डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूपमें देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा—॥ ३-४॥

#### पतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्धितम्। स मया याचितः कुद्धः शापस्यान्तो भवेदिति ॥ ५ ॥ अभिशापकृतस्येति तेनेदं भाषितं वचः।

'दुरात्मन्! आजसे सदाके लिये तुम्हारा यही क्रूर और निन्दित रूप रह जाय।' यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षिसे प्रार्थना की—'भगवन्! इस अभिशाप (तिरस्कार) जनित शापका अन्त होना चाहिये।' तब उन्होंने इस प्रकार कहा—॥ ५ ।।

#### यदा छित्त्वा भुजौ रामस्त्वां दहेद् विजने वने ॥ ६ ॥ तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपं स्वमेव विपुष्ठं शुभम् । श्रिया विराजितं पुत्रं दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण ॥ ७ ॥

'जब श्रीराम (और लक्ष्मण) तुम्हारी दोनों भुजाएँ काटकर तुम्हें निर्जन वनमें जलायेंगे, तब तुम पुनः अपने उसी परम उत्तम, सुन्दर और शोभासम्पन्न रूपको प्राप्त कर लोगे।' लक्ष्मण! इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो॥ ६-७॥

#### इन्द्रकोपादिदं रूपं प्राप्तमेवं रणाजिरे। अहं हि तपसोग्रेण पितामहमतोषयम्॥ ८॥ दीर्घमायुः समे प्रादात्ततो मां विभ्रमोऽस्पृशत्। दीर्घमायुर्मया प्राप्तं किं मां शकः करिष्यति॥ ९॥

भिरा जो यह ऐसा रूप है, यह समराङ्गणमें इन्द्रके क्रोधसे प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्वकालमें राक्षस होनेके पश्चात् घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होनेका वर दिया। इससे मेरी बुद्धिमें यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो

दीर्घकालतक बनी रहनेवाली आयु प्राप्त हुई है; फिर इन्द्र मेरा क्या कर लेंगे ?॥ ८-९॥

#### इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्तमधर्षयम्। तस्य बाहुप्रमुक्तेन बज्जेण शतपर्वणा॥१०॥ सिक्थनी च शिरश्चैव शरीरे सम्प्रवेशितम्।

्ऐसे विचारका आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराजपर आक्रमण किया। उस समय इन्द्रने मुझपर सौ धारोंवाले वज्रका प्रहार किया। उनके छोड़े हुए उस बज्रसे मेरी जाँधें और मस्तक मेरे ही शरीरमें वुस गये॥ १० है॥

# स मय। याच्यमानः सन् नानयद्यमसादनम्॥ ११॥ पितामहवचः सत्यं तदस्त्वित ममात्रवीत्।

'मैंने बहुत प्रार्थना की, इसिलये उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और कहा—'पितामह ब्रह्माजीने जो तुम्हें दीर्घजीवी होनेके लिये वरदान दिया है, वह सत्य हो'॥ अनाहारः कथं राक्तो भग्नसिक्थिशिरोमुखः ॥ १२॥ वज्रेणाभिहतः कालं सुदीर्घमिष जीवितम्।

'तव मैंने कहा—देवराज ! आपने अपने वज्रकी मारसे मेरी जाँघें, मस्तक और मुँह सभी तोड़ डाले । अब मैं कैसे आहार ग्रहण कहूँगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घकालतक जीवित रह सकूँगा ? ॥ १२ ई ॥

#### स एवमुक्तः शको मे बाह्न योजनमायतौ ॥ १३॥ तदा चास्यं च मे कुक्षौ तीक्ष्णदंष्ट्रमकल्पयत्।

'मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने मेरी भुजाएँ एक-एक योजन लंबी कर दीं एवं तत्काल ही मेरे पेटमें तीखे दाढ़ोंवाला एक मुख बना दिया ॥ १३ ।।

#### सोऽहं भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां संक्षिप्यासिन् वनेचरान् १४ सिह्द्वीपिसृग्वयात्रान् भक्षयामि समन्ततः ।

'इस प्रकार मैं विशाल भुजाओंद्वारा वनमें रहनेवाले सिंह, चीते, हरिन और बाघ आदि जन्तुओंको सब ओरसे समेटकर खाया करता था ॥ १४६ ॥

#### स तु मामब्रवीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥ १५ ॥ छेत्स्यते समरे बाह्न तदा स्वर्गं गमिष्यसि ।

'इन्द्रने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण-सिंहत श्रीराम तुम्हारी भुजाएँ काट देंगे, उस समय तुम स्वर्गमें जाओगे ॥ १५%॥

#### अनेन वपुषा तात वनेऽस्मिन् राजसत्तम ॥ १६ ॥ यद् यत् पश्यामि सर्वस्य ब्रहणं साधु रोचये ।

'तात ! राजशिरोमणे ! इस शरीरसे इस वनके भीतर मैं जो-जो वस्तु देखता हूँ, वह सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है ॥ १६३॥ अवद्यं प्रहणं रामो मन्येऽहं समुपैष्यति ॥ १७ ॥ इमां बुद्धं पुरस्कृत्य देहन्यासकृतश्रमः ।

'इन्द्र तथा मुनिके कथनानुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्रीराम अवश्य मेरी पकड़में आ जायँगे । इसी विचारको सामने रखकर मैं इस शरीरको त्याग देनेके लिये प्रयत्नशील था॥ १७ है॥

#### स त्वं रामोऽसि भद्रं ते नाहमन्येन राघव ॥ १८ ॥ शक्यो हन्तुं यथा तत्त्वमेवमुक्तं महर्षिणा ।

(रघुनन्दन! अवश्य ही आप श्रीराम हैं। आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसीसे नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षिने ठीक ही कही थी।। १८६ ॥ अहं हि मतिसाचिब्यं किर्ष्यामि नर्षिभ ॥ १९॥ मित्रं चैवोपदेक्यामि युवाभ्यां संस्कृतोऽग्निना।

'नरश्रेष्ठ! आप दोनों जब अग्निके द्वारा मेरा दाह-संस्कार कर देंगे, उस समय में आपकी बौद्धिक सहायता करूँगा। आप दोनोंके लिये एक अच्छे मित्रका पता बताऊँगा'। १९६ ॥

#### पवमुक्तस्तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः॥ २०॥ इदं जगाद वचनं लक्ष्मणस्य च पद्यतः।

उस दानवके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणके सामने उससे यह बात कही—॥ २०६ ॥
रावणेन हता भार्या सीता मम यशस्विनी ॥ २१॥
निष्कान्तस्य जनस्थानात् सह भ्रात्रा यथासुखम्।
नाममात्रं तु जानामि न रूपं तस्य रक्षसः ॥ २२॥

'कबन्ध! मेरी यशस्त्रिनी भार्या सीताको गवण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मणके साथ सुखपूर्वक जनस्थानके बाहर चला गया था। मैं उस राक्षसका नाममात्र जानता हूँ। उसकी शकल-स्रतसे परिचित नहीं हूँ॥ २१-२२॥

#### निवासं वा प्रभावं वा वयं तस्य न विद्याहे । शोकार्तानामनाथानामेवं विपरिधावताम् ॥ २३ ॥ कारुण्यं सददां कर्तुमुपकारेण वर्तताम् ।

'वह कहाँ रहता है और कैसा उसका प्रभाव है, इस बातसे इमलोग सर्वथा अनिभन्न हैं। इस समय सीनाका शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करणा करनेके लिये इस विषयमें हमारा कुछ उपकार करो।।२३ई॥ काष्टान्यानीय भग्नानि काले शुष्काणि कुआरैं:॥२४॥ धक्ष्यामस्त्वां वयं वीर श्वस्त्रे महति किएते।

'बीर ! फिर इमलोग हाथियों द्वारा तोड़े गये सूखे काठ

लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड़ेमें तुम्हारे शरीरको रखकर जला देंगे॥ २४%॥

#### स त्वं सीतां समाचक्ष्व येन वायत्र वाहता ॥ २५ ॥ कुरु कल्याणमत्यर्थं यदि जानासि तत्त्वतः।

'अतः अब तुम हमें सीताका पता बताओ। इस समय वह कहाँ है ? तथा उसे कौन कहाँ ले गया है ? यदि ठीक-ठीक जानते हो तो सीताका समाचार बताकर हमारा अत्यन्त कल्याण करो? ॥ २५ ई ॥

#### एवमुकस्तु रामेण वाक्यं दनुरनुत्तमम्॥ २६॥ प्रोवाच कुशलो वका वकारमि राघवम्।

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बातचीतमें कुशल उस दानवने उन प्रवचनपटु रघुनाथजीसे यह परम उत्तम बात कही-॥ २६ है॥

#### दिव्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजानामि मैथिळीम् ॥ २७ ॥ यस्तां वक्ष्यति तं वक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः। योऽभिजानाति तद्रक्षस्तद् वक्ष्ये राम तत्परम्॥२८॥

'श्रीराम! इस समय मुझे दिन्य ज्ञान नहीं है, इसिलये मैं मिथिलेशकुमारीके विषयमें कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे इस हारीरका दाह हो जायगा, तब मैं अपने पूर्व खरूपको प्राप्त होकर किसी ऐसे न्यक्तिका पता बता सकूँगा, जो सीता-के विषयमें आपको कुछ बतायेगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षसको भी जानता होगा, ऐसे पुरुषका आपको परिचय दूँगा।। २७-२८।।

#### अदग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न मे प्रभो । राक्षसं तु महावीर्यं सीता येन हता तव ॥ २९ ॥

'प्रभो ! जबतक मेरे इस शरीरका दाह नहीं होगा तब-तक मुझमें यह जाननेकी शक्ति नहीं आ सकती कि वह महा-पराक्रमी राक्षस कौन है, जिसने आपकी सीताका अपहरण किया है ॥ २९॥

#### विज्ञानं हि महद् भ्रष्टं शापदोषेण राघव। स्वकृतेन मया प्राप्तं रूपं लोकविगर्हितम्॥ ३०॥

्रधुनन्दन! शाप-दोषके कारण मेरा महान् विज्ञान नष्ट हो गया है। अपनी ही करत्तसे मुझे यह लोकनिन्दित रूप प्राप्त हुआ है।। ३०॥

#### किं तु यावन्न यात्यस्तं सविता श्रान्तवाहनः। तावन्मामवटे क्षिप्त्वा दह राम यथाविधि ॥ ३१॥

ंकिंतु श्रीराम ! जबतक सूर्यदेव अपने वाहनोंके थक जानेपर अस्त नहीं हो जाते, तभीतक मुझे गहुमें डालकर शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा दाह-संस्कार कर दीजिये॥३१॥ दग्धस्त्वयाहमवटे न्यायेन रघुनन्दन। वक्ष्यामि तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षसम् ॥ ३२ ॥

'महावीर रघुनन्दन! आपके द्वारा विधिपूर्वक गहुंमें मेरे शरीरका दाह हो जानेपर मैं ऐसे महापुरुषका परिचय दूँगाः जो उस राक्षसको जानते होंगे ॥ ३२॥

तेन सख्यं च कर्तव्यं न्याय्यवृत्तेन राघव। कल्पयिष्यति ते वीर साहाय्यं लघुविकम॥ ३३॥

'शीघ्र पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर रघुनाथजी !

न्यायोचित आचारवाले उन महापुरुषके साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिये। वे आपकी सहायता करेंगे ॥ ३३॥

नहि तस्यास्त्यविक्षातं त्रिषु लोकेषु राघव। सर्वान् परिवृतो लोकान् पुरा वै कारणान्तरे ॥ ३४॥

'रघुनन्दन! उनके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी अज्ञात नहीं है; क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकोंमें चक्कर लगा चुके हैं'॥ ३४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः॥ ७१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें एकहत्तरवाँ सर्ग पृरा हुआ ॥ ७१ ॥

## द्विसप्ततितमः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगमें कवन्धका दाह तथा उसका दिन्य रूपमें प्रकट होकर उन्हें सुग्रीवसे भित्रता करनेके लिये कहना

पवमुक्ती तु तौ वीरी कबन्धेन नरेश्वरी। गिरिप्रदरमासाद्य पावकं विससर्जतुः॥१॥

कवन्धके ऐसा कहनेपर उन दोनों वीर नरेश्वर श्रीराम और लक्ष्मणने उसके शरीरको एक पर्वतके गहुंमें डालकर उसमें आग लगा दी ॥ १॥

छक्ष्मणस्तु महोस्काभिज्वंछिताभिः समन्ततः। चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल सर्वतः॥ २॥

लक्ष्मणने जलती हुई बड़ी-बड़ी लुकारियोंके द्वारा चारों ओरसे उसकी चितामें आग लगायी; फिर तो वह सब ओरसे प्रज्वलित हो उठी ॥ २॥

तच्छरीरं कबन्धस्य घृतिपण्डोपमं महत्। मेद्सा पच्यमानस्य मन्दं दहत पावकः॥ ३॥

चितामें जलते हुए कबन्घका विशाल शरीर चर्बियोंसे भरा होनेके कारण घीके लोंदेके समान प्रतीत होता था। चिताकी आग उसे घीरे-घीरे जलाने लगी॥ ३॥

सिबध्य चितामाशु विधूमोऽग्निरिबोस्थितः। अरजे वाससी विभ्रन्मार्ल्यं दिन्यं महाबलः॥ ४ ॥

तदनन्तर वह महावली कवन्ध तुरंत ही चिताको हिला-कर दो निर्मल बस्न और दिख्य पुष्पोंका हार धारण किये धूमरहित अग्निके समान उठ खड़ा हुआं॥ ४॥ ततिश्चिताया चेगेन भास्वरो विरजाम्बरः। उत्पपाताशु संहृष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूषणः॥ ५॥ विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे। प्रभया च महातेजा दिशो दश विराजयन्॥ ६॥ सोऽन्तरिक्षगतो वाक्यं कबन्धो राममञ्ज्ञीत्। फिर वेगपूर्वक चितासे ऊपरको उठा और शीव ही एक तेजस्वी विमानपर जा बैठा । निर्मेळ वस्त्रोंसे विमृषित हो वह बड़ा तेजस्वी दिखायी देता था । उसके मनमें हुई भरा हुआ था तथा समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गमें दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसोंसे जुते हुए उस यशस्वी विमानपर बैठा हुआ महान् तेजस्वीकवन्घ अपनी प्रभासे दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अन्तरिक्षमें स्थित हो श्रीगमसे इस प्रकार बोला—॥ ५-६ ई ॥

श्रुणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाष्ट्यसि ॥ ७ ॥ राम षड् युक्तयो लोके याभिः सर्वे विसृहयते । परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते ॥ ८ ॥

'रघुनन्दन! आप जिस प्रकार सीताको पा सकेंगे, वह ठीक-ठीक बता रहा हूँ, सुनिये। श्रीराम! लोकमें छः युक्तियाँ हैं, जिनसे राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है (उन युक्तियों तथा उपायोंके नाम हैं—संधि, विग्रह, यान, आसन, देधीभाव और समार्थय)। जो मनुष्य दुर्दशासे ग्रस्त होता है, वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुषसे ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है (यह नीति है)॥ ७-८॥

दशाभागगतो हीनस्त्वं हि राम सलक्ष्मणः। यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रधर्षणम्॥ ९॥

'श्रीराम! लक्ष्मणसहित आप बुरी दशाके शिकार हो रहे हैं; इसीलिये आपलोग राज्यसे विश्वत हैं तथा उस बुरी दशाके कारण ही आपको अपनी भार्याके अपहरणका महान दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ९॥

संधि आदिका विवेचन पृष्ठ ४४८ की टिप्पणीमें देखना चाहिये।

#### तदवश्यं त्वया कार्यः स सुहत् सुहदां वर । अकृत्वा निह ते सिद्धिमहं पश्यामि चिन्तयन्॥ १०॥

'अतः सुद्धरोंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन ! आप अवश्य ही उस पुरुषको अपना सुद्धद् बनाइये; जो आपकी ही माँति दुर्द्धाः में पड़ा हुआ हो (इस प्रकार आप सुद्धद्का आश्रय लेकर समाश्रय नीतिको अपनाइये)। मैं बहुत सोचनेपर भी ऐसा किये विना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ॥ १०॥

#### श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः। भ्रात्रा निरस्तः कुद्धेन वालिना शकसुनुना ॥ ११॥

'श्रीराम! सुनिये, मैं ऐसे पुरुषका परिचय दे रहा हूँ, उनका नाम है सुग्रीव। वे जातिके वानर हैं। उन्हें उनके भाई इन्द्रकुमार वालीने कुपित होकर घरसे निकाल दिया है॥ ११॥

#### त्रमुष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्यन्तशोभिते। निवसत्यात्मवान् वीरश्चतुर्भिः सह वानरैः॥१२॥

वं मनस्वी वीर मुग्रीव इस समय चार वानरोंके साथ उस गिरिवर ऋष्यमूकपर निवास करते हैं, जो पम्पासरोवर-तक फैळा हुआ है ॥ १२ ॥

#### वानरेन्द्रो महावीर्यस्तेजोवानमितप्रभः। सत्यसंधोविनीतश्चधृतिमान् मतिमान् महान्॥१३॥ दक्षः प्रगल्भो द्युतिमान् महाबलपराक्रमः।

भ्वे वानरोंके राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यन्त कान्तिमान्, सत्यप्रतिक्षः, विनयशीलः, धैर्यवान्, बुद्धिमान्, महापुरुषः, कार्यदक्षः, निर्भोकः, दीप्तिमान् तथा महान् बल और पराक्रमसे सम्पन्न हैं॥ १३६॥

#### भ्रात्रा विवासितो वीर राज्यहेतोर्महात्मना ॥ १४ ॥ स ते सहायो मित्रं च सीतायाः परिमार्गणे । भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथाः ॥ १५ ॥

'वीर श्रीराम! उनके महामना भाई वालीने सारे राज्य-को अपने अधिकारमें कर लेनेके लिये उन्हें राज्यसे बाहर निकाल दिया है; अतः वे सीताकी खोजके लिये आपके सहायक और मित्र होंगे। इसलिये आप अपने मनको शोकमें न डालिये॥ १४-१५॥

#### भवितव्यं हि तचापि न तच्छक्यमिहान्यथा। कर्तुमिक्ष्वाकुशार्दूळ कालो हि दुरतिक्रमः॥१६॥

'इस्वाकुवंशी वीरोंमें श्रेष्ठ श्रीराम ! जो होनहार है, उसे कोई भी पलट नहीं सकता । कालका विधान सभीके लिये दुर्लक्ष्य होता है ( अतः आपपर जो कुछ भी बीत रहा है, इसे काल या प्रारम्धका विधान समझकर आपको धेर्य धारण करना चाहिये । ) ।। १६ ।।

#### गच्छ शीव्रमितो वीर सुद्रीवं तं महाबलम्। वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥ १७॥

'वीर रघुनाथजी ! आप यहाँसे शीघ्रही महाबली सुग्रीव-के पास जाइये और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिये ॥ १७ ॥

#### अद्रोहाय समागम्य दीष्यमाने विभावसौ । न चते सोऽवमन्तन्यः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ १८॥

'प्रज्वलित अग्निको साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करनेके लिये मैत्री स्थापित कीजिये और ऐसा करनेके बाद अग्रपको कभी उन वानरराज सुग्रीवका अपमान नहीं करना चाहिये ॥ १८ ॥

#### कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यवान् । राकौ हाद्य युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितम् ॥ १९ ॥

'वे इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले, पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिये एक सहायक हूँ द रहे हैं। उनका जो अभीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करनेमें आप दोनों भाई समर्थ हैं॥ १९॥

#### कृतार्थो वाकृतार्थो वा तव कृत्यं करिष्यति । स ऋक्षरजसः पुत्रः पम्पामदति शङ्कितः ॥ २०॥

'सुग्रीवका मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वे आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे । वे ऋक्षराजाके क्षेत्रज पुत्र हैं और वाली-से शङ्कित रहकर पम्पासरोवरके तटपर भ्रमणकरते हैं।।२०॥

#### भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतकिविषः। संनिधायायुधं क्षित्रमृष्यमूकालयं किपम्॥ २१॥ कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणम्।

(उन्हें स्पेदेवका औरस पुत्र कहा गया है। उन्होंने वालीका अपराध किया है (इसीलिये वे उससे डरते हैं)। रघुनन्दन! अग्निके समीप हथियार रखकर शीघ ही सत्यकी शपथ खाकर ऋष्यमूकनिवासी वनचारी वानर सुशीवको आप अपना मित्र बना लीजिये॥ २१६॥

# सिंह स्थानानि कात्स्नर्येन सर्वाणि किषकुञ्जरः॥ २२॥ नरमांसाशिनां छोके नैपुण्याद्धिगच्छति।

'कपिश्रेष्ठ मुग्रीय संसारमें नरमांसमक्षी राक्षसोंके जितने स्थान हैं, उन सबको पूर्णरूपसे निपुणतापूर्वक जानते हैं ॥२२ई॥ न तस्याविदितं छोके किंचिदस्ति हि राघव॥ २३॥ यावत् सूर्यः प्रतपति सहस्रांद्यः परंतप।

'रघुनन्दन! शत्रुदमन! सहस्रों किरणों त्राले सूर्यदेव जहाँ-तक तपते हैं, वहाँ तक संसारमें कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है, जो सुग्रीवके लिये अज्ञात हो ॥ २३ है॥ स नदीर्विपुलाञ्चौलान् गिरिदुर्गाणि कन्दरान्॥ २४॥ अन्विष्य वानरैः सार्धे पर्ह्षां तेऽधिगमिष्यति।

'वे वानरोंके साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े-बड़े पर्वतों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों और कन्दराओं में भी खोज करा-कर आपकी पत्नीका पता लगा लेंगे ॥ २४ ई॥

वानरांश्च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव ॥ २५॥ दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचतीम् । अन्वेष्यति वरारोहां मैथिलीं रावणालये ॥ २६॥

'राघव ! वे आपके वियोगमें शोक करती हुई सीताकी खोजके लिये सम्पूर्ण दिशाओंमें विशालकाय वानरोंको भेजेंगे, तथा रावणके घरसे भी सुन्दर अङ्गोंबाली मिथिलेशकुमारीको हुँद निकालेंगे॥ २५-२६॥

स मेरुश्रङ्गाग्रगतामनिन्दितां प्रविद्य पातालतलेऽपि वाश्रिताम् । प्रवङ्गमानामृषभस्तव प्रियां निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२७॥

'आपकी प्रिया सती-साध्वी सीता मेक्शिखरके अग्रभाग-पर पहुँचायी गयी हों या पातालमें प्रवेश करके रक्खी गयी हों, वानरशिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसोंका वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे'॥ २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽरण्यकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७२ ॥

## त्रिसप्ततितमः सर्गः

दिव्य रूपधारी कवन्धका श्रीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमूक और पम्पासरोवरका मार्ग बताना तथा मतङ्गम्रनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर प्रस्थान करना

दर्शयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गणे। वाक्यमन्वर्थमर्थकः कबन्वः पुनरव्रवीत्॥१॥

श्रीरामको सीताकी खोजका उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबन्धने उनसे पुनः यह प्रयोजनयुक्त बात कही-॥ १॥

एष राम शिवः पन्था यत्रैते पुष्पिता द्वमाः। प्रतीचीं दिशमाश्चित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः॥ २ ॥

'श्रीराम! यहाँसे पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर जहाँ ये फूलोंसे भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आप-के जाने लायक मुखद मार्ग है ॥ २ ॥

जम्बूप्रियालपनसा न्यत्रोधप्रक्षतिन्दुकाः । अश्वत्थाः कर्णिकाराश्च चूताश्चान्ये च पाद्पाः ॥ ३ ॥ धन्वना नागबृक्षाश्च तिलका नक्तमालकाः । नीलाशोकाः कद्मबाश्च करवीराश्च पुष्पिताः ॥ ४ ॥ अग्निमुख्या अशोकाश्च सुरक्ताः पारिभद्रकाः । तानारुद्याथवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् ॥ ५ ॥ फलान्यमृतकल्पानि भक्षयित्वा गमिष्यथः ।

'जामुन, प्रियाल ( चिरोंजी ), कटहल, बड़, पाकड़, तंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, घव, नागकेसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चन्दन तथा मन्दार—ये वृक्ष मार्गमें पड़ेंगे। आप दोनों माई इनकी डालियोंको बलपूर्वक भूमिपर झकाकर अथवा इन वृक्षोंपर चढ़कर इनके अमृततुल्य मधुर फलोंका आहार करते हुए यात्रा कीजियेगा॥ ३—५३॥

तदतिकम्य काकुत्स्थ वनं पुष्पितपादपम् ॥ ६ ॥ नन्दनप्रतिमं त्वान्यत् कुरवस्तूत्तरा इव । सर्वकालफला यत्र पादपा मधुरस्रवाः॥ ७ ॥

'काकुरस्थ ! खिले हुए वृक्षींसे सुशोभित उस बनको लाँघकर आपलोग एक दूसरे वनमें प्रवेश कीजियेगा, जो नन्दनवनके समान मनोहर है । उस वनके वृक्ष उत्तर कुरुवर्षके वृक्षींकी भाँति मधुकी धारा बहानेवाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओंमें सदा फल लगे रहते हैं ॥ ६-७ ॥

सर्वे च ऋतवस्तत्र वने चैत्ररथे यथा। फलभारनतास्तत्र महाविटपधारिणः॥८॥

'चैत्ररथ वनकी भाँति उस मनोहर काननमें सभी ऋतुएँ निवास करती हैं। वहाँके बक्ष बड़ी-बड़ी शाखा धारण करने-वाले तथा फलोंके भारसे झुके हुए हैं॥ ८॥

शोभन्ते सर्वतस्तश्र मेघपर्वतसंनिभाः। तानाहह्याथवा भूमौ पातियत्वाथवा सुखम् ॥ ९ ॥ फलान्यमृतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति।

'वे वहाँ सब ओर मेघों और पर्वतोंके समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षींपर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वीपर झुकाकर उनके अमृततुल्य मधुर फल आपको देंगे॥ ९२॥

चङ्कमन्तीवराञ्शेलाञ्शेलाञ्छेलं वनाद् वनम् ॥१०॥ ततः पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यथः । 'इस प्रकार सुन्दर पर्वतीपर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाइसे दूसरे पहाइपर तथा एक वनसे दूसरे वनमें पहुँचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतीं तथा वनीको लाँवते हुए आप दोनों वीर पम्पा नामक पुष्करिणीके तटपर पहुँच जायेंगे ॥ १० ई॥

अशर्करामविभ्रंशां समतीर्थामशैवलाम् ॥ ११ ॥ राम संजातवालुकां कमलोत्पलशोभिताम् ।

'श्रीराम! वहाँ कंकड़का नाम नहीं है। उसके तटपर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाटकी भूमि सब ओरसे बराबर है—ऊँची-नीची या ऊबड़-खाबड़ नहीं है। उस पुष्करिणीमें सेवारका सर्वथा अभाव है। उसके मीतरकी भूमि वाछकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोबर-की शोभा बढ़ाते हैं॥ ११६ ॥

तत्र हंसाः प्रवाः क्रौञ्चाः कुरराश्चैव राघव ॥ १२ ॥ वल्गुस्वरा निकृजन्ति पम्पासिल्लगोचराः । नोद्विजन्ते नरान् दृष्ट्वा वथस्याकोविदाः शुभाः ॥१३॥

'रघुनन्दन ! वहाँ पम्पाके जलमें विचरनेवाले हंस, कारण्डव, क्रीञ्च और कुरर सदा मधुर स्वरमें कूजते रहते हैं। वे मनुष्योंको देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं। क्योंकि किसी मनुष्यके द्वारा किसी पक्षीका वध भी हो सकता है, ऐसे भयका उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुन्दर हैं॥ १२-१३॥

घृतिपण्डोपमान् स्थूळांस्तान् द्विजान् भक्षयिष्यथः। रोहितान् वकतुण्डांश्च नलमीनांश्च राघव ॥ १४ ॥ पम्पायामिषुभिर्मत्स्यांस्तत्र राम वरान् हतान् । निस्त्वकपक्षानयस्ततानकृशानैककण्डकान् ॥ १५ ॥ तव भक्षा समायुक्तो लक्ष्मणः सम्प्रदास्यति ।

बाणोंके अग्रमागसे जिनके छिलके छुड़ा दिये गये हैं, अतएव जिनमें एक भी काँटा नहीं रह गया है, जो बीके छोंदेके समान चिकने तथा आई हैं—सूखे नहीं हैं, जिन्हें छोइमय बाणोंके अग्रमागमें गूँथकर आगमें सेका और पकाया गया है, ऐसे फल-मूलके देर वहाँ मध्य पदार्थके रूपमें उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्तिमावसे सम्पन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अपित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थोंको लेकर उस सरोवरके मोटे-मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पिक्षयों तथा श्रेष्ठ रोहित (रोहू), वक्रतुण्ड और नलमीन आदि मत्स्योंको थोड़ा-थोड़ा करके खिलाइयेगा (इक्से आपका मनोरञ्जन होगा)॥ १४-१५ई॥

भृशं तान् खाद्तो मत्त्यान् पम्पायाः पुष्पसंचये ॥१६॥ पद्मगन्धि शिवं वारि सुखशीतमनामयम् । बद्धृत्य स तदाह्मिष्टं रूप्यस्फटिकसंनिभम् ॥१७॥ सद्य पुष्करपर्णेन सद्मणः पायिष्यति ।

ंजिस समय आप पम्पासरोवरकी पुष्पराशिके समीप मछिलयोंको भोजन करानेकी कीड़ामें अत्यन्त संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवरका कमलकी गन्धसे सुवासित, कल्याणकारी, सुखद, शीतल, रोगनाशक, क्लेशहारी तथा चाँदी और स्कटिकमणिके समान स्वच्छ जल कमलके पत्ते-में निकालकर लायेंगे और आपको पिलायेंगे ॥ १६−१७६ ॥ स्थूलान गिरिगुहाशस्यान् वानरान् वनचारिणः ॥१८॥ सायाद्वे विचरन् राम दर्शयिष्यति लक्ष्मणः ।

'श्रीराम! सायंकालमें आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे-मोटे बनचारी वानरोंका दर्शन करायगे, जो पर्वतोंकी गुफाओं में सोते और रहते हैं ॥ १८२ ॥ अयां लोभादुपावृत्तान वृषभानिव नर्दतः ॥ १९ ॥ स्थूलान् पीतांश्च पम्पायां दृक्ष्यसि त्वं नरोत्तम ।

'नरश्रेष्ठ ! वे वानर पानी पीनेके लोभसे पम्पाके तटपर आकर साँडोंके समान गर्जते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे॥ १९६॥ सम्माहे विचयन राम विद्युपी माल्यधारिणः॥ २०॥

सायाह्ने विचरन् राम विटपी माल्यधारिणः ॥ २० ॥ शिवोदकं च पम्पायां दृष्ट्वा शोकं विहास्यस्ति ।

श्रीराम ! सायंकालमें चलते समय आप बड़ी-बड़ी शाखावाले, पुष्पधारी दृश्तों तथा पम्पाके शीतल जलका दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे ॥ २०३॥

सुमनोभिश्चितास्तत्र तिलका नक्तमालकाः॥ २१॥ उत्पलानि च फुल्लानि पङ्कजानि च राधव।

रघुनन्दन ! वहाँ फूळोंसे भरे हुए तिलक और नक्तमाल-के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जलके भीतर उत्पल और कमल फूले दिखायी देते हैं॥ २१६॥

न तानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः ॥ २२ ॥ न च वै म्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव ।

पशुनन्दन! कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलोंको उतारकर घारण नहीं करता है। (क्योंकि वहाँतक किसीकी पहुँच ही नहीं हो पाती है) पम्पासरोवरके फूल न तो मुरक्षाते हैं और न झरते ही हैं॥ २२ई॥

मतङ्गशिष्यास्तत्रासन्तृषयः सुसमाहिताः ॥ २३ ॥ तेषां भाराभितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः । ये प्रपेतुर्महीं तूर्णं शरीरात् स्वेदविन्दवः ॥ २४ ॥ तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । स्वेदविन्दुसमुत्थानि न विनश्यन्ति राघव ॥ २५ ॥

'कहते हैं, वहाँ पहले मतंग मुनिके शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाप्र एवं शान्त रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनिके लिये जब जंगली फल-मूल ले आते और इनके भारते थक जाते, तब उनके शरीहरी पृथ्वीपर पसीनोंकी जो बूँदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियोंकी तपस्याके प्रभावसे तत्काल फूलके रूपमें परिणत हो जाती थीं। राघव! पसीनोंकी बूँदोंसे उत्पन्न होनेके कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं॥ २३–२५॥

तेषां गतानामद्यापि दश्यते परिचारिणी।
श्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी ॥ २६ ॥
त्वां तु धर्में स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्।
दश्चा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ २७ ॥

'वे सब के-सब ऋषि तो अब चले गये; किंतु उनकी सेवामें रहनेवाली तपस्विनी शवरी आज भी वहाँ दिखायी देती है। काकुत्स्थ! शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्मके अनुष्ठानमें लगी रहती है। श्रीराम! आप समस्त प्राणियोंके लिये नित्य वन्दनीय और देवताके तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक (साकेतधाम) को चली जायगी॥२६-२७॥

ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्चित्य पश्चिमम्। आश्चमस्थानमनुलं गुद्यं काकुतस्थ पश्चयसि॥ २८॥

'ककुरस्थकुलभूषण श्रीराम ! तदनन्तर आप पम्पाके पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो ( सर्व-साधारणकी पहुँचके बाहर होनेके कारण ) गुप्त है ॥ २८॥

न तत्राक्रमितुं नागाः शक्तुवन्ति तदाश्रमे । ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधानात् तच काननम् ॥२९॥

'उस आश्रमपर तथा उस वनमें मतंग मुनिके प्रभावसे हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते ॥ २९॥

मतङ्गवनिम्येव विश्वतं रघुनन्दन। तस्मिन् नन्दनसंकाशे देवारण्योपमे वने॥३०॥ नानाविद्दगसंकीर्णे रंस्यसे राम निर्वृतः।

'रघुनन्दन! वहाँका जंगल मतंगवनके नामसे प्रसिद्ध है। उस नन्दनतुल्य मनोहर और देववनके समान सुन्दर बनमें नाना प्रकारके पक्षी भरे रहते हैं। श्रीराम! आप वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ सानन्द विचरण करेंगे॥ ३० ई॥

ऋष्यम् कस्तु पम्पायाः पुरस्तात् पुष्पितद्वमः ॥ ३१ ॥
सुदुःखारोहणद्रचैव शिद्युनागाभिरक्षितः ।
उदारो ब्रह्मणा चैव पूर्वकालेऽभिनिर्मितः ॥ ३२ ॥

पम्पासरोवरके पूर्वभागमें ऋष्यमूक पर्वत है, जहाँके वृक्ष कूळोंने मुशोभित दिखायी देते हैं। उसके उपर चढ़नेमें बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सपों अथवा हाथियोंके वच्चोंद्वारा सब ओरसे सुरक्षित है। ऋष्यमूक पर्वत उदार (अभीष्ट फलको देनेवाला) है। पूर्वकालमें साक्षात् ब्रह्माजीने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणोंसे सम्पन्न बनाया ॥ ३१-३२॥

शयानः पुरुषो राम तस्य शैलस्य मूर्धन । यत् स्वप्नं लभते वित्तं तत् प्रबुद्धोऽधिगच्छति।३३। यस्त्वेनं विषमाचारः पापकर्माघिरोद्दति । तत्रैव । प्रहरन्त्येनं सुप्तमादाय राक्षसाः ॥ ३४॥

'श्रीराम ! उस पर्वतके ग्रिखरपर सोया हुआ पुरुष सपनेमें जिस सम्पत्तिको पाता है उसे जागनेपर भी प्राप्त कर लेता है। जो पापकर्मी तथा विषम वर्ताव करनेवाला पुरुष उस पर्वतपर चढ़ता है, उसे इस पर्वतशिखरपर ही सो जानेपर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहारकरते हैं॥ ३३-३४॥

तत्रापि शिद्युनागानामाकन्दः श्रूयते महान् । क्रीडतां राम पम्पायां मतङ्गाश्रमवासिनाम् ॥ ३५॥

'श्रीराम ! मतंग मुनिके आश्रमके आस पासके वनमें रहने और पम्पासरोवरमें क्रीडा करनेवाले छोटे छोटे हाथियों-के चिग्वाइनेका महान् शब्द उस पर्वतपर भी सुनायी देता है ॥ ३५॥

सका रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्विपाः। प्रचरन्ति पृथक्कीणी मेधवर्णास्तरिस्वनः॥३६॥ ते तत्र पीत्वा पानीयं विमलं चारु शोभनम्। अत्यन्तसुखसंस्पर्शे सर्वगन्धसमन्वितम्॥३७॥ निर्वृत्ताः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः।

भितनके गण्ड खलेंपर कुछ लाल रंगकी मदकी घाराएँ बहती हैं, वे वेगशाली और मेचके समान काले बड़े बड़े गजराज झंड-के-झंड एक साथ होकर दूसरी जातिवाले हाथियोंसे पृथक हो वहाँ विचरते रहते हैं। वनमें विचरने वाले वे हाथी जब पम्पासरोवरका निर्मल, मनोहर, सुन्दर, छूनेमें अत्यन्त सुखद तथा सब प्रकारकी सुगन्धसे सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन बनोंमें प्रवेश करते हैं॥३६-३७३॥ ऋक्षांश्च द्वीपिनइचैव नीलकोमलकप्रभान ॥ ३८॥ रुक्तपेतानजयान हृष्ट्वा शोकं प्रहास्यसि।

(रघुनन्दन! वहाँ रीछों) बाघों और नील कोमल कान्ति-बाले मनुष्योंको देखकर भागनेवाले तथा दौड़ लगानेमें किसी-से पराजित न होनेवाले मुगोंको देखकर आप अपना सारा शोक भूल जायँगे॥ ३८३॥

राम तस्य तु शैलस्य महती शोभते गुहा॥ ३९॥ शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्याः प्रवेशनम्।

श्रीराम ! उस पर्वतके ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थरसे ढका है । उसके भीतर प्रवेश करनेमें बड़ा कष्ट होता है ॥ ३९३ ॥

तस्या गुहायाः प्राग्द्वारे महाञ्ज्ञातोदको हदः ॥४०॥ बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः।

उस गुफाके पूर्वद्वारपर शीतल जलसे भरा हुआ एक

बहुत बड़ा कुण्ड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वह रमणीय हद नाना प्रकारके वृक्षोंसे ब्यास है॥ ४० है॥

तस्यां वसित धर्मात्मा सुद्यीयः सह वानरैः ॥ ४१॥ कदाविच्छित्वरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति ।

'धर्मात्मा सुग्रीव वानरोंके साथ उसी गुकामें निवास करते हैं। वे कभी-कभी उस पर्वतके शिखरपर भी रहते हैं'॥४१६॥ कबन्धरत्वनुशास्यैवं ताबुभी रामछक्ष्मणी॥ ४२॥ स्त्रग्वी भास्करवर्णाभः से व्यरोचत वीर्यवान्।

इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको सब बातें बताकर सूर्यके समान तेजस्वी और पराक्रमी कबन्ध दिव्य पुष्पोंकी माला घारण किये आकाशमें प्रकाशित होने लगा ॥ ४२६ ॥

तं तु खस्थं महाभागं ताबुभौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४३॥ प्रस्थितौ त्वं वजस्वेति वाक्यमूचतुरन्तिके।

उस समय वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण वहाँसे प्रस्थान करनेके लिये उद्यत हो आकाशमें खड़े हुए महाभाग कबन्धसे उसके निकट खड़े होकर बोले—'अब तुम परम धामको जाओ' ॥ ४३ ॥

गम्यतां कार्यसिद्धन्यर्थमितितावव्रवीत्स च ॥ ४४ ॥ सुप्रीतौ तावनुक्षाप्य कवन्धः प्रस्थितस्तदा ॥ ४५ ॥

कवन्धने भी उन दोनों भाइयोंसे कहा—'आपलोग भी अपने कार्यकी सिद्धिके लिये यात्रा करें।' ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बन्धुओंसे आज्ञा ले कबन्धने तत्काल प्रस्थान किया॥ ४४-४५॥

> स तत् कवन्धः प्रतिपद्य रूपं वृतः श्रिया भास्वरसर्वदेहः। निदर्शयन् राममवेक्ष्य खस्थः सख्यं कुरुष्वेति तदास्युवाच ॥ ४६॥

कबन्ध अपने पहले रूपको पाकर अद्भुत शोभासे सम्पन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य-तुस्य प्रभासे प्रकाशित हो उठा। वह रामकी ओर देखकर उन्हें पम्पासरोवरका मार्ग दिखाता हुआ आकाशमें ही स्थित होकर बोला—'आप सुग्रीवके साथ मित्रता अक्ट्य करें'।। ४६॥

इत्याचें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्येऽरण्यकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके अरण्यकाण्डमें तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७३ ॥

# चतुःसप्ततितमः सर्गः

श्रीराम और लक्ष्मणका पम्पासरोवरके तटपर मतङ्गवनमें शवरीके आश्रमपर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतङ्गवनको देखना, शवरीका अपने शरीरकी आहुति दे दिच्यधामको प्रस्थान करना

तौ कवन्धेन तं मार्गे पम्पाया दर्शितं वने । आतस्थतुर्दिशं गृद्य प्रतीचीं नृवरात्मजौ ॥ १ ॥

तदनन्तर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कवन्धके बताये हुए पम्पासरोवरके मार्गका आश्रय ले पश्चिम दिशाकी ओर चल दिये॥ १॥

तौ शैंलेष्वाचितानेकान् श्लौद्रपुष्पफलद्रुमान्। वीक्षन्तौ जम्मतुर्द्रष्टुं सुग्रीवं रामलक्ष्मणौ॥ २॥

दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पर्वतोंपर फैले हुए बहुत-से वृक्षोंको, जो फूल, फल और मधुसे सम्पन्न थे, देखते हुए सुग्रीवसे मिलनेके लिये आगे बढ़े ॥ २॥

कृत्वा तु शैलपृष्ठे तु तौ वासं रघुनन्दनौ। पम्पायाः पश्चिमं तीरं राघवाबुपतस्थतुः॥ ३॥

रातमें एक पर्वत-शिखरपर निवास करके रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले वे दोनों रघुवंशी बन्धु पम्पासरोवरके पश्चिम तटपर जा पहुँचे ॥ ३॥ तौ पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम् । अपद्यतां ततस्तत्र रावर्या रम्यमाश्चमम् ॥ ४ ॥

पम्पानामक पुष्करिणीके पश्चिम तटपर पहुँ चकर उन दोनों भाइयोंने वहाँ शबरीका रमणीय आश्रम देखा ॥ ४ ॥

तौ तमाश्रममासाद्य दुमैर्वहुभिरावृतम्। सुरम्यमभिवीक्षन्तौ शवरीमभ्युपेयतुः॥ ५॥

उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षोंसे घिरे हुए उस सुरम्य आश्रमपर जाकर शबरीसे मिले॥ ५॥

तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जिः। पादौ जन्नाह रामस्य लक्ष्मणस्य च घीमतः॥ ६॥

हाबरी विद्ध तपिखनी थी । उन दोनों भाइयोंको आश्रमपर आया देख वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गयी तथा उसने बुद्धिमान् श्रीराम और लक्ष्मणके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ६ ॥ पाद्यमान्तमनीयं च सर्वे प्रादाद् यथाविधि । तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम् ॥ ७ ॥

फिर पाद्यः अर्घ्यं और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विविवत् उनका सत्कार किया। तत्पश्चात् श्रीरामचन्द्रजी उस घर्मपरायणा तपस्विनीसे बोले—॥ ७॥ किचित्ते निर्जिता विष्नाः किचित्ते वर्धते तपः। किचित्ते निर्यतः कोप आहारश्चः तपोधने॥ ८॥

'तपोधने ! क्या तुमने सारे विघ्नोंपर विजय पा ली ? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है ? क्या तुमने क्रोध और आहारको काबूमें कर लिया है ? ॥ ८॥

कचित्ते नियमाः प्राप्ताः कचित्ते मनसः सुस्तम्। कचित्ते गुरुगुश्रूषा सफला चारुभाषिणि॥९॥

'तुमने जिन नियमोंको स्वीकार किया है, वे निभ तो जाते हैं न ? तुम्हारे मनमें सुख और शान्ति है न ? चारुभाषिणि ! तुमने जो गुरुजनोंकी सेवा की है, वह पूर्णरूपसे सफल हो गयी है न ?? ॥ ९ ॥

रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्मता। शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता॥१०॥

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पृछनेपर वह सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्धोंके द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर वोली—॥ १०॥

अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदर्शनान्मया। अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः॥ ११॥

'रघुनन्दन! आज आपका दर्शन मिलनेसे ही मुझे अपनी तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनोंकी उत्तम पूजा भी सार्थक हो गयी ॥११॥ अद्य में सफलें तप्तं स्वर्गश्चैव भविष्यति। त्विय देववरे राम पूजिते पुरुषर्थभ ॥१२॥

'पुरुषप्रवर श्रीराम ! आप देवेश्वरका वहाँ सस्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गयी और अब मुझे आपके दिव्य धामकी प्राप्ति भी होगी ही ॥ १२ ॥

तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद् । गमिष्याम्यक्षयां एलोकां स्त्वत्त्रसादाद्रिंदम ॥ १३ ॥

'सौम्य ! मानद ! आपकी सौम्य दृष्टि पड़नेसे मैं परम पवित्र हो गयी। शत्रुद्मन ! आपके प्रसादसे ही अब मैं अक्षय लोकोंमें जाऊँगी ॥ १३॥

चित्रकृदं त्विय प्राप्ते विमानैरतुलप्रभैः। इतस्ते दिवमारुढा यानहं पर्यचारिषम्॥ १४॥

'जब आप चित्रकूट पर्वतपर पश्चारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी में सदा सेवा किया करती थी, अतुल कान्तिमान् विमानपर बैठकर यहाँसे दिव्यलोकको चले गये।। १४॥ तैश्चाहमुका धर्मश्चेर्महाभागेर्महर्षिभः। आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्चमम् ॥ १५॥ स ते प्रतिग्रहीतन्यः सौमित्रिसहितोऽतिथिः। तं च हृष्ट्वा वरांत्लोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यसि ॥ १६॥

'उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियोंने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजी पधारेंगे और लक्ष्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे । तुम उनका यथावत् सत्कार करना । उनका दर्शन करके त् श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकोंमें जायगी ॥ १५-१६ ॥

पवमुक्ता महाभागैस्तदाहं पुरुषर्षभ । मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ ॥ १७॥ तवार्थे पुरुषन्याघ्र पम्पायास्तीरसम्भवम् ।

'पुरुषप्रवर ! उन महाभाग महात्माओंने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुषसिंह ! मैंने आपके लिये पम्पातटपर उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके जंगली फल-मूलोंका संचय किया है'॥ १७ है॥

प्वमुक्तः स धर्मात्मा शवर्या शवरीमिदम् ॥ १८ ॥ राघवः प्राह विक्षाने तां नित्यमबहिष्कृताम् ।

शबरी ( जातिसे वर्णवाह्य होनेपर भी ) विज्ञानमें बहिष्कृत नहीं थी—उसे परमात्माके तत्त्वका नित्य ज्ञान प्राप्त था । उसकी पूर्वोक्त वार्ते मुनकर धर्मात्मा श्रीरामने उससे कहा—॥ १८३॥

दनोः सकाशात् तस्वेन प्रभावं ते महात्मनाम्॥ १९ ॥ श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संदुष्टं यदि मन्यसे।

'तपोधने ! मैंने कवन्धके मुखसे तुम्हारे महात्मा गुरुवनोंका यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ'।।

एतन् वचनं श्रुत्वा रामवक्त्रविनिःस्तम्॥ २०॥

श्रावरी इर्शयामास ताबुभी तद्वनं महत्। श्रीरामके मुखसे निकले हुए इस वचनको सुनकर शबरीने उन दोनों भाइयोंको उस महान् वनका दर्शन

कराते हुए कहा—॥ २०६ ॥ पद्य मेघघनप्रख्यं मृगपक्षिसमाकुलम् ॥ २१ ॥ मतङ्गवनमित्येव विश्वतं रघुनन्दन ।

्रधुनन्दन ! मेधोंकी घटाके समान श्याम और नाना प्रकारके पशु-पक्षियोंसे भरे हुए इस वनकी ओर दृष्टिपात कीजिये। यह मतंगवनके नामसे ही विख्यात है॥ २१ ई॥

इह ते भावितात्मानो गुरवो मे महाद्युते। जुहवांचिकिरे नीडं मन्त्रवन्मन्त्रपृजितम्॥ २२॥

भ्महातेजस्वी श्रीराम ! यहीं वे मेरे भावितात्मा ( ग्रुद्ध अन्तःकरणवाले एवं परमात्मचिन्तनपद्मयण ) गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थानपर उन्होंने गायत्रीमन्त्रके जपसे विशुद्ध हुए अपने देहरूपी पञ्जरको मन्त्रोचारणपूर्वक अग्निमें होम दिया था॥ २२॥

इयं प्रत्यक्खळी वेदी यत्र ते मे सुसत्कृताः। पुष्पोपहारं कुर्वन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करैः॥ २३॥

्यह प्रत्यक्खली नामवाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा भलीभाँति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्थाके कारण श्रमसे काँपते हुए हाथोंद्वारा देवताओंको फूलोंकी बल्लि चढ़ाया करते थे॥ २३॥

तेषां तपःत्रभावेण पश्याद्यापि रघूत्तम। द्योतयन्ती दिशः सर्वाः श्रिया वेद्यतुलप्रभा ॥२४॥

(रघुवंद्यशिरोमणे ! देखिये, उनकी तपस्याके प्रभावसे आज भी यह वेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अद्गुलनीय है॥ २४॥

अशक्तुवद्भिस्तैर्गन्तुमुपवासश्रमालसैः । चिन्तितेनागतान् पदयसमेतान् सप्त सागरान् ॥२५॥

'उपवास करनेसे दुर्बल होनेके कारण जब वे चलने-फिरनेमें असमर्थ हो गये, तब उनके चिन्तनमात्रसे वहाँ सात समुद्रोंका जल प्रकट हो गया । वह सप्तसागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें सातों समुद्रोंके जल मिले हुए है, उसे चलकर देखिये॥ २५॥

कृताभिषेकैस्तैन्यंस्ता वरुकलाः पादपेष्विह । बद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन ॥ २६ ॥

'रघुनन्दन! उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षींपर जो वस्कल वस्त्र फैला दिये थे, वे इस प्रदेशमें अबतक सुखे नहीं हैं ॥ २६ ॥

देवकार्याणि कुर्वद्भिर्यानीमानि कृतानि वै । पुष्पैः कुवलयैः सार्धे म्लानत्वं न तु यान्ति वै ॥ २७ ॥

'देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनोंने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएँ बनायी थीं, वे आज भी मुरझायी नहीं हैं॥ २७॥

क्रत्स्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया। तदिच्छाम्यभ्यतुक्षाता त्यक्ष्याम्येतत् कलेवरम्॥२८॥

'भगवन् ! आपने सारा वन देख लिया और यहाँके सम्बन्धमें जो बातें सुनने योग्य थीं, वे भी सुन लीं । अब

मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देहका परित्याग करना चाहती हुँ ॥ २८ ॥

तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भावितात्मनाम्। मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी॥ २९॥

'जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणोंकी मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियोंके समीप अब मैं जाना चाहती हूँ' ॥ २९॥

धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः। प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चर्यमिति चात्रवीत्॥ ३०॥

शबरीके धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुँहसे निकल पड़ा, ध्याश्चर्य है!'॥ ३०॥

तामुवाच ततो रामः शबरीं संशितव्रताम्। अर्चितोऽहं त्वयाभद्रे गच्छकामं यथासुखम्॥ ३१॥

तदनन्तर श्रीरामने कठोर व्रतका पालन करनेवाली शबरीसे कहा—'भद्रे! तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छाके अनुसार आनन्दपूर्वक अभीष्ट लोककी यात्रा करों?॥ ३१॥

इत्येवमुका जिटला चीरकृष्णाजिनाम्बरा।
अनुझाता तु रामेण इत्वाऽऽत्मानं हुताशने ॥ ३२ ॥
ज्वलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम ह।
दिव्याभरणसंयुका दिव्यमाल्यानुलेपना॥ ३३ ॥
दिव्याम्बरघरा तत्र बभूव प्रियदर्शना।
विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सीदामनी यथा॥ ३४ ॥

श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर मस्तकपर जटा और शरीरपर चीर एवं काला मृगचर्म घारण करनेवाली शबरीने अपनेको आगमें होमकर प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलोंकी माला और दिव्य अनुलेपन घारण किये बड़ी मनोहर दिखायी देने लगी तथा मुदाम पर्वतपर प्रकट होनेवाली बिजलीके समान उस प्रदेशको प्रकाशित करती हुई स्वर्ग (साकेत) लोकको ही चली गयी। । ३२ — ३४।।

यत्र ते सुक्रतात्मानो विहरन्ति महर्षयः। तत् पुण्यं शबरी स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥ ३५॥

उसने अपने चित्तको एकाँग्र करके उस पुण्यधामकी यात्रा कीः जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे॥ ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके अरण्यकाण्डमें चौहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७४ ॥



भक्तिमती शबरीका परधाम-गमन



## पञ्चसप्ततितमः सर्गः

## श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों भाइयोंका पम्पासरोवरके तटपर जाना

दिवं तु तस्यां यातायां शबर्या स्वेन तेजसा।
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चिन्तयामास राघवः॥१॥
चिन्तयित्वा तु धर्मात्मा प्रभावं तं महात्मनाम्।
हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोऽब्रवीत्॥२॥

अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाली शबरीके दिव्यलोकमें चले जानेपर भाई लक्ष्मणसहित धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने उन महात्मा महर्षियोंके प्रभावका चिन्तन किया । चिन्तन करके अपने हितमें संलग्न रहनेवाले एकाग्रचित्त लक्ष्मणसे श्रीरामने इस प्रकार कहा—॥ १-२॥

हष्टो मयाऽऽश्रमः सौम्य बह्याश्चर्यः कृतात्मनाम्। विश्वस्तमृगशार्दुलो नानाविहगसेवितः ॥ ३ ॥

'सौम्य! मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियोंका यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरेपर विश्वास करते हैं। नाना प्रकारके पक्षी इस आश्रमका सेवन करते हैं॥ ३॥

सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेषु लक्ष्मण। उपस्पृष्टं च विधिवत् पितरश्चापि तर्पिताः॥ ४॥ प्रणष्टमशुभं यन्नः कल्याणं समुपस्थितम्। तेन त्वेतत् प्रहृष्टं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति॥ ५॥

'लक्ष्मण ! यहाँ जो सातों समुद्रों के जलसे भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें इमने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरोंका तर्पण किये हैं। इससे इमारा सारा अग्रुभ नष्ट हो गया और अब इमारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है। सुमित्राकुमार ! इससे इस समय मेरे मनमें अधिक प्रसन्नता हो रही है ॥४-५॥

हृद्ये मे नरब्याच्च शुभमाविभीविष्यति । तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां प्रियदर्शनाम् ॥ ६ ॥

'नरश्रेष्ठ! अब मेरे हृदयमें कोई ग्रुभ संकल्प उठनेवाला है। इसल्यि आओ, अब हम दोनों परम सुन्दर पम्पासरोवर-के तटपर चलें॥ ६॥

ऋष्यमूको गिरिर्यत्र नातिदूरे प्रकाशते । यस्मिन् वसति धर्मात्मा सुद्रीवाँऽग्रुमतः सुतः॥ ७ ॥

'वहाँसे थोड़ी ही दूरपर वह ऋष्यमूक पर्वत शोभा पाता है, जिसपर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं॥ ७॥

नित्यं वालिभयात् त्रस्तश्चतुर्भिः सह वानरैः। अहं त्वरे च तं द्रष्टुं सुग्रीवं वानरर्षभम्॥८॥ तद्धीनं हि मे कार्यं सीतायाः परिमार्गणम्।

'वालीके भयसे सदा डरे रहनेके कारण वे चार वानरोंके साथ उस पर्वतपर रहते हैं। मैं वानरश्रेष्ठ सुग्रीवसे मिलनेके लिये उतावला हो रहा हूँ; क्योंकि सीताके अन्वेषणका कार्य उन्हींके अधीन हैं? ॥ ८५ ॥

इति ब्रुवाणं तं वीरं सौमित्रिरिद्मब्रवीत्॥ ९॥ गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः।

इस प्रकारकी बात कहते हुए वीर श्रीरामसे सुमित्राकुमार लक्ष्मणने यों कहा—'भैया! इस दोनोंको शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिये। मेरा मन भी चलनेके लिये उतावला हो रहा है? ॥ ९६॥

आश्रमात्तु ततस्तसान्निष्कम्य सविशाम्पतिः॥ १०॥ आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सह प्रभुः। समीक्षमाणः पुष्पाढ्यं सर्वतो विपुलद्वमम्॥ ११॥

तदनन्तर प्रजापालक भगवान् श्रीराम लक्ष्मणके साथ उस आश्रमसे निकलकर सब ओर फूलोंसे लदे हुए नाना प्रकारके वृक्षोंकी शोभा निहारते हुए पम्पासरोवरके तटपर आये ॥ १०-११॥

कोयष्टिभिश्चार्जुनकैः शतपत्रेश्च कीरकैः। पत्तेश्चान्येश्च बहुभिर्नादितं तद् वनं महत्॥ १२॥

वह विशाल वन टिट्टिमों, मोरों, कठफोड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत-से पक्षियोंके कलरवोंसे गूँज रहा था॥ १२॥

स रामो विविधान् बृक्षान् सरांसि विविधानि च। पश्यन् कामाभिसंतप्तो जगाम परमं हृदम् ॥ १३॥

श्रीरामके मनमें सीताजीसे मिलनेकी तीव लालसा जाग उठी थी, इससे संतप्त हो वे नाना प्रकारके बृक्षों और भाँति-भाँतिके सरोवरोंकी शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाश्चयके पास गये ॥ १३॥

स तामासाद्य वै रामो दूरात् पानीयवाहिनीम् । मतङ्गसरसं नाम हदं समवगाहत ॥ १४ ॥

पम्पानामसे प्रसिद्ध वह सरोवर पीनेयोग्य स्वच्छ जल बहानेवाला था। श्रीराम दूर देशसे चलकर उसके तटपर आये। आकर उन्होंने मतंगसरस नामक कुण्डमें स्नान किया॥ १४॥

तत्र जग्मतुरव्यक्री राघवी हि समाहिती। स तु शोकसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः॥१५॥ विवेश निलर्नी रम्यां पङ्कजैश्च समावृताम्।

वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ शान्त और एकामचित्त होकर पहुँचे थे। सीताके शोकसे व्याकुल हुए दशरथनन्दन श्रीरामने उस रमणीय पुष्करिणी पम्पामें प्रवेश किया, जो कमलोंसे व्याप्त थी॥ १५६ ॥

तिलकाशोकपुंनागबकुलोव्दालकाशिनीम् ॥ १६॥

रम्योपवनसम्बाधां पद्मसम्पीहतोदकाम्। स्फिटिकोपमतोयां तां श्वःक्णवाञ्जकसंतताम्॥ १७॥ मत्स्यकच्छपसम्बाधां तीरस्यद्वमशोभिताम्। सखीभिरिव संयुक्तां लताभिरचुवेष्टिताम्॥ १८॥ किनरोरगगन्धवयक्षराक्षससेविताम् । नानाद्रमलताकीणीं शीतवारिनिधि शुभाम्॥ १९॥

उसके तटपर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल तथा लिसोड़के वृक्ष उसकी शोभा वढ़ा रहे थे। माँति-माँतिके रमणीय उपवनोंसे वह विरी हुई थी। उसका जल कमल-पृष्पोंसे आच्छादित था और स्फटिक मणिके समान खच्छ दिखायी देता था। जलके नीचे खच्छ बाछुका फैली हुई थी। मस्य और कच्छप उसमें मरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब ओर लताओंद्वारा आवेष्टित होनेके कारण वह सिखयोंसे संयुक्त-सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गन्धर्व, यश्च और राञ्चस उसका सेवन करते थे। माँति-माँतिके वृक्ष और लताओंसे ब्यास हुई पम्पा शीतल जलकी सुन्दर निधि प्रतीत होती थी। १६—१९॥ पद्मसौगन्धिकैस्ताम्रां शुक्कां कुमुद्मण्डलैंः।

नीलां कुवलयोद्घाटैर्बहुवर्णां कुथामिव ॥ २०॥ अक्ण कमलोंसे वह ताम्रवर्णकी, कुमुद-कुमुमोंके समूहसे शुक्ल वर्णकी तथा नील कमलोंके समुदायसे नीलवर्णकी दिखायी देनेके कारण बहुरंगे कालीनके समान शोभा पाती थी ॥ २०॥

अरविन्दोत्पलवर्ती पद्मसौगन्धिकायुताम्। पुष्पिताम्रवणोपेतां बर्हिणोद्घुष्टनादिताम्॥ २१॥

उस पुष्करिणीमें अरविन्द और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगन्धिक जातिके पृष्प शोभा पाते थे। मौर लगी हुई अमराइयोंसे वह घिरी हुई थी तथा मयूरोंके केकानाद वहाँ गूँज रहे थे॥ २१॥

स तां दृष्ट्वा ततः पम्पां रामः सौमित्रिणा सह। विळळाप च तेजस्बी रामो दृशरथात्मजः॥ २२॥

सुमित्राकुमार लक्ष्मणसहित श्रीरामने जब उस मनोहर पम्पाको देखाः तब उनके हृदयमें सीताकी वियोग-व्यथा उद्दीत हो उठीः अतः वे तेजस्वी दशरथनन्दन श्रीराम वहाँ विलाप करने लगे ॥ २२ ॥

तिलकैबींजपूरैश्च वटैः शुक्रद्वमैस्तथा। पुष्पितैः करवोरैश्च पुंनागैश्च सुपुष्पितैः॥ २३॥ मालतीकुन्दगुल्मैश्च भण्डीरैर्निचुलैस्तथा।

अशोकैः सप्तपर्णेश्च कतकैरतिमुक्तकैः॥ २४॥ अन्येश्च विविधेर्नृक्षैः प्रमदामिव शोभिताम्। अस्यास्तीरे तु पूर्वोकः पर्वतो धातुमण्डितः॥ २५॥ श्रष्टयमूक इति स्यातश्चित्रपृष्पितपादपः।

तिलक, बिजीरा, वट, लोघ, खिले हुए करवीर, पुष्पित नागकेसर, मालती, कुन्द, झाड़ी, मंडीर (वरगद), वञ्जुल, अशोक, लितवन, कतक, माघवी लता तथा अन्य नाना प्रकारके कृक्षोंसे सुशोभित हुई पम्पा माँति-माँतिकी वस्त्रभूषाओंसे सजी हुई युवतीके समान जान पड़ती थी। उसीके तटपर विविध धातुओंसे मण्डित पूर्वोक्त ऋष्यमूक नामसे विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके जपर फूलोंसे भरे हुए विचित्र कृक्ष शोभा दे रहे थे॥ २३-२५ई॥ हिर्म्मृक्षरजोनाम्नः पुत्रस्तस्य महात्मनः॥ २६॥ अध्यास्ते तु महावीर्यः सुग्रीव इति विश्वतः।

ऋक्षरजा नामक महात्मा वानरके पुत्र किपश्रेष्ठ महा-पराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे ॥ २६ है ॥ सुग्रीवमभिगच्छ त्वं वानरेन्द्रं नरर्षभ ॥ २७ ॥ इत्युवाच पुनर्वाक्यं छक्ष्मणं सत्यविक्रमः । कथं मया विना सीतां शक्यं छक्ष्मण जीवितुम् ॥ २८ ॥

उस समय सत्यपराक्रमी श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा-नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम वानरराज सुग्रीवके पास चलो, मैं सीताके बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ' ॥ २७-२८ ॥

इत्येवमुक्त्वा मद्नाभिपीडितः स लक्ष्मणं वाक्यमनन्यचेतनः। विवेश पम्पां नलिनीमनोरमां तमुत्तमं शोकमुदीरयाणः॥२९॥

ऐसा कहकर सीताके दर्शनकी कामनासे पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाळे श्रीराम उस महान् शोकको प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी पम्पामें उतरे ॥ २९॥

कमेण गत्वा प्रविलोकयन् वनं द्दर्श पम्पां ग्रुभदर्शकाननाम् । अनेकनानाविधपक्षिसंकुलां

विवेश राजः सह लक्ष्मणेन ॥ ३०॥

वनकी शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मण-सिंहत श्रीरामने पम्पाको देखा । उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुन्दर और दर्शनीय थे । अनेक प्रकारके झुंड-के-झुंड पक्षी वहाँ सब ओर भरे हुए थे । भाईसिंहत श्रीरघुनाथजीने पम्पाके जलमें प्रवेश किया ॥ ३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येऽरण्यकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः॥ ७५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७५ ॥





स्तुति सुनकर हनुमान्जीने अपना शरीर वड़ा लिया

# श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्

# किष्किन्धाकाण्डम्

प्रथमः सर्गः

पम्पासरोवरके दर्शनसे श्रीरामको व्याकुलता, श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयोंको ऋष्यमूककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरोंका भयभीत होना

स तां पुष्करिणीं गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलाम्। रामः सौमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः ॥ १ ॥

कमल, उत्पल तथा मत्स्योंसे मरी हुई उस पम्पा नामक पुष्करिणीके पास पहुँचकर सीताकी सुधि आ जानेके कारण श्रीरामकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठीं। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्राकुमार लक्ष्मण उनके साथ थे॥१॥

तत्र दृष्ट्वेव तां हर्षादिन्द्रियाणि चकम्पिरे। स कामवशमापननः सौमित्रिमिद्मन्नवीत्॥ २॥

वहाँ पम्पापर दृष्टि पड़ते ही (कमल-पुष्पोंमें सीताके नेत्र-मुख आदिका किञ्चित् सादश्य पाकर ) हर्षोल्लाससे श्रीरामकी सारी इन्द्रियाँ चञ्चल हो उठीं। उनके मनमें सीताके दर्शनकी प्रवल इच्छा जाग उठी। उस इच्छाके अधीन-से होकर वे सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--।। २॥

खामत्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले—॥ २ ॥ सौमित्रे शोभते पम्पा वैदूर्यविमलोदका । फुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता विविधिद्वीमैः ॥ ३ ॥

'सुमित्रानन्दन! यह पम्पा कैसी शोभा पा रही है ? इसका जल वैदूर्यमणिके समान खच्छ एवं स्थाम है। इसमें बहुत-से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तटपर उत्पन्न हुए नाना प्रकारके वृक्षोंसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है॥३॥ सौमित्रे पद्य पम्पायाः काननं शुभदर्शनम्।

यत्र राजन्ति शैला वा दुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥

'सुमित्राकुमार ! देखो तो सही, पम्पाके किनारेका वन कितना सुन्दर दिखायी दे रहा है। यहाँके ऊँचे ऊँचे वृक्ष अपनी फैळी हुई शाखाओंके कारण अनेक शिखरोंसे युक्त पर्वतोंके समान सुशोभित होते हैं॥ ४॥

मां तु शोकाभिसंतप्तमाध्यः पीडयन्ति वै। भरतस्य च दुःखेन वैदेह्या हरणेन च॥ ५॥

'परंतु मैं इस समय भरतके दुःख और सीताहरणकी चिन्ताके शोकसे संतप्त हो रहा हूँ । मानसिक वेदनाएँ मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं ॥ ५॥ शोकार्तस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । व्यवकीर्णा बहुविधैः पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥ ६ ॥

भ्यद्यपि मैं शोकसे पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पम्पा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखायी देते हैं। यह नाना प्रकारके फूलोंसे न्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है॥ ६॥

निलनैरिप संछन्ना हात्यर्थशुभद्दांना। सर्पन्यालानुचरिता मृगद्विजसमाकुला॥ ७॥

'कमलोंसे यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है । इसिलये बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। इसके आस-पास सर्प तथा हिंसक जन्तु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर छा रहे हैं॥ ७॥

अधिकं प्रविभात्येतन्नीलपीतं तु शाङ्गलम्। दुमाणां विविधेः पुष्पैः परिस्तोमैरिवार्पितम्॥ ८॥

'नयी-नयी घासोंसे ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली-पीली आभाके कारण अधिक शोभा पा रहा है। यहाँ वृक्षोंके नाना प्रकारके पुष्प सब ओर विखरे हुए हैं। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे विछा दिये गये हों॥८॥

पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः। छताभिः पुष्पितात्राभिरुपगृदानि सर्वतः॥ ९॥ 'चारों ओर वृक्षोंके अग्रमाग फूलोंके भारते लदे होनेके

कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं। ऊपरसे खिली हुई लताएँ उनमें सब ओरसे लिपटी हुई हैं॥ ९॥

सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः। गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रमः॥ १०॥

'सुमित्रानन्दन! इस समय मन्द-मन्द सुखदायिनी हवा चल रही है, जिससे कामनाका उदीपन हो रहा है ( सीताको देखनेकी इच्छा प्रबल हो उठी है)। यह चैत्रका महीना है। वृक्षोंमें फूल और फल लग गये हैं और सब ओर मनोहर सुगन्ध छा रही है।। १०॥ पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पूष्पशालिनाम्। स्जतां पुष्पवर्षाणि वर्षे तोयमुचामिव॥ ११॥

'लक्ष्मण ! फूलोंसे सुशोभित होनेवाले इन वनोंके रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जलकी वृष्टि करते हैं ॥ ११॥

प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रमाः। वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरविकरन्ति गाम्॥१२॥

वनके ये विविध वृक्ष वायुके वेगसे झूम-झूमकर रमणीय शिलाओंपर फूल बरसा रहे हैं और यहाँकी भूमिको दक देते हैं ॥ १२ ॥

पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मास्तः। कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडतीव समन्ततः॥ १३॥

'सुमित्राकुमार ! उधर तो देखो, जो वृक्षोंसे झड़ गये हैं, झड़ रहे हैं तथा जो अभी डालियोंमें ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलोंके साथ सब ओर वायु खेल-सा कर रही है।।१३॥ विक्षिपन् विविधाः शाखा नगानां कुमुमोत्कटाः।

षट्पदैरनुगीयते ॥ १४॥ मारुतश्चलितस्थानैः

(फूलोंसे भरी हुई वृक्षोंकी विभिन्न शाखाओंको झक-होरती हुई वायु जब आगेको बढ़ती है, तब अपने-अपने स्थानसे विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे-पीछे चलने लगते हैं ॥ १४ ॥

मत्तकोकिलसंनादैर्नतयन्निव पादपान् । शैलकंदरनिष्कान्तः प्रगीत इव चानिलः॥१५॥

पर्वतकी कन्दरासे विशेष ध्वनिके साथ निकली हुई वायु मानो उच स्वरसे गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्यका काम देते हैं और उन वाद्योंकी व्वनिके साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षोंको मानो नृत्यकी शिक्षा-सी दे रही है ॥ १५ ॥

तेन विक्षिपतात्यर्थे पवनेन समन्ततः। अमी संसक्तशाखामा प्रथिता इव पाद्पाः॥ १६॥

'वायुके वेगपूर्वक हिलानेसे जिनकी शाखाओंके अग्रभाग सब ओरसे परस्पर सट गये हैं, वे वृक्ष एक दूसरेसे गुँथे हुएकी भाँति जान पड़ते हैं ॥ १६॥

स पव सुखसंस्पर्शो वाति चन्दनशीतलः। गन्धमभ्यवहन् पुण्यं श्रमापनयनोऽनिलः॥ १७॥

भ्मलयचन्दनका स्पर्श करके बहनेवाली यह शीतलवायु शरीरसे छू जानेपर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई वह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगन्ध फैला रही है ॥ १७ ॥

विनद्नतीव पाद्पाः। अमी पवनविक्षिप्ता मधुगन्धिषु ॥ १८॥ पर्पदेर नुकू जिक्क वेने षु

भधुर मकरन्द और सुगन्धसे भरे हुए इन वनोंमें गुन-

गुनाते हुए भ्रमरोंके व्याबसे ये वायुद्वारा हिलाये गये वृक्ष मानो नृत्यके साथ गान कर रहे हैं ॥ १८॥ गिरिप्रस्थेषु रम्येषु पुष्पवद्भिर्मनोरमैः। संसक्तिशिखराः शैला विराजन्ति महाद्वुमैः॥१९॥

·अपने रमणीय पृष्ठभागोंपर उत्पन्न फूलोंसे सम्पन्न तथा मनको लुभानेवाले विशाल वृक्षींसे सटे हुए शिखरवाले पर्वत अद्भृत शोभा पा रहे हैं ॥ १९ ॥

मारुतोत्क्षेपचञ्चलाः। पुष्पसंछन्नशिखरा अमी मधुकरोत्तंसाः प्रगीता इव पादपाः॥ २०॥

'जिनकी शाखाओंके अग्रमाग फुलोंसे ढके हैं, जो वायुके झोंकेसे हिल रहे हैं तथा भ्रमरोंको पगड़ीके रूपमें सिरपर धारण किये हुए हैं, वे बृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना-गाना आरम्भ कर दिया है ॥ २० ॥

सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान् कर्णिकारान् समन्ततः। हाटकप्रतिसंछन्नान् नरान् पीताम्बरानिव ॥ २१ ॥

'देखो, सब ओर सुन्दर फूलोंसे भरे हुए ये कनेर सोने-के आभूषणोंसे विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्योंके समान शोभा पा रहे हैं ॥ २१ ॥

अयं वसन्तः सौमित्रे नानाविहगनादितः। सीतया विप्रहीणस्य शोकसंदीपनो मम॥ २२॥

'सुमित्रानन्दन ! नाना प्रकारके विद्दक्रमोंके कलखोंसे गूँजता हुआ यह वसन्तका समय सीतासे विखुड़े हुए मेरे लिये शोकको बढ़ानेवाला हो गया है ॥ २२ ॥

मां हि शोकसमाकान्तं संतापयति मन्मथः। हृष्टं प्रवद्मानश्च समाह्नयति कोकिलः॥ २३॥

वियोगके शोकसे तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव ( सीता-विषयक अनुराग ) मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्षके साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है ॥ २३ ॥

एव दात्यृहको हृष्टो रम्ये मां वननिर्झरे। प्रणदन्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण॥ २४॥

·लक्ष्मण ! वनके रमणीय **श**रनेके निकट बड़े हर्षके साथ बोलता हुआयह जलकुक्कुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाले मुझ रामको शोकमग्न किये देता है ॥ २४॥

अुत्वैतस्य पुरा शब्दमाश्रमस्या मम विया। मामाहूय प्रमुद्तिताः परमं प्रत्यनन्दत ॥ २५ ॥

पहले मेरी प्रिया जब आश्रममें रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनन्दमग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यन्त आनन्दित कर देती थी ॥ २५ ॥

एवं विचित्राः पतगा नानाराविवराविणः। वृक्षगुरुमलताः पश्य सम्पतन्ति समन्ततः ॥ २६ ॥

'देखो, इस प्रकार माँति-माँतिकी बोली बोलनेवाले विचित्र

पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओंकी ओर उड़ रहे हैं ॥ २६॥

विमिश्रा विद्याः पुंभिरात्मध्यृहाभिनन्दिताः । भृङ्गराजप्रमुदिताः सौमित्रे मधुरस्वराः ॥ २७ ॥

'सुमित्रानन्दन! देखों, ये पक्षिणियाँ नर पिल्लयोंसे संयुक्त हो अपने झंडमें आनन्दका अनुभव कर रही हैं, भौरोंका गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं और खयं भी मीठी बोली बोल रही हैं ॥ २७॥

अस्याः कूले प्रमुदिताः सङ्घराः राकुनास्त्विह । दात्यूहरतिविकन्दैः पुंस्कोकिलक्तैरपि ॥ २८ ॥ स्वनन्ति पादपाश्चेमे ममानङ्गप्रदीपकाः ।

'इस पम्पाके तटपर यहाँ झुंड-के-झुंड पक्षी आनन्दमग्न होकर चहक रहे हैं। जलकुक्कुटोंके रतिसम्बन्धी कूजन तथा नर कोकिलोंके कलनादके ब्याजसे मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनङ्गवेदनाको उद्दीस कर रहे हैं॥ २८ ।।

अशोकस्तवकाङ्गारः षट्पद्स्वननिःस्वनः ॥ २९ ॥ मां हि परुळवताम्राचिंवैसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति ।

'जान पड़ता है, यह वसन्तरूपी आग मुझे जडाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्पके लाल-लाल गुच्छे ही इस अग्निके अङ्गार हैं, न्तन पछव ही इसकी लाल-लाल लपटें हैं तथा भ्रमरोंका गुजारव ही इस जलती आगका 'चट-चट' शब्द है।। २९५।। नहि तां सूक्ष्मपक्षमार्शी सुकेशीं मृतुभाषिणीम्॥ ३०॥ अपद्यतो मे सौमित्रे जीविते ऽस्ति प्रयोजनम्।

'मुमित्रानन्दन! यदि मैं सूक्म बरौनियों और मुन्दर केशोंवाली मधुरभाषिणी सीताको न देख सका तो मुझे इस जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ३०३॥

अयं हि रुचिरस्तस्याः कालो रुचिरकाननः ॥ ३१॥ कोकिलाकुलसीमान्तो द्यिताया ममानघ।

'निष्पाप लक्ष्मण ! वसन्त ऋतुमें वनकी शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है, इसकी सीमामें सब ओर कोयलकी मधुर क्क सुनायी पड़ती है। मेरी प्रिया सीताको यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था॥ ३१६ ॥

मन्मथायाससम्भूतो वसन्तगुणवर्धितः ॥ ३२ ॥ अयं मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकाग्निनीवरादिव ।

'अनङ्गवेदनासे उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसन्तऋतुके गुणोंका ईंघन पाकर बढ़ गयी है; जान पड़ता है, यह मुझे शीघ्र ही अविलम्ब जला देगी ॥ ३२५ ॥

१. मन्द-मन्द मलयानिलका चलना. वनके वृक्षोंका नूतन पक्लवों और फूलोंसे सज जाना, कोकिलोंका क्कना, कमलोंका ब्लल जाना तथा सब ओर मधुर सुगन्धका छा जाना आदि वसन्त-के गुण हैं, जो विरहीकी शोकाग्निको उद्दीप्त करते हैं। अपस्यतस्तां वनितां पश्यतो रुचिरान् द्रुमान्॥ ३३॥ ममायमात्मप्रभवो भूयस्त्वमुपयास्थति ।

'अपनी उस प्रियतमा पत्नीको मैं नहीं देख पाता हूँ और इन मनोहर वृक्षींको देख रहा हूँ, इसलिये मेरा यह अनङ्गज्वर अब और यह जायगा ॥ ३३५ ॥

अदृह्यमाना वैदेही शोकं वर्धयतीह मे ॥ ३४ ॥ दृश्यमानो वसन्तश्च स्वेद्संसर्गदृषकः।

'विदेहनिन्दनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही है, इसिलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मन्द मलयानिलके द्वारा स्वेदसंसर्गका निवारण करनेवाला यह वसन्त भी मेरे शोककी वृद्धि कर रहा है ॥ ३४५ ॥

मां हि सा मृगशावाश्री चिन्ताशोकवलात्कृतम्॥ ३५॥ संतापयति सौमित्रे क्रुरश्चैत्रवनानिलः।

'सुमित्राकुमार! मृगनयनी सीता चिन्ता और शोकसे बलपूर्वक पीडित किये गये मुझ रामको और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वनमें बहनेवाली चैत्रमासकी वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है ॥३५५।॥

अमी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्तस्ततस्ततः॥ ३६॥ स्वैः पक्षैः पवनोद्धतैर्गवाक्षैः स्फाटिकैरिव।

'ये मोर स्कटिकमणिके बने हुए गवाक्षों ( झरोखों ) के समान प्रतीत होनेवाले अपने फैले हुए पंखोंसे, जो वायुसे कम्पित हो रहे हैं, इघर उघर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं ! ॥ ३६ ई ॥

शिखिनीभिः परिवृतास्त एते मद्मूर्चिछताः ॥ ३७ ॥ मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः ।

'मयूरियोंसे बिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनङ्गवेदनासे संतप्त हुए मेरी इस कामपीड़ाको और भी बढ़ा रहे हैं॥३७३॥

पश्य लक्ष्मण नृत्यन्तं मयूरमुपनृत्यति ॥ ३८ ॥ शिखिनी मन्मथातेषा भर्तारं गिरिसानुनि ।

'लक्ष्मण ! वह देखो, पर्वतशिखरपर नाचते हुए अपने खामी मयूरके साथ-साथ वह मोरनी भी कामपीड़ित होकर नाच रही है ॥ ३८५॥

तामेव मनसा रामां मयूरोऽप्यनुधावति ॥ ३९॥ वितत्य रुचिरौ पक्षौ रुतैरुपहसन्निव।

'मयूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंको फैलाकर मन-ही-मन अपनी उसी रामा (प्रिया) का अनुसरण कर रहा है तथा अपने मधुर स्वरोंसे मेरा उपहास करता-सा जान पड़ता है ॥ ३९३॥

मयूरस्य वने नृतं रक्षसा न हता विया॥ ४०॥ तसान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्तया।

निश्चय ही वनमें किसी राक्षसने मोरकी प्रियाका अपहरण

नहीं किया है। इसीलिये यह रमणीय वनोंमें अपनी वल्लभाके साथ नृत्य कर रहा है # || ४०३ ||

मम त्वयं विना वासः पुष्पमासे सुदुःसहः ॥ ४१ ॥ पद्य लक्ष्मण संरागस्तिर्यग्योनिगतेष्यपि। यदेषा शिखिनी कामाद् मर्तारमभिवर्तते ॥ ४२ ॥

'फूलोंसे भरे हुए इस चैत्रमासमें सीताके बिना यहाँ निवास करना मेरे लिये अत्यन्त दुःसह है। लक्ष्मण | देखो तो सही, तिर्थग्योनिमें पड़े हुए प्राणियोंमें भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी कामभावसे अपने स्वामीके सामने उपस्थित हुई है ॥ ४१-४२ ॥

ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्भ्रमा। मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत्॥ ४३॥

थिद विशाल नेत्रीवाली सीताका अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेमसे वेगपूर्वक मेरे पास आती ॥ ४३ ॥

पद्य लक्ष्मण पुष्पाणि निष्फलानि भवन्ति मे। पुष्पभारसमुद्धानां वनानां शिशिरात्यये ॥ ४४ ॥

'लक्ष्मण । इस वसन्त ऋतुमें फूळोंके भारसे सम्पन्न हुए इन वनोंके ये सारे फूल मेरे लिये निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे लिये कोई प्रयोजन नहीं रह गया है ॥ ४४ ॥

रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया। निष्फलानि महीं यान्ति समं मधुकरोत्करैः ॥ ४५॥

'अत्यन्त शोभासे मनोहर प्रतीत होनेवाले ये वृक्षींके फूल भी निष्फल होकर भ्रमरसमूहोंके साथ ही पृथ्वीपर गिर जाते हैं ॥ ४५ ॥

नद्नित कामं शकुना मुदिताः सङ्घराः कलम्। आह्रयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ ४६॥

व्हर्वमें भरे हुए ये झुंड-के-झुंड पक्षी एक दूसरेको बुलाते हुए-से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मनमें प्रेमोन्माद उत्पन्न किये देते हैं ॥ ४६ ॥

वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया। नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा॥ ४७॥

'जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है, वहाँ भी यदि इसी तरह वसन्त छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी? निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी ॥ ४७ ॥

नृनं न तु वसन्तस्तं देशं स्पृशित यत्र सा। कथं द्यसितपद्माक्षी वर्तयेत् सा मया विना ॥ ४८ ॥

\* रामायणशिरोमणिकार इस इलोकके पूर्वार्थका अर्थ यों लिखते है—निश्चय ही इस भोरके निवासभूत वनमें इस राध्नसने मेरी प्रिया सीताका अपहरण नहीं किया; नहीं तो यह भी उसीके शांकमें दूबा रहता।

'अवश्य ही जहाँ सीता है, उस एकान्त स्थानमें वसन्तका प्रवेश नहीं है तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रोंवाली कमलनयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी।।४८॥ अथवा वर्तते तत्र वसन्तो यत्र मे प्रिया।

किं करिष्यति सुश्रोणी सा तु निर्भर्तिसता परैः॥४९॥ 'अथवा सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी

तरह वसन्त छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओंकी डाँट-फटकार सुननी पड़ती होगी; अतः वह वेचारी सुन्दरी सीता क्या कर सकेगी ॥ ४९ ॥

इयामा पद्मपलाशाक्षी मृदुभाषा च मे प्रिया। नूनं वसन्तमासाच परित्यक्ष्यति जीवितम्॥ ५०॥

·जिसकी अभी नयी-नयी अवस्था है और प्रफुछ कमल-दलके समान मनोहर नेत्र हैं, वह मीठी बोली बोलनेवाली मेरी प्राणवलभा जानकी निश्चय ही इस वसन्त ऋतुको पाकर अपने प्राण त्याग देगी ॥ ५० ॥

दृढं हि हृद्ये वुद्धिर्मम सम्परिवर्तते। नालं वर्तियतुं सीता साध्वी महिरहं गता॥ ५१॥

भोरे हृदयमें यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक कालतक जीवित नहीं रह सकती ॥ ५१ ॥

मिय भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः। ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः॥ ५२॥

'वास्तवमें विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुझमें और मेरा सम्पूर्ण प्रेम सर्वथा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित है॥ एष पुष्पवहो वायुः सुखस्पशों हिमावहः। तां विचिन्तयतः कान्तां पाचकप्रतिमो मम ॥ ५३॥

'फूलोंकी सुगन्घ लेकर बहनेवाली यह शीतल वायुः जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणवल्लभा सीताकी याद आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने लगती है ॥ ५३ ॥ सदा सुखमहं मन्ये यं पुरा सह सीतया। मारुतः स विना सीतां शोकसंजननो मम ॥ ५४॥

पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा मुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीताके विरहमें मेरे लिये शोकजनक हो गयी है ॥ ५४ ॥

तां विनाथ विहङ्गोऽसौ पक्षी प्रणदितस्तदा। पादपगतः प्रहृष्टमभिकूजति ॥ ५५॥

'जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौआ आकाशमें जाकर काँव-काँव करता था। वह उसके भावी वियोगको स्चित करनेवाला था। अब सीताके वियोगकालमें वह कौआ वृक्षपर वैठकर बड़े हर्षके साथ अपनी बोली बोल रहा है (इससे सूचित हो रहा है कि सीताका संयोग शीष्र ही सुलभ होगा ) ॥ ५५ ॥

पष वै तत्र वैदेह्या विद्याः प्रतिहारकः। पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥ ५६॥

'यही वह पश्ची है, जो आकाशमें स्थित होकर बोलनेपर वैदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाललोचना सीताके समीप ले जायगा॥ ५६॥ पश्य लक्ष्मण संनादं वने मद्विवर्धनम्। पुष्पताग्रेषु वृक्षेषु द्विजानामवक्रजताम्॥ ५७॥

'लक्ष्मण! देखों, जिनकी ऊपरी डालियाँ फूलोंसे लदी हैं, वनमें उन वृक्षोंपर कलस्व करनेवाले पक्षियोंका यह मधुर शब्द विरहीजनोंके मदनोन्मादको बढ़ानेवाला है।। ५७॥

विक्षिप्तां पवनेनैतामसौ तिलकमञ्जरीम्। पट्पदः सहसाभ्येति महोज्जतामिव वियाम्॥५८॥

'वायुके द्वारा हिलायी जाती हुई उस तिलक वृक्षकी मंजरीपर भ्रमर महसा जा बैठा है। मानो कोई प्रेमी काम-मदसे कम्पित हुई प्रेयसीसे मिल रहा हो॥ ५८॥ कामिनामयमत्यन्तमशोकः शोकवर्धनः। स्ताबकैः पवनोत्थितस्तिस्तर्जयन्निव मां स्थितः॥ ५९॥

'यह अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त शोक बढ़ानेवाला है। यह वायुके झोंकेसे कम्पित हुए पुष्प-गुच्छोंद्वारा मुझे डॉट बताता हुआ-सा खड़ा है॥ ५९॥

अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः। विभ्रमोत्सिक्तमनसः साङ्गरागा नरा इव ॥ ६० ॥

'लक्ष्मण! ये मञ्जरियों सुशोभित होनेवाले आमके वृक्ष श्रङ्कार-विलाससे मदमत्तद्भृदय होकर चन्दन आदि अङ्गराग धारण करनेवाले मनुष्योंके समान दिखायी देते हैं॥

सौमित्रे पश्य पम्पायाश्चित्रासु वनराजिषु। किनरा नरशार्दूल विचरन्ति यतस्ततः॥६१॥

'नरश्रेष्ठ सुमित्राकुमार ! देखो पम्पाकी विचित्र वन-श्रेणियोंमें इधर-उधर किन्नर विचर रहे हैं ॥ ६१ ॥ इमानि ग्रुभगन्धीनि पश्य लक्ष्मण सर्वशः । निलनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूर्यवत् ॥ ६२ ॥

'लक्ष्मण ! देखों, पम्पाके जलमें सब ओर खिले हुए ये सुगन्धित कमल प्रातःकालके सूर्यकी भौति प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ६२ ॥

एषा प्रसन्नसिळ्ळा पद्मनीळोत्पळायुता। हंसकारण्डवाकीणी पम्पा सौगन्धिकायुता॥ ६३॥

'पम्पाका जल बड़ा ही स्वच्छ है। इसमें लाल कमल और नील कमक खिले हुए हैं। इंस और कारण्डव आदि पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगन्धिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं॥ ६३॥ जले तरुणसूर्याभैः षट्पदाहतकेसरैः। पङ्कजैः शोभते पम्पा समन्तादभिसंवृता॥ ६४॥

'जलमें प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाले कमलोंके द्वारा सब ओरसे घिरी हुई पम्पा बड़ी शोभा पा रही है। उन कमलोंके केसरोंको भ्रमरोंने चूस लिया है। 18 ४॥

चक्रवाकयुता नित्यं चित्रप्रस्थवनान्तरा। मातङ्गमृगयूथैश्च शोभते सिळलार्थिभिः॥६५॥

'इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँके वनों में विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीने के लिये आये हुए हाथियों और मृगोंके समूहोंसे इस पम्पाकी शोभा और भी बढ जाती है।। ६५।।

पत्रनाहतवेगाभिक्तर्मिभिर्विमलेऽम्भस्ति । . पङ्कजानि विराजन्ते ताड्यमानानि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥

'लक्ष्मण ! वायुके थपेड़ेसे जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरोंसे ताड़ित होनेवाले कमल पम्पाके निर्मल जलमें बड़ी शोभा पाते हैं ॥ ६६॥

पद्मपत्रविशालाक्षीं सततं प्रियपङ्कजाम्। अपद्मयतो मे वैदेहीं जीवितं नाभिरोचते॥ ६७॥

'प्रफुल कमलदलके समान विशाल नेत्रींवाली विदेह-राजकुमारी सीताको कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखनेके कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है।

अहो कामस्य वामत्वं यो गतामि दुर्लभाम् । स्मारियण्यति कल्याणीं कल्याणतरवादिनीम् ॥ ६८॥

'अहो ! काम कितना कुटिल हैं। जो अन्यत्र गयी हुईं एवं परम दुर्लभ होनेपर भी कल्याणमय वचन बोलनेवाली उस कल्याणस्वरूपा सीताका बारंबार स्मरण दिला रहा है ॥ ६८॥

शक्यो धारियतुं कामो भवेदभ्यागतो मया। यदि भूयो वसन्तो मां न हन्यात् पुष्पितद्वुमः॥ ६९॥

'यदि खिळे हुए वृक्षोंबाला यह वसन्त मुझपर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई कामवेदनाको मैं किसी तरह मनमें ही रोके रह सकता हूँ ॥ ६९॥

यानि सा रमणीयानि तया सह भवन्ति मे । तान्येवारमणीयानि जायन्ते मे तया विना ॥ ७० ॥

'शीताके साथ रहनेपर जो-जो वस्तुएँ मुझे रमणीय प्रतीत होती थीं, वे ही आज उसके विना असुन्दर जान पड़ती हैं॥ पद्मकोशपळाशानि द्रष्टुं दृष्टिर्हि मन्यते। सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदशानीति ळक्ष्मण॥ ७१॥

'लक्ष्मण! ये कसलकोशोंके दल धीताके नेत्रकोशोंके समान हैं। इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती हैं ७१

पद्मकेसरसंस्ष्टो वृक्षान्तरविनिःसृतः। निःभ्वास इव सीताया वाति वायुर्मनोहरः॥ ७२॥ 'कमलकेसरोंका स्पर्श करके दूसरे वृश्वोंके बीचसे निकली हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके निःश्वासकी भाँति चल रही है।। ७२।।

सौमित्रे पदय पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुषु । पुष्पितों कर्णिकारस्य यष्टि परमशोभिताम् ॥ ७३ ॥

'सुमित्रानन्दन! वह देखो, पम्पाके दक्षिण भागमें पर्वत-शिखरोंपर खिली हुई कनेरकी डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है॥ ७३॥

अधिकं शैलराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः। विचित्रं सजते रेणुं वायुवेगविष्ठदिटतम्॥ ७४॥

'विभिन्न घातुओंसे विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋष्यमूक वायुके वेगसे लायी हुई विचित्र धूलिकी सृष्टि कर रहा है।। ७४।।

गिरिप्रस्थास्तु सौमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितैः। निष्पत्रैः सर्वतो रम्यैः प्रदीप्ता इव किंशुकैः॥ ७५॥

'सुमित्राकुमार! चारों ओर खिले हुए और सब ओरसे रमणीय प्रतीत होनेबाले पत्रहीन पलाश वृक्षोंसे उपलक्षित इस पर्वतके पृष्ठभाग आगमें जलते हुए-से जान पड़ते हैं॥७५॥

पम्पातीरहद्दाश्चेमे संसिका मधुगन्धिनः। मालतीमल्लिकापद्मकरवीराश्च पुष्पिताः॥ ७६॥

'पम्पाके तटपर उत्पन्न हुए ये दृक्ष इसीके जलसे अभिषिक्त हो बढ़े हैं और मधुर सकरन्द एवं गन्धसे सम्पन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—मालती, मिल्लका, पद्म और करवीर। ये सब-के-सब फूलोंसे सुशोभित हैं॥ ७६॥

केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्च सुपुष्पिताः। माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुरुमाश्च सर्वदाः॥ ७७॥

'केतकी (केबड़े), सिन्दुवार तथा वासन्ती लताएँ भी सुन्दर फूलोंसे भरी हुई हैं। गन्धभरी माधवी लता तथा कुन्द-कुसुमोंकी झाड़ियाँ सब ओर शोभा पा रही हैं॥७७॥

चिरिबिल्वा मधूकाश्च वञ्जुला बकुलास्तथा। चम्पकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः॥ ७८॥

'चिरिबिल्व ( चिलविल )) महुआः बैंतः मौलसिरीः चम्पाः तिलक और नागकेसर भी खिले दिखायी देते हैं॥७८॥

पद्मकाश्चैव शोभन्ते नीलाशोकाश्च पुष्पिताः। लोभ्राश्च गिरिपृष्ठेषु सिंहकेसरपिअराः॥ ७९॥

'पर्वतके पृष्ठभागोंपर पद्मक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहीं सिंहके अयालकी भाँति पिङ्गल वर्षवाले लोध भी सुशोभित हो रहे हैं॥ ७९॥

अङ्गोलाश्च कुरण्टाश्च चूर्णकाः पारिभद्रकाः। चूताः पाटलयश्चापि कोविदाराश्च पुष्पिताः॥ ८०॥ मुचुकुन्दार्जुनादचैव दश्यन्ते गिरिसानुषु।

'अङ्कोल, कुरंट, चूर्णक ( सेमल ), पारिभद्रक ( नीम या मदार ), आम, पाटलि, कोविदार, मुचुकुन्द ( नारङ्ग ) और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत-शिखरोंपर फूलोंसे लदे दिखायी देते हैं ॥ ८० ।।

केतकोइालकाश्चैव शिरीषाः शिशपा धवाः॥८१॥ शाल्मल्यः किंशुकाश्चैव रक्ताः कुरवकास्तथा। तिनिशा नक्तमालाश्च चन्द्रनाः स्यन्द्रनास्तथा॥ ८२॥ हिन्तालास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः।

'केतक, उदालक ( लसोड़ा ), शिरीष, शीशम, षव, सेमल, पलाश, लाल कुरबक, तिनिश, नक्तमाल, चन्दन, स्यन्दन, हिन्ताल, तिलक तथा नागकेसरके पेड़ भी फूलोंसे भरे दिखायी देते हैं॥ ८१-८२ ।॥

पुष्पितान् पुष्पिताम्राभिर्लताभिः परिवेष्टितान् ॥८३॥ दुमान् पद्येह सौमित्रे पम्पाया रुचिरान् बहुन्।

'मुमित्रानन्दन! जिनके अग्रभाग फूलोंसे भरे हुए हैं, उन लता-ब्लिरियोंसे लिपटे हुए पम्पाके इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षोंको तो देखो। वे सब-के-सब यहाँ फूलोंके भारसे लदे हुए हैं॥ ८३६॥

वातविक्षिप्तविद्यान् यथासन्नान् द्रुमानिमान् ॥८४॥ छताः समनुवर्तन्ते मत्ता इव वरिश्रयः।

'हवाके झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष स्रुक्तकर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथसे इनकी डालियोंका स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएँ मदमत्त सुन्दरियोंकी भाँति इनका अनुसरण करती हैं॥ ८४ है॥

पादपात् पादपं गच्छक्रीलाच्छैलं वनाद् वनम् ॥८५॥ वाति नैकरसाखादसम्मोदित इवानिलः।

्एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपुर, एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर तथा एक वनसे दूसरे वनमें जाती हुई वायु अनेक रसोंके आस्वादनसे आनन्दित-सी होकर वह रही है ॥ ८५ है ॥

केचित् पर्याप्तकुसुमाः पाइपा मधुगन्धिनः ॥ ८६॥ केचिन्मुकुलसंवीताः इयामवर्णा इवाबभुः।

'कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पोंसे भरे हुए हैं और मधु एवं सुगन्धसे सम्पन्न हैं। कुछ मुकुलोंसे आवेष्टित हो स्यामवर्ण-से प्रतीत हो रहे हैं॥ ८६६॥

इदं मृष्टमिदं स्वादु प्रकुछिमिदमित्यिप ॥ ८७ ॥ रागरको मधुकरः कुसुमेन्वेव लीयते।

'वह भ्रमर रागसे रँगा हुआ है और 'यह मधुर है, यह स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है' इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलोंमें ही लीन हो रहा है ॥ ८७ है॥

निलीय पुनरुत्पत्य सहसान्यत्र गच्छति। मधुलुब्धो मधुकरः पम्पातीरद्वुमेष्वसौ॥ ८८॥ 'पुष्पोंमें छिपकर फिर ऊपरको उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है । इस प्रकार मधुका लोभी भ्रमर पम्पातीरवर्ती वृक्षोंपर विचर रहा है ॥ ८८ ॥

इयं कुसुमसंघातैरुपस्तीर्णा सुखाकृता। स्वयं निपतितैर्भूमिः दायनप्रस्तरैरिव॥ ८९॥

'स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहोंसे आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर शयन करनेके लिये मुलायम बिछौने बिछा दिये गये हों ॥ ८९ ॥ विविधा विविधेः पुष्पैस्तैरेव नगसानुषु। विस्तीर्णाः पीतरकाभाः सौमित्रे प्रस्तराः छताः ॥९०॥

'मुमित्रानन्दन! पर्वतके शिखरोंपर जो नाना प्रकारकी विशाल शिलाएँ हैं, उनपर झड़े हुए भौति-भौतिके फूलोंने उन्हें लाल-पीले रंगकी शब्याओंके समान बना दिया है॥९०॥

हिमान्ते पर्य सौमित्रे वृक्षाणां पुष्पसम्भवम् । पुष्पमासे हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः॥ ९१॥

'सुमित्राकुमार! वसन्त ऋतुमें वृक्षोंके फूलोंका यह वैभव तो देखों। इस चैत्र मासमें ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं॥ ९१॥

आह्रयन्त इवान्योन्यं नगाः पट्पदनादिताः। कुसुमोत्तंसविद्यपाः शोभन्ते बहु लक्ष्मण॥ ९२॥

'लक्ष्मण! वृक्ष अपनी ऊपरी डालियोंपर फूलोंका मुकुट बारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोंके गुआरब-से इस तरह कोलाहलपूर्ण हो रहे हैं, मानी एक दूसरेका आह्वान कर रहे हों॥ ९२॥

प्य कारण्डवः पक्षी विगाद्य सिळळं शुभम्। रमते कान्तया सार्धे काममुद्दीपयन्निव॥ ९३॥

'यह कारण्डव पक्षी पम्पाके स्वच्छ जलमें प्रवेश करके अपनी प्रियतमाके साथ रमण करता हुआ कामका उद्दीपन-सा कर रहा है ॥ ९३॥

मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोरमम्। स्थाने जगतिविख्यातागुणास्तस्या मनोरमाः॥ ९४॥

'मन्दािकनीके समान प्रतीत होनेवाली इस पम्पाका जब ऐसा मनोरम रूप है, तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण विख्यात हैं, वे उचित ही हैं ॥ ९४॥

यदि दृरयेत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि। स्पृह्येयं न शकाय नायोध्याये रघूत्तम॥९५॥

'रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण! यदि साध्वी सीता दीख जाय और यदि उसके साथ इम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इन्द्रलोकमें जानेकी इच्छा होगी और न अयोध्यामें लौटनेकी ही ॥९५॥ न होवं उमणीयेष भारतेष तथा सह ।

न होवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह। रमतो मे भवेचिन्ता न स्पृहाग्येषु वा भवेत्॥ ९६॥ 'हरी-हरी घासोंसे सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशोंमें सीता- के साथ सानन्द विचरनेका अवसर मिले तो मुझे ( अयोध्या-का राज्य न मिलनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और न दूसरे ही दिज्य भोगोंकी अभिलाषा हो सकेगी ॥ ९६ ॥ अभी हि विविधेः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः । काननेऽस्मिन् विना कान्तां चिन्तामुत्पादयन्ति मे॥९७॥

'इस वनमें भाँति-भाँतिके परुखांसे सुशोभित और नाना प्रकारके फूळांसे उपलक्षित ये वृक्ष प्राणवरूलमा सीताके बिना मेरे मनमें चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं ॥ ९७ ॥ पश्य श्रीतज्ञलां चेमां सौमित्रे पुष्करायुताम् । चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम् ॥ ९८ ॥ प्रवैः कौञ्चेश्च सम्पूर्णां महामृगनिषेविताम् ॥

'सुमित्राकुमार! देखो, इस पम्पाका जलकितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं। चकवे विचरते हैं और कारण्डव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जलकुक्कुट तथा क्रीश्च भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े मृग इसका सेवन करते हैं॥ ९८५॥

अधिकं शोभते पम्पा विकृजिङ्गिविंहंगमैः॥ ९९॥ दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः। इयामां चन्द्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मिनिभेक्षणाम्॥१००॥

'चहकते हुए पश्चियोंसे इस पम्पाकी बड़ी शोभा हो रही है। आनन्दमें निमग्न हुए ये नाना प्रकारके पश्ची मेरे सीताविषयक अनुरागको उद्दीप्त कर देते हैं; क्योंकि इनकी बोळी सुनकर मुझे नूतन अवस्थावाळी कमळनयनी चन्द्रमुखी प्रियतमा सीता-का स्मरण हो आता है। १९-१००॥

पदय साजुषु चित्रेषु सृगीभिः सहितान् सृगान्। मां पुनर्मुगशावाक्ष्या वैदेह्या विरहीहृतम्। व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तस्ततस्ततः॥१०१॥

'लक्ष्मण । देखो, पर्वतके विचित्र शिखरोंपर ये हरिण अपनी हरिणियोंके साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता-से विछुड़ गया हूँ । इधर-उधर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्त-को व्यथित किये देते हैं ॥ १०१॥

अस्मिन् सानुनि रम्ये हि मत्तद्विजगणाकुले। पर्येयं यदि तांकान्तां ततः खस्ति अवेन्मम ॥१०२॥

प्सतवाले पिक्षयों से भरे हुए इस पर्वतके रमणीय शिखर-पर यदि प्राणवल्लभा सीताका दर्शन पा सक् तभी मेरा कल्याण होगा ॥ १०२॥

जीवेयं खलु सौिमत्रे मया सह सुमध्यमा। सेवेत यदि वैदेही पम्पायाः पवनं शुभम्॥१०३॥

'सुमित्रानन्दन! यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पम्पासरोवरके तटपर मुखद समीरका सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ ॥ १०३॥

पद्मसौगन्धिकवहं शिवं शोकविनाशनम्। घन्या उद्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्॥१०४॥ 'लक्ष्मण! जो लोग अपनी प्रियतमाके साथ रहकर पद्म और सौगन्धिक कमलोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली शीतल, मन्द एवं शोकनाशन पम्या-वनकी वायुका सेवन करते हैं, वे घन्य हैं ॥ १०४॥

इयामा पद्मपलाशाक्षी प्रिया विरहिता मया। कथं धारयति प्राणान् विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥

'हाय! वह नयी अवस्थावाली कमललोचना जनक-नन्दिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड्कर वेबसीकी दशामें अपने प्राणोंको कैसे घारण करती होगी ॥ १०५॥

किं नु वक्ष्यामि धर्मक्षं राजानं सत्यवादिनम्। जनकं पृष्टसीतं तं कुशलं जनसंसदि॥१०६॥

'लक्ष्मण ! धर्मके जाननेवाले सत्यवादी राजा जनक जब जन-समुदायमें बैठकर मुझसे सीताका कुशल-समाचार पूछेंगे, उस समय में उन्हें क्या उत्तर दूँगा ॥ १०६॥

या मामनुगता मन्दं पित्रा प्रस्थापितं वनम् । स्रीता धर्मं समास्थाय क नु सा वर्तते प्रिया॥१०७॥

'हाय! पिताके द्वारा वनमें भेजे जानेपर जो धर्मका आश्रय ले मेरे पीछे-पीछे यहाँ चली आयी, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है ? ।। १०७ ।।

तया विहीनः कृपणः कथं छक्ष्मण धारये। या मामनुगता राज्याद् भ्रष्टं विहतचेतसम्॥१०८॥

'लक्ष्मण ! जिसने राज्यसे बिच्चत और इताश हो जानेपर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा—मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यन्त दीन होकर मैं कैसे जीवन घारण करूँगा ? ॥ १०८ ॥

तचार्वञ्चितपद्माक्षं सुगन्धि शुभमत्रणम् । अपद्यतो मुखं तस्याः लीदतीच मतिर्मम ॥१०९॥

(जो कमलदलके समान सुन्दर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रोंसे सुशोभित है, जिससे मीठी-मीठी सुगन्ध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदिके चिह्नसे रहित है, जनकिशोरीके उस दर्शनीय मुखको देले बिना मेरी सुध-बुध खोयी जा रही है।। १०९॥

स्मितहास्यान्तरयुतं गुणवन्मधुरं हितम्। वैदेह्या वाक्यमतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥

ख्रमण । वैदेहीके द्वारा कभी हँसकर और कभी मुस्करा-कर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब मुननेको मिलेंगी?॥११०॥

प्राप्य दुःखं वने स्यामा मां मन्मथविकर्शितम्। नष्टदुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥१११॥

'सोलइ वर्षकी-सी अवस्थावाली साध्वी सीता यद्यपि वनमें आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनङ्गवेदना या मानसिक कष्टसे पीड़ित देखती, तब मानो उसका अपना सारा

दुःख नष्ट हो गया हो, इस प्रकार प्रसन्त-सी होकर मेरी पीड़ा दूर करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती थी॥१११॥ कि नु वक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यां हि नुपात्मज। क सा स्नुषेति पृच्छन्तीं कथं चापि मनस्विनीम्॥११२॥

राजकुमार ! अयोध्यामें चलनेपर जब मनिस्तिनी माता कौसल्या पूछेंगी कि भोरी बहूरानी कहाँ है ११ तो मैं उन्हें क्या उत्तर दुँगा ? ॥ ११२॥

गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रात्वत्सलम्। नहाहं जीवितुं शकस्तामृते जनकात्मजाम् ॥११३॥ इति रामं महात्मानं विलयन्तमनाथवत्। उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तमव्ययम् ॥११४॥

'लक्ष्मण! तुम जाओ, भ्रातृवत्सल भरतसे मिलो । मैं तो जनकनन्दिनी सीताके बिना जीवित नहीं रह सकता।' इस प्रकार महात्मा श्रीरामको अनाथकी भाँति विलाप करते देख भाई लक्ष्मणने युक्तियुक्त एवं निर्दोष वाणीमें कहा-॥११३-११४॥

संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम। नेदशानां मतिर्मन्दा भवत्यकलुषात्मनाम् ॥११५॥

'पुरुषोत्तम श्रीराम ! आपका मला हो । आप अपनेको सँभालिये । शोक न कीजिये । आप-जैसे पुण्यातमा पुरुषोंकी बुद्धि उत्साइश्चन्य नहीं होती ॥ ११५ ॥

स्मृत्वा वियोगजं दुःखंत्यज स्नेहं ब्रिये जने। अतिस्नेहपरिष्वङ्गाद् वर्तिराद्रीपि दह्यते ॥११६॥

'स्वजनोंके अवश्यम्भावी वियोगका दुःख सभीको सहना पड़ता है, इस बातको स्मरण करके अपने प्रिय जनोंके प्रति अधिक स्नेह ( आसिक ) को त्याग दीजिये; क्योंकि जल आदिसे भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह ( तेल ) में डूबो दी जानेपर जलने लगती है। ११६॥

यदि गच्छति पातालं ततोऽभ्यधिकमेव वा। सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव॥ ११७॥

'तात रघुनन्दन! यदि रावण पातालमें या उससे भी अधिक दूर चला जाय तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता !! ११७ ||

प्रवृत्तिर्रुभ्यतां तावत् तस्य पापस्य रक्षसः। ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति॥११८॥

पहले उस पापी राश्चसका पता लगाइये। फिर या तो वह सीताको वापस करेगा या अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा॥ ११८॥

यदि याति दितेर्गर्भे रावणं सह सीतया। तत्राप्येनं हनिष्यामिन चेद्दास्यति मैथिलीम्॥११९॥

रावण यदि सीताको साथ लेकर दितिके गर्भमें जाकर छिप जाय तो भी यदि मिथिलेशकुमारीको लौटा न देगा तो मैं वहाँ भी उसे मार डाल्रुँगा॥ ११९॥ स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्यं त्यज्यतां कृपणा मितः। अर्थो हि नष्टकार्यार्थेरयत्नेनाधिगम्यते ॥१२०॥

'अतः आर्थ ! आप कल्याणकारी धैर्यको अपनाइये । वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिये । जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साहपूर्वक उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ १२० ॥

उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परं बलम्। सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम् ॥१२१॥

'भैया! उत्साह ही बलवान् होता है। उत्साहसे बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुषके लिये संसारमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। १२१॥

उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु। उत्साहमात्रमाश्चित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम्॥१२२॥

'जिनके हृदयमें उत्साह होता है वे पुरुष कठिन-से-कठिन कार्य आ पड़नेपर हिम्मत नहीं हारते। हमलोग केवल उत्साहका आश्रय लेकर ही जनकनन्दिनीको प्राप्त कर सकते हैं।।१२२॥ त्यजतां कामवृत्तत्वं शोकं संन्यस्य पृष्ठतः। महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे॥१२३॥

प्शोकको पीछे छोड़कर कामीके से व्यवहारका त्याग कीजिये। आप महात्मा एवं कृतात्मा (पिवत्र अन्तः करणवाले) हैं। किंतु इस समय अपने आपको भूल गये हैं—अपने खरूपका स्मरण नहीं कर रहे हैं?॥ १२३॥ एवं सम्बोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः। त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धैर्यमुपागमत्॥१२४॥

लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर शोकसे संतप्तचित्त हुए श्रीरामने शोक और मोहका परित्याग करके धैर्य घारण किया ॥ १२४ ॥

सोऽभ्यतिकामद्व्यप्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । रामः पम्पां सुरुचिरां रम्यां पारिष्ठवद्रुमाम् ॥१२५॥

तदनन्तर व्यम्रतारिहत ( शान्तस्वरूप ) अचिन्त्य-पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जिसके तटवर्ती वृक्ष वायुके झोंके खाकर झूम रहे थे, उस परम सुन्दर रमणीय पम्पासरोवर-को लाँघकर आगे बढ़े॥ १२५॥

> निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्वे वनं निर्हारकन्दरं च । उद्वियन्वेताः सह लक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥१२६॥

सीताके स्मरणसे जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अत-एव जो दु:खमें डूबे हुए थे, वे महात्मा श्रीराम छक्ष्मणकी कही हुई वातोंपर विचार करके सहसा सावधान हो गये और इसरनों तथा कन्दराओंसहित उस सम्पूर्ण वनका निरीक्षण करते हुए वहाँसे आगेको प्रस्थित हुए ॥ १२६॥

तं मत्तमातङ्गविलासगामी
गच्छन्तमन्यग्रमना महात्मा।
स लक्ष्मणो राघवमिष्ठचेष्टो
ररक्ष धर्मेण बलेन चैव ॥१२७॥

मतवाले हाथीके समान विलासपूर्ण गतिसे चलनेवाले शान्तिचित्त महात्मा लक्ष्मण आगे-आगे चलते हुए श्रीरघुनाथ-जीकी उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बलके द्वारा रक्षा करने लगे ॥ १२७॥

तावृष्यमूकस्य समीपचारी चरन् ददर्शाद्धतदर्शनीयौ

शाखामृगाणामधिपस्तरस्वी वितत्रसे नैव विचेष्ट चेष्टाम् ॥१२८॥

ऋष्यमूक पर्वतके समीप विचरनेवाले वलवान् वानरराज सुग्रीव पम्पाके निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्रीराम और लक्ष्मणको देखा। देखते ही उनके मनमें यह मय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु वालीने ही भेजा होगा, फिर तो वे इतने डर गये कि खाने-पीने आदिकी भी चेष्ठा न कर सके।। १२८॥

> स तौ महात्मा गजमन्दगामी शाखामृगस्तत्र चरंश्चरन्तौ । हृष्ट्वा विषादं परमं जगाम जिन्तापरीतो भयभारभग्नः॥१२९॥

हाथीके समान मन्दगितसे चलनेवाले महामना वानरराज सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन रोनों भाइयोंको देखकर चिन्तित हो उठे। भयके भारी भारसे उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान् दु:खमें पड़ गये॥ १२९॥

तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखामृगसेवितान्तम्। त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरयोऽभिजग्मु-र्महौजसौ राघवळक्ष्मणौतौ॥१३०॥

मतङ्ग मुनिका वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था।
मुनिके शापसे उसमें वालीका प्रवेश होना कठिन था। इसलिये वह दूसरे वानरोंका आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम
या वनके भीतर सदा ही अनेकानेक शाखामृग निवास करते
थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्रीराम और लक्ष्मणको देखकर
दूसरे-दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रमके भीतर
चले गये॥ १३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पहला सर्गं पूरा हुआ ॥ १ ॥

### द्वितीयः सर्गः

सुग्रीव तथा वानरोंकी आशङ्का, हनुमान्जीद्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीवका हनुमान्जीको श्रीराम लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके लिये मेजना

तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। वरायुषधरौ वीरौ सुद्रीवः शङ्कितोऽभवत्॥१॥

महात्मा श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको श्रेष्ठ आयुध घारण किये वीर वेशमें आते देख (ऋष्यमूक पर्वतपर बैठे हुए) सुग्रीवके मनमें बड़ी शङ्का हुई॥ १॥ उद्घिग्नहृद्यः सर्वा दिशः समवलोक्यन्। न व्यतिष्ठत किस्मिश्चिद् देशे वानरपुंगवः॥ २॥

वे उद्विग्निचत्त होकर चारों दिशाओंकी ओर देखने छगे। उस समय वानरशिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थानपर स्थिर न रह सके॥ २॥

नैव चके मनः स्थातुं वीक्षमाणी महावली। कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद ह ॥ ३ ॥

महाबली श्रीराम और लक्ष्मणको देखते हुए सुग्रीव अपने मनको खिर न रख सके। उस समय अत्यन्त भयभीत हुए उन वानरराजका चित्त बहुत दुखी हो गया॥ ३॥

चिन्तयित्वा संधर्मातमा विसृद्यगुरुलाघवम्। सुग्रीवः परमोद्विग्नः सर्वेस्तैर्वानरैः सह ॥ ४ ॥

सुग्रीव धर्मात्मा थे—उन्हें राजधर्मका ज्ञान था । उन्होंने मन्त्रियोंके साथ विचारकर अपनी दुर्वछता और शत्रुपक्षकी प्रबछताका निश्चय किया । तत्पश्चात् वे समस्त वानरोंके साथ अत्यन्त उद्धिग्न हो उठे ॥ ४ ॥

ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्रवगाघिपः। शशांस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ रामलक्ष्मणौ ॥ ५ ॥

वानरराज सुग्रीवके हृदयमें बड़ा उद्देग हो गया था। वे श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने मन्त्रियोंसे इस प्रकार बोले—॥ ५॥

एतौ वनमिदं दुर्गे वालिप्रणिहितौ ध्रुवम् । छन्ना चीरवसनौ प्रचरन्ताविहागतौ॥६॥

'निश्चय ही ये दोनों वीर वालीके भेजे हुए ही इस दुर्गम वनमें विचरते हुए यहाँ आये हैं। इन्होंने छलसे चीर वस्त्र घारण कर लिये हैं, जिससे हम इन्हें पहचान न सकें'॥ ततः सुद्रीवसचिवा हृष्ट्वा परमधन्विनौ। जग्मुर्गिरितटात् तस्मादन्यिच्छलरसुत्तमम्॥ ७॥

उधर सुग्रीवके सहायक दूसरे दूसरे वानरोंने जब उन महांधनुर्धर श्रीराम और लक्ष्मणको देखा, तब वे उस पर्वत-तटसे भागकर दूसरे उत्तम शिखरपर जा पहुँचे ॥ ७॥ ते क्षित्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्।

हरयो वानरश्लेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे ॥ ८ ॥

वे यूथपित वानर शीव्रतापूर्वक जाकर यूथपितयोंके सरदार वानरशिरोमणि सुग्रीवको चार्गे ओरसे घेरकर उनके पास खड़े हो गये ॥ ८॥

प्वमेकायनगताः प्रवमाना गिरेगिरिम्। प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च ॥ ९ ॥ ततः शाखामृगाः सर्वे प्रवमाना महाबलाः। बभञ्जुश्च नगांस्तत्र पुष्पितान् दुर्गमाश्चितान्॥ १०॥

इस तरह एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर उछलते-कूदते और अपने वेगसे उन पर्वत शिलरोंको प्रकम्पित करते हुए वे समस्त महावली वानर एक मार्गपर आ गये। उन सबने उछल-कूदकर उस समय वहाँ दुर्गम स्थानोंमें स्थित हुए पुष्पशोभित बहुसंख्यक वृक्षोंको तोड़ डाला था।।९-१०॥

आप्नवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिम्। मृगमार्जारशार्दूलांस्नासयन्तो ययुस्तदा ॥११॥

उस बेलामें चारों ओरसे उस महान् पर्वतपर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहाँ रहनेवाले मृगों, विलावों तथा व्याघोंको भयभीत करते हुए जा रहे थे॥ ११॥ ततः सुग्रीवसिचवाः पर्वतेन्द्रे समाहिताः। संगम्य किपमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः॥ १२॥

इस प्रकार सुग्रीवके सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमृकपर आ पहुँचे और एकाग्रचित्त हो उन वानरराजसे मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ १२॥ ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिल्बिषशङ्कितम्। उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः॥ १३॥

तदनन्तर वालीसे बुराईकी आशङ्का करके सुग्रीवको भयभीत देख बातचीत करनेमें कुशल हनुमान्जी बोले-॥१३॥ सम्भ्रमस्त्यज्यतामेष सर्वेवीलिकृते महान्। मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः॥१४॥

'आप सब लोग वालीके कारण होनेवाली इस भारी घबराइटको छोड़ दीजिये। यह मलयनामक श्रेष्ठ पर्वत है। यहाँ वालीसे कोई भय नहीं है। १४॥

यसादुद्धिग्नचेतास्त्वं विद्वतो हरिपुङ्गव। तं कृरदर्शनं कृरं नेद्द पश्यामि वालिनम् ॥ १५॥

'वानरशिरोमणे ! जिससे उद्धिग्नचित्त होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखायी देनेवाले निर्दय वालीको मैं यहाँ नहीं देखता हूँ ॥ १५॥ यसात् तव भयं सौम्य पूर्वजात् पापकर्मणः। स नेह् वाली दुष्टात्मा न ते पर्याम्यहं भयम्॥ १६॥

'सौम्य! आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाईसे भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता; अतः मुझे आपके भयका कोई कारण नहीं दिखायी देता॥ अहो शास्त्रामुगत्वं ते व्यक्तमेव सुवक्तम।

अहा शास्त्रामुगत्व त व्यक्तमंच प्रवङ्गम । लघुचित्ततयाऽऽत्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥ १७ ॥

'आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलताको ही प्रकट किया है। वानरप्रवर! आपका चित्त चञ्चल है। इसल्ये आप अपनेको विचार-मार्गपर स्थिर नहीं रख पाते हैं॥ १७॥

बुद्धिविश्वानसम्पन्न इङ्गितैः सर्वमाचर। नह्यबुद्धिं गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति हि ॥ १८॥

'बुद्धि और विज्ञानसे सम्पन्न होकर आप दूसरोंकी चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसीके अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें; क्योंकि जो राजा बुद्धि-वलका आश्रय नहीं लेता, वह सम्पूर्ण प्रजापर शासन नहीं कर सकता'।। १८॥

सुत्रीवस्तु द्युमं वाक्यं श्रुत्वा सर्वे हनूमतः। ततः द्युभतरं वाक्यं हनूमन्तमुवाच ह॥१९॥

इनुमान्जीके मुखसे निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनोंको सुनकर सुग्रीवने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही—॥ १९॥ दीर्घबाह्र विशालाक्षी शरचापासिधारिणौ।

कस्य न स्याद् भयं दृष्टा होती सुरस्रतोपमी ॥ २०॥

'इन दोनों वीरोंकी भुजाएँ लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये घनुष, बाण और तलवार घारण किये देवकुमारोंके समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनोंको देखकर किसके मनमें भयका संचार न होगा।। २०॥

वालिप्रणिहितावेव शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ । राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः ॥ २१ ॥

'मेरे मनमें संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष वालीके ही भेजे हुए हैं। क्योंकि राजाओंके बहुत से मित्र होते हैं। अतः उनपर विश्वास करना उचित नहीं है॥ २१॥

अरयश्च मनुष्येण विश्वेयाद्द्यद्याचारिणः। विश्वस्तानामविश्वस्तादिखद्रेषु प्रहरन्त्यपि॥२२॥

'प्राणीमात्रको छद्मवेषमें विचरनेवाले शत्रुओंको विशेष-रूपसे पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि वे दूसरोंपर अपना विश्वास जमा लेते हैं। परंतु स्वयं किसीका विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषोंपर ही प्रहार कर बैठते हैं॥ २२॥ छत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः। भवन्ति परहन्तारस्ते श्रेयाः प्राकृतैर्नरैः॥ २३॥

'वाली इन सब कार्योंमें बड़ा कुशल है। राजालोग बहुदशीं होते हैं—बञ्चनाके अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिये शत्रुओंका विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओंको प्राकृत वेशभूषावाले मनुष्यों (गुप्तचरों) द्वारा जाननेका प्रयत्न करना चाहिये॥ २३॥

तौ त्वया प्राकृतेनेव गत्वा क्षेयौ प्रवंगम। इक्तितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च॥२४॥

'अतः किपश्रेष्ठ ! तुम भी एक साधारण पुरुषकी भाँति यहाँसे जाओ और उनकी चेष्टाओंसे, रूपसे तथा बातचीतके तौर-तरीकोंसे उन दोनोंका यथार्थ परिचय प्राप्त करो ॥२४॥

लक्षयस तयोभीवं प्रहृष्टमनसी यदि। विश्वासयन् प्रशंसाभिरिङ्गितैश्च पुनः पुनः ॥ २५ ॥

'उनके मनोभावोंको समझो। यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़ें तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्रायको सूचित करनेवाली चेष्टाओंद्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो॥ २५॥

ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुङ्गव । प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ ॥ २६ ॥

'वानरशिरोमणे ! तुम मेरी ही ओर मुँह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरोंसे इस वनमें प्रवेश करनेका कारण पूछना ॥ २६ ॥

शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्रवङ्गम । व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विश्वेया दुष्टतानयोः ॥ २७ ॥

भ्यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह-तरहकी वातों और आकृतिके द्वारा यह जाननेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये कि वे दोनों कोई दुर्भावना छेकर तो नहीं आये हैं? ॥

इत्येवं किपराजेन संदिधो मारुतात्मजः। चकार गमने बुद्धि यत्र तौ रामलक्ष्मणौ॥ २८॥

वानरराज सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर पवनकुमार हनुमान्जीने उस स्थानपर जानेका विचार किया, जहाँ श्रीराम और लक्ष्मण विद्यमान थे॥ २८॥

> तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य कपेः सुभीतस्य दुरासदस्य। महानुभावो हनुमान् ययौ तदा

स्यत्ररामोऽतिवर्ली सरुक्ष्मणः॥ २९॥ अत्यन्त डरे हुए दुर्जय वानर सुप्रीवके उस वचनका आदर करके 'बहुत अच्छा कहकर' महानुभाव हनुमान्जी जहाँ अत्यन्त बलशाली श्रीराम और लक्ष्मण थे, उस स्थानके लिये तत्काल चल दिये॥ २९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्याकाण्डमें दूसरा सर्ग पुरा हुआ ॥ २ ॥

# वृतीयः सर्गः

हतुमान्जीका श्रीराम और लक्ष्मणसे वनमें आनेका कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीवका परिचय देना, श्रीरामका उनके वचनोंकी प्रशंसा करके लक्ष्मणको अपनी ओरसे बात करनेकी आज्ञा देना तथा लक्ष्मणद्वारा अपनी प्रार्थना स्त्रीकृत होनेसे हनुमान्जीका प्रसन्न होना

वचो विज्ञाय हतुमान् सुप्रीवस्य महात्मनः। पर्वताहष्यमूकात् तु पुष्ठुवे यत्र राघवौ ॥ १ ॥

महात्मा सुग्रीवके कथनका तात्पर्य समझकर इनुमान्जी ऋष्यमूक पर्वतसे उस स्थानकी ओर उछलते हुए चले, जहाँ वे दोनों रघुवंशी बन्धु विराजमान थे॥ १॥

कपिरूपं परित्यज्य हनुमान् माहतात्मजः। भिक्षुरूपं ततो भेजे राठबुद्धितया कपिः॥ २॥

पवनकुमार वानरवीर हनुमान्ने यह सोचकर कि मेरे इस कपिरूपपर किसीका विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूपका परित्याग करके मिश्रु (सामान्य तपस्वी) का रूप घारण कर लिया ॥ २ ॥

ततश्च हनुमान् वाचा इलक्ष्णया सुमनोश्चया।
विनीतवदुपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च ॥ ३ ॥
आवभाषे च तौ वीरौ यथावत् प्रशशंस च ।
सम्पूज्य विधिवद् वीरौ हनुमान् वानरोत्तमः ॥ ४ ॥
उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ ।
राजिषदेवप्रतिमौ तापसौ संशितवतौ ॥ ५ ॥

तदनन्तर हनुमान्ने विनीतभावसे उन दोनों रघुवंशी वीरोंके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मनको अत्यन्त प्रिय लगनेवाली मधुर वाणीमें उनके साथ वार्तालाप आरम्भ किया । वानरशिरोमणि हनुमान्ने पहले तो उन दोनों वीरोंकी यथोचित प्रशंसा की । किर विधिवत् उनका पूजन (आदर) करके स्वच्छन्दरूपसे मधुर वाणीमें कहा—'वीरो ! आप दोनों सत्यपराक्रमी, राजर्षियों और देवताओंके समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रतका पालन करनेवाले जान पहते हैं ॥ ३-५॥

देशं कथिममं प्राप्ती भवन्तौ वरवर्णिनौ।
त्रासयन्तौ मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः॥६॥
पम्पातीररुहान् वृक्षान् वीक्षमाणौ समन्ततः।
इमां नदीं ग्रुभजळां शोभयन्तौ तरिस्ति।॥७॥
भैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौ युवां चीरवाससौ।
निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ताविमाः प्रजाः॥८॥

'आपके शरीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेशमें किसिल्ये आये हैं। वनमें विचरनेवाले मृगसमूहों तथा अन्य जीवोंको भी त्रास देते पम्पा-सरोवरके तटवर्ती वृक्षोंको सब ओरसे देखते और इस सुन्दर जलवाली नदी-सरीखी पम्पाको सुशोभित करते हुए आप

दोनों वेगशाली वीर कौन हैं ? आपके अङ्गोंकी कान्ति सुवर्णके समान प्रकाशित होती है । आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखायी देते हैं । आप दोनोंके अङ्गोंपर चीर वस्त्र शोभा पाता है । आप दोनों लंबी साँस खींच रहे हैं । आपकी भुजाएँ विशाल हैं । आप अपने प्रभावसे इस वनके प्राणियोंको पीड़ा दे रहे हैं । बताइये, आपका क्या परिचय है ? ।। ६-८ ।।

सिंहविप्रेक्षितौ वीरौ महावलपराकमौ। राकचापनिभे चापे गृहीत्वा रात्रुनारानौ॥ ९॥

'आप दोनों वीरोंकी दृष्टि सिंहके समान है। आपके बल और पराक्रम महान् हैं। इन्द्र-धनुषके समान महान् शरासन घारण करके आप शत्रुओंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं।९।

श्रीमन्तौ रूपसम्पन्नौ वृषभश्रेष्ठविक्रमौ। हस्तिहस्तोपमभुजौ युतिमन्तौ नरर्षभौ॥१०॥

'आप कान्तिमान् तथा रूपवान् हैं। आप विद्यालकाय साँड़के समान मन्दगतिसे चलते हैं। आप दोनोंकी भुजाएँ हाथीकी सुँड़के समान जान पड़ती हैं। आप मनुष्योंमें श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं॥ १०॥

प्रभवा पर्वतेन्द्रोऽसौ युवयोरवभासितः। राज्याद्दीवमरप्रख्यौ कथं देशमिद्दागतौ॥११॥

भ्आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा है। आपलोग देवताओंके समान पराक्रमी और राज्य भोगनेके योग्य हैं। भला, इस दुर्गम वनप्रदेशमें आपका आगमन कैसे सम्भव हुआ ? ॥ ११॥

पद्मपत्रेक्षणौ वीरौ जढामण्डलघारिणौ। अन्योन्यसदृशौ वीरौ देवलोकादिहागतौ॥१२॥

'आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल-दलके समान शोभा पाते हैं। आपमें वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तकपर जटामण्डल घारण करते हैं और दोनों ही एक-दूसरेके समान हैं। वीरो ! क्या आप देवलोकसे यहाँ पधारे हैं? ॥ १२ ॥

यदच्छयेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसूर्यौ वसुंघराम्। विशालवक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ॥१३॥

'आप दोनोंको देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो चन्द्रमा और सूर्य स्वेच्छासे ही इस भूतलपर उतर आये हैं। आपके बक्ष:स्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओंके तुल्य हैं॥ १३॥ सिंहस्कन्धौ महोत्साहौ समदाविव गोवृषौ । आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहवः परिघोपमाः ॥ १४ ॥ सर्वभूषणभूषाहोः किमर्थं न विभूषिताः । उभौ योग्यावहं मन्ये रिश्चतुं पृथिवीमिमाम् ॥ १५ ॥ ससागरवनां कृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम् ।

'आपके कंघे सिंहके समान हैं। आपमें महान् उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मदमत्त साँड़ोंके समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएँ विशाल, सुन्दर, गोल-गोल और परिघके समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणोंको घारण करनेके योग्य हैं तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनोंसे युक्त तथा विन्ध्य और मेक आदि पर्वतोंसे विभूषित इस सारी पृथ्वीकी रक्षा करनेके योग्य हैं॥ १४-१५ है॥

इमे च घनुषी चित्रे इलक्ष्णे चित्रानुलेपने ॥ १६ ॥ प्रकारोते यथेन्द्रस्य वज्रे हेमविभूषिते ।

'आपके ये दोनों घनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपनसे चित्रित हैं। इन्हें सुवर्णसे विभूषित किया गया है; अतः ये इन्द्रके वज्रके समान प्रकाशित हो रहे हैं॥ १६६॥ सम्पूर्णाश्च शितेबाणिस्तूणाश्च गुभदर्शनाः॥ १७॥ जीवितानतकर शोर जर्जन्द्रिस्व पन्नगैः।

'प्राणोंका अन्त कर देनेवाले सर्पोंके समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीले बाणोंसे भरे हुए आप दोनोंके तूणीर बड़े सुन्दर दिखायी देते हैं॥ १७३ ॥

महाप्रमाणी विपुली तप्तहारकभूषणी॥१८॥ खड्डावेती विराजेते निर्मुक्तभूजगाविव।

'आपके ये दोनों खड़ बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोनेसे विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुळ छोड़कर निकले हुए सर्पोंके समान शोभा पाते हैं॥१८६॥ एवं मां परिभावन्तं कस्माद् वै नाभिभाषतः॥१९॥ सुप्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद् वानरपुङ्गवः। वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भमित दुःखितः॥२०॥

'वीरो ! इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आपलोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं ? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं, जो बड़े घर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई वालीने उन्हें घरसे निकाल दिया है; इसल्जिये वे अत्यन्त दुखी होकर सारे जगत्में मारे-मारे फिरते हैं॥ १९-२०॥

प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना। राज्ञा वानरमुख्यानां हनुमान् नाम वानरः॥ २१॥

'उन्हीं वानरशिरोमणियोंके राजा महात्मा मुग्रीवके भेजने से मैं यहाँ आया हूँ । मेरा नाम हनुमान् है । मैं भी वानर-जातिका ही हूँ ॥ २१॥ युवाभ्यां स हि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यमिच्छति । तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजम् ॥ २२ ॥ भिश्चरूपप्रतिच्छन्नं सुग्रीवप्रियकारणात् । ऋष्यमूकादिह प्राप्तं कामगं कामचारिणम् ॥ २३ ॥

'धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनोंसे मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आपलोग उन्हींका मन्त्री समझें। मैं वायुदेवताका वानर-जातीय पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो। जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ। रूप घारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये भिक्षुके रूपमें अपनेको छिपाकर मैं ऋष्यमूक पर्वतसे यहाँपर आया हूँ।। २२-२३॥

पवमुक्तवा तु हनुमांस्ती वीरी रामलक्ष्मणी। वाक्यक्रो वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किंचन ॥ २४॥

उन दोनों भाई वीरवर श्रीराम और लक्ष्मणसे ऐसा कह-कर बातचीत करनेमें कुशल तथा बातका मर्म समझनेमें निपुण इनुमान् चुपहो गये; फिर कुछ न बोले ॥ २४॥

एतच्छुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्। प्रहृष्टवद्नः श्रीमान् भ्रातरं पाइर्वतः स्थितम् ॥ २५ ॥

उनकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा । वे अपने बगलमें खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण-से इस प्रकार कहने लगे—॥ २५॥

सचिवोऽयं कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। तमेव काङ्क्षमाणस्य ममान्तिकमिहागतः॥ २६॥

'सुमित्रानन्दन ! ये महामनस्वी वानरराजसुग्रीवके सचिव हैं और उन्हींके हितकी इच्छासे यहाँ मेरे पास आये हैं॥२६॥

तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्नीवसचिवं किपम्। वाक्यक्षं मधुरैर्वाक्यैः स्नेह्युक्तमरिंद्मम्॥ २७॥

'लक्ष्मण ! इन शत्रुदमन सुग्रीवसचिव किपवर इनुमान्-से, जो बातके मर्मको समझनेवाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणीमें बातचीत करो ॥ २७ ॥

नानुग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः। नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्॥ २८॥

'जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली जिसने यजुवेंदका अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान् नहीं है, वह इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता ॥२८॥

नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्। बहु व्याहरतानेन न किंचिद्पशब्दितम्॥ २९॥

भिश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार खाध्याय किया है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुँहसे कोई अग्रुद्धि नहीं निकली ॥ २९ ॥

न मुखे नेत्रयोश्चापि छछाटे च भुवोस्तथा। अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविद्तिः कचित्॥ ३०॥ 'सम्भाषणके समय इनके मुख, नेत्र, ठलाट, भौंह तथा अन्य सब अङ्गोंसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ ॥ ३०॥ अविस्तरमसंदिग्धमविलम्बितमध्यथम् । उरःस्थं कण्टगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम् ॥ ३१॥

'इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझनेंमें कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। इक-इक्कर अथवा शब्दों या अक्षरोंको तोड़-मरोड़कर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है, जो सुननेमें कर्णकटु हो। इनकी वाणी हृदयमें मध्यमारूपसे स्थित है और कण्ठसे बैखरीरूपमें प्रकट होती है, अतः बोळते समय इनकी आवाज न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊँची। मध्यम स्वरमें ही इन्होंने सब बातें कहीं हैं॥ ३१॥

संस्कारकमसम्पन्नामद्भुतामविलिम्बताम् । उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम् ॥ ३२॥

्ये संस्कार आर कमेंसे सम्पन्न, अद्भुत, अविलेमियत तथा हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली कल्याणमयी वाणीका उच्चारण करते हैं ॥ ३२॥

अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया। कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि॥३३॥

'हृदय, कण्ठ और मूर्धा-इन तीनों खानोंद्वारा स्पष्टरूपसे अभिक्यक्त होनेवाली इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर किसका चित्त प्रसन्न न होगा। वध करनेके लिये तलवार उठाये हुए शत्रुका हृदय भी इस अङ्गुत वाणीसे बदल सकता है।। ३३॥

पवंविधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु । सिद्धयन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनध॥३४॥

्निष्पाप छक्ष्मण ! जिस राजाके पास इनके समान दूत न हो, उसके कार्योंकी सिद्धि कैसे हो सकती है ॥ ३४ ॥

एवंगुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः। तस्य सिद्धयन्ति सर्वेऽथी दृतवाक्यप्रचोदिताः॥३५॥

'जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हों, उस राजाके सभी मनोरथ दूतोंकी बातचीतसे ही विद्व हो जाते हैं' ॥ ३५ ॥

एवमुक्तम्तु सौमित्रिः सुग्रीवसचिवं किपम्। अभ्यभाषत वाक्यक्षो वाक्यक्षं पवनात्मजम्॥ ३६॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बातचीतकी कला जानने-वाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण बातका मर्म समझनेवाले पवन-कुमार सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमान्से इस प्रकार बोले—॥ ३६॥

विदिता नौ गुणा विद्वन सुग्रीवस्य महात्मनः। तमेव चावां मार्गावः सुग्रीवं प्रवगेश्वरम्॥ ३७॥

'विद्वन् ! महामना सुग्रीवके गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीवकी ही खोजमें यहाँ आये हैं॥ ३७॥

यथा ज्ञवीषि हनुमन् सुग्रीववचनादिह। तत् तथा हि करिष्यावो वचनात् तव सत्तम ॥ ३८॥

'साधुशिरोमणि हनुमान्जी ! आप सुग्रीवके कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्रीकी बात चला रहे हैं, वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहनेसे ऐसा कर सकते हैं'।। ३८॥

तत् तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहृष्टक्षपः पवनात्मजः कपिः। मनः समाधाय जयोपपत्ती सख्यं तदाकर्तुमियेष ताभ्याम्॥ ३९॥

लक्ष्मणके यह स्वीकृतिस्चक निपुणतायुक्त वचन सुनकर पवनकुमार किपवर इनुमान् बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने सुग्रीव-की विजयसिद्धिमें मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयोंके साथ उनकी मित्रता करनेकी इच्छा की ॥३९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें तीसरा सर्ग पूरा हुआ ॥ ३ ॥

चतुर्थः सर्गः

लक्ष्मणका हतुमान् जीसे श्रीरामके वनमें आने और सीताजीके हरे जानेका वृत्तान्त बताना तथा इस कार्यमें सुग्रीवके सहयोगकी इच्छा प्रकट करना, हतुमान् जीका उन्हें आश्वासन देकर उन दोनों भाइयोंको अपने साथ ले जाना

ततः प्रहृशे हुनुमान् कृत्यवानिति तद्वचः। श्रीरामजीकी बात मुनकर तथा मुग्रीवके विषयमें उनका श्रुत्वा मधुरभावं च सुग्रीवं मनसा गतः॥ १॥ सौम्यभाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इंन्हें

१. व्याकरणके नियमानुकूछ शुद्ध वाणीको संस्कारसम्पन्न (संस्कृत) कहते हैं।

२. शब्दोच्चारणकी शास्त्रीय परिपाटीका नाम क्रम है।

३. विना रुके धाराप्रवाहरूपसे बोळना अविलम्बित कहलाता है।

भी सुग्रीवसे कोई आवश्यक काम है, हनुमान्जीको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही-मन सुग्रीवका स्मरण किया ॥१॥ भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। यद्यं छत्यवान् प्राप्तः छत्यं चैत्दुपागतम्॥ २॥

'अब अवश्य ही महामना सुग्रीवको राज्यकी प्राप्ति होनेवाली हैं; क्योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजनसे यहाँ आये हैं और यह कार्य सुग्रीवके ही द्वारा सिद्ध होनेवाला हैं? ॥ २ ॥

ततः परमसंहष्टो हनूमान् प्लवगोत्तमः। प्रत्युवाच ततो वाक्यं रामं वाक्यविशारदः॥ ३॥

तत्पश्चात् बातचीतमें कुशल वानरश्रेष्ठ इनुमान्जी अत्यन्त हर्षमें भरकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले—॥ ३॥ किमर्थं त्व वनं घोरं पम्पाकाननमण्डितम्। आगतः सानुजो दुर्गं नानाव्यालसृगायुतम्॥ ४॥

'पम्पा-तटवर्ती काननसे सुशोभित यह वन भयंकर और दुर्गम है। इसमें नाना प्रकारके हिंसक जन्तु निवास करते हैं। आप अपने छोटे भाईके साथ यहाँ किसलिये आये हैं? ॥४॥ तस्य तद् वचनं शुन्वा लक्ष्मणो रामचोदितः।

आचचक्षे महात्मानं रामं द्शारथात्मजम् ॥ ५ ॥ इनुमान्जीका यह वचन सुनकर श्रीरामकी आज्ञासे

लक्ष्मणने दशरथनन्दन महात्मा श्रीरामका इस प्रकार परिचय देना आरम्भ किया—॥ ५॥

राजा दशरथो नाम द्युतिमान् धर्मवत्सलः। चातुर्वर्ण्ये खधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन्॥६॥

'विद्वन् ! इस पृथ्वीपर दशरथ नामसे प्रसिद्ध जो धर्मा-नुरागी तेजस्वी राजा थे, वे सदा ही अपने धर्मके अनुसार चारों वणोंकी प्रजाका पालन करते थे॥ ६॥

न द्वेष्ठा विद्यते तस्य स तु द्वेष्टि न कंचन। स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः॥ ७॥

'इस भूतळपर उनसे द्वेष रखनेवाला कोई नहीं था और वे भी किसीसे द्वेष नहीं रखते थे। वे समस्त प्राणियोंपर दूसरे ब्रह्माजीके समान स्नेह रखते थे॥ ७॥ अग्निष्टोमादिभियंशैरिष्टवानाप्तदक्षिणैः।

तस्यायं पूर्वजः पुत्रो रामो नाम जनैः श्रुतः ॥ ८ ॥

'उन्होंने पर्याप्त दक्षिणावाले अग्निष्टोम आदि यज्ञींका
अनुष्ठान किया था। ये उन्हीं महाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं। लोग

इन्हें श्रीराम कहते हैं ॥ ८ ॥ शरण्यः सर्वभूतानां पितुर्निर्देशपारगः। ज्येष्ठो दशरथस्थायं पुत्राणां गुणवत्तरः॥ ९ ॥

'ये सब प्राणियोंको शरण देनेवाले और पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। महाराज दशरथके चारों पुत्रोंमें ये सबसे अधिक गुणवान् हैं॥ ९॥ राजन्रक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसम्पदा। राज्याद् भ्रष्टो मया वस्तु वने सार्धीमहागतः॥ १०॥

'ये राजाके उत्तम लक्षणों सम्पन्न हैं। जब इन्हें राज्य-सम्पत्तिसे संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा कारण आ पड़ा, जिससे ये राज्यसे विज्ञत हो गये और वनमें निवास करनेके लिये मेरे साथ यहाँ आ गये॥ १०॥

भार्यया च महाभाग सीतयातुगतो वशी। दिनक्षये महातेजाः प्रभयेव दिवाकरः॥११॥

'महाभाग ! जैसे दिनका क्षय होनेपर सायकाल महा-तेजस्वी सूर्य अपने प्रभाके साथ अस्ता चलको जाते हैं, उसी प्रकार ये जितेन्द्रिय श्रीरघुनाथजी अपनी पत्नी सीताके साथ वनमें आये थे ॥ ११॥

अहमस्यावरो स्नाता गुणैर्दास्यमुपागतः। कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः॥१२॥

भी इनका छोटा भाई हूँ । मेरा नाम लक्ष्मण है । मैं अपने कृतज्ञ और बहुज्ञ भाईके गुणोंसे आकृष्ट होकर इनका दास हो गया हूँ ॥ १२ ॥

सुखाईस्य महाईस्य सर्वभूतिहतात्मनः। पेश्वर्येण विहीनस्य वनवासे रतस्य च॥१३॥ रक्षसापद्वता भार्या रहिते कामक्रिपणा। तच न श्रायते रक्षः पत्नी येनास्य वा द्वता॥१४॥

'सम्पूर्ण भूतोंके हितमें मन लगानेवाले, सुख भोगनेके योग्य, महापुरुषोंद्वारा पूजनीय, ऐश्वयसे हीन तथा वनवासमें तत्पर मेरे भाईकी पत्नीको इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले एक राक्षसने सूने आश्रमसे हर लिया। जिसने इनकी पत्नीका हरण किया है, वह राक्षस कौन है और कहाँ रहता है ? इत्यादि बातोंका ठीक-ठीक पता नहीं लग रहा है ॥१३-१४॥

दुर्नाम दितेः पुत्रः शापाद् राक्षसतां गतः। आख्यातस्तेन सुग्रीयः समर्थो वानराधिपः॥ १५॥ स बास्यति महावीर्यस्तव भाषीपहारिणम्। एवमुक्त्वा दुनुः स्वर्गे भ्राजमानो दिवं गतः॥ १६॥

'दनु नामक एक दैत्य था, जो शापसे राक्षसभावको प्राप्त हुआ था। उसने सुग्रीवका नाम बताया और कहा— 'वान-राज सुग्रीव सामर्थ्यशाली और महान् पराक्रमी हैं। वे आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले राक्षसका पना लगा देंगे।' ऐसा कहकर तेजसे प्रकाशित होता हुआ दनु स्वर्ग-लोकमें पहुँचनेके लिये आकाशमें उड़ गया॥ १५-१६॥

एतत् ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः। अहं चैव च रामश्च सुग्रीवं शरणं गतौ॥१७॥

'आपके प्रश्नके अनुसार मैंने सब बातें ठीक-ठीक बता दीं । मैं और श्रीराम दोनों ही सुग्रीवकी शरणमें आये हैं॥ एष दस्वा च वित्तानि प्राप्य चातुत्तमं यशः । लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथमिच्छति ॥ १८॥

(ये पहले बहुत-से घन-वैभवका दान करके परम उत्तम यश प्राप्त कर चुके हैं। जो पूर्वकालमें सम्पूर्ण जगत्के नाथ (संरक्षक) थे, वे आज सुग्रीवको अपना रक्षक बनाना चाइते हैं॥ १८॥

सीता यस्य स्तुषा चासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः। तस्य पुत्रः शरण्यश्च सुत्रीवं शरणं गतः॥ १९॥

्सीता जिनकी पुत्रवधू है, जो श्ररणागतपालक और धर्मवत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथके पुत्र शरणदाता श्रीराम आज सुग्रीवकी शरणमें आये हैं॥ १९॥ सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। गुरुमें राधवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं गतः॥ २०॥

 जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई श्रीरधुनाथजी पहले सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेवाले तथा शरणागतवत्सल रहे हैं, वे इस समय सुग्रीवकी शरणमें आये हैं ॥ २० ॥

यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः। स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाङ्कृते॥ २१॥

'जिनके प्रसन्न होनेपर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नतासे खिळ उठती थी, वे ही श्रीराम आज वानरराज सुग्रीवकी प्रसन्नता चाइते हैं॥ २१॥

येन सर्वगुणोपेताः पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः। मानिताः सततं राज्ञा सदा दशरथेन वै॥२२॥ तस्यायं पूर्वजः पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्वतः। सुग्रीवं वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः॥२३॥

रिजन राजा दशरथने सदा अपने यहाँ आये हुए भूमण्डलके सर्वसद्गुणसम्पन्न समस्त राजाओंका निरन्तर सम्मान कियाः उन्हींके ये त्रिभुवनविख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम आज वानरराज सुग्रीवकी शरणमें आये हैं ॥ २२-२३ ॥

शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते। कर्तुमहीत सुग्रीवः प्रसादं सह यूथपैः॥ २४॥

श्रीराम शोकसे अभिभृत और आर्त होकर शरणमें आये हैं । यूथपतियोंसहित सुग्रीवको इनपर कृपा करनी चाहिये'।।

एवं ब्रुवाणं सौमित्रि करुणं साश्रुपातनम्। इनूमान् प्रत्युवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदः॥ २५॥

नेत्रोंसे आँस् बहाकर करणाजनक स्वरमें ऐसी बातें कहते हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे कुशल वक्ता हनुमान्जीने इस प्रकार कहा—॥ २५॥

इस प्रकार कहा—॥ २५ ॥ ईटशा बुद्धिसम्पन्ना जितकोधा जितेन्द्रियाः । द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण दिष्टवा दर्शनमागताः ॥ २६ ॥ श्राबद्धमारो । वानरराज सुग्रीवको आप-बैसे बुद्धिमान्। कोघविजयी और जितेन्द्रिय पुरुषोंसे मिलनेकी आवश्यकता थी। सौभाग्यकी बात है कि आपने खयं ही दर्शन दे दिया॥ स हि राज्याच विश्वष्टः कृतवैरश्च वालिना। हृतदारो वने त्रस्तो भ्रात्रा विनिकृतो भृशम्॥ २७॥

वं भी राज्यते भ्रष्ट हैं। वालीके साथ उनकी शत्रुता हो गयी है। उनकी स्त्रीका भी वालीने ही अपहरण कर लिया है तथा उस दुष्ट भाईने उन्हें घरसे निकाल दिया है, इसलिये वे वे अत्यन्त भयभीत होकर वनमें निवास करते हैं॥ २७॥ करिष्यति स साहाय्यं युवयोर्भास्करात्मजः। सुप्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे॥ २८॥

'सूर्यनन्दन सुग्रीव सीताका पता लगानेमें हमारे साथ स्वयं रहकर आप दोनोंकी पूर्ण सहायता करेंगे' ॥ २८ ॥ इत्येवसुक्त्वा हनुमाञ्चलक्षणं मधुरया गिरा । बभाषे साधु गच्छामः सुग्रीविमितिराधवम् ॥ २९ ॥

ऐसा कहकर हनुमान्जीने श्रीरघुनाथजीसे स्निग्ध मधुर वाणीमें कहा—'अच्छा, अब इमलोग सुग्रीवकेपास चर्ले' ॥२९॥

पवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हन्मन्तं स लक्ष्मणः। प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं प्रोवाच राघवम्॥ ३०॥

उस समय धर्मात्मा लक्ष्मणने उपर्युक्त बात कहनेवाले हनुमान्जीका यथोचित सम्मान किया और श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—॥ ३०॥

कपिः कथयते हृष्टो यथायं माहतात्मजः । कृत्यवान् सोऽपि सम्ब्राप्तः कृतकृत्योऽसि राघव॥३१॥

भीया रघुनन्दन ! ये वानरश्रेष्ठ पवनकुमार इनुमान् अत्यन्त इर्षसे भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि सुग्रीवको भी आपसे कुछ काम है । ऐसी दशामें आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें ॥ ३१ ॥ प्रसन्नमुखवर्णश्च व्यक्तं हृष्टश्च भाषते । नानृतं वक्ष्यते वीरो हन्मान् मारुतात्मजः ॥ ३२ ॥

'इनके मुखकी कान्ति स्पष्टतः प्रसन्न दिखायी देती है और ये हर्षसे उत्फुल्ल होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि पवनपुत्र वीर हनुमान्जी झूठ नहीं बोलेंगे'॥

ततः स सुमहाप्राक्षो हनूमान् मारुतात्मजः। जगामादाय तौ वीरौ हरिराजाय राघवी॥३३॥

तदनन्तर परम बुद्धिमान् पवनपुत्र हनुमान् जी उन दोनों रघुवंशी वीरोंको साथ छे सुग्रीवसे मिळनेके छिये चले ॥३३॥

भिश्चरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः। पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम किपकुञ्जरः॥ ३४॥

कपिवर हनुमान्ने भिक्षुरूपको त्यागकर वानररूप धारण कर ळिया । वे उन दोनों वीरोंको पीठपर बिठाकर वहाँसे बढ दिये ॥ ३४॥ स तु विपुलयशाः कपिप्रवीरः पवनसुतः कृतकृत्यवत् प्रहृष्टः। गिरिवरमुक्षविक्रमः प्रयातः

स ग्रुभमितः सह रामलक्ष्मणाभ्याम्॥ ३५॥ जा पहुँचे॥ ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीवारुमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौथा सर्ग पूरा हुआ ॥ ४ ॥

## पञ्चमः सर्गः

# श्रीराम और सुग्रीवकी मैत्री तथा श्रीरामद्वारा वालिवधकी प्रतिज्ञा

ऋष्यमूकात् तुहनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम्। आचवक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ॥ १॥

श्रीराम और लक्ष्मणको ऋष्यमूक पर्वतपर सुग्रीवके वास-स्थानमें बिठाकर इनुमान्जी वहाँसे मलयपर्वतपर गये (जो ऋष्यमूकका ही एक शिखर है) और वहाँ वानरराज सुग्रीव-को उन दोनों रघुवंशी वीरोंका परिचय देते हुए इस प्रकार बोले—॥ १॥

अयं रामो महाप्राज्ञ सम्प्राप्तो दढविकमः। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्यविक्रमः॥ २॥

'महाप्राज्ञ ! जिनका पराक्रम अत्यन्त दृढ़ और अमोघ है, वे श्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके साथ पघारे हैं ॥२॥ इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः । धर्मे निगदितश्चैव पितुर्तिर्देशकारकः ॥ ३ ॥

'इन श्रीरामका आविर्भाव इक्ष्वाकुकुलमें हुआ है। ये महाराज दशरथके पुत्र हैं और खधर्मपालनके लिये संसारमें विख्यात हैं। अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये इस वनमें इनका आगमन हुआ है॥ ३॥

राजस्याश्वमेधेश्च विद्वर्येनाभितर्षितः। दक्षिणाश्च तथोत्स्ष्टा गावः शतसहस्रशः॥ ४॥ तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता। स्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोऽरण्यं समागतः॥ ५॥

'जिन्होंने राजस्य और अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान करके अग्निदेवको तृप्त किया था, ब्राह्मणोंको बहुत-सी दक्षिणाएँ बाँटी थीं और लाखों गौएँ दानमें दी थीं । जिन्होंने सत्य-भाषणपूर्वक तपके द्वारा वसुघाका पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथके पुत्र ये श्रीराम पिताद्वारा अपनी पत्नी कैकेयीके लिये दिये हुए वरका पालन करनेके निमित्त इस वनमें आये हैं॥ ४-५॥

तस्यास्य वसतोऽरण्ये नियतस्य महात्मनः। रावणेन हता भार्या स त्वां शरणमानतः॥ ६॥

भ्महात्मा श्रीराम मुनियोंकी भाँति नियमका पालन करते हुए दण्डकारण्यमें निवास करते थे। एक दिन रावणने आकर स्ने आश्रमसे इनकी परनी सीताका अपहरण कर लिया। उन्हींकी खोजमें आपसे सहायता लेनेके लिये ये आपकी शरणमें आये हैं॥ ६॥

महान् यशस्वी तथा शुभ विचारवाले महापराक्रमी वे

कपिवीर पवनकुमार कृतकृत्य-से होकर अत्यन्त हर्षमें भर गये

और श्रीराम-लक्ष्मणके साथ गिरिवर

भवता सत्यकामी ती भ्रातरी रामछक्ष्मणी। प्रगृह्य चार्चयस्वैती पूजनीयतमाबुभी॥ ७॥

(ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित खत्कार करें; क्योंकि ये दोनों ही बीर इमलोगोंके लिये परम पूजनीय हैं? ॥ ७॥

श्रुत्वा हनूमतो वाक्यं सुप्रीवो वानराधिपः। दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्॥ ८॥

हनुमान्जीका यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा-से अत्यन्त दर्शनीय रूप धारण करके श्रीरघुनाथजीके पास आये और बड़े प्रेमसे बोले—॥ ८॥

भवान् धर्मावनीतश्च स्तुतपाः सर्ववत्सलः। आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः॥ ९ ॥

'प्रमो ! आप धर्मके विषयमें मळीमाँति सुशिक्षितः परम तपस्वी और सवपर दया करनेवाळे हैं । पवनकुमार हनुमान्-जीने मुझसे आपके यथार्थ गुणोंका वर्णन किया है ॥ ९॥

तन्ममैवैष सत्कारो लामश्चैवोत्तमः प्रभो। यत्त्वमिच्छिसि सौहार्दे वानरेण मया सह॥१०॥

'भगवन् ! मैं वानर हूँ और आप नर । मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है ॥ १०॥

रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेष प्रसारितः। गृह्यतां पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यतां ध्रुवा॥ ११॥

'यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथमें छे लें और परस्पर मैत्रीका अटूट सम्बन्ध बना रहे—इसके लिये स्थिर मर्यादा बाँच दें'॥ ११॥

पतत् तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्।

सम्प्रहृष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥ १२ ॥ हृष्टः सीहृद्मालम्ब्य पर्यष्वज्ञत पीडितम् ।

सुग्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर भगवान् श्रीरामका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ पकड़कर दवाया और सौहार्दका आश्रय ले बड़े हर्षके साथ शोकपीड़ित सुग्रीवको छातीसे लगा लिया॥ १२६॥

ततो हन्मान् संत्यज्य भिश्चरूपमरिंद्मः॥ १३॥ काष्ट्रयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्।

(सुग्रीवके पास जानेसे पूर्व हनुमान्जीने पुनः भिक्षुरूप घारण कर लिया था) श्रीराम सुग्रीवकी मैत्रीके समय शत्रु-दमन हनुमान्जीने भिक्षुरूपको न्यागकर अपना स्वाभाविक रूप घारण कर लिया और दो लकड़ियोंको रगड़कर आग पैदा की ॥ १३६ ॥

दीष्यमानं ततो विद्वं पुष्पैरभ्यचर्य सत्छतम् ॥ १४ ॥ तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निद्धौ सुसमाहितः।

तत्पश्चात् उस अग्निको प्रज्वित करके उन्होंने फूलोंद्वारा अग्निदेवका सादर पूजन कियाः किर एकाग्रचित्त हो श्रीराम और सुग्रीवके बीचमें साक्षीके रूपमें उस अग्निको प्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया ॥ १४६ ॥

ततोऽिंन दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम् ॥१५॥
सुत्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपागतौ।

इसके बाद सुग्रीव और श्रीरामचन्द्रजीने उस प्रज्वलित अग्निकी प्रदक्षिणा की और दोनों एक-दूसरेके मित्र बन गये॥ १५३॥

ततः सुप्रीतमनसौ तानुभौ हरिराघवौ ॥ १६ ॥ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतुः।

इससे उन वानरराज तथा श्रीरघुनाथजी दोनोंके हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे एक दूसरेकी ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे ॥ १६% ॥

त्वंवयस्योऽसि हद्यो मे होकं दुःखं सुखं च नौ॥ १७॥ सुप्रीवो राघवं वाक्यामत्युवाच प्रहृष्टवत्।

उस समय सुग्रीवने श्रीरामचन्द्र जीसे प्रसन्नतापूर्वक कहा—'आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आजसे हम दोनोंका दुःख और सुख एक है'॥ १७६ ॥

ततः सुपर्णबहुलां भङ्कत्वा शाखां सुपुष्पिताम्॥ १८॥ सालस्यास्त्रीर्यं सुप्रावा निषसाद सराघवः।

यह कहकर सुग्रीवने अधिक पत्ते और फूलोंवाली शाल वृक्षकी एक शाखा तोड़ी और उसे विछाकर वे श्रीरामचन्द्र-जीके साथ उसपर बैठे ॥ १८६ ॥

लक्ष्मणायाथ संहष्टो हनुमान् मारुतात्मजः ॥ १९ ॥ शास्त्रा चन्दनवृक्षस्य द्दौ परमपुष्पताम्।

तदनन्तर पवनपुत्र हनुमान्ने अत्यन्त प्रसन्न हो चन्दन-वृक्षकी एक डाली, जिसमें बहुत-से फूल लगे हुए थे, तोड़कर लक्ष्मणको बैठनेके लिये दी ॥ १९५ ॥

ततः प्रहृष्टः सुप्रीवः इलक्ष्णं मधुरया गिरा ॥ २० ॥ प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुललोचनः ।

इसके बाद हर्षसे भरे हुए सुग्रीवने जिनके नेत्र हर्षसे खिल उठे थे, उस समय भगवान् श्रीरामसे स्निग्ध मधुर वाणीमें कहा—॥ २० ई ॥

अहं विनिकृतो राम चरामीह भयादिंतः॥२१॥ हृतभायों वने त्रस्तो दुर्गमेतदुपाश्चितः।

'श्रीराम! मैं घरसे निकाल दिया गया हूँ और भयसे पीड़ित होकर यहाँ विचरत। हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गयी। मैंने आतिक्कृत होकर वनमें इस दुर्गम पर्वतका आश्रय लिया है।। २१ ई।।

सोऽहं त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्धान्तचेतनः ॥ २२ ॥ वाळिना निकृतो भात्रा कृतवरश्च राघव।

रघुनन्दन! मेरे बड़े भाई वालीने मुझे घरसे निकालकर मेरे साथ वैर बाँघ लिया है। उसीके त्रास और भयसे उद्धान्तिचत्त होकर मैं इस वनमें निवास करता हूँ॥ २२ई॥ वालिनो मे महाभाग भयार्तस्याभयं कुरु॥ २३॥ कर्तुमईसि का कुत्स्थ भयं मे न भवेद् यथा।

'महा भाग ! वालीके भयसे पीड़ित हुए मुझ सेवकको आप अभय-दान दीजिये । काकुत्स्थ ! आपको ऐसा करना चाहिये, जिससे भेरे लिये किसी प्रकारका भय न रह जाय' ॥ २३ ॥

एवमुक्तस्तु तेजस्ती धर्मश्रो धर्मवत्सलः ॥ २४॥ प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्तिव।

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मके ज्ञाताः घर्मवत्सलः ककुत्त्थकुलभूषण तेजस्वी श्रीरामने हँसते हुए-से वहाँ सुग्रीव-को इस प्रकार उत्तर दिया—॥ २४६ ॥ उपकारफलं मित्रं विदितं मे महाकपे॥ २५॥ बालिनं तं विधिष्य।मि तव भार्यापहारिणम्।

भहाकपे ! मुझे मालूम है कि मित्र उपकाररूपी फल देनेवाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नीका अपहरण करनेवाले वालीका वध कर दूँगा॥ २५ है॥

अमोघाः सूर्यसंकाशा ममेमे निशिताः शराः ॥ २६ ॥ तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः। कङ्कपत्रप्रतिच्छन्ना महेन्द्राशनिसंनिभाः ॥ २७ ॥ तीक्ष्णाद्या ऋजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव ।

भेरे त्णीरमें संग्रहीत हुए ये सूर्यतुस्य तेजस्वी बाण असोघ हैं—इनका बार खाली नहीं जाता । ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षीके परोंके पंख लगे हुए हैं, जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गाँठें भी सीधी हैं। ये रोषमें भरे हुए सपोंके समान छूटते हैं और इन्द्रके बज़की भाँति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वालीपर मेरे ये बाण अवस्य गिरेंगे॥ २६-२७ है॥

तमद्य वालिनं पद्य तीक्ष्णैराज्ञीविषोपमैः ॥ २८ ॥ द्यारैर्विनिहतं भूमौ प्रकीर्णमिव पर्वतम् ।

'आज देखना, मैं अपने विषधर सपोंके समान तीखे बाणोंसे मारकर वालीको पृथ्वीपर गिरा दूँगा । वह इन्द्रके वज्रसे टूट-फूटकर गिरे हुए पर्वतके समान दिखायी देगा' ॥ २८ ।।

सतुतद् वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम् । सुग्रीवः परमश्रीतः परमं वाक्यमञ्जवीत् ॥ २९ ॥

अपने लिये परम हितकर वह श्रीरघुनाथजीका वचन सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणीमें बोले—॥ २९॥ तव प्रसारेन नृसिंह वीर प्रियां चराज्यं च समाप्नुयामहम्। तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम्॥ ३०॥

'वीर ! पुरुषिंह ! मैं आपकी कृपासे अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्यको प्राप्त कर सकूँ, ऐसा यत्न कीजिये । नरदेव ! मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है । आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके' ॥ ३० ॥

> सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां राजीवहेमज्वलनोपमानि । सुप्रीवरामप्रणयप्रसङ्गे

वामानि नेत्राणि समं स्फ्ररन्ति ॥ ३१॥

सुप्रीव और श्रीरामकी इस प्रेमपूर्ण मैत्रीके प्रसङ्घमें सीता-के प्रफुल्ल कमल-जैसे, किपराज सुप्रीवके सुवर्ण-जैसे तथा निशाचरोंके प्रज्वलित अग्नि-जैसे बायें नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे ॥ ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके किष्किन्धाकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५ ॥

# षष्ठः सर्गः

सुग्रीवका श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना तथा श्रीरामका बोक एवं रोषपूर्ण वचन

पुनरेवात्रवीत् प्रीतो राघवं रघुनन्दनम्। अयमाख्याति ते राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः॥१॥ इनुमान् यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः।

सुप्रीवने पुनः प्रसन्नतापूर्वक रघुकुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजीसे कहा—'श्रीराम! मेरे मिन्त्रयोंमें श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान्जी आपके विषयमें वह सारा बृत्तान्त बता चुके हैं, जिसके कारण आपको इस निर्जन वनमें आना पड़ा है ॥१६॥ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वस्तश्च वने तव॥ २॥ रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा। त्वया वियुक्ता रुद्ती लक्ष्मणेन च घीमता॥ ३॥ अन्तरं प्रेप्सुना तेन हत्वा गृभ्रं जटायुषम्। भार्यावियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा॥ ४॥

'अपने भाई लक्ष्मणके साथ जब आप वनमें निवास करते थे, उस समय राख्यस रावणने आपकी पत्नी मिथिलेश-कुमारी जनकनिंदनी सीताको हर लिया । उस वेलामें आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान् लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गये थे । राख्यस इसी अवसरकी प्रतीक्षामें था । उसने गीध जटायुका वध करके रोती हुई सीताका अपहरण किया है । इस प्रकार उस राख्यसने आपको पत्नी-वियोगके कष्टमें डाल दिया है ॥ २-४॥

भार्यावियोगजं दुःखं निचरात् त्वं विमोक्ष्यसे । अहं तामानियण्यामि नष्टां वेदश्रतीमिव ॥ ५ ॥

'परंतु इस पती-वियोगके दुःखसे आप शीघ ही मुक्त हो जायँगे। मैं राक्षमद्वारा हरी गयी वेदवाणीके समान आपकी पत्नीको वापस छा दूँगा॥ ५॥

रसातले वा वर्तन्तीं वर्तन्तीं वा नभस्तले। अहमानीय दास्यामि तव भार्यामरिद्म ॥ ६ ॥

'शनुदमन श्रीराम ! आपकी भार्या सीता पातालमें हीं या आकाशमें, मैं उन्हें हुँढ़ लाकर आपकी सेवामें समर्पित कर दूँगा ॥ ६॥

इदं तथ्यं मम वचस्त्वमवेहि च राघव। न शक्या सा जरियतुमिष सेन्द्रैः सुरासुरैः॥ ७॥ तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषक्ततं यथा। त्यज शोकं महाबाहो तां कान्तामानयामि ते॥ ८॥

रघुनन्दन ! आप मेरी इस बातको सत्य मानें।
महाबाहो ! आपकी पत्नी जहर मिलाये हुए भोजनकी भाँति
दूसरों के लिये अग्राह्म है। इन्द्रसिहत सम्पूर्ण देवता और असुर
भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिये। मैं
आपकी प्राणवल्लभाको अवश्य ला दूँगा ॥ ७-८ ॥

अनुमानात् तु जानामि मैथिली ला न संदायः। हियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा॥ ९॥ क्रोद्यान्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विस्वरम्। स्फुरन्ती रावणस्याङ्के पन्नगेन्द्रवधूर्यथा॥ १०॥

'एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करनेवाला कोई राक्षस किसी स्त्रीको लिये जा रहा है। मैं अनुमानसे समझता हुँ, वे मिथिलेशकुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि वे टूटे हुए स्वरमें 'हा राम! हा राम! हा लक्ष्मण!' पुकारती हुई रो रही थीं तथा रावणकी गोदमें नागराजकी वधू (नागिन) की भाँति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थीं॥ ९-१०॥

आत्मना पञ्चमं मां हि हृष्ट्या शैलतले स्थितम्। उत्तरीयं तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च ॥ ११॥

'चार मन्त्रियोंमहित पाँचवाँ में इस शैल-शिखरपर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी मीताने अपनी चादर और कई सुन्दर आभृषण ऊपरसे गिराये॥ ११॥

तान्यस्माभिगृंद्दीतानि निहितानि च राघव। आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिक्षातुमईसि॥ १२॥

'रघुनन्दन! बे सब वस्तुएँ इमलोगोंने लेकर रख ली हैं। मैं अभी उन्हें लाता हुँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं'।। तम ब्वीत् ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्।

तमत्रवीत् ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्। आनयस सखे शीवं किमर्थं प्रविलम्बसे॥ १३॥

तब श्रीरामने यह प्रिय संवाद सुनानेवाले सुग्रीवसे कहा—'सखे ! शीघ ले आओ, क्यों विलम्ब करते हो ?'॥१३॥ पवमुक्त क्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम्।

प्रविवेश ततः शीघं राधविषयकाम्यया ॥ १४ ॥ उत्तरीयं गृहीत्वा तु स तान्याभरणानि च । इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः ॥ १५ ॥

उनके ऐसा कहनेपर सुग्रीव शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे पर्वतकी एक गहन गुफामें गये और चादर तथा वे आसूषण लेकर निकल आये। बाहर आकर बानरगजने 'लीजिये, यह देखिये' ऐसा कहकर श्रीरामको वे सारे आसूषण दिखाये॥ १४-१५॥

ततो गृहीत्वा वासस्तु ग्रुभान्याभरणानि च । अभवद् बाष्पसंरुद्धो नीहारेणेव चन्द्रमाः ॥ १६॥

उन वस्त्र और मुन्दर आभूषणोंको लेकर श्रीरामचन्द्रजी कुहासेसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति आँसुओंसे अवरुद्ध हो गये॥ १६॥

सीतास्नेहप्रवृत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः। हा प्रियेति रुद्द धेर्यमुत्स्तुरुय न्यपतत् क्षितौ ॥ १७॥ सीताके स्नेहवश बहते हुए आँसुओंसे उनका मुख और वक्ष:स्थल भीगने लगे । वे 'हा प्रिये !' ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १७ ॥

हदि कृत्वा स बहुशस्तमलंकारमुत्तमम्। निशश्वास भृशं सर्पो बिलस्थ इव रोषितः॥ १८॥

उन उत्तम आभूषणोंको बारंबार हृदयसे लगाकर वे बिलमें बैठे हुए रोषमें भरे सर्पकी माँति जोर-जोरसे साँस लेने लगे ॥ १८॥

अविच्छित्राश्रुवेगम्तु सौमित्रि प्रेक्ष्य पार्च्तः। परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे॥ १९॥

उनके आँसुओंका देग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्राकुमार छक्ष्मणकी ओर देखकर श्रीराम दीनभावसे विलाप करते हुए बोले—॥ १९॥

पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यकं हियमाणया। उत्तरीयमिदं भूमी शरीराद् भूषणानि च॥२०॥

'छक्ष्मण ! देखों, राक्षसके द्वारा हरी जाती हुई विदेह-नन्दिनी सीताने यह चादर और ये गहने अपने शरीरसे उतारकर पृथ्वीपर डाल दिये थे ॥ २०॥

शाइलिन्यां धुवं भूम्यां सीतया हियमाणया। उत्सुष्टं भृषणमिदं तथा रूपं हि दृश्यते॥ २१॥

'निशान्तरके द्वारा अपहृत होती हुई सीताके द्वारा त्यागे गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर गिरे होंगे; क्योंकि इनका रूप ज्यों-का-त्यों दिखायी देता है—ये टूटे-फूटे नहीं हैं? ॥ २१॥

पवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले ॥ २२॥ नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवःदनात्।

श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले—'मैया! मैं इन बाजूबंदोंको तो नहीं जानता और न इन कुण्डलोंको ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन भाभीके चरणोंमें प्रणाम करनेके कारण मैं इन दोनों न्पुरोंको अवस्य पहचानता हूँ'॥ ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीविमद्मव्यवीत्॥ २३॥ बृहि सुग्रीव कं देशं हियन्ती लक्षिता त्वया।

बृहि सुझाव क दश हियनता लाक्षता त्वया। रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणिपया हता॥ २४॥

तव श्रीरघुनाथजी सुग्रीवसे इस प्रकार बोले—'सुग्रीव! तुमने तो देखा है, वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणप्यारी सीताको किस दिशाकी ओर ले गया है, यह बताओ॥ २३-२४॥

क वा वसति तद् रक्षो महद् व्यसनदं मम। यन्निमित्तमहं सर्वान् नाशियण्यामि राक्षसान् ॥२५॥ 'मुझे महान् संकट देनेवाला वह राक्षस कहाँ रहता है १ मैं केवल उसीके अपराधके कारण समस्त राक्षसींका विनाश कर डालूँगा ॥ २५ ॥

हरता मैथिछीं येन मां च रोषयता ध्रुवम्। आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारमणावृतम्॥ २६॥

'उस राक्षसने मैथिशीका अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवनका अन्त करनेके लिये मौतका दरवाजा खोल दिया है।। २६।। मम द्यिततमा हता वनाद् रजनिचरेण विमध्य येन सा। कथय मम रिषुं तमद्य वै प्रवगपते यमसंनिधिं नयामि॥ २७॥

'वानरराज! जिस निशाचरने मुझे घोखेमें डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमाका वनसे अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ। मैं अभी उसे यमराजके पास पहुँचाता हूँ?॥ २७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टः सर्गः ॥ ६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छठा सर्गं पूरा हुआ ॥ ६ ॥

## सप्तमः सर्गः

सुग्रीवका श्रीरामको समझाना तथा श्रीरामका सुग्रीवको उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलाना

प्वमुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणार्तेन वानरः। अन्नवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं सवाष्यं वाष्पगद्भदः॥ १॥

श्रीरामने श्रोकसे पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहीं, तब बानरराज मुग्रीवकी आँखोंमें आँसू भर आये और वे हाथ जोड़कर अश्रुगद्गद कण्डसे इस प्रकार बोले—॥ १॥

न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः। सामर्थ्यं विक्रमं वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्॥ २॥

'प्रभो ! नीच कुलमें उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षसका गुप्त निवासस्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है अथवा वह किस वंशका है—इन सब बातों-को मैं सर्वथा नहीं जानता ॥ २॥

सत्यं तु प्रतिज्ञानामि त्यज शोकमरिंदम। करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि मैथिलीम् ॥३॥

'परंतु आपके सामने सची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न कहँगा, जिससे मिथिलेशकुमारी सीता आपको मिल जायँ, इसलिये शत्रुदमन वीर ! आप शोकका त्याग करें॥ ३॥

रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्। तथास्मि कर्ता निवराद् यथा प्रीतो भविष्यसि॥ ४॥

भी आपके संतोषके लिये सैनिकोंसहित रावणका वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा, जिससे आप शीव ही प्रसन्न हो जायँगे॥ ४॥

अलं वैक्रव्यमालम्ब्य धैर्यमातमगतं सार। त्वद्विधानां न सहरामीहरां बुद्धिलाघवम्॥ ५॥

'इस तरह मनमें ब्याकुळता लाना ब्यर्थ है। आपके हृदयमें स्वामाविकरूपसे जो वैर्य है, उसका स्मरण कीजिये। इस तरह बुद्धि और विचारको हल्का बना देना—उसकी सहज गम्भीरताको खो देना आप-जैसे महापुरुषोंके लिये उचित नहीं है ॥ ५॥

मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्याविरहजं महत्। नाहमेवं हि शोचामि धैयं न च परित्यजे॥ ६॥

'मुझे भी पत्नीके विरहका महान् कष्ट प्राप्त हुआ है। परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न वैर्यको ही छोड़ता हूँ ॥ ६॥

नाहं तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् । महातमा च विनीतश्च कि पुनर्धृतिमान् महान् ॥ ७ ॥

'यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ तथापि अपनी पत्नी-के लिये निरन्तर शोक नहीं करता हूँ । फिर आप-जैसे महात्मा, सुशिक्षित औरधैर्यवान् महापुरुष शोकन करें—इसके लिये तो कहना ही क्या है ॥ ७॥

बाष्पमापतितं धैर्याचित्रहीतुं त्वमहंसि। मर्यादां सत्त्वयुक्तानां घृतिं नोत्स्रष्टमहंसि॥ ८॥

'आपको चाहिये कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए ऑसुओंको रोकें। सान्त्रिक पुरुषोंकी मर्यादा और धैर्यका परित्याग न करें॥ ८॥

व्यसने वार्थकुच्छ्रे वा भये वा जीवितान्तगे। विमृशंख खया बुद्धवा घृतिमान् नावसीद्ति॥ ९॥

'( आत्मीयजनोंके वियोग आदिसे होनेवाले ) शोकमें, आर्थिक संकटमें अथवा प्राणान्तकारी भय उपस्थित होनेपर जो अपनी बुद्धिसे दु:ख-निवारणके उपायका विचार करते हुए धैर्य घारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है ॥ ९ ॥

वाळिशस्तु नरो नित्यं वैक्रव्यं योऽनुवर्तते। स मज्जत्यवदाः शोके भाराकान्तेव नौर्जले॥ १०॥ 'जो मूढ् मानव सदा धवराहटमें ही पड़ा रहता है। वह

वा० रा० ५. ५. १५-

पानीमें भारसे दबी हुई नौकाके समान शोकमें विवश होकर हूव जाता है ॥ १०॥

एषोऽञ्जलिर्मया बद्धः प्रणयात् त्वां प्रसादये । पौरुषं अय शोकस्य नान्तरं दातुमईसि ॥ ११॥

भीं हाथ जोड़ता हूँ। प्रेमपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हों और पुरुषार्थका आश्रय हैं। शोकको अपने ऊपर प्रभाव डालनेका अवसर न दें ॥ ११ ॥

ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम्। तेजश्च श्रीयने तेषां न त्वं शोचितुमईसि ॥ १२॥

जो शोकका अनुमरण करते हैं, उन्हें मुख नहीं मिलता है और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है; अतः आप शोक न करें ॥ १२ ॥

शोकेनाभिपपन्नस्य जीविते चापि संशयः। स शोकं त्यज राजेन्द्र धैयंमाश्रय केवलम् ॥ १३॥

'राजेन्द्र ! शोकसे आकान्त हुए मनुष्यके जीवनमें ( उसके प्राणोंकी रक्षामें ) भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिये आप शोकको त्याग दें और केवल धैर्यका आश्रय लें ॥ १३ ॥

हितं वयस्यभावेन बृहि नोपदिशामि ते। वयस्यतां पूजयन्मे न त्वं शोचितुमईसि॥ १४॥

भी मित्रताके नाते हितकी सलाह देता हूँ । आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ । आप मेरी मैत्रीका आदर करते हुए कदापि शोक न करें ।। १४॥

मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः। मुखमश्रुपरिक्तिन्तं वस्त्रान्तेन प्रमार्जयत्॥ १५॥

मुग्रीवने जब मधुर वाणीमें इस प्रकार सान्स्वना दी, तब श्रीरघुनायजीने ऑसुओंसे भीगे हुए अपने मुखको वस्त्रके छोरसे पींछ लिया ॥ १५ ॥

प्रकृतिस्यस्तु काकुतस्थः सुग्रीववचनात् प्रभुः। सम्परिष्वज्य सुग्रीविमदं वचनमत्रवीत्॥१६॥

मुग्रीवके वचनसे शोकका परित्याग करके स्वस्थचित्त हो ककुतस्यकुलभूषण भगवान् श्रीरामने मित्रवर सुग्रीवको हृदय-

से लगा लिया और इस प्रकार कहा-- ।। १६ ॥ कर्तव्यं यद् वयस्येन स्निग्धेन च हितेन च।

अनुहरं च युक्तं च कृतं सुक्रीव तत् त्वया ॥ १७॥ 'सुपीब ! एक स्नेही और हितेषी मित्रको जो कुछ करना चाहिये, वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा

उचित और तुम्हारे योग्य है ॥ १७ ॥

एप च प्रकृतिस्थोऽहमनुनीतस्त्वया सखे। दुर्लभो ही दशो बन्धुरिसान् काले विशेषतः॥ १८॥

'सखे ! तुम्हारे आश्वासनसे मेरी सारी चिन्ता जाती

रही । अब मैं पूर्ण स्वस्य हूँ । तुम्हारे-जैसे बन्धुका विशेषतः ऐसे संकटके समय मिलना कठिन होता है ॥ १८ ॥ कि तु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्याः परिमार्गणे। राक्षसस्य च रीद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः॥ १९॥

परंतु तुम्हें मिथिलेशकुमारी सीता तथा रौद्ररूपघारी दुरात्मा राक्षस रावणका पता लगानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥ १९ ॥

मया च यद्तुष्ठेयं विस्रव्धेन तदुच्यताम्। वर्षालिव च सुक्षेत्रे सर्वे सम्पद्यते तव ॥ २०॥

'साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये जो कुछ करना आवश्यक हो, उसे बिना किसी सङ्कोचके बताओ। जैसे वर्षाकालमें अच्छे खेतमें बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा।।२०॥ मया च यदिदं वाक्यमभिमानात् समीरितम्।

तत्त्वया हरिशार्द्छ तत्त्वमित्युपधार्यताम् ॥ २१ ॥

बान (श्रेष्ठ ! मैंने जो अभिमान पूर्व क यह वाली के वघ आदि करनेकी बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो ॥२१॥ अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन।

एतत्ते प्रतिज्ञानामि सत्येनैव रापाम्यहम्॥ २२॥

भैंने पहले भी कभी धूठी बात नहीं कही है और भविष्यमें भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलानेके लिये सत्यकी ही शपथ खाता हूँ ।।२२॥

ततः प्रहृष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह। राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिक्षातं विशेषतः॥ २३॥

श्रीरघुनायजीकी बातः विशेषतः उनकी प्रतिशा सुनकर अपने वानर-मन्त्रियोंसिहत सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥२३॥ प्वमेकान्तसम्पृकी ततस्ती नरवानरी।

उभावन्योन्यसद्दां सुखं दुःखमभाषताम् ॥ २४॥ इस प्रकार एकान्तमें एक दूसरेके निकट बैठे हुए वे दोनों नर और वानर ( श्रीराम और सुग्रीव ) ने परस्पर सुख और दु:खकी बातें कहीं, जो एक दूसरेके लिये अनु-

रूप थीं ॥ २४॥

महानुभावस्य वचो निशस्य हरिर्नुपाणामधिपस्य तस्य। कृतं स मेने हरिचीरमुख्य-स्तदा च कार्य हृदयेन विद्वान् ॥ २५॥

राजाधिराज महाराज श्रीरघुनाथजीकी बात सुनकर वानर वीरोंके प्रधान विद्वान् सुग्रीवने उस समय मन-ही-मन अपने कार्यको सिद्ध हुआ ही माना ॥ २५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः॥ ७॥ इस प्रकार श्रीवाल्माकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें सातवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ७॥

-4-348-4---

## अष्टमः सर्गः

सुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयोंमें वैर होनेका कारण पूछना

परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षितः। लक्ष्मणस्यात्रजं शूरमिदं वचनमत्रवीत्॥१॥

श्रीरामचन्द्रजीकी उस बातसे सुग्रीवको बड़ा संतोष हुआ। वे हर्षसे भरकर लक्ष्मणके बड़े भाई शूरवीर श्रीराम-चन्द्रजीसे इस प्रकार बोले—॥ १॥

सर्वधादमनुत्राह्यो देवतानां न संशयः। उपपन्नो गुणोपेतः ससा यस्य भवान् मम॥ २॥

'भगवन् ! इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है—मैं सर्वथा उनके अनुग्रहका गत्र हूँ; क्योंकि आप-जैसे गुणवान् महापुरुष मेरे सखा हो गये ॥ २ ॥

शक्यं खलु भवेद् राम सहायेन त्वयानघ। सुरराज्यमपि प्राप्तुं खराज्यं किमुत प्रनो॥ ३॥

'प्रभो ! निष्पाप श्रीराम ! आप-जैसे सहायकके सहयोगसे तो देवताओंका राज्य भी अवस्य ही प्राप्त किया जा सकता है; फिर अपने खोये हुए राज्यको पाना कौन बड़ी बात है ॥ ३ ॥

सोऽहं सभाज्यो बन्धूनां सुहृदां चैव राघव। यस्याग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघववंदाजम्॥ ४॥

'रघुनन्दन! अव मैं अपने वन्धुओं और मुहदोंके विशेष सम्मानका पात्र हो गया; क्योंकि आज रघुवंशके राजकुमार आप अग्निको साक्षी बनाकर मुझे मित्रके रूपमें प्राप्त हुए हैं ॥ ४॥

अहमप्यनुरूपस्ते वयस्गे श्वास्यसे शनैः। नतुवकुंसमधोंऽहंत्वयि आत्मगतान् गुणान्॥ ५॥

'मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ । इसका ज्ञान आपको धीरे-धीरे हो जायगा । इस समय आपके सामने मैं अपने गुणोंका वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ५॥

महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनाम्। निश्चला भवति प्रीतिधैर्यमात्मवतां वर ॥ ६ ॥

'आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ श्रीराम ! आप-जैसे पुण्यात्मा महात्माओंका प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है ॥ ६॥

रजतं वा सुवर्णं वा ग्रुभान्याभरणानि च । अविभक्तानि साध्नामवगच्छन्ति साधवः॥ ७॥

'अच्छे खभाववाले मित्र अपने घरके सोने-चाँदी अथवा उत्तम आभूषणोंको अपने अच्छे मित्रोंके लिये अविभक्त ही मानते हैं—उन मित्रोंका अपने धनपर अपने ही समान अधिकार समझते हैं॥ ७॥

आख्यो वापि दरिद्रो बा दुःखितः सुखितोऽपि वा। निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमा गतिः॥ ८॥

'अतएव मित्र घनी हो या दरिद्र, मुखी हो या दुखी अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्रके लिये सबसे बड़ा सहायक होता है ॥ ८॥

धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ । वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम् ॥ ९ ॥

'अनघ! साधुपुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़नेपर उसके लिये घन, सुख और देशका भी परित्याग कर देते हैं? ॥ ९ ॥

तत् तथेत्यव्रवीद् रामः सुत्रीवं प्रियवादिनम् । लक्ष्मणस्यात्रतो लक्षम्या वासवस्यव धीमतः ॥ १० ॥

यह सुनकर लक्ष्मी (दिन्य कान्ति) से उपलक्षित श्रीरामचन्द्रजीने इन्द्रतुल्य तेजस्ती बुद्धिमान् लक्ष्मणके सामने ही प्रिय वचन बोलनेवाले सुग्रीवसे कहा—'सले ! तुम्हारी बात विल्कुल ठीक है' ॥ १०॥

ततो रामं स्थितं दृष्ट्वा छङ्मणं च महाबलम् । सुन्नीवः सर्वतश्चश्चर्यने लोलमपात्रवत् ॥ ११ ॥

तदनन्तर ( दूसरे दिन ) महाबली श्रीराम और लक्ष्मणको खड़ा देख सुग्रीवने बनमें चारों ओर अपनी चक्कल दृष्टि दौड़ायी॥ ११॥

स दद्शी ततः सालमिवदूरे हरीश्वरः। सुपुष्पमीपत्पत्राख्यं अमरैक्पशोभितम्॥१२॥

उस समय वानरराजने पास ही एक सालका वृक्ष देखा, जिसमें थोड़ेने ही सुन्दर पुष्प लगे हुए थे; परंतु उसमें पत्रोंकी बहुलता थी। उस वृक्षपर मँडराते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ १२॥

तस्यैकां पर्णबहुलां शाखां भङ्कत्वा सुशोभिताम्। रामस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद सराघवः ॥ १३॥

उसकी एक डालीको जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पोंसे सुशोभित थी, सुग्रीवने तोड़ डाला और उसे श्रीरामके लिये बिछाकर वे स्वयं भी उनके साथ ही उसपर बैठ गये॥

तावासीनौ ततो दृष्ट्वा हन्यानिष छक्ष्मणम् । शालशास्त्रां समुत्पाट्य विनीतमुपवेशयत् ॥ १४॥ उन दोनोंको आसनपर विराजमान देख इनुमान्जीने मी सालकी एक डाल तोड़ डाली और उसपर विनयशील लक्ष्मणको बैठाया ॥ १४॥

सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्तमुद्धं यथा। साळपुष्पावसंकीणें तिसान् गिरिवरोत्तमे॥१५॥ ततः प्रहृष्टः सुप्रीवः रुळ्छ्णया गुभया गिरा। उवाच प्रणयाद् रामं हर्षस्याकुळिताक्षरम्॥१६॥

उस श्रेष्ठ पर्वतपर, जहाँ सर ओर सालके पुष्प बिखरे हुए थे, मुख्यूवंक बैठे हुए श्रीराम ज्ञान्त समुद्रके समान प्रसन्न दिखायी देते थे। उन्हें देखकर अत्यन्त हर्षसे भरे हुए सुप्रीवने श्रीरामसे स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमें वार्तालाप आरम्भ किया। उस समय आनन्दातिरेकसे उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी—अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था।। १५-१६।।

अहं विनिकृतो आत्रा चराम्येष भयार्दितः। त्रम्यमूकं गिरिवरं हतभार्यः सुदुःखितः॥ १७॥

प्रभो ! मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर मेरी स्त्रीको भी छीन लिया है। मैं उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एवं दुखी होकर इस पर्वतश्रेष्ठ ऋष्यमूकपर विचरता रहता हूँ ॥ १७ ॥ सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो वने सम्भ्रान्तचेतनः। वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव ॥ १८ ॥

'मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भयमें हूबा रहकर भ्रान्तिचत्त हो इस बनमें भटकता फिरता हूँ। रघुनन्दन! मेरे भाई वाळीने मुझे घरसे निकाळनेके बाद भी मेरे साथ वैर बाँघ रक्खा है॥ १८॥

वालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोकाभयंकर । ममापि त्वमनाथस्य प्रसादं कर्तुमहंसि ॥ १९ ॥

'प्रभो ! आप समस्त लोकोंको अभय देनेवाले हैं। मैं बालीके भयसे दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझपर भी कृपा करनी चाहिये'॥ १९॥

एवमुकस्तु तेजस्वी धर्मश्रो धर्मवत्सलः। प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुप्रोवं प्रहसन्निव॥२०॥

मुग्रीवके ऐसा कहनेपर तेजस्वी, धर्मज एवं धर्मवत्सल भगवान् श्रीरामने उन्हें हँसते हुए-से इस प्रकार उत्तर दिया—॥ २०॥

उपकारफलं मित्रमपकारोऽरिलक्षणम्। अद्यैव तं विधन्यामि तव भार्यापहारिणम्॥ २१॥

सखे ! उपकार ही मित्रताका फल है और अपकार शत्रुताका लक्षण है; अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्रीका अपहरण करनेवाले उस वालीका वध करूँगा ॥ २१ ॥

इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजसः। कार्तिकेयवनोद्धृताः शरा हेमविभृषिताः॥ २२॥

भहाभाग ! मेरे इन वाणोंका तेज प्रचण्ड है। सुवर्ण-भूषित ये शर कार्तिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत शरोंके वनमें उत्पन्न हुए हैं (इसलिये अभेद्य हैं)॥ २२॥

कङ्कपत्रपरिच्छःना महेन्द्राशनिसंनिभाः। सुपर्वाणः सुतीक्ष्णायाः सरोषा भुजगा इव ॥ २३॥

ंये कंकपक्षीके परोंसे युक्त हैं और इन्द्रके वज्रकी भाँति अमोघ हैं। इनकी गाँठें सुन्दर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोघमें भरे भुजङ्गोंकी भाँति भयंकर हैं॥ २३॥

वालिसंबमित्रं ते भ्रातरं कृतिकिविषम् । शरैर्विनिहतं पदय विकीर्णमिव पर्वतम् ॥ २४॥

'इन बाणोंसे तुम अपने वाली नामक शत्रुको, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीणं हुए पर्वतकी भौति मरकर पृथ्वीपर पड़ा देखोगे' ॥ २४॥

राघवस्य वचः श्रुत्वा सुश्रीवो वाहिनीपतिः। प्रहर्षमतुरुं लेभे साधु साध्विति चात्रवीत्॥ २५॥

श्रीरघुनाथ जीकी यह बात सुनकर वानरसेनापित सुग्रीवको अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले—॥ २५॥

राम शोकाभिभूतोऽहं शोकार्तानां भवान् गतिः। वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥ २६॥

श्रीराम! मैं शोकसे पीडित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियोंकी परमगित हैं। भित्र समझकर मैं आपसे अपना दुःख निवेदन करता हूँ॥ २६॥

त्वं हि पाणिप्रदानेन वयस्यो मेऽग्निसाक्षिकम्। कृतः प्राणैर्बेहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्॥ २७॥

भीने आपके हाथमें हाथ देकर अग्निदेवके सामने आपको अपना मित्र बनाया है। इसिल्ये आप मुझे अपने प्राणींसे भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ॥ २७॥

वयस्य इति कृत्वा च विद्यब्धः प्रवदाम्यहम्। दुःखमन्तर्गतं तन्मे मनो हरति नित्यशः॥ २८॥

'आप मेरे मित्र हैं, इसिलये आपपर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने मीतरका दु:ख, जो सदा मेरे मनको व्याकुल किये रहता है, आपको बता रहा हूँ' || २८ ||

एतावदुक्त्वा वचनं वाष्पदूषितलोचनः। वाष्पदृषितयावाचानोच्चैःशक्तोति भाषितुम्॥ २९॥

इतनी बात कहते-कहते सुग्रीयके नेत्रोंमें आँसू भर आये । उनकी वाणी अश्रुगद्गद हो गयी । इसलिये वे उच्च-स्वरसे बोलनेमें समर्थ न हो सके ॥ २९ ॥

#### बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगिमवागतम्। धारयामास धैर्येण सुद्रीवो रामसंनिधौ॥३०॥

तत्पश्चात् सुग्रीवने सहसा बढ़े हुए नदीके वेगके समान उमड़े हुए आँसुओंके वेगको श्रीरामके समीप धैर्यपूर्वक रोका ॥ ३०॥

### स निगृह्य तु तं वाष्पं प्रमुज्य नयने शुभे। विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवंपुनरूचिवान्॥ ३१॥

आँसुओंको रोककर अपने दोनों सुन्दर नेत्रोंको पेंछनेके पश्चात् तेजस्वी सुग्रोव पुनः छंबी साँस खींचकर श्रीरघुनाथ-जीसे बोळे—॥ ३१॥

### पुराहं वालिना राम राज्यात् स्वादवरोषितः। परुषाणि च संश्राव्य निर्धृतोऽस्मि वलीयसा॥ ३२॥

'श्रीराम! पहलेकी बात है, बलिष्ठ वालीने कटुवचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य ( युवराजपद )से नीचे उतार दिया॥ ३२॥

#### हता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। सुहृदश्च मदीया ये संयता वन्धनेषु ते॥३३॥

'इतना ही नहीं, मेरी स्त्रीको मी, जो मुझे प्राणींसे भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद् थे, उन सबको कैदमें डाल दिया॥ ३३॥

### यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । बहुशस्तत्प्रयुक्ताश्च वानरा निहता मया॥३४॥

'रघुनन्दन! इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे विनाशके लिये यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए बहुत-से वानरोंका मैं वध कर चुका हूँ॥ ३४॥

### शङ्कया त्वेतयाहं च दृष्ट्वा त्वामि राघव। नोपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि बिभ्यति॥३५॥

'रघुनाथजी ! आपको भी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही संदेह हुआ था, इसीलिये डर जानेके कारण मैं पहले आपके पास न आ सका; क्योंकि भयका अवसर आनेपर प्रायः सभी डर जाते हैं॥ ३५॥

### केवलं हि सहाया मे हनुमत्त्रमुखास्त्वमे। अतोऽहं घारयाम्यद्यप्राणान् क्रच्छ्रगतोऽपि सन्३६॥

'केवल ये इनुमान् आदि वानर ही मेरे सहायक हैं; अतएव महान् संकटमें पड़कर भी मैं अवतक प्राण घारण करता हूँ ॥ ३६ ॥

#### पते हि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः । सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति चास्थिते॥ ३०॥

'इन लोगोंका मुझपर स्नेह है, अतः ये सभी वानर सब ओरसे सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ साथ-साथ जाते हैं और जब कहीं मैं टहर जाता हूँ वहाँ ये नित्य मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७ ॥ रे

### संक्षेपस्त्वेष मेराम किमुक्त्वा विस्तरं हिते। स मे ज्येष्ठो रिपुर्भ्राता वाली विश्वतपौरुषः ॥ ३८॥

पशुनन्दन ! यह मैंने संक्षेपसे अपनी हालत बतलायी है। आपके सामने विस्तारपूर्वक कहनेसे क्या लाम ? वाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है॥ ३८॥

#### तद्विनाशेऽपि मे दुःखं प्रमृष्टं स्यादनन्तरम्। सुखं मे जीवितं चैव तद्विनाश्चनिवन्धनम्॥ ३९॥

'(यद्यपि भाईका नाश भी दुःखका ही कारण है, तथापि) इस समय जो मेरा दुःख है, वह उसका नाश होनेपर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाशपर ही निर्मर है॥ ३९॥

### एव मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः। दुःखितः सुखितो वापि सख्युर्नित्यं सखा गतिः॥४०॥

'श्रीराम ! यही मेरे शोकके नाशका उपाय है । मैंने शोकसे पीड़ित होनेके कारण आपसे यह बात निवेदन की हैं। क्योंकि मित्र दु:खमें हो या मुखमें, वह अपने मित्रकी सदा ही सहायता करता है' ॥ ४० ॥

### श्रुत्वैतच वचो रामः सुत्रीविमद्मत्रवीत्। किनिमित्तमभूद् वैरं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ ४१॥

यह सुनकर श्रीरामने सुग्रीवसे कहा—'तुम दोनों भाइयोंमें वैर पड़नेका क्या कारण है, यह मैं ठीक-ठीक सुनना चाहता हूँ ॥ ४१॥

### सुखं हि कारणं श्रुत्वा वेरस्य तव वानर। आनन्तर्योद् विधास्यामि सम्प्रधार्यं वलाबलम् ॥४२॥

'वानरराज! तुमलोर्गोकी शत्रुताका कारण मुनकर तुम दोनोंकी प्रवलता और निर्वलताका निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें मुखी बनानेवाला उपाय करूँगा॥ ४२॥

### बळवान् हि ममामर्षः श्रुत्वा त्वामवमानितम् । वर्धते हृद्योत्कम्पी प्रावृङ्वेग इवाम्भसः ॥ ४३ ॥

'जैसे वर्षांकालमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होनेकी बात सुनकर मेरा प्रवल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदयको कम्पित किये देता है। ४३॥

#### हृष्टः कथय विस्नव्धो यावदारोप्यते धनुः। सृष्टश्च हि मया वाणो निरस्तश्च रिपुस्तव ॥ ४४॥

भेरे धनुष चढ़ानेके पहले ही तुम अपनी एव बातें प्रसन्नतापूर्वक कह डालो; क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काल कालके गालमें चल जायगा' ॥ ४४ ॥ एवधुक्तस्तु सुग्नीवः काकुत्स्थेन महात्मना । प्रहर्षमतुलं लेभे चतुर्भिः सह वानरैः ॥ ४५ ॥ महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवको अपने

चारों वानरोंके साथ अपार हर्ष हुआ ॥ ४५ ॥

ततः प्रहृष्टवद्नः सुग्रीवो छक्ष्मणाग्रजे। वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥४६॥

तदनन्तर सुग्रीवके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और उन्होंने श्रीरामको वालीके साथ वैर होनेका यथार्थ कारण बताना आरम्म किया ॥ ४६॥

इत्यार्षे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें आठवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ८ ॥

# नवमः सर्गः

+-

# सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने वैर होनेका कारण बताना

वाली नाम मम भ्राता ज्येष्टः शत्रुनिपूदनः। पितुर्बहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा॥१॥

(रघुनन्दन! वाली मेरे बड़े भाई हैं। उनमें शत्रुओं का संहार करनेकी शक्ति है। मेरे पिता ऋधरजा उनको बहुत मानते थे। वैरसे पहले मेरे मनमें भी उनके प्रति आदरका भाव था॥ १॥

वितर्युपरते तस्मिञ्ज्येष्ठोऽयमिति मन्त्रिभिः। कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः॥ २॥

िताकी मृत्युके पश्चात् मन्त्रियोंने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरोंका राजा बनाया । वे सबको बड़े प्रिय थे, इसीलिये किष्किन्वाके राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये थे ॥ २ ॥

राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपैतामहं महत्। अहं सर्वेषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत् स्थितः॥ ३॥

'वे पिता-पितामहोंके विशाल राज्यका शासन करने लगे और मैं हर समय विनीतभावसे दासकी भाँति उनकी सेवामें रहने लगा ॥ ३॥

मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः। तेन तस्य महद्वैरं वालिनः स्त्रीकृतं पुरा॥ ४॥

'उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानवका पुत्र और दुन्दुभिका बड़ा भाई था। उसके साथ वालीका स्त्रीके कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था।

स तु सुप्ते जने रात्री किष्किन्धाद्वारमागतः। नर्दति सा सुसंरब्धो वालिनं चाह्नयद् रणे॥ ५॥

(एक दिन आधी रातके समय ब्रव सब लोग सो गये) मायावी किष्किन्धापुरीके दरवाजेपर आया और क्रोधसे भरकर गर्जने तथा वालीको युद्धके लिये ललकारने लगा ॥

प्रसुतस्तु मम भ्राता नर्दतो भैरवखनम्। श्रुत्वा न ममृषे वाली निष्पपात जवात् तदा ॥ ६ ॥ 'उस समय मेरे भाई सो रहे थे । उसका भैरवनाद

सुनकर उनकी नींद खुल गयी। उनसे उस राक्षसकी ललकार सही नहीं गयी; अतः वे तत्काल वेगपूर्वक घरसे निकले ॥६॥

सतु वै निःसृतः क्रोघात् तं हन्तुमसुरोत्तमम्। वार्यमाणस्ततः स्त्रीभिर्मया च प्रणतात्मना॥ ७॥

(जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुरको मारनेके लिये निकले, उस समय मैंने तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंने पैरों पड़कर उन्हें जानेसे रोका ॥ ७ ॥

स तु निर्ध्य सर्वान् नो निर्जगाम महाबलः। ततोऽहमपि सौहादीन्निःस्तो वालिना सह ॥ ८ ॥

परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े, तब मैं भी स्नेहवश वालीके साथ ही बाहर निकला ॥ ८॥

स तु मे आतरं दृष्ट्या मां च दूरादवस्थितम्। असुरो जातसंत्रासः प्रदृद्राव तदा भृशम्॥ ९॥

'उस असुरने मेरे भाईको देखा तथा कुछ दूरपर खड़े बुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी; फिर तो बह भयसे थरीं उठा और बड़े जोरसे भागा॥ ९॥

तस्मिन् द्रवति संत्रस्ते द्यावां द्रुततरं गतौ। प्रकाशोऽपि इतो मार्गश्चन्द्रेणोद्गच्छता तदा॥१०॥

उसके भयभीत होकर भागनेपर इस दोनों भाइयोंने बड़ी तेजीके साथ उसका पीछा किया । उस समय उदित हुए चन्द्रमाने इसारे मार्गको भी प्रकाशित कर दिया था।।

स तृणेरावृतं दुर्गे धरण्या विवरं महत्। प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्ठितौ ॥ ११ ॥

'आगे जानेपर घरतीमें एक बहुत बड़ा बिल था, जो घास-फूससे ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन था। वह असुर बड़े वेगसे उस बिलमें जा घुसा। वहाँ पहुँचकर हम दोनों ठहर गये॥ ११॥

तं प्रविष्टं रिपुं दृष्ट्वा बिलं रोपवशं गतः। मामुबाच ततो वाली वचनं श्रुभितेन्द्रियः॥ १२॥ 'शतुको विलके अंदर घुसा देख वालीके कोधकी सीमा न रही। उनकी सारी इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो उठीं और वे मुझसे इस प्रकार बोले—॥ १२॥

इह तिष्ठाच सुत्रीव बिलद्वारि समाहितः। यावदत्र प्रविदयाहं निहन्मि समरे रिपुम्॥१३॥

'सुग्रीव! जबतक में इस बिलके भीतर प्रवेश करके युद्धमें शत्रुको मारता हूँ, तबतक तुम आज इसके दरवाजेपर सावधानीसे खड़े रहो?॥ १३॥

मया त्वेतद् वचः श्रुत्वा याचितः स परंतपः। शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविवेश बिलं ततः ॥ १४॥

'यह बात सुनकर मैंने शत्रुओंको संताप देनेवाले वालीसे खयं भी साथ चलनेके लिये प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणोंकी सौगन्ध दिलाकर अकेले ही बिलमें घुसे ॥ १४॥

तस्य प्रविष्टस्य बिलं साम्रः संवन्सरो गतः। स्थितस्य च बिलद्वारि स कालो व्यत्यवर्तत ॥ १५॥

'बिलके भीतर गये हुए उन्हें एक सालसे अधिक समय बीत गया और बिलके दरवाजेपर खड़े-खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया ॥ १५ ॥

अहं तु नष्टं तं झात्वा स्नेहादागतसम्भ्रमः। भ्रातरं न प्रपद्यामि पापराङ्कि च मे मनः॥ १६॥

'जब इतने दिनोंतक मुझे भाईका दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफामें ही कहीं खो गये। उससमय भ्रातृरनेहके कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मनमें उनके मारे जानेकी शङ्का होने लगी।। १६॥

अथ दीर्घस्य कालस्य बिलात् तस्माद् विनिःस्तम्। सफेनं रुधिरं दृष्टा ततोऽहं सृशदुः कितः॥ १७॥

'तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् उस बिलसे सहसा फेन-सिंहत खूनकी बारा निकली । उसे देखकर में बहुत दुखी हो गया ॥ १७ ॥

नर्दतामसुराणां च ध्वनिर्मे श्रोत्रमागतः। न रतस्य च संप्रामे कोशतोऽपि खनो गुरोः॥१८॥

'इतनेहीमें गरजते हुए असुरोंकी आवाज भी मेरे कानोंमें पड़ो। युद्धमें लगे हुए मेरे बड़े माई भी गरजना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका ॥१८॥

अहं त्ववगतो बुद्धशा चिह्नैस्तैर्भातरं हतम्। पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया॥ १९॥ शोकार्तश्चोदकं कृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। गृहमानस्य मे तत् त्वं यत्नतो मन्त्रिभिः श्रुतम् ॥२०॥

'इन सब चिह्नोंको देखकर बुद्धिद्वारा विचार करनेपर मैं इस निश्चयपर पहुँचा कि मेरे बड़े माई मारे गये। फिर तो उस गुफाके दरवाजेपर मैंने पर्वतके समान एक परधरकी चट्टान रख दी और उसे बंद करके माईको जलाञ्जलि दे शोकसे व्याकुल हुआ मैं किष्किन्धापुरीमें लौट आया। सखे! यद्यपि मैं इस यथार्थ बातको छिपा रहा था, तथापि मन्त्रियोंने यल करके सुन लिया॥ १९-२०॥

ततोऽहं तैः समागम्य समेतैरभिषेचितः। राज्यं प्रशासतस्तस्य न्यायतो मम राघव॥२१॥ आजगाम रिषुं हत्वा दानवं स तु वानरः। अभिषिकं तु मां दृष्टा कोधात् संरक्तलोचनः॥२२॥

'तब उन सबने मिलकर मुझे राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। रघुनन्दन! मैं न्यायपूर्वक राज्यका संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानवको मारकर बानरराज वाली घर लौटे। लौटनेपर मुझे राज्यपर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आँखें क्रोधिस लाल हो गर्यो।।२१-२२॥

मदीयान् मन्त्रिणो बद्ध्वा परुषं वाक्यमव्रवीत्। निम्रहे च समर्थस्य तं पापं प्रति राघव॥२३॥ न प्रावर्तत मे बुद्धिर्धात्गौरवयन्त्रिता।

भेरे मन्त्रियोंको उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनायीं। रघुवीर! यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापीको कैद करनेमें समर्थ था तो भी भाईके प्रति गुरुभाव होनेके कारण मेरी बुद्धिमें ऐसा विचार नहीं हुआ॥ २३५ ॥

हत्वा रात्रुं स मे भ्राता प्रविवेश पुरं तदा ॥ २४ ॥ मानयंस्तं महात्मानं यथावचाभिवादयम् । उकाश्च नाशिषस्तेन प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ २५ ॥

'इस प्रकार शत्रुका वध करके मेरे भाईने उस समय नगरमें प्रवेश किया। उन महात्माका सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूपसे उनके चरणोंमें मस्तक झकाया तो भी उन्होंने प्रसन्नचित्तसे मुझे आशीर्वाद नहीं दिया॥ २४-२५॥

नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृशं प्रभो। अपि वाली मम कोधान्न प्रसादं चकार सः॥ २६॥

'प्रभो ! मैंने भाईके सामने झककर अपने मस्तकके मुकुटसे उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया तो भी क्रोधके कारण वाली मुझपर प्रसन्न नहीं हुए' ॥ २६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीचे आदिकाक्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः॥ ९॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें नवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९ ॥

## दशमः सर्गः

## भाईके साथ वैरका कारण बतानेके प्रसङ्गमें सुग्रीवका वालीको मनाने और वालीद्वारा अपने निष्कासित होनेका वृत्तान्त सुनाना

ततः कोधसमाविष्टं संरब्धं तमुपागतम्। अद्दं प्रसाद्यांचके भ्रातरं हितकाम्यया॥१॥

( सुग्रीव कहते हैं—) ध्तदनन्तर क्रोधसे आविष्ट तथा विक्षुव्ध होकर आये हुए अपने बड़े भाईको उनके हितकी कामनासे में पुनः प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ १ ॥ दिएचासि कुराली प्राप्तो निहतश्च त्वया रिपुः। अनाथस्य हि मे नाथस्त्वमेकोऽनाथनन्दन ॥ २ ॥

भीने कहा—'अनाथनन्दन! सौभाग्यकी बात है कि आप सकुशल लौट आये और वह शत्रु आपके हाथसे मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था। अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं॥ २॥

इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्। छत्रं सवालव्यजनं प्रतीव्छस्य मया धृतम्॥ ३॥

''यह बहुत-सी तीलियोंसे युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चन्द्रमाके समान दवेत छत्र मैं आपके मस्तकपर लगाता और चवर डुलाता हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें ॥ ३॥

आर्तस्तस्य विलद्वारि स्थितः संवत्सरं नृप। दृष्ट्वा च शोणितं द्वारि विलाचापि समुत्थितम्॥ ४॥ शोकसंविग्नहृदयो भृशं व्याकुलितेन्द्रियः।

''वानरराज! मैं बहुत दुखी होकर एक वर्षतक उस बिलके दरवाजेपर खड़ा रहा । उसके बाद बिलके भीतरसे खूनकी धारा निकली । द्वारपर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोकसे उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त व्याकुल हो गर्यी ॥ ४६ ॥

अविधाय विलद्वारं शैलश्रङ्गेण तत् तदा ॥ ५ ॥ तस्माद् देशादपाकस्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः ।

"तब उस बिलके द्वारको एक पर्वत-शिखरसे ढककर मैं उस स्थानसे हट गया और पुनः किष्किन्धापुरीमें चला आया ॥ विपादास्विह मां हृष्ट्या पौरैमेन्त्रिभरेव च ॥ ६ ॥ अभिषिको न कामेन तन्मे क्षन्तुं न्वमईसि ।

'यहाँ विषादपूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पुरवासियों और मन्त्रियोंने ही इस राज्यपर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छासे इस राज्यको नहीं प्रहण किया है। अतः अज्ञानवश होनेवाले मेरे इस अपराधको आप क्षमा करें ॥ ६१ ॥

त्वमेव राजा मानाईः सदा चाहं यथा पुरा॥ ७॥

राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्विरहात् कृतः।

'आप ही यहाँके सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत् सेवक हूँ। आपके वियोगसे ही राजाके पदपर मेरी यह नियुक्ति की गयी॥ ७ है॥

सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्टकम्॥८॥ न्यासभृतमिदं राज्यं तव निर्यातयाम्यहम्।

'मिन्त्रियों, पुरवासियों तथा नगरसहित आपका यह सारा अकंटक राज्य मेरे पास धरोहरके रूपमें रक्खा था। अब इसे मैं आपकी सेवामें लौटा रहा हूँ ॥ ८३ ॥

मा च रोषं कृथाः सौम्य मम शत्रुनिष्ट्न ॥ ९ ॥ याचे त्वां शिरसा राजन् मया बद्धोऽयमञ्जलिः।

''सौम्य! शत्रुसूदन! आप मुझपर कोघ न करें। राजन्! में इसके लिये मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ॥ ९६॥

वलाद्सिन् समागम्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः॥ १०॥ राजभावे नियुक्तोऽहं शून्यदेशजिगीषया।

"मन्त्रियों तथा पुरवासियोंने मिलकर जबर्दस्ती मुझे इस राज्यपर विठाया है। वह भी इसिलये कि राजासे रिहत राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतनेकी इच्छासे आक्रमण न कर वैठे'॥ १०५ ॥

स्निग्धमेवं न्रुवाणं मां स विनिर्भत्स्य वानरः ॥ ११ ॥ धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहु तस्तदुवाच ह ।

ंमेंने ये सारी बातें बड़े प्रेमसे कही थीं, किंतु उस वानरने मुझे डॉटकर कहा — 'तुझे धिक्कार है'। यों कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कटोर बातें सुनार्थी ॥११६ ॥ प्रकृतीश्च समानीय मन्त्रिणश्चैव सम्मतान् ॥ १२॥ मामाह सुहदां मध्ये वाक्यं परमगर्हितम्।

'तत्पश्चात् उसने प्रजाजनों और सम्मान्य मन्त्रियोंको बुलाया तथा सुहृदोंके बीचमें मेरे प्रति अत्यन्त निन्दित बचन कहा ॥ १२३ ॥

विदितं वो मया रात्रौ मायावी स महासुरः ॥ १३ ॥ मां समाह्रयत कुद्धो युद्धाकाङ्की तदा पुरा।

'वह बोला — 'आपलोगोंको माल्म होगा कि एक दिन रातमें मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छासे मायावी नामक महान् असुर यहाँ आया था। उसने कोधमें भरकर पहले मुझे युद्ध-के लिये ललकारा॥ १३ ई॥ तस्य तद्भाषितं श्रुत्वा निःसृतोऽहं नृपालयात्॥ १४॥ अनुयातश्च मां तूर्णमयं भ्राता सुदारुणः।

''उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवनसे निकल पड़ा। उस समय यह क्रूर स्वभाववाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे-पीछे आया॥ १४३ ॥

स तु दृष्ट्वेव मां रात्रौ सिद्धतीयं महाबलः ॥ १५ ॥ प्राद्भवद् भयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां समुपानतौ । अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश स महाबिलम् ॥ १६ ॥

''यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान् था तथापि मुझे एक दूसरे सहायकके साथ देखते ही भयभीत हो उस रातमें भाग चला। हम दोनों भाइयोंको आते देख वह बड़े वेगसे दौड़ा और एक विशाल गुफामें घुस गया॥ १५-१६॥

तं प्रविष्टं विदित्वा तु सुघोरं सुमहद्बिलम्। अयमुकोऽथ मे भ्राता मया तु क्र्रदर्शनः॥ १७॥

"उस अत्यन्त भयंकर विशाल गुफामें उस असुरको घुसा हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी माईसे कहा—॥१७॥ अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्।

बिलद्वारि प्रतीक्ष त्वं यावदेनं निहन्म्यहम् ॥ १८ ॥

''सुग्रीव! इस शत्रुकोमारे विना मैं यहाँसे किष्कित्धापुरी-को छौट चलनेमें असमर्थं हूँ; अतः जबतक मैं इस असुरको मारकर छौटता हूँ; तबतक तुम इस गुफाके दरवाजेपर रहकर मेरी प्रतीक्षा करों? ॥ १८॥

स्थितोऽयमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासदम्। तं मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा॥१९॥

''ऐसा कहकर और 'यह तो यहाँ खड़ा है ही' ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यन्त दुर्गम गुफाके भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उस दानवकी खोज करने लगा और इसीमें मेरा वहाँ एक वर्षका समय ब्यतीत हो गया॥ १९॥

स तु दृष्टो मया शत्रुरनिर्वेदाद् भयावहः । निहतश्च मया सद्यः स सर्वैः सह बन्धुभिः ॥ २०॥

''इसके बाद मैंने उस भयंकर शतुको देखा । इतने दिनोंतक उसके न मिलनेसे मेरे मनमें कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बन्धु-बान्धबोंसिहत तत्काल कालके गालमें डाल दिया॥ २०॥

तस्यास्यानु प्रवृत्तेन रुधिरौघेण तद्विलम् । पूर्णमासीद् दुराकामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥ २१ ॥

''उसके मुखसे और छातीसे भी भूतलपर रक्तका ऐसा प्रवाह जारी हुआ, जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गयी॥२१॥

स्द्यित्वा तु तं शत्रुं विकान्तं तमहं सुखम्। निष्कामं नैव पश्यामि विस्टस्य पिहितं मुखम्॥ २२॥ ''इस तरह उस पराक्रमी शत्रुका सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा, तब मुझे निकलनेका कोई मार्ग ही नहीं दिखायी देता था; क्योंकि बिलका दरवाजा बंद कर दिया गया था ॥ २२ ॥

विक्रोशमानस्य तु मे सुष्रीवेति पुनः पुनः। यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं भृशदुःखितः॥ २३॥

''मैंने 'सुग्रीव! सुग्रीव!' कहकर वारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ॥२३॥

पादप्रहारैस्तु मया बहुभिः परिपातितम्। ततोऽहं तेन निष्कम्य पथा पुरमुपागतः॥ २४॥

''मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थरको पीछेकी ओर ढकेला। इसके बाद गुफाद्वारसे निकलकर यहाँ-की राह पकड़े मैं इस नगरमें लौटा हूँ ॥ २४॥

तत्रानेनासि संरुद्धो राज्यं मृगयताऽऽत्मनः। सुग्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य आतृसौहृदम्॥ २५॥

'यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्देशी है कि इसने भ्रातु-प्रेमको मुला दिया और सारा राज्य अपने हाथमें कर लेनेके लिये मुझे उस गुफाके अंदर बंद कर दिया था'॥ २५॥

पवमुक्त्वा तु मां तत्र बस्नेणैकेन वानरः। तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वसः॥ २६॥

'ऐसा कहकर वानरराज बालीने निर्भयतापूर्वक मुझे घरसे निकाल दिया। उस समय मेरे शरीरपर एक ही वस्त्र रह गया था॥ २६॥

तेनाहमपविद्धश्च हतदारश्च राघव।
तद्भयाच महीं सर्वो कान्तवान् सवनार्णवाम् ॥ २७ ॥
ऋष्यमूकं गिरिवरं भार्योहरणदुःस्वितः।
प्रविद्योऽस्मि दुराधर्वे वालिनः कारणान्तरे ॥ २८ ॥

'रघुनन्दन! उसने मुझे घरसे तो निकाल ही दिया। मेरी स्त्रीको भी छीन लिया। उसके भयसे मैं वनों और समुद्रों-सिंहत सारी पृथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहा। अन्ततोगत्वा मैं भार्याहरणके दुःखसे दुखी हो इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमूकपर चला आया; क्योंकि एक विशेष कारणवश्च वालीके लिये इस स्थानपर आक्रमण करना बहुत कठिन है॥ २७-२८॥

एतत्ते सर्वमाख्यातं वैराजुकथनं महत्। अनागसा मया प्राप्तं व्यसनं पदय राघव॥ २९॥

'रघुनाथजी ! यही वालीके साथ मेरे बैर पड़नेकी विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिये, बिना अपराधके ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है।। २९॥

वालिनश्च भयात् तस्य सर्वलोकभयापह। कर्तुमर्हसि मे वीर प्रसादं तस्य निम्नहात्॥ ३०॥ 'बीरवर! आप सम्पूर्ण जगत्का भय दूर करनेवाले हैं। मुक्कपर कृपा कीजिये और वालीका दमन करके मुझे उसके भयसे बचाइये? ॥ ३०॥

एवमुकः स तेजस्वी धर्मश्रो धर्मसंहितम्। वचनं वकुमारेमे सुष्रीवं प्रहसन्निव॥३१॥

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर घर्मके ज्ञाता परम तेजस्वी श्री-रामचन्द्रजीने उनसे हँसते हुए-से यह धर्मयुक्त वचन कहना आरम्भ किया—॥ ३१॥

अमोघाः सूर्यसंकाशा निशिता मे शरा इमे। तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते पतिष्यन्ति रुषान्विताः॥ ३२॥

'मित्र! ये मेरे सूर्यके समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी वालीपर रोषपूर्वक पड़ेंगे ॥ ३२॥

यावत् तं निहं पश्येयं तव भार्यापहारिणम् । तावत्स जीवेत् पापात्मा वाळी चारित्रदृषकः ॥ ३३॥ 'जबतक तुम्हारी भार्याका अपहरण करनेवाले उस वानर-को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तबतक सदाचारको कलंकित करनेवाला यह पापात्मा वाली जीवन धारण कर ले॥ ३३॥

आत्मानुमानात् पदयामि मग्नस्त्वं शोकसागरे। त्वामहं तारियण्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम् ॥ ३४॥

भी अपने ही अनुमानसे समझता हूँ कि तुम शोकके समुद्रमें डूबे हुए हो । मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा । तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्यको भी अवश्य प्राप्त कर लोगे? ॥ ३४ ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनम् । सुप्रीवः परमप्रीतः सुमहद्वाक्यमत्रवीत् ॥ ३५ ॥

श्रीरामका यह वचन हर्ष और पुरुषार्थको बढ़ानेवाला था। उसे सुनकर सुग्रीवको बढ़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कहने लगे।। ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १०॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १०॥

# एकादशः सर्गः

सुग्रीवके द्वारा वालीके पराक्रमका वर्णन—वालीका दुन्दुभि दैत्यको मारकर उसकी लाशको मतङ्ग-वनमें फेंकना, मतङ्गमुनिका वालीको शाप देना, श्रीरामका दुन्दुभिके अस्थिसमूहको दूर फेंकना और सुग्रीवका उनसे साल-भेदनके लिये आग्रह करना

रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनम्। सुग्रीवः पूजयांचके राघवं प्रशशंस च॥१॥

श्रीरामचन्द्रजीका वचन हर्ष और पुरुषार्थको बढ़ानेवाला था, उसे मुनकर मुग्नीवने उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार प्रशंसा की—॥ १॥

असंशयं प्रज्विलतेस्तीक्ष्णैर्ममीतिगैः शरैः। त्वं दहेः कुपितो लोकान् युगान्त इव भास्करः॥ २॥

'प्रभो ! आपके बाण प्रज्विलत, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी हैं। यदि आप कुपित हो जायँ तो इनके द्वारा प्रलयकालके सूर्यकी भाँति समस्त लोकोंको भस्म कर सकते हैं। इसमें संशयकी बात नहीं है।। २॥

वालिनः पौरुषं यत्तद् यञ्च वीर्यं धृतिश्च या। तन्ममैकमनाः श्रुत्वा विधत्स्व यदनन्तरम्॥ ३॥

'परंतु वालीका जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एकचित्त होकर सुन लीजिये। उसके बाद जैसा उचित हो, कीजियेगा॥ ३॥ समुद्रात् पश्चिमात् पूर्वे दक्षिणादिष चोत्तरम् । कामत्यनुदिते सूर्ये वाली व्यपगतक्कमः॥ ४॥

वाली स्योंदयके पहले ही पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रतक और दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूम आता है। फिर भी वह थकता नहीं है ॥ ४॥

अत्राण्यारुद्य शैलानां शिखराणि महान्त्यपि। ऊर्ध्वमुत्पात्य तरसा प्रतिगृह्णाति वीर्यवान्॥ ५॥

पराक्रमी वाली पर्वतोंकी चोटियोंपर चढ़कर बड़े-बड़े शिखरोंको बलपूर्वक उठा लेता और ऊपरको उछालकर फिर उन्हें हाथोंसे थाम लेता है ॥ ५॥

बहवः सारवन्तश्च वनेषु विविधा द्रुमाः। वालिना तरसा भग्ना बलं प्रथयताऽऽत्मनः॥ ६॥

'वनोंमें नाना प्रकारके जो बहुत-से सुदृढ़ बृक्ष थे, उन्हें अपने बलको प्रकट करते हुए वालीने वेगपूर्वक तोड़ डाला है ॥ ६ ॥ महिषो दुन्दुभिर्नाम कैलासशिखरप्रभः। बलं नागसहस्रस्य धारयामास वीर्यवान्॥ ७॥

'पहळेकी बात है यहाँ एक दुन्दुभि नामका असुर रहता था, जो भैंसेके रूपमें दिखायी देता था। वह ऊँचाईमें कैलास पर्वतके समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुन्दुभि अपने शरीर-में एक हजार हाथियोंका बळ रखता था।। ७।।

स वीर्योत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः। जगाम स महाकायः समुद्रं सरितां पतिम्॥८॥

'बलके घमंडमें भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टात्मा दानव अपनेको मिले हुए वरदानसे मोहित हो सरिताओंके स्वामी समुद्रके पास गया ॥ ८॥

ऊर्मिमन्तमितकस्य सागरं रत्नसंचयम्। मम युद्धं प्रयच्छेति तमुवाच महार्णवम्॥ ९॥

'जिसमें उत्ताल तरङ्गें उठ रही यीं तथा जो रत्नोंकी निधि हैं, उस महान् जलराशिसे परिपूर्ण समुद्रको लाँघकर— उसे कुछ भी न समझकर दुन्दुभिने उसके अधिष्ठाता देवतासे कहा—'मुझे अपने साथ युद्धका अवसर दो?॥९॥

ततः समुद्रो धर्मात्मा समुत्थाय महाबलः। अववीद् वचनं राजन्नसुरं कालचोदितम् ॥ १०॥

'राजन् ! उस समय महान् बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस कालप्रेरित असुरसे इस प्रकार बोला—॥ १०॥

समर्थों नास्मि ते दातुं युद्धं युद्धविशारद। श्रूयतां त्वभिधास्यामि यस्ते युद्धं प्रदास्यति॥ ११॥

''युद्धविशारद वीर ! मैं तुम्हें युद्धका अवसर देने— तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें असमर्थ हूँ । जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा, उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो ॥ ११॥

शैलराजो महारण्ये तपिलशारणं परम्। शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः॥१२॥ महाप्रस्रवणोपेतो वहुकन्दरनिर्झरः। स समर्थस्तव प्रीतिमतुलां कर्तुमहीति॥१३॥

''विशाल वनमें जो पर्वतोंका राजा और भगवान् शंकरका श्रञ्जर है, तपस्वी जनोंका सबसे बड़ा आश्रय और संसारमें हिमवान् नामसे विख्यात है, जहाँसे जलके बड़े-बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा जहाँ बहुत-सी कन्दराएँ और झरने हैं, वह गिरिराज हिमाल्य ही तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है'॥ १२-१३॥

तं भीतिमिति विश्वाय समुद्रमसुरोत्तमः। हिमयद्वनमागम्य शरश्चापादिव च्युतः॥१४॥ ततस्तस्य गिरेः इवेता गजेन्द्रप्रतिमाः शिलाः। चिक्षेप बहुधा भूमौ दुन्दुभिर्विननाद् च॥१५॥ 'यह सुनकर असुरिशरोमणि दुन्दुभि समुद्रको हरा हुआ जान धनुषसे छूटे हुए बाणकी भौति तुरंत हिमालयके वनमें जा पहुँचा और उस पर्वतकी गजराजोंके समान विशाल रवेत शिलाओंको बारंबार भूमिपर फेंकने और गर्जना करने लगा ॥ १४-१५॥

ततः इवेताम्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः। हिमवानव्रवीद् वाक्यं स्व एव शिखरे स्थितः॥ १६॥

'तब रवेत बादलके समान आकार घारण किये सौम्य स्वभाववाले हिमवान् वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नताको बढ़ानेवाली थी। वे अपने ही शिखरपर खड़े होकर बोले—॥ १६॥

होष्टुमईसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल । रणकर्मसकुशलस्तपस्विशरणो ह्यहम्॥१७॥

'धर्मवत्सल दुन्दुभे ! तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्धकर्ममें कुशल नहीं हूँ । मैं तो केवल तपस्वी जनोंका निवासस्थान हूँ' ॥ १७॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा गिरिराजस्य घीमतः। उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं कोधात् संरक्तळोचनः॥ १८॥

'बुद्धिमान् गिरिराज हिमालयकी यह बात सुनकर दुन्दुभिके नेत्र कोधसे लाल हो गये और वह इस प्रकार बोला—॥ १८॥

यदि युद्धेऽसमर्थस्त्वं मद्भयाद् वा निरुद्यमः। तमाचक्ष्व प्रदद्यान्मे यो हि युद्धं युयुत्सतः॥ १९॥

''यदि तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो अथवा मेरे भयसे ही युद्धकी चेष्टासे विरत हो गये हो तो मुझे उस वीरका नाम बताओ, जो युद्धकी इच्छा रखनेवाले मुझको अपने साथ युद्ध करनेका अवसर दे' ॥ १९ ॥

हिमवानव्रवीद् वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः। अनुक्तपूर्वे धर्मात्मा कोधात् तमसुरोक्तमम्॥ २०॥

'उसकी यह बात सुनकर बातचीतमें कुशल धर्मात्मा हिमवान्ने श्रेष्ठ असुरसे, जिसके लिये पहले किसीने किसी प्रतिद्वन्द्वी योद्धाका नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा—॥ २०॥

वाळी नाम महाशङ्ग शक्रपुत्रः प्रतापवान्। अध्यास्ते वानरः श्रीमान् किष्किन्धामतुलप्रभाम्॥

''महाप्राज्ञ दानवराज ! वाली नामसे प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, जो देवराज इन्द्रके पुत्र हैं और अनुपम शोभासे पूर्ण किष्किन्धानामक पुरीमें निवास करते हैं ॥ २१ ॥ स समर्थो महाप्राइस्तव युद्धविशारदः। इन्द्रयुद्धं स दातुं ते नमुचेरिव वासवः॥ २२॥

"वे वड़े बुद्धिमान् और युद्धकी कलामें निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझनेमें समर्थ हैं। जैसे इन्द्रने नमुचिको युद्धका अवसर दिया था, उसी प्रकार वाली तुम्हें द्वन्द्वयुद्ध प्रदान कर सकते हैं॥ २२॥

तं शीव्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिहेच्छसि । स हि दुर्मर्षणो नित्यं शूरः समरकर्मणि ॥ २३ ॥

'यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीव चले जाओः क्योंकि वालीके लिये किसी शत्रुकी ललकारको सह सकना बहुत कठिन है। वे युद्धकर्ममें सदा शूरता प्रकट करनेवाले हैं'॥

श्रुत्वा हिमवतो वाक्यं कोपाविष्टः स दुन्दुभिः। जगाम तां पुरीं तस्य किष्किन्धां वाळिनस्तदा॥ २४॥

्हिमवान्की बात सुनकर क्रोधसे भरा हुआ दुन्दुभि तस्काल वालीकी किष्किन्धापुरीमें जा पहुँचा ॥ २४॥

धारयन माहिषं रूपं तीक्ष्णश्रङ्को भयावहः। प्रावृषीय महामेघस्तोयपूर्णो नभस्तले॥ २५॥

(उसने मैंसेका-सा रूप घारण कर रक्खा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षाकालके आकाशमें छाये हुए जलसे भरे महान् मेघके समान जान पड़ता था।। २५॥

ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया महावलः। ननर्दं कम्पयन् भूमिं दुन्दुभिर्दुन्दुभिर्यथा॥२६॥

'वह महावली दुन्दुभि किष्किन्धापुरीके द्वारपर आकर भूमिको कँपाता हुआ जोर-जोरसे गर्जना करने लगा, मानो दुन्दुभिका गम्भीर नाद हो रहा हो ॥ २६ ॥

समीपजान दुमान भञ्जन वसुधां दारयन खुरैः। विषाणनोस्त्रिखन दर्पात् तद्द्वारं द्विरदो यथा॥२७॥

'वह आसपासके वृक्षोंको तोइता, घरतीको खुरोंसे खोदता और घमंडमें आकर पुरीके दरवाजेको सींगोंसे खरोंचता हुआ युद्धके लिये डट गया ॥ २७ ॥

अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः। निष्पपात सह स्त्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः॥ २८॥

'वाली उस समय अन्तःपुरमें था। उस दानवकी गर्जना सुनकर वह अमर्घसे मर गया और तारोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति स्त्रियोंसे घिरा हुआ नगरके बाहर निकल आया॥ २८॥

मितं व्यक्ताक्षरपदं तमुवाच स दुन्दुभिम्। हरीणामीश्वरो वाली सर्मेषां वनवारिणाम्॥ २९॥ (समस्त वनचारी वानरोंके राजा वालीने वहाँ सुस्पष्ट

अक्षरों तथा पदोंसे युक्त परिमित वाणीमें उस दुन्दुभिसे कहा—॥ २९॥

किमर्थे नगरद्वारिमदं रुद्ध्वा विनर्दसे। दुन्दुभे विदितो मेऽसि रक्ष प्राणान् महाबल ॥ ३०॥

'महाबली दुन्दुभे ! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम इस नगरद्वारको रोककर क्यों गरज रहे हो ? अपने प्राणोंकी रक्षा करो' ॥ ३० ॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य धीमतः। उवाच दुन्दुभिर्वाक्यं क्रोधात् संरक्तलोचनः॥ ३१॥

'बुद्धिमान् वानरराज वालीका यह वचन सुनकर दुन्दुभिकी आँखें क्रोधसे लाल हो गर्यो । वह उससे इस प्रकार बोला—॥ ३१॥

न त्वं स्त्रीसंनिधी वीर वचनं वकुमईसि। मम युद्धं प्रयच्छाद्य ततो श्रास्थामि ते बलम् ॥ ३२॥

''वीर ! तुम्हें द्धियों के समीप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। मुझे युद्धका अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूँगा।। ३२।।

अथवा धारियव्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम् । गृह्यतामुद्यः स्वैरं कामभोगेषु वानर ॥ ३३॥

''अथवा वानर! मैं आजकी रातमें अपने क्रोधको रोके रहूँगा। तुम स्वेच्छानुसार कामभोगके लिये स्योंदयतक समय मुझसे ले लो।। ३३॥

दीयतां सम्प्रदानं च परिष्वज्य च वानरान् । सर्वशाखामृगेन्द्रस्त्वं संसादय सुहज्जनम् ॥ ३४॥

'वानरोंको हृदयसे लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो; तुम समस्त कपियोंके राजा हो न ? अपने सुहृदोंसे मिल लो, सलाह कर लो ॥ ३४॥

सुदृष्टां कुरु किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे। क्रीडख च समं स्त्रीभिरहं ते दर्पशासनः॥३५॥

'किक्किन्धापुरीको अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदिको इस नगरीके राज्यपर अभिषिक्त कर दो और स्त्रियोंके साथ आज जीभरकर क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूँगा॥ ३५॥

यो हि मत्तं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं कुशम् । इन्यात् स भ्रूणहा लोके त्वद्विधं मदमोहितम्॥३६॥

ं ने मधुपानसे मत्त, प्रमत्त (असावधान), युद्धि भगे हुए, अस्त्ररहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियोंसे विरे हुए तथा मदमोहित पुरुषका वध करता है, वह जगत्में गर्भ-हत्यारा कहा जाता है? ॥ ३६॥

### स प्रहस्याववीन्मन्दं कोघात् तमसुरेश्वरम् । विसुज्य ताः स्त्रियः सर्वोस्ताराप्रभृतिकास्तदा ॥ ३७ ॥

'यह सुनकर वाली मन्द-मन्द मुस्कराकर उन तारा आदि सब स्त्रियोंको दूर हटा उस असुरराजसे कोघपूर्वक बोला—॥ मचोऽयमिति मा मंस्था यद्यभीतोऽसि संयुगे। मदोऽयं सम्प्रहारेऽस्मिन् वीरपानं समर्थ्यताम्॥३८॥

''यदि तुम युद्धके लिये निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझों कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मदको तुम युद्धस्थलमें उत्साहनृद्धिके लिये वीरोद्धारा किया जानेवाला औषधविरोषका पान समझो'॥ ३८॥

तमेवमुक्त्वा संकुद्धो मालामुत्क्षिप्य काञ्चनीम्। पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ ३९ ॥

'उससे ऐसा कहकर पिता इन्द्रकी दी हुई विजयदायिनी सुवर्णमालाको गलेमें डालकर वाली कुपित हो युद्धके लिये खड़ा हो गया॥ ३९॥

विषाणयोर्गृहीत्वा तं दुन्दुभि गिरिसंनिभम्। आविष्यत तथा वाली विनद्न किपकुञ्जरः॥ ४०॥

'किपिश्रेष्ठ वालीने पर्वताकार दुन्दुभिके दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार धुमाया॥ बलाद् व्यापाद्यांचके ननर्व च महास्वनम्। श्रोत्राभ्यामथ रक्तं तु तस्य सुस्नाव पात्यतः॥ ४१॥

'फिर बलपूर्विक उसे घरतीपर दे मारा और बड़े जोरसे सिंहनाद किया। पृथ्वीपर गिराये जाते समय उसके दोनों कानोंसे खूनकी घाराएँ बहने लगीं ॥ ४१॥

तयोस्तु कोघसंरम्भात् परस्परजयैविणोः। युद्धं समभवद् घोरं दुन्दुभेर्वालिनस्तथा॥ ४२॥

'क्रोधके आवेशसे युक्त हो एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छावाले उन दोनों दुन्दुभि और वालीमें घोर युद्ध होने लगा॥ ४२॥

अयुध्यत तदा त्राली शकतुल्यपराकमः। मुष्टिभिर्जानुभिः पद्भिः शिलाभिः पाद्पैस्तथा॥ ४३॥

'उस समय इन्द्रके तुल्य पराऋमी वाली दुन्दुभिपर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं तथा वृक्षोंसे प्रहार करने लगा ॥ ४३॥

परस्परं घनतोस्तत्र वानरासुरयोस्तदा। आसीद्धीनोऽसुरो युद्धे शकस्चुवर्यवर्धत॥ ४४॥

'उस युद्धस्थलमें परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं मेंसे असुरकी शक्ति तो घटने लगी और इन्द्रकुमार वालीका वल बढ़ने लगा॥ ४४॥ तं तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत्। युद्धे गाणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तद्यः॥ ४५॥

'उन दोनोंमें वहाँ प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय वालीने दुन्दुभिको उठाकर पृथ्वीपर दे माराः साथ ही अपने शरीरसे उसको दवा दियाः जिससे दुन्दुभि पिस गया॥

स्रोतोभ्यो बहु रक्तं तु तस्य सुस्राव पात्यतः। पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वमागतः॥ ४६॥

भीरते समय उसके शरीरके समस्त छिद्रोंसे बहुत-सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वीपर गिरा और मर गया॥ ४६॥

तं तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसस्वमचेतनम्। चिक्षेप वेगवान् वाली वेगेनैकेन योजनम्॥ ४७॥

'जब उसके प्राण निकल गये और चेतना छुप्त हो गयी। तब वेगवान् वालीने उसे दोनों हाथोंसे उठाकर एक साधारण वेगसे एक योजन दूर फेंक दिया ॥ ४७॥

तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्त्रात् क्षतज्ञविन्दवः। प्रपेतुर्मोरुतोत्क्षिप्ता मतङ्गस्याश्रमं प्रति॥ ४८॥

'वेगपूर्वक फेंके गये उस असुरके मुखसे निकली हुई रक्तकी बहुत-सी बूँदें हवाके साथ उड़कर मतंग मुनिके आश्रममें पड़ गयीं ॥ ४८ ॥

तान् दृष्ट्वा पतितांस्तत्र मुनिः शोणितविष्रुषः। कुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामास को न्वयम्॥ ४९॥

'महाभाग ! वहाँ पड़े हुए उन रक्त-विन्दुओं को देखकर मतंगमुनि कुपित हो उठे और इस विचारमें पड़ गये कि 'यह कौन है, जो यहाँ रक्तके छींटे डाल गया है ! ॥४९॥

येनाइं सहसा स्पृष्टः शोणितेन दुरात्मना। कोऽयं दुरात्मा दुर्वुद्धिरकृतात्मा च वालिशः॥ ५०॥

''जिस दुष्टने सहसा मेरे शरीरसे रक्तका स्पर्श करा दिया। यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है ?'॥५०॥

इत्युक्त्वा स विनिष्क्रम्य दृहरो मुनिसन्तमः। महिषं पर्वताकारं गतासुं पतितं भुवि॥ ५१॥

'ऐसा कहकर मुनिवर मतंगने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वीपर प्राणहीन होकर पड़ा दिखायी दिया॥ ५१॥

स तु विज्ञाय तपसा वानरेण छतं हि तत्। उत्ससर्ज महाशापं क्षेतारं वानरं प्रति॥ ५२॥

'उन्होंने अपने तपोबलसे यह जान लिया कि यह एक वानरकी करत्त है। अतः उस लाशको फेंकनेवाळे वानरके प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया—॥ ५२॥ इह तेनाप्रवेद्यक्यं प्रविद्यस्य वधो भवेत्। वनं मत्संश्रयं येन दूषितं रुधिरस्रवैः॥ ५३॥

''जिसने खूनके छींटे डालकर मेरे निवासस्थान इसवनको अपवित्र कर दिया है, वह आजसे इस वनमें प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जायगा ॥५३॥ क्षिपता पादपाश्चेमे सम्भग्नाश्चासुरीं तनुम्। समन्तादाश्चमं पूर्ण योजनं मामकं यदि॥ ५४॥ आगमिष्यति दुर्वेद्धिक्यंकं स न भविष्यति।

''इस असुरके शरीरको इघर फेंककर जिसने इन वृक्षोंको तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रमके चारों ओर पूरे एक योजनतककी भूमिमें पैर रक्खेगा तो अवश्य ही अपने प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा ॥ ५४ ई ॥

ये चास्य सचिवाः केचित् संश्रिता मामकं वनम् ॥५५॥ न च तैरिह वस्तब्यं श्रुत्वा यान्तु यथासुखम् । तेऽपि वायदितिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि ध्रुवम् ॥ ५६॥

''उस वाळीके जो कोई सचिव भी मेरे इस वनमें रहते हों, उन्हें अब यहाँका निवास त्याग देना चाहिये। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँसे चल्ले जायँ। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूँगा ॥ ५५-५६॥

वनेऽस्मिन् मामके नित्यं पुत्रवत् परिरक्षिते । पत्राङ्करविनाशाय फलमूलाभवाय च ॥ ५७॥

''मैंने अपने इस वनकी सदा पुत्रकी भाँति रक्षा की है। जो इसके पत्र और अङ्कुरका विनाशतया फल-मूलका अभाव करनेके लिये यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शापके भागी होंगे॥५७॥

दिवसश्चाच मर्यादा यं द्रष्टा श्वोऽसि वानरम्। बहुवर्षसहस्राणि स वै शैलो भविष्यति॥ ५८॥

'आजका दिन उन सबके आने-जाने या रहनेकी अन्तिम अवधि है—आज भरके लिये मैं उन सबको छुटी देता हूँ। कलसे जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टिमें पड़ जायगा। वह कई हजार वर्षोंके लिये पत्थर हो जायगा। ।। ५८॥

ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिरं मुनिसमीरिताम्। निश्चक्रमुर्वनात् तस्मात् तान् दृष्ट्वा वाळिरव्रवीत्॥५९॥

भुनिके इस वचनको सुनकर वे सभी वानर मतङ्गवनसे निकल गये। उन्हें देखकर वालीने पूछा—॥५९॥ कि भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः।

कि भवन्तः समस्ताश्च मतङ्गवनवासिनः।

सत्समीपमनुपाप्ता अपि खस्ति वनौकसाम् ॥ ६०॥

''मतङ्गवनमें निवास करनेवाळे आप समी वानर मेरे

पास क्यों चले आये ? वनवासियोंकी कुशल तो हैन ?' ॥६०॥ ततस्ते कारणं सर्वे तथा शापं च वालिनः।

ततस्ते कारणं सर्वे तथा शापं च वालिनः। शशंसुर्वानराः सर्वे वालिने हेममालिने॥६१॥

'तब उन सभी बानरोंने सुवर्णमालाघारी वालीसे अपने आनेका सब कारण बताया तथा जो वालीको शाप हुआ था, उसे भी कह सुनाया ॥ ६१॥

पतच्छुत्वा तदा वाळी वचनं वानरेरितम्। स महर्षि समासाध याचते सम कृताञ्जळिः॥ ६२॥

'वानरोंकी कही हुई यह बात मुनकर वाली महर्षि मतंगके पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा ॥६२॥

महर्षिस्तमनादृत्य प्रविवेशाश्रमं प्रति । शापधारणभीतस्तु वाली विद्वलतां गतः ॥ ६३ ॥

(किंतु महर्षिने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रममें चले गये। इघर वाली शाप प्राप्त होनेसे भयभीत हो बहुत ही व्याकुल हो गया ॥ ६३॥

ततः शापभयाद् भीतो ऋष्यमूकं महागिरिम् । प्रवेष्टुं नेच्छति हरिर्द्रेष्टुं वापि नरेश्वर ॥ ६४ ॥

'नरेश्वर! तबसे उस शापके भयसे डरा हुआ वाली इस महान् पर्वत ऋष्यमूकके स्थानोंमें न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और न इस पर्वतको देखना ही चाहता है ॥६४॥

तस्याप्रवेशं ज्ञात्वाहमिदं राम महावनम्। विचरामि सहामात्यो विषादेन विवर्जितः॥६५॥

'श्रीराम ! यहाँ उसका प्रवेश होना असम्भव है, यह जानकर मैं अपने मन्त्रियोंके साथ इस महान् वनमें विषाद-शृत्य होकर विचरता हूँ ॥ ६५ ॥

पषोऽस्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते । वीर्योत्सेकान्निरस्तस्य गिरिक्टनिभो महान् ॥ ६६ ॥

'यह रहा दुन्दुभिकी हिंडुयोंका देर, जो एक महान् पर्वत-शिखरके समान जान पड़ता है। वालीने अपने बलके घमंडमें आकर दुन्दुभिके शरीरको इतनी दूर फेंका था।। ६६।।

इमे च विषुलाः सालाः सप्त शाखावलम्बनः। यत्रैकं घढते वाली निष्पत्रयितुमोजसा॥ ६७॥

'ये सात सालके विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओंसे सुशोभित होते हैं। वाली इनमेंसे एक-एकको बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है।। ६७॥ एतदस्यासमं वीर्य मया राम प्रकाशितम्। कथं तं वालिनं इन्तुं समरे शक्यसे नृप॥ ६८॥

'श्रीराम! यह मैंने वालीके अनुपम पराक्रमको प्रकाशित किया है। नरेश्वर! आप उस वालीको समराङ्गणमें कैसे मार सकेंगे' ॥ ६८॥

तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं प्रहसँहलक्ष्मणो ऽज्ञवीत्।
कस्मिन् कर्मणि निर्वृत्ते अद्ध्या वालिनो वधम्॥ ६९॥
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणको बड़ी हँसी आयी। वे

हँसते हुए ही बोले--- कौन-सा काम कर देनेपर तुम्हें विश्वास होगा कि श्रीरामचन्द्रजी वालीका वध कर सकेंगे ।। ६९॥

तमुवाचाथ सुप्रीवः सत सालानिमान् पुरा। प्रवमेकैकशो वाली विव्याथाथ स चासकृत्॥ ७०॥ रामो निर्दारयेदेषां वाणेनैकेन च द्रुमम्। वालिनं निहतं मन्ये दृष्ट्वा रामस्य विक्रमम्॥ ७१॥

तब सुग्रीवने उनसे कहा—'पूर्वकालमें वालीने सालके इन सातों वृक्षोंको एक-एक करके कई बार बींघ डाला है। अतः श्रीरामचन्द्रजी भी यदि इनमेंसे किसी एक वृक्षको एक ही बाणसे छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वालीके मारे जानेका विश्वास हो जायगा॥ ७०-७१॥

हतस्य महिषस्यास्थि पादेनैकेन लक्ष्मण। उद्यम्य प्रक्षिपेचापि तरसा हे धनुःशते॥ ७२॥

'लक्ष्मण! यदि इस महिषरूपधारी दुन्दुभिकी हड्डीको एक ही पैरसे उठाकर बलपूर्वक दो सौ घनुपकी दूरीपर फैंक सकें तो भी मैं यह मान लूँगा कि इनके हाथसे वालीका वघ हो सकता है'॥ ७२॥

पवमुक्त्वा तु सुप्रीवो रामं रक्तान्तलोचनम् । ध्यात्वा मुद्दर्तकाकुत्स्थं पुनरेव वचोऽव्रवीत्॥ ७३॥

जिनके नेत्रप्रान्त कुछ-कुछ लाल थे, उन श्रीरामसे ऐसा कहकर सुप्रीव दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारमें पड़े रहे। इसके बाद वे ककुत्स्यकुलभूषण श्रीरामसे फिर बोले-॥७३॥

शूरश्च शूरमानी च प्रख्यातबळपौरुषः। बळवान् वानरो वाळी संयुगेष्वपराजितः॥ ७४॥

'वाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्यपर अभिमान है। उसके बलऔर पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान् वानर अबतकके युद्धोंमें कभी पराजित नहीं हुआ है॥ ७४॥

दृश्यन्ते चास्य कर्माणि दुष्कराणि सुरैरपि। यानि संचिन्त्य भीतोऽहमुष्यमूकमुपाश्रितः॥ ७५॥

'इसके ऐसे-ऐसे कर्म देखे जाते हैं, जो देवताओं के लिये दुष्कर हैं और जिनका चिन्तन करके भयभीत हो मैंने इस ऋष्यमूक पर्वतकी शरण ली है॥ ७५॥

तमजय्यम्धृष्यं च वानरेन्द्रममर्षणम्। विचिन्तयन्नमुं चापि ऋष्यमूकममुं त्वहम्॥ ७६॥

'वानरराज वालीको जीतना दूसरोंके लिये असम्भव है। उसपर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रुकी ललकारको नहीं सह सकता। जब मैं उसके प्रभावका चिन्तन करता हूँ, तब इस ऋष्यमूक पर्वतको एक क्षणके लिये भी छोड़ नहीं पाता हूँ॥ ७६॥

उद्विग्नः शङ्कितश्चाहं विचरामि महावने । अनुरक्तैः सहामात्यैईनुमत्प्रमुखैर्वरैः ॥ ७७ ॥ 'ये इनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझमें अनुराग रखनेवाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वनमें वालीसे उद्धिग्न और शङ्कित होकर ही विचरता हूँ ॥ ७७ ॥

उपलब्धं च मे इलाच्यं सन्मित्रं मित्रवत्सल । त्वामहं पुरुषच्यात्र हिमचन्तमिवाश्रितः ॥ ७८ ॥

'मित्रवत्सल ! आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गये हैं । पुरुषसिंह ! आप मेरे लिये हिमालयके समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ ( इसलिये अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिये ) ॥ ७८ ॥

किं तु तस्य बलकोऽहं दुर्भातुर्वलशालिनः। अप्रत्यक्षं तु मे वीर्यं समरे तव राघव॥ ७९॥

'किंतु रघुनन्दन ! मैं उस बलशाली दुष्ट भाताके बल-पराक्रमको जानताहूँ और समरभूमिमें आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है ॥ ७९ ॥

न खरवह त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये। कर्मभिस्तस्य भीमैश्च कातर्यं जनितं मम॥ ८०॥

'प्रभो! अवश्य ही मैं वालीसे आपकी तुलना नहीं करता हूँ। न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान ही करता हूँ। वालीके भयानक कर्मोंने ही मेरे हृदयमें कातरता उत्पन्न कर दी है॥ ८०॥

कामं राघव ते वाणी प्रमाणं धैर्यमाकृतिः । स्चयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्नमिवान्छम् ॥ ८१॥

'रघुनन्दन! निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिये प्रमाण-भूत है—विश्वसनीय है; क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राखसे ढकी हुई आगके समान आपके उत्कृष्ट तेजको स्चित कर रहे हैं? ॥ ८१॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य महात्मनः। स्मितपूर्वमधो रामः प्रत्युवाच हरिं प्रति॥ ८२॥

महात्मा मुग्नीवकी यह बात मुनकर भगवान् श्रीराम पहले तो मुस्कराये । फिर उस वानरकी बातका उत्तर देते हुए उससे बोले—॥ ८२॥

यदि न प्रत्ययोऽसासु विक्रमे तव वानर। प्रत्ययं समरे इलाच्यमहमुत्पाद्यामि ते॥ ८३॥

'वानर ! यदि तुम्हें इस समय पराक्रमके विषयमें हम लोगोंपर विश्वास नहीं होता तो युद्धके समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे' ॥ ८३॥

पवमुक्तवा तु सुत्रीवं सान्त्वयँ एलक्ष्मणात्रज्ञः । राघवो दुन्दुभेः कायं पादाङ्कष्टेन लीलया ॥ ८४ ॥ तोलयित्वा महाबाहुश्चिक्षेप दशयोजनम् । असुरस्य तत्तुं शुष्कां पादाङ्कुष्टेन वीर्यवान् ॥ ८५ ॥ ऐसा कहकर सुत्रीवको सान्त्वना देते हुए लक्ष्मणके बड़े भाई महाबाहु बलवान् श्रीरघुनाथजीने खिलवाड़में ही दुन्दुभिके शरीरको अपने पैरके अँग्ठेसे टाँग लिया और उस अमुरके उस स्खे हुए कङ्कालको पैरके अँग्ठेसे ही दस योजन दूर रेंक दिया ॥ ८४-८५ ॥

क्षिप्तं द्वष्ट्वा ततः कायं सुग्रीवः पुनरत्रवीत्। छक्ष्मणस्यात्रतो रामं तपन्तमिव भास्करम्। हरीणामत्रतो वीरमिदं वचनमर्थवत्॥ ८६॥

उसके शरीरको फेंका गया देख सुग्रीवने लक्ष्मण और वानरोंके सामने ही तपते हुए सूर्यके समान तेजस्वी वीर श्री-रामचन्द्रजीले पुनः यह अर्थभरी बात कही—॥ ८६॥ आर्द्रः समांसः प्रत्यग्नः क्षिप्तः कायः पुरा सस्ते।

परिश्वान्तेन मत्तेन भ्रात्रा मे वालिना तदा॥ ८७॥

'सखे ! मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्धसे

यका हुआ था और दुन्दुभिका यह शरीर खूनमे भीगा हुआ।

मांसयुक्त तथा नया था । इस दशामें उसने इस शरीरको
पूर्वकालमें दूर फेंका था ॥ ८७॥

लघुः सम्प्रति निर्मासस्तृणभूतश्च राघव। क्षिप्त एवं प्रहर्षेण भवता रघुनन्दन॥८८॥

'परंतु रघुनन्दन ! इस समय यह मांसहीन होनेके कारण तिनकेके समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष एवं उत्साहसे युक्त होकर इसे फेंका है ॥ ८८॥

नात्र राक्यं वलं झातुं तव वा तस्य वाधिकम्। आर्द्रे शुष्कमिति होतत् सुमहद् राघवान्तरम्॥ ८९॥

'अतः श्रीराम! इस लाशको फेंकनेप्र भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका; क्योंकि वह गीला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओंमें महान् अन्तर है ॥ ८९॥

स एव संशयस्तात तव तस्य च यद्वलम् । सालमेकं विनिर्भिद्य भवेद् व्यक्तिर्वलावले ॥ ९०॥

प्तात! आपके और उसके बलमें वही संशय अवतक वना रह गया। अब इस एक सालवृक्षको विदीर्ण कर देने-पर दोनोंके बलाबलका स्पष्टीकरण हो जायगा॥ ९०॥ कृत्वैतत् कार्मुकं सज्यं हस्तिहस्तमिवाततम्। आकर्णपूर्णमायम्य विस्जस्य महाशरम्॥ ९१॥

'आपका यह घनुष हाथीकी फैली हुई सूँड्के समान विश्वाल है। आप इसपर प्रत्यञ्चा चढ़ाइये और इसे कानतक खींचकर सालवृक्षको लक्ष्य करके एक विश्वाल बाण छोड़िये॥ ९१॥

इमं हि सालं प्रहितस्त्वया शरो न संशयोऽत्रास्ति विदारयिष्यति। अलं विभर्शेन मम प्रियं ध्रुवं कुरुष्व राजन् प्रतिशापितो मया॥ ९२॥

्इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्षको विदीर्ण कर देगा। राजन् ! अब विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ। आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिये॥ ९२॥

यथा हि तेजःसु वरः सदारवि-र्यथा हि शैलो हिमवान् महाद्रिषु । यथा चतुष्पात्सु च केसरी वर-स्तथा नराणामसि विक्रमे वरः॥ ९३॥

'जैसे सम्पूर्ण तेजोंमें सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े-बड़े पर्वतोंमें गिरिराज हिमवान् श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायोंमें सिंह श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पराक्रमके विषयमें सब मनुष्योंमें आप ही श्रेष्ठ हैं' ॥ ९३ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके किष्किन्धाकाण्डमें ग्यारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ११ ॥

# द्वादशः सर्गः

श्रीरामके द्वारा सात साल-वृक्षोंका भेदन, श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका किष्किन्धामें आकर वालीको ललकारना और युद्धमें उससे पराजित होकर मतंगवनमें भाग जाना, वहाँ श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना और गलेमें पहचानके लिये गजपुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके लिये मेजना

एतच वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम्। प्रत्यवार्थं महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्॥ १॥

महातेजस्वी श्रीरामने उन्हें विश्वास दिलानेके लिये धनुष हाथमें लिया ॥ १॥

सुग्रीवके सुन्दर ढंगसे कहे हुए इस वचनको सुनकर स गृहीत्वा घनुर्घोरं शरमेकं च मानदः।

सालमुद्दिश्य चिश्लेप पूरयन् स रवैर्दिशः॥ २॥

दूसरोंको मान देनेवाले श्रीरघुनाथजीने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुषकी टंकारसे सम्पूर्ण दिशाओंको गुँजाते हुए उस बाणको सालवृक्षकी ओर छोड़ दिया ॥ २॥

स विस्रष्टो बलवता बाणः खर्णपरिष्कृतः। भित्त्वा सालान् गिरिप्रस्थं सप्तभूमि विवेश ह॥ ३ ॥

उन बलवान् वीरशिरोमणिके द्वारा छोड़ा गया वह मुवर्णभूषित बाण उन सातों सालवृक्षोंको एक ही साथ बींधकर पर्वत तथा पृथ्वीके सातों तलोंको छेदता हुआ पातालमें चला गया ॥ ३॥

सायकस्तु मुहुर्तेन सालान् भित्त्वा महाजवः। निष्पत्य च पुनस्तूणं तमेव प्रविवेश ह ॥ ४ ॥

इस प्रकार एक ही मुहुर्तमें उन सबका भेदन करके वह महान् वेगशाली बाण पुनः वहाँसे निकलकर उनके तरकसमें ही प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥

तान् द्या सप्त निर्भिन्नान् साळान् वानरपुङ्गवः। रामस्य शरवेगेन विस्मयं परमं गतः॥ ५॥

श्रीरामके बाणके वेगसे उन सातों सालवृक्षोंको विदीर्ण हुआ देख वानरशिरोमणि मुग्रीवको बड़ा विस्मय हुआ ॥५॥

स मूर्झा न्यपतद् भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः। सुग्रीवः परमश्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः॥ ६॥

साथ ही उन्हें मन-ही-मन वड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीवने हाथ जोड़कर धरतीपर माथा टेक दिया और श्रीरघुनाथजीको साष्टाङ्क प्रणाम किया । प्रणामके लिये झकते समय उनके कण्ठहारादि भूषण लटकते हुए दिखायी देते थे ॥ ६ ॥

इदं चोवाच धर्मझं कर्मणा तेन हर्षितः। रामं सर्वास्त्रविद्वां शेष्ठं शूरमवस्थितम् ॥ ७ ॥

श्रीरामके उस महान् कर्मसे अत्यन्त प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए सम्पूर्ण अस्त्र-वेत्ताओं में श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, श्रुरवीर श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कहा--।। ७ ॥

सेन्द्रानिप सुरान् सर्वोस्त्वं वाणैः पुरुषर्पभा समर्थः समरे इन्तुं कि पुनर्वालिनं प्रभो॥ ८॥

'पुरुषप्रवर! भगवन्! आप तो अपने बाणोंसे समराङ्गणमें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंका वध भी करनेमें समर्थ हैं। फिर बालीको मारना आपके लिये कौन बड़ी बात है ? ॥ ८ ॥

येन सप्त महासाला गिरिभूमिश्च दारिताः। बाणेनैकेन काकुतस्थ स्थाता ते को रणाग्रतः॥ ९॥

'काकुत्स्य ! जिन्होंने सात बढ़े-बड़े साळवृक्ष, पर्वत

और पृथ्वीको भी एक ही बाणसे विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्धके मुहानेपर कौन ठहर सकता है ॥ ९ ॥

अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम। सुद्धदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम् ॥ १० ॥

भहेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी आपको सुहृद्के रूपमें पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया । आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ १० ॥

तमधैव प्रियार्थ मे वैरिणं भ्रातृरूपिणम्। वालिनं जिह काकुत्स्थ मया बद्धोऽयमञ्जलिः ॥ ११ ॥

'ककुत्स्यकुलभूषण ! मैं हाथ जोड़ता हूँ । आप आज हीं मेरा प्रिय करनेके लिये उस वालीका, जो भाईके रूपमें मेरा शत्रु है, वध कर डालिये' ॥ ११॥

ततो रामः परिष्वज्य खुब्रीवं व्रियदर्शनम्। प्रत्युवाच महाप्राक्षो लक्ष्मणानुगतं वचः ॥ १२ ॥

सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणके समान प्रिय हो गये थे । उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्रीरामने अपने उस प्रिय मुहृद्को हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया-॥ १२॥

अस्माद्रच्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गच्छ त्वमग्रतः। गत्वा बाह्य सुद्रीव वालिनं भ्रातृगन्धिनम् ॥ १३॥

'सुग्रीव ! इमलोग शीघ ही इस स्थानसे किष्किन्धाको चलते हैं । तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने-बाले वालीको युद्धके लिये ललकारो' ॥ १३ ॥

सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्। वृक्षेरात्मानमावृत्य द्यतिष्ठन् गहने वने ॥ १४ ॥

तदनन्तर वे सब लोग वालीकी राजधानी किष्किन्धापुरीमें गये और वहाँ गहन वनके भीतर वृक्षोंकी आहमें अपनेको छिपकर खड़े हो गये ॥ १४ ॥

सुद्रीवोऽप्यनदद् घोरं वालिनो ह्यानकारणात्। गाढं परिहितो वेगान्नादैभिन्दिश्चाम्बरम् ॥ १५ ॥

सुग्रीवने लॅगोटसे अपनी कमर खूब कस ली और वालीको बुलानेके लिये भयंकर गर्जना की । वेगपूर्वक किये हुए उस सिंहनादसे मानो वे आकाशको फाइ डालते थे॥ १५॥

तं श्रुत्वा निनदं भ्रातुः कुद्धो वाली महाबलः। निष्पपात सुसंरव्धो भास्करोऽस्ततटादिव ॥ १६॥

भाईका सिंहनाद सुनकर महावली वालीको बड़ा कोघ हुआ। वह अमर्थमें भरकर अस्ताचलसे नीचे जानेवाले सूर्यके समान बड़े वेगसे घरसे निकला ॥ १६ ॥

वा० स० ५. ५. १७

ततः सुतुमुळं युद्धं वाळिसुग्रीवयोरभूत्। गगने ग्रहयोघोरं बुधाङ्गारकयोरिव॥१७॥

फिर तो वाली और सुग्रीवमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाशमें बुध और मङ्गल इन दोनों ग्रहोंमें घोर संग्राम हो रहा हो ॥ १७॥

तलैरशनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः। जन्नतुः समरेऽन्योन्यं भ्रातरौ कोधमूर्विछतौ ॥ १८ ॥

वे दोनों माई क्रोबसे मूर्ज्छित हो एक दूसरेपर वज्र और अश्चनिके समान तमाचों और वूँसोंका प्रहार करने छगे॥१८॥

ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौ समुदैक्षत । अन्योन्यसदशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनौ ॥ १९ ॥

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीने घनुष इाथमें लिया और उन दोनोंकी ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनीकुमारोंकी माँति परस्पर मिळते-जुळते दिखायी दिये॥ १९॥

यन्नावगच्छत् सुग्रीवं वालिनं वापि राघवः। ततो न कृतवान् बुद्धिं मोकुमन्तकरं शरम्॥ २०॥

श्रीरामचन्द्रजीको यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन वाली; इसलिये उन्होंने अपना वह प्राणान्तकारी बाण छोड़नेका विचार स्थगित कर दिया॥ २०॥

पतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना। अपरयन् राघवं नाथमृष्यमूकं प्रदुद्ववे॥२१॥

इसी बीचमें वालीने सुग्रीवके पाँव उखाइ दिये। वे अपने रक्षक श्रीरघुनाथजीको न देखकर ऋष्यमूक पर्वतकी ओर भागे॥ २१॥

क्कान्तो रुधिरसिकाङ्गः प्रहारैर्जर्जरीकृतः। बालिनाभिद्रुतः कोधात् प्रविवेश महावनम् ॥ २२ ॥

वे बहुत थक गये थे। उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारोंसे जर्जर हो रहा था। इतनेपर भी वालीने क्रोध-पूर्वक उनका पीछा किया। किंतु वे मतंग मुनिके महान् वनमें घुस गये॥ २२॥

तं प्रविष्टं वनं दृष्ट्वा वाळी शापभयात् ततः। मुक्तो ह्यसि त्विमत्युक्त्वा स निवृत्तो महाबलः॥२३॥

मुग्रीवको उस वनमें प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली शापके भयसे वहाँ नहीं गया और 'जाओ तुम बच गये' ऐसा कहकर वहाँसे लौट आया ॥ २३॥

राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनूमता।
तदेव वनमागच्छत् सुद्रीवो यत्र वानरः॥ २४॥
इघर श्रीरघुनाथजी भी अपने भाई छक्ष्मण तथा

श्रीहनुमान्जीके साथ उसी समय वनमें आ गयेः जहाँ वानर सुप्रीव विद्यमान थे॥ २४॥

तं समीक्ष्यागतं रामं सुन्नीवः सहस्रक्षमणम्। हीमान् दीनमुवाचेदं वसुधामवलोकयन्॥ २५॥

लक्ष्मणसहित श्रीरामको आया देख सुग्रीवको बड़ी लजा हुईं और वे पृथ्वीकी ओर देखते हुए दीन वाणीमें उनसे बोले—।। २५ ॥

आह्रयस्वेति मामुक्त्वा द्र्शियत्वा च विक्रमम्। वैरिणा घातियत्वा च किमिदानीं त्वया कृतम् ॥ २६ ॥ तामेव वेळां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः। वाळिनं न निहन्मीति ततो नाहिमतो व्रजे ॥ २७ ॥

प्युनन्दन! आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ, वालीको युद्धके लिये ललकारो, यह सब हो जानेपर आपने शत्रुसे पिटवाया और स्वयं लिप गये। बताइये, इस समय आपने ऐसा क्यों किया ? आपको उसी समय सच-सच बता देना चाहिये या कि मैं वालीको नहीं मारूँगा। ऐसी दशामें मैं यहाँसे उसके पास जाता ही नहीं? ॥ २६–२७॥

तस्य चैवं ब्रुवाणस्य सुत्रीवस्य महात्मनः। करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरव्रवीत्॥ २८॥

महासना सुग्रीव जब दीन वाणीद्वारा इस प्रकार करुणा जनक बात कहने लगे, तब श्रीराम फिर उनसे बोले-॥२८॥

खुग्रीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम्। कारणं येन बाणोऽयं स मया न विसर्जितः॥ २९॥

'तात सुग्रीव ! मेरी बात सुनो, क्रोधको अपने मनसे निकाल दो । मैंने क्यों नहीं बाण चलाया, इसका कारण बतलाता हूँ ॥ २९॥

अलंकारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च। त्वं च सुधीव वाली च सहशौ खः परस्परम् ॥३०॥

'मुग्रीव ! वेशभूषा, कद और चाल-ढालमें तुम और वाली दोनों एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हो ॥ ३०॥

खरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर। विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्ति वां नोपलक्षये॥ ३१॥

्खर, कान्ति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचालके द्वारा भी मुझे तुम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता॥ ३१॥

ततोऽहं रूपसादश्यान्मोहितो वानरोत्तम। नोत्सृजामि महावेगं शरं शत्रुनिवर्हणम्॥३२॥

वानरश्रेष्ठ ! तुम दोनोंके रूपकी इतनी समानता देखकर मैं मोहमें पड़ गया—तुम्हें पहचान न सका; इसीलिये मैंने अपना महान् वेगशाली शत्रुसंहारक बाण नहीं छोड़ा॥३२॥ जीवितान्तकरं घोरं सादश्यात् तु विशङ्कितः। मूलघातो न नौ स्याद्धि द्वयोरिति कृतो मया॥ ३३॥

भिरा वह भयंकर बाण शत्रुके प्राण लेनेवाला था। इसिलये तुम दोनोंकी समानतासे संदेहमें पड़कर मैने उस बाणको नहीं छोड़ा। सोचा, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनोंके मूल उद्देश्यका ही विनाश हो जाय॥ ३३॥

त्विय वीर विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया। मौद्धं च मम वाल्यं च ख्यापितं स्यात् कपीश्वर ॥३४॥

'वीर! वानरराज! यदि अनजानमें या जल्दबाजीके कारण मेरे बाणसे तुम्हीं मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मृदता ही सिद्ध होती ॥ ३४॥

दत्ताभयवधो नाम पातकं महदद्भुतम्। अहं च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी॥३५॥ त्वद्धीना वयं सर्वे वनेऽस्मिञ्शरणं भवान्। तस्माद् युष्यस्व भूयस्त्वं मा माशङ्कीश्च वानर॥३६॥

्जिसको अभय दान दे दिया गया हो, उसका वध करनेसे बड़ा भारी पाप होता है; यह एक अद्भुत पातक है। इस समय में, लक्ष्मण और सुन्दरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस बनमें तुम्हीं हमलोगों के आश्रय हो; इसलिये वानरराज! शङ्का न करो; पुनः चलकर युद्ध प्रारम्भ करो॥ ३५-३६॥

पतन्मुहूर्ते तु मया पदय वालिनमाहचे। निरस्तमिषुणैकेन चेष्टमानं महीतले॥३७॥

'तुम इसी मुहूर्तमें वालीको मेरे एक ही बाणका निशाना बनकर घरतीपर लोटता देखोगे ॥ ३७ ॥ अभिज्ञानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । येन त्वामभिजानीयां द्वन्द्वयुद्धमुपागतम् ॥ ३८॥

'वानरेश्वर ! अपनी पहचानके लिये तुम कोई चिह्न धारण कर लो, जिससे द्वन्द्वयुद्धमें प्रवृत्त होनेपर मैं तुम्हें पहचान सकूँ' ॥ ३८॥

गजपुष्पीमिमां फुछामुत्पाट्य शुभस्रक्षणाम् । कुरु सक्ष्मण कण्डेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ३९ ॥

(सुग्रीवसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोले-) 'लक्ष्मण ! यह उत्तम लक्षणोंसे युक्त गजपुष्पी लता फूल रही है। इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीवके गलेमें पहना दो'॥

ततो गिरितटे जातामुत्पाट्य कुसुमायुताम् । लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसर्जयत् ॥ ४० ॥

यह आज्ञा पाकर लक्ष्मणने पर्वतके किनारे उत्पन्न हुई फूलोंसे भरी वह गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीवके गलेमें डाल दिया॥ ४०॥

स तया शुशुभे श्रीमाँछतया कण्ठसक्तया। मालयेव बलाकानां ससंध्य इव तोयदः॥ ४१॥

गलेमें पड़ी हुई उस लतासे श्रीमान् सुग्रीव वकपंक्तिसे अलंकृत संध्याकालके मेघकी भाँति शोभा पाने लगे ॥ ४१॥

विभ्राजमानो वयुषा रामवाक्यसमाहितः। जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनराप सः॥ ४२॥

श्रीरामके वचनसे आश्वासन पाकर अपने सुन्दर शरीरसे शोभा पानेवाले सुग्रीव श्रीरघुनाथजीके साथ फिर किष्किन्धा-पुरीमें जा पहुँचे ॥ ४२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाक्ये किष्किन्याकाण्डे द्वादशः सर्गः॥ १२॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके किष्कित्याकाण्डमें बारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १२ ॥

# त्रयोदशः सर्गः

श्रीराम आदिका मार्गमें वृक्षों, विविध जन्तुओं जलाश्चर्यों तथा सप्तजन आश्रमका दूरसे दर्शन करते हुए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना

ऋष्यम् कात् स धर्मात्मा किष्किन्धां छक्ष्मणाय्रजः। जगाम सह सुग्रीवो वालिविक्रमणालिताम्॥ १॥

लक्ष्मणके बड़े भाई धर्मात्मा श्रीराम सुप्रीवको साथ लेकर पुनः ऋष्यमूकसे उस किष्किन्धापुरीकी ओर चले, जो वालीके पराक्रमसे सुरक्षित थी॥ १॥

समुद्यम्य महचापं रामः काञ्चनभूषितम्। शरांश्चादित्यसंकाशान् गृहीत्वा रणसाधकान्॥ २॥ अपने सुवर्णभूषित विशाल धनुषको उठाकर और युद्धमें सफलता दिखानेवाले सूर्यतुस्य तेजस्वी बाणोंको लेकर श्रीराम वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २ ॥

अम्रतस्तु ययौ तस्य राघवस्य महात्मनः। सुम्रीवः संहतमीवो लक्ष्मणश्च महाबलः॥ ३॥

महात्मा रघुनाथजीके आगे-आगे सुगठित ग्रीवावाले सुग्रीव और महावली लक्ष्मण चल रहे थे ॥ ३ ॥ पृष्ठतो ह्रतुमान् वीरो नलो नीलश्च वीर्यवान् । तारश्चैव महातेजा हरियूथवयूथपः॥ ४॥

और उनके पीछे वीर इनुमान्, नल, पराक्रमी नील तथा वानर-यूथपोंके भी यूथपित महातेजस्वी तार चल रहे थे ॥४॥ ते वीक्षमाणा वृक्षांश्च पुष्पभारावलम्बिनः। प्रसन्नाम्बुवहाश्चीव सरितः सागरंगमाः॥ ५॥ कन्दराणि च रौलांश्च निर्दराणि गुहास्तथा। शिखराणि च मुख्यानि दरीश्च प्रियदर्शनाः॥ ६॥

वे सब लोग फूलोंके भारते झुके हुए दृक्षों, खच्छ जल-बाली समुद्रगामिनी नदियों, कन्दराओं, पर्वतों, शिला-विवरों, गुफाओं, मुख्य-मुख्य शिखरों और मुन्दर दिखायी देनेवाली गहन गुफाओंको देखते हुए आगे बढ़ने लगे॥ ५-६॥ वैदूर्यविमलैस्तोयैः पद्मैश्चाकोशकुड्मलैः। शोभितान् सजलान् मार्गे तदाकांश्चावलोकयन्॥७॥

उन्होंने मार्गमें ऐसे सजल सरोवरोंको भी देखा, जो वैदूर्यमणिके समान रंगवाले, निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुलयुक्त कमलोंसे सुशोभित थे॥ ७॥ कारण्डैः सारसैईसिवंञ्जुलैर्जलकुक्कुटैः।

चक्रवाकेस्तथा चान्यैः शकुनैः प्रतिनादितान् ॥ ८ ॥ कारण्डव, सारस, हंस, वञ्जुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरोंमें चहचहा रहे थे। उन सबकी

तथा अन्य पक्षी उन सरोवरोमे चहचहा रह य । उन सबक प्रतिष्विन वहाँ गूँज रही थी ॥ ८ ॥

मृदुशब्पाङ्कराहारान्तिर्भयान् वनगोचरान् । चरतः सर्वतः पश्यन् स्थलीषु हरिणान् स्थितान् ॥

स्थलोंमें सब ओर हरी-हरी कोमल घासके अङ्कुरोंका आहार करनेवाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे और कहीं खड़े दिखायी देते थे (इन सबको देखते हुए श्रीराम आदि किष्किन्धाकी ओर जा रहे थे)॥ ९॥ तटाकवैरिणश्चापि गुक्रुद्दन्तविभूषितान्। घोरानेकचरान् वन्यान् द्विरदान् कुलघातिनः॥ १०॥ मत्तान् गिरितटोत्कृष्टान् पर्वतानिव जङ्गमान्। वानरान् द्विरद्प्रख्यान् महीरेणुसमुक्षितान्॥ ११॥ वने वनचरांश्चान्यान् खेचरांश्च विहंगमान्। पश्चन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्नीववशावर्तिनः॥ १२॥ पश्चन्तस्त्वरिता जग्मुः सुग्नीववशावर्तिनः॥ १२॥

जो सफेद दाँतोंसे मुशोभित थे, देखनेमें भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारोंको खोदकर नष्ट कर देनेके कारण सरोवरोंके शत्रु समझे जाते थे, ऐसे दो दाँतोंवाले मदमत्त जङ्गली हाथी चलते-फिरसे पर्वतोंके समान जाते

दिखायी देते थे। उन्होंने अपने दाँतोंसे पर्वतके तटप्रान्तको विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी-जैसे विशालकाय वानर हिएगोचर होते थे, जो धरतीकी धूलसे नहा उटे थे। इनके सिवा उस वनमें और भी बहुत से जंगली जीव-जन्तु तथा आकाश-चारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए श्रीराम आदि सब लोग सुग्रीवके वशवतीं हो तीन गतिसे आगे बढने लगे।। १०-१२॥

तेषां तु गच्छतां तत्र त्वरितं रघुनन्दनः। दुमषण्डवनं दृष्ट्वा रामः सुग्रीवमत्रवीत्॥१३॥

उन यात्रा करनेवाले लोगोंमें वहाँ रघुकुलनन्दन श्रीराम-ने वृक्षसमूहोंसे सघन वनको देखकर सुग्रीवसे पूछा-॥१३॥

एष मेघ इवाकारो वृक्षपण्डः प्रकाराते। मेघसंघातविपुरुः पर्यन्तकद्ळीवृतः॥१४॥

'वानरराज! आकाशमें मेघकी भाँति जो यह वृक्षोंका समृह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघोंकी घटाके समान छा रहा है। इसके किनारे-किनारे केलेके बृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह धारा बृक्ष-समृह विर गया है।। १४॥

किमेतज्ञ्ञातुमिच्छामि सखे कौत्हलं मम। कौत्हलापनयनं कर्तुमिच्छाम्यहं त्वया॥ १५॥

'सखे ! यह कौन-सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौत्इल है । मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौत्इलका निवारण हो' ॥१५॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः। गच्छन्नेवाचचक्षेऽथ सुग्रीवस्तन्महद्वनम्॥ १६॥

महात्मा रघुनाथजीकी यह बात सुनकर सुग्रीवने चलते-चलते ही उस विशाल बनके विषयमें बताना आरम्भ किया ॥ १६ ॥

पतद् राघव विस्तीर्णमाश्रमं श्रमनाशनम्। उद्यानवनसम्पन्नं स्वादुमूलफलोदकम्॥ १७॥

पर्धुनन्दन ! यह एक विस्तृत आश्रम है, जो सबके श्रमका नियारण करनेवाला है। यह उद्यानों और उपवर्नोंसे युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल-मूल और जल सुलभ होते हैं॥ १७॥

अत्र सप्तजना नाम मुनयः संशितव्रताः। सप्तैवासन्नधःशीर्षा नियतं जलशायिनः॥१८॥ 'इस आश्रममें सप्तजन नामसे प्रसिद्ध सात ही मुनि रहते थे, जो कठोर व्रतके पालनमें तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे। नियमपूर्वक रहकर जलमें शयन करनेवाले थे॥ १८॥

सप्तरात्रे कृताहारा वायुनाचळवासिनः। दिवं वर्षशतैर्याताः सप्तभिः सकळेवराः॥१९॥

'सात दिन और सात रात ब्यतीत करके वे केवल वायुका आहार करते थे तथा एक स्थानपर निश्चल भावसे रहते थे। इस प्रकार सात सौ वर्षोतक तपस्या करके वे सहारीर स्वर्ग-लोकको चले गये॥ १९॥

तेषामेतत्प्रभावेण दुमप्राकारसंवृतम् । आश्रमं सुदुराधर्षमपि सेन्द्रैः सुरासुरैः ॥ २० ॥

'उन्हीं के प्रभावसे सघन वृक्षोंकी चहारदीवारीसे घिरा हुआ यह आश्रम इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंके लिये भी अत्यन्त दुर्धर्ष बना हुआ है ॥ २०॥

पक्षिणो वर्जयन्त्येतत् तथान्ये वनचारिणः। विद्यान्ति मोहाद्येऽप्यत्र ननिवर्तन्ति ते पुनः॥ २१॥

'पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूरसे ही त्याग देते हैं। जो मोइवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं, वे फिर कभी नहीं लौटते हैं।। २१॥

विभूषणरवाश्चात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः। तूर्यगीतस्वनश्चापि गन्धो दिन्यश्च राघव॥२२॥

'रघुनन्दन ! यहाँ मधुर अक्षरवाली वाणीके साथ-साथ आभूषणोंकी झनकारें भी सुनी जाती हैं । वाद्य और गीतकी मधुर ष्विन भी कानोंमें पड़ती है और दिब्य सुगन्धका भी अनुभव होता है ॥ २२ ॥

त्रेताग्नयोऽपि दीप्यन्ते धूमो होष प्रहर्यते । वेष्टयन्तिव वृक्षाग्रान् कपोताङ्गारुणो घनः ॥ २३ ॥

'यहाँ आहवनीय आदि त्रिविध अग्नियाँ भी प्रज्विलत होती हैं। यह कबूतरके अंगोंकी मौंति धूसर रंगवाला धना धूम उठता दिखायी देता है, जो बृक्षोंकी शिखाओंको आवेष्टित-साकर रहा है।। २३॥

पते बृक्षाः प्रकाशन्ते धूमसंसक्तमस्तकाः।
मेघजालप्रतिच्छन्ना वैद्वर्यगिरयो यथा॥२४॥
जिनके शिखाओंपर होम-धूम छा रहे हैं, वे ये बृक्ष

मेषसमूहोंसे आच्छादित हुए नीलमके पर्वतोंकी माँति प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २४॥

कुरु प्रणामं धर्मात्मंस्तेषामुद्दिश्य राघव। लक्ष्मणेन सद्द भ्रात्रा प्रयतः संहताञ्जलिः॥२५॥

'धर्मात्मा रघुनन्दन । आप मनको एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मणके साथ उन मुनियोंके उद्देश्यसे प्रणाम कीजिये ॥ २५॥

प्रणमन्ति हि ये तेषामृषीणां भावितात्मनाम्। न तेषामशुभं किचिच्छरीरे राम विद्यते॥ २६॥

'श्रीराम! जो उन पवित्र अन्तःकरणवाले ऋषियोंको प्रणाम करते हैं, उनके शरीरमें किंचिन्मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है' ॥ २६॥

ततो रामः सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन कृताञ्जलिः। समुद्दिश्य महात्मानस्तानुषीनभ्यवादयत्॥ २७॥

तब भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियोंके उद्देश्यसे प्रणाम किया ॥ २७ ॥

अभिवाद्य च धर्मात्मा रामो भ्राता च लक्ष्मणः। सुद्रीवो वानराश्चैव जग्मुः संहृष्टमानसाः॥ २८॥

धर्मात्मा भीराम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियोंको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो आगे बढे ॥ २८॥

ते गत्वा दूरमध्वानं तसात् सप्तजनाश्रमात्। दद्यस्तां दुराधर्षां किष्किन्धां वालिपालिताम्॥ २९॥

उस समजनाश्रमसे दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके पश्चात् उन सबने वालीद्वारा सुरक्षित किष्किन्धापुरीको देखा ॥ २९ ॥

ततस्तु रामानुजरामवानराः

प्रमुद्ध शस्त्राण्युदितोत्रतेजसः।
पुरी सुरेशात्मजवीर्यपालितां
वधाय शत्रोः पुनरागतास्त्वह॥ ३०॥

तदनन्तर श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण, श्रीराम तथा वानर, जिनका उग्रतेज उदित हुआ था, हाथोंमें अहर-शस्त्र लेकर इन्द्रकुमार वालीके पराक्रमसे पालित किष्किन्धापुरीमें शतुक्षके निमित्त पुनः आ पहुँचे ॥ ३०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोद्शः सर्गः ॥ १३ ॥

इस प्रकार श्रोबाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके किल्किन्धाकाण्डमें तेरहवाँ सर्ग परा हुआ ॥ १३ ॥

# चतुर्दशः सर्गः

# वाली-वधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर सुग्रीवकी विकट गर्जना

सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम्। वृक्षेरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने ॥ १ ॥

वे सब लोग शीव्रतापूर्वक वालीकी किष्किन्धापुरीमें पहुँचकर एक गहनवनमें वृक्षोंकी ओटमें अपने आपको छिपाकर खड़े हो गये॥१॥

विसार्य सर्वतो दृष्टि कानने काननिषयः। सुग्रीवो विपुलग्रीवः कोधमाहारयद् भृशम्॥ २॥

वनके प्रेमी विशाल ग्रीवावाले सुग्रीवने उस वनमें चारों ओर दृष्टि दौड़ायी और अपने मनमें अत्यन्त क्रोधका संचय किया॥ २॥

ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाह्यत्। परिवारैः परिवृतो नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम्॥ ३॥

तदनन्तर अपने सहायकोंसे घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनादसे आकाशको फाड़ते हुए-से घोर गर्जना की और वालीको युद्धके लिये ललकारा ॥ ३॥

गर्जन्निव महामेघो वायुवेगपुरःसरः। अथ बालार्कसहराो हप्तसिंहगतिस्ततः॥ ४॥

उस समय सुग्रीव वायुके वेगके साथ गर्जते हुए महामेघके समान जान पड़ते थे। अपनी अङ्गकान्ति और प्रतापके द्वारा प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्पभरे सिंहके समान प्रतीत होती थी॥ ४॥

दृष्ट्वा रामं कियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमग्रवीत्। हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाञ्चनतोरणाम्॥ ५॥ प्राप्ताः समध्य जयन्त्राद्ध्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम्। प्रतिश्वा या कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा॥ ६॥ सफलां कुरु तां क्षिप्रं लतां काल इवागतः।

कार्यकुशल श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर सुग्रीवने कहा—'भगवन्! वालीकी यह किष्किन्धापुरी तपाये हुए सुवर्णके द्वारा निर्मित नगरद्वारसे सुशोभित है। इसमें सब ओर वानरोंका जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यन्त्रोंसे सम्पन्न है। हम सब लोग इस पुरीमें आ पहुँचे हैं। बीर! आपने पहले वाली-वधके लिये जो प्रतिशा की थी, उसे अब शीम सफल कीजिये। ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लताको फल-फूलसे सम्पन्न कर देता है'॥ पवमुक्तस्तु धर्मातमा सुग्रीवेण स राधवः॥ ७॥

तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुस्दनः।

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर शत्रुस्दन धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने फिर अपनी पूर्वोक्त बातको दुहराते हुए ही सुग्रीवसे कहा—॥ कृताभिश्रानचिह्नस्त्वमनया गजसाह्नया॥ ८॥ लक्ष्मणेन समुत्पाट्य एषा कण्ठे कृता तव। शोभसेऽप्यधिकं वीर लतया कण्ठसक्तया॥ ९॥ विपरीत इवाकाशे सुर्यो नक्षत्रमालया।

'वीर! अब तो इस गजपुष्पी लताके द्वारा तुमने अपनी पहचानके लिये चिह्न घारण कर ही लिया है। लक्ष्मणने इसे उखाइकर तुम्हारे कण्ठमें पहना ही दिया है। तुम कण्ठमें घारण की हुई इस लताके द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाशमें यह विपरीत घटना हो कि सूर्य-मण्डल नक्षत्र-मालासे घिर जाय, तभी इस कण्ठ-लम्बिनी लतासे सुशोभित होनेवाले तुम्हारी उस सूर्यसे तुलना हो सकती है।। ८-९ है।

अद्य वालिसमुत्थं ते भयं वैरं च वानर ॥ १०॥ एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे।

'वानरराज! आज में वालीसे उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनोंको युद्धस्थलमें एक ही बार बाण छोड़कर मिटा दूँगा॥ १० है॥

मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रात्रक्षिणम् ॥११॥ वाली विनिहतो यावद्वने पांसुषु चेष्टते।

'सुग्रीव ! तुम मुझे अपने उस भ्रातारूपी शत्रुको दिखा तो दो । फिर वाली मारा जाकर वनके भीतर धूलमें लोटता दिखायी देगा ॥ ११५ ॥

यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन् स विनिवर्तते ॥ १२॥ ततो दोषेण मा गच्छेत् सद्यो गहेँच्च मां भवान्।

'यदि मेरी दृष्टिमें पड़ जानेपर भी वह जीवित लौट जाय तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निन्दा करना ॥ १२६ ॥

प्रत्यक्षं सप्त ते साला मया बाणेन दारिताः ॥ १३ ॥ तेनावेहि बलेनाच वालिनं निहतं रणे।

'तुम्हारी आँखोंके सामने मैंने अपने एक ही बाणसे सात सालके वृक्ष विदीर्ण किये थे, मेरे उसी बल्से आज समराङ्गणमें (एक बाणसे ही) तुम वालीको मारा गया समझो ॥ १३ है ॥ अनृतं नोकपूर्वं मे चिरं कुच्छ्रेऽपि तिष्ठता ॥ १४ ॥ धर्मछोभपरीतेन न च वक्ष्ये कथंचन। सफलां चकरिष्यामि प्रतिश्चां जिह संभ्रमम् ॥ १५ ॥

'बहुत समयसे संकट झें छते रहनेपर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मनमें घर्मका लोभ है। इसलिये किसी तरह मैं झूठ तो बोलूँगा ही नहीं। साथ ही अपनी प्रतिज्ञाको भी अवस्य सफल करूँगा। अतः तुम भय और घबराहटको अपने हृदयसे निकाल दो॥ १४-१५॥

प्रस्तं कलमक्षेत्रं वर्षेणेव शतकतुः। तदाह्माननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः॥१६॥ सुत्रीव कुरु तं शब्दं निष्पतेद् येन वानरः।

'जैसे इन्द्र वर्षा करके उगे हुए धानके खेतको फलसे सम्पन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाणका प्रयोग करके वालीके वधहारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। इसल्यि सुग्रीव! तुम सुवर्णमालाधारी वालीको बुलानेके लिये इस समय ऐसी गर्जना करो, जिससे तुम्हारा सामना करनेके लिये वह वामर नगरसे बाहर निकल आये॥ १६ है॥

जितकाशी जयइलाघी त्वया चाघषितः पुरात् ॥ १७ ॥ निष्पतिष्यत्यसङ्गेन वाली स प्रियसंयुगः।

'वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्री से सुशोभित हुआ है। सवपर विजय पानेकी इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खायी है। इसके अलावे युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है, अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगरके बाहर अवस्य निकलेगा।। १७३॥

रिपूणां घर्षितं श्रुत्वा मर्षयन्ति न संयुगे ॥ १८ ॥ जानन्तस्तु स्वकं वीर्ये स्त्रीसमक्षं विशेषतः।

·क्योंकि अपने पराक्रमको जाननेवाले वीर पुरुषः, विशेषतः

स्त्रियोंके समने, युद्धके लिये शत्रुओंके तिरस्कारपूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं?॥१८३॥

स तु रामवचः श्रुत्वा सुग्रीवो हेमपिङ्गलः ॥ १९ ॥ ननर्दे क्रनादेन विनिर्भिन्दन्निवाम्बरम् ।

श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सुवर्णके समान पिङ्गलवर्णवाले सुग्रीवने आकाशको विदीर्ण-सा करते हुए कठोर स्वरमें बड़ी भयंकर गर्जना की ॥ १९ ई॥

तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः॥ २०॥ राजदोषपरामृष्टाः कुलस्त्रिय इवाकुलाः।

उस सिंहनादसे भयभीत हो बड़े-बड़े बैल शक्तिहीन हो राजाके दोषसे परपुरुषोंद्वारा पकड़ी जानेवाली कुलाङ्गनाओंके समान व्याकुलचित्त हो सब ओर भाग चले॥ २०३॥

द्रवन्ति च सृगाः शीव्रं भग्ना इव रणे ह्याः। पतन्ति च खगा भूमौ श्लीणपुण्या इव ब्रहाः॥ २१ ॥

मृग युद्धस्थलमें अस्त्र-शस्त्रोंकी चोट खाकर भागे हुए घोड़ोंके समान तीव्र गतिसे भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गये हैं, ऐसे ग्रहोंके समान आकाशसे पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ २१॥

ततः स जीमृतकृतप्रणादो

नादं हामुञ्जत् त्वरया प्रतीतः।

सुर्यात्मजः शौर्यविवृद्धतेजाः

सरित्पतिर्वानिलचञ्जलोमिः ॥ २२ ॥

तदनन्तर जिनका सिंहनाद मेचकी गर्जनाके समान गम्भीर था और शौर्यके द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्यकुमार सुग्रीव बड़ी उतावलीके साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायुके वेगसे चञ्चल हुई उत्ताल तरङ्ग-मालाओंसे सुशोभित सरिताओंका स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो॥ २२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाल्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाल्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १४ ॥

## पञ्चदशः सर्गः

सुग्रीवकी गर्जना सुनकर वालीका युद्धके लिये निकलना और ताराका उसे रोककर सुग्रीव और श्रीरामके साथ मैत्री कर लेनेके लिये समझाना

अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः। उस समय अमर्षशील वाली अपने अन्तः पुरमें था। उसने शुक्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः॥ १॥ अपने भाई महामना सुग्रीवका वह सिंहनाद वहींसे सुना॥१॥

श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूतप्रकम्पनम्। मदश्चैकपदे नष्टः क्रीधश्चापादितो महान्॥ २॥

समस्त प्राणियोंको कम्पित कर देनेवाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान् क्रोघ उत्पन्न हुआ ॥ २॥

ततो रोषपरीताङ्गो वाली स कनकप्रभः। उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः॥ ३॥

फिर तो मुवर्णके समान पीले रंगवाले वालीका सारा शरीर कोषसे तमतमा उठा । वह राहुग्रस्त सूर्यके समान तरकाल श्रीहीन दिखायी देने लगा ॥ ३ ॥

वाली दंष्ट्राकरालस्तु कोधाद् दीप्ताग्निलोचनः। भारयुर्विततपद्माभः समृणाल इव हदः॥ ४॥

वालीकी दादें विकराल थीं, नेत्र कोघके कारण प्रज्वलित अग्निके समान उद्दीस हो रहे थे। वह उस तालावके समान श्रीहीन दिखायों देता था, जिसमें कमलपुष्पोंकी शोभा तो नष्ट हो गयी हो और केवल मृणाल रह गये हों॥ ४॥

शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः। वेगेन च पदन्यासैर्दारयन्निव मेदिनीम्॥ ५॥

वह दुःसह शब्द सुनकर वाली अपने पैरोंकी धमकसे पृथ्वीको विदीर्ण-सी करता हुआ बड़े वेगसे निकला॥ ५॥ तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद् द्शितसौहदा। उवाच त्रस्तसम्भ्रान्ता हितोदकीमदं वचः॥ ६॥

उस समय वालीकी परनी तारा भयभीत हो घवरा उठी । उसने वालीको अपनी दोनों भुजाओंमें भर लिया और स्नेहसे सौहार्दका परिचय देते हुए परिणाममें हित करनेवाली यह बात कही—॥ ६॥

साधुः कोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्। शयनादुत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्॥ ७॥

वीर ! मेरी अच्छी बात मुनिये और सहसा आये हुए नदीके वेगकी भौति इस बढ़े हुए कोघको त्याग दीजिये। जैसे प्रातःकाल राय्यासे उठा हुआ पुरुष रातको उपभोगमें लायी गयी पुष्पमालाका त्याग कर देता है; उसी प्रकार इस कोघका परित्याग कीजिये।। ७।।

काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर । वीर ते शत्रुवाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते ॥ ८ ॥ सहस्रा तव निष्कामो मम तावन्न रोचते। श्रुयतामभिद्यास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते ॥ ९ ॥

'वान्स्वीर ! कल प्रातःकाल सुग्रीवके साथ युद्ध

कीजियेगा (इस समय रुक जाइये )। यद्यपि युद्धमें कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसीसे छोटे नहीं हैं। तथापि इस समय सहसा आपका घरसे बाहर निकल्ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपको रोकनेका एक विशेष कारण भी है। उसे बताती हूँ, सुनिये॥ ८-९॥

पूर्वमापतितः कोधात् स त्वामाह्यते युघि । निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः ॥ १०॥

'सुग्रीव पहले भी यहाँ आये ये और कोषपूर्वक उन्होंने आपको युद्धके लिये ललकारा था । उससमय आपने नगरसे निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर भागते हुए मतङ्ग वनमें चले गये थे ॥ १० ॥

त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः। इहैत्य पुनराह्यानं शङ्कां जनयतीव मे॥११॥

'इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने-पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मनमें शङ्का सी उत्पन्न कर रहा है।। ११॥

द्र्पश्च व्यवसायश्च यादशस्तस्य नर्दतः। निनादस्य च संरम्भो नैतद्व्षं हि कारणम्॥ १२॥

'इस समय गर्जते हुए सुग्रीवका दर्प और उद्योग जैसा दिखायी देता है तथा उनकी गर्जनामें जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होना चाहिये ॥ १२ ॥

नासहायमहं मन्ये सुद्रीवं तमिहागतम्। अवष्ट्रधसहायश्च यमाश्चित्येष गर्जति॥१३॥

'मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रवल सहायकके बिना अवकी बार यहाँ नहीं आये हैं। किसी सवल सहायकको साथ लेकर ही आये हैं, जिसके बलपर ये इस तरह गरज रहे हैं॥ १३॥

प्रकृत्या निपुणश्चैव वुद्धिमांश्चैव वानरः। नापरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति॥१४॥

'वानर सुग्रीव स्वभावसे ही कार्यकुशल और बुद्धिमान् हैं। वे किसी ऐसे पुरुषके साथ मैत्री नहीं करेंगे, जिसके बल और पराक्रमको अच्छी तरह परख न लिया हो॥१४॥

पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः।
अङ्गदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचः॥ १५॥
वीर ! मैंने पहले ही कुमार अङ्गदके मुँहसे यह बात

सुन ली है। इसलिये आज मैं आपके हितकी बात बताती हूँ ॥ १५ ॥

अङ्गदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः। प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन्निचेदिता॥१६॥

'एक दिन कुमार अङ्गद वनमें गये थे। वहाँ गुप्त-चरोंने उन्हें एक समाचार बताया, जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था॥ १६॥

अयोध्याधिपतेः पुत्री शूरी समरदुर्जयी। इक्ष्वाकूणां कुळे जातौ प्रथितौ रामलक्ष्मणौ ॥ १७ ॥

'वह समाचार इस प्रकार है—अयोध्यानरेशके दो श्रूर-बीर पुत्र, जिन्हें युद्धमें जीतना अत्यन्त कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकुकुलमें हुआ है तथा जो श्रीराम और लक्ष्मणके नामसे प्रसिद्ध हैं, यहाँ वनमें आये हुए हैं ॥ १७॥

सुत्रीविष्ठियकामार्थे प्राप्ती तत्र दुरासदी। स ते श्रातुर्द्धि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥ १८॥ रामः परबळामदी युगान्ताग्निरिवोत्थितः। निवासवृक्षः साधृनामापन्नानां परा गतिः॥ १९॥

'वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये उनके पास पहुँच गये हैं । उन दोनोंमेंसे जो आपके भाईके युद्ध-कर्ममें सहायक बताये गये हैं, वे श्रीराम शत्रुसेनाका संहार करनेवाले तथा प्रलयकालमें प्रज्वलित हुई अग्निके समान तेजस्वी हैं । वे साधु पुरुषोंके आश्रयदाता कल्पवृक्ष हैं और संकटमें पड़े हुए प्राणियोंके लिये सबसे बड़ा सहारा हैं ॥ १८-१९ ॥

आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनम्। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः॥२०॥

'आर्त पुरुषोंके आश्रयः यशके एकमात्र भाजनः ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न तथा पिताकी आज्ञामें स्थित रहने-वाले हैं॥ २०॥

धात्नामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्। तत् क्षमो न विरोधस्ते सह तेन महात्मना ॥ २१ ॥ दुर्जयेनाप्रमेयेण रामेण रणकर्मसु।

'जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओंकी खान है, उसी प्रकार श्रीराम उत्तम गुणोंके बहुत बड़े मंडार हैं। अतः उन महात्मा रामके साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है। क्योंकि वे युद्धकी कलामें अपना मानी नहीं रखते हैं। उनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है।। २१६।।

शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्न चेच्छाम्यभ्यस्थितुम् ॥२२॥ श्रूयतां क्रियतां चैच तच वक्ष्यामि यद्धितम् ।

'श्र्यीर ! मैं आपके गुणोंमें दोष देखना नहीं चाहती । अतः आपसे कुछ कहती हूँ । आपके लिये जो हितकर है, वही बता रही हूँ । आप उसे मुनिये और वैसा ही कीजिये ॥ २२३ ॥

यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्ण साध्वभिषेचय ॥ २३ ॥ विग्रहं मा कथा वीर भ्रात्रा राजन् यवीयसा ।

'अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीवका शीध ही युवराज-के पदपर अभिषेक कर दीजिये। वीर वानरराज ! सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिये॥२३५॥ अहं हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहद्म्॥ २४॥ सुग्रीवेण च सम्प्रीति वैरमुत्सुज्य दूरतः।

भौ आपके लिये यही उचित समझती हूँ कि आप बैरभावको दूर हटाकर श्रीरामके साथ सौहार्द और सुग्रीवके साथ प्रेमका सम्बन्ध स्थापित कीजिये ॥ २४ है ॥ लालनीयो हि ते स्नाता यवीयानेष वानरः ॥ २५ ॥

तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते। निह तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन ॥ २६॥

'वानर मुग्रीव आपके छोटे भाई हैं। अतः आपका लाइ-प्यार पानेके योग्य हैं। वे ऋष्यमूकपर रहें या किष्किन्धामें— सर्वथा आपके बन्धु ही हैं। मैं इस भूतलपर उनके समान बन्धु और किसीको नहीं देखती हूँ॥ २५-२६॥

दानमानादिसत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्। वैरमेतत् समुत्सुज्य तव पाइवें स तिष्ठतु ॥ २७॥

'आप दान-मान आदि सत्कारोंके द्वारा उन्हें अपना अत्यन्त अन्तरङ्ग बना लीजिये, जिससे वे इस वैरभावको छोड़-कर आपके पास रह सकें || २७ ||

सुप्रीवो विपुलग्रीवो महावन्धुर्मतस्तव । भ्रातृसौहृद्मालम्बय नान्या गतिरिहास्ति ते ॥ २८॥

'पुष्ट ग्रीवावाले सुग्रीव आपके अत्यन्त प्रेमी बन्धु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रातृप्रेमका सहारा लेनेके सिवा आपके लिये यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है॥ २८॥

यदि ते मित्प्रयं कार्यं यदि चावैषि मां हिताम्। याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे ॥ २९॥

'यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हों तो मैं प्रेमपूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरीयह नेक सलाह मान लीजिये॥ २९॥

> प्रसीद् पथ्यं शृणु जित्पतं हि मे न रोषमेवानुविधातुमहीसि ।

क्षमो हि ते कोशलराजस्तुना न विग्रहः शकसमानतेजसा ॥ ३०॥

'स्वामिन्! आप प्रसन्न होइये। मैं आपके हितकी बात कहती हूँ। आप इसे ध्यान देकर सुनिये। केवल रोषका ही अनुसरण न कीजिये। कोसलराजकुमार श्रीराम इन्द्रके समान तेजस्वी हैं। उनके साथ वैर बाँबना या युद्ध छेड़ना आपके हिये कदापि उचित नहीं हैं।। ३०॥ तदा हि तारा हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे। न रोचते तद् वचनं हि तस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले॥ ३१॥ उस समय ताराने वालीसे उसके हितकी ही बात कही

उस समय ताराने वालीसे उसके हितको हा बात कहा थी और यह लाभदायक भी थी। किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची। क्योंकि उसके विनाशका समय निकट था और वह कालके पाशमें बँघ चुका था॥ ३१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पंद्रहवाँ सर्गे पूरा हुआ ॥ १५ ॥

## षोडशः सर्गः

वालीका ताराको डाँटकर लौटाना और सुग्रीवसे जूझना तथा श्रीरामके बाणसे घायल होकर पृथ्वीपर गिरना

तामेवं ब्रुवर्ती तारां ताराधिपनिभाननाम्। वाळी निर्भर्त्सयामास वचनं चेदमब्रवीत्॥१॥

तारापित चन्द्रमाके समान मुखवाली ताराको ऐसी बार्ते करती देख वालीने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा-॥१॥

गर्जतोऽस्य सुसंरब्धं भ्रातुः शत्रोविंशेषतः। मर्षयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने॥ २॥

'वरानने ! इस गर्जते हुए भाईकी, जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारणसे सहन करूँगा ॥ २ ॥

अधर्षितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनाम्। धर्षणामर्षणं भीरु मरणादतिरिच्यते॥३॥

भीर ! जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरोंपर कभी पीठ नहीं दिखायी, उन श्रूरवीरोंके लिये शत्रुकी छलकार सह लेना मृत्युसे भी बढ़कर दु:खदायी होता है ॥ ३॥

सोदुं न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे। सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गर्जितम्॥ ४॥

्यह हीन ग्रीवावाला सुग्रीव संग्रामभूभिमें मेरे साथ युद्धकी इच्छा रखता है । मैं इसके रोघावेश और गर्जन-तर्जन-को सहन करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ४॥

न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते। धर्मञ्जश्च कृतज्ञश्च कथं पापं करिष्यति॥ '९॥ श्रीरामचन्द्रजीकी बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिये

विषाद नहीं करना चाहिये। क्योंकि वे धर्मके ज्ञाता तथा कर्तव्याकर्तव्यको समझनेवाले हैं। अतः पाप कैसे करेंगे॥५॥

निवर्तस्य सह स्त्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि । सौहदं दर्शितं तावन्मयि भिकस्त्वया कृता ॥ ६ ॥ प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुप्रीवं जिह सम्भ्रमम् । दर्पे चास्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते ॥ ७ ॥

'तुम इन स्त्रियोंके साथ लौट जाओ। क्यों मेरे पीछे बार-बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया। भक्तिका भी परिचय दे दिया। अब जाओ। वबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीवका सामना करूँगा। उसके घमण्डको चूर-चूर कर डालूँगा। किंतु प्राण नहीं लूँगा॥ ६-७॥ अहं ह्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम्। चृक्षेर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति॥ ८॥

'युद्धके मैदानमें खड़े हुए मुग्रीवकी जो-जो इच्छा है। उसे में पूर्ण करूँगा। वृक्षों और मुक्कोंकी मारसे पीडित होकर वह स्वयं ही भाग जायगा॥ ८॥

न मे गर्वितमायस्तं सिह्ण्यति दुरात्मवान् । कृतं तारे सहायत्वं दर्शितं सौहृदं मयि॥ ९॥

'तारे ! दुरात्मा सुमीव मेरे युद्धविषयक दर्ष और आयास ( उद्योग ) को नहीं सह सकेगा । तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया ॥ ९॥

शापितासि मम प्राणैनिवर्तस्व जनेन च।

अलं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं स्नातरं रणे॥ १०॥

'अब मैं प्राणोंकी सौगन्ध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियोंके साथ लौट जाओ । अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है, मैं युद्धमें अपने उस भाईको जीतकर लौट आऊँगा' ॥ १० ॥

तं तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी। चकार रुद्ती मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम्॥ ११॥

यह सुनकर अत्यन्त उदार स्वभाववाली ताराने वालीका आलिङ्गन करके मन्द स्वरमें रोते-रोते उसकी परिक्रमा की ॥

ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद् विजयैषिणी। अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविद्या शोकमोहिता॥ १२॥

वह पतिकी विजय चाहती थी और उसे मन्त्रका भी ज्ञान था। इष्ठिये उपने वालीकी मङ्गल-कामनासे स्वस्ति-वाचन किया और शोकसे मोहित हो वह अन्य स्त्रियोंके साथ अन्तः पुरको चली गयी॥ १२॥

प्रविद्यायां तु तारायां सह स्त्रीभिः खमालयम्। नगर्यो निर्ययौ कुद्धो महासर्प इव श्वसन् ॥ १३॥

स्त्रियों सहित ताराके अपने महलमें चले जानेपर वासी कोषसे भरे हुए महान् सर्पकी भाँति लम्बी साँस खींचता हुआ नगरसे बाहर निकला ॥ १३॥

स निःश्वस्य महारोषो वाळी परमवेगवान् । सर्वतश्चारयन् दृष्टि शत्रुदर्शनकाङ्क्षया ॥ १४ ॥

महान् रोषसे युक्त और अत्यन्त वेगशाली वाली लम्बी साँस छोड़कर शत्रुको देखनेकी इच्छासे चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा ॥ १४॥

स द्दर्श ततः श्रीमान् सुग्रीवं हेमपिङ्गलम् । सुसंवीतमवष्टन्धं दीप्यमानमिवानलम् ॥ १५ ॥

इतनेहीमें श्रीमान् वालीने सुवर्णके समान पिङ्गल वर्णवाले सुग्रीवको देखाः जो लँगोट बाँधकर युद्धके लिये डटकर खड़े ये और प्रज्वलित अग्निकेसमान प्रकाशित हो रहे थे ॥१५॥

तं स दृष्ट्वा महाबाहुः सुग्रीवं पर्यवस्थितम् । गाढं परिद्धे वासो वाली परमकोपनः ॥ १६॥

सुग्रीवको खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यन्त कुपित हो उठा । उसने अपना लँगोट भी दृढ़ताके साथ बाँघ लिया ॥ १६ ॥

स वाळी गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान् । सुप्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुं कृतक्षणः ॥ १७॥ ळॅगोटको मजबूतीके साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहारका अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीवकी ओर चला॥१७॥

श्चिष्टं मुष्टिं समुद्यम्य संरब्धतरमागतः। सुप्रीवोऽपि समुद्दिश्यवालिनं हेममालिनम्॥१८॥

सुग्रीव भी सुवर्णमालाधारी वालीके उद्देश्यसे बँधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेशके साथ उसकी ओर बढ़े ॥ १८॥

तं वाली कोधताम्राक्षः सुग्रीवं रणकोविदम् । आपतन्तं महावेगमिदं वचनमग्रवीत् ॥ १९ ॥

युद्धकलाके पण्डित महावेगशाली सुग्रीवको अपनी ओर आते देख वालीकी आँखें कोषंसे लाल हो गयीं और वह इस प्रकार वोला—॥ १९॥

एष मुधिर्महान् बद्धो गाढः सुनियताङ्गुलिः। मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति॥ २०॥

'सुग्रीव ! देख छे । यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बँधा हुआ है । इसमें सारी अङ्कुलियाँ सुनियन्त्रितरूपसे परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेगपूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जायगा? ॥ २०॥

प्वमुक्तस्तु सुग्रीवः कुद्धो वालिनमत्रवीत्। तव चैष हरन् प्राणान् मुष्टिः पततु सूर्धनि ॥ २१ ॥

वालीके ऐसा कहनेपर सुग्रीव क्रोधपूर्वक उससे बोले— 'मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेनेके लिये तेरे मस्तकपर गिरे' ॥ २१॥

ताडितस्तेन तं कुद्धः समभिक्रम्य वेगतः। अभवच्छोणितोद्वारी सापीड इव पर्वतः॥२२॥

इतनेहीमें वालीने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीवपर मुक्केका प्रहार किया। उस चोटसे घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनोंसे युक्त पर्वतकी भाँति मुँहसे रक्त वमन करने लगे॥ २२॥

सुम्रीवेण तु निःशङ्कं सालमुत्पाट्य तेजसा। गात्रेष्वभिद्दतो वाली वज्रेणेव महागिरिः॥ २३॥

तत्पश्चात् मुग्रीवने भी निःशङ्क होकर बल्पूर्वक एक सालवृक्षको उखाड़ लिया और उसे वालीके शरीरपर दे मारा, मानो इन्द्रने किसी विशाल पर्वतपर वज्रका प्रहार किया हो॥

स तु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडनविह्नलः।
गुरुभारभराक्रान्ता नौः ससार्थेव सागरे ॥ २४॥
उस वृक्षकी चोटमे वालीके शरीरमें घाव हो गया। उस

आघातसे विद्वल हुआ वाली व्यापारियोंके समूहके चढ़नेसे भारी भारके द्वारा दबकर समुद्रमें डगमगाती हुईं नौकाके समान काँपने लागा ॥ २४॥

तौ भीमबलविकान्तौ सुपर्णसमवेगितौ। प्रवृद्धौ घोरवपुषौ चन्द्रसूर्याविवाम्बरे॥ २५॥

उन दोनों भाइयोंका बल और पराक्रम भयंकर था। दोनोंके ही वेग गरुड़के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोरसे जुझ रहे थे और पूर्णिमाके आकाशमें चन्द्रमा और सूर्यके समान दिखायी देते थे॥२५॥

परस्परमित्रक्ती छिद्रान्वेषणतत्परी। ततोऽवर्धत वाळी तु बळवीर्यसमन्वितः॥२६॥ सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीवः परिहीयत।

वे शत्रुस्दन वीर अपने विपक्षीको मार डालनेकी इच्छासे एक-दूसरेकी दुर्बलता ढूँढ़ रहे थे; परंतु उस युद्धमें बल-विक्रमसम्पन्न वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्यपुत्र सुग्रीवकी शक्ति क्षीण होने लगी ॥ २६ है ॥

वालिना भग्नदर्पस्तु सुग्रीवो मन्द्विक्रमः॥ २७॥ वालिनं प्रति सामर्पो दर्शयामास राघवम्।

वालीने सुग्रीवका घमण्ड चूर्ण कर दिया । उनका पराक्रम मन्द पड़ने लगा । तब वालीके प्रति अमर्थमें भरे हुए सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको अपनी अवस्थाका लक्ष्य कराया ॥२७६॥ वृक्षेः सद्याखेः शिखरैर्वज्ञकोटिनिभैनंखैः॥ २८॥

मुधिभिजीनुभिः पद्भिबीहुभिश्च पुनः पुनः। तयोर्युद्धमभूद्घोरं वृत्रवासवयोरिव॥२९॥

इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वतके शिखरों, वज्रके समान भयंकर नखों, मुकों, घुटनों, लातों और हाथोंकी मारसे उन दोनों में इन्द्र और बृत्रामुरकी माँति भयंकर संग्राम होने लगा ॥ २८-२९॥

तौ शोणिताकौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ। मेघाविव महाशब्दैस्तर्जमानौ परस्परम्॥ ३०॥

वे दोनों वनचारी वानर लहु छहान होकर लड़ रहे थे और दो वादलोंकी तरह अत्यन्त मयंकर गर्जना करते हुए एक-दूसरेको डाँट रहे थे॥ ३०॥

हीयमानमथापश्यत् सुप्रीवं वानरेश्वरम्। प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स मुहुर्मुहुः॥३१॥

श्रीरघुनाथजीने देखाः वानरराज मुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और भारंबार इघर-उघर दृष्टि दौड़ा रहे हैं ॥ ३१ ॥

ततो रामो महातेजा आर्त दृष्ट्वा हरिश्वरम् । स द्वारं वीक्षते वीरो वालिनो वधकाङ्क्षया ॥ ३२ ॥ वानरराजको पीड़ित देख महातेजस्वी श्रीरामने वालीके वधकी इच्छासे अपने बाणपर दृष्टिपात किया ॥ ३२ ॥ ततो धनुषि संधाय द्वारमाद्वीविषोपमम् ।

उन्होंने अपने घनुषपर विषघर सर्पके समान भयंकर बाण रक्खा और उसे जोरसे खींचा, मानो यमराजने कालचक उठा लिया हो ॥ ३३ ॥

पुरयामास तचापं कालचक्रमिवान्तकः॥ ३३॥

तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः। प्रदुदुवुर्मुगाश्चैव युगान्त इव मोहिताः॥३४॥

उसकी प्रत्यञ्चाकी टङ्कारष्विनसे भयभीत हो बड़े-बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलयकालके समय मोहित हुए जीवोंके समान किंकर्तव्यविमूद हो गये॥ ३४॥ मुक्तस्तु बज्जनिघोंषः प्रदीप्तारानिसंनिभः। राघवेण महावाणो वालिवक्षसि पातितः॥ ३५॥

श्रीरघुनाथजीने वज्रकी भाँति गङ्गड़ाइट और प्रज्वलित अद्यानिकी भाँति प्रकाद्य पैदा करनेवाला वह महान् वाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वालीके वक्षःखळपर चोट पहुँचायी॥

ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः। वेगेनाभिहतो वाळी निपपात महीतळे॥३६॥

उस बाणसे वेगपूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी वानरराज वाली तत्काल पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ इन्द्रस्वज इवोद्धृतः पौर्णमास्यां महीतले । आश्वयुक्समये मासि गतश्रीको विचेतनः । बाष्पसंख्यकण्ठस्तु वाली चार्तस्वरः शनैः ॥ ३७ ॥

आश्विनकी पूर्णिमाके दिन इन्द्रध्वजोत्सवके अन्तमें ऊपर फेंका गया इन्द्रध्वज जैसे पृथ्वीपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीध्मऋतुके अन्तमें श्रीहीन, अचेत और आँसुओंसे गद्गदकण्ठ हो घराशायी हो गया और धीरे-धीरे आर्तनाद करने लगा ॥ ३७॥

> नरोत्तमः काल युगान्तकोपमं शरोत्तमं काञ्चनरूप्यभूषितम् । ससर्ज दीप्तं तममित्रमर्दनं सधूममिन मुखतो यथा हरः ॥ ३८॥

श्रीरामका वह उत्तम बाण युगान्तकालके समान भयंकर तथा सोने-चाँदीसे विभूषित था । पूर्वकालमें महादेवजीने जैसे अपने मुखसे (मुख-मण्डलके अन्तर्गत ललाटवर्ती नेत्रसे) शत्रुभूत कामदेवका नाश करनेके लिये धूमयुक्त अग्निकी सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्रीरामने सुग्रीवशत्रु वालीका मर्दन करनेके लिये उस प्रज्वलित वाणको छोड़ा था॥ ३८॥

अथोक्षितः शोणिततोयविस्नवैः सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः। विचेतनो वासवस्तुराहवे
प्रभंशितेन्द्रध्वजवत् क्षितिं गतः॥ ३९॥
इन्द्रकुमार वालीके शरीरथे पानीके समान रक्तकी धारा
बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायुके
उखाड़े हुए पुष्पित अशोकवृक्ष एवं आकाशसे नीचे गिरे
हुए इन्द्रध्वजके समान समराङ्गणमें पृथ्वीपर गिर पड़ा॥३९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे घोडकः सर्गः ॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें सोलहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १६ ॥

## सप्तदशः सर्गः

#### वालीका श्रीरामचन्द्रजीको फटकारना

ततः द्रारेणाभिहतो रामेण रणकर्कदाः। पपात सहसा वाली निकृत्त इव पादपः॥ १॥

युद्धमें कठोरता दिखानेवाला वाली श्रीरामके बाणसे घायल हो कटे बृक्षकी भौति सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १ ॥

स भूमौ न्यस्तसर्वाङ्गस्तप्तकाञ्चनभूषणः। अपतद् देवराजस्य मुक्तरिदमरिव ध्वजः॥ २॥

उसका सारा शरीर पृथ्वीपर पड़ा हुआ था। तपाये हुए सुवर्णके आभूषण अव भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इन्द्रके बन्धनरहित ध्वजकी भौति पृथ्वीपर गिर पड़ा था॥ २॥

अस्मिन् निपतिते भूमौ हर्युक्षाणां गणेश्वरे । नष्टचन्द्रमिव न्योम न न्यराजत मेदिनी ॥ ३ ॥

वानरों और भाखुओंके यूथपित वालीके घराद्यायी हो जानेपर यह पृथ्वी चन्द्ररहित आकाशकी भौति शोभाहीन हो गयी ॥ ३॥

भूमौ निपतितस्यापि तस्य देहं महात्मनः। न श्रीजैहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः॥ ४॥

पृथ्वीपर पड़े होनेपर भी महामना वालीके शरीरको शोभा। प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे॥ ४॥

शकदत्ता वरा माला काञ्चनी रत्नभूषिता। दधार हरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजः श्रियं च सा॥ ५॥

इन्द्रकी दी हुई रत्नजटित श्रेष्ठ सुवर्णमाळा उस वानरराज-के प्राण, तेज और शोभाको धारण किये हुए थी॥ ५॥

स तया मालया वीरो हैमया हरियूथपः। संध्यानुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत्॥६॥

उस मुवर्णमालासे विभूषित हुआ वानस्यूथपित वीर वाली संध्याकी लालीसे रँगे हुए प्रान्त भागवाले मेघखण्डके समान शोभा पा रहा था॥ ६॥ तस्य माला च देहश्च मर्मघाती च यः शरः। त्रिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते॥ ७ ॥

पृथ्वीपर गिरे होनेपर भी वाळीकी वह सुवर्णमाला, उसका शरीर तथा मर्मस्थलको विदीर्ण करनेवाला वह बाण-ये तीनों पृथक-पृथक् तीन भागोंमें विभक्त की हुई अङ्गलक्सी-के समान शोभा पा रहे थे ॥ ७ ॥

तद्स्रं तस्य वीरस्य खर्गमार्गप्रभावनम्। रामबाणासनक्षिप्तमावहत् परमां गतिम्॥ ८॥

वीरवर श्रीरामके घनुषसे चलावे गये उस अस्त्रने वालीके लिये स्वर्गका मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परमपदको पहुँचा दिया ॥ ८॥

तं तथा पतितं संख्ये गतार्चिषमिवानलम् । ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिह च्युतम् ॥ ९ ॥ आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितम् । महेन्द्रमिव दुर्घर्षभुपेन्द्रमिव दुश्तहम् ॥ १० ॥ महेन्द्रपुत्रं पतितं वालिनं हेममालिनम् । ब्यूढोरस्कं महाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम् ॥ ११ ॥

इस प्रकार युद्धस्थलमें गिरा हुआ इन्द्रपुत्र वाली ज्वालारहित अग्निके समान, पुण्योंका क्षय होनेपर पुष्पक्षोकसे इस पृथ्वीपर गिरे हुए राजा ययातिके समान तथा महाप्रलय-के समय कालद्वारा पृथ्वीपर गिराये गये सूर्यके समान जान पड़ता था। उसके गलेमें सोनेकी माला शोभा दे रही थी। वह महेन्द्रके समान दुर्जय और भगवान विष्णुके समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएँ बड़ी-बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिलवर्णके थे।। ९-११॥

लक्ष्मणानुचरो रामो दद्शोंपसस्वर्षं च। तं तथा पतितं वीरं गताचिंपमिवानलम् ॥१२॥ बहुमान्य च तं वीरं वीक्षमाणं शनैरिव। उपयाती महावीयों भातरौ रामस्वस्मणी ॥१३॥ लक्ष्मणको साथ लिये श्रीरामने वालीको इस अवस्थामें देखा और वे उसके समीप गये। इस प्रकार ज्वालारहित अग्निकी माँति वहाँ गिरा हुआ वह वीर घीरे-घीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस वीरका विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गये॥ १२-१३॥ तं हृष्ट्रा राघवं वाली लक्ष्मणं च महावलम्। अववीत् परुषं वाक्यं प्रश्चितं धर्मसंहितम्॥ १४॥

उन श्रीराम तथा महावली लक्ष्मणको देखकर वाली धर्म और विनयसे युक्त कठोर वाणीमें बोला—॥ १४॥ स भूमावल्पतेजोऽसुर्निहतो नष्टचेतनः। अर्थसंहितया वाचा गर्वितं रणगर्वितम्॥ १५॥

अब उसमें तेज और प्राण खल्पमात्रामें ही रह गये
थे। वह बाणसे घायल होकर पृथ्वीपर पड़ा था और
उसकी चेष्टा घीरे-घीरे छप्त होती जा रही थी। उसने युद्धमें
गर्वयुक्त पराक्रम प्रकट करनेवाले गर्वीले श्रीरामसे कठोर
वाणीमें इस प्रकार कहना आरम्भ किया—॥१५॥
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः।
पराङ् मुख्यधं छत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणः।
यदहं युद्धसंरब्धस्त्वत्छते निधनं गतः॥१६॥

'रघुनन्दन! आप राजा दशरथके मुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था। मैं तो दूसरेके साथ युद्धमें उलझा हुआ था। उस दशामें आपने मेरा वच करके यहाँ कौन-सा गुण प्राप्त किया है—किस महान् यशका उपार्जन किया है ? क्योंकि मैं युद्धके लिये दूसरेपर रोष प्रकट कर रहा था। किंतु आपके कारण बीचमें ही मृत्युको प्राप्त हुआ।। १६॥

कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजसी चरितवतः। रामः करणवेदी च प्रजानां च हिते रतः॥१७॥ सानुक्रोशो महोत्साहः समयक्षो दढवतः। इत्येतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि॥१८॥

'इस भूतलपर सब प्राणी आपके यशका वर्णन करते हुए कहते हैं—श्रीरामचन्द्रजी कुलीन, सत्त्वगुणसम्पन्न, तेजस्ती, उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले, करणाका अनुभव करनेवाले, प्रजाके हितैषी, दयालु, महान् उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचारके शाता और दृद्मतिश हैं ॥ १७-१८ ॥ दमः शमः क्षमा धमों धृतिः सत्यं पराक्रमः । पार्थिवानां गुणा राजन् दृण्डक्षाप्यपकारिष्ठ ॥ १९ ॥

'राजन् ! इन्द्रियनिग्रहः मनका संयमः क्षमाः धर्मः धैर्यः सत्यः पराक्रम तथा अपराधियोंको दण्ड देना—ये राजाके गुण हैं ॥ १९॥

तान् गुणान् सम्प्रधायोहमध्यं चाभिजनं तव । तारया प्रतिविद्धः सन् सुद्रीवेण समागतः ॥ २०॥ भौ आपमें इन सभी सद्रुणोंका विश्वास करके आपके उत्तम कुलको यादकर ताराके मना करनेपर भी सुग्रीवके साथ लड़ने आ गया ॥ २० ॥

न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद्धुमईसि। इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभूवादर्शने तव । २१॥

'जबतक मैंने आपको नहीं देखा था। तबतक मेरे मनमें यही विचार उठता था कि दूसरेके साथ रोषपूर्वक जुझते हुए मुझको आप असावधान अवस्थामें अपने बाणसे बेधना उचित नहीं समझेंगे॥ २१॥

स त्वां विनिहतात्मानं धर्मध्वजमधार्मिकम् । जाने पापसमाचारं तृणैः कूपमिवावृतम् ॥ २२ ॥

'परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गयी है। आप धर्मध्वजी हैं। दिखावेके लिये धर्मका चोला पहने हुए हैं। वास्तवमें अधर्मी हैं। आपका आचार-व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास-फूससे ढके हुए कूपके समान घोखा देनेवाले हैं॥ २२॥

सतां वेषधरं पापं प्रच्छन्नमिव पावकम् । नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छदाभिसंवृतम् ॥ २३ ॥

'आपने साधु पुरुषोंका-सा वेश घारण कर रक्खा है। परंतु हैं पापी। राखसे ढकी हुई आगके समान आपका असळी रूप साधु-वेषमें छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगोंको छलनेके लिये ही घर्मकी आड़ ली है।। २३॥ विषये वा पुरे वा ते यदा पाप करोम्यहम्।

न च त्वामवजाने ऽहं कस्मात् तं हंस्यकि हिवषम् ॥२४॥
'जब में आपके राज्य या नगरमें कोई उपद्रव नहीं कर

रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था। तस आप-ने मुझ निरपराधको क्यों मारा ?॥ २४॥

फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्। मामिहाप्रतियुध्यन्तसन्येन च समागतम्॥२५॥

'मैं सदा फळ-मूलका भोजन करनेवाला और वनमें ही विचरनेवाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरेके साथ मेरी लड़ाई हो रही थी। फिर बिना अपराधके आपने मुझे क्यों मारा ?॥ २५॥

त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः। लिङ्गमप्यस्ति ते राजन् दृश्यते धर्मसंहितम्॥ २६॥

'राजन्! आप एक सम्माननीय नरेशके पुत्र हैं। विश्वासके योग्य हैं और देखनेमें भी प्रिय हैं। आपमें धर्मका साधनभूत चिह्न (जटा) वल्कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखायी देता है।। २६॥

कः क्षत्रियकुले जातः श्रुतवान् नष्टसंशयः। धर्मलिङ्गप्रतिच्छन्नः क्रं कर्म समाचरेत्॥ २७॥

'क्षत्रियकुलमें उत्पन्न शास्त्रका ज्ञाता, संशयरहित तथा धार्मिक वेश-भूषासे आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है ॥ २७॥ त्वं राघवकुले जातो धर्मवानिति विश्वतः। अभव्यो भव्यक्रपेण किमर्थे परिघावसे॥ २८॥

'महाराज! रघुके कुलमें आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप घर्मात्माके रूपमें प्रसिद्ध हैं तो भी इतने अभव्य (क्रूर) निकले! यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिये ऊपरसे भव्य (विनीत एवं द्यालु) साधु पुरुषका-सा रूप घारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं ?॥ २८॥

साम दानं क्षमा धर्मः सत्यं घृतिपराक्रमौ। पार्थिवानां गुणा राजन् दण्डश्चाप्यपकारिषु॥ २९॥

'राजन् ! साम, दान, क्षमा, वर्म, सत्य, धृति, पराक्रम और अपराधियोंको दण्ड देना-ये भूपालोंके गुण हैं ॥२९॥ वयं वनचरा राम सुगा मूळफळाशिनः। एषा प्रकृतिरसाकं पुरुषस्त्वं नरेश्वर ॥ ३०॥

'नरेश्वर राम! इम फल-मूल खानेवाले वनचारी मृग हैं। यही इमारी प्रकृति हैं; किंतु आप तो पुरुष (मनुष्य) हैं (अतः इमारे और आपमें वैरका कोई कारण नहीं है) ॥ ३०॥

भूमिहिरण्यं रूपं च विष्रहे कारणानि च। तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा॥ ३१॥

'पृथ्वी, सोना और चाँदी—इन्हीं वस्तुओं के लिये राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। ये ही तीन कलहके मूल कारण हैं। परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं। इस दिशामें इस वनमें या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है ?॥ ३१॥ नयश्च विकासको भी नियहान समाराहि।

नयश्च विनयश्चोभौ नित्रहानुत्रहावि । राजवृत्तिरसंकीणों न नृपाः कामवृत्तयः॥३२॥

'नीति और विनयः दण्ड और अनुग्रह—ये राजधर्म हैं, किंतु इनके उपयोगके भिन्न-भिन्न अवसर हैं (इनका अविवेकपूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है)। राजाओंको स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये॥ ३२॥

त्वं तु कामप्रधानश्च कोपनश्चानवस्थितः। राजवृत्तेषु संकीर्णः शरासनपरायणः॥३३॥

'परंतु आप तो कामके गुलाम, कोघी और मर्यादामें स्थित न रहनेवाले—चञ्चल हैं। नय-विनय आदि को राजाओं के घर्म हैं, उनके अवसरका विचार किये बिना ही किसीका कहीं भी प्रयोग कर देते हैं। जहाँ कहीं भी बाण चलाते-फिरते हैं॥

न तेऽस्त्यपचितिर्धर्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता। इन्द्रियैः कामवृत्तः सन् ऋष्यसे मनुजेश्वर॥ ३४॥

'आपका धर्मके विषयमें आदर नहीं है और न अर्थ-साधनमें ही आपकी बुद्धि खिर है। नरेश्वर! आप स्वेच्छाचारी हैं। इसलिये आपकी इन्द्रियाँ आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं।। ३४॥

इत्वा वाणेन काकुत्स्थ मामिद्यानपराधिनम्।

किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुब्सितम्॥ ३५॥

'काकुत्स्थ ! मैं सर्वथा निरपराघ था तो भी यहाँ मुझे बाणसे मारनेका घृणित कर्म करके सत्पुरुषोंके बीचमें आप क्या कर्हेंगे ? ॥ ३५ ॥

राजहा ब्रह्महा गोष्नश्चोरः प्राणिवधे रतः। नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः॥३६॥

'राजाका वघ करनेवाला, ब्रह्म-हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर रहनेवाला, नास्तिक और परिवेत्ता (बड़े भाईके अविवाहित रहते अपना विवाह करनेवाला छोटा भाई)—ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं ॥ ३६॥

स्चकश्च कद्रयश्च मित्रध्नो गुरुतत्त्पगः। लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संदायः॥३७॥

'चुगली खानेवाला, लोभी, मित्र-इत्यारा तथा गुरुपती-गामी—ये पापात्माओंके लोकमें जाते हैं—इसमें संशय नहीं है ॥ ३७॥

अधार्यं चर्म में सङ्गी रोमाण्यस्थि च वर्जितम्। अभक्ष्याणि च मांसानि त्वद्विधैर्धर्मचारिभिः ॥ ३८ ॥

'इम वानरोंका चमड़ा भी तो सरपुरुषोंके धारण करने योग्य नहीं होता। इमारे रोम और हिंडुयाँ भी वर्जित हैं ( छूने योग्य नहीं हैं। आप जैसे धर्माचारी पुरुषोंके लिये मांस तो सदा ही अभक्ष्य है; फिर किस लोभसे आपने मुझ वानरको अपने बार्णोका शिकार बनाया है ? )॥ ३८॥

पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण राघव। शल्यकः श्वाविधो गोधा शशः कूर्मश्च पञ्चमः ॥ ३९॥

'रघुनन्दन ! त्रैवर्णिकोंमें जिनकी किसी कारणसे मांसाहार (जैसे निन्दनीय कर्म) में प्रवृत्ति हो गयी है, उनके लिये भी पाँच नखवाले जीवोंमेंसे पाँच ही भक्षणके योग्य बताये गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—गेंडा, साही, गोह, खरहा और पाँचवाँ कछुआ।। ३९॥

चर्म चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति मनीविणः। अभक्ष्याणि च मांसानि सोऽहं पश्चनखो हतः॥ ४०॥

'श्रीराम! मनीषी पुरुष मेरे (वानरके) चमड़े और हड़ुीका स्पर्ध नहीं करते हैं। वानरके मांस भी सभीके लिये अभक्ष्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा पाँच नखवाला में आज आपके हाथसे मारा गया हूँ॥

तारया वाक्यमुक्तोऽहं सत्यं सर्वश्रया हितम्। तद्दितक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥ ४१॥

'मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। उसने मुझे सत्य और हितकी बात बतायी थी। किंतु मोहबश उसका उल्लाहन करके मैं कालके अधीन हो गया॥ ४१॥

त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुंघरा। प्रमदा शीलसम्पूर्णा पत्येव च विधर्मणा॥ ४२॥ 'काकुत्स्थ ! जैसे सुशीला युवती पापात्मा पतिसे सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामीको पाकर यह वसुघा सनाथ नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥

राठो नैकृतिकः श्रुद्रो मिथ्याप्रश्चितमानसः। कथं दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना॥ ४३॥

'आप शठ ( छिपे रहकर दूसरीका अप्रिय करनेवाले ), अपकारी, क्षुद्र और झुठे ही शान्तचित्त बने रहनेवाले हैं। महारमा राजा दशरथने आप-जैसे पापीको कैसे उत्पन्न किया॥

छिन्नचारिज्यकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना। त्यक्तधर्माङ्करोनाहं निहतो रामहस्तिना॥४४॥

'हाय ! जिसने सदाचारका रस्सा तोड़ डाला है। सत्पुरुषोंके धर्म एवं मर्यादाका उल्लब्बन किया है तथा जिसने धर्मरूपी अङ्कुशकी भी अवहेलना कर दी है। उस रामरूपी हाथीके द्वारा आज मैं मारा गया ॥ ४४॥

अशुभं चाप्ययुक्तं च सतां चैव विगर्हितम् । वक्ष्यसे चेदशं कृत्वा सद्भिः सहसमागतः॥ ४५॥

ंऐसा अग्रुम, अनुचित और सरपुरुषोंद्वारा निन्दित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषोंसे मिलनेपर उनके सामने क्या कहेंगे ॥ ४५ ॥

उदासीनेषु योऽसासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः। अपकारिषु ते राम नैवं पश्यामि विक्रमम् ॥ ४६॥

'श्रीराम ! इम उदासीन प्राणियोंपर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बळ-पराक्रम आप अपना अपकार करनेवाळोंपर प्रकट कर रहे हों, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ४६ ॥

हर्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज । अद्य वैवस्ततं देवं पर्यस्त्वं निहतो मया ॥ ४७ ॥

'राजकुमार । यदि आप युद्धस्थलमें मेरी दृष्टिके सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवताका दर्शन करते होते ॥ ४७ ॥

त्वयाद्ययेन तु रणे निहतोऽहं दुरासदः। प्रसुप्तः पन्नगेनैव नरः पापवशं गतः॥ ४८॥

'जैसे किसी सोये हुए पुरुषको साँप आकर डँस ले और वह मर जायः उसी प्रकार रणभूमिमें मुझ दुर्जय वीरको आपने छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पापके भागी हुए हैं॥ ४८॥

सुप्रीविषयकामेन यद्दं निहतस्त्वया।

मामेव यदि पूर्वे त्वमेतद्रथमचोदयः। मैथिळीमहमेकाह्ना तव चानीतवान् भवेः॥४९॥

'जिस उद्देश्यको लेकर सुमीवका प्रिय करनेकी कामनासे आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेशकुमारी जानकीको एक ही दिनमें ढूँढ्कर आपके पास ला देता॥

राक्षसं च दुरात्मानं तव भार्यापहारिणम्। कण्ठे बद्ध्वा प्रदद्यां तेऽनिहतं रावणं रणे॥ ५०॥

'आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले दुरात्मा राक्षस रावणको मैं युद्धमें मारे बिना ही उसके गलेमें रस्सी बाँघकर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता ॥ ५० ॥ न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मैथिलीम्। आनयेयं तवादेशाच्छवेतामश्वतरीमिव ॥ ५१ ॥

आनयेयं तवादेशाच्छ्वतामश्वतरामिय ॥ ५१ ॥

'जैसे मधुकैटभद्वारा अपहृत हुई श्वेताश्वतरी श्रुतिका
भगवान् हयग्रीवने उद्धार किया था, उसी प्रकार में आपके
आदेशसे मिथिलेशकुमारी सीताको यदि वे समुद्रके जलमें
या पातालमें रक्खी गयी होती तो भी वहाँसे ला देता ॥५१॥

युक्तं यत्प्राप्तुयाद् राज्यं सुग्रीवः स्वर्गते मयि। अयुक्तं यद्धर्मेण त्वयाहं निहतो रणे॥ ५२॥

भेरे स्वर्गवासी हो जानेपर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे, वह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमिमें अधर्मपूर्वक मारा है।। ५२॥

काममेवंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते । क्षमं चेद्रवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यताम् ॥ ५३ ॥

'यह जगत् कभी-न-कभी कालके अघीन होता ही है। इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाय। इसके लिये मुझे खेद नहीं है। परंतु मेरे इस तरह मारे जानेका यदि आपने उचित उत्तर हुँ हैं निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच-विचारकर कहिये'॥ ५३॥

इत्येवमुक्त्वा परिशुष्कवकः शराभिघाताद् व्यथितो महात्मा। समीक्ष्य रामं रविसंनिकाशं तूर्ष्णी वभौ वानरराजसूनुः॥ ५४॥

ऐसा कहकर महामनस्वी वानरराजकुमार वाली सूर्यके समान तेजस्वी भीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर चुप हो गया। उसका मुँह सूख गया था और बाणके आघातसे उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी॥ ५४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तदशः सर्गः॥ १७॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १७ ॥

### अष्टादशः सर्गः

श्रीरामका वालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे दिये गये दण्डका औचित्य बताना, वालीका निरुत्तर होकर भगवान्से अपने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए अङ्गदकी रक्षाके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे आश्वासन देना

इत्युक्तः प्रश्चितं वाक्यं धर्मार्थसहितं हितम्। परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा॥ १॥ तं निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुद्म्। उक्तवाक्यं हरिश्रेष्टमुपशान्तमिवानलम्॥ २॥ धर्मार्थगुणसम्पन्नं हरीश्वरमनुच्नमम्। अविक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद् वालिनमव्यीत्॥ ३॥

वहाँ मारे जाकर अनेत हुए वालीने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभाससे युक्त कठोर बार्ने कहीं, आक्षेप किया, तब उन बातोंको कहकर मौन हुए वानरश्रेष्ठ वालीसे श्रीरामचन्द्रजीने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त परम उत्तम बात कही । उस समय वाली प्रभाहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आगके समान श्रीहीन प्रतीत होता था ॥ १—३॥

धर्ममर्थं च कामं च समयं चापि हौकिकम्। अविश्राय कथं वाह्यान्मामिहाद्य विगईसे ॥ ४॥

(श्रीराम बोले—) वानर ! घर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचारको तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो । फिर बालोचित अविवेकके कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्यों करते हो ? ॥ ४ ॥

अपृष्ट्या बुद्धिसम्पन्नान् बुद्धानाचार्यसम्मतान् । सौम्य वानरचापल्यात् त्वं मां वक्तमिहेच्छसि॥ ५ ॥

'सौम्य! तुम आचार्योद्वारा सम्मानित बुद्धिमान् वृद्ध पुरुषोंसे पूछे बिना ही—उनसे धर्मके स्वरूपको ठीक-ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो? अथवा मुझपर आक्षेप करनेकी इच्छा रखते हो॥ ५॥

इक्ष्वाक्णामियं भूमिः सरीलवनकानना। मृगपक्षिमनुष्याणां निष्ठहानुष्रहेष्वपि॥६॥

'पर्वत, वन और काननोंसे युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुः वंशी राजाओंकी है; अतः वे यहाँके पशु-पक्षी और मनुष्यों-पर दया करने और उन्हें दण्ड देनेके भी अधिकारी हैं॥६॥

तां पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवानृजुः। धर्मकामार्थतत्त्वक्षो निष्महानुष्रहे रतः॥ ७॥

'धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वीका पाळन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और कामके तत्त्वको जानने-बाले हैं। अतः दुष्टोंके निग्रह तथा साधु पुरुषोंके प्रति अनुग्रह करनेमें तत्पर रहते हैं॥ ७॥ नयश्च विनयश्चोभी यस्मिन् सत्यं च सुश्चितम्। विक्रमश्च यथा दृष्टः स राजा देशकालवित्॥ ८॥

्जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत्रूपमे स्थित देखे जायँ, वही देश-काल-तत्त्वको जाननेवाला राजा होता है (भरतमें ये सभी गुण विद्यमान हैं) ॥ ८॥

तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः। चरामो वसुधां कृत्सनां धर्मसंतानमिच्छवः॥ ९ ॥

भरतकी ओरसे इमें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश प्राप्त है कि जगत्में घर्मके पालन और प्रसारके लिये यत्न किया जाय। इसलिये इमलोग धर्मका प्रचार करनेकी इन्छासे सारी पृथ्वीपर विचरते रहते हैं ॥ ९ ॥

तिसान् नृपतिशार्द्छे भरते धर्मवत्सछे। पालयत्यिखलां पृथ्वीं कश्चरेद् धर्मविप्रियम्॥ १०॥

'राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्मपर अनुराग रखनेवाले हैं। वे समूची पृथ्वीका पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वीपर कौन प्राणी धर्मके विरुद्ध आवरण कर सकता है ? ॥ १०॥

ते वयं मार्गविश्वष्टं स्वधमें परमे स्थिताः। भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्वीमो यथाविधि॥११॥

'इम सब छोग अपने श्रेष्ठ घर्ममें दृढ्तापूर्वक स्थित रहकर भरतकी आज्ञाको सामने रखते हुए घर्ममार्गसे भ्रष्ट पुरुषको विधिपूर्वक दण्ड देते हैं ॥११॥

त्वं तु संक्षिष्टधर्मश्च कर्मणा च विगर्हितः। कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवर्ग्मनि॥१२॥

'तुमने अपने जीवनमें कामको ही प्रधानता दे रक्खी थी। राजोचित मार्गपर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्मको बाधा पहुँचायी और बुरे कमोंके कारण सत्पुक्षों-द्वारा सदा तुम्हारी निन्दा की गयी॥ १२॥

ज्येष्ठो स्नाता पिता वापि यश्च विद्यां प्रयच्छति। त्रयस्ते पितरो क्षेया धर्मे च पथि वर्तिनः॥ १३॥

'बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है, वह गुरु— ये तीनों धर्ममार्गपर स्थित रहनेवाले पुरुषोंके लिये पिताके तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये ॥१३॥

यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्चापि गुणोदितः। पुत्रवस्ते त्रयश्चित्त्या धर्मश्चैवात्र कारणम्॥ १४॥ 'इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान् शिष्य— ये तीन पुत्रके तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखनेमें धर्म ही कारण है।। १४॥

सूक्ष्मः परमदुर्हेयः सतां धर्मः प्रवङ्गम । द्विदस्थः सर्वभृतानामात्मा वेद शुभाशुभम् ॥ १५ ॥

'वानर! सज्जनोंका धर्म स्हम होता है वह परम दुर्शेय है—उसे समझना अत्यन्त कठिन है। समस्त प्राणियोंके अन्तः करणमें विराजमान जो परमात्मा हैं, वे ही सबके शुभ और अशुभको जानते हैं॥ १५॥

चपलश्चपलैः सार्घे वानरैरकृतात्मभिः । जात्यन्धद्दव जात्यन्धैर्मन्त्रयन् प्रेक्षसे नु किम् ॥ १६ ॥

'तुम स्वयं भी चपल हो और चञ्चल चित्तवाले अजितातमा वानरोंके साथ रहते हो; अतः जैसे कोई जन्मान्य पुरुष जन्मान्घोंसे ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरोंके साथ परामर्श करते हो, फिर तुम धर्मका चिचार क्या कर सकते हो ?—उसके स्वरूपको कैसे समझ सकते हो ? ॥ १६॥

अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते। निह मां केवलं रोषात् त्वं विगर्हितुमर्हसि॥ १७॥

भीने यहाँ जो कुछ कहा है, उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ । तुम्हें केवल रोषवश मेरी निन्दा नहीं करनी चाहिये॥ १७॥

तदेतत् कारणं पश्य यद्धं त्वं मया हतः । भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मे सनातनम् ॥ १८॥

ंमैंने तुम्हें क्यों मारा है ? उसका कारण सुनो और समझो । तुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी स्त्रीसे सहवास करते हो ॥ १८॥

अस्य त्वं घरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। रुमायां वर्तसे कामात् स्तुषायां पापकर्मकृत्॥ १९॥

्इस महामना सुग्रीवके जीते-जी इसकी पत्नी रुमाका, जो तुम्हारी पुत्रवधूके समान है, कामवश उपभोग करते हो। अतः पापाचारी हो॥ १९॥

तद् व्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर । भ्रातृभार्याभिमर्शेऽस्मिन् दण्डोऽयं प्रतिपादितः ॥२०॥

'वानर ! इस तरह तुम घर्मसे भ्रष्ट हो स्वेन्छा चारी हो गये हो और अपने भाईकी स्त्रीको गछे छगाते हो । तुम्हारे इसी अपराधके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया गया है ॥ २०॥

निह लोकविरुद्धस्य लोकवृत्ताद्येयुषः। दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप॥२१॥ भ्वानरराज । जो लोकाचारसे भ्रष्ट होकर लोकविरुद्ध

आचरण करता है, उसे रोकने या राहपर लानेके लिये में दण्डके सिवा और कोई उपाय नहीं देखता ॥ २१ ॥ न च ते मर्षये पापं क्षत्रियोऽहं कुलोद्गतः । औरसीं भगिनीं वापि भार्यो वाप्यनुजस्य यः ॥ २२ ॥ प्रचरेत नरः कामात् तस्य दण्डो वधः स्मृतः ।

भै उत्तम कुलमें उत्पन्नक्षत्रिय हूँ; अतः मैं तुम्हारे पापको क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहिन अथवा छोटे भाईकी स्त्रीके पास काम-बुद्धिसे जाता है, उसका वध करना ही उसके लिये उपयुक्त दण्ड माना गया है।। २२ई॥ भरतस्तु महीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः॥ २३॥ त्वं च धर्माद्तिकान्तः कथं शक्यमुपेक्षितुम्।

'हमारे राजा भरत हैं। हमलोग तो केवल उनके आदेश-का पालन करनेवाले हैं। तुम धर्मसे गिर गये होः अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी।। २३६ ॥ गुरुधर्मन्यतिकान्तं प्राक्षो धर्मेण पालयन् ॥ २४॥ भरतः कामयुक्तानां निग्रहे पर्यवस्थितः।

विद्वान राजा भरत महान् घर्मसे भ्रष्ट हुए पुरुषको दण्ड देते और घर्मात्मा पुरुषका घर्मपूर्वक पालन करते हुए कामा-सक्त स्वेच्छाचारी पुरुषोंके निग्रहमें तत्पर रहते हैं॥ २४६॥

वयं तु भरतादेशावधि कृत्वा हरीश्वर। त्वद्विधान् भिन्नमर्योदान् निष्रहीतुं व्यवस्थिताः॥२५॥

'हरीश्वर! इमलोग:तो भरतकी आज्ञाको ही प्रमाणमान-कर धर्ममर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाले तुम्हारे-जैसे लोगोंको दण्ड देनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं ॥ २५ ॥ सुग्रीवेण च में सख्यं लक्ष्मणेन यथा तथा। दारराज्यनिमित्तं च निःश्चेयसकरः स मे ॥ २६ ॥ प्रतिश्चा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधौ। प्रतिश्चा च कथं शक्या महिधेनानवेक्षितुम्॥ २७ ॥

'सुग्रीवके साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति मेरा वहीं भाव है, जो लक्ष्मणके प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्यकी प्राप्तिके लिये मेरी भर्लाई करनेके लिये भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरोंके समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलानेके लिये प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशामें मेरे-जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञाकी ओरसे कैसे दृष्टि हटा सकता है।। २६-२७॥

तदेभिः कारणैः सर्वेर्महद्भिर्धर्मसंश्रितैः। शासनं तव यद् युक्तं तद् भवाननुमन्यताम्॥ २८॥

ंये सभी धर्मानुकूल महान् कारण एक साथ उपस्थित हो गये, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो॥ २८॥

सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्यस्तव निग्रहः। वयस्यस्योपकर्तव्यं धर्ममेवानुपद्यता॥ २९॥ 'धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुष्यके लिये मित्रका उपकार करना धर्म ही माना गया है; अतः तुम्हें जो यह दण्ड दिया गया है, वह धर्मके अनुकूल है। ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिये॥ २९॥

शक्यं त्वयापि तत्कार्ये धर्ममेवानुवर्तता। श्रयते मनुना गीतौ इलोकौ चारित्रवत्सलौ। गृहीतौ धर्मकुशलैस्तथा तचरितं मया॥ ३०॥

भी वही काम करना पड़ता, जो मैंने किया है। मनुने राजो-चित सदाचारका प्रतिपादन करनेवाले दो रलोक कहे हैं, जो स्मृतियोंमें सुने जाते हैं और जिन्हें धर्मपालनमें कुशल पुरुषों-ने सादर स्वीकार किया। उन्हींके अनुसार इस समय यह मेरा बर्ताव हुआ है (वे रलोक इस प्रकार हैं—)॥ ३०॥

राजभिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मेलाः खर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१ ॥ शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेनः पापात् प्रमुच्यते । राजात्वशासन् पापस्य तद्वाप्नोतिकिव्बिषम् ॥३२॥

'मनुष्य पाप करके यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग छेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषोंकी भाँति स्वर्गलोकमें जाते हैं। (चोर आदि पापी जब राजाके सामने उपस्थित हों उस समय उन्हें) राजा दण्ड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर आदि पापी पुरुष अपने पापसे मुक्त हो जाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पापका फल भोगना पड़ता हैं।।।३१-३२।।

आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घोरमीप्सितम् । श्रमणेन इते पापे यथा पापं इतं त्वया ॥ ३३ ॥

'तुमने जैसा पाप किया है, वैसा ही पाप प्राचीन कालमें एक अमणने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मान्धाताने बड़ा कठोर दण्ड दिया था, जो शास्त्रके अनुसार अमीष्ट था॥३३॥

अन्यैरि कृतं पापं प्रमत्तैर्वसुधाधिपैः। प्रायश्चित्तं च कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः॥ ३४॥

'यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जायँ तो उन्हें दूसरोंके किये हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिये जब वे प्रायक्षित्त करते हैं तभी उनका दोष शान्त होता है।।

मनुस्वृतिमें ये दोनों इलोक किंचित पाठान्तरके साथ इस
 प्रकार मिळते हैं—

राजिभः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। निर्मेकाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥ शासनाद् वा विमोक्षाद् वा स्तेनः स्तेयाद् विमुच्यते। अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याप्नोति किल्विषम्॥

( < 1384, 388)

तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः। वधो वानरशार्दूल न वयं खवशे स्थिताः॥ ३५॥

'अतः वानरश्रेष्ठ ! पश्चात्ताप करनेसे कोई लाम नहीं है । सर्वथा धर्मके अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है; क्योंकि हमलोग अपने वशमें नहीं हैं ( शास्त्रके ही अधीन हैं )॥ ३५॥

श्रुणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुंगव। तच्छुत्वा हि महद् वीर न मन्युं कर्तुमईसि ॥ ३६॥

'वानरशिरोमणे ! तुम्हारे वचका जो दूसरा कारण है, उसे भी सुन लो । वीर ! उस महान् कारणको सुनकर तुम्हें मेरे प्रति कोध नहीं करना चाहिये ॥ ३६ ॥

न मे तत्र मनस्तापो न मन्युईरिपुंगव। वागुराभिश्च पारौश्च कूटैश्च विविधैर्नराः॥३७॥ प्रतिच्छनाश्च दश्याश्च गृह्धन्ति सुबहून् मृगान्। प्रधावितान् वा वित्रस्तान् विस्नन्धानतिविष्ठितान्॥३८॥

'वानरश्रेष्ठ ! इस कार्यकै लिये मेरे मनमें न तो संताप होता है और न खेद ही । मनुष्य (राजा आदि) बड़े-बड़े बाल बिलाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकारके कूट उपाय (गुप्त गहुंकि निर्माण आदि) करके लिपे रहकर सामने आकर बहुत-से मृगोंको पकड़ लेते हैं; भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अस्यन्त निकट बैठे हों॥

प्रमत्तानप्रमत्तान् वा नरा मांसाशिनो भृशम् । विध्यन्ति विमुखांश्चापि न च दोषोऽत्रविद्यते ॥ ३९ ॥

ंमांसाहारी मनुष्य (क्षत्रिय) सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागनेवाले पशुर्ओको भी अत्यन्त बायल कर देते हैं; किंतु उनके लिये इस मृगयामें दोष नहीं होता ॥ ३९॥

यान्ति राजर्षयश्चात्र मृगयां धर्मकोविदाः। तसात् त्वं निहतो युद्धे मया बाणेन वानर। अयुध्यन् प्रतियुध्यन् वायसाच्छाखामृगो ह्यसि ॥४०॥

'वानर ! घर्मश्च राजर्षि भी इस जगत्में मृगयाके लिये जाते हैं और विविध जन्तुओंका बध करते हैं । इसलिये मैंने तुम्हें युद्धमें अपने बाणका निशाना बनाया है । तुम मुझसे युद्ध करते ये या नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यतामें कोई अन्तर नहीं आता; क्योंकि तुम शाखामृग हो (और मृगया करनेका क्षत्रियको अधिकार है ) ॥ ४० ॥

दुर्छभस्य च धर्मस्य जीवितस्य ग्रुभस्य च । राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ॥ ४१ ॥

'वानरश्रेष्ठ! राजालोग दुर्लभ घर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदयके देनेवाले होते हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ ४१॥

तान् न हिस्याभ चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं वदेत्। देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले॥ ४२॥ 'अतः उनकी हिंसा न करे, उनकी निन्दा न करे, उनके प्रति आक्षेप भी न करें और न उनसे अप्रिय बचन ही बोलें; क्योंकि वे वास्तवमें देवता हैं, जो मनुष्यरूपसे इस पृथ्वीपर विचरते रहते हैं॥ ४२॥

त्वं तु धर्ममविश्वाय केवलं रोषमास्थितः। विदृषयसि मां धर्मे पितृपैतामहे स्थितम्॥ ४३॥

'तुम तो धर्मके स्वरूपको न समझकर केवल रोषके बशीभूत हो गये हो, इसलिये पिता-पितामहोंके धर्मपर स्थित रहनेवाले मेरी निन्दा कर रहे हो' ॥ ४३ ॥

प्वमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो भृशम् । न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्चयः ॥ ४४ ॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर वालीके मनमें बड़ी व्यथा हुई। इसे धर्मके तत्त्वका निश्चय हो गया। उसने श्रीरामचन्द्रजीके दोषका चिन्तन त्याग दिया॥ ४४॥

प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिबीनरेश्वरः। यत् त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत् तथैव न संशयः॥ ४५॥

इसके बाद वानरराज वालीने श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर कहा—'नरश्रेष्ठ! आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुल ठीक हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ ४५॥

प्रतिवक्तं प्रदृष्टे हि नापक्षप्टस्तु शक्तुयात् । यद्युक्तं मया पूर्वं प्रमादाद् वाक्यमिषयम् ॥ ४६ ॥ तत्रापि खलु मां दोषं कर्तुं नार्हसि राघव । त्वं हि दृष्टार्थतत्त्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः । कार्यकारणसिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्यया ॥ ४७ ॥

'आप-जैसे श्रेष्ठ पुरुषको मुझ-जैसा निम्न श्रेणीका प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता; अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है, उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिये। रघुनन्दन! आप परमार्थ-तस्वके यथार्थ ज्ञाता और प्रजाजनोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं। आपकी बुद्धिकार्य-कारणके निश्चयमें निर्मान्त एवं निर्मल है।।४६-४७।।

मामप्यवगतं धर्माद् व्यतिकान्तपुरस्कृतम् । धर्मसंहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय ॥ ४८ ॥

'धर्मश्च ! मैं धर्मभ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इसी रूपमें मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है तो भी आज आपकी शरणमें आया हूँ । अपनी धर्मतत्त्वकी वाणीसे आज मेरी भी रक्षा कीजिये'।।

बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली सार्तरवः शनैः। उवाच रामं सम्प्रेक्ष्य पङ्कलग्न इव द्विपः॥ ४९॥

इतना कहते-कहते आँसुओंसे वालीका गला भर आया और वह कीचड़में फँसे हुए हाथीकी तरह आर्तनाद करके श्रीरामकी ओर देखता हुआ घीरे-घीरे बोला—॥ ४९॥

न चात्मानमहं शोचे न तारां नापि बान्धवान् । यथा पुत्रं गुणज्येष्ठमङ्गदं कनकाङ्गदम् ॥ ५०॥ 'भगवन् ! मुझे अपने लिये, ताराके लिये तथा बन्धु-बान्धवोंके लिये भी उतना शोक नहीं होता है, जितना सुवर्णका अङ्गद धारण करनेवाले श्रेष्ठ गुणसम्पन्न पुत्र अङ्गदके लिये हो रहा है ॥ ५० ॥

स ममादर्शनाद् दीनो बाल्यात् प्रभृति लालितः । तटाक इव पीताम्बुरुपशोषं गमिष्यति ॥ ५१ ॥

भैंने बचपनसे ही उसका बड़ा दुलार किया है; अब मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी लिया गया हो। उस तालाबकी तरह सुख जायगा ॥ ५१॥

वालश्चाकृतवुद्धिश्च एकपुत्रश्च मे प्रियः। तारेथो राम भवता रक्षणीयो महाबलः॥ ५२॥

'श्रीराम! वह अभी वालक है। उसकी बुद्धि परिपक नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होनेके कारण ताराकुमार अङ्गद मुझे बड़ा प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्रकी रक्षा कीजियेगा॥ ५२॥

सुग्रीवे चाङ्गदे चैव विधत्स मतिमुत्तमाम्। त्वं हि गोप्ताच शास्ताच कार्याकार्यविधौस्थितः॥५३॥

'सुग्रीय और अङ्गद दोनोंके प्रति आप सन्द्राव रक्खें। अब आप ही इन छोगोंके रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य-अकर्तव्यकी शिक्षा देनेवाले हैं॥ ५३॥

या ते नरपते वृत्तिर्भरते लक्ष्मणे च या। सुद्रीवे चाङ्गदे राजंस्तां चिन्तयितुमईसि ॥ ५४॥

'राजन् ! नरेश्वर! भरत और लक्ष्मणके प्रति आपका जैसा बर्ताव है, वही सुग्रीव तथा अङ्गदके प्रति भी होना चाहिये । आप उसी भावसे इन दोनोंका स्मरण करें ॥ ५४॥

मदोषकृतदोषां तां यथा तारां तपस्त्रिनीम्। सुद्रीवो नावमन्येत तथावस्थातुमर्हीस ॥ ५५॥

'बेचारी ताराकी बड़ी शोचनीय अवस्था हो गयी है। मेरे ही अपराबसे उसे भी अपराधिनी समझकर मुग्नीव उसका तिरस्कार न करे, इस बातकी भी व्यवस्था कीजियेगा॥५५॥

त्वया ह्यनुगृहीतेन शक्यं राज्यमुपासितुम् । त्वद्वशे वर्तमानेन तव वित्तानुवर्तिना ॥ ५६॥ शक्यं दिवं चार्जयितुं वसुधां चापि शासितुम् ।

'सुग्रीव आपका कृपापात्र होकर ही इस राज्यका यथार्थ रूपसे पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्तका अनुसरण करनेवाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वीका भी राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर सकता है॥ ५६ ई॥

त्वत्तोऽहं वधमाकाङ्कन् वार्यमाणोऽपितारया॥५७॥ सुप्रीवेण सह भ्रात्रा द्वन्द्रयुद्धमुपागतः।

भीं चाहता था कि आपके हाथसे मेरा वघ हो; इसी-

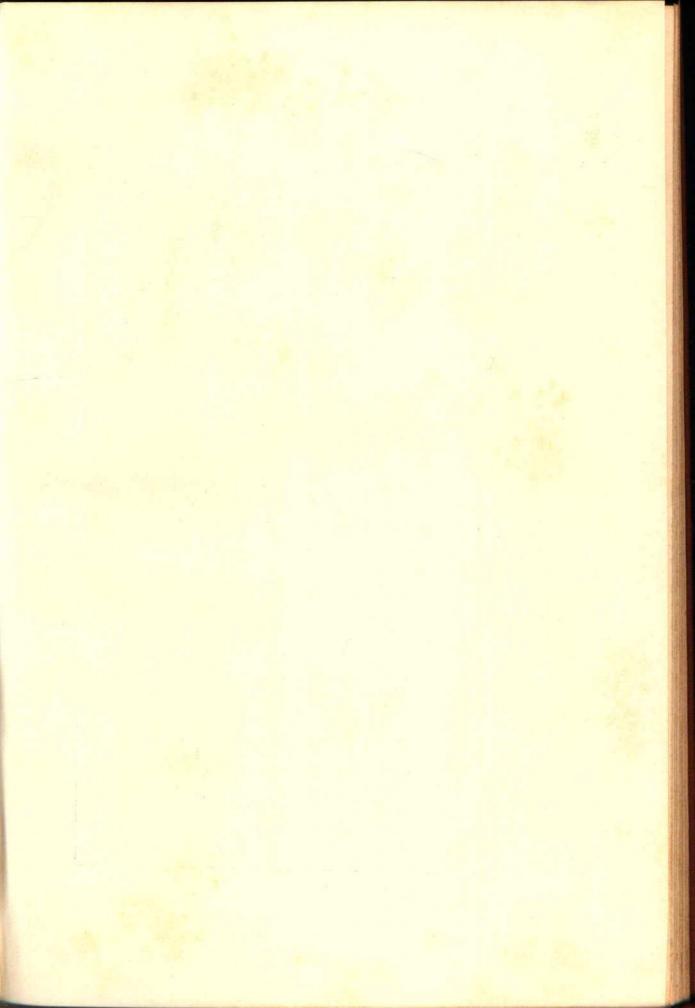

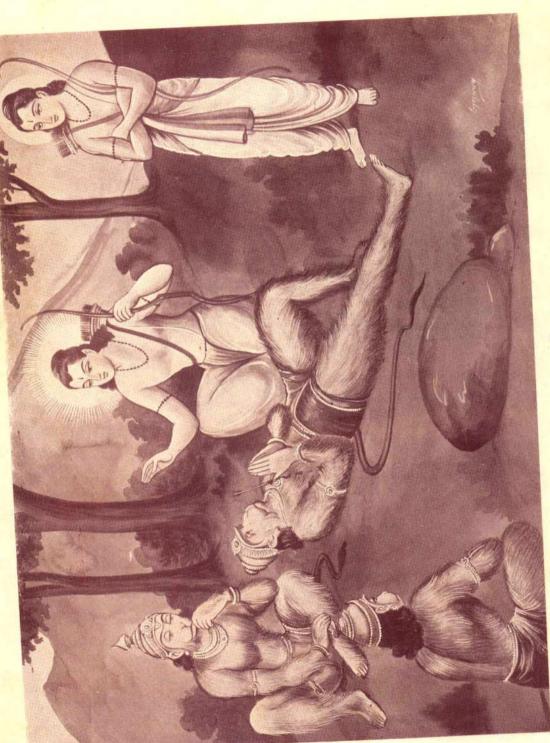

बालीका अनुपम सीभाग्य

िंखे ताराके मना करनेपर भी में अपने भाई सुग्रीवके साथ इन्द्रयुद्ध करनेके लिये चला आया' ॥ ५७%॥

इत्युक्त्वा बानरो रामं विरराम हरीश्वरः ॥ ५८ ॥ स्र तमाश्वासयद् रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम् । स्राधुसम्मतया वाचा धर्मतत्त्वार्थयुक्तया ॥ ५९ ॥ न संतापस्त्वया कार्य पत्तदर्थे प्रवङ्गम । न वयं भवता चिन्त्या नाप्यात्मा हरिसत्तम । वयं भवद्विशेषेण धर्मतः कृतनिश्चयाः ॥ ६० ॥

श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर वानरराज वाळी चुप हो गया। उस समय उसकी ज्ञानशक्तिका विकास हो गया था। श्रीरामचन्द्रजीने धर्मके यथार्थ स्वरूपको प्रकट करनेवाळी साधु पुरुषोंद्वारा प्रशंसित वाणीमें उससे कहा—'वानरश्रेष्ठ! तुम्हें इसके ळिये संताप नहीं करना चाहिये। कपिप्रवर! तुम्हें हमारे और अपने ळिये भी चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हमळोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषश हैं, इसळिये हमने धर्मानुकूळ कार्य करनेका ही निश्चय कर रखा है॥५८-६०॥

दण्ड्ये यः पातयेद् दण्डं दण्ड्योयश्चापि दण्ड्यते। कार्यकारणसिद्धार्थावुमौ तौ नावसीदतः॥ ६१॥

'जो दण्डनीय पुरुषको दण्ड देता है तथा जो दण्डका अधिकारी होकर दण्ड भोगता है, उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति अपने अपराधके फलरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोगकर तथा दण्ड देनेवाला शासक उसके उस फलभोगमें कारण—निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं—अपना-अपना कर्तव्य पूरा कर लेनेके कारण कर्मरूप ऋणसे मुक्त हो जाते हैं। अतः वे दुखी नहीं होते ॥ ६१॥

तद् भवान् दण्डसंयोगादसाद् विगतकरमयः। गतः स्वां प्रकृति घम्यी दण्डदिष्टेन वर्तमना ॥ ६२॥

'तुम इस दण्डको पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका विधान करनेवाले शास्त्रद्वारा कथित दण्डग्रहणरूप मार्गसे ही चलकर तुम्हें धर्मातुक्ल गुद्ध खरूपकी प्राप्ति हो गयी ॥६२॥ त्यज शोकं च मोहं च भयं च हृद्ये स्थितम् । त्वया विधानं ह्यंग्य न शक्यमतिवर्तितुम् ॥ ६३॥

'अब तुम अपने हृदयमें स्थित शोक, मोह और भयका त्याग कर दो । बानरश्रेष्ठ ! तुम दैवके विधानको नहीं लाँघ सकते ॥ ६३ ॥

यथा त्वय्यङ्गदो नित्यं वर्तते वानरेश्वर। तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशयः॥ ६४॥

'वानरेश्वर ! कुमार अङ्गद तुम्हारे जीवित रहनेपर जैसा या, उसी प्रकार सुग्रीवके और मेरे पास भी सुखसे रहेगा, इसमें संशय नहीं है' ॥ ६४ ॥

> स तस्य वाक्यं मधुरं महात्मनः समाहितं धर्मपथानुवर्तितम् । निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचः सुयुक्तं निजगाद वानरः ॥ ६५॥

युद्धमें शत्रुका मानमर्दन करनेवाले महात्मा श्रीरामचन्द्रजीका धर्ममार्गके अनुकूल और मानसिक शङ्काओंका समाधान करनेवाला मधुर वचन सुनकर वानर वालीने यह सुन्दर युक्तियुक्त वचन कहा—॥ ६५॥

> शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रभाषितस्त्वं यदजानता विभो। इदं महेन्द्रोपमभीमविक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वर ॥ ६६॥

'प्रभो ! देवराज इन्द्रके समान भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले नरेश्वर ! मैं आपके बाणसे पीड़ित होनेके कारण अचेत हो गया था । इसलिये अनजानमें मैंने जो आपके प्रति कठोर बात कह डाली है, उसे आप क्षमा कीजियेगा । इसके लिये मैं प्रार्थनापूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ? ॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टादशः सर्गः॥ १८ ॥

इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाल्यके किष्किन्धाकाण्डमें अठारहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १८ ॥

### एकोनविंशः सर्गः

अङ्गदसहित ताराका भागे हुए वानरोंसे बात करके वालीके समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना

स वानरमहाराजः शयानः शरपीडितः। प्रत्युक्तो हेतुमद्राक्यैनींत्तरं प्रत्यपद्यतः॥ १ ॥

वानरोंका महाराज वाली वाणवे पीड़ित होकर भूमिपर पड़ा था। श्रीरामचन्द्रजीके युक्तियुक्त वचनोंद्वारा अपनी बात-का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सुझा॥ १॥ अइमिभः परिभिन्नाङ्गः पाद्पैराहेतो सृशम्। रामबाणेन चाकान्तो जीवितान्ते मुमोह सः॥ २॥

पत्थरोंकी मार पड़नेसे उसके अङ्ग टूट-फूट गये थे। वृक्षोंके आघातसे भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री-रामके बाणसे आक्रान्त होकर तो वह जीवनके अन्तकालमें ही पहुँच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया॥ २॥ तं भार्या बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे। हतं प्रवगशार्दू छं तारा शुश्राव बालिनम्॥ ३॥

उसकी पत्नी ताराने सुना कि युद्धस्थलमें वानरश्रेष्ठ वाली श्रीरामके चलाये हुए बाणसे मारे गये।। ३।।

सा सपुत्राप्रियं श्रुत्वा वधं भर्तुः सुदारुणम् । निष्पपात भृशं तसादुद्धिग्ना गिरिकन्दरात् ॥ ४ ॥

अपने खामीके वधका अत्यन्त मयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत उद्धिग्न हो उठी और अपने पुत्र अङ्गदको साथ छे उस पर्वतकी कन्दरासे बाहर निकली ॥४॥

ये त्वङ्गद्परीवारा वानरा हि महाबलाः। ते सकार्मुकमालोक्य रामं त्रस्ताः प्रदुद्रुद्यः॥ ५॥

अङ्गदको चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करनेवाले जो महावली वानर थे, वे श्रीरामचन्द्रजीको धनुष्ठिये देख भयभीत होकर भाग चले॥ ५॥

सा ददर्श ततस्त्रस्तान् हरीनापततो द्रुतम्। यूथादेव परिश्रष्टान् मृगान् निहतयूथपान्॥ ६॥

ताराने वेगसे भागकर आते हुए उन भयभीत वानरोंको देखा। वे जिनके यूथपित मारे गये हीं, उन यूथभ्रष्ट मृगोंके समान जान पड़ते थे ॥ ६ ॥

तानुवाच समासाच दुःखितान् दुःखिता सती। रामवित्रासितान् सर्वाननुबद्धानिवेषुभिः॥ ७॥

वे सब वानर श्रीरामसे इस प्रकार डरे हुए थे, मानो उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरोंके पास पहुँचकर सती-साध्वी तारा और भी दुखी हो गयी तथा उनसे इस प्रकार बोली—॥ ७॥

वानरा राजसिंहस्य यस्य यूयं पुरःसराः। तं विहाय सुवित्रस्ताः कस्माद् द्रवत दुर्गताः॥ ८॥

'वानरो ! तुम तो उन राजिंद वालीके आगे-आगे चलनेवाले थे । अब उन्हें छोड़कर अत्यन्त भयभीत हो दुर्गतिमें पड़कर क्यों भागे जा रहे हो ? ॥ ८॥

राज्यहेतोः स चेद् भाता भात्रा कृरेणपातितः। रामण प्रहितैर्दूरान्मार्गणैर्दूरपातिभिः॥ ९॥

'यदि राज्यके लोभसे उस क्रूर भाई सुग्रीवने श्रीरामको प्रेरित करके उनके द्वारा दूरसे चलाये हुए और दूरतक जाने-वाले बाणोंद्वारा अपने भाईको मरवा दिया है तो दुमलोग क्यों भागे जा रहे हो ?'॥ ९॥

कपिपत्न्या वचः श्रुत्वा कपयः कामरूपिणः । प्राप्तकालमविदिलप्टमूचुर्वचनमङ्गनाम् ॥ १०॥

वालीकी पत्नीका वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन वानरोंने कल्याणमयी तारा देवीको

सम्बोधित करके सर्वसम्मतिसे स्पष्ट शब्दोंमें यह समयोचित बात कही-॥ १० ॥

जीवपुत्रे नियर्तस्य पुत्रं रक्षस्य चाङ्गदम्। अन्तको रामरूपेण इत्वा नयित वालिनम्॥११॥

'देवि! अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है। तुम लौट चलो और अपने पुत्र अङ्गदकी रक्षा करो। श्रीरामका रूप घारण करके खयं यमराज आ पहुँचा है, जो वालीको मारकर अपने साथ ले जा रहा है॥ ११॥

क्षितान् वृक्षान् समाविष्य विपुळाश्च तथाशिलाः । वाली वज्रसमैर्बाणैर्वज्रेणेव निपातितः ॥ १२॥

भ्वालीके चलाये हुए वृक्षों और बड़ी-बड़ी शिलाओंको अपने वज्रतुल्य वाणोंसे विदीर्ण करके श्रीरामने वालीको मार गिराया है। मानो वज्रधारी इन्द्रने अपने वज्रके द्वारा किसी महान् पर्वतको धराशायी कर दिया हो॥ १२॥

अभिभूतिमदं सर्वे विद्वतं वानरं बलम्। अस्मिन् प्रवगशार्दूले हते शकसमप्रभे॥ १३॥

'इन्द्रके समान तेजस्वी इन वानरश्रेष्ठ वालीके मारे जाने-पर यह सारी वानर-सेना श्रीरामसे पराजित-सी होकर भाग खड़ी हुई है ॥ १३ ॥

रक्ष्यतां नगरी शूरैरङ्गदश्चाभिषच्यताम्। पदस्थं वालिनः पुत्रं भजिष्यन्ति प्रवंगमाः॥ १४॥

'तुम शूरवीरींद्वारा इस नगरीकी रक्षा करो। कुमार अङ्गदका किष्किन्धा के राज्यपर अभिषेक कर दो। राजसिंहासन-पर बैठे हुए वालिकुमार अङ्गदकी सभी वानर सेवा करेंगे॥ १४॥

अथवारुचितं स्थानमिह ते रुचिरानने। आविशन्ति च दुर्गाणि क्षिप्रमधैव वानराः॥१५॥ अभार्याः सहभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः। लुब्धेभ्यो विप्रलब्धेभ्यस्तेभ्योनःसुमहद्भयम्॥१६॥

'अथवा सुमुखि! अब इस नगरमें तुम्हारा रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता; क्योंकि किष्किन्धाके दुर्गम स्थानोंमें अभी सुप्रीवपश्चीय वानर शीष्ठ प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत-से ऐसे वनचारी वानर हैं, जिनमेंसे कुछ तो अपनी ख्रियोंके साथ हैं और कुछ ब्रियोंसे बिछुड़े हुए हैं। उनमें राज्यविषयक लोभ पैदा हो गया है और पहले हमलोगोंके द्वारा शज्य-सुखसे विद्यात किये गये हैं। अतः इस समय उन सबसे हमलोगोंको महान भय प्राप्त हो सकता है'।। १५-१६॥

अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमङ्गना। आत्मनः प्रतिरूपं सा वभाषे चारुहासिनी॥ १७॥

अभी थोड़ी ही दूरतक आये हुए उन वानरोंकी यह बात सुनकर मनोइर हासवाळी कल्याणी ताराने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया-॥ १७॥ पुत्रेण मम किं कार्य राज्येनापि किमात्मना। कपिसिंहे महाभागे तस्मिन् भर्तरि नश्यति ॥ १८॥

'वानरो ! जब मेरे महाभाग पतिदेव किपिसंह वाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्रसे, राज्यसे तथा अपने इस जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥ १८ ॥

पादमूळं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मनः। योऽसौ रामप्रयुक्तेन शरेण विनिपातितः॥१९॥

भौं तो, जिन्हें श्रीरामके चलाये हुए बाणने मार गिराया है, उन महात्मा वालीके चरणोंके समीप ही जाऊँगी? ॥१९॥ एवमुक्त्वा प्रदुद्राव रुद्ती शोकमूर्विछता। शिरश्चोरश्च बाहुभ्यां दुःखेन समभिष्नती ॥ २०॥

ऐसा कहकर शोकसे व्याकुल हुई तारा रोती और अपने दोनों हाथोंसे दुःखपूर्वक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े जोरसे दौड़ी ॥ २० ॥

सा वजन्ती द्दर्शाथ पति निपतितं भुवि। इन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्॥ २१॥

आगे बढ़ती हुई ताराने देखा, जो युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले दानवराजींका भी वध करनेमें समर्थ थे, वे मेरे पति वानरराज वाली पृथ्वीपर पड़े हुए हैं॥ २१॥ क्षेप्तारं पर्वतेन्द्राणां वर्ज्राणामिव वासवम्। महावातसमाविष्टं महामेघौघनिःस्वनम् ॥ २२ ॥ शकतुल्यपराकान्तं बृष्ट्रेबोपरतं नर्दन्तं नर्दतां भीमं शूरं शूरेण पातितम्। शार्वलेनामिषस्यार्थे मृगराजमिवाहतम् ॥ २३॥

वज्र चलानेवाले इन्द्रके समान जो रणभूमिमें बड़े-बड़े पर्वतोंको उठाकर फेंकते थे, जिनके वेगमें प्रचण्ड आँधीका समावेश था, जिनका सिंहनाद महान् मेघोंकी गम्भीर गर्जनाको भी तिरस्कृत कर देता था तथा जो इन्द्रके तुल्य पराक्रमी थे, वे ही इस समय वर्षा करके शान्त हुए बादलके समान चेष्टा-से विरत हो गये हैं। जो स्वयं गर्जना करके गर्जनेवाले वीरोंके मनमें भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूर्वीर वाली एक दूसरे शूरवीरके द्वारा मार गिराये गये हैं। जैसे मांसके लिये एक

सिंहने दूसरे सिंहको मार डाला हो, उसी प्रकार राज्यके लिये अपने भाईके द्वारा ही इनका वध किया गया है ॥२२-२३॥ अर्चितं सर्वलोकस्य सपताकं सवेदिकम्।

नागहेतोः सुपर्णेन चैत्यमुन्मथितं यथा॥ २४॥

जो सब लोगोंके द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फहरायी गयी हो तथा जिसके पास देवताकी वेदी शोभा पाती हो, उस चैत्य वृक्ष या देवालयको वहाँ छिपे हुए किसी नागको पकड़ने-के लिये यदि गरुइने मथ डाला हो-नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हो तो उसकी जैसी दुरवस्था देखी जाती है, वैसी ही दशा आज वालीकी हो रही है ( यह सब ताराने देखा ) ॥ २४ ॥

अवष्टभ्यावतिष्टन्तं ददर्श धनुकर्जितम्। रामं रामानुजं चैव भर्तुश्चैव तथानुजम् ॥ २५॥

आगे जानेपर उसने देखा, अपने तेजस्वी धन्यको धरतीपर टेककर उसके सहारे श्रीरामचन्द्रजी खडे हैं। साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और वहीं पतिके छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं ॥ २५॥

तानतीत्य समासाद्य भर्तारं निहतं रणे। समीक्ष्य व्यथिता भूमौ सम्भ्रान्ता निपपात ह ॥ २६ ॥

उन सबको पार करके वह रणभूमिमें घायल पड़े हुए अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर उसके मनमें बडी व्यथा हुई और वह अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २६ ॥

सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति वादिनी। हरोद सा पति ह्या संवीतं मृत्युदामभिः॥ २७॥

फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार 'हा आर्थ-पुत्र !' कहकर मृत्युपाशसे बँधे हुए पतिकी ओर देखती हुई रोने लगी ॥ २७॥

तामवेक्य तु सुग्रीवः कोशन्तीं कुररीमिव। विषादमगमत् कष्टं दृष्टा चाङ्गदमागतम् ॥ २८॥

उस समय क़ररीके समान करण क्रन्दन करती हुई तारा तथा उसके साथ आये हुए अङ्गदको देखकर सुप्रीवको बड़ा कष्ट हुआ । वे विषादमें हूब गये ॥ २८ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकण्डमें उन्नीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १९॥

ताराका विलाप

रामचापविसुच्टेन शरेणान्तकरेण तम्। हृष्ट्रा विनिहतं भूमौ तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ सा समासाद्य भर्तारं पर्यष्वजत भामिनी। इषुणाभिहतं दृष्ट्वा वालिनं कुञ्जरोपमम्॥ २॥ रामचन्द्रजीके धनुषवे छूटे हुए प्राणान्तकारी बाणसे घायल

वानरं पर्वतेन्द्राभं शोकसंतप्तमानसा। पर्यदेवयतातुरा ॥ ३ ॥ तारा तरुमिवोन्मुलं चन्द्रमुखी ताराने देखा, मेरे खामी वानरराज वाली श्री- होकर घरतीपर पड़े हैं, उस अवस्थामें उनके पास पहुँचकर वह मामिनी उनके शरीरसे लिपट गयी। जो अपने शरीरसे गजराज और गिरिराजको भी मात करते थे, उन्हीं वानरराजको बाणसे आहत होकर जड़से उखड़े हुए बृक्षकी माँति घराशायी हुआ देख ताराका हृदय शोकसे संतम हो उठा और वह आतुर होकर विलाप करने लगी—॥ १-३॥ रणे दारुणविकान्त प्रवीर प्रयतां वर। किमिदानी पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे॥ ४॥

्रणमें भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले महान् वीर वानरराज! आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? ॥ ४॥

उत्तिष्ठ हरिशार्दूल भजस्व शयनोत्तमम्। नैवंविधाः शेरते हि भूमौ नृपतिसत्तमाः॥ ५॥

किपिश्रेष्ठ ! उठिये और उत्तम शय्याका आश्रय लीजिये। आप-जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वीपर नहीं सोते हैं ॥ ५ ॥ अतीय खलु ते कान्ता वसुघा वसुघाधिप। गतासुरिप तां गात्रैमीं विद्याय निषेवसे ॥ ६ ॥

'पृथ्वीनाथ ! निश्चय ही यह पृथ्वी आपको अत्यन्त प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होनेपर भी आप आज मुझे छोड़-कर अपने अङ्गोंसे इस वसुघाका ही आलिङ्गन किये सो रहे हैं ॥ ६ ॥

ध्यक्तमद्य त्वया वीर धर्मतः सम्प्रवर्तता। किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमार्गे विनिर्मिता॥ ७॥

'वीरवर! आपने धर्मयुक्त युद्ध करके स्वर्गके मार्गमें भी अवश्य ही किष्किन्धाकी भाँति कोई रमणीय पुरी बना छी है, यह बात आज स्पष्ट हो गयी (अन्यथा आप किष्किन्धाको छोड़-कर यहाँ वयों सोते )॥ ७॥

यान्यस्माभिस्त्वया सार्धे वनेषु मधुगन्धिषु । विद्वतानि त्वया काले तेषामुपरमः कृतः॥ ८॥

अपिके साथ मधुर सुगन्धयुक्त वनों में हमने जो-जो बिहार किये हैं, उन सबको इस समय आपने सदाके लिये समाप्त कर दिया ॥ ८॥

निरानन्दा निराशाहं निमन्ना शोकसागरे। त्विय पञ्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे॥ ९॥

'नाथ! आप बड़े बड़े यूथपितयों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जानेसे मेरा सारा आनन्द छुट गया। मैं सब प्रकारसे निराश हो कर शोक के समुद्रमें डूब गयी हूँ॥९॥ हृद्यं सुस्थितं महां हृष्टा निपतितं भुवि।

हृद्यं सुस्थितं महां दृष्ट्वा निपतितं भुवि। यन्न शोकाभिसंतप्तं स्फुटतेऽद्य सहस्रधा ॥ १०॥

पिश्चय ही मेरा हृदय वड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वीपर पड़ा देखकर भी शोकते संतप्त हो फट नहीं जाता— इसके हजारों दुकड़े नहीं हो जाते ॥ १०॥

सुग्रीवस्य त्वया भार्या हता सच विवासितः। यत् तत् तस्य त्वया न्युष्टिः प्राप्तेयं प्रवगाधिप ॥ ११ ॥

'वानरराज ! आपने जो सुग्रीवकी स्त्री छीन ही और उन्हें घरसे बाहर निकाल दियाः उसीका यह फल आपको प्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥

निःश्रेयसपरा मोहात् त्वया चाहं विगर्हिता। यैषाबुवं हितं वाक्यं वानरेन्द्र हितैपिणी॥ १२॥

'वानरेन्द्र ! मैं आपका हित चाहती थी और आपके कल्याण-साधनमें ही लगी रहती थी तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी, उसे मोहबश आपने नहीं माना और उत्टे मेरी ही निन्दा की ॥ १२ ॥

रूपयौवनदप्तानां दक्षिणानां च मानद्। नृनमप्सरसामार्थे चित्तानि प्रमधिष्यसि॥१३॥

'दूसरोंको मान देनेवाले आर्थपुत्र ! निश्चय ही आप खर्ग-में जाकर रूप और यौवनके अभिमानसे मत्त रहनेवाली केलिकलामें निपुण अप्सराओंके मनको अपने दिव्य सौन्दर्यसे मथ डालॅंगे ॥ १३॥

कालो निःसंशयो नृनं जीवितान्तकरस्तव। बलाद् येनावपन्नोऽसिसुत्रीवस्थावशोवशम्॥१४॥

्निश्चय ही आज आपके जीवनका अन्त कर देनेवाला संश्चयरहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसीके भी वशमें न आनेवाले आपको बलपूर्वक सुग्रीवके बशमें डाल दिया'।। १४॥

अस्थाने वालिनं हत्वा युध्यमानं परेण च। न संतप्यति काकुतस्थः कृत्वा कर्मसुगर्हितम्॥ १५॥

(अब श्रीरामको सुनाकर बोली—) 'ककुत्स्य-कुलमें अवतीर्ण हुए श्रीरामचन्द्रजीने दूसरेके साथ युद्ध करते हुए बालीको मारकर अत्यन्त निन्दित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्मको करके भी जो ये संतत नहीं हो रहे हैं, यह सर्वधा अनुचित है'।। १५॥

वैधव्यं शोकसंतापं कृपणाकृपणा सती। अदुःस्रोपचिता पूर्वे वर्तयिष्याम्यनाथवत्॥ १६॥

(फिर वालीसे बोली—) भौने कभी दीनतापूर्ण जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान् दु:खका सामना नहीं किया था; परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गयी, अब मुझे अनाथकी भौति शोक-संतापसे पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा ॥ १६॥

लालितश्चाङ्गदो बीरः सुकुमारः सुखोचितः। वत्स्यते कामवस्थां मे पितृस्ये कोधमृर्विछते ॥ १७॥

'नाथ!आपने अपने वीरपुत्र अङ्गदको, जो सुख भोगने योग्य और सुकुमार है, बड़ा लाइ-प्यार किया था। अब कोघसे पागल हुए चाचाके वशमें पड़कर मेरे बेटेकी क्या दशा होगी ! ॥ १७ ॥

कुरुष्व पितरं पुत्र सुदृष्टं धर्मवत्सलम्। दुर्लभं दर्शनं तस्य तव वत्स भविष्यति॥१८॥

'बेटा अङ्गद! अपने घर्मप्रेमी पिताको अच्छी तरह देख लो। अय तुम्हारे लिये उनका दर्शन दुर्लभ हो जायगा॥ १८॥

समाध्वासय पुत्रं त्वं संदेशं संदिशस्य मे। मूर्भि चैनं समाद्राय प्रवासं प्रस्थितो हासि ॥ १९॥

'प्राणनाथ ! आप दूसरे देशको जा रहे हैं । अपने पुत्र-का मस्तक सूँघकर इसे धैर्य बँधाइये और मेरे लिये भी कुछ संदेश दीजिये ॥ १९॥

रामेण हि महत् कर्म छतं त्वामभिनिष्नता । आनुण्यं तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ २० ॥

'श्रीरामने आपको मारकर बहुत बड़ा कमं किया है। उन्होंने सुग्रीवसे जो प्रतिज्ञा की थी, उसके ऋणको उतार दिया'॥ २०॥

सकामो भव सुद्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे। भुङ्क्ष्वराज्यमनुद्विद्धः शस्तो भ्राता रिपुस्तव॥ २१॥

( अब सुग्रीवको सुनाकर कहने लगी— ) 'सुग्रीव! तुम्हारा मनोरथ सफल हो । तुम्हारे भाई, जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे, मारे गये। अब बेखटके राज्य भोगो। रुमाको भी प्राप्त कर लोगे' ॥ २१॥

कि मामेवं प्रलप्तीं वियां त्वं नाभिभावसे। इमाः पदय वरा बह्वयो भार्यास्ते वानरेश्वर ॥ २२॥

(फिर वाळीसे वोळी—) वानरेश्वर ! मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ और इस तरह रोती-कलपती हूँ, फिर भी आप मुझसे बोळते क्यों नहीं हैं ? देखिये, आपकी ये बहुत-सी मुन्दरी भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं ॥ २२ ॥ तस्या विळिपतं श्रुत्वा वानर्यः सर्वतश्च ताः। परिगृह्याङ्गदं दीना दुःखार्ताः प्रतिचुकुशुः ॥ २३ ॥

ताराका विलाप सुनकर अन्य वानर-पितयाँ भी सब ओर-से अङ्गदको पकड़कर दीन एवं दुःखसे व्याकुल हो जोर-जोर-से कन्दन करने लगीं ॥ २३॥

> किमङ्गदं साङ्गदवीरवाही विहाय यातोऽसि चिरं प्रवासम्। न युक्तमेवं गुणसंनिकृष्टं विहाय पुत्रं वियचारुवेषम् ॥ २४ १

(तदनन्तर ताराने फिर कहा-) धाजूबन्दसे विभूषित वीर सुजाओंवाले वानरराज! आप अङ्गदको छोड़कर दीर्घ-कालके लिये दूसरे देशमें क्यों जा रहे हैं ? जो गुणोंमें आपके सर्वथा निकट है—जो आपके समान ही गुणवान है तथा जिसका पिय एवं मनोहर वेश हैं, ऐसे पिय पुत्रको त्यागकर इस प्रकार चला जाना आपके लिये कदापि उचित नहीं है ॥ २४॥

यद्यप्रियं किंचिद्सम्प्रधार्य कृतं मया स्यात् तव दीर्घवाहो । क्षमस्य मे तद्धरिवंशनाथ वजामि सूर्घो तव वौर पादौ ॥ २५ ॥

'महाबाहो ! यदि नासमझीके कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। बानरबंशके स्वामी वीर आर्यपुत्र ! मैं आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ?॥ २५॥

तथा तु तारा करुणं रुद्दती
भर्तुः समीपे सह वःनरीभिः।
व्यवस्थत प्रायमनिन्द्यवर्णा
उपोपवेष्टं भुवि यत्र वाली॥ २६॥

इस प्रकार अन्य वानर-पित्योंके साथ पितके समीप करुण-विलाप करती हुई अनिन्द्य सुन्दरी ताराने बहाँ वाली पृथ्वीपर पड़ा था। वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करनेका निश्चय किया ॥ २६ ॥

इत्यार्षे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे विंशः सर्गः॥ २०॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें वीसवाँ सर्गं पूरा हुआ॥ २०॥

### एकविंशः सर्गः

हतुमान्जीका ताराको समझाना और ताराका पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना

ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिशम्बरात्। शनैराश्वासयामास हनुमान् हरियूथपः॥१॥

ताराको आकाशसे ट्रटकर गिरी हुई तारिकाके समान पृथ्वी पर पड़ी देख वानरयूथपित हनुमान्ने धीरे-धीरे समझाना आरम्भ किया—॥ १॥

गुणदोषकृतं जन्तुः खकर्म फलहेतुकम्। अञ्यद्मस्तद्वाप्नोति सर्वे प्रेत्य शुभाशुभम्॥ २॥

'देवि ! जीवके द्वारा गुणबुद्धिसे अथवा दोषबुद्धिसे किये हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख-दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाले होते हैं। परलोकमें जाकर प्रत्येक जीव शान्तभावसे रहकर अपने शुभ और अशुभ—सभी कर्मीका फल भोगता है॥ २॥

#### शोच्या शोचिस कं शोच्यं दीनं दीनानुकम्पसे। कश्च कस्यानुशोच्योऽस्ति देहेऽस्मिन् बुद्बुदोपमे॥ ३॥

•तुम स्वयं शोचनीय। हो; फिर दूसरे किसको शोचनीय समझकर शोक कर रही हो ? स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन-पर दया करती हो ? पानीके बुलबुलेके समान इस शरीरमें रह-कर कौन जीव किस जीवके लिये शोचनीय है ? ॥ ३॥

#### अङ्गदस्तु कुमारोऽयं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया। आयत्यां च विधेयानि समर्थान्यस्य चिन्तय॥ ४॥

'तुम्हारे पुत्र कुमार अङ्गद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हींकी ओर देखना चाहिये और इनके लिये भविष्यमें जो उन्नतिके साधक श्रेष्ठ कार्य हों, उनका विचार करना चाहिये॥ ४॥

#### जाना व्यनियतामेवं भूतानामागितं गतिम्। तस्माच्छुमंहि कर्तव्यं पण्डिते नेह लौकिकम्॥ ५॥

'देवि ! तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्युका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिये ग्रुभ (परलोकके लिये सुखद) कर्म ही करना चाहिये। अधिक रोना-घोना आदि जो लौकिक कर्म (ब्यवहार) हैं, उसे नहीं करना चाहिये॥ ५॥

#### यस्मिन् हरिसहस्राणि शतानि नियुतानि च । वर्तयन्ति कृताशानि सोऽयं दिष्टान्तमागतः ॥ ६ ॥

'सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर जिनपर आशा लगाये जीव**य**-निर्वाह करते थे, वे ही येवानरराज आज अपनी प्रारब्ध-निर्मित आयुकी अवधि पूरी कर चुके ॥ ६॥

#### यद्यं न्यायदृष्टार्थः सामदानक्षमापरः। गतो धर्मजितां भूमि नैनं शोचितुमईसि॥ ७॥

'इन्होंने नीतिशास्त्रके अनुसार अर्थका साधन—राज्य-कार्यका संचालन किया है।ये उपयुक्त समयपर साम, दान और क्षमाका व्यवहार करते आये हैं। अतः धर्मानुसार प्राप्त होनेवाले लोकमें गये हैं। इनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये॥॥॥

#### सर्वे च हरिशार्दूछाः पुत्रश्चायं तवाङ्गदः। हर्यक्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते॥ ८॥

'सती-साध्वी देवि ! ये सभी श्रेष्ठ वानरः ये तुम्हारे पुत्र अङ्गद तथा वानर और भालुओंका यह राज्य—सब तुमसे ही सनाथ हैं—तुम्हीं इन सबकी स्वामिनी हो ॥८॥ ताविमौ शोकसंतसौ शनैः प्रेरय भामिनि । त्वया परिगृहीतोऽयमङ्गदः शास्तु मेदिनीम् ॥ ९॥ 'भाषिनि ! ये अङ्गद और सुग्रीव दोनों ही शोकसे संतस

हो रहे हैं । तुम इन्हें भावी कार्यके लिये प्रेरित करो । तुम्हारे अधीन रहकर अङ्गद इस पृथ्वीका शासन करें ॥ ९ ॥ संतितश्च यथा दृष्टा कृत्यं यञ्चापि साम्प्रतम् । राज्ञस्तत् कियतां सर्वमेष कालस्य निश्चयः ॥ १० ॥

'शास्त्रमें संतान होनेका जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा इस समय राजा वालीके पारलैकिक कत्याणके लिये जो कुछ कर्तव्य है, वही करो—यही समयकी निश्चित प्रेरणा है ॥१०॥

#### संस्कार्यो हरिराजस्तु अङ्गदश्चाभिषिच्यताम्। सिंहासनगतं पुत्रं पश्यन्ती शान्तिमेण्यसि ॥ ११ ॥

'वानरराजका अन्त्येष्टि-संस्कार और कुमार अङ्गदका राज्याभिषेक किया जाय । बेटेको राजसिंहासनपर बैठा देखकर तुम्हें शान्ति मिलेगी' ॥ ११ ॥

#### सा तस्य वचनं श्रुत्वा भर्तृव्यसनपीडिता। अत्रवीदुत्तरं तारा हन्मन्तमवस्थितम् ॥१२॥

तारा अपने स्वामीके विग्ह-शोकसे पीड़ित थी । वह उपर्युक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान्जीसे बोळी—॥ १२॥

#### अङ्गदप्रतिरूपाणां पुत्राणामेकतः शतम्। हतस्याप्यस्य वीरस्य गात्रसंइलेषणं वरम् ॥ १३॥

श्रङ्गदके समान सौ पुत्र एक ओर और मरे होनेपर भी इस वीरवर खामीका आलिङ्गन करके सती होना दूसरी ओर-इन दोनोंमें अपने वीर पतिके शरीरका आलिङ्गन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। १३॥

#### न चाहं हरिराज्यस्य प्रभवाम्यङ्गद्स्य वा। पितृब्यस्तस्य सुग्रीवः सर्वकार्येष्वनन्तरः॥१४॥

ंमें न तो वानरोंके राज्यकी स्वामिनी हूँ और न मुझे अङ्गदके लिये ही कुछ करनेका अधिकार है । इसके चाचा मुग्रीव ही समस्त कायोंके लिये समर्थ हैं और वे ही मेरी अपेक्षा इसके निकटवर्ती भी हैं ॥ १४ ॥

#### नहोषा बुद्धिरास्थेया हनूमन्नङ्गइं प्रति । पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता हरिसत्तम ॥ १५॥

'किपिश्रेष्ठ इनुमान्जी ! अङ्गदके विषयमें आपकी यह सलाह मेरे लिये काममें लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना चाहिये कि पुत्रके वास्तविक बन्धु (सहायक) पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं ॥ १५॥

> निह मम हरिराजसंश्रयात् श्रमतरमस्ति परत्र चेह वा। अभिमुखहतवीरसेवितं शयनमिदं मम सेवितुं श्रमम् ॥ १६॥ भीरे लिये वानरराज वालीका अनुगमन करनेसे बढ़कर

इस लोक या परलोकमें कोई भी कार्य उचित नहीं है । युद्धमें चिता आदिकी शय्यापर शयन करना ही मेरे लिये सर्वथा शत्रुसे जूझकर मरे हुए अपने वीर खामीके द्वारा सेवित योग्य है' ॥ १६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥

इस प्रकार श्रीवार्त्मोकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें इक्कीसवाँ सर्भ पूरा हुआ॥ २१ ॥

### द्वाविंशः सर्गः

वालीका सुग्रीव और अङ्गदसे अपने मनकी बात कहकर प्राणोंको त्याग देना

वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्द्मुच्छ्वसन् । आदावेव तु सुग्रीवं दद्शीनुजमन्रतः ॥ १॥

वालीके प्राणोंकी गति शिथिल पड़ गयी थी। वह घीरे-घीरे ऊर्ध्व साँस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीवको देखा॥ १॥

तं प्राप्तविजयं वाली सुप्रीवं प्रवगेश्वरम् । आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिद्मववीत्॥ २ ॥

युद्धमें जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, उन वानरराज युमीवको सम्बोधित करके वालीने बड़े स्नेहके साथ स्पष्ट वाणीमें कहा —॥ २॥

सुत्रीव दोषेण न मां गन्तुमईसि किल्बिषात्। कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोद्देन मां बलात्॥ ३॥

'सुग्रीव ! पूर्वजन्मके किसी पापसे अवश्यम्भावी बुद्धिमोहने मुझे बल्लपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसीलिये में तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराघ हुए, उसके लिये तुम्हें मेरे प्रति दोष-दृष्टि नहीं करनी चाहिये ॥ ३ ॥

युगपद् विहितं तात न मन्ये सुखमावयोः। सौहार्दे भारुयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा॥ ४॥

'तात! में समझता हूँ हम दोनोंके लिये एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बदा था, इसीलिये दो भाइयोंमें जो प्रेम होना चाहिये, वह न होकर हमलोगोंमें उसके विपरीत वैरभाव उत्पन्न हो गया॥ ४॥

प्रतिपद्य त्वमद्येव राज्यमेषां वनौकसाम्। मामप्यद्येव गच्छन्तं विद्धि वैवस्ततक्षयम्॥ ५॥

'भाई ! तुम आज ही यह वानरोंका राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराजके घर जानेको तैयार समझो ॥ ५ ॥ जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुळां तथा।

प्रजहाम्येष वे तूर्णमहं चागहितं यशः॥ ६॥

भौ अपने जीवन, राज्य, विपुल सम्पत्ति और प्रशंसित यशका भी दुरंत ही त्याग कर रहा हूँ ॥ ६ ॥ अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद् वचः । यद्यप्यसुकरं राजन् कर्तुमेव त्वमर्हसि ॥ ७॥

'वीर ! राजन् ! इस अवस्थामें मैं जो कुछ कहूँगा, वह यद्यपि करनेमें कठिन है, तथापि तुम उसे अवस्य करना ॥

खुखाई सुलसंवृद्धं बालमेनमबालिशम्। बाष्पपूर्णमुखं पश्य भूमौ पतितमङ्गद्म्॥ ८॥

'देखों, मेरा बेटा अङ्गद घरतीपर पड़ा है। इसका मुँह आँसुओंसे भीगा है। यह सुखमें पछा है और सुख भोगनेके ही योग्य है। बाछक होनेपर भी यह मूढ़ नहीं है॥ ८॥

मम प्राणैः त्रियतरं पुत्रं पुत्रमिवौरसम्। मया हीनमहीनार्थे सर्वतः परिपालय॥ ९॥

'यह मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहनेपर तुम इसे सगे पुत्रकी भाँति मानना। इसके लिये किसी भी सुख-सुविधाकी कभी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना॥ ९॥

त्वमप्यस्य विता दाता परित्राता च सर्वशः। भयेष्वभयदश्चैव यथाहं प्रवगेश्वर॥१०॥

'वानरराज ! मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकारसे रक्षक और भयके अवसरोंपर अभय देनेवाले हो ॥

एव तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः। रक्षसां च वधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति॥११॥

'ताराका यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसोंके वधके समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा॥ ११॥

अनुरूपाणि कर्माणि विकस्य बलवान् रणे। करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तहणोऽङ्गदः॥१२॥

'यह बलवान् तेजस्वी तरुण ताराकुमार अङ्गद रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा ॥ १२॥

सुषेण दुहिता चेयमर्थस् स्मविनिश्चये । औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥

'सुषेणकी पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयोंके निर्णय करने तथा नाना प्रकारके उत्पातोंके चिह्नोंको समझनेमें सर्वथा निपुण है ॥ यदेषा साध्विति ब्यात् कार्यं तन्मुक्तसंशयम्। नहि तारामतं किचिद्न्यथा परिवर्तते॥ १४॥

 जिस कार्यको अच्छा बताये, उसे संदेहरहित होकर करना । ताराकी किसी भी सम्मितिका परिणाम उलटा नहीं होता ॥ १४ ॥

राघवस्य च ते कार्ये कर्तव्यमविशङ्कया। स्याद्घमों हाकरणे त्वां च हिस्यादमानितः ॥ १५॥

 श्रीरामचन्द्रजीका काम तुम्हें नि:शङ्क होकर करना चाहिये। उसको न करनेसे तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होनेपर श्रीरामचन्द्रजी तुझे मार डालेंगे ॥१५॥

इमां च मालामाधत्स दिव्यां सुग्रीव काञ्चनीम्। उदाराश्रीःस्थिता ह्यस्यां सम्प्रजह्यानमृते मयि ॥१६॥

 सुग्रीव ! मेरी यह सोनेकी दिब्यमाला तुम घारण कर लो । इसमें उदार लक्ष्मीका वास है । मेरे मर जानेपर इसकी श्री नष्ट हो जायगी । अतः अभीसे पह न लो' ॥ १६ ॥

इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना आतृसौहदात्। हर्षे त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्त इवोडुराट् ॥ १७ ॥

वालीने भातृस्नेहके कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके वधके कारण जो हर्ष हुआ था, उसे त्यागकर सुप्रीव फिर दुखी हो गये, मानो चन्द्रमापर ग्रहण लग गया हो ॥ १७ ॥

तद्वालिवचनाच्छान्तः कुर्वन् युक्तमतन्द्रितः। जबाह सोऽभ्य नुकातो माळां तां चैव काञ्चनीम् ॥ १८॥

वालीके उस वचनसे सुग्रीवका वैरभाव शान्त हो गया। वे सावधान होकर उचित वर्ताव करने लगे । उन्होंने भाईकी आशासे वह सोनेकी माला ग्रहण कर ली।। १८॥

तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्ट्या चैवात्मजं स्थितम्। संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेहादङ्गद्मव्रवीत् ॥ १९ ॥

सुग्रीवको वह सुवर्णमयी माला देनेके पश्चात् वालीने मरनेका निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अङ्गदकी ओर देखकर स्तेइके साथ कहा-॥ १९॥

देशकाली भजस्वाद्य क्षममाणः वियाविये। सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव॥२०॥

·बेटा ! अब देश-कालको समझो—कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिये। इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो । समयानुसार प्रिय-अप्रियः, सुख-दुःख--जो कुछ आ पड़े, उसको सहो । अपने हृदयमें क्षमाभाव रक्खो और सदा सुग्रीवकी आज्ञाके अघीन रहो ॥ २०॥

यथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया। न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहु मन्यते ॥ २१ ॥ 'महाबाहो ! सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम

रहते आये हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे ॥ २१ ॥ नास्यामित्रैर्गतं गच्छेमां शत्रुभिररिद्म। भर्तुरर्थपरो दान्तः सुग्रीववदागो भव॥ २२॥

'शत्रुदमन अङ्गद ! तुम इनके शत्रुओंका साथ मत दो। जो इनके मित्र न हों, उनसे भी न मिलो और अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखकर सदा अपने खामी सुग्रीवके कार्य-साधनमें संलग्न रहते हुए उन्हींके अधीन रहो॥ २२॥

न चातिप्रणयः कार्यः कर्तव्योऽप्रणयश्च ते। उभयं हि महादोषं तसादन्तरहग् भव॥२३॥

'किसीके साथ अत्यन्त प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा अभाव भी न होने दो; क्योंकि ये दोनों ही महान् दोष हैं। अतः मध्यम स्थितिपर ही दृष्टि रक्खों ।। २३ ॥ इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्षः शरसम्वीडितो सृशम्। विवृतिर्दशने भीमैर्वभू वोत्कानतजीवितः

ऐसा कहकर बाणके आघातसे अत्यन्त घायल हुए वालीकी आँखें घूमने लगीं। उसके भयंकर दाँत खुल गये और प्राण-पखेरू उड़ गये ॥ २४ ॥

ततो विचुकुशुस्तत्र वानरा हतयूथवाः। परिदेवयमानास्ते सर्वे प्रवगसत्तमाः॥ २५॥

उस समय अपने यूथपतिकी मृत्यु हो जानेसे सभी श्रेष्ठ वानर जोर-जोरसे रोने और विलाप करने लगे-॥ २५॥

किष्किन्धा छच शून्या च खर्गते वानरेश्वरे। उद्यानानि च श्रन्यानि पर्वताः काननानि च ॥ २६॥

'हाय! आज वानरराज वाछीके स्वर्गलोक चले जानेसे सारी किष्किन्धापुरी सूनी हो गयी । उद्यानः पर्वत और वन भी सूने हो गये ॥ २६ ॥ हते प्रवगशाद्ं हे निष्प्रभा वानराः हताः।

यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च॥ २७॥ पुष्पौघेणानुबद्ध्यन्ते करिष्यति तद्य कः।

'वानरश्रेष्ठ वालीके मारे जानेसे लारे वानर श्रीहीन हो गये | जिनके महान् वेग ( प्रताप ) से समस्त कानन और वन पुष्पसमूहोंसे सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न रइनेसे कीन ऐसा चमस्कारपूर्ण कार्य करेगा ?।। २७६ ॥

येन दत्तं महद् युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः ॥ २८॥ गोलभस्य महाबाहोर्द्श वर्षाण पञ्च च। नैव रात्री न दिवसे तद् युद्धमुषशाम्यति ॥ २९ ॥

(उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ नामक गन्धर्वको महान् युद्धका अवसर दिया था। वह युद्ध पंद्रह वर्षोतक लगातार चलता रहा। न दिनमें बंद होता थाः न रातमें ॥

ततः षोडशमे वर्षे गोलभो विनिपातितः।

तं हत्वा दुर्विनीतं तुं वाली दंष्ट्राकरालवान् । सर्वाभयंकरोऽस्माकं कथमेप निपातितः॥३०॥

'तदनन्तर सोलहवाँ वर्ष आरम्भ होनेपर गोलभ वालीके हाथसे मारा गया । उस दुष्ट गन्धर्वका वध करके जिन विकराल दार्दीवाले वालीने हम सबको अभय दान दिया था। वे ही ये हमारे खामी वानरराज स्वयं कैसे मार गिराये गये ?'॥

> हते तु वीरे प्रवगाधिये तदा प्रवङ्गमास्तत्र न शर्म लेभिरे। वनेचराः सिंहयते महावने यथा हि गावो निहते गवां पती ॥ ३१ ॥

उस समय वीर वानरराज वालीके सारे जानेपर वनोंमें

विचरनेवाले वानर वहाँ चैन न पा सके । जैसे सिंहसे युक्त विशाल वनमें साँइके मारे जानेपर गौएँ दुखी हो जाती हैं। वहीं दशा उन वानरींकी हुई ॥ ३१॥

ततस्त तारा व्यसनार्णवप्लुता मृतस्य अर्तुर्षद्नं समीक्य सा। जगाम भूमि परिरभ्य वालिनं महाद्रमं छिन्नमिवाश्रिता लता ॥ ३२ ॥

तदनन्तर शोकके समुद्रमें हुवी हुई ताराने जब अपने मरे हुए स्वामीकी ओर दृष्टिपात किया। तब वह वालीका आलिङ्गन करके कटे हुए महान् वृक्षसे लिपटी हुई लताकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकास्ये किस्किन्धाकाण्डे हाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकारमके किष्कित्याकाण्डमें बाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥

# त्रयोविंशः सर्गः

#### ताराका विलाप

ततः समुपजिद्यन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्। पति लोकश्रुता तारा सृतं वचनमत्रवीत्॥ १॥

उस समय वानरराजका मुख सूँघती हुई लोकविख्यात ताराने रोकर अपने मृत पतिसे इस प्रकार कहा-॥ १॥

रोषे त्वं विषमे दुःखमकृत्वा वचनं मम। उपलोपचिते चीर सुदुःखे वसुधातले॥ २॥

'वीर ! दु:खकी बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तरसे पूर्ण अत्यन्त दुःखदायक और ऊँचे-नीचे भूतलपर शयन कर रहे हैं ॥ २॥

मत्तः प्रियतरा नृनं वानरेन्द्र मही तव। शेषे हि तां परिष्यस्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥

'वानरराज ! निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढकर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिङ्गन करके सो रहे हैं और मुझसे बाततक नहीं करते ॥ ३॥

सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधिरेष भवत्यहो। सुग्रीव एव विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय॥ ४॥

'बीर ! साइसपूर्ण कार्योंसे प्रेम रखनेवाले वानरराज! यह श्रीरामरूपी विधाता सुग्रीवके वशमें हो गया है (--आपके नहीं ) । यह बड़े आश्चर्यकी बात है, अतः अव इस राज्यपर समीव ही पराक्रमी राजाके रूपमें आसीन होंगे ॥ ४॥

ऋक्षवानरमुख्यास्त्वां विलनं पर्युपासते। तेषां विलिपतं कृच्छ्रमङ्गदस्य च शोचतः॥ ५॥ मम चेमा गिरः श्रुत्वा कि त्वं न प्रतिबुध्यसे।

'प्राणनाथ ! प्रधान प्रधान भालू और वानर जो आप

महावीरकी सेवामें रहा करते थे, इस समय बहे दु:खसे विलाप कर रहे हैं। वेटा अङ्गद भी शोकमें पड़ा है। उन वानरीका दुःखमय विलापः अङ्गदका शोकोद्गार तथा मेरी यह अनुनय-विनयमरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं ?॥ ५ई॥

इदं तद् वीरशयनं तत्र शेषे हतो युधि ॥ ६ ॥ शायिता निहता यत्र त्वयैव रिपवः पुरा।

·यही वह वीर-शय्या है। जिसपर पूर्वकालमें आपने ही बहुत-से शतुओंको मारकर मुख्यया था। किंतु आज स्वयं ही युद्धमें मारे जाकर आप इसपर शयन कर रहे हैं॥ ६३॥ विशुद्धसत्त्वाभिजन विषयुद्ध सम विषा ७॥ मामनाथां विद्यायकां गतस्त्वमसि मानद।

विशुद्ध बलशाली कुलमें उत्पन्न, युद्धप्रेमी तथा दूसरीको मान देनेवाले मेरे प्रियतम ! तम मुझ अनाथाको अकेली छोड़कर कहाँ चले गये १॥ ७३॥

शूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता॥ ८॥ शूरभायी हतां पश्य सद्यो मां विधवां कताम।

'निश्चय ही बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह अपनी कन्या किसी शूरवीरके हाथमें न दे। देखों, मैं शूरवीरकी पत्नी होनेके कारण तत्काल विषवा बना दी गयी और इस प्रकार सर्वथा मारी गयी ॥ ८ई ॥

अवभग्नश्च में मानो भग्ना में शाश्वती गतिः॥ ९ ॥ अगाधे च निमग्नासि विपुले शोकसागरे।

'राजरानी होनेका जो मेरा अभिमान या वह भक्त हो

गया। नित्य-निरन्तर मुख पानेकी मेरी आशा नष्ट हो गयी तथा में अगाध एवं विशाल शोकसमुद्रमें डूब गयी हूँ॥९६॥ अदमसारमयं नूनमिदं में हृद्यं दृढम्॥१०॥ भर्तारं निहतं दृष्ट्या यन्नाद्य शतधा कृतम्।

'निश्चय ही यह मेरा कठोर हृदय लोहेका बना हुआ है। तभी तो अपने स्वामीको मारा गया देखकर इसके सैकड़ों दुकड़े नहीं हो जाते॥ १०ई॥

सुहरुचैव च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः ॥ ११ ॥ प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः।

'हाय! जो मेरे मुद्धद्, स्वामी और स्वभावसे ही प्रिय थे तथा संप्राममें महान् पराक्रम प्रकट करनेवाले श्रूरवीर थे, वे संसारसे चल बसे ॥ ११३॥

पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी ॥ १२ ॥ धनधान्यसमृद्धापि विधवेत्युच्यते जनैः।

'पितहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं घन-घान्यसे समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विषवा ही कहते हैं ॥ १२६ ॥ स्वगात्रप्रभवे वीर रोषे रुधिरमण्डले ॥ १३ ॥ स्वमिरागपरिस्तोमे स्वकीये रायने यथा।

'बीर ! अपने ही शरीरसे प्रकट हुई रक्तराशिमें आप उसी तरह शयन करते हैं, जैसे पहले इन्द्रगोप नामक कीड़े के-से रंगवाले बिछोनेसे युक्त अपने पलंगपर सोया करते थे ॥१३५॥ रेणुशोणितसंवीतं गात्रं तव समन्ततः॥ १४॥ परिरञ्धुं न शकोमि भुजाभ्यां प्रवगर्षभ।

'वानरश्रेष्ठ! आपका सारा शरीर धूल और रक्तसे लथपथ हो रहा है; इसलिये मैं अपनी दोनों भुजाओंसे आपका आखिङ्गन नहीं कर पाती ॥ १४६ ॥

कृतकृत्योऽच सुत्रीवो वैरेऽसिन्नतिदारुणे ॥ १५ ॥ यस्य रामविमुकेन हतमेकेषुणा भयम् ।

'इस अत्यन्त भयंकर वैरमें आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गये। श्रीरामके छोड़े हुए एक ही बाणने उनका सारा भय इर लिया॥ १५५॥

शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पर्शने तव ॥ १६ ॥ वार्यामि त्वां निरीक्षन्ती त्विय पञ्चत्वमागते ।

'आपकी छातीमें जो बाण घँसा हुआ है, वह मुझे आपके शरीरका आलिङ्गन न करनेसे रोक रहा है, इस कारण आपकी मृत्यु हो जानेपर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ (आपको हृदयसे लगा नहीं पाती)'॥ १६६॥

उद्भवर्षे शरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा ॥ १७॥ गिरिगहरसंलीनं दीप्तमाशीविषं यथा।

उस समय नीलने वालीके शरीरमें घँसे हुए उस बाणको

निकालाः मानो पर्वतकी कन्दरामें छिपे हुए प्रज्वलित मुखवाले विषघर धर्पको वहाँसे निकाला गया हो ॥ १७५ ॥ तस्य निष्कष्यमाणस्य वाणस्यापि वभौ द्युतिः ॥ १८॥ अस्तमस्तकसंरुद्धरङ्मेर्दिनकरादिव ।

वालीके शरीरसे निकाले जाते हुए उस बाणकी कान्ति अस्ताचलके शिखरपर अवस्द्ध किरणोंवाले सूर्यकी प्रभाके समान जान पड़ती थी ॥ १८ ई॥

पेतुः क्षतज्ञधारास्तु व्रणेभ्यस्तस्य सर्वशः॥ १९॥ ताम्रगैरिकसम्पृका धारा इव घराघरात्।

वाणके निकाल लिये जानेपर वालीके शरीरके सभी घावोंसे खूनकी धाराएँ गिरने लगीं, मानो किसी पर्वतसे लाल गेरूमिश्रित जलकी घाराएँ वह रही हों॥ १९६ ॥ अवकीणं विमार्जन्ती भर्तारं रणरेणुना॥ २०॥ अस्त्रैनीयनजैः शूरं सिषेचास्त्रसमाहतम्।

वालीका शरीर रणभूमिकी धूलसे भर गया था। उस समय तारा बाणसे आहत हुए अपने श्रूरवीर स्वामीके उस शरीरको पोंछती हुई उन्हें नेत्रोंके अश्रुजलसे सींचने लगी॥ रुधिरोक्षितसर्वाङ्गं दृष्ट्वा विनिहतं पतिम्॥२१॥ उवाच तारा पिङ्गाक्षं पुत्रमङ्गदमङ्गना।

अपने मारे गये पतिके सारे अङ्गोंको रक्तसे भीगा हुआ देख वालि-पत्नी ताराने अपने भूरे नेत्रोंवाले पुत्र अङ्गदसे कहा--।। २१६ ।।

अवस्थां पश्चिमां पश्च पितुः पुत्र सुदारुणाम् ॥ २२ ॥ सम्प्रसक्तस्य वैरस्य गतोऽन्तः पापकर्मणा ।

'बेटा ! देखों, तुम्हारे पिताकी अन्तिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पापके कारण प्राप्त हुए वैरसे पार हो चुके हैं॥ २२ है॥

बालसूर्योज्ज्वलतनुं प्रयातं यमसादनम् ॥ २३ ॥ अभिवादय राजानं पितरं पुत्र मानदम् ।

'वत्स ! प्रातःकालके सूर्यकी माँति अरुण गौर शरीरवाले तुम्हारे पिता राजा वाली अब यमलोकको जा पहुँचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे। तुम इनके चरणों प्रणाम करो'॥ प्वमुक्तः समुत्थाय जग्नाह चरणों पितुः॥ २४॥ भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यामङ्गदोऽहमिति ब्रुवन्।

माताके ऐसा कहनेपर अङ्गदने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार मुजाओंद्वारा पिताके दोनों पैर पकड़ लिये और प्रणाम करते हुए कहा—'पिताजी! मैं अङ्गद हूँ'॥ अभिवादयमानं त्वामङ्गदं त्वं यथा पुरा॥२५॥ दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषसे।

तब तारा फिर कहने लगी—'प्राणनाथ! कुमार अङ्गद पहलेकी ही भाँति आज भी आपके चरणोंमें प्रणाम करता हैं किंतु आप इसे 'चिरं जीवी रही बेटा' ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं ? ॥ २५ ई ॥

अहं पुत्रसहाया त्वासुपासे गतचेतनम्। सिंहेन पातितं सद्यो गौः सवत्सेव गोवृषम् ॥२६॥

'जैसे कोई बछड़ेसहित गाय सिंहके द्वारा तत्काल मार गिराये हुए सौंड़के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्रसहित मैं प्राणहीन हुए आपकी सेवामें बैठी हूँ ॥ २६॥

इष्ट्रा संग्रामयक्षेन रामप्रहरणाम्भसा। तस्मिन्नवभूथे स्नातः कथं पत्न्या मया विना॥ २७॥

'आपने युद्धरूपी यज्ञका अनुष्ठान करके श्रीरामके बाणरूपी जलसे मुझ पत्नीके बिना अकेले ही अवभृथस्नान कैसे कर लिया ? ॥ २७ ॥

या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे। शातकीम्भीं प्रियां मालां तां ते पद्यामि नेह किम्॥२८॥

'युद्धमें आपसे संतुष्ट हुए देवराज इन्द्रने आपको जो सोनेकी प्रिय माला दे रक्खी थी। उसे मैं इस समय आपके गलेमें क्यों नहीं देखती हूँ रे ॥ २८ ॥ राज्यश्रीर्न जद्दाति त्वां गतासुमिप मानद । सूर्यस्यावर्तमानस्य शैलराजमिव प्रभा ॥ २९ ॥

'दूसरोंको मान देनेवाले वानरराज ! प्राणहीन हो जानेपर भी आपको राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जैसे चारों ओर चक्कर लगानेवाले सूर्यदेवकी प्रभा गिरिराज मेरुको कभी नहीं छोड़ती है ॥ २९॥

> न मे वचः पथ्यमिदं त्वया छतं न चास्मि शक्ताहि निवारणे तव। हता सपुत्रास्मि हतेन संयुगे सह त्वया श्रीविंजहाति मामपि॥ ३०॥

भौने आपके हितकी बात कही थी; परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया । मैं भी आपको रोक रखनेमें समर्थ न हो सकी । इसका फल यह हुआ कि आप युद्धमें मारे गये । आपके मारे जानेसे मैं भी अपने पुत्रसहित मारी गयी । अब हक्सी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्रको भी छोड़ रही है'।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें तेईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २३ ॥

# चतुर्विशः सर्गः

सुग्रीवका शोकमन्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके लिये आज्ञा माँगना, ताराका श्रीरामसे अपने वधके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे समझाना

तामाशु वेगेन दुरासदेन त्वभिष्लुतां शोकमहार्णवेन। प्रयंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी भ्रातुर्वधेनाप्रतिमेन तेपे ४१॥ अत्यन्त वेगशाली और दुःसह शोकसमुद्रमें डूबी हुई

अत्यन्त वेगशाली और दु:सह शोकसमुद्रमें डूबी हुई ताराकी ओर दृष्टिपात करके वालीके छोटे भाई वेगवान् सुग्रीव-को उस समय अपने भाईके वधसे बड़ा संताप हुआ ॥ १॥

स बाष्पपूर्णेन मुखेन पद्यन् क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वी। जगाम रामस्य द्यानैः समीपं भृत्येर्नुतः सम्परिद्यमानः॥ २॥

उनके मुखपर आँमुओंकी धारा वह चली। उनका मन खिन्न हो गया और वे भीतर-ही-भीतर कष्टका अनुभव करते हुए अपने भृत्योंके साथ धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजीके पास गये॥२॥

> स तं समासाद्य गृहीतचाप-मुदात्तमाशीविषतुल्यबाणम् । यशस्त्रिनं लक्षणलक्षिताङ्ग-मवस्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३ ॥

जिन्होंने धनुष ले रक्खा था, जिनमें घीरोदात्त नायकका स्वभाव विद्यमान था, जिनके बाण विषधर सर्पके समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अङ्ग सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार उत्तम लक्षणोंसे लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे, वहाँ खड़े हुए उन श्रीरघुनाथजीके पास जाकर सुग्रीव इस प्रकार बोले—॥ ३॥

यथा प्रतिश्वातिमिदं नरेन्द्र
कृतं त्वया दृष्टफलं च कर्म।

ममाद्य भोगेषु नरेन्द्रस्तो

मनो निवृत्तं इतजीवितेन ॥ ४ ॥

'नरेन्द्र! आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्मका राज्य-लामरूप फल भी प्रत्यक्ष ही है। किंतु राजकुमार! इससे मेरा जीवन निन्दनीय हो गया है। अतः अब मेरा मन सभी भोगोंसे निवृत्त हो गया॥ ४॥

> अस्यां महिष्यां तु भृशं रुद्त्यां पुरेऽतिविकोशति दुःखतप्ते।

#### हते नृपे संशिवतेऽङ्गदे च न राम राज्ये रमते मनो मे॥ ५॥

'श्रीराम! राजा बाळीके मारे जानेसे ये महारानी तारा अत्यन्त विलाप कर रही हैं। सारा नगर दुःखसे संतप्त होकर चीख रहा है तथा कुमारअङ्गदका जीवन भी संशयमें पड़ गया है। इन सब कारणोंसे अब राज्यमें मेरा मन नहीं लगता है॥ ५॥

> कोधादमर्थाद्विविश्वधर्याद् आतुर्वधो मेऽनुमतः पुरस्तात्। हते त्विदानीं हरियूथपेऽक्षिन् सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुवर प्रतप्स्ये॥ ६॥

'हस्वाकुकुलके गौरव श्रीरघुनायजी! भाईने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था; इसलिये कोध और अमर्धके कारण पहले मैंने उसके वधके लिये अनुमति दे दी थी; परंतु अब बानर-यूथपति वालीके मारे जानेपर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। सम्भवतः जीवनभर यह संताप बना ही रहेगा ॥ ६॥

> श्रेयोऽद्य मन्ये मम शैलमुख्ये तस्मिन् हि वासश्चिरमृष्यमूके। यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्त्या नेमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः॥ ७॥

'अपनी जातीय वृत्तिके अनुसार जैसे-तैसे जीवन-निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमूकपर चिरकालतक रहना ही आज मैं अपने लिये कल्याणकारी समझता हूँ; किंतु अपने हस भाईका वध कराकर अब मुझे खर्गका भी राज्य मिल जाय तो मैं उसे अपने लिये श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ ॥७॥

> न त्वा जिघांसामि चरेति यन्मा-मयं महात्मा मतिमानुवाच । तस्यैव तद् राम वचोऽनुरूप-मिदं वचः कर्म च मेऽनुरूपम् ॥ ८॥

'बुद्धिमान् महातमा वालीने युद्धके समय मुझसे कहा था कि 'तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे पाण लेना नहीं चाहता'। श्रीराम! उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो आपसे कहकर उनका वध कराया। मेरा वह क्रतापूर्ण वचन और कर्म मेरे ही अनुरूप है।। ८।।

> भ्राता कथं नाम महागुणस्य भ्रातुर्वधं राम विरोचयेत। राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं विचिन्तयन् कामपुरस्कृतोऽपि॥ ९॥

'वीर रघुनन्दन! कोई कितना ही खार्थी क्यों न हो ? यदि राज्यके सुख तथा भ्रातु-वधते होनेवाले दुःखकी प्रवलता-पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान् गुणवान् भाईका वच कैसे अच्छा समझेगा ? ॥ ९ ॥

#### वधो हि मे मतो नासीत् समाहात्म्यव्यतिक्रमात्। ममासीत् बुद्धिदौरात्म्यात् प्राणहारीव्यतिक्रमः॥१०॥

'वालीके मनमें मेरे वधका विचार नहीं था; क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान-प्रतिष्ठामें बट्टा लगनेका डर था। मेरी ही बुद्धिमें दुष्टता मरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाईके प्रति ऐसा अपराध कर डाला, जो उनके लिये घातक सिद्ध हुआ।। १०॥

#### द्रुमशाखावभग्नोऽहं सुहूर्तं परिनिष्टनन्। सान्त्वयित्वा त्वनेनोको न पुनः कर्तुमर्हसि ॥ ११ ॥

'जब वालीने मुझे एक वृक्षकी शाखासे वायल कर दिया और मैं दो घड़ीतक कराइता रहा, तब उन्होंने मुझे सान्त्वना देकर कहा—'जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छा न करना? ॥ ११ ॥

धात्त्वमार्यभावश्च धर्मश्चानेन रक्षितः। मया कोधश्च कामश्च कपित्वं च प्रदर्शितम् ॥ १२ ॥

'उन्होंने भ्रातृभाव, आर्यभाव और धर्मकी भी रक्षा की है; परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलताका ही परिचय दिया है।। १२।।

> अचिन्तनीयं परिवर्जनीय-मनीप्सनीयं स्वनवेशणीयम्। प्राप्तोऽस्मि पाप्मानमिदं वयस्य भ्राप्तुर्वधात् त्वाष्ट्रवधादिवेन्द्रः॥ १३॥

भित्र ! जैसे वृत्रामुरका वध करनेसे इन्द्र पापके भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाईका वध कराकर ऐसे पापका भागी हुआ हूँ, जिसको करना तो दूर रहा, सोचना भी अनुचित है । श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये जो सर्वथा त्याज्य, अवाञ्छनीय तथा देखनेके भी अयोग्य है ॥ १३ ॥

> पाप्मानिमन्द्रस्य मही जलं च वृक्षाश्च कामं जगुहुः स्त्रियश्च । को नाम पाप्मानिममं सहेत शाखामृगस्य प्रतिपत्तुमिच्छेत् ॥ १४॥

'इन्द्रके पापको तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियोंने स्वेच्छासे ग्रहण कर लिया था। परंतु मुझ-जैसे वानरके इस पापको कौन लेना चाहेगा ? अथवा कौन ले सकेगा ? ॥ १४ ॥

> नार्हामि सम्मानमिमं प्रजानां न यौवराज्यं कुत एव राज्यम्। अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्त-मेवंविधं राघव कर्म कृत्वा॥१५॥

प्युनाथजी ! अपने कुलका नाश करनेवाला ऐसा पाप-पूर्ण कर्म करके मैं प्रजाके सम्मानका पात्र नहीं रहा । राज्य पाना तो दूरकी बात है, मुझमें युवराज होनेकी भी योग्यता नहीं है॥ १५॥

> पापस्य कर्तास्मि विगर्हितस्य श्चद्रस्य लोकापकृतस्य लोके। शोको महान् मामभिवर्ततेऽयं वृष्टेर्यथा निम्नमिवाम्बुवेगः॥१६॥

भीने वह लोकनिन्दित पापकर्म किया है, जो नीच पुरुषोंके योग्य तथा सम्पूर्ण जगत्को हानि पहुँचानेवाला है। जैसे वर्षाके जलका वेग नीची भूमिकी ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रातृ-वधजनित महान् शोक सब ओरसे मुझपर ही आक्रमण कर रहा है।। १६॥

> सोदर्यघातापरगात्रवालः संतापहस्ताक्षिशिरोविषाणः। पनोमयो मामभिहन्ति हस्ती हप्तो नदीकुलमिव प्रवृद्धः॥१७॥

'भाईका वध ही जिसके शरीरका पिछला भाग और पुच्छ है तथा उससे होनेवाला संताप ही जिसकी सूँड, नेत्र, मस्तक और दाँत हैं, वह पापरूपी महान् मदमत्त गजराज नदी-तटकी भाँति मुझपर ही आघात कर रहा है ॥ १७॥

> अंहो बतेदं नृवराविषद्यं निवर्तते मे हृदि साधुवृत्तम्। अग्नौ विवर्ण परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जातरूपम्॥ १८॥

'नरेश्वर! रघुनन्दन! मैंने जो दुःसह पाप किया है, यह मेरे हृदयस्थित सदाचारको भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह, जैसे आगमें तपाया जानेवाला मलिन सुवर्ण अपने भीतरके मलको नष्ट कर देता है॥ १८॥

> महाबलानां हरियूथपाना-मिदं कुलं राघव मन्निमित्तम् । अस्याङ्गदस्यापि च शोकतापा-दर्धस्थितप्राणमितीव मन्ये॥ १९॥

'रधुनाथजी! मेरे ही कारण वालीका वध हुआ, जिससे इस अङ्गदका भी शोक-संताप बढ़ गया और इसीलिये इन महाबली वानर-यूथपतियोंका समुदाय अधमरा-सा जान पड़ता है ॥१९॥

सुतः सुलभ्यः सुजनः सुवश्यः कुतस्तु पुत्रः सहशोऽङ्गदेन । न चापि विद्येत स वीर देशो यस्मिन् भवेत् सोद्रसंनिकर्षः ॥ २०॥ 'बीरवर ! सुजन और वशमें रहनेवाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अङ्गदके समान वेटा कहाँ मिलेगां? तथा ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ मुझे अपने भाईका सामीप्य मिल सके ॥ २०॥

> अद्याङ्गदो वीरवरो न जीवे-जीवेत माता परिपालनार्थम्। विना तु पुत्रं परितापदीना सा नैव जीवेदिति निश्चितं में॥ २१॥

'अब बीरवर अङ्गद भी जीवित नहीं रह सकता। यदि जी सकता तो उसकी रक्षाके लिये उसकी माता भी जीवन धारण करती। वह बेचारी तो यों ही संतापसे दीन हो रही है, यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवनका अन्त हो जायगा — यह बिल्कुल निश्चित बात है।। २१॥

> सोऽहं प्रवेक्याम्यतिद्वीत्तमिश्चं भ्रात्रा च पुत्रेण च सख्यमिच्छन्। इमे विचेष्यन्ति हरिप्रवीराः सीतां निदेशे परिवर्तमानाः॥ २२॥

'अतः मैं अपने भाई और पुत्रका साथ देनेकी इच्छासे प्रज्वित अग्निमें प्रवेश करूँगा। ये वानर वीर आपकी आज्ञामें रहकर सीताकी खोज करेंगे॥ २२॥

> कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कार्यमेत-न्मय्यप्यतीते मनुजेन्द्रपुत्र । कुलस्य इन्तारमजीवनाईं रामानुजानीहि छतागसं माम् ॥ २३ ॥

'राजकुमार ! मेरी मृत्यु हो जानेपर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जायगा । मैं कुलकी हत्या करनेवाला और अपराधी हूँ । अतः संसारमें जीवन घारण करनेके योग्य नहीं हूँ । इसल्ये श्रीराम ! मुझे प्राणत्याग करनेकी आज्ञा दीजिये' ॥ २३ ॥

> इत्येवमार्तस्य रघुमवीरः श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य। संजातबाष्पः परवीरहन्ता रामो मुहुर्ते विमना बभूव॥२४॥

दु:खसे आतुर हुए सुमीवके, जो वालीके छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रुवीरोंका संहार करनेमें समर्थ, रघुकुल-के बीर भगवान् श्रीरामके नेत्रोंसे आँस् बहने लगे। वे दो घड़ी-तक मन-ही-मन दु:खका अनुभव करते रहे॥ २४॥

> तिसन् क्षणेऽभीक्ष्णमवेक्षमाणः श्चितिक्षमावान् भुवनस्य गोप्ता। रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्नां समुत्सुकःसोऽथद्दर्शताराम्॥ २५॥

श्रीरघुनाथजी पृथ्वीके समान क्षमाशील और सम्पूर्णजगत्-की रक्षा करनेवाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक होकर जब इधर-उधर बारंबार दृष्टि दौड़ायी, तब शोकमग्ना तारा उन्हें दिखायी दी, जो अपने स्वामीके लिये रो रही थी॥ २५॥

तां चारुनेत्रां किपिसिंहनाथां पतिं समाश्चिष्य तदा शयानाम्। उत्थापयामासुरदीनसत्त्वां मन्त्रिप्रधानाः किपराजपत्नीम् ॥ २६॥

किपयों में सिंहके समान वीर वाली जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानरराज वालीकी रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पतिका आलिङ्गन करके पड़ी थी । श्रीरामको आते देख प्रधान-प्रधान मन्त्रियोंने ताराको वहाँसे उठाया॥ २६॥

> सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा भर्तुः समीपाद्यनीयमाना। दद्र्श रामं शरचापपाणि स्रतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्॥ २७॥

तारा जब पतिके समीपसे हटायी जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिङ्गन करती हुई वह अपनेको छुड़ाने और छटपटाने लगी। इतनेहीमें उसने अपने सामने धनुष-बाण धारण किये श्रीरामको खड़ा देखा, जो अपने तेजसे सूर्यदेवके समान प्रकाशित हो रहे थे।। २७॥

सुसंवृतं पार्थिवलक्षणैश्च तं चारुनेत्रं मृगशावनेत्रा। अदृष्टपूर्वे पुरुषप्रधान-मयं स काकुतस्थ इति प्रजन्ने॥ २८॥

वे राजोचित ग्रुम लक्षणोंसे सम्पन्न थे। उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुषप्रवर श्रीरामको, जो पहले कभी देखनेमें नहीं आये थे, देखकर मृगशावकनयनी तारा समझ गयी कि ये ही ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम हैं॥ २८॥

> तस्येन्द्रकल्पस्य दुरासद्स्य महानुभावस्य समीपमार्या । आर्तातितूर्णे व्यसनं प्रपन्ना जगाम तारा परिविद्धलन्ती ॥ २९ ॥

उस समय घोर संकटमें पड़ी हुई शोकपीड़ित आर्या तारा अत्यन्त विद्वल हो गिरती-पड़ती तीव गतिसे महेन्द्रतुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान् श्रीरामके समीप गयी ॥२९॥

> तं सा समासाद्य विद्युद्धसत्त्वं शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा। मनस्विनी वाक्यमुवाच तारा रामं रणोत्कर्षणलब्धलक्ष्यम्॥३०॥

शोकके कारण वह अपने शरीरकी भी सुध-बुध खो बैठी थी । भगवान् श्रीराम विशुद्ध अन्तःकरणवाले तथा युद्धस्थलमें सबसे अधिक निपुणताके कारण लक्ष्य बेधनेमें अचूक थे, उनके पास पहुँचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली—॥ ३०॥

त्वमप्रमेयश्च दुरासद्श्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधर्मकश्च । अश्चीणकीर्तिश्च विचझणश्च श्वितिश्वमावान् श्वतजोपमाञ्चः ॥ ३१ ॥

'रघुनन्दन! आप अप्रमेय (देश, काल और वस्तुकी सीमासे रहित) हैं। आपको पाना बहुत कठिन है। आप जितेन्द्रिय तथा उत्तम धर्मका पालन करनेवाले हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वीके समान क्षमाशील हैं। आपकी आँखें कुछ-कुछ लाल हैं॥ ३१॥

त्वमात्तवाणासनवाणपाणि-

र्महाबलः संहननोपपन्नः। मनुष्यदेहाभ्युद्यं विहाय दिव्येन देहाभ्युद्येन युक्तः॥ ३२॥

'आपके हाथमें घनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका बल महान् है। आप मुद्दढ़ शरीरसे सम्पन्न हैं और मनुष्य-शरीरसे प्राप्त होनेवाले लौकिक मुखका परित्याग करके भी दिव्य शरीरके ऐश्वर्यसे युक्त हैं॥ ३२॥

> येनैव बाणेन हतः त्रियो में तेनैव बाणेन हि मां जहीहि। हता गमिष्यामि समीपमस्य न मां विना वीर रमेत वाली॥ ३३॥

'(अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि) आपने जिस बाणसे मेरे प्रियतम पतिका वध किया है, उसी बाणसे आप मुझे भी मार डालिये। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊँगी। वीर! मेरे बिना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे॥३३॥

> खर्गेऽपि पद्मामलपत्रनेत्र समेत्य सम्प्रेक्य च मामपद्यन्। न होष उच्चावचताम्रचूडा विचित्रवेषाप्सरसोऽभजिष्यत्॥ ३४॥

'अमलकमलदललोचन राम! स्वर्गमं जाकर भी जब वाली सब ओर दृष्टि डालनेपर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा; नाना प्रकारके लाल फूलोंसे विभूषित चोटी घारण करनेवाली तथा विचित्र वेशभूषासे मनोहर प्रतीत होनेवाली स्वर्गकी अप्सराओंको वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे॥ ३४॥

खर्गेऽपि शोकं च विवर्णतां च मया विना प्राप्स्यति वीर वाली। रम्ये नगेन्द्रस्य तढावकाशे विदेहकन्यारहितो यथा त्वम् ॥ ३५॥ 'वीरवर! स्वर्गमें भी वाली मेरे बिना शोकका अनुभव करेंगे और उनके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जायगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज ऋष्यमूकके सुरम्य तट-प्रान्तमें विदेहनन्दिनी सीताके बिना आप कष्टका अनुभव करते हैं॥

> त्वं वेत्थ तावद् वनिताविद्दीनः प्राप्नोति दुःखं पुरुषः कुमारः। तत् त्वं प्रजानश्चद्दि मां न वाली दुःखं ममादर्शनजं भजेत॥३६॥

'स्त्रीके बिना युवा पुरुषको जो दुःख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तस्वको समझकर आप मेरा वध करिये, जिससे वालीको मेरे विरहका दुःख न भोगना पड़े ॥ ३६॥

> यचापि मन्येत भवान् महात्मा स्त्रीघातदोषस्तु भवेन्न महाम्। आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्वं न स्त्रीवधः स्यान्मजुजेन्द्रपुत्र॥ ३७॥

'महाराजकुमार! आप महात्मा हैं, इसिलये यदि ऐसा चाहते हों कि मुझे स्त्री-हत्याका पाप न लगे तो 'यह वालीकी आत्मा है' ऐसा समझकर मेरा वध कीजिये। इससे आपको स्त्री-हत्याका पाप नहीं लगेगा॥ ३७॥

> शास्त्रप्रयोगाद् विविधाच वेदा-दनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः। दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत् प्रदृश्यते झानवतां हि लोके॥३८॥

'शास्त्रोक्त यश-यागादि कर्मोमें पित और पत्नी दोनोंका संयुक्त अधिकार होता है—पत्नीको साथ लिये बिना पुरुष यशकर्मका अनुष्ठान नहीं कर सकता । इसके सिवा नाना प्रकारकी वैदिक श्रुतियाँ भी पत्नीको पितका आधा शरीर बतलाती हैं। दूसरे स्त्रियोंका अपने पितसे अभिन्न होना सिद्ध होता है (अतः मुझे मारनेसे आपको स्त्रीवधका दोष नहीं लग सकता और वालीको स्त्रीकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि ) संसारमें शानी पुरुषोंकी दृष्टिमें स्त्रीदानसे बदकर दूसरा कोई दान नहीं है ॥ ३८॥

त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य प्रदास्यसे धर्ममवेश्य वीर । अनेन दानेन न लण्स्यसे त्व-मधर्मयोगं मम वीर घातात् ॥ ३९॥

'वीरशिरोमणे ! यदि घर्मकी ओर दृष्टि रखते दृुए आप भी मुझे मेरे प्रियतम वालीको समर्पित कर देंगे तो इस दानके प्रभावसे मेरी इत्या करनेपर भी आपको पाप नहीं लगेगा ॥३९॥ आर्तामनाथामपनीयमाना-मेवंगतां नार्हित मामहन्तुम्। अहं हि मातङ्गविलासगामिना प्रवंगमानामृषभेण धीमता। विना वरार्होत्तमहेममालिना चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम्॥४०॥

्में दु:खिनी और अनाथा हूँ। पितसे दूर कर दी गयी हूँ। ऐसी दशामें मुझे जीवित छोड़ना आपके लिये उचित नहीं है। नरेन्द्र! में मुन्दर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ मुवर्णमालासे अलंकृत तथा गजराजके समान विलासयुक्त गितसे चलनेवाले बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठ वालीके विना अधिक कालतक जीवित नहीं रह सकूँगी? ॥ ४०॥

इत्येवमुक्तस्तु विभुर्महात्मा तारां समाश्वास्य हितं बभाषे । मा वीरभार्ये विमतिं कुरुष्व छोकोहि सर्वो विहितो विधाना ॥ ४१ ॥

ताराके ऐसा कहनेपर महातमा भगवान् श्रीरामने उसे आश्वासन देकर हितकी बात कही—'वीरपत्नी! तुम मृत्यु-विषयक विपरीत विचारका त्याग करो; क्योंकि विधाताने इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है। । ४१॥

तं चैव सर्वे सुखदुःखयोगं लोकोऽब्रवीत् तेन इतं विधात्रा। त्रयोऽपि लोका विहितं विधानं नातिकमन्ते वशगा हि तस्य॥ ४२॥

'विधाताने ही इस सारे जगत्को सुख-दुःखसे संयुक्त किया है। यह बात साधारणलोग भी कहते और जानते हैं। तीनों लोकोंके प्राणी विधाताके विधानका उल्लक्ष्म नहीं कर सकते; क्योंकि सभी उसके अधीन हैं॥ ४२॥

> प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथैव पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्। धात्रा विधानं विहितं तथैव

न शूरपत्न्यः परिदेवयन्ति ॥ ४३॥

'तुम्हें पहलेकी ही माँति अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराजपद प्राप्त करेगा। विघाताका ऐसा ही विधान है। श्रूरवीरोंकी स्त्रियाँ इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं (अतः तुम भी शोक छोड़कर शान्त हो जाओ )'॥ ४३॥

आश्वासिता तेन महात्मना तु प्रभावयुक्तेन परंतपेन। सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन सुवेषरूपा विरराम तारा॥ ४४॥ शतुओंको संताप देनेवाले परम प्रभावशाली महात्मा वीरपत्नी तारा, जिसके मुखसे विलापकी ध्विन निकलती रहती श्रीरामके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर सुन्दर वेष और रूपवाली थी, चुप हो गयी—उसने रोना-घोना छोड़ दिया ॥ ४४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विशः सर्गः ॥ २४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौबीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २४ ॥

## पञ्चविंशः सर्गः

लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीव, तारा और अङ्गदको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके लिये आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदिसहित सब वानरोंका वालीके शवको श्मशानभूमिमें ले जाकर अङ्गदके द्वारा उसका दाह-संस्कार कराना और उसे जलाञ्जलि देना

स सुप्रीवं च तारां च साङ्गदां सद्दलक्ष्मणः।
समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्निद्मव्रवीत्॥ १॥

लक्ष्मणसिंहत श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव आदिके शोकसे उनके समान ही दुखी थे । उन्होंने सुग्रीवः अङ्गद और ताराको सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा—॥ १॥

न शोकपरितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः। यदत्रानन्तरं कार्यं तत् समाधातुमईथ॥ २॥

'शोक संताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भलाई नहीं होती। अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है, उसको तुम्हें विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये॥ २॥

लोकवृत्तमनुष्ठेयं कृतं वो बाष्पमोक्षणम्। न कालादुत्तरं किंचित् कर्मशक्यमुपासितुम्॥ ३॥

'तुम सब लोग बहुत आँस् बहा चुके । अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचारका भी पालन होना चाहिये। समय बिताकर कोई भी बिहित कर्म नहीं किया जा सकता (क्योंकि उचित समयपर न किया जाय तो उस कर्मका कोई फल नहीं होता)॥ ३॥

नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाघनम् । नियतिः सर्वभृतानां नियोगेष्विह कारणम् ॥ ४ ॥

(जगत्में नियति (काल) ही सबका कारण है। वहीं समस्त कर्मोंका साधन है और काल ही समस्त प्राणियोंको विभिन्न कर्मोंमें नियुक्त करनेका कारण है (क्योंकि वहीं सबका प्रवर्तक है) ॥ ४॥

न कर्ता कस्यचित्कश्चित्रियोगे नापि चेश्वरः। स्वभावे वर्तते छोकस्तस्य कालः परायणम्॥ ५॥

कोई भी पुरुष न तो स्वतन्त्रतापूर्वक किसी कामको कर सकता है और न किसी दूसरेको ही उसमें लगानेकी शक्ति रखता है। सारा जगत् स्वभावके अधीन है और स्वभावका आधार काल है। । ५।।

न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते। स्वभावं च समासाद्य न कश्चिद्तिवर्तते॥ ६॥ 'काल भी कालका (अपनी की हुई व्यवस्थाका) उल्लाहन नहीं कर सकता। वह काल कभी श्लीण नहीं होता। स्वभाव (प्रारब्धकर्म) की पाकर कोई भी उसका उल्लाहन नहीं करता। । ६॥

न कालस्यास्ति वन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः। न मित्रज्ञातिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः॥ ७॥

'कालका किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका अथवा जाति-विरादरीका सम्बन्ध नहीं है। उसको वद्यमें करनेका कोई उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं चल सकता। कारणस्वरूप भगवान् काल जीवके भी वद्यमें नहीं है॥ ७॥

र्कि तु कालपरीणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता। धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः॥ ८॥

'अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुषको सब कुछ कालका ही परिणाम समझना चाहिये। धर्म, अर्थ और काम भी कालकमसे ही प्राप्त होते हैं ॥ ८॥

इतः खां प्रकृतिं वालीगतः प्राप्तः क्रियाफलम् । सामदानार्थसंयोगैः पवित्रं प्रवगेश्वरः॥ ९॥

( मेरे द्वारा मारे जानेके कारण )वानरराज वाली शरीरसे मुक्त हो अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त हुए हैं । नीतिशास्त्रके अनुकूल साम, दान और अर्थके समुचित प्रयोगसे मिलनेवाले जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गये ॥ ९॥

खधर्मस्य च संयोगाजितस्तेन महात्मना। स्वर्गः परिगृहीतश्च प्राणानपरिरक्षता॥ १०॥

भहात्मा वालीने पहले अपने घर्मके संयोगसे जिसपर विजय पायी थी, उसी स्वर्गको इस समय युद्धमें प्राणोंकी रक्षा न करके उन्होंने अपने हाथमें कर लिया है ॥ १० ॥

एषा वै नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः। तद्छं परितापेन प्राप्तकालमुपास्यताम्॥ ११॥

'यही सर्वश्रेष्ठ गति है, जिसे वानरोंके सरदार वालीने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिये शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है, उसे पूरा करों? ॥ ११ ॥

वचनान्ते तु रामस्य छक्ष्मणः प्रवीरहा। अवदत् प्रश्चितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसम्॥ १२॥

श्रीरामचन्द्रजीकी बात समाप्त होनेपर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मणने, जिनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी थी, उन सुग्रीवसे नम्रतापूर्वक इस प्रकार कहा—॥१२॥
कह त्यमस्य सम्रीव प्रेतकार्यमनन्तरम्।

कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकार्यमनन्तरम्। ताराङ्गदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति ॥ १३॥ 'सुग्रीव । अवतुम अङ्गद और ताराके साथ रहकर वालीके

दाइ-संस्कार-सम्बन्धी प्रेतकार्य करो ॥ १३ ॥
समाक्षापय काष्ठानि ग्रुष्काणि च बहुनि च ।
चन्द्रनानि च दिव्यानि वालिसंस्कारकारणात् ॥ १४ ॥

'सेवकोंको आज्ञा दो-वे वालीके दाइ-संस्कारके निर्मित्त प्रचुर मात्रामें सूखी लकड़ियाँ और दिव्य चन्दन ले आवें ॥ १४ ॥

समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसम्। मा भूबाळिशबुद्धिस्त्वं त्वद्धीनमिदं पुरम्॥१५॥

'अङ्गदका चित्त बहुत दुखी हो गया है। इन्हें धैर्य वैंघाओ । तुम अपने मनमें मूढ़ता न लाओ-किंकर्तव्यविमूढ़ न बनो; क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है॥१५॥

अङ्गदस्त्वानयेन्मारयं वस्त्राणि विविधानि च। घृतं तैलमधो गन्धान् यचात्र समनन्तरम् ॥ १६॥

अङ्गद पुष्पमालाः नाना प्रकारके वस्तः वी, तेलः सुगन्धित पदार्थ तथा अन्य सामानः जिनकी अभी आवश्य-कता है, स्वयं ले आवें ॥ १६॥

त्वं तार शिबिकां शीव्रमादायागच्छसम्भ्रमात्। त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन् काले विशेषतः॥ १७॥

'तार ! तुम शीघ्र जाकर केगपूर्वक एक पालकी ले आओ; क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिये। ऐसे अवसर-पर वही लाभदायक होती है।। १७॥

सजीभवन्तु प्रवगाः शिविकाबाहनोचिताः। समर्था बलिनश्चैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम् ॥ १८॥

'पालकीको उठाकर छे चलनेके योग्य जो बलवान् एवं समर्थ वानर हों, वे तैयार हो जायँ। वे ही वालीको यहाँसे इमशानभूमिमें छे चलेंगे' ॥१८॥

पवमुक्तवा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धनः। तस्यौ भ्रातसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरहा॥ १९॥

सुप्रीवसे ऐसा कहकर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले सुमित्रा-नन्दन लक्ष्मण अपने भाईके पास जाकर खड़े हो गये ॥१९॥

ळक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानसः । प्रविवेश गुद्दां शीव्रं शिविकासक्तमानसः ॥ २०॥ लक्ष्मणकी बात सुनकर तारके मनमें हड़बड़ी मच गयी। वह शिथिका ले आनेके लिये शीवतापूर्वक किष्किन्धा नामक गुफामें गया॥ २०॥

आदाय शिविकां तारः स तु पर्यापतत् पुनः। वानरैरुद्यमानां तां शूरैरुद्वहनोचितैः॥ २१॥

वहाँसे शिविका ढोनेके योग्य श्र्वीर वानरेंद्वारा कंघों-पर उठायी हुई उस शिविकाको साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया ॥ २१ ॥

दिव्यां भद्रासनयुतां शिविकां स्यन्दनोपमाम् । पक्षिकर्मभिराचित्रां द्रुमकर्मविभूषिताम् ॥ २२ ॥

वह दिन्य पालकी रथके समान बनी हुई थी। उसके बीचमें राजाके बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाये गये थे, जो उस पालकीको विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे॥ २२॥

आचितां चित्रपत्तीभिः सुनिविष्टां समन्ततः । विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम् ॥ २३॥

वह शिबिका चित्रके रूपमें बने हुए पैदल सिपाहियोंसे भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माणकला सब ओरसे बड़ी मुन्दर दिखायी देती थी। देखनेमें वह सिद्धोंके विमान-सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियाँ बनी थीं, जिनमें जालियाँ लगी हुई थीं।। २३।।

सुनियुक्तां विशालां च सुकतां शिल्पिभः कताम्। दारुपर्वतकोपेतां चारुकर्मपरिष्कृताम् ॥ २४ ॥

कारीगरोंने उस पालकीको बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया था । उसका एक-एक भाग बड़ा सुबड़ बनाया गया था। आकारमें वह बहुत बड़ी थी । उसमें लकड़ियोंके कीडा-पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प-कर्मसे सुशोभित थी॥२४॥

वराभरणहारैश्च चित्रमाल्योपशोभिताम्। गुहागहनसंछन्नां रक्तचन्दनभूषिताम्॥ २५॥

मुन्दर आभूषण और हारोंसे उसको सजाया गया था। विचित्र फूलोंसे उसकी शोभा बढ़ायी गयी थी। शिल्पियोंद्वारा निर्मित गुफा और वनसे वह संयुक्त थी तथा लाल चन्दनद्वारा उसे विभूषित किया गया था॥ २५॥

पुष्पौद्यैः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च। तहणादित्यवर्णाभिर्श्राजमानाभिरावृताम् ॥ २६॥

नाना प्रकारके पुष्पसमूहोंद्वारा वह सब ओरसे आच्छादित थी तथा प्रातःकालके सूर्यकी भाँति अरुण कान्तिवाली दीप्तिमती पद्ममालाओंसे अलंकृत थी ॥ २६ ॥

ईदर्शी शिबिकां दृष्टा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्। क्षित्रं विनीयतां वाली प्रेतकार्यं विधीयताम्॥ २७॥

ऐसी पालकीका अवलोकन करके श्रीरामचन्द्रजीने

लक्ष्मणकी ओर देखते हुए कहा—'अव वालीको शीघ्र ही यहाँसे श्मशानभूमिमें ले जाया जाय और उनका प्रेतकार्य किया जाय'॥ २७॥

ततो वालिनमुद्यम्य सुग्रीवः शिविकां तदा । आरोपयत विकोशन्नक्षदेन सहैव तु ॥ २८ ॥

तव अङ्गदके साथ करुण-क्रन्दन करते हुए सुधीवने वालीके शवको उठाकर उस शिविकामें रक्खा ॥ २८॥

आरोप्य शिविकां चैव वालिनं गतजीवितम्। अलंकारैश्च विविधैर्माल्यैर्वस्त्रैश्च भूषितम्॥ २९॥

मृत वालीको शिविकामें चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकारके अलंकारों, फूलोंके गजरों और माँति-माँतिके वस्त्रोंसे विभूषित किया ॥ २९॥

आह्वापयत् तदा राजा सुग्रीवः प्रवगेश्वरः। और्ध्वदेहिकमार्यस्य क्रियतामनुकूछतः॥ ३०॥

तदनन्तर वानरोंके खामी राजा मुग्रीवने आज्ञा दी कि भीरे बड़े भाईका और्ध्वदेहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधिसे सम्पन्न किया जाय ॥ ३०॥

विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च । अत्रतः प्रवगा यान्तु शिविका तदनन्तरम् ॥ ३१॥

आगे-आगे बहुत-से वानर नाना प्रकारके बहुसंख्यक रत्न छुटाते हुए चलें। उनके पीछे शिविका चले॥ ३१॥

राश्चामृद्धिविशेषा हि दश्यन्ते भुवि यादशाः। तादशैरिह कुर्वन्तु वानरा भर्तृसत्कियाम्॥ ३२॥

'इस भूतलपर राजाओं के औध्वं देहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धिके अनुसार जैसे धूमबामसे होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने खामी महाराज वालीका अन्त्येष्टि-संस्कार करें? ॥ ३२ ॥

तादशं वालिनः क्षिप्रं प्राकुर्वन्नौर्ध्वदेहिकम्। अङ्गदं परिरभ्याशु तारप्रभृतयस्तथा ॥ ३३ ॥ क्रोशन्तः प्रयुग्नः सर्वे वानरा हतवान्धवाः।

तब तार आदि वानरोंने वालीके और्ध्वदेहिक संस्कार-का शीव वैसा ही आयोजन किया । जिनके बान्धव वाली मारे गये थे, वे सब-के-सब वानर अङ्गदको हृदयसे लगाकर शीव्रतापूर्वक वहाँसे रोते हुए शवके साथ चले ॥ ३३ ई ॥ ततः प्रणिहिताः सर्वा वानर्योऽस्य वशानुगाः ॥ ३४ ॥ चुकुशुर्वीरवीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियम् ।

उनके पीछे वालीके अधीन रहनेवाली सभी वानर-पित्नयाँ समीप आकर 'हा वीर, हा वीर' कहती हुई अपने प्रियतमको पुकार-पुकारकर बारंबार रोने-चिल्लाने लगीं ॥ ३४६ ॥

ताराप्रभृतयः सर्वा वानयों इतवान्धवाः॥३५॥ अनुजग्मुश्च भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणखनाः। जिनके जीवन-धनका वध किया गया थाः वे तारा आदि सब वानरियाँ करुणस्वरसे विलाप करती हुई अपने स्वामीके पीछे-पीछे चलने लगीं ॥ ३५६ ॥

तासां रुदितराब्देन वानरीणां वनान्तरे॥ ३६॥ वनानि गिरयश्चैव विकोशन्तीव सर्वतः।

वनके भीतर रोती हुई उन वानर-वधुओं के रोदन-शब्दसे गूँजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए-से प्रतीत होते थे॥ ३६६॥

पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृते ॥ ३७ ॥ चितां चकुः सुबहदो वानरा वनचारिणः।

पहाड़ी नदी तुङ्गभद्राके एकान्त तटपर जो जलसे घिरा था, पहुँचकर बहुत-से बनचारी वानरोंने एक चिता तैयार की ॥ ३७ है ॥

अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिविकां वानरोत्तमाः ॥ ३८ ॥ तस्थरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः ।

तदनन्तर पालकी ढोनेवाले श्रेष्ठ वानरोंने उसे अपने कंघेसे उतारा और वे सब शोकमग्न हो एकान्त स्थानमें जा बैठे ॥ ३८५ ॥

ततस्तारा पति दृष्ट्वा शिविकातलशायिनम् ॥ ३९॥ आरोप्याङ्के शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता।

तत्पश्चात् ताराने शिविकामें सुलाये हुए अपने पितके शवको देखकर उनके मस्तकको अपनी गोदमें ले लिया और अत्यन्त दुर्खी होकर वह विलाप करने लगी-॥ ३९३॥

हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सल ॥ ४०॥ हा महाई महावाहो हा मम प्रिय पश्य माम्। जनं न पहयसीमंत्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्॥ ४१॥

'हा वानरोंके महाराज ! हा मेरे दयाछ प्राणनाथ ! हा परम पूजनीय महावाहु वीर ! हा मेरे प्रियतम ! एक बार मेरी ओर देखो तो सही । इस शोकपीड़ित दासीकी ओर तुम हिष्रपात क्यों नहीं करते हो ? ॥ ४०-४१ ॥

प्रहृष्टमिह ते वक्त्रं गतासोरपि मानद्। अस्तार्कसमवर्णे च दश्यते जीवतो यथा॥४२॥

'दूसरोंको मान देनेवाले प्राणवल्लम ! प्राणोंके निकल जानेपर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्थाकी भाँति अस्ताचल-वर्ती सूर्यके समान अरुण प्रभासे युक्त एवं प्रसन्न ही दिखायी देता है ॥ ४२ ॥

एव त्वां रामरूपेण कालः कर्षति वानर। येन सा विधवाः सर्वाः इता एकेषुणा रणे॥ ४३॥

 यह नदी सहापर्वतसे निकलकर किष्कित्याकी पर्वत-मालाओं-के बीचसे बहती हुई कृष्णा नदीमें जा मिली है।

'वानरराज ! श्रीरामके रूपमें यह काल ही तुम्हें खींच-कर लिये जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदानमें एक ही बाण मार-कर इम सबको विधवा बना दिया ॥ ४३ ॥

इमास्तास्तव राजेन्द्र वानयाँऽप्रवगास्तव। पादैर्विक्रप्टमध्वानमागताः किं न बुध्यसे॥ ४४॥

'महाराज ! ये तुम्हारी प्यारी वानरियाँ, जो वानरोंकी माति उछलकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे-पीछे बहुत दूरके मार्गपर पैदल ही चली आयी हैं । इस बातको क्या तुम नहीं जानते ? ॥ ४४ ॥

तवेष्टा नतु चैवेमा भार्याश्चन्द्रनिभाननाः। इदानीं नेक्षसे कस्मात् सुत्रीवं प्रवगेश्वर ॥ ४५॥

'वानरराज | जो तुम्हें परम प्रिय थीं, वे तुम्हारी सभी चन्द्रमुखी भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीवको भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो ? ॥ ४५ ॥

पते हि सचिवा राजंस्तारप्रशृतयस्तव। पुरवासिजनश्चायं परिवार्य विषीद्ति ॥ ४६ ॥

'राजन् ! ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी-जन तुम्हें चारों ओरसे घेरकर दुखी हो रहे हैं ॥ ४६ ॥

विसर्जयैनान् सचिवान् यथापुरमरिदम । ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मद्नोत्कटाः॥ ४७॥

'राशुदमन ! आप पहलेकी भाँति इन मन्त्रियोंको विदा कर दी जिये । फिर इम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आप-के साथ कीडा करेंगी' ॥ ४७ ॥

पवं विलपतीं तारां पतिशोकपरीवृताम्। उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककशिताः ॥ ४८॥

पतिके शोकमें डूबी हुई ताराको इस प्रकारविलाप करती देख उस समय शोकसे दुर्बल हुई अन्य वानरियोंने उसे उठाया ॥ ४८ ॥

सुद्रीवेण ततः सार्धं सोऽङ्गदः पितरं रुदन् । चितामारोपयामास शोकेनाभिष्छतेन्द्रियः॥ ४९॥

इसके बाद संतापपीडित इन्द्रियोंवाले अन्दर्ने रोते-रोते सुग्रीवकी सहायतासे पिताको चितापर रक्खा ॥ ४९ ॥ ततोऽगिन विधिवद् दत्त्वा सोऽपसव्यं चकारह। पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥ ५० ॥

फिर शास्त्रीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की । इसके बाद यह सोचकर कि 'मेरे पिता लंबी यात्राके लिये प्रस्थित हुए हैं' अङ्गदकी सारी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठीं ॥ ५० ॥

संस्कृत्य वाळिनं तं तु विधिवत् प्रवगर्षभाः। आजग्मुरुद्कं कर्तुं नदीं शुभजलां शिवाम् ॥ ५१॥

इस प्रकार विधिवत वालीका दाह-संस्कार करके सभी वानर जलाञ्चलि देनेके लिये पवित्र जलसे भरी हुई कल्याण-मयी तुङ्गभद्रा नदीके तटपर आये ॥ ५१ ॥

ततस्ते सहितास्तत्र हाङ्गदं स्थाप्य चाग्रतः। सुत्रीवतारासहिताः सिषिचुर्वानरा जलम् ॥ ५२ ॥

वहाँ अङ्गदको आगे रखकर सम्रीव और तारासंहित सभी वानरोंने वालीके लिये एक साथ जलाञ्जलि दी ॥ ५२ ॥

सुत्रीवेणेव दीनेन दीनो भृत्वा महाबलः। समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारयत् ॥ ५३ ॥

दुखी हुए सुग्रीवके साथ ही उन्हींके समान शोकग्रसा एवं दुखी हो महाबली श्रीरामने वालीके समस्त प्रेतकार्य करवाये ॥ ५३ ॥

> ततोऽथ तं वालिनमध्यपौरुषं प्रकाशमिक्षवाकुवरेषुणा हतम्। प्रदीप्य दीप्ताग्निसमीजसं तदा सलक्ष्मणं राममुपेयिवान् हरिः ॥ ५४ ॥

इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशशिरोमणि श्रीरामके बाणसे मारे गये श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी सुविख्यात वालीका दाइ-संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मणसहित श्रीरामके पास आये ॥ ५४ ॥

श्रीमद्रामायणे वाल्सीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चविंदाः सर्गः ॥ २५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पचीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २५ ॥

## षड्विंशः सर्गः

हनुमान्जीका सुग्रीवके अभिषेकके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे किष्किन्धामें पधारनेकी प्रार्थना, श्रीराम-का पुरीमें न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात् सुग्रीव और अङ्गदका अभिषेक

ततः शोकाभिसंतप्तं सुत्रीवं क्रिजवाससम्। शाखामृगमहामात्राः अभिगम्य महाबाहुं राममिक्लप्रकारिणम्।

तदनन्तर वानरसेनाके प्रधान-प्रधान बीर (इनुमान् परिवार्योपतस्थिरे ॥ १ ॥ आदि ) भीगे वस्त्रवाले शोक-संतप्त सुग्रीवको चारों ओरसे घेरकर उन्हें साथ लिये अनायास ही महान कर्म करनेवाले **स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पितामद्दमिवर्षयः ॥ २ ॥ महाबाद्व श्रीरामकी सेवामें उपस्थित द्रुए । श्रीरामके पास आकर**  वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये, जैसे ब्रह्माजीके सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं ॥ १-२ ॥

ततः काञ्चनशैलाभस्तरणार्कनिभाननः। अववीत् पाञ्जलिवीक्यं हन्मान् मारुतात्मजः॥ ३॥

तत्पश्चात् सुवर्णमय मेरु पर्वतके समान सुन्दर एवं विशाल शरीरवाले वायुपुत्र हनुमान्जी, जिनका मुख प्रातः-कालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले—॥ ३॥

भवत्प्रसादात् काकुत्स्य पितृपैतामहं महत्। वानराणां सुदंष्ट्राणां सम्पन्नबलशालिनाम् ॥ ४ ॥ महात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्तं राज्यमिदं प्रभो। भवता समनुकातः प्रविदय नगरं शुभम्॥ ५॥ संविधास्यति कार्याणि सर्वाणि ससुहृद्रणः।

'ककुत्स्यकुलनन्दन! आपकी कृपासे सुग्रीवको सुन्दर दाढ्वाले पूर्णबलशाली और महामनस्वी वानरोंका यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप-दादोंके समयसे चला आ रहा है। प्रमो! यद्यपि इसका मिलना बहुत ही किंटन था तो भी आपके प्रसादसे यह इन्हें सुलम हो गया। अब यदि आप आशा दें तो ये अपने सुन्दर नगरमें प्रवेश करके सुद्धदोंके साथ अपना सब राजकार्य सँमालें। ४-५ है।

स्नातोऽयं विविधैर्गन्धैरीषधैश्च यथाविधि ॥ ६ ॥ अर्चिष्यति माल्यैश्च रत्नैश्च त्वां विशेषतः । इमां गिरिगुहां रम्यामभिगन्तुं त्वमर्हस्ति ॥ ७ ॥ कुरुष्व स्वामिसम्बन्धं वानरान् सम्प्रहर्षय ।

्ये शास्त्रविधिके अनुसार नाना प्रकारके सुगन्धित पदार्थों और ओषधियोंसिहत जलसे राज्यपर अभिषिक्त होकर मालाओं तथा रखोंद्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत-गुफा किष्किन्धामें पधारनेकी कृपा करें और इन्हें इस राज्यका स्वामी बनाकर वानरोंका हर्ष बढ़ावें ।। ६-७ है।।

प्वमुक्तो हनुमता राघवः परवीरहा॥ ८॥ प्रत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान् वाष्यकोविदः।

हनुमान् जीके ऐसा कहनेपर राष्ट्रविरोंका संहार करनेवाले तथा बातचीतमें कुशल बुद्धिमान् श्रीरघुनाथजीने उन्हें यों उत्तर दिया—॥ ८६ ॥

चतुर्दश समाः सीम्य प्रामंवा यदि वा पुरम्॥ ९॥ न प्रवेक्यामि हनुमन् पितुर्निर्देशपालकः।

'हनुमन् ! सौम्य ! में पिताकी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ, अतः चौदह वर्षोंके पूर्ण होनेतक किसी ग्राम या नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ९५ ॥

सुसमृद्धां गुद्दां दिन्यां सुप्रीवो वानर्षभः ॥ १०॥ प्रविष्टो विधिवद् वीरःक्षिप्रं राज्येऽभिषिच्यताम् ।

'वानरश्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी दिब्य गुफामें प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका विधिपूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाय' ॥ १० ई ॥

पवमुक्त्वा हनूमन्तं रामः सुग्रीवमन्नवीत् ॥ ११ ॥ वृत्तक्षो वृत्तसम्पन्नमुदारबलविकमम् । इममण्यक्षदं वीरं यौवराज्येऽभिषेचय ॥ १२ ॥

हनुमान्से ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवसे बोळे— 'मित्र! तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अङ्गद सदाचारसम्पन्न तथा महान् बल-पराक्रमसे परिपूर्ण हैं। इनमें वीरता कूट-कूटकर भरी है, अतः तुम इनको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त करो॥ ११-१२॥

ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्टः सहशो विक्रमेण च । अङ्गदोऽयमदीनात्मा यौवराज्यस्य भाजनम् ॥ १३॥

ंथे तुम्हारे बड़े भाईके ज्येष्ठ पुत्र हैं। पराक्रममें भी उन्हींके समान हैं तथा इनका दृदय उदार है। अतः अङ्गद युवराज-पदके सर्वथा अधिकारी हैं॥ १३॥

पूर्वोऽयं वार्षिको मासः श्रावणः सिळ्ळागमः । प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा वार्षिकसंक्षिताः ॥ १४ ॥

'सौम्य ! वर्षा कहलानेवाले चार मास या चौमारे आ गये । इनमें पहला मास यह श्रावण, जो जलकी प्राप्ति कराने-वाला है, आरम्भ हो गया ॥ १४ ॥

नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरीं शुभाम्। अस्मिन् वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सहरुक्ष्मणः॥ १५॥

'सौम्य ! यह किसीपर चढ़ाई करनेका समय नहीं है। इसलिये तुम अपनी सुन्दर नगरीमें जाओ । मैं लक्ष्मणके साथ इस पर्वतपर निवास करूँगा ॥ १५॥

इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता। प्रभूतसलिला सौम्य प्रभूतकमलोत्पला॥१६॥

'सौम्य सुग्रीव! यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकताके अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्यात जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं॥ १६॥

कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावणवधे यत। एष नः समयः सौम्य प्रविश त्वं समालयम् ॥ १७॥ अभिषिञ्चस राज्ये च सुदृद्दः सम्प्रहर्षय।

'सखे ! कार्तिक आनेपर तुम रावणके वषके लिये प्रयत्न करना । यही इमलोगोंका निश्चय रहा । अब तुम अपने महलमें प्रवेश करो और राज्यपर अभिषिक्त होकर सुहदोंको आनन्दित करो' ॥ १७ ई ॥

इति रामाभ्यनुज्ञातः सुन्नीवो वानर्षभः॥ १८॥ प्रविवेश पुरीरम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्। श्रीरामचन्द्रजीकी यह आज्ञा पाकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किन्धापुरीमें गये, जिसकी रक्षा वालीने की थी॥ तं वानरसहस्राणि प्रविष्टं वानरेश्वरम्॥१९॥ अभिवार्यं प्रविद्यानि सर्वतः प्रवगेश्वरम्।

उस समय गुफामें प्रविष्ट हुए उन वानरराजको चारों ओरसे घेरकर हजारों वानर उनके साथ ही गुहामें घुसे ॥१९६॥ ततः प्रकृतयः सर्वा दृष्ट्वा हरिगणेश्वरम् ॥ २०॥ प्रणम्य मूर्घा पतिता वसुधायां समाहिताः।

वानरराजको देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियोंने एकाग्रचित्त हो पृथ्वीपर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया ॥ सुप्रीवः प्रकृतीः सर्वाः सम्भाष्योत्थाप्य वीर्यवान् ॥२१॥ भ्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबळः।

महाबली पराक्रमी सुग्रीवने उन सबको उठनेकी आज्ञा दी और उन सबसे बातचीत करके वे भाईके सौम्य अन्तः-पुरमें प्रविष्ट हुए ॥२१ई॥

प्रविष्टं भीमविकान्तं सुग्रीवं वानरर्षभम् ॥ २२ ॥ अभ्यषिञ्चन्त सुदृदः सहस्राक्षमिवामराः।

भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाले वानरश्रेष्ठ सुग्रीवको अन्तःपुरमें आया देख उनके सुहृदोंने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया, जैसे देवताओंने सहस्र नेत्रधारी इन्द्रका किया था॥ २२ ।।

तस्य पाण्डरमाजहुइछत्रं हेमपरिष्कृतम्॥ २३॥
गुक्ले च वालव्यजने हेमदण्डे यशस्करे।
तथा रत्नानि सर्वाणि सर्ववीजीषधानि च॥ २४॥
सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान् कुसुमानि च।
गुक्लानि चैव वस्त्राणि इवेतं चैवानुलेपनम्॥ २५॥
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च।
चन्दनानि च दिव्यानि गन्धांश्च विविधान् बहुन्॥ २६॥
अक्षतं जातरूपं च प्रियङ्कं मधुसर्पिषी।
दिध चर्म च वैयात्रं पराध्यें चाप्युपानहौ॥ २७॥
समालम्भनमादाय गोरोचनं मनःशिलाम्।
आजग्मुस्तत्र मुदिता वराः कन्याश्च षोडश्॥ २८॥

पहले तो वे सब लोग उनके लिये मुवर्णभूषित श्वेत छत्र, सोनेकी डाँड़ीवाले दो सफेद चँवर, सब प्रकारके रत्न, बीज और ओषियाँ, दूधवाले वृक्षोंकी नीचे लटकनेवाली जटाएँ, श्वेत पुष्प, श्वेत बल्ल, श्वेत अनुलेपन, जल और यलमें होनेवाले सुगन्धित फूलोंकी मालाएँ, दिव्य चन्दन, नाना प्रकारके बहुत-से सुगन्धित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियङ्क (कगनी), मधु, धी, दही, व्याप्रचर्म, सुन्दर एवं बहुमूल्य जूते, अङ्गराग, गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित हुए, साथ ही हर्षसे भरी हुई सोलह सुन्दरी कन्याएँ भी सुग्रीवके पास आयीं ॥ २३—२८॥

ततस्ते वानरश्रेष्टमभिषेकुं यथाविधि। रत्नैर्वस्त्रैश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजर्षभान्॥ २९॥

तदनन्तर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रक्षः वस्त्र और भक्ष्य पदार्थोंसे संतुष्ट करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीवका विधिपूर्वक अभिषेक-कार्य आरम्भ किया ॥ २९ ॥

ततः कुशपरिस्तीर्णे समिद्धं जातवेदसम्। मन्त्रपूर्तेन हविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः॥३०॥

मन्त्रवेत्ता पुरुषोंने वेदीपर अग्निकी स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्निवेदीके चारों ओर कुश विछाये। फिर अग्निका संस्कार करके मन्त्रपूत इविष्यके द्वारा प्रज्वलित अग्निमें आहुति दी॥ ३०॥

ततो हेमप्रतिष्ठाने वरास्तरणसंवृते । प्रासाद्शिखरे रम्ये चित्रमाल्योपशोभिते ॥ ३१ ॥ प्राङ्मुखं विधिवन्मन्त्रैः स्थापयित्वा वरासने ।

तत्पश्चात् रंग-विरंगी पुष्पमालाओं से मुशोभित रमणीय अद्यालिकापर एक सोनेका सिंहासन रक्खा गया और उसपर मुन्दर विछीना विछाकर उसके ऊपर मुग्नीवको पूर्वाभिमुख करके विधिवत् मन्त्रोक्चारण करते हुए विठाया गया॥३१६॥ नदीनदेश्यः संहृत्य तीर्थेश्यश्च समन्ततः॥ ३२॥ आहृत्य च समुद्रेश्यः सर्वेश्यो वानर्पभाः। अपः कनककुरभेषु निधाय विमलं जलम्॥३३॥ ग्रुभैर्म्स्यभग्धः कलशैश्चेव काञ्चनैः। शास्त्रहण्टेन विधिना महर्षिविहितेन च॥३४॥ गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः। मैन्दश्च द्विविदश्चेव हन्माक्षास्ववांस्तथा॥३५॥ अश्यिष्टचत सुग्रीवं प्रसन्तेन सुगन्धिना। स्लिलेलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा॥३६॥ सिल्लेलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा॥३६॥

इसके बाद श्रेष्ठ वानरोंने निदयों, नदों, सम्पूर्ण दिशाओं-के तीथों और समस्त समुद्रोंसे लाये हुए निर्मल जलको एकत्र कर-के उसे सोनेके कलशोंमें रक्खा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान् और जाम्बवान्ने महर्षियों-की बतायी हुई शास्त्रोक्त विधिके अनुसार सुवर्णमय कलशोंमें रक्खे हुए खच्छ और सुगन्धित जलसे साँड्के सींगोंद्वारा सुग्रीवका उसी प्रकार अभिषेक किया, जैसे वसुओंने इन्द्रका अभिषेक किया था॥ ३२—३६॥

अभिषिको तु सुन्रीवे सर्वे वानरपुङ्गवाः। प्रचुकुशुर्महात्मानो हृष्टाः शतसहस्रशः॥३७॥

सुग्रीवका अभिषेक हो जानेपर वहाँ लाखोंकी संख्यामें एकत्र हुए समस्त महामनस्वी श्रेष्ठ वानर हर्षसे भरकर जय-घोष करने लगे ॥ ३७॥

रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः। अङ्गदं सम्परिष्वज्य यौवराज्येऽभ्यषेचयत्॥ ३८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन करते हुए वानरराज मुग्रीवने अङ्गदको हृदयसे लगाकर उन्हें भी युवराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३८॥

अङ्गदे चाभिषिके तु सानुकोशाः प्रवंगमाः। साधु साध्विति सुग्रीवं महात्मानो ह्यपूजयन्॥ ३९॥

अङ्गदका अभिषेक हो जानेपर महामनस्वी दयालु वानर 'साधु-साधु' कहकर सुग्रीवकी सराहना करने लगे ॥३९॥

रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः। प्रीताश्च तुष्टुबुः सर्वे ताहशे तत्र वर्तिनि॥ ४०॥

इस प्रकार अभिषेक होकर किष्कित्धामें सुग्रीव और अङ्गदके विराजमान होनेपर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महातमा श्रीराम और लक्ष्मणकी बारंबार स्तुति करने लगे॥ हृष्टपुष्टजनाकीणी पताकाष्ट्रवज्ञशोभिता। बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे॥ ४१॥

उस समय पर्वतकी गुफामें बसी हुई किष्किन्धापुरी हृष्ट-पुष्ट पुरवासियोंसे व्याप्त तथा घ्वजा-पताकाओंसे सुशोभित होनेके कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी ॥ ४१ ॥

निवेद्य रामाय तदा महात्मने

महाभिषेकं किपवाहिनीपितः।

रुमां च भार्यामुपलभ्य वीर्यवा
नवाप राज्यं त्रिदशाधिपो यथा ॥ ४२॥

वानरसेनाके खामी पराक्रमी सुग्रीवने महात्मा श्रीराम-चन्द्रजीके पास जाकर अपने महाभिषेकका समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रुमाको पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरोंका साम्राज्य प्राप्त किया, जैसे देवराज इन्द्रने त्रिलोकी-का ॥ ४२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षड्विशः सर्गः ॥ २६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छव्बीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६ ॥

### सप्तविंशः सर्गः

#### प्रस्रवणगिरिपर श्रीराम और लक्ष्मणकी परस्पर वातचीत

अभिषिके तु सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम्। आजगाम सह भ्रात्रा रामः प्रस्नवणं गिरिम्॥ १॥

जब बानर सुग्रीवका राज्याभिषेक हो गया और वे किष्कित्धामें जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मणके साथ श्रीरामजी प्रस्नवणगिरिपर चले गये॥१॥ शार्दूलमृगसंघुष्टं सिंहैर्भीमरवैर्वृतम्। नानागुल्मलतागृढं बहुपादपसंकुलम्॥ २॥

वहाँ चीतों और मृगोंकी आवाज गूँजती रहती थी। भयं-कर गर्जना करनेवाले सिंहोंसे वह स्थान भरा था। नाना प्रकारकी झाड़ियाँ और लताएँ उस पर्वतको आच्छादित किये हुए थीं और घने वृक्षोंके द्वारा वह सब ओरसे व्याप्त था।।

ऋक्षवानरगोपुच्छैर्माजरिश्च निषेवितम्। मेघराशिनिमं शैलं नित्यं शुचिकरं शिवम् ॥ ३ ॥

रीछ, बानर, लंगूर और बिलाव आदि जन्तु वहाँ निवास करते थे। वह पर्वत मेघोंके समूह-सा जान पड़ता था। दर्शन करनेवाले लोगोंके लिये वह सदा ही मङ्गलमय और पवित्र-कारक था॥ ३॥

तस्य शैलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम्। प्रत्यगृह्णीत वासार्थे रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥

उस पर्वतके शिखरपर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुका थी । लक्ष्मणसहित श्रीरामने उसीका अपने रहनेके लिये आश्रय लिया ॥ ४ ॥ कृत्वा च समयं रामः सुग्रीवेण सहानघः। कालयुक्तं महद्राक्यमुवाच रघुनन्दनः॥ ५॥ विनीतं भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मवर्धनम्।

रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी वर्षाका अन्त होनेपर सुग्रीवके साथ रावणपर चढ़ाई करनेका निश्चय करके वहाँ आये थे। उन्होंने लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाले अपने विनययुक्त भ्राता लक्ष्मणसे यह समयोचित बात कही—॥ ५३॥

इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६ ॥ अस्यां वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रमरिदम।

'शत्रुद्मन सुमित्राकुमार ! यह पर्वतकी गुफा बड़ी ही सुन्दर और विशाल है । यहाँ हवाके आने-जानेका भी मार्ग है । इमलोग वर्षाकी रातमें इसी गुफाके भीतर निवास करेंगे ॥ ६ ।

गिरिश्टङ्गमिदं रम्यमुत्तमं पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ इवेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिकपशोभितम्।

राजकुमार ! पर्वतका यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है । सफेद, काले और लाल हर तरहके प्रस्तर-खण्ड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ७ ई ॥

नानाघातुसमाकीर्णे नदीदर्दुरसंयुतम् ॥ ८ ॥ विविधैर्वृक्षषण्डैश्च चारुचित्रस्तायुतम् । नानाविद्दगसंघुष्टं मयूरवरनादितम् ॥ ९ ॥ 'यहाँ नाना प्रकारके घातुओं की खानें हैं। पास ही नदी बहती है। उसमें रहनेवाले मेटक यहाँ भी उछलते-कूदते चले आते हैं। नाना प्रकारके इक्ष-समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुन्दर और विचित्र लताओं से यह शैल-शिखर हरा-भरा दिखायी देता है। भाँति-भाँतिके पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुन्दर मोरों की मीठी बोली गूँज रही है।।८-९॥

मालतीकुन्दगुलमेश्च सिन्दुवारैः शिरीवकैः। कद्मबार्जुनसर्जेश्च पुष्पितैरुपशोभितम्॥१०॥

'मालती और कुन्दकी झाड़ियाँ, सिन्दुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन और सर्जके फूळे हुए वृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे हैं॥ १०॥

इयं च निलनी रम्या फुलुपङ्कजमण्डिता। नातिदूरे गुहाया नौ भविष्यति नृपात्मज॥११॥

'राजकुमार! यह पुष्करिणी खिले हुए कमलोंसे अलंकृत हो वड़ी रमणीय दिखायी देती है। यह हमलोगोंकी गुफासे अधिक दूर नहीं होगी॥ ११॥

प्रागुद्दक्प्रवणे देशे गुद्दा साधु भविष्यति। पश्चाच्चैवोन्नता सीम्य निवातेयं भविष्यति॥१२॥

'सौम्य ! यहाँका स्थान ईशानकोणकी ओरसे नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवासके लिये बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम-दक्षिणके कोणकी ओरसे कँची यह गुफा हवा और वर्षा-से बचानेके लिये अच्छी होगी \* ॥ १२ ॥

गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा। कृष्णा चैवायता चैव भिन्नाञ्जनचयोपमा॥१३॥

'सुमित्रानन्दन ! इस गुफाके द्वारपर समतल शिला है, जो बाहर बैठनेके लिये सुविधाजनक होनेके कारण सुख-दायिनी है। यह लंबी-चौड़ी होनेके साथ ही खानसे काटकर निकाले हुए कोयलोंकी राधिके समान काली है।। १३॥

गिरिश्टङ्गमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम्। भिन्नाञ्जनचयाकारमम्भोधरमिवोदितम् ॥ १४॥

'तात ! देखो, यह सुन्दर पर्वत-शिखर उत्तरकी ओरसे कटे हुए कोयलोंकी राशि तथा धुमड़े हुए मेघोंकी घटाके समान काला दिखायी देता है॥ १४॥

दक्षिणस्यामिष दिशि स्थितं इवेतिमवाम्बरम् । कैलासशिखरप्रख्यं नानाधातुविराजितम् ॥ १५॥ 'इसी तरह दक्षिण दिशामं भी इसका जो शिखर है,

\* ईशानकोणकी ओर नीची तथा नैऋंत्यकोणकी ओरसे ऊँची होनेसे उसका द्वार नैऋंत्यकोणकी ओर था—यह प्रतीत होता है, इससे उसमें पूर्वी हवा और उधरसे आनेवाळी वर्षाका प्रवेश नहीं था। वह रवेत वस्त्र और कैलास-शृङ्कके समान रवेत दिखायी देता है। नाना प्रकारकी घातुएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं॥१५॥

प्राचीनवाहिनीं चैव नदीं भृशमकर्दमाम्। गुहायाः परतः पदय त्रिकृटे जाह्नवीमिव ॥ १६॥

'वह देखो, इस गुफाके दूसरी ओर त्रिकूट पर्वतके समीप बहनेवाली मन्दाकिनीके समान तुङ्गभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिमसे पूर्वकी ओर जा रही है। उसमें कीचड़-का नाम भी नहीं है॥ १६॥

चन्द्रनैस्तिलकैः सालैस्तमालैरतिमुक्तकैः। पद्मकैः सरलैंद्रचैव अशोकैद्रचैव शोभिताम्॥ १७॥

'चन्दन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और अशोक आदि नाना प्रकारके वृक्षींसे उस नदीकी कैसी शोभा हो रही है ? ॥ १७॥

वानीरैस्तिमिदैश्चैव बकुछैः केतकैरिप। हिन्ताछैस्तिनिशैनींपैवेंतसैः कृतमालकैः॥१८॥ तीरजैः शोभिता भाति नानारूपैस्ततस्ततः। वसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंकृता॥१९॥

'जलबेंत, तिमिद, बकुल, कैतक, हिन्ताल, तिनिश, नीप, खलबेंत, कृतमाल (अमिलतास) आदि मॉति-मॉतिके तटवर्ती वृक्षोंसे जहाँ-तहाँ मुशोभित हुई यह नदी बस्ताभूषणीं-से विभूषित श्रङ्कारसजित युवती स्त्रीके समान जान पडती है।। १८-१९।।

शतशः पक्षिसङ्घेश्च नानानाद्विनादिता। एकैकमनुरकेश्च चक्रवाकैरलंकृता॥ २०॥

'सैकड़ों पक्षिसमूहोंसे संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकारके कल्पबोंसे गूँजती रहती है । परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिताकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ २०॥

पुलिनैरतिरम्यैश्च हंससारससेविता। प्रहसन्त्येव भात्येषा नानारत्नसमन्विता॥२१॥

'अत्यन्त रमणीय तटोंसे अलंकृतः नाना प्रकारके रह्नोंसे सम्पन्न तथा हंस और सारमेंसे सेवित यह नदी अपनी हास्यच्छटा विखेरती हुई-सी जान पड़ती है।। २१॥

क्वचिन्नीलोत्पलैइलका भातिरकोत्पलैःकचित्। कचिदाभाति शुक्लैश्च दिव्यैःकुमुदकुड्मलैः॥ २२॥

'कहीं तो यह नील कमलोंसे दकी हुई है, कहीं लाल कमलोंसे सुशोभित होती है और कहीं स्वेत एवं दिव्य कुमुद-कलिकाओंसे शोभा पाती है ॥ २२ ॥

पारिष्ठवदातेर्जुषा बहिंकीश्चविनादिता। रमणीया नदी सौम्य मुनिसङ्घनिषेविता॥ २३॥

सैकड़ों जल-पक्षियोंसे सेवित तथा मोर एवं कौञ्चके कलरवोंसे मुखरित हुई यह सौम्य नदी वड़ी रमणीय प्रतीत होती है । मुनियोंके समुदाय इसके जलका सेवन करते हैं ॥ २३ ॥

पश्य चन्दनवृक्षाणां पङ्कीः सुरुचिरा इव । ककुभानां च दृश्यन्ते मनसैवोदिताः समम् ॥ २४ ॥

'वह देखो, अर्जुन और चन्दन वृक्षोंकी पंक्तियाँ कितनी सुन्दर दिखायी देती हैं। मालूम होता है ये मनके संकल्पके साथ ही प्रकट हो गयी हैं॥ २४॥

अहो सुरमणीयोऽयं देशः शत्रुनिषूर्न। दृढं रंस्याव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे॥२५॥

'शत्रुस्दन सुमित्राकुमार ! यह स्थान अत्यन्त रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हमछोगोंका मन खूब छगेगा। अतः यहीं रहना ठीक होगा॥ २५॥

इतइच नातिदूरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । सुग्रीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥ २६ ॥

'राजकुमार! विचित्र काननोंसे सुशोभित सुग्रीवकी रमणीय किष्किन्धापुरी भी यहाँसे अधिक दूर नहीं होगी॥२६॥

गीतवादित्रनिर्घोषः श्रूयते जयतां वर। नद्तां वानराणां च मृदङ्गाडम्बरैः सह॥ २७॥

्विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ लक्ष्मण ! मृदङ्गकी मधुर ध्वनिके साथ गर्जते हुए वानरोंके गीत और वाद्यका गम्भीर घोष यहाँसे सुनायी देता है ॥ २७॥

लब्बा भार्योकपिवरः प्राप्य राज्यं सुहृद्वृतः। ध्रुवं नन्दति सुग्रीवः सम्प्राप्य महतीं श्रियम्॥ २८॥

भिश्चय ही किपश्रेष्ठ मुग्नीव अपनी पत्नीको पाकर, राज्य-को इस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मीपर अधिकार प्राप्त करके मुहदोंके साथ आनन्दोत्सव मना रहे हैं? ॥ २८॥

इत्युक्त्वा न्यवसत् तत्र राघवः सहस्रक्षमणः। बहुदृद्यद्रीकुञ्जे तस्मिन् प्रस्नवणे गिरौ॥२९॥

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रस्रवण पर्वतपर जहाँ बहुत-सी कन्दराओं और कुञ्जोंके दर्शन होते थे, निवास करने लगे ॥ २९ ॥

सुसुखे हि बहुद्रव्ये तिसन् हि घरणीधरे । वसतस्तस्य रामस्य रितरल्पापि नाभवत् ॥ ३०॥ हृतां हि भार्यो सरतः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्।

यद्यपि उस पर्वतपर परम सुख प्रदान करनेवाले बहुत-में फल-फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षसद्धारा हरी गयी प्राणोंसे भी बढ़कर आदरणीय सीताका स्मरण करते हुए भगवान् श्रीरामको वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता था ॥३० ई॥

उदयाभ्युदितं दृष्ट्वा शशाङ्कं च विशेषतः ॥ ३१ ॥ आविवेश न तं निद्रा निशासु शयनं गतम्। विशेषतः उदयाचलपर उदित हुए चन्द्रदेवका दर्शन करके रातमें शय्यापर लेट जानेपर भी उन्हें नींद नहीं आती थी॥ ३१६॥

तत्समुत्थेन शोकेन बाष्पोपहतचेतनम् ॥ ३२ ॥ तं शोचमानं काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम् । तुल्यदुःखोऽब्रवीद्भाता लक्ष्मणोऽनुनयं वचः॥ ३३॥

सीताके वियोगजनित शोकसे आँसू बहाते हुए वे अचेत हो जाते थे। श्रीरामको निरन्तर शोकमग्न रहकर चिन्ता करते देख उनके दुःखमें समानरूपसे भाग छेनेवाछे भाई छक्ष्मणने उनसे विनयपूर्वक कहा—॥ ३२-३३॥

अलं वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमईसि । शोचतो ह्यवसीदन्ति सर्वार्था विदितं हि ते ॥ ३४ ॥

'वीर ! इस प्रकार व्यथित होनेसे कोई लाभ नहीं है । अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि शोक करने-वाले पुरुषके सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, यह बात आपसे लियी नहीं है ॥ ३४॥

भवान् क्रियापरो लोके भवान् देवपरायणः। आस्तिको धर्मशीलक्ष्य ब्यवसायी च राष्ट्रव ॥ ३५॥

(रघुनन्दन! आप जगत्में कर्मठ-वीर तथा देवताओंका समादर करनेवाले हैं। आस्तिक, धर्मात्मा और उद्योगी हैं॥ ३५॥

न ह्यव्यवसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः। समर्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रमे जिह्यकारिणम्॥३६॥

'यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम-के स्थानस्वरूप समराङ्गणमें कुटिल कर्म करनेवाले उस शत्रुका, जो विशेषतः राक्षस है, वध करनेमें समर्थ न हो सकेंगे॥३६॥

समुन्मूलय शोकं त्वं व्यवसायं स्थिरीकुरः। ततः सपरिवारं तं राक्षसं इन्तुमईसि ॥ ३७॥

'अतः आप अपने शोकको जड़से उखाड़ फेंकिये और उद्योगके विचारको सुस्थिर कीजिये । तभी आप परिवार-सहित उस राक्षमका विनाश कर सकते हैं ॥ ३७ ॥

पृथिवीमपि काकुत्स्थ ससागरवनाचलाम्। परिवर्तयितुं शकः कि पुनस्तं हि रावणम्॥ ३८॥

'काकुत्स्थ ! आप तो समुद्र, वन और पर्वतोंसहित समूची पृथ्वीको भी उलट सकते हैं; फिर उस रावणका संहार करना आपके लिये कौन बड़ी बात है ! ।। ३८ ।।

शरत्कालं प्रतीक्षस्य प्रावृद्कालोऽयमागतः। ततः सराष्ट्रं सगणं रावणं तं वधिष्यसि॥३९॥

ध्यह वर्षाकाल आ गया है। अब शरद्-ऋतुकी प्रतीक्षा कीजिये। फिर राज्य और सेनासहित रावणका वध कीजियेगा॥ ३९॥ अहं तु खलु ते वीर्यं प्रसुप्तं प्रतिबोधये। दीप्तैराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम् ॥ ४०॥

'जैसे राखमें छिपी हुई आगको हवनकालमें आहुतियों-द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोये हुए पराक्रमको जगा रहा हूँ—भूले हुए बल-विक्रमकी याद दिला रहा हूँ' ॥ ४० ॥

लक्ष्मणस्य हि तद् वाक्यं प्रतिपूज्य हितं शुभम् । राघवः सुहृदं स्निग्धमिदं वचनमत्रवीत् ॥ ४१ ॥

लक्ष्मणके इस शुभ एवं हितकर वचनकी सराहना करके श्रीरघुनाथजीने अपने स्नेही सुहृत् सुमित्राकुमारसे इस प्रकार कहा—॥ ४१॥

वाच्यं यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च। सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्तं लक्ष्मण त्वया॥ ४२॥

'लक्ष्मण! अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्यपराक्रमी वीरको जैसी बात कहनी चाहिये, वैसी ही तुमने कही है॥४२॥

एष शोकः परित्यक्तः सर्वकार्यावसादकः। विक्रमेष्वप्रतिहतं तेजः प्रोत्साहयाम्यहम्॥ ४३॥

'लो, सब तरहके काम बिगाइनेवाले शोकको मैंने त्याग दिया । अब मैं पराक्रमविषयक दुर्धं तेजको प्रोत्साहित करता हूँ (बढ़ाता हूँ ) ॥ ४३॥

शरत्कालं प्रतीक्षिष्ये स्थितोऽस्मि वचने तव। सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमनुपालयन्॥ ४४॥

'तुम्हारी बात मान लेता हूँ । मुग्रीवके प्रसन्न होकर सहायता करने और निदयोंके जलके ख्वच्छ होनेकी बाट देखता हुआ मैं शरत्-कालकी प्रतीक्षा करूँगा ॥ ४४ ॥ उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते । अकृतकोऽप्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः ॥ ४५ ॥

'जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत होता है, वह

प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे मुँह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोंके मनको ठेस पहुँचाता है ॥ ४५॥

> तदेव युक्तं प्रणिधाय लक्ष्मणः इताञ्जलिस्तत् प्रतिपूज्य भाषितम् । उवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः ग्रुभम्॥ ४६॥

'श्रीरामजीके उस कथनको ही युक्तियुक्त मानकर लक्ष्मण-ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी और दोनों हाथ जोड़कर अपनी ग्रुभ दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीरामसे इस प्रकार बोले-॥ ४६॥

> यथोक्तमेतत् तव सर्वमीिष्सतं नरेन्द्र कर्ता निचरात्तु वानरः। शरत्प्रतीक्षः क्षमतािममं भवान् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः॥ ४७॥

'नरेश्वर! जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुप्रीव शीव्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरस्कालकी प्रतीक्षा कीजिये और इस वर्षाकालके विलम्बको सहन कीजिये॥४७॥

> नियम्य कोपं परिपाल्यतां शरत् क्षमस्य मासांश्चतुरो मया सह । वसाचलेऽस्मिन् मृगराजसेविते संवर्तयञ्शात्रुवधे समर्थः ॥ ४८॥

'क्रोधको काबूमें रखकर शरत्कालकी राह देखिये। बरसातके चार महीनोंतक जो भी कष्ट हो, उसे सहन कीजिये तथा शत्रुवधमें समर्थ होनेपर भी इस वर्षाकालको व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंहसेवित पर्वतपर निवास कीजिये'॥४८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तविद्याः सर्गः ॥ २७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ २७ ॥

# अष्टाविंशः सर्गः

### श्रीरामके द्वारा वर्षा-ऋतुका वर्णन

स तदा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च। वसन् माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमञ्जवीत् ॥ १ ॥

इस प्रकार वालीका वध और सुग्रीवका राज्याभिषेक करनेके अनन्तर माल्यवान् पर्वतके पृष्ठभागमें निवास करते हुए श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहने लगे—॥ १॥ अयं स कालः सम्प्राप्तः समयोऽद्य जलागमः। सम्पद्मय त्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिसंनिभैः॥ २॥ 'सुमित्रानन्दन! अब यह जलकी प्राप्ति करानेवाला वह प्रसिद्ध वर्षाकाल आ गया। देखो, पर्वतके समान प्रतीत होनेवाले मेघोंसे आकाशमण्डल आच्छन्न हो गया है ॥२॥ नवमासधृतं गर्भे भास्करस्य गभस्तिभिः। पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसुते रसायनम् ॥ ३॥

'यह आकाशस्वरूपा तरुणी सूर्यं की किरणों द्वारा समुद्रों-का रस पीकर कार्तिक आदि नौ मासेंतिक घारण किये हुए गर्भके रूपमें जलरूपी रसायनको जन्म दे रही है ॥ ३ ॥ शक्यंमम्बरमारुद्य मेघसोपानपंकिभिः। कुटजार्जुनमालाभिरलंकर्तु दिवाकरः॥ ४ ॥

'इस समय मेघरूपी सोपानपंक्तियों (सीढ़ियों) द्वारा आकाशमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अर्जुनपुष्पकी मालाओं-से सूर्यदेवको अलंकृत करना सरल-सा हो गया है ॥ ४॥

#### संध्यारागोत्थितैस्ताम्रैरन्तेष्विप च पाण्डुभिः । स्निग्धैरभ्रपटच्छेदैर्बद्धवणमिवाम्बरम् ॥ ५ ॥

'संध्याकालकी लाली प्रकट होनेसे बीचमें लाल तथा किनारेके भागोंमें स्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होनेवाले मेघलण्डोंने से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है, मानो उसने अपने घावमें रक्तरिक्षत सफेद कपड़ोंकी पट्टी बाँध रक्खी हो ॥ ५ ॥

#### मन्दमारुतिनिःश्वासं संध्याचन्दनरश्चितम्। आपाण्डुजलदं भाति कामातुरमिवाम्बरम्॥ ६॥

भन्द-मन्द हवा निःश्वास-सी प्रतीत होती है। संध्याकाल-की लाली लाल चन्दन बनकर ललाट आदि अङ्गोंको अनुरिक्षत कर रही है तथा मेघरूपी कपोल कुछ-कुछ पाण्डु-वर्णका प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष-के समान जान पड़ता है।। ६।।

#### प्रवा धर्मपरिक्किष्टा नववारिपरिप्छुता। सीतेव शोकसंतप्ता मही बाष्पं विमुञ्जति ॥ ७ ॥

'जो ग्रीष्म-ऋतुमें घामसे तप गयी थी, वह पृथ्वी वर्षाकालमें नृतन जलसे भीगकर (सूर्य-िकरणोंसे तपी और आँसुओंसे भीगी हुई) शोकसंतप्त सीताकी भाँति वाष्प-िक्सोचन ( उष्णताका त्याग अथवा अश्रुपात ) कर रही है।। ७॥

#### मेघोद्रविनिर्मुकाः कर्पूरदलशीतलाः। शक्यमेंअलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः॥ ८॥

भिषके उदरसे निकली, कपूरकी डलीके समान ठंडी तथा केवड़ेकी सुगन्धसे भरी हुई इस बरसाती वायुको मानो अञ्जलियोंमें भरकर पीया जा सकता है ॥ ८॥

# एष फुल्लार्जुनः शैलः केतकैरभिवासितः। सुप्रीव इव शान्तारिर्धाराभिरभिषिच्यते॥ ९॥

'यह पर्वत, जिसपर अर्जुनके दृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ोंसे सुवासित हो रहा है, शान्त हुए शत्रुवाले सुग्रीवकी भाँति जलकी घाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है।।९॥

मेघक्रणाजिनधरा धारायशोपवीतिनः। मारुतापृरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः॥ १०॥

१. 'शक्यो ह्यन्वरमासाय' इति पाठो युक्तः । २. 'शक्या अञ्जलिमः' इति स्वच्छः पाठः ।

भिष्य काले मृगचर्म तथा वर्षाकी धारा एप यही-प्रवीत घारण किये वायुसे पूरित गुफा (या दृदय) वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्भ कर रहे हैं॥ १०॥

#### कशाभिरिव हैमीभिर्विद्युद्भिरभिताडितम्। अन्तःस्तनितनिर्घोषं सवेदनमिवाम्बरम्॥११॥

ंथे बिजलियाँ सोनेके बने हुए कोड़ोंके समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके रूपमें आर्तनाद-सा कर रहा है॥ ११॥

#### नीलमेघाश्रिता विद्युत् स्फुरन्ती प्रतिभाति मे । स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्तिनी ॥ १२॥

'नील मेघका आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत् मुझे रावणके अङ्कमें छटपटाती हुई तपस्विनी मीताके समान प्रतीत होती है ॥ १२॥

#### इमास्ता मन्मथवतां हिताः प्रतिहता दिशः। अनुलिता इव घनैनेष्टग्रहनिशाकराः॥१३॥

'बादलोंका लेप लग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएव जोनष्ट-सी हो गयी हैं— जिनके पूर्व, पश्चिम आदि मेदोंका विवेक लुप्त-सा हो गया है, वे दिशाएँ, उन कामियोंको, जिन्हें प्रेयसीका संयोगसुख सुलभ है, हितकर प्रतीत होती हैं ॥ १२॥

#### कचिद् वाष्पाभिसंरुद्धान् वर्षागमसमुत्सुकान्। कुटजान् पश्य सौमित्रे पुष्पितान् गिरिसानुषु । मम शोकाभिभृतस्य कामसंदीपनान् स्थितान्॥ १४॥

'सुमित्रानन्दन! देखों, इस पर्वतके शिखरोंपर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं ? कहीं तो पहली बार वर्षा होनेपर भूमिसे निकले हुए भापसेये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षाके आगमनसे अत्यन्त उत्सुक (हर्षोत्फुल्ल) दिखायी देते हैं। मैं तो प्रिया-विरहके शोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटज-पुष्प मेरी प्रेमाग्निको उद्दीस कर रहे हैं॥ १४॥

#### रजः प्रशान्तं सहिमोऽच वायु-र्निदाघदोषप्रसराः प्रशान्ताः। स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान्॥ १५॥

ध्वरतीकी धूळ शान्त हो गयी । अब वायुमें शीतळता आ गयी । गर्मीके दोषोंका प्रसार बंद हो गया । भूपाळोंकी युद्ध-यात्रा स्क गयी और परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशको लौट रहे हैं ॥ १५ ॥

> सम्प्रस्थिता मानसवासलुब्धाः प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः।

#### अभीक्ष्णवर्षोदकविक्षतेषु यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति ॥ १६॥

'मानसरोवरमें निवासके लोभी हंस वहाँके लिये प्रस्थित हो गये। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरन्तर होनेवाली वर्षांके जलसे मार्ग टूट-फूट गये हैं, इसलिये उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं॥ १६॥

> कचित् प्रकाशं कचिद्यकाशं नभः प्रकीणाम्बुधरं विभाति। कचित्कचित् पर्वतसंनिरुद्धं

रूपं यथा शान्तमहाणवस्य ॥ १७ ॥
'आकाशमें सब ओर बादल छिटके हुए हैं। कहीं तो उन
बादलोंसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी नहीं देता है और कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट दिखायी देने लगता है। ठीक उसी तरह, जैसे जिसकी तरङ्गमालाएँ शान्त हो गयी हों, उस महासागरका रूप कहीं तो पर्वतमालाओंसे छिप जानेके कारण नहीं दिखायी देता है और कहीं पर्वतोंका आवरण न होनेसे दिखायी देता है॥ १७॥

व्यामिश्रितं सर्जकद्म्वपुष्पै-र्नवं जलं पर्वतधातुताम्रम्। मयूरकेकाभिरनुप्रयातं

शैलापगाः शीव्रतरं वहन्ति ॥ १८॥
'इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षाके नृतन जलको बड़े वेग-से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्बके फूळोंसे मिश्रित है, पर्वतके गेरु आदि घातुओंसे लाल रंगका हो गया है तथा मयूरोंकी केकाध्वनि उस जलके कलकलनादका अनुसरण कर रही है॥ १८॥

> रसाकुलं षट्पद्संनिकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम्। अनेकवर्णे प्रवनावधूतं

भूमी पतत्याम्रफलं विपक्कम् ॥ १९ ॥ 'काले-काले मौरोंके समान प्रतीत होनेवाले जामुनके सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और हवाके वेगसे हिले हुए आमके पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वीपर गिरते रहते हैं ॥ १९ ॥

विद्युत्पताकाः सवलाकमालाः रोलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । गर्जन्ति मेघाः समुदीर्णनादा मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः॥ २०॥

'जैसे युद्धस्थलमें खड़े हुए मतवाले गजराज उच्चस्वरसे चिग्वाइते हैं, उसी प्रकार गिरिराजके शिखरोंकी-सी आकृति-बाले मेघ जोर-जोरसे गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजल्यों इन मेघरूपी गजराजोंपर पताकाओंके समान फहरा रही हैं और बगुलोंकी पंक्तियाँ मालाके समान शोभा देती हैं॥२०॥ वर्षोदकाप्यायितशाद्वलानि प्रवृत्तन्त्रोत्सवबर्ष्दिणानि । वनानि निर्वृष्टवलाहकानि पश्यापराह्वेष्वधिकं विभानित ॥ २१ ॥

'देखों, अपराह्मकालमें इन वनोंकी शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षांके जलसे इनमें हरी-हरी घासें बढ़ गयी हैं। इंड-के-इंड मोरोंने अपना नृत्योत्सव आरम्भ कर दिया है और मेघोंने इनमें निरन्तर जल बरसाया है।। २१॥

> समुद्रहन्तः सिललातिभारं बलाकिनो वारिधरा नदन्तः। महत्सु श्रृङ्गेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ २२ ॥

'बक-पंक्तियोंसे सुशोभित ये जलधर मेघ जलका अधिक भार ढोते और गर्जते हुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोंपर मानो विश्राम ले-लेकर आगे बढ़ते हैं॥ २२॥

मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती सम्मोदिता भाति बलाकपंकिः। वातावधूता वरपौण्डरीकी लम्बेव माला रुचिराम्बरस्य॥ २३॥

'गर्भ-घारणके लिये मेघोंकी कामना रखकर आकाशमें उड़ती हुई आनन्दमग्न बलाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती है) मानो आकाशके गलेमें हवासे हिलती हुई श्वेत कमलेंकी सुन्दर माला लटक रही हो ॥ २३॥

बालेन्द्रगोपान्तरचित्रितेन विभाति भूमिनंबद्याद्वलेन । गात्रानुपृक्तेन शुक्तप्रभेण नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥ २४ ॥

'छोटे छोटे इन्द्रगोप (वीरबहूटी) नामक कीड़ोंसे बीच-बीचमें चित्रित हुई नृतन घाससे आच्छादित भूमि उस नारीके समान शोभा पाती है, जिसने अपने अङ्गोपर तोतेके समान रंगवाला एक ऐसा कम्बल ओढ़ रक्खा हो, जिसको बीच-बीचमें महावरके रंगसे रँगकर विचित्र शोभासे सम्पन्न कर दिया गया हो ॥ २४॥

> निद्रा शनैः केशवमभ्युपैति द्वतं नदी सागरमभ्युपैति। हृष्टा बलाका घनमभ्युपैति कान्ता सकामा वियमभ्युपैति॥ २५॥

'चौमासेके इस आरम्भकालमें निद्रा धीरे-धीरे भगवान् केशवके समीप जा रही है। नदी तीन वेगसे समुद्रके निकट पहुँच रही है। हर्षभरी बलाका उड़कर मेघकी ओर जा रही है और प्रियतमा सकामभावसे अपने प्रियतमकी सेवामें उपस्थित हो रही है॥ २५॥ जाता वनान्ताः शिखिसुप्रमृत्ता जाताः कद्दम्बाः सकद्दम्बशाखाः। जाता वृषा गोषु समानकामा जाता मही सस्यवनाभिरामा॥ २६॥

'वनप्रान्त मोरोंके सुन्दर नृत्यसे सुशोभित हो गये हैं। कदम्बन्ध्र फूलों और शाखाओंसे सम्पन्न हो गये हैं। साँड गौओंके प्रति उन्हींके समान कामभावसे आसक्त हैं और पृथ्वी हरी-हरी खेती तथा हरे-मरे वनोंसे अत्यन्त रमणीय प्रतीत होने लगी है॥ २६॥

वहन्ति वर्षन्ति नद्ग्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति । नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखनः प्रवंगमाः॥ २७॥

निदयाँ वह रही हैं, बादल पानी वरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिग्वाड़ रहे हैं, वनप्रान्त शोभा पा रहे हैं, प्रियतमाके संयोगसे विञ्चत हुए वियोगी प्राणी चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं॥२७॥

प्रहर्षिताः केतिकपुष्पगन्ध-माघ्राय मत्ता वननिर्झरेषु। प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः सार्थ मयूरैः समदा नदन्ति॥ २८॥

'वनके झरनोंके समीप क्रीडासे उल्लिसत हुए मदवर्षी गजराज केवड़ेके फूलकी सुगन्धको सूँघकर मतवाले हो उठे हैं और झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे आकुल हो ये मोरोंके बोलनेके साथ-साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं॥२८॥

धारानिपातैरभिद्दन्यमानाः कद्मवद्याखासु विलम्बमानाः। क्षणाजितं पुष्परसावगाढं द्यानैर्मदं षद्चरणास्त्यजन्ति ॥ २९ ॥

'जलकी धारा गिरनेसे आहत होते और कदम्बकी डालियों-पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किये पुष्परससे उत्पन्न गाढ़ मदको घीरे-घीरे त्याग रहे हैं ॥ २९॥

अङ्गारचूर्णोत्करसंनिकाशैः फलैः सुपर्याप्तरसैः समृद्धैः। जम्बृद्धमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदीघैः॥३०॥

(कोयलोंकी चूर्णराशिके समान काले और प्रचुर रससे मरे हुए बड़े-बड़े फलोंसे लदी हुई जामुन-बृक्षकी शाखाएँ ऐसी जान पड़ती हैं, मानो भ्रमरोंके समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हैं ॥ ३०॥

तडित्पताकाभिरलंकताना-मुदीर्णगम्भीरमहारवाणाम् विभान्ति रूपाणि बलाहकानां रणोत्सुकानामिव वारणानाम्॥ ३१॥

'विद्युत्-रूपी पताकाओंसे अलंकृत एवं जोर-जोरसे गम्भीर गर्जना करनेवाले इन बादलोंके रूप युद्धके लिये उत्सुक हुए गजराजोंके समान प्रतीत होते हैं॥ ३१॥

मार्गानुगः शैळवनानुसारी सम्प्रस्थितो मेघरवं निशम्य। युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः॥ ३२॥

'पर्वतीय वनोंमें विचरण करनेवाला तथा अपने प्रति-द्वन्द्वीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाला मदमत्त गजराज, जो अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे-से मेघकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथीके गर्जनेकी आशङ्का करके सहसा पीछेको लौट पड़ा ॥ ३२ ॥

कचित् प्रगीता इव षट्पदौष्ठैः कचित् प्रमृत्ता इव नीलकण्ठैः। कचित् प्रमत्ता इव वारणेन्द्रै-विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः॥ ३३॥

कहीं भ्रमरोंके समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वनप्रान्त अनेक भावोंके आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं॥ ३३॥

कद्म्बसर्जार्जुनकन्दलाल्या वनान्तभूमिर्मधुवारिपूर्णो । मयूरमत्ताभिरुतप्रवृत्तै-रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥ ३४ ॥

'कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और खल-कमलसे सम्पन्न वनके भीतरकी भूमि मधु-जलसे परिपूर्ण हो मोरोंके मदयुक्त कलरवीं और नृत्योंसे उपलक्षित होकर आपानभूमि (मधुशाला) के समान प्रतीत होती है ॥ ३४॥

मुकासमाभं सिंखलं पतद् वै सुनिर्मलं पत्रपुटेषु लग्नम्। हृष्टा विवर्णच्छद्ना विहंगाः

सुरेन्द्रद्तं तृषिताः पिबन्ति ॥ ३५ ॥ 'आकाशसे गिरता हुआ मोतीके समान खच्छ एवं निर्मल जल पत्तोंके दोनोंमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर्षसे भरकर देवराज इन्द्रके दिये हुए उस जलको पीते हैं। वर्षासे भीग जानेके कारण उनकी पाँखें विविध रंगकी दिखायी देती हैं॥ ३५॥

षद्पादतन्त्रीमधुराभिधानं प्रवंगमोदीरितकण्डतालम् । आविष्कृतं मेघमृदङ्गनादै-वेनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम् ॥ ३६॥ 'भ्रमररूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है। मेढकोंकी आवाज कण्ठताल-सी जान पड़ती है। मेघोंकी गर्जनाके रूपमें मृदङ्ग बज रहे हैं। इस प्रकार वनोंमें संगीतोत्सवका आरम्भ-सा हो रहा है॥ ३६॥

> कचित् प्रनृत्तैः कचिदुन्नद्द्धिः कचिच वृक्षाप्रनिषण्णकायैः। व्यालम्बबर्हाभरणैर्मयूरै-

र्वनेषु संगीतिमिव प्रवृत्तम् ॥ ३७ ॥ 'विशाल पंखलपी आभूषणोंसे विभूषित मोर बनोंमें कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर-जोरसे मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षोंकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत (नाच-गान) का आयोजन-सा कर रक्खा है ॥ ३७ ॥

खनैर्घनानां प्रवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम्। अनेकरूपाकृतिवर्णनादा

नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥ ३८ ॥
'मेवोंकी गर्जना सुनकर चिरकालसे रोकी हुई निद्राको
त्यागकर जागे हुए अनेक प्रकारके रूप, आकार, वर्ण और
बोलीवाले मेढक नृतन जलकी धारासे अभिहत होकर जोरजोरसे बोल रहे हैं ॥ ३८ ॥

नद्यः समुद्राद्दितचक्रवाका-स्तटानि शीर्णान्यपवाद्दयित्वा। दप्ता नवप्रावृतपूर्णभोगा-दतं स्वभर्तारमुपोपयान्ति॥३९॥

(कामाद्धर युवितयोंकी मौंति) दर्पभरी निदयाँ अपने वक्षपर (उरोजोंके स्थानमें) चक्रवाकोंको वहन करती हैं और मर्यादामें रखनेवाले जीर्ण-शीर्ण क्लकगारोंको तोड़-फोड़ एवं दूर वहाकर न्तन पुष्प आदिके उपहारसे पूर्णभोगके लिये सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्रके समीप वेगपूर्वक चली जा रही हैं॥ ३९॥

> नीलेषु नीला नववारिपूर्णा मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः । दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धाः

शौलेषु शौला इव बद्धमूलाः ॥ ४०॥ 'नीले मेघोंमें सटे हुए न्तन जलसे परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो दावानलसे जले हुए पर्वतोंमें दावा-नलसे दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गये हों॥४०॥

प्रमत्तसंनादितबर्हिणानि सदाक्रगोपाकुळशाद्वळानि । चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजाः सुरम्याणि वनान्तराणि ॥ ४१॥ 'जहाँ मतवाळे मोर कळनाद कर रहे हैं, जहाँकी हरी- हरी घासें वीरबहूटियोंके समुदायसे ब्याप्त हो रही हैं तथा जो नीप और अर्जुन बृक्षोंके फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित हैं, उन परम रमणीय वनप्रान्तोंमें बहुत से हाथी विचरा करते हैं॥४१॥

नवाम्बुधाराहतकेसराणि
द्वृतं परित्यज्य सरोहहाणि।
कदम्बपुष्पाणि सकेसराणि
नवानि हृष्टा भ्रमराः पिवन्ति॥ ४२॥

'भ्रमरोंके समुदाय न्तन जलकी घारासे नष्ट हुए केसर-बाले कमल-पुष्पोंको तुरंत त्यागकर केसरशोभित नवीन कदम्ब-पुष्पोंका रस बड़े हर्षके साथ पी रहे हैं ॥ ४२ ॥

> मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विकान्ततरा सृगेन्द्राः। रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रकीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः॥ ४३॥

'गजेन्द्र (हाथी) मतवाले हो रहे हैं, गवेन्द्र (वृषभ) आनन्दमें मग्न हैं, मृगेन्द्र (सिंह) वनोंमें अत्यन्त पराक्रम प्रकट करते हैं, नगेन्द्र (बड़े-बड़े पर्वत) रमणीय दिखायी देते हैं, नरेन्द्र (राजालोग) मौन हैं—युद्धविषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं और सुरेन्द्र (इन्द्रदेव) जलधरोंके साथ क्रीडा कर रहे हैं ॥ ४३॥

मेघाः समुद्धृतसमुद्रनादा

महाजलीधैर्गगनावलम्बाः ।

नदीस्तटाकानि सरांसि वापी
र्महीं च कुत्स्नामपवाहयन्ति ॥ ४४ ॥

'आकाशमें लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जनासे समुद्रके कोलाहलको तिरस्कृतकरके अपने जलके महान् प्रवाहसे नदी। तालाब, सरोवर, बावली तथा समूची पृथ्वीको आप्लावित कर रहे हैं॥ ४४॥

वर्षप्रवेगा विषुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः । प्रणष्टकूलाः प्रवहन्ति शीव्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः ॥ ४५ ॥

'बड़े वेगसे वर्षा हो रही है, जोरोंकी हवा चल रही है और नदियाँ अपने कगारोंको काटकर अत्यन्त तीन गतिसे जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं॥ ४५॥

> नरैर्नरेन्द्रा इव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्तेः पवनोपनीतैः। घनाम्बुकुम्मैरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति ॥ ४६॥

'जैसे मनुष्य जलके कलशोंसे नरेशोंका अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रके दिये और वामुदेवके द्वारा लाये गये मेघरूपी जल-कलशोंसे जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वत- राज अपने निर्मल रूप तथा शोभा-सम्पत्तिका दर्शन-सा करा रहे हैं ॥ ४६ ॥

> घनोपगृढं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति। नवैर्जलीवैर्धरणी वितृप्ता तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः॥ ४७॥

'मेबोंकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। न रातमें तारे दिखायी देते हैं, न दिनमें सूर्य। नूतन जलराशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गयी है। दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं—उनका स्पष्ट शान नहीं हो पाता है।। ४७॥

महान्ति कृटानि महीधराणां धाराविधौतान्यधिकं विभान्ति । महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातै-र्मकाकलापैरिच लम्बमानैः ॥ ४८ ॥

'जलकी घाराओंसे धुले हुए पर्वतोंके विशाल शिखर मोतियोंके लटकते हुए हारोंकी भाँति एवं बहुसंख्यक झरनीं-के कारण अधिक शोभा पाते हैं ॥ ४८ ॥

> शैलोपलवस्बलमानवेगाः शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः । गुहासु संनादितबर्हिणासु

हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति ॥ ४९ ॥
'पर्वतीय प्रस्तरखण्डोंपर गिरनेसे जिनका वेग टूट गया
है, वे श्रेष्ठ पर्वतोंके बहुतेरे झरने मयूरोंकी बोलीसे गूँजती
हुई गुफाओंमें टूटकर बिखरते हुए मोतियोंके हारोंके समान
प्रतीत होते हैं ॥ ४९ ॥

शीव्रप्रवेगा विपुलाः प्रपाता निर्घोतश्यक्षोपतला गिरीणाम् । मुक्ताकलापप्रतिमाः पतन्तो महागुहोत्सक्षतलैधियन्ते ॥ ५०॥

'जिनके वेग शीवगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरोंके निम्न प्रदेशोंको घोकर खच्छ बना दिया है तथा जो देखनेमें मुक्तामालाओंके समान प्रतीत होते हैं, पर्वतींके उन झरते हुए झरनोंको बड़ी-बड़ी गुफाएँ अपनी गोदमें धारण कर लेती हैं॥ ५०॥

सुरतामर्दविच्छन्नाः स्वर्गस्त्रीहारमौक्तिकाः। पतन्ति चातुला दिश्च तोयधाराः समन्ततः॥ ५१॥

'सुरत-क्रीडाके समय होनेवाले अङ्गोंके आमर्दनसे टूटे हुए देवाङ्गनाओंके मौक्तिक हारोंके समान प्रतीत होनेवाली जलकी अनुपम घाराएँ सम्पूर्ण दिशाओंमें सब ओर गिर रही हैं॥ ५१॥

विलीयमानैर्विहगैर्निमीलक्किश्च पङ्कजैः। विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्तं ज्ञायते रविः॥ ५२॥

'पक्षी अपने घोंसलोंमें छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है; इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गये।। ५२।।

वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव वर्तते। वैराणि चैव मार्गाश्च सिळिलेन समीकृताः॥ ५३॥

'राजाओं की युद्ध-यात्रा रुक गयी। प्रस्थित हुई सेना भी रास्तेमें ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षाके जलने राजाओं के वैर शान्त कर दिये हैं और मार्ग भी रोक दिये हैं। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों की एक-सी अवस्था कर दी है।

मासि प्रौष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवस्ताम् । अयमध्यायसमयः सामगानामुपस्थितः ॥ ५४ ॥

'भादोंका महीना आ गया। यह वेदोंके खाध्यायकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंके लिये उपाक्रमका समय उपस्थित हुआ है। सामगान करनेवाले विद्वानोंके खाध्यायका भी यही समय है॥ ५४॥

विवृत्तकर्मायतनो नृतं संचितसंचयः। आषाढीमभ्युपगतो भरतः कोसलाधिपः॥ ५५॥

कोसलदेशके राजा भरतने चार महीनेके लिये आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करके गत आषाढकी पूर्णिमाको निश्चय ही किसी उत्तम ब्रतकी दीक्षा ली होगी ॥ ५५ ॥

नूनमापूर्यमाणायाः सरच्वा वर्धते रयः। मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्यायाइव स्वनः॥ ५६॥

'मुझे वनकी ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके लोगोंका आर्तनाद बढ़ गया था। उसी प्रकार इस समय वर्षाके जलसे परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका वेग अवश्य ही बढ रहा होगा ॥ ५६॥

इमाः स्फीतगुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्तुते। विजितारिः सदारश्चराज्ये महति च स्थितः॥ ५७॥

'यह वर्षा अनेक गुणोंसे सम्पन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रुको परास्त करके विशाल वानर-राज्यपर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्रीके साथ रहकर सुख भोग रहे हैं ॥५७॥

अहं तु हृतदारश्च राज्याच महतइच्युतः। नदीकुलमिव क्रिन्नमवसीदामि लक्ष्मण॥ ५८॥

'किंतु लक्ष्मण! में अपने महान् राज्यसे तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ, मेरी स्त्री भी हर ली गयी है; इसलिये पानीसे गले हुए नदीके तटकी भाँति कष्ट पा रहा हूँ ॥ ५८॥

शोकश्च मम विस्तीणों वर्षाश्च भृशदुर्गमाः। रावणश्च महाञ्छत्रुरपारः प्रतिभाति मे॥ ५९॥

'मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिये वर्षाके दिनोंको बिताना अत्यन्त कठिन हो गया है और मेरा महान् शत्रु रावण भी मुझे अजेय-सा प्रतीत होता है।। ५९।। अयात्रां चैव द्रष्ट्रेमां मार्गांश्च भृशदुर्गमान्। प्रणते चैव सुष्रीवे न मया किंचिदीरितम्॥ ६०॥

'एक तो यह यात्राका समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यन्त दुर्गम है। इसिंछिये सुग्रीवके नतमस्तक होनेपर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है॥ ६०॥

अपि चापि परिक्लिष्टं चिराद् दारैः समागतम्। आत्मकार्यगरीयस्त्वाद् वक्तुं नेच्छामि वानरम्॥६१॥

'वानर मुग्रीव बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीर्घ-कालके पश्चात् अब अपनी पत्नीसे मिले हैं। इघर मेरा कार्य बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंमें सिद्ध होनेवाला नहीं है ); इसलिये मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ॥

खयमेव हि विश्रम्य झात्वा कालमुपागतम्। उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः॥ ६२॥

'कुछ दिनोंतक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे ख्वयं ही मेरे उपकारको समझेंगे; इसमें संशय नहीं है ॥ ६२ ॥

तसात् कालप्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि ग्रुभलक्षण। सुप्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाङ्कयन्॥ ६३॥

'अतः ग्रुभलक्षण लक्ष्मण! में सुमीवकी प्रसन्नता और नदियोंके जलकी खच्छता चाइता हुआ शरत्कालकी प्रतीक्षामें चुपचाप बैठा हुआ हूँ ॥ ६३॥

उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टाविद्याः सर्गः ॥ २८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाच्यके किष्किन्धाकाण्डमें अटाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २८ ॥

अकृतक्षोऽप्रतिकृतो हन्ति सत्त्ववतां मनः॥ ६४॥

'जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है; किंतु यदि कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे मुँह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोंके मनको ठेस पहुँचाता है'॥ ६४॥

अथैवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत् प्रतिपूज्य भाषितम्। उवाच रामं खभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम्॥ ६५॥

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणने सोच-विचार-कर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी ग्रुम दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीरामसे इस प्रकार बोले—॥ ६५॥

यदुक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितं नरेन्द्र कर्ता निवराद्धरीश्वरः। शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिदं भवाञ् जलप्रपातं रिपुनिग्रहे धृतः॥ ६६॥

'नरेश्वर! जैसा कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिंद्ध करेंगे। अतः आप शत्रुके संहार करनेका हद निश्चय लिये शरकालकी प्रतीक्षा कीजिये और इस वर्षाकालके विलम्बको सहन कीजिये।। ६६॥

## एकोनत्रिंशः सर्गः

हतुमान्जीके समझानेसे सुग्रीवका नीलको वानर-सैनिकोंको एकत्र करनेका आदेश देना

समीक्ष्य विमलं व्योम गतविद्युद्वलाह्कम्।
सारसाकुलसंघुष्टं रम्यज्योत्सानुलेपनम्॥१॥
समृद्धार्थं च सुग्रीवं मन्द्धर्मार्थसंग्रहम्।
अत्यर्थं चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्॥२॥
निवृत्तकार्यं सिद्धार्थं प्रमदाभिरतं सदा।
प्राप्तवन्तमभिष्रेतान् सर्वानेव मनोरथान्॥३॥
स्वां च पत्नीमभिष्रेतां तारां चापि समीप्सिताम्।
विहरन्तमहोरात्रं कृतार्थं विगतज्वरम्॥४॥
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाष्सरसां गणैः।
मन्त्रिषु न्यस्तकार्यं च मन्त्रिणामनवेश्वकम्॥५॥
उठ्छन्नराज्यसंदेहं कामवृत्तमिव स्थितम्।
निश्चितार्थोऽर्थतत्त्वज्ञः कालधर्मविशेषवित्॥६॥
प्रसाद्य वाक्यविविविधेहेतुमद्भिर्मनोरमैः।
वाक्यविद् वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मास्तात्मजः॥ ७॥
वाक्यविद् वाक्यतत्त्वज्ञं हरीशं मास्तात्मजः॥ ७॥

हितं तथ्यं च पथ्यं च सामधर्मार्थनीतिमत्। प्रणयप्रीतिसंयुक्तं विश्वासकृतनिश्चयम् ॥ ८ ॥ हरीश्वरसुपागम्य हनूमान् वाक्यमञ्जीत्।

पवनकुमार इनुमान् शास्त्रके निश्चित सिद्धान्तको जाननेवाले थे। क्या करना चाहिये और क्या नहीं—इन सभी बातोंका उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्मका पालन करना चाहिये—इसको भी वे ठीक-ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करनेकी कलाका भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा, आकाश निर्मल हो गया है। अब उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखायी देते हैं। अन्तरिक्षमें सब ओर सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनायी देती है। (चन्द्रोदय होनेपर) आकाश ऐसा जान पड़ता है, मानो उसपर श्वेत चन्दनसहश रमणीय चौंदनीका लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीवका

प्रयोजन सिद्ध हो जानेके कारण अब वे धर्म और अर्थके संग्रहमें शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषोंके मार्ग (कामसेवन) का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकान्तमें ही ( जहाँ स्त्रियोंके सङ्गर्में कोई बाधा न पड़े ) उनका मन लगता है। उनका काम पूरा हो गया है। उनके अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियोंके साथ क्रीडा-विलासमें ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलपित मनोरथोंको प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवाञ्छित पत्नी रुमा तथा अभीष्ट सुन्दरी ताराको भी प्राप्त करके अव वे कृतकृत्य एवं निश्चिन्त होकर दिन रात भोग-विलासमें लगे रहते हैं । जैसे देवराज इन्द्र गन्धवाँ और अप्सराओं के समुदायके साथ कीडामें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुप्रीव भी अपने मन्त्रियोंपर राजकार्यका भार रखकर कीडा-विहारमें तत्पर हैं। मन्त्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मन्त्रियोंकी सजनताके कारण यद्यपि राज्यको किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेका संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी-से हो रहे हैं। यह सब सोचकर इनुमान्जी वानरराज सुग्रीवके पास गये और उन्हें युक्तियुक्त विविध एवं मनोरम वचनोंके द्वारा प्रसन्न करके बातचीतका मर्म समझनेवाले उन सुग्रीवसे हितकर, सस्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ-नीतिसे युक्त, शास्त्रविश्वासी पुरुषोंके सुदृढ निश्चयसे सम्पन्न तथा प्रेम और प्रसन्नतासे भरे बचन बोले-॥१-८३॥

### राज्यं प्राप्तं यशक्षेय कौली श्रीरभिवर्धिता ॥ ९ ॥ मित्राणां संग्रहः शेषस्तद् भवान् कर्तुमहीत ।

राजन् ! आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुलपरमपरासे आयी हुई लक्ष्मीको भी बढ़ाया; किंतु अभी मित्रोंको अपनानेका कार्य शेष रह गया है, उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिये ॥ ९६ ॥

### यो हि मित्रेषु कालकः सततं साधु वर्तते ॥ १०॥ तस्य राज्यं च कीर्तिश्च प्रतापश्चापि वर्धते ।

'जो राजा 'कब प्रत्युपकार करना चाहिये' इस बातको जानकर मित्रोंके प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य, यश और प्रतापकी वृद्धि होती है ॥ १० ई ॥

#### यस्य कोशश्च दण्डश्च मित्राण्यात्मा च भूमिप। समान्येतानि सर्वाणि स राज्यं महद्दश्तुते ॥ ११॥

'पृथ्वीनाथ ! जिस राजाका कोश, दण्ड (सेना), मित्र और अपना शरीर—ये सब-के सब समान रूपसे उसके वशमें रहते हैं, वह विशाल राज्यका पालन एवं उपभोग करता है ॥ ११ ॥

तद् भवान् वृत्तसम्पन्नः स्थितःपथि निरत्यये । मित्रार्थमभिनीतार्थे यथावत् कर्तुमर्हति ॥ १२ ॥

'आप सदाचारसे सम्पन्न और नित्य सनातन घर्मके मार्गपर स्थित हैं; अतः मित्रके कार्यको सफल बनानेके लिये जो प्रतिज्ञा की है, उसे यथोचितरूपसे पूर्ण की जिये ॥१२॥ संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थे यो न वर्तते। सम्भ्रमाद् विकृतोत्साहः सोऽर्थेनावरूच्यते॥१३॥

जो अपने सब कार्योंको छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध करनेके लिये विशेष उत्साहपूर्वक शीव्रताके साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है।। १३॥

यो हि कालब्यतीतेषु मित्रकार्येषु वर्तते । स कृत्वा महतोऽप्यर्थान्न मित्रार्थेन युज्यते ॥ १४ ॥

'कार्यसाधनका उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो मित्रके कार्यों में लगता है, वह बड़े-से-बड़े कार्योंको सिद्ध करके भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं माना जाता ॥ १४॥

तदिदं मित्रकार्यं नः कालातीतमरिंदम । क्रियतां राघवस्यैतद् वैदेह्याः परिमार्गणम् ॥ १५॥

'शत्रुदमन! भगवान् श्रीराम इमारे परम सुहृद् हैं। उनके इस कार्यका समय बीता जा रहा है; अतः विदेह-कुमारी सीताकी खोज आरम्भ कर देनी चाहिये॥ १५॥ न च कालमतीतं ते निवेदयित कालवित्।

न च कालमतीतं ते निवेदयति कालावत्। त्वरमाणोऽपि स प्राञ्चस्तव राजन् वशानुगः॥१६॥

'राजन् । परम बुद्धिमान् श्रीराम समयका ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्यका समय बीत रहा है ॥ १६॥

कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घवन्धुश्च राघवः। अप्रमेयप्रभावश्च स्वयं चाप्रतिमो गुणैः॥१७॥ तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव। हरीश्वर किपश्चेष्ठानाज्ञापियतुमईसि॥१८॥

'वानरराज ! भगवान् श्रीराम चिरकालतक मित्रता निभानेवाले हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुलके अभ्युद्यके हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणोंमें अपना शानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध की जिये; क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान-प्रधान वानरोंको इस कार्यके लिये आशा दी जिये॥ १७-१८॥

निह तावद् भवेत् कालो व्यतीतश्चोदनाहते। चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत् कालव्यतिकमः॥१९॥

'श्रीरामचन्द्रजीके कहनेके पहले ही यदि हमलोग कार्य प्रारम्भ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जायगा; किंतु बदि उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जायगा कि इसने समय बिता दिया है — उनके कार्यमें बहुत विलम्ब कर दिया है ॥ १९॥

अकर्तुरिप कार्यस्य भवान् कर्ता हरीश्वर । किं पुनः प्रतिकर्तुस्ते राज्येन च वधेन च ॥ २०॥

'वानरराज! जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो, उसका कार्य भी आप सिद्ध करनेवाले हैं। फिर जिन्होंने वालीका वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीव सिद्ध करें, इसके लिये तो कहना ही क्या है। २०॥

शक्तिमानतिविकान्तो वानरर्श्वगणेश्वर। कर्तुं दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां किं नु सज्जसे ॥ २१॥

'वानर और भादः समुदायके स्वामी सुग्रीव ! आप शक्तिमान् और अत्यन्त पराक्रमी हैं; फिर भी दशरथनन्दन श्रीरामका प्रिय कार्य करनेके लिये वानरोंको आज्ञा देनेमें क्यों विलम्ब करते हैं ? ॥ २१ ॥

कामं खलु शरैः शक्तः सुरासुरमहोरगान्। वशे दाशरथिः कर्तुं त्वत्प्रतिज्ञामवेक्षते॥ २२॥

'इसमें संदेह नहीं कि दशरथकुमार भगवान् श्रीराम अपने वाणोंसे समस्त देवताओं, असुरों और बड़े-बड़े नागोंको भी अपने वशमें कर सकते हैं, तथापि आपने जो उनके कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की है, उसीकी वे राह देख रहे हैं॥ २२॥

प्राणत्यागाविदाङ्केन कृतं तेन महत् वियम्। तस्य मार्गाम वैदेहीं पृथिव्यामपि चाम्बरे॥ २३॥

'उन्हें आपके लिये वालीके प्राणतक लेनेमें हिचक नहीं हुई । वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं; अतः अब इमलोग उनकी पत्नी विदेहकुमारी सीताका इस भूतलपर और आकाशमें भी पता लगावें ॥ २३ ॥

देवदानवगन्धर्वा असुराः समरुद्रणाः। न च यक्षाभयं तस्य कुर्युःकिमिव राक्षसाः॥ २४॥

'देवता, दानव, गन्धर्व, असुर, मरुद्रण तथा यक्ष भी श्रीरामको भय नहीं पहुँचा सकते; फिर राक्षसोंकी तो विसात ही क्या है ॥ २४॥

तदेवं शकियुक्तस्य पूर्वे प्रतिकृतस्तथा। रामस्याहीसि पिङ्गेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियम् ॥ २५॥

'वानरराज ! ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करनेवाले भगवान् श्रीरामका प्रिय कार्ये आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिये ॥ २५॥

नाधस्ताद्वनौ नाष्सु गतिनौंपरि चाम्बरे। कस्यचित्सज्जतेऽसाकं कपीश्वर तवाश्चया॥ २६॥ 'कपीश्वर! आपकी आज्ञा हो जाय तो जलमें, थलमें, नीचे (पातालमें) तथा ऊपर (आकाशमें) — कहीं भी हम लोगोंकी गति इक नहीं सकती॥ २६॥

तदाज्ञापय कः किं ते कुतो वापि व्यवस्थतु। इरयो ह्यप्रभृष्यास्ते सन्ति कोढवाग्रतोऽनव॥ २७॥

'निष्पाप किपराज! अतः आप आज्ञा दीजिये कि कौन कहाँसे आपकी किस आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ोंसे भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता'। २७॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा काले साधु निरूपितम् । सुत्रीयः सत्त्वसम्पन्नश्चकार मतिमुत्तमाम् ॥ २८ ॥

सुप्रीव सत्त्वगुणसे सम्पन्न थे। उन्होंने इनुमान्जीके द्वारा ठीक समयपर अच्छे ढंगसे कही हुई उपर्युक्त बातें सुनकर भगवान् श्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये अत्यन्त उत्तम निश्चय किया ॥ २८ ॥

संदिदेशातिमतिमान् नीलं नित्यकृतोद्यमम् । दिश्च सर्वोसु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे ॥ २९ ॥ यथा सेना समग्रा मे यूथपालाश्च सर्वशः । समागच्छन्त्यसङ्गेन सेनाग्येण तथा कुरु ॥ ३० ॥

वे परम बुद्धिमान् थे। अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानरको उन्होंने समस्त दिशाओंसे सम्पूर्ण वानर-सेनाओंको एकत्र करनेके लिये आज्ञा दी और कहा—'तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकडी हो जाय और सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियोंके साथ अविलम्ब उपस्थित हो जायँ॥ २९-३०॥

ये त्वन्तपालाः प्रवगाः शीघ्रगा व्यवसायिनः । समानयन्तु ते शीघ्रं त्वरिताः शासनान्मम । स्वयं चानन्तरं कार्ये भवानेवानुपश्यतु ॥ ३१॥

'राज्य-सीमाकी रक्षा करनेवाले जो-जो उद्योगी और शीव्रगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञासे शीव्र यहाँ आ जायँ। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो, उसपर तुम स्वयं ही ध्यान दो।। ३१॥

त्रिपञ्चरात्रादृर्ध्वं यः प्राप्तुयादिह वानरः। तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कार्याविचारणा ॥ ३२॥

'जो वानर पंद्रह दिनोंके बाद यहाँ पहुँचेगा, उसे प्राणान्त दण्ड दिया जायगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये॥ ३२॥

> हरीश्च वृद्धानुपयातु साङ्गदो भवान् ममाञ्चामधिकृत्य निश्चितम् । इति व्यवस्थां हरिषुंगवेश्वरो विधाय वेदम प्रविवेदा वीर्यवान् ॥ ३३॥

'यह मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस बूढ़े वानरोंके पास जाओ।' ऐसा प्रवन्ध करके महावली व्यवस्थाका अधिकार लेकर अङ्गदके साथ तुम स्वयं बड़े- वानरराज सुग्रीव अपने महलमें चले गये॥ ३३॥

इस्यार्धे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २९ ॥

# त्रिंशः सर्गः

# शरद्-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका लक्ष्मणको सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना

गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने घनैः। वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः॥ १॥

पूर्वोक्त आदेश देकर मुग्रीव तो अपने महलमें चले गये और उधर श्रीरामचन्द्रजी, जो वर्षाकी रातों में प्रसवणगिरिपर निवास करते थे, आकाशके मेघोंसे मुक्त एवं निर्मल हो जानेपर सीतासे मिलनेकी उत्कण्ठा लिये उनके विरह्जन्य शोकसे अत्यन्त पीडाका अनुभव करने लगे॥ १॥

पाण्डुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलम् । शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनाम् ॥ २ ॥

उन्होंने देखा, आकाश दवेत वर्णका हो रहा है, चन्द्रमण्डल खच्छ दिखायी देता है तथा शरद्-ऋतुकी रजनीके अङ्गोपर चाँदनीका अङ्गराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीतासे मिलनैके लिये व्याकुल हो उठे॥२॥

कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजाम्। दृष्टा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः॥ ३॥

उन्होंने सोचा 'सुग्रीव काममें आसक्त हो रहा है, जनककुमारी सीताका अबतक कुछ पता नहीं लगा है और रावणपर चढ़ाई करनेका समय भी बीता जा रहा है।' यह सब देखकर अत्यन्त आतुर हुए श्रीरामका हृदय व्याकुल हो उठा ॥ ३॥

स तु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान्मतिमान् नृपः। मनःस्थामपि वैदेहीं चिन्तयामास राघवः॥ ४॥

दो घड़ीके बाद जब उनका मन कुछ खस्य हुआ, तब वे बुद्धिमान् नरेश श्रीरघुनायजी अपने मनमें बसी हुई विदेइनन्दिनी सीताका चिन्तन करने छगे॥ ४॥

द्यष्ट्रा च विमलं व्योम गतविद्युद्वलाहकम्। सारसारावसंघुष्टं विललापार्तया गिरा॥ ५॥

उन्होंने देखा, आकाश निर्मल है। न कहीं विजलीकी गड़गड़ाइट है न मेघोंकी घटा। वहाँ सब ओर सारसोंकी बोली सुनायी देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणीमें विलाप करने लगे॥ ५॥

आसीनः पर्वतस्यात्रे हेमधातुविभूषिते। शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम् ॥ ६ ॥

सुनहरे रंगकी धातुओंसे विभूषित पर्वतशिखरपर वैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी शरकालके स्वच्छ आकाशकी ओर दृष्टिपात करके मन-ही-मन अपनी प्यारी पत्नी सीताका ध्यान करने लगे॥ ६॥

सारसारावसंनादैः सारसारावनादिनी। याऽऽश्रमे रमते बाला साद्य मे रमते कथम्॥ ७॥

वे बोले-'जिसकी बोली सारसींकी आवाजके समान मीटी थी तथा जो मेरे आश्रमपर सारसींद्वारा परस्पर एक दूसरेको बुलानेके लिये किये गये मधुर इान्दोंसे मन बहलाती थी, वह मेरी भोलीभाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरखन करती होगी ? ॥ ७॥

पुष्पितांश्चासनान् द्वा काञ्चनानिवनिर्मेळान् । कथं सा रमते वाळा पर्यन्ती मामपर्यती ॥ ८ ॥

'सुवर्णमय वृक्षोंके समान निर्मेल और खिले हुए असन नामक वृक्षोंको देखकर वार-बार उन्हें निहारती हुई भोली-भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा ? ॥ ८॥

या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी। बुध्यते चारुसर्वोङ्गी साद्य मे रमते कथम्॥ ९॥

'जिसके सभी अङ्ग मनोहर हैं तथा जो स्वभावसे ही मधुर भाषण करनेवाली है, वह सीता पहले कलहंसोंके मधुर शब्दसे जागा करती थी; किंतु आज वह मेरी प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी ? ॥ ९ ॥

निःखनं चक्रवाकानां निराम्य सहचारिणाम्। पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति॥ (०॥

'जिसके विशाल नेत्र प्रफुल कमलदलके समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरनेवाले चकर्योकी बोली सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी? ॥१०॥

सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च। तां विना मृगशावाक्षीं चरन्नाद्य सुखं छमे॥ ११॥

'हाय ! मैं नदी, तालाब, बावली, कानन और वन सब जगद्द घूमता हूँ; परंतु कहीं भी उस मृगशावकनयनी सीताके बिना अब मुझे सुख नहीं मिलता है ॥ ११॥ अपितां मद्वियोगाच सौकुमार्याचभामिनीम् । सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुणनिरन्तरः ॥ १२॥

'कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद्-ऋतुके गुणोंसे निरन्तर दृद्धिको प्राप्त होनेवाला काम मामिनी सीताको अस्यन्त पीड़ित कर दे; क्योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैं— एक तो उसे मेरे वियोगका कष्ट है, दूसरे वह अस्यन्त सुकुमारी होनेके कारण इस कष्टको सहन नहीं कर पाती होगी' ॥ १२ ॥

प्वमादि नरश्रेष्ठो विललाप नृपात्मजः। विहंग इव सारङ्गः सलिलं त्रिद्दोश्वरात्॥१३॥

इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्यासे पपीहेकी भौति नरश्रेष्ठ नरेन्द्रकुमार श्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी बातें कहकर विलाप किया ॥ १३॥

ततश्चञ्चूर्य रम्येषु फलार्थी गिरिसानुषु। ददर्श पर्युपानृत्तो लक्ष्मीवालँक्ष्मणोऽम्रजम् ॥ १४ ॥

उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेनेके लिये गये थे। वे पर्वतके रमणीय शिखरोंपर घूम-फिरकर जब लौटे, तब उन्होंने अपने बड़े भाईकी अवस्थापर दृष्टिपात किया॥१४॥

स चिन्तया दुस्सइया परीतं विसंश्रमेकं विजने मनस्ती। भ्रातुर्विषादात् त्वरितोऽतिदीनः समीक्ष्यसौमित्रिरुवाच दीनम्॥ १५॥

वे दुस्सह चिन्तामें मग्न होकर अचेत-से हो गये थे और एकान्तमें अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी दुसित्राकुमार लक्ष्मणने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत ही भाईके विषादसे अत्यन्त दुखी हो गये और उनसे इस प्रकार बोले—॥ १५॥

किमार्य कामस्य वशंगतेन किमात्मपौरुष्यपराभवेन। अयं हिया संहियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्तते न॥१६॥

'आर्थ ! इस प्रकार कामके अधीन होकर अपने पौरुषका तिरस्कार करनेसे—पराक्रमको भूल जानेसे क्या लाभ होगा ? इस लजाजनक शोकके कारण आपके चित्तकी एकाग्रता नष्ट हो रही है । क्या इस समय योगका सहारा लेनेसे—मनको एकाग्र करनेसे यह सारी चिन्ता दूर नहीं हो सकती ? ॥ १६ ॥

कियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगानुगतं च कालम्। सहायसामर्थ्यमदीनसत्त्वः स्वकर्महेतुं च कुरुष्व तात ॥ १७॥

'तात । आप आवश्यक कर्मोंके अनुष्ठानमें पूर्णरूपसे

लग जाइये, मनको प्रसन्न कीजिये और हर समय चित्तकी एकाग्रता बनाये रिखये। साथ ही, अन्तःकरणमें दीनताको स्थान न देते हुए अपने पराक्रमकी वृद्धिके लिये सहायता और शक्तिको बढ़ानेका प्रयत्न कीजिये॥ १७॥

न जानकी मानववंशनाथ त्वया स्ननाथा सुलभा परेण। न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीर वराई कश्चित्॥ १८॥

'मानववंशके नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके भी पूजनीय वीर रघुनन्दन! जिनके स्वामी आप हैं, वे जनकनिंदनी सीता किसी भी दूसरे पुरुषके लिये सुलभ नहीं हैं; क्योंकि जलती हुई आगकी लपटके पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता'॥ १८॥

सलक्षणं लक्ष्मणमप्रधृष्यं
स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः।
हितं च पथ्यं च नयप्रसक्तं
ससामधर्मार्थसमाहितं च ॥ १९ ॥
निस्संग्रयं कार्यमवेक्षितव्यं
क्रियाविशेषोऽण्यमुवर्तितव्यः।

न तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य कुमार वीर्यस्य फलं च चिन्त्यम् ॥ २०॥

लक्ष्मण उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थे। उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान् श्रीरामने उनसे यह स्वाभाविक बात कही—'कुमार! तुमने जो बात कही है, वह वर्तमान समयमें हितकर, भविष्यमें भी मुख पहुँचाने-वाली, राजनीतिके सर्वथा अनुकूल तथा सामके साथ-साथ धर्म और अर्थसे भी संयुक्त है। निश्चय ही सीताके अनुसंघान-कार्यपर ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये विशेष कार्य या उपायका भी अनुसरण करना चाहिये; किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्णरूपसे बढ़े हुए दुर्लम एवं बलवान् कर्मके फलपर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है'॥ १९-२०॥

अथ पद्मपलाशाक्षीं मैथिलीमनुचिन्तयन्। उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता॥२१॥

तदनन्तर प्रफुछ कमलदलके समान नेत्रवाली मिथिलेश-कुमारी सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको सम्बोधित करके सूखे हुए ( उदास ) मुँहसे बोले—॥

तर्पयित्वा सहस्राक्षः सिळिलेन वसुंघराम्। निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मा व्यवस्थितः॥ २२॥

'सुमित्रानन्दन! सहस्रनेत्रधारी इन्द्र इस पृथ्वीको जलसे तृप्त करके यहाँके अनाजोंको पकाकर अब कृतकृत्य हो गये हैं ॥ २२॥

दीर्घगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः। विस्तृत्व सलिलं मेघाः परिशान्ता नृपात्मज ॥ २३ ॥ 'राजकुमार! देखों, जो अत्यन्त गम्भीर स्वरसे गर्जना किया करते और पर्वतों, नगरों तथा वृक्षोंके ऊपरसे होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर शान्त हो गये हैं ॥ २३॥

नीलोत्पलद्लइयामाः इयामीकृत्वा दिशो दश। विमदा इव मातङ्गाः शान्तवेगाः पयोधराः॥ २४॥

'नील कमलदलके समान स्थामवर्णवाले मेघ दसी दिशाओं-को स्थाम बनाकर मदरहित गजराजोंके समान वेगशून्य हो गये हैं; उनका वेग शान्त हो गया है ॥ २४ ॥ जलगभी महावेगाः कुठजार्जुनगन्धिनः। चरित्वा विरताः सौम्य वृष्टिवाताः समुद्यताः॥ २५॥

'सौम्य ! जिनके मीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटज और अर्जुनके फूलोंकी सुगन्ध भरी हुई थी, वे अत्यन्त वेगशाली झंझावात उमड़-धुमड़कर सम्पूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शान्त हो गये हैं ॥ २५ ॥ धनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । नादः प्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसान्ध ॥ २६ ॥

्निष्पाप लक्ष्मण । बादली, हाथियों, मोरों और इस्नोंके शब्द इस समय सहसा शान्त हो गये हैं ॥ २६ ॥ अभिवृष्टा महामेशिनिर्मलाश्चित्रसानवः। अनुलिता इवाभान्ति गिरयश्चनद्ररिमभिः॥ २७॥

भहान् मेघोंद्वारा बरसाये हुए जलसे धुल जानेके कारण ये विचित्र शिखरोंवाले पर्वत अत्यन्त निर्मल हो गये हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गयी है।। २७॥

शाखासु सप्तच्छदपादपानां
प्रभासु तारार्कानिशाकराणाम्।
लीलासु चैवोत्तमवारणानां
थ्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता॥ २८॥

'आज शरद्-ऋतुः सतच्छद (छितवन) की डालियोंमें। सूर्यः, चन्द्रमा और तारोंकी प्रभामें तथा श्रेष्ठ गजराजोंकी लीलाओंमें अपनी शोभा बाँटकर आयी है ॥२८॥

सम्प्रत्यनेकाश्चयचित्रशोभा लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना। सूर्योग्रहस्तप्रतिबोधितेषु

पद्माकरेष्वभ्यधिकं विभाति ॥ २९ ॥ १इस समय शरत्कालके गुणोंसे सम्पन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयोंमें विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती हैं, तथापि सूर्यकी प्रथम किरणोंसे विकसित हुए कमल-वनोंमें वे सबसे अधिक सुशोभित होती हैं ॥ २९ ॥

सप्तच्छदानां कुमुमोपगन्धी षद्यादबृन्दैरनुर्गायमानः। मत्तद्विपानां पवनानुसारी दपें विनेष्यन्नधिकं विभाति ॥ ३०॥

्छितवनके फूलोंकी सुगन्ध धारण करनेवाला शरत्काल स्वभावतः वायुका अनुसरण कर रहा है। भ्रमरोंके समृह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्गके जलको सोखता और मतवाले हाथियोंके दर्पको बढ़ाता हुआ अधिक शोभापा रहा है॥ ३०॥

अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षेः स्मरिययः पद्मरजोऽवकीणेः। महानदीनां पुलिनोपयातैः

कीडन्ति हंसाः सह चक्रवाकैः ॥ ३१॥ (जिनके पंख सुन्दर और विशाल हैं, जिन्हें कामकीडा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलोंके पराग विखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियोंके तटोंपर उतरे हैं और मानसरोवरसे साथ ही आये हैं, उन चक्रवाकोंके साथ हंस कीडा कर रहे हैं॥ ३१॥

मद्रपारभेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च द्र्पितेषु। प्रसन्नतोयासु च निम्नगासु

विभाति लक्ष्मीबंहुधा विभक्ता ॥ ३२॥

'मदमत्त गजराजोंमें, दर्प-भरे बुवभोंके समृहोंमें तथा
स्वच्छ जलवाली सरिताओंमें नाना रूपोंमें विभक्त हुई लक्ष्मी
विशेष शोभा पा रही है॥ ३२॥

नभः समीक्ष्याम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तवर्दाभरणा वनेषु। व्रियास्वरका विनिवृत्त्रशोभा गतोत्सवा ध्यानपरा मयुराः॥ ३३॥

'आकाशको बादलोंसे ग्रन्य हुआ देख बनोंमें पंखरूपी आभूषणोंका परिस्थाग करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओंसे विरक्त हो गये हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और वे आनन्दश्रन्य हो ध्यानमन्न होकर बैठे हैं॥ ३३॥

मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरनर्षः पुष्पातिभाराचनतात्रशास्त्रैः । सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामै-रुद्योतितानीय वनान्तराणि ॥ ३४॥

'वनके भीतर बहुत-से अस्तनामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भारसे झक गये हैं। उन-पर मनोहर सुगन्ध छा रही है। वे सभी वृक्ष सुवर्णके समान गौर तथा नेत्रों को आनन्द प्रदान करनेवाले हैं। उनके द्वारा वनप्रान्त प्रकाशित से हो रहे हैं॥ ३४॥

प्रियान्वितानां निलनीप्रियाणां वने प्रियाणां कुसुमोद्गतानाम् । मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोऽद्य मन्दाः ॥ ३५॥ 'जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल-के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो छितवनके फूलोंको सूँध-कर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद-जनित कामभोगकी लालसा बनी हुई है, उन गजराजोंकी गति आज मन्द हो गयी है।। ३५॥

व्यक्तं नभः ध्रस्तविधौतवर्णे क्रशप्रबाहानि नदौजलानि । कह्नारशीताः पवनाः प्रवान्ति तमोविमुकाश्च दिशःप्रकाशाः॥ ३६॥

'इस समय आकाशका रंग शानपर चढ़े हुए शस्त्रकी धारके समान खच्छ दिखायी देता है, निदयोंके जल मन्द-गतिसे प्रवाहित हो रहे हैं, श्वेत कमलकी सुगन्ध लेकर शीतल मन्द वायु चल रही है, दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है ॥ १६॥

स्यातपकामणनष्टपङ्का भूमिश्चिरोव्घादितसान्द्ररेणुः । अन्योन्यवैरेण समायुताना-मुद्योगकालोऽद्य नराधिपानाम् ॥ ३७॥

'धाम लगनेसे घरतीका कीचड़ सूख गया है। अब उस-पर बहुत दिनोंके बाद धनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखनेवाले राजाओंके लिये युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय अब आ गया है।। ३७॥

> शरत्गुणाप्यायितरूपशोभाः प्रहर्षिताः पांसुसमुश्थिताङ्गाः। मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धजुञ्चा वृषा गवां मध्यगता नदन्ति॥ ३८॥

'शरद्-ऋतुकै गुणोंने जिनके रूप और शोभाको बढ़ा दिया है, जिनके सारे अङ्गोंपर धूळ छा रही है, जिनके मद-की अधिक दृद्धि हुई है तथा जो युद्धके लिये छुभाये हुए हैं, वे साँड़ इस समय गौओंके बीचमें खड़े होकर अत्यन्त हर्षपूर्वक हँकड़ रहे हैं ॥ ३८॥

समन्मथा तीव्रतरानुरागा कुळान्विता मन्दगतिः करेणुः। मदान्वितं सम्परिवार्यं यान्तं

वनेषु भतोरमनुप्रयाति ॥ ३९ ॥ 'जिसमें कामभावका उदय हुआ है, इसीलिये जो अत्यन्त तीव्र अनुरागसे युक्त है और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है, वह मन्दगतिसे चलनेवाली हथिनी वनोंमें जाते हुए अपने मदमत्त स्वामीको घेरकर उसका अनुगमन करती है ॥३९॥

त्यक्तवा वराण्यात्मविभूषितानि वर्हाणि तीरोपगता नदीनाम्। निर्भत्स्यमाना इव सारसौधैः प्रयान्ति दीना विमना मयूराः॥ ४०॥ 'अपने आभूषणरूप श्रेष्ठ पंखोंको त्यागकर नदियोंके तटोंपर आये हुए मोर मानो सारस-समूहोंकी फटकार सुनकर दुखी और खिन्नचित्त हो पीछे छौट जाते हैं॥ ४०॥

वित्रास्य कारण्डवचक्रवाकान् महारवैभित्रकडा गजेन्द्राः। सरस्युवद्याम्बुजभूषणेषु

विश्लोभ्य विश्लोभ्य जलं पिवन्ति ॥ ४१ ॥ 'जिनके गण्डस्थलसे मदकी धारा बह रही है, वे गज-राज अपनी महती गर्जनासे कारण्डवों तथा चक्रवाकोंको

भयभीत करके विकसित कमलोंसे विभूषित सरोवरोंमें जलको हिलोर-हिलोरकर पी रहे हैं॥ ४१॥

> व्ययेतपङ्कासु स्वालुकासु प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु। ससारसारावविनादितासु

नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः ॥ ४२ ॥ धनिनके कीचड़ तृर हो गये हैं, जो बालुकाओंसे सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गौओंके समुदाय जिनके जलका सेवन करते हैं, सारसोंके कलरवेंसि गूँजती हुई उन सरिताओंमें हंस बड़े हर्षके साथ उतर रहे हैं॥ ४२ ॥

नदीघनप्रस्नवणोदकाना-मतिप्रवृद्धानिलबर्हिणानाम् । प्रवंगमानां च गतोत्सवानां

धुषं रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टाः ॥ ४३ ॥

4नदी, मेघ, झरनोंके जल, प्रचण्ड वायु, मोर और हर्षरिहत मेढ़कोंके शब्द निश्चय ही इस समय शान्त हो
गये हैं॥ ४३॥

अनेकवर्णाः सुधिनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः। सुधार्दिता घोरविषा बिलेभ्य-

श्चिरोषिता विप्रसरित सर्पाः ॥ ४४ ॥

'नूतन मेघोंके उदित होनेपर जो चिरकालसे विलोंमें

छिपे बैठे थे, जिनकी शरीरयात्रा नष्टप्राय हो गयी थी
और इस प्रकार जो मृतवत् हो रहे थे, वे भयंकर विषवाले
बहुरंगे सर्प भूखसे पीड़ित होकर अब विलोंसे बाहर निकल
रहे हैं ॥ ४४ ॥

चञ्चचन्द्रकरस्पर्शहर्षोन्मीलिततारका । अहो रागवती संध्या जहाति खयमम्बरम्॥ ४५॥

'शोभाशाली चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शेसे होनेवाले हर्षके कारण जिसके तारे किंचित् प्रकाशित हो रहे हैं (अथवा प्रियतमके करस्पर्शजनित हर्षसे जिसके नेत्रोंकी पुतली किंचित् खिल उठी है) वह रागयुक्त संध्या (अथवा अनुरागभरी नायिका) स्वयं ही अम्बर (आकाश अथवा वस्त्र) का त्याग कर रही है, यह कैसे आश्चर्यकी बात

रात्रिः दाद्याङ्कोदितसौम्यवक्त्रा तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । ज्योत्स्नां ग्रुकपावरणा विभाति नारीव ग्रुक्कां ग्रुकसंवृताङ्गी ॥ ४६ ॥

'चाँदनीकी चादर ओढ़े हुए शरकालकी यह रात्रि श्वेत साड़ीसे ढके हुए अङ्गवाली एक सुन्दरी नारीके समान शोभा पाती है। उदित हुआ चन्द्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुळी हुई मनोहर आँखें हैं॥ ४६॥

विपक्कशालिप्रसवानि भुक्तवा प्रहर्षिता सारसवाहपङ्किः। नभः समाकामति शीघ्रवेगा

वातावधूता प्रधितेव माला ॥ ४७ ॥

पके हुए धानकी बालोंको खाकर हर्षसे भरी हुई और तीव
वेगसे चलनेवाली सारसोंकी वह सुन्दर पंक्ति वायुकस्पित गूँथी
हुई पुष्पमालाकी भाँति आकाशमें उड़ रही है ॥ ४७ ॥

सुप्तैकहंसं कुमुदैरुपेतं

महाहदस्थं सिललं विभाति ।

घनैविमुक्तं निशि पूर्णचन्द्रं

तारागणाकीर्णमवान्तरिक्षम् ॥ ४८ ॥

'कुमुदके फूलोंसे भरा हुआ उस महान् तालावका जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रातके समय बादलोंके आवरणसे रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारोंसे ब्यास होकर पूर्ण चन्द्रमाके साथ शोभा पा रहा हो ॥ ४८ ॥

प्रकीर्णहं साकुलमेखलानां

प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनाम् । वाप्युत्तमानामधिकाद्य लक्ष्मी-

वंराङ्गनानामिव भूषितानाम् ॥ ४९ ॥

'सव ओर विखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई

मेखला ( करघनी ) हैं, जो खिले हुए कमलों और
उत्पलोंकी मालाएँ घारण करती हैं, उन उत्तम बाविड्योंकी शोभा आज वस्नाभूषणोंसे विभूषित हुई सुन्दरी
विनताओंके समान हो रही है ॥ ४९ ॥

वेजुखरब्यञ्जिततूर्यमिश्रः प्रत्यूषकालेऽनिलसम्प्रवृत्तः।

सम्मूर्छितो गर्गरगोवृषाणा-

मन्योन्यमापूरयतीव शब्दः॥ ५०॥ विणुके स्वरके रूपमें व्यक्त हुए वाद्यघोषसे मिश्रित और प्रातःकालकी वायुसे वृद्धिको प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ

श्वहाँ संध्यामें कामुकी नायिकाके व्यवहारका आरोप
 होनेसे समासोक्ति अलंकार समझना चाहिये।

दही मथनेके बड़े-बड़े भाण्डों और साँड़ोंका शब्द, मानी एक दूसरेका पूरक हो रहा है ॥ ५० ॥

नवैर्नद्दीनां कुसुमप्रहासै-व्योध्ययमानैर्मुदुमारुतेन । धौतामलक्षीमपदप्रकाशैः

कूलानि काशैरुपशोभितानि ॥ ५१॥

निदियोंके तट मन्द-मन्द वायुसे कम्पितः पुष्परूपी

हाससे मुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रोंके समान

प्रकाशित होनेवाले नूतन कासोंसे बड़ी शोभा पा रहे
हैं॥ ५१॥

वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डाः प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः। वनेषु मत्ताः पवनानुयात्रां

कुर्वन्ति प्रवासनरेणुगौराः ॥ ५२ ॥ वनमें ढिठाईके साथ घूमनेवाले तथा कमल और असन-के परागोंसे गौरवर्णको प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पृष्पोंके मकरन्दका पान करनेमें बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओंके साथ हुपैमें भरकर वनोंमें (गन्धके लोभसे ) वायुके पीछे-पीछे जा रहे हैं ॥ ५२ ॥

जलं प्रसन्नं कुसुमप्रहासं कौञ्चसनं शालिवनं विपक्षम् । मृदुश्च वायुर्विमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम् ॥ ५३॥

जल खच्छ हो गया है, घानकी खेती पक गयी है, वायु मन्दगतिसे चलने लगी है और चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल दिखायी देता है— ये सब लक्षण उस शरकालके आगमनकी सूचना देते हैं, जिसमें वर्षाकी समाप्ति हो जाती है, क्रीञ्च पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतुके हासकी माँति खिल उठते हैं॥ ५३॥

मीनोपसंद्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयोऽच मन्दाः। कान्तोपभुकालसगामिनीनां

प्रभातकाले विवय कामिनीनाम् ॥ ५४ ॥
'रातको प्रियतमके उपभोगमें आकर प्रातःकाल अलसायी गतिसे चलनेवाली कामिनियोंकी भाँति उन नदीखरूपा
वधुओंकी गति भी आज मन्द हो गयी है, जो मछलियोंकी
मेखला-सी घारण किये हुए हैं ॥ ५४ ॥

सचक्रवाकानि सशैवलानि
काशैर्दुकूलैरिव संवृतानि।
सपत्ररेखाणि सरोचनानि
वधूमुखानीव नदीमुखानि॥ ५५॥
(नदियोंके मुख नव वधुओंके पुँहके समान शोभा पाते
हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं, वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिलक्षे

समान प्रतीत होते हैं, जो सेवार हैं, वे वधूके मुखपर बनी हुई पत्रभङ्गीके समान जान पड़ते हैं तथा जो काश हैं, वे ही मानो स्वेत दुक्छ बनकर नदीरूपिणी वधूके मुँहको ढके हुए हैं ॥ ५५ ॥

> प्रफुल्लबाणासनचित्रितेषु प्रहृष्टवर्पादनिक्जितेषु । गृहीतचापोद्यतदण्डचण्डः

प्रचण्डचापोऽद्य वनेषु कामः ॥ ५६॥
'फूले हुए सरकण्डों और असनके दृक्षोंसे जिनकी विचित्र
शोभा हो रही है तथा जिनमें हर्षभरे भ्रमरोंकी आवाज
गूँजती रहती है, उन वनोंमें आज प्रचण्ड घनुर्धर कामदेव
पकट हुआ है, जो घनुष हाथमें लेकर विरही जनोंको दण्ड
देनेके लिये उद्यत हो अत्यन्त कोपका परिचय दे
रहा है॥ ५६॥

लोकं सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तदाकानि च पूर्यत्वा। निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा

त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रणष्टाः ॥ ५७ ॥
'अच्छी वर्षासे लोगोंको संतुष्ट करके, निदयों और
तालाबोंको पानीसे भरकर तथा भूतलको परिपक्व धानकी
खेतीसे सम्पन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो
गये॥ ५७॥

दर्शयन्ति शरन्तयः पुलिनानि शनैः शनैः। नवसंगमसद्रीडा जघनानीव योषितः॥ ५८॥

'शरद्-ऋतुकी निदयाँ घीरे-घीरे जलके हटनेसे अपने नग्न तटोंको दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागमके समय लजीली युवतियाँ शनै:-शनै: अपने जघन-स्थलको दिखानेके लिये विवश होती हैं॥ ५८॥

प्रसन्नसिळ्ळाः सौम्य कुरराभिविनादिताः। चक्रवाकगणाकीर्णा विभानित सिळ्ळाशयाः॥ ५९॥

'सौम्य! सभी जलाशयोंके जल खच्छ हो गये हैं। वहाँ कुरर पिक्षयोंके कलनाद गूँज रहे हैं और चक्रवाकोंके समुदाय चारों ओर विखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयोंकी बड़ी शोभा हो रही है॥ ५९॥

अन्योन्यवद्धवैराणां जिगीषूणां नृपात्मज। उद्योगसमयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः॥ ६०॥

'सौम्य! राजकुमार! जिनमें परस्पर वैर वैंघा हुआ है और जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते हैं, उन भूमि-पालोंके लिये यह युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय उपस्थित हुआ है ॥ ६०॥

इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मज। न च परयामि सुप्रीवमुद्योगं च तथाविधम् ॥ ६१॥

'नरेशनन्दन ! राजाओंकी विजय-यात्राका यह प्रथम

अवसर हैं) किंतु न तो मैं सुगीवको यहाँ उपस्थित देखता हूँ और न उनका कोई वैसा उद्योग ही हृष्टिगोचर होता है ॥ ६१॥

असनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः। दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषु ॥ ६२॥

(पर्वतके शिखरोंपर असन, छितवन, कोविदार, बन्धु-जीव तथा स्याम तमाल खिले दिखायी देते हैं ॥ ६२ ॥

हंससारसचकाहैः कुररैश्च समन्ततः। पुलिनान्यवकीर्णानि नदीनां पदय लक्ष्मण॥ ६३॥

'लक्ष्मण ! देखो तो सही, निद्योंके तटोंपर सब ओर हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामक पश्ची फैले हुए हैं ॥ ६३ ॥

चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः। मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपर्यतः॥ ६४॥

'मैं सीताको न देखनेके कारण शोकसे संतप्त हो रहा हूँ; अतः ये वर्षाके चार महीने मेरे लिये सौ वर्षोंके समान बीते हैं ॥ ६४ ॥

चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोऽनुगता वनम्। विषमं दण्डकारण्यमुद्यानमिव चाङ्गना॥ ६५॥

'जैसे चकवी अपने स्वामीका अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यको उद्यान-सा समझकर मेरे पीछे यहाँतक चली आयीथी ॥६५॥

प्रियाविद्दीने दुःखार्ते हतराज्ये विवासिते। कृपां न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि छक्ष्मण॥ ६६॥

'लक्ष्मण! मैं अपनी प्रियतमासे बिछुड़ा हुआ हूँ। मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देशसे निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्थामें भी राजा सुग्रीव मुझपर कृपा नहीं कर रहा है। ६६॥

अनाथो हतराज्योऽहं रावणेन च धर्षितः। दीनो दूरगृहः कामी मां चैव शरणं गतः॥ ६७॥ इत्येतैः कारणेः सौम्य सुग्रीवस्य दुरात्मनः। अहं वानरराजस्य परिभृतः परंतपः॥ ६८॥

'सीम्यलक्ष्मण ! मैं अनाथ हूँ, राज्यसे भ्रष्ट हो गया हूँ । रावणने मेरा तिरस्कार किया है । मैं दीन हूँ । मेरा घर यहाँसे बहुत दूर है । मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरणमें आये हैं । इन्हीं सब कारणोंसे वानरोंका राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है; किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओंको संताप देनेमें समर्थ हूँ ॥ ६७-६८॥

स काळं परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे। कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिर्नाववुष्यते॥ ६९॥ 'उसने सीताकी खोजके लिये समय निश्चित कर दिया था; किंतु उसका तो अब काम निकल गया है, इसीलिये वह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है ॥ ६९ ॥

स किष्किन्धां प्रविश्यत्वं बृहि वानरपुङ्गवम् । मूर्खे ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम ॥ ७०॥

'अतः लक्ष्मण ! तुम मेरी आज्ञासे किष्कित्धापुरीमें जाओ और विषय भोगमें फॅसे हुए मूर्ख वानरराज सुग्रीवसे इस प्रकार कहो—॥ ७०॥

अर्थिनामुपपन्नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्। आशां संश्रुत्य यो इन्ति स लोके पुरुषाधमः॥ ७१॥

'जो बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ही उपकार करने-वाले कार्यार्थी पुरुषोंको प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसारके सभी पुरुषोंमें नीच है। ७१॥

शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितम्। सत्येन परिगृह्वाति स वीरः पुरुषोत्तमः॥ ७२॥

'नो अपने मुखसे प्रतिज्ञाके रूपमें निकले हुए भले या बुरे सभी तरहके वचनोंको अवस्य पालनीय समझकर सत्यकी रक्षाके उद्देश्यसे उनका पालन करता है, वह बीर समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ माना जाता है। ७२॥

कृतार्था ह्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति ये। तान् मृतानिपक्रस्यादाःकृतन्तान् नोपभुक्षते ॥ ७३॥

'जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो नानेपर, निनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रोंके सहायक नहीं होते—उनके कार्यकों सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं करते, उन कृतव्न पुरुषोंके मरनेपर मांसाहारी नन्तु भी उनका मांस नहीं खाते हैं।।७३।।

नूनं काञ्चनपृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे। द्रष्टुमिञ्ज्ञसि चापस्य क्षं विद्युद्गणोपमम्॥ ७४॥

'सुप्रीव! निश्चय ही तुम युद्धमें मेरेद्वारा साँचि गये सोनेकी पीठवाळे घनुषका कौंघती हुई विज्ञानिक समान रूप देखना चाहते हो ॥ ७४॥

घोरं ज्यातलिक्षींबं कुद्धस्य मम संयुगे। निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संशोतुमिच्छसि॥ ५५॥

'संग्राममें कुपित होकर मेरेद्वारा खींची गयी प्रत्यञ्चा-की मयंकर टङ्कारको, जो वज्रकी गड़गड़ाइटको भी मात करनेवाळी है, अब फिर तुम्हें सुननेकी इच्छा हो रही है ॥७५॥ काममेवंगतेऽप्यस्य परिकाते पराक्रमे। त्वत्सहायस्य मे वीर न चिन्ता स्थान्न्यात्मज ॥ ७६॥

'वीर राजकुमार ! सुग्रीवको तुम-जैसे सहायकके साथ रहनेवाले मेरे पराक्रमका ज्ञान हो चुका है, ऐसी दशामें भी यदि उसे यह चिन्ता न हो कि ये वालीकी भाँति मुझे मार सकते हैं तो यह आश्चर्यकी ही बात है ! ॥ ७६॥ यद्र्थमयमारम्भः कृतः परपुरंजय । समयं नाभिजानाति कृतार्थः प्रवगेश्वरः ॥ ७७ ॥

'शतु-नगरीपर विजय पानेवाले लक्ष्मण ! बिसके लिये यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया गया, सीताकी स्रोजविषयक उस प्रतिज्ञाको इस समय वानरराज सुग्रीव भूल गया है—उसे याद नहीं कर रहा है; क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो जुका ॥ ७७॥

वर्षाः समयकालं तु प्रतिज्ञाय हरीश्वरः। व्यतीतांश्चतुरो मासान् विहरन् नावबुध्यते॥ ७८॥

'सुग्रीवने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षांका अन्त होते ही सीताकी खोज आरम्भ कर दी जायगी, किंतु वह क्रीड़ा-विहारमें इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए चार महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं है ॥ ७८॥

सामात्यपरिषत्कीडन् पानमेवोपसेवते । शोकदीनेषु नासासु सुग्रीवः कुछते दयाम् ॥ ७९ ॥

'सुग्रीव मन्त्रियों तथा परिजनींसहित क्रीडाजनित आमोद-प्रमोदमें फँसकर विविध पेय पदार्थींका ही सेवन कर रहा है। हमलोग शोकसे व्याकुल हो रहे हैं तो भी वह हमपर दया नहीं करता है॥ ७९॥

उच्यतां गच्छ सुग्रीवस्त्वया वीर महाबल । मम रोषस्य यदूपं त्र्याश्चैनमिदं वचः॥ ८०॥

'महाबली बीर लक्ष्मण ! तुम जाओ । सुग्रीवसे बात करो । मेरे रोषका जो स्वरूप है, वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सनाओ ॥ ८०॥

न स संकुचितः पन्था येन वाळी हतो गतः। समये तिष्ठ सुमीव मा वाळिपथमन्वगाः॥ ८१॥

'मुग्रीव ! वाकी मारा बाकर जिस रास्तेसे गया है, वह आज भी वंद नहीं हुआ है । इसकिये तुम अपनी प्रतिज्ञापर ढटे रहो । वाळीके मार्गका अनुसरण न करो ॥ ८१ ॥

एक एव रणे वाळी दारेण निहतो मया। त्वां तु सत्याद्तिकान्तं हनिष्यामि सवान्धवम्॥ ८२॥

वाली तो रणक्षेत्रमें अकेला ही मेरे बाजरे मारा गया या, परंतु यदि तुम सत्यरे विचलित हुए तो मैं तुम्हें बन्धु-बान्धवींसहित कालके गालमें डाल दूँगा ॥ ८२ ॥ यदेवं विहिते कार्ये यद्धितं पुरुषर्धभ ।

तत् तद् बृद्दि नरभेष्ठ त्वर कालव्यतिकमः॥ ८३॥

'पुरुषप्रवर ! नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! जब इस तरह कार्य विगड़ने लगे, ऐसे अवसरपर और भी बो-बो बार्ते कहनी उचित हों — जिनके कहनेसे अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना । जल्दी करो; क्योंकि कार्य आरम्भ करनेका समय बीता जा रहा है ॥ ८३॥ कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर
प्रतिश्चतं धर्ममवेश्वय शाश्वतम्।
मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये
त्वमद्य पर्यमम चोदितः शरैः॥ ८४॥
'सुप्रीवसे कहो—'वानरराज! तुम स्नातन धर्मपर
दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञाको सत्य कर दिखाओ,
अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणोंसे प्रेरित हो
प्रेतभावको प्रात होकर यमलोकमें वालीका दर्शन करना पड़े?॥

स पूर्वजं तीव्रविवृद्धकोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनम् ।
चकार तीव्रां मितमुत्रतेजा
हरीश्वरे मानववंशवर्धनः ॥ ८५ ॥
मानव-वंशकी वृद्धि करनेवाले उम्र तेजस्वी लक्ष्मणने
जब अपने बड़े भाईको दुखी, बढ़े हुए तीव्र रोषसे युक्त
तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके प्रति
कठोर भाव धारण कर लिया ॥ ८५ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किव्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्गः॥ ३०॥ इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकात्यके किव्किन्धाकाण्डमें तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३०॥

## एकत्रिंशः सर्गः

सुग्रीवपर लक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हें समझाना, लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर जाकर अङ्गदको सुग्रीवके पास मेजना, वानरोंका भय तथा प्लक्ष और प्रभावका सुग्रीवको कर्तव्यका उपदेश देना

स कामिनं दीनमदीनसत्त्वं शोकाभिपन्नं समुदीर्णकोपम्। नरेन्द्रस्दुर्नरदेषपुत्रं रामानुजः पूर्वजमित्युवाच ॥१॥

श्रीरामके छोटे भाई नरेन्द्रकुमार लक्ष्मणने उस समय सीताकी कामनासे युक्त, दुखी, उदारहृदय, शोकप्रस्त तथा बदे हुए रोषवाले ज्येष्ठ आता महाराष्ट्रपत्र श्रीरामसे इस प्रकार कहा—॥ १॥

न वानरः स्थास्यति साधुवृत्ते न मन्यवे कर्मफळातुषक्कान्। न भोक्यते वानरराज्यळक्ष्मीं तथा द्वि नातिकमतेऽस्य बुद्धिः॥ २॥

'आर्य ! सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये उचित सदाचारपर स्थिर नहीं रह सकेगा । सुग्रीव इस बातको भी नहीं मानता है कि अग्निको साक्षी देकर श्रीरघुनाथजीके साथ मित्रता-स्थापनरूप को सत्-कर्म किया गया है, उसीके फलसे मुझे निष्कण्टक राज्यभोग प्राप्त हुए हैं । अतः वह वानरोंकी राज्य-लक्ष्मीका पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा; क्योंकि उसकी बुद्धि मित्रघर्मके पालनके लिये अधिक आगे नहीं बढ़ रही है ॥ २ ॥

मतिश्चयाद् प्राम्यसुखेषु सक-स्तव प्रसादात् प्रतिकारबुद्धिः । इतोऽत्रजं पश्यतु वीरवालिनं न राज्यमेवं विगुणस्य देयम् ॥ ३ ॥ 'सुग्रीवकी बुद्धि मारी गयी है, इस्र हिये वह विषयभोगों-में आसक हो गया है । आपकी कृपासे जो उसे राज्य आदिका लाभ हुआ है, उस उपकारका बदला चुकानेकी उसकी नीयत नहीं है। अतः अब वह भी मारा बाकर अपने बड़े भाई वीरवर वालीका दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुषको राज्य नहीं देना चाहिये॥ ३॥

न धारये कोपमुदीर्णवेगं निद्दन्मि सुप्रीवमसत्यमद्य। हरिप्रवीरैः सद्द वाळिपुत्रो नरेम्द्रपुत्र्या विचयं करोतु॥ ४॥

'मेरे कोषका वेग बढ़ा हुआ है। मैं इसे रोक नहीं सकता। अस्त्यवादी सुग्रीवको आज ही मारे डाब्ता हूँ। अब वाबिकुमार अङ्गद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों-के साथ राजकुमारी सीताकी स्मेज करें!। ४॥

तमात्तवाणासनमुत्पतन्तं निवेदितार्थं रणचण्डकोपम्। उवाच रामः परवीरद्दन्ता खवीक्षितं सातुनयं च वाक्यम्॥ ५॥

यों कहकर लक्ष्मण धनुष-बाण हाथमें ले बढ़े वेगसे चल पड़े। उण्होंने अपने जानेका प्रयोजन स्पष्ट शब्दोंमें निवेदन कर दिया था। युद्धके लिये उनका प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं, इसपर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरोंका संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रचीने उन्हें शान्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त बात कही—॥ ६॥

निह वै त्विद्धिंशों लोके पापमेवं समाचरेत्। कोपमार्थेण यो इन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ६॥ (सुमित्रानन्दन ! तुम-जैसे श्रेष्ठ पुरुषको संसारमें ऐसा (मित्रवधरूप) निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिये। जो उत्तम विवेकके द्वारा अपने कोधको मार देता है, वह वीर समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ है।। ६॥

नेदमत्र त्वया ग्राह्यं साधुवृत्तेन लक्ष्मण। तां प्रीतिमनुवर्तस्य पूर्ववृत्तं च संगतम्॥ ७॥

'लक्ष्मण! तुम सदाचारी हो। तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव-के मारनेका निश्चय नहीं करना चाहिये। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था, उसीका अनुसरण करो और उसके साथ पहळे जो मित्रताकी गयी है, उसे नियाहो॥ ७॥ सामोपहितया याचा रूक्षाणि परिवर्जयन्। वक्तुमहीस सुग्रीवं व्यतीतं कालपर्यथे॥ ८॥

'तुम्हें सान्त्वनापूर्ण वाणीद्वारा कटु वचनोंका परित्याग करते हुए सुग्रीवसे इतना ही कहना चाहिये कि तुमने सीता-की खोजके लिये जो समय नियत किया था, वह बीत गया (फिर भी चुप क्यों बैठे हो?) ॥ ८॥

सोऽग्रजेनानुशिष्टार्थी यथावत् पुरुषर्वभः। प्रविवेश पुरी वीरो लक्ष्मणः परवीरहा॥ ९॥

अपने बड़े भाईके इस प्रकार यथोचित्त रूपसे समझाने-पर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले पुरुषप्रवर वीर लक्ष्मणने किष्किन्धापुरीमें प्रवेश (करनेका विचार ) किया ॥ ९॥

ततः शुभमतिः प्राज्ञो भ्रातुः वियद्दिते रतः। लक्ष्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवनं कपेः॥ १०॥

भाईके प्रिय और हितमें तत्पर रहनेवाले ग्रुभ बुद्धिसे युक्त बुद्धिमान् लक्ष्मण रोषमें भरे हुए ही वानरराज सुग्रीवके भवनकी ओर चले ॥ १०॥

राक्रवाणासनप्रख्यं घतुः कालान्तकोपमम्। प्रगृह्य गिरिश्टङ्गाभं मन्दरः सातुमानिव ॥ ११॥

उस समय वे इन्द्र-धनुषके समान तेजस्वी, काल और अन्तकके समान भयंकर तथा पर्वत-शिखरके समान विशाल धनुषको हाथमें लेकर शृङ्गसहित मन्दराचलके समान जान पड़ते थे॥ ११॥

यथोककारी वचनमुत्तरं चैव स्रोत्तरम्। बृहस्पतिसमो बुद्धया मत्वा रामानुजस्तदा॥ १२॥

श्रीरामके अनुब लक्ष्मण अपने बड़े भाईकी आजाका यथोक्तरूपसे पाळन करनेवाले तथा बृहस्पतिके समान बुद्धि-मान् थे। वे सुग्रीवसे जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तरका भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ-बूझकर वहाँसे प्रस्थित हए थे॥ १२॥

कामकोधसमुत्थेन भ्रातुः क्रोधाग्निना वृतः। प्रभञ्जन इवाप्रीतः प्रययौ छक्ष्मणस्ततः॥१३॥ सीताकी खोजविषयक जो श्रीरामकी कामना थी और

सुग्रीवकी असावधानीके कारण उसमें बाघा पड़नेसे जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनोंके कारण लक्ष्मणकी भी क्रोघानि भड़क उठी थी। उस क्रोधानिसे विरे हुए लक्ष्मण सुग्रीवके प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्थामें वायुके समान वेग-से चले॥ १३॥

सालतालाश्वकर्णाश्च तरसा पातयन् वलात्। पर्यस्यन् गिरिक्टानि द्वमानन्यांश्च वेगितः॥ १४॥

उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वेमार्गमें मिलनेवाले साल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षोंको उसी वेगसे बल-पूर्वक गिराते तथा पर्वतशिखरों एवं अन्य वृक्षोंको उठा-उठा-कर दूर फेंकते जाते थे ॥ १४ ॥

शिलाश्च शकलीकुर्वन् पद्भ्यां गज इवाशुगः। दूरमेकपदं त्यक्तवा ययौ कार्यवशाद् द्रुतम्॥ १५॥

श्रीव्रगामी हाथीके समान अपने पैरोंकी ठोकरसे शिलाओं-को चूर-चूर करते और लंबी-अंबी डर्गे भरते हुए वे कार्य-वश बड़ी तेजीके साथ चले॥ १५॥

तामपद्यद् बलाकीणी हरिराजमहापुरीम्। दुर्गामिक्ष्वाकुशार्दूलः किष्किन्धां गिरिसंकटे ॥ १६॥

इश्वाकुकुलके सिंह लक्ष्मणने निकट जाकर वानरराज सुग्रीवकी विशाल पुरी किष्किन्धा देखी, जो पहाड़ोंके बीचमें बसी हुई थी। वानरसेनासे व्याप्त होनेके कारण वह पुरी दूसरोंके लिये दुर्गम थी॥ १६॥

रोपात् प्रस्फुरमाणोष्ठः सुष्रीवं प्रति लक्ष्मणः। ददर्शवानरान् भीमान् किष्किन्धायां बहिश्चरान्॥१७॥

उस समय लक्ष्मणके ओष्ठ सुग्रीवके प्रति रोषसे फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किन्धाके पास बहुतेरे भयंकर वानरोंको देखा, जो नगरके बाहर विचर रहे थे॥ १७॥

तं दृष्ट्वा वानराः सर्वे ठक्ष्मणं पुरुषर्वभम्। शैलश्रङ्काणि शतशः प्रवृद्धांश्च महीरुद्दान्। जगृद्धः कुञ्जरप्रख्या वानराः पर्वतान्तरे॥१८॥

उन वानरोंके शरीर हाथियोंके समान विशाल थे। उन समस्त वानरोंने पुरुषप्रवर लक्ष्मणको देखते ही पर्वतके अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल-शिखर और बड़े-बड़े कुक्ष उठा लिये॥

तान् गृहीतप्रहरणान् सर्वान् दृष्ट्या तु लक्ष्मणः। बभूव द्विगुणं कुद्धो विह्नन्धन इवानलः॥ १९॥

उन सबको इथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने कोषसे जल उठे, मानो जलती आगमें बहुत-सी स्खी लकड़ियाँ डाल दी गयी हों ॥ १९॥

तं ते भयपरीताङ्गाः क्षुब्धं दृष्ट्वा प्रवंगमाः। कालमृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्वुता दिशः॥ २०॥ क्षुब्ध दृए लक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्निके समान भयंकर दिलायी देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरोंके शरीर भयसे काँपने लगे और वे सैकड़ोंकी संख्यामें चारों दिशाओंमें भाग गये॥ २०॥

ततः सुन्नीवभवनं प्रविश्य हरिपुंगवाः। क्रोधमागमनं चैव छक्ष्मणस्य न्यवेद्यन्॥ २१॥

तदनन्तर कई श्रेष्ठ वानरोंने मुग्रीवके महलमें जाकर लक्ष्मण-के आगमन और क्रोधका समाचार निवेदन किया ॥ २१॥

तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषस्तदा। न तेषां कपिसिंहानां शुश्राव वचनं तदा॥ २२॥

उस समय कामके अधीन हुए वानरराज सुग्रीव भोगा-सक्त हो ताराके साथ थे। इसल्पिये उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरीं-की बातें नहीं सुनीं ॥ २२॥

ततः सचिवसंदिष्टा हरयो रोमहर्षणाः। गिरिकुअरमेघाभा नगरान्निर्ययुस्तदा॥ २३॥

तब सचिवकी आज्ञासे पर्वत, हाथी और मेघके समान विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे, नगरसे बाहर निकले ॥ २३ ॥

नखदंष्ट्रायुघाः सर्वे वीरा विकृतदर्शनाः। सर्वे शार्वृत्वदंष्ट्राध्य सर्वे विवृतदर्शनाः॥ २४॥

वे सब-के-सब वीर थे। नख और दाँत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखायी देते थे। उन सबकी दाढ़ें व्यामींकी दाढ़ोंके समान थीं और सबके नेत्र खुले हुए थे (अथवा उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था—कोई लिपे नहीं थे)॥ २४॥

दशनागवलाः केचित् केचित् दशगुणोत्तराः। केचित्रागसहस्रस्य वभृतुस्तृत्यवर्चसः॥ २५॥

किन्हींमें दस हाथियोंके बराबर बल था तो कोई सौ हाथियोंके समान बलशाली थे तथा किन्हीं-किन्हींका तेज (बल और पराक्रम) एक हजार हाथियोंके तुल्य था॥२५॥

ततस्तैः कपिभिव्यातां द्रुमहस्तैर्महाबद्धैः। अपस्यह्रक्ष्मणः कुद्धः किष्किन्धां तां दुरासदाम्॥२६॥

हाथमें बृक्ष लिये उन महाबली वानरोंसे व्याप्त हुई किष्किन्धापुरी अत्यन्त दुर्जय दिखायी देती थी। लक्ष्मणने कुपित होकर उन्न पुरीकी ओर देखा ॥ २६॥

ततस्ते हरयः सर्वे प्राकारपरिखान्तरात्। निष्कम्योदग्रसत्त्वास्तु तस्थुराविष्कृतं तदा॥ २७॥

तदनन्तर वे सभी महाबली वानर पुरीकी चहारदिवारी और खाईके भीतरसे निकलकर प्रकटरूपसे सामने आकर खड़े हो गये॥ २७॥

सुद्रीवस्य प्रमादं च पूर्वजस्यार्थमात्मवान् । दृष्ट्री कोधवशं वीरः पुनरेव जगाम सः॥ २८॥ आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीवके प्रमाद तथा अपने बढ़े भाईके महत्त्वपूर्ण कार्यपर दृष्टिपात करके पुनः वानरराज-के प्रति क्रोधके वशीभूत हो गये॥ २८॥ स दीर्घोष्णमहोच्छ्वासः कोपसंरक्तळोचनः। वभूव नरशार्द्छः सधूम इव पावकः॥ २९॥

वे अधिक गरम और लंबी साँस खींचने लगे। उनके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये। उस समय पुरुषिंह लक्ष्मण धूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत हो रहे थे॥ २९॥ बाणशाल्यस्फुरिज्जह्वः सायकासनभोगवान्। स्वतेजोविषसम्भृतः पञ्चास्य इव पञ्चगः॥ ३०॥

इतना ही नहीं, वे पाँच मुखवाले सर्वके समान दिखायी देने लगे। बाणका फल ही उस सर्वकी लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था, घनुष ही उसका विशाल शरीर या तथा वे सर्वरूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विषसे व्यास हो रहे थे॥ ३०॥

तं दीप्तमिव कालाग्नि नागेन्द्रमिव कोपितम्। समासाद्याङ्गदस्रासाद् विवादमगमत् परम्॥ ३१॥

उस अवसरपर कुमार अङ्गद प्रव्वित प्रलयाग्नि तथा कोघमें भरे हुए नागराज शेषकी माँति दृष्टिगोचर होने-वाले लक्ष्मणके पास डरते-डरते गये। वे अत्यन्त विषादमें पड़ गये थे॥ ३१॥

सोऽङ्गदं रोषताम्राक्षः संदिदेश महायशाः।
सुन्नीवः कथ्यतां वत्स ममागमनिमत्युत ॥ ३२ ॥
एष रामानुजः प्राप्तस्त्वत्सकाशमरिद्म ।
भ्रातुर्व्यसनसंत्रतो द्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः ॥ ३३ ॥
तस्य वाक्यं यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर ।
इत्युक्तवा शीव्रमागच्छ वत्स वाक्यमरिद्म ॥ ३४ ॥

महायशस्त्री लक्ष्मणने कोधसे लाल आँखें करके अङ्गद-को आदेश दिया—'बेटा ! सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना दो । उनसे कहना—शत्रुदमन वीर ! श्रीरामचन्द्रजीके छोटे माई लक्ष्मण अपने भ्राताके दुःखसे दुखी होकर आपके पास आये हैं और नगर-द्वारपर खड़े हैं । वानरराज ! यदि आपकी इच्छा हो तो उनकी आशाका अच्छी तरह पालन कीजिये। शत्रुदमन वत्स अङ्गद ! बस्त इतना ही कहकर तुम श्रीव्र मेरे पास लीट आओ? ॥ ३२-३४॥

लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा शोकाविष्टोऽङ्गदोऽब्रवीत्। पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः॥ ३५॥

छक्ष्मणकी बात सुनकर शोकाकुल अङ्गदने पिता सुग्रीवके समीप आकर कहा—'तात ! ये सुमित्रानन्दन लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं' ॥ ३५ ॥

> अथाङ्गद्स्तस्य सुतीववाचा सम्भ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः ।

निर्गत्य पूर्व चृपतेस्तरस्वी
ततो समायाश्चरणो ववन्दे ॥ ३६ ॥
(अव इसी बातको कुछ विस्तारके साथ कहते हैं—)
लक्ष्मणकी कठोर वाणीसे अङ्गदके मनमें बड़ी घवराहट
हुई । उनके मुखपर अत्यन्त दीनता छा गयी । उन वेगशाली कुमारने वहाँसे निकलकर पहले वानरराज सुप्रीवके
फिर तारा तथा समाके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ३६ ॥

संपृद्य पादौ पितुरे रुप्रतेजा जग्राह मातुः पुनरेव पादौ। पादौ रुमायाश्च निपीडियत्वा निवेदयामास ततस्तदर्थम्॥ ३७॥

उम्र तेजवाले अङ्गदने पहले तो पिताके दोनों पैर पकड़े । फिर अपनी माता ताराके दोनों चरणोंका स्पर्श किया । तदनन्तर रुमाके दोनों पैर दबाये । इसके बाद पूर्वोक्त बात कही ॥ ३७॥

स निद्राह्णान्तसंवीतो वानरो न विबुद्धवान् । बभूव मदमत्तश्च मदनेन च मोहितः॥३८॥

किंतु सुप्रीव मदमत्त एवं कामसे मोहित होकर पड़े थे। निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था। इसलिये वे जाग न सके॥ ३८॥

ततः किलकिलां चकुर्लक्ष्मणं प्रेक्ष्य वानराः। प्रसादयन्तस्तं कृद्धं भयमोहितचेतसः॥ ३९॥

इतनेमें बाहर कोघमें भरे हुए लक्ष्मणको देखकर भयसे मोहितचित्र हुए वानर उन्हें असन्न करनेके लिये दीनतासूचक वाणीमें किलकिलाने लगे॥३९॥

ते महीवनिभं दृष्ट्वा वजादानिसमसनम् । सिंहनादं समं चकुर्लक्ष्मणस्य समीपतः ॥ ४०॥

लक्ष्मणपर दृष्टि पड़ते ही उन वानरोंने सुग्रीवके निकट-वर्ती स्थानमें एक साथ ही महान् जलप्रवाह तथा वज़की गड़गड़ाहटके समान जोर-जोरसे सिंहनाद किया ( जिससे सुग्रीव जाग उठें ) ॥ ४० ॥

तेन शब्देन महता प्रत्यबुध्यत वानरः। मद्विह्नलताम्राक्षो व्याकुलः स्रग्विभूषणः॥४१॥

वानरोंकी उस भयंकर गर्जनासे कपिराज सुग्रीवकी नींद खुल गयी। उस समय उनके नेत्र मदसे चञ्चल और लाल हो रहे थे। मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गलेमें सुन्दर पुष्पमाला शोभा दे रही थी॥ ४१॥

अथाङ्गद्वचः श्रुत्वा तेनैव च समागतौ।
मन्त्रिणौ वानरेन्द्रस्य सम्मतोदारदर्शनौ॥ ४२॥
प्रक्षश्चैव प्रभावश्च मन्त्रिणावर्धधर्मयोः।
वक्तुमुद्यावचं प्राप्तं बन्धमणं तौ शशंसतुः॥ ४३॥

अन्नदकी पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हींके साथ आये हुए

दो मन्त्री प्लक्ष और प्रभावने भी, जो वानरराजके सम्मान-पात्र और उदार दृष्टिवाले थे तथा राजाको अर्थ और धर्म-के विषयमें ऊँच-नीच समझानेके लिये नियुक्त थे, लक्ष्मणके आगमनकी सूचना दी ॥ ४२-४३ ॥

प्रसाद्यित्वा सुप्रीवं वचनैः सार्थनिश्चितैः। आसीनं पर्युपासीनौ यथा शकं महत्पतिम् ॥ ४४ ॥ सत्यसंघौ महाभागौ भ्रातरौ रामळक्ष्मणौ। मनुष्यभावं सम्प्राप्तौ राज्यहाँ राज्यदायिनौ॥ ४५॥

राजाके निकट खड़े हुए उन दोनों मन्त्रियोंने देवराज इन्द्रके समान बैठे हुए सुप्रीवको खूव सोच-विचार कर निश्चित किये हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा—'राजन्! महाभाग श्रीराम और लक्ष्मण— दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं। (वे वास्तवमें भगवत्स्वरूप हैं) उन्होंने स्वेच्छासे मनुष्य-शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त त्रिलोकीका राज्य चलानेके योग्य हैं। वे ही आपके राज्यदाता हैं॥ ४४-४५॥

तयोरेको धनुष्पाणिद्वारि तिष्ठति लक्ष्मणः। यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान् मुञ्जन्ति वानराः॥ ४६॥

'उनमेंसे एक वीर लक्ष्मण हाथमें घनुष लिये किष्किन्धाके दरवाजेपर खड़े हैं, जिनके भयसे कॉॅंपते हुए वानर जोर-जोरसे चीख रहे हैं ॥ ४६ ॥

स एष राघवभाता उद्भागो वाक्यसारथिः। व्यवसायरथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्॥ ४७॥

'श्रीरामका आदेशवाक्य ही जिनका सार्थ और कर्तव्यका निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्रीरामकी आज्ञासे यहाँ पचारे हैं ॥ ४७ ॥

अयं च तनयो राजंस्ताराया दयितोऽङ्गदः। लक्ष्मणेन सकारां ते प्रेषितस्त्वरयानघ॥ ४८॥

'राजन् ! निष्पाप वानरराज ! लक्ष्मणने तारादेवीके इन प्रिय पुत्र अङ्गदको आपके निकट बड़ी उतावलीके साथ भेजा है ॥ ४८ ॥

सोऽयं रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीर्यवान् । वानरान् वानरपते चक्षुषा निर्देहन्निव ॥ ४९ ॥

'वानरपते ! पराक्रमी छक्ष्मण क्रोधसे छाल आँखें किये नगरद्वारपर उपिखत हैं और वानरोंकी ओर इस तरह देख रहे हैं, मानो वे अपनी नेत्राग्निसे उन्हें दग्ध कर डालेंगे ॥ ४९॥

तस्य सूर्धा प्रणामं त्वं सपुत्रः सहवान्धवः। गच्छ शीव्रं महाराज रोषो ह्यद्योपशाम्यताम्॥ ५०॥

भहाराज ! आप शीव्र चलें तथा पुत्र और बन्धु-बान्धवोंके साथ उनके चरणोंमें मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शान्त करें ॥ ५०॥

यथा हि रामो धर्मात्मा तत्कुरुष्व समाहितः।

राजंस्तिष्ठ स्वसमये अव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ५१॥ के साथ उसका पालन कीजिये। आप अपनी दी हुई बात-'राजन् ! बर्मात्मा श्रीराम जैसा कहते हैं, सावधानी- पर अटल रहिये और सत्यप्रतिज्ञ बनिये'॥ ५१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकत्रिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें इकतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३१ ॥

# द्वात्रिंशः सर्गः

#### हनुमान्जीका चिन्तित हुए सुग्रीवको समझाना

अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सुन्नीवः सचिवैः सह । लक्ष्मणं कुषितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान् ॥ १ ॥

मन्त्रियोंसहित अङ्गदका वचन सुनकर और लक्ष्मणके कुपित होनेका समाचार पाकर मनको वशमें रखनेवाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गये ॥ १॥

स चतानववीद् वाक्यं निश्चित्य गुरुलाघवम्। मन्त्रज्ञान् मन्त्रकुरालो मन्त्रेषु परिनिष्ठितः॥ २॥

वे मन्त्रणा (कर्तव्यविषयक विचार) के परिनिष्ठित विद्वान् होनेके कारण मन्त्रप्रयोगमें अत्यन्त कुशल थे। उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी महत्ता और अपनी लघुताका विचार करके मन्त्रज्ञ मन्त्रियोंसे कहा—॥ २॥

न में दुर्ब्योहतं किंचिन्नापि में दुरनुष्ठितम्। लक्ष्मणो राधवभ्राता कुद्धः किमिति चिन्तये॥ ३॥

भीने न तो कोई अनुचित बात मुँहसे निकाली है और न कोई बुरा काम ही किया है। फिर श्रीरघुनाथजीके भ्राता लक्ष्मण मुझपर कुपित क्यों हुए हैं ? इस बातपर मैं बारंबार विचार करता हूँ ॥ ३॥

असुद्धद्भिर्ममामित्रैर्नित्यमन्तरदर्शिभः । मम दोवानसम्भूतान्ध्रावितो राघवानुजः॥ ४॥

'जो सदा मेरे छिंद्र देखनेवाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति गुद्ध नहीं है, उन शत्रुओंने निश्चय ही श्रीरामचन्द्र-जीके छोटे भाई लक्ष्मणसे मेरे ऐसे दोष सुनाये हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे।। ४।।

अत्र तावद् यथावुद्धिः सर्वेरेव यथाविधि । भावस्य निश्चयस्तावद् विश्चेयो निपुणं दानैः ॥ ५ ॥

'लक्ष्मणके कोपके विषयमें पहले तुम सब होगोंको धीरे-धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभावका विधिवत् निश्चय कर लेना चाहिये। जिससे उनके कोपके कारणका यथार्थरूपसे ज्ञान हो जाय ॥ ५॥

न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्। मित्रं खस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमम्॥ ६॥

'अबस्य ही मुझे लक्ष्मणसे तथा श्रीरघुनाथजीसे कोई मय नहीं है, तथापि विना अपराधके कुपित हुआ मित्र हृदयमें घवराहट उत्पन्न कर ही देता है ॥ ६ ॥ सर्वथा सुकरं मित्रं दुष्करं प्रतिपालनम् । अनित्यत्वात् तु चित्तानां प्रीतिरत्पेऽपि भिद्यते ॥ ७ ॥

'किसीको मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्रीको पालना या निभाना बहुत ही कठिन है; क्योंकि मनका भाव सदा एक-सा नहीं रहता। किसीके द्वारा थोड़ी-सी भी चुगली कर दी जानेपर प्रेममें अन्तर आ जाता है।। ७॥

अतोनिमित्तं त्रस्तोऽहं रामेण तु महात्मना। यन्ममोपकृतं शक्यं प्रतिकर्तुं न तन्मया॥ ८॥

'इसी कारण में और भी डर गया हूँ; क्योंकि महात्मा श्रीरामने मेरा जो उपकार किया है, उसका बदला चुकानेकी मुझमें शक्ति नहीं है' ॥ ८ ॥

सुग्रीवेणैवमुक्ते तु हनूमान् हरिषुंगवः। उवाच स्वेन तर्केण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्॥ ९॥

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर वानरोंमें श्रेष्ठ हनुमान्जी अपनी युक्तिका सहारा लेकर वानरमन्त्रियोंके बीचमें बोले-॥ ९॥

सर्वथा नैतदाश्चर्य यत्त्वं हरिगणेश्वर। न विसारसि सुस्निग्धमुपकारं इतं शुभम् ॥ १०॥

'कपिराज! मित्रके द्वारा अत्यन्त स्नेहपूर्वक किये गये उत्तम उपकारको जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्यकी बात नहीं है (क्योंकि अच्छे पुरुषोंका ऐसा स्वभाव ही होता है) ॥ १०॥

राघवेण तु वीरेण भयमुत्सुज्य दूरतः। त्वत्प्रियार्थं हतो वाळी शक्रतुख्यपराक्रमः ॥ ११ ॥ सर्वथा प्रणयात् कुद्धो राघवो नात्र संशयः। भातरं सम्प्रहितवाँ छक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम् ॥ १२ ॥

'वीरवर श्रीरघुनाथजीने तो लोकापवादके भयको दूर हटाकर आपका प्रिय करनेके लिये इन्द्रतुल्य पराक्रमी वालीका वध किया है; अतः वे निःसंदेह आपपर कुपित नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीने शोभा-सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाले अपने भाई लक्ष्मणको जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है॥ ११-१२॥

त्वं प्रमत्तो न जानीषे कालं कालविदां वर। फुल्लसप्तच्छदस्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छुभा॥ १३॥ 'समयका ज्ञान रखनेवालों में श्रेष्ठ किपराज ! आपने सीताकी खोज करनेके ढिये जो समय निश्चित किया था, उसे आर इन दिनों प्रमादमें पड़ जानेके कारण भूल गये हैं। देखिये न, यह सुन्दर शरद्-ऋतु आरम्भ हो गयी है, जो खिले हुए छितवनके फूलोंसे श्यामवर्णकी प्रतीत होती है।। निर्मलग्रहनक्षत्रा द्यौः प्रणष्टवलाहका। प्रसन्नाश्च दिशः सर्वाः सरितश्च सरांसि च॥१४॥

'आकाशमें अब बादल नहीं रहे। ग्रह, नक्षत्र निर्मल दिखायी देते हैं। सम्पूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा निदयों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गये हैं॥१४॥ प्राप्तमुद्योगकालं तु नावैषि हरिपुंगव। त्यं प्रमत्त इति व्यक्तं लक्ष्मणोऽयमिहागतः॥ १५॥

'वानरराज! राजाओं के लिये विजय-यात्राकी तैयारी करनेका समय आ गया है। किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमादमें पड़ गये हैं। इसीलिये लक्ष्मण यहाँ आये हैं॥ १५॥

आर्तस्य इतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्। वचनं मर्षणीयं ते राघवस्य महात्मनः॥१६॥

'महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नीका अपहरण हुआ है, इसिलये वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मणके मुखसे उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिये।। १६॥

कृतापराधस्य हि ते नान्यत् पदयाम्यहं क्षमम् । अन्तरेणाञ्जलि बद्ध्वा लक्ष्मणस्य प्रसादनात् ॥ १७ ॥

'आपकी ओरसे अपराध हुआ है। अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके लिये और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता॥ १७॥ नियुक्तैर्मन्त्रिभिर्वाच्यो ह्यवस्यं पार्थिवो हितम्।

इत एव भयं त्यक्त्वा ब्रवीम्यवधृतं वचः॥१८॥

'राज्यकी भलाईके कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोंका यह कर्तन्य है कि राजाको उसके हितकी बात अवश्य बतावें। अतएव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ॥॥ १८॥

अभिकृदः समर्थो हि चापमुद्यम्य राघवः। सदेवासुरगन्धर्वं वदो स्थापयितुं जगत्॥१९॥

'भगवान् श्रीराम यदि कोघ करके धनुष हाथमें ले लें तो देवता-असुर-गन्धवौंसहित सम्पूर्ण जगत्को अपने वशर्मे कर सकते हैं ॥ १९॥

न स क्षमः कोपियतुं यः प्रसाद्यः पुनर्भवेत्। पूर्वोपकारं सारता कृतक्षेन विशेषतः॥ २०॥

'जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुषको कोघ दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्रके किये हुए पहले उपकारको याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बातका अधिक ध्यान रखे॥ २०॥

तस्य मूर्धा प्रणम्य त्वं सपुत्रः ससुहज्जनः। राजंस्तिष्ठ स्वसमये भर्तुर्भार्येव तद्वरो ॥ २१ ॥

(राजन् ! इसिल्ये आप पुत्र और मित्रोंके साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहिये । जैसे पत्नी अपने पितके वशमें रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्रीरामचन्द्रजीके अधीन रहिये ॥ २१ ॥

न रामरामानुजशासनं त्वया कपीन्द्र युक्तं मनसाप्यपोहितुम्। मनो हि ते श्रास्यति मानुषं वलं सराधवस्यास्य सरेन्द्रवर्चसः॥ २२॥

'वानरराज ! श्रीराम और लक्ष्मणके आदेशकी आपको मनसे भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी लक्ष्मणसहित श्रीरघुनाथजीके अलौलिक बलका ज्ञान तो आपके मनको है ही'।। २२॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें बत्तीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ३२ ॥

# त्रयस्त्रिंशः सर्गः

लक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते हुए सुग्रीवके महलमें प्रवेश करके कोधपूर्वक धनुषको टंकारना, मयभीत सुग्रीवका ताराको उन्हें शान्त करनेके लिये मेजना तथा ताराका समझा-बुझाकर उन्हें अन्तः पुरमें ले आना

अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा। प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्॥ १॥

इघर गुकामें प्रवेश करनेके लिये अङ्गदके प्रार्थना करनेपर शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मणने श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार किष्किन्धानामक रमणीय गुकामें प्रवेश किया॥१॥ द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महावलाः। वभूवुर्लक्ष्मणं हृष्टा सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः॥ २॥

किष्किन्धाके द्वारपर जो विशाल शरीरवाले महाबली वानर थे। वे सब लक्ष्मणको देख हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २॥ निःश्वसन्तं तु तं दृष्ट्वा कुद्धं दृश्यरथात्मजम् । बभूबुर्हरयस्त्रस्ता न चैनं पर्यवारयन् ॥ ३ ॥

दशरथनन्दन लक्ष्मणको कोघपूर्वक लंबी साँस खींचते देख वे सब वानर अत्यन्त भयभीत हो गये थे। इसल्यि वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर उनके साथ-साथ नहीं चल सके॥३॥ स तां रत्नमयीं दिञ्यां श्रीमान् पुष्पितकाननाम्।

रम्यां रत्नसमाकीणां ददर्श महतां गुहाम् ॥ ४ ॥ श्रीमान् लक्ष्मणने द्वारके भीतर प्रवेश करके देखाः किष्किन्धापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफाके रूपमें बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी होनेके कारण दिव्य शोभासे सम्पन्न है। वहाँके वन-उपवन फुलोंसे सशोभित दिखायी दिये॥ ४॥

हर्म्यप्रासादसम्बाधां नानारत्नोपशोभिताम्। सर्वकामफलैर्नृक्षैः पुष्पितैरुपशोभिताम्॥ ५॥

हम्यों ( धनियोंकी अद्यालकाओं ) तथा प्रासादों ( देवमन्दिरों और राजभवनों ) से वह पुरी अत्यन्त घनी दिखायी देती थी। नाना प्रकारके रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले फलोंसे युक्त खिले हुए बुक्षोंसे वह पुरी सुशोभित थी॥ ५॥

देवगन्धर्वपुत्रेश्च वानरैः कामरूपिभिः। दिव्यमाल्याम्बरधरैः शोभितां वियदर्शनैः॥ ६॥

वहाँ दिन्य माला और दिन्य वस्त्र धारण करनेवाले परम सुन्दर वानर, जो देवताओं और गन्धर्वों के पुत्र तथा इच्छा-नुसार रूप धारण करनेवाले थे, निवास करते हुए उस नगरी-की शोभा बढ़ाते थे॥ ६॥

चन्दनागुरुपद्मानां गन्धैः सुरभिगन्धिताम्। मैरेयाणां मधूनां च सम्मोदितमहापथाम्॥ ७॥

वहाँ चन्दन, अगर और कमलोंकी मनोहर सुगन्ध छा रही थी। उस पुरीकी लंबी-चौड़ी सड़कें भी मैरेय तथा मधु-के आमोदसे महक रही थीं॥ ७॥

विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादैनैकभूमिभिः। ददर्श गिरिनद्यश्च विमलास्तत्र राघवः॥ ८॥

उस पुरीमें विन्ध्याचल तथा मेरके समान ऊँचे-ऊँचे
महल बने थे, जो कई मंजिलके थे। लक्ष्मणने उस गुफाके
निकट ही निर्मल जलसे भरी हुई पहाड़ी निर्दियाँ देखीं ॥ ८ ॥
अङ्गदस्य गृहं रम्यं मैन्दस्य द्विविदस्य च।
गवयस्य गवाक्षस्य गजस्य शरभस्य च ॥ ९ ॥
विद्युन्मालेश्च सम्पातेः सूर्याक्षस्य हन्मतः।
वीरवाहोः सुबाहोश्च नलस्य च महात्मनः॥ १०॥
कुमुदस्य सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा।
दिध्वकत्रस्य नीलस्य सुपाटलसुनेत्रयोः॥ ११॥
पतेषां किपमुख्यानां राजमार्गे महात्मनाम्।
ददर्शे गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मणः॥ १२॥

उन्होंने राजमार्गपर अङ्गदका रमणीय भवन देखा । साथ ही वहाँ मैन्द, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरम, विद्युन्माली, सम्पाति, सूर्याक्ष, हनुमान्, वीरवाहु, सुवाहु, महास्मा नल, कुमुद, सुपेण, तार, जाम्बवान्, दिधमुख, नील, सुपाटल और सुनेन—इन महामनस्वी वानरिश्रोमणियोंके भी अत्यन्त सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मणको दृष्टिगोचर हुए। वे सबक्त राजमार्गपर ही बने हुए थे॥ ९-१२॥

पाण्डुराभ्रमकाशानि गन्धमाल्ययुतानि च। प्रभृतधनधान्यानि स्त्रीरत्नैः शोभितानि च॥ १३॥

वे सभी भवन इवेत बादलोंके समान प्रकाशित हो रहे ये। उन्हें सुगन्धित पुष्पमालाओंसे सजाया गया था। वे प्रजुर धन-धान्यसे सम्पन्न तथा रत्नस्वरूपा रमणियोंसे सुशोभित थे॥ १३॥

पा॰डुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदम्। वानरेन्द्रगृहं रम्यं महेन्द्रसदनोपमम्॥१४॥

वानरराज सुग्रीवका सुन्दर भवन इन्द्रसद्नके समान रमणीय दिखायी देता था। उसमें प्रवेश करना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन था। वह स्वेत पर्वतकी चहारदीवारी-से विरा हुआ था॥ १४॥

गुक्तैः प्रासादशिखरैः कैलासशिखरोपमैः। सर्वकामफलैर्चृक्षेः पुष्पितैरुपशोभितम्॥ १५॥

कैलास-शिखरके समान १वेत प्रासाद-शिखर तथा समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले फलोंसे युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवनकी शोभा बढ़ाते थे ॥ १५॥

महेन्द्रदत्तेः श्रीमद्भिनींळजीमृतसंनिभैः। दिव्यपुष्पफलैर्नुकीः शीतच्छायैर्मनोरमैः॥१६॥

वहाँ इन्द्रके दिये हुए दिन्य फल-फूलोंसे सम्पन्न मनोरम बृक्ष लगाये गये थे, जो परम सुन्दर, नीले मेघके समान स्याम तथा शीतल छायासे युक्त थे ॥ १६ ॥

हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शस्त्रपाणिभिः। दिव्यमाल्यावृतं ग्रुभं तप्तकाश्चनतोरणम्॥ १७॥

अनेक बलवान् वानर हाथों में हथियार लिये उसकी ड्योदीपर पहरा दे रहे थे। वह सुन्दर महल दिव्य मालाओं-से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोनेका बना हुआ था।। १७॥

सुग्रीवस्य गृहं रम्यं प्रविवेश महाबलः। अवार्यमाणः सौमित्रिर्महाश्रमिव भास्तरः॥ १८॥

महाबली सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सुग्रीवके उस रमणीय भवनमें प्रवेश किया। मानो सूर्यदेव महान् मेधके भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसीने रोक-टोक नहीं की ॥१८॥

स सप्त कक्ष्या धर्मात्मा यानासनसमानृताः। ददर्श सुमहद्गुप्तं ददर्शान्तःपुरं महत्॥१९॥ धर्मात्मा लक्ष्मणने सवारियों तथा विविध आसनोंसे
सुशोभित उस भवनकी सात ड्योदियोंको पार करके बहुत
ही गुप्त और विशाल अन्तःपुरको देखा ॥ १९ ॥
हैमराजतपर्यङ्कैर्बहुभिश्च वरासनैः।
महाद्दीस्तरणोपेतस्तत्र तत्र समावृतम्॥ २०॥

उसमें जहाँ तहाँ चाँदी और सोनेके बहुत-से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रक्खे हुए थे और उन सबपर बहु-मूल्य विक्ठीने बिक्ठे थे। उन सबसे वह अन्तःपुर सुसजित दिखायी देता था॥ २०॥

प्रविशन्तेव सततं शुश्राव मधुरखनम्। तन्त्रीगीतसमाकीर्णं समतालपदाक्षरम्॥ २१॥

उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मणके कार्नोमें संगीतकी मीठी तान सुनायी पड़ी, जो वहाँ निरन्तर गूँज रही थी। वीणाके लयपर कोई कोमल कण्टसे गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षरका उच्चारण सैम तालका प्रदर्शन करते हुए हो रहा था।। २१॥

बह्रीश्च विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः। स्त्रियः सुग्रीवभवने ददर्श स महाबलः॥ २२॥

महाबली लक्ष्मणने सुग्रीवके उस अन्तः पुरमें अनेक रूप-रंगकी बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियाँ देखीं, जो रूप और यौवनके गर्वसे भरी हुई थीं ॥ २२ ॥

ह्यृभिजनसम्पन्नास्तत्र माल्यकृतस्रजः । वरमाल्यकृतन्यत्रा भूषणोत्तमभूषिताः ॥ २३ ॥ नातृप्तान् नाति चाव्यत्रान् नातुदात्तपरिच्छदान् । सुत्रीवानुचरांश्चापि लक्षयामास लक्ष्मणः ॥ २४ ॥

वे सब-की-सब उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई थीं, फूलोंके गजरोंसे अलंकृत थीं, उत्तम पुष्पहारोंके निर्माणमें लगी हुई थीं और सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित थीं। उन सबको देखकर लक्ष्मणने सुमीवके सेवकोंपर भी दृष्टिपात किया, जो अनुप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामीके कार्य सिद्ध करनेके लिये अत्यन्त फुर्तीकी भी उनमें कभी नहीं थी तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणीके नहीं थे॥ २३-२४॥

क्रितं न्पुराणां च काञ्चीनां निःखनं तथा । सनिशम्य ततः श्रीमान् सौमित्रिर्ले जितो ऽभवत्॥२५॥ न्पुरोकी झनकार और करधनीकी खनखनाइट सुनकर

१. संगीतमें वह स्थान जहाँ गाने-वजानैवालोंका सिर या हाथ आपसे आप हिल जाता है। यह स्थान तालके अनुसार निश्चित होता है। जैसे तितालेमें दूसरे तालपर और चौतालमें पहले तालपर सम होता है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न तालोंमें भिन्न-भिन्न स्थानोंपर सम होता है। वाद्योंका आरम्भ और गीतों तथा वाद्योंका अन्त इसी समपर होता है। परंतु गाने-वजानेके वीच-बीचमें भी सम बराबर आता रहता है।

श्रीमान् सुमित्राकुमार लजित हो गये ( परायी स्त्रियोंपर दृष्टि पड़नेके कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ )॥२५॥ रोषवेगप्रकुषितः श्रुत्वा चाभरणस्वनम्। चकार ज्यास्वनं वीरो दिशः शब्देन पूरयन्॥ २६॥

तत्पश्चात् पुनः आभूषणोंकी झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोषके आवेगसे और भी कुपित हो उठे और उन्हों-ने अपने धनुषपर टंकार दी, जिसकी ध्वनिसे समस्त दिशाएँ गुँब उठीं॥ २६॥

चारित्रेण महाबाहुरपरुष्टः स लक्ष्मणः। तस्थावेकान्तमाश्चित्य रामकोपसमन्वितः॥२७॥

रघुकुळोचित सदाचारका खयाळ करके महाबाहु ळक्ष्मण कुछ पीछे हट गये और एकान्तमें जाकर खड़े हो गये। श्री-रामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ कोई प्रयत्न होता न देख वे मन-ही-मन कुपित हो रहे थे॥ २७॥

तेन चापखनेनाथ सुश्रीवः प्रवगाधिपः। विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचाल वरासनात्॥ २८॥

धनुषकी टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गये कि लक्ष्मण यहाँतक आ पहुँचे हैं। फिरतो वे मयसे संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये॥ २८॥

अङ्गरेन यथा महां पुरस्तात् प्रतिवेदितम् । सुद्रयक्तमेष सम्प्राप्तः सीमित्रिश्चीतृवत्सलः॥ २९॥

वे मन-ही-मन सोचने छगे कि अङ्गदने पहले मुझे जैसा बताया था। उसके अनुसार ये भ्रातृबस्सल सुमित्राकुमार लक्ष्मण अवस्य ही यहाँ आ गये॥ २९॥

अङ्गदेन समाख्यातो ज्याखनेन च वानरः। बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्तं मुखं चास्य व्यशुष्यत ॥ ३०॥

अङ्गदके द्वारा उनके आगमनका समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था । अब घनुषकी टंकारसे वानर सुग्रीवको इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मणने अवस्य यहाँ पदार्पण किया है। किर तो उनका मुख सूख गया ॥ ३०॥

ततस्तारां हरिश्रेष्ठः सुग्रीवः त्रियद्र्शनाम् । उवाच हितमव्यग्रस्त्राससम्भागतमानसः ॥ ३१ ॥

भयके कारण वे मन-ही-मन घबरा उठे। (लक्ष्मणके सामने जानेका उन्हें साहस न हुआ।) तथापि किसी तरह धैर्य घारण करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीव परम सुन्दरी तारासे हितकी बात बोले—॥ ३१॥

कि नु रुट्कारणं सुभु प्रकृत्या मृदुमानसः। सरोष इव सम्प्राप्तो येनायं राघवानुजः॥३२॥

'मुन्दरी ! इनके रोषका क्या कारण हो सकता है ! जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होनेपर भी ये श्रीरघुनाथजीके छोटे भाई रष्ट-से होकर यहाँ पघारे हैं ॥ ३२ ॥ कि पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते। न खल्वकारणे कोपमाहरेश्वरपुंगवः॥ ३३॥ 'अनिन्दिते! तुम्हारे देखनेमें कुमार लक्ष्मणके रोषका आधार क्या है ? ये मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं। अतः बिना किसी कारणके निश्चय ही कोध नहीं कर सकते॥ ३३॥

ययस्य कृत्मसाभिर्बुध्यसे किंचिद्रियम्। तद्बुद्ध्यासम्प्रधार्याश्चित्रमेवाभिधीयताम्॥३४॥

'यदि इमलोगोंने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धिसे विचारकर शीध्र ही बताओं ॥ ३४॥

अथवा स्वयमेवैनं द्रन्द्रमर्हसि भामिति। वचनैः सान्त्वयुक्तैश्च प्रसादयितुमर्हसि ॥ ३५॥

'अथवा भामिनि ! तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मणको देखो और सान्त्वनायुक्त वार्ते कहकर उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करो ॥ ३५॥

त्वद्दर्शने विद्युद्धातमा न स्म कोपं करिष्यति । नहि स्त्रीषु महात्मानः कवित् कुर्वन्ति दारुणम्॥३६॥

'उनका हृदय शुद्ध है। तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे; क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियोंके प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं॥ ३६॥

त्वया सान्त्वैरुपकान्तं प्रसन्तेन्द्रियमानसम्। ततः कमलपत्राक्षं द्रक्ष्याम्यहमरिंद्मम्॥३७॥

'जब तुम उनके पास जाकर मीठें वचनोंसे उन्हें शान्त कर दोगी और जब उनका मन त्वस्य एवं इन्द्रियाँ प्रसन्न हो जायँगी, उस समय मैं उन शत्रुदमन कमलनयन लक्ष्मणका दर्शन करूँगा' ॥ ३७ ॥

सा प्रस्वलन्ती मद्विह्वलाक्षी प्रलम्बकाञ्चीगुणहेमसूत्रा। सलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं

जगाम तारा निमताङ्गयिष्टः ॥ ३८॥
सुप्रीवके ऐसा कहनेपर ग्रुमलक्षणा तारा लक्ष्मणके
पास गयी। उसका पतला शरीर स्वामाविक संकोच एवं
विनयसे झका हुआ था। उसके नेत्र मदसे चञ्चल हो रहे
थे, पैर लड्खड़ा रहे थे और उसकी करधनीके सुवर्णमय
सूत्र लटक रहे थे॥ ३८॥

स तां समीक्ष्यैच हरीशपत्नीं तस्थाबुदासीनतया महात्मा। अवाङ्मुखोऽभूनमनुजेन्द्रपुत्रः

स्त्रीसंनिकर्षाद् विनिवृत्तकोषः॥ ३९॥ वानरराजकी पत्नी तारापर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुँह नीचा करके उदासीन भावसे खड़े हो गये । स्त्रीके समीप होनेसे उनका क्रोध दूर हो गया॥ ३९॥

सा पानयोगाच निवृत्तलज्जा दृष्टिप्रसादाच नरेन्द्रस्नोः। उवाच तारा प्रणयप्रगरुभं वाक्यं महार्थे परिसान्त्वरूपम् ॥ ४० ॥

भधुपानके कारण ताराकी नारीसुलभ लजा निवृत्त हो गयी थी। उसे राजकुमार लक्ष्मणकी दृष्टिमें कुछ प्रसन्नता-का आभास भिला। इसल्यि उसने रनेहजनित निर्भीकताके साथ महान् अर्थसे युक्त यह सान्त्वनापूर्ण बात कही-॥४०॥

कि कोपमूलं मनुजेन्द्रपुत्र कस्ते न संतिष्ठति वाङ्गिदेशे। कः शुष्कतृक्षं वनमापतन्तं

दावाग्निमासीदित निर्विशक्षः ॥ ४१ ॥ 'राजकुमार ! आपके कोघका क्या कारण है ! कौन आपकी आज्ञाके अधीन नहीं है ! कौन निडर होकर सुखे

बृश्लोंसे भरे हुए वनके भीतर चारों ओर फैलते हुए दावा-नलमें प्रवेश कर रहा है ?'॥ ४१॥

स तस्या वचनं श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमशङ्कितः । भूयःप्रणयदृष्टार्थे लक्ष्मणो वाष्यमञ्जीत् ॥ ४२ ॥

ताराके इस वचनमें सान्त्वना भरी थी । उसमें अधिक प्रेमपूर्वक हृदयका भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मणके हृदयकी आशङ्का जाती रही । वे कहने लगे—॥ ४२॥

किमयं कामवृत्तस्ते खुप्तधर्मार्थसंग्रहः। भर्ता भर्तृहिते युक्ते न चैनमवबुध्यसे॥ ४३॥

'अपने स्वामीके हितमें संलग्न रहनेवाली तारा! तुम्हारा यह पति विषय-भोगमें आसक्त होकर धर्म और अर्थके संग्रहका लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्थाका पता नहीं है! तुम इसे समझाती क्यों नहीं!॥ ४३॥

न चिन्तयित राज्यार्थं सोऽसाज्शोकपरायणान्। सामात्यपरिषत् तारे काममेवोपसेवते॥ ४४॥

'तारे ! सुग्रीव अपने राज्यकी स्थिरताके लिये ही प्रयास करता है। इसलोग शोकमें डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तिनक भी चिन्ता नहीं होती है। यह अपने मिन्त्रयों तथा राज-सभाके सदस्योंसिहत केवल विषय-भोगोंका ही सेवन कर रहा है। ४४॥

स मासांश्चतुरः कृत्वा प्रमाणं प्रवगेश्वरः। व्यतीतांस्तान् मदोदशो विहरन् नावबुध्यते ॥ ४५॥

'वानरराज सुग्रीवने चार महीनोंकी अविधि निश्चित की थी । वे कभी बीत गये, परंतु वह मधुपानके मदसे अत्यन्त उन्मत्त होकर स्त्रियोंके साथ कीडा-विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समयका पता ही नहीं है। ४५॥

नहि धर्मार्थसिद्धवर्थे पानमेवं प्रशस्पते।

पानादर्थश्च कामश्च धर्मश्च परिद्वीयते ॥ ४६ ॥

'धर्म और अर्थकी सिद्धिके निमित्त प्रयत्न करनेवाले

पुरुषके लिये इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता

है। क्योंकि मद्यपानसे अर्थ, धर्म और काम तीनोंका नाश

होता है ॥ ४६ ॥

धर्मलोपो महांस्तावत् छते ह्यप्रतिकुर्वतः। अर्थलोपश्च मित्रस्य नाशे गुणवतो महान्॥ ४७॥

भित्रके किये हुए उपकारका यदि अवसर आनेपर भी बदला न जुकाया जाय तो धर्मकी हानि तो होती ही है। गुणवान् मित्रके साथ मित्रताका नाता टूट जानेपर अपने अर्थकी भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है।। ४७॥ मित्रं हार्थगुणश्चेष्ठं सत्यधर्मपरायणम्। तद्द्रयं तु परित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितम्॥ ४८॥

'मित्र दो प्रकारके होते हैं—एक तो अपने मित्रके अर्थमाधनमें तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्मके ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामीने मित्रके दोनों ही गुणोंका परित्याग कर दिया है। वह न तो मित्रका कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्ममें स्थित है॥ ४८॥

तदेवं प्रस्तुते कार्ये कार्यमसाभिक्त्तरम्। तत् कार्ये कार्यतत्त्वक्षे त्वमुदाहर्तुमईसि॥ ४९॥

ंऐसी खितिमें प्रश्तुत कार्यकी सिद्धिके लिये इमलोगों-को भविष्यमें क्या करना चाहिये ? इमारे लिये जो समुचित कर्तव्य हो; उसे तुम्हीं बताओ; क्योंकि तुम कार्यके तत्त्वको जानती हो? ॥ ४९॥

> सा तस्य धर्मार्थसमाधियुक्तं निदाम्य वाक्यं मधुरस्वभावम्। तारा गतार्थे भनुजेन्द्रकार्ये विश्वासयुक्तं तसुवाच भूयः॥ ५०॥

लक्ष्मणका बचन घर्म और अर्थके निश्चयसे संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभावका परिचय मिल रहा था। उसे मुनकर तारा भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके कार्यके विषयमें, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मणसे विश्वासके योग्य बात बोली—॥ ५०॥

न कोपकालः क्षितिपालपुत्र न चापि कोपः स्वजने विधेयः। त्वदर्थकामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यर्हसि वीर सोदुम्॥ ५१॥

'वीर राजकुमार ! यह क्रोध करनेका समय नहीं है। आत्मीय जर्नोपर क्रोध करना भी नहीं चाहिये। मुग्रीवके मनमें सदा आपका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा बनी रहती है। अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाय तो उसे आपको क्षमा करना चाहिये॥ ५१॥

कोपं कथं नाम गुणप्रकृष्टः कुमार कुर्यादपकृष्टसत्त्वे। कस्त्वद्विधः कोपवशं हि गच्छेत् सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रस्तिः॥ ५२॥

'कुमार! गुणोंमें श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुणवाले प्राणी-पर क्रोध कैसे कर सकता है ? जो सत्त्वगुणसे अवरुद्ध होने-के कारण शास्त्र-विपरीत व्यापारमें लग नहीं सकता, अतएव जो सद्विचारको जन्म देनेवाला है, वह आप-जैसा कौन पुरुष क्रोधके वशीभूत हो सकता है ? ॥ ५२॥

जानामि कोषं हरिवीरवन्धो-जीनामि कार्यस्य च कालसङ्गम् । जानामि कार्यं त्विय यत्कृतं न-स्तश्चापि जानामियदत्र कार्यम् ॥ ५३ ॥

'वानरवीर सुग्रीवके मित्र भगवान् श्रीरामके कोघका कारण में जानती हूँ। उनके कार्यमें जो विलम्ब हुआ है, उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीवका जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आपलोगोंने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है, उसके विषयमें हमलोगोंका क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है ॥ ५३॥

तचापि जानामि तथाविषहां बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य। जानामि यस्मिश्च जनेऽवबदं कामेन सुमीवमसक्तमय॥ ५४॥

'नरश्रेष्ठ! इस शरीरमें उत्पन्न हुए कामका जो असहा बल है, उसको भी मैं जानती हूँ तथा उस कामद्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है । साथ ही इस बातसे भी मैं परिचित हूँ कि कामासक्तिके कारण ही इन दिनों सुग्रीवका मन दूसरे किसी काममें नहीं लगता॥ ५४॥

> न कामतन्त्रे तच बुद्धिरस्ति त्वं वै यथा मन्युवशं प्रपन्नः। न देशकालौ हि यथार्थधर्मा-ववेक्षते कामरतिर्मनुष्यः॥५५॥

'आप जो कोघके वशीभूत हो गये हैं, इससे जान पड़ता है कि कामके अधीन हुए पुरुषकी स्थितिका आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बानरकी तो बात ही क्या है ? कामासक्त मनुष्यको भी देश, काल, अर्थ और धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता—उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है।। ५५।।

तं कामवृत्तं मम संनिकृष्टं कामाभियोगाच विमुक्तलज्जम् । क्षमस्व तावत् परवीरहन्त-स्त्वद्भातरं वानरवंशनाथम् ॥ ५६॥ 'विपक्षी वीरोंका विनाश करनेवाले राजकुमार! वानर-राज सुग्रीव विषय-भोगमें आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। कामके आवेशमें उन्होंने अपनी लजाका परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिये॥ ५६॥

> महर्षयो धर्मतपोऽभिरामाः कामानुकामाः प्रतिबद्धमोहाः। अयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सज्जेत सुखेषु राजा॥ ५७॥

'जो निरन्तर धर्म और तपस्यामें ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोहको अवरुद्ध कर दिया है—अविवेकको दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी-कभी विषयामिलाषी हो जाते हैं; फिर जो स्वभावसे ही चञ्चल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख-भोगमें क्यों न आसक्त हों ?'॥ ५७॥

इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्थं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्। पुनः सखेदं मद्विह्वलाक्षी भर्तुर्हितं वाक्यमिदं वभाषे॥ ५८॥

अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मणसे इस प्रकार महान् अर्थसे युक्त बात कहकर मदसे चञ्चल नेत्रवाली वानर-पत्नी ताराने पुनः खेदपूर्वक खामीके लियेयह हितकर वचन कहा-॥५८॥

उद्योगस्तु चिराइप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम। कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने॥ ५९॥

'नरश्रेष्ठ ! यद्यपि सुग्रीव इस समय कामके गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करनेके लिये बहुत पहलेसे ही उद्योग आरम्भ करनेकी आज्ञा दे रक्खी है॥५९॥

आगता हि महावीर्या हरयः कामरूपिणः। कोटीः शतसहस्राणि नानानगनिवासिनः॥ ६०॥

'इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतीपर निवास करनेवाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ एवं महान् पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं ॥ ६० ॥

तदागच्छ महाबाहो चारित्रं रक्षितं त्वया। अच्छलं मित्रभावेन सतां दारावलोकनम्॥ ६१॥

'महाबाहो ! ( दूसरेकी स्त्रियोंको देखना अनुचित समझ

कर जो आप भीतर नहीं आये, बाहर ही खड़े रह गये— इसके द्वारा ) आपने सदाचारकी रक्षा की है; अतः अब भीतर आइये। मित्रभावसे स्त्रियोंकी ओर देखना (उनके प्रति माता बहन आदिका भाव रखकर दृष्टि डालना ) सरपुरुषोंके लिये अधर्म नहीं है'॥ ६१॥

तारया चाभ्यनुक्षातस्त्वरया वापि चोदितः। प्रविवेश महाबाहुरभ्यन्तरमरिद्मः॥ ६२॥

ताराके आग्रह और कार्यकी जरुदीसे प्रेरित होकर शत्रु-दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीवके महलके भीतर गये॥६२॥

ततः सुष्रीवमासीनं काञ्चने परमासने। महार्हास्तरणोपेते ददर्शादित्यसंनिभम्॥ ६३॥

वहाँ जाकर उन्होंने देखा, एक सोनेके सिंहासनपर बहुमूल्य विछीना विछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल्य तेजस्वी रूप धारण किये उसके ऊपर विराजमान हैं ॥ ६३ ॥

दिन्याभरणचित्राङ्गं दिन्यरूपं यशस्विनम्। दिन्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुर्जयम्॥ ६४॥

उस समय दिव्य आभूषणोंके कारण उनके शरीरकी विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्यरूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएँ और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इन्द्रके समान दिखायी दे रहे थे। १४॥

दिव्याभरणमाल्याभिः प्रमदाभिः समावृतम् । संरव्धतररकाक्षो बभूवान्तकसंनिभः ॥ ६५ ॥

दिश्य आभृषणों और मालाओंसे अलंकृत युवती स्त्रियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं। उन्हें इस अवस्थामें देख लक्ष्मणके नेत्र रोषावेशके कारण लाल हो गये। वे उस समय यमराजके समान भयंकर प्रतीत होने लगे॥ ६५॥

रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढं वरासनस्थो वरहेमवर्णः । ददर्श सौमित्रिमदीनसत्त्वं विशालनेत्रः स विशालनेत्रम् ॥ ६६ ॥

सुन्दर सुवर्णके समान कान्ति और विशाल नेत्रवाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमाको गाढ आलिङ्गन-पाशमें बाँचे हुए एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान थे। उसी अवस्था-में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्रवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणको देखा॥ ६६॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयस्त्रिशः सर्गः॥ ३३॥ इस प्रकार श्रीवारुमीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकात्यके किष्किन्धाकाण्डमें तैंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ३३॥

# चतुस्त्रिंशः सर्गः

सुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका उन्हें फटकारना

तमप्रतिहतं कुद्धं प्रविष्टं पुरुषष्भम्। सुप्रीवो लक्ष्मणं दृष्टा बभूव व्यथितेन्द्रियः॥ १॥

लक्ष्मण बेरोक-टोक मीतर घुस आये थे। उन पुरुष-शिरोमणिको कोधसे भरा देख सुग्रीवकी सारी इन्द्रियाँ ब्यथित हो उठीं॥ १॥

कुद्धं निःश्वसमानं तं प्रदीप्तमिव तेजसा। स्रातुर्व्यसनसंतप्तं दृष्ट्वा द्वारथात्मजम्॥ २॥ उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम्। महान् महेन्द्रस्य यथा स्वलंकृत इव ध्वजः॥ ३॥

दशरथपुत्र लक्ष्मण शेषपूर्वक लंबी साँस खींच रहे थे और तेजसे प्रज्विलत-से जान पड़ते थे। अपने भाईके कष्टसे उनके मनमें बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानरश्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्णका सिंहासन छोड़कर कृद पड़े, मानो देवराज इन्द्रका भलीभौति सजाया हुआ महान् ध्वज आकाशसे पृथ्वीपर उतर आया हो।। २-३।।

उत्पतन्तमनृत्पेत् रुमाप्रभृतयः स्त्रियः। सुप्रीवं गगने पूर्णं चन्द्रं तारागणा इव ॥ ४ ॥

सुग्रीवके उतरते ही हमा आदि श्वियाँ भी उनके पीछे उस सिंहासनसे उतरकर खड़ी हो गर्यी। जैसे आकाशमें पूर्ण चन्द्रमाका उदय होनेपर तारोंके समुदाय भी उदित हो गये हों ॥ ४॥

संरक्तनयनः श्रीमान् संचचार इताञ्जलिः। वभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानिव॥ ५॥

श्रीमान् सुग्रीवके नेत्र मदसे लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मणके पास आये और हाथ जोड़कर खड़े हो गये। लक्ष्मण वहाँ महान् कल्पवृक्षके समान स्थित थे॥५॥

रुमाद्वितीयं सुन्नीवं नारीमध्यगतं स्थितम् । अन्नवीह्यक्ष्मणः कुद्धः सतारं शशिनं यथा ॥ ६ ॥

सुग्रीवके साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे स्त्रियोंके बीचमें खड़े होकर तारिकाओंसे चिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर छक्ष्मणने क्रोधपूर्वक कहा—॥

सस्वाभिजनसम्पन्नः सानुकोशो जितेन्द्रियः। कृतन्नः सत्यवादी च राजा लोके महीयते॥ ७॥

'वानरराज । धैर्यवान्, कुलीन, दयाछ, जितेन्द्रिय और सत्यवादी राजाका ही संसारमें आदर होता है ॥ ७॥

यस्तुराजा स्थितो ऽधर्मे मित्राणा मुपकारिणाम् । मिथ्या प्रतिक्षां कुरुते को नृशंसतरस्ततः ॥ ८ ॥ जो राजा अधर्ममें स्थित होकर उपकारी मित्रोंके

सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञाको झूठी कर देता है। उससे बढ़कर अत्यन्त कूर कौन होगा ? ॥ ८ ॥ शतमध्यानृते हन्ति सहस्रं तु गवानृते।

अात्मानं स्वजनं हन्ति पुरुषः पुरुषानृते॥ ९॥

'अश्वदानकी प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करनेपर
'अश्वानृत' (अश्वविषयक असत्य) नामक पाप होता है।
यह पाप बन जानेपर मनुष्य सौ अश्वोंकी हत्याके पापका
भागी होता है। इसी प्रकार गोदानविषयक प्रतिज्ञाको
मिथ्या कर देनेपर सहस्र गौओंके वषका पाप लगता है
तथा किसी पुरुषके समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देनेकी
प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वह पुरुष
आत्मघात और स्वजन वधके पापका भागी होता है (फिर
जो परम पुरुष श्रीरामके समक्षकी हुई प्रतिज्ञाको मिथ्या
करता है, उसके पापकी कोई इयत्ता नहीं हो सकती )॥९॥

पूर्व कतार्थो मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः। कृतच्नः सर्वभूतानां स वध्यः प्रवगेश्वर ॥ १०॥

'वानरराज! जो पहले मित्रोंके द्वारा अपना कार्य खिद्ध करके बदलेमें उन मित्रोंका कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतच्न एवं खब प्राणियोंके लिये वध्य है ॥ १०॥

गीतोऽयं ब्रह्मणा इलोकः सर्वलोकनमस्कृतः। द्रष्ट्वा कृतच्नं कृद्धेन तन्निबोध प्रवंगम॥११॥

'कपिराज! किसी कृतध्नको देखकर कुपित हुए ब्रह्माजीने सब लोगोंके लिये आदरणीय यह एक रलोक कहा है, इसे सुनो ॥ ११॥

गोध्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नवते तथा। निष्कृतिर्विहिता सङ्गिः कृतध्ने नास्ति निष्कृतिः॥१२॥

भोइत्यारे, दागबी, चोर और व्रत मंग करनेवाले पुरुषके लिये सत्पुरुषोंने प्रायश्चित्तका विधान किया है; किंतु कृतच्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं है॥ १२॥

अनार्यस्त्वं कृतच्नश्च मिथ्यावादी च वानर। पूर्वं कृतार्थों रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्॥ १३॥

'वानर ! तुम अनार्यः कृतच्न और मिध्यावादी होः क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीकी सहायतासे तुमने पहले अपना काम तो बना लियाः किंतु जब उनके लिये सहायता करनेका अवसर आयाः तब तुम कुछ नहीं करते॥ १३॥

नजु नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर। सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतमिच्छता॥ १४॥ 'वानर! तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है; अतः अब तुम्हें प्रत्युपकारकी इच्छासे श्रीरामकी पत्नी सीताकी खोजके छिये प्रयत्न करना चाहिये॥ १४॥

स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः। न त्वां रामो विजानीते सर्पं मण्डूकराविणम् ॥ १५॥

'परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञाको झूठी करके प्राम्यभोगोंमें आसक्त हो रहे हो। श्रीरामचन्द्रजी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढककी-सी बोली बोलनेवाले सर्प हो (जैसे साँप अपने मुँहमें किसी मेढकको जब दबा लेता है, तब केवल मेढक ही बोलता है, दूरके लोग उसे मेढक ही समझते हैं; परंतु वह वास्तवमें सर्प होता है। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुल और हैं और खरूप कुल और)॥ १५॥

महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना। हरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना ॥ १६ ॥

'महाभाग श्रीरामचन्द्रजी परम महात्मा तथा दयासे द्रवित हो जानेवाले हैं; अतएव उन्होंने द्रम-जैसे पापी और दुरात्माको भी वानरोंके राज्यपर बिठा दिया॥ १६॥ कृतं चेन्नातिज्ञानीषे राघवस्य महात्मनः। सद्यस्त्वं निशितैर्बाणैर्हतो द्रक्ष्यसि वालिनम्॥१७॥

'यदि तुम महात्मा रघुनाथजीके किये हुए उपकारको नहीं समझोगे तो शीघ ही उनके तीखे बाणोंसे मारे जाकर बालीका दर्शन करोगे ॥ १७॥

न स संकुचितः पम्था येन वाली हतो गतः। समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः॥ १८॥

'सुग्रीव ! वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है, वह आज भी बंद नहीं हुआ है। इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञापर डटे रहो। वालीके मार्गका अनुसरण न करो॥ १८॥

न नूनिष्वाकुवरस्य कार्मुका-च्छरांश्चतान् पश्यसिवज्रसंनिभान्। ततः सुखं नाम विषेवसे सुखी न रामकार्य मनसाप्यवेक्षसे॥ १९॥

'इक्ष्वाकुवंशिशोमणि श्रीरामचन्द्रजीके घनुषसे छूटे हुए उन वज्रतुस्य बाणोंकी ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है। इसीलिये तुम ग्राम्य सुखका सेवन कर रहे हो और उसीमें सुख मानकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यका मनसे भी विचार नहीं करते हो'॥ १९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुस्त्रिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौंतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४॥

## पत्रत्रिंशः सर्गः

### ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनोंद्वारा शान्त करना

तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा। अब्रवीह्यक्ष्मणं तारा ताराधिपनिभानना॥ १॥

सुमित्राकुमार लक्ष्मण अपने तेजके कारण प्रज्विलत-से हो रहे थे। वे जब उपर्युक्त बात कह चुके, तब चन्द्रमुखी तारा उनसे बोली—॥ १॥

नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमहिति। हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्राद् विशेषतः॥ २॥

'कुमार लक्ष्मण! आपको सुग्रीवसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। ये वानरोंके राजा हैं; अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप-जैसे सुद्धद्के मुखसे तो ये कदापि कद्व वचन सुननेके अधिकारी नहीं हैं॥ २॥

नैवाकृतज्ञः सुन्नीवो न राठो नापि दारुणः। नैवानृतकथो वीर न जिह्मश्च कपीश्वरः॥ ३॥,

'वीर! कपिराज सुग्रीव न कृतव्न हैं, न शठ हैं, न कूर हैं, न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं ॥ ३ ॥ उपकारं कृतं वीरो नाष्ययं विस्मृतः कपिः। रामेण वीर सुग्रीवो यदन्येर्द्धकरंरणे॥ ४ ॥ 'वीर लक्ष्मण! श्रीरामचन्द्रजीने इनका जो उपकार किया है, वह युद्धमें दूसरोंके लिये दुष्कर है। उसे इन वीर किपराजने कभी मुलाया नहीं है॥ ४॥

रामप्रसादात् कीर्तं च किपराज्यं च शाश्वतम्। प्राप्तवानिह् सुग्रीवो रुमां मां च परंतप ॥ ५ ॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले सुमित्रानन्दन ! श्रीरामचन्द्र-जीके कृपा-प्रसादसे ही सुशीवने वानरोंके अक्षय राज्यको, यशको, रमाको तथा मुझको भी प्राप्त किया है ॥ ५ ॥

सुदुःखशयितः पूर्वे प्राप्येदं सुखमुत्तमम् । प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः॥ ६॥

'पहले इन्होंने बड़ा दुःख उठाया है। अब इस उत्तम मुखको पाकर ये इसमें ऐसे रम गये कि इन्हें प्राप्त हुए समयका ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह, जैसे विश्वामित्र मुनिको मेनकामें आसक्त हो जानेके कारण समयकी सुध-बुध नहीं रह गयी थी ।। ६॥

घृताच्यां किल संसक्तो द्दा वर्षाणि लक्ष्मण। अहोऽमन्यतधर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः॥ ७॥

यह प्रसंग बालकाण्डके ति(सठवें सर्गमें आया है।

'लक्ष्मण! कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रने घृताची (मेनका) नामक अप्सरामें आसक्त होनेके कारण दस वर्षके समयको एक दिन ही माना था॥ ७॥

### स हि प्राप्तं न जानीते कालं कालविदां वरः। विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्यः पृथग्जनः॥ ८॥

'कालका ज्ञान रखनेवालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र-को भी जब भोगासक्त होनेपर कालका ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणीको कैसे रह सकता है ? ॥८॥

### देहधर्मगतस्यास्य परिश्रान्तस्य छक्ष्मण। अवितृतस्य कामेषु रामः क्षन्तुमिहाईति॥ ९॥

'कुमार लक्ष्मण! आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देहके घर्म हैं, ( जो पशुओंमें भी समानरूपसे पाये जाते हैं) उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकालतक दुःख भोगने-के कारण थके-माँदे एवं खिन्न थे। अब भगवान् श्रीरामकी कृपासे इन्हें जो काम-भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभीतक इनकी तृप्ति नहीं हुई ( इसीलिये इनसे कुछ असावधानी हो गयी); अतः परम कृपाल श्रीरघुनाथजीको यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिये॥ ९॥

#### न च रोषवरां तात गन्तुमहंसि लक्ष्मण। निश्चयार्थमविज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा॥१०॥

'तात लक्ष्मण ! आपको यथार्थ बात जाने विना साघारण मनुष्यकी भौति सहसा क्रोधके अधीन नहीं होना चाहिये॥१०॥

#### सावयुक्ता हि पुरुषास्त्वद्विधाः पुरुषर्षभ। अविमृश्य न रोषस्य सहसायान्ति वश्यताम् ॥ ११॥

पुरुषप्रवर ! आप-जैसे सस्वगुणसम्पन्न पुरुष विचार किये बिना ही सहसा रोषके वशीभूत नहीं होते हैं ॥ ११ ॥

### प्रसाद्ये त्वां धर्मन्न सुग्रीवार्थं समाहिता। महान् रोषसमुत्पननः संरम्भस्त्यज्यतामयम् ॥ १२ ॥

'वर्मज्ञ! मैं एकाग्र हृदयसे सुग्रीवके लिये आपसे कृपा-की याचना करती हूँ। आप कोघसे उत्पन्न हुए इस महान् क्षोभका परित्याग कीजिये॥ १२॥

#### हमां मां चाङ्गदं राज्यं धनधान्यपशूनि च । रामप्रियार्थे सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिर्मम ॥ १३ ॥

भिरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके लिये स्माका, मेरा, कुमार अङ्गदका तथा घन-घान्य और पशुओंसहित सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग कर सकते हैं ॥ १३॥

समानेष्यति सुग्रीवः सीतया सह राघवम्। शशाङ्किमव रोहिण्या हत्वा तं राक्षसाधमम्॥ १४॥ भुग्रीव उस अधम राक्षसका वध करके श्रीरामको सीता-

से उसी तरह मिलायेंगे, जैसे चन्द्रमाका रोहिणीके साथ संयोग हुआ हो ॥ १४॥

शतकोढिसहस्राणि लङ्कायां किल रक्षसाम्। अयुतानि च षट्त्रिशत्सहस्राणि शतानि च ॥ १५॥

'कहते हैं कि लङ्कामें सौ इजार करोड़, छत्तीस अयुत, छत्तीस इजार और छत्तीस सौ राक्षस रहते हैं \* ॥ १५ ॥

#### अहत्वा तांश्च दुर्धर्षान् राक्षसान् कामरूपिणः। न शक्यो रावणो इन्तुं येन सा मैथिली हता ॥ १६॥

ंवे सब-के-सब राक्षस इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले तथा दुर्जय हैं। उन सबका संहार कियेबिना रावणका, जिसने मिथिलेशकुमारी सीताका अपहरण किया है, वघ नहीं हो सकता ॥ १६॥

#### ते न शक्या रणे हन्तुमसहायेन लक्ष्मण। रावणः क्र्रकर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः॥१७॥

'लक्ष्मण! किसीकी सहायता लिये बिना अकेले किसी वीरके द्वारा न तो उन राक्षसोंका संग्राममें वध किया जा सकता है और न क्रूरकर्मा रावणका ही। इसलिये सुग्रीवसे सहायता लेनेकी विशेष आवश्यकता है॥ १७॥

#### प्वमाख्यातवान् वाली स हाभिक्षो हरीश्वरः। आगमस्तु न मे व्यक्तः श्रवात् तस्य व्रवीम्यहम्॥ १८॥

'वानरराज वाली लङ्काके राक्षमोंकी इस संख्यासे परिचित थे, उन्हींने मुझे उनकी इस तरह गणना बतायी थी। रावण-ने इतनी सेनाका संग्रह कैसे किया रे यह तो मुझे नहीं माल्म है। किंतु इस संख्याको मैंने उनके मुँहसे सुना था। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ॥ १८॥

### त्वत्सहायनिमित्तं हि प्रेषिता हरिपुङ्गवाः। आनेतुं वानरान् युद्धे सुबहून् हरिपुङ्गवान्॥ १९॥

'आपकी सहायताके लिये सुग्रीवने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरोंको युद्धके निमित्त असंख्य वानर वीरोंकी सेना एकत्र करनेके लिये भेज रक्खा है।। १९॥

#### तांश्च प्रतीक्षमाणोऽयं विकान्तान् सुमहाबलान्। राघवस्यार्थसिद्धवर्थं न निर्याति हरीश्वरः॥ २०॥

'वानरराज मुग्रीव उन महावली और पराक्रमी वीरोंके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान् श्रीरामका कार्य छिद्ध करनेके लिये अभी नगरसे बाहर नहीं निकल सके हैं।। २०॥

#### कता सुसंस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा। अद्य तैर्वानरैः सर्वेरागन्तव्यं महाबर्छेः॥ २१॥

अधिनिक गणनाके अनुसार यह संख्या दस खरव तीन
 काख निन्यानवे इजार छ: सौ होती है।



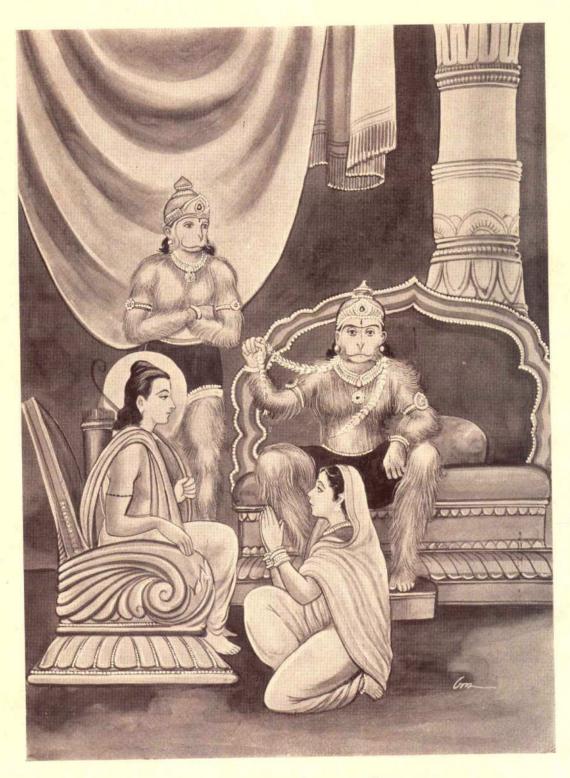

सुग्रीव एवं ताराके द्वारा कुपित लक्ष्मणकी सान्त्वना

'सुमित्रानन्दन! सुग्रीवने उन सबके एकत्र होनेके लिये पहलेसे ही जो अवधि निश्चित कर रक्खी है, उसके अनुसार उन समस्त महावली वानरोंको आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिये॥ २१॥

ऋक्षकोटिसहस्राणि गोळाङ्गृलशतानि च। अद्य त्वामुपयास्यन्ति जहि कोपमरिदम। कोठ्योऽनेकास्तुकाकुत्स्थकपीनां दीप्ततेजसाम्॥२२॥

'शत्रुदमन लक्ष्मण ! आज आपकी सेवामें कोटि सहस्र (दस अरव) रीछ, सौ करोड़ (एक अरव) लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेजवाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिये आप कोधको त्याग दीजिये॥ २२॥

> तव हि मुखमिदं निरीक्ष्य कोपात् क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः । हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति

प्रथमभयस्य हि शङ्किताः स सर्वाः ॥ २३॥

'आपका मुख कोधि तमतमा उठा है और आँखें रोषसे लाल हो गयी हैं। यह सब देखकर हम वानरराजकी स्त्रियोंको शान्ति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय ( वालि-वध) के समान ही किसी अनिष्टकी आशङ्का हो रही है'॥२३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चित्रशः सर्गः ॥ ३५ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पैतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३ । ॥

# षट्त्रिंशः सर्गः

सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामकी महत्ता बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और लक्ष्मणका उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलनेके लिये कहना

इत्युक्तस्तारया वाक्यं प्रश्नितं धर्मसंहितम्। मृदुखभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः॥ १॥

ताराने जब इस प्रकार धर्मके अनुकूल विनययुक्त बात कही, तब कोमल स्वभाववाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उसे मान लिया (क्रोधको त्याग दिया) ॥ १॥

तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः। लक्ष्मणात् सुमहत्त्रासं वस्त्रं क्लिन्नमिवात्यजत्॥ २॥

उनके द्वारा ताराकी बात मान छी जानेपर वानरयूथ-पति सुग्रीवने छक्ष्मणसे प्राप्त होनेवाळे महान् भयको भीगे हुए वस्त्रकी भाँति त्याग दिया ॥ २ ॥

ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं महत्। चिच्छेद विमद्श्यासीत् सुग्रीवो वानरेश्वरः॥ ३॥

तदनन्तर वानरराज मुग्रीवने अपने कण्ठमें पड़ी हुई फूर्लो-की विचित्र, विशाल एवं बहुगुणसम्पन्न माला तोड़ डाली और वे मदसे रहित हो गये॥ ३॥

स लक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः। अत्रवीत्प्रश्चितं वाक्यं सुष्रीवः सम्प्रहर्षयन्॥ ४॥

फिर समस्त वानरोंमें शिरोमणि सुग्रीवने भयंकर बलशाली लक्ष्मणका हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनययुक्त बात कही—॥ ४॥

प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च किपराज्यं च शाश्वतम्। रामप्रसादात् सौमित्रे पुनश्चाप्तमिदं मया॥ ५॥

'मुमित्राकुमार! मेरी श्री, कीर्ति तथा सदासे चला आता हुआ वानरोंका राज्य—ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान् श्रीरामकी कृपासे ही मुझे पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है ॥ ५ ॥

कः शक्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा। तादशं प्रतिकुवींत अंशेनापि नृपात्मज॥ ६॥

'राजकुमार ! वे भगवान् श्रीराम अपने कर्मोंसे ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकारका वैसा ही बदला अंशमात्रसे भी कौन चुका सकता है ! ॥ ६॥

सीतां प्राप्स्यति धर्मातमा वधिष्यति च रावणम्। सद्दायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७॥

'घर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेजसे रावणका वध करेंगे और सीताको प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायकमात्र रहूँगा॥ ७॥

सहायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्रुमाः। गिरिश्च वसुधा चैव वाणेनैकेन दारिताः॥ ८॥

'जिन्होंने एक ही बाणसे सात बड़े-बड़े ताल वृक्षः पर्वतः, पृथ्वी, पाताल और वहाँ रहनेवाले दैत्योंको भी विदीर्ण कर दिया था, उनको दूसरे किसी सहायककी आवश्यकता भी क्या है ? ॥ ८ ॥

धनुर्विस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । सशैला कम्पिता भूमिः सहायैः किं नु तस्य वै ॥ ९ ॥

'लक्ष्मण! जिनके घनुष खींचते समय उसकी टंकारसे पर्वतोंसिहत पृथ्वी कॉॅंप उठी थी, उन्हें सहायकोंसे क्या लेना है ! ॥ ९॥

अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभ । गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं सपुरस्सरम् ॥ १०॥ 'नरश्रेष्ठ! मैं तो वैरी रावणका वध करनेके लिये अग्र-गामी सैनिकोंसहित यात्रा करनेवाले महाराज श्रीरामके पीछे-पीछे चल्ँगा॥ १०॥

यदि किंचिद्तिकान्तं विश्वासात् प्रणयेन वा। प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ११॥

'विश्वास अथवा प्रेमके कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दासके उस अपराधको क्षमा कर देना चाहिये; क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है, जिससे कभी कोई अपराध होता ही न हो? ॥ ११॥

इति तस्य बुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः। अभवल्लक्ष्मणः श्रीतः प्रेम्णा चेदसुवाच ह॥१२॥

महात्मा सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हो गये और बड़े प्रेमसे इस प्रकार बोले—॥ १२॥

सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर। त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्चितेन विशेषतः॥१३॥

'वानरराज सुग्रीव ! विशेषतः तुम-जैसे विनयशील सहायकको पाकर भेरे भाई श्रीराम सर्वथा सनाथ हैं ॥१३॥

यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच ते शौचमीरशम् । अर्हस्त्वं किपराज्यस्य श्रियं भोक्तमनुत्तमाम् ॥ १४॥

'सुग्रीव! तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदयमें जो इतना ग्रुद्ध भाव है, इससे तुम वानरराज्यकी परम उत्तम लक्ष्मीका सदा ही उपभोग करनेके अधिकारी हो ॥ १४ ॥

सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान् । विधिष्यति रणे शत्रृनचिरान्नात्र संशयः ॥ १५ ॥

भुग्रीव ! तुम्हें सहायकके रूपमें पाकर प्रतापी श्रीराम

रणभूमिमें अपने शत्रुओंका शीव ही वध कर डार्लेगे इसमें संशय नहीं है ॥ १५ ॥

धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेष्वनिवर्तिनः। उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्॥१६॥

'सुग्रीव ! तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले हो । तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्तिसंगत और उचित है ॥ १६ ॥

दोषज्ञः सति सामर्थ्यं कोऽन्यो भाषितुमर्दति । वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तम ॥ १७ ॥

वानरिशरोमणे ! तुमको और मेरे बड़े भाईको छोड़-कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान् है, जो अपनेमें सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके ॥ १७ ॥

सदशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च। सहायो दैवतैईत्तश्चिराय हरिपुंगव॥१८॥

'कपिराज ! तुम बल और पराक्रममें भगवान् श्रीरामके बराबर हो । देवताओंने ही हमें दीर्घकालके लिये तुम-जैसा सहायक प्रदान किया है ॥ १८॥

किं तु शीव्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह। सान्त्वयस्व वयस्यं च भागीहरणदुःखितम्॥ १९॥

'िकंतु वीर ! अब तुम शीव ही मेरे साथ इस पुरीसे बाहर निकलो । तुम्हारे मित्र अपनी पत्नीके अपहरणसे बहुत दुखी हैं । उन्हें चलकर सान्त्वना दो ॥ १९ ॥

यच शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम्। मया त्वं परुषाण्युकस्तत् क्षमस्य सखे मम ॥ २०॥

'सखे ! शोकमग्न श्रीरामकेवचनोंको सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कहदी हैं, उनके लिये मुझेक्षमा करो'॥२०॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्ड

## सप्तत्रिंशः सर्गः

सुग्रीवका हनुमान्जीको वानरसेनाके संग्रहके लिये दोवारा द्त मेजनेकी आज्ञा देना, उन द्तोंसे राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरोंका किष्किन्धाके लिये प्रस्थान और द्तोंका लौटकर सुग्रीवको मेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमनका समाचार सुनाना

प्वमुक्तस्तु सुप्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना। हनूमन्तं स्थितं पाइवें वचनं चेद्मव्रवीत्॥ १॥

महात्मा लक्ष्मणने जब ऐसा कहा, तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान्जीसे यों बोले—॥ १॥ महेन्द्रहिमविद्रन्ध्यकैलासशिखरेषु च। मन्दरे पाण्डुशिखरे पञ्चशैलेषु ये स्थिताः॥ २॥ तहणादित्यवर्णेषु भ्राजमानेषु नित्यशः। पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि॥ ३॥

आदित्यभवने चैव गिरौ संध्याभ्रसंनिमे।
पद्माचलवनं भीमाः संश्रिता हरिपुंगवाः॥ ४॥
अञ्जनमबुद्दसंकाद्याः कुञ्जरेन्द्रमहौजसः।
अञ्जने पर्वते चैव ये वसन्ति प्रवंगमाः॥ ५॥
महाशैलगुहावासा वानराः कनकप्रभाः।
मेरुपाद्द्वगताश्चैव ये च धूम्रगिरिं श्रिताः॥ ६॥
तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये महारुणे।
पिवन्तो मधु मैरेयं भीमवेगाः प्रवंगमाः॥ ७॥

वनेषु च सुरम्येषु सुगन्धिषु महत्सु च। तापसाश्रमरम्येषु वनान्तेषु समन्ततः॥८॥ तांस्तांस्त्वमानय क्षित्रं पृथिन्यां सर्ववानरान्। सामदानादिभिः कल्पैर्वानरैर्वेगवत्तरैः॥९॥

'महेन्द्र, हिमवान्, विन्ध्य, कैलास तथा क्वेत शिखर-वाले मन्दराचल-इन पाँच पर्वतोंके शिखरोंपर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशामें समुद्रके परवर्ती तटपर प्रात:-कालिक सूर्यके समान कान्तिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतोंपर जिन वानरोंका निवास है, भगवान् सूर्यके निवास-स्थान तथा संध्याकालिक मेघसमृहके समान अरुण वर्णवाले उदयाचल एवं अस्ताचलपर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वनका आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर-शिरोमणि निवास करते हैं, अञ्जनपर्वतपर जो काजल और मेवके समान काले तथा गजराजके समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े-बड़े पर्वतोंकी गुफाओंमें निवास करनेवाले तथा मेरपर्वतके आसपास रहनेवाले जो सुवर्णकी-सी कान्तिवाले वानर हैं, जो धुम्रगिरिका आश्रय लेकर रहते हैं, मैरेय मधुका पान करते हुए जो महारुण पर्वतपर प्रात:-कालके सूर्यकी भाँति लाल रंगके भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं तथा सुगन्घसे परिपूर्ण एवं तपस्वियोंके आश्रमोंसे सुशोभित बड़े-बड़े रमणीय वनों और वनान्तोंमें चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमण्डलके उन सभी वानरोंको तुम शीव्र यहाँ ले आओ । शक्तिशाली तथा अत्यन्त वेगवान् वानरोंको भेजकर उनके द्वारा साम, दान आदि उपायोंका प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ ॥ २—९॥

प्रेषिताः प्रथमं ये च मयाऽऽज्ञाता महाजवाः । त्वरणार्थे तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय हरीश्वरान् ॥ १०॥

'मेरी आज्ञासे पहले जो महान् केगशाली वानर भेजे गये हैं, उनको जल्दी करनेके लिये प्रेरणा देनेके निमित्त उम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरोंको भेजो ॥ १०॥

ये प्रसक्ताश्च कामेषु दीर्घसूत्राश्च वानराः। इहानयस्व ताञ्शीद्यं सर्वानेव कपीश्वरान्॥११॥

'जो वानर कामभोगमें फँसे हुए हों तथा जो दीर्वस्त्री (प्रत्येक कार्यको विलम्बसे करनेवाले) हों, उन सभी कपीश्वरोंको शीघ्र यहाँ ले आओ ॥ ११॥

अहोभिर्दशिभर्ये च नागच्छन्ति ममाश्रया। हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदृषकाः॥१२॥

'जो मेरी आज्ञासे दस दिनके भीतर यहाँ न आ जायँ, राजाज्ञाको कलङ्कित करनेवाले उन दुरात्मा वानरोंको मार डालना चाहिये॥ १२॥

शतान्यथ सहस्राणि कोट यश्च मम शासनात्। प्रयान्तु किपिसहानां निदेशे मम ये स्थिताः॥ १३॥ 'जो मेरी आज्ञाके अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों, हजारों तथा करोड़ों वानरसिंह मेरे आदेशसे जायँ ॥१३॥ मेघपर्वतसंकाशारछादयन्त इवाम्बरम्। घोरक्रपाः कपिश्रेष्ठा यान्तु मच्छासनादितः॥ १४॥

'जो मेघ और पर्वतके समान अपने विशाल शरीरसे आकाशको आच्छादित सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँसे यात्रा करें ॥ १४॥

ते गतिशा गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः। आनयन्तु हरीन् सर्वोस्त्वरिताः शासनानमम ॥ १५॥

'वानरोंके निवासस्थानोंको जाननेवाले सभी वानर तीव गतिसे भूमण्डलमें चारों ओर जाकर मेरे आदेशसे उन-उन स्थानोंके सम्पूर्ण वानरगणोंको तुरंत यहाँ ले आवें'॥१५॥

तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः। दिश्च सर्वासुविकान्तान् प्रेषयामास वानरान्॥ १६॥

वानरराज सुग्रीवकी बात सुनकर वायुपुत्र इनुमान्जीने सम्पूर्ण दिशाओंमें बहुत-से पराक्रमी वानरोंको मेजा ॥१६॥

ते पदं विष्णुविकान्तं पतित्रक्योतिरध्वगाः। प्रयाताः प्रहिता राज्ञा हरयस्तु क्षणेन वै॥ १७॥

राजाकी आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाशमें पक्षियों और नक्षत्रोंके मार्गसे चल दिये ॥ १७॥

ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च। वानरा वानरान् सर्वान् रामहेतोरचोदयन् ॥ १८॥

उन वानरोंने समुद्रोंके किनारे, पर्वतींपर, वनोंमें और सरोवरोंके तटोंपर रहनेवाले समस्त वानरोंको श्रीरामचन्द्रजीका कार्य करनेके लिये चलनेको कहा ॥ १८॥

मृत्युकालोपमस्याझां राजराजस्य वानराः। सुन्नीवस्याययुः श्रुत्वा सुन्नीवभयराङ्किताः॥१९॥

अपने सम्राट् सुग्रीवका, जो मृत्यु एवं काळके समान भयानक दण्ड देनेवाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भयसे थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किन्घाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ १९॥

ततस्तेऽक्षनसंकाशा गिरेक्तस्मान्महाबलाः। तिस्रः कोटयः प्रवंगानां निर्ययुर्यत्र राघवः॥ २०॥

तदनन्तर कजल गिरिसे काजलके ही समान काले और महान् बलवान् तीन करोड़ वानर उस स्थानपर जानेके लिये निकले, जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे॥ २०॥

अस्तं गच्छति यत्रार्कस्तस्मिन् गिरिवरे रताः । संतप्तहेमवर्णाभास्तसात् कोटचो दश च्युताः॥२१॥

जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वतपर रहनेवाले दस करोड़ वानर, जिनकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान थी, वहाँसे किष्किन्धाके लिये चले ॥ २१॥ कैलासिशाखरेभ्यश्च सिंहकेसरवर्चसाम्। ततः कोटिसहस्राणि वानराणां समागमन्॥ २२॥

कैलासके शिखरोंसे सिंहके अयालकी-सी श्वेत कान्ति-वाले दस अरव वानर आये ॥ २२ ॥

फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्चिताः। तेषां कोढिसहस्राणां सहस्रं समवर्तत ॥ २३॥

जो हिमालयपर रहकर फल-मूलसे जीवन-निर्वाह करते ये, वे वानर एक नीलकी संख्यामें वहाँ आये ॥ २३ ॥ अङ्गारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम् । विन्ध्याद्वानरकोठीनां सहस्राण्यपतन् द्रुतम् ॥ २४ ॥

विन्ध्याचल पर्वतसे मङ्गलके समान लाल रंगवाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपघारी वानरोंकी दस अरव सेना बड़े वेगसे किष्किन्धामें आयी ॥ २४ ॥ श्वीरोद्वेलानिलयास्तमालवनवासिनः । नारिकेलाशनाइचैव तेषां संख्या न विद्यते ॥ २५ ॥

क्षीरसमुद्रके : किनारे और तमालवनमें नारियल खाकर रहनेवाले वानर इतनी अधिक संख्यामें आये कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी ॥ २५ ॥

वनेभ्यो गहरेभ्यश्च सरिद्भग्यश्च महाबलाः। आगच्छद् वानरी सेना पिबन्तीव दिवाकरम्॥ २६॥

वनोंसे, गुफाओंसे और निदयोंके किनारोंसे असंख्य महावली वानर एकत्र हुए। वानरोंकी वह सारी सेना सूर्यदेवको पीती (आच्छादित करती) हुई-सी आयी ॥२६॥ ये तु त्वारियतुं याता वानराः सर्ववानरान्। ते वीरा हिमवच्छैले दहशुस्तं महाद्रुमम्॥ २७॥

जो वानर समस्त वानरोंको शीघ्र आनेके लिये प्रेरित करनेके निमित्त किष्किन्धासे दुवारा मेजे गये थे, उन वीरोंने हिमालय पर्वतपर उस प्रसिद्ध विशाल बृक्षको देखा (जो भगवान् शंकरकी यज्ञशालामें स्थित था)॥ २७॥

तस्मिन् गिरिवरे पुण्ये यहां माहेश्वरः पुरा। सर्वदेवमनस्तोषो वभूव सुमनोरमः॥ २८॥

उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वतपर पूर्वकालमें भगवान् शंकरका यज्ञ हुआ था, जो सम्पूर्ण देवताओं के मनको संतोष देनेवाला और अत्यन्त मनोरम था ॥ २८॥

अन्नतिस्यन्दजातानि मूलानि च फलानि च । अमृतस्वादुकल्पानि ददृशुस्तत्र वानराः॥ २९॥

उस पर्वतपर खीर आदि अन्न (होमद्रस्य ) से घृत आदिका साब हुआ थाः उससे वहाँ अमृतके समान

स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलें**को उन** वानरोंने देखा॥ २९॥

तद्ग्नसम्भवं दिव्यं फलमूलं मनोहरम्। यः कश्चित् सकृदश्नाति मासं भवति तर्पितः॥ ३०॥

उक्त अन्नसे उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल-मूलको जो कोई एक बार खा लेता था, वह एक मासतक उससे तृप्त बना रहता था॥ ३०॥

तानिमूलानि दिव्यानि फलानि च फलाशनाः। औषधानि च दिव्यानि जगृहुईरिपुंगवाः॥३१॥

फलाहार करनेवाले उन वानरिशरोमणियोंने उन दिन्य मूल-फर्लो और दिव्य औषघोंको अपने साथ ले लिया ॥३१॥

तसाच यश्चायतनात् पुष्पाणि सुरभीणि च। आनिन्युर्वानरा गत्वा सुग्रीविष्रयकारणात्॥ ३२॥

वहाँ जाकर उस यज्ञ-मण्डपसे वे सब वानर सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये सुगन्धित पुष्प भी लेते आये ॥ ३२॥

ते तु सर्वे हरिवराः पृथिव्यां सर्ववानरान् । संचोदयित्वा त्वरितं यूथानां जग्मुरग्रतः॥ ३३॥

वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमण्डलके सम्पूर्ण वानरीको तुरंत चलनेका आदेश देकर उनके यूथोंके पहुँचनेके पहले ही सुग्रीवके पास आ गये॥ ३३॥

ते तु तेन मुहूर्तेन कपयः शीघ्रचारिणः। किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः सुग्रीवो यत्र वानरः॥ ३४॥

वे शीव्रगामी वानर उसी मुहूर्तमें चलकर बड़ी उतावलीके साथ किष्किन्धापुरीमें जहाँ वानरराज सुग्रीव थे, जा पहुँचे ॥ ३४॥

ते गृहीत्वीषघीः सर्वाः फलमूलं च वानराः। तं प्रतिप्राहयामासुर्वचनं चेदमबुवन् ॥ ३५॥

उन सम्पूर्ण ओषियों और फल-मूलोंको लेकर उन वानरोंने सुग्रीवकी सेवामें अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा—॥

सर्वे परिस्रताः शैलाः सरितश्च वनानि च । पृथिन्यां वानराः सर्वे शासनादुपयान्ति ते ॥ ३६ ॥

'महाराज ! इमलोग सभी पर्वतों, निदयों और वनोंमें घूम आये । भूमण्डलके समस्त वानर आपकी आज्ञासे यहाँ आ रहे हैं? ॥ ३६॥

एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः प्रवगाधिपः। प्रतिजग्राह च प्रीतस्तेषां सर्वमुपायनम्॥ ३७॥

यह सुनकर वानरराज सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी मेंट-सामग्री सानन्द ग्रहण की ॥३७॥

इस्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तित्रिशः सर्गः ॥ ३७॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें सेंतीसवाँ सर्गं पूरा हुआ॥ ३७॥

## अष्टात्रिंशः सर्गः

लक्ष्मणसहित सुग्रीवका भगवान् श्रीरामके पास आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना, श्रीरामका उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए सैन्यसंग्रहविषयक उद्योगको बताना और उसे सुनकर श्रीरामका प्रसन्न होना

प्रतिगृह्य च तत् सर्वमुपायनमुपाहतम्। वानरात् सान्त्वयित्वा च सर्वानेव ध्यसर्जयत्॥ १॥

उनके लाये हुए उन समस्त उपहारोंको ग्रहण करके सुग्रीवने सम्पूर्ण वानरोंको मधुर वचनोंद्वारा सान्त्वना दी। फिर सबको विदा कर दिया॥ १॥

विसर्जियत्वा स हरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः। मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलम्॥ २॥

कार्य पूरा करके लीटे हुए उन सहस्रों वानरोंको विदा करके सुग्रीवने अपने आपको कृतार्थ माना और महाबली श्रीरघुनाथजीका भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा ॥ २॥

स लक्ष्मणो भीमवलं सर्ववानरसत्तमम्। अव्रवीत् प्रश्चितं वाक्यं सुन्नीवं सम्प्रहर्षयन् ॥ ३॥

तत्पश्चात् लक्ष्मण समस्त वानरोंमें श्रेष्ठ भयंकर बलशाली
सुग्रीवका हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत बचन बोले—॥
किष्किनधाया विनिष्काम यदि ते सौम्य रोचते।
तस्य तद् वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितम्॥ ४॥
सुग्रीवः परमग्रीतो वाक्यमेतदुवाच ह।

'सौम्य! यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किन्घासे बाहर निकलो।' लक्ष्मणकी यह सुन्दर बात सुनकर सुग्रीव अत्यन्त प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले—॥ ४३॥

पवं भवतु गच्छाम स्थेयं त्वच्छासने मया ॥ ५ ॥ तमेवमुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् । विसर्जयामास तदा ताराद्याश्चैव योषितः ॥ ६ ॥

'अच्छा, ऐसा ही हो। चिलये, चलें। मुझे तो आपकी आज्ञाका पालन करना है।' ग्रुभ लक्षणोंसे युक्त लक्ष्मणसे ऐसा कहकर मुग्रीवने तारा आदि सब स्त्रियोंको तत्काल विदा कर दिया॥ ५-६॥

पहीत्युच्चेईरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत्। तस्य तद् वचनं श्रुत्वा हरयः शीव्रमाययुः॥ ७॥ बद्धाञ्जलिपुदाः सर्वे ये स्युः स्त्रीदर्शनक्षमाः।

इसके बाद सुग्रीवने शेष वानरोंको 'आओ, आओ'
कहकर उच्चखरसे पुकारा । उनकी वह पुकार सुनकर सव
वानर, जो अन्तःपुरकी स्त्रियोंको देखनेके अधिकारी थे,
दोनों हाथ जोड़े शीष्रतापूर्वक उनके पास आये ॥ ७१ ॥
तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्कसहशप्रभः ॥ ८ ॥
उपस्थापयत क्षिप्रं शिविकां सम वानराः।

पास आये हुए उन वानरोंसे सूर्यतुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीवने कहा—'वानरो ! तुमलोग शीघ्र मेरी शिविकाको यहाँ ले आओ' ॥ ८३ ॥

श्रुत्वा तु वचनं तस्य हरयः शीव्रविक्रमाः॥ ९॥ समुपस्थापयामासुः शिविकां प्रियदर्शनाम्।

उनकी बात सुनकर शीव्रगामी वानरोंने एक सुन्दर शिबिका (पालकी) वहाँ उपिखत कर दी ॥ ९३ ॥

तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः॥ १०॥ लक्ष्मणारुद्यतां शीव्रमिति सौमित्रिमव्रवीत्।

पालकीको वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीवने सुमित्राकुमारसे कहा—'कुमार लक्ष्मण! आप शीव्र इसपर आरूढ़ हो जायँ'॥ १०५॥

इत्युक्तवा काञ्चनं यानं सुग्रीवः सूर्यसंनिभम् ॥ ११ ॥ बहुभिईरिभिर्युक्तमाहरोह सळक्ष्मणः।

ऐसा कहकर लक्ष्मणसहित सुग्रीव उस सूर्यकी-सी प्रभा-वाली सुवर्णमयी पालकीपर, जिसे ढोनेके लिये बहुतसे वानर लगे थे, आरूढ़ हुए॥ ११६ ॥

पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि ॥ १२ ॥ शुक्लैश्च वालव्यजनैर्ध्यमानैः समन्ततः । शङ्कभेरीनिनादैश्च बन्दिभिश्चाभिनन्दितः ॥ १३ ॥ निर्ययौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्चियमञ्जत्तमाम् ।

उस समय सुग्रीवके ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओरसे सफेद चँवर डुलाये जाने लगे । शङ्क और भेरीकी ध्वनिके साथ वन्दीजर्नीका अभिनन्दन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मीको पाकर किष्किन्धापुरीसे बाहर निकले ॥ १२-१३ है ॥

स वानरशतैस्तीक्ष्णैर्वहुभिः शस्त्रपाणिभिः॥ १४॥ परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः।

हाथमें शस्त्र लिये तीक्ष्ण स्वभाववाले कई सौ वानरोंसे बिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थानपर गये, जहाँ भगवान् श्रीराम निवास करते थे॥ १४३॥

स तं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठं रामनिषेवितम् ॥ १५ ॥ अवातरम्महातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः। आसाद्य च ततो रामं कृताञ्जलिपुटोऽभवत् ॥ १६॥

श्रीरामचन्द्रजीसे सेवित उस श्रेष्ठ स्थानमें पहुँचकर

लक्ष्मणसिंहत महातेजस्वी सुग्रीव पालकीसे उतरे और श्रीरामके पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १५-१६॥

कृताञ्जलौ स्थिते तस्मिन् वानराश्चाभवंस्तथा। तढाकिन्व तं दृष्ट्वा रामः कुड्मलपङ्कजम् ॥ १७॥ वानराणां महत् सैन्यं सुझीवे श्रीतिमानभूत्।

वानरराष्ट्रके हाथ जोड़कर खड़े होनेपर उनके अनुयायी वानर भी उन्हींकी माँति अञ्चलि बाँधे खड़े हो गये। मुकुलित कमलोंसे भरे हुए विशाल सरोवरकी माँति वानरोंकी उस बड़ी भारी सेनाको देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवपर बहुत प्रसन्न हुए॥ १७ है॥

पादयोः पतितं मूर्झा तमुत्थाप्य हरीश्वरम् ॥ १८ ॥ प्रेम्णा च बहुमानाच राघवः परिषखजे ।

वानरराजको चरणोंमें मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्रीरघुनाथजीने हाथसे पकड़कर उठाया और वड़े आदर तथा प्रेमके साथ उन्हें हृदयसे लगाया॥ १८६॥ परिष्वज्य च घर्मात्मा निषीदेति ततोऽब्रवीत्॥ १९॥ निषण्णं तं ततो द्वष्ट्वा क्षितौ रामोऽब्रवीत्ततः।

हृदयसे लगाकर धर्मात्मा श्रीरामने उनसे कहा—'बैठो'। उन्हें पृथ्वीपर बैठा देख श्रीराम बोले—॥ १९६ ॥ धर्ममर्थे च कामं च काले यस्तु निषेवते ॥ २०॥ विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तम। हित्वा धर्मे तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते ॥ २१॥ स वृक्षात्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते।

'वीर ! वानरशिरोमणे ! जो धर्म, अर्थ और कामके लिये समयका विभाग करके सदा उचित समयपर उनका (न्याययुक्त ) सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है । किंतु जो धर्म-अर्थका त्याग करके केवल कामका ही सेवन करता है, वह बृक्षकी अगली शाखापर सोये हुए मनुष्यके समान है । गिरनेपर ही उसकी आँख खुलती है ॥ २०-२१ ई ॥

अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संब्रहे रतः॥ २२॥ त्रिवर्गफळभोका च राजा धर्मेण युज्यते।

'जो राजा शत्रुओंके वध और मित्रोंके संग्रहमें संलग्न रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और कामका (न्याययुक्त ) सेवन करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है ॥२२ई॥ उद्योगसमयस्त्वेष प्राप्तः शत्रुनिषूद्न ॥ २३॥ संचिन्त्यतां हि पिङ्गेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः।

'शत्रुस्दन! यह इमलोगोंके लिये उद्योगका समय आया है। वानरराज! तुम इस विषयमें इन वानरों और मन्त्रियोंके साथ विचार करों!। २३ है॥

प्वमुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनमत्रवीत्॥ २४॥

प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च किपराज्यं च शाश्वतम्। त्वत्प्रसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया॥ २५॥

श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा—'महा-बाहो ! मेरी श्री, कीर्ति तथा सदासे चला आनेवाला वानरोंका राज्य—ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपासे ही मुझे पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है। २४-२५॥

तव देव प्रसादाच भ्रातुश्च जयतां वर । कृतं न प्रतिकुर्याद् यः पुरुषाणां हि दूषकः ॥ २६ ॥

'विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ देव ! आप और आपके भाईकी कृपासे ही मैं वानर-राज्यपर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ । जो किये हुए उपकारका बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषोंमें धर्मको कलङ्कित करनेवाला माना गया है ॥ २६ ॥

एते वानरमुख्याश्च शतशः शत्रुस्**दन**। प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिन्यां सर्ववानरान्॥ २७॥

'शत्रुस्दन! ये सैकड़ों बलवान् और मुख्य वानर भूमण्डलके सभी बलशाली वानरोंको साथ लेकर यहाँ आये हैं॥ २७॥

ऋक्षाश्च वानराः शूरा गोलाङ्गलाश्च राघव। कान्तारवनदुर्गाणामभिक्षा घोरदर्शनाः॥ २८॥

(रघुनन्दन ! इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शौर्यसम्पन्न गोलाङ्गूल ( लङ्गूर ) हैं । ये सब-के-सब देखनेमें बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानोंके जानकार हैं॥ २८॥

देवगन्धर्वपुत्राश्च वानराः कामरूपिणः। स्वैः स्वैः परिवृताः सैन्यैर्वर्तन्ते पथि राघव॥ २९॥

'रघुनाथजी ! जो देवताओं और गन्धवों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप घारण करनेमें समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी-अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्गमें हैं ॥ २९॥

शतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा। अयुतैश्चावृता वीर शङ्कभिश्च परंतप॥३०॥

'शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर ! इनमेंसे किसीके साथ सी, किसीके साथ लाख, किसीके साथ करोड़, किसीके साथ अयुत ( दस इजार ) और किसीके साथ एक शङ्कु वानर हैं ॥ ३०॥

अर्बुद्दैरर्बुद्दशतैर्भध्येश्चान्त्येश्च वानराः। समुद्राश्च परार्धाश्च हरयो हरियूथपाः॥३१॥

'कितने ही वानर अर्बुद (दस करोड़), सौ अर्बुद (दस अरब), मध्य (दस पद्म) तथा अन्त्य (एक पद्म) वानर-सैनिकोंके साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा

वानर-यूथपतियोंकी संख्या समुद्र (दस नील) तथा परार्घ ( शंख ) तक पहुँच गयी है # || ३१ ||

आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्रसमविक्रमाः। मेघपर्वतसंकाशा मेरुविन्ध्यकृतालयाः॥ ३२॥

धाजन् ! वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतींके समान विशालकाय वानर, जो मेरु और विन्ध्याचलमें निवास करते हैं, यहाँ शीघ ही उपस्थित होंगे ॥ ३२ ॥

ते (त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धमाहवे। निहत्य रावणं युडे ह्यानयिष्यन्ति मैथिछीम् ॥ ३३॥

'जो युद्धमें रावणका वध करके मिथिलेशकुमारी सीताको श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये

लङ्कासे ला देंगे, वे महान् शक्तिशाली वानर संग्राममें उस राक्षससे युद्ध करनेके लिये अवस्य आपकेपास आयेंगेश।३३॥

ततः समुद्योगमवेश्य वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः। बभूव हर्षाद् वसुघाधिपात्मजः

प्रबुद्धनीलोत्पलतुल्यद्दीनः ॥ ३४॥

यह सुनकर परम पराकमी राजकुमार श्रीराम अपनी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले वानरींके प्रमुख वीर सुग्रीवका यह सैन्य-विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमलके समान दिखायी देने लगे ॥ ३४॥

आद्काब्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टात्रियाः सर्गः ॥ ३८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाल्यके किष्किन्धाकाण्डमें अव्तीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ३८॥

# एकोनचत्वारिंशः सर्गः

श्रीरामचन्द्रजीका सुग्रीवके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर-युथपतियोंका अपनी सेनाओंके साथ आगमन

इति ब्रुवाणं सुद्रीवं रामो धर्मभृतां वरः। बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताञ्जलिम्॥ १ ॥

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रीरामने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिङ्गन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा-॥ १॥

यदिन्द्रो वर्षते वर्षं न तचित्रं भविष्यति। आदित्योऽसौ सहस्रांगुः कुर्याद् वितिमिरं नभः ॥२॥ चन्द्रमा रजनीं कुर्यात् प्रभया सीम्य निर्मलाम्। त्वद्विघो वापि मित्राणां प्रीतिं कुर्यात् परंतप ॥३॥

'सखे ! इन्द्र जो जलकी वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणोंसे शोभा पानेवाले सूर्यदेव जो आकाशका अन्धकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य ! चन्द्रमा अपनी प्रभासे जो अँधेरी रातको भी उज्ज्वल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओंको संताप देने-वाले सुग्रीव ! इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रोंका उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिये ॥ २-३ ॥

एवं त्वयिनति चत्रं भवेद् यत् सौम्य शोभनम्। जानाम्यहं त्वां खुन्नीच सततं प्रियवादिनम् ॥ ४ ॥

'सौम्य सुग्रीव ! इसी प्रकार तुममें जो मित्रोंका हित-साधनरूप कल्याणकारी गुण है, वह आश्चर्यका विषय नहीं है; क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले हो-यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है ॥ ४॥

त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतासि सकलानरीन् । त्वमेव मे सुहन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमईसि॥ ५॥

'सले ! तुम्हारी सहायतासे सनाथ होकर में युद्ध में समस्त शतुओंको जीत लूँगा। तुम्हीं मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो ॥ ५॥

जहारात्मविनाशाय मैथिछीं राक्षसाधमः। वञ्चयित्वातु पौलोमीमजुह्लादो यथा राचीम् ॥ ६ ॥

'राक्षसाधम रावणने अपना नाश करनेके लिये ही मिथिलेशकुमारीको घोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह, जैसे अनुह्वादने अपने विनाशके लिये

\* यहाँ अर्बुद, शङ्क, अनय और मध्य आदि संख्यावाचक शब्दोंका आधुनिक गणितके अनुसार मान समझनेके लिये प्राचीन संज्ञाओंका पूर्णरूपसे उल्लेख किया जाता है और कोष्ठमें उसका आधुनिक मान दिया जा रहा है — एक ( इकाई ), दश ( दहाई ), शत ( सैकड़ा ), सहस्र ( हजार ), अयुत ( दस हजार ), लक्ष ( लाख ), प्रयुत ( दस लाख ), कोटि ( करोड़ ), अर्थुद ( दस करोड़ ), अरुज ( अरव ), खर्च ( दस अरव ), निखर्च ( खर्च ), महापद्म ( दस खर्च ), शङ्कु ( नील ), जलिब ( दस नील ), अन्त्य ( पद्म ), मध्य ( दस पद्म ), परार्थ ( शंख )—ये संख्याबोधक संज्ञाएँ उत्तरोत्तर दसगुनी मानी गयी हैं। ( नारदपुराणसे )

ही पुलोमपुत्री शचीको छलपूर्वक हर लिया था ॥ ६॥ नचिरात् तं वधिष्यामि रावणं निशितः शरैः। पौलोम्याः पितरं दप्तं शतकतुरिवारिहा॥ ७॥

'जैसे शत्रुइन्ता इन्द्रने शचीके घमंडी पिताको मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्रही अपने तीले बाणोंसे रावणका वम कर डालूँगा'।। ७॥

पतिस्मानन्तरे चैव रजः समभिवर्तत । उष्णतीवां सहस्रांशोइछादयद् गगने प्रभाम् ॥ ८ ॥

श्रीराम और सुग्रीवमें जब इस प्रकार बातें हो रही थीं, उसी समय बड़े जोरकी धूल उठी, जिसने आकाशमें फैलकर सूर्यकी प्रचण्ड प्रभाको ढक दिया ॥ ८॥

दिशः पर्याकुलाश्चासंस्तमसा तेन दूषिताः। चचाल च मही सर्वो सरीलवनकानना॥ ९॥

फिर तो उस धूळजनित अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाएँ दूषित एवं व्याप्त हो गर्यी तथा पर्वत, वन और काननोंके साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी॥ ९॥

ततो नगेन्द्रसंकाशैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाबलैः। कृत्स्ना संछादिता भूमिरसंख्येयैः प्रवंगमैः॥१०॥

तदनन्तर पर्वतराजके समान शरीर और तीखी दाढ़वाले असंख्य महावळी वानरोंसे वहाँकी सारी भूमि आच्छादित हो गयी॥ १०॥

निमेषान्तरमात्रेण ततस्तेईरियूथपैः। कोटीशतपरीवारैवीनरैईरियूथपैः॥११॥

पलक मारते-मारते अरवों वानरोंसे घरे हुए अनेकानेक यूथपतियोंने वहाँ आकर सारी भूमिको ढक लिया ॥ ११॥ नादेयैः पार्वतेयैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः।

नादेयः पावतयश्च सामुद्रश्च महाबलः। इरिभिर्मेघनिर्द्वादैरन्यश्च वनवासिभिः॥ १२॥

नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानोंके निवासी महाबली वानर जुट गये, जो मेघोंकी गर्जनाके समान उच्च-स्वरसे सिंहनाद करते थे॥ १२॥

तरुणादित्यवर्णेश्च शशिगौरेश्च वानरैः। पद्मकेसरवर्णेश्च श्वेतेहेंमकृतालयैः॥ १३॥

कोई बालसूर्यके समान लाल रंगके थे तो कोई चन्द्रमाके समान गौर वर्णके । कितने ही वानर कमलके केसरोंके समान पीले रंगके थे और कितने ही हिमाचलवासी बानर सफेद दिखायी देते थे ॥ १३॥

\* पुलोम दानवकी कन्या शची इन्द्रदेवके प्रति अनुरक्त थीं, परंतु अनुह्णादने उनके पिताको फुललाकर अपने पक्षमें कर लिया और उसकी अनुमतिसे शचीको हर लिया। जब इन्द्रको इसका पता लगा, तब वे अनुमति देनेवाले पुलोमको और अपहरण करनेवाले अनुह्णादको भी मारकर शचीको अपने घर के आये। यह पुराण-प्रसिक्द कथा है। (रामायणतिलक्कसे)

कोडीसहस्नेर्दशभिः श्रीमान् परिवृतस्तदा। वीरः शतबिलनीम वानरः प्रत्यदृश्यत॥१४॥

उस समय परम कान्तिमान् शतबिलनामक वीर वानर दस अरव वानरोंके साथ दृष्टिगोचर हुआ ॥ १४॥ ततः काञ्चनशैलाभस्ताराया वीर्यवान् पिता। अनेकैर्वहुसाहस्रैः कोडिभिः प्रत्यदृश्यत ॥ १५॥

तत्पश्चात् सुवर्णशैलके समान सुन्दर एवं विशाल शरीर-वाले ताराके महाबली पिता कई सहस्र कोटि वानरोंके साथ वहाँ उपस्थित देखे गये ॥ १५ ॥

तथापरेण कोठीनां सहस्रेण समन्वितः। पिता हमायाः सम्प्राप्तः सुग्रीवश्वशुरो विभुः॥ १६॥

इसी प्रकार रुमाके पिता और सुग्रीवके श्वशुर, जो बड़ें वैभवशाली थे, वहाँ उपिश्यत हुए। उनके साथ भी दस अरब वानर थे॥ १६॥

पद्मकेसरसंकाशस्तरुणार्कनिभाननः । बुद्धिमान् वानरश्रेष्ठः सर्ववानरसत्तमः॥ १७॥ अनेकैर्बहुसाहस्रैर्वानराणां समन्वितः। पिता हनुमतः श्रीमान् केसरी प्रत्यदृश्यत ॥ १८॥

तदनन्तर हनुमान्जीके पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान् केसरी दिखायी दिये । उनके शरीरका रंग कमलके केसरोंकी भाँति पीला और मुख प्रातःकालके सूर्यके समान लाल था । वे बड़े बुद्धिमान् और समस्त वानरोंमें श्रेष्ठ थे । वे कई सहस्र वानरों-से घिरे हुए थे ॥ १७-१८ ॥

गोलाङ्गलमहाराजो गवाक्षो भीमविकमः। वृतः कोटिसहस्रेण वानराणामदृश्यत॥१९॥

फिर छंगूर-जातिवाले वानरोंके महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्षका दर्शन हुआ। उनके साथ दस अरब वानरोंकी सेना थी॥ १९॥

ऋक्षाणां भीमवेगानां धूम्नः रात्रुनिवर्हणः। वृतः कोटिसहस्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवर्तत ॥ २०॥

शत्रुओंका संहार करनेवाले घूम्र भयंकर वेगशाली बीस अरव रीडोंकी सेना लेकर आये ॥ २० ॥

महाचलनिमैघोँरैः पनसो नाम यूथपः। आजगाम महावीर्यस्तिस्भिः कोटिभिर्वृतः॥ २१॥

महापराक्रमी यूथपित पनस तीन करोड़ वानरोंके साथ उपिश्वत हुए । वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा महान् पर्वता-कार दिखायी देते थे ॥ २१॥

नीलाञ्जनचयाकारो नीलो नामैष यूथपः। अहर्यत महाकायः कोटिभिर्दशभिर्वृतः॥ २२॥

यूथपित नीलका शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीलें कजल गिरिके समान नीलवर्णके थे और दस करोड़ किपर्यी-से घिरे हुए थे॥ २२॥ ततः काञ्चनरौलाभो गवयो नाम यूथपः। आजगाम महावीर्यः कोटिभिः पञ्चभिर्वृतः॥ २३॥

तदनन्तर यूथपित गवय, जो मुवर्णमय पर्वत मेरके समान कान्तिमान् और महापराक्रमी थे, पाँच करोड़ वानरोंके साथ उपस्थित हुए ॥ २३॥

दरीमुखश्च बळवान् यूथपोऽभ्याययौ तदा। वृतः कोटिसहस्रेण सुग्रीवं समवस्थितः॥ २४॥

उसी समय वानरोंके बलवान् सरदार दरीमुख भी आ पहुँचे। वे दस अरब वानरोंके साथ सुग्रीवकी सेवामें उपस्थित हुए थे ॥ २४ ॥

मैन्द्श्च द्विविद्श्वोभाविश्वपुत्रौ महाबलौ। कोटिकोटिसहस्रेण वानराणामहत्र्यताम्॥ २५॥

अश्विनीकुमारोंके महाबली पुत्र मैन्द और द्विविद ये दोनों भाई भी दस-दस अरव वानरोंकी सेनाके साथ वहाँ दिखायी दिये ॥ २५॥

गजश्च बलवान् वीरस्तिस्तिः कोढिभिर्वृतः। आजगाम महातेजाः सुन्नीवस्य समीपतः॥ २६॥

तदनन्तर महातेजस्वी बलवान् वीर गज तीन करोड़ वानरोंके साथ सुग्रीवके पास आया ॥ २६ ॥

ऋक्षराजो महातेजा जाम्बवान्नाम नामतः। कोटिभिर्द्शभिव्याप्तः सुप्रीवस्य वशे स्थितः॥ २७॥

रीछोंके राजा जाम्बवान बढ़े तेजस्वी थे। वे दस करोड़ रीछोंसे घिरे हुए आये और सुग्रीवके अधीन होकर खड़े हुए॥ २७॥

रुमणो नाम तेजस्वी विकान्तैर्वानरैर्वृतः। आगतो बलवांस्तुर्णे कोडीशतसमावृतः॥ २८॥

रुमण (रुमण्यान्) नामक तेजस्वी और बलवान् वानर एक अरब पराक्रमी वानरोंको साथ लिये बड़ी तीव्र गतिसे वहाँ आया॥ २८॥

ततः कोटिसहस्राणां सहस्रेण शतेन च। पृष्ठतोऽनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गन्धमादनः॥ २९॥

इसके बाद यूथपित गन्धमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म वानरोंकी सेना आयी थी॥ २९॥

ततः पद्मसहस्रेण वृतः शङ्करातेन च। युवराजोऽङ्गदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः॥ ३०॥

तत्पश्चात् युवराज अङ्गद आये । ये अपने पिताके समान ही पराक्रमी थे । इनके साथ एक सहस्र पद्म और सौ शंकु (एक पद्म) वानरोंकी सेना थी (इनके सैनिकोंकी कुल संख्या दस शंख एक पद्म थी ) ॥ ३०॥

ततस्ताराद्युतिस्तारो इरिभिर्भीमविकमैः। पञ्चभिर्हरिकोटीभिर्दूरतः पर्यदृश्यत ॥ ३१ ॥

तदनन्तर तारोंके समान कान्तिमान् तार नामक वानर

पाँच करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरोंके साथ दूरसे आता दिखायी दिवा ॥ ३१॥

इन्द्रजानुः कविवीरो यूथपः प्रत्यदृश्यत । एकादशानां कोटीनामीश्वरस्तैश्च संवृतः॥ ३२॥

इन्द्रजानु ( इन्द्रभानु ) नामक वीर यूथपित, जो बड़ा ही विद्वान् एवं बुद्धिमान् था, ग्यारह करोड़ वानरोंके साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सबका खामी था॥ ३२॥

ततो रम्भरत्वनुषाप्तस्तरुणादित्यसंनिभः। अयुतेन वृतश्चैव सहस्रोण रातेन च॥३३॥

इसके बाद रम्भनामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातः-कालके सूर्यकी भाँति लाल रंगका था। उसके साथ ग्यारह हजार एक सौ वानरोंकी सेना थी॥ ३३॥

ततो यूथपितवींरो दुर्मुखो नाम वानरः। प्रत्यदृद्यत कोटीभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बळी॥ ३४॥

तत्पश्चात् वीर यूथपित दुर्भुख नामक बलवान् वानर उपस्थित देखा गयाः जो दो करोड़ वानर सैनिकोंसे घिरा हुआ था॥ ३४॥

कैलासशिखराकारैर्वानरैर्भीमविकमैः । वृतः कोटिसहस्रेण हनुमान् प्रत्यहस्यत ॥ ३५॥

इसके बाद इनुमान्जीने दर्शन दिया । उनके साथ कैलासशिखरके समान इवेत शरीरवाले भयंकर पराक्रमी बानर दस अरबकी संख्यामें मौजूद थे ॥ ३५ ॥

नलक्षापि महाबीर्यः संवृतो द्रुमवासिभिः। कोटीरातेन सम्प्राप्तः सहस्रोण रातेन च॥३६॥

फिर महापराक्रमी नल उपिश्वत हुए, जो एक अरब एक इजार एक सौ दुमवासी वानरोंसे घिरे हुए थे॥ ३६॥ ततो द्धिमुखः श्रीमान् कोटिभिर्दशभिर्वृतः। सम्प्राप्तोऽभिनदंस्तस्य सुप्रीवस्य महातमनः॥ ३७॥

तदनन्तर श्रीमान् दिषमुख दस करोड़ वानरोंके साथ गर्जना करते हुए किष्किन्धामें महात्मा सुग्रीवके पास आये॥

शरभः कुमुदो विद्वर्गनरो रंह एव च। एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः॥ ३८॥ आवृत्य पृथिवीं सर्वी पर्वतांश्च वनानि च। यूथपाः समनुपाता येषां संख्या न विद्यते॥ ३९॥

इनके सिवा शरभ, कुमुद, विह्न तथा रंह—ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर-यूथपित सारी पृथ्वी, पर्वत और वनोंको आवृत करके वहाँ उपिस्यत हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती॥

आगताश्च निविधाश्च पृथिन्यां सर्ववानराः। आप्रवन्तः प्रवन्तश्च गर्जन्तश्च प्रवंगमाः। अभ्यवर्तन्त सुग्रीवं सूर्यमश्चगणा इव ॥ ४० ॥

वहाँ आये हुए सभी वानर पृथ्वीपर बैठे । वे सब-के-सब उछलते, कृदते और गर्जते हुए वहाँ सुग्रीवके चारों ओर जमा हो गये । जैसे सूर्यको सब ओरसे घेरकर बादलोंके समूह छा रहे हों ॥ ४० ॥

कुर्वाणा बहुशन्दांश्च प्रकृष्टा बाहुशालिनः। शिरोभिर्वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेद्यन्॥ ४१॥

अपनी भुजाओंसे मुशोभित होनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरोंने ( जो भीड़के कारण सुग्रीवके पासतक न पहुँच सके थे ) अनेक प्रकारकी बोली बोलकर तथा मस्तक द्युकाकर वानरराज सुग्रीवको अपने आगमनकी सूचना दी ॥ अपरे वानरश्रेष्ठाः संगम्य च यथोचितम्। सुत्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ४२ ॥

बहुत-से श्रेष्ठ वानर उनके पास गये और यथोचितरूपसे मिलकर लोटे तथा कितने ही वानर सुग्रीवसे मिलनेके बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गये॥ ४२॥

इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनतारीसवाँ सगै पूरा हुआ ॥ ३०॥

सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वोस्तान् वानर्षभान्। निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राञ्जलिरत्रवीत् ॥ ४३ ॥

धर्मके ज्ञाता वानरराज सुग्रीवने वहाँ आये हुए उन सव वानरशिरोमणियोंका समाचार निवेदन करके श्रीरामचन्द्र-जीको शीव्रतापूर्वक उनका परिचय दिया, फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गये॥ ४३॥

> यथास्रखं पर्वतिन झरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः। निवेशयित्वा विधिवद् वलानि प्रतिपत्त्रमीष्टे ॥ ४४ ॥ बलज्ञः

उन वानर-यूथपतियोंने वहाँके पर्वतीय झरनोंके आस-पास तथा समसा वनोंमें अपनी सेनाओंको यथोचितरूपसे सुखपूर्वक ठहरा दिया । तत्पश्चात् सब सेनाओंके ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ हो सके ॥४४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किल्किन्धाकाण्डे एकोनचरवारिंशः सर्गः॥ ३९॥

# चत्वारिंशः सर्गः

श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका सीताकी खोजके लिये पूर्व दिशामें वानरोंको भेजना और वहाँके खानोंका वर्णन करना

अथ राजा समृद्धार्थः सुग्रीवः प्रवगेश्वरः। उवाच नरशार्ट्छं रामं परबलाईनम्॥ १॥

तदनन्तर बल-वैभवसे सम्पन्न वानरराज राजा सुग्रीव शत्रुसेनाका संहार करनेवाळे पुरुषसिंह श्रीरामसे बोळे--।।१॥ आगता विनिविष्टाश्च बलिनः कामरूपिणः।

वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः॥ २॥

भगवन् ! जो मेरे राज्यमें निवास करते हैं, वे महेन्द्रके समान तेजस्वीः इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले और बलवान् वानर-यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं॥२॥

बहुविकान्तैर्बलिभिभीमविकमैः। आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिभाः॥ ३॥

 थे अपने साथ ऐसे बलवान् वानर योद्धाओंको के आये हैं, जो बहुत-से युद्ध खलोंमें अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखानेवाले हैं। यहाँ ऐसे-ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं, जो दैत्यों और दानवोंके समान भयानक हैं ॥ ३॥

ख्यक्षकर्मापदानाश्च बलवन्तो जितह्रमाः। पराक्रमेषु विख्याता व्यवसायेषु चोत्तमाः॥ ४॥ 'अनेक युद्धोंमें इन वानर वीरोंकी शूर-वीरताका परिचय

मिल चुका है। ये बलके भण्डार हैं, युद्धसे थकते नहीं हैं—इन्होंने थकावटको जीत लिया है। ये अपने पराक्रमके लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें श्रेष्ठ हैं ॥ ४ ॥ पृथिव्यम्बुचरा राम नानानगनिवासिनः। कोदयोघाश्च इसे प्राप्ता वानरास्तव किंकराः ॥ ५ ॥

'श्रीराम ! यहाँ आये हुए ये वानरोंके करो**ड़ों** यूथ विभिन्न पर्वतीपर निवास करनेवाले हैं। जल और थल-दोनोंमें समानरूपसे चलनेकी शक्ति रखते हैं। ये सब-के-सब आपके किंकर ( आज्ञापालक ) हैं ॥ ५ ॥

निदेशवर्तिनः सर्वे सर्वे गुरुहिते स्थिताः। अभिप्रेतमनुष्ठातुं तव शक्ष्यन्त्यरिदम॥६॥

श्चन्नदमन ! ये सभी आपकी आज्ञाके अनुसार चलने-वाले हैं। आप इनके गुरु—खामी हैं। ये आपके हित-साधनमें तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध कर सकेंगे ॥ ६ ॥

बहुसाहस्रीरनीकैभींमविक्रमैः। इमे आगता वानरा घोरा दैत्यदानवसंनिभाः॥ ७॥

·दैत्यों और दानवोंके समान घोर रूपघारी ये सभी वानर-यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करनेवाली कई सहस्र सेनाएँ लेकर आये हैं॥ ७॥

यन्मन्यसे नरव्याच प्राप्तकालं तदुच्यताम्। त्वरसैन्यं त्वद्वदो युक्तमाश्चापयितुमईसि॥८॥

'पुरुषसिंह! अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं, उसे बताइये। आपकी यह सेना आपके वशमें है। आप इसे यथोचित कार्यके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥८॥ काममेषामिदं कार्ये विदितं मम तत्त्वतः। तथापि तु यथायुक्तमाञ्चापयितुमईसि॥ ९॥

'यद्यपि सीताजीके अन्वेषणका यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो, वैसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दें'॥ ९॥

तथा ब्रुवाणं सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः। बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इदं वचनमञ्ज्ञीत्॥१०॥

जब सुग्रीवने ऐसी बात कही, तब दशरथनन्दन श्रीरामने दोनों भुजाओंसे पकड़कर उन्हें हृदयसे लगा लिया और इस प्रकार कहा—॥ १०॥

श्चायतां सौम्य वैदेही यदि जीवति वा न वा। स च देशो महाप्राञ्च यक्षिन् वसति रावणः॥ ११॥

'सौम्य! महाप्राज्ञ! पहले यह तो पता लगाओ कि विदेहकुमारी सीता जीवित है या नहीं तथा वह देश, जिसमें रावण निवास करता है, कहाँ है ? ॥ ११ ॥ अधिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। प्राप्तकालं विधास्यामि तिसान काले सह त्वया ॥ १२॥

'जय सीताके जीवित होनेका और रावणके निवास-स्थानका निश्चित पता मिल जायगा, तब जो समयोचित कर्तव्य होगा, उसका में तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूँगा ॥ १२ ॥

नाहमस्मिन् प्रभुः कार्ये वानरेन्द्र न छक्ष्मणः। त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च प्रवगेश्वर॥१३॥

'वानरराज! इस कार्यको सिद्ध करनेमें न तो मैं समर्थ हूँ और न लक्ष्मण ही। कपीश्वर! इस कार्यकी सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है। तुम्हीं इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो॥१३॥ स्वमेवाज्ञापय विभो मम कार्यविनिश्चयम्। स्वं हि जानासि में कार्यममवीर न संशयः॥१४॥

'प्रभो! मेरे कार्यका भलीभाँति निश्चय करके तुम्हीं वानरोंको उचित आज्ञा दो। बीर! मेरा कार्य क्या है १ इसे तुम्हीं ठीक-ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं है ॥ १४॥ सुहद्दितीयो विकान्तः प्राञ्चःकालविशेषवित्। भवानसाद्धिते युक्तः सुहदातोऽर्थवित्तमः॥१५॥

'लक्ष्मणके बाद तुम्हीं मेरे दूसरे सुहृद् हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान्, समयोचित कर्तव्यके ज्ञाता, हितमें संलग्न रहनेवाले, हितैषी बन्धु, विश्वासपात्र तथा मेरे प्रयोजनको अच्छी तरह समझनेवाले हो?॥ १५॥ पवमुक्तस्तु सुन्नीवो विनतं नाम यूथपम्।
अन्नवीद् रामसांनिध्ये छक्ष्मणस्य च धीमतः॥१६॥
शैलाभं मेघनिधांषमूर्जितं प्रवगेश्वरम्।
सोमस्यंनिभैः सार्धं वानरैर्वानरोक्तम॥१७॥
देशकालनयेर्युक्तो विन्नः कार्यविनिश्चये।
वृतः शतसहस्रोण वानराणां तरस्विनाम्॥१८॥
अधिगच्छ दिशं पूर्वा सशैलवनकाननाम्।
तत्र सीतां च वैदेहीं निलयं रावणस्य च॥१९॥
मार्गध्वं गिरिदुर्गेषु वनेषु च नदीषु च।

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनके और बुद्धि-मान् छहमणके समीप ही विनत नामक यूथपितसे, जो पर्वतके समान विशालकाय, मेवके समान गम्भीर गर्जना करनेवाले, बलवान् तथा बानगेंके शासक थे और चन्द्रमा एवं सूर्यके समान कान्तिवाले वानगेंके साथ उपस्थित हुए थे, कहा— 'बानरशिरोमणे! तुम देश और कालके अनुसार नीतिका प्रयोग करनेवाले तथा कार्यका निश्चय करनेमें चतुर हो। तुम एक लाख वेगवान् वानगेंके साथ पर्वत, वन और काननों-सहित पूर्व दिशाकी ओर जाओ और वहाँ पहाड़ोंके दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओंमें विदेहकुमारी सीता एवं रावण-के निवास-स्थानकी खोज करो॥ १६—१९५॥

नदीं भागीरथीं रम्यां सरयूं कौशिकीं तथा ॥ २०॥ कालिन्दीं यमुनां रम्यां यामुनं च महागिरिम्। सरखतीं च सिन्धुं च शोणं मिणिनिभोदकम् ॥ २१॥ महीं कालमहीं चापि शैलकाननशोभिताम्।

'भागीरथी गङ्गा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कलिन्द-नन्दिनी यसुना, महापर्वत यासुन, सरस्वती नदी, सिंधु, मणि-के समान निर्मल जलवाले शोणभद्र, मही तथा पर्वतों और वनोंसे सुशोभित कालमही आदि नदियोंके किनारे हुँहो ॥ २०-२१३॥

ब्रह्ममालान् विदेहांश्च मालवान् काशिकोसलान्॥२२॥ मागधांश्च महाप्रामान् पुण्ड्रांस्त्वङ्गांस्तथैव च ।

'ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कोसल, मगध देश-के बड़े-बड़े ब्राम, पुण्ड्रदेश तथा अङ्ग आदि जनपदोंमें छान-बीन करो ॥ २२१ ॥

भूमि च कोशकाराणां भूमि च रजताकराम्॥ २३॥ सर्वे च तद् विचेतव्यं मार्गयद्भिस्ततस्ततः। रामस्य दियतां भार्यो सीतां दशरथस्तुषाम्॥ २४॥

रिशमके कीड़ोंकी उत्पत्तिके स्थानों और चाँदीकी खानों-में भी खोज करनी चाहिये। इधर-उधर हूँ दृते हुए तुम सब छोगोंको इन सभी स्थानोंमें राजा दशरथकी पुत्रवधू तथा श्री-रामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका अन्वेषण करना चाहिये॥ २३-२४॥ समुद्रमवगाढांश्च पर्वतान् पत्तनानि च। मन्दरस्य च ये कोटिं संश्रिताः केचिदालयाः॥ २५॥

'समुद्रके भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतीपर, उसके अन्तर्वतीं द्वीपोंके विभिन्न नगरोंमें तथा मन्दराचलकी चोटीपर जो कोई गाँव बसे हैं, उन सबमें सीताका अनुसंघान करो ॥२५॥ कर्णप्रावरणाश्चेव तथा चाप्योष्ठकर्णकाः। घोरलोहमुखाश्चेव जवनाश्चेकपादकाः॥ २६॥ अक्षया बलवन्तश्च तथैव पुरुपादकाः। करातास्तीक्षणचूडाश्च हेमाभाः प्रियद्दर्शनाः॥ २७॥ आममीनाद्यानाश्चापि किराता द्वीपवासिनः। अन्तर्जलचरा घोरा नरव्याचा इति स्मृताः॥ २८॥ प्रतेषामाश्चयाः सर्वे विचेयाः काननीकसः।

'जो कर्णप्रावरण (वस्त्रकी मॉित पैरतक लटके हुए कानवाले), ओष्ठकर्णक (ओठतक फैले हुए कानवाले) तथा घोरलोइमुख (लोइके समान काले एवं भयंकर मुख-वाले) हैं, जो एक ही पैरके होते हुए भी वेगपूर्वक चलनेवाले हैं, जिनकी संतानपरम्परा कभी श्वीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान् नरभक्षी राक्षस हैं, जो स्वीके अग्रभागकी मॉित तीखी चोटीवाले, सुवर्णके समान कान्तिमान, प्रियदर्शन (सुन्दर), कच्ची मछली खानेवाले, द्वीपवासी तथा जलके भीतर विचरनेवाले किरात हैं, जिनके नीचेका आकार मनुष्य-जैसा और ऊपरकी आकृति व्यावके समान है, ऐसे जो भयंकर प्राणी बताये गये हैं; वानरों !! इन सबके निवासस्थानों में जाकर तुम्हें सीता तथा रावणकी खोज करनी चाहिये ॥ २६—२८ई ॥

गिरिभियें च गम्यन्ते प्रवनेन प्रवेन च॥ २९॥

(जिन द्वीपोंमें पर्वतोपर होकर जाना पड़ता है, जहाँ समुद्रको तैरकर या नाव आदिके द्वारा पहुँचा जाता है, उन सब खानोंमें सीताको ढूँढ्ना चाहिये॥ २९॥ यह्नवन्तो यवद्वीपं सप्तराज्योपशोभितम्। सवर्णकरयकद्वीपं सुवर्णाकरमण्डितम्॥ ३०॥

'इसके सिवा तुमलोग यत्नशील होकर सात राज्योंसे सुशोभित यवद्वीप (जावा), सुवर्णद्वीप (सुमात्रा) तथा रूप्यकद्वीपमें भी जो सुवर्णकी खानोंसे सुशोभित हैं, हूँ ढ़नेका प्रयत्न करो॥ ३०॥

यवद्वीपमतिकम्य शिशिरो नाम पर्वतः। दिवं स्पृशति श्रृङ्गेण देवदानवसेवितः॥३१॥

'यवद्वीपको लाँघकर आगे जानेपर एक शिशिरनामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखरसे स्वर्गलोकका स्पर्श करता-सा जान पड़ता है।। ३१॥

पतेषां गिरिदुर्गेषु प्रपातेषु वनेषु च। मार्गध्वं सहिताः सर्वे रामपत्नीं यशस्विनीम् ॥ ३२॥

'इन सब द्वीपोंके पर्वतों तथा शिशिर पर्वतके दुर्गम प्रदेशोंमें, क्षरनोंके आसपास और जंगलोंमें तुम सब लोग एक साथ होकर श्रीरामचन्द्रजीकी यशस्त्रिनी पत्नी सीताका अन्वेषण करो ॥ ३२॥

ततो रक्जलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्। गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेवितम् ॥ ३३ ॥ तस्य तीर्थेषु रम्येषु विचित्रेषु वनेषु च। रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ ३४ ॥

'तदनन्तर समुद्रके उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जलसे भरे हुए शीव्र प्रवाहित होनेवाले शोण नामक नदके तटपर पहुँच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीथों और विचित्र वनोंमें जहाँ-तहाँ विदेहकुमारी सीताके साथ रावणकी खोज करना॥ ३३-३४॥

पर्वतप्रभवा नद्यः सुभीमबहुनिष्कुराः। मार्गितव्या द्रीमन्तः पर्वताश्च वनानि च॥३५॥

पर्वतोंसे निकली हुई बहुत-सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, जिनके तटोंपर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे । साथ ही वहाँ बहुत-सी गुफाओंवाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सबमें सीताका पता लगाना चाहिये॥ ३५॥

ततः समुद्रद्वीपांश्च सुभीमान् द्रष्टुमईथ। कर्मिमन्तं महारौद्रं कोशन्तमनिलोद्धतम्॥३६॥

'तत्पश्चात् पूर्वोक्त देशोंसे परे जाकर तुम इक्षुरससे परि-पूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपोंको देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षुरसका वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवाके वेगसे उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा वह गर्जना करता हुआ-सा जान पड़ता है॥ ३६॥

तत्रासुरा महाकायारछायां गृह्णन्ति नित्यशः। ब्रह्मणा समनुक्षाता दीर्घकालं बुभुक्षिताः॥ ३७॥

'उस समुद्रमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनोंके भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियोंको अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्यका आहार है। इसके लिये उन्हें ब्रह्माजीसे अनुमित मिल चुकी है।। ३७॥

तं कालमेघप्रतिमं महोरगनिषेवितम्। अभिगम्य महानादं तीर्थेनैव महोद्धिम्॥३८॥ ततो रक्तजलं भीमं लोहितं नाम सागरम्। गत्वा प्रेक्ष्यथ तां चैव बृहतीं कुटशाल्मलीम्॥३९॥

'इक्षुरसका वह समुद्र काले मेघके समान श्याम दिखायी देता है। बड़े-बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपायोंसे उस महा-सागरके पार जाकर तुम लाल रंगके जलसे भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्रके तटपर पहुँच जाओंगे और वहाँ शाल्मलीद्वीपके चिह्नभूत क्टशाल्मलीनामक विशाल वृक्षका दर्शन करोगे॥ ३८-३९॥

गृहं च वैनतेयस्य नानारत्नविभूषितम्। तत्र कैलाससंकाशं विहितं विश्वकर्मणा॥ ४०॥

'उसके पास ही विश्वकर्माका बनाया हुआ विनतानन्दन गरूडका एक सुन्दर भवन है, जो नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित तथा कैलास पर्वतके समान उज्ज्वल एवं विशाल है ॥ ४०॥

तत्र शैलिनभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः। शैलश्वक्षेषु लम्बन्ते नानारूपा भयावहाः॥ ४१॥

'उस द्वीपमें पर्वतके समान शरीरवाले भयंकर मंदेहनामक राक्षम निवास करते हैं, जो सुरा समुद्रके मध्यवर्ती शैल-शिखरों-पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकारके रूप धारण करनेवाले तथा भयदायक हैं॥ ४१॥

ते पतन्ति जले नित्यं सूर्यस्योदयनं प्रति। अभितप्तासाः सूर्येण लम्बन्ते स्म पुनः पुनः॥ ४२॥ निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः।

'प्रतिदिन सूर्योदयके समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्यसे जूझने लगते हैं, परंतु सूर्यमण्डलके तापसे संतप्त तथा ब्रह्मतेजसे निहत हो सुरा-समुद्रके जलमें गिर पड़ते हैं। वहाँ-से फिर जीवित हो उन्हीं शैल-शिखरोंपर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही कम चला करता है॥ ४२ है॥ ततः पाण्डरमेघामं क्षीरोदं नाम सागरम्॥ ४३॥

'शाल्मिलद्वीप एवं सुरा-समुद्रसे आगे बढ़नेपर (क्रमशः घृत और दिधके समुद्र प्राप्त होंगे। वहाँ सीताकी स्रोज करने-के पश्चात् जब आगे बढ़ोगे, तब) सफेद बादलोंकी-सी आभावाले श्वीरसमुद्रका दर्शन करोगे॥ ४३॥

गत्वा द्रक्ष्यथ दुर्धर्षा मुक्ताहारमिवोर्मिभिः। तस्य मध्ये महाब्द्वेतो ऋषभो नाम पर्वतः॥ ४४॥

'दुर्धर्ष वानरो ! वहाँ पहुँचकर उठती हुई छहरोंसे युक्त क्षीरसागरको इस प्रकार देखोगे, मानो उसने मोतियोंके हार पहन रक्खे हों । उस सागरके बीचमें ऋषभ नामसे प्रसिद्ध एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जो द्वेत वर्णका है ॥ ४४ ॥ दिव्यगन्धेः कुसुमितराचितेश्च नगैर्वृतः। सरश्च राजतैः पद्मैर्ज्विछितहें मकेसरैः ॥ ४५ ॥ नामना सुदर्शनं नाम राजहंसैः समाकुछम्।

'उस पर्वतपर सब ओर बहुत-से वृक्ष भरे हुए हैं, जो फूलोंसे सुशोभित तथा दिन्य गन्धसे सुवासित हैं। उसके ऊपर सुदर्शन नामका एक सरोवर है, जिसमें चाँदीके समान स्वेत रंगवाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलोंके केसर सुवर्णमय होते हैं और सदा दिन्य दीप्तिसे दमकते रहते हैं। बह सरोवर राजहंसोंसे भरा रहता है॥ ४५ है॥

विवुधाश्चारणा यक्षाः किंतराहचाप्सरोगणाः ॥ ४६ ॥ दृष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः।

'देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ जल-विहार करनेके लिये वहाँ आया करती हैं ॥ ४६ है ॥

क्षीरोदं समितिकम्य तदा द्रक्ष्यथ बानराः ॥ ४७ ॥ जलोदं सागरं शीघं सर्वभूतभयावहम् । तत्र तत्कोपजं तेजः इतं हयमुखं महत् ॥ ४८ ॥

'वानरो ! क्षीरसागर लाँघकर जब तुमलोग आगे बढ़ोगे, तब शीव्र ही सुखादु जलसे मरे हुए समुद्रको देखोगे। बह महासागर समस्त प्राणियोंको भय देनेवाला है। उसमें ब्रह्मर्षि और्वके कोपसे प्रकट हुआ वडवामुख नामक महान् तेज विद्यमान है।। ४७-४८।।

अस्याहुस्तन्महावेगमोदनं सचराचरम्। तत्र विकोशतां नादो भूतानां सागरीकसाम्। श्रुयते चासमर्थानां हृष्ट्राभृद् वहवामुखम्॥ ४९॥

'उस समुद्रमें जो चराचर प्राणियोंसहित महान् वेगशाली जल है, वही उस वडवामुख नामक अग्निका आहार बताया जाता है। वहाँ जो वडवानल प्रकट हुआ है, उसे देखकर उसमें पतनके भयसे चीखते-चिक्लाते हुए समुद्रनिवासी असमर्थ प्राणियोंका आर्तनाद निरन्तर सुनायी देता है ॥४९॥

खादूदस्योत्तरे तीरे योजनानि त्रयोद्श। जातरूपशिलो नाम सुमहान् कनकप्रभः॥ ५०॥

'स्वादिष्ट जलसे भरे हुए उस समुद्रके उत्तर तेरह योजनकी दूरीपर सुवर्णभयी शिलाओंसे सुशोभित, कनककी कमनीय कान्ति घारण करनेवाला एक बहुत ऊँचा पर्वत है ॥ ५०॥

तत्र चन्द्रप्रतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्। पद्मपत्रविशालाक्षं ततो द्रक्ष्यथ वानराः॥५१॥ आसीनं पर्वतस्याग्रे सर्वदेवनमस्कृतम्। सहस्रशिरसं देवमनन्तं नीलवाससम्॥५२॥

'वानरो ! उसके शिखरपर इस पृथ्वीको घारण करने-वाले भगवान् अनन्त बैठे दिखायी देंगे । उनका श्रीविग्रह चन्द्रमाके समान गौरवर्णका है । वे सर्प जातिके हैं; परंतु उनका खरूप देवताओं के तुल्य है । उनके नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान हैं और शरीर नील वस्त्रसे आच्छादित है । उन अनन्तदेवके सहस्र मस्तक हैं ॥ ६१-५२ ॥

त्रिशिराः काञ्चनः केतुस्ताळस्तस्य महात्मनः। स्थापितः पर्वतस्यात्रे विराजति संवेदिकः॥ ५३॥

'पर्वतके ऊपर उन महात्माकी ताड़के चिह्नसे युक्त सुवर्ण-मयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजाकी तीन शिखाएँ हैं और उसके नीचे आधारभूमिपर वेदी बनी हुई है। इस तरह उस ध्वजकी बड़ी शोभा होती है॥ ५३॥ पूर्वस्यां दिशि निर्माणं कृतं तत् त्रिद्शेश्वरैः । ततः परं हेममयः श्रीमानुदयपर्वतः ॥ ५४ ॥

ध्यही तालध्वज पूर्व दिशाकी सीमाके सूचकचिह्नके रूपमें देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवर्ण-मय उदयपर्वत है, जो दिव्य शोभासे सम्पन्न है॥ ५४॥

तस्य कोटिर्दिवं स्पृष्ट्वा शतयोजनमायता। जातरूपमयी दिव्या विराजति संवेदिका॥ ५५॥

'उसका गगनचुम्बी शिखर सौ योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्णशिखर अद्भुत शोभा पाता है। ५५॥ सालैस्तालैस्तमालैश्च कर्णिकारैश्च पुष्पितैः। जातकपमयैर्दिग्यैः शोभते सूर्यसंनिभैः॥ ५६॥

वहाँ के साल, ताल, तमाल और फूलोंसे लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही हैं। उन सूर्यतुल्य तेजस्वी दिन्य वृक्षोंसे उदयगिरिकी बड़ी शोभा होती है।। ५६॥ तत्र योजनविस्तारमुच्छितं दशयोजनम्। श्रद्धं सौमनसं नाम जातरूपमयं ध्रुवम्॥ ५७॥

'उस सौ योजन लंबे उदयगिरिके शिखरपर एक सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर है, जिसकी चौड़ाई एक योजन और ऊँचाई दस योजन है॥ ५७॥

तत्र पूर्व पदं इत्वा पुरा विष्णुस्तिविक्रमे । द्वितीयं शिखरे मेरोश्चकार पुरुषोत्तमः॥ ५८॥

पूर्वकालमें बामन अवतारके समय पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखरपर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वतके शिखरपर रक्खा था ॥ ५८॥

उत्तरेण परिक्रस्य जम्बूझीपं दिवाकरः। इदयो भवति भूयिष्ठं शिखरं तन्महोच्छ्रयम्॥ ५९॥

स्पर्यदेव उत्तरसे घूमकर जम्बूद्वीपकी परिक्रमा करते हुए जब अत्यन्त ऊँचे 'सौमनस' नामक शिखरपर आकर स्थित होते हैं, तब जम्बूद्वीपनिवासियोंको उनका अधिक स्पष्टताके साथ दर्शन होता है ॥ ५९ ॥

तत्र वैखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः। प्रकाशमाना दृश्यन्ते सूर्यवर्णास्तपखिनः॥ ६०॥

'उस सौमनस नामक शिखरपर वैखानस महात्मा महर्षि बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्यके समान कान्तिमान् और तपस्वी हैं ॥ ६० ॥

अयं सुदर्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते । तस्मिस्तेजश्च चक्षुश्च सर्वप्राणभृतामपि ॥ ६१ ॥

'यह उदयगिरिके सौमनस शिखरके सामनेका द्वीप सुदर्शन नामसे प्रसिद्ध हैं; क्योंकि उक्त शिखरपर जब भगवान् सूर्थ उदित होते हैं, तभी इस द्वीपके समस्त प्राणियों-

का तेजसे सम्बन्ध होता है और सबके नेत्रोंको प्रकाश प्राप्त होता है ( यही इस द्वीपके 'सुदर्शन' नाम होनेका कारण है) ॥ ६१ ॥

शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कन्दरेषु वनेषु च। रावणः सह वैदेशा मार्गितव्यस्ततस्ततः॥६२॥

'उदयाचलके पृष्ठभागोंमें, कन्दराओंमें तथा वनोंमें भी तुम्हें जहाँ-तहाँ विदेहकुमारी सीतासहित रावणका पता लगाना चाहिये॥ ६२॥

काञ्चनस्य च शैलस्य सूर्यस्य च महात्मनः। आविष्टा तेजसा संध्या पूर्वा रक्ता प्रकाशते॥ ६३॥

'उस सुवर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेवके तेज-से न्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्णकी प्रभासे प्रकाशित होती है ॥ ६३ ॥

पूर्वमेतत् इतं द्वारं पृथिच्या भुवनस्य च । सूर्यस्योदयनं चैव पूर्वा होषा दिगुच्यते ॥ ६४ ॥

'सूर्यके उदयका यह स्थान सबसे पहले ब्रह्माजीने बनाया है; अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोकका द्वार है ( ऊपरके लोकोंमें रहनेवाले प्राणी इसी द्वारसे भूलोकमें प्रवेश करते हैं तथा भूलोकके प्राणी इसी द्वारसे ब्रह्मलोकमें जाते हैं )। पहले इसी दिशामें इस द्वारका निर्माण हुआ, इसल्ये इसे पूर्व दिशा कहते हैं ॥ ६४ ॥

तस्य शैलस्य पृष्ठेषु निर्झरेषु गुहासु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ ६५॥

'उदयाचलकी घाटियों, झरनों और गुफाओंमें यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेहकुमारी सीतासहित रावणका अन्वेषण करना चाहिये॥ ६५॥

ततः परमगम्या स्याद् दिकपूर्वा त्रिद्शावृता । रहिता चन्द्रसूर्याभ्यामदञ्या तमसावृता ॥ ६६ ॥

'इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है। उघर देवता रहते हैं। उस ओर चन्द्रमा और सूर्यका प्रकाश न होनेसे वहाँकी भूमि अन्धकारसे आच्छन्न एवं अहत्रय है॥ ६६॥

शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु नदीषु च। ये च नोका मयोदेशा विचेया तेषु जानकी ॥ ६७॥

'उदयाचलके आस-पासके जो समस्त पर्वतः कन्दराएँ तथा नदियाँ हैं, उनमें तथा जिन स्थानींका मैंने निर्देश नहीं किया है, उनमें भी तुम्हें जानकीकी खोज करनी चाहिये॥६७॥

पतावद् वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः। अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्॥ ६८॥

वानरशिरोमणियो ! केवल उदयगिरितक ही वानरों-की पहुँच हो सकती है। इस्ते आगे न तो सूर्यका प्रकाश है और न देश आदिकी कोई सीमा ही है। अतः आगेकी भूमिके बारेमें मुझे कुछ भी मालूम नहीं है॥ ६८॥

अभिगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। मासे पूर्णे निवर्तध्वमुद्यं प्राप्य पर्वतम् ॥ ६९ ॥

'तुमलोग उदयाचलतक नाकर सीता और रावणके स्थानका पता लगाना और एक मास पूरा होते-होतेतक लौट आना ॥ ६९ ॥

ऊर्ध्व मासान्त वस्तव्यं वसन् वध्यो भवेन्मम। सिद्धार्थाः संनिवर्तध्वमधिगम्य च मैथिलीम् ॥ ७० ॥

'एक महीनेसे अधिक न ठहरना। जो अधिक काल-तक वहाँ रह जायगाः वह मेरे द्वारा मारा जायगा। मिथिलेश-

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिशः सर्गः ॥ ४० ॥

कुमारीका पता लगाकर अन्वेषणका प्रयोजन सिद्ध हो जाने-पर अवस्य लौट आना ॥ ७० ॥

> महेन्द्रकान्तां चनषण्डमण्डितां दिशं चरित्वा निषुणेन वानराः। अवाप्य सीतां रघुवंशजिपयां

ततो निवृत्ताः सुखिनो भविष्यथ॥ ७१॥ 'वानरो ! वनसमृहसे अलंकृत पूर्विदशामें अच्छी तरह भ्रमण करके श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका समाचार जानकर तुम वहाँसे लौट आओ । इससे तुम सुखी होओगे ।। ७१ ॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके किष्किन्याकाण्डमें चालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४० ॥

#### एकचत्वारिंशः सर्गः

सुग्रीवका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरोंको मेजना

ततः प्रस्थाप्य सुधीवस्तः महद्वानरं बलम्। दक्षिणां प्रेषयामास वानरानभिलक्षितान् ॥ १ ॥

इस प्रकार वानरोंकी बहुत बड़ी सेनाको पूर्व दिशामें प्रस्थापित करके सुग्रीवने दक्षिण दिशाकी ओर चुने हुए वानरोंको, जो मलीमाँति परख लिये गये थे, मेजा ॥ १॥

नीलमन्तिसुतं चैव हनूमन्तं च वानरम्। पितामहसुतं चैव जाम्बवन्तं महौजसम्॥ २॥ सुहोत्रं च शरारि च शरगुल्मं तथैव च। गर्ज गवाक्षं गवयं सुवेणं वृषभं तथा॥ ३॥ मैन्दं च द्विविदं चैव सुषेणं गन्धमादनम्। उल्कामुखमनक्षं च हुतादानस्तावुभी ॥ ४ ॥ अङ्गद्प्रमुखान् वीरान् वीरः कषिगणेश्वरः। वेगविक्रमसम्पन्नान् संदिदेश विशेषवित् ॥ ५ ॥

अग्निपुत्र नील, कपिवर इनुमान्जी, ब्रह्माजीके महाबली पुत्र जाम्यवान्, सुहोत्र, शरारि, शरगुल्म, गञ्ज,गवाञ्च, गवय, सुषेणं ( प्रथम ), वृषभ, मैन्द, द्विविद, सुषेण ( द्वितीय ), गन्धमादन, हुताशनके दो पुत्र उल्कामुख और अनङ्ग (असङ्ग) तथा अङ्गद आदि प्रधान-प्रधान वीरोंको, जो महान् वेग और पराक्रमसे सम्पन्न थे, विशेषज्ञ वानरराज सुग्रीवने दक्षिणकी ओर जानेकी आज्ञा दी॥२-५॥

तेषामग्रेसरं चैव बृहद्वलमथाङ्गदम्। विधाय हरिवीराणामादिशद् दक्षिणां दिशम्॥ ६॥ महान् बलशाली अङ्गदको उन समस्त वानर वीरोंका अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशामें सीताकी खोजका भार सौंपा ॥ ६ ॥

ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि सुदुर्गमाः। कपीशः किष्मुख्यानां स तेषां समुदाहरत्॥ ७॥

उस दिशामें जो कोई भी स्थान अत्यन्त दुर्गम थे, उनका भी कपिराज सुग्रीवने उन श्रेष्ठ वानरोंको परिचय दिया # 11 ७ 11

सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्रुमळतायुतम्। नर्मदां च नदीं रम्यां महोरगनिषेविताम् ॥ ८॥ ततो गोदावरीं रम्यां ऋष्णवेणीं महानदीम्। वरदां च बहाभागां महोरगनिषेविताम्। मेखलानुत्कलांश्चीव दशार्णनगराण्यपि॥ ९॥ आव्रवन्तीमवन्तीं च सर्वमेवानुपश्यत।

वे बोले-वानरो ! तुमलोग भाँति-भाँतिके वृक्षी और लताओंसे सुशोभित सहस्रों शिखरीवाले विन्ध्यपर्वत, बड़े-बड़े नागोंसे सेवित रमणीय नर्मदा नदी, सुरम्य गोदावरी, महानदी, कृष्णवेणी तथा बड़े-बड़े नागोंसे सेवित महाभागा वरदा आदि नदियोंके तर्टोपर और मेखल (मेकल), उत्कल एवं दशार्ण देशके नगरोंमें तथा आववन्ती और अवन्तीपुरीमें भी सब जगह सीताकी खोज करो ॥ ८-९३॥

१. सुषेण दो ये-पक ताराके पिता और दूसरा उनसे मिल्न वानरयूथपति था।

<sup>\*</sup> यहाँ दक्षिण दिशाका विभाग किष्किन्धासे न करके आर्यावर्तसे किया गया है। पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्र और हिमालयसे विन्ध्यके भागको आर्यावर्त कहते हैं। सुग्रीवने दक्षिण दिशाके जिन स्थानोंका परिचय दिया है, उनकी सङ्गति आर्यावर्तसे ही दिशाका विभाजन करनेपर लगती है।

विदर्भानृष्टिकांश्चेव रम्यान् माहिषकानिष ॥ १० ॥ तथा वङ्गान् कलिङ्गांश्च कौशिकांश्च समन्ततः । अन्वीक्ष्य दण्डकारण्यं सपर्वतनदीगुहम् ॥ ११ ॥ नदीं गोदावरीं सैव सर्वमेवानुष्यतः । तथैवान्धांश्च पुण्डांश्च सोलान् पण्ड्यांश्च केरलान्॥ १२

'इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य माहिषक देश, वैङ्ग, कलिङ्ग तथा कौशिक आदि देशोंमें सब ओर देखमाल करके पर्वत, नदी और गुफाओं सिहत समूचे दण्डकारण्यमें छानवीन करना। वहाँ जो गोदावरी नदी है, उसमें सब ओर बारंबार देखना। इसी प्रकार आन्छ, पुण्डू, चोल, पाण्ड्य तथा केरल आदि देशों में भी हूँ दुना॥ १०-१२॥

अयोमुखश्च गन्तव्यः पर्वतो घातुमण्डितः। विचित्रशिखरः श्रीमांश्चित्रपुष्पितकाननः॥१३॥ सुचन्दनवनोदेशो मार्गितव्यो महागिरिः।

'तदनन्तर अनेक धातुओंसे अलंकृत अयोर्मुख (मलय) पर्वतपर भी जाना, उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह शोभाशाली पर्वत फूले हुए विचित्र काननोंसे युक्त है। उसके सभी खानोंमें सुन्दर चन्दनके बन हैं। उस महापर्वत मलयपर सीताकी अच्छी तरह खोज करना॥ १३६॥

ततस्तामापगां दिञ्यां प्रसन्नसिक्ठिलाशयाम् ॥ १४ ॥ तत्र द्रक्ष्यथ कावेरीं विद्वतामप्सरोगणैः ।

'तत्पश्चात् स्वच्छ जलवाली दिन्य नदी कावेरीको देखना, जहाँ अप्सराएँ विद्वार करती हैं ॥ १४६ ॥ तस्यासीनं नगस्यात्रे मलयस्य महौजसम् ॥ १५॥ द्रक्ष्यथादित्यसंकाशमगस्त्यमृषिसत्तमम् ।

'उस प्रसिद्ध मलयपर्वतके शिखरपर बैठे हुए सूर्यके समान महान् तेजसे सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अँगस्त्यका दर्शन करना ॥ १५ है ॥

ततस्तेनाभ्यनुश्चाताः प्रसन्नेन महात्मना ॥ १६ ॥ ताम्रपर्णी प्राहजुष्टां तरिष्यथ महानदीम् ।

१. अन्य पाठके अनुसार यहाँ मत्स्य देश समझना चाहिये।

२. रामायणितलकके लेखक अयोमुखको मलय-पर्वतका नामान्तर मानते हैं। गोबिन्दराज इसे सह्यपर्वतका पर्याय समझते हैं तथा रामायणिश्वरोमणिकार अयोमुखको इन दोनोंसे भिन्न स्वतन्त्र पर्वत मानते हैं। यहाँ तिलककारके मतका अनुसरणिका गया है।

३. यद्यपि पहळे पञ्चवटोसे उत्तर भागमें अगस्त्यके आश्रमका वर्णन आया है तथापि यहाँ मळयपर्वतपर भी उनका आश्रम था, ऐसा मानना चाहिये। जैसे वाल्मीकि मुनिका आश्रम अनेक स्थानोंमें था, उसी तरह इनका भी था अथवा ये उसी नामके 'कोई दूसरे ऋषि थे।

'इसके बाद उन प्रसन्नचित्त महात्मासे आज्ञा लेकर ग्राहोंसे सेवित महानदी ताम्रपणींको पार करना ॥ १६ ई ॥ सा चन्दनवनैश्चित्रैः प्रच्छन्नद्वीपवारिणी ॥ १७ ॥ कान्तेव युवती कान्तं समुद्रमवगाहते।

'उसके द्वीप और जल विचित्र चन्दनवनोंसे आच्छादित हैं। अतः वह सुन्दर साड़ीसे विभूषित युवती प्रेयसीकी भाँति अपने प्रियतम समुद्रसे मिलती है॥ १७६ ॥ ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्॥ १८॥ यक्तं कवादं पाण्ड्यानां गता द्रक्ष्यथ वानराः।

वानरो ! वहाँसे आगे बढ़नेपर तुमलोग पाण्ड्यवंशी राजाओंके नगैरद्वारपर लगे हुए सुवर्णमय कपाटका दर्शन करोगे, जो मुक्तामणियोंसे विभृषित एवं दिव्य है ॥ १८ है ॥ ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधार्यार्थनिश्चयम् ॥ १९ ॥ अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः। चित्रसानुनगः श्रीमान् महेन्द्रः पर्वतोत्तमः ॥ २० ॥ जातरूपमयः श्रीमानवगाढो महार्णवम्।

'तत्पश्चात् समुद्रके तटपर जाकर उसे पार करनेके सम्बन्धमें अपने कर्तव्यका भलीभाँति निश्चय करके उसका पालन करना। महर्षि अगस्त्यने समुद्रके भीतर एक सुन्दर सुवर्णमय पर्वतको स्थापित किया है, जो महेन्द्रगिरिके नामसे विख्यात है। उसके शिखर तथा वहाँके बृक्ष विचित्र शोमासे सम्पन्न हैं। वह शोभाशाली पर्वत श्रेष्ठ समुद्रके भीतर गहराईतक घुसा हुआ है। १९-२० है।।

नानाविधेर्नगैः पुरुकैर्हताभिश्चोपशोभितम् ॥ २१ ॥ देवर्षियक्षप्रवरेरप्सरोभिश्च शोभितम् । सिद्धचारणसङ्घेश्च प्रकीणं सुमनोरमम् ॥ २२ ॥ तमुपैति सहस्राक्षः सदा पर्वसु पर्वसु ।

'नाना प्रकारके खिले हुए बृक्ष और लताएँ उस पर्वतकी शोभा बढ़ाती हैं। देवता, ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्सराओं-की उपस्थितिसे उसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सिद्धों और चारणोंके समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं। हन सबके कारण महेन्द्रपर्वत अत्यन्त मनोरम जान पद्भता है। सहस्र नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्वके दिन उस पर्वतपर पदार्पण करते हैं। २१-२२ई।।

द्वीपस्तस्यापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥ २३ ॥ अगम्यो मानुषैदींतस्तं मार्गध्वं समन्ततः । तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितन्या विशेषतः ॥ २४ ॥

(उस समुद्रके उस पार एक द्वीप है, जिसका विस्तार सौ योजन है। वहाँ मनुष्योंकी पहुँच नहीं है। वह जो

१. आधुनिक तंजीर ही प्राचीन पाण्ड्यवंशी नरेशोंका नगर है। इस नगरमें भी छानबीन करनेके लिये सुग्रीव वानरोंकी आदेश दे रहे हैं। दीप्तिशाली द्वीप है, उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके तुम्हें सीताकी विशेषरूपसे खोज करनी चाहिबे॥ २३-२४॥ स हि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः। राक्षसाधिपतेवीसः सहस्राक्षसमद्यतेः॥ २५॥

'वही देश इन्द्रके समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षसराज रावणका, जो हमारा वध्य है, निवासखान है ॥ २५ ॥ दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तुराक्षस्वी। अङ्गारकेति विख्याता छायामाक्षिण्य भोजिनी ॥ २६ ॥

'उस दक्षिण समुद्रके बीचमें अङ्गारका नामसे प्रसिद्ध एक राक्षसी रहती है, जो छाया पकड़कर ही प्राणियोंको खींच लेती और उन्हें खा जाती है ॥ २६ ॥ एवं निःसंशयान् कृत्वा संशयान्नष्टसंशयाः। मृगयध्वं नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजसः॥ २७॥

'उस लङ्काद्वीपमें जो संदिग्ध स्थान हैं, उन सबमें इस तग्ह खोज करके जब तुम उन्हें संदेहरहित समझ लो और तुम्हारे मनका संशय निकल जाय, तब तुम लङ्काद्वीपको भी लाँघकर आगे बढ़ जाना और अमिततेजस्वी महाराज श्रीरामकी पत्नीका अन्वेषण करना ॥ २७॥

तमतिकस्य लक्ष्मीवान् समुद्रे शतयोजने । गिरिःपुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः॥ २८॥

'लङ्काको लाँधकर आगे बढ़नेपर सौ योजन विस्तृत समुद्रमें एक पुष्पितक नामका पर्वत है, जो परम शोभासे सम्पन्न तथा सिद्धों और चारणोंसे सेवित है ॥ २८ ॥ चन्द्रसूर्योग्रुसंकाशः सागराम्बुसमाश्रयः। भ्राजते विपुलैः शृङ्गैरम्बरं विख्यिक्तिव ॥ २९ ॥

'वह चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रकाशमान है तथा समुद्रके जलमें गहराईतक घुसा हुआ है। वह अपने विस्तृत शिखरोंने आकाशमें रेखा खींचता हुआ-सा सुशोभित होता है॥ २९॥

तस्यैकं काञ्चनं शृंकं सेवते यं दिवाकरः। इवेतं राजतमेकं च सेवते यन्निशाकरः। नतं कृतच्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः॥ ३०॥

'उस पर्वतका एक सुवर्णमय शिस्तर है, जिसका प्रतिदिन स्पीदेव सेवन करते हैं। उसी प्रकार इसका एक रजतमय श्वेत-शिखर है, जिसका चन्द्रमा सेवन करते हैं। कृतव्न, नृशंस और नास्तिक पुरुष उस पर्वत-शिखरको नहीं देख पाते हैं॥ ३०॥

प्रणम्य शिरसा शैलं तं विमार्गथ वानराः। तमतिक्रम्य दुर्घर्षे सूर्यवान्नाम पर्वतः॥३१॥

'वानरो ! तुमलोग मस्तक झुकाकर उस पर्वतको प्रणाम करना और वहाँ सब ओर सीताको ढूँढना । उस दुर्धर्ष पर्वत-को लाँघकर आगे बढ़नेपर सूर्यवान् नामक पर्वत मिलेगा॥३१॥ अध्वना दुर्विगाहेन योजनानि चतुर्दश। ततस्तमप्यतिकस्य वैद्युतो नाम पर्वतः॥३२॥

'वहाँ जानेका मार्ग वड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितकसे चौदह योजन दूर है। सूर्यवान्को लाँघकर जब तुमलोग आगे जाओगे, तब तुम्हें 'वैद्युत' नामक पर्वत मिलेगा॥३२॥

सर्वकामफलैर्नुक्षैः सर्वकालमनोद्दरैः। तत्र भुक्त्वा वराहीणि मूलानि च फलानिच ॥ ३३॥ मधृनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः।

'वहाँके बृक्ष सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंसे युक्त और सभी ऋतुओं में मनोहर शोभासे सम्पन्न हैं। वानरो ! उनसे सुशोभित वैद्युत पर्वतपर उत्तम फल-मूल खाकर और सेवन करने योग्य मधु पीकर तुमलोग आगे जाना ॥ ३३ई॥

तत्र नेत्रमनःकान्तः कुञ्जरो नाम पर्वतः ॥ ३४ ॥ अगस्त्यभवनं यत्र निर्मितं विश्वकर्मणां।

'फिर कुजर नामक पर्वत दिखायी देगा, जो नेत्री और मनको भी अत्यन्त प्रिय लगनेवाला है। उसके ऊपर विश्व-कर्माका बनाया हुआ महर्षि अंगस्त्यका एक सुन्दर भवन है। ३४६ ॥

तत्र योजनविस्तारमुच्छ्रितं दशयोजनम् ॥ ३५ ॥ शरणं काञ्चनं दिव्यं नानारत्नविभूषितम् ।

'कु खर पर्वतपर बना हुआ अगस्त्यका वह दिन्य भवन मुवर्णमय तथा नाना प्रकारके रग्नोंसे विभूषित है। उसका विस्तार एक योजनका और ऊँचाई दस योजनकी है।।३५३॥ तत्र भोगवती नाम सर्पाणामालयः पुरी॥ ३६॥

विशालरथ्या दुर्घर्षा सर्वतः परिरक्षिता। रक्षिता पन्नगैघोरैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैर्महाविषैः॥ ३७॥

'उसी पर्वतपर सर्पोंकी निवासभूता एक नगरी है, जिसका नाम भोगवती है (यह पातालकी भोगवती पुरीसे भिन्न है)।यह पुरी दुर्जय है। उसकी सड़कों बहुत बड़ी और विस्तृत हैं। वह सब ओरसे सुरक्षित है। तीखी दाइ-वाले महाविषेले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं।।३६-३७॥

सर्पराजा महाघोरो यस्यां वसति वासुिकः। निर्याय मार्गितव्या च सा च भोगवती पुरी ॥ ३८॥

'उस भोगवतीपुरीमें महाभयंकर सर्पराज वासुकि निवास करते हैं ( ये योगशक्तिसे अनेक रूप घारण करके दोनों भोगवती पुरियोंमें एक साथ रह सकते हैं ) । तुम्हें विशेषरूपसे उस भोगवतीपुरीमें प्रवेश करके वहाँ सीताकी खोज करनी चाहिये ॥ ३८॥

तत्र चानन्तरोहेशा ये केचन समावृताः। तं च देशमतिकम्य महानुषभसंस्थितिः॥३९॥ 'उस पुरीमें जो गुप्त एवं व्यवधानरहित स्थान हों, उन सबमें सीताका अन्वेषण करना चाहिये। उस प्रदेशको छाँप-कर आगे बढ़नेपर तुम्हें ऋषम नामक महान् पर्वत मिलेगा॥ ३९॥

सर्वरत्नमयः श्रीमानृषभो नाम पर्वतः। गोशीर्षकं पद्मकं च हरिदयामं च चन्दनम् ॥ ४०॥ दिव्यमुत्पद्यते यत्र तब्चैवाग्निसमप्रभम्। न तु तचन्दनं दृष्टा स्प्रष्टव्यं तु कदाचन ॥ ४१॥

वह शोभाशाली ऋषभ पर्वत सम्पूर्ण रत्नोंसे भरा हुआ है। वहाँ गोशीर्षक, पद्मक, हरिश्याम आदि नार्मो-वाला दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है। वह चन्दनवृक्ष अग्निके समान प्रव्वलित होता रहता है। उस चन्दनको देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना चाहिये॥ ४०-४१॥

रोहिता नाम गन्धर्वा घोरं रक्षन्ति तद्वनम्। तत्र गन्धर्वपतयः पञ्च सूर्यसमप्रभाः॥ ४२॥

'क्योंकि 'रोहित' नामवाले गन्धर्व उस घोर वनकी रक्षा करते हैं । वहाँ सूर्यके समान कान्तिमान् पाँच गन्धर्व-राज रहते हैं ॥ ४२ ॥

शैलूषो प्रामणीः शिक्षः शुको बस्नस्तथैव च । रविसोमाग्निवपुषां निवासः पुण्यकर्मणाम् ॥ ४३ ॥ अन्तेपृथिन्या दुर्घपोस्ततः खर्गजितः स्थिताः ।

'उनके नाम ये हैं—शैंदूष, ग्रामणी, शिक्ष (शिग्रु), शुक्र और बभु। उस ऋषभसे आगे पृथिवीकी अन्तिम सीमापर सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निके तुल्य तेजस्वी पुण्य-कर्मा पुरुषोंका निवास-स्थान है। अतः वहाँ दुर्धर्ष स्वर्ग-विजयी (स्वर्गके अधिकारी) पुरुष ही वास करते हैं॥४३६॥ ततः परं न वः सेव्यः पितृलोकः सुद्रारुणः॥ ४४॥ राजधानी यमस्येषा कष्टेन तमसाऽऽवृता।

'उससे आगे अत्यन्त भयानक पितृह्योक है; वहाँ तुम ह्योगोंको नहीं जाना चाहिये। यह भूमि यमराजकी राज-धानी है, जो कष्टपद अन्धकारसे आच्छादित है। ॥४४३॥ एतावदेव युष्माभिवींरा वानरपुंगवाः। राक्यं विचेतुं गन्तुं वा नातो गतिमतां गतिः॥ ४५॥

'वीर वानरपुङ्गवो ! बस, दक्षिण दिशामें इतनी ही दूरतक तुम्हें जाना और खोजना है। उससे आगे पहुँचना असम्भव है; क्योंकि उघर जंगम प्राणियोंकी गति नहीं है॥ ४५॥

सर्वमेतत् समालोक्य यचान्यद्पि दृश्यते । गति विदित्वा वैदेह्याः संनिवर्तितुमर्देथ ॥ ४६ ॥

'इन सब खानोंमें अच्छी तरह देख-भाल करके और भी जो खान अन्वेषणके योग्य दिखायी दे, वहाँ भी विदेहकुमारीका पता लगाना; तदनन्तर तुम सबको लौट आना चाहिये ॥ ४६॥

यश्च मासान्निवृत्तोऽग्रे दृष्टा सीतेति वक्ष्यति । मत्तुल्यविभवो भोगैः सुखं स विद्दरिष्यति ॥ ४७॥

'जो एक मास पूर्ण होनेपर सबसे पहले यहाँ आकर यह कहेगा कि 'मैंने सीताजीका दर्शन किया है' वह मेरे समान वैभवसे सम्पन्न हो भोग्य-पदार्थोंका अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा ॥ ४७॥

ततः वियतरो नास्ति मम प्राणाद् विशेषतः। कृतापराधो बहुशो मम बन्धुर्भविष्यति॥ ४८॥

(उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिये दूसरा कोई नहीं होगा। वह मेरे लिये प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बन्धु होकर रहेगा॥ ४८॥

अमितवलपराक्रमा भवन्तो विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रस्ताः। मजुजपतिसुतां यथा लभध्वं तद्धागुणं पुरुषार्थमारभध्वम् ॥ ४९॥

'तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं। तुम विशेष गुणशाली उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए हो। राजकुमारी सीताका जिस प्रकार भी पता मिल सके, उसके अनुरूप उच्च कोटिका पुरुषार्थ आरम्भ करो'॥ ४९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचरवारिशः सर्गः ॥ ४१ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४१ ॥

#### द्विचत्वारिंशः सर्गः

सुग्रीवका पश्चिम दिशाके खानोंका परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरोंको वहाँ भेजना

अथ प्रस्थाप्य स हरीन् सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् । अत्रवीन्मेघसंकाशं सुषेणं नाम वानरम् ॥ १ ॥ तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविकमम् । अत्रवीत् प्राञ्जलिवांक्यमभिगम्य प्रणम्य च ॥ २ ॥ महर्षिपुत्रं मारीचमर्चिष्मन्तं महाकिपम्। वृतं किपवरैः शूरैमेहेन्द्रसदशद्युतिम्॥३॥ बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वैनतेयसमद्युतिम्। मरीचिपुत्रान् मारीचानर्चिमील्यान् महाबलान्॥४॥ ऋषिवुत्रांश्च तान् सर्वान् प्रतीचीमादिशद् दिशम्। द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः॥ ५॥ सुषेणप्रमुखाः यूयं वैदेहीं परिमार्गथ।

दक्षिण दिशाकी ओर वानरोंको भेजनेके पश्चात् राजा सुग्रीवने ताराके पिता और अपने श्वशुर 'सुषेण' नामक वानरके पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरम्भ किया। सुषेण मेघके समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके विवा, महर्षि मरीचिके पुत्र महाकपि अर्चिष्मान् भी वहाँ उपस्थित थे, जो देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी तथा श्रुरवीर श्रेष्ठ वानरोंसे थिरे हुए थे। उनकी कान्ति विनतानन्दन गरुङ्के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचिके पुत्र मारीच नामवाले वानर भी थे, जो महाबली और 'अर्चिर्माल्य' नामसे प्रसिद्ध थे। इनके सिवा और भी बहुत-से ऋषिकुमार थे, जो वानररूपमें वहाँ विराजमान थे। सुषेणके साथ उन सबको सुग्रीवने पश्चिम दिशाकी ओर जानेकी आज्ञा दी और कहा- कपिवरो ! आप सब लोग दो लाख वानरोंको साथ ले सुषेणजीकी प्रधानतामें पश्चिमको जाइये और विदेहनन्दिनी सीताकी खोज कीजिये ॥१—५३॥ सौराष्ट्रान् सहवाह्लीकांश्चन्द्रचित्रांस्तथैव च ॥ ६ ॥ स्फीताञ्जनपदान् रम्यान् विपुछानि पुराणि च । पुंनागगहनं कुक्षि वकुलोहालकाकुलम्॥ ७॥

तथा केतकखण्डांश्च मार्गध्वं हरिपुङ्गवाः।
'श्रेष्ठ वानरो ! सौराष्ट्रः बाह्णीक और चन्द्रचित्र आदि
देशों, अन्यान्य समृद्धिशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े-बड़े
नगरों तथा पुन्नागः, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षींसे भरे हुए
कुक्षिदेशमें एवं केवड़ेके वनोंमें सीताकी खोज करो॥६-७३॥
प्रत्यक्स्रोतोवहार्श्चेव नद्यः शीतजलाः शिवाः॥ ८॥

तापसानामरण्यानि कान्तारगिरयश्च ये।

'पश्चिमकी ओर बहनेवाली शीतल जलसे सुशोभित कल्याणमधी नदियों, तपस्त्री जनोंके वनों तथा दुर्गम पर्वतोंमें भी विदेहकुमारीका पता लगाओ ॥ ८३ ॥

तत्र स्थलीर्मरुपाया अत्युचिशिशाराः शिलाः॥ ९ ॥ गिरिजालावृतां दुर्गा मार्गित्वा पश्चिमां दिशम्।

ततः पश्चिममागम्य समुद्रं द्रष्टुमईथ॥१०॥ तिमिनकाकुलजलं गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः।

पश्चिम दिशामें प्रायः मरुभूमि है। अत्यन्त ऊँची और ठंढी शिलाएँ हैं तथा पर्वतमालाओं से चिरे हुए बहुतसे दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीताकी खोज करते हुए कमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्रतक जाना और बहाँ के प्रत्येक स्थानका निरीक्षण करना। वानरो ! समुद्रका जल तिमि नामक मल्स्यों तथा बड़े-बड़े ग्राहोंसे भरा हुआ है। वहाँ सब ओर देख-भाल करना॥ ९-१० है॥ ततः केतकखण्डेषु तमालगहनेषु च॥११॥ कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च। तत्र सीतां च मार्गध्वं निलयं रावणस्य च॥१२॥

'समुद्रके तटपर केवड़ोंके कुर्झोमें, तमालके काननोंमें तथा नारियलके वनोंमें तुम्हारे सैनिक वानर भलीभाँति विचरण करेंगे। वहाँ तुमलोग सीताको खोजना और रावण-के निवास-स्थानका पता लगाना॥ ११-१२॥

वेळातळिनिविच्टेषु पर्वतेषु वनेषु च। मुरवीपत्तनं चैव रम्यं चैव जटापुरम्॥१३॥ अवन्तीमङ्गळेपां च तथा चाळक्षितं वनम्। राष्ट्राणि च विशाळानि पत्तनानि ततस्ततः॥१४॥

समुद्रतटवर्ती पर्वती और वनों में भी उन्हें ढूँढ्ना चाहिये। मुखीपत्तन (मोरवी) तथा रमणीय जटापुरमें, अवन्ती तथा अङ्गलेपापुरीमें, अलक्षित वनमें और बड़े बड़े राष्ट्री एवं नगरों में जहाँ तहाँ घूमकर पता लगाना ॥ १३-१४॥

सिन्धुसागरयोश्चैव संगमे तत्र पर्वतः। महान सोमगिरिनीम शतश्रङ्गो महाद्रुमः॥ १५॥ तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहाः पक्षगमाः स्थिताः। तिमिमत्स्यगजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते॥ १६॥

'लिंधु-नद और समुद्रके संगमपर सोमगिरिनामक एक महान् पर्वत है, जिसके सौ शिखर हैं। वह पर्वत ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंसे भरा है। उसकी रमणीय चोटियोंपर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमि नामवाले विशालकाय मस्यों और हाथियों-को भी अपने बोंसलोंमें उठा लाते हैं॥ १५-१६॥

तानि नीडानि सिंहानां गिरिश्टङ्गगताश्च ये। हप्तास्त्रप्ताश्च मातङ्गास्तोयदस्वननिःखनाः॥ १७॥ विचरन्ति विशालेऽसिंस्तोयपूर्णे समन्ततः।

'सिंह नामक पक्षियोंके उन घोंसलोंमें पहुँचकर उस पर्वत-शिखरपर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंहसे सम्मानित होनेके कारण गर्वका अनुभव करते और मन-ही-मन संदुष्ट होते हैं। इसीलिये मेघोंकी गर्जनाके समान शब्द करते हुए उस पर्वतके जलपूर्ण विशाल शिखरपर चारों ओर विचरते रहते हैं॥ १७ है।।

तस्य श्रङ्गं दिवस्पर्शं काञ्चनं चित्रपादपम् ॥ १८॥ सर्वमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः।

'सोमगिरिका गगनचुम्बी शिखर मुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानरोंको चाहिये कि वहाँके सब स्थानोंको शीव्रता-पूर्वक अच्छी तरह देख लें॥ १८६॥

१. यह अवन्ती पूर्व दिशाके मार्गमें बतायी गयी अवन्तीसे भिन्न है। कोटि तत्र समुद्रस्य काञ्चनीं शतयोजनाम् ॥ १९ ॥ दुर्दर्शो पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः।

'वहाँसे आगे समुद्रके बीचमें पारियात्र पर्वतका मुवर्णमय शिखर दिखायी देगा, जो सौ योजन विस्तृत है। वानरो ! उसका दर्शन दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है। वहाँ जाकर तुम्हें सीताकी खोज करनी चाहिये॥ १९६॥

कोटयस्तत्र चतुर्विशद्गन्धर्याणां तरस्विनाम्॥२०॥ वसन्त्यग्निनिकाशानां घोराणां कामरूपिणाम्। पावकार्चिःप्रतीकाशाः समवेताः समन्ततः॥ २१॥

पारियात्र पर्वतके शिखरपर इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले, भयंकर, अग्नितुस्य तेजस्वी तथा वेगशाली चौबीस करोड़ गन्धर्य निवास करते हैं। वे सब-के-सब अग्निकी ज्वालाके समान प्रकाशमान हैं और सब ओरसे आकर उस पर्वतपर एकत्र हुए हैं ॥२०-२१॥

नात्यासाद्यितव्यास्ते वानरैभींमविक्रमैः। नादेयं च फलं तसाद्देशात् किचित् प्रवक्रमैः॥२२॥

भयंकर पराक्रमी वानरोंको चाहिये कि वे उन गन्धवोंके अधिक निकट न जायँ—उनका कोई अपराध न करें और उस पर्वतशिखरसे कोई फल न लें॥ २२॥ दुरासदा हि ते वीराः सत्त्ववन्तो महाबलाः।

दुरासदा हि ते वाराः सत्त्ववन्ता महावलाः। फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः॥ २३॥

क्योंकि वे भयंकर बल-विक्रमं सम्पन्न धैर्यवान् महा-बली वीर गन्धर्व वहाँके फल मूलोंकी रक्षा करते हैं । उनपर विजय पाना बहुत ही कठिन है ॥ २३ ॥

तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी। निह तेभ्यो भयं किचित् कपित्वमनुवर्तताम् ॥२४॥

'वहाँ भी जानकीकी खोजकरनी चाहिये और उनका पता लगानेके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये । प्राकृत वानरके स्वभावका अनुसरण करनेवाले तुम्हारी सेनाके वीरोंको उन गन्धवाँसे कोई भय नहीं है ॥ २४॥

तत्र वैदूर्यवर्णाभो वज्रसंस्थानसंस्थितः। नानाद्वमलताकीर्णो वज्रो नाम महागिरिः॥ २५॥

'पारियात्र पर्वतके पास ही समुद्रमें वज्रनामसे प्रसिद्ध एक बहुत ऊँचा पर्वत है, जो नाना प्रकारके दृक्षों और स्रताओं से न्याप्त दिखायी देता है। वह वज्रगिरि वैदूर्यमणिके समान नील वर्णका है। वह कठोरतामें वज्रमणि ( हीरे ) के समान है।। २५।।

श्रीमान् समुद्तिस्तत्र योजनानां शतं समम्। गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्रवङ्गमाः॥ २६॥

वह सुन्दर पर्वत वहाँ सौ योजनके घेरेमें प्रतिष्ठित है। उसकी छंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। वानरो ! उस पर्वतपर बहुत-सी गुफाएँ हैं। उन सबमें प्रयत्नपूर्वक सीताका अनुसंघान करना चाहिये॥ २६॥

चतुर्भागे समुद्रस्य चकवान् नाम पर्वतः। तत्र चक्रं सहस्रारं निर्मितं विश्वकर्मणा॥ २७॥

'समुद्रके चतुर्थ भागमें चक्रवान् नामंक पर्वत है। वहीं विश्वकर्माने सहँखार चक्रका निर्माण किया था।। २७॥

तत्र पञ्चजनं हत्वा हयग्रीवं च दानवम्। आजहार ततश्चकं शङ्खं च पुरुषोत्तमः॥ २८॥

वहींसे पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु पञ्चजन और ह्यग्रीव नामक दानवींका वध करके पाञ्चजन्य शङ्ख तथा वह सहस्रार सुदर्शन चक्र छाये थे ॥ २८॥

तस्य सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ २९॥

'चक्रवान् पर्वतके रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर-उधर वैदेहीसहित रावणका पता लगाना चाहिये॥ सोजनानि चन्नाविकेशको नाम पर्वतः।

योजनानि चतुःषष्टिर्वराहो नाम पर्वतः। सुवर्णश्रद्धः सुमहानगाधे वरुणालये॥३०॥

'उससे आगे समुद्रकी अगाध जलराशिमें सुवर्णमय शिखरोवाला वराइ नामक पर्वत है, जिसका विस्तार चौंसठ योजनकी दूरीमें है ॥ ३०॥

तत्र प्राग्ज्योतिषं नाम जातरूपमयं पुरम्। यस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः॥ ३१॥

'वहीं प्रारुयोतिषनामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है ॥ ३१॥

तत्र सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च । रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ ३२॥

'उस पर्वतके रमणीय शिखरोंपर तथा वहाँकी विशाल गुफाओंमें सीतासहित रावणकी तलाश करनी चाहिये ॥३२॥

तमतिकम्य शैलेन्द्रं काञ्चनान्तरदर्शनम्। पर्वतः सर्वसौवर्णो धाराप्रस्रवणायुतः॥३३॥

'जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखायी देता है, उस पर्वतराज वराहको लाँघकर आगे बढ़नेपर एक ऐसा पर्वत मिलेगा, जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग दस सहस्र झरने हैं ॥ ३३ ॥

तं गजाइच वराहाइच सिंहा व्याघाइच सर्वतः। अभिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥ ३४॥

'उसके चारों ओर हाथी, सूअर, सिंह और व्याघ सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जनाकी प्रतिध्वनिके शब्दसे द्र्पमें भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं ॥ ३४॥

यस्मिन् हरिहयः श्रीमान् महेन्द्रः पाकशासनः। अभिषिकः सुरै राजा मेघो नाम स पर्वतः ॥ ३५॥

१. जिसमें एक इजार अरे हों, उसे सहसार चक्र कहते हैं।

'उस पर्वतका नाम है मेघिगिरि । जिसपर देवताओंने हरित रंगके अश्ववाले श्रीमान् पाकशासन इन्द्रको राजाके पदपर अभिषिक्त किया था॥ ३५॥

तमितकस्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितम्। पर्षि गिरिसहस्त्राणि काञ्चनानि गमिष्यथ ॥ ३६ ॥ तरुणादित्यवर्णानि भ्राजमानानि सर्वतः। जातरूपमयैर्वृद्धैः शोभितानि सुपुष्पितैः॥ ३७ ॥

'देवराज इन्द्रद्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघको लॉघकर जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सोनेके साठ हजार पर्वत मिलेंगे, जो सब ओरसे सूर्यके समान कान्तिसे देदी प्यमान हो रहे हैं और सुन्दर फूलोंसे भरे हुए सुवर्णमय वृक्षोंसे सुशोभित हैं।। तेषां मध्ये स्थितो राजा मेरुरु समपर्वतः। आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दस्तवरः पुरा॥ ३८॥ तेनैवमुक्तः शैलेन्द्रः सर्व पव त्वद्राश्रयाः। मत्प्रसादाद् भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः॥३९॥ त्विष्ये ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्वद्रानवाः। ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः॥ ४०॥ ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः॥ ४०॥

'उनके मध्यभागमें पर्वतोंका राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्वकालमें सूर्वदेवने प्रसन्त होकर वर दियाथा। उन्होंने उस शैलराजसे कहा था कि 'जो दिन-रात तुम्हारे आश्रवमें रहेंगे, वे मेरी कृपासे सुवर्णमय हो जायँगे तथा देवता, दानव, गन्धर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे, वे सुवर्णके समान कान्तिमान् और मेरे भक्त हो जायँगे'॥ ३८—४०॥ विद्वेदेवाश्च वसवो मरुतश्च दिवीकसः।

आगत्य पश्चिमां संध्यां मेहमुत्तमपर्वतम् ॥ ४१ ॥ आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्योऽभिपूजितः । अदृश्यः सर्वभूतानामस्तं गच्छति पर्वतम् ॥ ४२ ॥

'विश्वेदेव, वसु, मक्द्रण तथा अन्य देवता सायंकालमें उत्तम पर्वत मेक्पर आकर सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भलीमाँति पूजित होकर भगवान् सूर्यसब प्राणिवोंकी आँखोंसे ओझल होकर अस्ताचलको चले जाते हैं।।४१-४२॥ योजनानां सहस्राणि दश तानि दिवाकरः। मुद्दर्तार्धेन तं शीघ्रमभियाति शिलोच्यम्॥ ४३॥

'मेरसे असाचल दस इजार योजनकी दूरीपर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्तमें ही वहाँ पहुँच जाते हैं ॥ ४३ ॥ श्रङ्के तस्य महद्दिव्यं भवनं सूर्यसंनिभम्। प्रासादगणसम्बाधं विद्यितं विश्वकर्मणा ॥ ४४ ॥

'उसके शिखरपर विश्वकर्माका बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्यके समान दीप्तिमान् दिखायी देता है। वह अनेक प्रासादों से भरा हुआ है॥ ४४॥ शोभितं तहभिश्चित्रैर्नानापक्षिसमाकुळैः। निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः॥ ४५॥ 'नाना प्रकारके पक्षियोंसे व्याप्त विचित्र-विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशघारी महात्मा वरुणका निवास-स्थान है॥ ४५॥

अन्तरा मेरुमस्तं च तालो दशिशरा महान् । जातरूपमयः श्रीमान् भ्राजते चित्रवेदिकः ॥ ४६॥

'मेरु और अस्ताचलके बीच एक खर्णमय ताड़का बृक्ष है, जो बड़ा ही सुन्दर और बहुत ही ऊँचा है। उसके दस स्कन्ध (बड़ी शाखाएँ) हैं। उसके नीचेकी वेदी बड़ी विचित्र है। इस तरह वह बृक्ष बड़ी शोभा पाता है।। ४६।।

तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरस्सु च सरित्सु च। रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ ४७॥

'वहाँके उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर-उधर सीतासिहत रावणका अनुसंधान करना चाहिये॥

यत्र तिष्ठति धर्मञ्चस्तपसा खेन भावितः। मेरुसावर्णिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः॥ ४८॥

भेरुगिरिपर धर्मके ज्ञाता महर्षि मेरुसावर्णि रहते हैं। जो अपनी तपस्यासे ऊँची स्थितिको प्राप्त हुए हैं। वे प्रजापतिके समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं॥४८॥

प्रष्टव्यो मेरुसावर्णिर्महर्षिः सूर्यसंनिभः। प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्ति मैथिलीं प्रति ॥ ४९॥

सूर्य तुरुव ते जस्वी महर्षि मेरसावर्णिके चरणोंमें पृथ्वीपर मस्तक टेककर प्रणाम करनेके अनन्तर तुमलोग उनसे मिथिलेशकुमारीका समाचार पूछना ॥ ४९॥

पतावजीक्रभराका समावार पूछना ॥ ४९ ॥ पतावजीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । कत्वा वितिमिरं सर्वमस्तं गच्छति पर्वतम् ॥ ५० ॥

'रात्रिके अन्तमें (प्रातःकाल) उदित हुए भगवान् सूर्व जीव-जगत्के इन सभी स्थानोंको अन्धकाररहित (एवं प्रकाशपूर्ण) करके अन्तमें अस्ताचलको चले जाते हैं॥५०॥

पताबद् वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः। अभास्करममर्थादं न जानीमस्ततः परम्॥५१॥

'वानरिशरोमणियो ! पश्चिम दिशामें इतनी ही दूरतक वानर जा सकते हैं । उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश है और न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः वहाँसे आगेकी भूमिके विषयमें मुझे कोई जानकारी नहीं है ॥५१॥

अवगम्य तु वैदेहीं निलयं रावणस्य च। अस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत॥ ५२॥

'अस्ताचलतक जाकर रावणके स्थान और धीताका पता लगाओ तथा एक मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ॥

उद्धं मासान्त वस्तव्यं वसन् वध्योभवेन्मम। सहैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ॥ ५३॥ (एक महीनेसे अधिक न टहरना । जो टहरेगा, उसे मेरे हाथसे प्राणदण्ड मिलेगा । तुमलोगोंके साथ मेरे पूजनीय श्रशुरजी भी जायेंगे ॥ ५३ ॥ श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्भिर्दिष्टकारिभिः । गुरुरेष महाबाहुः श्वद्युरो मे महाबलः ॥ ५४ ॥

'तुम सब लोग इनकी आज्ञाके अधीन रहकर इनकी सभी बातें घ्यानसे सुननाः क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेणकी मेरे श्रञ्जर एवं गुरुजन हैं (अतः तुम्हारे लिये भी गुरुकी माँति ही आदरणीय हैं)॥ ५४॥ भवन्तश्चापि विकान्ताः प्रमाणं सर्व एव हि। प्रमाणमेनं संस्थाप्य पर्यध्वं पश्चिमां दिशम्॥ ५५॥

'तुम सब छोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्याकर्तव्यके निर्णयमें प्रमाणभूत (विश्वसनीय) हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशाकी देखभाल आरम्भ करो॥ दृष्टायां तु नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः। कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा॥ ५६॥

'अमित तेजस्वी महाराज श्रीरामकी पत्नीका पता लग जानेपर इम कृतकृत्य हो जायँगे; क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है, उसका बदला इसी तरह चुक सकेगा॥ ५६॥ अतोऽन्यद्पियत्कार्यं कार्यस्यास्य प्रियं भवेत्। सम्प्रधार्य भविद्गश्च देशकालार्थसंहितम्॥ ५७॥

'अतः इस कार्यके अनुकूल और भी को कर्तव्य देश, काल और प्रयोजनसे सम्बन्ध रखता हो, उसका विचार करके आपलोग उसे भी करें' ॥ ५७॥

> ततः सुषेणप्रमुखाः प्रवङ्गाः सुष्रीववाक्यं निपुणं निशम्य । आमन्त्र्य सर्वे प्रवगाधिपं ते जम्मुर्दिशं तां वरुणाभिगुप्ताम् ॥ ५८ ॥

सुग्रीवकी वार्ते अच्छी तरह सुनकर सुपेण आदि सव वानर उन वानरराजकी अनुमति ले वरुणद्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशाकी ओर चल दिये॥ ५८॥

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ इस प्रकार श्रीवालमीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें वयालीसवाँ सर्व पूरा हुआ ॥ ४२ ॥

# त्रिचत्वारिंशः सर्गः

सुग्रीवका उत्तर दिशाके स्थानोंका परिचय देते हुए शतविल आदि वानरोंको वहाँ मेजना

ततः संदिश्य सुग्रीवः श्वशुरं पश्चिमां दिशम्। ● वीरं शतविलं नाम वानरं वानरेश्वरः॥१॥ उवाच राजा सर्वज्ञः सर्ववानरसत्तमः। वाक्यमात्महितं चैव रामस्य च हितं तदा॥२॥

इस प्रकार अपने श्रग्नुरको पश्चिम दिशाकी ओर जानेका संदेश दे, सर्वज्ञ, सर्व-वानर-शिरोमणि वानरेश्वर राजा सुग्रीव अपने हितेशी शतबिल नामक वीर वानरसे श्रीरामचन्द्रजीके हितकी बात बोले—॥ १-२॥ वृतः शतसहस्रोण त्वद्विधानां वनौकसाम्। वेवखतसुतैः सार्ध प्रविष्टः सर्वमन्त्रिभिः॥ ३॥ दिशंह्यदीची विकान्त हिमशैलावतंसिकाम्। सर्वतः परिमार्गध्वं रामपत्नीं यशस्त्रिभीम्॥ ४॥

पराक्रमी वीर ! तुम अपने ही समान एक लाख वनवासी वानरोंको जो यमराजके बेटे हैं, साथ लेकर अपने समस्त मन्त्रियोंसहित उस उत्तर दिशामें प्रवेश करो, जो हिमालयरूपी आभूषणसे विभूषित है और वहाँ सब ओर यशस्त्रिनी श्रीरामपत्नी सीताका अन्वेषण करो ॥ ३-४ ॥ अस्मिन कार्ये विनिर्मृत्ते कृते दाशरथेः प्रिये । ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृतार्थार्थविदां वराः॥ ५ ॥

'अपने मुख्य प्रयोजनको समझनेवाले वीरोंमें श्रेष्ठ वानरो ! यदि इमलोगोंके द्वारा दशरथनन्दन भगवान्

श्रीरामका यह प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय तो हम उनके उपकारके ऋणसे मुक्त और ऋतार्थ हो जायँगे ॥ ५ ॥ कृतं हि प्रियमस्माकं राघवेण महात्मना । तस्य चेत्प्रतिकारोऽस्ति सफलं जीवितं भवेत् ॥ ६ ॥

'महातमा श्रीरघुनाथजीने इमलोगोंका प्रिय कार्य किया है। उसका यदि कुछ बदला दिया जा सके तो हमारा जीवन सफल हो जाय ॥ ६॥

अर्थिनः कार्यनिर्वृत्तिमकर्तुरिप यश्चरेत् । तस्य स्यात् सफलं जन्म किं पुनः पूर्वकारिणः ॥ ७ ॥

'जिसने कोई उपकार न किया हो। वह भी यदि किसी कार्यके लिये प्रार्थी होकर आया हो तो जो पुरुष उसके कार्यको सिद्ध कर देता है। उसका जन्म भी सफल हो जाता है। फिर जिसने पहलेके उपकारीके कार्यको सिद्ध किया हो। उसके जीवनकी सफलताके विषयमें तो कहना ही क्या है।।७॥

पतां बुद्धि समास्थाय दृश्यते जानकी यथा। तथा भवद्भिः कर्तव्यमस्मित्प्रयिद्विविभिः॥ ८॥

'इसी विचारका आश्रय छेकर मेरा प्रिय और हित चाइनेवाछे तुम सब वानरोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे जनकनिंदनी सीताका पता छग जाय ॥ ८ ॥ अयं हि सर्वभृतानां मान्यस्तु नरसत्तमः। असासु च गतः प्रीतिं हामः परपुरंजयः॥ ९ ॥ 'शत्रुभोंकी नगरीपर विजय पानेवाले ये नरश्रेष्ठ श्रीराम समस्त प्राणियोंके लिये माननीय हैं। हमलोगोंपर भी इनका बहुत प्रेम है॥ ९॥

इमानि बहुदुर्गाणि नद्यः शैलान्तराणि च। भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धिविक्रमसम्पदा॥ १०॥

'तुम सब लोग बुद्धि और पराक्रमके द्वारा इन अत्यन्त दुर्गम प्रदेशों, पर्वतों और नदियोंके तटोंपर जा-जाकर सीताकी खोज करो ॥ १०॥

तत्र म्लेच्छान् पुलिन्दांश्चशूरसेनांस्तथैव च।
प्रस्थलान् भरतांश्चेव कुरूंश्च सह मद्रकैः ॥ ११ ॥
काम्बोजयवनांश्चेव शकानां पत्तनानि च।
अन्वीक्य दरदांश्चेव हिमवन्तं विचिन्वथ ॥ १२ ॥

'उत्तरमें म्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थल, भरत ( इन्द्रप्रस्थ और इस्तिनापुरके आसपासके प्रान्त ), कुर ( दक्षिण कुरु—कुरुक्षेत्रके आस-पासकी भूमि ), मद्र, काम्बोज, यवन, शकोंके देशों एवं नगरोंमें भलीभाँति अनुसंधान करके दरद देशमें और हिमालय पर्वतपर हुँदो॥

लोध्रपद्मकखण्डेषु देवदारुवनेषु च। रावणः सह वैदेह्या मार्गितन्यस्ततस्ततः॥ १३॥

'वहाँ लोध और पद्मककी झाड़ियोंमें तथा देवदारुके जंगलोंमें वैदेहीसहित रावणकी खोज करनी चाहिये॥१२॥

ततः सोमाश्रमं गत्वा देवगन्धर्वसेवितम्। कालं नाम महासानुं पर्वतं तं गमिष्यथ ॥ १४ ॥

'फिर देवताओं और गन्धवोंसे सेवित सोमाश्रममें होते हुए ऊँचे शिखरवाले काल नामक पर्वतपर जाओ ॥ १४ ॥

महत्सु तस्य शैलेषु पर्वतेषु गुहासु च। विचिन्वत महाभागां रामपत्नीमनिन्दिताम्॥ १५॥

'उस पर्वतकी शाखाभूत अन्य छोटे-बड़े पर्वतों और उन सबकी गुफाओंमें सती-साध्वी श्रीरामपत्नी महाभागा सीताका अन्वेषण करो॥ १५॥

तमतिकस्य शैंछेन्द्रं हेमगर्भे महागिरिम्। ततः सुदर्शनं नाम पर्वतं गन्तुमर्हथ॥१६॥

्जिसके मीतर सुवर्णकी खान हैं, उस गिरिराज कालको लाँघकर तुम्हें सुदर्शन नामक महान् पर्वतपर जाना चाहिये॥ ततो देवसखो नाम पर्वतः पतगालयः।

ततो देवसखो नाम पर्वतः पतगालयः। नानापक्षिसमाकीणौं विविधद्रुमभूषितः॥१७॥

'उससे आगे वढ़नेपर देवसख नामवाला पहाड़ मिलेगा, जो पक्षियोंका निवासस्थान है। वह माँति-माँतिके विहंगमोंसे व्याप्त कथा नाना प्रकारके वृक्षोंसे विस्षित है॥ १७॥ तस्य काननखण्डेषु निर्झरेषु गुहासु च। रावणः सह वैदेशा मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ १८॥ 'उसके वनसम्हों, निर्झरों और गुफाओंमें तुम्हें विदेहकुमारी सीतासहित रावणकी खोज करनी चाहिये॥१८॥ तमतिकम्य चाकाशं सर्वतः शतयोजनम्। अपर्वतनदीवृक्षं सर्वसत्त्वविवर्जितम्॥१९॥

'वहाँसे आगे बढ़नेपर एक सुनसान मैदान मिलेगा, जो सब ओरसे सौ योजन विस्तृत है। वहाँ नदी, पर्वत, वृक्ष और सब प्रकारके जीव-जन्तुओंका अभाव है॥ १९॥ तत्त शीव्रमतिकम्य कान्तारं रोमहर्षणम्।

तेचु शाधमातकम्य कान्तार रामहवणम्। कैळासं पाण्डुरं प्राप्य हृष्टा यूयं भविष्यथ ॥ २०॥

भ्रांगटे खड़े कर देनेवाले उस दुर्गम प्रान्तको शीव्रता-पूर्वक लाँघ जानेपर तुम्हें स्वेतवर्णका कैलास पर्वत मिलेगा। वहाँ पहुँचनेपर तुम सब लोग हर्षसे खिल उठोगे॥ २०॥ तत्र पाण्डरमेघामं जाम्बनद्परिष्कृतम्।

कुवेरभवनं रम्यं निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ २१ ॥

'वहीं विश्वकर्माका बनाया हुआ कुवेरका रमणीय भवन है, जो रवेत बादलोंके समान प्रतीत होता है। उस भवनको जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभूषित किया गया है॥२१॥

विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला। इंसकारण्डवाकीर्णा अध्सरोगणसेविता॥ २२॥

'उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, जिसमें कमल और उत्पल प्रचुर मात्रामें पाये जाते हैं। उसमें हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएँ उसमें जल-क्रीडा करती हैं॥ २२॥

तत्र वैश्रवणो राजा सर्वछोकनमस्कृतः। धनदो रमते श्रीमान् गुह्यकैः सह यक्षराट्॥ २३॥

'वहाँ यक्षोंके खामी विश्रवाकुमार श्रीमान् राजा कुबेर जो समस्त विश्वके लिये वन्दनीय और धन देनेवाले हैं, गुह्यकोंके साथ विहार करते हैं ॥ २३॥

तस्य चन्द्रनिकाशेषु पर्वतेषु गुहासु च। रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः॥ २४॥

'उस कैलासके चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वल शाखा-पर्वतीपर तथा उनकी गुफाओंमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें सीतासहित रावणका अनुसंघान करना चाहिये॥ २४॥ कौञ्चं तु गिरिमासाद्य विलंतस्य सुदुर्गमम्।

काश्च तु गिरिमासाद्य बिल तस्य सुदुर्गमम्। अप्रमत्तेः प्रवेष्टव्यं दुष्प्रवेशं हि तत् स्मृतम् ॥ २५॥

'इसके बाद क्रौञ्चिगिरिपर जाकर वहाँकी अत्यन्त दुर्गम विवररूप गुफामें (जो स्कन्दकी शक्तिसे पर्वतके विदीर्ण होने-के कारण वन गयी है) तुम्हें सावधानीके साथ प्रवेश करना चाहिये; क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन माना गया है।। २५॥

वसन्ति हि महात्मानस्तत्र सूर्यसमप्रभाः। देवैरभ्यर्थिताः सम्यग् देवरूपा महर्षयः॥ २६॥ 'उस गुफामें सूर्यके समान तेजस्वी महातमा निवास करते हैं । उन देवस्वरूप महर्षियोंकी देवतालोग भी अभ्यर्थना करते हैं ॥ २६ ॥

कौञ्चस्य तु गुहाश्चान्याः सानूनि शिखराणि च । निर्दराश्च नितम्बाश्च विचेतव्यास्ततस्ततः ॥ २७ ॥

कौद्ध पर्वतकी और भी बहुत-सी गुफाएँ, अनेकानेक चोटियाँ, शिखर, कन्दराएँ तथा नितम्ब ( ढाळू प्रदेश ) हैं। उन सबमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें सीता और रावणका पता लगाना चाहिये॥ २७॥

अवृक्षं कामशैलं च मानसं विहगालयम्। न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्॥ २८॥

'वहाँसे आगे वृक्षोंसे रहित मानस नामक शिखर है, जहाँ शून्य होनेके कारण कभी पश्चीतक नहीं जाते हैं। कामदेव-की तपस्याका स्थान होनेके कारण वह क्रीज्ञशिखर कामशैलके नामसे विख्यात है। वहाँ भूतों, देवताओं तथा राक्षसोंका भी कभी जाना नहीं होता है।। २८।।

स च सर्वेविंचेतव्यः ससानुप्रस्थभूघरः। क्रौञ्चं गिरिमतिकस्य मैनाको नाम पर्वतः॥ २९॥

'शिखरों, घाटियों और शाखापर्वतींसिंहत समूचे क्रौञ्च-पर्वतकी तुमलोग छानबीन करना । क्रौञ्चिगिरिको लाँघकर आगे बढ़नेपर मैनाक पर्वत मिलेगा॥ २९॥

मयस्य भवनं तत्र दानवस्य स्वयंकृतम्। मैनाकस्तु विचेतव्यः ससानुप्रश्यकन्दरः॥३०॥

'वहाँ मयदानवका घर है, जिसे उसने खयं ही अपने लिये बनाया है। तुमलोगोंको शिखरों, चौरस मैदानों और कन्दराओंसहित मैनाक पर्वतपर भलीभाँति सीताजीकी खोज करनी चाहिये॥ ३०॥

स्त्रीणामश्वमुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्र तु। तं देशं समतिकम्य आश्रमं सिद्धसेवितम् ॥ ३१॥

'वहाँ यत्र-तत्र घोड़ेके-से मुँहवाळी किन्नरियोंके निवास-स्थान हैं। उस प्रदेशको लाँघ जानेपर सिद्धसेवित आश्रम मिलेगा।। ३१।।

सिद्धा वैखानसा यत्र वालखिल्याश्च तापसाः। वन्दितन्यास्ततः सिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः॥ ३२॥ प्रष्टन्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः।

'उसमें सिद्धः, वैखानख तथा वालखिल्य नामक तपस्वी निवास करते हैं। तपस्यासे उनके पाप धुल गये हैं। उन सिद्धोंको तुमलोग प्रणाम करना और विनीतभावसे सीताका समाचार पूछना ॥ ३२३॥

हेमपुष्करसंख्नां तत्र वैखानसं सरः॥ ३३॥ तहणादित्यसंकारौईंसैविंचरितं शुभैः।

'उस आश्रमके पास 'वैखानस सर' के नामसे प्रसिद्ध

एक सरोवर है, जिसका जल सुवर्णमय कमलोंसे आच्छादित रहताहै। उसमें प्रातःकालिक सूर्यके समान सुनहरे एवं अरुण-वर्णवाले सुन्दर इंस विचरते रहते हैं॥ ३३५॥ औपवाह्यः कुवेरस्य सार्वभौम इति स्मृतः॥ ३४॥ गजः पर्येति तं देशं सदा सद करेणुभिः।

'कुवेरकी सवारीमें काम आनेवाला सार्वभौमनामक गजराज अपनी हथिनियोंके साथ उस देशमें सदा घूमता रहता है ॥ ३४ ई ॥

तत् सरः समितिकस्य नष्टचन्द्रदिवाकरम्। अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम्॥३५॥

'उस सरोवरको लाँबकर आगे जानेपर स्ना आकाश दिखायी देगा। उसमें सूर्य, चन्द्रमा तथा तारोंके दर्शन नहीं होंगे। वहाँ न तो मेघोंकी घटा दिखायी देगी और न उनकी गर्जना ही सुनायी पड़ेगी।। ३५॥

गभस्तिभिरिवार्कस्य स तु देशः प्रकाश्यते। विश्राम्यद्भिस्तपःसिद्धैदेवकर्षः स्वयंप्रभैः॥ ३६॥

'तथापि उस देशमें ऐसा प्रकाश छाया होगा, मानो सूर्यकी किरणोंसे ही वह प्रकाशित हो रहा हो । वहाँ अपनी ही प्रभासे प्रकाशित तपःसिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं । उन्हींकी अङ्गप्रभासे उस देशमें उजाला छाया रहता है ॥ ३६॥

तं तु देशमितकम्य शैलोदा नाम निम्नगा। उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः॥ ३७॥

'उस प्रदेशको लॉघकर आगे बढ़नेपर 'शैलोदा' नाम-वाली नदीका दर्शन होगा । उसके दोनों तटोंपर कीचक ( वंशीकी-सी ध्वनि करनेवाले ) बॉस हैं; यह बात प्रसिद्ध है ॥ ३७॥

ते नयन्ति परं तीरं सिद्धान् प्रत्यानयन्ति च। उत्तराः कुरवस्तत्र कृतपुण्यप्रतिश्रयाः॥ ३८॥

'वे बाँस ही (साधन बनकर) सिद्ध पुरुषोंको शैलोदाके उस पार ले जाते और वहाँसे इस पार ले आते हैं। जहाँ केवल पुण्यात्मा पुरुषोंका वासहै, वह उत्तर कुरुदेश शैलोदा-के तटपर ही है। ३८॥

ततः काञ्चनपद्माभिः पद्मिनीभिः कृतोद्काः। नीळवैदूर्यपत्राढवा नद्यस्तत्र सहस्रदाः॥ ३९॥

'उत्तर कुरुदेशमें नील वैदूर्यमणिके समान हरे-हरे कमलोंके पत्तोंसे मुशोभित सहसों नदियाँ बहती हैं, जिनके जल मुश्र्णमय पद्मोंसे अलंकत अनेकानेक पुष्करिणयोंसे मिले हए हैं॥ ३९॥

रकोत्पळवनैश्चात्र मण्डिताश्च हिरण्मयैः। तरुणादित्यसंकाशा भान्ति तत्र जलाशयाः॥ ४०॥ वहाँके जलाशय लाल और सुनहरे कमलसमूहोंसे मण्डित होकर प्रातःकाल उदित हुए सूर्यके समान शोभा पाते हैं॥ ४०॥

महार्हमणिपत्रैश्च काञ्चनप्रभकेसरैः। नीलोत्पलवनैश्चित्रैः स देशः सर्वतो वृतः॥ ४१॥

'बहुमृल्य मिश्योंके समान पत्तों और मुवर्णके समान कान्तिमान् केसरोंवाले विचित्र-विचित्र नील कमलोंके द्वारा वहाँका प्रदेश सब ओरसे सुशोभित होता है ॥ ४१॥

निस्तुलाभिश्च मुकाभिर्मणिभिश्च महाधनैः। उद्धूतपुलिनास्तत्र जातरूपैश्च निम्नगाः॥ ४२॥ सर्वरत्नमयैश्चित्रैरवगाढा नगोत्तमेः। जातरूपमयैश्चापि हुताशनसमप्रभैः॥ ४३॥

'वहाँकी नदियोंके तट गोल-गोल मोतियों, बहुमूल्य मणियों और मुवणोंसे सम्पन्न हैं। इतना ही नहीं, उन नदियोंके किनारे सम्पूर्ण रत्नोंसे युक्त विचित्र-विचित्र पर्वत भी विद्यमान हैं, जो उनके जलके भीतरतक धुसे हुए हैं। उन पर्वतों में से कितने ही मुवर्णमय हैं, जिनसे अग्निके समान प्रकाश फैलता रहता है।। ४२-४३।।

नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः। दिव्यगन्धरसस्पर्शाः सर्वकामान् स्रवन्ति च ॥ ४४ ॥

'वहाँके वृक्षोंमें सदा ही फल-फूल लगे रहते हैं और उन-पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे वृक्ष दिव्य गन्धः दिव्य रस और दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियोंकी सारी मन-चाही वस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं॥ ४४॥ नानाकाराणि वासांसि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः। मुक्तावैद्यंचित्राणि भूषणानि तथैव च। स्त्रीणां यान्यनुक्रपाणि पुरुषाणां तथैव च॥ ४५॥

'इनके विवा दूसरे-दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फलोंके रूपमें नाना प्रकारके वस्त्र, मोती और वैदूर्यमणिसे जटित आभूषण देते हैं, जो स्त्रियों तथा पुरुषोंके भी उपयोगमें आने योग्य होते हैं ॥ ४५॥

सर्वर्तुसुखसेव्यानि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः। महार्हमणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः॥४६॥

'दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुओं में सुखपूर्वक सेवन करने योग्य अच्छे-अच्छे फल देते हैं। अन्यान्य सुन्दर वृक्ष बहुमूल्य मणियों के समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं।४६।

शयनानि प्रस्यन्ते चित्रास्तरणवन्ति च।
मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे हुमाः॥ ४७॥
पानानि च महार्हाणि भक्ष्याणि विविधानि च।
स्त्रियश्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः॥ ४८॥

'कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र विछीनोंसे युक्त शय्याओं-को ही फलोंके रूपमें प्रकट करते हैं, मनको प्रिय लगनेवाली सुन्दर मालाएँ भी प्रस्तुत करते हैं, बहुमूल्य पेय पदार्थ और माँति-माँतिके भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन-से प्रकाशित होनेवाडी सद्गुणवती युवतियोंको भी जन्म देते हैं ॥ ४७-४८ ॥

गन्धर्वाः किञ्चराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा। रमन्ते स्रततं तत्र नारीभिर्भास्वरप्रभाः॥ ४९॥

'वहाँ स्थिके समान कान्तिमान् गन्धर्वः किन्नरः, सिद्धः नाग और विद्याघर सदा नारियोंके साथ क्रीडा-विहार करते हैं ॥ ४९॥

सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे रतिपरायणाः। सर्वे कामार्थसद्दिता वसन्ति सह योषितः॥ ५०॥

'वहाँके सब लोग पुण्यकर्मा हैं, सभी अर्थ और कामसे सम्पन्न हैं तथा सब लोग काम-क्रीडापरायण होकर युवती स्त्रियोंके साथ निवास करते हैं॥ ५०॥

गीतवादित्रनिर्घोषः स्रोत्कृष्टहसितस्वनः। श्रुयते सततं तत्र सर्वभूतमनोरमः॥५१॥

'वहाँ निरन्तर उत्कृष्ट हास-परिहासकी ध्वनिसे युक्त गीत-वाद्यका मधुर वोष सुनायी देता है, जोसमस्त प्राणियोंके मन-को आनन्द प्रदान करनेवाला है। । ५१॥

तत्र नामुद्तिः कश्चिन्नात्र कश्चिद्सत्प्रियः। अहन्यहनि वर्धन्ते गुणास्तत्र मनोरमाः॥ ५२॥

'वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता । किसीकी भी बुरे कामों में प्रीति नहीं होती । वहाँ रहनेसे प्रतिदिन मनोरम गुणोंकी वृद्धि होती है ॥ ५२॥

समितक्रम्य तं देशमुत्तरः पयसां निधिः। तत्र सोमगिरिर्नाम मध्ये हेममयो महान्॥ ५३॥

'उस देशको लाँघकर आगे जानेपर उत्तरिक्तीं समुद्र उपलब्ध होगा। उस समुद्रके मध्यभागमें सोमगिरि नामक एक बहुत ऊँचा सुवर्णमय पर्वत है॥ ५३॥

इन्द्रलोकगता ये च ब्रह्मलोकगताश्च ये। देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराजं दिवं गताः॥ ५४॥

'जो लोग स्वर्गलोकमें गये हैं, वे तथा इन्द्रलोक और ब्रह्मलोकमें रहनेवाले देवता उस गिरिराज सोमगिरिका दर्शन करते हैं ॥ ५४ ॥

स तु देशो विस्यॉऽपि तस्य भासा प्रकाशते। स्यंत्रक्ष्म्याभिविक्षेयस्तपतेव विवस्वता॥ ५५॥

'वह देश सूर्यसे रहित है तो भी सोमगिरिकी प्रभासे सदा प्रकाशित होता रहता है। तपते हुए सूर्यकी प्रभासे जो देश प्रकाशित होते हैं, उन्होंकी भाँति उसे सूर्यदेवकी शोभासे सम्पन्त-सा जानना चाहिये॥ ५५॥

भगवांस्तत्र विश्वातमा राम्भुरेकादशात्मकः। ब्रह्मा वसति देवेशो ब्रह्मर्षिपरिवारितः॥ ५६॥ 'वहाँ विश्वातमा भगवान् विष्णुः एकादश रुद्रोंके रूपमें प्रकट होनेवाले भगवान् शंकर तथा ब्रह्मवियोंसे विरे हुए देवेश्वर ब्रह्माजी निवास करते हैं ॥ ५६॥

न कथंचन गन्तन्यं कुरूणामुत्तरेण वः। अन्येषामपि भूतानां नानुकामति वैगतिः॥५७॥

'तुमलोग उत्तर कुरुके मार्गसे सोमगिरितक जाकर उसकी सीमासे आगे किसी तरह बढ़ना । तुम्हारी तरह दूसरे प्राणियोंकी भी वहाँ गति नहीं है ॥ ५७ ॥

स हि सोमगिरिर्नाम देवानामि दुर्गमः। तमालोक्य ततः क्षिप्रमुपावर्तितुमर्हथ॥ ५८॥

'वह सोमगिरि देवताओं के लिये भी दुर्गम है। अतः उसका दर्शनमात्र करके दुमलोग शीव्र लौट आना ॥ ५८॥ प्तावद् वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः।

अभास्करममर्थादं न जानीमस्ततः परम् ॥ ५९ ॥ 'श्रेष्ठ वानरो ! वसः उत्तर दिशामें इतनी ही दूरतक तुम सब वानर जा सकते हो । उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश है और न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः

आगेकी भूमिके सम्बन्धमें मैं कुछ नहीं जानता ॥ ५९ ॥ सर्वमेतद् विचेतव्यं यन्मया परिकीर्तितम् । यदन्यद्वि नोकं च तत्रापि कियतां मितः ॥ ६० ॥

भीते जो-जो स्थान बताये हैं, उन सबमें सीताकी खोज

करना और जिन स्थानोंका नाम नहीं लिया है। वहाँ भी ढूँढ़नेका ही निश्चित विचार रखना ॥ ६०॥

> ततः इतं दाशरथेर्महित्ययं महित्ययं चापि ततो मम प्रियम्। इतं भविष्यत्यनिलानलोपमा विदेहजादर्शनजेन कर्मणा॥ ६१॥

'अग्नि और वायुके समान तेजस्वी तथा बल्झाली वानरो ! विदेहनन्दिनी सीताके दर्शनके लिये तुम जो-जो कार्य या प्रयास करोगे, उन सबके द्वारा दशरथनन्दन भगवान् श्रीरामका महान् प्रिय कार्य सम्पन्न होगा तथा उसीसे मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जायगा ॥ ६१ ॥

> ततः कृतार्थाः सिंहताः सवान्धवा मयार्चिताः सर्वगुणैर्मनोरमैः। चरिष्यथोवीं प्रति शान्तशत्रवः सहप्रिया भूतधराः प्रवंगमाः॥ ६२॥

'वानरो ! श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य करके जब तुम लौटोगे, तब मैं सर्वगुणसम्पन्न एवं मनोऽनुकूल पदार्थोंके द्वारा तुम सब लोगोंका सत्कार कलँगा । तत्पश्चात् तुमलोग शत्रुद्दीन होकर अपने हितैषियों और बन्धु-बान्धर्वोसिहत कृतार्थ एवं समस्त प्राणियोंके आश्रयदाता होकर अपनी प्रियतमाओंके साथ सारी पृथ्वीपर सानन्द विचरण करोगें ।। ६२ ।।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्वारिकाः सर्गः ॥ ४३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें तैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४३ ॥

# चतुश्रत्वारिंशः सर्गः

श्रीरामका हनुमान्जीको अँगुठी देकर मेजना

विशेषेण तु सुग्रीवो हन्मत्यर्थमुक्तवान्। स हितस्मिन्हरिश्रेष्ठेनिश्चितार्थोऽर्थसाधने॥ १॥

सुग्रीवने हनुमान्जीके समक्ष विशेषरूपसे सीताके अन्वेषणरूप प्रयोजनको उपस्थित किया; क्योंकि उन्हें यह हद विश्वास था कि वानरश्रेष्ठ हनुमान्जी इस कार्यको सिद्ध कर सकेंगे॥ १॥

अब्रवीच इन्मन्तं विकान्तमनिलात्मजम्। सुप्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्ववनौकसाम्॥ २॥ समस्त वानरोके स्वामी सुप्रीवने अत्यन्त प्रसन्न होकर

परम पराक्रमी वायुपुत्र इनुमान्से इस प्रकार कहा—॥२॥ न भूमी नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये। नापस्र वा गतिसङ्गं ते पश्यामि हरिपुंगव॥ ३॥

'कपिश्रेष्ठ ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश, देवलोक अथवा जलमें भी तुम्हारी गतिका अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ ॥ ३ ॥ सासुराः सहगन्धर्वाः सनागनरदेवताः। विदिताः सर्वलोकास्ते ससागरधराधराः॥ ४॥

'असुर, गन्धर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतीसहित सम्पूर्ण लोकींका तुम्हें ज्ञान है ॥ ४॥

गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवं च महाकपे। पितुस्ते सददां वीर माहतस्य महौजसः॥ ५॥

'वीर ! महाकपे ! सर्वत्र अवाधित गतिः वेगः तेज और फुर्ती—ये सभी सद्गुण तुममें अपने महापराक्रमी पिता वायुके ही समान हैं ॥ ५ ॥

तेजसा वापि ते भूतं न समं भुवि विद्यते। तद् यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तय॥ ६॥

'इस भूमण्डलमें कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता करनेवाला नहीं हैं; अतः जिस प्रकार सीताकी उपलिच्च हो सके, वह उपाय तुम्हीं सोचो ॥ ६॥



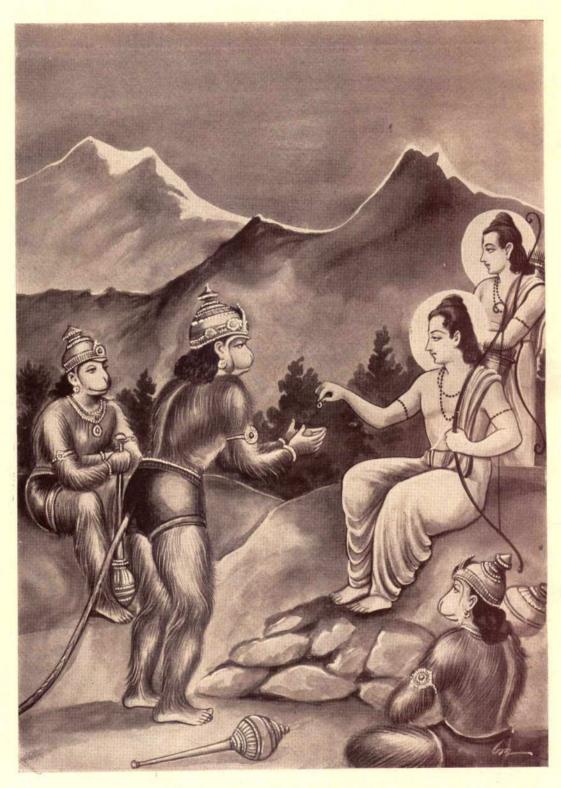

श्रीरामद्वारा हनुमान्को मुद्रिका-प्रदान

त्वय्येव हनुमन्नस्ति वलं बुद्धिः पराक्रमः। देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥ ७ ॥

'इनुमन् ! तुम नीतिशास्त्रके पण्डित हो । एकमात्र तुम्हींमें बल, बुद्धि, पराक्रम, देश-कालका अनुसरण तथा नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं' ॥ ७ ॥

कार्यसमासङ्गमवगम्य विदित्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः॥ ८॥

सुग्रीवकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको यह ज्ञात हुआ कि इस कार्यकी सिद्धिका सम्बन्ध—इसे पूर्ण करनेका सारा भार इनुमान्पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि इनुमान् इस कार्यको सफल करनेमें समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन-ही-मन विचार करने लगे-॥ ८॥

सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनूमति हरीश्वरः। निश्चितार्थतरश्चापि हनुमान कार्यसाधने॥ ९॥

वानरराज सुग्रीव सर्वथा इनुमान्पर ही यह भरोसा किये बैठे हैं कि ये ही निश्चितरूपसे इमारे इस प्रयोजनको सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं इनुमान् भी अत्यन्त निश्चितरूपसे इस कार्यको सिद्ध करनेका विश्वाम रखते हैं ॥ ९ ॥ तदेवं प्रश्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः। भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः॥ १०॥

'इस प्रकार कार्योंद्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गयी है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गये हैं, वे हनुमान् अपने स्वामी मुमीवके द्वारा मीताकी खोजके लिये भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्यके फलका उदय ( सीताका दर्शन ) होना निश्चित हैं ॥ १० ॥

तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्। कृतार्थ इव संहष्टः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः॥ ११॥

ऐसा विचारकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी कार्यसाधन-के उद्योगमें सर्वश्रेष्ठ हनुमान्जीकी ओर दृष्टिपात करके अपनेको कृतार्थ-सा मानते हुए प्रसन्न हो गये । उनकी सारी इन्द्रियाँ और मन इर्षसे खिल उठे ॥ ११ ॥

द्दौ तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम्। अङ्गलीयमभिक्षानं राजपुत्रयाः परंतपः॥ १२॥

तदनन्तर शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रीरामने प्रसन्नतापूर्वक अपने नामके अक्षरोंसे मुशोभित एक अँगूठी इनुमान्जीके

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गैः ॥ ४४ ॥

हाथमें दी, जो राजकुमारी सीताको पहचानके रूपमें अर्पण करनेके लिये थी॥ १२॥

अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिद्धेन जनकात्मजा। मत्सकाशाद्जुप्राप्तमजुद्धियाज्यस्यति

अँगुठी देकर वे बोले—'कपिश्रेष्ठ ! इस चिह्नके द्वारा जनकिकशोरी सीताको यह विश्वास हो जायगा कि तम मेरे पाससे ही गये हो । इससे वह भय त्यागकर तुम्हारी ओर देख सकेगी ॥ १३ ॥

व्यवसायश्च ते वीर सत्त्वयुक्तइच विक्रमः। सुप्रीवस्य च संदेशः सिद्धि कथयतीव मे ॥ १४ ॥

'वीरवर ! तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीवका संदेश-ये सब मुझे इस बातकी सूचना-सी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्यकी सिद्धि अवस्य होगी' ॥ १४ ॥ स तद् गृद्य इरिश्रेष्टः कृत्वा मूर्भि कृताञ्जलिः। वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्रवगर्षभः॥ १५॥

वानरश्रेष्ठ हनुमान्ने वह अँगूठी लेकर उसे मस्तकपर रक्ला और फिर हाथ जोड़कर श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम करके वे वानरशिरोमणि वहाँसे प्रस्थित हुए॥ १५॥

स तत् प्रकर्षन् हरिणां महद् बलं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः। गताम्बुदे व्योम्नि विश्रुद्धमण्डलः

राशीच नक्षत्रगणोपशोभितः॥ १६॥

उस समय वीर-वानर पवनकुमार इनुमान् अपने साथ वानरोंकी उस विशाल सेनाको ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे, जैसे मेघरहित आकाशमें विशुद्ध (निर्मल) मण्डलसे उपलक्षित चन्द्रमा नक्षत्र-समृहोंके साथ मुशोमित होता है ॥ १६ ॥

> अतिबल बलमाश्चितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमैरनर्पैः। पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व॥ १७॥

जाते हुए इनुमान्को सम्बोधित करके भीरामचन्द्रजीने फिर कहा- 'अत्यन्त बलशाली किपश्रेष्ठ ! मैंने तुम्हारे बलका आश्रय लिया है । पवनकुमार इनुमान् ! जिस प्रकार भी जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हो सके, तुम अपने महान् बल-विक्रमसे वैसा ही प्रयत्न करो । अच्छा, अब जाओ'॥ १७॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्याकाण्डमें चौवालीसवाँ समी पूरा हुआ॥ ४४॥

### पञ्चचत्वारिंशः सर्गः

विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरोंका सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साहसूचक वचन सुनाना सर्वोश्चाह्य सुन्नीवः प्रवगान् प्रवगर्षभः।

समस्तांश्चात्रवीद् राजा रामकार्यार्थसिद्धये॥ १॥ तदनन्तर वानरशिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त एवमेतद् विचेतव्यं

वानरोंको बुंखाकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये उन सबसे बोले—॥ १॥ भवद्भिर्वानरोत्तमैः।

भर्तुर्विज्ञाय हरिपुंगवाः॥ २॥ तदुप्रशासनं शलभा इव संछाद्य मेदिनीं सम्प्रतिश्वरे।

'कपिवरो । जैसा मैंने बताया है, उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरोंको इस जगत्में सीताकी खोज करनी चाहिये ।' स्वामीकी उस कठोर आज्ञाको भलीभाँति समझकर वे सम्पूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियोंके दलकी भाँति पृथ्वीको आच्छादित करके वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २५ ॥

रामः प्रस्रवणे तस्मिन् न्यवसत् सहरुक्ष्मणः ॥ ३ ॥ प्रतीक्षमाणस्तं मासं सीताधिगमने कृतः।

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रस्रवणगिरिपर ही ठहरे रहे और सीताका समाचार लानेके लिये जो एक मासकी अवधि निश्चित की गयी थी, उसकी प्रतीक्षा करने लगे॥ ३५ ॥

उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृताम् ॥ ४ ॥ प्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतबिहस्तदा।

उस समय बीर वानर शतबिलने गिरिराज हिमालयसे धिरी हुई रमणीय उत्तर दिशाकी ओर शीव्रतापूर्वक प्रस्थान किया ॥ ४ई ॥

पूर्वा दिशं प्रतिययौ विनतो हरियुथपः॥ ५॥ प्रवगः पवनात्मजः। ताराङ्गदादिसहितः अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियृथपः॥ ६॥ पश्चिमां च दिशं घोरां सुवेणः प्रवगेश्वरः। प्रतस्थे हरिशार्दूलो दिशं वरुणपालिताम्॥ ७॥

वानर-यूथपति विनत पूर्व दिशाकी ओर गये । किपगणोंके अधिपति पवनकुमार वानर हनुमान्जी तार और अङ्गद आदिके साथ अगस्त्यसेवित दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुवेणने वरुण-द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशाकी यात्रा की ॥ ५-७ ॥

ततः सर्वा दिशो राजा चोद्यित्वा यथातथम्। किपसेनापतिर्वीरो मुमोद सुखितः सुखम्॥ ८॥

वानर-सेनाके स्वामी वीर राजा मुग्रीव सम्पूर्ण दिशाओं में यथायोग्य वानरोंको मेजकर बहुत सुखी हुए और मन-ही-मन हर्षका अनुभव करने लगे ॥ ८॥

पवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः। खां खां दिशमभिष्रेत्य त्वरिताः सम्प्रतस्थिरे ॥ ९ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः॥ ४५॥

इस तरह राजाकी आज्ञा पाकर समस्त वानर-यूथपति बड़ी उतावलीके साथ अपनी-अपनी दिशाकी ओर प्रस्थित हुए॥ ९॥

नदन्तश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च ष्ठवंगमाः । क्वेडन्तो धावमानाश्च विनद्न्तो महाबलाः॥ १०॥ एवं संचोदिताः सर्वे राह्या वानरयूथपाः। आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम् ॥ ११॥ अहमेको वधिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे। तत्रश्चोत्मध्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम् ॥ १२ ॥ वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति। एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम् ॥ १३॥ विधमिष्यास्यहं वृक्षान् दारियष्यास्यहं गिरीन्। घरणीं दारियण्यामि क्षोभियण्यामि सागरान् ॥ १४॥ अहं योजनसंख्यायाः प्रवेयं नात्र संशयः। शतयोजनसंख्यायाः शतं समधिकं हाहम् ॥ १५॥ भृतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च। पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः॥ १६॥

वे समस्त महाबली वानर और उनके यूथपित अपने राजाके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भाँति-भाँतिके शब्द करते, उच्च स्वरसे गर्जते, दहाइते, किल्कारियाँ मारते, दौहते और कोलाइल करते हुए कहने लगे—'राजन्! इम सीताको साथ लायेंगे और रावणका वध कर डालेंगे। युद्धमें यदि रावण मेरे सामने आ जाय तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊँगा। तत्पश्चात् उसकी सारी सेनाको मथकर कष्ट एवं भयसे काँपती हुई जानकीजीको सहसायहाँ उठा लाऊँगा । आपलोग यहीं ठहरें। मैं अकेला ही पातालसे भी जनकिकशोरीको निकाल लाऊँगा, वृक्षोंको उखाड़ फेकुँगा, पर्वतींके दुकड़े-द्रकड़े कर डालूँगा, पृथ्वीको विदीर्ण कर दूँगा और समुद्रोंको भी विधुन्च कर डालूँगा। मैं सौ योजनतक कूद सकता हुँ, इसमें संशय नहीं है। मैं सौ योजनसे भी अधिक दूरतक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पातालमें भी मेरी गति नहीं इकतीं ॥ १०-१६॥

इत्येकैकस्तदा तत्र वानरा वलदर्पिताः। ऊचुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य संनिधौ॥१७॥

इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीवके समीप बलके घमंडमें भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपर्युक्त बातें कहते थे ॥ १७॥

इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्वाकाण्डमें पैताळीसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४५॥

## षट्चत्वारिंशः सर्गः

सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको अपने भूमण्डल-भ्रमणका वृत्तान्त बताना

गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुन्नीवमत्रवीत्। कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मण्डलं भुवः॥ १॥

उन समस्त वानरयूथपतियोंके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे पूछा—'सखे ! द्वम समस्त भूमण्डलके स्थानोंका परिचय कैसे जानते हो ?' ॥ १ ॥

सुत्रीवश्च ततो राममुवाच प्रणतात्मवान्। श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण वची मम ॥ २ ॥

तत्र सुग्रीवने विनीत होकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा— 'भगवन् ! मैं सब कुछ विस्तारके साथ बता रहा हूँ । मेरी बातें सुनिये ॥ २ ॥

यदा तु दुन्दुभि नाम दानवं महिषाकृतिम्। प्रतिकालयते वाली मलयं प्रति पर्वतम्॥३॥ तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति। विवेश वाली तत्रापि मलयं तिज्ञाशंसया॥४॥

'जब वाली महिषरूपघारी दानव दुन्दुभि (उसके पुत्र मायावी) का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलयपर्वतकी ओर भागा और उस पर्वतकी कन्दरामें घुस गया। यह देख वालीने उसके वधकी इञ्छासे उस गुफाके भीतर भी प्रवेश किया॥ ३-४॥

ततोऽहं तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारि विनीतवत्। न च निष्कामते वाली तदा संवत्सरे गते॥ ५॥

'उस समय में विनीतभावसे उस गुफाके द्वारपर खड़ा रहा; क्योंकि वालीने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु एक वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी वाली उसके भीतरसे नहीं निकले॥ ५॥

ततः क्षतज्ञवेगेन आपुपूरे तदा बिलम्। तदहं विस्मितो दृष्ट्या आतुः शोकविषार्दितः॥ ६॥

'तदनन्तर वेगपूर्वक वहे हुए रक्तकी घारासे उस समय वह सारी गुफा भर गयी। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाईके शोकसे व्यथित हो उठा॥ ६॥ अथाहं गतवुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरुः।

शिला पर्वतसंकाशा विलद्घारि मया कृता ॥ ७ ॥ 'फिर मेरी बुद्धिमें यह बात आयी कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गये। यह विचार पैदा होते ही मैंने

\* यहाँ दुन्दुभि और महिष शुन्दसे उसके पुत्र मायावी नामक दानवका ही वर्णन हुआ है—ऐसा मानना चाहिये; क्योंकि आगे कही जानेवालो सारी वातें उसीके वृत्तान्तसे सम्बन्ध रखती हैं। पिता मेंसेका रूप धारण करता था, यही गुण उसके पुत्र मायावीमें भी था। इसलिये उसको भी महिष या महिषाकृति कहना असङ्गत नहीं है। उस गुफाके द्वारपर एक पहाड़-जैसी चट्टान रख दी ॥ ७ ॥ अराक्नुवन्निष्कमितुं महिषो विनिश्चिति । ततोऽहमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥ ८ ॥

'सोचा—इस शिलासे द्वार बंद हो जानेपर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट-घुटकर मर जायगा। इसके बाद भाईके जीवनसे निराश होकर मैं किष्किन्धापुरीमें लौट आया॥ ८॥

राज्यं च सुमहत् प्राप्य तारां च हमया सह। मित्रेश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः॥ ९॥

'यहाँ विशाल राज्य तथा कमासहित ताराको पाकर मित्रोंके साथ में निश्चिन्ततापूर्वक रहने लगा॥ ९॥ आजगाम ततो वाली हत्वा तं वानरर्षभः। ततोऽहमद्दां राज्यं गौरवाद् भययन्त्रितः॥ १०॥

'तत्पश्चात् वानरश्रेष्ठ वाली उस दानवका वध करके आ पहुँचे । उनके आते ही मैंने भाईके गौरवसे भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया ॥ १० ॥ स मां जिञ्चां सुर्दुष्टातमा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः। परिकालयते वाली घावन्तं सचिवैः सह ॥ ११ ॥

'परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था, उसकी सारी इन्द्रियाँ यह सोचकर व्यथित हो उठी थीं कि 'यह मुझे मारनेके लिये ही गुफाका द्वार वंद करके भाग आया था।' मैं अपनी प्राण-रक्षाके लिये मन्त्रियोंके साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा॥ ११॥

ततोऽहं वालिना तेन सोऽनुबद्धः प्रधावितः। नदीश्च विविधाः पश्यन् वनानि नगराणि च ॥ १२ ॥ आदर्शतलसंकाशा ततो वै पृथिवी मया। अलातचकप्रतिमा हष्टा गोष्पद्वत् कृता ॥ १३ ॥

'वाली मेरेपीछे लगा रहा और मैं जोर-जोरको भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरोंको देखते हुए सारी पृथ्वीको गायकी खुरीकी भाँति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलातचकके समान दिखायी दी॥ १२-१३॥

पूर्वो दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान दुमान्। पर्वतान् सदरींन् रम्यान् सरांसि विविधानि च॥१४॥

'तदनन्तर पूर्व दिशामें जाकर मैंने नाना प्रकारके वृक्ष, कन्दराओंसहित रमणीय पर्वत और भाँति-भाँतिके सरोवर देखे ॥ १४ ॥

उद्यं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितम्। क्षीरोदं सागरं चैव नित्यमण्सरसालयम्॥१५॥ वहीं नाना प्रकारके धातुओंसे मण्डित उदयाचल तथा अप्सराओंके नित्य-निवासस्थान क्षीरोद सागरका भी मैंने दर्शन किया ॥ १५ ॥

परिकाल्यमानस्तदा वालिनाभिद्वतो हाहम्। पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितोऽहं तदा विभो॥१६॥

'उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभो! जब मैं यहाँ फिर लौटकर आयाः तब वालीके डरसे पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा॥ १६॥

दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्। विन्ध्यपादपसंकीणां चन्दनद्वमशोभिताम्॥ १७॥

'उस दिशाको छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विन्ध्यपर्वत और नाना प्रकारके वृक्ष भरे हुए हैं तथा चन्दनके वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं॥१७॥ दुमशैलान्तरे पश्यन् भूयो दक्षिणतोऽपराम्।

अपरां च दिशं प्राप्तो वालिना समभिद्रुतः॥१८॥

'वृक्षों और पर्वतोंकी ओटमें बारंबार वालीको देखकर मैंने दक्षिण दिशाको छोड़ दिया तथा वालीके खदेड़नेपर पश्चिम दिशाकी शरण ली॥ १८॥

सपश्यन् विविधान् देशानस्तं च गिरिसत्तमम् । प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठमुत्तरं सम्प्रधावितः ॥ १९ ॥

'वहाँ नाना प्रकारके देशोंको देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचलतक जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशाकी ओर भागा ॥ १९॥

हिमवन्तं च मेरं च समुद्रं च तथोत्तरम्। यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रतः॥२०॥ ततो मां बुद्धिसम्पन्नो हनुमान् वाक्यमव्यीत्।

'हिमालय, मेर और उत्तर समुद्रतक पहुँचकर भी जब वालीके पीछा करनेके कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परमबुद्धिमान् हनुमान्जीने मुझसे यह बात कही—॥२०६॥ इदानीं मे स्मृतं राजन् यथा वाली हरीश्वरः ॥ २१॥ मतङ्गेन तदा शप्तो ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले। प्रविशेद् यदि वै वाली मूर्थास्य शतधा भवेत्॥ २२॥

''राजन् ! इस समय मुझे उस घटनाका स्मरण हो आया है, जैसा कि मतज्जमुनिने उन दिनों वानरराज वालीको शाप दिया था कि 'यदि वाली इस आश्रममण्डलमें प्रवेश करेगा तो उसके मस्तकके सैकड़ों टुकड़े हो जायँगे' ॥ २१-२२ ॥

तत्र वासः सुखोऽसाकं निरुद्धियो भविष्यति। ततः पर्वतमासाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज॥२३॥ न विवेश तदा वाळी मतङ्गस्य भयात् तदा।

''अतः वहीं निवास करना इमलोगोंके लिये सुखद और निर्भय होगा।' राजकुमार! इस निश्चयके अनुसार इमलोग ऋष्यमूक पर्वतपर आकर रहने लगे। उस समय मतङ्ग ऋषिके भयसे वालीने वहाँ प्रवेश नहीं किया॥ २३६॥ प्रवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षसुपलक्षितम्। पृथिवीमण्डलं सर्वे गुहामस्म्यागतस्ततः॥ २४॥

'राजन् ! इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमण्डलको प्रत्यक्ष देखा था । उसके बाद ऋष्यमूककी गुफार्मे आया था' ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिशः सर्गः ॥ ४६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षशमायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छियाकीसवाँ सर्गै पूरा हुआ ॥ ४६ ॥

### सप्तचत्वारिंशः सर्गः

पूर्व आदि तीन दिशाओं में गये हुए वानरोंका निराश होकर लौट आना

दर्शनार्थे तु वैदेह्याः सर्वतः कपिकुञ्जराः। व्यादिष्टाः कपिराजेन यथोक्तं जग्मुरञ्जसा॥ १॥

वानरराजके द्वारा समस्त दिशाओंकी ओर जानेकी आशा पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर, जिनके लिये जिस ओर जानेका आदेश मिला था उसी ओर, विदेहकुमारी सीताका पता लगानेके लिये उत्साहपूर्वक चल दिये ॥ १॥

ते सरांसि सरित्कक्षानाकाशं नगराणि च। नदीदुर्गोस्तथा देशान् विचिन्वन्ति समन्ततः॥२॥

वे सरोवरीं, सरिताओं, छतामण्डपों, खुळे खानों और नगरोंमें तथा नदियोंके कारण दुर्गम प्रदेशोंमें सब ओर घूम-फिरकर सीताकी खोज करने छगे ॥ २॥

सुद्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपाः। तत्र देशान् विचिन्चन्ति सर्वेठवनकाननान्॥ ३॥ सुग्रीवने जिन्हें आज्ञा दी थी, वे सभी वानर-यूथपति अपनी-अपनी दिशाओं के पर्वत, वन और काननों सिहत सम्पूर्ण देशोंकी छानबीन करने छगे ॥ ३॥

विचित्य दिवसं सर्वे सीताधिगमने धृताः। समायान्ति स मेदिन्यां निशाकालेषु वानराः॥ ४ ॥

सीताजीका पता लगानेकी निश्चित इच्छा मनमें लिये वे सब वानर दिनभर इधर-उधर अन्वेषण करते और रातके समय किसी नियत स्थानपर एकत्र हो जाते थे ॥ ४॥ सर्वर्वकांश्च देशोष वानराः सफलदमान

सर्वर्तुकांश्च देशेषु वानराः सफलद्वमान्। आसाद्य रजनीं शय्यां चकुः सर्वेष्वहःसु ते ॥ ५ ॥

सारे दिन भिन्न-भिन्न देशोंमें घूम-फिरकर वे वानर सभी ऋतुओंमें फड देनेवाले वृक्षोंके पास जाकर रातको वहीं सोया अथवा विश्राम किया करते थे ॥ ५॥ तद्दः प्रथमं कृत्वा मासे प्रस्नवणं गताः। कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकुञ्जराः॥ ६॥

जानेके दिनको पहला दिन मानकर एक मास पूर्ण होने-तक वे श्रेष्ठवानर निराश हो लौट आये और किपराज सुमीव-से मिलकर प्रस्रवणगिरिपर टहर गये ॥ ६ ॥

विचित्य तु दिशं पूर्वो यथोक्तां सचिवैः सह। अद्या विनतः सीतामाजगाम महाबलः॥ ७॥

महाबली विनत अपने मन्त्रियोंके साथ पहले बताये अनुसार पूर्व दिशामें खोज करके वहाँ सीताको न पाकर किष्किन्धा लौट आये ॥ ७॥

दिशमण्युत्तरां सर्वो विविच्य स महाकपिः। आगतः सह सैन्येन भीतः शतबल्लिस्तदा॥ ८॥

महाकिष शतबिल सारी उत्तर दिशाकी छानबीन करके भयभीत हो तत्काल सेनासहित किष्किन्धा आ गये॥८॥ सुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरैः। समेत्य मासे पूर्णे तु सुग्रीवसुपचक्रमे॥९॥

वानरोंसहित सुषेण भी पश्चिम दिशाका अनुसंघान करके वहाँ सीताको न पाकर एक मास पूर्ण होनेपर सुग्रीवके पास चले आये ॥ ९॥

तं प्रस्नवणपृष्ठस्थं समासाद्याभिवाद्य च। आसीनं सह रामेण सुग्रीविमदमत्रुवन् ॥ १०॥ प्रस्नवणगिरिपर श्रीरामचन्द्रजीके साथ बैठे हुए सुग्रीव- के पास आकर सब वानरोंने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा—॥ १०॥

विचिताः पर्वताः सर्वे वनानि गहनानि च । निम्नगाः सागरान्ताश्च सर्वे जनपदाश्च ये ॥ ११ ॥ गुहाश्च विचिताः सर्वा याश्च ते परिकीर्तिताः । विचिताश्च महागुल्मा लताविततसंतताः ॥ १२ ॥

'राजन ! इमने समस्त पर्वत, घने जंगल, समुद्रपर्यन्त निदयाँ, सम्पूर्ण देश, आपकी बतायी हुई सारी गुफाएँ तथा लताबितानसे व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डालीं ॥११-१२॥

गहनेषु च देशेषु दुर्गेषु विषमेषु च। सत्त्वान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि च। ये चैव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः॥ १३॥

'घने वनों, विभिन्न देशों, दुर्गम स्थानों और ऊँची-ऊँची भूमियों में भी ढूँदा है। बड़े-बड़े प्राणियोंकी भी तलाशीं ली और उन्हें मार डाला। जो-जो प्रदेश घने और दुर्गम जान पड़े, वहाँ बारंबार खोज की (किंतु कहीं भी सीता-जीका पता न लगा)।। १३॥

> उदारसत्त्वाभिजनो हन्मान् स मैथिलीं झास्यति वानरेन्द्र। दिशं तु यामेव गता तु सीता तामास्थितो वायुसुतो हन्मान् ॥ १४॥

'वानरराज! वायुपुत्र इनुमान् परम शक्तिमान् और कुलीन हैं। वे ही मिथिलेशकुमारीका पता लगा सकेंगे; क्योंकि वे उसी दिशामें गये हैं, जिधर सीता गयी हैं? ॥१४॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्गः ॥ ४७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें सैंतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४७ ॥

### अष्टचत्वारिंशः सर्गः

#### दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना

सह ताराङ्गदाभ्यां तु सहसा हनुमान् किः। सुग्रीवेण यथोद्दिश्टं गन्तुं देशं प्रचक्रमे॥ १॥

उघर तार और अङ्गदके साथ इनुमान्जी सहसा सुप्रीव-के बताये हुए दक्षिण दिशाके देशोंकी ओर चले॥ १॥

स तु दूरमुपागम्य सर्वेंस्तैः किपसत्तमैः।
ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च ॥ २ ॥
पर्वतात्रनदीदुर्गान् सरांसि विपुळद्भुमान्।
चृक्षखण्डांश्च विविधान् पर्वतान् वनपादपान् ॥ ३ ॥
अन्वेषमाणास्ते सर्वे वानराः सर्वतोदिशम्।
न सीतां दृहशुर्वीरा मैथिळीं जनकात्मजाम् ॥ ४ ॥

उन सभी श्रेष्ठ वानरोंके साथ बहुत दूरका रास्ता तै करके वे विन्ध्याचलपर गये और वहाँकी गुफाओं, जंगलों, पर्वतिशिखरों, निदयों, दुर्गम स्थानों, सरोवरों, बड़े-बड़े वक्षों, साड़ियों और भाँति-भाँतिके पर्वतों एवं वन्य वृक्षोंमें सब ओर हुँ दृते फिरे; परंतु वहाँ उन समस्त वीर वानरोंने मिथिछेश-कुमारी जनकनन्दिनी सीताको कहीं नहीं देखा ॥२-४॥

ते भक्षयन्तो मूळानि फळानि विविधान्यपि। अन्वेषमाणा दुर्धर्षा न्यवसंस्तत्र तत्र ह॥ ५॥

वे सभी दुर्धर्ष वीर नाना प्रकारके फल-मूलका भोजन करते दुए सीताको खोजते और जहाँ तहाँ टहर जाया करते थे॥ ५॥

स तु देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान् महान्। निर्जेलं निर्जनं शून्यं गहनं घोरदर्शनम्॥ ६॥

विन्ध्यपर्वतके आसपासका महान् देश बहुत-सी गुफाओं तथा घने जंगळोंसे भरा था। इससे वहाँ जानकीको हूँढ्ने-में बड़ी कठिनाई होती थी। भयंकर दिखायी देनेवाले वहाँके सुनसान जंगलमें न तो पानी मिलता था और न कोई मनुष्य ही दिखायी देता था॥ ६॥

तादशान्यप्यरण्यानि विचित्य भृशपीडिताः। स देशश्च दुरन्वेष्यो गुहागद्दनवान् महान्॥ ७॥

वैसे कंगलों में भी खोज करते समय उन वानरोंको अत्यन्त कष्ट सहन करना पड़ा। वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं और सघन वनोंसे व्यास था। अतः वहाँ अन्वेषणका कार्य बहुत कठिन प्रतीत होता था॥ ७॥

त्यक्त्वा तु तं ततो देशं सर्वे वै हिर्यूथवाः। देशमन्यं दुराधर्षं विविशुश्चाकुतोभयाः॥ ८॥

तदनन्तर वे समस्त वानर-यूथपित उस देशको छोड़कर दूसरे प्रदेशमें घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था तो भी उन्हें कहीं किसीसे भय नहीं होता था॥ ८॥

यत्र वन्ध्यफला वृक्षा विपुष्पाः पर्णवर्जिताः। निस्तोयाः सरितो यत्र मूलं यत्र सुदुर्लभम् ॥ ९ ॥

वहाँ के वृक्ष कभी फड़ नहीं देते थे। उनमें फूल भी नहीं लगते थे और उनकी डालियों में पत्ते भी नहीं थे। वहाँ-की नदियों में पानीका नाम नहीं था। कन्द-पूल आदि तो वहाँ सर्वथा दुर्लभ थे॥ ९॥

न सन्ति महिषा यत्र न सृगा न च हस्तिनः। शार्द्छाःपक्षिणोवापिये चान्ये वनगोचराः॥ १०॥

उस प्रदेशमें न भैंसे ये न हिरन और हाथी। न बाव ये न पक्षी तथा वनमें विचरनेवाले अन्य प्राणियोंका भी वहाँ अभाव था ॥ १०॥

न चात्र वृक्षा नौषध्यो न वल्लुगो नापि वीरुधः। स्निग्धपत्राः स्थले यत्र पश्चिन्यः फुलुपङ्कजाः॥ ११॥ प्रेक्षणीयाः सुगन्धाश्च भूमरैश्च विवर्जिताः।

वहाँ न पेड़ थे न पौधे, न ओषियाँ थीं न लता वेलें। उस देशकी पोखरियोंमें चिकने पत्तों और खिले हुए फूलोंसे युक्त कमल भी नहीं थे। इसीलिये न तो वे देखने योग्य थीं, न उनमें सुगन्ध छा रही थी और न वहाँ भौरे ही गुंजार करते थे॥ ११६॥

कण्डुनीम महाभागः सत्यवादी तपोधनः॥ १२॥ महर्षिः परमामर्षी नियमैर्दुष्प्रधर्षणः।

पहले वहाँ कण्डु नामसे प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी और तपस्याके धनी महर्षि रहते थे, जो बड़े अमर्षशील थे— अपने प्रति किये गये अपराधको सहन नहीं करते थे। शीच-संतोष आदि नियमोंका पालन करनेके कारण उन महर्षिको कोई तिरस्कृत या पराजित नहीं कर सकता था॥ १२६॥

तस्य तस्मिन् वने पुत्रो बालको दशवार्षिकः ॥ १३ ॥ प्रणष्टो जीवितान्ताय कुद्धस्तेन महामुनिः।

उस वनमें उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था दस वर्षकी थी, किसी कारणसे मर गया। इससे कुपित होकर वे महामुनि उस वनके जीवनका अन्त करनेके लिये उद्यत हो गये ॥ १३५ ॥

तेन धर्मात्मना शप्तं कृत्स्नं तत्र महद्वनम् ॥ १४ ॥ अशरण्यं दुराधर्षं सृगपक्षिविवर्जितम् ।

उन धर्मात्मा महर्षिने उस समूचे विशाल बनको बहाँ शाप दे दिया, जिससे वह आश्रयहीन, दुर्गम तथा पशु-पक्षियोंसे शून्य हो गया ॥ १४६ ॥

तस्य ते काननान्तांस्तु गिरीणां कन्दराणि च ॥ १५॥ प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाद्दिताः। तत्र चापि महात्मानो नापद्दयञ्जनकात्मजाम् ॥ १६॥ हर्तारं रावणं वापि सुग्रीविष्ठियकारिणः।

वहाँ सुप्रीवका प्रिय करनेवाले उन महामनस्वी वानरोंने उस वनके सभी प्रदेशों, पर्वतोंकी करदराओं तथा निद्योंके उद्गमस्थानोंमें पकाग्रचित्त होकर अनुसंघान किया; परंतु वहाँ भी उन्हें जनकनन्दिनी सीता अथवा उनका अपहरण करनेवाले रावणका कुछ पता नहीं चला ॥१५-१६ई॥ ते प्रविद्य तु तं भीमं लतागुरमसमावृतम्॥१७॥ दृष्टशुभींमकर्माणमसुरं सुरनिभयम्।

तत्पश्चात् लताओं और झाड़ियोंसे न्यात हुए दूसरे किसी भयंकर वनमें प्रवेश करके उन हनुमान् आदि वानरोंने भयानक कर्म करनेवाले एक असुरको देखा, जिसे देवताओं-से कोई भय नहीं था ॥ १७ ।।

तं दृष्ट्वा वानरा घोरं स्थितं शैलिमवासुरम् ॥ १८ ॥ गाढं परिद्विताः सर्वे दृष्ट्वा तं पर्वतोपमम् ।

उस घोर निशाचरको पहाइके समान सामने खड़ा देख सभी वानरोंने अपने ढीले-ढाले वस्त्रोंको अच्छी तरह कस लिया और सब-के-सब उस पर्वताकार असुरसे भिड़नेको तैयार हो गये॥ १८ई॥

सोऽपि तान् वानरान् सर्वान् नष्टाः स्थेत्यव्रवीद् बळी॥ अभ्यधावत संकुद्धो मुष्टिमुचम्य संगतम्।

उधर वह बलवान् असुर भी उन सब वानरोंको देखकर बोला—'अरे, आज तुम सभी मारे गये।' इतना कहकर वह अत्यन्त कुपित हो बँघा हुआ सुका तानकर उनकी ओर दौड़ा॥ १९६॥

तमापतन्तं सहसा वालिपुत्रोऽङ्गद्स्तदा॥२०॥ रावणोऽयमिति श्वात्वा तलेनाभिज्ञघान ह।

उसे सहसा आक्रमण करते देख वालि-पुत्र अङ्गदने समझा कि यही रावण हैं। अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे एक तमाचा जड़ दिया।। २०३ ॥

स वालिपुत्राभिहतो वक्त्राच्छोणितमुद्धमन् ॥ २१ ॥ असुरो न्यपतद् भूमी पर्यस्त इव पर्वतः। ते तुतस्मिन् निरुच्छ्वासे वानरा जितकाशिनः ॥२२॥ व्यक्तिन्वन् प्रायशस्त्रत्र सर्वे ते गिरिगद्धरम्। वालिपुत्रके मारनेपर वह असुर मुँहसे रक्त वमन करता हुआ फटकर गिरे हुए पहाइकी भाँति पृथ्वीपर जा पड़ा और उसके प्राणपखेल उड़ गये । तत्रश्चात् विजयोव्लाससे सुशोभित होनेवाले वानर प्रायः वहाँकी सारी पर्वतीय गुफाओं-में अनुसंघान करने लगे ॥ २१-२२१ ॥

विचितं तु ततः सर्वं सर्वे ते काननौकसः ॥ २३ ॥ अन्यदेवापरं घोरं विविध्यगिरिगहरम् ।

जन वहाँके सारे प्रदेशमें खोज कर ली गयी, तब उन

समस्त वनवासी वानरोंने किसी दूसरी पर्वतीय कन्दरामें प्रवेश किया जो पहलेकी अपेक्षा भी भयानक थी ॥ २३ है ॥ ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्णत्य समागताः । पकानते वृक्षमूले तु निषेदुर्दीनमानसाः ॥ २४ ॥

उसमें भी हूँ दृते-हूँ दृते वे थक गये और निराश होकर निकल आये। फिर सब-के-सब एकान्त स्थानमें एक वृक्षके नीचे खिन्नचित्त होकर बैठ गये॥ २४॥

इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डेऽष्टचरवारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें अङ्ताकीसवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ४८ ॥

#### एकोनपञ्चाद्याः सर्गः

अङ्गद और गन्धमादनके आश्वासन देनेपर वानरोंका पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण-कार्यमें प्रवृत्त होना

अथाङ्गदस्तदा सर्वान् वानरानिष्मव्रवीत्। परिश्रान्तो महाप्राज्ञः समाश्वास्य शनैर्वेचः॥ १॥

तदनन्तर परिश्रमसे थके हुए महाबुद्धिमान् अङ्गद सम्पूर्ण वानरोंको आश्वासन देकर धीरे-धीरे इस प्रकार कहने छगे—॥ १॥

वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च। दरी गिरिगुहाश्चेव विचिताः सर्वमन्ततः॥ २॥ तत्र तत्र सहासाभिजीनकी न च हर्यते। तथा रक्षोऽपहर्ता च सीतायाश्चेव दुष्कृती॥ ३॥

'इमलोगोंने वन, पर्वतः निदयाँ, दुर्गम स्थान, वने जंगल, कन्दरा और गुकाएँ भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह देख डालीं; परंतु उन स्थानोंमें हमें न तो जानकीके दर्शन हुए और न उनका अपहरण करनेवाला वह पापी राक्षस ही मिला ॥ २-३॥

कालश्च नो महान् यातः सुग्रीवश्चोग्रशासनः। तसाद् भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः॥ ४॥

'हमारा समय भी बहुत बीत गया । राजा सुग्रीवका शासन बड़ा भयंकर है । अतः आपलोग मिलकर पुनः सब ओर धीताकी खोज आरम्भ करें ॥ ४॥

विहायतन्द्रीं शोकं च निद्रां चैव समुख्यिताम्। विचिनुष्वं तथा सीतां पश्यामो जनकात्मजाम्॥ ५ ॥

'आलस्यः शोक और आयी हुईं निद्राका परित्याग करके इस प्रकार हूँ हैं, जिससे हमें जनककुमारी सीताका दर्शन हो सके ॥ ५ ॥

अनिर्वेदं च दाक्ष्यं च मनसश्चापराजयम्। कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद् ब्रवीस्यहम्॥ ६॥

'उत्साह, सामर्थ्य और मनमें हिस्मत न हारना—ये कार्य-की सिद्धि करानेवाले सद्गुण कहे गये हैं; इसीलिये मैं आप-लोगोंसे यह बात कह रहा हूँ ॥ ६॥ अद्यापीदं वनं दुर्गं विचिन्चन्तु वनीकसः। खेदं त्यभ्त्वा पुनः सर्वं वनमेव विचिन्वताम्॥ ७॥ 'आज भी शारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वनमें

खोज आरम्भ करें और सारे बनको ही छान डालें ॥ ७ ॥ अवदयं कुर्वतां तस्य दृदयते कर्मणः फलम् । परं निर्वेदमागम्य नहि नोन्मीलनं क्षमम् ॥ ८ ॥

'कर्ममें लगे रहनेवाले लोगोंको उस कर्मका फल अवस्य होता दिखायी देता है; अतः अत्यन्त खिन्न होकर उद्योगको छोड बैठना कदापि उचित नहीं है ॥ ८ ॥

सुन्नीवः कोधनो राजा तीक्ष्णदण्डश्च वानराः। भेतव्यं तस्य सततं रामस्य च महात्मनः॥ ९॥

'सुग्रीव कोधी राजा हैं। उनका दण्ड भी बड़ा कठोर होता है। वानरो ! उनसे तथा महात्मा श्रीरामसे आपलोगीं-को सदा डरते रहना चाहिये॥ ९॥

हितार्थमेतदुक्तं वः क्रियतां यदि रोचते। उच्यतां हि क्षमं यत् तत् सर्वेषामेव वानराः॥ १०॥

'आपलोगोंकी भलाईके लिये ही मैंने ये बातें कही हैं। यदि अच्छी लगें तो आप इन्हें स्वीकार करें। अथवा वानरो ! जो सबके लिये उचित हो, वह कार्य आप ही लोग बतावें' ॥ १०॥

अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा वचनं गन्धमाद्नः। उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाश्रमखिन्नया॥ ११॥

अङ्गदकी यह बात मुनकर गम्धमादनने प्यास और थकावटसे शिथिल हुई स्पष्ट वाणीमें कहा—॥ ११॥ सदशं खलु वो वाक्यमङ्गदो यदुवाच ह। हितं चैवानुकूलं च क्रियतामस्य भाषितम्॥ १२॥

'वानरो ! युवराज अङ्गदने जो बात कही है, वह आप छोगोंके योग्य, हितकर और अनुकूछ है; अतः सब छोग इनके कथनानुसार कार्य करें ॥ १२॥ पुनर्मागीमहे शैलान् कन्दरांश्च शिलास्तथा। काननानि च शुन्यानि गिरिप्रस्रवणानि च ॥ १३॥

्हमलोग पुनः पर्वतों, कन्दराओं, शिलाओं, निर्जन वनों और पर्वतीय झरनोंकी खोज करें ॥ १३ ॥ यथोदिष्टानि सर्वाणि सुद्रीविण महात्मना। विचिन्यन्तु वनं सर्वे गिरिदुर्गाणि संगताः॥ १४॥

'महातमा सुग्रीवने जिन स्थानोंकी चर्चा की थी, उन सबमें वन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशोंमें सब वानर एक साथ होकर खोज आरम्भ करें'।। १४॥

ततः समुत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबलाः। विनध्यकाननसंकीणां विचेष्ठदक्षिणां दिशम्॥१५॥

यह मुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गये और विन्ध्य पर्वतके काननोंसे व्याप्त दक्षिण दिशामें विचरने लगे ॥ १५ ॥

ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपर्वतम्। श्रृङ्गयन्तं दरीवन्तमधिरुद्य च वानराः॥१६॥

सामने शरद्-ऋतुके बादलोंके समान शोभाशाली रजत पर्वत दिखायी दिया, जिसमें अनेक शिखर और कन्दराएँ थीं। वे सब बानर उसपर चढ़कर खोजने लगे॥ १६॥ तत्र लोभ्रवनं रम्यं सप्तपर्णवनानि च।

सीताके दर्शनकी इच्छा रखनेवाले वे सभी श्रेष्ठ वानर वहाँके रमणीय लोघवनमें और सप्तपर्ण (छितवन ) के जंगलोंमें उनकी खोज करने लगे ॥ १७॥

विचिन्वन्तो हरिवराः सीतादर्शनकाङ्किणः॥ १७॥

तस्याप्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः। न पश्यन्ति सा वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम्॥ १८॥

उस पर्वतके शिखरपर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर ढूँढ़ते ढूँढ़ते यक गये, परंतु श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी सीताका दर्शन न पा सके ॥ १८॥

ते तु दृष्टिगतं दृष्ट्वा तं शैलं बहुकन्द्रम्। अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समन्ततः॥ १९॥

अनेक कन्दराओंवाले उस पर्वतका अच्छीतरह निरीक्षण करके सब ओर दृष्टिपात करनेवाले वे वानर उससे नीचे उतर गये ॥ १९॥

अवरुद्य ततो भूमि श्रान्ता विगतचेतसः। स्थिता मुद्दतें तत्राथ वृक्षमूलमुपाश्चिताः॥ २०॥

पृथ्वीपर उतरकर अधिक थक जानेके कारण अचेत हुए वे सभी वानर वहाँ एक वृक्षके नीचे गये और दो घड़ी-तक वहाँ बैठे रहे ॥ २०॥

ते मुद्धर्ते समाश्वस्ताः किंचिद्भग्नपरिश्रमाः। पुनरेवोद्यताः कृत्स्नां मार्गितुं दक्षिणां दिशम् ॥ २१॥

एक मुहूर्ततक मुस्ता लेनेपर जब उनकी थकावट कुछ कम हो गयी, तब वे पुनः सम्पूर्ण दक्षिण दिशामें खोजके लिये उद्यत हो गये॥ २१॥

हनुमत्त्रमुखास्तावत् प्रस्थिताः प्रवगर्यभाः। विन्ध्यमेवादितः कृत्वा विचेष्ठश्च समन्ततः॥ २२॥

हनुमान् आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीताके अन्वेषणके लिये प्रस्थित हो पहले विनन्य पर्वतके ही चारों ओर विचरने लगे ॥ २२ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥ ४९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनचासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४९ ॥

#### पञ्चाद्याः सर्गः

भृखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक वृद्धा तपिखनीको देखना और हनुमान्जीका उससे उसका परिचय पूछना

सह ताराङ्गदाभ्यां तु संगम्य हनुमान् किः। विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्चगहनानि च ॥ १ ॥

हनुमान् जी तार और अङ्गदके साथ मिलकर विन्ध्य-गिरिकी गुफाओं और घने जंगलों में सीताजीको दूँ इने लगे॥ १॥

सिंहशार्दूळजुष्टाश्च गुहाश्च परितस्तदा। विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च॥२॥

उन्होंने सिंह और बाघोंसे भरी हुई कन्दराओं तथा उसके आस-पासकी भूमिको भी छान डाला। गिरिराज विन्ध्यपर जो बड़े-बड़े झरने और दुर्गम स्थान थे, वहाँ भी अन्वेषण किया॥ २॥ आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटि दक्षिणपश्चिमाम्। तेषां तत्रैव वसतां स कालो व्यत्यवर्ततः॥ ३॥

धूमते-फिरते वे तीनों वानर उस पर्वतके नैर्म्युत्यकोण-बाले शिखरपर जा पहुँचे । वहीं रहते हुए उनका वह समय, जो सुग्रीवने निश्चित किया था, बीत गया ॥ ३॥ स हि देशो दुरन्वेष्यो ग्रहागहनवान महान् ।

स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान महान्। तत्र वायुसुतः सर्वे विचिनोति सा पर्वतम्॥ ४॥ गुफाओं और जंगलोंसे भरे हुए उस महान् प्रदेशमें

गुकाओ और जंगलींसे भरे हुए उस महान् प्रदेशमें सीताको हूँ दनेका काम बहुत ही कठिन था तो भी वहाँ वायुपुत्र हनुमान्जी सारे पर्वतकी छानबीन करने छगे॥४॥ परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविद्रतः।

गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः॥ ५॥ मैन्दरच द्विविद्ध्वैव हनूमान् जाम्बवानिष। अङ्गदो युवराजरच तारध्य वनगोचरः॥ ६॥ गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम्। विचिन्वन्तस्ततस्तत्र दहशुर्विवृतं बिलम्॥ ७॥

फिर अलग-अलग एक दूसरेसे थोड़ी ही दूरपर रहकर गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, हनुमान्, जाम्बवान्, युवराज अङ्गद तथा वनवासी वानर तार—ये दक्षिण दिशाके देशोंमें जो पर्वत-मालाओंसे धिरे हुए थे, सीताकी खोज करने लगे। खोजते खोजते उन्हें वहाँ एक गुफा दिखायी दी, जिसका द्वार बंद नहीं था॥ ५—७॥

दुर्गमृक्षविलं नाम दानवेनाभिरक्षितम्। श्चुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलार्थिनः॥ ८॥

उसमें प्रवेश करना बहुत किन था। वह गुफा ऋक्ष-विल नामसे विख्यात थी और एक दानव उसकी रक्षामें रहता था। वानरोंको भूख-प्यास सता रही थी। वे बहुत यक गये थे और पानी पीना चाहते थे॥ ८॥ अवकीणं लतावृक्षेद्दशुस्ते महाबिलम्। तत्र क्रौश्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्कमन्॥ ९॥

जलार्द्राश्चकवाकाश्च रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः।
अतः लता और वृश्वोंसे आच्छादित विश्वाल गुकाकी
ओर वे देखने लगे। इतनेमें उसके भीतरसे कौञ्चः इंसः
सारस तथा जलसे भीगे हुए चक्रवाक पक्षीः जिनके अङ्ग कमलोंके परागसे रक्तवर्णके हो रहे थेः बाहर निकले ॥९६॥ ततस्तद् बिलमासाद्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्॥१०॥ विस्मयव्यत्रमनसो बभू व्यानरर्षभाः। संजातपरिशङ्कास्ते तद् बिलं प्रवगोत्तमाः॥११॥

तव उस सुगन्धित एवं दुर्लङ्घय गुफाके पास जाकर उन सभी श्रेष्ठ वानरोंका मन आश्चर्यसे चिकत हो उठा। उस विलके अंदर उन्हें जल होनेका संदेह हुआ ॥१०-११॥ अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोवन्तो महाबलाः। नानासत्त्वसमाकीणं दैत्येन्द्रनिलयोपमम्॥१२॥ दर्दर्शमिव घोरं च दुर्विगाहां च सर्वदाः।

वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्षमें भरकर उस गुफाके पास आये, जो नाना प्रकारके जन्तुओंसे भरी हुई तथा दैत्यराजोंके निवासस्थान पातालके समान भयंकर प्रतीत होती थी । वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर देखना कठिन जान पड़ता था। उसके भीतर घुसना सर्वथा कष्टसाध्य था॥ १२६ ॥

ततः पर्वतक्रुदाभो हनूमान् मारुतात्मजः॥ १३॥ अब्रबीद् वानरान् घोरान् कान्तारवनकोविदः।

उस समय पर्वत-शिखरके समान प्रतीत होनेवाले पवन-

पुत्र हनुमान्जी, जो दुर्गम वनके ज्ञाता थे, उन घोर वानरोंसे बोले—॥ १३५ ॥

गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशम् ॥ १४॥ वयं सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मैथिलीम् ।

'बन्धुओ ! दक्षिण दिशाके देश प्रायः पर्वतमालाओंसे चिरे हुए हैं । इनमें मिथिलेशकुमारी सीताको खोजते-खोजते इम सब लोग बहुत थक गये; किंतु कहीं मी हमें उनके दर्शन नहीं हुए॥ १४५ ॥

असाचािष बिलाइंसाः क्रीञ्चाश्च सह सारसैः॥ १५॥ जलाद्रांश्चकवाकाश्च निष्पतन्ति सा सर्वदाः। नृनं सिल्लेबानत्र कूषो वा यदि वा हदः॥ १६॥ तथा चेमे बिल्हारे स्निष्धास्तिष्ठन्ति पादपाः।

'सामनेकी इस गुकासे इंस, क्रोंझ, सारस और जल्से भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं। अतः निश्चय ही इसमें पानीका कुआँ अथवा और कोई जलाशय होना चाहिये। तभी इस गुकाके द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं'॥१५-१६ है॥ इत्युक्तास्तद् विलं सर्वे विविद्युस्तिमिरावृतम्॥१७॥ अचन्द्रसूर्ये हरयो दहशू रोमहर्षणम्।

इतुमान् जीके ऐसा कहनेपर वे सभी वानर अन्धकारसे भरी हुई उस गुफामें, जहाँ चन्द्रमा और सूर्यकी किरणें भी नहीं पहुँच पाती थीं, घुस गये। भीतर जाकर उन्होंने देखा, वह गुफा रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी॥ १७६ ॥ निशाम्य तस्मान् सिंहांश्च तांस्तांश्च मृगपक्षिणः॥१८॥ प्रविद्या हरिशार्द्द् ला बिलं तिमिरसंतृतम्।

उस बिल्से निकलते हुए उन-उन सिंहों, मृगों और पक्षियोंको देखकर वे श्रेष्ठ वानर अन्धकारसे आच्छादित हुई उस गुफामें प्रवेश करने लगे ॥ १८३ ॥ न तेषां सज्जते दृष्टिर्न तेजो न पराक्रमः ॥ १९ ॥ वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमस्ति वर्तते।

उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज और पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गृति बायुके समान थी। अन्धकारमें भी उनकी दृष्टि काम कर रही थी॥ १९६ ॥

ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद् बिलं किपकुञ्जराः ॥ २०॥ प्रकाशं चाभिरामं च ददशुर्देशमुक्तमम्।

वे श्रेष्ठ वानर उस बिलमें वेगपूर्वक घुस गये। भीतर जाकर उन्होंने देखा, वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था॥ २०३॥

ततस्तिस्मन् बिले भीमे नानापाद्यसंकुले ॥ २१ ॥ अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरम् ।

नाना प्रकारके वृक्षोंसे भरी हुई उस भयंकर गुफामें वे एक योजनतक एक दूसरेको पकड़े हुए गये॥ २१५॥ ते नष्टसंज्ञास्त्रिषताः सम्ब्रान्ताः सिळळार्थिनः ॥२२॥ परिपेतुर्विळे तस्मिन् कंचित् काळमतन्द्रिताः।

प्यासके मारे उनकी चेतना छप्त-सी हो रही थी। वे जल पीनेके लिये उत्सुक होकर घवरा गये थे और कुछ कालतक आलस्यरहित हो उस बिलमें लगातार आगे बढ़ते गये॥ २२५॥

ते क्रशा दीनवदनाः परिश्रान्ताः प्रवद्गमाः ॥ २३ ॥ आलोकं ददशुर्वीरा निराशा जीविते यदा ।

वे वानस्वीर जब दुर्बक, खिन्नवदन और श्रान्त होकर जीवनसे निराश हो गये, तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखायी दिया॥ ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं चनम् ॥ २४॥ दह्युः काञ्चनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान्।

तदनन्तर उस अन्धकारसे प्रकाशपूर्ण देशमें आकर उन सौम्य वानरोंने वहाँ अन्धकाररिहत वन देखा, जहाँके सभी वृक्ष सुवर्णमय थे और उनसे अग्निके समान प्रभा निकल रही थी॥ २४६॥

साळांस्ताळांस्तमाळांश्च पुंनागान वञ्जुळान घवान्॥ चम्पकान् नागवृक्षांश्च कर्णिकारांश्चपुष्पितान्।

षाल, ताल, तमाल, नागकेवर, अशोक, धव, चम्पा, नागवृक्ष और कनेर—ये सभी वृक्ष फूळोंसे भरे हुए थे ॥२५३॥ स्तवकैः काञ्चनैश्चित्रै रक्तैः किसलयैस्तथा ॥ २६॥ आपीडिश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान् ।

विचित्र सुवर्णमय गुच्छे और लाल-लाल पलव मानो उन वृक्षोंके मुकुट थे। उनमें लताएँ लिपटी हुई थीं तथा वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणों सेविभूषित थे॥२६३॥ तहणादित्यसंकाशान् वैदूर्यमय वेदिकान्॥२७॥ विभ्राजमानान् वपुषा पाद्यांश्च हिरण्मयान्।

वे देखनेमें प्रातःकालिक सूर्यके समान जान पड़ते थे। उनके नीचे वैदूर्यमणिकी वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय वृक्ष अपने दीप्तिमान् स्वरूपसे ही प्रकाशित हो रहे थे॥ २७५॥

नीलवैद्येवणीश्च पश्चिनीः पतगैर्नृताः॥ २८॥
महद्भिः काञ्चनैर्नृश्चेर्नृता बालार्कसानिभैः।
जातरूपमयैर्मत्स्यैर्महङ्गिद्वाथ पङ्कतैः॥ २९॥
निलनीस्तत्र दृह्युः प्रसन्नसिललायुताः।

वहाँ नील वैदूर्यमणिकी-सी कान्तिवाली पद्मलताएँ दिखायी देती थीं, जो पक्षियोंसे आवृत थीं । कई ऐसे सरोवर भी देखनेमें आये, जो बाल सूर्यकी सी आमावाले विद्याल काञ्चनवृक्षोंसे चिरे हुए थे। उनके भीतर सुनहरे रंगके वड़े-बड़े मत्स्य शोमा पाते थे। वे सरोवर सुवर्णमय कमलोंसे सुशोभित तथा खच्छ जलसे भरेहुए थे॥ २८-२९६॥ काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथेव च॥ ३०॥ तपनीयगवाक्षाणि मुकाजालावृतानि च।

हैमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च॥३१॥ दहगुस्तत्र हरयो गृहसुख्यानि सर्वद्यः।

वानरोंने वहाँ सब ओर सोने-चाँदीके बने हुए बहुत-से श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोतीकी जालियोंसे ढकी थीं। उन भवनोंमें सोनेके जँगले लगे हुए थे। सोने-चाँदीके ही विमान भी थे। कोई घर सोनेके बने थे तो कोई चाँदीके। कितने ही यह पार्थिव वस्तुओं ( ईट, पत्थर, लकड़ी आदि ) से निर्मित हुए थे। उनमें वैदूर्यमणियाँ भी जड़ी गयी थीं।। ३०-३१६ ।।

पुन्पितान फलिनो वृक्षान् प्रवालमणिसंनिभान् ॥३२॥ काञ्चन भ्रमरांश्चेव मधूनि च समन्ततः।
मणिकाञ्चनिक्षाणि शयनान्यासनानि च ॥ ३३॥ विविधानि विशालानि दृष्टग्रस्ते समन्ततः।
हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः॥ ३४॥ अगुरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च संचयान्।
श्चान्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च ॥ ३५॥ महार्षाणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च।
दिव्यानामम्बराणां च महार्षाणां च संचयान्॥ ३६॥ कम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान्॥ ३६॥ तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीतान् वैश्वानरप्रभान्॥ ३७॥ वहश्चीनराः श्रभाञ्चातरूपस्य संचयान्।

वहाँ के वृक्षों में फूछ और फल लगे थे। वे वृक्ष मूँगे और मणियों के समान चमकी छे थे। उनपर सुनहरे रंगके भौरे महरा रहे थे। वहाँ के घरों में सब ओर मधु संचित थे। मणि और सुवर्णसे जिटत विचित्र पलंग तथा आसन सब ओर सजाकर रक्ले गये थे, जो अनेक प्रकारके और विशाल थे। वानगेंने उन्हें भी देखा। वहाँ देर-के-देर सोने, चाँदी और कांस (फूछ) के पात्र रक्ले गये थे। अगुरु तथा दिन्य चन्दनकी राशियाँ सुरक्षित थीं। पितृत्र भोजनके सामान तथा फल-मूछ भी विद्यमान थे। बहुमूल्य सवारियाँ, सरस मधु, महामूल्यवान दिन्य वस्त्रोंके देर, विचित्र कम्बल एवं काळीनोंकी राशियाँ तथा मृगचमींके समूह जहाँ-तहाँ रक्ले हुए थे। वे सब अग्निके समान प्रभासे उद्दीस हो रहे थे। वानरोंने वहाँ चमकी छे सुवर्णके देर भी देले।। ३२-३७ई॥

तत्र तत्र विचिन्दन्तो विले तत्र महाप्रभाः ॥ ३८॥ द्रद्युर्वानराः शूराः क्षियं कांचिददूरतः। तां च ते द्रद्युस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम् ॥ ३९॥ तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा। विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः। प्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्वं कस्य वा विलम् ॥ ४०॥ उस गणमें जहाँ नहाँ कोज करते हुए उन महावेजसी

उस गुफामें जहाँ-तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी ह्यूरवीर वानरोंने थोड़ी ही दूरपर किसी स्त्रीको भी देखा, जो वलकुळ और काळा मृगचमें पहनकर नियमित आहार करती



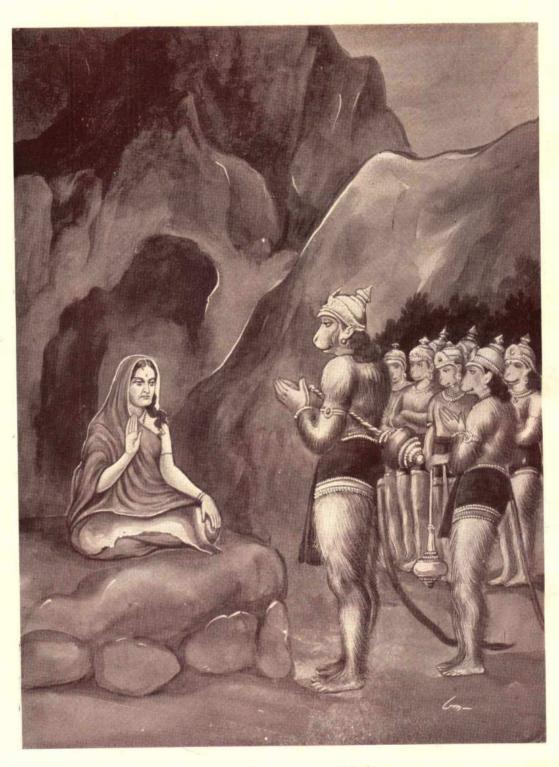

हतुमान् आदिकी दृद्धा तापसीसे मेंट

तपस्यामें संख्या थी और अपने तेजसे दिप रही थी। वानरोंने वहाँ उसे बड़े ध्यानसे देखा और आश्चर्यनिकत होकर सब ओर खड़े रहे। उस समय हनुमान्जीने उससे पूछा—'देवि! तुम कीन हो और यह किसकी गुफा है?'॥
ततो हनुमान् गिरिसंनिकाशः

कृताअलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम् ।

पप्रच्छ का त्वं भवनं विलंच रत्नानि चेमानि वदस्य कस्य॥ ४१॥

पर्वतके समान विशालकाय हनुमान्जीने हाथ जोड़कर उस बुद्धा तपस्विनीको प्रणाम किया और पूछा—'देवि! दुम कौन हो १ यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके हैं १ यह हमें बताओं'॥ ४१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चाकाः सर्गः ॥ ५० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे पन्नासवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५० ॥

#### एकपञ्चाशः सर्गः

हनुमान्जीके पूछनेपर बुद्धा तापसीका अपना तथा उस दिन्य स्थानका परिचय देकर सब वानरोंको भोजनके लिये कहना

इत्युक्त्वा हनुमांस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम् । अत्रवीत् तां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम् ॥ १ ॥

इस तरह पूछकर हनुमान्जी चीर एवं कृष्ण मृगचर्म धारण करनेवाली उस धर्मपरायण। महाभागा तपस्विनीसे वहाँ फिर बोले—॥ १॥

इदं प्रविष्टाः सहसा बिलं तिमिरसंवृतम्।
श्चित्पपासापरिश्रान्ताः परिकिन्नाश्च सर्वशः॥ २॥
महद् धरण्या विवरं प्रविष्टाः सा पिपासिताः।
इमांस्त्वेवंविधान् भावान् विविधानद्भतोपमान्॥३॥
दृष्ट्वा वयं प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नष्ट्वेतसः।
कस्यैते काञ्चना वृक्षास्तरुणादित्यसंनिभाः॥ ४॥

ंदेवि! इस सब लोग भूख-प्यास और थकावटसे कष्ट पा रहे थे। इसलिये सहसा इस अन्धकारपूर्ण गुफामें घुस आये। भूतलका यह विवर बहुत बड़ा है। इस प्याससे पीड़ित होनेके कारण यहाँ आये हैं, किंतु यहाँके इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थोंको देखकर हमारे मनमें बड़ी डयथा हुई है— हम यह सोचकर चिन्तित हो उठे हैं कि यह असुरोंकी माया तो नहीं है, इसीलिये हमारे मनमें घवराहट हो रही है। हमारी विवेकशिक छप्त-सी हो गयी है। इस जानना चाहते हैं कि ये बालपूर्यके समान कान्तिमान सुवर्णमय वृक्ष किसके हैं ?॥२—४॥

गुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च । काञ्चनानि विमानानि राजतानि गृहाणि च ॥ ५ ॥ तपनीयगवाक्षाणि मणिजालावृतानि च । पुष्पिताः फलवन्तद्दच पुण्याः सुरभिगन्धयः ॥ ६ ॥ इमे जाम्बूनद्मयाः पादपाः कस्य तेजसा ।

भोजनकी पवित्र वस्तुएँ, फल मूल, सोनेके विमान, चाँदीके घर, मणियोंकी जालीसे दकी हुई सोनेकी खिड़कियाँ तथा पवित्र सुगन्धसे युक्त एवं फल-फूलोंसे लदे हुए ये सुवर्णमय पवित्र हुई किसके तेजने प्रकट हुए हैं? ॥५-६१॥

काञ्चनानि च पद्मानि जातानि विमले जले॥ ७॥ कथं मत्स्याश्च सौवर्णा दृश्यन्ते सद्द कच्छपैः। आत्मनस्त्वनुभावाद् वा कस्य वैतत्त्रपोबलम्॥ ८॥ अजानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमहिस्।

'यहाँके निर्मल जलमें सोनेके कमल कैसे उत्पन्न हुए ? इन सरोवरोंके मत्स्य और कलुए सुवर्षमय कैसे-दिखायी देते हैं ? यह सब तुम्हारे अपने प्रभावसे हुआ है या और किसीके ? यह किसके तपोबलका प्रभाव है ? इम सब अनजान हैं; इस-लिये पूछते हैं । तुम हमें सारी बातें बतानेकी कृपा करो ?।। ७-८ ।।

प्वमुका हनुमता तापसी धर्मचारिणी॥ ९॥ प्रत्युवाच हन्मन्तं सर्वभृतहिते रता।

हनुमान्जीके इस प्रकार पूछनेपर समस्त प्राणियोंके हित-में तत्पर रहनेवाली उस धर्मपरायणा तापसीने उत्तर दिया-!! ९३ ।।

मयो नाम महातेजा मायावी वानरर्षभ ॥ १०॥ तेनेदं निर्मितं सर्वे मायया काञ्चनं वनम्।

'वानरश्रेष्ठ! मायाविशारद महातेजस्वी मयका नाम तुमते सुना होगा। उसीने अपनी मायाके प्रभावसे इस समूचे स्वर्णमय वनका निर्माण किया था॥ १०३॥ पुरा दानवं मुख्यानां विश्वकर्मा बभूव इ॥ १२॥ येनेदं काञ्चनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमम्।

'भयासुर पहले दानव शिरोमणियोंका विश्वकर्मा याः जिसने इस दिन्य सुवर्णभय उत्तम भवनको बनाया है ॥११६॥ स तु वर्षसहस्राणि तपस्तप्तवा महद्वने ॥१२॥ पितामहाद वरं लेभे सर्वमौशनसं धनम्।

'उसने एक सहस्र वर्षोतक वनमें घोर तपस्य। करके ब्रह्माजीसे वरदानके रूपमें ग्रुकाचार्यका सारा शिल्प-वैभव प्राप्त किया था ॥ १२६ ॥ विधाय सर्वे बळवान् सर्वकामेश्वरस्तदा ॥ १३ ॥ उवास सुखितः काळं कंचिद्सिन् महावने।

'सम्पूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुरने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान् वनमें कुछ काल-तक सुखपूर्वक निवास किया था ॥ १३ ई ॥ तमप्सरसि हेमायां सक्तं दानवपुङ्गवम् ॥ १४॥ विक्रम्येवार्शानं गृह्य जधाने शः पुरंदरः।

भागे चलकर उस दानवराजका हैमा नामकी अप्सरा-के साथ सम्पर्क हो गया। यह जानकर देवेश्वर इन्द्रने हाथमें यज्ञ ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया॥ १४५ ॥ इदंच ब्रह्मणा दत्तं हेमाये वनमुत्तमम्॥ १५॥ शाश्वतः कामभोगश्च गृहं चेदं हिरणमयम्।

'तत्पश्चात् ब्रह्माजीने यह उत्तम वन, यहाँका अक्षय काम-मोग तथा यह सोनेका भवन हेमाको दे दिया ॥ १५ है ॥ दुहिता मेरुसावणेरहं तस्याः स्वयंप्रभा ॥ १६ ॥ इदं रक्षामि भवनं हेमाया वानरोत्तम।

भी मेरुसावर्णिकी कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयंप्रभा है।

वानरश्रेष्ठ ! मैं उस हेमाके इस भवनकी रक्षा करती हूँ ॥ १६ है ॥

मम प्रियसखी हेमा नृत्तगीतविशारदा॥१७॥ तयादत्तवरा चास्मि रक्षामि भवनं महत्।

'तृत्य और गीतकी कलामें चतुर हैमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवनकी रक्षाके लिये प्रार्थना की थी। इसलिये में इस विशाल भवनका संरक्षण करती हुँ ॥१७६॥ कि कार्य कस्य वा हेतोः कान्ताराणि प्रपद्यथ ॥ १८॥ कथं चेदं वनं दुर्गे युष्माभिरुपलक्षितम्।

्तुमलोगोंका यहाँ क्या काम है ? किस उद्देश्यसे तुम इन दुर्गम स्थानोंमें विचरते हो ? इस वनमें आना तो बहुत कठिन है । तुमने कैसे इसे देख लिया ? ॥ १८६ ॥ गुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च। भुकत्वा पीत्वा च पानीयं सर्व मे वक्तमईसि ॥ १९॥

'अच्छा, ये शुद्ध भोजन और फल-मूल प्रस्तुत हैं। इन्हें खाकर पानी पी लो। फिर मुझसे अपना सारा वृत्तान्त कहों ।। १९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपञ्चाद्याः सर्गः॥ ५१॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें इक्यावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५१॥

#### द्विपञ्चाशः सर्गः

तापसी स्वयंप्रभाके पूछनेपर वानरोंका उसे अपना वृत्तान्त बताना और उसके प्रभावसे गुफाके बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचना

अथतानव्रवीत् सर्वान् विश्वान्तान् हरियूथपान्। इदं वचनमेकाव्रा तापसी धर्मचारिणी॥१॥

तत्पश्चात् जब सब वानर-यूथपित खा-पीकर विश्राम कर चुके तब घर्मका आचरण करनेवाली वह एकाग्रहृदया तपित्वनी उन सबसे इस प्रकार बोली—॥ १॥ वानरा यदि वः खेदः प्रणष्टः फलभक्षणात्। यदि चैतन्मया श्राव्यं श्रोतुमिच्छामि तां कथाम्॥ २॥

'वानरो ! यदि फल खानेसे तुम्हारी थकावट दूर हो गयी हो और यदि तुम्हारा वृत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ' ॥ २ ॥

तस्यास्तद् वचनं श्रुत्वा इन्मान् मारुतात्मजः। आर्जवेन यथातत्त्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥ ३॥

उसकी यह बात सुनकर पवनकुमार हनुमान्जी बड़ी सरलताके साथ यथार्थ बात कहने लगे—॥ ३॥ राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः। रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम्॥ ४॥

'देवि! सम्पूर्ण जगत्के राजा दशरथनन्दन श्रीमान् भगवान् राम, जो देवराज इन्द्र और वरुणके समान तेजस्वी हैं, दण्डकारण्यमें पधारे थे॥ ४॥ लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया। तस्य भार्या जनस्थानाद्रावणेन हता बलात्॥ ५॥

'उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्मपत्नी विदेहनिद्नी सीता भी थीं। जनस्थानमें आकर रावणने उनकी स्त्रीका बलपूर्वक अपहरण कर लिया ॥ ५॥ बीरस्तस्य सखा राञ्चः सुग्रीवो नाम वानरः।

राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम् ॥ ६ ॥ अगस्त्यचरितामाशां दक्षिणां यमरक्षिताम्। सहैभिर्वानरैर्मुख्यैरङ्गद्यमुखैर्वयम् ॥ ७ ॥

'श्रेष्ठ वानरोंके राजा वानरजातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्रीरामचन्द्रजीके मित्र हैं, जिन्होंने इन अज्जद आदि प्रधान वीरोंके साथ इमलोगोंको सीताकी खोज करनेके लिये अगस्य-सेवित और यमराजद्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशामें भेजा है॥ ६-७॥

रावणं सिंहताः सर्वे राक्षसं कामरूपिणम्। सीतया सह वैदेशा मार्गध्वमिति चोदिताः॥ ८॥

'उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रह-कर विदेहकुमारी सीतासहित उस इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले राक्षसराज रावणका पता लगाना ॥ ८॥ विचित्य तु वनं सर्वे समुद्रं दक्षिणां दिशम्। वयं बुभुक्षिताः सर्वे वृक्षमूळमुपाश्रिताः॥ ९॥

'हमने यहाँका सारा जंगल छान डाला । अब दक्षिण दिशामें समुद्रके भीतर उनका अन्वेषण करना है । अबतक सीताका कुछ पता नहीं लगा और हमलोग भूख-प्याससे पीड़ित हो गये। अन्तमें हम सब-के-सब एक वृक्षके नीचे यककर बैठ गये॥ ९॥

विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः। नाधिगच्छामहे पारं मग्नाश्चिन्तामहार्णवे॥ १०॥

'इमारे मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी। इम सभी चिन्ता-में मग्न हो गये। चिन्ताके महासागरमें डूबकर इम उसका पार नहीं पा रहे थे॥ १०॥

चारयन्तस्ततश्चश्चर्रप्टवन्तो महद् बिलम्। लतापाद्पसंछन्नं तिमिरेण समावृतम्॥११॥

'इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ानेपर इमको यह विशाल गुफा दिखायी पड़ी, जो लता और वृक्षोंसे दकी हुई तथा अन्यकारसे आच्छन्न थी॥ ११॥

असाद्धंसा जलक्किन्नाः पक्षैः सलिलरेणुभिः। कुरराः सारसाश्चेव निष्पतन्ति पतित्त्रणः॥ १२॥

'थोड़ी ही देरमें इस गुफासे हंस, कुरर और सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जलसे भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी॥ १२॥

साध्वत्र प्रविशामेति मया त्काः प्रवङ्गमाः। तेषामपि हि सर्वेषामनुमानमुपागतम्॥ १३॥

'तब मैंने वानरोंसे कहा, 'अच्छा होगा कि हमलोग इसके भीतर प्रवेश करें'। इन सब वानरोंको भी यह अनुमान हो गया कि गुफाके भीतर पानी है॥ १३॥

अस्मिन् निपतिताः सर्वे ऽप्यथ कार्यत्वरान्विताः। ततो गाढं निपतिता गृद्य इस्तैः परस्परम् ॥ १४॥

'हम सब लोग अपने कार्यकी सिद्धिके लिये उतावले ये ही, अतः इस गुफामें कृद पड़े। अपने हाथोंसे एक दूसरेको दृदतापूर्वक पकड़कर हम गुफामें आगे बढ़ने लगे॥ १४॥

इदं प्रविष्टाः सहसा विलं तिमिरसंवृतम् । एतन्नः कार्यमेतेन कृत्येन वयमागताः ॥ १५॥

'इस तरह सहसा हमलोगोंने इस अँधेरी गुफामें प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्यसे हम इधर आये हैं॥ १५॥

त्वां चैवोपगताः सर्वे परिद्यना बुभुक्षिताः। आतिथ्यधर्मद्त्तानि मूळानि च फळानि च ॥ १६॥ असाभिरुपयुक्तानि बुभुक्षापरिपीडितैः।

'भूखसे व्याकुल एवं दुर्वल होनेके कारण हम सबने दुम्हारी शरण ली। दुमने आतिथ्य-धर्मके अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किये और हमने भी भूखसे पीड़ित होनेके कारण उन्हें भरपेट खाया ॥ १६६ ॥

यत् त्वया रक्षिताः सर्वे च्रियमाणा बुभुक्षया ॥ १७ ॥ बृहि प्रत्युपकारार्थे किं ते कुर्वन्तु वानराः ।

'देवि ! हम भूखसे मर रहे थे । तुमने हम सब लोगोंके प्राण बचा लिये । अतः बताओ ये वानर तुम्हारे उपकारका बदला चुकानेके लिये क्या सेवा करें? ॥ १७ ई ॥

प्वमुक्ता तु सर्वज्ञा वानरैस्तैः खयंप्रभा ॥ १८ ॥ प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान् ।

स्वयंप्रभा सर्वज्ञ थी । उन वानरोंके ऐसा कहनेपर उसने उन सभी यूथपितयोंको इस प्रकार उत्तर दिया'-॥१८ है॥ सर्वेषां परितुष्टास्मि वानराणां तरस्विनाम्॥१९॥ चरन्त्या मम धर्मेण न कार्यमिह केनचित्।

'मैं तुम सभी वेगशाली वानरोंपर यों ही बहुत संतुष्ट हूँ। घर्मानुष्ठानमें लगी रहनेके कारण मुझे किसीसे कोई प्रयोजन नहीं रह गया है'॥ १९६ ॥

एवमुक्तः शुभं वाक्यं तापस्या धर्मसंहितम् ॥ २०॥ उवाच हनुमान् वाक्यं तामनिन्दितलोचनाम्।

उस तपस्विनीने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान्जीने निर्दोष दृष्टिवाली उस देवीसे यों कहा—॥ २०३॥

शरणं त्वां प्रपन्नाः साः सर्वे वै धर्मचारिणीम् ॥ २१ ॥ यः कृतः समयोऽस्मासु सुष्रीवेण महात्मना। स तु कालो व्यतिकान्तो विलेच परिवर्तताम् ॥ २२ ॥

'देवि ! तुम धर्माचरणमें लगी हुई हो । अतः हम सब लोग तुम्हारी शरणमें आये हैं । महात्मा सुग्रीवने हमलोगों-के लौटनेके लिये जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफाके भीतर धूमनेमें ही बीत गया ॥ २१-२२॥

सा त्वमसाद् बिलाइसानुत्तारियतुमईसि । तसात् सुप्रीववचनादितकान्तान् गतायुषः॥ २३॥ त्रातुमईसि नः सर्वान् सुप्रीवभयराङ्कितान्।

'अव तुम कृपा करके हमें इस बिलसे बाहर निकाल दो । सुग्रीवके बताये हुए समयको हम लाँच चुके हैं, इसलिये अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब-के-सब सुग्रीवके भयसे डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो ॥ २३ है।

महच कार्यमसाभिः कर्तव्यं धर्मचारिणि ॥ २४ ॥ तचापि न कृतं कार्यमसाभिरिह वासिभिः।

'धर्मचारिणि ! हमें जो महान् कार्य करना है, उसे भी हम इस गुफामें रहनेके कारण नहीं कर सके हैं' ॥२४६॥ एवमुका हनुमता तापसी वाक्यमत्रवीत्॥२५॥

जीवता दुष्करं मन्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्। तपसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितेन च ॥ २६॥ सर्वानेव बिलाइसात तारियच्यामि वानरान ।

हनुमान् जीके ऐसा कहनेपर तापसी बोली—'मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफामें चला आता है, उसका जीते-जी यहाँसे लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमोंके पालन और तपस्याके उत्तम प्रभावसे मैं तुम सभी वानरोंको इस गुफासे बाहर निकाल दूँगी ॥ २५-२६६ ॥

निमीलयत चक्षंषि सर्वे वानरपुङ्गवाः॥ २७॥ निह निष्क्रमितं शक्यमनिमीलितलोचनैः।

'श्रेष्ठ वानरो ! तुम सब लोग अपनी-अपनी आँखें बंद कर हो। आँख बंद किये विना यहाँसे निकलना असम्भव हैं ॥ २७ ।।

ततो निमीलिताः सर्वे सुकुमाराङ्गुलैः करैः॥ २८॥ सहसा विद्धुईष्टि हृष्टा गमनकाङ्ख्या।

यह सुनकर खबने मुकुमार अङ्गुलिवाले हाथोंसे आँखें मूँद लीं । गुफासे बाहर निकलनेकी इच्छासे प्रसन्न होकर उन सबने सहसा नेत्र बंद कर लिये ॥ २८ई ॥

वानरास्तु महात्मानो इस्तरुद्धमुखास्तदा॥ २९॥ निमेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया।

इस प्रकार उस समय हाथोंसे मुँह ढक लेनेके कारण उन महात्मा वानरोंको स्वयंप्रमाने पलक मारते-मारते विलसे बाहर निकाल दिया ॥ २९३ ॥

उवाच सर्वोक्तांस्तत्र तापसी धर्मचारिणी॥ ३०॥ निःस्तान् विषमात् तस्मात् समाध्वास्येद्मववीत्।

तत्पश्चात् वहाँ उस घर्मपरायणा तापसीने उस विषम गुफासे बाहर निकले हुए समस्त वानरोंको आश्वासन देकर इस प्रकार कहा-॥ ३०%॥ एष विन्ध्यो गिरिःश्रीमान् नानादुमलतायुतः॥ ३१॥

एष प्रस्नवणः शैलः सागरोऽयं महोद्धिः। खस्ति वोऽस्त गमिष्यामि भवनं वानरर्षभाः। इत्युक्त्वा तद् बिलं श्रीमत् प्रविवेश खर्यप्रभा ॥ ३२ ॥

 श्रेष्ठ वानरो ! यह रहा नाना प्रकारके वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विन्ध्यगिरि । इघर यह प्रस्रवणगिरि है और सामने यह महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो । अब मैं अपने स्थानपर जाती हूँ ।' ऐसा कहकर स्वयं-प्रभा उस सुन्दर गुफामें चली गयी ॥ ३१-३२ ॥

इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके किष्किन्याकाण्डमें वावनवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५२ ॥

# त्रिपञ्चाद्याः सर्गः

लौटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले अङ्गद आदि वानरोंका उपवास करके प्राण त्याग देनेका निश्चय

ततस्ते दृहशुर्घोरं सागरं वृहणालयम्। घोरैकमिभिराकुलम्॥१॥ अपारमभिगर्जन्तं

तदनन्तर उन श्रेष्ठ वानरोंने वरुणकी निवासभूमि भयंकर महासागरको देखाः जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरोंसे व्याप्त होकर निरन्तर गर्जना कररहा था॥१॥

मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्गं विचिन्वताम्। तेवां मासो व्यतिकान्तो यो राज्ञा समयः इतः ॥ २॥

मयापुरके अपनी मायाद्वारा वनाये हुए पर्वतकी दुर्गम गुफामें सीताकी खोज करते हुए उन वानरोंका वह एक मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीवने लौटनेका समय निश्चित किया था ॥ २ ॥

विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपाद्ये। उपविरय महात्मानश्चिन्तामापेदिरे तदा॥ ३॥

विन्ध्यमिरिके पार्श्ववर्ती पर्वतपर, जहाँके दृक्ष फूलोंसे छदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिन्ता करने लगे ॥ ३ ॥

पुष्पातिभाराश्राँ छता शतसमावृत। न्। द्रमान् वासन्तिकान् दृष्ट्रा वभृवुर्भयशङ्किताः॥ ४ ॥

जो वसन्त ऋतुमें फलते हैं, उन आम आदि वृक्षोंकी डालियोंको मझरी एवं फूलोंके अधिक भारते छुकी हुई तथा सैकड़ों लता वेलोंसे व्याप्त देख वे सभी सुग्रीवके भयसे थर्रा उठे (वे शरद्-ऋतुमें चले थे और शिशिर-ऋतु आ गयी थी। इसीलिये उनका भय बढ़ गया था )॥ ४॥

ते वसन्तमनुपाप्तं प्रतिवेद्य परस्परम् । निपेतुर्घरणीतले ॥ ५ ॥ नष्टसंदेशकालाथी

वे एक दूसरेको यह बताकर कि अब वसन्तका समय आना चाहता है, राजाके आदेशके अनुसार एक मासके भीतर जो काम कर लेना चाहिये था, वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देनेके कारण भयके मारे पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५ ॥

ततस्तान् कपिवृद्धांश्च शिष्टांश्चेव वनीकसः। वाचा मधुरवाऽऽभाष्य यथावद्नुमान्य च ॥ ६ ॥ स तु सिंहवृषस्कन्धः पीनायतभुजः कपिः। युवराजो महाप्राज्ञ अङ्गदो वाक्यमप्रवीत्॥ ७॥

तब जिनके कंघे सिंह और बैलके समान मांसल थे, मुजाएँ बड़ी-बड़ी और मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्धिमान् थे, वे युवराज अज़द उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी किपयोंको यथावत् सम्मान देते हुए मधुर वाणीसे सम्बोधित करके बोले—॥ ६-७॥

शासनात् किपराजस्य वयं सर्वे विनिर्गताः। मासः पूर्णो बिलस्थानां हरयः किं न बुध्यत॥ ८॥ वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः। प्रस्थिताः सोऽपिचातीतः किमतः कार्यमुत्तरम्॥९॥

'वानरो ! इम सब लोग वानरराजकी आज्ञासे आश्विन मास बीतते बीतते एक मासकी निश्चित अवधि स्वीकार करके सीताकी खोजके लिये निकले थे, किंतु इमारा वह एक मास उस गुफामें ही पूरा हो गया, क्या आपलोग इस बात-को नहीं जानते ? इम जब चले थे, तबसे लौटनेके लिये जो मास निर्धारित हुआ था, वह भी बीत गया; अतः अव आगे क्या करना चाहिये ? ॥ ८-९ ॥

भवन्तः प्रत्ययं प्राप्ता नीतिमार्गविद्यारदाः। हितेष्वभिरता भर्तुर्निसृष्टाः सर्वकर्मसु॥१०॥

'आपलोगों को राजाका विश्वास प्राप्त है। आप नीति-मार्गमें निपुण हैं और स्वामीके हितमें तत्पर रहते हैं। इसी-लिये आपलोग यथासमय सब कार्योंमें नियुक्त किये जाते हैं॥ १०॥

कर्मस्वप्रतिमाः सर्वे दिश्च विश्वतपौरुषाः। मां पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्गाक्षप्रतिचोदिताः॥११॥ इदानीमकृतार्थानां मर्तव्यं नात्र संशयः। हरिराजस्य संदेशमकृत्वा कः सुखी भवेत्॥१२॥

कार्य सिद्ध करनेमें आपलोगोंकी समानता करनेवाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थके लिये सभी दिशाओं-में विख्यात हैं। इस समय वानरराज सुग्रीवकी आशासे मुझे आगे करके आपलोग जिस कार्यके लिये निकले थे, उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दशामें हमलोगोंको अपने प्राणोंसे हाथ घोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। मला वानरराजके आदेशका पालन न करके कीन सुखी रह सकता है !॥ ११-१२॥

अस्मिन्नतीते काले तु सुन्नीवेण कृते स्वयम्। मायोपवेशनं युक्तं सर्वेषां च वनौकसाम्॥ १३॥

'खयं सुग्रीवने जो समय निश्चित किया था, उसके बीत जानेपर इस सब वानरोंके लिये उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है ॥ १३॥

तीङ्णः प्रकृत्या सुप्रीवः खामिभावे व्यवस्थितः।

न क्षमिष्यति नः सर्वानपराधकृतो गतान् ॥ १४ ॥

'सुग्रीव स्वभावसे ही कठोर हैं। फिर इस समय तो वे हमारे राजाके पदपर स्थित हैं। जब इस अपराघ करके उनके पास जायँगे, तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे॥१४॥

अप्रवृत्तौ च सीतायाः पापमेव करिष्यति । तसात् क्षममिहाद्यैव गन्तुं प्रायोपवेशनम् ॥ १५ ॥ त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च धनानि च गृहाणि च ।

'उल्टे सीताका समाचार न पानेपर हमारा वध ही कर डालेंगे, अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री, पुत्र, धन-सम्पत्ति और घर-द्वारका मोह छोड़कर मरणान्त उपवास आरम्भ कर देना चाहिये॥ १५३॥

ध्रवं नो हिंसते राजा सर्वान् प्रतिगतानितः ॥ १६॥ वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्युरिहैव नः।

'यहाँसे लौटनेपर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डाढेंगे। अनुचित वधकी अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगोंके लिये श्रेयस्कर है॥ १६ रै॥

न चाहं यौवराज्येन सुन्नीवेणाभिषेचितः॥१७॥ नरेन्द्रेणाभिषिकोऽस्मि रामेणाह्मिष्टकर्मणा।

'सुग्रीवने युवराजपदपर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायास ही महान् कर्म करनेवाले महाराज श्रीरामने ही उस पदपर मेरा अभिषेक किया है॥ १७ ई॥

स पूर्वे वद्धवैरो मां राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमम् ॥ १८॥ घातियण्यति द्ण्डेन तीक्ष्णेन कृतिनश्चयः।

'राजा सुग्रीवने तो पहलेसे ही मेरे प्रति वैर बाँघ रक्खा है। इस समय आज्ञा-लङ्घनरूप मेरे अपराधको देख-कर पूर्वीक्त निश्चयके अनुसार तीखे दण्डद्वारा मुझे मरवा डालेंगे॥ १८ है॥

कि मे सुहद्भिर्व्यसनं पश्यद्भिर्जीवितान्तरे। इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि॥१९॥

'जीवन-कालमें मेरा व्यसन (राजाके हाथसे मेरा मरण) देखनेवाले सुद्धदोंसे मुझे क्या काम है ? यहीं समुद्रके पावन तटपर मैं मरणान्त उपवास करूँगा? ॥ १९॥

पतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्। सर्वे ते वानरश्रेष्ठाः करुणं वाक्यमञ्जवन्॥ २०॥

युवराज वालिकुमार अङ्गदकी यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुणस्वरमें बोले-॥ २०॥

तीक्ष्णः प्रकृत्या सुप्रीवः प्रियारकश्च राधवः । समीक्ष्याकृतकार्योस्तु तस्मिश्च समये गते ॥ २१ ॥ अदृष्टायां च वैदेह्यां दृष्टा चैव समागतान् । राधवप्रियकामाय धातयिष्यत्यसंशयम् ॥ २२ ॥

'सचमुच सुप्रीवका स्वभाव बड़ा कठोर है। उघर भी-

रामचन्द्रजी अपनी प्रिय पत्नी सीताके प्रति अनुरक्त हैं। सीताको खोजकर लौटनेके लिये जो अविध निश्चित की गयी थी, वह समय व्यतीत हो जानेपर भी यदि इम कार्य किये बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्थामें हमें देखकर और विदेहकुमारीका दर्शन किये बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है।। २१-२२॥

न क्षमं चापराद्धानां गमनं खामिपादर्वतः। प्रधानभूताश्च वयं सुग्रीवस्य समागताः॥ २३॥

'अतः अपराधी पुरुषोंका खामीके पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। इम सुग्रीवके प्रधान सहयोगी या सेवक होनेके कारण इधर उनके भेजनेसे आये थे॥ २३॥

इहैव सीतामन्बीक्य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा । नो चेद् गच्छाम तं वीरं गमिष्यामो यमक्षयम्॥२४॥

'यदि यहीं सीताका दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीवके पास नहीं जायँगे तो अवस्य ही हमें यमलोकमें जाना पड़ेगा' ॥ २४॥

प्रवङ्गमानां तु भयार्दितानां श्रुत्वा वचस्तार इदं बभाषे। अलं विषादेन विलं प्रविदय वसाम सर्वे यदि रोचते वः॥ २५॥ इत्यार्षे श्रीमहामायणे वाल्मीकीये आदिकार

इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः॥ ५३॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५३॥

भयसे पीड़ित हुए उन वानरोंका यह वचन सुनकर तारने कहा—'यहाँ बैठकर विषाद करनेसे कोई लाभ नहीं है। यदि आपलोगोंको ठीक जँचे तो हम सब लोग स्वयं-प्रभाकी उस गुफामें ही प्रवेश करके निवास करें ॥ २५॥

> इदं हि मायाविहितं खुदुर्गमं प्रभूतपुष्पोदकभोज्यपेयम् । इहास्ति नो नैव भयं पुरंदरा-न्नराघवाद् वानश्राजतोऽपि वा॥२६॥

'यह गुफा मायासे निर्मित होनेके कारण अत्यन्त दुर्गम है। यहाँ फल-फूल, जल और खाने पीनेकी दूसरी वस्तुएँ भी प्रचुर मात्रामें उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इन्द्रसे, न श्रीरामचन्द्रजीसे और न वानरराज सुग्रीवसे ही भय हैं।। २६॥

> श्रुत्वाङ्गद्खापि वचोऽनुक्ल-मृचुश्च सर्वे हरयः प्रतीताः। यथा न हन्येम तथा विधान-मसक्तमयैव विधीयतां नः॥ २७॥

तारकी कही हुई पूर्वोक्त बात, जो अङ्गदके भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरोंको उसपर विश्वास हो गया । वे सब-के-सब बोल उटे—'बन्धुओ! हमें वैसा कार्य आज ही अविलम्ब करना चाहिये, जिससे हम मारे न जायँ'॥ २७॥

# चतुःपञ्चाद्याः सर्गः

हनुमान्जीका मेदनीतिके द्वारा वानरोंको अपने पक्षमें करके अङ्गदको अपने साथ चलनेके लिये समझाना

तथा ब्रुवित तारे तु ताराधिपितवर्चिस । अथ मेने हृतं राज्यं हनूमानङ्गदेन तत्॥ १॥

तारापित चन्द्रमाके समान तेजस्वी तारके ऐसा कहनेपर हनुमान्जीने यह माना कि अब अज्ञदने वह राज्य ( जो अबतक सुग्रीवके अधिकारमें था ) हर लिया ( इस तरह वानरोंमें फूट पड़नेसे बहुत-से वानर अज्ञदका साथ देंगे और बलवान् अङ्गद सुग्रीवको राज्यसे विज्ञत कर देंगे—ऐसी सम्भावनाका हनुमान्जीके मनमें उदय हो गया ) ॥ १॥

बुद्ध्या हाष्टाङ्गया युक्तं चतुर्बेलसमन्वितम्। चतुर्दशगुणं मेने हनूमान् वालिनः सुतम्॥ २॥ इतुमान् जी यह अच्छी तरह जानते थे कि वालिकुमार अङ्गद औठ गुणवाली बुद्धिसे, चीर प्रकारके बलसे और चौर हु गुणोंसे सम्पन्न हैं ॥ २ ॥

- १. बुद्धिके आठ गुण ये हैं—सुननेकी इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना, अर्थ या तात्पर्यको भलीमाँति समझना तथा तत्त्वज्ञानसे सम्पन्न होना।
- २. साम, दान, भेद और दण्ड-ये जो शत्रुको वशमें करने-के चार उपाय नीति-शास्त्रमें बताये गये हैं, उन्होंको यहाँ चार प्रकारका बल कहा गया है। किन्हीं-किन्हींके मतमें बाहुबल, मनोबल, उपायबल और बन्धुबल-ये चार बलहैं।
- ह. चौदह गुण यों बताये गये हैं देश-कालका ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकारके कलेशीको सहन करनेकी क्षमता, सभी विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मन्त्रणाको ग्रुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शृतुकी शक्तिका

आपूर्यमाणं शश्वच तेजोबळपराक्रमैः। शिशनं शुक्रपक्षादी वर्धमानमिव श्रिया॥ ३॥

वे तेज, वल और पराक्रमसे सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्षके आरम्भमें चन्द्रमाके समान राजकुमार अज़द-की श्री दिनोंदिन बढ़ रही है।। ३॥

वृहस्पतिसमं बुद्धया विक्रमे सदृशं पितुः। शुश्रूपमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम्॥ ४॥

ये बुद्धिमें वृहस्पतिके समान और पराक्रममें अपने पिता वालीके तुत्य हैं। जैसे देवराज इन्द्र वृहस्पतिके मुखसे नीतिकी बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अङ्गद तारकी बातें सुनते हैं॥ ४॥

भर्तुरर्थे परिश्रान्तं सर्वशास्त्रविशारदः। अभिसंधातुमारेमे हनूमानङ्गदं ततः॥ ५॥

अपने स्वामी सुप्रीवका कार्य िख्य करनेमें ये परिश्रम ( थकावट या शिथिलता ) का अनुभव करते हैं । ऐसा विचारकर सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण इनुमान्जीने अङ्गदको तार आदि वानरोंकी ओरसे फोड़नेका प्रयत्न आरम्भ किया ॥ ५ ॥

स चतुर्णामुपायानां तृतीयमुपवर्णयन् । भेद्रयामास तान् सर्वोन् वानरान् वान्यसम्पदा॥ ६ ॥

वे साम, दाम, भेद और दण्ड—इन चार उपायोंमेंसे तीसरेका वर्णन करते हुए अपने युक्तियुक्त वाक्य-वैभवके द्वारा उन सभी वानरोंको फोड़ने लगे॥ ६॥

तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततोऽभीषयदङ्गदम्। भीषणैर्विविधैर्वाक्यैः कोषोषायसमन्वितः॥ ७॥

जब वे सब वानर फूट गये, तब उन्होंने दण्डरूप चौथे उपायसे युक्त नाना प्रकारके भयदायक वचनोंद्वारा अङ्गदको डराना आरम्भ किया—॥ ७॥

त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वै ध्रुवम् । दृढं धारयितुं शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥

'तारानन्दन! तुम युद्धमें अपने पिताके समान ही अत्यन्त शक्तिशाली हो—यह निश्चितरूपसे सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरोंका राज्य सँमालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे हदतापूर्वक धारण करनेमें समर्थ हो॥८॥

नित्यमस्थिरिचता हि कपयो हरिपुंगव। नाक्षाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया॥ ९॥

ंकिंतु वानरशिरोमणे ! ये कपिलोग सदा ही चञ्चल-चित्त होते हैं । अपने स्त्री-पुत्रोंसे अलग रहकर तुम्हारी आज्ञाका पालन करना इनके लिये सह्य नहीं होगा ॥ ९॥

शान, कृतश्वता, शरणागतवत्सळता, अमर्षशीळता तथा अचन्नळता (स्थिरता या गम्भीरता )। त्वां नैते ह्यनुरञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रवदामि ते। यथायं जाम्बवान् नीलः सुहोत्रश्च महाकपिः॥ १०॥ नहाहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिगुंणैः। दण्डेन न त्वया शक्याः सुग्रीवादपकर्षितुम्॥ ११॥

भी तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुप्रीवसे विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे ये जाम्बवान, नील और महाकृषि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार में भी हूँ। मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपार्थो-द्वारा सुप्रीवसे अलग नहीं किये जा सकते। तुम दण्डके द्वारा भी हम सबको वानरराजसे दूर कर सको, यह भी सम्भव नहीं है (अत: सुप्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रवल हैं)॥

विगृह्यासनमप्याहुर्दुर्वलेन बलीयसा। आत्मरक्षाकरस्तस्मानन विगृह्णीत दुर्वलः॥१२॥

'दुर्बलके साथ विरोध करके बलवान् पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो सम्भव है। परंतु किसी बलवान्से वैर बाँधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुलसे नहीं रह सकता; अतः अपनी रक्षा चाहनेवाले दुर्बल पुरुषको बलवान्के साथ विग्रह नहीं करना चाहिये—यह नीतिज्ञ पुरुषोंका कथन है।। १२॥

यां चेमां मन्यसे धात्रीमेतद् बिलमिति श्रुतम्। एतल्लक्ष्मणवाणानामीवत् कार्यं विदारणम् ॥ १३॥

'तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माताके समान अपनी गोदमें छिपा लेगी, इसलिये हमारी रक्षा हो जायगी तथा इस बिलकी अभेद्यताके विषयमें जो तुमने तारके मुँहसे कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है; क्योंकि इस गुफाको विदीर्ण कर देना लक्ष्मणके बाणोंके लिये बार्ये हाथका खेल है (अत्यन्त तुच्छ कार्य है) ॥ १३॥

खरुपं हि इतिमन्द्रेण क्षिपता ह्यशनि पुरा। लक्ष्मणो निशितैर्वाणैर्भिन्दात् पत्रपुटं यथा॥ १४॥

'पूर्वकालमें यहाँ वज्रका प्रहार करके इन्द्रने तो इस गुफाको बहुत थोड़ी हानि पहुँचायी थी; परंतु लक्ष्मण अपने पैने बाणोंद्वारा इसे पत्तेके दोनेकी भाँति विदीर्ण कर डालेंगे ॥ १४॥

लक्ष्मणस्य च नाराचा वहवः सन्ति तद्विधाः। वज्राशनिसमस्पर्शो गिरीणामपि दारकाः॥ १५॥

'लक्सणके पास ऐसे बहुत-से नाराच हैं जिनका हल्का-सा स्पर्श भी बज्र और अशनिके समान चोट पहुँचानेवाला है। वे नाराच पर्वतोंको भी विदीर्ण कर सकते हैं॥ १५॥

अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यसि परंतप। तदैव हरयः सर्वे त्यक्यन्ति कृतनिश्चयाः॥१६॥ 'शत्रुओं को संताप देनेवाले वीर ! ज्यों ही तुम इस गुफामें रहना आरम्भ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे; क्योंकि इन्होंने ऐसा करनेका निश्चय कर लिया है ॥ १६ ॥

स्मरन्तः पुत्रदाराणां नित्योद्विद्या बुभुक्षिताः। स्नेदिताबुःस्वराज्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः॥ १७॥

(ये अपने बाल-बच्चोंको याद करके सदा उद्भिग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूखका कष्ट सहना पड़ेगा और दु:खद शय्यापर सोने या दुरवस्थामें रहनेके कारण इनके मनमें खेद होगा। तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे॥१७॥

स त्वं होनः सुहृद्भिश्च हितकामैश्च बन्धुभिः। तृणाद्पि भृशोद्विग्नः स्पन्दमानाद् भविष्यसि॥ १८॥

'ऐसी दशामें तुम हितेषी बन्धुओं और सुद्धदोंके सहयोगसे बिन्नत हो उड़ते हुए तिनकेसे भी तुच्छ हो बाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे (अथवा हिलते हुए तिनके-से अत्यन्त भयभीत होते रहोगे )॥ १८॥

न च जातु न हिंस्युस्त्वां घोरा छक्ष्मणसायकाः। अपवृत्तं जिघांसन्तो महावेगा दुरासदाः॥ १९॥

·लक्ष्मणके बाण घोर, महान् वेगशाली और दुर्जय हैं।

श्रीरामके कार्यसे विमुख होनेपर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे ॥ १९॥

असाभिस्तु गतं सार्घे विनीतवदुपस्थितम्। बानुपूर्वात्तुसुग्रीवोराज्ये त्वां स्थापिष्यति ॥ २०॥

'इमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुषकी भाँति उनकी सेवामें उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्हींको राज्यपर विटायेंगे ॥ २०॥

धर्मराजः पितृब्यस्ते प्रीतिकामो दढवतः। द्युचिः सत्यप्रतिकश्च सत्वां जातुन नादायेत्॥ २१॥

'तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्मके मार्गपर चलनेवाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहनेवाले, दृढवत, पवित्र और सत्यप्रतिज्ञ हैं। अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते॥ २१॥

प्रियकामश्च ते मातुस्तदर्थं चास्य जीवितम्। तस्यापत्यं चनास्त्यन्यत् तस्मादङ्गद् गम्यताम् ॥२२॥

'अङ्गद! उनके मनमें सदा तुम्हारी माताका प्रिय करनेकी इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नताके लिये ही वे जीवन घारण करते हैं। सुग्रीवके तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिये तुम्हें उनके पास चलना चाहियें।। २२॥

इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकान्यके किष्किन्याकाण्डमें चीवनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५४ ॥

# पञ्चपञ्चादाः सर्गः

### अङ्गदसहित वानरोंका प्रायोपवेशन

श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्नितं धर्मसंहितम् । स्वामिसत्कारसंयुक्तमङ्गदो वाक्यमत्रवीत् ॥ १ ॥

हनुमान्जीका वचन विनययुक्तः घर्मानुकूछ और स्वामीके प्रति सम्मानसे युक्त था। उसे सुनकर अङ्गदने कहा—॥ १॥

स्थैर्यमात्ममनःशीचमानृशंस्यमथार्जवम् । विक्रमश्चैव धैर्ये च सुप्रीवे नोपपद्यते ॥ २ ॥

'कपिश्रेष्ठ ! राजा सुग्रीवमें स्थिरता, शरीर और मनकी पवित्रता, क्रूरताका अभाव, सरख्ता, पराक्रम और धैर्य है—यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती ॥ २ ॥

श्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्यो जीवतो महिषीं प्रियाम् । धर्मेण मातरं यस्तु स्तीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३ ॥ कथं स धर्म जानीते येन श्रात्रा दुरात्मना । युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं मुखम् ॥ ४ ॥ पित्रने अपने बहे भाईके जीते-जी उनकी प्यारी महारानीको, जो घर्मतः उसकी माताके समान थी, कुल्सित भावनासे ग्रहण कर लिया था, वह घर्मको जानता है, यह कैसे कहा जा सकता है ? जिस दुरात्माने युद्धके लिये जाते हुए भाईके द्वारा बिलकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त होनेपर भी पत्थरसे उसका मुँह बंद कर दिया, वह कैसे घर्मश माना जा सकता है ? ॥३-४॥

सत्यात् पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः। विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृतं स्ररेत्॥ ५॥

'जिन्होंने सत्यको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्त्री भगवान् श्रीरामको ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकारको वह याद रख सकता है ? ।। ५ ।।

लक्ष्मणस्य भयेनेह नाधर्मभयभीरुणा। आदिष्टा मार्गितुं सीता धर्मस्तस्मिन् कथं भवेत्॥ ६॥ जिसने अधर्मके भयसे डरकर नहीं, लक्ष्मणके ही भयसे भीत हो हमलोगोंको सीताकी खोजके लिये भेजा है, उसमें घर्मकी सम्भावना कैसे हो सकती है ? ॥ ६ ॥ तस्मिन् पापे कृतच्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मिन । आर्यः को विश्वसेज्ञातु तत्कुलीनो विशेषतः ॥ ७ ॥

'उस पापी, कृतच्न, स्मरण-शक्तिसे हीन और चञ्चल-चित्त सुग्रीवपर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है!॥ ७॥

राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाच्यः सगुणो निर्गुणोऽपि वा। कथं शत्रुकुलीनं मां सुप्रीवो जीवयिष्यति॥ ८॥

'अपना पुत्र गुणवान् हो या गुणहीन, उसीको राज्यपर विठाना चाहिये, ऐसी घारणा रखनेवाला सुग्रीव मुझ शत्रुकुलमें उत्पन्न हुए बालकको कैसे जीवित रहने देगा ? ॥ ८॥

भिन्नमन्त्रोऽपराद्धश्च भिन्नशक्तिः कथं हाहम् । किष्किन्धां प्राप्य जीवेयमनाथ इव दुर्वलः ॥ ९ ॥

'मुग्रीवसे अलग रहनेका जो मेरा गृद विचार था, वह आज प्रकट हो गया । साथ ही, उसकी आज्ञाका पालन न करनेके कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गयी है। मैं अनाथके समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशामें किष्किन्धामें जाकर कैसे जीवित रह सकूँगा ? ॥९॥

उपांशुद्रुं हि मां बन्धनेनोपपाद्येत्। शादः कूरो नृशांसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्॥ १०॥

'मुग्रीव शट, कूर और निर्दयी है। वह राज्यके लिये मुझे गुप्तरूपसे दण्ड देगा अथवा सदाके लिये मुझे बन्धनमें डाल देगा ॥ १०॥

बन्धनाचावसादानमे श्रेयः प्रायोपवेशनम्। अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः॥ ११॥

'इस प्रकार बन्धनजनित कष्ट भोगनेकी अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिये श्रेयस्कर है। अतः सब बानर मुझे यहीं रहनेकी आज्ञा दें और अपने-अपने घरको चले जायँ॥ ११॥

अहं वः प्रतिज्ञानामि न गमिष्याभ्यहं पुरीम् । इहैव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव मे ॥ १२॥

भी आपलोगोंसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किन्धा-पुरीको नहीं जाऊँगा । यहीं मरणान्त उपवास करूँगा । मेरा मर जाना ही अच्छा है ॥ १२ ॥

अभिवादनपूर्वे तु राजा कुशलमेव च। अभिवादनपूर्वे तु राघवौ बलशालिनौ॥१३॥

'आपलोग राजा सुग्रीवको प्रणाम करके उनसे मेरा कुश्रल-समाचार किह्येगा। अपने बळके कारण शोभा पाने- वाले दोनों रघुवंशी बन्धुओंसे भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजियेगा ॥ १३ ॥ वाच्यस्तातो यवीयान् में सुष्रीवो वानरेश्वरः । आरोग्यपूर्वे कुशलं वाच्या माता रुमा च मे ॥ १४ ॥

भीरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता हमासे भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल-समाचार बताइयेगा ॥ १४॥

मातरं चैव मे तारामाश्वास्वितुमईथ। प्रकृत्या त्रियपुत्रा सा सानुकोशा तपस्विनी॥१५॥

'मेरी माता ताराको भी धैर्य वँघाइयेगा। वह वैचारी स्वमावसे ही दयाछ और पुत्रपर प्रेम रखनेवाली है ॥ १५ ॥ विनष्टमिह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्। पतावदुक्त्वा वचनं वृद्धांस्तानभिवाद्य च ॥ १६ ॥ विवेश चाङ्गदो भूमौ ठदन् दर्भेषु दुर्मनाः।

'यहाँ मेरे नष्ट होनेका समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी।' इतना कहकर अङ्गदने उन सभी बड़े-बूदे वानरोंको प्रणाम किया और घरतीपर कुश बिछाकर उदास मुँहसे रोते-रोते वे मरणान्त उपवासके लिये बैठ गये॥ १६%॥

तस्य संविद्यातस्तत्र रुद्दन्तो वानरर्षभाः॥१७॥ नयनेभ्यः प्रमुमुखुरुष्णं वै वारि दुःखिताः। सुत्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्॥१८॥ परिवार्योङ्गदं सर्वे व्यवसन् प्रायमासितुम्।

उनके इस प्रकार बैठनेपर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी हो नेत्रोंसे गरम-गरम आँस् बहाने लगे । सुप्रीव-की निन्दा और वालीकी प्रशंसा करते हुए उन सबने अङ्गदको सब ओरसे घेरकर आमरण उपवास करनेका निश्चय किया ॥ १७-१८% ॥

तद् वाक्यं वालिपुत्रस्य विश्वाय प्रवगर्षभाः ॥ १९ ॥ उपस्पृद्योदकं सर्वे प्राङ्मुखाः समुपाविद्यान् । दक्षिणात्रेषु द्र्येषु उद्कतीरं समाधिताः ॥ २० ॥ मुमूर्पवो हरिश्रेष्ठा एतत् क्षममिति सा ह ।

वालिकुमारके वचर्नोपर विचार करके उन वानर-शिरोमणियोंने मरना ही उचित समझा और मृत्युकी इच्छासे आचमन करके समुद्रके उत्तर तटपर दक्षिणाग्र कुश विछाकर वे सब-के-सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गये॥ १९-२०३॥

रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च ॥ २१ ॥ जनस्थानवधं चैव वधं चैव जटायुवः। हरणं चैव वैदेह्या वालिनश्च वधं तथा। रामकोपं च वदतां हरीणां भयमागतम्॥ २२ ॥

श्रीरामके वनवास, राजा दशरथकी मृत्यु, जनस्थानवासी राश्रसोंके संहार, विदेहकुमारी सीताके अपहरण, जटायुके मरण, वाळीके वघ और श्रीरामके क्रोधकी चर्चा करते हुए उन वानरोंपर एक दूसरा ही भय आ पहुँचा ॥२१-२२॥
स संविशक्तिर्बहुभिर्माहीघरो
महाद्विक्ट्यप्रतिमैः प्रवंगमैः।
बभूव संनादितनिर्देशन्तरो
भूशं नदक्तिर्जलदैरिवाम्बरम्॥ २३॥

महान् पर्वत-शिखरों के समान शरीरवाले वहाँ बैठे हुए बहु संख्यक वानर भयके मारे जोर-जोरसे शब्द करने लगे। जिससे उस पर्वतकी कन्दराओं का भीतरी भाग प्रतिष्वनित हो उठा और गर्जते हुए मेघों से युक्त आकाशके समान प्रतीत होने लगा।। २३॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वारुमीकीये आदिकाव्ये किष्किन्याकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ इस प्रकार श्रीवार्ट्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्याकाण्डमें पचपनवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ५५ ॥

# षट्पञ्चादाः सर्गः

सम्पातिसे वानरोंको भय, उनके मुखसे जटायुके वधकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना और अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरोंसे अनुरोध करना

उपविधानतु ते सर्वे यसिन् प्रायं गिरिस्थले । इरयो गृधराजश्च तं देशमुपचक्रमे ॥ १ ॥ सम्पानिर्नाम नाम्ना तु चिरजीवी विहंगमः । स्राता जटायुषः श्रीमान् विख्यातबलपौरुषः ॥ २ ॥

पर्वतके जिस स्थानपर वे सब वानर आमरण उपवासके लिये बैठे थे, उस प्रदेशमें चिरंजीवी पक्षी श्रीमान् ग्रधराज सम्पाति आये। वे जटायुके भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थके लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे॥ १-२॥

कन्दराद्भिनिष्कम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः। उपविष्ठान् हरीन् दृष्टा हृष्टात्मा गिरमव्यीत्॥ ३॥

महागिरि विन्ध्यकी कन्दरासे निकलकर सम्पातिने जब वहाँ बैठे हुए वानरोंको देखा, तब उनका हृदय हर्षसे खिल उठा और वे इस प्रकार बोले—॥ ३॥ विधाः किल नरं लोके विधानेनानुवर्तते। यथायं विहितो भक्ष्यश्चिराम्महामुपागतः॥ ४॥ परम्पराणां भक्षित्ये वानराणां मृतं मृतम्। उवाचैतद् वचः पक्षी तान् निरीक्ष्य प्रवंगमान्॥५॥

'जैसे लोकमें पूर्वजन्मके कर्मानुशार मनुष्यको उसके कियेका फल खतः प्राप्त होता है, उशी प्रकार आज दीर्घकालके पश्चात् यह भोजन खतः मेरे लिये प्राप्त हो गया। अवश्य हो यह मेरे किशी कर्मका फल है। इन वानरोंमेरे जो-जो मरत्म जायगा, उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊँगा' यह बात उस पश्चीने उन सब वानरोंको देखकर कहा॥४-५॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा भक्ष्यलुब्धस्य पक्षिणः। अङ्गदः परमायस्तो हन्मन्तमथात्रवीत्॥ ६॥

भोजनपर छुभाये हुए उस पक्षीका यह वचन सुनकर अङ्गदको बड़ा दुःख हुआ और वे हनुमान्जीसे बोले-॥६॥ पद्य सीतापदेशेन साक्षाद् वैवखतो यमः। इमं देशमनुप्रासो वानराणां विपत्तये॥ ७॥ 'देखिये, सीताके निमित्तसे वानरोंको विपत्तिमें डालनेके लिये साक्षात् सूर्यपुत्र यम इस देशमें आ पहुँचे ॥ ७ ॥ रामस्य न कृतं कार्यं न कृतं राजशासनम् । हरीणामियमञ्जाता विपत्तिः सहसाऽऽगता ॥ ८ ॥

'इमलोगोंने न तो श्रीरामचन्द्रजीका कार्य किया और न राजाकी आज्ञाका पालन हो। इसी बीच वानरोंपर यह सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी ॥ ८॥

वैदेह्याः वियकामेन इतं कर्म जटायुषा। गृधराजेन यत् तत्र श्रुतं वस्तद्शेषतः॥ ९॥

'विदेहकुमारी सीताका विय करनेकी इच्छासे ग्रधराज जटायुने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आपलोगोंने सुना ही होगा ॥ ९ ॥ तथा सर्वाणि भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि।

प्रियं कुर्वेन्ति रामस्य त्यवत्वा प्राणान् यथा वयम् ॥

'समस्त प्राणी, वे पशु-पश्चियोंकी योनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय कार्य करते हैं ॥ १०॥

अन्योन्यमुपकुर्वन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः। ततस्तस्योपकारार्थे त्यजतात्मानमात्मना ॥ ११ ॥

'शिष्ट पुरुष स्नेह और करणाके वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार करते हैं, अतः आपलोग भी श्रीरामके उपकार-के लिये खवं ही अपने शरीरका परित्याग करें ॥ ११ ॥ प्रियं कृतं हि रामस्य धर्मक्षेन जटायुषा। राधवार्थं परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविताः॥ १२ ॥ कान्ताराणि प्रपन्नाः सम न च पश्याम मैथिलीम्।

'धर्मश्र जटायुने ही श्रीरामका प्रिय किया है। हमलोग श्रीरघुनाथजीके लिये अपने जीवनका मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वनमें आये, किंतु मिथिलेशकुमारीका दर्शन न कर सके ॥ १२३॥

स सुखी गृधराजस्तु रावणेन हतो रणे।

मुक्तश्च सुग्रीवभयाद् गतश्च परमां गतिम् ॥ १३ ॥

'ग्धराज जटायु ही सुखी हैं, जो युद्धमें रावणके हाथसे मारे गये और परमगतिको प्राप्त हुए। वे सुग्रीवके भयसे मुक्त हैं ॥ १३ ॥

जटायुषो विनाशेन राज्ञो दशरथस्य च। हरणेन च वैदेह्याः संशयं हरयो गताः॥ १४॥

'राजा दशरथकी मृत्यु, जटायुका विनाश और विदेह-कुमारी सीताका अपहरण—इन घटनाओंसे इससमय वानरोंका जीवन संशयमें पड़ गया है ॥ १४ ॥

रामलक्ष्मणयोर्वासमरण्ये सह सीतया। राघवस्य च वाणेन वालिनश्च तथा वधः॥ १५॥ रामकोपादशेषाणां रक्षसां च तथा वधम्। कैकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतम्॥ १६॥

'श्रीराम और लक्ष्मणको सीताके साथ वनमें निवास करना पड़ा, श्रीरघुनाथजीके बाणसे वालीका वध हुआ और अब श्रीरामके कोपसे समस्त राक्षसोंका संहार होगा--ये सारी बुराइयाँ कैकेयीको दिये गये वरदानसे ही पैदा हुई हैं ।। १५-१६ ॥

तद्युखमनुकीर्तितं भुवि पतितांश्च निरीक्य वानरान्। भृशचिकतमतिर्महामतिः

कृपणमुदाहतवान् स गृधराजः॥ १७॥

वानरींके द्वारा बारंबार कहे गये इन दु:खमय वचनोंको सुनकर और उन सबको पृथ्वीपर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान् सम्पातिका हृदय अत्यन्त क्षुच्घ हो उठा और वे दीन वाणीमें बोलनेको उद्यत हुए ॥ १७ ॥

तत् तु अत्वा तथा वाक्यमङ्गद्स्य मुखोद्गतम्। अववीद् वचनं गुभ्रस्तीक्ष्णतुण्डो महास्वनः ॥ १८॥

अङ्गदके मुखसे निकले हुए उस वचनको सुनकर तीखी चोंचवाले उस गीधने उच्चखरसे इस प्रकार पूछा-॥ १८॥

को ऽयं गिरा घोषयति प्राणैः वियतरस्य मे । जटायुषो वधं आतुः कम्पयन्निव मे मनः॥ १९॥

'यह कौन है, जो मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय भाई जटायुके वधकी बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय कम्पित-सा होने लगा है ॥ १९ ॥

कथमासीजनस्थाने युद्धं राक्षसगृत्रयोः। नामधेयमिदं भ्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्॥ २०॥

'जनस्थानमें राक्षसका ग्रथंके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था ? अपने भाईका प्यारा नाम आज बहुत दिनोंके बाद मेरे कानमें पड़ा है ॥ २०॥

इच्छेयं गिरिदुर्गाच भवङ्गिरवतारितुम्। यवीयसो गुणज्ञस्य स्त्राघनीयस्य विकमः॥ २१॥ अतिदीर्घस्य कालस्य परितृष्टोऽस्मि कीर्तनात्।

तदिच्छेयमहं श्रोतुं विनाशं वानरर्षभाः॥ २२॥

'जटायु मुझसे छोटा, गुणज्ञ और पराक्रमके कारण अत्यन्त प्रशंसाके योग्य था । दीर्घकालके पश्चात् आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्तता हुई। मैं चाहता है कि पर्वतके इस दुर्गम स्थानसे आपलोग मुझे नीचे उतार दें। श्रेष्ठ वानरो ! मुझे अपने भाईके विनाशका वृत्तान्त सुननेकी इच्छा है ॥ २१-२२ ॥

भातुर्जटायुपस्तस्य जनस्थाननिवासिनः। तस्यैव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम् ॥ २३॥ यस्य रामः वियः पुत्रो ज्येष्ठो गुरुजनवियः।

भेरा भाई जटायु तो जनस्थानमें रहता था । गुरुजनोंके प्रेमी श्रीरामचन्द्रजी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाईके मित्र कैसे हुए ? ॥ २३५ ॥ सुर्योग्रदग्धपक्षत्वात्र शक्नोमि विसर्पितुम्। पर्वतादसादवतर्तुमरिंद्माः॥ २४॥

'शत्रुदमन वीरो ! मेरे पंख सूर्यकी किरणींसे जल गये हैं, इसिलिये में उड़ नहीं सकता; किंतु इस पर्वतसे नीचे उतरना चाइता हूँ ॥ २४ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छप्पनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५६॥

### सप्तपञ्चाद्याः सर्गः

अङ्गदका सम्पातिको पर्वत-शिखरसे नीचे उतारकर उन्हें जटायुके मारे जानेका वृत्तान्त बताना तथा राम-सुग्रीवकी मित्रता एवं वालिवधका प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवासका कारण निवेदन करना

शोकाद् अष्टखरमपि श्रुत्वा वानरयृथपाः।

उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर-यूथपतियोंने उसपर अद्धुनैव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः ॥ १ ॥ विश्वास नहीं कियाः क्योंकि वे उनके कर्मसे शङ्कित ये ॥१॥ शोकके कारण सम्पातिका स्वर विकृत हो गया था। ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ट्वा गृध्रं प्रवंगमाः।

चकुर्बुद्धि तदा रौद्रां सर्वान् नो भक्षयिष्यति ॥ २ ॥

आमरण उपवासके लिये बैठे हुए उन वानरींने उस समय गीधको देखकर यह भयंकर बात सोची, 'यह इम सबको खा तो नहीं जायगा ?॥ २॥

सर्वथा प्रायमासीनान् यदि नो भक्षयिष्यति । कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः॥ ३ ॥

'अच्छा, इम तो सब प्रकारसे मरणान्त उपवासका वत केकर बैठे ही थे। यदि यह पक्षी हमें खा छेगा तो इमारा काम ही बन जायगा। इमें शीव ही सिद्धि प्राप्त हो जायगी'॥ पतां बुद्धि ततश्चकुः सर्वे ते हरियूथपाः। अवतार्य गिरेः शृङ्गाद् गृधमाहाङ्गदस्तदा ॥ ४॥

फिर तो उन समस्त वानर-यूथपितयोंने यही निश्चय किया। उस समय गीधको उस पर्वत-शिखरसे उतारकर अङ्गदने कहा-॥ ४॥

बभूवर्शरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्। ममार्यः पार्थिवः पक्षिन् धार्मिकौ तस्य चात्मजौ ॥५॥ सुद्रीवश्चैव वाली च पुत्रौ धनबलावुभौ। लोके विश्वतकर्माभृद् राजा वाली पिता सम ॥ ६॥

'पक्षिराज ! पहले एक प्रतापी वानरराज हो गये हैं, जिनका नाम था ऋक्षरजा । राजा ऋक्षरजा मेरे पितामह लगते थे । उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए — सुग्रीव और वाली । दोनों ही बड़े बलवान हुए । उनमें राजा वाली मेरे पिता थे । संसारमें अपने पराक्रमके कारण उनकी बड़ी ख्यांति थी ॥ ५-६॥

राजा कृत्स्मस्य जगत इक्ष्वाकूणां महारथः।
रामो दाश्चरथिः श्रीमान् प्रविद्योदण्डकावनम्॥ ७॥
लक्ष्मणेन सह भात्रा वैदेशा सह भार्यया।
वितुर्निदेशनिरतो धर्म पन्थानमाश्चितः॥ ८॥

भाजसे कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकुवंशके महारथी वीर दशरथकुमार श्रीमान् रामचन्द्रजी, जो सम्पूर्ण जगत्के राजा है, पिताकी आज्ञाके पालनमें तत्पर हो घर्म-मार्गका आश्रय ले दण्डकारण्यमें आये थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी घर्मपत्नी विदेहकुमारी सीता भी थीं॥ ७-८॥

तस्य भार्या जनस्थानाद् रावणेन हता बलात्। रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुनीम गृधराट्॥ ९॥ दद्र्शं सीतां वैदेहीं हियमाणौ विहायसा। रावणं विरथं कृत्वा स्थापित्वा च मैथिलीम्। परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे॥ १०॥

'जनस्थानमें आनेपर उनकी पत्नी सीताको रावणने बल-पूर्वक हर लिया। उससमय ग्रह्मराज जटायुने, जो उनके पिता-के मित्र थे, देखा—रावण आकाशमार्गसे विदेहकुमारीको लिये जा रहा है। देखते ही वे रावणपर टूट पड़े और उसके रथको नष्ट-भ्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेशकुमारीको सुरक्षित-रूपसे भूमिपर खड़ा कर दिया। किंतु वे वृद्ध तो थे ही। युद्ध करते-करतेथक गये और अन्ततोगत्वा रणक्षेत्रमें रावणके हाथसे मारे गये॥ ९-१०॥

पवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन बळीयसा। संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम् ॥ ११ ॥

'इस प्रकार महाबड़ी रावणके द्वारा जटायुका वघ हुआ। स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाइ-संस्कार किया और वे उत्तम गति (साकेतधामको) प्राप्त हुए ॥११॥

ततो मम पितृव्येण सुद्रोवेण महात्मना। चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत् पितरं मम॥१२॥

'तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीवसे मित्रता की और उनके कहनेसे उन्होंने मेरे पिताका वध कर दिया॥ १२॥

मम पित्रा निरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवैः सह। निहत्य वालिनं रामस्ततस्तमभिषेचयत्॥ १३॥

भीरे पिताने मिन्त्रयोंसिहत सुग्रीवको राज्य-सुखसे विद्यत कर दिया था। इसिंख्ये श्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता वाळीको मारकर सुग्रीवका अभिषेक करवाया॥ १३॥ स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः। राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्॥ १४॥

'उन्होंने ही सुग्रीवको वाजीके राज्यपर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरोंके स्वामी हैं। मुख्य-मुख्य वानरोंके भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीताकी खोजके लिये भेजा है।।१४॥

एवं रामश्युक्तास्तु भागमाणास्ततस्ततः। वैदेहीं नाधिगच्छामो राष्ट्री सूर्यप्रभामिव॥१५॥

'इस तरह श्रीरामसे प्रेरित होकर हमलोग इघर-उघर विदेहकुमारी सीताको खोजते-फिरते हैं, किंतु अबतक उनका पता नहीं लगा। जैसे रातमें सूर्यकी प्रभाका दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार हमें इस वनमें जानकीका दर्शन नहीं हुआ।। १५॥

ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः। अज्ञानात् तुप्रविष्टाः समधरण्या विवृतं बिलम्॥ १६॥

्हमलोग अपने मनको एकाग्र करके दण्डकारण्यमें मलीभाँति खोज करते हुए अज्ञानवश पृथ्वीके एक खुले हुए विवरमें घुस गये ॥ १६॥

मयस्य मायाविहितं तद् बिलं च विचिन्वताम्। व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राज्ञा समयः कृतः॥ १७॥

बह विवर मयामुरकी मायासे निर्मित हुआ है। उसमें खोजते-खोजते हमारा एक मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव-ने हमारे छैटनेके लिये अविध निश्चित किया था॥ १७॥





गृधराज सम्पातीका वानरोंके साथ संवाद

ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः। कृतां संस्थामतिकान्ता भयात् प्रायमुपासिताः॥१८॥

'हम सब लोग किपराज सुग्रीवके आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अविषको लाँघ गये हैं। अतः उन्होंके भयसे हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं॥१८॥ कुद्धे तिस्सिस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे। गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्॥ १९॥

'ककुत्स्यकुलभूषण श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हमपर कुपित होंगे। उस दशामें वहाँ लौट जानेके बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते'॥ १९॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तपञ्चाद्याः सर्गः ॥ ५७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्तावनवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५७ ॥

### अष्टपञ्चादाः सर्गः

सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, सीता और रावणका पता बताना तथा वानरोंकी सहायतासे समुद्र-तटपर जाकर भाईको जलाञ्जलि देना

इत्युक्तः करुणं वाक्यं वानरैस्यकजीवितैः। सबाष्यो वानरान् गृधः प्रत्युवाच महाखनः॥ १॥

जीवनकी आशा त्यागकर बैठे हुए वानरोंके मुखसे यह करणाजनक बात सुनकर सम्पातिके नेत्रोंमें आँस् आ गये। उन्होंने उञ्चखरसे उत्तर दिया-॥ १॥

यवीयान् स मम भ्राता जढायुर्नाम वानराः। यमाख्यात हतं युद्धे रावणेन बलीयसा॥ २॥

'वानरो ! तुम जिसे महाबळी रावणके द्वारा युद्धमें मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था॥ २॥ वृद्धभावादपक्षत्वाच्छ्रण्वंस्तद्पि मर्थये। नहि मे शक्तिरस्त्यद्य भ्रातुर्वेरविमोक्षणे॥ ३॥

भीं बूढ़ा हुआ। मेरे पंख जल गये। इसलिये अब मुझ-में अपने भाईके वैरका बदला लेनेकी शक्ति नहीं रह गयी है। यही कारण है कि यह अप्रिय बात मुनकर भी मैं चुप-चाप सहे लेता हूँ॥ ३॥

पुरा वृत्रवधे वृत्ते स चाहं च जयैषिणौ। आदित्यमुपपातौ स्वो ज्वछन्तं रिश्ममालिनम् ॥ ४ ॥ आवृत्याकाशमार्गेण जवेन स्वर्गतौ भृशम्। मध्यं प्राप्ते तु सूर्ये तु जटायुरवसीदति॥ ५ ॥

'पहलेकी बात है जब इन्द्रके द्वारा वृत्रासुरका वध हो गया, तब इन्द्रको प्रबल जानकर इम दोनों भाई उन्हें जीतने-की इच्छाले पहले आकाशमार्गके द्वारा बड़े वेगसे स्वर्गलोक-में गये । इन्द्रको जीतकर लौटते समय इम दोनों ही स्वर्गको प्रकाशित करनेवाले अंग्रुमाली सूर्यके पास आये । इममेंसे जटायु सूर्यके मध्याह्मकालमें उनके तेजसे शिथिल होने लगा ॥ ४-५॥

तमहं भ्रातरं दृष्ट्वा सूर्यरिहमभिरिह्तम्। पक्षाभ्यां छादयामास स्नेहात् परमिवद्धलम्॥ ६॥

'भाईको सूर्यकी किरणोंने पीड़ित और अत्यन्त व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखोंने उने उक हिया॥६॥ निर्देग्धपत्रः पतितो विन्ध्येऽहं वानरर्पभाः। अहमस्मिन् वसन् भ्रातुः प्रवृत्तिं नोपलक्षये॥ ७॥

'वानरशिरोमणियो ! उस समय मेरेदोनों पंख जल गये और मैं इस विन्ध्य पर्वतपर गिर पड़ा । यहाँ रहकर मैं कभी अपने भाईका समाचार न पा सका ( आज पहले-पहल तुम लोगोंके मुखसे उसके मारे जानेकी वात माळूम हुई है)'॥७॥

जटायुषस्त्वेवमुक्तो भ्रात्रा सम्पातिना तदा। युवराजो महाप्रज्ञः प्रत्युवाचाङ्गदस्तदा॥ ८॥

जटायुके भाई सम्पातिके उस समय ऐसा कहनेपर परम बुद्धिमान् युवराज अङ्गदने उनसे इस प्रकार कहा-॥ ८॥

जटायुषो यदि भ्राता श्रुतं ते गदितं मया। आख्याहि यदि जानासि निलयं तस्य रक्षसः॥ ९॥

'ग्रधराज ! यदि आप जटायुके भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई नार्ते सुनी हैं और यदि आप उस राक्षसका निवासस्थान जानते हैं तो हमें बताइये ॥ ९ ॥ अदीर्घहारीनं तं वै रावणं राक्षसाधमम्। अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥१० ॥

'वह अदूरदर्शी नीच राक्षम रावण यहाँसे निकट हो या दूर, यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें' ॥१०॥ ततोऽब्रवीन्महातेजा भ्राता ज्येष्ठो जटायुषः।

आतमानुरूपं वचनं वानरान् सम्प्रहर्षयन् ॥ ११॥ तब जटायुके बड़े भाई महातेजस्वी सम्पातिने वानरोंका हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कही—॥ ११॥

निर्दग्धपक्षो गृघोऽहं गतवीर्यः प्लवङ्गमाः । वाङ्मात्रेण तु रामस्य करिष्ये साह्यमुत्तमम् ॥ १२॥

'वानरो ! मेरे पंख जल गये । अब मैं वेपरका गीध हूँ। मेरी शक्ति जाती रही ( अतः मैं शरीरसे तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तथापि ) वचनमात्रसे भगवान् श्रीरामकी उत्तम सहायता अवस्य करूँगा ॥ १२ ॥ जानामि वारुणाँ हलोकान् विष्णोस्त्रैविकमानपि । देवासुरविमदीश्च ह्यमृतस्य विमन्थनम् ॥ १३॥

भगवान् विष्णुने जहाँ अपने तीन पग रक्खे थे, उन स्थानोंका भी मुझे ज्ञान है । अमृत-मन्थन तथा देवासुर-संप्राम भी मेरी देखी और ज्ञानी हुई घटनाएँ हैं॥ १३॥

रामस्य यदिदं कार्यं कर्तव्यं प्रथमं मया। जरया च हतं तेजः प्राणाश्च शिथिला मम॥ १४॥

'यद्यपि वृद्धावस्थाने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राणशक्ति शिथिल हो गयी है तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है ॥ १४॥

तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता। हियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना॥१५॥

्एक दिन मैंने भी देखाः दुरात्मा रावण सब प्रकारके गहनोंसे सबी हुई एक रूपवती युवतीको हरकर लिये जा रहा था ॥ १५ ॥

क्रोशन्ती रामरामेति छक्ष्मणेति च भामिनी । भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्वती॥ १६॥

'वह मानिनी देवी 'हा राम ! हा राम ! हा लक्ष्मण' की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीरके अवयवोंको कम्पित करती हुई छटपटा रही थी॥ १६॥

सूर्यंप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमम्। असिते राक्षसे भाति यथा वा तिहद्दम्बुदे ॥ १७॥

'उसका सुन्दर रेशमी पीताम्बर उदयाचलके शिखरपर फैली हुई सूर्यकी प्रभाके समान सुशोभित होता था । वह उस काले राक्षसके समीप बादलोंमें चमकती हुई विजलीके समान प्रकाशित हो रही थी ॥ १७॥

तां तु सीतामहं मन्ये रामस्य परिकीर्तनात्। श्रूयतां मे कथयतो निलयं तस्य रक्षसः॥१८॥

'श्रीरामका नाम लेनेसे मैं समझता हूँ, वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षसके घरका पता बताता हूँ, सुनो॥१८॥

पुत्रो विश्रवसः साक्षाद् भ्राता वैश्रवणस्य च । अध्यास्ते नगरीं छङ्कां रावणो नाम राक्षसः ॥ १९ ॥

'रावण नामक राक्षस महर्षि विश्रवाका पुत्र और साक्षात् कुवेरका भाई है । वह लङ्का नामवाली नगरीमें निवास करता है ॥ १९ ॥

इतो द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्णे शतयोजने। तस्मिँल्लङ्का पुरी रम्या निर्मिताविश्वकर्मणा॥ २०॥

यहाँसे पूरे चार सौ कोसके अन्तरपर समुद्रमें एक द्वीप है, जहाँ विश्वकर्माने अत्यन्त रमणीय छङ्कापुरीका निर्माण किया है।। २०॥ जाम्बूनद्मयैद्वारिश्चित्रैः काञ्चनवेदिकैः। प्रासादैहेंमवर्णेश्च महद्भिः सुसमाञ्चता ॥ २१ ॥

'उसके विचित्र दरवाजे और बड़े-बड़े महल सुवर्णके बने हुए हैं। उनके भीतर सोनेके चबूतरे या वेदियाँ हैं॥ २१॥

प्राकारेणार्कवर्णेन महता च समन्विता। तस्यां वसति वैदेही दीना कौशेयवासिनी॥ २२॥

'उस नगरीकी चहारदीवारी बहुत बड़ी है और सूर्यकी भाँति चमकती रहती है। उसीके भीतर पीछे रंगकी रेशमी साड़ी पहने विदेहकुमारी सीता बड़े दुःखसे निवास करती हैं॥ २२॥

रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता। जनकस्यात्मजां राक्षस्तस्यां द्रक्ष्यथ मैथिलीम् ॥२३॥

'रावणके अन्तः पुरमें नजरबंद हैं। बहुत-सी राक्षियाँ उनके पहरेपर तैनात हैं। वहाँ पहुँचनेपर तुमछोग राजा जनककी कन्या मैथिछी सीताको देख सकोगे॥ २३॥ लङ्कायामथ गुप्तायां सागरेण समन्ततः।

लङ्कायामथ गुप्ताया सागरण समन्ततः। सम्प्राप्य सागरस्यान्तं सम्पूर्णशतयोजनम् ॥ २४ ॥ आसाद्य दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्यथ रावणम् । तत्रैव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्वं प्रवङ्गमाः ॥ २५ ॥

'छङ्का चारों ओरसे समुद्रके द्वारा सुरक्षित है। पूरे सौ योजन समुद्रको पार करके उसके दक्षिण तटपर पहुँचनेपर तुमलोग रावणको देख सकोगे। अतः वानरो ! समुद्रको पार करनेमें ही तुरंत शीष्रतापूर्वक अपने पराक्रमका परिचय दो॥ २४-२५॥

ज्ञानेन खलु पर्यामि हृष्ट्वा प्रत्यागमिष्यथ । आद्यः पन्थाः कुलिङ्गानां ये चान्ये धान्यजीविनः॥२६॥

ंनिश्चय ही मैं ज्ञानदृष्टिसे देखता हूँ । तुमलोग सीताका दर्शन करके लौट आओगे । आकाशका पहला मार्ग गौरैयाँ तथा अन्न खानेवाले कबूतर आदि पक्षियोंका है ॥ २६ ॥

द्वितीयो बलिभोजानां ये च वृक्षफलाशनाः। भासास्तृतीयं गच्छन्तिकौश्चाश्च कुररैः सह ॥ २७॥

'उससे ऊपरका दूसरा मार्ग कीओं तथा वृक्षोंके फल खाकर रहनेवाले दूसरे दूसरे पश्चियोंका है। उससे भी ऊँचा जो आकाशका तीसरा मार्ग है, उससे चील, क्रीख़ और कुरर आदि पक्षी जाते हैं॥ २७॥

इयेनाश्चतुर्थं गच्छन्ति गृधा गच्छन्ति पश्चमम् । बलवीर्योपपन्नानां रूपयौदनशास्त्रिनाम् ॥ २८ ॥ षष्ठस्तु पन्था हंसानां वैनतेयगतिः परा । वैनतेयाच नो जन्म सर्वेषां वानर्षभाः ॥ २९ ॥

'बाज चौथे और गीच पाँचवें मार्गसे उड़ते हैं। रूप, बळ और पराक्रमसे सम्पन्न तथा यौवनसे सुशोभित होनेवाळें हंसोंका छठा मार्ग है। उनसे भी ऊँची उड़ान गरुड़की है। वानरशिरोमणियो ! हम सबका जन्म गरुड़से ही हुआ है॥ २८-२९॥

गहिंतं तु कृतं कर्म येन स्म पिशिताशिनः। प्रतिकार्यं च मे तस्य वैरं भ्रातकृतं भवेत्॥ ३०॥

'परंतु पूर्वजन्ममें हमसे कोई निन्दित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है। दुमलोगोंकी सहायता करके मुझे रावणसे अपने भाईके वैरका बदला लेना है॥ ३०॥

इहस्थोऽहं प्रपर्यामि रावणं जानकीं तथा। अस्माकमपि सौपर्णं दिव्यं चक्षुर्वलं तथा॥३१॥

भी यहीं से रावण और जानकीको देखता हूँ। इस लोगोंमें भी गरुइकी भाँति दूरतक देखनेकी दिव्य शक्ति है।। तसादाहारवीर्येण निसर्गेण च वानराः।

आयोजनशतात् साग्र।द् वयं पश्याम नित्यशः ॥ ३२॥ 'इसिंछये वानरो ! हम भोजनजनित बलसे तथा स्वाभाविक शक्तिसे भी सदा सौ योजन और उससे आगेतक भी देख सकते हैं ॥ ३२॥

असाकं विहिता वृत्तिर्निसर्गेण च दूरतः। विहिता वृक्षमूळे तु वृत्तिश्चरणयोघिनाम्॥ ३३॥

'जातीय स्वभावके अनुसार इमलोगोंकी जीविका-वृत्ति दूरते देखे गये दूरस्य भक्ष्यविशेषके द्वारा नियत की गयी है तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी है, उनकी जीवन-वृत्ति वृक्षकी जड़तक ही सीमित है—वे वहींतक उपलब्ध होनेवाली वस्तुसे जीवन-निर्वाह करते हैं ॥ ३३॥

उपायो दृइयतां कश्चित्लङ्काने लवणाम्भसः। अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यथ ॥ ३४॥

'अब तुम इस खारे पानीके समुद्रको लॉंघनेका कोई उपाय सोचो । विदेहकुमारी सीताके पास जा रुफलमनोग्थ होकर किष्किन्घापुरीको लौटोगे ॥ ३४॥

समुद्रं नेतुमिच्छामि भवद्भिर्वरुणालयम्। प्रदास्याम्युद्कं भ्रातुः खर्गतस्य महात्मनः॥ ३५॥

'अब मैं तुम्हारी सहायतासे समुद्रके किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायुको जलाञ्जलि प्रदान करूँगा'॥ ३५॥

ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नद्दनदीपतेः। निर्दग्धपक्षं सम्पाति वानराः सुमहौजसः॥३६॥ तं पुनः प्रापयित्वा च तं देशं पतगेश्वरम्। बभू बुर्वानरा हृष्टाः प्रवृत्तिमुपलभ्य ते॥३७॥

यह सुनकर महापराक्रमी वानरोंने जले पंखवाले पिक्षराज सम्पातिको उठाकर समुद्रके किनारे पहुँचा दिया और जलाञ्जलि देनेके पश्चात् वे पुनः उनको वहाँसे उठाकर उनके रहनेके स्थानपर ले आये। उनके मुखसे सीताका समाचार जानकर उन सभी बानरोंको बढ़ी प्रसन्नता हुई॥ ३६-३७॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे अष्टपञ्चाद्याः सर्गः॥ ५८॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें अट्ठावनवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५८॥

# एकोनषष्टितमः सर्गः

सम्पातिका अपने पुत्र सुपार्श्वके सुखसे सुनी हुई सीता और रावणको देखनेकी घटनाका वृत्तानत बताना

ततस्तर्मृतास्वादं गृधराजेन भाषितम्। निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः प्रवगर्षभाः॥ १॥

उस समय वार्तालाप करते हुए ग्रधराजके द्वारा कहे गये उस अमृतके समान स्वादिष्ट मधुर वचनको सुनकर सब वानरश्रेष्ठ हर्षसे खिल उठे॥ १॥

जाम्बवान् वानरश्रेष्ठः सह सर्वैः प्रवङ्गमैः। भृतलात् सहसोत्थाय गृधराजानमञ्जीत्॥ २॥

वानरों और भाछओं में श्रेष्ठ जाम्बवान् सब वानरों के साथ सहसा भ्तळसे उठकर खड़े हो गये और ग्रधराजसे इस प्रकार पूछने ळगे—॥ २॥

क सीता केन वा दश को वा हरति मैथिलीम्। तदाख्यातुभवान् सर्वे गतिभव वनौकसाम्॥ ३॥ 'पश्चिराज ! सीता कहाँ हैं ? किसने उन्हें देखा है ! और कौन उन मिथिलेशकुमारीको इरकर ले गया है ! ये सब बातें बताइये और हम सब वनवासी वानरोंके आश्रय-दाता होइये ॥ ३॥

को दारारथिबाणानां वज्जवेगनिपातिनाम्। स्वयं लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति विक्रमम्॥ ४॥

'कीन ऐसा घृष्ट है, जो वज्रके समान वेगपूर्वक चोट करनेवाले दशरथनन्दन श्रीरामके वाणों तथा खयं लक्ष्मणके चलाये हुए सायकोंके पराक्रमको कुछ नहीं समझता है?'॥४॥

स हरीन् प्रतिसम्मुकान् सीताश्चितसमाहितान्। पुनराश्वासयन् प्रीत इदं वचनमञ्जवीत्॥ ५॥ उस समय उपवास छोड्कर बैठे और सीताजीका वृत्तान्त सुननेके लिये एकाग्र हुए उन वानरोंको प्रसन्ता-पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए सम्पातिने उनसे यह बात कही—॥ ५॥

श्रूयतामिह वैदेह्या यथा मे हरणं श्रुतम्। येन चापि ममाख्यासं यत्र चायतलोचना॥ ६॥

'वानरो ! विदेहकुमारी सीताका जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाललोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे यह सब बृत्तान्त कहा है एवं जिस तरह मैंने सुना है, वह सब बताता हूँ, सुनो ॥ ६॥

अहमस्मिन् गिरौ दुर्गे बहुयोजनमायते। चिरान्निपतितो वृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः॥ ७॥

'यह दुर्गम पर्वत कई योजनीतक फैला है। दीर्घकाल हुआ, जब मैं इस पर्वतपर गिरा था। मेरी प्राणशक्ति क्षीण हो गयी थी और में बृद्ध था॥ ७॥

तं मामेवंगतं पुत्रः सुपार्थ्वो नाम नामतः। श्राहारेण यथाकालं विभर्ति पततां वरः॥ ८॥

'इस अवस्थामें मेरा पुत्र पश्चिप्रवर सुपार्क्व ही यथा-समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण-पोषण करता है ॥८॥

तीक्ष्णकामास्तु गन्धर्वास्तीक्ष्णकोपा भुजङ्गमाः। मृगाणां तुभयं तीक्ष्णं ततस्तीक्ष्णक्षुधा वयम्॥ ९॥

'जैसे गन्धर्वोंका कामभाव तीत्र होता है, सपोंका क्रोध तेज होता है और मृगोंको भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जातिके छोगोंकी भृख बड़ी तीत्र होती है।। ९॥

स कदाचित् श्रुघार्तस्य ममाहाराभिकाङ्क्षिणः । गतस्र्येऽहनि प्राप्तो मम पुत्रो द्यनामिषः॥ १०॥

'एक दिनकी बात है मैं भूखसे पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिये भोजनकी तलाशमें निकला था, किंतु सूर्यास्त होनेके बाद वह खाली हाथ लौट आया, उसे कहीं मांस नहीं मिला॥ १०॥

स मयाऽऽहारसंरोधात् पीडितः प्रीतिवर्धनः । अनुमान्य यथातत्त्वमिदं वचनमब्रवीत् ॥ ११ ॥

भोजन न मिलनेसे मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीति बढ़ानेवाले उस पुत्रको बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रतापूर्वक मुझे आदर देते हुए यह यथार्थ बात कही—॥

अहं तात यथाकालमामिषार्थी खमाप्लुतः। महेन्द्रस्य गिरेद्वीरमावृत्य सुसमाश्रितः॥१२॥

'तात ! मैं यथासमय मांस प्राप्त करनेकी इच्छासे आकाशमें उड़ा और महेन्द्र पर्वतके द्वारको रोककर खड़ा हो गया ॥ १२॥

तत्र सत्वसहस्राणां सागरान्तरचारिणाम्। पन्थानमेकोऽध्यवसं संनिरोद्धमवाङ्मुखः॥ १३॥

'वहाँ अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्रके भीतर विचरनेवाळे सहस्रों जन्तुओंके मार्गको रोकनेके लिये अकेला ठहर गया ॥ १३॥

तत्र कश्चिन्मयादृष्टः सूर्योद्सम प्रभाम् । स्त्रियमादाय गच्छन् वै भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥ १४ ॥

'उस समय मैंने देखा खानसे काटकर निकाले हुए कोयलेकी राशिके समान काला कोई पुरुष एक स्त्रीको लेकर जा रहा है। उस स्त्रीकी कान्ति सूर्योदयकालकी प्रभाके समान प्रकाशित हो रही थी॥ १४॥

सोऽहमभ्यवहारार्थे तौ दृष्ट्वा कृतनिश्चयः। तेन साम्ना विनीतेन पन्थानमनुयाचितः॥१५॥

'उस स्नी और उस पुरुषको देखकर मैंने उन्हें आपके आहारके लिये लानेका निश्चय किया, किंतु उस पुरुषने नम्रतापूर्वक मधुर वाणीमें मुझसे मार्गकी याचना की॥ १५॥ नहि सामोपपन्नानां प्रहर्ता विद्यते भुवि। नीचेच्चिप जनः कश्चित् किमङ्ग बत मद्विघः॥ १६॥

'पिताजी! भूतलपर नीच पुरुषोंमें भी कोई ऐसा नहीं है, जो विनयपूर्वक मीठे वचन बोलनेवालोंपर प्रहार करे। फिर मुझ-जैसा कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है?॥ १६॥ स यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः। अथाहं खेचरैर्भूतैरभिगम्य सभाजितः॥ १७॥

ं (फिर तो वह तेजसे आकाशको व्यास करता हुआ-सा वेगपूर्वक चळा गया । उसके चळे जानेपर आकाशचारी प्राणी सिद्ध-चारण आदिने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया ॥ १७ ॥

दिष्ट्या जीवति सीतेति हाब्रुवन् मां महर्षयः। कथंचित् सकलत्रोऽसीगतस्ते खस्त्यसंशयम्॥१८॥

व महर्षि मुझसे बोले—'सौभाग्यकी बात है कि सीता जीवित हैं। तुम्हारी दृष्टि पड़नेपर भी स्त्रीके साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह सकुशल बच गया; अतः अवस्य तुम्हारा कल्याण हो? ॥ १८॥

प्वमुक्तस्ततोऽहं तैः सिद्धैः प्रमशोभनैः। स च मे रावणो राजा रक्षसां प्रतिवेदितः॥१९॥

'उन परम शोमायमान सिद्ध पुरुषोंने मुझसे ऐसा कहा, तत्पश्चात् उन्होंने यह भी बताया कि 'वह काला पुरुष राक्षसोंका राजा रावण था' ॥ १९॥

पदयन् दाशरथेभीयी रामस्य जनकात्मजाम्।
भ्रष्टाभरणकीशेयां शोकवेगपराजिताम्॥२०॥
रामलक्ष्मणयोनीम कोशन्तीं मुक्तमूर्धजाम्।
एव कालात्ययस्तात इति वाक्यविदां वरः॥२१॥
पतद्र्थं समग्रं मे सुपाद्र्वः प्रत्यवेद्यत्।
तच्छुत्वापिहि मे बुद्धिनीसीत् काचित्पराक्रमे॥२२॥

'तात ! दशरथनन्दन श्रीरामकी पत्नी जनकिशोरी सीता शोकके वेगसे पराजित हो गयी थीं। उनके आभूषण गिर रहे थे और रेशमी वस्त्र भी सिरसे खिसक गया था। उनके केश खुले हुए थे और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणका नाम ले-लेकर उन्हें पुकार रही थीं । मैं उनकी इस दयनीय दशाको देखता रह गया । यही मेरे विलम्बसे आनेका कारण है। १ इस प्रकार बातचीतकी कला जाननेवालों में श्रेष्ठ सुपार्श्व-ने मेरे सामने इन सारी बातोंका वर्णन किया । यह सब सनकर भी मेरे हृदयमें पराक्रम कर दिखानेका कोई विचार नहीं उठा ॥ २०-२२॥

अपक्षो हि कथं पक्षी कर्म किचित् समारमेत्। यत् तु शक्यं मया कर्तुं वाग्बुद्धिगुणवर्तिना ॥ २३ ॥ श्रुयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम्।

'विना पंखका पक्षो कैसे कोई पराक्रम कर सकता है ? अपनी वाणी और बुद्धिके द्वारा साध्य जो उपकाररूप गुण है, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है। ऐसे स्वभावसे में जो कुछ कर सकता हूँ, वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। वह कार्य तुमलोगोंके पुरुषार्थने ही सिद्ध होनेवाला है।। २३६ ॥ वाङ्मतिभ्यां हि सर्वेषां करिष्यामि प्रियंहि वः॥ २४॥ यद्धि दाशरथेः कार्यं मम तन्नात्र संशयः।

भी वाणी और बुद्धिके द्वारा तुम सब लोगोंका प्रिय कार्य अवस्य करूँगाः क्योंकि दशरथनन्दन श्रीरामका जो

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये

कार्य है, वह मेरा ही है-इसमें संशय नहीं है ॥ २४ ई ॥ तद् भवन्तो मतिश्रेष्ठा वलवन्तो मनस्विनः॥ २५॥ प्रहिताः किपराजेन देवैरिप दुरासदाः।

'तुमलोग भी उत्तम बुद्धिसे युक्त, बलवान्, मनस्वी तथा देवताओं के लिये भी दुर्जय हो । इसीलिये वानरराज सुग्रीवने तुम्हें इस कार्यके लिये भेजा है ॥ २५६ ॥ रामलक्ष्मणबाणाश्च विद्विताः कङ्कपत्रिणः॥ २६॥ त्रयाणामपि लोकानां पर्याप्तास्त्राणनिग्रहे।

 श्रीराम और लक्ष्मणके कङ्कपत्रसे युक्त को बाण हैं, वे साक्षात् विधाताके बनाये हुए हैं। वे तीनों लोकोंका संरक्षण और दमन करनेके लिये पर्याप्त शक्ति रखते हैं॥२६ है॥ कामं खलु दशब्रीवस्तेजोबलसमन्वितः। भवतां तु समर्थानां न किंचिद्यि दुष्करम् ॥ २७ ॥

'तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेनस्वी और बलवान् है, किंतु तुम-जैसे सामर्थशाली वीरोंके लिये उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है॥ २७॥ तद्लं कालसङ्गेन क्रियतां बुद्धिनिश्चयः। निह कर्मसु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः॥ २८॥

'अतः अव अधिक समय वितानेकी आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धिके द्वारा इट निश्चय करके सीताके दर्शनके लिये उद्योग करो; क्योंकि तुम-जैसे बुद्धिमान् लोग कार्योंकी सिद्धिमें विलम्ब नहीं करते हैं' ॥ २८॥

आदिकान्ये किष्किन्याकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ५९ ॥

# षष्टितमः सर्गः

सम्पातिकी आत्मकथा

ततः कृतोदकं स्नातं तं गृधं हरियूथपाः। उपविष्टा गिरौ रम्ये परिवार्य समन्ततः॥ १॥

गृप्रराज सम्पाति अपने भाईको जलाञ्जलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उस रमगीय पर्वतपर वे समस्त वानर-यूथपति उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ १ ॥ तमङ्गदमुपासीनं तैः सर्वेईरिभिर्वृतम्। जनितप्रत्ययो हर्षात् सम्पातिः पुनरव्रवीत् ॥ २ ॥

उन समस्त वानरोंसे धिरे हुए अङ्गद उनके पास बैठे थे। सम्पातिने सबके हृदयमें अपनी ओरसे विश्वास पैदा कर दिया था। वे इवोंत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे-॥ २॥

कृत्वा निःशब्दमेकाम्राः श्रण्वन्त हरयो मम। तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीम् ॥ ३॥ ·सब बानर एकाग्रचित्त एवं मौन होकर मेरी बात

सुनो। मैं मिथिलेशकुमारीको जिस प्रकार जानता हूँ, वह सारा प्रसङ्ग ठीक-ठीक बता रहा हूँ ॥ ३॥

अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितोऽस्मि पुरानघ। सूर्यतापपरीताङ्गो निर्देग्धः सूर्यरिहमभिः॥ ४ ॥

'निष्पाप अङ्गद ! प्राचीन कालमें मैं सूर्यकी किरणोंसे झुलसकर इस विन्ध्यपर्वतके शिखरपर गिरा था। उस समय मेरे सारे अङ्ग सूर्यके प्रचण्ड तापसे संतप्त हो रहे थे॥ ४॥

लब्धसंज्ञस्तु पड़ात्राद् विवशो विहलन्निव। वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किंचन ॥ ५ ॥

'छः रातें बीतनेपर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विद्वल-सा होकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखने लगा। तब सहसा किसी भी वस्तुको मैं पहचान न सका ॥ ५॥

ततस्तु सागराञ्शैलान् नदीः सर्वाः सरांसिच। वनानि च प्रदेशांदच निरीक्ष्य मितरागता॥ ६॥ 'तदनन्तर घीरे-घीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँके विभिन्न प्रदेशोंपर दृष्टि डाली, तब मेरी स्मरण-शक्ति लौटी ॥ ६ ॥

#### हृष्टपक्षिगणाकीर्णः कन्दरोदरक्टवान् । दक्षिणस्योदधेस्तीरेविन्ध्योऽयमिति निश्चितः ॥ ७ ॥

'फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्रके तटपर स्थित विन्ध्यपर्वत है, जो हपोंत्फुल्ल विहंगमोंके समुदायसे ब्याप्त है। यहाँ बहुत-सी कन्दराएँ, गुफाएँ और शिखर हैं॥ ७॥

#### आसीचात्राश्रमं पुण्यं सुरैरिप सुपूजितम्। ऋषिर्निशाकरो नाम यस्मिन्तुत्रतपाऽभवत्॥ ८॥

'पूर्वकालमें यहाँ एक पवित्र आश्रम था, जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रममें निशाकर (चन्द्रमा) नामधारी एक ऋषि रहते थे, जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे॥ ८॥

#### अष्टौ वर्षसहस्राणि तेनास्मिन्नृषिणा गिरौ। वसतो मम धर्मक्षे खर्गते तु निशाकरे॥ ९॥

'वे घर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षिके बिना इस पर्वतपर रहते हुए मेरे आठ हजार वर्ष बीत गये॥ ९॥

#### अवतीर्य च विन्ध्याम्रात् कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः। तीक्ष्णदर्भो वसुमती दुःखेन पुनरागतः॥ १०॥

'होशमें आनेके बाद मैं इस पर्वतके नीचे-ऊँचे शिखर-से घीरे-घीरे बड़े कष्टके साथ भूमिपर उतरा, उस समय ऐसे स्थानपर आ पहुँचा, जहाँ तीखे कुश उगे हुए थे। फिर बहाँसे भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा॥ १०॥

#### तमृषि द्रष्टुकामोऽस्मि दुःखेन।भ्यागतो भृशम्। जटायुषा मया चैव बहुशोऽधिगतो हि सः॥ ११॥

भी उन महर्षिका दर्शन करना चाहता था, इसीलिये अत्यन्त कष्ट उठाकर वहाँ गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे॥ ११॥

#### तस्याश्रमपदाभ्यारो वबुर्वाताः सुगन्धिनः। वृक्षो नापुष्पितः कश्चिद्फलो वा न दृश्यते ॥ १२॥

'उनके आश्रमके समीप सदा सुगन्धित वायु चलती थी। वहाँका कोई भी वृक्ष फल अथवा फूलसे रहित नहीं देखा जाता था॥ १२॥

#### उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः। द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्॥ १३॥

'उस पवित्र आश्रमपर पहुँचकर मैं एक वृक्षके नीचे ठहर गया और भगवान् निशाकरके दर्शनकी इच्छासे उनके आनेकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ १३॥ अथ पश्यामि दूरस्थमृषिं ज्वहिततेजसम्। कृताभिषेकं दुर्धर्षमुपावृत्तमुदङ्मुखम्॥ १४॥

'थोड़ी ही देरमें महर्षि मुझे दूरसे आते दिखायी दिये। वे अपने तेजसे दिप रहे थे और स्नान करके उत्तरकी ओर छौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसीके लिये भी कठिन था॥ १४॥

#### तमृक्षाः समरा व्याव्राःसिंहा नानासरीसृवाः । परिवार्योपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा ॥ १५॥

'अनेकानेक रीछ, इरिन, सिंह, बाघ और नाना प्रकार-के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैसे याचना करने-वाले प्राणी दाताको घेरकर चलते हैं ॥ १५॥

#### ततः प्राप्तमृषि श्वात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः। प्रविष्टे राजनि यथा सर्वे सामात्यकं बलम् ॥ १६॥

'ऋषिको आश्रमपर आया जान वे सभी प्राणी छौट गये। ठीक उसी तरह, जैसे राजाके अपने महलमें चले जाने-पर मन्त्रीसहित सारी रेना अपने अपने विश्रामस्थानको छौट जाती है।। १६॥

#### ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टश्चाश्चमं पुनः । मुद्दर्तमात्रान्निर्गम्य ततः कार्यमपुच्छत ॥ १७ ॥

'ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रममें प्रवेश करके पुनः दो ही घड़ीमें बाहर निकल आये । फिर पास आकर उन्होंने मेरे आनेका प्रयोजन पूछा—॥ १७॥

#### सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोम्णां ते नावगम्यते। अग्निद्मधाविमौ पक्षी प्राणाश्चापि द्वारीरके॥ १८॥

'वे बोले-- 'सौम्य ! तुम्हारे रोएँ गिर गये और दोनों पंख जल गये हैं । इसका कारण नहीं जान पड़ता । इतनेपर भी तुम्हारे शरीरमें प्राण टिके हुए हैं ॥ १८ ॥

#### गृध्रौ द्वौ दृष्टपूर्वौ मे मातरिश्वसमी जवे। गृधाणां चैव राजानी भ्रातरी कामरूपिणौ॥ १९॥

भींने पहले वायुके समान वेगशाली दो गीधोंको देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले थे। साथ ही वे गीधोंके राजा भी थे॥ १९॥

#### ज्येष्ठोऽवितस्त्वं सम्पाते जटायुरनुजस्तव। मानुषं रूपमास्थाय गृह्णीतां चरणौ मम॥२०॥

'सम्पाते ! मैं तुम्हें पहचान गया । तुम उन दो भाइयों-मेंसे बड़े हो । जटायु सुम्हारा छोटा भाई था । तुम दोनों मनुष्यरूप घारण करके मेरा खरण-स्पर्श किया करते थे ॥ २९ ॥ कि ते व्याधिसमुत्थानं पक्षयोः पतनं कथम्। दण्डो वायं घृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः॥ २१॥ 'यह तुम्हें कौन-सा रोग लग गया है। तुम्हारे दोनों

पंख कैसे गिर गये ? किसीने दण्ड तो नहीं दिया है ? मैं जो कुछ पृछता हूँ, वह सब तुम स्पष्टरूपसे कहो ।। २१॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें साठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६० ॥

# एकषष्टितमः सर्गः

#### सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलनेका कारण बताना

ततस्तद् दारुणं कर्म दुष्करं सद्दसा कृतम्। आचचक्षे मुनेः सर्वे सूर्योतुगमनं तथा॥१॥

'उनके इस प्रकार पूछनेपर मैंने बिना सोचे-समझे सूर्यका अनुगमनरूप को दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था, वह सब उन्हें बताया ॥ १॥

भगवन् वणयुक्तत्वाल्लज्जया चाकुलेन्द्रियः। परिश्रान्तो न राक्तोमि वचनं परिभाषितुम्॥ २॥

'मैंने कहा—'भगवन् ! मेरे शरीरमें घाव हो गया है तथा मेरी इन्द्रियाँ लजासे व्याकुल हैं, इसल्ये अधिक कष्ट पानेके कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता ॥ २॥

अदं चैव जटायुश्च संघर्षाद् गर्वमोहितौ। आकाशं पतितौ दूराजिश्वासन्तौ पराक्रमम्॥ ३॥

'मैं और जटायु दोनों ही गर्वसे मोहित हो रहे थे; अतः अपने पराक्रमकी थाह लगानेके लिये हम दोनों दूरतक पहुँचनेके उद्देश्यसे उड़ने लगे ॥ ३॥

कैळासशिखरे बेद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणम् । रविः स्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम् ॥ ४ ॥

'कैं लास पर्वतके शिखरपर मुनियोंके सामने हम दोनोंने यह शर्त बदी थी कि सूर्य जबतक अस्ताचलपर जायँ, उसके पहले ही हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना चाहिये॥ ४॥

अप्यावां युगपत् प्राप्तावपश्याव महीतले। रथचकप्रमाणानि नगराणि पृथक् पृथक्॥ ५॥

'यह निश्चय करके हम साथ ही आकाशमें जा पहुँचे । वहाँसे पृथ्वीके भिन्न-भिन्न नगरमें हम रथके पहियेके बराबर दिखायी देते थे ॥ ५ ॥

कचिद् वादित्रघोषश्च कचिद् भूषणिनःखनः। गायन्तीः साङ्गना बहीः पश्याचो रक्तवाससः॥ ६॥

'ऊपरके लोकोंमें कहीं वाद्योंका मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणोंकी झनकारें सुनायी पड़ती थीं और कहीं लाल रंगकी साड़ी पहने बहुत-सी सुन्दरियाँ गीत गा रही थीं, जिन्हें इम दोनोंने अपनी आँखों देखा था ॥ ६ ॥

तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्यपदमास्थितौ । आवामालोकयावस्तद् वनं शाद्वलसंस्थितम् ॥ ७ ॥

'उससे भी ऊँचे उड़कर हम तुरंत सूर्यके मार्गपर जा पहुँचे। वहाँसे नीचे दृष्टि डालकर जब दोनोंने देखा, तब यहाँके जंगल हरी हरी घासकी तरह दिखायी देते थे॥ ७॥

उपलैरिव संछन्ना दृदयते भूः शिलोचयैः। आपगाभिश्च संवीता स्त्रैरिव वसुंधरा॥ ८॥

'पर्वतोंके कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी, मानो इसपर पत्थर बिछाये गये हों और निदयोंसे ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी, मानो उसमें सुतके घागे लपेटे गये हों ॥८॥

हिमवांइचैव विन्ध्यश्च मेरुइच सुमहागिरिः। भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इव जलाशये॥ ९॥ तीवः स्वेद्इच खेदश्च भयं चासीत् तदावयोः। समाविश्वत मोहश्च ततो मूर्च्छा च दारुणा॥ १०॥

'भूतलपर हिमालय, मेरु और विनध्य आदि बड़े-बड़े पर्वत तालावमें खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय इम दोनों भाइयों के शरीरसे बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूच्छाने अधिकार जमा लिया॥ ९-१०॥

न च दिग् श्रायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी। युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना॥ ११॥

'उस समय न दक्षिण दिशाका ज्ञान होता था, न अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशाका ही। यद्यपि यह जगत् नियमितरूपसे स्थित था, तथापि उस समय मानो युगान्तकालमें अग्निसे दग्घ हो गया हो, इस प्रकार नष्ट-प्राय दिखायी देता था॥ ११॥

मनरच मे हतं भूयश्चश्चः प्राप्य तु संश्रयम्। यत्नेन महता ह्यस्मिन् मनः संधाय चश्चषी ॥ १२॥ यत्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः। तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ ॥ १३॥

भेरा मन नेत्ररूपी आश्रयको पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया—सूर्यके तेजसे उसकी दर्शन-शक्ति छुप्त हो गयी। तदनन्तर महान् प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रोंको सूर्यदेवमें लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करनेपर फिर सूर्यदेवका दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वीके बराबर ही जान पड़ते थे॥१२-१३॥

जटायुर्मामनापृच्छय निपपात महीं ततः। तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्तवानहम्॥ १४॥

'जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वीपर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आपको आकाशसे नीचेकी ओर छोड़ दिया॥ १४॥

पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जढायुर्न प्रद्ह्यत।

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः॥ ६१॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें एकसठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६१॥

प्रमादात् तत्र निर्दग्धः पतन् वायुपथादहम् ॥ १५ ॥ आशङ्के तं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् । अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः ॥ १६ ॥

भीने अपने दोनों पंखोंसे जटायुको दक लिया था। इसलिये वह जल न सका। मैं ही असावधानीके कारण वहाँ जल गया। वायुके पथसे नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जनस्थानमें गिरा है; परंतु मैं इस विन्ध्यपर्वतपर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गये थे। इसलिये यहाँ जडवत् हो गया॥ १५-१६॥

राज्याच हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च । सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखराद् गिरेः ॥१७॥

'राज्यसे भ्रष्ट हुआ, भाईसे बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रमसे भी हाथ घो बैठा। अब मैं सर्वथा मरनेकी ही इच्छासे इस पर्वतशिखरसे नीचे गिरूँगा'। १७॥

# द्विषष्टितमः सर्गः

निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमें सहायता देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना

पवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठमरुदं भृशदुःखितः। अथ ध्यात्वा मुहूर्ते च भगवानिद्मब्रवीत्॥ १॥

'वानरो ! उन मुनिश्रेष्ठसे ऐसा कहकर मैं बहुत दुःखी हो विलाप करने लगा । मेरी बात सुनकर थोड़ी देरतक ध्यान करनेके बाद महर्षि भगवान् निशाकर बोले—॥ १॥

पश्नौ च ते प्रपश्नौ च पुनरन्यौ भविष्यतः। चक्षुषी चैव प्राणाश्च विक्रमश्च बलं च ते॥ २॥

'तम्पाते! चिन्ता न करो। तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरहके पंख फिर नये निकल आयेंगे। आँखें भी ठीक हो जायँगी तथा खोयी हुई प्राणशक्ति, बल और पराक्रम—सब लौट आयेंगे॥ २॥

पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतम् । दृष्टं मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम ॥ ३ ॥

भीने पुराणमें आगे होनेवाले अनेक बड़े-बड़े कार्योंकी बात सुनी है। सुनकर तपस्याके द्वारा भी मैंने उन सब बातोंको प्रत्यक्ष किया और जाना है॥ ३॥

राजा द्रारथो नाम कश्चिदिश्वाकुवर्धनः। तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४ ॥ 'इश्वाकुवंशकी कीर्ति बढ़ानेवाके कोई दशरथ नामसे प्रसिद्ध राजा होंगे । उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे, जिनकी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि होगी ॥ ४॥

अरण्यं च सह भ्रात्रा छक्ष्मणेन गमिष्यति । तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन् पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५ ॥

'सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ वनमें जाउँगे; इसके लिये उन्हें पिताकी ओरसे आज्ञा प्राप्त होगी॥ ५॥

नैर्ऋतो रावणो नाम तस्य भार्यो हरिष्यति । राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः ॥ ६ ॥

'वनवास-कालमें जनस्थानमें रहते समय उनकी पत्नी सीताको राक्षसोंका राजा रावण नामक असुर हर ले जायगा। वह देवताओं और दानवोंके लिये भी अवध्य होगा।।

साच कामैः प्रलोभ्यन्ती भक्ष्यैभों ज्येश्च मैथिली । न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी ॥ ७ ॥

्मिथिलेशकुमारी सीता बड़ी ही यशस्त्रिनी और सौभाग्यवती होगी । यद्यपि राक्षसराजकी ओरसे उसको तरह-तरहके भोगों और भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थोंका प्रलोभन दिया जायगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरन्तर अपने पतिके लिये चिन्तित होकर दुःखमें दूबी रहेगी ॥ ७॥

परमान्नं च वैदेह्या शात्वा दास्यति वासवः। यदन्नममृतप्रक्यं सुराणामपि दुर्लभम्॥८॥

'सीता राक्षसका अन्न नहीं ग्रहण करती—यह मालूम होनेपर देवराज इन्द्र उसके लिये अमृतके समान खीरः जो देवताओंको दुर्लभ है, निवेदन करेंगे॥ ८॥

तदन्नं मैथिली प्राप्य विश्वायेन्द्रादिदं त्विति । अग्रमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्विपिष्यति ॥ ९ ॥

'उस अलको इन्द्रका दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमेंसे अग्रभाग निकालकर श्रीरामचन्द्रजीके उद्देश्यसे पृथ्वीपर रखकर अर्पण करेगी ॥ ९॥

यदि जीवति में भर्ता लक्ष्मणो वापि देवरः। देवत्वं गच्छतोर्बापि तयोरन्नमिदं त्विति॥ १०॥

'उस समय वह इस प्रकार कहेगी—'मेरे पित भगवान् श्रीराम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देवभावको प्राप्त हो गये हों, यह अन्न उनके लिये समर्पित है'।। १०॥

पष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदृताः प्रवङ्गमाः। आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्गम ॥ ११ ॥

'सम्पाते ! रघुनाथजीके मेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीताका पता लगाते हुए आयेंगे । उन्हें तुम श्रीरामकी महारानी सीताका पता बताना ॥ ११॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥

इस प्रकार श्रीवाल्मीिकनिर्मित आर्थरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें वासठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६२ ॥

#### सर्वथा तु न गन्तव्यमीदशः क गमिष्यसि । देशकाली प्रतीक्षस्य पक्षी त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥

'यहाँसे किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशामें तुम जाओंगे भी कहाँ। देश और कालकी प्रतीक्षा करो। तुम्हें फिर नये पंख प्राप्त हो जायँगे॥ १२॥

उत्सहेयमहं कर्तुमद्यैव त्वां सपक्षकम् । इहस्थस्त्वं हि लोकानां हितं कार्यं करिष्यसि ॥ १३ ॥

'यद्यपि मैं आब ही तुम्हें पंखयुक्त कर सकता हूँ; फिर भी इसल्यि ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहनेपर तुम संसारके लिये हितकर कार्य कर सकोगे ॥ १३॥

त्वयापि खलु तत् कार्यं तयोश्च नृपपुत्रयोः। ब्राह्मणानां गुरूणां च मुनीनां वासवस्य च ॥ १४॥

'तुम भी उन दोनों राजकुमारोंके कार्यमें सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हींका नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इन्द्रका भी है।। १४॥

इच्छाम्यहमि द्रष्टुं भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। नेच्छे चिरं धारियतुं प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्। महर्षिस्त्वब्रवीदेवं दृष्टतस्वार्थदर्शनः॥१५॥

'यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयोंका दर्शन करना चाहता हूँ; परंतु अधिक कालतक इन प्राणोंको धारण करनेकी इच्छा नहीं है। अतः वह समय आनेसे पहले ही मैं प्राणोंको त्याग दूँगा' ऐसा उन तत्त्वदर्शी महर्षिने मुझसे कहा था'।। १५॥

# त्रिषष्टितमः सर्गः

सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित करके उड़ जाना और वानरोंका वहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान करना

प्तैरन्येश्व बहुभिर्वाक्यैर्वाक्यविशारदः। मां प्रशस्याभ्यनुशाप्य प्रविष्टः स स्वमालयम् ॥ १ ॥

'वातचीतकी कलामें चतुर महर्षि निशाकरने ये तथा और भी बहुत-सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्रीराम-कार्यमें सहायक बननेके कारण मेरे सौमाग्यकी सराहना की। तस्पश्चात् मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रमके भीतर चले गये॥ १॥

कन्दरात् तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः । अहं विन्ध्यं समारुद्य भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥ 'तदनन्तर कन्दरासे धीरे-धीरे निकलकर मैं विनध्य पर्वतके शिखरपर चढ़ आया और तबसे तुम लोगोंके आनेकी बाट देख रहा हूँ ॥ २॥

अद्य त्वेतस्य कालस्य वर्षे साग्रशतं गतम्। देशकालप्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनेर्वेचः॥ ३॥

'मुनिसे बातचीतके बाद आजतक जो समय बीता है, इसमें औठ इजारसे अधिक वर्ष निकल गये। मुनिके

१. यहाँ मूलमें साप्रशतम् (सौ वर्षसे अधिक ) समय

कथनको हृदयमें घारण करके मैं देश-कालकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ॥ ३॥

महाप्रस्थानमासाद्य स्वर्गते तु निशाकरे। मां निर्देहति संतापो वितर्केंबेहुभिर्वृतम्॥ ४॥

'निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोकको चले गये, तभीसे मैं अनेक प्रकारके तर्क-वितकोंसे विर गया। संतापकी आग मुझे रात-दिन जलाती रहती है।। ४।।

उदितां मरणे बुद्धि मुनिवाक्यैनिंवर्तये। बुद्धियां तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम॥ ५॥ सा मेऽपनयते दुःखं दीप्तेवाग्निशिखा तमः।

'मेरे मनमें कई बार प्राण त्यागनेकी इच्छा हुई; किंतु मुनिके वचनोंको याद करके मैं उस संकल्पको टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणोंको रखनेके लिये जो बुद्धि (सम्मति) दी थी, वह मेरे दुःखको उसी प्रकार दूर कर देती है, जैसे जलती हुई अग्निशिखा अन्धकारको॥ ५३॥ बुध्यता च मया वीर्य रावणस्य दुरात्मनः॥ ६॥ पुत्रः संतर्जितो वाग्मिनं त्राता मैथिली कथम्।

'दुरात्मा रावणमें कितना बल है, इसे मैं जानता हूँ। इसिल्ये मैंने कटोर वचनोंद्वारा अपने पुत्रको डाँटा था कि त्ने मिथिलेशकुमारी सीताकी रक्षा क्यों नहीं की ॥ ६ ॥ तस्या विलिपतं श्रुत्वा तो च सीतावियोजितो ॥ ७ ॥ न मे दशरथस्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियम्।

'सीताका विलाप सुनकर और उनसे बिछुड़े हुए श्रीराम तथा लक्ष्मणका परिचय पाकर तथा राजा दशरथके प्रति मेरे स्नेहका स्मरण करके भी मेरे पुत्रने जो सीताकी रक्षा नहीं की, अपने इस बर्तावसे उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया—मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया'॥ ७३॥

तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतैर्वानरैः सह ॥ ८ ॥ उत्पेततुस्तदा पक्षौ समक्षं वनचारिणाम्।

वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए वानरोंके साथ सम्पाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरोंके समक्ष उसी समय उनके दो नये पंख निकल आये ॥ ८५॥

स दृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षेरुद्धतैररुणच्छदैः॥ ९॥ प्रहर्षमतुलं लेभे वानरांश्चेदमत्रवीत्।

अपने शरीरको नये निकले हुए लाल रंगके पंखोंने

संयुक्त हुआ देख सम्पातिको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरोंसे इस प्रकार बोळे—॥ ९३॥

निशाकरस्य राजर्षेः प्रसादादमितौजसः॥१०॥ आदित्यरिमनिर्देश्यौ पक्षौ पुनरुपस्थितौ।

'कपिवरो ! अमिततेजस्वी राजर्षि निशाकरके प्रसादसे सूर्यकिरणोंद्वारा दग्ब हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गये ॥ १०३ ॥

यौवने वर्तमानस्य ममासोद् यः पराक्रमः ॥ ११ ॥ तमेवाद्यावगच्छामि बलं पौरुषमेव च।

'युवावस्थामें मेरा जैसा पराक्रम और वल था, वैसे ही बल और पुरुषार्थका इस समय में अनुभव कर रहा हूँ ॥ सर्वथा कियतां यत्नः स्तीतामधिगमिष्यथ ॥ १२ ॥ पक्षलाभो ममायं वः सिद्धिप्रत्ययकारकः।

'वानरो ! तुम सब प्रकारसे यल करो । निश्चय ही तुम्हें सीताका दर्शन प्राप्त होगा । मुझे पंखोंका प्राप्त होना तुमलोगोंकी कार्य-सिद्धिका विश्वास दिलानेवाला है' ॥१२ई॥ इत्युक्तवातान् हरीन् सर्वान् सम्पातिः पतगोत्तमः १३ उत्पपात गिरेः शृङ्गाजिङ्गासुः खगमोगतिम् ।

उन समस्त वानरोंसे ऐसा कहकर पश्चियोंमें श्रेष्ठ सम्पाति अपने आकाश-गमनकी शक्तिका परिचय पानेके लिये उस पर्वतशिखरसे उड़ गये॥ १३३॥

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा प्रतिसंहष्टमानसाः। बभूबुईरिशार्टूला विक्रमाभ्युद्योन्मुखाः॥१४॥

उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरोंका हृदय प्रसन्नतासे खिल उठा । वे पराक्रमसाध्य अभ्युदयके लिये उद्यत हो गये ॥ १४॥

> अथ पवनसमानविक्रमाः प्रवगवराः प्रतिलब्धपौरुषाः। अभिजिद्भिमुखां दिशं ययु-र्जनकसुतापरिमार्गणोन्मुखाः॥ १५॥

तदनन्तर वायुके समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थको फिरसे पा गये और जनकनिंदनी सीताकी खोजके लिये उत्सुक हो अभिजित् नक्षत्रसे युक्त दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥ १५ ॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ ६३ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें तिरसठवाँ सर्गं पूरा हुआ ॥ ६३ ॥

बीतनेकी बात कही गयी है; परंतु साठवें सर्गके नवें श्लोकमें आठ सहस्र वर्ष बीतनेकी चर्चा आयी है। अतः दोनोंकी एक-बाक्यताके लिये यहाँ शत शब्दको आठ सहस्र वर्षका उपलक्षण मानना चाहिये।

# चतुःषष्टितमः सर्गः

समुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए वानरोंको आश्वासन दे अङ्गदका उनसे पृथक्-पृथक् समुद्र-लङ्कनके लिये उनकी शक्ति पूछना

आख्याता गृधराजेन समुत्खुत्य प्रवङ्गमाः। संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिंहविक्रमाः॥ १॥

ग्रधराज सम्पातिके इस प्रकार कहनेपर सिंहके समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल-उछलकर गर्जने लगे ॥ १॥

सम्पातेर्वचनं श्रुत्वा हरयो रावणक्षयम्। हृष्टाः सागरमाजग्मुः सीताद्द्यीनकाङ्क्षिणः॥ २॥

सम्पातिकी बातोंसे रावणके निवासस्थान तथा उसके भावी विनाशकी सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्षसे भरे हुए वे सभी वानर सीताजीके दर्शनकी इच्छा मनमें लिये समुद्रके तटपर आये॥ २॥

अभिगम्य तु तं देशं दहशुर्भीमविक्रमाः। इत्स्नं लोकस्य महतः प्रतिबिम्बमवस्थितम् ॥ ३ ॥

उन भयंकर पराक्रमी वानरोंने उस देशमें पहुँचकर समुद्रको देखा, जो इस विराट् विश्वके सम्पूर्ण प्रतिबिम्बकी मौति स्थित था ॥ ३ ॥

दक्षिणस्य समुद्रस्य समासाद्योत्तरां दिशम्। संनिवेशं ततश्चकुर्हरिवीरा महाबळाः॥ ४॥

दक्षिण समुद्रके उत्तर तटपर जाकर उन महाबली बानर वीरोंने डेस डाला ॥ ४॥

प्रसुप्तमिव चान्यत्र कीडन्तमिव चान्यतः। कचित् पर्वतमात्रैश्च जलराशिभिरावृतम्॥ ५॥

वह समुद्र कहीं तो तरङ्गद्दीन एवं शान्त होनेके कारण सोया हुआ-सा जान पड़ता था। अन्यत्र जहाँ थोड़ी-थोड़ी ठहरें उठ रही थीं, वहाँ वह कीडा करता-सा प्रतीत होता था और दूसरे स्थलोंमें जहाँ उत्ताल तरङ्गें उठती थीं, वहाँ पर्वतके बराबर जलराशियोंसे आवृत दिखायी देता था॥ ५॥

संकुलं दानवेन्द्रैश्च पातालतलवासिभिः। रोमहर्षकरं दृष्ट्वा विषेदुः किपकुञ्जराः॥६॥

वह सारा समुद्र पातालनिवासी दानवराजोंसे व्याप्त था। उस रोमाञ्चकारी महासागरको देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषादमें पड़ गये॥ ६॥

आकाशमिव दुष्पारं सागरं प्रेक्ष्य वानराः। विषेदुः सहिताः सर्वे कथं कार्यमिति ब्रुवन्॥ ७॥

आकाशके समान दुर्लङ्घय समुद्रपर दृष्टिपात करके वे सब वानर 'अब कैसे करना चाहिये' ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिन्ता करने लगे ॥ ७॥ विषण्णां वाहिनीं हृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात्। आश्वासयामास हरीन् भयातीन् हरिसत्तमः॥ ८॥

उस महासागरका दर्शन करके सारी वानर-सेनाको विषादमें हूची हुई देख किपश्रेष्ठ अङ्गद उन भयातुर वानरोंको आश्वासन देते हुए बोले—॥ ८॥

न विषादे मनः कार्ये विषादो दोषवत्तरः। विषादो इन्ति पुरुषं वालं कुद्ध इवोरगः॥ ९ ॥

'वीरो! तुम्हें अपने मनको विषादमें नहीं डालना चाहिये; क्योंकि विषादमें बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोधमें भरा हुआ साँप अपने पास आये हुए बालकको काँट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुषका नाश कर डालता है॥९॥

यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते। तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्धवाति ॥ १०॥

'जो पराक्रमका अवसर आनेपर विषादमस्त हो जाता है, उसके तेजका नाश होता है। उस तेजोहीन पुरुपका पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है।॥ १०॥

तस्यां राज्यां व्यतीतायामङ्गदो वानरैः सह। हरिवृद्धैः समागम्य पुनर्भन्त्रममन्त्रयत्॥११॥

उस रात्रिके बीत जानेपर बड़े-बड़े वानरोंके साथ मिलकर अङ्गदने पुनः विचार आरम्भ किया॥ ११॥

सा वानराणां ध्वजिनी परिवार्याङ्गरं बभौ। वासवं परिवार्येव महतां वाहिनी स्थिता॥ १२॥

उस समय अङ्गदको घेरकर बैठी हुई वानरोंकी वह सेना इन्द्रको घेरकर स्थित हुई देवताओंकी विशाल वाहिनीके समान शोभा पाती थी॥ १२॥

कोऽन्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भियतुं भवेत्। अन्यत्र वालितनयादन्यत्र च हनूमतः॥ १३॥

वालिपुत्र अङ्गद तथा पवनकुमार इनुमान्जीको छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानरसेनाको सुस्थिर रख सकता था॥ १३॥

ततस्तान् हरिवृद्धांश्च तच सैन्यमरिंद्मः। अनुमान्याङ्गदः श्रीमान् वाक्यमर्थवद्ववीत्॥ १४॥

शत्रुवीरोंका दमन करनेवाले श्रीमान् अङ्गदने उन बड़े-बूढ़े वानरोंका सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त बात कही—॥ १४॥ क इदानीं महातेजा लङ्घियध्यति सागरम्। कः करिष्यति सुप्रीवं सत्यसंधमरिंदमम्॥१५॥

'सजनो ! तुमलोगोंमें कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्रको लाँच जायगा और शत्रुदमन सुग्रीवको सस्यप्रतिज्ञ बनायेगा ॥ १५॥

को वीरो योजनशतं लङ्घयेत प्रवङ्गमः। इमांश्च यूथपान् सर्वान् मोचयेत् को महाभयात्॥ १६॥

'कौन वीर वानर सौ योजन समुद्रको लाँघ सकेगा? और कौन इन समस्त यूथपितयोंको महान् भयसे मुक्त कर देगा?॥ १६॥

कस्य प्रसादाद् दारांश्च पुत्रांश्चेव गृहाणि च। इतो निवृत्ताः पद्येम सिद्धार्थाः सुखिनो वयम्॥ १७॥

ंकिसके प्रसादसे इमलोग सफलमनोरथ एवं सुखी होकर यहाँसे लीटेंगे और घर-द्वार तथा स्त्री-पुत्रोंका मुँह देख सकेंगे॥ १७॥

कस्य प्रसादाद् रामं च लक्ष्मणं च महावलम्। अभिगच्लम संहृष्टाः सुग्रीवं च वनौकसम्॥ १८॥

'किसके प्रसादसे इमलोग हवांत्फुल्ल होकर श्रीराम, महाबली लक्ष्मण तथा वानरवीर सुग्रीवके पास चल सकेंगे॥ यदि कश्चित् समर्थों वः सागरप्रवने हरिः। स ददात्विह नः शीव्रं पुण्यामभयदक्षिणाम्॥ १९॥

इत्यार्षे श्रीमदामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकान्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६४ ॥

'यदि तुमलोगोंमें से कोई वानरवीर समुद्रको लाँघ जानेमें समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय-दान दें? ॥ १९॥

अङ्गद्स्य वचः श्रुत्वा न कश्चित् किंचिद्व्रवीत्। स्तिमितेवाभवत् सर्वो सा तत्र हरिवाहिनी ॥ २०॥

अङ्गदकी यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर-सेना वहाँ जडवत् स्थिर रही ॥ २०॥

पुनरेवाङ्गदः प्राह तान् हरीन् हरिसत्तमः। सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दढविक्रमाः। व्यपदेशकुले जाताः पूजिताश्चाप्यभीक्ष्णशः॥२१॥

तब वानरश्रेष्ठ अङ्गदने पुनः उन सबसे कहा— ध्वलवानों में श्रेष्ठ वानरो ! तुम सब लोग दृढ्तापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले हो । तुम्हारा जन्म कलङ्करिहत उत्तम कुलमें हुआ है । इसके लिये तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है ॥ २१॥

निह वो गमने सङ्गः कदाचित् कस्यचिद् भवेत्। ब्रुवध्वं यस्य या शक्तिः प्रवने प्रवगर्षभाः॥ २२॥

'श्रेष्ठ वानरो ! तुमलोगोंमें कभी किसीकी भी गति कहीं नहीं इकती । इसलिये समुद्रको लॉबनेमें जिसकी जितनी शक्ति हो, वह उसे बतावें'॥ २२॥

### पञ्चषष्टितमः सर्गः

बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी गमनशक्तिका वर्णन, जाम्बवान् और अङ्गदकी बातचीत तथा जाम्बवान्का हनुमान्जीको प्रेरित करनेके लिये उनके पास जाना

अथाङ्गदवचः श्रुत्वा ते सर्वे वानरर्षभाः। स्वं स्वं गतौ समुत्साहमूचुस्तत्र यथाक्रमम्॥ १॥

अङ्गदकी यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर छंबी छलाँग मारनेके सम्बन्धमें अपने-अपने उत्साहका—शक्तिका क्रमशः परिचय देने लगे॥ १॥

गजो मवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः। मैन्द्रश्च द्विविद्द्वेव सुषेणो जाम्बवांस्तथा॥ २॥

गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, सुषेण और जाम्बवान्—इन सबने अपनी-अपनी शक्तिका वर्णन किया ॥ २ ॥

आबभाषे गजस्तत्र प्रवेयं दशयोजनम् । गवाक्षो योजनान्याह् गमिष्यामीति विशतिम् ॥ ३ ॥ इनमेंसे गजने कहा—'मैं दस योजनकी छलाँग मार सकता हूँ ।' गवाक्ष बोले—'मैं बीस योजनतक चला जाऊँगा'॥ ३॥

शरभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। त्रिंशतं तु गमिष्यामि योजनानां प्रवङ्गमाः॥ ४॥

इसके बाद वहाँ शरभ नामक वानरने उन किपवरींसे कहा—'वानरो! मैं तीस योजनतक एक छलाँगमें चला जाऊँगा'॥ ४॥

ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। चत्वारिंशद्गमिष्यामि योजनानां न संशयः॥ ५॥

तदनन्तर कपिवर ऋषभने उन वानरोंसे कहा—'मैं चालीस योजनतक चला जाऊँगा, इसमें संग्रय नहीं है'।।।।। वानरांस्तु महातेजा अब्रवीद् गन्धमादनः। योजनानां गमिष्यामि पञ्चाद्यान् न संदायः॥ ६॥

तत्पश्चात् महातेजस्वी गन्धमादनने उन वानरोंसे कहा—'इसमें संदेह नहीं कि मैं पचास योजनतक एक छलाँगमें चला जाऊँगा'॥ ६॥

मैन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। योजनानां परं पष्टिमहं प्रवितुमुत्सहे॥ ७॥

इसके बाद वहाँ वानर-वीर मैन्द उन वानरोंसे बोले— 'मैं साठ योजनतक एक छलाँगमें कूद जानेका उत्साह रखता हुँ' ॥ ७ ॥

ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत। गमिष्यामि न संदेहः सप्तति योजनान्यहम्॥ ८॥

तदनन्तर महातेजस्वी द्विविद बोले—'मैं सत्तर योजन-तक चला जाऊँगा, इसमें संदेह नहीं है' ॥ ८॥

सुषेणस्तु महातेजाः सत्त्ववान् किपसत्तमः। अशीति प्रतिजानेऽहं योजनानां पराक्रमे॥ ९॥

इसके बाद घेर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले— भी एक छलाँगमें असी योजनतक जानेकी प्रतिज्ञा करता हुँ ॥ ९॥

तेषां कथयतां तत्र सर्वोस्ताननुमान्य च। सतो बृद्धतमस्तेषां जाम्बवान् प्रत्यभाषत ॥ १०॥

इस प्रकार कहनेवाले सब बानरोंका सम्मान करके ऋक्षराज जाम्बवान्। जो सबसे बूढे थे, बोले—॥ १०॥

पूर्वमसाकमण्यासीत् कश्चिद् गतिपराक्रमः।
ते वयं वयसः पारमजुप्राप्ताः स्म साम्प्रतम् ॥ ११ ॥
किं तु नैवं गते शक्यमिदं कार्यमुपेक्षितुम्।
यद्र्थे कपिराजश्च रामश्च छतनिश्चयौ ॥ १२ ॥
साम्प्रतं कालमसाकं या गतिस्तां निवोधत।
नवति योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३ ॥

'पहले युवावस्थामें मेरे अंदर भी दूरतक छलाँग मारने-की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्थाको पार कर चुका हूँ तो भी जिस कार्यके लिये वानरराज सुग्रीव तथा भगवान् श्रीराम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है, उसे आपलोग सुनें। मैं एक छलाँगमें नब्बे योजनतक चला जाऊँगा, इसमें संशय नहीं है'॥ ११—१३॥

तांश्च सर्वान् इरिश्रेष्ठाञ्जाम्बवानिद्मब्रवीत्।
न खरुवेतावदेवासीद् गमने मे पराक्रमः॥१४॥
मया वैरोचने यज्ञे प्रभविष्णुः सनातनः।
प्रदक्षिणीकृतः पूर्वे क्रममाणस्त्रिविक्रमम्॥१५॥

ऐसा कहकर जाम्बवान् उन समस्त श्रेष्ठ वानरींसे पुनः इस प्रकार बोळे— 'पूर्वकालमें मेरे अंदर इतनी ही दूरतक चलनेकी शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलिके यश्चमें सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान् विष्णु जब तीन पग भूमि नापनेके लिये अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट् खरूपकी थोड़े ही समयमें परिक्रमा कर ली थी। १४-१५॥

स इदानीमहं चुद्धः प्रवने मन्दविक्रमः। यौवने च तदासीनमे बलमप्रतिमं परम्॥१६॥

'इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलाँग मारनेकी मेरी शक्ति बहुत कम हो गयी है; किंतु युवावस्थामें मेरे भीतर वह महान् बल था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है॥१६॥

सम्प्रत्येतावदेवाद्य शक्यं मे गमने खतः। नैतावता च संसिद्धिः कार्यस्यास्य भविष्यति॥ १७॥

'आजकल तो मुझमें स्वतः चलनेकी इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गतिसे समुद्रलङ्गनरूप इस वर्तमान कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती' ॥ १७॥

अथोत्तरमुदारार्थमत्रवीदङ्गद्स्तदा । अनुमान्य तदा प्राक्षो जाम्बवन्तं महाकपिः॥ १८॥

तदनन्तर बुद्धिमान् महाकिप अङ्गदने उस समय जाम्बवान्का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्ण बात कही—॥ १८॥

अहमेतद् गमिष्यामि योजनानां शतं महत्। निवर्तने तु मेशकिः स्यान्न वेति न निश्चितम्॥ १९॥

भी इस महासागरके सौ योजनकी विशाल दूरीको लींघ जाऊँगा, किंतु उघरसे लौटनेमें मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता' ॥ १९॥

तमुवाच हरिश्रेष्ढं जाम्बवान् वाक्यकोविदः। श्रायते गमने शक्तिस्तव हर्यृक्षसत्तम॥ २०॥

तब बातचीतकी कलामें चतुर जाम्बवानने किपश्रेष्ठ अङ्गदसे कहा—'रीछों और वानरोंमें श्रेष्ठ युवराज ! तुम्हारी गमनशक्तिसे हमलोग भलीमाँति परिचित हैं ॥ २०॥

कामं शतसहस्रं वा नह्येष विधिरुच्यते । योजनानां भवाञ्शको गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम् ॥ २१ ॥

'भले ही, तुम एक लाख योजनतक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिये उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहाँसे लौटनेमें समर्थ हो॥ २१॥

नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन। भवतायं जनः सर्वः प्रेष्यः प्रवगसत्तम॥ २२॥ 'किंतु तात! वानरिशरोमणे! जो सबको भेजनेवाला स्वामी है, वह किसी तरह प्रेष्य (आज्ञापालक) नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हींमेंसे किसी-को भेजो॥ २२॥

भवान् कळत्रमस्माकं स्वामिभावे व्यवस्थितः। स्वामी कळत्रं सैन्यस्य गतिरेषा परंतप॥ २३॥

'तुम कलत्र (स्त्रीकी माँति रक्षणीय) हो, (जैसे नारी पितके हृदयकी स्वामिनी होती है, उसी प्रकार) तुम हमारे स्वामीके पदपर प्रतिष्ठित हो। परंतप! स्वामी सेनाके लिये कलत्र (स्त्री) के समान संरक्षणीय होता है। यही लोककी मान्यता है॥ २३॥

अपि वै तस्य कार्यस्य भवान् मूलमरिंद्म । तस्मात् कलत्रवत् तात प्रतिपाल्यः सदा भवान् ॥२४॥

'शत्रुदमन ! तात ! तुम्हीं उस कार्यके मूल हो, अतः सदा कलत्रकी माँति तुम्हारा पालन करना उचित है ॥ २४॥ सुरुपर्यस्य संरक्ष्यमेष कार्यक्रिकं उपा

मूलमर्थस्य संरक्ष्यमेष कार्यविद्यां नयः। मूले हिसतिसिध्यन्ति गुणाः सर्वे फलोइयाः॥ २५॥

'कार्यके मूलकी रक्षा करनी चाहिये। यही कार्यके तत्त्व-को जाननेवाले विद्वानोंकी नीति है; क्योंकि मूलके रहनेपर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं॥ २५॥

तद् भवानस्य कार्यस्य साधनं सत्यविक्रम । बुद्धिविक्रमसम्पन्नो हेतुरत्र परंतप ॥ २६ ॥

'अतः सत्यपराक्रमी शत्रुदमन वीर ! तुम्हीं इस कार्यके साधन तथा बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न हेतु हो ॥ २६ ॥

गुरुश्च गुरुपुत्रश्च त्वं हि नः किपसत्तम। भवन्तमाश्चित्य वयं समर्था हार्थसाधने॥२७॥

'किपिश्रेष्ठ ! तुम्हीं हमारे गुरू और गुरूपुत्र हो । तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्यधाधनमें समर्थ हो सकते हैं' ॥ २७ ॥

उक्तवाक्यं महाप्राक्षं जाम्बवन्तं महाकपिः। प्रत्युवाचोत्तरं वाक्यं वाळिस्नुरथाङ्गदः॥ २८॥

जब परम बुद्धिमान् जाम्बवान् पूर्वोक्त बात कह चुके, तब महाकिप बालिकुमार अङ्गदने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया—॥ २८॥

यदि नाहं गमिष्यामि नान्यो वानरपुङ्गवः। पुनः खरिवदमस्माभिः कार्ये प्रायोपवेशनम्॥ २९॥

वदमस्माभः काय प्रायोपवंशनम् ॥ २९ ॥

'यदि मैं नहीं जाऊँगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जानेको तैयार न होगा, तब फिर हमलोगोंको निश्चितरूपसे मरणान्त उपवास ही करना चाहिये॥ २९॥

नहाकृत्वा हरिपतेः संदेशं तस्य धीमतः। तत्रापि गत्वा प्राणानां न पश्ये परिरक्षणम्॥ ३०॥

'बुद्धिमान् वानरराज सुग्रीवके आदेशका पालन किये विना यदि इमलोग किष्किन्धाको लौट चलें तो वहाँ जाकर भी हमें अपने प्राणोंकी रक्षाका कोई उपाय नहीं दिखायी देता!! ३०॥

स हि प्रसादे चात्यर्थकोपे च हरिरीश्वरः। अतीत्य तस्य संदेशं विनाशो गमने भवेत्॥ ३१॥

'वे हमपर कृपा करने और अख्यन्त कुपित होकर हमें दण्ड देनेमें भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञाका उल्लङ्खन करके जानेपर हमारा विनाश अवश्यम्भावी है॥ ३१॥

तत्त्रथा ह्यस्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः। तद् भवानेव दृष्टार्थः संचिन्तयितुमर्हति॥३२॥

'अतः जिस उपायसे इस सीता दर्शनरूपी कार्यकी सिद्धिमें कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें; क्योंकि आपको सब बार्तोका अनुभव है'॥ ३२॥

सोऽङ्गदेन तदा वीरः प्रत्युक्तः प्रवगर्षभः। जाम्बवानुत्तमं वाक्यं प्रोवाचेदं ततोऽङ्गदम्॥ ३३॥

उस समय अङ्गदके ऐसा कहनेगर वीर वानरशिरोमणि जाम्बवान्ने उनसे यह उत्तम बात कही--॥ ३३॥

तस्य ते वीर कार्यस्य न किंचित् परिहास्यते। एव संचोदयाम्येनं यः कार्यं साधयिष्यति॥ ३४॥

'वीर! तुम्हारे इस कार्यमें कोई किंचित् भी त्रुटि नहीं आने पायेगी। अब मैं ऐसे वीरको प्रेरित कर रहा हूँ, जो इस कार्यको सिद्ध कर सकेगा'॥ ३४॥

> ततः प्रतीतं प्रवतां वरिष्ठ-मेकान्तमाश्चित्य सुस्रोपविष्टम् । संचोदयामास हरिष्रवीरो हरिप्रवीरं हनुमन्तमेव ॥ ३५॥

ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर यूथपित जाम्बवानने वानरसेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान् जीको ही प्रेरित किया, जो एकान्तमें जाकर मौजसे बैठे हुए थे। उन्हें किसी बातकी चिन्ता नहीं थी और वे दूरतककी छलाँग मारने-वालों में सबसे श्रेष्ठ थे॥ ३५॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः ॥ ६५॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमे पैसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५॥

# षट्षष्टितमः सर्गः

जाम्बवान्का हनुमान्जीको उनकी उत्पत्तिकथा सुनाकर समुद्रलङ्घनके लिये उत्साहित करना

अनेकरातसाहस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीम्। जाम्बवान् समुदीक्ष्यैवं हनूमन्तमथात्रवीत्॥ १॥

लाखों वानरोंकी सेनाको इस तरह विषादमें पड़ी देख जाम्बवान्ने इनुमान्जीले कहा—॥ १॥

वीर वानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदां वर। तृष्णीमेकान्तमाश्चित्य इनूमन् किंन जल्पसि॥२॥

'वानरजगत्के वीर ! तथा सम्पूर्ण शास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ इनुमान् ! तुम एकान्तमें आकर चुपचाप क्यों बैठे हो ? कुछ बोलते क्यों नहीं ? ॥ २ ॥

हनूमन्हरिराजस्य सुग्रीवस्य समी हासि। रामळक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बळेन च॥३॥

'हन्मन्! तुम तो वानरराज सुग्रीवके समान पराक्रमी हो तथा तेज और बलमें श्रीराम और लक्ष्मणके तुल्य हो ॥ ३ ॥

अरिष्टनेमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः। गरुतमानिव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्॥ ४॥

'कश्यपनीके महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनतानन्दन गरुड़ हैं, उन्हींके समान दुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीवगामी हो ॥ ४ ॥

बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महावलः। भुजङ्गानुद्धरन् पक्षी महाबाहुर्महावलः॥ ५॥

'महाबली महाबाहु पक्षिराज गरुड़को मैंने समुद्रमें कई बार देखा है, जो बड़े-बड़े सपोंको वहाँसे निकाल लाते हैं॥५॥

पक्षयोर्यद् वलं तस्य भुजवीर्यबलं तव। विकमश्चापि वेगश्च न ते तेनापहीयते॥ ६॥

'उनके दोनों पंखोंमें जो बल है, वही बल, वही परा-क्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओंमें भी है। इसीलिये तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है॥ ६॥

बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्वं च हरिपुङ्गव। विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे॥ ७॥

'वानरशिरोमणे! तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियोंमें सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने-आपको ही समुद्र लाँघनेके लिये क्यों नहीं तैयार करते?॥७॥

अप्सराऽप्सरसां श्रेष्ठा विख्याता पुञ्जिकस्थला।
अञ्जनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः॥८॥
विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि।
अभिशापादभूत् तात कपित्वे कामरूपिणी॥९॥

दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मनः।

'( वीरवर ! तुम्हारे प्रादुर्भावकी कथा इस प्रकार है—) पुज्जिकस्थळा नामसे विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात ! एक समय शापवश वह किपयोनिमें अवतीर्ण हुई । उस समय वह वानरराज महा-मनस्वी कुज्जरकी पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करनेवाळी थी। इस भृतळपर उसके रूपकी समानता करनेवाळी दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों छोकों में विख्यात थी। उसका नाम अञ्जना था। वह वानरराज केसरीकी पत्नी हुई ॥ ८-९ ।।

मानुषं विष्रहं कृत्वा रूपयौवनशास्त्रिनी ॥ १० ॥ विचित्रमाल्याभरणा कदाचित् क्षौमधारिणी । अचरत् पर्वतस्याग्ने प्रावृडम्बुद्संनिमे ॥ ११ ॥

'एक दिनकी बात है, रूप और यौचनसे मुशोभित होने-वाली अञ्जना मानवी स्त्रीका शरीर घारण करके वर्षाकालके मेघकी भाँति श्याम कान्तिवाले एक पर्वत-शिखरपर विचर रही थी। उसके अर्झोपर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलोंके विचित्र आभूषणोंसे विभूषित थी॥ १०-११॥

तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्याः पीतं रक्तदशं शुभम्। स्थितायाः पर्वतस्यात्रे मारुतोऽषाहरच्छनैः॥ १२॥

'उस विशाललोचना बालाका सुन्दर वस्त्र तो पीले रंग-का था, किंतु उसके किनारेका रंग लाल था। वह पर्वतके शिखरपर खड़ी थी। उसी समय वायु देवताने उसके उस वस्त्रको धीरेसे हर लिया॥ १२॥

स द्दर्श ततस्तस्या वृचाव्र्रू सुसंहतौ। स्तनौ चपीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननम् ॥ १३॥

'तापश्चात् उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल-गोल जाँघों, एक दूसरेसे लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख-को भी देखा॥ १३॥

तां बलादायतश्रोणीं तनुमध्यां यशस्त्रिनीम् । दृष्ट्वैव ग्रुभसर्वाङ्गीं पवनः काममोद्दितः ॥ १४॥

'उसके नितम्ब ऊँचे और विस्तृत ये। कटिभाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अङ्ग परम सुन्दर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यद्यस्विनी अञ्जनाके अङ्गोंका अवलोकन करके पवन देवता कामसे मोहित हो गये॥ १४॥

स तां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यष्वजत मारुतः । मन्मथाविष्टसर्वोङ्गो गतात्मा तामनिन्दिताम् ॥ १५॥ 'उनके सम्पूर्ण अङ्गोंमें कामभावका आवेश हो गया। मन अञ्जनामें ही लग गया। उन्होंने उस अनिन्य सुन्दरीको अपनी दोनों विशाल भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया॥

सा तु तत्रैव सम्भ्रान्ता सुव्रता वाक्यमव्रवीत्। एकपरनीव्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति॥ १६॥

'अञ्जना उत्तम व्रतका पाछन करनेवाछी सती नारी थी। अतः उस अवस्थामें पड़कर वह वहीं घवरा उठी और बोछी—'कौन मेरे इस पातिव्रत्यका नाश करना चाहता है' ? ॥ १६॥

अञ्जनाया वचः श्रुत्वा माहतः प्रत्यभाषत । नत्वां हिंसामि सुश्रोणि मा भृत् ते मनसो भयम्॥१७॥

अञ्जनाकी बात सुनकर पवनदेवने उत्तर दिया— 'सुश्रोणि! मैं तुम्हारे एकपन्नी-न्नतका नाश नहीं कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे मनसे यह भय दूर हो जाना चाहिये॥१७॥

मनसास्मि गतो यत् त्वां परिष्वज्य यशस्त्रिन । वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥ १८॥

भ्यशस्त्रिति ! मैंने अन्यक्तरूपसे तुम्हारा आलिङ्गन करके मानिषक संकल्पके द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल-पराक्रमसे सम्पन्न एवं बुद्धिमान् पुत्र प्राप्त होगा ॥ १८॥

महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः। लङ्कने छवने चैव भविष्यति मया समः॥१९॥

'वह महान् श्रेर्यवान्, महातेजस्वी, महावली, महापराक्रमी तथा लॉघने और छलाँग मारनेमें मेरे समान होगा'॥ १९॥

प्वमुका ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे। गुहायां त्वां महाबाहो प्रजन्ने प्रवगर्षभ ॥ २०॥

भहाकपे ! वायुदेवके ऐसा कहनेपर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गयीं । महाबाहो ! वानरश्रेष्ठ ! फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफामें जन्म दिया ॥ २०॥

अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्टा महावने। फलं चेति जिघृश्चस्त्वमुत्प्लुत्याभ्युत्पतो दिवम्॥२१॥

'बाल्यावस्थामें एक विशाल वनके भीतर एक दिन उदित हुए सूर्यको देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है; अतः उसे लेनेके लिये तुम सहसा आकाशमें उछल पड़े ॥ २१॥

श्वातानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे। तेजसा तस्य निर्धृतो न विषादं गतस्ततः॥ २२॥

भहाकपे ! तीन सौ योजन ऊँचे जानेके बाद सूर्यके तेजसे आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे मनमें खेद या चिन्ता नहीं हुई ॥ २२॥ त्वामप्युपगतं तूर्णमन्तरिक्षं महाकपे। क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा॥ २३॥

'कपिप्रवर! अन्तरिक्षमें जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्यके पास पहुँच गये, तब इन्द्रने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेजसे प्रकाशित क्ज़का प्रहार किया ॥ २३॥

तदा शैलाग्रशिखरे वामो इनुरभज्यत। ततो हि नामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितम् ॥ २४ ॥

'उस समय उदयगिरिके शिखरपर तुम्हारे इनु (ठोड़ी) का बायाँ भाग वज्रकी चोटसे खण्डित हो गया। तभीसे तुम्हारा नाम इनुमान् पड़ गया॥ २४॥

ततस्त्वां निहतं हृष्ट्वा वायुर्गन्यवहः खयम्। त्रैलोक्यं भृशसंकुद्धो न ववी वै प्रभवनः॥ २५॥

'तुमपर प्रहार किया गया है, यह देखकर गन्धवाहक वायुदेवताको बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभन्जनदेवने तीनों लोकोंमें प्रवाहित होना छोड़ दिया॥ २५॥

सम्भ्रान्ताश्च सुराः सर्वे त्रैलोक्ये श्चिभिते सित । प्रसादयन्ति संकुद्धं मारुतं भुवनेश्वराः ॥ २६ ॥

'इससे सम्पूर्ण देवता घवरा गयेः क्योंकि वायुके अवरुद्ध हो जानेसे तीनों लोकोंमें खलबली मच गयी थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेवको मनाने लगे॥२६॥

प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं द्दौ। अदास्त्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम॥२७॥

'सत्यपराक्रमी तात! पवनदेवके प्रसन्न होनेपर ब्रह्माजीने तुम्हारे लिये यह वर दिया कि तुम समराङ्गणमें किसी भी अख्य-शस्त्रके द्वारा मारे नहीं जा सकोगे॥ २७॥ वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च। सहस्रानेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम्॥ २८॥ स्वच्छन्दतश्च मरणं तव स्यादिति चै प्रभो।

'प्रभो ! वज्रके प्रहारसे भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्र नेत्रधारी इन्द्रके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिये यह उत्तम वर दिया—'मृत्यु तुम्हारी इच्छाके अधीन होगी—तुम जब चाहोगे, तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं' ॥ २८६॥

स त्वं केसरिणः पुत्रः क्षेत्रजो भीमविक्रमः॥ २९॥ मारुतस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः।

f

सव

मह

कर

्इस प्रकार तुम केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओंके लिये भयंकर है। तुम वायुदेवके औरस पुत्र हो, इसलिये तेजकी दृष्टिसे भी उन्हींके समान हो॥२९५॥ त्वं हि वायुसुतो वत्स प्रवने चापि तत्समः॥ ३०॥ वयमच गतप्राणा भवानसासु साम्प्रतम्। दाक्यविकमसम्पन्नः कपिराज इवापरः॥३१॥

'वत्स ! तुम पवनके पुत्र हो, अतः छलाँग मारनेमें भी उन्हींके तुल्य हो। हमारी प्राणशक्ति अव चली गयी। इस समय तुम्हीं हमलोगोंमें दूसरे वानरराजकी भाँति चातुर्य एवं पौरुषसे सम्पन्न हो॥ ३०-३१॥

त्रिविकमे मया तात सरौळवनकानना। त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी परिकान्ता प्रदक्षिणम् ॥ ३२ ॥

'तात! भगवान् वामनने त्रिलोकीको नापनेके लिये जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वतः वन और काननीं-सहित समूची पृथ्वीकी इक्कीस बार प्रदक्षिणा की थी॥३२॥ तथा चौषधयोऽसाभिः संचिता देवशासनात्।

निर्मध्यममृतं याभिस्तदानीं नो महद्वलम् ॥ ३३॥

'समुद्र-मन्थनके समय देवताओंकी आज्ञासे इमने उन ओषियोंका संचय किया था, जिनके द्वारा अमृतको मथकर निकालना था। उन दिनों हममें महान् बल था॥ ३३॥

स इदानीमहं वृद्धः परिद्दीनपराक्रमः। साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः॥३४॥

'अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय इमलोगोंमें तुम्हीं सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न हो॥ ३४॥

तद्विज्ञम्भस्व विकान्त प्रवतामुत्तमो द्यस्ति । त्वद्वीर्य द्रष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी ॥ ३५ ॥ 'अतः पराक्रमी बीर ! तुम अपने असीम बलका विस्तार करो । छलाँग मारनेवालोंमें तुम सबसे श्रेष्ठ हो । यह सारी वानरसेना तुम्हारे बल-पराक्रमको देखना चाहती है॥३५॥ उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लङ्घयस्व महार्णवम् ।

परा हि सर्वभूतानां हनुमन् या गतिस्तव ॥ ३६ ॥

'वानरश्रेष्ठ इनुमान् ! उठो और इस महासागरको लाँघ जाओ; क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियोंसे बढ़कर है ॥ ३६ ॥

विषण्णा हरयः सर्वे हनुमन् किमुपेक्षसे। विक्रमस्य महावेग विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव । ३७॥

'हनुमन् ! समस्त वानर चिन्तामें पड़े हैं । तुम क्यों इनकी उपेक्षा करसे हो ! महान् वेगशाली वीर ! जैसे भगवान् विष्णुने त्रिलोकीको नापनेके लिये तीन पग बढ़ाये थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ' ॥ ३७॥

ततः कपीनामृषभेण चोदितः
प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः।
प्रहर्षयंस्तां हरिवीरवाहिनीं
चकार रूपं महदात्मनस्तदा॥ ३८॥

इस प्रकार वानरों और भाछओं में श्रेष्ठ जाम्बवान्की प्रेरणा पाकर किपवर पवनकुमार हनुमान्को अपने महान् वेगपर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरोंकी उस सेनाका हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट्रूप प्रकट किया॥ ३८॥

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकाच्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६६ ॥

## सप्तषष्टितमः सर्गः

हतुमान्जीका समुद्र लाँघनेके लिये उत्साह प्रकट करना, जाम्बवान्के द्वारा उनकी प्रशंसा तथा वेगपूर्वक छलाँग मारनेके लिये हतुमान्जीका महेन्द्र पर्वतपर चढ़ना

तं दृष्ट्वा जुम्भमाणं ते क्रमितुं शतयोजनम्। वेगेनापूर्यमाणं च सदसा वानरोत्तमम्॥१॥ सदसा शोकमुत्सुज्य प्रदृषेण समन्विताः। विनेदुस्तुष्दुबुख्यापि हन्मन्तं महावलम्॥२॥

सौ योजनके समुद्रको लॉंघनेके लिये वानरश्रेष्ठ इनुमान्-जीको सहसा बढ़ते और वेगसे परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यन्त हर्षसे भर गये और महाबळी इनुमान्जीकी स्तुति करते हुए जोर-जोरसे गर्जना करने लगे ॥ १-२ ॥ प्रहृष्टा विस्मिताश्चापि ते वीक्षन्ते समन्ततः। त्रिविकमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रजाः॥ ३॥

वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चिकत होकर उन्हें इस प्रकार देखने छगे, जैसे उत्साहयुक्त नारायणावतार वामनजीको समस्त प्रजाने देखा था॥ ३॥ संस्तूयमानो हनुमान् व्यवर्धत महाबछः। समाविद्धय च छाङ्गछं हर्षाद् वछमुपेयिवान्॥ ४॥

अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान्ने शरीरको और भी बढ़ाना आरम्भ किया। साथ ही हर्षके साथ अपनी पूँछको बारंबार घुमाकर अपने महान् बलका स्मरण किया ॥ ४ ॥

तस्य संस्तृयमानस्य वृद्धैर्वानरपुङ्गवैः। तेजसाऽऽपूर्यमाणस्य रूपमासीदनुसमम्॥ ५॥

बड़े-बूढ़े वानरिशरोमिणियोंके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनते और तेजसे परिपूर्ण होते हुए इनुमान्जीका रूप उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था ॥ ५ ॥

यथा विजुम्भते सिंहो विवृते गिरिगहरे। मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जुम्भते ॥ ६ ॥

जैसे पर्वतकी विस्तृत कन्दरामें सिंह अँगड़ाई लेता है। उसी प्रकार वायुदेवताके औरस पुत्रने उस समय अपने शरीरको अँगड़ाई ले-लेकर बढ़ाया ॥ ६ ॥

अशोभत मुखं तस्य जम्भमाणस्य धीमतः। अम्बरीषोपमं दीप्तं विधूम इव पावकः॥ ७॥

जँभाई लेते समय बुद्धिमान् इनुमान्जीका दीतिमान् मुख जलते हुए भाड़ तथा धूमरहित अग्निके समान शोभा पा रहा था॥ ७॥

हरीणामुत्थितो मध्यात् सम्प्रहष्टतन् वहः। अभिवाद्य हरीन् वृद्धान् हनुमानिदमत्रवीत्॥ ८॥

वे वानरोंके बीचसे उठकर खड़े हो गये। उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उस अवस्थामें हनुमान्-जीने बड़े-बूढ़े वानरोंको प्रणाम करके इस प्रकार कहा—॥८॥

आरुजन् पर्वताष्ट्राणि हुतारानसखोऽनिलः। बलवानप्रमेथश्च वायुराकारागोचरः॥ ९॥

'आकाशमें विचरनेवाले वायुदेवता बढ़े बलवान् हैं। उनकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेवके सखा हैं और अपने वेगसे बड़े-बड़े पर्वत-शिखरोंको भी तोड़ डालते हैं॥ ९॥

तस्याहं शीव्रवेगस्य शीव्रगस्य महात्मनः। मारुतस्यौरसः पुत्रः प्रवनेनास्मि तत्समः॥१०॥

'अत्यन्त शीघ वेगसे चलनेवाले उन शीघगामी महात्मा वायुका में औरस पुत्र हूँ और छलौंग मारनेमें उन्हींके समान हूँ ॥ १०॥

उत्सहेयं हि विस्तीर्णमाळिखन्तमिवाम्बरम् । मेरुं गिरिमसङ्गेन परिगन्तुं सहस्रदाः ॥ ११ ॥

'कई सहस्र योजनीतक फैले हुए मेहिगिरिकी, जो आकाशके बहुत बड़े भागको दके हुए है और उसमें रेखा स्वींचता-सा जान पड़ता है, मैं बिना विश्राम लिये सहस्वों बार परिक्रमा कर सकता हूँ ॥ ११॥

बाह्रवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे।

समाप्तावयितुं लोकं सपर्वतनदीहदम्॥ १२॥

'अपनी भुजाओं के वेगसे समुद्रको विक्षुन्ध करके उसके जलसे मैं पर्वत, नदी और जलाशयों सहित सम्पूर्ण जगत्को आप्लावित कर सकता हूँ ॥ १२॥

ममोरुजङ्घावेगेन भविष्यति समुस्थितः। समुस्थितमहाग्राहः समुद्रो वरुणालयः॥१३॥

'वरणका निवासस्थान यह महासागर मेरी जाघों और पिंडलियोंके वेगसे विश्वब्ब हो उठेगा और इसके मीतर रहनेवाले बड़े-बड़े ग्राह ऊपर आ जायँगे ॥ १३॥

पन्नगाशनमाकाशे पतन्तं पक्षिसेवितम्। वैनतेयमहं शकः परिगन्तुं सहस्रशः॥१४॥

'समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं, वे सर्पभोजी विनतानन्दन गरुड़ आकाशमें उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ ॥ १४॥

उदयात् प्रस्थितं वापि ज्वलन्तं रिश्ममालिनम् । अनस्तमितमादित्यमदं गन्तुं समुत्सहे ॥ १५ ॥ ततो भूमिमसंस्पृष्ट्वा पुनरागन्तुमुत्सहे । प्रवेगेनैव महता भीमेन प्रवगर्षभाः ॥ १६ ॥

भ्शेष्ठ वानरो ! उदयाचलसे चलकर अपने तेजसे प्रज्वलित होते हुए सूर्यदेवको मैं असा होनेसे पहले ही छू सकता हूँ और वहाँसे पृथ्वीतक आकर यहाँ पैर रक्खे बिना ही पुनः उनके पासतक बड़े भयंकर वेगसे जा सकता हूँ ॥ १५-१६॥

उत्सहेयमतिकान्तुं सर्वानाकाशगोचरान्। सागराञ् शोषियच्यामिदारियच्यामि मेदिनीम् ॥१७॥ पर्वतांश्चूर्णियच्यामि प्लवमानः प्रवक्तमः। हरिष्याम्युरुवेगेन प्लवमानो महार्णवम्॥१८॥

'आकाशचारी समस्त ग्रह-नक्षत्र आदिको लाँघकर आगे बढ़ जानेका उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रोंको सोख लूँगा, पृथ्वीको विदीर्ण कर दूँगा और कूद-कूदकर पर्वतोंको चूर-चूर कर डालूँगा; क्योंकि मैं दूरतककी छलाँगें मारने-वाला वानर हूँ। महान वेगसे महासागरको फाँदता हुआ मैं अवश्य उसके पार पहुँच जाऊँगा॥ १७-१८॥

लतानां विविधं पुष्पं पादपानां च सर्वशः। अनुयास्यति मामद्य प्लवमानं विहायसा॥ १९॥

'आज आकाशमें वेगपूर्वक जाते समय लताओं और वृक्षोंके नाना प्रकारके फूल मेरे साथ-साथ उड़ते जायँगे॥१९॥ भविष्यति हि मे पन्थाः खातेः पन्था इवाम्बरे।

भविष्यति हि मे पन्थाः खातः पन्था इवास्वर । चरन्तं घोरमाकाशमुत्पतिष्यन्तमेव च ॥ २० ॥ द्रक्ष्यन्ति निपतन्तं च सर्वभूतानि वानराः ।

'बहुत-से फूल बिखरे होनेके कारण मेरा मार्ग आकाशमें

अनेक नक्षत्रपुञ्जों सुशोभित स्वातिमार्ग (छायापथ) के समान प्रतीत होगा। वानरो! आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाशमें सीघे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे॥ २० ।।

महामेरुप्रतीकाशं मां द्रश्यध्वं प्लवङ्गमाः ॥ २१ ॥ दिवमावृत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम् । विधमिष्यामि जीमूतान् कम्पयिष्यामि पर्वतान् । सागरं शोषयिष्यामि प्रवमानः समाहितः ॥ २२ ॥

'कपिवरो ! तुम देखोगे, मैं महागिरि मेरुके समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्गको ढकता और आकाशको निगलता हुआ-सा आगे बढ़ूँगा, बादलोंको छिन्न-भिन्न कर डालूँगा, पर्वतोंको हिला दूँगा और एकचित्त हो छलाँग मारकर आगे बढ़नेपर समुद्रको भी सुखा दूँगा ॥ २१-२२॥

वैनतेयस्य वा शक्तिर्मम वा मारुतस्य वा। ऋते सुपर्णराजानं मारुतं वा महाबलम्। न तद् भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुवजेत्॥ २३॥

'विनतानन्दन गरुडमें, मुझमें अथवा वायु देवतामें ही समुद्रको लाँच जानेकी शक्ति है। पक्षिराज गरुड अथवा महावली वायु देवताके सिवा और किसी प्राणीको मैं ऐसा नहीं देखता, जो यहाँसे छलाँग मारनेपर मेरे साथ जा सके ॥ २३॥

निमेषान्तरमात्रेण निरालम्बनमम्बरम् । सहसा निपतिष्यामि घनाद् विद्युद्विवोत्थिता ॥ २४ ॥

भ्मेषचे उत्पन्न हुई विद्युत्की भाँति मैं पलक मारते-मारते सहसा निराधार आकाशमें उड़ जाऊँगा ॥ २४ ॥

भविष्यति हि मे रूपं प्रवमानस्य सागरम्। विष्णोः प्रक्रममाणस्य तदा त्रीन् विक्रमानिव॥ २५॥

'समुद्रको लाँघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा, जो तीनों पर्गोको बढ़ाते समय वामनरूपघारी भगवान् विष्णुका हुआ था॥ २५॥

बुद्ध्या चाहं प्रपद्यामि मनश्चेष्टा च मे तथा। अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोद्ध्वं प्रवङ्गमाः॥ २६॥

'वानरो ! मैं बुद्धिसे जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे मनकी चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती है । मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेहकुमारीका दर्शन करूँगा, अतः अब तुमलोग खुशियाँ मनाओ ॥ २६॥

मारुतस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवे। अयुतं योजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः॥ २७॥

'मैं वेगमें वायुदेवता तथा गरुडके समान हूँ । मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस समय मैं दस इजार योजनतक ना सकता हूँ ॥ २७॥ वासवस्य सवजस्य ब्रह्मणो वा खयम्भुवः। विक्रम्य सहसा हस्तादमृतं तिहहानये॥२८॥ लङ्कां वापि समुत्क्षिण्य गच्छेयमिति मे मितः।

'वज्रधारी इन्द्र अथवा खयम्भू ब्रह्माजीके हाथसे भी मैं बलपूर्वक अमृत छीनकर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लङ्काको भी भूमिसे उखाइकर हाथपर उठाये चल सकता हूँ। ऐसा मेरा विश्वास है'॥ २८३॥

तमेवं वानरश्रेष्ठं गर्जन्तममितप्रभम्॥ २९॥ प्रदृष्टा हरयस्तत्र समुदैक्षन्त विस्मिताः।

अमिततेजस्वी वानरश्रेष्ठ इनुमान्जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण वानर अत्यन्त हर्षमें भरकर चिकतभावसे उनकी ओर देख रहे थे॥ २९६॥

तचास्य वचनं श्रुत्वा श्रातीनां शोकनाशनम् ॥ ३० ॥ उवाच परिसंदृष्टो जाम्बवान् प्रवगेश्वरः।

हनुमान्जीकी बातें भाई-बन्धुओंके शोकको नष्ट करने-वाली थीं । उन्हें सुनकर वानर-सेनापित जाम्बवान्को बड़ी प्रसन्नता हुई । वे बोले—॥ ३०५ ॥

वीर केसरिणः पुत्र वेगवन् मारुतात्मज ॥ ३१ ॥ क्रातीनां विपुत्रः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः।

'वीर ! केसरीके सुपुत्र ! वेगशाली पवनकुमार ! तात ! तुमने अपने बन्धुओंका महान् शोक नष्ट कर दिया ॥३१५॥ तव कल्याणरुचयः किपमुख्याः समागताः ॥ ३२॥ मङ्गलान्यर्थसिद्ध्यर्थे किरिष्यन्ति समाहिताः ।

'यहाँ आये हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याणकी कामना करते हैं। अब ये कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे एकाग्र-चित्त हो तुम्हारे लिये मङ्गलकृत्य—स्वस्तिवाचन आदिका अनुष्ठान करेंगे॥ ३२६॥

ऋषीणां च प्रसादेन किपवृद्धमतेन च ॥ ३३ ॥ गुरूणां च प्रसादेन सम्प्रव त्वं महार्णवम् ।

'ऋषियोंके प्रसाद, वृद्ध वानरोंकी अनुमति तथा गुरु-जनोंकी कृपासे तुम इस महासागरके पार हो जाओ॥ ३३३॥ स्थास्यामश्चैकपादेन यावदागमनं तव॥ ३४॥ त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवनानि वनीकसाम्।

'जबतक तुम लौटकर यहाँ आओगे, तबतक हम तुम्हारी प्रतीक्षामें एक पैरसे खड़े रहेंगे; क्योंकि हम सब वानरोंका जीवन तुम्हारे ही अधीन है' ॥ ३४५ ॥

ततश्च हरिशार्दूछस्तानुवाच वनौकसः॥ ३५॥ कोऽपि छोके न मे वेगं प्रवने धारियध्यति।

तदनन्तर किपश्रेष्ठ हनुमान्ने उन बनवासी वानरोंसे कहा—'जब मैं यहाँसे छलाँग मालँगा, उस समय संसारमें कोई भी मेरे वेगको घारण नहीं कर सकेगा ॥ ३५३ ॥

पतानीह नगस्यास्य शिलासंकटशालिनः॥ ३६॥ शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च। येषु वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्॥ ३७॥ नानाद्रुमविकीर्णेषु धातुनिष्यन्दशोभिषु।

'शिलाओं के समृद्दसे शोभा पानेवाले केवल इस महेन्द्र-पर्वतके ये शिखर ही ऊँचे-ऊँचे और खिर हैं, जिनपर नाना प्रकारके वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेन्द्र-शिखरोंपर ही वेगपूर्वक पैर रखकर में यहाँसे छलाँग मारूँगा ॥ ३६-३७ है ॥ प्रतानि सम वेगं हि शिखराणि महान्ति च ॥ ३८॥ प्रवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्।

'यहाँसे सौ योजनके लिये छलाँग मारते समय महेन्द्र-पर्वतके ये महान् शिखर ही मेरे वेगको घारण कर सकेंगे'॥ ३८ है॥

ततस्तु मारुतप्रख्यः स हरिर्मारुतात्मजः। आरुरोह नगश्रेष्ठं महेन्द्रमरिमर्दनः॥३९॥

यों कहकर वायुके समान महापराक्रमी शत्रुमर्दन पवन-कुमार इनुमान्जी पर्वतोंमें श्रेष्ठ महेन्द्रपर चढ़ गये॥ ३९॥ वृतं नानाविधैः पुष्पैर्मृगसेवितशाद्वसम्।

लताकुसुमसम्बाधं नित्यपुष्पफलद्भुमम् ॥ ४० ॥ वह पर्वत नाना प्रकारके पुष्पयुक्त वृक्षोंसे भरा हुआ था, वन्य पशु वहाँकी हरी-हरी घास चर रहे थे, लताओं और फुलोंसे वह समन जान पड़ता था और वहाँके वृक्षोंमें सदा

ही फल-फुल लगे रहते थे॥ ४०॥

50

47

हींवे

ना

काः

चत कम सिंहशार्द्र्छसितं मत्तमातङ्गसेवितम्। मत्तद्विजगणोद्घृष्टं सिंछलोत्पीडसंकुलम्॥ ४१॥

महेन्द्र पर्वतके वनोंमें सिंह और बाघ मी निवास करते थे, मतवाले गजराज विचरते थे, मदमत्त पक्षियोंके समृह सदा कलरव किया करते थे तथा जलके स्रोतों और झरनोंसे वह पर्वत ब्यास दिखायी देता था॥ ४१॥

महङ्गिरुचिछ्तं श्रङ्गैर्महेन्द्रं स महावलः। विचचार हरिश्रेष्ठो महेन्द्रसमविकमः॥ ४२॥

बड़े-बड़े शिखरोंसे ऊँचे प्रतीत होनेवाले महेन्द्र पर्वतपर आरूढ़ हो इन्द्रतुल्य पराक्रमी महाबली किपश्रेष्ठ हनुमान् वहाँ इघर-उघर टहलने लगे ॥ ४२॥

पादाभ्यां पीडितस्तेन महाशैलो महात्मना। ररास सिंहाभिद्दतो महान् मत्त इव द्विपः॥ ४३॥

महाकाय हनुमान्जीके दोनों पैरोंसे दवा हुआ वह

महान् पर्वत सिंहसे आकान्त हुए महान् मदमत्त गजराजकी माँति चीत्कार-सा करने लगा ( वहाँ रहनेवाले प्राणियोंका शब्द ही मानो उसका आर्त्त चीत्कार था )॥ ४३॥ मुमोच सिंहलोत्पीडान् विप्रकीर्णशिलोच्चयः। वित्रस्तम्गमातङ्गः प्रकम्पितमहाद्वमः॥ ४४॥

उसके शिलासमूह इघर-उधर विखर गये। उससे नये-नये झरने फूट निकले। वहाँ रहनेवाले मृग और हाथी भयसे थरों उठे और वड़े-बड़े वृक्ष झोंके खाकर धूमने लगे॥४४॥ नानागन्धर्वमिथुनैः पानसंसर्गकर्कशैः।

उत्पतद्भिर्विहंगैश्च विद्याधरगणैरपि ॥ ४५ ॥ त्यज्यमानमहासानुः संनिळीनमहोरगः।

शैळश्रङ्गशिलोत्पातस्तदाभृत् स महागिरिः॥ ४६॥

मधुपानके संसर्गसे उद्धत चित्तवाले अनेकानेक गन्धवाँके जोड़े, विद्याघरोंके समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वतके विद्याल शिखरोंको छोड़कर जाने लगे। बड़े-बड़े सर्प विलोंमें छिप गये तथा उस पर्वतके शिखरोंसे बड़ी-बड़ी शिलाएँ टूट-टूटकर गिरने लगीं। इस प्रकार वह महान् पर्वत बड़ी दुरवस्थामें पड़ गया॥ ४५-४६॥

निःश्वसद्भिस्तदा तैस्तु भुजगैरर्धनिःस्तैः। सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः॥ ४७॥

बिलोंसे अपने आधे शरीरको बाहर निकालकर लंबी साँस खींचते हुए सर्पोंसे उपलक्षित होनेवाला वह महान् पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओंसे अलंकृत-सा प्रतीत होता था ॥ ४७॥

ऋषिभिस्त्राससम्भान्ते स्त्यज्यमानः शिलोचयः। सीदन् महति कान्तारे सार्थहीन इवाध्वगः॥ ४८॥

भयसे वबराये हुए ऋषि-मुनि भी उस पर्वतको छोड़ने लगे। जैसे विशाल दुर्गम वनमें अपने साथियोंसे बिछुड़ा हुआ एक राही भारी विपत्तिमें फँस जाता है, यही दशा उस महान् पर्वत महेन्द्रकी हो रही थी॥ ४८॥

> स वेगवान् वेगसमाहितात्मा हरिप्रवीरः परवीरहन्ता। मनः समाधाय महानुभावो

जगाम लङ्कां मनसा मनस्वी ॥ ४९ ॥

शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले वानरसेनाके श्रेष्ठ वीर वेग-शाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान्जीका मन वेगपूर्वक छलाँग मारनेकी योजनामें लगा हुआ था। उन्होंने चित्तको एकाग्र करके मन ही मन लङ्काका स्मरण किया॥ ४९॥

इस्यार्घे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये किष्किन्याकाण्डे सप्तपष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्थरामायण आदिकान्यके किष्किन्याकाण्डमें सरसठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६७ ॥

किष्किन्धाकाण्डं सम्पूर्णम्

सिळनेक पता— गीतापेस, यो ० गीतापेस ( गोरखपुर )